WARE TO THE WORLD BY THE WARE OF THE WARE WAS TO THE WARE WAS THE WARE WAS THE WARE WAS THE WARE WAS THE WAY THE WAY THE WAS T

वैवई ता.३-१२-०९. ॥ श्रीः ॥

स्यर्णा।

विनीत-खेमराज श्रीकृष्णदास,

## ANNALS AND ANTIQUITIES

03

## RAJASTHAN

OR THL

Central and Western Rajpoot States

or

## TIMDIT

VOL II.

000

### PANDIT BALDAO PRASAD MISHR

OF

### MORADABAD

PRINIED BY

### KHEMRAJ SHRI KRISHNA DASS

SHRU VENKATESHWAR PRESS

BOMBAY.

1909

All rights reserved.

### ॥ श्रीः ॥



यत्रानि इस प्रत्यके प्रान्म मागमे मीमकास्य एक बृहत्लेख प्रकाश कर चुके है, परन्तु इस प्रत्यकें गोरवमे इस दूसरे भागकी भूमिकांन भी कुछ कहना है भारतके प्राचीन इतिहासकी खोन अभीतक पूरी नहीं हुई हे इतिहासका अभाव इतिहासका अभाव चारोओरले यह ध्वानि गूज रही हे,पर ईश्वर की कृपाने इस अभावकी पूर्वी बांब्र ही होनेवाली है,इतिहासका सुर्व बाने २ अपरको उट रहा है,दूसरे देशवासियोके लिखेहुए पक्षपात पूर्ण इतिहासोसे हमारे देश तथा धर्म कर्मका गौरव कव रहसकता है, इसीसे विदेशीजनोके निर्मित इतिहास पढ़कर ही हमारे नवयुवक अपने, पुरुपाओको तुच्छ सम-अतेहुए धर्म कर्मने हाय वा वेठते है समयकी कैसी विचित्र महिमा है कि जिन भारतवासी पुरुपा-ओसे हम अपना गौरव ममझते ये, आज उन्हींके नाम और चरित्रसे हम खिजते हैं, उनको तुच्छ दृष्टिसे देखते है, उनके आचार विचार पर श्रद्धा नहीं करते विश्व स्वच्छन्द वृत्ति होनाही इतिहा-सका मर्म प्राप्त होना मानते है पूर्व इतिहासोभे यदि किसी व्यक्तिके वलविक्रमका विशेष परिचय पायाजाय तो घट उसे कल्पित मानते है, पर आज बलके विपयमे तो प्रोफेसर राममृर्तिने बलकी अस-म्भवताको मम्भव कर दिवाया हे कि आप चलतीहुई वडी मोटरकार को हाथसे पकड़कर थाम हेते हैं. हातीपर हाथी पेर रखकर चलाजाता है, पर इस महापुरुपको कुछ पीडा नहीं होती, इसी प्रकार यदि दृसरे विचारोभे उन्नति कीजाय तो क्या पुरानी सामग्री हमको असम्भव प्रतीत होगी, कमी नहीं, इस राजस्थानके इतिहासके साथ रजवाडेके सिवाय भारतके अन्य प्रान्तीका भी तथ्य वर्णन आजाता हे, इन्ड्रप्रस्थकी पुरानी वातीका बहुत कुछ पता लगसकता हे जोधपुर वीकानेर जैनलंगर जेपुर कोटा वृटी टन कर्टएक पुरातन राज्योका इसमे वडी खोजके साथ आदिसे वर्णन किया गया हे, में ममझता हू कि मेबाट आंग माग्वाड राज्यका तो आदर्श मानो सजनोंके सन्मुख तव्यमपमे उपस्थित होगया है, इस दूसरे भागमे इन राज्येकि चरित्र किस प्रकारसे संघटित है, किंख २ मॉतिकी विपत्तियोका मामना इस देशके नरपतियोको आया है, अथवा कभी २ नरप-निकी अयोग्यनासे प्रजाको कितना कप्र उटाना पटा है, राजपूत महिलाओंने किस प्रकार अपने

पर्मोक्षी रक्षा की है, यवनोने किस प्रकार छल प्रपचीसे भारतपर आक्रमण किया है इस प्रन्थके हैं। पाटमात्रसे इन सर वातांका भेट खुल सकता है, इतिहास ही हमको इस वातकी साथी देसकता है। हैं। इस्टिन्सिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्टिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्टिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्टिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिनिन्ट्रिन्ट

to othe other of the other than the other of the other of the other of the other oth िञोदिया बजका समस्त वर्णन क्या गया हे, इस दूसरे भागमे मारवाड जोधपुर वीकानेर जेसल-मेर जेपुर शेखाशशी कोटा बृढी ओर टाइसाहवके भ्रमणका पूरा बृत्तान्त हे, यह ग्रन्थ जेसा विशद है बेसाही इनका विपय है हमने इस अन्यके अनुवादको सर्वाग सुन्दर वनानेभे कोई वात उठा नहीं रक्खी है. अन्यवारमे जो इसभे कहीं भूल हुई ह हमने टिपणी लिखकर उसका परिहार किया हे तथा जिनना महात्मा टाइसाहवका लिखा यह ग्रन्थ हे हमने उसके आगेका भी वहुतसा वृत्तान्त इसमे सिन्नविष्ट कर्रादया है। इतना ही नहीं जो सन्धिपत्र मूलग्रनथमे ग्रन्थकारने किसी कारणसे नहीं उतारे थे, हमने दूसरे अग्रेजी ग्रन्थोंसे उनकी नकले लेकर उनका अनुवाद करके इस प्रन्थमे सन्<u>त्रिवि</u>ष्ट करविये है तथा कही उनपर निजकी तारंसे समालोचना की है, कि जिनको पाट करनेसे पाटकोके हृदयपर इसका वडा प्रभाव होगा, कालचक्रकी केसी विचित्र महिमा है, राजनीतिका केमा प्रभाव हे "समयके फेरसे सुमेरु होत माटीको १ फुट ओर परस्पर विद्वेपका केसा भयकर परिणाम होता है, स्वार्थ मनुष्यको कैसा पक्षपाती वना देता है, न्यायकारिता कैसी सतोपकी नैाका ह इत्यावि सहस्रो वातो े जानकारी ओर शिक्षा इसके अवलोकनसे प्राप्त होगी । यद्यपि यह प्रथ अंग्रेजीकी वडी गम्भीर भाषामे लिखा गया है, तथापि हमने इसके अनुवादमे वडी साव-थानी रक्ली है कि जिस्से सब कोई इसकी भाषा सरलतासे समझ सके इस बातका पूरा व्यान इसमें रक्खा गया है ओर जिस्से अपने देश तथा जातिका गौरव विशेष रूपसे बना रहे, कोई वात न रहजाय सब वृत्तान्त ब्रन्थकारके आशयके अनुसार विश्वदरूपसे प्रकाश किया गया है इन राज्योंके मूल इन जातियोकी उपपत्ति जो अव कुछसे कुछ नामवाली होगई है इन नामोक्षे कारण अत्रियोके भेट. उनके उचकुल उन २ राजोकी वशावली, यह सव वार्ने इस ग्रन्थमे वटे विस्ता-रसे प्रमाण महित लिम्बी गई है, सत्य तो यह है कि इस ग्रन्थके अनुशीलनसे पाठकोके हृदयके कपाट खुल जायंगे, जोर आगेके लिये इतिहासका मार्ग स्वन्छ होजायगा, हम इसकी विशेष प्रशसा क्या कर पाठक स्वय इसको पटकर जान संक्रो ।

इस ग्रन्थके अनुवादका कार्य मेरे मध्यम भ्राता पण्डित वल्देवप्रसाद मिश्रने अपने हाथमे लिया था, वह जमी हिन्दी लिखते थे वह जेसी रोचक ओजिस्वनी सर्वजन प्रिय होती थी, यह वात किसी महानुभाव हिन्दीसाहित्यप्रेमीसे लिपी नहीं हे, इस ग्रन्थको उन्होंने वेड चावसे लिखा था, और इस दूसरे भागको आंधके लगभग तैयार करचुके थे, कि अचानक विकराल कालने उनको आ बेग ओर इस कार्यको अधूग छोड अपने कुटुम्बी तथा स्नेही जनोंको मदाके लिये बोक-सागरमे निमनकर वे इस असारमसारसे यात्रा कर जगदीश्वरके चरणोम सदाके लिये चलगेये, पाटक जानते हैं कि एसे पुरुपके उठ जानेपर बोकित हृदयसे उस कामके पूरा करनेमें केसी अटचन पटती है, उनके दृष्टीमत्रोंके अनुगेधसे तथा भाई साहबकी कीर्तिसपी पताका चिरकालके लिये फहराती रह सजनमटली इस इतिहाससे वैचित न रहे, उनकी आत्माको परलेकमें स्वकार्यकी

<sup>৽ি</sup>নিত্র সিত্র ক্রিক্তর ক্রিক্তর

## सूचीपत्र

## सम्माम क्ष

| 3/00                                       | がた6   | <u> </u>                                                                                                          |            |
|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| श्                                         | •     |                                                                                                                   |            |
| 凯                                          |       |                                                                                                                   |            |
| ी                                          |       | ॥ श्रीः ॥                                                                                                         |            |
| 凯                                          |       | 11 % 11 11                                                                                                        |            |
| श्                                         |       | <b>C</b>                                                                                                          |            |
| -                                          |       | • स्वोपत्र।                                                                                                       |            |
| हों                                        |       | 6 200 620 0                                                                                                       |            |
| 1                                          |       |                                                                                                                   |            |
| न्                                         |       | राजस्थान दुसरासाम                                                                                                 |            |
| 凯                                          |       | 1636/464 21011                                                                                                    |            |
| ी                                          |       | <del>_</del> >c⊚‡:3> <del>-</del>                                                                                 |            |
| ず                                          |       | <b>^</b>                                                                                                          |            |
| न                                          |       | मारवाङ् जोधपुर.                                                                                                   |            |
| が                                          |       | 11(11)                                                                                                            |            |
| श्                                         | 27.27 | व. विपय.                                                                                                          | षृष्ट.     |
| J                                          | अन्य  | M•                                                                                                                |            |
| શ                                          |       | मारवाडके भिन्न भिन्न नाम प्राचीन इतिहासके प्रमाण वंशावली                                                          | ۹          |
| ી                                          | 9     |                                                                                                                   | •          |
| શુ                                         | ą     | जयचन्द्रके पोते सियाजी और सेतरामका देश छोडना, मरुभूमिके निवासियोका                                                |            |
| بآل                                        |       | वृत्तान्त, फुलराके डाक, लाखफलाणीसे उनका युद्ध, सोलंकी राजकुमारीसे सिया-                                           |            |
| 3                                          |       |                                                                                                                   |            |
| હોં                                        |       | जीका विवाह, द्वारकाकी ओर गमन, सियाजीको ब्राह्मणोद्वारा भूमिकी प्राप्ति,                                           |            |
| 3                                          |       | सियाजीकी मृत्यु उनके वडे वेटेको राज्यप्राप्ति, दूहडकी कन्नौजपर चढाई, राय-                                         |            |
| ୌ                                          |       | पालका अभिषेक, मंदोरका वर्णन रावरिडमलके २४ पुत्रोका वर्णन, अजमेरका                                                 |            |
| FRETHETHETHETHETHETHETHETHETHETHETHETHETHE |       |                                                                                                                   |            |
| ତା:                                        |       | वृत्तान्त                                                                                                         | १३         |
|                                            | રૂ    | जोधाजीका सिहासनपर बैठना, जोधपुरका वसाना, राठौरवंशकी उन्नति,                                                       |            |
| 0                                          |       | सुजाकी वीरता, पठानासे युद्ध, रावगंगाकी सिंहासन प्राप्ति, वावरका भारतपर                                            |            |
| *                                          |       | •                                                                                                                 |            |
| ð.                                         |       | आक्रमण, राव गंगाका युद्धमे प्राण त्याग, मालवदेवका अभिपेक, हुमायूका,                                               |            |
| <b>*</b>                                   |       | शेरशाहका वृत्तांत, अकबरका मारवाटपर आक्रमण, मालदेवका दूसरे पुत्रकी                                                 | •          |
| Şī                                         |       | अकवरकी सभामे भेजना, रायसिहकी जीवपुरका फरमान भिल्ना उदयसिंहका                                                      |            |
| 訓                                          |       |                                                                                                                   | _          |
| e)l                                        |       | अकवरक निकट गमन, मालदुनका वारता चन्द्रासहका वृत्तात ••••                                                           | <b>३</b> ० |
| 1                                          | ક     | मारवाडके राजाओकी अवस्था, राजा उदयासिंह, चन्द्रसिहका वर्णन राजप्रणा-                                               |            |
| 2                                          |       | लीका परिवर्तन जोधाके बेटे और आई राजका होटे २ भागोंमे बटना जोधाबाईका                                               |            |
| র্টা                                       |       |                                                                                                                   |            |
| 7j                                         |       | अकवरका पत्ना वनना, गाविन्द्गट, पासागढ किशनगट रतलामका जागाराका                                                     |            |
| ીં                                         |       | नियत होना रदयसिंहकी मृत्यु उनकी संतान                                                                             | 45         |
| 茅                                          | ري    | रार्गित्रका अभिषेक उनका चरित्र सामा अग्राधित नर्गताके तरका स्वास                                                  |            |
| (C)                                        | -     | क्षानिक नामक काम बार्ग तम जनसम्बद्धाः सम्बद्धाः सद्धाः स्टब्स साम्रह                                              |            |
| 300                                        | 1     | जायपुरका आवृद्धि झर्क पुत्र आरं पात गंजासहका अभिपक, राजप्त कुमारि-                                                |            |
| <u>୍</u> ଦ୍ରା<br>ତା                        |       | यांका वर्णन, गोविन्दृदासकी हत्या, जहागीरका तस्तसे उतारा जाना, राजींस-                                             |            |
| *                                          | ı     | हैकी सत्य, यहावतिसहका अभिवेक सकताकी सन्तानचे राजाकोन्य क्यान केना                                                 |            |
| গ্ৰ                                        |       | कार्या                                                                                                            |            |
| が                                          |       | रानरका सुगल सम्राटका आश्रय लगा उसका प्रातष्टा आर मृत्यु                                                           | દ્દષ્ટ     |
| 9                                          | 不行言   | सकवरकी सभाम भजना, रायिसहकी जो बपुरका फरमान भिल्ना उदयसिंहका अकवरके निकट गमन, मालदेनकी वीरता चन्द्रासिंहका वृत्तात | <u> </u>   |

いいということにいいたのでにはない

سغا

į,

i,

The se se

North of the Anthon of the Anthon

## स्चीपत्र-राजस्थान दूसराभाग ।

| अध्याः | न. विषय.                                                                                                                                                                                                                   | पूछ-       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ધ      | राजा यशवन्तका राज्य अभिषेक औरगजेव और शाहजहाका विद्रोह कनेहावा                                                                                                                                                              | •          |
|        | दका युद्ध,जसवन्तका पीछे छोँटना, प्राहजहाका तन्त्रमे उताराजाना, औरंगजेपर्क                                                                                                                                                  | Ì          |
|        | मारवाडपर चटाई दक्षिणमे यशवन्तका अभिषेक, जो प्रपुरमे पृथिवीपितक                                                                                                                                                             | ì          |
|        | स्थिति राजपूतोंका प्राकृतिक इतिहास, नाहरमाका सिहसे युद्र                                                                                                                                                                   | 43         |
| v      | यशवन्तकी सृत्यु, उसके परिवारका कायुलमे छौटना, औरगजेयका उनसे छ                                                                                                                                                              | 7          |
|        | करना वालक राजपुत्रकी जीवन रक्षा, मण्डोर अधिकार औरगजेवकी मारवाउ प                                                                                                                                                           | Ŧ          |
|        | चढाई तैवरखाकी मृत्यु अकबर कुमारका राजपुतोकी शरणमे जाना दुर्गादासक                                                                                                                                                          | ì          |
|        | दक्षिणयात्रा साभरमे यवन सेनका सहार, राजपुताकी जालारका भरना                                                                                                                                                                 | ده و       |
| 6      | सरदारोंका कुमार अजितसे मिलना, मारवाडसे मुगल सेनाका निकाला जाना                                                                                                                                                             | ,          |
|        | अमरसिंहका विद्रोह, विजयपुरका काण्ड, अजितको राज्यवासि, औरंगजेपर्क                                                                                                                                                           | τ          |
|        | मृत्युसे हिन्दुओको आनन्द, यहादुरशाहका गद्दीपर वैठना अजिनकी विजय मुर                                                                                                                                                        | •          |
|        | क्षेत्रमे अजितका गमन, तीस वर्षके युद्धोकी समालोचना                                                                                                                                                                         | . १०६      |
| S      | भजितका पर्वतवासियोके दमन करनेको जाना, बहादुरशाहकी मृत्यु अभयास                                                                                                                                                             | -          |
|        | हका दिल्ली जाना, जिजियाकरसे छुटकारा, आमेरके महाराजका अजितके समीप                                                                                                                                                           | <b>न</b>   |
|        | आश्रय पाना, अजितकी कन्याका विवाह, वाटशाहमे विरोध, युद्ध, ऐतिहासिव                                                                                                                                                          | ត          |
|        | विवरण अजितकी मृत्यु                                                                                                                                                                                                        | . 18       |
| 30     | अभयसिंहका अभिपेक, बादशाहका अभयसिंहको बुलाना, उनका फिर अजमरहे                                                                                                                                                               | में        |
|        | गमन राजपूर्तोकी सभा, वस्तिसिहका वीरोकी देहपर कुमकुमा छिडकना, अभय                                                                                                                                                           | •          |
|        | सिंहकी गुजरात पर चढाई                                                                                                                                                                                                      | . १६०      |
| 9 9,   | अभयसिंहका वीकानेरपर आक्रमण, जर्यासहका अभयसिंहके निकट अपमान                                                                                                                                                                 | न          |
|        | कारक पत्र भेजना, अजमेरमे एक लाख सेनाका इकट्टा होना, वर्ग्तासहक                                                                                                                                                             | ī          |
|        | विचित्र आचरण अभयसिंहकी मृत्यु                                                                                                                                                                                              | . ૧૮૪      |
| 97     | रामसिंहका सिंहामनपर वैठना, रामसिंहके द्वारा कुशलसिंहका अपमान, वस्त                                                                                                                                                         | í <b>-</b> |
|        | सिंहका जोधपुरके सिंहासनपर अधिकार, महाराष्ट्रीका मारवाटपर आक्रमण                                                                                                                                                            | ग          |
|        | वख्तांसहको मृत्यु                                                                                                                                                                                                          | . १९८      |
| 3 =    | विजयसिंहको राज्यप्राप्ति, महाराष्ट्रोसे सिध, महाराष्ट्रोकी करस्वरूप चौथ, गोव                                                                                                                                               | <b>r</b> - |
|        | र्द्धनखीची, राठौरोका आमेरपर अधिकार, विजयसिंहकी उपस्रीका मानसिहकी                                                                                                                                                           | ľ          |
|        | विचित्र आचरण अभयसिंहकी मृत्यु रामसिंहक द्वारा कुशलसिंहका अपमान, वर्षत सिंहका सिंहामनपर वैठना, रामसिंहके द्वारा कुशलसिंहका अपमान, वर्षत सिंहका जांधपुरेक सिंहासनपर अधिकार, महाराष्ट्रोका मारवाटपर आक्रमण्य वस्तिसहकी मृत्यु | . २०७      |
| 38     | भीमसिहका मारवाडके सिंह।सनपर अभिं॰क, उनके आचरणोसे असन्तोप औ                                                                                                                                                                 | र          |
|        | उनकी मृत्यु मानसिंहका अभिषेक कुमार धेोकरुसिंह उनके पक्षमे सेनाओक                                                                                                                                                           | ग          |
|        | युद्ध                                                                                                                                                                                                                      | २३६        |

|       | जैसलमेरका इतिहास.                                                      |             |
|-------|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| अध्या | य. विषय पृ                                                             | <u>a</u>    |
| 9     | जयसलमेरका नामकरण, यदुवंशी होनेका प्रमाण, नाम और शीरका ट्रास्कांस       |             |
|       | चलना, मरुक्षेत्रमे प्रतिवाहुका अभिरेक, सुवाहु, गजके हारा गजनी स्थापन,  |             |
|       | शालिबाहनका पंजायमे आगमन, चाकित सम्प्रटाय, नक्षशिल राजधानीका            |             |
|       | आविष्कार, मगलराव, केंहुरका वर्णन, वाराहजातिके साथ सनियम न              | 350         |
| २     | राजा केहर, राजातनु, छंगाजाति, भट्टी राजाका योगीन सन्मित्र देवाराज      |             |
|       | लगाजातिका इतिहास, रावलमन्य, वाल्यावकी मृत्यु, रावदुन्यजकी विटायनकी     |             |
|       | प्राप्ति, जयसलका चरित्र, जयसलसे भाटियाको रावल पट मिलना, तर्पर शालि-    |             |
|       | वाहनको सिंहासनकी प्राप्ति                                              | 300         |
| ρ¥    | जयसलके ज्येष्ठ पुत्र केलनजीको निर्वासन दउ बढ़ीनायक यहुवर्गा राजा,      |             |
|       | वीजलदेव, केलनजी, चाचकदेव, करण, लायनसेन, पुन्यपाल, जैनमीका वर्णन,       |             |
|       | यवनोंका आक्रमण, मूलराजका विक्रम, जयसेलमेरका यवनोंभ कि वस टीना          | 500         |
| ક     | जैसलमेरमें राठौरोका आना, दूराजीका उनको परास्त करना तिलेकिसी, घउमी,     |             |
|       | र्शिंगदेव, केलण, चाचकदेव वरसलके चरित्रोका वर्णन, वायरका मुलतानकी       |             |
|       | जीतना, परवर्ती छः राजाओका वर्णन                                        | 13 O C      |
| ų     | सुवर्लीसहः, भमरसिंहः, रावलपुंगल, तेजसिंहः, मूलराज, अञ्चयसिंह रायसिंहः, |             |
|       | जोरावरसिंह गजसिंहका चरित्र और सामिथक घटना                              | 69%         |
| ୱ     | मूलराजकी संधि, मूलराजकी मृ-यु पहीवालोका निर्वासन, सालिमसिंटकी          |             |
|       | सम्पत्ति रावल गजिसहका उदयपुरमें आना                                    | <b>७</b> ३३ |
| ড     | जातिकी स्वाधीनता, गजासिंहका चन्दी होना, उनके पक्षवालोका असन्तोप,       |             |
|       | चृटिश गवर्नमेण्टकी सहायता, रणजीतसिंहका अभिषेक उनका शासन विरोशा-        | પ છ લ       |
| c     |                                                                        |             |
| ·     | वाल जाति, उसका इतिहास पोकर्ण ब्राह्मण जाति, जयसलमेरके फिलेकी           |             |
|       | अटारिये                                                                | ષ્ટ્રફ      |
|       |                                                                        |             |
| 0     | जयपुरका इतिहास                                                         |             |
| •     | । जयपुरका प्राचीन नाम, कठवाहोंका विचरण, द्लहराय वडगृजर मेदलजी,         |             |
|       | पजीनाकी प्राप्ति, मलैसीजीको सिंहानाधिकार वारहकोठरीकी वारह साखा, मान,   |             |

## वून्दीराजका इतिहास।

| 1 | हाडोतीप्रदेश अग्निकुलकी उत्पत्ति, मैकावती गोलकुण्या और केकनटेशकी प्राप्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <del></del> |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|   | अजमरकी प्रतिष्ठा, अजपाल माणिकराय, साभरकी उत्पत्ति, विलनदेव गोगाकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
|   | वीरता हाडाजातिकी उत्पत्ति, अस्थिपाल, रावहमीर. रावचट अलाउटीन का आमे-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
|   | रपर अधिकार राववागा, रावदेवा वृंदीका राजधानी करना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| 2 | बूंडीकी स्थापना, उसाराजातिकी हत्या, कोटेका उत्पत्तिका वृत्तान्त हामाजीका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
|   | अभिषेक, वरसिंह, वैरीसाल, रावभाउा, नारायणदासका वृदीपर अधिकार राव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
|   | सूर्यमल राव सुरतान राव अर्जुन राव सुरजन इनका क्रमसे अभियेक .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 925         |
| Ę | राव सुरजन, अकबरसे इनको पद प्राप्ति, राव रतनका वर्णन जहागीरने उनका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
|   | विद्रोह, हाडावतीका विभाग, माधवसिहको कोटेकी प्राप्ति राव छत्रशालका अभि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
|   | पेक, उनकी वीरता और मृत्यु, राव भावसिंहका अभिषेक, राव बुधमिंह प्रदीरा-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
|   | जकी राजभक्तिः द्वधिसहकी मृत्यु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 808         |
| 8 | उमेदसिंह, उनका शासन अजितिसिंहका अभिषेक, विष्णुसिंह पर गवर्नमेण्टका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
|   | अनुग्रह, विष्णुसिंहकी मृत्यु रामसिंहका आभेषेक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 650         |
| ų | राजा रामसिंह टाड् साहबका अविभावक होना, कृष्णरामकी दोरचनीय मृत्यु,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
|   | रामसिंहका शासन सिपाही विज्ञोहके समय महाराजको दत्तककी सनद मिलना,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
|   | दिल्ली दरवारमें महाराज रामसिंहका गमन सन्मान प्राप्ति वृदीराजका विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
|   | शिक्षाका प्रवन्ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ८७२         |
|   | कोटाराज्यका इतिहास ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| 3 | बृटीसे कोट राज्यका पृथक् होना, राजा माधोसिह, राजा मुकुन्द जगत्सिंह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
|   | प्रेमसिंह किशारसिंह, रामसिंह भीमसिंहका वृत्तान्त राव अर्जुनका अभिपेक,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
|   | महाराव अर्जुनद्गाल, जालिमसिंहका जन्म दुर्जनशाल, जयपुर नरेशका कोटेपर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
|   | आक्रमण जालिमसिहका केांटेकी स्वाधीनता छत्रशालकी मृत्यु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ८६३         |
| २ | महाराव गुमानसिह जालिमसिहका जन्म, और वशविवरण उनका फौजटार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
|   | पद पाना, जालिमसिहका कोटेको छोडना, फिर कोटेमे आगमन महारावका मरते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
|   | समय जालिमसिहको अपने पुत्रोको सौंपना, उमेटसिंहको राजातिलक, जालिम-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|   | सिहके मारनेकी चेष्टा, उनका उद्धार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ८७८         |
| ર | आक्रमण जालिमसिहका कांटेकी स्वाधीनता छत्रशालकी मृत्यु महाराव गुमानसिह जालिमसिहका जन्म, और वशविवरण उनका फीजटार पद पाना, जालिमसिहका कोटेको छोडना, फिर कोटेमे आगमन महारावका मरते समय जालिमसिहको अपने पुत्रोको सौंपना, उमेटसिंहको राजातिलक, जालिमसिहके मारनेकी चेष्टा, उनका उद्धार जालिमसिहकी जासननीति उनके गुप्त उद्देश्य, जालिमसिहके अत्याचार, नई सेनाकी तैयारी, पटेलोका शासन पुरानी रीतिको तोड़ना |             |
|   | सेनाकी तैयारी, पटेँळोका शासन प्रानी रीतिको तोडना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 765         |

| 277.  | - TOTAL  |           | -23-444-23-44                                                                                                                                 | - ( <u>-</u>       | विपय.<br>विपय.          | <i>పెక్క</i> ేసాన్ <i>పె</i> |                    |              |                  | <b>ਪ੍ਰ</b> ੲ. |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------|--------------|------------------|---------------|
| ઝ<br> | याय      |           |                                                                                                                                               |                    |                         | -                            | -                  |              | •                | <u> </u>      |
| 3     | ? ;      | जालिमस्   | हकी कृषिप्रप                                                                                                                                  | गली, खरि           | हानमे धा                | न्य रक्षा अ                  | कीमका व            | यवसाय, र     | तन्या-           |               |
|       |          |           | कर स्थापन                                                                                                                                     | • • •              | • •                     |                              | • •                | •••          | •••              | 900           |
| •     |          |           | हिकी राजनी                                                                                                                                    |                    |                         |                              |                    |              |                  |               |
|       |          | डनका स    | म्बन्ध, जालि                                                                                                                                  | मस्टिका            | विदेशीय र               | ाजाऑकी व                     | तमामे दृर          | न नियुक्त    | करना,            |               |
|       |          | उस्मेदानि | हका चरित्र                                                                                                                                    | कालरापाटन          | की स्थाप                |                              |                    | • • •        | •                | ८०९           |
|       | 6        | कोटा रा   | यकी नदीन                                                                                                                                      | स्थिति, वृ         | टिस सरका                | रसं उनकी                     | सिंघ, स            | हाराव राज    | ा इसे-           |               |
|       |          | दासह      | किगोरांसेहां                                                                                                                                  | वेगनासंह.          | पृथिवीसि                | हका चरित्र                   | जालिमा             | सहके है।     | पुत्र,           |               |
|       |          |           | ह और गोवर                                                                                                                                     |                    |                         |                              |                    |              |                  |               |
|       |          | आगमन      | , किञोरसिह                                                                                                                                    | का अभिपव           | न                       | •••                          | • • •              | •••          | •••              | ९१८           |
|       | છ        | कर्नल र   | प्रदुका राजन                                                                                                                                  | तिक व्यवह          | ार, गोवर्ङ              | नदासका (                     | नेर्वासन,          | महाराव र्    | किशोर-           |               |
|       |          | सिहका     | दुर्ग त्यागक                                                                                                                                  | र्वृंदावनमे        | ं आना, ज                | ।।िकमसिह                     | ন आच               | ण महारा      | व पर             |               |
|       |          | मृदिग     | वनासहित ज                                                                                                                                     | ।लिमिसह            | नी सेनाका               | आक्रमण                       | फिर सं             | धि टाइ स     | ाहबकी            |               |
|       |          | ब्यवस्थ   | π                                                                                                                                             | •••                | • • •                   | •••                          | •                  | •••          | •••              | ९३९           |
|       | c        | साधोरि    | रहको कोटेकी                                                                                                                                   | क्षमताकी           | प्राप्ति, कि            | शोरसिहकी                     | मृत्यु, म          | गद्रन।सिहका  | ा आभे-           |               |
|       |          | चेक, वृ   | टिश गवर्नमे                                                                                                                                   | ण्टका कोटेसे       | १ ६७ प्रग               | ने छीनकर                     | नवीन झा            | लावाड राज    | स्थापन           |               |
|       |          | करना      | १८५७ के वि                                                                                                                                    | द्रोहमें राज       | ासेनाका स               | मरोद्योग                     | रामसिहर्व          | ो मृत्यु र   | महाराव           |               |
|       |          | छत्रसार   | का आभेपेक                                                                                                                                     | सरकारका            | कोटेके शा               | सनका भार                     | ग्रहण              | •••          | •••              | ९७४           |
|       | ٥,       | कोटेर्क   | वर्तमान                                                                                                                                       | ञासनरीति           | आय्व्यः                 | यकी व्यव                     | स्था विच           | गरादि वि     | भागोका           |               |
|       |          | वृत्तान   | त यंशवृक्ष                                                                                                                                    | ***                | •••                     |                              | ***                | •••          | ***              | ९८२           |
|       |          |           | :                                                                                                                                             | ,<br>,             | T Water                 | \ <b>T</b> 1T177             | م دمه که دامنده می | T 1          |                  |               |
|       |          |           |                                                                                                                                               | क्षप्रट            | गङ्का                   | त्रमण                        | श्रीकित            | 11           |                  |               |
|       | •        | इटया      | पुरसे यात्रा,                                                                                                                                 | खरौदा <b>व</b> हां | के जैनमंदि              | र संग्रामास                  | हकी वीरत           | ता हिन्ता दृ | ्दियाकी          |               |
|       |          | डपर्पा    | त्ते मांधाताक                                                                                                                                 | । अश्वमेघः         | राजांसहकी               | वीरता                        | •••                | •••          | •••              | ९९५           |
| 1     | ;        | २ हिन्त   | के सामंत,                                                                                                                                     | गक्तावत् म         | ानांसंह, न              | थाराके लाल                   | जी मेवार           | इके राणा ज   | गत्सिंह,         |               |
| )     |          | चंद्रभ    | गनु, राजसिंह                                                                                                                                  | सरदारास            | हका वृत्तान             | त                            |                    | •••          | •••              | 3000          |
|       | :        | ३ मोरव    | नकी झृन्यत                                                                                                                                    | ा, महाराष्ट्रे।    | के अत्याच               | ार खोडिता                    | छेपि एक            | व्याघ्रका व  | वालकको           |               |
| +     |          | पकड       | ना, चारण रा                                                                                                                                   | पणियोंका व         | र्क्नल साह <sup>्</sup> | वका सत्कार                   | करना,              | चारणोकाः     | इतिहास.          |               |
|       |          | सती       | चाक्य                                                                                                                                         | •••                | •••                     | ***                          | ***                | ***          |                  | 9030          |
|       |          | ४ पटार    | त वंशवृक्ष<br>पुरसे यात्रा,<br>ते मांधाताक<br>कि स्ममंत,<br>तानु, राजसिंह<br>नकी शृन्यत<br>ना, चारण रा<br>वाक्य<br>देशका दृश्य<br>रासे फल्लान | शुकदेवका           | मंडिर. हैंत             | यका हाड.                     | वावर               | अक्टार व     | <br>स्टॉग्रीक्टन | ,             |
|       |          | विदे      | रासे फल्लान                                                                                                                                   | , अफीमक            | ो स्वती                 |                              |                    |              | હિલ્લાસ્થ        | ובתם          |
| 胙     | <u>~</u> |           |                                                                                                                                               |                    | _                       | •••                          | •••                | •••          | • • •            | 104           |

|       | -<br>RECHETATORES IN CARTON STATISTED S | •   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| क्या  | य. विपप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | J.  |
| <br>• | ्<br>धारेश्वर रत्नगटम्बेरी, अजवा, इगरसिंह, शिवसिंह, क.लामेप, उमेदपुरा भवा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|       | नीका मंदिर, मुक्लकी रमारक लिपि आलहादेका वसान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 303 |
| ξ     | भिसरोरगड रधुनायसिंह, महोवेके सामतका जयसलभरके महाभावके वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|       | करना, नाथजीकी हत्या, सतरा, होली कोट वर्णन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 303 |
| છ     | कोटे राज्यमे महासारी नंदना वृद्यिक राजमहल कर्नल टाउका गृथु मुपाये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|       | उद्धार पाना, मगलगडकी उपित्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 308 |
| 6     | टाड साहबका रेगो होना मंगलगड अमीरगढ मानपुरा हमीरगढ सोनपार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|       | पार्श्वनाथका मिटर मेरसाकी उंचाई                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 300 |
| ९     | टाड साहवकी स्वेदेशगमनकी इच्छा, उसे रोक्कर एटीमें जाना राजपरिचारके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|       | साथ साक्षात् करना उनसे मेह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 300 |
| 90    | राज्याभिषेक राज्यभाताओंकी योग्यता, प्रकरंतराव राज प्रवध गनीमे मायान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|       | वूंदीको आय, कोटेकी आय ••• ··· ••• ···                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 300 |
| 93    | मुकुंदरामे जाना चभ्चलका दश्य, बजारोके चित्र जोगियोके स्थान टाउ् सारवणा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|       | योगीका शिष्य वनना, वारौली और उसके मंदिर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 308 |
| 97    | चम्बलका घृणितजल, रमणीय प्रकृतिका दृश्य, जलप्रपात विटार म्मि वृमारश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|       | ग्रहावली, जयविग्रह, जसवंतराव हुलकरकी छतरी, ताकाजीका कुण्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १०६ |
| १३    | झालरापाटन, मंदिरोकी श्रेणी, टाड् साहवका नगरमे गमन, चटावती दगरीका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|       | वृत्तात प्राचीन मंदिरश्रेणी, देवमूर्तियोका सप्रह करना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 900 |
| 98    | विजालीका वृत्तात माइनाल खोदितालिपि हाडायशकी खोटित लिपि वामोदा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|       | आलूहाडाका किला, ओर महल अधेरी कुटी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30% |
| 94    | टाड् साहबका हाथीपरसे गिरना, वेगृके सामतको सहानुभूति वेगृका वृत्तांत,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|       | चित्तौर नगरका वर्णन, नगरअमण वाघर वत सम्प्रदायकी सृष्टि गुदीहुई लिपि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|       | उटयपुरसे लाँटना टाड् साहबका स्वदेशगमन उपसंहार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 308 |
|       | बालरापाटन, मीदरांकी अणी, टाड् साहवका नगरम गमन, चडावती नगरीका वृत्तात प्राचीन मंदिरश्रेणी, देवमूर्तियोका सम्रह करना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|       | मरुसामका प्रणय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| ٩     | मरुस्थलीकी सीमा निर्धार, करगर और लुनी नदी, रिन, लुनीका थल झालार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|       | शिवांची माचोळ और मोरसीन, भीनमळ सनचोर भद्राजन मेहवा भालोतग्र-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |

9945

विपय. अध्याय. और तिलवाडा अमरकोटे 9900

चोहानराज, राजनगरकी सीमा, थेरड, चौहान राजका मुल या आकृति, पानी,

निवासी, पिथिल, धात बोमुरसुमरा अरोर ( ईंडुवर्ती गोगादेवका थल तिरुरोका थल, पाकर्ननगर, मिहनाथका थल वा वरभेर खेरधूर नागरगुर ) सोडा

भारिजा रिवाडी मोहर यामोर जोहिया दुर्भिक्ष- फसल पशुवृक्ष दाज्दपुत्र

खेर करील ...

यन्थकी पृति ।

यात्राह्वसात

१ अंग्रेजी पुस्तकमें अमरकोटका वर्णन दूसरे अध्यायमें है और इन्दुवर्ताले नागरगुरु तकका वर्णन प्रथम अन्यायमे है लेख प्रमादसे यह पश्चितन होगया है।



इति राजस्थान द्वितीयभाग विषयानुक्रमणिका समाप्त ।



157

जोधपुर, या गारवाड.

\*\* Line to to the first print to the first of the first o

Ĩ [



(१) त्राविकाताः १० १२) सं११ त्राव द्राव ११) सव सम्बद्धः १८१० (१०) तावामः १८१ (१०) त्रावात्र सम्बद्धाः १८१० (१०) त्रावाः सम्बद्धाः १९०० (१०) त्राव्यः १९०० (१०) त्राव्यः १९००

( २०) गर्नातः १९ २१) सामागः सम्प्रकीतः पतानः १८२ १९) नगर्नातः १६५ (१०) नर्नातः १५० १८) सन्तरः १५० (१०) नम्मानः १५०

·\* ) विश्वतामह

१०) नीमांगदः १५९२
 १८ मार्गामदः १८२२
 १८ मार्गामदः १८२०
 १८ मार्गामदः भीमां एवं अदि-१८५६
 १८ मार्गामदः गरीस पॅटे १८५ (चित्र स्तिः)

\* ( \* ( ) ( )

### ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

# राजस्थानका इतिहास.



## दूसराभाग २.

दोहा-सिद्धिसदन आनंदघन, गिरिजासुवन गणेश ।
उमा सिहत सुमिरहूँ सदा, जगसुखदान महेश ॥ १ ॥
वीणा पुस्तकधारिणी, देवी गिरा मनाय ।
मारवाङ़ इतिहासकी, भाषा छिखत बनाय ॥ २ ॥
वसत रामगंगा निकट, नगर सुरादाबाद ।
इंगछिशसे भाषा कियो, द्विज बलदेवप्रसाद ॥ ३ ॥
बुधज्वालापरसाद यह, शोध्यो यंथ महान ।
भूल चूक पुनि होय जो, क्षमिहिं सन्त सुजान ॥ ४ ॥
वेंकटेश्वर यंत्रपति, खेमराज जगजान ।
जगहित छाष्यो यंथ यह, सकल सुमंगल खान ॥ ५ ॥

## मारकाङ्का इतिहास।

### अध्याय १.

मारवाड़ के भिन्न २ नाम, प्राचीन इतिहासके प्रमाण-पितकी वंशावली,—
कृष्ट्रिश्वाड़ निवासी राठौर जातिको पारलीपुरके यवन राजाओसे उत्पत्ति, द्वितीयवंशावली। नयनपाल और उसकी तिथि-कन्नौज विजय,—राजपूत वंशाविलयोका
काम,—कवि करणीदान रिचत सूर्य्य प्रकाश,—राजरूपक इतिहास, ख्यात अजीतिसहकी
वाल्यावस्था और उसके राज्यका इतिहास—विजय विलास अर्थात्, जीवनचारित्र। दूसरी
प्रमाणिक वस्तुएँ। यवनाद्व अर्थात् इन्डोसिदिक (Indo scythic) जाति, कामध्वज
नामधारी तरह राजपृतोका वंश-कन्नौजाविपति राजा जयचद मुसल्मानोके भारतिवजयसे पूर्व इस राज्यकी सीमा और चमत्कार,—सेवा प्रवंध, मांडलिक पद्वी—राजाको
ईश्वरीय-पद्वी। जयचंदका राज-स्वयंवर यह। स्वयवरका पूर्ण रहना और उसका
परिणाम-भारतकी दृशा,—हिन्दुओकी चार वडी राजधानी—दिही, कन्नौज, मेवाड, अनहलवाडा, उस समय भारतकी क्या दृशा थी—गोरके वाद्शाह शहाबुद्दीनका भारतपर
आक्रमण—दिहीके चौहान राजाओपर उसकी विजय। कन्नौजपर आक्रमण, सात शता-

र्व्होके पश्चात् कन्नोजका नाद्य । जयचद्की मृत्यु और उसकी मृत्युतिथि ।

されていれていれていれていれていれていれていれていれているという

द्वित्ता त्याड्याड्य मारूबारका अपभ्रंगहै । यथार्थम इसका नाम मकस्थल वा मक्देशहै, जिसका अर्थ होताहै मरेहुए मनुष्योका देश । इसको मक्देशभी कहतेहै, प्राचीन मुसल्मान व इतिहासवेत्ताओंने नासमझोंसे मारदेशभी लिलाहै। कवियोने प्रायः उस देशको मुर्धरभी कहाँहै जिसका अर्थभी मक्देशहैं और कभी २ छन्द ठीक करने किलेंगे केवल महिं। लिलदियाहै । यद्यपि आजकल यह नाम इतने देशकाहै जो राठोर वशके गाया-भेहैं, परन्तु प्राचीनसमयसे असलेंभ यह नाम उस भू भागकाहै जो ममुद्रेग छेकर सतल्ल नदीतक फेलाहुआहै । और रेतीसे परिप्णेहें।

मारवाड़देशाधिपति राठोरवशका पूर्णवश—चरित्र प्रथमनण्डिके अ० ६ पृष्ठ ४९ में दिया जानुकाहे, इसिल्ये इसका उस समयनकका नृत्तान्त, जडानकि कि, यह नशाननी अपनी जड पुष्ट न करले मक्षेपसे लिखेगे। अर्थान् नहांतक जन कि, यह बीर राठोर उसे रेतीले स्थानमें आ वसेहें, और अपने वशको सूर्यवशको शाना नवलांतहे. उत्तित रामशा गयाहै कि, उनके वशका यथार्थ वृत्तान्त उनकेही प्रन्थोसे शिरालानाजांवे, उमलिये हम उनकेही इतिहासीका उद्धेरा करेगे। जैसा कि, हमने मेनाउके नृत्तान्तमें राम अतिहासीको एकहींमें मिलादियाहे, ऐसा हम यहां नहीं करेगे पाठकों के चित्तिविवोद्यार्थ हम राठोर प्रथेके रहस्योका सरल अनुवाद भी करेगे।

सबसे प्रथम हम प्रन्यकर्ताओं अप्रमाणोंका उद्घेख करते हैं। प्रथम नाउठाई जैन-मंदिरके पुजारी यतीको चनाईहुई वंशावछी है। यह वशावछी ५० फुट छम्बोह सबसे पिहले इसमे राठोरवशको उत्पिन इन्द्रके मेकदंडसे वतलाई है पारळीपुरके राजा यवना-श्वको किल्पत पिता छिखाहै। पारळीपुरके चृत्तान्तके विषयमे राठोरी इतनाही जानतेह कि यह स्थान कही, उत्तरमे है, परन्तु इस वशके पूर्वजाके अश्व वा असिजातिके यवन राजाके सिदियन जातिसे उत्पन्न होनेके विषयमे हमार पास प्रमाणहे।

यह इतिहास कान्यकुटज वा कन्नोज और कमधजवशकी प्रारम्भ स्थितिसे प्रारम्भ होता है और राठौरोकी १३ महाशाखाओ, उनके गोत्राचार्य गोतम गोत्र माध्यित्नी-शाखा शुक्राचार्य गुरुगणपित अग्नि पखनी देवी आदिका वृत्तान्त लिखकर समाप्त किया गया है।

दूसरा वंशवृक्षभी उसी प्राचीन समयका है, जिस समयकी विना चरित्रोकी वंशा-वर्ली है। उसकी प्रतिष्ठा उसी प्रकार की है, जिस प्रकारसे उनकी की जाति उसकी देखे, नयनपालने पहलेका वृत्तान्त अब हम यहां छोडते है, इस राजा नयनपालने सबत् ५२६ (सन् ईसवी ४७०) में कन्नोजको विजय किया, और वहाके राजा अजयपालको सारा। उस समयसे इस वंशका नाम कन्नोजिया राठार हुआ। अब यह इतिहास कन्नोजके अंतिय राजा जयचन्दका वृत्तान्त वर्णन करता है, जिसमें उसके भतीजे सिया-जीका देशिनकाला (और कन्नोजके राज्यसे भयभीत हुए) बहुतसे भाइयोका महत्वेशमें वसना, राजा जसवन्तिसहकी (सम्बत् १७३५ सब् १६७९) मृत्यु और उनकी प्रत्येक शाखाका वर्णन किया है। वास्तवमे पाठकोको बडाही आनन्द होगा कि, जिस समय वे यह देखेंगे कि, यह वंशवृक्ष फल फूलकर अपनी शाखाओंको वढावेगा।

क्षे मारवाड-जाधपुरका इतिहास-अं०१. क्ष भाग २. 🛚 यद्यपि इतिहासवेत्ताओको यह वृत्तान्त बहुतही गुष्क और नीरस प्रतीत होगा, परन्तु तत्त्वज्ञानियोके लिये मनुष्य जातिका इस्से अच्छा रुचिकर इतिहास संसारभरमे न होगा। सन् ११९३ में हम जयचन्दकी गद्दी छौटीहुई देखते हैं, उसके भाई भतीजे और सम्बन्धी भारतीय मरुस्थलके छोटे २ सरदारोकी सेवाम प्रविष्ट होते है। चार शतादिः पहलेसे ही हम इन गंगाके किनारे रहनेवालोको सारे रेतीले स्थानमें वसता हुआ देखते है। जहाँपर इन्होने तीन राजधानी वनाई वडे वडे राजभवन वनाये, और एकही वापकी सन्तानने जो अब ५०००० बीर है रणक्षेत्रमें दिख़ीके वादशाहका मुका-वला किया। कन्नोज विजयी मुसल्मान वादशाहोंके मनमे जिनकी पांच पुस्ते राठौरोके पराक्रमसे अनभिज्ञ रहीं, क्याही विचित्र विचार इस राठोरवंशकी महोन्नति देखकर हुए होंगे। जब कि, उत्साही शेर शाहने सियाजीकी राठौर सन्तानसे रणक्षेत्रमे भिड़ते समय कहाथा कि, हम एक मुट्टी जौके वदलेमे भारतका राज खोनेको थे, अर्थात हम इस देशको गरीव समझकर इसका ध्यान नहीं करतेथे। यह देखकर हृद्यमे वडा आनन्द उत्पन्न होता है कि यह जातीय विचार इस महासेनाके प्रत्येक योधामे वर्तमान है। यहाँ तक कि, प्रत्येक पुरुप अपना सम्वन्ध उस वंशवक्षकी शाखासे रखकर समझाता है कि, हम उस वंशसे वहुत दूर नहीं है, और उस वृक्षकी शाखाओको अर्थात् अपने पुरुपाओको भूले नही है। ऐसी सदाचार-युक्त सहातुभूतिका जो कुछ प्रभाव पडा करता है वह सर्व साधारण जानते ही है, इस छिये उसका छिखना उचित नहीं है। इतिहासवेत्ता केवल बहुतसे नामोका लिखना व्यर्थ कागज रंगना समझते है, जो केवल सियाजीकी संतानके ही रहस्यका विषय है। ऊपर कहीं हुई दोनों कुल-तालिकाओं के अतिरिक्त जो और भी कई एक भट्ट-यन्थ मारवाडके इतिहासके विषयमे पाये जाते है, उनमेसे "सूर्य्यव्रकाश" "राजरूपा-ख्यात" और "विजयविलास" ये तीन प्रधान है, अस्तु हम इस समय इन्ही तीनो भट्ट प्रन्थोका वर्णन लिखते है। मारवाड़के एक दूसरे राठौर राजा अभयसिहके राजत्वकालमे उसकी आज्ञानुसार ं कर्णीदान नामक भट्टकविने सूर्य्यप्रकाश यन्थ वनाया । इसमे ७५०० छन्द है सन् १८२० में राजा मानने इसकी नकल मेरे पास भेजी थी। यद्यपि कर्णीदान कविने मनुष्योंकी उत्पत्तिकालसे आरम्भ कर महाराज सुमित्र तक राजवंश वर्णन किया है तो भी उसके उपरान्त नयनपाल तक और किसी राजा. वा राजवंशका विवरण नहीं देखा जाता । उक्त प्रन्थमे लिखा हुआ है कि, महाराज नयनपालने कन्नोजराज्यको जीत उस-पर अविकार कर कमधजकी उपावि धारण की थी कवि कर्णीदानने राजकीय वृत्तान्तोसेही अपना बन्ध रचा है। किन्तु नाडोलके देवमदिरमे जो कुलतालिका पाई गई थी, उसमे छिसे हुए वृत्तान्तके साथ सूर्व्यप्रकाशकी विशेष समानता देखी जाती है। परन्तु यह गटनावकी भी सिक्षित ही है। कन्नौजकी रमभूमिमे राठौरवुलकी बीरता, बडाई वा \* वर्गीदान सह नहीं जा चारण था। 

दूसरे किसी कार्यका अभिनय हुआ था कि नहीं, आरार्यका विषय है हि, सर्यप्रकाश विषय है हि। यहां कि कि कि कि मारेजानके बुत्तान्तकों भी छोड़ दिया है। उसने भीवात है प्रभागत विषय है। है। वहुत जल्डी मारवाडकी रंगभूमिमें उपस्थित हो, महाराज नियाजी के तथतरों का संक्षेप वर्णन करके उस कुळ-ताळिकाकों पूर्ण कर दिया है।

SCONCON ON ON ONCONCONCONCONCONCON

"राजहपकाख्यात" प्रन्थमे सबसे पत्छि सुर्यवशके कई एक वृत्तान्त रिली हुए है इसमे उस समयका सक्षेप वर्णन देखा जाता है जिस समय महाराज उपनाह है नज-घर अपनी पुरानी राजधानी अयोध्यानगरीके लिहासनपर सुशामित ।, उन गत एना-न्तोके उपरान्त प्रनथकर्ताने सियाजीके देश होडने आहि गटनाओं हा नणेन हिंगा है। जित्र दिन राठौर बीर सियाजीने कुठेक अनुचरोको। साथ छ राजम्यान हो। विभास मह-भूमिमे राठौर वंशका वृक्ष स्थापित किया था, जिम दिन उनके अत्यन्त गाउग हे प्रभा-वसे उस दुग्ध मरुभूमिमे राजमहरू सुशोभित हुए थे, उस दिनसे और महाराज यजनत-सिहकी मुत्यूतक राठौर कुलका भाग्य तरंग किस किस ओरको वहा है, उनाम गरा संक्षेप वर्णन इस यन्थमे लिखा हुआ है। परन्तु उसके उपरातकी घटनाओका वर्णन भली प्रकारसे विस्तारपूर्वक लिखा गया है। महाराज यशवन्तिसह के अन्यायसे मारे-जानेके उपरान्त उनके वालक कुमार अजितसिंहने किस २ प्रकारकी घटनाओं में गिरकर राजसिहासनपर अधिकार किया और किस प्रकारकी राजनीतिसे राज्य किया। इन सव वातोकाही वृत्तान्त "राजरूपकाख्यात" यन्थमे क्रमानुसार वर्णन किया गया है । यन्य-कारने यहीतकका वर्णनकर छेखनी नहीं छोडी, वरन् उसने राठौर वीर अजितसिहके और उसके पुत्र अभयसिंहके राजत्वकालसे लेकर गुजरातके स्वेदार सर बुलंदखाँके साथ युद्धके अन्तिमसमयतककी घटनाओका वर्णन इस यन्थमें किया है। 'राजरूपक' के प्रथम स-क्षेप वृत्तान्तके उपरान्त यह इतिहास उस समयकी घटनाओका है जो सम्बन् १७३५ ( १६९६ ई० ) से सम्वत् १७८७ ( १७३१ ई० ) तक हुआ था ।

इसके अतिरिक्त "विजयविलास" और "ख्यात" नामक और भी दो भट्ट प्रत्थों में कुछ २ मारवाड़का वर्णन पायाजाता है। विजयविलासमें एक लाख छद है। इसमें वस्तिसहके पुत्र विजयसिहके राजकालतकका समस्त वर्णन लिखा हुआ है। तथा विजयसिंह उसके भतीजे रामसिंह और अभयसिहके पुत्रके युद्धका वृत्तान्त है, पीछे मरहिठों के प्रथम मारवाडमें प्रवेश करनेका वृत्तान्त है "ख्यात" भी एक ऐतिहासिक प्रन्थ ह। परन्तु टाड् + साहवको यह पूरा २ प्रन्थ नहीं मिला। जिस अशमें वादशाह अकवरके मित्र राठौर राजा उदयसिंह, उसके पुत्र गजसिंह और पौत्र यशवंतिसहका वर्णन लिखा हुआ है, वहीं अंश उनको मिला था। जो हो इन सव छिन्न भिन्न इतिहासोंको एकत्रित

<sup>\*</sup> महाराज यशवन्तासिंह अन्यायसे नहीं मार गये मृत्युसे मरे । + यह पाठ असल टाड राजस्थानमें नहीं पाया जाता ।

कर जगत्वन्धु टाड्साहवने मारवाडके इतिहासकी रचना की है, इस समय दूसरे ऐति-हासिक दृत्तान्तोसमेत उनके अनुवादको लिखते है । राठौरोकी उत्पत्तिका वृत्तान्त राजस्थानके प्रथम खण्डमे छिखा हुआ है। 🐇 इस समय हम उनके इतिहासको छिखते है । उत्तरकी ओर वसेहुए पारछि ⊹ पुरसे उखङ कर राठौर वंश-वृक्ष किस प्रकार गंगाके दक्षिण मरुभूमिमे फिर स्थापित हुआ, उसका वृत्तान्त भलीप्रकारसे किसी इतिहासप्रन्थमे नहीं देखा जाता । जान पडता है कि, राठौ-रोने उस समय राजनीतिमे विशेष विज्ञता प्राप्त नहीं की थीं। इनके सिवाय जोधपुरके द्रवारने एक वुद्धिमान् राजकर्मचारीसे छुछ यादगारी लिखवाई थी, जिसमे सन् १६२९ में राजा अजितसिहकी मृत्यूरो लेकर सन् १८१८ में अंग्रे-जोके संधिपत्रतकका वृत्तान्त है । इस लेखकके पुरुषा जोधपुर द्रवारमे वड़े पदाधिकारी थे, और यह मनुष्य भूत तथा वर्तमान ऐतिहासिक वृत्तान्तोकी मूर्ति था । इस प्रकार पुस्तकोके वृत्तान्तोसे और राजा महाराजा और द्रवारियो राजइतो और प्रजासे वातचीत करके यह इतिहास संग्रह किया है जिनकी वाह्य अवस्था नीरस जान पडती है परन्तु अन्तमे यही चित्ताकर्षक इतिहास प्रतीत होगे । राठौरोके वंगका सूचीवृक्ष और उनकी शाखा सहित सूची इस पुस्तकमे दिखलाई गई है, जिनकी सन्तान आजकल आपसमे शत्रुता या वैर एखती है। जिसके देखनेसेही प्रत्येक वंशके अधिकार ज्ञात होजायंगे, और उनके परस्परके लड़ाई झगडोसे जो दीन द्शा उनकी होगई है, मेरे छेखसे ऐसे समयमे भी महाराजाधिराजको आवदयकताके समय न्यायदृष्टिसे देखने पर इनके अधिकार स्थिर करनेमे वड़ी सुगमता होगी। राठौर मूर्य्यवंशी है या नहीं इस तर्कके समाधानका उद्योग हम नहीं करना चाहते है, प्रथम राठौरकी उत्पत्ति इन्द्रके मेरुदंडसे हुई या नहीं इसपर भी हम वाद विवाद नहीं करना चाहते, और उनके नाममात्र पिताकी राजधानीका पता भी हम उत्तरमे नहीं लगाना चाहते है परन्तु हम तो केवल इसी पर संतोप करते है कि, राजा पारलीपुरके वंशमे यह देविक हस्ताक्षेप किसी गुप्त अपयशके ढऊनेके छिये निर्माण किया गया था। यवनाश्वका नाम जो यदन और अधकी संधिसे प्रगट होता है कि, इण्डोसिटिक (  $\mathrm{Indo}\ \mathsf{Scyt}^{\mathsf{Inc}}$ ) जंगली जाति सिन्धुनदीके दूरेदेशी तटोपर निवास करती थी, चंद्रवंशियोकी वंशावलीमे, जिनकी उत्पत्ति वध देवता और पृथ्वीसे हुई है ( देखो चित्र १ खण्ड १) ळिखा है कि विजयाश्वके पांचा पुत्र सिधुनदीके तटस्थ देशोमे निवास करते थे, और वादशाह सिकंद्रके आक्रमणके संक्षिप्त इतिहासोमे भी आसासेनी और

आसाकानी (  $\Lambda$ sasenae and  $\Lambda$ sac $m_1$  ) जातियोका वृत्तान्त आया है, जो इन

देशोंने वर्त्तमान समयसे भी वास करती है।

राजस्थान प्रथमन्वण्ड अ० ६ और ४९ एष्ठ देखो । + उर्दू तर्जुमेमे प्रलयपुर लिखा है ।

SCONDON CAROOM CAROLATON CAROLANDON OF SOM ON ON ON

इस समयम इस हिन्दुद्वीपकी स्थाई वंशोमे वहुतसे उलट फेर हुए जिनमें कुछ जातियाँ हन्स, पार्थियन और जेट इत्यादिने अपनी पृथक् २ राजियानियाँ भारत खण्डके उत्तरीय और पश्चिमीय सीमाओपर वनाई।

सम्बत्(५२६ सन्४००)मे नयनपालने कन्नीजको हम्तगत किया और उस समयरे। राठौरोको कमध्यजकी पदवी प्राप्त हुई उसके पुत्र पदारत और उसके पुत्र पुंजास उन

तेरह महा वंशोकी उत्पात्ति हुई थी जिनमेसे प्रत्येक (भरत) की कमध्यजा ही पन्नी थी। यती सन्यासीकी दी हुई वंशपत्रिकामे इसका नाम भरत किया तुआ है परन्तु पुरांन वृत्ता-न्तोमे यह केवल पदारतहीके नामसे प्रसिद्ध हैं।

उन तेरह राजवश और उन सबको बशावळी हे नाम नीचे ळिले हुए है। " प्रथम । धर्म्मविम्ब । इसके वंशवाले बानेश्वर । कमश्रजोह नामसे प्रसिद्ध हुए ।

"२। मान । इसने कांगडानामक स्थानमे अफगानो हे साथ युद्ध हिया था। अभयपुर भी इस कमध्यजके द्वारा प्रतिष्ठित है, इसही कारण उसके वस्त्रवाले अभयपुरी

कहे जाते है ।

" ३ । वीरचन्द्र । इसने अनहलपुर पत्तनके अधिपति हीरा चौहानकी वेटीसे विवाह किया था । वीरचन्द्रके चौदह पुत्र हुए वे अपना देश छोड दक्षिणमे जा वसे ।

वीरचन्द्रके वंशवाले कपालिया कमधजके नामसे विख्यात हुए।

"४। अमरविजय । इसने गंगाके किनारे वसेहए गौरागटके पमार अधि-

सहस्र पमारोको मारकर गौरागढपरअविकार किया था, इसीसे गौरा कमधज उत्पन्न हुए ।

पतिकी प्रत्रीसे विवाह किया। और राज्यके लालचसे अपने श्वसुरके गोत्रवाले सोल्ह

" ५ । सुजन विनोद । इसके वशवाले जल खेडिया कमयजेक नामसे प्रसिद्ध है । " ६ । पद्म, यदुवंशी राजा तेजोमानके हाथसे इसने बुगलानाको जीता। उडीसा

भी इसीके पराक्रमसे जीता गया था । " ७ । ऐहर । यदुवंत्रियोसे इसने वंगालेको जीता था । इससे ही ऐहर क्रमधज उत्पन्न हुए है ।

"८। वासुदेव। इसके वह भाईने इसको वनारस और ४८ गाँव जागीरके तौरपर दिये थे। किन्तु उसने अपनी कीर्ति फैलानेके निमित्त पारकपुर निमक्त एक नगर वसाया, वरदेव या वासुदेवके वंशवाले परकरा कमधजके नामसे अपना पारे-चय देते है।

" ९। उत्रप्रभाव । कहते है कि उप्रप्रभावने हिगलाज चदेल नामक स्थानमे + देव-ताके मन्दिरमे जाकर कठोर व्रत तप किया था ।

इससे देवताने उसपर अत्यन्त प्रसन्न हो उसे एक तरवार दी। कहते है कि देवताकी आज्ञासे वह तलवार मन्दिरके सामनेवाले एक कुण्डसे निकली थी। देवताकी

ৠঢ়৸ঢ়৸ঢ়৸ঢ়৸ঢ়৸ঢ়৸ঢ়৸ঢ়৸ঢ়৸ড়৸৸ড়৸ড়৸ড়৸ড়৸ড়৸ড়৾৸ঢ়৾৸ড়৾৾৾ড়৾

भ पारकपुरको सिंधुके सम्मुख वसा हुआ टाडसाहवने लिया है। + यह मकरानाके
 उपक्लमे वसा हुआ है।

दी हुई उस तळवारकी सहायतासे उत्रप्रभुने समुद्रके तटस्थ समस्त दक्षिणप्रदेशको जीत लिया था । इसीसे चंदेला कमधजोका वंश चला । " १० । मक्तमान । वा मुक्कटमणि । तम्बरवंशी भानुराजाके हाथसे इसने उत्तर भागके कुछेक देशोको जीता था । इसके वंशवाले वीरपुरा कमधजके नामसे प्रसिद्ध <u>ह</u>ए । '' ११ । भरत । इसने ६१ वर्षको अवस्थाम वीर गूजरवंशी रुद्रसेन नामक किसी राजाको परास्त कर उत्तरदेशमे पहाडोके नीचे वसेहुए कनकसर नामक एक नगर पर अधिकार किया । इसके वंशवाले वरियावर कमधजके नामसे विख्यात है । ( रायल एशियाटिक सोसाइटीके पुस्तकालयकी एक पुस्तकमें जो कोरासे प्राप्त हुई थी इस कन्नौजवंशकी शाखाका कुछ वृत्तान्त लिखा है ) " १२ अलनकुलने खेरोदा नामक एक नगर वसाया। अलनकुल एक वीर पुरुप था। अटकमे मुसल्मानोके साथ इसका एक युद्ध हुआ था। इसके वंशवाले खैरो-दिया कमधजके नामसे प्रसिद्ध है। " १३ । चंद, इसको उत्तर प्रदेशमे तारापुर नामक एक नगर प्राप्त हुआ था । प्रसिद्ध ताहिरा नामक नगरके चौहान अधिपातिकी पुत्रीके साथ चन्द्रका विवाह हुआ । चन्द्ने उस स्त्रीके समेत काशोमे आकर वास किया । ''सूर्व्यवंद्यं इस प्रकारसे वढा और पुष्ट हुआ था ।'' सैन ४७० ई० से जिस दिन राठौर वीर नैनपालने कन्नौज जीता, और उसके कुछ दिन उपरांत जिस दिन उनके तेरा पैत्राने भारतके चारोओर नानांद्शोमे फैलकर राठौर वंशकी विजयपताका स्थापित की, **उस दिनसे क्रमानुसार सात शताब्दी तक (सन्**११९३) राठौर वीरोके किसी प्र<mark>शंसनीय</mark> कार्यका वर्णन नहीं देखा जाता राठौरोका इतिहास उस समयसे चलता है जव कि उनका अधिकार गंगाजीके किनारे पर जम गया था। इस दीर्घ समयके उपरान्त जय-चंद कन्नौजके सिहासन पर वैठा । इन सात शताव्दियोम केवल इक्कोस राजाओका नाम देखा जाता है। जिस प्रन्थमे इन इक्षोस राजाओका नाम छिखा है. उसके देखनेसे पाया जाता है कि, " राजा " की उपाधि वाले कुछेक राजाओंके पहिले "राव" की उपाधिवाले इक्कोस राजाओने राठीरवंशका राज्य किया था, किन्तु किस राजाने सवसे पहिले उक्त उपाधि धारण की, और कितने "राजा" के नामसे परिचित हुए थे, उसका कोई वृत्तान्त अव तक नहीं देखा जाता। केवल यही वात सही नही है। इससे ९ तारापुर विजय करनेसे इसकी सन्तानका नाम जयवन्त कमधज हुआ । प्रे० टी० । २ ताहिराका वर्णन तवारीख फिरिस्ताम अनेकवार देखा गया है। ३ सूर्यप्रकाश । ४ भम्ब वा धमनम्यू कर्जाजाधिपतिका एक पुत्र अजयचन्द था ११ पीडीतक इस वशकी राव पटवी रही इसके पीछे राजाकी पदवी हुई । ५ इन कई एक राजाओंने " राजा " की उपाधि धारण की थी; उदयचंद, नृपति, कनकसेन, सहस्रपाल, मेघसेन, वीरभद्र, देवसेन, विमलसेन,

בול היאה ביות בכון, ביות בכות ביות ביות ביות ביות בכות בכות בכות ב पहिले संन्यासी को ये हुई बजाबलोम जो कया लिगो है, उससे ऐसे अनेक नाम पारे कि हो को स्ट्यंत्रकाल त्रन्थम नहीं है। संन्यासीकी वी हुई स्न्यामे जो कई एक नाम पारे अधिक देखेजाते है, उनमेंसे एक राजाका नाम अगर्य्वज भी है। लिगा है कि अगर्व राजके राजत्कालका भलीप्रकार राजा येगाराजको एक युद्धमे परास ित्या था। गंगो- उन्हें राकके राजत्कालका भलीप्रकारसे निध्य हुआ है। परन्तु हु सका विषय है कि पठले कही हुई सन्यासीको ही हुई तालिकामें अगर्यव्ज और उसके पिहले व पिछले राजा- के ली हुई नामावलीके साथ उसका छुठ भी सम्बन्ध नहीं होसकता। कत्रीजको रगभूमिमें सहाराज नयनपालके वंशवाले अर्थान् जयचरके पूर्व पुरुपो के किसी प्रश्ननी कार्यका हुई नामावलीके साथ उसका छुठ भी सम्बन्ध नहीं होसकता। कत्रीजको रगभूमिमें सहाराज नयनपालके वंशवाले अर्थान् जयचरके पूर्व पुरुपो के किसी प्रश्ननी कार्यका वर्णन मली प्रकारसे नहीं देखा जाता, किन्तु जो अयूरा और साथारण गुनान्त पाया जाता है, उसकी समालोचना करनेसे हम कह सकते है कि, व राठीरपर्क गेमच और राठीर वीर नयनपालके योग्य संतान थे। क्योंकि व सब क्षत्रियोंके उन्तम गुणोसे विभ्राख्य को गौरवसे भारतभूमि प्रतिष्ठित होगई थी, एक समय भट्टकि और चारण लोग अभिमानपृक्षिक उसस्यसे उनका यश गाते हुए भारतके नगरों र मे वृमते व किन्तु भारतके अभाग्यसे वह सब प्रकाणित गौरव आज मनुष्यमात्रके नेग्नोसे तृर हो काल- सागरमें विलीन होरहा है। इस ही कारण आज नयनपालके वश्वालोकी कियाण पीराणिक लीलाने स्थानमे प्राप्त हुई है। जैसे बुझनेके समय दीपक एकवारगी प्रज्ञवित हो उठता है, वेस हो मिटतीके समय कन्नीजराज्यका गौरव पहिलेसे दूना हो उठा था। इस अत्युजतिका सिवलर वर्णन मुसस्मानोके इतिहास और महाकवि चंदवरहाईके अनुतमय मन्यमें भली प्रकार मामके उनकी उस अत्युजतिका वर्णन किया है, तब कन्नीजकी दशाको विचार कर विना आसू बहाये नही रहा जाता। हाय!

जो राठीर वार नयनपालके अपनी विजयपताकाको जिस कन्नीजमे स्थापित किया था, एक समय उसका विस्तार पन्त्र काला (३० मील)) मे था। एक समय उसका विस्तार पन्त्र काला (३० मील)) मे था। एक समय उसका विस्तार पन्त्र होता (३० मील)) मे था। एक समय उसका विस्तार पन्त्र होता (३० मील)) मे था। एक समय उसका विस्तार पन्त्र होता (३० मील)) मे था। एक समय उसका विस्तार पन्त्र होता (३० मील)) मे था। एक समय उसका विस्तार पन्त्र होता विज्ता होता होता था। एक समय उसका विज्व होता होता पीहले संन्यासी को दी हुई बजावलोंमें जो कया लिखी है, उससे ऐसे अनेक नाम पाये

था, एक समय उसका विस्तार पन्द्रह कोश (३० मोछ) मे था। एक समय उस राठौर वशकी विशाल सेना " दलीपगल " के नामसे असिद्ध थी, इसका तात्पच्य यह है कि, इस पराक्रमी सेनाको अधिक संख्याके कारण कृच करनेमे पडाव करना पड़ता था, जिसके विपयमे चंदकवि लिखता है कि, कूचमे जन सेनाकी हरावल रण-क्षेत्रमे पहुँच जाती थी तव उस समय चदावल सेना अपने स्थानसे चलती थी।

वह बळवान और असंख्य राठौर सेना संसारकी किसी जातिकी विठिष्ट सेनाके साथ हर अकारसे लडने योग्य थी। सर्व्यप्रकाशमन्थमे उस विशाल सेनाका परिमाण इस प्रकारसे लिखा हुआ है। अस्सी हजार कवच-धारी वीर, तीस हजार सवार पाँखरवाले

ৠঢ়ঢ়ৼঢ়ঢ়৾ৼঢ়৸ড়ড়৸ড়ড়৸ড়ড়৸ড়ড়৸ড়ড়৸ড়ড়৸ড়ড়৸ড়ড়৸ড়ড়৸ড়ড়৸ড়ড়৸ড়ড়

२ घोड़े या हाथींके वस्तरको पासर कहते हैं। (जिरह वस्तर।) १ यती ।

क मार्वाड-जावपुरका शतहाल-जण ५. क तीन लाख पैदल, और दो लाख धनुष और फरशाधारी (सफरमैना) सिपाही थे इसके अतिरिक्त कालेवाव्लोको समान मतवाले हाथियोका भी एक झण्ड युद्धक्षेत्रमे जाता था। इस वलवान् विशाल सेनाको लेकर एक समय राठौर वीर सिन्धुनदीके सुदूर-स्थित यवनराजका प्रचड वल रोकनेके निमित्त भयानक समरभूमिमे गये थे। जिस दिन सिन्धुनदीको पारकर गोर और ईरानके वादशाह भारतवर्षमे आये, उसी दिन समरक्र-शल जयसिंह उनकी प्रचंड गति रोकनेके निमित्त उनके सन्मुख हुआ । दोनो दलोमे वहुत समयतक घोर युद्ध हुआ। उस युद्धमे दोनो ओरकी असंख्य सेना मारी गई। रक्त वहकर सिन्धुनदोका नीला जल लाल हो उठा। कितु हवशी राजा और उसके

फैरंग अवीर कन्नौजपितकी सेनासे हार गये। उसी दिनसे सिन्धुनदीका सुर्खीव-

नाम हुआ। जो चौहान कि, राठौरोके पुराने शत्रु थ, उनका भट्टकवि चन्द भी महाराज नयनपालके वंशवालोके गौरवको वखान किये विना नही रहा । वह उनको माण्ड-लीककी उपाधि देकर वर्णन करता है कि, उन्होंने उत्तरेदशके माण्डालेक यवन शहा-

यही नहीं, अनेक वीर पराक्रमी हिन्दू राजा भी इनके प्रकाशित पराक्रमरूपी आगके सामने अपने सन्मान और गौरवकी आहृति देते थे।

अनहरुवाड़ा यानी पत्तनके अधिपति सोरुंकी राजा सिद्धराज भी इनके अमित भूज-वलसे दो वार पराजित हुआ था। इससे राठौर राज्यकी प्रभुता नर्मदाके दक्षिण किनारे तक फैल गइ थी। गर्वित राठौर) राजा जयचंद केवल मनुष्योचित सन्मान पाकर सन्तुष्ट न हुआ । यहाँतफ कि, उसने वड़े भारा राजसूय यज्ञका अनुठान कर देवताओकेसे सन्मान पानेकी चेष्टा की थी। पौराणिक हिन्दू-राज समाजमे वह भारी यज्ञ जिस प्रकारकी धूमधामसे होता है उसका विचार करनेसे किस भारतवासीका हृद्य आनन्दसे

वदोन गोरीको परास्त कर उसके वशवर्त्ता आठ वादशाहोको कैंद्र कर लिया। केवल

खिल न उँटेगा <sup>१</sup> १। इस महायज्ञके सव काम, यहाँतक कि, अतिसाधारण द्वारपाल आदिके कामोको भी राजालोग करते है। महाराज युधिष्टिरके उपरान्तेस अवतक कोई हिन्दू राजा इस यज्ञको नहीं फर सका था। यहांतक कि, शकाब्द राजा विकमादित्यको भी यह असीम देव-सन्मान नहीं प्राप्त हुआ। भारतके समस्त राजाओंको निमंत्रण पत्र भेजा गया । उसके यज्ञको वृमधाम और तैयारीकी वात सुननर समरत भारतवासी चमत्कृत हुए। सभी छोग जयचन्द्को धन्यवाद देन छग । निमत्रणपत्रोमे यह भी

१ वरदाई यन्यमे देखा जाता है, कि फरग गण शहाबद्दीनके दछमे नियक्त थे दिन्तु किस प्रकारसे हवशीराज्यके दलमें आये, इसका भली प्रकारसे निश्चय करना कटिन है, जान पटता है कि, यह जेरसलमेंस भंग हुये किसी कूजंट सेनाके होंगे । २ रक्तजल । प्रे॰ टी॰ । ३ उत्तर देशके राजाओंसे अभिशाय सिंधनदके पाधम यवन राजाओंसे हैं।

Section of the chicken of the chicken of the

लिखा गया कि, राजकुमारी संयोगिताके स्वयवरके साथ ही इस महायज्ञका समारोह होगा। अर्थात् यज्ञमे आये हुए राजा महाराजाओमेसे संयोगिता + अपने लिये इन्छित वर हुंढ लेगी।

देखते २ यज्ञका दिन आ उपस्थित हुआ । निमंत्रित राजालोग अपनी अपनी सेना समेत आकर उस यज्ञमे सम्मिलित हुए। उन सबके आनेसे कन्नोजनगरने एक अपूर्व शोभा धारण की। कविवर चंद्रभट्टने इस अपूर्व शोभाका भली प्रकारमे वर्णन किया है। भारतके सभी हिन्दूराजा आये. परन्तु चौहानराज पृथ्वीराज और गहलोन राजा समरसिंह 🤞 जयचन्द्के उस सन्मानको अयोग्य विचार यज्ञेक निमन्नणमे न आये इस कारण जयचन्द्ने उन दोनोकी सोनेकी प्रतिमाएँ वनवा उन्हें अति नीच और साधारण टहलके स्थानपर नियत किया । पृथ्वीराजको असन्त तिरम्कृत करनेकी इच्छासे जैचन्द्रे उसकी मूर्तिको द्वारपालकी जगहम यडी करवाया। उन मन समा चारोको पृथ्वीराजने भी सुना तब क्रोधके कारण उसका वीर हृदय उमड पडा । वह प्रेम और बदलाहेनेमे प्रसिद्ध था । उसने अपनी सारी अवस्था धनुर्विचामे विताई थी अस्त उसने प्रतिज्ञा की कि-"दुष्ट जयचन्द्के यज्ञको विध्वस करंगा और उसीके सामन उसकी पुत्रीको हरलाऊंगा।" चौहान वीर पृथ्वीराज इस कठोर प्रतिज्ञाके पालन करनेम सव प्रकारसे शक्तिसम्पत्र और समर्थ था। किन्तु इससे राठार और चौहानोम जो विवाद उत्पन्न हुआ, वह थोड़ेहीमे शान्त न हो सका। उसके शान्त करनेमे दिही और कन्नीजके जीवनस्वरूप अगणित राजपृत समरक्षेत्रमे मारे गए। इस महाचारित्र वर्णनको चन्द्र-विने विस्तारसे ६९ खण्डोमे समाप्त किया है। उसने कहा है कि, पृथ्वीराजकी सयो-गिताका हरण करलेनेपर कमशः पाँच दिनतक घोर युद्ध हुआ था । यह भयानक गृह वित्रह ही भारतका कालस्वरूप हुआ।क्योंकि इस व्यर्थ वित्रहमें दोनों ओरका सेनावल नष्ट होजानेसे चतुर गोरी सुलतानने हिन्दोस्थान पर हमला किया । उसके उस हमलेके रोकनेके निमित्त दपद्वतीके तटपर जो युद्ध हुआ, उसीसे हिन्दोस्थानकी स्वतव्रताका सर्व नाश हुआ।

इस समयमे और इसके वहुत शताब्दी पहलेसे यहाँतक कि, महमृत्के आनेके पहिले भारतवर्ष नीचे लिखेहुए चार राज्योमे वटा हुआ था।

> प्रथम । दिल्ली, तॅवर और चौहानोके अधीन । दूसरे । कन्नौज,-राठाैरोके अधीन । तीसरे । मेवाड़,-गहलोतोके अधीन ।

चौथे। अनहलवाडा:-चावडा और सोलिकयोके अधीन।

इन प्रत्येक वर्ड वर्ड राज्योकी अधीनतामे छोटे छोटे असंख्य राजा निवास करते थे। वे सव वशवर्ती राजालोग उस समयकी राजनीतिके अनुसार अपने २ स्वामियोकी

ぷさぷっこぇっこぇっぱんこれできれた**おれたお**れたれたいれたがれたがに ひれらずんである

<sup>+</sup>संजोगिता। \* पृथ्वीराज रासोंमं समरीसहजीकी स्वर्ण प्रतिमा वनाए जानेका वर्णन नहीं है।

क्ष भारपाद्ध—जायपुरका शतहारा—जय र आज्ञा पालन करते थे, और युद्धकालमें उनके झंडेके नीचे खंडे होजानेपर खेलकर युद्ध करते थे। दिहां और कन्नोज दोनों स्वतंत्र राज्य होकर परस्पर बहुत ही निकट वसे हुए थे। दोनोके वीचमे केवल कालीनदी वहती थी, जिसको यूनानी भूगोल वेत्ताओने कालिन्दी लिखा है। दोनो राज्योके वशवर्ती राजा प्रायः समान ही थे। कालीनदीसे सिन्धुनर्तके पश्चिम किनारे तक और हिमालय पहाडके नीचेसे मारवाड और अर्वली पर्वतोतक दिल्लीका विशाल राज्य फैला हुआ था। इनमे उत्तराधिकारी चौहानेकि १०८ सुवे थे जिनमे वहतसे अधीन राजा थे, इस वडे विशाल राज्यका राजा अनंगपाल तोमर था। चौहान पृथ्वीराजने इस राज्यको प्राप्त करके 🕸 एक समय एक सौ आठ प्रधान सामन्त राजाओपर शासन किया था। गर्वोत्रति और कन्नौजकी प्रभुता उत्तरमे हिमालय पर्वत, पूर्वमे काशी, और चम्बल नदीसे पार हो " वुन्देलखण्ड तक फैली थी। दक्षिणमे यह मेवाडकी उत्तरी सीमासे रुकीहुई थी। मेवाडकी सीमा उत्तरमे अर्वली पर्वत और दक्षिणमे मुरधर ( वशवर्ती कन्नोज ) और पश्चिममे अनहरुवाडेसे थी, और अनहरुवाड़ा दक्षिणमे समुद्र तक व पश्चिममे सिध व अटकतक फैला था। इसकी उत्तरी सीमामे जंगल था। भट्टप्रन्थोमे कहा है कि, यह सब राजा प्राय: एक दूसरेके विरुद्ध तलवार लेकर एक दूसरेके हृद्यका रक्त गिराते थे।इन कइ एक राज्योका राजनैतिक जीवन जबसे आरम्भ हुआहै तवसे देखाजाता है कि, गहलोतो और चौहानोंमे प्राय: मित्रता और राठौरोंमे प्राय: प्रचंड शत्रुता रही है। राठौरो और तोमरोकी शत्रुता ही भारतवर्पके सर्वनाशका प्रधान कारण हुई है परस्पर विवाहोके संवन्थसे नित्यशःके छैश शान्त होगये पर आंतरिक वैमनस्य न गया इस कारण फिर उभर खडे हुए। यह वात प्राचीन इतिहासोसे ही पाई जाती है:। महमृद् गज़नवीके परचान् यदि कोई यात्री योरुपके द्रवारोमे घूमताहुआ और वादशाह तमूरके मार्गपर वेजिनटियम यानी गज़नी (जो हिन्दुओकी खूटसे भरा हुआ था ) होता हुआ दिख़ी कन्नौज व अनहरूवाड़ाकी सैर करता तो उसको राजपूतोकी सभ्यता व शिल्प-विद्या मवसे वढ़ चढ़ कर विदित होती । जो शस्त्रविद्यामे भी किसीसे कम नहीं थे। पश्चिमके नियमानुसार उस समय भारतवर्षमे प्रत्येक राजधानीका अधिकार इस प्रकार था कि, युद्धके समय प्रजामेसे सेनाका चुनाव होता था सौभाग्यवश योहपमें जम्भूरोराज्य + नियमका प्रवेश होगया था जिससे वहाँके प्रवन्धमे जान पड़ गई, परन्तु भारतवर्षकी वा एशियाकी तृतीय राजधानी राज्यके सर्वाधिकारसे पृथक् रही, जो स्थाईरूपसे सहायता होगई थी हिन्दुस्थानमे उस समय राखविद्यासे उत्तम कोई राजा पृथ्वीराज अनंगपालकी लडकीका लडका था इसलिए अनंगपाल उसकी अपना उत्तराधिकारी वनाकर आप विद्यक्षाश्रमको तप करने चला गया था। 🕂 श्रजाधीन राज्यको फारसीमें जम्मूरीसल्तनत वहते हैं।

general contractions and a contraction of

नहीं गिना जाता था।इस कारणसे वारम्वारके युद्धोसे राजपूत जानि उत्तरीय वाण्याहोसे छड़कर परास्त हुई। बहाबुहोन गोरीने इन झनड़ोसे ठाम उठाकर भागत पर जकमण किया। उसने सबसे प्रथम दिख्लीके चौहान गजा पृश्वीराको परास्त किया, जो उस समय भारतवर्षका सबसे वडा राजा था।

जिस दुर्दिनसे द्रपद्वतीके रक्ताक्तजलमें भारतके गौरवका मुर्ग उना उनी दिनमें विजयो शहाबुद्दीनने पाण्डव वीर राजा यृथिष्ठिरकी राजधानी पर अधिकार कर जयसद पर आक्रमण फिया। इसके पहले हो जयचंद्र प्रश्वीराजें नाय युद्रकरके अपने मेना-वलको खो चुका था। इस समय इम आइतुई पोर पिगको देग गयाशक्ति सेना इकट्ठी करके वह शहाबुद्दीनके सन्मुख हुआ। किन्तु उसके गन नन नम्भी हुए। उस विजयी आक्रमणकर्त्ताके प्रचंड वलको वह रोक नसका। अन्तमे जेचवने गंगापार भाग-जानेकी इच्छा की,किन्तुयह भी न होसका गंगाके अवाह जरुभ नौका उवजानेसे जयचंद जीवित ही जल निमम हुआ यह शोचनीय घटना मम्बन् १२४९ (११९३६० हुई। वे छत्तीस राजा जो हिमालयसे विन्ध्याचल तक अधिकार रखते थे और जो उनने दिनो-तक राठौर सनाका विजयपताकाके नीचे खेउ होते थे, उसी दिनसे वे अपने २ राज्योको चले गये उसी दिन कन्नोजके विशाल गज्यक्षेत्रसे महाराज नयनपालना लगाया हुआ वंद्रा वृक्ष सहैवको उखड़ गया । कितु तो भी वह एकवार ही नाव न टोगया । भविष्य भावीको यह स्वीकार था राज्यके बद्यज अभी पीढियोतक स्थित रह, ओर उसी वंशकी इकतीसवी पीढ़ीमें इसी राज्यवंशकी सन्तान राजराजेश्वर राजामान वडे प्रताप-शाली तेजस्वी और राजा जयचन्द्के समान मरुदेशके रत्तितो, जिननो उदा सन्नान मिलै उनके प्राचीन पुरुषा नयनपाछ १४ वीं जताब्दीके पूर्वटण उसी सन्य उसने कन्नौजमे राज्य स्थापित किया, इस गकार १३६० वर्षोकी वंशावलीका पता लगाकर जो कुछ अभिमान करे उचित है, और इतनेही इतिहास पर सतोप कर नयनपालके पश्चा-त्का वृत्तान्त कवियोके छन्दो वा पुराणोकी गाथाओमे छोड देव। भाग्यवश कछेक राठौर बोरोने उस उखडेहुए वशवृक्षको भारतके रेगिस्तानमे भिर लगाया। वह फिर लगायाहुआ राठौरोका वंज वृक्ष मरुभूमिकी परम वाल्के ऊपर थोड़े हा सपयम सजीव हो उठा और उमकी वडी वड़ी साखाओंने चारोओर फैलकर राठौराके गोरवको पुन प्रकाशित करदिया ।

भाग २. ] 🐉 मारवाड-जोधपुरका इतिहास-अ० २. 🕸

いるがないないないないないないないないで

( ? ३ )

द्वितीय अध्याय २.

Car million in

ज्यचद्के पोते सियाजी भार सेतरामका देश छोडना; पश्चिमी जंगलमे उनका प्रवेश; सिंबुतक फेले हुए सरुभूमिके अधिवासी जनोका वृत्तान्त; कोलूमढके राजाके निकट सियाजीको पद प्राप्त होना; फूलराके प्रसिद्ध डाक् लाखाफलाणीके साथ उसका युद्ध; स्टेतरामका माराजाना; सोलंकी राजकुमारीके साथ सियाजीका विवाह, द्वारकाकी ओर उसका जाना; लाखा फूलाणीके साथ घोर युद्ध, सहवेकी डावी जाति और खेडधरकी गोहिल जातिका मारा जाना, खेडदेशमे सियाजीका

युद्ध, सहवेकी डावी जाति और खेडधरकी गोहिल जातिका मारा जाना, खेडदेशमे सियाजीका वास पालीके ब्राह्मणोसे उसका पृथ्वी मांगना; सियाजीका पहाडी जातियोके विरुद्ध पालीके ब्राह्मणोकी सहायता करना, ब्राह्मणोका उसको पृथ्वी देना; उसका स्वीकार, पुत्रजन्म; ब्राह्मणोको मार-कर सियाजीका उनके ब्राम छीनना; तीन वेदोको छोडकर सियाजीकी मृत्यु; उसका विश्वासवात-कता; सियाजीके जेठे पुत्र आसमानका राज्याभिषेक सोनग और अज आसथानकी मृत्यु; दहडका

उसके सिहासन पर बैठना, दृहडकी कन्नोज पर चढ़ाई और पुनरिधकारकी चेष्टा; उसका मारा जाना रायपालका अभिषेक, उसकी प्रति हिसा; उसके तेरह पुत्रोका वर्णन; कन्नरावका सिंहासनपर बैठना; राव जालनसी राव छाडो लीजे और दूसरे जातिवालोके साथ इनका विवाद; भीनथालकी जय; राव सलका, राव वीरभद्रो राव चृढा; और उसका मंडोरिधकार; उसकी अन्यान्य जीतोका वर्णन

मंडोरके परिहारराजकी दुहिताके साथ उसका विवाह; गहलोत कुलके साथ उसका सम्बन्ध सम्बन्ध न्यका फलाफल, अडमल और साधूका विवाह; चुडाका मारा जाना; राव रिड्माइका सिंहासन पर वैटना, उसका चित्तोरमे निवास करना. उससे अजमेरका जीताजाना; उसकामारवाड़के विभाग करना;

राव रिड्मह्नका माराजाना; उसके चौवीस पुत्रोका वर्णन; और सामन्तोकी फहरिस्त । जिस दिन यवनवीर शहाबुद्दीनके प्रचंड वाहुवलसे कन्नौजका राज्य चूर्ण हुआ, जिस दिन स्वदेशद्रोही जयचन्दने गंगाजीके पवित्र जलमे गिरकर अपने कियेहुए पापोका

प्रायिश्वत्त किया, उसी दिनसे अठारह वर्षके पीछे सम्वत् १२६८ (१२१२ ई०) में उसके पौत्र सियार्जा और सेत्राम अपनी जन्मभूमिको छोडकर दोसो साथियोंके

साथ मरुभूमिकी , ओर गये। वे किस कारण वश अपनी मातृभूमिसे चलेगये, इस विपयम भिन्न २ भट्टमन्थोसे भिन्न २ मत पायेजाते है। कोई कहता है कि उनका प्रधान

अभिप्राय पुण्यतीर्थ द्वारिकाको जानेका था । किसी प्रन्थमे देखा जाता है कि, उद्यम और व्यापारकी सहायतासे नवीन स्थानमे जाकर भाग्यकी परीक्षा करे और वहां सुख व स्वाधीनतासे दिन वितावे, इसी इच्छासे उन्होंने अपने देशको छोडदिया था । इन दोने।

मतोमे कौन मत सत्य है, वह सियाजीके भविष्य चार्रत्रोके देखनेसे सहजहींमे स्थिर किया जासकता है। सियाजी अभिमानी राठौरकुळका योग्य वंशधर था। पितृ पुरुपोक्ते

वितेहुये गोरवकी स्मृतिको अपने हाथसे त्याग कर और नाशहुए गोरवका उद्घार न करके यथार्थ राजपृत कभी भी मुनि वृत्तिका अवछंवन नही करसकता अस्तु दयोसियाजी ऐसा नहीं करसका; यदि वह ऐसा करता तो हिन्दोस्तानके नकशेमे मारवाडदेश स्थान पाता या नहीं इसमें भी सन्देह हैं।

96-1556 NOGA JONES AGON CALLANDA TATA TATA CALLANDA राठौर कुलका भविष्य भागरूपी प्रकाश जो धीरे २ प्रशाशित होरहा भा, उसको सियाजी न जान सका । और वह उसे मुट्टीभर सेनावलको लेकर मक्स्मिके गरम वालुका-राजिके ऊपर भ्रमण करनेलगा। कहां जाऊं ? किस उपायमे गाँभाग्य तस्मीकी क्रपांकटाक्ष प्राप्त करसकूं ? वह इसका कुछ भी निश्चय न कर सका, किन्तु कठोर उत्तम और कामकी सहायतासे मूळमंत्रके साधन करनेमे हदशित हो उसने भीएण कार्य क्षेत्रमे प्रवेश किया । इसी मंत्रके साधनके प्रभावसे उसने कुछ ही समरामे जिस विस्तारवाले भूभागपर आधिपत्य स्थापित किया या । वह यमुना, सिधु और गागननी तथा अर्वलोकी ऊंची चोटियोसे चारोओरसे विगहुआ है। इन चारो सीमाओरो िंग्हुए विशाल देशमे जो भिन्नर जातिये निवास करती है उनका मंख्रिय गुत्तान्त कहा गया है। कछवाहोनेभी उस समय तक संसारम राजनैतिक प्रतिष्ठा न प्राप्त की भी । उने क सामीय राजा पजोनीमे वीतेहुए मुसल्मानी हमलामे कन्नोजके गुद्रमे प्राणलाग कियेथे । उम समय उसीका पुत्र मलीसी + कछवाह कुळेक सिहासनपर वेटा अजमेर अमेर साभर और दूसरे चौहानराज्य मुसल्मान राजाओं के हस्तगत होगये थे, किन्तु अंगरी के अने क किले इस समयभी राजपूतीके वशमें रहे । विशेषकर नाडील नगर गुमदमानी ह गोर आक्रमणसे अपनी रक्षा करनेमे समर्थ हुआथा। उस समय वीमलदेवका एक वश्वर उस नगरका अधिपति था । इन सवोमेसे मक्तभूमिका गौरवम्बह्य गटोर नगर, प्राचीन पिंडहार कुळेक गौरवकी ध्वजाको अपने विकट दुर्गके सिरम वारण कियेटण दुर्गसहित खड़ाहै । उस समय पडिहार कुछकी दूसरी जाखाएं ईदां गोत्रमे उत्पन्न हुए राणा मानसिहके हाथसे मुदोरके अधीन शासित होतीथी। मानसिह अपने राज्यके चारी-ओरवाले सामन्तासे पूजित और सन्मानित हो मरुभूमिमे श्रेष्ट राजा गिना जाता था।उत्त-रमें नागोर कोटके निकट माहिलगण निवास करतेथे। यदापि जालके कठोर हायोंके घोर प्रहारसे आज हिन्दोस्थानके नकशेमे इसका चित्तक नहीं पायाजाता, किन्तु उस समय यह अत्यन्त प्रतिष्ठित नगरथा, इसका विवरण बहुतसे भट्टयन्थों ने देखा जाताहै। उस समय इस मोहित कुलके अधिपतिने ओडिटनामक नगरमे अपनी राजधानी स्था-पित कर १४४० गावेकि ऊपर अपने राज्यको फैलाया था । जिस स्थानमें आजकल वीकानेर राज्य स्थित है उस स्थानसे भटनेरतक समस्त प्रदेश उस समय जाट जाति-योमे वहुतही छोटे र स्वाधीन हिस्सोमे वटा हुआ था।इन सव हिस्सोके पूर्वसे गारा नदी की रेतीली पृथ्वीतक समस्त पृथ्वीका भाग जो पाया, द्या और लंगा के आदि कईएक असभ्य जातियोंके अधान था। जैसलमेरमे भाटी उसके दक्षिणमें सोन और सिन्ध व कच्छ प्रवेशमे जोडेचा जाति वसती थी. इनके और आवू व चन्द्रावतीके पंवारीके मन्यम्थलमे

अर्थातः स्टाहर स्टाहर

<sup>+</sup> पृथ्वीराज्य रासामें इसका नाम मलैसी लिखाहै। \* उस समय इस प्रदेशमें ज्यातियें निवास करतीथीं, किन्तु आजकल उनका पतातक नहीं लगता, उनमेसे पहुतसी तौ प्रापुओं के टाथसे मारी गई और शेषने मुसदमान धर्मको स्वीकार कर अपने प्राचीन नामको तिला-अली देवी।

सग २. 🕉 मारवाड-जाधपुरका इतिहास-अ० २. 🕸 सोलंकी रहते थे। इसके अतिरिक्त ईंडर और मेवाडके दैवीगण, खेडधरके गोहिलगण. साचारके देवडानण, झालोरके सोनगरा ओडिनके मोहिलगण, और सिनलिके सोलागण आदि अनेक प्राचीन जातिए समस्त प्रदेशके वीचमे इधर उधर वहुतही टूटी फूटी अव-स्थामे वास करती थी। इनमेसे वहुतौने तो राठौरोके जलते हुए विक्रमाग्निमे अपने कुलकी मर्यादा और निवासभूमिकी आहुति दे दी थी। शेप अब उनके खाधीन रहकर सासन्त रूपसे निवास कर किसी प्रकार सुख दुःखसे जीवनको विता रहे है। राठौर वीर सियाजीने अपने वाल्यावस्थाके छीलाक्षेत्र कन्नीज नगरको छोड-दिया जिस राज्यमे उसक पितृपुरुपाने बडे गौरवसहित राज्यकार्यको निवाहाथा, आज उसको अत्यन्तही दीन हीन भावसे वहांसे भागना पड़ा । कदाचित आज समस्त जोवनके निमित्त उससे उस भूमिका सम्वन्ध टूट गया। अव वह उस "स्वर्गीदृषि गरीयसी " जन्मभूसिको न देखने पावेगा, अव उस गंगाजीके किनारे वसेहुए कन्नौजके ऊँचे महलोकी अद्वालिकाओपर वैठकर लहराती हुई गंगाजीके अनन्त शब्दको न सुन सकेगा। वह राजपुत्र गौरवान्वित राठौर वंशका एक योग्य वंशधर है। कहाँ तो वह सिहासनपर वैठता, कहा आज निर्वासित और निराश्रयकी भाँति देश देशमे भटकता किरता है । सियाजीके हृद्यमे इस प्रकारकी नाना चिन्ताओका उद्य होनेलगा। परन्तु वह क्षणभरको भी न घवडाया । वह जानता था कि आपत्तिका सहन करनाही राजपूतोका प्रधान कर्तव्य है; क्योंकि आपित्तिही मनुष्यको सुखकी सूचना देनेवाली है। उसने उन मुद्दीभर साथियोको साथ छेकर अपने वाल्यकालके शांतिनिकेतन, आशाकी विलासभूमि पिताके राज्यसे वाहर हो भारतके विशाल रेतीले मैदानमे प्रवेश किया। चारोओरके अनन्त रेतका सागर सूर्य्यकी किरणोसे झुछसकर उसके जछेहुए हृद्यकी समान धुयकार रहा है, सामनेसे अगणित रेतके कण उड २ कर उसके निष्फल आगा भरोसेकी समान उसको अत्यन्त विरूप कररही है। तो भी सियाजी क्षणभरके निमित्त निराज्ञ न हुआ। तरंगसे चलायमान काठके दुकड़ेकी समान भाग्यक प्रचल वहायमे वहते २ अन्तमे वह कोल्मढनामक स्थानमं पहुँचा । आजकल जिस स्थानमें वीकानेर नगर वसाहुआहै, कोॡमढ वहांसे दश कोश यानी २० मीछ पश्चिमकी ओर है। उस ममय वहां एक सोलंकी राजा राज्य करता था। वह सियाजीसे बहुत आरर सन्मान शिष्टाचारके माथ मिला। सोलकी राजाके आवर करने और उदार व्यवहारसे सियाजी अत्यन्तही प्रसन्न टुआ और उसके कियेहुए उपकारका बदला चुकानेकी इच्छा करनेलगा। उस समय लाखा पृछाणी नामक एक वीर राजपूत उमदेशके निवासियोको अत्यन्त हु ख देरहाथा । छात्रा पून्याणी प्रसिद्ध जाड़ेचा खुळसे उत्पन्न हुनाया, उत्तका पृखरा दुर्ग सकसूमिकी अनन्त वालुका निविके जबर स्थित हो शतुओं के पक्षणे सब प्रकारसे दुर्गम और अहुट साबसे राड़ा था। रुप्ता स्वय ऐमा दुईर्प था कि सनलजसे टेकर समुद्रके जिनारेतकके सव

राठीर कुळका भिवष्य भागल्पी प्रकाश जो धीरे २ प्रकाशित होरहा था, उसको हि सियाजी न जानसका । और वह उसे मुडीभर सेनावळको ळेकर मरुभूमिके गरम विख्याजी न जानसका । और वह उसे मुडीभर सेनावळको ळेकर मरुभूमिके गरम हि श्री कुष्मकटाक्ष प्राप्त करसकूं ? वह इसका कुळ भी निश्चय न कर सका, किन्तु कठोर उत्तम हि और कामकी सहायतासे मूळमंत्रके साधन करनेमें दृढ़पतिज्ञ हो उसने भीपण कार्य क्षेत्रमें प्रवेश किया । इसी मंत्रके साधनके प्रभावसे उसने कुळ ही समयमे जिस हि विस्तारवाळे भूभागपर आधिपत्य स्थापित किया था । वह यमुना, सिधु और गारानदी हि तथा अर्वळीकी ऊंची चोटियासे चारोओरसे धिराहुआ है । इन चारो सीमाओसे विरेहुए किछवाहोनेभी उस समय तक संसारमे राजनैतिक प्रतिष्ठा न प्राप्त की थी । इनके स्वर्गीय किछवाहोनेभी उस समय तक संसारमे राजनैतिक प्रतिष्ठा न प्राप्त की थी । इनके स्वर्गीय किछवाहोनेभी वारोवेहए मुसल्सानी हमलेमें कन्नौजके यद्रमें प्राण्ट्याग किछेथे । इस किछवाहोनेभी वारोवेहए मुसल्सानी हमलेमें कन्नौजके यद्रमें प्राण्ट्याग किछेथे । इस किछवाहोनेभी वारोवेहए मुसल्सानी हमलेमें कन्नौजके यद्रमें प्राण्ट्याग किछेथे । इस किछाने प्राण्ट्याग किछेथे । इस किछवाहोनेभी वारोवेहए मुसल्सानी हमलेमें कन्नौजके यद्रमें प्राण्ट्याग किछेथे । इस किछाने वाराण्ट्याग किछेथे । इस किछाने का प्राण्ट्याग किछाने का प्राण्ट्याग किछाने के स्वर्याग किछाने का प्राण्ट्याग किछाने । इस किछाने का प्राण्ट्याग किछाने । इस किछाने का प्राण्ट्याग किछाने । इस किछाने का प्राण्ट्याग किछाने का प्राण्ट्याग किछाने का प्राण्ट्याग किछाने हा प्राण्ट्याग किछाने । इस किछाने का प्राण्ट्याग किछाने का प राजा पजोनीमे वीतेहुए मुसल्मानी हमलोमे कन्नोजके युद्धमे प्राणत्याग कियेथे । इस समय उसीका पुत्र महीसी + कछवाह कुछके सिहासनपर वैठा अजमेर अमेर सॉभर और दूसरे चौहानराज्य मुसल्मान राजाओं के हस्तगत होगये थे, किन्तु अर्वछींके अनेक किले इस समयभी राजपूतोके वशमे रहे । विशेषकर नाडोल नगर मुसल्मानोके घोर आक्रमणसे अपनी रक्षा करनेमे समर्थ हुआथा । उस समय वीसलदेवका एक वंश्वर उस नगरका अधिपति था । इन सवोमेसे मरुभूमिका गौरवस्वरूप मडोर नगर, प्राचीन पडिहार कुळेक गोरवकी ध्वजाको अपने विकट दुर्गके सिरमे थारण कियेहुए दुर्गमिह्त खडाहे । उस समय पीडहार कुलकी दूसरी भाषाएं ईदां गोत्रमे उत्पन्न हुए राणा मानसिटके हाथसे मुंदोरके अधीन शासित होतीथी। मानसिह अपने राज्यके चारी-ओरवाले सामन्तासे पृजित और सन्मानित हो मरुभूमिमे श्रेष्ट राजा गिना जाता था।उत्त-रमं नागोर कोटके निकट माहिलगण निवास करतेथे। यद्यपि कालके कठोर हाथोके धोर प्रहारसे आज हिन्दोस्थानके नकशेमे इसका चिह्नतक नहीं पायाजाता, किन्तु उस िसमय यह अत्यन्त प्रतिष्ठित नगरथा, इसका विवरण बहुतसे भट्टप्रनथोमे देखा जाताहै। उस समय इस मोहित कुलके अधिपतिने ओडिटनामक नगरमे अपनी राजधानी स्था-ैं पित कर १४४० गावेंकि ऊपर अपने राज्यको फैळाया था । जिस स्थानमे आजकल 🧦 वीकोनर राज्य स्थित है उस स्थानसे भटनेरतक समस्त प्रदेश उस समय जाट जाति-योमे बहुतही छोटे २ स्वाधीन हिस्सोमे बंटा हुआ था।इन सब हिस्सोके पूर्वसे गारा नदी की रेतीरों पृथ्वीतक समस्त पृथ्वीका भागजो पाया, द्या और छंगाॐआदि कईएक असभ्य जातियोके अधान था। जैसलमेरने भाटी उसके दक्षिणमे सोन और सिन्धु व कच्छ प्रवेद्याम जाहिचा जाति वसती थी. इनके और आवृ व चन्द्रावतीके पवारोके मन्यस्थलमे

<sup>🛨</sup> एक्वीराज रासाने इसका नाम मलैसी लिखाहै । \* उस समय इस प्रदेशमें दूसरी जातिये तिर प रतीयीं, िन्तु आजरूल उनका पतातक नहीं लगता, उनमेसे बहुतसी तौ बानुओं के ्येन मारी गई और रोपने सुमदमान धर्मको स्वीकार कर अपने प्राचीन नामाही उसी देवी।

(24) ॐ मारवाड–जोधपुरका इतिहास–अ० २. ৠ साग २. ] *ᢒᡮᠯᢗᢜᢒᢗᢥ᠑ᠪᢜ᠑ᠪᢜᠣᠪᡮᢒᠪᢜᢇᢗᡯᡉᢗᡯᢐᠪᢜ*ᢒᡋᢜᢒᡋᢜᢒᡋᢜᢒᡋᢜᢒᠪᢜᡳ सोलंकी रहते थे। इसके अतिरिक्त ईंडर और मेवाड़के दैवीगण, खेडधरके गोहिलगण, साचारके देवडागण, झालोरके सोनगरा ओडिनके मोहिलगण, और सिनलिके सोलागण आदि अनेक प्राचीन जातिए समस्त प्रदेशके वीचमे इघर उधर वहुतही ट्टी फूटी अव-स्थाम बास करती थी। इनमेसे बहुतीने तो राठीरोके जलते हुए विक्रमाप्रिमे अपने कुलकी मर्यादा और निवासभूभिकी आहुति दे दी थी। शेष अव उनके खाधीन रहकर सासन्त रूपसे निवास कर किसी प्रकार सुख दुःखसे जीवनको विता रहे है। राठौर वीर सियाजीने अपने वाल्यावस्थाके छीछाक्षेत्र कन्नौज नगरको छोड-दिया जिस राज्यमे उसक पितृपुरुपाने वडे गौरवमहित राज्यकार्यको निवाहाथा, आज उसको अत्यन्तहो दीन हीन भावसे वहांसे भागना पड़ा । कदाचित आज समस्त जोवनके निमित्त उससे उस भूमिका सम्वन्ध टूट गया। अव वह उस " स्वर्गादृषि गरीयसी " जन्मभूभिको न देखने पावैगा, अव उस गंगाजीके किनारे वसेहुए कन्नौजके ऊँचे महलोकी अट्टालिकाओपर वैठकर लहराती हुई गंगाजीके अनन्त शब्दको न सुन सकेगा। वह राजपुत्र गौरवान्वित राठौर वंशका एक योग्य वंशधर है। कहाँ तो वह सिहासनपर वैठता, कहाँ आज निर्वासित और निराश्रयकी भाँति देश देशमे भटकता किरता है । सियाजीके हृद्यमे इस प्रकारकी नाना चिन्ताओका उद्य होनेलगा। परन्तु वह क्षणभरको भी न घवडाया । वह जानता था कि आपत्तिका सहन करनाही राजपूतोका प्रधान कर्तव्य है, क्योंकि आपित्तही मनुष्यको मुखकी सूचना देनेवाली है। उसने उन मुद्दीभर माथियोको साथ छेकर अपने वाल्यकालके शांतिनिकेतन, आशाकी विलासभूमि पिताके राज्यसे वाहर हो भारतके विशाल रेतीले मैदानमे प्रवेश किया। चारोओरने अनन्त रेतका सागर सूर्यकी किरणोसे झुलसकर उसके जलेहुए हृद्यकी समान धुयकार रहा है; सामनेसे अगणित रेतके कण उड़ २ कर उसके निष्फल आज्ञा भरोसेकी समान उसको अत्यन्त विरूप कररही है। तो भी सियाजी क्षणभरके निमित्त निराग न हुआ। तरंगसे चलायमान काठके दुकड़की समान भाग्यक प्रवल वहावमे वहते २ अन्तमे वह कोल्मिडनामक स्थानमं पहुँचा । आजकल जिस स्थानमे वीकानेर नगर वसाहुआहै, कोल्सिड वहांसे दश कोश यानी २० मील पश्चिमकी ओर है। उस समय वहां एक सोलंकी राजा राज्य करता था। वह सियाजीसे वहत आद्र सन्मान शिष्टाचारके माथ मिछा । सोलंकी राजाके आद्र करने और उदार व्यवहारसे सियाजी अत्यन्तही प्रसन्न हुआ और उसके क्रियेहुए उपकारका बदला चुकानेकी इच्छा करनेलगा। उस समय लाखा पृराणी नामक एक वीर राजपृत उसदेशके निवासियोको अत्यन्त टु.ख देरहाथा । छाखा पृत्राणी प्रसिद्ध बांडेचा इतसे उत्पन्न हुजाया, उराका पृत्यरा हुर्ग सरुसूमिकी अनन्त जाउन राशिके जल्र स्थित हो शत्रुयोक्ति पक्षये सब प्रजारमे दुर्गम और अट्ट पावसे चडा था। रण्या स्वयं गमा हुईर्व था कि सन्छजसे टेकर समुद्रके किनारेतकोइ स्व

हैं देश उसका नाम सुनतेही कॉप चठते थे। असोलंकी राजाकी आज्ञासे राठोर वीर सियान जिंने आज उस वीर लाखाके विरुद्ध तल्वार धारण करनेकी टढ़ प्रतिज्ञा की। धीरे र कु युद्धकी तैयारी हुई। सोलंकी राजाने सियाजीको सेनापति वनाकर समस्त सेनाका भार उसीके हाथमे देदिया। उसका भाई सतराम और राठोरवीर भी उसकी सहायताके विभिन्त युद्धक्षेत्रमे आये। धीरे र दोनो दलोमे लड़ाई आरम्भ हुई। सियाजी अपने वोर श्रु लाखाको जीत लिया। परन्तु वह जीत सहजमे न प्राप्त हुई। सियाजी अपने वोर श्रु लाखाको जीत लिया। परन्तु वह जीत सहजमे न प्राप्त हुई। उसके वदलेमे उसके जीवनका सगीभाई सेतराम और दूसरे राठोर वीरोके हृदयका त्विरभी वहाइस युद्धमे जय पानेसे आनित्वत हो कोल्ल्महका राजा राठौर राजकुमारसे वहे आनन्दसे गृहद होकर सूत्रमे वाथा। तदनन्तर जय पानेके पुरस्कारको साथ ले सियाजी द्वारकाकी और बढ़ा। कुछ दिनोके उपरान्त अनहल्वाड़ा हुन उसको दिखाई दिया। श्रु अम दूर करनेके अभिप्रायसे वह उस नगरमे उपिश्वत हुआ। वहांके राजाने उसका यथायोग्य सत्कार किया। अनहल्वाड़ामे ही सियाजी था कि, विभाव है। लाखाके आक्रमण करनेसे पत्तनका राजा अत्यन्त मयभीत होगया था; किया है। लाखाके आक्रमण करनेसे पत्तनका राजा अत्यन्त मयभीत होगया था; किया है। लाखाके आक्रमण करनेसे पत्तनका राजा अत्यन्त मयभीत होगया था; किया है। हा स्वां उसके भयको दूरकर स्वंही उस दुर्द्धर्प जाडेचा वीरके साथ दंद- युद्धमे प्रमुत्त हुआ। पहले लाखा उसके प्राप्त इसके प्राप्त मारकर स्वयं निविन्नतासे अस्ते प्रमुत्त हो स्वां मारकर स्वयं निविन्नतासे स्वां युद्धमे प्रमुत्त हुआ। पहले लाखा उसके प्राप्त स्वयं निविन्नतासे सेतरामको मारकर स्वयं निविन्नतासे े युद्धमे प्रवृत्त हुआ। पहले लाखा उसके प्राणप्यारेभाई सेतरामको मारकर स्वयं निर्विन्नतासे युद्धक्षेत्रसं भागगया था।आज उसभाईके मारनेवालेके हृदयके रुधिरसे सियाजी दारुण युद्धश्रम भागगया था। आज उस भाईके मारनेवालेके हृदयके रुधिरसे सियाजी दारण श्री श्रानृशोकाग्निको ज्ञान्त करना चाहते थे। वोर वदला लेनेकी प्यास और यशकी श्री इच्छासे उत्तेजित हो राठोरवीरने लाखाके साथ भीषण युद्ध आरम्भ किया। विवास ओरकी सेना दूर रहकर चित्रलिखेकी समान खड़ी हो इन दोनो राजपूतवीरोके श्री अद्भुत रण-कौशलको देखने लगी। उनके वोर असियुद्धसे रणभूमि वारम्वार कांपने लगी। आपसमे तलवार लड़नेके झनझन शब्द और उन दोनो वीरोके ललकारके अतिरिक्त उस समय और कुछभी न सुनाई देता था। किन्तु लासा आज वुरी सायतमे अनहलवाडा श्री पहनमे आया था। दुरी साइतमे वह सियाजीके साथ द्वंद युद्धमे प्रवृत्त हुआ था। श्री भाईके शोकसे दुःखित वदला लेनेकी इच्छावाले राठौरवीरके हाथसे वह आत्मरक्षा न करसका। सियाजीकी प्रचंड तलवारके आवातसे उसका शिर दो दुकड़े हो पृथ्वीपर श्री करसका। सियाजीकी प्रचंड तलवारके आवातसे उसका शिर दो दुकड़े हो पृथ्वीपर श्री करसका। यह देखतेही पृथ्नापको सेनाके जय २ कार शब्दसे आकाश गंजना। गिरपड़ा। यह देखतेही पट्टनराजकी सेनाके जय २ कार शब्दसे आकाश गूंजउठा।

अ यदावि राला फुलाणी अत्यन्त दुर्द्धपं था, परन्तु उसने कभी निराश्रयो और निर्वलोको नहीं वि त्या । इसके अतिरिक्त उपने दान व्यान और अनेक अच्छेकामभी कियेथे इस सम्बन्धम लोनी कि ति पिन्नु नदीके सागर संगम देशोतक उसके प्रशसा स्चक गीत सुने नातेहैं । राजस्थानके वि वाचीन नगर इसके वरामें थे । उन नगरों के नाम नीचे लिखे पद्यसे भली भोति जाने जातेहै । वि "करापगढ़ा स्वावपुरा, वराक्याड़ा ताको । अंवानीगढ़ जगरूपुरा, ये फुलगढ़ लारको । " वि तेत करपपगढ़, सूर्यपुर, वराक्याड़, अथानीगढ़, जगरूपुर, और फूलगढ़ी, लालाके वरामे थे । वि कर्माण्डिके स्वावपुरा, वराक्याड़, अथानीगढ़, जगरूपुर, और फूलगढ़ी, लालाके वरामे थे । वि कर्माण्डिके स्वावपुरा, वराक्याड़, अथानीगढ़, जगरूपुर, और फूलगढ़ी, लालाके वरामे थे । वि सताया । इस ह अतिरिक्त उपने दान व्यान और अनेक अच्छेकासभी कियेथे इस सम्बन्धम लोनी नदीने पिन्यु नदीके सागर संगम देशोतक उसके प्रशसा सूचक गीत सुनेजातेहैं । राजस्थानके इ शाचीन नगर इसके वरामें थे। उन नगरोंके नाम नीचे लिखे पद्यसे भली भाति जाने जातेहैं।

जर्जात करयपगढ़, सूर्यपुर, वराकगढ़, अधानीगढ़, जगस्पुर, और फूलगढ़ी, लालाक वशमे थे।

भाग २ ( १७ 

यह जयशब्द अनन्त आकाशमे पहुँच वायुके वेगसे चारोओर फैलगया। जो लोग लाखाके अत्याचारसे पींड़ित होरहे थे, उन सवीने उस जयशब्दकी आनिन्दित हृद्यसे सुना । और सतलजसे लगाकर समुद्र किनारे तकके समस्त देशवासियोने दोनो हाथ उठा २ कर राठौर वीरको आशीर्वाद दिया।

दुर्घर्प लाखाके रुधिरसे भाईकी दारण शोकामिको शांतिकर सियाजीका हृद्य आनन्दसे फुल उठा। अत्र उसको तोर्थयात्रा करनी शेप रही। वास्तवमे उसने इस इच्छाको पूर्ण किया या नहीं इसका कोई वृत्तान्त अवतक नहीं पायाजाता। भट्ट प्रयोमे लिखा है कि, उस समय वह राजपूतोके प्रधान मंत्रसे चलायमान हो अटल प्रतिष्ठा प्राप्त करनेमे तत्पर हुआ था पट्टनसे विदा होकर सियाजीने छूनी नदीके किनारे कुछ

दिनो वास किया। वहां महवा नामक एक नगर था वहां छत्तीस राजकुलके मॅकेडावी ( \* दावी ) क्षत्री वास करते थे । सियाजीने उन सवको मारकर उस नगरपर अपना अधिकार किया । राज्यका छोभ धीरे २ उसके हृदयमे दूना वढ्गया । तव उसने निकटही बसेहुए खेरधरके गोहिलोको मारकर उनके देशमे अपनी विजयपताका फहरानेका संकल्प किया और उसका यह सकल्प थोड़ेही दिनोमे पूर्ण होगया। गोहि-लोके राजा महेशदासने उसके हाथसे मरकर उसके सौभाग्यका मार्ग भलीप्रकारसे साफ

सौभाग्य-लक्ष्मिके प्राप्त होतेही मनुष्यके इच्छित कार्य्य शीव्रतासे पूर्ण होने लगते है। खेडयरमे निवास करनेके कुछही काल उपरान्त सियाजीको अपनी श्री बढ़ानेका एक और सुअवसर शिव्रही हाथलगा। उसी समयमे उस प्रदेशके निकट पाली नामक नगरके प्रान्तमे कुछ ब्राह्मण निवास करके अतुल भूमि सम्पत्तिका भोग करते थे, किन्तु पर्वत निवासी मेर और मीना जातिवाले अकसर उनपर आक्रमण कर उन्हें अनेक प्रकारसे दु:ख देते थे। शांतिकी इच्छा रखनेवाले त्राह्मण उन दुष्टांसे अपनी रक्षा होनेके

किसी उपायको अवतक स्थिर न कर सके थे।इस समयके पराक्रमको सुन उन्होने उसकी

करिद्या। अभागे गोहिल प्राण लेकर भागगये। तव विजयी सियाजीने लूनी नदीके

किनारे प्राचीन 'खेडनाथ' की छीलाभूमिम राठौर कुलकी विजयपताका गाड़ी ।

शरण और सहायता छेनेकी इच्छा की। तदनन्तर उन सवीने मिलकर उसके निकट जा अपने समस्त वृत्तान्तको आदिसे अन्ततक कह सुनाया। सियाजीने उनसे सहायता करनेकी प्रतिज्ञा और थोड़ेही दिनेकि उपरान्त अपनी प्रतिज्ञाका पालन कर उन शांति शिय ब्राह्मणोंसे आशीर्वाद और धन्यवादको प्राप्त किया। किन्तु ब्राह्मण इस्से भी निश्चिन्त न रहसके उन्होंने देखा कि, सियाजीके पाली नगरके निकटसे चले जानेपर दुष्ट पहाड़ी लोग किर भी उनके उपर आक्रमण कर पहिलेकी समान अत्याचार करेगे। अपने समस्त वृत्तान्तको आदिसे अन्ततक कह सुनाया । सियाजीने उनसे सहायता

さんさいなっとなるこれできんといれていれていれていることがっていることが

र वाबी जाति ३६ जातियोंमेसे हैं, उनके स्वतंत्र राज्यका यह अन्तिम वृत्तान्त है, में इन देशोकी पात्रामें काम्वेकी खाडीमें भावनगरक गोहिलासे मिला बार उनके इतिहासकी अद्युद्धि प्रगट 🔄 की कि, उनका जाना खेरघरसे छिखाई परन्तु यह नहीं छिखा कि, खेरघर कहाई ।

यह विचार उन्होंने सियाजीको अपनेही निकट रखनेकी इच्छा कर उसको कुछेक पृथ्वी दी। सियाजी उस पृथ्वीको आदरसहित ग्रहण कर उन्हींके निकट वास करने हिला। सियाजीने जिस कोळ्सढकी सोछंकिनीके साथ विवाह कियाथा, आज उसने यहाँ एक पुत्र उत्पन्न किया। सियाजीने कुछगुरुके कहनेके अनुसार नवकुमारका नाम अस्थान, रक्खा।

यद्यपि सियाजी इस प्रकारसे उन शान्तिप्रिय ब्राह्मणोंके वीचमे निवास तो करनेलगा किन्तु उसकी दुराकांक्षाकी कुछभी तृप्ति न हुई। उसकी यही उच्छा थी कि अ
पालोनगरी और उसमे मिलीहुई समस्त पृथ्वी मेरे वशमे होजाय किन्तु किस प्रकारसे
उसकी इच्छा पूरी हो, इसका वह कुछभी जपाय निश्चय न करसका। यद्यपि ब्राह्मणोंको मारकर उसकी इच्छा पूरी होसकतोहै; किन्तु ब्रह्महत्या महापाप है। साधारण
भूमिके निमित्त क्या सियाजी इस महापापमे लिप्त होगा? किन्तु नहीं, दु:लकी वात
है कि, राठीर वीरके हृदयमे यह दुराकांक्षा इतनी वलवती होउठी कि, उसने एकवारभी

हुं छानीं में पत्थर बांयकर कृतज्ञतांक पवित्र मस्तकमें लात मार उन्हों के मारनेका संकल्प किया,। मुनाजाताहै कि, उसकी उस सोलिकनी छोहींने उसे इस पैशाचिक संकल्पके पूर्ण करने नेका उभाराथा। जो हो, सियाजी इस अनर्थ करनेवाली दुराकांक्षाके पूर्ण करनेका सुअ- वसर देखने लगा। एक दो दिन कर अंतमे होलीका त्योहार आ पड़ा। इस त्योहारके जिल्लाकों सभी हिन्दू सब प्रकारकी चिन्ताओंको छोड़ श्रीकृष्णजीको लीलाके अनुरा-

इम वातको न विचार जिन ब्राह्मणोसे उसके सौभाग्यका भाग खुलाथा, आज उसने

गम फाग रोलकर ममय वितात रहतेहैं । सियाजीने इस सुअवसरमे पालीके ब्राह्मणीके अधिपतिको मार उनकी समस्त भूमि और सम्पत्तिपर अधिकार करिलया । इतसे सिया-जीके नाममे सद्वको कलंककी कालिमा लगर्गई, । किन्तु इस दुक्कमंके उप-रान्त उसकी आयुभी शीब्रही क्षीण होगई । ब्रह्माहत्या और विक्वासवातकताके पाप-

रूपी कीचमे हाथोको फैलाकर उसने जिस सम्पत्तिपर अधिकार किया उसका एकवर्षसेभी अधिक भोग न करसका । ब्रह्माके लेखको पूरा करके उसने इस ली-रूसे विदा ली।

नियाजीके तीन पुत्र हुए थे। उनमेसे वड़ा आसथान मझला सियाजीसोनग और होटा अज था। राज्याविकार पानेके नियमोके अनुसार जेठा आसथानही पिताकी

<sup>\*</sup> पाली, राजप्तानाक पश्चिम ओर एक वड़ी और प्रसिद्ध वाणिज्यकी मंडीहै। यह प्राय-नील्पाटेक समानते । यह चाराओर जची २ दीवारोसे विरीहुई है मरहठे शत्रओके बोर अत्या-चारने दमनी रक्षा करनेके निनित्त यह दीवारें वनीयों। वह दीवारें (शहरपनाह) प्राय आजकल हुटीन्टी पटीहें। इसके मीतर दशहतारसेमी अधिक घर देखेजातेहै। पाली अत्यन्त प्राचीन कालसे प्रनिद्धें, पाली जिस प्रकारमें वसाहुआ है उसले जानाजाताहैं कि यह किसी समयमें उत्तर हिन्दो-रजा रेंर ममुद्देक तरस्य देशोको एक वटी मण्डी थी। तिक्वत और उत्तर हिन्दोस्थानसे बहुतसी मानिने पहीं जाकर इन्द्री होतीं और फिर यहींसे देशदेशान्तर अरव, यूरोप और अफीका आदि देतों द्रा जातीयीं। पहले प्रतिवर्ष पालीमें ७५००० रपया चुंगीकी आमदनी थी।

🕸 मारवाड-जोधपुरका इतिहास-अ० २. 🕸 ( १९ ) JANIET JANIE JANIE WEEN SENTENTE STOCKE STOC

गदीका अधिकारी हुआ। एक भट्टमन्थमे देखा जाताहै कि, आसथानने गोहिलोके हाथसे चड्यरको छीन लियाथा । पिताके दोप गुणेक अनुसार पुत्रमेभी बहुतसी दुगावाजी भरीथी । सियाजीने जिस प्रकार विश्वासघातकता और अधर्माचरणसे पालीपर अधिकार

ाग २. ]

कियाथा, आज उसके जेठे पुत्रनेभी उसी प्रकारके आचरणासे ईडरको जीत अपने छोटे-भाई सोनगको वहाँका अधिकार दिया । ईडर नगर गुज़रातकी सोमाके अन्तिम किनारेपर वसाहुआ है उस समय यह

डावीवंशीय किसी राजाके अधिकारमे था । आसथानने चतुरता और विश्वासघातकतासे उस नगरेक प्रथम राजाके नरनेपर वहापर अपना अधिकार करिलया । शोकसे विद्वल नगर निवासी राठौरवीरके ऐसे अन्यायाचरणको न रोकसके सोनग वंशवाले हातौदिया राठौरके नामसे प्रसिद्ध हुए, ितीसरे भाई अज्ञलने भी दोनो वड़े भाइयोके समान घोर हिसावृत्तिके द्वारा उभड़कर सौराष्ट्रके दूसरे प्रान्ततक अपनी प्रचंड तलवार चलाईथ्री। सौराष्ट्रके पश्चिमओर ऊखामंडल नामक एक नगरथा प्राचीन सौरवंशी भीखमजाह

नामक एक राजा उस समय वहां राज्य करताथा। हिसक अज्जने उसका वध उसके राज्यपर अधिकार करिलया । ऐसा कार्य करनेके कारणही उसके पुत्र पौत्र वाढेलाके नामसे प्रसिद्ध हुए।

इस विचित्र नामसे परिचित हो राठौरवीर अज्ञके वंशवाले आज भी द्वारका और उसके निकटके देशोंसे वास करते है। आसथान आठ पुत्रो \* को छोड़कर परलोक गया, इनमेसे जेठा पुत्र दूहड पिताके

राज्य सिहासनपर वैठा। उस अप्रसिद्ध और थोड़े राज्यसे उसका हृद्य रृप्त न हुआ। उसके हृदयमे एक इच्छा और भी बहुत दिनोसे धीरे २ बढ़ रही थी। दृहुड़ लडकपन-सेही अपने पूर्व पुरुषोके प्राचीन छीछाक्षेत्र कन्नौज राज्यके उद्घार करनेकी इच्छाको मनम पोपण करता आ रहा था। इस समय पिताके राज्यपर वैठ उस इच्छाके पूर्ण करनेका उसने दृढ सकल्प किया । परन्तु उसका वह सकल्प पृरा न हुआ । कन्नौजके उद्धार करनेम निष्फल हो दहहने पिहहारोके हाथसे मंडोर छीननेकी चेष्टा की। किन्तु उस चेष्टाका पूर्ण होना तो दूर रहा, उसमे उसके प्राणभी जाते रहे। उसने पडिहार

राजके रक्त वहातेको जा खयही उसके दशको अपने रक्तसे सीचा । » दृहँड, जोयसाव, रवीयसी, श्वस्, धाडल, जैतमल, वांदर, और वहट़ यह आठ पुन

पे । यह आठौंनाई अपने र नामसे एक र गिरोष्ट्रके स्वामी हुए थे । उन गिरोहॉमेंसे यृहड़, धायल, रैतमल और उटर गिरोट, इनकी सन्तानका पता चलताहै शेप नाश होगये ।

१ इन वाजोंने बहुत गलती है। बृहद् जोपसाब धाद्छ ये तीन नाम तो माखाद्के इतिहासमे

भिल्ते है और जहर आस्पानका पोता और जोपसायका वटा या । वाकी तीन नाम अशुद्धभी हैं पर इतिहासने हिसेनी नहीं हैं इनकी जगह हरटके पेयट मेंखग और चाचक नाम हैं। और किसी

किसी यटीतें वेगट सीगण और नापा नामभी आसपानके देटोके खिखेंहें ( वे. टी. )

दृहडके सात पुत्रं उत्पन्न हुए थे। उनमेसे जेठा रायपाल पिताके मरनेके उपरा-न्त राठौर कुछके सिहासनपर वैठा। सिहासन पर वैठतेही वह पाँडहारके राजाके हर-यके रक्तको वहाँ पितृशोकको दूर करनेका यत्न करनेलगा । थोडे़ही दिनोमे उसका यत्न पूरा हुआ । वद्ला छेनेकी इच्छा रखनेवाले रायपालने एक सेनावल ले मंडोर दुर्गपर आक्रमण किया। पडिहार राजा उसके उस प्रचंड आक्रमणको न रोकसका, इस कारण वह युद्ध खेतमे मारागया। उसके मरतेही विजयी रायपालने मडोर दुर्गपर अधिकार किया। राठौर कुलकी विजयपताका मंडोर दुर्गके शिखरामे फहराने लगी; किन्तु यह

सव विजय थोडेही दिनके निमित्त थी। हारेहुए पिहहारोने जीव्रही फिर अपने पूर्वव-लको इकट्टा कर रायपालको मंडोरसे मारभगाया।

रायपालके तेरह पुत्र थे। उनमेसे जेठा कन्न रायपालके उपरान्त गर्दापर वैठा। वाकी सब उसके देशके सब स्थानोम फैल गये थे। कन्नका पुत्र जाल्हन जाल्हनका पुत्र छाडा और छाडाका पुत्र टीडा एक दूसरेके उपरान्त गदीपर वैठे । इन राठीर कुमारीके राजत्वकालका कोई विशेष वर्णन नहीं देखाजाता । केवल इतना ही विदित होता है कि, हिसा वृत्तिका अवलम्बन कर वे अपने निकट निवासियोसे सदैव युद्ध करते रहे। कनी किसीसे हारे और कभी किसीको मारकर उसकी भूमि सम्पत्तिपर अविकार ितया। जैसलमेरके भट्टयन्थाम पायाजाता है कि इनमेसे छाडा और टीडा ही बड़े पुर्देषीय। ये प्राय भारी लोगोको बहुतही दु ख देते। इसी कारण वे इनसे युद्ध करते हे निमित्त सेना लाए खेडराज्यमे आंकर इनके साथ युद्ध करते थे। राव टीडाने गाज्यको वटालिया था । उसने सोनगरा सर्वारसे भी नमालनगर और देवडा तथा वेलि- 🤻 ाायों हे राज्यके कुठ २ अंशको जीत लिया था । टीड़ोके मरनेपर सलस्वा उसकी . गडीपर बेठा । भट्टेंगन्बोमे केवल इसका नामही लिखाहुआ है । इसके उपरान्त वीरंम ेत और बीन्सेटवके उपरान्त चूडा राठौर कुलकी गदीपर वैठे। वीरमदेवने उत्तर िगासिनी जाया जातिपर हमला कर रणभूमिमें प्राण छोड़े थे। किन्तु इसके वीर पुत्र चृटास राठोरकुटको श्रीवृद्धि हुई चूंडा जैसा वीर था वैसाही एक राजनीतिका जान-

ू, नेवाला भी था। यह नाम राठौरोके इतिहासमे बहुत प्रसिद्ध है, केवल इसके ही विक-मह प्रभावस बीर सियाजीका वश उन्नत हो उठा । धीरे २ ग्यारह पीढियोमे यह 🖟 गओरवरा राजस्थानके प्राय. समस्त देशों भेळ गया था। वीर ( चूडा) ने सोचा कि, ते निद्यय करता ह कि, अपने वसकी श्री वृद्धिको ऊची सीढ़ीपर श्यापित करसकता हूं,

रायपाल, बीरतपाल, विटार, पिटल, उगल, दाल् और विगर यह सात पुत्र थे। न क्या भर गरायावत नापने प्रतिद्व है, प्रदेवा और सरवडामे यह अवशी भूमियाकी समान ा रनेहें। ३ इसके बराजर बीरसीतके नामसे प्रसिद्ध है बीरमदेवके विज्ञानामक एक पुन ्, इसी विद्यारे वशापर वीजावतके नामसे मसिद्व हैं। सेतरावा सिनाना देखूनामक तीन पर र माने वास काते हैं।

なられたられてられてられてられてられてい

<sup>ो</sup> प्राप्त साथ <sup>क</sup> प्रतावकीने सब तृहदाने वेदे संयपाल, चन्द्रपाल, शितपाल, जीवसंज, न राव, मनोहरवान, मेक्सन, मावतिगट, सुरसिंह लिखे है

भाग २. ] ઽૺઌ૾ૼૻ૱ૻૺૡૼ*ઌૼૡ૾૾ૼ૱૽ૼૺૡૻૺ૱ૻૺૡ૽ઌ૽૽ૺૡઌ૽ૺ*ઌ૽ૼઌ૽ઌ૽ઌ૽૽ઌૼઌ૽ૺઌૼઌ૽ૺઌૼઌ૽૽ઌૺઌ૾ઌૺઌ૽ૡૺઌ૽ૺઌૺઌ૽ઌૺઌ૽ૡૺૺૺૺૢૺ राठौरोंकी वीरताको जगत्मे प्रकाशित करसक्ता हूं। किन्तु इतने दिनोतक किसीने इस कार्यके करनेका साहस नहीं किया। यद्यपि इससे पहिले उनको जयार्जनके अनेक उज़हरण देखे गयेहै किन्तु उन सबमं उनके उद्यम शीलता आदिका विशेष प्रमाण नहीं पायागया । जो उद्योगी और उद्यमी नहीं है, भाग्य स्रोतके विरुद्ध तलवार पकड़ जो आत्मोन्नतिका सायन कर आगे नहीं वढ्सकते, उनको जगत्में कुछभी उन्नति प्राप्त नहीं होती सियाजीका विपुल वंश अवतक कुछ नहीं कर सका, अतएव राठौर कुलकी श्री की वृद्धि भी न होसकी । वीरवर चूडाने यह सव विचारा । समझ वूझकर राठौर कुलके हृद्यमे उसने एक विकट ताड़ित (विजली) वलको प्रयोग किया उस ताड़ित वलके स्पर्श होतेही राठौरकुछ मानो फिर नये सिरेसे जीवित होगया । उस समय उसने समस्त राठौरोको इकट्टा कर वड़े भयानक कार्य्यके करनेका विचार किया। उस कार्च्यकी प्रथम तरंग तो मंजरका आक्रमण था। मंडोरकी १पडिहारराजा चूडाके उस भी-पण आक्रमणको न सम्हालसका । उसके हृद्यके रक्तसे समरभूमि सिच गई । राजाका मरण देखतेही समस्त सेना विना राजाके होकर इधर उधर भागगई। जयलक्ष्मी राठौर वीर चंडाको गोदमे सुरोभित हुई। जीवही राठौरकुळको प्रचंड पताका मरुभूमिक प्राचीन दुर्गकी उंची शिखरपर सगर्व फहरानेलगी । उद्यम, अध्यवसाय और सहनशीळताही राजपूतोके पराक्रमको उत्पन्न करनेवाळे है। इन तीनो श्रेष्ट गुणोसे सुशोभित हुए। विना राजपूत कभीभी उन्नर्ति नहीं प्राप्त करसकता । वीरवर ( चूडा ) इन तीनो श्रेष्ठ गुणोसे विभूषित था, इस कारण असंख्य विव्र और संकटोसे पार होकर उसने अन्तमे मंडोरके सिहासनको व्राप्त किया । नही तो इस विजय पानेके कुछ दिनोंके पहिले वह इस दीन अवस्थामे गिराथा। उसको देखकर कान विचार सकता था कि, यही चूंडा नंडोरके सिहासनको प्राप्त करसकेगा । पहले वह अपने प्रीपुरुपोकी प्राप्ति की हुई भूमिसम्पत्तिसे वचित (वेदख़ल ) होगयाथा, वयहातक कि, प्राण वचानेके छिये उसका छिपकर दिन काटने पड़ेथे। उस दीन हीन अवस्थामे वह राठौरवीर वृहा अपनी रक्षांके निमित्त काठाक नगरमें गया। वहां उसते एक चारण-के घरमे झरणे छी । कुछ दिन उस चारणके घरमे छिपेहुए वेपमे समय वितायाथा परतु अवमर पाकर उसने अपनी उन्नतिके मार्गको अपने हाँथसे स्वच्छ करिलया । कहाँ जाताहे कि, चृंडाके मडोरमे राजा होनेपर वही कालाऊ नगरका चारण कवि उससे निटने आयाथा । किन्तु चृडाने उमको न पहिचानकर अपने पास न आनेदिया। तब बह पारण अत्यन्त दु खित हो एक कविता \* वना राजसभाके समीप गया । वह कविता सर्टारोंक इतिहाससे यह वात सिद्ध नहीं होती है कि चुंडाने पिंड्हारोंसे मडोवर लिया या, किन्तु ईदा जातिके पिट्टाराने तुकाँसे मंटोवर छेकर दहेजमें दियाया जिसकी साक्षीका यह सोरटा मारवाटम मशहूर है। चुटा चेवरी चार, दी मंटीवर टायजे। ईटा तण जाकार, बमयन करें न वीसरे॥ १॥ (बे. टी) सोरटा-चुंटा नहि आवे चीन, काचर कालाङ तना । वेटनयी भयभीत, मंदीवर रैमालिय ॥

मुख प्रन्थमें यह क्या यहा नहीं लिखीहै पहले भागके पृष्ठ ६२० में लिखीहै।

मंडोर नगरमे अपनी प्रमुताको दृढ़ करके चूडाने नागोरमे रहनेवाली वाद्शाहों सेनापर हमला करनेकी इच्छा की उसकी वह इच्छा भी पूर्ण हुई अर्थात् वह नागों-रमें विजयों हुआ। तद्नन्तर वह अपनी विजयिनी सेना लेकर धीरे २ दक्षिणकी ओर मुडा और वड़ी धूमधामसे गोंडवाड राजधानी नाडौल नगरमे पहुँचा। वह अपनी सेना-को रख अपने नगरमे जा राज्य करनेलगा। वह जैसा वीर था, उसही प्रकार उसने सदैव वीरोको समान समय विता वीरोचित कार्योमहो अपने जीवनको समर्पण किया।

उसकी मृत्युके उपरान्त उसके वीरत्वका विवरण औरभी प्रकाशित हुआ । चृडाके चौथे छडके अर्डकमलके चौरत्रोका उसके साथ ऐसा चिनष्ट सम्बन्ध है कि पहले उसका वर्णन न कर यदि पीछे कियाजाय तो वह वर्णन अत्यन्तही अप्रासंगिक और नोरम होजायगा । इससे हम विवश हो पहले अर्डकमलको वीरताका ही वर्णन करतेहैं।

र्जसलमेरके भाटीराजाके अधीन पूगलनामक एक नगर है। उस समय उस पुगलम राणांगदेव नामक एक भाटीसदीर राज्य करताथा । राणांगदेवके सादृल नामक एक वटा पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुआ । लाखा फूलाणीके समान सादृलभी अपने सुजवलेक ऊपर निर्भर होकर जीवन विताताथा। नागोरसे छेकर नदीके किनारे तकके सबही प्रदेशो पर समय २ पर आक्रमण करके उसने बहुतसा धन खूटा । मरुभूभिके समस्त मनुष्य साटलमें यमको भांति भय करते थे। एक समय वह किसी नगरसे कुछेक ऊटे। और पोटोको जीतकर मोहिलोको राजधानी ऊडिटके समीपसे होकर अपने नगरको जाता था कि, उसी समय उम नगरके खामी माणिकराजने आदरसहित उसका निमत्रण किया । न् सार्व उसके निमन्त्रणको खोकार कर यथा-समय उसके घर पहुँचा । शीब्रही जाने ्रो पीनेकी सामग्री होने लगी। इधर माणिकराज मोहिलबोर सादूलके निकट वैठ उसकी वीरत्वसूचक अनेक वाते मुननेलगा।उन सब वीरताको वातोको सुनकर मोहिलराज कुठ विस्मित और प्रसन्नचित्त हुआ। वह समस्त वीरत्वकी कहानी एक जनके कानोमे वारन्वार अमृतकी धारा वरसा रहीथी। वह एकाय्रचित्तसे उस पाहुने भाटीवीरके समल वचनामतका पान कररहीथी। उसका नाम कोडमदे था, वह मोहिलराज माणि-कराजकी पुत्री थी। माता पिताकी जीवनस्वह्मिणी कोडमेंद् जन्मसेही सुखको गोद्मे ु पर्छायो । मरुभूमिके वीचमे वह एक परम मुन्दरी खी थी । मंडोराऽधिपति चृडारावके चौंये वेट अर्डकमलसे उसके विवाहका सम्बन्ध स्थिर होगया था। विवाहभी शीव्रही होनेनाला या,-इस कारण व्याहकी दोनोओरसे तैयारिये हो रहीथी । परन्तु वह , सन्यन्य कोडमेटको अवनक न भायाथा । उसने सादृहकी अत्यन्त वीरताका वर्णन नुनाथा, मुननेके पहिलेसेही उसको मनहीमनमे अपना पीत स्थिर करिलया था । आज उन दिच्छन पतिको मामने देखकर और अपने कानासे उसकी वीरताको सुनकर वह अपने हर्मके भावको प्रकाश किये विना न रहसको । उसकी सहेलियोने उसे वहुत

🕸 मारवाङ-जोधपुरका इतिहास-अ० २. 🕸 (२३) भाग २. ी **౫**తన్గాండాగ్లాడాగా అన్నాయి. మాట్లా కార్యాలు కార్ समझाया परन्तु वह कुछभी न समझी । उसे जिसने जितनाही रोकनेकी इच्छा की उससे वह उतनाही कहनेलगी"तुच्छ राजीसहासनको छेकर क्या होगा, ऊंचे राठौर कुलकी पुत्रवधू होकर क्या कहंगी ?-मैने जिसको प्राण मन समर्पण कियाहे, उसीकी दासी होकर रहूंगी दूसरेकी स्त्री न हूंगी। " कोडमदेको इम कठोर प्रतिज्ञाको उसके माता पितानभी सुना। उनका हृद्य सहसा भय और दुःखसे व्याकुल होगया। राठौर कुलके साथ अपनी पुत्रोका सम्बन्ध स्थिर कर माणिकराजने ऊँच कुलके गौरवके प्राप्त को आशाको हृद्यमे पोपण कियाथा,-किन्तु अभाग्यवश उसकी वह आशा न हुई । यदि कोडमेंद राठौर राजकुमारसे विवाह करनेपर राजी न होगी तो मोहिल कुलके विरुद्ध राठोरवीर चूंडाकी रोपामि निश्चयही प्रदीप्त होगी, निश्चयही वह ओडिट नगरपर आक्रमण कर मोहिल वशको समूल नाश करदेगा। इन मय चिन्ताओने माणिक राजके हृदयमें प्रवेश कर उसको विचलित करडाला। वह कुछ भी स्थिर न करसका कि, मै क्या करूं। अन्तमे पुत्रीकाही स्नेह वलवान होनेके कारण वह पुत्रीकी सम्मति स्वोकार करनेको विवश हुआ। खान पान समाप्त हुआ, मोहिलराज माणिकराजने सादूलसे समस्त वृत्तान्त प्रगट किया और राठौर राजकुमारके साथ सम्बन्ध भंग करनेसे विपदकी संभावना है, यह भी प्रकाश किया। तेजस्वी सादल इससे कुछ भी भयभीत न हुआ। उसने कहा "यदि पूगळसे रीत्यनुसार नारियळ भेजाजाय तो में आपकी पुत्रीके साथ विवाह कर सकता हूं। " इन सव वातोके होनेके उपरान्त सादुल अपने नगरको चलाआया। शीब्रही उसके यहां विवाहसम्बन्धी नारियल गया और थोडेही दिनोके उपरान्त ओडिट नगरमे व्याहकार्य्य समाप्त होगया । राजा माणिकराजने इस विवाहमे वहुतसा दहेज दिया । वहमुल्य माणे रत्नादि नानाप्रकारके सोने चांदीके वर्तन, एक सवर्णकी वैलकी मृर्त्ति और तरह राजपृत स्त्रिये माणिकराजने वर कन्याको दी। इस विवाहका सम्वाद ब्राह्मणद्वारा शीघ्रही अर्टकमलने सुना । वह अत्यन्त क्रोध और वेमनस्यसे उन्मत्त सा हो उठा, अस्तु सादृलको दंड देनेकी इच्छासे वह चार हजार राठौर सेनाके साथ उसके मार्गको रोककर खडा होगया । इससे पाहिले सादृलने सॉकला मेहराज **ः नामक एक मनुष्यको मार**डाला था । इस समय उस पुत्रके शोकसे व्याकुल वृद्ध पुरुपने भी पुत्रका वद्छा छेनेकी आशासे राठौर राजञ्जमारका साथ दिया। माणिकराजने यह सब समाचार पाकर सादृछसे कहा। वीरपुरुष सादृछ माणिप्र-रानकी शकाकुल वातांसे कुछ भी न डरा, यहांतक कि मोहिल राजने चार सहस्र सेना उसे अपने साथ छेजानेको कहा, परन्तु उसने सेना छेजाना भो अन्वोकार किया। अपनी भुजाओंके वल और अपने साथकी सातसौ शभुरतन भाटी सेनाके उत्पर उसका भलीप-कारसे विश्वास था। परन्तु तोभी माणिक राजने अत्यन्त विपत्तिकी आशंका देखकर अपने साले मेघराज और उसके अधीन पचास सैनिकोको उसके साथ करिया । यह विख्यातवीर हट्व साक्छाका पिता था । साव्छके साथ इसने अनेक बार युद्ध क्या ना।

śńceńceńceńceńceńceńcemcente इन साढ़े सात सो सैनिकांके साथ भाटीवीर सादृष्ट चंदननामक स्थानमे पहुँचकर थकावट दूर करने लगा। रोपोन्मत्त राठौर वीर सेनासमेत उस स्थानमे जापहुँचा। यद्यपि उसका सैन्यवल साद्लको अपेक्षा तिगुना था, परन्तु तोभी उसने अपने अनुके लाय केवल द्वंद्रयुद्ध करनेकी इच्छा प्रगट की । दोनो आरके दल कुछ देर विश्रामकर रणमू असे । सबसे पहिले भाटीकी ओरका पाहू गोत्रवाला जयतुंग और राठीरकी ओरका जोधा चौहान ये दोना परस्पर सामने हुए। दोनोने अपने २ घोडांको एक दूस-रें ह विरुद्ध वडे वेगसे दौडाया । दोनो अपने २ हाथमे तीक्ष्ण दुवारी तलवारे लियेथे । थांडीहीदेरमं वे भीपणतलवारे एक दूसरेक ऊपर चलनेलगी । तलवारांके एक दूसरेकी लगनेसे अग्निकी चिनगारिये उडने लगी, और वह दोना तलवारे सूर्यकी किरणासे हैं विजलीसी चमकने लगा। अडकमल और सादूल दोनों अपनी २ सेनोक आगे खंडे दें होकर आनन्दसीहत उस भीषण द्वन्दयुद्धकों देखने लगे। देखतेही देखते युद्ध भयानक हैं। हो उठा। यकायक जयतुंग एक घोर शब्द कर छलांग मार घोडेसमेत योधाके ऊपर हा उठा। यकायक जयतुंग एक घोर गटद कर छछांग मार घोडेसमेत योधाके ऊपर जा टूटा । योधा उस विकट वेगको नसहसका अतएव घोडेसभेत पृथ्वीपर जा गिरा।योधा किर न उठा, शत्रके प्रचंड आघातसे उसका प्राणवायु चळवसा । विजयसे उन्मत्तहुआ जयतुंग उस समय उस तीक्ष्ण तलवारको उठाय शत्रुसेनाको ओर दौडा, और जिसको अपने वरावरका शत्रु समझा उसोके ऊपर आक्रमण करनेलगा किन्तु उसका यथार्थ द्वन्द्-युद्ध न हुआ। वह एकके साथ युद्धमे प्रवृत्त हो शेप न होते २ दूसरेपर आक्रमण करने-लगा। इसमे एक घोर विच्छिन्नता फेलगई और तत्कालही द्वेन्द्युद्ध वंद होकर दल-युद्धका आरम्भ हुआ। दोनां दछके योद्वा भयानक सिहकीसी गर्जना करकर एक दूसरे-पर प्रचंड वेगंस आक्रमण करने छगे।

अडकमल और सादृल दोनोको इच्छा परस्पर द्वन्द युद्धकरनेकी थी । अतएव स्नाका वर्य के नाज होना विचार दोनोन द्वन्द युद्धमे प्रवृत्त होनेकी इच्छा की । युद्ध स्थलसे दूर रथपर वेटीहुई सुन्दरी कोडमदे रणरंग देख रहीथी । सादृत्य इस समय अन्तिम विदा लेके लिये उसके निकट गया। वीरनारी कोडमदेने शांत और गंभीर स्वरमे कहा "जाओ युद्ध करों मे इसी स्थानपर रहकर आपका युद्धकौशल देखूंगी और यदि आप समरभूमिम मारेगये तो आपहीके साथ मेभी परलोकको जाऊंगी।" कोडम-देनी वीरतासे भरीहुई वाते सुन सादृलका दिल दुगना उभर उठा और वह प्रचंड विगम अनुक्ले उपर जा दूटा। उसके हाथमे लियहुए तीक्ष्ण शूलके प्रहारसे कितनेही राटोर सैनिकाने प्राण गवाए। इस प्रकार उन्मत्तकी समान भ्रमण करता २ वह राठीर राजदुमार अडकमलेक सामने आया। राठौर राजदुमार स्वय सादृलके हृद्यके रक्तसे अने वीर अपमानके बीने और हृद्यकी अग्निको वुझानेके निमित्त इस समय तक गर्दन उटाये उसकी राहिदी देख रहा था सादृलको वह इस समयतक चीन्ह न सकाथा इसही कारण नोधने उन्मत्त और अधीर होकर भी उसके आनेकी राह देखताहुआ भीतर अग्नि भरे हुए पहाइकी समान अचल खडाया। इस समय उसने अपने समीप खडेहुए

क्ष मारवाड-जोधपुरका इतिहास-अ० २. क्ष भाग २. <u>အိုင္ခေါ်လစ္ခေါ်လစ္ခေါ်လစ္ခေါ်လစ္ခေါ်လစ္ခေါ်လစ္ခေါ်လစ္ခေါ်လစ္ခေါ်လစ္ခေါ်လစ္ခေါ်လစ္ခေါ်လစ္ခေါ်လစ္ခ</u>ုိင္ शत्रुको भली प्रकारसे पहिचाना और अपने पंचकल्याण नामक घोडेको प्रचंड वेगसे उसकी ओर चलाया। एक जन दूसरेके सन्मुख खडाहुआ रीत्यनुसार क्षणभर तो सदा-चारसे व्यतीत हुआ। परन्तु थोडीही देरमे सादूलने अपने शतुके मस्तकको ताककर तीक्ण तलवारका प्रहार किया । कितु चतुर अडकमलने अत्यन्त शीव्रतासे उसको रोक कर सादूलके मस्तकके ऊपर तलवार चलाई । उस समय दोनोही वीर वज्रसे ट्रंटे हुए दो मरुके शिखरोके समान पृथ्वीपर गिरपडे। राठौरवीर मूर्च्छित होगया था अतएव फिर उठ खडाहुआ, कितु भाटी वीर सादूछ फिर न उठा। गिरतेही गिरते उसके प्राण निकल गये। युद्ध रुकगया। दोनोओरके वीर वजसे मारे हुएकी समान क्षणभर खंड रहे । फिर युद्धको रोककर रणभूमिसे कुछ २ दूर हटगये । पतित्रता कोडमदेका आशा भरोसा टूटगया। उसने विचारा था कि, स्वामीके साथ रहकर वहुत समयतक सुखसे दिन विताऊंगी, किन्तु उस अभागिनीके सुख सम्व-न्यका वन्थन होते न होते वह सदैवके छिये उसे छोडगया। कहां है वह उसकी छावण्य-मयी सुन्दर मूर्ति कि, जिप हास्यमयी मूर्तिसे उसने भाटीवीर सादूलके मनकी हरण किया था, राठौर वीर अडकमलने जिस मूर्तिको अति यत्नसे हृद्य मदिरमे प्रतिष्ठित कियाथा, वह सुन्दर हास्यमयो सरला सुकुमारी मूर्ति कहा है ?-वह सुन्दर कान्तिमान मृर्ति वरमालाके साथ नवीन लाजके नये रंगसे अभी पूरी २ छूटीभी , नहीं था कि, विधवापनके विपमजालने उसको अपने अधिकारमें करालिया । कमलकली एक दिनमे ही उत्पन्न और विकसित हो कीडेके काटनस गुच्छेसे गिर पडी किन्तु कोडमदे वीरनारी थी । उसने अपने प्राणप्यारेको युद्धमे उत्साहित किया था, आज वह धर्म युद्धकी रणभूमिमे प्राणेको न्योछावर करती है, उसके स्वर्गका मार्ग स्वच्छ हुआ; स्वर्गकी विद्याधरिये पारिजातकी माला हाथंस लिये उसके सत्कारके निमित्त स्वर्गके द्वारपर आ-खडी हुई। कोडमेर्ने मानस नेत्रासे यह सब कुछ देखा । उसके हृद्यमे विपादकी लहरे उमड़ने लगी, हृद्य स्वर्गकी इच्छासे उत्साहित है। उठा और वह पतिके साथ जा-नेकी तैयारी करने छगी। शीब्रही उस्, रणभूमिम एक वडीभारी चिता बनाई गई। मोहिल कुमारीने एक तीक्ष्ण तलवार उठाई और एक हाथसे उसको पकड प्रसन्नतापूर्वक उसने अपने दूसरे हाथको काटडाला। उसकी सिखये और सैनिक चुपचाप खेडे हुए. इस भयानक और शोचनीय कार्यको देखते रहे। कोडमदेने वह कटीहुई भुजा अपने दवशुरक देनेके निभित्त एक सैनिकको दे धीर और गम्भीर स्वरसे कहा" कहना कि, तुम्हारी पुत्र-वधू इस प्रकारकी थी। " तदनन्तर उसने अपने दूसरे हाथको फेडाकर निकटमें खेड हुए एक सैनिकसे कहा " मेरे इस हाथको भी काटडाल । " कोडमदेके मुख मडलने एक अर्पृव तेजामयी मृत्ति धारण कीयी, उसके दोनो विशास नेत्रोसे एक प्रकारकी अद्भत ज्योति प्रज्वित होरही थी. इसी कारण उस सैनिकने तुरंत महारानीकी आज्ञाका पालन किया । एक ही चोटसेही वॉह कट गई। दुर्शक गण शोक और विस्मयके मारे हृदय नेदी शब्द करने छो। उनके रोनेसे आकाश गृंज गया। परन्तु कोडमदेके उस अपृर्व कान्ति-

<u>క్రిట్స్ స్ట్రాన్లు అన్నాలకాన్నాలు కార్యాలలో అద్దారాలు కార్యాలలో అద్దారాలు కార్యాలలో కార్యంలో కార్యాలలో కార్యంలో కార్యంలో కార్యంలో కార్యంలో కార్యంలో కార్యంలో కార్యాలలో కార్యంలో కార్యంలో కార్యంలో కార్యాలలో కార్యంలో </u> मान् मुखमंडलपर उदासी या मलिनताके चिह्नतक न दिखाई दिये । उसने धीर <del>7</del>N351157N351N35N35N35N65N55 और अकिम्पत स्वरसे उस दूसरो कटोहुई मुजाको गोहिल कुलके भाटकविको देनेकी आज्ञा दी ओर प्राणपितके मृतक शरीरको छे वह चितापर चढ़ गई । आज्ञाके अनुसार रानी कोडमदेकी दोनो भुजाएँ जहां तहाँ भेज दी गई। पूंगलके वृढे राव राणंग-देवने उस भुजाको भस्म करके उस स्थानम एक पुष्करणीकी प्रतिष्ठा की। वह पुष्क-रणी आज तक भी कोडमदे सरके नामसे पुकारी जाकर उस वीरनारीके नामको अमर कर रही है।

यह अनर्थकारी अपूर्व संप्राम सन् १४०७ में हुआ था । इस घोर युद्धमें राठौरांके सांकला गणाने अत्यन्त बोरता प्रगट की थी। उनके ३०० सैनिकाभेसे केवल पचास सेनापित महराजके साथ यद्धभामिसं छोटेथे। मेहराज भी अत्यन्त यायल हुआ था अडकमल और उसके चार भाइयांका भी घायल होना पडा था। वह वाव जो उसके शरीरम हुए थे छ: महोनेन ऐसे विषम हो। उठे कि, उनसे ही उस सत्त राठौर राजक-मारके प्राण निकल गये।

किन्तु इससे भी वह भयानक विवाद आंत न हुआ। रक्तके वद्छे रक्त वहने पर भी दोनों औरसे संतोप न हुआ । दोनों ओरका एक एक भी राजकुमार मरा । अस्तु उस समय पिताओंने तलवार धारण की। बीर सॉकला मेहराजके प्रचण्ड प्रभावसे ही साद्रहा सेनाका वल नष्ट हुआ था। इस कारण पुत्रके शोकसे दुःखित राव राणांग-देवने मेहराजको दंड देनेके अभिप्रायसे दल समेत उसके नगर पर आक्रमण किया। , सांकलागण साधारण प्रतापशाला नहीं थे; महनिवासी कोई वीर भी उनको इस समय तक कभी परास्त नहीं करसके थे। विशेष कर मेहराज एक सुप्रसिद्ध वीर कैसरी हडवू-सांकलाका पिता था। उसके प्रचंड विक्रमको अवतक कोई नहीं रोक सका। तो फिर क्या पृगलका राव राणंगदेव आज उसको हरा सकेगा ? पुगलपतिने विशाल सेनादल छेनर सांकलके राज्यपर आक्रमण किया। सांकला उस समयमे असावधान था अथवा रें वह राणंगदेवके प्रचंड वलको न रोक सका था, इसका अवतक कोई विशेष वृत्तान्त ुं नहीं पाया जाता किन्तु वह हारगया । उसकी तीन सौ सेनाके गरम छोहूसे छूनी गर्नाके किनारको बाल भीग गई । विजयी राणंगदेव हारेहुए साकला राजाका ्रें सर्वेन्व एट कर सगर्व अपने नगरको छोट आया । राणगदेवके मरनेका समाचार :, शीघरी उसके शेप दोनों पुत्र तनु और मेरूके निकट पहुँचा । दारुण हिसासे उनरा मत्तक जल उठा । किन्तु व निरुपाय थे । उनको ऐसा बल नहीं था कि, ें जो ने मंडोरक राजाके साथ युद्ध कर सकते । अतण्य उस दारुण क्रोयके बगको रोक कर वे इसका उपाय विचारने लगे । उस समय मुखतानमे खिज्रखाँ मुसल्मान वादशाह या । रेप्योन्मत तनु और मेरूने इस समय उसीकी शरण छी ट्र सनातन हिन्दु अर्मको छोड सुमन्मानी अर्मको प्रहण कर वे स्वामीको प्रसन्न करनेका यत रखें हो । चित्रस्या ने उनपर प्रसन्न हो उनको एक सेनादल दिया । उस

क्ष मारवाड-जोधपुरको इतिहास-अ० २. क्ष भाग २. ] सेनादलको लेकर तनु और मेरू राठौरराजके विरुद्ध युद्ध करनेकी तैयारी करने लगे। उसी सॅमयमें जैसलमेरके राजा रावल केहरके तीसरे पुत्र केलणने उनके साथ मुलाकात की । उसने उनके वलावलकी परीक्षा कर उनको एक गूढ़ उपाय करनेकी सम्मति दी, और कहा कि, यदि इस उपायका अवलम्बन करो तभी अपने वदला लेनेकी प्यासकी शाति कर सकोगे। तद्नन्तर भाटी राजकुमार केलणने उसी गूढ़ उपायकी सहायतासे राठौर-राज ( चूंडा ) को कौशल जालमे फंसानेकी इच्छा की, इसी कारण उसने अपनी एक पुत्री चूंडाको देनेका प्रस्ताव किया परन्तु चूंडाने विद्वास न करके उसके प्रस्तावको अस्वीकार किया, इस कारण केलणने कहला भेजा " यदि आप इसमे किसी प्रकारका संदेह करते है, तो आपकी आज्ञा होनेसे में अपनी कन्याको नागौर भेज सकता हूं। " चूंडाने इस वातको अच्छा समझा और इसोको स्वीकार भी किया। विवाहका दिन स्थिर हुआ। कुछ दिन हुए कि, चूंडाने नागौरनगरको जीत लिया था। इस समय वहाँ विवाहकी तैयारी होने लगी। चूंडाभी उस नगरमे आय विवाहके दिनकी राह देखेने लगा । धीरे २ वह दिन आ पहुँचा । उस दिन उसके किसी गुप्त प्रहने उसकी भाग्यकी डोरको पकड लिया था उसको वह न जान सका इंधर जैसलमेरके तोरणद्वारको लांघकर पचास ढके हुए शकट वाहर निकले । उन **जकटोके पीछे २ क्रु**छेक घुडसवार और सार्तसौ ऊंटोके रक्षक चले I किन्तु यह विवाहकी यात्रा नहीं थी,-असलमे युद्धकी यात्रा थी। क्योंकि वह सभी घुडसवार और ऊंटोके रक्षक छिपे हुए वेशके राजपूत सैनिक थे और पहिले पचास ढके हुए फाटकोके भीतर स्त्रियोके वद्छे पूंगलके साहसी वीरगण वैठे हुए थे। इसके अति-रिक्त सबके पीछ राजाकी प्रायः एक सहस्र घुडसवार सेना अतिसावधानीसे आ रहीथी । जो ऊट इसके साथ आते थे. उनकी पीठमे सैनिकोके खानेकी सामग्री और अख शस्त्रादि भरे हुए थे । राठौरराज चूडा यह कुछभी न जान सका । वह विवाहके-योग्य साजसे सजकर उस छद्म भाटी सेनाकी ओर चला । नगरके सिहद्वारसे कुछ दूर निकलते ही उसने उन शकटोको देखा। उसको विज्वास उत्पन्न हुआ कि, भाटीराजने उस्से

द्गा नहीं किया । वह इस विख्वासके ऊपर निर्भर हो नि:सन्देह उन शकटांके निकट चलागया। परन्तु एकाएक उसके मनमे विषम सन्देह उत्पन्न होआया। इसल्पिय वह शीब्रही नागौरकी ओर छोटा। परन्तु नगरके द्वारके सभीप पहुँचते ही पहुँचेते उस-पर रात्रुओंने आक्रमण किया। विस्वासघातक भाटी अपना स्वरूप धारण कर एकाएक उसके उपर आ टूटे। अकेले ही कई एक सिपाहियोंको संग लिये हुए. चुंडा उन सहस्रो प्रचंड भाटीवीरोकी गतिको कैसे रोक सक्ता ? इस भयानक आपित्तके समयम उसके मनम ध्यया कि, वह यदि नगरके तोरणद्वारमे पहुँच सके. तो वह अपनी रस्ता भटी कर सकता है: किन्तु हाय ? उसके मनकी इच्छा मनहींमें रह गई । प्रचण्ड अञ्चओंके

६ मुख बन्धमे यह एक सहस्र घुटसवार चित्रस्वाके छिन्ने हैं ।

शि साथ युद्ध करते २ (चृंडा) सिंह द्वारको ओर चला। उसका सब शरीर रुधिरसे भीगगया, हिये। सिंह द्वारको ओर चला। उसका सब शरीर रुधिरसे भीगगया, हिये। उसके शरीर रक्षक सिपाहियोमेसे अनेकोने ही उसकी रक्षाके निमित्त प्राणत्याग दिये। यरावर रक्तके निकलने और अल्लांके प्रहारसे चृंडाका अंग प्रत्यंग शिथिल हो आया। राठौर कुल तिलक वीरवर चृंडा उस नगरके द्वारपर गिर पंडा पाखण्डी भाटी अथर्मकी जीतसे प्रसन्न हो विकट सिहनाद कर उठे, और नगर ल्ट्नेक अभिप्रायसे प्रचंड पहाडी नदीके समान उन्मत्तभावसे उसके भीतर पेठ पडे। राजराजिश्वर चृंडाका पवित्र देह उनके पैरोसे पिसने लगा, उसकी ओर किसीने एक बार देवा भी नहीं।

इस प्रकार राठोर कुलका एक जलताहुआ दीपक सदैवको वुझगया। चूंडाके और भी कुल दिन जीवित रहनेसे राठोरकुलकी और भी द्विगणित वृद्धि होजाती। अपने अमानुषिक वीरलके प्रभावसे वह वीरवर सियाजीके वंशम जो तिडित वलका प्रयोग कर्गया उसीके कारण पतित राठोरकुल फिर गर्वसिहत मलकको उठासका। चूंडाके चोदह पुत्र ओर एक कन्या हुई थी। उसकी कन्याका नाम हसा था। हसा मेवाडके राजा राणा लाखोक साथ व्याही गई थी। इसके हो गर्भसे कूंभी उत्पन्न हुआ था। इस अयोग्य व्याहेस मेवाड और मारवाड राज्यमे जो विपम अनर्थ उत्पन्न हुआ था, उसका वर्णन मेवाडके इतिहासमे हो चुका है।

महावीर चृंडाकी मृत्युके उपरान्त उसका जेठापुत्र रिडमह मंडोरके सिहासनपर क्या । इसकी माता गोहिल वंशकी थी । रिडमहका शरीर अत्यन्त दीर्घ और वलवान था, यहांतक कि वह अपने कुलमे सबसे अधिक विलष्ठ गिना जाता था । चूंडाकी मृत्युके उपरान्त नागौर राठौर कुलके हाथसे निकलगयां। राणा लाखाके साथ उसकी अत्य- निक शित उत्पन्न होगई। लाखा उसकी अपने सामन्तोमे सबसे श्रेष्ठ जानता था। इसके अतिरिक्त उसकी चालीस गावों समेत धनला नगर और भी दिया। लाखाके जीवित समयमे रिडमहने मेवाडका एक वडाभारी उपकार किया था अजमेरके सूवेदारके निकट

े एक लड़के लेजानेके वहांन वह उस पुराने चौहान किलेके भीतर प्रवेश करगया और किलेके पहरेद्वारी तथा उसमें रहती हुई सेनाको मारकर उस किलेपर अपना कब्जाकर उसको राणाके सिपुद् करिदया। खीमसी पंचीली नामक एक मनुष्यने रिडमहको यह

তৈরীকের ক্রিকের ক্রিকের ক্রিকের করিকের করিকের করিকের

१ चंटा सम्बन् १४३८ में गद्दीपर बंटा आर सन् १४६५ में मरा चूंडाके गद्दी पर बैठनेका सम्बन् १३३८ मारवाटके इतिहाससे अशुद्ध है १३५१ उसके मंडोर लेनेका सम्बन् है और वही विकास गर्टीपर पैटनेका भी है। इससे पहले वह कहीं गद्दीपर नहीं बैठा था किन्तु अपने वापके बड़े अर्ड रावल मलीनाथकी तरफसे मटारेसे ९ कोशपर गांव सालोडी थानेदारके तौरपर रहता था। २ २ १ में के चादह पुत्रों के नाम रिटमल, सत्तारणबीर, अटकमल, पुज, भीम, कान्हा, अजा, रामदेव, बीज, नेद्रामल, पोण, लम्बा, शिवराज इनमेंस रिड्मल, सत्ता, अड़कमल और कान्हका वंश कान की प्रतिकार की प्रवास क

क्ष मारवाड-जोधपुरका इतिहास-अं० २. क्ष भाग २. *৻ਫ਼ਫ਼*៸៶៶*৽ਫ਼៸៶៶*៶৽*ਫ਼៸៶៶*៶៰*ਫ਼៸៶៶*៰*ਫ਼៸៶៶*៰*ਫ਼៸៶៶*៰*ਫ਼៸៶៶៰ឨ៸៶៰ឨ៸៶៶៰ឨ៸៶៰ឨ៸៶៰ឨ៸៶៶៰ឨ៸៶*៶៰ឨ៸៶៸៰ यत्न वताया था। इस कारण राणाने इसके इनाममे उसे केटोनामक नगरका अधिकार दिया, जो पहले खानियासे छीना गया था। रिडमह तीर्थयात्राके निमित्त गयाजीको गया और वहांके यात्रियोपर जो कुछ कर लगता था। वह सब उसने स्वयंही दिया। रिडमह राजकार्यमे अत्यन्त चतुर था उसने ऐसे अनेक प्रवंध कियेथे जिनसे राज नियमानुसार शासित होवे यद्यपि वीर रसके चाहनेवाले भाटकवि इसका वहतही थोडा वर्णन करतेहै, परंतु ऐसा समझना मूर्खताहै कि, मरुदेशके राजपूतोके यहां कानूनी मिसले विद्यमान न हो और इस वातमें कविका सम्मतिभी यही है। वह राव रिडमहका काम यह वतलाताहै कि, इसने अपने राज्यभरमे वांट और माप एकसे करिंदेये। और वह अवतक प्रचिहत है । राव रिडमहका अन्तिम कार्य यह था कि उसने घोसेसे मेवाडके वालक राजाकी गद्दी छीननी चाहीथी, परन्तु चंद ( चूंडा ) ने उसको प्राण-दंड दिया जिसका वृत्तान्त उस राज्यके इतिहासमे लिखाहै । इस झगडेसे दोनो राज्यो-को सीमा पृथक २ होगई; और वह उस समयतकही कि जिस समयतक मेवाडकी सीमा अर्वलीतक पहुँच गईथी । किन्तु हम राठौर कुलेक भायेके वर्णित कियेहुए वृत्ता-न्तसे जानतेहै: कि,रिडमहने अपने राज्यके सव स्थानोमे भूमि और करका निर्णय समा-नरूपसे कियाथा । रिडमहका शोचनीय अन्तिम वर्णन मेवाडेक इतिहासमे भलीप्रकारसे र्वाणत होचुकाहै, इस कारण विस्तार होनेके भयसे हम फिर दुवारा उसका वर्णन नहीं करते । रिडमहके सब मिलाकर चौवीस पुत्र थे; विशेषकर इसके ज्येष्ठ पुत्र जोधाकी सन्तान मारवाडकी प्रजाहै, उनके पुत्र प्रपौत्रोने विशाल मरूभूमिके चारोओर फैलकर अपनी उन्नति की थी । आवदयकताके कारण उनके नाम, धाम, भूमि, संपत्तिकी सुची नीचे छिखी जातीहै। जातिये जो उनके नामसे प्रसिद्ध हुइ नाम भूसम्पत्ति १ जोधाजी. [ सिहासनपर वैठे ] जोधा २ कांधळजी कांधलोत इन्होने वीकानेरकी भूमि जीती वीकानेर ३ चाम्पाजी. चांपावत आहुवाकेटो पछरी हरसी ला वहोहट, जावला मथ-**लाना, सिनगा, आसीय** ४ अखैराज. इनके सात पुत्र थे जेठा कूँपा कूम्पायत= र कंपालिया, चंद्रावल,सिर् यारी, खारली, हरसौर, वन् विजीरिया, स्योपुरा, सांडलोत ५ महलाजी नरोदा १ जोया ज्येष्टपुत्र नहीं या कई भाइयोंसे होटा या सब भाइयोंमें बडा जवराज था उसने वाषरी इच्डासे वाषाको राजतिलक वापने हाधसे दियाधा उसी प्रधास अप्रताहकी गांव वग्र ी दे दापुर जो अदाराजके उत्तराऽधिकारी है जो बपुर के राजारो निल्फ देते है। २ र्पा अखेरावका वटा देश नहीं या । यहा देश पचाण या विसके वेट पंचारी ऑलाइमें वराठीके राक्र हैं कृपा महाराजका वेटा और महाराज पचागका भाई था।

शिष्ट्र प्राप्त करते २ (चूंडा) सिंह द्वारको ओर चला। उसका सब गरीर निधरसे भीगगया, उसके शरीर रक्षक सिपाहियोमेसे अनेकोने ही उसकी रक्षके निमित्त प्राणत्याग दिये। वरावर रक्तके निकलने और अखेकि प्रहारसे नृंडाका अग प्रत्यंग शिथिल हो आया। रिशे राठौर कुल तिलक वीरवर चूंडा उस नगरके द्वारपर गिर पंडा पाखण्डी भाटी अधन्मेकी जीतसे प्रसन्न हो विकट सिहनाद कर उठे, और नगर लटनेक अभिप्रायसे की प्रचंड पहाडी नदीके समान उन्मत्तभावसे उसके भीतर पेठ पंडे। राजराजेश्वर हैं। चूंडाका पवित्र देह उनके पैरोसे पिसने लगा, उसकी ओर किसीने एक वार हैं। देखा भी नहीं।

इस प्रकार राठोर कुलका एक जलताहुआ दीपक सदैवको वुझगया। चृंडाके और भी कुल दिन जीवित रहनेसे राठोरकुलकी और भी द्विगणित युद्धि होजाती। अपने अमानुपिक वीरलके प्रभावसे वह वारवर सियाजीके वंशंम जो तिंडत वलका प्रयोग करगया उसीके कारण पातित राठोरकुल फिर गर्वसिहत मलकको उठासका। चृडाके चौदह पुत्र और एक कन्या हुई थी। उसकी कन्याका नाम हसा था। हसा मेवाडके राजा राणा लाखाके साथ व्याही गई थी। इसके हो गर्भसे कूंभी उत्पन्न हुआ था। इस अयोग्य व्याहसे मेवाड और मारवाड राज्यमे जो विषम अनर्थ उत्पन्न हुआ था, उसका वर्णन मेवाडके इतिहासमे हो चुका है।

महावीर चूडाकी मृत्युके उपरान्त उसका जेठापुत्र रिडमह मंडोरके सिहासनपर वैठा। इसकी माता गोहिल वंशकी थो। रिडमहका अरीर अत्यन्त दीर्घ और वलवान था, यहांतक कि वह अपने कुलमे सबसे अधिक विलय्ध गिना जाता था। चूंडाकी मृत्युके उपरान्त नागौर राठौर कुलके हाथसे निकलगयां। राणा लाखाके साथ उसकी अत्यन्त प्रीति उत्पन्न होगई। लाखा उसकी अपने सामन्तोमे सबसे श्रेष्ट जानता था। इसके अतिरिक्त उसकी चालीस गावां समेत धनला नगर और भी दिया। लाखाक जीवित समयमे रिडमहने मेवाडका एक वडाभारी उपकार किया था अजमेरके स्वेदारके निकट एक लडके लेजानेके वहान वह उस पुरान चौहान किलेके भीतर प्रवेश करगया और किलेके पहरेद्वारो तथा उसमे रहती हुई सेनाको मारकर उस किलेपर अपना कटजाकर उसको राणाके सिपई करदिया। खीमसी पंचोली नामक एक मनुष्यने रिडमहको यह

१ चंडा सम्वत् १४३८ में गद्दीपर वेठा आर सन् १४६५ में मरा चूंडाके गद्दी पर वैठनेका सम्वत् १४३८ मारवाडके इतिहाससे अशुद्ध हैं १४५१ उसके मडोर लेनेका सम्वत् है और वहीं उसके गद्दीपर वैठनेका भी है। इससे पहले वह कहीं गद्दीपर नहीं वैठा था किन्तु अपने वापके वेड़े माई रावल मलीनाथकी तरफसे मंडारेसे ९ कांशपर गाव सालोडी थानेदारके तौरपर रहता था। २ इसके चौद्ह पुत्रोंके नाम रिडमल्ल, सत्तारणधीर, अडकमल्ल, पुंज, भीम, कान्हा, अज्ञा, रामदेव, वीजा, सटेशमल्ल, पोधा, लम्बा, शिवराज इनमेंसे रिडमल्ल, सत्ता, अड़कमल्ल और कान्हका वंश आजनी वर्तमानई। ३ कुमा उत्पन्न नहीं हुआ माकल उत्पन्न हुआ था और कुंभा मोकलका बेटा वा। ४ राजस्थान प्रथम राण्ड। ५ कायस्थको कहतेहैं।

क्ष मारवाड-जोधपुरका इतिहास-अं० २. क्ष ( २९ ) भाग २. यत्न वताया था। इस कारण राणाने इसके इनाममे उसे केटोनामक नगरका अधिकार दिया, जो पहले खानियोसे छीना गया था। रिडमह तीर्थयात्राके निमित्त गयाजीको गया और वहांके यात्रियोपर जो कुछ कर लगता था। वह सव उसने स्वयंही दिया। रिडमह राजकार्यमें अत्यन्त चतुर था उसने ऐसे अनेक प्रवंध कियेथे जिनसे राज नियमानुसार शासिंत होवे यद्यपि वीर रसके चाहनेवाले भाटकवि इसका वहतही थोडा वर्णन करतेहै, परंतु ऐसा समझना मूर्खताहै कि, मरुदेशके राजपूतोके यहां कानूनी मिसले विद्यमान न हो और इस वातमे कविको सम्मतिभी यही है । वह राव रिडमहका काम यह वतलाताहै कि, इसने अपने राज्यभरमे बांट और माप एकसे करदिये। और वह अवतक प्रचितत है। राव रिडमहका अन्तिम कार्य यह था कि उसने धोरेसे मेवाडके वालक राजाकी गद्दी छीननी चाहीथी, परन्तु चंद् ( चुंडा ) ने उसकी प्राण-दंड दिया जिसका वृत्तान्त उस राज्येके इतिहासमे लिखाहै । इस झगडेसे दोनो राज्यो-को सीमा पृथक २ होगई; और वह उस समयतकही कि जिस समयतक मेवाडकी सीमा अवेलीतक पहुँच गईथी । किन्तु हम राठौर कुलेक भायेके वर्णित कियेहुए वृत्ता-न्तसे जानतेहै, कि,रिडमहने अपने राज्यके सव स्थानोमे भूमि और करका निर्णय समा-नरूपसे कियाया । रिडमहका शोचनीय अन्तिम वर्णन मेवाडिक इतिहासमे भलीप्रकारसे वर्णित होचुकाहै; इस कारण विस्तार होनेके भयसे हम फिर दुवारा उसका वर्णन नहीं करते । रिडमहक सब मिलाकर चौवीस पुत्र थे; विशेषकर इसके ज्येष्ठै पुत्र जोधाकी सन्तान मारवाडकी प्रजाहै, उनके पुत्र प्रपौत्रोने विशाल मरुभूमिके चारोओर फैलकर अपनी उन्नति की थी । आवश्यकताके कारण उनके नाम, धाम, भूमि, संपत्तिकी सुची नीचे छिखी जातीहै। जातिये जो उनके नामसे प्रसिद्ध हुइ भूसम्पत्ति १ जोधाजी. [ सिहासनपर वैठे ] जोधा २ कांधळजी. कांधलोत इन्होने वीकानेरकी भूमि जीती वीकानेर ३ चाम्पाजी. चांपावत आहुवाकेये पलरी हरसी ला वशेहट, जावला सध-छाना, सिनगा, आसीय ४ अखैराज. इनके सात पुत्र थे जेठा कूँपा कूम्पावत= र् कपाहिया, चंद्रावह, मिर यारी, खारली, हरमीर, वन् विजारिया, स्योपुरा, देवरिया, मांडलोत ५ महलार्जा. नरादा ९ जोचा ज्येष्ठपुत्र नहीं था कई भाइयोमें ठांटा या सब भाइयोमें बडा अवसात था उसने वापनी इच्छाले जोधानो राजतिलक अपने हानचे दियाधा उसी प्रपाम अपनाहनी गांव पग-ींने बहुर को अंदरावके उत्तराधिकारी है जो बहुर ने राज हो तिल इ देते हैं। २ ५पा अदेराजका वटा वेटा नहीं या । दल देटा पचान या जिसके देटे नैताकी जीलावर्स पगरीके राक्ष हैं कृषा महाराजका वेटा ऑर महाराज पचागका भाई था।

भूसम्पत्ति खांपवञाखा कूर्निचरी, नखा वारोह तथा नखदेशः नाम पात्तावत ६ पाताजी लखावत ७ लाखाजी धुनार वालावत ८ वालोजी पाळानना जेतमालोत ९ जैतमालजी लृनावास करनोत करनजी चानला रूपावत ११ रूपाजी वीकानेध नाथावत १२ नाथाजी **डूंगराेट** १३ डूंगरजी सांडावत १४ सांडाजी मांडनात २५ मांडनजी वीरोवत १६ वीराजी इनकी भूसिसम्पत्तिका कहीं वर्णन जगमालात १७ जगमालजी नहीं पायाजाता यह सभी अपने हांपावत १८ हांपाजी वंशधरोके अधीन होगये शक्तावत १९ शक्ताजी कर्मचंदात २० कर्मचंद्रजी अडवालोत २१ अडवालजी खेतिसओत २२ खेतसीजी शत्रुशाळीत २३ शत्रुशालजी तेजमाळीत २४ तेजमाळजी

## तीसरा अध्याय ३.

जिल्लियाजीका सिंहासनपर वैठना, जोधपुरका वसायाजाना, राठौरोका मंडोरसे जोधपुरको जाना, राजधानीका वदलना. राजधानीके वदलनेका कारण सातलमेर, मेंडता और वीकानेरकी नई प्रतिष्ठा, जोधाजीका परलोक गमन, उनके चरित्रोंका वर्णन, राठौर वंशकी उज्ञति, स्जाजी रावका नहीपर वैठना, मुसलमान वादशाहकी सेनासे राठौरोंका प्रथम युद्ध; पठानोद्वारा पीपाड नगरसे राठौर कुमारियोंका हरण, स्जाजीकी वीरता और मृत्यु, उसके सिहासनपर उसके पौत राव गागाका वैठना, सिहासनके निमित्त गागा और उसके चचा सेलाका युद्ध, गृहसुद्ध; सेसाकी मृत्यु; वाव-

क यहां के सिपाही वंद साटमी और रणनिपुण होते हैं यह जलते रेतेपरभी सहप्रहीमें घूमा हैं जातेंदें यह सा भारण वातपर अछ ग्रहण नहीं करते परन्तु जब अत्यन्त आपित आतीहै तब यह हैं लडाईमें बुलाये जातेंहें। जाते जाते जाते के किल्किन किल्किन के किल्किन किल्किन के किल्किन किल्किन के किल्किन के किल्किन के किल्किन किल्किन

🕸 मारवाड-जोधपुरका इतिहास-अ० ३. 🕸 ग्राग २. ]

ร์ที่จัวที่จัดที่จัดที่จัดที่จัดที่จัดที่จัดที่จัดที่จัดที่จัดที่จัดที่จัดที่จัดที่จัดที่จัดที่จัด रका हिन्दोम्नानपर आक्रमण करना; सब राजपूर्तोंकी सम्मतिसे महारथी राणा सांगाका सेनापति हो वावरसे युद्ध करना; राव गागाकी मृत्यु; राव मालदेका गद्दीपर वैठना; मालदेका गौरव; उसके द्वारा नागौर, अजमेर, जालोर और शिवानेका उद्धार;-उनका परस्परका विवाद, उसकी प्रतिष्ठा; गद्दीसं हटायेहुए हुमायूंपर उसका अनुचित न्यवहार; शेरशाहका मारवाडपर भाक्रमण करना: यव-नसेनाको आपत्ति, बुद्धिमानीसे शेरशाहका खुटकारा पाना; राठौर सेनाका पीछे हटना; दो प्रधान सामन्त सम्प्रदायका आत्मत्यागः; अकत्राका मारवाडपर हमला करनाः; मेडना और नागौरको जीत वीकानेरके रायसिहको देना; मालदेका अपने दूसरे पुत्रको अकवरकी सभाम भेजना । सम्प्राटके साथ उसका असद्भाव, जोधपुरका फरमान अकवरद्वारा रायसिंहको देना; अकवरद्वारा जोधपुरका वराजाना; मालदेका जोधपुरकी रक्षा करनेका उद्यम, उदयसिहको अकवरेक निकट भेजना, उदय-सिहरा सत्कार; चन्द्रसेन, उसके द्वारा राठौर कुलकी स्वाधीनताकी रक्षा; उसका वीरत्व; मालदेका वीरत्वः मालदेका मरना, अर ारह पुत्र । सम्बन् १४८४ के वैशाख मासभे राठौरवीर योधाने मेवाडके अंतर्गत धनला नासक नगरमे जन्म लिया। इनके पिता राव रिडमह थे जोधाजी जिस प्रकार आपित्तमे फॅसे थे और उस आपत्तिसे छूटनेके निमित्त जैसा उनको कप्ट सहना पढा था, उसका समस्त वर्णन मेवाडके इतिहासमें किया जा चुका है। अव इस समय हम केवल उसके जीवन चरित्रका वर्णन करते हे इस कारण उसके सम्वन्धमे और कुछ नहीं कह सकते। गहलौत राजकुमार वीरवर चूंडाने क्विये जीते हुए मुंडोर नगरपर अधिकार किया; और उसके बाद रिडमह बहांका राजा हुआ, तब उस रिडमहका जेठा पुत्र परा-कमी जोधाजी अरवलीके घनघोर वनमे छिपेहुए वेपसे जा छुपा। उस दीन हीन

अवस्थांम समय व्यतीत करतेहुए. राठौरवीर जोधाने क्षणभरको भी न जाना कि, दैवकी कुपासे उसके भाग्य-गगनका मार्ग बीब्रही स्वच्छ होगा और फिरभी वह मंडोर नगरको पाकर अपने अनंत कीर्तिके स्तंभ जोधपुरको प्रति-ष्टित करेगा। उसकी सहायताका वल अत्यन्तही हीन होगया। अम्तम उसका वल ओरभी निर्वल होतागया, । परन्तु तो भी जोधा क्षणभरके लिये भी निरु-त्साह न हुआ। आशाही मनुष्यका जीवनस्वरूप है; और दीन, दरिद्र और अभागे मनुष्योको अत्यन्तही शांतिकारक है। विपुछ राज्यका उत्तराधिकारी होकरभी आज दीन हीन अवस्थामे गिरा है। वह उस विराट अरवलीके भीतरी भांडक-पिराओ नासक गम्भीर वनके निर्जन प्रदेशमें कुछ एक संगियोंके साथ छिपा हुआ जीचत। अवसर पानेकी वाट देखताहुआ समय विताने एगा । थोडेही दिनोमे उसकी इच्छा भगवती आजापूर्णा अपने वर देनेवाले रूपसे उत्तके सामने आ खड़ीतृई । उस दीन हीन अजाजाते राटोर वंगर जोवा कुछ समय व्यतीत कर एक दिन अपने माथियोके माथ मटेरिक जीतनकी सटाह करता या। सजे सजाये सक्तीके सामने वीक्य भारे रक्खे

ुणेय थि, इनतेही से एक हास-हाक्षी पश्ची जीधाजीके भाखेने उपर बैठ बारस्वार वार करने हमा, उस समय एक चारमेंने नोधानोके मामने आकर नहां "महारान !

इसी चटाने राटाँखीर रिटम्ह हो साराधा ।

(dethochrothochrothochrothochrothochroth आज आपके ग्रह शुभ हैं, आपकी जन्मरात्रिमें जो नक्षत्र उद्य हुआथा, आज फिरभी उसका उदय हुआहै, अतएव इस शुभ नक्षत्रके अस्त न होते २ आप यदि मडोरके उद्घार करनेका प्रयत्न करे, तो आपकी इच्छा अवस्यही पूर्ण होगी । यह देखो; पक्षी आपके भालेके इंडेपर बैठकर आपको अपना काम करनेको कह रहाहै उत्साह बढानेवाळी बातोको सुनकर राठारवीर जोधा असन्त उन्साहित हो उ हडवू सांकृला तथा प्रभुराय आदि प्रसिद्ध वीरोको साथ लेकर उमने युद्धको तैयारी की।

सीभाग्यवश उसके समस्त उद्यम शोब्रही सफल हुए । और उसने वहुत जल्दी मंडोर

नगरका उद्धार कर उसपर अपना अधिकार जा जमाया।

यद्यपि जोधाजीको मंडोर दुर्ग फिर प्राप्त हुआ किन्तु उसमे वह अधिक दिन न रहा। उसने शोब्रही अपने नामका नगर बसाकर अमरत्व प्राप्त करनेकी उच्छा की। किन्तु वह राजपूत्थे राजपूत सदैवही संस्कारके वशीभूत रहतेहैं। उनका एक यही प्रयान वर्म है कि, वह सहसा किसी रद्दवदल करनेको अच्छा नहीं समझत,जिस मंडोर दुर्गको जोधाजीके एज-नीय पितामहने अपनी मुजाओके बलसे जोता था, जहां आजतक उसकी तीन पीिडयेनि राज्य किया,जो आजतक मारवाडकी प्रसिद्ध राजधानीके नामसे विख्यात रहा उसही मडोर नगरको उसने एकसाथ छोडादिया । उसका विशेष कारण है । वह कारण देवकी आज्ञा वा शकुनका वतायाहुआ ज्ञान अथवा दूसरी कोई दैव घटना न थी,वह कवछ एक सिद्ध . योगीपुरुपकी आज्ञा थी । वह योगी मंडोरसे दो कोस दक्षिणकी ओर स्थित भाखर

\* केस्ट ( Celt ) के डिस्ड ( Druid ) के अनुसार वानप्रस्थ योगी ऐसे मनुष्योको उपदेश कियाकरतेहैं, जो सौभाग्यवश उनके निकट निर्जन वन वा पर्वतकी गुफाम पंतुच जाया करंतह । इस िकये यह कोई आश्रय्यंजनक वार्ता नहीहै कि ऐसे तपस्वी महात्माकी आजाको यह विश्वासी राजपूत शिरोधार्य न समझते हो ॥ साधुऑसे हमारा प्रयोजन उन दरिद्रीभिञ्जकांसे नहीं है जो भारतवर्पमें दरवदर मारे फिरतेहैं, और जिनके देखनेमात्रसे नेत्रोको गृणा मालूम होती है, परन्तु हमारा प्रयोजन उन तपस्त्री योगियोंसे है जो इन्द्रियोको दमन करते है और जिनकी प्राकृतिक इच्छा केवल इतनीही होतीहै कि, जिससे शरीरमें प्राण वनेरहै। जिन्होने दर्शन शाखीका विचार करते हुए वेदान्तका अभ्यास कियाहै और जिनका अन्तःकरण मायाकी छायासे शुद्ध होगयाहै, या जिन्होंने अपने आशयके नियमानुसार घोर तपस्या और एकान्तवास कियाहै । ऐसी कठिन तपस्या ें। किह जिसको देखकर हमारी बुद्धि चकरागई ऐसे महात्माओसे भारतके राजा महाराजा उपदेश लेनेके े छिये जाया करतेथे। हमने स्वयं एक ऐसे महात्माको देखाहै जिन्होंने ४० वर्षतक भूमिपर शयनके त्यागका बत कियाथा इन महात्माके बतमे केवल तीन ३ वर्ष शेप रहगये। उन्होंने बहुत देशाटन िक्याया और वंटे विद्वान् और ज्ञानवान् ये इस कठिन बतके शेप रहजानेसे कुठ दु रा प्रतीत नहीं ें। होता था परन्तु उनकी आकृति वडी हंसमुख, तेजभरी सरल और चित्त आकर्षक थी । वह अपनी तपस्यामा बुचान्तु मूठ गर्वसे नहीं कहतेथे और न उनको अपने वतकी समाणिक कर करिने कर स तपस्यामा वृत्तान्त मुठ गर्वसे नहीं कहतेथे और न उनको अपने वतकी समाप्तिका कुछ हर्पही था।

मगुन्यका गौरव ईवरीय दृष्टिमं प्राप्त होताहै। अंगाद ग्रीत ग्रीत हमित हमित हमित्र हमित्र

है। एउ वृक्षपर झला पटावा और उस झुलेपर यह महात्मा शयन करतेथे। आरम्भम कई वर्षतक इस नियम पालनमें कष्ट रहा, अर्थात् शरीरपर स्जन आगईथी परन्तु कुठ दिनो पीछे यह कष्ट जातारहा, इस जतमभी एक प्रकारका अभिमान है और स्थिर करना वहुतही उत्तमहै कि, ऐसी कठिन तपस्यास राग २. ] चिडिया (विह्मकूट) नामक पर्वत श्रेणीके एक एकान्त गुफामं निवास करताथा। उसका चित्त संदेवही राठौर कुछकी मंगलकामनामे लगा रहताथा। एक दिन जोधा-जीके साथ उसका मिलाप हुआ, उसने राठौर राजासे कहा "महाराज ! मंडोरमे आपवे ,राज्यकी दढता भळीप्रकारसे खटकेसे रहित न होगी इस कारण मेरी इच्छाहै कि, आप वकरचीराकी सीमामे अपने नामका एक नगर वसाओ । " राठौरवीर जीधाने योगिराजकी इच्छानुसारही किया । शीघ्रही उस " विहंगकूट " की ऊंची चोटियो में नये नगरके प्रतिष्टित होनेकी तैयारी होनेलगी । जिस सुन्दर पर्वत श्रेणीके ऊपर मंडोर नगर स्थापित था, भाखरिचिडिया केवल उसीका एक अंशहै । यह पर्वत श्रेणी ऐसी है कि, इसपर कोई चढ नहीं सकता और इसका लम्वावभी अधिक है । इसके चारे। ओर वंडे २ वने जगल वृक्षोंसे ढके हुए है, पहाडकी ऊंची चोटियोसे प्रायः छोटे २ वादल मिले रहतेहैं। इसकी वड़ी २ ऊंची चोटियोपर खड़े होकर वीरवर जोधाजीके वंशवाले अपने विशाल राज्यके चाराओरको सरलतासे देखसकते है वर्षा होकर जव दिशाएं स्वच्छ हो जातीहै तव अपने विश्राम भवनके खुलेहुए झरोखोके समीप खंडे होकर राठौरकुलके राज्यकी सीमाको देखते रहते; उस समय उनके हृदयमे नाना प्रकारके सुखकी चिन्ताए उत्पन्न होती और वे संदेवही ऐसी क्रीडा करतेरहते है। जोध-पुरके नीचेकी ऊची पहाडिये दक्षिणमे जाय अवेटीकी पर्वत श्रेणियोसे मिल अनन्त आकाश सागरमें असंख्य अचल लहरोकी समान विराजमान है। और शेप तीन ओरसे विशाल महसागर अत्यन्त वालुको उत्पन्न कर तीत्र सूर्यकी किरणोसे धुधुकार २ हर जाती हई दृष्टिके मार्गको रोकताहै म्वच्छ जल कि, जो जीवनकी रक्षाका एक प्रधान उपाय है, उसका उस समय जोयाजीने विचार न किया । यद्यपि भाखरिचिडिया सव विपयो व सामित्रयोसे परिपूर्ण है तौ भी उनमे एक इसही वडे विपयका अभाव देखा जातारे, इसमे स्वच्छ जल पानका कोई उपाय न था इस वातकी चिन्ता किला वनानेके समय जोवाजीके मनमे न उत्पन्न हुई । अतएव जोधपुरमे जो यह वडाभारी अभाव रह-गया वह सहजहींमें समझा जा सकताहै। परन्तु पीछे अपरिणामदर्शी होनेके कारण महाराज जोधाजीनी निन्दा न कीजाय इस भयसे मारवाडके भाट लोगोने चतुरताके साथ समन्त रोप उसी तपन्यीके उपर डार दिया। यह कहते है कि, मिनियौते जोधपरकी चारी सीमाओको नापकर देखनेके समय दा योगिर। तके एउन्त आश्रवको भी सीमाके गोतर हेहिया था। अपने सादन स्थानको वसरेके हाथेन जाना 👍 तुआ देखकर सिद्ध प्रवित बहुतसी विनय की, परन्तु किलीने एए न सुनी। इसकी शाचीन बुटी खट २ होकर जावपुरम मिटा ही गई तब उसने अत्यन्त हो। उस्ते बाप दिया मेरे आश्रमको हीन हेनेसे जोधपुरका समन्त ज्ल सदाही कैसहा होजर वृषित रहँगा उसरा शाप पूर्णहुआ, राजाने शुद्ध जल पानेरा दूसरा उपाय न दूसरर एक सरावरमें जो कि, किएके नीचे था, कएकी महायतामें जरका मगवाना आरम्ब किया। महाराज जोधाजीके आगे जो राटोर राजा हुए उन्होंने बाहदकी सहायतांन ि गिरिश्रमको उडाकर शुद्ध जछने पानेकी बहुनसी चेष्टा की । परन्तु उनका समस्त पारे-

क्ष मारवाड-जोधपुरका इतिहास-अ० ३. क्ष

(३३)

श्रम वृथा गया। यदि इन सव वातोको छोडकर विचार किया जाय तो यही ज्ञात होगा कि, जोधपुरके वसानेके समय महाराज जोधाजीने नगरवासियोके सुवीते असुवीते पर कुछ भी ध्यान नहीं किया था। जिस योगीका वर्णन ऊपर कर ओये हैं जोधपुरके रहनेवाले आजतकभी उसके आश्रमको दिखाकर उसे भक्तिके साथ प्रणाम करते है।

सम्बत् १५१५ के ज्येष्ठ मासमे राठौर वीर जोधाजीने अपने नगरकी प्रतिष्ठा की । यह मडोरसे चारमील है । इसके उपरान्त वह और तीसवर्प जीवित रहकर सम्बन् १५४५ में इकसठ वर्षकी अवस्थामें इस लोकसे विदा होगये। उनके देहकी पवित्र भस्म उनके पितृपुरुपोको भस्मके साथ मंडोरके महलमे रक्षित हुई। मारवाडके विशाल क्षेत्रमे जोधाजीही राठौर कुलका द्वितीय प्रतिष्ठानकर्त्ता था । उसके प्रतिष्ठित किये हए जोधपुरने राठौरके इतिहासमे तीसरे युगकी अवतारण की थी। जीवनकी प्रथम अव-स्थामे वह जिन असंख्य संकटोमे पतित हुए थे, सुखका विषय है उन्होने उसकी होनहार उन्नतिके मार्गको साफ करिद्या था। वह उन सव आपत्तियोसे क्षणभरके निमित्त न घवडाये, वरन इससे महत् चरित्र और भी विकसित होगये उन्होने उन विपम आपत्ति-योमे छुटकारा पानेके निमित्त जिन उपायेको निकाला और अवलम्बन किया था वह सभी उनकी होनहार उन्नति की सीढीस्वरूप हुए। जिन समस्त सामन्तोके वाह्वळके प्रभावसे प्राचीन राठौरोने अनेक महामहा कार्योका अनुष्टान और अनेक वडी कीत्तियां स्थापित की थी। इतने दिन उन्होंने जोधाजीके पितृ पितामहोसे परित्यक्त हो अत्यन्त दीन और गुप्तभावसे मरुखलके दुर्गम प्रदेशोंमे समय विताया था । किन्तु उसने मडो-रमे दूरहुए उन समस्त त्यागेहुए स्वाधेविचत प्राचीन सामंत कुळके वश्यरोको दृढ २ कर किर उनके पद्पर प्रतिष्ठित किया । पितृपुरुपोके पूर्वपदको किर प्राप्त होनेसे व सामन्त अत्यन्त आहादित हुए । उनका हृद्य उत्साहसे परिपूर्ण हो उठा अपने स्वामीके निमित्त उन्होने जीवनतकको न्योछावर करदेनेकी प्रतिज्ञा की और प्रतिज्ञाके अनुसार व गहलोताके हाथसे राजधानीके उद्घार करनेमे सवप्रकारसे समर्थ हुए। इन समस्त वीरोसे जोधारावका असीम उपकार हुआ था, उनको वह समस्त जीवन न भूछ सका। उस हरवृसांकळा, उस पावूजी और उस रामदेवंराठौर की मूर्ति पत्थरमे कटवाकर वीरवर जोधाजीने प्राचीन मंडोरके सन्मुख भागमे स्थापित की थी। आजभी उस मरुदेशके रहेनेवाले उन समस्त वीरोकी घोडापर चढीहुई प्रचंड सूर्ति उस स्थानमे जीवि-

नेतरहारी होतर होतर होतर होते हैं

१ पातृनी अपने प्रसिद्ध तुरंगनी कालवीके ऊपर वैठाहुआहै। हरवा साकलाके समान यहमी वीरत्व, राजपून कवि और देखनेवालोके आदरका धनहै, उसके समस्त कार्योकी एक २ तसवीर खींच-कर प्रतिवर्ष मारवाटके निवासियोको दिखाई जाती है। २ रामदेवको राठौर गलत लिखाहै राठौर को पातृनी थे और रामदेव तबर था। प्रे॰ टी॰। ३ वीर रामदेव राठौरका नाम मरुदेशमे यहातक विरयात है कि प्राय सभी राजस्थानमें सुना जाताहै। राजस्थानके प्राय सभी गाँवोमे इसके नामसे एक वेदिका वनी हुईहै।

तकी समान विराजमान देखते है 🖟 उन स्वदेशप्रेमी वीरोका पवित्र नामकोईभी राठीर नहीं भूलसकता । आजभी वे प्रातःकाल सोतेसे उठनेके समय उनके पवित्र नामोकी मालाका जप करते है; आजभी वे प्रतिवर्ष उन पत्थरकी मूर्तियोकी भक्तिसहित परि-कमा कर उनके गुणाका कथन करते २ अत्यन्त आनन्दित और आहादित होतेहै । राठौरवीर सियाजीने जिसदिनसे अपने पितृ पुरुषोके प्राचीन छीलाक्षेत्र कन्नौज राज्यको छोडकर मरुभूमिकी अनन्त वालकाराशिके ऊपर राठौर कुलकी विजयपताका स्थापित की, उस दिनसे इस समय तक कुछ कम तीनसौ वर्ष वीतगये। इन तीन शताविद्-योमे उनके वंशधर इतने विस्तृत और वहुतगोष्टी ( सम्प्रदाय) वाले होगये कि, चालीस सहस्र वर्गकोश भूभागभी इनके निमित्त थोडा स्थान जान पडनेलगा। यद्यपि विधाताकी इच्छासे उसी वीरकेसरी राठौर सियाजी वर्तमान वंशवर अत्यन्त दीन भावसे समय वितातेहै, परन्तु इनके पृर्व पुरुपोके प्रचंड वाहुवलके प्रभावसे पराहत होकर जो प्राचीन राजपूतवीर स्वाधीनतासे अनन्तकालके निमित्त राज्यच्युत हुए थे; एकवार उनके विपयोपर विहार करनेसे किसी प्रकार भी दारुण विस्मय और शोकके वेगको नहीं रोकाजासकता । प<u>डिहार सांकला, ईदा, चौहान, गोहिल,</u> सोनगरा कान्ति-जित् और हुल्ल आदि जिन प्राचीन राजपूतोंके अतिमानुप अनुष्टानसे समस्त भारत-भूमि एकसमय गौरवान्वित हुई थी, आज उन्हींके कुठेक मनुष्य राठौरोंके वशमे सामन्त राजाओंके रूपसे विराजमान है शेप सवका अस्तित्व तो ऐसा है कि, उनका नामतक \* यह सब मृतिय एक २ पत्थरकी चटानमें काटकर बनाई गईहें । यह सभी घोडेपर चडी हुई और सम्पूर्ण योदाओंके वेशमें हैं। वे द्हिने हाधमें वर्डको उठाय, वाएं हाथमें बोटेकी लगाम पकटे, पीटमे टाल लटकाये, वटाभारी धनुप और तरकस वाधे, कमरमे तलबारे और कमरवंटमे द्युरी खुसीहुईहै । वह भी उन्हीं मृतियोकी समान सजेहणु हैं देखनेसे यह मूर्तियें जीवित समझ पटतीहैं । सानो सबही अहकारसिंहत टेटी भाहे करके देख रहीहैं। कालके प्रभावस भारतकी स्वा-धीनताके साथही साथ समम्न शिल्पविद्याका भी छोप होगया है। हमारे पुराणीमें जी हिन्दीस्थानके

सानो सबही अहकारसिट्टत टेटी सेहि करेक देख रहीहैं। कालके प्रभावसे भारतकी स्वा-धीनताके साथटी साथ समम्न शिल्पविद्याका भी लोप होगया है। हमारे पुराणोमें तो हिन्दोम्यानके प्राचीन शिटपका वृत्तान्त देखाजाताहै, आजक्र की अवस्था देखनेसे वह सभी किटपत जानपट-ताहै। परन्तु उस शिटपने भारतमें एक समय वटी उन्नति प्राप्त की थी, वर्तमान समयम भी उसका अधिक प्रमाण पायाजाताहै। यह सब जृतिये एक वटे मैदानमें जपरकी ओर क्रम्या स्थापित है। पिट्टले पावृज्ञी तदनन्तर रामदेव राटार और उसके उपरांत राटारवीर हैटजूमांकळाकी मृति है, अन्तमें चीहानवशीय प्रसिद्ध वीर गागाकी मृति है कि जिसने महमुदका अक्रमण रोक्तेको सत-लजके किनारे अपने सतालीस लडको समेत जीवनको न्योद्यावर कियाया। इन सबके पीछे गहलीन मुल्कें उत्पन्न हुए मिवेशतिमंगोलियाकी मृतिहै, इसनेभी राटारसाज जोपाजीकी सहायना की भी। इन कईएक वीरोकी मृति देखनेसे मनमें अत्यन्त उत्साह हो उटनाहै। अपने देशकी रक्षाके निमित्त इन्होंने अपने प्राणतक देने स्वीकार किये थे। इ खका विषयहे कि, इनका यथार्थ वर्णन

६ हडवृसांबला राहार नहीं या, सांक्ला था जो पवारकी एव शाखा है ।

यहीं नहीं देखाजाता।

#5/TOTE 5/TOTE OF OF TOTE OF OF OF OF OF OF OF OF राजस्थानके नक्शेसे छप्त होगया है, आज भाटाके काश्यप्रथ और मनुष्यांके म्मृति-पद ( याददास्त ) के अतिरिक्त उनका कुछ भी चिह्न दिखाई नहीं देता। उनके वंशका बृक्ष अनन्त कालसागरमे ड्वगया है, परन्तु उस अनन्त मरुभूमिमे उनके परोके चित अब भी जीवित भावसे विराजमान है। उन समस्त महापुरुपोक पवित्र पट चिह्नोको देग्वकर कौन उनका अनुसरण करके उनके महन् चारित्रोक अनुकरण करनेमे अग्रमर न होता ?

कौन राजपूत साट कवियो समेत ऐसे ममस्वरसे नहीं कह उठता कि " सवही अनि-त्य है, जीवन दीपकमें जलनेवाले पतगेकी समान है। सब ऐश्वर्यकी सामग्रीका नाव

होजायगा, केवल महापुरूपोका नामही अनन्तकालतक अमर रहेगा। "

जोधारावके चौदह पुत्र 🕆 उत्पन्न हुग्थे। उनमेसे जेठे सातलजीने पितांक को छोड राजस्थानके उत्तर पश्चिम भाटियांके राज्यमे सातलमेर नामक एक वनवाया । यह किला आजकल पोकर्णसे तीन कोशकी द्रीपर स्थित है । मह-

भूमिके एक प्रान्तमे सराई नामक यवनजाति वास करतीथी । उसके अधिपतिकं साथ सांतलका घोर विवाद उपस्थित हुआ। उसी विवादमे उसने उस यवन राजा (न्यान)

था, परन्तु आपभा अपनी रक्षा न करसका मगोनामक मारडाला

स्थानमे इसका जब जलायागया । सांतलकी सात स्त्रियभी उसके माथ सती होगई । जोधा रावके चौथे पुत्र दृवाने मैरतांक विशाल क्षेत्रमे अपने वशतरुको स्थापित

किया। इसकेही वर्श्यर मैडतिया राठौरके नामसे प्रसिद्ध है। एक समय यह मनदेश

में बड़े श्रेष्ट वारके नामसे प्रसिद्ध था । जिस वीरकेसरी जयमलने दिहीश्वर अकवरकी

प्रचंड सेनाके विकद्ध चित्तौड़गढकी रक्षा की थी, जिसकी पत्थरकी मृति आजभी भूमम्पत्ति. गोष्ट्रोः केफियत ः नामः पोकर्णसे तानकोश १ सांतळजी सानलमेर २ सूजाजी जोधपुरका उत्तराधिकारी निर्नश ३ जागाजी (इसने चौहानोक हाथसे साभरको मैरता मेर्रातया ४ दूदाजी छीन लियाथा इसके वरित नामक वरसिहोत नौती '५ वरसिहजी एक पुत्र हुआ वरिननके दो पुत्र जयम ६ वीकाजो वीकावत् वीकानेर ४ छ और जगमाल हुए इनसे जयमलो-७ भारमङ्जी भारमहोत वीलास दनारा त और जगमलोत दो गोधी उत्पन्नहुई ८ शिवराजजी शिवराजोत कर्मसोत ९ कमसोजी क्योनसर रवीमसर १० रायपारजी रायपाळीत ११ सावतसी जा

सांवतसंगोत

वीदावत

१२ वीवाजी

१३ वनवरिजो

१४ नीवाजी ं क्षेत्रहात स्टालक स्टालक

द्वारो

वीदावाटी

जि० नागौर

छठवे पुत्र वीकोने अपने चचा कांधलकी चालचलन व रोति भाँतिको स्वीकार किया और अन्तमे उसकेही साथ मिलगया। तदनन्तर जाटोके अधिकृत कईएक गाँव और नगरोको छीनकर उसने प्रसिद्ध नगर वीकानेरको प्रतिष्ठा की वीकाजीका सिवम्तर वृत्तान्त वीकानेरके इतिहासमे प्रगट होगा।

राठौरकुल चुडामाणि जोधांके मरनेके उपरान्त उसका दृसरा पुत्र मारवाडकी गहीं पर वैठा । जो नियम कि राजगहीपर वैठनेका सदासे चला आताथा, उसमे यह विरुद्धता क्यो हुई, इसका कोई कारण नहीं देखा जाता, घन्यकर्ता भाट-कवियोने भी इस विषयमें कुछ नहीं कहा। जो हो सुजा सवप्रकारसे अपने पिताका योग्य पुत्र था। उसके अधिकारमे मारवाडका राज्य सत्ताईस वर्ष रहा, उसने वड़ी सावधानी और चतुरतासे राज्यकार्य किया ।

दिई के सिहासनके छिये जिस समय छोदीवंशीय राजाओं मे अत्यन्त विप्रह उपस्थित हुआ, उस समय मारवाङ्का सिहासन यवनोकी दुष्ट दृष्टिसे वचाहुआथा। घरकेही युद्धमे लिप्त होकर लोदियोको देश जीतनेका अवसर प्राप्त न हुआ । किन्तु यवन हिन्दुओके परम शत्रु है। हिन्दुओको भलीप्रकार शांतिसे सुख भोगते देख उनको अत्यन्त असंतुष्टता उत्पन्न होतीहै। मुसलमान् राजाओको हिंदुओके शांति भंग न करनेकी चेष्टा करनेपर भी उनके यहांके स्वार्थी और हिन्दुओंके द्वेपी सेनापित समय २ पर हिन्दुओके अपर आक्रमण कर उनपर अनेको प्रकारके अत्याचार करतेथे । १५७२ ( सन् १५१६ ई ) के आवण मासके शुक्रपक्षकी पार्वती तृतियाको पीपीर

६ यह बात गड़तहै मीराबाई दुढ़ाकी। वेटी थी ऑर कंनाको विवाही गईथी क्योंकि वानवमे जीरावाई दवाजीके दूसरे बेटे रत्नसिहकी बेटी भी और महाराना कनाके पात महाराना सांगाजीके केवर सेजिराज हो विवाही थी। २ जीघाने फीटे मानल गई पर बैठाया और उसने पीछे संपन १५३८में

उसेका मोई तजा उसका उत्तराऽविकारी हुआ। ३ राजन्यान प्रथम व्यवके अ०२३ ए० ७३३ मे पार्वती नृतीयाका वर्णन देखी। 🕔 पीपार यह एक साबारण हो याना शहर जीवपरने 📯 कोश है । इसमें नुष्ठ अधिक १५०० घर है। इस शहरमें बहतमें बनिये रहते हैं। उदा तानाई हि, ईसारे

जनमें प्रिंट उज्जैनमें जो एक गन्धर्वसेन नासक प्रवार राजा ा,उसरीने इस पीपाटनगरती दसाया आ महात्मा यहसाहबसी यहां एक पत्परमा लेख मिल पा। जासे विजयपित और देलगानि राजाना नाम पाया जाताहै। यह दोनोही गहलैत कुछमे उत्पन्न हुएने और सवळजी उपाविद्वारा प्रसिद्ध 4 । इससे जानाजाताहै कि गहलोतीने पवार राजाओंसे उस नगरनी जीताया । इसर मेवाडरे एक

शाचीत हीतटासमें भी देखाजाता है, कि गहलात उन्हमें हो चौबीय शानारोमें बटाहारा है, वौबीस सत्वाजीसे अतिरिक्त हुसरे " पिपाटा सट्डॉनमी े हैं।

PETA 36 NOTONO MOSTO STOSTICO POSTO STOSTICO STOSTICO STOSTICO नामक नगरमे एक महोत्सव होरहाथा, उस महोत्सवमे मारवाडकी अनेक दिशाओसे असंख्य 🖟 राजपृत स्त्रिये भगवती गौरीकी पृजा करने आई्थी । उसी समय उस "तीज " के दिन एक पठानोकी सेनाने आकर उस मेलेपर आक्रमण किया, और वे १४० कुमारियोको हरलेगये । कोईभी उनको न रोकसका । इस बोचनीय समाचारको राजा सूजाने सुना । क्रोध और हिसासे उसका मस्तक जलने और चकराने लगा दुष्टोंको दंड देकर कुमारियोकी रक्षाके निमित्त वह अत्यन्तही कातर हो उठा। अधिक सेनाके सजानेमे विलम्ब होनेके भयसे वह अपनेही साथवाले पहरेदार सि-पाहियो समेत पाखण्डो पठानोका पीछा करनेको वाहर निकला मृजाने अत्यन्त वेगसे धावा करके उनका पीछा किया, पीछा करते २ अन्तमे उसने मुसल्मान सेनाको देखपाया । वह क्रोध और हिसासे दुगना उत्तेजित हो उठा । सिह जैसे अपने वद्योको हराहुआ देख अति प्रचंड वेगसे हरनेवालेपर आक्रमण करता है। आज मारवाडके अधि-पति राव सूजाने उसही प्रकार कुमारियोके हरनेवाले पठानोके ऊपर अत्यन्त प्रचंड पराक्रमसे आक्रमण किया, शीब्रही दोनो दलोमे घोर युद्ध होने लगा । थोडेही देर युद्धके उपरान्त सूजाने यवनोको मार कुमारियोको छुड़ालिया । सूजा विजयीहुआ । यद्यपि उसने यवनोको मारकर कुमारियोका उद्धार करिलया, परन्तु शत्रुओके वोर आघातोंसे वह इतना घायल हुआ था कि उन्हीं आघातोंसे वह अधिक क्षण जीवित न रहसका । राजपूत कुमारियोके छुड़ानेके कुछ ही देर उपरान्त वह भी रणभूमिमे गिर-रहसका। राजपूत कुमारियोके छुड़ानेके कुछ ही देर उपरान्त वह भी रणभूमिम गिरहै। पड़ा। किन्तु वह मृत्यु उसकी आनन्दकी मृत्यु हुई। वे एक सौ चालीस कुमारियां जव
है। उसको घरकर उसकी वीरताके गीत गानेलगी, तव उसके आनन्दकी सीमा न रही।
उस असीम आनन्दका भोग करते २ वीर सूजाकी आत्मा अनन्त सुखमय अमरधामको चलीगई। राव सूजाकी इस असीम वीरताका वर्णन आजभी राजस्थानके भाटोके मुखसे सुना जाता है; आजभी उसी पार्वती तृतीयाके मेलेमे उस मारवाड़की राजाकी असीम वीरता और महत्वता तथा पीपाड़ नगरकी कुमारियोके हरण किये जानेका वर्णन उत्साह सिहत गाया+ जाता है।

असंत्य राजपुत प्रियोका आना गलतहै क्योंकि न तो असख्य राजपुत खियां पीपाडमें आईशी और न मेलेमे राजपुत खियोके आनेका कहीं नियम है। और फिर इसतरह विनारक्षाके

असंस्य राजपुत प्रियांका आना गलतहै क्योंकि न तो असख्य राजपुत खियों पीपाडमें अर्ड्यों और न मेलेमे राजपूत छियोंके आनेका कहीं नियम है। और फिर इसतरह विनारक्षाके राजपूत छियों आती जाती नहीं है कि, जिनसे एकदम १४० को मुसलमान पकडकर लेजावे और एकभी तलवार उसजगह न चले सभवहै कि साधारण प्रजाकी बहूचेटिया है (प्रे॰ टी॰) भे यह घटना राव सूजाजीके समयमे श्रावणी शुरू ३ स॰ १५७२ को नहीं हुईथी, किन्तु राव सातलके समयमे चैत्र सुदी ३ स १५४८ में हुई थी उस समय राव सातलजीसे और अजन्मिर से स्वेदार मल्ल्सासे पीपाडके पास लडाई होरहीथी। तीजके दिन गांव कोसानेके तालाविष्ठ पर से जो पीपाडके निर्मा एक सर्दार तीज यूजनेवाली सात वीसी लडिकयोंको पर से जो पीपाडके निर्मा लक्सकर, पर रातको धावा करके उन लडिकयोंको छुडा लाया और अजन्मिर लेगिर होनेसे उसी रातको गांव कोसानेमें आकर मरगया। सूजाजी गद्दीपर वै हे।

conventoring the checken contraction of the contrac सूजाके पांच पुत्र थे। उनमेसे जेठेने तो अकालमेही देह छोड़ दी थी, इस कारण उसका पुत्र गागा पितामहके सिहासनपर वैठा । सरजमलके चार पुत्रोमेसे दूसरे पुत्र ऊदाके वीर्यसे ग्यारह पुत्र उत्पन्न हुए । इनका वंश उदावतके नामसे प्रसिद्ध हुआ । इनको मारवाड और मेवाडमे बहुतसी भूमिसम्पत्ति प्राप्त हुई। उनमेसे तीमाज, जेतारन गूदोज, बराठिया और रायपुर आदि कुछेक नगर प्रसिद्ध है, तीसरे सांगाको एक स्वतंत्र नगर प्राप्त हुआ था, उसका नाम वरोहमे था। इस सांगाके वंशधर सागावतके नामसे प्रसिद्ध है। चौथे प्रयागसे प्रागदास गोत्र उत्पन्न हुआ। पांचवां वीरमदेव, इसके नरा नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ था। मारवाङ् निवासी नैराको देवताके समान पूजा करते है। सोजत नामक स्थानमे इसकी एक मूर्त्ति स्थापित है तिसकी आजकल भी पूजा होती है नराके वंशधर नरावत जोधाके नामसे प्रसिद्ध है । इसकी एक शाखा हाडोतीके अन्तर्गत पंच पहाड नामक स्थानम देखी जाती है। राठौर वीर सृजाके सम्वत् १५७२ (सन् १५१६ ई०) के भाद्रपद मासमे परलोक गमन करनेपर उसका पौत्र गांगा मारवाडके सिहासन पर वैठा, उससे गांगाका दूसरा चचा सेरवाजी उसका घोर शत्रु होगया । सेरवा अपनेको पिताका योग्य उत्तरा-धिकारी कहकर प्रचारित करने और गांगाको गदीसे उतारनेके निमित्त एक योग्य सहा-यताकी खोज करने लगा । लोदीवंशीय दौलतखां नामक जिस विश्वासघातक यव-नने दिल्लीश्वर इत्राहीम लोदीका सर्वनाश करनेके निमित्त वीरकेसरी वावरको भारत-वर्षमे वुलाया था, वही इस समय राठौरोके हाथसे नागोरको छीनकर सुख भोगता था । अपने स्वार्थसे अधेहुए मनुष्यको अपने हिताहितका ज्ञान एकसाथ भूलजाता, यहां तक कि, वह यथार्थ पशुकी समान होजाता है। आज स्वार्थान्य सेरवाजी भी ठीक

ष्साही होगया । जिस दोलतखांने उसके पितुपुरुपोके जीते हुये प्राचीन नागौरको वल-पूर्वक छीन लिया था। आज सरवाजी स्वार्थ पूर्ण करनेके निमित्त राठौर कुलके उसी शत्रके निकट सहायताकी प्रार्थना करने गया। अपनीही जातिकी शत्रुतासे ऐमेही कायरोद्वारा भारतका मर्वनाश होगया है। जो हो, स्वदेशवैरी स्वार्थान्य मरवाजीकी दुष्टतासे मारवाडम एक वड़ाभारी झगडा उपस्थित हुआ। इस वरके उपद्रवमे नित्य छिप्त है। आज महाराज जोधाजीके पुत्र प्रयोत्र परस्पर एक वृत्तरेके हृद्य एक पीनेकी उन्मत्त हो उठे। मारवाड्ये वीरगण आज दो दहोमे बॅटकर होने, राठीर राजकमारीके पताकाके नीचे खंडल्पे दौलतखाने इनवा विचोही होहर इतहा दूर दरनेकी चेष्टा

५ शिरमदेव सुजाना देश नहीं मुजाके वेटे बाजाउँ का देश या । जो कि केंवरपनेमें नर गयाया । २ नराजी चीरमया चेटा नहीं या, मुजाजीका देटाया खेर बागाजीसे बदाया । ३ थड दालता वा तो लोडी वंशी या और न इसने राटें.रोसे नागोर ठीना या यह तो नागोरका स्वतंत्र रईस नव्याय कई पीटियोसे या । और टारू जातिका मुपटनान राजपून गुज-रातके पादसाहीकी शासामेले या । और खानजादा कहलाताया । गुजरातके वादशाहीकी सहाय-तांत इसको नागोरका अधिकार मिटाया।

 $S_{i}$ है। को और मारवाडके राज्यको शत्रुओके वीचमे वॉट देना चाहा । किन्तु तेजस्वी गांगाने

हीं को और मारवाडके राज्यको शत्रुओं विचिम वाँट देना चाहा। िकन्तु नेजस्वी गांगांने अहंकारपूर्वक उस प्रसावको अस्वीकार िकया और तब दोनो तलवारकोही सहायतासे अपने २ भाग्यकी परीक्षा करनेमे तत्पर हुए। सौभाग्य वद्य उसको मरुम्थलीके श्रेष्ठ वीरोको सहायता प्राप्त हुई। इस कारण उस गृहयुद्धमे उमीने मब प्रकारमे जब प्राप्त की। उसका घोर शत्रु सांगा युद्धस्थलमे मारागया और दोलतत्वा लोदी अत्यन्त वायल और तिरस्कृत होकर युद्ध क्षेत्रसे भाग निकला।

राज्यको पाकर गांगांने वारहवर्षतक निष्कंटक राज्य िकया। इसी समय वीर- वर वावरको प्रचण्ड रणदुन्दुभिके शब्दसे समस्त हिन्दोम्थान कांप उठा। उस भयानक कपके साथही साथ दिल्लीके वादशाह इत्राहीम लोदीकाभी सिहासन कांप उठा। उसका राजमुकुट पितत होकर पृथ्वीपर गिरपडा। अकस्मात् इस विप्तवेक होजानेसे किन्दूराजसमाजमे एक घोर भय उपस्थित होगया। सभी राज्यके नाज्य होनेक भयसे अत्यन्त भयभीत हो इस नये आयेहुए प्रचंड शत्रुके पराजित करनेका यत्र करने लगे-अत्यन्त भयभीत हो इस नये आयेहुए प्रचंड शत्रुके पराजित करनेका यत करने लगे-**ぺ- 15/16 5/16 5/16 5/16 5/16 5/16 5/16** और सबने महारथी राणा संयामसिंहकी पताकाक नीचे इकट्ठे हो उस भयानक भारत-शत्रुके विरुद्ध युद्धकी यात्रा की मारवाडपति राव गगाभी अपने देशकी स्वाधीनताकी रक्षाके निमित्त उस महायुद्धमे सांगाके साथ हुआ । इस भयानक संप्रामम राज-पृताने जो आश्चर्यजनक वीरता दिखाई मेवाडके इतिहासमे उसका भलीप्रकारसे वर्णन हुआहै । यदि राजपृतकछंक नमर सलहदी विक्वासघातकता कर वावरकी ओर न हो जाता तो राजपृत अवश्यही मुसलमानोके पंजेसे भारतको छुड़ालेते। अन्यान्य राजपूतोकी समान राठोरोने भी इस युद्धमे असीम वीरता दिखाईथी। कहते है कि, इस युद्धमें सब सेनाक सामने इसी सेनाने स्थान पायाया। उस राठौर सेनाका सेना पित राव गंगाका पोता वीर वालक रायमलैं हुआथा। रायमलने मेरेतिया सरदार खाँतो और रवरत्ननामक दो राठौर वीरो समेत वावरकी तोपोके सामने हो अतुल वीरताकी प्रकाश कर अन्तमे रणभृमिमे प्राण त्यागिवयेथे।

इस दारुण पौत्र शोकसे गांगा अधिकदिन जीवित न रहसका युद्धेक चारवर्षके उपरान्तही उसने देहको त्याग इस शोकैके वोझसे छुटकारा पाया।

९ यह रायमल गांगाजीका पोता नहीं था। दूधाजी मेडतीय हा वेटा था। और गागाजीका ें पोता राममळ तो इस ळटाईके कई वर्ष पाछे पैदा हुआथा।सबमे वटा पोता राप गंगाजीका राव राम या । वह भी इस लटाईसे दो वर्ष वाद संवत् ११८५ में पैदा हुआथा रायमल मेडातिया अपने , भाई मेडतेके राव वीरमदे ही तरफसे अपने भाई रत्नसिंह साहित जो मीरावाईका वाप था राजा सागाकी मददके िक्येग्या उस लडाईमें यह दोना भाई काम आगये थे। २ पतिकी दीहुई कुलतालिकामे लिखाहुआहै कि गांगाको विष दियागयाथा । परन्तु यह विधासके योग्य नहीं नयो। इ इसका वर्णन और किसी प्रन्थमें नहीं पायाजाता । ३ इस शोक सन्तापकी नहीं नयोकि इसका वर्णन और किसी ग्रन्थमें नहीं पायाजाता । ३ इस शोक सन्तापकी क्रिया नी नयीगटन्त जैसी मालम होतीहै जोधपुर राज्यके मूल इतिहासमें इसका कहीं पता कि ं, नहीं लगता।

🕸 मारवाड्-जोधपुरका इतिहास-अ० ३. 🕸 ४१) भाग २. ] *ૡ૿ૢૺ૱ૼ*ૡ૾ૺૼ૱ૼૡ૾ૺ૱ૺૡ૱ૡ૾ૺ૱૱ૡ૽૱૱૽ૣૺ૱૱ૡ૽૱ૡૡ૱ૡ૱ૡ૱૽ૡ૱૽ૡ૱૽ૡ૱ૡ૽૱૱૾ૢૺઌ૱ૺૡ૽ૺ૱ गांगाके मरनेपर मालदेव सम्वन् १५८८ ( सन् १५३२ ई०) मे उसके सिहासनपर वेठा । मारवाडके वडे २ राजाओके समान मालदेभी मारवाडके इतिहासमे एक महत् चीरत्रको स्थापित करगयाहै । उसके राज्यकालमे मारवाडकी जैसी उन्नति हुईथी, यदि उसमे कुछभी चेष्टा की जाती तो वह देश रजवाडेमे सब देशोका सिरमौर गिनाजाता । परन्तु राव मालदेवने अपने यत्नमे न्यूनता न की। यद्यपि वह अपने राज्यमे वावरके आक्रमण करनेकी आशंका करता था, परन्तु उस आशंकासे उसकी कुछ हानि न हुई क्योंकि वावरकी तीक्ष्ण दृष्टि उस समयतक मारवाडकी ओर नहीं गई । अन्न जपजानेवाली गंगा किनारेकी भूमि छोड़कर शाक उपजानेवाले महावीर मारवाडकी प्रचंड वालकाराशिकी ओर जानेकी उसने इच्छा भी न की । इससे मालदेवकी अपने राज्यके वढानेका एक अच्छा अवसर हाथ छगा। जिस स्थानसे दिही और मारवाडकी सीमा विभक्त है उस स्थानपर कईएक किले वनेथे, वे किले दिल्लीके राजाओंके अधीन थे । इस समय अवसर पाकर मालदेवने उन सब किलोको अपने वज्ञमे करलिया और दूर वसेहण इढाडमे राठोरकुलकी विजयपताका स्थापित की । उसका गौरव दिन २ वहने-छगा। उसके गैरिबबृद्धिके मार्गमे उस समय एकभी कांटा वर्तमान न था । वीरकेसरे<sup>ग</sup> राणा सागाके मरनेपर मेवाड राज्यमे जो घोर उल्टयलट और विश्रह उपस्थित हुआ उसमे सभी सुगल, पठान आदि शक्तिमान सुसलमान लिप्त थे उस समयम मारवाडकी ओर किसीकी भी दृष्टि न पडी । अतुण्य राजा मालदेवने अप्रतिहत प्रभावसे अपनी असीम प्रभुताको प्रगट कियाथा । उसने ऐसे सुअवसरको पाय अपने राज्यके वहानेकी दृढ़ प्रतिज्ञा की, इस कारण जो रात्रु मित्र उसकी उन्नतिके मार्गम कंटक स्वरूप न्यंडे हुए ये, उन्हीको अपनी तळवारसे काट उनके राज्यपर अपना अधिकार किया । ऐसेही धीरेरवट सारवाटका अति श्रेष्ठ राजा होगया । इतिहास छेखक फरिस्ताने इसकी अपेशा औरनी उच सन्मान दिया है। वह कट्ताहै कि ' मालदेवती उस समयमे हिन्दो-स्थानके प्रसिद्ध राजाओं ने गिना जाताथा ।" सारवाट्पति राव सालदेव जो यथार्थहीसे इस सुनामके योग्य था. उसके महन् चरित्रोपर विचार करके नलीप्रकार प्रगट होजायगा कि उसके चरित्र वा प्रभाव बहुत बंड ये। राजपदपर अविधित होकर उपने मुसलमानोके बामसे पितृपुरुपोके बाव किया हो। प्रधान नगर नागीर और अजमेरहा एउनर किया । इसके आठवर्षके उपगात सम्पत् १५९६ ने सिविटोंके अविकारमे उनने जाहोर, विपाना ओर नाम ह नीन नगर छीन छिये, और वीकाके बहादराको जीकानेस्ट अरिटासी परदिया। उनी नदीके फिनारेवाले जिन नगरोसे राटौरवीर नियाजीने अपनी विजयपता हा स्थापित की ची, उन सब स्वानोके अधिपविचाने इससे पहिले सहीर इंग्सी आयोगना है। ए वहा हर न्याबीनना यात की, परन्तु इन समय सालें खेन उन « राव सामदेवते ये तीन नगर स्यन्तम र टोरीने नहीं मिनेये। जालेर तो संव १५९५ में विदारी पणलेके जीना गया अ और विवास जैनसालेक राटीर जातिक राना उगरसी राजैरसे ियावा ।

% STOP IN CONTONION OF THE CHECKET STATE OF THE CONTRACT STATE OF THE CONTRACT सबको पराजित करके उन्हें फिर अधीनताके वंधनमे वांधा । उसका प्रचण्ड प्रताप असन्त प्रकाशित हो उठा । उसके असीम प्रतापके सामने विशाल मनस्थलोके सभी राजाओंने शिर झुकालिया । जो प्राचीन "भूभियांगण" एक समय मरुखलीके वीचम असन्त दुर्घर्ष गिने जाते थे, वे भी राठीरराजके प्रवल प्रतापसे पराजित हुए और उन्होंने उसको समस्त मारवाङ्का अधिपति कहकर खीकार किया और वे अपने कथिरका टान कर २ उसकी सेवा करने छंग।

কামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামিভাকামি जब प्राचीन भूमियांगण उसके अधीन हुए, तब वह राठीरराज मालदेव अपनी विजियनी सेनाको लेकर धीरे २ उत्तरकी ओर बढने लगा और प्रचण्ड प्रतापी भाटियोके साथ घोरयुद्धमे प्रवृत्त हो अपनी उन्नतिके मार्गको औरभी स्वच्छ करनेकी इच्छाकी । वह युद्ध धीरे धीरे वढ़ताहुआ वहुत दिनो चला। इधर उसने दो एक नगरोको जीत अपने अधिकारमे किया। विक्रमपुर क ने उसकी अधीनता स्वीकार की । उसने आमेरकी राजधानीसे दशकोश दूर वसेहुए चाटसू नगरपर अधिकार कर उसके आसपाम शहर पनाह वनवाई। इससे पहले देवताने शिरोहीको जातालयाथा, किन्तु राठीर राजने इस समय उसको जोतकर फिर उन्हींके अधिकारमें कर दिया । उसने गौरवकी इच्छा और हिसाके वशवत्तीं हो इन सव प्राम और नगरोको जीताथा; केवल यही नहीं, वरन किस प्रकारसे जीतेहुए स्थान रक्षित रहसके इसकाभी उसने विशेष प्रवंध किया । इसी अव-मरमे मारवाडिक चारोओर किले और वड़े २ महल इत्यादि वनने लगे। जोध रुके चारोओर एक वडी टढ दीवार वनाईगई। वीरकेसरी जोधाने अपने वसाये नगरकी शोभा और रक्षाके योग्य जिन महलो और सुन्दर अष्टालिकाओको स्थापित कियाया. मालदेवने उनकीभी कुछ मरम्मत करवाई । सांतलमेरको तुडवाकर उसने उसकी सव सामित्रयासे नये जीतेहुए पोकर्ण + को हुढ़ किया और उस नगरके प्राचीन निवा-सियोको वहांसे निकाल मारवाडी प्रजाद्वारा उसको सिज्ञत करनेलगा। सिवाना नगरम

ইটা, নিটা, বিটা, বিটা,

यहांपर इसके पितृपुरुपोंके गोत्रकी एक शाखा बास करतीथी वह गोत इस समय जैसलंगरके साथ मिलगयाहै। वह इस समय मालदोतके नामसे प्रसिद्ध है। मालदेत मारवाउमे वंद साहसी दस्य कहे जाते हैं। + पोकर्ण झालामड और जोधपुरक ठीक बीचोबीचमे स्थितहै। यह . दुर्ग अत्यन्त दृढ और सुरक्षित है। सन् १८१९ ई० के २ नवम्यरके दिन मिस्टर टाट्साहय जिस समय ज्ञालामडसे जोधपुरको आरहेथे उस समय मार्गम पोकर्णके सर्दारने उनका बड़ा आदर सत्कार क्रियाया । उस समयके पोकर्ण सामन्त राजाका नाम सालमसिंह था।सालमसिंह मारवाङ्के सामन्तोंमे वन और प्रतापमे श्रेष्ठ था। यह चाम्पावत्के नामसे प्रसिद्धेंह।यद्यपि चाम्पावत् मारवाड़ राजाके अवीन हैं किन्तु राठौर राजा इनके भयसे कापतेही रहे । इनके प्रचण्ड पराक्रमसे राठौराँके हैं। सिहासनपर कईवार आपत्ति आई। सालमीसहका परदादा देवासिह ऐसा तेजस्वी और वलवान था कि, वह किसीराजासे कुछभी भय न करताथा।वह प्राय यही कहाकरता, "मारवाड़का सिहासनती मेरी तलवारक नियानके भीतरहै।"

क्ष मारवाड-जोधपुरका इतिहास-अ॰. ३ 🕸 (83) भाग २. ] कुंडलकोट और इसके समीपही पीपलोद दो शैलकूटकी कोठीपर भट्टाजूनहै; उसके निकट जूंडोजरिया, पीपाड और दूनाडा नगरमे एक२ दृढ दुर्ग वनवाया । प्राचीन गढ वीटली (अजमेर) कि, जिसका वुर्ज आजतक "कोटवुर्ज " के नामसे प्रसिद्ध है वह माल-देवहींने वनवायाथा। एक कलके द्वारा उसने किलेके ऊपर पानीको चढ़ाकर अपनी अतुल बुद्धिका परिचय दिया था। इन सब महत् कार्योंमे उसका अतुल धन व्यय हआथा। केवल मेरता : नगरके किलेकी मरम्मतम २४००० रुपया व्यय हुआथा। अपने राज्यकी

दृढ़ताके योग्य बहुतसे कार्य्य करके मालदेवने उन कार्योंमे जो रुपया व्यय कियाथा, उसका विचार करतेही हृद्य आनन्द्से परिपूर्ण होजाताहै। भाटकवि कहते है कि,

रत्न उपजानेवाली सांभरके अनंत रत्नोकी सहायतासेही उसने अत्यन्त

व्यय कर अपने कार्योंको पूरा कियाथा । इससे भलीप्रकार प्रगट होता है कि, इस समय सांभरझीलमे वहुतसा लवण उत्पन्न होता था कि, जिसकी आयसे वहुत धन राठौर राजके कोशमे आता था। इसी छवणसे प्राप्त हुए धन द्वारा माछदेव अपने राज्यकी

वृद्धि करसका था +।

राज्यका भोग किया। परन्तु इस विमल शांति सुखका भोग भोगना उसके भाग्यमें और अधिक दिन न रहा । इतने दिन वह केवल अपनेही राज्यके वढ़ानेमे लगारहा था । किन्तु इस समय उसको अपने प्राण वचानेमे संकट आ उपस्थित हुआ । बीर केसरी वावरने इसी समयमे देह छोड़ी और उसका पुत्र हुमांयू प्रचंडवीर शेरशाह द्वारा पिताके

शांतिके फुलोकी शैयापर सोकर राठौरवीर मालदेवने क्रमशः दुशवर्ष तक निष्कंटक

 यह नगर मटोरके राजा राव दृदाका वसायाहुआ था। मालदेवने इसमे एक दुर्ग वनवाकर अपने नामपर उसका नाम मालकोट रक्ला। मालकोटके दुर्गका व्यास प्राय एक कोराका होगा। + इसका राज्य कितनी दूरतक फैल गयाथा, भट्टप्रन्थोंमे इसका विवरण भलीप्रकारमे देखा जाताहै । यहापर प्रयोजन समझकर उसका वर्णन कियाजाताहै । जो नगर और गांव मालदेव

के अधिकारमें ये उन संवकाही नाम यहां लिखाजाताहै । सोजत, सांभर, मेरता, खाट्ट, बदनौर लाइन्, रायपुर, भादाज्न, नागोर, सिवाना, लोहागट, झागरूगड, वीकानेर, भीनमाल, पोक्री, बाटमेर, क्सौली, रवासी, जोजावर, जालीर, ववली, मलार, नाटील, फिलोदी, सचिरि, टीटवाना,

पाटनु, लुहान, मलारना, देवरा, फतहपुर, अमृतसर, फावर, मीनापुर, टोक, टोटा, अजमर, जिहा-जपुर, ऑर प्रेमरका, बदयपुर, ( दालावटीके अन्तर्गत ) इन अटतीस जिलोने बहुनसे तो जालार, अजमेर, टांक, टांडा ऑर विदनॉरके अन्तर्गत है। मालंदेव जैसा विशेष वतायी राजा या और जैसा

उसका राज्य राजस्थानमे बटीद्रस्तक फेला या, बह जपरके नामोके पटनेमेही भरीधकार ज्ञान टीजायमा । भिन्तु इन सर जिलोने भालदेवने उठही दिनो राज्य रस्पाया । चाउम तयान टे.क टोटा आर जहाजपुर तो सीप्रही उसके हायसे निकल गये। विदनौरदीभी यही गति हुई। यदापि

विजनोर और उसके अन्तर्गत तीनसों साट गावोने राटार राजा जास करते हैं, किन्तु वे सवरी नेरता वीत्रसे इ.पज हुएचे। वीरनेसरी जयमलनेही इस मेरता गुरुनी उद्भव कियाया । इसी करन

इस समयसे बिद्नोर नेपादकी भूमिसम्पत्ति विना जानेख्या।

れるられるであっちれるこれですがるこれでいるようあれていまっているようこれであれていまれ राज्यसे भगाया जाकर अपने प्राण वचानेके निमित्त दूरदेशको भागा । कहां तो वह दिल्लीके सिहासनपर वेठकर निष्कटक राजसुखको भोगता सो एसा न होकर क अपने पिताके सिहासनसे वांचित हो भाग्यके विपरीत स्रोतमे तृणकी समान तरने लगा। उस भयानक आपित्तकालमे उसको जो दुःसह दु ख भोगना पडा उसका वर्णन मेवाडके इतिहासमे भळीप्रकारसे दिया गया है। उस आपितकालमे उस निम्सहाय हुमां रूने शत्रुद्वारा भगाय जाकर राठौर राजा मालदेवके निकट शरण पानकी प्रार्थना की थी, किन्तु मालदेवने . भगाय जाकर राठार राजा जारुवन स्था । इसमे सटेह नहीं कि मालटेवन इसमें अत्यन्त एकवेर उसके मुहकी ओर भी न देखा । इसमें सटेह नहीं कि मालटेवन इसमें अत्यन्त एकवर उसके मुहका आर भा न दखा। इसम सटह नहां कि माल्टवन इसम अत्यत हैं निप्तरता प्रकाश की थी, किन्तु जिस कारण वंग हो वह इस निष्ठुरतांक करनेको विवंग हैं वा उसका हमने वर्णन नहीं किया। माल्टवन जो हमार्युके साथ अमह्व्यवहार किया उसका विशेष कारण है। वीतेहुए वयानांके भीषण युद्धमें माल्टवके पुत्र रायमलको वावरने मार डालाथा। इस दारुण पुत्रशोकको वह राठोरराज समस्त जीवन भी न मूलसका। इस कठोर जोकानलके शांत करनेके निमित्त उसने वावर ह हृदयके कवि क्रिक्त वह निका इस समयतक न फली। जवसे को वह निकी इन्हा की थी, किन्तु उसकी वह उन्हा इस समयतक न फली। जवसे युद्धमे उसका पुत्र मारागया तवसे वह वावरको सहस्रोही गालिया दिया करता था।हमाय वागरका पुत्र है। इस कारण वह चाहै दु:खी हो चाहे सुखीही हो उसके साथ सहानु भूति प्रकाश करनेको मालदेवकी इच्छा न हुई । हुमार्यू उसकी शरण लेनेकी इच्छा यहा आया, परन्तु उसके हृद्यकी अग्नि कि, जिसमे धुआ सुलग रहा था अति प्रचड वर्ग जल उठी । तमोगुणने प्रचण्ड प्रवल हो उसके हृद्यके मतोगुणको नाग करडाला, अता उसने क्षणमात्रको भा विचार कर न देखा कि नि सहाय हुमार्यू जरण छेनेकी इच्छासे उसके निकट आया है। अतिथिसत्कारके ऐसे असद्व्यवहारके कारण मालंद्वते हैं जो पाप सचय किया था फिर वह उसका प्रायश्चित्त न करसका। अपने वलके हैं अहफारसे मत्त हो उसने क्षणभरको भी न विचार देखा कि, वही हुमानृ विपत्तिसे हृटकर समस्त भारतके सिहासनपर फिर बैठेगा और उसका जेठापुत्र अकबर थोडेही हिनोमे उस असद्व्यवहारका योग्य फल देगा। अकवर + हुमाचूकी उस घोर रात्रिका केवल एक श्रुवनक्षत्र, उसके छिन्न भिन्न हृद्यका केवल एक सात्वनाका पदार्थ था। वह उस समयमे मरुख्छ ही वालुकाराशिके ऊपर गुक्रपक्षकी शशिकलाके समान दिन र ें वह रहा था। धनके भोग विलासमें सोकर मालदेवने उस समय एकवर भी स्वप्नमें त देखपाया कि, इसी अक्वरके हाथमे राठीरकुलका भाग्यचक एकदिन आर्पत होगा, उसीके महत्व और उदारताके गुणसे एकदिन उस माछदेवके वशधर "राजराजेश्वर" की उपावि वारण करेंगे। अरण चाहनेवाले हुमायूंपर इस प्रकारका असत् आचरण कर माल ेख किसीभी उपकार हो न प्राप्त हुआ, वरन् इससे उराको एक वड़ी आपत्तिमे प्रसित यह रायमण मालेटवका पुत्र नहीं था । जिसके शोकका यह व्यर्थ वृत्तान्त गढ़ा गयाहै । १ इस विषयमें पहले टिप्पणा होचुकी है। (प्रे॰ टी॰)। + अकवर तो इस समय उत्पन्न भी

(84) *io*litioliticationicationicaliticationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicationicati

होनापड़ा । हुमायूंके प्रचंड रात्रु रोरशाहने मालदेवके इस सम्पूर्ण वृत्तान्तका जान , उसको अपने वशमे करनेकी इच्छा की । सव प्रकारसे इसका यही कारण जाना जासकताहै कि शेरशाह मालदेवके प्रतापको देखकर शंकित होगया था । यवनराजने जव राठोरराजके पराक्रम और प्रतापका वर्णन सुना तव उसके मनमे एकाएक चिन्ता उत्पन्न हुई कि, दिझीके समीप ऐसे प्रचण्ड प्रतापी राजाके रहतेहुए उसका प्राप्त कियाहुआ वह राज्य कभीभी निष्कटक नहीं होसकता । इस विपमयी चिन्ताके इंशनसे अत्यन्त पीड़ित हो शेरशाह मालदेवके परास्त करनेको आतुर हो उठा, और इसी अभिप्रायको पूर्ण करनेके निमित्त अस्सी सहस्र सेनाके संग मारवाडके राज्यपर आक्रमण किया। मालदेवने इस वृत्तान्तको जान पाया। वह पहिले तो कुछ न वोला और न उसने उसके रोकनेका कोई प्रवध किया, यवन सेनाने वे रोकटोक अतिवेगसे मारवाड्के भीतर प्रवेश किया । उस समय राठौरराजने उसका आक्रमण रोकनेके निमित्त पचासहजार राजपृत सेनाको इकट्ठा किया। आज पचास हजार राठौर वीरोकी तलवारे एकत्रित हो देशके वेरी मुसलमानोके विरुद्ध उठी। किन्तु रणविशारद मालदेव शीव्रताके वज्ञवर्ती न हुआ, वरन् अत्यन्त सावधानी और बुद्धिमानीसे सेनाद्छको चलाने लगा। उसके युद्धकी तैयारीका उत्तम यत्र देख शेरशाह अत्यन्त भयभीत हुआ। युद्ध विषयमें निपुण हो हरभी उसके हृदयमें ऐसे भयका संचार हुआ कि, वह अपने ठहर-नेक प्रत्येक स्थानपर पहुँचकर अपने डिरेपर वैठ अनेको प्रकारकी चिन्ताये करनेलगा उसने विचारा कि, यदि राजपूतोंके हाथसे पराजित हुआ तो फिर युद्धस्थलसे लौट

जानेका कोई उपाय न रहेगा । और इससे निश्चयही युद्धभूमिम प्राण देने पंडेंगे । राज-प्त जिस प्रकार दिन २ वछ और विक्रमको वढ़ाये भयानक मूर्ति धारण करतेथे, इसी कारण उसके हृद्यमे इस प्रकारकी चिन्ता उत्पन्न हुई । शेरशाह अपनी श्रीप्रताके विषयको विचार अत्यन्तही कातर हुआ । ऐसे २ सोच विचारो में जिननेही जितने दिन वीनने छंगे, उतनाही यवनराजके दु:त्यकी वृद्धि होने लगी। धीरे २ एक महीना वीतगया। राजपृत और ववनीने परस्पर एक वृसरेके सामने सेना डालकर विना युद्धही एक महीना विताया। धीरे२ शेरशाहका हु खभविक बटने लगा। थिनत वह इसमें अज्ञान न हुआ, वरन उससे छूटनेके उपाय खोडने लगा। अनेक

ितर किया । शेरानाह राजपूर्वाको मछीप्रकारसे जानता और पहिचानना था कि, उनका हरप प्रोटेश आपातमे आहत होना और दोंडीही चेटाने उसरी औरको नम जाता है। इसी नियुष्के अनुसार जनने राठार सेनामे अविद्वान और पृष्ठ ज्यान कराहेन्सी प्रतिता ती। और एक पत्र दित्यकर चल्कपूर्वक साद्येतको देशेसे नेत्रवा देवेची उच्छा ती। पर उनका पान पहन गहनभेटी ५र्थ होगया । पत्र इनकारों भावने दिखा गया दि, किसे उसके परमेरी गठीर सर्वारेष्पर माउँद्वान दारण अवद्यास उत्पन्न होजाय ।

चिन्ता और विचारोक उपरान्त अन्तमे उसने अपने वार्चामिद्विके लिये एक गृह उपाय

पत्र टिखजानेपर प्रवतराज विचारनेटमा जि. इसनो किन प्रजारने मालेडवके ननस्व

<u>วเรือก็จดก็จดก้างดีก็จบก็จดก็จดีก็จดีก็จดีก็จดีก็จดก็จดีก็จดก็จดีก็ข</u>

इसका कारण क्या है ? सर्दार लोग इसको कुछभी न समझ सके । युद्धका नियत समय 矣 क्या इससेभी वह निश्चिन्त रहसकते है ? उनके जीवित रहते हुए राठौर कुळका सम्मान 🥳 रहतेहुए वह शत्रुओकी गर्जना क्यो सहन करतेहै ? इसका कारण क्या है ? आनन्दकी द उसके स्थानपर दूसरा दल कर भीषण उत्साहके साथ युद्ध करनेलगा । इससे यवन सेनाका कुछभी नाश होता न जानपड़ा । इधर प्रधान २ राठौर वीरभी उस भयानक युद्धमे गिरने छगे। बीरे २ राठौरोका वल न्यून होगया, राठौर सेना धीरे २ नाश

विनीस कीस्ट क

क्ष मारवाड-जोधपुरकी इतिहास-अ॰ ३. क्ष

*ႜ႗ႜႋၜၭၨႜ႞ႋၜၜၭ႞ႋ*ၣၜ*ၨႋ*႞ၹၯႄႜ႞ႝၣၜႄၨ႞ၹၜႄၨ႞ၹၜႄၨ႞ၹၹႄ႞ၹၜႄၨ႞ၹၜႄၨ႞ၹၜႄ႞႞ၹၜ႞႞ၹၜ႞႞ၹၜ႞႞ၹ हानपर आगई । राठौर सर्दारोको इस असीम वीरतासे मरते देख मालदेवके ज्ञान-नेत्र खुलगये । उन्होंने अब समझा कि, में छलागया । किन्तु वह असमय था; असमयमें

कुम्भकर्णको मोहनिद्रा भंग हुई, आज उसकी नीच दशाको कोई नहीं रोक सकता। राठोरसेना प्राय: नाश होगई, उस समयभी यवनसेना मानो अक्षत देहसे युद्ध करतीथी।

राठोरोक जीतनेकी अब कुछभी सम्भावना नहीं रही है । देखते देखते हिन्दू मुसलमानोका युद्ध भयानक हो उठा । उस विशाल राठौर सेनाके क्रुंडेक सैनिकोने विस्मयकर वीरता प्रकाशित कर युद्धमे प्राण

मालदेव हारगया । उसने निश्चयही जानलिया कि, मेरीही मूर्यातासे मुझको यह घोर पराजय स्वीकार करनी पड़ी । सर्दारोके तिरस्कार और संतापकी ज्वालासे उसका हृदय जलने लगा । यदि वह सर्दारोका इस प्रकारका अविश्वास न करता, यदि वह अपनी वीरतासे उनके उत्साहकी अग्निको प्रज्वित किये रहता तो पठानसिंह शेरशाहकी उस मरुभूमिमे निश्चय समाधि होती । राठौरोने इस भयानक समरमे जो असीम वीरता दिखाई उसको शेरशाह स्वयंही स्वीकार करता है । इस आपत्तिसे छुटकारा पाकर उसने कहा "िक मुट्टिभर जीके निमित्त भारतराज्यको मेने अपने हाथसे निकाल देनेका यत्न किया था। इस शोचनीय और घोरतर पराजयसे राठौरराज मालदेवको जो विषम मनो-वेदना प्राप्त हुई थी, उससे वह शीघ्रही हुटकारा न पासका । उस दारुण अपमानके उपरान्तभी वह वहुत दिनो जीवित रहा । अपने जीवित कालमे उसने दिल्लोंके सिहा-सनेम दो स्वतंत्र राजवशोको बैठते हुए देखा । पहिले तो लोदीवंशके अध-पतनके साथ मुगलवशका गद्दीपर बठना फिर उस वंशसे राज्यका छीन शेरशाहके वशका सिहासन

पर बैठना । इन दो राजवशोके तब्तपर बैठने और उतरनेसे हिन्दोस्थानके राज्यमे हो प्रचण्ड उत्पात हुए थे। शेरशाह भी वहुतिदेनों तक भारतराज्यके मुखको न भाग सका, उसकी मृत्युके कुछेक वर्षके उपरान्तही हुमावृने अपने राज्यका उद्वार करालियां यदि हुमायु कुछिदिने।तय और जीवित रहता तो राठीर अपनी श्रीकी यदि करमकते

क्योंकि हुमापू जिस प्रकार शांतस्वभाव और अहिसा परायण था, उसमे राजपृत वेखटके अपने राजकी श्रीको बटा सकते थे। किन्तु उनके दुर्भाग्यस राज्य पानके दुर्छन

विनोके उपरान्त हुमायूने इस असार एसारको छोडदियाँ 🛨 उनकी मृत्युके उपरान्त री वीरवालक अकवरकी रोपामिने बजानलके नेजसे मारवाडके ऊपर पनिन हो माटदेवकी आशालताका नाग करदिया। सम्बन् १६१७ (सन १५६१ ई०) में दौरवालक अकदरने एक विज्ञाल सेना है (१५ वर्षको अवस्थाने माताके द्वारा अमरकोटके कष्ट नमाण वरानेमे

. इसके द्वारा मारवाटकी उपजका रम होना जार दारिद्रता प्रगट होतीहै । (२) देरसाहके मरनेके अपरान्त दो मुसलमान राजा विहाकि सिहासनपर देहेंके, पहिला ना सरीमशाहमूर,

ृसरा गुप्तमार आदिल्याह । (१) हुमापूर्वी एक जीवनी एटिनवर के मेजरमुलके पम्तकागारम देवी गईदे। जिस समय हुमायूने पारसंके राज्यमें जिवहुए वेशमें मुछदिनी वास रियाया उस समय इसके एक साधीन इसकी जीवनी दिखाया।

13

\$65 Tron Stront of the office मारवाडके अन्तर्गत मालकोट हर्गको घेरलिया। उसने मनमे विचाराथा कि, थोडे श्रमसेही दुर्गको अपने वशमे कर सकूगा । किन्तु जव उसने दुर्गनिवासियोके पराक्रम और रणकी निपुणताको देखा, तैव उसके वह मनका विचार दूर होगया। अत्यन्त धोर युद्ध हुआ,दोनोओर के सैनिकोका रुविर वहा, अन्तम दुर्ग अकवरक हस्त-गत होगया । मरनेसे शेप रहीहुई राठौर सेनाने जब देखा कि, मुगलोक आक्रमा न अब दुर्गरक्षाका कोई उपाय नहींहै, तव वे शत्रुसेनासे निकलकर राजाके मंभीप चलेगये। में इताके अधीन होनेपर विजयी अक्वरने अपनी प्रचण्ड सेनाको नागौरकी ओर चलाया । वह नगरभी उसके अधीन होगया । तव उसने जीतेहण इन दोनो नगरी और उनकी समस्त भूमिमंडलीको वीकानेरके राजा रायसिहको देविया।

अकवरका प्रताप दिन २ वढ़नेलगा। उसके उस वढ़तेहुण प्रतापके सामने राजपृत-चूडामणि वीरकेसरी प्रतापके अतिरिक्त प्रायः सभी राजपृतीके मस्तक नीचे होगए अनेकी तो पोडशोपचारसे उसकी पूजा करनेलगे और प्रायः राजपृत राज-ममाजसे यह रीति फेलगई। दु:खका विषयहै कि, राठौर राजा मालदेवभी इसी रीतिम आ फसा। किन्तु उसने इच्छापूर्वक कभी अकवरके निकट मस्तक नहीं झुकाया घटना नोतके घोर भवरमे पड़कर उसको यह तिरस्कार सहन करना पड़ाथा सं०१६२५ + (१५६९ ई०) में मालदेवने अनेको भेटे दे अपने दूसरे पुत्र चन्द्रसेनको अकवरके निकट भेजा। अकवर उस समय अजमेरमे रहताथा । मालदेव जो स्वयं उससे आकर न मिला इससे वह उसपर अत्यन्त असंतुष्ट हुआ, उसके मनमे यह टह निश्चय हुआ कि, गर्वित माल्देव मेरा अपमान करनेके निमित्तही स्वयं मुझसे मिल-नेको न आया। अतएव इस अभिमान और अपमानका वदला लेनेके निमित्त राय-सिहको केवल वीकानेरका ही स्वाधीन अधिकार देकर वह गांत यहाँतक कि, जोधपरका फरमान और समस्त राठौर कुलके ऊपरका आधिपता उसे अर्पण किया गया।

चन्द्रसेन गवित राठौरकुळका योग्य राजपुत्रथा। यशीप पिताकी आज्ञानुसार वह अकवरके डेरेमे गया परन्त उसकी अकवरके दर्वारमे जानेकी विल्क्षल इच्छा न थी।

ৠয়য়ৼঢ়য়ড়ঢ়য়ড়ঢ়য়ৼঢ়য়ৼঢ়য়ড়ঢ়য়ড়ঢ়য়ড়ঢ়য়ড়ঢ়য়ড়ঢ়য়ৼ

<sup>🕏</sup> मेड्तेके पास मालदेवका वनायाहुआ एक गड्है । + सन्वत् १६२५ तक राव मालदेवकः जिन्दा रहना और चन्द्रसेनको अकवरके पास अजमेर भेजना गळत है। राव मालदेव तो १६१९ में नर चुकेये । चन्द्रसेन जोधपुरकी गदीपर वैठेथे । पर फौज भेजो वी । संवत् १६२२ में जिसमें जोधरपुर फतह कर लिया आरे सिवानेके क्रिकेंन चलेनचे । सम्वत् १६२७ में अन्वर वादशाह अजमेर होकर नागारेमें आये उस वक्त रावचन्द्र रेन भाद्राज्ञनमें थे। वादशाहके बुलानेसे नागीरमें आकर उनके भार्र रायमल सोजनसे उदयसिंह फ्लोदीसभी वट्रा आगयेथे। वीकानेरके राव कट्याणमलके कवर रायसिंहभी वीकानेरसे आयेथे--राव चन्द्रसेनके कुंतर रायसिंहभी उनके साथथे। राव चन्द्रसेनतो वादशाहसे मिलकर नाद्राज्नको लाटगये उनके कवर रायसेन भाई उदयसिंह और वीकानेरके कुंचर रायसिंह तीन वाद-शादके नौकर हुये। रायमल सोजनको चलेगये ( यह वही रायमल है कि जिनकी वाबरकी लडाः ' ईम माराजाना टाटने गलतीसे लिखिदयाहै जैसे कि, मालदेवका सम्वत् १६२७ तक जिन्दा रहना रिपारै।)

क्ष मारवाड-जोधपुरका इतिहास-अ० ३. क्ष

्भाग २. ] 

जन्मभूमिकी स्वाधीनता और राठौर कुलकी मानमर्यादाको वह प्राणोसेभी अधिक मल्यवान जानताथा और अपने जोवनके वद्छेमे उसने चेष्टा की थी । उसके वहे

भाई उद्यसिहने अपनी मर्यादाको तिलांजली दे स्वाधीनताकी सुवर्णप्रतिमाको अपने

हाथसे विसर्जन कर अकवरके चरणोमे शिर नवाया । तेजस्वी चन्द्रसेनने उसको अपना वड़ाभाई कहकर स्वीकार नहीं किया। यहांतक कि, उसके राजगदीपर वैठनेसे राठौर कुलका ऊंचा मस्तक नीचा होगया। अपने यत्नभर उसको मारवाड्की गद्दी पर

न वैठने दिया । अनेक तेजस्वी और पराक्रमी राठौरोने उसका साथ दिया। उन समस्त विश्वासी और स्वाधीनचित राठौर सर्दारोके साथ उसने अपने स्वत्व और स्वाधीनताके दृढ़ रखनेकी प्रतिज्ञा की । राजधानी जोधपुरसे जानेके उपरान्त उसने

उन सव विश्वस्त सरदारोके साथ मारवाङ्के पश्चिम प्रान्तमे वसेहुए सिवाना नामक स्थानमे गमन किया और वहां वह कठोर उद्यम व पारिश्रमकी सहायतासे अपनी स्वाधी-ननाको रक्षा करने लगा ।

यद्यपि राठौरवीर चन्द्रसेन राजसे चला तो गया, परन्तु उसने अपनी मान मयादाको न छोड़ा । उसके मनमे दृढ़ निश्चय था कि यदि राजिसहासनको प्राप्त करमकू तो में यवनोके विरुद्ध अपने देशको स्वाधीनताको अटल रखसकताहूं । जीवनको पोपण करनेवाछी आशाको मोहिनी मूर्त्तिमे मोहित होकर उसने क्षणभरके निमित्त अपने इस निश्चयको न छोड़ा । इसी निश्चयके कारण उसने अपने पिताके सिहासनपर

स्वयं वैठनेकी प्रतिज्ञा की । उसको सहायता और सहारा थोड़ा और सेनावल सुटी-भर था, किन्तु उद्यसिहके वंडे सहायक और वड़ी भारी सेना थी विशेषकर स्वय राजा माल्देवही उसका पोपक था। वरन तोभी तेजस्वी चन्द्रसेन आशाका न छोट-सका, उस दूर वसेहुए सिवाना नगरमे कुछेक साधियोंको संग लिये हुए वह सन्नह वरम वरावर जेठेभाई उद्यसिह्से शत्रुता करता रहा। मुखका विषयहै कि उसने

अपने कार्यको अधिकतर पूरा करित्या । उसके असीम गुणासे मोहित हो अनेक राठौराने उसको राजाओंके योग्य सन्मान दिया । धीरे २ चले । परन्त हा ! चन्द्रमेन अपने जनाग्यवज्ञ राटोर दो भागाम वट सन्मानको अधिकदिनतक न जोगसना । नत्रहवे वर्षके वीतते उसने यवनोके प्रचण्ड आक्रमणसे रौठौरोकी न्यायिनताकी रक्षा करनेके निमित्त

The Burghan had been and the property of a self as the artificial property of the self as the

१ यह पातनी गएत है कि, चन्द्रसेनने उदयसिंट् को गहीपर न बैटने दियादी, उदयसिंह चन्द्र क्षेत्रंत तीन चार वर्ष बंद ये बार उनके संग भाई ये।परन्तु यटे द स्वनाव ये,इससे इनकी माताने राव मालंडवर्जास क्एकर इनको राजगडीसे पचितरकता। जौर चन्द्रवेनको युक्सात करादिया। जिसमे वे पिनाने पें उत्तराऽधिनारी दुर्वे । जौर उद्यक्तिह्नो पारोडीहा परमता मिडगयाया तो भी व राव चल्यानाने बैननत्य रुपतेचे । अजिन समय सुरारीत निवाना नगरपर आक्रमण दिए। इत सन्य इतनी रक्षा जतनेते सामागया ।

शुक्त हुआथा; परन्तु उस युद्धमे वह जयको प्राप्त न करसका । राव सुरतानने उसको और उसके २४ सर्वारोको दत्तानी नामक स्थानमे मारडाठा था।

रहाथा, इससे वह छुटकारा न पासका फिरभी इसके ऊपर उसको अपने नगरकी रक्षाके निमित्त तलवार पकड़नी पड़ी। बीकानेरके रायसिहके हाथमे मारवाडके राज्यका फर्मान देकर मुग्ल वादशाह अकवर निश्चिन्त न रहा। अन्तमे जोघपुरपर आक्रमण किया। माल-देव कायर नहीं था कि जो मुगुलसम्राटको भौहसे ही भयभीत हो विना झगडा किये उसके हाथमे आत्मसमर्पण करदेता । मुगलसेनाने आकर उसके नगरको चेर लिया, तव इसने अपने उपायभर अपनी रक्षा करनेके निमित्त चेष्टा की और अत्यन्त पराक्रम और साहसके साथ वह युद्ध करनेलगा। किन्तु उसके यत्न निष्फल हुए । सुगलोंको अपार सेनाके सामने वह अपनी आत्मरक्षा न करसका। उसकी आगा तथा भरोसा सभी मिट्टोमें मिलगए। उसने विचारिलया था कि, अपने जीवनभर गर्वित राठोर कलके उन्नत मस्तकको यवनके चरणोमे न झुकाऊंगा । किन्तु उसकी वह आशा फलवती न हुई। जो राठौरकुळ बरावर तीन चारसौ वर्षसे स्वाधीनतापूर्वक असीम प्रभावसे राज्य कररहाथा. आज उसका ऊंचा मस्तक नीचा होगया, आज यवनोके चरणोम गर्वोत्रत मस्तक झुकगया । मारवाड्मे राठौरोकी प्रभुताको स्थिर रखनेके निमित्त दसरा उपाय न देख, मालदेवने अकवरकी अधीनताको स्वीकारिकया और अपने जेठेपुत्र उद्यसिहको मुग्लवाद्शाहके समीप भेजदिया। विजयी अकवरने पूजोपचारसे संतुष्ट हो उसको एक सहस्र सनाका सनापित किया।

जिसदिन गर्वित राठौरोका उच्नत मस्तक यवनोकी सेवाम इस प्रकारसे झुका, उसी दिनसे तेजस्वी माळदेवके हृदयमे जो विषम आघात उत्पन्न हुआ उससे वह फिर छुटकारा न पासका। वह उसी अपमानकी वेदनासे पीड़ित हो शीघ्र ही इस लोकको छोडगया।

<sup>(1)</sup> यह भी सही नहीं है कि राव चन्द्रसेन फुद्धमें काम आयेथ। (२) दोनोंही ओरसे कुछ २ धीर एकत्रित हो युद्धभूमिम आये थे। इन दोनों ओर दो वीरवंश थे। इधर तो राठार और दूसरी ओर चौहानकुछकी एक दूसरी शाखा देवदा थी। (३) यह अन्नासंगिक कथा फिर यहाँसे मालदेवका पुनर्जीवन करके चलायी गई है, सो मालदेव तो संचत् १६१९ हीमे मरगयेथे दत्तानीका झगडा सम्बत्१६४०में हुआथा, उसके पीछे फिर मालदेव कैसे जीवित होकर अकबरसे छड़े और उदयसिंहको अकबरकी सेवाम भेजा। यह अनुवाद पूर्वापर स्वय विरुद्ध । (४)उनसे सिवाना सम्वत्१६३२ में अकबरकी फौजने तीन वर्ष तक लडकर लेलियाथा। और वह परगना सोजनमें आ रहेथे और बादनाही थानोंपर जो मारवाडमे जगह जगह वंठे थे, धावे किया

ग २. ]

इससे उसने एक घोर अपमानसे छुटकारा पाया। उसके मरनेके कुछही दिनो उपरान्त

उद्यसिंह सुगृल सम्राट अकवर द्वारा भारवाड़को गद्दीपर वैठाया गया। और गद्दीपर

वेठनेके कुछही दिनोके उपरान्त उसने अपनी वहिनको अकवरसे व्याह कर स्वामीकी

कृपा प्राप्त की। राजपूत होकर देशवेरी और धर्म वैरीके हाथमे कन्या या वहिनका अपण करना घोर अपमानका सूचक है। विशेष कर शुद्ध राठौरकुलमे जन्म ले उदयसिहन जो

ेसा घृणित ओर अपमानित कार्य किया, उसको किसो राजपूतने स्वप्नमेभी न विचारांथा।

मालदेवका यह अनेक पुण्योका वल था कि,जो उसको यह घोर अपमान न सहना पड़ा।

उसका हृद्य ऐसा ऊंचा और महत् था कि, वह अपने जीवनभर ऐसे दुष्ट व अपमानित

कार्यको न स्वीकार करता । जीवनके गौरवमय मध्याह्नकालमे उसने राजस्थानके

चाराओर जो असीम जय गौरव प्राप्त किया था, उसकी प्रकाशित ज्योतिके साथ

समानता करनेसे उसका अन्तिम जीवन विपादमयी घोर अंधेरी रात्रिके समान प्रतीत

होता है। यद्यपि विधाताके कठोर विधानानुसार गर्वोन्नत राठौरकुछ नीचा हो पड़ा:

किन्तु इससे माछदेवके महत् चरित्र अणुमात्रभी कलंकित न हुए। माछदेव अपने समयके

राजपुताभेसे एक साहसी और प्रचण्ड पराक्रमी राजा था। यदि वह कुछ दिन और भी जीवित रहकर योवनके प्रचण्ड पराक्रमको स्थिर रखसकता, तो वह वीरचुडामणि महा-

राणा प्रतापासिहके साथ उद्य होते हुए मुगल पराक्रमके विरोधसे राजपृत जातिको म्वा-थीनता और गौरवगरिमाको अटल देख सकता था। किन्तु मारवाङ्का अत्यन्त ही हुर्भाग्य

था. इसींसे वीरकुळतिळक राणा प्रतापसे मित्रता होनेके पहिळे ही वह राठौरवीर माल्देव इस असार संसारसे चलवसा।

महाराज माछदेव वारह पुत्रोंको छोड़ सम्वत् १६०१ सन् १६१५ ई० मे इस

छोक्रमे विदा होगए। उन वारह पुत्रोका नाम और वृत्तान्त नीचे छिखा जाता है। १। रामसिह, पितासे निकाले जाकर मेवाडपित राणांक निकट जाय उसके

शरणागत हुए । उसके सात पुत्र हुए थे, उनमेसे पांचवे केशवदासका कुळेक बृत्तान्त पायाजाता है। केरावदासने चोलीमहै पर नामक स्थानपर अपना निवासस्थान नियत

विया था। २। रायमैंट, वियानाके युद्धने मारागवा था।

३ । उदयसिंह, सारवाङ्का अधिपति ।

४। पन्द्रसेन, ( झाटावंशीय छीटे गर्नने उत्पन्न हुआ था ) इसका बुनान्त

१ यह आंध्रेष प्यर्थ और अनावर्थक है यदि यह द ही हो होई हर्वनी जहारे।

२ पर भीर अनुद्रि है कि गालंडकी नुसुदा गुड़ सम्बन के १२१२ है जनकी १२०१

िचित्या और इसीको पिर सर् १०२० भी लिप्पिट्यारे । 🤌 दियालाई युट्टम नहीं मारागया । इस है पेटे व दारायमर रोधने १६०० वन्यत्में विकार है कि रेपर उत्पादित के समाजानी सीवार

दें र पुंड वियाया। इसकी और को लेसी किट्न के या राइन बॉफ्ट हिस्साई माडिन्ड।

The Man Man

うべんのうだってん こうくいけん いっというかんしん がしゅうだらついいつつ

<u>ক্রিকীর স্থিত স্থৈত স্থিত স্থিত ক্রিকীর স্থিত স্থাতি স্থা</u>

५ । आसंकर्ण, इसका वंश आज भी जूनियानामक स्थानमे वर्त्तमान है ।

६ । गोपालदास, ईडर नगरमे मारागया ।

७ । पृथ्वीराज, इसके वंशधर अवतक जाले।रमे जीविन है।

८। रतनासह, इसके वंशधर भाद्राजूनमे है।

९। भोजराज, इसके बंशधर अहारीम है।

१०। विकमायत ।

११। भान। १२।

इनका कुछ वृत्तान्त अवतक नहीं जाना गया।

## चतुर्थ अध्याय ४.

मृत्युसे पहिले राजाओकी अवस्थाका परिवर्तन, राजा उदयसिहका राजितलक, चन्द्रसेनकी मृत्युसे पहिले राजपुतानेके बेड़ बड़े नरेशोंको उसका आधिपत्य स्वीकार न करना, इतिहासका पुन प्रचार, वादशाहक अधीन होनेके समयतक राजपुतानेके तीन बेड़ र वृत्तान्त, राज्याधिकार प्रणालीका परिवर्तन, मेबाड आमेर और मारवाड़मे राजधानियोका बदलों किन शादाओंतक इस अधिकारका नाम सीमन्त हुआ, ऐसी भूलोका अंदेशा, उदाहरण, जोधाजीका जागीरोको नियम बद्ध करना, मारवाटके आठ बेड़ेर राजकीय मनुष्य, इस प्रबंधका मालदेवका कायम रखना और द्वितीय श्रेणीकी जागीरोका मौरूसी होना, जोधाके बेटे और भाई, जागीरोक मिज र वृत्तान्त, राजपुतोकी जागीरदारीका नियम, बादशाह अकवरका इस प्रवंधको यूर्पवालोके अनुसार कायम रखना, राजपुत नरेशोक वंश महत्वका मिथ्या न होना, छोटसे छोटे राजपुतोकाभी अपना वंशसम्बन्ध राजासे लगाना, उदयसिहका नाम राजपुतोके लिये कष्टदायक, उदयसिहका अपनी व्यक्ति जोधावाईको अकवरको देना, राठौरोको इस विवाहसे लाभ, उदयसिहकी बहुतसी सन्तान, गोविन्दगढ और पीसागढमे जागीरोंका कायम होना, किशनगढ़ और रतलाम, राजा उदयसिहकी विचित्र मृत्युका इतिहास, उदयसिहकी सन्तानका वंशवृक्ष।

जिसिंदन राठोरवीर मालदेवने इस लोकसे विदा ली, उसी दिनसे राठोर कुलकी भाग्यतरग दूसरी ओरको वहने लगी, उसिंदन मारवाड़के इतिहासमें एक नण युगका प्रकाश हुआ। उसके साथही साथ राठोर सामन्तोकी भी अवस्था

१ उप्रसेन जेटा नहीं था। जेटा तो रायसिंह था। उससे छोटा उप्रसेन और उससे छोटा आस-पर्ग था। इसके बेट क्रमेंसनको अकबरवादशाहने अजमेरके जिलेमे नायका परगना दियाथा। २ ये ताना बेट उप्रसेनके नहीं थे उप्रसेनका तो एक वेटा कर्मसेन जिसको विक्रमरानभी कहतेथे। ३ आसक्रीका नाम माटदेवके बटोमें नहीं आताहै और न उसकी औलाद ज्नियामें हैं ज्नियामें तो उदयसिहके बेटे माधोसिहकी औलादहै।

भाग २. । 🛪 मारवाड-जाधपुरका इतिहास-अ० ४. 🕸 वहुतसी बद्ल गई । इतने दिन जो उनकी इच्छा सिवाजीके वंशयरोंकी इच्छाके ऊपर सव प्रकारसे निर्भर थी, अथवा उन्हींको इच्छाद्वारा भलीप्रकारसे परिचा-लित होतेथे; इतनेदिनतक जिनको समस्त मारवाड़का अधिपति कहकर गर्व करतेथे, आज कर्म दोपसे उस राजाके ऊपर और एकजन राजा मानना पड़ा । राठीरकुरु-की जो " पर्चरंगी " पताका इतने दिनो तक सियाजीके बीर बंशवरोके ऊंचे मस्त-कके ऊपर फहराकर अमरकोटके अनन्त रेतींछे मैदानसे छवण सरीवर सॉभरतक और गाराके निकटवर्ती मरूस्थलसे अवलोको श्रेणियातक राठौरकुलके विजयवार्ताकी घोपणा करतीथी, आज उसको नीचा करके उसके मस्तकके ऊपर मुगुलोकी अर्द्ध-चन्द्र शोभित विजयवेजयन्ती पताका गर्वसहित फहराने लगी । अव उस फहराती हुई पंचरंगी पताकाकी वह शोभा, वह तेज, वह प्रकाशित ज्योति नहीं है, सभी मानो नेजरहित होगये, मानो सभीका छोप होगया; मानो राठौरकुल उस महापुरुप सियाजीका वंश नहीं है, मानो उस वीरकेसरी जोवाके विकट शरसायनाका अमृतमय फल नहींहै, नहीं तो उन्होंने तलवारकी सहायतासे जिस मारवाङ्का अधिकार प्राप्त किया था, आज दूसरेकी आज्ञा छेकर उसी मारवाड़के सिहासनपर उन्हें क्यो वैठना पड़ता ? नहीं तो उनको दूसरेका प्रसाद पानेके निमित्त जीवन , और सर्वस्व स्वाधीनता क्यो वचना पड़ती ? इसीसे कहते है कि, मारवाड़के इतिहासमे आज एक दूसरे नये युगका प्रकाश हुआ। राठीर कुलकी भाग्यतरंग दूसरी ओरको प्रवाहित हुई। एक समयके स्वाधीन राठौर आज मुस-रुमानोकी आज्ञामे वेंघेहुए दास हैं; एक समयका उन्नत मारवाड़ आज गिरीहुई अव-स्थामे है, आज वह उन्नत और स्वतंत्र राठौरकुळ पृथ्वीपर दीनके वेशसे लेट रहा है। इसी कहेहुए वर्त्तमान कालसे राठौरकुलका भाग्यचक मुग्लोकी भीहंके साथ चलने लगा, उसके भागी उत्तराधिकारी गण राठौरमेनाको ले जेताकी आज्ञानुसार अपनी ही जातिकारक्त वहानेलगे। इसी समयसे सम्राटकी इच्छानुसार उनका भाग्यचक परि-बाछित होने छगा, उनके कार्योकी उत्तमनाको देख आनन्दित हो मम्राट उनको राज-सन्मान देनेत्रमे । जो हो, यदि नीच और हिसक कार्य ही पर्मेन्नतिके प्रधान मीदी स्वरूप होते, यदि मोल लिण्हुण दासके समान स्वामीके पर चारनेसेही उन्नतिका माग ल्टना तो राठौर राजागण राजनरकारसे उचपदको कसी सी न प्राप्त करमकने और उद्यक्षित सवसे पहिले जिस " मनसव " पदको प्राप्त हुआ दा, उसमे उसके वंशधर गण और उन्नतिको न प्राप्त करसकते । राजपूत न्यभावनेही नेजन्वी होते हैं, विशेषकर राठौरांकी तेजस्विता और पराक्षम अत्यन्त भवल होता है। यद्यीय भान्यकी कठोर आज्ञास उनको स्वाधीनता तो छिनगई किन्तु उन्होंने अपनी नेजन्विनारा परिन्याग न किया। इस त्रेष्ठ गुणके प्रभावसेटी उन्होंने बादबाहके द्रदारम दाहिनी और बैठकके गौरवका अविकार शाप्त फिया। और इसीसे मारवाइकी सुविन्तृत नरन्तिने रनोके अलंकाराने मुगी-१ राधेतिकी पचरती पताका नहीं है कड़वादीकी है।

**%**องได้อดีเรื่องได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัดได้จัด भित करिद्या।किन्तु इससे राठोरराजकुमार कभी क्षणभरके निमित्त भी हृद्यमे शान्तिको न प्राप्त करसके । सम्राट्के ७६ सामन्तोंके ऊपर उच सन्मानको पाकर भी–गोलकुंडा और विजयपुरके अनंत रत्नभंडारसे मरुमय जोधपुरको अमरनगरसे वदल करके भी वे एकदिनके निमित्त भी सुखी न होसके। क्योंकि उन्होंने जानिल्या था कि, वह सम्राट्के अधीन है और अमूल्य रत्न स्वाधीनताके वद्छेमं उस समस्त तुच्छ धनको प्राप्त करसकते है। जब यह दृढ निश्चय औरभी दृढ होता, तब वे एक साथ उन्मत्त हो उठते और सम्राट्के दियेहुए सन्मान मर्यादाको विपको समान जान अपने आपको सैकडो वार विकार ते थे। उस समय स्वयं सम्राट उनके सामने उपस्थित होकर भी उनके उस प्रचंड मानसि-क वेगको न रोकसकतेथे। राठौर राजा मालदेवका सम्वत् १६२५ मे परलोकवास हुआ । उसने अपने जेठे पुत्र उदयसिहको अपना उत्तराधिकारी मानलिया था। किन्तु भाटमन्थोमे देखाजाताहै कि, तेजस्वी चन्द्रसेन जव तक जीवित रहाथा, तव तक उद्यसिहको राजगद्दी न प्राप्त हुई । उद्यसिंहने जो कायरोके योग्य उपा-यका अवलम्बन कर दिल्लीस्वरके हाथमे अपनी वहनको अपीण किया इससे राज्यके प्रधात २ सामन्तोने उसपर अत्यन्त विरक्त हो चन्द्रसेनके पक्षका अवलम्बन किया था। अब हम उद्यसिंहके राजत्वकी समालोचना करनेके पहिले एकबार मारवा-डकी वीतीहुई घटनापर विचार करतेहैं। जिस समय राठौर वीर सियाजीने पितृ-पुरुपांके छीछाक्षेत्र कन्नौज राज्यको छोड़ा, उस समयसे ही आरम्भ करके उद्-यसिहके राजत्वकाल तक मारवाड़के इतिहासको हम तीन प्रधान युगोमे विभक्त देखते हैं वह तीनां युग नीचे लिखेहुए क्रमसे विभक्त हुए है।

प्रथम-खेड़राज्यमे सियाजीका आगमन १२१२ खृष्टाव्द से चण्डद्वारा मदोर जय ( १२८१ ई०) तक द्वितीय-मंदोरके जयसे जोधपुरके स्थापन ( १४५४ ई०) तक, और तृतीय-जोधपुरके वसनेसे उद्यसिहके गदीपर वैठनेके समय तक । सन् १५८४तक इन कुछ कम चारसो वर्षोंके वीचमे राठौर कुछका भाग्यतरंग किसरिदृशाको प्रावाहित हुआहे, हम इस समय उसीकी आछोचनामे प्रवृत्त होतेहै । देखा जाताहै कि प्राचीन भूमियांओके निकटसे मरुभूमिका पश्चिमभाग जीतनेमे पहिछे दो युग वीतगयेहै । उस समय उनको उस छोटे प्रदेशकोही छेकर संतुष्ट होना पड़ाथा । अन्तमं चौहानोके अधःपतनसे चूड़ाद्वारा जिस समय मंडोर नगर जीतागया, उस

প্রতের ওকর ভকরেতের করিতের কিত্তর কিত্তর করেতের প্রতের বিভাগ বিভাগ

<sup>(</sup>१) इस यन्थमं राव मालदेवकी मृत्युका वर्णन, कहीं सं० १६२७ और कहीं १६२५ और कहीं दत्तानी युद्धके पीछे लिखाहै जो सं० १६४०में हुआथा। और१६२५ यहा लिखाहै सो यह वड़ी मूल है यथार्थ वर्णन मारवाट्के इतिहासोंके अनुसार सं०१६१९ है। (२) यहभी गलतह, क्योंकि राव मालदेगने उदयसिहको नहीं, चन्द्रसेनको अपनाउत्तराधिकारी मानकर युवराज पदपर नियत कियाया। (३) यह सन् सद्दी नहीं मालूम होता क्योंकि मारवाड़के इतिहासमें १४५१ में सन् १३९३ में च्डाजीका मंदोर प्राप्त करना लिखाहै। (४) यह सन्भी गलतह क्योंकि जोधपुर सं० १५१५ सन् १४६८ में वसाथा।

**౫**ఀ౷గ్రారంగా తగ్గాతంగా తగ్గాతంగా తగ్గాతంగా తగ్గాతంగా తగ్గాతంగా తగ్గాతంగా తగ్గాతంగా తగ్గాతంగా తగ్గాతంగా తగ్గాతం

समयमे ॡनी नदीके दोनो किनारांकी सव उपजाऊ भूमि रणमल और जोयांके

पुत्रोके अधिकारमे आई। इसके उपरान्त जोधपुर वसा। इस कारण पुराना नगर छूटकर राठौर राज्यकी राजधानी नये वसाये हुए जोधपुरमे स्थापित हुई ।

राजपूत स्वभावसेही स्थितिशीलताके अनुरागी होतेहें, विशेपकर इनको अपनी पुरानी राजधानीके छोड़नेकी इच्छा नहीं होती।राजपृत समाजका यह एक सदैवसे ही निय-महै कि. राजधानी बदलनेके साथही साथ राजपूत राजाओकी शासनिवधि और कैलिक

उपाधिका प्रायः परिवर्तन होता रहताहै । मारवाङ्के इतिहासमे इस नियमका कोई द्रोप नहीं देखा जाता। जोधाने अपने नामसे जोधपुरको वसाया। मारवाडके इति-

हासमे एक दूसरे नवीन युगका प्रकाश हुआ, राठौर कुलकी भीतरी शासनविधिका

भी अद्लबद्ल हुआ । जोधाके तेईस भाई थे। योग्य उत्तराधिकारीके अभावसे सिहासन किसी दृसरे निकटवर्ती राज्यपानेके सम्बन्धीके हाथमे दिया जासकताहै; किन्तु जोधाने नियम करिलयाथा कि उसके वंशधरके अतिरिक्त और कोई जोधपुरके सिहासनको प्राप्त नहीं होसकेगा । विशेष जो राठौर कि मारवाड़के सामन्त गिने-जातेहे वे तो कभी राठौर कुलकी राजगद्दीपर न बैठ संकेगे। राजपूत शासन नीति-का एक विचित्र भावहै । इसका विस्तारसे वर्णन अजमेरके इतिहासमे होगा ।

जोधाराव जानताथा कि राठौरवीर सियाजीके वंशधरोमे वही प्रधान प्रतिष्टावान नरपति है । अपने ऊंचेपनको विचारकर वह मनहीमनमे गर्वित भी हो गयाथा कुठ गर्व और कुठ अभिप्रायके वजवर्ती हो उसने अपने राज्यकी सामन्त प्रथाकी नवीन आकारसे बनानेकी इच्छा को और उपसामन्तोकी भूमिवृत्तिको एक नियमित सीमाम विभक्त करनेके निमित्त एक योग्य नियमावली ( कानून) भी वनाई।

उसके पिता रणमहके चौवीस और अपने चौदह पुत्रोंके विषयम विचार करते २ उसके मनमे सहसा यह चिन्ता उत्पन्न हुई कि,-'' इनके पुत्र प्रपौत्र बहुत सम्प्रदायोके हो-जायगे, और फिर उनमेसे भी बहुतसे उपसामंत होगे, ऐसी अवस्थाम भूमि सम्प-त्तिके पीछे विवाद होनेकी सम्भावनाहै, अतण्व जिससे किसी प्रकार उनमें विवाद न होवै उसीको ही प्रवय करना कर्तव्य कर्म है।" मनमें इस प्रकारका विचार कर जीयाने

प्रत्येक उपसामन्ते।की भूमिवृत्तिकी संख्या और सीमाको नियमित करिद्याथा । उमेक वड़े भाई कांधलने हिसकेशित द्वारा शेरित हो वीकानेरका स्वाधीन राज्य स्थापिन भिया । वह उसके वराधर कांधरोतके नामसे प्रसिद्ध हो न्वाधीनतापूर्वक राज्य करने ट्गे । जोधाका तीसरा भाई चान्पाजी, कुंभाजी दोनो पुत्र दृदो और करमिन्ट नथा दूमरा पीत्र अवो अपने २ नामानुसार चांपावते, कृपावत, मरानिवा ( इटोके वंदावर ) करम-रोत और उज़वत नामक टह गोत्रांके अधिपति हो मारवाड राज्यके खन्भ स्वरूप राज वरने छो। - मरुदेशके प्रथम चांपा नामन्तमे विनागया । इसके वंशयर इस

१ केंगाजीपर पहले नोट करचुके हैं उसकी देखी। 🕶 बाद बड़ी र म्मिसम्बत्तिया । इतके हायमे अस्ति हुई। वह आठ मुनिसम्बत्तिया आह 🎠 टनुरायतोचे नामसे प्रसिद्ध है। उनमेसे प्रत्येचनी वाधिक आप २० इवार राया है। इसके अति-रिक एकको औरकी उपलामन्तोले द्रव्य याह टोलावा । Mr. Holder Hoteletates mes mes mes comes

उच सन्मानको सदैवसे भोगते आते है। इनके प्रचण्ड विक्रमसे राठौर राजाओके सिहा-सन अनेको बार तितर वितर होनेपर आगये। इसके अतिरिक्त जोधारावने अपने भाई पुत्र और पौत्रोको भी सामान्य २ भूमिसम्पत्ति दी थी। यह भी भूमिसम्पत्ति मौरूसी मुस्तहकुम (जो छीनो न जाय) दीगई। राजा जैसे अपने सिहासनकी पवित्र जानता है वसिंही भूमिके अधिकारी भी अपनी भूमिवृत्तिको पवित्र जानते है। राजाके माथ अति निकटका रुधिर सम्बन्ध होनेसे वे अपनेको उसका वृत्तिभोगी कहकर म्बीकार करनेम कुण्ठित नहीं होते, दरन वह इससे स्वयं गर्वित हो इस प्रकार राजाके सम्बन्धमें कहा करते है "जवतक हम सेवा करते है तवतक वह हमारा स्वामी है और जब सेवाकी आवश्यकता नहीं होती तो हम उसके भाई और कुटुन्वी है और पितराजमे समान हक़दार भी है।"

राव माल्देवने जोधाजीके इस विभागको स्वीकार किया । यदापि उसने छोटे दरजेकी जागीरे वटाई और जो कि, मारवाड देशकी सीमा उसके समयम पूरी होगई थी इस कारण इन जागीरोकी संख्या नियत करदेना परम आवश्यक समझा गया । इस िक्ये जोधाजोसे लेकर मालदेवकी सन्तानोतक यह जागीरे <u>मौ</u>रूसी (स्थायी) रही, परन्तु पहली दी हुई और पिछली दी हुई जागीरोमे इतना भेद रखागया कि, जो जागीरें राख्यवलसे विजय की गई थी, वे इस प्रकार मौह्नसी रक्सी गई कि यदि जागीरदारके पुत्र न हो तो गोद लियाहुआ वेटा भी उसका अधिकारी हो सकता था, परन्तु पिछली जागीरे कुछ दिनोके पश्चात् मुख्य राज्यमे मिला ली जाती थीं। राजपृतोकी मालगुजार अर्थात् कर देनेवाली थी । जागीरे किसी जिमीदारको केवल उसके जीवन तकके लिये ही उसके इतिहासके अनुसार दी जाती थी।

यद्यपि यह उत्तम नियम उनके प्राचीन इतिहासोमे देखा जाताहै; परन्तु जब तब प्रवन्ध न होनेके कारण इस नियमका खण्डनभी देखागयाहै । इन उदाहरणोसे माल-गुजार और विना करकी जागीरोमे दो प्रकारका भेद पाया जाताहै । सियाजीसे लेकर जोधाजी तक बहुतसी वंशशाखाओने जो उस राज्यके उत्तरीय और पश्चि-मीय खण्डोमे निवास फरतेथे अपनी आर्थिक अवस्था अल्प होनेके कारण वा वहुतोंने अपने पूर्व पुरुपोके अभिमानके कारण उन जागीरोको स्वतंत्ररूपसे भोगाहै। तो भी यह जागीरदार मारवाड़ नरेशको अपना राजा मानतेहै और जवकभी उनके राजापर संकट आताहै, तो वे सहायता करते है। यह वंशशाखा कोई 'कर'वा दण्ड नहीं देतीहै, और इसिळये उनकी जागीरे विना करवाली कहलाई उन जागोरोकी संख्यामे हम वाढ़मेर कोटड़ासे और फलसूंदकी गणना करतेहै। दूसरे जागोरदार यद्यपि पूरे स्वतन्त्र नहीं है तो भी वह छोटे माफीदार कहलाये जासकते है, जो आवज्यक समयपर सहायता देतेहै और वड़े २ उत्सवोपर स्वयं राजाकी भेटको उपस्थित होते हैं। महेवा और सनदरीभी इन माफ़ीदारोमेसे है। प्राचीन वंशज जो राजपूतानाभूमिमे फैलेहुए हैं; और जो वर्तमान राजाके यहांभी नौकर है, वह अपने वेड्वृढ़ांकी उपाधिसे पहचाने जातेहै । यद्यपि वहुतसे मनुष्य दृहाड़िया, मांगलियाः

ऊहड़ ओर घांदळके नाम सुने जातेहै, परन्तु यह कोई नहीं जानता कि यह राठौर है। विवाहके समय कवि वा भाटकी छन्छबद्ध पुस्तक देखी जातीहै, जिससे कि, समिधयोको वंशपरम्परामे हानि न हो, जिनका पालन वड़ी दृढ़तासे होता है और उसमे उनके और दूसरे वशोके इतिहास विद्यमान होते है, जो दूसरी दशामे नष्ट अप्र होजाते है। इस जोधा जातिके छिये किसी उपाधिसे क्यों न पुकारा जावै, हमने समझनेके 🖞 सुभोतेके लिये जागीरदारके नामसे याद कियाहै और आगेभी जागीरदार नामसे ही स्मरण करेगे। इसमे कुछभी सन्देह नहीं है कि यह परम्परा जागीरदारीकी उपाधि राठौरजातिमे प्राचीनकालसे अर्थात् उनके पुरुषा सियाजीके समयसे प्रचलित है, जो कन्नोजको राजधानोसे लायेथे, अन्तिम राजा जयचंद और चैाहा-नेकि युद्धसे वढ्कर कोई मनोहर दृदय इस सहायक सेनाको धूमधाम और सजावटका इतिहासमे विद्यमान नहीहै । राजपृतानेके प्रत्येक रजवाड़ेकी प्रणाली उनके इतिहासोके अनुसार योरूपकी परपरासे मिलती चली आतीहै और विशेपतः मेवाड़की जहां १३०० वर्ष पूर्व सारे जागीरदार राज्यके अपने महाराजाको नजर भेट नहीं करते थे और जवतव वदला लेनेकी धमकी भी देतेथे तो भी अपने नरेशका नमक खानेके कारणसे उन्होंने एक वर्षतक कुछ शत्रुता नहीं की और एक वर्षकी अवधि समाप्त होनेपर उसको गद्दीसे उतार दिया (देखो खण्ड १ मुची)। वादशाह अकवर जो हिन्दुधर्मका पक्ष करता था, उसने वहुतसे नियम अपने राज्यके इनको देखकर वनाये । पश्चिमीय राजनीति और भारतीय राजनीतिका मुकावला करतेहुए पाठकांकी एक वातका व्यान रखना उचित है, अर्थान यह कि जागीरदारका नियम सब देशोम जैसे कि राजपूर्वामे पाया जाताहै, और राजपुर्वाम सब जागीरदार कुटुम्बी होतेहैं ( मिनाय वाहरके जागीरदारांके ) और जिस प्रकार योखने राजाके प्रमुत्वकी मानतेहैं, उमी प्रकार राजपृतानेके ठाकुर भी मानेतहै । इस प्रकार चांपाके पुत्रमें केत्रर जो बड़ा राजा या एक गरीब पेटपालनेबाले तक सब राजाके साथ बश-मस्बन्ध रायेतहें । यह जानना पट्टा कठिन है, कि इस प्रणाटीसे हानि हे वा छान, क्योंकि मानुषिक इतिहा-सोमे अन्द्रे और बुरे दोनो प्रकारके उदाहरण मिछनेहें । जोपाकी '५०००० सन्तानोमेसे १२०००० हजार राजवनोके राजा माउडेवके दिवे यहमे प्राण देवेगा। अन्ती अच्छ राजभक्तिको प्रगट। बरताहै । जिसकी आजनक प्रदेशा होती है । जोपारावर्षे प्रसममे हमने उसरी प्रतिद्वित कीहर्र नामन्तप्रवाका वर्णन किया। सारवाड्नी समस्त प्रवासा यवास्थान वर्णन निया जायगा। अव इन मसय फिर उत्दर-सिटका उत्तान्त दिव्यनेभे प्रवृत्त होते हैं। परिषे शे पर आये है कि उद्यासित्के राजगदीयर बैठनेके सम्बन्धेम पूपक र ुं भाटप्रायोंमें एपर २ सनमेद देखें जातेहैं । बोई कहताहै कि वह साजा 

क्ष मारवाड़-जोधपुरका इतिहास-अ०४. क्ष

भाग २. ी

राजस्थानके " उदय " नाममे एक महा अनर्थकारी शक्ति देखीजाती है। आझ-यंका विषय है कि जो कोई उदय नाम धारण कर जिस किसी सिहासनपर वैठा, उसके ही द्वारा उस राज्यका सर्वनाश हुआ।

उदाहरण स्वरूपमे शिशोदिया उदयसिहकी कायरता मेवाडके इतिहासमे वाणित हुई है, इस समय अभिप्रायवश राठौर कुळका अयोग्य राजा और तेजस्वो जोधारावका अयोग्य वंशधर था। यद्यपि वह भाग्यकी कठोर आज्ञासे पितृपुरुपोकी न्यायोनतासे विच्युत हुआ था, किन्तु उसने क्षणभरके भी निमित्त उस स्वर्गीय रत्नके पानेकी फिरसे चेष्टा न की, वरन् उस पराधीनताकी जंजीर अपने हाथसे दृढ़ बांध छी थी, वह स्वभावसेहो विलासप्रिय और सुखका चाहनेवाला था। सिहण्युता और तेजस्विता वही राजपूतोके दो प्रधान गुण है। इन दोनो श्रेष्ठ गुणोकी सहायतासे ही राजपूत अति भया-नक अत्याचारियोके प्रचण्ड अत्याचारको सहन करके भी बदला छेनेके निमित्त योग्य अवसरकी राह देखते रहते है। किन्तु दु. खका विषय है कि इन दोनो गुणोमे से उदयसिहमे एक भी नथा। यद्यपि अकवर उसको अधीन राजाकी समान नहीं देखता था, और उसने उसको लोहेकी जंजीरमे वांधनेके वदले फूलोके हारोसे वांध रक्ता था, किन्तु ऐसा होनेपर भी क्या वह फूलोका हार दासत्वकी जंजीर नहीं है ? स्वाभी, सेवकका चाहे जितना आदर क्यों न कर चाहै जितने मणि मुक्ता देकर उसको सोनेको जंजीरसे क्यों न सजादे, परन्तु जो दासहै वह तो सदा दासही रहेगा। वह आदर और वह स्नेहानु-राग तो केवल अभागे दासत्वका पुरस्कार है। वीरचुडामाणि प्रतापसिंह अक्वरके उस आनन्द और स्नेहानुरागके कर्मको जानता था, इसी कारण उसने विजातीय घृणाके साथ मुग़लसम्राट्के सैकड़ो हजारो लोगोका तिरस्कार कियाथा और राजधनसे वंचित होकर भी वह कठोर वनवासत्रतका अवलम्बन कर गहलोतकुलको स्वाधीनता और गौरव गरिमाको स्थिर रखनेमे शक्तिमान् हुआथा । यदि उदयसिंह चाहता और उसकी ओर जाकर मिलजाता तो वह अपने देशकी स्वाधीनताका उद्घार करसकताथा, किन्तु क्या कहाजाय वह तो स्वाधीनताके मर्मको ही नही जानता था। नहीं तो वह अपने देशकी माया ममताको भूल और अपनी जातिवालोके मुखको ओर न देखकर दुकड़े खानेवालोकी समान मुग्लसम्राट्का कृपापात्र वननेके निमित्त इतना आतुर क्यो होता ? मुग्ल साम्राज्यके आश्रयकी छायाके नीचे सुख प्राप्तकर वह जिस समय अपनी स्वाधीनताके मार्गमे अपने हाथसे कांटे विखेररहाथा, वीरकेसरी अंकित्तरकितास्य के ति के सिर्व सिर्व के सि

🕸 मारवाड़-जोधपुरका इतिहास-अ० ४. 🕸 (49) *ঽৗ*৾৻ৼঢ়৾৾৻৻ৼ৾ঌ৾৾৻ৼড়৾৻ৼড়৾৻ৼড়৾৻ৼড়৾৻ৼড়৾৻ৼড়৻ৼড়৻ৼড়৻ৼড়৻ৼড়৻ৼড়৻ৼড়৻ৼড়৻ৼড় प्रतापिसह उसी समयमे असहा वनमे वसनेके हेशोंका सहन करताहुआ कठोर

अत्याचारसे पीड़ित हो अपने देश और अपनी जातिकी स्वाधीनताके मार्गको स्वच्छ कररहा था। इसी कारण उस शिशोदिया महापुरुपकी पवित्र प्रतिमूर्ति आज भी प्रत्येक राजपूतोंके हृद्यमंदिरमे प्रतिष्ठित हो रही है, । इसी कारण प्रत्येक राजपूत प्रातःकाल सोकर उठनेके समय उनके पवित्र नामका स्मरण करता है। मुग्ल सम्राट्के कृपापात्र होनेके निमित्त उद्यसिंहने किसी कार्य्यके करनेमें कमी न रक्खी । यहांतक कि अपने जातीय गौरवको भी जलाश्वली दे अपनी वहिन जीधावाईको अकवरके साथ व्याह दिया था। इससे अकवरने उसपर संतुष्ट हो केवल अजमेरके अतिरिक्त मुग्लोके अधीन मारवाड़के समस्त नगर परगने और गांव उसको छोटादिये । इसके अतिरिक्त मालवेके वहुतसे वड़े २ नगरोको भा उदयसिहने अपने अधिकारमे करिलयाथा । राजमुकुटधारी माननीय मुग़लवहनोईका सेनावल पाकर उदयसिहने गार्वत सामन्तेःको शक्तिको नोचा करिदया । प्रधान २ सर्दारोके वलको

गग २. ेे

व्यर्थ करदिया और प्राचीन भूम्यधिकारी तथा उपसामंतोकी भूमिसम्पत्तिको छीन लिया। इस प्रकार उद्यसिहके राज्यकी आमदनी पहिलेसे दृनी होगई। ऐसा वर्णन है कि नया वंदोवस्त करके उसने ऐसेही एकसाथ चौदह सो गांव सर्कारी खजानेमं लगा िरुपेथे । दुदाकी संतानवालोसे उसने प्रायः समस्त जमीन छीन **ली थी । और उदा**-वत होगोसे जैतास तथा चांपा और कूंपाके खानदान वाहोसे भी कितनेएक साधा-रण नगर छीन छियेथे। वादशाह अकवरने जो सलूक उदयसिहके साथ किया उसका हमेशा उदयसिह कृतज्ञ वनारहा, क्योंकि इसींके कारणसे बीर राठीरांने वादशाहके वडे कियेथे। राजा स्वय युद्धमे नहीं जाता था। इस जगली राजा (वादशाह अकवरंन उसको यही उपाधि दी थी ) के ३४ छड्के छड्कियां थे, जिनसे नवीन वदा और जागीरवारियां मम्देशमे कायम होगई, जिनमेसे वडी जागीरे गोविन्दगढ और पीमा-

गढकी है, और कुछ जागीरे राजमीमासे वाहर आवाद की गई जो स्वतंत्र होगई ओर उनका नाम उनके स्थापकोंके अनुसार रक्तवा गया इनमेंसे किरानगढ़ ओर रत-टाम मारुवंस है। उद्यसिह्का शरीर उसी योग्य था कि जैसी उसके हृदयकी वृत्ति थी। राज-पृत होग उसे ' मोटा राजा'' कहकर पुतारने ये । उसता हागर प्रतानक मोटा होगयाया कि किर वह पोड़ेकर नहीं चढ़सदानाया, चटे भी तो बेमी मामर्थ्य हिसी घोड़में नहीं

यों कि लो उसे उटाकर टेचलता । सिहासनपर वैठकर उसने नेग्ह वर्ष गान्य हियाथा। ज्लको मृत्युका एक अद्भत वर्णन पाया जाताह, इस वर्णनमे उद्योमहेक चरित्रकी आर राजपूत सरवारकी एक प्रवासमान टिवि नेहीके आगे दिखाई देजातीहै। प्रयोजन समझनर इसदा वहां वर्णन नरनेहैं। सारवाइंट प्राया समन्त भाटप्रत्योंसे देखा-

५ पीरच्यामणि प्रतारतिहरूरा जीयनचारित्र टाङ्सजस्यार के प्रथमाप्यत ए० ३५२ में देखी ।

जाताहै कि राठौर कुलके राजकुमारोकी नीतिनिक्षा उत्तम रीतिसे हुआ करतीथी और व अपने २ चरित्रकी नैतिक उत्कर्पताको प्राप्त करलेतेथे-उनकी नीति-शिक्षाका भार विद्यासी और बुद्धिमान् सर्दारांको सींपा जाता था। सबसे पहले व सर्दारलोग उनको इन्द्रियदमन करना सिखलाते थे । राजकुमारलोग इस शिक्षामे अत्यन्त निपुण होजाते थे, वालकपनसेही वे इन्द्रियाका करना सीखते थे। और वीस वर्षसे पहिले कभी खीका मुंह नहीं देखते थे। स्थलशरीर उदयसिहको यह शिक्षा प्राप्त हुई थी या नहीं सो हमको ज्ञान नहीं । यदि यह शिक्षा उसने पायी भी हो तो इस परिणत अवस्थाम वह उसको भूलगया था। यद्यपि उसकी सत्ताईस रानियां थी. तथापि उसने चुढ़ापेमे इन्द्रियोके वश हो, एक पवित्र हृद्यवांली त्राह्मणकुमारीकी ओर कामपूर्ण नेत्रोसे देखा था यह कुमारी ही उदयसिहके नाशका कारण हुई। " ख्यात् " नामक एक भाटमंथमे देखा जाता है कि एक दिन उदयसिंह वाद-शाहके द्रवारसे अपने राज्यको छोट रहा था, इसी समय मार्गम उसने वीळाडा नामक गांवके वीच एक परमसुन्दरी स्त्री देखी। उस वालाके अद्भुत सौदर्यको देखकर पंचशरने राजाके हृद्यमे सुमनवाण मारे । राजाने उस मनमोहिनीका नाम धाम पृंछा । उस स्त्रीके उत्तर देनेसे ज्ञात हुआ कि वह आईपंथी सम्प्रदायके किसी उत्तम ब्राह्मणकी लड़की है। आईपंथी ब्राह्मणलोग कालिकाकी अपरामार्त्ति आईमाताके उपासक है । व घोर ई तान्त्रिक होनेके कारण मद्य मांसके द्वारा अपने उपास्य देवताकी पूजा किया करते थे। जिस छावण्यपतीके रूपपर राजा उदयसिंह मोहित हुए थे, उसका पिता उत्र सम्प्र-दायका अत्रणो होनेपर शुद्ध और निर्मलचारेत्रवाला था । उस काममोहित राठौर राजाने एकवार भी अपनी अवस्था और पद मर्यादाका विचार न किया, राजपृत होकर भी उसने क्षणभरके लिये भी ब्राह्मणोंके मुखकी ओर नहीं देखा। जिन ब्राह्मणोंको उसके दादा परदादा देवताओकी समान पूजते आये थे, जिनके साधारण भ्रकुटी कटाक्षकी वे वज्रपातकी समान समझते थे, आज उदयसिंहने उसी पवित्र और निर्मल राठौर कुछमे जन्म छेकर और विशाल राज्यका अधीश्वर होकर एक विमल-चरित्रवाली त्राह्मण क्न्याको वलपूर्वक हरण करनेका विचार किया। त्राह्मणोने दुष्ट राजाके अभि-प्रायको शीच्र ही जानलिया, ब्राह्मणने विचारा कि आज तो रक्षक ही भक्षक होगया है, जिसके ऊपर दुर्वल प्रजाका मान और प्रतिष्ठा निर्भर है, आज वहीं अपने हाथसे उसका नाश किये डालता है। क्या मेरे जीवित रहते राजपृत इस कन्याको वलपूर्वक हरण करके लेजायगा

सदाके लिये कलंक लगावैगा। चारो ओर वदनामी होंगी और कोई

त्राह्मण मुझसे हेलमेल भी न करेगा। में जातिसे निकाला जाऊंगा। इस प्रकारकी चिन्ता वारंवार उसके हृदयंग उदित होनेलगी। वह एकसाथही उन्मत्त होकर राजाके

ট্যাবিভাগিত জাতিকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিতকাবিভাগিককাবিভাগিককাবিভাগিককাবিভাগিককাবিভাগিককাবিভাগিককাবিভাগিককাবিভাগিককাবিভাগিককাবিভাগিককাবিভাগিককাবিভাগিককাবিভাগিককাবিভাগিককাবিভাগিককাবিভাগিককাবিভাগিককাবিভাগিককাবিভাগিককাবিভাগিককাবিভাগিককাবিভাগিককাবিভাগিককাবিভাগিককাবিভাগিককাবিভাগিককাবিভাগিককাবিভাগিককাবিভাগিককাবিভাগিককাবিভাগিককাবিভাগিককাবিভাগিককাবিভাগিককাবিভাগিককাবিভাগিককাবিভাগিককাবিভাগিককাবিভাগিককাবিভাগিককাবিভাগিককাবিভাগিককাবিভাগিককাবিভাগিককাবিভাগিককাবিভাগিককাবিভাগিককাবিভাগিককাবিভাগিককাবিভাগিককাবিভাগিককাবিভাগিককাবিভাগিককাবিভাগিককাবিভাগিককাবিভাগিককাবিভাগিককাবিভাগিককাবিভাগিককাবিভাগিককাবিভাগিককাবিভাগিককাবিভাগিককাবিভাগিককাবিভাগিককাবিভাগিককাবিভাগিককাবিভাগিককাবিভাগিককাবিভাগিককাবিভাগিককাবিভাগিককাবিভাগিককাবিভাগিককাবিভাগিককাবিভাগিককাবিভাগিককাবিভাগিককাবিভাগিককাবিভাগিককাবিভাগিককাবিভাগিককাবিভাগিককাবিভাগিককাবিভাগিককাবিভাগিককাবিভাগিককাবিভাগিককাবিভা

१ पहिले क्हेंहुए बीलाड़ा गांवमें इनका एक मैदिर था।

भाग २. ]

<u>౫ౢఀౚౕగినంగాంగాంగాంగాంగాంలిగాంలు సాయ్యాలు కార్యాలు సౌకర్యాలు సౌకర్యాలు సౌకర్యాలు సౌకర్యాలు సౌకర్యాలు సౌకర్యాలు</u> नामपर सेकडो धिकारे देनेलगा । अनंतर यह विचारकर कि अपने वंशका कलंक अव

किसी उपायसे नहीं छूटसकता, वह स्वयंही अपनी पुत्रोंके संहार करनेका विचार करने-लगा । जिस कन्याको अपने रुधिरसे पालन पोपण किया, जिसका मुंह देखनेसे

उसके प्राण प्रसन्न होतेथे, संसारमे केवल जिसको ही वह अपना समझताथा,

आज उसी प्राणप्यारी कन्याका संहार करनेके लिये ब्राह्मणका हाथ उठा । पहिले उसने एक बड़ा होमकुंड खोदा, पीछे पुत्रीका वध करके उसकी सुकुमार देहके

द्वकडे २ किये और अपने हृद्यका भी कुछ थोड़ासा मांस काटकर कन्याके अंगोमे मिलादिया। शीव्रही प्रचण्ड होमकुण्ड जलनेलगा, लकडियोके साथ वहुतसा घी भी उस होमकुंडमे डालागया, शोकसे उन्मत्तहुआ त्राह्मण इस प्रकार अपने देवताकी पूजा करनेको वाभत्स होम करनेलगा । दुर्गन्धिमय विकट धूमराशि उसके घर आंगनमे भर-गई, अगणित छहरे निकलकर आकाशको चृमनेलगी, उस समय अचानक बाह्मणने खड़े होकर गभीर वाणीसे राजाको शाप दिया " तुझको अव कभी शान्ति न प्राप्त होगी। आजसे तीन वर्ष, तीन दिन, तीन प्रहरके मध्यमे प्रतिहिसा अवस्य पूर्ण होगी। आई-

माता साक्षी है, में जाताहूं। देवी वावड़ी ही मेरा होनहार स्थान होगा। " इस भयं-कर शापके शेप होतेही वह तांत्रिक ब्राह्मण जलते हुए अग्निकुंडमें कृद पड़ा । अग्निकी अगणित लपटोने शीब्रही उसको भस्म करिट्या। यह भयानक और वीभत्स समाचार राजा उदयसिंहने भी सुना । अपने घोर अपराधको विचार उसका हृद्य कम्पित होने और शरीर छड्खडाने छगा । उसी दिनसे

वह क्षणभरके भी निमित्त शांति न पा सका। वह सोनेके समय स्वप्नमं मदेव उम ब्राद्मणकी विकट मूर्त्तिको मानसिक नेत्रोसे देखने छगा; सदैव उसका भीषण शाप उसके कर्णछिद्रोमे गूँजने लगा । उसका वह असन्त मोटा शरीर वहुनकुछ सूव गया। अन्तमे वह अभागा राठौर उस ब्राह्मणके दियेहुए बापके नियन समयमे ही इस लोकको लोडगैया।

पहुत दिन वीतगये, परन्तु उस वीलाङ्गवासी आईपंथी ब्राह्मणके विकट प्रति

हिसाका चित्र अवतकमा दोई मारवाडी नहीं भूटमका। उसके दम भयानक होग-का वृत्तान्त व्यभिचारी राजाओं के पक्षमे एक कटोर आजाकी समान विराजमान धेरहाहै। जो कोई राजा अपनी मर्पादाको मृतकर इस प्रशरके पाप पक्रम ५ मनेकी

९ यह बहानी सही नहीं भालम होती। बीलाडेमें जाईबी स मिटर दो है पर अर्छपन्थी में।ई माक्षण नहीं पायाजाता। सीरवी जातिके किसान विरोधकर नाईचनी है, दिन ब्रह्मसदानका २८ंच क्यिट, इसका एक पीश्टार राजांक मंदोरने ऐसे टी कपाचरने सदरावन होता सुराजाता र्ष । भोधा राजा उद्यातिह्या देहान्त लाहीरमे पीमारीने हुवाजा । उत्तरे मरनेही पुंची क्या शायद पालोंने मर्रोई क्योंकि इन्होंने इन होसोर्स कई शासन कोन एक क्यूपर दीन डिवेपे दिसने नाराज होतर पर्वतेस चारणोने सौच जांचे तो चटाके व गीरदार च्यादन गोपाडदासकी सहाबताने यारी अर्थात् कारनाहत्या भी भी।

वहम भी कभी २ सदाचारी वना देताहै । वीळाड़ाके आईपन्थी बाह्यणके त्रहाराक्षस होनेका भय वहुत समयतक मनुष्यापर छाया रहा, और जिस समय और किसी प्रकारसे राजकुमारोके चरित्रोका सुवार नहीं हुआ, उस समय यही त्रम-राक्षसका भय राजकुमारोको सदाचारी वनाता था । उदयसिहके प्रपात्र प्रसिद्ध जसवन्तसिहका अपने एक कम्मेचारीकी कन्यासे प्रेम होगया और उसको वह वावडी-देवीमे लेगया, परन्तु इस वदला लेनेवाले ब्रह्मराक्षसके भयने उसकी कामनाओं में वाधा डाली, इस समय संकल्प विकल्पोका उसके मनमे महायुद्ध हुआ, जिससे जसवन्त पागल होगया, परन्तु किसी उद्योगसे भी उसके मनसे प्रेमभाव नहीं हटा । ब्रह्मराक्ष-सकी चिन्ता भी मनमे वनीरही। सर्व साधारण रीतिपर यह विचार था कि, इसके ऊपर किसीका आवेश है, क्योंकि जिस समय उसको खेळाया जाता था तो वह यह कहता था कि यदि जसवन्तिसहके वरावर कक्षाका कोई सरदार इसके वद्छेमे अपनी जान देंद तो मै जसवन्तपरसे उत्तर जाऊंगा । कूपाबत् जातिका अधिपति नाहरखाँ जो इसके निमित्त सदा युद्धमे सेनापतिका कार्य्य करता था, स्वामीके वद्छेमे अपना शिर देनेको राजी हुआ और जिस समय कि उसने अपनी यह इच्छा प्रकट की, स्यानेने जो इसको खेळाताथा भूतको पानीके कटोरेमे उतारा और तीनवार जलको उसके शिरके चाराओर धुमाकर वह जल नाहरलाँको पीनेके लिये देदिया। जैसवन्त उसी समय अच्छा होगया । आश्चर्ययुक्त बदला इस भूतका राजस्थानके राज-कुमारे।पर पूरा विश्वास रखता है और इसी कारणसे नाहरसांका नाम ईमानदारका ईमानदार रहा । नाहरखांने मरनेसे पहिले अपने पुत्रको बुलवाया और सौगंध दिलाई कि अब ऐसे राज्यकी प्रधानताको छोड़ देना जिसके कारणसे यह प्राण समर्पण हुआ है, उस दिनसे आसोपके कूपानतोके स्थानमे आहवाके वे चांपावत अधिकारी हुए, जिन्होंने अपने राजकुमारके दाये स्थानको गद्दीकी बाई तरफ बैठना स्वीकार फिया।

तेजस्वी मालदेवके अयोग्य पुत्र उद्यसिहके सम्बन्धमे अव अधिक कहनेकी कुछ आवश्यकता नहीं है, पिहले ही कह आये है कि वह वीरपूच्य जोधारावका अयोग्य वंशधर था, गर्वोन्नत राठौरकुलका अयोग्य राजा था। उसीसे सियाजीका विपुल वश नोचेको गिरने लगा। मारवाडका गौरवसूर्य विपादसागरमे डूवनेके निमित्त मध्य आकाशको परित्याग कर धोरे २ नीचेको उतरने लगा।

हम एक राजावली पुस्तकसे उल्लेख कर २ उद्यसिहका वृत्तान्त उसके सन्तानोकी सूची देकर समाप्त करेगे। ऐसे पाठकोको जिनको इन वंशोसे प्रयोजन है उनके लिये यह इतिहास बहुत हो रुचिकर होगा और विशेषकर ऐसे पाठकोको जिनको इनके जातीय अधिकारमे हस्ताक्षेप करनेकी आवक्यकता पड़ती है।यहाँपर उस महापितृवृक्षकी शाखाय एक ही शताब्दीमें सब देशोमे फैली विदित होती है और जिनमेसे किशनगढ़ रूपनगढ

% সংকল্পত ক্রিকে সেই ক্রমত ক্রমিক ক্র

```
क्षे मारवाड्-जोधपुरका इतिहास-अ• ४. क्ष
                                                                          ( ६३ )
भाग २. ]
3.66/1/2 6/1/2 6/1/2 6/1/2 6/1/2 6/1/2 6/1/2 6/1/2 6/1/2 6/1/2 6/1/2 6/1/2 6/1/2 6/1/2 6/1/2 6/1/2
   और रतलामके स्वतन्त्र शासक और गोविन्दगढ़ खरवा पीसागढ़के ताल्लकेदार
   जो सव उदयसिहकी सन्तान है रक्षादृष्टिसे देखते है।
          १। सूरासिह, सिहासनपर वैठा।
         २। अखेराज।
         ३। भगवानदास-इसके वल्लू, गोपालदास और गोविन्ददास नामक तीन प्रत
   थे। इसने गोविन्दगढ स्थापन किया।
         ४ नरहरदास
                                          इनके कोई सन्तान नहीं हुई।
         ५ शक्तांसह
         ६ भूपनासिंह
         ७ दलपत, -इसके चार पुत्र हुए थे, उनमेसे जेठे महेशदासके रतननामक
   पुत्रने रतलाम नामक एक गढ़ वसाया था और २ यगवंतसिंह, ३, प्रतापसिंह
   ४ कुनीरैन हए ।
         ८ जयतके चार पुत्र हरसिह अमर, कन्हीराम, और प्रेमराज हुए, इनकी 'सता-
   नेको वहूंता और खरवाकी पृथ्वी प्राप्त हुई थी।
         ९ किञनसिंहने सम्बन् १६६९-सन् १६१३ ई० मे किञनगढ स्थापित
   फिया। इसके सहसमल, जगमाल, भारमल नामके तीन पुत्र हुए । भारमलका पुत्र
   इरिसिह और हरिसिहका पुत्र रूपसिह हुआ े रूपसिहने रूपनगर वमाया था।
         १० यशवन्तिसह-इसके पत्र मानने मानपुर वसायों । मानकी औलाद मनकप
   जोधाके नामसे प्रसिद्ध हई ।
         ११ यशवन्त, केशो, इसने पीसानगढ़को वसाया था।
         १२ रामदास.
         १३ प्रनमल.
         १४ मापोदास.
                                             इनके नामोके अतिहित्त कुछ वृत्तानत
         १५ मोहनदास.
                                             नहीं पायाजाता (
         १६ कीरतसिंह.
         20 ---
         द्वपे अतिरिक्त उद्यानित्के सत्रह पुत्रिया भी हुई भी परन्तु उत्क ओई वर्षन
   नाटमन्यांसे नहीं देखाजाता।
       १ पर यहत रिखार क्योंकि शकतिहती जाँछाड्में घरता इत्यहा अवनेरेंद्र इस्सुमस्तार है।
        र स्वयान, निरायण्ड, और एपरयङ तीन राजने न राजने हैं . व्हेर्नेटिंग स्वतन्त्र नार्यक्र
   हुए ने खन्ने नितातह ।
```

## पंचम अध्याय ५३

मुन्हुजा श्रूरसिंहका अभिषेक; उसके द्वारा सिरोहीके राव सुरतानका पराभव, गुजरातके राजाके विरुद्ध उसकी युद्धयात्रा; धुधकाके युद्धमे शूर्रासहका जय पाना; उसको धन और सन्मा-नकी प्राप्ति; उसका भाटाको धन देना; अमर वलेचाके विरुद्द उसकी युद्दयात्रा; नर्मदाके तटपर युद्ध; अमरकी हार और उसका माराजाना, नवीन २ सन्मानोंकी प्राप्ति, अपने पुत्र गर्जामहरू साथ राजा श्रूरसिहका सम्राट्की सभामे जाना; मारवाड़के होनहार उत्तराऽधिकारीकी सम्राट्का अपने हाथसे सजाना; जालेरके किलेको लांघना; राणा अमरासिह; मेवाडके विरुद्ध खुरम शाहजा-ढेके साथ गजसिंहकी युद्धयात्रा, राजा ग्रुरसिंहकी मृत्यु; नर्मदाके किनार उसके द्वारा। तलाक देने-पर मीनारका बनाना; राठौरपतिका बहुत समयतक जन्मभामेसे बाहर रहनेके कारण मन न लगाना, जोधपुरकी शोभाकी वृद्धि, राजा शूरके पुत्र प्रपौत्र; गजसिंहका सिहासनपर बैटना, तुरहानपुरके राजत्वमें और दक्षिणावर्तके प्रतिनिधित्वमे अभिषेक, उसकी परम्परा, दलयम्भनकी उपायि मिलना; राजपत कुमारियोंका वर्णन; राज्याधिकारके लिये वेगमेंकि चालाकी; सुलतान परवेज और खुर्रम; परवेजके विरुद्ध खुर्रमका पडयत्र रचना; राजा गजसिहसे उसकी सहायता मांगना; प्रार्थनाकी निष्फलता; राजमंत्री गोविन्ददासकी गुप्तहत्या; गर्जासहका पदत्याग; खुर्रम द्वारा परवेजका मारा-जाना; जहाँगीरको तहतसे उतारनेका यन्न करना; जहाँगीरका राजपूनोसे सहायता मांगना, बना-रसका युद्ध; गजसिहके आचरण; विद्रोहियोंकी पराजय; सुलतान खुरमका भागजाना; गुजरातकी सीमापर राजा गर्जासंहकी मृत्यु, उसके दूसरे पुत्र यशवंतीसहका अभिषेक; सदैवके उत्तराधिकारि-त्वके नियमोका अदलवदल; अकवरकी सन्तानसे राजपूर्नोका प्रथक् होना; उसका देशसे निकाला

उद्यसिहके मरनेके उपरान्त उसका जेठापुत्र शूर्रासह सम्वत् १६५१-सन् १५९५ में मारवाड़के गौरवहीन सिहासनपर वैठा। जिस समय पिताके मरनेका समाचार उसके निकट पहुँचा. उस समय वह वाद्शाहकी फौजको लियेहुए लाहौर नगरमे भारतकी सीमावाले देशोकी रक्षा करता था । जिस समय सन् १६४८ में सिधु जीतागया, उस समयसे वह वही था। शूर्रासेह एक पराक्रमी और रणकुशल राजा था। पिताके जीवित समयमे उसने इतनी रणकुशलता और वीरता दिखाई कि जिससे वाद-शाहने उसपर प्रसन्न हो उसको एक ऊँचापद और सवाईराजा 'को उपाधि दी थी।

जाना; मुगल सम्रार्के निकट अमरका आश्रय लेना; उसकी प्रतिष्ठा होना उसकी गोचनीय मृत्यु ।

मुगल वादशाह अक्वरने राठौरवीर शूरसिंहके वल विक्रमका भलीभांतिसे पारे-चय पाया था; इस समय उन्होने उसको एक कठोर कार्यके पूरा करनेपर नियत किया। सिरोहीका अधिपति राव सुरतान अपने पर्वतमय प्रदेशोके स्वाभाविक किलोके ऊपर निवास करताहुआ अत्यन्त गर्वित हो गया था। उसने सोच रक्सा था कि मुग़रा वाद-शाहकी कोपाक्षि उसके अभेद्य पर्वतोको भेदकर उसको न जला सकेगी। इसी कारण वह अक्वरके अधीन न हुआ था । शूरसिहने उस गविंत राजपूतके विरुद्ध छड़ाई की । इसके पहिले सिरोहोराजके साथ उसका घोर विवाद हुआ था। शूरासिहको इस सुअवसरमे

९ दूर्सासह जेठा पुत्र नहीं था, कई भाइयोंसे छोटा था।

उस पुराने झगड़ेके वदला छेनेका अच्छा मौका मिलगया । भाटगण उसके सम्बन न्धंम ऐसा कहते है कि शूरसिंहने उस पुराने विवादका वदला सिरोहीराजसे भली-प्रकार लिया और उसका सिरोही नगर खुटलिया। यहांतक कि राव सुरतानके पास चारपाई व विछोना तक न रहा, उसकी स्त्रियोको पृथ्वीपर सोना पड़ा था, इससे जाना जाता है कि शूरसिहके पराक्रमसे सिरोहीपतिका घमंड और आत्माभिमान चूर्ण होगया था और उसका ऊँचा मस्तक नीवा होगया था। एक समय वह संसारमे किसीको भी श्रेष्ठ न जानता था। उसकी शेखी और गर्वकी अधिकता क्या कहै " सूर्यभगवान साहस ्री करके उसके ऊपर किरणोका विस्तार कर रहे थे, इससे उसने एक समय उनको वाणसे वेयनेकी इच्छा की थी। " आज राठौरराजा शूरसिहके प्रवल पराक्रमसे उसका समस्त गर्व दूर होगया । आज उसको मुग्छ वादशाहकी अधीनता खीकार करनी पड़ी । सामंती प्रथाके अनुसार सुरतानरावने सम्राट्के भेजेहुए फरमानको स्वीकार किया और अपने सेनादलको लेकर वह दिझीश्वरकी सेवा करनेको प्रस्तुत हुआ । समय वाद्गाहकी आज्ञानुसार राजा शूरसिहने गुजरातके शाह मुजपक्रके विरुद्ध युद्धको यात्रा को। हाराहुआ सिरोहीपति भी उसकी सहायताको सेना समेत गया। धुंधकानामक स्थानमें दोनों दल एक दृसरेके सामने खड़े हुए । राठोरवीर शूर-सिंह समस्त देवर और राठोर सेनाका सेनापित हो युद्धखेतमे गया । दोनो ओरसे वहुत देरतक वोर युद्ध होतारहा । इस भयानक युद्धमं वहुतमे राठौर मारे गरे, किन्तु अन्तमं शूर्सिह ही जीता और मुज़्फ़र अपमानित और पराजित होकर पटमे विच्युत हुआ । उसके सत्रह सहस्र नगर विजयो राठौरीके अधिकारमं ीयो । उन नगरे।का धन रत्न ख़टकर शूरसिंहने दिहोको भेजा, उसने उस धनमंसे केनल

भू भू भिसम्पत्ति पुरस्कारमे दी।

शु गुजरातकी जीतमे राजा त्रिसहको जो अनुष्ठ बन प्राप्त हुआ था उनमे उमने हैं।

शु जोपपुर नगर और हुगाँक कुछ भागोकी हुद्धि की,और नगरको नवीन जोभागे सजाया,

शु रेप पन इसने गारवाहरू हुः भाट वियोगो वाट दिया है वह भी नायाण नटी था,

शु प्रत्येकको एक २ छास रूपया निष्ठाया।

 $G_{\parallel}^{0}$  छुछ योडासा अपने यहा भी  $\,$ रख छोड़ा था । इस जीतसे अक्रवरने उसपर अत्यन्त $\,G_{\parallel}^{0}$  प्रसन्न हो उसके पदको चढ़ा दिया और उसको एक तळवार बहुतमा उनाम और नई

जिस दिन राटौरबीर श्रामिहने अपने पराजयने हुट सुङ्करणा विपन्त तोह्हाछा उसी दिनसे उसका यहा राजस्थानीय चारोजीर पेट गया । नाम्बाह्ट भाटगण आनंदने पुलकित हो पंचम तानसे उसकी वीरत्व कहानी नगर २ में वृम २ कर गाने लगे। वादशाहने उसका और भी यश वढ़ानेके निमित्त उसे और एक कठोर कार्यके करनेको प्रेरित किया। नर्मदोक किनारे अमरवेळेचा नामक एक तजस्वी राजपृत वास करना था। उसने अवतक वाद्शाह्की अधीनता स्वीकार नहीं की थी । अकवरकी आज्ञा-नुसार श्र्रिसहने उस राजपूत राजाको अधीन करनेके निमित्त उसपर चटाई की। तरह हज़ार घुड़सवार, दस वड़ी २ तोपै और वीस बड़े २ मदमत्त हाथी, इतनी सेना राठीरराज शूरसिहने नर्मदाके किनारे चीहान वोर अमरके ऊपर हमला किया । अमर पाच हज़ार घुड़सवार छेकर उसके प्रचड आक्रमणके रोकनेके निमित्त आगेको वढा । दिहीच्वकी अपार सेनाके सामने अमरकी पांच हजार सेना बहुतही थोड़ी थी; परन्तु तो भी अपने राज्यकी स्वाधीनताकी रक्षाके निमित्त वह वड़े उत्साहके साथ राठौर राजके सन्मुख हुआ। दोनो ओरसे छगातार तीन महायुद्ध हुए। पहिले दो युद्ध हुए। पहिले दो युद्धोमे किसीकी हार जीतका निश्चय न हुआ परन्तु तीसरे युद्धमे अमर वेलेचाने राठौरवीरोके हाथसे युद्धमे प्राण त्याग किये । उसका समस्त राज्य विजयी शूरसिहके हाथमे आया । इस जयका समाचार शीव्र ही दिहीदवरके निकट पहुँचा। वादशाहने शूरसिह पर अत्यन्त प्रसन्न हो उसको नौवत भेजो तथा बार और उसमे भिला हुआ समस्त राज्य उसके अर्पण कियाँ। शूरसिंहके अमित पराक्रमसे मुग़ल वादशाह नए २ राज्य जीत रहा था, कि उसी 🎉

समयमे कराल कालने उसपर आक्रमण किया । वह अपने पुत्र जहागीरके हाथमे विशाल मुगृहराज्यकी सहतनत दे आप इस लोकसे थिदा हुआ । नवीन वादशाहेक सिहा-सनपर वैठते ही जूरिसह अपने जेठे पुत्र और होनहार उत्तराविकारी गजिसहके साथ उसको प्रीति और राजभक्तिकी भेट देनेके निमित्त सभामे आया। तरुण वीर गजिस-हको देखकर जहांगीर अत्यन्त प्रसन्न हुआ । राठौर राजकुमार गजसिह शूरसिहका योग्य पुत्र था । उसने वालक पनसेही युद्धविद्या सीखी थी; इससे पहिले जहांगीरने जालौर क्षेत्रमं उसकी वीरताका विशेष परिचय पाया था। इस समय उसी वीरताकी नात मनमे आते ही वादशाहका आनन्द दूना हो उठा । उसने उसी सभामे उसकी अपने हाथसे तलवारकी सूठ पकड़ाई और जालीर युद्धने विपयमे कहकहकर वह वारंवार उसकी गशसा करनेलगा।

१ वलेचो, चौहान जुलकी एक शाखाहै।

रेंट्नेर्नेट्नेर्ट्नेर्ट्नेर्ट्नेर्ट्नेर्ट्नेर्ट्नेर्ट्नेर्ट्नेर्ट्नेर्ट्नेर्ट्नेर्ट्नेर्ट्नेर्ट्नेर्ट्नेर्ट्ने

समदा लिया होगा । महात्मा टाउने भी विना सोच विचारे वह कथा अपनी तवारीखमें नकल करदीहै।

२ इस युद्धका अकवर तथा मारवाड़के गये इतिहासे।मे कुछ पता नहीं लगता। वालीसा चौहानकी एक चाप है जिसको नालौचा भी कहते हैं। वे गोडवाड़ाके पहाडोंमें मारवाड़ और मेवाड़की सीमापर रहते हैं। उनमें ऐसा कोई पराक्रमी नहीं हुआ जो नम्मेदातक राज्य करके अकवरसे छड़ने के योग्य हो। उस समय तो अन्तरचम्यू नाम विजन मंत्री दक्षिण अहमदनगरके वादशाहक इतना प्रवल या कि वट सम्राट् अकवरकी फीनोंसे लडा करताथा। उनके किसीयुद्धसे इस कथाका सम्बन्द दो तो उन्न आवर्ष्य नहीं है। भाट लोगोने वेसमझीसे इसी अम्बरचम्पूको अमरावालेसा

भाग २

गजिसहको जालौरके रणक्षेत्रमे अपनी वीरता दिखानेका पहला ही अवसर था। उसी सायन भूमिसे उसको होनहार उन्नतिका मार्ग क्रमशः स्वच्छ होता रहा। उसने जांछो-

रको गुजरातके वाद्गाहके अधिकारसे छीनकर मुगुल सम्राट्के अधिकारमे करिंद्या।

वीररसके चाहनेवाले भाट कवियोने उसकी वीरताका भलीभांतिसे वर्णन किया है।

टुप्ट पठानोके विरुद्ध युद्धयात्रा करनेके निमित्त गजसिहको आज्ञा हुई । उसके युद्धके वाज वजने छंगे, अर्बुद्गिरिने वह शब्द सुना, उसका सर्वाग कांप उठा। जो काम

अलाउद्दोनने कई एक वर्षींसे किया था, गजिसहने उसको तीन ही महीनेसे पूरा किया। अपनी तलबार उठाकर वह जालन्धरके ऊपर कि जिसका नाम जालै।र है चढ़ गया।

उस युद्धमे अनेक राठाँरवीर मारे गये, किन्तु उसने सात हजार पठान सेनाको मारकर

वहांके असवावको छ्ट छिया और उसे वादवाहकी सेवामे भेजदिया। भाट यन्थोंके पढ़नेसे जानाजाता है कि जबसे गुजरात विजय हुआ और मुजफ़र-खाकी औलाद्वा नाश हुआ तबसे जूरसिंह केवल राजधानीहीमें रहने लगा। इबर उसका जेठा पुत्र गजसिंह अपने साथको फोजको छेकर वाद्वाहकी आज्ञाके पालन कर-नेमे प्रवृत्त हुआ । जालौर जीतनेके कुछ ही समयके उपरान्त गजिसहने नेवाड़के अधिपति 🧸 राणा अमरसिंहके विरुद्ध अपनी निजयिनी सेनाको चलाया । उस समय गहलात कुलके स्वावीन्ताका सुर्य्य धीरे २ छिप रहा था उसी समयमे अवेळीके दूसरे द्वारम्बरूप प्रसिद्ध

क्षेत्रतर क्षेत्रमे उस वीरपृज्य गहलात कुलका बुझतीहुई पराक्रमाग्नि जैसे प्रचट तेजारा जलरती भी उसका विस्तारित वृत्तान्त मेवाइके इतिहासमें लिखा तुना है हिन्तु हु खका दिपय है कि मारवाडके साट कवियोने। इसके विषयमें कुछ विशेष नहीं छिला,

उनमें अन्मोसे फेवल इतना ही देखाजाताहै कि खुरमगाह शाहकी पालामे बढ़ होकर कर्णने पारकातको सेवा करना खीकार किया और गजिसह तासमंद्र मे छोट गया।

बावसारंन गजनिह और उसके निता दोनोका ही मसब वटा दिया। राजध्यानके भाट कवियोक्ती अपने देशके राजाने गौरव और बीरवाका ुं, वर्णन बरना अन्ता काता है । किन्तु हो समन्त बहुच्च उनके उन गोर्टिक प्रवास हारकारण है-इस कीरतारी एकान सम्बन्ध है, सिक्टी

पावेसे वर वाची भी भीतष्टा चर्ता भाषा तरक ले, हास्या विस्तरहै कि उन्होंने उन स्वान पोके वानवक वरी अवाधित किए। जियमें सिनासमें नार्व सरायमें सक्तरारी नहीं है, उक्त एकदेशदर्शी ऐतिहासिकोके सृक्ष्म वर्णनका पाठ करनेसे उनको सहसा यह निश्चय होगा कि राठौर राजाओने ही उस समयकी वड़ी घटनाओका अभिनय किया है । उदाहरणके स्वरूपमे एक युद्धके वृत्तांतका वर्णन किया जाता है गहलोतवीर राणा अमरसिंहने अपने देशकी रक्षांके निमित्त प्राणपणसे चेष्टा की, परन्तु विवाताकी विड- 🖔 वनासे उसके सब श्रम निष्फल होगये, उसका सब बल और आश्रय छिन भिन्न होगया, बह अप्रनी थोड़ीसी मुद्दीभर सेना छेकर मुग्छ सेनाके अनंत वछके रोकनेको गया,परन्तु पराजित हुआ । विवश हो राणाने वादशाहकी अधीनता स्वीकार की । उस प्रचण्ड मुगल अक्षी-हिणीमे राजकुमार गजसिंह जो दृसरा सेनानायक था उसका वर्णन उस समयके इति-हासोम भलीप्रकारसे वार्णत हुआ है; किन्तु जो उन समस्त वृत्तान्ताको न पढकर केवल मारवाड़के ही भाटप्रन्थोंका अनुशीलन करते है उनके मनमे यही निश्वय होगा कि गज-सिहसेही मेवाङ्का पराक्रम हीन होकर जगन्मान्य गहलोतकुल स्वाधीनतासे च्युत होगया था। राठौर कवियोके इस प्रकार पक्षपात युक्त इतिहासका एक साधारण कलक नहीं है । उन्होंने अपने देशके राजाको एक वड़ा ऊँचा आसन दिया है, किन्तु दु खकी वात है कि जहांगीरने अपने रोज्नामचेतकमे उसका नाम नहीं छिखा, वरन् उसने कोटा और दतियाके राजाओको शाहजादे खुर्रमके साथ भेजनेका हाल लिखाहे, परन्तु तौभी उस युद्धमे राठौर राजकुमारेक नामकी गंध भी नहीं देखी जाती । इससे क्षण विवाद उत्पन्न होता है कि जिस प्रचण्ड सुगुल सेनाने उस समय मेवाड्राज्यपर आक्रमण किया था। अन्यान्य राजपूतीकी समान राठौर राजकुमार गजासहने भी उसकी पृष्टि साधन की थी।

सम्बत् १६७६-सन् १६२० ई० मे राठौर राजा शूरसिहने दक्षिणमे प्राण त्यागिकये । वह गर्व्वाञ्चत राठौर कुलका एक योग्य राजा था । उद्य-सिहको कायरताके कारण राठौर कुलका जो वहुतसा गौरव प्रभारहित होगया था, शूरिसहकी वीरतासे वह फिर महातेजसे उज्ज्वल हो उठा। किन्तु जो तेज वीरवर जोधारावके रोमकूपोसे निकला था, जिसके प्रभावसे एक समय समस्त भारतभूमि प्रकाशित हो उठो थी, वह तेज इसमे नही था।परन्तु तौ भी यह दाहिका और उञ्चल-कारी शक्ति है। राजा शूरसिहका शौर्य्य वीर्य्य क्या स्वदेशीय क्या विदेशीय अनेक वीरोको आदरणीय हुआ था । उसके वीरोचित गुणोसे मोहित होकर अनेक विदेशी यहां तक कि स्वय वादशाह भी उसका भक्ति सहित सन्मान करते थे। उसके भयसे दक्षि-णके निवासी सदैव कांपते रहते थे। उसके अन्तिम जीवनमे एक विचित्र प्रतिष्ठाका विवरण देखा जाता है। कहा जाता है कि उसने अन्तिम काछमे नर्मदाके किनारे एक खंभ ( मीनार ) वनानेकी आज्ञा दी और उसमे एक तलाक लिखदेनेको कहा कि जो कोई उसका वराधर नर्मदाके दक्षिणओर जाय तो उसको उस शापका भागी होना पड़ेगा। इस मीनारके वनानेका कोई विशेष कारण नहीं दिखाई देता। कोई कहते हैं

१ क्यां नहीं 'लिखाहै।

्री कि वह बहुधा नर्मदाके दक्षिण ओर ही छड़ता रहा था, व्यर्थ युद्धोमे छगे रहकर वहा

🖫 उसने वहुतसे मनुष्योका रक्त वहाकर दक्षिणके निवासियोका सर्वनाश किया था । अपनी की हुई असंख्य नरहत्या और असीम अपकारके विषयपर ध्यान देकर अन्तिम ्री जीवनमें उसके हृदयमे विषम शोच और आत्मद्रोहका उदय हुआ था,इसी कारण उसने 🗓 अपने वंशधरोको उस नृशंस कार्यसे निवारण करनेके निमित्त उस तलाकको लिखवाया था। और किसी भाटयन्थमे देखाजाता है कि समस्त जीवनभर वह कार्य्ववश हो ्री दक्षिणमे ही फॅसा रहा था । इस कारण उसको एक वार भी अपनी जन्मभूमिके

🖟 देखनेका अवसर न मिला। मुविधा और मुयोग पाकर जब वह अपने देशके लैंट-नेका उद्योग करता तभी कोई एक अकस्मात् घटना आकर उसको उस नर्मदाके

ैं दक्षिण किनारेमे ही फंसा रखती। इच्छा होतेहुए भी कार्य्य करनेके अनुरोधसे वह नदीकी सीमाको पार न करसका। क्रोधमे आकर उसने नर्मदाको अनेको शाप दिये थे, वह दक्षिण तटसे छुटकारा पानेके निमित्त सदेवही देवताओंसे प्रार्थना किया करताथा।

्रा वह दाक्षण तटस छुटकारा पानक निमित्त सदेवहा देवताआस प्राथना किया करताथा । ्री किन्तु उस समयमे उसकी कोई भी प्रार्थना स्वीकार न हुई । वह अपने जीवनमे कभी 🖟 भो मनभर जन्मभूमिकी ठंडी छायाके नीचे रहकर शान्ति सुख प्राप्त न करसको । वादशाहके  $rac{2}{3}$  प्रसन्न रखनेके निमित्त वह जन्मभर विदेशमे ही रहा । उसने वचपनसे ही अपने पिताके साथ समय विताया था । उसका पिता जिस देशम अपनी सेना

े मरुसूमिके युद्धक्षेत्रोमे भीपण मैदान व पहाड़ोमे जहां उसने युद्ध किया, ी वालक ज़ुरसिंहने क्षणभरके लिये भी उसका साथ न छोटा । वालकपनसे ही ें प्रतिपद उसने पिताका अनुसरण किया, जवानीमे राठौर सेना छेकर वादशाटकी

आज्ञा पाळनेके निमित्त दूर २ देशोमे गया, उसने कितने समयमे कितना दु ख पाया, उसकी सीमा नहीं है। उसके पिताने प्राण त्याग किया, उस अन्तिम कालमे ज्रासिटने प्या वार भी पिताके चरणोको न देश पाया, एक वारही जन्मभरको विदा छी, अपसिन्हे

ी भाग्यमें उसके देखनेका अवसर भी न बदा था। क्योकि इस समय वह पताबमें ् निवास कर रहा या । पितावी मृत्युके उपरान्त वह विताकी राजनहीपर बेटा उसने विचारा वा कि राज्यके रहकर सातृभूमिकी शिवृद्धि कलगा, परनतु हु खका विवयं ह

े कि पर जाशा भी आकारके पुरोसे बद्य गई। राज्यरासन और प्रजापादन ने नेवल पर नाममात्रको पा वादशाहको आजापाठवा हो उसरो धवना हर्नद्य हमे सन्तरपदा ।

(७०) क्ष राजस्थान इतिहास । क्ष [ दूसरा
हिल्लाहर्की आज्ञा पाछनमे ही उसका समस्त जीवन वीत गया। अपने देशको वादशाहको आज्ञा पाछनमे ही उसका समस्त जीवन वीत गया। अपने देशको हो उसका स्वस्त काळ कटा। जीतमे उस दूर देशमे ही उसका देह जीवा करा वादशाहको आज्ञा पाछनमे ही उसका समस्त जीवन वीत गया। अपने देशको हे उसका स्व देश कर्वा वह आज्ञाता विद्यास्त्र जीवनका आश्रयकेन्द्र शांतिकी छोछानिकेतन जीवानियासी " जन्मभूमिकी वार्ता विचारने छगा था। उसके पृज्ञनीय पृत्रयुक्तमेन जिस विचारमारीमें अर्थ कराये, किन्तु उस मारवाइ राज्यके निमित्त उसने क्या किया ? सारवाइ राज्यके निमित्त उसने क्या किया ? अर्थात कर्म्यचारियोके हाथमे राज्यका मार देकर समस्त जीवन दूसरेकी सेवामे ही विताया, अर्थात कर्म्यचारियोके हाथमे राज्यका मार देकर समस्त जीवन दूसरेकी सेवामे ही विताया, जन देखपाया। यह सव चिन्ताएँ जव प्रवछ वायुके समान उसके छित्र हदयमे टकराने छनी तव उसे चारोकोर अंथकार देख पड़नेहगा। वह अपनी प्रतिष्टा और राजसन्मानको सेवाने छित्र हेल्ली हुलीसे छूट गया।

राजा श्रूसिहने दिलीधरके निमित्त जो असीम आत्मत्याम स्वीकार किया था, यथाओं वादशाह उसको कभी न मूलसका।वादशाहने यथार्थ ही उसको बड़ेरपुरस्कार हियेथ, उसने राजौर राजका सेवाह वही २ जागीर देवी थी, उसको संवाह की दिखेश, उसने राजकार्यको नौकरोके ही हाथमे दे विहांक कर्याणके निमित्त बहुते राठौरेके रक्तको बहाया, उसके बरहेभे क्या उसको योग्य दान मिछा था ? वादशाहके स्वके साथ ही साथ असके सामस्त पाताओंक अपने राजकार्यको नौकरोके ही हाथमे दे विहांक कर्याणके निमित्त बहुते राठौरेके रक्तको बहाया, उसके बरहेभे क्या उसको योग्य दान मिछा था ? वादशाहके स्वके साथ ही साथ असके सामस्त गो प्रतार से परेहाके अनत हुशोसे वी विह्य हागये थे, खी पुत्र कुटुन्वियों और अवकी २ सम्पत्तिको छोड़कर उनको भी १ श्रूसिह वन्के पास छाहौरमें थे और अक्वर वादशाहने वहाँ उनके राजिकक दियाथा १ रहन सील्होंमेंसे नी तो उनके विद्याण मारवाडके अन्तर्त थी। जैता कि मारवाडक मारवे थी। यह साव विभाग अवक्य मारवाडके अन्तर्त थी। जैता के मारवाड पार १ श्रूसिह वनके पास छाहौरमें थी श्रूस साव वापाले सावाडके अन्तर्त थी। जैता के मारवाड पार श्रूसिह वनके पास छाहौरमें भी सेवाह है विया मारवाडके अन्तर्त थी। वहा कि मारवाडके साववे साव विवाह वापाले से सावाडके साववे से सावाडको सावाडके साववे से सावडके साववे से

यथार्थमे वाद्शाह उसको कभी न भूलसका।वादशाहने यथार्थ ही उसको वड़ेरपुरस्कार र् है ? उसके साथ ही साथ उसके सामंतगण भी इसी प्रकारसे परदेशके अनत हिशोसे 🕏

গৈতিসাই চামির চামির

<sup>(</sup> नौकोटी ) मारवाड़के नामसे भी प्रसिद्ध है। शेष सात भागोमेसे पाच गुजरातमे, एक मालवेमे, और एक दक्षिणमें थी। यह सात विभाग अवस्य मारवाड़के अन्तर्गत नहीं थे, यही वादशाहने दिये थे, किन्तु उस नौ हिस्सॉमे वटेहुए मारवाडमे यह सात जागीरे क्यो मिलाईगइ<sup>9</sup>इसका विचार करते ही मारवाट्का शोचनीय वृत्तान्त समरण हो आताहै और हृदय न्याकुल हो उठता है।भाग्यकी कटोर आज्ञासे जिस दिन राडौर राजा मालदेवने मुसल्मानोके हाथमें आत्मसमर्पण किया, रसी ः दिन उसके पितृपुरुपाका स्वाधीन राज्य पराधीन होगया। उसी दिनसे मारवाड़का राज्य मुगल सात्राज्यकी एक प्रधान जागीरमें गिना गया। उसी समयसे राठौर राजा सामंतप्रथाके अनुसार उसको जागीरकी समान भोगने लगे। और प्रत्येक नवीन अभिषेकम वादशाहके निकटसे उनकी 💥 नये २ फ़र्मान हेने पड़े ।

🕸 मारवाड़–जोधपुरका इतिहास–अ० ५. 🕸 भाग २. ] राजांके साथ उसी प्रकार देश २ मे घूमना पड़ा था,इससे उनका भी हृदय सदैव व्यथित रहता था। यद्यपि राजाकी सन्मानवृद्धिके साथ ही साथ उनका भी सन्मान और पद SING SING वढता था, किन्तु उनको जव जन्मभूमिकी वात याद आती तव व सम्राट्के दिये-हुए उन समस्त सन्मानोको तुच्छ जानकर उनसे घृणा करने छगतेथे। जन्मनूमिकी गोदने रहकर यदि उनको समस्त जीवन अनन्त दुःख भोगना पड़ता तो भी वे उससे ऐसे दुःखी न होते जैसे कि वादशाहकी कृपासे सब भोगविलास पाकर पटभर रोटी खाकर और कोमल सेजपर सोकर एक दिन भी मुखसे न वितासके। इसिछये वादशाहकी दीहुई वह सम्पात्त-वह राजभोग और वह सुन्दर सुकोमल शय्या उनके पक्षमे दुर्गनिधमय नरक がおかださ और दामण कण्टकशय्या जान पड़ती थी । वादशाहके आश्रयकी छायाके नीचे वैठकर विलासभाग और भोजनकी सामश्रोका सेवन करते २ जब उनको मन्क्षेत्रकी

सुखी जुवार और रावड़ी या गेहकी रोटीकी याद आती तो वे भोजनके पात्र दूर फेक-कर अधावाईहाई अवस्थामे ही आसनसे उठकर चल देते थे। राजा श्रुसिह जैसा वीर था वेसाही प्रतिष्टित भी था। उसके द्वारा जोधपुरकी श्रांभा व सुन्दरता अधिक वढ़गई थी। उसने अपने नामकं वहुतसे कुए, वावड़ी, ओर मदिर तालाव आदि वनवाये थे, उनमे अवतक भी वहुतसे देखे जातेहै। उसके वनवाये हुए सरोवरोमेसे केवल एक 'श्रसागर' ही प्रसिद्ध है। जो इस महभूमिमे कुछ

हैं छाभक्षी वस्तु नहीं है। इसके पानीसे इसके किनारेके बाग आदि मीचे जाते है। हैं। महाराज श्रूरसिहने ६ पुत्र और मात कन्यांय छोड़कर परलोक वारा किया । है। उसके सरनेके उपरान्त उसका जेटा पुत्र गजसिह सन् १६२० ई० में पिताके मिहासन के पर येटा। गजसिहने छाहौरमें जन्म हिया था पिताकी चृहपुत्नमयमें यह बुरहानपुर्ग े शा उसा समय वारा अला बावशाहका श्रुतिनिधि हो वर उसके डेरेमे पट्टचा आर उसके ्र मस्तकपर मुगुट, उटाटमें राजितितक और कमरमें तत्वार नजाई। पितृगान निकेट सम्बद्धा के अतिरिक्त इसकी राजगद्दीपर बटनेके दिनते गुजरातके स्वविनाग ' हिटाडके अतर्गत् शिटाय और अजमेरते जिन्दता सम्द्रानगर नी जानीरमें दिनेन्द्र। मस्तकपर भुगुद, उटाटमें राजितटक और कमरमें तटबार नजाई। पितृगान्य गांकेट

र्री इन राव पुरस्कारोंके अतिरिक्त इने एक और भी वहां सम्मान प्राप्त हुआ, वह यह कि मातनारने उस में दीवणयी सुवेदारी की, भार इसी समयसे यह दियम उपदिया दि

वालपनसे ही पितांक साथ देशदेशांतरों भे भ्रमण करके गजिसह उसके सुन्दर गुणो ही और रणदक्षताका अनुकरण करनेमें समर्थ हुआ था। वह दक्षिणकी स्वेदारीपर नियत हो उन समस्त श्रेष्ठ गुणोका परिचय देनेलगा। उसकी तोक्षण तलवारके मुखेम अनेक नगर और प्राम पितत हुए। खिड़कीगढ़, गोलकुण्डा, केलिया, परनाला, कंचनगढ़, आसेर और सितारा। थोड़े ही दिनोमें राठौरराज द्वारा विजय हो मुग़लराज्यमें मिलालिये गये। इन सब स्थानोमें उसने जो असीम वीरता और रणदक्षता दिस्थाकर विपुल जय प्राप्त की, इससे वादशाहने प्रसन्न होकर उनकी 'दलथंभन' की उपािव दी थी। इन सब युद्धोमें गजिसहके ज्येष्ठ पुत्र अमरिसहने भी उसके साथ रहकर विस्मय—कर वीरता और रणदक्षता दिखाई थी।

वहुतसे विवाह करना राजसमाजमें महा अनिष्टका मूळ है। जो राजा विलास अथवा ित पुरुषों की प्राचीन प्रथाके वशवर्ती हो। वहुतसी खियों ने विवाह करते हैं, तो पुत्रवती होनेपर वे सव खियां प्राय: राजमाता होनेकी इच्छा करती है। पुत्रकी आयु वढ़नेके साथ ही साथ उनकी इच्छा भी वलवती होती जाती है। उस वलवती प्रवृत्तिकी वावरिती होकर वे एक वार ही ज्ञानरिहत होजाती है; वे राज्यके होनहार मंगल अमंगलका विचार नहीं करसकतीं। स्वार्थसाधनके निमित्त वे एक साथ ही इतनी उन्मत्त होजाती है कि स्वयं राजा भी यि उनके स्वार्थके विरुद्ध खड़ा हो तो समय पाकर उसे भी विप देकर या किसी दूसरे प्रयोगसे नाश करडालती है। पिताके दिखायहुए मार्गका अवलन्वन कर जहांगीर वादशाहने भी कलवाह कुलकी दो खियोंसे पाणिग्रहण किया था। राजपूतोंको इस सम्बन्धके कारण शाही सलतनतमे हस्तक्षेप करनेका अवसर मिलता था। उनमेंसे राठौरवर्शीया खींके गर्भसे उसके परवेंज नामक एकपुत्र उत्पन्न हुआ। वहों जेठा और सदैव प्राचीन प्रथाके अनुसार सिहासन पानेका योग्य पात्रथा। किन्तु आमेरराजकुमारोंके गर्भसे वादशाहके वीर्यसे खुर्रम नामक जो पुत्र हुआ था वह सिहासन पानेके निमित्त परवेजका घोर शत्रु हो खड़ाहुआ। और अपने. स्वार्थसाधनके निमित्त योग्य अवसर हुं हो लगा। यद्यिप खुर्रम छोटा था किन्तु परवेजकी अपेक्षा वह गुण और वुद्धिमें वड़ा

ই কিন্তুতি ক্রিক্ত ক্রিক্ত ক্রিক্ত করিতে ক্রিক্ত করিতে করি

<sup>(</sup>१) इस प्रकारकी प्रथासे राजपृत अपनेकी यहुत अपमानित समझते थे। वीराचरणके प्रधान सहायक प्रिय घोड़ोकी पीठमें जब वे उस कर्लकको देखपाते तय उनके मनमे दासत्यका कर्लकित चिह्न मृतिमान होकर दर्शन देजाता था।

<sup>(</sup>२) परवेज नहीं खुरंन उत्पन्न हुआ था।

<sup>(</sup>३) यह जेठा नहीं था, खुसरोसे छोटा था ।

<sup>(</sup>४) पुर्रम नहीं, पुसरो हुआथा, परन्तु खुसरो वापके प्रतिकृत होगयाथा, जिससे कृद राटियागया था। और परवेज उसका प्रतिनिधि हुआथा।

当時

<u>ʹΫϭ;ϔϘϭ;ʹϜϘϭ;ʹϜϘ;ʹϜϘϭ;ϜϘϭ;ʹϜϘϭ;ʹϜϽϭ;ʹϝϽϭ;ʹϝϽϭ;ʹϝϹϭ;ʹϝϽͼ;ʹϝϽͼ;ʹϝϽϭ;ʹϝϽϭ;ʹϯϽ</u>

था । वह एक निपुण और साहसी योद्धा था, विशेपकर अनेक मोहित करनेवाले गुणोसे अलंकृत था। इसी कारण वह वहुतसे मनुष्योका प्रीतिभाजन होगया था। भाग्यवश उसको योग्य मित्रो और सलाह देनेवालोकी सहायता भी प्राप्त होर्गई थीं । शिशोदीय वीर तेजस्वी भीमसिह और विख्यात सेनापित महावत्वांने उसके असीम गुणोपर मोहित होकर उसके पक्षका अवलम्बन किया, और उन्होने उसके कार्यके पूरा कर-

नेमें सहायता देनेकी भी प्रतिज्ञा की। उनके उत्साह और पारामर्शसे उत्साहित हो ख़र्रम अपनी अभीप्र-सिद्धिके वाधक परवेज़के मारनेको व्यस्त हो उठा ।

राजकीय सेनाको छेकर खुर्रम जिस समय दक्षिणदेशमे उपस्थित हुआ, उसी いいいっというではいいいってもつろうださいだけ

समयसे उसका भाग्यमंडल धोरे २ स्वच्छ होनेलगा और उसके कार्यसिद्धिक कटक एकर करके दूर होने छगे। अवतक वह केवल कल्पनाकी ही गोदमे सो रहा था, किन्तु

इस समयसे यथार्थ कार्यक्षेत्रमे अवर्तार्ण हुआ । मारवाड्के

मर्तवा वाद्शाहजादोके सिवाय शाही द्वीरमे वढ़ा हुआ था, वह दक्षिणमे ख़ुर्रमके

ही साथ था। मुछतान खुर्रमने उससे अपने मनके भावको प्रकाशित किया और अपने कार्यके पूरे होनेके निमित्त उससे सहायता चाही । गजसिह स्वभावसे ही परवेजको

चाट्ना था । अपने प्रियपात्रके होनहार भाग्यको अथवा वादशाहके कियेहुए

उपकारोको विचारकर किसी कारणवज्ञ उसने तुर्रमकी उसकी असम्मति और उदासीनता देखकर खुरेम निराम हुआ, बर्न् जिस शकार

कार्यकी सिद्धि हो उसी प्रकारके यत्नकी खोज करनेलगा। गोविद्दासनामक एक भाटी राजपृत् मारवाड़के विदेशीयं सामंतोमे था । गजसिंह उसका विशेष विश्वाम ओर आदर करते और सब विषयोमे उसकी सम्मति होते है। तुर्रमने इस समय उसकी

सहायता चाही और उसके मनको गजसिह्से फिरानेका बहुत यन्त किया । किन्तु आटीसरहारेक सामने उसकी कुछ भी न चली, उसने उसकी एक भी बात न मानी ।

इसले पुरेग उरापर भी अत्यन्त क्रोबित हुआ। साधारण उप सामत होकर गोविन्दनागंग (१) महात्मा शहलाहव वहते हैं कि महाबतला निरोधिया उहागार परिष्ठ कगर कि

ध्रय वट वा, अपने धर्मकी व्यामक्र महाबतलाई नामकी प्राप्त हुआ या ( राजन्यान प्रवस ११३, जि ११) विन्तु प्रदाशीरके जीवनचर्तिसे देखानचा कि यह काउलका रहनेय हा व तुर्वेग नामक

राजा गजसिहका

श्रार्थनाके।

एक गुलल्यानका पुत्र या। इलका अलली नाम जमार देग जा। राज्ने इसकी मिर्या मराका पुत्र ्यनावर सगरपर व्यर्च जांञ्चष दिया ।

शाहके कार्योमे लगे रहनेकी फिर उसकी इच्छा न रही। विकट घृणा और रोपसे उसका हृदय टकराने लगा और वह इस दु.खसे दक्षिणमे ही सेनाकी छोड़कर अपने राज्यको लोट आया। इस घटनाके कुछ ही दिनोके उपरान्त अभागा परवेज, खुरमकी हिसामिन पत-

इस घटनाके कुछ ही दिनोंके उपरान्त अभागा परवेज, खुरमकी हिसायिम पत-गकी समान जलगया। तो भी उसके कार्य पृर्ण होनेका केवल एक कंटक रहीगया; वह कण्टक उसका जन्मदाता वादशाह जहांगीर था। उसके गडीसे उतारने पर ही उसके सब वाथा विन्न दर होसकते थे। आश्चर्यका विषय है कि खरमने उस बरे कमके

करनेका भी संकल्प कराँछेया और एक वळवानसेना इकट्ठी करके वह अपने कार्यसिद्विका सुअवसर देखने छगा । उसका यह जघन्य अभिप्राय वादशाहको माछ्म होगया।

अपने पुत्रके ऐसे दुरे अभिप्रायको जान जहांगीर अत्यन्त ही दु खित हुआ । उसने स्वप्नमे भी यह न विचारा था कि खुर्रम ऐसी पिनृभक्तिका पीरचय देगा । जो हो इस समय उसको विपम संकट उपस्थित हुआ। एक ओर उसका जीवन और सन्मान

दूसरी ओर हिन्दुस्थानक सुख और शांतिमे वाधा, उस संकटसे छुटकारा पानेके निमित्त उसने राजपूत राजाओसे सहायता चाही । शीव्र ही उनके पास पर्वाने भेजे-

गये । उन पर्वाने के पहुँचते ही मारवाड़, आमेर, कोटा और यूंटीके राजा लोग अपनी अपनी सेना लेकर सम्राट्की सहायताक निमित्त आ उपीस्थत हुए।

इस भयानक घरेळू झगड़ेके शांत करनेके निमित्त राठौर राजा गजसिहने सबसे अधिक उत्साह प्रकाश किया। विद्रोही दलको निकट आता देखकर वादशाह अत्यन्त भयभीत हुआ था, किन्तु आज गजिसहके उत्साह और धैर्यप्रद वचनोसे उसका हृदय बहुत कुछ शांत हुआ। बह राठौरराजपर इतना सतुट हुआ कि

(१) किशनसिंह इंद्रारा किशनगढ़ स्थापित हुआ । गोविन्ददासको मारकर किशनसिंहने राजाके अनुग्रहसे अपने बसायेहुए नगरमें स्वाधीन राज स्थापित कियाया । इसके वर्तमान वशधर अब भी ब्रिटिशगवर्नमेटके साथ मैत्रीके सूत्रमे बंधेहुए हैं ।

(२) जहाँगीरके इतिहासमें परवेजका दक्षिणमें मौतसे मरना लियाहै। खुरेंम तो उस समय भागा २ सिन्यमें फिरता था। परवेजका मरना सुनकर वहाँसे दक्षिणमें काठियावाड़ होकर लौट गया था।

<sup>\*</sup> किशनसिहने खुर्रमके कहनेसे गोविन्ददासको नहीं मारा था, गोविन्ददासने सरवनिस् हरू भतीन गोपालदासको अन्रमेरमें महाराज श्रुत्तसिहके डेरेपर जाकर राण्निके समय जेठसुदी ८ सं० १००१ को मारा था। जिसके वदलेमे तडके हो कुवर गर्जासहने वापके हुनमसे पीछा करके जपने काका किशनसिहको किशनगढ़ जातेहुए रास्तेमें मारडाला।

भाग २.] 🕸 मारवाड़-जोधपुरका इतिहास-अ० ५. 🕸 भाग २.] 

श्र भारवाड़—जाधपुरका इतिहास—अ० ५. 

रहिल्स प्राप्त स्वार हिला सिलाया वरन् उसके हाथको च्या भी । विद्रोही पुत्रके इसन असे केवल हाथ ही नहीं मिलाया वरन् उसके हाथको च्या भी । विद्रोही पुत्रके इसन असे करनेके निमित्त वादशाहने उन समस्त राजपृत राजाओसे उसके विरुद्ध युद्धयात्रा करनेके निमित्त वादशाहने उन समस्त राजपृत राजाओसे उसके विरुद्ध युद्धयात्रा करनेको कहा । तदनन्तर सभी अपनी २ सेनासिहत विद्रोहके दमन करनेको आगे वेद । वनारसके निकट जाकर उन्होंने खुर्रमके दलको देखा, तव वादशाहने समस्त विज्ञाल मीति के श्रीणावद्ध करके सजानेकी आज्ञा दी और उस समस्त विज्ञाल वाहिनी सेनोका आधिपत्य आमेराधिपति मिर्जाराजाको दिया । गजसिहके रहते हिल भी जहांगीरने उसको छोड़ आमेरराजको क्या सन्मानित किया इसका गृह कारण नहीं समझ पड़ता । कोई कहते हे कि खुर्रमने कछवाह छल्मे उत्पन्नहुई एक ली- करनेपर जिस वह पीछेसे विद्रोहोंके हो पक्षका अवलम्बन करे इस भयसे वादणाह- ने पहिलेहोंसे उसके मुखको वंद करिदया । किन्तु मारवाड़के भादबंधमे देखाजाताहै कि आमेरराज सवकी अपेक्षा अधिक सेना लेग्या था । इसी कारण वाद- काहने उसको सवका सेनापति नियत किया। जो हो. इसके भीतर जो कोई हैं। वह आमरराज संवका अपक्षा आवक समा लगवा या । इसी कारण वाट-हैं। शहने उसको सवका सेनापित नियत किया। जो हो, इसके भीतर जो कोई दें। कारण छिपा हुआ हो उसकी दलील करना इस समय निष्ययोजन है, यहांपर हैं। केवल इतना ही कहाजाता है कि वादशाहके ऐसा करनेपर एक विपमय फल फला। तेजसी भी गजिमित्ने इस बातसे अपना अपमान होना विचारा और अपनी ध्वजाको नीचा कर भी राजकीय सेनाको लोड उसने वर हैरा जा दाला। उसने विचारा था कि चपवाप राजकीय सेनाको छोड़ उसने दृर हेरा जा टाला । उसने विचारा था कि चुपचाप

उदामीनभावमें दूरमें ही युद्धके फलापलको देखता रूगा, किन्तु ऐमा न टुआ, विशी-🛬 दिया वार तेजस्वी भीमसिंहके तीव्र वाक्यवाणीसे अत्यन्त ममीटन ही अन्तीम उपनि धादशाहके ही पक्षका अवलम्बन किया । यदि भीम राटौरराजको इस प्रकारन उने । ल 🗟 न करना, पिंड गजिमह उस दिन उसी प्रकार चुपचाप युद्ध देखा करना तो खुरेंग हो। xeen per progressive of the prog

उसकी सेना अपने प्राणपणसे युद्ध करने लगी। तेजस्वी भीम मारागया, गोविन्द-दासकी हत्याकी प्रतिहिसाका भागी हुआ, प्रचंड विद्रोहानल शांत हुआ, अभागे खुर्रम-का मान मथागया और वह पराजित होकर दूर भाग गया।

इस वीर कार्यके उपरान्त राजा गजासिंहका सन्मान और गौरव अधिकतर वढ़-गया, किन्तु दुःखका विषय है कि वह इस सन्मानको अधिक दिनतक न भोग सका। सम्बत् १६९४-१६३८ ई० मे वह गुजरातके एक युद्धमे मारी गया । वादशाहकी आज्ञा पालनेके निमित्त अथवा अपने राज्यके दक्षिण प्रान्तवाले डांकुओंका नाश करनेके निमित्त ही उसने जो तलवार धारण की थी इसका कोई वर्णन किसी भाटप्रंथमें नहीं देखा जाता । गजिसह राठौरकुलका एक योग्य राजा था । अपने देशके प्रसिद्ध २ राजाओके वीच वही अपना नाम अटल करसका था। उसने अमर और यशवन्तनामक दो पुत्रोको छोड़ परलोक गमन किया। उसके अचलनामक और भीएक पुत्र उत्पन्न हुआ था किन्त वह बचपनमे ही मर गया। राजपूत स्वभावसे ही प्राचीन संस्कारोंके वशीभूत होते है। वे कभी २ पितृपुरुपोंके

आचारों और व्यवहारोके विरुद्ध भो करते है। और उनकी समाजमे कभी २ उत्तराधिकार-प्रथाका भी रद्दवद्छ देखा जाता है। राठौर कुलका इतिहास देखत २ हमने दो उदा-हरण पाये है, इस समय और भी एक उदाहरण पाया जाता है। पहिले ही कह आये है: कि गजिसहके जेठे पुत्रका नाम अमर था । इस कारण उत्तराधिकारत्त्वकी प्राचीन प्रथाके अनुसार अमर ही राजसिहासनका योग्य पात्र था, किन्तु गजसिहने उसे विचत कर अपने दूसरे पुत्र यशवंतसिहको राजगदीपर विठाया । जेठेके वर्तमान छोटेको क्यो राजसिहासन मिला, इसका विशेष कारण यह है कि अमरसिह प्रचण्ड, उद्धत और उत्कट स्वभावका मनुष्य था। इस कारण राज्यके प्रायः सव ही मनुष्य उसे चाहते न थे । विशेष कर उसमे राज्योचित कोई भी गुण न था कि जिसकी सहा-यतासे वह पचासहजार राठौरोंके ऊपर राज्य करसकता। किन्तु ऐसा होनेपर भी वह असाहसी और पराक्रम रहित न था। उसकी तेजिस्वता और पराक्रमके सामने उसके शत्रु तृणकी समान जलजाते थे। गजसिंह दक्षिणदेशके जिन युद्धोमे लगा रहता था अमर ने उन सवमे अपनी विशेप वहादुरी दिखाई थी, वरन् वही सव युद्धोमे सवके आगे तलवार पकड़कर शत्रुओके सामने हुआ था। अमर झगड़ोमे अगुआ, युद्धमे निडर और रणचतुर पुरुप था। इन सव गुणोके साथ ही जिसके मनकी वृत्तियोकी समानता होतीथी उन सबने ही उसके साथ योगदान किया था। उन सब प्रचंड स्वभाववाले मनुष्यों के साथ मिलकर अमरिसह विना कारण ही इधर उधर वलवा करने जिस तिसको अपमानित करने छगा । उसके अत्याचारोसे देशके सब मनुष्य दु:खित हो कर गर्जासहके निकट फरियाद छाये। प्रजाहितैपी राजाने अपनी प्रजाके सुखके निमित्त अन्तमे उद्वत स्वभाव अमरसिंहको सिहासनसे वंचित करिंदया।

য়৾ঢ়য়য়ঢ়য়য়ঢ়য়য়ঢ়য়য়ঢ়য়য়ঢ়ড়য়য়ঢ়ড়য়য়ঢ়ড়য়য়ঢ়ড়য়য়ঢ়ঢ়য়য়ঢ়ড়য়য়ঢ়ড়য়য়ঢ়ঢ়য়য়ঢ়ঢ়য়য়ঢ়ঢ়য়য়ঢ়ঢ়য়য়ঢ়ঢ়য়য়ঢ়ঢ়য়য়ঢ়ঢ়য়য়ঢ়ঢ়য়য়ঢ়ঢ়য়য়ঢ়ঢ়য়য়ঢ়ঢ়য়য়ঢ়ঢ়য়য়ঢ়ঢ়য়য়ঢ়ঢ়য়য়ঢ়ঢ়য়য়ঢ়ঢ়য়য়ঢ়ঢ় য়

<sup>(</sup>१) यह भी गलत है महाराज गर्जासहजी तो आगरेमे जेष्ठ सुदी १२ संवत् १६९४ को वीमार होकर मरेथे।

क्ष मारवाड-जोधपुरका इतिहास-अ० ५. क्ष <del>ၹ</del>ၯႜ႞ႝ၀၀ၨႋႜ႞ၜၜၨ႞ၹၜႄၨ႞ၹၜႄၨ႞ၹၜႄၨ႞ၹၜၨ႞ၹၜၨ႞ၹၜ႞႞ၹၜႄ႞ၹၜႄ႞ၹၜႄ႞ၹၣ႞ၹ</del> सम्बत् १६९०–१६३४ ई० के वैशाखमासमे एकदिन गजसिंहने मारवाडुके ामस्त सामंत और मित्रोके साथ सभामे वैठकर जेठे पुत्र अमरसिंहको अपने उत्तराधि-गर परसे रहित किया। इस प्रकारकी शोचनीय घटना राजपृतोद्वारा कभो हो होती है । अन्त्येष्टि विधानकी ाय: समस्त ही प्रक्रिया इसमे देखी जाती है। जिस दिन ऐसी शोचनीय वात होती है ह दिन राजपूतो द्वारा शोकका दिन मनायाजाता है । गजसिह ऊँचे सिहासनपर वठा ु दोनो पार्क्वोमे राज्यके सामंतगण अपने २ पदमर्यादाके अनुसार बैठे है, सामने छेक दाहिनीओर अमरसिह खड़ा है। सभामे वेठे हुए सव सभासद चुपचाप है। सभी वस्सययुक्त नेत्रोसे राजाके गन्भीर और तेजोमय मुखकी ओर देख रहे है। सभी उनकी ग्रज्ञा जाननेके निमित्त उत्मुक हो रहे हैं। उसी समय उस गंभीर निस्तव्धताको भंग-हर उसके मुहँसे यह आज्ञा<sup>ँ</sup> उच्चारित हुई कि "अमरसिंह उत्तराधिकारित्त्वके पदसे थिक कियागया । वह अव भविष्यमे राजा न हो संकेगा । मारवाङ्का होनहार उत्तरा-धकार उसके छोटे भाईको। आपित हुआ है। अमरसिंह निकालागया, वह इसी समय हा छोड़कर चलाजाय । " इस कठोर आज्ञाके होते ही उसके निकालेजोनके वहा आभू-ाण आदि आये।अमर उन सब बम्ब आभूपणांसे सज्जित हुआ।सभी बन्न कालेरगर्हे थे। व्रस्य पायजामा, काला ॲगरखा, माथेके ऊपर कालेरंगकी टोपी और काली ही दाल ालवार थी। अमरने उन सब कालेरंगके कपट्टोको परिना, एक कालेरगका वोट्टा उसके गम आया वह उसपर चढकर तत्काल ही वहासे वाहर, चलागया । उसने एक बार भी केसीकी ओर न देखा, और न किसीके साथ चढनेका भी अनुरोध किया। यरापि तेजस्वी अमरते किसीकी भी सहायताकी अपेक्षा न की, किन्तु उस हो देशस अभेळा न जाना पटा । लो सामत और परिवारमण उनको भागी राजा जानकर उसका सन्मान करते वे वे सब एक साथ ही राजसभासे बिदा छेकर उसके पीछे है। छेर। असर उन मव विधासी सर्दारोके साज भारवाडमे बाहर हो बादबाहरी। ननाने पर्वा। यसपि बाउद्यातने भी उसने निकाटेजानेको स्टीपार किया या ती भी विरायय राज्यमान रको आजनते जाया देश इसने इसपर इदा प्रवड हो, और इसही एक सेनापनिके पद्पर नियन किया । असर पराजनी और रणव्य प्रयान मा उन्न ही विगते नीतर पारसार उसपर पत्पन्त प्रसन्न हुया और उनमें तीव महुबरे सम्बद्ध पार इतर 'राव' वी उपावि दे वाकैराते जिला उनके उदेन कर्नदर । उन सब

DETINGONICOTHERINGS BOTHODINGSINGSINGSINGS

सन्मानोको प्राप्त हो राठौर अमरसिह अत्यंत उत्र स्वभावका होगया और उसका वह उत्र और प्रचंड स्वभाव ही उसका काल हुआ। जिस उप्रता और प्रचण्ड-तांके कारण वह उत्तराधिकारसे वंचित हुआ था अंतमे उसीसे उसकी अकाल मृत्यु भी हुई। परोन्नितिको प्राप्त होकर वह अपने कार्यमे अत्यन्त ही असाववान हो उठा। यहांतक कि एक समय व्याप्त शूकर आदिके जिकारमे प्रवृत्त रहकर राजसभामे एक पक्षतक गैरहाज़िर रहा । इस गैरहाज़िरोंके कारण वाद्गाह शाहजहाँने उसको वमकी दी और जुर्मानेका भय दिखाय।। परंतु तेजस्ती अमर इससे कुठ भी भयभीत न हुआ, वरन वाद्शाहके सामने ही धीर और अकंपित कठसे उसने उत्तर दिया " में जिकार करनेको वाहर चलागया था, इसी कारण सभामे न आ सका।" तद्नन्तर अपनी तलवार छूकर उसने उसी स्वरसे कहा "आप मुझपर जुर्मीना करना चाहते है,—करिये, केवल यह तलनवार ही मेरा धन है।"

अमरकी इन प्रचण्ड और दुर्विनीत वातोको सुनकर वाद्शाह अत्यन्त क्षुनित हुआ और जुर्माना वसूल करनेक निभित्त वखशी सलावतखांको उसके निकट भेजा खजानची नियत समयमे अमरके घरपर गया और उसने कटुत्रचनोसे उससे जुर्माना मांगा। उसके ऐसे अयोग्य व्यवहारसे अमर अत्यन्त क्रोधित हुआ और उसको अपने सामनेसे दूर चलेजानेको कहा, और जुर्माना देनेसे साफ इनकार किया। कर्मचारीके अपमान होनेसे वादशाहने स्वयं अपना अहमान समझा और उसने तत्काल ही अमरको वुल्या भेजा। अमर उसी समय आर्मेखासमे जापहुचा और उसने दूरसे वादशाहके लाल नेत्र और गंभीर मुखमंडलको देखा और उसने देखा कि सलावतखां भी उसके सामने हाथजोड़े खड़ाहै। इससे अमरका हृदय कोधके आवेगसे थरथराने लगा, उसकी नस २ में गर्म खनके पनाले वहने लगे, उसके रोम रोमसे मानो जलतीहुई अग्निशिखाएँ निकन

ঢ়ীরে চার্মির চার চার্মির চার্মির চার্মির চার্মির চার্মির চার্মির চার্মির চার চার চার্মির চার্মির চার্মির চার্মির চার্মির চার্মির চার চার চার্মির চার চার চার্মির চার চ

<sup>(</sup>१) सलावतला वलशी कहलाता था। वलशीका काम केवल वेतन वांटनेका ही नहीं था परन्तु देखभाल व जांच पट्तालका काम भी उसके हाथमे रहता था। हमारे विचारमें वलशीका पद हाजरी लेने और वेतन वांटनेका बहुत सम्मानित था, और विशेषकर ऐसा जैसा कि उमराका पद था जिसके अधिकृत सिपाही ऐसे उम्र थे कि यदि उनके सेनाध्यक्षकी मृंछका वाल भी हवासे हिल्जाय तो वह वटला लेनेको तैयार थे। इतिहासमें लिखा है कि अमरा अर्थात् अमरासह अभीर सलावतलामें द्वेप रहता था जिसका प्रयोजन शायद, यही होगा कि सलावतला अपने कर्तव्यको वाटशाहके विश्वासके अनुसार करता था।

<sup>(</sup>२) यह वात आमखासमें नहीं हुई मारवाड़के इतिहास और शाहजहाँकी तवारीखके अनुसार शाहजादे दाराशिकोहकी वेलीमे सावन सुदी ३ सम्वत् १७०१ की हुई। जहाँ पादगाह कुछ दिन पहले कारणिविशेषसे जारहे थे।

न अमरासिहने वप्तशीसे परवाहरा वादशाहका मुजरा कर लिया था, जिसपर वज़शीने नाराज होकर गिला किया और गवार कहा—जिससे रोपमे आकर अमरासिहने वप्शीको कटारीसे मारडाला। म्लवात यही थी वाकी कवियों की गढन्त है।

भाग २. ] क्ष मारवाड़-जोधपुरका इतिहास-अ० ५. क्ष हैं। उने हमी । उसने सोचा वादशाहने ही मेरा तिरस्कार किया है, गाह्ये दी है, निकाले-जी जानेका दंड किया है, अतण्य वादशाह ही इन सय उपद्रयोकों जड़ है। इस भायनाके मनभे निश्चित होते ही वह पंचहज़ारी सप्तहज़ारी मनसवदार सरदार उमरावेकि वीचमेसे हैं। निकलकर जीव्रतापृवेक एक वारही सम्राट्के पास पहुंचगया; मानो कुछ कहेगा। がられているがっているという परत् उसने छ्लांग मारकर सलावतके ऊपर आक्रमण किया और उसकी छातोंमें छूरी मार दी। तदनन्तर तलवार स्वीचकर उसने वादशाहपर आक्रमण किया परन्तु साभा-ग्यवश वह तीत्र तख्वार तख्तके पांयपर लगकर पृथ्वीपर गिरपड़ी । वादशाह भयसे मिहासन छोड कर महलके भीतर भागगया । राजसभामे महा हाहाकार मच-गया । अमरकी संहारमुर्ति देखकर सब भयसे चारोओरको भागने छगे । उसकी अचड नल्वार विजलीकी समान चाराओर चमचमाने लगी । उसको भले बुरेका विचार न रहा । उसने जिसीको सामने पाया उसीपर आक्रमण किया । इस प्रकारसे उसने पांच उचपदाविकारी मुग्छ सेनापतियोको मारडाटा । रक्तकी धाराओसे तनाम सभाम कीच ही कीच होगई। नौ भी उस प्रचण्ड राठोरने कल न ली। उसके रोकनेका ज्याय न देख अन्तमे उसके साले अर्जुनगोरने उसके प्रसन्न करनेके बहानेसे उसपर ाप्क शख प्रहार किया । यशपि उस प्रहारसे असर पृथ्वीपर गिरपड़ा किन्तु जनतार

ुं। एक शख प्रहार किया। यद्याप उस प्रहारस अमर प्रुव्वापर किन्छ किन्छ जनत्व हैं। उसके शरीरमें स्वाप्ता रही तवनक वह तलवार चलाता रहा, अनमें वह उसी लेकिंकी 🖓 शय्यामे अनन्तकालेक लिये होगया ।

सन्मानेको प्राप्त हो राठौर अमरिसह अत्यंत उत्र स्त्रभावका होगया और उसका है। वह उत्र और प्रचंड स्वभाव ही उसका काल हुआ। जिस उत्रता और प्रचण्ड- हुई। पत्रोत्रितिको प्राप्त होकर वह अपने कार्यमें अत्यन्त ही असाववान हो उठा। यहातक हैं कि एक समय व्याच्च सूकर आदिके जिकारमें प्रवृत्त रहकर राजसभामें एक पश्चतक हैं। गैरहाज़िर रहा। इस गैरहाज़िर कारण वाद्गाह शाहज़र्रने उसको धमकी दी और ही जादिका भय दिखाया। परंतु तेजस्यी अमर इससे कुछ भी भयभीत न हुआ, वरन हैं। वाद्गाहके सामने ही धीर और अकंपित कंठसे उसने उत्तर दिया '' में जिकार करनेको हैं। वाद्ग चलाया था, इसी कारण सभामें न आ सका।'' तद्नन्तर अपनी तलवार हुकर हैं। उसने उसी स्वरसे कहा 'आप मुझपर जुर्माना करना चाहते हैं,—करिये, केवल यह तल- हैं। वार ही मेरा धन है।'' अमरिकी इन प्रचण्ड और दुर्विनीत वात्तेको सुनकर वाद्गाह अत्यन्त क्षित हो स्वरसे इन प्रचण्ड और दुर्विनीत वात्तेको सुनकर वाद्गाह अत्यन्त क्षित के

हुआ और जुर्माना वसूल करनेके निभित्त वखशी सलावतवाको उसके निकट भेजा खजानची नियत समयम अमरके घरपर गया और उसने कटुवचनोसे उससे जुर्माना मांगा। उसके ऐसे अयोग्य व्यवहारसे अमर अत्यन्त कोधित हुआ और उसको अपने सामनेसे दूर चलेजानेको कहा, और जुर्माना देनेसे साफ इनकार किया। कर्मचारीके अपमान होनेसे वादशाहने स्वयं अपना अहमान समझा और उसने तत्काल ही अमरको बुलवा भेजा। अमर उसी समय आमैखासमे जापहुचा और उसने दूरसे वादशाहके लाल नेत्र और गंभीर मुख्रमंडलको देखा और उसने देखा कि सलावतखां भी उसके सामने हाथजोड़े खड़ाहै। इससे अमरका हृदय कोधके आवेगसे थरथराने लगा, उसकी नस २ में गर्म खुनके पनाले वहने लगे, उसके रोम रोमसे मानो जलतीहुई अग्निशिखाएं निकन

(१) सलावतलां वलशी कहलाता था। वलशीका काम केवल वेतन बांटनेका ही नहीं था परन्तु देखभाल व जाच पडतालका काम भी उसके हाथमे रहता था। हमारे विचारमें वलशीका पढ हाज़री लेने और वेतन वाटनेका बहुत सम्मानित था, और विशेषकर ऐसा जैसा कि उमराका पद था जिसके अधिकृत सिपाही ऐसे उन्न थे कि यदि उनके सेनाध्यक्षकी मृद्यका वाल भी हवासे हिलजाय तो वह वटला लेनेको तैयार थे। इतिहासमे लिला है कि अमरा अर्थात् अमरसिह क्योर सलावतलामें द्वेप रहता था जिसका प्रयोजन शायद, यही होगा कि सलावतला अपने कर्तन्यको वादशाहके विश्वासके अनुसार करता था।

(२) यह वात आमखासमें नहीं हुई मारवाड़के इतिहास और शाहजहांकी तवारीयकें अनुसार शाहजादे दाराशिकोहकी वेलीमे सावन सुदी ३ सम्वत् १७०१ को हुई। जहां प्रादशाह कुछ जिन पहले कारणिविशेषसे जारहे थे।

अमरसिंहने वसशीसे परवाहरा वादशाहका मुजरा कर लिया था, जिसपर वख़शीने नाराज होकर गिल्ला किया और गंवार कहा—जिससे रोपमे आकर अमरसिंहने वख़शीको कटारीसे मारटाला। मुख्यात यही थी वाकी कवियोक्ती गढन्त है।

🕸 मारवाड़-जोधपुरका इतिहास-अ० ५. 🕸 (vg) भाग २. ] <u>\$63/k76/k73/k73/k73/k73/k73/k73/k73/k73/k73/k76/k76/k76/k76/k76/k7</u> छने छर्गा। उसने सोचा वाद्याहने ही मेरा तिरस्कार किया है, गाछो दी है, निकाले-जानेका दुइ किया है, अताप्य वादशाह ही इन सब उपद्रवेकी जड़ है। इस भावनाके मनमे निश्चित होते ही वह पंचहजारी सप्तहजारी मनसवदार सरदार उमरावेकि वीचमेसे निकलकर जीव्रतापूर्वक एक वारही सम्राट्के पास पहुंचगया, मानो कुछ कहैगा । ति । तक्लकर शाव्रतापृत्रक एक वारहा सम्राट्क पास पहुचगया, माना कुछ कहगा। परतु उसने छलांग मारकर सलावतक ऊपर आक्रमण किया और उसकी छातोंमें छुरी मार ही। तद्नन्तर तल्वार खीचकर उसने वाद्शाहपर आक्रमण किया परन्तु सोसा- है। यवश वह तीव्र तल्वकर पायपर लगकर पृथ्वीपर गिरपड़ी । वादशाह भयसे पया । अमरकी सहारमृति देखकर सब भयसे चारोओरको भागने लगे। उसकी व्रचंड तल्वार विजलीकी समान चारोओर चमचमाने लगी । उसको भले बुरेका विचार न देख । उसने जिसीको सामने पाया उसीपर आक्रमण किया । इस प्रकारसे उसने पांच उचपदाविकारी मुगल सेनापितयोंको मारडाला । रक्तकी धाराओसे तमाम है। सभामे कीच ही कीच होगई। तो भी उस प्रचण्ड राठौरने कल न ली। उसके रोकनेका

उपाय न देख अन्तभे उसके साळे अर्जुनगोरने उसको प्रसन्न करनेके वहानेसे उसपर एक शख प्रहार किया। यग्निप उस प्रहारसे अमर पृथ्वीपर गिरपड़ा किन्तु जवतक उसके बरोरमे स्वासा रही तवतक वह तळवार चळाता रहा, अतमे वह उसी छोहूकी

शय्यामे अनन्तकालके लिये सागया।

गोद्मे वर उसीके साथ सती होगई।

अमरकी उस शोचनीय और छोमहर्षण मृत्युका बद्छा छेनेके निभित्त उसेके सर्दारोने अपने जीवन न्योछावर करनेकी प्रतिज्ञा की, और उन्होने पोले वस्र पहिनकर मुग़लोके ऊपर प्रचंड वेगसे आक्रमण किया । चांपावतगोत्रीय वस्त्र और कृंपावतगोत्रीय भाऊ नायक दो तेजस्वी . राजपृत उस सेनाकं सेनापित हुए। देखते २ उन कुछेक राजपू-तोकी प्रचंड वीरतीसे लालिकले भीतर और एक वीमत्सकाण्डके अभिनयका आरम्भ हुआ । दलके दल युद्धविजारद असंख्य यवनसैनिक आआकर उस मुद्दीभर राजपृत सेनांके उपर आक्रमण करनेलगे । अस्त्रोको झनकार और

वीरोंके सिहनाद्से सारा आगरा गूंजउठा । देखते २ थोड़ी देरमे सभी असीम मुग्छसेनाके निकटसे कुछेक राजपृत सर्दारोने पराजित होकर प्राण त्यागदिये। तदनन्तर अमरकी व्याहता खी वृदीकी राजकुमारी उस भीषण रगस्थलमे उपस्थित हो प्राणपतिके सृतक देहको उठा छेगई और एक चिता वनाकर स्वामीके मृतक देहको

अमरसिह्के छुछेक विश्वस्त सेवको और सर्दारोको प्राण छोड़े बहुत दिन होगये, " किन्तु उनकी अप्रतिम राजभक्ति, आत्मोत्सर्ग और वीरताका प्रकाशित चित्र आज भी आगरेके खम्भोमे वर्तमान है। कालके विशाल यन्थसे उसके महत् चारेत्रोका जीवित

( १ ) अमर्रासहके सरदारोने अपने डरेसे अर्जुन गांटके टेरेपर बदला लेनेको जाना चाहा था। उनके रोकनेको वादसाहकी फौज आई थी, उससे उनकी लड़ाई हुई।

चित्र कोई भी न हटासका । " वह वुखारानामक जिस सिहाद्वारसे छांछिकछेके भीतर गये थे वह ईटोसे वंदकर दियागया और वह उसी दिनसे "अमरसिह-फाटक "के नामसे प्रसिद्ध हुआ। उस दिनसे वह द्वार वहुत दिने।तक वद रहा था। अन्तमे जार्जि स्टील नामक एक अंग्रेजने सन् १८०९ मे उसे खोलाँ १।

(१) ऐसे चरित्रॉका लिखना, पश्चिमीय राजनीतिसे मिलान करनेके लिये बहुत उपयोगी होगा। और इसिलेये भी कि जब कभी कोई अधिकृत राजा भारतकी वर्तमान महाशान्ति वृदिश गवर्नरेण्टके साथ करे, उनको किसप्रकार उसके साथ सलूक करना चाटिय, जैसी कि अमराने अपने प्रभक्ती आज्ञाका उल्लघन किया।इस स्वतंत्र आज्ञा उलंघनेवालोके। राजपत जातिसे एक उपदेश मिलता है. क्योंकि राजपुत किसी शासकके द्वेपको चिरस्थाई नहीं रखते थे, और एक कड़ीके विगड जानेसे कुल जज़ीरको नहीं विगाडते थे, अर्थात् यदि वंराम किसी एक मनुष्यसे द्वेप होजाय तो सारे नंशसे द्वेप नहीं रखते थे । शाहजहाने उसके पुत्रमे उसका बटला नहीं लिया, परन्तु उसके पुत्रको नागौरकी गद्दोपर त्रिठलाया । इसका नाम रायसिंह था, और फिर यह जागीर उसके वंशपरम्परामे बहुत समयतक रही, अर्थात् हठी असिंह, उसका बेटा अनुपासह उसका बेटा इन्द्रसिंह, उसका वेटा महकमसिंह इनके गास रही । इसकी चौथी पीटीमे अर्थात जब इन्द्रसिंहको निकालकर राठौराने नागौरराज्यको राठौर राज्यमे मिलालिया तव निकर्ला। परन्तु हम अभी इन मुगल और राजपूर्तोंके समान ब्यवहार करनेको तैयार नहीं हैं, क्योकि जवतक अपनी प्रजाके स्नेह और प्रेमपर हमारा पूर्ण विश्वास न हो, हम द्याभाव नहीं रख सकते, इसलिय हमारा वदला तो इन्द्रवज्रकी समान शत्रुके कलेजेकी विगिलत करता है। देखिये वहतसे सरदार अपनी रियासतोसे खारिज किये गये, रुंहलोकी गुप्त चालोंके समयसे भरतपुरके विध्वंसके समयतक हमने पंच वनकर ऐतिहासिक संसारमे सिहके समान कार्य किये । अव वर्तमान समयमे हमारा ् राजप्रताप भलीभाति छागया है । हम दयाभाव दिखा सकते है और यदि दुर्भाग्यवश राजपुतानेन इसकी आवरयकता हो तो हम यह भाव प्रगट कर सकते है, क्योंकि वार्क इसका प्रभाव बहुत पडता है, और आकाशकी ओसकी समान वह प्रभाव हमपर फिर लैटिगा, 🚉 उपदि हम आगामी खटकेकी चिन्तासे अपने प्रवंधको ठीक नहीं स्वखेगे तो एक दिन हमको भी उसी अवस्थाम फंसना पडेगा। हमारा प्रवन्ध हमारी प्रजाको प्रिय नहीं है, जहां कि अटप समय रहनेवाले पोलिटिकल एजेण्टा ( रजवाड़ोपर जो अंग्रेजोकी तरफसे निरीक्षक रहते है उनको पोलिटिकळ एजेन्ट कहतेंहैं ) की उद्दण्डता एक ऐसे विवाद और छेशकी उत्पादक होसकती है। जो सैकडॉ वपॉकी जमीहई शिया-सतको एकदम उखाइ दे।

२ इसके विषयम कप्तान स्टील साहवने टाट् महोदयसे कहा था कि जब वह अमरसिहनामक फाटक खुलवाते थे तव नगरवालोंने उनको रोककर कहा " आप इसको न खुलवाइये, इसमे एक वडाभारी अजगर इसका रक्षकवनकर रहताहै।फष्टक खोलनेसे निश्चयही आपको विपद्मे पडना होगा।" क्सान साहवने इसको उन सब मनुष्याकी भूल समझकर उसवातपर ध्यान न दिया। फाटक तुटवाते २ थोडासा रहगया कि उसी समय एक वडा भारी सर्प उसके भीतरसे वाहरको निकला ऑर उसने स्टील साहवपर आक्रमण किया । साहच वडी मुश्किलसे उसके काटनेसे छुटकारा पाकर भागे और दूर जा खडे हुए।

ऋँगीर जीति जीत जीति जीति जीति जीति कारित कारित कारित केरित केरित जीति केरित केरित

हर्डीसिंह और अन्पिसिंह तो रायिसिहके माई थे। और इन्द्रसिंह रायिसिहका वेटा था।

क्ष मारवाड्-जांधपुरका इतिहास-अ० ६. क्ष (28) ग २. ] 

## छठा अध्याय ६.

क्रुहुजा यश्चंतका राज्याभिषेक, उसके द्वारा सच प्रकारके शाखांकी उन्नतिविधान, उसकी माता मेवाड्की राजकुमारी, गोडवानामे उसकी प्रथम राजसेवा, शाहजहासे औरंगजे़वका विद्रोह, उसके दमनार्थ सेनाका सजाना और राजा यशवंतको समस्त सेनाका सेनापति करना: फतेहाबादका युद्ध, यशवंतका पीछेको छौटना; रावरत्नकी वीरता; आगराकी ओर औरगज़ेबका आना, जाजवका युद्ध, राजपुतेका हारना, शाहजहाका तप्तसे उताराजाना; औरगजेवका वादशाह होना; यशवंतको क्षमाकर पास बुलाना, श्रुजाका प्रतिपक्ष अवलम्यन करनेके निमित्त उसकी आज्ञा देना; खजवाका युद्ध, यशवंतका आचरण, ऑरगजे़वको विपत्तिम डालकर उसका डेरा लटना, दाराके साथ भित्रता; टाराकी परावी; औरगज़ेवका मारवाडपर चढाई करना, दाराके निकटसे यशवंतका अलाहिदा करना, राठारराजको गुजरातका प्रतिनिधि करना, उसका दक्षिगकी ओर जाना; शिवाजी के साथ यदावतका परामर्श, बादशाहके लफटेन्ट शाइम्लाखाँका माराजाना; उसके पदपर यशवं तका मकरेर होना, उसके पदपर आमेर राजका अभिपेक, दक्षिणदेशमे यशवंतका पुन अभिपेक; राजकुमार मुअञ्जमका विद्रोह; दिलेरखांका युद्ध, उसपर आपत्तिका आना, यशवंतका दक्षिणसे गुजरातको लैटिना, सन्नाट्की आज्ञासे काबुलके अफगानियोंकी युद्धयात्राः, जोधपुरमे पृथ्वीसिहकी अवस्थिति, उसपर औरंगजे़बका कोध, उसे दरबारमे बुलाकर विपमिला वस्र पहिननेको हेना, पृथ्वी-सिंहकी आकिस्मक मृत्युः यशवंतको पुत्रके मारेजानेका समाचार मिलनाः पुत्रशोकसे उसकी मृत्युः राजपूर्तोकी प्रकृतिके इतिहास, यशवंतके चरित्रोका वर्णन, नाहरखाँ उसका सिंह और सिरोहीके

अमरसिंहके निकालेजानेपर यशवंतिसह मारवाङ्की राजगद्दीपर वैठा । उसने एक शिशोदिया राजकुमारीके गर्भसे जन्म बहुण किया था। पवित्र शिशोदिया कुलुमे व्याह करपाने पर राजपृत राजा अपनेको पवित्र और कृतार्थ समझते थे । इस ट्याहसे यदि पुत्र उत्पन्न हो तो वह पुत्र छोटा होनेपर भी वड़ेके सिवाय राजिसहासन प्राप्त करता था और यदि कन्या उत्पन्न होती तो वह प्राणोके चलेजानेपर भी उसको मुगुलोके हाथम

सुलतानसे युद्ध ।

न देत थे। इस नियममें कुछ भी हेरफेर नहीं होता था, और यदि होता तो हेरफेर करते-वाला उसके विपमय फलको भोगता । गहलोतवंशीय-राजकुमारीके गर्भसे छेनेके कारण जो छोटा भाई यशवंत जेठे भाईके हक्के राजसिंहासनपर बैठा, इसका कोई भी वर्णन भाटमन्थोमें नहीं देखाजाता । इससे जानाजाता है कि अमरसिंह

की प्रचड और ढीठ प्रकृतिही उसके देश निकालेका एकमात्र प्रधान कारणहै। भाटकवि कहते है कि " यशवंत अपने समयवाले राजाओं में अद्वितीय था। उसके जगमगाते हुए ऐश्वर्यसे देशको मूर्खता और अज्ञानता दूर होगई थो। जहाँपर उसने राज्य किया था वहां हिन्दृशास्त्रकी वहुत वढती होगई थी। उसीके अनुप्रहसे बहुतसे प्रन्थ

वनाये गये थे।"  \$67 5 5 1 5 1 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1

जो दक्षिण देश भूरसिंह और गजसिंहका प्रधान रणस्थळ था, आज यशवंतने 🕺 अपनी जारिकी गीरंवच्छा अट्डिय मानस धारे र वह रही थी। योग्य सहायतांके पानेसे हो वह बळवती इच्छा सफळ होकर भारतरसन्तानकी उत्रतिके मार्गकं म्वच्छ कर सकती हो वह बळवती इच्छा सफळ होकर भारतसन्तानकी उत्रतिके मार्गकं म्वच्छ कर सकती है वि किन्तु वह सहायता सम्राह्म इच्छापर निर्भर है। वाद्याह येथे यंग्यंतिके हुट-यंग्यं यंग्यं भारत सम्प्रता और समझकर येथे उसके कहे अनुसार उमें सहायता रेता यंग्यं भारत समझका और समझकर येथे उसके कहे अनुसार उमें सहायता रेता के क्वंत्र प्रकार के स्व प्रकार के अच्छ पकड़कर केवळ अन्तः पुरमें ही वास करता था और उसके पुत्र प्रतिनिधि हो हो सुग्ल साम्राज्यके अन्य र विभागोंसे निवास करते थे। इस कारण जाहजहांने राठीर पीर यंग्यंतिके महन् चरित्रोको विचारकर एकवार भी ने देखा। वाद्याहिन समसे पहिले उसको गोडवानेमें भेजा। यह गोडवाना ही यंग्यंतिकी प्रम साधनमूमि था। इस स्थानमें और इसके समान और भी दूसरे स्थानोंसे वह औरगज़्विक अवीतस्व विशाल सेनाके एक अशका सेनापित हो युद्ध कार्यमें छगा रहा था। इस सेनाको अवीत स्थाने और इसके समान और भी दूसरे स्थानोंसे वह औरगज़्विक अवीतस्व विशाल सेनाके एक अशका सेनापित हो युद्ध कार्यमें छगा रहा था। इस सेनाको अवीत स्वाक्ति कहिल अवुक्ति सहायताके निभित्त युद्धभूमिमें आये थे उनमेंसे राठीर राजा अवीत स्वाक्ति वहाति सहायताके निभित्त युद्धभूमिमें आये थे उनमेंसे राठीर राजा वार्य कार्याहिक्ति सहायताके निभित्त युद्धभूमिमें आये थे उनमेंसे राठीर राजा वार्य कार्याहिक्ति सहायताके निभित्त के साथ ही यंग्यन्तका भाग्य वहत्त विनातक नी स्वक्ति कार्याहिक्ति साथ प्रकार साथ ही यंग्यन्तका भाग्य वहत्त युद्ध दाराको प्रतिनिधि किया। दाराने राजा यंग्यक्ति साथ ही यंग्यन्तका भाग्य वहत्त युद्ध दाराको प्रतिनिधि किया। दाराने राजा यंग्यक्ति साथ ही यंग्य पाय वहत्त साथ विद्य साथ हित्त साथ हिता विद्य साथ और उसको मालवाप्रदेशका अपना प्रतिनिध कार्य। कियान विद्य साथ अवल्यक्ति अर्य पर व्याव्य शिक्त कर राजािक्ति कर राजािक्ति के प्रतिनिधि कार्य। इसका प्रतिनिधि कर राजािक्ति कर राजािक्ति कर राजािक्ति कार प्रतिनिधि कार्य। इसका प्रतिनिधि कर राजािक्ति कर राजािक्ति कार प्रतिनिधि कार प्रतिनिधि कार प्रतिनिधि कर राजािक्ति कर राजािक्ति कार प्रतिनिधि कार प्रतिनिधि कर स उसको ही अपनी कार्य्यसिद्धि होनेका स्थान समझा। वालकपनसे ही उसके हृदयके भीतर 🦹 अपनी जातिकी गौरवेच्छा अदृदय भावसे धीरे २ वढ रही थी। योग्य सहायताके पानेसे वीर यशवन्तिसहका शौर्य, वीर्य धीरे २ प्रकाशित होता रहा, इस प्रकार उसने हैं

<sup>(</sup>१) लफटिनेण्ट करनल निरमकी अनुवाद कीहुई तारीख फ़ारेस्तामे पाठक इस युद्धके विषयम यवन इतिहासवेताओं की सम्मतियोका वृत्तान्त जान सकतेहैं।

क्ष सारवाड्-जावपुरका इतिहास-जन्द. क्ष अवलम्ब हे, जिनके मुखकी ओर देखनेसे वह रोकडो दु खोको भूल जाता था, जिनके ऊपर विश्वास कर इसने विचारा या कि हिन्दुम्तानका राज्य सर्वथा निर्विन्नतासे भौगूंगा, अन्तिम समयमे अत्यन्त आनन्दपूर्वक परलोक यात्रा कम्गा, आज क्या वही उसकी उस शोचनीय अवस्थाम उसको गद्दीसे उतारनेकी चेष्टा करते है ? जिसके अन्नसे वह इतने दिनोंतफ प्रतिपाछित हुए, जिसके गोरवाने गोरवान्वित हो इतने दिनतक प्रजाकी भक्ति भेटेम पाई, आज वही पाशवीवुद्धिका अवलम्बन कर परम गुरू पिताका तिरस्कार करनेपर उद्यत हुए है ? यद्यपि वादशाहके पुत्रोने उसके विरुद्ध तलवार उठाई, किन्तु इस वाद्गाहने जिनको सहायता चाहीथी,वह परम विज्वस्त राज-पृत उसके दियेहुण विद्यासका निरादर न करसके । विपद पड़नेप्रर उसने उन राजपूर्ताको वुलाया और उनकी सहायता चाही, इससे क्या वह निश्चिन्त रह सकते है ? शीब्रही समस्त राजपूत समाजने वाद्याहकी रक्षोक निमित्त अपनी २ फीज लेकर शाहजादोके विरुद्ध यात्रा की । उन सव राजपूते।मेसे आमेरके राजा जयसिह रीजाके विरुद्ध और यशवंतसिंह औरंगजे़वेक विरुद्ध आँगेको वढे । औरंगजे़वके दमन करनेके निभित्त राठौर राज यशवंतिसह तीस सहस्र राजपूत और मुग़लकी सेनाका सेनापति हो आगरेसे वाहर हुआ। उसकी विशाल सेनाके भारसे पृथ्वी हिलने लगी और रोपनाग थरथराने लगे । वह इस वृहत् सेनांक भीषण परा-क्रमसहित नर्भदाकी ओर वढा । उज्जैनके छगभग आठकोस दक्षिणकी ओर वह पहुँचा कि उसी समय समाचार आया कि औरगज़ेव भी उसके निकट ही आ पहुँचा है। तब यशवंतने भी आगेको न बढ़कर वहींपर ठहर अपने डेरे जमाये । देखते २ विद्रोहीदल नर्मदाको पारकर यशवंतके अति निकट आ पहुँचा, किन्तु सहसा उससे सामना करनेका साहस न किया। यदि राठौर राज चाहता तो वहीपर उस सेनाको भगा देता; किन्तु वह उस समय चुपचाप स्थिर रहा। इससे औरंगजे़वकी फौजको मौका मिलगया। इसी मौकेमे उसने अपने भाई मुरादसे मिलकर अपने वलको और भी दृढ़ करित्या। इस वृत्तान्तको जान वृझकर भी यशवंतने कुछ न कहा, एकवार भी उसके रोकनेका यत्र न किया। अपने वलके मदसे मत्त होकर उसने विचारिलयाथा कि एक साथ ही विद्रोही भाइयंकि वलको नाश करूंगा, इस कारण उसने उन दोनोको एक होजाने दिया किन्तु उसका वह अभिप्राय पूर्ण न हुआ। काम पूर्ण होना तो दूर रहा वरन् उससे जो विपमय फल उत्पन्न हुआ उससे उसका सन्मान व गौरव वहुत कुछ घट गया । (१) शूजा उस समय वंगालेका सूवेदार था । पिताको अत्यन्त वीमारहुआ सुनकर राज-सिंहासनके पानेकी आशासे वह वंगालेसे आ रहाया, कि उसी समय वनारसके निकट दाराके प्रत्र सुलेमान शिकोहने उससे युद्ध कर उसकी परास्त किया । राजा जयसिंहने सुलेमान शिकोहको वहांपर सहायता दी थी। (२) औरगजेव उस समय दक्षिणका सूवेदार था। वह अत्यन्त कपटी था। अपनी इस दुर-भिसंधिको उसने बहुत दिनोंसे अपने कपटी हृदयमे छिपा रवलाथा।  MOTO DIE OTE OTE OTE STORTE OF OTE OFF OFF OFF OFF OFF OFF

<sup>(</sup>१) काटा हात हालस अगद हातार एक राजा का का सिमखाँ नामका जो मनुष्य यशवंतके हैं जि कासिमखाँ नामका जो मनुष्य यशवंतके हैं अर्जान मुगल्सेनाका सेनापति होकर गयाथा, उसकी ही विश्वासघातकतासे यशवंत पराजित हुआथा।

क्ष मारवाड़-जोधपुरका इतिहास-अ० ५. ६६ भाग २. अनुरोधसे भाटकवियोने मेवाड़ ओर शिवपुरके दो वीरवशगहलोत और गोड़ क्षत्रियोका वारवार उहेख किया है तौ भी निश्चय ही जानाजाता है कि उस भयानक युद्धभूमिमे राजस्थानके प्रायः समस्त ही वोरवंश वृद्ध शाहजहांके सन्मानकी राह्यके निमित्त आये थे। इसमे प्रत्येक राजपूतवंशकी एक २ वीरनारीक मांगका सिन्दूर सदैवके लिये उठ गया,-प्रत्येक वीरवंशने स्तम्भस्वरूप एक २ वीरको सदैवके निभित खोदिया था। यहां-तक कि मुग़ल इतिहासवेत्ताओंने वर्णन किया है कि कुछ कम पन्द्रह हजार वीराने उस दिन रणभूमिमे प्राण छोड़े थे। यह युद्ध राजपृतोको वीरता और विश्वस्तताका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। राजपूत विश्वासवातक नहीं है, जो उनके विश्वासक ऊपर निर्भर रहता है वे उसको अपने मरणकाल तक विपद्म नहीं गिरासकते। व अपने ऊपर विश्वास करनेवालेका कभी निराद्र नहीं करते। भग्नहृद्य वृद्ध गाह्जहांने विपद्मे पड़कर उनके ऊपर विश्वास स्थापन किया,यहांतक कि वह केवल उन्हीं मुखकी ओर देखतारहा अस्तु,वीरहृद्य राजपूर्ताने मरणकालतक उससरस विश्वासका अपमान न किया।दुष्ट औरं-गजेवने उनको अपने वशमे करनेके निमित्त कितने छोभ दिखळाये, होनहार आशाके मोहनीयमानिचत्र उनके नेत्रोके सामने दिखाय गये किन्तु वह छणभरके निमित्त भी उससे मोहित न हुए, क्षणभरके निमित्त भी उनके हृदयने औरगजेवके मंगलकी इच्छा न की । उन्होंने अपनीर प्रतिज्ञा अपनी झक्तिशर पालन की थी । किन्तु विद्यासघातक यवनोके विपयको विचारते ही मनमे विजातीय घृणा उत्पन्न होती है । वे वाद्शाहके अन्नसे पलेथे, उसी अन्नदाता पिताकी समान वादशाहकी आज्ञाको माथेपर चढ़ाय आगरेसे वाहर हुएथे, किन्तु कहते घृणा होती है कि उन्होंने उस आज्ञाका किस प्रकारसे पालन किया। जिस आज्ञाका सवप्रकारसे पालन करेगे यह कह तलवारको छूकर सौगंध की थी, उस आज्ञाका पालन करना तो दूर रहा वरन् विक्वासवातकताका अवलम्वन करके वे उसके विरुद्ध आचरण करनेमं प्रवृत्त हुए। क्या यही राजभक्ति है ? क्या यही पवित्र स्वामि-धर्म है कि जिसका पाछन करनेके निमित्त राजपूतोने अपनी स्वच्छन्दताको भूल अपने जीवनको प्रसन्नतापूर्वक न्योछावर किया? इस फुतहावादके युद्धक्षेत्रमे राजपूतोने स्वामि-धर्मके पालनका जो प्रत्यक्ष चित्र स्थापित किया है, उन्होंने विज्वासका जो योग्य फल दिया है, विजातीय राजांके नियित्त संसारकी और कौन पराधीन जाती इस प्रकार कर सकती है ? इसमे एक २ वज एकवार ही प्रायः नष्ट होगया था। यहांतक कि एक प्रसिद्ध राजवंशके हैं. जनेति तलवार धारण की, उनमसे केवल एक जनको छोड़ पांचने रणभूमिमे प्राण छोड़े थे। (१) यह छहाँ जन वृंदीके राजपुत्र थे। इनमेंसे जिसने अधिक वीरता प्रकाशित की थी, उसका नाम छत्रशाल था। राजा छत्रशालने जैसी अद्धृत वीरता प्रकाशित की थी उसका वृत्तान्त पृंदीके इतिहासमें लिखाहै। ख़ाफीखाँ बार वर्नियर दोनोंका कथन टाड्साहवके कथनसे मिलता है, किन्तु मिस्टर एलोफिने कहाहै कि उस वीरवरका नाम रामसिंह था। हम ठीक नहीं कहसकते कि एलोफि-नेस्टन साहवका वयान कहांतक अमोत्पादक है। क्योंकि हम देखते है कि रामसिंहनामक कोई राजा राजपूत सेनाका सेनापित हो युद्धभूमिम नहीं गया। रामसिंहनामक एक राजा इस घटनाके प्राय. ५० वर्ष उपरान्त कोटाकी राजगद्दीपर वैटा था। वह जाजवकी लडाईमें औरंगजेवके लडके मुअञ्जमके हाथसे मारा गया था। इसका वृत्तान्त कोग्रेक इतिहासमें लिखा जायगा। 

इस भयानक शुद्धमे जिन समस्त राजप्तांने अतुल वीरता और रणदक्षता दिनाई हैं थी, उन्होंने रतलामका रतनिसह ही प्रधान था। उसकी अप्रमेय वीरतापर मोहित हो कर स्वहींने मुक्तकठसे वारं वार उसकी प्रशंसा की है। उसकी वीरत्व वीररसंक चाहनेवाले भाट- कि विशेष आदार की वस्तु है, उन्होंने उसकी अक्ष्य की तिकी "रासाराव- रत्न " नात्मक प्रन्थम लिखा है। वीररत्नने राठौरकुलमे जन्म प्रहण किया था। वह उद्यसिंहका प्रपात्र था। स्वाधीनताके साथ राठौर कुलकी वीरता रत्नसिह के द्वारा ही भलीभारिस प्रमाणित हुई थी। उसने अपनी असीम वीरता और पराक्रमसे अप्रसेन नाका तहस नहस कि या था।

यद्यपि राठौरराजा यशवंतिसहने युद्धक्षेत्रको परित्याग करित्या, किन्तु इससे विसका कुछ अपयश न हुआ क्योंकि एक दिनके घोर युद्धके उपरान्त दोनों हो सेना-ओंन रणस्थलको छोड़ा था । यद्यिप दोनों ओरकी हारजीतका कोई लक्षण नहीं देखाजाता तो भी भलीप्रकारसे विचारकर देखनेपर जानपड़ेगा कि ओरंगजेय ही जोता था। यद्यिप उनके दमन करनेको राजपूतोने वहुतसे यत्न किये थे किन्तु विद्रोही शाहजादोको विशाल सेनाके निकट उनकी बीरता विशेष फलदायक न हुई, क्योंकि उनमेसे वहुत बीर युद्धभूभिमे मारे गये थे। जो वचरहे थे उन्हें लेकर यशवतने किर ओरंगजे़वपर आक्रमण करना न चाहा। चतुर ओरंगजे़व भी प्रसन्न हो चुपचाप रहकर आगेको न वदा। जो हो दोनों ही ओरके वीर फिर और कुछ झगड़ा न कर युद्धभूमिसे चले गये। पिहले ही कह आये है कि राजा यशवत अपनी राजधानीको ओर लौटा किन्तु वह सहजसे ही जोधपुरमे प्रवेश न करसका, उसके जानेके मार्गमे एक जनद्वारा एक प्रचंड वाधा उपस्थित हुई थी। वह जन उसकी प्यारी स्त्री ही थी।

राजा यशवतने शिशोदियाकुलको एक स्त्रीसे विवाह किया था । उसकी स्त्री जेसे ऊंचे छुलमे उत्पन्न हुई थी, उसो प्रकार ऊचे गुणो और अलंकारोसे विभूपित थी । जव उसने फतेहावादके युद्धका वृत्तान्त सुना कि उसके पीतको प्राय समस्त सेना नष्ट होगई हे और वह शतुका पराजय न कर रणभूभिसे चला आया है, तब उसके हत्यमें विपम क्रोध और घृणा उत्पन्न हुई । कहां उसे रणमें थकेहुए राजाको सांत्वना के वाक्योसे धीरज देना चाहिये, परन्तु यह न करके उसने उसी समय किलेक हार वह करदेनेको आज्ञा दो । इस विचित्र आज्ञाको सुनते हो उसको सब सहे विध्य विस्तित होगई । उसके लाल नेत्र और गंभोर मुखमंडलको देखकर सभोके हृद्य में विपम भयका सचार हुआ । अत्यन्त क्रोधस कांपतीहुई मनके विकारको न रिकेक विद्याल करके वीरपृत्य शिशोदिया कुलमे विवाह करके जो मनुष्य प्राण रहतेहुए शतुको पीठ दिखाता है, वह क्या वीर पुरुप हे १ नहीं, कभी नहीं, वह कायर है, कायरसे भी अवम है । उस अधम मनुष्यको में कभी इस किलेको प्रवेश न करने दूगी। उससे कहना कि

( ८७ ) क्ष मारवाड-जोधपुरका इतिहास-अ० ६. क्ष भाग २. ] में ऐसे मनुष्यको अपना स्वामो स्वीकार नहीं करसकती। क्योंकि शिशादीय राजाके दामादका मन कभी इस प्रकारका नीच नहीं होसकता। उसको इस वातका विचार करना चाहिये था, कि ऐसे ऊचे त्रंशमे विवाह करनेपर इस वशके असोम गुणोका अनुकरण करना होगा। या तो वह युद्धमे जीतना ही, नहीं तो शत्रुके हाथसे प्राणत्याग कर रणस्थलही मे मर जाता,परन्तु उसको हार मानकर प्राण वचा कभी घरको न आना था। " कहते २ रानोंके मुखमंडलने और ही मूर्ति धारण की, दोनो आंखोसे आंसु-ओकी धारा वहने लगी; वह पागलनोको तरह रानेलगी । रोते २ उसने एक वडी-भारी चिताके वनानेकी आज्ञा दो । अव वह जीवनको धारण न करेगो । अपमानित और कलंकित होकर अपने स्वामीको भी जीनित न रहने देगी, अवश्य हो राजाको मरना पड़ेगा, वह उसका अनुगमन करेगा, उसके साथ मिलकर उस चितानलमे जीवन त्याग करेगो । क्षणभरके भोतर वह शोकसे उन्मादिनो हुई मूर्ति भो वदलगई । उसके स्थानमें और भो भयानक मूर्ति दिखाई दी। वह स्वामोको सैकड़ो धिकार देनेलगी। इसी प्रकार ऐसी अवस्थामे उसने आठ नौ दिन विताए। अन्तमे उसकी माताने उसके पास आकर उसे नानाप्रकारसे समझाया और कहा कि राजा थकावट दूर करके हो फिर युद्धभूमिमे जांयगे और औरगजे़वको हराकर फिर नष्ट हुए गौरवको प्राप्त कैरेगे । यह वृत्तान्त सव सत्य है, इसको फ़रिरेता और वर्तियर दोनोने ही मुक्तकंठसे स्वीकार किया है। वर्नियर स्वयं उस समयमे उपस्थित था। उसने देख और सुनकर जो वर्णन किया है उसीका मर्म ऊपर लिखागया है। जो हो स्त्रीकी कोपाग्निके शान्त होनेपर राजा यज्ञवन्तसिह रणकी थकावट दृर कर अपने राज्यकार्यमे लगा, इधर औरंगजेवने माछवेके मांडूनगरमे पहुँचकर कईएक दिन आमोद प्रमोदसे विताये, तदनन्तर जय पानेकी इच्छास उत्सुक हो शीव्रतापूर्वक वह राजधानीकी ओर वढ़ा। उसको आगे वद्ता देखकर वृद्ध शाहजहांका हृद्य अत्यन्त थरथरा उठा, उसका राजमुकुट स्वलित हो सहसा पृथ्वीपर गिर पड़ा । उसने फिर परम विश्वस्त राजपूतोको वुलाया । उसके बुलावेका कोई भी तिरस्कार न करसका। राजपूतांके रणतुरंग फिर छलांग मार वड़े जोरसे हिनहिनाने लगे, राजपूत वीरोने और एकवार वृद्ध शाहजहांकी सन्मानरक्षाके निमित्त उसके विद्रोही पुत्र औरंगजेवके विरुद्ध तलवार उठाई। आगरेसे पन्द्रह कोस दक्षिणकी ओर वसेहुए जाजर्वनामक गांवमे'। राजपूतोका औरंगजेवसे सामना हुआ। (१) वर्नियरसाहव कहते हैं कि " इसप्रकारके वृत्तान्तसे भलीभाति जानाजाता है कि राजस्थानकी खियां अत्यन्त साहसी आर ऊचे हृदयवाली है। " महात्मा टाड् साहवने भी वर्नियरके इतिहाससे संकलन कर जो अपने वनायेहुए ग्रन्थमें 'लिखाहै, उसीका अनुवाद दिया है । Bernier's History of the late revolution of the Empire of the mogul P. 13, ad. 1684. (२) मूल फरिस्ताम तो अकवरके पीछे मुग्ल वादशाहाँका इतिहास ही नहीं है और न फरिम्ताका लिखनेवाला जो अकवरका समकालीन या औरगजेवके,समय तक जीता रहसकता था। (३) कोई २ इसकी सामगढ़ भी कहते है। 

वृद्ध शाहजहांके साथ ही साथ उसके प्रियपुत्र दाराका भी अवःपतन हुआ । वह

मुग्लसाम्राज्यके प्रतिनिधित्व (नायावत) से दूर हो भागनिकला। अनन्तर पितृद्रोहों औरंगज़ेवने पिता भाई और आत्मीय स्वजनोंके आंसुआंकी यूटोंके साथ सिहासनपर अधिकार कर अपने हाथसे अपनी उन्नतिके मार्गको साफ करनेकी प्रतिज्ञा की। उसकी हृद्ध प्रतिज्ञा थी कि जो कोई उसके उन्नतिके मार्गमे प्रतिरोधस्वरूप खड़ा होगा, पिता, भाई यहांतक कि पुत्र होनेपर भी वह उसके हाथसे निकाला जावेगा। सिहासनपर वैठते ही उसने अपने भाई शुजाको दमन करनेके निमित्त एक वड़ी भारी सेना सर्जाई और आमरके राजकुमार द्वारा क्षमा प्रगट कर राठौरराज यशवन्तको बुलभेजा 'आपके सब कसूर माफ किये जावेगे, अगर आप जल्दीसे आकर शुजाके ख़िलाफ़ तलवार उठाओंगे।'' शाहज़ादा शुजा उस समय अपना स्वत्व हढ करनेके निमित्त आगरेकी ओर वढ़रहाथा यशवन्तने यह जानपाया। इस उपद्रवको अपनी काये- सिद्धिका योग्य अवसर और वदला लेनेका अच्छा समय विचारकर वह औरंगजेवकी आज्ञापालन करनेमे सम्मत हुआ। और शुजासे अपनी समस्त इच्छा प्रगट की।

शोब ही युद्धकी तैयारी हुई । (प्रयाग) इलाहावादके १५कोस उत्तरकी और बसेहए खजुवानामक स्थानमें दोनो एक दूसरेके शत्रु शाहजादे अपनी २ सेनाको हे एक दूसरेके सन्मुख हुए । राजा यशवत अपने राठौर घुड़सवारो समेत थोड़ी**देर** इधर उधर घूमकर सहसा राजकीय सेनाके पीछेकी ओर दौड़ा, देखा कि शाहजादा उस स्थानकी रक्षा कररहाँहै । राठौरराजने अकस्मात् उसकी रक्षित सेनाके ऊपर आक्रमण किया । उसके भीपण प्रहारसे शाहजादेको वह विशाल सेना छिन्नभिन्न होगई। तव यशवंत तीत्र वेगसे वादशाहके डेरेके सन्मुख दौड़ा और उसकी सव सामग्री लूटकर अच्छी २ सामियये बांध २ उसने अपने नगरको भेजदी । परस्पर के शत्र दोनो भाइयोंके युद्धसे जो भयानक अग्नि उत्पन्न हुईथी, उससे दोनो ही पतंगोकी समान जलजांय यही यशवंतकी भीतरी इच्छा थी । उस इच्छासिद्धिका विचार करते २ वह एकसाथ ही आगरे नगरमे उपस्थित हुआ। उसके आगरा पहुंचने के बहुत पहले वहां यह अफबाह उड़ी थी कि औरंगज़ेव हार गया है। इस अफ़-वाहके सुनते ही औरगज़ेवकी सेनाके मनमे विषम भयका सचार होगया था । इस समय यगवंतको दलसमेत निकट आया देख उनका यह भय और भी दृढ़ होगया और वे सीनेक इतने व्याकुळ होगये कि यदि यशवंत वहां पहुँचते ही उनको आत्म-समर्पण करने की आज्ञा देता तो उसकी वह आज्ञा तत्काल ही पाली जाती, फिर वह शाहजहांको कारागारसे निकालकर औरगजे़वको उन्नतिके मार्गमे ऐसी वाधा स्थापित करसक्ता कि कभी कोई उस वाधाको दूर न करसकता।

किन्तु वृद्ध बाहजहाँके अभाग्यस उस समय राठोरराजकी ऐसी मित न हुई, इस कारण उसने आगरामे पहुँचते ही तत्काल उसको छोड़ दिया। राजा यशवंत जो आगरेमे पहुँचतेही तत्काल उसको छोड़कर वाहर निकलपड़ा उसका भी विशेष कारण है। उसने देखा कि यदि औरगजेव जीतगया और जीतके गौरवके साथ नगरमे आकर उसने मुझको देखा, तो फिर वड़ी विपद आनेकी सम्भावना है। इस कारण नगरके वीचमे वद रहना किसी प्रकारसे भी उचित नहीं। इसके अतिरिक्त उसका और भी एक गृहु आजय था। राजाने इसके पहिले दाराके । दाराही सिहासनका योग्य उत्तराधिकारी साथ परामर्श किया था अतएव उसको सिहासनपर वैठानेक अभिप्रायसे यशवतने उसको युद्धभूमिमे आनेकी सलाह दी थी। साधारण यही दोनो विषय माने जासकते हैं। वाहर होकर वह औरंगज़ेबके पीछेकी ओर घूमनेलगा । पहली सम्मतिके अनुसार उसी स्थानपर दाराके आनेकी वात स्थिर हुई थी । वह उत्कंठितचित्तसे वारंवार दारांक आनेका मार्ग देखने लगा, किन्तु दारा न आया । वह उस समय मारवाड़के दक्षिण ओर घुमताहुआ आशावैतरणोकी लहरोकी गिनती कर रहा था। किन्तु उसकी सव आशाएं निष्फल हुई और यशवंतके समस्त यत्न वृथा हुए। उसने लूटका माल और शाही डेरे इत्यादि सब जोधांक किलेमें बंद करदिये। दाराने लाचारीसे मेरता आकर मेलकिया; क्योंकि शुजाको पराजित कर चतुर औरंगजेव दल समेत उसके निकट आ उपस्थित हुआ था। अनिइचयात्मक असिवलकी अपेक्षा वह कौशल और कूट नीतिका अविक आदर करता था; क्योंकि उसका दृढ़ निश्चय था कि कार्य प्राय: कौशलसेही सिद्ध होते रहते है। इसी निश्चयंके कारण उसने यकायक तलवारकी सहायता न लेकर कौशल का हो अवलम्यन किया। मरता नगरमे पहुँचते ही उसने यशवंतको दूतद्वारा बुला भेजा कि यदि राठोरराज दाराके निकटसे सव सेनाको छोटाकर इस युद्धसे हाथ खीच-कर चुपचाप होजार्य तो केवछ उसके दोपोको ही क्षमा न कह्ना वरन उसको गुजरात का प्रतिनिधि भी वनाऊंगा। औरंगजे़वके इस प्रस्तावको यशवंतिसहने स्वीकार किया और वह राजकुमार मुअङ्ज़मके अधीन अपनी सेनाको लेजाकर महाराष्ट्रसिंह शिवाजीके विरुद्ध युद्धभूमिमे आया। यद्यपि छोभके वशवर्ती हो अनेक राजपूर्तीने योग्य उत्तराधिकारी दाराको छोड औरंगज़ेवका पक्ष अवलम्बन किया था किन्तु ऐसा होनेसे क्या यशवंत उन नीच मनवाले राजपूर्तोके अन्तर्गत है <sup>१</sup>क्या वह भी चतुर औरंगजेवके लोभोमे भूलकर दाराको छोड़कर चलागया ? यद्यीप पाठकोके मनमे सहसा यह प्रश्न उठसकता है किन्तु इसके उत्तरमें हम केवल इतना ही कहसक्ते है कि ऐसे लोभोसे राजा यशवंत क्षणभरको भी मोहित न हुआ । तो फिर उसने क्यो दाराका संग छोड़िद्या, उसका कारण दाराको अयोग्यता ही है। दारा शाहजहांका योग्य उत्तराधिकारी था, उसका हृद्य अतिमह्त् और उच्च था, विशेषकर वह भीतरसे राजपूतोकी भीक्त और 

(९०) 

श्र राजस्थान इतिहास । श्र [ दूसरा
श्र राजस्थान इतिहास । श्र [ दूसरा
श्र राजपूर्वाने उसके पश्चक समस्त महत्गुणोसे मोहित हो यशवन्त ओर दूसरे प्रधान है 
राजपूर्वाने उसके पश्चक समर्थन िकया था । राजा यशवन्त अन्त करनेप भी कमी न 
श्री थो । इसी कारण उसने अनेक समयोमे अपने आरमत्यागको भी स्वीकार िकया 
था, यहाँतक िक वह सदैवके निमित्त औरंगज़ेवकी आंखोका श्रुल होगया था । िकन्तु 
उसके समस्त उद्यम और त्याग स्वीकार निफ्ल हुए । उसने देखा कि आलसी टारा 
चतुर और श्रीवकम्मी औरंगज़ेवके विक्रह कभी न जीत सेकगा, उस कारण जान 
वूझकर उसने विवश हो उसको छोड़ा । नहीं तो यदि दारा चतुर और कार्यन्त्र होता तो 
फिर समस्त भारतवर्ष चाहे एकओर होजाता परन्तु यशवन्तको उ के पश्चेस कोई 
प्रथम् न करसकता ।

इसिणमे पहुँचते ही यशवन्तिसह महाराष्ट्रवीर शिवाजीके साथ मिल्कर कपट
जाल रचने लगा । उस कपटजालका फल थोड़े ही समयके भीतर फल । थोड़े ही टिनां के 
वीचमे औरंगज़ेवक प्रयम्त निम्मत हो प्रधान सेनापित कार्यको करनेलगा । इन सव 
समाचारोंको औरंगज़ेवन अत्यन्त ही शीव मुना, यशवन्तने जो दिवाजीके साथ मिल्कर कपट
अत्र शाहस्ताखांको मरवाया था उसका भी सत्य समाचार एक विश्वासी हत्तत उसके 
समाचारोंको औरंगज़वन अत्यन्त ही शीव मुना, यशवन्तने जो दिवाजीके साथ मिल्कर कर शाहस्ताखांको मरवाया था उसका भी सत्य समाचार एक विश्वासी हत्तत उसके 
समस्त उहात सके हृद्यके भीतर छिपीहुई विदेषकी अग्नि एकवार ही थक उठी ।

कर शाहस्ताखांको मरवाया था उसका मिल्कर कार भेजो । किन्तु औरगज़व उस प्रचंह 
समस्त उत्तर राजेरराजसे कुछ न कहा, यहांतक कि उसके नवीन पदोन्नतिक विययम 
रिक्त सार्य सार्य अधिक वित्र प्रक्रता प्रकाश कर भेजो । किन्तु औरगज़व उस प्रचंह 
हिन्तु वह देशकाछ पात्रका विचारकर काम करना जानता था । यशवन्तको इस समय 
रिक्त राजेराजिको स्वार अधिक होनेकी सम्भावना थी, अतएव उसके मनकी आग मनहीं ।

विकार उसकी जनस्त होनेकी सम्भावना थी, अतएव उसके मनकी आग मनहीं ।

विद्याप्रिको अधिक दिनतक न छिपासका । देशि वर्षके न वीतते र उसको उस परसे 
स्वार राजानीमें भेजा । जयसिह्ने निवाजीको अभयदान देकर थीएल वैद्याया ।

विद्या कि निवुर सुगल महाराष्ट्रवीरके प्राणवातिको चेरा करता है । तव उस समय 
स्वार का किया महार सुगल से समसे निवाप सन्तह उत्तन्त होगया । उसने 
देखा कि निवुर सुगल महाराष्ट्रवीरके प्राणवातिक चेरा करता है । तव उस समय र्वे देखा कि निष्ठुर मुग़ल महाराष्ट्रवीरके प्राणघातकी चेष्टा करता है । तव उस समय रा राजा जयसिंह अपनी प्रतिज्ञाके पालनेमें तत्पर हुआ । सुखका विपय है कि ज्ञिवाजी ही उसी समयमे स्वय भागनेका उद्योग कर रहा था। राजा जयसिंह यह जानकर भी ु अनजान होगये। वरन् उसके भागनेमे और भी सहायता की । दुष्ट मुग्लराजकी , इच्छा व्यर्थ हुई, उसने जिस शठताका अवलम्बन कर शिवाजीके मारनेकी चेटा ं की थी, चतुर महाराष्ट्र उस शठताका योग्य प्रतिफल दे उसकी आखोमे धूल डाल , आप विदादके वहासे भाग खडाहुआ। औरंगज़ेव जानगया कि जयसिहने जानकर 

क्षु मारवाड-जोधपुरका इतिहास-अ० ६ क्ष भाग २. <u>్లోన్ లోన్ ఈ స్ట్రాన్స్ స్ట్రాన్ స్ట్రాన్స్ స్ట్రాన్స్ట్ స్ట్రాన్స్ స్ట్రాన్స్ట్ స్ట్రాన్స్ స్ట్ స్ట్రాన్స్ స్ట్స్ స్ట్రాన్స్ స్ట్స్ స్ట్స్ స్ట్రాన్స్ స్ట్స్ స్ట్స్</u> भी उसको वाधा न दी । इससे वह अमेरराजेक ऊपर अत्यन्त विरक्त हुआ और यकवारही उसने यशवंतको अपना प्रतिनिधि किया । सुयोग पाकर राजा यशवंतसिंह अपने कार्यसाधनमे तत्पर हुए और वाद्शाहके विपरीत मुअञ्जमके साथ नानाप्रकारके कपट-जाल करने लगे। उसकी कार्रवाई देखकर चतुर औरंगज़ेवके मनमे अनेको प्रकारके संदेह उत्पन्न हुए। उन सब सन्देहोसे चलायमान होकर उसने राठौरराजको भी पद्च्युत कराद्या । अनंतर दिलेरलॅं। प्रधान सेनापतिके पद्पर नियत हो वादशाहकी आज्ञा पालनमे तत्पर हुआ । उच्चपद्के छोभसे गर्वित हो उसने औरगावादमे प्रवेश किया । जिस-दिन वह उस नये वसे हुए नगरम पहुंचा उसी दिन उसको ऐसे घोर संकटमें फंसना पडा कि यदि गुप्त दृतद्वारा अपनी विपदकी वार्ता सुनते ही वह पीछे न छोटआता तो निश्चय ही उसकी वहांपर अपना प्राण देना पड़ता । किन्तु उस नगरको छोड़ भागनेपर भी वह सकटसे न छूटसका। राजा यशवंत और मुअन्ज़म भी प्रचंड दावानलकी समान उसके पीछे २ चले। वह प्राणीके भयसे नर्मदाकी ओर भगा। मुअन्ज्म और यशवंत भी शीव्रतापूर्वक चलकर वही पहुँचे। अपने सेनापितको इस विपम संकटसे वचानेका उपाय न देख औरंगज़ेवने राठौरराजको उस स्थानसे हटाया और उसको गुजरातका स्वेदार नियतकर शीव्र ही वहां जानेका फर्मान भेजा। यशवंतसिह उसकी आज्ञाको न टालसका; परन्तु अहमदावाद्मे पहुँचते ही उसने देखा कि शठ औरंगज़ेवने उसके साथ शठता कर उसे घोखा दिया है। यशवंतने समझिलया कि मैने अपने ही दोषसे घोखा खाया। यदि सोच समझकर काम करता तो कभी न धोखा खाता । जो हो अपने ठगेजानेके विपय पर विचार करते २ वह सम्वत् १७२६ सन् १६७० ई० मे अपने नगरकी ओर रवाना हुआ और नियत समयमे वहां पहुँचकर अपने वद्छा छेनेके उपाय ढूढ़ेन छगा। दुप्ट निप्टुर औरंगजेवने पहिले कहेहुए विपयोमे राठौरराजको धोखा देनेकी चेष्टा की थी और यदि भाटोकी वातपर विश्वास कियाजाय तो भलीभाँतिसे जानपड़ेगा कि इन सव चेष्टाओके पूरा करनेमे उसने अति नीच और हिसक उपायोका अवलम्बन किया था। उसके विद्वेपका पात्र हो यशवंतने अनेक समयमे अनेक विपदोमे पडकर भी अपने विद्वासी और भक्त सामन्तोकी सहायतासे उन विपदोसे छुटकारा पाया था और उस दुष्टके कौशलजालको छिन्नभिन्न करडालता था। किन्तु अन्तमे वह जिस चतुरताके जालमे जड़ित हुआ उससे फिर छुटकारा न पासका । अन्तमे "औरंगजेवने विश्वासघातसे अपने अभिप्रायको न पूरा करसकनेके कारण उसने उसके गलेमें किएपत वंधुवा संवंधकी फॉस डाल उसको अटकके पास मरनेको भेजदिया।" औरंगज़ेव जानगया था कि राजा यशवत उसका परम शत्रु है। जानवूझकर उसकी शत्रुताका वदला देनेके निमित्त उसने नानाप्रकारके वातक उपायोके करनेमे न को; किन्तु वह सव उपाय इस समय व्यर्थ होगये। इसिंखिंगे इस समय 

क्ष राजस्थान इतिहास । क्ष ( 97 ) उसको ऐसे स्थानपर भेजनेकी इच्छा की कि जहांसे यशवंत मैकड़ी चेष्टा करने पर भी उसका अतिष्ट न करसके। मन ही मनमें इस प्रकार स्थिर कर औरंगज़ेव अवसर ढूढ़ने लगा। सोभाग्यवश वह अवसर भी आप ही आप आ उपस्थित हुआ । उसी समय दुष्ट अफ़गानोने विद्रोही हो कावुल राज्यमे घोर उत्पात उत्पन्न करिया। औरंगजेवने इस उत्पातके होनेसे अत्यन्त प्रसन्नहो राजा यशवतको वहे मान सन्मान से उस उत्पातके दवानेको कावुलको सीमा पर भेजा। राजा यगवत उसके मान सन्मान और वड़ाईकी वातोमे ऐसा आगया कि उसको बीती बातापर विचार न हुआ। अतएव वह दुष्ट अफगानोको दुमन करनेके निमित्त दूरदेश जानेको सम्मत हुआ । थोड़े ही दिनोंके वीचमे जानेकी सब तैयारी पूरी हुई। उस समय यशवतने अपने जेठे पुत्र पृथ्वी सिंहके हाथमे राजकार्यका भार दे स्त्री और कुटुम्बिया तथा मारवाड़के बड़े २ वीरोकी साथ छेकर वह कावुलकी ओर चला। हाय! उस ही महायात्रासे किर वह अपने देशको न छोटसका। मारवाडके भारतम्यमे लिखा है कि औरंगजेवने यशवन्तसिहके उत्तराविकारीके राजसभामे आनेका फर्मान भेजा। पृथ्वीसिह उसकी आज्ञाको न टालसका। उसके सभामें पहुँचनेपर वादशाहने उसको वडे आदर सन्मानसे छिया। नियमित रीतिके अन-सार पृथ्वीसिह वादशाहके निकट ही आसन यहण करता था । एक दिन वह सभाम पहुँचकर वादशाहको सलाम कर अपने आसनपर वैठने जाता था कि उसी समय अंग्रा-जेवने कुछ हसकर उसकी वुलाया । राठौर राजकुमार उसके समीप जाय हाथजोड खड़ा होगया, तव वादशाहने दृढ़तापूर्वक उसके हाथ पकड़ धीरे २ कहा, " राठीर! सुना है कि इन भुजोमें तुम अपने पिताके समान वल रखते हो,अच्छा इस समय तुम क्या 🔑 करसकते हो ?" पृथ्वीसिहने उचित अभिमानके साथ उत्तर दिया " ईश्वर दिहाश्वर करे, वादशाह । जब साधारण राजा प्रजाके ऊपर आपका आश्रयह्मी ' हाथ फैलाते हैं तव उनको इच्छाएँ पूरी होती है, किन्तु आज मेरे सौभाग्यवश जब आपने ही स्वय अपने हाथोसे इस सेवकके हाथ पकड़े है तव मुझे ऐसा जानपड़ता है कि मे समस्त पृथ्वीको जीत सकूंगा। " वात कहनेके साथ ही साथ प्रचंड वीरतासे मानो उसमे नया वल हो आया । उस समय वादशाह कहउठा कि, "देखते हो यह जवान दूसरा र्फ्टनहै। "इस वातमे जो भीतर कुटिलमाव भरा था उसको पृथ्वीसिह अवतक न जानसका, अतएव रीतिके अनुसार वह वादशाहके सामने ही उस खिलतको पहिन संजाम कर उस सभासे विदा हुआ। हाय ! वहीं दिन उसके उस उल्लासमय जीवनका अन्तिम दिन हुआ । राजसभा से वाहर होते ही अपने डेरेमे पर्हुचते २ राजकुमार पृथ्वीसिह अत्यन्त व्यथित हो

उठा । उसके हृदयमे असन्त एठन होनेलगी । इस दुःखसे पीड़ित होकर वह क्षणभरभी स्थिर न रहसका । उसका सम्पूर्ण मस्तक कांपने लगा और वह हाथ पैर फटफटाने लगा

<sup>(</sup>१) किवयोंने मुसल्मान वादशाहोंको अधपतीके नामसे भी पुकाराहै। (२) यदा वतके। औरगज़ेव इसी नामसे पुकारता था।

२२ वस वस व अस्पन्य इसा नामस प्रकारता था । गोउँ जो उठा रिजंड मेर्च जो रेचंड मेरेचंड मेरेचंड मेरेचंड मेरेचंड मेरेचंड मेरेचंड मेरेचंड मेरेचंड मेरेचंड मेरेचंड

भाग २. | क्ष मारवाड्-जाधपुरका इतिहास-अ० ६. क्ष धीरे २ उसके सव अंग निस्तव्ध और निस्तेज होगये । और वह सुन्दर स्वर्ण वर्ण मुख-मण्डल सुन्द्र चम्पेकीसी मूर्त्ति मलीन होगई। यशवन्तके हृद्यका आनन्द, राठीर कुलकी होनहार आजा भरोसाका लक्षराज-कुमार पृथ्वीसिह विश्वासघाती पाखण्डी औरंगजेवकी हिसकतासे आकालमे ही इस लोकसे चलवसी। ( १ ) मारवाड्के इतिहासोमे पृथ्नीसिहका इस तरहसे मरना नहीं पायाजाता । (२) इस प्रकारके उपायोसे जो शत्रुका नाश कियाजाता है,राजपूत उसका विलक्षण विश्वास करते है। राजपूत जातिके इतिहासमें ऐसे अनेको उदाहरण पायेजाते है। उन सर्वमेसे गन्नौरकी रानीका वृत्तान्त जो अत्यन्त मनोहर है यहापर लिखाजाता है। जव गन्नौरका राजा मुसदमानोसे हारगया, तव वहांकी रानीने बहुत दिनोंतक मुसल्माने।ेे हमलोको रोका किन्तु उसका सेनावल धीरे २ नाश होता गया इस कारण गन्नोरका एक २ किला शत्रुओंके हाथमे पडने लगा। परन्तु तौभी राजपूत कुलकमल वीरनारीने मुसल्मानोको आत्मसमर्पण न किया। धीरे २ उस्के सब किले छिन गये; अन्तम अपनी आत्मरक्षाका कोई उपाय न देख वह अन्तिम आश्रयस्वरूप नर्मदाके किनारे वनेहुए एक दूसरे किलेमें भागगई, किन्तु दुष्ट मुसलमानाने वहां भी उसका पीछा किया। वह वीरांगना नावसे उतरकर नर्मदाके किनारे आरहीथी कि उसी समय मुसल्मानोंकी सेनाने आकर उसपर आक्रमण किया। वह किसी प्रकारसे किलेंमें तो प्रवेश करपाई किन्तु किलेके द्वारके बंद होते २ शत्रुसेना भी किलेके भीतर घुसगई और वचे वचाये राजपूतोंको मारडाला। गन्नौरकी रानी जैसी वीर थी वैसी ही स्वरूपवानुभी थी। उस समय दक्षिण देशमे उसकी समान स्वरूपवानु कोई भी छी न थी। किन्तु यह असाधारण सुन्दरता ही उसका काल हुई। इसी रूपके लालचसे खिंचकर उसके। अपनालेनेके अभिप्रायसे यवनराजने उसके राज्यपर हमला किया था । गन्नौरराज्यको जीत-कर यवनराजने द्रतद्वारा वीरनारीको कहलाभेजा कि " प्यारी! तुम्हारा राज्य तुम्हींको लौटा दूंगा, तुम मेरे हृदयराज्यकी मालकिनी हो, मुझसे अपना विवाह करो। में तुम्हारा दास होकर रहूंगा।" इस पत्रके पढ़ते ही वीरनारीका समस्त शरीर क्रोधान्निसे जल उठा; किन्तु वह क्या करे ! यवनराज उस समय महलके नीचे उत्तर पानेकी आशासे वैठाहुआ था। दूसरा उपाय न देखकर वीरनारीने काम विमोहित यवनराजके प्रस्तावको स्त्रीकार किया और कहलाभेजा कि ''मुझको दो घण्टेका समय देना होगा, में विवाह योग्य सव वख आभूपण तैयार करलूं, तव फिर तुम्होर पास प्रस्तुत हो सकती हुं।" दे। घंटा वीतगये । गन्नौरकी रानी विवाहके योग्य सुन्दर सामग्रियोंसे सुसजित हो अपने गोलमहलमें जा वैठी। उसने यवनराजके पास भी व्याहके वस्त्र भेजे अस्तु वह यवन सरदार उन्हीं वर्खोंसे सुसाज्ञित हो कर मन मोहिनी रानीके सामने जा पहुंचा। वीरनारीको देखते ही उसे ऐसा श्रम हुआ कि मानो वह विद्याधरी है। दोनोंमें नानाप्रकारकी वाते होने लगी। यवनराज मोहित हो उस चित्तविनोदिनीके वचनामृतका पान करने लगा। उसके हृदयमें सुखकी अनेकों चिन्ताएं उठनेलगीं, किन्तु उसके हृदयमें अकस्मात् दारुण यंत्रणा भी उत्पन्न हुई उसका माथा घमनेलगा और चाराओर अधकार दिखाई देनेलगा। वह उन्मत्तसा होकर अपने शरीरके वस्र फेकनेलगा। "सव शरीर जलाजाता है " यह कहकर वह चिछानेलगा । तव उस वीरनारीने सम्योधन करके कहा, ''यवनराज! जानले। कि अब तुम्हारा अन्तिम काल आ पहुँचा, आज मेरा विवाह और काल एकसाथ  Roshochronicon on chicking chickney on on on one

कुमार पृथ्वीसिह यशवन्तकी आंखोकी पुतली ओर बुढ़ापेकी लकडी था। वह हिं राठौर कुलका योग्य राजपुत्र, वीरकेशरी योधारावका योग्य वश्धर था। वृहे यशवतने हिं विचारा था कि अन्तसमयमे उसके हाथमे गठौरकुलका राज्यकार्य दे समारमे विदा हिं लूंगा, किन्तु अभाग्यके कारण उसकी वह इच्छा पूरी न हुई। पृथ्वीसिह जवान होते ही हिं दुष्ट औरंगजेवकी रोपाग्निमे पतगेकी समान जलगया।

यशवंतका आशा भरोसा नष्ट होगया। अत्याचारीके प्रचंड अत्याचारोंको सहन करके भी जो हृद्य इतने दिनोतक अटूट था, आज वह इम पुत्रजोक रूप टारण शैंछके प्रहारसे सो दुकड़े होगया। उसके मनमें यह विचार कभी भी न हुआ था कि पाखण्डी औरंगज़ेव उससे ऐसा वद्छा छेगा। तो भी मनुप्यके अत्याचारोंको सह- कर वह जो कुछ दिनो जीवित रहसकता, सो निठ्ठर यमने उसके वचेहुए टोनों पुत्र जगत् सिह और दछथम्मनंको हरणकर उसको उन कडेंदिनभी न वचने दिया शोंक, दु:ख दारुण मनोवेदनासे भग्नहृद्य राठोर राजने उस सुदृर हिन्दृकुंगकी तराईमे सम्वत् १७३७-१६८१ ई० मे परछोंकको गमन किया। उसके मरनेके पहिछे ही उसकी आशाका दोपक बुझगया था। उस महा प्रस्थानमे यात्रा करनेक समय वह ऐसे किसी उत्तराधिकारीको न रखगया कि जो उसकी उस शोंचनीय मृत्युका वद्छा छेता, और औरंगज़ेवके प्रायिक्षित्तका विधान करसकता।

जिस वर्ष राजा यशवंतने इस लोकसे गमन किया। महाराष्ट्रीय वीर शिवाजीका भी उसी वर्षमे कई महीनोके उपरान्त परलोकवास हुआ। अतएव औरगज़ेवने दोनो भयानक शत्रुओंसे छुटकारा पाया। इन दोनो महावीरोसे वह साक्षात् यमकी समान भय मानता था। इसका विशेष प्रमाण उसके रोज़नामचेके देखनेसे पायाजाता है। मेवाड़ाधिपति वीरवर राणा राजिसहके जीवनचरित्र लिखनेवालेने राठौरवीरके सम्बन्धमे

—ही होगा, तेरे अपवित्र त्राससे खींके साररत्न सतीत्व धनकी रक्षा करनेका और दूसरा उपाय न देख मैंने तुझे विपके वस्त पहननेकी दिये हैं। "यह कहते २ वह राजपूतसती दुमंजिले मकानसे फांदकर नीचे खाईक गंभीर जलमे कृदपड़ी। कामपीटित दुष्ट यवनने भी शीव्रही प्राण त्यागन किये

शत्रुके मारनेकी ऐसी गुप्त रीति यूरोपमे भी बहुत पुराने समयसे प्रचलित थी, हरन्यूलसके लेखमें इसका वर्णन पाया जाता है। वह कि जिसने डिजेनीटाको जहर वा विपसे लिपटी टुई कमी-जपर लपेटकर अग्निपर रखिदया। वास्तवमें इस विषका प्रभाव मसामों में होता होगा और गरमी की ऋतुमें जब कि एक पतला कुरता पहना जाता है अधिक हानि होतीहोगी। यद्यपि यह सम-झना किटन है कि इस प्रकार मृत्यु क्यों होती है, परन्तु प्राचीन समयका विश्वास है इससे हमको भी विश्वास करना चाहिये।

<sup>(</sup>१) यह दलथभन तो महाराज यशवन्तासहके मरे पीछे पैदा हुआ था उनके जीतेजी वह

<sup>(</sup>२) हिन्दुकुरापहाड तो कावुल और वदखशांके आगे वलखके पास है ओर महाराज यश-वन्तका देहान्त खेवरके घाटेके नीचे जमरोद नाम स्थानमें हुआ था।

(९५) क्षि मारवाड्-जोधपुरका इतिहास-अ० ६. क्ष भाग २. कहा है "यशवंत जवतक जोवित रहा, तवतक औरगज़ेवका दीर्घ निस्वास दिनके लिये भी न थमा। राजा यशवंतिसहने सव समेत ४२ वर्ष राज्य किया था । वीरस्थान राजपूतानामे जिन समस्त स्वदेशप्रेमी महापुरुपाने जन्म लिया था, जिनके जीवनचरित्र जीवित अक्षरोभे आज भी प्रत्येक राजपूतके हृद्यपटमे हिखे है, जिनकी अतिमानुप कीर्ति-कलाप आजभी राजस्थानके द्वार २ पर भाटोद्वारा गायी जारही है, राठौरराज यशवंत-सिह उन सबके मध्यमे एक ऊचे आसनको प्राप्त होसकते है । यद्यपि यशवंतकी कार्यकुरालता ऊंची ब्रेणीकी थी, किन्तु यदि वह उसके अमित भुजवल साहस और प्रतिष्टांक समान होती तो वह दुष्ट औरंगज़ेवक प्रचड शत्रुओकी सहायतासे भारत-वर्षसे निश्चय ही मुग्लराज्यको उखाडु देता । उसका जीवन अपूर्व घटनाओसे परिपूर्णथा । नर्मदेकि किनारे जिसदिन वह वृद्ध शाहजहांकी रक्षाके निमित्त अपने राठौरवीरोको छे पितृद्रोही औरंगजेवके विरुद्ध अवतीर्ण हुआ, उसी दिनसे उसके जीवनके अन्तिम कालतक घटनाके ऊपर घटनास्रोतने पतित हो उसको दूर दूरान्तरमे विक्षिप्त किया उन स्रोत समूहोको कभी वह अपने अमानुपिक राक्तिके प्रभावसे वशमे करता और कभी उनके भीपण वलसे थिकत हो तृणकी समान तैरने लगता। किन्तु वह क्षण-भरके लिये भी व्याकुल नहीं हुआ। सहस्रो वाधा और विपत्तिये उठकर भी उसको उसकी इच्छासे न हटासकी । वह जहापर जिस प्रकारकी अवस्थामे गिरता वहीपर हीं अपने प्रधान अभिप्रायके साधन करनेकी चेष्टा करता । यद्यपि वह शाहजहाँके सव पुत्रोमेसे दाराको अविक चाहता था, किन्तु ऐसा होनेसे क्या हुआ ?-वह समस्त मुसल्मान जातिको हृद्यसे घृणा करता था । जो मुसल्मान हिन्दूधर्म और हिंदू स्वाधी-नतोक प्रचंड रात्रु थे यद्यवंत उन्हें भलीप्रकारसे जानता था, इस कारण वह उनसे जन्मभर घृणा करता रहा और उसने अपनी शक्तिभर औरंगजे़बके सर्वनाश करनेकी चेष्टा की, किन्तु अभाग्यवश उसकी वह चेष्टा फलवती न हुई । औरंगज़ेवके नर्मदा युद्धसे टेकर काकेशश पर्वतपर कर्कश पठानोके युद्धतक उसने वड़े २ काम किये। मुगल सिंहासनंक लिये जवजव शाहजहाँके पुत्रोमे झगड़ा हुआ तव २ चतुर यग्रवंतने उनमेसे किसी न किसी एक जनके पक्षका अवलम्वन किया उसके मनमे यह दृढ निश्चय था कि इस प्रकारके घरेलू झगड़ोंके होनेसे अन्तमे उन सभीका नाज्ञ होजायगा। नर्भदाके यद्धमे यदि वह दलके मद्से मतवाला हो वृथा समय न विताता तो निश्चय उसका वहुतकुछ श्रम फ़लीभूत होता । किन्तु इससे भी यशवंत निमत्साह न हुआ । उसके हृद्यके पर्तपर्तमे जो प्रवृत्ति मिली थी नर्मदाके किनारे व्यर्थ होनेपर भी उसका नाश न हुआ, वरन वही पराजय स्वीकार कर और भी प्रचंड हो उठी थी उसकी तीत्रता मानो और भी दूनी हो उठी थी। उस प्रचंड प्रवृत्तिकी साथ पूर्ण करनेके निमित्त वह योग्य अवसर ढूढ़ने छगा । जब खजवेमे परस्पर (१) नर्मदा नहीं, सपरा। ৼৣ৾ঢ়য়৾৻ঽঢ়য়৾৻ঽঢ়য়৾৻ঽঢ়য়৾৻ঽঢ়য়৻ঽঢ়য়৻ঽঢ়য়৻ঽঢ়য়৻ঽঢ়য়৻ঽঢ়য়৻ঽঢ়য়৻ঽঢ়য়৻ के शत्रु दोनो शाहजादोने भाग्यकी परीक्षा करनेको एक दूसरेके विरुद्ध तलवार धारण 👸 की तभी उस घटनाको राठौरराजने अपने कार्य सिद्धिका योग्य अवसर कहकर आदरपर्वक उसका सन्मान किया, किन्तु दाराके आलस्यने उसको उस सुयोग अवसरसे भी वंचित किया उसका सब कौशळजाळ छिन्न भिन्न होगया।विजयी औरगजेवने यह सब जानिळया. किन्तु वह कुछ न बोछा । चतुर औरंगजेवके ऐसे आचरणोसे वह उसपर संतुष्ट न 🔀 हुआ, वरन उसकी घूणा ओर विद्वेप और भी वहगया, वदला लेनेकी प्यास अत्यन्त वढगई। उस बदला ठेनेकी प्यासको शान्त करनेके निमित्त वह कोई सुयोग अवसर ढूँढनेलगा । औरंगजेवने जिस पद्पर उसको अभिषिक्त किया, यगवन्त उस पदको प्रहण कर अपनी कार्य सिद्धिके यत्नमे तत्पर हुआ। और प्रत्येक कार्यमे अपने स्वतंत्र विचार की गंध उठाई । क्रमशः उसके सब कार्यांकी आलोचना करनेपर उसके हृदयकी प्रचंड प्रवृत्तिका भलीप्रकारसे परिचय पाया जाता है। जिसके साथ लडनेको भेजागया था उसी शिवाजीसे उसने भेटकी । शिवाजीके साथ मिलकर कपटजाल किया, कारण कि शिवाजी भी मुगुलराजका परम शत्रु था, शाइस्तीखांका माराजाना, दिलेरखांपर आक्र-मण और पिताके विरुद्ध मुञज्जमका उभडना, यह एक २ कार्य उसके उस विकट वदला लेनेकी प्यासका प्रकाश्य उदाहरण है।

यशवंतकी उस गृढ़ और प्रचंड प्रवृत्तिका विषय वादशाह औरंगजेवको भरुष्रि-कार विदित था, उसने जानलिया था कि कठिन वदला लेनेकी प्यास और विद्वेपद्वारा चलायमान हो राजा यशवन्तने उसके साथ समस्त जीवन बुरे आचरण किये है। किंतु वह क्या करे ? यह जान वूझकर की वह केवल अपने अभिप्रायके पूरे होनेके निर्मित्त उन सबको सहन करता जाता था। उसने सदैव यशवंतकी विद्वेपाप्तिसे दूर रहनेकी चेष्टा की और सावधानीके साथ उसके सव कपटजालको छिन्न भिन्न कर वह प्रकाशमे उसके साथ सदाचरण करता रहा । वह जो यशवन्तका भीतर ही भीतर भय करता था इसीसे उसके सब कार्योंमे बिलक्षणगीतिसे रदबदल होतेरहे। औरंगजेबने उसको ऊचे २ पदोमे अभिपिक्त किया गुजरात, दक्षिण, मालवा, अजमेर और काबुल इन एकएक प्रदेशमे क्रमशः वादशाहने उसको सूवेदार नियत किया, यह पद उसको कही स्वतन्त्र-रूपसे कहीं सेनाध्यक्ष और कही किसी शाहजादेकी नीचे दियेगये थे। वादशाह की यह सव कृपाएं दूसरेके पक्षमे माननीय हो सकती थी; किन्तु तेजस्वी राठौर राजाने उन सवको अपने अभिप्राय सिद्धिका प्रधान साधन स्वरूप ग्रहण किया था। उसके इस प्रकारके आचरणोपर विचार करनेसे सहसा यही माळूम होता है कि वह एक विश्वासघातक जन था। परन्तु यदि उस वादशाहके चारत्रोपर ध्यान दिया जाय तो साफ माळ्म हो जाय कि यशवंत विश्वासघाती नहीं था, जिसने धर्मरक्षामें आत्म समर्पण करिद्या उसको हम विद्वासघाती कभी नहीं कहसकते । यद्यपि यह वात

<sup>(</sup>१) शाङ्स्ताखां नहीं मारागया उसका वेटा मारागया था। शाङ्स्ताखां तो इस घटनाके वहुत वर्षा पीठे तक वंगालेमें सूवेदार रहा था।

🕸 मारवाड्-जोधपुरका इतिहास-अ० ६. 🕸 ( go ) भाग २.] सत्य है कि वह वादशाहके अधीन होकर उसीके विरुद्ध आचरण करतारहा, पग २ 🖰 में उसने उसके अनिष्टकी चेष्टा की, किन्तु ऐसा होनेपर भी वह विश्वासवातक नहीं होसकता । वाद्शाहके चरित्रोंके देखनेसे इस वातकी सत्यता प्राप्त होसकती है। वादगाह हिन्दृधर्म्मका परम शत्रु और हिन्दृजातिका परम विरोधी था। उसके अपवित्र य्राससे अपने जातिके गोरव पितृपुरुपोके सनातनधर्मकी रक्षा करनेके निमित्त ही राजा यश्वंतने इन सव उपायोका अवलम्बन किया था, यह क्या विश्वासघातकता है? विद्यासघाकता करना किसे कहते हैं ? औरंगज़ेवने विद्वास करके यद्यवंतको किसी वडे काममे नहीं नियुक्त किया, यद्यपि उसने राठौरराजको वड़े २ पदोपर नियत किया था; और उसको वड़े २ सृवोका सूवेदार किया था, किन्तु यह सव उसने विद्वास करके नहीं किया था। क्रमशः उसके आचरणेके देखनेसे भळीभांति प्रतीत होता है कि उसने एक दिनके भी निमित्त यशवंतका विश्वास नहीं किया। वह यश्वंतको भलीप्रकार पहिचानता था, और यह भी जानता था कि राठौरराज अवसर पाते ही विना मेरा अनिष्ट किये न मानेगा, फिर जो उसने उसकी ऊंचे २ पदोपर नियत किया था तो केवल उसको अपने अधीन रखनेके निमित्त, उसके मनमे यही गुप्त इच्छा थी कि समय पाते ही उसको कमलकी समान तोड़ मरोड़ डाऌंगा। इसी इच्छाके पूरी होनेके निभित्त उसने वरावर चेष्टा की, किन्तु यशवंतकी सावधानीके कारण समस्त चेष्टाएं निष्फल होगई । यह सब सावधानियां यातकता नहीं है यह फेवल शठके साथ शठताका आचरण करना है। यशवन्तिसहका जीवनचरित्र एक असाधारण प्रकारका है और उनकी पूरी जीवनीसे पृरे २ वृत्तान्त प्रगट हो सकते है । जिससे उस समयके रहस्यजनक रहन सहन और प्रत्येक प्रणालीका चारित्र चित्रित होसकता है। इसमे सन्देह नहीं कि कभी २ यशवन्तासिंह वादशाहके उन सल्कोसे जो वह उसके पुरुपार्थ देखने निमित्त करता था आर्ख्यमे आजाता था और जब कभी उसके साथी राजकुमार बादशाहके कृपापात्र वनना चाहते थे, तो उस समय राजपूतानेके राजकुमारोमे यशवन्त अयणी समझा जाता था। इसी प्रकार इन विवादोंसे दोनोका इतना समय व्यतीत होगया जो मनुष्य-जीवनके िुये पूरा होता है। ओरंगजे़वका भी यह काम कुछक्रम प्रशंसांक योग्य नहीं है कि इतने दीर्घ समयतक उसने यशवन्तिसहके घृणास्पद विचारोको काममे नही ळानेदिया, परन्तु इसका प्रयोजन उसका अभिमान था, और एक कारण यह था कि वाद्शाहके महावलको वह अपनी राजधानीमे काममे लायेथे और वाद्शाहने इन राजकुमारोको सुवेदार वनाकर गुलाम व अधीन करिलया था, नहीं तो उसके सहयोगी आमेर नरेश जयसिंह मारवाड़नरेश राना राजिराह और शिवाजी यह सब मिलकर अपने जातिरात्रु औरंगजे़वको तहसनहस करदेते। यदि यशवन्तसिंह उतने दिली सदमोपर सतोप करता जो उसने दुष्ट औरंगज़ेवके दिलपर पहुँचाये थे तो उसको सफलता होती, क्योकि वेगमानके महलोमे भो औरंगजे़वके आखोके सामने यशवन्तकी मूर्ति विराजमान  रहती थी; परन्तु उसके पुत्रका प्राणघात और उसके निरपराध वंशके साथ पशु-व्यवहार करनेसे प्रगट है कि वादशाहको कितना भय यशवंतसे रहता था। राठोरवीर यशवंतिसहके मरनेके उपरान्त उसके शोकार्त कुटुम्त्रियोको औरगजेवने जिस प्रकार घोररूपसे दु:खित किया उसका वृत्तान्त और उसके साथकी घटनाओका वर्णन करनेके पहिले हम परमविद्वस्त राठौरसरदारोके दो एक वर्णन लिखते है। जो मामन्त ओरगजेवके विरुद्ध राजा यशवंतके निमित्त प्रसन्नतापूर्वक सहायता देनमे नाह्ररावकी जीवनी उन सर्वके उदाहरणस्वस्प उनमेसे केवल होसकती है नाहरराव प्रसिद्ध कुम्पावत सम्प्रदायका शिरोमणी था । वही सव राठौर सदीरोके वीचमे श्रेष्ठ था। आशोप उसकी आदि भूभिसम्पत्ति थी, उसका आदि नाम मुकुन्ददास था, नाहरखां नाम तो केवल वादशाहका दियाहुआथा। इसकी योग्यता वीरता और वहदुरी से यज्ञवन्तके प्राणवातके उपाय निरर्थक होजाते थे। किस प्रकार उसको यह नाम प्राप्त हुआ था उसका वर्णन नीचे लिखाजाता है। इसके पास एक गाही अहदीकी मार-फुत वादशाहने एक पैगाम भेजा, इसने उसका उत्तर बड़ी वीरतासे अपमान जनक शब्दोमे दिया इस कारण वह निष्ठुर वादशाह उस्से अप्रसन्न हुआ और उसके दडस्वरूपमे उसको एक प्रचड व्याच्रके पिजरेमे नंगे वदन और विना हथियार लेकर जानेकी आज्ञा दी । इस कठोर आज्ञाके सुनते ही तेजस्वी मुकुन्ददास कुछ भी भयभीत न हुआ वरन हंसते २ उस भीपण वाघके समीप जा पहुँचा, उसने देखा कि वह भयानक वाघ गर्व सहित इधर उधर पैर वदलताहुआ पिजरेके भीतर फिररहा है। उसके सामने पहुँचते ही राठौर सरदारने गर्वसहित उससे सम्वोधन करके कहा, "रे यवनके वाव । आ, यश-वन्तके वाघके सामने हो " मुकुन्ददासके दोनो नेत्रोसे आगकी लपटे निकल रही थीं। उसकी ऐसी भारी ललकार सुनकर वाघ चौकन्ना हुआ और पूंछ फुलाकर विकराल गर्जन करताहुआ रात्रुकी ओर देखने लगा। अग्निसे जाज्वल्यमान चारोनेत्र परस्पर मिले; थोड़े हो देरक उपरान्त वाघ मुख फिराकर मुकुन्ददासके सामनेसे चलागया। व्यावको भागताहुआ देख पराक्रमी राठौरसर्दार ऊँचे स्वरसे कहउठा "यह देखो, वाघ साहस करके भी मेरे साथ युद्ध न करसका, रणसे भागेहुए शत्रुपर आक्रमण करना राजपूत वर्मके विरुद्ध है। " ऐसी अनोखी घटना देखकर सब देखनेवाले वजसे मारेहुएकी समान खंडे रहे। यहांतक कि औरंगजेवका पापाण हृदय भी विस्मय रससे पिघलगया। े उसी समयसे उसने उसका नाम नाहरखाँ, (वाघपति) रखकर उसे वहुतसा इनाम दिया , और अत्यन्त प्रसन्न होकर पृछा " राठौर । इस असीम वाहुवलके अधिकारी होनेके निमित्त तुम्हारे फितने पुत्र उत्पन्न हुए ?" नाहरने कुठेक हॅसकर उत्तर दिया 'वादशाह! जब आपने मुझको घेरी स्त्री परिवारसे जुदा कर अटकके पार पश्चिमओर भेजदिया, तव मेरे किस प्रकार पुत्र होसकते हैं ? " तेजस्वी मुकुन्ददासके इस निर्भय वाक्यको (१) सटी नाम नाहरखान है यह कॅपावत सरदार था।

ें देशके निर्देशक मिल है कि विकास के स्वासी के स्वासी के सिर्क में कि सिर्व है कि सिर्व है कि सिर्व है कि सिर्व

क्ष मारवाड्-जोधपुरका इतिहास-अ० ६. क्ष (39) भाग २. ो सुनकर सभी चमत्कृत होगये। वादशाह भी मनमे कुछ क्षुभित हुआ, किंतु उससे कुछ कह न सका। इस प्रकार राठौरवीर मुकुन्ददासकी नाहरखाँकी उपाधि प्राप्त हुई थी। नाहरखांके इसी प्रकारक निर्भय और तेजोव्यंजक वाक्योद्वारा एकवार शाहजादा उससे अप्रसन्न भी होगया था। एक समय राजकुमारने तमाशा देखनेक निमित्त नाहरखाँ से कहा " राठोरवीर ? मेने आपकी रणदक्षताका विशेष परिचय पाया है, किन्तु आपकी एक और ऋीडाके देखनेकी मेरी अत्यन्त इच्छा है। आप क्या घोडेको सरपट दौड़ातेहुए उस दौड़तेहुए घोड़ेकी पीठसे एक छम्बी पेड़की डालीका पकड़ उसमें झल सकतेहों ? " ऐसी कीड़ामें चल और फ़ुर्ती दोनों ही की आवश्यकता है। किन्तु ऐसी क्रीडामे बहुतसे अकृत कार्य हो गिरते रहते है। अनेक राजपूतोकी एसी कीडामे विशेष आसक्ति देखीजाती है । जो हो राजक्रमारकी वातके सन्ते ही तेजस्वी नाहरने घमंडसहिन उत्तर दिया "मै वंदर नहीं हूँ; राजपूत हूं,-राजपूतोकी जो कुछ कीड़ाएं है सब तलबारकी सहायतासे होती है; योग्य शत्रु पानेपर उसके साथ तलवारका खेल दिखासकता हूं। " शाहजादेने जो इच्छाकी थी वह पूरी न हुई। इससे वह अत्यन्त क्रोधित हुआ किन्तु प्रकाशमें कुछ कह न सका वह मन ही मनमे मुकुन्ददासके सर्वनाशकी इच्छा कर उसको सिरोहीके देवड़ा राजा सुरतांनके विरुद्ध भेजा । वीर नाहरखां इससे छुछ भी भयभीत न हुआ वरन दुने उत्साहके साथ शाहजादेकी आज्ञा पाछनमे यत्नवान् हुआ । इस युद्धमे वह राठौरराजकी समस्त सेनाको लगया था। मुकुन्दके युद्धकी तैयारी सुनकर सुरतानने युद्धकी आशाको छोड अपने दुर्गम गिरिशिखरमे आश्रय ग्रहण किया । उसने विचारा था कि शत्रु इस दुर्गम स्थलमे प्रवेश कर उसपर आक्रमण नहीं कर सकते। इस आशासे धैर्य्यवान हो वह निश्चिन्त मनसे वहां आराम करनेलगा । किन्तु राठौरवीर मुकुन्ददासकी प्रचंड विद्वेपाग्निके तेजने उसके रक्षित घरमे भी प्रवेश कर उसको शीव्र जला डाला । एक दिन रात्रिके समय सुरतान अपने दुर्गमे निश्चिन्त होकर सो रहा था, समस्त किलेमे सन्नाटा छायाहुआ था केवछ एकओर एक पहरेदार दीवारपर खड़ाहुआ थोड़ी२ देरमे चिहारहा था।वीच२ मे दो चार सियारो और हिसक प्राणियोका शब्द सुन पड़ता था,कही झीनी२ हवासे पेड़ोके हिलते हुए पत्तोकी खड़खड़ाहट सुनाई देती थी। मुकुन्दने अपनी सेना छेकर सावधानीके साथ र्दीवारके ऊपर चढ़ उस अके**ले जागेतेहुए पहरेदारको मारा और तदनन्तर** सुरतानके घरमं जाय उसकी फेलीहुई पगड़ीसे शय्यासमेत उसे वांधकर अपनी सेनाके हाथमे अपण किया। जब राठौरसेना सुरतानको बंदी करके छे चली तब सुकुन्दने बडाभारी शब्द किया। उसकी मेयकी समान गर्जनासे सव किला गूज उठा और क्षणभरमे ही समस्त (१) यह वडी असंगत कथा है स्योकि देवड़ासुरतान वहुत पहले भरचुका था । नाहरखांके समयमे तो उसका पोता देवटा अखैराज सिरोहीका राव था। ৻ৣ৽য়৾৻৽ঢ়য়৻৽ঢ়য়৻৽ঢ়য়৻৽ঢ়য়৻৽ঢ়য়৻৽ঢ়য়৻৽ঢ়য়৽৽য়য়৽ঢ়য়৽

हिंद्र के कुल्क क्षेत्र क्षेत्र के स्वामीय क्षेत्र कार्य कराने स्वामीय क्षित्र कार्य कराने स्वामीय क्षित्र कार्य कराने स्वामीय क्षित्र कार्य कराने स्वामीय क्षेत्र कार्य कराने कार्य कराने करा "देवड़ा सिनिको । शांत हो, शांत हो, वृथा उद्यमकर अपने और अपने प्रमुक्ते जीवनको न खोओ । यदि तुम मेरी वात मानोगे तो सुरतानके अगमे कॉटातक न लगे लगेगा, मे एकवार केवल राजाके निकटतक ले जाउँगा और यदि मोहवद्य मेरे विकद्व कार्य करोगे तो इसी क्षण तुम्हारे स्वामीका शिर काटडाल्लंगा, निश्चय जानना कि इनका जीना मरना मेरी इच्छाके ऊपर निर्भर है । इस समय मे इनको कैसे निर्वित्र वंदी करके ले लगाया । "इन तेजोच्य क्षक वातोके ले स्वाने कि निमित्त हो मेने तुम्हे जगाया । "इन तेजोच्य क्षक वातोके सुनते ही देवड़ासैन्यगण मत्र और औपधिसे स्केहुए पराक्रमी सांपके समान स्थिर-

राजा यशवंतने सिरोही राजको वादशाहके यहां लेजानेकी इच्छा प्रकाशकर उसको यह कहकर धीरज दिया कि " आपके गौरव व सन्मानमे कुछ भी फर्क न आने पाँचेगा। आप केवल एकवार वादशाहसे मुलाकात करे "। देवडाराज इसपर राजी हुआ। इसी अनुसार वह योग्य कर्ममचारीके साथ राजमहलमे पहुँचा । राजाको राजमहलमे छेजानेक पहिले कर्मचारियोने उससे कहा "देखो वादशाहको सलाम करना न भूलजाना विना उन्हें सलाम किये कोई नहीं जासकता "। यह वात तेजस्वी सुरतानके हृदयमे वज्रकी समान लगी । उसने निर्भय मनसे उत्तर दिया " मेरा जीवन वादशाहके हाथमें है किन्तु मेरा सन्मान मेरे ही निकट है, भाग्यमे जो होगा वही होगा, मै कभी मनुष्यको मस्तक न झुकाऊँगा इस जीवनमे यह कभी नहीं होसकता "। राजा यशवंतने प्रतिज्ञा की थी कि वह सुरतानको अपमानित न होनेदेगा, इस कारण वह कर्माचारो उसका सन्मान न नष्ट करसके । किन्तु यह विचारकर कि वादशाहके निकट माथा झुकाना ही पड़ेगा, उन्होंने अपने अभिशायको यत्नपूर्वक पूरा किया। जिस मार्गसे प्रत्येक आदमी वादशाहसे मिलने जाता था उस मार्गसे न लेजाकर उसे एक अति छोटी खिड़कीसे लेगये। वह खिड़की पृथ्वीसे जानूकी वरावर ऊची थी। कर्मचारियोके इस गृढ अभिप्रायको न समझकर देवड़ाराजने उसी खिडकीसे सभामे प्रवेश किया। इससे उसको आगे पैर वढ़ाय फिर मस्तकको निकाल उसमे प्रवेश करना पडा यही उसका यथार्थ अभिवादन कहकर स्वीकार हुआ । उसकी तेजस्विनी आकृतिको देख तथा वीरोचित व्यवहार, स्वाधीनताकी रक्षाका कठोर उद्यम और यशवंतकी प्रतिज्ञाका वृत्तान्त स्मरण कर वादशाहने उसको केवल क्षमा ही नही किया वरन उसकी इच्छानुसार जागीर देनेको भी वह सम्मत हुआ। यद्यपि वादशाहने उसपर उदारता प्रकाश को किन्तु उस उदारताके भीतर जो एक गुप्त रहस्य छिपा था उसको देवडाराजने उसी समय जानिलया। वह भलीभांति जानगया कि वाद्शाहने

ाग २. ]

ౣౢౢౢౢౢ ౽౺ౘ౽ఀ౺ఄఀఄ౼ఀ౺ఀౙ౽ఀౢఀ౼౽౺ౘ౾౺ౘ౾౺ౘ౾౺ౘ౾౺ౘౚఀ౺౿ౚ౺ఄౚౚ౺ఄౚౚ౺ఄ౸ౚ౺ఄౚ౸౺౼ౚ౺౼ౢఄౢౢౢౢ

उसको अपने अधीन सामन्तराजाओं में शामिल करनेकी इच्छा की है, इस अभिप्रायके समझते ही तेजस्वी सुरतानने निर्भय होकर कहा "वादशाह । मेरे अचल गढ़के' समान और क्या भूमि वा रत्न दान करसकतेहों ?—में और कुछ नहीं

चाहता केवल यही कि आप मेरा राज्य मुझे दे दे । और मै वहां चलाजाऊं। तेजस्त्री देवज़ाराजकी इस वातसे वादशाह कुछ भी क्षुभित वा असतुष्ट न हुआ वरन उसने प्रसन्तापर्वक उसकी वातको स्वीकार किया। उसे आवकेकिलेको जानेकी

वरन् उसने प्रसन्नतापूर्वक उसकी वातको स्वीकार किया। उसे आवृक्षेकिलेको जानेकी आज्ञा दी। सुरतान अपने अचल गढ़को लौट आया। उस दिन उस सभामे बैठेहुण समस्त राजाओके सामने उसे जो सन्मान प्राप्त हुआ, उससे वह वंचित न हुआ। उसकी उस तेजस्विता, उस निर्भयता; उस स्वाधीनिष्ठयताके अमृतमय फलको उमके वंशवर गण आज मी निर्विन्नतासे भोग करते है और अपनेको स्वाधीन समझते है।

राठोरवीर नाहरखांको तेजस्वी सामन्तोक बीचमे उदाहरणकी भाँति बहण किया जा सकता है। यह लोग स्वभावसे ही निर्भय और तेजस्वी होते है। राजभक्ति इनके रोम २ मे जड़ी रहती है। स्वदेशके उपकारके निमित्त राठोरकुलकी गौरवगरिमाकी रक्षा करनेके निमित्त यह प्रसन्नतासे अपने प्राणोको देसकते है। इनके प्राण वालिदंने

और जाति प्रियताका एक प्रदीप्त उटाहरण आगके अध्यायमे दिखळावेगे।

(१) आबू और शिरोहींके राजाओंके प्रसिद्ध किलेका नास अचलगढ़ है।

<sup>(</sup>२) यह कथा निरी गप्पाएक है इसका कोई अंश इतिहाससे सिद्ध नहीं है, जिसने इसको गढ़ा है वह इतिहास कुछ नहीं जानता था। सुरतान महाराज जसवन्तिसहके समयमें क्या उनके वापके समयमें भी जिन्दा नहीं था। फिर नाहरखा उसको कहांसे पकड़छाया और वादशाही दर्शर किसीका घर नहीं था कि जिसके दरवाज़ेमेसे सुछतान टॉग आगे करके निकछता वहाँ तो जयपुर

जोधपुरके राजाओं के भी शिर झुका करते थे, सुरतान किस गिनतीमें था जो वहाँ बुलाया जाता और ऐसे यमदण्डसे जाता। सिरोहीवाले तो हमेशा जयपुर जाधपुरके अधीन रहे हैं। टाड्साहबको ऐसी गप्पसप्प कथाएं मूर्ज चारण भाटोकी गट्टिई बहुत पसन्द थी इसीसे उन्होंने उनको खूब घुमाचुसाकर

अपनी कितावमें बड़े आनन्द्रपूर्वक लिखा है और सच झड़का कुछ निर्णय नहीं किया। एसी निर्मल कथाओंका गढ़न प्रारम्भ पृथ्वीराज रासेसे हुआ है जो। आजतक चली आती है। चारण भाटाकी इन

वातोसे भोलेभाले राजपूतोंकी सरकारोकी ख्व वनआई है।

## सप्तम अध्याय ७.

भुट्टिशर्वतकी मृत्युसे उसकी पटरानीके सती होनेका उद्योग करना और मर्टारोका उसे निवारण करना; राजाके साथअन्यान्य रानियोका सती होना,चन्द्रावतीका मडोरम सती होना,यशवंत की मृत्युसे सबको खेद;अजितका जन्मग्रहण,यशवतके परिवार और सामन्ताका कावुलसे मारवाडको होटनाः औरंगज़ेबद्वारा उनका मार्गमें रोकाजाना, अजीतसिंह कृत औरंगज़ेबकी प्रार्थना, साथवाली ख्रियां को मारकर सदीरोंकी आत्मरक्षा;वालक राजपुत्रकी जीवन रक्ष; इंदागण द्वारा मंदीराधिकार, उनका दृर करना,औरंगज़ेबका मारवाड़पर आक्रमण करना और लूट करना; वडेशनगराका नाश करना;हिन्दुऑके मंदिर आदिको तोडुकर राठौरेको धर्म छोडुनेकी आज्ञा देना; उसके इस प्रमायकी अयोक्तिता, जिजियाकर स्थापन; औरंगज़ेवके विरुद्ध राठौर और शिशोदियोंका एक दोकर कपटनाल करना; युद्धके उपरान्त मेड्तिया सम्प्रदायकी वीरता; नाडोलमें राजपूतोका युद्ध, माराजाना, राजपुतोके विरुद्ध युद्धमे अकवरका अनुमोदन; संधिवंधन; अकवरको वादशाह कहकर राजपृतोका जाहिर करनाः तैन्वरखाको विश्वासघातकता और मृत्युः अकवरका भागकर राजपूर्वोकी शरणमे जाना, अकवरकी रक्षा करते २ दुर्गदासका दक्षिणमें जाना; सोनगका राठौर सेनाकी चलाना, जोधपुरमें युद्धः सोजतमे युद्धः, विश्वचिका और महामारीका होना, औरगजेवको संविकी प्रार्थना करनाः सोनगकी संधिमे अनुमोदन; सोनगकी मृत्यु; औरगज़ेवका संविसंधान; युद्धनिर्वाहका भार आजमके अर्पण करना, मारवाड्मे सर्वत्र मुसल्मान सेनाका फैलना; अर्वली पर्वतम राठाँरोका निवास, स्थान २ पर असंख्य युद्धविग्रह और अगणित प्राणियोंका नाश, राठौरोंके साथ भाटाका मिलापः मेड्तिया सर्दरोका अन्यायसे माराजाना; सिवानेका अवरोध; मुसटमान सेनाका नाश; न्रअली-द्वारा रसानीजातिकी सियोका हरण और उसका माराजाना, साभरमे यवनसेनाका संहार, राजपूर्ता द्वारा जाकौरका रोकाजाना।

पुत्रशोककी शोकाग्निमें आत्मजीवनकी आहुति दे जिसदिन महाराज यशवंतासिहने इस लोकसे विदा ली, जिसदिन पापी औरंगज़ेवका एक कांटा उखड़गया, उसी दिनसे भारतका एक उज्ज्वल नक्षत्र अनंतकाल सागरमें इव गया भारतका भाग्य गगनकालके मेघजालमें आवृत्त होगया और समस्त हिन्दू समाज घोर विपादमें व्याकुल होगई। यशवंतकी पटरांनी प्राणपितके शोकसे व्याकुल हो उसके साथ सती होनेको तयार हुई। शीत्र ही प्रशस्त चिता सजाई गई। शोकातुर रानीने स्वामीके मृतक देहको ले चितापर वैठनेका उद्योग किया। वह उस समय सात महीनेको गर्भवती थी,—मारवाड़का होनहार उत्तराधिकारी अजीत उस समय सीपके भीतर रहेहए मोतीकी समान उसके पवित्र गर्भमें था। उस समय उसका सती होना अयोग्य और पाप विचार कर कृपावत् गोत्रीय उदाने उसे सती होनेसे रोकनेकी चेष्टा की। किन्तु सतीने उसके निवेदनको स्वीकार न किया। उसकी इट प्रतिज्ञा देख

<sup>(</sup>१) पटरानी उनके साथमें नहीं थी, उसरी दो छोटी रानिया जादमजी और नरूकीजी साथमें थी भार दोनों ही गर्भवती थी।

भाग २. ] क्ष मारवाड़—जोधपुरका इतिहास—अ० ७. क्ष (१०**६)**ि प्राप्ति प्रत्ये प्रत्ये प्रत्ये प्रत्ये हुए। उन्होंने सोचा कि विपुल राठौरकुल आज निर्मूल हुआ चाहता है, अब महाराज यशवंतके वंशकी रक्षा कीन करेगा ? उसके जो कईएक प्रत्ये हुआ वालकपर आशा भरोसा रखकर राठौरसर्दार उसके मृत्यु शोकको बहुतकुल मुला कि थे; किन्तु इस समय रानी भी उस आशाके निर्मूल करनेको तैयार है। तब कि भिर कोन यशवंतके सन्मान व गौरवकी रक्षा करेगा ? कोन राठौरकुलका राज्यकार्य कर दुष्ट अगैरंगज़ेवके पापाचरणोका योग्य प्रायधित्तविधान करेगा ?—यह सब चिन्ताएं शोवता- प्रविक करने करने वनयको व्यर्थ विक करने करने उसने वनयको व्यर्थ विक करने वनयको व्यर्थ विक करने करने उसने उसने वनयको व्यर्थ विक करने अपने विनयको व्यर्थ विक करने उसने उसने उसने उसने उसके सती होनेसे निवृत्त किया।

यद्यपि यद्यवंतकी पटरानी सती न होसकी किन्तु राजाकी अन्यान्य खिये उसकी मृतदेहके साथ सती होगई । इस समयमे उसकी दृसरी रानी चन्द्रावती मंडोर नगरमे रहती थी। प्राणपितके मरनेका समाचार पाते ही उसने भी राजाकी एक पगड़ों हे जलतीहुई चितामे प्रवेश करके शरीर त्यागिकया। जो यशवन्त इतने दिनोतक अपनी शक्तिमर सनातन हिन्दूधम्मेकी रक्षा करता आया था, उसको आज मराहुआ

देख समस्त हिन्दूसमाज अत्यन्त शोकसे व्याकुल होगया। राज्यके छोटे वडे, स्नी पुरुष सभीने हॅसी दिल्लगी और भोगविलास छोड़ शोक करना आरम्भ किया। आज मारवाड़ गम्भीर शोकान्धकारसे ढकाहुआ है। आज यहां सव स्थानोपर गम्भीर शून्यता और

स्थिरता तथा उदासीनता छाईहुई है। यहांके मिन्दिरोमे अव घंटा नहीं वजता, सृय्योदय और सन्ध्याकालमे अव घर २ शंख नहीं सुनाई देते। मानो समस्त मारवाड़मे एक युगान्तर उपस्थित है राज्यके सब मनुष्य भयभीत और निराश है। कोई २

रिक पुनान्तर उनास्वत है राज्यक सब मनुष्य मधमात आर निराश है । काई र तो भयसे व्याकुळ हो आत्मरक्षाके निमित्त मुसल्मान धर्म्मका अवलम्बन करनेलगे; किसी २ त्राह्मणने भी सनातन धर्मको छोड़कर मुसल्मानोके धर्म व नीतिके सीखनेमे

चित्त लगाया।

यशवन्तकी विधवा रानीसे यथासमय एक पुत्र उत्पन्न हुआ। सवकी सम्मतिके अनुसार उस नये उत्पन्नहुए पुत्रका नाम अजित रक्खागया। प्रसवका दुःख जव दूर हुआ और रानीने अपनेको चलने फिरनेमे शक्तिमती समझा, तव राठौर सर्दार उसको राठौर राजकुमारियोको तथा राजपारिवारके अन्तर्गत अन्यान्य मनुष्योको

साथ छ अपने देशकी ओर चले; किन्तु हिसक ओरंगजेवने उनको सुखसे घरको न आने दिया। यशवन्तके जीवितकालमे भी वदला छ वह पापी उसकी मृत देहमे खड्गधात

करनेपर उद्यत हुआ। उसके एकमात्र वंशधर राजकुमार अजितके छीन छेनेका उसने उद्योग किया। जिस समय राठारसदार पारवार समेत दिख़ीमें आये कि उसी समयमें निर्द्धी मुग़छ वाव्शाहने आज्ञा दी कि राजकुमारको मेरे हवाछे करदो। उसने सामंतोको

नानाप्रकारके छोभ दिखाये, उसने उनसे कहा कि "यदि तुम राजपुत्रको मुझे देदोगे तो मै समस्त मारवाड़ तुमको वांटदूंगा।" औरंगजेवने यह न जाना कि इसप्रकारके लाखो मारवाड

त्री सम्या मारवाड़ धुमका वाटदूमा? आरगजवन यह न जाना कि इस प्रकारक लाखा मारवाड ै १९ १९७७ तिवर्जी वर्जी शिष्ट्रां पहांतक कि इन्द्रकी अमरावतीके समान एक २ इन्द्रपुरी भी उनकी देनेपर वह प्राण जानेतक हैं अपने राजपुत्रको रात्रुके हाथमे न देगे । उसकी इस पापकथाके सुनते ही वे सरदार हैं अत्यन्त कीथ और हिसासे एकवारगी उन्मत्त हो उठे और अहकारसिहत मेथके समान हैं गंभीर स्वरसे उन्होंने उत्तर दिया "हमारी मातृ मूमि हमारी अस्थिमजाके साथ मिली हैं हुई और नस २ मे जिड़त है, आज वही अस्थि मजा और नसे उस जन्ममूमि और हैं हमारे राजाकी रक्षा करेगे।"

रोपसे उन्मत्तहुए सर्दार "आमखास" को छोड़कर जीव्रतापृर्वक अपने २ डेरोमे आए । उनके डेरोको बोघ ही यवन सेनाने घेर छिया । पाराण्डी औरंगजेवकी ऐसी विश्वासघातकतासे राठोरवीर अत्यन्त क्रोवित हुए । किन्तु एसे आपित्तकालमे क्रोयसे अधीर होनेपर सब ही नष्ट होगा, ऐसा विचारकर उन्होंने धेर्य धारण किया और राजपुत्रके जीवनकी रक्षाके निमित्त वे कोई सदुपाय ढंढने छगे। उन्होंने अपनी तीक्ष्ण बुद्धिसे शीव ही उपाय भी सोच लिया । सर्वारगण राजधानीमं आनेवाले हिन्दुओं को मिष्टान भेटमे देनेके वहानेसे अनेक संदेश और अनेक प्रकारक प्रकान चाराओरको भेजने लगे वह सग पकवान जिस टोकरेमे जानेलगे उनमेसे एकम राजकुमार अजितको भो गुप्त करिद्या । इस वार राठौरवीर अपनी जातिक सन्मान रक्षाके निभित्त दृढ्प्रतिज्ञ हुए । नियमित पूजा आदिकी किया समाप्तकर सवाने दूनी २ अफीम खाई और अपने २ रणतुरंगोपर वैठकर अपनी शक्तिभर राठौळकुळकी गौरवगरिमाकी रक्षा करनेमे वे उद्यत हुए । एक ही समयमे पांच प्रचड रणछोड़ गोविन्ददास, रघुपुत्र दारावत, चन्द्रभान निर्भाक, उदावत भारमल, और सुजावत् रघुनाथ, दारुण रोप और हिसासे उन्मत्तहो गम्भीर स्वरसे कह " आओ, वीरों । आओ, हम समरसागरसे पार होवे आओ इस असुर कुछको नाश करो, इसमे यदि प्राण जातेरहे तो हानि नहीं है, क्योंकि मरनेपर हम असराओंके साथ स्वर्गलोकमे सुख भोगेगे उनके इस गंभीर वातके कहते ही भाट कवि सूजा गभीर स्वरसे उत्साहके साथ कहउठा "राठौरवीरो! आज आपलेगोका राजानुमह भोगकरना सार्थक होगा। आजके समान दिनमे अपने राजा और स्वदेशके गौरव रक्षांके निमित्त तलवार धारण कियेहुए देह लागकर दलसहित स्वर्गमे जानेके निमित्त आपलोग इतनदिनोसे जागीरोका भाग करते आते है । आओ, आगे वढ़ो, मैभी आपलोगोक साय चलताहूं, मेने महाराजकी वन्धुता और प्रभुताके अनुप्रहका भोग किया है, आज उसकी सार्थकताको पूर्ण करूंगा आज मै पिताके नाम और गौरवकी रक्षा करूगा और मृत्युको शिरपर बुलाकर निर्भयहो युद्धभूमिमे विचरण करूगा । आगे होनेवाळे कविलोग अमृतमय तानसे हमारे यशका गान करेगे। " तद्न्तर आशाका पुत्र वीर दुर्गावास क्रोधसे ज्वलित होकर कहउठा " हिन्दुओंके अस्थि मांसका चर्वणकर राक्षस यवनोकी डाढ़े अत्यन्त तीक्ष्ण होगई है, किन्तु यह सव थोड़े दिनोके निमित्त है। आज हम सब उनको इसका दण्ड देगे, आज हमारी तीक्ष्ण तलवारसे जो जलतीहुई विजलीकीसी चिनगारियाँ निकलेगी, उनसे समस्त दिल्ली जल

आज दिही स्थिर होकर हमारी वीरता देखैगी, आज राजपूतीकी रोपामिसे मुसल्मानीकी

सेना भस्म हो जावेगी। "

राजपुत्रके जीवनकी रक्षा कर राठोरवीर इसवार अपनी सहगामिनी स्त्रियोके

सन्मान और गोरवकी रक्षा करनके निमित्त तत्पर हुए । किस प्रकार उनका पवित्र

कुलगोरव रक्षा पावेगा, किस प्रकार उनको प्राणप्यारी स्त्रियां मुसल्मानोके अपवित्र

स्पर्शसे रक्षा करसकेगी, इसका उपाय हृढनेलगे। यवनसेना उनके चारो ओर अस्र

लिये खड़ीहुई है । उनके वीचसे स्त्रियोंको वेखटके लेजानेका कोई उपाय नहीं है ।

तव फिर इस समय राठौर खियोकी मानरक्षाका केवल एक उपाय ग्राणाके नाश करनेका है। इस समय भयानक हिसाके अतिरिक्त राजपूत नारियोकी

पवित्रताकी रक्षाका और कोई उपाय नहीं है । राठौर सर्दार आज उसी भयानक

कार्यके करनेमे प्रवृत्त हुए । वरके भीतर एक कमरेमे वहुतसी वारूद और काठ कवाड़ इकट्टा किया गया। वीरनारी राजपूत खियोने इप्टरेवका नाम छेते २ उस भयानक घरमे

प्रवेग किया, घरका द्वार वंद करिद्यागया और घरके एक झरोखेसे वारूद्मे अग्नि देदीगई । सैकडो वजको समान शब्द कर वार्रुदका ढेर जल्डठा और क्षणमात्रमे उन

कमलको समान वियोको भस्म करिद्या । रूप यौवन छावण्य सव ही क्षणभरमे अग्निसे भस्म होगया ।

राठौरवीर एकवार निश्चित हुए, जिनके निमित्त प्राण रोरहे थे; जो आदरकी

सामग्री थी; जिनके सन्मानमे कुछ भी फर्क पड़नेसे राजपूतोके हृदयमे सैकड़े। वज्रकीसी चोटं लगती थी, आज उन्हीं सुन्दर ललनाओने जलती आगमे शरीर भस्म करिंद्या।

राठार वंशका एकमात्र उत्तराधिकारी, महाराज यशवंतका वंशधर शिशु अजित भी

रक्षा पागया है, तो फिर अब इस समय रणक्षेत्रमे मरनेसे राजपूत वीरोको क्या चिन्ता है? इस समय सव ही निश्चिन्त होकर मुसल्मानोके सन्मुख भयानक युद्धमे तत्पर

हुए । इस प्रकारेक लोमहर्पण युद्धका वृत्तान्त जैसा भाटप्रन्थोमे लिखाहुआ है उसका ही अनुवाद नीचे छिखाजाता है। "यमकी रामान राठौरगण हाथमे शूल उठाकर

शत्रदुरुके विरुद्ध देंहि । उसी समय तरुवारोकी झनझनाहर और ढालोका चट्चट् शब्द होनेलगा । युद्धभूमिमे रुधिरकी धारासे कीच ही कीच होगयी । राजमार्गमे दृहुद्रैके वंशधरोने जो युद्ध किया, मुण्डधारो शंकरने स्वयं उस युद्धभूमिमे

विचरण कर अपने भयानक मुण्डमालको पूर्ण किया। नौजाहर शत्रुसेनाके साथ रत्न

( १ ) रनवास वारूद्से नहीं उड़ाया गया तलवारसे काटा गया था।

(२) राज दृहटु मारवाटुका एक प्राचीन अविपति था। यहांपर वह राठौरकुलके एक प्रधान पुरुषेक रूपसे वर्णित हुआ है। अनुप्रास अथवा शब्द लालित्यके अनुरोधसे भाटकवि प्रायः इसी प्रकार अनेक प्रसिद्ध पुरुपोंके नामकी विनाश होनेसे रक्षा करते रहते हैं।

(३) मारवाट्के भाट कवि कहते हैं कि मटादेवजीकी नरस्टमाला अवतक असम्पूर्ण थी: किन्तु इस युद्दमें शत्रुके शिरोंसे गृंधकर उन्होंने उसको पूर्ण कर लिया था।

Morre of the Medite of the official shows the short of the short

युद्ध करनेलगा; किन्तु उसकी तलवार जय न प्राप्त करसकी अताप्त वह रणभूमिम मारा गया। रणभूमिम गिरते ही रम्भा उसको लेकर चलीगई। दारावत्वीर दहने आत्मजीवन उत्सर्ग किया; आज उसने स्वामीके नमकको रणके लोहूसे मिलादिया। चन्द्रभान अप्सराओसे घिरकर चन्द्र लोकको गया। भट्टीवीर सो दुकड़े हो सुरतानके पुत्रके निकट शस्त्र शय्यापर अनंत निद्रामे सो रहा, प्रभुपरायण उदावत् वीर कमलकी समान लाल गंगका हो यश्वंतसे मिलनेक निमित्त स्वर्गमे गया। किववर शन्द दोनो हाथासे हो तलवारे चलाताहुआ सेनाके सामने युद्ध करने लगा, अन्तमे वह, भी देह लोडकर चन्द्रलोकमे जा वसा। राजवंश और गोत्रके प्रत्येक वीरोने तलवार चला २ कर अपने कर्तव्यको पूरा किया, अंतमे वीर दुर्गदास दुष्ट वीरयोका गर्व चृर्ण कर अपने सन्मान और गोरवकी रक्षा करनेमे समर्थ हुआ"।

राठौर कुलकी सन्मान रक्षाके निमित्त यह प्रचण्ड उद्यममय युद्ध सन्वत १७३६ के श्रावणकृष्ण ७ को हुआ । वीररसके प्रेमी भाट किव इस भीपण युद्धको स्पष्ट शब्दोमे वर्णन कर राठौरवीर सियाजीके पिवत्र वशका असीम गुण गाते हैं। वह दिन राठौर कुलके इतिहासमे एफ पिवत्र दिन कहागया है । उस पितत्र दिनमें अत्याचारी यवनराजके पैशाचिक अत्याचारोका वदला छेनेके निमित्त राठौरोने जो एक प्रचंड उद्यम किया था, उस उद्यमके सफल होनेसे दुष्ट औरगज़ेवका सिहासन चूर्ण होजाता, तथा भारतका इतिहास नई मूर्त्त धारण करता इसमें कुछ भी सन्देह नहीं, परन्तु भारतवासी सदैवसे ही राजभक्त है, राजभक्ति इनकी अस्थि मजामे नस नसमें प्रत्येक रक्तके बूदमें मिली हुई है । विद्रोहिता किसे कहते है, उसे यह नहीं जानते न कभी जानना चाहते हैं। किन्तु ऐसा होनेपर भी इनका हृदय पत्थरसे नहीं बना है इसी कारण ये अत्याचार सहन नहीं करसकते । इसी कारण जिसकी यह देवताकी समान पूजा और सन्मान करते हैं, उसको हिसक और

<sup>(</sup>१) भाट कियोंद्वारा विणित संक्षिप्त और सारगिभत युद्ध विवरणका अनुवाद ही यहापर प्रकाशित हुआ है। स्वदेश, स्वधर्म, अथवा स्वदेशीय राजाओं के सन्मान रक्षाके निमित्त रणक्षेत्रमें जीवन विसर्जन करनेसे वीरगण जो परम पुण्यका संचय और श्रेष्ठ पदकी श्राप्ति करते रहते हैं, उसका स्पष्ट वर्णन इस युद्ध वर्णनकी प्रत्येक पिक्तमें देखा जाता है। किन्तु यह नई नीति नहीं है। इन भाटप्रन्थोंके रचेजानेके यहुत शताब्दी पिहलेसे आये शास्त्रकारोंने कहिकनी वर्णनकी सहायता से युद्धमें गिरेहुए वीरोंके जिस पुरस्कारके विषयका उल्लेख किया है उसके पाठ करते ही अति निर्जाव मनुष्य भी अपने देशके निमित्त रणक्षेत्रमें शाण छोड़नेको उत्साहित हो उठता है।

<sup>&</sup>quot; जितेन लक्ष्यते लक्ष्मीभृतेनापि सुरांगना। क्षणविध्वीसनि काये का चिन्ता मरणे रणे? "

इस प्रकारके प्रचंड उत्साहसे जो श्लोक लिखेहुए है, उनका पाठ करनेसे स्वदेश, स्वधर्म और स्वजातिकी गौरवगरिमाकी रक्षाके निमित्त कौन नहीं प्रसन्नतापूर्वक रणस्थलमे प्राण छोड़ सकता ! क्षणभंगुर मानवदेह धारण कर कौन अनन्त और अक्षय स्वर्गसुखका तिरस्कार करसकता है। चाहे जो करसके परन्तु वीररसके चाहनेवाले राजपूत कभी ऐसा नहीं करसकते। यह सब उत्साह बढ़ानेवाले लोग ही राजपूतोंके रणविलासिताका एक प्रधान उद्दोधक हैं।

भाग २. | 🕸 मारवाड्-जावपुरका इतिहास-अ० ७. क्ष Seenochionophochochochionophochroneshochroneshochroneshochronesh निष्ठर मूर्त्ति धारण करते देख इनके हृदयमे सहस्र वजानल प्रज्ज्वालित होजाती है; वह उनकी अग्नि उस दुष्ट राजाके हृद्यकी ही अग्निसे शांति होती है। राजपूरोका धर्म-शास्त्र यही वाते स्पष्ट शब्दोंमं अनुमोदन करता है। किन्तु ऐसा होनेसे क्या इसको विद्रोहिता कहाजासकता है। जिसकी देवताके समान पूजा कीजाय, जिसको रक्षक जानकर जीवन और जीवनकी अपेक्षा 'यारी स्वाधीनता और सन्मानको अपेण किया जाय, वह यदि पत्थरका हृदय करके पिशाच और पाखण्डकी मूर्त्ति धारण कर अपने स्वार्थमे तत्पर हो उस आश्रित मनुष्यके उस श्रेष्ट प्राण मनुष्यके उसअनुप्रह चाहनेवालेके सर्वनाश करनेकी चेष्टा करे तो उस चेष्टाके रोकनेका उद्यम क्या विद्रोह कहाजा-सकता है, ? भासुरक सिहके पंजेसे निर्वल खरहोकी रक्षा कीगई थी तो क्या वह विद्रोह था ! उन निर्वेल खरहोके साथ श्रेष्ट प्राणवाले राजभक्त राजपूर्तोकी तुलना करनेसे इन दोनोमे अत्यन्त समानता पाईजाती ह । राजपूतोने समस्त जीवनके निमित्त सुखको आशाको छोड़ संगे सम्बन्धी और जन्मभूमिको त्याग औरंगज़ेवके ऊपर समस्त आज्ञा भरोसेका भार रख उसीके कल्याणके कारण प्राणीको न्यौछावर करके उन्होंने दूरदेश कावुलको पयान किया था। उनके मनमे दृढ़ विश्वास था कि मुग़ल वादशाह उनके असीम आत्मत्यागका उचित पुरस्कार देगा, उनके मंगलकी ओर दृष्टि रक्खैगा । ऐसा ही विज्ञास कर उन्होंने दुष्ट मुसल्मानोंके वीचमे निर्भयरूपसे प्रवेशें किया था और अपने राजपूत रक्तको व्यय करके वे वादशाहके वड़े २ कार्य करनेलगे थे। किन्तु वादग्रहने उनके कियेहुए उपकारका उन्हे क्या पुरस्कार दिया ? उसने इन महोपकारी विश्वस्त राजपूतोको जो पुरस्कार दिया, उसका विचार करनेसे हृद्य सहम उठता है और औरंगज़ेवको एफ हिसक कहाजासकता है। औरंगज़ेवने उनके जेठे राजकुमारको कायरकी समान मारकर वूढ़े यशवंतके हृदयमे तीक्ष्ण गुलका प्रहारिकया, उसके विषम आचातसे दूरदेशमे राजाका प्राण भी जातारहा । परन्तु इससे भी औरंगजे़वकी छाती ठंढ़ी न हुई, अन्तमे महात्मा यशवंतके प्रतात्माको साधारण जलगंहूप (कुहे) से वचित करनेके निमित्त उसके एकमात्र उत्तराधिकारी वचे अजितको भी उसने मारना चाहा । क्या यही राजाका धर्म है? इस प्रकारका नरराक्ष्म क्या राजा कहलाया जासकता ह ? जिस राजाने प्रजाके मुखकी ओर न देखा, जाति वर्ण और धर्म्म भेदसे जिसने भिन्न दृष्टि रखकर शासन किया वह क्या राजाके नामके योग्य है ? हिन्दुस्तान इस प्रकारका राजा कभी नहीं चाहता, भारतवासी ऐसे अयोग्य राजाको अत्याचारी जान उसके पापो मस्तकमे भीम वज्रका प्रहार करते है और वे इसको विद्रोह नहीं समझते। राजपुत्र अजितने राक्षस औरंगज़ेवके हाथसे हुटकारा पाया। सर्दारोने उसको **ळड्डुओसे भरेहुए टोकरेके भीतर छुपायकर** एक विश्वासी मुसल्मानके हाथमे अर्पण किया । वह सत्यपरायण मुसल्मान वड़े यत्नपूर्वक राजकुमारको नियत स्थानपर  (१०८)

क्ष राजम्थान इतिहास । क्ष [दूसरा
क्षित्र अर्था क्षेत्र अर्था क्षेत्र अर्था क्षेत्र करनेस इसके पश्चमे वहीं

क्षेत्र वा । इसकी सत्यपरायणा और विश्वामका विचार करनेस इसके पश्चमे वहीं

मक्ति उत्पन्न होती है । उन्हीं हिन्दू मुसल्मानों प्रे प्रचण्ड युद्धकालमे जब कि हिन्दू

बिद्धेपी उस निदुर राजकि राज्यमे थे तव उस समयमे न्वयं मुसल्मान ही जिम

मनुष्यने एक हिन्दू राजकुमारक जीवनकी रखा की, उम मनुष्यका यह काम साधारण

नहीं कहा जासकता । निध्य ही उसका हृदय बड़े र महन् गुणामें भूपितथा। टु:एक्का

वियय है कि भाट कथियोंने ऐसे उपकारित निश्चों कारके प्रवाद हिन्दू गा । उसके विद्या। जो हो

जिस समय वह राजकुमारको लेकर नियत खानमें पहुँचा उसके थोड़ी हो दरके उपरांत

वीरवर दुर्गदास भी वेचहुए सर्दारांको साथ ले वहा जा एहँचा। प्राक्रमी शुगहास

अपने अभित मुजबलसे अकेले असंख्य यवनोंके वीचस वाहर निकलम्का था। उसकी

अर्थे हाथा से भाव प्रवाद से अपने माने छोड़ित्या था। दुर्गदासका सव वरार श्वत विश्वत

और रुपिस मराहुआ था। तो भी वह श्वणभरके निमित्त अभित ओर हान्त नहीं

हुआ, श्वणभरके निमित्त भी बह इस वह कारके करनेम विचलित न हुआ। विश्वता निर्मा

इस असीम आस्तरायाका योग्य अभित विद्या आर्था जोग विश्व अर्था कारका हुए वा अर्थान विश्व सको

उत्त कारका इस असीम आस्तरायाका योग्य अनित स्था करसका था उसे वह मारवाइकी

उत्त कारका हुस अर्थिक अर्थक अर्थकी युवा अर्थ्या और उसके परंपरा प्राप्त अधिकारको

उत्त कारका हुस इं अलितका रक्षक उसकी युवा अर्थ्या और उसके परंपरा प्राप्त अधिकारको

वा वा रहा, वह अलितका रक्षक उसकी युवा अर्थ्या और उसके परंपरा प्राप्त अधिकारको

वा रहा होते इस कारण वह दरवारमें प्रतिचित हुआ, और काका शब्दके सिवाय अलितो

वा रहा होते इस कारण वह दरवारमें प्रतिचित हुआ, और काका शब्दके सिवाय अलितो

वा रहा होते इस कारण वह दरवारमें प्रतिचित हुआ, और काका शब्दके सिवाय अलितो

वा रहा होते इस कारण वह दरवारमें अधिकारमें है।

राजकुमारको लेकर वीरवर दुर्गदास कुकेक विधासी सहीरेके साथ अर्वहा

वा रहा होते इस कारण का विद्यापिसे वेचदके रसके विभिन्त दुर्गदास प्रति वास वाक्र स्वार

पावल्डी वर्धसे चल्को विक्व होता विद्यापिस विवत्त हुकि सोम पाल्य हुकि स्वर्त है। तीव्र वावानको समान यह अक्वाह वही वोच में पाल्य होता सही सकले, सबसे

पावलको परविक्व होता होता होता साम प्रव अक्वाह वही के पहिले वह दुर्गदासको ढूंढने लगे और इधर उधर घूमते रे अन्तमे वे आयू पहाड़की

「ふさいこう」、これではないでは、これではないできない。

🕸 मारवाड्-जोधपुरका इतिहास-अ० ७. 🕸 भाग २. ] तराईमे जा पहुँचे। दुनाङ्का सर्दार उस समय गुप्तवेशी राजकुमारको धनी कहकर पुकारा करता था, अंतएव उसको पहिचान छेनेमे राठौरोंको कुछ भी दिकत न हुई । इस प्रकारसे राठौर अपने राजकुमारको पाकर अत्यन्त आनिन्दत हुए और उसको मारवाडकी गद्दोपर विठानेके निमित्त दृढ एकताके सूत्रमे वॅथकर जातीय वल इकट्ठा करने लगे। वह ज्ञान्तिमय आश्रम जीच्न ही वीरोकी निवासभूमि होगया। उस ज्ञून्य गुफामे और वृक्षोकी छायाके नीचे वीर-रसराते राठौरगण भाट और चारण कवियो-द्वारा नाए जातेहुए जातीय गानको सुनकर अत्यन्त उत्साहसे उत्साहित हो राठौर राजकुमारका स्वत्व दृढ़ रखनेका यत्न करनेलगे । इस समय उनको एक प्रचंड जातिका आक्रमण रोकनेंक निमित्त युद्धखेतमे जानापडा । अति प्राचीन कालमे ईदा नामक एक प्राचीन राजपूतवंश मरुभूभिमे राज्य करता था । ईदा प्रसिद्ध पडि़हार क़ुलकी एक शाखा है राठौर वीरोके मारवाडुमे जानेके समयसे वे अपने पुराने राज्यसे दूर होगये थे क्यों कि राठोरवीर चूंडाने मारवाड़के वालुकामय क्षेत्रसे इनके वंशवृक्षको जड़से उखाड दियाथा।राज्यहीन पडिहारगण उसी समयसे हारेहुए सामंतीकी समान दीनभावसे समय विताने लगे थे। किन्तु वे क्षणभरके निभित्त भी राज्यके उद्घार करनेकी आशाको न छोड़सके थे इस समय अवसर पाकर वे उस आशाके सफल करनेमे कृतकार्य हुए । ईदा वीरोकी इच्छा शीत्र ही पूर्ण हुई । अर्थात् थोड़े ही समयके वीचमे प्राचीन मंडोरमे पिंड्हार कुलकी राज्यध्वजा फहराने लगी। पिंड्हार कुळवाले इस विजयसे अत्यन्त उत्साहित हुए, इस विजयके पाते ही रत्नैनामक एक राठौरने जोवपुरके जीतनेकी इच्छा की। जो राठौरवंशी अमरसिंह अपनी चंचलता और प्रचण्ड प्रकृतिके कारण राजसिहासनसे वंचित हो पिताद्वारा निकाला गया था, और जो वादशाह शाहजहांके मारनेको जाकर स्वयं ही उस सभामे मारा

गया था, ऊपर कहाहुआ रत्नै उसीका पुत्र था कहाजाता है कि औरगज़ेवने ही

(१) राजस्थान प्रथमखण्ड प्रथमभाग अ० ६ पृ ६५ देखो।

(२) रत्न नाम गलत लिखा है, सही नाम रायसिह है जो राव अमरसिहका वेटा और

महाराज जसवन्तसिहका भतीजा था । (३) उटारहृदय शाहनहाने अमरिसहकी डीठताको क्षमा करके उसके पुत्र रतनको नागौर

का राज्य टेटिया था। यह राज्य उसके कुलमे चार पीढ़ीतक रहा, फिर इन्ट्रासिह राठीर राजाने इसके खान्टानवालोको वहासे निकाला। अमरके वंशको नागोरमें फिर वसाकर प्रजावत्सल मुगलस-चारने जिस माहात्म्यका परिचय दिया था, हिन्दुस्तानमे और किसी विजातीय राजासे वैसी

उदारता और सुन्यवहार हुआ है या नहीं टाड्साहवने इस वातको पूर्णरीतिसे मानलिया है कि यदि भारतवर्षमे वृटिश राज्यको अचल रखनेकी इच्छा हो तो इसी प्रकारकी उदारता और महान्था का परिचय देना आवश्यक है। इस विषयमें उन्होंने जो कुछ अपने ग्रन्थमे लिखा है उसका

यथार्थ अनुवाद यहां दियाजाता है। मुग्ल क्या वरन महाराष्ट्रलोग भी जिन दशन्तोंको रखगये हें <sup>ৣ</sup>৽রিটার ক্রিটের ক্রিটের

रत्नको जोधपुर जीतनेके छिये उत्साहित किया था, जो हो रत्नकी चेष्टा फलीभूत न हुई। विद्वासी राठौरसर्दार वालक अजितके स्वत्वकी रक्षा करनेके निमित्त उसके साथ युद्धमे प्रवृत्त हुए। उस युद्धमे रत्नकी हारहुई। उसने भागकर नागौरके किलेमे अपने प्राणोकी रक्षा की । तदनन्तर सर्दारोने ईदा वंशवालीपर आक्रमण कर उन्हे मडोरसे दर भगादिया । औरंगजेवने जिस अभिप्रायसे रत्नको जोयपुरके जीतनेमं जत्साहित किया था वह सफल न हुआ। इसके पहिले उसने गुप्त वेपसे अपने ट्रिभिप्रायके साधन करनेकी चेष्टा की थी, किन्तु उन सत्र चेष्टाओको निष्कल होताहुआ देख इसवार वह स्वय कार्यक्षेत्रमे अवतीर्ण हुआ । एक विभाल सनाको लेकर उसने —हमने अवतक उनके अनुकरण करनेका साहस नहीं किया, इसी कारणमे ठमारा प्रतिशोध भयंकर बन्नकी समान दौड़कर शत्रुका हृदय फाउडालता है। रहेले लोगोंके विरुद्ध जिमदिन चृणित मैत्री कीगई. उस दिनसे लेकर तवतक कि जवतक हमलोगोने भरतपुरके बीच पिछले महार कार्यकी मध्यस्थता करके कहानीमे कहें हुए शेरकी तरह व्यवहार किया था, वहांतक देवजाओ तो ज्ञात होगा कि कितने सर्दार अपने २ पितृपुरुपोंकी सम्पत्तिसे विचत होगये हैं । हमारी वर्तमान अवस्था ऐसी प्रभुता शालिनी होगई है कि इस समय हमलेग अमा शीलताका परिचय देसकते हैं। ईश्वर न करे यदि राजपूतानेमें हमकी इस सद्वृत्तिकी कार्य्यकारितामें आवश्यकता पंडे तो यह बहुतायतसे दी जायगी; कारण कि वहाँ इसके मंगलमय प्रभावका विरोप आहर देखाजाता है, और ऐसा होनेपर यह ओसके विन्दुकी समान फिर हमारे शिरपर आकर पटेगी। परनतु यदि हमलोग दिन रात केवल विपत्तिकी शंका करके प्रजाका विश्वास विना किय राजनीति को चलावेगे तो एक समय यह भयंकर श्रीतशोधस्वरूप हमारे मस्तकपर गिरेगा। हमारी आधुनिक शासनरीति विजित लोगोंके अमंगलसे यदि पूर्ण होगई है; ऐसी अवस्थाम यदि किसी अणकाल स्थाई पुलिटकल एजंटका मिजाज गरम होजाय, तो उसके द्वारा कदाचित् ऐसा विः होसकता है कि जिससे एक वहुतादिनोके राज्यके विगङ्जानेकी सम्पूर्ण सम्भावना है। स्थाई पुलिटकल एजंटका मिजाज गरम होजाय, तो उसके द्वारा कदाचित् ऐसा वि गट उत्पन्न

## अ इन नोटोमे इतनी वाते अगुद्ध है।

- (१) एक तो अमरासिंहके वेटेका नाम रत्न नहीं था। रायसिंह था मारवाडके इतिहास और औरंगजेवके इतिहासमें रत्न नहीं लिखा है।
  - (२) रायसिंहके कुलमे यह राज चारपीढी नहीं रहा टोही पीढ़ी मुशकिलसे रहा ।
- (३) इन्द्रसिंह रायसिहका वेटा था । इसने किसके खानदानवालोंको निकाला यह कुछ समझमें नहीं आता। असली वात यह है कि महाराज अजीतसिहने इन्द्रसिंह और उसके वेटोको परास्त करिया था।
- (४) सयसिहको जोधपुरका राज्य औरंगजेवने उज्जैनकी लडाईके पीछे यशवन्तसिहसे नाराज होकर दिया था। मगर फिर दाराशिकोहके गुजरातमे आकर यशवन्तसिहसे मेल करलेनेसे ओर रायसिहको तो मौक्फ रमला और यशवन्तसिहको मनालिया। रायसिंह यसवन्तसिंहसे पहले मरगया था, इसलिये अब औरगजेवने जोधपुरक राज्यका फरमान इन्द्रसिहको लिखदिया था, नगर राटौराने उसको लडाईमें हरादिया जिससे औरगजेव भी नाराज होगया और इन्द्रसिहका जोधपुरमें अमल न रहसका। रत्नका नाम रायसिह वा इन्द्रसिहकी जगह इस पुस्तकमे गलत लिखा है।

ᢟᠣᡯᡠᡖᡯᡠᡖᡯᡠᠳᡯᡠᠳᡯᡠᠳᡯᡠᠳᡯᡠᠳᡯᡠᠳᡯᡠᠳᡯᡠᠳᡯᡠᠳᡯᡠ

क्ष मारवाड्-जोधपुरका इतिहास-अ० ७. क्ष मारवाड़ राज्यपर चढ़ाई की । शीघ्र ही जोधपुर घिरगया;-कोई भी उस आक्रमणको न रोकसका और कोई भी उसके कराल गाससे राजधानीका उद्धार न करसका। जोधपुर औरंगजेवके अधिकारमे आगया, जोधपुरकी शोभा सौन्दर्य्य आज नाशहो यवनोके परोसे दिलत हुई । आज यमकी समान यवन सैनिकौने नगरके भीतर वसकर राठौरकुलके समन्त धनरत्नको हरलिया । शीव्र ही वड़े २ तीन नगर मेरता, डीडवाना, और रोहत भी, जोधपुरकी द्शाको प्राप्त हुए । मारवाडको अपने अधिकारमे करके मुसल्मानीने उसकी दुर्दशाकी सीमा न रक्सी । नगर, गाँव और कसबोको तोड़ फोड़कर जलाडाला । देवमंदिर, स्तंभ आदि गिरादियेगये, और देवमूर्तियाँ ट्ट २ कर पाखण्डी यवनोके पेरोसे कुचली जानेलगीं। किसीने उस ओरको देखातक भी नहीं, और न कोई उन पवित्र मूर्तियोके उद्घार करनेम अग्रसर हुआ । जो कईजन हिम्मतकर उस कार्यके करनेमें साहसी हुए, उनमेसे अधिकोने मसल्मानोके हाथोसे प्राण गॅवाए जो जीवित रहे, दुष्ट यवनोने उनको जाति-भ्रष्टकर वलपूर्वक मुसल्मान बनालिया । मारवाड्देशके घरघरमे अराजकता, प्रजाहत्या, और महामारी भीपणमृति धारण कर भ्रमण करनेलगी। आज समस्त मारवाड मानो

वीभत्स भहास्मशानमे वद्छ गया; नगरपर नगर, शहरपर शहर, गांवपरगांव, जछाये जाने लगे। कोई भस्म होगया और कोई पृथ्वीमे मिलगया। कही तो धुंवा और जलतीहई अग्निकी लपटें मकानोसे वाहर निकलने लगीं,कही दो चार मंदिर टूटे फूटे पड़ेहै,और वहीं पर उनके ऊपर मसजिदे वन रहीहें,मद्मत्त मुसल्मान पृथ्वीपर गिरीहुई देवप्रतिमाओके मस्तकों-पर पिशाचें की समान पदाघात कररहे है,कहीं पर पृथ्वी मे गिरेहुए राजपूत हृदयिवदारक स्वरसे आर्तनाद कररहेहै । औरंगज़ेव अपने इस पाशवी अत्याचारके कियेहुए वीभत्स चरित्रको देखते २ प्रसन्नतापूर्वक अपने नगरको छोटआया । उसका हृद्य क्षणमात्रको भी न किम्पत हुआ । निश्चय ही उसका हृद्य पत्थरकी समान कठोर होगया था; नहीं तो क्या वह इस वीभत्स दृश्यको देखकर क्षणभरको भी कातर न होता ? कातर होना तो दूर रहा वरन उसने उस अत्याचारके दुगुने बढ़ानेका संकल्प कर छिया और समस्त हिन्दृप्रजांके ऊपर कठोर जिजिया न्थापनकर इसने अपने कर पैञाचिक सकल्पको पूर्ण किया । इसी दुःखदायी अत्याचारके समयमे वीरकेसरी

छिखेगये थे, कि जिनका अनुवाद इस यन्थंक प्रथमखण्डमे छिखाहुआ है'। राजपतोके नाश करनेकी आज्ञा पाय सत्तरहजार सेनाके साथ तहच्चरखाँ युद्ध-क्षेत्रमे आया । इसके उपरान्त औरंगज़ेव स्वयं अजमेर गया मेरतिया सामन्त द्रसमेत

राणा राजिसह विवोदिया राठौरांको मिलाय अत्याचारियांके विरुद्ध युद्धक्षेत्रमें अवतीर्ण हुआ था; उसी समयमे उसकी कृत्रमसे ऐसे तेजयुक्त असाधारण पत्र

ग २. |

<sup>(</sup>१) राजस्थान प्रथमखण्ड, अ० २२ पृ० ४४६ देखो ।

<sup>(</sup>२) इस स्थानसे अजितके राज्य प्राप्तिपयेत समस्त वृत्तान्त टाट्साहवने भाटप्रन्थसे संप्रह लर उसका अनुवाद लिखा है। यहापर उनका वह अनुपाद ज्योका त्या लिखागया है। इस प्रकार , के अनुवाटमे जो मृल ग्रन्थकी सुन्टरता विनष्ट हुई हैं उसका विदित करना चतुर पाठकोके लिथे

M. A so hoche one of softe of soft of hooms on since इकट्ठे हो उसका आक्रमण रोकनेक निमित्त पुष्करके सामने अप्रसर हुए । भगवान वराहके पवित्र मंदिरके सामने युद्धका आरम्भ हुआ । वहां वीराग्रगण्य चिरजव मेरतीयगणके कराल कृपाणने सहजसे ही असुरोके मस्तक काटे । इसी युद्धस्थलमे सम्वत १७३६ के भाद्रमासकी एकाद्शीको मेरतिया गणाने प्राण त्याग किये। तहच्चरखां धीरे २ आगे वढ्नेलगा । मुरधरके निवासी प्राणोके भयस पहाडोकी ओर भागनेलगे। यवन सेनापतिकी गति रोकनेके निमित्त रूपा और कूपानामक दोना भाई अपनी फौजको हे गुड़ानामक स्थानमे आये। किन्तु उनकी इच्छा पूर्ण न हुई। पश्चीस जन भाइयोके साथ वह रणभूमिमें मारेगये। कालमेच जिस प्रकार जगन्मे जल बरपाते है, औरंगजेवने उसी प्रकार अपनी म्लेच्छ सेनाको देशके ऊपर पलाया । वह अजय दुर्गमे केवल पांचिदन रहा। इसके अनन्तर उसने चित्तोड़की ओर कॅचिकया। उसके चित्तौड़मे पहुँचते ही चित्तौड़की अत्यन्त शोचनीय अवस्था होगई, जानपडा कि माने। आकाश टूटकर माथेके ऊपर गिरा है। शिशु राजकुमार अजित राणाद्वारा रक्षित हुआ, और राठौरगण शिशोदिया सेनाको आगे चलाकर युद्धक्षेत्रमे अवतीर्ण हए । मसल्मानीके वलको अधिक देखकर उन्होने राजकुमारको एक गुप्तस्थानमे छिपारकला । टिहीपति देहवाड़ीके समीप आया, इधर कुंभा उंयसेन और ऊदो आदि राठौरवीर गणोने उस गिरि मार्गमे खड़े हो उसकी प्रचंड गतिको रोका । उस गिरिमार्गमे होकर औरगजेवने जव उद्यपुरपर आक्रमण किया, तब आज्म चित्तौड़मे था इसी समय समाचार आया कि दुर्गदासने जालोर राज्यपर आक्रमण किया है। इस समाचारके सुनते ही औरगज़्य अजमरकी ओर छौटा। जाते समय मुकर्रमखांको यह आज्ञा देगया कि वह जालीर युद्धमे विहारीकी सहायता करे। किन्तु दुर्गदास युद्धका कर इकट्ठा करते २ जीधपुरमे आया। गर्वसे औरंगजेवके मस्तकने आकाशको स्पर्श किया। उसने प्रण करिलया कि देशमें केवल एक ही धर्म्म रक्खूंगा, और वह धर्म मुसल्मानधर्म है इस पाइावी प्रतिज्ञाको वह वहुत कुछ पालन करसका था। राजकुमार अकवर तहव्वरखांके निकट भेजागया । ॡटना, मारना, जलाना आदि देशमें सर्वत्र फैलगया । देशसून्य महा-इमशानकी समान होगया। सभी स्थानोमे एक घोर विभीपिका विजयके अहंकारसे भ्रमण करनेलगी । किन्तु क्या होगा ? देवेच्छासे आज भारत सन्तानीको वह दु ख भागनापड़ा है। ईदागणोने जोधपुरमे अधिकार करितया। किन्तु कूपावत् वीराने नगी तलवार ले खत्तापुरमे उनके सामने हो उनका नाशिकया। मुरधरहेशाधिपति और -व्यर्थ है।महात्मा टाड्साहव कहते हैं,''भाटकवियोने यह सबवणन जिस प्रकारके मनोहर शब्दोमें नियमानुसार किया है उस नियमके विरुद्धाचरण करनेसे ही मूलग्रन्थकी सौन्दर्ग्यता और सारवत्ता के भर्लाप्रकारसे नष्ट होनेकी सम्भावना है । अतएव यहापर उस ही नियमका अनुसरण करना अचित है। " इस ही कारण यहापर भी उस ही नियमका अनुसरण हुआ है।

इतिहास के स्टिक्ट के स

<sup>(</sup>१) इस स्थान देहवारी जहाँ वे वधहुए थे पहां अवतक वह सारणीय लक्ष्य उन योधाओं के दाहिनी ओर द्वारमें प्रवेश करनेके समय दिखाई देता है।

क्ष मारवाड़-जोधपुरका इतिहास-अ० ७. क्ष (११३) भाग २. ] भी एकवार रावको पद्वोसे वंचित हुआ । यद्यपि वाद्शाहको इच्छा थो कि परिहारगण मारवाड़के अधिकारी हो परन्तु उसकी यह इच्छा सम्वत् १७३६ के ज्येष्टमासकी त्रयोदशीको विफल हुई। अर्वलीपहाड़ने राठौरोको आश्रय दिया। इस दुर्गम और निर्जन प्रदेशसे समय २ मे वाहर हो व मुसल्मानोको धानको समान काटते और उनकी लाशोको ढेरके ढेर कर रखते, तथा उनका अन्नधन हर हेते थे। औरंगज़ेवको कुछ भी शान्ति प्राप्त न हुई, और राठोरोका स्वामिधम्मं दिन २ वढ़नेलगा, वे दिन २ स्वदेशके निमित्त विपुल त्यागस्वीकार करनेलगे । उन्होने दुष्ट औरंगज़ेवके तहसनहस करनेकी दृढ़ प्रतिज्ञा की । एक दुलने जालौर पर आक्रमणिकया । दूसरा दुल सिवानाके आक्रमण पर तत्परहुआ । उस समय औरंगजे़वने राणासे युद्ध करना छोड़ समस्तसेना मारवाड़को भेजी। वीरकेसरी राणा राजसिहने अजितको आश्रयदे वादुशाहकी कोधामि भड़काई थी । इस समय उसने अपने पुत्र भीमके हाथमे शिशोदियासेनाका भार अर्पणकर उसे राठौरोकी सहायताको भी भेजा। उस समय इन्द्रभान और दुर्गदास राठौर सेनाको छिये गोड़वाड़ामें निवास कररहे थे। शिशेगीद्यावार भीमसिह दुलसहित वहां पहुंच कर उनके साथ मिलगया। राजकुमार अकुवर और सेनापित तहव्वरखां मुग्लसेनाको लेकर उनके सन्मुख हुए, शीघ्र ही नाडोलनगरमे युद्ध आरम्भहुआ । शिशोदियागण राजपूतसेनाके दक्षिण ओर हुए । वहुत देरतक युद्ध होतारहा, इसमे बहुतसे सैनिक मोरगये, राजकुमार भोम भी युद्धक्षेत्रमे मारागया, राणा भोमकी सेना राठौरोकी प्रचंड दुर्गस्वरूपथी। वीर इन्द्रभान अत्यन्त विस्मयकर वीरता प्रकाशकर ऊदावत जैताके साथ रणस्थलमें पतित हुआ । सोनग और दुर्गदासने भी उस दिन आश्चर्यकर वीरता दिखाई! वह दिन राजपृतोको वीरता दिखानेका एक प्रसिद्ध दिन था। उस दिनके वीतते ही राठोरकुळकी गौरवगरिमा भी लोप होगई, एक वार ही गौरवोन्नत मारवाड़ आज हीनदृशामे पतित होगया, तौ भी राठौरगण उस दिनकी घटना नही भूलसके और यह भी जानपड़ता है कि न कभी भूलसकेंगे । जिस दिन वह भूलेंगे, उसी दिन राठौरोका नाम जगत्से छोप होजायगा । उस पवित्र दिनमे राजपूत वीरोने स्वदेशस्वाधीनता और स्वजातीय राजाकी गौरवरक्षाके निमित्त जो अतुल आत्मत्याग जो विपुल वीरता प्रकाश की, उसकी देखकर राजकुमार अक्वर भी मोहित होगया था, उसका भी पत्थरसा हृदय पिघल गया था। अपने वलके मदसे मत्तहो दुराकांक्षाको पीरतृप्तिके निमित्त उसने राजपूर्तोको नानाप्रकारसे उत्पीड़ित किया था, इस समय अपने कियेहए उन समस्त अत्याचारोको विचार २ वह मन ही मन संताप करनेलगा । उसके पिताने इस वीरजातिके ऊपर क्यो ऐसा अत्याचार किया उसको वह न समझसका । वास्तवमे (१) मेवाड्के भाट कवि कहते हैं कि राठारोके साथ इस समय मुसल्मानोका और भी एक युद्ध हुआ था; उस युद्धमें राजपूतोने वड़ी वहादुरी और बुद्धिमानीसे जय पाई थी। राजस्थान-प्रथमखण्ड अ० १२ पृ० ४५५ देखो 📙  **%รั้หนดที่จัดห้อดที่จัดที่จัดที่จัดที่จัดที่จัดที่จัดที่จัดที่จัดที่**จัดที่จัดที่จัดที่จัดที่จัดที่จัดที่จัดที่

प्राचान स्थाप स्याप स्थाप स्याप स्थाप स्य यह भी समाचार आया कि राठौरवीर दुर्गदास अकवरके साथ मिलगया है। औरंगजेवकी सब आशाएँ निर्मूल होगई दारुणक्रोध, विपाद और मनो-वेदनासे वह अपनी मृछोके वाल और होठ काटनेलगा। यह सब सम्बाद थोड़े ही दिनोमे समस्त देशमे फें.उगया। देशके जिस स्थानपर जितने राठौर थे सव अकवरकी स्वार्थरक्षाके निमित्त

भाग २. ] क्ष मारवाड़-जोधपुरका इतिहास-अ॰ ७. क्ष (११५)

उसकी पताकाके नीचे आ खड़ेहुए। भारतका राज्य आज दे। हिस्सोमे वॅटकर दे। राजाओका राज्य कहा जानेलगा। अव भगवान्की कृपासे मृतप्राय सनातनवर्म पाखण्डी ओरगज़ेवके लोह वंधनसे छूटकर पुन: जीवित हो उठा।

आज औरंगजेव वडी विषम विषद्मे पड़ा है। आज इकट्टेहुए राजपूतोंके कोथसे उसका सिहासन वारम्वार कांपनेलगा, उसके राजमुकुटने पृथ्वीपर गिरनेकी तैयारी की । उसको भय हुआ कि निश्चय ही मे सिहामनसे उतारा जाऊंगा । क्योंकि वह जिधर देखता उधर ही राजप्रताकी क्रोधाप्ति प्रचण्डतेजसे प्रज्ज्वितिहो उसको जलाती हुई देखपडती थी । उसे उससे वचनेका कोई भी उपाय न दिखाई दिया, समीपी वन्धु, वांधव सहायक आदि किसीका भी आसरा न रहा। अतएव उसने समझिखया कि शीब ही मझको गहीसे उतरना होगा । किन्तु तौ भी औरंगजेव निरुत्साह न हुआ । उसको वन्यु, वान्धव, सहायक, संवल सवने ही छोड़दिया, किन्तु आशा उसको छोड़कर भी न छोड़सकी, उसके हृद्यसे उत्साह दूर न हुआ। उस आशा और उत्साहसे उत्साहित हो औरंगजे़वने विपद्से छुटकारा पानेके निमित्त शठताका अवलम्बन किया और कपट तो उसके जीवनका साथी था: उसको जव संकट पड़ा, तभी उसने गठता और कपटकी सहायतासे उस विपत्तिसे छुटकारा प्राप्त किया,-उसी समय भी उसके दोनो संगियोने दो विशालसेनाको समान उसकी सहायताको । आज चतुर मुग्लवादशाह इन्हीं दोनोकी सहायताद्वारा इस विपत्तिसे छटकारा पागया । यह सब वृत्तान्त मुगृळांके इतिहासमे और मेवाड़ तथा मारवाड़के भाटप्रन्थोमे विस्तारपूर्वक वर्णित है। किन्तु उन सबमे भली प्रकारसे एकता नहीं पाईजाती; इस कारण हमने भाटप्रन्थोंसे ही

"अगिणत राजपृतोके साथ अकवर अजमेरकी ओर वढ़ा। औरंगज़ेवने समझा कि अव शीव्र हो पिता पुत्रमे घोरयुढ़ होगा, इस कारण वह भी सावधान होरहा, किन्तु अकवर तहव्वरखाके हाथमे समस्तभार अपणकर आप स्त्रियोसे परिवेष्टित हो नृत्य, गानके आनन्द्रमे समय वितानेलगा। हम भाग्यक सेवक है, हम भाग्यके खिलौने है; भाग्य डोरेमे वांधकर जेसा हमको नचाता है हम नाचते है। अस्तु तहव्वरखां विश्वास-घातकताकी कल्पना करनेलगा। उसके निकट गुप्त समाचार आया कि यहि वह

उक्त वृत्तान्तका अनुवाद किया है।

अक्वरको वादशाहके हाथमें अपण करसके तो वह वहुत पुरस्कार पावेगा । इस समाचारके ऊपर विश्वासकर उसने रात्रिको गुप्तभावसे वादशाहसे मुलाकात की और उसी म्थानसे राठीरोको लिखभेजा कि; 'आपलोगोके साथ जो अक्वरकी संधि हुई थी उसमें में प्रन्थिस्वरूप था, किन्तु जिस वॉधने जलका भाग कररक्खा था, वह दृटगया है,—पिता पुत्र किर मिलकर एक होगये है। हमने परस्परमें जो प्रतिज्ञा की थी उसका पूर्णहोना कठिन है; अतएव में जानताहूं कि आप अपने देशको लीट नाओगे'। पत्र लिखकर शेप हुआ, विश्वासवातक तहव्वरने उसके ऊपर अपनी मुहरकी और एक

निकट आया । किन्तु दुष्टको पाशवी विश्वासघातकताका योग्य फल मिला । वाद्गाहके सामने वह वात भी न करनेपाया कि वादशाहने स्वयं अपने हाथसे उसकी गैर्दन काट डाली, उसकी पापात्माने नरकका आश्रय महणिकया । इधर अर्द्धरात्रिके समय दृतने राठौरोक डेरेमे जाकर वह पत्र दिया और कहा कि तहव्वर मारागया। डेरोमे वडी हाहाकार पड़गई, त्रसित राठौर शोघ ही अपने २ घोडोपर चढ राजकुमार अक्वरके डेरेसे एक कोश दूर जाकर ठहरे । राजकुमारकी सेनामे भी इस वातका समाचार फैलगया। वह भी हवासे गिरेहुए सूखे ईखके पत्तेकी तरह चारोओरको भागनेलगे, किन्तु उस समय भी अक़वरकी मोहानिद्रा न टूटी, उस समय भी वह नचेये। गर्वेयोसे विरकर आमोद प्रमोदमे लगारहा "।

भाट कवि लिखित उपरोक्त वर्णनके पाठ करनेसे राजपूर्ताकी अनसमझी भली प्रकारसे विदित होती है । राजपूत घटनास्रोतके पक्षमे केवल सामान्य तृण है वे आगा पीछा न विचारकर प्रायः प्रत्येक काममे ही प्रवृत्त होजाते है। दृतसे समाचार पाते ही उनको दृढ विश्वास होगया था। यद्यपि अकवर उनके समीप ही ठहराहुआ था तथापि इस वातके जाननेकी उन्होंने एकवार भी चेष्टा न की कि यह समाचार सत्य है या मिथ्या । उन्होने जो सुना उसपर विना विचारे ही विश्वास करिटया और उसी ल्याली विचारके वर्शाभूत हो वे क्षणमात्रमे वहांसे दूसरे स्थानको कुंच करगए । यहांतक कि जवतक दशकोश न निकलगये तवतक घोड़ेकी वाग न ढीली की। किन्तु इस प्रकारके चरित्र राजपृतोके स्वाभाविक चारेत्र नहीं है। विश्वासघाती मुसल्मानोसे वारम्वार ठगे जानेपर उन्होने मुसल्मानोका विश्वास करना ही छोड्दिया। विशेषकर झगडा होनेके समय तो वे ऐसे मूढ़ होजाते है कि किसका विश्वास करना होगा, यह भी नही जानते। यद्यपि वह अकवरको चाहते थे और उसके स्वार्थ रक्षाके निमित्त उन्होने तलवार भी उठाई थी, तथापि अकृवर मुसल्मान था इस कारण उन्हें यह भी विश्वास था कि यह भी विश्वासवातक होसकता है। वे इसी विश्वासके वशीभूत हो अक्वरके डेरेको छोड रातोरात वहांसे चलेगय ।

अव राजकुमार अकृवरकी मोहनिद्रा भंगहुई जब राठौरसेना उसका डेरा छोडकर चछी गई, वह अपनी सेनाको भी भागाहुआ जान कर समझ गया कि मै केवल अपने ही दोपसे विपद्ग्रस्त हुआ हूं। विश्वासघातक तहव्वरको जो योग्य फल मिला इससे वह संतुष्ट हुआ और उसके प्रेतात्माको सैकड़ो शाप देता हुआ भागीहुई सेनाके खोजमें अयसर हुआ । उस समय उसके साथ एक सहस्र मनुष्य भी न थे । बड़ी द्रतक घूमनेके उपरान्त राजकुमार भागीहुई सेनाके निकट पहुँचा, तत्पश्चात् वह उसको ले अपने मित्र राजपूरोकी खोज करनेलगा । उसने उनको पाकर अपने और अपने

<sup>(</sup>१) औरगजेवने खुद तहव्वरखांको नहीं मारा, विश्वासदेकर बुलाया था पर जब वह हथि-यार वाधेहुये दर्वारमें जानेलगा तो उसको रोकागया इसपर वह पीछा लौटा और उरेकी रस्सियों से वाहर निकलते ही ट्योडीदारॉके हाथसे मारागया ।

🕸 मारवाड-जोधपुरका इतिहास-अ० ७. 🕸 भाग २. ] **%**ခႏ်ဳိုင်ခ်ႏိုင်ခံႏိုခဲ့ခဲ့ႏိုင်ခံႏိုင်ခံႏိုင်ခံႏိုင်ခံႏိုင်ခံႏိုင်ခံႏိုင်ခံႏိုင်ခံႏိုင်ခံႏိုင်ခံႏိုင်ခံႏိုင် परिवारको उनके समर्पण करके कहा-? कि यदि आप चाहैगे तो मुझे मार सकते है और रख भी सकते है। राजपृत यह वात सुनकर उसको न त्यागसके और फिर उसके साथ होगये। राठोरोने जिस प्रकार गरणमे आयेहुए राजकुमार अकृवरको रक्खा था कवि कर्णी-दानने उसका श्रेणीयद्व वर्णन किया है । जब अक्वरने आश्रयकी प्रार्थना की तब राठौर इस वातका विचार करने लगे कि राजकुमारका सन्मान किस प्रकार करना चाहिये । चांपा-वत और कूॅपावत् पातावत, लाखावत्, कणौंत डूंगरोत्, मेरतिया वरसिहोत तथा ऊदा-वत् ओर वीदावत् आदि सामंतगण अपने २ पदानुसार मंत्रागारिमत वैठे । समय पाकर भाट कवि एक २ करके उन सामन्तोके पितृपुरुपोका गुणानुवाद वर्णन करनेलगे। जिस समय राठौर सर्दारगण यथा योग्य आसन पर वैठगये, उस समय अकवरके सत्कारके विपयमें,अनेको तर्क वितर्क होनेलगे। प्रत्येक सर्दारने सारगर्भित और तेजस्विनी वक्ताद्वारा मुसल्मानोके आचार व्यवहार और अपने २ मन्तव्यको प्रकाशित किया। वहुतसा तर्कवितर्क होनेके उपरान्त सभा भंगहुई । अन्तमे सवकी यही सम्मति हुई कि शरणमे आयेहुए अक्वरकी प्राण रहतेहुए रक्षा की जायगी । चांपावत सम्प्रदायके सर्दारका छोटा भाई जैत अकृयरके कुटुम्वका रक्षक नियत हुआ इस प्रकारसे उस दिन राठौरकुळके जीवने नाट्यका एक वृहत् अंक आरम्भ हुआ । वीरवर दुर्गदास उस अंकका अगुआ हुआ । उसके महत् चरित्र कविके ओजमय वर्णनके प्रभावसे यथार्थ हृद्यप्राही हुए है । कविने दुर्गदासकी महिमाका इस प्रकारसे वर्णन किया है कि,-"जननी सुत ऐसा जने, जैसा दुर्गादास । वांध मुडासो राखियो,विनखम्वा आकाश॥" वीरवर दुर्गदास राजपृतचरित्रका एक अनुपम नमूना था,वह जैसा वीर था वैसा ही चतुर भी था । उसकी असीम बुद्धि और विक्रमके प्रभावसे मारवाड़की भूमिकी ध्वंश होनेसे रक्षा हुई, उसने ही आत्मत्याग स्वीकार कर राजकुमारकी प्राणरक्षा की थी और अंतमे भीपण समरसागरको पार कर असंख्य विपम संकटसे उसका उद्घार किया था। औरंगज़ेव इस राठौर वीरसे वहुत डरता था, इसके सम्वन्धकी कई एक वाते सुनी जाती है। वे वाते वड़ी ही मनोहर है। उन वातोमेसे एक वात यहां भी हिखी जाती है । औरगंज़ेवने अपने भीपणशत्रु शिवाजी और दुर्गदासका चित्र ळानेकी आज्ञा दी । चित्रकार उन दोनोके चित्र छेकर उसके निकट चित्र पूर्ण अंगोसे युक्त थे । शिवाजी एक आसन पर वैठाहुआ था और दुर्गदास अपने भालेकी नोकमे एक रोटी छेदकर उसे ऑच पर सेक रहा है। उन दोनो प्रचंड शत्रुओका चित्र देखते ही औरंगजे़व चिहाकर कह उठा ''मै इस पहाडी चृहेको ( शिवाजीको ) जालमे वांध सकता हूं, परन्तु यह कुत्ता मेरा कालस्वरूप होकर उत्पन्न हुआ है "। राजकुमार अक्वरसे मिलकर वीरवर दुर्गदास उस समेत अपनी सेनाको लेकर औरंगज़ेवके पीछे पड़ा । वह मन ही मन विचारता था कि ॡनी नदीके 🎏 २ १९७७ में २० विक्री के विक्री के

ACONTO CAROCATO CAROCATO CAROCATO CAROCATO CONTROLLO CON किनारे पर वादशाह पर आक्रमण करूंगा । परन्तु चतुर औरगज़ेवने अपना अभिप्राय पूर्ण करनेके निमित्त दूसरा ही यत्न किया अर्थान् वह दुर्गदासको लोभ दिखलाकर उसे वशीभूत करनेकी चेष्टा करनेलगा । उसने सबसे प्रथम उसकी आठहजार मुहरे ( भाटयन्थमे ४० हजार छिखा है) भेज दी। चतुर राजपूत वीरने तत्काल ही उन्हें लेकर अक्वरको देदिया। दुर्गदासका यह कर्म देखकर यवन राज-कुमार उस्से अत्यन्त ही प्रसन्न हुआ और उसने उस पायेहुए धनका कुछ अंश उसके सद्शिं और और सेनापितयोको वांटिदया। औरगजेवकी उच्छा पूरी न हुई। जव उसने देखा कि, राजपूत वीर लोभके वशीभूत न होगा तव उसने अपने विद्रोही पुत्रको लानेके लिये एक सेना भेजी। अकृवर अत्यन्त ही भयभीत हुआ। वह समझ गया कि पिताके हाथमे जानेसे अनुग्रह प्राप्त होनेकी आजा नहीं है। मुझको अपमा-नित होना पड़ेगा और मेरी होनहार उन्नतिका मार्ग सदेवके छिये रुकजायगा। मनमे इस प्रकारका निश्चय होते ही उसने पिताकी रोपानिसे दर रहनेका विचार किया उसको भयभीत देखकर दुर्गदासने कहा कि-"आपके जीवन मरणका मै उत्तरदाता ह विना मुझको मारे वादशाह आपका वंध नहीं कर सकता"। राजपूत वीरने केवल प्रतिज्ञा ही न की वरन जिस प्रकार वह प्रतिज्ञा पूरी हो यही यत्न करनेमे तत्पर हुआ। जेठे भाई सोनगदेवके हाथमे शिशु राजकुमारका रक्षणभार अर्पण कर आप एक सेनाके साथ दक्षिणकी ओर चला। जो प्रसिद्ध राजपूत बीर राजकुमार अकवरके शरीररक्षक होकर युद्धके निमित्त गये थे कवि कर्णीदानने उनका नाम हिरवकर उनकी असीम कीर्तिका वर्णन किया है । इन सब राजपूतोमे चॉपावतो ही की संख्या अधिक थी । इसके अतिरिक्त जोधा और मैरितया आदि देशी तथा यहु, चौहान, भाटी, देवड़ा, सोनगरा और मांगलिया आदि विदेशीय सर्दार दुर्गदासके साथ गए थे। वादशाहने उनका पीछा किया। उसकी सेनाने राठौरोको चारो ओरसे घेर लिया, किन्तु दुर्गदासने एक सहस्र सैनिकोके साथ उसके पीछे २ आकर उत्तर दिशाको त्याग किया, और पक्षीकी समान शीव्रतापूर्वक उसके डेरेको छोड गया। ओरंगजेव उसका पीछा करते करते झालोरमे आया, उस नगरमे आते ही वह समझ गया कि इतने दिनतक मुझे भ्रम हुआ है, दुर्गदास झालोरकी ओर नहीं गया, वरन गुजरातकी दक्षिण ओर और चम्बळकी वाई ओर राज कुमार समेत नर्मदा तीर पर जा-पहुँचा है। उसके क्रोधकी सीमा न रही, वह दारुण क्रोधसे अधीर होकर धर्म कर्म सव भूल गया यहाँतक कि उसने क़ुरानतक उठा कर फेक दिया । अनन्तर उसने आज़मको आज्ञा दी कि "उद्यपुरके जीतने व अन्य किसी अभिशायसे मै रहूमा, तुम सबसे पहिले राठौरोको निर्मूल कर अपने दुराचारी भाईको वंदी करो"। वायु जैसे प्रकाशके रोकनेवाले मेघोको छिन्न भिन्न कर देता है उसी प्रकार कमधज

%টেরিটের ক্রিটের ক্রিট

<sup>(</sup>१) किसका जेटा भाई 'नाम नहीं लिखा। यदि दुर्गदासका जेटा भाई समझा जाय तो सोनग दुर्गदासका जेटा भाई नहीं था क्योंकि सोनग चांपावत था और दुर्गदास करणोत।

क्ष मारवाड़-जोधपुरका इतिहास-अ० ७. 🏶 ( ११९ ) भाग २. ( जो पदवो राठौरकी थी ) वीरानुष्ठानने मेवाड़के समस्त क्वेश दूर कर दिये । वादशाह अजमेर पहुँचनेके द्सदिन उपरान्त ही जोधपुर और अजमेरमे सेना रख स्वयं आगेको वढ़ा दुर्गा नामकी महिमाके प्रभावसे सैकड़ो शत्रु खेत छोड़ गये। दुर्गा स्वयं वासुकि और अकृवर्र मंद्रिगिर था; इन दोनोने एक दूसरेकी सहायतासे औरंगज़ेव रूपी सागरको मथन कर उससे १४ रत्न निकाले। इन १४ रत्नोमे हम लक्ष्मी और धन्वन्तरी-रूप धर्मको प्राप्त हुए। र्खीची वंशीय शिवसिंह और मुकुन्दकी अपेक्षा और कौन अधिक विश्वासी होगा? जवतक शिगु राजकुमार अजित आवू पहाड़की कन्दराओमे छिपा हुआ था तवतक उन्होंने एक क्षणके निमित्त भी उसको संग न छोड़ा । दुर्गदासने केवल इन दोनो जनोकी और विश्वस्त सोनगरा सर्दारके छिपे रहनेकी बात कही थी। मारवाड़के समस्त सामन्त जानते थे कि वह कही छिपे हुए थे परन्तु कहां और किसके आश्रयमे थे यह किसोको भी ज्ञात न था। किसीने विचाराथा कि वह जैसलमेरमे है किसीने सोचा था कि वह विक्रमपुरमे है और किसीने निश्चय किया था कि वह सिरोहीमे छिपे है। राठौर सामन्त अत्यन्त ही प्रशंसाके पात्र है क्योंकि यथार्थ वीरोके समान ही उन्होंने बनवास त्रत लिया था । उनकी नाड़ियोने मारवाड़के गौरवकी रक्षा की थी । उनकी वीरतासे मोहित होकर राजा, राव और राना आदिने मुक्तकंठसे उनकी प्रशंसा की थी। उस प्रचड आक्रमणमे मुसल्मानोके पैशाचिक अत्याचारसे सभी ध्वंश होगया था, मारवाड़-के नौ सहस्र और मेवाड़के दश सहस्र नगरोमे मनुष्य न रहे थे। सभी शून्य वीभत्स **रमशानको समान होगये थे, उसी वीभत्स इमशानके ऊपर विचरण कर इनायतखांने** दश सहस्र सेनाके साथ जोधपुरमे प्रवेश किया, और वह उसकी रक्षा करनेके निमित्त वहीं रहनेलगा । परन्तु चांपावत सर्दार मरुभूभिमें मेरुकी समान अटल और दुर्गदासका भाई सोनगरा निर्भय और दृढपतिज्ञ रहा। यवनयाससे जोधपुर उद्घार करनेके निमित्त आज राजपृत वीरभयानक कार्यक्षेत्रमे अवतीर्णहुए। कर्णोत क्षेमकर्ण, जोघावंशीय सवल, महेचा विजयमल, सूजावत जैतमाल, कर्णोत केसरी और जोधावंशीय शिवदान तथा भीम नामक दोनो भाइयोने अपनी २ सेनाएँ एकत्रित की, और जब उन्होने सुना कि यवनराज अजमेरके चारकोस दूरपर आ उपस्थित हुआ है, उसी समय जोधपुरने इनायतखांको रोक रक्खा । किन्तु शीत्र हाी वीस सहस्र मुगुल सैनिक उसके उद्घारके निमित्त वहां आये । जोधपुरके द्वारपर और एक भयानक युद्ध हुआ। उसमे यदुवंशी केसरी और अनेक राजपृत सर्दार मारे गय । युद्धमे मारेजानेसे पहिले उन्होने सैकड़ो शत्रुओको मारा था। यह भयानक युद्ध विक्रम सम्वत् १७३७ आधाढ़ वदी ७ के दिन हुआ था। रूर्वीर सोनगने अपनी प्रचण्ड तळवार और आग्नेयास्त्र चारो और चळाये

औरंगज़ेव आगेको भी न वढ़ सका और न पीछेको हट सका; परन्तु एक स्थानमे खडा रहा । छछूदर पर आक्रमण करके सांप जिस प्रकार विपके भयसे न तो उसको

<sup>(</sup>१) सोनग दुर्गटासका भाई नहीं था।

**%**©%56%56%55%55%56%56%56%56%36%56%56%56%50%50%50%

निगल सकता है, और न अन्धे होनेके डरसे उसको त्याग सकता है, उसी प्रकार औरंगज़ंव की अवस्था राठौरों पर आक्रमण करके हुई हरनाथ और कान्हसिह (कान्हा- शंकर) सोजतकी ओर अप्रसर हुए और गवादि पशुओको लेकर दृर कर आये। अनन्तर एक भयानक युद्ध आरम्भ हुआ; इस युद्धमें मुसल्मानोका सेनापित मारा गया, किन्तु हरनाथ और कर्ण तथा उनके अनेक जातीय कुटुम्बवालोने अपने २ हृदयका रुधिर देकर समरभूमिको गीला किया। इस युद्धका अन्त सम्बत् १७३८ के प्रारम्भमें हुआ था। इस भयानक विद्ववकालमें तलवार और महामारीने एकत्रित हो राज्यको शून्य करिदया था।

वीर सोनग इस भयानक समरक्षेत्रमे भीमाकार रुढ़की समान विचरण करने लगा, उसके वीरानुष्ठानसे दिल्ली और आगरा वारंवार किम्पत होने लगे; वह वीर और ज़ंक्को दुर्वल शशाकी समान देखता था। यवनराजने उसके निकट दूत भेजा। उसके दूत भेजनेका अभिप्राय संधिप्रार्थना और शान्तिकामना थी। उसने राजकुमार अजितको सातहजारी पदकी पदवी दो और उसके सजातीय भाइयोको अजमेर देहर सोनगको वहाँका अधिकारी नियुक्त किया। उसने संधिपत्रमे यह भी लिख दिया था कि—"मै ईश्वरको साक्षी करके इस संधिपत्र पर मुहर करता हूँ कि इसके विरुद्ध कदापि न होगा"। उस सिथपत्रको लेकर दीवान असदखाँ मध्यस्थ होकर वहाँ आया। उसने वहाँपर अपथ करके कहा कि इस संधिपत्रके अक्षर २ का प्रतिपालन होगा। संधिवंधन शेप होगया, किन्तु औरंगजेव एक क्षणके निमित्त भी न भूल सका; अकृवरकी चिन्ता सैकड़ो विपेले सर्पोक्ती समान उसके हृदयको उसने लगी। अन्तमे उसने दिक्षणकी ओरको यात्रा की। असदखाँ अजमेरमे और सोनग मेरता नगरमे तिवास करने लगे, किन्तु सोनग औरंगजेवका कंटक था। उसने उस कंटकको दूर करनेके लिये त्राह्मणको धन प्रदान किया त्राह्मण मारण मंत्रसे दीक्षित हो सोनगको सूर्यमंडल भेजनेके लिये होमकुंडमे औषधिये और कालीमिरच डालने लगा। होमका

प्राणवायु शरीरसे वाहर होगई। (६ वी आश्विन १७३८)
असद्खांने औरंगज़ेवके निकट इस समाचारको भेजा। उसका कंटक दूर हुआ।
आज वह निश्चित हुआ, वह निश्चित हृद्यसे संधिपत्रके विरुद्ध होगया और प्रसन्नता
पूर्वक दक्षिणकी ओर वढ़ने छगा। सोनगकी भृत्युसे देशमे अन्यकार छागूया। मेरितया

अन्त हुआ, सिववंधनके कुछ ही दिनोके उपरान्त मारण मंत्रके प्रभावसे सोनगकी (प्रसिद्धिमे यह मृत्यु जादूसे बतलाते है पर अनुमान है कि उसे विप दिया गया)

<sup>(</sup>१) भीषण विश्चिकिको आक्रमणसे इस महामारीका प्रादुर्भाव हुआ था। इससे प्रथम मेवाडिके इतिहासमें हमने वर्णन किया है कि राणा राजसिहके राजत्वकालमें सन् १६६१ ई॰ में मेवाडिभूमि इस प्रकारके भयानक महामारीके आक्रमणसे उजाउ होगई थी। इस समय मारवाड के इतिहासमें जो महामारीका वर्णन किया गया है इससे २० वर्ष पहले भी मेवाड़में उक्त, सर्वनाश हुआ था।

( १२१ ) 🕸 मारवाड़-जोधपुरका इतिहास-अ० ७. 🕸 कल्याणका पुत्र मुकंदसिह अपनी उपाधि (पद्वी) को त्यागकर मातृभूमिके कल्याणसाधनमे दृढ़ प्रतिज्ञ हुआ । मेरताके निकट असद्खॉकी सेनासे एक घोर युद्ध हुआ । विट्ठलदासका पुत्र अंजविसह सेनाके अग्रभागमे युद्ध करते २ अनेक वीरोके साथ रणभूमिमे मारा गया। इससे मुसल्मान अत्यन्त प्रसन्न हुए, किन्तु प्रभुभक्त राजपूतोको

दु:खर्की सीमा न रही। यह घनघोर संग्राम सम्वत् १७३८ कार्तिक शुक्त २ को हुआ था । राजकुमार आजम असद्खॉके साथ रहा, इनायत जोधपुरमे रहने छगा और उसकी सेना देशके चारे। ओर फैल गई; आज भी उनकी कवरे इधर उधर दिखाई दे रही है। चंडावलका स्वामी कूंपावत् शम्मु, वख्शी उदयसिह और दुर्गदासके पुत्र तेजिसह ( जिसे महादेव की भुजा कहते थे) के साथ राठौर सेना ले रणस्थलमे पहुँचा। इसी समयमे फतहसिह और रामिसह यवन राजकुमार अक़वरको दक्षिणमे रख आप स्वयं कूंपावत्की सहायताको आये । इनके अतिरिक्त और भी वहुतसे निर्भय राजपूत वीर उनके झडाके नीचे आ इकट्टे हुए। यह देशके चारो ओर, यहाँ तक कि मेवाड़तक फैल गये और उन्होंने पुर मांडेल नगरको ध्वंश कर वहाँके हाकिम कृत्सिमखाँको मारडाला।

; भाग २. **ो** 

इन भीपण और वारंवारके युद्धोसे निर्भय राठौरोकी पराक्रमाग्नि अत्यन्त प्रचंडतासे क्षभित हो उठी और यवन सेना अधिकतर श्लीण होगई थी। किन्तु मारवाड़के वीरकुल प्राय: निर्मूल होनेपर आगये थे । उस समय राठौरोको पुनर्वार पहाड़ोका आश्रय छेना पडा । उन दुर्गम पहाड़ियोकी कन्द्राओके भीतर रहकर वे सुअवसर देख रहे थे, और समय २ पर शत्रुओके उत्पर आक्रमण करके उन्हे छिन्न भिन्न करदेते थे। इसी प्रकारसे कई एक महीने वीत गये तव उन्होंने जेतारनमें स्थित सेनाके ऊपर आक्रमण करके उन्हे दृष्टित, वित्रासित और ताड़ित करदिया, और फिर तत्काल ही उन्हीं कन्दराओं में जाछिपे। इसी प्रकारसे सम्वत् १७३९ विक्रमीमें राठौरोने फिर

जोर पकड़ा । इसी समयमे सोजतका दुर्ग चांपावत वंशीय विजयसिंह द्वारा विध्वंश हुआ और ठीक इसी समयमे योधावतोकी सेना छेकर रामसिह उत्तर प्रदेशके युद्धमे

लिप्त रहा। इम समय मिर्जातूर अलीनामक एक मुसल्मान चेराईका हाकिम था, राठीर (१) यह अजवसिंह सोनगका भाई था और सोनगके पीछे राठौरीने इसकी अपनी सेनाका

वहुत ही न्यून होगइ है । माटलमें एक प्राचीन जय स्थंभ देखा जाता है। अजमेराधिपतिने

सेनापति वनाया था । (२) पुर,माडल, दो भिन्न २ स्थान हैं। इन दोनोंका नाम पुर और माडल है। यह टोनो ही मेवाट्के अन्तर्गत हैं। पुर गेवाट्का एक प्राचीन नगर है। कहा जाता है कि यह विक्रमादित्यके प्रथमसे ही प्रतिष्टित हैं। यह दोनों नगर देखनेमें अत्यन्त सुन्दर हैं और इन दोनों ही स्थानमे

जहां तहां चोदीकी सामग्री गटी हुई पाई जाती है। पुर नगरकी अपेक्षा माउल दखनेमें अखन्त ही रमणीय है । माटल मेवाडुके अन्तर्गत एक ,छोटा सा द्वीप है । यह चारोंओर बड़े २ बांधोंसे घिरा हुआ हैं; उसके जपर नानाप्रकारके फल फूल हैं। निटुर मरहटाँके अत्याचारसे मांटलद्वीपकी शोभा

महाराज विशाल देवको जीतकर यह जयन्तम्भ वनवाया था । 

*ৠড়ঀ৾৻৽ড়ঀ৾৻৽ড়ৗ৻৽ড়ৗ৻ৼড়ঀ৾৻ৼড়ঀঀড়ড়ঀড়ড়ঀড়ড়ঀ* 

वीरोने उदयभान योधावत्को सेनासमेत छेकर आक्रमण किया। तीन घटे तक वडा ही घनघोर संप्राम हुआ, रणभूमिमे हज़ारो मुसल्मानोकी लाहागोका ढेर लगगया।

जिस जेतारण युद्धमे चांपावत् उदयसिह और मेरितया मुहकमिंसहेन राठार सेनाको रणस्थलमे भेजा था, उसके लोटते ही दोनो वीर गुजरातकी ओर रवाना हुए। लेरितल् नगरमे पहुँचते ही गुजरातके हािकम सेयदमुहम्मदने उनको रत्नपुरकी पहािड़योमे हिर लिया । वह सारीरात अस्त्र शस्त्र लिये खेड़ रहे । प्रात काल होते ही दोनो हि ओरसे युद्ध आरम्भ हुआ । कर्ण केसरी और भाटी गांकुलदास दीवानी विभागके लियो समत युद्धभूमिमे मारे गये । और रामसिहने भी उसी दिन हि यहापर प्राण त्यांगे; किन्तु अगणित सेना और सामन्तोक मारे जाने पर भी अन्तम मुसल्मानोंकी पराजय हुई। इसी साल भादोंके महीनेमे पाली नगर पर मुसल्मानों ने आक्रमण किया। तव नूरअलीके साथ युद्ध आरम्भ हुआ । तीनसी राठौरोने पांचसी मुसल्मानोसे युद्ध करके उनको पराजित किया, उनका सेनापित अफ़ज़ल्खा हुन मुसल्मानोसे उदार रणक्षेत्रमे मारा गया । जिस राठौर वोरने इस युद्धमे मुसल्मानोको पराजित किया था उसका नाम वल्ल्य था, इसके उपरान्त उद्य- मुसल्मानोको पराजित किया था उसका नाम वल्ल्य था, इसके उपरान्त उद्य- सिहने सीजतपर आक्रमण किया । जेतारण फिर नवीन वल्ले वल्यान हुआ। विशासमे मेड़ितया मोकमिसहने मेरतामे रहीहुई मुसल्मान सेनापर आक्रमण किया और सेयदअलीको मारकर मुसल्मानोको दूर भगादिया।

इस प्रकारके अविश्रांत युद्ध और नरहत्याके साथ सम्वत् १७३९ भी अनन्त कालसागरमे लीन होगया। कालचक्रका एक चक्र पूरा हुआ; किन्तु इसके साथ राठौरोका अदृष्ट चक्र अनेक वार अनेको ओरको परिवर्त्तित हुआ। इस दोर्घकाल व्यापी युद्धमे राजपृत और यवनोका बहुतसा रुधिर व्यय हुआ; अनेक राठौर वीरोने स्वदेश रक्षाके निमित्त युद्धभूभिमे प्रसन्नतापूर्वक प्राण न्योछावर कर दिये। किन्तु वह यथाशक्ति चेष्टा करनेपर भी मुसल्मानोको निर्मूल न करसके। राठौराके अमित भुजिवक्रमसे सैकड़ी मुसल्मान मरने लगे, परन्तु फिर उनके रक्तविन्दुसे मानो हजारो मुसल्मान उत्पन्न हो हो मुगुलसेनाको इद करने लगे किन्तु राजपृतोको ओर जिन वीरोने प्राण त्याग किया, उनकी पूर्ति फिर किसी प्रकारसे भी न हो सकी; उनके अभावसे राठौर वशकी जो हानि हुई उस हानिको कोई भी पूरा न कर सका। हिन्दू मुलल्मानोके राठौर वशकी जो हानि हुई उस हानिको कोई भी पूरा न कर सका। हिन्दू मुलल्मानोके सस भयानक संप्राममे राजस्थानके प्रायः सभी राजपृत राठौरोके साथ मिलगये थे; परन्तु जो इतने दिनोत्तक उनके साथ न मिले थे वे भी धीरे २ मिलने लगे। सम्वत १०३९ के अन्तमे जैसलमेरके भाटियोने राठौरोका साथ दे उनका सन्मान व गौरव सिथत रखनेके निमित्त प्रसन्नतापूर्वक अपने हृदयके रुधिरसे रणमूमिको गीला किया था।

<sup>(</sup>१) जिन कुठेक राजपूत वीरोंने वीरवर दुर्गदासके साथ जाकर राजकुमार अकबरको औरगजेयकी रोपानिसे बचाया था। रामसिह उनमेंका एक दूसरा सर्दार है।

क्ष मारवाड्-जोधपुरका इतिहास-अ० ७. 🕸 (१२३) भाग २. ] देखते २ नवीन वर्ष सम्वत् १७४० का आगमन हुआ, उसके साथ ही साथ मुसल्मानोका उत्साह नवीन हो उठा। वे नये २ जय प्राप्त होनेके यत्न करने लगे। आजम और असद्बॉ दृक्षिणमे औरंगजे़वसे जा मिले और इनायतखॉ अजुमेरका हाकिम नियत होकर वही रहा । उस समय उसको यह आज्ञा दी गई थी कि राठोरोके साथ वरावर युद्ध होता रहे यहाँतक कि वर्षाकाल आनेपर भी युद्ध वंद न हो । इसी आज्ञानुसार इनायतखाँ युद्धमे तत्पर हुआ । मारवाड़के समस्त नगर और ग्राम मुसल्मानोके अधिकारमे थे यवनोके भारसे मारवाड़ थरथर कांपता था, जिस ओर देखो उसी ओर अनिगन्ते यवनोकी भीषण भुकुटी मानो अनेको विभीपिएँ दिखाती थी। इस विपुल यवन वलके विरुद्ध तलवार लेकर कुलेक राजपूत वीर किस प्रकारसे समरभूमिमे जा सकते है ? अतएव देख सुनकर भी वे मेरवाड़ाको एक रक्षित स्थान जान उसीमे आश्रय ग्रहण करने छगे। देखते २ राठौर गण अपने २ क़ुटुम्वियो समेत उस मेरवाड़ाकी दुर्गम पहाड़ियोके भीतर एकत्रित हुए । इस निविड़ पर्वतश्रेणोके वीचमे छिपे रहकर वे सुविधा पाते ही यवनोके ऊपर आक्रमण करते और नगर व गाँवोको ऌटकर पुनर्वार उसीमे प्रवेश करजाते । वे मुसल्मानोके असीम अत्याचारका वदला लेनेके लिये किसी भी सुअवसरको हाथसे न जाने देते थे। इस प्रकारसे पाली सोजत और गोड़वार आदि कई एक नगर और गॉव राठीरोसे दलित हुए । प्राचीन मंडोर नगर ख्वाजह शालहनामक एक मुसल्मान सेनापतिके अधिकारमे था, परन्तु भाटियोने उसपर आक्रमण करके उसे वहाँसे निकाल दिया । वैशाख मही नेभे वगड़ी नामक स्थानमे एक घोर युद्ध हुआ। उस युद्धमे रामसिह और सामंतिसह नामक दो भाटी सर्दारोने हजार मुसल्मानोको मारकर दोसौ सैनिकोके साथ समर भूमिमे प्राण त्यागिकये । इधर अनूपसिहनामक एक सर्दार कमरसोत और कूंपावतो को छ छ्नीके किनारेवाछे मुसल्मानोका संहार करने छगा। उसके असीम पराक्रमसे उस्तरां और गांगाणी नामक दो दुर्गोंसे मुसल्मान भाग गये। मोकमिसह अपनी मेड़ितया सेनाके साथ अपनी प्राचीन पितृभूमिमे आकर मुसल्मानोपर आक्रमण कर २ उनको दुलित और त्रसित करने लगा। उसके आक्रमणोसे दुःखित होकर् यवनसेनापित महम्मद् अर्छीने दल सिहत उसपर आक्रमण किया। तेजस्वी राठौर गण उस आक्रमणसे कुछ भी भयभीत न हो उससे युद्ध करनेपर कटिवद्ध हुए । उनके अमित पराक्रम और साहसको देखकर यवनसेनापतिने भयभीत हो युद्ध रोक रखनेका अनुरोध किया । सरल हृद्य राजपूत उसके अनुरोधको अस्वीकार न करसके । किन्तु वह कुछ न समझ कर कपटोके कपटजालमे जिंदत हुए । संधिवंधन दोनो ही ओरसे एक समान हुआ। तत्पश्चात् दुष्ट यवनोने मेर्डितयाँ सम्प्रदायके सेनापतिको विश्वासघातकता

गुप्रभावसे मारडाला ।

ल्मानोका विम्रह धीरे २ और भी वढ़ उठा। सम्वत् १७४१ के प्रारम्भमे युद्ध विम्रह और विभीपिकाकी कुछ भी शांति न हुई । मुजानिसह राठौर सेनाको छे दक्षिणकी ओर गया, इधर छाखा चांपावत और केशर कूपावत् भाटी और चौहानसेनाकी सहायतासे जोधपुरमे रही हुई मुसल्मानसेनाको निरतर भय दिखाने छो। मुजनिमहके मारे जोने पर भाट कविने सेनापित संम्रामके निकट जाकर विनीतभावसे निवेटन किया कि आप अपने जातिवाछे भ्रातृद्छमे संयुक्त होकर यवनोको पराजित करो।

सत्रांम उस समय मंसव पद्पर अभिपिक्त हो कुछेक भूमिसम्पित्तिका भोग करता था। वह कविकी प्रार्थनाको अस्वीकार न कर सका, जीव्र ही राठोरसेना उसके झडेके नीचे आ पहुँची। उसने शिवाणची पर आक्रमण कर वह नगर और वालातरा तथा पचभद्राको छूट लिया। इवर नगरमे मुसल्मानसेना ककी हुई थी, इस कारण वह राठौरोके सामने न आ सकी। सूर्य्यअस्त होनेके एक वंटा पिहले मरुस्थलीके समस्त द्वार वंद होगयेथे। यद्यपि दुर्ग असुरोहीके हाथमे रहे परन्तु आवादियों में अजितका ही जयनाद् हुआ। वीर उद्यमान अपनी योघावन् सेनाके साथ भाद्राजूनके सामने आ पहुँचा और उसने शत्रुपर आक्रमण कर उनके वन दौलत वा रसद आदिकी सामग्री छूट ली। जोधपुरमे रहेहुए मुसल्मान सैनिकोने अपने उस धन आदि पर अधिकार करनेके लिये पुनर्वार चेष्टा की तथापि जोधावतोको जयके उपर जय प्राप्त हुई।

पुरिदछलांने सिवाना और नाहरखांने मेवात तथा कुनारी पर अधिकार करिल्या था। उनपर आक्रमण करनेके छिये चांपावत् दछ मुकुछसरनामक स्थानमे इकट्टा हुए। उसी समय समाचार आया कि नूरअछी खानदान अशानीकी दें। खियोको चछपूर्वक हर छेगया है। इस समाचारके सुनते ही राठौरोको और भी क्रोध हो आया। शीप्र ही रत्निसह राठौर सेनाको छेकर युद्ध क्षेत्रमे पहुँचा। उसने कुनारीपर पहुँचकर पुर-दिछखाँपर आक्रमण किया। अभागा मुसल्मान सेनापित उसके आक्रमणको न रोक सका और ६०० सेनिकोके साथ रणभूमिमे मारागया। उस दिन चैत्रमासको नवमीको राठौरोके केवछ १०० मनुष्य मारे गये। यह हारनेकी वात सुनकर मिरजा, आशानीकी दोनो खियोको छ अति भयभीत हो तोदादा गांवकी ओर गया। तदनन्तर उसने कुकोचाछमे पहुँचकर डेरा डाछा। यह समाचार आसकर्णके पुत्र सवछसिहके

<sup>(</sup>१) सम्रामसिंह किस खानदानमें पैटा हुआ था, और कैसे उचयद अभिविक्त हुआ था, हम इसके प्रमाणित करनेमें असमर्थ हैं। तथापि इसके हृदयकी उदारतासे जाना जाता है कि इसने किसी वड़े वंशको उज्जवल किया था। \*

<sup>(</sup>२) सिवाना इसका प्रधान नगर है।

<sup>\*</sup> संग्रामिंह जुझारसिहका वेटा था। और वादशाही नौकर था। मगर नौकरी छोडकर राठोरोंके दु.समें शामिल हागया था। (प्रे॰ टी)

(१२५) कानमे पहुँचा । वैसे ही वह अफीम खाकर यवनसेनापितके विरुद्ध दौड़ा । यद्यपि

मिरजाके यहा बड़े २ वीर थे तथापि सवलसिंहकी तीक्ष्ण तलवारने उसके हृद्य श्रोणित को पानकर लिया । किन्तु भाटी सर्दार खण्ड खण्ड हो उसी स्थानपर मारा गया । रुंधिरके कीचसे मार्ग निकलना कठिन होगया, और मुसल्मानोके एक २ थाने उनके

हाथसे निकल गये।

देखते २ सम्वत् १७४१ भी वीत गया तो भी हिन्दू मुसल्मानीके वीर संप्रामका अन्त न आया । इसके उपरान्त सम्वत् १७४२ के आरम्भमे लाक्षावतो और आगा-

वतोने सांभरमे आकर मुसल्मानोके विरुद्ध युद्ध करनेकी तैयारी की । इधर दूसरे सांमत भी गोड़वारसे वाहर हो अज़मेरके सिहद्वार तक मुसल्मानी पर आक्रमण करते चले आये । इन सब साधारण युद्धोसे राठौर वीरोकी कोधामि क्रांत न हुई । अन्तमे उन्होने मेरताक्षेत्रमे इफट्टे होकर यवनसेना पर आक्रमण किया । किन्तु उस युद्धमे

मुसल्मानोने विजयी होकर राठौरसेनाको छिन्न भिन्न करिंद्या । इस पराजयसे संप्राम-सिह्की क्रोधािम और भी भड़क उठी । वह उनसे अपना वदला लेनेके लिये अत्यन्त आतुर हुआ । उसने सेना समेत जोधपुरके आसपासके गांवोमे जाकर उनको जला

दिया । तद्नन्तर द्वाडानामक नगरमे पहुँच कर उसने अपनी सेना इकट्ठी की । उसके विकट उत्साहसे राठौरसेना उत्साहित हो गगनभेदी शब्द करने लगी । उसने शीत्र ही जालौर पर आक्रमण किया । उस समय वहाँके हाकिमको विवश होकर वह

नगर छोड़ना पड़ता, परंतु उस अवस्थामें उसपर किसीने भी अधन्मीचरणनहीं किया। इस प्रकार १७४२ सम्बत् भी अनन्त कालसागरभे लीन होगया ।

(१) कर्नल टाट्साहवका विचार है कि जब एक जन भाटीवीरने अपने इस कठार अपमान का वदला लिया था। तव जानपट्ता हैं कि आशानी भटी खान्दानकी एक शाखा होगी।

## आठवां अध्याय ८.

%5%55%55%55%55%55%55%55%55%55%55%55%

**---**\$c-\$1>\$

हिन्द्वीर अजितके देखनेके लिये सर्दारोकी प्रार्थना, राठौरोंके साथ कोटाके दुर्जनशाल का मेल, आवूकी ओर उनका वडना; सर्दारोंसे अजितकी मुलाकात, मर्दारोके माय अजितका स्थान प्रतिस्थानमें घूमना, औरगज़ेवका भयभीत होना, उसकी सहायताके लिये और भी कईएक राजाओका आना; एकत्र हुए राठोरों और हाड़ाओं के प्रभावसे मारवाउमे मुगलोंकी सेनाको दूर करना, पुरमांडलमें विप्लव, हाड़ा राजाका मारा जाना, दक्षिणावर्त्तमे दुर्गेटासका आना; उसके हाथसे सफीखाँकी हार, सफीखाँका अजितकी धोखा देनेकी चेष्टा करना; उसकी अकृतकार्यता और अपमान, मेवाड़के राजकुमार अमरासिहका विद्रोद; राठौर, पर रानाकी अनुक-लता; अक्रवरकी दुहिताके लिये औरंगनेवकी संधिप्रार्थना; पहाड़ोमें अजितका पुनर्वार आश्रय ग्रहण करना, विजयपुरका कांड; राठौरोकी विजय; अपनी पौत्रीके लिये औरंगजेबकी आशंका, रानाके चाचाकी लड़कीके साथ अजितका ब्याह; युद्ध रोकनेके लिये पुनर्वार उद्योग, राजकुमारीका अत्यर्पण, राठौरींका जोधपुरमे पुनर्वार अधिकार करना, दुर्मदासकी सहानु-भावुकता, अजितका राज्याधिकार; उसकी पुनर्वार दुर्गति; हिन्दुजातिकी दुर्दशा; अजितका पुत्रलाभः, दूनाड़ेकी लड़ाईः, औरंगज़ेबकी मृत्युसे हिन्दुओंको आनन्दः, अजितका जोधपुरमे फिर अधिकार करना; मुसल्मानोकी दुर्गाते; वहादुरशाहके नामसे आज्मका दिल्लीकी गही पर वैठना, आगरा युद्ध; सम्राट्का मारवाड् पर आक्रमण करनेका उद्योग; अजमेरमें उसका आगमन, वैविलारमे आना; आजितके निरुट दूतका भेजना; मुसलमानोकी विश्वासचातकता; एकाएक जोधपुर पर आक्रमण करना, वादशाहके साथ अजितका जाना; राजाओंका असंतोप, उनका उदयपुर जाना, राजाऑका मेल, अजितका पुनर्वार जोधपुरमें अधिकार; अजमरके सिहासनपर जयसिहको फिर गद्दीपर विठानेके लिये अजितका उद्यम, सांभरका युद्ध, अजितकी विजय; जयसिहके साथमे आमेरापण, अजितका वीकानेर पर आक्रमण, नागैरिका उद्धार; राजाओं के जपर वादशाहका क्रोध; ूर्व फिर मेल, अजमेरमें आगमन, वाहशाहके समीप राजाओका जाना; और फर्मानका प्राप्त करना, कुरुक्षेत्रमे अजितकी तीर्थयात्रा, तीस वर्षके युद्धोंकी समालोचना, दुर्गदासका गुणकीर्तन, अभय-सिहकी जनमपत्रिका।

भाग २. ] क्ष मारवाड्-जोधपुरका इतिहास-अ० ८. क्ष ( १२७ ) राजाको देखेगे, किन्तु मुकुन्दने उत्तर दिया कि जिसने विश्वास करके राजाको मेरे हाथमे समर्पण किया है, वह इस समय भी दक्षिणमे है। सरदार क़ुछ भी शांत न रह-सके । खींचीवीरका उत्तर सुनते ही उन्होने एक स्वरसे कहा कि जवतक हम एकवार अपने स्वामीको नहीं देखेगे तवतक भोजन पानमे हमारी रुचि नहीं होगी । उनका ऐसा आग्रह देख कर मुकुन्दने उनको इच्छा पूर्ण की। तद्नुसार वे सव एकत्रित हो आवृ पहाड़के आश्रमकी ओरको चले। कोटाराज्यके हाड़ा राजा दुर्जनशालने दो हजार घुडसवारो समेत उनका साथ दिया इस समय वह भी राजाके देखनेको वाहर निकला। सम्वत् १०४३ चैत्रमासकी अंतिम तिथिको सर्दारोने राजाके दर्शनकर अपने नेत्र सार्थक किये थे। जिस प्रकार सूर्यकी किरणोसे कमल खिल उठता है, उसी प्रकार शिशुराज कुमारको देखते ही राठौरोका मानसकमल विकसित हो उठा, और जिस प्रकार भौरा कमलरसको पान करता है, उसी प्रकार वे सव राजकुमारके रूपसुधाका पान करने लगे। उस सभामे उद्यक्षिह, संश्रामसिंह, विजयपाल, तेजिसह, मुकुन्द्सिह और नाहर आदि चपावत, राजसिंह जगतसिंह और सामन्तसिंह आदि ऊदावत और रामसिंह, फतहसिंह, और केसरी आदि कूंपावत, सरदार गण उपस्थित थे। इन सर्दारेके अतिरिक्त पुरोहित, खीचीमुकंद, पड़िहार, और जैनश्रावक यती ज्ञानविजय उस राजमंडलोकी शोभाको वढ़ा रहे थे। गुभऌक्षणमे अजीत सबके सामने प्रगट हुआ । पहले हाड़ारावने नए राजाको अभिवादन किया । अनंतर मारवाड्के समस्त सामंतीने उसे स्वर्ण, मणि, मुक्ता और अश्वादि भटेम दिये। इनायतला द्वारा यह सब समाचार ओरंगजेवको विदित हुए, राजसभामे उपस्थित होकर मुसल्मान सेनापतिने ऊँचेस्वरसे कहा "महाराज <sup>।</sup> अविपतिके न र**ह**ते हुए भी जिन्हे।ने आपसे वहुत समयतक युद्ध किया है, वे अव अपने राजाको पाकर इतने उत्साहित होगये है कि जिसको आप स्वयं ही विचार सकते है अब विना अधिक सेना के उनका सामना नहीं होसकता "। आनंदसे प्रसन्न हो जय २ कार करते हुए राठौर सरदार शिशुराजाको आहोरमे छेगये, आहोरके अविपतिने मौक्तिकके साथ "वाधू" विधान कर वहुतसे घोड़े भेटमे दिये । उस राठौर सामंतिशरोर्माणके दुर्गमे अजितिसहका बडाभारी सस्कार किया गया, और उसी स्थानपर टीकादोड़की रीति पूरी की गई। उसने आहेरिक दुर्गसे विदा छी । मार्गमे रायपुर, वीड़ा और वारोद उसके अधिकारमें आये, वहाँके सरदार गणोने उनके निकट उपस्थित हो पूजा भेट आदि की। अनतर वह आसोप दुर्गमे पहुँचा, वहाँ कृंपावत् सर्दारने उसका वडाभारी सत्कार किया । आसोपसे भाटी सरदारकी जागीर छत्रेरा छत्रेरेसे मैरतियोकी निवास-भूमि, रियॉ और, और रियॉसे करमसोतोके खीमसरमे पहुँच कर वह वहाँके सरदारोकी पृजाको प्राप्त हुआ । अजित इस प्रकारसे जिस स्थानको गया, उसी स्थानपर सरदार उमका सत्कार कर२उसके झंडेके नीचे इकट्ठे होने लगे, वह खीमसरसे पावूराव धींघलके ( १ ) राटौर वीर पावृहाव झूलकी युद्धविद्यामें प्रसिद्ध वीर था । 

वहाँ दुर्गदासने दक्षिणसे छीटकर उसके दलको पुष्ट किया।

वधावना और टोकाडोरसे अजितकी होनहारता प्रगट हुई । इन दो मांगिलिक अनुष्ठानोसे राठोरोका उत्साह और साहस दूना वढ गया । पराक्रमी टुर्जनशाल आदि वोरोने जब उस जलते हुए उत्साह और साहसकी अग्रिमे इंघन दिया तब राठोरोका पराक्रम अत्यन्त ही बढ़गया, इसको पाठक सहज हो समझ सकते है ।

इनायतखा अत्यन्त ही भयभीत हुआ। राजपृतांके इस नवीन सेना वलको दमन करनेके अभिप्रायसे उसने एक नवीन सेना सजाई, परन्तु मृत्युने उसपर आक्रमण कर उसकी समस्त आशाको तोड़ दिया, इससे औरंगज़्व अत्यन्त ही दु'खित हुआ। उस समय उसने एक और भी यत्न किया, मुहम्मेदशाहनामक एक मनुष्यको राजा यग्नवंतका पुत्र कह कर उसे मारवाड़के आधिपत्यमे नियुक्त किया, और अजितको पच्हजारी पद्पर प्रतिष्ठित कर उसकी स्वाधीनता स्वाकार करनेको कहा। परन्तु अभागा महम्मदशाह उस राजसन्मानको न भोगसका। जोधपुरको ओर आते २ उसने मार्गम प्राणत्याग किये। अनंतर इनायतखाँके वद्हेम सुजावतखाँ मारवाड़का सेनापित नियुक्त हुआ। तत्पश्चात् राठार और हाड़ा एकताके सत्रमे वॅधकर मारवाड़का शत्रुओंके हाथसे उद्धार करनेके लिये मुसल्मानो पर आक्रमण करने लगे, मालपुरा और पुरमांडलमे जो मुसल्मान सेना थी वह सब राजपूतोको तीक्षण तलवारसे छिन्न भिन्न होगई। इस पुर मांडलके किलेको घेरनेके समय हाड़ा राजाने एक गोलेसे प्राणत्याग किया, विजयी राजपूत इस स्थानमे ८ सहस्र मुहर मेना व्ययके लिये लेकर मारवाड़को लोटे। इधर पुरोहित और दीवान गण अजितके राज्यमे धन इकट्ठा कर उसकी सहायता करने लगे। इस प्रकार सम्वत् १७४४ भी वीत गया।

सम्वत् १७४५ के प्रारंभकालसे ही सुजाअतलांने मारवाड़पर कर वाँधनेका प्रस्ताव किया । प्रस्तावके समयमे उसने प्रतिज्ञा करली थी कि अगर राठौर विदेशी वाणिज्यका

ॵरक्तिरहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द्रस्तिहेन्द

<sup>(</sup>१) इस अनुष्ठानमें एक मनुष्य मोतियोसे भरा हुआ एक पीतलका वर्तन नवीन राजाके मस्तक पर रख उसकी परिक्रमा करता है।

<sup>(</sup>२) इस समयमें वीर दुर्जनशाल चम्पावत् सर्दार सुजानिसहकी लड़कीसे व्याह करनेके निमित्त आया था। यद्यपि वह विवाह करनेको आया था परन्तु उसने युद्धमें साथ देनेके लिये कुछ भी टालाट्सली न की, उस समय किसीने भी उसके हृदयको उत्तेजित न किया था। वह स्वय ही साहस और स्वदेशानुरागसे उत्तेजित और उत्साहित हो उठा था।

<sup>(</sup>३) जय दिल्लीमें महाराज जसवन्तिसहके कवीलोकी रक्षाके वास्ते राठौर औरगजेयकी सेनासे घोर युद्ध करके मारवाडको चले आये थे तब दिल्लीके कोतवालने एक वालकको ले जाकर वादशाहको दिखाया था कि यह जसवन्तासहका लड़का है। वादशाहने उसको मुहम्मदीराज नाम रखकर, पाला था। वह सम्बत् १७४५ में प्लेगसे मर गया।

🕸 मारवाड़–जोधपुरका इतिहास–अ० ८. 🕸 भाग २. (१२९) **ૢ**ૢૢૢૢૢ૽૽ઽૢ૽ઌ૾ૣ૽ૣઽ૽૱૾૾ઌ૽ૡ૽ૡૢૡ૽ૡઌૣૢૡ૱ઌ૾ૣઌ૱ઌ૾ઌ૱૽ઌ૱૽ૢઌ૱ઌ૽ૢ૽૽૱ૡૡૡૡૡૡૡૡૹૢ૱ आदर करेंगे तो जो कुछ वाणिज्यपर कर आवेगा उसका एक चतुर्थाश मिलेगा, इसी वातमे वह सम्मत हुआ। अनंतर इनायनका लड़का जोधपुर छोड़कर दिहीकी ओर वढ़ा । उसके रैनवल नामक स्थानमे पहुँचते ही जोधा हरनाथने उसपर आक्रमण कर उसकी धन दाँलत और उसके साथकी स्त्रियोको छीन लिया। खाँसाहव भयभीत हो शरण पानेके अभिप्रायमे कछवाहोके निकट गये। उसे संकटसे उद्घार करनेके लिये सुजाअतवेग अज-मेरमे निकला, किन्तु उसे भी दुर्दशायस्त होना पड़ा । चांपावत् मुकुन्ददासने उसपर आक्रमण कर उसका सर्वस्व छीन लिया । सम्बन् १७४७ में सकीखाँ अजमेरका सुवेदार नियत हुआ । दुर्गदासने उसपर आक्रमण करनेकी इच्छा की । सफीखाँ एक पहाड़ी मैदानमें सेना समेत खड़ा हुआ । र्दुगदासने उसी स्थानमे उसपर आक्रमण कर उसे अजमेरकी ओर भगा दिया । यह सव समाचार औरंगज़ेवको भी ज्ञात हुआ। उसने सफीखाँको छिख भेजा कि अगर तुम दुर्गदासको पराम्त कर सकोगे तो राज्यमे तुम्हारा सबसे बड़ा दर्जा किया जायगा और अगर तुम्ही परास्त होंगे तो तुमको बाला भेजकर पदच्युत किया जायगा; और तुम्हारे स्थान पर शुजा-अत नियत किया जायगा।" सफीखाँ, वड़ी विपतम पड़ा उसने अपना कार्य सिद्ध होनेका उपाय न देखकर अजितको छलकर अपनी प्रतिष्ठा स्थिर रखनेका यत्न किया, और शीव्र ही राठीर राजकुमारको इस आशयका एक पत्र लिखा कि-"आपका पितृ-राज्य आपको देनके लिये मुझे सनद मिली है, अतएव राजाके प्रतिनिधि स्वरूप आप यहाँ आकर उसे लेजांवे।'' इस पत्रके पाते ही अजित वीस सहस्र राठौर सेनांके साथ अजमेरकी ओरको वढ़ा ''परन्तु शत्रुकी कुछ वदनियत है या नहीं'' यह जाननेके छिये उसने मुकुंद चापावतको आगेसे भेजदिया । पर्वतश्रेणीके दूर स्थित संकीर्ण मार्गके सामने ही आकर मुकुंदने बाबुकी दुरिभसंधिको जान लिया; उसने लौटकर समन्त व्योरा अजितको कह सुनाया परंतु राजकुमार कुछ भी भयभीत न हो अपने सरदारोसे कहने लगा कि-"सरदारो । जब हम इतने निकट आ पहुँचे है तब आओ एक वार अजय दुर्गको भली प्रकारसे देखकर खॉनसाहवका सन्मान प्रहण करे; यह कहकर अजिन दृष्ट समेत नगरकी ओर वढ़ा। उस समय अजितकी वद्यता स्वीकार करनेके अतिरिक्त दुष्ट सफीखाँसे और कुछ न वन पड़ा, उसको तड़फानेके लिये एक जनने कहा कि-"आओ <sup>।</sup> हम नगरको जला डालै, नगर और आत्मरक्षाकी चिन्तासे व्याकुळ हो सफीखाँ कॉपने लगा, और अजितको सुंतुष्ट करनेके लिये उसने धनरत्न और अभ्वादि भेटमे दिये । मम्बन १७४८ के माथ ही साथ मेवाड़मे नाना प्रकारका विष्ठव उत्पन्न हुआ, राजकमार अमरने अपने पिता राना जयसिंहके विरुद्ध तलवार उठाई। मेवाडराज्यके समस्त सरदार उसके साथ एकत्रित हुए । राना भयसे गोड़वाड़ राज्यमे भाग गया, और घाणेगवमे सेना इकट्टी करने छगा, अमर उसपर आक्रमण करनेमे तत्पर हुआ, (१) एक मृणा दिग्वानेवाली वस्तु।  तव राना जयिसहने राठोरोसे सहायताकी प्रार्थना की, शीव्र ही मड़ितया गण उसकी हैं। सहायताको आये, थोड़े ही समयमे अजितने दुर्गदास और भगवानको भी भेजा, व दोनो हैं। जोधावंशी रिड़मछ और मारवाड़के आठ सामन्त सम्प्रदायोको एकत्रित कर राणाकी सहायताके निमित्त मारवाड़के वाहर हुए किन्तु उनकी सेनाकी हानि न हुई। चृंडावन हैं। और शक्तावन् तथा झाला और चौहानोने विदेशियोकी सहायता प्रहण न करनेमें पहिले ही पिता पुत्रके विवादको दूर कर दिया। इस प्रकार मिहासनरक्षाके निमित्त राना मारवाड़के निकट छतज्ञताके पागमे वंध गया था।

राठौरोका साहस और वल देखकर औरंगज़ेवके मनमे अनेक प्रकारकी जकाएं उठ रही थी, इस समय और भी एक नवीन शंकाने उसपर आक्रमण किया। 'राज-कुमार' अक्वरकी एक पुत्री दुर्गदासके आश्रयमे थी, अजितको युवा अवस्थामे देख औरंगजेब उस समय उस लड़कीकी इञ्जतके लिये शंकित हुआ, इस लिये उसने राठौरोके साथ संधि करलेनेकी इच्छा की। नारायणदास कुलवी मध्यम्थ हुआ, इस संधिबंधनकी कथा वार्ता जबतक हुई तवतक सफीखाँ भी शत्रुभावको छोड़े रहा। इस प्रकारकी वातोसे सम्वत् १७४९ भी बीत गया।

किन्तु मुसल्मान चुपचाप न रहे। १०५० मे जोधपुर जाछौर और सिवानाके मुसल्मान हािकमोने अपनी २ सेनाको एकित्रत कर अजितपर आक्रमण िक्या। अजित पुनर्वार पहाड़ोंमे आश्रय छेनेको विवश हुआ, वह वह्नभवशी अक्षोके साथ यवनेकं सन्मुख हुआ, परन्तु प्रति मास उसको पराजित होना पड़ा। इसी समयमे मुसल्मनोन एक वड़े भारी पवित्र सांड़को मार डाला, इससे चांपावन् वीर मुकुंद्धासने उनपर आक्रमण किया। मोकळसर नामक स्थानने होनो दल परस्पर सन्मुख होकर खड़े हुए, मुकुन्ददासने जय प्राप्त कर चांकके हािकम और उसकी सेना व सामंतीको वंदी कर लिया।

इस पराजयको मुसल्मानोके छुमहका अमदूत कहना चाहिये। क्योंकि इसके थोड़े ही दिन उपरान्त अर्थात् सम्यत् १७५१ मे वह ऐसे संकटभे पतित हुए कि अनेक जनपद और नगरोके निवासियांने राठौरोकी अधीनता स्वीकार की, उसमेसे किसीने चौथ और किसीने कर दिया, और बहुत तो इस युद्धसे दुःखित हो तथा खानेपीनेकी सामग्री इकट्टा न कर सकनेके कारण राठौरोके दलमे संयुक्त होने लगे। इस साल किसिमखाँ और लक्करखाँने अजितके विरुद्ध युद्धकी यात्रा की, अजित उस समय विजय पुरमे था, उनका आक्रमण रोकनेके लिये दुर्गदासका पुत्र सेना समेत उनके सन्मुख हुआ। शिन्न ही युद्धका आरंभ हुआ, अंतमे राफीखाँको पराजित होना पड़ा। वर्षके उपरान्त वर्षके वीतनेसे जैसे २ अजितकी अवस्था बढ़ने लगी वैसे ही वैसे राठौरोका उत्साह भी बटनेलगा, इधर औरंगजे़व अपनी पौत्रीकी वयोग्रिद्धके साथ ही साथ दुःबी होने लगा, अक्वरकी पुत्रीके लिये वह क्षणभरको भी कभी निश्चिन्त न रहसका। उसने क्षणभरके लिये भी उसके छुटानेकी चेष्टा न छोड़ी। उसने जोधपुरके हािकम

%উঠিতে ভালতে ভালত

क्ष मारवाड़-जोधपुरका इतिहास-अ० ८. क्ष (१३१) ाग २. ] सुजाअनुखाको लिखा कि जिस किसी उपायसे हो और जितना व्यय करनेसे हो, मेरे सन्मानको रक्यो । इसी वर्ष राणाने अपने छोटे भाई गजसिंहकी लड़कीके साथ अजितका सम्वन्ध स्थिरकर मुक्ताजीटत नारियल और रत्नजिटत अम्वाङ्यिसे सुसाजित दो हाथी और दश घोड़े भेजे, यह सब भेट आदरपूर्वक बहुण की गई, और ज्येष्ट मासमे राठौर राज-कुमारने उदयपुर जाकर दिशोदिया कुमारीसे पाणियहण किया, और आपाड़मासमे अजितने एक और ब्याहं देविलियामे किया। वाद्ञाह औरंगज़ेव अपनी पोत्रीका ध्यान क्षणनर भी न भूळ सका, वह सुळतानी के छुटानेके लिये रात दिन व्याकुल रहता समय २ पर अजितको भी पत्र लिख भेजता, और समय पर दूतद्वारा उसके छोड़ देनेकी भी प्रतिज्ञा करता। सम्वत् १७५३ में दुर्गदाससे उसका पत्रव्यवहार होने लगा; अंतमे सुलतानीको लौटा कर अजित अपने पिनृसिहासनको प्राप्त हुआ । सम्राट्ने दुर्गदासको पंचहजारी पद्पर प्रतिष्टित करना चाहा परन्तु दुर्गदासने उसे न्वीकार न करके कहा कि. " आप इन परके वर्छे मुझे जालौर सिवानची सांचोर और थिरादको देदो "। दुर्गदासने सुलतानी की जिस यत्न और सन्मानसे रक्षा की थी उसे जानकर औरंगज़वने उसकी वडी प्रशंसा की । सम्वन् १७५७ के पौपमासमे अजित पुनर्वार अपने पितृसिंहासनको प्राप्त हुआ। जोधपुरम पहुँचकर उसने उस नगरके पाँची द्वारोके मध्यमे एक र भैसा बिछ दिया था । युजाअतलाँके मरजानेसे शाहकीदा सुलतान उसके आगे २ मार्ग दिखलाता हुआ चळा था। (१) प्रतापगढ़ देवलिया यह छोटी रियासत मेवाड़की है इसे महने वसाया था इसकी उत्पत्ति और प्रतिष्ठाका वर्णन राजस्थान प्रथमखण्डमें देखो । (२) अजितने सुळतानीको छोटाई और न उसके पर्टटेमें पितृसिंहासन प्राप्त किया। दुर्ग-दासने छौटाई थी और उसीको मनसबमें जनर लिखे परगने मिले थे और यही कारण अजितसिंह के दुर्गदामसे नाराज होने हैं। हुआ था। उर्दे अनुवादमे भी अजितमिंहका सुलतानीको छौटाना नहीं छिखा। (३) यहांपर एकवार ही चार वर्षका वृत्तान्त छूट गया है, हम नहीं कह सकते कि, यह चार वर्ष नयांकर रह गये, और पता नहीं लगा। टाट्साहवने लिखा है कि कवि कणींदानके मूलप्रयमे इन चार वर्षीका कोई विवरण नहीं है, अथवा कोई छिएने योग्य वात न होनेसे अना-वरयक समझ कर छोट् दिया है, इससमय यह वात व्यानमे नहीं आती कि क्यों ऐसा हुआ, विदित होता है कि मुसल्मान उस समयमें दक्षिण भी लटाइयोमे लग रहे थे, इससे राजपूत जाति के लिये शाति हुई थी । और यही कारण है कि उस समय मारपाइमें कोई वर्णनीय वात नहीं हुई । ( ३ ) निधय राजकुमार आजितको यहाँ शाहजादेके नायसे लिखा गया है, उस समय वही गुजरातका प्रतिनिध सरदार था। 

सम्वत् १७५९ में आजमगाहने पुनर्वार जांधपुरपर आक्रमण किया और अजित हैं जांछोरमें वास करनेको विवग हुआ, उसके कोई २ सरदार शतुआंको सेवा करने छो । श्री आर किसी २ ने राठौरोका आश्रय प्रहण किया । राना भी इस समय विवग व निह- विवास करने छो भगवानके अतिरिक्त और किसीपर उसका आशा है भरोसा न था। इधर आमेरेइवर दक्षिणमें यवनराजकी सेवाम तत्पर था। मुमल्मानोके पाप- विवास करने छो, दारुण अत्याचारसे पीड़ित होकर योगी और बेरागी है विवास करने छो, दारुण अत्याचारसे पीड़ित होकर योगी और बेरागी है विवासों के आश्रयकी प्रार्थना करने छो, परन्तु उससे कुछ भी फल न हुआ, हिन्दुओंका अत्याचार किताना ही जितना क्षीण पड़ता जाता था मुमल्मानोका अत्याचार किताना ही जितना क्षीण पड़ता जाता था मुमल्मानोका अत्याचार किया। अजित विवास करने छो, दारुण अर्थान् सम्वन् १०५९ मायमानमें किया। अजित पुत्रका प्रधान महिपी (रानाके भाईकी पुत्री) ने एक पुत्र उत्पन्न किया। अजित पुत्रका मुख देखकर आनन्दके सागरमें मन्न हुआ और उसका नाम विवास सम्वसिंह रक्खा।

इसके पीछे किवश्रेष्ठ कर्णादानने लिखा है कि " यूसुकलाँ इतने हिनोतक जोय-पुरके हाकिम अर्थात् प्रधान शाशन कक्ता पद्पर नियत था। इन्होने जोयपुरमे आते ही बादशाहकी दी हुई मेरतादेशकी शाशनसनद अजितके हाथमे देकर उक्त देशके ' शाशनका अधिकार भी अजितके करकमलमें अपण किया। मेरतिया सरहार कुशलिस्ह एवं धांधल गोविन्ददासने भारको प्रहण करनेकी आज्ञा दी, इन्द्रसिहके पुत्र मोहकमें सिंह जो अजितकी बाल्यावस्थासे ही उसकी रक्षा करते थे वह अजितकी यह अवस्था

सुनकर महादु.खी हुए। जब उनको यह भार न मिला तब विचारने लगे कि अजितने हमें उचित पुरस्कार नहीं दिया है। अस्तु उन्होंने वाद्शाहको इस मर्मका पत्र लिखा कि यादे आप मुझे मारवाड़के सेनापितका पद दे तो में वहाँ हिन्दृ मुसल्मान दोनो जातियोंके लिये संतोपप्रद शाशन कर सकता हूँ"।

"सम्वत १७६१ में राठौर जातिके चिर शत्रु यवनोके सौभाग्यका सूर्य मानो अस्त होगया । दुरात्मा औरंगज़ैवने समस्त भारतवर्धमे हिन्दुओके ऊपर जो लोमहर्पण

<sup>(</sup>१) अभयसिष्टका जन्म शिशोिष्टिया रानीसे नहीं हुआ था किन्तु चौहान रानीसे हुआ था जो महाराज अजितसिंहकी पटरानी, गाव होटल् परगना सांचौरके चौहान चतुर्भुज दयाल दासीत् की वेटी थी। उर्द तर्जुमेमे भी अभयसिहका जन्म चौहानरानीसे होना लिखा है। शिशोिदिया रानीके पुत्रका नाम तो सुरतानिसह था।

<sup>(</sup>२) उर्द् अनुवादंस इस सनदका मुरशिदकुलीखाके हाथसे दिया जाना लिखा है जो यूमुफर्की जगह पर जोधप्रमें आया था।

<sup>(</sup>३) उर्द् अनुवादम यो लिखा है कि, कुशलबिंह मेड्तिया और धाधल गोविन्ददासको मेटतेम जाकर कवजा करनेका हक्क्म हुआ।

<sup>(</sup>४) यहा भी कुठ भूल मालम होती है नयोकि इन्द्रसिंह और मोहकमसिंह तो ठेउसे ही अजितासिट्से राजुना रखते थे।

क्ष मारवाड-जोधपुरका इतिहास-अ० ८. 🕸 भाग २. ] अत्याचर, उत्पीड़न और निम्रह करके कालान्तकके समान अकृवरके सिहासनको कलंकित किया था तथा चारोओर अपने प्रवल प्रतापका विम्तार कर पाश्चिक वलके कठिन स्त्रभावका परिचय दिया था, इस समय मानो उनका वह पैशाचिक वल विकस क्रमशः क्षीण होचछा । हिन्दूजातिके हिन्दूधर्मके सौभाग्य द्वारके माने। फिर लुलनेके पूर्व लक्षण दृष्टि आनेलगे, जो मुगल शाशनकर्ता मुरिशद्कुलीखाँ पराक्रमके साथ मारवाङ्को शाशन करता था, इस वर्षमे माफरखाँ उसी पदपर नियुक्त होकर जोधपुरके राठौर राजेक यहाँ आया । मोहकम-सिहने अजितके आचरणसे कोधित हो सम्राटके पास गुप्तभावसे जो पत्र छिखा था इस समय वह अजितके हाथमे आया । मोहकमसिंह अजितसे अत्यन्त भयभीत हो अपने सेवकोके साथ राठौरोके डेरोको छोड़कर मुगल वादशाहकी सेनाके साथ जा भिलें। अजितने वडी जीवतासे यवनोकी सेनाके विरुद्धमे युद्धकी यात्राकर

दुनाड़ा नामक स्थानमे महायुद्ध प्रज्ज्विलत करिंग्या, उस भयंकर युद्धमे वाद्शा-हकी सेनाके एक बार ही परास्त होनेसे और ईदावत सम्प्रदायके उक्त मोहिकिमिसहमे निहत होकर अपनी राजदोहिताके उपयुक्त फलको पालिया। "सम्वत् १७६२ मे यह संप्राम हुआ था।" " सम्बन् १७६३ मे वाद्शाहके लाहौरमे स्थित प्रतिनिधि इत्राहीमैखा लाहौरसे गुजरातमे जाकर कुमार आजिमके हाथसे वहाँके जाशनका भार प्रहण करनेके लिये

मारवॉड्से चले गये । चैत्रमासके कृष्णॅपक्षकी द्वितीयाको राठौरोने आनंददायक समाचार पाया कि औरंगज़ेवकी मृत्यु होगई। इसकी सुनते ही भारतके प्रत्येक हिन्दूकी समान राठौर असन्त आनद्के समुद्रमे मम्न होगये, औरंगजेवकी मृत्युसे हिन्दुजातिने मानो इतान्तके कराल बाससे उद्वार पाया । अजित स्वजातिके प्रधान शत्रुकी मृत्युका समाचार पाते ही सेना सजाकर चैतमासकी पचमीको वोडेपर सवार हो जोधपुरकी ओरको चेळ गये। और राजवानीके तोरणद्वारपर जीते ही उन्होने जातिकी रीतिके अनुसार (१) उर्दू तर्ज्ञमें में राठौरींके टेरीको नहीं बरन शाहजादेन अलग होकर वादशाही फौजके

(२) एमा जाना जाता है कि इंटावत सम्प्रदायका विशेषण सुहकमिहके साथ कहा गया है नयोकि मारवार्ट महावरंसे वा बोलचालमें सहकमसिंह इन्डावत यानी इन्द्रसिंहका वेटा

था। बादशाही सेना मुहकमासिहसे नहीं निहन हुई, उर्दू तर्तुमेंसे न्ययं मोहकमसिहका निहत हाना पाया जाता है। पर मोहकमसिंह, उम लडाईमे निहत नहीं हुआ या, सागा या। यह वात मारवाटके गद्य इतिहासांसे सिद्ध होती है।

(३) इत्राहीमग्वा वादशाहका सान्त या।

शामिल होना लिखा है।

(४) उर्दू अनुवाद्म यं। लिखा है कि स० १०६३ में लाहाँरका बादशाही सूबेदार इवाहीम

या जो बादगाहका समधी था गुजरानीकी सुवेदारीका चार्ज अनीममें लेनेके लिये रास्ते चलता हुआ मारवाडमे निकला।

( ५ ) शुद्धान्त हितीया चाहिये क्योकि औरगज़ेनका देहानत चेत्र कृष्ण अमावस्याको हुआ था।

*®*©Na©Na©Na©Na©Na©Na©Na©Na©Na©Na©NaGNaGNa©Na©Na©Na©Na© तुरन्त ही भैसोका विलदान किया, असुरगण ( यवन ) अजितको सेनासिहत आता हुआ देखकर अलन्त भयभीत होकर अपने प्राणोकी रक्षाके लिये महाव्याकुल होगये। उनमेसे वहतसे तो प्राणोके भयसे भागने छगे और वहतसे मारे भयके गुप्तभावसे छिपने लगे। अजितको आता हुआ देखकर यवन गागनकर्त्ता मारेडरके योविगरीसे नीचे उतर आये और अजितने अपने पिताकी राजधानी जोधपुरके महलमे प्रवेश किया। छत्तीस वर्षतक दारुण कप्टको भाग कर जो राठौर जाति यवनोके प्रति असन्त कोवित हुई थी, उनके हाथमे पड़कर उन्हें यवनापर किचितमात्र भी दया न आई। यवन निराश हो प्राणोके भयसे चारा ओरको भागने छगे । उन्होने मारवाइमे जो घोर अत्याचार करके अतुल धन संग्रह किया था वह समम्त धन आज किर राठौर जातिके हस्तगत होगया । राठौर गण अपना वदला लेनेके लिये उन भागे हुए वर्बर यवनोको वदी करने छग । यद्यपि वहुतसे यवनोने उस घोर विपत्ति से अपनी रक्षा भी की । परन्तु अन्तमें वह सभी छिन्नीभन देह होकर भाग गये अनेक तो राठौर सामन्तांके निकट तथा हिन्दुओके देवमदिरोकी शरणमे गये । राजपतोका यह स्वभाव ही था कि वे निराश्यको अवस्य ही अपने यहाँ आश्रय देते थे, इस कारण वे शरणागत यवन सरलतासे आश्रम पाने लगे। यवनाकी सेनाके प्रधाननेताने स्वयं कूंपावतोंके अवतारितद्वार देवालयोकी शरणम जाकर अपने प्राणीकी रक्षा की । इस समय राठौर गणोने सन प्रकारसे जय प्राप्तकी, समस्त राठौराने उन भाग हुए यवनोंके ऊपर आक्रमण करके अपना वदला लेलिया, उस समय यवनोने अपने प्राणी ु की रक्षाके छिये भागनेके अतिरिक्त और कोई उपाय न देखा। यवनोने हिन्दूभिखारिये। का भेप धारण कर "सीताराम हरगोविन्द " देवताओके नाम उचारण करतेहुए भिक्षा मॉगकर प्राण वचाए और रात्रिके समय एक करके एक प्रामसं दूसरे प्रामको भागने लगे। मुहाओकी स्फटिक माला इस समय राम नाम जपने लगी, यवनीने विचारा कि डाढ़ी देखकर हमारी पहचान होजायगी, तब हम अवश्यही पकड़े जायंगे इस भयसे गुप्रभावसे रुपये देदेकर उन्होने दाढ़ी मुडवाली। मैरधरके प्रत्येक प्रान्तमे केवल म्लेम्लोका आर्तनाट सनाई देने लगा, जिथर देखो उधर यवन भाग रहे है यही दृष्टि आता था। यवनगण मेरताको छोडकर भाग गये, और जो घायल हुए थे वे नागौरको चले गये सोजत और पार्छा दोनो प्रदेश फिर अजितके हस्तगत होगये म्लेच्छ यवनोके जोधगढ़मे वहुत समयतक रहनेसे वह अपवित्र होगया था इससे वह गगाजल और तुलसीदलसे पवित्र कर लिया गया और अजितने राजतिलक धारण किया। ''औरगज़ेवके पापी जीवनके पंचभूतमे ळीन होते ही उसके पुत्र पिताके

सिहासनपर अधिकार पानेके लिये राजधानीकी ओर चले। कवि लिख गये है दक्षिणसे आज़िम और उत्तरसे मुअज्ज़मंन भारतके सिहासनका हस्तगत करनेके

अंगर ग्रीत श्रीत ग्रीत ग्रीत

<sup>(</sup>१) महामान्य टाड़ महोदय लिखते हैं कि औरगज़ेवके शाशन समयमे यवनोकी डाड़ी मुंटोको देखकर हिन्द और राठाराने यवनोंके चिह्नस्वरूप डाडी मुंछतकको नहीं रक्खा था।

क्ष मारवाड़-जांघपुरका इतिहास-अ० ८. क्ष भाग २. ] लिये सेना सिहत दुर्शन दिए । आगरेमे जाकर दोनों असुरदलोमे युद्ध उपिक्षत हुआ। औरंगजे़वके वड़े पुत्र शाहआंलम इस युद्धमें जय प्राप्त करके 🖟 पिताके सिहासन पर विराजमान हुए। नवीन वादशाहने शीव्र ही यह समाचार पाया कि अजितने मारवाड्में सभी यवनोको विध्वंस करके छिन्न भिन्न करदिया है और ' उनके समस्त धन रत्न छीन कर वह अपने पिताके सिहासन पर विराजमान हुए है। '' सम्वतु १७६४ मे वर्षाऋतुके वीतते ही नवीन मुगल वादशाह शीव ही अपनी प्रवल सेना साथ लेकर अजमेरमे आगया । इस समय भगवानके पुत्र हरिदास ऊहड़ और मांगलीयके दोनो सामन्त, ऊदावतोके नेता रत्नसिहने अपनी सम्प्रदायके आठसो योघाओके साथ जोधपुरमे जाकर अजितके नामसे शपथ करके कहा कि हमने जीवन दान करके आपकी राजधानीकी पापी यवनोके हाथसे रक्षा करनेकी प्रतिज्ञा की है वादुशाहको सेनाने शीघ्र ही भाभी वीलाङ्गनामक खानमे डेरे डाल दिये । महाराज अजित भी वादशाहकी सेनाक आक्रमणको निवारण करनेके लिये शीच ही तैयार होगये। धूर्त औरंगज़ेवने जिस प्रकार समयके परिवर्तनमे सबसे पहले चातुरीजालसे अपने उद्देशको सिद्ध कर लिया, उसके पुत्र नवीन वादशाहने भी इस समय उसी प्रकारसे पिताके मार्गका अनुसरणिकया। उसने अपनी चातुरी जालका र् विस्तार कर मारवाडे़श्चर अजितको अपने हस्तगत करनेके छिये उनके निकट सिन्धका प्रभाव भेज दिया। अजितने वादशाहके दूतके आते ही अपने दूतको उस 🖟 वादृशाहके दृतके साथ वादृशाहके यहाँ भेजकर संधिके प्रस्तावमे अपनी सम्मति प्रगटकी । सम्राट्ने फिर उसी दूतकें हाथ अजितके पास मारवाड़की सनद देनेके भेजी, परन्तु अजितने उस राजसनदको लेनेके पहले ही एक वार वादशाहसे साक्षात्, करनेकी अभिलापाकी । एक मतसे फालगुन मासकी पहली तारीखकी अजित सेना सहित योधिगारि छोड्कर वीसलपुरकी ओर चलें। खानखाना ( प्रधान अमाल ) के पुत्र सुजा-अतर्खाने कितने ही अमीर और भदावरके राजा तथा बूदीके राववुधसिहके साथ वाद-शाहकी ओरसे पीपाड़ नामक स्थानमे इनका बड़ा आदर सत्कार किया । किस प्रकार से संधि होगी, रात्रिमे केवल इसी प्रस्तावकी मीमांसा हुई; दूसरे दिन प्रात काल ही 🕆 अजित मम्क्षेत्रका समस्त सेनाके साथ आगे वढे । और आनंदपुरनामक स्थानमे म्लेच्छो 🐰 के अधीरवरके साथ उनका साक्षान् हुआ । वादशाहने इनको "तेगवहादुर" की उपाधिसे विभूपित किया । परन्तु वाद्शाह्ने जिस समय अजितका उपाधि देकर उसका 🖞 सन्मान वढ़ाया था उस समय उनकी चतुरता सक्छ होगई। अजितके वीसलपुरमे सेना सहित आते ही वादशाहने अच्छा मौका पाकर गुप्तभावसे महारावखाँको सेनासहित जोधपुर पर अधिकार करनेके छिये भेज दिया था । विश्वासघाती मोहकम भी उसके (१) यही वहा दरशाह नामसे सिहासन पर वैठा। (२) उर्दू तर्जुमेमे यो लिखा है कि फागुनकी १ तिथिको उसने (अजीतसिंहने ) जोधाके पहाड़से कूच किया और रवाना होकर वीसळपुर पहुँचा, वहाँ उसके पास खानखाना शुजाअतकी मारफत संदेशा आया, उसके साथ भदो। रिया राजा और राव खुवसिह वृद्गिके थे। पीपाटमें मुलाकात उहरी।  \$65%55%5%5%5%5%5%56%56%55%55%35%35%55%55%55%55% साथ गया था। इस कारण उन्होंने अजितके न होनेपर वड़ी संग्लतासे जोधपुर पर अधिकार कर लिया । अंतमे अजितने जव वादशाहकी इस चालाकीको जाना तव वह असन्त कोधित हो मतवाले हाथीकी समान उन्मत्त होगया । परन्तु बुद्धिमान् वाद-शाहने उस समय भी अजितको इस प्रकारसे अपने हम्तगत कर छिया था कि, वह उस क्रोधको अपने हृद्यके भीतर ही रखकर बाद्बाहके साथ कुमार कामवस्वशके अधीन करनेको दक्षिणको चले गये । आमेरके महाराज मिरंजा राजा जयसिह भी इस समय इस स्थानपर वादशाहके साथ थे, वह भी मारवाडके महाराजकी समान प्रतारित होकर अत्यन्त रुष्ट होगये । वादशाह गाहआलमने गुप्तभावमे आमेरमे एक दल यवनोकी सेनाका भेजकर उस पर अपना अधिकार कर जयमिहके छोटे भ्राता विजय-सिंहके शिरपर आमेरराजकी पताका शोभायमान कर दी थी. उस समये जयसिंह भी अजितके समान वादशाहके साथ दक्षिणको गये थे । अनत जलसे पर्णनदी जिस प्रका-रसे अपनी तरंगोके वेगसे किनारोको तोडती हुई महागर्जना करके अपने अगका विम्तार करती है उसी प्रकारसे वादशाहकी सेनाने राजपतोकी सेनाके साथ मिलकर शीव ही यात्रा प्रारंभ की । यवन वादशाहके शीघ्र ही उस नेदीके पार होते ही 'दोनो राजपुत राजाओने निर्द्धारित कल्पनाकार्यके सफल करनेमे किचिन भी विलम्ब न किया । वे वादगाहसे कुछ न कहकर सेना और सामन्तांकी मडलीके साथ सीधे रजवाडेकी ओरको चल पड़े। वे सबसे पहले उद्यपुर पहुँचे, महाराणा अमरसिंह आगे बटकर बडे आदर सन्मानेक साथ उनको अपनी राजधानीमे हे आये । तीनो राजा एक माथ बैठे तीना राजाओके मस्तक पर राजछत्र शोभायमान होने छगा, वे छोग मानो त्रिम्तिसे त्रह्मा, विष्णु, महेश्वररूपसे अनुपम सुखमा प्रकाश करने छगे-इन तीनो महावछी राजाओंके समिलन तथा मित्रतासे असुरोके भाग्यका पतन होना प्रारम हुआ, और अपने वर्मकी महिमाका विस्तार हुओं। उदयपुरसे महाराज अजित और महाराज जयसिंह भी मारवाड़में आये थे। दोना राजाओके आहोयामे आते ही चांपावन सम्प्रदायके नेता उदगभानके पुत्र संप्राम सिहने अपने मस्तकपरसे पगड़ी उतार कर बिछा दी । दोना महाराज उसके ऊपर चलकर सामन्तके यहाँ गये। "१७६५ सम्वत्के श्रावण मासमे प्रतीत हुआ कि असुरोका आञा भरोसा एकवार ही छुप्त होगया। अजित अपनी जन्मभूमिमे आगये है, यह समाचार पाते

एकवार ही छुप्त होगया। अजित अपनी जन्मभूमिमे आगये है, यह समाचार पाते ही महरावखा अत्यन्त भयभीत हुआ। सात तारीखको तीस हजार राठौरोकी सेनाने जोधपुर राजधानीको जा घरा और १२ वी नारीखको महरावखाने आत्म समर्पण किया। आसकर्णके पुत्रने उस समय उसके जीवनकी रक्षाकी थी, इसीसे उसने उसको

श्रीतंत्रीत त्रेति त्रेति त्रेति क्षित्र क्षिति क्षिति क्षित्र क्षिति त्रेति त्रेति त्रेति त्रेति त्रेति त्रेति

<sup>(</sup>१) मिरजा राजा तो मर चुके थे, इस समय सवाई जयसिंह थे।

<sup>(</sup>२) अर्थात नर्मदा।

<sup>(</sup>३) यवन इतिहासवेत्ता लिखते हैं कि यह सम्राट इस समय लाहोरकी ओर गये थे।

<sup>(</sup>४) हमोर पाठकोने प्रथम काउमे इन तीनों राजपूत राजाओंके संमिलनसूत्रसे विवाहिक सम्यन्थ वंधनके विण्यमे पट्टा होगा। ज्ञात होता है कि उसका उल्लेख करना भूल गये थे।

क्ष मारवाड़-जोधपुरका इतिहास-अ० ८. क्ष ( १३७ ) भाग २. ] धन्यवाद दिया । मैहरावलॉ वड़े आदरभावके साथ सेना सहित उसकी रक्षाम लग गया । अजित अत्यन्त ही आनन्दित हो मरुक्षेत्रकी राजवानीमे आगये ।'' इसके पीछे राठोरोके कविने लिखा है कि "महाराज जयसिंह सूरसागरके किनोर रहने लगे, वे राज्यसे भ्रष्ट थे, इसकारण अत्यन्त विपादित हृदयसे असंतोपकी अवस्थामे अपने भाग्यकी परीक्षा करने छेंगे । परन्तु वर्षाऋतुके वीतते ही कछवाहोके प्रधान सामन्त अजयमहने जयसिंहको फिर सिंहासन पर वैठालनेका प्रस्ताव किया । अजित शीव्र हो जयसिहके साथ सेना सहित मेरतानामक स्थानम आ पहुँचे, उनके भयसे आगरा और दिही कपायमान होने छगा; दोनो राजाओके अजमेरमे आते ही वहाँका यवन ज्ञाजनकर्त्ता प्राणोके भयसे अत्यन्त भयभीत हुआ, उसने ख्वाजा कुतवनामक महम्मदी साधूकी मसजिद्का आश्रय लिया, और अजितसे अपने प्रति दया करेनेक लिये कहला भेजा। शाशन कर्त्ताने अजितके प्रस्तावके मतसे बहुतसा रुपया भी दंडमे दिया। इसके पीछे अजित वाज पक्षीकी समान आमेर देशपर जा टूटे। इस स्थानपर आमेर राजके प्रत्येक श्रेणीके सामन्त सेना सहित आकर उनके अधीश्वर जयसिहके साथ जा मिले। आमेरकी यवनसेनाके नायक सैयदहुसेनने वारह हजार यवनसेनाके साथ उस सांभर झीलके तीर भूमिपर अयसर हो अजीतसिहके साथ संयामानल प्रज्ज्वलित कर दी । सबसे पहले कृंपावत् सामन्तोने यवनापर आक्रमण किया, घोर युद्ध होने लगा । हुसेनने ६ इजार यवनोकी सेनाके साथ रणभूमिमे सर्वदाके लिये शयन और वची वचाई सेना अपने प्राणोके भयसे जिधर तिधर सैयदृहुसेनके सहकारी पड़िहार जातिके नेता इस समरभूमिमे अजितकी तळवारसे हतारा होगये । अजित उस परिहार पतिका होकर करके मन्दोर राज्यको चले जॉयगे-यह विचार करने हुँछगे इस पराजयका समाचार पाते ही असुर गण सॉभर छोड़िकर चाराओरका भाग गये । सॉभरमे एक सेना रखकर अजितने माघमासमे जयसिहको आमेरका राज्य देदिया। अजित वीकानेरपर आक्रमण करनेके छिये पहलेसे ही तैयार होगये थे, इस कारण विद्रवासी र्युनाथ भंडारीको दीवानकी उपाधि देकर उसके हाथमे सांभरके शामनका भार अर्पणकर आप वीकानेरकी ओरको चले गये । " ''सम्वन् १७६६ भादोके महीनेमे सम्राट् औरगजे़बने कामबक्सका प्राण नाझ (१) दुर्गदासने महरावखांके आत्म समर्पणके प्रम्तावको ग्रहण करके उसके प्राणोकी रक्षा की थी। (२) उर्दू तर्जुमं से जाना जाता है कि कछवाहोंने अजमल अर्थात् अजीतसिंहको आमेरम फिरसे विदलाना चाहा । (३) उर्दू तर्नुमें यहां आमेरका छोट्ना लिखा है। ( ४ ) यहा औरंगज़ेवका नाम भूळंस िळखा गया है मुअज्ज़म अर्थात् शाहआलम वादशाह का नाम चाहिये। ৼৣ৾৽ঢ়য়৾ৼ৽ঢ়য়ৼ৽ড়য়ৼ৽ঢ়য়ৼ৽ঢ়য়ৼ৽ঢ়য়ৼ৽ঢ়য়ৼ৽ড়য়ৼ৽ড়য়ৼ৽ড়য়ৼ৽ড়য়ৼ৽ড়য়ৼ৽ড়য়ৼ৽ড়য়ৼ৽ঢ়য়ৼ৽ঢ়য়ৼ৽য়য়

[ दूमरा-ॐ राजस्थान इतिहास । ॐ *(CSNS) 61/10 51/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/10 61/1* किया । जयसिहने इस समय फिर यवन वाद्ञाहके साथ संधिकरनेका प्रस्ताव उपस्थित किया। मारवाडके महाराज अजितने इस समय सेना सहित नागोर पर अधिकार कर लिया था । नागौरपति इन्द्रसिह<sup>ै</sup> अपनेको अत्यन्त दुर्वल और असमर्थ जानकर अप्र-सरहो अजितके चरणोंमें आत्म समर्पण करनेकी प्रार्थना करने छगे । अजितने अपने आत्मीय भ्राताको शरण आयाहुआ देख उसके ऊपर दया प्रकाश कर नागौरके बदले में लाडनूको उसके वंशानुक्रमसे शाशन करनेके लिये दे दिया । परन्तु इन्द्रमिट इससे संतुष्ट न हुए, कारण कि वह सम्पूर्ण नागीरके अवीक्वर होकर एक सामान्य देशको लेकर किस प्रकारसे संतुष्ट होसकते थे ?-इन्द्रसिंहने वडी शीवतासे अजिनके इस आचरणसे रुप्ट हो दिल्लीके वादशाहके यहाँ जाकर इस समाचारको कहा । मुग्ल वादशाह अजितके उस समाचारको सुनकर अत्यन्त क्रोवित हुआ, राजपूतजातिने भी वाद्शाहंके क्रोधका समाचार सुना, और फिर सवने एकत्र संमिलनसे अपने २ स्वार्थकी रक्षा करना अवस्य कर्तव्य समझा। समस्त राजपृत राजा वडी जीव्रतासे डीडवाना नगरके पास कोलियानामक स्थानपर इकट्ठे हुए, और यवन वादशाह भी वड़ी शीव्रतासे अजमेरसे आते हुए, दिखाई दिये। यवनसम्राट्ने अजभेरसे मित्रभावके **れっちれっちれっちれっちれっちれっちれっちれっちがっちべっちだっちれっ** चिह्नस्वरूप अर्थान् हाथके चिह्नकी लगी हुई सनद राजाओं के पास भेजी । सम्रट्का प्रधान अनुचर नाहरखाँ उस सनद्को लाया । आपादमासकी पहली तारीखको मारवाड़ और आमेर राज वह सनद लेकर वादशाहसे साक्षात् करनेके लिये अजमेरको

गये। वादशाहने सबके सन्मुख बड़े आदरभावसे दोनो महाराजाओसे साक्षान् की। उन्होंने अजितको नौदुर्ग युक्त मरुभूमि और जयसिहको आमेरके शाशनकी सनद देकर बडे सन्मानके साथ विदा किया । दोनो राजा वाद्गाहसे विदा होकर पूर्वकी ओर पवित्र पुष्कर तीर्थमे स्नान करनेके लिये गये। तीर्थकर्मके समाप्त होजानेपर दोनी राजा परस्पर मित्रभावसे विदा होकर अपने अपने राज्येकी ओर चले गए। अजित

सम्बत् १७६७ के श्रावणमासमे जोधपुरकी राजधानीमे आकर अपने पिताके सिहासन पर वैठकर राज्य करने लगे। इस वर्ष अजितने गौंड्सम्प्रदायकी राजकुमारीके साथ

पाणिग्रहण किया । अर्ज्जनसिंहने दिल्लीके आमखास नामक दरवारमे अमरसिंहकी हत्या करके राठौर जातिके साथ जातीय शत्रुनाका बीज वो दिया था, अजितने

% সৈতে জালে কার্যাক কা

<sup>(</sup>१) कामवलस औरगजेवका पुत्र था, एक राजपूत राजकुमारीके गर्भसे उत्पन्न हुआ था। कामवख्स औरराजेबकी वृद्धावस्थाका पुत्र था, इसीसे यह उमको बहुत प्यारा था। औरराजेबने मृत्युकी शय्यापर पडकर इसको जो स्नेहपूर्ण पत्र लिखा था हमारे पाठकोंने प्रथम कांडमे उसे पडा होगा।

<sup>(</sup>२) इन्द्रसिंह यशवन्तसिंहके वड़े आता महातेजस्वी अमरसिंहके पुत्र और अजितके विश्वासहन्ता मोहिकिमसिहके पिता थे। मोहिकिमसिंट्ने अजितसे मेरताके शाशनका भार न लियाथा। इसी कारण वह उनके विरुद्ध वादशाहके साथ जामिले थे।

क्ष मारवाड्-जोधपुरका इतिहास-अ० ८. क्ष (१३९) भाग २. ] उस इात्रुताको भी उन्मूल करदिया । अंजित इसके पीछे महाभारतमे लिखे हुए कुरु पांडवेकि महा युद्धस्थान कुरुक्षेत्रको चल्ले गये; और भोम कुँडपर जाकर पुण्यको संचय करनेलगे। इस प्रकारसे १७६७ सम्वत् व्यतीत होगया "। ( १ ) राजपूरोका यह और एक विचित्र निदर्शन है। और वे राजाके घोर शत्रु होनेपर भी जातीय सत्वकी रक्षाके लिये उसीका पक्ष लेते हैं।हमारे पाठकोने पहले ही पढ़ा होगा कि महाराज यशवन्तसिंहके बड़ेश्राता अमरसिंह एक मात्र उद्धत स्वभावके कारण अपने पितासे छोड़ दिये गये थे, और जातिके समस्त अधिकारसे रहित करके अंतम मारवाइसे निकाल भी दिये गए थे; तब दिल्लीके सम्राटकी सभामे प्रशंसनीय वीराभिनय करके उक्त अर्जुनके द्वारा मारे गये। अमरसिंहके पुत्र इन्द्र-सिहने और पौत्र मोहिकिमसिहने जो यशवन्तसिहके बढ़े आताके वंशधर थे, जोधपुरका सिंहासन पानेके लिये जन्मभर तक विशेष चेष्टा की, और अजितके स्वार्थ नाश करनेमे कुछ भी कसर वाकी न रक्ली, परन्तु कैसा विचित्र जातीका स्वभाव है कि जब समस्त राठौरजाति स्वजातिके स्वार्थकी रक्षाके लिये यवनोंके विरुद्ध खड़ी हुई, तव आजितके शत्रु इन अमरसिंहके वंशधरोंने वड़ी शीघ्रतासे अजितका पक्ष लिया । यद्यपि यह वादशाहके यहाँसे स्वतंत्र शाशनकी सनद पाकर नागार को शाशन करते थे तथापि इन्होंने अजितका साथ \* दिया । राठौरोका जातीय विधान कैसा हृदय हारी है! (२) कर्नल टाड्साहवने इस स्थान पर लिखा है। "कि भारतवर्षके इस प्राचीन महा युद्धेक समय इस कुंडके सम्बन्धमे जो एक प्रवाद वचन प्रचलित है, उसको पढ़कर वीर ब्रताव-लम्बी राजपूत जाति किस प्रकारसे संस्कार युक्त थी, यह सरलतासे जाना जा सकता है। भारतके प्राचीन महावीरोके अभिनय क्षेत्रस्वरूप इस संग्रामस्थलको देखनेके लिये सम्राट् बहादुरशाह संभवतः अपनी राजपुत रानी और राजपूत जननीकी प्रेरणासे वहाँ गये। कुरुओके प्रधान नेता भीष्म कुँडपर कि जिसको एक वड़ाभारी वृक्ष ढके हुये था, वहादुरशाहने चारें।ओर कनात रोक कर अपनी रानीको विठाला था। कि इसी अवसरमे एक गृद्ध हड्डीका टुकटा चोचमे दवाये हुए उस वृक्षकी शाखा पर आवैठा,और थांडे ही समयमे वह अस्थि भीष्मकुडमे गिर गया,तव वह ऊंचे स्वरंसे हंसने लगा। चारे। ओरसे घेरे हुए स्थानमे अचानक मनुष्यके हंसनेका शब्द सुनकर सन्नाट बहादुरसाह असन्त विसित हुए। और अपरको देखकर उस पक्षीको मनुष्यकी समान बोलता हुआ सुनकर और भी विस्मित हुए । पक्षीने वादशाहको बुलाकर मनुष्यकी बोलीमें यो कहना प्रारंभ किया, "पूर्व जनममे में योगिनी था। मैंने इस कुरुक्षेत्रके महायुद्धमे से एक महावली वीरकी कटी हुई भुजा उठा ली।और वृक्षके जपर आन कर वैठ गया। उस वाहुमे एक वड्डा कीमती स्फीटक मणिका अलंकार था। मेरे हायमेसे कुछी समयके पीछे वह मिणयोंसे जडा हुआ अलंकार इस कंडमें गिर गया । और आज भी इसी प्रकारंस इस कुंडमें हड्डी गिरी है, इस समय मुझे वही पहली वात सरण हो आई, इसी लिये में जचे खासे हॅसने लगा "। यह हम अवस्य ही अनुमान कर सकते हैं; कि गृद्ध संस्कृत वा देशी भापामें जो यह वाते कह रहा था। रानीने उसका यथार्थ अर्थ करके बादशाहको समझा दिया। वादशाहने शीघ्र ही उस अछंकारको छानेके छिये गोतेखोरीको कुंडमे धुमनेकी आज्ञा दी। गोतेखीर तुरन्त ही वादशाहकी आज्ञासे उसके भीतर घुसे और बड़ी शीधतासे इन्द्रिमह मोहकमित्रहेन कभी अजितिषहका साथ नहीं दिया । हमेशा शत्रुता करते रहे साय देनेकी यात गलत और इतिहास विरुद्ध है। (प्रे॰ टी॰ )

が 発表であるであるであるであるできないできない。 Restablications of the state ニ゙ᢥᠣ*ニᡮᢆᡛ᠊Ċᢥ*ᡆᢆ᠍ᠣᢜᢇᡫ*ᢢ᠈ᠪᢥᠸ᠈ᢜ*᠘ᢒᢥ᠘ᢋᢜᡠᠫᢜᢖᠫᢢᠣᢒᢝᠣᢅᢜᡳᢒᢜᡒᠪᡯᢆᡒᡦᠷᢆ हिन्दुओके आजा भरोसा मध्याह्मार्त्तेड यज्ञवन्तिमहके कावुलमे अकालगृत्यसे स्वर्गवासी होनेपर अजितक िपताके सिहासनपर अभिपेकके समयतकका इतिहास हमने राठौर कवियांके इतिहाससे अविकल अनुवाद कर दिया है। इस नीम वर्ष व्यापी महा युद्धका वृत्तान्त हमारे पाठकाको सरलतासे ज्ञात होजायगा तत्र वह अवज्य जॉयगे कि राठौर जाति इस दीर्घकालमे किस प्रकारसे अपने जातीय मत्वकी रक्षांके लिये केसी राजभक्ति दिखाती थी। तथा किस प्रकारका बल विक्रम प्रकाश कर गई है। वर्तमान अध्यायकी समाप्तिके पहले हम इस म्थानपर महात्मा टाइसावकी शेप डिक्को अविकल प्रकाश करनेकी अभिलापा करते हैं । अनीन तीम घटनावलीकी समालोचनासे कर्नल टाड्साहवने जो कुछ लिख दिया है-हम उसके अतिरिक्त कुछ नहीं कह सकते। महत्मा टाइसाहव लिग्व गये है, कि "दीविकाल स्यायी समरके समयमे राठौर गणोने जिस प्रकारकी अटल राजभक्ति दिखाकर अपने उस महा युद्धका चिह्नस्वरूप स्फटिक मणियोंसे जटित अलंकारको निकाल लाये। उसकी बडी २ मणियोंको देखकर वादशाहने कहा। इसके। गर्लीचेके ऊपर रक्खे।, इससे सब कार्य सरलतामे पूरे हो जॉयगे । बादशाहके साथ उस स्थानपर जो समन्त हिन्दू राजा थे, उनमे राजा अजित और जयसिंह सम्राटकी इस आज्ञासे अध्यन्त दु.खित हुए, उन दोनाने बादशाहमे एक एक स्मरणीय रत्न मांगा। मिरजा राजा सर्वाईसिंहको दो मणिय दी गई, वे दोने। मणी इस समय जयपुरमे हैं। एक तो वहाँ सिल्लादेवीके मदिरमे है। और दूसरी गोविन्दजीके मैदिरमे रम्ली गई है। अजितने जो एक रत्न पाया था। वह भी आजतक जोधपुरमे गिरिधारीजीके मदिरमे रक्ला है, और वहाँ इसकी पूजा होती है। इमार प्राचीन शिक्षक और मित्र यतिज्ञानचंद्रने जो इस प्रवादके श्लोकको पट् कर व्या-ख्याकी है। मैंन उसका अनुवाद कर लिया, उन्होंने इन तीनो मिणयोको देखा था, और इन तीनोके प्रति प्रीति भक्ति दिखा कर उनकी पृजा की थी। उन्होंने अनुमान किया या, कि कोटा वा पृदीम इस प्रकारका और भी एक रत्न है, राणाने किस उपायसे उक्त रत्नोमेसे और एक्को संप्राह कर लिया, सा विदित नहीं इन पवित्र सफेद मणियोमेसे एक २ मणि वजनमें आध सेर होगी। कुर-क्षेत्रके युद्धके समयमे अवज्य ही विराट शरीरवाले मनुष्य थे। नहीं तो इस प्रकारके वजनवाली तेरह मणियोका हाथमे पहरना कुछ साधारण वात नहीं थी। यही कहा जायगा कि कविश्रेष्ठ होमरके \* वीर कुरु वीरोके निकट वामन स्वरूप थे। "तव यह सदेह हो सकता है कि कुरुओंकी नुजाओं के अलंकारांको वह तोल सकते थे अववा नहीं । हमारे पूजनीय शिक्षक यद्यपि उदार मता-वलम्बी थे, परन्तु उन्होंने पर्वकालके विराटकाय सनुष्योंके सम्बन्धमे साधारण मतके विपरीत मत दान नहीं किया । उन्होंने कहा कि मनुष्योकी आकृति कमानुसार युग २ मे छोटी हो गई है। इसमे कुछ भी संदेह नहीं "।

য়৾৻ঢ়য়ৼঢ়য়ৼঢ়য়ৼঢ়য়ৼঢ়য়ৼঢ়য়ৼঢ়য়ৼঢ়য়ৼঢ়য়ৼঢ়য়ৼঢ়য়ৼঢ়য়ৼঢ়য়ৼ

<sup>॰</sup> होमर नामकाकवि युनानमें हो गया है, वह सिकन्दरसे कई सौवर्प पहले हुआ या । परतु उसकी वीरसवर्ण परम ओजमय काव्यका समस्त यूरपमे अब भी बड़ा आदर होता है।होमर काव्यकी एक प्रति औटैसीका अंग्रेजी गचानुवाद मैंने देखा है। उससे मुझे वह कथा कविकल्पना मालूम होती टें। इतिहास नहीं है।

जातीय चरित्रके महत्वको प्रकाश किया था, संसारके अन्य किसी जातिके इतिहासमें हमने ऐसी राजभक्ति दूसरी जगह नहीं देखी। राठौरोके किवने लिखा है। कि इस दीर्घस्थायी यद्धेक समयमे एक सामन्तने भी स्वाभाविक मृत्युगय्या पर गयन नहीं कियाँ " (अर्थात रोगी होकर कोई सामन्त नहीं मरा) जो मनुष्य विचारते है कि हिन्दू वीरोके हृदयमे स्वदेश हितैपिता नहीं थी वह इस वर्पके अलंकृत इतिहासको पढे, और वह जगनुके अन्य किसी जातिके इतिहासके साथ इसकी तुलना करके देखे, और राजपूत जातिके असीम साहसके लिये धन्यवाद दे। यह उद्धृत इतिहास अत्यन्त सरलस्वभावसे रचागया है, और इसकी सत्यताका विशेष समर्थन करना है। इस समरके समयमे अत्याचारी यवन सम्राट् साम्राज्यके ऊँचे पद्पर नियोगका छोभ दिखाकर राजपूत जातिकी मूलनीतिको नष्ट करनेके लिये उद्यत हुए थे, जिससे वे स्वजाति, स्वधर्म, स्वदेश और अपने अधीरवरोके विरुद्ध सम्राट्की सहायता करै. वाद्शाहने एक२ समयमे एक२ मनुष्यको इतना लोभ दिखाया कि वह लोभ अपरिहार्य होगया । परन्तु ऐसी घटना अत्यन्त सामान्य हुई कि जिससे राजपूत जातिने उस लोभके प्रति घुणा न दिखाई हो । राजपूत जातिके गौरवकी गरिमा स्वरूप महावीर दुर्द्वर्प साहसी दुर्गदासके आचरण कैसे उज्ज्वल दृष्टान्तका स्थान है। वलविक्रम राजभक्ति और विज्ञास आदि गुण उनकी गाढ़ बुद्धिके साथ मिलकर महा विपत्तिमे भी उनकी महोचताका चूड़ान्त प्रमाण दिखा गये हैं, और वहीं सहुणावली आजतक राठोर जातिके स्मृति मार्गमे पड़कर उनकी कीर्तिको बढ़ा रही है । यवन सम्नाट्ने उनको जो लोभ दिखाया था, वह सब प्रकारसे अपरिहार्य है-बादशाहकी केवल सुवर्णकी सुद्रा ही नहीं वरन् उन्होंने स्वजातिकी दृष्टिसे सहस्रो सुद्राओंको वृणाकी दृष्टिसे फेक दिया था, वे उसी मुहूर्त्तमे मरुक्षेत्रके अधीन सामन्तपद्से एक वार ही देशीय राजाओं के संमान पद मर्यादा और सामर्थ्यको प्राप्त करते थे पर उन्होंने उस लोभके प्रति भी आप्रह न किया, राठौर कविने यथार्थ ही कहा है कि अमृत्य और अतुलनीय थे। राजपूत जातिके आजीवन पालनीय एक प्रतिहिसाके लिये उन्होंने उस महोच सन्मानको प्रहण न किया था । उन्होंने शत्रुओके पड्यत्रसे उनके साहसी अप्रज सोनगके प्राण हननका लेनेके लिये इतनी द्या प्रकाश की थी, कि वह जिस युद्धमे जाते उसी में अपनी भ्रावृहत्याको उचित प्रतिहिसा सफल कर लेते थे। कुमार अकवर जिस समय अपने महा कोधित पिताके कराल कवलसे पतनोन्मुख हुए थे, उस समय उन्होंने जिस प्रकार असीम साहस और महान वीरतासे उनका उद्वार करके अनिवार्य मृत्युके मुखसे उनकी रक्षा कर जिस प्रकार प्रवल विक्रमका परिचय दिया, उसी प्रकारसे अकवरके परिवारकी रक्षाका भार उनके हाथमे सौपा गया, वह इनके ऊपर जिस

(१) इसका अर्थ यह है कि इस युद्धमें मारवाड़के जिनने सामन्तोने प्राण त्याग किये सभीने रणभूमिमें स्वजातिके लिये जीवनका वलिदान किया था।

(१४२)

<sup>८६</sup> राजस्थान इतिहास । ८६

gestre of ethe of este of the offer of the o प्रकारसे दया और स्नेह करते थे वह भी उनके अतुलनीय गुणवामोके पूर्ण परिचायक थे, वे विपरीत धर्मावलम्बी भिन्न जातिके शत्रुको इस प्रकार प्रतिज्ञा पालनमे और उसकी

विद्वासकी रक्षामे कैसे दक्ष थे उनके साथ यदि इसकी तुलना की जाय तो क्यां नहीं, दुर्गदासकी हृद्यके अनलसे ऊँची प्रशंसा की जायगी? दुना इनके देवारायमे औरगज़ेवकी

पुत्रींके सतीत्वको जिस भावसे निर्विन्नतासे रख आये थे, यहा यह मदेह है, कि आगरे के तीन प्रकार वेष्टित अंतःपुरमे भी उसे उस भावसे रक्खा था या नहीं। वालक अजितको पहले छः वर्षतक सबसे छिपाकर स्वजातीय भ्राताकी अपेक्षा तीक्ष्ण सिक्त

और विज्ञताका कैसा चमत्कार दिखा गये है। राठौर कवियोने दुर्गदासकी जो प्रशसा की गाथा रचना की थी। हम यहाँ पर उसका अवलम्बन कर उपसहार करनेकी अभि-लापा करते है। राठौर कवियोका कहना है कि अगणित गुभ अनुष्ठानोसे दुर्गदासने

अक्षय यश प्राप्त किया था। उनकी स्मृतिको सभीने वड़े आद्रभावके साथ हृद्यम स्थान दिया था । उनकी उस वलविक्रम और साहसकी प्रतिमासे पूर्ण कार्या-वलीकी जॅची प्रशंसा प्रत्येक प्रान्तमे सुनाई देती है। वह वीरोकी मृर्तियोम द्वेत अइवपर चढ़े हुए हैं। उनकी वह वृद्ध महावीर मूर्ति राजपृत जातिके परम थिय रूपसे विराजमान होरही है।"

महाराज अजितके ज्येष्ठ पुत्र अभयसिंहकी जन्मपत्रिकामे ४ र्थ, ७ म, ८ म, १० म, ११ रा, एवं १२ रा अंकवाला अर्थात् धन, सन्तान, रात्रु, मृत्यु, भाग्य और राजभवनके यह उनके भाग्यका निइचय करते हैं । सातमे अर्थान् पंचम सन्तान स्थानमे चंद्रमा और शुक्रने अधिकार किया है, आठमे अर्थात् शत्रुस्थानमे सूर्यं और वुध विराजमान होरहे है, दशमेमे केतु है, इस कारण ४ थे और १० दशम अकमे राहु केतु दोनो ही अमंगल मूलक है। सौभाग्यके गृहमे मंगल और राजभवनमे ज्ञानि और वृहस्पति वैठे हुए हैं। अभयसिंहकी इस जन्मपत्रीसे जाना जाता है, कि उनका भाग्य गुभागुभ दोना लक्षणासे विरा हुआ था।

(१) दुर्गदासल्नी नद्भिकेकिनारे दूनाड़ाके सामन्तथे। उनकी पत्थरकी मूर्ति वहाँ स्थापित है 

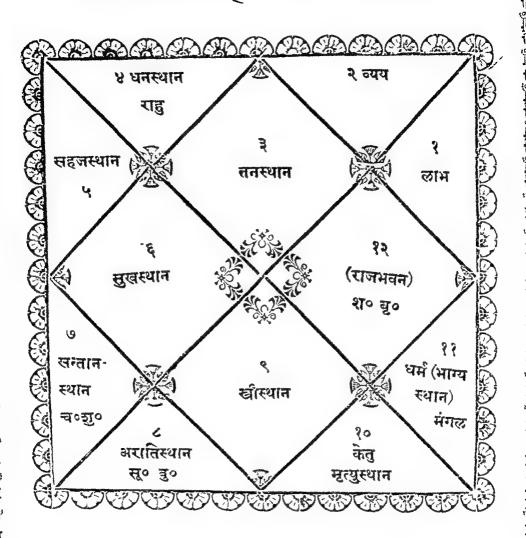

सिहकी जनमपत्री देखकर यह बता देता कि अभयसिह पिताकी हत्या करनेवाले होंगे; तो उसकी गणना शक्तिकी प्रशंसा होसकती थी।" कर्नल टाइसाहवने जनमपत्रीकी गणनाका विद्वास नहीं किया, कारण कि उन्होंने पीछे लिखा है कि "जो मनुष्य इस निर्वृद्धिताके परिचायक गणनाके सम्बन्धमें टिप्ट रखते है वे देखेंगे कि यूहपके ज्योतिपियोने हिन्दुओं यहाँसे इस रीतिको प्रहण किया है, मने उसका प्रभाण दिखानेके लिये विलायतमें जिस प्रकारके हितकारी विपय लिये हैं, उसी प्रकारसे भानत विपयोकों भी प्रहण किया है, यही दिखानेके लिये इस स्थानपर इसे प्रकाशित किया है " पर हमें ऐसा बोब होता है कि कर्नल टाइसाहवको हिन्दुओं के ज्योतिप शासकी प्रकृति परीक्षा करनेका सुअवसर नहीं मिला था।

য়৾৻ঢ়য়ড়ঢ়য়ড়ঢ়য়ড়ঢ়য়ড়ঢ়য়৻ড়য়ড়ঢ়য়ড়ঢ়য়ড়ঢ়য়ড়ঢ়য়ড়ঢ়য়ড়

महातमा टाइसाह उने इस स्थान २ पर छिखा है कि "ज्योतिपी यदि अभय-

## नवम अध्याय ९.



हिंदू हिन और सवालक पर्वतके विद्रोही सामन्तोके दमन करनेके लिये सम्राटका अजिनको ने भेजना; अजितकी जय प्राप्ति, अजितका गंगा स्नानार्थ जाना, टिलीके वादशाह बहाटुर-

भेजना; आंजतका जय प्राप्त, आंजतका गगा स्नानाथ जाना, दिल्लाक वाद्याह बहादुनशाहकी मृत्यु; सम्राद्क्रमारोका आत्मविग्रह, अजीमुस्सानका हत्या करना, मुइनुद्दीनका सम्राद्रके
पद्पर अभिषेक, सम्राद्का अजितको गुजरातके राजप्रतिनिधिपद पर नियोजित करना, फर्स्सिस
यरको सम्राद् पदकी प्राप्ति, अजितका अपने पुत्र अभयसिहको सम्राद्रके यहा भेजना, नागौरके
सामन्त मुक्तन्दकी \* असीम साहससे हत्या करना, सैयदके दोनो श्राताओका महा क्रोध, सम्राद्रकी
सनाका मारवाड़ पर आक्रमण, संधिवधन; अभयसिहका सम्राद्रकी सभाम नाना, अजितका दिल्लीमें
जाना, सम्राद्रके दोनो सैयद मंत्रियोके साथ अजितका ग्रुप्त संधिवधन, फर्रपासियरके साथ अजित
की कन्याका विवाह; जोधपुरका प्रत्यावर्तन, जिजियाकरका रहित करना, राजप्रतिनिधिक्पसे अजित
का गुजरातमे जाना; वहाँकी शाशन व्यवस्था और शाति स्थापन; अजितका द्वारका तीर्थमे जाना,
जोधपुरकी राजधानीमे आना, दोनो सैयदोकी आज्ञासे दिल्लीकी यात्रा, दोनो सेयदोके साथ अजित
का गुप्त पड यंत्र, अजितके साथ साक्षात् करनेके लिये सम्राद्का जाना, भावी कुलक्षण, दक्षिणसे
हुसेनअलीका आगमन, सैयद और अजितके शत्रुओका भयभीत होना, राठौरोकी सेनाके द्वारा
अजितका दिल्लीमें प्रासाद वेष्टन, सम्राद् फर्रुखीसयरकी हत्या साधन, परवर्नी सम्राट मुहम्मदशाह
आमेरराजके विरुद्ध मुहम्मदशाहकी युद्धयात्रा, अजितके निकट आमेरके महाराजका आश्रय ग्रहण

करना, अजितका मुहम्मद्शाहसे देश प्राप्त करना; जोधपुरमे किर जाना, अजितकी कन्या सूर्य कुमारीके साथ आमरपितका विवाह, दोनों सैयदोका निधन, अजितका अजमर पर आक्रमण, वहाँके शाशानकर्त्तांका प्राणनाश; वहाँकी मसजिदोका विध्वंश करना, हिन्दूधर्मकी पुन. प्रतिष्ठा, अजितका यवन सम्राट्की अधीनता स्वीकार करके सम्पूर्णत. स्वाधीन रूपसे आत्मश्रीपणा अपने नामसे

मुद्रा चलाना, तुलादड परिमाण निर्द्धारण और विचारालयकी प्रतिष्ठा, राठीरोके सामन्ते।मे श्रेणी विभाग करना, सम्नाट्की सेनाका मारवाड़ पर आक्रमण, तीस हजार राठौरोकी सेनाके साथ अभय- सिंहका सम्नाट्की सेनाके आक्रमण निवारण करनेके लिये जाना, सम्नाट्का युद्ध करनेके लिये

निपेधका विज्ञापन देना, राठौरांकी सेनासे सम्राट्की शस्य सम्पन्न देशावलीका विव्वंश होना; अभय

सिंह हा घोंकलकी उपाधि ब्रहण करना, जोधपुरको लौट जाना, सामरके युद्धम बदला देनेके लिये सम्राट्का समस्त सेनाके साथ अजितके विरुद्ध युद्ध यात्रा करना, अजमेरका घरना, अजितकी आत्म रक्षा, सम्राट्के करमे अजमेरको समर्पण करनेम अजितकी सम्मति; सम्राट्के देराम अभय- सिहका जाना, उनकी सन्मान पूर्वक अगौनी, उसका उद्धत आचरण, पुत्रके हाथसे अजितका प्राणनाश, राटार किवकी कर्तव्यपालनमे विमुखता, ऐतिहासिक विवरण, अजितकी अन्त्येष्ठि किया, छ

रानी और ५८ उपनायकाओंका अजितके सग चितापर आरोहण, नाज़िर, कवि और पुरोहितोद्वारा पटरानियोको समझायाजाना और चितापर चढनेको निषेध करना, रानियोकी हड् प्रतिज्ञा, चितापर चटना, अजितकी जीवनी और उनके शासन विवरणकी समालोचना।

されていたこれではないないないないないないないできないできれていない。

द सही नाम मोहकमिसह चाहिये।

क्ष मारवाड्-जोधपुरका इतिहास-अ० ९. क्ष भाग २. ] मारवाडके स्वामी महाराज अजितके जन्मसे सिहासन पानेतकके समयका जो इतिहास हमको राठौर कवियोके प्रंथोसे भिला वह पहले अध्यायमे प्रकाशित होचुका है, वर्तमान अध्यायमे भी हम उस जातिके इतिहासके अवलम्बसे राजा अजितके समयकी प्रशंसनीय लीलाओका दृश्य और अन्त समयका शोचनीय वियोगान्त दृश्य पाठकोको दिखाना चाहते है। रठीर कविकुछ चूड़ामिणने छिखा है, "संवत् १७६८ मे वाद्गाह वहादुरशाहने अजितको नाहन प्रदेश पर अधिकार और महावर्पवाले कैलास पर्वतके राजद्रोही सामन्तोको दमन कर अपनी अधीनताकी सांकलमे वाँधनेके लिये भेजा। वीर शिरोमणि अजितने वादशाहकी आज्ञा पालनेके लिये शीव्र ही वहाँ सेना लेजाकर वड़ी वीरतासे शत्रुओको पराजित किया। विजय लक्ष्मीको प्राप्त कर महा आनन्द्से महाराज अजित पीछे पवित्र जलवाली गंगाजीमे स्नान सेना सिहत चले । गंगास्नान और दान पुण्य करके राजा वसंत ऋतुमें अपनी राजधानी जोधपुरको छोट आये "। कविने इस वर्षकी और कोई विशेष नहीं लिखी। महाराज अजितने भारतके आगे होनेवाले टश्यका जो अभिनय किया है इस अगाड़ीके सालमे वही काम आरंभ हुआ । कविने लिखा है, "संवत् १७६९ मे दिझीश्वर गाहुआलम स्वर्ग सिधारे । वादुशाहके पुत्रोमें अहंताके कारण द्वेषाग्नि प्रज्ज्वलित हुई । अजीमुस्सान शोचनीय रूपसे मारे गये, और भारतका राजछत्र मुईजुदीनके मस्तक पर शोभित हुआ। मारवाडुके राजा अजितने नए वादशाहके पास शीव्र ही भंडारी खीमसीको उपहारी द्रव्योके साथ भेजा । नए वाद्शाहने प्रसन्न होकर उसी भंडारीके साथ अजितको गुजरातके राजप्रतिनिधि पद्पर नियुक्त कर सनद् भेज दी। सम्बत् १७६९के माघ महोनेमे अजितने सत्रह हजार नगर पूर्ण अहमदावाद्के अविकारके लिये वड़ी सेना वनाई, किन्तु इस समय दिझीके सिहासन पर फिर गोलयोग हुआ। दोनो सैयद् भाइयोने वाद्शाह मुइजुद्दीनको मारकर फरुखसियरको उनके सिहासन विठा दिया । जुलककारखाँ भी उसी समय मारे गये, इस कारण उस समय मुगलोकी प्रभुता एक साथ ही जाती रही । इस ओर दोने। सैय्यद भाई राजसिहासनको अपना जान स्वामीभावसे जासन जीक्तको अपने हाथमे छे फिर अपना प्रताप प्रकाजित करने छगे। दोनो सैय्यदोकी सहाहसे नये वादशाह फर्रुखासियरने अजीतसिहसे यह कह्ळा भेजा कि तुम अपने पुत्र अभयसिहको शीत्र ही राठौर सेनाके साथ दिल्ली भेज दो । अभयसिंहकी इस समय सत्रह वर्षकी अवस्था थी । परन्तु अजीतसिंहको इस समय यह समाचार मिला कि विश्वासघाती नागौरपति मुकुन्दं दिहीके वादशाह की सभामे रहता है, और वादशाहके यहां उसका अधिक सन्मान भी है। इस छिये अजितसिंहने उस विद्वासहन्ताके जीवनिवनाशके लिये शीत्र ही कितने ( १ ) कर्नल टाटसाहवने एक स्थान पर मुद्रन्द और एक स्थान पर मोकम िस्सा है । परंतु सही नाम मोकम या मोहकमसिह ही है। 

<del>Ň</del>achachcencañachachachachachachachachach दिल्लीमें भेज दिया । गुप्त अनुचरन अजितसिहकी विद्वासी सेवकोको दिही नगरमे जाकर असीम साहसके साथ आज्ञासे जीवनका नाश कर डाला । अजीतसिहकी आज्ञासे उनके सेवक उस असीम साहससे निर्भय हो नागौरपीतके जीवनका नाश होनेसे महा कोधित हो शीव ही सेना सिंहत मारवाड़ पर आक्रमण करनेके छिये आगये। महा प्रतापशाछी दोनो सैयदोको सेना सिहत आता हुआ देख कर अजितने पहलेसे हो अपनी धनवान प्रजाको उँयानोतमे और अपने पुत्र अभयसिहको कुटुम्व सिहत राङ्ग्रेडानामक मरुम्यान पर भेज दिया । वादशाहके सेनादलने शीव ही राजधानी जोधपुरको जा येरा, वादशाहकी ओरसे शीच ही अजितके पास यह हुक्म आया प्रतिभूस्वरूप अभयसिहको वादशाहके वर सम्राटकी सभामे जाना होगा । परन्तु महाराज अजीतसिहने प्रस्तावोमे से किसीको भी नहीं माना । परन्तु दीवानसाहवकी सम्मतिसे विशेष करके कविश्रेष्ट केसरके उपदेशसे अंतमे इस प्रस्तावमे अपनी सम्मति प्रकाशित की, कविने कहा कि दौलतखाँने जिस समय मारवाड़ पर आक्रमण किया था, उस समय मारवाड-पृति राव गांगाने अपने पुत्र मालदेवको इस भाँति नियुक्त करके भेजा था । राजा अजितसिहने पहले प्रमाण पाकर फिर कोई आपत्ति न की । अभयसिहको राड्यडासे वुलाया, तव यह "सम्वत् १७७० के आपाढ़ महीनेके अंतमे हुसेनअलीके साथ दिल्लीमे भेजे गये । मरुक्षेत्रके युवराजको वाद्शाहके यहाँसे पाँच हजार सेनाके नायक पदकी पद्वी प्राप्ति हुई ।" "अजित शीव ही अपने पुत्रके पीछे २ दिल्लीकी सभामे गए । अजितकी शैगव

"अजित शीव्र ही अपने पुत्रके पीछे र दिल्लीकी सभामे गए । अजितकी शैगव अवस्थामे जिन सम्पूर्ण राठौर सामन्तोने दुप्ट औरंगज़ेवके कराल कवलसे रक्षा करनेके लिये दिल्लीमे युद्धकर प्रवल विक्रम प्रकाश करके जीवन त्याग किया था, उसी दिल्लीमे उन महावली राजभक्त वीरोंकी समान समाधि चिह्न देखकर अजितके हृदयमे निद्रित प्रतिहिसा मानो प्रवल वेगसे फिर प्रज्ज्विलत होगई, उन्होंने उसी समय तैमूर—सम्राट् यंशको लोपकर प्रतिहिसा सफल करनेकी मनहीं मनमे दृद्ध प्रतिज्ञा की, महाराज अजित सिंहने हिन्दू जातिके प्रतिनिधि स्वरूपसे इस समय चार विपयोपर यवन सम्राट्के विरुद्ध प्रवल अनुयाग उपस्थित किया,—

## १ म-नौरोजा।

<sup>(</sup>१) उर्दू तर्जुमेंमें सिवानक किलेमें भेजना लिखा है।

<sup>(</sup>२) राड्घडा लुनी नदीके पश्चिम तीरपर स्थित एक देश है।

<sup>(</sup>३) नौरोजा नया दिन, प्रति महीनेके नवेदिन एक मेला होता था। जिसमे राजमहलके रारिश भी यहे वह अमीर उमराओं वे घरके लोग अपनी दस्तकारीके सामान लाते थे, और परस्पर क्रय कि निक्रय होता था। इसी नौरोजेका सालभरमें एक ऐसा मेला होता था, जिसमें केवल खियां इकहीं होती थीं, वहे छोटे सववरोंकी खियोंके सिवाय कोई पुरुप वहा न जा सकता था। परंतु वेगम कि साहवाक माथ वाद्याह वेप वदलकर जाया करता था, इस मेलेमे प्रायः बहुत सी अनरीत भी कि नुआ करती थीं। इस मेलेको अकवरन जारी किया था।

क्ष मारवाड्-जोधपुरका इतिहास-अ० ९. क्ष भाग २. ] २ य-वादशाहके साथ कन्या और भगिनियोका परिणय दान करनेके लिये देशीय राजाओको वलपूर्वक राजी करना। ३ थ-गोहत्या । ४ र्थ-जिजियाकर।" स्वजातीय राजाओके गौरवकी रक्षाके लिये हो या राठौर वशके कलककी प्रच्छन भावसे रक्षा करनेके अभिलापी होनेसे हो, राठौर कवि इस स्थानपर एक विपयका भी उहुेंच करनेके लिये आगे नहीं वढ़े। सैयदंके मारवाड़ पर आक्रमण करनेके पीछे अजितके निकट जो कई एक प्रस्ताव उपस्थित किये गयेथे, उनमेसे अजितकी एक कन्यांके साथ वाद्शाह फर्रुखिसयरके विवाहका प्रस्ताव भी एक था । इस विवाहके कारण जो राजनैतिक घटना हुई थी, हमारे पाठकोने उसे प्रथम कांडम पढ़ा होगा । अंजितकी किचित्मात्र भी इच्छा न थी, कि वह पापी यवनके करकमलमे कन्या देकर अपने वंशको कलकित करे। केवल सम्राट्की ओरका प्रवल वल देखकर और राज्यकी रक्षाका अन्य उपाय न देख वह फर्रुखिसयरको कन्या देनेके लिये राजी हुए थ। यवन वाद्शाहने वलपूर्वक उनको इस कन्यादनके लिये राजी करके सम्राट् विनाशका साधन अपने आप करिलया। अजित शीब्र ही अपने स्वर्गीय पिताकी समान राठौर तेजके साथ स्वाधीनता प्रभुत्व और यवन सम्राट्के प्रवल प्रतापरूपी सूर्यको अस्त करनेके छिये दोनों भाई सैयदोके साथ जा मिछे । अजितने दोनो सैयदे़ाके साथ मिलकर उन्हे चिरकाल तक हस्तगत रखनेकी इच्छासे शीघ्र ही नौरोज उत्सवम राजपुत राजकुमारियोके आगमनका निवारण, देशीय राजाओको सम्राट्के करभे कन्यादानकी रीतिको रहित करना, गोहत्या निवारण तथा जिजियाकरको एक वारही दूर करदेनेके प्रस्ताव किए थे। सव वाते स्वीकृत हुई और इसके अतिरिक्त अजितके द्वारा वाद्शाहने यह भी स्वीकार किया कि "राजपूत गण दिल्लीकी राजधानीके जिस प्रान्तमे निवास करते थे, उस प्रान्तके देवसंदिरोंमे नियम सहित श्रात्यध्वनि होती रहै। वादशाहकी ओरसे इसमे कोई वाधा नहीं होगी। और हिन्दुओं के देवमंदिरोको यवन किसी समय भी अपवित्र नहीं कर सकेगे। महाराज अजितसिहने उसके लाथ ही साथ अपने पिताके राज्यकी सीमाको भी वड़ा छिया "। कालको कैसी विचित्र गति है। कठिन ओरंगजेवने जिस अजितके जीवननाशका तथा राठौर राजवशके एक वार ही विनाशका यत्न किया, जो वाल्यावस्थामे वडे यत्नसे पाछे गये थे। और युवावस्थातक प्राणोके भयसे दूरदेशके जंगल पहाडोंने मारे मारे फिरते रहे थे। उन्हीं अजितने इस समय दिझीके वादशाहकी सनामे प्रवल अधिकार प्राप्त करके हिन्दुओ के अभिरुपित प्रत्येक अनुष्टान सिद्ध कर लिये । राठौर कविने इसके पीछे लिखा है कि 'समरत आशाओं के सपछ होने पर अजित सम्वत् १७५२ के जिन्न सासमे (१) राजस्थानंक प्रथम काउके तेईसर्वे अन्यायके २१५ एष्टमें इनके विचाहका वृत्तान्त वर्णन किया गया है।

गुजरात राज्यके प्रतिनिधि पद्पर नियुक्त होनेके पीछे नई सनद पाकर दिल्लोको छोड्कर जोधपुरको चले गये । मंत्री खीमनीकी सहायतासे जीव ही जिजियाकर सव स्थानीसे उठा दिया गया । हिन्दुकुछितिलक महाराज यशवन्तसिहके उपयुक्त कुमार अजितके द्वारा उसे घृणित करके रहित होनसे मर्वत्र हिन्दूमात्रने महा आनंदित हो अत.करणसे अजितकी जय ध्वतिसे भारतवर्षको प्रतिध्वनित करिद्या। यद्यपि अजित अपनी अनिच्छा से फर्कखिसयरके करकमलमे कन्यादेनेसे मन ही मन महा ह खित हुए थे, परन्तु उसके पलटेमे इस समय समान धर्मावलम्बी स्वजातिके प्रार्थनीय अनेक विषयोंमें सफलता प्राप्त करनेसे उनका शोक अवस्य ही विशेष कर घट गया था।"

"अजितसिहने सम्वत १७७२ मे अपने पिताके राज्यके प्रवान जाकर सुशाशनकी व्यवस्था की । दक्ष होनेकी इच्छासे क्रमार अभयसिहको अपने माय छेकर चले । सबसे पहले वह जालोरमे गये । इस समय वर्षाऋतका प्रवल वेग देखकर महाराज अजितसिहने वह समय जोछोरमे ही व्यतीत किया । शरक्कतके आते ही प्रकृति देवीने प्रसन्न मूर्ति धारण की। तव मारवाड्पतिने शीन्न ही अपनी सजी हुई सेना साथ लेकर सबसे पहले मेवासा देशंके आव और सिरोहीकी देवडा जाति पर आक्रमण किया। अजितके नीमाजपर अधिकार करते ही समस्त देवडाओने उनकी अधीनता स्वीकार की, और उन्होंने कर देनेमें भी किचित् विलम्ब न किया। इस समय पालन-परसे फीरोजलॉने आगे जाकर अजितके साथ साक्षात करके उसका यथोचित सन्मान किया। थिराद देशके राणा अजितको एक लाख रुपचा करमे दिया करते थे, और कलवी जातिके नेता क्षेमकर्ण सब प्रकारसे अधीनताकी जंजीरसे बध गये । चांपावत् ओर विजयभंडारी गत वर्षमे पाटन देशमे सुशाशनकी व्यवस्थाके लिये भेजे

"सम्बन् १७७३ मे महाराज अजितने हलवदके झालाको परास्त किया । और उनको अधीनताके जालमे जिडत करके नवानगरके जाम लोगोपर आक्रमण किया। नवा नगरके जाम एक महावछी और पराक्रमी अजितके द्वारा आकान्त होकर अपने राज्य और प्राणोकी रक्षाके लिये इसकी शरणमे गए, और करस्वरूपमे तीन लाख रुपया और पत्तीस श्रेष्ठ वोडी देकर उन्होंने प्रवल विपत्तिसे उद्धार पाया । अजितसिंह अपने राज्यके समस्त भागोमे सुरीति स्थापन करनेके पीछे अपनी सेना सहित द्वारका तीर्थको चेळ गये। गोमतीम स्नान कर तथा तीर्थक्षेत्रमे पुण्य संचय करनेके पोछे वह अपनी राजधानी जोधपुरको छौट आये, आते ही उन्होने सुना कि इन्द्रसिहने हमारे पीछे नागौर पर अधिकार किया है। इस समाचारसे क्रोधित हुए सिहकी समान शीव्र ही सेना सिहत नगरमे जाकर उन्होंने इन्द्रसिहको फिर सिहासनसे उतार दिया"।

गये थे, वे भी इस समय पाटनसे आकर महाराज अजितसिहके साथ मिले।"

जैति के सिक्तित के तिति के तिति के सिक्तित के

<sup>(</sup>१) आव् शिपाके दुर्गम पर्वत दुर्गको मेवासा नामसे कहा है। यहाके आदि भूमिया कोल मीना माहीर आदि ये और समय २ पर राजपुत गण भी इस दुर्गम प्रदेशमें भागकर अपनी

क्ष मारवाड़-जोधपुरका इतिहास-अ० ९. क्ष ( १४९ ) भाग २. अगले वर्ष अर्थात् सम्वत् १७७४ मे, महाराज अजितसिह भारतेक क्षेत्रमे 🏌 🚉 चिरस्मरणीय अभिनय करनेमे प्रवृत्त हुए । फर्ज़्खिसयरके शाशनके समयमे दिझीके 🥷 वादशाहकी सभामे मंत्रियोमे परस्पर झगड़ा मचा। एक ओर मुगल अमीर उमराव, और दूसरी ओर दोनो भाई सेयद खड़े हुए। उन्होने जिस प्रकारका शोचनीय काण्ड 🏋 उपस्थित किया, वह इतिहास-पाठकोसे छिपा नहीं है। उस मुग़ल ओर सैयदोके आत्म- 🎾 विमहके समयमें महाराज अजितसिह एक प्रधान अंशोका अभिनय करनेके छिये शीव ही रंगभूमिमे बुढाये गए। हुसेनअळी इस समय दक्षिणमे था, और अवदुहा वादशाहके विरुद्धमे गुप्रभावसे पड्यंत्रका विस्तार कर रहा था। दोनो सैयद इस समय महाराज अजितको एक प्रवल वलशाली देख कर सबसे पहले उन्हींको हम्तगत करनेके लिये चेष्टा करने लगे। उन्होने अजितको राजधानीमे सेनासहित आनेके लिये उनके पास कमानुसार पत्रके ऊपर पत्र भेजे । अजित अपना वद्छा छेनेका सुअवसर जानकर विक्रम वाहिनी सेनाके साथ नागर, मेरता, पुसकर, मारोट और सांभरसे होकर दिहींमे आ पहुँचे। सांभरके किलेमे वहुत सी राठौरसेनाको रख आये । आनेके समय अजितसिहने अपने पुत्र अभयसिहको माराटसे जाेधपुर राजधानीकी रक्षाके लिये वहाँ भेज दिया। अजित अपनी प्रवल सेना साथ लेकर आये है, यह सुनते ही सैयद उनको वड़े सन्मानके साथ छेनेके छिये दिझीसे चछे। अजितके अलीवूर्वांखाँकी सरायमे उतरते ही सैयद वहाँ जा पहुँचा, और उनका भरुभिातिसे आदर सत्कार किया। सैयद्ने अजितसिहके साथ मिलकर शीव्र ही अपने गुप्त अभिप्रायको उनसे कहिंद्या । इस समय जयसिंह और मगल अमीर वादशाहकी और थे, उन्होने सेयदके दोनों भ्राताओको एक वार ही सामर्थ्यसे रहित करके वादशाहको निष्कंट करनेकी चेष्टा की थी। उन्हीं जयसिंहने मुगलोका नाश करनेके लिये शीव्र ही अजितके निकट यह प्रस्ताव उपस्थित किया कि अपना मनोरथ इसीसे पूर्ण होगा, इनसे बदुछा छेनेके छिये विशेष जानकर अजितने सैयद्के साथ उस ्गुत्र सधिके करनेमे किचित् भी विलम्ब न किया । राठौर कविका वचन है कि " विपधारी मर्प जिस प्रकार पिटारोंमे वद होता है सम्राट फर्सखिसियर उसी भावसे इस समय रहने लगा, दोनो सेयदोने अपने प्रधान प्रतिद्वन्दी शत्रुओंके नेता जुल्फकारखाँको सबसे पहले इस मंसारसे विदा करके अजितके प्रथम कार्यको स्थिर कर लिया "। जिस कठिन औरंगज़ेवने महा प्रताप और विपुल विक्रमके अकथनीय अत्याचारोसे तथा भारतवर्षमे पाशविक वलकी पूर्ण सहायतासे मुगलोकी शाशन शक्तिको अक्षय रखनेकी विशेष चेष्टा की थी। जिसके उस पैशाचिक शाशनमें भारतवर्षम हिन्दू जातिके हिन्दूधर्मके और हिन्दू समाजकी दुर्गतिका एक शेप होगया था। जिस शाशन शक्तिने भारतवर्षके प्रत्येक राजाको कंपायमान करदिया था। कालचक्रकी गतिसे इस समय मुग़लोकी वहीं जाजन ज्ञक्ति विपरीत अवस्थामें

Section of the street of the s औरंगजेवने अजितको वाल्यावस्थामे ही हत्या करके अपनी पाप प्रतिहिसाको सफल करनेके लिये विशेष यत्न किये थे, जिसे अजितने अपने प्राणोकं भयसे वडी दूर जाकर पर्वतोके शिखर पर निवास किया था, वही अजित आज दिख़ोमे आये है, और दिल्लीके सिंहासनपर विराजमान वादशाह फर्मखिमयर उन अजितके माथ मिलनेके लिये अधीर होगया । अजित राजधानीमे आये है, यह सुनकर वादशाहने शीघ्र ही कोटा राज्यके हाड़ाराव भीम और खान दौरानखाँको अजितके पास, जिससे अजित वाद्शाहके साथ शोव साक्षात् करे ऐमा प्रम्ताव करके, भेजा । राजनीतिम चत्र अजितने अपनी इच्छासे ही फर्रुखासियरको जामान पट पर वरण नही किया था, वह जिस अनिवार्य कारणसे अपनी असम्मतिसे कन्या देनेक लिये राजी हुए पाठकोको वह पहले ही विदित होगया है। जामाता वताकर भी वादशाहके अपर जिस स्नेहके बद्छ उसे राठौर वशीके कुलमे कलंककी निशानी चिह्न समझते थे, और इसीसे वे मनमे वादशाहसे अत्यन्त रुष्ट थे। वह जो कुछ भी हो उन्होंने अपने अभिप्रायकी सिद्धिके लिये मनकी बात यनहीं में रखकर बादशाहक प्रस्तावमें उसके साथ साक्षात् करनेकी सम्मति प्रगट की। मोतीवाग नामक रमणीक वगीचेक महलके ऊपर वादशाहके साथ अजितका साक्षात् स्थान नियुक्त हुआ । अजित इकले न जाकर अपने अधीनमें स्थित समस्त माननीय सामन्त और वीरोको साथ है महा समारोहके साथ चले । राठौरोकी सामन्त मंडलीके अतिरिक्त उनके साथ जयसलमेरके राव विष्णुसिह रे देरावलके पद्मसिंह, मेवाड़के फतेसिंह, सीतामऊके राठौर नेता मानसिंह, रामपुराके चन्दावत् गोपाल, खंडेलाके उदयसिंह, मनोहरपुरके शक्तसिंह, खिलचीपुरके कृष्णसिंह तथा और भी बहुतसे बुद्धिमान् मनुष्य अजितके साथ २ चले । अजितके केवल मारवाड़पति होनेसे ही नहीं, वरन् इस समय गुजरातके राजप्रतिनिधि पद्पर नियुक्त होनेसे समस्त राजपूत सामन्त उनको नेता जानकर उनके अधीनमे रहनेके लिये तयार हुए, अजित उस समय कितने बलवान् होगये थे, शत्रु उनको किस प्रकारसे भयमय नेत्रोसे देखते थे, उसका अनुमान सरळतासे होसकता है, वाद्ञाह फर्रखिसयर ने महाराज अजितको वडे सन्मानके साथ छिया। उनसे मिल कर वादशाहने उन्हें でいるが "सप्तहजारी मनसव" अर्थात् सात हजार सेनाके नायक नियत कर उनके राज्यकी सीमा वढ़ाई, साथ ही इसके और भी एक करोड़ रुपयेकी जागीर उन्हें दी।

इसके अतिरिक्त माहीमरातव नामक सन्मान चिह्न, हाथी, घोडे, मूल्यवान हीरे सुवर्णके न्यानरे ढकीहुई तलवार, किरीच, होरोके सिरपच और दो मूल्यवान मोतियोकी माला उपहारम दी। इस प्रकारसे महाराज अजित वादशाहसे सन्मानित होकर शों व्रही सैयद अवड्डाखांके साथ साक्षात् करनेके लिये चले। अजितके आनेकी वार्ता सुनकर अवड्डाखांने आरे वढ़कर उन्हें बढ़े आदरभावके साथ लिया। अजित और उनके सेवकोकी सामन्त मण्डली परस्पर मिली। राठौर कविके मतसे वह अत्यन्त ऊँचा सन्मान था। सैयद्के साथ इस साक्षात् स्थानमे दोनोमे यह धारणा होगई कि उपस्थित राजनैतिक

% করি ভারত ভারত করি তারিকে করি বিকাশ করি করি বিকাশ করি বিকাশ করি বিকাশ করি বিকাশ করি বিকাশ করি বিকাশ করি বিকাশ

अभिनयसे यातो जय ही होगी नहीं तो दोनों ही अपने जीवनको त्याग देगे, अजितके साथ सैयद अवदुहाके इस गुप्त साक्षात् और परामर्शकी वार्ता सुनकर मुगल अमीर भय-भीत चित्तसे अनेक अनिष्टोकी शंका करनेलगे, तथा अजितके जीवनरूपी दीपकको निर्वाण करनेके लिये मुगल गण गुप्तभावसे अख हाथमे लेनेका समय ढूँढ्नेलगे। राठोर कवि इस वातको लिख गये है " सम्वत् १७७५ पूस मासके शुक्लपक्षकी दुजके दिन वाद्शाह फर्रुखिसयरने अजितके यहां जाकर साक्षात् किया। अजितने वादशाहके योग्य सन्मान करनेमें कोई कसर न की। उन्होंने एक लाख रुपयेको एक जगह रख उसके ऊपर वादशाहका आसन विछाया, और उसके ऊपर वंडे आदरभावके साथ उसे वैठाला । इसके अतिरिक्त हाथी, घोड़े मुल्यवान हीरे और रत्नोके जड़े हुए अलंकार भी उपहारमे दिये । वादशाह फर्रुखसियर अजितके सन्मानसे अत्यंत संतुष्ट हो विदा होकर अपने स्थानको चले आये । दिल्लीकी राजधानीमे इस समय एक मात्र अजित ही सबसे अधिक सन्मानित और सामर्थ्यवान् गिने जाकर सबसे पृजित होने छगे। फागुनके महीनेमे अजित और सैयदोने वादशाहके साथ साक्षात् करनेके पीछे आपसमे एक गुप्त सलाह करके एक पत्रमे अपने एक षड्यंत्रके प्रत्येक विषय लिखकर दक्षिणमे हुसेनअलीके पास भेज दिया । और उसको यथाशक्ति शीव्रतासे आकर मिलनेके लिये अनुरोध किया।" कविने इस स्थान पर लिखा है कि " इस समय आकाश मंडलमे भावी कुछक्षण दिखाई देने छगे। चारोओर मानो घोर छोहित दावानछ प्रज्ज्वाछित होगई । गधोका असमयमें चिह्नाना–तथा कुत्तोके भयंकर चित्कार चारोओर सुनाई देने छगे । विना मेघोके ही वज्रध्वीनने पृथ्वीको कंपायमान कर दिया । जिस वादशाहकी सभामे एक समय वरावर उत्सव होते रहते थे, जिस सभामें कुसम कोमल लावण्यमयी युवतियोके नाचनेसे नूपुरकी झनकार सुनाई देती थी, किन्नरियोके कंठसे निकलीहुई संगीतध्वनि सभीके नेत्र और मनको तृप्त करती थी, उस उज्ज्वल सम्राट्की सभामे आज घोर सूनसान, होकर अंधकार छा रहा है। मानो आनेवाछी विपत्तिके पूर्ण छक्षण दिखाई देरहे हैं। वीसदिनमें हुसेन संहारमूर्तिसे दिख़ीसे आ पहुँचा । महलके पास आते ही जयका डंका वजा, मानो वह पाद्यविक वलके पतनके पहले ही घोपणा करने लगा । हुसेनके साथ जो अगणित अद्यारोही आये थे उनके ख़ुरोकी उड़ी हुई धूरिसे दिही मानो घोर अंधकारसे पूर्ण होगई। अपनी सेना दिही नगरके उत्तरकी ओर डेरे डाल कर हुसेनअली शीच ही अपने भ्राता अवदुद्धा और अजितसे साक्षान् करनेके दिये गया। हसेनअछीके सेना सिहत आनेकी वार्ता सुनकर फर्रुखिसयर पहलेसे भी अधिक भयभीत होगया, उसने शीव्र ही हुसेनअलीके पास उपहार द्रव्य भेज दिए । इस समय राजधानीके मुगलनेता अपने २ स्थानोमे सोनभावसे रहने लगे थे। आकाशमे वाज पक्षीको उड़ता हुआ देखकर चिडिया जिस प्रकार क्षेत्रमे नव दुर्वादुछके साथ मिछकर प्राणोके भयसे अत्यन्त संक्रीचत भावसे रहती है, हसेनके दिल्लोंने जाते ही अमीर उमराव

भी उसी भावसे भयभीत होकर रहने छगे। आमेरके अधीश्वर मिरजा राजा सर्वाई जयसिह इस समय तेलहीन दीपर्ककी समान प्रभाहीन होगये थे। दूसरे दिन सैयद इत्यादि सभी यमुनाके किनोर अजितके डेरोमे आकर मिले, और उन्होने अपने गुप्तकार्यको सिद्ध करनेके लिये सलाह की। सलाह होनेके पीछे यथार्थ कार्यका आरम होना स्थिर हुआ । अजितसिह अपनी रणतुरंगिनीकी पीठपर चढ़े, और शीव ही विपुछ पराक्रमी राठौरोकी सेनाके साथ उन्होंने उन डेरोमेसे दिल्लीके महलमे जाकर महलके प्रत्येक द्वार पर अपनी राठौर सेनाके पहरे विठाकर सव प्रकारसे महल पर अपना अधिकार कर लिया "। हाय ! इतिहासने किस प्रकारका फिर अभिनय किया । जिस औरंगजेवने मारवाडुके महाराज यशवन्तसिहको कावुलमे विप देकर उनकी हत्या करनेके पीछे योधगिरिके महल पर अधिकार करके अजितको एक वार ही राज्य हीन कर दिया था, उसी अजितने आज उस मुगुळ वादशाहके दुर्जय महळ पर अपना 🖟 अधिकार कर छिया। इस वातको कौन विचारता था कि सर्वस्वान्त प्राणभयसे भयभीत हुआ वालक अजित एक समय इस प्रकारके असीम साहससे उत्साहित होकर प्रशंशनीय कार्य करेगा, क्या कोई भूलसे भी ऐसा अनुमान न करसकता था? कि वह दुर्वेछ अजित इस प्रकारसे प्रवल स्वजाति शत्रु मुग्लवादशाहके वंशको विध्वंश करनेके लिये संहारमूर्तिसे दिल्लीके महलको अपने हस्तगत कर लेगा? राठौर कवि पीछे लिखते है कि "अजितने मानो महाप्रलयके प्रचंड सूर्यकी समान दुर्शने दिया । प्रदीप्त दिन मणिरूपी सिहके आगमनसे जिस भाति अंधकार रूप हाथियोके यूथ दूर भाग जाते है, तेलके अभावसे दीपककी शिखा जिस प्रकार वुझ जाती है, उसी प्रकारसे राजा आजितके विचारमय और प्रजाके मंगल उद्देशके लिये राज्यशाशन रूपी उज्ज्वल प्रकाशसे अराजकताका अंधकार एक वार ही दूर होजाता, परन्तु उस तेलरूपी न्यायविचारके अभावसे ही उनके शाशनका दीपक सरलतासे निर्वाण होगया। दिल्लीका राजछत्र इस समय जिस महा आघातसे कंपित और चंचल हागया थां, भारतवर्ष भी शीव्र ही उसी संघात ध्वनिसे शब्दायमान होगया। दिहीका खजाना सव लूटलिया गया, मुग्ल अमीर उमराओमेसे साहस करके वादशाह फर्रविसयरकी रक्षा करनेके लिये आगे न वह सके और आमेरके महाराज जयसिंह इस महा विपत्तिको आता हुआ देखकर शोव ही नररक्त द्वावित दिहीको छोड़कर अपने राज्यको चले गये । फर्रुखंसियरके प्राणनाशके पीछे शीवही एक मर्जुष्य दिल्लीके राज्यसिहासनपर अभिपिक्त किया गया, परन्तु चार महीनेमें ही उसने पागलपनेकी दशामे प्राण त्याग किये । इसके पीछे दौँलाके शिरपर भारतका राजमुकुट शोभा पानेलगा । परन्तु दिल्लीके मुगल अमीर गणाने इकट्ठे होकर इस समय

Mee the other and other and strong the

<sup>(</sup>१) सम्राट् फर्रेखसियरकी हत्याका वृत्तान्त प्रथम काडमे यथास्थान वर्णन किया गया है।

<sup>(</sup>२) सम्राट् रिफेडल दारा जात ।

<sup>(</sup>३) सन्नाट राफिउट्दौला।

क्ष मारवाड़-जोधपुरका इतिहास-अ० ९. क्ष भाग २. ] आगरा नगरके नेकोशाहको भारतके सम्राट् पर्वर अभिपिक्त किया। अजित और 🖁 आगरेको पयान किया "

अबदुहाको सम्राट् रिफउदौलाके निकट रखकर हुसेनअलीने उन मुगलोपर सेना सहित 'सम्वत् १७७६ मे, आजित और सैयद्ने दिहासि यात्रा की, परन्तु इस समय जिन मुगलोने नेकोशाहको सम्राट्रूपसे अभिपिक्त करके सलीमगढ़की रक्षा कीथी, वहीं उसे इस समय अजितको होटा देनेके लिये राजी होगये। इस समय सम्राट रिफडहौलाके प्राण त्याग करनेपर अजित और सैयद्के दोना भ्राताओंने फिर एक नवीन वाद्शाह मोहम्मद्शाहको दिझीके विश्व विदित सिहासनपर वैठाल दिया । जिस समय मारवाड पति अजितने दोनो सैयदोके साथ मिलकर समस्त भारतमे, एकमात्र सवमं प्रधान सामर्थ्यवान् वीरस्वरूपसे दिल्लीके सिहासनपर अपनी इच्छानुसार मनुष्यको अभिपिक्त किया था, उस समयमे प्रवल आत्मविग्रहसे यवनराज्याके अनेक समृद्धिवान् नगर विध्वंश और दूसरे पक्षमे अनेक नगर स्वाधीनभावसे मस्तक उठासके थे । वाद्ञाह फर्रुखासियरके स्वर्गारोहणके साथ हो साथ जयपुरके महाराज जयसिहकी आजा भरोसा एक वार ही छीन होगया। दोना भ्राता सैयद इस समय विशेष सुभीता पाकर अपने शत्रुपक्षके उन महाराज जयसिहको उचित दंड देनेको शीव ही सुसज्जित होगये। आमेरपित जयसिंह कमलपत्र पर स्थित जलकी समान चंचल होगये। जव नवीन सम्राट् महोम्मद्शाह और दोनों सैयद् अजितके साथ सेना सहित जयपुर पर आक्रमण करनेके छिये आगे बढ़कर सीकरीनामक स्थानेमं पहुँचे, तृव जयपुरके सम्पूर्ण सामन्तोने अपने प्राणोके भयसे अजितके पास जाकर उनकी गरण ही । उन्होने अजितको वुलाकर कहा, यीद आप जयपुरके महाराजकी सैयदोके हाथसे रक्षा न करसके तो जयपुर राज्यके साथ हमारा सर्वनाश होजायगा । द्वापरमे श्रीकृष्णने जिस प्रकार अर्जुनको अभय देकर उनकी रक्षा की थी, अजितने भी उसी प्रकारसे जयसिहको अभय दान देकर उन्हे बुळा भेजा । उन्होंने चांपावत् सम्प्रदायके नेता और अपने मंत्रीको जयसिंहके निकट भेज कर कहला भेजा कि महाराज अव कुछ भय नहीं है । अभय पाकर जयपुरपति जयसिह उस चांपावन् नेता और अजितके मंत्रीके साथ तुरन्त ही उनके पास चले आये। जयपुरके महाराजने मानो प्रखयके मुखसे उद्घार पाया । अजितने जिम प्रकार

अपने वाहुवलसे मोहम्मद्शाहको दिल्लीके सिहासन पर वैठाया था, उसी प्रकारसे राजा जयसिंहको महा विपत्तिसे उद्घार कर दिया । वादशाह मोहम्मदशाहेन इस ममय अजित पर अत्यन्त सतुष्ट हो उनके। अहमदावाद देशकी

कालीनदानकी सनद देकर उन्हें अपने राज्यमें जानेकी आज्ञा दी। अजित आमेरके जयसिंह और वृंदीके वृधसिंह हाडाके साथ महा आनीदत हो अपनी राजधानी

(१) उर्दृ तर्जुमेमें यो लिखा है कि सम्वत् १००६ में अजीत और अवदुहालों भी दिहींसे रवाना हुये, पर मुगलोंने नीकोशाहको साप दिया और वह मर्लामगटमे केंद्र रिया गया।

जोधपुरकी ओरको चले गये । और जाते समय रास्तेम मनोहरपुरके सेखावत नेताकी एक परम सुन्दरी कन्याके साथ विवाह कर लिया । सुखदाई शरद्ऋतुके पहले आश्विन मासमे महाराज अजीत जोधिगिरिमे गण, वहाँ आमेर पितने मुरसागरके किनारे और हाड़ा रावने नगरके उत्तरकी ओर डेरे डाल दिये।। "

राठौरोके कवि कर्णीदानने इससे पीछे लिखा है "ऋतुराज वसन्तके आते ही शरद् ऋतु विदा होगई । नवीन आम्रमुकुलेक अमृतमय मोरभसे भार मतवाले होगए । पादपराजि नवीन रसके आनेसे नवीन पत्तोके आभूपणासे अपने सर्वाद्व शरीरको भूपित करके कमनीय दृश्य दिखाने लगी। भोरोने गू गृंशव्द करते २ ऋतुपति माधवके जयका कीर्तन प्रारंभ कर दिया। चारोओर आनन्द व्विन होने लगी, देवता तथा स्त्री पुरुप सभी आनन्दके समुद्रमे मन्न होगये। ऐसे सुरा समयमे आमेरपतिने लालरंगके वेख धारण किये, रमणीय अजितकी कन्या मूर्यकुमारीके साथ पाणिप्रहण किया । चिर प्रचलित रीतिके अनुसार महाराज अजितने इस कन्यादान करनेके पहिले इसके सम्बन्धमे चांपावत् सम्प्रदायके आदिप्रधान अर्थात् प्रधानमत्री क्र्पावत् संप्रदाय भंडारी दीवान और अपने गुरुदेवकी अनुमति हे ही। यदि हम इस विवाह संवन्धके संपूर्ण वृत्तान्तको वर्णन करे तो एक वड़ा भारी श्रंथ वन जायगा, इस कारण इसके सम्वन्धमे कुछ थोड़ा सा ही लिखते है "।

अगले वर्ष, अर्थात् संवत् १७७७ महाराज अजितके जीवनके पक्षमे एक चिर- हि य वर्ष हुआ था। महावीर भालदेवके पुत्र उदयभिहने वादशाह अकवरकी है इता स्वीकार करनेके पहले "राजा " की उपावि धारण करनेसे अक्वरके है स्मरणीय वर्ष हुआ था। महावीर भालदेवके पुत्र उदयभिह्ने वाद्शाह अकवरकी अनुकूलता स्वीकार करनेके पहले "राजा "की उपावि धारण करनेसे अक्षवरके चरणोमे जिस जातीय स्वाधीनताको वेच दिया था, अजितने इस वर्षमे उसी जातीय स्वाधीनताको पुनः संचय करके भारतवर्षमें अपनी कीर्त्तिको अक्षय रखनेका उद्योग किया । सूर्यप्रकाशनामक ग्रंथसे जाना जाता है कि सम्वत् १७०७मे वर्षाऋतुके आने पर आमेरके महाराज जयसिंह और चूंदीके राव वुधिसह इस वर्षाकाल तक अजितके ही पास रहे, इसी समयमे यह समाचार आया कि मुगुलोने वलवान होकर वादशाह मुहम्मद्शाहकी सहायतासे दोना भ्राता सैय्यदोकी हत्या की है, और महाराज अजितका सर्वनाश करनेके लिये वह उद्योग कैर रहे है। वीर श्रेष्ठ अजित्ने यह समाचार पाते ही क्रोधित हुए सिहकी समान रुद्रमूर्तिसे तलवार उठाकर शपथ 😥 की, चाहे जिस रीतिसे हो मै अजमेर पर अवस्य ही अपना अधिकार कर छूगा नरेश्वर अजितने शीच ही आमेरके महाराज जयसिहको विदा दी । वारह दिनके वीचमें ही मारवाड़पति अपनी वलवान् सेनाके साथ मेरतामे आ पहुँचे । और अत्यन्त शीव्रतासे उन्होंने सेनादलके साथ मुसल्मानोको अजमेरसे भगाकर अजमेरके किलेके ऊपर राठौरराजकी पताकाको लगा दिया। अजमेरमे स्थित सम्राट्की ओरके प्रधान

<sup>(</sup>१) दोनों सैयदोकी हत्याका वृत्तान्त प्रथम काडमे प्रकाशित हो चुका है, इसी कारणसे ुं हमने यहाँपर उसको दुवारा नहीं लिखा है।

क्ष मारवाड-जोधपुरका इतिहास-अ० ९. क्ष भाग २. ] *⋛⋽*ŇӮӚパ҉ӚҔ҈ҠӚӠ҈ҠӚѬ҄Ӛ҂҈ҠӚѬ҈Ӛ҂҈Ҡ҅ӚѦ҉ӚӫӁӚӫӁѷӫҠ҅ѷӛҠѷӚҠ҅ѷӚӁѷӫ शाशनकर्ताका प्राण नाश करके अभेद्य किले तारागढ पर अधिकार कर लिया। हिन्द्रओं के देवमदिरोमे आज फिर शंख और घंटेका शब्द सुनाई देने लगा, और मुसल्मानोकी मसजिदोमे ( वांगदेना उपासनाके अर्थ बुलानेका स्वर ) एक वार ही वंद होगया, जिस अजमेरमें केवलकुरानोका पाठ ही सुनाई देता था, इस समय उसी अजमेरमे पुराणोके पाठ आरंभ हुए। और मसजिदोके स्थलमे मन्दिरावलीने अधिकार कर लिया, समस्त काजी भाग गये, और ब्राह्मणोने इस समय फिर अपनी पूर्ण सामध्ये प्राप्त कर हो। जिस अजमेरमे केवल गोहत्या हुआ करती थी, उसी अजमेरमे इस समय पवित्र होमकुंड स्थापित होने लगे। विजयी अजितने सांभरके लवण हृद्, डीडवाना देश और अन्यान्य वहतसे देशोको एक २ करके अपने अधिकारमे कर छिया। मारवाडपति अजित चारो ओर अपने जयभेदी शब्दसे विजयकी पताका उड़ाकर अपने पिताके सिहासन पर सम्पूर्ण स्वाधीनरूपसे विराजमान हुए । उनके मस्तक पर स्वाधीन राजछत्र शोभायमान होने छगा। अपने ही नामका सिका चलाया, और स्वतंत्र तुलादंडको नियुक्त फिया, और अपना स्वतंत्र परिमापक गज चलाया, स्वतंत्र ही सेर इत्यादिके वॉटखाराकी सृष्टिकी, और सर्वत्र स्वतंत्र विचारालयके स्थापन करनेमे किचिन्मात्रका भी विलम्ब न किया । अपने अधीनके सामन्तोकी पद मर्यादा भी नियुक्त कर दी। और उन सामन्तोके सन्मानके छिये, सोटा नौवत पताका जादि नियत करके अपनी स्वाधीन अवस्थाका समस्त अनुष्टान कर लिया। दिल्लीके अस्वपितकी संमान अजित अजमेरमे पूर्ण स्वाधीन भावसे रहने लगे । शीघ्र ही यह समाचार समस्त भारतवर्षमे अधिक क्या मक्ते और ईरानमे भी फैल गया. सम्पूर्ण मुसलमानोने जान लिया कि अजितने अपने जातीय धर्मकी उन्नति फिर कर ली, और समल मरुक्षेत्रसे मुसलमान धर्म एक वार ही दूर होगया "। सूर्यप्रकाशकारने आगे लिखा है सम्वत् १७७८ में मुगल सम्राटने अजमेर देश पर फिर अपना अधिकार करनेका विचार किया । मुजप्फरलॉ सन्नाट्के द्वारा सेनापति पद पर नियत होकरवर्षाऋतुमे ही सेना लेकर अजमेरकी ओर चला । मुग्ल सम्राट्की अधीनताकी शृद्धलाको छेदन करनेवाले वीर श्रेष्ट अजितने सम्राट् की सेनाका समाचार पाकर अपने असीम साहसी पुत्र अभयसिहको शत्रुओका नाश करनेके लिये भेज दिया । कुमार अभयसिहके साथ मारवाडके आठ वीर सामन्त और तीस हजार अश्वारोही चले। वाहिनीके दक्षिणमे चांपावत गण वॉई ओर कुंपावत गण, तथा करमसोत मेरातिया जोधा इदा भाटी सोनगरा देवड़ा यीची धांन्धल (१) अजितने दिहीके मुगुल सभाके आदर्शमें यह समल ध्वजा, दड, नोवत, आशा सोंटा आदि इन सबको सामन्तोंकी श्रेणीमे विभाजित कर दिए थे, जोबपुरमें आज तक वह रीति विराजमान है । राजपुत गण सर्व साधारणके पहले दिल्लीके प्रवल प्रतापान्वित वादशाहको अश्वपति पहकर उहेप करते थे। उनके मतसे अधर्पात दुमरी श्रेणीका सन्मान सूचक है।और राजपानि प्रथम श्रेगीका सन्मान सूचक है।

और गोगावत् इस्यादि सम्प्रदायकी सेनाके प्रधान, वाहिनी रूपसे कुमार अभयसिहंक अधीनमें जय २ कारके स्वरसे पृथ्वीको कंपित करते हुए यवनाका सहार करनेके लिये चले। आमेरमे राठीर और सम्राट्की सेनाका परम्पर मुकावला हुआ। परन्तु मुजप्तरने राठौर सेनाकी संहारमूर्ति देखकर विना समय ही भयके मारे भाग कर अपने नामको कलंक लगा दिया। महावीर अभयसिह वादशाहके सेनापति और सेनाको भीरु कापुरुषोकी समान आचरण करता हुआ देख कर उत्तेजित हो वाद्शाहको दमन करनेके छिये उस प्रवछ सेनाके साथ आगे बढ़े, अभयासिहने एकादि क्रमसे शाहजहानपुर पर अधिकार कर नारने। छठा और पटना अर्थान् तंबरावाटी और रिवाड़ीसे बहुतसा धन संग्रह कर लिया । यह जानेके समय प्रत्येक श्राम २ नगर २ मे आग्ने लगांकर जाने लगे। अलीवरदीकी सराय तक वह अग्नि जल उठी। अभयासिहके उस महा पराक्रमसे सारी दिझी और आगरा मारे भयके कपायमान होने लगे । अभयसिहके इस असीम साहसको देखकर असुर गण पाटुका छोड़कर प्राणिके भयसे चारो ओरको भागने छगे। और अभयको यवन वशका विध्वंश करते हुए देख कर उनको 'धॉकल' अर्थात् वंशविलोपक उपाधि दी । क़ुमार अभयने इस प्रकारमे चारो ओर अपने वीर विक्रमकी प्रकाशकर सांभर और लुधानासे जाकर नरुकापितकी एक कन्याके साथ पाणित्रहण किया। कवि इसके पीछे लिख गये है, सम्वत् १७७९ मे विजयीकुमार अभयसिहने

सांभरमे जानेके समय वहांकी सेनाकी संख्याको वढ़ाकर किलेको अभेद्य कर लिया। इस वर्षमे महाराज अजित अजमरसे आकर अपने पुत्र अभयसिहके साथ मिले। कद्मपके साथ जिस प्रकार सूर्यका साक्षात् हुआ था। उसी प्रकार अजितके साथ उनके पुत्र अभयसिहका साक्षात् हुआ। अभयसिहने प्रचंड सूर्यकी समान ध्वान्तस्वरूप मुजप्फरको परास्त करके हिन्दू जातिके सुखिकरणको प्रभासित करिंद्या था, मुग्ल सम्राट् मोहम्मदशाह फिर पिता पुत्रका मिलन देखकर महा अयभीत होगये। उन्होंने

अजितके उद्धत आचरणको निवारणकर अजितके साथ फिर मित्रताके होनेकी आशासे चार हजार सेनाके साथ नाहरखांको अजितके निकट सांभरमे भेज दिया। परन्तु नाहरखां दौत्यकार्यमे अनुपयुक्त था। विशेष करके वह मनुष्य अत्यन्त उत्कट भाषाका प्रयोग करके शीव्र ही चार हजार यवनसेनाके साथ उस सांभरके रणक्षेत्रमे निहत

<sup>(</sup>१) धान्धलआर गोगा सम्प्रदाय मरुक्षेत्रके अत्यन्त प्राचीन अनधीन सामन्त है। धांधल र गण राउ गागाके वराधर और गोगावत् गण प्रसिद्ध चौहान गोगाके वंशमे उत्पन्न हुए। सतलजके किनोरे जवतक पहले पहल यवनोने आगमन नहीं किया था, उस समय तक इस वीर श्रेष्ठ गोगाने

महा वीरता प्रकाश करके सतलजकी रक्षा की थी। गोगाका नाम राजस्थानमें सर्वत्र प्रसिद्ध है। (२)नस्का सम्प्रदाय जयपुर राज्यमे एक प्रधान सामन्त वंशीय था, इनका विवरण यथा समय प्रकाश किया जायगा।

भाधल तो राठाँर है गागाके वंशके नहीं है । राव आसथानके वेटे धांबलके वंशज है ।

🕸 मारवाड़-जोघपुरका इतिहास-अ० ९. 🕸 (१५७) भाग २. ] 30, N. C.N. 6, N. 3, N. 6, N.

होगया । इस समय चूड़ामैणि जाटके पुत्रने आकर अजितकी शरण छी । वादशाह

मुहम्मद्शाहने इस समय राज्यके चारोओर असंतोपकी अग्नि प्रज्ज्वालित देख कर

तथा हिन्दू जातिको पुनर्वार उन्नति और अपने वलको अत्यन्त क्षीण होता हुआ देखकर भारतका राजमुकुट छोड़कर मके तीर्थमे जाकर वहाँ रहनेका विचार किया । परन्तु मारवाड़पति स्वाधीन नरश्रेष्ठ अजितने जो नाहरखाँकी हत्या की थी,

इससे वाद्शाह महाक्रोधित होकर एक बार ही इनसे बद्छा छेनेके छिये उत्तेजित

होगया । जितनी सेना भारतराज्येके वाईस राजप्रतिनिधियोके अधीनमे

मोहम्मद्शाहने अजितको दमन करनेके लिये उस सव सेनाको इकट्ठा किया। उस प्रवल वाहिनीके अधिनायक पर्पर आमेरके महाराज जयसिंह, हैदरकुली, इरादतलाँ

वद्गस इत्यादि प्रधान २ बीर नेताओको नियुक्त करके अजितके विरुद्ध अजमे-रको भेज दिया । श्रावणके महीनेमे उस सेनाने अजमेरके तारागढ़को जाकर चेर लिया। अभयसिह उस किलेकी रक्षाका भार अमरसिहके हाथमे सौप सेना

लेकर चले । यवनोकी सेना चार महीने तक इस किलेको घेरे रही। परन्तु तो भी अपना अधिकार न कर सकी । सम्पूर्ण भारतके साम्राज्यकी सेना तो एक ओर, और मारवाड़पति अजित अकेळा एक ओर था । उन चार महीनोमे अजित असीम

साहस करके राठौरोके वाहुवलको प्रकाश करनेसे शान्त न हुआ। अंतमे आमेरपति जयसिह्के प्रस्तावसे महाराज अजित्ने वादशाह्के साथ सांधि करनेकी सम्मति प्रकाश की। वादशाहकी ओरके यवन और अमीरोने क़रान हाथमे छेकर संधिक नियमोको

पालन होनेके लिये शपथ की, अजित वादशाहको अजमेर देनेके लिये राजी होगये। इसके पीछे अभयसिह जयसिह के साथ तुरन्त वादशाहके डेरोमे गये, डेरोमे यह प्रस्ताव हुआ कि अभयसिह जो वाद्याहकी अधीनता स्वीकार करेंगे तो इसके प्रमाणमे

ओरसे कोई आपत्ति नहीं होगी, और वहीं इसके साक्षी भी वन गये, परन्तु अभीत हृदय अभयसिहने तळवार हाथमे लेकर कहा कि यह तळवार ही हमारे जीवनकी साक्षी है"! इस स्थान पर कर्नेल टाड्साहव लिखते है कि मारवाड़के युवराज वाद्याहकी

उनको वादशाहकी सभामे जाना होगा। आमेरपीत जयसिहने कहा कि अभयसिहकी

सभामे आज्ञातीत ऊँचे सन्मानके साथ प्रहण किये गये थे। अभयसिहने विचारा कि उनके पिता ही एक मात्र वादशाहकी दहिनी ओर प्रधान आस पानेके अधिकारी है, इस कारण जव कि ने उनके प्रतिनिधि स्वरूपसे आया हूँ, तव मै भी उसी प्रकारसे उस सन्मानसृचक आसनका अविकारी हूँ । समस्त भारतवर्षमे दिहीके

वादशाहकी सभाका नियम और वहांकी रीति सबसे कठिन है, परन्तु अभयसिहन इस पर तिनक भी ध्यान न दिया, और गर्वित हो सभामे पैठ समल महामान्य प्रधान २ अमीर और उमरावको पाँछे छोड़ कर वे आगे वहे, अविक् क्या कहे सिंहासन को एक सीटी पर पैर रखते ही एक अमीरने देख िटया तब उसने इनको रोका.

(१) भरतपुर राज्यके प्रतिष्टाता ।

इससे अभयसिहने अत्यन्त क्रोधित हो तलवार अपने हाथमे ले ली । सम्राट्ट मोहम्मद् महम्मद् ज्ञाहने इस समय भयंकर विपत्ति देख कर अपनी वृद्धिवलसे उसी समय अपने गलेमेसे हीरोका हार उतार कर अभयसिहके गलेमे डाल दिया, उसीसे वह शोचनीय कांड दूर होगया । मोहम्मद्शाह यदि इस समय एसा व्यवहार न करते हैं। तो जिस प्रकार अमरसिहने अपनी तलवारके वलसे सभामे कियर वहा दिया था, उसी प्रकारसे अभयसिह भी करते ।

मकारस अभयासह मा करत ।
हम यहां तक जिन अजितके प्रशंशनीय वीर छीछाओंका अभिनय वर्णन करते आए हैं,यहां
पर उन्ही राठौर राजकुछके मध्याह मार्त्तंड अजितक उस पूर्ण प्रकाशमय जीवनावमानको
वर्णवद्ध करनेके छिये विवश होते हैं। हमने जिन राठौर कविके इतिहासकी सहायतामे
अजितकी जीवनी—अजितका वछ विक्रम—अजितकी,यवनपराधीनताके छेदनसे स्वाधीनताके अमृतमय सौरभकी सुगंधि—अजितके द्वारा स्वजाति और अपने धर्मका जीवन साधनसे
प्राणपणकी समान महा शाक्तिकी आराधनाको वर्णन किया, अत्यन्त दु.खका विषय है
कि वह कि वि मारवाड़पति राठौर अजितके जीवन नाटकके उस वियोगान्त अभिनयको

वर्णन करके एक वार ही मौन होगये । ऐसा वीध होता है कि उस वियोगान्त अभनवका वर्णन करके एक वार ही मौन होगये । ऐसा वीध होता है कि उस वियोगान्त कथाको वर्णन करके, राठौर राजवंशकी कलंककालिमाको प्रकाशित करनेके अत्यन्त ही अभिलापी होकर कवि अपने कर्त्तव्य पालनसे विमुख होगये । महामान्य टाड् साहव लिखते है कि कुमार अभयसिह अपने पिता अजितकी असम्मतिसे दिहीके वादशाहकी सभामे गये । अभयसिह इस वातको भली भातिसे जान गये थे, कि उनके कलुपित

हृदयमे जो गंभीर पापकरपना विराजमान होरही है वह शीव्र ही सफल होजायगी, इसी लिये वह अपने जन्मदाता पिताकी आज्ञाको न मानकर दिल्लीको चल गये।

अभयसिंह महावार महायोधा असीम साहसी और प्रवल पराक्रमी थे। परन्तु राठार राजकुलाङ्गार भी थे। यद्यपि यह महामान्य टाड् साहवने नहीं कहा है, तथापि हम मुक्तकण्ठसे कह सकते हैं कि अभयसिंहने जिस वृणित कार्यकों करके पिताकी

प्राणहत्याके द्वारा राठौर राजवंशमे जिस प्रकारका कलंक लगा दिया था पाठकोने उसे प्रथम कांडमे पढ़ा होगा, इसी कारण यहांपर उसके दुवारा उल्लेख करनेका प्रयोजन

नहीं है। यद्यपि अभयसिहने स्वयं अपने हाथसे अपने पिताका प्राण नाज्ञ नहीं किया। परन्तु उनके प्राणनाज्ञका मूलकारण वहीं थे-वहीं पितृ हत्याके पापके महा पातकी थे। अभयसिहने राज्यप्राप्तिकी आज्ञासे अपने भाई वस्तिसिहको लोभमे डालकर पिता

अजितको अकालमे ही इस लोकसे चिरकालके लिये विदा किया था, हमने जिन राठौर कवियोके लिखे हुए काव्यके इतिहासके अवलम्बनसे इन अजितकी जीवनीको वर्णन किया, वह दोनो इतिहास ही उन अजितके

प्राणहन्ता अभयसिह्की आज्ञासे और उनकी अध्यक्षतामे लिखे गये थे । सूर्यप्रकाश प्रथमे अजितके इस अकालमृत्युके विषयमे केवल इतना ही वर्णन लिखा है

<sup>(</sup> १ ) प्रथम कांड २९ अध्यायके ९२८ पृष्टम देखे। ।

ॐ मारवाड़–जोधपुरका इतिहास–अ०९. ॐ भाग २.] <u>%ohoohoohooht sheohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoo</u> कि ''अजित इस समय खर्गको चले गये " परन्तु किसने उनको वैजयन्त 🖔 थाममे भेजा, यह नहीं लिखा है। परन्तु राजरूपक ग्रंथकारने एक वार ही मौन मनमें रख कर सत्यकी उज्ज्वल प्रभाकी गुप्त रख कर लिख दिया है कि "दूसरे कि अजित स्वरूप अभयसिंहका अश्वपितके निकट परिचय हुआ। अजित इस समाचारको 💯 अतिरिक्त एक सिनटको भी जीवित नहीं रहसकते । हमारे इस पृथ्वी पर जन्म 💆 ही होगा। गोविन्द्की आज्ञासे इन्द्रके अवतार स्वरूप अजित इस समय मृत्युलोकमे अपने 💯 कि शत्रओं के कुलकंटक स्वरूप महाराज अजित भगवान की उस आज्ञासे इस संसारसे 🏗 विदा होकर परलोकको चले गये । इन्होने मुसल्मानोको उचित दंड देकर अपने 💯 महाराज वेकुंठधामको चल्ने गये, राजधानी जोधपुर गाढ़शोकसे परिपूर्ण होगई, चारा 🖟 ओर हाहाकारका शब्द सुनाई देने लगा। प्रत्येक प्रजाने भयभीत हृदयसे नेत्रीभे 💯 अधिकारका समय उपस्थित होते ही कौन उसको रोकनेकी सामर्थ्य रखता है ?-क्या 🎇 कर सकते थे "। राठौर कुछ धुरुधर अजितकी जीवनीकी समालोचनोक पहले हम यहाँ पर राठौर कविका अनुसरण करना ही उचिन समझने है। कविश्रेष्ठने दिखा है, सम्बन् 😕

१७८० के आपाद महीनेके कृष्णपक्षकी त्रयोद्शीको महक्षेत्रक "आठ ठाकुरीन् " अर्थात् प्रधान अष्ट सामन्तोके अधीनमे स्थित सत्रहसौ राठौरवंशी वीर नगा सिर किये नमें पैरो नेत्रोंन जल नरे शोक सतापित हृदयसे अपने स्वर्गको गये हुए 😥 महाराज अजितसिहंक र्श्वियके निकट अतसमयमे इकट्ठे हुए। उन्होंने मृतक महाराजेक क्षेत्र एक नौकौकृति रथीमे रखकर चिर प्रचित्र रीतिके अनुसार वड़ी धूमधामके

साथ राजदमशान भूमिमे लाकर रक्खा। चंदन काष्ट अनेक प्रकारके सुगधित द्रव्य, भारी आरी तुला, बहुतसे वी और कपूरसे शोब्र ही महाराजकी चिताको सजा दिया।

कविकी छेखनी किस प्रकारके हृद्यमे इस हृद्यभेदी शोककी घटनाका वर्णन करें? नाजरने (रावैछ) महस्रमे जाकर "राविसथारे" कहा। यह मुनते ही चौहानी रानी

सोलह दासियोंके साथ आकर राजपूत रानियोंके कहने योग्य वचन वोली, आज हमारे बढ़े सौभाग्यका दिन है कि जिस वंशमें हमने जन्म लिया है वह वश आज

उज्ज्वल होगा । जिनके साथ चिरकाल तक एक सग जीवन विताथा आज किस प्रकारसे ' उनको परित्यार्गं करूँ १ "

जेसलमेरकी शाखामे उत्पन्न हुई रावलभीमकी कन्या महा ऊँचे वशको भीट्टयानी रानीने चक्रधारी श्रीकृष्णके चरण कमलोमे प्रार्थना करके कहा, ''मैं आनदित होकर अपने

रानान चक्रधारा श्राक्षच्यक चरण कमलाम श्राथना करक कहा, 'म आनादत हाकर अपन श्राणपितके साथ जाती हूं, हे श्रभो <sup>†</sup> मैने तुम्हारे चरणोकी शरण ली, मेरे सर्नात्वकी रक्षा करो। देरावरकी राजनंदिनी रानी मृगावती, निष्कलङ्क वंशीय तवर रानी चावड़ा

रंानी और सेखावत रानी, ये सभी भट्टियानी रानीके समान पतिके साथ जानेके छिये हरिका नाम कर्तिन करनेलगी। इन छाहो रानियोके हृदयमे मृत्युका भय तथा प्रज्वलित

चिताकी अग्निमे द्ग्ध होनेका भय किञ्चित् भी नहीं हुआ। यही महाराज अजितकी अप्राम रानियां थी, इन्हींके समान महाराजकी ५८पट प्रणयिनी उपिस्त्रयाने भी इसी भातिसे

चिताकी अग्निम भस्म होनेका विचार किया वे वोली "ऐसा सुअवसर ऐसा सुदिन अब कव आवैगा, यदि हम जीवित रहे तो रोग आकर हमे आक्रमण करेगा, हम कमरेमे है राय्याके ऊपर शयन करके अपने प्राणोको खोदेगी। जैसे कि समस्त जीवोको यमराज

शय्याके अपर शयन करके अपने प्राणांको खोदेगा । जैसे कि समस्त जीवोको यमराज प्रास करछेते है, । जब कि एक समय हमैं भी उसी यमके करालप्रासम पतित होना

होगा; तब फिर क्यों हम इस समय अपने स्वामीका साथ छोड़कर अपयशकी भागी वनै ? इस घोर कछिकालसे हमें विदा लेनी ही उचित है। " गंगाजीकी रेणुकाको मस्तक पर लगाकर गलेमे तुलसीकी माला पहरते समय भट्टियानी रानीने कहा, "हमारे

(१) वैतरणी नदीके पार होनेके लिये राजपूतलोग राजाके शवको तरीकी समान आकृति वाली रथीमें रक्पा करते हैं। (२) रायलपुशियाटीक सोसाइटीकी पुस्तकके प्रथम वाल्मके १५२ पृष्टमे इस रीतिका वर्णन हुआ है।

(३) अन्त पुर अर्थात् जनाने महल ।

(४) अजितने अप्राप्त न्यवहार अवस्थाम ही इस रानीके साथ विवाह किया था। यही पितृहन्ता अभयकी माता थी।

(,प) भाटी जातिकी प्राचीन राजधानीका नाम देरावर है।यह रानी उसी राजवंशमे उत्पन्न थी।

(६) इनके पिता दिल्लीके प्राचीन स्वाबीन हिन्दू राजवंशीय थे।

(७) अनहरूवाटा पत्तनक प्रथम राजवंशधर इन्होंके पिता थे। উদ্ভূতি উদ্ভূত

क्ष मारवाड-जोवपुरका इतिहास-अ० ९. क्ष (१६१) भाग २.] प्राणपतिके अतिरिक्त हमारा जीवन ही मरण स्वरूप है " इसी प्रकारसे प्रत्येक रानीने ही पातिके साथ जानेकी इच्छा प्रकाश की, नाजिरने उनकी वुलाकर कहा, "इस समय तुम्हारा संग जाना सुखदाई नहीं है । आप जानती है कि चदनकाए अति शीतलहै, परंत प्रज्ज्वालित अग्निका सयोग होते ही उसकी वह शीतलता दूर हो जायगी, तव क्या आप इस उच्छाकी अव्याहत रख सकेंगी ? जिस समय वह भयंकर अग्निकी शिखा आपके कोमल शरीरको दम्ध करेगी, तव या तो आप उस दारुण पीड़ासे अधीर होकर चितासे भागनेका उद्योग करेंगी और या आप उस दारुण पीड़ाको सहन न करके उठकर चल देगी, तव आपके पतिके वंशको कलंक लग जायगा । आप सव विपयोको भली भाँतिसे विचार करके देख लीजिये, और मेरे कहनेसे आप जिस महलमे रहती है उसीमे निवास करिये। आपके चिरजीवनने इन्द्रानीकी समान सुख भोग करके बरीरमे विविध मॉतिकी सुगधित वस्तुओका शरीरमे छेप कर, फूछे हुए फूछोकी सुगंधिको सूचा है, तव अग्निकी किरणको आपका कोमल शरीर सहन न कर सकेगा, चिताकी प्रज्वालित अग्निकी बात तो फिर कौन कहै। " अंत:पुरके रक्षककी विशेष आग्रहके साथ निवारण करते हुए देख कर रानीने कहा "हम समस्त संसारको छोड़ सकती है. पर अपने प्राणपतिको नहीं छोड सकती । " इसके उपरान्त समस्त रानियोने स्तान करके सुन्दर वस्नाभूषण धारण किये, और महाराज अजितके चरण कमलोमे इस जन्मका अंतिम प्रणाम किया । मंत्री श्रेष्ट, कविवृत्द, तथा पुरोहित यह सभी प्रत्येकरानीको चितापर चढ़नेसे निपेधकरनेलगे । पटरानीने चौहानराज-नंदिनीको युलाकर कहा-कि आप स्वामीके साथ न चिलये, कारण कि आपके दोनो पुत्र अभय और वख्तको कौन स्तेह सिहत पाछन करेगा ? आप उनके छिये जीवित अनाथोको अन्नदान दार्रिद्रयोको धनदान और साधुओको धनदेकर धर्मकर्म करतीहुई पवित्र भावसे अपने जीवनको व्यतीत कीजिये । रानीने उत्तरिदया " यद्यपि यह वात सत्य है परन्तु महाराज पांडुकी रानी कुंती अपने पीतके साथ नहीं गई, उन्होने जीवन धारण करके अपने पाँची पुत्रोके सुख और ऐश्चर्यकी देराना चाहा था, परन्तु इससे क्या उनके जीवनकी छालसा पूर्ण हुई ? यह जीवन असार है, छायावत् है, यह देह मिद्र केवल दु खमय है। हमें अब आप न रोकिये, प्राणपतिके साथ प्रज्ज्वाछित अग्निमे इस दुःरामय देहके समापित होते ही हमारे शोकका अत होजायगा। " उसके पीछे कविने उनके सहगमनके सन्वन्यमें हिला है, कि "जीब्र ही बाजा वजने छगा,महाराज अजितके शबके साथ स्मशानभूमिमे जानेवाळी हजार२ सेना सहस्र २ प्रजा एक स्वरसे हरिका नाम छेती हुई जाने छगी । वर्षाऋतुमे जिस प्रकार (१) जोधपुर राजद्रवारमें समन वर्भचारियोका दिलीके सन्नाट् महरूके समान यावनी नाम रक्षा गया जा । इसी लिये धन्त पुरके रक्षक एक राठोरके होने पर भी उसका नाम नाजिर होता गा।

जलकी धारा वर्षा करती है, उसी प्रकारसे जानेके समय रास्त्रेम दीन ट्र. वियांको धन लटाया जाने लगा । रानियोके मुखमंडल पर प्रभातकालके सूर्यकी समान सतीत्वकी पवित्र ज्योति प्रकाशमान होने लगी । स्वर्गसे, उमाने उन अजितकी रानियोकी ओर देख कर उनको आशिर्वाद दिया कि तुम्हार उस जनमम भी अजित तमको पतिस्वरूपसे मिछै । अजितको चितासे धुँएके निकछते ही सहस्रो मनुष्य खमां खमां ( शावास २ ) कह कर धन्यवाद देने छगे । आग्नेय पर्वतकी समान चिताको अग्निके भयंकर मूर्तिसे प्रज्ज्वित होते ही देवकन्याओने जिम प्रकार मानसरोवरमे स्नान किया था, सती रानियोने भी उसी प्रकारसे प्रज्ञवित चिताकी अग्निमें अपने शरीरको डाल दिया । उन्होंने अपने पतिके साथ जाकर जिस २ वंशमें जन्मिलिया था, अपने उसी २ वंशको पवित्र किया। " अजित तुम धन्य हो । बन्य हो । तुमने अपने गौरवको गारमाको वडाकर असुरोका नाश किया था। " मावित्री, गौरो, सरस्वतो, गंगा और गोमती इन सवने एक साथ मिलकर उन पतिकी अनुगामिनी सती रानियोको बड़े आदरभावके साथ वरण किया अजितसिह पैतालीस वर्ष तीन महीने और वाईस दिन तक मृत्युलोकमे रह कर पीछे स्वर्गधामको चले गये। मरुक्षेत्रके सिंहासन पर यहां तक जितने राजा वैठे थे, उनमे जन्मभूमिकी कृतज्ञ संतान स्वजातिके परम हितेषी स्वधर्मके अभ्युद्यसायक अजित ही सबसे अधिक प्रसिद्ध और सबमे श्रेष्ठ हुए। पाठकोने उनकी जीवनीको पढकर भर्छी भॉतिसे जान लिया होगा कि अजितके जन्मसे लेकर मृत्य तक जीवनमे अनेक प्रकारकी विचित्र घटनाएँ हुई है । घोर तुपार मंडित पर्वतमय कावुलसे जिस समय अजित इस जगत्मे आये, उसके पहले ही इनके पिता हिन्दुकुळचूडामाण महाराज यशवन्तने कालयवनके दिये कालकृट सेवनसे आकालमे ही मायामय शरीरको त्याग दिया था, इसी कारणसे अजितने अनाथ अवस्थामे ही उन दुरके दुशोम जन्म छिया। उनके जन्म होनेका समाचार पाते ही नवराक्षसस्वरूप औरंगजेव उनके उस सकुमारजीवनके नाश करनेका आभिलापी हुआ । जन्मसे ही उस ज्ञानहीन वालक अजितके भाग्यमे मानो मरणकी भयंकर मूर्त्ति आकर दिखाई दी।

फेवल एक मात्र चिर राजमक्त राठाँर सामन्तोको नीरतासे तथा राजमिकके वलसे रिश्य अजितने एस कालके कराल श्रासेसे रक्षा पाई। उसके जीवनको रक्षाके लिये स्वजातीय राजवशको रक्षाके लिये राठौरोको सामन्त मण्डलोने सम्मुख संशाममे

महा वोरता दिखाकर अपने २ प्राणोको त्यागकर दिया । अजितके ही द्वारा भविष्यतमे भारतको रंगभूमिमे चिरस्मरणीय वीरलोलाका अभिनय होगा, इसीसे हिन्दू जाति

हिन्द्धमं, हिन्द् समाजकी शोचनीय दुगित उनके द्वारा दूर होजायगी, इसी कारणसे वालक अजितने अयन्त विचित्र उपायोसे नरिपशाच औरगज़ेवके हाथसे छुटकारा पाया था। यद्यिप उद्घार पा लिया था, परन्तु उसके प्राणोका भय दूर नहीं हुआ था,

क्ष मारवाड़-जोधपुरका इतिहास-अ० ९. क्ष

भाग २. ] <u>%เอร้หัวอห์ เอร์ห์ เอล์หัวอัห้เจือห้าวอห้าวอห้าวอห้าวอห้าวอห้าจัดหัวอห้าจัดหัวอัห้เจอห้าจัด</u> समस्त रजवाडेके न्यायमतके अधीश्वर होने पर भी महान् राजद्रोही महा अपराधीकी समान उस सुकुमार अजितको आवूके पर्वतपर अत्यन्त गुप्तभावसे निवास करनापड़ा, अर्वलीकी दुर्गम चोटी पर यवनोने छद्म वेपसे उसके दृढनेमे कसर न की । समस्त मारवाडके महाराजका यह रौराव भाग्य कैसा हृद्यभेटी था। वालक अजितसिह विक्रमी यगवन्तासिहका पुत्र था, इसी कारण ज्ञान प्राप्त होते ही उस सुकुमार वालक अवस्थाम ही उसने वोर नेताके समान अपने साहसी अनुरक्त और महा विक्रमी सामन्तीके साथ पिताके राज्यका उद्घार करने तथा पिताका सिहासन पानेके लिये वाहर जानेमे एक मुहूर्त्त मात्रका भी विलम्ब न किया। " महात्मा टाडु साहव लिखते है " कि अजितके जन्मसे छेकर जवतक उसके भाग्यने पलटा खाया तथा वह जव जन्मभूमिका उद्घार करनेको समर्थ हुये थे उस दीर्घ समय तक राठौर सामन्त मण्डलीने तथा राठौर जातिने उनके ऊपर जिस प्रकारकी राजभक्ति दिखाई थी, समस्त जगत् और समस्त मनुष्य समाजके इतिहासोमे इस प्रकारकी राजभक्तिका उज्ज्वल चित्र और दूसरा दिखाई नहीं देता । जो सामन्त शासनकी रीति शुभ फलकी अपेक्षा अविक अगुभ फलट्रायक है, उसी सामन्त शासन रोतिके तमोमय चित्रके ऊपर इस प्रकारकी घटनाने ही उञ्ज्वल रमणीक किरणे फैला दी । वास्तवमे राजपूत गण एक वशजाति और सामन्त शासन रीतिके अन्यान्य अनेक प्रकारके सम्बन्धोसे वंधे हुए थे, वाहरी हुज्य मानो एक बढ़े परिवारके समान था । महाराज अजितके सत्रह वर्पकी अवस्थाने पहुँचनेके पहुछे ही जब राजपूत बीर सामन्तोने अजितको एक बार भी आखोसे न देखा था और वरावर उसके छिए छड़ते नरते रहे तव उनकी राज्यभक्ति वा देशभक्ति कहांतक तारीफ की जावे। वे इतिहासमे अपने गौरवका एक अद्वितीय तमृना छोड़ गण है। उनका यह कथन है कि " हम अपने स्वामीके दर्शन पाये विना अन्नजरमे किचित भी रुचि नहीं रखते-हमको सभी पदार्थ स्वाद होन है " विशेष भक्तिभाव म्चक है। राठौर कवि भी अपनी अमृतमयी कवितामे उन सानन्तोके मनके भावे।को कैने चमत्कारतासे वर्णन कर गये है-तरुण अरुणोदय जिस भाँति फूळ कुछरानी पद्मिनोके नेत्रोको उन्मीलन करता है, उसी भाँति उन वालक अवीश्वर अजितक दर्शनमात्रमे ही प्रत्येक राठौरका हृदयरूपी कमल अत्यन्त प्रफल्लित होता था । जिस सांति पपोहा सुखदाई शरर् ऋतुमे चम्पेका अमृत मनभर कर पीता है

नत्र भी उसी भातिसे अजितके रूपामृतको पान करने छगे । इतिहासवेना टाडु साहवने पुनर्वार ढिखा है कि राठौर जातिको प्रत्येक सम्प्रदायने छःबीस वर्ष तक निरन्तर चलनेवाले सूपालके युद्धमे किस प्रकार जिंवकतासे अपना मध्र वहाया था, राठौरोके इतिहासमें उसके कितने वृत्तान्त विदित होनेकी मनावना है, और न्यवर्म तथा नरपतिकी खाधीनता मचय ऋगेके छिये उन बोरोने जिन्होंने अपना जीवन तक दे उनके स्मरणेक लिये मंदिर स्थापित किये और चिद्र समृहोके स्थानी पर उज्ज्वल

Mente of content to the office he of the office has been a straight of the भाषांम जो स्मारक लिपि लिखो गई है वह सभी भलीभाँतिसे उनकी कीर्तिका परिचय दे रही है । यदि अन्य किसी प्रमाणकी आवक्यकता हो तो उन राठीरांके निवासी मेवाड़ आमेर इत्यादि राजाओके कवियोके इतिहासोमे तथा राठौरोंके जन्मके शत्रु यवनोंके इतिहासोंमें भी भलीभातिसे प्रकाशमान है। दूसरी ओर राठौर कवियोंके कुलकी काव्यावली तथा प्रवाद वचनकी समान वजानुक्रमसे राजस्थानमें सर्वत्र जो गीत आज तक गाये जाते है, उनसे भी जातिके पूर्व पुरुषोके वलिकम तथा उनके गौरवकी गरिमा अक्षय हो रही है।" कर्नल टाड़ साहवकी इस सत्यतापूर्ण उक्तिके माथ हम और अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं समझते। राठार सामन्तान जन्मभूमिके लिये, अपने धर्मके छिये, किस प्रकार प्रफुद्धित मुखसे जीवन देकर अपना जन्म सार्थक किया था, वे किस प्रकार स्वाधीनताको संग्रह करनेके लिये निर्भय हो पाश्रविक वलके विरुद्ध न्यायको महाशक्तिको सहायतासे खडे हुए थे। यह राठार सामन्त गण जो जीवन्तका निदर्शन दिखा गये है, आर्यरुधिर धारण करनेवाले उसको चिरकाल तक स्मरण करे। यही हमारा अन्तमे कहना है।

जिस प्रकारके दृढंप्रतिज्ञ राजा थे, वैसे असीम साहसी भी थे, उनके शरीरका गठन भी उसी प्रकार वीरपुरुपोके समान वलवान था। उन्होंने अपने पिताकी ही समान दुर्द्वर्प साहस करके अपने पिताके गुणोको प्राप्त किया था । ग्यारह वर्पकी अवस्थाम जिस समय वह अपने पिताकी राजधानीमे शत्रुओके सन्मुख आये समयसे इस साहसके प्रतिभारका पूर्ण परिचय दिया। और उनके उस समयके विनय और नम्रता युक्त आचरणके यथार्थ अभिप्रायके जाननेमे केवल राजपूत ही समर्थ हुए थे। तीस वर्ष तक बरावर जिस खंडमे प्रत्येक वर्षमे युद्ध होता था, उसमे कई युद्धोमे अजितने स्वयं समस्त राठौर सामन्तोके साथ अपने वल विक्रमका परिचय दिया था। सम्वत्१७६५मे आमेरमे दोनो सैयद भ्राताओके साथ जो संग्रामकी अग्नि प्रज्ञालित हुई थी, जिस संप्राप्तसे दोनो सैयदोके साथ अजितका गुप्त सविवन्थन होगया था, उस

महात्मा टाडु साहवने इस स्थान पर अजितके सम्वन्धमे छिखा है कि 'अजित

युद्रमे भी अजित स्वय उपस्थित थे। अजितके जीवनका शेप अश केवल वादशाहकी सभाम ही न्यतीत हुआ था, परन्तु अजीत जैसे बलवान् और प्रवल साहसी थे, यदि वह इस प्रकारसे गुप्त पड़यन्त्र विद्याको सीखछेते तो निश्चय ही सबसे प्रधान नेता रूपसे दोनो सैयदोसेको दमन करके अपने प्रवल प्रतापको विस्तार करनेमे समर्थ होते। उन

दोनों सैयदोके साथ सिंघ वंधनसे उनको मृत्यु तकके पड़यत्र ही अजितकी सहायताके विशेष प्रार्थनीय है, और प्रयोजन होने पर फर्रुखिसयरसे छेकर मोहम्मद्शाह तक तेम्रके सिहासनपर जितने वादशाह अभिपिक्त हुए, मारवाड़पति अजित ही उन

सनके अभिपेकके दूसरे नेता थे। उनके पिता जिस भाति मुसल्मानोको अपने जन्मका हात्रु मानते थे, उसी भाति यह भी मुसल्मानोको घुणाकी टिप्टिसे देखते तथा सम्पूर्ण

*ঀৣ৻ঢ়ঀ৾৻৽ঽ৾৸৽ঽ৸৽ঽ৸ঽ৽৸ঽ৽৸৽ঽ৸ঽড়৸ঽড়ঽড়ঽ৸*৽ঽ৸৽ঽ৸৽ঽ৸৽ঽ৸৽ विपरीत धर्म कर्म आचार व्यवहार युक्तयवनोके नाश करनेका सुअवसर पाकर सरलतासे 🕏 उस सुयोगको न छोड़ते थे । जिन प्रकाशित कारणोसे अजित मुसल्मानोके नाम तक्से कोचित होते थे, यदि उन्ही कारणोंकी ओर हम देखते है तो जो वादशाह फर्रिख-सियरके निकट उन अजितका परिवारिक सम्वन्य वंधनसे अधीनताके सूत्रमे वॅधे थे, उसने उसी सम्बन्धके प्रति उपेक्षा दिखाकर उस फर्रुखसियरके विरुद्धमे दोनो सैयदोके

साथ मिलकर फर्रुवसियरके उत्पर ही कठोर आचरण किये। हम कठिन समालोचनाके मुखमे अजितके उन व्यवहारोको नहीं डाल सकते। "

कर्नल टाड साहवने निम्नलिखित उक्तिसे अजितकी जीवनीका उपसंहार किया है, " परन्तु अजितके जीवनमे एक कलंककी रेखा प्रकाशमान है। यद्यपि गठौर कवियों के काव्यमे उस कलंकका कोई भी उहेख दृष्टि नहीं आया। परन्तु वह इस प्रकारसे प्रमाणित होता है कि उनकी जीवनीकी .समालोचनाके समय वह घटना-जो घटना राजपूत जातिके तथा समयके पूर्ण चित्रको प्रकाशित कर देती है, तथा जिस घटनासे राजपूत सामन्तोके शासनके अपूर्ण भारका पारचय मिछता है, इस वटनाका उहेत्व करनेमे भूछना उचित नहीं । महावीर दुर्गदाम जो अजितके वाल जीवनके रक्षक थे-तथा अजितके वाल्यजीवनके शिक्षादाता थे-अजितके योवन जीवनके उपदेश थे, वही चिरप्रचित प्रवाद वाक्य 'राजाके ऊपर कदापि विज्वास करना ठीक नहीं है 'इसी उक्तिको समर्थन करनेके लिये मानो जीवित थे । टुर्गदासने एक बार नहीं दो बार नहीं, अनेक बार बहुतसे स्थानीपर प्रशंशनीय रूपसे स्वार्थ त्याग किया था, वहुत वार धनका लोस तथा ऊचे सम्मानको भी त्याग दिया था। उस धन और सम्मानसे-उस निर्ह्धाभतासे वह मोहित होगये। वह मारवाङ्के सामान्य अथीन सामन्तपद्से अपने अधीइवर प्रभु अजितके समान पद पर स्थित और सामर्थ्यवान् होसकते थे। जिस दुर्गदासने अपने नाहुवल, पराक्रम, तथा बुद्धिवलसे यवनोके प्राससे मारताड राज्यका उद्घार कर .दिया था, वही दुर्गदान इम मारवाड्से निकाल दिये गये थे । अजितने किस समय और किस कारणमे इम कळंकके भारको धारण किया था, यह नहीं जाना जा सकता। बहाहुरशाहके डेरोसे जो मुरुपत्र भेजे गये थे, उन सदका अनुसंवान करनेके समय घटनांक

लिखा हुआ देखा कि-'दुर्गदासने अपने बुद्दन्वके सेवकोकं साथ उद्यपुरमे पिद्योला नदीके किनारे निवास किया था, और अपने पाछनके छिये उन्हें राणांक पासने प्रतिदिन पाँचमी रूपये मिला करते थे। सम्राट् वहातुरवाहने उनकी समर्पण को आज्ञा दी, परन्तु राणाने एक बार ही उसमे असन्मति अनाश की। ' ऐसा जाना जाता है कि अजितने किसी भारी कारणने यह ग्रोचनीय व्यवहार किया

क्रमसे ये विषय प्रकाशित हुए,-"उस मूलपत्रावंशीमे एक खंडके उत्पर इस प्रकारका

とうこれつかつでいっていっていっていってい

<sup>(</sup>१) वर्षेण टाट साह्यकी प्रवयपुरके नहाराजाके महल्में उन प्रविद्यांच करनेके समयमे भिले थे।

श्रिक्ष प्रशिक्ष प्रदेश कि काल कर गांगानी गांव गोरांको दिया गया था।

" यह गांगानी छूनी नदीके उत्तरकी ओर स्थापित था। और यह कर्मसीत ै सम्प्रदायका प्रधान नगर था, दुर्गदास उस सम्प्रदायके नेता थे। यह गांव इस समय

मारवाडके महाराजके खास अविकारमे होगया है, परन्तु दुर्गदासके समयमे यह प्राजाके ही अधिकारमे था, फिर पोछे किसका हुआ यह हमे विदित नहीं है, करणोत है

सम्प्रदायने उन महावीर दुर्गदासके स्मरणके निमित्त उस गांगाणीमे एक मिटर वनाया गया उस मंदिरमे आज तक वीर पूजा किया करते है ''।

इतिहासवेत्ता टाड् साहव सत्येक सन्मानकी रक्षाके लिये वीर श्रेष्ठ दुर्गदामके निकालनेकी कथाका उद्देख कर गये है, यह अवश्य ही मानना होगा, कि

दुर्गदास जो निकाले गये थे इसको भी प्रमाणित करंदिया है, परन्तु किसलिये और किस समय दुर्गदास निकाले गये थे, उस सम्बन्धमे उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा। इस

किस समय दुगदास निकाल गय थ, उस सम्बन्धम उन्होन कुळ मा नहीं लिखा। इस कारण संदेहके स्थानोपर अजितके चरित्रोमे दोप लगानेके लिये हम आगे नहीं बढते।

जिस विधर्मी यवनने अजितको दिहींसे झाडींमें लेजाकर उसकी रक्षा को थी। जब कि अजितने जीवन पर्यन्त उस मुसल्मानको काका कहकर उसका सन्मान बढ़ाया था.

तव राजपृतोके जीवनकी अपेक्षा श्रेष्ठ स्वाधीनता और स्वदेश जो दुर्गदासकी र् सहायतासे अजितको मिळे थे, उन्ही दुर्गदासको इन्होने एक सामान्य कारणसे विना ्रे

अपराधिक निकाल दिया हो, राजपृतोके चरित्र जाननेवाले इसका कभी अनुमान नहीं करसकते । हम कह सकते है जब किसी ओर्क अपराधीको उस सदेह भाजनका कोई

उपाय नहीं मिला, तव किसी पक्षेके ऊपर भी कलकका भार अर्पण करनेकी हमारी इच्छा नहीं है। नारवाड़पति अजितकी जीवनीके सम्वन्थमे हमारा अन्तिम कहना यहीं है कि केवल राजपूत जातिमें ही नहीं, वरन् आर्यवगधरमात्रके पक्षमे अजितकी

जीवनी चिरकाल तक समरण करनेक योग्य है।

<sup>(</sup>१) कर्नल टाट् साहव।

<sup>(</sup>२) अर्थात् गुलाम ।

<sup>(</sup>३)कर्नल टाट साहवने पूर्वाध्यायमे लिखा है, कि दुर्गदास दुनाराके सामन्त ये। 🤊

<sup>ृ</sup> दुर्गेटास कर्मसोतजातिके राठौरोके नेता नहीं थे, करणात जातिके थे। खीमसर गाव अब भी वसता है। वह प्रधान नगर न कर्मसोतोका था न कणोतोका खालसेका एक गांव था। उसको महाराजा अजितसिहजीने सम्वत् १७६५ मे सीची मुकुन्ददासके वेटे गोकुलटासको जागीरसे देटिया था। सीची मुकुन्ददासने महाराजकी बहुत अच्छी सेवा की थी, दुर्गदासके किसी पक्षपाती चारणने जलनसे गोकुलका गोला (गुलाम ) कह दिया है।

भाग २. ] क मारवाड़-जोधपुरका इतिहास-अ० १०. ॐ (१६७)

## दशम अध्याय १०:

o-c⊚→}(C/\C\\)\;(<>>o त्तुिन्तृहत्यारूप महापापके कलक स्वरूप मारवाङ्की शोचनीय अवस्था, यवन सम्राट्का अपने हायसे पित्रहन्ता अभयसिहका अभिषेक करना, दिल्लीके वादशाहकी सभासे राजा अभयासिहका जोधपुरको जाना, प्रजाका उनके प्रति सन्मान दिखाना, पुरोहित और कवियोको अभयसिहका धनादि देना, मारवाड्के कवि इतिहास वेत्ता कर्णादान, अभयसिहका नागोर पर अधिकार; अनुज बर्व्तासहको पुरस्कार स्वरूपमे नागौरराज्य देना, उद्धत स्वभाव भूभियाटिकोका दमनः वादशाहका अभयसिहको दिल्लीमें बुलानाः दिल्लीमे जानेके समय अभयसिंहका अपने राज्य को देखना; अभयसिंहको विपफोटक रोग; डिल्लीमे जाना; गुजरातमे स्थित राजप्रतिनिधि और दक्षिणमें कुमार जंगलीके साथ विद्रोह, इस समयके मुगुल सम्राट्की सभाका चित्र; शत्रुओंक दमन के लिये वीडेका उपस्थित करना; उपस्थित अमीरगणो तथा सामन्तोका वीडा उठानेमे असामर्थ्यता दिखाना, राठौरराज अभयासिहका वीडा ग्रहण करना; अभयसिहका अजमेरमे जाना; और वहा सेना स्थापित वरना; आमेरेक महाराजसे पुष्करतीर्थम अभयासिहका साक्षात् करना; भारतम यवन राज्यके विनाशके लिये गुप्त परामर्श करना; मेरतानामक स्थान पर अभयासिहके साथ उनके अनुज वर्ष्तासहका मिलन; जोधपुरमे जाना, राठौर सामन्ताका सेना सहित इक्ट्रे होना, अखपूजा, मीना गर्णीका अभयसिहकी सेनाके पशुओका हरण करना; फिर लौट जाना, रणक्षेत्रमे यात्रा, अभयसिंह का मीनाओं के नेता सिरोहीं के सामन्तों के किले पर अधिकार; सिरोहीपतिकी वरयता स्वीकार और संधिवंधनके लिये अभयसिहके साथ अपने भाईकी पुत्रीका परिणय होना; अभयसिहके साथ सिराही की सेनादळका योगदान; अहमदावादकी ओरको जाना, राजप्रतिपिधिको आत्मसमर्पण करनेके

लिये आज्ञा देना, राजपूतोंके युद्धकी सभा, वस्तिसिहका वीर सामन्तोके देहपर कुछुम जल वसीना, ररवुलन्दकाज्ञा अपनी रक्षाके लिये तैयारी करना, यूरोपियनो का उसकी तोपोपर अधिकारी होना, सरवुलन्दके युरूपिय वंदूकधारी शरीर रक्षक गण, युद्ध, राजपूतोकी विजय, सरवुलन्दकी आस्मसम्पण, अभयसिहका उसको वंदीकरके वादशाहकी सभाम मेजना, अभयमिहका गुजरात पर शासन, अभयसिह का जोधपुरमे जाना;।

साधनसे हो सिद्धि है। कार्यकुछ तिछक अजित एक मात्र महाशक्ति साधनाके वछसे ही उस अनाथ अवस्थामे मनुष्यजीवनकी शेप प्रार्थनीय अवस्था तथा सन्पूर्ण स्वाधीनताका अमृतमय फछ प्राप्त करके अपने दुर्भाग्य वशस कुछाद्वार दोनो कुमारोके पापरूपी कामनाके मुखमे अपने जीवनका बिछ्दान करनेने सन्नद्ध हुए। जो अजित एक मात्र अपने वाहुबछके पराक्रमसे हड़प्रतिज्ञता और अपने तजके बएमे उस अनाथ अवस्थाम शेप यवनसम्राट्की स्वाधीनताका नाश करनेमें सम्पूर्ण स्पसे स्वाधीन होगये थे. जिन्होंने राठौर राजवंशके मारवाड़के आर्यजातिके सन्मानको भछी भातिसे बड़ाया था, वही मुगछ सिहासनके तथा मुगछ सम्राट् पदके अभिषेत्रकर्ता होकर चिरत्मरणीय अनिनय वरगये है, हमारी यह श्रुद्ध छेखनी उन महावीरोकी जीवनी प्रकाश हरनेके पीछे, इस समय मारवाडके राजा उन अजितके वश्यरोकी शासनके विपरीत हदयवाले

शिक्षा व्यान्तसे पारेपृणं, इतिहासको वर्णन करनेके लिये आगे वही है। मन्मय कि क्षेत्रमे आदि राठौरके अभिनेता सियाजीने जिस स्वाधीनताका बीज बीया था, उत्यसिहके समयमे उस अमृतमय पलसे पूर्ण नन्दनमन्दारको अकवरके चरणकमलोमे कि उपहार देकर जगत्मे पहले ही राठौरने कीतदासकी उपाधि ली। समयके आते ही महाबीर आजितने उस घृणित एवं जवन्य उपाधिको लोड़कर उस अमृतमय पादपका यवनोके हाथसे उद्धार कर लिया था। परन्तु उन्हीं अजितके वश्थर किर उसीकीतदास पद्धार नियुक्त हो विचित्र अभिनय करनमे प्रवृत्त हुए।

होजाता है। कलुपित जीवनवाले अभयसिह और वहतिसह पितृहत्याके पापसे पापा और महा पातकी होगयेथे। पितृत्र राठार राजवंशों पितृत्र मारवाड़ राज्यमें उन दोनों भ्राताओंने जिस महा पापका सर्वनाशकारी वीज वाया था; समय आते ही उस पाप पादपकी विकट जड़ने समस्त मारवाड़में फैलकर सारे देशको आकर्षण करके कंपायमान कर दिया। उसी महा पापके विषमय फलसे उन महा पातकी दोनोंके अधीन वहुतसे ननुष्येको जर्जर कर दिया। उन दोनों महापापियों मेसे एक नरश्रेष्ठ इकले ही न्हाराष्ट्रीको दमन करनेमें समर्थ होकर भी एकमात्र उसी पितृहत्यांके पापके फलसे मनुष्यजीवनके प्रार्थनीय धनको प्राप्त नहीं कर सका।

यद्यपि अभयसिह पिताकी हत्या करके महापातकी होगया था । परन्तु हम सत्य और सन्मानकी रक्षांक िलये अवश्य ही इस वातको स्वीकार करते ह कि वह एक अत्यन्त वलवान और प्रवल पराक्रमी तथा अत्यन्त प्रभावशाली वीर पुरुप था। अजितकी जीवित अवस्थाम ही अभयसिहने कई वार यवनोंके साथ प्रवल सप्राम करके अत्यन्त वल विक्रमप्रकाश कर अपने गौरवको वढ़ा लिया। परन्तु वह एक महावीर भी था। तथा राठीर जातिके स्वभाव मुल्म समस्त गुणोसे विभूपित था, तथापि उसके एक ही होपने इपके उस वलविक्रमको उज्ज्वल नहीं करने दिया। वह दोप केवल पिताकी ह्याका ही नहीं है, वह दोप एक और प्रकारका है। जिस दोपसे उद्यसिहने पिताकी आज्ञाको उद्धंवन कर अक्वरके चरणोमे अपनी स्वाधीनताको वेचिदया था। उस दोपसे ही अभयसिह केवल पितहत्यारे नहीं है, वन्य उसने स्वज्ञातिके गलेमे किर अधीनताको जजीर डाल ही। असमयमे अन्याय, प्रभुभिक्त चलानेकी इच्ला यहाँ एक प्रधान दोप है। उदयसिह मारवाडके सिहासन पर अभिषिक्त होनेके लिये ही पिताको अनिच्लासे अक्वरके चरणोमे प्रणत हुए थे, अब एक अभयसिह भी उसी पापकी आज्ञाक वज्ञवती हो पितहत्याके महा पापमे लित हुए। अभयसिह भी उसी पापकी आज्ञाक वज्ञवती हो पितहत्याके महा पापमे लित हुए। अभयसिह भी उसी पापकी आज्ञाक वज्ञवती हो पितहत्याके सहा पापमे लित हुए। अभयसिह के चरित्रोक सस्वन्यमे प्रिना कुल कहे हुए पहले हम

उसके गाशन वृत्तान्तको प्रकाश करना चाहते है।
राठोर किंव कर्णादानने छिखा है; सम्वत् "१७८१ में मारवाड़के महाराज किं
अजित जब न्वर्गधामको चछे गये। तब दिल्लोके वादशाह मोहन्मदशाहने अपने किं

गग २. ] <u>ౙగీేతగ్గాలన్గొరస్గొరతగ్గొరస్గొరస్గొరస్గారస్గారస్గారణిగారగ్గారస్గారంగారి స్టారికి స్టారికి స్టారికి స్టారికి స</u>

हाथसे अभयसिहके सस्तक पर राजितलक किया, कमरमे कनककोपबद्ध तलवार वॉबी, मलक पर राजमुकट वंधाया और हीरे और मणिमुक्तोंसे जंडे रतनजाड़ित किरचका देकर उनको मारवाड़के अधीश्वर पद्पर अभिपिक्त कर दिया।

छत्र, चमर, नौवत और नगाडे आदि वाजे तथा अनेक प्रकारके मृल्यवान द्रव्य उपहारमे देकर वाद्शाहने अजितपुत्रका पद योग्य सम्मान वढाया। अधिक

कहें जो नागोर देश अमरसिहको दिया गया था, सम्राट् मोहम्मदशाहने उस देशकी शासन सनदत्तक अभयसिहको दे दी । मारवाडके नवीन महाराज अभयसिह वादशाहसे यह ऊँचा सम्मान पाकर वहाँसे विदा हो अपने पिताकी राजधानी

होट आये । " जिन महावीर अजितने अपने वाहुवहरसे यवनोकी पराधीनताको छिन्न भिन्न कर सम्पूर्ण स्वाधीनताका संग्रह किया था, और उसी स्वाधीनभावसे इस

संसारको छोड़ गये थे, उन्हीं अजितके पुत्र अभयसिहने आज फिर अपने गलेमे

पराधीनताकी जंजीरको धारण किया । अजितके शेप जोवनमे मारवाडमे जो गान्तिका चद्रमा प्रकाशमान हुआ था तथा स्वाधीनतारूप अनन्त तारागणोसे जो विभूपित हुआ

था, आज फिर वहीं मारवाड घोर अंधकारसे ढक गया। राठौर जातिकी केसी अखंड राज्यभिक्त ह । राजाके महापापी और अपराधी होने पर भी एक मात्र राजभक्तिने राठौर जातिको किस विचित्र रूपसे अंधा कर

दिया । यद्यपि वस्तिसिह्ने अपने हाथसे जन्मदाता पिताके पवित्र वक्षस्थलमे तीक्ष्ण

तलदार मारी थी और इस हत्याके समयमे अभयसिह विदेशमे वाद्शाहकी सभामें था, परन्तु एकमात्र अभयसिंहके छोभ दिखानेके उपदेशसे तथा इसकी आज्ञामे

अथरा इसदी ताड्नासे ही जो वस्तिसहने नरकके कीड़ोकी समान अपने पिताके

जीवनरूपी कमलको काट लिया, यह वृत्तान्त मारवाड़ निवासियोसे कुछ छिपा नहीं था। किन्तु तो भी राठौर जातिके हृद्यमे राजभक्ति इतनी प्रवल थी कि अभय-

सिह्के सारवाड़मं आते ही राठौर जातिके प्रत्येक सम्प्रदायके वाल वृद्ध सभीने मानों एक मनुष्यकी समान खडे होकर नवीन राजाकी बंड आदर मन्मानके

साथ लिया । सभी उस पितृहत्याके महा पापको भूछ गये । राठौर कविने अनयमिह को अभ्यर्थनाके सम्बन्धमे लिखा है, है यामके दुसरे यामीको उद्यवन करके राजा अभयसिह राजधानीकी ओरकी आगे वढे. वैसे ही प्रत्येक स्थानकी कुळवधुए जलसे

भरे हुए कछशोको जिरपर रायकर गोत गाय गायकर उनका सत्कार करनेछर्ग । इन्होंने जोधपुरम जाकर समन्त राठौर सामन्तीको उपहारमें अनेको द्रव्य दिये, तथा कवि ओर चारणोको यन देकर पुरोहितको पृथ्वी दान की। "

महासान्य टाइ साहवने नवीन भारवाडेश्वर अभयसिहके जासनवृत्तान्तको दर्शन करनेके पहले इसे स्थानपर कवि कर्णावानके सम्बन्धमें कई एक तथाओंको लिखा है, इस कारण हम भी उनका अनुसरण परने है। कवि कर्णीदान कान्यपूरत देशके

<sup>(</sup>१) कर्णीदान कवि जातिका चारण था। न तो उसके वसन स्वयं उसे क्योजिक गान-प पिले बराव तुना वहराते हैं और व बीर पटी ऐपा प्रमाण देवा गया है। चारण वाचिर लेग पंशी कड़ीज़में न ये और न जब है।

क्ष राजस्थान इतिहास । क्ष ( १७० ) ₹}₹ĠŦŔĠŦŔĠŦŔĠŦŔĠŦŔĠŦŔĠŦŔĠŦŔĠŦŔĠŦŔĠŦŔĠŦŔĠ शेप हिन्दू सम्राट् जयचँदकी सभामे स्थित प्रधान कविके वंशसे उत्पन्न अपनी छेस्रनीसे 🖟 उसे प्रकाशित कर गये है। कर्नल टाड् शाहवने कहा है कि " कर्णादान । जिस प्रकार पहली श्रेणीके कवि थे, उसी प्रकार राजनीतिमे भी चतुर, योवा और गाढ पण्डित थे, और प्रत्येक विपयमे ही वह अपनी चतुरताका चृड़ान्त प्रमाण दिखाया करते थे। मारवाड्के आत्मविम्रह्के समय प्रत्येक राजनैतिक घटनाका उन्होंने प्रशंनीयरूपसे अभिनय किया । दूसरे उनके वलविकमके सम्बन्धमें हमें केवल उतना ही कहना है कि राजपूत जातिके अतुलनीय प्रवल युद्धमे लिप्त हुए वीरोमे जो कईजने अपने जीवनकी रक्षा करनेमें समर्थ हुए थे, कवि कर्णीवान भी उन्हींमेसे एक थे। तीमरे सात हजार पाचसों कवित्तोसे पूर्ण " सूर्यप्रकाश " यंथ उनके पांडित्य और कवित्वका अक्षय परिचय दे रहा है। वहीं सूर्यप्रकाश केवल उनका पैतुक गुण है। हृद्यहारी कवितामाला तथा प्रथ शक्तिका प्रज्ज्वालित प्रमाण दिखा रहा है, यही नहीं कि उन्होंने अपनी गौरवगीरमाको 🥳 वढानेके लिये ही इस श्रेष्ठ नीतिका अवलम्बन किया था, इसके भी बहुतसे उपदेश मूलक प्रमाण विद्यमान है। "राठौर राजकवि कर्णादान विक्रमाजीतकी मभाम कालिदासकी समान अथवा महामान्य भारतेश्वरीकी सभामे वर्त्तमान लार्ड हेनिसकी समान केवल वीणाध्वनिसे प्रकृतिको प्रसन्न ही नहीं करसके किन्तु वह अपनी अमृत निःस्यन्दनी लेखनीकी समान जन्मभूमिके लिये तलवार भी चला सकते थे। कर्नल टाड्ने इसीको प्रकाशित किया है। इस वातको हम कह सकते है कि कर्णादानने केवल अपनी लेखनीके वलसे, अथवा तल्वारके वलसे, या नीतिज्ञताके वलसे अपने यशकी किरणोको नहीं फैलाया था, वरन् उनके द्वारा आर्यजातिका एक फलंक दूर होगया है। विळायतके निवासी शिक्षित गणा और उन पश्चिमी शिक्षकि उपासक देशी गणीकी दृढ़ विश्वास था–िक भारतमे इतिहास रचनाको प्रणाली किसी समय भी प्रचलित नहीं थी। परंतु कवि कर्णीदानका वनाया हुआ इतिवृतमय सूर्यत्रकाश उस भ्रान्तिकी जड़मे अवरय ही एक दारुण आघात करता है। कविकर्णीदान राजपृत जातिके ितये ही गौरव स्वरूप नहीं थे, वरन् यह सम्पूर्ण भारतेक अउकार स्वरूप थे, इतिहास अनन्तकाल तक इस वातका शचार करता रहेगा । इसमे कुठ भी सदेह नहीं । इस स्थान पर मारवाडुपति अभयसिहका ही अनुसरण करना होगा, कर्नल टाड् साहव लिख गये है कि नरपतिके अभिषेकका उत्सव थोडे दिनोमे ही समाप्त होगया । अभयसिहने नागोर पर अधिकार करनेके लिये तैयारी कर दी। जिस समय वीर श्रेष्ठ अजितके साथ मुगळदादशाह मोहम्मदशाहका झगडा होनेसे युद्ध

हो रहा था। उस समय वादशाहकी ओरसे राव अमरिसहका उत्तराधिकारी इन्द्रैसिह

उक्त नागारराजके पट पर फिर प्रतिठित किया गया था । कवि कर्णादानने इसके सम्बन्धमे लिखा है कि जिस समय यवन साम्राटके अधीनमे

<sup>(</sup>१) ऐसा योध होता है कि टाट साहब कविके लिखे काव्यसे अनुवाद करनेके समय अमसे इन्द्रके बदलेंग इन्दु लिखगये है। ॐकीर केस्ट केस्ट केस्ट केस्ट क्रीस्ट केस्ट क

<u>ၟဪၜၜ႗ႜ႞ၣၜၟႃ႞ၣၜ႗႞ၹၟ႞ၹၜၟ႞ၹၜ႞႞ၹၜ႞႞ၹၜၟ႞ၹၜၟ႞ၹၜၟ႞ၹၜၟ႞ၹၜၟ႞႞ၹၣ႞႞ၹၜၟ႞႞ၹႜၟ႞</u> स्थित भारत साम्राज्यके वाइस जनोने राज प्रतिनिधिकी सेनाको छेकर अजितके विरुद्ध अजमेरको घेर लिया। उस काल समय पाकर जिजियाकरके शाहक इरादतखाँ वंगसने राव इन्ट्को नागदुर्गके सिहासन पर अभिपिक्त किया, परन्तु होली उत्सवके समाप्त होते ही

ज्वालोमुखीकी वड़ी धुमधामसे पूजा करेक और श्रीभगवतीके निमित्त वकरोका विलदान करनेके पीछे उन सबके शरीरोको घृत, रुधिर और लालचंदनसे शोभायमान करिएया।

अभयसिहकी चतुरंगिनी सेना शीव्र ही नवीन महाराजके अधीनमे नागौर पर अधिकार करनेके लिये चली। अभयसिहके आनेका समाचार मुनकर राव इन्द्रने

उसके सम्मुख सम्राट्के हस्ताक्षर सहित नागौरकी शासनसनद्की उपस्थित करके कहा कि वादशाहने हमें नागौर देदिया है, दूसरा कोई भी नागौर पर अधिकार

नहीं कर सकता। इसके साक्षी आमेरके महाराज है, इस कारण न्यायके अनुसार हमी नागौरके यथाथ अधिकारी है । अभयसिहने इनके वचन पर किचिन् भी

ध्यान नहीं दिया, और नागौरको जाकर शीव्रतासे घेर लिया । प्रवल पराक्रमी अभयसिहकं विरुद्ध युद्ध करना असभव है, तथा उनके प्राससे नागौरकी रक्षा

करना भी असभव जानकर राव इन्द्रसिहने शीव्र ही आदरभावके साथ नागौरक किलेको छोड दिया । अभयसिहने थोडे समयमे ही नागौर पर अधिकार करके अपने अनुज वस्तिसिहको वहांका अधिकार अर्पण कर दिया । ''

नागौरराज्यके लोभसे ही पापात्मा वस्त्रसिंहने अपने पिताके जीवनको किया था। पाठक यथास्थान उसको पढ़चुके होगे। अभयसिहने उस पितृहत्याके

पुरस्कार स्वरूपमे वस्तिसहको नागौर देकर श्रीतज्ञाके ऋणसे मुक्ति श्राप्त राठौर किवने लिखा है, कि अभयीसहके नागौर पर अधिकार करते ही, मेवाड़ जयसलमेर, वीकानेर और आमरके तीनो अधीक्वरोने उनको वहे आद्रभावक

साथ वुर्हा भेजा । विजयकी इच्छासे उत्साहित हुई सेनाके साथ अभयसिह अपनी राजधानीको छोट आये, सारी प्रजा महा आनंद प्रकाश करने छगी । सम्बन् १७८१ मे पूर्न इस प्रकारसे नागौरको विजय किया था।

दृसरे वर्ष अर्थात् सम्वत् १७८२ मे अभयसिह अपने राज्यके दक्षिण नीमाह अनुवर्गी देशोमे उद्भत स्वभाव भूमीयादिकोको दमन करनेके छिये चछ । अभयसिहके प्रवल प्रनापसे सिन्वलदेवड़ा, वाला वोड़ा, वालिसा और सोडा-जाति समृहने एक २ करके मन्तक झुकाकर उनकी अधीनता स्वीकार की।

कविने लिखा है, "सम्बत् १७८३ में वादशाहका आज्ञापत्र राजा अनवसिहके निकट आया । अभयसिहने उन अनुमति पत्रोको अपने जिएके उत्पर एककर जीज ही अपने अधीन समस्त सामन्तोको सेना महित बुढा नेजा। सामन्त भी तुरन्त ही अपनी २

<sup>(</sup>१) नागौरका प्रकृत नाम नागदुर्ग है।

<sup>(</sup>२) यट अक्षिपुजन ज्यालामाई हा पूरन हे, यह कालीका उपनाम है।

<sup>(</sup>३) उद् तर्जुमेमें वयाई भजना रिखा है।

सेना साथ छेकर आ पहुँचे। अभयमिह दिहीं जानेक पहले एक बार अपने राज्यके 🖔 , संपूर्ण प्रधान २ स्थानोको हेखनेके छिये गये और इन्होने प्रत्येक देशमे तथा दुर्ग और 🔀 सेनाकी शिक्षामे शासनकी उत्तम व्यवस्था करके प्रजाकी समान उसकी प्रार्थनाकी पृण है किया। पर्वतसरनामक स्थानमे जाते ही राजा अभयामिहको चेचक रोग होगया। जगैन है रानीने मानो उनकी समस्त आपित्तयोके दूर करनेके लिये वसन्तद्वारा उनके गरीरको है अपन्त करिया। य रानीने मानो उनकी समस्त आपत्तियोके दूर करनेके छिये वसन्तद्वारा उनके गरीरको आवृत करदिया । " कराद्या । '' '' संवत् १७८४ मे अभयसिह् दिह्नोमे आये । अभयसिहको आद्रभावके मार्य 🖒

राजधानीम वुलालेनेके लिये वादशाहने भारत साम्राज्यके मत्रमे प्रथान अमीरगान दौराखांको अपने प्रतिनिधिरूपसे भेजदिया। जब अभयमिह महामान्य बाटगाहरे सम्मुख आये तब वाद्शाहने इनको वडे सम्मानके साथ अपने पास वैठाकर कहा। " खुशवख्त महाराज राजेश्वर <sup>।</sup> आज वहुत दिनोके पीछे आपके साथ भेट हुई है । आज मे अत्यन्त ही प्रसन्न हुआ हूं। आज इस आम और खास सभाका मुख इना वढ़ गया। " इस प्रकारसे अभयसिंहने शिष्टाचार पाकर बादबाहसे बिदा छी। उनके निवासस्थान अभयपुरमे उनके सम्मानके लिये वादशाहने जीव ही उत्तर देशमे होनेवाले अनेक भांतिके स्वादिष्ट फल सुगंधित तेल और गुलावजल आदि उपहारमे भेज दिये। "

वादशाह अक्वरने उदयसिहका जिस प्रकार सन्मान किया था, अनयमिहके प्रति वादशाह मुहम्मदशाहका इससे भी अधिक सम्मान हुआ । यद्यपि महात्मा टाड् साहव और राठौर कविने इस ऊँचे सम्मानका कारण प्रकाश नहीं किया, परन्तु

विचारवान् पाठक इसको सरलतासे समझ गये होगे कि दिहीके वाद्शाहका वह प्रवलप्रताप वलविकम इस समय अधिक घट गया था, इसी कारणसे उसने महावछी अभयसिहको अपने हस्तगत करनेके छिये इस प्रकारके आशातीत मन्नानसे 💆 विभूपित किया था । कर्नल टाड् साहवने लिखा है कि वाद्ञाहने इस समय

विचारवान् पाठक इसको सरलतास स वह प्रवलप्रताप वलिकम इस समय आं महावली अभयसिहको अपने हस्तगत करने विभूपित किया था । कर्नल टाड् साहव अभयसिहको समन्त अमीर और सामन्तो सम्वत् १७८४ के अन्तम गुजरातका राजप्र होगया । इस कारण उसी सूत्रसे राठौर उ प्रकाश करनेका एक सुअवसर उपिथत ह उपयुक्त उपकारणसे संग्रह की गई । राठौर क वृत्तान्तको काव्यरचनामेवर्णन कर गये है । विश्वणम वड़ीभारी हलवल पड़गई अभयसिंहको समस्त अमीर और सामन्तोमे सबसे प्रधान नेता पद्पर बरण किया। सम्वत् १७८४ के अन्तमे गुजरातका राजप्रतिनिधि सर्वुन्द्छवाँ वाद्वाहका विद्रोही होगया। इस कारण उसी सूत्रसे राठौर जातिका वाहुवल, और संग्राममे निपुणता

प्रकाश करनेका एक सुअवसर उपिधत हुआ, ओर राठौर कविकी काव्यरचना भी उपयुक्त उपकारणसे संबह की गई। राठीर कवि उसके सम्बन्धमें नीचे लिखे हए अनुसार

दक्षिणम वड़ीभारी हलवल पड़गई । शाहजादा जंगैलीने विद्रोही होकर

いたできたこれにいれていれていれていれていれていれていません

<sup>(</sup>१) राजपुत शीतळा देवीको जगत्रानी कहा करते थे।

<sup>(</sup>२) मटाराष्ट्रांकी \* प्रथम उनिके समय यह यवन राजकुमार उनके नेतास्वरूपसे था। इस समयके किसी मुसल्मान इतिहासवेत्तान उसे नहीं लिए।।।

<sup>·</sup> अगली शाटजादा, क्षणींटानने शायद वाजीराव पेशनाको लिखा है । जिसकी फौजने मालंबका स्वा मुगलासे फनह किया था।

छः हैजार सेना साथ छे, मालवा, सूरत, और अहमदपुरके शासनकर्ताओपर आक्रमण हैं किया तथा गिरिधरवहादुर, इत्राहीमकुली, रुस्तमअली, और मुगल गुजाअत वादशाहके इन कई एक प्रतिनिधियोकी हत्या कर डाली "।

वादशाहने इस विद्रोह समाचारको पाते ही इसको शांत करनेके छिये तुरन्त ही सरवुलन्द्र्यांको प्रधान सेनापतिरूपसे भेज दिया। सरवुलन्द्र्यां पचीस हजार सेना और उसके भोजनेक छिये एक करोड़ रुपया छेकर विद्रोही दलको दमन करनेके छिये चला। परन्तु इसके अधानकी आगे जानेवालो दश हजार सेना शत्रुओके साथ युद्धमे परास्त होगई, तव इसने शत्रुओके साथ सीध करनेका प्रस्ताव डपस्थित किया। सिधपत्रके मतसे सरवुलन्द्र्यांके अधिकारी देशोको विद्रोही दलकेनताके साथ भाग करलेनेको सम्मति प्रगट को ओर शीव्र हो सरवुलन्द्र्यांने शत्रुओके साथ मिलकर सिथपत्रके प्रस्तावके कार्योंको परिणत कर लिया "।

महात्मा टाड् साह्य लिख गये है कि इस समय मारवाड़के महाराज अभयसिहने अपने पिताके राज्यमें जानेके लिये वाद्शाइसे आज्ञा मॉगी। सरवुलन्दसॉकी विद्रोहिता के उपलक्षमें कविकणींदान इस समयके वाद्शाइकी सभाके जिस चित्रकों अकित करगये है, हम यहाँ पर उसीकों आदर सिहत वर्णन करनेकी अभिलापा करते है। किवने लिखा है, "कि सम्राट् मुहम्मदशाह दिख़के जगदिख्यात् सिहासन पर, और सभाके यथास्थान पर साम्राज्यके दोसों उच कक्षाके सामन्त उमराव वेठे हुए थे, इसी समयमें समाचार आया कि सरवुलन्दखाँ, विद्रोही होगया है। सभास्थान पर प्रधान राजमंत्री कमरुदीनखाँ ऐत्तमादुदीला, खॉनदीरान, मीरवखशी समसामउदीला अमीरउलउमरा मनस्रअली, रोशनउदीला तुरीवाजखाँ, रुस्तमजंग, अफगानखाँ, ख्वाजासेयदउदीन (गोलन्दाजदलके सेनापित) सआदर्तखाँ (खासदरीगा) बुरहानउल मुल्क, अवदुलसम्मदखाँ, दलीलखाँ, ज़फ़रवावरखां (लाहोरके शासनकर्ता) दलेलखाँ मीरहमला, खानखाना ज़फ़रजग, इरादतखाँ, मुरशिदकुलीखाँ, जाफ़रखाँ, आलीवहींखाँ और अजमेरके शासनकर्ता मुजफ़रखाँ इत्यादि बहुतसे अमीर उमराव उन स्थान पर विराजमान थे"।

उस सभामें सबके सम्मुख उत्ते स्वरसे यह पढ़ागया कि सम्बुलन्दलॉने नव प्रकारसे गुज़रात पर अपना अधिकार करके अपनेको उन देशोका न्वाबीन अनीबार प्रख्यात किया है, और महला झाला, चौरासमा बघेला और गोरिल जातिको एक ही वारमें परास्त करके वाला जातिको सहसा विध्वस करित्या है, और हाला जातिन उनको कर देनेकी सम्मति प्रकाश की है—सरबुलन्दने इस प्रकारमे बलविकम प्रकाश किया है, कि मूसीबां गण अपने २ किले छोड़ कर उमकी शरण हुए है, और उमको

<sup>(</sup> १ ) उर्द तर्जुनेने साठ हजार दिया है।

<sup>(</sup>२) यही पींडेसे अववका वजीर हुआ।

<sup>(</sup>३) शेपमें यही वंगालेका नव्याव हुआ।

हजीर देशका" अधिकार देकर मान्य दिखाया था, और सरवुलन्द 🖔

ो अहमदावादका अधारवर जलाकर कार कार कार के क्रियां है । इससे पीछे कविने छिखा है, " कि वादशाह मोहम्मदशाहने विचाग कि यदि हैं। इससे पीछे कार्यने छान्यके अन्यान्य के विद्रोही सर्वुलन्द्यांको दमन न किया जायगा तो इसके आदर्शमे भारतके अन्यान्य देशके राजप्रतिनिधि भी अधीनता छोड़कर स्वाधीन हो अधीश्वर रूपसे मस्तक उठावेगा इतिहासमे उत्तर देशके जकरियाखाँ, पूर्वा खलमे सआदत्तखाँ, और दक्षिणमे निजाम-उल्रमुल्कने अपने पापकी इच्छासे मुग्ल बादबाहकी अधीनता छोडकर स्वाधीनरूपसे 🖔 राज्यशासन करनेके पूर्वछक्षण प्रकाशित किये थे। सुगछ सम्राट्का प्रवछ प्रताप इस समय एक वार ही अत्यन्त क्षीण होगया था। इस कारण मोहम्मद्गाहने शासनशक्तिको 💆 हढ़ करनेके छिये विशेष अभिलापा की । निर्वाणोन्मुख दीपककी शिखा जिस भातिसे ै अंतम एक बार प्रवल मूर्ति धारण करके कुछ ही समयम वुझ जाती है, उसी प्रकारमें अंतमे एक वार प्रवल मूर्ति धारण करक कुछ हा समनम उन सामा । भारत साम्राज्यके मुग्लशासनकी शक्ति औरंगज़ेवके शासनसे एकवार ही भयंकर मूर्ति है धारण कर उस औरंगज़ेवकी मृत्युके साथ ही साथ प्रभाहीन होगई। यद्यपि परिवर्ती वादशाह उस जगत्विख्यात् दिल्लीके सिहासनपर वैठकर तथा जगन् विदित भारत 😤 सम्राटकी उपाधि धारण करके शासनशक्तिको चलाते आये थे, परन्तु इससे उनके उस प्रताप, प्रभुत्व, विक्रम, वीरत्व, और गौरवगीरमा प्रभात कालके चंद्रमाकी समान घडी २ में हीन तेज होती जाती थी।

हम जिस समयके इतिहासका वर्णन करते है, उस समय भारतके प्रत्येक 😤 , क्या यवनराजके प्रतिनिधि शासनकर्ता, क्या देशी राजा सभीने मुग़लराज्यकी 🐉 त्रान्तमे, क्या यवनराजके प्रतिनिधि शासनकर्ता, क्या देशी राजा सभीने मुगुलराज्यकी अधीनताकी जंजीरको छेदन करके स्वाधीनभावसे छोटे २ राज्योकी प्रतिष्ठा करनेकी कल्पना की थी और सरवुलन्द ही सबमे प्रथम दृसरे राजप्रतिनिधियोके उदाहरण स्वरूप हुआ।

हुआ।
सरवुलन्दलांने विद्रोही दलके साथ मिलकर स्वय स्वाधीन अधीश्वरहपसे हैं
नामका प्रचार करदिया। इससे वादशाहका हृदय अत्यन्त भयभीत हुआ, अपने नामका प्रचार करदिया । इससे वादशाहका हृदय अत्यन्त भयभीत हुआ, सरवुलन्दको दमन करनेके लिये तुरन्त ही उसने तैयारी कर ली। सभामे सरवुलन्द्वाके राजविद्रोहिताक समाचारको प्रचार होतेही वादशाहकी आज्ञासे मीर तुज़क एक सोनेके पात्रमे वीड़ा अर्थात् ताम्वूळ रखकर हाथ फैलाये उन वेठे हुए अमित वलशाली अमीर उमराव और देशी, राजाओक वीचमे होकर धीरे २ जाने गला। परन्तु हाय ! उसका वह कार्य निष्फळ होगया !-कोई भी साहस करके उस ताम्यूलको यहण न कर सका !- किसी २ अमीरने तो शिर झुका लिया, किसी २

र्दे विकास के स्टूल स

<sup>(</sup>१) आर्य शासनके समय यह देश सत्रह हजार आम और नगरोसे पूर्ण था । इसीसे सर्वसाधारणमें सन्नह हजार नामसे विदित था

<sup>(</sup>२) दिल्लीके वादशाह हिन्दुओंका सर्व नाश करनेवाले थे तो भी वादशाहको सभी ईश्वरके ुै समान माना करते थे।

भाग २. ]

भयभीत होरहे है।

का गरीर मारे डरेक थर २ कॉपने लगा । किसीको भी उस वोडेकी ओर देखनेका

साहस न हुआ।

राठौर कविने छिखा है, "कि परमेश्वर, वादशाह जो एक मात्र भिखारीको इच्छा करते ही वारह हजार सेनाके नेता और अमीर कर सकते थे, तथा अमीरको

भिखारों कर सकते थे, वहीं अतुल शक्तिमान सम्राट आज एक उपयक्त साहसी वीर

शून्य है। अमीर गणोमेसे एक जनने कहा, जिसको दारुण वजाघातके सहन करनेकी सम्मर्थ्य है, वही सरवुलन्दके विरुद्ध आगे वढ़नेका साहस करेगा,

और एक अमीरने कहा 'जो प्रवल नावको पकड़ कर उस नावके साथ समुद्रमे जाय वहीं सरवुलन्देक साथ युद्ध करनेमें समर्थ होगा। ' तीसरे अमीरने कहा 'कालकूटधारी सपैका मुख पकडनेकी जिसमे सामर्थ्य है वही सरवुछन्दको दमन करनेके छिये

तैयार होगा ।' अमीरोके इस भॉतिके वचन सुनकर सरवुछन्दके विरुद्ध युद्धके लिये जानेभे सभीको असमर्थ देखकर वादशाह मोहम्मदशाहने असनत दुःखित हो

मीरतुज़कको इशारेसे दुछा उसको छोटजानेके छिये कहा राठौर कवि इसी समयके वाद्शाहकी सभाका यथार्थ चित्र अकित करगये है हैं। मरबुछन्दर्खा जैसा एक अमित तेजस्वी और दुईर्पे साहसी वीर था, दूसरी

ओर दिल्लोके उमराव भी इस समय विलासितांक इतने वशीभूत होगये थे, कि उनका वल विक्रम और जूरवीरता एक वार ही दूर होगई थी । जिस वाद्राहिको सभामे एक समय अमीरोने शत्रुआंके साथ युद्व करनेके लिये वादशाह

की आज्ञा मिलनेको इन्लासे सेनापित पर्पर नियुक्त होनेके लिये विशेष चेष्टा की थी, और सहयोगी अमीरोके साथ प्रतियोगिता दिखाई थी, उसी वाद्शाहकी सभाके वह अमीरगण इस समय प्राणीके भयसे

कर्नल टाइने लिखा है । कि राठौर राज अभयभिंह वादशाहकी दुखदाई अवस्था देखकर भन ही मनमे अत्यन्त दु:बी हुए, और जब बादशाह आमखास नामक सभास्थानको छोड्नेके छिये उद्यत हुए, तव उसी समय वीरशेष्ट अभयसिहने गीर्वत हो साहसमें भर कर उस वीड़ेको उठानेके लिये हाथ फैला

ें दिया । वीडा छे मस्तकके ऊपर रखकर वाद्वाहको मन्वोधन देकर अभयसिह वोंहे, ' जगन्क सन्नाट ? आप हु खित न हृजिये, आपकी कृपासे में इम विद्रोही नरबुळन्डको अवस्य ही परास्त करदूना; निश्चय ही उसके स्वाबीन होनेको आशाकी

मिहासनके नीचे उपहारने दृगा । " अभयसिंहने जिस समय अपने हायसे दोडा उठाया उस समय पदा हुआ

जडमे दारण कुठारका आघात रुहगा, और उसके मन्तरको आपके जगन विस्यान

(१) जो साहसी बीर तास्य प्रहण करते ह वह शतु इसन करनेकी सेनापानिके पटार ्री नियुक्त होते है।

क्ष राजस्थान इतिहास । % ( १७६ ) अनार जिस भाँति खीछ २ होजाता है, उसी प्रकारसे सभामे नेट हुए समस अमीरोका हृदय हिसाके प्रवल वेगसे माना विवीण होगवा। कुछ ही सन्यके उपगन्त वादगाह मोहम्मद्शाहने अभयसिहको गुजरातके जासनकी सनद दी तव तो अमीरोका द्वेप और भी प्रवल होगया । परन्त मोहम्मद्गाहने उपस्थित अमीर और देशी राजाओंके वीचमे एकमात्र राठौरपति अभयसिहको विद्रोही सरव्रहन्दके विरुद्धमे यद्ध करनेका आभिलापी देश असन्त प्रसन्न चित्तसे अभयसिह रे बुलाकर कहा. दिहींके सिहासनकी रक्षांके लिये आपके पूर्वपुरूप भी इसी प्रकार वीरोकी समान आचरण करगये है, वादशाह जहाँगीरके राज्यमे आपके पूर्वपुरुपोकी सहायतासे कुमार खुरम और भीमकी विद्रोहिता दूर होगई थी। और दक्षिणके उपद्रव भी शान्त होगये थे, तथा मैं विश्वास करता हूँ कि, इसी प्रकारसे आपरे द्वारा मोहम्मद्शाहके सिहासन और उनके सन्मानकी रक्षा होगी।" अभयसिहके लिये यह सम्मान अवस्य ही ऊँचा कहना होगा । जिस सभामे वादगाहके अधीनमें स्थित प्रत्येक वरि और अमीर इकट्टे थे। जिन अमीरोकी मर्यादा वादगाहकी सभामे महासम्मानवाली गिनी जाती थीं, जो अपने महावीर कहकर अभिमान करते थे। अभयसिहने उनको लिज्जित करके इस वीडेको उठाकर केवल राठौर जातिका गौरव वढाकर अपने असीम साहसका चुडान्त प्रमाण ही नहीं दिखाया था वर्न उन्होंने केवल यही दिखाया था कि विजयी यवनोकी अपेक्षा विजित जाति ही अधिक राजभक्तिके वशीभृत है। राठौरोके इतिहाससे जाना जाता है, कि 'सम्राट् मोहन्मदशाहने शीव ही प्रसन्न चित्तसे राठौरपति अभयसिहको बहुतसे द्रव्य और महामृल्यवान् सात हीरोके अलंकार उपहारमे दिये। राजखजानेको खोलकर सेनाके खर्चके लिये इकतीस लाख रुपया अभयसिहको दिया। तोपगोदामसे वन्द्रके और वहतसे युद्धके अस्न सेनाने आनंदित होकर प्रहण किये । सम्वत् १७८६ के आपाद मासमे अभयसिहने वादशाह मोहम्मद्शाहके द्वारा अहम्दावाद और अजमेरके राजप्रतिनिधि पद्पर नियुक्त हो शासन सनद्को छे विदा छी "। इतिहासवेत्ता टाड् साह्य छिख गये है, ''कि मुग्छवादशाहके साथ मारवाडका राजनैतिक विनाश इसी समयसे आरंभ हुआ, कारण कि सरवलन्दकी विद्रोहितासे है। यवनराजको खंड २ मे विभक्त होनेके पहले ही सूचित होगया था। सन् १७३० ईसवोके जून मासमे मारवाङ्के अधीश्वर महाराज अभयसिहने वादशाहसे विदा मागी। अभयसिंह जिस अजमेरक राजप्रतिनिधि पद्पर नियुक्त हुए, सबसे पहले उसी अजमेरमे जानेके उनके दो अभिप्राय थे, पहला यह था-कि मारवाड्मे जानेके मार्गका अभेच दुर्गस्वरूप (केवल मारवाड़में ही नहीं वरन् राजपूतानेके प्रत्येक राज्यका पथस्वरूप) अजमेर पर अविकार तथा दूसरा उस रादेहजनक राजनेतिक अवस्थाके सम्वन्यमे आमेरके महाराजके साथ परामर्श। आमेरके महाराज जयसिंह किस अभिप्रायसे 

Storkoon on the one of इस समय अजमेरमे आये थे, राठौरोके इतिहासमे उसका कोई उहेख दिखाई नहीं देता. परन्तु अन्यत्र इनके सम्बन्धमे जो कारण निर्दिष्ट हुआ है उससे अनुमान किया जा सकता है कि पुष्कर तीर्थमे अपने पित्रोके लिये श्राद्ध तर्पणका करना ही उनके आनेका कारण था। राठौर कवि इन दोनो राजाओके साक्षात् संवन्धको भली भांतिस वर्णन करगये है। उन्होंने लिखा है कि हिन्दुओं के दोनों राजाओंने एक दूमरेके निमित्त अपनी २ पगडी फैलादी, उसीके ऊपर होकर आये, तथा दोनो जनोने एक ही साथ भोजन कर विश्राम किया। और वे यवनराज्यको विध्वंस करनेके छिये गुप्त सलाह करने लगे, इससे हम अनुमान कर सकते है कि कविकर्णीदानको इस गुप्त राजनै-तिक परामर्शके विषयमें भली भातिसे जानकारी थी। वाद्शाहकी सभामे महासम्मानित हो मारवाड्पति अभयसिह अजमेरमे जा अपने कर्मचारियोको यथायोग्य पद्पर नियतकर मेरताको चलेगये। अनुज वस्तिसहने मरतामे पहले जाकर अपने वड़े भाई अभयसिहको भक्तिपूर्वक अधिक सम्मानके साथ यहण किया। इस समय वख्तासिहको नागौरराज्यके शासनकी पूर्ण सनद निलगई।

दोनो भाता शीव्र ही मेरताको छोडकर सेना और सामन्त मण्डलीके साथ जोधपुरकी ओरको जानेलगे । रास्तेमे महाराज अभयासिहने समस्त सामन्ताको सेना सहित विदा दुकर कह दिया, कि विद्रोही सर्वुलन्दुके साथ शीघ्र ही युद्ध करनेको जाना होगा, इस कारण आप विल्लम्ब न करिये, और बीब्रतासे अपनी अपनी सेना साथ लेकर जोधपुरमे इकडे हुजिये । राठौर गण फिर इस समय अपने वाहुवलको प्रगट करनेका सुअवसर पाकर आनदित हो अपने २ देशोको चल्ले गये। नरश्रेष्ट अभयसिह और नागौरपति वस्तसिह जोधपुमे जाकर सरवुलन्दके साथ युद्धको तैयारी करनेलगे । इस ओर ठीक समय पर मारवाडके प्रत्येक प्रान्तके राठार सामन्त अपनी २ सेना सजाकर जोधपुर नगरमे आनेलगे । राठौर कवि, सामन्तोके सेना सहित आगमन और यद्वकी तयारी के विषयको भर्री भाँतिसे वर्णन कर गये है। समस्त सेनाके इकट्टा होते ही शास्त्रके अनुसार ' बड़वानल " '' मगरमुखन " जमरा जद्दृ, इत्यादि तोषोक्षी पूजा प्रारंभ हुई । राठौर वीरोने उन तोपोकी श्रेणी तथा अस्रोके सम्मुख अपने हाथमे वकरोका विलिदान कर उन विलिदान किये हुए वकरोके रुविरसे तथा लाल चदन और घृतमे

युद्धकी समस्त तैयारी होगई, अनयसिहका प्रयान उचेश यह था कि वह सरवुटन्द्याको दमन करनेके पहेट और भी एक अनिटापाको पूर्ण करनेके लिये हैं। उचत हो। अभयसिह अजमेरके राजप्रतिनिधि ये इम कारण उनके अयोनकी श्री जितनी सेना इकटी हुई वह उस मेनाके साथ प्रतिवामी निरोहीपतिको उमन करने और उसका प्रतिफट देनेके लिये व्यप्त होगये। निरोहीया अधीदवर जिम हैं। भौति उम स्वभावका था, उसी प्रकारने अमिन नेजस्वी और न्यायीन बीर था। वह उचत हो । अभयसिंह अजमेरके राजप्रतिनिधि के इस कारण उनके अवीनर्दा 🔀 भाति उत्र स्वभावका था, उसी प्रकारने अभिन नेजस्वी और न्यापीन वीर था। वह रे फिसी समय भी किसीकी अधीनतांके जाएंमें न फसाबा, तथा सब एकारने इस

तोपाको जोभायमान कर दिया।

श्री समय स्वाधीनताका अमृतमय फल भोग करता था । िमरोही देश दुर्गम पहाइंके हिं अपर स्थापित है, उसके तीनो ओर पहाड़ी आदमी रहने थे, इम कारण िसरोहीराज हिं। उन असीम साहसी पहाड़ी निवासियोकी मित्रतासे और उनकी सहायतासे मन हिं। प्रकारसे स्वाधीनताकी रक्षा करता था । िसरोही राज्यका जो अञ्च मारवाइकी ओर हिं। था, केवल उसी अंशकी रक्षा करके वह विशेष वीरता दिखाया करता था ।

"सिरोही राज्यके तीनों ओर जो पार्वती जाति निवास करती थी वह मीना नामसे विदित थी। वही मीना गण इस समय अभयसिहके भयंकर कोपमे पतित हुए। अभयसिह जिस समय सेना सिहत विद्धांसे जोधपुरमे आकर सामन्तांको विदाकर अभीमका सेवन करके उन्मत्त होगये, उस समय गुभ सुअवर पाकर उक्त मीना गण अभयसिहके पशुओको चुराकर अपने अधिकारी पहाड़ी देशको छेगये। मीनोके द्वारा पशुओके हरण होनेका समाचार अभयसिह तक पहुचा, तव उन्होंने हसते २ कहा, "अच्छा हमारे पशुओको छेजाओ, उन्होंने यह जाना होगा, कि 'वान्य और वासके न मिछनेसे हमारे पशुओको अत्यन्त कष्ट होरहा है, इस कारण वह उन पशुओंको अपने देशमे भोजन देनके छिये छेगये है, तुम कुछ न कहना। " महामान्य टाइ साहवने छिखा है कि वड़े आश्चर्यका विषय है कि महाराज अभयसिहके युद्धका उद्योग करते ही मीनागणोंने वह चुराये हुए पशु उसी समय छा दिये। अभयमिहने । मीनागणोंके इस आचरणसे कहा, कि यह हमने पहले ही कह दिया था कि यह मीनागण हमारी अनुगत, विश्वासी प्रजा है।"

तुरन्त ही रणभेरी बजने छगी; चतुरंगिनी सेनाका दछ वीरगर्वसे गर्वित हो पृथ्वीको कंपायमाब करता हुआ भारतक्षेत्रके चिरस्मरणीय वीरोका अभिनय करनेके छिये संहारमूर्तिसे आगे वढ़ा। राठौर कविने इस म्थान पर इकट्ठी हुई सेनाटछका विशेष वृत्तान्त वर्णन किया है। सेनादछमें केवछ मारवाड़के राठौरोका सेनादछ ही नहीं वरन्' रजवाड़ेके अन्य कितने ही देशोकी राजपूतसेना और दो यवनसेनापितयोंके अधीनमें यवनसेना भी इकट्ठी हुई थी। कविने छिखा है, कि ' कोटा और वृंदीके हाड़ासैन्यदछ, गगरौनकी खीची सैन्य, शिवपुरकी गौड़सेना, आमेरकी कछवाही सेना और महक्षेत्रकी सोढासैन्य अपने २ अधीश्वरोंके अधीनमें इकट्ठी हुई। मारवाडके अधीश्वर उस सिम्मिछितवाहिनीके प्रधान सेनापितक्षपसे उनको चलाकर छेगये, मारवाड़के सिम्मिछित राठौर, सेनादछके, वॉई ओर वीरश्रेष्ठ विस्तिसहके अधीनमें चेछ।"

राठौर कंबिने लिखा है, सम्बत् १७८६ चैत्रमासकी क्झमी तारीखकी जोधपुरको छोड कर भाद्राजून मालगढ़ सिवानां और जालौरमे होकर अभयसिह सेना सिहत आगे वह । वह सबसे पहले रिवाड़ा पर आक्रमण कर अस्त्रोकी वर्षा करने लगे। महा संत्राम होनेके पीछे चापावत्के नेता अपने जीवनको त्याग कर शबराशिके अपर जा गिरे। देवडानण परास्त होकर प्राणोके भयसे पर्वतको छोड़कर भागने लगे। वहाँका एक दल सेनाकी रक्षाके पीछे अभयसिहके साथ प्रसालियाको चलागया। पीछे

भेडे और जिस्से के सिर्च के सि

हिंद्या अपूर्वित्यर उस विजयी वाहिनीके आगमनसे कंपायमान होगया। सिरोहीपितने जव हिंद्या यह सुना कि रिवाड़ा और पोसालिया यह दोनो देश अभयसिहकी सेनाने विष्वश हिंद्या करित्ये हैं, तब वह एकवारही निराशाके समुद्रमें मग्न होगये। सिरोहीपित हिंद्या चौहानराव नारायणदासने अन्य उपाय न देखकर वीरश्रेष्ठ अभयसिहके हाथमे अपनी हिंद्या आहुपत्रीको देकर राज्यकी रक्षा करनेका विचार किया "।

श्रातृपुत्रीको देकर राज्यको रक्षा करनका विचार किया "।

चावडा जातीय राजपूत सामन्त मायारामको मध्यस्थताम सिरोहीपित राव नारायणदासने अभयसिहके निकट संधिका प्रस्ताव भेज दिया । और उसके साथ ही अपने भाई मानसिहकी कन्या उन्हें देनेकी अभिलापा भी प्रगट की । उम भयानक रणभूमिमे शीच्र ही राजपूत जातिके विवाहके पूर्वोपहारस्वरूपमे एक नारियल, आठ श्रेष्ठ तुरंगनी और चार हाथियोका मूल्य राव नारायणदासने अभयसिहके पास भेज दिया । अभयसिहने उसको वड़े आदरके साथ ग्रहण करके विवाह करनेमे तुरन्त ही अपनी सम्मति प्रगट की । कुछही समयमे युद्धका वाजा वंद होकर विवाहके आनदका कोलाहल होने लगा। ग्रुभ मुहूर्त्तमे महाराज अभयसिहने मानसिहकी कन्याका पाणिग्रहण किया । इस विवाहके फलस्वरूपमे अभयसिहके औरससे इस रानीके गर्भने दृश महीने पीछे जोधपुरमे रामसिहने जन्मलिया । राठौर कविने लिखा है कि राव नारायणदासने इस परम सुन्दरी भाईकी पुत्रीको अभयसिहके करकमलमे अपण करनेके अतिरिक्त कर देकर संधिवधन समाप्त करिलया ।

देवड़ा जातीय सामन्त मंडली अपनी २ अवीनकी सेनाके साथ मारवाड़के महाराज अभयतिहके अधीनमे स्थित प्रवल वाहिनीके संग जा भिले, मारवाडपातिने विद्रोही सरवलन्द्खॉको दमन करनेके लिये सरस्वती नदीके निकटवर्ता पालनपुर और सिद्धपुर होकर सेना सिहत यात्रा करनेमे क्षणमात्रका भी विलम्ब न किया । बीर श्रेष्ठ अभयसिंहने विद्रोही नेता सरबुलन्दके निकट जाकर वहाँ अपने डेरे डाल दिये, और उसके पास एक दृत भेज दिया । मरवलन्दनं दिही के वादशाहके अधिकारी जिन समस्त सामरिक और अन्यान्य द्रव्ये। तथा तोषां पर अधिकार कर रक्त्या था, उन सबको छौटादे, अधिकारी राज्यकी आमदनी तथा उसके खर्चका हिसाव, और समस्त राजस्य देवे. और अहमदायाद और उस देशके अन्यान्य किलोमें जो सब विद्रोही सेना टहर रही थी. उसको निमञ्ज कर विदा देनेके छिये प्रयान सेना पति अनयसिंहने उस दनके हाथ सरवछन्दके निकट यह आज्ञा वहला मेजी । सम्युलन्द अभयमिनकी उम आज्ञाफे विनद्व गवित हो अहपारसे पूर्ण उत्तर देनेमे दुछ भी भयभीत नहीं हुआ। उसने कहला भेजा कि । में अहमदावादका राजा हूँ जबतक मेरे वर्षीरमें प्राण रहेते। तवतक किमी प्रकार भी जत्मदाबादको नही देनकना। "

विद्रोही नेता मरपुटन्ययोग उत्तर सुनदर महाराज अनयमिहन तुरन्त ही एक महती सभा भी । समस्त राठीर सामन्य सभान्यउमे इस्ट्रे होग्ये, सरयुरहर्के पाम हिल्ला क्षेत्र क्षेत्

राठौर कविकी छेखनीसे जाना जाता है, कि 'चापाके वशवर अहवाके हरनाथके पुत्र सामन्त कुगलसिंह जो मारवाङ्के महाराजके वहिनीओर आमन पर वेठने हे अविकारी े थे । सबसे पहले उन्हींने अपने मनके भावको प्रकाशित कर दिया । इसके पीछे कृपावन सम्प्रदायके नेता आसोपके सामन्त कन्हीराम, जो मम्क्षेत्रपतिके वाई ओरके आसन पर चेठनेके अधिकारी थे उन्होंने कहा, ''आओ किलकिलों के समान हम समरम्पी ममुद्रमें कृद पडे । इसके पीछे मेरताके सामन्त केसरीसिंहने अपने मन्तव्यके। प्रकाशित किया, ऊदावत सम्प्रदायके वृद्ध असीम साहसी और वहुतसे युद्धांमे महावीरता प्रकाशक नेताओने " इस समय क्या करना उचित है " अपने २ मनके भावको इस विपयम प्रकाशित करिंद्या इसके पीछे योवा सम्प्रदायके प्रधान नेता खेरवाके सामन्तने कहा "मे सबसे पहले रणभूमिमे अपना जीवन देकर अप्सराओकी वर मालाको प्रहण करनेकी अभिलापा करता हू। आओ भेरे शरीरको लालरगकं वस्त्रामे शोभायमान करो, पीछे शत्रओं के कविरसे तलवार और भालोंको रंगकर सरवुलन्दका मस्तक लेकर कीडा करुगा। जेतावत फतेसिह और कर्णोत अभयमहने योधा नेताकी इस वृक्तिको भली भांतिसे समर्थ न किया, समस्त वीर एक स्वरसे युद्ध । युद्ध । कहकर चिहा उठे । कोई २ वीर लाल वस्त्रोको धारण करके मानों सूर्यलोकके जीतनेको तैयार हुए। अचेस्वरसे चापावत कर्णसिहने कहा, " अन्सरा गण अमृतके पूर्ण पात्र हाथमे लिये सूर्यलेकिमे हमारे साथ आदर सहित सम्भापण करेगी । प्रत्येक राजपूत सामन्त और ममस्त कवियोने एक स्वरसे कहा-'युद्ध । युद्ध । १।

次ころが、これできれてされてられてられてられてられて

<sup>(1)</sup> किलाकिला एक छोटे|पक्षीका नाम है। यह खजनके बरावर होता है, और प्राया रूपरा में भी उससे मिलता जलता होता है। यह अकसर नदी या तालमें पानीसे दो चार हाथ जपर महराया करता है, और ज्योही देखता है कि उसके भक्ष योग्य कोई छोटी महली वृंद लेनेको उठ रही हैं स्याही वह तीरकी तरह पानीमें गीता मारकर इस महलीको पकड लेता है। वह प्राया किलकिल शब्द करता है इसीसे उसे किलकिला कहते हैं।

<sup>(</sup>२) मही नाम अभयकर्ण है। यह दुर्गटासका वेटा या। इसीकी मिलावटसे कि उस रातको यह चौकी परथा, जब वस्तिसिहने जनानेमें जाकर अपने पापको मारा था।

<sup>(</sup>३) महात्मा टाट साहवने यहा पर टीकेमें लिया है, "कि हमारे प्राचीन शिक्षक जिम समय सरतुटन्दके साथ इस युद्धका वृत्तान्त पड़ रहे थे, और मैं उसका अनुवाद करता जाता था, उस समय मेवाटके सबमें प्रधान माननीय सल्मारके २२ वर्षके एक युवक सामन्त मेरे पास बैठे हुए मन लगाकर इसको सुनतेजाते थे। इन्हीं सल्मारके सामन्तवशी किसी विशेष कारणसे (बह कारण-

इसके पोछे वस्तिसहने उठ कर अपने भाई अभयसिह और सामन्तोको वुलाकर कहा, ' कि आपलोग सभी इस स्थान पर विश्राम कारिये, मैं अकेला हो सबसे पहले सेनाको चलाकर सरवुलन्दके अहकारको चुण करता हू। आप इन्ही डेरोम विश्राम कीजिये " तुरन्त ही एक बंडे पात्रमे लाल जल लाया गया, वह पात्र मारवाड़के महाराजके सम्मुख रक्खा गया । अभयसिंहने उस पात्रमेसे जल लेकर उन वेठे हुए वीरोके ऊपर उसे छिड़कते हुए कहा, "इस युद्धमं प्राण त्याग करनेसे अवज्य ही अमरपरमे जाना होगा "। 

इस स्थान पर कविने इकट्ठी हुई अरवारोही सेनाके अञ्चोकी प्रशमा की है। दक्खनकी भीमरथाछीनामक अश्रुश्रेणी सबसे अत्रणीय थी, इसके पीछे मारवाइके अन्तर्गत घाट और राड्धड़ा और सौराष्ट्रके अन्तर्गत काठियाबाडके अश्वोक्ती प्रशसा की थी। सर्वुलन्द्खांने अपनी रक्षांके लिये सिम्मलित राजपृत वाहिनीके कराल्याससे नवजीतराज्यकी रक्षाके लिये जिन सव उपायोका अवलम्बन किया, राठौर कविने उसका भी वर्णन किया है। उसने नगरके जानेके प्रत्येक मार्गपर हो २ हजार सेना और पॉच पांच तोषे रख दी । इन तोषोको यूरूपवाले चलाते थे । एक दल युह्मपीय वंदकधारी सेना दारीररक्षकरूपसे उसके पार रहती थी । अभयिनहर्ने युद्धकी सभामे नियत किये हुए मतसे सरवुलन्द पर आक्रमण करना विचार कर शीब्र ही समरान्छ प्रज्विति करदी । पहले दोनी ओरसे तोपोके भयकर गोलोकी वर्षा प्रारंभ हुई, क्रमानुसार तीन दिन तक इस प्रकारसे गोलोकी वर्षा होनेके पीछे सरवुलन्द 🤯 का पुत्र मारा गया। महावीर वल्तसिहने सबसे पहले संहार मृर्तिसे राठौरोकी सेनाद्छके साथ बबुपक्ष पर भयकर वेगसे आक्रमण किया, राजप्रतोकी सेनाना दुल उस प्रथम आक्रमणसे ही अपना प्रशासनीय बलविक्रम दिखाने लगा, प्रत्येक

सामन्तने दीर्घराल तक हमारे प्राचीन शिजक और मिद्रोंके पाम देरकर समन्त दिवता सुनी थी।"

—हम इस समय भूल गये है ) फिसी भाति भी अफीम सेवन नहीं करते थे। विशेष रूपय रहते सळमरें सामन्तींने अफीम सेवनसे गुणा की थी। इस सामन्तके पिनामह यहातक अफीन 👫

सेवनसे घुणा करते ये कि एक समय प्रकारचंप्रीतिकी सभामें उनके दारीरके किसी स्थान पर अफीम मिलं हुए पानीकी एक पृष्ट गिर पड़ी थी । उन्होंने नुसन्त ही अपनी तलवारमे दारीप्रके उस स्थानकी काटटाला । मुझे यह पहले ही ज्ञात था, तब मैंने उस युवक मामन्तरी दुरारा रहा, अच्छा रावतजी आप अपमराओके हाधने असृतकृषे प्यांडेक प्रहण नरतेनी प्रिनिताया करोगे या अपने हलकी प्रतिज्ञाको रखनेके लिये निषेध रहोगे <sup>१</sup>डसी समय मुद्रक मामन्तने उत्तर हिया, में अवस्य टी अप्तराओं के टापसे अमृतनयपात्रका ग्रहण करनेकी इच्छा करना हा, पर वह इस अफीम पूर्ण-पानते अवस्य ही भिन्न है। भैंने वहा "तन तया आप विधास नरते हैं। कि जो रमभूनिस जीवनदान करते हैं? अप्तरा राग उनकी आत्नाको आहर सहित सूर्वमदलमें के जाती है ? उत्तर मिला इस पातरों न माननेमें कियरों साहत है। जब हमारा समय आवेगा तब हम अवस्य ही अपसराजोरे हायसे उस पात्रको आदर सहित प्रहण करेंगे। बीरके जिये केसा अपन्नल विवास है। इस युवर

Herron of the offer the offer of the offer o

राजपूत सामन्त ही इस समय नंगीतलवारे और भाले हाथमे लेकर अनुओका संहार करनेमें उन्मत्त होगयथे । चांपावत सम्प्रदायके नेता कुशलसिंह रणक्षेत्रमे अपना जीवन देकर सूर्यछोकको चलेगये। अहमदावादके इस भयंकर युद्धमे राजप्तानेक जिन महावीरोने अपना जीवन दिया था, महात्मा टाइ साहवने इस स्थान पर कविके प्रंथसे उसका उद्धुत करनेकी अभिलापा नहीं की, इसी लिये हम भी उन्हीं के पीछे चलते है। प्रत्येक राठौर वीर ही, अधिक क्या अभयमिह और वन्तसिह दोनो भ्राता भी शत्रुपक्षके एकसे अधिक नेताके प्राण नाश करनेको समर्थ न जिसने वहुत बार अजमेरकी रक्षा करके महा वीरता प्रकाशित ऊँचे पद्पर स्थित पांच नेताओं के जीवनको निर्वाण कर दिया और दो या तीन सवार मारडाले। कवि लिख गये है, " जिस समय आठ घडी दिन बाकी रहा उसी समय सर्वुलन्द्रखाँ भाग गया । परन्तु उसकी अप्रवर्ती मेनाटलका नेना अलियार तव भी महा विक्रम और असीम साहसके साथ वरावर युद्ध करता रहा। अतमे वीरश्रेष्ट वस्तिसहकी तलवारने उस अलियारके मस्तकके दो खड करिदये। तुरन्त ही राजपृती-

की सेनादलमे जयका डंका वजनेलगा। अहमदावादका स्वत मृष्ट नरपति सरबुलन्दसा पहलेसे ही घायल होगया था, वह जिस सवारी पर चढ़ा हुआ जा रहा था, वह सवारी मानो हरिनीकी समान शीव्रतासे चली। इस युद्धमे शत्रओकी ओरके ४४९३ जन इनमेसे एकसौ तौ पार्लकीनशीन थे तथा आठ हाथीनशीन और तीनसौ ऐसे थे कि जो दीवान आमनामक सभाके कमरेमे जानेक समय सन्मानके अधिकारी थे। "

"एकसौ वीस ऊँची श्रेणीके राठौर सेनानायक और पाचसौ अश्वारोही सैनिक अभयसिंहकी ओरके मारे गये और सातसी सिपाही घायल हुए। "

उपरोक्त विवरणसे प्रकाशित होता है कि अहमदावादका यह प्रवलरूपसे प्रज्ज्वित होगया था। और इस युद्ध क्षेत्रमे विद्रोही यवनसेना दलकी अपेक्षा राठौरोकी सेनाने आधिक भीरता दिखाई थी। इसके पीछे कविने लिखा है " कि दूसरे दिन प्रभात होते ही अन्य उपाय न देलकर सर्वलन्द्खांने अभवसिहके कर कमलमें आतम समर्पण करिद्या। उसके अनुचर तथा सहयोगी भी उसोके साथ वदी

होगये । विजयी अभयसिहने अपनी प्रतिज्ञाकी पुरण करनेके छिये विद्रोहियोके नेता सरवुछन्दको वंदीभावसे आगरेमे भेज दिया। सरवुछन्दके सहयोगी जितने गुगछ

<sup>(</sup>१) इनको नरयानमें चढ्नेका अधिकार वादशाहसे प्राप्त हुआ था।

<sup>(</sup>२) उन्होंने वादशाहसे ही हाथी पर चढ़नेका अधिकार पाया था।

<sup>(</sup>३)कविश्रेष्ठने इस स्थान पर घायल हुए प्रधान २ वहुतसे सेनापतियोके नाम लिखे हैं। उन सबकी आवश्यकता न जानकर कर्नळ टडाने उनको प्रकाशित नहीं किया। उन वायल हुओंमें 'बुलाक' नामक एक अंगरेज भी था। র্নতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নীতের্নলৈরের্নীতের্নীতের্নলৈরের্নীতের্নলৈরের্ননিতের্নলৈরের্নীতের্নলৈরের্নলেরের্নীতের্নলৈরের্নলৈরের্নলৈরের্নলৈরের্নলৈরের্নলৈরের্নলৈরের্নল

(१८३)

राह देखने छगे।

क्ष मारवाड़-जोघपुरका इतिहास-अ० १०. क्ष

घायल होगये थे, वंदीभावसे जाते समय उनमेसे वहुतसे ऐसे थे कि जिन्होने मार्गमे हीं अपने प्राण छोड़ दिये। इस भयंकर युद्धमे राठौर सेनाके अनेक सामन्त तथा कुदंवियोके जीवन नाशसे वीर श्रेष्ठ अभयसिंह अत्यन्त ही शोकित हुए। अभयमहने सत्रह हजार नगरोसे पूर्ण गुजरात, और नौ हजार ग्राम नगरसे पूर्ण मारवाड़, और एक हजार ग्राम नगरासे पूर्ण अन्य और एक देश पर राज्य किया । ईंडर, भुज, वागड़, सिन्ध, सिरोही, फतेपुरके चालुक झुझनू जैसलमेर, नागौर डूंगरपुर, वासवाडा, ऌ्नावाड़ा, हलवध इत्यादि देशके अधीश्वर प्रतिदिन प्रातःकाल ही महाराज अभयसिहके चरणोमे अपना मस्तक नवाया करते थे "।

"इसी प्रकारसे महाराज रामचंद्रने जिस विजयादशमीके दिन लंकाको । किया था, सम्वत् १७८७ सन् १७३१ ईसवीमे उसी विजया तिथिको वारह सहस्र सेनावाले सर्वुलन्दुखाँके साथ युद्ध करके विजय प्राप्त की थी।

विजयो अभयसिहने गुजरातकी राजधानी पर अधिकार करके शान्तिरक्षाके लिये सत्रह हजार सेना रखकर गुजरातके समस्त धन रत्नोको ऌट लिया, और महा आनिंदत हो अपनी राजधानी जांधपुरमे उन सबको लेकर चले आये, ऐसा जाना जाता है कि अभयसिह गुजरातको जोत कर ही नगद चार करोड़ रूपये, नानाजातीय अनेक त्रकारके एक हजार चारसौ तोषै तथा अगणित सामरिक द्रव्य गुजरातसे छाये। मुग्लराज्यको शासनशक्ति इस समय अत्यन्त ही हीन हाँगई थी, इस कारण अभयसिह उन समस्त तोपा और सामरिक द्रव्योसे मारवाड़के किलेकी भर्छी भाँतिसे दृढ़ करके अपने स्वार्थ साधनके साथ हो साथ मुग़लशासनशक्तिके लोप होनेकी

रणविजयो वार अभयसिहने सर्वुलन्द्खांको परास्त करके उसे वंदीभावसे आगरेमे भेज दिया था, यद्यपि महात्मा टाड् साहवने इस प्रकारसे छिखा तो है परन्तु अभयसिंह गुजरातको जीतनेके पीछे वादशाहकी सभाने गये थे या नहीं, उन्होंने

<sup>(</sup>१) मारवाटकी राटौर सामन्तमंटली तथा अन्य समस्त राजपून अधिनाय होके अधीनमे स्थित सामन्त और वीर गणाने मारवाइपति अनयसिहकै अधीनमें होतर महा बीरता प्रकाश नरके जीवन दान किया, राठौर कविने उनके वल विक्रमकी अयन्त उची प्रशास नरते उनके नानोंका भी उल्लेख किया है। इस सम्रामभे सम्पूर्ण सम्प्रदायोंके उर्ज नेना मारे गये। उन मन्प्रद यके पालीके सामन्त वरनीसह सनदरीके कियानसिंह, जालोरके गाँवन तथा पायवापने भी अपने प्राण त्याग किये थे। कपावत् सम्प्रदायके नरसिंह, सुरतानसिंह और दुर्गनके पुत्र पत्र इन्यादि भी पायल हुए। योधा सन्प्रदायक तीन नेता थे, हठीसिह गुमान और योगीदाय तथा प्रशिद्ध असीम माहमी मेटातिया बीरव्दोमेसे तीन जने, भमसिट, अश्रूलीसह, और टायीके पुत्र गुलावने अपने प्राण त्याम किए। जारो सोनगरा धाधल ऑर खीची इत्यादि अवधीन सामानोने भी अंगेक महाप्रली बीर मुर्थरोग में। चेर गये । इनके सिवाय कवि कार पुराहित की जारे गये । कविने उन्तके अनुगोवन एक र स्थान पर जनपासहके बदलेने जनयमल बहुवर उलेच दिया है।

उसका कोई उद्घेख नहीं किया, हमें ऐसा वोध होता है कि मारवाड़पित अभयासहने इस समय दिल्लीश्वरको अत्यन्त हीन वल देखकर गुजगतको फतह करके जो समन्त धन रत्न और द्रव्य अपने अधिकारमें किये थे, उन मवको वह यत्नसे रक्ता । और स्वजातिकी स्वाधीनता वढ़ानेके लिये वह विशेष यत्न करने लगे। वास्तवमें मोहम्मद्गाहकी शासनशक्ति इस समय अत्यन्त हीन होगई थी। केवल मारवाडपित ही नहीं वरन दिल्लीके अधीनके सभी यवन राजगतिनिधि और देशीयराजा कईसो वर्ष तक अधीनता स्वीकार करनेके पीछे भी फिर स्वाधीन रूपमें मस्तक उठाकर नवीन र राज्यों के स्वतंत्र अधिकारी वनगए।

## ग्यारहवाँ अध्याय ११.



क्रुहुठौरराजंक दोनां श्राताओंके मनमें मलीनता, बल्तिमहके बाहुबल और बीरताको देख कर अभयसिंहको महा भय, वस्तसिंहको अवलिस्यित नवीन राजनीति, राठार कवि कर्णका जोधपुर छोडकर नागौरमे जाना, और बद्तसिंहके साथ मिलकर पट्यत्र करना, अभयभिहका बीकानेर पर आक्रमणः अभयसिहके अवीनस्थ सामन्तोके विचित्र आचरण, रात्रपक्षकी महायता करनाः आमेरके महाराजके साथ अपने भाई अभयसिंहका विवाद उपस्थित करनेके लिये वरतासिंहका पट्यन्त्र, अभयसिहके न होने पर आमेरपति जयसिंहका जाधपुर पर आक्रमण रोकना, आमेरपति जयसिंह; आमरकी सामन्त मण्डलीका अभयसिंहके प्रस्ताव विचारको यदलदेना, यस्तिसिंहके भेजे हुए द्तका आमरके महाराजके साथ साक्षात् होना, दतके उदेशको पूर्ण करना, जयसिहका अभयसिंहके निकट अपमान कारक पत्र भेजना; अभयसिंहका क्रोधपूर्ण उत्तर देना, जयसिंहका सेना महित सामन्तमण्डलीको वलाना, जयसिहका वैदेशी राजाओसे सहायता पाना; आमेरनगरमे एक ठाख सेनाका इकट्टा होना, मारवाटकी सीमाके अन्तमें सेनादलका जाना; अभयसिंहका वीकानरके अवरोधको छोड देनाः वस्तासहका विचित्र आचरणः नागौरके समस्त सामन्तीका प्रतिज्ञामें वांधना; आमेरकी प्रवल सेनाके साथ युद्धके लिये वल्तसिहका केवल सामान्य संरयक अनुचरोके साथ यात्रा, गगवाणांम युद्ध, साठ जनोकी सेनाके साथ वर्ष्ट्रासहका आमेरपति के ऊपर आक्रमण; आमेरपतिका उद्देश एरण आमेरके कवियाँका बख्तसिहकी वीरताकी प्रशसा करना; अनुचरोंकी सेनाके विनाशसे वस्तिसहकाअनुताप, मेवाटेश्वर राणाके द्वारा विवाद करनेवाले राजाओंमें भित्रता स्थापन; अभयसिंहका परलोक गमन, उनकी जीवनीकी समालोचना;

महाराज अभयसिंहके सरवुलन्दको पराजय और गुजरात पर अधिकार करते ही उनके यशका गौरव चारो ओर सपूर्ण रूपसे फैल गया—राठौर जातिकी गौरव-गरिमा दृनी वढ़ गई, इसका अनुमान हमारे पाठक सरलतासे करलेगे। विजयी वीर

इनको भक्तसिंह नामसे भी लिखा है

<u>ૹૢ૱૽૾ૢૺ૽ૻ૱૽ૺૡ૾ૻ૱૽ૡ૾ઌૼઌ૽૽ઌ૽૱ૡ૽ઌઌૣઌ૱૽ઌૺઌ૽ઌ૽ઌઌઌઌઌઌઌઌઌઌઌઌઌઌઌઌ</u> अभयसिह गुजरातको जय करके वहांसे वहुतसा धन और तोपे आदि पाकर अपने राज्यमें स्थित किलोको हट करके आनन्दपूर्वक शांति सुख भोगने लगे । परन्तु इस गांतिके आलिंगनमे वह वहुत दिनतक न रहसके । अभयसिंह अवस्था वृद्धिके साथ ही साथ अफीम सेवनके अधिकाधिक वद्यवर्त्ती होगए । दूसरी आर वीर श्रेष्ट वस्तासिहका असीम साहस, महा वीरता सामरिक प्रतिभा अधिक वढ़ गई, और इसीसे अभयसिहके हृद्यमे महा भय उपस्थित होगया। एक ओर अभयसिह जिस प्रकार अपने भाईके वल और गौरवक विषय विद्वेषके वशीभूत होगये, दूसरी ओर अपने भाईको पूर्ण म्वाधीनता असीम मामर्थ्य और शातिको सभोग करते हुए देखकर वस्तासिहके हृदयमे भी विद्वेपकी अग्नि धोरे २ प्रज्विति होगई। दोनो राठौर राजभ्राताओंके मनो-मालिन्य होनेमे कुछ भी वाकी न रहा । दोनो भाइयोके हृदयमे विदेवपकी अग्निका वृक्ष थीरे २ वड्नेलगा, यद्यपि वरुतासिह नागौरके अधीश्वर पदपर प्रतिष्टित होगये थे, परन्त वह जैसे महावीर, प्रतिभाशाली, तथा ऊँची आशाओके वशवर्ती थे, इससे उस सामान्य राज्यखडके जासनमे उनकी तृप्ति होना कहा संभव थी? परन्तु इस वातको वस्तासिह भली भाँतिसे समझ गयेथे, कि असीम साहिसिक आचरण, या कठिन स्वभाव, तथा वीरतोके वलसे उन्होंने राठौर जातिके सर्वसाधारणके ऊपर अपना प्रवल अविकार स्थापित किया है, इनको सभी विद्वेपपूर्णनेत्रोसे देखते थे, उद्धतस्वभाववाली राठौर जाति इनका किचिन् भी विश्वास नहीं करती थी। इस कारण विशेष सावधानी के विना यह तीनसी साठ खड नगरांसे पूर्ण नागौर राज्यकी निर्वित्रतासे रक्षाकर अपने गौरवको पूर्णतास अचल न रख सकते थे।

व्यव्तिसह केवल असीम साहसी बीर ही नहीं थे, वरन् यह एक चतुर और नीतिज्ञ पुरूप भी थे। विदेशीय मित्र राजगणोकी सहायतासे अथवा मारवाड़मं आत्मिवप्रहर्यी अग्नि प्रज्ञ्वलित करके इन्होंने अपनी सामर्थ्य बढ़ानेकी इन्ला नहीं की थी। वह इस वातको जानते थे कि इससे न्यजाति और अपने ही अनिष्ट होनेकी सेभावना है परन्तु वव्तिमहने इस समय विच्यात् राटार कविकर्णीदानके प्रताव या उपदेशके अनुसार एक विचित्र राजनीतिका अनुसरण करना प्रारम् किया। वह राजनैतिक अनुष्ठान राजपृत चरित्रों कार्यान लक्षण और विचित्रताको प्रकाशित करता है। विच प्रेष्ठ रणीदान सरबुलन्दके साथ अन्यसिहके युद्धका गृत्तान्त प्रकाशित करता है। विच प्रेष्ठ रणीदान सरबुलन्दके साथ अन्यसिहके युद्धका गृत्तान्त प्रकाशित करता है। विच प्रेष्ठ रणीदान सरबुलन्दके साथ अन्यसिहके प्रवाद कर्णादान पर कर्त्वे के साथ मिलगया। यह तो हम पहले ही वह आये हैं कि कवि कर्णादान पर कर्त्वे के साथ मिलगया। यह तो हम पहले ही वह आये हैं कि कवि कर्णादान पर कर्त्वे के साथ मिलगया। यह तो हम पहले ही वह आये हैं कि कवि कर्णादान पर कर्त्वे के साथ मिलग्य राजनीतिक मनुष्य या। राटार जातिक अन्यस्तिक विक् पर्वे क्रिया परव्रे विकार पर क्रिया पर क्रिय

था। इस रारण वह अत्यन्त सरटनापूर्वक शुप्रभावमे पद्यत्र जालका विस्तार ज्यांन

7/157/157/157/155/155/

हों जा। किव कर्णीदानने वस्तुसिह्क साथ मिलकर वहुतसी सलाह करनेके पोछे यह

लगा। किय कर्णादानने वस्तिसहेक साथ मिलकर बहुतसी सलाह करनेके पोछे यह निश्चय किया कि मारवाड़ेश्वर अभयसिहके साथ आमेरके अधीश्वरका विवाद जिस्थित होनेसे सहजमे हो आजा पूर्ण होजायगी, और उससे सरलतासे वस्तिसहका उदेश सकल होजायगा। कियेके इस प्रस्तावके कार्यको पूर्ण करनेका अवसर भी शिव्रतासे आ पहुंचा।

महावीर सियाजीने मरुक्षेत्रमे जिस राठौर वंशका वीज वोया था; उस वंशक्यों शृक्षकी एक शास्तासे बीकानेरका राजवंश उत्पन्न हुआ। वोकानेरके राठौर राजा शृक्षकी एक शास्तासे बीकानेरका राजवंश उत्पन्न हुआ। वोकानेरके राठौर राजा शृक्षकी एक शास्तासे बीकानेरका राजवंश उत्पन्न हुआ। वोकानेरके राठौर राजा शृक्षकी एक शास्तासे बीकानेरका राजवंश उत्पन्न हुआ। वोकानेरके राठौर राजा श्रिक्षकी एक शास्तासे अभयसिह अभयसिह के साथ अभीतिकारक आचरण करता था। अभयसिह इसको वदला देनेके लिये विभाग हुए। दिल्लीके अधीश्वर सम्पूर्ण देशीय राजाओंके प्रभु थे। परन्तु उन दिल्लीपतिके अभयसिह के साथ होकर सेनासिहत वाहर जा वीकानेरको वेर लिया। मारवाडके अभयसिह ने निर्भय होकर सेनासिहत वाहर जा वीकानेरको वेर लिया। मारवाडके राठौरोको सेनाने प्रवल रूपसे वीकानेरको वेरा तथापि वीकानेरको सेनाने सरलतामे उत्तरिको काम प्राप्त करनेलो। महाराज अभयसिह सेनासिहत कई सप्ताह तक इस प्रकार वीकानेरको वेर रहे, वस्तिसहने विचारा कि इस सुअवसरमे वीकानेरको हो प्रकार वीकानेरको वेर रहे, वस्तिसहने विचारा कि इस सुअवसरमे वीकानेरको शिक्ष यह सुअवसर विशेप सुसकारी विचारा गया।

अभयसिहने मारवाड़के समस्त सामन्तांके अधीनमे स्थित समस्त राठौर सेनाके साथ वाकानेरको वेर लियो था। परंतु वह वेरता ही था अभयसिहके साथी उन सिवारे साथ वाकानेरको वेर लिया था। परंतु वह वेरता ही था अभयसिहके साथी उन सिवारे विचारा वाह था। साथ वीकानेरको वेर लियो था। परंतु वह वेरता ही था अभयसिहके साथी उन सिवारे का साथ वीकानेरको वेर लिया था। परंतु वह वेरता ही था अभयसिहके साथी उन सिवारे का साथ वीकानेरको वेर लिया था। परंतु वह वेरता ही था अभयसिहके साथी उन सिवारे का साथ वीकानेरको वेर लिया था। परंतु वह वेरता ही था अभयसिहके साथी उन सिवारे का साथ वीकानेरको वेर लिया था। परंतु वह वेरता ही था अभयसिहके साथी उन सिवारे का साथ वीकानेरको वेर लिया था। परंतु वह वेरता ही था अभयसिहके साथी उन सिवारे का सिवारे क

साथ वीकानेरको घर छिया था। परंतु वह घरना ही था अभयसिहके साथी उन लोगोसे सहानुभूति रखते थे, और यथासमय उन्हें सहायता भी देते थे । कर्नल 😥 टाड् साहव लिखते है कि अवरोवकारी राठौर यदि वीकानेरकी सेनाको अफीम, लवण और लड़ाईका सामान न देते तो अवस्य हो वह आत्म समर्पण करदेते। मारवाड़के राठौर गणोने किस कारणसे वीकानेरके निवासियोके ऊपर यह करनेके अयोग्य नीति विरुद्ध आचरण किया था, हमारे विचारवान् पाठक इनको सरलतासे समझ गये होगे-यह तो हम पहले हा कह चुके है। कि वीकानेरके निवासी मारवाड़की राठौर जातिके समान समरक्तवाही और एक ही वशमे उत्पन्न थे। इस कारण अभयसिह वीकानेरपतिको अधीनताकी जंजीरमे वाधनेके लिये उद्यत हुए, े तो भी राठौर गणोने चुपके २ अपने जातिवाठे वीकानेर निवासियोको जातीयप्रेमके वरासे सहायता दो । इसी लिये अभयोसहके अधीनकी प्रवलवाहिनाने एकत्रित होने पर भी बोकानरकी सख्याबद्ध सेनाको सरलतासे अपनी रक्षा करनेमे समर्थ होने दिया।

कवि कर्णादानके प्रस्तावके मतसे कार्य करनेका सुअवसर पाकर अर्थात् मारवाड़पति 🚡 अभयसिंहको बोकानरके आक्रमणमे प्रवृत्त देखकर नागौरपति वख्तसिंह शीघ्र ही भैटिनी तर्दे हिन्दी है कि एक स्थाप के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ

आग्रहके साथ कार्यक्षेत्रमे अवतीर्ण हुए। कवि कर्णादानने वस्तिसहसे कहा, " कि आप आमरके महाराजको इस भावका पत्र लिखिये कि अभयसिहने वीकानेरके आक्रमणसे आमरके महाराजका अपमान किया है। आमरके महाराज ही वीकानेरपितके रक्षक स्वरूप है, इस कारण वीकानेरके आक्रमणसे अभयसिहने प्रकाशमे आमरके महाराजकी शक्तिको अस्वीकार किया है। अभयसिहने इस समय वीकानेरको घर लिया है,

इस कारण इस सुअवसरमे आमेरपित सरलतासे जोधपुर पर आक्रमण कर सकते है । "
किवकी आज्ञास वस्तिसिहने शीघ्र ही जयसिहके नाम एक पत्र भेजा । और उसी
समयमे आमेरपितकी सभाका जो श्रेष्ठ दूत रहता था उसको भी पत्रके द्वारा यह लिख

भेजा कि इस समय क्या करना उचित है।

がご流された。た

आमेरपित जयिसह बुढ़ापेम अत्यन्त ही अफीमके भक्त होगये थे, और इससे राजकार्यमें भी अनेक विन्न होनेकी संभावना थी, इस बातको वह भी भठी भांतिसे जान गये थे इसीसे उन्होंने अपने राज्यमें इस आज्ञाका प्रचार किया, कि जिस समय हम अफीम सेवन करके उसके नज़ेमें संज्ञाहीन हों, उस समय राजनैतिक अथवा राज्यकार्यका कोई विपय भी हमारे सम्मुख उपस्थित न किया जाय। इस आज्ञाके प्रचारका कारण यह था कि वह अफीमके नज़ेमें उन्मत्त होंकर कहीं कोई अन्याय नकर

एकत्रित होकर उस पत्रको पढ़कर तर्कवितर्क करनेके पीछे प्रकाश्यरूपसे यह निश्चय करित्या, कि मारवाड़पति अभयसिह और धीकानेरपति दोनो ही स्वजाती और अपने है, इस कारण इस विपयमे आमेरके महाराज किसी ओर भी हस्ताक्षेप करनेकी अभिलापा किसी करते । सामन्तोके ऐसा निश्चय करनेसे वस्तिसिहकी आशालता एकवार ही मुझारगई।

वैठे । नागौरपति वस्तसिहका पत्र आमेरराजको सभामे आया, आमेरके समल सामन्तोने

परन्तु पीकानेरके जो दृत आमेरक महाराजको सभामे थे, वह जैसे चतुर थे उसी भाति नीतिल भी थे। आमेरराजके शासनविभागके प्रधानमंत्रो विद्यांवर उक्त दृत हो मित्रताकी जजीरमे भरी भातिसे व्यगये थे, उसी मित्रताकी महायतामे दृत्थेष्ठने आमेरके महाराजके साथ साक्षान् करके कई एक वाते जवानी निवेदन करनेकी आज्ञा प्राप्त की। बीब ही आमेरपतिके सम्मुख दृत आया, उमने हाथ जोड़ करें

नम्रतापूर्वक कहा, "महाराज । इस समय बोनोनरेक प्रपर महा विपत्ति उपित्यत है, हमारे प्रमु मारवाड़पतिको अधीत्वर यह कर न्वीकार नही करने, वह अपनेको दी अधीत्वर जानते है।" उस दुतक इन कई एक बचनोने आमेरक महाराजके

हृद्यमे अधिक गर्वका सचार करिंद्या। दृत्तरे अतीमकी प्रवल शक्ति भी इस समय उनकी कुछ विशेष सहायता न करसकी । आमेरके महाराजने दृतके निवेद्तको (१) महात्मा टाइ साहरने टीक्ने लिखा है, कि यह विद्यास एक बगारी कावण थे।

यह जिस नाति जनेक शाखोंके पित जे इसी मकार त्योतिष शाखमें भी विशेष विद्वान् थे। वर्तमान जयपुर नगरकी शाद्वीत इन्हींके द्वारा निश्चय हुई थी, अर्थान् इन्हींकी सम्मीतमे जयमिट नगर बनाया गया था।

उत्तरा-क्ष राजस्थान इतिहास । क्ष (225) सुनकर कलम हाथमे ले मारवाड़पतिको लिखा "हम नमी एक प्रवल परिवारके अविकारी है, वीकानेरपतिको क्षमा करके वीकानेरके आक्रमणको रहिन कीजिये "। जयसिंहने इन कई एक पक्तियोको छिखकर, एक पात्र पूर्ण अर्कामका सेवन कर पत्रको वंद करके दृतके हाथमे देदिया, चतुर दृतने विनय करके कहा, महाराज! दो बाते और छिख दीजिये "नहीं तो मेरा नाम जर्यासह है यह न्मरण रिवये "। अफीमसेवी जयसिहने विना ही कुछ कहे हुए दृतकी प्रार्थनाको पूरण करदिया। इधरतो आज्ञातीत् सफलताकी प्राप्तिमे अत्यंत प्रमन्न हो उक्त राजदृतने वहांसे विदा होकर एक शीव्रगामी ऊँट पर वह पत्र वाहकद्वारा अभयसिहके डेरोमे भेज दिया। इधर वीकानेरके दूतके विदा होते ही कुछ ही समयके पीछे आमरके अन्यतर प्रधान सामन्त अमेरराजाके सामने आ पहुँचे । जयिमहने उसी समय उन छोगोसे उस पत्रका सम्पूर्ण विषय वर्णन करिद्या। सामन्तोने अत्यन्त हु खित है। कर कहा, ''यह पत्र आपके सँग्गामे विलक्षण विरक्तिका कारण होगा । यदि कलवाह वशके

रक्षा करनेकी इच्छा है यदि प्रवल पराक्रनी अभयसिंहके क्रांधसे अमेर राज्यको रखना चाहते हो, तो इसी समय उस पत्र लेजानेवालेको लौटाय जानेकी आज्ञा दीजिये। जयसिहने सामन्तके वचन सुन चैतन्य हो पत्र बाहकको मार्गमेसे ही छौटानेके लिये दूतके ऊपर दूत भेजे । परन्तु पत्रवाहक अपने कार्यसायनमे विशेष चतुर म।

इस कारण जयसिहके भेजे हुए दृत उस पत्रवाहकको न पकड सके ! मध्याह्नकाल ही भोजनके समय समस्त सामन्त रसोवडा अर्थान् भोजनगृहमे इकट्ठे हुए, वृद्ध सामन्त दीपसिहने अन्यान्य सामन्तोके प्रतिनिधिन्यरूप जयसिहसे कहा

कि आपने अत्यन्त ही अन्याय और अविचारका कार्य किया है, आपके इस अविचारसे हम सभीको कष्ट भोगना होगा। "

जिस प्रकारसे एक शीव्रगासी ऊटपर चढाकर जयमिहका पत्र अभयसिंहके डेरोमे भेजा गया था, उसी प्रकार यथासभव जीव मसयमे उन डेरोमेसे अभयसिंहका भेजा हुआ गर्वपूर्ण उत्तर भी आया। जयसिहने पत्रको खोलकर सामन्तोके सामने

पढ़ा । अभयसिहने नहाकोधित होकर पत्रमे लिखा था "हमे आज्ञा देनेका तथा हमारे सेवकके साथ हमारे विवादमे हस्ताक्षेप करनेका आपको क्या अधिकार है ?-यदि आपका नाम जयसिंह है, तो याद रिखये कि मेरा नाम भी अभयीसह है।

पत्रको पढ चुकते ही वृद्ध सामन्त द्वीपसिहने कहा "महाराज । जो होना था वह मने आपके श्रीचरणोमे पहले ही निवेदन कर दिया था । जो होना था वह 🗓 होगया है, परन्तु इस समय अब और कोई ेउपाय नहीं है, शीव ही अपने मित्रोको

इक्टा होनेकी आज्ञा दीजिये"। प्रधान सामन्तोके यह वचन सुनते ही अन्यान्य सामन्तोने एक स्वरसे आमेरराजके सम्मानकी रक्षाके छिये अभयसिहको तलवारसे

(१) वैवाहिक सम्बन्ध वयनका नाम सग्गा है। यही सगाई कहाती है।

आकर उसके नीचे इकट्ठा होने लगा। यूदीराजके हाड़ा सैन्यगण, करीलीके यादा, ग्राहपुराके सिसोदियागण, खीचीगण तथा जाटगण आकर आमेरपितके साथ मिले। वहुत थोड़े समयमे ही उस राजधानीके वाहर एक लाख सेना इकट्ठी होगई। यवन शासन

वहुत थोड़े समयमे ही उस राजधानीके वाहर एक लाख सेना इकट्टी होगई। यवन गासन ग्राक्तिक लोप होनेके समयमे उन पिनृहन्ता वस्तिसहकी पापकल्पनाके दोपसे इस प्रवल आत्मवित्रहानलके प्रज्ञालित होनेके पूर्ण लक्षण प्रकाशित होने लगे । आमेरके महाराज जयसिहभी अपनी प्रभुताका विस्तार कर अभयसिहको ववला देकर वीकानेरपितका उद्धार करनेके लिये तुरन्त ही अपनी सेनाके साथ मारवाड़की ओर चले । नगारे भेरी आदि वाजोके शब्दसे पृथ्वीको कपायमान करती हुई वह सम्पूर्ण सेना शीव ही मारवाडकी सीमामे स्थित गगवाना नामक श्राममे आ पहुँची, और अपने डेरे डाल कर

निर्भय हो अभयसिहके आनेकी वाट देखने लगी।

शीव्रतीम कछवाह सेनाकी ओरकी चेले।

महाराज जयसिहको उस प्रवल वाहिनो सेनाके साथम बहुत दिनोतक बाट न देखनीपडी। आमेरके महाराज सेनासिहत युद्ध करनेको आये है, यह सुनते ही अभयसिह कोधित हुए सिद्धे समान उन्मत्त होगये। जयसिहने अन्यायके आचरणसे इस युद्धकी तैयारी की है, इससे अभयसिहका कोध और भी दूना होगया। वह इस समय कई दिनकी अपेक्षा करेक मरलताम बीकानेर पर अधिकार कर सकते है, परन्तु जयसिहकी युद्धयात्राका मनाचार पाकर वह अन्यन्त हो व्यथित हृद्यसे बीकानरेक अवरोधको छोड़कर महारम्हिते जयसिहका आक्रमण रोकने और अपने "अभय" नामको प्रामाणित करनेक निमित्त

जो नागौरपित वरतिसह इस महा अनिष्ठका कारण था, जो निज अवलियत नीति और पापके पड्यत्रसे इस विषमय फलको उत्पन्न करनेके लिय उद्यत था वही बन्तिमह इस समय इस महा असमय ब्यापार देखकर अत्यन्त भयनीत होगया । उनके पड्यत्रसे इस प्रकारका भयकर काड उपिथत होगा, उमकी मातृन्ति और न्यजातिक भाग्यमे जो इस प्रकार कालरात्रि उपिथत करेगा—इस बातना विचार उसने स्वप्नमें निही किया था। केवल उसने अपने माई अभयन्तिक साथ विदेशी राजानीकी नियम अनवन उपिथत करनेवी अनिलापा की भी परन्तु इस प्रकारके महा आत्म

पित्रहानट, तथा जानीय महासमर उपस्थित होनेनी उसे शिचित भी भागा। नहीं भी। पह जिस पड्यत्रसे भारवाहरे भाग्यसे इस राज्यात्रिनी भवनर अनुदी देखनेनो

भि पदि यह पहुंचन प्रशासिन होजायण नो कैमा होगा, इसा सपसी भी वह इनका ' १९०१ - १९०१ - १९०१ - १९०१ - १९०१ - १००१ - १००१ - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० స్టింగ్లోన్ లో క్ లో కి లోగ్ లో స్ట్రాన్ లో స్ట్ట్ లో స్ట్రాన్ లో స్ట్ లో స్ట్రాన్ లో స్ట్ లో స్ట్రాన్ లో స్ట్ లో స్ట్రాన్ లో స్ట్ స్ట్ స్ట్రాన్ లో స भयभीत नहीं हुआ था, पर जब उसने सोचा कि आमेरपतिकी प्रवल सेना इकले अभयसिंहपर आक्रमण करके मारवाडको विध्वस करदेगी, तव उसकी जन्मभूमि और स्वजातिके भाग्यमे पोर कलंकका टीका लगेगा, इम भय और दु:खंसे अनुतापित हो वह अत्यन्त ही अधीर होगया; वस्तिसह समझगया था कि उपस्थित जातीय विपम युद्धमे उसका उद्देश पूर्ण होना तो दूररहा वरन विशेष अनिष्ट होनेकी संभावना है। इसिंखिये वह शीघ्र ही नागौरसे अपने अपने अपने अपने अपीधर प्रम अभयातिहके निकट जाकर विनयपूर्वक यह वचन वोला, " आपने वीकानेरको जिन भावसं चेरिलया है उसी भावसे घर रहिये, सेनाके वहासे लानेकी कुछ भी आवज्यकता नहीं है, मैं अकेला ही नागीरके सामन्तोंके साथ रणक्षेत्रमं जाकर पराजयकर भगवानके अनुप्रहसे उनका उचित शिक्षा दंगा।" अनुज वल्निसहने पापकी आशाके वशीभूत होकर जिस पड्यत्रजालके विस्तारसे इस जातीय युद्धका सुत्रपात किया था उसने उसो अपराधंसे उचित दंड पाया । अभयसिहके हृदयंभे इस भावका विशेष उदय हुआ, इस कारण वे वल्तिसहको आमेरके महाराजके साथ युद्धकी आज्ञा देकर आन्तरिक वृणाके साथ उस गुत्र पडयन्त्रके लिये विशेष भत्मेना करके भी वह शान्त न हए। राठौरोके इतिहाससे जानाजाता है कि "नागौरके वीर सामन्तेंकि इकट्टा होते ही शीव्रतासे नगाडे वजने लगे। नागौरपति वस्तिसह नागौरसे दिल्लीको जानेवाले तोरण द्वारपर खड़े होगये। अफीम, इरवत, और इंकुम जलसे पूर्ण दो वडे पीतलके पात्र एकओर रखकर सामन्तोकी सेनाको आनेके वाद देखनेलगे। एक २ सामन्त जिस

प्रकारसे प्रवेश करनेलगे, वस्तिसह वैसे ही उन्हे एक पात्रमे अफीमका शरवत देनेलगे और दिहने हाथसे कुंकुमका जल लेकर उनके वक्षस्थल पर छिड़कने लगे। वस्तिसहने इस प्रकारसे आठ हजार राजपूनोकी सेना अपने अधिकारमे कर ली। वह सभी उनके साथ यह प्रतिज्ञा करके आये थे कि या तो युद्धमे प्राण देंगे या विजय ही होजायगी। उनमें जो असीम साहसी वीर थे उनको निकाल लेनेका विचार कियागया। समस्त इकट्टी हुई राजपूत सेनाको नागौरके वाहर एक वडे भारी वाजरेके खेतके निकट छेजाकर वहां सबको कुछ कालके लिये खड़े होनेकी आज्ञा देकर वस्तिसहने ऊँचे खरसे कहा "आप सव छोगोमेंसे हमारे साथ जय पराजयके अंशभागी होनेंभे जो छोग तैयार हों केवल वहीं हमारे साथ चले, यदि आपमेसे कोई भी वहांसे लौटनेकी इच्छा करता हो तो हम ईश्वरका नाम छेकर आज्ञा देते है कि वह इस स्थानसे चलाजाय। कुछी समयमे वीरश्रेष्ठ वस्तिसहने उस वाजरेके खेतमे घोड़ा चलाया। खेतमे होकर जानेका यह अभिप्राय था, कि जो चलेजानेकी इच्छा करते है वे विना किसीके देखेभाले खेतके

वीचमें होकर चुपचाप जासकते हैं। वस्तसिंहने खेतमे जाकर देखा कि आठ हसार

<sup>(</sup>१) साव संन्यासीको भगतिया करते है । जयसिंह अत्यन्त धार्मिक और साधु थे। इसीने व तासहने उनको अगतिया कहा।

सेनामेसे पांच हजारसे अधिक सेना उनके साथ चलनेको तैयार है और शेप सव भागगई है।" हाय । राठोरजातिका फैसा अतुरुनीय साहस है कि समम्त जगत्के प्रत्येक जातिके प्रत्येक इतिहासके एक २ पत्रेको देखनेसे जीवन मरण, तथा रणमे भयहीन वरतिसहकी समान असीम साहसी वीर एक भी देखनेम नहीं आया । अंग्रेज़ोके छिखेहुए वगालेके भारतके प्रत्येक इतिहासको हमने देखा है। संख्यावद्ध अंप्रजाकी सेनाने असीम साहसमे भरकर दशगुणा अधिक शत्रुओकी सेनाको परास्त किया है। हम देखते हैं कि पलासोंके उस चिरस्मरणीय युद्धक्षेत्रमें कर्नल हाइवने प्राय. एक हजार गोरे ओर २१०० सिपाही सेनाके साथ अभागे नवावकी ३५००० पैदल और १५००० अश्वारोही सेनाका परास्त करके भारतवर्षमे लोहमय वृटिश शासनदंड प्रचित किया था । अंतमे आत्महत्याकारी वंगविजेता छाइव समस्त जगत्ने अतुल वीर तथा असीम साहसी पृजित हुए, परन्तु जो सत्यके सन्मानके रखनेकी अभिलापा करते है, जो न्यायकी पूजा करनेमें आगे वढे है वे लोग अवस्य ही जानजायगे कि हाइवका वह साहस,वह विकम, वह बीरत्व किस प्रकारकी प्रवचना, प्रतारणा, तथा शठता और धर्मनीतिके साध संश्रवशून्य, राजनीतिके ऊपर निर्भर था । पशुराज सिहके चित्रको अंकित करते है, इस कारण सिह जगत्मे सबकी अपेक्षा महावली जीव होकरभी उस चित्रमे यनुष्येक निकट परास्तरूपसे चित्रित हुआहै। किन्तु उस पगुराजको यदि वह चित्र अंकित करने दियाजाय तो न्याय तथा सत्यके सम्मानकी रक्षा होसकती है । वंगालके भारतके अप्रेज इतिहास लेखकाण उस सिह्के चित्रको अकित करनेवाले मनुष्यको समान आलेख्यको चित्रित करगये है। सत्य और न्यायकी तुलना वाइविलके साथ टैम्स नदीके वीचमे डालकर उन्होंने भारतमे आकर केवल असत्य और अन्यायके मलीन अंगारीसे उस इतिहासके चित्रकी अकित किया है। इस म्यानकी समान और कहां सत्यकी प्रक्विति हुई दीपक्रिया दिखाई देती है कि राठौरवीर वस्तसिह कुछण्क पाँच हजार सेनोक साथ उस आमेरपतिके अधीनमें स्थित एकळाख सेनाके सग युद्ध करनेके छिये चछे । क्या बल्तिमह भी हाइबकी समान प्रवचना, शठता, धर्मनीति शून्य राजनीतिकी महायतामे रणक्षेत्रेम आगे वहे वे ? नती कभी नहीं । वह केवछ एक मात्र आर्यरक्तके प्रवछ नेजवरुमे, जातीय गर्व हर्ष वीरता और विक्रमके बढसे, स्वजातीय स्वभाव सुळन अनुळनीयनाहमके बळने मुद्रीसर सेगांके साथ उस एक लायसे भी। अधिक बाब सेनाके नहारमें तत्परहण थे। आजक्य अंग्रेजोकी कुपास अंग्रेजी भाषाके असावसे देशीय उत्तरिव युवकगण स्याटिसिन, ग्यारिवाल्टी, प्रमेवल, नेपोलियन, बिलटन इत्यादि विलायनके महारिययोके नाम सुनार निसर, त्रीस, रोस, वार्वेज, द्रेय, प्रान्स, इंग्लेन्ड, स्पेन, डेनसाई, जर्मनी अधिया और आजजदके अमरीसा इत्यादि पाधा य और नवीन जगनके इतिहासने स्टार्जिशेवी असीस बीरता पटवर विचार दर्गेंगे हैं कि इनती समान बीर समाने

दूसरा उत्पन्न नहीं हुआ, उनका और भी विचार है कि भारतके रावण राम, भीम, 🖔 दुर्योधन, कर्ण, भीषम इत्यादि कवि कल्पित वीर है, परन्तु हम उनमे कहसकते है कि 🔑 अठारहवी शताट्वीके सामान्य मारवाड राज्यके इन वन्तिमिहकी समान असीम साहमी बीर विलायत और नवीन जगत्मे कही भी दिखाई नहीं देते ? एकलाख अत्रशेकी सेनाके मुखमे थोडी पॉचहजार सेना लेकर कौन विलायतका वीर साहममं भरकर पतित हुआ था ? वह एकलाख सेनाके विरुद्ध पाँचहजार सेनाके साथ प्राणोके भयसे अपनी रक्षा करसकता है, परन्तु आक्रमण करनेका साहस उसकी नही होसकता। चाहे बख्तसिह पितृवातकहो । चाहे भाईके विकद्ध पड्यत्रकारी हो। परन्तु जगत्के वीर इतिहासमे वह एक अतुल साहसी सराहनीय वीर थे।

राठौर इतिहास छेखकोने पछि छिखा है कि आमरेश्वर जयसिह गगवाना नामक itAstronations स्थानपर उस प्रवल्छ सेनाके साथ शत्रुओके आनेकी बाट देखरहेथे । बन्तसिहकी आता हुआ देखकर आमेरकी सेना आगे वढी । कुछ ही मनयमे शत्रु दुलपर आक्रमण करनेकी आज्ञा दी, तुरन्त ही माने। वनवार भेवकी समान वह विकमी राठौरोकी सेना तलवार भाले हाथमें लेकर आमेर महाराजकी अगणित सेनाके ऊपर छूटे और वे शत्रुओपर आक्रमण करते २ प्रत्येक सेनाका संहार करते हुए अपने भयंकर गर्जनसे रणभूभिको कपायमान करते हुए रुधिरकी नदीसे संप्रामस्थलको प्रावित करते व्यूहको भेदन करनेलगे। बल्तासिहने संहारमूर्तिसे शत्रुओकी संनाका नाश करतेंहुए व्यूहके प्रत्येक प्रान्तको छिन्नभिन्न अरके एकवार ही पीछा फिरकर देखा कि उस पाँचहजारसे अधिक सेनाम केवल अव साठ जने ही जीवित रहे हैं। शेप सभो उस युद्धक्षेत्रमे जीवन देकर वीर नामका परिचय देगये है । इसी समय नागौरके समस्त सामन्ताभ सबमे श्रेष्ट सामन्त गजिंसह पुरापतिने वस्तिसिहसे कहा, महाराज ! पिछले भागभे गहनवन होरहा है, चिंछये वहांका आश्रय लीजिये । असीम साहसी वर्ष्तासहने कहा, ''क्यो ?–सम्मुख यह कौन सा मार्ग है ? हम जिस मार्गसे आये है, उस मार्ग होकर नही जायने ? दरसे ही सामने आमेरपतिकी पचरंगी राजपताकाको उड़ती हुई देखकर वस्तिसह जानगये कि आमेरपति स्वय ही इस स्थानपर विराजमान है, उन्होंने उसी समय उस वची हुई साठ जनोकी सेनाके साथ उन आमेरराजके डेरोपर आक्रमण करनेकी आजा दी और आपने भी रुधिरसे भीगे हुए शरीरसे अपने घोडेको कालान्तक कालमृतिसे उसी ओरको चलादिया । वस्तिसहको आता हुआ देखकर कुन्तानी सम्प्रदायके वासवी सामत दीपसिंहने महा विपत्ति देखकर उसी मुहूर्त्तमें आमेरपतिको रणक्षेत्र छोड़नेकी सम्मति दी। आमेरराज जयसिंह भी वर्ष्तासहको आनाहुआ देखकर कुछ देरतक इधर उधर करके अंतम सामंतोके मतसे वस्तिसिहके आक्रमणको रोकनेके लिये रणभूमिको छोड़कर अपने मस्तकपर कलकका टीका लगाकर भागगय। पीठ दिखाते ही युद्धमे सव प्रकारसे पराजय और कलक लगा विचारकर उन्होने कुछ ही समयमे वाम

अतिर्वेतिक सिक्ति हो से के सिक्ति हैं सिक्ति

भाग २. ]

🕸 मारवाड़-जोधपुरका इतिहास-अ० ११. 🕸

(१९३)

अहिर्पूर्विक्ष्य विकास के स्वाहित तथा भारतमे एक प्रवह प्रतिप्राहित कहा भारत साथ प्रति के स्वाहित कर्वा । भारतमे एक प्रवह प्रति सामान के स्वाहित कर्वा । भारतमे एक प्रवह प्रति सामान के स्वाहित कर्वा । भारतमे एक प्रवह प्रति सामान कि साथ । कि सामान कि सामान

राठोर कविकी लेखनीन इन सब सत्यवृत्तान्तोको वर्णन किया है सो हमारे पाठकोको भलोभाँतिसे बिदित होगा। बीरश्रेष्ट बस्तिसहने इस युद्धमे किस प्रकारका अतुल बीराभिनय किया और राठोरजातिके बाहुबल तथा विक्रम और साहसका कैसा अद्वितीय प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाया। बस्तिसहकी समान असीम साहसी बीरनेता संसारमे किसी जातिमे भी उत्पन्न नहीं हुआ ? बस्त और अभयसिहको उत्पन्न करके भारतभूमिने जिस प्रकारसे यथार्थ जननीनामको सार्थक किया है और किसी

भूमिको इस प्रकारकी वीरजननो नामको सार्थक करते हुए नहीं देखा ? कोई २ यह विचारसकते है कि वस्तिसहके वस विक्रमको हमने अत्यक्तिसे अनुरजित किया है, परन्तु उनकी उस भ्रान्तिको दूरकरनेके सिये हम उन वस्तिसहके विपक्षी आमेरपितिके सहकारी कछवाहे किवको सेसनीको, जो इस युद्धमे वस्ति।सहके वस विक्रमकी ऊची प्रशंसा

करगई है, यहां उद्वृत करेदेते है।

वस्तिसहका वह प्रशासनीय वीरत्व, वह दुई प साहम, वह सहारम् ति, वह भयंकर जयशब्द, वह कालान्तक कालकी समान मैनाका महार और वह निर्भयता देखकर आमेरके महाराज जयसिहके किव एकवारही मोहित होकर सत्यंक सन्मानकी देखकर आमेरके महाराज जयसिहके किव एकवारही मोहित होकर सत्यंक सन्मानकी देखकर लिये शत्रुपक्षंक नेता वरतिसहकी वीरताका किवनाने कीर्तन करगये हैं, "यह क्या वालीके उस अवणनेरव युद्धका स्वर हैं? नहीं यह तो वीर श्रेष्ठ हन्मानजीके युद्धका चीत्कार हैं ? या यह अनन्तकी अनन्तमुख्येम निक्तलीहुई ध्वित हैं ? नहीं यह तो किपलेखिक कद्रका स्वर हैं ? वरतिनहकी उस सहारम्तिको देखकर किवने लिखा है, 'यह वीर वया नृतिहका अवतार हें ? नहीं यह प्रचड स्वर्थकी विद्यवारी किरण हैं ?—नहीं डिक्तिनीकी वह को बहार है ? नहीं यह तो विद्यवारी किरण हैं ?—नहीं डिक्तिनीकी वह को बहार है ? नहीं यह तो विद्यवारों निक्ति हैं अपनित्री गानि हें ? अल्वयनालकी निक्ति वह की यह रहें अस्ति गानि हें ? अल्वयनालकी निक्ति वह की यह रहें ।

सामर्थ्य भी कि जो उसको सहन करमकता ? 'शतुओं के ओं के कथिकी छेपनी में भिक्छेंहुए प्रमाणको पढकर पाठक अवश्य ही इस अवका म्बंकार करवाने है कि बीरेंग्रेष्ठ वरतिसहया यह वीरताला बुत्तात अस्य शतारों कि शिक्षा है, अर्थात वह यथां भी ऐसे ही बीरेंच और साचमें यह भी मानका होगा कि अतानिहने इस शहबरी मन्नान जन

अभिकी समान बरतसिंह्वी तटवारसे जो अभिनी गांध निक्री थी, एकी किमेंस

###

प्राप्त नहीं को थी इन्होंने प्रतारणा, प्रवंचना राठता और पड़यंत्र जालका विस्तारकर धर्मनीतिके साथ संस्कारशून्य राजनीतिकी सहायतासे जय प्राप्त नहीं की, एकमात्र अपने वाहुवलसे तथा असीम साहससे जयलक्ष्मीका आलिगन प्राप्त किया था। अप्रेज इतिहास वेत्तागण जिस प्रकार पलासीके युद्धमें काइवकी उस जय प्राप्तिकी ऊँची प्रशमा करके आकाशको विदीर्ण करगये है राठौरकिय वा शत्रुपक्षके किवने उस भावसे वस्तासहकी जयप्राप्तिको कीर्तन नहीं किया, पाठक इसको अवदय ही स्वीकार करेगे।

इस समय वीरनेताओका ही अनुसरण करना होगा। वन्तामहने उरकर भागी हुई शत्रुओकी सेनाके ऊपर तीसरीवार वार करनेका उद्योग किया, पर राठौरकवि कर्णांदानने उनको मना करिंद्या। जो दृढ्पतिज्ञ महाविकमी सेना वस्तिसहके साथ उस महा युद्धमे लिप्त हुई थी, कवि कर्णीदान भी उसमेसे एक ये, उन कविकी तलवारने भी शत्रुपक्षकी अनेक सेनाका प्राणनाश किया था। कवि कर्णादानके निषेध करते ही उनकी शीच्र ही अनिच्छा होगई । जयपुरपति जर्यासह अपनी सेनाके नाथ चरेगये । वल्तिसह उस समय जानगये कि हमारी राजपृत सेनामेसे कितनी सेनाने अपने प्राण दिये है। इस स्थानपर महात्मा टाड् साहव लिखगये है, "इसके कुछी समय पीछे कैमा त्रिचित्र हदय हिष्ट आनेलगा। जो मनुष्य कई मुहूत्तें के पहले रणभूमिके प्रत्येक प्रान्तमे मृत्युकी भयंकर मूर्ति देखकर भी भयभीत नहीं हुआ था, वह इस समय केवल अपने सेवकोके मारेजानेसे बालककी समान रुद्न करनेलगा। उन कुटुम्बी जनोके तथा सामन्त वीरोके वियोग होनेसे उसके हृद्यपर भयंकर आवात छगा। उस भावने मनके दुःखसे जैसी कातरता दिखाई थी, इसका विचार वस्तसिहको स्वप्नमे भी नहीं था। इस भयंकर युद्धमे भाई अभयसिंह उनकी सहायता करनेमे एक बार ही असम्मत होगये थे। वस्तसिहने विचारा कि मारवाडुके विध्वंश होनेका होरहा है, इस कारण वह इस दुः से उस महावीरत्वको प्रकाशकर, अगणित शत्रुओकी सेनाका नाश कर तथा विजय पानेके पीछे उन छाशोसे परिपूर्ण युद्ध-भूभिमे वैठकर शोक करनेलगे "। कुछी सप्तयके उपरान्त भाई अभयसिहने सेना सहित इनके पास आकरे प्रीतिपूर्ण वचनोसे भाई वस्तिसहको संतुष्ट किया। ' आजके इस महायुद्धमे तुमने अकेंछेने ही विजय प्राप्त की है, इस समय आपकी सहायता करनेके िळये मे न आसका । वारनेता वरतः सहने भाईके वचनोसे प्रसन्नहो उसी समय यह प्रतिज्ञा करी कि ' भागेहुए जयपुरके महाराजको मे आमेरके किलेमेसे वाल पमड़कर छेआऊंगा । वस्तिसिह कैसे तेजस्वी ओर साहसी वीर थे, उनकी यह

आमेरपित जयसिहने अफीमके उस विपमय फलसे उत्पन्न हुए मत्तताके वश होकर अभयसिहको जो पत्र लिखा था, यद्यपि उसी पत्रके फलस्वरूपमें युद्धभूमिमे उन्होने घोर कलंक संचय करालिया था, परन्तु उनका एक उद्देशयह भी था कि वह वीकानेरके महाराजका उस महाविपित्तसे उद्धार करले। ऐसा करनेसे वह अभिप्राय

সক্তি ক্রিকের ক্রিকের

शोकोक्तिभी वीरताका विलक्षण प्रमाण दिखाती है।

ि इस समय पूर्ण होजायगा पर मेवाड़के महाराणाने मध्यस्थ होकर जयपुरके महाराजके हि साथ मारवाड़पतिकी मित्रता करादी । अभयसिहने वस्तिसिहके वाहुवलसे अपने कि अभिप्रायको पूर्ण करिलया। और जयसिहने युद्धमे परास्त होकर वीकानेरके महाराजका कि उद्धार किया। वीचमे मेवाड़के महाराजने आकर उन विवाद करनेवाले स्वजातिके कि दोनो राजाओको मित्रताकी शहुलामे वॉविदया।

हमारे पाठकोने इस विस्तृत इतिहासके अनेक स्थानोमे पढ़ाहोगा कि राजपृत जिस समय युद्ध करनेके छिये बाहर जाते थे, उस समय केवल सेनाही नहीं बरन गुरु, पुरोहित, कवि, भाट, चारण और कुछदेवताको भी अपने साथ छ जाते थे। उस विग्रहकें समय मीतिका दर्शन करके राजपूतवीर निर्भवही यह करते थे। इस युद्धमे वरूतिसह भी इसी भाति अपनी कुछदेवीकी मृति साथ छेगये थे। ऐसा विदित होता है कि यद्धके समय जयमिहने वस्तिसहकी कुलदेवीकी मूर्ति भी अपने हस्तगत करली। जयसिंह उस कलंककारी युद्धमे एकमात्र जयके चिह्नस्वरूप उस देवीकी मुर्तिको वडी धुमधामके साथ जैपुरमे छ आये । पीछे एक देवताकी मुर्तिके साथ उस देवीकी मूर्तिका वड़ी यूमधामसे विवाह करके उन दोनो मूर्तियोको फिर वर्ष्तांसहके पास भेजदिया । 'हा । राजपृत वीरोके हृद्यका कैसा हृद्यहारी व्यवहार है, कैसी प्रीतिदायक मौजन्यता है, इस युद्धके पीछे मेवाड, मारवाड और आमेरके तीनो राजाओमे मित्रतामूलक संधिवंधनके समाप्त होजानेके पीछे उस मित्रताको म्थाई करनेके लिये मेबाड राजकुट्रम्बेक साथ मारबाड और आमेरराजके परिवारमे वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित होगया । उस विवाहकी सभामे उन मेवाडपितिक महल्मे फिर जयसिंह, अमयसिंह, और वरतिसहने एकसाथ मिलकर मनुहारका प्याला हाथमें लेकर उस शत्रताको विस्मृतिक जलमे डालदिया और जातीय ममतामे भरकर वे किर परस्पर आलिगन करके एकताका साधन करने लगे। ओही ! यह 👸 दृज्य कैमा कमनीय है, कि स्वर्गायभावसे पूर्ण सभीकी नाड़ी २ मे आर्यरक्त प्रवाहित हुआ है, सभी सवानधर्मके अवलम्बन करनेवाले हैं, सभी महावीर हैं, इस कारण सभीने एक तुरुय होकर वेरके विस्तरणमें इस एकताकी पूजा की, इसमे आर्यसंतानका कैसा गौरव वटा' ! हा सारतवासी गण ! तमकव इस धराग हृद्यमे हृद्य मिलाका ट्स अनन्त साशानमें इस प्रकारसे एउताकी प्रजा करनी सीत्योंने ?

राठारोकं इतिहासमें जानाजाता है कि उपरोक्त बुद्ध ही मारवाइनिक जेप जीवनमें स्मरण परने योग्य घटना हुई। सेवाइ, जासर, जार मारवाइ इन नीनो राज्यों में निज्ञता होजानके पाँछे जमयसिहने किर बोई पुद्ध नहीं किया। सवन् १८०६— १७५० ईसपी से, जमयसिहने जीवपुरमें प्राण त्याग दिये। महात्मा टाइ माहव टिप्याबे है, ' कि जनप्रमिह उर नेजस्वी ने, यहानि ऐसा हहा नामनता है, परन्तु जिपक आल्ह्यके बनीसून होजोनसे उन्हों संपूर्ण उत्तर एक नानिसे क्षीण होगई थी। जमयसिहके स्वभावके सम्बन्धमें जनेंग प्रसारके प्रवाद एचलिन है। राठीगिके इतिहाससे जानाजाता है कि जब मारवाड़पित अजितसिह चौहानीका विवाह करने के हिंदि एके गये थे उस समय उन्होंने रास्तेम एक सिहकों नो सोताहुआ और एकको जागेतहुए हैं देखा। वह देखकर ज्योतिपीने कहा कि इन चौहानी रानीक गर्भसे महाराजके औरमम है देखा। वह देखकर ज्योतिपीने कहा कि इन चौहानी रानीक गर्भसे महाराजके औरमम है दो पुत्र उत्पन्न होंगे, उनमेसे एक तो आलर्सी और एक महावीर होगा। यहि ज्योतिपी है महाराज यह भी कहदेते कि दोनो पुत्र पिताक कथिरसे हाथोंको कलित करेंगे तो है वह अवज्य ही मारवाड़का उद्घार करमकते, उन अजितकी हत्यामें ही मारवाड़का हो विध्वंश होना प्रारंभ हुआ था।"

महात्मा टाड् साहवकी इस युक्तिको समर्थन करके उतना तो हम अवस्य ही कहैंगे कि कर्नल टाड् साहवकी उक्तिके मतसे अभवामित मर्वया आलमी नहीं थे। युवा अवस्थाके आते ही अभयसिहने अपने पिताकी समान वरावर गृहोंने जैसा वल विक्रम दिखाया था, इससे उनके आलसी होनेका कोई लक्षण नहीं पायाजाता। अभय-सिहकी तेजस्विता वीरता, विक्रम और इनके साहसका पूर्ण परिचय बराबर कई युद्रोमे प्रकाश पाचका है। उनके उस साहसका और भी एक प्रत्यक्ष प्रमाण कर्नछ टाड् माहबने दियाहै। टाड् साहवने पीछे लिखा है, कि "कछवाहे अर्थान् जयपुरके राजपृत्रिकी जातिकी वीरता कहना तो दूर रहा वरन् राठौर भी इनको साहसहीन और दुर्वछ वताकर उनसे वृणा करते थे और अभयासिहभी जयपुरके महाराज जयसिहको वृणित दृष्टिसे द्यते थे। दोनोमे विवाहिक सम्बन्ध होनेसे एक दूसरेकी श्रेष्टताकी रक्षासे परस्पर एक दूसरेके विशेष अभिलापी थे। अभयसिहने वादशाहके सामने भी जयसिहको वाणीके छलसे कहा ना कि आपका कुरय नाम धरागया है, कुशका आघात जैसा तीक्ष्ण और गभीर है आपकी तलवारका आवात भी उसी प्रकारका है। यह सुनकर आमेरके महाराज अत्यन्त कोधित हुए, परन्तु यथार्थ उत्तर देनेमे असमर्थ हो उन्होंने अभयसिहमे बदला लेनेके लिये पड्यत्र फेळाया। जिस भांति जयसिह विळायतके विज्ञानियोके साथ भारतीय विज्ञानियोके मिलन साधनसे भारतके अद्वितीय विज्ञानी राजा मानेगये थे, अन्य पक्षमे अभयसिह भी उसी प्रकारसे राजवाड़ेमे सवमं प्रधान असिचालक वीरवर गिने गये थे। जयसिहने दिल्लीपतिके कोशाध्यक्ष कृपरामको अपने हस्तगत करितया था। कृपाराम दावकीडामे विशेष चतुर थे, इसीसे वादशाहके विशेष प्रियपात्र थे। कृपाराम जिस समय वादशाहके पास वैठकर क्रीड़ा करते उस समय देशीय राजा और अमीर भी खडे होजातेथे। जयासिहने उन्हीं कृपारामके साथ पहले सव वातोको स्थिर करस्क्या था कि एक समय जिस वाद्शाहने कृपारामेक साथ क्रीड़ा की थी और अभयसिह इत्यादि राजा खडे 🖒 हुए ये, उस समय कृपाराम जयपुरपितके पूर्व उपदेशके मतसे अभयासिहके वाहुवलकी ऊँची प्रशंसाको कीर्तन करनेलगे। एक समय अभयसिंहने अपने वाहुवलसे तलवारके द्वारा एक अत्यन्त वलवान उम्र भैसेका शिर काटडाला था । उसका उहेख करके उन्होंने और भी प्रशंसा की थी। वादशाहने कहा-' मैने सुना है कि आप तलवार चलानेमें विशेष चतुर है। 'राजा अभयसिंहने उनको उसी समय उत्तर दिया,

<u>estrontorios trontorios de la comorto de la</u> हजर ! में एक दिन आपको तलवारका वल दिखाऊंगा । ' अभयसिंहकी प्रतिज्ञाके अनुसार एक वडा तेजस्वी वलवान् भैसा रंगभूमिमे लाया गया । अभयसिह तलवारके वलसे उस महाक्रोधी भैसेका वध करदिखावेगे, इस समाचारके प्रकाशित होते ही रंगभूभिमं बहुतसे दर्जक आआकर इकट्ठे होनेलगे। अतमे रगभूमिमं जब वह बड़ाभारी भैसा आया तव उसी समय अभयसिहने वादशाहसे कुछकालके लिये विश्रामगृहम जानेकी आज्ञा मांगी, वादशाहकी आज्ञा पाते ही मारवाडके महाराजने उस विश्रामगृहम जाकर है। गिलास भरकर अफीमजलका सेवन किया । अभयसिंह भलीभाँतिसे समझगये थे कि जयसिंह ही मुझे विपत्तिक चक्रमे डालनेके लिये इस जालको फैलारहे हैं, इस कारण वह मारे क्रोधंके उन्मत्त हो लाल २ नेत्र करके रगमूमिमे आंतहुए दिखाई दिये । अभयसिहने कुछ ही कालके पीछे महाक्रोधान्य अवस्थामे उस वलवान् भैसेके दोनो सीगोको भलीभातिसे पकड़ लिया और जिस ओर महाराज जयसिंह बेंठ थे, उसी ओरको बड़ेबेगसे उसे खैचतेहुए लेजाने लगे, सम्मुख ही विपत्तिको आताहुआ देखकर जयसिंह महाभयभीत हुए। अभयसिंहको वाद्शाहने जयसिंहके पास जानेके लिये मना किया तथापि इन्होंने कोधोन्मत भैसेको जयसिहके पास लेजाकर दोना हाथोमे खङ्क धारणकर एक आधातसे ही भैसेका शिर काटडाला। जिस समय भैसेका शिर कटकर अभयसिहकी गोद्मे गिरा उसी समय उसका महाकाय शरीर महाराजंक ऊपर गिरा।सवने इस वातको सराहा, पर लिखनेवाला, कहता है कि वादशाह ने फ्रि कभी अभयसिहसे दूसरे भैसाके मारनेको नहीं कहा। जिस स्थानपर उप्रता, तजिम्बता, साहस और विकम विराजमान रहते है उस स्थानपर आलस्यका होना सर्वथा असंभव है।ऐसा विदित होता है कि महारमा टाड़ माहव न अस्यासहकी वृद्धावस्थामे विशेषकर अफीमके सेवनसे विलासिनाके वशीमृत होना तुआ देखकर उनेक चरित्रोमे आलम्बका समावेश दुर्शन किया या । अभयतिहरे मारवाड्पर शासन करनेके समयमे, विज्यान् नादिरहाहने भारतपर पाजमण किया। तव तैमूरके उस चंचल सिहासनकी रक्षांके लिये बादबाह मुहम्मदबाह वे राजपृत राजाओका सेनासहित दादिरके साथ समाम करनेको बुलाया पर अन्यान्य राजपुत राजाओंकी समान अन्यतिह बाद्याहकी सहायता रखेरे छिये नहीं गये। करनारुके युद्धमें जिस प्रकार एक भी राजपत राजा नहीं आया था, उसी प्रकारमें नाहिर

शाहने दिहीको घर लिया, तथा उसपर अपना अधिकार कर मेहिन्सद्शाहको सिहासन से उतार दिल्हींसे अत्यन्त शोचनीय हत्यावाण्ड दिया । और समस्त यन रानीको हरण करटेनेने भी किसी राजपूत राजाने इनके छिये कोकका एक प्रान भी त्याग नहीं : फिया । मारवाङ्यति अभयसिह्कं शासनेक आरमेक पहछे इन्होने हिल्छीपति मोहनमह-शाद्यी अयोनतामे वयपर जिसमानि स्वजानीयतारे मन्तकपर करंकका टीका दिया जा, जीवनकी अंतिम दशाने उन्होंने उनी प्रशासने यवनसम्राहकी अधीननाको अन्दोरार रर महाराज अजीवनिह्दी समान प्रशननीय राजनैतिक अभिनय कर,

consideration of the checke of

महावल विक्रम प्रकाश करनेक पीछे यवनकी अधीनताको जड़ने काटडाला था।

सियाजीमें लेकर जो समस्त राठौरवंशकें राजा मम्क्षेत्रमें राजनैतिक और वीराभिनय करगये है, अभयसिह भी उनमेंसे अवश्य ही एक योग्य वीरपुन्य थे। इस वातको हम मुक्तकंठसे कहसकते है कि अभयसिहने अपने पिताको मारकर जो अपने नामको कलंक लगाया था, यही नहीं, वरन राठौर राजवंशके नथा मन्क्षेत्रके और आर्यजातिक नामको भी उन्होंने योर कलंकिन किया था और एकमात्र उनी महापापके लिये मारवाड़के भाग्यमें कालरात्रि उपस्थित हुई थी। अभयसिहने जिस प्रकार एक पक्षमें दिल्लोके वादशाहकी अधीनताको छेड़न कर स्वजातिक स्वाधीन नामका पारच्य देकर अपने अधिकारको संग्रह किया, दृसरे पक्षमें उसी प्रकारसे उनके उस महापापकी फल रूप उस स्वाधीन अवस्थामें भी मारवाडके चारो और भवकर आत्मविग्रहकी अग्नि प्रज्वलित होगई, इसीने राठौरजातिका सर्वनाय किया। हमारे पाठक परवर्ती इतिहासको पडकर जानसकेंगे कि पितृहत्याक पापके विपनय फलने शीम ही उत्पन्न होकर हृदयभेदन करनेवाले त्रवाले नेत्रीके मन्मुख उपस्थित किया था।

## बारहवाँ अध्याय १२.



उनके चचा वस्तिसहकान होना; वस्तिसिहका धात्रीको प्रतिनिधिस्वरूपने अभिषेकके ममयमें उनके चचा वस्तिसहकान होना; वस्तिसिहका धात्रीको प्रतिनिधिस्वरूपने अभिषेकके समय भेजना, उससे रामसिहका अपमान जानना; उनका कोध प्रकाश तथा जालार देनको लाँटानेकी आज्ञा देना, चापावत्के नेता कुशलिसहः रामसिहके द्वारा कुशलिसहका अपमान; कुशलिसहका जोधपुर छोड़ना; जोधपुरके प्रधान राजकविके साथ दुशलिसहका साक्षात्, वस्तिसहके साथ कुशलिसहका मिलना, आत्मविग्रह, मैरताम युद्ध; रामसिहकी पराजय; वस्तिसहका जोधपुरके सिहासन पर अधिकार, वगड़ीके सामन्तका मारवाड़के नवीन महाराज वस्तिसहकी कमरमे तलवार वावना; पदसे रहित मारवाड़पति रामसिहके साथ राजपुरेतित जग्ना योगदान, महाराष्ट्रोकी सहायताकी आशासे उनका दक्षिणमे जाना; राजा वस्तिसहका पुरोहितके निकट कविता भेजना, पुरोहितका उत्तर देना, वस्तिसहकी अभिज्ञता, विज्ञता; शिक्षा और शारीरिक वल, महाराष्ट्रोका मारवाड़पर आक्रमण करनेका उद्योग, समस्तराठीर सामन्तोका वस्तिसहके अधीनमे इकद्वा होना, महाराष्ट्रोके नाथ युद्धेक लिये वस्तिसहका जाना; बस्तके साथ युद्धे करनेमे महाराष्ट्रोकी अनिच्छा; वस्तिसह का अजमेरके मार्गमें रहना, आमेरकी रानीका वस्तिसहको विपमय वेप देना, उस वेपधारणेसे वस्तिसहका जीवन त्याग; वस्तिसहके चिर्चोकी समालोचना।

いんこれこれにあるできるできないできるいではあるこれであるできるこれである。

**क्ष मारवाड्-जोधपुरका इतिहास-अ० १२.** क्ष भाग २. ] अभयासिहका स्वर्गवास होते ही उसके पुत्र रामसिह युवा अवस्थामे अपने पिताके सिहासनके अधिकारी रूपसे राजनैतिक रंगभूमिमे आये। जिस समय अभयसिहने प्राण 🖫 त्याग किये, उसके ठीक वीसवर्प पहले सिरोंहीके मार्नासहकी कन्याने अभयसिहके औरसंस रामांसहको उत्पन्नकर अपने पतिके वशको रक्षा की । सिरोहीके देवडा सम्प्रदाय 🗓 ᡩᢝᠳᢝᡠᢢᢡ᠊ᡒᢝᡠᡷᢝᡠᡲᡳᡠᡷᡯᡠᡷᡯᡠᡷᡯᡠᡒᡯᡠᠫᡯᡠᠫᢜᡠᠫᢜᡠᠫᢜᡠᠫᢜᡠ चौहान जातिकी एक शाखा विशेष है । चौहान जाति अग्निकुछसे उत्पन्न है । उस चौहान नंदनीके गर्भसे राठौरवंशके औरससे जन्म छेकर आपने यौवन कालमे रामसिह महा तेजस्वी और उत्रस्वभावके हुए। रामसिह अपने पिताकी समान केवल महाक्रोध ही नहीं थे 🏅 वरन् उनकी उस वीसवर्पकी अवस्थाके समयमे, उस नवीन योवनके आगमनके समयमे ( उनके चारित्रोके प्रति दृष्टि डालनेसे ज्ञात होता है कि उनके चारित्र सब प्रकारसे भयंकर होगये थे। रामसिहने पिताके सिंहासनपर अभिपिक्त होकर अपने उस उम्र स्वभावका भयंकर पारीचय देना आरंभ किया। रामसिहके अभिषेकके समयमे मरुक्षेत्रके प्रत्येक प्रान्तमे प्रत्येक श्रेणीके प्रत्येक सामन्त, तथा प्रत्येक जातिके आत्मीय जनोने राजधानी जोधपुरमे आकर, उनके प्रति सम्मान दिखाकर अनुगत्यता स्वीकार की। 'परन्तु नागौरपति महावीर 🖔 वरतिसह किस कारणसे अपने भतीजेके अभिषेकके समय नहीं आये, राठौर कविने ह उसका कोई कारण नहीं दिखाया '। वस्तसिह समस्त राठौरगणोमे सबसे अधिक निकट आत्मीय तथा सवसे अधिक ऊँचे पद्पर स्थित थे, इस कारण उनके लिये उस सभामे जाकर नवीन मारवाड़पति महाराज रामसिहके मस्तकपर राजतिलक देना कर्तव्य था, 🖟 परन्तु वरूतसिह म्वयं न गये, और न किसी चतुर सामन्तको अपने प्रतिनिधि स्वरूपसे 🖣

भेजा, पर अपनी धात्रीको प्रातीनिधि स्वरूपसे जोधपुरमे भेजटिया । रजवाड़ेकी धात्री माताकी समान पूजनीय होती है। महातेजस्वी वीरश्रेष्ट वष्तिसहने अपने भर्ताजेको है वालक जानकर ही धात्रीको भेजा था वा नहीं, राठौरकविने इसका कोई लेख नहीं छिखा । परन्तु उस पूजनीय धात्रीके प्रति रामसिहने उचित सम्मानके वद्रेमे अत्यन्त निन्द्नीय आचरण करके उसे अपनी उन्नताका विशेष परिचय विया । वृद्धा धात्रीको देखकर रामसिहने अत्यन्त त्रोधित होकर ऋहा, " चचामाहर्यने मुझे वानर जानाँह ? इसी कारण उन्होंने मुझे राजतिलक देनेके लिये इस दाकिनी को भेजीवया है। " नवीन महाराज रामसिहने तुग्नत हो महान्नेवित है। जालैर देश होटादेनेके हिये अपने चचाके पास एक दून नेजदिया । अभिपंकरे रुउटी कालंक उपरान्त चचा भतीजोसे यह विदेशिय प्रज्ज्विल होगई।

नवीन महाराज रामसिहने महा बोधने भरकर एक पत्र वित्वकर भी दनके हाथ भेजा या और कोधानएके शीतए होनेके पहले ही सेना सजारर हेरे दालनेकी आज्ञा देकर अपने चचाको उचित शिक्षा दे अपने पर और मर्यादाकी रक्षा करनेके लिये व तैयार हुए। रामितिहने इस समय अपने गज्यके प्रधान र नीतिज्ञाननेमे चतुर परम

<sup>(</sup>१) उर्व तर्हमें में सिरोहीके देवदेकी जगह केंग्रेके चौदानका वहें वह परन्तु एवा द्विहास के अनुसार रामसिंद्या जन्म लदावेश अनुस नरुषा देमरीसिंद्धी देवीने हुआ दा ।

हितैपी सामन्त और मंत्रियोकी वातको भी न सुना, और अपने राज्यके अत्यन्त नीची श्रेणीके कर्मचारीके साथ सलाह करके कार्य करना प्रारभ किया । इस मनुष्यका नाम अमियां था । इसके पूर्व पुरुष जोधपुरमे प्रधान तोरण द्वारपर नगाडे वजानेमे नियत थे । यह मनुष्य भी अपने पिताके पद्पर नियत होकर नवीन महाराजका अत्यन्त प्रियपात्र और प्रधान सलाह देनेवाला होगया । रामसिहके ममान इमका भी अत्यन्त क्रोधी स्वभाव था, इस कारण दोनोकी खृव पटती थी। रामिसह अमियाके परामर्शसे अपने चचाके विरुद्ध छड़नेको खड़े होगये । नवीन अधीश्वर रामिनहने ज्ञानहीन उन्मादी की समान अपने चचाके पास कोधपूर्ण पत्र भेजकर युद्धकी तैयारी की, मारवाडके प्रधान सामन्त चांपावत् सम्प्रदायके नेता आह्वापीत कुगलिसहने यह समाचार पाकर महाविपत्ति देख शीच ही महलमे जा रामसिहको समझाने की चेष्टाकी। परन्तु उनके निर्दिष्ट आसनपर न बैठते २ राजारामसिहने कोधित भावसे कहा, "आपके इस विकट कुात्सित मुखको जितना न देखे उतना ही अच्छा है " नवीन महाराजकी इस उक्तिसे महाक्रोधित हो आह्वाके सामन्तने अपनी पीठपरसे ढाल लेकर शच्याके ऊपर विपरीत भावसे रखकर कहा. '' युवकराज <sup>।</sup> इस डालको आप जिसमॉति विपरीत भावसे गिराहुआ देखते हैं, राठौर वस्तसिह भी समस्त मारवाड़को इसी प्रकार विपरीत भावसे निक्षेप करनेमे सामर्थ्यवान है, आपने उन्हीं महावीर वस्तिसहका अपराध किया है आप शोघ्र ही इसका फल भोगेगे " लाल २ नेत्र करके यह वचन वहते हुए उठकर क़ुशलसिंह सभास्थानको छोडकर शीत्र ही अपने अधीनमे स्थित समस्त सेनाको साथ हे जोधपुरके प्रधान राजकविके निवासस्थान मृधियाङ्को चलागया । कनौजसे सियाजीके साथ जो कवि सबसे पहले मरुक्षेत्रमे आया था, उसीके वशयरै उसमे रहते थ । यह राजकवि मरुक्षेत्रमे किस प्रकारसे सम्मानित था, उसके प्रमाणमे हम केवल इतना ही कहसकते है कि उसके अधिकारी ग्रामोमे वापिक आमदनी मरुक्षेत्र के प्रधान सामन्तोकी आमदनीके समान एक लाख रुपयेसे भी अधिक थी। सामन्त मंडलीको समान इन कविका सम्मान पद्मर्यादा और सामर्थ्य थी, कुशलसिंह सबसे पहले उसी कविके पास गेये।

कर्नल टाड् साहवने लिखा है, "कि राजनीतिज्ञ वस्तिसहने जब सुना कि मरक्षेन्त्रके सबमे प्रधान सामन्त कुशलिसह जोधपुरको छोड़कर हमारे राज्य नागौरकी सीमाके अंतमे आये हे, तब वह तुरन्त ही उन माननीय सामन्तको आद्रसहित प्रहण करनेके लिये आगे वहें, वस्तिसह विना विश्राम किये ही गंभीर रात्रिमे आकर जहाँ कुशलिसह सोनेके लिये जा रहे थे वहीं जा पहुँचे और निद्रित सामन्तको न जगाकर

<sup>(</sup>१) यह गलत लिखा है कि मूंधवाडका वारहर कन्नोजसे आये हुए कविकी सन्तानसे था। कन्नोजसे कोई काव नहीं आया था सियाजीकी चौथी पीडीमे चांदा नाम एक भाटीको पकडकर जवरदस्ती अपना पोलपात वारहट बना लिया था, आर उसका विवाह चारणोम करादिया था उसकी आँलादमें मृदियाड़के वारहट जोधपुरके पोलपात है।

🕸 मारवाड़–जोधपुरका इतिहास–अ० १२. 🕸 भाग २. 

थकेथकाचे वस्तिसह उसी सामन्तकी शय्याके ऊपर एक ओरको छेट रहे। प्रभात होते हो। वाजवान परवादि उसी सामारावा राज्याच जार एक जारका लट रह । अमात हात हो। ही कुशलिसहने नेत्र मलतेहुए सेवकोको हुका लानेकी आज्ञा दी, सेवकोने अँगुलीका हुकारा किया कि शब्याके उपर वस्तिसह सो रहे है। कुशलिसह तुरन्त ही चौकन्ने हैं। होकर उठ वेठे। उसी समय वस्तिसहकी भी निद्रा जाती रही। आह्वाके सामन्तने वस्तिसहका भलीभाँतिसे आद्र सत्कार किया, अंतमे वार्तालाप होनेके उपरान्त सामन्तने कहा, आजसे हमारा मस्तक आपकी इच्लाके अधान हुआ, आजसे आपकी आज्ञाका पालन ही हमने जीवनमे प्रधान व्रतस्त्रपसे स्वीकार किया। जब यह बातचीत हो होरही थी, उसी समय जोधपुरके प्रधान किया वही थे। वह भी दोनोके ही किया किया होता होरही हिल्ला होरही होरही हो होरही हिल्ला होरही होरही हो होरही हारही होरही होरही होरही होरही होरही होरही होरही होरही हारही होरही हारही होरही हारही होरही हारही हर हारही हारही

भिछनेमे विशेष पोषकता करने छगे । वस्तिसहने कविश्रेष्ठको आहवामें जाकर हो सामन्तके पुत्र ओर कुटुम्बको छानेके छिये आज्ञा दी, किविने प्रफुल्टित हो उसी हो समय उस कार्यसाधनमे तैयार होकर कहा, 'आजसे मैने भी जोधपुरसे सर्वदाके ही छिये विदा छो।' तुरन्त ही वस्तिसहने कहा। जोधपुर और नागौरमे आप किचित्

लियं विदा ली। ' तुरन्त ही वस्तिसहने कहा। जोधपुर और नागौरमे आप किचित् भी भेद न समझिए । जवतक एक दुकड़ा वाजरेकी रोटीका भी मिलेगा तवतक हम

उसको वॉटकर खांचगे, राजनीतिमे चतुर वस्तिसहने इस प्रकार मारवाडके प्रधान सामैन्तको अपने हस्तगतकर अपनो भविष्य उन्नतिका द्वार खोललिया" युवक अधिपति रामसिह अपने चचाको सेना सम्रह करनेका भी अवकाश न देकर

अपनी प्रवलवाहिनोके साथ उनपर आक्रमण करनेके लिये चले। सबसे पहले खेरली नामक स्थानमे दोनो पक्षमे एक महायुद्ध हुआ। इसके पीछे वरावर छः स्थानोपर

मेरताके समतरुक्षेत्रमे हृनावास नामक स्थानमे भयकर संप्रामानरु होगई, इस भयकर युद्धका विशेष वृत्तान्त यथाम्थान पाठकोने पट्टा होगा । इस

युद्धमे उद्धतम्बभाव रामसिह अपनी निर्वृद्धि और अज्ञानताका परास्तहें। प्राणोकी रक्षाकेलिये भाग गये । वीरश्रेष्ठ वरतिमह जैसे ही उस भयकर युद्धमे विजय प्राप्तकर जोधपुरकी ओरको चले, वसे ही राठौराने मन नगरां के

तोरणद्वार खोलिंदेये । वीरश्रेष्ठ वस्तिसह जोधपुरमें अधिकार करके श्रीत्र ही जिहामनपर

विराजमान हुए। बगडीके जेतावन् सामन्त, जिसके पूर्वपुरपगण प्रत्येक अभिषेकके समय नवीन राजाके मस्तकपर राजितलक देते थे, उसने ही वर्गामहके मन्तकपर राजतिलक दिया । वगडी सामन्तवशको राजटीका देवेका अधिकारी धटकर

'' सारवाड़को सारकिवाड़ '' की उपाधिसे सृपित किया । (१) सहात्मा टाट साहबते सारवाटमे जातेके विवरणमें प्रथमक गढकेर ५ प्रायमे लिया है कि चापावत् और आसीप दोनी देशोके दोनी सामन्त रामर्सिट्से विरन्त हैं इर नगाँपमे विरेगण।

जार वरतिसह तथा रामिसहके साथ उनके मिएन होनेकी चेष्टासे उसने देगा सामन्तोके नम्मत न ्टोनेपर सी रापने प्रकासिंहने उनको अपने दलने निलालिया, ऐमा जानाजाता है। कि उन्होंने नुलमे यहापर आसोपके सामन्तोके नाम नहीं हिन्ते ।

(२) वर्षत दाउ साहवां नारवाद्ने इस पुड़का विवरण प्रवसकारको २२ अत्यायमं 🚉 किया है।

महावीर वर्ष्तिसंह एकमात्र राजनीतिज्ञता और तलवारके वलसे चिरप्रार्थनीय राजसिहासनपर स्थित हो अपने जीवनको सार्थक माननेछगे। मरु क्षेत्रके बहुतसे सामन्तो का उनके साथ योगदान होनेसे वस्तिसहने यह सरलतासे स्थिर करलिया कि भ्रात्पुत्र रामसिंह कभी भी जोधपुरपर अधिकार करनेमे समर्थ नहीं होसकते। यदापि वस्तसिंहने तलवारके वलसे सिहासनपर अधिकार करितया और उनके म्वजातीयवीर गठीरगण भी उनके पक्षपाती थे । वे उस सिहासनकी हृदभावमें रक्षा करमकते थे, पर तो भी निश्चय जानते थे, कि उस सामन्त मण्डलोंके अतिरिक्त अन्यान्य सामर्ण्यवान मन्प्योको हस्तगत करना हमारा मुख्य कर्त्तव्य है।

Section of the character of the characte

रजवाड़ेके राजद्रवारके मंत्री, पुरोहित, कवि इत्यादि पदोको पुरुपानुक्रमसे भोगते है। मंत्रीके पद्पर मंत्रीका पुत्र, पुरोहितके पद्पर पुरोहितका पुत्र, इस प्रकारसे पिताके पद्पर पुत्र ही नियत होते हैं । पिताके पद्पर नियत होना होगा इसीसे पुत्रोको बालक-पनसे ही उचित शिक्षा दीजाती है, इन समस्त पिताके परके अधिकारियोको अपने हस्तगत करना नवीन महाराजका सबसे पहला कर्त्तव्य था, अविक क्या कहें बरतिसहने स्वयं अपनी तलवारके वलसे ही अपने भतीजे रामसिहको सिहासनसे उतारकर स्वयं मारवाडुका राजछत्र धारण किया। समस्त वीर सामन्ताने जिसभाति उनके पक्षका अवलंबन किया उसी प्रकार सामरिक प्रधानमंत्री; शासनविभागके प्रधानमत्री और प्रधान कविने भी उनके पक्षका अवलम्बन किया । परन्तु राजद्रवारमे एकमात्र प्रधान कुल पुरोहित जगूने रामसिंहको अत्यन्त उद्धतस्वभाव और राजपद्के अनुपयुक्त और बहुतसे दोपोसे युक्त देखकर भी राजभक्तिको अपना कर्त्तव्य विचार कभी उसने वस्तसिंहके पक्षका अवलम्बन न करके सिंहासनसे भ्रष्टहुए रामसिंहके पक्षका हो अवलम्बन किया। रामसिंहने सिहासनसे भ्रष्ट होकर जयपुरके महाराजका आश्रय लिया, पुरोहित जगू अपने प्रभुको

राज्यपर फिर अधिकृत करनेके लिये महाराष्ट्रीकी सहायताकी आशासे दक्षिणको चलागया। नीति चतुर वस्तिसहने देखा कि जगू पुरोहित होकर मारवाडके विध्यसकी सूचना करनेके छिये उदात हुआ है, विदेशीय महाराष्ट्रोको मारवाडमे छाना चाहता है जिससे मारवाङ्का सर्वनाश होजाय । अस्तु पुरोहितको ही अपने हस्तगत करना एकान्त कर्त्तव्य विचारकर उन्होंने शीव्र ही अपने हाथसे एक कवितापूर्ण पत्र लिखकर उसके पास भेजादिया । वस्तिसह केवल नीतिज्ञ साहसी और वीर हीं नहीं थे, वरन् वह विशेष विद्वान् भी थे। उन्होने पुरोहितके पास अपने हाथसे कवितामें जो पत्र लिखमेजा उसका सारांश यो है:-

"हे मधुकर <sup>।</sup> जिस फुलके सौरभपर् आप मोहित होरहे है वह उस फुलका पेड प्रवल आधिके आनेसे छिन्नभिन्न होगया है, रास गुलावके वृक्षपर अब एक पत्ता भी नही रहा, फिर क्यो वृथा कॉटोमे वंच रहेहो ? "

व्यस्ति होत्तर होत्यः होत्यः होत्यः होत्यः होत्यः होत्यः होत्यः होत्या होत्या होत्या होत्या होत्या होत्या होत्य

<sup>(</sup>१) इसी आशयके ये दो दोहे विहारी सतसईमें लिखे हैं।

दोहा-जिन दिन देखे वे सुमन, गई सु वीत वहार। अब अिल रही गुलायमे, निपट कटीली उत्ता यही आश अटनयाँ रहे, अलि गुलाबके मूल। हुइ है फेर वसंत ऋतु, इन डारन वे फूल ॥

भाग २.] <u>స్టింగ్స్ ంగ్లాంగి తంగాంగా తగాలంగాల స్టాలంగాల స్టాలంగాలు గాలుగాలు స్టాలంగాలు స్టాలంగాలు స్టాలంగాలు స్టాలంగాల</u> पुरोहितने उत्तरिया कि "सूखे हुए गुलावके वृक्षके ऊपर भौरा केवल इसी आशासे वैठा है कि नवीन वसंतऋतुके आगमनसे नवीन खिलेहुए फूलोकी मुगंधिसे पुनः मनको प्रसन्न कहंगा ? " पुरोहितको यथार्थ विश्वासपालक देखकर महाराज वस्तिसहने प्रसन्न हो उसका यथोचित सम्मान किया। यद्यपि पुरोहित वस्तिसहके पक्षका अवलम्बी नहीं था तो भी वस्तिसह उसके इस आचरणसे किचित् भी दु खी न हुए। महात्मा टाड् साहवने लिखा है, ''कि वस्तिसह जैसे सदानंदचेता थे, उसी प्रकार उनके स्वभावसे असीम साहसिकता और असीम वदान्यताके मिलनेसे उनकी राजपत जातिने आदर्शस्य करिद्या था । इन श्रेष्ठ गुणावलीकी समान उनकी मृात जैगी ज्ञान्त थी और जरीर विष्टु था उसी भाँतिसे देशकी समस्त विद्याओंमे भी वह पीडत 575570 थ, विशेष करके उनमे कविता रचनाकी शक्ति भी सामान्य नहीं थी । यदि वह एकमात्र पिताकी हत्या न करते तो रजवाड़ेमे यहांतक जितने राजाओने जन्म लिया है उनमे एकमात्र यही सबसे श्रेष्ट और चिरकालतक सम्मानित होते और इनका नाम भी अक्ष्य हो सकता । वस्तिसहने अपने श्रेष्ठ गुणोसे स्वजातीय राठोरोको अपने अनुगत करिंखा था। इन्होंने केवल समरक्तवाही वीरोको श्रीतिके मृत्रमे वांधलिया था, यही नहीं, वरन् समस्त रजवाड़ेकी सब जातियां इनके गुणापर मोहित होगई थी, बख्तसिहने ही सभीके हृदयपर अधिकार करिंछ्या था। जिस समय सिहासनसे भ्रष्टहुए रामसिहका दूर नृत महाराष्ट्र छुटेरोके नेता सैधियाको अपने हस्तगत कर उसकी सेनाकी सहायतासे ही रामसिहको किर जोधपुरके सिहासनपर बैठालनेके लिये तैयार हुआ, उस समय रामसिहको किर जोधपुरके सिहासनपर वैठालनेके लिये तैयार हुआ, उम ममय महाराज वरुतिसहने एकमात्र अपने प्रीतिमय आचरणमे और सतोपदायक व्यवहारसे तथा अपने वल विक्रमके वलसे इस भाति अगणित सेनाका सप्रह किया कि महाराष्ट्राका वल, उन सेनाश्रेणीमे समस्त ग्जवाहेके श्रष्टतम वीर सम्प्रदायको इकट्टाहुआ देखकर अत्यन्त सयभीत होगया । महाराष्ट्रीके उठको इस प्रकारने उपन्थित देख और उनके द्वारा जन्मभूमिक सर्वनागकी सभावना देनकर, मियाजीके वशवर बत्येक शामाकि राठोर सामन्त एक मनुष्यको समान खेड होकर बीरश्रेष्ट बन्निमहके अनीनन उन मद्रमृति महाराष्ट्रनेता माधोजीके विरुद्ध बद्ध करनेके छित्त चरे । महाराष्ट्रीका दुन्यकर केवल अपने वात्वलको प्रकाश करके विजय तथा गोरव उपाजन करनेके लिये नश आया जा, वरन वह होग केवह सारवाडरो एटकर तथा उनको विकास उपनेकी इन्डासे ही रामसिहको छ आये के परन्तु महाबीर बज्जस्हिको उन अवल नेनाके साय आताहुआ देखकर वे समझगें कि जिसनाति युद्रंग विचय करना असमब है, उसी मानि मारवाडरो एटना भी अनमब है, इस दारा महाराष्ट्रस्थ राजपूत बीरोको मापटे साग और मिरोकेट साथ अपने बरहोके बलती प्राथा। दियांनकी इन्डा करनेटमे ।

(६) यह उराषुष्ट लग्भी होती ह निसेही देशमें समा एक प्रक्रमका नारा है, इसीन उम्मान

कर्नल टाड् साहवने इससे पीछे वर्णन किया है, "तलवारक वलसे जो उद्देश्य साधन नहीं हुआ कालकूट विपयने उस उद्देश्यको पूर्ण करित्या, अजमरेक निकट जिस मांगसे मारवाड़के राज्यमे सरलतासे प्रवेश कियाजासकता है, शतुओंको उसी मांगसे किसीमांति भी न जानेदेनेकी इच्छासे वीरश्रेष्ठ वस्तिनहने सेनाके साथ वहां अपने डेरे डालदिये और शतुओंके आगमनकी प्रतीक्षासे वह वहा रहने लंगे। आमेरपित माधोसिहकी राठौरजातीया रानेंग्ने वहां जाकर वस्तिसहके माथ साक्षानकर आवशुत्र रामसिहके स्वार्थसाधन करनेके लिये वस्तिसहके जीवनक्पी दीपकको अपनी चतुरतासे बुझौदिया। किस उपायमे आमेरकी रानींने अपने उद्देश्यको पूर्णिकया था? उन वीरश्रेष्ठ वस्तिसहकी अन्तिम दशाका बृत्तान्त पहले ही विणत होचुका है। वस्तिसहने सम्बत् १८०९ स० १७५३ ईसवीम इस मायामय शरीरको त्यागिकया। उनकी मृत्युके पीछे उनके पुत्र विजयसिहके साथ रामसिहका महायुद्ध होनेसे मारवाड़के चारे। ओर आत्मिविश्रहानलके प्रव्विति होनेस मारवाडका विश्वेस होगया।

इतिहासवेत्ता टाड् साहवने वस्तिसिहकी जीवनीके उपसहारमे लिखा है, "िक वीरश्रेष्ठ वस्तिसिह जब तीनवर्षतक मारवाड़के सिहासनपर अभिपिक्त रहे, उस थोड़े समयमे ही उन्होने मारवाड़के दुर्ग समूहोको टढ़ और मुसज्जित करनेका अवकाश तथा उपाय प्राप्त किये थे, उन्होने राजधानीमे वड़े २ किले बनादिये, तथा अहमदाबाद

—सिरोही \* नाम हुआ । इसकी धार अत्यन्त तीक्ष्ण होती है । कलकत्तेकी प्रदर्शनीमें जीधपुरके कई एक प्राचीन विशाल भाले रक्षेगये थे, ऐसा विहित होता है कि उनको पाठकेंने अवश्य ही देखाहोगा ।

(१) महात्मा टाड् सावहको इस स्थानपर अस होगया है। हमने उनकी उक्तिके मतसे "क्रिल टाडके मारवाड़मे जानेका वृत्तान्त " २९ अध्याय पृ० ९४० में लिखा है, कि जयपुरके महाराज इश्वरीसिहकी छीने महाराज वल्तिसिहको कालकृट विपमय वछ दिये ये, वस्तिसिहने उसी वेशको धारणकर प्राण त्याग किये। परन्तु महात्मा टाड् साहवने यहां कहा है कि माधोसिह की छीने वेकालकृटमय वस्न दान किए थे। इसकी सत्यताका निर्णय करना अत्यन्त कठिन + है।

(२) प्रथमखंडमे कर्नेल टाड्के मारवाडसे आनेका वृत्तान्त २९ अध्यायके ९४० पृष्टमे देखे।

इसीस इसका नाम सिरोही पड़ा।

+ 'गद्यत्यातमे' माधविसहका गांव सोनेली परगने मालपुरा इलाक़े मारवाडमे वस्तिसहसे कि मिलनेकी आना लिखा है सो उस समय माधोसिंह ही जयपुरके राजा थे। उसी ग्राममें भादों कि वटी १३ स॰ १८०९ की महाराज वस्तिसहका देहान्त हुआ था।

<sup>\*</sup> सिरोही एक किस्मकी फीलादी तल्दवार होती हैं। यह काट करनेमें बड़ी तीक्ष्ण होती हैं पर साथ ही यह बात भी है कि चलाने वाला कुशल नहीं है तो टूट भी जाती है इसीसे कहा वत हैं (कि सर नहीं कि सिरोही नहीं)। यह तलवार राजपूतानेके सिरोहीनामक स्थानमें बनती है इसीसे इसका नाम सिरोही पडा।

🕸 मारवाड्-जोधपुरका इतिहास-अ० १२. 🕸 भाग २. ] वादको जीतकर जो समस्त उपकरण लायेथे वस्तिसिंहने उन सव उपकारणोसे जोधपुरके महलोको अत्यन्त सुन्दरतासे सजायाथा। कठिन यवनोने हिन्दुओके प्रति और विशेष करके मारवाडनिवासी राठौरोके गति एक समयम जो अकथनीय नियह. दारुण अत्याचारको किये थे,महावीर वस्तिसहने उन सव अत्याचारोका उन्हे उचित फल दिया । उन्होंने अपने मुख्य अधिकारी नागौरराज्यकी यवन मसजिदांको तोड़ फोड़ कर उन स्थानापर पूर्वकालके आदि मंदिरोको वनादिया। एकमात्र उन असीम साहसी वस्तिसहने समस्त मारवाड़मे ऐसी आज्ञा दी कि जो कोई मुसलमान ऊचे स्वरसे खुदाको पुकारेगा उसको प्राणदंड दियाजायगा। वस्तसिहकी उसी आज्ञाके अनुसार ही समस्त मारवाड्मे तथा सारी मसजिदोमे वह चीत्कार शब्द एकवार ही वढ होगया, और आजतक उस प्रवल नियमका पालन होताहै । उस समय भारतवर्षमं जिस भॉतिका राजनैतिक विद्वव होरहाथा दिझीके प्रवल प्रतापशाली यवन सम्राटकी वह जगत् विख्यात् गौरवगरिमा लुप्त होगई थी, तथा इनके शासनकी शक्ति भी एकवार ही हीनप्रभा होगई थी। ऋष्णाके किनारे ऋषिजीवी महाराष्ट्रदलने मस्तक उठाकर सवमे प्रधान शासन शक्तिका संचय किया था, यदि वीरश्रेष्ट वस्तसिह कुछ कालतक और जीवित रहते तो अवस्य ही राजपूतजाति प्राचीनकालकी समान समस्त भारतमे उस शासनशक्तिको प्राप्तकर पहलेकी समान स्वाधीनभावसे स्वजातिके गौरवरूपी सूर्यको फिर उदित करनेमे समर्थ होती। जिस यवनराजकी शासनशक्तिने भारतके देशीय राजाओकी स्वाधीनताको नष्ट करदिया तथा उनको एकवारही मोल लियेहुए दासकीभाँति पर्पर स्थित करिद्या था, उसी यवनसन्नाट्के वशको विनाश करनेकेलिये सभी राजपृत राजा एकसाय मिलसकते थे, परन्तु उन देशीय राजाओने अनेक प्रकारके राजनैतिक पापोके कारण उस अभिलपित सुअवसरको पाकर भी गोविया और वे अपने मनोरथको सिद्ध न करसके"। सत्यप्रिय टाड् साह्व स्पष्ट अध्रेरोंने लिखगर्व है कि पाठकगण इस म्यानपर वरुतसिहके पिताका प्राणनाश और आमेरकी रानीके द्वारा उस पित्रहन्ताके जीवनका विनाश देखकर यह न विचारे कि राजपृतजाति इसीप्रकारने जीवनकी नागकर अपने वशको कलंकित करनेका अभ्यास रखती है। इस प्रशासना हत्याना उपनी एकमात्र दिखाई दिया है। कर्नल टाइ साहबने इसके पीछे लिखा है, पाञात्य इतिहासकी ओर हाँ उठाकर देखें । स्वारह्वी अनाव्दीसे जिस समय प्रवल प्रतापशाली जयचंद् यवनोके द्वारा दिहासनमे अष्ट हुए ये जिन समय नियाजीने मरुक्षेत्रमे राठारोके शासनकी प्रतिष्टा की उन नम्य विरायनवाकी अस्यान और अपवारते मुक्ति शाप्तकर रहे ये। जिम समय आर्यगजदशमा प्रवाप, प्रसूत्र, स्यापीनता एकवार ही विज्ञानियोके आत्रमधीस हीत हेणाई की, उसी विरायतिवासियोने नवीन सन्यता और शिक्षांक बटने मन्तक उठाया। या, विरायत नियासी नाइट अर्थान् बीर स्तीन उपाविकारे मनुष्य जिन सुर्यामे विज्ञायित हो।

जिस भॉतिसे अपने साहस और वल विक्रममे प्रशसनीय हुए थे, राजपूत वीर भी 🏗 उन सभी गुणोसे विभूषित थे, वरन् विलायत वामियोकी अपेक्षा राजपत वीरनेता मानसिक उत्कर्पतासाधनमें अधिकतर शिक्षितथे। ऐसी कोई समय भी नहीं हुआ कि जिस समय राजपूत राजा अपने नामके हस्ताक्ष्र न करसकते हो, वरन् वह सभी अपनी साद्दीक्षाके वलसे अपने हाथसे राजनैतिक पत्र तथा मन्तव्य लिखा करते थे. और आवश्यकता होनेपर वह कविता भी वना छेते थे। तव रजवाडेके हत्या काण्डका उद्घेख करके युरोपके मध्यसमयके हृदयभेदी अगणित हत्याकाण्ड क्या शोचनीय नहीं होसकते ? "

उदार स्वभाव टाड् साहव इस स्थानपर सत्यके मम्मानकी रक्षाके लिये स्ववेशके नाइटकी उपाधि धारण करनेवाले वीरोकी अपेक्षा राजपतवीर नेताओं के प्रति ऊँचा सम्सान दिखागये है। महात्मा टाड़ साहवने पीछे कहा है, कि वरतिसहने जो अपने ह पिताको मारा था राजपुत कवियोने उस महापापकारी हत्याकाण्डके प्रति किसी प्रकारका भी मन्तव्य प्रकाशित नहीं किया। पाठक इस प्रकारका सिद्धान्त न करें। रजवाडेके राजाओसे लेकर दीन दुरिद्री किसानतक भी कविकी लेखनीसे निकलेहण ''विपगर्येद्योको'' आजतक पढ़ा करते है, इससे भर्छीभाँति प्रमाणित होता है कि राठौरके किवने निर्भय हृदय हो स्वाधीनभावसे सत्यके सम्मानकी रक्षा करनेसे किसी भाँतिकी भी त्रटि नहीं की । वस्तिसहने जो अपने पिताको मारडाला था, इस विपयमे आजतक एक प्रवाद प्रचिखत है। एक समय महाराज अभयसिह आमेरपति महाराज जयसिहके साथ पवित्र पुष्करतीर्थको जारहे थे। तीसरे पहरके समय दोनो महाराज अपने अपने पारेपदोके साथ बैठे हुए आनन्द भोग रहे थे, इसी समयमे दोनी राजाओने प्रधान कवि कर्णीदानको नवीन कविता वनाकर सुनानेकी आज्ञा दी । कविश्रेष्टने तुरन्त ही दोनो राजाओकी आज्ञासे निर्भय हो यह कविता पढी।

जोधपुरा आमेरिया, दोनो थाप उथाप। क्ररम मास्यो डीकरो, कमधज मास्यो वाप॥

कविताका यह अर्थ था कि जोधपुर और आमेरके महाराज यह दोनो ही साखा

अंक्रीतंत्रीतंत्रीतंत्रीतंत्रीतंत्रीतंत्रीतंत्रीतंत्रीतंत्रीतंत्रीतंत्रीतंत्रीतंत्रीतंत्रीतंत्रीतंत्

<sup>(</sup>१) यूरोपके मध्यसमयके नाइट ( Kinght) अत्यन्त ही मूर्ख थे। वे अपना नामतक नहीं जिल्सकते थे।

<sup>(</sup>२) मालूम होता है कि यहाँ अनुवादकर्त्ताकी मुराद विसरसे हैं मारवाड़में कविताके दो भेद हैं सर और विसर, सर प्रशंसामयां कविताकी संज्ञा है और विसर निन्दापूरित कविताकी, इसी साशब्दसे विष पच गढ़ा गया होत्रा ।

असीम साहसमे भरी इस नवीन कविताके सुनते ही सभी आश्चर्यमे होगये। उसी समयसे रजवाड़ेके प्रत्येक मनुष्योके मुखसे यह कविता सुनाई देनेलगी।

उपसंहारमे हमारा कर्त्तव्य यही है कि यदि महाराज वल्तिसह अपने भाई अभयसिहको आज्ञासे तथा उनकी ताड़ना, उपदेश और छालचम आकर अपने पिताके प्राणनाग न करते तो कर्नेल टाड् साहबकी समान हम भी उनको राठीरवीरोमे अप्रणीय कहकर महान उच्च सम्मान दिखासकते थे।

## तेरहवॉ अध्याय १३.

**---**\$<--\$\dag{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sq\t{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sq\t{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sqrt{-\sq\ta}}}}}\eq\si\exi\exi\tand{-\sign{-\sqrt{-\sq\ta}}}}\eq\sinthintity}}\eq\si\exi\tai\exi\tai\exi\tai\exi\taind{-\sign{-\sign{-\sign{\cand{-\sign{-\sign{-\sign{-\sign{-\sign{-\sign{-\sign{-\sig

हुँ द्वे जयसिंहका राज्याभिषेक; मेरता नामक स्थानमे नवीन महाराज्ञके प्रति राठौर सामन्तीका सम्मान दिखाना, जोधपुरकी राजधानीमे विजयसिंहका जाना, सिंहासनसे अष्ट रामसिंह का जयपुरपतिके साथ मिलकर महाराष्ट्राके साथ संधितंधन; आक्रमणकारी सेनाका संमिलन; आक्रमणकारियोंक विरुद्धेंम युद्धके लिये मारोठनामक स्थानमें विजयसिंहका सेना इकटा इरना; रामसिहका सिहासन देनेके छिये विजयसिहके पास आज्ञा भेजना, विजयसिहका उत्तर देना, युद्ध, विजयसिष्टकी पराजय, राठौरोकी अधारोही सेनाका नारा, सेनाक साथ सामन्तीका भागना रणक्षेत्रमे विजयसिह्या इकला रहना; उनना भागना; रामभिहका किलेपर अजिकार करना, महाराष्ट्रींके सेनानायकके जीवनका नाश, उस हत्यारी हानिसी पूर्ण करना, अनमरम जाना, महाराष्ट्रीका चौंय संस्थापन, महाराष्ट्रीका रामसिंहके पश्चरे। ठोड्ना, कविकियित पय, रामसिंह की मृत्यु, उनके चरित्र, सारवाडमें अराजकता, राटौरराजाके प्रति पोक्रणैके मामन्तीका हर्पन वहार, सामन्ताकी शासनशक्तिको घटानेके छिये सारवाट्यप्तिकी करपना; मामन्ताकी मिनितः गोवर्र्डनखीची, राजाके प्रति उनका अपदेश, सामन्तोके माथ राटोपपिका असम्प्रमागुलक मुद्रि बधन, चेतनभागो विदेशीय सेनाको विदा देना; राजगुरकी मृत्यु; गुरकी भनित्यवाणी, प्रपान क सामन्तीका प्राणनाश, सुवलसिंहका अपने पितृहन्ताके प्रति वर्जना देनेका वर्षाम करना, समर्गनड की मुख्य, सामन्तोकी शासनशातिका रोकना, मिन्दुदेशसे अनरहेष्टही हीनलेना, नेवाहने गोह-वार राज्यका ग्रहण जरना, महाराष्ट्रोके विरुद्ध मारवाड और जयपुरके दीनी राजानीका निजन. त्मानामक स्थानमे पराजय, राटौरोका अजमरसर निर निकार काला, पाटन जीर मेरतामें बाद, जननेरने जाता, अजमेरके सामनकर्तानी आमटस्या, विजयमिन्द्री नरवीका मानप्रदर्श गोद ेना, अने जनदावरणते सामन्तीया जेण्यत टीना, उनकी हत्या करना,विवयसिंहकी मृत्यु ।

८५) जपहुरे पर, यहापर नुस्वने सूर्या हुआ है।

<sup>(</sup>२) पानव्यव कान्यपुरत पति है पार्चन उसीब है। मान्याइके गई सही यह व्यक्तिय जिला करती थीं।

(२०८)

क्ष राजस्थान द्वातहास । क्षि

क्ष वारिश्रेष्ठ वरतासिहने अपने पिताकी इत्याक फळस्वरूप अपने

सीमाके वाहर काळकृट विपमय वेशको पहरकर एक ग्रोचनीय द्याम

किया, तव उनके पुत्र विजयसिह वीसवर्षकी अवस्थामें मारवाडके राज्यां

अभिपिक्त हुए । यथापि दिहाके वादशाह इस समय नाममात्रके वादगाह

समय उनके शासनको शक्ति एकवार ही छुत होगई थी, देशीय राजा

श्रासनकर्ता गणांने पहळेकी समान उनकी अधीनताको स्वीकार कर राज्यां

आज्ञा पाळन नहीं की थी, और वस्तिहिक समयसे ही मारवाडमें

अजुता छुत होगवा था, तथापि नवीन मारवाडपति विजयमिहने प्राची

अस्तार दिल्लीके वादशाहके निकट अपने अभिपंकका ममाचार भेजिद्या ।

उसी समय उत्त अभिपेकमे पूर्ण सम्मति प्रकाशित कर भेजी । केवळ दिल्ली

असीपेकमे आनंद प्रकाशके साथ अभिनंदनपत्र भेजे । मारवाडकी सीमारोट नामक स्थानमे विजयसिहका अभिपेक किया गया । नवीन महरारा

सिहने मारोटसे मेरतामे जाकर वहां अशोपक किया गया । नवीन महरारा

सिहने मारोटसे मेरतामे जाकर वहां अशोपक किया गया । नवीन महरारा

सिहने मारोटसे मेरतामे जाकर वहां अशोपक किया गया । नवीन नागोरे

करक वहां आये और सवने विजयसिहका अभिपेक किया गया । नवीन नागोरो

करकर वहां आये और सवने विजयसिहका उचित सम्मान किया, तथा सम्पूर्ण

अमारकी स्वर्ण सम्मान वढ़ाया । और राजधानी जोधपुर्भ जाकर वड़ी

साथ अपने स्वर्गीय पिताका श्राद्ध किस समय पिताके सिहासनपर

अपने करके कि माट, चारण, त्राह्मण और अनाथोको अधिक वन देकर वि

आप साथ अपने एकमात्र असीम साहस, अनुल सामर्थ्य, प्रवळ प्राक्तम राजनीतिक वळसे ही रामसिहको भगाकर स्वर्ग सिहासनपर विराजमान

परन्तु इस समय विजयसिहकी अवस्था केवळ वीम वर्षकी थी, उनके छिये र राम्मी

अपने संग्रामभूमिमे पिताको समान सामर्थ्य दिखाना असम्भव

था । जो हो विजयसिहकी अवस्था केवळ वीम वर्षकी थी, उनके छिये र राम्मी

अपने संग्रामभूमिमे पिताको समान सामर्थ्य दिखाना असम्भव

था । जो हो विजयसिहकी अवस्था केवळ वीम वर्षकी थी, उनके छिये र राम्मी

अपने संग्रामभूमिमे पिताको समान सामर्थ्य दिखाना असम्भव

व्यर्थ करिया ।

व्यर्थ करिया (२०८) क्ष राजस्थान इतिहास। 🕸 जब बीरश्रेष्ठ वरतासिहने अपने पिताकी इत्याके फळस्वरूपमे अपने राज्यकी सीमाके वाहर कालकृट विपमय वेशको पहरकर एक गोचनीय दशामे प्राण त्याग किया, तव उनके पुत्र विजयसिंह वीसवर्षकी अवस्थामे मारवाडके राज्यसिंहामनपर अभिषिक्त हुए। यदापि दिल्लोके बादशाह इस समय नाममात्रके बादबाह थे, इस समय उनके ज्ञासनकी शक्ति एकवार ही छप्त होगई थी, देशीय राजा और यवन आज्ञा पालन नहीं की थी, और वस्तिसिहके समयसे ही मारवाडमे दिहीश्वरका प्रभुत्व छुप्त होगया था, तथापि नवीन मारवाडपित विजयसिंहने प्राचीन रीतिके अनुसार दिल्लोके वादशाहके निकट अपने अभिषेकका समाचार भेजदिया। दिलीश्वरने उसी समय उस अभिपेकमे पूर्ण सम्मति प्रकाशित कर भेजी । केवल दिलीश्वर ही ने नहीं वरन् राजवाड़ेके अन्यान्य राजाओने भी नवीन मरुक्षेत्रपति विजयसिंहके अभिपेक्से आनंद प्रकाशके साथ अभिनंदनपत्र भेजे । मारवाडकी सीमार्मे स्थित मारोठ नामक स्थानमे विजयसिहका अभिपेक किया गया । नवीन महाराज विजय-सिंहने मारोठसे मेरतामे जाफर वहां अशोचकाळतक समय व्यतीत किया। उस समय वीकानेर कृष्णगढ और रूपनगरके स्वाधीन राजा भी अपने २ अधीनकी सेनाकी लेकर वहां आये और सवने विजयसिहका उचित सम्मान किया, तथा सम्पूर्ण सामन्तोने भी वहाँ जाकर विजयसिंहके सम्मान वढानेमे त्रिट न को। नवीन नागोरेज्यरने इस प्रकारसे सबका सम्मान बढ़ाया। और राजधानी जोधपुरभे जाकर बड़ी धूमधामके साथ अपने स्वर्गीय पिताका श्राद्ध किया। इस श्राद्धकार्यमे उसने बहुतसा वन खर्च करके कवि, भाट, चारण, ब्राह्मण और अनाथोको अधिक वन देकर विशेष वश वीसवर्षकी अवस्थामे विजयसिंह जिस समय पिताके सिंहासनपर अभिपिक्त हुए, उस समयको अवस्य ही विपद्मय कहना होगा । यद्यपि प्रतिवासी राजगण और सामन्तमंडलीने उनके पक्षका अवलम्वन किया, परन्तु अभयसिहका पुत्र रामसिंह मारवाड़के राज्यसिहासनका प्रधान दावादार राजनैतिक वंगाल भूमिम आपहुँचे। वस्तिसिह अपने एकमात्र असीम साहस, अतुल सामर्थ्य, प्रवल पराक्रम और कूट राजनीतिक वलसे ही रामसिहको भगाकर स्वयं सिहासनपर विराजमान हुए थे। परन्तु इस समय विजयसिहकी अवस्था केवल वीस वर्पकी थी, उनके लिये राजनैतिक रंगभूमि और संव्रामभूमिमे पिताकी समान सामर्थ्य दिखाना असम्भव व्यापार था । जो हो विजयसिंहने पितांके सिंहासनपर वैठकर रामसिंहकी आशाकी वस्तिसहके द्वारा मारवाड़से निकाले जाकर रामसिह जैपुरमे रहने लगे। यदि वस्तिसह जीवित रहते तो उनके मनकी आशा कभी पूर्ण न होती, यह उन्होंने भर्लीभॉतिसे समझिलया था। इस समय उन्हीं सिह्विकमी वस्तिसहकी मृत्युसे रामिसहने ইনিক নিক্তির দিয়ের দি

AND THE CHECKES TO SHOOM SHOOM SHOOM SHOOM SHOOM हैं। जहांसंतुष्ट हो फिर पितांक राज्यका उद्धार करनेकी विशेष चेष्टा की। रामिसह और कि हो। जनपुरके महाराज भी भछीभाँतिसं जानगरे थे, कि विजयसिंहकी त्रीस वर्षकी अवस्था होते ए ही जिन्न कि राठीर जातिने इनको अधीश्वरहणसे म्वीकार करिट्या है, जन कि प्रतिनासी ्री सामान सम्मान प्रकाश की है, तम एकमात्र जयपुरकी है ्री सेनाको सहायतासे विजयसिंहको सिंहासनसे श्रष्ट करना असंभव है। इस कारण १००० ती रामिसिहने अन्य उपायसे अपनी अभिलापाको पूर्ण करनेको चेष्टा की । इस कारण हों महाराष्ट्रीं के दलने भी प्रवल होकर भारतभूभिम विद्याप शक्ति स्थापिन करली थी। रामांसह उन्हीं महाराष्ट्रों के दलकी सहायतासे अपनी अभिलापाको पूर्ण करनेक लिये आगे हैं। रामामहके पुराहितने यद्मपि एकवार हो महाराष्ट्रीकी सहायताको संग्रह किया था, यद्यपि महाराष्ट्रोके देल मारवाडके विध्वम करनेको वस्त्रुमातिस अमसर हुए थ, परन्तु । ्रें जनार महाराष्ट्रा र वेल मार्याद्य । विकास करणका उम्ब्रमाल करण है। वे, वरण्य विहासी अभित बल्हाालिनी सेनाको देखते ही उन्होंने मनकी है हीं कामना पूर्ण होना असमन विचार जीवनाम पीठ दिन्ताही थी। किन्तु इस समन वस्तिसिहने न होनेमे अपने पापके उहेउय पूर्ण होनेमे किसी प्रकारके उपद्रव न होनेही सभावना विचारकर महाराष्ट्र देलके नेतान मरलतास रामितक प्रस्तावमे अपनी नम्मति ्रि प्रकाश की। हामसिङ्की ओर महाराष्ट्रकों नेताक साथ शीच ही संन्धित्वन होगगा, ्री नेकाश का। शामाणह का आप महापाइक्लक पताक पाव गाव वाव वा पाल्यववा शामाता वा पाल्यवा शामाता वा पाल्यववा शामाता वा पाल्यवा शामाता वा पाल्यववा वा पाल्यववा वा पाल्यवा वा पाल्यवा वा पाल्य महाराष्ट्राको सेना शींच ही उत्तरास होती हुई जयपुरने आ पहुंची। उस सम्म रामितः जर्भुरमें ही रहते थे। महायकारी नदाराष्ट्रीके आते दी रामित की जानपुरकी हैं जनपुरकी हैं स्थान की साम समाम समामार सेनाक सिंहत महाराष्ट्रिक साथ मिलकर विजयितको नितासनसे उतारने है लिये "महाराष्ट्रीका तस्त्ररदस्य मारवण्डमं जाते ही देशका सर्वनाद्य करेंद्रमं, यहाका भित्रम् एट्वर् सारो धनसम्पत्ति देवारम् निवास करवा, यहाम् । भारति केत्रम् सारो धनसम्पत्ति देवारम् । महारात्र विवयसिन्ती गटीर गासन्त मण्डली और सर्वसाधारण प्रजाने इस वातदों नेलीनातिसे जानित्या था। इस नामा रसेंहें होने देने। समस्त राटोर जातिहों। इस रणस्मिने इस्ट्रीहें ना इस्ट्री राटार वार्थित हो। सो स्तित्व के हिंद्यों होताने होंद्राणी ए में प्रतित्व के सम्बन्धा के स्वति के स्वति के स्वति के स्वति के सम्बन्धा के सम्बन्धा के स्वति के सम्बन्धा के समिति के समित सामित महाराष्ट्री मेनाक मान पुष्टको नेने सार विस्तर हैं सन पह त्यात्व प्रत्यात्व विकास क्षायात्व क्षायात्व क्षायात्व क्षायात्व क्षायाः विकास क्षायाः विकास क्षायाः विकास क्ष विकास प्रत्यात्व क्षायां विकास क्षायां क्षायां विकास क्षायां विकास क्षायां विकास क्षायां विकास क्षायां विकास क भारती सार्थ में क्षेत्र के क्षेत्र के में के के के के के के के कि के कि के कि के कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि

**%**ᡦᠬᢆᠣᢌᡳᢆᠣᢛᡯᢐᢅᢛᡯᡳᡠᢢᡠᢌᠷᢆᢛᢣᢆᡳᢌᠲᡲᡳᢣᢆᡳᡳᠵᢆᡳᡳᡓᡯᡳᡠᢌᡳᢆᡓᠵᡳᢆᡓᢌᡳᡳᢌᡳᡳᢌᡳ नहीं है।" महाराज विजयसिंहने उन समस्त सामन्तोके सामने रामसिंहके उस आज्ञापत्रको पढ़ा, जिसे सुनते ही समस्त राठार अत्यन्त कोधित होगये। और "युद्ध होगा ! युद्ध होगा <sup>।</sup> " यह कहकर महावीरता प्रकाश करतेहुए वोले, "यह कौन आंपाहै जो हमें भय दिखाता है ? हजार वज्रपात होनेपर भी हम अपनी रक्षा करेंगे । " उत्तेजित राठौरोने इस प्रकार एकस्वर और एकमतसे युद्धपक्षका समर्थन किया। महाराज विजय-सिंहने उसी समय रामसिहके निकट यथोचित उत्तर भेजदिया, महातमा टाइ माहव छिखते हैं कि शत्रु सेनाकी सख्या राठौरोकी मेनाकी मत्यासे अविक थी। राठौरगण कछवाहोकी सेनासे तो कुछ भी भयभीत न हुये, कारण कि वह जानते थे कि हम कछवाहोको सरलतासे परास्त करसकेंगे, परन्तु महाराष्ट्रोके साथ जय प्राप्त करनेके विषयमे उनको कितनी ही वातोकी चिन्ता करना पड़ी । जो हो राठौरोकी सेना महाराष्ट्रोके साथ प्रवल विक्रम प्रकाश करके अपने वाहवल और पराक्रमका चूड़ान्त प्रमाण दिखानेमे असमर्थ न हुई। राठौरोके कवियोने, जो जो सम्प्रदाय इस युद्धमे नियुक्त थीं, उन सवकी यथायोग्य प्रशंसा कीहै। इस प्रवल युद्धके समयमे राठौरोमे दें। आकस्मिक घटनाए उपस्थित हुई। यदि यह दोने। घटनाएं न होती तो इस भयंकर युद्धमे विजयसिंह हो विजयलक्ष्मीका आिंठगन करसकते । एकद्छ राठौरोकी अदवारोही सेना दात्रुपक्षके व्यूहको भेदन कर लौटा जारहा था। इसी समयमे उसको रात्रुओकी सेनाका जानकर राठौरोने उसके ऊपर वाण और गोलोकी वर्षा करके उसे वि<sup>ई</sup>वस करदिया। इस दुर्वटनाका वर्णन यथास्थान किया गया है, यदि विजयसिंहका भाग्य मंद्र न होता तो ऐसी दुर्घटना क्यो होती ?–दूसरी दुर्घटना भी इसो प्रकारकी थी । सेविया इस समय रणक्षेत्रको छोड़कर भागनेके लिये तैयार होगया था, यदि राठौरगण कुसस्कारक वशीभूत होकर छिन्नभिन्न न होजाते तो इन्हींके विजयकी पताका उड़ती । कृष्णगढ़ और रूपनगर इन दोनो राज्योके राजा भी मारवाड़ राजवंशसे

उत्पन्न है। परंतु दोनो ही स्वाधीनभावसे राज्यशासन कर दिल्लीके वादशाहसे सम्बन्ध रखते थे । ऋष्णगढ़के महाराजने अपने कुटुम्वी रूपनगरके महाराजकी सिहासनसे

उतारकर उक्त राज्यको अपने अधिकारमे करिलया था। 'रूपनगरके महाराज सानन्तसिंहने वृद्वावस्थाके कारणसे हो अथवा वैराग्यवर्मसे हो' जब कृष्णगढपतिने उनके राज्यको अपने अधिकारमें करिलया तव वह यमुनाके किनारे श्रीवृन्दावनवाममे

স্কৈটিক ক্রিকের ক্রিকের

<sup>(</sup>१) महाराष्ट्रनेता जय आप्पाजी सेविया।

<sup>(</sup>२) राजस्थानके प्रथमकाडमें कर्नल टाड् साहबके मारवाडसे आनेका वृत्तान्त २९ अध्याय में देखा ।

<sup>(</sup>३) उर्दू तर्जुमेंमें यो लिखाहै कि सिन्धियेको वखतरी (पाखरवाली) फौज राजपूरोपर हमला करके भीठे आती थी उसपर दुइमनोंकी फौजका ग्रम हुआ और वह ग्रापसे \* उड़ादी गई ।

<sup>🤋</sup> तापका छर्रा।

भाग २. ] 🕸 मारवाड़-जोघपुरका इतिहास-अ० १३. 🕸 ( २११ )

発るjite あれていれていずですjit 5 jite るfite あれていれていれていれていれていれていれていれていれていれていれている。 आनंदमहित हरिनामका कीर्तन करतेएहु जीवनके शेप दिनोको व्यतीत करनेलगे। ケバス・テバス・テバマ ナバマ ナバマラバマラバマラバマラバス राज्यकी चिन्तासे छुटकारा पाकर श्रीभगवानके चरणकमलोमे कृतज्ञता प्रकाश करके उन्होंने अपने मनको पुण्यपुंजके संचयमे लगाया, परन्तु रूपनगरके महाराज सामन्तिमहके पुत्रने पितांक उस वराग्यभावसे दुःखित हो, कृष्णगडपितके हाथसे अपने राज्यका उद्घार करनेके लिये पिताको वारम्वार उत्तीजत किया । सामन्तिसह ससारसे वासनाहीन होगये थे कि उन्होंने पुत्रकी वात यहांनक किचिन्मात्र भी न सुनी, वरन् 'विषयवासना अनेक प्रकारके पापोकी जड़ है' इस कारण उसका चित्र अकित करके पुत्रको राज्य प्राप्तिकी आञाके छोड़नेकी सलाह दी। पुत्रने पिताके वचन सुन अत्यन्त दु:खित होकर कहा, 'हे पिता । आप सम्पूर्ण विषय वासनाओं से नृप्त होकर इस समय ज्ञान्त होगये हो, इसीसे मुझे ऐसा उपदेश देते हो, परन्तु मेरिलयं तो राज्यका शासन सब प्रकारसे अनुकूल है। " पिताके पाससे निराज हो रूपनगरके महाराज सामन्तिसहके पुत्र पिताके राज्यका पुनर्वार उद्वार करनेके लिये सुसमयकी वाट देखनेलगे। इसी समय विजयसिहके साथ रामसिहकी विवादानल प्रज्वित होगई । युवकने इस सुअवसरमे रामसिहके साथ मिलकर उनके दूतके साथ महाराष्ट्रीकी सहायताके लिये दक्षिणको गमन किया। महाराष्ट्रनेताने जिम प्रकारसे रामसिंहके म्वार्थ साधनको सुना था, इसी प्रकार म्पनगरपतिके युवक पुत्रकी कामनाको पूर्ण करनेमे भी सम्मति प्रकाशित की। जिम समय मेरताके युद्धक्षेत्रमे विजयमिहकी सेनाने महाराष्ट्रीकी सेनाको छित्रभिन्न करदिया, जिस समय महाराष्ट्रोकी सेनान अपने प्राण वचाकर भागनका उपाय किया था, उम समय उस महाराष्ट्रनेता जय आप्याने उक्त युवकको बुलाकर कठा, " रामिसहके भाग्यके साथ आपका भी भाग्य जड़ित है। परन्तु रामिनका भाग्य अत्यन्त सद्देखता हु। इस कारण अब हम बहासे भागनेक पहले आपका और क्या उपकार करमकते हे ? " युवक महाराष्ट्रनेताके यह वचन मुनकर एक्ष्यार ही जाशा-तीन होगया। यदापि वह राजनीतिमे और यद्विचामे अज्ञान या तयापि वह इस वातको भर्छभातिसे जानता था कि स्वजातिका स्वभाव किन प्रकारमा है, इस काला जिस समय सहाराष्ट्रवेता युद्रको भग करनेके लिये उद्योग करने थे, उन समय उसने एक विचित्र उपायसे अपने सनोर्थको पूर्व करनेक सुअवसर प्राप्त किया । यवकने देखा कि यदि अवल राठौरोकी सेवाको किसी उपायन भी गाम जान्त नही परमोने तो किसी प्रकार सुनीता नदी है, इस रायन इसने एक स्वजानीय अदवारोतीको दावुओके देशेने अन्य मार्गले भेजदिया । जिस स्थानपर राठोरोजी लेना अवड पराजमके नाय यह करमही भी वहा साईनोत

जिस स्थानपर राठोरोजी सेना अवड पराजनके साथ पुत तरगती भी वता माईनोत् स्थानाके पेता सेनापति पद्धपर थे। इक्त अध्यातीने वता वही तीक्ष्णतासे जातर सामन्त्रको सुद्धानर पदा अब न्यो हुआ सुद्ध स्थलेते, विजयस्ति शत्रुक्षिते गोली से स्थानुनिके सम्य पार्थने तत होगये हैं . ' सामन्तने उस अध्यागेतीको Score of the strain of the offer the offer of the offer of the

महाराष्ट्रीने धोखेवाजीसे ही युद्धमे जय प्राप्त की और राठोरोकी सेना छिन-

अपने पक्षका जानकर उसके कहनेपर विज्वासकर विना खोजिकये गणको भग करिद्या। दावानलकी समान विजयसिह्की मृत्यका रामाचार चारोजोर केलगया। राजपूत जातिके इतिहासमें ऐसी घटना हे हजारों प्रमाण होनेपर भी वह किसी प्रकारसे किसी समय भी उसका निर्णय नहीं करसके । उस अञ्चारोहीका वचन सन्य है अथवा मिथ्या, इस वातका किसीको भी कोई प्रमाण नहीं मिला और न किसीने जाचा परताल करनेकी चेष्टानकी, सभी प्राणांक भयसे चाराओरकी भागनेलगे। उन समय विजयसिहने महावीरता प्रकाश करके इस प्रकारका युद्ध कियाया कि कई महर्तमे ही उनकी विजय होनेकी संभावना थी,-परन्तु उन्होंने सहसा देगा कि उनके अधीनमें स्थित समस्त सामन्त संयामभूमिको छोड़कर चाराओरको नाग रहे है। मारवाडके महाराज विजयसिंह जो एकछाख सेनाके गाथ युद्ध कररेत थे, वह समय समस्त सेनासे त्यागेजाकर महाविपत्तिमे पड्गये । महाराष्ट्रांने गरलतारे। जवलक्ष्मी का आलिगन फिया । मारवाड्पति विजयसिहने जिस भावसे असहाय अवस्थान रणक्षेत्रने भागकर एक क्रपककी सहायतासे अपने जीवनकी रक्षा की थी, उने पाठक परहे ही पढ़चुके हैं।

यदि सिहासनसे पतित रूपनगरके महाराजके युवकपुत्र उस प्रकारने अपनी चतुरता जालका विस्तार करके राठौरोकी सेनाको वृथा भ्रमने न डालते तो नहाराष्ट्रनेताओको अवस्य ही रणक्षेत्र छोड़देना पड़ता, और रामसिहके भाग्यमे वह युद्ध ही निर्वारित होजाता। अधिक क्या कहै, यद्यपि इस युद्धमे महाराष्ट्रगणाने अधिक चतुरता करके जब प्राप्त की, परन्तु राठौर सामन्तोने भागनेके पहले जिस भावसे वीरता प्रकाश की थी कविने उसकी अत्यन्त प्रशंसी की है।

भिन्न होकर चारे। ओरको भागगई, रामसिहके भाग्यका तुर्व मेपसे मुक्त होगया। एक २ करके अनेको किलोके ऊपर रामसिहकी विजयपताका फहराने लगी । इसी समय महाराष्ट्रोके तस्कर दलने पंगपालकी रामान मरुक्षेत्रमे आकर ल्टमार करनी

प्रारम करवी। परन्तु महाराष्ट्रवृत्लेक प्रधान नेता जयआपा सहसा शोचनीय रपसे मोरगये, अतमे विपरीत काण्ड उपस्थित होगयाँ महाराष्ट्रगण रामसिहकी सहायता

<sup>(</sup>१) प्रथमकाटके २९ अव्यायसे यह वृत्तान्त वर्णन कियागयाहै, विजयविलास नामक प्रथमे प्रकाशित हुआहै कि जिस जाट किसानने महाविशित्तमें आश्रय देकर उनकी सहायता की थी विजयींसहने उसको ५०० वींवे भूमि उसके वज्ञतकको भोगनेके लिये देदी, आजतक उस किसानके वंशवर उस भूमिको भोगते है ।

<sup>(</sup>२) इस युद्धमे मारेहुए वारोमे चापावते सम्प्रदायके नेता वारासिह, संशावतके नेता कालसिंह, और कम्पावत् सम्प्रदायके नेताने सबसे अधिक वल प्रकाश करके अपने जीवनका विल-दान किया।

<sup>(</sup>३) प्रथमकांट २९ अध्याय ९५१ पृष्टमे इस हत्याकाण्डका वर्णन कियागयाहै। विजय बिलाम अबसे जानाजाताहै कि जिस समय जयआपाने राठौरोके किलको घरलिया था, उसी युद्धम

अगा २ ] क्ष मारवाइ-जोवपुरका इतिहास-प्र०१३. ३ (२१३)

हिन्नुमूट पूर्व प्रमुद्ध मारवाइका लटना हो उनका प्रथान है उनका प्रथान करका प्रमुद्ध मारवाइका व्यव होनेका पूरा विचार करिल्या । वे लोग रामिसहके न्यार्थ को है जोड़कर इन समय अपने स्वार्थ साधनाक कार्य करने लगे । प्रवल युद्ध और १५ वर्ग वादानुवाइके पीछे जयआपाके प्राणनाजके वंडन्यक प्रमुद्ध अनुस्मित अजमरको १५ वर्ग वादानुवाइके पीछे जयआपाक प्राणनाजके वंडन्यक प्रमुद्ध अनुस्मित अजमरको १५ वर्ग वादानुवाइके पीछे जयआपाक प्राणनाजके वंडन्यक प्रमुद्ध सामित्र करकार हो महाराप्पाण उस हासिको पूर्ण करनेकेलिये रामिसहचा पक्ष छोडकर अजनेक प्रणान है अनुस्मित्र करकारके लिया उन्हें कार्य छोडकर अजनेक प्रणान है अनुस्मित्र कार्य है कार्य प्रमुद्ध प्रमुद क्षे मारवाड़-जोचपुरका इतिहास-५० १२. 🕸 भाग २

इनका अर्थ यह है कि समस्त धन रतन ओर यहाँक अयोको होए कर जोनीहाने

हीं । इसका अब बट् होत्र समस्त धन रत्न भार युष्टक अग्राना ठाउका जानाजन टी भूपनि (विजयसिट, केकानेटपनि आर कुष्पगण्यनि) अपआष्यांक्रम से भारती हो हो 🕍 भागगये, पह दान चिरुणाळनकतमको पाद आती रहैगी ।

कही तुरन्त ही जयआपाने कृष्णगढ़पतिके हाथसे रूपनगरका उद्वार करके उम सिहासनपर उक्त युवकको बैठालनेके लिये इच्छा की नव युवकने कहा "यह करनेका प्रयोजन नहीं है, पहले हमारे प्रभु रामसिहका म्वार्थ माधनकर उनको जोधपुरके सिहासनपर वैठािछये तौ हमारी आज्ञा सरलतास पूर्ण होजानगी। " परन्तु दिनोंके पीछे जिस समय जयआपा मारेगये, उस समय महाराष्ट्रांके डरोमे रामसिहके अधीन जितने राजपूत थे सभीके ऊपर महाराष्ट्रीको महासदेह उपिधत हुजा । और उक्त युवकके प्रति भी महाराष्ट्रीने सदेह प्रकाश करनेमे बृटि न की । जयआपाकी मृत्य होते ही डेरोमे समस्त राजपूतोको पड्यंत्रकारी कहकर महाराष्ट्राने सबके उत्पर आक्रमण किया । विशेषकरके मेवाड़के महाराणाके दृत रावन् कुवेरिमह जो विजयिसह के साथ सिघवंधन करानेके छिये महाराष्ट्रीके डेरोमे गयेथ, वह भी उसी कारणसे मार गये । ताऊँसरेम जयआप्पाकी भस्मराशिके ऊपर एक स्मृति मिद्द बनावागया। महात्मा टाड् साहवने कहा है कि महाराष्ट्र और राठोर दोनो उस स्मृति मिंद्रिके प्रति अधिक सम्मान दिखाते है। जो हो महाराष्ट्रीके दलने राठौरोके साथ संधिवंबन करके रामसिहके पक्षको

छोड़िदेया। रामसिहके भाग्यमे फिर दुर्दिन आगये। रामसिहने पिताका सिहासन पानेके लिये बाईस वर्षतक युद्ध किया था, परन्तु महाराष्ट्रोके छोडते ही वह अवस्थामे विजयसिहकी द्यादृष्टिके असहाय विजयसिंहने सामरका जो अंश मारवाड़ राज्यके अंधीनमे था वह अञ उनको देदिया, जयपुरके महाराजने भी द्या करके सांभरके जो अश अपने अधिकारम थे उन सबको तुरन्त ही रामसिहको दे दिया । रामसिह उस माभरके अधिकार को पाकर अत्यन्त दीनभावसे रहनेलगे । वह युवा अवस्थामे जैसे ऊधमी, कोधी और तेजस्वी थे भाग्यपतनके साथ ही साथ वह उसी भॉतिसे विनयशील और नम्र होगये, उन्होने सम्वत् १७७३ मे जयपुरमे प्राण त्याग किये। कर्नल टाड् साहवन कहा है, कि रामासिहका शरीर वीरोके समान वलवान था, तथा इनकी मूर्ति सीम्य थी। वह अपराधियोके उ.पर अत्यन्त द्या प्रकाश करते थे। उनकी युद्धि अत्यन्त तीक्षण थी । और उनकी मानसिक उत्कर्षता तो विशेषरूपसे दृष्टि आती थी । परन्तु एकमात्र अत्यन्त उप्रतेज और कठिन स्वभावके लिये ही यह मरुक्षेत्रके सामन्तोके अत्यन्त अप्रियपात्र होगये थे। और इसी लिये वह सिहासनसे भ्रष्ट होकर, निकाले जाकर जन्मभरतक अनेक प्रकारके कप्ट भोगते रहे । राठौरकविने विजयसिहकी अपेक्षा रामसिहको अत्यन्त साहसी और वीर कीर्तन किया है। कविने कहा है कि विजय सिंह हजारों सेना साथ छेकर भी युद्धमे विजय न पासके थे । परन्तु रामसिंहने वृत थोडी सेना लेकर भी युद्धमे विजय प्राप्त की थी। कविने एक एक विषयपर रामिसहको अजितके समान वर्णन किया है। रामिसहके उप और तेजस्वी होनेसे

<sup>(</sup>१) ताऊसर एक साधारण गाँव नागौर परगनेके एक परगने में हैं।

# STROFING S ᡓ᠌ᢂᡩᡓ᠌᠌ᡀᡠᡓ᠌᠌ᡀᡠᡒᢆᠺᠼᡠᢓᠺᡠᡠᡗᠺᡠᡠᡗ᠙ᡠᠫ᠙ᡠᠫᢤᡠᠫᢤᡠᠫᢤᡠᠫᢤᡠᠫᢤᡠᠫᢤᡠᠫᢤᡠᠫᡭᡠᠫᡭᡠᠫᡭᡠᠫᡭᡠᠫᡭᡠᠫᡭᡠᠫᡭᡠᠫᡭᡠᠫᡭᡠᠫᡭᡠᠫᡭᡠᠫᡭᡠ समस्त मारवाड्के सामन्त इनसे भयभीत रहते थे । जिन सामन्तोने मारवाड्के महाराजसे कभी भय नहीं किया था, वे लोग भी रामसिहके अभिषेकके पीछे अति शंकित रहे। यह अवस्य ही स्वीकार करना होगा कि रामसिहके अभिपेकके समयसे मारवाडके भाग्यमे घोर कालरात्रि दिखाई दी । रामसिहने ही कठिन महाराष्ट्रोके दलको मरुक्षेत्रमे लाकर मारवाड्के विध्वंसका जो वीज वोया था, इसका कहना वाहुल्यमात्र है। समस्त आशा भरोसेंसे हीन होकर रामसिहने निर्वासित अवस्थामे जयपुरमे प्राण त्यागिकये । तव मारवाडके महाराज विजयसिंह एकवार ही निश्चिन्त होकर सुखसिंहत राज्यशासन करने छगे। पाठक ऐसा विचार न करें कि रामसिंहकी मृत्युसे मरुक्षेत्रकी हानि लाभ कुछ भी नहीं हुई। रामसिहकी अपेक्षा अत्यन्त प्रवल शत्रु इस समय मारवाडुको विध्वंसकर चारोंओर भयकर अग्नि प्रज्विलत करके अजितके प्राणनाशका फल प्रकाश करनेलगे । महाराष्ट्रगण अजमेरपर अधिकार करके, मारवाइसे चीथका संप्रह करके और राजवाड़ेके प्रत्येक प्रान्तमे प्रवल प्रभुताका विस्तार करके एक २ देशको ऌटकर धनका संप्रह करते २ मतवाले होगये । उन्होने राजपृतोमे विवादानल प्रज्ज्विलत करदी । किसी न किसी पक्षका अवलम्बन करके उन्होने अपनी आजाको सफल करलिया। इस विजातीय अत्याचारसे मारवाड़के चारोओर घोर अञान्ति छागई। उस अराजकता और स्वेच्छाचारसे प्रजा कृपिक्षेत्रके कर्पणकार्यमे नियुक्त न रहकर प्राणेकि भयसे चारोओरको भागन लगी । मुकक्षेत्रक प्रत्येक सामन्त उन समय महाराज विजयसिंहको अत्यन्त हीनवल और साहमहीन देखकर अपने २ अधिकारी देशोमे असीम शक्तिका विम्तार कर अपनी इच्छासे अत्याचारकी अधिकाँ। प्रज्ज्वित करनेलें। उनकी इच्छासे ही अनेक स्थानोमे वाणिज्य द्रव्यंक उत्पर दना महसूल होगया और वे स्थान २ पर समस्त वाणिज्य दृज्योको लटने लगे । रान्यमे वाणिज्य एकवार ती वद होगया। अपने दुर्भाग्यसे ही विजयसिंह इस समय उतने हीनवल होगये। कि सामन्त उनमें कुछ भी भय नहीं न्यांते ये। यहानक कि प्रयंत महलमं भी विजयसिहका प्रमुख मानो एकवार ही प्रभाहीन होगया। मारवाड़के चारोजोर राजपृत राज्यम अन्य सामन्तिकी अंदर्श मारपाड़क सामन्त स्वाधीनभावसे अधिक प्रमुख, दाक्ति और सामर्थको चलाने आये है। उनको इस सामर्थ्यके अधिकारका प्रधान कारण यह है कि उनके पूर्वपुरुषा मरुक्षेत्रमे अपने २ वाह्वछमे देशोपर अविनार करगवे है। एकतात्र मनागनकी जपान ही वृत्तिस्मरूपभ देशेको न पाकर, उन राजवशवाडोने अनेक विलासिन मरुद्धेत्रंक अनेक स्थानीमें वहाके निवासिनोटी परास्त कर और नगाकर अपनी व शासनशक्तिको स्थापित किया, इन कारण मारवाटमे जयपुरकी अपेक्षा इनकी स्याधीनता अधिक है । महाराज अजिन जिन गमप अलान अवस्थाने ये उस सामन्तानं सद प्रवारमे स्वाधीनभारमे रहका अजितके हटपक्षको अवजन्यन किया या । भारणको सामन्त प्रवण<sup>्</sup>रमासर्थवान ये, इसीने विजयसिंहके आस्मके आस्म The state of the s

Rothogh onother of the off the off the off offers of

समयमे वह अपनी इच्छानुसार कार्य करते थे। इस समय और भी एक कारणसे सामन्तोंके साथ विजयसिंहका झगड़ा होगया । समयके गुणसे ही यह कारण उपिश्वत हुआ था, इसका अनुमान सरलतासे होसकता है।

पोकरणके असीम साहसी चांपावत सम्प्रदायकी मुख्य भूमि थी। पोकरणके सामन्त पुत्रहीन अवस्थामे मरगये, वह मृत्युके पहले महाराज अजितके दृसरे पुत्र देवीसिंहको गींदुरुनेके लिये अपनी खींसे कहगये थे । किस प्रकारकी - गीतिसे गजवाडेमे दत्तक प्रव गोद लियाजाता है, इसको हमारे पाठक भर्लीभातिसे जानने है। पोकरणके सामन्त मृत्युके समय अजितके पत्र द्वीसिहको क्यो दत्तकरूपसे गोद छेनेके छिये कहगये, उसके सम्बन्धमे महात्मा टाड साहबने अनुमान किया है कि अजितके अनेक पुत्र वे इसकारण उनमेसे एकको गोद छेनेमे राजवंशका ही सुभीता होगा, जब वह राजकुमार एक देशका सामन्त होजायगा, तव सभी आनन्द्रसहित रहमकेंगे, गही विचारकर उन्होने यह आज्ञा दी थी । रजवाडेकी चिरप्रचिहत रीनिके अनुसार जिस समय पुत्रके गोट छेनेपर मृतक सामन्तकी पगड़ी उसके शिरपर रक्खीजाती है उसी समयसे वह अपने जन्मदाता पिताको भूछजाता है। जिस सामन्तके आसनपर स्थित टोता है उसीको अपना पिता मानता है। इस कारण अजितनंदन देवीसिह जिसदिन पोकरण है सामन्तके यहां दत्तक हुए, उसी दिनसे राजपुत्रके समस्त अधिकारोसे रहिता होनेपर उनके हृदयमे एक विचित्र वासना उत्पन्न होनेलगी । यदि देवीसिहको पोकरणके सामन्त गोद न लेते तो वह किसी समय भी मारवाडके सिहासनपर वेठनेके लिये एक मुहर्त्तको भी आशा वा चिन्ता नहीं करसकते थे, परन्तु जब उन्होने मुरुक्षेत्रके एक प्रवल सामर्थ-शाली सामन्तके पदको पाकर अपने पितृहन्ता दोनो भ्राता और उनके उत्तराधिकारियो को पिताके सिहासन छेनेके छिये निरन्तर युद्ध करतेहुए देखा कि वह पिताके सिहासनकी ओर कातर दृष्टिसे देखरहे है, तब उन्होंने भी राजद्रवारमे अपनी प्रवल सामर्थ्यका विस्तार करके महाराज विजयसिहको हस्तगत करनेकी चेष्टा की । महात्मा टाड् सावने इस स्थानपर एक विचित्र मत प्रकाश किया है, उन्होने कहा है, 'यदि मारवाड्के अवीश्वरने पुत्रहीन अवस्थामे प्राण त्याग किये हो, तो स्वावीन ईडरराज्यके

<sup>(</sup>१) यह वात सुठी है 'उवीसिंह न महाराज भजितसिंहका प्रेटाथा और न पोकरणमे दत्तक हुआ। वह पाकरणके ठाकुरका वेटा था।

<sup>(</sup>२) ईंडर राज्य सियाजीके आताके द्वारा अधिकृत कियागया था। पाठकोको यह नमरण होगा। ईटर राज मारवाटोह राजके अत्यन्त निकट जातिवाले होकर मारवाडपतिके सिंहासनपर वैठनेके अधिकारी \* हैं।

<sup>\*</sup> यह नोट भृरुसे लिखागया है क्योंकि ने तो ईंडर सियाजीके भाई द्वारा ग्राप्त कियागया और न सियाजी के सम्बन्धिस ईउरवाले मारपाडपतिके सिहासनपर वैंडनेके अविकारी है। सही वात यह है कि पहले ईटर हो सियाजीके दसरे वटे सोनगने जीता था, परन्तु उस ही ओलादसे ईटर छुटगया था, वह नहाराज अभयसिंहने वादशाहसे लेकर अपने भाई आनन्दसिंहको दे दिया या, इसी निकटस्य सम्बन्यसे जानन्द्रसिंहके वशन जीवपुरका राज्य पानेके अधिकारी थे।

अधीश्वरका पुत्र मारवाड़के सिहासनपर वैठनेका अधिकारी है। ईडरके महाराजके यदि एक भी पुत्र उत्पन्न होजाय तो वह एक पुत्र ही मारवाड़के साथ ईडरराज्यमे मिलकर मारवाड्का राज्य करेगा और यदि मारवाड्के महाराजका कोई पुत्र किसी प्रकारके अपराधसे भी अपराधी न हो पर वह अन्य सामन्तके द्वारा दत्तकपुत्ररूपसे ं कियाजायगा, तो उसका सिहासनके ऊपर कोई अधिकार नहीं होगा। यह नियम विचित्र है। " इस वातको हम कहसकते है कि कर्नल टाइ साहवके मतके अनुसार दत्तकपुत्र चिद् फिर जन्मदाता पिताके सन्वका आविकारी होजाय, नो हमारे जाम्बीय विधानके मतसे दत्तक अहणकी रीति अव्याहेत नहीं होसकती चापावन्के नेता द्वीसिंह, मारवाड़ राज्यमे मारवाडमितके ऊपर अविकारकी रक्षा करनेके अभिळापी होगये । 'जिससे मनक्षेत्रके अन्य किनी सम्प्रदायके नेता उनके साय प्रतियोगिता दिखाकर वा उनपर न्यायकी सामर्थ्य न चलासके'। चतुर देवोसिह इमिटिये आह्वाके सामन्त और चांपावन् सम्प्रदायकी अन्यान्य गाखाओको एक्विन करके राज्यमे अनुल सामर्थ्य उपाजन करनेलगे । राजद्रवारमे प्रमुखके का प्र देवीभिह्ने अपनी सम्प्रदायमेसे एक प्रवल वलगाली सेनाकी सृष्टि करके मारवाडपति विजयतिहरे गरीरकी रक्षाके लिये आवी सेनाको किलेमे रक्षा और आवीको नगरमे रखदिया । इसी समयमं मारवाडके चारोजीर अगजकता पर्वतियोक्षे द्वारा प्रजाके ऊपर अत्याचार, तया गठौरके नामन्ताको स्वेन्ठानारी देखकर विजयसिद्देन अत्यर्नत व्यथिन हृदयसे बोक प्रकाशित किया,-"पोकरणाति देवीनिहने कहा, "हे मताराज ! माग्याउके लिये जाप उननी चिन्ता । करते है, आप यह निश्चय जानिये कि नेनी तटनारके स्थानके सीतर टी मारवाटका सिहासन हे "।

क्ष भारवाइ-जावपुरका इतिहास-अ० १२. क्ष

Siethe Are Me The offe offe offe offe of the offe offe offers

वतन नहीं देनी पड़ी थी, वेतनके बदलमें उनकों भूवृत्ति दीजाती थी। जग्गूने जिस नवीन

सियी सेनाकी सृष्टि की यह सभी पैदल थी। यह पश्चिमी युद्धकी रीतिके अनुसार वहुतसी शिक्षा पाई हुई थी । महात्मा टाड् साहवने कहा है कि जिस कारणसे मारवाड़में ş, ভেল্পতি ক্রমন্টর বিশ্বসাধিক ক্রমন্টর उसी कारणसे इस प्रकारकी वेतनभोगी सेनाकी सृष्टि की । इस वेतनभोगी सेनाकी सृष्टि されらうれるかれるかれるかれるかれるかれるかれるかれるかれるがなっれるができれるかんなかれ होनेसे समम्त राजम्थानसे सामन्त गासनकी मूल नीति एकवार ही छोड़ दीगई। जग्गृन जिस नवीन सेनाकी सृष्टि की, उनमे राजपूत, सिन्धी अरव और महेले गणोके दलके दल नियत हुए। वह सेना सामन्तोके अधीनमे न रहकर मारवाड़के महाराजकी आज्ञामे रहनेलगी । मारवाडके महाराज उन शासनसकान्त राजपुरुपाकी आज्ञा पालनके लिये नियुक्त करके उन राजपुरुषोके द्वारा उस नवीन सेनादलके ऊपर आज्ञा चलानेमे प्रयुत्त हुए । थोड़े ही समयमे उस नवीन सेनाका वल ऐसा प्रवलहोगया कि सामत मण्डली उनकी उपस्थितिमें अपनी सामर्थ्य और शक्तिको लोप होताहुआ देखकर महा असंतुष्ट हो अपना अमंगल विचारनेलगी। इसी कारण उनका उस नवीन सेनादलके साथ नित्य झगड़ा होनेलगा। महात्मा टाड् साहव लिखते है, कि " जिस उद्देश्यके वश होकर विजयसिंहके शासन समयमे मारवाड़में वेतनभोगी सेना रक्खी गई थी, उसी उद्देश्यके साधनसे अर्थान् प्रवल प्रतापशाली सामन्तोको दमन करने ओर आवश्यकता पडनेपर स्थान २ पर सामन्तांकी सामर्थ्यको एकवार ही छत्र करनेके छिये मेवाड़ जेपुर और कोटा इत्यादि राज्योमे भी इसी भॉति वेतनभोगी सेनारक्खी गई थी, परन्तु एकमात्र कोटेके अतिरिक्त अन्य किसी राजपूत राज्यमे इस वेतनभोगी सेनाकं द्वारा कोई उदेश्य सिद्ध नहीं हुआ। एकमात्र कोटेके महाराजने ही इस वितनभोगी शिक्षित सेनाको रत्वकर अपने उद्देश्यको पूर्ण करित्या। " राजा विजयमिहके धा भाईने सातसी विदेशीय मैनिकोको रायिलया, सामन्तांसे ही उनका वेतन सब्रह कर पहले उस मेनाको ज्ञामनकर्ताके अधीनमे नियुक्त रखकर शेषमे क्रम २ में वह उसको किलेकी रक्षामें रखने लगा। उस समय भी सामन्त यह न जानसंक कि जग्गृने किस उंदेशको मिद्र करनेक लिये इस नवीन सेनायी सृष्टि की है। मारवाडेक महाराज विजयसिंह इस सेनाकी महापनागी पुष्ट होकर अपने 'प्राभाई और दीवान फोनचदके साथ नायह करके तरकेत्रके चाराओर फेलीहुई भयवर अराजकता और अदाचारको वर कर्क शान्तिकी स्थापना गरनेके लिये नैयार हुए । वरन्तु महाराजका प्रजान इस नमय इतना याली होगया था कि उससे शान्ति स्थापन और पहाडियों ने सम नमाँने

क्ष मारवाड़-जाधपुरका इतिहास-अ० १२. क्ष

हुर राजस्थान इतिहास । ॐ विश्व । जस्मे व्याप्त व्याप्त विहास । ॐ विहास । ॐ विहास । ॐ विहास । ॐ विहास । जस्मे विहास । विहास । जस्मे विहास । जस्मे विहास । जस्मे विहास । जस्मे विहास । विहास । जस्मे विहास । जस्मे विहास । जस्मे विहास । जस्मे विहास । विहास । जस्मे विहास । जस्मे विहास । जस्मे विहास । जस्मे विहास । व 

<sup>(</sup>१) इसको विदेशीय गलत लिया है यह मारवाडका रहनेवाला था।

🕸 मारवाड़-जोधपुरका इतिहास-अ० १३ 😂 भाग २. ] governo sinch sinc करना किसी प्रकार भी उचित नहीं है, उनका पदोचित सन्मान करके और न्यायमतसे सामर्थ्य देकर उनके साथ सद्भावसे रहना तथा राज्यशासन करना यही यथार्थ राजनीति है, नहीं तो राज्यकी भुजा स्वरूप उन सामन्तोको असन्तुष्ट कर उनकी न्यायसामध्ये है लोप करनेस घोर अनिष्टकी सभावना है। आप सेनाको साथ न लेकर उन सामन्तोके समितिस्थानमे जाकर उनका मधुर वचनासे संतुष्ट करनेकी चेष्टा की जिये। जब यह आपके अनुगत रहेगे तब राज्यका कोई अमंगल न होसकेगा। गोर्धन विजयसिहको यह सलाह देकर महाराजको साथ ले बीब ही उन क्रोधित सामन्तांके डेरोमे गये। तरुण अरुणोद्यके साथ ही साथ बोरश्रेष्ट गोर्धन उन सामन्तोके डेरोने जा पहुँचा। इसने शीव्र ही इस सामन्त समितिमे जाकर कहा ' आपके महाराज प्रभु विजयमिह आपको राजभक्तिके ऊपर पृर्ण विश्वाम स्थापित कर आपसे मिछनेके छिये आये हे, उस कारण आप भी आगे वटकर महाराजका यथाचित सम्मान कर उनकी अभिनन्दन करनेके छिये चिछिये । गोर्बनके इस प्रकार विनीतभावसे वारन्वार अनुरोध करनेपर भी कोई फल दिग्वाई न दिया । सामन्त विजयसिंहरी अधिक कप्र होगये थे, इस कारण उनके स्वार्थ साधनके लिये स्वभावसिद्ध राजभक्तिको प्रकाश करनेके छिये वे एक पर्ग भी आर्ग न वेडे। गोर्धनेन कार्यमे सफलता न देखी तब अपने हरोन आकर मुना कि महाराज विजयमिह उसकी सलाहसे इक्ले आरहे हे, उस कारण वह तुरन्त ही उन सामन्तोंस तिरम्कार किये हुए महाराज निजयित हो मरुक्षेत्रके सबमे प्रधान सामन्त आह्वापितके देरोमे हेगवा तुरन्त ही और भी नन सामन्त इसके डेरोने आये। सबके इक्टा टोने ही मरागज निजयसिर्टन सामे पाले यह प्रक्त विया, "सामन्ताने फिस कारणेन हमे होडिटिया है?"

- พิรากออกาอการกระการกระการกระทางกระทางการที่ ราการที่ ราการหางการหา जिस भावसे उत्तेजित हुए है और सर्वन एक सम्मातिमें र्वधकर जिस भावसे भावी अनिष्ट साधनके पूर्व आभासको प्रकाश किया है, इसमे इन तीना प्रम्तावामे यदि अपनी सम्मति प्रगट नहीं करताहूं तो अवस्य ही राज्यमे आत्मिवियह उपस्थित होजायगा,मारवाड़ विध्वंस होजायगा, सिहासन चंचल हो उठेगा, अशान्तिका मोत प्रवल वेगमे वहने छोगा । विशेष विचार करनेके पीछे महाराज विजयसिंहने सबसे पहले पहल प्रस्तावके कार्यको पूरण करिंद्या । धाभाईके अधीनकी सेना जो प्रवल होगई थी इमीसे सामन्त अधिक क्रोधित हुए थे, इस कारण उन्होंने शीच्र ही सेनाको विटा टेनेकी आज्ञादी, सामन्तोके पहले और तीसरे प्रस्तावमं महाराजको कुछ भी आध्ययं न हुआ और न वह कुठ असंतुष्ट हुए, परन्तु दृसरे प्रस्तावमे राज्यशक्तिको घटता हुआ देखकर वह अत्यन्त ही खेदित हुए। भूवृत्तिका देना अथवा भूम्वामीके ऊपर अधिकारका चलाना राजाकी प्रधान राक्ति है, सामन्ताने उसी बक्तिकी जड़में कुठारावात 矣 किया है इससे विजयसिंह अत्यन्त ही व्यथित हुए। परन्तु कोवित मामन्तंको सतुष्ट करनेके लिये अन्य उपाय न देखकर उसमें भी उन्होंने अपनी सम्मति दी । इस प्रकारसे सामन्त मंडलोके नेता अपने स्वार्थकी रक्षा कर अपनी पूर्व मामर्थको पाकर संतुष्ट चित्तसे अपने २ निवासस्थानको चलेगये, परन्तु चापावन् सन्प्रदायके नेता अपनी सेना ठेकर पहलेकी समान विजयसिंह और स्वदेशके ऊपर पूर्ण सामर्थ्य चलानेके लिये अधीश्वरोके साथ राजधानी जोधपुरमे आये। गोर्धनकी सलाहसे इस भाँति क्रोधितहुए सामन्त उद्धत भावको छोड़कर पहलेके 🖁

संघातिकपीड़ा उपस्थित होगई । विजयसिह अत्यन्त गुत्रभावसे मृत्युके मुखमें पितत गुरुदेवके निकट गये, गुरुदेवने मृत्युके समय विजयसिहको अभय देकर कहा, "महाराज कुछ चिन्ता न कीजिये, मेरे प्राण त्यागनेके साथ ही साथ आप के सम्पूर्ण शतुओं का जीवन नष्ट होजायगा "। गुरुदेवके प्राणत्याग करते ही धाभाई जग्गृने विजयसिंहके निकट गुरुकी उस उक्तिके अर्थकी व्याख्या करदी। धाभाईकी इस व्याख्याको एकमात्र विजयसिंहने ही जाना, और किसोने किचित भी न पाया। इन पारित्रक मंगलविधाता गुरुदेवके स्वर्ग चलेजानेसे महाराज विजयसिंह प्रकाशमे विपम शोक प्रकाश करने लगे, और गुरुके प्रति अचल भक्ति दिखानेके लिये समस्त सामन्तोमे यह प्रचार करो, और गुरुके प्रति अचल भक्ति दिखानेके लिये समस्त सामन्तोमे यह प्रचार करो, और गुरुके प्रति अचल भक्ति दिखानेके लिये समस्त सामन्तोमे यह प्रचार हो। होते ही राजरानी और राजाके अन्त पुरुको अन्यान्य खिये गुरुदेवके प्रति भक्ति प्रकाश हो। होते ही राजरानी और राजाके अन्त पुरुको अन्यान्य खिये गुरुदेवके प्रति भक्ति प्रकाश हो। वह सेनादल और सहचरगण मानो उन राजवालाओं शरीरकी रक्षा करने लिये आये। पहले ही विजयसिहकी आज्ञासे सामन्तोके निकट आदमी भेजे गये थे। इस कारण वह भी राजगुरु आत्मारामकी मृतक आत्माके प्रति सम्मान

दिखानेके लिये किलेम आनेलगे। वह उस समय भूलसे भी यह नहीं जानसके थे कि

समान चुपचाप हुए । इसके कुछिद्न पीछे महाराज विजयसिहके गुरु आत्मारामकी

<u>%:5%oomoonoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoomoonoo</u>

क भारवाड़—जायपुरका इतिहास—अ० १३. १३ (२२३ क्टि. १३० क्ट. १४० क्ट. 579 समझ गये कि, हमारे भाग्यमे क्या होगा । इस पड्यवका विस्तार करनेवाल धाभाईने विजयके गौरवसे अहकारके वजहों उन पढ़ी सामन्त्रोंमें कहा कि " आपलेग हैं। जीवनका बीढवान देनेंग ियं नैयार होजाओं । '' असीम माहमी गाउपासामन मृत्युसं भय करना वचपनसे ही नहीं सीखे इस दागा वे वानाईके जवनम 😥 भी विचिति वही। हुए उन्होंने केवल पही रहा दि ' हम राजपूर है, राजाकी समान सम रक्तवाही राठार है इस कारण हमारा जीवन रत्वा वही है, कि हमारा जाउन

Seomo ho he one on in incon देवीसिहकी अंतिम अवस्थाका बृत्तान्त जेगा हृदयभेटी है उसी प्रकार राजपृतवीरोचित गर्वका प्रकाशक भी है । देवीसिह महाराज अजिनासिह है औरगजातपुंत्र थे, इस कारण उस राजरक्तथारीको गोली अथवा नलवारंग गारनेन किराकि। भी माहम न हुआ। अंतमे एक बड़ेपात्रमे विपमिलाटुआ अक्षीमका पानी उनके पास भेज दिया गया और उन्हें यह आज्ञा मिली कि तुमकी यह मन पानी पीकर प्राण त्यागने होगे, परन्तु देवीासह इस आज्ञाको सुनने ही को। उन्मत्तहण ामहकी समान उस वंदी दशामे ही हकार करके बोले 'क्या देवीसिह उस महोहे पात्रमे अफीम सेवन करेरो ? मेरा सुवर्णका पात्र ला हो मे उसी समय उस सव अफीमको सेवन करके राजाकी आज्ञाका पालन करणा । परन्त तदा देवीमिहकी वह प्रार्थना पूर्ण न की गई, उन्होंने तुरन्त ही अफीमेंक पानकी 'र फिकिटिया और पत्थरकी दीवारपर अपने शिरको देपटका मन्तकके तुर्ण २ हाने हो उनके प्राण प्यान करगये। महात्मा टाइ साहव िरुवते है कि इस प्रकारने आन्महत्या करने हे पहले देवी सिहसे एक मनुष्यने पृछा 'आपकी जिम तलवारमे मारवाडका मिहासन न्थित है वह तलवार इस समय कहा है <sup>9 11</sup> इमपर उम बीरने नुरन्त हो उत्तर दिया <sup>1</sup> इम समय वह तळवार पोकरणमें मेरे पुत्र सवळिमहकी कमरम वयी हुई है "। महाराज विजयसिंह उद्धतम्बभाव सामन्तामे सबसे प्रकारसे संहार करके निर्विन्नतासे अपनी ग्रामनशक्तिका विन्तार शान्तिस्थापनका उद्योग करनेलगे। परन्तु धामाई जग्गके उपदेश और परामर्शसे ही इन सामन्तोके प्राण नाश हुण्थे—जो सामन्तवश चिग्वालमे महक्षेत्रके लिये युद्धमे जीवनदान करके राजभक्तिकी पराकाष्ट्रा दिखाते आये है, उन्हीं मामन्तवशके प्रति इस प्रकारका हृदयभेदी आचरण करके. इसमे कुछ भी सदेह नहीं कि, उन्होंने भपने दुर्वेछ हृद्यका पीरचय दिया। यदि वह अपने पिताक समान प्रभावशासी साहसी, नीतिज्ञ और पराकान्त होते तो उद्धत सामन्तोको इस भावसे न मारते, और किसी उपायसे उनको दमन करके अपनी अभिलापाको पूर्ण करसकते थे, अन्य पक्षमें हम यह भी कहसकते है कि सामन्तमंडली यदि विजयसिहको हीत-बळ देखकर अपने राज्यमे अतुळ शक्तिक विस्तारसे राजाकी घटाकर तथा चारोओर इच्छानुसार अत्याचार न करती, तो कभी भी उनके भाग्यमे इस प्रकारकी शोचनीय अवस्था नहीं होसकती और न उनको इस वंदीभावसे प्राणत्याग करनेपडते । यद्यपि इस स्थानपर विजयभिहका धाभाई जम्मू ही इस मरु-क्षेत्रके स्तंभस्वरूप प्रधान २ सामन्तोके प्राणनाशका कारण स्वरूप कहकर निन्दित

—और नीमाजका दौलतसिंह ये चार सरदार कैंद किये गए थे। इनमेसे २४ दिन पीछे देवीसिंह एक नहींने पीठे छत्रसिंह औरतीन वर्ष पीछे केसरीसिंह कैंदमे ही मरे और दौलतसिंहको महाराजने छोट दिया था, क्योंकि वह इन तीनोके वरावर कसूर वार नहीं था।

व्यारिक्षा स्टार्ट क्षितिक स्टार्ट स्टार

<sup>(</sup> १ ) देवीसिंह अजीतसिंहका पुत्र नहीं था पोकरणके ठाजुर महासिंहका नेटा था ।

प्रकारसे मस्तक उठानेम समर्थहए।

वृद्धि प्रजा साधारणकी दैन्य अवस्था धीरे २ वद्छनेलगी। राठौरकविने लिखा है कि " प्रजाके निभय शांति संभोग करनेसे शेर वकरी एक घाटपर जल पोनेलगे।" कविकी इस उक्तिसे भलीभाँति जानाजाता है कि सब सामन्तोने उद्धत आचरणसे उनकी ् राजशक्तिकी तीक्ष्णताका साधन किया था, उनके अविद्यमान रहनेपर वह स्वच्छन्दता-पूर्वक फिर राज्यमे शांतिस्थापन करनेके लिये समर्थ हुए । यद्यपि राजाविजयसिंह उद्धत सामन्तोके प्राण संहार करके साधारण सामतश्रेणोके विरागभाजन हुए थे, परन्तु उन्होंने फिर अपनी सामर्थ्य पाकर तथा बरावर २ कईएक प्रयोजनीय युद्धोंने उन सामन्तोको रखकर अत्यन्त ही अल्प समयमे उनके हृदयमे स्वभावसिद्ध राजभक्ति को प्रवल करदिया। राजा पहलेकी समान उनके प्रियपात्र होगये, विजयसिंहकी अवस्था अत्यंत अरुप थी, इसीसे असीम साहसी महावीर सांमतोने उनकी सामर्थ्यको घटाकर अपने प्रभुत्वको बढ़ानका यत्न किया था। परन्तु अवस्थाकी वृद्धिके साथ ही साथ विजयसिंहके चरित्र भी वदलने लगे। उन्होने अपने पिताकी समान किर राजनैतिक क्षेत्रम प्रशंशनीय अभिनय आरंभ करिद्या। उनके बल विक्रमकी पूर्ण मृतिने तीक्ष्ण किरणजालका विस्तार करना आरंभिकया। विजयसिंहने निष्कटक होकर सामन्त और सेनाके साथ शीव्र ही मरुक्षेत्रके अत्याचारी दस्युस्वरूप खोसा और सराईजातिके विरुद्ध युद्धके लिये पयान किया। इन दोना जातियोके दमनसे सिन्ध्देशके नाममात्र अधीश्वरोंके साथ भी उनका महासंत्राम हुआ । परन्तु विजयसिंहने उस युद्रमे सम्पूर्ण जय प्राप्त करके सिन्धुदेशके द्वारस्वरूप विख्यात् अमरकोटेके किलेपर अधिकार करिलया। यह अमरकोट मारवाड्राज्यकी शेप सीमारूपसे परिणतहुआ। मारवाड्पित विजयसिहका भाग्य इस समय अत्यन्त प्रसन्न होगया। उनके

वल विक्रमकी ऊँची प्रशंसा इस समय चारोओर गुंजारने लगी। उन्होंने विजय दिपित हृद्यसे उस विजयो सेनादलके साथ शिन्न ही मारवाहकी सीमाका जो अंश जेसलमेर राज्यमे था; उस अंशको वाहुवलसे मारवाड़के अधिकारमे करित्या। विजयसिंह केवल यही करके शान्त न हुए उन्होंने समृद्धिशाली गोड़वाड़राज्य मेवाड़ेश्वर राणांके हाथसे लीनकर अपने अधिकारमे कर गौरवको अधिक वढालिया, महस्त्रेत्रके अधीनमे यह मुख्य भूमि है, कर्नल टाड् साहव लिखते है कि यह गोड़वाड़देश सब मारवाड़के समान मूल्य युक्त था। राठोर जातिके महस्त्रेत्रमे प्रादुर्भावके पहले मेवाड़के अधीक्षरने मंद्योरमे प्राचीन अधिपतिक हाथसे इस देशको लीन लियाथा। उसी समयसे पाँच शताब्दीतक यह गोड़वाड़ मेवाड़के अधीनमे शासित होता आया था, परन्तु मेवाड़पति राणा आत्मिविग्रहके समय इस गोड़वाड़ देशको विजयसिंहके देनेके लिये वाध्य होगये और उनको यह देश दे दिया। तभीसे

यह देश मारवाडपतिके अधिकारमे हुआ है, इसके ऊपर मेवाडेश्वरका और कोई

अधिकार नहीं है "।

हुए, इसीसे वह एकवार ही हतवीर्य और छप्त तेज होगये थे, उसी प्रकार देवीसिह इत्यादि उद्धतस्वभाव सामन्तों इच्छानुसार उत्पीड़नसे वह अपनी राजशासन शक्ति चलानेमें एकवार ही असमर्थ होगये, परन्तु उन देवीसिह इत्यादिको चतुरतासे वदी करने और मारडालनेक पीछे विजयसिहने पुनर्वार अपने सामन्तों सहायता पाकर कई एक युद्धों जयलक्ष्मीका आलिगन पाकर अपने लुप्ततेजको पुनकद्वार करके विशेष शूरवीरता प्रकाश कर कई वर्षांतक मारवाड़का सुख शान्ति हपी सोरभ प्रकाश करिया। मारवाड़के दुर्दिन मानो एकवार ही दूर होगये, परन्तु विजय-सिहको शिन्न ही फिर राजनेतिक रंगभूमिमे प्रवल युद्धक्षेत्र अवतीर्ण होगया। यद्यपि विजयसिहने अपने राज्यमें शान्तिस्थापन कर अपने गोरवको वढ़ाया था, परन्तु इस समय महाराष्ट्रोंके कवलसे अजमेरराज्यको पुनर्वार अपने अधिकारमें करने तथा उनके करसे अपनेको छुड़ानेमें व समर्थ न हुए।

महाराष्ट्रलोग इस समय अत्यन्त वलवान् होकर भारतके प्रत्येक प्रान्तमे वोर ही अल्लाचार, उत्पीड़न, और लूट मार करके आर्यक्षेत्रको एकवार ही विध्वंश करके उसे ही रमण करनेके लिये उद्यत हुए । वह इस समय इतने शक्तिशाली थे कि भारतके ही प्रत्येक राजा प्रजाके भयके कारण स्वरूप होगये । प्रत्येक जन उनके भयमे यन ही प्राणकी रक्षाके लिये अत्यन्त व्याकुल होगये थे। भारतके प्रत्येक प्रान्त पर आर्थिकार करके नवीन राज्यकी प्रतिष्टा वा प्रवल प्रतापशाली नम्नाट स्वरूपमे प्रत्येक राजाको अधीनता है नवीन राज्यकी प्रतिष्टा वा प्रवल प्रतापशाली नम्नाट स्वरूपमे प्रत्येक राजाको अधीनता है की जजीरमे वांध कर समस्त शासन शक्ति होन मुगठ वादशाहके आमनपर विद्ये हो की उनको कुछ भी इच्छा नहीं थी। केयल तस्करदलका सहार मृतिमे प्रत्येक देशको है विव्यस कर समस्त धनरत्नोको लुटनेका ही उनका अभिवाय या । मनुष्याका स्वीन ही

वोर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया, तव समस्त राजपृत राजा इनको दमन करनेके हिंदी तिमित्त मिलकर सम्मति करने छो। यवन वादशाहके हाथसे जातीय स्वाधीनताकी हिंदी रक्षाके लिये इन राजाओंके पूर्व पुरुप जिस प्रकार एक २ समय एक साथ मिलकर महायुद्धमे लिप्त हुए थे, इस समय आर्यरक्तथारी, आर्य धर्मावलम्बी इस दम्युसम्प्रदायके हिंदी विरुद्ध भी उसी प्रकारसे इकट्ठे होकर वे अपने राजनीतिक सत्वकी रक्षाके लिये हिंदी विरोप यत्न करने लगे।

विरुद्ध भी उसी प्रकारसे इकट्टे होकर वे अपने राजनीतिक सत्वकी रक्षांक छिन्न विशेष यत्न करने लगे। इस समय जयपुरके राजिसहासन पर महाराज जतापिसह विराजमान थे। व्रतापसिंह जैसे तेजस्वी वीर थे, वैसे ही असीम साहसी, व्रतिभागाली और उद्यमशील भी थे । उन्होने महाराष्ट्रोको प्रवलतासे राजवाडेके प्रत्येक राज्यका सर्वनाश करनेमे उद्यत देखकर सम्वत् १८४३ मे सन् १७८७ ई० मारवाइपित विजयसिहके पास यह प्रस्ताव एक दूतके हाथसे भेजा कि " महाराष्ट्र गण जिस प्रकारसे सर्वसाधारणके ऊपर घोर अत्याचार कर रहे है इससे उनको एकवार ही दमन करना हमारा परम कर्त्तव्य है, और इन शत्रुओको दमन करनेके लिये सभी राजपूत राजाओको एक साथ मिलकर महाराष्ट्रीको परास्त करके निश्चिन्त होना उचित है। मैने स्वयं युद्धभूमिमे जाकर महाराष्ट्रीको उचित फल देनेकी इच्छा की है, इस कारण यदि आप इस समय राठौरोको सेनाको सहायताके छिये भेज देगे, तो सरलतासे हम अपने जातीय शत्रुओका गर्व दूरकर एकवार ही रजवाडेको निष्कटक करदेगे। " महाराज विजयसिंह अत्यन्त संकट और असहाय अवस्थामे पड़कर महाराष्ट्रनेताके साथ संधि करके मारवाङ्के राजमुकट उज्ज्वल मणिस्वरूप अजमेरको महाराष्ट्रनेताको समर्पण कर चौथ देनेके छिये राजी होगये थे। इस समय उन्ही महाराष्ट्रीको उचित फल देनेकं साथ अजमेर पर पुनः अधिकार और चौथसे छुटकारा पानेकी आशा देखकर प्रसन्न हो उन्होंने वीर विक्रमी राठौरोकी सेनाकी प्रतापिसहकी सहायता करनेके लिये तुरन्त ही भेजदिया। एक समय जयपुरके महाराज ईश्वरीसिहकी स्रोने यद्यपि विजयसिंहके पिताका प्राणनाश किया था, यद्यपि वही ईश्वरीसिंह एक समय उन विजयसिंह्को वदी करके उनका जीवन नष्ट करनेको सन्नद्ध हुये थे। पैरम्तु विजयसिंह उन सव वातोको भूलकर जातीय शत्रुओका नाश करनेके िखे सेना भेजकर भी निश्चिन्त न हुए । वियारके महावीर सामन्त जवान दास राठौरोको सेनाके नेतास्वरूपसे तुर्न्त ही जयपुरकी सेनाके साथ आ मिले, इनके आते ही तुंगानामक स्थानमे महाराष्ट्रोकी सेनाके साथ राजपूतोकी सेनाका भयंकर युद्ध होनेलगा। इस युद्धभूमिमे जयपुरकी सेनाकी अपेक्षा राठौरोकी सेना अधिक वलशाली थी, महाराष्ट्रोको सेना फरासीसी सेनापित डिवाइनके द्वारा शिक्षा पाई हुई थी। तथापि

वह किसी प्रकारसे अपनी रक्षा करनेमे समर्थ न हुई। विख्यात् वीर जवानदासने उस

<sup>(</sup>१) प्रथमकाट २९ अध्याय, ९४० पृष्ट देखो ।

<sup>(</sup>२) प्रथम काट, २९ अध्यायका ९४८ पृष्ठ देखो ।

उत्तेजित राठोरोकी सेनाको महाराष्ट्रीय गोलन्दाज-दलके ऊपर चलाकर उसी मुहूर्त्तमे उनको विध्वस कर्दिया । महाराष्ट्रनेता सिन्धिया सिम्मिटित राठौरोकी सेनाके निकट एकवार हो परास्त होगये, और युद्धके समस्त द्रव्योको रणभूमिमे छोड़कर प्राणोके भयसे भाग गैये । कठिन अत्याचारी सिन्वियाकी सेना सिम्मिटित राजपुत सेनाके निकट परास्त होकर प्राणोके भयसे भाग गई, उसी समय विजयी राठौर दलके नेता रियांके सामन्त जवानदासने शीघ ही महाराष्ट्रोके कराल कवलसे अजमेरपर फिर अपना अविकार करके वहा मारवाडके महाराज विजयसिह्की विजयपताका स्थापित कर दी।

मारवाड् राज्यमुकुटका उज्ज्वल सणिस्वरूप अजमेरराज्य फिर मारवाडपतिके हम्तगत होगया, महाराष्ट्र नेताके साथ विजयसिंहका जो संधिवधन होगया था, अथवा उन्होंने जो कर देना स्वीकार किया था उन्हाने उस सधिपत्रको रहित करदिया, तथा वह कर भी वन्द करादिया । महाराज विजयसिंह फिर सम्पूर्ण म्वाधीनभावसे राज्य करनेलगे । महाराष्ट्रीके दलको एकवार ही परास्त कर उनकी सम्पूर्ण शक्तियोको खंड २ करदिया, राठारोकी सेनाने भारतवर्षमे ऊँची प्रशंसाको संप्रह कर मारवाडुंम फिर शांति स्थापित कर दी।

वचीहुई सेनाके साथ भागकर अपने भाग्यभे घोर कलंकका टीका लगाया था, परन्तु उनका हृद्य वद्हा हेनेके हिये भयकर रूपसे प्रवह होगया। कटनुद्धि माधोजीन एकवार ही अधीर न होकर अपने अधीन फरासीसी सेनापित उपजीन ही मम्मितिस

तुगाके युद्धमे महाराष्ट्रनेता माधोजी सिन्वियाने एकवार ही परग्स्त हो कर उस

फिर एक नई सेना तैयार करके उनके। पश्चिमी यद विशासी शिक्षा देनी प्रारंभ ही।

**%chochochochochochochochochochochocho** वर्तमान युद्धमे जयपुरकी सेनाका भेजना अवदय ही संगत है । विशेष महाराष्ट्र यदि पहलेकी समान फिर प्रवल होगय तो जयपुरके भी अधिक अनिष्ट होनेकी सभावना है, इस कारण इस युद्धमे महाराष्ट्रीको पहलेकी समान किसी प्रकारसे व्यर्थ मनोरथ करना जाचित ही है। यह विचार जयपुरके महाराजने शीव्र हीं बहुतसी सेना भेज दी । साम्मिलित राजपूर्तोकी सेना पहलेकी समान एकताके सूत्रमे शोभायमान होकर जय शब्दसे रजवाड़को प्रतिध्वीनत करती हुई शत्रुओका संहार करनेके लिये आगे वढ़ी। परन्तु इस समय रजवाड़ेका भाग्य अत्यन्त ही मद होगया था, इस कारण युद्धके पहले अति सामान्य कारणसे राठौर और जयपुरकी सेनामे कुछ झगड़ा होगया । पाटन नामक स्थानके युद्धमे केवल राठारोकी सेन महावीरता प्रकाश करके महाराष्ट्रोकी अधिक सेनाके होनेसे अतमे परास्त होगेई। महाराज विजयसिंह राजधानीके ही भीतर थे जब उन्होंने उस परास्त हुई सेनाके मुखसे जयपुरकी सेनाकी विक्वासवातकताका समाचार सुना तव वह जयपुरकी सेनाके ऊपर असन्त कुपित हुए। अंतमे बहुतसे तर्कवितर्क करनेके पीछे महाराष्ट्रीको फिर रणभूमिमे बुलाकर उन्होंने अपने पराक्रमके दिखानेका निश्चय कर लिया। सम्बत् १८४३ मे सन् १७९१ ईसवीमे मेरतामे फिर एक भयंकर युद्ध हुआ । यद्यपि राठौरोकी सेनाने इस संग्रामभूमिमे पहलेकी समान अकथनीय वीरता प्रकाश की तथापि वह इस समय जयलक्ष्मीका आलिगन न कर सैके। विजयी महाष्ट्रनेताने वदला लेनेके लिये साठ लाख रुपये दंडमे महाराज विजयसिंहको देनेके लिये आज्ञा दी। परास्त हुए विजयसिंहने कुछ उपाय न देख कर शीघ्र ही रूपया देना स्वीकार कर लिया। मारवाड़का खजाना इस समय एकवार ही खाली होगया था। साठ लाख रुपया इकट्टा एक ही साथ देना इस समय असंभव होगया, परन्तु दुराचारी महाराष्ट्राने कुछ भी रुपया कम न किया । अंतमे सारी प्रजाकी धनसम्पत्ति छट छी। जब इससे भी धनकी पूर्ति न हुई तब उन्होंने प्रधान २ सामन्तो और प्रजाको बंदी करके उनके घरकी वस्तुओका वेचना प्रारंभ किया । विजयी माधोजीने मानो कालान्तक कालकी समान मारवाड़मे जाकर अपने सेवकोको मारवाडुके विध्वंस करनेकी आज्ञा दी । मारवाडुके वर २ मे हाहाकार मच गया-चारोओर भयंकर रोनेका शन्द सुनाई देने लगा। सती स्त्रियोका हृदयभेदी चीत्कार। वालकोके अन्तिम रोनेको ध्वनि–प्रजाकी कातरताने मानो मारवाड़को नरकका कुंड कर दिया। परन्तु दुष्ट माधोजीका हृद्य कुछ भी विचलित न हुआ। उसके सेवकोने मारवाड़की समस्त वनसम्पत्ति खूट ली । माधोजी सिन्धियाने मारवाड़में जानेक पहले ही अजमेर राज्यपर फिर

अपना अधिकार करीलया था, जिस समय फरासीसी सेनापित डिवाइनने अजमेरमे

<sup>(</sup>१) प्रथम कांड ३० अध्याय ९५९ पृष्टको देखो ।

<sup>(</sup>२) प्रथम कांडके, ३० अध्यायके ९६० पृष्ठको देखो ।

क्ष मारवाड-जोधपुरका इतिहास-अ० १३. क्ष भाग २. ]

( २३१ )

% on the control of t प्रवेश किया था, उस समय अजमेरके शासनकर्ता दुमराजने विजातीय सेनांक हाथमे अजमेरको छोटादेनेमे कलंक संचयकी अपेक्षा आत्महत्या करना ठीक जान, उसने अफीम खाकर प्राण त्याग दिये । इसी समयसे अजमेर चिरकालेक लिये मारवाइसे अलग होगया। समय आते ही महाराष्ट्रीके हाथसे अग्रेजी सेनाने इस अजमेर पर अधिकार कर लिया, और आजतक इसे अजमेरके किलेपर अप्रेजोकी

श्री प्रवेश किया था, उस समय अजमेरके शासनकर्ता दुमराजने विजातीय सेनांक हों। हाथमे अजमेरको छोटादेनेमे कछंक संचयकी अपेक्षा आत्महत्या करना ठीक जान, ठी उसने अकीम खाकर प्राण त्याग दिये । इसी समयसे अजमेर चिरकाछके छिये मारवाइसे अलग होगया। समय आते ही महाराष्ट्रोके हाथसे अप्रेजी सेनाने इस अजमेर पर अधिकार कर छिया, और आजतक इस अजमेरके किछेपर अप्रेजोकी पताचा उड़ रही है।

मेरतांक रणक्षेत्रमे महाराष्ट्रोके तस्करदछके द्वारा विजयसिहकी पराजयके पीछे मारवाइके सीभाग्यक सूर्यने मानो चिरकाछके छिये अस्ताचछका आश्रय छिया—वोर काछरात्रिने आकर शीन्न ही मारवाइ पर अधिकार करछिया। मारवाइ मानो समानकी समान होगई। नष्ट गौरव, हतवीर्य, विजयसिह मानो निर्वाणान्मुख दीपशिखाकी समान स्तम्भित तेजसे मक्क्षेत्रका शासन करने छो । परन्तु अवस्थान्नद्विके साथ ही साथ उन्होंने और एक विचित्र अभिनय आरम कर दिया। इसीसेमारवाइके भावी सर्वनाशका हो वीज वोया गया। विजयसिहके जीवनकी शेप दशाका वछ विकम—राजपृतस्वभाव मुलम साहस, श्रूरता मानो विस्मृतिके जलेम डालकर कन्दर्पके थिय उपासक हो गये। अभिवांछ जातिकी एक सुन्दरी युवतींके प्रममे वह अत्यन्त मोहित होगये थे— वह एकवार ही हतज्ञान होकर अपने हाथसे अपने पत्नक राज्यके नाशका कारण सचय करने छो। विजयसिह युवतींके प्रममे उतने मोहित होगये थे कि जो पटरानी करी सम्मानकी अधिकारिणी थी उन्होंने उस विद्यसनीर्यो उम्मे सम्मानका भागी किया । श्री प्रमानकी अधिकारिणी थी उन्होंने उस विद्यसनीर्यो उपने ह्रायोगिक वरने मानो गोता किया ।

प्रकाशमें इस चतरा ललनाने विजयसिंहको अपने रूपयोवनोह बलमें माना ग्रांल

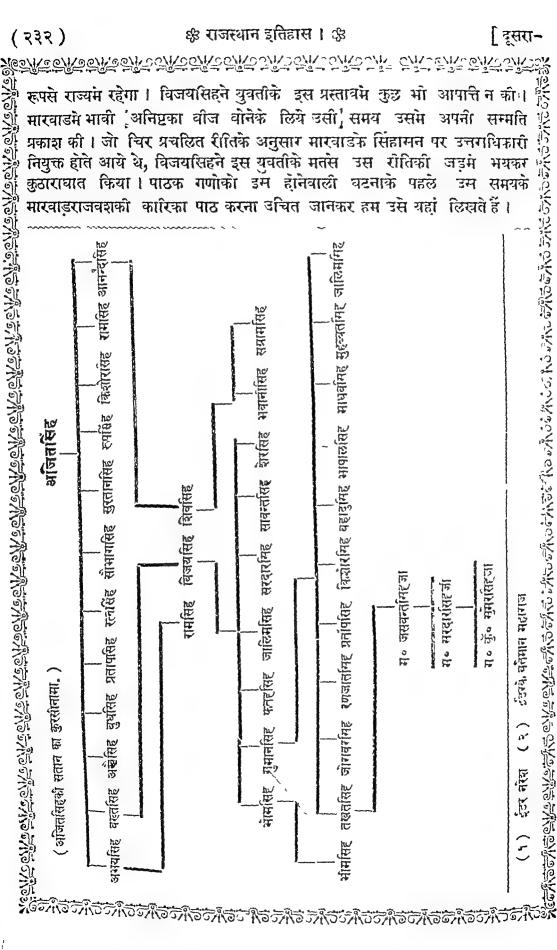

**ႜ႓ၟၜ႗႞ၹၯ႞ၹၜၟ႞႞ၹၜၟ႞႞ၹၜၟ႞႞ၹၜၟ႞႞ၹၜၟ႞႞ၹၜၟ႞ၹၜၟ႞ၹၜၟ႞ၯၜၟ႞႞ၜၜၟ႞ၣၜၟ႞ၯၣ႞႞ၣၜၟ႞႞ၹၟ႞႞ၹၟ႞႞** प्रज्ञ प्रवृत्तिक कीतदास विजयसिंहने उस पासवानी स्त्रोकी इच्छा पूर्ण करनेके छिये जिस पोत्र मानसिह ( गुमानसिहके पुत्र ) को दत्तक स्वरूपसे ब्रहण किया था, उसी मानसिहको उन्होंने उक्त कामिनीको गोदमे डालकर उसको युवतीका दक्तक पुत्र तथा अपना भविष्य उत्तराधिकारी कहकर घोषणा कर दी, मरुक्षेत्रक समस्त सामन्तोको बुलाकर और उक्त मानासिहको उनका भविष्य प्रभु कहकर उन्हे नजर देनेके लिये आज्ञा दी । सामन्तोने राजाकी इस आज्ञासे अत्यन्त ही क्रोधित होकर कहा, कि हम दासीके पुत्रको अपना भविष्य प्रभु कदापि नहीं मानसकते । अज्ञानी विजयसिंहने कुछ उपाय न देखकर शीव्र ही मानसिंहको शास्त्रकी रीतिके अनुसार दत्तक पुत्ररूपसे प्रहण कर अपने औरसजात

पृर्ण हुआ देखकर प्रसन्नचित्त हो दत्तककुमार मानसिहको जालौरके किलेमे विद्या पढनेके लिये भेज दिया, किन्तु इसके पीछे शेरिसह ( जिन्होने पहले मानिसहको दत्तक-म्बरूपसे ब्रहण किया था ) की प्रभुताके अधीनमे मानसिह उन्हींके अनुगत हुए, परन्तु उक्त युवतीने मानसिहको फिर अपने यहां बुलाकर अपने सेवकोके हाथमे उनकी रक्षाका भार अर्पण किया । मारवाडके भविष्य अधीश्वर मानसिहका इस प्रकारसे पालन होने लगा । परन्तु हनज्ञान विजयमिह इस समय युवर्ताके हाथमे कठपुतलीकी समान

पुत्रको सिहासनके अधिकारसे एकवार हो विचत करिदया। युवतीने अपनी कामनाको

रहते थे, युवतीने अपने राज्यमे इच्छानुमार व्यवहार करनेकी अभिलापा की, उमीने मरुक्षेत्रके समस्त सामन्त फिर राजा पर अन्यन्त कष्ट टोगये, और गभी अपने स्वार्थकी

रक्षाके छिये माछकोसनी नामक स्थानमे इकट्टे ह्ये ।

## चौदहवाँ अध्याय १४.



मिंद्रिमसिंहका सारवाड़के सिहासन पर अधिकार, उनके प्रतियोगी जालिमसिहका हताश होनाः भीमसिंहका मानसिहके अतिरिक्त मारवार्डासहासनके प्रार्थी अन्यसर्वके जीवनका नाश करना, जालौर पर आक्रमण, भोजनसग्रहकरनेके लिये बद किलेमेसे सेनाका बाहर जाना, उमार मानसिहका उस सेनापर नेतृत्व, मानसिहके बंदीदशामे पतन होनेकी संभावना, आहोरके सामन्तां का मानसिंहका उद्धार साधन; राजा भीमसिहके आचरणमे सामन्तोंको असंतोप, सामन्तोंका मारवाङ्को छोड्ना, नीमाजपर आक्रमण; जालौर देशमे आत्म समर्पणकी पूर्व सुचना, राजा भाम-सिहकी अकसात् मृत्यु, मानसिहका सिहासन पर अधिकार, पोकरणके सर्वाईसिंहकी विद्रोहिता, चोपासनी नामक स्थानमें पड्यंत्र, राजा भीमकी रानीके गर्भसमाचारका प्रचार, राजा मानिमहके साथ व्यवस्था करना; भीमसिहकी कन्याका जन्म, नवजात राजकुमारका गुप्तभावंस पोकरणमें भेजना और उनके जन्मसंवादको गुप्त रखनाः, नवीन राजकुमारका वीकलसिंह नाम रखनाः पूर्व नियत किये हुए व्यवस्थाके मतसे कार्य करनेके लिये राजा मानसिंहके निकट सामन्तोका प्रनाव, भीमसिंहकी रानीका धौंकलसिंहको अपने अधीधर अभयसिहके पास भेजना; सवाईसिहका फिर गुप्तभावसे पड्यंत्रका विस्तार करना; सवाईसिहका आमेर और मेवाडके दोना अधीधरोंके साथ 🛠 मानसिंहका विवादानल प्रज्ञविलत करना; उनका धाँकलसिटको लेकर जयपुरमें जाना, उसकी मारवाडुका अधीश्वर कहकर घोषणा करना; धौंकलसिंहके पश्चमें अधिकतर राठारके सामन्त्रोका मिलना, वीकानेरके अधिपतिका धौंकलसिहका पक्ष समर्थन; रणक्षेत्रमे सेनाका बुलाना; हुलकरकी नीचता, उनके द्वारा राजा मानसिंहके पक्षका छोड्ना, 'युद्ध प्रारंभ; सामन्तींका मानसिंहके पक्षको छोडना; मानसिंहकी आत्महत्याका उद्योग; राजा मानसिंहका भागजाना, मानसिंहका जोधपुरमे जाना; अपनी रक्षाकी तैयारी; समस्त कुट्मिययोके जपर मानसिंहका संदेह, उनकी किलेकी रक्षामें नियत करनेके लिये असम्मति देना, शत्रुओके साथ उनका सम्मिलन और जोधपुर का घरना, जोधपुर नगर लूटकर उसपर अपना अधिकार करना; अवरोधकारियोको कष्ट, मीरखाँके भाचरणसे आक्रमण करनेवालोमें अनैक्यता; उनका मारवाडसे भागना, जयपुरके सेनापितका उनका अनुसरण; युद्ध; जयपुरकी सेनाको विष्वंस करके नगरका घरना, जयपुरके महाराजका विपत्ति देखकर महाभयभीति होना, जोधपुरका अवरोध छोडना; जयपुरमे निर्विद्यतासे जानेके लिये २००००० रुपये देनेमें वाध्य होना, जयपुरकी सेनाने जोधपुरके जो द्रव्य लूट लिये थे राठौरगणोका उनपर फिर अधिकार करना; मीरखाँका राजा मानसिंहके अधीनमे नियुक्त होना, तथा चार राठौर सामन्तोके साथ जोधपुरमें जाना ।

जिस समय महाराज विजय। सहकी मृत्यु होगई उस समय उनके पौत्र भीमसिंह जो राज्यसे निकाले जाकर जैसलमेरमे रहते थे। वह विजयसिंहकी मृत्युका समाचार पाते ही जुरन्त ही अपने सेवकोंके साथ वाईस घटेके भीतर शीव्रतासे जोधपुरमें आगये, और उन्होंने सिंहासनपर अपना अधिकार करिलया। विजयसिंहके मध्यम पुत्र जालिमसिंह जो शास्त्रके मतसे मारवाड़के सिंहासनके उत्तराधिकारी थे वह भी

**\***वित्रहेर्ने स्टेन्स्टर्ने स्टेन्स्ट्रे

पिताकी मृत्युका समाचार पाते ही राजधानीमें आनेके छिये चछे। उन्होंने मरता हिं मामक स्थानमें आकर ग्रुभदिन और ग्रुभ मुहूर्त्तमें प्रवेश करनेका विचार किया था, वि यह उन्हें स्वप्नमें भी ध्यान नहीं था कि चतुर भीमसिह इतनी जलदी जैसल्मेरिसे हैं। वह उन्हें स्वप्नमें भी ध्यान नहीं था कि चतुर भीमसिह इतनी जलदी जैसल्मेरिसे हैं। वालायगे, इस कारण जैसे हो वह ग्रुभ मुहूर्त्तमें राजधानीको ओरको बढ़े कि हैं। वेसे ही तारणहारके नकारेके ग्रव्हसे तथा प्रजाके मुखसे मुना, कि भीमसिहने हो अपने शिरपर मारवाइका राजमुकुट धारण किया है। जालिमसिहकी सम्पूर्ण आगा कि अपने शिरपर मारवाइका राजमुकुट धारण किया है। जालिमसिहकी सम्पूर्ण आगा है। मनो एकवार ही विलीन होगई, पिताके सिहासन पर अब अधिकार करनेकी उनको ही ही महाराज भीमसिहने नुस्त ही एक प्रवेश सेना भेजकर उनको पकड़ है। ही महाराज भीमसिहने नुस्त ही एक प्रवेश सेना भेजकर उनको पकड़ है। ही महाराज भीमसिहने नुस्त ही एक प्रवेश सेना भेजकर उनको पकड़ है। लानकर जालिमसिह गीन्न हो नगर हारसे प्राणोक भयसे भागने लगे। मारवाइके सामन्त है। यदि उनकी सहायता करते, यदि प्रजा उनको मम्ब्रेनका उत्तराधि कहकर उन पर है। राजिक दिखाती तो कभी भी वह इस भावसे पीठ नहीं दिखाते, अवश्य ही पिताके हैं। राजिक दिखाती तो कभी भी वह इस भावसे पीठ नहीं दिखाते, अवश्य ही पिताके हैं। राजिक दिखाती तो कभी भी वह इस भावसे पीठ नहीं दिखाते, अवश्य ही पिताके हैं। राजिक दिखाती तो कभी भी वह इस भावसे पीठ नहीं दिखाते, अवश्य ही पिताके हैं। जाधपुरको छोड़कर बीलाड़ा तक वरावर भागे, भीमिमहकी सेनाने वही जाकर उनपर ही आक्रमण कर उन्हें एकवार ही परास करिद्या। परास हुण जालिमसिह अपने प्राणोक करिया मारवाड़ करिया पाणोक उत्तर साम हिए पाणोक महाराणा भी उस है।

Menache offen offe अभिनय प्रारंश करदिया । जिस भांति औरगजेवने भारतवर्षमे निष्कंटक राज्य भोगनेके लिये अपने जन्मदाता पिताको वन्दी कर अपने संग भाइयोकी हत्याकी थी, उसी प्रकारसे भीमसिहने भी निर्विन्नतासे मारवाङ्का राज्य भोगनेके छिये उन म्लेच्छ यवनाके अनुकरणसे पवित्र राठौर वंशके नामको कलित करनेमे किचित्मात्र भी विलम्ब न किया । मारवाङ्के सिहासनके यथार्थ उत्तराधिकारी जालिमसिहको भगाकर उन्होने विचारा कि चचा गणोके जीवित रहते हुए निफटक होनेका उपाय नहीं है, इस कारण वह हृदयभेदी उपायसे स्वार्थसाधन करनेके लिये अप्रसर हुए । विजयसिंहने जिस समय प्राण त्याग किये उस समय उनके सात पुत्रोंमें केवल जालिमसिंह और सरदारसिंह ही जीवित थे, फतेसिंह, सामन्तसिंह, भीमसिहंके पिता भूमसिह और गुमानसिंह इनकी मृत्यु पहले ही होगई थी। भीमसिहने जालिमसिहको भगाकर देखा कि सरदारसिह और शेरसिह जिन्होने इनको दत्तकरूपसे प्रहण किया था, यही दोने। जने सिहासनके कटकस्वरूपहें इस कारण भीमसिहने सबसे पहले अपने चचा सरदारसिहके प्राणोका नाग करके अपनी पिशाच प्रकृतिका परिचय दिया। पीछे शेरिसहको मारा जिसने भोमसिहको 餐 दत्तकरूपसे ग्रहण किया था। भोमसिहने समस्त माया ममता और वान्यवायकताके सम्बन्धको छोडकर नरराक्षस औरगजेवकी समान उन शेरसिहके टोनो नेत्र निकलवा लिए । शेरसिंहने अत्यन्त दुःखित हो अपने दत्तकपुत्रके द्वारा ऐसा है निकलवा लिए । शेरसिहने अत्यन्त दुः।खत हा अपन प्राप्ताता का प्राप्ताता के प्राप्ता के भ्राप्ता के भ्राप्ता के अपना स्थापन के अपना तिर देमारा; इसीके आयातसे उनके प्राप्त के कि पयान करगये । पिशाचप्रकृति भोमसिहने इस प्रकारसे अपने तीन तातोको मारकर अंतमे विचारा कि सामन्तसिहके पुत्र सूरसिह और गुमानसिहके पुत्र मानसिह अंतमे विचारा कि सामन्तासहक पुत्र सूरासह जार उपायाराइक पुत्र जिन्हे पासवान युवतीने गोद लिया था, और विजयसिंहने जिनको महक्षेत्रका भावी हैं अधीश्वर नियुक्त किया था; यह दोनो अभी जीवित है। सूरसिह अपने गुणोसे सभीके प्रियपात्र होगये थे, और यह भीमसिहके वड़े भाईके भी पुत्र थे इस कारण राजसिहासन पर सबसे पहले इन्हींका अधिकार होसकता था यह 👸 विचारकर पापात्मा भीमसिहने उनका सहार करनेमे भी क्षणमात्रका विलम्ब न किया !

राठौर राजकुल कलंक भीमसिंहने पापकलुपित आत्मा औरंगजेवकी समान इस प्रकारसे लोमहर्षण हत्याकांड करनेके पीछे देखा कि उनके सकटस्वरूप एकमात्र मानसिंह जीवित हैं। युवक मानसिंह उस समय जालौरके अभेदा किलेमे थे, इस कारण पापात्मा भीमसिंहने ् उनके प्राणनाशका सरल उपाय न देखकर शीत्र हीं सेना साथ हे उस किलेको जा घेरा। मारवाड़में जालौरका किला जैसा मजवूत था उसी भॉति अभेच भी था। शत्रुओका उस किलेपर सरलतासे अधिकार नहीं होसकता था, भीमसिहने यद्यपि उस किलेको जाकर घेर लिया परन्तु उनका मनोरथ पूर्ण न होसका, वह शीत्र ही जान गये कि मरुक्षेत्रकी अधिकसंख्यक राठौरें सामन्ती-की अधीन सेना और वेतनभोगी सेना जालै।रको घेर कर कई महीनेतक अनेक  SAT THE ANT THE THE THE PRESENTE THE उपाय करके भी अपने मनोरथको सफल न करसकी थी। भीमसिह जानगये कि इस किल्पर अधिकार करना कुछ सरल वात नहीं है, तब सेना नायकको इस किलेके घेरनेका भार सौप कर आप अपने नगरको छौट आये। वह सेनानायक दौर्घकालतक किलेको घरे हुए पडा रहा; भीमसिंहकी सेना नियमित रूपसे किलेकोचारो ओरसे घरकर छिन्नभिन्न भावसे रहने लगी। युवक मानिसहके अधीनमे इतनी अधिक सेना नहीं थी, न इतने अधिक सामन्त ही थे कि उनकी सहायतासे वह किलेसे वाहर होकर भीमसिहकी सेनाके साथ युद्ध करके सिहासन पर अधिकार कर होते इसी कारण अपनी रक्षा करलेना ही उन्होंने अपना कर्तव्य समझा। इस प्रकारसे धीरे २ महीने व्यतीत होगये, किलमे भलीभाँतिसे वॅधकर रहना असम्भव था, अधिकतर भोजनकी सामग्रीके विना बहुत कालतक रहनेकी किसीमे भी सामर्थ्य न थी। भोजन की आवश्यक सामग्री भलागातिसे किलेमं नहीं मिल सकती थी । भीमसिहने देखा कि अविक सेनाके होनेसे भी इस अभेद्य जालौरके किलेपर अधिकार करना सर्वया असभव है तव उन्होंने दीर्घकाल तक किलेको घर कर मानसिहको सेनासिहत

भूखोमार कर नष्ट करनेका विचार किया था परन्तु पहले ही कहनुके है कि अवरोधकारी सनादल दीर्घकाल तक अवरोधताके सूत्रसं अपने कार्यसाधनमें हतउद्योग होगया था,

؊ٛٚٛٛٛٛ؆؆ڞۺٙۊۺؖۊۺٙڗۺۊۺۏۺڗۺڗۺڗۺڗۺڗۺڗۺڗۺڗۺڎۺڎ؉ झगड़ा मचता था तभी अपना प्रताप तथा प्रभुता विस्तार करनेके लिये सामन्तश्रेणी भी भिन्न भिन्न पक्ष अवलम्बन करके दल बद्ध होजाती थी । भीमासिह और मानसिहने इस समय मारवाड़के सिहासनकी प्राप्तिके लिये विशेष चेष्टा की थी, इसीसे मनक्षेत्रके सामन्ताने भी उसी प्रकारसे दोनो ओरका साथ दिया था। परन्तु भीर्मासहको अधिक प्रवल, साहसी, और वीर देखकर वहुतसे सामन्त इनके पदाको छोड़कर मानसिहके पक्षमे जा मिले। परन्तु जिन सब सामन्ताने भीमिमहका साथ दिया था, वह राजासहासन छेनेके छिये दोनोमे झगड़ा होता हुआ देखकर शुभ और सुअवसर जान अपनी अधिक सामर्थ्यको सचय कर तथा राजाके ऊपर प्रमुख करनेवाले होगये। सारांश यह है कि ''भीमसिंह जिससे हमारी सम्मतिक अनुसार कार्य करे, जिससे उनकी सहायता इस समय विशेष उचित जानकर उनकी प्रार्थनाको पूर्ण करनेमे आत्रहके साथ नियुक्त रहे, " सामन्तिकी एकमात्र यही इन्छा होगई, परन्तु राजा भीमसिहने, सामन्तोके अधिकार बढानेमे कुछ सहायता न करके स्वयं पग २ पर उनको अपने पैरोके नीचे मोल लियेहुए दासकी समान रखनेकी विशेष चेष्टा की, इससे सामन्त इनके ऊपर अधिक अवसन्त होने छगे। रामसिह जैसे उद्धत स्वभावके मनुष्य थे, तथा सामन्तोके ऊपर जैसा अप्रोतिकारक व्यवहार करते थे, भीमसिह भी उसी प्रकारसे उद्धत आचरण करने छगे। इन्होने जिन सामन्ताको जालौरमे अधिकार करनेके लिये नियुक्तकर रक्खा था उनको हतउद्योग देखकर ( वर्षके ु ऊपर वर्ष वीत गया, तथापि मानसिहको वह लोग वंदो न करसके, तव ) महा क्रोधित होकर आज्ञा दी " कि जो सामन्त जालोर पर अधिकार करनेके लिये नियुक्त है, वह कदापि वीर नहीं होसकते, वे लोग घोड़ोपर चढ़ने योग्य नहीं हैं, इसलिये घोड़ोके वदलेमे उनके चढ़नेके लिये वेल दिए जाय ?।" भोमसिहसे इस प्रकार अपमानित हो, सामन्तोका शरीर कोधानलसे प्रज्ज्वलित होने लगा। महात्मा टाड् साहव कहते है कि " राजा भीमसिहके साथ यदि सामन्तोका इस प्रकार इगड़ा न होता तो इस भावसे दीर्घकाल तक जालीरके किलेकी रक्षा करना मानिसहैं पक्षमे अवस्य हो असंभव होजाता और उन्हें भी अन्यान्य कुटुम्बियोके समान भीमसिहकी कोधामिमें भरमीभूत होना पड़ता। राजा भीमसिहने सामन्तेको भावसे वोडोके वद्लेमे वेल देनेकी आज्ञा देकर उनको अपमानित 👸 किया था। इससे सामन्त उसी समय रणभूमिको छोडकर सकुदुम्य गोडवाड़के प्रधान देश घाणेरावको चलेगये । भोमसिह और मानसिह इन दोनोके ही ऊपर सामन्त अत्यन्त अप्रसन्न हुए, इसीसे अपनी जन्मभूमिको छोड़कर पासके प्राममे जाकर रहने लगे। इधर भोमसिह सामेन्तोके इस आचरणसे अत्यन्त ही क्रोधित होगये, और उनकी वहुत सो जमीन अपने अधिकारमे कर ली। और महक्षेत्रके अन्य प्रधान वीर नेता उदावत् सम्प्रदायके सामन्तोके अधिकारी नीमाज पर आक्रमण और अविकार करनेके लिये आज्ञा दो । परन्तु उदावत सम्प्रदाय क्रमानुसार एक वर्ष तक अतुल वलविकम प्रकाश करके भीमसिहकी सेनाके हाथसे नीमाज दुर्गकी रक्षाके भें जित्ते जिते जित्ते जित्ते जित्ते जित्ते जित्ते जित्ते जित्ते जित्ते जित्ते

भाग २.] क्ष मारवाड़—जोधपुरका इतिहास—अ० १४. क्ष (२४१)

अव्याद्वा (२४१)

पहले ही पराजय न्वोकार करचुकी थी। नोमाज दुर्गपर अधिकार करते ही भीमिनहने हें उसे तुड़वाकर एकसा मदान करिया। नीमाजके किलेपर अधिकार करनेके लिये विजयो वित्त भोगी विजातीय बहुत सी सेना नियुक्त थी, भीमिसहने उसकी वहांसे जालोरपर अधिकार करनेके लिये वहा नीमाजके किलेपर अधिकार करनेके लिये वहा नीमाजके किलेपर अधिकार करनेके लिये भेज दिया।

विजयी वित्त भोगी सेना दुर्गने उत्साहके साथ जालौर और वहाके किलेपर अधिकार करनेके लिये वही जीवतासे चली और थोड़े दिनोमे ही उसने जालौर पर अधिकार करिया। मानिसहका आया भरोसा इस समय मानो एकवार ही लिय होगया। उस सन्यावहसेनिक माथिकले आबद रह कर वे उसी समय अपने भाग्यपननके तथा ससारको छोड़नेके पूर्व लक्षण देखने लगे। महस्त्रेत्रको जो सामन्त उसकी निकाल दिया था, इस कारण किलेके वाहरी भागसे किसीमे भी सहायता मिलनेकी आया न रही। किलेके भीतर जो सेना वरावर कई वर्ष तक किस माति आये पट भोजनके मिलनेसे प्राण धारण करके उनके जीवा न जाने किस भाति आये पट भोजनके मिलनेसे प्राण धारण करके उनके जीवा की रक्षांस सहायता की थी, इस नमय सनन्त भोजनकी सामर्री समान होन्छे, की रक्षांस सहायता की थी, इस नमय सनन्त भोजनकी सामर्री समान होन्छे, की रक्षांस सहायता की थी, इस नमय सनन्त भोजनकी सामर्री समान होन्छे, की रक्षांस सहायता की थी, इस नमय सनन्त भोजनकी सामर्री समान होन्छे, की रक्षांस सहायता की थी, इस नमय सनन्त भोजनकी सामर्री समान होन्छे, की रक्षांस सहायता की थी, इस नमय सनन्त भोजनकी सामर्री समान होन्छे, की रक्षांस सहायता की थी, इस नमय सनन्त भोजनकी सामर्री समान होन्छे, की रक्षांस सहायता की थी, इस नमय सनन्त भोजनकी सामर्री समान होन्छे, की रक्षांस सहायता की थी, इस नमय सनन्त भोजनकी सामर्री समान्त होन्छे, की रक्षांस सहायता की थी, इस नमय सनन्त भोजनकी सामर्री समान्त होन्छे, की रक्षांस सहायता की थी, इस नमय सनन्त भोजनकी सामर्री समान्त होन्छे। की रक्षांन सहायता की थी, इस समय समन भीजनको सामत्री समात होगई,

सम्वत् १८६० मे माघमासके पांचवे दिन, शुभदिन और शुभ मुहर्त्तमे मानिमहरू मस्तकपर राजतिलक दिया गया। यद्यपि मानसिह् मरुक्षेत्रके सिहासनपर अभिपिक्त हुए, परन्तु उनके ही शासन समयसे मारवाङ्के इतिहासका शोचनीय अध्याय आरभ हुआ है उनकी विचित्र छीला और गुणोसे मारवाड एकवार हो विध्वंस होगया था, उन्हींके शासनसे राठौर जातिका चिर प्रसिद्ध वलविक्रम शूरवीरता मानो चिरकालके लिये अस्त होगई, और उन्हींके शासनसमयसे राठौर जातिकी स्वावीनताका सूर्य एकवार अस्त होगइ, आर उन्हाक शासनसमयस राठार जातिका स्वायानताका स्य एकवार कि ही अस्त होकर गिरिगुफामे जा छिपा। राजा मानसिहक शिर पर राजछत्र हो आसायमान होनेके कुछ ही दिन पीछे भविष्यके छिये महा अनिष्टकारी मारवाइके हि विध्वंसका बीज बोया गया। आशा है कि पोञरणके महा तेजन्वी सामन्त देवीसिहका जिस प्रकारके उपायसे देवीसिहको बंदोकरके उनके जीवनका विनाश किया था। और उन्ही देवीसिहके प्राणनाशक कारण उनके पुत्र सवछसिह उनसे बदला छेनेके हैं लिये किस प्रकार कद्रमूर्तिसे रंगभूमिमे गये थे, तथा अतमे जीवन त्याग किया था, उसका वर्णन पहले हो<sup>ँ</sup> करचुके <sup>ँ</sup>है । पोकरणके सामन्त-नंग मारवाड़की दूसरी श्रेणीके सामन्तरूपसे चुनेगये है, और इन्होने अपनी अतुल सामर्थ्य चलाई, इसका फिर उल्लेख करना निष्प्रयोजन है, मार्नासह जिस समय सिहासन विराजमान हुए उस समय उन निहत देवीसिहके पौत्र सवलसिहके पुत्र सवाई सिंह पोर्करणके सामन्त पद्पर चांपावताकी सहायतासे प्रवलपराक्रमके साथ रहते थे । देवीसिहने जिस प्रकार गर्वपूर्ण वचनसे कहा कि " मारवाड़का सिहासन मेरी तलवारमे है " और मृत्युके समय कह गये कि " पोकरणमे मेरे पुत्र सवलकी तलवारमे मरुक्षेत्रका सिहासन रहेगा" इस प्रकारसे सवाईसिहने अपने पितामह देवीसिह और पिता सवल सिह्का वदला लेनेक लिये मानसिह्के अभिपेकके पीछे सबसे पहले मारवाडके विध्वंशका वीज वोदिया । पितृपुरुपोके प्रतिहिसावृत्तिको चरितार्थ करना यदि इस संसारमे धर्म कहा गया है तव तो इस विषयमे सवाईसिंह अत्यन्त धार्मिक होसकते है। मोनासिहके अभिवेकसे उनकी मृत्युके समय तक सवाईसिहने मानसिहके शिरपर तीक्ष्ण तलवार रस्खी थी। मानसिहके सिहासन पर वैठनेके कुछ ही काल पोछे शान्तिसुख न भोगकर सत्राईसिह असतुष्टहो राजसभाको छोड़कर अपना मनोरथ पूर्ण करनेकी चिन्ताम उन्मत्त होगये।इन्होने सवसे पहले जोयपुरकी राजधानीसे ढाई कोस दूर चोपासनी नामक स्थानमे अपनी सव सम्प्दायोको वुलाकर पड्यंत्र जालका फैलाना आरम कर दिया। उपिक्षित सामन्तोको वुलाकर कहा, "मृतमहाराज भीमसिहकी रानी गर्भवती है, इस कारण आप सभी एकमत होकर यह प्रतिज्ञा कीजिये कि पु यदि रानीके पुत्र उत्पन्न होगा तो मानसिहको सिहासनसे उतार कर उसीको

**\*** নিত্রিকের ক্রিক্রিকের ক্রিক্রের ক্রিকের ক

भाग २. ] क्ष मारवाड़-जोधपुरका इतिहास-अ० १४. क्ष (२४३)

(२४३)

(२४३)

(२४३)

(२४३)

(२४३)

(२४३)

(२४३)

(२४३)

(२४३)

(२४३)

(२४३)

(२४३)

(२४३)

(२४३)

(२४३)

(२४३)

(२४३)

(२४३)

(२४३)

(२४३)

(२४३)

(२४३)

(२४३)

(२४३)

(२४३)

(२४३)

(२४३)

(२४३)

(२४३)

(२४३)

(२४३)

(२४३)

(२४३)

(२४३)

(२४३)

(२४३)

(२४३)

(२४३)

(२४३)

(२४३)

(२४३)

(२४३)

(२४३)

(२४३)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२४४)

(२

सामन्तोने उनका साथ न देकर भीमसिहके पक्षका अवलम्बन किया था, उनके साथ असद्व्यवहार न करते, तो इन नवीन कुमार धोंकलासिहके जन्मका मुत्तान्त चिर दिन तक गुप्त रक्खा जासकता। राजा मानसिहने राज्यमे अपनी गामन मिक्ति भलीभातिसे दृढ़ करके, जिन सामन्तोने इनके साथ जालीरके किलेम बदीभावमे रहकर इनकी विशेष सहायता की थी, केवल उन्हीं सब सामन्तोको ऊचापद जम्मान और मयीदा दी थी तथा जो सामन्त भीमसिहकी आज्ञाके अनुसार उनके विषक्षमे खडे हुए थे, उन्होंने सरलतासे उनके ऊपर विराग दिखाना प्रारम करिया। राजा मानिमहका साथ केवल उनके स्वजातीय दो प्रधान सामन्तोने दिया था। उनके पक्षका अवलम्बन करनेवालोमे भाटी जातीय राजपूत सेना तथा महन्त कायमदासके अधीनमें स्थित विष्णुस्वामी नामक सेनावलै भी था।

राजा मानसिंहने अपने अनुगत सामन्तांके प्रति विशेष कृपा प्रकाश की और अन्य सामन्तोके ऊपर वे अधिक रुष्ट रहने लगे, इस व्यवहारसे पोकरणके सामन्त सवाईसिहके हृद्यमे वह भस्माच्छन्न प्रतिहिसाकी अग्नि फिर प्रवल होगई। वह इतने दिनोतक मानिसहको किसी भाँति भी सामन्त मडळीका अप्रियपात्र होता हुआ न देख कर मोन थे, परन्तु दो वर्षके पीछे मानसिंहको पक्षपातमूलक आचरण करते हुए देखकर तथा अन्यान्य सामन्तोको उससे महा असंतुष्ट देखकर सवाईसिहने गीव ही अपनी सम्प्रदायके प्रधान २ नेताओंके निकट धौकलसिहके जन्मका वृत्तान्त, और "दो वर्पतक मैने उनका पालन किया है" यह समाचार कहला भेजा, और उसके साथ ही साथ सबको यह भी याद दिलाई कि राजा मानसिहने राजकुमारको जो नागौर और सिवाना देनेके लिये कहा है वह इस समय अपनी उस प्रतिज्ञाको भी पूर्ण करें । अत्यन्त अल्प समयमे ही सामन्त गण सवाईसिहके द्वारा भेजे हुए समाचारको पाकर एक साथ मिलगये । सवाईसिहने उनके साथ महलमे जाकर बीकल-सिहके जन्मका समाचार राजा मानसिहको सुना दिया, "महाराज । आपने कुभारको नागौर और सिवाना देनेके लिये कहा था, इस समय आप अपनी प्रतिज्ञाको पालन कीजिये। "भीमसिह्की रानीके पुत्र उत्पन्न हुआ है, दो वर्ष तक मानसिह्को यह समाचार विदित नहीं हुआ था, परन्तु इस समय धौकलसिहके जन्मका समाचार सुनकर वह चैतन्य होगये। मानसिह और कोई उपाय न देखकर बोले, "धौकलसिह यदि वास्तवमे ही राजा भीमसिहके औरस जात पुत्र हुए है, तो भळीभाँति खोज करलेने पर मे अवस्य ही अपनी प्रतिज्ञाको पूर्ण करूँना।" शीमसिहकी विधवा रानी, पुत्रको पोकरणमे भेजकर आप जोधपुरके महलमे रहती थी। राजा मानसिंह यथार्थ वातके जाननेके लिये उद्यव हुए है, यह सुनते ही रानी महाभयके समुद्रमे निमन्न होगई । उन्होने विचारा कि

<sup>(</sup>१) यह सेनादल विष्णुका मक्त था। महन्तके स्वार्थकी रक्षाके लिये इसने प्राणपणसे युद्ध किया था, आवश्यकता होनेपर महन्तकी आज्ञासे दूसरोका साथ भी देते थे। यद्यपि धर्मार्जन ही इनके जीवनका प्रधान उद्देश था पर वे युद्धकार्यसे भी कदापि विमुख न होते थे।

**सैन्येश्वर्टार्श्वर्टास्वर्टास्वर्टास्वर्टास्वर्टास्वर्टास्वर्टास्वर्टास्वर्टार्श्वर्टार्श्वर्टार्श्वर्टे स्टिन्स्वर्टार्श्वर्टे** 

<u>ૡ૿૱ઌ૾ૺ૱ઌઌ૾ૺ૱ૼઌ૾૽ઌ૱ઌ૾ૺઌઌઌ૾ૺઌ૱ઌ૾ૺઌ૱ઌ૽ૺઌઌ૽ઌ૽ઌઌ૽ઌઌઌ૽ઌઌઌઌઌઌઌઌઌ</u> すれい けんしゅんしょれい アルビッパゼッパゼッパゼッパ じょうきゅうれつき यदि में इस वातको स्वीकार करती हूं कि धौकलसिंह मेरे गर्भजात पुत्र है तो राजा मानसिंह अवस्य ही इनको अपना शत्रु जानकर मार डाहेंगे। यह विचार कर रानीने धौकलसिहके जीवनकी रक्षाके लिये सबके सामने कहा, कि बौकलसिह मेरे गर्भजात पुत्र नहीं है। रानीके इस प्रकार कहते ही गजा मानीसहकी समन्त आपित्तये मानो दूर होगई, तथा पोकरणंक सामन्त सर्वाईसिहकी ऊँची आजालता भी मानो उसके साथ ही साथ एकवार ही भरम होगई। भीमसिहकी रानी निश्चय ही गर्भवती थीं पहले उन्होंने इसका कोई प्रमाण नहीं लिया था, इस कारण सामन्त गण रानीके इस वचनको सत्य जान कर राजांक सम्मुख तैयार होगये, और पोकरणं ह

सामन्त भी चाराओर अधकार देखने छो। प्रतिहिसा दानार्थी सर्वाईसिह यद्यपि भीमसिहकी रानीकी उक्तिसे व्यर्थ मनोरथ होगये, यद्यपि उन्होने प्रकाशमे राजा मानसिहके समीप कोई प्रार्थना नहीं की, यद्यपि उनको उसी समय अपने सहयोगी सामन्तोके साथ भिलकर मार्नासहीक विरुद्धमें नलवार वारण करनेका मुअवसर नहीं मिला, परन्तु वह बीब ही अन्य उपाय न देखकर अपनी अभिलापाको पूर्ण करनेक लियं मावधान होगये। पितृहिसाको चरितार्य करनेके लियं सवाईभिंह इस समय कट राजनीतिका अवलम्बन कर जिस प्रकार के विषोक्त पड्यंत्र जालकी सृष्टि करने लगे. उस पड्यत्र सत्रसे त्या विष उत्पन्न होगा

सामन्ताने उनका साथ न देकर भीमसिहके पक्षका अवलम्बन किया था, उनके साथ 🐩

(२४४) के राजस्थान इतिहास । श्रि [ दूसताहर्मा सामन्तोने उनका साथ न देकर भीमसिहक पश्चका अवल्यन किया था, उनके साथ
सामन्तोने उनका साथ न देकर भीमसिहक पश्चका अवल्यन किया था, उनके साथ
सामन्तोने उनका साथ न देकर भीमसिहक पश्चका अवल्यन किया था, उनके साथ
सामन्ताने उनका साथ न देकर भीमसिहक जम्मा थी कालसिह के जन्मका गुनान्त चिर दिन
तक गुम रक्ता जासकता। राजा मानसिहने राज्यमं अपनी आमन ब्राक्तिको मलीमोतिह्न
हर्ड करके, जित सामन्तोने इनके साथ आलीरके किलेम वरीभावमे रहकर इनकी
विशेष सहायता की थी, केवल उन्हीं सब सामन्तोको ऊचापर उन्हान विश्वसं ग्रेड हुए थे,
उन्होंने सरलतासे उनके उपर विराग विद्याना प्रारंभ करिया। राजा मानसिहका
साथ केवल उनके स्वजातीय हो प्रधान सामन्तोने विया था। उनके पश्कका अवल्यनक
कर्तवालीमं भाटी जातीय राजपृत सेना तथा महन्त कायमयामके अधीनमे विवा
विष्णुस्तामी नामक सेनावल भी था।
राजा मानसिहन अपने अवुगत सामन्तोको अपत विशेष हुण प्रकाश को और
अन्य सामन्तीके उपर वे अधिक रुए रहने लगे, उस व्यवहारसे पोकरणके सामन्त
स्वाईसिहके हृदयमे वह भस्माच्छत्र प्रतिहिसाको अप्रि किर प्रयल होगई। वह इने
दिनोतक मानसिहन अपने अवुगत सामन्तोक अपत विशेष हुण प्रकाश को और
अन्य सामन्तीके उपर वे अधिक रुए रहने लगे, उस व्यवहारसे पोकरणके सामन्त
हो अपनी सम्प्रदायके प्रधान न नेताओंके निकट धौकलसिहक जन्मका हुनान्त, और
हो वर्षतक भीन उनका पालन किया है" यह समाचार कहला भेजा, और उसके
साथ ही साथ सबको यह भी याद दिलाई कि राजा मानसिहन राजहनाको
भी पूर्ण करें। अत्यन्त अल्प समयमे ही सामन्त गण सवाईसिहने उनके साथ महल्का जाकर बौकल
साथ ही साथ सबको यह भी याद दिलाई कि राजा मानसिहने हार से
साचारको पाकर एक साथ मिलगये। सवाईसिहने उनके साथ महल्का जाकर बौकल
साथ है साथ समयार राजा मानसिहको सुना दिया, "महाराज । आपने हुमारको
लोगीर और सिवाना देनके लिये कहा थे, इस समय अपने अपने प्रतिहाको पाकर
विश्व कन्मका समाचार राजा मानसिहको सुना हैया, "महाराज । आपने हुमारको
लागीर और सिवाना देनके लिये कहा था, इस समय अपने अपने प्रतिहाको पाकर
विद्याल है सुना हो सुना है सुना है सुना विद्याल सुना विद्याल

विदित करिंद्या कि यही उनके राज्यके कण्टक स्वरूप है और इन्हींके द्वारा वित्रकी विदेशप सभावना है, पर अब परम नीतिज्ञ चतुर सवाईसिह अपने स्वार्थ सायन करनेके

であるこれでいるいでいるできます。

<sup>(</sup> १ ) यह सेखावत् सम्प्रदायके एक जत्यन्त वल्द्याली प्रवान नेता थे।

कही थी मानसिहकी वह कुछ भी समझमे न आई, उन्होंने विचारा कि मावाडके मिहासनकी रक्षाके लिये सवाईसिह इस प्रकारसे उत्तेजना प्रकाश करते है, इस कारण सवाईसिहकी उक्तिने उनको भलीभाँतिसे जयपुरके महाराज जगत्सिहके विरुद्धमे उत्तेजित करिटया।

मानसिहने शीव्र ही सामन्तोको सेनासिहत इकट्ठा होनेकी आज्ञा दी। राजा मानसिहने तीन हजार राठारोकी अश्वारोही सनाके साथ चलकर मेवाड़की सीमाम %हरीत्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर ्री हिथत होरासिहके अधीनभे धनलोखप सेनाके साथ मिलकर जयपुरके महाराजके भेजे हुए उपहार द्रव्योको ॡट छिया, तथा जयपुरकी सेनाको परास्त करके भगा दिया। महाराज जगत्तिह मार्नासहके इस आचरणसे अत्यन्त ही कोघित होगये, और शीव्र ही उन्होने इनके साथ युद्ध करनेकी तथारी करदी । चतुर सर्वाईसिंहकी अभिछापा पृर्ण होगई। जयपुर और मेवाड़ इन दोनो देशोके राजाओके साथ मानसिंहके द्वारा विवादानल प्रज्ज्वलित कराके उन दोनो राजाओके द्वारा मानसिहको सिहासनसे उतार घौकळिसहको मरुक्षेत्रके सिहासन पर अनिधिक्त कर अपना वद्ला छेनेके लिये सर्वाईने यह कार्य किया था। इस समय मानिसहके साथ जगत्सिहके युद्धका समाचार सुनते ही सवाईसिह मानिसहके प्रति मौखिक मित्रता दिखाकर शीव्र ही खेतडीको चर्छ गये, । घौकलसिह खेतडीमे अभयसिहके आश्रयमे रहते थे, सवाईसिह शीव्र ही घौकलसिहको लेकर एकनार ही जयपुरमे आकर राजा अगत्सिहसे मिले । चतुर सवाईसिंहने मानसिहको उत्तेजित करके, जगन्सिहने जो उपहारके द्रव्य भेजे थे उन सवको छटवा लिया, जयपुरके महाराजको यह समाचार नहीं सिला था, वरन् मानसिहके विरुद्धमे युद्ध करनेका समाचार सुनते ही सवाईसिह धौकलसिहको लेकर उनकी सहायताके लिये आये है, इन्होने सवाईसिहको अपना भित्र जानकर वड़े आदरमानेक साथ प्रहण किया । मानसिहके आचरणसे जगत्सिह अत्यन्त कोधित होगये थे, अधिक क्या कहै सर्वाईसिंहने मानसिंहको सिंहासनसे उतार कर धौकलसिंहको उस सिंहासन पर वेठालनेका प्रस्ताव किया, तथा इससे ही अपनी प्रतिहिसा वृत्तिको सफल हुआ जाना, जगन्सिहने शीच्र ही उसभे अपनी सम्मति प्रकाश की और साथहींमें यह भी स्थिर कर िक इससे राठौरोके सामन्त मानिसहका पक्ष छोडकर धेकछके पक्षके छैनेसे मानिसह्के परास्त करनेथे वह विशेष सहायता करेगे । धौकलिसह मृतमहाराज भीमसिहके औरस जात पुत्र थे, तथा यही शास्त्रके अनुसार मारवाड़के सिहासनके अधिकारी है, इसको प्रमाणित करनेके छिये सर्वाईसिहके प्रस्तावसे जगन्मिह री भीगेनीके साथ भीमसिहका विवाह किया था, उस विववा रानीकी गोदने घेकिलसिहकी वैठाल दिया, और राजपृत रीतिके अनुसार धौकलसिंहके साथ जगन्सिह्ने एक थालंभ भोजन करके इनको अपना भानजा और महक्षेत्रका अधिकारी कहकर विख्यात् किया। मानसिंहके आचरणसे समल सामन्त असंतुष्ट होगये थे, जिन्होंने थोकलसिंहको THE WASHE मारवाङ्के सिहासन पर वैठाछनेके छिये पहले सम्मति पत्रपर हन्ताक्षर किये थे। जगत्सिहकी इस आज्ञाके प्रचारित होते ही वह सभी सामन्तमंडली जीव्रतासे आकर जयपुरमे सजी हुई सेनाके साध आ मिलो ।

<sup>(</sup>१) प्रथम काटके १६ वे अध्यायमें मारवाट राजके साथ जयपुरके महाराजके युद्धका वृत्तान्त, तथा हुणारुमारीनी शोचनीय गृत्युमा वृत्तान्त दर्शन किया गया है। (२) उर्दू तर्जुमेने फूफा दिया है।

mentalination and the state of ;>Notations of the content of the co धौकलसिहका पक्ष समर्थन करनेके लिये मानसिहके विमद्ध जगनसिंहकी सेनाके साथ जो समस्त राठौर नेता जा मिले थे, उनमे राठौर वशमे उत्पन्न हुए वीकानेरेक स्वाधीन राजा सबसे अप्रणीय थे। बीकानेरके महाराजको मानसिहके विनद्ध खडा हआ देखकर मरुक्षेत्रके अन्यान्य सामन्तोने भी एक २ इरके जगन्मिहका साथ दिया। राजा मानसिह इकछे ही उस महा विपत्तिके जालमे फॅम गये। पोर्फणके मामन्तोकी हैं प्रतिहिसावृत्तिके चरितार्थ होनेके पूर्व लक्षण भलीभांतिसे प्रकाशित होनेलगे। यटापि है मानासिहको सम्पूर्ण सामन्तोने छोड दिया था, यदापि वह चारोओर केवल निरागाकी विभीषिकामयी मूर्तिको देखने छगे थे, परन्तु उन्होने न्वजातिक न्वभाव वश साहमके साथ बीरज धर कर अपनी रक्षा करने और जगत्तिहन भी उनकी महयोगी गठौर सेनाके साथ युद्धके लिये तैयार होनेमे किश्चिन्मात्रका विलम्ब नहीं किया। जगन्सिह सम्मिलित सेनाके साथ मारवाडमें जाकर उपस्थित हुए, मानिसह इसमें पहले ही हैं अपने अधीनकी सेनाके साथ वलविकम प्रकाश करके सीमाके अन्तमें आ पहुंचे । हैं इधर जयपुरपित जगत्सिहने अपनी सेनाके अतिरिक्त मम्क्षेत्रके प्रायः सभी राठौर सामन्तों हैं की सहायता पाकर लाखसे भी अधिक सेनाको युद्धके लिये तैयार करलिया । मारवाड़ विध्वंसके पूर्व लक्षण प्रकाशित होने लगे। जगन्सिह जिस प्रकार अनुपम रूपवर्ती ऋष्णकुमारीको पानेके लिये तथा मारवाडपतिको <mark>छिये वळविकम प्रकाश करते हुए आगे वढ़े, उसी प्रकारसे वौकळसिहके अनुगत</mark> सामन्त भी मानसिहको सिहासनसे उतार कर बौकछसिहको मरुक्षेत्रके गद्दी पर वैठानेके लिये, आग्रहके साथ आ मिले । इसी कारणसे मानसिहका प्रतिद्वन्दी पक्ष अत्यन्त प्रवल होगया । अधिक क्या कहै, जयपरके महाराजने इकले ही अपनी सेनाके साथ मारवाड़ पर आक्रमण करनेका उचोग किया, मानसिंह इससे कुछ भी भयभीत न हुए, परन्तुं उनके म्वजातीय महावीर राठौर सामन्तीने जो जयपुरके महाराजका साथ दिया, इससे मानसिहका हृद्य अत्यन्त भयभीत हुआ। महाराज अजित्के जीवन विनाशका फलस्वरूप क्या मारवाड एकवार ही विध्वस होजायगा, इसी छिये राठौर सेनाके सामन्त अपने स्वभावसे राजभक्तिकी जडमे दारुण कुठाराघात करके अपने राजाके विरुद्ध खड़े होगये है ? मारवाड और जयपुरके दोनो राजाओमे इस महा युद्धकी तैयारी होते ही रजवाडे और भारतके अन्यान्य प्रान्तोसे अनेक सम्प्रदायोने आ आकर किसी न किसी पक्षका साथ दिया । जिन महाराष्ट्रोने इस समय भारतमे केवल दस्यु वृत्ति राज्यको लूटना, और राजपृत राजाओंमें विवाद प्रज्विति करिंद्या था, वे अतमे किसी न किसीके पक्षके योगसे दोनों ओरके निकटसे अधिक धनके संग्रह करनेमें नियुक्त होते थे, वहीं इस समय इन दोनो राजपूत राजाओके विवादसे महा प्रसन्न हो स्वार्थ साधन करनेके छिये दछके देल आकर दोनों पक्षोका साथ देनेलगे। कई वर्षके पहले माधोजी सिन्धिया मारवाडमे सर्वस्व खटनेके छिये गये थे, इस कारण मारवाड़के खजानेकी अवस्था इस समय अत्यन्त शोचनीय होरही थी, अन्य पक्षमे जयपुरपितके अर्थ वल प्रवल होनेसे  अधिकांश महाराष्ट्र उनके साथ मिल गये । जिस समय अग्रेजी सेनाके नायक लार्ड लेक दूसरे महाराष्ट्रनेता हुलकरके विरुद्ध धावमान हुए थे, उस समय हुलकर मारवाड्पतिका आश्रय टेकर अपने कुटुम्बको मारवाड्मे निर्विन्नतासे रख, आप अटकके किनारेको चले गये। मानसिहने उस समय हुलकरकी अधिक सहायता की थी, इसीसे इस समय उन्होंने महा विपत्तिमें हुळकरसे सहायता मागी, तुरन्त ही महा विपित्तमे आश्रय दाता मानसिहकी सहायताके छिये हुछकर अपनी सेनाके साथ आ गये । हुलकरने मानसिंहके डेरोसे नौ कोस दूर पर अपने डेरे डाले और कहला भेजा कि कल प्रभात होते ही आपके साथ साक्षात् किया जायगा, परन्तु बुद्धिमान् सवाईसिहने मानसिहकी वह आशा भी व्यर्थ कर दी । सवाईसिहने जव देखा कि प्रवल पराक्रमशाली हुलकरने मानसिहका साथ दिया है, इस इनको युद्धमे जीतना असंभव होजायगा, तव इसने सबसे पहले हुलकरको ही अपने हस्तगत करना उचित जाना । शीव्र ही हुलकरके साथ उसने स्थिर किया, वह मानसिहकी सहायताके छिये किचिन् भी सेना न भेजे, और तुरन्त ही कोटेकी ओरको चले जॉय। वहाँ जाते ही इनको भेटमे १००००० रुपये प्राप्त होगे। धनका लोभी हुलकर मानसिहके उन उपकारोको एकवार ही भूल गया, और विना ही युद्धके १००००० रूपया भिलता जानकर तुरन्त ही सर्वाईसिहकी हस्ताक्षर सहित हुन्डी लेकर कोटेकी ओरको चला गया। महा दु.खके समय घोर विपत्तिके समयमे महाराज मानसिंहने जो हुलकरको आश्रय दिया था, हुलकर उसको एकवार ही भूल गया । हलकरके इस आचरणको देखकर महाराज मानासिह अत्यन्त ही निराश होगये । परन्तु उस समय भी उनके पक्षमे मरुक्षेत्रके सबमे प्रधान बीर मेरतिया सम्प्रदाय तथा अन्यान्य राठौरोकी सम्प्रदाय भी नियुक्त थी, वह सभी साहसमे भरकर युद्धकी अग्नि प्रज्वित करनेके लिये आगे वहे।

हुलकरके भागते ही जगन्तिह और वैकिलसिंह उस लाखसे भी अधिक सेनाके साथ मानसिहकी सख्याबद्ध सेनाको एकबार ही विध्वंस करनेके छिये महा वल विक्रमके साथ आगे वढे। मानसिंह इम समय अपनी सेनादलेंक साथ गागोलीनामक स्थानमे थे, दोनो ओरकी सेनाके सम्मुख होते ही जो सब राठौर सामन्त उस समयतक राजा मानसिहके पक्षमे नियुक्त ये उन्होंने बोडोपर मवार हो मछीभाँतिसे सम्मान कर प्रणाम करके विदा छी, राजा मानसिहने विचारा कि ऐसा वोध होता है कि सानन्त अपने २ अवीनकी सेनांक जानेके छिये विदा छेते है, परन्तु तुरन्त ही उनका वह ग्रम जिस समय गोले वर्षाने प्रारंभ किये जगत्तसिहकी सेनान सामन्त सवाईसिहक साथ पुर्व निर्द्वारित सम्मतिस छोड़कर शत्रुपक्षके साथ जा मिले । अधिक क्या रहें, जो मेडतिया राजभक्तिमे मबसे अविक शसिद्ध ય, भूरे वेस्तर विस्तर विस्तर

Rehornent of shows of shows of the वैठे, कितना ही अत्याचारी क्यो न हो पर तथापि वे उमका साथ नहीं छोड़ने ये 🎇 मेड़ितयाके दलके ईहाईधूया तथा सरदार चन्पावत जयतावत गण, जो जुरवीरताभ विख्यात् गिने जाते है-तथा अन्यान्य नीची श्रेणीके सामन्तोके साथ मानसिहका पक्ष होडकर घोफलसिहके स्वार्थ साधन करनेके लिये उनके आवीनमे मितत अन्य स्वजातीय हि राठौर सेनाके साथ जा मिले। इस युद्धके प्रारमभे ही भगकर विपत्तिके मुरामे पडे हुए मानसिंह अपने आधीनके समस्त सामन्तासे लागे जाकर चारोओर अन्यकार देखेन छगे। कोध अनुताप तथा विपाद और भयके मारे मानसिंह मानो उन्मत्त होगरो, और इस समय क्या करे। इसका कुछ भी स्थिर न करसके। मन्छेत्रके सन्पूर्ण सामन्तामे केवल कुचामन आहवा जालौरे, और नीमाज इन्ही चारो सामन्ताने राजा मानिसहकी इस महा विपात्तिके समयमे नहीं छोड़ा था, वह छोग विपन सम्पन्हे अगके भागी होनेके छिये उनके साथ ही रहे थे। मानसिंह उन चारा सामन्तोके आयीनकी सेनाके साथ, और अपने संगवाछी वूंदीकी सख्यावद्व सेनाको साथ छेकर शत्रुओकी अगणित सेनाके विरुद्ध अतिम साहसके साथ युद्ध करनेके छिये आगे चछे। परन्तु उन विश्वासी चारो सामन्तोने देला कि शृतुओकी अगणित सेनाने जय पाना तो एक ओर रहा वरन प्राणोकी रक्षा भी कठिन होगी, उन्होने मानसिहको इस असीम साहसके कार्यमे हाथ डालनसे निपेध किया। तव मानसिह मारे दु:खके आत्मघात करनेको तैयार हुए;परन्तु कुचामनके शिवनाथसिहने आंग जाकर महाराज मानासिहको हाथी परसे उतार छिया और तुरत ही उन्हे एक वेगगामी घोड़ेपर विठाकर रणखेतसे चले जानेका अनुरोधिकया । राजा मानसिहने देखा कि इस समय यहांसे भागनेके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है. तव वह शीघ्र ही, विपाद, क्रोध, छज्जा, घृणा और अनुतापसे विदग्ध हुउस हो घोड़ेपर चढकर वहाँसे चले गये। उन्होंने जानेके समय नेत्रोमे जलभर कर कहा, ' हाय! राठौर राजवंशमे एक मैने ही कछवाहोके सम्भुख युद्धमे पीठ दिखाकर राठौर राजकुलमे कलंक लगाया। " वास्तवमे राठौर जाति मरुक्षेत्रमे अपनी प्रमुताके विस्तारके समय अन्यान्य राजपूत जातियोको अपनी उपेक्षा वलविक्रममे अत्यन्त हीन जानकर उनके प्रति अपेक्षा दिखांची थी, इस कारण मानसिहके हृद्यमे इस समय ऐसा पश्चात्ताप होनेमे आश्चर्य ही क्या है।

राजा मानसिंहने अपना पेक्ष अत्यन्त दुर्वल जानकर पहिल्से ही सावधान होकर पर्वतसर मार्गसे आये कोश आगे जाकर अपने डेरे डाल दिये । सरलतासे भागने और शत्रुपक्षके आक्रमणको निवारण करनेके लिये यह स्थान वड़े सुभीतेका था । इस कारण वह अंतम अत्यन्त निरुपाय होकर उसी मार्गसे पर्वतसरमे आगये। राजा मानसिंहने जब उनियाराके रावके साथ पीठ दिखाई तब उनके पक्षके बूंदीके गोलन्दाजो तथा हिदालखाँ नामके मनुष्यने धनके लोभके वशीभूत होकर इनका साथ दिया था,

<sup>(</sup>१) जालोर तो खालसेका गॉव है वहां कोई सामन्त नहीं है और न पहले था।

पक्षके आक्रमणको निवारण करने छगी । जिस समय दोनो ओरसे गोछोकी वर्षा

विचारवान् थे। जगन्सिहका स्वार्थ प्रण करना उनका मुख्य अभिप्राय न था। केवल शि विचारवान् थे। जगन्सिहका स्वार्थ प्रण करना उनका मुख्य अभिप्राय न था। केवल शि जिससे जगन्सिहकी सहायतासे धौकलसिहका स्वार्थ सिद्ध होजाय इमीलिये उन्होंने हैं। उस अभेद्य पड्यंत्र जालके विस्तारसे जगन्सिहको विज्ञाङ्ग करित्या था। उन्होंने जगन्सिहको उत्तर दिया कि "मानसिह इस समय भी प्रास्त नहीं हुए है, अभी उनको उचित पल नहीं मिलाहै, वह इस समय भी हनवीर्य नहीं हुए है। मानसिहको सव प्रकारसे प्रास्त करके मेवाडमे जाकर कृष्णकुमारीके साथ विवाह करना आपको उचित है।" सवाईसिट्के इस वचनसे जगन्सिट्ने उसी समय मेवाड्मे जाकर उनकी संमातिके अनुसार कार्य करना प्रारम किया । सवाईसिंह जगन्सिंहके उपदेशमें विजयी सेनाके

Mothornon of the Methorne of the chief has the sheet of the साथ शीच्र ही राजधानी जोधपुरमे न जाकर मेरता नामक स्थानमे तीन दिन तक हि अपेक्षा करने लगे। वृद्धिमान् सवाईसिहने विचारा था कि मानसिंह्के अधीनमे जितनी अलप संख्यक सेना है, उससे वह राजधानी जोधपुरकी रक्षा कभी नहीं कर सकते, अवस्य ही जोधपुरको छोड़कर जालारके अभेग किलेका आश्रय लंगे, इस कारण उनके जालोरमे जाते ही जोधपुर पर अधिकार करेगे। वास्तवमे मवाझीसहका यह अनुमान अवदय ही सत्य था। राजा मानसिह मेनाके साथ भागकर सबमे पहले जाछौरका आश्रय छेनेके छिये वीसलपुरमे आ पहुँचे। चैनमल सिववी नामक एक राजकर्मचारीने मानसिहको जालौरमे आश्य लेनेके लिये उद्यत देखकर कहा, ''महाराज <sup>।</sup> यहांसे दिहनीओर नौ कोस दूरी पर राजवानी जोधपुर और सेलिह कोस दूरपर जालौरका किला स्थित है, जालौरकी अपेक्षा जोधपुरमे वडी मरलतामे पहुंचा जा सकता है। आप यदि अपने वाहुवलसे राजवानीकी रक्षा करनेमे समर्थ न होगे तो अन्यत्र स्थानमे रहकर सिहासनके अधिकारकी आशा कटा है ? आप जवतक राजधानीमे रहकर सिंहासनकी रक्षाके छिये चेष्टा करते रहेंगे, सर्वसाधारण प्रजा अवदय ही आपकें पक्षका अवलम्बन करेंगी, नहीं तो जालौरका आश्रय करेगी, आपको कभी उनसे सहायता नहीं मिलेगी'' राजा मानिमहने इस उपदेशको न्यायसंगत जानकर, कई बंटोके बीचमे जोवपुरने आकर, शत्रुओंके करालगाससे सिहासनकी रक्षाके लिये दृढ किलेके भीतर रहनेका उद्योग किया । इस प्रकारसे मानसिंह जालौरने न जाकर राजधानीमे लौट आये, इससे सवाईसिहकी कल्पना व्यर्थ होगई, इस कारण जगन्सिह उस समय मेनाडमे जानेकी आशा छोड़कर शीघ्र ही राजा मानसिहको एकवार ही सिहासनेस रहित कर धौकलीसहको अभिषिक्त करनेके लिये सम्मिलित सेनाके जोधपुर पर अधिकार करनेके छिये चछे। वास्तवमे मानिसह यदि पहले विचारक मतसे जोधपुरमे न आकर जालौरमे चले जाते तो धौकलसिहको राज्याभिपेक करनेमे कोई। उपद्रव नहीं होता। राजा मानसिंहके युद्धमे परास्त होकर भागते ही अत्यन्त पीड़ा उपस्थित हुई थी, इस समय उनका राजपूत वीर खभाव तथा वलविकम मानो एकवार ही छुत्र होगया था, अपने अधीनके सामन्तोको अपने ही विरुद्ध खडा हुआ देखकर वह हतोत्साह और ज्ञान हीन होगये थे; परन्तु उनके राजधानीमे आते ही, वह विध्वंश हृद्य वह जातीय गर्व दुर्प फिर शीवतासे आता हुआ दिखाई दिया, उस

समय इन्होने अपने दुगने उत्साहफ़े साथ सिंहासनकी रक्षाभ शाणपणसे चेष्टा की। मरुक्षेत्रके जो सब सामन्त शत्रोओकी सेनाके साथ मिले थे इससे महाराज मानसिंह उनके अपर अत्यन्त रुष्ट हुये । राठौर सामन्तोके अपर अव उनको कि चितमात्र भी विश्वास नहीं रहा, अधिक क्या, जो चार सामन्त इस समय तक उनके अनुगत भावसे रहेत थे, यह भी किसी समय हमारा साथ छोड़ कर शत्रुओमे जा मिलेंगे, वह यह

<sup>(</sup>१) वीसलपुरसे जालार ४० कासके करीव होगा । नक्की सोलह कोस ।

विचारने लगे। यद्यपि वह चार सामन्त इनके जातिके थे, तथापि उन्होंने शत्रुओं के कराल कवलसे, जोधपुरके किलेकी रक्षाका भार भी उनके हाथमे नहीं दिया। सबसे पहले इन्होंने विजातीय वेतन भोगी हिन्दालखांके अधीनमें स्थित सेनाके तीन हजार साहसी वीरोकों नियुक्त करके, उनके साथ नेता कायमदासके अधीनका विष्णुस्वामीनामक धर्मयोया दल तथा चौहान, भाटी और मंडोरके आदिमें राजवंशीय ईदाजातीय एक हजार सेनाका सम्रह कर उसके हाथमें किलेकी रक्षाका भार सौप दिया, इस प्रकार सब समेत पाच हजार सेना सम्रह करके मानसिहने विचारा कि जोधपुरके किलेकी रक्षाके लिये इससे अधिक सेनाका प्रयोजन नहीं होगा, इस कारण उन्होंने शत्रुओं हाथसे राज्यके अन्यान्य अभेद्य किलोकी रक्षाके लिये चेष्टा की। सबसे पहले जालोरका किला तथा राज्यकी सीमावर्ती अमरकोटके किलेकी रक्षाके लिये कितनी ही सेना भेज दी। जिससे सिन्धी सेनादल राजा मानसिहको महा विपत्तिमें देखकर अमरकोट पर अधिकार न करले, इसी लिये उन्होंने पहले ही सावधान होकर वहां सेनाको भेज दिया। मानसिह इस प्रकारसे जोधपुरके किलेको दृवाद्व तथा जालोर और अमर ही काटमें सेनाको भेजकर साहस पूर्वक शत्रुओं अनेको राह देखने लगे। परन्त

मानसिंह इस प्रकारसे जोधपुरके किलेको दृढ़वद्ध तथा जालौर और अमर काटमे सेनाको भेजकर साहस पूर्वक शत्रुओके आनेको राह देखने छगे। परन्तु THE PROPRESTATIONS TO THE TREET OF THE TREET जो चार सामन्त इनकी महा विपत्तिके समयमे भी सुख दुःखके साथी हुए थे, वह विज्ञातियोके हाथमे जोधपुरके किलेकी रक्षाका भार अर्पण हुआ देखकर अत्यन्त ही दु खित हुए और उन्होंने अनेक भारतिसे विनय करके मानसिहके निकट प्रार्थना की कि हमारे हाथमे किलेकी रक्षाका भार अर्पण कियाजाय, मानसिंहने किसी भाँतिसे भी उनकी प्रार्थनाको पूर्ण न किया, अर्थात् किलेको रक्षाका भार उनको दिया। परतु जब चारो सामन्तोने अनेक बार प्रार्थना करी तब अंतमे इन्होने कहा 'यदि आपकी इच्छा हो तो जोधपुर नगरकी रक्षाके कार्यमे नियुक्त होजाइये महाराजको वृथा सन्देहित देखकर अंतमे वह चारो सामन्त अत्यन्त दु खित होकर राजधानीको छोड गीव ही शत्रुओके साथ जा मिले। इस प्रकारसे महाराज मार्नासह सव सामन्तोसे छोडे जाकर केवल वेतनभोगी सेनाको लेकर सिहासनकी रक्षांके लिये चेष्टा करने छमे। इन्होने विचारा कि यद्यपि शत्रुपक्षकी सेनाकी मल्या एक लाखने भी अधिक है, यदापि समस्त राठौर सामन्त तथा विजाती महाराष्ट्र और पठान उस सेनामे मिळे है तथापि वह किसी भॉतिसे भी अति अन्य समयमे सग्छनाने सिहायन पर अधिकार नहीं करसकते । मानसिंह इस अनिश्चित आज्ञापर विश्वान करके रहने छो । जातिगत पतन होगया चारो ओरसे सब हृदय भेदो छक्षण नवतः ही प्रकाशित होगये यह मव काड अभिनय अनिवार्य होगये-मारवाडके प्रत्येक प्रान्तमे-राठौर जातिमें वह सब एक्षण-बह मफल कांड-बह सकल अभिनय-अविधानत गतिमें इन समय नेत्रेकि सम्मुख दृष्टि आने छने । जातिगत पतन जातिके द्वारा हो होता जातीय स्वाधीनता विद्धप्त, जातीय समस्त अधिकारसे रहिन, जानीय गौरवके नुर्य अस्त प्रस्तेको यदि जाति स्वय अप्रसर न हो तो, कभी अन्य जातिके

कार्य सिद्ध नहीं होता, जो महाशक्ति जातिकी प्राणप्रतिष्टा करहेती है, जातिकी नम २ में हिं अपना अन्यर्थ तेज भर देती है, जातिने जिस दिनसे उस महाशक्ति अपमान किया, तथा हिं आलस्य विलासिताके वशीभूत होकर जातीय भ्रातृभावकी जडमे कुठार मारनेके लिये उयत हिं हिं कि उसी दिनसे अविश्वान्त गतिसे जातिका पतन साधित हुआ। उम ममय जातिने हिं हिं एकता, वीरता, विक्रम, और साहके विनाग माधनमे विनियुक्त हो कर हृद्य विदारक हिं हुई कि उपिथत करितृये थे। मारवाड़के भाग्यमे भी इस ममय वही दशा आकर हिं उपिथत होगई। एकमात्र मानसिहको लक्ष्य करके, चिरवीर—त्रतथारी राठौर हिं सामन्त जन्मभूमिका विध्वंश करके जातिक समस्त अविकारको लेपकर अपना हिं सामन्त जन्मभूमिका विध्वंश करके जातिक समस्त अविकारको लेपकर अपना हिं सामन्त जन्मभूमिका विध्वंश करके जातिक समस्त अविकारको लेपकर अपना हिं निता सवाईसिहने एकवार चिन्ता करके भी नदेखा कि यह विध्वंस करनेवाली नीति हैं किस प्रकारसे सर्वनाश उपस्थित करदेगी।

पोकर्णके जो सामन्त एकमात्र अपने पितामह, और पिताको प्रतिहिसाको चरितार्थ करनेके लिये इस जातिका सर्वनाश करनेका उदात हए, नीति कौशल तथा पड्यंत्रकी चतुरतासे इन हजारो मनुख्योका सर्वनाश होनेपर भी मानसिहको जोधपुरके किलेमे आश्रय ग्रहण करते हुए देखकर, उसने जयपुरके महाराज जगत्सिंहको पुनः मरुक्षेत्रकी राजवानी पर आक्रमण करनेके उत्तेजित किया । पहले युद्धमे ही मानसिहको भागाहुआ देखकर, जगत्सिहने विचारा कि इनको उचित फल मिलगया। तब आप उसी समय उद्यपुरको ओर जाकर कृष्णकुमारीके साथ विवाह करनेके अभिलापी हुए थे, परन्तु इस समय मानिसहको प्रवलभावसे किलेमे रहता हुआ देखकर और सवाईसिहके मोहनी मंत्रमे मोहितहो जयपुरनरेशने एक लाखसे भी अधिक सेनाक साथ भयंकर मेघगर्जनकी समान उत्तालतरंगमालाका विस्तार करते हुए महक्षेत्रकी राजधानी पर आक्रमण किया। मानसिंहने मारवाड़की राजधानी जोधपुरमे सेना नहीं रक्खी थी, इस कारण आक्रमण कारियोने सरलतासे नगरको जीत लिया । जो महाराष्ट्र और पठानोकी सेना जयपुर तथा राठौरोकी सेनांक साथ आई थी, वह नगर पर अधिकार करके जयपुरकी अनेक प्रकारके अत्याचार साथ उस मनोहर राजधानीको लूटकर करने लगी, चारोओर अत्याचार भयंकर रूपसे प्रवल होगये, जो राठौर सामन्त शतुपक्षमे थे वह भी स्वजातिका सर्वनाश होता हुआ देखकर उसके दूर करनेमे किंचितमात्र भी उद्योगी न हुए। उनकी प्रत्येक नस म राठौरोका रुधिर प्रवाहित हुआ था, तथापि वह उस समय एकबार ही हत ज्ञान होरहे थे, वे स्वजाति वात्सल्य और ममतासे रिहत होकर उन अत्याचारियोंके साथ जा मिले, और अपने अंतःसार शून्यताका परिचय देनेमे मतवाले होगये। फलोदी नामक स्थानके अतिरिक्त राजवानी तथा अन्य समस्त नगर और देशोको वहुत थोड़े समयमे ही आक्रमण कारियोने विध्वंस कर दिया। केवल फलोदोके निवासियाने तीन महोने तक विशेष वीरता

ॐलीतन्त्रीत्त्रत्यस्वरंतर्त्वत्यस्वरंतर्त्वत्यस्वरंतर्त्वत्यस्वरंतरंत्वत्यस्वरंतरंत्वत्यस्वरंतरंत्वत्य

की दीवारको न टाघ सके, उस भग्न स्थानमे प्रवेश करना अमनव जानकर आक्रमण-कारी ह्ताश होगये। राजा मानिस्ह निर्भय होकर उस भग्नन्थानकी टटभावमे रशा (२५६) \$ राजस्थान इतिहास। अ [ दूसरा
हर्षा करने छने। इसी समय आक्रमण करनेवालों के देरों में रम प्रकारकी एक वटना हिं

जयियत हुई कि उस घटनाने मानसिहकों अनु पक्षके कराल कचलसे उद्धारका भागीसूत्र

पात करिदेया। जगनिसह और थीकलसिहके अधीनमें जयपुर और राजैसो हो सेनाके जित
रिक्त पठान इस्याधिकी अन्यास्थ्य यहुत सी घनलोगी सेना भी नियुक्त थी कमानुसार के पात महोने तक निरन्तर उस राणश्चेत्रमें उपिथत करने तथा रीविके अनुमार के पोंच महीने तक निरन्तर उस राणश्चेत्रमें उपिथत करने तथा रीविके अनुमार के पोंच महीने तक निरन्तर उस राणश्चेत्रमें उपिथत करने वोड़े आगाये थे कि पोंच महीने उनके उसलगर और पार्थवर्ती प्रामोक सम्पूर्ण तृणा जुक गये थे इस कारण घोड़ोको दक्षिणपर्वतमें दूर जाकर नाम विलाया करने थे। सवाईसिहको जित्रका अमिरवालों महाने अनिवन्त महाने कारण घोड़ोको दिखणपर्वतमें दूर जाकर नाम विलाय करने थे। सवाईसिहको जे को साम चुनानेका बहाना करने ममन मानो अवराधकारियों को बोड़ोको दूर चास चुनानेका बहाना करके ममन मानो अवराधकारियों की बोड़ोको दूर चास चुनानेका बहाना करके ममन मानो अवराधकारियों की बोड़ोको दूर चास चुनानेका बहाना करके ममन मानो अवराधकारियों की सोनासे अलग कर अपनी विकट पूर्त यागण करने एक मुक्तमाग्रका मी विल्य मारवाइकी खास भूमि और वाणिज्यक प्रधान न्यानोंका लुटकर तथा उन सब चे होतो खास भूमि और वाणिज्यक प्रधान न्यानोंका लुटकर तथा उन सब चे होतो खास भूमि और वाणिज्यक प्रधान न्यानोंका लुटकर तथा उन सब चे होतो खास भूमि और वाणिज्यक प्रधान न्यानोंका लुटकर तथा उन सब चे होतो खास भूमि और वाणिज्यक प्रधान निर्माक अर्थकारी सहले हिल्यों करने लिख अर्थकारी वहाने मारवाहको खास भूमि और वाणिज्यक प्रधान करना प्रधान करना प्रधान करना प्रधान करने अर्थकारी दशों भी जाकर प्रचान करना प्रधान कर उस जोधपुरके किल्को थर अर्थकारी वहाने लिख उन समन सामनोंक अर्थकारी दशों भी जाकर प्रचान करना प्रधान करना प्रधान करने हिल्क प्रधान तथाके विकर उनके इस आचरणों पर स्थान करना प्रधान करने प्रधान निराले अर्थकारी दशों भी जाकर प्रचान करना प्रधान करना प्रधान करना हिल्क अर्थकारी दशों भी जाकर उनके इस आचरणों पर स्थान करना सामना सामना सामना सामना सामना है विकास करना प्रधान करना प्रधान करना प्रधान करना है वाल अर्थक पर मानानी करना सामनानोंक अर्थकारी है विकास मानानोंक प्रधान करना सामनानोंक अर्थकारी है वि

মুর্জী, তর্লী, ভর্নী, তর্লী, তর্লী,

भाग २.

क्ष मारवाड्-जोधपुरका इतिहास-अ० १४. क्ष

(२५७)

उस स्थानमें आक्रमण करते हो अमीरखा हरनोर नामक स्थानमें चलागया। वह चारो सामन्त भी इसके साथ २ गये। अमीरवाँ एकवार भी युद्धम सममुख न होकर न जाने किथरको भाग गया, विजयोसेनापनि शिवलाल इसका कुछ भी अनुभव न करसका। इसने अभीरखाको सेना नहिन बडी करनेकी इच्छासे रात्रिके समय हरसार नामक स्थानपर फिर आक्रमण किया । अमीराण चारा मामन्त्रोके माथ जयपुर राज्यकी शेष सीमाके अन्तवाटे कानी नामक स्थानमें भाग गया । शिवलाहरी भ्रमसे भी यह विचार नहीं हुआ या कि शबल पराश्मरारी पटानपति अमीरस्यादो इतनी जल्दी २ प्रत्येक स्थानसे भगा देगे। अमीरखां किस गुप्त अभिप्रायके वर्गाभूत होकर इस प्रकार अपनी इच्छासे ही शिवलालको मारवाइमे कमानुसार जयपुरकी सीमामे लाया, उसको उस समय इसका अनुमान भी नहीं हुआ था। अमीरखा समस भारतवर्षमे इस समय एक प्रवल अलाचारी और पिशाच-प्रकृतिका मनुष्य विख्यान्था। शिवलालने उसको क्रमानुंसार इस प्रकारसे मारवाइसे भगा दिया उसका विचार करके वह मनहीं मनमें अत्यन्त गवित होगया। अतमें अनीरम्वा चारो राठार सामन्तोके साथ फागी नामक स्थानको भाग गया, विजयी विवटाउने विचारा कि जयपुरके महाराज जगत्सिहकी आज्ञासे अमोरखाँको जब कि मारवाडकी सीमासे भगा कर उनकी आज्ञाका पालन किया है, तब अब उसका पीछा करनेकी आवश्यकता नहीं है,। वह अपने मनहीं मनमें इस प्रकारका सिद्धान्त कर विजयी मेनाद्छकों उसी स्थानमें डेरोके भीतर रख स्वयं अंकेला हो उस उत्पनमें समिलित होनेके लिये जयपरमे चला गया । इस और अमीरखाँ राठीर सामन्तोके साथ टीकके निकटवर्ती पीपलनामक स्थानमे आया, और इसने सुना कि शिवलाल सेनाको सीमाके अतमे रखकर जयपुरको चलागया है । इस गुअवसरमे वह अपनी अभिलापाको पूर्ण करनेके लिये उद्योग करने लगा । अमीरखाँ उसे भली भांतिसे जानता था कि इन राठौर सामन्तोंके अवीनमें जो सानान्य सख्यक सेना है उसके द्वारा सरलतासे कार्य सिद्ध नहीं होसकता; इस कारण उसने विचारा कि इस समय अन्य सहायकारियोकी सहायता छेना अवस्य कर्त्तव्य है। इस समय महम्मदृहसाहर्षा और राजा वहादुर दोने। जने प्रवल सेनादलके साथ ईसरदा नामक न्यानको घेरे हुए थे, अमीरखाने उनको इस्तगत करके हैदरावादी रिसालानामक सेनादल जो इस समय भारतवर्षमे छूटके कार्यमे विशेष विख्यात होगया था, उसको भी अपने हस्तगत किया और शिवळाळके न होने पर प्रवछ पराक्रमके साथ जयपुरको उस सेना पर आक्रमण किया । जयपुरकी सेना उस समय प्रवान सेनापतिसे हीन होकर अत्यन्त ही दीन अवस्थामे पड़ी हुई थी, तथापि उसने अतुल बल विक्रम प्रकाश किया। होरासिहको सेनाने इस समय इतने साहसके साथ युद्ध किया कि युद्ध के अतमे उन सभीने रण मुस्सि अपने प्राण देविये । भयकर युद्ध होने के पोछे जयपूर्की सेना एक बार ही परास्त होकर विध्वस होगई, और विजयो अमोरखनि उनके डेरोमे जाकर समस्त गुद्धके द्रव्योको अपने अधिकारमे करिलया । राठीरके चारो सामन्तोको सम्मतिके अनुसार काय करके अमीरखाने इरा प्रकारस जय प्राप्त की। अमीरखाना प्रधान उद्देश यही था-वह सेनाको साथ लेकर जैसे ही जयपुरको लुटनेके लिये आगवढा वेसे हो जयपुरके निवासी महाभयके समुद्रम निमम होगये। तव बुद्धिमान् चारो सामन्ताने इस प्रकारसे अमीरखांको प्रधान सेनापतिके पदपर वरण किया, इसीसे राजा मानसिहकी मुक्तिमा द्वार खुलगया, सम्मिलित राजपूतोकी सेनादलमे वडी हराचल पडगई। चक्र–भग और मारवाड-विध्वसंके प्रधान कारण स्वरूप प्रधान नेता सवाईसिंहके भाग्यमे घोर कालगात्रि उपिक्षित होगई।

भूके हिन्द्र होत्तर स्टान्स्टर्गाल होत्तर होत

छ: महीने तक जोधपुरके किलेको घरे रहनेके पीछे सवाईसिह और धोकलसिहके पड्यंत्रजालके छिन्नभिन्न होनेके पूर्व लक्ष्ण भलीभांतिसे प्रकाशित होनेलगे । वतनके न मिलनेसे सेनामे असंतोप वृद्धिके साथ ही साथ अवरोधकारियोके प्रधान२ नेताओमे भी झगडा होना प्रारंभ होगया । वीकानेर और शाहपुराके राजा यह दोनो ही झगड़ा होनेके कारण अवरोधकारियोंके पक्षको छोडकर अपने २ राज्यको चले गये। सवाईसिह और जगनसिंह इससे किंचिन्मात्र भी निराश न हुए राठौरोकी सेनादलकी सहायतासे जगत्सिह मारवाड़को विध्वस और जोधपुरको घेरनेमे समर्थ होनेसे अपनेको महा गौरववान जानते थे। परन्तु अमीरखां और संख्यावद्ध राठौरोकी सेनासे अपनी सेनाका विध्वंस होना और राजधानीको घेरनेका समाचार मानो वज्रघातकी समान उनके गर्वोन्नत शिरपर पतित हुआ । जयपुरकी सेनाके इस पराजयका समाचार सवाई-सिहको पहले ही विदित होगयाथा, परन्तु जयपुरके दीवान रायचन्दको घूँस देकर उसने अपने वशीभूत करिलया था, इसीसे जगत्सिहको यह समाचार विदित न हुआ, कारण कि जगनासिह इस समाचारक पाते ही जीव ही अवरोधको छोडकर चलेजाते. मारांश यह है कि उनका मूल उद्देश पूर्ण न हुआ। रायचंदने सवाईसिहके इस कथनको गुप्र रक्खा। परन्तु जगत्सिहकी माताने इस समय कई एक गुप्त सेवको द्वारा उनके पास यह समाचार भेज दिया, वह सवाईसिंहके ऊपर अत्यन्त हो क्रोधित हुए, और अब क्या करें, इसका कुछ भी उपाय स्थिर नहीं करसके। उन्होंने जिस समय माताके भेजे हुए दृतके मुखसे यह समाचार सुना उसी समय वह किलेको छोड़कर चले गये। जिन जगन्सिहने कुछ समयके पहले अपनेको महा गौरवान्वित माना था । जयपुरका कोई भी महाराज जिस कार्यके करनेको समर्थ न हुआ, यह उसी देनारवाडको विजय करने तथा जोधपुरके किलेको घरनेमे समर्थ हुए, इसीसे महान् गर्व प्रकाश किया था, वहीं जगनुसिंह इस समय चारोओर विभीपिकाकी भयंकर मूर्ति देखने छगे, किम प्रकारसे वह निर्वित्रतापूर्वक मारवाड्से अपनी राजधानीमे चले जॉय. किस प्रकारसे विजयी अमीरखाँ और राठौरोके आक्रमणसे अपनी रक्षा कर मके, यह चिन्ता उनके नृत्यमे प्रवेट होगई। जगर्नामहने जोधपुरकी राजवानीको लुट कर जो बीम तापे और अन्यान्य वहतसे अमृत्य द्रव्योको समह किया था, गवरो पहले उन सबको सामन्तीके पास नेजकर महाराष्ट्रीके नेताओंको बुढानेजा । जैनवृतिहने

<sup>(</sup>१) सन् १८०६ ईसवीम निष्य समय नाति सहाराष्ट्र नेता सिन्ययाक समीय सहाराता सामके लिये एक इत भेजा, इस समय नर्नेड टाट साहब सिन्याक देशीम थे। अन् निर्वाय का नानवेषटिस्ट इस समय निर्वाय सेना ने निर्वाक जनीनमें नियु ने । जगतिनहरी प्रार्थनात्त्रार जिस समय सहाराहें में नेना उन्हों सहायता उन्होंके लिये जा रही भी उस समय महात्मा टाट सहवे वहा जाकर उस सेन हो स्वय देना था। और १८०० ईसवीमें रजवादेशे मोनेंग्टिक नम्बनी न्येज अनते निये गर्नेट टाट साहब जिस समय जयपुरमें गये, उस समय जयपुरमी उस निर्वाय ने सेना निर्वाय निर्वय निर्वाय निर्वय निर्यय निर्वय निर्वय निर्वय निर्वय निर्वय निर्वय निर्वय निर्वय निर

## The Tree from the tree of the state of th विचारा कि जोधपुरसे चलते ही शत्रुओसे परास्त होनेकी पूरी सभावना है, अधिक क्या-ऐसा होनेसे प्राणतक भी नष्ट होसकते है, इसी कारण महाराष्ट्र नेता गण उनके बुलाते ही आगये । उन्होंने उन्हींके सामने यह प्रस्ताव किया "कि यदि आप हमें निर्विव्यतासे जयपुरमे पहुँचा देगे तो हम आपको इसके पुरम्कारमे १२०००० रुपये देगे। " धनके लोभी महाराष्ट्र नेताने तुरन्त ही इस वातको स्वीकार कर लिया। यद्यपि महाराष्ट्र नेता सारी सेना सहित इनको निर्वित्रतामे जयपुरमे पहुँचाने के लिये तैयार होगये थे, परन्तु पठान नेता अमीरखाँ उम समय मार्गमें ही ठहरा हुआ था, इस कारण जगत्सिह किमी भॉतिमे भी निर्भय हो आगे न वढ सके। जगत्सिहकी सम्मतिसे उनके इस हठात् भाग्य पतनका कारण स्वरूप अमीरखां ९००००० लेनेके लिये राजी होगया, "वह जगत्सिहके जयपुरमे जानेके समयमे कुछ भी विन्न नहीं करेगा" जयपुरके महाराजने इस प्रकारसे बहुतसा जपया खर्च करके अपनी रक्षाका उपाय स्थिर किया, और जोधपुरकी राजधानीको छोडकर वह अपनी राजधानीको चल दिये । जगतुसिहने जिस प्रकारसे महा गर्वमे भरकर जोवपुरको घेरा या उसी प्रकारसे घोर कलंकका टीका अपने यशक्षी मस्तक पर लगा हुआ देखकर अत्यन्त ह क्रोधित हो दुःख, अपमान, और छज्ञासे उन्होने अपने डेरोमे आग लगा दी, और अतमे 👶 स्वयं अपने हाथसे अपने प्राणिप्रय हाथीके प्राण नाश कर दिये । हाथी उनको शीवतासे लेजानेमे समर्थ न हुआ इसांसे जयपुरके महाराजने अत्यन्त क्रोवित हो उस अज्ञान पशुके जीवनका विनाश किया। यद्यपि महाराष्ट्र नेताने जगत्सिहको निविन्नतासे जयपुरमे पहुँचा देनेका वाटा किया था, और यह उनके साथ भी गये थे, और अमीरखाने वन लेकर यह वचन भी देदिया था कि अन किसी प्रकारका अत्याचार तुम्हारे साथमे न किया जायगा,

किया था, और यह उनके साथ भी गये थे, और अमीरखान वन लेकर यह वचन भी दें दिया था कि अन किसी प्रकारका अत्याचार तुम्हारे साथमे न किया जायगा, दिवाय पा कि अन किसी प्रकारका अत्याचार तुम्हारे साथमे न किया जायगा, दिवायापि महाराज जगत्सिह निर्विन्नतासे अपने राज्यमे न पहुँच सके । जायपुरके विरनेवालोने उसी प्रकार इनके भागते ही महा अपमान और कलकके अतिरिक्त इनको और भी घोर कलकित किया था । जिन राठौर सामन्तोने अमीरखाके सिवाय मिलकर राजा मानसिहकी मुक्तिका द्वार खोल दिया था । इस समय उन्हीं सिवायमे पाये हुए तथा लूटे हुए द्रव्योको लेकर हम लोग नहीं भागने देगे। यह विचार कर समस्त सामन्तोने भरतासे दस कोस पूर्वकी ओर जाकर जगत्सिहके अपनेक मार्गमे उपस्थित हो अपनी सम्प्रदायके सम्पूर्ण राठौरोको इकहा कर कि अपनेक मार्गमे उपस्थित हो अपनी सम्प्रदायके सम्पूर्ण राठौरोको इकहा कर कि इन्टराज सीधीको अपने सेनापित पर्पर वरण किया । इन्टराज, सीधी राजा है

भूके हैं है है है है के सूच है सिर सिर है सिर ह

<sup>—</sup>जो सेना जगत्सिहके साथ जोधपुरपर अधिकार करनेके लिये आई थी, उसने अतमे जयपुरके वाहर रहर कर अपने वेतनके न भिलनेसे मारे मुखोके प्राण त्याग कर दिये। महात्मा टाड् साहवने नगरके वाहर हजारों घोडोके ढाचेके ढेरके ढेर तथा सेनाके मनुष्योक्ती हिड्डियोके ढेर स्वयं अपनी ऑखोसे देखे थे। प्रथम काडमें यथास्थान इसका वर्णन होचुका है।

मानसिहके पहले दो राजाओंके शासन समयमे मारवाडमे दीवान पद्पर नियुक्त थे। उन चारो सामन्तोको केवल वृथा सदेह करके ही मानिसहने छोड दिया था. इसी कारणसे वह भी दीवानके पदसे रहित हुए थे। इन्दराज तथा समस्त सामन्तोने सेना सिहत इकट्टे होकर यह प्रस्ताव किया कि राजा मानसिहने जो हमको शत्रओं के साथ मिला हुआ जानकर अन्याय किया है, तथा उनको जो हमारे ऊपर संदेह हुआ है, उस सदेहका दूर करना हमको अवस्य कर्त्तव्य है । राजा मानसिंहके शत्रुपक्षके रुधिरसे उस सदेहकी कालिमाको घोकर, जगत्सिह मारवाडको लूटकर जो स्मृति चिह्न तथा बहुतसे मृल्यवान् द्रव्योको छिये जारहे है उन छीनकर राजा मानसिहके चरणकमलोमे उनका उपहार देते ही महाराज अवज्य ही हमारे ऊपर प्रसन्न होकर पहले ही की समान विश्वास करलेगे। यह विचार करके समस्त सामन्त अतुल वलशाली राठौरोको सेनादलको साथ लिये हुए जगन्सिहके आनेकी वाट देखने लगे।जगत्सिंहके सेना सिंहत आगे वढ़तेही वदला लेनेवाले राठौरोने संहारमूर्तिसे उनके ऊपर भयंकर वेगसे आक्रमण किया । दोनो ओरसे युद्धकी आग भड़क उठी । जगत्सिहने केवल राठौर सामन्तोकी सहायतासे ही जोधपुरको वेरा था, इस समय सर्वाईसिंह और राठौर सेनादृलके न होनेसे केवल जयपुरकी सेना साहित जगत्सिहको देखकर वीरव्रतावलम्बी राठौरोकी सेनाने सरलतासे अत्यन्त अल्प समयमे ही उन्हे परास्त करिद्या। जयपुरकी सेना पहलेसे ही हतवीर्य और हीन साहस थी, इस कारण दोनो राज्योकी सीमामे स्थित होकर उस युद्धमे केवल यही नहीं हुआ कि महाराज जगत्सिह ही परास्त हुए हो, वह जिन द्रव्योको छूटकर छिये जा रहे थे, विजयी राठौरोने अपनी पहली प्रतिज्ञाके अनुसार उन सब द्रव्यापर फिर अपना अधिकार करिटया। जयपुरकी सेना चारोओर छिन्नभिन्न होकर भाग गई। विचारे जगत्सिह मारे भयके प्राण छेकर अपने राज्यमे भाग गये। जगत्सिह जोधपुरसे जो चवाछीस तोपै छाये थे, राठौर गण उन सव तोपोको छेगये । उन गठौराने इस प्रकारसे महाराज जगन्सिहका अत्यन्त अपमान कर उन्हे मारवाडसे भगा दिया। जयकी 🖟 आशासे फिर मानसिहकी सहायताके लिये एक और उपाय किया। जगन्सिहके जय-पुरको भागनसे पहले ही वौकलिसह और सर्वाईसिंह जोधपुरको छोडकर दृसरे राठौर सामन्तोके साथ मिलकर नागौरमे चले गये थे। इससे राठौरगण बाँकलिस और सवाई-सिहको सहसा हतवीर्य न कर सके । इसी कारणसे महाराज मानसिहका कल्याण न विचार कर धोकलसिंहके पक्षमे श्रायः समस्त राठौर सामन्त तथा जितनी अधिक सेना थी उसको देखकर वे चारो सामन्त फिर अमीरखाको अपने हन्तगत कर उमीके द्वारा अपने कार्य सिद्ध होनेका उपाय करने लगे। जब इन्होंने देखा कि बिना बहुत सा धन दिये अमीरखासे सहायता नहीं मिछ सक्ती तव उन्होंने सबसे पहले यनके सप्रह करनेका यत्न किया । यद्यपि ऋष्णगडके राजा एक राटौर ये । परन्तु उन्होंने इस जातीय युद्धमे किसीकी भी सहायता न की, वह निरंपेक्ष भावसे रहे। अमीर-दासे सहायता टेनेके छिये विजयी सामन्तीने कृष्णगट्के महाराजसे दो छात्र

रुपये मॉगे महाराजने तुरन्त ही इनको दे दिये। अमीरखाँ उन दो लाख रुपयोको लेकर यह प्रतिज्ञा की, "कि मे राजा मानसिहकी तन मनसे सहायता करूँगा।" विजयी सामन्त शीव्र ही अमीरखाँको साथ लेकर जोघपुरमे आ पहुँचे, महाराज मानसिहने इनको विध्यासी और राजभक्त जानकर बढ़े मन्मानके साथ अपने यहाँ रक्खा, और इनके अधिकारके जिन २ देशोको पहले अपने अधिकारमें कर लिगा था, इस समय इनको वह सभी देश देदिये, और उन्द्रगजको बगमी अधीन प्रधान सेनापतिके पदपर नियत किया। राजा मानसिहका इस समय भागोदय हुआ।

## पंद्रहवाँ अध्याय १५.

**---**\$<-\\$\15<\\$---

क्किन्धपुरमे अमीरखाँकी अध्यर्थना, सवाईसिट्ने टलको भग करने हे लिये अमीरगाँकी प्रतिज्ञाः अमीरखाँका नागौरमे जाना, सवाई। सहके साथ उनका माक्षान् होना, बीकल सिंहकी ओरसे सहायता करनेके लिये अमीरफीका सौंगध जाना, राजपुत सामन्तीका इलाकाउ, घोंकलींसहका भागना, अमीरलॉके द्वारा नागौरका टटा जाना, पुरस्कारमे राजा मानसिंहके पाससे अमीरखॉको दश लाख रुपया मिलना तथा कुछ जमीनकी भी प्राप्ति होना, अभीरखोकी सेनाका जयपुरके भिन्न २ देशोको लुटना, बीकानेर पर आक्रमण, भारवाडुमें अमीरगाँके प्रमुखका विस्तार होना तथा उसके अत्याचारोका प्रारंभ, नागौरके किले पर अमीरर्गाका पटान सेनाका रताना, अमीरसा का मेरताके भागको अपने अधीन नेताओको देना; अमीरखांका नावाके किलेपर सेना रखना तथा वहां और सांभरके लवण हृद्पर अधिकार करनाः इन्द्राज और राजगुरका देवनायकी हत्या करना; राजा मानसिंहके चित्तकी विकृति, उनका एकान्त निवास, अपने पुत्र उत्रसिंहको राज्य देना; छत्रसिंहके दुश्चरित्र, राजा मानसिंहकी उन्मत्तताका वढ्ना, उसका कारण, राजा मानसिंहकी सलाहसे इन्दराज हत होगये है सर्व साधारणका इस प्रकारसे सदेह करना; पोकरणके सतक सामन्त सवाईसिहके पुत्र सालमसिंहका राज्यमे अधिकार पाना, वृटिश गवर्नमेन्टके साथ मारवाड के महाराजका साधि करनेका प्रस्ताव करना; छत्रसिहका प्राणत्याग; राजा नानासहके हाथमें फिर राज्यका भार पहुँचते ही अपने अनिष्टकी विशेष सभावना जानकर सामर्थ्यवान् सामन्तीका मार-वाडके सिंहासन पर ईडरके राजकुमारको अभिषिक्त करनेका प्रस्ताव करना, उस प्रस्तावका परिहार, उसका कारण, राजा मानसिंहको फिर राज्य यहण करनेके लिये अनुरोध करना, राजा मानसिंहका फिर राज्य ग्रहण करना; संधिकी कई एक धाराओंपर मानसिहका असंतोप प्रकाश और उनमें आपत्तिः एक अग्रेज प्रतिनिधिका जोधपुरमे जानाः अलैचन्दका मारवाडके प्रधान राजस्वभागपर मिन्त्रित्व करना, प्रधानमंत्री पोकरणके सालमासिहः फतेराजका उपद्रव करनाः राजा मानसिहकी सहायताके लिये वृटिश सेनाको उनके हाथमें अर्पण करनेका प्रस्ताव उठाना; उस प्रस्तावका स्वीकार न करना, उसका कारण; अंग्रेजी एजन्टका अजमेरको छौट जाना, जोधपुरके महाराजकी सभाम स्थाई गवर्नमेन्ट एजन्टका नियोग; जोधपुरमे आना,राजधानीकी अवस्था; मानसिहके साथ साक्षात्, एजन्टका जोधपुर छोड़ना, सामन्तोकी भूवृत्तिपर अपना अधिकार करना; राजा मानसिहका प्रकाश में फिर पहलेकी समान राज्यशासनमें उदासीनता दिखाना; मानसिहकी प्रवल धोखेबाजी; राजा

का सामन्तोकी धन सन्पत्तिको हुएण करना, उनके कर्लकसे सृत्यु, राजा नानसिहके मारनेम बुद्धिका लगाना, सामन्तोके विपत्तिजालमे लगी हुई चेष्टाका व्यर्थ होना, नीमाजके सामन्तपर आक्रमण, उक्त सामन्तोका साहसके साथ अपनी रक्षा करना, उनका वधसाधन होना, पोकरणके सामंत का भागना; फतराजको प्रधान मंत्रित्व पदकीप्राप्ति, कतराजको राजमानसिहका उपदेश, नीमाज पर आक्रमण, नीमाजका लुटाजाना, राजा मानसिंहका अपनी प्रतिज्ञाको भंगकरना, वेतनभागी सेनाके नेताका प्रशसनीय आचरण, मारवाड्के समस्त सामन्तोका इच्छानुसार विदेशमे जाना, प्रतिवासी राजाओका सामन्तोका आदर सहित स्थान देना, ओनाडसिहके प्रति मानसिहकी अत्यन्त अकृत-प्रार्थना करना, वृद्धिश गवर्नमेन्टका मध्यस्थता करनेमे असम्मति प्रकाश करना, अतीत घटनाकी

ज्ञताका प्रकाश करना, वृटिश गवर्नमेन्टके निकट निकाले हुए राठौर सामन्तोकी मध्यस्थताकी समालाचना । जिस पठान नेता अमीरखाँकी सहायतासे महाराज मानसिहने उस जातीय विपत्तिके समुद्रसे कुछ एक उद्धार पाया था, जिस चातुरी जालसे अवरोधकारी जगत्-सिंह अंतमे प्राणोके भयसे भागकर कलंकित हो अपनी राजधानीमे लौटगये थे, जिसके उस वल विक्रममे मारवाड विध्वस हुआ था, और सवाईसिह धौकलसिहको छेकर जोधपुरको छोड आये थे~उस पठान सेनापति अमोररााँको मानसिहके असन्त विश्वासी चारो राठौर सामन्त ही अपने हस्तगत कर जोधपुरमे लाये । महाराज मानसिहने उसका वडा आद्र मान किया । यद्यपि उस समय जगन्सिह अपनी सेना सिंहत जारहे थे, यद्यपि शत्रुपक्षका वल अत्यन्त हीन होगया था तथापि सवाईभिह उस समय तक मरुक्षेत्रके सिहासनकी आजासे धौकलसिंहको लिये हुए अन्यान्य राठोर सामन्तो और सेनाके साथ पहलेके समान सानसिहके विकद्ध खंडे रहे. समय मानिमह एकवार ही उस विपिनिके समुद्रमे पार न होसके थ, विपत्तिकी तरगोभे फसे हुए मानसिह वारम्वार हिलोरे छेते थे। इस कारण मानसिहने शत्रुक्छको निर्म्भृत तथा अपनी शासन शक्तिको प्रवल करनेके लिये उस महा रमजन तित्र वांधव और प्रजासे त्यागे जाकर शीव हो उस विजातीय विधर्मी तथा कठिन तस्कर-अर्थ और क्षमता छोलुप पठान सेनापित अमीरलॉकी सहायता स्वीकार करनेका विचार किया। यद्यपि अमीरलॉ अत्यन्त मामान्य वज्ञा 'पठान था, यद्यपि वह मनुष्य पवित्र आर्य रक्तवारी राठौरोजी राजमनाने आमन पानेका अधिकारी नहीं था, परन्तु महाराज मानसिंहने अपने न्यार्थकी रक्षांक लिये उस पतित और शोचनीय जबस्वामे उस अमीरखाँको केवल आदरके साथ नहीं जहण किया वरन उसके भाग्यमे कभी भी जो सन्मान प्राप्त नहीं हुआ या आज मानिमह ने उसे वहीं मन्मान दिया । जिन राठौर नामन्नोने नियाजीके हैं। एकता की जीवन्त मृतिकी पृजा करके ससारमे अपनी अक्षय कीतिकी संचय हैं। किया आ, इस समय अपने भाग्यके दोपसे-तथा राठीरजातिके भाग्य-दोपसे हैं। उनके बद्धपरीके परन्पर उस एकताकी हातीमें लात मारनेसे अपने देश और हैं। स्वजातिको अवनिके समुद्रमें डाहकेके हिये अत्यन्त उत्मत्त होकर महाराज

रुपये मॉगे महाराजने तुरन्त ही इनको दे दिये। अमीरखाँ उन दो लाख रुपयोको लेकर यह प्रतिज्ञा की, "िक में राजा मानसिहकी तन मनसे सहायता करूँगा।" विजयी सामन्त शीव ही अमीरखाँको साथ लेकर जोधपुरमे आ पहुँचे, मानसिहने इनको विधासी और राजभक्त जानकर वृंड सन्मानके माथ अपने यहाँ रक्खा, और इनके अधिकारके जिन २ देशोंको पहले अपने अधिकारमं कर लिया था, इस समय इनको वह सभी देश देखिये, और उन्दराजको बल्मी अर्थान प्र<mark>धान सेनापतिके पद्पर नियत किया । राजा मान</mark>सिहका इस नमय भाग्योद्य हुआ ।

## पंद्रहवाँ अध्याय १५.



क्किन्द्रिधपुरमे अमीरखाँकी अभ्यर्थना, सवाईसिहके टलको भग करने के लिये अमीरजाँकी प्रतिज्ञा, अमीरखाँका नागौरमे जाना, सवाईसिहके सार्य उनका माक्षात् होना, बाँकल सिंहकी ओरसे सहायता करनेके लिये अमीरखाँका सौगंध लाना, राजपुत सामन्तोका हत्याकाड, धोंकलीसहका भागना, अमीरखाँके द्वारा नागौरका लूटा जाना, पुरस्कारमें राजा मानसिहके पाससे अमीरखॉको दश लाख रुपया मिलना तथा छुछ जमीनकी भी प्राप्ति होना, अमीरखॉकी सेनाका जयपुरके भिन्न २ देशोको लुटना; वीकानेर पर आक्रमण; मारवाडमे अमीरगाँके प्रभुत्वका विस्तार होना तथा उसके अत्याचारोका प्रारंभ, नागौरके किले पर अमीरगांका पठान सेनाको रखना; अमीरखे का मेरताके भागको अपने अधीन नेताओको देनाः अमीरखांका नावाके किलेपर सेना रखना तथा वहां और सांभरके छवण हृदपर अधिकार करना, इन्दराज और राजगुरका देवनाथकी हत्या : करना; राजा मानसिंहके चित्तकी विकृति; उनका एकान्त निवास, अपने पुत्र छत्रसिंहको राज्य देना; छत्रसिंहके दुश्चरित्र, राजा मानसिंहकी उन्मत्तताका बढ़ना; उसका कारण, राजा मानसिंहकी सलाहसे इन्टराज हत होगये है सर्व साधारणका इस प्रकारसे संदेह करना; पोकरणके नृतक सामन्त सवाईसिहके पुत्र सालमसिहका राज्यमे अधिकार पाना, वृटिश गवर्नमेन्टके साथ मारवाड के महाराजका साधि करनेका प्रस्ताव करना, छत्रसिहका प्राणत्याग, राजा मानासिहके हाथमे फिर राज्यका भार पहुँचते ही अपने अनिष्टकी विशेष संभावना जानकर सामर्थ्यवान् सामन्तांका मार- 💯 वाडके सिंहासन पर ईडरके राजकुमारको अभिषिक्त करनेका प्रस्ताव करना, उस प्रस्तावका पारिहार, उसका कारण, राजा मानसिंहको फिर राज्य ग्रहण करनेके लिये अनुरोध करना, राजा मानसिंहका फिर राज्य बहुण करना, सीधकी कई एक धाराओंपर मानसिहका असंतोप प्रकाश और उनमें 👸 आपत्तिः एक अप्रेज प्रतिनिधिका जोधपुरमे जानाः अखैचन्दका मारवाडके प्रधान राजस्वभागपर मन्त्रित्व करना, प्रधानमंत्री पोकरणके सालमासिहः फतेराजका उपद्वय करनाः राजा मानसिंहकी 💯 सहायताके लिये वृटिश सेनाको उनके हाथमे अर्पण करनेका प्रस्ताव उठाना; उस प्रस्तावका स्वीकार न करना; उसका कारण; अंग्रेजी एजन्टका अजमेरको छौट जाना, जोधपुरके महाराजकी सभाम स्थाई गवर्नमेन्ट एजन्टका नियोग; जोधपुरमे आना,राजधानीकी अवस्था; मानसिहके साथ साक्षात्, एजन्टका जोधपुर छोड़ना; सामन्तोकी भूवृत्तिपर अपना अधिकार करना; राजा मानसिहका प्रकाश में फिर पहलेकी समान राज्यशासनमें उदासीनता दिखाना; मानसिहकी प्रवल धोखेबाजी; राजा

भाग २. | क्ष मारवाड-जाधपुरका इतिहास-अ० १५. क्ष का सामन्ताकी धन सम्पत्तिका हरण करना, उनके कलंकसे मृत्यु, राजा नानसिंहके मारनेम बुद्धिका लगाना, सामन्तोके विपत्तिजालमे लगी हुई चेष्टाका व्यर्थ होना, नीमाजके सामन्तपर आक्रमण, उक्त सामन्तोका साहसके साथ अपनी रक्षा करना, उनका वधसाधन होना, पोकरणके सामंत का भागना, फतेराजको प्रधान भन्नित्व पदकी प्राप्ति, फतेराजको राजमानसिहका उपदेश, नीमाज पर आक्रमण, नीमाजका ल्टाजाना, राजा मानसिंहका अपनी प्रतिज्ञाको भंगकरना, वेतनभोगी सेनाक नेताका प्रशंसनीय आचरणः मारवाड्के समस्त सामन्तोका इच्छानुसार विदेशमे जाना, प्रतिवासी राजाओंका सामन्तोको आदर सहित स्थान देना, ओनाडसिहके प्रति मानसिहकी अत्यन्त अकृत-ज्ञताका प्रकाश करना, वृटिश गवर्नमेन्टके निकट निकाले हुए राठौर सामन्तोकी मध्यस्थताकी प्रार्थना करना, वटिश गवर्नमेन्टका मध्यस्थता करनेमे असम्मति प्रकाश करना, अतीत घटनाकी समालाचना । जिस पठान नेता अमीरखाँकी सहायतासे महाराज मानसिहने उस जातीय विपत्तिके समुद्रसे कुछ एक उद्धार पाया था, जिस चातुरी जालसे अवरोधकारी जगत्-सिंह अतमे प्राणोके भयसे भागकर कलंकित हो अपनी राजधानींमे लौटगये थे, जिसके उस वल विक्रममे मारवाड़ विध्वस हुआ था, और सवाईसिह धौकलसिहको छेकर जोधपरको छोड़ आये थे-उस पठान सेनापति अमोरलॉको मानसिहके अलन्त विक्वासी चारो राठौर सामन्त ही अपने हस्तगत कर जोधपुरमे लाये । महाराज मानसिहने उसका वडा आवर मान किया । यद्यपि उस समय जगन्सिह अपनी सेना सहित जारहे थे, यद्यपि शत्रुपश्चका वल अत्यन्त हीन होगया था तथापि सवाईमिह उस समय तक मरुक्षेत्रके सिहासनकी आज्ञासे बौकलसिंहको लिये हुए अन्यान्य राठौर सामन्तो और सेनाके साथ पहलेके समान मानसिहके विकद्ध खंडे रहे, उस समय मानिमह एक दार ही उस विपिनिके समुद्रसे पार न होसके थे, विपित्तिकी तरगोमे फसे हुए मानसिह वारम्वार हिलोरे छेते थे । इस कारण मानसिहने श्रवेखको नधा अपनी शासन शक्तिको प्रवल फरनेके लिये उस महा स्यजन सित्र वृप्यव और प्रजासे त्यागे जाकर शीच्र हो उम विजातीय विषमी तथा कठिन तस्कर-अर्ध और क्षमता लोलुप पठान सेनापित अमीरवॉकी सहायता न्यीकार करनेका विचार किया। यद्यपि अमीरखाँ अत्यन्त सामान्य वद्याता 'पठान था, यद्यपि वह मनुष्य पवित्र आर्य रक्त गरी राहेरिनी राजसनाम आसन पाने हा अधिकारी नहीं था, परन्तु महाराज मानसिंहने अपने स्वार्थकी रक्षांक छिये उस और शोचनीय अवस्थामे उस अमीरलॉको केवल आव्रके साथ नहीं प्रहण किया वरन उसके माग्यमे कभी भी जो मन्मान प्राप्त नहीं हुआ या आज मानसिह ने उसे वहीं सन्मान दिया । जिन राठीर नामकोने एकता की जीवन्त मूर्तिकी पृजा करके ससारमे अपनी अक्षय कीर्तिको संचय विया था, इस समय अपने भाग्यके दोपने-तथा राठोरजातिके भाग्य-दोपमे उनके बद्धधरोके परम्पर उस एकताकी छातीमें लात मारनेमें अपने देश और स्वजातिको अवनतिक ससुद्रमे डालनेके लिये अन्यन्त उन्भत्त

महाराज मानसिह्ने अमीरखॉको आदरसिहत प्रहण करेक उसके रहनेके लिये योधिगिरिके किलेमे एक मकान देदिया, और बहुतसे मुन्यवान द्रव्य उसे उपहारमे दिए। अंतमे दोनोमे यह निश्चय हुआ कि अमीरखाँ अपनी मेनाके द्वारा सवाईसिह और धैकिलसिह दोनो शत्रुओकी सेनाको भगाकर उन्हें विव्यम करंद, यदि ऐसा हुआ तो महाराज मानसिंह उस कार्यके पुरस्कारमे उसे वयोचित वन और भूवृत्ति देगे। अमीरखॉने शीव ही महाराज मानसिहके प्रम्तावके मतसे अपनी भविष्य उन्नति तथा सामर्थ्य प्राप्तिको विलक्षण सभावना जान कर, अपथ करके यह प्रतिज्ञाकी, कि "मे निश्चय हो सर्वाईसिहके चक्रजालको भेट कर शत्रुपक्षको निर्मूल करढूँगा । " महाराजने केवल प्रतिज्ञा ही नहीं की वरन चिर प्रचलित राजपूत र् रीतिके अनुसार उस विवर्मी पठानेक साथ पगडी बदल कर प्रतिज्ञा हड की, और उसी समय उसको इसकार्यके व्यय स्वरूपसे तीन लाख रूपये दे दिये । हाय । कालकी कैसी विचित्र गति है ! जिस मरुक्षेत्रके स्वाबीन राठीर राजगण मुगल पठानोको स्वजाति तथा स्वदेश और स्वयर्भके प्रवल बाब जानकर हृद्यसे वृणा करते थे, उसी मरुक्षेत्रके राजवंशधर उस राठीर राजिसहासन पर विराजमान हुए मानसिह विजातीय पठानोके साथ पगड़ी वदलनेम कुठ भी लजित न हुए<sup>।</sup> आज जातिका पतन होगया, केवल एकमात्र प्रजाही नहीं

महाराज तकने कहाँतक हीनता स्वीकारकी । इस स्थानपर उसका विलक्षण परिचय । दिया गया है ।

एकमात्र पिताका बदला लेनेकेलिये पोकरणेक सामन्त सवाईसिंहने अपनी । जन्मभीमके चारोओर इस इल्लाभेटी हुन्यको उपिशन करित्रा था जिससे मारवाड

जन्मभूमिके चारे।ओर इस हृद्यभेदी दृश्यको उपिथित करित्या था, जिससे मारवाड यथार्थमे मरुक्षेत्रकी समान होगया, अपने प्रधान सहायक जयपुरपित जगन्।सिंहफें भागते ही सवाईसिहने शिव्र ही धौकलिसह और समस्त राठार सामन्तोक साथ जोधपुरको छोड़कर नागौरदेशको यात्रा की। जिस समय सवाईसिह नागौर देशमें आकर फिर पड्यंत्रका विस्तार कर जोधपुरपर फिर अधिकार करनेके निभित्त उपाय कर रहा था उसी समय चतुर पठान सेनापित अभीरखाँने अपने भविष्य कर्त्तव्यका निश्चय कर लिया, और अपनी प्रतिज्ञाको पूर्ण करनेके लिये वह आगे वहा।

साक्षात् नरिपशाचस्वरूप पठान सेनापित अमीरखाँ अपनी प्रतिज्ञा पालन करनेके लिये अमसर होनेके पहले ही इस वातको जान गया था कि धौंकलिसह और सर्वाई- सिहको युद्धमे परास्त करना सब प्रकारसे असंभव है, कारण कि अत्यन्त वलशाली राठौरोकी सेनाके साथ युद्धमे सम्मुख होकर जय प्राप्त करना कोई साधारण वात नहीं है। और फिर विशेष कर धौंकलिसहकी ओरसे इस समय मरुक्षेत्रके समस्त राठौर सामन्त सना सहित नागौरमे ठहरे हुए है, इस समय मेरे अधीन बहुत थोड़ी सेना है,

पूर्वभावको प्रकाशित न करके विना सदेह किये हुए उसकी उस प्रार्थनाको स्वीकार कर-

ि हिया. सवाईसिहने विचारा कि निश्चयही महाराज मानिसहने अमीरखाँका तिरस्कार हैं किया है, इसी छिये वह राजधानी छोड़कर धर्मकार्य माधन करनेके छिये पीरकी हैं मसजिदमे आनेके छिये कहता है। इसका उन्हें भूछमे भी अनुमान न हुआ कि हैं पिशाचवुद्धि अमीरखाँ किस गुप्त और भयकर अभिप्रायको सिद्ध करनेके छिये धर्मका है। इसका कर अभिप्रायको सिद्ध करनेके छिये धर्मका है। इसका कर अभिप्रायको सिद्ध करनेके छिये धर्मका है।

पिशाच विद्विअमीरखाँ तुरन्तही सर्वाईमिहकी आज्ञा पाकर प्रमन्न हो उमी समय कुछ अखारोहियोके साथ मुधियाइसे उस पीरकी ममजिद्मे गाया । पीरकी मसाजिटमे उपासना और वटना करनेसे उसका कुछ भी प्रयोजन न था उसके हृहयमे उस समय और एक भयंकर कामना विराजमान थी । इस कारण उसने उस मसजिडमे जाकर दिखानेके छिये नाममात्रकी उपासना करके, जानेके समय विना बुलाये ही सवाईसिहफे डेरोमे जाकर उनसे साक्षात की। सवाईसिहने अमीरखाँका वडा आवर सन्मान किया कारण कि उस समय अमीरखाँको अपने दलपे भरती करनेके लिये उनकी विशेष इच्छा थी । आफ्रीरलॉने साक्षात् होनेके पाछे विदा मागी और कहा, कि ''मैने महाराज मानसिहके जितने उपकार किये है महाराजने उसके यतायमे के एक अंशका भी पुरस्कार नहीं दिया, यदि भे इस प्रकारसे दूसरेकी इतनी सहायता करता तो अवदय ही मुझे वहुतसा पुरस्कार मिछता । " अमरिखाके यह उचन सुनकर मवाईसिहने प्रसन्नीचत्त हो उसी समय यह प्रस्ताव किया, कि " यदि आप धौकलिसहका पक्ष लेकर राजा मानसिहको सिहासनसे उतार दे तो म प्रतिज्ञा करता हूं कि धौकलसिंह जिस दिन मारवाडके राजितहासनपर गोभा-यमान होगे उसी दिन मै आपको भलीभातिस पुरस्कार देकर संतुष्ट कह्ना। यह कहिये कि आप कितने रुपये हेगे '' अभीरखॉने कहा, " मुझे २००००० वीस हाखकी आवश्य-कता है। " सवाईसिहने कहा, " मैं फिर शपथ करके कहता ह कि जिसदिन बौकल-सिहके शिरपर मारवाङ्का राजछत्र शोभायमान होगा उसी दिन आपको २००००० रुपये दूंगा। " शीव्र ही यह संधिपत्र लिखकर तैयार किया गया, अमीरलॉने कुरानकी स्पर्श करके उस प्रतिज्ञाको पालन करनेके लिये शपथ करी और उसी समय सवाई-सिहने प्रचलित राजपूत रीतिके अनुसार अमीरसाँके साथ पगडी बदल ली । इस प्रकारसे सवाईसिहने प्रवल पराक्रमशाली अमीरखाँको अपने हस्तगत कर धौकलसिहके साथ भी उसका परिचय करादिया। अमिरखॉने धौक है सिहके समीप शपथ करके फिर प्रतिज्ञा की कि "मैने आपके स्वार्थसाधनमें इस जीवनतकको उत्सर्ग किया। आपको 🎉 जोयपुरके सिंहासनपर वेठाछनेके छिये मैं प्राणपणसे चेष्टा करूंगा। " अमीरखॉकी इस प्रतिज्ञा पर विश्वास कर उसी समय उसे वहुतसे मूल्यवान् द्रव्य उपहारमे दिये

अंग्रीत विस्त्र विस्त्र

<sup>(</sup>१) महाराजा मानसिहके इतिहाससे घोंकलीसहका इस युद्धमे मौजूद होना कहीं नहीं पाया जाता। और वह आभी कैसे सकता था, क्योंकि वह अभी २ वर्षका वचा था। सवाईशिह ने उसके नामसे यह सप प्रपंच रचा था।

**%อกเวอกเวลา** गये। इस प्रकारसे अमीरखाँ अपने गुप्त अभिप्रायके सिद्ध करनेकी पूर्व सूचना करके 🏗 धोकलिसह और सवाईसिहसे विदा हो मूंधियाडको लौट आया । धौकलिसह और सवाईसिहके प्रति मित्रता प्रकाश करनेके छिये उन दोनोके यहां जो राठौर सामन्त सेनासिहत उनके अधीनमे नियुक्त थे, उनको भी अमीरखॉने अपने यहां वुला भेजा. सवाईसिहने इस आमत्रणके प्रहण करनेमे कुछ भी आपत्ति न की वरन अत्यन्त प्रसन्न हो समस्त राठौर सामन्तोको अपने साथ छेकर आप स्वयं अमीरखॉके डेरेपर गये । सवाईसिहके इस निमंत्रणके स्वीकार करतेही नरिपशाच अमीरलॉने अपना दुष्ट अभिप्राय साधन करनेके लिये किचित् भी विलम्ब नहीं किया । मारवाडपति मानसिंहके निकट अमीरखाँ साहवने जो प्रतिज्ञाकी थी उस प्रतिज्ञाको पूर्ण करनेके लिये वह भयंकर मूर्तिसे रुधिर प्रवाही अभिनय करनेकी बाट टेखने लगा । सम्वत् १८६४ के चैत्रमासमे उस चिरस्मरणीय उन्नीसवे दिन सवाईसिंह नागौरसे समस्त राठौर सामन्तोके साथ पाँचसौ अनुचरोको छेकर अमीरखाँके उत्तवमे शामिल होनेके लिये तथा उससे परस्पर मित्रता बढानेके लिये उसके डेरेपर आये। बुद्धिमान अमीरखॉने निमत्रित सदाईसिह और अन्य समस्त सामन्तोको वडे आद्र सन्मानके साथ सभामे वैठाला । तुरन्त ही परस्पर पगड़ी वद्लीगई। सवाईसिहके हृद्यमे मानो आनंदकी तरंगे उठने लगी, वह अपने मनहीमनमे विचारने लगा कि अव अवस्य ही अमीरखॉकी सहायतासे मानसिहको सिहासनसे रिहत कर धीकलिसहको राजगद्दी पर दैठाल स्वय राज्यमे अपनी प्रवल सामर्थ्य चलाऊगा, वह मनहीमन इस प्रकारकी कल्पना करके प्रसन्न होने लगा । सभामे शीव ही नृत्यगीत प्रारम होगया । अत्यन्त रूपलावण्यमयी नर्तकी गण कोयलकी समान वाणीसे गानद्वारा राजपृतोके नेत्र और मनको प्रसन्न करने लगी। सभी अपार आनन्दरूप जलमे मन्न होगये, मानो सभी दुर्शक उस महोत्सवमे गतवाले होगये। किसीको अपने शरीरफा कुछ भी ध्यान न रहा । उसी समय अमीरखाँ किमी कार्यका वहाना करके अचानक सभासे चलागया । नांच, गान पहलेकी समान होतारहा । आयेहुए मभी मामन्त प्रसन्नचित्तहो उस उत्सवको देखने छगे। उनको यह स्पन्नम भी ध्यान न था, कि उनपर किस प्रकारकी विपत्ति आनेवाळी है ? उनके भाग्यंम किस प्रकारसे भयंकर कालरात्रि उपस्थित होनेवाली है। उनकी इसका जरा भी महेंह न हुआ कि, वह मित्र अमीरखा किसप्रकार कालान्तक मूर्तिमें, किस प्रकारके छल कपटसे और किस प्रकारकी चातुरी जालसे उनको अपने हम्तगत कर फैमा हैं। वियोगान्त अभिनय करनेके छिये तैयार हुआ है । सहसा उस सभारा बाजा हैं ऊचे स्वरसे चीत्कार कर उठा, उसी समय सब नर्चकी मावधान होतर न जाने किथरको भाग गये, और तुरन्त ही अचानक सैकडो पटान अपने भयंकर स्वरमे डेरोको कपायमान वरते हुए नंगी तलबार हाथमे लिये हुए डेरोमें आ पहुँचे। और उन्होंने उस मारवाड विध्वसके मृख कारण सवाईमिह और वयाखिस राटीर मामन्ता MOUNT OF THE THE

क्ष मारवाड्-जाधपुरका इतिहास-अ० १५. क्ष

पर आक्रमण किया, सवाईसिंह और समस्त सामन्ताने पठानोको अचानक आक्रमण करते हए देखकर समझ लिया कि नरिपशाच अमीरखॉन मित्रताका वहाना करके कुरानको स्पर्श कर जगदीश्वरका नाम ले शपथ करके प्रतिज्ञा की थी, वह सव कपट था उसने मित्रताकी चिह्नस्वरूप पगड़ोको वद्छकर कैसा भययकर छोमहर्पण अभिनय िन्या है। आक्रमणकारी पठानोकी संख्या अधिक थी । वहुत थोड़े समयमे ही उन आयेहुण सामन्तोके शरीर खंड २ होगये-ऊची अभिलापा तथा वदला लेनेकी इच्छावाले सर्वाई सिहका शिर भी काटा गया। अमीरखॉने तुरन्त ही उस पापीके शिरको तथा सामन्तांमे ऊँची श्रेणीके सामन्तके शिरको महाराज मानासिंहके समीप उपहारमे भेज दिया। सर्वाईसिह और सामन्तोके साथ जो पाँचसौ सिपाही आये थे वे अकम्मान् इस भयकर घटनाको देखकर आश्चर्यान्वित हो भागनेक छिये तैयार हुए, पठानोने उनको भी विध्वंस करिदया; और जो सेना भाग गई तोपोके गोलोके आघातसे एकवार ही भरम होगई। नरराक्षस अमीरलॉ इस प्रकारसे सवाईसिह और समस्त राठौर सामन्तोका सहार करके अपनी प्रतिज्ञा कर उसी समय नागौरपर अधिकार करनेके लिये आगे वढ़ा । ही धौंकलसिंह इस पाखण्डीके डिरोमे नहीं आये थे, वह नागौरमे ही थे। परन्तु अमीरखांके इस हृद्यभेदी राक्षसी आचरणके समाचारकी पाकर, प्राणीके भयसे वे भी उसी समय वहांसे चलदिये, और जो अन्यान्य राठोर सामन्त तथा सेना नागौरमे थी वह भी तुरन्तही छिन्नभिन्न होकर चारो ओरको भागगई। अमीरखाँ इस प्रकारसे सामन्तोके प्राणनाश करके सेनाके साथ नागौरमे आया, और उसने धौकलिसह तथा अन्यान्य समस्त सामन्तोके धन और अनेक प्रकारकी वस्तुओको ऌट लिया । मारवाङ्के महाराज वख्तसिहने नागौरके किलेमे जिन वहुतसे युद्धके द्रव्योको संग्रह कर रक्खा था. उन सवको अमीरखांने वड़ी सरलतासे लूटिल्या। अमीरखांने इससे पहले जिन कईएक किलोको अपने अधिकारमे करलिया था, उसने नागौरके किलेमेसे तीनसौ तोपै लेकर उनको उन किलोमे भेजदिया । इस प्रकारसे नरिपशाच अमीरखां महाराज मानसिहके शत्रुओको एक साथही निर्मूल कर राजधानी जाथपुरमे गया. महाराज मानसिंहने इस समय उसका पहलेसे भी अधिक सम्मान किया, और इस चिरस्मरणीय पैशाचिक अभिनयके पुरस्कारमे शीव ही उसे दशलाख रुपये दिये,तथा मूंडवा और कुचेरा नामक तीस हजार रुपये वार्षिक आमद्नीवाले दो बड़े २ गाव दिये। इसके अतिरिक्त अमीरखांको महाराजके यहासे प्रतिदिन खर्च करनेके छिये सौ रूपया भिलने लगा। मानसिह पूर्वजन्मके पुण्यवलसे जिस प्रकार महाराज भीमसिहके प्राससे ग्यारह

वर्पतक अपनी रक्षा करके अंतमे ईश्वरकी कृपासे सहसा मारवाड़के सिहासन पर विराजमान हुए थे, उसी प्रकारसे उस जगदीश्वरकी कृपासे फिर भी इन्होंने इस भयंकर विपत्तिसे अनुमान सरलतासे हो सकता है उद्धार पाया. इसका

भाग २. ] क्ष मारवाड़-जोधपुरका इतिहास-अ० १५. क्ष (२६९)

कि सर्वाईसिहने किस भावसे मानसिंहके विरुद्ध प्रवल पड्यंत्र जालका विस्तार #KS#KSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSK किया था, समस्त राठौर सामन्तोको अपने हस्तगत करके किस भावसे मानसिह का अनिष्ट करनेके छिये वह उद्यत हुए थे । यदि क्रूरकर्मचारी अमीरखॉ राजधर्मके विरुद्ध, नीतिके विरुद्ध तथा युद्धकी रीतिके विरुद्ध उस हृदयभेदी प्राण नाश उपायसे सर्वाईसिहका तथा अन्यान्य सामन्तोका आत्माको कलकित न करता तो किसी प्रकारसे भी महाराज मानसिह अधिक दिनतक किलेमे वंद रहकर अपनी रक्षा न कर सकते। अधिक क्या कहै सिहने अपने पितामह और पिताकी प्रतिहिसावृत्तिको चरितार्थ करनेके छिये अपनी जन्मभूमि और खजातिको जिस प्रकार दुर्गतिमे डाला उसका प्रतिफल भी उन्हे मिला उनको इस भाँति शोचनीय मृत्युने राठोर जातिको दिखा दिया कि अपने स्वार्थसाधनके लिये स्वजातिकी दुर्गति करनेके लिये उद्यत होनेसे किस प्रकारका दंड भोगना पड़ता है। यद्यपि मानसिहने अपने भाग्यवलसे ही छुटकारा पाया, परन्तु जिस प्रकारके घृणित और हृदयभेदी उपायसे विजाती और विधर्मी पठान अमीरखाँकी सहायतासे उन्होंने स्वजातीय राठौर कुलके सामन्तोका प्राण नाश किया, और आप निष्कटक होकर रहे, इसी कारणसे उस महापातकके फलस्वरूपमे उन्हें भी अपार क्षेत्रा भोगना पड़ा, तथा मारवाडके गौरवका सूर्य भी एकवार ही अस्त होगया । यद्यपि मानसिहने एक ही कटककी सहायतासे बहुतसे कंटकोको उखाड़ डाला था-परन्तु उनके आश्रय स्वरूप उस कटकने उनका भी विशेष अनिष्ट करनेमें कुछ कसर न की । महाराज मानसिहने अमीरखॉकी सहायतासे सवाईसिंह तथा अन्यान्य सामन्त मंडलीको इस प्रकारसे मारकर फिर प्रवल प्रतापसे मारवाड्मे अपनी जासन शक्तिका विस्तार किया । प्रतिद्वन्द्वी धौकलसिंह निराशाके अगाध जलमे पड़कर प्राणोंके भयसे नागौरसे चले गये, परन्तु जो सामन्त तथा राजा वौकलसिंहका पक्ष लेकर जीवित थे, मानमिह ने इस समय ठीक सुअवसर जानकर उनको भी उचित फढ़ देनेमे किचित् भी विलम्त न फिया । जयपुरके महाराजके ऊपर महाराज मानसिंह अत्यन्त अन्नसन्न होगये ये अयिक क्या कहै, मानसिहने इस समय उनके साथ युद्धका विचार न करके अमीरम्वाके अधीनकी पठान सेनाके द्वारा जयपुरराजके बहुतसे देशोको विव्यम करिदया मानिसहके दूसरे शत्रु वीकानेरके महाराज इससे पोछे उनके उपर अन्यन्त कृषिन ीं हुए। यद्यपि बीकानेरके महाराज शेष अवस्थामे बीकलिनहके पक्षको छोडकर केवल

सेनाके साथ पैतीस तोपै छेकर वीकानेरके स्वाधीन राजा पर आक्रमण करनेके 💃 ित्ये चल्ले । वीकानेरके महाराज पास आईहुई विपित्तको देग्वकर जीव्र ही प्र यथाजिक सेना इकट्ठी करके अपनी रक्षा करने लगे । उनके अधीनकी जितनी हैं सेना इकट्ठी हुई, वह मानसिहकी सेनाके वरावर ही होगी । वापरी नामक कि स्थानमें दोनों सेनाओका युद्ध हुआ।वीकानेरके महाराज इस युद्धमें परास्त होकर अपनी है रक्षा करनेके लिये राजधानीको चले आये । उस पहले युद्धमे बीकानरके महाराजके दोसो योद्धा नष्ट होगये थे। वीकानेरके महाराजके भागते ही महाराज मानिसहके प्रधान सेनापित इन्द्राज अमीरखाँ और हिदालखाँ उनका पीछा कर गर्जनर नामक हि स्थानमें आ पहुँचे । वीकानेरके महाराजने देखा कि यद्यपि उनकों सेनाकी मल्या है शत्रुओकों अपेक्षा कुछ कम नहीं है परन्तु पठानोकों सेनाके नाथ समभावमे वीरता कि प्रकाश करके अपनी रक्षा करना असभव है, इस कारण उन्होंने उस अवस्थामे युद्धके हैं वदले संधि करनेमें अपना विशेष कल्याण देखा । तब उन्होंने सिन्धका प्रस्ताव उठाया । हि बीकानेरके महाराजने युद्धके व्ययके वदलेमे दो लाख रुपये देना स्वीकार किया और जिस फलोदीको अपने अधिकारमे करिलया था, इस समय उसे भी लौटा दिया, हिं मारवाड़के महाराज मानिसह उस प्रस्तावमे सम्मत होगये, और दोनोमे उसी ममयसे कि मित्रता होगई।

जिस पठान सेनापित अमीरखाने जगत्सिहके साथ मिल कर सामान्य नेता है खिरूपसे मारवाड़के अवरोधमे नियुक्त हो अंतमे भयकर कार्य करके इस समयके हिं

(२७०) क्ष राजस्थान इतिहास । क्ष [ दूसर १००) क्ष राजस्थान स्वाधीन राजा पर आक्रमण करतेके िये चले । वीकानेरके महाराज पास आईहुई विपत्तिको देखकर श्रीय ही स्थान से होना हो इति अधीनको जितनी सेता इकट्ठी हुई, वह मानिसिहकी सेनाके यरावर ही होगी । वापरी नामक स्थानमें होनो सेनाओं का युद्ध हुआविकानेरके महाराज उम युद्ध में परान्त होकर महाराज है होती योद्धा नष्ट होगये थे । बीकानेरके महाराज के महाराज ही महाराज नामिहक होती योद्धा नष्ट होगये थे । बीकानेरके महाराजके मानित ही महाराज नामिहक त्रावर से आ पहुँचे । बीकानेरके महाराजके हेवले उनका पीछा कर गजनेर नामक स्थानमें आ पहुँचे । बीकानेरके महाराजके हेवले उनका पीछा कर गजनेर नामक स्थानमें आ पहुँचे । बीकानेरके महाराजके हेवले कि यथि उनकी सेनाकी मल्या शत्रुओंकी अपेक्षा कुछ कम नहीं है परन्तु पठानोंकी सेनाक माथ सममावमें बीरता प्रकाश करके अपनी रक्षा करना असमव है, इस कारण उन्होंने उस अवस्थाने युद्धके व्यवके वरहेमें हो लाख रुपये हेना सीजार किया श्रीराज महाराजने युद्धके व्यवके वरहेमें हो लाख रुपये हेना सीजार किया श्रीराज महाराजने युद्धके व्यवके वरहेमें हो लाख रुपये हेना सीजार किया श्रीराज मानित इस महाराज मानित इस प्रतावने सन्ताव होगये, और होनोंमें उसी ममयसे मित्रता होगये। जाता होगई ।

जिस्स पठान सेनापति अमीरसाने जगतिसहिक साथ मिल कर सामान्य नता सक्ष्में भागतिक एक राजनैतिकरीति अमिनय किया था उसी अमीरसाने अपने सीमान्यवले कुट राजनीतिक वरसे अपने पट्यक्ते साथ महाराजने वरसे अपनी सामर्थके विस्तार करने सामर्य होग सामर्थके विस्तार करने स्वाधी सहाराजने होगया। राजाके वरहा अपनी सामर्थके विस्तार करने समय अमीरसाने सामर्थके विस्तार करने समय अपने सामर्थके विस्तार करने सामर्य से सामर्य से सामर्य करके उपकार किये थे, उसकी सहाराजी इस समय अमीरसाने से सामर्य करने सामर्य करके सामर्य सामर्य सामर्य से साम साम्य से साम्य सामर्य से साम्य साम्य से साम्य साम्य से साम साम्य से साम साम्य से साम साम्य से साम साम्य से से साम्य साम्य से से साम्य साम्य से से साम साम्य से से साम्य से से से साम्य साम्य से से साम्य साम्य स इतिहासमे भयानक एक राजनैतिकरीति अभिनय किया था उसी अमीरखाने अपने हैं सौभाग्यवलसे कूट राजनीतिके वलसे अपने पड्यत्रके वलसे तथा महा पातकके वलसे मारवाडमे धीरे २ अपनी सामर्थ्यका विस्तार करके अतमे वह मरुक्षेत्रका एक हत्तीं कर्ता सामर्थ्यके विस्तार करनेमे तथा राठौर सामन्ताने अपर अपने प्रभुत्वका विस्तार करनेमे उस हैं सनुष्यने कुछ भी कसर न की। महाराज मानिसहके महा विपत्तिमे पडनेके समय अमीरखाने कि अनेक उपकार किये थे, उसीकी सहायतासे वह राज्यकी रक्षा करसके थे इसी कारणसे हैं महाराजने इस समय अमीरखांके घोर अन्याय करने पर भी उससे अपनी सामर्थ्यका एक सेनाके साथ नागौरके किलेमे रखकर समृद्धिशाली मेरता देशको विभक्त करके करिंदे। सारांश यह है कि अमीरलॉ इस समय वास्तवमे मरक्षेत्रके राजाओकी 🕏 अवित्राहासार हास हासार वास हासार हास हास हास हास ह

<u>స్ట్రహ్యేంద్ గాండ్ స్టార్ట్ స్టార్ట్ స్ట్రామ్ స్ట్ స్ట్రామ్ స్ట్రా</u> समान अपनो इच्छानुसार व्यवहार करके राठौर सामन्तोके ऊपर घोर अत्याचार करने लगा । मानसिंह अपनी शासनशक्तिकी पुनर्वार प्रतिष्ठा करके केवल प्रधान सेनापति इन्दराज और अपने गुरु देवनाथकी सम्मितिसे सम्पूर्ण कार्य करने छगे। अन्यान्य राठौर सामन्तोने पूर्व पुरुषोकी समान राजसभामे कुछ भी बोलनेका अवसर न पाया, वरन पग पग पर विजातीय अमोरलॉके द्वारा उनका घोर तिरस्कार होने लगा। क्रमशः वह अत्याचार अत्यन्त प्रवल और असहनीय होगये, तव सव सामन्तोने मिलकर यह प्रस्ताव किया कि महाराज मानसिंह केवल इन्द्राज और राजगुरू देवनाथकी सम्मतिसेही कार्य करते है, इस कारण अमीरखांने जो घोर अत्याचार करने प्रारंभ किये है उन सबके कारण इन्द्राज और देवनाथ ही है, उन्हींको सम्मतिके अनुसार अमीरखाँने निर्भय हो इस प्रकारके भयंकर अत्याचार करने प्रारंभ किये है। अनेक भांतिसे विचार करनेके पीछे शेपमे सभोने मिलकर यह निश्चय किया कि इन्दुराज और देवनाथको मारे विना किसी भांतिसे अपना मंगल नहीं होसकता, परन्तु उन्होंने अपनी सामर्थ्यको हीन अवस्थाम देख राजद्रोही होकर इन्द्राज और देवनाथको नाश करनेका साहस न किया, अतमे यह निश्चय किया, कि जब महा पापा अमीरखांको सब सामर्थ्य है, अर्थान वह सभी कुछ कर सकता है और वह धन लेकर सभी काम करनेके लिये तैयार होजाता है तव उसीकी सहायतासे इन्दराज और देवनाथका प्राणनाश करना उचित है। सामंतोके नेताने शीव्र ही यह अपना प्रम्ताव अमीरखांसे कहा, इनके यह वचन सुनकर अमीरखांने कहा, "कि इसके पुरस्कारमे आप हमें सात छाख रूपये दीजिये। मे आपके शत्रु इन्दराज और देवनाथका इसी समय नाश कर सकता है।" सामन्तोने सात लाख रूपये देना न्वीकार कर लिये तब अमीरत्वाने शीच ही एक पड़यत्र विस्तार करना प्रारंभ किया । इन्डराजकी पठान सेनाने अपने वाकी नेतनके लिये जो झगडा किया । उसीमे उसका और राजगुर देवनायका नर्व-नाश हुआ। यद्यपि राजगुरु देवनाधने राज्यमे अपनी प्रवल मामर्थ्यका विम्तार किया था, परन्तु महाराज मानसिहको उसके द्वारा अने श्रीययोमे चरीमाँ निमे महायना निर्छ। यी इसिंहिये वह गुरुविवकी उस सामध्येके चलानेने किचित भी दु वित न हुए, व गुरुटेवके उपकारोके परमकृतज्ञ ये। मानासिंहने विचारा या, कि अपने समस्त भुद्रस्वी और सामन्तोके वोचमे एकमात्र गुरुदेव देवनाय ही हमारे प्रयान हिनेशि नित्र है। गुरुदेवके उपर उनकी जैसी भन्नि थी किए नवे। सुनदेवके उसी प्रकारमे अपने स्वार्वको। सिद्ध करनेके दिवे के ई नार्व न निया। उन्हीं उपनेदारी जैसे ही दुराचारी अभीरयाँने गारा कि वैसे ही सानी मलिन्टेंक इड्य पर महसी पत्र

ट्ट पडे । महाराज मानिन् गुरुशोहने इतने हात्र हुए वि सर्वसायात्य भी उने चित्र विक्रितियों जानाये सुरदेवयों सुरदेव भीटे महागा मार्नामहो राज है। दरवारने जाना ठाँड दिया, और एक भिर्तन स्थानने अंगेंड रहने जो । बीरें व

**%**The offer the offer the

समस्त राजकार्य छोड़कर तथा समस्त धर्म कमीको भी त्याग करके वह उन्मत्तकी भाति रहने छगे। क्या आत्मीय क्या कुटुम्बी, क्या मन्नो क्या परिवार उन्होंने सभीके साथ बातचीत करनी छोड़ दी। महाराजके इस दाकण गोकको देखकर समस्त मंत्री तथा सामन्त राज्यमे शांतिकी रक्षाके छिये चिन्ताक समुद्रमे मन्न होगये। महाराजकी राजकार्यमे उदासीनता देखकर मभीने एकमत होकर उनके एकमात्र पुत्र छत्रसिहको सिंहासन पर बठाकर राज्यमे गान्ति करनेका विचार स्थिर किया। राजा मानसिहने सामन्तांके उस प्रन्तावमे सम्मत होकर अपने हाथसे कुमार छत्रसिहको मस्तक पर राजितछक देकर उनको मक्केत्रके सिहासन पर बैठाछा।

कुमार छत्रसिह युवा अवस्थामे सिहासन पर विराजमान हो कर अत्यन्त निन्दनीय कार्य करने छगे, इन्होंने राज्यशासनकी ओर किचिन् भी व्यान न दिया, और भाग विछासमे रत होनेसे यह शीव्र ही सर्व साधारणके अग्रियपात्र होगये, और इमी कारण से वह अधिक दिनतक सिहासन पर न वैठ सके। ऐसे ऊधमी छत्रसिहने पशुओकी समान आचरण करनेके कारण उम युवा अवस्थामे ही ज्वरसे पीड़ित हो इस ससारको छोड़कर परछोकका रास्ता छिया। ऐसा भी जाना गया है कि, कुमार छत्रसिहने एक महीने तक एक सुन्दरी युवतीके कमनीय रूपसे मीहित हो उसके सतीत्वको नाज करनेकी चेष्टा की थी इसीसे वह मारेगये, और यह भी कहा जाता है कि वह विषम ज्वररोगसे मृत्युको प्राप्त हुए, अब यह नहीं कह सकते कि कौन सी बात सत्य है, इस वातको महात्मा टाड् साहवने भछी भातिसे प्रकाशित नहीं किया, परन्तु हमे ऐसा वोध होता है कि छत्रसिहको इस अवस्थाके पहले ही उनको विपमञ्चरने इस संसारसे विदा करदिया।

महान् शोकप्रस्त महाराज मानसिह अपने एकमात्र पुत्रको अकालमे ही नृत्यु होनेसे और भी उन्मत्त होगये। उन्होंने विचारा कि उसके जीवन—नाशके लिये सभीने पड्यंत्रका विस्तार किया है। इसलिये सभीके ऊपर महाराजका अविश्वास होगया। अधिक क्या कहे, अपनी अर्द्धागिनो रानी तकको भी वह अपना शत्रु जानने लगे। विचारा कि रानीने मेरे भी प्राण नाशमे वहुतसे उपाय किये होगे। महाराज मानसिह इस प्रकारसे अपने प्राणनाशके लिये सबको उद्यत हुआ जान कर अत्यन्त चिन्तित हुए और उनके हाथका भोजन तक करना छोड़ दिया। केवल एक अत्यन्त विश्वासो सेवक जो कुछ खानेके लिये लाता था केवल उसीको खाकर जीवन निर्वाह करने लगे। उस इकले कमरेसे वह उन्मत्तकी समान रहकर दिन रात केवल चिन्ताको अग्निमे मस्मीभूत हाने लगे, इससे उनकी उन्मत्तता और भी दृनी बढ़ने लगे। उन्होंने लान करना तथा हजामत बनवाना भी छोड़ दिया। इससे उनकी मूर्ति भी अत्यन्त भयकर होगई। धीरे र सबसे वातचीत करना भी छोड़ दिया। इस समय मित्रयोने उन्हींके नामसे राज्यकार्य किया। जब कोई विशेष प्रयोजनीय कार्य होता

मरुक्षेत्रके अनेक सामन्तो और प्रजाका ऐसा दृढ़ विश्वास था कि महाराज मानसिंहके जीवनको नष्ट करनेके छिये शृतुओरके असतुष्ट हुए सामन्तोने पड्यंत्रका विस्तार किया

है-परन्तु इन्होने प्राणरक्षाके लिथे केवल प्रकाशमें उन्मत्तताका वहाना किया है। वास्तव में इनको उन्माद् नहीं हुआ था, और किसी किसीको ऐसा भी विधास है कि, महाराज

ने स्वयं इन्द्राजके प्राणनाशमे गुप्तभावसे अपनी सम्मति दी थी, इसीसे उन इन्द्राज के प्राणनाशसे गुरुद्व देवनाथके प्राण भी गये; तव उन्होने अनुतापकी अग्निसे दृग्ध

होकर इस प्रकारसे उन्मत्तता प्रकाश की थी । महात्मा टाड् साहवका स्वय यह मत है, कि महाराज मानिसहने नृशंस हृदय नरराक्षस अमीरखांके साथ मिलकर जो शोचनीय

वियोगान्त अभिनय ाकया था और जिसमे कि सैकड़ो प्राणियोका जीवन नष्ट हुआ था इसीसे इन्दराजके प्राणनाशमे भी सर्वसाधारणको इनके ऊपर सदेह हुआ था।

छत्रासिहके परलोक जानेके पाँछे मानसिहकी उन्मत्तता और भी वढ़गई, तव मारवाड़के विध्वंसके कारणस्वरूप पोकरणके निहत सामन्त सवाईसिहके पुत्र सालमसिह नेता-

स्वरूपसे सामन्तोके साथ मिलकर मारवाड़को शासन करने छगे । यद्यपि सवाईसिह मानसिहके प्रधान शत्रु थे पर उनके पुत्र सालिमसिहको फिर राज्यमे शासन शक्तिको चलाता

हुआ देखकर हमारे पाठक विस्मित होसकते है, परन्तु राजपूत रीटिके अनुसार पिताका अपराध पुत्रपर न लगायागया इसीसे सालिमसिहने राज्यमे फिर अपनी प्रभुता विस्तार

की, इसके पीछे महाराज मानसिंह भी इस भावसे अधिक दिन तक न रहसके।

हिन्दूजातिके उपदेशसे एवं उनकी मंत्रणा—और सहायतासे कर्नल क्वाइव और वादसनने एक मुद्दी अप्रेजी सेनोक साथ सन् १७५७ ईसवीमे पलासीके युद्धमे जिस शासन शक्तिको जन्म दिया, जिस शासन शक्तिने कम २ से प्रवल होकर कृट राजनीतिजालका

" इस क्षीणप्राण दुर्वलहृद्य हिन्दुजातिके प्रस्तावसे, हिन्दूजातिके वुलानेसे,

विस्तार कर साम, दान, दंड और भेद-मय राजनीतिके द्वारा देशीय राजाओं में भेद डालकर अपना प्रमुख स्थापन किया था, इस समय १८२७ ईमवीमें दिल्लीके

अखंड प्रतापशाली यवन सम्नाट्को द्मन कर वह वृटिश शामनशक्ति वीरमूमि रजवाडोमे अपने अधिकारको विस्तार करनेकी इच्छामे, उम कृटगजानिके बलने आगे वटी । जो शासनशक्ति सम्पूर्ण भारतको पचीन करोड़ प्रजापर शामन

करती थी, जिस शासनज्ञक्तिने न्याय विचार और अपक्षपातनी नेगिता अन्न करके म्येन्टाचारकी पराकाष्टा दिखा दी थी, जिस ज्ञाननज्ञक्ति स्वजातिके स्वार्थ साधनके हित्रे भारतीय प्रजाना अनिष्ट करनेम सुनर्नमात्रका भी भित्रन्य नहीं

थिया, को शासनशक्ति एसमात्र ई दूरती स्थाने ने सा शुन्यती दूरते प्रतामी (१) होद्यो समयने भारतनी मनुष्य गणना पश्चीत क्रोड़ नहीं थी। सुदिक्र ने दूस

Monte chance to shad to chack to the chack of the chack of the हजार अंग्रेजी सेनाको छेकर पचीम करोड़ प्रजासे पूर्ण ससारमे सबसे प्राचीन वीर वश्यरोकी जननी आर्यभूमिका शासन करतीथी, उसी शासनगक्तिने यवनराज्येक लोप होजानेके पीछे राजस्थानके वीरत्रतावलम्बी राजपत राजाओके ऊपर प्रभुत स्थापन करनेके छिये मरुभूमिकी ओर पदार्पण किया । मारवाड्के महाराज उदय सिंहने जिस प्रकार सबसे पहले वाद्गाह अकवरके सम्मुख जातीय स्वाधीनताको वेचकर महक्षेत्र की राजनैतिक अवस्थाको वदल दिया था, उसी प्रकार महाराज मानसिह्के राज्यसमयमे मारवाड़ने अम्रेजोकी अधीनता खीकार की । यवनराज्य के लोप होनेके समयसे यद्यपि मारवाङ्के महाराज फिर भी स्वाबीन होगये थे, परन्तु जगदीश्वरकी महिमा अत्यन्त विचित्र है ! कुछही वर्षोंके वीतने पर उस राठौर जातिने भी भारतवर्षके अन्यान्य आर्यसंतानोकी समान वृटिशशक्तिकी अथोनता को स्वीकार किया । महाराज मानीसहने उद्यीसहकी समान सबसे पहले उस शृखला को धारण किया, और उसी कारणसे मरुक्षेत्रकी राजनैतिक अवस्था फिर बदलगई। यद्यपि वस्तिसिह्के परलोक चलेजानेके पीछे मारवाड आत्मिवमहके पड्यत्र तथा जातीय युद्धोसे विध्वंस होगया था, यद्यपि महाराष्ट्रोने राठौरोके उन वरे दिनोम तथा महा-विपत्तिके समयमे उनके ऊपर अत्याचार करनेकी पराकष्टा दिखाई थी, यद्यपि राठौरोका पहला प्रताप और उनका प्रभुत्व उस समय एकवार ही होग होगया था, यद्यपि वनका लोभी सैधिया उस समय राठौर राजक यहांसे वहुत सा धनसमह कर रहा था, परन्तु सत्यके सम्मानकी रक्षाके छिये इतना तो हम अवस्यही कहैने कि, उस समय भी राठौर गण " स्वाधीन" नामका परिचयदेनेमे सव प्रकारसे अधिकारी थे। वृटिशगवर्न-मेन्टके साथ उस स्वाधीन राठौर जातिके संधिवंधनसे उस जातिकी वह उपाधि वदल गई थी या नहीं, इसको हमारे बुद्धिमान् पाठक अवस्यही जानते होगे, इस कारण उस विपयके सम्वन्यमे यहांपर हम अधिक कहनेको अभिलापा नहीं करते। " इस समय महातमा टाड् साहवकीही वातको ठीक मानना होगा। टाड् साहव

छिखते है, कि "१८१७ ईसवीमे जिस समय छुटेरे महाराष्ट्रोके साथ के समस्त सम्बन्ध-वंधनोको छेदन कर भारतवर्षमे शान्ति स्थापन करनेके छिये हम राजपृतोको अपने साथ मिलनेके लिये बुलाते है, उस समय महाराज मानसिहने अपने कुमार छत्रसिंह वा उनके मंत्रीगणाने हमारे उस प्रस्तावके मतसे दिल्लीमे अपने दूतको भेजा । परन्तु वह संधिवधन भछी भाँतिसे ठीक भी न होसका था कि इसके पहले ही कुमार छत्रसिंह परलोकवासी होगये । महात्मा 'टाड्साहवकी युक्तिके विरुद्ध कौन वोल सकता हैं<sup>?</sup> किसी प्रकारसे भी झगड़ा करतेहुए हमारा हृदय अत्यन्त दु.खित होता है, परन्तु सत्यके सम्मानकी रक्षाके लिये उस झगड़ेको विना कहे हुए भी नहीं रह सकते। इसको हम मानते है कि वृटिश-शक्ति समस्त भारतवर्षमे शान्ति स्थापन करनेके छिये माराष्ट्रोके अत्याचारोको रोककर उनकी शासनशंक्तिको हीनवल करनेके लिये राजपृतोंको वुलाती है. परन्तु हम पूछते ह कि उनके वुलानेका क्या यही मुख्य 

भाग २. ] क्ष मारवाड़-जोधपुरका इतिहास-अ० १५. क्ष (२७५) 显为显别 स्वत्व-अधिकार और सामर्थ्यको लोप करनेका उनका आशय नही था ? इस प्रजनके उत्तरका अब प्रयोजन नहीं है। जिस समय स्वयं कर्नळ टाड्साहब उक्त शान्ति स्थापनके उद्देशके विपयको वर्णन करगये है, उसके पीछे भी वहुत वर्ष बीत गये है। उन प्रत्येक वर्प-प्रत्येक मास-प्रत्येक दिन तथा प्रत्येक मुहूर्त्तमे इस समय देखा जाता WIND THE PROPERTY है कि वह म्वाधीन राजपूत राजा इस समय किस प्रकारकी अवस्थामें विद्यमान है।" कर्नल टाड्साइव इससे पोछे लिखते है कि "छत्रसिंहके प्रागत्याग करते ही पोकरणके उस समयके सामन्त सालिमसिंहने जिन अन्य सामन्तोके साथ मिलकर मार-वाड्मे अपनी ज्ञानसशक्तिका प्रयोग किया था, वे अत्यन्त ही भयभीत होगये। उन्होने विचारा कि, यदि महाराज मानासिंहके करकमलमे फिर मारवाड़के शासनका भार दियाजायगा तो उनकी निजकी समस्त शक्तियोका फिर छोत होजायगा, ओर मानसिंह पुनर्वार अपनी पूर्व मूर्तिसे शोचनीय अभिनय आरंभ ऋरेगे । कारण नेता साछिमसिहके अधोनकी सामन्त मंडलीने एकमत होकर यह निश्चय The Tronger करिल्या कि, सानिसहके बदलेमें ईडरके महाराजके एक कुमारको मारवाङ्के अभिविक्त करना सत्र प्रकारसे कर्त्तव्य है"। सामन्तोने जीव ही सिहासनपर ईंडरके महाराजके पास यह समाचार भेजा । महाराजने यह उत्तर भेजा, कि "हमारे एकमात्र पुत्र है, यदि मारवाड़ के प्रत्येक सामन्त ही एकमत होकर उस कुनार की मारवाडके सिहासन पर अभिपिक्त करनेकी अभिलापा करते हैं तो उनके प्रस्तावमे मे सम्मत हूँ, नहीं तो दो चार सामन्तोके कहनेसे उम एकपात्र कुमारके देनेकी मेरी इच्छा नहीं होती।" ईडरके महाराजका यह उत्तर पाकर मत्र मामन्ताने एकमत होकर फिर महाराज मानसिंहको ही शासनगिक च यानेके लिये उच्छा प्रगट की, और वह प्रस्ताव मंडित होगया। सामन्तमंडछीने हवाझ होकर महाराच मानिमहके करकमलमे राज्यका भार अर्पेग होनेके अतिरिक्त दृष्या उपाय न देखा । महाराज मानसिंह इस समय अत्यन्त उन्यत्त नावने रहते थे, ममारके नभी मुखाँकी उन्होंने एकवार ही छोडदिया था। राज्यमे अराजकता-विशेष नरंक अवेजांकी जो ईस्ट्इण्डिया क्यनींके साथ नवीन सविवयनमें विवार भारवाडिक भारपने किर नवीन व्यापार होसकता था, यही विचार कर मानन्त गरा नहाराज गानिनहेंक इक्छे कमरेने जाकर भारवाडकी अध्यन्न होचनीय अवस्था उनको सक्याने लेते। पराधि महाराज मोनमावसे सब सुनने जाने व परन्तु दिनीया एउ उत्तर गरी े देते ये । अतम ईन्टर्णिडया क्यनीय माय जो मिय होगई थी उसमे उनरी सम्मतिकी आवद्यनता थी यह भी जह दिया गया' इस विवस्य सभी उनमें जहने

लगे कि "हे महाराज<sup>!</sup> इस समय यदि आप राज्यभार ग्रहण न करेंगे तो है अवस्य ही मारवाड़ देश विध्वस होजायगा । " महाराज मानसिहन उनके उन 🖄 वचनोपर कुछ भी व्यान न दिया, और वे सिहासनपर वेठनेके छिये भी राजी न हुए। परन्तु सामन्त-मंडलीने दूसरा उपाय न देखकर हताश हो महाराज मान सिहको सिहासनपर वैठनेके लिये वारम्वार कहा। यद्यपि मानसिह अपने राज्यकी राजनैतिक नवीन शोचनीय अवस्थाको भलीभांतिसे जानगये ये और उसीकारणसे वह एकान्तम रहने छगे थे। इस समय फिर उनको न्वाधीनभावसे राज्यशासनका सुअवसर मिछा, परन्तु अपनी दृढ़ प्रतिज्ञाके वलसे फिर भी वह ऐमा भाव प्रकाशित करने लगे कि उनके चित्तकी विकृतिका कोई भी लक्षण दूर नहीं हुआ. जव महाराजने देखा कि अव राजनैतिक पारिवर्तनका पुनर्भाव होगया है, और मामन्त राज्यके भारको मेरे हाथमे देनेके लिये विशेष आग्रह करते है, तब आप राज्यभारको प्रहण करनेमे राजी होगये, उस समय उनका गवर्नमेण्टके साथ कुमार छत्रसिंहके शासन समयमे जो संधिवंधन होगया था, उस सन्धिपत्रको देखकर यह कुछ सन्तुष्ट न हुये, वरन् उन्होने सन्धिपत्रकी किसी २ धारापर विशेष असतीप प्रकार किया विशेष करके सन्धिपत्रकी जिस धारांभे यह छिखा हुआ था कि उनके अधीनके सामन्तोकी सेनाको आवश्यकता होनेपर ईस्टइण्डिया कम्पनी अपने अधीनमे कर छेगी, उसी धाराके ऊपर विशेष असम्मति प्रकाश की। वह इस वातको भछीभाँतिसे जान गये थे

महात्मा टाड् साहवने जिस भावसे अपना मन्तव्य प्रकाशित किया है उसमे हैं मारवाड़के महाराज मानसिहकी उन्मत्तताके सम्वन्यमे वे सन्देह प्रगट करते हैं, परन्तु महाराज मानसिह जो एक सामान्य कारणसे इस भांति उन्मत्तकी समान रहते थे, जि उन्होंने परम धार्मिक हिन्दू होकर भी अपने सभी धर्म-क्रमोंको लागिद्या था, है इस वातको हम ठीक नहीं मान सकते । कर्नल टाड्साहवका दूसरा मत वि यह िक असतुष्ट सामन्त लोग महाराजके प्राणनाश करनेमें लग रहे थे, इसी कारणसे कि महाराजने उन्मत्तताका वहाना करके अपने प्राणोकी रक्षा की थी। इस मन्तव्यको है पृष्ट करनेके लिये भी हम आगे नहीं वढ़ सकते । जब कि मानसिहको अपनी हो भार्याके ऊपर भी संदेह हुआ, जब कि उन्होंने केवल एकमात्र अपने एक विश्वास कि पात्र सेवकके अतिरिक्त दूसरेके हाथका भोजन तक करना छोड़ दिया, तव उनका है केवल सामन्तोंके भयसेही उन्मत्तताका वहाना करना किस प्रकारसे सिद्ध होसकता है है हमारा ऐसा अनुसान है कि इस सभय मारवाड़के चारोओर प्रत्येक सामर्थ्यवान है मनुप्यने जिस प्रकार पड्यंत्रका विस्तार किया था और पापी अमीरलॉने उस हो पड्यंत्रजालमें लिस होकर जिस प्रकारसे पैशानिक कार्य किये थे उसने जिस भाति हो पड्यंत्रजालमें लिस होकर जिस प्रकारसे पैशानिक कार्य किये थे उसने जिस भाति हो पड्यंत्रजालमें लिस होकर जिस प्रकारसे पैशानिक कार्य किये थे उसने जिस भाति हो पड्यंत्रजालमें लिस होकर जिस प्रकारसे पैशानिक कार्य किये थे उसने जिस भाति हो पड्यंत्रजालमें लिस होकर जिस प्रकारसे पैशानिक कार्य किये थे उसने जिस भाति हो पड्यंत्रजालमें हिस्स होता है स्वास्त्र कार्य किये थे उसने जिस भाति हो पड्यंत्रजालमें होता होता है स्वास्त्र कार्य किये थे उसने जिस भाति हो पड्यंत्रजालमें स्वास्त्र कार्यंत्र का

धनके छाछचसे अनेक मनुष्योके प्राणनाश किये थे, उससे छुप्तप्रताप सामर्थ्यहीन महाराज मानसिंहका चित्त विकृत होनेमे आश्चर्य ही क्या है ? गुरु देवनाथ मानसिंहके

कि इस धारासे अंतमें अधिक असंतोषदायक अग्निके प्रज्यित होनेकी सभावना है।

एक प्रधान सहायक और परम हितेपी मित्र थे। उनकी इस शोचनीय मृत्युसे ही हैं

ु अभेजोकी ईस्टइण्डिया कम्पनीने उन महाराष्ट्राको एकवार ही पराम्त करके उन्हें ्री उचित दंड दिया. यह देखकर देशी राजा और भी आप्रहके माथ कपनीमें सबि है। करनेके लिये राजी होगये. एक्ट्र केल्क्सीक्स क्लाकेंट कर कर् करनेके छिये राजी होगये परन्तु ईस्टइण्डिया कम्पनीके नाव मधि प्ररोने अतम क्या फल होगा इस वात पर उन्होंने विचिन् भी व्यान नहीं दिया । एकमात्र भारतवर्षमे शान्ति स्थापन तथा महाराष्ट्रीको दमन करना ही इस मधिका प्रयान कारण तथा मूल उद्देश या। इसके जो और उद्देश ये, उनको कोई भी न जानमके। विशेष करके इससमय राजपूतानमे जितने राजा वे उन मवनी अवस्था अत्यन्त ही शोचनीय होगई थी, सभी हीनवट जाँर ट्रवहताप होगये थे। यदि ऐसा न होता है। तो जिना युद्धेक तथा विना कारणेंक एक विज्ञानीय कम्पनीके नाथ निथि क्यों कर-हैं हेते ? जब राजपृत राजाओं सी टाख २ सेनारा नाग होजाता या और फिर भी ब

अनुरुवर प्रकाश करेंगे यवनवादशाहेंक साथ सदि करने पर राजी न होते थे, आज वहीं

Mente of the office the office the office the office the office of the o

राजपूत इस प्रकार विना किसी द्वावके भी क्यो सिन्य करनेके लिये तयार हुए ? उनके अंग्रेजकम्पनीके साथ संधि करनेसे भलीभाति जानाजाता है कि इस समय राजपूत राजाओकी अवस्था कैसी शोचनीय थी। मारवाड़के महाराज मानिसहके प्रतिनिधि स्वरूपसे उनके पुत्र छत्रसिहके दृत वनकर व्यास विष्णुराम नामक एक ब्राह्मणने सन् १८१७ ई० मे दिल्लीमे आकर ईस्टइण्डिया कम्पनीके साथ निम्न लिखित सिधपन तैयार किया।

## सन्धिपत्र ।

माननीय अंग्रेजी ईस्टइण्डिया कम्पनीके साथ जांवपुरके राजा महाराज मानसिह वहादुरके प्रतिनिधि स्वरूप राजकुमार युवराज—महाराज कुमार छत्रसिह वहादुरका सिन्ध-पत्र भारतवर्षके गवर्नर जनरल अर्थात् प्रधान शासनकर्त्ता महामाननीय माधिस आफ हिएन्स के० जी० द्वारा सामर्थ्य प्राप्त चार्लस थियोफिलास—मेटकाफ माननीय कम्पनीके पक्षमे तथा ऊपर लिखेहुए महाराज कुमारके द्वारा पूर्ण सामर्थ्य पाकर व्यास विष्णुराम और व्यास अभयराम—महाराज मानसिह वहादुरके पक्षमे नियत हुए।

पहली धारा—माननीय अंग्रेज ईस्टइण्डिया कम्पनी और महाराज मानसिह तथा

उनके उत्तराधिकारी और इनके स्थानपर जो अभिपिक्त हो उनमे चिरठालके लिये मित्रता संधिबंधन और परस्पर स्वार्थकी एकता विराजमान कीजाय, तथा किसी ओरके जो मित्र और शत्रु होंगे वह दोनो ओरके मित्र तथा शत्रुरूपसे गिने जॉयगे।

दूसरी धारा-वृटिश गवर्नभेण्टने जोधपुरके साम्राज्य तथा अन्य अधिकारी देशोको शत्रुओके हाथसे रक्षा करनेका भार महण किया ।

तीसरो थारा-महाराज मानसिह और उनके उत्तराधिकारी तथा उनके स्थानपर जो अभिपिक्त हो वह गवर्नमेण्टके अधीनमे रहे, और उस गवर्नमेण्टकी प्रभुताको स्वीकार करे, तथा अन्य किसी राजा वा किसी देशके साथ वह किसी प्रकारका सवन्य नहीं करसकते।

चौथी धारा-महाराज और उनके उत्तराधिकारी जो इनके स्थानपर अभि-षिक्त हो वह गवर्नमेन्टकी आज्ञाके विना अन्य किसी महाराज अथवा साम्राज्यके साथ किसी प्रकारका भी संधिवंधन नहीं करसकेंगे। परन्तु अपनी जाति तथा मित्र राजाओं के साथ प्रचिलत रीतिके अनुसार पत्रव्योहार कर सकेंगे।

पॉचवी धारा—महाराज था उनके उत्तराधिकारी तथा स्थलाभिषिक्त अन्य किसी के उपर अत्याचार अथवा विवाद न करसकेंगे। यदि अचानक किसीके साथ छूळ झगड़ा होजाय तो उस झगड़ेमें मध्यस्थ होने तथा दंड देनेका भार गवर्नमेन्टके हाथमे दिया जायगा।

छठी धारा-जोधपुरराज्य, जो कर सैधियाको देता आया है, जिन्होंने एक स्वतंत्र तालिका उसके साथमे लगाकर दी है, वह कर सर्वदाके लिये वृटिश गवर्नमेन्टको देना होगा और जोधपुर राज्यके साथ सैधियाके करके सम्वन्थमे जो संधिवधन होगया है वह तोड़िद्या जायगा।

सातवी धारा-महाराज इस वातको स्वीकार करते है कि जोधपुरराज्यसे जो कर संधियाको दियाजाता है उसके अतिरिक्त और किसी राजाको किसी प्रकारका कर नहीं दिया जाता था, और वह उपरोक्त करको वृटिश गवर्नमेन्टको देनेके छिये सम्मत हुए है, यद्यपि सेंधिया तथा अन्य कोई राजा महाराजके समीपसे कर मागेगा तो वृटिश गवर्नमेन्ट उस करके मागनेवालेको उत्तर देगी।

आठवी धारा-आवदयकता होने पर जोधपुरके महाराज पाँचसाँ अश्वारोही सेना देगे और जवतक आवदयकता होगी तवतक जोधपुर राज्यके आभ्यन्तारिक शासनकार्य की सुविधा और शान्तिकी रक्षाके छिये प्रयोजनीय संख्यक सेनाके अतिरिक्त राज्यकी अन्य समस्त सेना अंग्रेजी सेनाके साथ मिलानी होगी।

नौमी धारा । महाराज और उनके उत्तराधिकारी तथा स्थलाभिषिक्त उनके शासित देशोमे पूर्ण सामर्थ्य होकर स्वायीन शासनकर्तास्वरूपसे रहैगे और जोधपुर राज्यमे वृटिश गवर्नमेन्टके शासनकी सीमा वा उसकी सामर्थ्य प्रचलित नहीं होसकेगी।

दशवी धारा । यह दश धाराओसे युक्त संधिपत्र दिल्लीमे तैयार हुआ तथा एम. चार्छस मेटकाफ और व्यास विष्णुराम तथा व्यास अभय रामके इस्ताक्षरो सिहत तथा मोहर लगा हुआ आजसे छः सप्ताहके वीचमे महामाननीय गवरनर—जनरल और राज-राजेश्वर महाराज मानसिह वहादुर और युवराज महाराज—कुमार छत्रसिह वहादुरके द्वारा स्वीकार कियाजाय ।

दिही, आजकी तारीख ६ जनवरी सन् १८९७ ईस्वी ।
( हस्ताक्षर ) सी. टी. मेटकाफ,
रेज़ीडेण्ट ।
व्यास विष्णुराम ।
व्यास अभयराम ।

'अपरोक्त सिधपत्रको पढ़कर हमारे हृदयमे किस भावका उदय हुआ ? देन क्या हम विद्वास करसकते है कि सियाजीके वंशवरोने उस स्वायीनताकी अन्यन्त कँची अवस्थामे रहकर वृदिश गर्वनमेन्टके साथ सिव की थी ? जिस वीरत्रतका अवलम्बन करनेवाली राजपूत राठौर जातिने औरंगजेवको भी तंग करिदया था, जिस गर्ठौर जातिने सैकले शत्रुओका विना ही संहार किये अकवरकी स्वायीननाको स्वीकार नहीं किया था, जिस राठौर जातिने अपने वलवित्रमके प्रकाशमे भारतवर्षको प्रतिव्यनित करिदया था, जिस राठौर जातिने उस यवन सम्राट्की अधीननाको अवन्योमें भी सुअपसर पाकर स्वाधीनताक्षी रत्नके लेनेकी चेष्टा करनेके लिये गाजी होक्स वृदिश गर्वनेकेन्टकी अधीननाको स्वीकार करिय गाजी होक्स वृदिश गर्वनेकेन्टकी अधीननाको स्वीकार करिय गाजी होक्स वृदिश गर्वनेकेन्टकी अधीननाको स्वीकार कर, वृदिश गर्वनेकेन्टकी नेवक्सावसे रहनेके लिये तथार दोकर, गर्वनेकेन्टको सर्वेकेने लिये राजी होक्स, गर्वनेकेन्टको सर्वेकेने लिये

Actionicalizations of the state क्या समझे होगे ? सत्यके सम्मानकी रक्षाके छिये क्या हम इस वातको नहीं कह सकते 🏗 है कि राठौर जातिके भाग्यके अत्यन्त ही दुर्दिन उपिश्वित हुए थे-राठौर जातिके स्वाभाविक समस्त गुणोका छोप होकर राठोर जातिका विध्वम होनेपर राठोरोके राज रिाहासन पर एक अयोग्य महाराज विराजमान थे, इसीसे बुद्धिमान् कम्पनीने सरलतासे विना झगडेंके मारवाडमें अपनी प्रधानता विम्तार करके यवनाकी अधीनतासे मुक्त हुई राठौर जातिक गलेमे फिर अधीनताकी माला डाल दी ? मियाजीमे वस्तसिहतक जिन राजाओने मारवाङ्के सिहासनपर विराजमान होकर अपने प्रवलप्रतापसे जातीय स्वाधीनताकी प्रदीत प्रकृतिको उज्ज्वल करिलया था, अपने भाग्यके दोपसे अन्तिम अवस्थामे यवनोको अधीनताको स्वीकार करके भी शूरसिंह, यगवन्तिमह, अजितिसह, अभयसिह, ओर वस्तिसिह इत्यादि महारथी जिस भावसे वीरताका अभिनय करगये है, यदि उनमे से एक भी आज इस मारवाड़ेक सिहासनपर विराजमान होता तो माननीय ईस्टइण्डिया कम्पनीके साथ इस प्रकारसे संधि नहीं होसकती थी। हम इस वातको मुक्तकंठसे स्वीकार करते है कि वृटिश शक्तिक साथ सिव करके राठौर जातिका उस समय एक बड़ा उपकार हुआ । राठौर जातिकी उस समय जैसी शोचनीय अवस्था होगई थी । आत्मविमह स्वजाति विद्वेप-विजातीय अत्याचार-उत्पीडनाने उस समय राठौरजातिको जिस भावसे हतवीर्य और वल्हीन कर दिया था, महाराष्ट्र और पठानोने जिस भावसे मारवाड़को विध्वंस कर उसका सर्वस्व छ्टछिया था उससे उस समय राठौर जातिको एक प्रवल सामर्थ्यवान् शक्तिकी सहायतासे प्रार्थनीय होना अवश्यक था परन्तु पूर्वोक्त सन्धिवंधनके कारणसे मरुक्षेत्रके चिरवीरव्रतावलम्बी स्वाधीन राजाओं के वंशधर उस समयसे कैसी अवस्थामे पडे उसका स्मरण करनेसे ही हृदयपर वज्राघात होता है।

इस समय कर्नल टाड्साह्वकी ही वातको ठीक मानना होगा। १८१७ ईसवीके दिसम्बर महीनेमें ईस्टइण्डिया कम्पनीके साथ जोधपुर राज्यका सिधवधन होनेके एक वर्ष पीछे अर्थात् १८१८ ईसवीके दिसम्बर मासमे वृदिश गर्वनेमण्टके प्रतिनिधि स्वरूप अजमेरके सुपिरडेण्ट मि० विलडर (Mr. Wilder) जोधपुर राज्यमे गये। राज्यकी यथार्थ अवस्था कैसी थी, किस भावसे राज्यशासन होता था, महाराज किस प्रकारसे शासनकार्य करते थे, सामन्तमंडली कैसे आवरण करती थी, तथा राठौर जातिकी शक्ति कैसी थी इसीको जाननेका उनका प्रधान उदेश था। कर्नल टाड् साहव लिखते हैं, " यद्यपि इस समय पूर्व वर्णित कारणोसे स्वजाति—देप और आत्मिवप्रहसे मारवाड़का शासनिवभाग वहुतही गड़वड़ अवस्थामे था, तथापि मारवाड़ राज्यसभाकी उज्ज्वलता, ऐश्चर्यका आडम्बर और राजसी रीति नीतिमें कुछ भी अदल वदल नहीं हुई थी। अर्थात् राजसिहासनके सम्मान और प्रतापके अपर राठौर जातिका सम्मान निर्भर था। इस कारण व लोग उस राजसिहासनपर सुशोभित अप्रिय अविश्वासी तथा घृणित मनुष्यका भी सर्वसाधारणके सामने उचित

**র্ম**র্জনী তর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনিকর্লনি

( २८१ ) क्ष मारवाड़-जोधपुरका इतिहास-अ० १५ 🕸 भाग २. -%5%5CM56%35%35%35%35%35%35%35%35%35%35%35%3 आदर और आडंवर करनेके लिये पहिलेसे ही सुशिक्षित थे। " महात्मा टाड़ साहवकी इस युक्तिसे जानाजाता है, कि राठौर जाति अपने राजाओं के ऊपर विराग और अभिक्त होते हुए भी विदेशी दूतके निकट विदेशी राजाके प्रतिनिधिके सन्मुख ऐसे दुर्दिनोमे भी राजसभामे उज्ज्वलप्रभा,महिमा और महत्वको प्रकाश करके शांत नहीं हुई। इतिहास वेत्ता पीछे लिख गयेहै कि "इस समय मारवाड़राज्यके दीवान पद्पर अधैचंद और सामतमंडली के प्रतिनिधि खरूप पोकरणके अधीक्षर सालिमसिहने भांजगड़की उपाधि वारण करके प्रधान सामरिक नेतास्वरूपसे नियुक्त हो प्रवल प्रतापके साथ अपनी शासनशक्तिको चलाया । महाराज मानसिहके अधिवासी सामन्तोने इस समय अखैचंद् और सालिम-सिहको नेता पद्पर वरण करके राज्यके समस्त किलोमे अपनी अधिकारी सेनाको स्थापित कर राजकीय प्रधान२ पद्पर अपनी इच्छानुसार कर्मचारियोको नियुक्त किया, और अपने स्वार्थसाधनमे विशेष चेष्टा थी । परस्परमे मनान्तर, आत्मनियह, विवाद विसम्वाद् इस समय प्रवल रूपसे प्रडविलत होगये थे। सामन्तोने अपनी इच्छानुसार शक्तिको संचय करनेके लिये अत्याचारोके करनेमे किंचित्भी कसर नहीं की थी, परन्तु उन सामर्थ्यवान् सामन्तोके विरुद्धमें हतमंत्री इन्द्राजके वेटे फतहराजने खड़े होकर अनेक विपयोमे भयंकर उत्पात किये थे। फतहराज जोधपुरकी राजधानीमे अध्यक्ष पद्पर नियुक्त थे । उन्होंने अपने निहत पिताका बदला लेनेके लिये सामन्ताकी प्रत्येक कामनाको व्यर्थ करनेकी चेष्टा को थी। उद्धत हुए सामन्तोक उन अप्रीति मूलक स्वाधीन आचरणासे महाराज मानसिहकी शासनशक्ति एकवार ही दुर्वल होगई थी, माननीय ईस्टइण्डिया कम्पनीके उक्त दृत मि वेलडरने राजधानीमे जाकर राज्यकी उस अवस्थाको देख उक्त कंपनीकी आज्ञानुसार तीन दिनके पीछे व गुप्त भावसे महाराज मानसिहसे जा मिले और उनसे कहा कि, सामन्तीके उस और स्वेच्छाचारको निवारण करनेके लिये ईस्टइण्डिया कम्पनी उनको सहायता स्वरूपसे वृदिश सेना देनेके छिये तैयार है। " कर्नेल टाइ साहव पीछे लिग गर्ने कि फि ''महाराज मानसिंह कितने सावधान थे, उन्होंने इस प्रनावके मन्वन्थंने जो व्यवहार किया वह तो सभीको विदिन है। वह भटो भातिसे जानते ये कि अनतुष्ट और उद्घत सामन्तीको एकवार ही विध्वस करनेके छिये वडे भारी मुद्गरोको उठाना पहेगा, पर उन्होंने यह भी स्थिर करित्या था कि इन मुदगरोंनी अयोग करनेके बदले केवल इन्हें पास रखनेसे ही सब उद्देशोंको पूर्ण कर सट्टंगा । सामन्तरण इन देखकर ही इनके भयकर वलका अनुभव कर उद्दन आचरण छोड़ देगे, उन्होंने और भी विचारा किं इस विराटनाय यंत्रके चटानेने अन्तमान् प्राप्तर्ह विपत्तिक नेगानके वर्रोमे यदि इस यंत्रके अस्तित्वने ही सन्पूर्ण सुविधा और सुवोगतो प्राप्त होकर अपनी इच्छानुसार पछ पा सके तो और भी अच्छा है। " कर्नेछ टाइ साहवरी उपरोक्त इक्तिसे भटीनाति जाना जाता है कि महाराज सानविन्हने मानवीय ईस्ट्रहिण्ड्या ४पर्शके प्रस्तावके अनुसार अंत्रेजी मेनाकी महाप्रवामे उद्धन हुए मामन्त्रीकी दूगन गरना न विचारा पर उसी समय नहीं आवश्यरता होने पर विश्वविजयी अंग्रेजी

सेनाकी सहायता ॡँगा यह वात कहकर उन्होंने अंग्रेजी दृतको वन्यवाद दिया और सामन्तोको केवल भय दिखाकर अपने उद्देशको पूर्ण कर लिया । उन्होंने अंग्रेजी दूतको धन्यवाद देकर कहा कि अब इस समय इस उद्देशको सायन करनेके लिये अंग्रेजी सेनाकी सहायताकी कुछ अवस्यकता नहीं ह । में स्वय ही राज्यके प्रार्थनीय संस्कारोका साधन कर असतुष्ट हुए सामन्तोको दमन करनेकी सामध्ये रखता हूँ । सामन्तोने भी महाराजके उस व्यवहारमे भयभीत होकर आगेको घोर अनिष्टकी संभावना विचार स्वय नम्रता स्वीकार करली। महाराज मानिसह ने वालकपनसे ही राजनीति विद्यामे विशेष शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने कई वर्षतक राज्यशासनमे वैराग्य प्रकाशित किया था, और उन्मत्तर्जा तरह निर्जन स्थानमे रहनेके पीछे वह फिर सिहासन पर विराजमान हुए, पर उन्होंने वडी चतुरताके साथ वीरे २ अपनी शासन शक्तिको पूर्ववत् संचय करिष्टया । वह सम्मुख उनके अत्यन्त अप्रियं कार्यांको मानो भूलकर प्रगटमे उनके दो श्रेणी होगई थी, एक उदारता तथा दयाभाव दिखाने लगे । सामन्तोकी श्रेणी तो इनके विपक्षमे खड़ी हुई और दृसरी श्रेणी इनके अनुकृत्मे इनके ऊपर भक्ति दिखाती थी । महाराज मानसिहने सबसे पहले उन दोना श्रेणियोमेसे प्रयोजनीय मनुष्योको निकाल कर राज्यके भिन्न २ भागामे नियुक्त करदिया । उसीसे दोनों श्रेणी उनके ऊपर प्रसन्न होगई। विशेष करके महाराज इस समय दोनो श्रेणियोंके ऊपर तथा जिसने उनका विशेष अनिष्ट करनेमें कसर नहीं की थी उसके ऊपर भी उन्होंने ऐसी दया और कृपा प्रकाशित की कि जिससे अत्यन्त सदिग्य सामन्तांको भी किञ्चित्मात्र सन्देह करनेका अवसर न मिला, कर्नल टाड् साहव ख्यि गये है कि अंग्रेजी दूतने इस समय महाराजको वारम्वार अनुरोध किया । " कि, वृटिश गवर्नमेण्टकी सेनाकी सहायता छेनेके विना आप किसी प्रकार भी राज्यमे शान्तिस्थापन और अपनी शासन शक्तिको प्रवल न करसकेंगे, परंतु महाराजने उस प्रस्तावका वारम्वार निषेध करिंद्या कि, गवर्नमेण्टकी सेनाकी सहायताके विना ही म स्वयं अपनी सामर्थ्य वलसे शांति स्थापन कर सकता हूं। जब दृतने देखा कि महाराज किसी प्रकारसे भी अंग्रेजी सेनाकी सहायता छेनेमे राजी नहीं होते तब वह शीव्र ही मारवाड्को छोड़कर अपने स्थानको चलागया। " यह हम दावेके साथ कह सकते है कि महाराज मानसिंह इस वातको भली भांतिसे जान गये थे कि अंग्रेजी सेनाको मारवाड्मे वुछानेसे अंतमे विपरीत राजनैतिक काण्ड उपस्थित होनेकी संभावना है। भारतवपके वृटिश शासनके इतिहासको हमारे पाठकोने भलीभांतिसे पढा होगा कि जिस जिस राज्यमे इस शक्तिने शान्त स्थापनका वहाना करके प्रवेश किया है उसी २ राज्यके अंतमे कैसे २ परिणाम हुए है । ाम० वेलडर किसी भांति भा महाराज मानसिहको कम्पनीके कूट राजनीति जालमे न फॉस सके, और वहाँसे चले जानेके पीछे १८१९ ईसवीमे महात्मा टाड् साहव भारतवर्षके द्वारा उदयपुर कोटा वूदी और शिरोही देशके समान इस  मारवाड़ राज्यमे भी वृटिश पक्षकी ओरसे राजनैतिक एजण्टके पदपर नियुक्त हुए, परन्तु फई विशेष कारणासे महात्मा टाड साहवने कई महीने तक मारवाडमे चरण रखनेका अवसर न पाया। टाड् साहव नवम्वरके महीनेमे मारवाड़मे आये। कैर्नल टाड् साहव लिखते है कि मि० वेलडर मारवाड्मे जाकर राज्यकी जैसी शोचर्नाय अवस्था तथा चारो ओरको अशान्ति और सामन्तोकी सम्प्रदायके अन्यायके अतिरिक्त प्रभुत्व देख गये थे उन्होंने भी इसी भाँतिसे जोधपुरमे जाकर वह सभी अप्रीतिकारक कार्य देखे । वह वर्णन कर गये है, "वह उद्धत सामर्थ्यवान् सामन्तोकी सम्प्रदाय राजाके ऊपर उसी प्रकारसे अपने प्रभुत्व और शक्तिको चलाती थी, तथा राज्यके सभी कर्मचारियोको उसी भारतिसे अपने सेवक भावसे आज्ञा पालनमे नियत कर रक्या था, महाराज मानसिहने केवल साक्षी गोपालस्वह्नपसे सिहासन पर स्थित होकर उन सामन्तोके प्रत्येक कार्यमें संतोप प्रकाशित किया था, उन्होंने किसी विपयमें भी स्वाधीन भावसे हस्तक्षेप करनेका साहस न किया । महाराजके अधीनमे जो धमके छोभी तथा वेतनभोगी सिन्धु देशकी सेना तथा पठानसेना नियुक्त थी वह इस समय अत्यन्त शोचनीयरूपसे दारुण कष्ट भोगती थी, विशेष करके अगले तीन वर्षांका वेतन जो उनको नहीं मिला था उसी वेतनके लिये आर्त्तनाद करके भयंकर असंतोप प्रकाश करती थी, उसकी अवस्था इतनी हृद्यभेदी होगई थी, कि उस समय वह जोधपुरकी राजधानीमे प्रत्येक मनुष्यके द्रवाजे पर जाकर भिक्षा माँग अतिकष्टसे अपने दिन व्यतीत करती थी, और वहुतसी सेना अनाहार रहकर प्राणोके भयसे वड़े ऋप्रसे धान्योका कर उनको खाकर जीवन निर्वाह करती थी, वृटिश गर्वनेमेन्टके एजेण्ट कर्नेल टाड साहवने जोधपुरकी राजधानीमे जाकर महान उद्योगकर उस कप्टमे पडीहुई वेतनभोगी सेनाफे पिछली वेतनका हिसाव करके उस मेनामे कह दिया कि तुम्हारे पिछले वेतनमे सैकडा पीछे ,३० तपया मिलेगा जार अतिरिक्त कुछ नहीं मिलसकता, सेनाने उसमें अपनी सम्मति दी, परन्तु एजेन्ट तीन सप्ताहके पीछे जोधपुर छोडकर चले गये, इसिलये उस मेनाकी वह आशा भी निष्फल होगई। " कर्नल टाड् साह्वक उक्त वर्णनसे भर्टीभाँनि जाना जाना है कि यद्यपि महाराज मानसिंह फिर सिंहासन पर विराजमान हुए ये परन्तु वह स्वय किसी सामर्थ्यको न चलकर उन सामर्थ्यवान् सामन्तेकि द्वारा ही सन्दृति कार्य करने थ। इस वातको हम कह सकते है कि मानसिहके इस प्रहार ने आचरण नरनेका एक गृद् कारण था, वह कारण समय पर स्वय प्रजाशित होजायगा।

इतिहासेवत्ता टाड् साहव पीछे जिस गये हैं, कि "इन समय जिनहों नियार कहा है जोधपुरके निवासी उसनो एकबार ही सूछ गये थे। यदि होई इन ममय

<sup>(</sup>१) वर्नेट टाट साह्य हे सारवाटमें जानेका बृत्तान्त महाराज मानसिंहका उनकी अन्य-र्यना वरता, इत्यादि मयम काग्डके २८ अध्यायने अलीमें तिले वर्णन दियागया है।

**%**ૺૡૼૺઌ૾ૺૼઌૼઌ૾ૺઌ૽ૺૡૼઌૼૺઌઌ૽ૺઌઌ૽ૺૡઌ૽ૺૡઌ૽ૺૡઌ૽ઌઌઌ૽૱૽ૺઌ૱૽ૺઌૹૺૡઌ૽ૺૡ किसी मनुष्यको जानसे मारडाछता तो उसको विचार करके दृड देना तो दृर रहा वरन 🎇 कोई उस हत्या करनेवालेके विरुद्धमे कुछ वाततक भी नहीं कह सकता था । उस 🖄 समय अन्नेक न मिलनेसे सेना प्राणत्याग करने लगी-तथा राजपृत वर्मकी विधिको त्यागकर भङ्य अभङ्यका विचार न कर सब प्रकारके मांन त्वाकर अपने प्राण धारण करनेलगी, सारांश यह है कि जब मामन्तेकी मम्प्रदानने अपनी इच्छानुसार कार्य करने आरंभ किये और महाराज मानिष्मह सव प्रकारने उनके हन्तगत होकर विन्दुमात्र भी स्वाधीनभावसे कुछ कार्य न करनके, तभी वह समन्त गर्हित उपायोके अवलम्बनमे नियुक्त हुए थे। एजेण्ट तीन सप्ताह तक जोधपुरमे रहे इस वीचमे उन्होंने कईवार महाराज मानिसहके साथ गुप्तभावने लाखान् किया। उस साक्षात्को देखकर महाराज मानिसहने अपनी अवन्था तथा जिस कारणसे उनकी यह अवस्था हुई थी उसके सम्बन्धमे बातचीत होकर दोनोमे अत्यन्त ही मित्रता उत्पन्न हुई। उनकी उम वार्ताके समय मारवाड राज्यके प्राचीन **ऐतिहासिक विवरण और महाराजके उस समयकी अवस्थाकी आलोचना हुई। एजेण्ट** साहवने निम्न लिखित उक्तिसे विदा महण की,—" आपने जिन ममल विपत्तियोसे हैं उद्धार पाया था वह मुझे भलीभांतिसे विदित है, आप किस प्रकारसे उन भयंकर विपत्तियोके उद्घार करनेमे समर्थ हुए थे, वह दुछ हमसे छिपा नहीं था। आपकी सुमितसे ही आपके वाहरी शत्रुओका नाश हुआ है, आप इस समय विटश गवर्नमेण्टके मित्र हुए है, आप उसी प्रकार साहसके साथ उस वृटिश गवर्नमेण्टके ऊपर निर्भर रहिये, तथा वहत थोडे दिनोमे ही आपके सभी मनोरथ पूर्ण होजायगे।"

कर्नल टाड् साहव इससे पीछे लिखते है कि "राजा मानसिहने वडे आपहने साथ इन सव वातोको सुना; पर उन्होंने उस सौन्दर्य सौम्यमृतिसे अपने हृद्यके भावका कोई भाव भी प्रकाशित नहीं किया, उन्होंने उसी मृतिसे आनन्द प्रकाश करके कहा, कि "मित्रभावसे आप हमारे राज्यमे जिन संस्कारोंकी इच्छा करते हैं, आप देखेंगे कि वह इसी वर्षके वीचमे ही पूर्ण होजांयगे, ।" इसके उत्तरमे एजेण्टने कहा, "यदि आप इच्छा करेगे तो इसके आधे समयमे ही प्रार्थनीय संस्कार पूर्ण होसकते हैं।" सत्यके सम्मानकी रक्षाके लिये इतना तो हम अवदय कह सकते हैं कि राजपृत वाधव महात्मा टाड् साहवने मि० वेलडरके समान महाराज मानसिहको एकमात्र वृटिश सेनाकी सहा- यतासे मारवाड़मे शांति स्थापन करनेके लिये विशेष अनुरोध किया। राजा मानसिहके उस अनुरोधको पालन न करनेसे कर्नल टाड् साहव अपने दौत्यकार्यको सफल न होता हुआ देखकर अत्यन्त दु:खित हुए थे। हमारे पाठक इसका अनुमान वड़ी सरलतासे कर सकते है कि यदि १८१९ ईसवीके वदले वर्त्तमान समयमे ऐसा अनुरोध न माना जाय तो और ही प्रकारका फल उपस्थित होसकता है।

इतिहास वेत्ता टाड् साहव छिखते है कि इस समय निम्न छिखित कई विपयो पर महाराज मानसिहको अधिक ध्यान देनेकी आवश्यकता थी।

%ंजेंशेच्यान्त्रकार्वे क्षेत्रकार व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप

१ उचित शासन रीतिका प्रचार।

२ राज्यकी आमदनीपर विशेष दृष्टि।

३ खास भूमिकी व्यवस्थाका संस्कार।

४ सामन्तोंके अधिकारी देशोपर जो अन्याय करके अपना अधिकार करिलया है यह असन्तोपकी भयकर अग्नि उसीसे प्रज्ज्वित हुई है उसके सम्बन्धमे सन्तोपदायक व्यवस्था करना उचित है।

<del>χεογίνου γινος γ</del>

५ महाराज मानसिंहने जो विदेशी वेतनभोगी सेनाको अपने यहाँ भरती करके प्रधानतः उसके द्वारा शासनशक्तिको चलाया है उस सेनाका संस्कार करके उसकी फिर व्यवस्था करनी उचित है।

६ मारवाडके दक्षिण देशके मेर गण उत्तरके छरखारी गण, मरुक्षेत्रके सराई गण, और पश्चिमकी खोसा जातिने जिन श्रामोको ॡटकर चारोओर उपद्रव मचा रखा है उनके उपद्रव निवारण तथा शान्तिरक्षांके छिये विशेष पहरेवाछे रक्खे जॉय ।

७ वाणिज्य पर महसूल वहुत लिया जाता है इसीसे वाणिज्यका काम प्राय: वन्द होगया है और जो व्यापारकी वस्तु प्रायः इस अवस्थामे भी र्लाई जाती है चोर उनको छूट छेते है अस्तु इन सव वातोके भी उचित प्रवंधकी व्यवस्था करना। महात्मा टाडु साहव उपरोक्त सात विषयोका उहेख करगये है,

भॉति जानाजाता है कि उस समय मारवाड़में अराजकता इतनी प्रवल होगई थी और वहां वही सब लक्षण मलीमांतिसे विद्यमान थे जो कि एक स्वाबीन जातिकी पतन अवस्थामे होते है। विलासिता, अनैक्यता, स्वजातिमे वैरभाव आदि कारणोसे इस समय राजपतोका वल विक्रम मानो एकहीवार मोहकी निदास दा गया था। इस महा दु.समयमे भी जो राठौर-सामन्त-नेता जीवित थे, वे केवल विज्ञास करनेवाली नीतिके अवलम्बनसे राजशक्तिको घटानेके साथ आत्मन्यार्वको पूर्ण कर जन्मभूमिका सर्वनाश करनेके छिये अन्नसर हुए थे। महात्मा टाट्ट माट्य पीछे लिख गये है कि उनके जोधपुरको छोडते ही सामर्थ्यवान सामन्तान पत्रोकी मनान पुनः पैशाचिक मूर्ति धारण कर राज्यमे किर जशान्ति और उपद्रव आरन या तो धनपानेकी इच्छासे ऐसा किया हो, अथवा प्रतिहिसादो समल नरनके लिय, जोहो, पर प्रधान मंत्री और उनके अनुगत सामन्तीने इस समय गायके चारेत्रीत घोर अत्याचार और इच्छानुसार उत्पीडनकी अप्नि प्रवालिन कर की । नातीय ममता मानो एकबार ही उनके हदबहपी आकार से न जाने रहा जातिमे विद्वेषके वशीभूत होकर वे स्वेच्छाचारी भन्नी और सामना वया अन्यान्य अनुगत सामन्त महा निप्रह भोग करानेके छिपे विभीपन जानने नाने तान भानसिंहने पर्नेष्ठ टाइ साहबरे निकट प्रयति पह प्रतिहा जी की कि ही आवस्पर सुपार वर एका, परन्तु एन पक्षके बीतते न बीतते नहीं धारण परते तथा भन्यान्य शासानो है प्रयेच्य व्यवसार करनेपर भी एक ने प्राप्त ँ मारस न तुमा <sup>।</sup> प्रयान चर्ताने पन्ते पन्ते घोड्याड् देसके प्रयान स्थान पानेपानकी

**%**6%56%5%5%5%5%5%5%5%60%5%5%5%5%5%5% अधीनमें करिलया, उस अञान्ति पूर्ण अवस्थामें गोडवाडकी अमल जागीर वाणेरावको कडक करित्या, और एक सालकी मालगुजारीसे अधिक लेकर उसकी पीछेने मक्त किया, यह क्या थोडा अत्याचार है। घाणेराव ठाकुरने जिस भाँतिसे दृड भाग किया था उसी प्रकारसे उनके अधीनके नीची श्रेणीके सामन्तीने भी सरदारीको दह दिया। विशेष करके अत्याचारी दीवानके एक भ्राताने उस समृद्धिगाली गोडवाड देशके सामन्तोंके ऊपर करका भार ऐसा लगाया कि उनके कप्तकी सीमा न रही। गोडवाड राज्यके चाणोट मकामको भी अपना कर दीवान और प्रधान मंत्री अखैचदने इस प्रकारसे खेच्छा-चारका एक विशेष प्रदर्शन दिखाकर सामन्तोषर घोर अलाचार कर मफल मनोरय हो साहसमे भर अंतम मरुक्षेत्रके सबमे प्रधान सामन्त आहवापतिके प्रति भी हम्नाक्षेप किया । परन्त महावीर चांपाके वंशधराने गवित होकर यह उत्तर दिया, " कि हमारे अधिकारी देश कुछ आजके नहीं हैं ओर न आप भय दिखाकर अपना सार्थ पर्ण कर सकते है। " दीवान अथवा प्रधान मंत्री असैचंद्ने इस प्रकारसे मारवाडके प्रदेक प्रान्तम घोर अत्याचार तथा हृदयभेदी उपद्रवोको प्रागंभ करके जिन सामन्तोको अपने दुरुमे भरती नहीं किया था, इस समय वहीं घोर विपत्तिके आनेकी आजका करने छगे। उन्होंने देखा कि अबैचंद कुछ थोडेसे सेवक सामन्तेको अपने साथ छेकर नाना प्रवल शासनशक्तिको सहायतासे मारवाङ्को विध्वंस करनेके छिये तैयार हुआ है। विशेष करके जब टाडु साहव चलेगये, तब महाराज मानसिंह पहलेकी समान निर्जन स्थानमें रहकर उदासीनता प्रकाश करने छगे, इसीसे सामन्तेकी आशासता माना एकवार ही सूखर्गई। कर्नल टाड् साहवेन कहा है कि महाराज मानीसहके इस समय राज्यके किसी विपयकी ओर भी ध्यानन देनेसे असैचंद् और फतहराजम परत्पर घोर वैमनस्य होगया। यद्यपि फतहराज मानसिंहके समीप मित्रभावसे रहता था, और वह मानसिंहका प्रियपात्र था, यदापि मानसिहकी प्यारी रानी फतहराज पर विशेष प्रसन्न रहती थी, यद्यपि वहुतसे मामन्त उसकी सहायतामे नियुक्त थे, परन्तु चतुर अह्येचद्ने समस्त

सनाको अपने हस्तगत करके राज्यके समस्त किले अधिक क्या जोधपुरेक किलेतकको हैं भी अपने हस्तगत करित्या, और अपना प्रवल प्रताप प्रकाशित किया फतहराजको किसी प्रकारसे भी अपने शत्रु तथा स्वदेशमे अरातिस्वरूप अलैचन्द्रके उस अत्याचारको किसी प्रकार करने तथा उसके प्रतापको लोप करनेका साहस न हुआ—अर्थेचन्द हैं अपने वलको प्रवल जानकर फतहराजका तिरस्कार कर पहलेकी समान निर्भयहो विरा अत्याचार करने लगा । तथ फतहराजने उसको मारनेके लिये पड्यंत्र जालका विस्तार किया । यह बात जानकर वह राजधानी छोड़कर किलेमे विरात विस्तार किया । यह बात जानकर वह राजधानी छोड़कर किलेमे विरात है किसी है कि

हैं। देखते २ इस प्रकारसे छः महोने बोतगये । सारे मारवाड़मे अखैचन्दका हैं। हैं। दौर्डड-प्रताप कमशः वढ़ गया । अखैचन्दकी आज्ञाके उल्लंघन करनेमे किसीको हैं। हैं। इंटिंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडेंग्सेडें

<del>ᡣ</del>᠖ᠪᢊᢆᠣᢒᢊᢆᡳᢀᠪᢊᡳᢀᢒᢊᡳᢒᢒᢊᡳᢀᢒᢊᡳᢒᢒᠩᡳᢀᠵᡲᡳᢀᢒᢊᡳᡠᡒᡲᡳᢆᢀᠪᠩᡳᡠᠫᢊᡳᡠᡒᢢᡳᢒᢊᡳᠵᡠᢊᡳ भी साहस न हुआ। महाराज मानसिहको मानो इस समय अखैचन्द्र काठकी पुतलीकी समान नचाने लगा । टाड् साहव लिखते है कि जिस समय अखेचदने उस शासन THE THE THE THE THE THE THE शक्तिक अपन्यय, अत्याचार, और उत्पीड़नसं समस्त सामन्त और सारी प्रजाका नाज करके केवल अपने सेवकोको धनसे परिपूर्ण कर दिया था, उस समय सहसा राज्यमे इस वातका प्रचार हुआ कि अखैचंदका पतन होगया है। महाराज मानसिह जो इतने दिनोतक उन्मत्तको समान रहे थे, उनका इस प्रकारसे रहना केवल अखैचरसे वर्हा हेनेके हिये ही था। हम पहले हो कह आये ह कि महाराजने पहले हो अखेचंद तथा अत्याचार करनेवाले सामन्तोके ऊपर किचिन् भी ध्यान न दिया था, उसका एक गूढ़ कारण था, उस गूढ़ क्या हमारे पाठक नहीं जानते हैं ? परन्तु नीतिज्ञ मानसिंह केवल सुअवसरकी ही वाट देख रहे थे, वह समय आते ही महाराजने अखैचन्दको उसके साथियो सहित अपनी राजधानीमे वुलाया और सबको बंदी करके, कहा गया तुमने जितना धन राज्य और प्रजाका ऌटा है वह सब बताओं नहीं तो तुमको प्राणद्ण्ड होगा, तब उन्होंने राजा प्रजाका माल वतान आरंभ किया । दीवान और उसके साथियोने एक सूची चालीस लाखकी तैयार की, महाराजने वह सब धन हस्तगत करके बड़े कप्ट दे देकर उनको इस संसारसे विदा किया; नगजी किलेदार जो छत्रसिहको विगाडनेवाला था, मूलजी वांधलके सिहत (जो जागीरदार था) विपका प्याला पिलाकर संसारसे विदा किया गया, और फतहपोल द्वारपर उनके शरीर फेक दिये गये। वांवलके भाई जीवराजका विहारीदास खीची और एक दरजीके सहित शिरकाट कर मोरीसे नीचे फेक दिया गया, वदपाठी व्यास शिवदास भी श्रीकृष्ण ज्योतिपीके साहित उस सूचीमे उसी दुइके भागी हुए, नगजी किलेदार और मूलजी जो पहले राजाके मरनेसे अपने म्थानी हो चले गंग थे और पूर्व राजासे जो धन उन्होंने ठगा था उससे उन्होंने वहा किले आदि बनाये। जन महाराजा मानसिंह गद्दीपर विठे और अपराध क्षमाका विज्ञापन निकला तो वे अपने कामोपर आये उनपर महाराजकी कृपा हुई उनको यह व्यान न रहा कि हम कभी विद्रोही हुए थे, सानसिंहने उनको भी इस समय बद्दी नरके अपने पबके त्याहरान उनमें सागे। अपने पुत्रका धन उनसे छेकर उनको क्लिके उन्हीं बनौंने नीचे किक विया गया। जिनकी वह रक्षा करते थे, उस समय वीपानके दरावेके उसने मिन भी वहीं किये गये और उनसेसे जिन्होंने राज्यका रुपया बनादिया या अकसर ट्रेट दिये गरे। यहा जाता है कि महाराज मानसिंहने अन्याचारियोंने एक जरोड त्या नवह किया या पर टाइ साहब बहने हे कि इससे आबा भी मिरा हो हो अन्छ ।

टाड् साह्य पहेंते हैं पि महाराज नानिक्ट देवर आपापारी असैपद्को ही प्राण वह देते और जिन क्षेत्यारियोंने इनके नाम दि प्रामयानगता ही को उत्तरे अपरायी है अनुसार इनको दहोंने और जो नानान इटल होतर हातिन कापनमें बामा देते थे केवल इन्हों है अभिकारके देशोंनो असे हमात जरके सम्बुष्ट को तो वही मरलतामें Methodrona chomonomono chomono chomo chomo

दूसरे सामन्तोके हृद्य पर अधिकार करके उनकी सहायतासे प्रशंसा पासकते थे। परन्तु 👯 उन्होंने पहले ही असैचंद इत्यादिको दड देकर अपना मनोरथ पूर्ण कर लिया, इसी 💯 कारणसे अन्यान्य संदिग्ध मनुष्योसे भी बदला लेनेको आग भड़क उठी। वह बीरे २ 🧏 वडी सावधानीके साथ छलकपटके जालका विस्तार करने लगे । जिन ऊँची 🌿 श्रेणीके सामन्ताने कई दिन पहल राजसभाम महा क्या राजा. जिन्हे पुरस्कारमे बहुतसे देश मिले थे उनके प्राणनाज करनेका भी महाराजने अपने हैं न मारेगये; कारण कि वे वहांसे भाग गये थे । पोकरणके सामन्त साढिमिसह निमाजके सामन्त सुरतानसिंह, आहोरके सामन्त ओनाइसिंह तथा उनकी सम्प्रदायके हैं अन्य नीची श्रेणीके कितने ही सामन्त असैचंदके साथ मिलकर राज्यके शासनकार्यमे नियुक्त थे । वह प्रतिदिन राजसभामे जाकर राज्यशासनमे अपनी मुसन्मति देकर 矣 दीवान अखैचंद्की विशेष सहायता करते थे। महाराज मानसिंहके अखैचदको वन्दी करते ही वे समस्त सामन्त अत्यन्त हो भयभीत होगये; उनके उस भयको दूर करनेके लिये महाराज मानसिहने उनके समीप एक दृतके हाथ कहला भेजा कि उनके ऊपर किसी प्रकारका हस्तक्षेप न होगा, एकमात्र अत्याचारी तथा दुर्धारत्र अलेचंदको . उचित दंड देकर महाराजकी अभिलापा पूर्ण होगई है। परन्तु महाराजने जिस छलकपटके जालका विस्तार करके उनका सर्वनाश करनेके लिये अनुष्ठान किया था, 🗧 सामन्त इससे पहले ही इस वातको भली भाँतिसे जानगये थे । महाराज मानसिहने पोकरणके सामन्त सालिमसिहके वंशको एकवार ही छुन करनेके लिये यथार्थमे उद्योग किया था । ओनाड़ासिह मानसिंहके अत्यन्त प्यारे मित्र थे। उन ओनाड़िसहके एक विद्वासी सेवकको महाराज मानसिंहने स्वयं आज्ञा दी कि तुम समस्त सामन्तोको अपने साथ लेकर राजसभाम आओ परन्तु सामन्त सावधान थे उनके वूलाने पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। उसी रात्रिम मानसिंहकी प्रतिहिसारूप अग्नि भयंकर वेगसे प्रज्वित होगई-उसी रात्रिमे जोधपुरकी राजधानी भयंकर मृतिं धारणकर हृद्यभेदी विभीपण वियोगान्तका अभिनय दिखाने छगी। नीमाजके सामन्त सुरतानसिंह राजधानीमे अपनी सेना सिंहत एक घरमे रहते थे । इन सुरतानसिंहने यद्यपि महाराज मानसिंह पर घोर विपत्ति पड़नेके समय उनके विशेष उपकार किये थे पैरन्तु महाराज मानसिंह उन सभी उपकारीकी 🖟 भूलगये और उनसे भी वदला लेनेके लिये उन्होंने इच्छा की। उस राजधानीमें कि

आठ हजार वेतनभोगी सेना तोपे और वहुतसे गोलोको अपने साथमे लेकर सुरतानसिंह नगरके जिस स्थानमें रहते थे उसी स्थान पर आक्रमण किया। वीरश्रेष्ठ 🨥 सुरतानिसहने केवल एकसी अस्सी अनुचरोके साथ अपनी रक्षा की, और जब तोपोके मुखसे गोले निकल २ कर पृथ्वीपर गिरने लगे तव यह नगीं] तलवारे हाथमे

%ভিন্যতিক্রমতিক্রমতিক্রমতিক্রমতিক্রমতিক্রমতিক্রমতিক্রমতিক্রমতির্ভানতিক্রমতিক্রমতিক্রমতিক্রমতিক্রমতিক্রমতিক্রমতি

<sup>(</sup>१) प्रथम काड अध्याय २७ पृष्ठ ८८९ मे देखो ।

**ู้**ผู้อรู้หืออรู้ห้ออรู้ห้อยรู้ห้อ*ร* ห้ออรู้หออรู้ห้ออรู้ห้ออรู้ห้ออรู้ห้ออรู้ห้ออรู้ห้ออรู้ห้อ*จร*ู้ห้อ*อร*ู้ห้อ छे वाहर निकल समरभूमिमे आ डटे। और महावीर पुरुपके समान उस सत्यवीरने । सैकड़ो मनुष्योका प्राणनाश करके अन्तमे युद्धक्षेत्रमे अपने प्राण त्यागदिये। जो कई सेवक जीवित थे वह सुरतानके शिगु पुत्रके जीवन और स्वार्थकी रक्षाके लिये रणक्षेत्रको छोड्कर नीमाजकी ओरको माग गये । नीमाजके सामन्तींकी समान सालमसिहकी भी इस प्रकारसे हत्या करनेका महाराज मानसिहका विशेष अभिप्राय था, परन्तु पहले आक्रमणसे ही सुरतानने विशेष वौरता प्रकाश करके उस युद्धमे बहुतसे नगर निवासियोके प्राण नष्ट करिदये, इससे महाराज सालिमसिह पर आक्रमण न करसके । सालिमसिह रातभर विशेष सावधानोंके साथ रणशय्या पर रह कर शेपमे सुभीता पाय मारवाडुकी ओरको चलेगये । यदि पोकरणके सामन्त पकडेजाते अथवा मोरजात तो इन सामन्तवशके चार पुरुप, देवीसिंह, सुवलसिंह, सवाईसिंह और सालिमसिंह जो मारवाड़के सिहासनकी नष्ट करनेके छिये तथा अपनी सामर्थ्य विस्तार करनेके छिये निरन्तरभावसे जिस निन्द्नीय कार्यको करते आये थे, इसमे कुछ भी संदेह नहीं कि उस अभिनयकी यवनिका गिरजाती ।

जिस रात्रिमे जोधपुरकी राजधानीमे वह शोचनीय अभिनय हुआ उस समय फतहराजको बुलाकर उनको राज्यके दीवान अर्थात् प्रधान मंत्री पद्पर अभिपिक्त करिदया । फतहराज और मारे हुए प्रधान सेनापित इन्देराजके पुत्र वह इस समयतक महाराजके अत्यन्त प्रियपात्र होकर रहते थे। महाराजने फतहराजको प्रयान मन्नीपद पर अभिपिक्त करके कहा, कि "आप इस समय अवस्य ही जानगय है कि में आप है। इतने दिनोतक क्यो अभिपिक्त नहीं करसका था । " महाराजके इन वचना का यथारी अर्थ हमारे पाठक सरलतासे जानगये होगे, महाराज मानीसहने अरेवचंद और उसह सहायकोको प्राणदंड देकर नीमाजके सामन्ताका जीवन नाग तथा पोकरणके सामन्ताको भगाकर नवीन सप्रहक्तिये हुए धनसे ' जो वेतनभोगी सिन्धी मेना अपने वाकी वितन के लिये अवतक भयकर चोत्कार शब्दके साथ अत्यन्त अमनोप प्रकाश करके दावण कष्ट भोग रही थी' उसको तुरन्त ही बेतन देकर संतुष्ट किया, और जो मागन्त पहलेमें ही महाराज मानसिंहके उपर अत्यन्त कोधित होगये थे, विशेष करके ना अध्यनके प्राणनाशसे अधिक असतुष्ट हुए थे, महाराज मानसिहनी चतुरनीति हे बर्दन उनको महाभयेक जालमे विजड़ित करलिया गया । शीत्र ही राज्यमे इस वातरा पचार नेगाया कि महाराज मानसिंहने इस समय अपने राज्यमें शानि स्थापन उरहे है जिन्न बृहिश मेनाकी सहायता मानी है। इस समाचारने प्रचार होनेना नत्र लगाया, तरी तो र्वं समस्त सामन्त उस अवस्थाम महाराज मानन्ति हो। मिहामनने गहित हो सहते है। परन्तु वह विटेश नेनाके पाने श रामाचार अने ही अपने आशीरी रक्षांके लिये सहा भवभीत होगये।

( २९० ) दुसराmonoche of officient of the official of लिये नीमाजमे चलेगये थे। महाराज मानसिहने शीव्र ही नीमाजपर आक्रमण करनेके लिये सेनाको भेज दिया, नीमाजके निवासी सव प्रकारसे अपनी रक्षाम सावधान हुए अंतमे महाराजके नामकी महरका लगा हुआ पत्र सुरतानके वालक पुत्रको सुनाया गया कि महाराजने उनको क्षमा करके नीमाज देशको उनके हाथमे देना ु स्वीकार करिलया है। "महाराजकी वह प्रतिज्ञा सत्य है या नहीं वास्तवमे वह प्रतिज्ञा पालन कीजायगी या नहीं" सुरतानेक पुत्रके मनमे जब यह सदेह हुआ तब जो वेतनभोगी सेना नीमाजपर आक्रमण करनेमें नियुक्त थी उस सेनाके नेताने प्रतिज्ञा की कि इस प्रतिज्ञाको में अवस्य ही पालन करूगा । परन्तु असन्त लज्जा और राजपतोंके लिये अत्यन्त कलंकका विषय है कि सुरतानका पुत्र सब प्रकारसे विश्वास करके किलेसे होकर जैसे ही वह राजाके डेरांमे पहुँचा कि वसे प्रतिज्ञा भंग होगई । वालक सामन्तके राजाके वचनोपर विश्वास करके डेरोमे आत ही एक राजपुरुपने महाराजके हस्ताक्षर सहित अनुज्ञापत्र उसके हाथमे अर्पण करके कहा कि महाराजने आपको वंदीकरके राजदरवारमे लानेकी आज्ञा दी है। महाराज मानसिहके यह आचरण जैसे असंतोपदायक थे. वेतनभोगी सेनाफे प्रधान सेनापीतके आचरण भी उसी भाँति अत्यन्त प्रशसनीय थे। प्रधान सेनापित नहीं जानता था कि महाराज मानसिंह अत्यन्त आचरण करके इस वालक सामन्तका सर्वनाश करेगे, इस कारण उस कर्मचारीने ऊपर लिखी हुई राजाकी आज्ञाको पढ़कर सुनाया और कोधित होकर कहा, ''ना, यह कभी नहीं होसकता, मेरे कहने पर सब प्रकारसे विश्वास करके इस बालक सामन्तने हमारे हाथमे आत्मसमर्पण किया है; यदापि महाराजने अपनी प्रतिज्ञाको भंग करनेकी इच्छा की है, परन्तु मे अपनी प्रतिज्ञाको अवश्य ही पालन कहंगा और इनको किसी निर्वित्र स्थानमे रख आऊंगा।" प्रधान सेनापतिने जो कुळ कहा था उसीको किया। उसने महाराजकी उस आज्ञाको उल्लंघन करके अभागे वालक सामन्तको साथ छे उसे अर्वेळी पर्वतके पार कर आया । वह वालक सामन्त वहांसे मेवाड्राज्यको चलागया। जो महाराज मानसिह इतने दिनोतक वैराग्यभावसे उन्मत्तकी समान एक कमरेमें रहकर उद्धत सामन्तोंके अत्याचार स्वेच्छाचार-उत्पीड़न और धनकी हृटको चुपचाप देख रहे थे, जो महाराज मानसिह अंग्रेज गवर्नमेन्टके द्वारा वारम्वार अनुरुद्ध होकर भी वृटिश सेनाकी सहायता प्रहण करके राज्यमे शान्ति स्थापन करनेके छिये राजी नहीं हुए थे, वहीं महाराज मानसिंह इस समय यथार्थ राजपूर वीरमूर्तिसे रंगभूमिमे आ विराजमान हुए। यद्यपि महाराज मानसिइने अत्यन्त कठोर नीतिका अवलम्बन कर लोहेके शासनदंडको धारण करके एक वियोगान्त अभिनय किया था, एक पक्षमे यद्यपि यह अत्यन्त निन्द्नीय कार्य था, तथापि हम सत्येक सम्मानकी रक्षाके लिये इतना तो अवदय कहेंगे कि उस समय मारवाड़के चारोओर जैसी अराजकता फैल रही थी सामन्तोने उसी भावसे अपने स्वार्थकी रक्षाके

छिये गर्हित उपायोके अवलम्बन करनेमे भी कसर नहीं की,

**শ**র্কীর করি বেরির করি বিক্রার করি

मानसिंहकी कठोर नीति न्याययुक्त थी । इस प्रकारकी कठोर नीतिका अवलम्बन किये विना उस अवस्थामे महाराज मानसिंह कभी भी राज्यमे सरलतासे शांति स्थापन करनेको समर्थ नहीं होते। जब महाराज मानसिंह एकवार ही शासनसामर्थ्यसे हीन होगये थे, तब उस शासनशक्तिको संप्रह करनेसे उदारनीतिका अवलम्बन कर कभी कार्य नहीं करसकते थे।

"कर्नल टाड् साहव पीछे लिखगये है, कि महाराज मानसिहने अखेचंद इत्यादिको प्राणदंड देकर नीमाज इत्यादिके देशोपर अधिकार करनेकी समान कमानुसार, छलकपट, और अत्याचारोसे एक २ करके सभी सामन्तोको हतवीर्य कर दिया । सभी सामन्त इस समय स्वतंत्र भावसे रहते थे, इस कारण उन्होने महाराज मानसिहके अधीनकी दश हजार वेतन भोगी सेनाके विरुद्धमें इकले खड़े होकर अपने स्वार्थकी रक्षा करनेमें किसी प्रकारका भी साहस न किया । अन्य पक्षमें उस अवस्थामें एकसाथ मिलकर भी वह खड़े न होसके, कारण कि उन्होंने विचारा कि सब मिलकर भी महाराज मानसिहके विरुद्ध खड़े न होसकेंगे क्यों । कि ऐसा करनेसे महाराज मानसिह अंग्रेजी सेनाकी सहायता लेकरके हमको एकवार ही विध्वंस कर डालेगे । इस प्रकारसे कई महीनोमं मारवाड़के समस्त सामन्त महाराज मानसिहके निष्ठर आचरणसे पीड़ित हो अतमे अपने २ अधिकारी देशों अर्थान् अपनी जन्मभूमिको छोड़कर आसपासके राज्योमं भाग गये । महाराज मानसिहने वृटिश गवर्नमन्टके साथ संधि करली थी इसी उपायसे उन्होंने अपनी अवलिन्यत नीतिको सफल कर लिया, नहीं तो वह किसी प्रकारसे भी अपना अभीष्ट सिद्ध

नहीं कर सकते। राजा मानसिंहने गर्वनमेन्टके साथ सधिबंधन करके सब

सिद्ध करिलये तथा मारवाड़के सभी सामन्तोको इच्छानुसार निकालिदया, मारवा;-के पूर्ववर्ती प्रवल प्रतापशाली असीमसाहसी किसी राजाने भी इस प्रकारके कार्य करने

का साहस नहीं किया था। "

इतिहासवेता टाइ साहव निम्न लिखित उक्ति मारवाइमें इतिहासमों समाप्त
करगये हैं, "उन साहसी वीर सामन्तोंने वहासे निकलते हीं, कोटा, मेबाइ,बीकानेर,और
जयपुरमें आकर निवास किए। अधिक क्या कहें उस चिर विश्वामी जोनाइनिह
के प्रति भी किसी प्रकारको छतज्ञता प्रकाश करके उनहीं विश्वामताका पुरस्कार न
दियागया,वह ओनाइसिह भी वहाँसे निकल कर दूसरे राज्यमें चटेगये। मानमिह जिम
समय भोमसिहसे परस्त होकर जालारके किटेमें रहते थे, उम ममय यह
ओनाइसिह ही मानसिहके प्रधान सहायकहपसे रहते थे। और उन्हीं ओनाइमिह
ने अपनी खोक सम्पूर्ण अलहार अधिक क्या नाक्सेंग नथ भी जो दिमी प्रकारमें भी नहीं उतारी जाती और जिसना उतारना महा अहाभ जाना जाता है उम नाक्सी
नयतक्सों भी लेकर वेचडाला, और उन समस्त यनको मानमिहके आत्मपालन तथा
रात्रओं प्रसासे अपनी रक्षा करने के दिये देहिया था। जिस समय मानमिह पादी

नामक वाधिच्यने प्रयान स्थानमे दिना घोडेके गये वे और उस सुधवसरमे श्रावधीन

राजा मानसिंहको पैशाचिक हिसाग्रत्तिसे मोहित न करते तो महाराज स्याई गांति स्थापनका बीज वोसकते थे; और अपने मंगल तथा राज्यके मंगलके लिये जो सस्कार अवश्य प्रयोजनीय होगये थे उन संस्कारोको भी पूर्णरीतिसे कर सकते थे, प्रयोजन होनेपर शासनरीतिका संस्कार तथा सामन्तोको विना विध्यंस किये उनका दमन और उस समय राज्यकी जैसी अवस्था होगई थी उस अवस्थाके लिए उपयोगी समल व्यवस्थाको ठीक करनेकी भी उनको सामर्थ्य थी,पर उन्होंने अपने राज्यमे शासन नीतिके समयके उपयोगी नवीन भावके गठनसे यग और गौरवके उपार्जनके बदले एकमात्र गवर्नमेन्टके साथ संविकरके वाहरी शत्रुओसे निर्भय हो स्वदेशकी सामन्त श्रेणीका एकसाथ ही नाश किया और उसी कारणसे उन्होंने उस राजशक्तिके प्रति

साधु टाड् साहवने मारवाड़—इतिहासके उपसंहारमे निम्न लिखित मन्तव्य प्रकाशित किये है, "राजपूत जातिकी एक प्रधान शाखाके अत्यन्त प्राचीन साम्राज्य, कान्यकुट्ज वंशकी, छः शताव्दियोके पहले, मारवाड़के नवीन उपनिवेश स्थापनसे वर्तमान समयके इतिहासको संक्षेपसे वर्णन करके, वृदिश गवर्नमेण्टके साथ उस राजके संधिवंधनसे इस समय जो अस्थिरनीति विद्यमान है, तथा राज्यकी जैसी शोचनीय अवस्थाका वर्णन हुआ है उसकी विना आलोचना किये इतिहासका

सर्वसाधारणकी अनुरक्तिको विना प्रकाशित किये घृणा दिखाई थी।"

<sup>(</sup>१) प्रथम कांट, परिशिष्ट ए० १११२ देखो ।

<u>ႜၟၛၜၣႋ႞ၟၟၜၟ႞ၟၟၜၟ႞ၟၟၜၟ႞ၟၟၹ႞ၟၟၜၟ႞ၟၜၜၟ႞ၟၜၜၟ႞ၟၟၹၟ႞ၟၟၹၟ႞ၟၟၜၟ႞ၟၟၜၟ႞ၟၟၜၟ႞ၟၟၜၟ႞ၟၟၜၟ႞ၟၟၜၟ႞ၟၟၜၟ႞ၟၟၜၟ႞ၟၟၜၟ႞ၟၟၜၟ႞ၟၟၜၟ႞ၟၟၜ</u> उपसंहार करना असंभव है। राजपूतोंके साथ हमारी जो संधि होगई है, उन समस्त संधियोको मूलनीति किस प्रकारकी अस्थिर और अपूर्ण थी, मारवाडकी उक्त अवस्था उसको प्रकाशित कर रही है। यदि शीव ही इस रोगकी औपथी न कीजायगी और राजपूर्तोकी दुशा शीव ही न वद्छेगी तो असभावी महाकष्ट उत्पन्न होंगे कि जिनका वर्णन न होसकेगा, और हमारे लिये भी घोर विपत्ति आनेकी आज्ञंका होगी । इन राजपूतोने जिस साहससे अपनी भूमिके अधिकारको अविनाजी उसी प्रकार वे स्वत्वरक्षा-प्राचीन चिरप्रचिहत कर प्रचार किया था, स्वत्वाधिकार-और सामर्थ्यको मही भाँतिसे रक्षा करनेमे सत्वाधिकारकी रक्षाके लिये समय २ पर हजार २ राठौर, एक २ पुरुपकी मृत्यु होनेसे घोर अत्याचार और उपद्रवासे अपने अधिकारकी रक्षा करते आये थे। वह अत्याचारी और पीडा देनेवाले इस समय कहाँ है ? गजनी और गिलजई, लोधी-पठान-तैमूर तथा कठिन महाराष्ट्रोके वशधर इस समय कहां है ? देशीय राजपृत उस समस्त राठौरोके विप्नवमे भी अपने म्वार्थकी रक्षा करते आये थे-उन्होंने अत्याचार करनेवालोका पतन भी देखा था। यदि उन राजपूतोमे स्वजातिकी विद्वेप-रूपी अग्नि प्रज्वित न होती तो जिन अत्याचारियोंके सहवाससे राजपूर्ताने आत्म-नियहकी शिक्षा छी थी उस आत्मनियहकी अग्निको प्रव्यक्ति न करते तो राजपुत-गण अवदय ही अत्याचार करनेवालों साथ ही साथ अपने नवीन वलसे वलवान है। भारतवर्षमे वीरमर्तिसे मस्तक उठा सकते थे । राजपुतोके आत्मविच्छेद तथा अनै स्यतास ही लुटनेवालोका दल रजवाड़ोंमे गया, तस्कर महाराष्ट्रोका दल, पिशाचबुद्धि पठान गण, पंगपालकी समान रजवाड़ेके प्रत्येक प्रास्तमे गये, और राजपुतोकी निर्वृद्धिताकी सहायतासे उन्होंने प्रवल वलगाली होकर शुभ फल संचय करालिया, परन्तु इन राज-पुतोने अंग्रेजोंके साथ मित्रता करही थी, न्याय विचार, क्षमा और मन्यता अंग्रेज जातिकी महाशक्तिकी मृटभित्ति है । परन्तु अप्रेज जातिने उन राजपृत्रिमे दिसी प्रकारकी भी आशा नहीं की थीं, केवछ उन्हीं राजपूर्तोकी आत्मग्धाकी महायता, तथा शांति स्थापन करनेके छिये जिस विधिता प्रयोजन या, उसी अनुगानकी आशा की थी, उस अमेज जातिकी सहयोगितासे राजपृत जातिका वह अभाव दूर होमकता था। 'हमने मारवाडकी जिस शोचनीय अवस्थानी अकिन निया है, रक्षा करनेवाकी वृटिश गवर्नमेण्टने कई वर्ष तक उस शोचनीय अवस्थाना परिवर्तन रहनेके लिये किसी प्रकारके उपायका अवलम्बन न करके अवनी प्रतिहाको केमा पण्डन दिया ? इसका हमारे पाठक भटीभाँतिसे विचार कर सकते है। यदि कन्यनी कहे कि हमने राजपुत राजाओंके साथ जो साथ जी है उसने यह ब्यवस्था है कि हम उस राज्यंक भीतरी विषयमे हस्तक्षेप न करेंगे, वे भीतरी दासनदार्य अपनी इच्छाडे अनुसार करसकते है इस बारण हमको इन विषयने हन्द्रदेष दरमेदा अधिकार गरी है, तो हम नर् समते है कि पदि राजानी समान राजधन नामन्त राजोपर राजधन राजा अत्याचार वरे, काना स्वत्याविकार लेटिंद्र, तो ऐमे समयमे एवर्तमेश्ट उन्हीं महायता

नहीं करना चाहती तो राजपूतोकी शासनप्रणाछीमें जो हम परामर्श देते है उस परा-मशेंसे भी एकजाना हमाराकर्तञ्य है तभी राजपृत राजगण यथार्थमे स्वाधीनतापूर्वक भीतरी शासन करनेमे समर्थ होगे। और किसी वातमे हस्तक्षेप किया जाय और किसी वातमे उदासीनता दिखाई जाय तो इसमे न्यायमे वाधा आती है। इस त्रकार अपनेको न्यायी जाननेके निमित्त हमको निस्वार्थभावसे दोनो पक्षोपर व्यान रखना चाहिये राजपूतोंकी राजनितिक अवस्था वदलनेके लिये और भी विज्ञता मुलक द्यामूलक उदार-नीतिका अवलम्बन करना उचित है जिससे राजपतोकी भीतरी उन्नति और मंगलकी बृद्धि हो, इस विपयकी हमें सदा चिन्ता रखनी चाहिये। ऐसा करनेसे हमारे राज्यमे भी शान्ति और श्रीवृद्धि होगी वहतसे राठौर सामन्तोने इस नीतिपक्षका समर्थन किया । इस अवसरके आते ही अभयसिहके वशयर राजाओने मारवाडके भाग्यमे मानो इस अविश्रान्त निप्रहको बुलादिया है, वंशको सिहासनसे उतारकर ईडरराजके कुटुम्बसे मृत महाराज जोधाके वंशधरको मारवाडके सिहासन पर वठा देना हमारा पहला कार्य है। यदि हम राठौर सामन्तोंकी समाजमे अपनी राजतत्रकी रीति वा स्वेच्छाचारकी नीतिका प्रयोग करे और उनके अत्याचारोके निवारणमे हस्तक्षेप न करे, असीम साहसी सामन्तोको एकवार ही निराश और क्रोधोन्मत्त राठौर सामन्तोके कियेहुए जिन भयंकर कार्यांका क्या हुआ है यह सामन्त किस कार्यको नहीं करसके, इसका विचार करना हमें उचित है, धावामारनेवाले पिडारो और ऌटनेवाले मरहठोने जो शोचनीय कार्य किये है, निगृहीत राठौर सामन्त उनकी लोमहर्पण कार्य करनेको होजाते तो कैसा उद्यत उपस्थित होता ! कैसी अराजकता और कैसे अत्याचार दिखाई देते । ऐसी है कि निगृहीत राठौर सामन्त-मण्डलीने उस असहा अकथनीय किम्बदन्ती कप्ट अविचार और स्वेच्छाचारको सहनेमें असमर्थ होकर गवर्नमेण्ट कम्पनीसे इस विषयमे सहायता चाही थी, सरकारके मध्यस्थ न होने पर उद्दीप्त हृदयहो उन्होने अपनी आशाको उत्कटरूपसे सफल करिलया तथा राजा मानसिहके हृदयमे छुरी घुसेड़दी । यदि यह कहाँवत सत्य है तो ऐसी प्रतिहिसा उचित दंडरूपसे मानी जायगी, यह आशा की गई थी कि इस प्रकारके उद्योगके विना निगृहीत सामन्त कभी अपने कार्यको पूरा नहीं करसकते वह सत्य निकली; यह भी जाना गया है कि जोधपुरके सिहासन पर इस समय भीमसिहके पुत्र विराजमान है। यह वात भी विचारके योग्य है। पहले जिस सम्प्रदायने धौकलसिहका पक्ष लिया था, इस

भेषें हो रिकट से के हम स्वतंत्र स्वतंत्र स्वतंत्र स्वतंत्र स्वतंत्र स्वतंत्र स्वतंत्र के स्वतंत्र स्वतंत्र स्व स्वतंत्र स्

<sup>(</sup>१) टाड् साहवने अपने देश जानेके समय जो यह कहावत लिखी है यह सब अंशोंमें सत्य नहीं जान पड़ती हमने जिस पिछले इतिहासको संग्रह किया है पाठक उसे पढ़कर उस आशय को समझ लेंगे।

भाग २. ]

क्ष मारवाड्-जोधपुरका इतिहास-अ० १६. क्ष

(२९५)

समय वही उनके साथी होगे, पोकरणके सामन्तने भी उनका मंत्री होना स्वीकार कि किया है, पर न्यायके अनुसार प्रधान मंत्रीपद्पर चांपावत सम्प्रदायके नेता औहवाके सामन्तके वेठनेका अधिकार है और इस वंशकी चिर-प्रचित्त रांति भी ऐसी ही है, कि ऐसा न होनेसे ही विवाद विसम्वाद रक्तपात पड्यंत्र चाराओर दिखाई देरहा है, यदि कोई ईडरका राजकुमार मारवाड़के सिंहामन पर आरुढ़ होता तो यह सब वखेड़े दूर हो होजाते, यदि समस्त राठोरोंकी एक जातीय सभा होकर इस प्रश्नकी मीमांसा कीजाय कि तो निश्चय है कि दश संख्यामे नौजनोकी सम्मित ईडरके किसी राजकुमारको मारवाड़ कि सिंहामन पर आरुढ़ होता तो यह सब वखेड़े दूर कि तो निश्चय है कि दश संख्यामे नौजनोकी सम्मित ईडरके किसी राजकुमारको मारवाड़ कि विपयोमे हस्तक्षेपकी सब विपत्तियोसे छुटकारा पालेगो सहस्रो राठौरोको शान्ति प्राप्त हो नी और हमारी चिन्ता भी मिटजायगी।

## सोलहवाँ अध्याय १६०



मेण्टके विरुद्ध आचरण, निकली हुई राठौर मंदलीका गवर्नमेण्टमे विचारके निमित्त सहायता मागना; गवर्नमेण्टका इसमें असम्मति प्रकाश करना, एउँण्टकी मध्यस्थतामे सामन्तोके साथ महाराज का सिमालन, सिधपत्र; महाराजका सामन्तोंपर क्षमा प्रकाश करना; मेरवाड़ेके सम्बन्धमें गवर्गने मेण्टके साथ महाराजका संधिपत्र, राठौर सामन्तोंका पुनरस्थान; वांकलसिहका मारवाड़के सिहान

पुन्ति रवाट्के आधुनिक इतिहासकी सूचना; मानसिहके साथ यृटिश गयर्नगेण्टके सबसे पहले संधिपत्रका उल्लेख, संधिपत्र; उस संधिपत्रमें मानसिहकी असम्मति, मानसिहका गवर्न-

सनकी फिर इच्छा करना, जयपुरके महाराजका मारवाटपर आक्रमण्के छिये उद्योग, मानिसहका बृद्धिश गवर्नमेण्टकी सहायता मागना; सहायतामें असम्मति; गवर्नमेण्टका मानिसहकी मत्मेना करना,गवर्नमेण्टका मत परिवर्तन,धौंकलसिहकापलायन, गवर्नमेण्टका जयपुरके महाराजकी नत्मेन।

करना, मानसिहका उदार पाना, संधिपत्रके मतसे मानसिहका सहायताहै लिये गर्यनेमेण्डहो गंद्रह सो सेनाका देना, उस सेनाकी चनुरताहै सम्बन्धमें सरकारका दीपारीपण, उमही गुजारे मानमिह का एक लाख पनदृष्ट हजार रुपया वार्षिक देना स्वोद्धति करना, सिविविन, मेरवादेहे सम्बन्धमें दूसरी बार व्यवस्था, बुटापेमे मानसिहका धर्मराजकोके उपर मिक प्रकार करना, उनहे उपदेशमें

राज्यमें असंतोपकारी रीतिका अवलम्बन, राहोर सामन्तेका रीय उत्पन्न, मणवाद्में गतनिक उपद्रव, वृष्टिश सेनाका मारवाद्में प्रवेश, गर्वनेनेण्टके साथ महाराजका मीनिवान, निवान,

राज्य संस्कार, मेरवाटेक सम्बन्धमें रोष व्यवस्था, महाराजमानसिट्की सृत्यु ।

राजपूत वधुमहात्मा टाड् साह्यने रजवाडोके जिस समयतकके इतिहासको पर्णन किया है हमको उस विलागित वर्धनके सिवाय उस समयने इस समयतकका

<sup>(</sup>१) तन् १८२२ ई० में कर्वल टाइ न द्य जिस नमय भगतको छोड़कर चिरकार्डक लिये अपने देशको चले गये ये उस समय म ह्वाके सम्मन्त निकाद आकर मेवाड़में रहते थे।

दितहास भी पाठकोंके सम्मुख रखना उचित है, और पहले भी हमारी उच्छा केप हिंदी हितहास भी पाठकोंके सम्मुख रखना उचित है, और पहले भी हमारी उच्छा केप हिंदी हितहासके संग्रह करनेकी थी। हमने उस प्रतिज्ञा—पालनकी अपनी सामर्थ्यभर चेष्टा कि हो, हम नहीं कह सकते कि हमारे पाठक उसको पढ़कर प्रसन्न हुए थे या नहीं, कि महात्मा टाड् साहवने रजवाडेके पोलिटिकल एजेण्ट स्वरूपने राजपृतोमे दीर्पकालतक कि स्वास कर राजस्थानके प्रत्येक राजा प्रत्येक प्रधान प्रधान कियों प्रत्येक नीतिज्ञ, कि स्वास कर राजस्थानके प्रत्येक राजा प्रत्येक प्रधान प्रधान कियों प्रत्येक नीतिज्ञ, कि स्वास कर राजपूत कियों कि लिखी हुई प्रधावलीको सम्रह करके उन्होंने उस विन्तृत कि इतिहासको संपादन किया, परन्तु हमारे लिये इतना मुनीता कहाँ है, उस कारण कि अपनी प्रतिज्ञा की रक्षांके लिये पूर्वमे भी पाठकोंके आगे रक्षां है और उस समय भी स्वास की रक्षांके लिये पूर्वमे भी पाठकोंके आगे रक्षां है और उस समय भी रिक्री है, पर इमारा यह कार्य ऐसा है कि जिस प्रकार सबसे श्रेष्ट मुवर्णमिंडत कि पर्वतराज हिमालयकी उचाईकी वरावरी करनेके लिये सामान्य द्वी उपस्थित हो। कि इस बातको हम स्वीकार करते है कि महात्मा टाड् साहवकी शिक्षा ज्ञान, दूरविज्ञात की स्वास्त्रोकी अभिज्ञताके साथ साथ उनकी सामर्थ्य वहुत वही हुई स्व

थी, इस कारण हमारे पाठक इस अनुवादकके लिखे हुए परिशिष्टको पढकर के किसी प्रकार भी टाड् साहवेके लिखे हुए इतिहासकी समान सन्ताप लाभ नहीं किसी प्रकार भी टाड् साहवेक लिखे हुए इतिहासकी समान सन्ताप लाभ नहीं किससकें यह तो हमको विदित ही है, हम अपनी प्रतिज्ञा पृतिके लिये हड़ विश्वाससे हैं इस संक्षिप्त और अपूर्ण इतिहासको वर्णन करनेमें अप्रसर होते है।

इतिहास वेत्ता महात्मा टाड् साहव जवतक इन भारतीय रजवाड़ोमें रहे, उसी समय तकके इतिहासको उन्होंने वर्णन किया है पीछे अपने देशमें जाकर वह इस विस्तारित इतिहासको छपाकर इसके प्रचार करनेके निमित्त जीवनके शेषभागको विश्राम देकर केवल राजपूत जातिके मंगलकी चिन्तामें लगेरहे। उनको पिछले इतिहासके संग्रह करनेमें इतना यत्न नहीं था, अथवा उनके इतिहासके प्रकाशित होनेसे परवती घटनावलीको उसके साथ संग्रह करनेका अवसर नहीं मिला। मानसिह जिस समय मारवाड़के सिंहासनपर विराजमान थे उस समय उदारहृदय टाड् साहव रजवाड़ेको छोड़कर इंगलेण्डको चलेगये, इस कारण मानसिहके शेप इतिहासको उन्होंने प्रकारित नहीं किया।

महाराज मानिसहके शासनके इतिहासको सम्पूर्ण करनेके पहले हमारी यहां एक और विषयके उल्लेख करनेकी अभिलाषा है। महातमा टाड् साहवने उन विषयोका उल्लेख या तो भूलसे न किया होगा, या उसका प्रयोजन न समझा होगा परन्तु इतिहासके सम्मानकी रक्षाके लिये हम उन विषयोका उल्लेख करना अत्यन्त कर्त्तव्य जानते ह। सन् १८१८ ईसवीमें महाराज मानिसहके साथ महा- मान्य अंग्रेज ईस्टइण्डिया कम्पनीका जो संधिवंधन हुआ था महातमा टाड् साहवने केवल उसीका उल्लेख किया है, परन्तु इसके पहले १८०३ ईसवीमे मारवाड़के महाराज मानिसहके साथ कंपनीका जो संधिवंधन हुआ था उस विषयका उन्होंने कोई उल्लेख

ᢤᠥᢆᡮᢌᡠᢜᢌᡠᢜᢐᡠᢜᢐᡠᡯᢐᡠᡯᢐᡠᡯᢐᡠᡯᢌᡠᡯᢌᡠᡯᢌᡠᢜᡠᡠᢜᡠ

नहीं किया। महाराज मानसिंह ग्यारह वर्षतक जालोरके किलेमे रहकर, अतमे महाराज भीमासिहके परलोक चलेजाने पर जिस समय मारवाड्के सिहासन पर अभिपिक्त हुए, उस समय अर्थात् १८०३ ईसुवीमे ईस्टइण्डिया कम्पनीने भारतके कठिन महाराष्ट्र तस्करदलके दो प्रधान नेता सेविया और हुलकरकी शासनगक्तिको एकवार ही लोप करनेके लिये महा समराग्नि प्रज्वालित की। प्रवल पराक्रमशाली अंग्रेजी सेना उस युद्धमे सेिधयाको एकवार ही परास्त करके भागे हुए हुलकरके पीछे शोव्रतासे गई। रजवाड़ेके राजाओने उस समय तस्करोके दोनो नेताओको अपने यहा आश्रय न दिया । ईस्टइडिया कम्पनीने इस प्रकारके उपायकी खोजम प्रवृत्त हो मारवाडके नवीन महाराजके साथ संधि करनेका निश्चय करिलया । कम्पनीने विचारा कि यदि इस समय मारवाड़पतिके साथ सधि कर छो जायगी तो वृटिश शासनशक्तिके विरुद्धमे खंडु होनेसे सेविया और हुलकरकी शासनशक्ति वडी सरलतासे लुप्त होजायगी और रजवाड़ेके राजाओंके साथ भी चिरस्थाई सम्बन्ध होजायगा।

महा माननीय ईस्टइण्डिया कम्पनीके नेता जनरल लेक जो सेवियाको परास्त करके हुलकरको पकड्नेके लिये सेना सिहत गये थे उन्होंने भारतवर्षके उस समयके गवर्नर जनरल लाई वेलसलीको सम्मतिसे महाराज मानसिहके निकट संधिका प्रसाव भेजा। महाराज मानसिंहने उस समय ऐसी कोई आपत्ति न करके सविपत्र पर हस्ताक्षर करने की सम्मति दी । इस प्रकारसे अकवरावाद सृवेक अधीन सरीहन्द नामक स्थानमे सवत् १८६० की ६ तारीखको पृसके महीनेमे यह सधिपत्र तयार हिया गया।

#### संधिपत्र ।

महा माननीय ईस्टइण्डिया कम्पनीके साथ महाराजाविराज राजराजेबार मानसिंह वहाट्रकी मित्रता तथा सधिके सम्बन्धना पत्र माननीय अमेज ईम्टरिण्डणा कम्पनीके पक्षमे महामहिम वर रिचार्ड माकिस वेलेसली, नेण्टपाटिक नामक महीच कोलीन्य उपाधिके नाइट, येटवृटिनके महामान्य अवीखरके माननीय प्रिविकाउनगर भारतवर्षके अम्रेजोके अधिकारी समस्त देशोकी सेनाइएके क्वान जनगढ़ और प्रयान सेनापित और सुवा वगालेके अत पाती फोर्ट विलिडम निलेके मकोडम्मल गर्वार जनरलके द्वारा सामर्थ्य प्राप्त होकर भारतवर्षके वृद्धिश सनावरके प्रधान मनापति महा मान्यवर जनरट-जिवर्ड लेक द्वारा और खबं महाराजादिगाज राजराजि प्र मानमिह वहाद्र द्वारा निर्धारित सन्धित्र ।

प्रथम धारा-माननीय अप्रेज ईन्टर्णिड्या जन्मतीके नाथ महागाजानिगाज मानसिह बहादुर और उनके उत्तराविकारी और स्वरामितिन गणाने हद और चिरस्थायी नित्रता तथा सन्धि सन्दन्ध स्थापित हुआ।

दूसरी धारा-जिस कारणसे दोनों सन्दोने निवन म्याधित हुई है तब दोने। पक्षके शत्र और मित्र दोषो पदके राष्ट्र और निवन्दर्भ माने जायेग । इस नियत जी हई व्यवस्थाना सम्य चिरनातन्त्र होती राज्य देखे।

(२९८) <u>๚๛๎๚๛๚๛๛๚๛๛๚๛๛๚๛๛๚๛๛๚๛๛๚๛๛๚๛๛๚๛๛๚๛๛๚๛๛</u>

तीसरी धारा-माननीय कम्पनी महाराजाधिराजके अधिकारी देशोके शासनके सम्बन्धमे किसी प्रकारका हस्तक्षेप न करेगी, और उनसे कर भी नहीं मॉगेगी।

चौथी धारा-कम्पनीने हिन्दुस्थानके जितने देशोको अपने अधिकारमे कर लिया है, यदि माननीय कम्पनीका कोई शत्र उन देशोपर फिर अधिकार करनेके

लिये तैयार हो तो महाराजाधिराजको कम्पनीकी सहायताके लिये अपने अधीनकी समस्त सेना भेजनी होगी, और शत्रुको भगानेके लिये यथाशक्ति चेष्टा करनी

होगी, मित्रता और कृतज्ञता प्रकाश करनेमे कोई मुअवसर न छोडा जायगा। पॉचवी धारा-जिस कारण वर्तमान संविपत्रकी दूसरी धाराके मतसे दोनो राज्योमे मित्रता स्थापित हुई है, जिससे कोई विदेशीय शत्रु महाराजाधिराजेक

शासित देशपर आक्रमण न करसके कम्पनी इसी कारण महाराजके समीप वायी रहैगी; इसमे महाराजाधिराजने अपनी सम्मति प्रकाशित की है कि यदि किसी

समय किसी कारणसे किसी भिन्नराज्यके अधीदवरके साथ किसी विपयपर उनका मत भेद वा विवाद उपस्थित होजाय तो पहले महाराजाविराज उस विवादके

कारणको कम्पनी गवर्नमेण्टके निकट उपस्थित करे, गवर्नमेण्ट उस विवादकी सरलता से मित्रभावसे मीमांसा करनेकी चेष्टा करेगी, परन्तु यदि शत्रुपक्षके दोपसे उस

भावसे मीमांसा करनेका सुभीता न मिलै तो महाराजाधिराज उस लिये कम्पनी गवर्नमेण्टके निकट सहायता की प्रार्थना करे । उपराक्त घटनोक

होनेसे वह प्रार्थना बहुण की जायगी और उस सहायता देनेमे जितना खर्च होगा, हिन्दुस्थानके अन्यान्य राजाओके साथ जो हारे उसीको व्यय देनेकी व्यवस्था हुई ह, वही यहाँ रहैगी। महाराजाविराजने उस हारेहुएको व्यय देनमे अपनी

सम्मति प्रकाश की है।

छठी धारा-महाराजाधिराजने इसमे जो सम्मति प्रकाश की है यद्यपि वास्तवमे वृह अपनी सेनाके प्रभु है, परन्तु जिस समय युद्ध होगा, अथवा युद्धकी पूर्व सूचना होगी उस समय अंग्रेज सेनाके साथ उनकी सेना नियुक्त अंग्रेजी सेनादलके प्रधान सेनापतिकी आज्ञा और उसकी सम्मतिके अनुसार कार्य

किया जायगा। सातवी धारा-कम्पनी गवर्नमेण्टकी आज्ञाक अतिरिक्त किसी अंग्रेज वा फरासीसी प्रजाको अथवा यूरूपखंडके किसी जातीय निवासीको महाराज अपने अधीनमे कर्मचारी स्वरूपस नियुक्त नहीं करसके गे, अथवा अपने राज्यमें किसी कारणसे भी उनका प्रवेश नहीं होने देगे।

उपरोक्त सात धाराओसे युक्त यह संधिपत्र, महामान्यवर जनरल जिवार्ड लेकका अकवरावादस्वेके अधीन सरिहन्द नामक स्थानमे १८०३ ईसवीके दिसम्बर मासकी वाईसवीं तारीख हिजिरी सन १२१८ सालके १ रमजानमे संवत् १८६० के पूस मासकी नौमी तारीखको हस्ताक्षर सहित और महाराजाधिराज मानसिह वहादुरकी রিজী, ইলী, ইলী, তিলী, তিলী,

१८०३ ईसर्वोकी २२ दिसम्बरका मोहर लगा हुआ, हस्ताक्षरकी रीतिके अनुसार नियत होकर स्वीकार कियागया।

जिस समय उक्त सात धाराओसे युक्त संधिपत्र महामहिमवर सकान्सेल गवर्नर जनरलके हस्ताक्षर सहित मोहर लगा हुआ महाराजाधिराजके हाथमे दिया गया उस समय माननीय जनरल जिराई लेकने इस संधिपत्रको उन्हींको लीटा दिया।

#### कम्पनीकी मोहर।

(हस्ताक्षर) वेलसली सकाडेन्सेल गवर्नर जनरलका १८०४ ईसवीमे १५ जनवरीको यह संधिपत्र तैयार होगया। (हस्ताक्षर) जी. एन. वार्ली।

(ऐ) जि. डडानि 🚾 ।

यद्यपि महाराज पहले संधिपत्रपर अपनी सम्माति देकर उस पर हस्ताक्षर करते थे, परन्तु भारतवर्षके अंग्रेज गवर्नर जनरलने संधिपत्रपर हस्ताक्षर करके उनके पास भेजदिया। उन्होने सन्धिपत्रकी कई धाराओ पर विशेष आपत्ति प्रकाश की। वरन् उस सन्धिपत्रको खारिज करके और एक नवीन सन्धिपत्रको तैयार करनेकी इच्छा प्रकाश की । ईस्टइण्डिया कंपनी महाराजके प्रस्तावके अनुसार वृटिश गवर्नमेण्टके प्रार्थनीय और एक कार्यके करनेमे लगी। मारवाड्के महाराज जिससे हुलकरको किसी प्रकार भी सहायता न दे इस लिये गवर्नमेण्ट मानमिहके साथ वह सन्धि करनेको तैयार हुई थी-परन्तु महाराज मानसिहने १८०४ ईसवीमे अंप्रेजोके द्वारा निकाले हुए हलकरको अपने राज्यमे आश्रय दिया उसकी सहायता करनेसे गर्यनंगण्ट महा क्रोधित हुई और महाराज वृटिश गर्वनमेण्टक विरुद्धमे खड़े हुये, १८०४ ईमशी है जिस महीनेमे यह सन्धिपत्र खारिज किया था, ईन्टइण्डिया ऋपनीको उन समय मारवाडके महाराजके साथ किसी प्रकारका सवन्य करनेकी इच्छा नहीं थी। उतना नी हम अवश्य ही कह सकते है कि जब महाराज मानसिहने केवल जातीय म्वाबीननाओं ग्याकि लिये-अपने प्रताप और प्रमुखको प्रवट रखनेके निमित्त ही पहले मान्यपत्र पर हानाधार नहीं किये ने परन्तु १८१८ ईसवीके जनवरी महीनेने दिल्छीने जब दूसरा सन्विपत्र नेयार होगया यदि उसके साथ इसका मिलान निया जाय, ना यह पहुरा मस्थिपत्र महाराजिक लिये अनेक वातों में हितकारी था । यद्यपि इस पहिले सिवपत्र में मानिक ईस्ट्रिशिट्या कम्पनीके निकट बदयता स्वीकार करनेको राजी होजाते, परन्तु उसरे मन्द्रियको सनम उनको जो कर देनेकी व्यवस्था हुई इस सिक्षित्रहमें उसका कोई उदेख कही था। यदि मानसिंह इस सिंधपत्र पर हन्ताक्षर करते ईन्टइप्डिया उन्तर्गके माथ मित्रता करहेते, तो अमीरसाके दारा मारवाइराज्य आर कर न होता, मवादीमहके पड्यज्ञेस धौक्टासिह और जयपुरके महाराज भी मारवाङ्गे विज्ञम नहीं का

्र A telus n's Treun s V.1, IV Page 17. अधिकननी नर्गाई नास्तवर्षनी क्षीपकावती पुरूषके २८ कृति देखे।

િવ. રૂક.

(३००) क राजस्थान इतिहास । क [व्सराकिट्यू क्रिक्ट क्

मौन न रहसकी। मि० एफ विलडर इस समय साधू कर्नल टाड् साहवके पद्पर राजपूतानेके पोलिटिकल एजेटरूपसे नियुक्त थे। जब स्वतः निकाले हुए सामन्तोने इस ऑतिसे वारम्वार प्रार्थना की तब वह भारतवर्षके गवर्नर जनरलकी सम्मतिक मतसे महाराज

**%**वर्गत्वद्गत्वद्गत्वद्गत्वद्गत्वद्गत्वद्गत्वद्गत्वद्गत्वद्गत्वद्गत्वद्गत्वद्गत्वद्गत्वद्गत्वद्गत्वद्गत्वद्गत्वद्गत्व

ईसवीमे उन सामन्ताने फिर गवर्नमेण्टसे सहायता मॉगी, अवकी वार गवर्नमेण्ट

<sup>(</sup>१) गवर्नमेण्टसे मुराद ईस्टइण्डिया कम्पनीसे हैं।

श्रा सारवाड़—जोधपुरका इतिहास—अ० १६. क्ष (३०१ हिल्म क्ष्म होराज मानसिहके साथ उन सामन्तों के उपद्रवां का विचार करने लगे। मि० वेल्डरने वृदिश गर्वनमेण्टक पक्षसे महाराज मानसिहके निकट यह प्रस्ताव किया "कि इन सामन्तों के उपर दया करके तथा इनके अपराधां को क्षमा कर इनके जो देश ही लिये हैं इस समय वह इनको दे दिये जाँय।" इन सामन्तों के उपर मानसिहका अत्यन्त कोध था, विशेष करके इन सामन्तों ने पहलेंसे ही उनको शांकिको लोष करनेकी चेष्टा की थी, इसीसे महाराजने निश्चय करिल्या था कि इनके उपर किसी समय मी द्या नहीं की जायगी यिह ऐसा होगया तो यह किर भी मारवाड़ों अकर हमारा सर्वनाशके लिये चेष्टा करेगे। इसी कारणसे उनके अधिकारी कर हमारा सर्वनाशके लिये चेष्टा करेगे। इसी कारणसे उनके अधिकारी कर हमारा सर्वनाशके लिये चेष्टा करेगे। इसी कारणसे उनके अधिकारी कर हमारा सर्वनाशके लिये चेष्टा करेगे। इसी कारणसे उनके अधिकारी कर हमारा सर्वनाशके लिये चेष्टा करेगे। इसी कारणसे उनके अधिकारी कर हमारा सर्वनाशके लिये चेष्टा करेगे। इसी कारणसे उनके अधिकारी कर हमारा सर्वनाशके लिये चेष्टा करेगे। इसी कारणसे उनके विचार सहाराज मानसिहको दया प्रकाश करमेका अनुरोध किया, महाराज मानसिहने गीन ही कहा, कि यदि स्वतः निकाल हुए सामन्त अपने पहले अपराधाको स्वीकार करके प्रतिज्ञा कहा, कि यदि स्वतः निकाल हुए सामन्त अपने पहले अपराधाको स्वीकार करके प्रतिज्ञा कहा, कि यदि स्वतः निकाल हुए सामन्त अपने पहले अपराधाको स्वीकार करके प्रतिज्ञा कहा, कि यदि स्वतः महाराज महाराज मानसिहको विकत्न पहलेकी समान कोई अपराध नहीं करेगे, और वृदिश गवनमेण्ट यदि उन सामन्तों के समान कोई अपराध नहीं करेगे, और वृदिश गवनमेण्ट यदि उन सामन्तों के समान कोई अपराध निकाल कर स्वीकार पत्र लिखा प्रकारका हुनाक्षेप न करसकेगी, गवनमेण्ट के स्वार कर स्वार पर स्वार मानसिहका पर लिखा प्रकार मानसिहका पर जिल्ला प्रति प्रता पर लिखा प्रता पर स्वार कर मानसिहका पर जनर प्रता पर स्वार मानसिहका पर लिखा प्रता प्रता प्रता प्रता प्रता मानसिहका पर जनर जनर वहातुर मानसिहका पर जनर जनर वहातुर मानसिहका पर जनर जनर वहातुर मानसिहका पर जनर वहातुर मानसिहका पर जनर जनर वहातुर मानसिहका पर जनर जनर वहातुर मानसिहका पर जनर जनर वहातुर मानसिहका मानसिहका मानसिहका मानसिहका पर वहातुर मानसिहका मानसिहका मानसिहका मानसिहका मानसिहका मानसिहका मानसिहका मानसिहका मानसिहका मानसिहक

गवर्नर जनरल वहातुरने महाराज मानसिंहके प्रत्येक प्रस्तावम ही अपनी समीन प्रहाश की। और एक और सामन्तीमें आह्वा आसीप नीमाज तथा रिया इत्यादि मगरन मामरन

क्ष राजस्थान इतिहास। क्ष (३०२) दुसरा-Note of the checket o वृदिश गवर्नमेण्टके द्वारा अनुरोध करानेकी इच्छा नहीं थी; और आहवा, आसोप, नीमाज और रासके सामन्त यद्यपि किसी प्रकारसे क्षमाके योग्य नहीं थे परन्त वृटिश गवर्नमेण्टके संतोप साधनके लिये महाराज वख्तसिहके शासन समयम वह जिन २ भागोंके अधिकारी थे, आजकी तारीखसे छः महीनेमे उनके वह देश लौटा दिये जॉयगे; परन्तु महाराजके संतोपके छिये गवर्नर जनरल वहादुरको निम्निलिखित उद्देशमूलक एक खलीता लिखदेना होगा-यदि यह ठाकुर अपनी प्रतिज्ञा पालनमे असमर्थे हुए अथवा इन्होने कोई अपराध किया, तो महाराज अपनी इच्छानुसार कार्य कर सकेगे। वर्तमान समयमे केवल एकमात्र वृटिश गवर्नमेण्टके अनुरोध और अनुप्रहसे क्षमा 🖟 दिखाई गई, यदि इसके पोछे यह ठाकुर वशमे रहेगे, अथवा महाराजकी आज्ञानुसार स्वदेशके कार्यमे नियुक्त होनेकी इच्छा करेंगे, तो उनकी और भी पुरस्कार दिया 🧩 जायगा और जो नीची श्रेणींके ठाकुर स्वतः निकाले गये है वह जिस समय महाराजसे संतोषदायक व्यवहार करेंगे उसी समय उनको फिर पूर्व अधिकार देदिया जायगा, परन्तु गवर्नमेण्ट उनकी ओरसे किसी प्रकारका अनुरोध नहीं करसकैगी। ( हम्ताक्षर ) फतहराज दीवान । मारवाड़के प्रधान राजमंत्री फतहराजने महाराज मानसिहकी ओरसे उक्त सान्धिपत्र पर हस्ताक्षर करिंदे, और महाराजके पूर्व प्रस्तावके मतसे पोलिटिकल एजेण्ट महाराज मानसिहने वृदिश गर्वनमण्टके अभिप्रायके अनुसार जिन ठाछरोको पहले अपराधके लिये निकाल दिया था उनको उनके पैतृक अधिकार देनेम राजी हुए। मैं इस कार्यको साधन करनेके लिये गर्वनमण्टकी ओरसे भेजा हुआ आया हू, यदि इससे पीछे इनमेसे कोई मनुष्य भी किसी प्रकारका अपराध करेगा या महाराजकी इच्छाके विरुद्ध कोई कार्य करेगा तो सन्धिपत्रमे प्रकाश कियागया है कि उस समय महाराज अपनी पूर्ण शक्तिका प्रयोग करेगे. इस कारण वृदिश गर्वनमण्ट उन सामन्तोकी ओरसे किसी प्रकारसे हस्तक्षेप न करसकेगी। फिर महाराजको ओर भी सतोषके कारण गर्वनर जनरलकी ओरसे इस प्रतिज्ञाका एक पत्र देना होगा। १५५ फर्वरी, १८२४ ईसवी। (हस्ताक्षर) एफ, वेलडर। पोलिटिकल एजेण्ट। यद्यपि उपरोक्त सिन्धपत्रके अनुसार कार्य करनेको महाराज मानसिंह राजी होगये थे, यद्यपि अत्यन्त अनिच्छासे एकमात्र वृदिश गर्वनमेण्टके संतोपके निमित्त निकाले हुए सामन्तोमेसे केवल उपरोक्त लिखे हुए सामन्तोमेसे कितनो हो पर छूपा प्रकाश की, परन्तु नीची श्रेणीके अन्यान्य समस्त ठाकुर जो स्वतः निकाल दिये गये थे, उनके ऊपर दया न की। यद्यपि नीमाज इत्यादिके सामन्तोने फिर वृदिश किरीके किरके करा दया न की। यद्यपि नीमाज इत्यादिके सामन्तोने फिर वृदिश किरीके करा दया न की। यद्यपि नीमाज इत्यादिके सामन्तोने फिर वृदिश किरीक करा दया न की। यद्यपि नीमाज इत्यादिके सामन्तोने फिर वृदिश किरीक करा दया न की। यद्यपि नीमाज इत्यादिके सामन्तोने फिर वृदिश किरीक करा द्या न की। यद्यपि नीमाज इत्यादिके सामन्तोने फिर वृदिश मि॰ वेलंडरने निम्नलिखित प्रतिज्ञापत्र लिखदिया। 

हैं पवर्नमेण्टकी कृपासे पैतृक अधिकारको प्राप्त किया था, परन्तु महाराज मानसिह है अनके उत्पर अत्यन्त ही विरक्त होगये थे इस कारण उन्होंने उनके उत्पर द्या कि प्रकाश न की।

१८२४ ईसवीमें और भी एक प्रधान घटना वर्णन करनेके योग्य थी। १८१८ ईसवीमे वृटिश गवर्नमेण्टके साथ सारवाड़पति महाराज मानसिहकी जो हुई थी, उसके अनुसार वृटिश गवर्नमेण्टने मारवाड्के आभ्यन्तरिक किसी उपद्रव पर भी हस्तक्षेप न किया, महाराज मानसिहने अपनी इच्छानुसार देशको शासन किया । परन्तु उन सामन्तोके पक्षसे वृटिश गवर्नमेण्टका अनुरोध करना स्पष्ट ही दिखाता है कि गवर्नमेण्टने संधिकी धाराको भग करके आभ्यन्तरिक शासन पर हस्तक्षेप किया । इसी छिये महाराज मानसिहने सामन्तोके ऊपर अनुप्रह प्रकाश करके संधिपत्रमे कहिंद्या था कि वृटिश गवर्नमेण्ट और ऐसे विपयोपर किसी प्रकारका अनुरोध नहीं करेगी। भारतवर्षके गर्वनर जनरलको इस प्रकारके पत्रपर हस्ताक्षर करने होंगे । मि० वेलडरने जिस प्रतिज्ञापत्र लिखदिया था उसमे भी उस तारीखका उल्लेख है, परन्तु गर्वनर जनरल वहादुरने उस प्रकारके खलीतापत्रको दिया था या नहीं, उसका कोई सवान नहीं पाया जाता, राज्यके मंगलसाधनके अभिप्रायके वशसे ब्राटेश गवनेमेण्टने जव अनुरोव किया था तत्र प्रतिज्ञाभंगका दोप प्रवल नहीं होसकता, परन्तु एक गवर्नमेण्टने और एक विषय पर प्रकारान्तरसे प्रतिज्ञाको भंगकर भीतरी

पर हस्तक्षेप किया । १८१८ ईसवोके सिवपत्रके अनुसार यद्मिप महाराज मानसिह बृदिश गवर्नमेण्टकी अनुगत्यता स्वीकार करके वार्षिक १०८००० मपया देनेक लिय राजी होगये, परन्तु १८२४ ईसवी तक वृटिशिनहको मारवाङ्को मुचीमुग्यपरिमाण पृथ्वीपर पररखनेका भी अधिकार प्राप्त नहीं हुआ । या तो मारवाडमें प्रीक्ष करनेके छिये ऐसा किया हो, अथवा किसी राजनैतिक उद्देशको मक्ल करनेक लिये ण्सा किया हो ( उस उद्देशके विषयको इस स्थानण्य वर्णन रगनेकी हमारी इन्छा नहीं है ) १८२४ ईसवीमे नवर्नमेण्टने मेवाडेद्रा महागणाकी मनान मान्यादंक महाराज मानसिहके निकट भी प्रस्ताव किया कि मेरवाटके पर्वती मीना और मेरगण अत्यन्त उद्धत और उद्यमी है; वह लेग जोपपुर जाकर एटमार कर अनेक प्रकारके उपद्रव करते हैं, इस जारा गर्यनेनेण्टको उनके दमन करनेकी अभिलापा हुई है। अंत्रेजोती एक नैना भी बना जाने हे लिये नियार है। यह समाचार सुनते ही महाराज भागिक ने अनुगतनी समान गर्मने गर्टिंग इन्डानुसार पर्नेण्य सामानोत्रों सेता छेटर पटिश गवनमेप्टकी महायताके तिये नेजदिया । अंत्रेजी सेनाने दारा उक्त पर्वविदादा होगया, गर्वाभेण्डेन पिर अन्तान किया कि पर्वती कीला, और मेरोती दमन करनेके हिये अधिरा वर्यानेक्टने एक स्वतंत्र सेलाही सृष्टि करनेकी अभिष्ठापा की है और उस सेनाके खर्चको पूरा करनेके छिये महाराजको वार्षिक पंद्रह हैं हजार रुपये देने होगे। ऊपरके मेरवाड़ेमें महाराज मानसिहके अधिकारी चाज और कोट किराना नामक दो परगनोमें जो इकीस याम है, उनकी भी वृटिश गवर्नमेण्टके हाथमे आठ वर्षके छिये देना होगा। गवर्नमण्ट स्वयं वहाँ शासनशक्तिको चलाकर उक्त वार्षिक पाँच हजार रुपयेके अतिरिक्त वाकी समम्त कर महाराजको दिया करेगी । हतवीर्य छुप्रप्रताप मानसिह विना कुछ कहे सुने शीव्र ही वृटिश गवर्नमेण्टके

प्रस्तावमे सम्मत हुए। उसीके अनुसार निम्नलिखिन सिवपन दोनोकी ओरसे तैयार होगया। मेरवाडाके मारवाडके राजोंके अधिकारी अंशके सम्बन्धमें

जोधपुर राज्यका संधिपत्र । यह राजद्रवार सम्पूर्ण सतोपजनक रूपसे विदित है कि मेरवाडे के सब अगोम

उपयोगी प्रहरी एव रक्षक सेनाका नियोग अथवा वर्हाके सव प्रकारके उपद्रवाको निवारण करनेकी सामर्थ्य रक्खे, परन्तु वृटिश गवर्नमेण्टको संतुष्ट रखनेको इस रजवाड़ेकी एकान्त इच्छा है, और गवर्नमेण्टको इस समय उन देशांपर अपनी श्रेष्ठ रीतिके चलानेकी इच्छा है उसमें शान्ति स्थापनके लिये जो नई सेना तैयार होगी, मि० वेलडरके प्रस्तावसे उस सेनाके व्यय निर्वाहके लिये आठ

वर्षके लिये वार्षिक पंद्रह हजार रुपये देने होगे। इस प्रकारसे मारवाङ्के अधिकारी चाङ्ग चितार और अन्यान्य खालसा श्राम जिन श्रामोके निवासियोके दूमन करनेके लिये अंग्रेजी सेना भेजी जायगी, इस द्रवारके ठाक़रोंने जिस वृटिश सेनाकी सहायता

से उनको दुमन करके समस्त ग्रामोपर अपना अधिकार कर लिया है, वह सभी ग्राम उक्त आठ वर्षके िख्ये गवर्नमेण्टको देने होगे-परन्तु जो कर अदा किया जायगा उसका हिसाव देखने और परीक्षाके लिये इस दरवारकी ओरसे एक प्रतिनिधि वहाँ रहनेके

लिये भेजा जायगा, उनमेसे उक्त रुपया छोड़कर वाकी हिसाव करके इस द्रवारमे लाना होगा। जो परिमित समयके लिये प्राम दे दिये हैं उस समयके वीतते ही उक्त

वार्षिक पाँच हजार रुपया और नहीं देना होगा, तथा उन मामोको फिर छोटा देना होगा।

४ था रज्जव, १२३९ हिजरी। ( हस्ताक्षर ) व्यास सुरतराम ।

वकील ।

महाराज मानसिहकी ओरसे वकील व्यास सूरतरामने उक्त संधिपत्र पर हस्ता-क्षर किये, वृटिश गवर्नमेण्टके पोलिटिकल एजेन्ट मि० एफ वेलडरने निम्नलिखित संधिपत्रपर हस्ताक्षर करदिये।

वृटिश गवर्नमेण्टको विश्वासके साथ मारवाड़ मेरवाड़ेके जो याम दिये गये थे, उनमेंसे जितना रूपया करस्वरूपसे संग्रह होगा, उक्त पंद्रह हजार रूपयेके अतिरिक्त सभी छोटा देना होगा, तथा आठ वर्षके पोछे उक्त ग्राम फिर जोधपुरके महाराजको दे देने होगे और वह पंद्रह हजार रूपया महण नहीं किया जायगा ।

৽য়য়৽ঢ়য়য়৽ঢ়য়৽ঢ়য়৽৽য়য়৽ড়য়৽ড়য়৽৽য়৽৽য়য়৽ঢ়য়৽৽য়য়৽ঢ়য়৽৽য়য়৽ঢ়য়৽ঢ়য়ঢ়ঢ়য়ঢ়ঢ়য়৽৽য়য়৽ঢ়য়ঢ়ঢ়য়৽৽য়য়৽ঢ়য়ঢ়ঢ়য়৽৽য়য়৽৽য়য়৽৽য়য়৽৽য়য়৽৽য়য়৽৽য়য়৽৽য়য়৽৽য়য়৽৽য় ৽৽য়য়৽৽য়য়৽৽য়য়৽৽য়য়৽৽য়য়৽৽য়য়৽৽য়য়৽৽য়য়৽৽য়য়৽৽য়য়৽৽য়য়৽৽য়য়৽৽য়য়৽৽য়য়৽৽য়য়৽৽য়য়৽৽য়য়৽৽য়য়৽৽য়য়৽৽য়য়৽৽য়য়৽৽য়য়৽৽য়য়৽৽য়য়৽৽য়য়৽৽য়য়৽৽য়য়৽৽য়

ক্যানিক্যানিক্যানিক্যানিক্যানিক্যানিক্যানিক্যানিক্যানিক্যানিক্যানিক্যানিক্যানিক্যানিক্যানিক্যানিক্যানিক্যানিক্ वेलंडर साहवके हस्ताक्षर युक्त संधिपत्रसे भली भाँति जाना जाता है कि महाराज मानसिहने पार्वत्य मीना और मेरोके दमन करनेमे समर्थ होकर भी वहाँ स्वय शांति स्थापनमे समर्थ किया था। उसका वर्णन आंग किया जायगा।

होकर भी केवल गवर्नमेण्टके सतोपके लिये उन श्रामोको गवर्नमेण्टके करकमलमे समर्पण किया । गवनेमेण्टने मेरवाडेपर अधिकार करके अतमे किस प्रकारसे स्वार्यसाधन जिस भॉति महाराज उदयसिहने सबसे पहले वाद्शाह अकबरकी अपानता स्वीकार करके राठौर जातिको यवनेकी टासश्रेणीमे गिनाया था, उसी भांति महाराज मानसिंह भी सबसे पहले अंग्रेजोको गरण हुए, परन्तु उदयसिंह ही यवनेकि साथ सन्धिवधन करके अपने राज्यकी उन्नति करनेमे समर्थ हुए थे. अव मानिसहने वृधिश गर्वनमेण्टके साथ सन्धि करके केवल स्वेटश-स्वजाति और अपने भाग्यमे घोर राविको बुढाया । अपनी वुद्धिके दोपसे तथा उच अगकी राजनीतिज्ञताके अभावसे महाराज मानसिंह वालकपनसे ही विपत्तिके समुद्रमें मन्नहुए थे। उन्होंने माने। विपत्तिकी अपना साथी मित्र वनाकर इस समारमे जन्मलिया था । स्वजातिका विष्वंस, स्वराज्यका नाज, और जातिके गौरवकी सीमाको एकवार ही छोप करनेका भाग लेकर ही मानो वह राजसिहासन पर विगाजमान हुए थे। रजवाडिके अन्यान्य राजाओं की समान सामन्त्रोके साथ राजाकी अनैक्यता आत्मनिष्ठत् विलामिता, और स्वजातिमे विदेष मारवाडके पतनकी जड़ थी। कुछ समयके पीछे महाराज मानसिहने जपनी शासनशक्तिको प्रवछ करनेके छिये पहलेसे ही सामन्तिके अपर कठोर व्यवहार फरना प्रारंभ किया था। १८२४ ईसवोमें, यद्यि महागज मानमिटने गानीमण्डके कडनेगं। स्वतः निकाले हुए सामन्तोमे से कितने ही पर क्षमा प्रकाश की थी, परन्तु उनके मार्यम व्यवहार अच्छा नहीं किया, ओर नीची देशीके नामन्त्रोको भी क्षमा न किया-अमीन भ महाराज मानसिंहके विरुद्धमें फिर पड्चन्न जालना विन्तार दोने लगा, मागसिंह ने बृदिश गवर्नमेण्टके साथ सधि कर नी ली यी, परन्तु अब गवर्नमेण्टने सुना कि मारवाडके वाहरी देशोंमें पड़ोहुई सामन्त मंडली १८२० देम्पोने दिर नहाराज

मानसिहको सिहासनसे उतारनेके छिये दछ बायरही है ।

られてきれてきれてきれてきれてきれてきれてこれでこれできれて

और जयपुरपति महाराज सवाई जयसिंहने भारनवर्षके किसी देशीय राज्यपर आक्रमण नहीं किया था, वृटिश गवर्नमेण्टके साथ इस प्रकारमें सथि करके भी साहसमे भर धौकलसिंह की सहायतासे वह मारवाड पर आक्रमण करने के

लिये उद्यत हुए है। इस समय प्रवल प्रतापशाली अप्रेजी सरकार लाल २ नेत्र कर संहारम्रितसे 😤 भारतवर्षके प्रत्येक प्रान्तकी ओर देखती, और महा सिहनाद करके गर्जती थी, राठौर सामन्त, धौकलसिंह, तथा जयपुरके महाराज इसमें कुछ भी भयभीत न हुए । इसी सामन्त, धोकलिसह, तथा जयपुरके महाराज इसमें कुछ भी भयभीत न हुए । इसी हैं समयमें रणभेरी वजने लगी; फिर राठौर सामन्त स्वजातिकी उस शोचनीय दशा हैं पतन अवस्थामें जातिक शेप अस्तित्वके लोपके निमित्त तथा, स्वदेशका नाम दे भारतवर्षसे लोप करनेके निमित्त फिर नंगी तलवार हाथमें लेकर सजने लगे । हैं मारवाड़का राजनैतिक आकाश देखते २ काले २ वादलोमें दक गया, महाराज मानिमहको हैं मारवाड़का राजनैतिक आकाश देखते २ काछे २ वादछोमे ढक गया, महाराज मानिमहको देखों अंधकार दृष्टि आने छगा, उस घोर अवकारमे अनुके ओरकी भयकर पृजुटोहर देखारा चमकने छगी, परन्तु इन दुर्दिनोमे इस भयकर तरगमाछासे युक्त विपत्तिक समुद्रमें उनका आशा भरोसा, सहाय—वछ केवछ अप्रेज़ हो थे। उन्होंने विचारा कि अप्रेजोंकी वश्यताका भार शिर पर धारण किया है, दस्तखत कर दिये है, प्रत्येक वर्षमें कर देते हैं , गवर्नमेण्ट संधिकी धाराको भंग करके भी जय जो कुउ कहती है वही करते हैं । इस कारण, १८१८ ईसवीमे संधिपत्रकी दूसरी धाराके मतसे उन्होंने गवर्नमेण्टसे सहायता मॉगनेका विचार किया, और सोचा कि गवर्नमेण्ट अवश्य हमारा इस उठती हुई तरंगमाछामय विपद्जाछके भयंकर आक्रमणसे उद्धार करेगी। मानिसहने इसी अश्वासे हृदयको धीरज दे वृदिश गवर्नमेण्टसे सहायता मांगनेके छिये समाचार भेजा। परन्तु वृदिश राजनीतिका चक्र किस अभिप्रायसे किस मृतिसे किस समय यूमा करता है, इसको मानिसह कुछ भी नहीं जानते थे। उन्होंने करदिभन्न राजहूपसे सहायता मॉगी, परन्तु गवर्नमेण्टने उनकी आशोक विपरीत उत्तर दिया, कि मारवाड़के आभ्यन्तिक किसी उपद्रव पर गवर्नमेण्ट हस्तक्षेप वा किसी प्रकारकी सहायता न करेगी। मानिसहको निष्कंटक कर मारवाड़के सिहासन पर वैठाछनेमें तथा है उनके शत्रुओके दमन करनेके छिये गवर्नमेण्ट तैयार नहीं है। पाठक क्या क्या अप्रेजोंकी कपनीके दृत मिं वेछडरने मारवाड़मे जाकर इन महाराज मानिसहसे अप्रेजोंकी कपनीके दृत मिं वेछडरने मारवाड़मे जाकर इन महाराज मानिसहसे अप्रेजोंकी कपनीके दृत मिं वेछडरने मारवाड़मे जाकर इन महाराज मानिसहसे वारम्वार कहा था, कि मारवाड़मे शान्ति स्थापन करनेके छिये, तथा अथमी सामन्तोको वारम्वार कहा था, कि मारवाड़मे शान्ति स्थापन करनेके छिये, तथा अथमी सामन्तोको वारम्वार कहा था, कि मारवाड़मे शान्ति स्थापन करनेके छिये, तथा अथमी सामन्तोको वारम्वार कहा था, कि मारवाड़मे शान्ति स्थापन करनेके छिये, तथा अथमी सामन्तोको वारम्वार कहा था, कि मारवाड़में शान्ति स्थापन करनेके लिये, तथा अथमी सामन्तोको है दमन करनेके छिये अंग्रोजोकी सहायता छोजिये। परन्तु जब फिर विचित्र

भी समझमें नहीं आता। माननीय गवर्नमेण्टका उत्तर पाकर मानसिंह चैतन्य होगये और वह इस वातको

भेटेगी हिन स्टिक्स स्टिक स्टिक्स स्टिक्स स्टिक्स स्टिक्स स्टिक्स स्टिक्स स्टिक्स स्टि

राजनैतिक लीलाका दृश्य दृष्टि आया, और महाराज मानसिहने स्वयं उनसे असहायता मानी ? तव यह क्या उत्तर पाया ? वृटिश राजनीतिक चक्रका मर्म कुछ

भाग २. ] श्र मारवाड़—जोधपुरका इतिहास—अ० १६. श्र (३०७)

हिल्किए क्षिण्डिप् क्षिण्डिप क्षिण्डिप क्षिण्डिप व्यवन वादशाहके साथ संधि हैं जिन्ने मानवें कि उनके पूर्वनर्ती कई पुरुप दिल्लीके यवन वादशाहके साथ संधि हैं करके जिस भावसे राज्यशासन करगये हैं इनके भाग्यमे वह वात असन्भव है । उन्होंने हिल कहला भेजा कि "इस समय संधिपत्रकी दूसरी धाराके अनुसार कार्य करनेका समय हैं उपस्थित है । आभ्यन्तीरक उपद्रवांको निवारण वा शान्ति स्थापनके लिये गर्वनेमण्टसे हैं सहायता नहीं मागी गई है । जो सामन्त असंतुष्ट है और वह उन्हींके अविकारी हैं इसमें रहते हैं, तथा वह उन्हींके विपरीत पड्यत्रका विस्तार करके उपद्रव उपस्थित हैं जयपुरराज्यसे जयपुरराज्यकी सहायतासे शत्रुओंका दल उनको आक्रमण करनेकी हैं जयपुरराज्यसे, जयपुरराज्यकी सहायतासे शत्रुओंका दल उनको आक्रमण करनेकी हैं अभिलाप करता है । इस कारण जब कि विना कारणके ही जयपुरके महाराज हैं इसको वाहरी जनुके द्वारा आक्रमण करनेके लिये उचन हुए है, तब क्या बृटिंग गर्वनेमेण्ट हैं इसको वाहरी जनुके द्वारा आक्रमण मानकर स्वीकार नहीं करेगी ? संविपत्रकी हैं इसको वाहरी जनुके द्वारा आक्रमण मानकर स्वीकार नहीं करेगी ? संविपत्रकी हैं इसको वाहरी जनुके द्वारा आक्रमण मानकर स्वीकार नहीं करेगी ? संविपत्रकी हैं इसको वाहरी जनुके द्वारा आक्रमण मानकर स्वीकार नहीं करेगी ? संविपत्रकी हैं इसको वाहरी जनुके द्वारा एक्षको रक्षाहरण नहीं करेगी ? संविपत्रकी हैं इसको वाहरी जनुके द्वारा है । वस्तारित बृटिंग राजनीतिके चकका कोन स्थान हैं इसका कान करनका विषयों एग है, महाराज मानसिह उस समय भी उन वातको हैं समय भी उन वाद है चिन्ता और भयमे जडा हुआ हदय आग्राके अम्पुट प्रकाशको समय भी उन वाद है चिन्ता और भयमे जडा हुआ हदय आग्राके अम्पुट प्रकाशको मानो उपाके खेलकी समान देखने लगा।

🕸 राजस्थान इतिहास । 🕸 🛚 दृसरा⊸⊭ (३०८), राजा इस प्रकारका उत्तर दे सकता है <sup>१</sup> सन् १८१८ ईसवो मे जो साधि टोनोके वीचमे हो गई थी, कोन साहससे कह सकते है कि यह उत्तर उसी सधिपत्रके मतसे दिया गया है ? "आभ्यन्तारेक शासन पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे" इस वातका क्या अर्थ है कि जब सामन्त अपने स्वार्थसाधनके लिय तुमको सिहासनसे उतार कर विपत्तिमे डाले तो हम तुम्हारी महायता नहीं करेगे ? मि० वेलडर और कर्नल टाड साहवको जिस समय वृटिशसेनाको सहायता छेनेमे अत्यन्त उन्छा हुई थी, उस असत्रष्ट हुए सामन्ताने जो काण्ड उपस्थित किया था, इस समय भी वह उसी मनम काण्ड उपस्थित करेगे। इस प्रकार वृटिश गवर्नमेण्टने किस प्रकाररा राजनीतिको मित्रता की यह नवीन व्याख्या की <sup>9</sup> यद्यपि महाराज मानमिह प्रजाके अप्रियपात्र हो-गये थे तथापि गवर्नमेण्टको उनकी सहायता करनी उचित थी।ऐसी अवस्थामे क्या उनके ऊपर भयंकर गर्जन करना न्यायसंगत था ? इस समय यदि साय टाइ साह्य पोलिटि-कल एजेण्टके पद्पर नियुक्त होते तो वह ऐसा उत्तर कभी नहीं दे सकते थे। नानीमह उक्त उत्तरको सुनकर इस वातको भलीभांतिसे जानगर्य कि सविपत्रका मृल्य कितनाहै। सौभाग्यसे शिव्र ही वृटिश गर्वनेमेण्ट इस वातको भली भातिसे जानगई

समय जयपुरके महाराज और धौकलसिह असतृष्ट सामन्तोको साथमे लेकर मारवाड पर आक्रमण करनेके लिये उद्यत इनको अवश्य ही वाहरी शत्रुका आक्रमण मानना होगा। कम्पनी सरकारने मानसिंह से कुछ न कहा, केवल राजनैतिक सम्बन्ध विस्तार कर उपस्थित उपद्रवोका विचार करनेमें लगी। जयपुरके महाराजके साथ वृटिश सरकार की जो सिव पहले ही होगई थी जिससे कि वह भारतवर्षके किसी देशीय राज्यपर आक्रमण वा किसी देशीय राजाके साथ युद्ध नहीं करसकते थे। जयपुरके महाराज उस सधिको भग करके मारवाड़ पर आक्रमण करनेके लिये उद्यत हुए इसीसे वृटिश गवर्नमेण्टने विशेष असतीय प्रकाश कर उनके पास एक पत्र भेजा तथा जिससे वह सेनाको विटा देकर मारवाड पर आक्रमण न करे, ऐसी आज्ञा भी लिख भेजी । वटिशसिहके उस भयंकर गर्जनसे भयभीत हो जयपुरके महाराज शीव्र ही मारवाडके आक्रमणसे विमुख होगये। जयपुरके महाराजकी समान धौकलसिहको भी गवर्नमेण्टने भय दिख़ाकर अन्यत्र जानेकी आज्ञा दी, वह भी भयभीत होकर झज्जूर नामक स्थानम चलेगये। जातीय शक्तिके शेप अस्तित्वको लोप करनेके लिये मारवाडको समभूमि करनेके लिये जो असंतुष्ट सामन्त श्रेणी वीर साजसे सजो थी, इस समय जयपुरके महाराज और धौकलसिहको वृटिश गवर्नमेण्टकी ताडनासे पीठ दिस्ति हुआ देख कर शीव्र ही गंभीर निराशाक जलमें मग्न होगई। कोई २ सामन्त फिर मारवाडमे जाकर मानसिहकी वक्यता खीफार कर पहलेकी समान नियह भोग करन लगे। और मानसिंह पहलेकी विपत्तियोकी समान इस वार भी अनेक विपत्तियोसे पाकर मनहीमन अपने भाग्यकी प्रशंसा करके निर्भय हो

র্ম ক্রিন্টের্কার কর্মন ক্রিন্টের্কার ক্রমিন ক্রিন্টের্কার ক্রমিন ক্রমিন ক্রমিন্টের্কার ক্রিন্টের্কার ক্রিন্টের্কার ক্রিন্টের্কার ক্রিন্টের্কার ক্রিন্টের্কার ক্রিন্টের্কার ক্রিন্টের্কার ক্রমিন্ট ক্রমি

करने लगे।

वृटिश गवर्तमेण्टने महाराज मानसिह्यो विदिन दिया कि तुमने जो मेना ने भिया, हि

हजार रुपया देना होगा। इस स्थानपर उसका उद्देख करना केवल वाहुल्य मात्र है, विशेषिटिकल एजेण्टने अवश्य ही महाराज मानसिहको भलीभातिसे समझा दिया था कि वृटिश गवर्नमेण्ट केवल महाराज मानसिहकी मगलकामनाके लिये, जायपुरमे शांतिकी सिक्षाके लिये एक नई सेनाको जायपुरके नामसे तैयार करनेकी इच्छा करती है। क्या कि तो महाराज मानसिह वृटिश राजनीतिके उस मधुर अर्थने मोहिन हुए होगे या और कि किई गति देखकर मोन हुए हो, उन्होंने तुरन्त ही उस प्रस्तावमे अपनी सम्मित ही। कि इस प्रकारसे १८३५ ईसवीमे निम्नलिखित उपायोसे १८१८ ईसवीके मन्विपत्रकी कि आठवी धाराका वदला होगया।

"जिस कारण जोधपुरके महाराज मानिसह वहादुरने वृटिश गवनेमण्टके साथ १८१८ ईसवीके जनवरी महीनेकी छठवी तारीखको दिल्लीमे जो सिन्य की थी उस सिन्धपत्रेक ही मतसे वह आवश्यकता होनेपर पंट्रहसी अभ्वारोही सेना देनेके लिये राजी हुए थे, अब इस समय उस डेढ हजार सेनाके बदलेंम सबत् १८९२ मे पूस सुदी पूर्णमासीसे वार्षिक एक लाख पद्रह हजार कपये देनेके लिये राजी हुए है, इस कारण वृटिश गवर्नमेण्टकी ओरसे इस स्वीकार पत्रके द्वारा उपरोक्त संधिपत्रकी आठवी धारामे लिखा हुआ "जोधपुरराज्यको जब आवश्यकता होगी तभी डेढ़ हजार अश्वारोही सेना देना होगी" इस बाराको बदल कर उस

स्थान पर यह छिख दिया कि उपरोक्त कारणसे उक्त सेनाके वेतनके हिसावले जोधपुर राज्य अजमेरको नगद "वार्षिक एक छाख डेढ़ हजार रूपया" देगा सम्वत् १८९३ के पूस मासकी पहली तारीखके। यह एक छाख डेढ हजार रूपया देना

होगा, और भविष्यत्मे प्रत्येक वर्षमे उक्त तारीखको उतना ही रूपया देना पडा करेगा।

सकाडन्सेल गवर्नर जनरलका १८३६ ईसवी की ८ फरवरीको स्वीकार किया।

इस प्रकारसे वृटिश गर्वनमेण्ट महाराज मानसिहके पाससे एक लाख पन्द्रह हजार रुपया वार्षिक पानेकी व्यवस्था करके एक स्वतंत्र सेनाको निर्माण कर अजमेरको अपने अधीनमे रखने लगी।

उपरोक्त संधिपत्र तैयार होनेके एक महीने पिहले महाराज मानासिह गर्वनमेण्टकी एक और आज्ञाके पालन करनेके सम्मत हुए । महाराजके अधिकारी मेरवाडेके मीनो और मेरोको दमन करनेके लिये वृटिश गर्वनमेण्टः १८२४ ईस्त्रीमे वहाके २१ प्रामोको आठ वर्षके लिये अपने अधीनमे प्रहण करके शांति स्थापन करनेके लिये पन्द्रह हजार रुपये लेते थे, परंतु १८३५ ईस्त्रीमे वह आठ वर्ष वीत गये। बृटिश गर्वनमेण्टने १८२४ ईस्त्रीमे संधिपत्रके अनुसार उन प्रामोको नहीं लौटाया। असिस्टण्ट पोलिटिकल एजेण्ट एच० डवल्यू० ट्रिवेलियनने फिर महाराज मानासिहके निकट यह प्रस्ताव किया कि वृटिश गर्वनमेण्ट फिर मेरवाडेके उन ग्रामोको ९ वर्षके लिये अपने अधीनमें रखनेकी अभिलापा करती है, मीना और

मेरोको दमन करनेके छिये जो सेना तैयार हुई है, और महाराज जिसको वेतनके हिसावसे गत आठ वर्षतक वार्षिक पंद्रह हजार रुपया देते आये है उसी प्रकारसे धन भी उनको नौ वर्षतक देना होगा, और जो सुर्वाता मिला तो उन प्रामोके अतिरिक्त उसीके समीपवाले और भी सात ग्राम उक्त नियमके अनुसार जाँयगे। महाराज मानसिंहने वृटिश कम्पनीको सर्वदा संतुष्ट रखनेके छिये व्रत किया था, इसी कारणसे उन्होंने विना कुछ कहे सुने उक्त असिस्टेन्ट पोलिटिकल एजेन्टके प्रत्येक प्रस्तावमे अपनी सम्मति दी । १८३६ ईसवीकी २३ वी अक्टूबरको फिर उक्त प्रदेशके सम्बन्धमे पूर्वमतसे नवीन सविपत्र तैयार होगया । महाराजकी ओरके वकील व्यास सवाईराम और गवर्नमेण्टकी ओरके मि० एच० डवल्यू० ट्रिवेलियनने परम्पर

जिस देशमे राजतंत्रकी शासनरीति प्रचलित है, उस देशमे नरपति यदि अपनी नीतिके वलसे वलवान हो, सर्व साधारण प्रजाकी आभिमातिके प्रति सम्पूर्णत दिखाकर राज्यशासन करता रहे तो उस देशमें से शांति कभी नहीं जासकती, और उस राजाको भी शासनके विरुद्धमें किसी प्रकारकी विपत्ति नहीं होस हती, परन्तु जिम राजतंत्र शासनप्रणाली युक्त देशमे राजा अपनी इच्छानुसार पूर्ण अभिनय करते हैं। पाश्विक वलकी सहायतासे प्रजाकी साधारणमित पर पदावात करके शामनदंगको चलानेकी अभिलापा करते है उस देशकी शांति शीव ही लुप होजाती है, तथा उस यथेच्छाचारकी शासनशक्ति, उस पाशविक वर्लक निकटमे सावारण प्रजाकी नैतिकरूप महाराक्ति अत्यन्त प्रवल होलर समय पर अवद्य हो उस पार्शाह वलको दमन करलेती है, समारके प्रत्येक इतिहासको ओर देखनेमे जाना जासकता हैं कि पहिले पहिल पाशविक वल विजेप प्रवलता विम्तार करनेमें मुमर्ग या, समय बह एकवार ही विध्यम होगया । जातिकी पतनकामि

श्री अत्याचार करने प्रारम करिये, फिर इस प्रकारक। पाश्विक वल प्रयोग करने हिं लिंगाई, विद्रोहके वढते ही मारवाड़के प्रत्येक प्रान्तमे फिर असतोपकी अग्नि प्रज्ञालित हैं होगई, विद्रोहके वढते ही ग्रांतिक दूर होनेसे अगजकता उपस्थित होगई। धर्मयाजक हिं वृत्त्वेकी आज्ञाने तथा उनकी मंत्रणा और परामर्शके उपदेशने मानसिहके वक्षस्थल हिं पर पदाधात कर उनकी बृद्धा अवस्थामे राज्यमे फिर इस प्रकारका विद्रव उपस्थित हैं करिंद्या कि जिससे राठोर जातिक वंश सहित नाश होनेके प्रनिल्दाण हिए आनेलगे।

क्या प्रजा, सभी वृद्धा अवस्थामे पारले। किक पुण्यको संचय करने के लिये झुकजाते हैं, वृद्धा अवस्थामे हमारे महाराज नानिसहने भी नहीं किया, महाराजकी भिक्त धर्मकी ओर अधिक थी, सो यह कुछ विचित्र वात नहीं है । परन्तु भारतकी पतन दशामे धर्मयाजक गण शानजानसे हीन होकर केवल यनको सप्रह कर अपना प्रमुख प्रकाश करनेमे सावधान रहते थे। प्राचीन आर्य कृषि मुनियोक ममान उनका ज्ञान, विद्या, विचार, अभिज्ञता और उनके चरित्रोमे उस प्रकारकी निर्मलता नहीं थीं, परन्तु तो भी वह एकमात्र धन और प्रमुखके प्रयामी होकर प्रवल प्रतापशाली राजासे लेकर सामान्य कृपक तक सभीके ऊपर एकसात्रसे प्रभुखका विक्तार करते थे । राज्य और समाजकी ओर उनका किचिन्मात्र भी ध्यान न था, वह केवल अपने ही स्वार्थको पूरण करनेमे प्रमत्त हो जाते थे । महाराज मानिसह इस वृद्धा अवस्थामे धर्मयाजक श्रेणीके मोहमंत्रसे मोहित होगये । उस राजनीति—शिक्षा हीन धर्मयाजकोके परामर्शसे शासन दंडके चलते ही मारवाडमे वह विद्रोहानल प्रवल होगई । वृद्धिश राजनीतिकी कैसी विचित्र महिमा है ? १८२४ ईसवीमे जयपुरके महा-

राज घोकलिसंह और अन्यान्य राठौर सामन्तांको अपने साथ लेकर मारवाड पर आक्रमण करनेके लिये तैयार हुए, कम्पनीने भयंकर हुकारके साथ भृकुटी चढ़ाकर मानसिहकों कैसा भर्सनापूर्ण पत्र लिखा था कि समस्त प्रजा उनके विरुद्ध होगई है इससे गर्वनेमेण्ट उनकी सहायता नहीं करेगी, इस क्षमय वह वृदिश गर्वनेमेण्ट अपनी उस उद्गीरित उक्तिकों किर उद्रस्थकर नवीन राजनैतिक अभिनय करने लगी। यद्यीप महाराज मानसिहने वृदिश गर्वनेमेण्टकों कर देनेमें राजी होकर सिध कर ली थी, परन्तु यहां तक एक भी अप्रेजी सेनाको मारवाडमें जाकर वृदिशसिहकों सहारमूर्ति दिखानेका सुअवसर नहीं मिला। वृदिश कम्पनी इस समय राठौर जातिको वह सहारमूर्ति दिखानेके लिये महाराज मानसिहकों अपना कीड़नक रूपसे परिणत कर वृदिश कर्मचारीके द्वारा मारवाड़कों शासन कर अपनी सामर्थ्यको प्रवल करनेके

्या पर वृटिश कमचरिक द्वारा मारवाड़का शासन कर अपना सामध्यका अवल कर्या है। लिये-तथा मानसिंहको यथार्थ वशीभृत बनानेके लिये सुसाज्जित हुई। १८३९ ईसवीमे वर्पाऋतुके शेपमे-तथा शरदऋतुके प्रारममें कर्नल सदरलेण्डने विश्वविजयी वृटिश वाहिनीके साथ द्र्पसे मारवाड़में अवेश किया। यद्यपि मारवाड़में विद्रोह निवारण करके शांति स्थापन करनेके लिये तथा सुशासनकी व्यवस्था करके

असतुष्ट सामन्तोको पैतृक अधिकार दिलानेके लिये गवर्नमेण्टने सद्रलैण्डको भेजा था

हृदयसे यह महात्मा उस महान् उद्देशको पृर्ण करते तो हम उस उद्देशकी ऊची प्रशसा करते, परन्तु हम देखते है कि सन् १८३९ ईसवीसे भारतके ্রমার ক্রমার अन्यान्य देशीय राज्योके समान यह मारवाड भी अन्नेजी एजेण्ड द्वारा जिस प्रकारसे सामर्थ्यहीन किया गया, उसका वर्णन नहीं होसकता। उसे एकमात्र देशीराजा ही कह सकते है। इस एजेण्टने उनको किस प्रकारसे अपने हम्तगत करित्या । चिर वीरत्रतावलम्बी, स्वाधीनताकी प्रिय उपासक जिस राठेर जातिन अपने घोर दुर्दिनोमं तथा महा विपत्तिमे पड़कर भी दिल्छोके वादकाहकी सेनाको भी कुछ न गिना था, आज वही राठौर जाति अप्रेजी सेनांक जीधपुरम आने ही क्षीण प्राण दुर्बे हृद्येक समान रहने लगी । महाराज मानसिहने महा भयभीत होकर उस अप्रेजी सेनाको बडे आदरभावसे प्रहण किया! हा कालकी कैसी विचित्रगति है !-जातिकी पतनद्ञामे जातिके चरित्रोका कैसा हृद्यभेदी चित्र होर्नीट। अयेजी सेनाने जोवपुरके किलेपर अधिकार करित्या, महाराज मानिसह भी मन्तक ्युकाकर कर्नेल सद्रुलेण्डकी आज्ञा पालन करने लगे । महाराज मानसिंहके साथ बंटिय कम्पनीका फिर निम्नलिखित नवीन संधिपत्र तैयार हुआ,-

# वृटिश गवर्नभेण्टके साथ महागज

मानसिहका संधिपत्र। माननीय वृद्धिय गवर्नमेण्टेक साथ जोवपुर राज्यकी अत्यन्त प्राचीन कालने

मित्रता है सन् १८१८ ईसवाके सधिवधनके मतमे वह मिलना हट्ता एनक सापिन हुई है, इस प्रकारसे दोनों राज्योंने परस्पर मित्रभाव वर्तमान समयतक रिमाजनान है और भविष्यत्मे भी इसी प्रशास्त्र दोनोम मित्रभाद रहेगा।

चतुर्थ धारा-कर्नल साहव कहते है कि जोधपुरके किलेम अग्रेजी सेना रतनी होगी, तथा उसमें महाराज सम्मत होते है। राजस्थानके अन्यान्य राज्यों के जिन २ स्थानों में पोलिटिकल एजेण्ट रहते हैं, वह नगरके वाहर रहे। यहाँ के किलेम केवल नम्ती और

घर है, तथा स्थान बहुत संकीर्ण है। इस कारण इस विपयमे कुछ ब्यायात हुआ है; हैं वृटिश गवर्नमेण्टको संतुष्ट रखनेके लिये जब अंग्रेजी सेनाको रखनेके लिये सम्मित ही हैं है. और उस सेनाके रखनेके लिये उचित स्थान नियत करिदयागया है, तब सेना है

ह, आर उस सनाक रखनक ालय जाचत स्थान ानयत कराद्यागया ह, तब नना वहाँ रहेगी; जोधपुरके महाराजको तथा गवर्नमेण्टको इस विपयम किसी प्रकारके भयका कारण नहीं है।

पॉचवी धारा-श्रीजीका मंदिरस्वरूप विमह तथा जोगीश्वरके (विमह) एवं देशीय अथवा विदेशीय धर्मयाजक गण, अनुचर और उमराव, कका गण, मुसदी (कुगल-राज फीजराज इत्यादि) एवं पासवान गण (राजकर्मचारी) अन्यान्य सभी इस समय जिस प्रकार पदमर्यादा स्वत्व अधिकार और क्षमता मभोग करते हैं, इसमें कुछ भी घटती वढती न होगी।

छठी धारा—जो नियम छिखे गये है, राजकर्मचारी उन्ही नियमोके अनुसार अपने २ कर्त्तव्योको पाछन करते रहेगे, यदि उनमेसे कोई किसी समयमे उस कर्त्तव्यके

पालनमे असमर्थ हुए तो महाराजके साथ परामर्श करके उनके पर्पर हुसरे मनुष्यको नियत किया जायगा।

सातवी धारा-जिनकी जागीर और स्वत्वाधिकारको राजाने अपने अविकारमें करालिया है, न्याय विचारकी मूलनीतिसे उनको फिर वह अविकार प्राप्त होगा, और उस सत्वाधिकारीको राजाके यहाँ आनुगत्यभावसे कार्य करना होगा।

आठवी धारा-मारवाङ्की राजशासनशक्तिको चिरस्थाई करना और मारवाडका स्वार्थ रक्षण तथा महाराजका सन्मान और उनके यशकी रक्षा करना कम्पनीका

सुख्य उद्देश है इस कारण गर्वनमेण्टने महाराजके मान वा उनकी शासनशक्तिको न घटाया, इसी लिये गर्वनमेण्ट साक्षी होकर रहेगी।

नवीं धारा-वृटिश गवर्नमेण्ट और मारवाड़के अहलकार आपसमे एकसाथ परामर्श है करके महाराजकी आज्ञासे तथा जिन नियमोकी रीति नियत हुई है उन्हीं नियमोकी है रीतिसे वृटिश गवर्नमेण्टकों जो कर मिलता है, उस करको नियमित रूपसे देनेके लिये

तथा सेनाका खरच (जोधपुरके नामसे जो सेना वृटिश गवर्नमेण्टने तैयार की हैं) जो इस समय मिलता है वह देना होगा; और आगेको नियमित रूपसे देनेकी

व्यवस्था की जायगी। जिनको अधिक हानि हुई है, उन्होने जिनके द्वारा हानिकी हैं, उठाया है, यदि उसका प्रमाण मिल गया, तो उन हानि पहुँचानेवालीसे उस

हानिको भर लिया जायगा, अन्य था मारवाड़ राज्यको अन्यान्य राज्यके तिकट ही जो दायी किया, यदि उस दायीको रीतिके मतसे प्रमाणितकर दिया तो उस राज्यसे

्र आदाय करके देना होगा। हिंदी इंटिन्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विच्न्स्विच्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विड्न्स्विच्न्य्य भाग २. ]

दसवी धारा-जिस प्रकारसे महाराजने सरदारोके अधिक अपराधोको क्षमाकर उनको अनुगत बना फिर उनको जागीरोकी सनदे दी थी, उसी भाँतिसे बृटिश गवर्तमेण्ट भी स्वरूप एवं योगेश्वरेक मंदिरमे जो सव धर्मयाजक गण, उमराव और

अहलकारोक चारेत्रोसे असंतुष्ट हुई थी उनको भी क्षमा करती है। ग्यारहवी धारा-राजधानीमे एक अंग्रेजी एजेण्ट नियक्त रहेगा । किसी मनुष्यके

प्रति कोई किसी प्रकारका भी अत्याचार नहीं करसकेगा। जो छः धर्म सम्प्रदाय है, उनके किसी विषय पर भी हस्तक्षेप नहीं किया जायगा, और जो पशु पश्ची मारवाड़मे

<sup>प</sup>वित्र गिने जाते है उनका जीवन नाग नहीं किया जायगा। वारहवी धारा-यदि छः महीने, वा एक वर्ष अथवा अठारह महीनेमे महाराजके

शासनविभागकी सुट्यवस्था होजायगी तव पोछिटिकल एजेण्ट और समन्त अप्रेजी सेना जोधपुरके किलेको छोड़कर चली जायगी, यदि उक्तकार्य उसकी अपेक्षा थोडे समयमे ही शेप होगया तो गवर्नमेण्ट अत्यन्त प्रसन्न होगी: कारण कि वृटिश गवर्नमेण्टकी प्रतिपत्तिकी वृद्धि होगी।

तरहवीं धारा-उपरोक्त वर्णन किया हुआ यह संधिपत्र सन् १८३९ ईसवीके सितम्बर मासकी२४ वी तारीखको जोधपुरमे तैयार हुआ था, इसको लेपिटनेण्ट कर्नल सद्रें एड द्वारा महामहिम वर भारतवर्षके गवर्नर जनरलके पास म्वीकृत और संगोधित

होनेके लिये भेजा जायगा-और उक्त सधिपत्रेक मर्मसे युक्त एक स्वरीता उक्त महामान्य

गवनेर जनररुके पाससे महाराजको मिर्हेगा । भारतवर्षके गवर्नर जनरल महा महिम वर जार्ज लाउँ आकन्याउ जि. गि. ी, है

हारा सामर्थ्य प्राप्त होकर, यह सधिपत्र कर्नल सद्ग्रहेण्डका नियत किया हुआ।

**%** హొలెహాలెస్ట్రాన్ కాగ్రామ్ కార్కులు కార్యాలు క महाराजने पहले ही उन छः सम्प्रवायोके आप्रहमे मधिपत्र तैयार किया था, इस कारण विपयमे कर्नल सदरलैण्ड कुछ भी न कह सके। मारवाडकी अञान्तिके मूल-स्वरूप सामन्तोके असंतोप निवारण करनेके छिये शीत्र ही महाराजने उनके अधिकारको देदिया। इतने िनोके पीछे सामन्तोने भी अपने २ अधिकारको पाकर महाराजकी आनुगत्यता स्वीकार की । इसके पीछेकर्नल सदरलैण्डने सविपत्रके मतसे राज्यके प्रधान २ कर्मचारी मन्त्री और सामन्तोको शीब्रही सभामे बुढाकर मारवाइमे सुगासन स्थापन करनेके छिपे चिर प्रचलित रीतिके मतसे नियमोकी रीति नियत कर दी, और एक २ करके अपने सभी अभिलापित मनोरथ पूर्ण करिलये। मारवाडके प्रत्येक प्रान्तमे आज किर शांति देवी विराजमान होगई । पॉच महीने तक अग्रेजी सेना जोधपुरमे रहकर फिर अपने स्थानको चलीगई; महाराज मानसिंह निर्वित्र हो जाति समीग करनेलगे। परन्तु उनकी स्वेच्छाचारकी शासनशक्ति घट गई तथा पाशविक वलकी साम में भी एकवार ही दूर होगई। वृटिश पोलिटिकल एजेण्ट मारवाडके हर्ताकर्ता विवाता होकर राज्यके सब भागोमे अपनी सामर्थ्य चलाने लगे। इनके द्वारा यद्यपि विव्वस मारवाडमे फिर शांतिने आकर दर्शन दिया, परन्तु गानसिंहके समयसे राठाँर राज्यकी शक्ति जो एकवार ही दूर होगई थी उसका स्मरण करनेसे ऐसा कौन है कि जिसके हृद्यमे वेदना उपस्थित न हुई हो ? चिर वीर व्रतावलम्बी राठार राजवंशका स्वाबीन गासन इन मानसिहहीं के समयमे समाप्त होगया, चचिष उक्त सान्विकी प्रत्येक वारा केवल मान-सिहके शासन समयमे ही पाछी जायगी, इसके पीछे नहीं. यह मत निश्चय होगया, परन्तु आजतक वृटिश एजेण्टने मारवाड्मे जाकर राठौर राजकी शासनशक्तिको किस प्रकारसे सीमावद्धं कर रक्खा है उसका स्मरण करनेसे किसका हृद्य प्रसन्न होगा। वृटिश एजेण्टने सन् १८३५ ईमवीमे महाराज मानसिहके अधिकारी मरवाड़ेमे जो अट्टाईस माम थे उनको दूसरीवार अपने अधीनमे नौ वर्षके लिये रक्खा था। १८४३ ईसवीमे वह अवधि वीतगई। यह हम पहले हो कह आये हे कि वृटिश गवर्नमेण्टन किस कारणसे इन कई एक ग्रामोको अपने अधीनमे करके उन ग्रामोकी आमदनीमेसे वार्षिक पंद्रह हजार रुपये लिये थे, महाराज मानसिह इस वातको न जानसके। १८४३ ईसवीमे महाराज वटिश गवर्नमेण्टके आशयको भलीभाँति जानगये थे। उन्होंने दूसरीवार जो सात<sup>े</sup> याम दिये थे इसवार भी उन सातो यामोको लेकर वाकी कई एक ग्रामोको इस आश्यसे दिया कि गवर्नमेण्टकी जवतक इच्छा हो तयतक इनको अपने अधीनमे रक्खे । इसके सम्वन्धमे कोई नवीन सिधपत्र नहीं तैयार हुआ। वृटिश गवर्नमेण्टने तवसे यहांतक उन ग्रामो पर अपना अधिकार किया था कि उक्त कई यामें के अतिरिक्त महाराजके मालानीनामक देशको भी छै लिया, जो जोधपुरक पोलिटिकल एजेण्टके अवीनमे शासित होता यद्यिप मालानी देशके अधिनायकने जोधपुरपतिकी आनुगत्यता स्वीकार की परन्तु वह पोलिटिकल एजेण्टकी आज्ञा पालनमे नियुक्त थे । एजेण्टने केवल उक्त देशोसे वार्षिक  <u>ৠঌ৾ঀ৻ঽড়ঀ৻৽ড়৾৸৽ড়৸৽ড়৸৽ড়৸৽ড়৸৽ড়৸৽ড়৸৽ড়৸৽ড়৸৽ড়৸৽ড়৸৽ড়৸৽ড়৸৽</u>

महाराज मानसिह और अधिक दिनतक इस ससारमें न रह सके। उन्होंने १८४३ ईसवीमे सितम्बर मासकी ५ तारीखको पुत्रहीन अवस्थामे इस मायामय गरीरको त्यागिदया । महाराज मानिसहके चरित्रोकी समालोचना करनेका हम कुछ प्रयोजन नहीं देखते, कारण कि महामान्य टाड् साह्वने १८२३ ईसवीतक मानसिहके शामनको वर्णन किया है, पाठक उसको पढ्कर उनके चरित्रोके सम्बन्धमे स्वय न्यायसगत मंतव्य गठन कर सकते है।

## सत्रहवाँ अध्याय १७.



क्किट्टरवाड़ेक सिहासनके अविकारीको चुननेके लिये वृटिश गवर्नमेण्टका मानमिहकी रानी और राठौर सामन्ताको अनुरोध करना; मारवाइके सिहासन पर अभिषिक्त होनेके लिये धोक-लसिंहकी प्रार्थना, उनकी प्रार्थनाका अस्वीकार होना, अत्यन्त कुटुम्बी अहमदनगरके महाराज तग्त सिंहके अभिषिक्त करनेके लिये रानी और सामन्तींका प्रमाव, तस्तिसिंहका पारीचय, ईउर और अहमदनगरका सक्षिप्त विचरण, कर्नेल टाड् साहवकी पूर्वकामनाका सफल होना, वृदिश गंवनीमेण्ड का सम्मति देना, महाराज तरतीसहका अभिषक, महाराज तस्त्रतिहका अहमदनगरका अपने अधीन करनेके छिये कामना करना, उसके सम्यन्यमे ईडरपतिकी आपत्ति; महाराज तस्तिमिह्हा अहमदनगरका स्वरवाधिकार छोटना, बुमार यशयन्त्रीसहका नारपाउने छौटना, उँउरराज्य हे साथ अहमदनगरका मिलना, महाराज तख्तसिहके शासनमें सामन्तोका असतीप प्रकाश, अधिश सार्व मेण्टका अमरकोटके किलेपर अधिकार करना, मारवाटपतिका उस किलेके पांनको प्रार्थना करना, सनकर भी महाराजको उस किलेके देनेमे गर्वनेमण्टरा असरमति प्रकार करना, हिलेके बदरेन हानि पूरण करनेका प्रस्ताव करना, दुर्ग सन्बन्धी क्षेत्र मीमामा, उसके मन्द्रवादा गीका पत्र, सन् १८५७ के सिपाही विद्रोहके समय महाराज तस्त्रसिंहका उदिश गर्अनेनण्डले गरायना उना, उस सहायताका पुरस्कार स्वरूप अंग्रेज राजप्रतिनिधिका मारवाह राजप्राका नाक पुष्रक ग्राम वरनेकी सनद देना, सनद्वत्र, तरतिहरू घानेसवरर बिक्स करना, म नन्न की अधीन. असतीप, फिर विद्रोहके लक्षण प्रकाश, इसके सम्बन्धेक इरहाये का निवासन, अञ्चलक महाराज तरतिसहका अशिष्टाचरण, करुकसंचय, इट, मर्पाच त विविद्धा सुन्य ।

## Thorneone one one one one of the short of the one of the short of the short of the one of the on महाराजने पहुछे ही उन छः सम्प्रदायोके आप्रहमे सिधपत्र नैयार किया था, इस 🛣 कारण विपयमे कर्नेल सद्रुलेण्ड कुछ भी न कह सके। मारवाडकी अञान्तिके मुल-म्बरूप सामन्त्रोके असंत्रोप निवारण करनेके लिये शीव ही महाराजने उनके अधिकारको देदिया। इतने रिनोफे पीछे सामन्ताने भी अपने २ अधिकारको पाकर महाराजकी आनगत्यना स्वीकार की । इसके पोछेकर्नल सदरलैण्डने सिवपत्र के मतरो राज्यके प्रधान २ कर्मचारी मन्त्री और सामन्तोको भीब्रही सभामे बुलाकर मारवाडमे सुगासन स्थापन करनेके छिपे चिर प्रचलित रीतिके मतसे नियमां की रीति नियत कर दी, और एक २ करके अपने सभी अभिलापित मनोरथ पूर्ण करिलये। मारवाडके प्रत्येक प्रान्तमे आज फिर शांति देवी विराजमान होगई । पाँच महीने तक अयेजी सेना जीवपूरमे रहकर फिर अपने स्थानको चलीगई, महाराज मानसिह निर्वित्र हो जाति सभोग करनेलगे । परन्तु उनकी स्वेच्छाचारकी शासनशक्ति घट गई तथा पाशिवक वलकी साम व्ये भी एकवार ही दूर होगई । वृटिश पोलिटिकल एजेण्ट मारवाडके हर्ताकर्ता विवाता होकर राज्यके सब भागों में अपनी सामर्थ्य चलाने लगे। इनके द्वारा यद्यिप विव्वम मारवाडमें किर शांतिने आकर द्र्यन द्या, परन्तु गानसिहके समयसे राठाँर राज्यकी शक्ति जो एकवार ही दूर होगई थी उसका स्मरण करनेसे ऐसा कौन है कि जिसके हुउयमे बेदना उपस्थित न हुई हो ? चिर वीर व्रतावलम्बी राठीर राजवशका स्वाबीन वासन इन मानसिहही के समयमे समाप्त होगया, यदापि उक्त सान्यिकी प्रत्येक यारा केवल मान-सिहके शासन समयमे ही पाछी जायगी, इसके पीछे नहीं यह मत निश्चय होगया, परन्तु आजतक वृटिश एजेण्टने मारवाड्मे जाकर राठौर राजकी शासनशक्तिको किस प्रकारसे सीमावद्धे कर रक्खा है उसका स्मरण करनेसे किसका हृद्य प्रतन्न होगा। वृटिश एजेण्टने सन् १८३५ ईमवीमे महाराज मानसिहके अधिकारी मेरवाड़ेमे जी अट्टाईस प्राम थे उनको दूसरीवार अपने अधीनमे नौ वर्षके छिये रक्खा था। १८४३ ईसवीमे वह अविध वीतगई। यह हम पहले हो कह आये हे कि विटश गवर्नमेण्टने किस कारणसे इन कई एक ग्रामोको अपने अधीनमे करके उन ग्रामोकी आमदनीमेसे वार्षिक पंद्रह हजार रुपये लिये थे, महाराज मानसिह इस वातको न जानसके। १८४३ ईसवीमे महाराज वृदिश गवर्नमेण्टके आशयको भलीभाँति जानगये थे। उन्होंने दूसरीवार जो सात प्राम दिये थे इसवार भी उन सातो प्रामीको हेकर वाकी कई एक ग्रामोको इस आशयसे दिया कि गर्वनमेण्टकी जवतक इच्छा हो तयतक इनको अपने अधीनमे रक्ख । इसके सम्बन्धमे कोई नवीन सिधपत्र नहीं तैयार हुआ। वृटिश गवर्नमेण्टने तवसे यहांतक उन ग्रामो पर अपना अधिकार किया था कि उक्त कई यामोंके अतिरिक्त महाराजके मालानीनामक देशको भी ले लिया, जो जोधपुरके पोलिटिकल एजेण्टके अधीनमे शासित होता आया था। यद्यिप मालानी देशके अधिनायकने जोधपुरपतिकी आनुगत्यता स्वीकार की परन्तु वह पोलिटिकल एजेण्टकी आज्ञा पालनमे नियुक्त थे । एजेण्टने केवल उक्त देशोसे वार्षिक ६८८२ रुपया संग्रह कर जोधपुरके महाराजको दिया था। 

क्ष मारवाड्-जोधपुरका इतिहास-अ० १७. क्ष

अल्ल्यू हें व्यते, कारण कि महामान्य टाड् साहवने १८२३ ईसवीतक मानसिहके ज्ञामनको कि वर्णन किया है, पाठक उसको पढ़कर उनके चरित्रोके सम्वन्यमे स्वय न्यायसगत है।

भाग २. ]

सत्रहवाँ अध्याय १७. कु हरवाड़ेक सिहायनके अधिकारीको चुननेके लिये वृटिश गवर्नमेण्टका मानासहकी रानी और राठाँर सामन्तोको अनुरोध करना, मारवाड्के सिहासन पर अभिषिक्त होनेके लिये धोक-लिसहकी प्रार्थना; उनकी प्रार्थनाका अस्वीकार होना, अत्यन्त कुटुम्बी अहमदनगरके महाराज तरता-सिहके अभिपिक्त करनेके लिये रानी और सामन्तींका प्रमाव, तस्तिसिहका पारेचय, ईडर और अहमदनगरका सक्षित्र विचरण, कर्नल टाड् साहवकी पुवकामनाका सफल होना, बृटिश गवनेमेण्ट का सम्मति देना, महाराज तरतिसहका अभिषेक, महाराज तन्त्रसिहका अहमद्रनगर के अपने अधीन करनेके ठिये कामना करना, उसके सम्यन्धमे इंडरपतिकी आपत्ति; महाराज तस्तिमिदका अहमदनगरका स्वरवाविकार छोटना, कुमार यशवन्तिसहका मारवाउने लौटना, उउरराज्यके सार अहमदनगरका मिळना, महाराज तख्तसिह्के शासनमें यामन्तीका अगतीय प्रहाश, प्रदिश गर्यने मेण्टका अमरकोटके किलेपर अविकार करना; मारवाटपतिका उस क्लिके पानेकी प्रार्थना करना, सुनकर भी महाराजको उस किलेके देनेमें गवर्नमण्टरा अयन्मति प्रदाश करता, क्लिके उन्हें के हानि पूरण करनेका प्रस्ताव करना, दुर्ग सम्बन्धी शेष मीमामा, उसके मह्यन्यका ही।कार प्रयु सन् १४५० के लिपाही विद्रोहके समय महाराज तब्तांसहरा पृष्टित गवर्नमण्डना महायता देगा, उस सहायताका पुरस्कार स्वरूप अंग्रेज राजशतिनिधिका नारवाद राजवशको उनक पुत्रक प्रश्ना करनेकी सनद देना, सनद्वत्र, तरतिहरू घागरावरर अधिकर करना, मानन्नाकी अपनित

असतीप, फिर विदीहके लक्षण प्रकाश, उसके सम्बन्धक उपत्रचे हा निवारण, अवनेर हे दरनारस महाराज तन्त्रतिहका अशिष्टाचरण, क्लक्संचय, दट, महाराज तन्त्रांसहकी मृत्य ।

कारण घोकलिसहकी प्रार्थना स्वोकार न की गई। इसी समयमे घोकलिसहकी आजा चिरकालके लिये एकवार ही लुप्त होगई। राजरानी और सामन्ताने चिरप्रचलित रीतिके अनुसार वम्बई प्रसिडेन्सोके अन्तर्गत अहमदनगरपित महाराज वस्तिमहको

सातक अनुसार वम्बई प्रासंडन्साक अन्तरात अहमद्नगरपात महाराज वस्तानहरू मारवाड़के सिहासन पर अभिषिक्त करनेके लियं वृटिश गवर्नमण्टके निकट

प्रस्ताव उपस्थित किया। महाराज तख्तिसह कौन है और क्या वह निर्धारित हुए है ? पाठकां के कान्-हल निवारण करनेके लिये हम इस स्थानपर उनके सम्बन्धके कई ज्ञातव्य विषयों के वर्णन करनेकी अभिलापा करते है। मारवाड़पति महाराज अजितसिहके तीसरे पुत्र आनंदिसहको ईडरके महाराजने, तथा चौथे पुत्र रायसिहको मालविक अन्तर्गत जीवरेके महाराजने दत्तकपुत्ररूपसे यहण किया था। महात्मा टाइ साहवने अजितकी वगावलीमे अपना यह मत प्रकाशित किया है, तथा टाड् साहव अमसे रायसिहके नामको इस प्रकारसे छिख गये है। परन्तु कर्नल म्यालिसन और अचिसन इत्यादिकी पुस्तकोसे जाना जाता हे कि महाराज अजितके दो पुत्र १७२९ ईसुवीमे अपनी सेना साथ 'ले ईंडर और अहमदनगरमे जा उन दोनो देशोपर अपना कर स्वाधीनभावसे राज्य करने लगे थे। तस्तिसिंह उक्त अहमद्नगरपति रायसिंहके प्रपौत्र थे । अहमद्नगरपति पृथ्वीसिह्ने तस्तिसहके पुत्र यशवन्तसिह्को दत्तक पुत्रस्वरूपसे यहण किया था । पृथ्वीसिहके प्राण त्याग करते ही महाराज तस्तिसिह जसवन्तिसहके नामसे राज्यशासन करते थे, मारवाङ्की राजरानी और सामन्तीने देखा कि महाराज अजितके वंशमे यह तख्तसिह ही सिहासन प्राप्तिके अधिकारी है, निकट आत्मीय और योग्य पात्र है, इम कारण उनको मारवाड राज्यका भार देनेक लिये सभीने एकमत होकर वृटिश गवर्नमेण्टके निकट यह प्रस्ताव किया।

है, निकट आत्माय आर याग्य पात्र है, इस कारण उनका मारवाड राज्यका मार देनेके छिये सभीने एकमत होकर वृटिश गवर्नमेण्टके निकट यह प्रस्ताव किया। महात्मा टाड् साहव मारवाड़के इतिहासके अंतमे कह गये है कि पितृह्न्ता अभयितिह और वख्तिसहके महापापोके फलस्वरूप उनके उत्तराधिकारी मारवाड़को छार-खार

करते है, इस कारण मानसिंहको सिहासनसे रहित कर अजितके अपर पुत्रोसे उत्पन्न ईडरके राजा किसी एक पुत्रको मारवाडके सिहासनपर अभिषिक्त करना उचित है। साधू टाड् साहव १८२३ ईस्वीमे इस प्रकारसे वर्णन कर गये हैं, १८४३ ईस्वीमे वह कार्य पूरा होगया, वृटिश गवर्नमेण्टने महारानो और सामन्तोके

उक्त मतमे शीव्र ही सम्मति दी, महाराज तख्तसिह मारवाङ्के सिहासन<sup>पर</sup> विराजमान हुए। इनके अभिषेकका कार्य बड़ी धूमधामसे होगया।

<sup>(</sup>१) यह वात गलत है।

<sup>(</sup>२) रायसिंहके प्रपौत्र नहीं थे अनन्तसिंहके प्रपौत्र थे।

विख्यात अमरकोटका किला और उसके अधीनके हेग सन् १७८० ईम्बीमें हिं

शारवाइके अधीधारके अधिकारो तथा मारवाइके राज्यमे मिल गये थे परन्तु मारवाइके अधीधारके अधिकारो तथा मारवाइके राज्यमे मिल गये थे परन्तु मारवाइके अधीधारके अधिकारो तथा मारवाइके राज्यमे मिल गये थे परन्तु मारवाइके अधीधारके अधीकार करलिया । पाठे वृदित्र गवर्नमण्टने सिवंदरको जीतनेके समय चस किले पर भी अपना अधिकार करलिया । प्रचलित निधायको मतसे गवर्नमण्टने किले पर भी अपना अधिकार करलिया । प्रचलित निधायको करानेका उद्योग निकास सकता है १ वद्यार गवर्नमण्टने परिल्वा की, और अप ममयके किले बार निवास सकता है १ वद्यार गवर्नमण्टने परिल्वा की, और अप ममयके किला और उसके अधीन के हुत जो उसके न्यान पर स्वाधित है, और दुर्ग जैसे अभि वह न चाहा, स्वार्थ साधन करनेके लिये निधाय करिल्या कि अमरकोटका किला और उसके अधीन के हुत जो उसके न्यान पर स्वाधित है, और दुर्ग जैसे किला और उसके अधीन के हुत जो उसके न्यान पर स्वाधित है, और दुर्ग जैसे किला और उसके अधीन के हुत जो उसके न्यान पर स्वाधित है, और दुर्ग जैसे किला और उसके अधीन के हुत जो उसके काममें आवेगे, और न्यार आपको उस अमरकोटको सीमाके दुर्ग हमारे अनेक काममें आवेगे, और न्यार आपको उस अमरकोटको सीमाके दुर्ग हमारे अनेक काममें आवेगे, और न्यार अपको उस मिलाको हमारे हैं अधिकारमें रहेगा; इसमें जो आपको हानि होगी उतना करवा किला हमारे हैं अधिकारमें रहेगा; इसमें जो आपको हानि होगी उतना करवा करके लिये उस मितवार करनेके लिये कहते? वह मस्तक हुकाकर फिरावर्नमण्टके अधिकारमें रहेगा; इसमें विचार करनेके लिये मस्तत हुए । १८८७ ईस्वोकी ६ मार्वको अधिकार करनेके लिये कहते? वह मस्तक हुकाकर फिरावर्नमण्टके अधिकार अधीव किले जे हहा हिया जावाग। विचार करनेके लिये कहते? वह मस्तक हुकाकर फिरावर्नमण्टके विचार करनेके लिये कहते? वह मस्तक हुकाकर फिरावर्नमण्टके अधिकार करनेके हिसावर्म नहाराज विचार करनेके हिसावर्म करनेके हिसावर्म करनेके हिसावर्म करनेके हिसावर्म करनेके हिसावर्म करनेके हिसावर करनेके हिसावर्म करनेके हिसा ( ३२० ) क्ष राजस्थाम शतहास । क्ष **‰ోగింలోగాంగ్ ంగ్ ంగ్ ంగాంగింలగింది.** గ్రామాని గ్రామానికి మారాగాలు కుట్టాలు కుట్టాల पंद्रह हजार रूपया दत ह उसमस्य जाता । अर्थात् सेनाके वेतनके हिसावसे महाराजको वार्षिक एक लाख पाच हजार रूपया दे देना होगा। वकीलने महाराज तख्तिसहके निकट उस प्रस्तावको उपिध्यत किया, के महाराजको प्रकारान्तरमे उस क्षितको पूरण करनेसे अमरकोटका सत्वाधिकार विस् कालके लियं गर्वनमेण्टको देना होगा। वृदिश गर्वनमेण्टने इसके सम्बन्धमे स्वतत्र किसी संधिपत्र पर हस्ताक्षर न करके उक्त वकीलके निम्नलिखित पत्रमे सम्मति देकर इसको स्वीकार करिया।

१८४७ इससी १५ मईका जोधपुरराज्यके वकीलका पोलिटिकल एजेण्टके निकट भेजा हुआ पत्र।

अापने विगत मार्च मासकी छठी तारीखको जो पत्र लिखकर उसमे अमरकोटके किलेको गर्वनमेण्टको लौटा देना, और उसकी हानिके पूर्णस्वरूपमे, वार्षिक जो ११५००० रूपया छोड़नेका किपया सेनाके खर्चके लिये महाराजदेते हैं, उसमेसे वार्षिक १०००० रूपया छोड़नेका किपया सेनाके खर्चके लिये महाराजदेते हैं, उसमेसे वार्षिक १०००० रूपया छोड़नेका जो प्रस्ताव किया है, मैं महाराजको उस पत्रका मर्म सुनाता हूँ।

महिमवर महाराज कहते हैं, "िक अमरकोटका किला हमारा है, और इसमे जो हमारे सम्पूर्ण अधिकार है, वह सब प्रकारसे प्रकाशित है, साहब बहादुर (ब्रटिश गवर्नमण्ट ) को वह भली भाँतिसे विदित है। यह अमरकोटका किला जितने दिनौतक गवनमण्टके अधिकारमे रहेगा उतने दिनतक वह इसको अपना ही कहकर अनुभव कर संकेग, परन्तु किसी समयमे गवर्नमेण्ट इसको और किसीको देनकी इच्छा कैर तो वह हमको दे और किसीको न दे, कारण कि अमरकोट हमारा है, इस कारण हमको देना होना । हम राजम्थानकी भूमिके खत्वाविकारको सबसे श्रष्ट मानत है, इस कारण जिस दिन अमरकोटा हमारे हाथमे आजायगा वह दिन हमारी वड़ी प्रसन्नताका होगा। " "इस समय१०८००० रुपये वृटिश गर्वनमेण्टको जो कर दिये जाते है उसमेसे वाार्षिक १०००० रूपया छोड़ देना होगा । कारण कि भूमि के वदछेमे यह दश हजार मपया छोड़ा जाता है, और भूमिके ऊपरका कर प्रहण करनेके योग्य है, इस कारण उस करसे यह मपया छोड़ देना उचित है। " ( ययार्थ अनुवाद ) ( हस्ताक्षर ) एच एच. घेट हेड, पोलिटिकल एजेण्ट। सन् १८४७ ईसवीको १७ जुनको मकाडन्सेल गवर्नर जनरलको सी कृत और धार्य हुआ ु। "

**%**ENOTINETIES SE CONTRACTO CONTRACTOR CONTRACTO CONTRACTOR CON

अपनी सेना भेज दी । १८३५ ईस्वीमे वृटिश गवर्नमेण्टने जोधपुरमे शान्तिकी रक्षाके लिये महाराजके नामसे जो नवीन सेना तैयार की गई थी वह अजमरमे रक्सी गई थी, जोधपुरके महाराजके यहाँसे उस सेनाके वेतनके हिसावसे एक लाख पंद्रह हजार रुपया लिया जाता था, भारतके इस विद्रोहके समयमे वह सेना भी विद्रोही होगई । महाराज तस्तिसिह्ने उस विद्रोही सेनाको दमन करके अपनी राजधानी म अंग्रेजोको आश्रय दिया, विद्रोहके गान्त होजानेपर वृटिश गवर्नमेण्टने इसके पुरस्कारमे अन्यान्य देशीय राजाओक समान महाराज तल्तसिहको निम्नलिखित सनद् दी। " महारानी विक्टोरियाकी अभिलापा है कि भारतवर्षके जो राजा इस समय अपने २ राज्यको शासन कर रहे है उन सबका राज्य उनके बद्यधरोके द्वारा शासिन हो: और उनके वंशके पदसम्मानको अक्षतभावसे रखना होगा, उस अभिलापाको पर्ण करनेके निमित्त में आपको इसपत्रके द्वारा प्रगट करती है, कि आप और आपके भावी स्थलाभिषिक्तोंके पत्र न होनेपर आप अथवा आपके राज्यके भावी उत्तराविकारी हिन्दविधान और अपने वंशकी रोतिके अनुसार दत्तकपुत्र यहण करसकेंगे, गर्वन-मेण्ट उसमे अपनी सम्माति देगी।

जबतक आपका वंश राजभक्तरूपसे स्थित रहेगा, और जो सधिके द्वारा वृटिश गवर्नमेण्टके साथ वाध्यता हुई है उस संधि इत्यादि पर जवतक विश्वास रक्ला जायगा तवतक किसी कारणसे भी इस अंगीकारको भंग नहीं किया जायगा।

( हस्ताक्षर ) केनिग ।

राठौरोकी सामन्त मंडलीमे जो सम्प्रदाय राजाके यहां प्रतिपत्ति प्राप्तकर एवं शासनकी सामर्थ्य चलानेमे समर्थ न होकर महाराज तख्तसिहके उत्पर विरक्त हुई थी, १८६७ ईस्वीमे उन्होने मारवाडुमे फिर एक शोचनीय कांड उपस्थित करनेका सुअवसर पाया, इसी संवत्मे घाणेरावके सामन्तने पुत्रहीन अवस्थामे प्राण त्याग किये, उनके श्राताने सामन्त पदको महण किया । परन्तु महाराज तख्तसिहने उसे चिरप्रचित रीतिके विरुद्ध जानकर घाणेराव देशपर अधिकार करनेके लिये एक सेना भेज दी। शीव्रही राजसेनाके दलने घाणेराव पर अधिकार कर लिया, समस्त असंतुष्ट सामन्त दल वांधकर फिर राज्यमे विद्रोह उपास्थित करनेके पूर्वलक्षण प्रकाश करनेलगे । तब महाराज तख्तसिहके जो अनेक पुत्र उत्पन्न हुए थे, उन्होंने उनमेसे एकको घाणरावके देनेकी इच्छा प्रकाश की, वस यही काण्ड उपस्थित हुआ, परन्तु सामन्तोने इसको अत्यन्त अन्याय जानकर वृटिश गवर्नमेण्टके निकट प्रवल अनुयोग उपस्थित किया । "उनका प्रधान अनुयोग यह था कि महाराजने जो अन्याय करके वाणेराव पर अधिकार किया है, उन्होंने सामन्तोको राजसभामे नही वुलाया है, तथा अपनी इच्छानुसार सभीको पीड़ित किया है"। इसीसे अप्रसन्न सामन्त राज्यमे विद्रोह फैलानेके लिये सब प्रकारसे उद्योगी

हुए थे, परन्तु एकमात्र वृटिश गवर्नमेण्टके भयसे उनकी वह कामना मनकी मनमे ही

<sup>\*</sup> Artchison's Treaties.

रहगई। और दूसरी ओर राज्यमे शांति स्थापन तथा सामन्तोके असतोप निवारण करनेके लिये वृटिश गवनेमेण्टने महाराज तख्तसिहको अनुरोध किया। गवनेमेण्टने उसी अनुरोधके मतसे महाराज तख्तसिहके समस्त उपद्रवोके निवारणके साथ ही साथ अपना भी प्रयोजन सिद्ध करिटया।

भी प्रयोजन सिद्ध करिंखा। सन् १८७० ईस्वोमे महाराज तस्तिसहने अभिमानके वन हो अपनी दुर्वुद्धिसे एक अत्यन्त हो निन्द्नीय कार्य करके अपनेको कलंकित ओर अपमानित किया। इसी सनम भारतवर्षके भूतपूर्व मृत अप्रेज राजप्रतिनिधि तथा गवर्नर जनरल अर्ल मेओने राजपूतानेमे भ्रमण करनेके समय अजमेरमे जाकर एक द्रवार किया। राजस्थानके सभी देशीय राजाओको उस द्रवारमे बुलाया गया । उनके आमत्रणसे राजस्थानके अन्यान्य राजाओंके समान महाराज तख्तिसह भी अपने पुत्र यशवन्तिसहके साथ अजमेरमे आये । दरवार अनुष्टानके पहले ही चिरप्रचलित रीतिके अनुसार प्रसाव हुआ कि जिस २ राजकीय दरवारके समय सब राजा इकट्टे होंगे उस समय उद्यपुरके महाराणा जोधपुरपति सबसे आगे आसन पावेगे । यह समाचार सुनते ही महाराज तख्तसिहने अत्यन्त अप्रसन्न होकर कहा कि जो उदयपुरके महाराणांक आगे मुझे आसन नहीं दिया जायगा तो में दरवारमे नहीं जाऊँगा । महाराज तन्तिसह ही इस आपत्ति पर गवर्नमेण्टकी ओरसे उनको यह समाचार भेजा गया, कि इस आसनके सम्बन्धमे बहुत कालेक पहले विचार होकर जो निश्चय होगया है उसका विचार अव दूसरी वार किसी प्रकारसे भी नहीं होसकता, परन्तु महाराज तख्तसिहने इस वातको कुछ भी न सुना । इन्होने अपनी प्रतिज्ञा हो ही प्रपल स्पानेका यत्न किया । पोलिटिकल एजेण्ट और कुमार यश्चमत्वसिट वस्त्रसिट हो समझाने छंगे कि आप इसमें कुछ आपत्ति न कीजिय । गर्यनमेण्टने जो निद्यय दिया है उसी प्रकारसे उदयपुरके राणांके परिवर्ता आमनको प्रत्ण कर जनके मानकी रक्षा कीजिये । तथापि महाराज तस्तिसह निसी प्रसार भी गमान गहाए ।

restroction in stratification in the stratification of the stratification in the stratif

होते ही अपने अनुचरोको साथ छे अजमेरको छोड़कर अपने राज्यको चछे जाय। प्रचित नियम यही है। इस प्रकारसे द्रवारके समयमे देशीय राजा आये थे चछते समय उन सभीने विदा छेकर राजप्रतिनियिके डेरोमे जा सन्मान प्रहण किया, और राजप्रतिनिधिने भी राजाओंके यहाँ जाकर साक्षान् किया, परन्तु यहाँ यह निश्चय हुआ कि महाराज तस्त्रसिहके प्रति वह सन्मान नहीं दिराया जायगा। वह जिस समय अजमेरसे जाने छो उस समय प्रचित नियमके साथ विद्या होनेके समय तोपोकी ध्वाने भी नहीं कीगई। महाराज तस्त्रसिहके मन्मानमे जितनी तोपोकी संख्या नियत की गई थी इस समय उरामेसे दो तोप धटा दी गई। महाराज तस्त्रसिह इस प्रकारसे अपमानित, कछिकत, और दृष्टित होकर दृसरे दिन प्रात काछ ही अपने राज्यको वेछ गये। परन्तु यहाँपर इतना हम अवदय कहेगे कि यद्यि महाराज तस्त्रसिहने अत्यन्त आजिष्टाचरण करके कछंकको सचय किया परन्तु उनके पुत्र कुमार यशवन्तसिहने पहिछेसे ही पिताको राजप्रतिनिधिकी आज्ञापालन करने छिये विशेष अनुरोध किया था। पिताको सट्युद्धि देखकर कुमार यशवन्तसिहने द्रवार भंग होजानेके पीछे राजप्रतिनिधिके डेरोमे जाकर उनके साथ साक्षान् कर अने अभातिसे विनय कर उनका सन्मान किया, इससे राजप्रतिनिधि इनसे परमसतुष्ट हुए।"

इस प्रकारसे महाराज तस्तिसिह वहादुर जीवनकी शेप द्शामे, यथा कलेकित होकर थोड़े ही दिनोमे अर्थात् १८७३ ईस्वीमे इम मायामय शरीरको छोड़कर चढवसे।

### अठारहवाँ अध्याय १८.

कृतिहाराज यशवन्तींसहका अभिपेक; शासनविभाग संस्कार; महाराजका कलकत्तेम आना, भारतके भावी सम्राट्के साथ साक्षात्; महाराजको प्रथम श्रेणीके भारतनक्षत्रकी उपावि प्राप्ति; दिल्लीकी राजसूय समितिमे महाराजका जाना, सारक पताका और पदककी प्राप्ति, सम्मान सूचक तोपसंख्यावृद्धि, मारवाट्के इतिहासका उपसंहार।

महाराज तख्तसिह बहादुरका स्वर्गवास होनेपर उनके ज्येष्ठ कुमार जसवन्तर्सिह है १८७३ ईसवीमे पिताके सिहासनपर विराजमान हुए, और इस समय वड़ी साववानीसे हु

<sup>(</sup>१) महाराज तख्तिसिहको द्रायारमे महाराणा उदयपुरके नीचे वैठना मंज्र नहीं या, इस िक्ये द्वारमे नहीं गये। इसमे कोई वात कलकर्जा नहीं थी। दो तोप जो उस समय सलामी की घटा दी थी तो उनकी उन्होंने कुछ परवाह नहीं की थी। विटिक उन्होंने लाट साहवर्जा इम तजवीजकी शिकायत पार्लीमेट तक की थी और यह दलील की थी कि जब हम उनके तुलानेसे अजमेरमें चले गये थे तो फिर हमारी वैठक क्यों ऐसी तजवीज की कि जिससे हमारा अपमान हुआ। हमारा और राणाजीका दरजा आपसके वर्तावमे वरावर है।इसका कुछ खयाल नहीं किया गया।

क्ष मारवाड़-जोधपुरका इतिहास-अ० १८. क्ष

अस्ति हो मारवाड़का शासन करने छगे। वर्तमान महाराज जसवन्तिसह वहादुरने हिंदी पहिल्ले होते हो सारवाड़का शासन करने छगे। वर्तमान महाराज जसवन्तिसह वहादुरने हिंदी पहिल्ले होते हो सर्वाहका शासन करने छगे। वर्तमान महाराज जसवन्तिसह वहादुरने हिंदी पहिल्ले होते हो सर्वाहका शासन करने छगे। मारतवर्षकी गवनेमेण्ट इनके आचरणासे हिंदी पहिल्ले हो सतुष्ट होगई थी, इसकारण इनके राजपद्पर अभिषक्त होते हो राजप्रति हिंदी वहादुरने विशेष आनंद्रप्रकाशक पत्र द्वारा भारतेश्वरीके नामसे महाराजको हिंदी अभिनन्दन करनेमें भी बुदि न की। वडी धूमधामके साथ अभिषक कार्य होजानेके हिंदी पिछे महाराज जसवन्तिसह वहादुरने अपने राज्यके उत्कर्ष साधनमें भछीभातिसे मन हिंदी छगाकर सभीके मनारथ पूर्ण किये। सामन्तोका विदेष निवारण और राज्यके प्रत्येक प्रान्ति शान्तिकों हिंदी है हिंदी ह

भाग २.]

सफलता श्राप्त की ।

वटिशराज्ञी महारानी विक्टोरियाके सन् १८७७ ईस्वीमे भारतेज्वरी उपाधि धारणके उपलक्षमे दिल्लीमे जो राजेम्य सिमित हुई थी, महाराज सर जशवन्तसिह वहादुर भी उस राजसूयमे अपने पारिपद आत्मीय जन और सेनाके साथ आमंत्रित होकर गये थे । १८७६ ईम्बीमे २८ दिसम्बरको ' महाराज सर जसवन्तसिह वहादुर महिमवर राजप्रतिानीध लार्ड लिटन वहादुरसे साक्षात् करनेके लिये उनके स्थानपर गये, इनके सम्मानके लिये सबह तोपे छूटीं, स्थानके सम्मुख खड़े होकर अंग्रेजी सेनाने युद्धकी रीतिक अनुसार महाराजकी सलामी ली, भारतवर्पकी गवर्नमेण्टके वेदेशिक सेकेटरीने आगे वहकर महाराजकी सन्मानके साथ प्रहण किया, और वड़े आदरभावके साथ वह उन्हें अपने यहा है गये। राजप्रतिनिधि लार्ड लिटन वहादुरने सिहासनसे कुछ दूर आगे बढकर महाराजको वड़े आदरके साथ उनका हाथ पकड़कर अपनी दहिनी ओर सिहासनपर बठाला, इसके पीछे कुशल प्रक्त पूछनेलगे। मारवाड़ राजवंगने भारतमे वृष्टिग शासनमे जो सहायता की थी उसका वृत्तान्त सुनकर अत्यन्त सतोप प्रकाश किया, दो अमेजी सैनिकोने एक सुवर्णके दंडेपर लगी हुई अत्यन्त रमणीय पताकाँकी लाकर सम्मुख खड़ा किया । राजप्रतिनिधि शीघ्र ही सिहासन छोड़कर उस पताकाकी ओर गये, और

" महाराज । आपके वंशके राजिचहोंसे अिकत यह पताका महामान्या राज्ञीकी स्वकीय उपहारस्वरूप है—वह भारतेश्वरीकी उपािव धारणके चिह्नस्वरूप महिमवरको उपहारमे देती है "।

वड़े संतोषके साथ निम्नलिखित उक्तिसे उन्होंने महाराजके हाथमे वह पताका दी।

" इंग्लैण्डके सिहासन और आपके राजवंशके साथ जो दृढ़ सम्वन्ध विराजमान है तथा प्रधान शासनकी सामर्थ्य (अंग्रेज गवर्नमेण्ट) आपके वंशकी प्रवलता सुख स्वच्छंद्ता और अविनाशिताके दर्शनकी अभिलापी है। आप जवतक इस पताकाको उड़ावेगे, तवतक वह आपके स्मृतिमार्गमे उदित होगी महामान्याका ऐसा विश्वास है।"

महाराज सर जसवन्तिसह वहादुरने वड़े आदरमानेक साथ उस पताकाको प्रहण किया, फिर लार्ड लिटन वहादुरने भारतेश्वरीकी मूर्तिसे अकित एक सुवर्णका पदक महाराजके गलेमे डालकर कहा,—

" महाराज । राज्ञी एवं भारतिश्वरीकी आज्ञानुसार मैने इसके द्वारा आपको विभूपित किया, मे ऐसी आशा करता हूं कि आप इसको दीर्घकाल तक धारण करेंगे,

<sup>(</sup>१) देहली दुखार।

<sup>(</sup>२) सुवर्णके उडेके शिरोभाग पर सुवर्णका राजमुकुट, उसके नीचे सुवर्ण राजित दो मुखका वरसा समान्तरालभावसे श्थित था, उसके नीचेके भागमे ताम्बूलके आकारकी झालर युक्त पताका लटक रही थी। पताकाके एक ओर जोधपुरराजका चिह्न अंकित था, और दूसरी ओर कैंसरहिन्द लिया हुआ था। सन् १८७७ ई० के देहली दरवारमे इसी प्रकारके निसान सब स्वतंत्र राजाओंको दिए गये थे।

भाग २. ] १३ मारवाइ—जोधपुरका इतिहास—२० १८. १३ (३२७)

श्री और जो तारीख इसमें अिकत हुई है उसके स्मरण करनेके छिये आपके वश्यर उत्तराधिकारी इसको दीर्चकाल तक पदक रूपसे रखनेमें समर्थ होंगे "।

मारवाइके महाराजने इस स्मारक—पदकको बड़े आदरके साथ अपने गलेमें पिहन छिया, राजप्रतितिथिने फिर इसते २ कहा, िक आज आपको तोपोको सलमािको सल्या हिया, राजप्रतितिथिने फिर इसते २ कहा, िक आज आपको तोपोको सलमािको सल्या हिया, राजप्रतितिथिने फिर इसते २ कहा, िक आज आपको तोपोको सलमािको सल्या हिया स्वाह तोपो छुटा करती थी, परन्त इस समय वह नियत होगया िक महाराज अवतक जीवित रहे ग तवतक इनके सन्मानके छिये उन्नीस तोपे छुटा करेगी। इस प्रकारसे महाराज जसवन्तिसह सन्मान पाकर अपने स्थानको चलेगये।

हूसरे दिन २७ दिसन्वरको अंग्रेज राजप्रतिनिथि वहादुरने मारवाइपित महाराज हो सर जसवन्तिसह वहादुरने यहाँ जाकर साक्षान् किया, महाराजने वहे आवरभावके हो सर जसवन्तिसह वहादुरने यहाँ जाकर साक्षान् किया, महाराजने वहे आवरभावके हो सर जसवन्तिसह वहादुरने यहाँ जाकर साक्षान् किया, महाराजने वहे आवरभावके हो सर जसवन्तिसह वहादुरने यहाँ जाकर साक्षान् किया, महाराजने वहे आवरभावके हो सर जसवन्तिसह वहादुरने यहाँ जाकर साक्षान् किया, महाराजने वहे आवरभावके हो साथ इनको प्रहण किया। इसके पीछे हो जनवरीको महाराज राजम्य मितिमे जा अपने हीवान, अर्थान् मारवाइके प्रधान मत्री महता विजयसिहने अपनी वक्षता, विज्ञा हीवान, अर्थान् मारवाइके प्रधान मत्री महता विजयसिहने अपनी वक्षता, विज्ञा महाराजके गत्निमान हो सम्मानस्वक " रायवहादुर" की उपाधि प्राप्त की। पटिन शिवनारायण उम समर्य महाराजके गुनमत्रीका कार्य करते थे।

## उंन्नीसवाँ अध्याय १९.

--cc ÷\\$\\ = cc---

कार दासजाति, मृत्तिकांक गुणागुण, फलमूल, गानिज पदार्थ, लगणरद, ममर पत्थर और दासजाति, मृत्तिकांक गुणागुण, फलमूल, गानिज पदार्थ, लगणरद, ममर पत्थर और चूदेकी खान, टीन सीसा और लोहंकी साने, फटकडी, शिरपकांशल, वाणिज्यस्थली, वाणिज्य के द्रव्योंकी आमदरपत, पश्चिम भारतके वाणिज्य प्रधान स्थान, पाली, विणक्ताति; गौरतरा और ओसवाल; कृता; वाणिज्य द्रव्यवाही विणकदल, आमदरपतीका परिमाण, वाणिज्य द्रव्यरदक चारण गण, वाणिज्यकी अवनति, उसका कारण, अफीमजे वाणिज्यकी एक चेडिया, मंउना और वालोतरा, भिलोतका मेला, विचार विभाग, द्रडदेनेकी रीति, सावारण व्यय, प्रतिपालिन केडियोंके ऊपर महाराजकी द्या प्रकाश, सूर्य और चद्र प्रहण, राजकुमारका जन्म और राजाके अभिपेकके समय कैदियोंका छोड़ा जाना, सोगन अर्थात् अग्नि जल और तत्ते नेलसे अपराधियोंकी परीक्षा, पंचायत, राजस्व और उसकी रीति, वटाई वा धान्यका कर, महना और कननारिया, सावारण कर, अंग कर, घासका कर, किवारी अर्थात् द्वार कर, द्वार करकी स्वष्टिका मूल, भिन्न प्रकारका कर, उसका परिमाण, धनी वा करसंग्राहक, लवणहदका राजस्व, मारवाउका मेट, राजस्व, सेनाकी मंरया वेतनभोगी सेनाका दल, सामन्तींके अधीनकी सेना, सामन्तीकी तालिका, आप्रतिक विवरण।

महातमा टाड् साहवने मारवाडके इतिहासको वर्णन करके अन्यान्य ज्ञातव्य विषयोसे पूर्ण एक और अध्याय छिखा है । यद्यपि वह अध्याय उस समयकी अवस्था का पूर्ण चित्र है, यद्यपि वर्तमान समयमे प्रायः उन सवकी गित वटल गई है, तथापि इस स्थानपर उसका वर्णन करना हमारा कर्त्तव्य है । हमारे पाठकोको इसके पढनेसे उस समयके सभी विषय भलीभाँतिसे ज्ञात होजाँयगे । हमारे पाठक आजकलकी अवस्थाके साथ उसका मिलान करके तृप्त होजाँयगे,—इस दीर्घ समयमे मारवाडकी आभ्यन्तरिक अवस्था श्रेष्ठ हुई है या नहीं; राजाका राजस्व, साधारण वाणिज्य और विचार विभागकी किस प्रकार उन्नति हुई है, यह भी उन्हें सरलतासे ज्ञात होजायगा। इस समय हमने इसके सम्बन्धमें किसी प्रकारसे भी मतामतको प्रकाश न करके केवल टाड् साहवकी उक्तिका अविकल अनुवाद करिदया है ।

कर्नल टाड् साहवने मारवाड़ राज्यका इसप्रकार विस्तार लिखा है, ''मारवाडकी राजधानी जोधपुर समान्तरालभावसे पिश्चममे गिराप और पूर्वकी ओर आरवलीके शिखरपर स्थित श्यामगढतकके देशके बीचमे स्थित है। इस समान्तराल रेखाका पिरमाण अंग्रेजी २७० मील है। मारवाड़का और कोई अंश इतना विस्तारवाला नहीं है। सिरोहीकी सीमासे मारवाड़की उत्तर सीमातकके देश सभी दींघें विस्तारवाले है। इनका परिमाण दोसों बीस मील है। डीडवाना और जालैरके उत्तर पूर्वकोनसे साँचोरकी सीमाके अन्तमे दक्षिण पश्चिम कोनतक पृथ्वीका परिमाण

१ टाड् साहयके प्रथमें यह १६ वां अध्याय है दो अध्याय वीचमे अनुवादकके संगृहीत हैं।

साढ़ तीनसी मील है। मारवाडको चार सीमा ए इस प्रकारसे असरल है एव एक २ अश इस भावसे भिन्न २ राज्यके भीतर गया है कि त्रिकाण मितिकी सहायताके अतिरिक्त मारवाडके विस्तारका ठीक निश्चय और पृथ्वीके परिमाण और उसकी सीमाका निर्णय करना असभव है, इस समय उसका प्रयोजन नहीं है।"

"केवल लुनी नद्नि ही प्रधानत. मरुक्षेत्रकी आकृतिके स्थान २ मे विभिन्न देश परिणत कर दिये है। यह ख्नी नदी मारवाड़की पूर्वसीमाके अत पुन्करसे निकलकर पश्चिमकी ओरको जाकर राज्यको हो भागोमे विभक्त कर उर्वर और अनुवर देशकी सीमारूपसे गई है । यद्यपि इस तरिगनीसे दक्षिण किनारेसे अर्बलीके शिन्यरतकके विस्तारित भूखड मारवाडमं अविक समृद्विज्ञाली है, परम्तु बाहिनीके उत्तर प्रान्तके भूखंड क्या अनुवर है? यह नहीं कहा जा सकता। पाठक और पाठिका गण ' नागौर देशको वीचमे छोड़ जोधपुर होकर वाछोतरा देशतक एक कल्पित रेखा खेचे तो यह भलीभॉतिसे समझ जॉयगे कि कान देश उर्वर है, और कान देश अनुवेर है। रेखाके दक्षिणमे डीडवाणा, नागौर, मरता, जोघपुर, पाछी, सोजत, गोडवाड, मिवाना, जालाँर, भीनमाल और साञ्चार पड़ते हैं । इन देशोमेसे बहुतमे उर्बर है उनमे बस्ती घनी है, हमें यह निश्चय है, कि इन सब देशों के प्रति वर्ग-माईलमें ८० मनुष्य गाग करते है । उस कल्पित रेखांक उत्तर प्रान्तवती देश उसमे भिन्न है, उसको भी उप-विभागमें विभक्त करनेका प्रयोजन है, कारण कि उत्तर पूर्व अश्रम नागौर के किलेन हो अग फटोदी और पोकरण इत्यादि प्रधान २ नगर है इनकी संस्था है, परन्तु दक्षिण पश्चिमकी सीमांक अन्तम गोगादेवका यह या गोगादयेष्ट गाउँमर कोटडा, और यह दश दरजेंसे कम है जोर चोत्टन नामा की ना निधान जनसम्यामाः अनुमान वीम टार्स 🐫 🖰

#STASTE TO STEET प्रतापशाली यवन शासनक समयमे यह राठोर जाति अपने उसी ऊँचे सन्मानकी अवस्थाम थी, उस यवनशासन शक्तिने जिसप्रकार पग २ पर इसका आग्रह किया था इस समय उसीनकार किसी एक उद्दीपक घटनांक उपिश्वत होते ही उसी भावसे यह राठोर जाति फिर उद्दीपानलसे उद्दीत होकर अपने उसी भावसे जातीयताका तीक्षण तेज दिखा सकती है। सम्राट् औरगजे़वने घोर अत्याचार करके राठोर जातिकी अवनति कर उनकी जातीय शक्तिको घटा दिया था । वर्तमान महाराज मानसिहके द्वारा वह जातीय शक्ति उससे भी अविक विध्वस होगई थी। जब मारवाडके प्रत्येक प्रान्नमे शान्ति सती अचलभावसे दीर्घकाल तक नृत्य करेगी, तब क्षयको प्राप्त हुई राठोरांकी जनसंख्या फिर भी वढ़जायगी, परन्तु अश्रुतपूर्व प्रतारणा, गठता, पर्च्यंत्र, स्वेच्छाचार, और प्रत्येक राठौरके परिवारके ऊपर अविश्वास प्रकाश करनेसे राठौरीके जातीय चरित्र एकबार ही दूर होगये तथा जातिका नैतिक वल एकसाय लाप होगया, राठौरोका वही नैतिक वल, वही जातीय महत्व और वही जातीय पिवत्रता वहत थोड दिनो पूर्वतक रजवाड़ेके अन्यान्य जातिकी अपेक्षा भलीभातिसे विदित थी। कई वर्ष पाहिले इस मरुक्षेत्रके प्रजारंजन सर्व प्रिय राजा अत्यन्त सर्लतासे प्रवल वीरतेजा बाहिनीके संगठन-"एक वापका वेटा पचास हजार तरवार राठारान " अर्थान् एक पिताका वंश सम्भूत पचाश हजार राठौरोकी सेनाके सप्रह करनेभ समर्थ है । इनमेसे पांच हजार अस्वारोही है। इस समय मानो वह वाक्य चरितार्थ होगया है। उस इकडी हुई आधे लाख राठौर सेनाके अतिरिक्त मारवाडेश्वर अपनी सेना और खास मूमिकी वृत्तिभोगी सेना; तथा वेतनभोगी विदेशी सेनाको भी एकत्र कर सकते थे। भारतवर्षमे एकमात्र राठौर अञ्चारोही सेना सबसे श्रेष्ट साहसी और वीर विदिन थी। मरुक्षेत्रके कई स्थानोपर विशेष करके वालोतरा और पुष्करमे जो बोडोका मेला होता है, उसमे कच्छ, काठियावाड, जंगल, और मुलतानसे बहुतसे उत्तम २ घोडे आते है। मारवाडके पश्चिम सीमाके अन्तमे लुनी नदीके किनारेके कई देशोमे मूल्यवान् अत्यन्त श्रेष्ठ घोड़े उत्पन्न होते है, इनमे राड़्यड़ाके अदव प्रथम श्रेणीके गिन जाते है परन्तु गत वीस वर्षसे राजनैतिक शोचनीय घटनाओं के कारण उन घोडों के सप्रह करनेके प्रत्येक मार्ग वंद होगए है । राङ्घड़ा, कच्छ और जंगलके अदव संप्रह करके जो अरव उत्पन्न कराये जाते थे वह एक साथ ही वंद हागये। सिन्ध नदीके पश्चिमसे जो घोडे लायेजाते थे, सिक्खोके द्वारा उनमे भी व्याघात हुआ है-पहिले मरुक्षेत्रमे जिस समय ख्टनेकी वृत्ति भयंकर रूपसे प्रचिलत थी उस समय अधिकतासे घोडोका प्रयोजन होता था । इस कारण वहुतसे मनुष्य उन घोड़ोके लोनकी अनेक चेष्टा एं करते थे, और अव वह छ्टनेकी रीति एकवार ही दूर होगई है, इस कारण घोड़ोका भी प्रयोजन नहीं होता; अंग्रेजोके द्वारा जो शांति हुई है यह उसीका फल है।" जिस समय राज्यमे आत्मविग्रह उपस्थित होनेसे अथवा शत्रुओके कराल ग्राससे

ि जिस समय राज्यमे आत्मविग्रह उपस्थित होनेसे अथवा शत्रुओके कराल ग्राससे हिं मारवाड़की रक्षा करनी कठिन होगई थी, हमने सुना है, कि उस समयमे केवल हिं राठोरोकी सम्प्रदायने ही युद्धभूमिमे चार हजार अश्वारोही सेनाकी इकट्ठा किया हिं राठोरोकिक सम्प्रदायने ही युद्धभूमिमे चार हजार अश्वारोही सेनाकी इकट्ठा किया हिं राठोरीकिक रिकेट रिकेट

था। चांपाके वंद्राधर यद्यपि उस प्रकारसे बहुत सी सेना इकट्ठी करसकते थे, परन्तु जन्मभूमिकी विद्रोप विपत्तिके समयके अतिरिक्त अन्य समयमे उस भावसे इकट्ठे नहीं होसकते थे। चांपावत् नेताने युद्धभूमिमे इस प्रकारसे बहुत सी अधारोही सेनाके साथ जाकर राजभक्ति नहीं दिखाई। राठौर सामन्त जितनी आमदनीवाटी पृथ्वीको उपभोग करते थे, उसकी आमदनी प्रतिवर्ष पाँचसो रूपया थी उन्होंने एक अश्वोकी सेना और दो पेदल सेना युद्धके समय भेज दी थी। उच्चश्रेणीके सामन्ताकी एक तालिका यथास्थान दीगई है "।

मृत्तिकाके गुणागुण-कृषिकार्य और कृषिजात द्रव्योके सम्बन्धमें कर्नल टाइ माह्य लिख गये हे, " कि मारवाइमें निम्नलिखित चार श्रेणीकी मृत्तिका है, चेकल् चिकनी, पीली, और सफेद, प्रथमोक्त मृत्तिका देशके अधिकांग स्थानोमें पाईजाती है। इसमें मिट्टीका असर बहुत थोड़ा है, देखनेमें छोटे २ अणु और रेतीली है, इममें केवल वाजरा, मृंग, मटर, तिल, और ज्वार आदि धान्य उत्पन्न होते हैं। सरयूजा भी होता है। चिकनी मट्टीका वर्ण काला है, यह मट्टी डीडवाना, मरता, पाली और गोडवाडेके सामन्त शासित देशोमें पाई जातीहैं। इसमें गेहूं और दूसरे प्रकारके भी धान्य उत्पन्न होते हैं, पीलीमट्टी हलदीके रंगकी समान है। इसमें वाल्व मिलाहुआ है, यह विशेषकर वनमर, जोधपुर, जालौर, वालोतरा और दूसरे देशोंके किसी किसी स्थानमें पाईजाती है। इसमें जो नेय गेह (कोकनागेहूँ) तम्मान्तू प्याज और दूसरे शाकभी उत्पन्न होतेले सफेद रंगकी मट्टीमें खेती नट्टी होनी टा पोर वर्षाके पीछे उस भूमिमे कुछ अन होताले, तिजारतके लायक यहां वाजरा कम होताह "।

दुर्भिक्ष निवारण होसकताथा । यद्यपि दक्षिणाचलके कुओमे अविकतासे जल भराहुआ

है, परन्तु मेवाड़में जितने कुए है, यहां उस भाति नहीं है। पांचसो छः नगर और श्राम

नागौरप्रदेशमें है, जो मारवाड़के वड़े राजकुमारके अधिकृत सम्पत्तिरूपसे निर्द्वारित है। उस देशकी यथार्थ अवस्था सुविधाजनक थी परन्तु अत्यन्त प्राचीनकालसे वहां खेतीके

सुभीतेके छिये कुए अधिकतासे खुदवाये गये तथा मारवाड़के अन्यान्य देशांकी अपेक्षा वहांके किसानभी अधिकतासे जलकी सहायता पातेथे। ''

" खनिजपदार्थ-यद्यपि मारवाड्की भूमि उर्वरता रहित है, परन्तु यहां एक वह-

मूल्यवान् खानि विराजमान है। उसके छिये भारतके अन्यान्य प्रान्तवती तथा उर्वर-

देशके निवासी भी उस खनिज पदार्थको विशेष प्रयोजनीय कहकर उसे यहण करते है।

पचभद्रा, डीडवाणा और सॉभरका लवणहृद धनके आगमनका प्रवान द्वार हे; उसी मे से लवण भारतवर्षके सम्पूर्ण स्थानोमे जाताहै। अन्य पक्षमे मारवाडकी पूर्व सीमामे

स्थित मकरा नामक स्थानमें मर्भर पत्थर खानुसे निकलता है। इस पत्थरके द्वारा ही यवन-

शासनके समयमे भारतके प्रधान २ नगरोमें बड़े २ ऊँचे महल बनाये गये थे। दिल्ली

और आगरेके सारे मकान, मसजिदे, शिवालय, और समाधिमदिर इत्यादि जो कुछभी वनायाजाता उस सबके लिये मारवाड्से पत्थर लायाजाताथा। मारवाङके महाराजने

समयके हेर फेरसे यवन शासनकी समान इससमय छाखो रुपये खर्च करके बड़े २ मकान और महल वनवानेका समय जातारहा, इसी कारणसे पहलेकी समान राजस्वके प्राप्त

होनेकी इस समय संभावना नहीं है । जोधपुर और नागौरके निकट श्रेत पत्थरके

दुकड़े और कितनी ही खाने है, महल वनानेके कार्यमे विशेष प्रयोजनीय कंकर मारवाड के अनेक देशोंमे अधिकतासे पायाजाता है। सोजत नामक स्थानमे टीन और सीसा

ज्त्पन्न होते है। पाछी नामक स्थानमे फिटकरी, और भीनमाल तथा गुजरातके पासके देशोमे लोहा पायाजाता है। "

" शिल्पकौशल-वाणिज्यदृष्टिसे देखनेसे माल्म होता है कि मारवाड़में शिल्प कौशल (दस्तकारी) श्रेष्ठ नहीं है। सृतका मोटा वस्न और कम्बल बनायजाते हैं,

यद्यपि इसी देशके सूत और रेशमसे बहुतसा कपड़ा तैयार होता है, परन्तु वह पर-देशको नहीं भेजाजाता। अपने देशमें ही खर्च होजाता है। बदूक, तलवार तथा और

भी युद्धके अनेक शस्त्र राजधानीमे और पालीमे वनते है और पालीसे ही एक प्रकारके लेके संदूक और यूह्रपके टीनके वक्सोकी समान वक्स वनते है। रंधन०कार्यके लिये

लोहेका वनाहुआ कड़ाह और कडाई इत्यादि यहांतक उत्तम वनते है कि इनके वनानेवाले

किसी समय भी निश्चिन्त नहीं रहते."। वाणिज्यका प्रभान स्थान-" समस्य सम्बद्ध ती एक एक वाणिज्यके प्रधान

वाणिज्यका प्रधान स्थान-" समस्त राजपूत राज्य ही एक एक वाणिज्यके प्रधान स्थान है। मेवाड़मे भीलवाड़ा, वीकानेरमे चुरु और जयपुरमे मालपुरा जिस भाति वाणिज्यके प्रधान स्थान है उसी भांति मारवाड़ोंमे पाली भी वाणिज्यका प्रधान स्थान है।

( ३३३ )

"सर्ववाह सांचौर भीनमाल और जालौर होताहुआ वाणिज्यद्रव्य छकडोमे भरकर पाळींसे आता था, राजपूत जातिसे जिन कवियोको परमपुजनीय माना है, वहीं सैकड़ा वाणिज्यके छकडोके साथ रक्षक होकर जाते थे। इन कवियोके ऊपर सर्वसाधारणकी जैसी भक्ति थी, जैसा इनका मान और इनसे भय माना जाता था उतना और किसीका नहीं था, इनके छफड़ोके साथमें होनेसे दम्युद्छ भी वाणिज्य द्रव्यांके ल्ट्नेका माहम न करमकते थे। यद्यपि यह चारणगण तलवार तथा ढाल लेकर अपने वाहुवलसे वाणि-ज्यके दृज्योको रक्षा करनेमे असमर्थ थे, परन्तु यह अपने गरीरके आधातसे नस्तरोको इस भांति नरकका भय और परलोकका भय दिखाते कि जिससे कुसम्कारके भयसे ळटेरे आक्रमण नहीं करसकते थे। यदि कोई तस्कर वाणिज्यके छकडेपर आक्रमण करता तो यह कवि ब्राह्मण भाटोकी समान उसी तस्करके सम्मुख सर्वसे पहले अपनी देहके एक स्थानपर छुरी मारलेते यदि तस्कर इससे भी ज्ञान्त न होते तव अंतम अपनी हत्या करते । पीछे स्त्री पुत्र परिवार सभी अपने प्राण त्यागनेका तन्करोंको महा भय दिखाते थे-और कहदेते कि इस नर हत्याके पापका भयकर फल तम्करोको अवस्य भोगना होगा । हमारा यह शाप किसी समय मिध्या नहीं होगा । इसी कारणसे वाणि-ज्यके शकटोके साथ कीव जाया करते थे, इसीसे तस्कर उन छकडोपर आक्रमण वा लूट नहीं करसकते थे।" इतिहास लेखक टाड़ साहव पीछे लिखगये हैं " कि गत बीस वर्षसे यह विस्तारित वाणिज्यकार्य एकवार ही छोप होगया था। यशिप इस समय भारतवर्षके चाराओर शांति विराजमान है परन्तु उस समय समस्त भारतम **ल्रटनेकी रीति भयंकरतासे प्रचलित थी पर उस समय वर्तमान समयकी अपेक्षा यह** वाणिज्यका स्रोत दशगुणा अधिक वह रहा था। वहुतसे मनुष्य यद्यपि इस वातको असत्य मोनेंगे परन्तु यह वात सर्वथा सत्य है । वर्तमान समयमे एक चेटिया वाणिज्यसे मारवाड़मे जैसी हानि पहुँची है पर्वती सराई और दुर्दान्त वर्विटेया के तथा दस्युओं के आक्रमणसे भी वैसी हानि नहीं पहुँची थी, यह ठीक है कि दस्युओं के भाले और तलवारीसे चारणगण द्रव्यवाही शकटोकी रक्षा करके अपना रक्तरात करते थे, परन्तु वर्तमान समयमे इस प्रकारका रक्तपात न करके उस रक्तको सुखादिया है। ईस्टइण्डियाकम्पनीने उस समय अफीम और छवणके वाणिज्यका एक चेटिया करके भारतका छवण और अफीम जिससे भारतसे अन्यत्र पूर्णरूपसे न जासके और विदेशका चाळान न हो इस कारण उसपर विशेष महसूळ लगा दिया था इसी कारणसे मारवाड़ की अफीम और छवणके व्यापारमे बहुत विन्न उत्पन्न हुआ, ओर यह दोनो वाणिज्य धीरे धीरे वहुत न्यून होगये । इस्टइण्डियाकम्पनाने अपने प्रयोजन सिद्ध करनेको राजाओके राजखका यह अनिष्ट किया, उदारनीति टाड्साहवने इस कार्यका भलीमातिसे खंडन किया है। मेलेके सम्बन्धमे साधू टाड् साहव लिखते है; इस देशमे प्रत्येक वर्षमे दो मेले हुआ करते हैं, एक तो मूंडवा नामक स्थानमे और दूसरा वालीतरामे। पहले मेलेमे तो साधारण हाथी, घोड़े, गौ आदि पशु वेचे जाते थे। इसके अतिरिक्त भारतके और भी 

🕸 मारवाड़-जोधपुरका इतिहास-अ० १९. 🕸

भाग २. ] श्रु मारवाइ—जोधपुरका इतिहास—अ० १९. श्रु (३३५)

अनेक देशोसे वणिक् और व्यवसायी वहांके योग्य बहुत प्रकारके परार्थ छाते हैं । हिं

और पासके राज्योमें वह वणिक् उन सबको वेच जाते हैं । वह मेहा प्रथम मायके हैं महोनेसे पारम होकर छ: सप्ताहतक रहता है। इससे मेछेमें उक्त विधिसे सब प्रकारके पर्यार्थ छाते हैं । यु छायेजाते हैं और भी अनेक प्रकारके वाणिज्य प्रव्योके आनेमें पाछी नगरका हैं वाणिज्यकार्य बड़ी श्रेष्टतासे होता है । उस मेछेमें भारतके अनेक स्थानाने बहुतने मनुष्य आते हैं परन्तु इस समय उस श्रेष्टताका चिह्न एकवार ही छप्त होगया है ।

मारवाइके उस समयके विचार विभागके सम्बन्धमें महात्मा टाइ साहव छिसते हैं है, 'कि इस राठार समाजमें विचारकार्य बड़ा ही शिथिछ देखा जाता है । यहि कोई मनुष्य राजदेह तथा राजनेतिक अपराध करता तो उसकी अपराधमें प्राणवृत्त नहीं किया जाता था । और राजनेतिक अपराधके अतिरिक्त अन्य किसी अपराधमें प्राणवृत्त नहीं किया जाता है । यहि कोई या । इस सामन्त शासन प्रणाछी प्रचित्त समाजमें वह राजनेतिक अपराध करनेवाटा है जार राजनेतिक अपराध करता तो उसको सहसा श्रमा न करते वरन धोरेथीरे क्यायकां है उस प्रकारका अपराध करता तो उसको सहसा श्रमा न करते वरन धोरेथीरे क्यायकां है उस प्रकारका अपराध करता तो उसको सहसा श्रमा न करते वरन धोरेथीरे क्यायकां है अस प्रकारका अपराध करता तो उसको सहसा श्रमा न करते वरन धोरेथीरे क्यायकां है । वहलेमें शारीरिक इड दिया जाता, कारागार वेड अथवा उसने धारेथीरे क्यायकां है । वहलेमें शारीरिक इड दिया जाता, कारागार वेड अथवा उसने मारवेता तो उसके कि सहाराज अपने हसगत करलेने, या उसको देशमें निकाछदेते । नोर उत्पारि मामान्य अपराथिको अर्थ दंड और कारागारमें जानेका दड दियाजाता और उसके भोजन है अपराथिको अर्थ दंड और कारागारमें जानेका दड दियाजाता और उसके भोजन है अपराथिको अर्थ दंड और कारागारमें जानेका दड दियाजाता और उसके भोजन है अपराथिको अर्थ दंड और कारागारमें जानेका दड दियाजाता और उसके भोजन है अपराथिको अर्थ दंड और कारागारमें उत्तछित्राजाता आ। यहि नोर उत्ति होए पर स्थानिके क्यायका क्यायका करने उत्ति होए कि स्थायका करने विकाछ हो हो हो स्थायका हो हो स्थायका हो । यहि नोर उत्ति हो स्थायका हो हो स्थायका हो स्थायका हो स्थायका हो स्थायका हो स्थायका हो स्थायका हम

Methodrone official o आशा है। प्रत्येक स्र्यप्रहण, चंद्रग्रहण, नवीन राजकुमारोका जन्म और राजाओंके अभिपेकके समयमे चिरप्रचित रीतिके अनुसार कैदियोंको छोड़ाजाताहै । कैदीछोग इसी आशासे इस शुभ समयके आनेकी वाट देखते रहते है "। माहात्मा टाड् साह्य इस स्थानपर : सोगन " नामक एक प्रकारकी

विचाररीतिका उहेख करगयेहै, ' उस सोगन विचारका यथार्थ अर्थ निरपराधियांके प्रमाणके लिये परीक्षादेना है। यह राति राजपृतानेके अन्यान्य राजाओं की समान आज-तक मारवाडुमें भी प्रचिलत है, यदािंप यह रीति इस समय अविकतासे अचल होगई है, परन्तु यहांके निवासियोका भगवानके प्रति इस गमय भो विश्वास नहीं हो ऐसा

नहीं पर समाजकी अवस्था और नगरवासियों के मनका भाव वद्छजानेसे सभी इस भाँति परीक्षा देनेमे अयसर नहीं होते। एकमात्र कोटा के जालिमिन ही उस समयकी रीतिके अनुसार अपराधियोकी परोक्षा छेते है, परन्तु वह भी हाडोती ही डायनो हे प्रति इस समय उदासीन होगयेहै । डायनोकी परीक्षा केवल जलसे हो लोजाती है । इसप्रकार परीक्षाकी

रीति-इसप्रकारसे अपराधियोके अपराधको निर्णय करनेकी प्रथा चिर हालसे भारतवर्षमे प्रच-<mark>छित थी। रावण सीताजीको हरकर छेग</mark>याथा, इस कारण महारानी सीनाजी अपने सतीत्व की रक्षा करसकी है अथवा नहीं इसका निर्णय करनेको भगवान रामचट्रजोने उनकी

अग्निसे परीक्षा लीथी । जल और अग्निके द्वारा परीक्षाकी समान और भी एक प्रकार का उपाय है अर्थात् अपराधी मनुष्यके हाथपर गर्म तेल डालकर परीक्षा लीजाती थी परन्तु यहां इस वातका उद्घेख करना सब प्रकारसे कत्तिच्य है-कि यह नहीं था, किसी भी

मुकद्मेमे वादी और प्रतिवादी इसो भॉतिकी परीक्षा देनेकी इच्छा प्रगट करतेही वरन जव पंचायतसे विचार नहीं होसका तथा अन्य किसी प्रकारसे भी विचार करनेका

सुवीता नहीं मिलता तब सबके अंतमे यह उपाय कियाजाता था। यदि अपरायोको न्याय विचार न प्राप्त होता अथवा उसे बूंस देकर गुरुदंडसे छूटकारा पानेमे समर्थ

न होता तो सबके पीछे इस सोगन परीक्षाके देनेकी इच्छा करता था "। पंचायतकी रीतिके सम्बन्धमे कर्नल टाइ साहव लिखते है कि "दीवानीके सभी मुकदमोका विचार पंचायतके द्वारा होता है । यदि कोई उस पचायतके विचारसे

संतुष्ट न होकर राजाक समीप फिर उसका विचार होनेकी प्रार्थना करसकता है, पर्न्तु इस प्रकारके विचारकी प्रार्थना करनेसे समस्त पचायतकी सम्मति छेनी होती है और राजाके समीप विचार होनेके पहले उसके निमित्त नियमित रूपया देनेकी व्यवस्था

है, राज्यमे ऐसे मुकदमोकी संख्या सरलतासे नहीं वढ़सक्ती। इस पचायतके नियोग की रीति अत्यन्त सरल है। वादीको सबसे पहले जिलेके हाकिम अर्थात् वह जिस त्राममे निवास करता है उस प्रामके पटेलके समीप अभियोग उपस्थित करना होगा।

इसके पीछे वादी और प्रतिवादी अपनी २ इच्छानुसार एक २ दो २ प्रामोका नाम उहेंख करदे, तव उसी याममे पचायत की जायगी । जिस यामका उहेख कियागया है, उसी प्रामके पटेलके समीप समाचार भेजा जायगा, पटेल अपने २ पटवारियोको लेकर

अथाई अर्थात् याम विचारागारमे इकट्ठे होते है। पीछे साक्षियोको बुढाकर उनसे शपथ 

क्ष मारवाड्-जोधपुरका इतिहास-अ० १९. 🕸 <u>ijorike orike orike</u> कराकर साक्षी छेते हैं। साक्षीगण "गादीकी आन" अर्थान् राजाके नामसे अपथ करते हैं। हिरोडाटस इस वातको छिखगया है कि प्राचीन सीिद्यन भी इसी प्रकारसे रापय करते थे। परन्तु केवछ राजपृत ही राजाका नम छेकर अपय करने के अधिकारों है अन्यान्य जातिके पक्षमें अपराधियों के अपयकी व्यवस्था उनके वर्मानुसार है। विचार कार्य होजाने के पीछे पंचायतकी राय देने से हाकिम उसपर अपनी सुहर छना देते हैं, और उसी सम्मतिके अनुसार कार्य करते हैं, अथवा वादी या प्रतिवादी के विक्र हमें राजाक यहा फिर विचार होने की प्रार्थना को जाती है तो उसी के चोग्य कार्य करने हैं। यह प्रमाणित होगया है कि राजपृताने में प्राचीन सुख्यातिके समय प्रयेक गुरु न इसी प्रकारकी सरछ रीतिसे निवट जाता था, उसके विरुद्धने किर कोई भी उठ न वील सकता था।"

राजस्व औन अपयोसे सम्बन्ध साध् टाइ साह्य वर्गन करते हैं कि "माग्याउमें राजस्व अनेक उपयोसे समझ होना है, उनमेंसे यह चार प्रयान है। १-खाछसा वा राजाकी स्वय अधिकारी भूमिका कर। २-छवण हद। ३-आमदरफ्ती वाणिज्य जुल्क। कराकर साक्षी छेते है। साक्षीगण " गादीकी आन " अर्थात् राजाके नामसे शपथ

माहात्मा टाड् साहच इस स्थानपर " सोगन " नामक एक प्रकारकी विचाररीतिका उद्येख करगयेहै, " इस सोगन विचारका यथार्थ अर्थ निरपराधियांके प्रमाणके छिये परीक्षादेना है । यह राति राजपृतानेके अन्यान्य राजाओकी समान आज-तक मारवाडमं भी प्रचिछत है, यद्यीप यह रीति इन समय अविकतासे अचल होगई है, परन्तु यहांके निवासियोका भगवानके प्रति इस समय भी विश्वास नहीं हो ऐसा नहीं पर समाजकी अवस्था और नगरवासियोंके मनका भाव वद्छजानेसे सभी इस भाँति परीक्षा देनेमे अयसर नहीं होते। एकमात्र कोटा के जालिमिन ही इस समयकी रीतिके अनुसार अपराधियोकी परोक्षा लेते हे, परन्तु वह भी हाडोती ही डायनोके प्रति इस समय उदासीन होगयेहै । डायनोकी परीक्षा केवल जलसे हो लोजाती है । उसप्रकार परीक्षाकी रीति-इसप्रकारसे अपराधियोके अपराधको निर्णय करनेकी प्रथा चिरकालसे भारतवर्षमे प्रच-<mark>ळित थी। रावण सीताजीको हरकर लेग</mark>याथा, इस कारण महारानी सीताजी अपने सतीत्व को रक्षा करसकी है अथवा नहीं इसका निर्णय करनेको भगवान रामचट्रजोने उनकी अग्निसे परीक्षा छीथी । जल और अग्निके द्वारा परीक्षाकी समान और भी एक प्रकार का उपाय है अर्थात् अपराधी मनुष्यके हाथपर गरम तेल डालकर परीक्षा लीजाती थी परन्तु यहां इस वातका उझेख करना सब प्रकारसे कर्त्तव्य है-कि यह नहीं था,किसी भी मुकद्मेमे वादी और प्रतिवादी इसो भॉतिकी परीक्षा देनेकी इच्छा प्रगट करतेही वरन जव पंचायतसे विचार नहीं होसका तथा अन्य किसी प्रकारसे भी विचार करनेका सुवीता नहीं मिलता तब सबके अंतमे यह उपाय कियाजाता था। यदि अपराधीको न्याय विचार न प्राप्त होता अथवा उसे घूंस देकर गुरुद्डसे छूटकारा पानेमे समर्थ न होता तो सबके पीछे इस सोगन परीक्षाके देनेकी इच्छा करता था "।

पंचायतकी रीतिक सम्बन्धमें कर्नल टाइ साह्य लिखते हैं िक "दीवानीक सभी मुकदमोका विचार पंचायतके द्वारा होता है । यदि कोई उस पंचायतके विचारसे संतुष्ट न होकर राजांक समीप फिर उसका विचार होनेकी प्रार्थना करसकता है, परन्तु इस प्रकारके विचारकी प्रार्थना करनेसे समस्त पचायतकी सम्मित लेनी होती है और राजांक समीप विचार होनेके पहले उसके निमित्त नियमित रुपया देनेकी व्यवस्था है, राज्यमें ऐसे मुकदमोंकी संख्या सरलतासे नहीं चढ़सक्ती। इस पंचायतके नियोग की रीति अत्यन्त सरल है। वादीको सबसे पहले जिलेके हाकिम अर्थात् वह जिस प्राम्मे निवारा करता है उस प्राम्मेक पटेलके समीप अभियोग उपस्थित करना होगा। इसके पीछे वादी और प्रतिवादी अपनी २ इच्छानुसार एक २ दो २ प्राम्मोका नाम उहें करते, तब उसी प्राम्मे पचायत की जायगी। जिस प्रामका उहें वियोगया है, उसी प्रामके पटेलके समीप समाचार मेजा जायगा, पटेल अपने २ पटवारियोको लेकर अर्थाई अर्थात् प्राम्म विचारागारमें इकट्ठे होते है। पीछे साक्षियोको बुलाकर उनसे शपथ

कराकर साक्षी लेते है। साक्षीगण " गादीकी आन " अर्थात् राजाके नामसे शपथ

करते है। हिरोडाटस इस वातको लिखगया है कि प्राचीन सीदियन भी इसी प्रकारसे

शपथ करते थे। परन्तु केवल राजपृत ही राजाका नाम लेकर शपथ करनेके अधिकारी है अन्यान्य जातिके पक्षमे अपराधियोके शपथकी व्यवस्था उनके वर्मानुसार है। विचार

कार्य होजानेके पीछे पंचायतकी राय देनेसे हाकिम उसपर अपनी मुहर लगा देते है, और उसी सम्मतिके अनुसार कार्य करते है, अथवा वादी या प्रतिवादीके विरुद्धमे

राजाके यहां फिर विचार होनेकी प्रार्थना कोजाती है तो उसीके योग्य कार्य करते है। यह प्रमाणित होगया है कि राजपूतानेमें प्राचीन सुखशांतिके समयमे प्रत्येक सुकद्मा

इसी प्रकारकी सरल रीतिसे निवट जाता था, उसके विरुद्धमें फिर कोई भी कुछ न वोल सकता था।"

राजस्वकी रोतिके सम्बन्धमें साधू टाड् माह्य वर्णन करते है कि " मारवाडमें राजस्व अनेक उपायोसे संग्रह होता है, उनमेंसे यह चार प्रयान है।

१-खालसा वा राजाकी स्वयं अधिकारी भूमिका कर।

२-लवण हुद । ३-आमद्रपती वाणिज्य शुल्क।

४-हासिल नामक नानाविधिका कर।

यद्यपि अर्द्ध शताब्दीके पहले राजा विजयसिंहके शासन समयमें मारवाड़के राजस्वका सोलहलाख रुपया संयह होता था और उसका अर्द्वाश एकमात्र लवणहुद्से

प्राप्त होजाता था, परन्तु वर्तमान समयमे मारवाङ्पतिका समस्त राजस्व द्शलाख रुपयेसे अधिक नहीं है। सामन्तोंके अधिकारी देशोंको मिलाकर वार्षिक राजस्व पचास

लाख रुपयेका अनुमान होता है । परन्तु इतना संदेह है कि वर्तमान समयम उससे

आधा रुपया संग्रह होता है या नहीं। शामन्तोंकी जो सेना है उसमे पैद्छके अतिरिक्त अश्वारोही सेनाकी संख्या पांच हजार है । जिन सामन्तोकी जितने रूपयेकी आमदनी है उनमेसे प्रत्येक वर्षमे हजार रुपयेपर एकजन अक्वारोही और दो पेदलोकी सेनी

रखनी पड़ती है" सामन्त शासनकी रोतिका नियम ही इस प्रकार है, यदि किसी सामन्तकी प्रत्येक वर्षने दश हजार रुपयेकी आमदनी है तो दश अश्वारोही और वीस पैदलोकी सेना उस आमदनीसे रख सकता है । युद्धके समयमे वा अन्य किसी समयमे राजाकी

आज्ञानुसार उनको उस सेना दलके साथ राजाकी आज्ञा पालन करनी होती है। , '' मारवाडपतिकी जो ठीक आमदनी दश छाख रूपया निश्चय हुई है, यह वह है जो खजानेमें रक्खी जाती है। राजदरवारके कर्मचारीगण राजाकी खास भूमिके जिस २ अंशको वृत्तिस्वरूपसे भोग करते है, उस भूमिका राजस्व इसके साथ नहीं लिया जासकता। " वह दशलाख रुपयेमे सम्मिलित नहीं है।

१ मारवाडमें यह दस्त्र है कि जागीरदार लोग एक हजारकी जागीरपर एक घोडा पॉचसी की जागीरपर एक पैदल और सात सौकी जागीरपर एक उंट राजसेवामें देते हैं। ত্রীকর্মারর্কার্মকর্কার্মকর্কার্মকর্কার্মকর্কার্মকর্কার্মকর্কার্মকর্কার্মকর্কার্মকর্কার্মকর্কার্মকর্কার্মকর্কার " प्रजाके पाससे भिन्न प्रकारका राजम्ब लिया जाता है। सस्यका कर जो भारतवर्षमे चिरकालसे प्रचलित है उसका नाम वटाई अर्थात् विभागकर है। समान अंशका आधा धान्य महाराजको दिया जाता है और शेप आधा भाग किसानोको मिलजाता है । प्राचीन कालसे राजा चार अंशोमेसे एक अग वा छः अंशोमे का एक अंश धान्य छेते थे, इस समय उसके बद्छेमे समान अंश प्रहण किया जाताहै । जितना धान्य किसानीके क्षेत्रमे उत्पन्न होता है इस प्रकारसे उसका अर्द्धां राजाको विनादिये राजाकी ओरके सब पहरेवाले उस खेतकी रखवाली करते है। और जो धान्यका विभाग करते है उनका खर्चभी यही देते है। दश मन धान्यपर दो रुपया लिया जाता है। उस रुपयेमेसे पहरीका वेतन और कोतवारी अर्थान सस्य विभागकारीका वेतन देकर वाकी जो कछ वचताहै, यामके पटेल और पटवारी उसका भाग करलेते है। महाराजके घोडे और गाँआदि पशुओं के भोजनके निमित्त प्रत्येक किसान से एक २ गाड़ी चरी वा ज्वार प्रहण करते है। परन्तु उस समय उसके बवलेंमे इस हिसाबसे प्रत्येक किसानसे एक २ रुपया लिया जाता है। जिस समय काल पडनेकी संभावना होती है, उस समय रूपया नहीं लियाजाता, कडवी (चरी) लीजाती है। पट-वारी और पटेल इत्यादिको अन्यान्य कर्मचारियोके समान व्यय निर्वाहके लिये किसान और राजा दोनोके अंशोमेसे धान्य दियाजाता है। प्रति मनभर धान्यमे से एक पावसेर अथवा जितना धान्य उत्पन्न हो उसके अस्सी अंशोमेका एक अश मिलताहै। पटवारी अथवा सामन्तोके अधीनके किसान खालसा अर्थात् राजाकी निज अधिकारभुक्त-भूमिके किसानोकी अपेक्षा बहुत सुभीतेसे है, कारण कि उनके यहां जितना धान्य उत्पन्न होता है उसके पाँचवे अंशमेसे केवल दो अंश बहुण करते है और इसके अतिरिक्त किसान जितनी पृथ्वीमे खेती करते है, उसमे प्रति एक सौ वीघा भूमिके ऊपर वह सामन्तगण वार्षिक वारह रूपया करस्वरूपसे ग्रहण करते है। किसान लोग

वड़ी सरलतासे इस सामान्य करको आनंदित होकर देदेते है। "
किसानोसे जो धान्यका कर लियाजाता है उसके अतिरिक्त मारवाड़के प्रचलित
अन्यान्य कर आदिके सम्बन्धमें कर्नल टाड् साहव लिखते हैं, " कि सम्पूर्ण मारवाड़में
जितनी अवस्थाके स्त्री पुरुप निवास करते हैं उनमेसे सभीसे एक २ रुपया कर लिया-

जाता है " यह " अंगकर " नामसे विदित है।
" घासमारी नामक पशुके प्रति भी प्रचित्रत एक प्रकारका कर है। प्रतिक चक्ररी और भैसके ऊपर 一) आना, प्रत्येक भैसेके ऊपर ॥) आना और प्रत्येक ऊटके ऊपर तीन रुपया कर लियाजाता है।"

" किवाड़ी नामक कर सवकी अपेक्षा उत्पीड़क है। किवाड़ शटदका अर्थ द्वार है। महाराज विजयसिंहने सबसे पहले इस करको चलाया था। उनके शासनकी शेष अवस्थामें मारवाड़के सभी सामन्त विद्रोही होकर पालीमे इकट्ठे हुए, और उन्होंने महाराजको सिंहासनसे रहित करनेके लिये पड्यंत्रका विस्तार किया, इस समय महाराज विजयसिंह उनको धीरज देकर हस्तगत करनेके लिये वहां गये। परन्तु सामन्तो

"

२५०००

क्ष मारवाड्-जोधपुरका इतिहास-अ० १९. क्ष भाग २. ] ने किसी प्रकारसे भी उनकी अनुगत्यता स्वीकार न की । उन्होंने वहांसे छौटकर जोध-पुरके नगर द्वारपर आकर देखा कि नगरमे जानेका कोई उपाय नहीं है, भीमसिहने सिहासनपर अभिपिक्त होकर नगरका द्वार वंद करिंद्या है। तव उन्होंने घोर विपित्त में पड़कर सेना संग्रह करनेके निमित्त प्रजासे धनकी सहायता मॉगी । प्रजाने प्रत्येक घरसे तीन ३ रुपया देनेका प्रस्ताव किया और शीब्रही वह सब रुपया इकट्ठा भी कर-दिया। परन्तु जिस प्रजाने भीमसिहका पक्ष लिया था उसको दंडित करनेके लिये अथवा राजत्वको वढानेकी इच्छासे ऐसा किया हो, महाराजने उस समय एकवार तो इस भॉतिसे सहायता लेकर फिर उसको चिरस्थाई करस्वरूपसे प्रचलित करदिया। प्रजा उसी दिनसे वरावर कर देती आती थी। परन्तु जिस समय महाराज मानसिहके विरुद्ध पड्यंत्र फैला, और पठानोने महाराजकी खास भूमिपर अधिकार करिलया, उस समय महाराज मानसिहने उस तीन रुपयेके स्थानमे दश रुपया कर नियत करितया । परन्तु यह कर समभावसे सवसे नहीं लिया जाता । सवसे पहले प्रत्येक नगर और ग्राममे जितने घर होते है, उनकी गिनती की जाती है इसके पीछे घरके अध्यक्षोकी जिसकी जैसी अवस्था है उसीके अनुसार उससे कर प्रहण कियाजाता है, द्रिट्री दो रूपया कर दे तो धनीको वीस रुपये देने होगे। महाराज कृपा करके मुक्तिदान न करेगे तो सामन्तो के अधिकारके भी किसी देशको कर देनेसे छुटकारा नहीं मिलेगा "। वाणिज्य शुल्कके सम्वन्धमे महात्मा टाड् साहव अतीत वर्षांकी सूचीको उद्भृत करके वर्णन करगये है, " मारवाड़मे वाणिज्य करका कितना रूपया दिया जाता है, उसकी अनुमान की हुई सूचीको नीचे लिखते है, इससे हमारे पाठक अवस्यही समझ लेगे कि इतना धन पूर्वकालमे शुल्कस्वरूपसे सप्रह होताथा और इस समय नहीं होसकता इससे परिणाम निकलसकता है कि सभी देशोमे वाणिज्यकी व्यवस्थाके अनुसार यह शुल्क घटता बढ़ता रहता है, परन्तु जिन देशोमे छूट अत्याचार, पीड़न, विजातियो-का आक्रमण और दुर्भिक्ष हो उस समयमे उसकी कैसी अवस्था होसकती है, इसका विचार वड़ी सरलतासे होसकता है। प्राचीन राजकीय पुम्तकके हिसावसे यह तालिका उद्भृत कीगई है । मारवाड़की उन्नतिकी अवस्थामें इतना वाणिज्य शुरक संप्रह होताथा, इसके सम्वन्धमें संदेह करनेका कुछ भी प्रयोजन नहीं है। निम्न ढिखित स्थानोसे नीचे ढिखाहुआ वाणिच्य गुल्क अदा कियाजानाथा:-जोधपुर ७६००० रुपया । नागौर 20000 डीडवाणा परवतसर 33000 22000 मरता " कोलिया "

जाहोर

( पार्ला ... ४१००० रुपया। पार्ला ... ४१००० " प्रिंगिनमाल ... २१००० " प्रिंगिनमाल ... ११००० " प्रेंगिनमाल ... ११००० " प्रेंगिन

ढाणी अथवा जिलाकलेक्टर प्रधान २ नगरों में जाकर अपनी नियत की हुई वितनको पाते हैं। और उनके अधीनके नीची श्रेणीके कर्मचारी जितना मह्मूल मिला- कर देते हैं उनमेसे सौ रुपये पर कुछ पाते हैं। यह वाणिज्य मह्मूल धान्यके अपर भी प्रचलित है; परदेशसे जितनी आमदनी होती है उसके अपर भी कर है। मारवाडके एक जिलेसे दूसरे जिलेमे जो धान्यकी आमदरपत होती है उसके अपर भी महसूल, लियाजाता है। "

खवणके करके सम्बन्धमे इतिहासवेत्ता टाड् साहव लिखते हैं " वाणिज्य गुल्क और भूमिका राजस्व जिस प्रकार घटगया है। लवण हदकी आमटनी भी उसी प्रकार पहिलेसे बहुत कम होगई है तथापि इसकी एक वंधी हुई आमदनी है। इससे पहले

कितना धन आता था उसकी सूची नीचे प्रकाश करते है,-

 पचभद्रा
 ...
 २००००० रुपया ।

 फलोदी
 ...
 १००००० "

 डीडवाणा
 ...
 ११५००० "

 सांभर
 ...
 २००००० "

 नांवा
 १००००० "

जोड-७१५००० हपया।

"इस आमदनीके विभागमे आजतक हजारो श्रमजीवी तथा ठाखो गो आदि पशुओका पालन होता है। वंजारा नामकी एक श्रेणीके ऊपर इस लवणके कार्यका भार सोपा गया है। इनमेसे एक २ जनके अधीनमे इस लवणको लेजानेके लिये ४०००० वेल नियुक्त रहते है। सिन्धके किनारेसे लगाकर गंगाजीके किनारे तक भारत-वर्षके सभी स्थानोमे यह लवण जाता है और यह सर्वसाधारणमे "सांभर—लवण" नामसे विदित है। यदापि भिन्न हदका लवण भिन्न प्रकार है परन्तु लूनी नदीके वाहर देशके

पचभद्राका लवण सबसे श्रेष्ठ है। हदके भीतरी भागसे यह लवण स्वाभाविक भीतर से उठता है।

उस भूमिम क्यारिये वनाते हैं, उसपर नकुलकी घास डाल देते है जिसके कारणसे लवण और भी शोघतासे ऊपरको उठता है और फिर इसके द्वारा हदकी स्वाभाविक तरंगमालाके उठनेसे यह घास सरलतासे दूर होजातो है। हदके बीचसे इसमॉति लवणके उठते ही समस्त लवणको तोलकर एक स्थानपर ढेर लगादिया जाता है। और क्षार विशिष्ट, पत्ते तिनके और सजी इत्यादि उसके ऊपर रखकर उसमें

अग्नि लगा दोजाती है। इस प्रकारसे उस खारके तापसे लवण ऐसा जम जाता है कि जल और वायुके द्वारा उसका कोई अनिष्ट नहीं होसकता "।

इतिहासवेत्ता टाड् साहवने इससे पीछे मारवाड़के अत्यन्त प्राचीन कालके राजस्वके सम्बन्धमे एक सूचीको उद्धत करके लिखा है "कि बहुत पुरानी हिसावकी पुस्तकमे मारवाड़की आमदनीका सब भिलाकर प्रायः तीसलाख रुपयेका उल्लेख पायाजाता है, हम उसके सम्बन्धमे इस स्थानपर फिर व्याख्या करनेकी अभिलापा करते है। किस २ अंशका कितना अतिरिक्त परिमाण धरा गया है इस समय उसका वर्णन करना कुछ सहज बात नहीं है। कारण कि उसमे अंतर आगया है।

१-खालसा अर्थात नरपतिके निज अधिकारी ) १५००००० रूपया । १४८४ व्राम और नगरोकी आमदनी । २-वाणिज्यशुल्क 830000 33 ३-लवणहद ७१५००० ४-हासिल अर्थात अन्यान्य कर जो 77 300000 सव समय ठीक स्थिर नहीं होसक्ता। २९४५००० रूपया। जोड सामन्त और मंत्री समाजकी आमदनी कुलजोड ७९४५००० रुपया ।

इस प्रकारसे देखा जाता है कि " चिरकालसे मारवाड्पतिको निजका तथा अधीनके सामन्तोका सब मिलाकर राजकीय कर प्रायः अस्सीलाख रुपया है। यद्यपि हमें इस विपयमें सदेह है कि आजकल इसका अर्द्धाश भी नहीं आता पर इसमें संदेह नहीं कि मारवाड़के प्राचीन मंत्री वंशोमें तथा संधी परिवारमें बहुतसा बन है वह लोग अत्यन्त धनवान गिने जाते हैं, उनका समस्त धन विदेशीय नगरोसे प्राप्त हुआ है कि निर्देशीय नगरोसे प्राप्त हुआ है कि नहीं करते, इसी लिये धनकी वृद्धि भी नहीं होती। जिस समय महाराज विजयसिहने नागौरके कितने ही महलोको तुड्या दिया था उस समय उनको उनमेंसे वहत धन मिला था।"

मारवाड़के उस समयकी सेना वलके सम्बन्धमें अतम कर्नल टाइ साहव लिख गये हैं, '' कि इस समय केवल राठीर जातिके युद्धके वलके सम्बन्धमें वर्णन करना होप रहा है। उनकी आमदनीकी घटती वहतीके साथ ही माथ सेनाकी भी घटती बढ़ती होती रहती है। उपद्रवी सामन्तोको दमन करनेके लिये मारवाड़के महाराजने एक सम्प्रदाय वेतन भोगी सेना रक्खी थी। इस सेनाम प्रायः रहेले और अफगानी पैदल अधिक थे, वह सभी वंदूकधारी थे। उनके साथम तोपे भी थी, व युद्ध विद्याम विशेष पारदर्शी थे। इस समय व लोग असीम साहसी राठौर अश्वारोहियोके सम्मुख प्रति दन्दी होगये थे। कई वर्षके वीत जानेपर महाराज मानसिंहने इस प्रकार साढ़े तीन हजार पेदल पंद्रहर्सी अश्वारोही और २५ तोपें इस सेनामे नियत की थीं। पानीपतके

ができれていれていれていれていれていれていれていれていれていた。

एक निवासी हिन्दालखांकी उस सेनाका नायक किया था। विजयसिंहके शासन समयसे 🐇 वह मनुष्य मारवाड़ महाराज वंशके साथ मिलगया था, राजाके यहाँ उसकी वात अधिक चलती थी, उसके साथ राजाकी मित्रता होगई थी महाराज मानसिंह उसको वंदे सम्मानके साथ " काका " कहकर पुकारा करते थे। इस वेतनभोगी सेनाके अतिरिक्त मारवाडुमे एक और भी योघाओका दछ था, उसका नाम विष्णुस्वामी था और कायमदास नामके एक मनुष्यको उनके सेनापति पदपर वरण किया था। इस मेनाम सातसी पैदल थे, तीनसी अधारोही और एकदल बनुधीरियोका था। यह बनुधीरी धनुप वाण छेकर युद्ध किया करते थे। विलायतमे वारूदके निर्माण होनेके आधी शताब्दी पहले भारतवर्षमे इस प्राचीन धनुष वाणका व्यवहार होता था । एक ममयमे राजाका एक दल विदेशीय सेनाम नियुक्त था, अथवा वह लोग उनके अधीनम नियुक्त थे, उनकी सख्या ग्यारह हजार थी। इसमेमे आधी मेना अर्थान् हो हजार अश्वारोही थी, पचास तोपै और एकदल धनुपधारियोका था। मासिक वतनके अतिरिक्त भिन्न २ सेनादलके प्रधान २ नेताओको भूगृत्ति दीजातीयी, जिसकारणसे मारवाड़के सामन्त अत्यन्त उद्धत होगये थे; और राजाक साथ उनका घोर झगड़ा हुआ था, इससे पहले उसका वर्णन करचुके है। उन असंतुष्ट हुए मामन्तीको दमन करनेके लिये यह अतिरिक्त सेना नियुक्त की थी, इसीसे राज्यका नैतिक वल हीन होगया था, और देशके विध्वंस होनेकी भी वारी आगई थी। सामन्तोक साथ घोर झगडा होनेके कारण इसी अतिरिक्त सेनाका नियोग कियाया। इसीसे परस्परका विश्वास नष्ट होगया। " माधू टाड् सावकी इस कथाको हम पूर्ण सत्यरूपसे स्वीकार करते है। राजपूत जातिके पतनके समयमे केवल मारवाड़ ही नहीं वरन रजवाड़ेके सभी राजपूत राजाओ के साथ अधीनके सामन्तोकी विवादकी अग्नि भयंकर रूपसे प्रज्वलित होगई थी। हम देखते है कि राजपूत जातिके पतनके वहुत पहले सभी सामन्त अल्पन्त उद्भत हो राजाके विरुद्धमे अस्त्र धारण करनेमे कुछ भी भयभीत नहीं हुए थे, परन्तु रिया ग्रीकारका झगड़ा सभी सामन्तोने नहीं कियाथा, वरन उनमेसे ऐसे भी वहत थे कि जिन्होंने उन

राजाक विरुद्धमें अस्त्र धारण करनेमें कुछ भी भयभीत नहीं हुए थे, परन्तु रिवा में किरासा सगड़ा सभी सामन्तोंने नहीं कियाथा, वरन उनमेंसे ऐसे भी बहुत थे कि जिन्होंने उन विद्रोही सामन्तोंको दमन करनेके लिये राजाकी सहायताभी की थी। सारांश यह है कि यह सामन्त शासनकी रीति जिस देशमें प्रचित्त थी, उस देशके राजा यदि स्वय वलशाली और नीतिज्ञ होते तो उनके अधीनके सामन्त इस प्रकारसे विद्रोहकी आगकों कभी प्रज्वलित न करसकते। राजाके ही वलहीन होनेसे सामर्थ्यवान् सामन्त सभी

देशोमे सरलतासे अपनी शक्तिको प्रवल करनेके लिये अत्रसर होते है । रजवाड़ेके सामन्तोने हमारी इस उक्तिको समर्थन किया है।गवनमेण्टके शासनमे आजतक एक भी

सामन्त राजाके विरुद्ध खड़े होने के लिये समर्थ न होसका।
जपसंहारमे साधू टाड् साहव उस समयकी सामन्त श्रेणीके सम्बन्धमे लिखते है,
मिवाड़के सामन्तोकी संख्या सोलह थी और जयपुरके सामन्तोकी संख्या वारह थी।

मारवाडकी प्रथम श्रेणीकी संख्यामे आठजने थे। नीचे सूचीमे उनके नाम छिखते है।

| दी        | िथी उस<br>थी, उसरे | का वर्णन भी<br>स वह उनकी | नीचे करते है<br>आमदनीका<br>२ अक्वारोही | । उन्होने रा<br>निश्चय कर | के नाम और उनकी कितनी आम<br>जाकी सहायताके हिये कितनी सेन<br>सकते है, वह होग प्रति पॉचसे<br>मे समर्थहुए थे। "                                                                                                                          |
|-----------|--------------------|--------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ;         | नाम ।              | सम्प्रदायके<br>नाम।      | वासस्थान।                              | आमदनो ।                   | मन्तव्य ।                                                                                                                                                                                                                            |
| १ के      | सर्रासिह           | चापावत                   | अहेाचा                                 | रुपया<br>१०•०००           | मारवाडके यही सबमें श्रेष्ट सामन्त हे<br>इनकी आमदनी अर्द्धाश इनके पिताक<br>पृथ्वीसे सम्रह की जातीहै; इन्होंनेही सम्प्र<br>दायके नीची श्रेणीके सरदारोकी भूग्रतिकं<br>बलपूर्वक अपने अधिकारमे करीलया या<br>इसी कारणसे आधी आमदनी होती है। |
| ,<br>२ वर | झावरसिंह           | कूपावत्                  | आसोप                                   | 40000                     |                                                                                                                                                                                                                                      |
| ३ सा      | लिमसिह             | चापावत                   | पोकरण                                  | 900000                    | पोकरणके सामन्त मारवाडके सर्भ<br>सामन्तोंमे अविक सामर्थ्यवाले है।                                                                                                                                                                     |
| ४ सु      | रतानासह            | <b>उदा</b> वत            | नीमाज                                  | ५००००                     |                                                                                                                                                                                                                                      |
| ષ         | *                  | मेरतिया                  | रिया                                   | २५०००                     | समस्त राठारजातिमें मेरतिया सन्मे<br>अविक साहमी वीर हैं।                                                                                                                                                                              |
| ६ अ       | जीर्तामह           | मरितया                   | घाणेसव                                 | 60000                     | पहले यह देश मेवाडके मोलहसाम-<br>न्तोंमेंने एकके अधिकारमें था अति बड़ा<br>नगर भन्न होगया और क्तिनेहा याम<br>राजपारवारके अधिकारमें होगये।                                                                                              |
| ঙ         | *                  | करमसोत                   | द्यामसर वा<br>किनसर                    | <b>€</b> 0000_            | यह शहर बहुत बड़ा था, पर अन<br>विसा नहीं है।                                                                                                                                                                                          |
| c         | *                  | भाटी                     | सेजडला                                 | २५०००                     | माग्वाङके प्रथम श्रेणांके नामन्तोमें<br>वहीं एक मात्र निदेशा थे ।                                                                                                                                                                    |

| १शिवनायसिंह २ सुरतानसिंह ३ पृथ्वीसिंह ४ तेजसिंह ५ ओनाड़सिंह ६ जीतसिंह ७ पद्मसिंह ८ * ९ कणेसिंह १० जालिमसिंह ११ सवाईसिंह १२ * १३शिवदानसिंह १५ सावलसिंह १५ सावलसिंह १६ हुकमसिंह भहात                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | दूस         | री श्रेणी | 1                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-----------|----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |             | रुपया.    |                            |
| १शिवनायसिंह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ऊदावत            | कुचामन      | ५०००      | यह अत्यन्त माम र्यवान् थे। |
| २ सुरतानसिंह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | जोधा             | यारीकादेव   | २५०००     |                            |
| ३ पृथ्वीसिह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ऊदावत            | चंडावल      | २५०००     |                            |
| ४ तेजसिंह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ्र् <del>ग</del> | खादा        | २५०००     |                            |
| ५ ओनाड़िसंह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | भांटी            | आहोर        | 29000     | निकालेगयेथे ।              |
| ६ जीतसिह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | कूपावत           | वगडी        | 60000     |                            |
| ७ पद्मसिंह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | कूपावत           | गजसिंहपुरा  | २५०००     |                            |
| ۷ *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | मेरतिया          | मीटरी       | 80000     |                            |
| ९ कर्णसिंह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ऊदावत            | मारोत       | 94000     |                            |
| १ ॰ जालिमसिह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | चापावत           | मारोट       | 94000     |                            |
| ११ सवाईसिह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | जोधा             | चापुर       | 30,000    |                            |
| <b>?</b> ? *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •••              | वृडमू       | 20000     |                            |
| १३शिवदानसिंह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | चांपावत          | कावटा (बडा) | %aooo     |                            |
| <b>१४जालिमा</b> सिह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ऐ०               | हरसोलाव     | 90000     |                            |
| १५ सावलसिंह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ऐ॰               | दीगोद       | 90000     |                            |
| १६ हुक्मसिंह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ऐ॰               | कावटा(छोटा) | 92000     |                            |
| Address of the last of the las |                  |             |           |                            |

महातमा टाड् साहव सवसे पाँछे छिखत ह, " यहा गारपान महातमा टाड् साहव सवसे पाँछे छिखत ह, " यहा गारपान महात्मा माग तथा राजाकी अनुगत्यता स्वीकार कर राजकार्यमे नियुक्त होकर भूवृत्तिको भोग करते है। मारवाड़के अधीनके सरदारोकी श्रेणी इनमे नहीं है। विशेष २ घटनाओं के उपलक्षमे यह राजाकी आज्ञा पालन करते है उन अनधीन सामन्ताकी श्रेणीमे (१) मेड़तिया। (२) चम्पावत। (३) जेतावत "सही हैं"।

वाढ़मेर, कोटड़ा, जसोल, फलसूंद, वड़गांव, वांकड़ा, कालिन्दरी और वांह्रदाके सामन्त `ŦÑĠŦÑĠŦÑĠŦÑĠŦÑĠŦÑĠŦÑĠŦÑĠŦŇĠŦŇĠŦŇĠŦŇĠŎĬĠŎĬĸĠŎĬĸĠŎĬĸĠŎĬĸĠŎĬĸĠŎ प्रधान है। यदि राजा उनको संतुष्ट करके अपनी आज्ञा पालन करासकते तो व अपनी प्रवल सेनाके साथ राज्यकी सहायता करनेके लिये इकट्ठे होकर आते। सामन्ताके अधिकृत जिन देशोकी सूची लिखीगई है वह ठीक सत्य नहीं होसकती। उपरोक्त सूची एक अत्यन्त प्राचीन पुस्तकसे संग्रह कीगई है। इसका विश्वास करना सर्वथा संभव है। अराजकता विद्रोहिता इत्यादि, हम जिन शोचनीय घटनाओका वर्णन करते आये है उन घटनाओं में स इस राज्यका प्रत्येक विषय जिस प्रकारकी शीव्रतासे वदल गया है, राजस्व विभागके कर्मचारियोने सरलतासे इस सूचीको त्यागकर नवीन सूची वनानेकी आवश्यकता स्वीकारकी है। पहले यह नियम प्रच-छित था कि जिन २ सामन्तोकी जितनी २ आमदनी थी उसमे से प्रति पाँचसौ रुपये की आमदनीपर जो राजाकी सहायताके छिये देते थे उस धनसे एक अश्वारोही ओर दो पैदल सेना रक्खो जाती थी, परन्तु इस समय उनकी भूगृत्तिकी सीमा घटा दी गई है और उनके समस्त देशोका मूल्य भी घट गया है, इस समय उन पाँचसौ रुपये के स्थानमे एक हजार रुपया नियत किया गया है। अर्थात् हजार रुपयेकी आमदनीपर एक अश्वारोही और दो पैदल सेना सामन्त रखते है। "

१८८६ ईस्वोमे आचिसन साहवने अपनी पुस्तकैमे लिखा है, " जोधपुर राज्यकी भूमिका परिमाण ३५६७२ वर्गमील है और प्रजाकी संख्या १७७३६०० है। राज्यकी आमदनी साढ़े सत्रहलाल रूपयेकी है। उसमे लवणदह्नसे प्रायः पाँचलाख रूपया राजस्व 💯 का आता है। महाराजने जो सेना रक्खी है उस सेनाकी संख्या ६००० से अधिक नहीं है। स्थानीय पोलिटिकेल एजेन्ट मारवाड़के वकील सिमितिम सभापितका कार्य करते हैं। मारवाड़के साथ वीकानेर, जैसलमेर, कृष्णगढ़, सिरोही और पालनपुरकी सीमासे लगाकर यदि कोई विवाद अथवा किसी प्रकारका उपद्रव उपस्थित हो तो, इस वकील सिभितिसे ही उसका विचार होता है, उस सिभितिमें उक्त राज्य, उदयपुर जयपुर, और सीकरके वकील इकट्ठे होते है। श्रीतवर्षमे एक एक वार अजमेर, नागार और आवू शिखर में इस समितिका अधिवेशन हुआ करता है। "

मिस्टर. जे. थाम्सिद्धीलर अपनी पुर्लंकमे १८१८ ईस्वीमे लिखा है कि "मारवाड़ की भूमिका परिमाण ३६६७० वर्गमील था, प्रजाकी संख्या प्राय: २००००० थी और वार्षिक आमदनी २५०००० रूपया था "।

<sup>(1)</sup> Adchison's Treaties.

<sup>(2)</sup> Wheeler's History of the Imperial Assemblage

<sup>(3)</sup> At Delhi.

# वीसवाँ अध्याय २००

**---**\$0\\$~>\$

बुद्धानिक विवरण, जोधपुरमे अंग्रेज रोसिडेन्सी स्थापन, ऋतुफल, शम्य, स्वास्थ्य, शामन-विभाग, फौजदारी विचारालय, जागीरदार विचारालय, अपील विचारालय, वकील विचारालय, वाणिज्य शुल्क, अफीमके वाणिज्यकी आय ज्यय; ऋण सीमाका निश्रय, पूर्तकार्य; रेलवे; डकेंतोका दमन, मारवाडकी वर्तमान सेनाकी सप्या, उपसहार।

इतिहासवेत्ता कर्नल टाड साहव मारवाड्की जनसंग्या, आमदनी, राजम्ब, ऋषि, और विचार-विभाग इत्यादिके सम्बन्धम अपने ब्रथम जो कुछ भी वर्णन करगये ह पहिले अध्यायमे हमने उसे अविकल प्रकाशित किया है। यह हम पहले ही कह आये है कि समयकी विपरीतितासे उनके सम्बन्धमें इस समय बहुत कुछ अद्छ बद्छ होगया है। हम इस विस्तारित इतिहासको ममाप्त करनेकी इच्छासे उस परिवर्तन विवरणको प्रकाश करनेकी अभिलापा करते है। सन् १८२४ ईम्बीम गतवर्पतकके प्रत्येक वर्पका परिवर्तन प्रकाश कियागया है, प्रथके अधिक वढजानेकी मंभावना जानकर हम उसके वद्लेमे केवल गतवर्षके प्रयोजनीय समस्त विवरणको लिपियद करनेक लिये आगे बढ़े है। पाठकगण इस विवरणके साथ कर्नेल टाड़ साहबके वर्णित विवरणकी तुलना करके सरलतासे जानजॉयगे कि किस २ विषयमे किस २ प्रकारका पार्रवर्तन हुआ है, और कौन२ से विषयोमे मारवाड़की उन्नति हुई है। पश्चिम राजपृतानेके अमेज रेसिडेण्ट लेफ्टिनेण्ट कर्नल पी. डवल्यू. पावलेटने सन् १८८३ ईस्वीकी १७ वी अप्रैलको भारतवर्षको गवर्नमेण्टके पास मारवाङ्के शासनसंबन्धमे जो विस्तारित विज्ञापन भेजा था हम उसीके ऊपर विश्वास करके आगे वढ़े हैं, इस कारण यह जैसी विद्यासतासे सम्रह हुआ वैसे ही इसकी सभी कथा सत्यतासे पूर्ण है इसमे कुछ सन्देह करनेकी आव-उयकता गही है।

#### अंग्रेज रेसिडेण्ट.

समालोच्य वर्षमे अर्थात्—सन् १८८२—८३ ईस्वीमे लेपिटनेण्ट कर्नल पी. डवल्यू-पावलेट, मारवाडके अंग्रेज़ गर्वनमेण्टके प्रतिनिधि अर्थात् रेसिडेण्ट पद्पर नियुक्त थे । अप्रेज रेसिडेण्ट इतने दिनोतक णरिनपुरा नामक स्थानमे अपना प्रधान कार्यालय स्थापन कर वहां रहे; परन्तु भारतवर्षकी गवर्नमेण्टने राजनैतिक उद्देश्यको भलीभातिसे साधन करनेके लिये उस कार्यालयको १८८२ ईसस्वीके जौलाई मासमे णरिनपुरासे जोधपुरमे स्थापित किया था ।

ऋतुफल ।

इस वपम जोधपुरमे कुल सब मिलाकर १२ इश्च वृष्टि हुई थी, इस कारण वृष्टिके अभावसे राजधानीकी सभी प्रधान २ निद्यां जनवरीके महीनेमे ही सूख गई, राज्यके अन्यान्य स्थानोमे जीचत वृष्टि न होनेसे जलका कष्ट हुआ था।

ऄऀऄॎॿऄऀऄॿऄऄॿॿऄऄढ़ॶऄढ़ढ़ऄऄॿॿऄऄॿॿऄऄॿॿऄऄॿॿऄढ़ॿढ़ॗ ऄऄॿॿऄऄॿॿऄऄॿॿऄऄॿढ़ऄऄॿॿऄढ़ॿढ़ॶढ़ढ़ढ़ॶॴढ़ॿॿऄढ़ॿॿॶढ़ॿढ़ॗ ऄऄॿॿऄऄॿॿऄऄॿॿऄऄॿॿऄऄॿॿऄऄॿॿऄऄॿॿऄढ़ॿढ़ऻढ़ॿॿऄढ़ॿ

#### सस्य।

जलके अभावके कारण राज्यमे जितना धान्य उत्पन्न होता था इस वर्षमे उसकी अपेक्षा कम धान्य उत्पन्न हुआ।

#### स्वास्थ्य ।

इस वर्षमे किसी प्रकारकी भयानक महामारी नहीं हुई। राज्यमे देशीय प्रणालीके मतसे चिकित्साके अतिरिक्त अंग्रेजी रीतिक मतसे चिकित्सालय और चिकित्सक नियुक्त हुए। मारवाड़के महाराज राजभंडारसे चिकित्सा विभागकी सवप्रकारसे सहायता करते है।

वृदिश रेसिडेण्ट लेपिटनेण्टकर्नल पावलेट गत वर्षके स्वास्थ्य सम्बन्धी विवरणमें उल्लेख करगये है कि गतवर्षमें जोधपुर नगरमें कईएक पागल कुत्तोने विशेष उपद्रव आरंभ किये थे। उन पागल कुत्तों के काटनेसे चौवालीस मनुष्योंसे भी अधिक मनुष्योंकी मृत्यु हुई। महाराजने यह समाचार पाते ही कुत्तोंको पकड़कर एक स्थानमें वॉध रखनेकी आज्ञा दी। परन्तु इस समाचारको पाते ही राजधानीके समस्त विणक् और दूकानदार महा अप्रसन्न हुए और सभीने दूकाने वंद करवी और दलकेदल वॉधकर नगरके प्रधान २ स्थानोंमें जाकर राजकर्मचारियोंकों भय दिखानेलेंगे। पशु पिक्षयोंके ऊपर मारवाड़के निवासी चिरकालसे द्या प्रकाश करते आये हैं; अधिक क्या कहें कालके पड़नेपर स्त्री पुरुप सभी पहिले पशु पिक्षयोंकों भोजन कराकर पीछे आप भोजन करते हैं, इस कारण पाठक सरलतासे अनुमान कर सकते हैं कि यह विणक्लोंग राजाकी आज्ञासे क्यों इतने रुष्ट हुए थे। रेसिडेण्ट लिख गये हैं, कि तीन दिनके पीछे जिन विनयोंने नेता स्वरूपसे विद्रोहभाव प्रकाशित किया था राजकर्मचारी उनको पकड़कर राजाके सम्मुख लेगये, वहा जातेही राजाके दंडके भयसे अंतमे सव विनयोंने राजाकी आज्ञा माननी स्वीकार की।

#### शासन विभाग ।

विगत अक्टूबरके महीनेमें महाराज प्रतापिसह सी. एस. आई '' मुसाहिवआला '' की उपावि पाकर राज्यके प्रधान मंत्रीपद्पर नियुक्त हुए। महाराजने इस पद्पर नियुक्त होनेके पहले कई महीनेतक विशेष परिश्रम करके राज्यमें डकेतीको रोककर बहुतमें अत्याचारियोको बदी करके शांति स्थापन की। इसी कारण इनके द्वारा राज्यके अन्याय, अपव्यय सरलतासे दूर होजायगे यह विचारकर मारवाडके महाराजने इनको प्रधान मंत्रीपद्पर वरण किया। महाराज प्रतापिसह एक प्राचीन कालके राठौरोके समान असीम साहसी महावीर और नीतिविशारद है। इनके शासनके समयमें मारवाड़में सुखशांतिकी विशेष आशा है।

महता विजयसिह और पिंडत शिवनारायण पूर्वपर्पर न्थित होकर वड़ी प्रशसोंक साथ कार्य करते हैं । मारवाडेक दूसरे मंत्री सॉवहाटुर फेज़्उल्लाखॉ इस समय राज्येक पुरिस विभागमे हैं । पुरातत्वकी खोज करनेका भारभी उन्हींके ऊपर है ।

### विचार विभए।

मारवाड़के महाराज यशवन्तसिह वहादुरने राज्यमे सुविचार प्रचिलत करनेके लिये विचार विभागकी ओर अधिक ध्यान दिया था। गतवर्षमे विचार विभागमे वहुत कुछ अदलबदल हुई। वड़े आनंदका विषय है कि वृटिश रेमिडेण्टने इस विचार-विभागका संस्कार करनेसे विशेष सतोष प्रकाश किया।

# फौजदारी विचारालय ।

अलवरके मुन्शी मखदूमवरका जोधपुरके फोजवार अर्थात् मजिस्ट्रेट हैं। रसिडेण्ट्र साहव लिखते है, "मे विचार करता है कि इनके द्वारा यथार्थ रूपमे मफलता प्राप्त होगी"। मुन्शी मखदूमवरकोन कार्यभारको प्रहण करके देखा कि ३०४६ फीजदारीके मुकदमोका विचार करना वांकी है। गतवर्षमे उन्होंने उन सब मुकदमोका विचार किया, उनमसे केवल ७२ वाकी रहे थे, और इसके अतिरिक्त ८५० नवीन फीजदारीके मुकदमोका विचार किया था। देशीय राजा जिस प्रकारकी रीतिसे शीव्रतासे विचार कार्य करते है, रेसिडेण्ट साहव लिखते हे कि मुन्शी मरादूमवर्शने उस प्रकारकी शीव्रतासे विचार कार्य नहीं किया; वह सभी विपयोको मुनकर न्याय-पूर्वक विचार करते है।

#### दीवानी विचारालय।

मेहता अमृतलालको दीवानीके विचारालयका भार प्राप्त हुआहे।पहले वर्षमे विचार के मुकद्दमे ५३४० थे और गतवर्षके सव मिलाकर ११४२ मुकद्दमे उपस्थित हुए। इनमेसे गततर्षके ४१०० मुकद्दमोका विचार होगया।

#### जागीरदार विचारालय ।

मारवाड़के जागीरदारोके मुकद्दमोका विचार करनेके लिये गतवर्षमे " जागीदार

विचारालय " नामका एक नवीन विचारालय स्थापित हुआ है। जोधपुरके जो सामन्त कार्योंके लिये आते हैं उनमेसे उच सामन्तोको लेकर राजदरवारके एक कुटुम्बी मनुष्यने इस विचारालयके विचारकार्यको किया था। रेसिडेण्ट साहव लिखते हैं कि इस विचारालयका फल इस समय तक भी श्रीतिदायक नहीं हुआ। वृटिश शासित भारत-वर्षसे एक विद्वान् विचारपितको इस विचारालयके श्रथान विचारपित पद्पर नियत करनेका विचार हुआ है। इस कार्यके पूर्ण होनेसे सफलता श्राप्तिकी सम्भावना है।

#### अपील विचारालय ।

पहले भी राजद्रवारके द्वारा अपीलोका विचार होता था, परन्तु द्रवारके हैं अनेक कार्योंमे लगे रहनेके कारण अपीलका विचार वड़ी कठिनतासे होता था। इसी कारण गतवर्षसे एक स्वतंत्र अपीलका विचारालय स्थापित हुआ है। कविराज हु मुरारिदान इस अपीलके विचारपद्पर नियत हुए है। रेसिडेण्ट साहव लिखते हैं कि विचार कार्य स्पष्टतासे कियाजाता है। कविराज मुरारिदानने पद यहण करते ही कि विचार कार्य स्पष्टतासे कियाजाता है। कविराज मुरारिदानने पद यहण करते ही कि विचार कार्य स्पष्टतासे कियाजाता है। कविराज मुरारिदानने पद यहण करते ही कि

देखा कि १३८ मुकद्दमोके अपीलका विचार करना वाकी है; फिर तिसपर गत मार्च महीनेके शेपतक के १६१ नये मुकद्में उपिश्वत है, इनमेसे विचारपतिने २७३ अपीलके मुकद्दमोका विचार किया। मारवाडुके नावालिंग सामन्तोकी भूसम्पत्तिकी रक्षाका भार भी इन्ही विचारपति कविराजके ऊपर था।

**%**6%,tochtochtontrontochtontochtontochtontochtontrochtontrochtochton

### वकील विचारालय ।

मारवाड्मे जो वकील विचारालय है उसको हमारे पाठक पहले अध्यायमे पढ़ चुके हैं । पश्चिम राजपूतानेके वकील अर्थात् राजाकी ओरके प्रतिनिधि एकसाथ मिलकर सीमोक सम्बन्धके उपद्रवोका तथा और भी अनेक प्रकारके उपद्रवोका विचार करते थे। १८८२ ईस्वीको पहिली अप्रेलसे १८८३ ईस्वीकी ३१ मार्चतक इस विचारालयमे कुल सव १२८ मुकद्दमे विचार करनेके लिये उपस्थित हुए थे, इनमे ९२ गुकदमोका विचार होगया है और सब ७५५८ रुपया, दशआना, ८ पाई डिमी हुई है। इसमे २३ मुकदमोंकी अपील हुई उनमेसे ८ मुकदमोकी राय वहाल रही और एक खारिज कियागया। विचार करनेके लिये ४ मुकदमे वाकी है।

उपरोक्त विचाराख्यके उक्त ९२ मुकदमोमे निम्निलिखित अपराधीके मुकदमोका विचार होगया है:-डकैती १५, आघातक २, डकैती एव हत्या ५, राजमार्गमे चोरीके १०; राजमार्गमे तस्कर एवं आघात २, राजमार्गमे दस्यु एव हत्या ३, चोरी १९, चोरी और हत्या ?, हत्याके ३, वलपूर्वक धन लेनेके २, चराईके पशु प्रहण ६, सेता चोरी २, अनेकभॉतिके अपराध १५, क्षतिसाधन १, एव पशुचोरी ६, कुल ९२.

## वाणिज्य शुल्क ।

विचार एव शांति रक्षा विभागके समान वाणिज्य शुल्कके विभागका भी गतवर्षमे सारवाड़पतिने सम्पूर्ण रूपसे संस्कार किया। मारवाड़से भिन्न देशको रवानगी, आमदनी, तथा देशमे एकदेशसे अन्यदेशकी रवानगी शुल्कके सिवाय और भी वारह प्रकारका वाणिच्य शुल्क मारवाड्मे प्रचिछत था । परन्तु वह वारह प्रकारका शुल्क सर्वत्र समभावसे प्रहण नहीं फियाजाता था । अफीमका भहमूल भिन्न स्थानीम लिया जाताथा दौछतपुरामे अफीमका महसूछ २॥ ) रुपयेके हिसावसे छेते ये और नागौरमे उतनीही अफीमके ऊपर १७ रुपया महस्टका लिया जाता था । कोई २ विणक् सम्प्रदाय महस्र देती थी और किसी किसीने एकवार ही छुटकारा पाया था। बान्यके ऊपर भी महसूल लिया जाता था, यदि नगरमे कोई काष्ट्रका बोझा लाता, अथवा वर्गाचेके मालीकी स्त्री एक टोकरी फल लाती तो नगरके द्वारपर ही उसको महमूल देना पड़ता था, परन्तु इस समय गवर्नमेण्टके प्रस्तावके मतसे मारवाडराजने आमदनी, रवानगी तथा एक देशकी वस्तुको दूसरे देशमे भेजनेके अतिरिक्त और सभी वस्तुओं से महमूल छेनेकी रीतिको एकबार ही रहित करदिया है । यान्यके ऋपर जी महसूल दिया जाता था वह भी रहित करिद्या गया, नथा जागीरदारोंके जो देश अधिकारमें थ

उन देशोपर जो " मापा " नामका शुल्क प्रचित्र या इस समय वह भी छोड

क्ष राजस्थान इतिहास । क्ष [ दूसरा-

(340)

दियागया । यद्यपि इससे जागीरदारोको हानि हुई परन्तु उस हानिके पूर्ण करनेकी भी व्यवस्था हुई है शलक होने में जो समस्त कर्मचारी नियक्त थे, उनको तत्वविधान कार्यमें नियक्त कियागया । अफीमके ऊपर अधिक महसरुको बढाकर नित्यके प्रयोजनीय द्रव्योके ऊपरका महसूल घटादियागया । गत २० वी सितम्बरसे यह नवीन रीति प्रचित हुई । वृटिश रेसिडेण्टने अपने विज्ञापनमे लिखा कि कई वर्ष व्यतीत होगये, कर्नल बेलडरने इस प्रकारके संस्कारका प्रम्ताव किया था परन्तु वह राजदरवारकी आमद्नी और रफ्तनोंके ऊपर महसूल वढ़ाकर और सभी वन्तुओं के ऊपरके महसूलको एकवारही छोड देनेको कहते थे सो ऐसा नहीं कियागया। इस समय गवर्नरजनरल एसिस्टेण्ट एजेण्ट मि. हिडसनने इस वाणिज्य शुरुकके संस्कारपर नियुक्त होकर इस अभि-लिपत फलके संब्रहका प्रारंभ किया। पहले वाणिज्य ग्रहकसे मारवाडपतिको समन्त खरचा वाद देकर ५ लाख रुपयेकी आमदनी होती थी। इसके पीछे सातलाख रुपये की आय होती थी। किन्तु इस समय जिस प्रकारका संस्कार होकर नवीन व्यवस्था हुई है, इससे मारवाडके महाराजको पचासहजार रूपयेकी हानि हुई है। वर्तमान वर्षम वाणिज्य शुल्कद्वारा ९१४००० की आमद्नीका अनुमान कियागया है। रिसडेण्ट साहव कहते है कि इन रुपयोमेसे महसूलके समह भागका सभी रुपया खर्च होगया है, राज-भंडारमे साढेळ: लाख रुपया दियाजायगा । जागीरदारोको हानि पूर्ण की जायगी और वर्तमान समयमे जो कितने ही प्रयोजनीय दृज्योंके ऊपर अधिकताम महमूल लिया जाता है वह कम कियाजायगा यह अनुमान सत्य और अवद्यही प्रीतिदायक होगा। यद्यपि इससे महाराजको आधेलाख रुपयेकी हानि हुई है, परन्तु इस समय महसूलके घटजानेसे वाणिज्यके बढ़नेके साथही अधिक आमदनीके वढ़जानेकी भी सभागना है। महाराजने इस वाणिज्य शुल्कके संग्रह विभागमे मिं. हिडसनके द्वारा विशेष उपकार पाकर उनको इस विभागमे कुछ समयतक और रखनेके छिये गवर्नमेण्टसे प्रार्थना की थी। अफीमका वाणिज्य । महात्मा टाइसाहव वारम्वार लिखगये है कि राजप्तोके श्रेष्ठ गुणोके नाश कर-नेका कारण एक मात्र अफीमही थी। महावली हढप्रतिज्ञ राजपूत अधिकतासे अफीम

महातमा टाड्साहव वारम्वार लिखगये है कि राजपृतोक श्रेष्ठ गुणोक नाश करनेका कारण एक मात्र अफीमही थी। महावली टढप्रतिज्ञ राजपृत अविकतासे अफीम का सेवन कर एकवार ही कमहीन होगये थे। इसी कारणसे उनकी जातीयशक्ति भी धीरे २ घटती जारही थी, राजपृत लोग जिससे अफीमका खाना छोड़ दे इसके लिये साधू टाड् साहवने विशेष चेष्ठा की थी। दुर्भाग्यके वशसे उनकी वह अभिलापा सफल न हुई कारण कि वह इसके पहले ही राजस्थानको छोडकर अपने देशको चलेगये। राजपृत बांधव टाड् साहव रजवाडोसे अफीमके लोप होजानेकी अभिलापा करते थे, उन्हीं रजवाडोसे इस समय अफीमका अचार प्रत्येक वर्षमें अधिकतासे वढ़ता जाता है। राजपृतानेके सभी राजपृत राज्यमें पहले जितनी अफीमका सेवन होता था इस समय उसकी अपेक्षा बहुतगुण वढ़ गया है। राजपृतानेके जाकर गवर्नर जनरलके एजेण्ट

ঈকৈনিকৈ দিব ভামিত ভ

.

लेफ्टिनेण्ट कर्नल ई. आर सी. त्राडफोर्ड. सी. एस. आई. ने विगत १८८३ ईसवीकी २७ वी अगस्तको राजपूतानेका शासन वृत्तान्त भारतवर्षकी गवर्नमेण्टके पास भेजा था, उन्होंने उसमे छिखा था कि " राजपूतानेके प्रधान २ धनी महाजन मुण्डीके व्यापारको छोड़कर अधिक धन प्राप्तिकी आशासे अफीमके वाणिज्यकी ओर झुके ह। वंड़ २ प्रधान महाजनोने यामके महाजनोको अग्रिम रूपया देदिया है। वह यामके महाजन उस रुपयेफी टेकर किसानोको ऋणस्वरूपसे देते है। किसान छोग उस रुपयेके वदलेमे अफीम तैयार करके यामके महाजनीको देते है और याम्य महाजन उस अफीमको छेकर नगरके प्रधान २ महाजनोको वांट देते है। "धीरे २ रजवाड़ेम अफीमर्की विकी किस प्रकारसे वढ़गई है, उसके संवन्धमें वह लिखते है कि " अफीम के वाणिज्यके साथ समाजका न्यूनाधिक घनिष्ठ संवन्ध उपस्थित है। वर्तमान समयम अफोमकी विकी वड़ी शीवतासे वढ़गई है, खाल एवं कुएके खोद्नेकी युद्धिके साथ ही साथ पोक्तको डण्डीको विक्रो भी अफोमके वरावर ही वढ़ गई है। जो पृथ्वो पोस्तकी डण्डोके खेतीके लिये ठीक मानीगई है, तथा वम्वईके जानेके मार्गसे बहुत दूर है, इतन दिनोतक उसमे और वस्तुओकी खेती होती थी, राजपृताना मालवा रेलवेकी प्रतिष्टासे उस समस्त भूमिमे इस समय अफीमकी खेती आरभ हुई है। " लेपिटनेण्ट कर्नल बाडफोर्डने समस्त राजपूतानेक संबन्धमे इस प्रकारका मन्तव्य प्रकाश किया है। मारवाडमे अफीमकी खेती और इप्तका वाणिज्य जो अन्यान्य रजवाडोके अन्य राज्योको समान क्रमशः वढ्गया है इसका अनुमान वड़ी सरलतासे होसकता है। इस अफीमके वाणिज्यकी वृद्धिका केवल गुभ फल यही प्रत्यक्ष हुआ है कि इसकी खेतीके लिये सर्वत्र कुए खुदा दिये गये है। समयपर कुए और तालावोसे ईख आदिकी खेतीको वड़ा सुभोता होगा। लेपिटनण्ट कर्नल त्राडफोर्डको यह आशा थी, परन्तु हम कहसकते है कि इस अफीमकी खेती और वाणिज्य युद्धिसे किसान और महा-जनाको धन प्राप्त होता है तथा राजाको भी राजस्वकी वृद्धि होती है। यह ठीकहै परन्तु इसके साथ राजपुत जातिमे अफीमके सेवनका प्रचार प्रवछतासे होता जाता है और इसका परिणाम बुरा है। वहुत थोड़े मूल्यकी सुराको पाकर जिस भातिसे मिदरा पीनेवालांकी संख्या अधिक वढ्जाती है, इसका अनुमान पाठक मरलतामे कर सकते है। उमी भॉतिसे राजपृत भी प्रत्येक याममे अल्प मृत्यमे अफीमको पाकर अविक अफीममेवी होगये। चीन इत्यादि देशोमे रपतनीके छिये जो श्रेष्ठ श्रेणीकी अफीम नियार होती थी, राजपुत गण उस अफीमका सेवन नहीं दरते थे। यहां बट्टी नामको एक प्रकारकी अकीम तैयार होतो थो उसका मृल्य पहलो अकीमकी अपेक्षा प्रति मनपर ४० वा ५० रुपये कम होगया था। राजपृत जाति इस कम मृत्यवाछी अनीमका ही सेवत

करती थी। कर्नछ टाड् १८२३ ईम्बोमे जो ईन्टइण्डिया कम्पनोकी अभीम और लवणेक वाणिज्यका एक चेटियांक कारण दढ़ शनिवाद कर गये हैं, इस समय अंग्रेज गवनीसेण्टने हैं। उन दोनों वाणिज्योंको उसी प्रकारसे एक चेटीया रक्खा है, इस कारण पहलेकी समान देशीय राजाओको छवण और अभीनके वाणिज्यमे विशेष छाभकी संभावना नहीं रही।

#### आय व्यय ।

महात्मा टाड् साहवने मारवाड़की आमदनी और खर्चकी जो सूची प्रकाश की है उसको हमने यथास्थानमे वर्णन किया है। वर्तमान अग्रेज रेसिडेण्ट लेफ्टिनेण्ट कर्नल पावलेट लिखते हैं कि १८८२ ईम्बीकी १ ली जौलाईको जो वर्ष समाप्त होता है उस वर्षमे मारवाड़के महाराजको निम्नलिग्वित आमटनी हुई थी।

जोधपुरशासा रेलवेके निमित्त जो ४५४०७८ प्रया फर्जम लिया था, वह स्वर्चकी सूचीमे नहीं लिखा है, ऐसा बिदिन होना है कि उम अगक प्रयोको छोडकर शेप दो लाख रुपया उद्घृत हुआ है। कर्नल टाइ माहवने माग्वाडकी जो अवस्था देखी थी इस समय उसकी अपेक्षा राजस्वकी अवस्थाने केसी उत्कर्पता पाई है, इसको अवस्था होनी चाहिये सो नहीं हुई। पहिलेकी अपेक्षा शासन-विभागमें जो अविक खर्चा होनी चाहिये सो नहीं हुई। पहिलेकी अपेक्षा शासन-विभागमें जो अविक खर्चा होगया था इसका अनुमान होसकता है, इसी कारणसे समस्त स्वचंको छोडकर उद्धृत परिमाणसे विशेष बुद्धि नहीं जानी जाती।

#### ऋण।

मारवाड़के महाराज पर आजतक कुछ रूपया कर्ज है। अय्रज रेसिडेण्टने लिखा है, "िक यह तो निश्चय नहीं जाना जाता कि राज्यके ऋणका कितना रूपया है, परन्तु गत सन् १८८२ ईस्वीकी १ ली जौलाई तक १३७८००० रूपया कर्जका था, इसको में जानता हूं। वर्तमान वर्षकी समाप्तिमे यह ऋण कमती था अर्थात् १२ लाख रूपया था।" गत वर्षमे मारवाडके महाराजकी भगिनीके साथ बून्द्रीके एक राजङ्गमारका विवाह हुआ था उसमे जो तीन लाख रूपया खर्च हुआ है, वह इसी ऋणके अन्तर्गत है। रेसिडेण्टने आशा की थी कि वर्तमान समयके प्रधान मंत्री महाराज प्रतापसिंहके द्वारा सरलतासे यह ऋण चुक जायगा।

### सीमान्त निद्धारण।

मारवाड़के आभ्यन्तरिक शासनके अन्यान्य अनुष्टानोके समान सामन्तोके साथ महाराजका जो सीमापर झगड़ा चलता था, उसके संवन्धकी मीमासा करनेकी सुव्य-वस्था कीगई है। सीमाका निश्चय करनेके लिये सन् १८८२ ईस्वीके जनवरी मासमे कप्तान लेक नियुक्त हुए थे। गत वर्षमे उन्होंने १३ परगनोकी सीमाका निश्चय करिया था, कृष्णगढ़की सीमासे मारवाड़की शेष दक्षिण सीमातक अर्वली पर्वतोके शिखरके पाददेशसे बीकानेर राज्यकी सीमातक सव ढाईसो मील स्थानकी सीमाका निश्चय

<sup>\*</sup> Report of the political Administration of the Rajpoorana States for 1882-1885. P. 115.

गया है । इस प्रकार उनके द्वारा १३५ सीमाका निश्चय हुआ है । इसमे ३०००० रुपया खर्च हुआ है, रेसिडेण्ट साहव हिखते है कि उसके वहुतसे की अभियुक्तोंके पाससे संग्रह होनेकी संभावना है । जिन सीमाके अन्तमे द् लेकर शोचनीय कांड उपस्थित होनेकी संभावना थी, कप्तान लेकने पहिले का विचार किया है, संतोपका विषय है कि पंचायतियोके मध्यमे होनेसे उनकी सा सरलतासे होगई है। रासके सामन्तोकी सीमामे जो महाकांड उपस्थित करनेके रुक्षण दिखाई दिये थे कप्तान लेकने सवसे पहिले उन्हीपर हाथ डालकर प्रीतिदायक र फरदिया है। पूर्तकार्य। राज्यकी श्रीवृद्धि और सर्वसाधारण प्रजाका कल्याण साधन तथा अन्यान्य मिराजाके यहाँसे अधिक धन खर्च होता था।कृपिकार्यकी सुविधाके छिये गतवर्षमे ाजने अनेक स्थाने(पर वॉध–वंधनकार्यमे वहुत धन खर्च किया । रेसिडेन्टने वातको मानिलया है कि इससे विशेष उपकार होसकते है; क्योंकि ानी जोधपुरमे अधिकतासे जलके संप्रह करनेके लिये सुन्यवस्था होनेकी यकता है। रेलवे । ्वटिशशासनके स्मरणीय प्रधान अनुष्ठान लौहवर्म है। सात समुद्रेक पारवर्ती ोपवासी अंग्रेजोने भारतके वक्षस्थल पर रेलरूप लोहेका हार अर्पण किया है। रेलवेके विस्तारसे जैसे एक ओर वाणिज्य व्यवसायका विज्ञेप सुवीता हुआ है, ः एक देशसे भिन्न देशमे अत्यन्त अल्पन्ययसं बहुत थोडे समयमे आनेजानेका यथेष्ट ता होगया है.जिस प्रकार भारतके इस प्रान्तके निवासियोके साथ अन्यप्रान्तके साथ प, परिचय, तथा वनिष्ट सम्बन्धमे विरोप सुभीता होगया है, उसी प्रकारसे दृसरी वृदिशशासनशक्तिको दढ करनेके छिये भी यह यथेष्ट सहायकारी है। पर्याम करोड़ र्ण भारतवर्षमे सत्रह हजार अयेज और अंयेजोके अधीनमे एक टाख पचीस हजार देशी । वृद्धिश शासनञ्चक्तिकी सहायता करती है । भारतेक एक शान्तमे युद्वविषद अथवा इ उपस्थित होते ही गवर्नमेण्ट वड़ी सरलतासे एक शान्तसे दूमरे शान्तको रेलमे कर सेनाको भेज विशेष उपकार कर सकती है। जैसे १८५० ईमवीमे सिपाही के समय भारतकी अमेज राजलक्ष्मीके उपर विपत्ति आई थी। उन समय एक इस रेलके अभावसे गवर्नमेण्डके एक स्थानसे दूसरे स्थानको अन्यममयमे सेनाकी ता न भेजसकी थी । परन्तु वर्तमान समयमे भारतके रेटविम्तारके माथही माय ावर्नमेण्टका वह अभाव भो दूर होगया है। भारतवर्षके प्रत्येक प्रान्तमे रेलकी गति पहुँच गई है। इस रेलके विम्नारसे देशीय हो जो उपकार प्राप्त हुआ है उसे अवस्य ही मानना होगा, राजम्थानके एक

त राज्यसे अन्य राजपून राज्यने जानेके छिये कितना कष्ट पड़ता था, उसे हमारे

23

Mento Medico Med पाठकोने यथास्थान पढ़ा होगा । कर्नेल टाइ साहयने मारवाइमे जाने के समय रास्तेमें कितना कप्ट उठाया था, वह उनके भ्रमण वृत्तान्तमें भली भातिसे प्रकाशित 💯 कियागया है। इस समय उसी राजपतानेमे रेलका विम्तार होगया है, और प्रधान राजपूताना तथा मालवा रेलवेसे शाखा निकलकर भिन्न २ राजपूत राज्योमे गई हैं। जोधपुर शाखा रेलवेके सम्बन्धमें भली भारतसे प्रकाशित हुआ है, कि " जोधपुरको शाखा रेलवे जौलाई मासमे पालीतक खोली गई है। गत मार्च मामकी समाप्ति तक इस शाखा रेलवेको जितनी आमटनी हुई है, उसकी समस्त आमटनी रेलमे ही लगगई है। और इसमें जो पाच लाख रुपया खर्च हुआ है, उसका सैकड़ा पीछे दो रुपया करके अदा किया गया है। यह निश्चय है कि ल्नी नदीके किनारेसे चर्वा त्रामतक इस शाखारेळवेका यथा सभव शीव विम्तार किया जायगा। इस समय जितनी रेलै खोली गई है उनका परिमाण सादेनी कोशतकका है। चर्वातक विस्तार होनेसे इसका विस्तारित परिमाण साढेवाईम कोगतक होगा। तव जोध-पुरकी राजधानीसे नौ कोश दूरतक रेल आवैगी । हमे ऐसी आशा है कि वर्ष की समाप्तिमे इस रेलकी शाखा पूरे तौरसे वनकर खुळनायगी। मि॰ डवस्यू॰ होम इस शाखा रेलवेके मैनेजर और इिजनियर पद्पर नियुक्त है । । यह रेलवे महाराजने स्वयं अपने व्ययसे न्युलवाई हे इसके तयार होनेसे मारवा-डके वाणिज्यमे अधिक लाभकी संभावना है। डकैती दमन। कर्नल टाड् साहवकी उक्तिसे पाठक अवदय ही जान गये होंगे कि डफेती और चोरी मारवाडमे चिरकालसे प्रचलित थी। पर्वतकी सीमाके निवासी भील मीना इत्यादि सव जातिआं डकैती और चोरी करके ही अपना निर्वाह करती थी, विशेष करके नीची श्रेणीके सामन्त भी वीच २ में डकेती दलके नेता वनकर राज्यमें महा अशान्ति उपस्थित करदेते थे । इन डकैत और चोरोके टमन करनेके लिये गतवर्ष मार-वाड़के महाराजने विशेष प्रवन्ध किया था, और इसी कारण इस कार्यमे विशेष सफलता प्राप्त हुई थी, पर प्रतापसिहजी महोदयने तस्करोको दुमन करके उसके पुरस्कारम प्रधान राजमंत्रीपद पाया था। भोल मीना और वावरी चोरोकी जातिपर विशेष दृष्टि खकर उनको कृषिकार्यमे शिक्षित करनेके लिये विशेष प्रवन्ध किया गया है। पुलिसके पहरे-वालोकी संख्याकी वृद्धि पहरेवालोके अफसरोका तत्वावधान करके प्राचीन रीतिका

संस्कार और शांतिरक्षा विभागमे योग्य कर्मचारियोको नियुक्त किया था, गतवर्षमे स्व प्रकारसे डकैतोको दमन करनेके निामित्त मारवाड़की सेनाकी संख्या वढ़ाई गई, महाराज प्रतापसिहने बहुतसे डाकू और चोरोको पकड़कर दण्ड दिया था, अंग्रेज

रजिडेण्ट आशा करते है कि शीघ्रही डकैतोके उपद्रव पूर्णरीतिसे शान्त होजॉयगे।

<sup>\*</sup> Report of the political Administration of the Rajputana states for 1882-1883. P. 115.

<u>|</u>|Υͽ*ͼ*/|ϒͽ*ͼ*/|ϒͽ*ͼ*/|ϒͽ*ͼ*/|ϒͽ*ͼ* 

G/NoG/NoG/NoG/NoG/NoG/NoG/NoG/

## माखाड्की वर्तमान सैन्यसंख्या।

| गोलन्दाज.        |                      |               |                 |           |                   |                |                          | अश्वारोही और पैदल    |                       |                 |                                             |                           |            |               |                                |                            |                           |       |
|------------------|----------------------|---------------|-----------------|-----------|-------------------|----------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------|---------------------------|------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------|
|                  |                      |               |                 |           |                   |                |                          | अश्वारोही.           |                       |                 |                                             |                           | पैदल.      |               |                                |                            |                           |       |
| युद्धेत्रकी तोप. | कार्यकी उपयोगी तीपें | अन्यान्य तोपे | कार्य के उपयोगी | नगी तोषे. | जगीकार्यके उपयोगी | गोलन्दाज सेना, | तीपोंके छेजानेवाले घोड़े | तोपोक लेजानेबाले बैल | तापोंक केजानेवाले सचर | शिक्षित घुटसबार | सामन्तम उली और जागीरदारों के अधीनके अखारोही | अन्यान्य नियमित अरुवारोही | अस्वारोही. | नियमित पैद्छ. | िमेलेकी रक्षामे नियुक्त पैद्ख. | नागा गार अन्य जातिके पद्छ. | तहसीलफ्ने सिपाही और माजिर | पैदछ  |
| ا سخ             | 20                   | 35            | 3               | 372       | 30                | 300            | 2                        | 3                    | سويه ا                | 1980            | \$200                                       | 9:0                       | 3786       | SOR!          | 1180                           | 24.5                       | 3786                      | 24,04 |

कर्नल टाड् साहवने मारवाड़को सेनाकी संख्याकी जो सूची दी है उसको हमने यथास्थान प्रकाशित किया है हमारे पाठक गण उस सूचीके साथ इस सूचीको मिलाकर भलीभाँति समझ लेगे कि इस समय मारवाड़की सामरिक अवस्था केसी है एक समय मारवाड़की अधीनमे राठौरोकी ५०००० पचास सहस्र सेनाने एकत्र होकर अनेक युद्धों महावीरता प्रकाश करके अक्षय कीर्ति प्राप्त की थी। वही मारवाड़की अत्यल्पसेना संख्याको देखकर हृद्य व्याकुल हो उठता है पर साथमे यह हर्प भी है कि ५०००० सेनाके होते हुए भी जहाँ शान्ति न थी आज गवर्नमेण्टकी कृपाम अत्यल्प सेना होते हुए भी पूर्ण शान्ति विराजमान होरही है।

जिस अज्ञान असेय शक्ति राठौर राज्यकी महदेशने प्रतिष्ठोक छिये िमयाजीकी सहायता की थी, जिस शक्ति एक समय राठौर जातिको महाबीर रूपमे विख्यात िक्या था, जिम शक्ति राठौर जातिके द्वारा एक समय नारतके गौरवको बढ़ा दिया था, जाज उसी शक्ति महक्षेत्रमे राठौर जातिकी वर्तमान नाम्यछिपिको विभिवन्न करिद्या है, यह राठौर जाति िनर कव गर्व सिहन अपना मन्तक

<sup>\*</sup> इनमें पाच तोपें इंग्लेण्डकी बनी हैं। + ५०० से कुछ अभिक्र पैदल है और ६० अधा-रोही। १८८१-८२ ई०के शीतपालमें चोरजातिके दमन करनेमें नियुक्त हुए थे। इनमें ६० जिटोंपर चट्नेवाले योधा भी है।

क्ष राजस्थान इतिहास । क्ष

(३५६)

उठाकर जननी भारतभूमिक अस्त हुए गौरवको उदय करनेमे समर्थ होगी? पर इस वातका निश्चय कोई नहीं करसकता कि वह अज्ञेय गक्ति राठीर जातिकी पुन. उन्नतिमे तथा उद्घारमे सहायक होगी या नहीं ? गवनेमेण्टेक सुशासनमे उन्नति करनेमे कुछ भी वाधा नहीं है।

**%**లోగాలోగాలోనాలోనాలోని కాగా కాగాలోని కాగాలోని కాగాలోని కాగాలు కార్యాలు కార్

इस समयका वृत्तान्त । यह राज्य राजपृतानेमे सबसे बडा है इसके उत्तरमे बीकानेर ओर शेलावाटी है जो जयपुरराज्यका एक भाग है, पर्वको जयपुर और किंशनगढ, अग्नि कोणम अजमेर मेरवाडा और मेवाड, दक्षिणमे सिरोही और पालनपुर, पश्चिममे कच्छका-रण और सिघं और वायु कोणको जैसलमेर राज्य है। २४ अंग ३६ कला, उत्तर अक्षांशसे लेकर २७ अश ४२ कला उत्तर अक्षांशतक, और ७० अंश ६ कला पर्व देशान्तरसे छेकर ७५ अञ २४ कला पूर्व देशान्तरतक फेलाहआ है। ३७००० वर्गमोलमे इसका विस्तार है। राजधानी जोधपुरसे अर्बली पहाडके बीच हा देश उपजार है, लुनी नदीसे बड़ी सहायता मिलती है, यहाँ रेतके टीले टीवे कठलाते हे यहाका पानी लारी विशेष ह, कही कहीका पानी विपेळा भी है, जिसके पीनेसे वहत हानि होसकती है। यह वहां वैरावण पानी कहाता है। सांभर डीडवाना आर पचवारा स्थानाम नमक बहुत होता है। सांभरकी झीलसे सात आठ कोश पश्चिमको मकराना प्राम है। यहा त्वच्छ श्वेतपत्थरकी खान है। इसे सगमरमर कहते है। गोडवाड परगनेके वाणेराव स्थानके पास भी ऐसेही पत्थरकी दूसरी खानै है । जोधपुर राजधानी पहाडपर बहुत ही हडहपसे वनी है। गरमीमे यहां पानीका कप्ट रहता है। नागीर जोधपुरसे ईशान कीणको पाली जोधपुरसे १८ कोश अग्निकोणको वसेहुए इस राज्यमे प्रसिद्ध नगर है। नागौरका तलभूमिका गढ़राजस्थानमे वहुत प्रसिद्ध है, जोधपुरसे ३५ कोश दक्षिणको जालौरका प्रसिद्ध गढ़ है, यह गढ़ मारवाड़मे सबसे विकट है । जोधपुरसे ४० कोश पूर्वको भेरताका प्रसिद्ध नगर है जहांके चकमे धृषी प्रसिद्ध है इसके सिवाय सोजत, पचपधरा, फरोदी, र पोकरण, और वालोतरा आदि कई प्रसिद्ध स्थान है। क्रचामन नीमाज रियां जयपुर अहवा आसोप मारोह जसोल वाडमेर और साचोर आदि स्थान भी जानेनयोग्य है।

वालोतरामे वड़ा मेला होता है। सन् १८९१ ईस्वीमे २५२४०३० मनुष्योंकी सख्या थी। लोग बहुधा गुम्बजरूपी

घरोमे रहा करते है। जोधपुरमे पगडी और पीतलके वर्तन वहत वनते है, इसकी वार्षिक आमद्नी ४१००००० इकतालींस लाख रुपया है। यह नगर ६ मील लम्बी चहार- 🕌 दीवारीसे घिरा हुआ है। इस दृढ़ दीवारमे७०फाटक है। नगरमे पापाणके वनेहुए वहुत अच्छे २ धर और मन्दिर है और तालावोपर पक्के घाट वने है। सन् १८९१ की जन संख्यामे ६२००० मनुष्य थे । जो वपुरसे तीन मीलपर मंडोरके, जो पहिले पुराना

मुख्य नगर था खण्डहर दिखाई देते है। सम्वत् १९४३ मे महाराज प्रतापसिहको सरकारकी ओरसे K.C.S I की जपाधि मिली, संवत् १९४४ मे प्रतापसिहजी महाराणी राजराजेश्वरीकी जुविलीके 

उत्सवमें इंगलेण्ड गये। वहां उनको लेफ्टिनेण्ट कर्नलकी उपाधि मिली। इन्हीं महाराज प्रतापसिहजीने महाराज कुमार सरदारसिहजीको शिक्षा दी है जिसके कारण वह सव प्रकारके कलाकौशल तथा राजविद्यामें चतुर और प्रवीण होगये है।

राज्यका काम कौन्सल, 'राजसभा'द्वारा सम्पादन किया जाता है। इसमे पोकरणके ठाकुर मंगलिसहजी चॉपावत, किवराज मुरारिदानजी, पिण्डत शिवनारायणजी. मुन्शी हरदयालिसहजी मुख्य सभासद है। महाराज प्रतापिसहजी महाराजा साहव जसवन्त सिहके तीसरे भाई और महाराजा जालिमिसहजी सबसे छोटे भाई है, हम परमात्मा से प्रार्थना करते है कि इस राज्यकी सब प्रकारसे बृद्धि हो और हमारे वर्त्तमान महाराजा साहव वहादुर धन सुत सम्पत्तिशाली होकर आनंद लाभ करे।

जोधपुर राज्यके वर्तमान शासक श्रीमन् सहाराजाधिराज श्री सरदारिसह साहव वहादुरजी वहे विद्वान और योग्य महाराजा है। इससमय जोधपूर राज्यकी शासन प्रणालीका प्रबंध राजपूतानेकी रियासतामें सबसे अच्छा है। दीवानी, फौजदारी, पुलिस, फौज आदि सब महकमोका अच्छा प्रबंध है। प्रजावर्ग और जागीरदार सब प्रसन्न है। जोधपूर राज्यकी युड़सवार फौज बहुत ही अच्छी है, इसवर्प सन् १९०९ के दिसम्बर मासमे, गवर्नर जनरल लाई मिन्टो महोदय जोधपूरमे पधारे थे और हिजमजेस्टी सम्राट महोदयका आज्ञापत्र आपने जोधपुरमे ही सुनायाथा। तात्पर्यं यह है की उक्त महाराजके सब भातिसे सुयोग्य और नीतिचतुर होनेसे अंप्रेज सरकार भी आपका बड़ा सन्मान करती है।

महाराज सरदारसिंहजी साहव वहादुरके दो महाराज कुमार है । उनमेसे वड़ेका

नाम महाराज कुमार श्रीसुमेरिसह वहादुर है।

इस समय (जोधपुर) मारवाडमें रेलका अधिक श्रचार व विस्तार है।

जोधपुर वीकानेर रेलवे तथा मारवाड़ रेलवेने इतना विस्तार पाया है कि श्रायः मुख्य

स्थानोमे रेल होगई है. मारवाड़, जकशन, पाली, केरला, ल्नी-जंकशन, मालावास, जोधपुर, पीपाड मेरता, खजवाना, मूंडवा, नागार, वालोतरा, पचपधरा, कुलेरा, कुचामन आदि स्थानोम रेल चल रही है, जिससे व्यापारमे बहुत उन्नति हुई है।

दोहा—सिया सहित श्रीरामके, चरणकमल हियलाय । पूर्ण भयो इतिहास यह, जोवनगर सुखदाय ॥ १ ॥ महावीरके चरण गहि, द्विज बलदेव प्रसाद । चाहत पाठक जननके, रहे हिये अहलाद ॥ २ ॥

जोधपुरका इतिहास समात ।

"श्रीवेङ्टेश्वर" स्टीम् प्रेस-बन्बई.

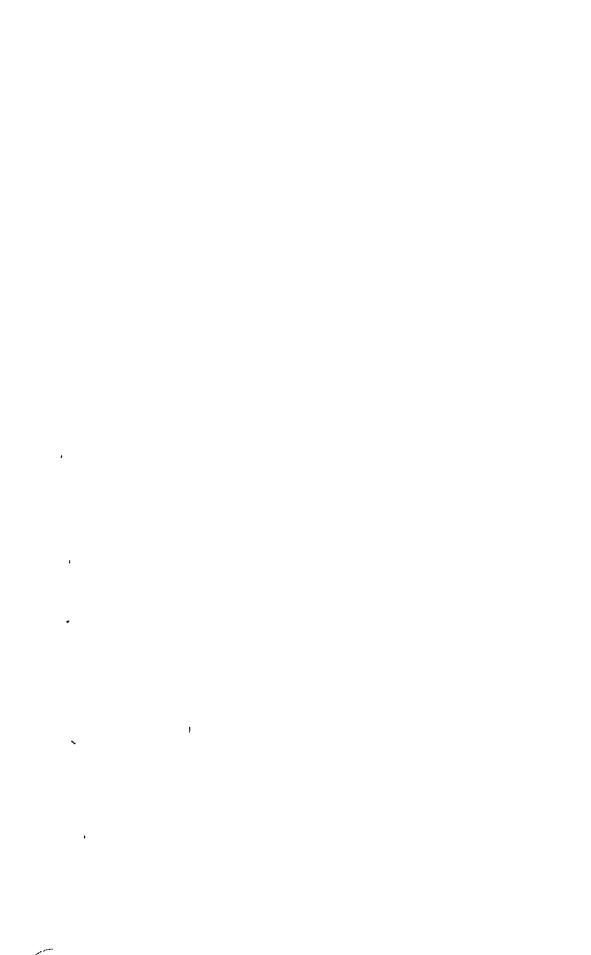



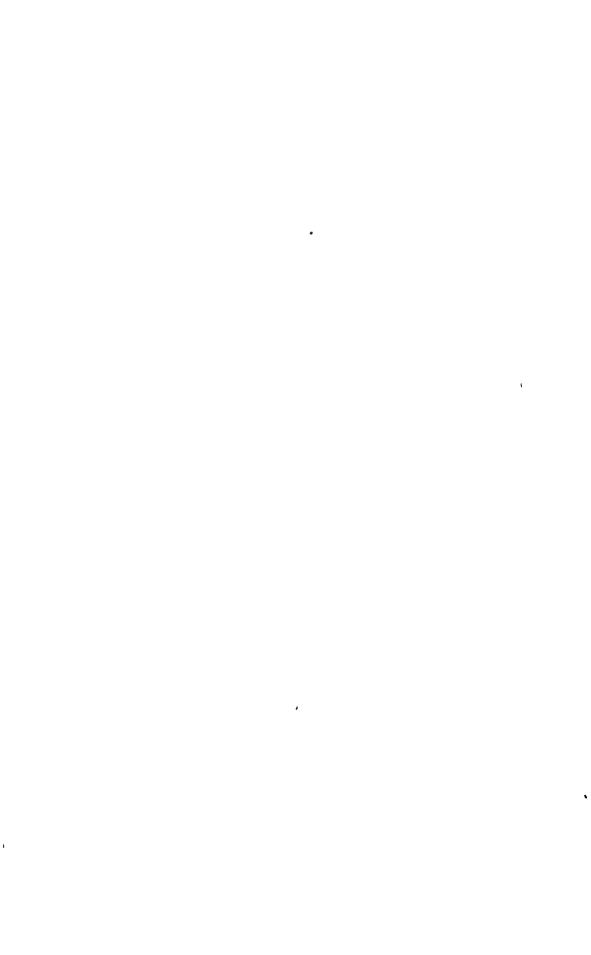



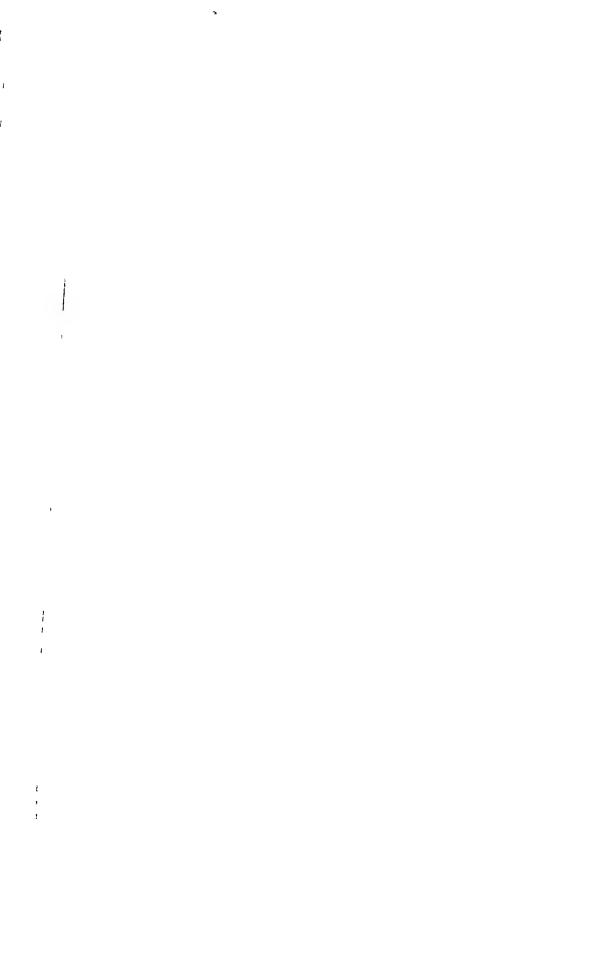

<u>ͼϭ/Ϗͽ϶/Κͽͼ/Κͽͼ/Κͽͼ/Κͽͼ/Κͽͼ/Κͽͼ/Κͽͼ/Κοσ/Κοσ/Κοσ/Κοσ/Κοσ/Κοσ/Κοσ/Κοσ/Κοσ</u>

॥ श्रीः॥

# राजस्थानका इतिहास.



# दूसराभाग २.

# बीकानेरका इतिहास.

# प्रथम अध्याय १.

ह्यु हि मानेरकी राजसृष्टिका आदि विवरण -आर्य राजाओकी दिग्विजयकी रीति–राज्यप्रतिष्टता, तथा इन देशोके आदिम निवासी जाटोकी उस समयकी अवस्था-सिनल जातियोकी सख्या-विस्तृति तथा पश्चिम राजपूताना और उत्तर भारतमे इन जाट क्रुपकोकी संरयाकी अधिकता उनके कृषिका व्यवसाय-शासनविधान-धर्मप्रणाली-श्रीकाके अभ्युद्यके समय प्रीकानेरमे स्थित जाटोंकी नगरावली-बीकाकी जयप्राप्तिका मूल कारण-जाटनेताओंका वीकाके समीप इच्छानुसार अयीनता स्वीकार करना-उनके सम्यन्धकी व्यवस्थाका निश्चय करना-यीका और उनकी जात प्रजाका जोहियोंपर आक्रमण-बीकाका जय ब्राप्त करना-बीकाका भाटियोंक पाससे नागौर देशकी छीनकर १४८९ ईस्वीमें उसके द्वारा वीकानेर राजधानीकी प्रतिष्टा करना-उनके चचा कायलका उत्तराशको जीतना-बीकाकी मृत्यु-उसके पुत्र लनकरणका अभिषेक-उसका भाटियांसे कितने ही देशोको जीतना-उनके पुत्र जैतसिहका अभिषेक-यीकानेरमे शामनशक्तिका विस्तार-रायांगटका सिहासन प्राप्त करना-श्रीकानेरके जाटोकी स्वाधीनतामा नादा-राजदाक्तिकी प्रप्रखता-प्रस्परंके साय रायसिहका मिलन-उनका सन्मान और सामर्थ्य वृद्धि-जोहियाँकी विद्रोहिता और उनका दमन-जोहियोके अधिकारी देशोमे अछिकजुण्डरके आक्रमणके चिद-राजधाना रामिनद्रमे पृणियाके जाटोकी पराजय-रायसिहकी कन्याके साथ जुनार सर्वामका परिणय-रायिगढकी मृ यु-उनके पुत्र करणसिहका अभिषेक-करणसिहके तीन पुत्रीका यवनसन्नार्के कार्यमे प्राण त्यागना-सबसे छोटे अनुपतिहको सिहासनकी प्राप्ति-उनने द्वारा कान्यका विद्वोहनिवारण-उनकी मृत्येक सम्बन्धमे मतभेद्-स्वरूपसिहका अभिषेद-उनका हनन-सुजानमिट, जोराव्यमिह, गर्जामह, जार राजसिहको ब्रमानुसार सिहासन बाति-विद्याताका विषययोग-राजियहका प्रागनाय-और उसका सामन्तोके विरद्ध सिट्सनपर अधिकार करना-सिट्सनके न्याय जिक्हारी अपने अतीजेका प्राण-नारा वरना-आत्मविम्रह्-जोधपुरपर आक्रमण-पीदानेरदी वर्तमान अवन्या-पीदाप्राधिद्वावचान्त ।

वर्त्तमान विजित भारतभी पतित आर्य जातिने गौरव स्वरूप आर्य शामतने रोप स्मृति चिह्न स्वरूप दो प्रधान राजपृत राजाओं वे इतिहास हो वर्णन करके, हम इम समय राठौर वंशकी शासा वीकानरके इतिहासको वर्णन करते हैं। प्रकृतिकी अधिय-

בי מונה של בי מונים ולרבי מונים ומונים ומונים ומונים ומונים מוכים מונים מונים מונים מונים מונים מונים מונים מו

शुं स्थली, मरुक्षेत्रमे कान्यकुट्ज वंशीय सियाजीके आदि राज्यस्थापनमे मारवाड़के वर्तमान हिं महाराजा यशवंतिसहके शासन समयतक सम्पूर्ण जाननेयोग्य विषयोको पाठकोके हिं संमुख भेट किया गया है। इस समय हमे आगा है कि गुणवान पाठक उस राठोर हिं राज्य-वंशरूपी वृक्षकी एक प्रधान गासाके ज्ञातव्य इतिहासको पटकर अवस्य ही उसी हिं शुक्रारकी धीरताके साथ समय विवानमें कात्र न होंगे।

इतिहासवेत्ता टाड् साहव सबसे पिहले लिखगये है, कि "राजपूतानेके राजाओं में वीकानेरका राज्य दूसरी श्रेणीका गिना जाता है। यह मारवाड़की एक जाखा है, इसके महाराज जोधपुरके वंशधर है। इनके आदि अधीश्वर मृलराज्यने मारवाडकी उत्तर सीमामे स्थित देशको जीतकर इस राज्यकी प्रतिष्ठा की थी और इस राजको ठीक मारवाडके मध्यस्थलमे स्थापित करके इसकी स्वाधीनता की विशेष रूपसे रक्षा की थी"!

हमारे पाठकोने मारवाङ्के इतिहासमे महावीर जोवाके ज्ञासन समय, सन् १५१५, संवत् १४५९ ईस्वीमे प्राचीन राजधानी मडोर हो छोडकर जोवपुर-नामक नवीन राजधानीके स्थापित होनेके वृत्तान्तको पढा है। जिस समय मारवाङ्के महाराज जोधिगिरिसे नवीन राजधानीमे आये उस समय उनके दूसरे कुमार वीका अपने चचा कांधलके साथ तीन सौ राठौरोकी सेना लेकर मक्क्षेत्रमे पिताके राज्यको मारवाङ्की सीमामे वढ़ानेके लिये वाहर हुए। वीकाके जानेके पहले ही उनके धाता वीदाने अत्यन्त प्राचीन निवासी मोहिलोकी निवासभूमि पर आक्रमण कर उनको परास्त करके उनके देशोको जीतिलिया। अपने धाता वीदाकी इस सम्पूर्ण फलदायक जय प्राप्तिसे उत्साहित हो वीकाजी दिगिवजयके लिये चले थे।

आर्य राजाओं मे दिग्विजयकी रीति भारतवर्षमे चिरकालसे प्रचलित थी। हमारे शास्त्र, पुराण और इतिहासोमे इस दिग्विजयके सम्वन्धमे वहुत सी कथाएं पाई जाती है। चिर वीर व्रतधारी क्षत्रियोके लिये दिग्विजयकी रीति वीरधर्मका प्रवान अग गिनी जाती थी। वीरधर्म, वीरनीति, और राजनीतिके मतसे यह दिग्विजयकी रीति आजतक निन्दनीय नहीं गिनी गई थी। स्वाधीन भारतमे वीरताका महान् आदर था, इसीसे सत्युग, त्रेता, और द्वापर तथा कलियुगके आर्यराजा इस दिग्विजयके लिये वाहर जाकर अनन्त धन उपार्जन कर यहा और सन्मानसे विभूपित हो अपनी वीरताकी ऊँची प्रशंसासे भारतवर्षको कंपायमान करते हुए अपने २ राज्यमे लौट आते थे। भारतवर्ष कभी भी एक आर्यमहाराजके अधीनमें नहीं रहा। जहाँतक जानाजाता है उसके पहलेसे ही चन्द्रवंश और सूर्यवंशने दो भागोमे विभक्त होकर भारतके भिन्न २ प्रान्तोमे राज्यका विस्तार किया था, और अन्तमे सबसे पहले आर्यावर्तके अधिकारमे होते ही क्रमशः दक्षिणतकको जीतकर सम्पूर्ण भारतमे अपनी शासनशक्तिका विस्तार कर लिया था। उस क्षत्रीवर्णके मूल सूर्यवंश और चन्द्रवंशसे धीरे २ अनेक शाखाएं निकल कर भारतवर्षके छोटे २ अगणित स्थानोमे पहुँच गई, । इस सूर्यवंश और चन्द्रवंशके वीचमे जब जिस वंशमे कोई महावीर महा योघा जन्म लेता था,  तभी वह दिग्विजयके लिये वाहर जाकर अपने वाहुवलसे छोटे २ राज्योको जीतकर चक्रवर्ती महाराजकी उपाधि धारण करता था। यद्यपि वह चक्रवर्ती महाराज भिन्न २ राज्योंको जीतकर अतुल धन और विवाहके योग्य सुन्दर २ स्त्रियोको हरण करके लाते थे; परन्तु वह किसी समय भी कूट राजनीति जालके विस्तारसे उन समस्त राज्योको अपने अधिकारमे नहीं करते थे। किसी राजवशका एकवार ही छोप नहीं करते थे, न किसीका राज्य अपने हस्तगत करते थे । पूर्वकालमे जिस समय देशीय राजा दिग्विजयके लिये वाहर जाकर समरभूमिमे युद्ध करनेकी इच्छासे डटते थे, उस समय वह केवल उन्हींके साथ युद्ध करते थे जो समर चाहते थे। जो अपनेको असमर्थ जान विना युद्धिकये अधीनता स्वोकार करलेते थे उनके साथ वे कभी युद्ध नहीं करते थे। दिग्विजयी राजा वीर धर्मके अनुसार युद्धमे प्रवृत्त होकर कभी किसी जातिका लोप तथा राज्यका नाश नहीं करते थे। उनमें कुछ ही समयेक उपरान्त मित्रता होकर वैवाहिक सम्वन्ध हो जाता था। यद्यपि प्रधान २ राजवंशके वीर त्रतधारी कुमार स्वतंत्र राज्यके स्थापनकी अभिलापासे अन्य देशे।पर आक्रमण कर उनपर अधिकार करलेते थे, परन्तु वह ऐसा कदापि नहीं करते थे कि उस देशको एक ही वार कठोर पराधीनतामे वाधकर प्रत्येक प्रजाके राजनितिक अधिकारको हरण कर प्रजाके सर्वस्व हरणकी इच्छा करते हो । वीर-धर्मके युद्धभूमिमे जाकर देशको जीतकर वहाँके मिलकर उनमेसे एकको लेकर उस नवीन राज्यको शासन करते थे। वहाँके निवासी भी इनको अपनी ही समान जानकर नवीन शासनमे पूर्वकी नाई स्वाधीनता और सुख शान्ति संभोग करते, तथा किसी स्थानमे नवीन राजाके वल विक्रम और शिक्षा ज्ञानकी सहायतासे स्वदेश और जातिकी उन्नति करलेते थे। अतग्य मारवाउँ ह राजकुमार वीकाने इस शेपोक्त श्रेणीकी समान दिग्विजयेक छिये बाहर जाकर इस नवीन राज्यकी प्रतिष्टा की थी। कर्नल टाड़ साह्य लिखते है कि बीकाने दिग्निजयके लिये वाहर जाकर सवप्रकारसे सर्व साधारणमे सफलता प्राप्तकी, विजयकी अभिलापावाले यही प्रतिज्ञा करके धरसे चलते ये कि या नौ मार डो रंग या मर-जॉयगे, दूसरे जाति धर्मकी विधिके अनुसार शत्रु हो अथवा मित्र हो विग्वितयक ममय उनके हाथसे देशको छीन छेनेकी रीति वीरधर्मावलन्वी राजपुनोमे प्रवल थी, इमीसे सफलता प्राप्तिका और भी सुभीता हुआ । मारवाडेक राजकुमार वीकाजी पहिले पहिल केवल तीनना राठीर वीरोकी मना

मारवाडेंक राजकुमार वीकाजी पहिले पहिल केवल तीनने। राठीर वीरोकी मेना साथ लेकर दिग्विजयके लिये चले। उन्होंने जाइल नामक न्थानपर मांगला नामकी प्राचीन जातिपर आक्रमण किया। प्रवल युद्ध होनेके पीछे राठौरोने मांगललोगोको परान्त करके मारहाला, वीकाजीके वलविक्रमसे राठौरोक्ती मेनाका तल माहम और वीरताके क्रेंच गौरवसे शीव ही मरक्षेत्रको प्रतिप्वनित करनेलगा। उन प्रथम युद्धने मय प्रकारने जय

प्राप्त करके बीकाजीके साथ पुंगल देशमें नाटियोरा परिचय हुआ। पुगलपितं बीकाकी महाबीर पुरुष देखकर अपनी एक बन्याला विवाह उनके साथ करिया। युद्रिमान पंगलपति इस वातको भलीभांतिसे जान गया था कि वीर वीकाके साथ युद्धके वदलेम उसके साथ संबन्ध करके अपनी स्वाधीनताकी रक्षा करना ही कर्तव्य है । बीकाने देखा कि भाटी जातिके अधीश्वरने जब अपने वंशमे होकर कन्या दी है तब पगरुपर अधिकार करना किसी भांति भी उचित नहीं, इस कारण उसने भाटियोकी स्वाधी-नतामे किसी प्रकार हस्ताक्षेप न करके कोडमदेसर नामक म्थानमे नवीन किला वनाकर वहां निवास किया, और वह धीरे २ निकटवर्ता अन्यान्य प्रदेशोको जीतकर अपने अधिकारमें करनेलगा । असीम साहसी राठौरोकी सेनोक विकद्व कोई भी स्थानी सम्प्रदाय जय प्राप्त करनेमे समर्थ न हुई, इस कारण बीका धीरे २ क्षुद्र देशोकी सीमा दवाकर प्रवल होगया । विजयी वीका धीरे २ राज्यकी मीमाको वडाकर अंतम वहांके प्राचीन निवासी जाटोके अधिकारी देशोकी ओर जा पहुंचा, जाट चिरकालसे ही इन देशोमे निवास करते थे। इस समय वीकानेर राज्यके अधिकाश देशोमे जाट लाग ही रहते थे, जोधपुरवंशीय वीकासे कृषिजीवी जाटोंमे सामन्त बासनकी रीति प्रवर्तित होनेके पहिले उनकी अवस्था किस प्रकार थी, महात्मा टाइ साहव उस विपयकी प्रयोजनीय जानकर इस । स्थानपर वर्णन कर गये है । उन देशोंके जाटोंके प्राचीन ऐति-हासिक तत्त्वको लिखना उचित जानकर हम भी यहा प्रकाश करतेहै। इतिहासवेत्ता टाड् साहव लिखते है " इस विख्यान् तथा सुविस्तारित जातिके

संक्षिप्त विवरणको हमने इससे पहिले भी प्रकाशित किया है। टिमिरिस (Tomyris) तथा साइरस ( $\operatorname{Cyr}_{1s}$ ) के समय लाहौरके वर्तमान जाट राजाके समयतक प्राचीन एशि-याकी जातिमें इन जाटोकी संख्या सबसे अधिक थीं, यह बात सभी इतिहासोमें प्रसिद्धहैं, वर्तमान लाहौरपतिके उत्तराधिकारी यदि इनकी समान उद्यम एव प्रतिभागाली होते तो जाटजातिके पुनर्वार उद्यमे वह अपने प्राचीन पेतृक वासस्थानमे एशियाके सिहासन पर एक दिन अवदय बैठ सकते । उस मध्य एशियाकी ओरले यह इतनेमे अनेक दूरतक आगे वढे है । ईसौकी चतुर्थ शताब्दीमे पंजावमे जह वा जाट राज्य प्रतिप्रित था, परन्तु इन्होने कितने समय पहिले इस जाटजाति और इस देशके प्रथम उपनिवेशको स्थापन-किया था, वह विषय हमें ज्ञात नहीं है। मुसल्मान भारतवर्षमे अपनी शक्तिको विस्तार करनेके लिये जब उद्यत हुए थे तब इस जाटजातिने ही उनके विरुद्ध खड़े होकर विशेष वाधा दी थी। महमूद्ने जिस समय सिन्धु नदीके पार होनेकी चेष्टा की थी, उस समय इस जाटजातिने ही अपने वाहुवलसे उनके मार्गको रोछकर अपनी रक्षा की थीं, तथा कठोर हृदय तैमूरने जिस समय इन जाटोके विरुद्ध भयंकर सम्राम किया था

<sup>(</sup>१) कर्नल टाड् साहवने पजावपति रणजीतसिहको जाट कहकर इस टीकेमे लिखा है, '' रणजीतिसहने बहुत पहिलेसे पेशाचर पर अधिकार किया है, और काबुलपर भी अधिकार करनेकी इच्छा की है। काबुलकी वर्तमान विशृंखलामे उनकी आशा पूर्ण होनेका विशेष सुभीता उपस्थित हुआ है।"

<sup>(</sup>२) प्रथम भागका परिशिष्ट देखा ।

उस समय इन्होने जैसा वल विक्रम प्रकाश किया था, उसको हम पहिले ही कह आये है । संम्राट वावरने स्वयं लिखा है कि जब जब वह भारतवर्षमे अपनी शासनशक्तिको स्थापन करने के लिये अग्रमर हुआ तव तव जाटोने ही उसके विरुद्ध हथियार पर्कड़े थे। पंजावेक किसान जिस समय मुसल्मानी धर्मसे आक्रान्त हुए, उस समय प्रधानतासे इस जाटजाति, और पंजावके समर व्यवसाइयोने नानकके द्वारा प्रचारित धर्मका अवलम्बन करके उस समय जाट नामको छोड़ कर सिक्ख नाम धारण किया "।

Kithatanan ing Katarangan ng katarangan ng katarangan ng katarangan ng katarangan ng katarangan ng katarangan n ईसके पीछे साधु टाड़ साहव िखते है, "कि इस वातका हमे निश्चय है कि इनके जृति, जिति, जित, जूट, वा जाट, यही नाम है, तीन ज्ञताव्हींके पहिले अन्यान्य जातियोकी अपेक्षा इनको संख्या अधिक थी, और इराका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि रजवाडेके पश्चिमांश और उत्तररागके किसानाने इनकी संख्या अधिक नहीं थीं "।

पछिसे इस वातको भी लिखा है, कि "किस समय इस जाटजातिने भारतवर्षके मरुक्षेत्रमे सबसे पहिले आकर निवास किया था। यह तो हम पहिले ही कह चुके हे कि यह विषय हमें विदित नहीं है। परन्तु जिस समय राठौर गण इस जाट जातिको

जीतनेमें प्रवृत्त हुए थे उस समय इसी जाटजातिमें जैसे आचारोके व्यवहार करनेकी रीति प्रचिलत थी उससे भलीभाँति जानाजाता है कि यह जाटजाति सीटियन जातिमे उत्पन्न है। यह लोग केवल खेती करके ही अपना जीवन निर्वाह करते थ, इनके नेताओं ने

कभी अपना प्रभुत्व इनके ऊपर नहीं प्रकाश किया, केवल उपदेश और सम्मति देने रहे । विश्वजननी भवानी एक जाटकी कन्यास्वरूपसे प्रगट हुई थी । उसी के विश्वासमें है

उन्होंने उस भवानीकी आराधनाके अतिरिक्त हिन्दू धर्माका और कोई बियान ग्रहण

नहीं किया, अर्थात् हिन्दू धर्मके साथ उनका कोई सम्बन्ध नहीं था। साराश यह है कि, जरकसीजसे पहिले जाट लोग जिस पौत्तिलिक रीतिको भारनार्धमे लागे थे, विख्यात मुसल्मान साधु शेख फरीद्ने उनकी उस पीत्तिकताकी नट कर दिया, उम

लिये धर्मके सम्बन्धमे उनका कोई एक निश्चित विधान न रहा। मनशेत्रके जाट पोत्त-लिकता और मुसल्मानता दोनोको पालन करते थे, और उन्होंने अपनेको एक म्यतम्ब

जाति विचार छिया था । एक पूनिया जाटने हमसे कहा कि '' हमारा आदि वामस्थान

( १ ) बादशाह बाबरने लिखा है, कि "पहिली रवीउलकी १४ वीं तारीच शुरुपारक दिन। २९ दिसम्बर १५२५ ईस्वीको में स्यालकोटामें गया । हिन्दुन्तानमे में जितनी बार आया" जाट और गुजर लोगोंने उतनी ही बार नियमितरूपये पर्वन और शादियोंनेले पटी मन्योद सदित वैल और भैसीको चुरा कर हमारे जपर धावा दिए।

(२) मिस्टर एलफिन्स्टन जिस समय अंत्रेज गवनेमेण्टेके दून उननर कपुलमें गये, उस समय वर्नेल पिटमान उनके साथ गये थे, वर्नेल पिटमानने हिला है कि कायुर्वके जाए किसान मुसल्मान थे, पहाँ सिक्त दिसान बहुत बोट्टे दिखाई देने बे, परन्तु वह बाट नियम जानिके द्वारा एकवार ही परास्त होगये वे ।

जोड़ संख्या

२२००

**%ంగి ంగి తో. ఇక్కా తాగి తాగిన త** पंजाबके बाहर है"। अधिक क्या कहैं। बीकाने मारवाडके जो छ. नामधारी जाटोकी सम्प्रदायका दुमन करके केवल अपने अधिकारका किम्तार किया था । उसमे एक सम्प्रदायका नाम असिख देखा जाता है । अकसम एव जक्षरेतीमतीसे जो चार जाटोंकी सम्प्रदायने वेटरियांके श्रीक राज्यका नाग किया था, उसी सम्प्रदायके नेताका नाम असि था इसी कारणसे दोनें।मे भछीभाति सद्दशता विराजमान है। " कर्नल टाड़ साहव लिखते हैं 'कि' तैमूर और वावरके भारतपर अधिकार करनेके मध्य समयमे राठौराने जाटोको पराजित किया था। तैमर चगताई बगका आदि पुरुष है उसने जाटोको भारतके मुकक्षेत्रमे टेन्स सिक्यानासे भगा दिया। इस कारण हम यह सिद्धान्त कर सकते है कि मन्य एशिया समारकी सभी जातिका उत्पत्ति स्थान है । जाट गण वहांसे सिन्धुनदीके पूर्वप्रान्तकीओर भाग गये थे। वीकाजीने जिन जाटोको परास्त किया था उन जाटोने वहन शताव्दियोके पहले यहां आकर निवास किया था। जाटोके अधिकारी देशोका विस्तार भी इस सिद्धान्त ही पृष्टि करता है, कारण कि बीकानेर राज्यकी सोमांक प्राय. सभी देश नीचे लिखी हुई छ: सम्प्रदायोंक जाटोसे परिपूर्ण है,-१ प्रनिया । ४ असिव । २ गोदारा। ५ वेनीवाल। ६ जोया । ३ सारन । यद्यिप शेषोक्त सम्प्रदायको बहुताने भाटियोकी गाखा कहा है, परन्तु भाटियोके द्वारा पुत्र रूपसे परिपालित हुए जोया गण इस जाटजातिसे उत्पन्न नहीं ये यह भी सिद्धान्त है। "वीकानेरके जाटोकी प्रत्येक सम्प्रदायक नामसे एक २ विभाग है, और वह प्रत्येक विभाग जिलारूपमे विभक्त है। जाटोकी वस्ती छः विभागोके अतिरिक्त वागौर, खारी पट्टा और मोहिल नामके राजपूतोसे छीने हुए और भी तीन विभागोमे है। यह छ: जाट विभाग वीकानेरक मध्य और उत्तरांशम स्थित है और राजपत विभाग दक्षिण और पश्चिमकी सोमामे स्थापित है। उस समयके छः विभाग इस प्रकार है। विभाग जिलेक नाम। **यामसंख्या** १ पनिया 300 भादरां, अजितपुर,सीधमुख, राजगढ,दादर,योह सांकू इत्यादि । २ वेनीवाल । १५० भूखरखा सून्द्री, मनोहरपुर, कुई वाई, इत्यादि । ३ जोया । 800 जैतपुर, कंवानो, महाजन, पीपासर, उदयपुर इत्यादि । ४ असिच । १५० रावतसर, विरामसर, दादूसर, गुँडइलो, कोजर, फुआग, ५ सारन । वृचावास, सोवाई, वादनू सिरसिला इत्यादि । ३०० ६ गोदारा। 600 पुन्दरासर, गोसेनसर, (वड़ा) शेखसर, गडसीसर, गरीवदेसर,

( जाटोके प्रदेश ) रंगीसर काल इत्यादि ।

विकानर, नार, किला, राजासर सतासर, किला, राजासता, किला, राजासर, किला, राजासता, किला, राजासर, किला, राजासर, किला, राजासर, किला, राजासर, किला, राजासता, किला, राजासर, किला, राजासता, किला, राजासर, किला, राजासता, किला, राजासर, किला, राजासर, किला, राजासता, किला, राजासर, किला, राजासर, किला, राजासता, किला, राजासर, राजासर, किला, राजासर, किला, राजासर, किला, राजासर, किला, राजासर, राजासर, राजासर, किला, राजासर, किला, राजासर, राजासर, राजा

सव जोड़ २६७० महात्मा टाड् साहबकी उक्तिका प्रतिवाद करना हम किसी प्रकार भी उचित नहीं समझते, परंतु सत्यके समानकी रक्षाके लिये हम उनकी इस वातका प्रतिवाद कर नको वान्य है कि भारतवर्षके जाट मध्य एशियाके जह जातिके वश्यर नहीं है। उसमे उनको चाहे दृढ़ विश्वास हो, परंतु हम उसका पोपण किसी भातिसे नहीं कर राकते। इसी विश्वाससे उन्होंने राजपूरोंको पोरसका राजवंशी कहा है । सारांश यह है कि जहाँ नामका क्रुछ भी सादृश्य रहे, जहाँ आचार व्यवहारमे किञ्चित भी समानता देखी है, वहीं पर टांड साहवने अपनी विचित्र युक्तिमय करपनाओका विकास किया है। जैसे उनका यह अनुमान है कि जट्ट जातिने मध्य एशियासे भारतमे आकर जाट नाम धारण किया । इसी प्रकार उनका यह भी विश्वास था कि बाखण, श्रुत्री इत्यादिने भी मन्य एशियासे भारतवर्षमे प्रवेश करके आदिमके निवासियोको जीत कर कमानुमार अपना राज्य विस्तार किया है। एलफिनिस्टन्, कोलब्रुह आदिने भी उसी मतका अनुमोदन किया है। आधुनिक मैक्षमूलर इत्यादि विद्वानोका भी यही मत है। इन्हीं हे आदर्शमें विजन विद्यालयके शिक्षित देशियोका भी यही विचार प्रवल होगया है। परन्तु हम इस मत्के पक्षपाती नहीं है। हमारे शास्त्र, पुराण,इनिहास इत्यादिमे ईमका कोई प्रमाण नहीं पाया जाता कि आर्य गणोने मध्य एशियांसे भारतमे आकर राज्यका विम्तार किया है। वस्त हमें महाभारत इत्यादिसे इस प्रकारके प्रमाण मिले हैं, कि भाग्नवर्पकी अनेक जातियां म्छेच्छ होकर मध्य एशियाकी ओरको चली गई थी। हमारे देशके सम्यन्यनं, जातिकं सम्बन्धमे देशके इतिहासके संबन्धमे साहबोके बचनापर जिनका बेदबाक्यके मनान विपास है, इस उनके उस भामक विपासके विस्तृ किसी वातके वहनेकी अभिलापा नहीं करते। हा केवल इतना ही कह सकते है कि शास पुगण आग अतिहासो हो पटकर

<sup>(</sup>१) कर्नल टाइ साह्यनें टीकेमें लिला है कि पहिले जागेंने नारेको वियानाहे यहुनता का उत्तराधिकारी कटकर परिचय दिया जा । उनके इस एकार किनदानी प्रचीरत है कि दनका आदि वासस्थान कम्धारने था ।

इसके सम्बन्धमे अपना गठन प्रकाश करना कृतिविद्य सप्रवायको उचित है और शालोंके हैं देखनेसे यह भ्रांति सहजमे मिटजातो है।

xerreereere ereereereere

स्वर-महात्मा टाइ साहवने जो कुछ पीछे वर्णन किया है कि " उस ममय राज्यकी वसती इतनी जीव्रतासे पूर्ण हो रही थी कि वीकाजी अपने पिताक वासन्यान मंडोरको छोड़ कर कई वर्पके वीचने ही २६०० प्रामोक्ते अधीश्वर होगये। परन्तु इतने बड़े प्रदेश विजय करनेके छिगे बीकाजीको अपनी प्रवल शक्ति प्रयोग करनेकी आवश्यकता न पड़ी कारण कि वहाके निवासियोन अपनी उन्छानुसार, विना युद्ध किये ही उनकी अधीनता स्वीकार करके उनको अपना प्रमु बना छिगा। वह जाटगण वीकाके अधीनमे एक राज्यकी प्रजाम्यने रहने छगे।, परन्तु वर्तमान समयमे प्रवीक संख्यक प्रामोकी सख्या आवी भी नहीं रही।

वीकावंशके वर्तमान वीकानेरके अधिपति स्वत्तितके राज्यके प्रामोका परिनाण १३०० खंड भी नही हुआ।"

वीकाजी गारवाड़के जिन अञोको अपने अधिकारमे करनेके लिये वाहर गये थे, उस उत्तरके गारा अंशके जाट तथा जोहिया गण अत्यन्त सामान्य अवन्थासे केवल पशुओं पालनसे अपनी जीविका निर्वाह करते थे। उनकी वन सम्पत्ति और उनका सर्वस्व केवल पशु ही थे। वह दलके दल पशुओंको साथमे लेकर अतिरिक्त पशुओंको वेचा करते थे, और गाय भैस इत्यादिके दूधमेसे घी निकाल कर, तथा मेड इत्यादिका रुऑ सारस्वत ब्राह्मणोंके हाथ वेचा करते थे। इस देशमे उपरोक्त याजन कार्यक अतिरिक्त वाणिज्य व्यवसाय भी करते रहते थे। जाट और जोहिया उक्त कई एक द्रव्योंके वदलेमे उन विणक ब्राह्मणोंसे गेहूं चालव इत्यादि आवश्यक पदार्थोंको लेते थे।

वीर श्रेष्ठ वीका जिस समय नवीन राज्यके प्रतिष्ठाकी इच्छासे इन जाट और जोहियोंक अधिकारी देशोंको जीतनेके छिये वीरतांक गर्वसे आगे वढ़ा, उस समय उनकी उस कामनांके पूर्ण होनेके पक्षभे वहुत सा सुभीता मिलगया था। इस कारण उन्होंने वड़ी सरलतांसे विना युद्ध किये एक विस्तीर्ण देशका राज्य प्राप्त करिलया। क्षीणहृद्य दुर्वलशरीर वगालीजातिने जिस भाति सिराजुद्दीलांक घोर अत्याचार और उपद्रवोंसे पीड़ित हो अतमे अंप्रेजोंके करकमलमे जननी जन्मभूमिको अर्पण किया था, इन जाटोंने भी उसी प्रकारसे विना युद्ध किये वीर श्रेष्ठ केशरी वीकांक हाथमे जननी जन्मभूमिके शासनका भार अपणिकया।

टाड् साहव लिखते हैं, कि " एक २ करके अनेक भिन्न कारणों समावेशसे वीकानेरकी राज्यसृष्टिमें विशेष सुभीता हुआ था, तथा उसी कारणसे जाटोने प्राचीन सीदियोंके सरलभावको छोडकर राजपूत सामन्त शासनकी रीतिके अनुसार नवीन प्रथाको धारण किया। यद्यपि वीकाके भाई वीदाने मोहिलोंको परास्तकरके और उनके देशोपर अधिकार करके बीकाकी जय प्राप्तिका मार्ग साफ कर लिया था; परन्तु जिस पापसे संसारकी समस्त साधारण शासनरीतिका विध्वंस होगया है, यदि

न्त्रीतन्त्रीतन्त्रीतन्त्रीतन्त्रीतन्त्रीतन्त्रीतन्त्रीतन्त्रीतन्त्रीतन्त्रीतन्त्रीतन्त्रीतन्त्रीतन्त्रीतन्त्रीत

जाटोमे वह पापाग्नि प्रज्ज्वलित न होती तो वीका कभी भी इस प्रकारसे विना युद्ध किये देशको नहीं जीत सकता था। जाटोकी छः सम्प्रदायमेसे जोहिया और गोदारा नामक अत्यन्त सामर्थ्यवान् जाट सम्प्रदायमे परस्पर विद्वेप अधिक वढ गया था, इसी कारणसे यह वंशधर सरलतासे राजिसहासनपर विराजमान जोधांक वीकाको जयप्राप्तिका एक दूसरा कारण यह भी था कि इसके पहिले अत्यन्त कठिन स्वभाव मोहिल जातिके साथ इन जाटोकी भयंकर शत्रुता थी, वीदाने राठौरोकी सेना के साथ आकर उनका एकवार ही विनाश कर अपनी वीरता प्रकाश की थी, अस्त जाट इनके भयसे बीकाकी शरण आये। और फिर इन्हीं देशोकी सीमाम जैसलमेरका राज्य विराजमान था, उसी जैसलमेरमे भाटी लोग अन्यन्त प्रवल होकर जाटीके ऊपर अन्याय उपद्रव और घोर अत्याचार करते थे, इस कारण जब उन्होंने उन अत्याचार करनेवालोके हाथसे स्वजातिको रक्षा होनी असंभव देखी, तव इन जाटोने विना युद्व किये वीकाकी अनुगत्यता स्वीकार करली । विशेष करके वीकाके आधीनकी महा-वर्ला राठौर सेनाने दिग्विजयके लिये वाहर जाकर जिस भातिसे अपने वल विक्रमको प्रकाशित कर जंगलके निवासियोका नाश करिंद्या था, इसीसे उन्होंने वीकाकी शरण जानेके अतिरिक्त अपनी रक्षाका दूसरा उपाय न देखा "। तव गोदाराके जाटोने घोर सशयमे पड़कर, बीकाको आत्म समर्पण करना उचित かなける है अथवा नहीं,इसका निश्चय करनेके लिये सीत्र ही एक जातीय सभा की। सबसे पहले गोदाराके नेताने उस सभामे आकर अनेक तर्क क़तर्क करनेके पींटे यह निश्चयित्या कि राठौर वीर वीकाको संतुष्ट करना परम कर्तव्य है। नोदारा जाटोके प्रधान नेता पाण्ड सेखासरमे निवास करते थे। पाण्डको नीचे छिखे <u>हुए</u> रूनियाके नेतासे समान और मर्यादा शप्त हुई थी। इन जाटोमे सब प्रकारसे सौम्यभाव प्रचिहत था। सभी मनुष्य समभावने भूमन्यात्तिको भोगकर पश्योका पालन करके जीविका निर्वाह करते व। गोवाराके जाटेरने जातिकी साधारण सभामे एकताका अवायन्वन कर उक्त संवासर और हिनयाके अधिनायकको राठौर राजदुमार बीकाजीके निकट ने नकर निर्वालिधित व्यवस्था कर उसके करकमलमे आत्म समर्पण करनेके लिये व गुरोप प्रवाशित किया। प्रथम-जोहिया तथा जो अन्यान्य जाट गोदाराके मात्र बन्ता कोर कपाचार करते है वीकाको उनकी ओरसे जोहिया आदिके दिराइमे पाडा होना होना । (१) पाक पत्तनके मुसरमान सापु, दोल फरिनके न मके बनुतार इसरायका नाम दो ता-तर राजा गया जा । इस देशमें शेष फरीदशी एक द्रागार कालपढ़ है । देख सार्व रियाने ह

(१) पाक पत्तनके सुसरमान सानु, शेष परीदके न महे बनुतार दसरावना नाम शे तन सर रवला गया था। इस देशमें शेष फरीदकी एक दरगार कालपढ़ है। इट सार्व नियत है कि, " जाट सदानी देवी माताकी आराधन में कित है ने के पा दर्ग था। परीदकी जर विशेष सित प्रमान करते थे, । ऐसा जानाजाना है कि कर्नर इट न हक परी कियान करते जाटों से लिहियन जातिने अपने माना है तथा अरे सुपान ने किहा है जो कि क्या का कि बनुतने किन्दु सुमार मान कि हो पा कर्म थे, इसमें पारत परीद सिव माना है है सुमार मान कि हो पारत कर्म के सुन्त कर है है।

Starte of the official property of the office of the offic द्वितीय-भाटीगण जिससे फिर आक्रमण न करसके इस हेतु पाश्चात्यसीमाकी रक्षा करनी होगी।

तृतोय-यहांके निवासियोके चिर-प्रचलित म्वत्व और अधिकारपर आप किमी प्रकारका हस्ताक्षेप न कर सकेंगे।

दोनो जाट नेताओने वीकाक सम्मुख जाकर उपरोक्त तीनो प्रस्ताबोको कह सुनाया, नीति-विञारट वीकाने गोटाराटिकांके उस प्रम्तावमे तुरन्त ही अपनी समित दो। जब कि बिना युद्ध हुए वहां अपना अविकार होता है, तब ऐसा कीन है कि जो अपनी समतिन देगा? बीकाके इस प्रकार संमिति देते तो गाँउ राखोगोन उसकी तथा उसक उत्तराधिकारियोको तुरन्त हो अपना अधीन्तर मानिलया। विजयी बीकाके मार्य गोदारा वासियोका यह नियम निश्चित हुआ कि वीका और गोटारावासियोकी वास-भूमिमे जितने घर है उन सव घरोमें करका एक २ रूपया छिया जाय, और गोदारा-के अधिकारी भूभागा पर प्रत्येक सौ बांघे जमीन पर किमानासे हो नपवा ररका छिया जायगा। राठौर बीकाने इसमे भी अपनी समित देनेमे विलम्ब न किया। क्या इस समय कोई भारत जाति आत्म समर्पण करते समय अपने स्वत्वकी रक्षा करनेके लिये कुछ कह सकी है ? कोई भी नहीं, क़ाइवके सम्मुख मीरजाफरसे कप्ट पाकर 🦠 क्या आत्म समर्पण करते समय वगाळी कुछ कहसके थे। अहा एक सामान्य पशुपालक गोदाराके जाटने वीर श्रेष्ट वीकांक हाथमे आतम समर्पण करके तथा उसको स्वजातिके अधीश्वर पद पर वरण कर, कर देनेमे अपनी सम्मति प्रकाशित करके भी अपने स्वजातिक स्वार्थ और अधिकारको विस्मृत न किया। उन्होंने निर्भेग होकर स्पष्टरूपसे कहा " आप अथवा आपके भविष्य उत्तराधिकारी 🐔 हमारे जातीय अधिकारके ऊपर किसी प्रकारसे हस्ताक्षेप न करे इसमे प्रमाण क्या है १ तथा इसका साक्षी कोन है १ " धर्मनीतिक साथ राजनीतिका कहातक सम्बन्ध है है ? इस वातको वीका भली भॉतिसे समझता था, और वह यह भी जानता था कि 🦹 कूट राजनीतिके चकको घुमाकर अपना स्वार्ध सावन करना किसी प्रकार भी उचित कूट राजनीतिके चक्तको युमाकर अपना स्वार्थ सायन करना किसी प्रकार भी उचित हैं नहीं इसी कारणसे गोदाराक जाटोने विना समर किये जब उसकी वश्यता स्वीकार है कर छी तव उसने अपनो नवीन प्रजाके ऊपर किम प्रकार व्यवहार करना कर्तव्य है 👯 तथा किस प्रकारसे उनके भयको दूर किया जाय इसका निश्चय शीत्र ही करित्या, और वह निश्चय जिस प्रकारसे एक पक्षके भयका दूर करनेवाला तथा गौरवका वढानेवाला था दूसरे पक्षमे भो वही मत राजनीतिज्ञताका चूडान्त परिचय देनवाला था। वीकाने गोदारासे उसी समय कह दिया कि "मे तथा मेरे उत्तराधिकारी किसा 💆 समय भी तुम्हारे चिर प्रचलित अधिकारके ऊपर हस्तक्षेप नहीं करेंगे, उसकी साक्षी 🖔 यहीं है कि तुमने जो विना युद्ध कियेहुए हमारे हाथसे आत्म समर्पण किया है, और मुद्रे अपने अधीश्वर पद पर वरण किया है, इसके स्मृति चिह्नस्वरूपमे हमारे उत्तरा-

नियमोके पालन करनेकी यह रीति बॉधते है कि, मे और मेरे उत्तराधिकारी तुम 

विकारियोंके पक्ष और हमारे निज पक्षसे इस नियमका निर्धारण होगा, और इन

११ क्ष बीकानेरका इतिहास-अ० १. क्ष

₹. \$\\$
 (₹. \$\\$)

**Achoone Mechache one of the of the five five of the street of the stree** और तुम्हारे दोनो नेताओं के वंशधरोसे अभिषेक्षके समयमे राजितलक यहण किया すれるすれるうれってれるすれるすれるすれるすれるすれるこれってれるすれるすれるすれるすれるうれってれてうれて करेगे। जवतक इस प्रकारसे राजतिलक न दिया। जायगा तवतक राजसिहासन मना विचारा जायगा"। अहा कैसी सरह और उदार राजनीति है। जिस प्रकार वीरश्रेष्ठ वोकाने विना युद्ध किये अत्यन्त सरहतासे एकमात्र अपने वल विक्रमका भय दिखा कर गोदाराके ऊपर अपना अधिकार किया था, इस प्रकार की घटनाएँ भारतवर्षके इतिहास में बहुत कम पाईजाती है। एक और भी विचित्र हृदय हमारे नेत्रोके सम्मुख आया है? वह यह कि राजपुत वोरोने रजवाड़ी वा मारवाड के जिन देशों प्राचीन निवासियों को राजनैतिक वलसे परास्त करके अपने अविकारका विस्तार किया है और वहाँके प्राचीन नित्रासियोने जिस भावसे उनकी अधीनता म्बीकार कर उन्हें अपना अधीदवर स्वीकार किया है उसके म्मृति चिह्न-म्बर्प अनेक प्रयाप, आजतक मेवाड, मारवाड और आमेर आदि राज्योमे प्रचलित है । मेवाडके आदि निवासी भील गणोने गहलोत वंशके आदि पुरुषको जिस भावसे राजपद पर अभिपिक्त कर उनको राजतिलक दिया था, उदयपुरके महाराणाके यहाँ आजतक उसी भावसे भोलनेताके द्वारा राजितलक देनेकी रीति प्रचलित देखीजाती है। आज भी भेवाडके महाराणाके अभिषेकके समय वह ओगना भील सम्प्रदायके नेता अपने हाथ है अंगुठेको छेदन कर उस रक्तसे महाराजके मस्तकपर तिलक कर और महाराणाक। हाय पकड़ कर उनको सिहासनपर वैठाते है। और उन्दरी नामक भील सम्प्रदायक नेता अपने पूर्वपुरुषोके समान टीका देनेके समय, एक चांदीके पात्रमे धान, दूर्गा और रुपये रख कर नजर देते है। आमेर अर्थान् जयपुरके आदिम निवासी मीना गण भी राजाके अभिषेकके समय इस प्रकार तिलक किया करते है। कोटा, और वूटी-राज्य हाडोतीके आदिम अधीश्वरोके नामसे आजतक पुकारा जाता है। महाराज वीकाने विना युद्ध किये जो जाटोको अपने वशमे करितया था, सो बीकाके उत्तराति कारियोने भी दो प्रयाएँ उसके स्मृति चिह्नस्वरूप रक्त्यीयी । पाण्डुने जिम प्रकार वीकांके मस्तकपर राजितलक किया था, आजतक वीकानेरके अवील्यंके मस्तक इसी पाण्डके वंशवरोके सबसे प्रधान नेता उसी नाति तिलक किया करते है। अभिवेकके समय महाराज पाण्डुके वद्यवरोको नेटन प्रचीन सुवर्ण सुद्रा अहा । राजाको प्रतिज्ञा-पालनका कैमा उपर निदर्शन है । प्लासीके यद्धके पीछे हाइवने जालपत्रको प्रकाश रग अमीचन्द्रको यचित किया था, और समरके प्रधान सहायकारी मीरजानरको नी निहासनसे गीनत नगीन्या या, परन्तु क्षत्रिय बोर बोकाने जो प्रतिज्ञा की यी उनके बकार नी जानतक उस प्रतिवाको असी प्रकारमे पाउन करने आते हैं । इसमें स्पष्ट होना है कि बीका स्वय इस बातको नहींनातिसे जानते ये कि राजाका किन प्रकारने प्रतिज्ञा पालन करना चाहिये और फिस प्रशासे प्रजाके हद्य पर अधियार योगा अधिन है। इसका एक और अनाण यह भी है कि बीबाने उनके निकट पर धनाव किया था कि ' यह देश मुसे देदों, ने इस स्थान पर राजधानी स्थापित सहना '। परि पीचा इच्छा सरतेनी

Minorio of official characteristics of the अपनी चतुरता तथा कूट राजनीतिके जालका विस्तार करके उस देशपर अधिकार कर सकते थे, परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया । उनके उस प्रस्तावके करते ही उस भूखडके अधिकारोंने कहा " मे इस देशको देनेंक लिये तैय्यार हु, परन्तु यह देश जो कि मेरे अविकारमे था वह मैने आपको दिया, इसके म्मरणके लिये आपके नामके साथ मरा नाम मिलाकर इस राजवानोका नाम गखना होगा ''। बीकाने तुरन्त ही यह वात भी मानली । इसी कारणसे उस राज्यवानीका नाम वीकानर हुआ। क्योकि उस जाटका नाम नेरा था। दिवाली और होलीके समयमे अधासर और म्हणिया है वर्तमान प्रवान नेता आजतक वीकानेरके अधीक्षर और समस्त गठौर सामन्तो हा तिलक हरते है। ऋणियाके नेता चांदीके पात्रमे टीका देनेके समय चंदनादि समस मामश्री हायमे हेते हे और शेखासरके नेता उसे हाथमे लेकर म्वय महाराजके मस्तकपर तिलक लगाते है। महाराज तिलक पाकर उनको भेटमे एक सर्वणकी मोहर और पाच नपये देते हैं। इस प्रकार जाट नेताओके राजतिलक दे चुकनेपर पीछे नामन्त लोग अपने अपने पदके अनुसार एक २ करके महाराजका तिलक करते है। राजाकी ओरसे कुछ सुवर्णकी सुद्रा शेखा-सरके नेताको और चॉदीकी सुद्रा हणियाके नेताको मिलती है।

विजयी बीकाने इस प्रकारसे गोटाराके जाटोपर अपने अविकारका विनार करके प्रतिज्ञा को, कि वह और उनके उत्तराविकारी किसी समयम भी उनके पेतृक की अधिकारपर इस्तक्षेप नहीं करेंगे। गोटारागणोंने तुरन्त ही उस प्रतिज्ञास प्रसन्न हो महावछी राठौर राजा बीर बीकाकी आधीनता स्वीकार करछी। इस प्रकारसंबिकाने गोटारा देशको जीतनेक छिये निकटवर्ती जोहियोंके देशको जीतनेका सकल्प किया। विज्ञा और जाटोंके साथ गोटाराओंका वहुत समयसे बमनस्य चलरहा था उस कि कारण वीर त्रतथारी बीका असीम साहसी राठौर सेनाको लेकर नवजीत गोटारोंके साथ मिलकर शीघही जोहियोंको जीतनेके छिये चले। थोड़े ही समयमे गोटारावामी क्षेत्र वित्रों प्रतिज्ञा करने छो थे कि बीकाके प्रस्ताव करते ही उन्होंने अन्य बारण करके रणभूमिमे जाकर जोहियों पर आक्रमण करनेमें कुछ भी विलय न किया। इन्हीं को जोहियोंके सबन्धमें कर्नल टाइ साहब लिखते हैं कि महक्षेत्रके समस्त उत्तराज्ञमें की जोहियोंके सबन्धमें कर्नल टाइ साहब लिखते हैं कि महक्षेत्रके समस्त उत्तराज्ञमें

देशोमे ग्यारह्सौ याम थे, परन्तु तीन शताद्यियोके बीचमे अब जोहिया 'नामतक लोप होगया है।" जोहियोके सर्वप्रधान नेता शेरसिंह मरूपाल नामक स्थानमे निवास करते थे। विजयी बीका अपनी पराक्रमशाली सेनाको साथ लेकर शेरसिंह पर आक्रमण करने

अधिक क्या सतलजतक इन जोहियोकी वस्तीका विस्तार था । उनके अधिकारी

के लिये चले । शेरिसहने भी समस्त जोहियोकी रोनाके साथ अपनी रक्षा करनेके लिये युद्धकी तैयारी की । वरावर कई युद्धोमे विजयी होकर इस वारके युद्धमे बीका

রী सरलतासे जय प्राप्त न कर सके । शत्रुगण घोर पराक्रम दिखाकर आक्रमण करने हैं वालेको निराश करने लगे । परन्तु वर्नल टाड् साहव लिखते है कि अन्तमे पड्यत्र हैं कि अन्तमे हैं कि अन्

हिल्लु हुल्लु ह वाबल ही इस देशपर अधिकार नहीं करगये हैं ? क्या हमारे एवं न कायलने ही बीकाको राज्यपद्पर अभिषिक्त नहीं किया दा और जबिक हमारे प्रवप्तप कावलने ही वीकाको राजे पर बनाया है<sup>9</sup> तब बीकाजीकी मनान बीकोनरके महाराजको हमसे कर टेनेका क्या अधिकार है ?

जो हो । बीर नेजम्बी सावट एवं म्बनब राज्यकी प्रतिष्टा करनेक पहिले ही इस मसारसे चहे गये। जब वह हिमारेंग्र शिंडे पर अधिशार क्रानेंग्रो गये तब उसी समय ्रि<u>्रि</u> विल्लीके यवनसम्राट्के प्रातीनीविने उनको मारडाला। उसमे कुछ भी मटेह नहीं कि

यदि काथल जीवित रहते तो और भी एक सुविस्तृत राज्यको स्थापित करजाते। सहाराज बोका नवीन राजधानी बीकानेरको स्थापित करने के पीछे अविक दिन तक राज्य न करसके। उन्होंने भारतवर्षमे इस नवीन राज्यकी प्रतिष्ठा करे ह सवत् १५५१ में इस मायामय शरीरको त्यागदिया । वीकाने प्रात्के जिस भाटियोके अधी-श्चरकी कन्याके साथ विवाह किया था, उसके गर्भसे बीकाके लनकरन और गडसी नाम दो पुत्र उत्पन्न हुए, उनमेंसे मबसे बड़े पिनाके सिहास्नपर विराजमान हुए और छोटे गड़सीने गड़सीसर और अडसीसर नामक दो नगर म्थापन किये। उनके अगणित बहाधर इस समय गड़िसयोत बीका नाममे पुहारे जात है, और वह गडसीमर अथवा गरीवदेसर नामक स्थानमे निवास करते है। उन दोनो देशोंमे प्रत्येक देशके अधिकारमे चौवीस चौवीस याम है। विजयी वीकाके बडे पुत्र उनकरणने राजपद हूर् भाटियोंके अधिकारी अनेक देशोंको जीतिलिया । जिस समय लूनकरणने स्वय अपने 🖔 वाहुबलसे बीकानेर राज्यकी सीमान्तर जना वाहुवलसे वीकानेर राज्यकी सीमाको वदालिया था, उस समय इनके चारो पुत्रोमेसे वड़े पुत्रने महाजन नामक देश और १४४ ब्रामोको छेकर स्वतन्न भावते गहेनकी इच्छा प्रकाश की । महाराजने तुरन्त ही अपने पुत्रकी इस इच्छाको पूर्ण किया । इस कारण वड़े पुत्रने उक्त महाजन देश और १४४ ब्राम छेकर सिहासनका समन्त अधिकार अपने छोटे भाई जेतसीको देदिया । सम्वत् १५६९ में ख्नकरणकी मृत्य होगई, दे तब जैतसी पिताके सिहासन पर विराजमान हुए । उनके और भी दोना ब्राताओंने दे स्वतंत्र दंश और कुछ थोडी सी जमीन छे छी । जैतसीके तीन पुत्र उत्पन्न हुए-पिटिले कल्याणमल, दूसरे शिवजी और तीसरे अध्याल । जैतासिह भी वीकाके ही समान वीरथे; दे उन्होंने स्वाधीन गिरासियाके अधीक्वरोंमेसे अन्यतर तारनीत नामक दंशके अधिनायकको युद्धमे परास्त करके नारनीत पर अधिकार करिलया, और अपने दूसरे पुत्र सिरगजीको कि उन देशोका अधिकार देदिया । वीका और कॉथलके इस मारवाइमें बठनेके पहिले हि राठौर वीर वीदाने राठौर सेनाके साथ आकर वहाँ क्यान्य की जिए। ही राठौर वीर वीटाने राठौर सेनाके साथ आकर वहाँ छावनी स्थापन की थी। वीर श्रेष्ठ जैतसीने भी उसी वीदावशको परास्त करके उनको अपने आधीन कर हैं उनसे वार्षिक कर छेनेका प्रस्ताव किया। और इस वार्षिक करके अतिरिक्त और वीर श्रेष्ठ जैतसीने भी उसी वीदावगको परास्त करके उनको अपने आधीन कर

संवत्१६०३ में, जैतसीके परलोक वासी होने पर कल्याणमल पिताक सिहासनपर हैं। विराजमान हुए। यद्यपि कल्यणमलेक शासन समयमे वीकानेरको कुछ उन्नति नहीं हुई हैं। और न कोई परिवर्तन हुआ,परन्तु इन्होंने दीर्घकाल तक निर्विन्नतासे राज्य किया। इनेक हि

भी कुछ कर उनसे ग्रहण किया।

<sup>(</sup>१) महात्मा टाड् साहवने टीकेमे लिखा है कि " इन मरुक्षेत्रके दुरवर्ता देशोका प्राचीन कि समयेक युद्धका वृत्तान्त यथा रीतिसे वर्णन कियागया है (पर यहाँ उसके लिखनेका प्रयोजन कि नहीं हैं) कारण कि सभी युद्ध समान थे, केवल उनके नाम और स्थान भिन्न हैं।

श्रिक विकासिका इतिहास-अ० १. ॐ (२०५)

श्रिक प्रकार कर्या विकास इतिहास-अ० १. ॐ (२०५)

श्रिक विकास विकास इतिहास-अ० १. ॐ (२०५)

ति पुत्र उत्पन्न हुए-पहिल रायसिह दूसरे रामसिह और तीसरे प्रश्नीसिह करनाणसिहकी संवत् १६३० मे सुन्त होगई, तब रायसिहके मस्तकपर राजन्न शोमायमान हुआ ।

श्रिक विकास समयसे वीकासेरके गौरवकी सीमा वढनी प्रारंभ हुई ।

वीकासेर इतने दिनो तक अत्यन्त सामान्यरूपसे एक छोटा राज्य गिनाजाता था ।

श्रिक वीकासेर इतने दिनो तक अत्यन्त सामान्यरूपसे एक छोटा राज्य गिनाजाता था ।

श्रिक वीकासेर इतने दिनो तक अत्यन्त सामान्यरूपसे एक छोटा राज्य गिनाजाता था ।

श्रिक वाकासे विकास पर अभिपक्त होकर वड़े राजनेतिक रंगभूमिमे चरण रस्ता था ।

श्रिक समय दिल्लीके सिहासनपर आसिएक होकर वड़े राजनेतिक रंगभूमिमे चरण रस्ता था ।

श्रिक समय दिल्लीके सिहासनपर वादशाह अकवर विराजमान थे । रायसिह यह मली
सातसे यवन वादशाह उनसे प्रसन्न हुआ है और जिस भावसे उन्हों अपना राज्य वड़ाया हो ।

श्रिक समय हमें भी केवल जीकानेरे जासन कार्यसे ही सतुष्ट होकर समय वितानो ।

श्रिक समय हमें भी केवल जीकानेरे जासन कार्यसे ही सतुष्ट होकर समय वितानो ।

श्रिक समय हमें अपना जीवत है । विजेष करके वह इम वातको भी जान गये थे कि 

रहत प्रसान राज ऐसे प्रवल्व वरशाली होकर मी स्वाताको रहा न करसके तम मारा ।

श्रिक राजनेतिक अविकास रवावीनताको रहा करना अवश्य ही असंभव है । इस सिह्य हो ।

श्रिक राजनेतिक अविकास पटने को समय तक इस देशके जाट अविकतामे अपने प्रमान स्वतानी ।

श्रिक राजनेतिक अविकास पटने को से महिलसे ही वादगाहको स्वतान करही । राजनेतिक अविकास पटनेति ताचे । स्वातीनता होनेते मारादी मारावानी वह विकास हत्यादि भी एक र करके लोप होने जाने थे । इसी काराय धारमीम उत्तते ।

श्रिक राजनेतिक अविकास पटने को से पातानित होनेते मारादी मनतवा वादगीमा वर्ग । राजनेतिक अविकास पटनेति । राजनेतिक अविकास पटनेति । स्वातीनता होनेते मारावी होनोगा वर्ग । राजनेतिक वादगी होनोगा । राजपिक होनोगा वादगी । राजनिति स्वातीन । राजनिति स्वातीन । राजनिति स्वातीन । राजनिति सारावी । राजनीतिक अविकास पटने वादगी सारावी एक प्रक्य के सारावी सारावी होनोगा । राजपिक सारावी सारावी होनोगा । राजपिक सारावी सारावी सारावी । राजनिति सारावी सारावी सारावी सारावी सारावी सारावी । राजनिति सारावी सारावी सारावी सारावी सारावी सारावी सारावी सारावी (३७५) 🕸 वीकानेरका इतिहास-अ० १. 🕸

परकी सभाभे विशेष शतिषीन प्राप्त की भी, करी राजा नार्वान्त्रने बीहादेग के नताराज रायसिंहमा परिचय सम्राट् अकवरके समीप दराविया । रायसिंहमा भाग्य प्रसन्न

べきがきい

होगया था इस कारण वादकाह अकवरने अपने हिन्द आत्मीय गयमिहको वहे आदर ' भावके साथ ग्रहण कर, उनको चार हजार अश्वारोही सेनाके नेता पद्पर महाराजकी उपाधि और हिसारदेशके शासनका भार अर्पण किया । बोकाने नामान्य रावकी उपाधि लेकर नवीन राज्यकी प्रतिष्ठा की थी, इस समय गयसिह सबसे पहिले राजाकी उपाधि धारण कर उस बीकानेर राज्यका गौरव वढानेको अन्नसर हुए । वाद्वाह अकवरके इस प्रकार प्रसन्न होनेपर भारतके राजाओं में वीकानेर और वीकानेरपितका नाम विख्यात होगया । विशेष करके वादशाह उस समय मारवाड पर आक्रमण करने के लिये वाहर गये, और नागौर देशको जीतकर उसका अधिकार उन्होंने रायसिहको ही देदिया, इससे रायिमहका सन्मान और भी बढगया। भाग्यवान रायिसह इस प्रकारसे वादशाह अकवरसे संमानित हो सामण्ये पाकर अपने राज्यको छौट आये, और विशेष करके यह बादशाहकी चार हजार अक्वारोही सेनाके नतापदको प्राप्त हुए। उसीसे रजवाड़ोसे दे उनका गौरवरूपी सूर्य पूर्ण रूपसे उद्य होगया । महाराज गयसिहने बीकानेरमे आकर अपने छोटे भाई रामसिहको एक सेनाके साथ भाटियोके प्रवान म्थान भटनर पर अधि-कार करनेके छिये भेजदिया। रामसिहने वडी मरलतासे वीर विक्रमी राठीरोकी सेनांक साथ उन देशोपर अधिकार करित्या।

जोहियाके जाट सामान्य पशुपालन एव कृषि व्यवमायमे नियुक्त होकर भी भारतकी वीर जातिके समान विशेष स्वाधीनतात्रिय ये । यद्यपि वीकानेरके महाराजने उनके उस स्वाधीनताके रत्नको हरण करित्या था, यदापि जोहियोके अधिकारी देशोपर राठौरोकी शासनगाक्ति अत्यन्त प्रवल होगई थी, तथापि वह जोहिया जाट-गण अपनी हरण की हुई स्वाधीनताको फिर सम्रह करनेके छिये फिर भी हत उद्योग नहीं हुए। रायसिंह जिस समय यवन वादशाहसे सन्मानित होकर अपनी राजधानीको जारहे थे उसी समयमे यह जोहिया जाति फिर स्वाधीनताको उपार्जन करनेके छिये अग्रसर हुई। रायसिंहने तुरन्त ही जाटोके उस जातीय उदयको अस्त करदेना कर्त्तव्य जानकर विजयी राठौरोंकी सेनाको फिर जोहियोकी वासभूमिम भेज दिया। जिससे जोहिया गण फिर किसी प्रकारसे मस्तक न उठासके, और न फिर राठौरोकी जासन-शक्तिके विरुद्ध खड़े होनेका साहस करे । राठौरोकी सेनाने उसी अभिप्रायसे जोहि-योंके अधिकारी देशपर भयंकर काण्ड उपस्थित करिदया। प्रवल समराग्नि प्रज्ञवित होगई; हजारो जोहिया जाटगण स्वाधीनताके लिये उस संप्रामभूमिमे प्राण त्यागने लगे। अंतमे रणवीर राठौरोकी सेनाने उस देशको यथार्थ मरुक्षेत्रके समान करदिया। महात्मा टाड् साहव लिख गये है कि तभीसे अवतक यह देश जनशून्य अवस्थामें पड़ा है. यद्यपि इस देशके वहुतसे नगर और श्रामोमे जोहिया जाटोके अत्यन्त श्राचीन स्मृतिचिह्न विराजमान थे, परन्तु अव जोहियोका नामतक यहांसे लोप होगया है।

ŦŖĠŦŖĠŦŖĠŦŶĸĠĸĬĸĠĸĬĸĊĸĬĸĠĠŖĸĠŦŖĠŦŖĠĠŖĸĠĠŖĸĠĠŖĸĠĠŖĸĠĠŶĸĠĠŶĸĠĠŶĸ और उनके स्पृतिके चिह्न भी आजतक पायेजाते है। दादूसर नामक स्थानमे रंगमहल नामका एक प्राचीन महल ट्टाफृटा विद्यमान है । सुनाजाता है, कि यही प्राचीन राजवशको राजधानी थी। महावीर एलिकजण्डर जिस समय भारतवर्षको जीतनेके छिये आया था, उस समय उसने दादमरपर आक्रमण करके वहांके अधीश्वरको परास्त कर राजधानीको विध्वंस करिवया था । साहव लिखते है कि यद्यपि एलिक्जण्डरने जोहियोकी निवासभूमिक निकट पजावमे समराग्नि प्रञ्वलित करदी थी, परन्तु इतिहासमे ऐसा कोई प्रमाण नहीं पायाजाता कि जिससे वह गारा मार्गको ओरसे इन जोहियोके जीतनेके लिये आप हो। साध टाडु साहव अनुमान करते है कि महावीर एलिकुजण्डरके अधीनस्थ प्रीक मेनापितने समुद्रके किनारे जिस राज्यको स्थापित किया, विदित होता है, उसी राजाके राजाने किसी समयमे आकर इस रंगमहलको विध्वस किया होगा। वीरश्रेष्ठ रामसिह अपने अयजको आज्ञामे जोहियाको सब भाँतिसे एमन कर, जिससे वह किसी प्रकार भी मस्तक न उठासके इस प्रकारसे अपनी शासनशक्तिको प्रवल करके, अंतम विजयी राठौरोकी सेनांक साथ पृणियांक जाटोके विकद्व युद्ध करनेके छिये आगे वढे । वीकाक वशवराने गोदारा और जोहियोको दमन करके अपने अधिकारका विस्तार कर तो लिया था, परन्तु वे पृणियाको परास्त नहीं करसके थे। प्रणियांके जाट अवतक अपनी प्राचीन म्वाधीनता ही सब प्रकारमे रक्षा करते आये थे। महाराज रायसिंहने उनको दमन करके अपने राज्यकी सीमाको वटानेके लिये अनुज रामसिंहको आज्ञा ही । रामसिंहने तुरन्त ही पृणियाके जाटो है विरुद्ध घोर युद्ध किया। भयकर युद्ध होनेके पीठे अत्यन्त वरावाली गठीरांने जय प्राप्त करके पृणियांक अधिकारी देशको अपने हम्तगत करित्या । निजेना रामसिटने नवीन अविकारी देशमे राज्य स्थापित करके न्यय वहाँ निवास करनेका विचार किया। परन्तु अत्यन्त दुःखका पिपय है कि वीरश्रेष्ट राममिह जयलदमी भी, स्वाधीनताकी रक्षाके लिये प्राणपणसे यत्न हरनेवाले पृणियाके जाटी है धोडे ही दिनोमे मारेगये । रामसिहके मारेजानेपर विजया गर्दारमण असिकार स्थापन करनेमें फिर भी विचलित न हए। समृद्धिमाली प्रयान ? मभी नगर राष्ट्रारी है आधीनमें होगये। यहाँके राठौरगण रामिनहोत नाममें विदित है। की उटाई माहव लिखते है कि यद्यपि रामसिहोतके द्वारा वीकानेरके गटागंकी मन्या अदि उस पुणियाके अधिकारी देश बीकानेएके अधिकारने होनेने राज्यकी सीमा और भी वढमई थी । परन्तु कॉधलातगणाने बीकानेरके रहाराजकी ५मी अधीनना न्योकार नहीं की, और बीवानरके महाराजको जिस नॉनि व्यक्तिनेके द्वारा बुद्धके मनवम विशेष सहायता नहीं मिटी भी, यह समिन्हित सहोगरण भी बीहाने हे हहाराजके

की वा अवान वासक्षि वी ।

साथ इसी प्रभारका व्यवहार करते आये हैं । और बीकारेसरे कहाराज सी दसी प्रकारने इनके बदले अपने बदनो हवा न चाननके। मीपम्य एवं माप्य रामसिहीती

इस प्रकारसे पृणियाकी स्वाधीनता हरनेके साथही साथ मारवाड़के छ जाटोके अधिकारी देश भी बीकानेरके महाराजके अधिकारमे होगये । यह जाट इस ममय खेती और पशुपालनके व्यवसायमे अपना समय व्यतीत करते थे । कर्नल टाइ साह्व लिखते है कि इन निरीह जाटोने वर्तमान समयमे सम्पूर्ण वली राठारोके प्रभुको रीतिके अनुसार कर देनेमे किनी प्रकारकी भी आपित्त न की ।

प्रभुको रोतिके अनुसार कर देनेमे किनी प्रकारकी भी आपित्त न की ।

यद्यपि वीकाके वंशधर रायिसहने यवन शासनके समय सबसे पहिले राजाकी उपावि
धारण कर, समयके अनुसार नीतिज्ञताके समान कार्यक्षेत्रम विचरण करना प्रारम
किया, परन्तु वह साहस वल और विक्रममे किसी अशमे भी हीन नहीं थे। उम
समय वीरतामय कार्यक्षेत्र, वीरलीलास्थान जितना ही विम्तारित होता था उन्हें उतने
ही शूर वीरता प्रकाश करनेके अनेक साधन सघटित होते थे और उतना ही उनके गीरवका
सूर्य अपनी पूर्ण मूर्तिसे मध्याह समयके स्यंकी समान चारों और अपनी तिल्य किरणोंके
फैलानेमे समर्थ हुआ। रामचन्द्र और लक्ष्मणजीके वाह्यल प्रचार करनेका एकमात्र मूल
लंकाका युद्ध था। यदि रावण सीताजीको हरण करके न लेजाता तो कभी भी के स्यंवशी
चीर-त्रतधारी वीरोकी ऐसी प्रशसा सुनाई न देती। लकाके विजयक पाले महाराज
रामचन्द्र और लक्ष्मणजीका ऐसा गौरव युक्त युद्ध क्यो नहीं हुआ १ भीमसेन अथवा
अर्जुन इत्यादि पाण्डवोने अपने महान वलविक्रमको प्रकाश कर महावीरकी उपावि
धारण की थी। मेवाड़के वंशधर उतने दिनोतक मक्क्षेत्रके सीमाव हू देशमे अपने
वल विक्रमको प्रकाश करते आये थे। परन्तु महाराज रायिसहको विल्लीक वादशह

अकवरको अधीनता स्वोकार करनेके पीछे अपने पूर्वपुरूपोकी अपेक्षा अधिक गौरव संग्रह करनेमें विशेष सुभीता मिलनेलगा। उनका कार्यक्षेत्र विस्तित होगया। वह भारतके अनेक प्रान्तोमे क्रमानुसार राठौरोके वाहुवलका पूर्ण परिचय देने लगे। सम्राट् अकवरने अपने शासन समयमे भारतवर्षके जिस २ प्रान्तमे जिस जिस युद्धको

उपस्थित किया रायसिहने भी उसी २ समरभूमिम जाकर असीम साहसके साथ अपने वाहुवछकी पराकाष्टा दिखलाई। रायसिंहने अहमदावादके शासनकर्ता मिरजा मुहम्मद-हुसेनके साथ वीर विक्रमशाली राठौरोकी सेनाको ले युद्ध करके घोर वीरता प्रकाश कर उसका परास्त करदिया, और अहमदावादपर भी सीव्रतासे अधिकार करलिया

इसी कारणसे यह वादशाहके सम्मुख वड़े वीर गिनेजाते थे, और इनका सन्मान भी सबसे अधिक होता था। सम्नाट् अकवरकी, इन वीर विक्रमशाली हिन्दूराजाओं से साथ परिवारिक सम्बन्ध करके, भारतमे यवन शासनको हड़ करनेकी, विशेष इच्छा थी। इस लिये वह हिन्दूराजाओं जिसको वीर और असीम साहसी जानता था उसीको

अपने हस्तगत करनेके लिये उसके वल विक्रमका ॲचा पुरस्कार देकर उसके हृद्यपर अधि-कार करलेता था। रायसिहके वल विक्रमको देखकर अकवर विशेष प्रसन्न हुआ, और उसने उनका अधिक सन्मान बढ़ाया। यद्यपि रायसिहके साथ उसने सांसारिक

संवन्ध पहिलेसे ही करालिया था, तथापि उस संवन्ध वन्धनको दृढ़ करनेके लिये उसने अपने पुत्र कुमार सलीमके ( जिसने पीछे जाहगीर नाम धारण किया )

भैंगिरः ग्रीजन्मिन्यस्वरम्भन्यस्वरम्भन्यस्वरम्भन्यस्वरम्भन्यस्य सम्बद्धस्वरम्भन्यस्य

साथ रायिसहको कन्याके विवाहका प्रसाव उपिथत किया । महाराज रायिसह समयक सेवक और नीतिक जानेनवाले थे, इस कारण उन्होंने अन्यान्य राजपत राजाओंका पिहलेंसे यवन सम्राट् वशके साथ वैवाहिक सम्वन्य होता हुआ देखकर उस प्रस्तावमें कुछ भी आपित्त न की । विवाहका कार्य वड़ी वृमयामक साथ समाप्त होगया । इसविवाहके फलस्वरूपमें अभाग कुमार परवेज़ने जन्म लिया । महाराज रायिसहने इस प्रकार सबसे पिहले भारतवर्षमें बीकानेरका नाम और यश विन्तार करके, वाद्शाहके सन्मुख सन्मानित हो, सवन् १६८८ (१६३२ ईवसी) में इस मायामय शिरारको त्यागिदया ।

महाराज रायिसहकी मृत्युके पीछे उनके एकमात्र पुत्र करणिमह पिताके विस्तासनपर विराजमान हुए। करणिसह पिताकी जीवित अवस्थामें ही दिन्हीं के साम्राट्की अधीनतामें दो हजार अधाराहीं के नेताकी उपाधि धारण कर दौलतावाद के हासनकर्त्ता पद्पर नियुक्त थे। करणिसह मुलतान दाराशिकोहके विशेष अनुगत थे। दाराका भी प्रवेश जिससे वादशाहके यहाँ होजाय इस वि पयम करणिसहने विशे सहायता की थी। इसी कारणसे दाराके प्रतिद्वन्दीं प्रधान सेनापित करणिसह जिनके अधीनमें रहते थे, उन्होंने करणिसहके प्राणनाश करनेके लिये गुप्रभावसे एक पडयश जालका विस्तारिकया। परन्तु बृदीं महाराजने पिहलेसे ही करणिसहके सावधान करिदया, इसकारण करणिसहने वडी सरलतामें श्रुओकी उस पापकामनाको निष्फल करिदया। करणिसहने कई वर्षतक अपने प्रवल प्रतापिक साथ राज्यशासन करित निम्नलिखित चार पुत्रोको छोडकर शरीको त्यागिदिया।

१-पद्मसिह।

२-केशरीसिह।

३-मोहनसिह।

४-अनुपिसह ।

करणितहके चार बुमारोमे से प्रथम दोने ववन मग्रादके हारीम अपने जीवनका विष्टान विया। जिस समय वादशाहकी सेना बीजापुर है युद्धने निर्मुक्त थी, उस समय पद्मित और केशरीसिहने राष्ट्रीरोकी सेनाके नाथ बादशाह के और में रणभूमिमे असीम साहस प्रकाश करके प्राप्त चार्याक्ये। जीमरे पुत्र मोहमित्र के जीवनके वियोगानन अभिनयका जो बुक्तान्त करिका ने दक्षिण के दिल्लामा जीवन किया है। हमने इस स्थानपर उसका वर्षन करना उचित जाना है। स्थोनि इनक

<sup>(1)</sup> क्षींति तो सपासिह है पोते ये जैन साथित नक्षत १६६८ न के वा अवे १ वेट द्रापतित स्थेन किस्तीत है के पार्ट के देश द्रापतित स्थेन किस्तीत है के स्थान के प्रति के प्रति के प्रति के स्थान स्थेन स्थान है के पार्ट से साथित सम्बद्ध १६७० में साथि सेनासे लड़ है जान स्थेन त्या सुर्व के स्थान स्थान है के पार्ट सेनासे से प्रति के प्रति

Somether the the offert offert offert offert offert offert

इस प्रकारसे पृणियाकी स्वाधीनता हरनेके माथही साथ मारवाडके छ. जाटोके हैं अधिकारी देश भी बीकानेरके महाराजके अधिकारमें होगये । यह जाट इस ममय खेती और पशुपालनके व्यवसायमें अपना समय व्यतीत करते थे । क्रनेल टाइ साहव लिखते हैं कि इन निरीह जाटोने वर्तमान समयमें सम्पृणे वर्ला राठोंगेंके हैं प्रभुको रीतिके अनुसार कर देनेमें किसी प्रकारकी भी आपित्त न की ।

यद्यपि वीकाके वंशधर रायसिहने यवन शासनके समय सबसे पहिले राजाकी उपावि धारण कर, समयके अनुसार नीतिज्ञताके समान कार्यक्षेत्रमे विचरण करना प्रारम किया, परन्तु वह साहस वल और विक्रममे किसी अगमे भी हीन नहीं थे। उम समय वीरतामय कार्यक्षेत्र, वीरलीलास्थान जितना ही विम्तारित होता था उन्हें उतने ही हार वीरता प्रकाश करनेके अनेक साधन संघटित होते ये और उतना ही उनके गीरवका सूर्य अपनी पूर्ण मूर्तिसे मध्याह समयके सूर्यकी समान चारो ओर अपनी नीक्ष्ण किरणोके फैलानेमे समर्थ हुआ । रामचन्द्र और लक्ष्मणजीके बाहबल प्रचार करनेका एकमात्र मुल लंकाका युद्ध था। यदि रावण सीताजीको हरण करके न लेजाता तो कभी भी हो मुर्यवशी वीर-व्रतधारी वीरोकी ऐसी प्रशसा सुनाई न देती। लकाके विजयके पीछे महाराज रामचन्द्र और लक्ष्मणजीका ऐसा गौरव युक्त युद्ध क्यो नहीं हुआ ? भीमसेन अथवा अर्जुन इत्यादि पाण्डवोने अपने महान वलविकमको प्रकाश कर महावीरकी उपाधि धारण की थी । मेवाडके वंशघर इतने दिनोतक मनक्षेत्रके सीमावद देशमे अपने वल विक्रमको प्रकाश करते आये थे । परन्तु महाराज रायसिहको दिल्लीके वादशाह अकवरको अधीनता स्वोकार करनेके पीछे अपने पूर्वपुरुपोकी अपेक्षा अधिक गौरव संग्रह करनेमे विशेष सुभाता मिलनेलगा। उनका कार्यक्षेत्र विस्तित होगया। वह भारतके अनेक प्रान्तोंमे क्रमानुसार राठौरोके वाहुवलका पूर्ण परिचय देने लगे। सम्राट् अकवरने अपने शासन समयमे भारतवर्षके जिस २ प्रान्तमे जिस जिस युद्धको उपस्थित किया रायसिहने भी उसी २ समरभूमिमे जाकर असीम साहसके साथ अपने वाहुवलकी पराकाष्टा दिखलाई । रायसिहने अहमदावादके शासनकर्ता मिरजा मुहम्मद-हसेनके साथ वीर विक्रमशाली राठौरोकी सेनाको ले युद्ध करके घोर वीरता प्रकाश कर उसका परास्त करदिया, और अहमदावादपर भी सीव्रतासे अधिकार करिंचा इसी कारणसे यह वादशाहके सम्मुख वड़े बीर गिनेजाते थे, और इनका सन्मान भी सवसे अधिक होता था । सम्नाट् अकवरकी, इन वीर विक्रमशाली हिन्दूराजाओके साथ परिवारिक सम्वन्ध करके, भारतमे यवन शासनको दृङ् करनेकी, विशेष इच्छा थी। इस िुये वह हिन्दूराजाओमे जिसको बीर और असीम साहसी जानता था उसीको अपने हस्तगत करनेके लिये उसके वल विक्रमका ऊँचा पुरस्कार देकर उसके हृद्यपर अधि-कार करलेता था। रायसिंहके वल विक्रमको देखकर अकवर विशेष प्रसन्न हुआ, और उसने उनका अधिक सन्मान वढ़ाया। यद्यपि रायसिहके साथ उसने सासारिक संबन्ध पहिलेसे ही करालिया था, तथापि उस संबन्ध वन्धनको हढ़ करनेके लिये उसने अपने पुत्र कुमार सलीमके ( जिसने पीछे जाहगीर नाम धारण किया )

साथ रायिसहको कन्याके विवाहका प्रसाव उपिथत किया । महाराज रायिसह किया समयेक सेवक और नीतिक जानेनवाले थे, इस कारण उन्होंने अन्यान्य राजपृत किया पहिलेसे यवन सम्राट् वशके साथ वैवाहिक सन्वन्य होता हुआ दिखकर उस प्रस्तावमे कुछ भी आपित्त न की । विवाहका कार्य वड़ी धूमधामके साथ कि समाप्त होगया । इस विवाहके फलस्वरूपमे अभागे कुमार परवेज़ने जन्म लिया । महाराज रायिसहने इस प्रकार सवसे पहिले भारतवर्षमे वीकानेरका नाम और यश विस्तार करके, वाद्शाहके सन्मुख सन्मानित हो, सवन्१६८८ (१६३२ ईवसी ) म इस मायामय कि शिरारको लागिदया ।

महाराज रायिसहकी मृत्युके पीछे उनके एकमात्र पुत्र करणैसिह पिताके सिहासनपर विराजमान हुए। करणिसह पिताको जीवित अवस्थामे ही दिल्छीके साम्राट्की अधीनतामे दो हजार अधारोहिक नेताकी उपाधि धारण कर दोछतावादके शासनकर्त्ता पद्पर नियुक्त थे। करणिसह सुलतान दाराशिकोहके विशेष अनुगत थे। दाराका भी प्रवेश जिससे वादशाहके यहाँ होजाय इस वि पयमे करणिसहने विशे सहायता की थी। इसी कारणसे दारोक प्रतिद्वन्दीके प्रधान सेनापित करणिसह जिनके आधीनमे रहते थे, उन्होंने करणिसहके प्रणानाश करनेके लिये गुप्तभावसे एक पडयंत्र जालका विस्तारिकया। परन्तु वृंदीके महाराजने पिहलेसे ही करणिसहको सावधान करित्या, इसकारण करणिसहने वड़ी सरलतासे शत्रुओकी उस पापकामनाको निष्फल करित्या। करणासिहने कई वर्षतक अपने प्रवल प्रतापक साथ राज्यशासन करके

निम्नलिखित चार पुत्रोको छोड़कर शरीको त्यागदिया । १-पद्मसिह । २-केशरीसिह ।

३-मोहनसिह।

४-अनृपसिह ।

करणसिंहके चार कुमारोमे से प्रथम दोने यवन सम्राटके कार्यमे अपने जीवनका विटिदान किया। जिस समय वादशाहकी सेना वीजापुरके युद्धमें नियुक्त थी, उस समय पद्मसिंह और केशरीसिहने राठौरोकी सेनाके साथ वादशाहकी ओरसे रणभूमिमे असीम साहस प्रकाश करके प्राण त्यागिकये। तीमरे पुत्र मोहनसिंहके जीवनके वियोगान्त अभिनयका जो वृत्तान्त फरिइताने दक्षिणके इतिहासमें वर्णन

किया है। हमने इस स्थानपर उसका वर्णन करना उचित जाना है। क्योंकि इससे

<sup>(</sup>१) कर्णसिंह तो रायसिंहके पोते थे और रायसिंह सम्वत् १६६८ में मरे थे। उनके उ वैदे दलपतिस्ह मृरसेन विस्तनिस्ह और भूपनिस्ह थे रायसिंहक पीठे दलपतिस्ह गद्दीपर वैदे और सम्वत् १६०० में शाही सेनासे लड़कर काम आये, तब स्रेसन राजा हुए। उनका देहान्त सम्वत् १६८८ में हुआ। उनके पीछे कर्णसिंह गद्दीपर वेदे थे। इस तक अपर लिखे लेखमें दो ' राजाओं अर्थात् दलपत और स्रका हाल नहीं है।

जिस समय वाद्शाहकी सेना दक्षिणको विजय करनेके लिये जारही थी उस समय करणिसहके चारो कुमार भी राठौरोकी सेनाके साथ गये थे। एक समय दक्षिणकी मुह्मिमे शाहजादे मोअिज्ञमके डेरोमे उनके सालेके साथ मोहनिसहका एक मृगके विश्वे छिये झगड़ा होउठा। धीरे २ वह झगड़ा इतना वदगयां कि दोनों क्रोधके मारे उन्मत्त होकर कमरसे तलवारे निकाल परम्पर युद्ध करनेलगे। उम युद्धमे मोहनिसहके गिरतेही यह शोचनीय समाचार शिव्वही राठोरोके डेरोमे पद्म-सिहके पास भेजागया। असीम साहसी पद्मिसह अपने भ्राताके अपमान और मरणका

समाचार पाकर कोवित सिहके समान कपायमान होते हुए नगी तलवार हाथमे ले कितने हैं। राठौर सेवकोके साथ उसके डेरोमे आपहुँचे। डेरोमे जाते ही उन्होंने देखा कि भाई

मोहनसिंहका सारा शरीर रुधिरसे सन रहा है, और प्राणपक्षी पयान करगंय है, ऐसी अवस्थामे वह पृथ्वीपर अचेत पड़े है, और इस अतस्थाम भी शत्रु उनकी छातीपर

वैठा है। यह देखकर राठौर कुमारके दोनों नेत्रोसे मानो अग्निकी चिनगारियां निक-लने लगी। पद्मसिहकी उस संहारमूर्ति तथा प्रतिहिमा दानार्थो आकृतिको देसकर

हत्याकारी यवनोके हृदयमे महाभय उत्पन्न हुआ । राठारोके हाथमे निश्चय ही मृत्यु जानकर उन पापियोने उसी समय अपने प्राणोके भयसे कायरपुरुपोकी समान डेरोसे

भाग जानेकी चेष्टा की । परन्तु शाहजादेको भी डेरेम वेठाहुआ देखकर पद्मसिह इछ भी शंकित न हुए, वरन् महाक्रोधित हो सिहके समान गर्जन करके श्राताकी हला-

करनेवालेको मारनेके लिये उसके पीछे चले।

तवारीख फारेस्तामे लिखा है कि " पद्मसिहने को बसे उन्मत्त होकर इस प्रकार वलके साथ तलवारका प्रहार किया कि उस प्रहारसे एक स्तंभके हो दुकडे होगये और उसके साथ ही साथ हत्याकरनेवालेके देहके भी हो खण्ड होकर एक ओरको जापड़े।" उचित दंड देकर पद्मसिह अपने मृतक भ्राताका गरीर ले शाही डेरोको छोड़कर अपने स्थानको चलेआये। जयपुर जोधपुर और हाड़ोती इत्यादि देशोके जिन राजाओने सेनाके साथ उन डेरोमे निवास किया था। उन सबको बुलाकर हृदयभेदी

वक्तृतामे पद्मने सभीसे कहा कि पापात्मा यवनोने मोहनसिहका प्राण नाज करके समस्त राजपूत जातिका अपमान किया है, इस कारण यवन वादशाहके आधीनमें अब किसी भाति भी रहकर रणभूमिमे उनकी सहायता करना राजपूतमात्रको उचित नहीं। उनके

यह वचन सुनकर सभी राजपूतोने कहा '' शीब्रही इन डेरोको छोड़कर हम सबको अपने२ राज्यमे जाना उचित है और वह सभी छोग सेना साथ छे डेरोको छोड़ अपने २

राज्यमे जानेके छिये तैयार भी हुए । ग्राहजादे मोअज्ञिमने उनको सावधान करनेके छिये एक वृद्धिमान् मुसल्मान उमरावको भेजा । उमरावने राजपूत राजाओको अनेक भातिसे समझाया, परन्तु उन्होने उमरावकी वातपर कुछ भी ध्यान न दिया, उमरावने

, कहा, कि वीरश्रेष्ठ पद्मसिंह मोहनसिंहके हत्या करनेवालेको मारकर निश्चिन्त होगये, हिं वर्गो। # 15 MO FROM

करनेमें उन्होंने अपनी सम्मति दी है। पर क्रोधित हुए राजपूरोने किसीकी भी वातको न सुना और अपनी २ सेनाको साथ है डेरोको छोड़कर दशकोशकी दूरीतक घहेगये, अंतमे जव महाविपत्तिको सम्मुख आया देखा तव शाहजादेने स्वयं जाकर उनको धीरज दिया और उनकी हानिको पूरण करनेकी प्रतिज्ञा की, तव राजपृत राज़ा फिर छौटकर डेरोमे आये। इस घटनांक पीछेमहाराज पद्मसिह तथा केशरीसिह वीजापुरके युद्धमें मारे गये। फरिस्ता के इतिहासमें केशरोसिहकी वीरताका एक विशेष निदर्शन उल्लेख किया है । वह यह है कि एक समय केशरीसिहने वादशाहके सम्मुख उनकी आज्ञासे राठौर जातिका वाहुवल दिखानेके लिये एक वेड्भारी वलवान् सिहके साथ तलवार हाथमे लेकर युद्ध किया था, और उसको मारकर उन्होने केशरी नाम पाया था। इसके पहिले उनका क्या नाम था इसको हम नहीं जानते । केशरीसिहने उस सिहको मारकर ही वादशाहको संतुष्ट किया, इसके पुरस्कारमे वादशाहने इनको पश्चीस याम दियेथे। उक्त इतिहाससे यह भी जानाजाता है कि केशरीसिहने दक्षिण देशाधिपति एक राजाके हवशी जातके एक महावलवान् सेनापितको तलवारसे मारकर विशेष यश और गौरव श्राप्त किया था।

राजा करणिसहके स्वर्गवासी होनेके पीछे उनके सवसे छोटे पुत्र अनूपिसह सवत् १७३० (१६७४ ईस्वी) मे राजाकी उपाधि धारण कर पितांक सिहासनपर विराजमान हुए। महाराज रायसिहके समयसे लेकर वादशाहके यहाँ वीकानेरके राजाओकी विशेष प्रतिष्ठा होगई थी। विशेष करके बीकानेरके राजवंशसे वादशाहको अनेक समयमे सहायता मिली थी, वह इसका उचित पुरस्कार देनेके लिये कातर नहीं थे। महाराज अनुपसिह एक महावीर और असीम साहसी पुरुप थे। वादशाहने इनको पाँच हजार अश्वारोही सेनाका मनसव अर्थात् उसके अधिपतिकी उपाधि देकर देशकी भूमिका अधिकार, तथा वीजापुर और औरंगावाद देशके शासनका भार अर्पण किया । अनुपसिंहने प्रवल प्रतापके साथ अपने राजशासनके समय सम्प्राट्के आवीनमे अनेकवार वीरता दिखाई, इससे इस वंशका गौरव दुगना वढने छगा। जिस समय कावुलके अफगान दिल्लीके वादशाहके विपक्षमे विद्रोही होगये थे, उस समय मारवाड्पित उस विद्रोहको दमन करनेके लिये वादशाहके द्वारा भेजे गये । वादशाहकी आज्ञासे वीरश्रेष्ठ अनुपसिहने भी वीकानेरकी सेनाके साथ कावुलमे जाकर विट्रोहके निवारण करनेमे विशेष सहायता की थी। विद्रोह शांत होजानेके वह अपने राज्यमे छौट आये, और फिर भी वाद्शाहके यहाँ रहकर उन्होंने अनेक युद्धोमे यश पाया था । उनकी मृत्युके सम्बन्धमे फरिस्ता और राजवृत इतिहासभे मत-भेद है। फरिस्ता लिखता है कि राजा अनुपसिंहने दक्षिणमे प्राणत्याग किये, परन्तु राठारोके इतिहाससे जानाजाता है कि जिम समय राजा अनुपनिह द्विराणमे सेना सिंहत गये थे तब वहाँ उनके डेरा स्थापनके स्थानपर वाद्वाहके प्रथान सेनापतिके साथ कुछ झगडा होगया था, इससे वह अत्यन्त विरक्त होकर दक्षिणको छोडकर अपने

र्रेटि से विस्ति विस्

Section of the state of the sta राज्यमे चलेआये, और तुरन्त ही उन्होंने शरीर त्यागिद्या । इसी शेषोक्त वृत्तान्त को हम सत्य मानते है। महाराज अनुपसिह, स्वरूपिमह और मुजानिसह नामक हो कुमारोको छोडकर परलोकवासी हए। इतिहासवेत्ता टाडु महोद्य लिखते है कि न्वरूपिमह सम्वन् १७६५ सन् १७०९ ई० में पिताके सिहासनपर विराजमान हुए, परन्तु उन्होंने अधिक दिनतक राजगामन नहीं किया । महाराज अनुपसिहने जीवनकी शेपदशामे बादशाहकी सेनासे अपना सभी सम्बन्ध त्यागिद्या था, इमीसे ओड़नी देश जो इनको बादशाहर्स पहिले मिला था, इनसे वापिस छेछिया गया । स्वस्पिसहने अपनी सेनाहो साथ छ उस ओडनी देशपर फिर आधिकार करनेके लिये बाबा किया। इसी युद्धमें यह मारेगये, कर्नल टाड् साहव लिखते है कि उनसे छोटे भाई मुजानैसिह राजसिहासनपर विराजमान हए, परन्तु इनके राज्यकालमे कोई स्मरणीय घटना नहीं हुई। सम्बन् १७९३ (१७३७ ई०)मे जोरावरसिर्ह वीकानेरके अवीश्वररूपसे विस्थात हुए, परन्तु सुजानसिहके समान इनका शासनकाल भी म्मरणीय नहीं था। दृश वर्षतक राज्य करके जोरावरसिंह इस असार समार हो छोड्गये। तय वीर-श्रेष्ठ गजसिंह वीकानेरके सिंहासनपर विराजमान हुए । मुजानिमह और जोरावरसिंह के शासनसमयमे बीकानेरमे किसी प्रकारकी घटना नहीं हुई। परन्तु गजिसहका शासन अनेक घटनाओसे पृर्ण था । महाराज गजसिंह वास्तवमे एक ययार्थ गठौर वीर थे, इस कारण उन्होंने इकतालीस वर्षतक राज्य करके राजकी सीमा और अपने गौरवको बहुत वढ़ालिया था। बीकानेरकी सीमांक भाटियोंके साथ तथा भावलपुरके मुसल्मान राजाओके साथ बरावर कई युद्ध करके इन्होंने अपने बाहुबळका चूडान्त परिचय दिया था । महाराज गजिसहेने भाटियोके निकटसे राजासर, कालिया, रानियार, सत्यसर, वृत्रिपुरा, मुतालाई और अन्यान्य कितने ही छोटे २ प्रदेश तथा अन्य शत्रुओंके कितने ही छोटे २ देश और भावलपुरने अविनायक लॉके साथ युद्ध करके अपने राज्यकी सीमामे स्थित विशेष प्रयोजनीय अनुपगढ़ नामक किलेको अपने । अधिकारमे करिलया था। दाऊद्के पोतड़ा जिंससे सीमामे किसी प्रकारका उपद्रव न करसके, अथवा अनूपगढपर फिर अधिकार करनेमे समर्थ न हो, इसिछये गजिसहने अनूपगढ़की परिश्चम ओरकी भूमिको विध्वंस करके वहाके सभी कुओकी मट्टी भरवाकर पटवा दिया था। (१) वीकानेरके गद्यकान्यमे लिखा है कि महाराज अनृपितह सम्वत् १७५५ में ओडनी (दक्षिण) में स्वर्गधामको प्राप्त हुए थे, और उनके साथमें १८ रानिया रुती हुई थीं। (२) वीकानेरके इतिहासमें सम्वत् १७५५ है। (३) सुजानसिंह सं० १७५७ में गद्दीपर बैठे थे। ( ४ ) वीकानेरके इतिहासमें सं० १७९२ माघ वदी ५ लिखा है। (५) भावलपुरके आदि अधीश्वरका नाम दाऊदलां था। उसके वंशघरांको राठौर गण दाकद पोतटा कहते थे।

デバるデバるデバるデバるデバるデバるデバンでパンでパだ

राजा गजिसहके औरससे ६१ पुत्र उत्पन्न हुए; परन्तु इनमेसे केवल विवाहिता स्त्रीसे उत्पन्न हुए थे। उनके नाम यह है।

<u>ૠૢ૾ૺ૱૽૾ૺૺઌ૱૽૾ૺૡ૱૽૾ૺઌ૱૾૽ૺૡ૱૽ૺૡ૱૽ૺૡ૱૽ૺૡ૱૽ૺૡઌ૽૽ૡઌ૽ૡ૱૽ૺઌ૱૽ૺઌ૱૽ૺઌ૱૽ૺઌ૱૽ૺૡ૱૽૾ૺ</u>

(१) छत्रसिह । (४) अजवसिंह।

(२) राजसिंह। (५) सूरतसिंह।

(३) सुरतानसिंह। (६) ज्यामिह।

उपरोक्त छ: पुत्रोमेसे छत्रसिहकी मृत्यु वालकपनमे ही होगई थी और सूरतसिहकी माताने विप देकर राजसिंहका प्राण नाश किया था, सुरतानसिंह और अजबिराहने विचारा कि हम भी भाई राजसिहकी तरह मारे जायगे, इस कारण व अत्यन्त भयभीत होकर पिताके स्थानको छोड जयपुरको चलेगये । इस प्रकार सूरतिसह अत्यन्त घृणित उपायोसे पिताके सिहासनपर विराजमान हुए सिंह वीकानेरके अन्तर्गत एक छोटे देशका अधिकार पाकर वहाँ निवास करते थे । महाराज गजसिंह अपने घोर पराक्रमके साथ इकताछीस वर्षतक राज्य करके परलोकवासी हुए । राजपूतरीतिके अनुसार संवत् १८४३ (१७८७ ई०)मे राजसिह के मत्तक पर वीकानेरका राजछत्र शोभायमान हुआ, परन्तु उनकी साक्षान् पिशाचिनी सौतेली माताके हहयमे हिसा और विद्वेपकी अग्नि प्रवल होगई थी इस कारण वह पट्ट दिन भी राजसिंहासनपर न वैठसके। गजसिंहके पांचवे पत्र सुरतसिंहकी माताने स्वयं अपने हाथसे विप देकर राजसिहके जीवनको समाप्त करिदया, इसी कारण से राजसिंह केवल तेरह दिनतक ही राजसिंहासनपर वैठे थे । माता जैसी पिशाच वुद्धि की थी पुत्रका हृदय भी उसी प्रकारका कठोर था। इस कारण राजसिहकी मृत्युके पीछे सूरतासिहने पिशाचमूर्ति धारण करके वीकानरके राजवंशमे घोर कलंक

लगानेका अभिनय प्रारंभ करदिया।

महाराज राजिसहके प्रतापसिह और जयसिह नामसे दो पुत्र थे। सूरतसिहकी पिशाचिनी माताकी इच्छा थी कि राजसिहको मारकर अपने पुत्रको सिहासनपर वैठाऊंगी । परन्तु वुद्धिमान् सूरतसिहने देखा, कि वीकानेरके वीर सामन्त और अमात्यगणों के सम्मुख इस शोचनीय हत्याकोण्डके पीछे सिहासनपर वैठना महा-विपत्ति कारक है, इस कारण उन्होंने अपनी इस पापिनी अभिलापाको मनहींमें रख-लिया, और प्रगटमे सौतेले भाईकी मृत्युसे शोक प्रकाश करके भाविष्यतमे लोमहर्पण पैज्ञाचिक कार्य करनेमे प्रवृत्त हुए । पिशाचवुद्धि सूरतसिह सबसे पहिले अमात्य मंडली और मामन्त तथा प्रजाक हृदयको आकर्षण करनेके लिये राजसिंहके वालक पुत्रको सिहासनपर वैठाल कर स्वयं राजप्रतिनिधिरूपसे राज्य ज्ञासन करनेलगे। इन्होने क्रमानुसार अठारह वर्षतक विशेष चतुरता और वड़ी साववानीसे राज्य किया. और प्रधान २ सामन्त तथा अमात्यगणोको अपने हम्तगत करनेके लिये कीमती उपहार देकर उनको विशेष छोभ दिखाया । सामन्तोके हस्तगत करनेम समर्थ होते ही अपनी अभिछापा सरछतासे पूर्ण हो जायगी, यही विचार कर वह चतुर नीतिजालका विस्तार करनेलगे, परन्तु इन्होने अठारह महीनेतक अपने इसगुत अभित्रायको किसीके ्राता ५५तिस क्रीस है। SCONO CHE CHOOK CHOOK CHOOK CHOOK CHOOK SHO सम्मख भी प्रकाश न किया। अठारह वर्षके वीतजानेपर जब उन्होंने देखा कि उनकी बाहरी 🌋 दया और नम्रताके व्यवहारोसे सामन्त प्रसन्न होगये है, तब उन्होंने सबसे पहिले अपने विशेष अनगत महाजन और भाररां के दोनों सामन्तामें अपने हृदयके पापी अभिप्रायको कह सुनाया, यद्यपि वह दोनो मामन्त इनके अनुगत ये, तथापि वह इस प्रस्तावको सुनकर महा दुखी और भयभीत हुए। परन्तु चतुर सुरतिमहने उन , दोनो सामन्ताको अधिक मुीम देकर सरलतासे उनका अपने वशम करलिया । यद्यपि महाजन और भादराके राजदोही दोना सामन्तान पिशाच वृद्धि गुरुतिसहको उन पापी अभिशयके पूर्ण करनेमें सहायता और अपनी सम्मिन दी थीं, परन्तु उनके उस पैशाचिक अभिनयक पूर्ण स्थण सुरुतास प्रकाशित होग्ये । बीकानेरहे दीनान वस्तावरसिंह सूरतिसहकी इस पैशाचिक कल्पनाकी जानकर अपने मुकुमार प्रभक्ते प्राणोकी रक्षाके लिये भयभीन होकर आगे वह । वन्तावरमिहाँ उद्धेतन चार मनुष्य इस दीवान पदपर नियक्त थे, इस कारण उन्होंने राजगिह के वालक कुमारकी जीवन रक्षा करना सब प्रकारसे उचित जाना । परन्तु अत्यन्त ट सका विषय है कि, वख्तावरसिंहने ऐसे कुसमयमे अधिक देरीमे म्रतीसहके पटचकका समाचार पाया कि वह उस समयमे किसीभाँतिसे भी उस जालको छिन्नभिन्न न तरमके, वरन उसका विपरीत फल हुआ । सूरतिसहने वस्तावर्रातहको अपना प्रयान शब् जानकर उसी समय उसे प्रकडकर कारागारमे वदी करदिया । यस्तासह इस वातको मली भॉतिसे जानते थे कि वस्तावरिसह ही भेरी राज्यप्राप्तिम कटकस्वरूप है, कारण उसको वदी करके समस्त विन्न वाधाओं को दूर करने के लिये भटिडा इत्यादि भिन्नर देशोसे सेना संप्रह की । पाश्चिक दल प्रयोगके अतिरिक्त वर सरलताने अपने मस्तकपर राजमुक्ट वारण न करसकैंगे. इसको वह भर्टीभातिसे जानगये थे, इस कारण वह बड़ी सावधानीके साथ शीव्रतासे रगभूमिमे आपर्टेय । स्रतिसरके पापकी कामनाके प्रकाशहोने के पहिले ही बालक महौराजकी बढ गप्तभावसे रक्षा होती थी। सूरतिसहने अविक सेना सम्रह कर वीकानरके सभी सामन्तोके पास अपने नामसे यह आज्ञापत्र भेजा । वह सभी एक २ करके इनकी राजवानीमे आकर इनकी आज्ञा पालनमे नियुक्त हुए। महाजन और भावरा नामक दोनो स्थानी के दो राजद्रोही सामन्तोने राजभक्तिके मस्तकपर पदाचात करके सुरतिसहकी आधी-नता स्वीकार की, उन दोनोके अतिरिक्त और कोई सामन्त भी राजधानीमें आनेके िख्ये सम्मत न हुआ । परन्तु अत्यन्त दु.खका विषय है कि अन्य राजभक्त सामन्तोने सूरतिसहकी पापिलासाको जानकर भी अपनी २ सेनाके साथ राजधानीमे आकर उसकी जवन्य अभिलापामे किसी प्रकार वाधा न दी। वे अज्ञानकी तरह अपने २ किलोमे वैठे रहे। जव स्रतसिहने सामन्त मडलीको अपनी आज्ञापालनमे अमस्मत देखा, तव उन्होंने अपने मनमे निश्चय करिलया, कि यह लोग मेरा स्वत्व स्वीकार करनेको तैयार नहीं है। इस कारण वह सेनाकों साथ छेकर सामन्तोको दमन करनेके छिये चले।

भूटिगार के तर क

इन्होंने सबसे पहिले नौहर नामक स्थानमे जाकर भूकरका देशके सामन्तोको छलवल और वड़ी चतुरतासे अपने 'सम्मुख वुलाकर उनको नौहरके किलेमे वदी करिदया। इसके पीछे अजितपरा नामक स्थानको खूटकर सांख नामक स्थानपर आक्रमण किया । सांख़के सामन्त दुर्जेनसिंहने असीम साहस और वीरताके साथ अपनी रक्षा की, और जब अंतमे देखा कि हमारी सेनाका वल धीरे २ घट गया है तब उन्होंने शत्रुओको आत्मसमर्पण न करके, अत्यन्त दु:खित हो आत्मघात करित्या । स्रतिसहने शीव ही विजय पाकर दुर्जनसिंहके पुत्रोंके हाथ पर बॉध सॉखू देशके प्रधान सरदारोंसे दड़मे が高いる वारह हजार रुपये छिये । राजसिहासनके लोभी सूरतिसहने इस प्रकारसे पहिले उद्योगम सफलता प्राप्त कर शेपमे बीकानेरके प्रधान वाणिज्यके स्थान चुल नामक देशको जांचरा । यह छ: महीने तक इस प्रकारसे नगरीको घरकर भी अपनी अभिलापाको पूर्ण न करसका। परन्तु इस समय एक और उपायसे सूरतासिहके मौभाग्यका द्वार खुलगया । भूखरकाके जिन सामन्तोको सुरतासिहने नौहरके किलेमे वंदी कररक्खा था वही सामन्त वीकानेरके राज्यमे एक प्रवल और सामर्थ्यवान् ठाक्तर गिनेजाते थे। उन्होने उसी वदी अनरथामें विचारा कि सूरतसिहकी अभिलापा अवश्य ही पूरी होजायगी। कारण कि संव सामन्त इस समय एकमत न होकर केवल अपने २ किलोकी रक्षामे नियुक्त है, तव सूरतिसह सरलतासे एक२ को परास्त करनेमे क्यो असमर्थ होगे? इस प्रकारसे उनकी जय होजायगा और अंतमे उनके कोधसे अपनेभी प्राण नष्ट होनेकी सभावना है, यह विचार कर समस्त वंदी सामन्त अपने जीवन और खार्थीनताकी रक्षाके छिये सुरतसिहको सिहासनपर वैठालनेको राजी होगये।सुरतिसहने वंदी सामन्तोके वचन तथा उनकी प्रतिज्ञापर विक्वास करके उनको छोड़िद्या। और दो छाख रुपये छेकर चूरू नगरकी छट भी छोड़िदो। इस प्रकारसे सूरतिसह अपने पाशविक वलकी सहायतासे वीकानेरके प्रत्येक प्रान्तमे अपने कठोर शासनका विस्तार कर और वहाके कई सामन्तोको अपने हस्तगत करके अतम राजधानी वीकानेरसे छोटआया और फिर वीकानेरके वालक महाराजको ससारसे विदा करनेके उपायोकी खोज करने लगा। परन्तु उसकी उस घृणित आशाके पूर्ण होनेसे अनेक वित्र उपस्थित होनेलगे । सुरतिसह और इसकी माता यद्यपि हिसक पशु बुद्धि की थी परन्तु इसकी भगिनीके वोमल हर्मकी कली दया और ममताके रससे परिपूर्ण थो । वह इस वातको भलोभांतिसे जानगई थी कि भाई सूरतिसह किसी दिन अवस्य ही वालक महाराजके प्राण नाश कर निष्कटक होकर राज्य केर्ने, इस कारण वह उस वालक भूपाल भाईको नित्य अपने पास रखती थी, किसी समय भी उसकी आंखोकी ओट नहीं होने देती थी। मूरतासहने अनेक उपाय और छल कपटसे लोभ दिखाकर भगिनीको हस्तगत करनेके अनेक उपाय किये, परन्तु वलपूर्वक कुछ भी करनेका साहस न करसका। अंतमे उसने एक और उपाय सोचा। वह यह कि उक्त द्यामयी भगिनी जो राजितिहरेंक छोटे पुत्रकी अपनी गोदीमें रखती थीं, अब तक दुमारी थीं, अतएब सुरत-भी सिंहने उसके विवाहका प्रस्ताव उपस्थित करके उसकी सुसराछ भेज है। है। अवद्मीवज्ञीत्वज्ञीत्वज्ञीत्वज्ञीत्वज्ञीत्वज्ञीत्वज्ञीत्वज्ञीत्वज्ञीत्वज्ञीत्वज्ञीत्वज्ञीत्वज्ञीत्वज्ञीत्वज्ञीत् सिंहने उसके विवाहका प्रस्ताव उपस्थित करके उसकी सुसराछ भेज देना चाहा और तव

भेजा कि आप हमारी भगिनीके साथ विवाह करनेके छिये तैयार होजाइये।

भारतवर्षमे विख्यात महाराज नलसे नरवरके राज्यवश की सृष्टि हुई है। सूरतिसह जिसको अपनी विहन देनेके लिये तयार हुए वह नरपित उसी नलके

वश्यरोमे थे । परन्तु दुष्ट सिन्धियाने उन नरवरपतिकी अत्यन्त दुर्गति करती थी, इसीसे उनकी इस समय अत्यन्त हीन दुशा होगई थी। सिन्धियाने नरवरके अभेग

किलेपर अधिकार करके राजधानीकी समस्त धन सम्पत्ति ल्टली थी, इसीसे महाराज नलके वंशधर धनके अभावसे इस समय बोर कप्ट पार्ट थे । उन्होंने स्रतसिहका

पत्र पाते ही उसी समय उनको भागनाके साथ विवाहका प्रम्ताव भेजदिया । राजभागनी इसं समाचारको सुनकर अत्यन्त दु घो हो नेत्रोंम आम् भर मूरतिसहेक चरणोंमे

गिर डरते २ वोळी, भ्रात । इस समय मेरी अवस्था अविक होगई है, मे सर्वटा छुमारी अवस्थामे ही रहनेकी इच्छा करती हूँ, इस कारण आप मेरा विवाह न करे । और

डधर वह राजा जिससे उसके साथ विवाहकी तैयारों न कर उस कारण बुद्धिशीला द्यावती राजभगिनोंने उनके पास भी समाचार भेज दिया कि मेबाइके महाराणा आरेसिनके

साथ मेरा विवाह होगा, यह वात पहिलेसे हो निश्चय होगई है इस कारण आप वृथा उद्योग न कीजिये, वागदत्ता कन्याका विवाह करके ननातन आर्य वर्मका अपमान

नहीं कियाजायगा। परन्तु हाय कोमलहृद्य राजकुमारोके उस हृद्यभेदी रोदन,

उस करूणापूर्ण वचन उस संविनय निवेदनसे क्या सूरतिसहका पापाणहृदय पिघल सकता था ? उसने किसी प्रकार भी उस अवलाके वचनोपर ध्यान न दिया, उसका मुख्य अभिप्राय

यह था कि चाहे जिस प्रकारसे हो यह कन्या घरसे वाहर चलीजाय तो में सरम्तासे अपने

भतीजेको मारकर निष्कंटक राज्य करूँ। फिर भला वह अपनी भगिनीको वातको

क्यो सुनने लगा था ? द्यावतो राजकुमारीको समस्त चेष्टा, समस्त प्रतिवाद तथा समस्त आपित निष्कल होगई। राजप्रतिनिधि सुरतसिहने नरवरके दीन महाराजको

विवाहके यौतुकमे तीन लाख रुपये देनेका विचार किया, नरवरके महाराज असन्त

आनदित हो शीव्र ही विवाहके लिये आये। राजकुमारीने देखा कि अव मे अपने भाता

की किसी भाँति भी रक्षा न करसकूगी, तत्र वह अत्यन्त करणा हारसे रुटन करने छगी। और विवाहके न होनेके छिये भी उसने अनेक यत्न किये परन्तु ट्डप्रतिज्ञ पिशाच

वुद्धिं सूरतिसहने वलपूर्वक विवाह कर हो दिया। इतने दिनोसे राजकुमारोने अपने सनहीमनमे सूरतिसहकी वह पापकल्पना छिपा रक्खी थो। एक दिनके लिये भा साहस

करके उनके सम्मुख इस वातकी चर्चा तक भी न को थी, परन्तु अंतम जब देखा

कि अव किसी प्रकारसे भी राजाके जीवनकी रक्षा नहीं करसकती, तव उसने असन्त क्रोध और दुःखके वशीभूत होकर सूरतसिहके सम्मुख कहा ' भाई। मे इतने दिनोसे

आपके गुप्त अभिप्रायको भेळीभॉतिसे जानती थी। आप कुमार वीकानेरके प्राण नाश करनेके लिये मुझे घरसे निकालनेको तैयार हुए है। " चतुर सूरतिसह भगिनीके यह

वचन सुनकर कुछ भी लिजात अथवा दु खित न हुआ और प्रकाशम बोला, " नहीं.

मेरे हृद्यमे कभी ऐसी आशाका उटय नहीं हुआ।" यह सुनकर भगिनीने कहा, " यदि सत्य ही आपके हृदयमे उस घृणित पापकारी आशाकी स्थान नहीं मिला है तब आप सबके सामने देवताका नाम लेकर शपथ करिये कि मै अपने भ्रातृपुत्र कुमार

मेरे हृदयमे कभी ऐसी आशाका उटय नहीं हुआ। " यह सुनकर भगिनीने कहा, " यदि सत्य ही आपके हृदयमे उस घृणित पापकारी आशाको स्थान नहीं मिळा है तब आप सबके सामने देवताका नाम लेकर शपथ किये कि मे अपने आल्युत्र कुमार महाराजका प्राण नाश नहीं करंगा। " परनु हाय! विचारी कन्याकी कीन सुनता या। त्यावती राजकुमारिके सुसरालको चलेजाने पर कुछ ही दिन पीछे पासंडी स्रत-सिहने महाजनके सामन्तोको युळाकर आज्ञा दी कि " आप अपने हाथसे शिशु नर-सिहने महाजनके सामन्तोको युळाकर आज्ञा दी कि " आप अपने हाथसे शिशु नर-पिते प्राणीका नाश कर मेरे अभिषेकका मार्ग स्वच्छ करेंदे।" यदाप सामन्त उत्तर हुए। अंतमे उत्तर हुए एक दन स्वयं अपने हाथसे अपने मतीजे वीकानेरके वाळक महाराजाके गळेने तळवार मार कर उनका जीवन नष्ट करदिया!!

अवतुत्र हुन्ता—राजहन्ता स्रतिसहें इस श्रामिश करने पीछे वीकानेरके वाळक महाराजाके कंटकको उत्ताह स्वाम स्वत्तिह इस श्रीचनीय हृत्या करनेके पीछे वीकानेरके राजछ्यको अपने मत्तकपर धारण करतेही राठौरजाति अगाध शोकससुद्रमे वृत्या। यचिप अत्याचारी स्रतिसहें इस शोचनीय हत्या करनेके पीछे वीकानेरके राजछ्यको अपने मत्तकपर धारण करतेही राठौरजाति अगाध शोकससुद्रमे वृत्या। राजसिहें और दो माई सुरतानसिह और अजीवसिह जो पहिलेसे ही अपने गाणोके भयसे जयपुरमे चलेगये थे, स्रतिसिहके इस पैशाबिक अभिनयका सन्ते तथार होग्ये से, परनेरके समस्त सामन्ताको युळाकर राक्षस बुढि स्तिसिहको शोग्रही सिहासनको शोर राजसिहको है सहास सामन्ताको युळाकर राक्षस बुढि स्तिसिहको होग्रही सिहासनको शोर राजछुमारों सी आज्ञापालको साथ सुरतासिहको इण्ड देनके लिये विदार होग्ये थे, परनेर सामन्त अध्याचारों से सहासने स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान से उत्तर होग्ये से, परनेर सामन्तोको युळाकर राक्षस बुढि स्तिसिहको होग्रही सिहासनको थे, परने राठोर सामन्तोमें से बहुतके तैयार होग्ये से, परने साथ साथनाण एक मनसे वेता होग्ये से, परने राठोर सामन्तोमें से बहुतको तैयार होग्ये से, परने समस्त नही होग्य होग्य सो स्वान स्वान स्वान से उत्तर होग्य से, परने राठोर सामन्तोमें से बहुतको तैयार होग्य से, परने समर्य मार के विद्य होग्य होग्य से, परने समर्त साम-तेको यूस देवर अपने दुलाने से समर्य न हुए। इपर चुर स्वान होग्य होग्य से स्वान स्वान स्वान होग्य साथ होगा से साथ स्वान से साथ होगा हो सहार से साथ से परास्त करके निष्कंटक राज्य सिंहासनपर विराजमान हो सभी वित्रोको दूर करिया । ी डिन्सिस्ट क्रीस्ट क्रीस

उस भयकर युद्धक स्मृति चिह्नस्वरूपम सूरतासहन उस रणमूमम जयदुग फतहगढ़ नामका एक नवीन किला वनाया।

रणविजयी सूरतिसह अपने देश और विदेशमें अपनी शामनशिकको प्रवल करनेकी इच्छासे एक प्रवल सेनावलके द्वारा वीरोचित कार्य करनेलगा। सबसे पहिले उसने अपने आत्मीय उद्धन स्वभाव वीवावतोके अधिकारी देशपर आक्रमण कर वहाँसे दंडमें पचास हजार रुपये करमें लिये। पहिले यह सुना था कि चूस्त नामक स्थानके सामन्त सुरतान और अजवसिंहकी सहायना करेंगे इस लिये मरतिसहने किर उस चूरू देशपर आक्रमण कर चूरू नगरीको जाल्हा। विजयी स्वतिसहने उन प्रकारसे वीरे र अनेक देशोपर आक्रमण कर तथा ल्ह्मारकर अंतमे भावग स्थानके निकट छानीदेशके सामन्तोके किलेको घेरलिया। परन्तु वहाँके महावली नामन्तोने बड़ा पराक्रम करके सूरतिसहकी सेनासे अपनी रक्षा की, क्रमानुसार स्रतिसह छ. महीनेतक किलेको घेर रहे परन्तु किसी प्रकारसे भी विजय प्राप्त न करसेक, अतमे वह सेना सहित अपनी राजधानीको लौटआये।

रहे परन्तु किसी प्रकारसे भी विजय प्राप्त न करसे है, अतमे वट सेना सहिन अपनी राजधानीको छौटआये। राजा सूरतिसह इस प्रकारक पाश्चिक वलकी सहायतारा अपनी शासन-राक्तिको दृढ्कर प्रवल प्रतापके साथ राज्य करने लगा। परन्तु सामन्त और प्रजाको अत्यन्त असंतुष्ट देखकर वह अन्य उपायोसे उनको अपने हस्तगत लिये व्याकुल होगया । जिससे प्रजा इसके अन्यायाचरण करने पर भी सिहासनके , अधिकारके सम्बन्धमे किसी प्रकारका आन्दोलन न करसके, तथा कोई राजकीय प्रश्न लेकर कंही कोधित न होजॉय, इस लिये वह विशेष साववान होनेलगा, इसके सौभाग्य वलसे उसी सम्बन्धमे एक और भी शुभ सुयोग उपस्थित होगया। बीकानेरकी 🤮 सीमावाले भावलपूरके महाराजके साथ वहुत समयसे विवाद चलाआता था । उस सीमा सम्बन्धी विवादके उपलक्षमे वीकानरके सामन्ताने कई वार युद्धभूमिम जाकर वीरता प्रकाश की थी। इस समय भावलपुरके अधीश्वर भावलखांने अपने आधीनके तियारो नामक स्थानके किरणी जातीय खुदावख्श नामक एक यवन सामन्तपर आक्रमण किया। उस सामन्तने शीब्रही सूरतिसहकी शरण ली, और उन्हें अपने अवीक्षर 🖔 भावलखाँके विरुद्ध युद्ध करनेके लिये उत्तेजित करने लगा। सूरतसिंहने भी देखा कि वीर विक्रमशाली राठीर अवश्य ही युद्धमे प्रवृत हो जॉयगे; इस सुयोगपर वे मेरे अन्यायसे राज्य सिहासन लेने और अपने भतीजेको भारडालने आदि कठोर आचरणोको 🗒 भूल कर इस युद्धमे उन्मत्त हो जॉयगे, । इस कारण उसने जीवही इस नवीन राजनैतिक कार्यका प्रवंध प्रारम्भ किया । जैसे ही तियारोके सामन्त खुदाबढ्शने वीकानेरका 😥 आश्रय लिया, कि वैसे ही राजा सूरतिसहने उनको वीस ग्राम देदिये । और उनके प्रतिदिनके खर्चके छिये एकसौ रूपया रोज देनेकी आज्ञा दी। किरणीकी सम्प्रदाय भावलपुरमे सबसे अधिक प्रवल चलशाली और असीम साहसी थी। राजा सूरतासहते 👸

इन्हीं किरणियोकी सहायतासे अपने राज्यकी सीमाके वढ़ानेका विचार किया, और हिं तियारोके महाराजने खुटावख्शसे कहा कि "मैं आपकी सहायता करनेके लिये सब

| 'Neartheatheatheatheatheatheath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - ,         | /00\1/m0\1/   | • e\1/a e\1/e e | \\@ <b>@</b> !    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------|
| <u>๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |               |                 | 110               |
| हैं प्रकारसे तैयार हूं, परन्तु आपके द्वारा क्या में किसी प्रत्युपकारकी आशा करसकता 溪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |               |                 |                   |
| 🚆 हूं ? " खुदावरुशने शीव्रतासे उत्तर दिया, कि " मे आपके राज्यकी सीमाको समुद्रतक 🎉                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |               |                 |                   |
| हूँ ? " खुदावर्र्शने शीव्रतासे उत्तर दिया, कि " मे आपके राज्यकी सीमाको समुद्रतक हैं विस्तार करनेमे भलीभांतिसे सहायता दूंगा। " सूरतासहने इस प्रतिज्ञासे प्रसन्न हो हैं वीर व्रतधारी राठौरोकी सामन्त मंडलीके निकट तुरन्त ही युद्धका समाचार भेजदिया। कि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |               |                 |                   |
| हैं। वीर व्रतधारी राठौरोकी सामन्त मंडळीके निकट तुरन्त ही युद्धका समाचार भेजदिया । 🖔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |               |                 |                   |
| यद्यपि वीकानरके सभी सामन्त सूरतासिहसे अप्रसन्न होगये थे, परन्तु इस समय रणभूमिमे 🥷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |               |                 |                   |
| यद्यपि वीकानेरके सभी सामन्त सूरतासिहसे अप्रसन्न होगये थे, परन्तु इस समय रणभूमिमे कि अपना २ पराक्रम दिखानेके छिये वे अपनी २ सेनाको साथ छेकर राजधानीमें आनेछगे। कि नियारोके सामन्त पाँचसी पेदछ और तीनसो अश्वारोही सेनाके साथ आये थे। इस कि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |               |                 |                   |
| हैं नियारोके सामन्त पाँचसी पेदल और तीनसी अश्वारोही सेनाके साथ आये थे। इस 🎉                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |               |                 |                   |
| समय उस सेनाके साथ वीकानेरकी निम्निलिखित सामन्तोकी निम्निलिखित संख्यक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |               |                 |                   |
| हीं<br>शे सेना आकर मिली थी,–                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |               |                 | THE SECOND SECOND |
| अकारसे तैयार हूं, परन्तु आपके द्वारा क्य<br>अहूं ? " खुदावल्शने शीव्रतासे उत्तर दिया, वि<br>विस्तार करनेमें भलीभांतिसे सहायता दूंग<br>वीर व्रतधारी राठोरोकी सामन्त मंडलीके निव<br>यद्यपि वीकानरके सभी सामन्त सूरतासिहसे अ<br>अपना २ पराक्रम दिखानके लिये व अपनी २ व<br>नियारोके सामन्त पॉचसी पेदल और तीनस्<br>समय उस सेनाके साथ वीकानरकी निव<br>सेना आकर मिली थी,—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | पैदल.       | अश्वारोही.    | वन्दृकधारी ।    | K                 |
| हैं। भूखरकाके सामन्त अभयसिह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २०००        | ३००           |                 |                   |
| पूंगलके सामन्त रावरामसिह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 800         | १००           |                 | <b>₩</b>          |
| ्री रानेरके सामन्त हाथोसिह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १५०         | 4             |                 | (a)               |
| हैं। सतीसरके सामन्त करणसिंह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १५०         | <b>S</b>      |                 |                   |
| जसाना शारोहके सामन्त अनूपसिह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | २५०         | ర్యం          |                 |                   |
| ्री इमनसरके सामन्त, खेतसिह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ३५०         | ६०            |                 | 16                |
| हीं जॉगल्के सामन्त वेनीसिह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | २५०         | 9             |                 |                   |
| वितनोके सामन्त भूमसिह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ६१          | ર્            |                 | ₩.                |
| ्रा<br>श्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ३६११        | ५२८           |                 | (O                |
| मोजी पड़िहारके अधीनकी तोपै                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |               | 2?              | 16                |
| हैं। नरपतिके अधीनकी विदेशीय सेना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |               |                 | 13                |
| माजी पड़िहारके अधीनकी तोपै<br>नरपतिके अधीनकी विदेशीय सेना<br>या खासपायगाँ<br>गंगासिहके अधीनकी मंडळी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •••         | २००           |                 | 9                 |
| ुँ। गंगासिह्के अधीनकी मंडली                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १५००        | २००           | 8               | ig.               |
| द्वी दुर्जनसिंहके अधीनकी "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ६००         | ६०            | 8               | N.                |
| र्ीं अनोकसिंह )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | ३००           |                 | <u>jo</u>         |
| ्री छाह्यैरीसिह त्रेसिक्खसामन्त गण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | २५०           |                 | 10                |
| चुधसिह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | 240           |                 |                   |
| अफगान सामन्त सुरुतानखाँ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |               |                 |                   |
| ত্রী বথা अहमद्याँके अवीनकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | Soc           |                 | 16                |
| ्री<br>रा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4588        | 2866          | २५              |                   |
| राजा सूरतिसहने इस प्रकारसे अपनी प्रवल सेनाको इक्टा करके अपने दीवानके 💯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |               |                 |                   |
| ु पुत्र वीरश्रेष्ट जैतराव महताके हाथमे प्रवान सेनापितत्वका भार अर्पण किया । सम्बन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |               |                 |                   |
| हैं। १८५६ में मायमासकी तेरहवी तारीखकी राठौरसेना नावलपुरके राज्यपर अविकार करनेक हैं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |               |                 |                   |
| हुजनासहक अधानका " ६०० ६० ४ हिं अनोहासहक अधानका " ६०० ६० ४ हिं अनोहासिह असोनका " ६०० ६० ४ हिं असोकसिह व्याहारीसिह सिक्खसामन्त गण २५० हिं अफगान सामन्त सुछतानखाँ विधा अहमद्खाँके अधीनकी ४०० हिं पुत्र वीरश्रेष्ट जैतराव महताके हाथमे प्रधान सेनापितत्वका भार अपण किया । सम्बन् हिं १८५६ में माधमासकी तेरहवी तारीखको राठौरसेना नावछपुरके गज्यपर अधिकार करनेके हिं छिये चछी। प्रधान सेनापित जैतराव कुनसर राजसर केटी रानेर होकर अने। हागडमे आकर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |               |                 |                   |
| SONTONIO NE ON CONTONICON CONTONI |             |               |                 |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -11/0 0/1/0 | ->1/0 1/1/0 1 | ヘコノニートリンプレス     | 1-572             |

प्राप्त हुए और वहाँसे चलकर भिवगढ़ मोजगढ़ तथा फूलरामे कमजः डेरे डाले- हिंग्ये । हिन्दू।सह नामके एक भाटिया सरदारने साहसके साथ मोजगढ़पर अविकार कि करके अपने नामको अक्षय किया । उसने अपने प्रवल पराक्रमसे मोजगढ़के किलेकी हैं विवारको लांच कर और उसके भीतर जाकर वहाँके जामनकर्ता किरणी नामक यवन हैं जातिके महम्मद मासफको सेना सहित विव्यम करिया, और अतमे उसकी खोंको हैं वंदीकर वीकानेरमे भेजदिया । उस स्त्रीन पाँच हजार रूपये और नारसो कट देकर हैं अपनी स्वाधीनता प्राप्त की । विजयी सेना वरावर कई मनाहतक उन तीनो किलोको है वेरेरहो, फिर जय प्राप्त करके फुलरासे एक लाख प्रचीस हजार रूपये और कितने ही हैं मूल्यवान द्रव्य और नो तोषे अपने अधिकारभे करली।

विजयी राठौरोको सेना इस प्रकारसे भावलपुरको राज्य गोमाम अपना आतक

जमातीहुई सिधुसे डेढ़कोशंक फासलेपर खेरपुर नामक स्थानमे आपर्हची । भावलपुरके अन्य असन्तुष्ट सामन्त भी इस समय जैनरावके साथ मिळगये, परन्तु
बुद्धिमान् भावलखाँ अपने सम्मुख इस विपत्तिको आते देखकर तथा राठौर सेनाको
पग २ पर विजय पाती हुई देखकर भयभीत हो अन्य उपायसे शतुओकी गतिके
रोकनेकी चेष्टा करनेलगा। यदि जैतराव शीव्रतासे राजधानीपर आक्रमण करना तो निश्चय
ही राठौरोकी विजयपताका भावलपुरके किलेपर फहराती परन्तु उसने अपना समय दृथा नष्ट
किया, उस सुअवसरमे उस राज्यके जो सामन्त शतुओकी ओर जामिलेथे, उन्हें भावलयाँ
अनेक छल बल और चतुरता करके तथा लोभ दिखाकर अपने दलमे बुलाने लगा।
इस कारण राठौरोकी सेनाका वल थीरे २ घटगया। तव राठौर सेनापतिने भावलपुर
के अधिपतिको धमकाकर और उसे बहुत कुछ भलावुरा कह कर उससे बहुतसा
धन दंडमे लिया और उसे वीकानेरको भेजदिया। और इसीसे सतुष्ट होकर उन्होंने
भावलपुरका घेरा छोड़िदया। इससे स्रतिसहने अत्यन्त असतुष्ट होकर उक्त सेनापति
सामन्तका पद और मान घटा दिया।

राजा सुरतिसह इस प्रकारसे वीकानेरका गौरव विस्तार करनेके छिये भावछपुर-पर आक्रमण करनेके पीछे भी निविन्नतासे अधिक समय तक शांति न भोगसके। वागोरके युद्धमे पराजित भाटिया छोग अपने घोर अपमानका बदछा छेनेके छिये दो वर्षतक फिर भी युद्धके साजसे सजेरहे. और बीकानेरको जय करने और सूरतिसह-को उसकी शठताका उचित फल देनेके छिये आगे बढ़े। परन्तु सूरतिसहने इस समय सब भातिसे प्रजाके हृदयपर अधिकार करके अपना बल वैभव खुव बढ़ा छिया था, इस कारण बह उनसे कुछ भी भयभीत न हुआ, बरन कोधित हो सेनाले भाटियोके आक्रमणको रोकनेके छिये चला। फिर भी युद्धकी अग्नि भड़क उठी। फिर रणक्षेत्र मनुष्योके रुधिरसे भीगगया। और अंतमे फिर भी सूरतिसहने जय ग्राप्त करके

XONTO PROTECTATION TO THE CANTERNATION OF THE CONTROL OF THE CONTR

<sup>(</sup>१) पहिले इस स्थानका नाम बुटलूर था। मारवाट्मे जिस भाति फूलरा एक अत्यन्त प्राचीन नगर है, यह भी उसी प्रकारसे प्राचीन स्थान था।

CHECKS CHOCKS CHOCKS CHOCKS CHOCKS CHOCKS CHOCKS

भी परास्त होकर भागगये थे, परन्तु महामान्य टाड् साहव लिखते है कि संवत् १८६१ तक राजा सूरतिसहके साथ उनका वीच २ मे संप्राम होता ही रहा। पीछे उक्त संवत् में सरतिसहने भीटयोको एकवार ही बलहीन करनेकी प्रतिचा की, और भाटियोकी

में सूरतिसहने भटियोको एकवार ही वल्रहीन करनेकी प्रतिज्ञा की, और भाटियोकी राजधानी भटनेरपर आक्रमण किया। भटनेरके यवन अधीश्वर जाव्ताखाँने क्रमानुसार ६ महीनेतक वड़े साहसके साथ अपनी रक्षा करके अंतमे राजा सूरतिसहके करकमलमें

सेना सिहत सारी धन सम्पत्ति अपण करती। राजा सूरतिसहने नवीन जीतेहुए भटनेर देशकी बीकानेरमे मिलालिया और जान्ताखां रहानियां नामक स्थानमे जाकर

वहाँ निवास करनेछगा।

उपरोक्त घटनाके पीछे राजा सूरतासिहने अपने वल विक्रमको प्रकाश कर गौरव वढ़ोनके साथ ही साथ राज्यकी सीमाको वढ़ानेकी इच्छासे फिर भी रणभूमिमे पदा-पण किया। इस समय सवाईसिहने धौकलिसहको मारवाड़के सिहासनपर वैठालनेके लिये जयपुरके महाराजकी सहायतासे समस्त राठौर सामन्तोके साथ मारवाड़पति मानसिहके साथ युद्ध करनेका विचार किया। राजा सूरतासिहने सवाईसिहकी प्रार्थना-

नुसार जिस भावसे अपनी सेना भेजी थी, अथवा जिस भावसे उसने जाकर युद्ध किया था, उसका वर्णन मारवाड़के इतिहासम विधिपृर्वक कियाजाचुका है। प्रथम सूरतासहने अपना वळ विक्रम प्रकाश करके जय प्राप्त कर मारवाड़के अन्तर्भुक्त फलोटी देशको अपने अधिकारमे करिलया, परन्तु अन्तमे जब देखा कि धौकलसिहके पक्षमे जय प्राप्त करना

कोई साधारण वात नहीं है तव वह शीव्रही उनका पक्ष छोड़कर अपनी राजधानीको चलेआये। परन्तु मानसिंह अपनी शासनशक्तिको प्रवल करके फलोदी देशपर फिर अधिकार कर वीकानेरपर आक्रमण करनेके लिये तैयार हुए तव सूरतासिंहने अत्यन्त

भयभीत होकर उनसे संधि करके और हानिके बहुतसे रूपये देकर अपनी रक्षा की।
महामान्य टाड् महोद्य छिखते है कि राजा स्र्तिसहने अपनी दुर्वुद्धिवश मानिसंहके
विरुद्ध धौकछासहका पक्ष छिया था। और अन्तम अपमानके साथ भागकर अपने
पिहले प्रमुख और गौरवको भी छप्त करिद्या था। इन्होंने इस समय बौकलिसहकी

सहायताके लिये अपने छोटे राज्यकी प्राय. पाचवर्षकी आमद्नी अर्थात् चीवीस लाख रूपया खर्च करके वड़े छलवलके साथ युद्रका साहस किया था, परन्तु अतमे इम युद्धमे परास्त होकर मानासिक वेदनासे दु खित राजा मृरतासिह कठिन रोगसे पीड़ित होकर

, रुप्रशय्यापर गिरपेड़ । अपमान, आत्मवृणा और वनके नाश होनेसे वह मृतप्राय होगये थे, सभीने उनके जीवनकी आशा छोड़ दी। वैद्य डाक्टर सभी हताश होगये थे, आर्य-रे रोतिके अनुसार मृत्यु समयके पहिले जो पारलौकिक कर्म किये जाते है, वह भी , प्रारम होगये थे परन्तु अपने दुर्भाग्यवश तया सोभाग्य वश राजा मृरतिसह मेरे नई।

भयानक मृत्युके मुखसे निकल कर उन्होंने शीवही अरोग्यता प्राप्त की ।

राजा स्रतसिंहके पुनर्जीवन प्राप्त होनेके पीछे महातमा टाइ साहव अपने प्रिय राजस्थानको छोड़कर विलायतको चलेगये। इस कारण वे इसी स्थानपर राजा

९३ राजस्थान इतिहास-भाग २. १६ 32

सीमामे स्थित वृदिश गवर्नमेण्टके अधिकारी देश हाँसी और हरियानाका चलेगये, वहाँ इनको वड़े आदरभावके साथ छिया गया। विशेष करके उसी समयसे अवेज गवर्नमेण्टने वहादुरखाँके अविकारी देश और अन्यान्य भूखडको भी अपने अधिकारमे करित्या था, तभीसे वीकानेरके उत्तरशान्तवाले निवासियोको दुगना कप्ट भिलता था । कारण कि उसी वहादुरखॉकी ओरके मनुष्य इस समय तस्करगृत्तिका अवलम्बन कर उनके ऊपर बोर अत्याचार करने लगे । और फिर उनसे इन उपद्रवोके दूर करनेका छुछ उपाय नहीं होता था । वीकानेरके किसी २ देशके जाटोने इस प्रकारसे तस्करोंके हाथसे अपनी रक्षा करनेके लिये स्वय उपयुक्त उपायका अवलम्बन किया। प्रत्येक प्रामके जाटोने अपने प्रामोम एक मट्टीका वड़ा ऊँचा टीला वनाकर उसपर एक पहरेदार रक्खा । यदि वह पहरा देनेवाला मनुष्य दृरसे ही किसी तस्करकी आताहुआ देखता तो उसी समय सबको सावधान करनेके लिये वडी जोरसे डंका वजा देता था। उसी वाजेके शब्दको सुनकर सभी ग्रामवाले सावधान होजाते थे। एक शामके शब्दको सुनकर दूसरे शामवाले भी उसी भाँति वाजा वजा देते थे। क्रमानुसार उस %ंटीरिंग्डेटीर्स्ट्रेटीर्स्ट्रेटिस्ट्रेट्टीर्स्ट्रेटिस्ट्रेट्टीर्स्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रेटिस्ट्रे

id in interpretable and the present of the present

वांजके शब्दको मुनकर सभी प्रामोके मनुष्य इकट्ठे होकर तस्करोको भगादेते थे। इन तस्करोका भय इतना प्रवल होगया था कि सभी जाट और किसान अपनी रक्षा आर धान्यकी रक्षाके लिये ढाल और वड़े २ भोल हाथमे लेकर खेती रखाते थे। दीकासे तीनसों तेईस वर्षके पीछे सूरतसिंहने जाटोकी प्रजासे पीरपूर्ण उस राज्यको ऐसी दीन होन अवस्था कर दी।"

उपसंहारमे इतिहासवेत्ता टाड् साहव लिखगये है, कि " जो वीदावाटी समय बीकानरका एक प्रधान अंशस्वरूप था और जिस देशमे राव बीदाके वंशधर वास करते थे, हम वीकोनरकी प्राकृतिक अवस्थाको वर्णन करनेके पहिले, उस देशके सम्बन्धमे कुछ कहनेकी अभिलापा करते है। पाठकोको पहिले ही विदित होचका है कि राव वीकाके दिग्विजयके छिये वाहर जानेके पहिले, उनके भ्राता बीदाने सबसे पहिले प्राचीन राजधानी मंडोरसे सेनासहित बाहरहो सबसे राठौरोका उपनिवेश स्थापन किया । वीकाने प्रथम राणाके अधिकारी गोडवाड प्रदेशपर लडाईकी, और वहाँ अपनी छावनी स्थापन करनेके लिये तैयार हुए, परन्तु राणाकी प्रवल सेना उनके विरुद्ध खड़ी होगई, इस लिये वह शीघ्र ही उस देशको छोडकर उत्तरकी ओरको चलेगये। और मोहिलोके अधीश्वरोके आधीनमे रहनेलगे। कोई २ ऐसा कहते है कि यहीं मोहिलजाति यदुवंशकी एक शाखा है, परन्तु अन्य लोग इनको क्षत्री जातिमसे एक स्वतंत्र जाति वतलाते है। वे मोहिलोके अधीश्वर छापर नामक म्यानमे निवास कर ठाक़रकी उपावि धारण कर एकसी चोवालीस खंड ग्राम और नगरोका शासन करते थे। वुडिमान् वीदाने देखा, कि सख्यावद्ध सेनाके साथ प्रगटरूपसे प्रवल पराक्रमी मोहिळपतिके साथ युद्ध करके अपने हृद्यगत अभिशायका पूर्ण होना असभव है, इस कारण वह अन्य उपाय सोच कर अपनी अभिलापाको पूर्ण करनेके लिये अग्रसर हुए। चतुर राठौर राजकुमार बोदाने जो उपाय किया था उसपर मोहिल किसी प्रकारसे भी संदेह नहीं करसकते थे। बीदाने सबसे पहिले मारवाड़की एक राजकुमारीके साथ मोहिल पतिके विवाहका प्रस्ताव उपिश्वत किया । वीर राठौर वशके साथ वैवाहिक सम्बन्ध वधन स्थापन करना महा सन्मानका विषय जान मोहिलपीतने शीव ही इस प्रस्तावम अपनी सम्मति दी। कुछ ही दिन पीछे बीदाने विचित्र चातुरी जालका विसार कर राठीर राजक्रमारीके पदोचित सिज्ञत सेनाको साथले, कन्यायात्री और कन्याको छापरम लेआये। कन्यायात्रीमण और कन्या सवारोमे गुप्तभावसे आई, किसीको कुछ भी सदेह करनेका अवसर प्राप्त न हुआ, कन्या और कन्या यात्रिगणोको वहे आदर-भावसे यहण करनेके िरये सोहिलपतिने अपने राज्यके समस्त सामन्त्रोके साथ कुदुम्बरे होग मभी किलेमें डेरे दिये । कन्या और कन्याके मवारीमेसे उत्तरकर किलेके भीतर गये । परन्तु जीव ही रथ और हाथमे लियेहण सैकडो राठौरी ने निकल सामन्तोंके उपर भीन वेगने आत्रसण किया । विवाहका वीदाकी चतुरना सफल होगई है, यह समाचार पाकर मारवाडके

शु<u>ष्ट्राप्य १५००५८० १५००५८०५८०५८०५८०५८०५८०५८०५५००५</u> भा महाराजने शीवही उनकी सहायताके सिये अधिक राठौरोकी सेना भेज दी महाराजने शीवही उनकी सहायताके लिये अधिक राठौरोकी सेना भेज दी। उससेनाकी सहायतासे माहसी वीटाने मोहिलोके शासनको एकवार ही लग्न करके अपनी शक्तिको प्रवल करिलया । पिता जोधाने सेनाके द्वारा पुत्र वीवाकी सहायता की, वीवाने नवीन जीतेहुए राज्यके लाडणू नामक देश और वारह खंड प्राम पिताको देदिये। वह देश आजतक मारवाडके अधिकारमे है। वीटाके परलोक जानेके पीछे। उनके पत्र तेजसिंहने अपने पिताके नामसे बोदासर नामकी नवीन राजवानीकी प्रतिप्रा की । यही बीदावन सम्प्रदाय बीकानेरमे सबसे अधिक बलवान थी । इसीसे वीकानेरके महाराज अपने राज्यमेसे सभीसे उच्छानुसार कर छेते थे. परन्त इस बीटाबाटीसे कभी अपनी उच्छान तुसार कर नहीं लिया। यह देश अन्छे विम्तारवाला था परन्त प्रश्नी एकमार थी। वर्षाऋतमे चारो ओरके वालमय छोटे २ पहाडोपरमे जल निकलकर इस म्यानको तर करता रहता है। वहांकी प्रथ्वी वजर है, इस कारण इस स्थानक चाराओर अधिकतासे गेहूँ उत्पन्न होते है। समस्त बीदाबाटी देशके एकसौ चौवाळीस खण्ड यामोमे इस समय जो चौवाळीस वा पचास हजार निवासी रहते है, इनमेसे नीन अगोमेसे एक अगके निवासी राठौर है, यह हमें निश्चय नहीं होता। यह देश बारह भागोमें विभक्त है, इनमेसे पांच श्रष्ट है। इन देशोंके आदि निवासी मोहिलोमेसे इस समय वीस परि-वारसे अधिक सारी वीदावाटीमें नहीं दिखाई देते। और गेप निवासियामेसे प्रधानत अधिकांश जाट किसान और वाणिज्यका व्यापार करनेवाली जातियां है। "

## द्वितीय अध्याय २.

ह्युद्रिश गवर्नमेण्टके साथ सूरतसिहके संधिर्वधनकी चेष्टा करना-सधिके प्रस्तावमे वृद्धिश र् गवर्नमेण्टका असम्मति देना–राजा सुरतसिहका इच्छानुसार शासन–राजद्रोह–वृटिश गवर्न-मेण्टके साथ संधिवंधन-संधिपत्र-कर देनेसे झुटकारा पाना, शातिस्थापन-राजा सुरतसिहका पर-लोक जाना-उनके चारंत्रांकी समालोचना-रत्नसिंहका अभिषेक-पीडित सामन्त और प्रजाकी नवीन आशा-जैसलमेर राज्यके साथ विवाद-दोनो राज्योंमे युद्धकी तैयारी-ज्यपुर और मेवाड-पतिकी रणशय्या-राणा रत्नसिंहका सेना सहित जैसलमेरमे जाना-अंग्रेज गवर्नमेण्टका युद्धमे विध करना-सिवपत्रके अनुसार रत्नसिद्धे निकट प्रस्ताव भेजना-युद्धसे शान्ति होना-मेवाड्के महा-राणाका मध्यस्थ होकर विवाद भंजन करना-दोना राजाओं के द्वारा दोनोंकी क्षति पूर्ण करना-असंतुष्ट सामन्तोका फिर विद्वोहके लक्षण प्रगट करना-उनका दमन करनेके लिये रत्नसिहका अंग्रेज रेसिडेण्टके निकट सहायताकी प्रार्थना करना-सहायता देनेमे रेसिडेण्टकी प्रतिज्ञा करना-गवनैर जनरलका उस प्रतिज्ञापालनमे वाधा देना-गवर्नमेण्टकी इच्छानुसार सविपत्रका अर्थ करना-जैसल-मेरपतिके साथ रत्नसिहका फिर विवाद-गवर्नमेण्टका विवादकी मीमांसा करना-दोनो राजाओमे मित्रता--रत्नसिंहका राज्यसीमा–वृद्धिकी चेष्टा करना--वाणिज्य–शुटककी नवीन व्यवस्था--राजा रत्नसिहकी मृत्यु ।

%ভীনিত নীতি ভীনিত ভী

<sup>\*</sup> Aitchison's Treities Vol IV P. 146

ententente entente entente ententente ententente ententente ententente ententente ententente ententente entente

यही नहीं कि स्रतसिष्ठ केवल राजहन्ता ही हो, वरन् अनेक प्रकारके पापेंसे इनका जीवन महाकलंकित होगया था, इस कारण यह उन पापेंक नाश होनेकी इच्छासे प्रायः ब्राह्मणोंको बहुतसा धन देते थे, नथा दरिष्ठ ब्राह्मणोंको अपने यहाँ आश्रय देकर उनका अधिक संमान करते थे, और देवसेवा तथा धर्मकार्यमे भी लिप्त

रहते थे। और जो दुराचारीगण उनके वालकपनके मगी थे, उन्होंने ही उस समय राज्यभारको ब्रहण करके चारो ओर इन्छानुसार उपद्रव करने ब्रारभ करिये थे। यद्यपि राजा सूरतिसह पापेका ब्रायध्यित्त करनेके लिये ब्रावणोकी मेवा और देवकार्यमे

लिप्त रहते थे, तथापि दुराचरण करनेसे भी कटापि न नृकते थे। नव एक ओर जो शासनकर्ताने अपने स्वार्थसाधन तथा राजभडारको पूर्ण करनेके लिये लेहिका टंड धारण करके प्रजाको पीडित करना प्रारम करिट्या, तब टसरी ओर उमी मॉिंग

अराजकताकी वृद्धि होनेसे चोरोका वल इतना प्रवल होगया कि लोग अपने धन और प्राण वचानेके लिये भी व्याञ्चल होगये। अन्तम सामन्त लोग अविक अत्याचार सहन न करसके। और वे प्रगट रूपसे सुरतिसहके विरोधी होगये।

ब्राह्मणोको धन देकर पूजा होम इत्यादिये पापोके नाशंम नियुक्त स्रतसिह राज्येक चारो ओर प्रवल असतोपकी अग्नि प्रज्वित और सामन्तोको विद्रोही हुआ देखकर

अत्यन्त भयभीत होगये। उस समय न जाने उनके पुण्यमचयकी वाक्छा कहाँ भाग गई। उस समय वह अपने प्राणोकी रक्षा सिंहासनकी रक्षा, और राज्यकी रक्षांक छिये। व्याङ्ख

होकर चारो ओर आश्रय पानेके लिये चेष्टा करनेलगे । इस समय पिडारियोकी लर्डाई के पहिले १८२८ ईस्वीमे बृटिश सरकार रजवाडोके सभी राजाओके साथ प्रथम सिधानन

क पहिल १८२८ इस्वाम वृद्धिः सरकार रजवाडाक समा राजाआक साथ प्रथम साथनगर करनेके लिये अथसर हुई थी। गृह राजनैतिक उद्देशको गुप्त ग्यकर अपनी भावी शासन

शक्तिका विस्तार करने और राजपृत राजाओकी स्वाधीनता छोप करने है छिये ही बृटिश गवर्नमेण्टने हतवीर्य राजपृत राजाओको सिववंधन करनेके छिये बुछाया था, बीकानेरके महाराज सूरतसिहने तुरन्त ही बड़े आनन्दके साथ गवर्नमेण्टके डेरोमे उपयुक्त प्रतिनिन

धिको दिल्ली भेजदिया । राजनीतिचतुर सरतिसह भलीभातिसे जानगये थे कि अंग्रेजोकी सहायतास अवस्य ही हम ऊथमी सामन्तोको वशम करसकेंगे। इस कारण

उन्होंने एकमात्र गवर्नमेण्टके साथ सिधद बन करना ही अपने भावी मंगलका कारण निश्चय किया, और वेड़ आग्रहके साथ शीव्रही सिध कर छी । राजा म्रतासिहको उस समय स्वप्नमे भी यह ध्यान नहीं था कि हमारे भावी प्रतिनिधि इसी सिधवधनके वशीभूत

राजा सूरतासिहके प्रतिनिधि ओझा काशीनाथ दिल्लीमे गये और वृटिश गवर्न-मेण्टके साथ निम्नीलिखित संधिपत्र तैयार किया गया। -

## सन्धिपत्र ।

होकर सदाके लिये गवर्नमेण्टके आधीन होकर रहेगे।

हिंदुर्श्व<u>ार्थ्य प्रविधायक प्रविधा</u>

#### पाईली धारा ।

माननीय कम्पनीके साथ महाराज सूरतिसह और उनके उत्तराधिकारी तथा जो इनके स्थान पर अभिषिक्त हो वह निय स्थाई मित्रता करके संधिवंधन करले, अपने अपने स्वार्थको ओर टोनोहीका ध्यान रहै। जिस किसी पक्षके मित्र और रात्रु होंगे वह दोनो ओरके मित्र शत्रु हपसे गिने जायँगे।

#### दूसरी धारा।

वृटिश गवर्नमेण्टने वोकानेर राज्य और उसके अधिकारो देशोको शत्रुपक्षके हाथसे रक्षा करनेका भार ब्रहण किया।

#### तीसरी धारा।

महाराज सूरतिसह और उनके उत्तराधिकारी तथा स्थलाभिषिक्त गवर्नमेण्टकी अनुगतरूपसे सहयोगिता करे, और वृटिश गवर्नमेण्टका प्रमुत्व स्वीकार करते है, और वे अन्य किसी राजा अथवा राज्यके साथ किसी प्रकारका सम्वन्ध न करसेकेंगे।

## चौथी धारा ।

वृटिश गवर्नमेण्टकी आज्ञानुसार और अनुमितके अतिरिक्त महाराज और उनके उत्तराधिकारी तथा स्थलाभिपिक्त किसी राजा वा किसी राज्यके साथ सिववंधन नहीं करसकेंगे; परन्तु अपने कुटुम्पी तथा मित्र राजाओके साथ नियमितक्तपसे पत्रव्यवहार करसकेंगे।

#### पॉचवीं धारा ।

महाराज और उनके उत्तराधिकारी तथा स्थलाभिषिक्त किसीके प्रति अत्याचार नहीं करसकैंगे, यदि देवयोगसे किसीके साथ विवाद उपस्थित होजाय तो उसकी मीमांसा तथा दंडकी मध्यस्थताका भार वृटिश गवर्नमेण्टके ऊपर रखना होगा।

#### छठवीं धारा ।

जिस कारणसे वीकानेर राज्यके कितने ही मनुष्यांने राजमार्गपर छुटमार की है तथा समस्त धन सम्पति छुटफर इस सिववंधनमें आवद्व हुए दोने। राज्यांकी शान्तिग्रिय प्रजाके ऊपर अत्याचार किये है और अयेजोके अधिकारी देशके निवासियोंकी
चोर और डर्कतोने वहुत सी वन सम्पत्ति छुट छी है, उन सबको छोटा देनेके छिये
तथा अतमे राज्यने चोर और चोरीको जड़से नाश करनेके छिये महाराज
स्वीकार करने है। यदि महाराज चोर और डाकुओको निवारण करनेमें समर्थ न होंगे,
तौ उनके प्रार्थना करनेपर गवर्नमेण्टकी ओरसे उनको महायता मिछेगी, और उम
कार्यके छिये जो सेना रक्खी जायगी महाराजको उसका सब वर्चा देनाहोगा। यदि वह

Sestication of the state of the

इस खर्चिके देनेमें किसी प्रकारकी अकिच करेगे तो उसके पलटेमें अपने राज्यके कई देश गवर्नमेण्टको देने होंगे, और बृटिश गवर्नमेण्ट उन देशोंकी आमदनीमें वह द्रव्य लेकर फिर वह देश राजाको लोटा देगी।

#### सातवीं धारा ।

महाराजके राज्यके जो ठाकुर तथा अन्यान्य निवामी विद्रोही होगये है तथा जिन्होंने उनकी शासनशक्तिकी अवमानता की है, महाराजके आवेदन करनेपर वृष्टिश गवनेमेण्ट उनको दमन करेगी। इस कार्यके छिये जो मेना रक्त्वी जायगी, महाराजको उसका भी खर्ची देना होगा, यदि महाराज उस खर्चिक देनेको समर्थ न होगे जो उसके बद्छेमे वृद्धिश गवनेमेण्टको अपने राज्यके कुछ देश देने होगे और वृद्धिश गवनेमेण्ट उन देशोको आमदनी छेकर उन्हें किर महाराजको छोटा देगी।

## आटवीं धारा ।

वृटिश गवर्नमेण्टेक अनुरोयमे बीकानेरके महाराज अपनी मामर्थ्यके अनुसार सेनाको सहयता करेंगे।

#### नवीं थागा।

सहाराज और उनके उत्तराधिकारी तथा स्वाटानियिक्त अउने राज्यको स्वाधीनभावसे शासन करते रहे, ओर उस राज्यमे वृटिश ववनेनेण्टके शासनकी सीमाका विस्तार नहीं होगा।

#### द्शवीं धारा।

वृदिश गर्वनेमेण्टकी यह इच्छा और यह अभिछापा है कि कावुल और खुरासान इत्यादि देशोसे जिससे वाणिज्य द्रव्य निर्वित्रतासे आसके, इम कारण बीकानेर और भटनेर राज्यके मार्गकी रक्षा भछीभातिसे कीजाय, इस निर्मित्त महाराज स्वीकार करते हैं कि वह अपने राज्यमें उक्त उदेशकी इस प्रकारसे सकत करनेकी चेष्टा करें कि विणक् छोग जिससे निर्वित्रतासे आ जा सके, और उनको चेर डाकू किसी प्रकारकी वाधा न देसके, अथवा वाणिज्य महसूछ इस समय जितना छियाजाता है उससे अधिक न वढाया जाय।

## ग्यारहवीं धारा ।

यह ग्यारह वाराओंसे युक्त संविपत्र मि०चार्लम थियोफिउास मेटकाफ और ओझा फाशीनाथके द्वारा तैयार होकर हस्ताक्षर करके इसपर मोहर त्या चीगई, और यह महामाहिमनर गर्नार जनरल तथा राजराजेक्वर महाराज शीमान मूरतिसह वहादुरका स्वोक्तत हुआ, आजकी तारीखसे लेकर चीस दिनके ची वमे परस्परमे लेन देन होजायगा।

दिल्लोमे आज सन् १८१८ ईस्वीकी ९ मार्चको लिखा गया.

( हस्ताक्षर ) सी. टी. मेटकाफ ( हस्ताक्षर ) ओझा काशीनाथ ।

র্জনীত করিতে করিত

हस्ताक्षर हैसिटन्स ।

गवर्नर जनरलकी छोटी मोहर. गोगराके किनारे पात्रास्याघाटके निकट डेरोके भीतर मान्यवर गवर्नर जनरलका यह सन्धिपत्र १८१८ ईस्वीकी २१ मार्चको तैयार हुआ।

( हस्ताक्षर ) जे.-आडाम ।

गवर्नर जनरलके सेक्रेटरी। \*

राजा रायसिहने अपनी इच्छानुसार वादशाह अकवरकी अधीनता म्वीकार करके और अपने गौरवको वढाकर राज्यकी श्रीवृद्धि की थी। परन्तु सूरतिसहने अपनी निर्वृद्धिताके दोपसे सामन्त और प्रजाके अप्रियपात्र होकर प्रवल वलशालिनी ईस्ट-इण्डिया कम्पनीसे सिधकर ली। परन्तु सूरतिसहके संमानका विषय यह है कि मेवाड, मारवाड़, तथा आमर इत्यादि राज्यके प्रवल राजाओको उक्त कम्पनीके साथ संविवधन करके कम्पनीको जिस प्रकारसे वार्षिक कर देना पड़ा था, स्रतिसहको उस तरहसे कर न देना पड़ा। कर देनेसे छुटकारा पानेका एकमात्र कारण यह है कि महाराष्ट्रीके दलसे व्याकुल हो रजवाड़ोंके सवराजाओने उनको चौथ स्वरूपसे कर दिया था। परन्तु उन्होंने न तो कभी वीकानर पर आक्रमण किया और न वीकानरिके महाराजसे एक पाई ली, अस्तु मेवाड़ और मारवाडके महाराज महाराष्ट्रोको जो कर देते थे, अंग्रेज कम्पनीके साथ सिध होनेके समय इनको कम्पनीको भी उतना ही कर देना निर्धारित हुआ, परन्तु वीकानरिके महाराजने मरहठे। को कर नहीं दिया, इसी कारणसे कम्पनी भी स्रतिसहसे कर न लेसकी। यद्यिप वीकानरिके महाराज अंग्रेज गवर्नमेण्टके अधीनमे गिन गये, तथािप उक्त मिधके मतसे आजतक गवनमण्टको किसी प्रकारका कर नहीं दिया गया।

अंग्रेज गर्ननेमण्डके साथ महाराज सूरतिसहकी सिंव होते ही जो सामन्त इनके विरुद्ध खड़े हुए थे वह इस समय महा भयभीत हुए । प्रवल पराक्रमशाली अंग्रेजोसेना किसी दिन अवदय हो वीकानेरमे आकर हमारा सर्वनाश करेगी, यह विचारकर इन्होंने चुपचाप सूरतिसहके अत्याचारोको सहन करनेका विचार किया । और शोब ही वीकानेरमे अंग्रेजी सेनाने जाकर राजाकी आज्ञानुसार शांति स्थापन को, तथा चोर डाक्नुओंके उपद्रवोको निवारण करके वह चली गई।

यद्यपि राज्यमे वाहरी शांति होगई थी तथापि मामन्त और प्रजाफे हृद्यमें भीतर ही भीतर पहिलेकी समान असतोपकी अग्नि प्रवल होती रही ।

<sup>\*</sup> Aitcheson's Treatics Vol IV P. 148

ELESTIC CHIESTIS CHIST CHIESTIS CHIESTIS CHIESTIS CHIESTIS CHIESTIS

Moracheone on one on one of the chief of the

महाराज सूरतिसहने सन् १८२४ ईसोम इस मायामय गरीरको त्याग दिया। अंग्रेज गर्वानेमण्टक साथ संधि होनेक समय यद्यिप राज्यमे अधिकतासे गांति होगई थी, परन्तु उनकी मृत्युके पिहलेम ही उन अमतुष्ट मामन्ताने फिर बिहोह उपस्थित करिदया। राज्यके चारा ओर फिर अराजकना उपस्थित होगई। अफ़गानिम्तानसे यहुतसे वाणिज्यके दृद्य इस बीकानेर राज्यमें होकर भारति अनेक प्रान्तामें जाते थे। इसी लिये उस संधिम एक यह धारा भी रन्तसी गई थी कि जिससे बीकानेरके सामन्त इन वाणिज्य द्रव्यासे भरे हुए छक्तडोके साथ जानेवाले विणकोके ऊपर किसी प्रकारका अल्याचार न करे, परन्तु इस समय उस धाराके अनुसार कार्यकरनेम महाराज मरतिसह निपट असमर्थ थे।

इस वातको महाराज स्वय मानते य िक में पोरपातको हैं। परन्तु अपनी सामर्यं तथा अपने गौरवको वढानके ित्ये उन्होंने कितनो ती वार युद्धभूमिमे जाकर प्रशंमनीय वीरता दिखाई थी। इनके राज्यकी सीमा जैसी नामान्य थी, उनकी सेनाका बल जैसा सामान्य था। यदि अपने कार्यक्षेत्रको भी उसी मांति गीमायद्व रखनेकी चेष्टा करते तो अंतसमयमें वह कभी भी आपित्त्रयम्त तथा हीनवल नहीं होसकते थे। िकन्तु वह अपनी दुर्वुद्धिवश मारवाडपित मानसिहके साथ एसे कुसमयमे युद्धमें लिमहुए कि वहीं युद्ध उनकी अवनितका कारण हुआ। महाराज मुरतासिहके मारवाडपित मानसिहका विरोधी होनेका यद्यपिटाड साहचने कोई कारण नहीं लिखा परन्तु हमारे विचारवात पाठक सरलताते इसका अनुमान करसकते है कि मुरतासिहके हृद्यमें अवश्य ही एक गूढ़ और ऊपा उद्देश छिपा हुआ था; उसी अभिप्रवायको सिद्ध करनेके लिये यह बन और सेनाका नाश करनेमे प्रवृत्त हुए थे। अनुमान होता है कि उन्हें इस वातपर पूरा विश्वास था। कि मानसिहके परास्त होते ही धोकलिमह अवश्य ही मारवाडके सिहासन पर बैठेगे, परन्तु जिस स्रतासिहने अपने भतीजेको मारकर राज्यसिहासन पाया था उसकी आशा क्यो फलीभूत हो और इनका प्रताप और प्रमुत्व क्यो लोप न होताय?

महाराज सूरतासिहके परलोकवासी होनेपर उनके पुत्र रत्नसिह राजिसहासनपर विराजमान हुए। रत्निसहके सिहासन पर वैठनेके साथ हो साथ बीकानेरके सामन्त और समस्त प्रजाके मनका भाव भी सहसा वदल गया। सभीने विचारा कि स्रत- विसहके परलोक जानेके साथ हो साथ उनके निम्नह भोग भी समाप्त होजांयों, इस कि कारण वह नवीन राज्यके शासनमें मंगल और शांतिकी आशा करके नवीन र आशाओंसे हृदयको शोभायमान करने लेग। महाराज मृरतिसहकी मृत्युके पहिले विस्तारसे जिस प्रकारकी अशान्ति, उत्पीड़न और अत्याचारोंके समुद्रकी तरंगमालाक विस्तारसे वीकानेर विध्वंस होगया था. चोर डाकुओंके घोर उपद्रवोसे अराजकता अपनी पूर्णमूर्तिसे विभीपिकामय दृश्य दिखा रही थी, नवीन शासनके प्रारममें वह तरंग- कि अपनी पूर्णमूर्तिसे विभीपिकामय दृश्य दिखा रही थी, नवीन शासनके प्रारममें वह तरंग- कि अपनी पूर्णमूर्तिसे विभीपिकामय दृश्य दिखा रही थी, नवीन शासनके प्रारममें वह तरंग- कि अपनी पूर्णमूर्तिसे विभीपिकामय दृश्य दिखा रही थी, नवीन शासनके प्रारममें वह तरंग- कि अपनी पूर्णमूर्तिसे विभीपिकामय दृश्य दिखा रही थी, नवीन शासनके प्रारममें वह तरंग- कि अपनी पूर्णमूर्तिसे विभीपिकामय दृश्य दिखा रही थी, नवीन शासनके प्रारममें वह तरंग- कि अपनी पूर्णमूर्तिसे विभीपिकामय दृश्य दिखा रही थी, नवीन शासनके प्रारममें वह तरंग- कि अपनी पूर्णमूर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण

रत्नसिह सिहासनपर बैठते ही एक वड़े भारी युद्धमे गये। जयसलमेरकी प्रजाने और राजकर्मचारियोने वहाके राजाके अज्ञान होनेसे अराजकतासे पूर्ण वीकानेर राज्यकी सीमामे जाकर वीकानेरकी प्रजाके ऊपर घोर अत्याचार करने। प्रारम करिंद्ये थे। वह वीकानेरकी प्रजाकी सारी धन सम्पत्ति ऌट कर छेगये थे। तव रत्नसिहने अत्यन्त क्रिपत होकर जयसलमेरके महाराजके पास युद्ध करनेका प्रस्ताव भेजा और इधर जयपुर और मेवाड इत्यादिके राजाओसे सहायता माँगी। रत्नसिहके इस युद्धेक प्रस्तावको सुनकर जयसलमेरके महाराज कुछ भी भयभीत न हुए, वरन वह दुगुने उद्योगके साथ अपनी रक्षा और रत्नसिहकी आशाको व्यर्थ करनेके लिये तुरन्त ही युद्धकी तैयारी करने लगे । बीकानेर और जयसलमेर दोनो राजाओकी सेना जिस प्रकार सजने लगी, जयपुर और मेवाडकी सेना भी उसी प्रकारसे इस जातीय युद्धमे प्रवृत्त हानेके लिये जयरालमेर राज्यकी सीमामें आकर इकट्ठो हुई । वहुत दिन पहिलेसे दोनो राज्योमे जो झगडा चल-रहा था, उसकी अन्तिम मीमांसा करनेके छिये ही दोनो राजाओने युद्धके छिये तैयार होना आवश्यक समझा, परन्तु यद्धेक प्रारम होनेके पहिले ही एक कारण विशेषन दोनो राजाओको युद्धसे विमुखं करिद्या । वह यह कि वीकानेरके स्रतिसहने पहिले ही अम्रेजोके साथ संधि करनेभे स्वीकार किया था कि किसी देशीय राज्यपर आक्रमण न किया जायगा, और उस समय महाराज रत्नसिंह उस सविकी धाराको भंग करके जयसलमेरपर आक्रमण करनेके लिये गये, इनके इस आचरणसे विटेश गवर्नमेण्ट अत्यन्त क्रोधित हुई, और महाराज रत्नसिह्से कहला भेजा कि तुम स्थिपत्र की धाराके अनुसार जयसङ्मेरपर आक्रमण नहीं करसकते । जिस कारणसे आपमे झगडा होरहा है उसकी परस्पर मीमांसाका भार मेवादके महाराणाके हाथमे अर्पण करना होगा वहीं निवटेरा इसका कर देंगे । वृटिश गवर्नमेण्टके पाससे इस प्रस्तावके आते ही महाराज रत्निसहने शीघ्र ही युद्ध रोकदिया। और अंतमे गवर्नमेण्टकी सम्मितिसे मेवाडके महाराणाने इस झगड़ेमें मध्यस्थ होकर इसकी मीमांसा की। प्रजाके द्वारा दोनी राज्योका जो अनिष्ट हुआ था, दोनी राजाओने उनकी हानिको पूर्ण करदिया । और विवादाग्नि कुछ कालके लिये शान्त होगई।

सहाराज रत्निसह उक्त विवादकी मीमांसा होनेके पीछे, पिछछे वर्ष सन् १८३० ईस्वीमे राज्यके भीतरी झगड़ोमे पड़े। महाराज स्रतासिहके शासनकी ग्रेप अवस्थामे वे.कानरके सामन्तीने जिस मॉित प्रकाशरूपसे विद्रोही होकर उनको सिहासनसे उतारने का सकल्प किया था, इसवर्षमे भी उसी प्रकारसे उन मामन्तीने किर राजद्रोही होकर भयकर काण्ड उपस्थित करित्या। उन सामन्तीकी विद्रोहितासे महाराज रत्निसिह अत्यन्त भयभीत होगये, उनको इतनी सामर्थ्य न हुई कि वह विना सहायता पाये इस विद्रोहाप्रिको ज्ञान्त करते, महाराज रत्निमहने उम मनय सिथपत्रके वलसे अग्रेज गर्वनमेण्टसे सेनाकी सहायता मॉिंग। सिथपत्रकी छठवी और सातवी धाराके अनुसार महाराज रत्निसहने अंग्रेज गर्वनेमेण्टसे वीकानेर राज्यकी रक्षा और विद्रोही सामन्तीको दमन करनेके लिये दिहीमें अग्रेज रेनिडेण्टके निकट उक्त महायताकी

शुं इस्ति इस्ति इस्ति इस्ति है । इस्ति इस्ति

प्रार्थना भेजी । रेसिडेण्ट शीव्र ही सेनाकी सहायता देनेके छिये सम्मत हुए । वृटिश गवर्तमेण्टने सधिपत्रका अर्थ सभी समयमे समभावसे नहीं किया है, सो हमारे पाठक इसे पहिले ही अनेक स्थानोभे पढचुके हैं । परन्तु रेमिडेण्टकी सहायताके लिये सेना भेजनेको तयार होते ही अयेज गवनर जनरहने अमतोप प्रगट करके रेसिडेन्टसे कहला भेजा कि " देशीय राजाओं के घरेल झगडोको ज्ञान्त करने के लिये कभी महायताके लिये सेना नहीं भेजी जायगी । यदि किसी विशेष कारणके उपस्थित होनेपर गवर्नमेण्ट आज्ञा देगो तो उस प्रकार सहायता दी जासकती है। इस समय वीकानेरकी अवस्था ऐसी नहीं है कि उनको सेनाकी सहायता वीजाय। " गवर्नमेण्टकी यह आज्ञा पाने ही रेसिडेण्टने फिर सहायताके छिये अपनी सेना नहीं भेजो । मविपत्रका ययार्थ अविकल अनुवाद हम पहिले लिखचुके है, उसी सिनपत्रके मतमे अम्रेज गवर्नमेण्टने राजा सुरतसिहको सेनाकी सहायता उकर राज्यके निद्रोही सामन्तोका दमन किया था, परेन्तु न जाने क्यो वृदिश गवर्नमेण्टने इस रामय उस मधिपत्रका भिन्न अर्थ करित्या। जिस धाराके मतसे गवर्नमेण्टने एकवार ही बीकानेरके आभ्यन्तारेक उपद्रवोको जान्त करनेके लिये सेनाकी सहायता दी थी, इस समय उमी वाराका नगा अर्थ करिल्या। एचिसन साहव अपने यंथमे वर्णन करगये है कि " रेमिडेण्ट १८१८ ईस्वीके सविपत्रकी छटवी और सातवी धाराका यथार्थ अर्थ नहीं समझमके । उपरोक्त दोनो वाराओके मतसे उस समय कार्य करना था । असतुष्ट प्रजा और मामन्तोको दमन करनेके लिये वीकानेरके महाराजको परिणामरा उक्तवाराके अनुसार वृटिश गर्वनमेण्टके निकट कभी भी सेनाकी सहायताकी प्रार्थना करनेका अविकार प्राप्त नहीं था "। परन्तु हम कह सकते हैं कि एचिसन साहवकी यह उक्ति यदि सत्य है, सबि पत्रकी उक्त दोनों धाराओका यदि इस प्रकारका अर्थ है तो १८१८ इस्वीमे

पत्रकः वीदावाटीके त्र विकानरमें आई थी विकान अर्थ किया । जब महाराज रत्निसहने सुना कि गवनम् वीद्य हो अपनी सामर्थ्यके अनुसार अपने आर्थानकों सेनाक विवास हो और एक विवादाित प्रज्ञित होगई। यदाि जयसलमेरपितिके स्व विवास हो और एक विवादाित प्रज्ञित होगई। यदाि जयसलमेरपितिके स्व विवास हो और एक विवादाित प्रज्ञित होगई। यदाि जयसलमेरपितिके स्व विवास हो और एक विवादाित प्रज्ञित होगई। यदाि जयसलमेरपितिके स्व विवास हो सामासा होगयो थी परन्तु इस समय अर्थात् १८० विकास हो सेना राजिश्वरोमें वह विवाद इतना प्रवल होगया, कि वृदिश गवर्नमेण्टको फिर गाति विकास करनेके लिये एक अंग्रेज राजपुरुपको मध्यस्थ करके भेजना पडा। जस अप्रेज ज्ञाकि कार्यसेन कार्यक्षेत्रमें आकर दोनो राजाओका विवाद इस प्रकार संतोपदायक रूपरे केन्द्रोमें जो दीविकालसे शत्रुता चली आरही थी उसे दोनो भूव प्रमुख स्थापित होगया।

ंबर्टी हैं है के हैं के किस के सिर्वास के सि

क नाकानरका इतिहास-अ० ३. क्ष (४०३)
<u>२० नाकानरका इतिहास-अ० ३. क्ष</u> (४०३)
<u>२० नाकानरका इतिहास-अ० ३. क्ष</u> (४०३)
<u>२० नाकानरका इतिहास-अ० ३. क्ष</u> (४०३) वीचमें ही हिसारकी ओरतक अपने राज्यकी सीमाके विस्तार करनेका दृढ़ यत्न िकया था, परन्तु वृटिञ्च गवर्नमेण्टने दृढ़रूपसे असंतोप प्रकाश कर कठोर नीतिका अवलम्बन किया इससे महाराजकी वह आशा दूर होगई।

वाणिज्यकी श्रीवृद्धिकी ओर वृटिश गवर्नमेण्ट विशेष ध्यान रखती थी। एक समय वीकानेरके वाणिज्यकी अधिक उन्नति थी । कावुलसे अनेक प्रकारके वाणिज्य द्रव्य वीकानेरमे होकर भारतमे आते थे। सन् १८१८ ईस्वीके संधिपत्रके मतसे वृटिज गवनमेण्टने ऐसी व्यवस्था कर दी कि जिससे यह वाणिज्य द्रव्य निर्वित्रतासे वीकानेरमे होकर भारतके अन्यान्य प्रान्तोम पहुँच जायाकरे । १८४४ ईस्वीमे अंग्रेज गवर्नमेण्टने उस वाणिज्यकी श्रीवृद्धिके छिये महाराज रत्नसिहके निकट एक नवीन प्रस्ताव उपस्थित किया । जो वाणिज्येके द्रव्य वीकानेरसे होकर सिरसा और भावलपुरमे जाया करते थे उन सभी द्रव्योपरसे वीकानेरके महाराज अविक महसूल लेते थे । इस वर्षमे वृटिश गवर्नमेण्टने वही महसूल घटा देनेका प्रस्ताव किया।

महाराज रत्नसिहने इस प्रकारसे पचीस वर्षतक राज्य करके १८५२ ईस्वीमें इस मायामय शरीरको छोड दिया ।

# अध्याय ३.

इक्तूरदारासिहका अभिषेक-राजपृत जातिका साहस तथा वल विक्रम वटनेका कारण-यचन-शासन और अप्रेज शासनमें राजपूत जातिकी अवस्थाका भेद-वृटिश गर्वनमेण्टकी ओर सरदारसिहकी अनुराक्ति-सिपाही विद्रोहके समयमें सरदारसिहका बृटिश गवर्नमेण्टको सहायता देना−वृटिश गवर्नभेण्टका सरदारसिंहको पुरस्कार देना–अंद्रज राजप्रीतनिबिका सरदार्गसहको दत्तकपुत्ररूपसे प्रहण करके सनद देना-सनदपत्र-वृटिश गवर्नमेण्टका सरदार्रासहको इकतालीस खंड प्राप्तोंका चिर स्वत्व देना-दानपत्र सीमान्तरपर उपद्रवकर-वृद्धिके पल्टेमें सामन्तीके साथ विवाद विसम्वाद-शृटिश गवर्नमेण्टके दियेहुए ग्रामींपर करकी वृद्धि करना-उन ग्रामीके निवासियोका अनुयोग-प्रामनिवासियोंके पूर्व अधिकारको अक्षत रखनेके लिये सरदारभिंहको अप्रेज राजप्रतिनिधि का आदेश-करवृद्धि-वीदावाटीके सामन्ताको नवीन सनट देना-महाराज सरटारिमहकी मृत्यु-नवीन मंत्री समाजके द्वारा वीकानेर राज्यका शासननार अर्पण-वर्तमान महाराज दुगरिमहका अनिपेक-मत्रीसमाज-अमरसिंहका महाराजके प्राणनाशकी चेष्टा करना-अमरसिंटके द्वारा महाराज दंगर-सिहको दट-तीर्थयात्रा-माननीय प्रिन्स आफ वेटसके माध महाराजाका साक्षात्-सामन्तोके साथ राजपूत राजाऑका सम्बन्ध परिवर्तन-महाराज इगरसिंहका सामन्ताकी कर वृद्धिके लिये प्रस्ताव करना-उसके सम्बन्धमे पंचायतका नियोग-जरीव बनाना-वर्डित कर देनेमें सामन्तोंकी अस-स्माति-बीटासरके सामन्तोपर करवृद्धि-प्रदानश्मानन्तोंका कर देनेमें असम्मानि प्रकाश-मामन्तोंका तीन प्रस्ताव उपिरात वरना-शारागारने असरिवहरों छोड़देना-उनके पुत्र रावको राजा ही उपावि

Kentente of the official contractions of the office of the देना-नारवादेशके सामन्ताकी अवाध्यता-महाराजका उनके अधिकारको ग्रहण करना-नीची क्षेणीके सामन्ताकी वर्ष्टित कर देनेमें अयम्मति- महाका उगरांभढ़ के निकट उनका हर बटाने के लिये आवेदन -महाराजका उस आवेदनको ग्रहण न करना--एसिम्टेग्ट पोलिटिकल एजेन्ट कतान दालप्टका सामन्तोको राजधानीमे पुलाकर बिट्निकर देनोकी आज्ञा देना-सामन्तोका असतोप प्रकाण-- उनका भागना--सामन्ते को उड देने की तैयारी- बीकानेर के प्रधान सेनापित हुकुमीसहका सेवाके माथ सामन्तोंके विरुद्ध युद्धकी यात्रा करना-विद्योही सामन्तोकी युद्धके लिये तैयारी-हुकूम-भिंहका महाजन, रावतसर और गान्धोली देशपर जी कार करना-सामन्तीका बीदासरके किलेका आश्रय छना--उनकी युद्धके लिये तैयारी--विद्धोदियोकी उमन करने हे लिये महाराजकी गर्जनेशेण्टमे सहायता मागना-सेनाकी सहायता देनेम गवर्नमेण्ड ही सम्मति-अंग्रेजी सेनाका जीकानेरमें आग-मन-अंग्रेजी सेना और महाराजकी सेनाका भीटासरके क्रिलेकी चेरना-सामन्तीका युद्ध करंनकी प्रतिज्ञा करना-कप्तान टालवटका बीदासरके किलेके साथ आत्मसमप्ण करने के छिये सामन्तोंके निकट दुत भेजना-सामन्तोका उत्तर-वेरेहणु किलेपर गोलाकी वर्णा-मामन्तोका आस्मसमपण-अंग्रेजीकी सेनाका राव बीढाके प्राचीन दुगोको समभृति करना-विद्वाही सामस्ताको करगारमं भेजना-पार्छिभेण्टके हाउस आफ लार्ड का भारतवर्षके स्टेटगेरेटरीका उक्त समरके सम्बन्धमे मतन्य-प्रकाश-बीकानेरके आध्यन्तारिक सासनके सम्बन्धमे अप्रेस एसिस्टेन्ट पोलिटिकट एजेन्टका असतीप प्रकाश-शासनविभागका व्यक्तिगत परिवर्तन-शासन व्यवस्थिक सम्बन्धमे सत्य्य प्रकाश-शासन-विभागके सम्बन्धमे वर्तमान पोलिटिकल एजेन्टका मन्तव्य-उपसदार ।

अपने पिताके परलोक जानेके पीछे सन् १८५२ ईमवीने सरटारिसह पिताके सिंहासनपर विराजमान हुए । सरदारिसहके अभिषेकके रामयसे बीकानेरकी राजशक्ति मानो क्रमशः हीनवल होनेलगी । जो वल विक्रम साहस ज्राता आदि गुण 'एठीर राजाओका अंग भूपण थे वे सब एकवार ही निर्जावसे होगये। राजपूत जातिको चिर वीरताका मानो एकवार हो छोप होगया। प्रतिवासी राजाओक साथ युद्ध होनेसे यवनसम्राट के आधीन भारतके अनेक स्थानीपर सम्रामभे केवल राठौर ही नही बरन् चौहान इत्यानि सभी राजपूत युद्धके अभ्याससे पतित अवस्थामे भी जातीय वर्म पालनके साथ सूर्वी-रता और वल विक्रमकी अचल भावसे रक्षा करते आये थे। परन्तु सरदार सिहके समयंन उस जातीय धर्म पालनके भाव सहसा हाल होगये । एक सरदारसिह ही नहीं, रज-वाड़ा ही नहीं, समस्त भारतक्षेत्र ही मानी स्तम्भित होगया, सान्विवंचन होते ही युद्धनी चर्चा न्यून होनेसे सव शांतिका सुख भोगनेलगे। जैसी सरकार अंग्रेजोसे सिव कर शांति मिली है यदि इस शांति समयमे गवर्नमेण्टकी समान वनावटी युद्धोसे अपनी समर कुशलता भारतके राजा वनाये रखते तो उनकी सेनाम वीरता धोरता और प्रतापवरावर वना रहता, कारण कि जो विद्या पढ़कर उसका अभ्यास न रहे तो उसमे अवनित होजाती है, युद्धिवद्या भी केवल सीखनेसे विना समर किये फ्लीमूत नहीं होती। हृद्यमें हृद्वताका आविभीव नहीं होता, चुप रहनेसे वल विक्रम साहस अवनितको प्राप्त होजाता है, कोई भी वरिजाति यदि तलवार भाला हाथमे लिये सौ वर्षतक ुं चुपचाप चैठी रहे तो क्या उसमे साहस रह सकता है? कमी नहीं,  हि वीकानरफा इतिहास—अ० ३. क्ष (१४०५)

हि व्यक्तिक प्रति हि विहास—अ० ३. क्ष (१४०५)
हि विक्रम संपन्न यह अभिप्राय नहीं कि देशीय राजा परस्पर युद्ध करते रहे, पर हमारा इससे यह अभिप्राय नहीं कि देशीय राजा परस्पर युद्ध करते रहे, पर हमारा यह इच्छा है कि वे आलस्य और विलासिताम अपना समय व्यतीत न करके यल विक्रम संपन्न रहे, सरकार अयंजको वहुत स्थानांपर सेनाको आवश्यकता होती है यदि कमसे रियासतोकी सेना इस कार्यमें ली जायाकर तो उनमे वह गुण सदा यहिक प्राप्त होते रहे, यवनसम्प्राटोने भी देशीय राजाओकी सेनाके साथ ही साथ अपना प्रमुख स्थादन किया था, इन सेनाओसे कार्य छेनेसे उनका यल वीर्य साहस हा छिको प्राप्त होते रहे, यवनसम्प्राटोने भी विश्वाको भी आवश्यकता है जिससे राजपूत जाति अपने आयार विचार और जातीय धर्मको मली प्रकारसे जानती रहे, इन वातीके जानगये थे कि भारतवर्षके देशीय राजाओका चिर—प्रचलित करके समयके गुणसे वदस्याया है, इस कारण वह समयानुसार कार्य करनेका यत्न करनेलों। सदारसिह समझा गये कि विश्वविजयी वृटिशिसह मयंकर मूर्तिसे भीपण गर्जन कर मारतवर्षको कपण्यमान कर रहा है इससे उसीकी आधीनता स्वीकार करके उसीका मन प्रकार करने कपण्यमान कर रहा है इससे उसीकी आधीनता स्वीकार करके उसीका मन प्रकार करने कपण्यमान कर रहा है इससे उसीकी आधीनता स्वीकार करके उसीका मन विश्वविजयी वृटिशिसह मयंकर मूर्तिसे भीपण गर्जन कर प्रकार करने कपण्यमान कर रहा है इससे उसीकी आधीनता स्वीकार करके उसीका मन विश्वविजयी वृटिशिसह मयंकर मूर्तिसे भीपण गर्जन कर प्रकार विश्वविज्यो स्वायता है विश्वविजयी वृटिशिसह मयंकर मूर्तिसे भीपण गर्जन कर प्रकार करने कपण्यमान कर रहा है इससे उसीकी आधीनता स्वीकार करके उसीका मन विश्वविज्यो सहायताके लिया समय हाती और हिसार वृटिशा गर्वनीण्टको सहायताके लिया समय हाती और हिसार वृटिशा गर्वनीण्टको सहायताके लिया सम्रद्ध हुए। वीकानरेक समीप हासी और हिसार वृद्ध सावन वृद्ध गर्वनीण्टको अधीनते सहायता है हिसार वृद्ध राजनिक समय अपनी गर्जनी सेनाके लिय तथार होग्य विश्वविज्य सहायता है कर जो अपने अपने प्राणके भयसे भयभीत हो मानके लिय तथार होग्य विश्वविज्य होग्य होग्य होग्य विश्वविज्य होग्य होग्य सहायता होगे सहायता होगे हिसार स्वर्य होगा होगा सहायता होगे हमा करके छो स्वर्य होगा होगा सहायता होगे हिसार होग्य होगा हो स्वर्य होगा होगा सहायता होगे हमा हमा होगा सहायता होगी होगा हो सहायता करनेके छिये रत्निसहको सिवपत्रके अनुसार जेनाकी महायता नहीं ही थीं, उसी है। गर्बनेकेण्टसे विपत्तिके समयमे उस रन्निसहके पुत्रने जसा व्यवहार किया, इसे हमोर है। पाठक मछीमाँतिस स्मरण रक्खेंगे।

उस महा विद्रोहानटके शांत होजानेके पीछे मौनाग्य वदा देशी राजाओंकी सह।-यतासे अनेजोकी शासनशक्तिंनारतवर्षमे क्षिर स्थापित होनेके पीछे राजपृतानेके गवर्नरके णजन्टने महाराज नरदारसिंहकी वडी प्रशंसा करके गवर्नरजनरळको पत्र छित्वा, इसपर भारतवर्षके गवर्नरजनरळ और प्रथम राजप्रतिनिधि व्यर्ड नेनिगने परम सतुष्टहो सहाय-

हिल्ली अन्यान्य भूपालोके समान वीकानेरके महाराज सरवारसिंहके पास एक बहुमूल्य-

यदि यह पुत्रहीन अवस्थामे प्राणत्याग करेगे तो उनकी रानी आर्य रातिके अनुसार पोप्यपुत्र वा दत्तकपुत्रको प्रहण नहीं करमकेगी, नथा वह पोण्य वा दत्तकपुत्र सिहासन

प्राप्तिका अधिकारी नहीं होसकेगा, और वृटिश गर्ननमण्ट उस राज्यको अपने हस्तात करलेगी । परन्तु सिपाहीविद्रोहके पीछे वृटिश गर्ननमण्टने देशीय राजाओकी उस भीतिको दूर करनेके लिये सभीको इस भावकी एक गनद देदी, कि वह हिन्दूरीतिके

अनुसार दत्तकपुत्रको ग्रहण करसकते हे, उनका वत्तकपुत्र उनका उत्तराधिकारी हो-सकेगा, और गवर्नमेण्ट उसके राज्यको अपने हस्तगत न करेगी। महाराज मरवार-सिहने वृदिश गवर्नमेण्टकी जो सहायता की थी उराके छिये अन्यान्य राजाओकी समान इस समय उनको भी सनद दीगई।

#### सनदपत्र ।

महामान्या (रानो विक्टोरिया) की अभिलापा है कि जो राजा इस समय अपने २ देशको शासन करते है वह सब देश चिरकालतक उनके वशवरोके द्वारा शासित होते रहेंगे और उनके पद संमानको अक्षतभावसे रक्खाजायगा, उस अभिलापाको पूर्ण करनेके निमित्त मे आपको इसके द्वारा स्चित करता है, कि यदि आपके पुत्र उसन्न

न हो तो आप अथवा आपके राज्यके भावी शासनकर्ता, हिन्दृविधान और अपने वशकी 🕺

रीतिके अनुसार दत्तकपुत्रको ग्रहण करसकते है, इसमे गर्वनेमेण्टको भी सम्मति है। जवतक आपके वशधर राजभक्तरूपसे स्थित रहेगे तथा जिस सन्धि आदिके दारा गर्वनेमेण्टके साथ मित्रता स्थापित हुई है, उस सन्धि आदिषर जवतक विश्वासके

द्वारा गवर्नमेण्टके साथ मित्रता स्थापित हुई है, उस सिन्य आदिपर जयतक विश्वासके द्वारा विशेष ध्यान रक्खाजायगा तवतक किसी प्रकार भी यह नियम भंग नहीं

क्षरा विशेष व्याप रक्षाजायमा तयतक किसा प्रकार मा यह नियम मेग ग्हा कियाजायमा ।

( हस्ताक्षर केनिग ) गवर्नर और वाइसराय, हिन्द

महाराज सरदारसिंहने गृटिश गवनंमेण्टकी जिस प्रकारसे प्राणपणसे सहायता की थी, उसके वदलेमे केवल एक मूल्यवान् खिलत और उक्त सनद्का देना उपयोगी न जानकर १८६१ ईसवीके पहिले महीनेमे राजप्रतिनिधि एवं गवर्नर जनरल वहादुरने महाराज सरदारसिंहको हिसार देशके४१ प्राम भी प्रदान किये। गो कि वे गांव कई वर्ष पिहले इनसे ही छीनकर हिसार प्रदेश सामिलित करिलयेगये थे। निम्नलिखित सनद्पत्रके द्वारा नीचे लिखेहुए ग्राम राजा सरदारसिंहको दिये गये।

## वीकानेरके महाराज सरदारसिंहको याम दियेजानेका सनदपत्र ।

हर्पका विषय है कि, जिस कारणसे राजपूतानेके गवर्नर जनरलके एजेण्टके विज्ञापनमे प्रकाशित हुआ, कि विद्रोहके समयमे महाराज सरदारसिंह वहादुर वृटिश जैरेडिक विज्ञानिक सिंहिक विज्ञानिक सिंहिक सिंहिक विज्ञानिक सिंहिक गवर्नमेण्टकी ओर राजभक्ति और उनकी अनुरक्तिके वश होकर स्वयं कार्यक्षेत्रमे उप-स्थित हुए है। उन्होंने धन खर्च करके कितने ही अम्रेजोंके जीवनकी रक्षा की है तथा गवर्ननेण्टके और भी अनेक प्रकारके उपकार किये है. इस लिये यह व्यवहार गवर्न-मेण्टके पक्षमे विशेष संतोषदायक विचारागया, इस छिये उक्त महाराजको गवर्नमेण्टके निकटेस धन्यवाद लाभ और सन्मानसूचक खिलत प्राप्त हुआ है, गवर्नमेण्ट इस समय अत्यन्त संतुष्ट होकर सिरसाके जिलेके मध्यमे स्थित वार्पिक चौदह हजार दोसी वानवे रुपयेकी आमद्नीवाले यामोकी एक स्वतंत्रतालिका लिपि वद्ध करके उन यामोका सभी अधिकार महाराजको देती है। इससे वह ग्राम उनके राज्यके अन्तर्गत कियेगये उनके राज्यके साथ जो नियम प्रचलित थे इनके सम्बन्धमे भी वही नियम नियत किये गये । १८६१ ईस्वीके पहिले महीनेकी पहिली तारीखसे यह सनद मानीजायगी । ग्रामोंकी सूची। ११ अप्रैल सन् १८६१-६२. वार्षिक आमद्नी. संख्या. श्रामोके नाम. मन्तव्य. ३०० रुपया. सावूरा मानकटीवी १७० १८६५-६६ ईस्वीमे इसकी आमदनी ४९० खाडखाडा ५९० रुपया है। **उदियाखा**ड़ा ४०६ " कामपुरा " उक्तवर्पमे २३५ की आमद्नी वढ़ १३७ सोलावाली " २३४ मूलाकाखाडा वासीहर 6 गिलवाला सहारन फूलचंद सुरावाली १२ ८४८ " १३ चन्द्रवाली **पीरकाम**डिया 49 १४ १५ पुन्यावाली २०७ उर्फजगरानी फुहानी १६ 842 १७ मगरानी ५३४ मासानी 22 ३४६ टिविवाराजेफा 26 668 "

रउआखाडा

TO A TO A TO THE SALE OF THE S

288

२१ रातिखाड़ा १६ १८६५-६६ ई॰मे इसकी २३५ नपय वदो **क्रि**रानपुरा २२ ७०-७१ ई० में ३०० १२० नपय वदे २३ सलीमगढ् 25 77 ७२-७१ ई० मे १३० वहे のなるこれでもなっているこれでしない。それであっているこれでもないのかないないので 28 धार्म्ड ६५-६६ ई० मे ३४० की बृद्धि हुई २१० " सिखवानाखुद् 24 ६५-६६ इ० में २२६ को बृद्धि हुई 823 २६ वरवाला । ٠, 260 कल्यान 🕽 २७ सिखवाला ? ६५–६६ ५० मे ३६६ की गृद्धि हुई 285 कल्यान 36 तलवाराकल्यान ডেইড २९ जलालावाद् २७इ ८५-६६ ई० मे २७६ को बृद्धि हुई ३० मोहरवाला 822 इ५-इइ ई० में ५५३ की बृद्धिं हुई असितावाली 3? ६५–६६ ई० से २६१ की बृद्धि २२३ 32 रामसर 246 इय-३६ ई० में ३०८ की बृद्धि 33 दुवलीखर्द ६५–६६ ई० मे ४५४ को बृद्धि 388 ३४ रामनगर २०० 34 दुवलोकल्यान ७३० ६५-६६ ३० में ७८० की बृद्धि हुई ३६ मिर्जावाली ६५-६६ ई० मे ४२३ की बृद्धि हुई 341 ३७ चाउवाली 3 ? 0 ६५-६६ ई० मे ३६० की बृद्धि हुई 36 वुरहानपुरा १७४ ६५-६६ ई० मे २२५ की वृद्धि हुई 39 खैरवाली 262 ६५–६६ ई० मे २३१ को बृद्धि हुई शिवधनपुरा 80 ४७३ " 88 खान्द्रानिया 224 " सव जोड़ १४२९१ रुपंचे. वीकानेरके महाराज सरदारसिंह वहादुरने गवनेमण्टके अनेक उपकार करके यह जो ४१ माम पाये थे यह अवस्य इनके पुरस्कारके योग्य थे, परन्तु यवनसम्राटोने ऐसे उपकार पाकर वहुतसे प्रत्युपकार किये है, जिनको तुलनासे यह उपकार सामान्य-मात्र होरहता है, परन्तु जहा धन्यवादका ही वड़ा मूल्य गिनाजाता है, वहा वीका-

नेरके महाराजको ४१ यामोका मिलना अवस्य हो उचेकक्षाका पुरस्कार गिनाजायगा । महाराज सरदारसिंहके शासनसमयमे सोमाका विवाद फिर प्रवल होगया, १८६१ ई० मे मारवाड़के साथ वीकानेर राज्यकी सीमासे लेकर फिर संग्रामके पूर्व-

लक्षण दिखाई दिये । वीकानेरकी सीमावाल निवासियोने मारवाड़की सीमामे जाकर घोर 1. Artcheson's Treaties Vol IV.

अत्याचार करने प्रारभ करादेये, अन्तमे वृटिश गवर्नमेण्टने मध्यस्य होकर सव उपद्रवोको ज्ञान्त करदिया।

यह हमने वारवार इस छिये कहा है कि राजाके दुवल होनेसे ही अधीनस्थ सामन्त विरक्त होकर अपनी शक्तिके विस्तार करनेकी अभिलापा करते है । महाराज सूरतिसहके शासनसमयमे वीकानेरके सामन्त उद्धत होकर राजद्रोही होजाते थे। रत्न-सिहके साथ सामन्तोका जैसा असङ्गाव था, वह दूर न होकर सरदारसिहके साथ भी वह सामन्त अनेक अप्रिय आचरण करने छगे । महाराज सरदारसिंहने वीकानेरके समस्त सामन्तोपर करके वढानेका विचार किया, इसीसे राज्यमे फिर उपद्रव उपस्थित होने छगे। विशेष करके इस समय गवर्नमेन्टके दियेहुए इकतालीस त्रामे।पर भी कर वढाया गयाथा, इसीसे उपद्रव प्रवल होगये । उक्त मामोके निवासी अवतक गवर्नमेन्टके आधीनमे थे, इस समय नवीन शासनमे अपने अधिकारको नष्ट होता-हुआ देखकर वह अत्यन्त असतुष्ट हुए, और तुरन्तही वृटिश गर्वनमेन्टके ममीप वीकानेरके महाराजके विरुद्ध ओवदन करनेको तैयार हुए । अप्रेज राजप्रतिनिधिने उस आवेदनपत्रको पाकर महाराज सरदारिसहके समीप विशेष असंतोष शकाश करके एक पत्र **छिखंभेजा कि इन यामोको प्रजाको गर्वनमेन्टने जैसा** अविकार दिया है आपभी उसींके अनुसार कार्य करे । ओर इन सव व्रामोम अपने राज्यके सुशासनके छिये सव अशोम योग्य मनुष्येको शोब्रही नियत कीजिये । महाराज सरदारसिंहने भारतवर्षके गर्वनर जनरळ और राजप्रीतिनिधिके इस पत्रको पाकर आवश्यक संस्कार और सुशासनके अनुष्टान करनेमे जरा भी विलम्ब न किया । परन्तु राव वीका द्वारा सवत् १५४५ म वीकानर राज्यकी प्रतिष्ठाके समयसे संवत् १९२६ पर्यन्त जो सामन्तगण एकहारा राज्यकर देते आये है, अब उत्तपर कर बढ़ाकर राज्यकोपको आय बढ़ाये जानेका अनुष्टान किया-गया । वीकाजीकं समयसे जो सामन्त प्रतिअश्वारोही सेनाका वार्षिक १००) न्यया प्रति ऊटपर५०) रुपया प्रतिपैदलपर पचीस रुपया देतेआये थे. इस समय महाराजिक अधिक कर वढाये जातेसे प्रधान अप्रधान सभी सामन्त महा असतुष्ट होगये, और उसीमें राज्यमें फिर अशान्तिके लक्षण दिखाई दिये । परन्तु मेजर पावलेट (इसममयके कर्नल) जा अप्रज पालिटिकेल एजेण्ट थे, उन्होंने इन उपद्रवोको निवारण करनेके लिये यह अहारा कर नियत जरदिया कि सामन्तोको प्रत्येक अश्वारोहीके प्रति वार्षिक २०० रूपया उँटक प्रति १०० रुपया ओर पैट्लके प्रति५० रुपया देना होगा । पहिलेकी अपेक्षा इस समय दुगने करके वढ जानेम सभी सामन्त विरक्त होगये थे, परन्तु बृटिश गवनेमेण्टके प्रतिनिधि पायलेट साहवने भी जब वही स्वीकार करिवया, तब उनकी गर्वनमेण्टके भयमे ऋउ भी वहनेका साहम न हुआ । सुनीने एक साथ प्रतिज्ञा करके हुन्ताक्षर करितये और उपद्रवादी समाप्ति होगई।

हमारे पाठक पाठिकाओंने राव बीटा द्वारा अधिकार कीटुई बीटाबाटीका हुनान्त पटा होगा। यद्यपि यह बीटाबाटी बीकानरे राज्यके अन्तर्नुक्त था, परन्तु नह एक ठोटा राज्य गिजाजाना था। महाराज रन्निमहके पृथवर्गी बीकानरेक

والمعالية والمعا

१८६५-६६ ई०मे इसकी रातिखाड़ा 22 २३५ रुपय वढ़ो ७०-७१ ई० में ३०० किरानपुरा रुपय २२ १२० सलीमगढ ७२-७१ ई० मे १३० वढे 23 20 धारुई ६५-६६ ई० मे ३४० को बाद्धे हुई 2% २१० सिलवानाखुद् ६५-६६ इ० मे २२६ को बाद्धि हुई २५ १९४ চ্ছ वरवाला । 77 260 कल्यान 🕽 सिखवाला रे 20 ६५-६६ ई० मे ३६६ की बुद्धि हुई 285 कल्यान 26 ७१७ तलवाराकल्यान २९ ८५-६६ ई० मे २७६ को बृद्धि नलालाबाद २७इ ६५–६६ ई० मे ५५४ की बृद्धि 3,5 माहरवाला 860 30 अमितावाली ६५-६६ ई० मे २६१ की बुद्धि 553 ६५-६६ ई० मे ३०८ को बृद्धि ३२ रामसर 74% ६५–६६ ई० मे ४५४ को बृद्धि द्वलीयद् 3 ३ 368 3% गमनगर 200 34 द्वलीकल्यान " ६५-६६ ई० मे ७८० को वृद्धि **650** ६५-६६ ई० मे ४२३ की वृद्धि भिर्जावाली ३६ 34+ चाउवाली ६५-६६ ई० मे ३६० की बृद्धि हुई 3 9 ६५–६६ ई० मे २२५ की बृद्धि हुई व्रहानपुरा 36 23% 39 रोखाडी ६५-६६ ई० मे २३१ को बृद्धि हुई 922 शिवधनपुरा 80 न्यान्द्रानिया 88 224 सव जोड १४२९४ फ्रंये. वीकानेरके महाराज सरदारसिंह वहादुरने गवर्नमण्टके अनेक उपकार करके यह जो ४१ माम पाये ये यह अवस्य इनके पुरस्कारके योग्य थे, परन्तु यवनसम्राटोने ऐसे उपकार पाकर बटुनसे प्रत्युपकार किये है, जिनको तुळनासे यह उपकार मामान्य-

्ये वह जो ४७ शाम पाथ य यह अवस्थ इनक पुरस्कारक याग्य थ, परन्तु यवनसम्भाटान एगी उपकार पाकर बट्टनसे प्रत्युपकार किये हैं, जिनको तुलनासे यह उपकार सामान्य- 'गान होरहना है, परन्तु जहा बन्यबादका ही बड़ा मृल्य गिनाजाता है, बहा बोका- नरके महाराजको ४१ शामोका मिलना अवस्य ही उच्चकक्षाका पुरस्कार गिनाजायगा। मनाराज मरदारिसहके शामनसमयसे सोमाका विवाद फिर प्रवल होगया, '' 'उद्देश दें में मारवाडके साथ बीकानेर राज्यकी सीमासे लेकर फिर सप्तामके पूर्व-

1. At least's Treaties Vol IV

েক্তারেক্তার ক্রিক্তার ক্রিক্তার ক্রিক্তার ক্রিক্তার করে করে করে ক্রিক্তার করে করে করে করে করে করে করে করে করে

अत्याचार करने प्रारम करादेये, अन्तमे वृटिश गवर्नमेण्टने मध्यस्य होकर सव उपद्रवोको ज्ञान्त करादेया।

यह हमने वार्वार इस िंक्ये कहा है कि राजाके दुर्वल होनेसे ही अधीनस्थ सामन्त विरक्त होकर अपनी शक्तिके विस्तार करनेकी अभिलापा करते है । महाराज म्रतिसहके ज्ञासनसमयमे वीकानरके सामन्त उद्धत होकर राजद्रोही होजाते थे। रतन-सिहके साथ सामन्तोका जैसा असङ्गाव था, वह दूर न होकर सरदारसिहके साथ भी वह सामन्त अनेक अप्रिय आचरण करने छगे । महाराज सरदारसिहने वीकानरके समस्त सामन्तोपर करके बढ़ानेका विचार किया, इसीसे राज्यमे फिर उपद्रव उपस्थित होने छगे । विशेष करके इस समय गवर्नमेन्टके दियेहुए इकताछीस प्रामोपर भी कर वढाया गयाथा, इसीसे उपद्रव प्रवल होगये । उक्त यामोके निवासी अवनक वृटिग गवर्तमेन्टके आधीतमे थे, इस समय नवीन शासनमे अपने अधिकारको नष्ट होता-हुआ देखकर वह अत्यन्त असतुष्ट हुए, और तुरन्तही वृटिश गर्वनेमेन्टके समीप वीकानेरके महाराजके विरुद्ध ओवदन करनेको तैयार हुए । अंग्रेज राजप्रतिनिधिने उस ओवरनपत्रको पाकर महाराज सरदारसिहके समीप विशेष असंतोष प्रकाश करके एक पत्र **छिखभेजा कि इन त्रामोकी प्रजाको गर्वनमेन्टने जैसा** अविकार दिया है आपभी उसीके अनुसार कार्य करे। ओर इन सब यामोमे अपने राज्यके सुशासनके छिवे सब अंशोमे योग्य मनुष्येको शोब्रही नियत कीजिये । महाराज सरदारसिंहने भारतवर्षके गर्वनर जनरळ और राजप्रीतनिधिके इस पत्रको पाकर आवश्यक संस्कार और सुगासनके अनुष्ठान करनेमे जरा भी विलम्ब न किया । परन्तु राव वीका द्वारा सवत् १५४५ म वीकोनर राज्यकी प्रतिष्टांके समयसे संवत् १९२६ पर्यन्त जो सामन्तगण एकहारा राज्यकर देते आये है, अब उत्तपर कर वढाकर राज्यकोपकी आय वढ़ाये जानेका अनुष्टान किया-गया । वीकाजीक समयसे जो सामन्त प्रतिअधारोही सेनाका वार्षिक १००) जवया प्रति ऊटपर५०) रुपया प्रतिपैद्लपर पचीस रुपया देतेआये थे. इस समय महाराजिक अधिक कर वढाये जातेसे प्रवान अप्रधान सभी सामन्त महा असतुष्ट होगये, और उमीसे राज्यम फिर अशान्तिकं लक्षण दिखाई दिये । परन्तु मेजर पावलेट (इससमयेक कर्नल) जो अप्रेज पालिटिकेल एजेण्ट थे, उन्होंने इन उपद्रवाका निवारण करनेके लिये यह अहारा कर नियत करिया कि सामन्तेको प्रत्येक अश्वारोहीके प्रति वार्षिक २०० रूपया उँटके प्रति १०० रुपया ओर पैट्लके प्रति५० रुपया देना होगा । पहिलेकी अपेक्षा इस समय दुग्ने करके वढ जानेम सभी सामन्त विरक्त होगये थे, परन्तु बृटिश गवर्नमेण्टके प्रतिनिधि पावलेट साहवने भी जब यही स्वीकार करिवया, तब उनकी गवर्नमेण्टके भयमे कुछ भी कहनेका साहम न हुआ । सभीने एक साथ प्रतिज्ञा करके हन्ताक्षर करिंद्ये और

्मारे पाठक पाठिकाओंने राव वीटा द्वारा अधिकार कीहुई वीदावाटीका उत्तानन पटा तेया । प्रस्ति यह वीदावाटी वीकानरे राज्यके अन्तर्भुक्त था, परन्तु यह एक ठेटा राज्य गिनाजाना था । महाराज रन्निसहके पुरवर्ती वीकानेरक

उपद्रवादी समाप्ति होगई।

<u>รเราหวร หวรหาวดหางดหางดหางดหางดหางดหางดหางดหาวดหางดหาวดหางด</u>

महाराजने वीदावादीके सामन्तापर कर नहीं लगाया, राव वीकाके वीकानेर राज्यके न्यापन करनेके छः वर्ष पहिले अर्थात् सवत् १५४० में उनके आता वीदासिहने इस वीदावादी राज्यको स्थापन किया था । वीका और वीदा होना ही सहोदर आता थे। वीदाके साथ इनकी माताने आकर इस वीदावादीमें निवास किया। वीकाने इसी लिये प्रतिज्ञा की थी कि जबसे माता वीदावादीमें आकर निवास करेगी तबसे में तथा मेरे वंशघर किसी समय भी वीदावादीपर आक्रमण नहीं चरेगे। रत्निसहने इस प्रतिज्ञाको पालन न करके वीदावादीके सामन्तोसे नियमित कर प्रहण किया। महाराज सरदारसिहने भी उसी प्रकारसे सवन् १९२६ में वीदावादीके सामन्तोके निकटसे वार्षिक पचास हजार रुपया नियत कर प्रहण किया।

इस तरके उपद्रवोके शात होजानेके पीछे महाराज सरदारसिंह १८७२ ईस्वीके पहिले महीनेमें स्वर्गवासी हुए ।

महाराज सरदारसिहकी पुत्रहीन अवस्थामे मृत्युहीनेसे वीकानेरका सिहासन जन्य होगया। इसी कारणसे वृद्धि गर्वनेमेण्टकी आज्ञानुसार मंत्रिसमाजकी सृष्टि करके उस समाजक हाथमे जासनका भार सौपागया। प्रधान राजनैतिक अप्रेज कमचारी उस मंत्रीसमाजक सभापित होकर राज्य करने छो। इस प्रकारसे कुछ कालनक राज्य होनेक पिछे नवीन महाराजको नियुक्त करनेके छिये राजरानी और सामन्तोने विचार किया कि राजहंता सृरतिमहके वश छोपहोनेसे शीव्र ही मृतक महाराजके कुनुग्रमेसे किसी मनुष्यको दत्तकपुत्रहपसे प्रहण कर उनका अभिगेक करना उचित है। अतण्य छाछिसह नामक एक बुद्धिमान मनुष्यके पुत्र डूंगरिसह को शेप इत्तक पुत्रस्वरूपसे प्रहण करनेका प्रसाव किया गया। राजरानी और सामन्तोने भी इसमे अपनी सन्मति हो। गर्वनेमेण्ट पहिछेहीसे प्रतिज्ञाके पाशमे वधगई थी कि महाराजकी यदि पुत्रहीन अवस्थामे मृत्यु होजाय तो राजरानी हिन्दूरीतिके अनुसार किसीको इत्तकपुत्रस्वरूपसे प्रहण करे, इस कारण गर्वनेण्टने विना कुछ आपित्त किये इनको वीकानेरका अविधर स्वीकार करिछया और अभिपेकके प्रस्तावमे शोव्र हो अपनी सम्मति हे दी। अल्पावस्थामे दूंगरिसह राजाकी उपावि धारण कर बड़ी धूमधामेक साथ वीकानेरके सिहासनपर शोभायमान हए।

महाराज द्वारासिह वहादुर अस्प वयस्क होनेक कारण राजकार्यको छुछ नहीं जानते थे, इसीसे इनके हाथमें सस्पूर्ण राज्यशासनका भार देना असभव जानकर अयेज गर्वतमेण्टकी रीतिक अनुसार एक स्वयं मत्रीसमाज नियुक्त हुआ। महाराजके पिता लालसिह उस मत्रीसमाजके सभापतिपद्पर विराजमान हुए, और महाराव, हरिसिहराव, यशवन्तिसह, मेहता मानमछ और मगनहोराछाछ यह सब सदस्य पदपर नियुक्त हुए।

१८७५ ईम्बोमे मुहाजनके सामन्त अमरीसह महाराज इंगरिसह प्रहाहरका जीवननारा करनेको उन्हें विष देनेके छिये तैयार हुए। महाराजने उनके ऊपर प्रत्यन्त कोधिन हो उनको प्राणदंदके बद्छेमे बारह वर्षके छिये कारागारमें

1)

The France Court Street Species Server Server Server Server 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1

प्रश्र १ क्ष वीकांनरका इतिहास—अ० रे. क्ष (४११)

रहनेकी आज्ञा ही । अमरसिहके कारागारमे जाते ही उनके पुत्र रामसिह पिताके हैं।

पट्पर नियुक्त हुए ।

महाराज हुग्रसिह बहादुर अवस्थाके अधिक होनेपर भी मंत्रीसमाजकी सहावास राज्यज्ञासन करते थे । महाराज १८०६ ईसर्वामे हरहार और गया तीर्थको 
गया, और वहांसे जव यह अपने राज्यको छीट रहे थे तव उन्होंने आगरेमे जाकर 
भारतके भावी सम्राह फिन्सआफेवस्स वहादुरके साथ साक्षात िकया । महा माननीय 
फिन्स आफेवस्स वहादुरने महाराजको वहे आदरभावके साथ प्रहण कर उनके सम्मान 
को वहांनेमें किसी भांतिको कसर न की ।

राजपुत राजाओंको एण स्वायोनता छुप्त होनेऔर अवस्थाक परिवर्तनके साथ 
राजपुत राजाओंको एण स्वायोनता छुप्त होनेऔर अवस्थाक परिवर्तनके साथ 
राजपुत राजाओंको एण स्वायोनता छुप्त होनेऔर अवस्थाक परिवर्तनके साथ 
राजपुत राजाओंको एण स्वायोनता छुप्त होनेऔर अवस्थाक परिवर्तनके साथ 
राजपुत राजाओंको एण स्वायोनता छुप्त होनेऔर अवस्थाक परिवर्तनके साथ 
राजपुत राजाओंको एण स्वायोनता छुप्त होनेऔर अवस्थाक परिवर्तनके साथ 
राजपुत राजाओंको स्वा शासन करते, अध्येज गवर्नमेण्टकी रीति जाननेसे पहिछे उन्होंने 
सामन्तोसे करस्वरूपसे नगर रुपया नहीं छिया था । जो सामन्त जितनी आमर्नोवाछी 
पृण्वीको भोगते थे उनको उसी प्रकारसे निद्धारित रीतिक अनुसार युद्धके समयमे 
सेता देना, तथा वर्धन कर्मा प्रकार सेता विद्यास या । उस समय आधीनके सामन्त 
सामन्तोसे करस्वरूपसे निद्धार प्रजाने यहां रहकर राज्यशासनकी सहायता 
करनी पहती थी । यवनाध्यन महण नहीं किया था । उस समय आधीनके सामन्त 
सामन्तोसे नात समय सम्प्रण नहीं अध्या विद्या राज्यको निर्वारतासे 
अंगर शातिमयो देवी विराजमान है, किसी देशी अथवा विदेशी राजाके द्वारत अस्ता 
अंगर शातिमयो देवी विराजमान है, किसी देशी अथवा विदेशी राजाको हाती है । 
विदेशिय करके बुद्धिमान अप्रेज गवर्नमेण्टको आज्ञानुसार सान सिहत समरिक्रमे भी 
स्वीर पराजको निर्वरतासे 
रावने भी आवश्यकता नहीं होती इस कारण रशीय राज्यको निर्वरतासे 
रावने भी आवश्यकता नहीं होती इस कारण रशीय राजाओंको इस अवस्थाके 
रावने सेता पराप्त होती है सामन्तोसे उस सेनाफ वन्दछेने नगर रुपया छेना पण्डा है 
अंगर होती छिये दशीय राजाओंके साम विद्यात स्वाय युद्धक में तोगम होती सामन्तोसे 
सामा होती ११ मुक्ते व्यावस्था हुई थी, चार वर्ध योत गये, वह निर्यापत साम 
रावने भी आवश्यकता

कार्य करना चाहिये कि उस करको अब किसी प्रकारसे बढ़ाया जाय, इस कारण उनके

अधिकारकी पृथ्वीको हस्तगत करना ठीक है, इस प्रस्तावके होजानेपर पाँच महोनेके अधिकारकी पृथ्वीको हस्तगत करना ठीक है, इस प्रस्तावके होजानेपर पाँच महोनेके जिया कि एक पचायतके हाथमे इस कार्यका भार अपण कियाजाय । उनके इस अनुक्ति किया कि एक पचायतके हाथमे इस कार्यका भार अपण कियाजाय । उनके इस अनुक्ति नियुक्त होकर तीन महीनेतक घोरपिरिश्रम कर उपिस्थित प्रक्रनोका विचार करित्या । इस समय ठाकुर (सामन्त सर्वसाधारणमे ठाकुर नामसे विक्यात थे ) ऐसा कहते है कि १८७० इस्त्रोम जो २०० रुपयेका नियम हुआ था, वह लोग उससे अधिक कर नहीं देसकते, और उन्होंने अपने २ पट्टेको लोटा दिया है । नियमित करकी सख्या घटा देनसे इन उपद्रवोके विचार करनेको चेष्टा की गई है । ऐसी आज्ञा होती है कि अधिक कर विचार होजायगा कि मेजर रिचार्ट्सने यह आज्ञा प्रकाशित की अध्यन्त दु त्वका विचय है कि थोड़े दिनोमे ही उनको आज्ञाके विपरीत फल फलनेके पूर्वलक्षण हिस्ताई देते हैं ।

वीकानेरके महाराजने अन्यान्य साधारण सामन्तोकी समान वीदावाटीके सामन्तो के ऊपर एक वार ५० हजार रुपयेसे छेकर फिर ८६००० हजार रुपया नियत करीद्ये। यथि महाराज रन्निसहके समान सरदारिसहने भी इन सामन्तोसे ५० हजार रुपया कर प्रहण करेक सनद दे दी थी कि अवसे कभो कर नहीं बढाया जायगा, परन्तु महाराज द्रगरीसहने उस सनद पर विश्वास न करके उपस्थित अवस्थाको समझकर दी प्रस्तावित करके बढादेनकी आझा दी। इस करके बढनेसे ही धीरे २ भयकर उपद्रव होनेछो।

महाराज हुनरिसहने प्रचित करको दुनना बढाकर राज्यके प्रधान २ सामन्तोंने महा आपित उपिथित की, परन्तु अतमे सामन्तोंने अप्रेज पोलिटिकल एजेण्टको राजाका पक्ष छेते हुए देखकर जीव्र ही उस करके देनेमे राजी होकर स्वीकारपत्रपर हस्ताक्षर करित्ये । परन्तु उन्होंने इस बिद्धित करके देनेके पहिले महाराजके निकट यह प्रस्ताव किया, कि महाजनके भूतपूर्व मामन्त समरिमहने जो महाराजको विप देकर मारतेकी चेष्टा की थी, इम कारण उनको कारागारमे रक्खा गया था; इस समय उनको छोड़ देना चाहिये क्यों कि उमका कोई प्रवल प्रमाण नहीं पद्माजात कि जिससे यह जाना जाय कि वह निक्चय हो विप देनेके लिये तैयार हुए थे, और किर १८७८ ईसवींने अभीतक कारागारमे बदी रहनेमें उनको भली नातिसे कर नी मिलगया है। दूसरे रावतनरके मामन्तोको उनके अविकारस रहित जर महाराजने जो उनके अविकारी देशोको अपने अविकारमें करलिया है, वह देश उन मामन्तोको देविये जाय, और पहिले उनका जैमा मम्मान तथा पदमर्यादा बी उम समय वह नीकरनी होगी। " तीसरे गान्योली तथा जमानोके सामन्त नेविसहको

<sup>-</sup> Report of the Political Administration of Reporting States for 18-2-83

भी उनका पूर्व अधिकार देना होगाँ"। महाराज डूंगरसिहने सामन्तोकी इनभअभि-लापाओंको तुरन्त हो पूर्ण करीद्या और केवल कारागारके वदी अमरसिहको छोड कर ही निश्चिन्त न हुए वरन् उनके पुत्र महाराव रामसिहको "राव राजा" की उपावि दी और इससे उनका और भी अधिक सम्मान बढा़या । जसानाके ठाकुर और इनके भ्राता जोरासरके ठाकरोका पूर्व अधिकार भी दे दिया गया है। और नोखा नामक देशके सामन्तके कामदार अर्थान् प्रधान कर्मचारीके वीकानेर राजद्रवारका अपराधी होनेसे महाराजने नोखाके सामन्तोको आज्ञा दी, कि उसको गोबही राजदरवारमे भेज दं परन्तु सामन्तने राजाको आज्ञा पालन न की और उक्तकामदारको लेकर उन्होने भिन्न देशमे प्रस्थान किया । इसपर महाराजने उक्त नोखा देशपर अधिकार कर लिया था, इस समय उस अराजभक्त सामन्तको भी चले आनेकी आज्ञा दी गई परतु सामंतने उस आजाको पालन न किया।

यद्यपि महाराज ईंगरसिंह वहादुरने सामन्तोको उक्त प्रार्थनाको स्वीकार किया था, तथा सामन्त गण, उस वर्द्धित करके देनेम सम्मत भी होगये थे परन्तु नीची श्रेणीके सामन्त इस वर्द्धित करके देनेसे फिर भी असतुष्ट रहे । वह किसी भांति भी उस बद्धित करके देनेमे राजी न हुए। अंतमे उन सबने मिलकर इंगरासिहके पास यह समाचार भेजा, कि इस करके देनेमें हम लोग सब प्रकारसे असमर्थ है। इस कारण हमें क्षमा किया जाय, महाराजने इसके उत्तरमें कहला भेजा कि राज्यके प्रधान २ सामन्त जव कि इस वढ़ेहुए करको देरहे है तव मैं इस विपयमे आपकी कोई वात नहीं सुन सकता। तब तो वह नीची श्रेणीके सामन्त निराग हो राज्यमे असन्तोप दायक उपद्रव करनेलग ।

इस समय मेजर रिचार्ट्स अन्य स्थानको वक्ले गये और कप्तान टालवट उनके पदपर नियुक्त होकर आये। कप्तान टालवटने वीकानेरमे आकर महाराजके मुखसे समस्त वृत्तान्त मुनकर जानलिया कि करके देनेमे जो गड़वड़ी होरही है इसका विचार सरल-तासे नहीं होगा, इस कारण उन्होंने सब सामन्तोको बढ़ाकर आज्ञा दी कि किसी २ स्थानपर ट्रगना और किसो २ रथानपर तिग्रना कर आपको देना होगा, और सभीको पहिले सन्धिपत्रकी पाँचवी धाराके अनुसार एक सन्धिपत्र पर हम्ताक्षर करनेहोंगे। सामन्ताने इस प्रस्ताव पर अत्यन्त असन्तुष्ट होकर कहा कि इम समय जो कर यहा दिया गया है उसको घटा दिया जाय, और सब स्थानीपर समभावसे करके प्रहण करनेकी व्यवस्था की जाय । कप्तान टालवट भलीभातिसे जानगये थे कि सामन्त

<sup>(</sup> ६ ) महाजनके सामन्तोके कर्मचारी एइमीचन्द्र महताने मिविल और मिलिसी गानर नामके समाचारपत्रमें इसके सम्बन्धना जो पत्र प्रकाशित किया है, तथा १८८३ ईसवीकी तीसरी जोलाईको इन्डियनिसरमे जो पत्र उद्भुत हुआ है, हमने उसीसे इस अक्षको उद्भुत दिया है।

Report of the Political Administration of Rajputanu states for 1882-83.

असन्तुष्ट होगये है, यह सरखतासे कर देनेमे राजी न होगे, इस कारण उन्होंने सबके हैं सामने कहा कि यदि तुम छोग हमारा नियमित कर नहीं दोगे तो तुमको इसका हि उचित फछ मिछेगा। सापन्त यह बचन सुनकर अत्यन्त कोधित हो उसी समय राज-

इस प्रकारसे जब सामन्त राजाकी आज्ञान मानकर और राजधानी छोड कर चले गय तब महाराज द्वागरिसहने अत्यन्त कोधित हो सामन्तोको दमन करनेके लिये उचित उपाय सोचा । वृटिश एजेण्टेन भी तुरन्त ही महाराजके इस प्रस्तावको समर्थन कर लिया। अन्तमे रेसिडेन्टकी सम्मतिके अनुसार वीकानेरके प्रधान सेनापति हकमसिह को महाराजने आज्ञा दी कि राज्यके प्रधान २ सामन्तोके अधिकारी देशोपर शिव्रही अपना अधिकार किया जाय। प्रधान सेनापति हुकमसिह अपनी समस्त सेना साथ लेकर राजाकी आज्ञा पालन करनेके लिये चले। यह सुनकर सभी सामन्त अपने २ म्वार्थकी रक्षांक छिये राजाकी सेनासे युद्ध करनेके छिये अपनी २ सेना और कुटुन्वि-योको साथ छ महाजन नामक ठिकानेमे इकट्टे हुए। प्रधान सेनापतिने वहाँ सेना रखकर विद्रोही मामन्तासे कहला भेजा, कि " महाराजकी ऐसी आज्ञा है कि तुमलोग अपने २ नगरों और किलोको हमें देदो । उपस्थित उपद्रवोका विचार होते ही फिर यह नगर और फिले आपको देविये जायगे"। सामन्तोने देखा कि इस समय महाविपति उपन्थित है। महाराजकी सेनाके साथ युद्ध करनेकी हमारी सामर्व्य नहीं है, और दिर दीर्विकाल तक यहा रहना भी असमव है, इभंग हिलेम चले जाना उचित जाना और रावतसर तथा गन्धोली नामक तीनो ठिकानों के किलोकों छोड़कर वे बीटाबाटी देशके बीटासर नामक स्थानके दुर्भेद्य किलेमे गये। वीवावादीके मामन्ताने भी विद्वित करको देना स्वीकार नहीं किया था इसीसे उन्होंने विद्रोही सम्मन्तोंके नेता परकोही यहण किया था, सामन्तोंने वहाँ इकट्टे होकर महाराजके साथ युद्ध करनेका विचार किया।

सामन्तांकी इसं प्रकारसे विद्रोही व्यवस्था देखकर महाराज हूगरसिहने कप्तान हैं टालवरके सम्मुख यह प्रसाव किया कि अप्रेजी सेनाको सहायतांके अतिरिक्त इस विद्रोहकी अग्निके शान्त होनेका दूसरा उपाय नहीं है। कप्तान जनरलने राजपूतानेके गर्वनर जनरलके एजैण्ट कर्नल त्रेड कोर्डके पास यह प्रस्ताव भेजा और गर्वनमेण्टकी सम्मितिके अनुसार उन्होंने शीन्न हो १८१८ ईन्वोंके सविपत्रके अनुसार अप्रेजी सेनाको सहायता देनेकी आज्ञा दी। जीन्न हो प्रवल अप्रेजी सेना युद्धसाजसे सजगई। मेजर जनरल इवलिड एम टारण वुलके आवीनमे एक रायठ आर्टलरी नामक गोलन्दाज उन्होंने तोने नोप, मेजर क्यारिटनके आप्रीनकी के वार्सम्टार रेजिमेट नामक मेनाटलके जो तपनी मेजरटाइरोके आधीनकी आठ कम्पनी वम्बईकी पेदलोकी एक शाखा, लेक्टिंग्ट कर्नठ कानमरके आवीनकी एक कम्पनी, सापार्स तथा मिनामें मेजर किर्नाटने आप्रीनमे मेरवादा सेनाका दल, एव मोजरिंग सरके आवीनमे एरनपुरके जिल्ले राज होना, जार दिश्वेदरेग इस सेनाटलकी १५० मेना मजकर वीकानेरमे आ

अविष्ठ अप्रकार कराने हिया माना सेनापित पर्पर नियुक्त होकर आये । हिंदी । जनरल जिलेसिप इस सेनाके प्रधान सेनापित पर्पर नियुक्त होकर आये । हिंदी पाठक गण ! यह तो हम पिहले ही कह आये है कि अप्रेज सरकारने सिधपत्रके अर्थको समयके भेदसे दूसरी प्रकारका कर लिया था । १८३० ईसवीमे जब महाराज कि अर्थको समयके भेदसे दूसरी प्रकारका कर लिया था । १८३० ईसवीमे जब महाराज कि सेनाकी सहायता मांगी थी और रेसिडेण्ट सेना देनेको तैयार हुए तब वृदिश गवनेमेण्ट कि गवनेमेण्ट वीकानेर राज्यके भीतरी अगड़ोंमे अथवा विद्रोहको निवारण करनेके लिये सेनाकी सहायता नहीं देगी, केवल सन्धिक्यनके समम महाराज सूरतिसहको हिये सेनाकी सहायता नहीं देगी, केवल सन्धिक्यनके समम महाराज सूरतिसहको हिये सेनाकी सहायता देनेके लिये सन्मत होनेसे सहायता दी थी, परन्तु इस समय गवनेमेण्टने सन्धिपारकी उसी प्रकारकी व्याख्या करके वीकानेरके आभ्यन्तारिक उप- हित्र होने लिये सेना मेजी। वीकानेर राज्यके प्रधान सेनापित हुकुमिसहने महाराजकी आज्ञानुसार सेना कि साथ करके वीवानेरकी वीवावादीमे जाकर वीवासरके किलेको घेरिलया । इस ओर अंग्रेजी कि साथ मी जनरल जिलेसिपके साथ आकर वीवासरके किलेको घेरिलया । इस ओर अंग्रेजी कि साथ मी जनरल जिलेसिपके साथ आकर वीवासरके किलेको घेरिलया । इस ओर अंग्रेजी कि साथ मी जनरल जिलेसिपके साथ आकर वीवासरके किलेको घेरिलया । इस ओर अंग्रेजी कि साथ मी जनरल जिलेसिपके साथ आकर वीवासरके किलेको घेरिलया । इस ओर अंग्रेजी कि साथ मी जनरल जिलेसिपके साथ आकर वीवासरके किलेको घेरिलया । इस ओर अंग्रेजी कि साथ मी जनरल जिलेसिपके साथ आकर वीवासरके सेनाके साथ मिल्पई । अंग्रेज

सहित शीव्रही वीदावाटीमें जाकर वीदासरके फिलेको घरीलया । इस ओर अंग्रेजी सेना भी जनरल जिलेसापिके साथ आकर वीकानेरकी सेनाके साथ मिलगई। अंग्रेज पोलिटिकल एजेण्ट कप्तान टालवट भी शीव्रतासे वहां पहुँच गये। राजाकी सेना और अंग्रेजी सेनाको आयाहुआ सुनकर वीदावाटीके सामन्त विद्रोही सामन्त तथा अन्यान्य सामन्त साथ मिलकर राठौरोका वाहुवल दिखानेको युद्धके निमित्त पहिलेसे ही सज गये थे। यद्यपि राठौरोका वल विक्रम लुन होगया है यद्यपि जातीय वल एकवार ही श्लीण होगया है, यद्यपि वीरोको सख्या रजवाडोमें नहीं रही है, कि वहुनः ऐसा कहनेसे भी अत्युक्ति नहीं होगी कि यद्यपि राजपृत जातिका वह विश्वविदित साहस शूरता इस समय प्रवाद वचनोमें परिणत होगई है, तथापि वह सिम्मिलित विद्रोही सामन्त राजाकी सेना और अंग्रेजोकी युक्त सेनाके साथ युद्ध करनेको तयार हुए। उन्होंने इस कारण भी रणक्षेत्रमें जानकी प्रतिज्ञा की, कि पीछे जयपुर, जोथपुर, जयसल्मेर और मारवाड़ हत्यादि राज्यके सामन्त उनको भीर और कायर पुरुप कहकर उपहासन केरे।

इसको तो हम पहिले ही कहआये है कि विद्रोही सामन्तों के साथ कैसा व्यवहार किया गया। यहान टालवटने सब विद्रोही सामन्तों से कहला भेजा कि किलेके भीतर उनका जो परिवार है उसको ने वहाँसे और किसी स्थानपर भेज है, सामान्तोंने तुरात ही यह आज्ञा पालन की। इस आज्ञांसे सामन्त भली भाति समझगये कि हमारे भाग्यकी परिक्षा सरलता माना नहीं होगी। इसके पीछे कन्नान टालवटने यह भी कहला भेजा कि तुम श्रीवहों वीदासरके किलेको हमें दे दो। कन्नान टालवटकी यह आज्ञा सुनकर सामन्तोंने वहला भेजा कि, 'वीदासिहने संवन् १४४४ में वीदानर राज्यकी प्रतिष्टा नी है, उनके छोटे आना वीदामिहने इसने पहिले अर्थान

<sup>(</sup>१) १८३४ ईसवीक ३ जॉलाई हे इन्टियनमिसर देखा ।

<sup>(</sup>२) १८८३ ईनवीके २ जोटाईके दान्डियनमिसको हेखी।

सवत १५४० में वीदासर राज्य स्थापन किया था । वीदासिहने अपनी माताके साथ निवास कर शपथ करके यह प्रतिज्ञा की थी मै तथा मेरे उत्तराविकारी किसी समय भी बीदासरपर आक्रमण नहीं करेंगे, यह वीकानेरके इतिहासमें भली भातिसे प्रकाशित होचुका है, उसी समयसे इस वीदासरके ऊपर वीकानेरके किसी राजाने भी हस्ताक्षेप नहीं किया। जबतक करका विचार भछी भारतिसे न होजायगा, तभीतक हम निर्वि न्नतासे इस वीदासरमे रहेगे ।" सामन्ताके यह वचन सुनकर कप्तान भली भातिसे जान गये कि राठौर सामन्त अंग्रेजोकी सेनाको आया हुआ देखकर कुछ भी भयभीत न हए, वे अपने ओजस्वी स्वभावके वश युद्ध करनेके लिये तैयार है, इस कारण उन्होंने शीब्रही बीदाके बनायेहुए किलेको पेरनेकी आज्ञा दो की १६ वी दिसन्वरको अग्रेजी सेना और वीकानेरके महाराजको सेनाने किलेको जा घरा, और उसके मुँहपर तोप लगाकर गोलोकी वर्षा करनेलगे । बहुत समयके पछि आज फिर समरानलने प्रज्वलित होकर विधित्र दृश्य दिखाया। एक ओर प्रवल पराक्रमी अप्रेजी सेना दूसरी ओर संख्याबद्ध क्षीणवल राठौर सामन्त फेवल जातीय गीरव तथा राजपूतोके सम्मानकी रक्षाके लिये अपनेको वलहीन जानकर भी यहूंभे छिप्त हुए थे। निरन्तर गोलोकी वर्षा करके अमेजी सेनाने उस प्राचीन क्रिलेको विध्वम करिदया । तब उन बिद्रोही सामन्तीने अतमे १८८३ ईस्वीकी २'५ दिसम्परको अप्रेजी सेनाको आत्म रामर्पण करदिया। विजयी अप्रेजी सेनाने वीवासरेक किलेके अतिरिक्त और भी कई एक किले एकवार ही तोड कोड डाले। वीवासरेक सामन्तों के आत्मसमर्पण करते ही उनको राजनैतिक ववीहपसे देहरीके किलेमे नेजदिया गया। वह वहाँ वंदीभावसे रहने लगे। अन्यान्य सामन्त भी बढ़ीभावसे कारागारमे रक्खे गये। इन बढ़ी सामन्तोके विषयमे उस समय कोई विचार नहीं हुआ, परन्तु ऐसी आशा की जाती थी कि वृटिश गवर्नमेण्ट शीव ही वीकानेरके महाराजके साथ परामर्श करके अच्छी व्यवस्था करेंदेगी। उपरोक्त समयके सन्वन्यमे इगलैण्डकी पालिमेण्ट, हाउस आफलाईस नामक सनाने भारतवर्षके सेकेटरी आफ्रम्टेटम् अर्छआफ किम्बर्छीने जो प्रकाशित करते ये कि बीकानेरके महाराजके साथ विद्रोह उपस्थित हुआ, और बह उस विद्रोहको निवारण करनेमे समर्थ न हुए, तभी उन्होंने भारतवर्षकी गवनेमेण्डसे सहायता मांगी। भारतवर्षकी गवर्नमेण्टने इनकी सहायताके छिये जनरछ जिलेसिविक आदीनने प्राय १८०० सेना भेजी। यह हम मतोप है कि इस मेनाने वीकानेर राज्यमे जाकर एक ननुष्यका भी प्राणनाश नहीं किया और कईएक किलोको विव्यस करनेके

जितिरक्त और कोई अनिष्ठ नहीं किया । इस काण्डमें शेपतक यही वृत्तान्तें हैं "।

<sup>ा</sup> महाजनके मामन्तीके कर्मचारी, मिविल और मिलिटारे गजदमे यह प्रकाशित किया है। तम १४८३ की ३ जीकाईके इन्टियनजिस्समें यह बहुत हुआ है।

<sup>्</sup>र राज्यको ठाइम्स नामक पत्रमे यह बृत्तान प्रशक्षित हुणा है । १४८४ ईसबीकी छट्यी पन्दको दीष्ट्रयनमिस्समे यह बहुत होचुका है।

<u>ఫ్రింక్ స్టాన్స్ స్టాన్ స్టాన్ స్టాన్ స్టాన్స్ స్టాన్ స్టాన్స్ స్టాన్స్ స్టాన్స్ స్టాన్స్ స్టాన్స్ స్టాన్స్ స</u> すれる きれる きれる きれる きれる きれる きれる される きれる きれる きれる きれる きれる される される される きれる अत्यन्त दु:खका विषय है कि महाराजके राज्यशासनके सवन्धमे साधारण प्रजा और सामन्तोके समान वटिश गर्वनमेण्टने भी संतोप प्रकाश नही किया । यद्यपि अमेजी सेनाने पूर्वोक्त विद्रोहको निवारण करनेके लिये सव प्रकारसे महाराजकी सहायताकी थी, परन्तु भूतपूर्व पोलिटिकल एजेण्ट मेजर, एडवलिड रिचार्टस्ने१८८१–८२ ईसवीमे राजपूत राज्योके शासन वृत्तान्तमे जो मन्तव्य प्रकाशित किया है उससे भलीभांति जानाजाता है कि उस समय वीकानेर राज्यकी उचित मुशासन व्ययस्था नहीं हुई थी। : परन्तु मजर रिचार्ट्सने पिछले वर्षके अर्थात् १८८२-८३ ईसवीके शासन विज्ञापनमे वीकानरके शासनके सम्बन्धमे लिखा है कि "अवतक जिस प्रकार मन्त्री समाज (कौनसिल) द्वारा शासनकार्य निर्वाह होता चलाआया है, उसमे इस समय केवल एक पुरूपका परिवर्तन हुआ है। महाराव हरीसिह जो दरवारके पुरुपा-तुक्रमिक राजकर्मचारी थे, और जो अनेक वर्षांसे मन्त्रीसमाजके प्रधान सेनापीत थे, उन्होंने गत अक्टूबर महीनेमे प्राणत्याग किये है। वह ग्रुन्य पद कुछ दिनके छिये पूर्ण किया गया है, अर्थात् उनके भ्राता राव यशवन्ति को एक समय मन्त्रीसमाजके सदस्य थे, और जो अपने कर्त्तव्य पालनमे दृढ नहीं थे इसीसे वह १८७९ ईसवीमे पदसे रहित कियेगये थे, अब पुन. उसी पदपर नियुक्त किये गये है। गत मार्चके महोनेमे जिस समय गवर्नरजनरलके एजेन्ट बीकानरमे आये, उस समयसे माननीय महाराज प्रति सोमवार और वृहस्पतिवारको प्रजाका आवेदन पत्र लेकर सुना करते है, एव ऐसी आशा कीजाती हे कि वह इस भाँति आवेदन पत्रकी मुनेगे, कि जिससे मत्रीसमाज शासन विभागके किसी विपयमे विलम्ब न करें। इस लिये वह विशेष व्यान रक्खेगे । भूतपूर्व मृतक महाराज किसानोके स्वार्थसायनके छिये विशेष व्यान रखते थे, और राजकर्मचारियोके कार्यकी ओर अविक ध्यान देते थे, परन्तु आज-कळके माननीय महाराज राजकर्मचारियोकी ओर अत्यन्त मृदु व्यवहार करते हैं।" गवर्नर जनरलके राजपुतानेमे स्थित एजेन्ट लेक्टिनेण्ट कर्नेल ई. आर. मि. बाड होर्ट सि. एस आई, ने १८८३ ईसवीकी २७ वी अगम्तरो माननीय राजप्रतिनिधि गवर्नर जनररुके निकट छिखा कि वीकानेरके माननीय महाराज सब प्रकारमे म्बस्य बारीर है परन्तु वह प्रजाक प्रति विच्छिन्न भावसे रहते हैं. और भहरुके बाहर क्या होरहा है, इसके सम्बन्धमें कुछ भी नहीं जानते, राज्यके सुशासनके लिये किस प्रकारके अनुष्टानका प्रयोजन है, इसको कुछ भी स्थिर नहीं करमकेतेहें, हमारे वहाँ रहतेके समय माननीय महाराजने स्वयं प्रजाके आवेदनपत्रको प्रहण वर मुनंनका विचार किया. और इससे उन्होंने प्रजाके कल्याणकी अभिद्यापाकी, इससे उनके सामान्य आभासंस भी प्रजामे सुफल उत्पन्न होनेकी सभावना है, परन्तु शासनके सम्बन्धने इतना सामान्य सतोप दायक मन्तव्य प्रकाश किया जाना है। -

<sup>\*</sup> Report of the political Administration of Rapparaise states for 1852-50.

 $<sup>\</sup>times$  Selections from the Reerls et the Government of Ind. foreign D partment No CNe III

उपसंहारमे हमें केवल इतना ही कहना है, यद्यपि हम अंग्रेजी पोलिटिकल एजेण्ट की उक्तिके प्रति ऐसी आस्था नहीं दिखाते तथापि हम वीकानेरके गासन सम्बन्धमें अन्यान्य लक्षणोसे भली भाँति जानगये हैं, कि राज्यके आभ्यन्तरिक गासनके सम्बन्ध में मुख्यप्था करना कर्त्तब्य है, हम आशा करते हैं, कि महाराज बड़े उद्योगके माथ हमारी अभिलापाकों पृणे कर सामन्तमंडली तथा प्रजाके हृद्यको आर्कापत करनेमें समर्थ होंगे।

## वर्तमान वृत्तानत ।

यह वीकानर देश जीधपुरके उत्तरकी ओर है। पृथ्वीके हिसाबसे यह राजपूतानका दृसरा और निवासियोंक हिसाबसे चौथा राज्य ठहरता है। इसमे २२३४०
वर्गमील पृथ्वी है और ८३१२१० निवासी सन् १८९१ की गिन्तीमे पाये गये।
इसकी वापिक आमरनी अठारह लाला १८००००० कपये है। यहां निवयां नहीं
युओंसे जल लियाजाता है। नगरके कुए ३०० फुट तक गहरे है, नाहर२० फुट लोदनेसे
पानी निकलता है। यहांके बोडे गाय भैस बेल आदि जैसे होते है बेसे सब भारतपर्वने नित पायेजाता। भीते यहांकी ऐसी ऊंबी है और मुहेरो तथा बुजीसे
ऐसी निवृत्ति के देसे बटा नगर दिखाई देता है, सब्दे तम और निरली है पाठशाला है
नात १९४१ में यहांका उपसेन्दके छोटे भाई।

# महागाज गाजराजेक्वर नानेव शिरोप्राण

## श्रीगंगांसहजी पहादुर ।

गहीरण विराजमान हुए। इनकी अवस्था उस मगय अनुमान दशकी की थी इस कारण राजपुतानेके पोलिटिकल एजेण्ट मेजर टालवट साहव (\* 1.15) के अधि-कारम कोनल द्वारा राजकाज होता था अब श्रीमान् कालिजसे विद्या पर कर योग्यता प्राप्त करके अधिकार सपन्न हुए है। आपने विलायतकी यात्रा भी की है। मली प्रकार प्रजापालन तरते है। इनके समय वीकानेरकी उन्नतिमें बहुन आजा है परमेश्वर भहाराज के। चिरजीव रावकर प्रजापालनेन तत्पर रक्ते। चतुर्थ अध्याय ।

<u>ͺͽͼ;ʹϻ϶ͼ͵ʹϻϩͼʹϻϲͼʹϻϲͼʹϻϲͼʹϻϲͼʹϻͼϭͺϻͼͼͺϻͼͼͺϻͼͼͺϻͼͼ</u>

हिंद्दे कानेरकी प्राचीन और वर्त्तमान अवस्थाका भेद-वीकानेरकी सूमिका पारेमाण-मनुत्यो की सल्या-जाटजाति-सारस्वत बाह्मण-चारण-उद्यानपाल-क्षौरकार-राजपूत-प्राकृतिक अवस्था-सस्य-फल-वृक्ष-कर्पणयत्र-जल-लवणह्नद्-प्राकृतिक सौन्दर्य-खानिज पटार्थ-पशुपालक-वाणिज्य और गिरुप-प्राम-लौहद्रव्य-मेला-राजस्व-खास भूराजस्व-दुआकर-अंगकर आमदनी और नगरके वाणिज्य पर महसूल-पुपायति अर्थात् कृषिकर, मालभा प्राचीन राजस्वकी सूची-धातुईकर-दंड एव खुशियाली-सामन्तोके आधीनके पूर्वतन सेनाकी सूची-पूर्वतन राजसेनाकी संख्या-वीकानेरके प्रधान २ सामन्तोके नाम धाम-राजस्व और सेनाकी तालिका-पूर्वतन विदेशीय सेनाकी सृची–आदुनिक विवरण–राजस्व–स्वास्थ्य चिकित्सालय, राजस्व सम्बन्धी मुकद्मे–दीवानी विचारालय-फांजदारी विचारालय-वन्दियोकी संग्या-विद्यालय-इतिहासवेत्ता टाड़ साहव वीकानेर राज्यके प्राकृतिक वृत्तान्तको वर्णन करनेके पहिले लिख गये हैं कि " अमेजोंके समीप यह देश अत्यन्त अपरिचित था, अमेज इस देशको सब प्रकारसे ममक्षेत्र जानते थे। प्रवादियोके मुखसे इस देशके अत्यन्त प्राचीन कालके उन्कर्पावस्थाक अनेक परिचय पायेजाते है, पर उनके साथ वर्तमान अवस्थाकी वरावरी नहीं की जासकती । जिस समयसे राजपूतोने यहाके निवासी जाटेकि ऊपर अपने अधिकारका विस्तार किया उसी समयसे गत तीनसौ वर्षमे इस देशकी जो अवनति होगई है इसको देखकर हमारा अनुमान ठीक होता है, यह सरक्षेत्र एक समय उर्वर और घनी वसतीसे पूर्ण था, यद्यपि इस देशमें इस नसय वार् अविक वड गई है तथापि यह देश अब भी उत्तने धान्य उत्पन्न करनेम समर्थ है कि इससे बहुतसे निवासियोका भाजन सबह होसकता है, यह अनुमान सभी संदेहों में रिहत है। बीकानेरके भूतपूर्व राजा रणक्षेत्रमें अपनी स्वजातीय दशहजार सेनाको इकट्टा करनेसे समर्थ होते थे, यदापि वह प्रवल मनादलके व्ययमन्पादन करनेके लिये यवनदादशाहोम बुठ अतिरिक्त भृष्टीत भोग करते ये, परन्तु वे केवल अपने राज्यकी आमर्नीमें भी उस सेनाके पाटन करनेने समर्थ थे। अधिक अनुर्वरताके अतिरिक्त इस राज्यकी शोजनीय अवस्थाके छुछ अन्य कारण भी देवीत्यमान थे। एक ओर जिस भाँति वहाके निवासी चार उकतोके द्वारा ननायेजाने थे, उसी प्रकारमे राज्यमे मी अन्या-पारी राजांके अविक कर वटानेने प्रजा अत्यन्त पीडिन होती वी;'उस शाननके मन्यन्य ने प्रजा इस करके देनेसे शान्ति नहीं णनी भी। यही वडे पाइचर्यका विषय है कि इन अवस्थाने भी राज्यकी प्रजा अविकताने विन्यम नहीं हुई । वीकाने जिन प्राप्त और नगरो में। यह पूर्वक अपने अधिकारमें दिया या और जिन याम निवानियोंने इन्छा-नुसार इनकी आयीनता नदीकार दी दिछ्छी तीन झनाहित्योंने इस समय उन

भरों है होई चित्र भी नहीं पांचे जाने और जो ग्राम तचे वे वह भी श्रमानुसार उसे १० १८० मधी मधी मधीरमें १६० मधीरमें १५० मधीरमें विकास उन्ने स्टाइमें

हिल्ला क्रिक्ट के कर साथ के क्रिक्ट के क्रिक के क्रिक्ट के क्रिक्ट के क्रिक्ट के क्रिक्ट के क्रिक्ट के क्रिक् श्री राज्यक सभा स्थानापर चार डाकू छ्टा हुए फिरा करत है। यह भी जानागया है है कि अरव देशके बट्ट्रगणों समान यह शेषोक्त कई एक जातियों समान आचार है है कि अरव देशके बट्ट्रगणों समान यह शेषोक्त कई एक जातियों समान आचार है होंगा पाठक सरखतासे अनुमान करसकेंगे कि उस समय बीकानेर राज्यकी आभ्यन्त हैं। रिक अवस्था केमी थी । यद्यपि अनेक वर्ष बीकानेर राज्यकी अवस्था उचित रीतिसे हैं साथ प्रकाश करते हैं, कि इस दीर्वकालमें बीकानेर राज्यकी अवस्था उचित रीतिसे हैं नहीं बदल मकी थी । यद्यपि अधिकतर चोर और डाकुओंके उपट्रव निवारण होगये हैं है वयापि आन्यन्तिरिक सुशासनके लियं अनेक उपाय होरहें है तथापि राज्यमें आविकतासे हैं। व्यापि आन्यन्तिरिक सुशासनके लियं अनेक उपाय होरहें है तथापि राज्यमें आविकतासे हैं है वयापि आन्यन्तिरिक सुशासनके लियं अनेक उपाय होरहें है तथापि राज्यमें आविकतासे हैं। हाम हुआ है, रजवाड़ोंके अन्यान्य राजपृत राज्योंमें इस दीर्वकालमें वाणिज्यकी हैं होता उन्नति होगई है पर बीकानेर उतनी उन्नति नहीं करसका है ।

विकानिरकी सूमिका परिमाण—महान्मा टाड् साहब लिखगये हैं कि ' इस हैं राज्यके पूगलसे राजगढ़तक देश पूर्वकी अपेक्षा विम्तायाले हैं और इसका परिमाण परागतेक मन्यन्य सूमिका परिमाण अस्ती कोश तक है, सम्वण बीकानेर राज्यकी मुमिका परिमाण अस्ती कोश तक है, सम्वण बीकानेर राज्यकी मुमिका परिमाण कोई स्थारह सी कोशसे अविक नहीं होगा । प्रकेकलों इन सूमिका परिमाण कोई स्थारह सी कोशसे अविक नहीं होगा । प्रकेकलों इन मुमिका परिमाण कोई स्थारह सी कोशसे अविक नहीं होगा । प्रकेकलों इन मुमिका परिमाण शेष्ट्रव मिल हैं"।

अवस्था निर्माण शेष्ट्रव मील हैं"।

अवस्था निर्माण शेष्ट्रव मील हैं"।

अनुत्रों सिर्मा—साथ टाट्रव माहत जिस समय राज्याहों उपस्थित थे उस मुमिका परिमाण है है है निर्माण की दिस्ति सल्या कितनी थी, उसके नन्यन्ति लिलायों है है निर्माण की देश सल्या कितनी थी, उसके नन्यन्ति लिलायों है है निर्माण की देश सल्या कितनी थी, उसके नन्यन्ति लिलायों है है निर्माण की देश सल्या कितनी थी, उसके नन्यन्ति लिलायों है है ने उसके निर्माण की देश सल्या कितनी थी, उसके नन्यन्ति लिलायों है है निर्माण की देश सल्या कितनी थी, उसके नन्यन्ति लिलायों है है निर्माण सल्या कितनी थी, उसके नन्यन्ति लिलायों है है निर्माण की सिर्माण सल्या कितनी थी, उसके नन्यन्ति लिलायों है है निर्माण सिर्माण सिर

पिरमाण १७६७६ मील हें ''। मनुष्योकी सर्या—साव्दाट माहत जिस समय रजवाडोंने उपस्थित ये उस स्व िक्ति रणण दिननी थी. उसके नत्त्रानों दिसमये भू

| अनुमानिक सृचीको देखकर संतोपदायक पश्चिमकी ओरके देश इस समय एकवार है भटनेरतकके देशोंकी भी प्रायः इसी प्रकार है ने से देशोंकी जनसंख्या अत्यन्त स्वल्प है, अन्य राज्यकी सीमातकके देशोंकी जनसंख्या सर्वत्र समान है और मा देशों विशेष करके कितने ही निश्चासियोंके र मूची ही है, उसे देखकर हम भलीभातिसे मूची ही है, उसे देखकर हम भलीभातिसे करसकते है "।  "वारह प्रधान नगर है, और उन नग प्रधान नगर है, और उन नग प्रधान र नगर।  वीकानर.  नोहर  भादरा.  नौहर  भादरा.  नौहर  भादरा.  नौहर  नहनन.  जैनपुर.  वीवामर  रत्नगढ.  ठेशों स्वाचात.  नैतिस्ति.  राजगढ.  उभनोक.  ने स्वाच.  रित्राह.  रेशों स्वाचात.  निर्माण्ड.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ह विचार<br>ही जनस्त्य<br>की दुशा है<br>पक्षमें वीव<br>उसी प्रका<br>रवाडके<br>ज्यके जो<br>ठीक करवे | कर सकते<br>होगये हैं,<br>होरही है।<br>हानेरकी मध्य<br>र है, इस म्य<br>हत्तर सीमाव<br>वारह प्रधा<br>मनुष्योव | है। जैतपुरके की अंगर उस स्थानसे अवस्थानसे अवस |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| हैं प्रधान २ नगर । चर संख्या.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| ुँ, वीकानेर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • • •                                                                                             | १२०००                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| ्री नोहर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ****                                                                                              | २५००                                                                                                        | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| हैं. भादरा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   | २५००                                                                                                        | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| ्री नारैनी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | • • •                                                                                             | १५००                                                                                                        | K.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| ् $^{\circ \iota}_{\zeta_0}$ राजगट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •••                                                                                               | ३०००                                                                                                        | is                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| हैं क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | • • •                                                                                             | ३०००                                                                                                        | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| ्री सहाजन, .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •                                                                                                 | ८००                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| $\mathcal{C}$ जैनपुर.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                   | १०००                                                                                                        | <b>3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| $ec{z}^{"}$ बोदासर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                   | 400                                                                                                         | 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |
| ्रें, रत्नगढ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   | 1000                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| देशनोक.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   | 9555                                                                                                        | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| हैं मनपाल.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   | 40                                                                                                          | - 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | कु. ?<br>-                                                                                        | R6645                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
| र्रे<br>इ. १०० प्राप्त जिनके घरोकी मत्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | हा।<br>  २००                                                                                      |                                                                                                             | २००० तक है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| है। १०० म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 84,0                                                                                              | Ĥ.                                                                                                          | 99000 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| भूत २०० त ते त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>{55</b>                                                                                        |                                                                                                             | R0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| है ८०० छोट्याम- क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 5                                                                                               | <br>न.                                                                                                      | 98000 £                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |
| Sh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| है. संवादर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | टाकर घनेव                                                                                         |                                                                                                             | १०७८५० "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| हैं। १०० प्राप्त जिनके घरोकी नत्या  है। १०० के के के  हैं। २०० के के के  हिन्दी देव हैं। हिन्दी निवास के कि का | १५० औस<br>भेरिटनी है,                                                                             | त जनसंद्य<br>इसरे अति<br>चो नाय रि                                                                          | ा होती है। जो हैं<br>जिस्स जीत वहां हैं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |

के समान जनसंख्या होगी। " इन निवासियोंमें चार अंशोमेके तीन अंग यहांके आदि निवासी जाट है, और शेप उनके विजेता वीकाके वशवर है। इनमे सारस्वत त्राह्मण, चारण कवि, और अन्यान्य कितनी ही जातियां है । समस्त निम्न जातियों के निवासियोकी सख्या राजपृतोके दश अंशोमेका एक अश भी नहीं होगी। अधिक शांतिके होनसे वीकानरके निवासियोकी सख्यों इस समय वहगई है।

जाटजाति-वीकानेरके जाट निवासियोके सम्वत्वमे कर्नल टाइ साहव लिखगये है कि यहांके निवासियोमे जाटोकी सख्या समधिक है, और वह सबसे अधिक धनवान भी है, जाटोके प्राचीनकालके समाजिक नेतागणांके समान इस समय सभी प्राचीन भूमिहार अर्थान् भूस्वामी है, वह विशेष धनवान् है, परन्तु उनका धन किसी भी कामका नहीं होता, कारण कि राज्यके भयंस वे सटा चिथडों लगेरहते हैं, केवल विवाह इत्यादिकं समयम वह लोग अधिकता से वन खर्च करते है। अधिक क्या कहे वह लोग भोजन करानके लिये राजमार्गपर मनुष्य रखकर अनिमंत्रित मुसाफिरोतकको वड़ी विनती स यर बुटाकर भोजन कराते है । इस प्रकारसे वह जितने मनुष्योको भोजन करासकते है उनका गीरव उतना ही सोगुणा बढ़ता है।

मारस्वत त्राह्मण-"इस देशेम त्रायः मारस्वत त्राह्मण ही अविक निवास करते है। व लोग इस वातका गर्व करते है कि जाटगणांके इस देशमें उपनिवंशके स्थापनके पहिन्हें उनके प्रयुक्तप ही इस देशके अधीश्वर थे, वे छोग आंतिशिय और परिश्रम फरनेवांछ है। वे बावण होकर कोई कुमस्कार नहीं करते। परन्तु मांस खाते है, तमायु

करंगवां है। वे ब्राव्यण होकर कोई कुमस्कार नहीं करते। परन्तु मांस खाते हैं, तमारम् सेवन करते, र्रापकार्य करते और अधिक क्या कहें वह लोग पवित्र गौओका व्यव त्या भी करते हैं।

चारणगण-"चारण गण इस देशके निवासियोमें सबसे पवित्र गिनेजाते हैं।

चारणगण-"चारण गण इस देशके निवासियोमें सबसे पवित्र गिनेजाते हैं।

ओर व पूजनीय भी है। वह वीरवनधारी राजपृत ब्राह्मणोके धर्मादेशकी अपेक्षा चारण गणोके वीरगाधाके प्रति विशेष मान्य दिखाते हैं। चारणगणोका देशके सभी राठौर सम्मान करते हैं और प्राचीन गाथांके बलसे सभी भूवृत्तिको भोगते हैं, जैसलमेरके विहासमें इनका वर्णन विस्तारपूर्वक कियाजायगा। "प्रत्येक राजपत परिवारमें मालों एवं नाई यही क्षीर कार्य करते हैं। यह लोग प्रत्येक

''प्रत्येक राजपूर्व परिवारममाछी एवं नाई यही क्षीर कार्य करते है। यह लोग प्रत्येक 🕆 प्राममे पायेजाते है । ये छोग प्रायः राजपुत्तीके भोजन भी बनाते है ।

चुहड एव थोरी-कर्नल टाड् साहव लिखगये हे कि ' चुहड एव थोरी यह परत चोरजाति है चुहडगण एक्खो जगलके और शेपोक्त गण मेवाङ्के निवासी है हैं बीनानेरके प्राय सभी सामन्तोने इस चृहड़ और थीरी जातिके कितनेही नेताओंको बनन देकर नेवककी भांति अपने यहा रक्खा है। किसी असाव्य कार्य हे छिये इनको रक्या जाना है। भार्राके सामन्तोने अपने आधीनके सभी राजपतीकी बिटा देकर रेवर मृहद और बोरी जातिके मनुष्यांको अपने यहा स्वत्वा था। मृहद अत्यन्त वि असी निनेत्रते हैं सीमान्त और नगरक द्वारकी रक्षाका आर उनके हाथमें रक्षा Thou has he offer the offer has he of the offer he of the offer he ता है। प्रत्येक शव दाह होनेपर यह एक २ आना करके दस्तूरी छेते है, इससे यह गाजाता है कि यह यहांके आदिम निवासी है ''। राजपूत-वीकानेरके राठोरोके सम्बन्धमे साधू टाड् साहवका यह मत है, "कि कानरके राठोरोके वीरत्वमे कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ, भारतवर्षके अन्यान्य रजातियांके समान इन्होंने भी वीर कहा कर यश प्राप्त किया था।जिस तरह मार्पाड़ मामेर और मेवाड़के वीर राजपूत महाराष्ट्र और पठानोके द्वारा वहुत वर्षीस पीड़ित होते आये थे। बहुत दूरतक स्थित होनेसे वीकानेर राज्यके राठोरगण उनके द्वारा कभी पीड़ित नहीं हुए, परन्तु उन्हें उस तरह राज्यके भीतरी अत्याचारोसे विशेष दु ख भोगने पड़े है । पूर्वा श्वरवर्ती स्वजातियोको अपेक्षा राठौर इनसे अधिक कुसस्कार युक्त नहीं है। वे लोग खानपानके विपयम विशेष विचार नहीं रखते जिसके हाथका जल पीते है उसके हाथका भोजन भी करसकते है। वह लोग जैसे साहसी, सहनशील, सरलहृद्य और अत्यन्त घीर है, वैसे ही यि युद्धकी साहसा, सहनशाल, सरलहुन्य जार जाउँ वह सबसे श्रेष्ठ योधा होसकते थे। शिक्षा तथा शासनरोतिके वजी होते तो संसारमे वह सबसे श्रेष्ठ योधा होसकते थे। शिक्षा तथा शासनरातिक वना हात ता सत्तारमा निष्ठ तनता है। स्वतामें परन्तु इसके विरुद्ध वे इस देशके उपनिवेशके म्धापनकी अवधिसे माद्क सेवनमें परन्तु इसके विरुद्ध वे इस देशके उपनिवेशके विराम समयके वंशधरोमे अपनी अयन्त आसक्त होगये है। अकीम और गॉजेने वर्तमान समयके वंशधरोमे अपनी प्राकृतिक अवस्था-महात्मा टाड् साह्वने वीकानेर प्रदेशकी प्राकृतिक अवस्थाके प्रवल शक्ति विस्तार की है''। प्रवल शक्ति विस्तार की है''। हैं। प्राकृतिक अवस्था—मह ्र प्राक्षातक अवस्था निर्णाण राष्ट्र पाएवर गाँउ अतिरिक्त अन्य सभी न्यूना है। सम्बन्धमें हिला है, कि इस राज्यमें कितने ही स्थानों के अतिरिक्त अन्य सभी न्यूना है। एवंसे हेकर पश्चिमकी सीमातक जो अंश सबसे अधिक ि विक्तारवाले है, वह अश भी वरावर वालुकामय है। यद्यपि वालुकामय छोटे २ शिखर राज्यके मध्यस्थलसे आरम हुए है. परन्तु प्रधान भूवरमाला प्रत्येक ओरके छोटे २ हैं। राज्यके मध्यस्यलंसे आरम हुए हैं। परन्तु प्रधान भूवरमाला अत्यक आरम होगा है। राज्यके मध्यस्यलंसे आरम हुए हैं। परन्तु प्रधान भूवरमाला अत्यक आरम पूर्वताको भेदकर जैसलमेर राज्यको ओरको गई है, अन्य पक्षम यही ठीक कहना होगा है। प्रविताको भेदकर जैसलमेर राज्यको ओरको गई है, अन्य पक्षम यही ठीक कहना होगा है। कि यह शिखरमाला समुद्रके पूर्ववर्ती देशोंसे आरम होकर वीकानरके हृदयम आकर ाक यह शिखरमाला समुद्रक भूपनात प्रताप नात्य और रावतसर देशतककी मिट्टी हों शेप होगई है। उत्तर पूर्व प्रान्तमें राजगढ़में नोहर और रावतसर देशतककी मिट्टी भी अधिकतासे उत्पन्न होते है। भटनेरसे गाराके किनारेतककी मिट्टी भी इसी प्रकार है। मोहिलोंके अधिकारी समल देश वालुकामय हैं, जिल्बरके शेप अश इन्हीं देशोंकी हैं। उत्तर सीमामे शेप होगये हैं। प्रत्येक वर्षकी वर्षा ततुमें वर्षाका जल चारोंओर भर-अपर सामाम सार राजन स्वार करा है। यहाँ में हैं। यहाँ में महाँ महों के स्वार के स्वार स्वार सहसे हैं। यहाँ में हैं भरोभाँतिसे उत्पन्न होते हैं। यहाँ भेजको स्वार सहसे हैं। यहाँ में हैं से के स्वार से सहसे हैं। यहाँ में हैं। से से से के श्री अणीका नाज उत्पन्न नहीं होता है। मोहिटके उर्वर क्षेत्रकी अपेक्षा इन मम्क्षेत्रका याजरा वहत उत्तम है, मेवाड़ और मास्वाडके श्रेष्ट बान्यके माब निलान करनेने यहाँके तिवा-सियोंने अपने देशके वाजरेकी स्वय प्रशसा की है। जिस दर्पने बहुतना बाजरा उत्पन्न हाता है उसी वर्षमे वहाँके निवासी दो वर्षके छित्र उसे समह करके राव छते हैं, इस

--

हैं <u>डिप्पूट्यपूर्व के प्रतिकृति के ति हैं ।</u> हो वाजरेकी सेतीमे अधिक जलका प्रयोजन नहीं होता, परन्तु वर्षाके ठीक समयमे होनेसे हि डी, ही वहुत घान्य उत्पन्न होता है"।

''वाजरेके अतिरिक्त तिल और मोठ भी यहाँ उत्पन्न होते है। यह मनुष्य और पज्ञ दोनोके लिये उपयोगी और खाद्य है, तिलोसे रधन और जलानेका कार्य होता

है। गेहूँ, चना, और जब उर्वरक्षेत्रमे उत्पन्न होते है परन्तु हमने केवल बीकानेरके प्रधान २ बान्योका उल्लेख किया है"।

जिस मिट्टोमे गेहू उत्पन्न होते है वहाँ रुई भी उत्पन्न होती है। इस देशके कपासमें सात और देश वर्षतक फल लगते है। रुईके फल उतार कर वहाँके निवासी उन वृक्षोंकी

सात और दंश वर्षतक फल लगते है। रुईके फल उतार कर वहाँके निवासी उन वृक्षोकी जालाको काट डालते है, और केवल जड़की रक्षा करते है । प्रत्येक वर्ष में यह वृक्ष

वड़ते रहते है, और अन्तमे यही वृक्ष वडे आकारवाले होजाते है, इस वेशमे रुई अधितासे उत्पन्न होती है, इससे अन्य देशोमे इतने वडे वड़े वृक्ष नहीं देखेजाते"।

मनुष्योके आहारके लिये अनेक प्रकारकी शाक सटजी उत्पन्न होती है। गो आदि पशुआंके भोजनके लिये उत्तम धान्य वाया जाता है। ज्वार, कचरी, ककड़ी और वड़े २ तरवृज यहाँ वहुतायतसे उत्पन्न होते है,यह फल विशेष उपकारी है,कारण कि जिस समय

र्टार्भक्ष होता है, अथवा जिस समय कोई फल नहीं मिलता उस समयके व्यवहारके लिये उन्हें खण्ड २ करके धूपमें सुखा रहाते हैं। इस फलका वाणिज्य भी होता है,

और जिस समय अन्यान्य फल भली भॉतिसे उत्पन्न होते है उस समय भी मनुष्य इन फलोको बड़े आदरके साथ भोजन करते है । गुखेहुए तरबूजके आटेका पदार्थ

स्वान्ध्यके लिये विशेष उपकारी है, ममुद्रकी यात्राके समय सामुद्रिक रोगमे

इसको अत्यन्त प्रयोजनीय जानकर प्रन्थकारने कुछ थोडेसे पदार्थ कई वर्ष वीते क्छकत्तेको भेजे थे। हमारे भारतके जहाज बहुतायतसे इन पदार्थोको सम्रह करमकते है, कारण कि जितनी आवश्यकता होती है नरवुजकी उतनी ही

रोती की जाती है, जिसमे जहाजबाले और मारवाडके निवामी दोनेको अच्छा लाभ होसकता है । भारतवर्षके भीतरी देशोमे जो तरबूज उत्पन्न होते है, उनकी अपेदा यहाँके तरवृज अत्यन्त केंद्र मानेगये है, और मम्म्थलमे यात्रा करनेवाले

सुमािक्रिंका कथन है कि यहाकी वाहके शिखरपर जितनी जगह तरवृज उत्पन्न होते है उन तरव्रजाम अश्वारीही और बोडोतककी तृपा दूर होमकती है "। • इस मुखे देशके निवासी लोगोका सर्वम्ब वर्षाके उपर निर्भर है। उन्हें

शय श्रीतपात वर्षके अन्तर दुर्धिक्षका सदेह रहता है, इस कारण जो द्रव्य मपुरयोके

( ) दर्नल टाइसाहब अपने टीकेमें लिखगये हैं, "१८१३ ईसपीमें मेन मि० भेग साहरे राप परीदर्गात लिखे केने कुछ द्रव्य थे परस्तु इसका फर स्मा हुआ सी कुछ नहीं

्र र र जिल्लाको अपनी जनाउँ हुई दुनिण अफरीकाकी विवरणी पुस्तको लिया है कि र जिल्लाक्ष्म प्राप्त समये उपने होते हैं।

क्षेत्र वाकानरका इतिहासन्त्र ५. क आहारके लिये उपयोगी है, यहाँके निवासी उन सबको बड़े यत्नके साथ संग्रह कर रखते है। गरीब छोग प्राय. भुरुट वूर हिरारू सेवन, इत्यादिके फलोका चूर्ण करके उसे वाजरेकी मैदाके साथ मिलाकर भोजन करते है। वनवेर, खैर, और करीर आदि के छोटे २ फछ भी बहुतसे नीची श्रेणीके मनुष्य संग्रह कर रखते है खेजड़ा वृक्षको छाछ जो अति तिक्त है उसको भी संप्रह करते हैं और सुखाकर उसे मैदाकी तरह चूर्ण करके खाते है, तात्पर्य्य यह कि खानेके योग्य किसी वस्तुका संप्रह और उपयोग करनेमे बहाँके लोग कसर नहीं लगाते। और इमलीके वृक्ष लगाएजाते है परन्तु ववृत्र पीछ ' और जाल नामक छोटे २

" फलवाले बड़े २ वृक्ष यहाँ नहीं पायेजाते, राजधानीके मुख्य २ स्थानामे आम

फलवाले वृक्ष अधिकतामे उत्पन्न होते हैं, सेहुड़ा नामके एक प्रकारक वृक्ष और भी

उत्पन्न होते है, उनकी उचाई वीस फुट होती है।

वह घरोके वनानेके काममे आते है। भारत विख्यात नीमके वृक्ष भी यहां उत्पन्न

होते है । सक नामक एक और प्रकारके जो वृक्ष उत्पन्न होते है वह यहांक छिये

होते हैं। सक नामक एक और प्रकारके जो वृक्ष उत्पन्न होते हैं वह यहाँके लिये हैं। विशेष उपकारी है। यहाँके निवासी कुँएके चारों और इसकी फैलाकर कुँएमे रेतके गिरनेको रोकते हैं"। वीकानेरमे मदार (आक) के वृक्ष बहुत होते हैं, यहाँपर वे जैसे बड़े होते हैं वैसे ही मजबूत भी होते हैं, उनकी जड़से जो रिस्तयां बनती है वे बड़ी कड़ी और अयदाउ होती है और प्राय. मूंजकी रिस्तयों की अपेक्षा उत्तम होती है सन मूज यहाँ वीदाबाटीसे उपजती है। इतिबाद साधारण है, पर वहाँके द्विपक्षेत्रों के लिये उपयोगी वैसे ही मजवृत भो होते है, उनकी जड़से जो रिस्सियां वनती है वे बड़ी कड़ों और

कृपियंत्र-'' यहाके कृपियत्र साधारण है, पर यहाँके कृपिक्षेत्रों हिसे उपयोगी

ते, हल केवल एक वेल या उत्के द्वारा चलाया जाता है। दो वेल वा उत्का हल

अक्सर माळी छोग उस समयमे चलाते है जब कि मिट्टी अधिक कठिन होती है। सभी चलनोका व्यवहार करने है, और इस चलनीमें एक ३ वान्य पुबक और दूर २

वोयाजाता है '। जल-"इन मस्ट्राको पृथ्वोभे बेंड् ग्रेरपर जल पायाजाता है, बीकानेरकी

राजधानीके निकटवर्ता देश नख नामक स्थानमें हो नीनभी तट खोडनेमें जल दिखाई ें पहना है। धार अर्थान् सरुक्षेत्रभे ६० पुरसे अधिक विना गोविहा सनुपांक पीने

योग्य जल नहीं निकलना। ३० पर सोर्नेसे जो जल निकलना है वह पश्चीरे पीने योग्य तोता है। प्रत्येक छुण्ये चारोजोर सक नामक बूक्षकी दीवारी वैभी तती है।

(१) मनी प्रयान २ गगरोंने भारी जल वेचा जरते हैं। इस जल वेचनेता जाय उनकी हैं। एक विवास है लाई आया सकी परीने होता की होते हैं, वर्षा व्हतुमें इसने एक तर तर सरताता

है, यह जल वस दृष्ट वा परवस्ती बनी होती है और सब हुई। रहनी है, केंद्रल इपरंक्र भागका पुर हार भुग । र तो है, इसके प्रकाणकों हैं । इसके हार सकी पात्र करके राज्ये हे दूसमें जल

एक वर्षत्र इत्तम अवस्थाने रहता है।

हिम्दुस्तानके रेगिस्तानमें कई एक नमकको झीछे एकमें मिछकर 'शिर'नामसे प्रसिद्ध है। परन्तु उनमेंसे कोई भी भारवाड़की झीछोकी भांति नहीं है। उक्त झीछके किनारेपर 'सिरा' नामका एक बड़ाभारी नगर भी वसाहुआ है जिसका नामकर्ण झीछके ही नामसे सवन्ध रखता है। सिरा झीछका छंवान चौडान प्रायः छः मीछ होगा। इसरी नमककी झीछ दो मीछ छंवी चौडी चौपरके पास है। ये दोनों झीछ

सर्वत्र प्रायः पांच फुट गहरी होगी। गरमीके दिनोमे गरम वायुके संयोगसे छवण आपसे आप पानिके ऊपर जम जाता है। उसीमेसे नमकके चैछेके चैछे उतार छियेजाते है। उक्त दोनो झीछोका नमक दक्षिणी झीछसे कम दामका होता है।

प्राकृतिक सौन्दर्य—" इस देशभे प्राकृतिक सौन्दर्य कुछ भी नही है, और ऐसे हृज्य बहुत थोड़े है कि जिनकों नेत्रोंके छिये आनंददायक कहाजाय। परन्तु हमने यहांके ऐसे मनुष्य देखे है कि उन छोगोको अन्य देशके उपादेय आहारकी अपेक्षा

यहां की रावड़ी और वाजरेकी रोटी ही अत्यन्त प्यारी होती है। वह मनुष्य हिममण्डित अचलराज हिमालयकी अपेक्षा यहां की वालुकामय छोटी २ भूवरमालाको ही प्रीत पूर्वक देखते हैं। हमारे पाठक पाठिकागण अवस्य ही स्मरण करेंगे, कि जहां जन्म हो

वहीं दंश प्यारा लगना है।

खानिज पदार्थ-"यहां खानिज पदार्थांकी उपज बहुत कम है। राज्यके कई प्रदेशों में गुद्ध पत्थरकी खाने है। विशेष करके बीकानेरकी राजधानीके तेरह कोश उत्तर पश्चिमका पृत्तियारा नामक स्थानकी खानसे दो हजार रुपया वार्धिक आय है, वीदासर और विरामसरमें तार्विकी खाने है। परन्तु विरामसरकी खानसे तो छागतका भी खर्चि नहीं निकछता और बीदासरकी खानांसे ३० वर्षतक तांवा निकाछा जाचुका है इस लिये इस समय वहां भी छाभ होना असंभव है।

"कोलाद नामक स्थानके निकट एक खानसे एक प्रकारकी मिट्टी अवि-कतासे तेलसे भीगी सी निकलती है, और वह वाणिज्यके अन्य द्रव्योकी तरह विदेशकों भेजी जाती है, इसीसे राज्यको वार्षिक पन्द्रह सौ रुपयेकी आमदनी होती है। यह मिट्टी मनुष्याके वाल और शरीरके साफ करनेके लिये विशेष काममे आती है। और ऐसा भी विदित है कि एक श्रेणीकी स्त्रियाँ अपने लावण्य और बुद्धिके लिये इस मिट्टीकों बाती भी है "।

पगु-मनक्षेत्रकी गाँ अत्यन्त श्रेष्ठ है। ऐसेही यहाँके ऊँट भी छाद्ने और युद्ध क्षेत्रमे सनारीके काममे आते है, उनका मृल्य भी अधिक होता है, और भारतवर्षमे यह सब उटांसे श्रेष्ठ गिने जाते है। इन ऊटांका सर प्रायः बड़ा मुन्द्र होता है और यहाँ भेंड़ भी बहुन होती हैं, और यहाँके स्वाभाविक उपजनेवाले वास पातसे उनके आहार ने उछ कभी नहीं होती नीलगाय तथा प्रत्येक जातिके हरिन भी यहाँ देखेजाते है। भारवादकी लोगईका गठन अत्यन्त चमन्कारक है। शृगाल और हरिन ही नहीं

वरन शेरनक वीकानरके जंगलीमें पायेजाने हैं।

マンパランパランパララバランパララバララバララバララバララバララ

क्ष वीकानंस्का इतिहास-अ० ४. अ 'भैस, वकरी, और गाँ इत्यादिक दूधसे जो वी निकलता है वह भी यहाँके वाणिज्यका एक प्रधान द्रव्य गिनाजाता है "।

होट्र होट्र ह्य-' वीकानेरके शिल्पियोने होहेके अनेक भातिके द्रव्य बनाकर विशेष असे प्रशंसा प्राप्त की है। राजधानी और प्रधान न नगरोमे होहेक कारण्याने हैं। उन '' भैस, वकरी, और गाँ इत्यादिके दृथसे जो वी निकलता है वह भी यहाँके सब कारखानोंमे हुरी, तलबार, चाकू, भाले, बंदक इत्यादि बनते हैं, जिल्पीगण हाबी-्या सब कारखानाम छुरा, तलवार, चाकृ, भाल, वदृक इत्यादि वनत है, जिल्पागण हाया-र्वी दातक भी अनेक प्रकारके द्रव्य तैयार करते है, इनमे वियोके पहिरते योग्य चृड़ी और कड़ भी तयार होते है "। देशमें व्यवहार करनेके छिचे पहरने चोग्च म्यूल वन्च अधिकनामे वनते हैं "। मेळा-'' कार्तिक और पाल्गुनके महोनेमे बोळाव ओर गजनेर नगरमे प्रत्येक वर्षमें मेंटा हुआ करता है, और उस मेंट्रेमे आसपासके म्यानीसे अनेक विशव आया करते हैं । उस मेलेभे मारवाड़में उंट गाय तथा मुलतान और जनएकं घोटं विकरेके छिये आते है। परन्तु इस समय उस मेळेका अब वसा

हैं। गौरव नहीं रहा । सारांश यह है कि इस समय यहाँका वाणिज्य एकवार ही इं. छोप होगया है ''।

という。これでは、これでは、ことなっておきにおっていましていません。

राजकर—" पहिले वीकानेरके अधीक्षरका राजस्व कर कई प्रकारमे सप्रह कियाजाता था। खालसा अर्थात् राज्यके अथीनकी भूमिका कर, कृषि कर और दृड यह
तीन आमदनीके प्रधान द्वार थे। परन्तु सब प्रकारसे राजाका राजम्ब वार्षिक पाँच लाख
कप्रथेसे अधिक नहीं होता था। यदि रजवाड़ोंके अन्यान्य राजपृत राज्योंके साथ इसका
मिलान किया जाय तो मालूम होगा कि जितना बीकानेरकी भूमिका परिमाण है
उसके हिसाबसे बहाँके सामन्त अधिकांश पृथ्वीके अधिकारी है। रजवाड़ोंके अन्यान्य
गाज्योंके सामन्त उतनी परिमित भूमिके अधिकारी नहीं है। इमका कारण केवल
यहीं है कि बीदाबत और कांबलोतगणोने सबसे पहिले इम देशकी भूमिके अधिक
भागपर अधिकार किया था, उन दोनो सम्प्रदायोंका भूभाग एकसाथ मिलानेसे बीकाके
अधिकारी राज्यकी अपेक्षा बड़ा होगया। दूसरे बीदाबत और कांबलोतगण बीकाको
अपने अधिकारी देशमेका कोई अश देनेके छित्रे सम्मत नहीं हुए। वह बीकाको
केवल नाममात्रका अधीक्षर मानते थे। राजगढ़ रेवी नोहर, गारा, रत्नगढ, और चूक्
यह कितने ही देश महारण्जकी खास भूमि है। कुछ ही दिनोसे चूक राजाके अधिकारमे होगया है "।

इतिहासलेखक टाड् साह्य लिखते ह, कि " निम्नलिखित प्रकारसे ह प्रकारका कर स्वरह होता है,—खालसा अधीत् खासभूमिकाकर, घुँआकर, अंगकर, चुंगी और आमटरफ्तीका महसूल, हापिकर और छठा मालवा "।

१ खालसामें सास भूमिकरसे पहिले वार्षिक दो लास क्रयेकी आमदनी थी परन्तु हुसस्कार और फज़लवर्चिक कारण राजाओंने निजके कुल नगर और गांवोमेंसे दो तिहाई उजाड़ दिये हैं। पहिले इन खास प्रामोकी मण्या २०० थी परन्तु इस शमय केवल ८० से अधिक नहीं है। और उन असी प्रामोका राजम्य कर एक लाख रुपयेसे अधिक नहीं है। और उन असी प्रामोका राजम्य कर एक लाख रुपयेसे अधिक नहीं है। मुरतिवह अपनी इन्छानुसार चलते है। वे पात्र कुपात्र या कर्त्तव्य अर्काव्य क्रिक्ट भी विचार न करके जिसे जो जो चाहा मो वगस देते थे। वह चाहे बातण हो चोहे एक उटेरा उनकी नजरमें सब वरावर है।और खालमा अर्थान् खास भूमि न ही उनके सब खर्च चलते है। इसी लिय वह यथेच्छ दान करने के लिये सर्वसाधारण प्रजासे मनमाना बन उगाहने। हे

२ 'धुँआकर—यद्यपि यह कर मावारणत वृक्षका कर समझाजाता है परन्तु जानावमें इसको अप्रिकर कहता चाहिये। सभी रसोई बनाना चाहे और और सभी सामकरना चाहे पर मबके बरमे आतिश दान या धुआकम कहामें आया, म्रासिहके सर्भवने हमें राहगीर कर यह कर नियन करितया, प्रत्येक परमें इस करका एक विका किया जाता था, प्रत्ये सामक्ष्री जाती मामन्त यदि द्या करके देनेमें लुटकारा न प्रति हो हमें अपर वन सबह हो सकता था प्रवात र मामन्तिके इस करके विना दिये कि सामक्ष्री एक दान हमा आना है। राजा लुक्करण के तें पुत्र रमित्रने विना के दिना के दिना

इस धुएके करको नहाँ देते । अन्यान्य कर जिस प्रकारसे बढ़ाया जाता था तथा उसके

वडाय जानेकी सम्भावना रहती थी। वैसी इस करकी अवस्था नहीं थी, यदि किसी ग्रामकी वसती आधी घटजाती तो जो प्राममे निवास करनेवालोसेही समस्त कर नहीं

समह कियाजाता। यह धुएंका कर केवल जैसलमेर और वीकानेर राज्यमे प्रचलित है"।

<u>Ⴣ</u>ჅႵჽႻႵჽႫჽჽႫჽჇႫჽჇႫჽჇႣჽჇႣჽჇႣჽჇႣჽႣႣჽႣႣჽჇႣჽჇႣჽჇႣჽჇႣჽ ३ '' अगकर-यह देहकर राजा अनुपसिह्ने प्रचिछत किया था । यह एक प्रकारसे सम्पात्ति कर कहा जासकता है। प्रत्येक अवस्थाका मनुष्य एक अंगरूपसे विचारा जाता है और उसके प्रति चार आना कर नियत होता है, गौ, वैल, भैस, इत्यादि भी अगकरकी गणनामे सम्मिलित है, और इन सबके ऊपर भी कर लगता जाता है। द्य वकरी और एक भैसका एक ही अंग नियत कियागया है, परन्तु एक ऊँटको चार अगकी समान गिना है, और उसपर एक रूपया कर लिया जाता है। राजा गज-सिहने इसको ट्राना करिंद्या यह कर यद्यपि समय २ पर अनेक रूपसे बद्छता गया है, तथापि इससे वार्षिक दो लाख रूपयेकी आमदनी होती है "।

४ " आमद्रपती-तथा नगरका वाणिज्य शुल्क-यह कर अधिक परिवर्तन शील है, परन्तु महाराज सुरतिसहके बासन समयसे इस करको वहुत हानि पहुँची है । पूर्वकालमे एकमात्र राजधानीसे जो बाणिज्य शुल्ककी आमदनी होतीथी, इस समय समस्त राज्यसे आती है यह उतनी आय नहीं है। पहिले इसका परिमाण दो लाख रूपयेसे अधिक था, परन्तु इस समय एक लाख़ रूपयेसे भी कम है । इस अधिक रूपयेमे वीकानरके प्रधान वाणिज्य स्थान राजगढ़से आधे लाख रूपयेकी आमदनी होती थी। चोर और डाक्नुओके द्वारा अंबिक अत्याचार होनेसे पत्तावके साथ वाणिज्य कार्य एकवार ही वद होगया । पहिले भावलपर और ज्ञिकारपरसे वणिकलोग व्यापारी द्रव्योको पूर्वाभ्वलको लेजाते थे, इस ममय वह व्यापार भी नष्ट होगया है राज्यमे स्थिर प्रकृष्ट नीतिका अभाव ही इसका कारण है । इस समय केवल प्रति सौमन विक्रीके धान्यंक उत्पर सैकडा पर ४ चार रूपया कर संप्रह होता है। " कर्नळ टाड़ साहवने अंग्रेजी गवर्नमेण्टके साथ महाराज मूरतिमह हे मियवधन है वीकानेरके वाणिज्यको जो अवस्था थी, यहाँ उसका वर्णन भर्छाभातिमे किया है, करते है परन्तु हम यहाँ असन्त आनद्के साथ प्रकाशित वीकानेरके वाणिज्यकी जबस्थाकी अधिक उन्नति होगई है । और इमीमे राज्यकी आमदनी भी वड गई है।

५ कृषिकर-कृषिकार्यमे जितने हलोका व्यवहार होता है, ट्टपर पाच रूपया कर लिया जाता है । प्रवेहालने **क्तिमानारे** समह करहेते ये । विनमे जितना धान्य उत्पन्न होना था, उसका एक चतुर्वाज राजा प्रतण कर छेता या । राजा रायसिहने इस करको नोडिट्या और एक और उर स्थापन फिया, जिससे जाट अत्यन्त ही आनदिन हुए, कारण कि जिस समय यान्य करनेकी रीति भी इस समय राजाके यहाँके कर्मचारी इन्छानुसार विमानी

पहिले इसी कारणसे दो लाख रूपया राजस्वका दिया जाता परन्तु अन्यान्य विभागोके समान वीकानेरकी खेतीकी भी क्रमशः अवनति होगई, उनके साथ ही साथ इस करका परिमाण भी घट गया। वीचमे दो लाख रुपया दिया जाता था,इस समय एक छाख पचीस हजार रूपया समह होताहै।इस स्थानपर हम अत्यन्त सन्तोपके साथ प्रकाशित करते है कि राज्यमे सम्पूर्ण ग्रान्तिके होनेसे कृपिकार्यकी श्रीवृ-द्विक साथ राज्यको आमदनी भी वढगई है।

" ६ मालभा-इस देशके आदि निवासी जाट जिस समय बीका और उनके उत्तराधिकारियोकी आधीनता स्वीकार करके वीकाकी अनुगत प्रजापद्पर अपनी इच्छासे नियुक्त हुए, उस समय वह जाट स्वयही करदेनेमे सम्मत होगये थे, इस कारण वह कर समभावसे प्रचिति है । मालशब्दका अर्थ भूमि है इसलिये यह भूमिकर नामसे विदित है। बीकानेर राज्यकी प्रजा जितनी पृथ्वीको जीतिश है उसमे प्रतिसी बीचे पण्यीके उत्पर दो रूपया इसकरका नियत हुआ है। इस करसे इस समय पचास इजार नपया भी सम्रह नहीं होता "।

#### राजखकी सुची।

| १ | खाळसा :-         | २०००० रुपया.      |
|---|------------------|-------------------|
| Þ | धुआंकर           | २०००० ''          |
| ३ | अगकर             | २०००० '           |
| S | वाणिज्यशानाः+    | 64000 ··          |
| Ų | त्लका कर         | १२५००० '          |
| ६ | मालमा ( भृषिकर ) | 40000 "           |
|   |                  | जोड ६५००० तपया हर |

| <ul> <li>कनल टाइ स</li> </ul>         | गह्यम अपन   | टिकिम (नेर    | शिलाखि   | १ त्चं | । यनगणी  | । की है- |  |  |  |
|---------------------------------------|-------------|---------------|----------|--------|----------|----------|--|--|--|
| " नाहरजिलेॐ                           | 82          | ब्रामोका राजर | 4        |        | 300000   | रुपया    |  |  |  |
| रेनी "                                | २३          | ñ             |          |        | 10000    | , ,      |  |  |  |
| रागिया '                              | 38          | ý             |          |        | 20000    | , ,,     |  |  |  |
| जाळाळी ''                             | 3           | ऐ             |          |        | 2000     | , ,,     |  |  |  |
| नव अ दिम साम                          | ज़ीमका राजर | व रर .        |          |        | 124000   | रपया.    |  |  |  |
| हरते राजगट, चु                        | रू और अन्य  | ान्य कई देश   | पास र्भा | वेकारम | होगये है | l        |  |  |  |
| + प्राचीन समयके वाणिज्य गुल्ककी सुची। |             |               |          |        |          |          |  |  |  |
| र्नद्रण प्राप्तजा व                   | शिय जुक     |               | •••      | •      | 2000     | रपया     |  |  |  |
| गासह "                                |             | ū             |          |        | 10000    | "        |  |  |  |
| चित्रसर ?                             |             | ជ             |          |        | 2000     | ,        |  |  |  |
| र न राभि बीजानेस्स                    | •           | Ēŗ,           |          |        | 5-000    | "        |  |  |  |
| इंट ने र नियास्य                      | नगर है।     | σ             |          |        | 30000    | ,,       |  |  |  |
|                                       |             |               |          |        |          |          |  |  |  |

उपरोक्त वार्षिक करके अतिरिक्त और भी कई प्रकारका कर सप्रह कियाजाता है, और उससे राजा सूरतिसहका राजभंडार पूर्ण कियाजाता है।

"धात्ई नामका कर प्रति तीन वर्षके भीतर लियाजाता है इस करका परिमाण पाच मुद्रा है, ओर प्रत्येक हलके ऊपर यह प्रचलित है, राजा जोरावरसिहने इस करकी सृष्टि की थी, केवल आसियागतिके ५० प्राम और चेगीवनके १० प्रामोके अतिरिक्त इस करको और सभी देते है। उक्त वर्जित प्राम निवासी सीमाकी रक्षामे नियुक्त रहते है, इसी कारणसे उनसे कर नहीं लिया जाता। प्रधान २ सामन्त भी इस करको

नहीं देते, इसके द्वारा एक लाख रूपयेकी भी आमदनी नहीं होती।

कर्नल टाड् साहव लिख गये है, कि " उपरोक्त निर्द्वारित करके अतिरिक्त
वर्तमान महाराज स्रतासिहने अपनी इच्छानुसार अतिरिक्त करको अनेक उपायोसे
संग्रह किया है, और राजाके यहाके कर्मचारी भी अपने उद्र पृर्ण करनेके लिये छिपजीवी और अमजीवियोके उपर घोर अत्याचार करते हैं, और अनेक भातिके कष्ट

्री देकर उनसे धन सप्रह करते हैं, इस प्रकारके उपायोसे महाराज सूरतासिहने निर्द्वारित हैं। राजस्वकी आमदनी टुगनी करली है''। अत्यन्त संतोपका विषय है कि वर्तमान महाराज

्री ड्रगरसिंह वहादुरने अपनी प्रजासे इन्छानुसार वलपूर्वक कोई कर सम्रह नहीं किया। ्री इतिहासवेत्ताने १८१३ ईम्बोमे लिखा है, कि ''दड और खुशाली नामके अन्य

हैं प्रकारक कर भी प्रचिति हुए थे। दहकर बठपूर्वक आज्ञा न माननेवाले अपरायी हैं में बहण कियाजाता था, और खुझाली कर प्रजाको सतोप प्रकाश स्वरूपने प्रदान के करनेकी आज्ञा देता था। सामन्तरूनद बणिकदल और महाजनोके निकटसे सर्वसावारणमें हैं हम करके बहुण करनेकी रीति भी। नीची श्रेणी की प्रजा भी गुप्तभावमें रूप करके।

कृ देती थी। दहकरको महण दरनेक छिये चौदह कर्मचारी नियुक्त थे। प्रत्येक जिलेमें एक २ वर्मचारी रहते थे। यह क्ष्रंचारी अपनी २ इन्छानुसार दहकरको निर्दारण के वर्षे समह करते थे। यह क्ष्रंचारी अपनी २ इन्छानुसार दहकरको निर्दारण

भी आश्यसे हो वर्षमें दश हजार रूपा देनेक छिये तैयार हुए है, जिससे कि शीसरे हो वर्षमें उनको दड़ न देना पड़े परन्तु करछेनेवारा मनुष्य दस असावने सम्मत न भी हजा, इससे सामन्तोनं अस्पन्त बोचिन होपार नगतहण तरनेवालेको अपने उन्नामें

्र हुआ, २६६६ साम्यास अस्य १ जायस त्यर वर्णन्य १९६४ स्थान । साम्य चेन निकाल दिया, और आपम्बय गामीय विगद्ध सहि हुए। इच्छानुमार इडकर दिन प्रचारमे ुं समह किया जाता था उसके प्रमाण स्वीभातिमें पायेजति है "।

, "न्रतिन्ते एक साम जिम जुलाशी तरको ममह दिया था उम जुनास्तको "शानित परना तम अन्यत्व आवताक नहत्वे है। राजा नरकिमहर्वे जिन समय जुलीकोत्रिके समस्त राहौरोत्री सेवलेक साथ भटनेरको जीतकर अपने राज्यको मीभाको बलाय जा, उन समय उन्होंने विजयमे उद्देशको उस युटके व्यर्थके लिये अपने कारको के भनेक घरमें १० स्वया देनेकी ४० को आना ही। मुस्तिन्द्रवे पोरस्पमे

आदियार गरके प्रजाने जब दन गणायने कर प्रहण शिवा अंत्र प्रजाने दनकी विषयके

0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 ित्ये जब रूपया देदिया तब उनके परास्त होनेसे मानो प्रजाके भाग्यमे कैसी ट्वंटना हुई इसका अनुमान इतिहासिंग्रिय हमारे पाठक स्वयं करसकते है। सेनाकी आधीनकी सख्या-कर्नल टाड साहबने शासनकालीन सामन्तोके आधीनकी सेनाकी संख्याके सम्बन्धमे वर्णन किया है कि 'सामन्त शासनकी रीतिके मतसे देशको शासन करनेवाले राजाओ के चरित्रोंके ऊपर सामन्तोसे सेना संग्रह कराना निर्भर है, यदि मूरतासिह सर्वजन ि थिय होते, यदि किसी प्रवल समरके उपलक्षमे जातीय सेनाके समावेशकी आवज्यकता होती तो राजा सुरतसिंह समरक्षेत्रमे वीकाके वंशकी दश हजार राजपुत सेनाको इकट्टा करसकते थे, विदेशीय सेनांक अतिरिक्त उनमे वारह हजार अश्वारोही उपिन्यत होते। परन्त इतना सन्देह है कि वर्त्तमान अवस्था और समाजके उद्देश्यमे प्रत्येक विपयकी अवनित होनेसे इस समय उपरोक्त संख्यामेसे आधी भी इकट्टी नहीं सकती ' राजांक निज आधीनकी सेनामे केवल एक दल विदेशीय पाँचसी पैदल, ताप और ढाईसी अरवारोही है। यह सभी विदेशीय सेनापतिके आधीनमें चलते हैं। इसके अतिरिक्त वीकानेरकी राजधानीके किलेकी रक्षाके लिये एक राजपूत सेनापति नियुक्त है । उन्होंने पुरीहर जातीय और उस किलेकी रक्षाके हेतु जो सेना नियक्त रक्ता है उसको बेतन देनेके लिये राजाके यहाँसे पश्चीम खण्ड श्रामाकी आगवनी निल्ती है। माहव उपरोक्त मृत्रीको सामन्तिकी करनेके माब् टाइ प्रकाश पहिल । हिस्समय कि यदापि वांकानेरके मामन्तोके आधीनम अविक महाराज सूरतसिहको इसकी चतुर्थाश सेना इकट्टी सेना थी, परन्तु वर्त्तमान करनी कठिन है । महाराज सूरतामिंहके शासनसम्यकी विटेशी सेना । पेदल अक्वारोही तापे नुलनानला 200 अनोखेंसिह सिक्ख व्यसिह देवडा दुर्जनिसह वटालियनके आवीनकी 8 8 गंगासिंह वटालियनके आधीनकी 8000 नाड विदेशीय 304 2000 20 बटी तींपें 3? 2000 टाउए

| सामन्तोंके<br>नाम                                                                                                                                                | कुल         | वासस्थान                                    | तहसीळ<br>उसूळ   | सेनाका व<br>पैदल | संख्या<br>सवार | दिशेष                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                  |             | <u> </u>                                    | रु०             | 1.4.0            |                |                                                                                                      |
| सामन्तोंके<br>नाम<br>वैराशाल<br>- वं<br>अभयनिह<br>अभयनिह<br>अभ्यनिह<br>चेनसिह<br>ऐमासट<br>चेनसिह<br>शियमिह<br>उमेदिमहि<br>जतिसह                                  | बीका        | महाजन                                       | ४००००           | برههه            | 9 0 0          | राजा स्तकरण के<br>उतराधिकारीने ए-<br>कमा चावालीसमा-<br>मोको पाकर सिहा-<br>सनके अधिकारको<br>छोड़ दिया |
| अभयसिंह                                                                                                                                                          | वनीरोन्     | भुकरका                                      | <i>\$4</i> 00c  | სიიი             | 5 n c:         | यह वीकानेरके<br>सवमे प्रघान साम-<br>न्तहें                                                           |
| अनुपनिह                                                                                                                                                          | वीका        | जसा <b>ना</b>                               | 4000            | 800              | 10             |                                                                                                      |
| पेमासट                                                                                                                                                           | <b>गृ</b> ० | वाई                                         | <b>પે</b> ૦ ૦ ૦ | Yon              | 54             |                                                                                                      |
| चनसह                                                                                                                                                             | वनीरोत्     | सावह                                        | 3000€           | 2000             | ئ د ٿ          |                                                                                                      |
| हिम्मतसिह                                                                                                                                                        | रायोत्      | गवनसर                                       | 20000           | 2000             | 300            |                                                                                                      |
| शिवामिह                                                                                                                                                          | वर्नारोन    | चृह                                         | 2000            | 2000             | 500            |                                                                                                      |
| उमेदिन्हें<br>जतिसह र्                                                                                                                                           | चीदावन      | वीदासर<br>भाउनदवा                           | 40000           | 40000            | 2000           |                                                                                                      |
| ו לווגיי                                                                                                                                                         | नारनोत      | मनननर<br>तिनदांसर<br>वाटर<br>कुटचोर         | <b>₹⊕</b> 4 0 0 | 3000             | ta c ca        |                                                                                                      |
| शेगी। ह                                                                                                                                                          |             | निम्नार्ग                                   | 5000            | 200              | 3=1            |                                                                                                      |
| सुनमा<br>सुमानसिट्ट<br>अत दानेह<br>सेगी हि<br>देवींगिट<br>उमेदानट<br>गुरतानिट्ट<br>गुरतानिट्ट<br>पुजानिट्ट<br>सुरतानसिट्ट<br>पुजानिट्ट<br>पुजानिट्ट<br>पुजानिट्ट | नारनोत्     | र्न वमुख<br>बार्गपुरा<br>अनातपुरा<br>विशासर | ÷ 5 6 6 6       | 2000             |                |                                                                                                      |
| <b>मुस्तानसिट्</b>                                                                                                                                               | रच्छनाहा    | नवनवात                                      | /000            | 1 7-0            | , :            |                                                                                                      |
| , परमाहि                                                                                                                                                         | पेनपर       | 3-(                                         | * " " "         |                  |                | ट र दोनो निदेश                                                                                       |
| िनासित                                                                                                                                                           | <b>4.</b> ~ | 1 22 2 77                                   | 1 3000          | .!               | •              | ्रारात्त हरूक ते<br>जिल्लाके प्रारंकी<br>प्रारंजीत क्यार क्यो                                        |

| सामन्तोके<br>नाम                                                                                                        | कुल              | वासस्थान  | तहसील है<br>उसूल<br>हु० |      | व्या<br>वार | विशेष.                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-------------------------|------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| रावामह                                                                                                                  | માર્ટા           | पूगल      | 5000                    | 9400 | 80          | जैसलमेरके भट्टियों<br>के समीपसे पूगलदेश-<br>को छीन लिया है                             |
| मुळतानासिंह                                                                                                             | ऐ॰               | राजासर    | २५००                    | 200  | ५०          |                                                                                        |
| लखनेर्रामह                                                                                                              | ऐ०               | सनेर      | २०००                    | 100  | <b>૭</b> ૡ  |                                                                                        |
| करनीसिह                                                                                                                 | ऐ०               | मतीसर     | 9000                    | २००  | 9           | Ęı                                                                                     |
| भुमसिह •••                                                                                                              | ์<br>บิง         | चक्रग     | 9000                    | şo   | ૪           |                                                                                        |
| वीकाके आदि अपि<br>इत देशके चांग<br>सामन्त ह ।                                                                           |                  |           |                         |      |             |                                                                                        |
| १ मानी छिट्                                                                                                             | <u>भाटा</u>      | िहचनाक    | 3000                    | ६०   | Ę           |                                                                                        |
| २जालिमसिट                                                                                                               | ग्रे             | गरविआना   | 9000                    | 40   | 6           |                                                                                        |
| सरदासमिह                                                                                                                | गें०             | मुरर्जाम  | 600                     | ३०   | ર           |                                                                                        |
| वायतिसह                                                                                                                 | ñο               | रनदिसर    | 500                     | ३२   | ર્          |                                                                                        |
| सुव्यतानासिंह व्यतनेर्रामह करनीसिंह वाक्रोके आदि अपि करतेर्राके चारा सामन्त ह । भानाधिर सरदारामिर सरदारामिर चार्यतिसिंह | <b>५ रममा</b> न् | नोरवा     | 99000                   | 4000 | <b>५</b> ०० | १५ वर्ष हुए २७<br>व्राम जोधपुरके महा-<br>राजसे लेकर इन्होंने<br>यहा निवास किया<br>या । |
| ।<br>सर्तादान                                                                                                           | स्पावन्          | वदीलह     | 4000                    | 300  | ર્ષ         | 1                                                                                      |
| भूमसिंह                                                                                                                 | भाटा             | जागल्     | 34000                   | 100  | 9           |                                                                                        |
| र<br>वे कतमी                                                                                                            | πο               | ज्ञामिनसर | 96000                   |      | 9140        |                                                                                        |
| •<br>ुं ईरवगीमह                                                                                                         | भँडला            | मारोंडा   | 93000                   | 5000 | 900         | ग्राम सख्या २ ः                                                                        |
| पद्मिह                                                                                                                  | . માટી           | उदम       | 9000                    | ÷ 0  |             |                                                                                        |
| सतीदान भूमसिंह क्रिक्मी ईरवर्गीमह भूमिह भूमिह                                                                           | · 100            | नयनिय ह   | 9000                    | 1 40 | -           |                                                                                        |

# 

भूमिकर-कर्नल टाड साहवने महाराज सूरतसिहके शासनसमयकी वोकानेर राज्यकी आमदनीकी जो सूची प्रकाश की है हमने उसे यथास्थान दिखलाया है। १८८२-८३ ईम्बोमे राजपृत राज्योके शासनविज्ञापनमे वीकानेरके एसिप्टेण्ट पोलिटिकल एजेण्टने लिखा है "कि द्रवारका कथन है कि गत सम्वत्की आमदनी और खर्चका यथार्थ हिसाव जिलोसे अवतक नहीं मिला, वह अधूरा रहगया है, इस कारण इस समय राज्यकी ठीक आमदनी और उसके खर्चकी सूची देनेम दरवार असमर्थ है। गतवर्षमे राज्यकी आमदनीकी अवस्था उत्तम रही है। परगने हनुमानगढ़का भूमि-कर २५००० रुपया और टीवी परगतेका ७००० रुपया वार्षिक २० वर्षसे बढ़ादिया गया है। ऐसा विदित है कि इस समय राज्यकी आमदनी वारह लाख रुपयेकी थी और खर्च भी उतना ही था। " इसको पढ़कर हमारे पाठकगण सरलतासे अनुमान करसकते है कि वीकाने-रकी आमद्नी कमशः वढ़गई थी। विशेष करके वर्तमान वर्षमे सामन्तोके कर वढानेसे इसमें कुछ संदेह नहीं कि आगामी वर्षमें आमद्नी अधिक वढ़ जायगी, तव हमें केवल यही कहना है कि जितने रूपयेकी आमदनी होती थी उतने ही रूपयोका खर्च कर-देना किसी प्रकार भी उचित नहीं था । राजभण्डारको धनसे परिपूर्ण करना उचित है। और यह भी सत्य है कि शासन विभागकी उन्नतिके साथ ही साथ खर्चकी भी वृद्धि हुई थी, परन्तु आमदनी देखकर उन्नति करना शोभा पाता है। पोलिटिकल एजेण्टको विश्वास था कि वर्तमान व्यय करनेपर दो लाख रूपया वचत है, यदि यह सत्य है तो अत्यन्त संतोपका विपय होगा।

स्वास्थ्य-मेजर रवार्टस् उक्त शासन विज्ञापनमे छिखगये है कि गत "नवम्बर और दिसम्बर महीनेमे राजधानीमे चेचक रोगका प्रवलतासे प्रादुर्भाव हुआ था। सर्वसाधारण प्रजा टीका लगानेके फलको अनुभव करनेमे असमर्थ है। गतवर्षमे २७२ लोगोके अप्रेजी टीका लगाया गया, राजभरकी जनसख्याके हिसाबसे यह अति अल्प परिणाम है। नगरके स्वास्थ्यके सम्बन्धमे किनने ही उन्नातिमूलक अनुष्ठान किये गये है "।

चिकित्सालय-समस्त वीकानेर राज्यमे अथवा राजधानीमे केवल एक चिकित्सालय है। गतवर्षमे वहां ५४ रोगियोने जाकर चिकित्सा कराई थी और ३६७४ रोगियोने केवल औपधी टेकर ही चिकित्सा की थी। चिकित्सकों के वेतन और औपथीं के मृल्यके हिसावमें ४४३४ रुपया खर्च हुआ था "।

राजसम्बन्धी मुकद्मे—पोलिटिकल एजेण्ट लिखते हैं, " वर्षने ३१६ मुकद्में आये ये, और पहिले वर्षके २२७ मुकद्मोका विचार करना वाकी था, इनमेमे २७१ मुकद्मोका विचार होगया है और १८८३ ईखीके ३१ मार्चतक ३१७ मुकद्मोका विचार करना वाकी है"।

र्रावानी विचारालय—'' गतवर्षमे वीकानेरकी सद्रदीवानी अदालतमे '५८८ नवीन मुकदमे आये थे। पूर्ववर्षके ४२१ मुकदमोका विचार करना वाकी था। इस प्रकारसे सब १०१० मुकदमोंमे गत वर्षमे ६४० मुकदमोका विचार शेप होगया है वीकाके वंशवर किस प्रकार न्याय प्रिय थे वह इस सचीसे जाना जाता है। फीजदारी विचारालय-मेजर रिचार्ट्स लिखते हैं कि "फीजदारी विचारालयके कार्यका विवरण इस सचोसे प्रकाशित है १२३१ मुकदमे आये इनमेसे ७१७ मुकदमे कर दिये गये है और ५१४ मुकदमोका विचार करना वाकी है। सब मिलाकर १०८० अपराधी पकड़े गये है। कारागारसे दंडपानवाले ३४० मनुष्य अर्थ दंडवारे 244 छोड़िद्यगये ર્ષ્ટ્રદ भागगय जमानतपर छटे १३९ मरगये 25 देशनिकाले**बा**ले जिनकी खोज होरही है. 29 छोटो कन्याकी हत्याका एक भी अपराध नहीं हुआ "। '' वीकानेरके कारागारमे निम्नलिखित अपराधी वदी है ।--जन्मभरके लिये १३ मनुष्य १४ वर्षके लिये 85 23 38 ५ वर्षसे कमतो वर्षके छिये 43 ५ मासने कम समयंक छिये ३३

सव २१२ मनुष्य

२१

उपरेक्त विद्यों में १९६ पुरुष और १६ खी हैं। सामन्तों आवीन देशों के लेक जिल्ला कि प्राचित्र कारागारमें भेज दिये गये थे उनकी इस स्चीमें नहीं लिखा है। इसने नगरका कारागार दिवाया है, देखों कैसा साफ और परिनित्त है "।

विचागर्यान

**ϟͼϭ;**ἶͰͻ*ͼϒ*ͰϿͼ͵ʹͰϽϽ;ʹͰϽϽʹͰϽͼ͵ʹͰϽͼʹͰͿϿͼʹͰϽϽͰʹϒϽͼʹͰϽϴͰͰϽ

विद्यालय-वीकानेरमे आजतक एक भी राज्यविद्यालय नहीं था । १८८३ ईस्वीमे २७ फर्वरीको राजधानीमे एक विद्यालय स्थापित हुआ है। उस विद्यालयका नाम वर्तमान महाराजके नामसे " इंगरिसहकालिज " रक्खागया है। हम कहसकते हैं कि राज्यमे जितना विद्याधन वितरण किया जायगा उतनी ही राज्यकी श्रीवृद्धि होगी, विद्या विक्षाके विपयमे महाराजको भलीभाँतिसे धन खर्चना कर्त्तव्य है।

# पंचम अध्याय ५.

**--**\$(|\$>;\$

मुहुन्देनरकी आदि उत्पत्ति और उसका नामकरण-भटनेरकी जाटजातिकी ऐतिहासिक श्रष्टता-वरसीका छावनी स्थापन करना--भीरोको उत्तराधिकारकी प्राप्ति--उसका मुसल्मानधर्मावल-म्यन--रावदुर्छीच--हुसेनखाँ--हुसेनमुहम्मद्--इमाममुहम्मद्--वहादुरखाँ--जावताखाँ, देशकी अवस्था-प्राकृतिकपार्रवर्तन--प्राचीन प्रसादोंका ध्वंसावशेप--पौराणिकखे।जप्राणी और उद्गिजतत्व--प्राचीन नगरोंकी सूची--मरुक्षेत्रमें प्राप्त प्राचीनताम्र फलक ।

इतिहास लेखक टाड साहवने वीकानेरके इतिहासको समाप्त करनेके पीछे भट-नेर देशके सम्बन्धमे एक अध्याय लिखा है। हम उस अध्यायंका अनुवाद करके वीका-नेरके इतिहासको समाप्त करते हैं, कर्नल टाड साह्य लिखते हैं, कि "भटनेर जो इस समय वीकानेरके सम्पूर्णतः अधिकारमे है वह देश बहुत पहिले एक श्रेणीके जाटोका स्वतन्त्रं वासस्थान था । वह जाटजाति एक समय इतनी वलवान् थी कि राजाके साथ भी विरोध करके उनको घोर विपत्तिमे डालती थी, और राजाओपर जो अञ्च चढ़ाई करते उस समय उनकी भछीभाँतिसे सहायता करती थी। यह प्रसिद्ध है कि भाटी-जातिने ही इस देशका उपनिवेश स्थापन किया था, इसीसे इसका नाम भटनेर हुआ। एक प्रवल वल्ह्याली भाटी राजाने इस राज्यकी प्रतिष्ठा करके यह देश भाटियां के वंशार्धानरूपसे प्रसिद्ध किया, इसीसे इसका नाम भटनेर रक्का गया । जैमलमेरके इतिहासमे इस नामकरणके सम्बन्धमे और भी एक विवरण देखागया है। भाटियाँ हे इतिहाससे जानाजाता है कि भाटी जातिने यहाँ उपनिवेश स्थापन किया था, इसीमे इस समय इसका नाम भटनेर हुआ है,परन्तु भाटीजाति इस राज्यकी आदि प्रतिष्ठाता नहीं है। समस्त उत्तराश"नेर" नामसेविष्यात हुआ है। यह 'नेर' शब्द मम्स्थलीका प्राचीन नाम विशेष है । जब भाटीजातिके कितने ही सबुध्योने सुसलमान वर्म अवलम्बन किया तुव उनको आदि भाटीजातिसे विभिन्न करनेके छिये भाटी नाम रक्ता गया "।

कर्नट टाइ साहदने पीछे दिखा है, कि भटनेरके आधीनका मृत्यद और उसके उत्तरापटमें रिवत जो पृथ्वी गाडा नदीके किनारेतक गई है, वह भूमि इस समय जनस्त्र अवस्थान पड़ी हुई है, परन्तु पूर्वकालमें ऐसी जनस्त्र वहीं थी, हमने यहां-पर कितने ही शाचीन समयके नगरोकी मूची प्रकाशित की है वह नगर पूर्वकालमें

STATE ON SOME ON CONTROL ON CONTROL ON SOME ON SOME ON SOME

विशेष प्रसिद्ध थे; और उनके पूर्वगौरवके चिह्न आजतक विराजमान हैं, उन नगरोंके इतिहासको विचार करनेसे अवश्य ही हमारे इस मन्तव्यके वहुतसे प्रमाण मिल सकते हैं "।

" इस भटनेर प्रदेशने मध्य एशियास भारतवर्षके आक्रमणके मार्गमे स्थापित होकर विशेष प्रसिद्धि प्राप्तकी है। इस जाटजातिने गजनीके महम्मदके साथ सिन्ध-नदीमें जलयुद्ध करके उसके भारतमें प्रवेश करनेमें वित्र डाला था, इस जातिके पूर्व पुरुपोंने उक्त समरके बहुत समय पहिलेमारवाड़ और पंजावमे उपनिवेश स्थापन किया था, हम जब उनको ३६ राज्यघरानोमेकी एकजातिरूपसे देखते है तब हम सरलतासे अनु-मान करसकते है कि भारताविजेता गजनीके सुलतानसे बहुत शताब्दी पहिले इन जाटोने प्रवल राजनैतिक सामर्थ्य प्राप्त की थी । शहावुद्दीनके भारतवर्षपर अधिकार करनेके वारह वर्ष पहिले अर्थात् १२०५ ईसवीमे शहावुद्दीनका स्थलाभिषिक्त कुतवउद्दीन स्वयं उत्तर ममक्षेत्रके जाटोंके विरुद्ध युद्धभूमिमें गया था, कारण कि उस समय जाटोने यवनांके अविकृत हासी देशको वलपूर्वक छीन लिया था। फीरोजकी उपयक्त उत्तराविका-रिणी हतभागिनी महारानी राजिया वगम जिस समय सिहासन छोड़नेको वाध्य हुई थी उस समय वह जाटोकी शरण गई और जाटोने इसको आश्रय दिया और प्राचीन टिगिरियों के समान पाईकारियों के साथ मिलकर रिजियाके आधीनमें उसके शत्रओं के विमद्वयुद्ध करनेके छिये वे अप्रसर हुए, परन्तु दुर्भाग्यका विपय है कि रिजया शत्रुओको यदला देनेम समर्थ न हुई, केवल वह रणक्षेत्रमे जीवन देकर अपने गौरवको बढ़ागई। फिर १३९७ ईमवीने जिस समय तेमूरने भारतवर्षपर अविकार किया, उस समय उसने अत्यंत क्रांधित हो भटनरपर आक्रमण किया । आक्रमणका कारण यह था कि तैमूरने जिस समय मुखतानपर आक्रमण किया था उस समय जाटोने उसके विरुद्ध विपम वावा देकर उसको अलब्यल कर दिया था। तैमूरने उसी क्रोधसे स्वयं सेना सहित भटनेरपर आक्रमण कर जाटेको भयंकररूपसे निगृहीत किया। सारांश यह है भट्टि और जाट इस प्रकारसे परस्पर मिले हुए थे कि उनको दो जाति कहना कठिन था। तमारी इस प्रश्नकी भाटियोके इतिहासमे विशेष रूपसे समालोचना करनेकी इँचेंडे। थी, पर जिस समय राठौर जातिकी शासनशक्तिका विन्तार हुआ, हम उस समय भटनेरके उस समयके इतिहासकी वर्णन करनेके लिये प्रयुत्त हुए है "।

कर्नल टाइ साहवने इतिहासके सम्बन्धमे लिखा है, " कि तैमूरके आक्रमण करनेक कुल काल पीले मरोठ और फूलरा खानकी एक सम्प्रदायने भाटियोक नेता वरसीहके आधीनसे वाहर होकर भटनेरपर अधिकार करिलया था, उस समय एक मुसल्मान भटनेरका शासनकरतां था। वह तैमूरके आधीन था। या दिल्लीके वादनाहके आधीनमें यह कुल विदित नहीं हुआ, परन्तु यह अनुमान है कि वह तिम्रक आधीन हो, इस यवनं अधीश्वरका नाम चिगातखाँ था। इसने जाटोके भटनर र अधिकार करिलयां थां"।

#35/rechtenhechterhechterhoonenhechterhoonechterhechterhe वैरसी सत्ताईस वर्षतक भटनेर पर राज्यकरके परलोकवासी हुए। उनके भोरो भटनरके अधीश्वर हुए। भीरोंके शासन समयमे चिगातखाँके उत्तराधिकारीने दिल्लीके यवनसम्राट्की सहायता लेकर वरावर दो वार भटनेरपर आक्रमण किया, और दोनो वार वह भागगया, वरसोके वंशधराने उसकी यथेष्ट हानि की । परन्तु तीसरी वार प्रवलपराक्रमके साथ आक्रमण करके चिगातखाँके वंशधरीने भटनेरको घेरकर भीरोको घोरविपत्तिमे डाला। भीरोने दीर्घ कालतक अपनी रक्षा करके अन्तमे जब देखा कि भोजनके अभावसे सेना सहित प्राण त्यागनेकी पूर्ण सम्भावना है तब उसने संधिकी सूचना देनेवाली संभेद पताका किलेपर लगादी, और अपने किलेकी रक्षाके लिये आक्रमणकारियोके पास संधिका प्रस्ताव भेजा। आक्रमणकारियो ने कहलाभेजा कि यदि आप मुसल्मानधर्मको अवलम्बन करै, अथवा अपनी कन्याको दिल्लीके वाद्याहके करकमलमे समर्पण करे, तो आपका राज्य विध्वंश नहीं किया जायना । भीरोने इस घोर विपत्तिने पड़कर अपनी प्राणरक्षाका अन्य कोई उगाय न द्रेक्कर जीव्र हो चवनधर्मको त्यीकार करितया । उसी दिनसे यवनधर्मी भट्टीजातीय भीरोके वंशको भट्टिजातिसे पृथक् करनेके लिये उनका भट्टी नाम रक्खा गया है। भीरो के पीछे और भी छः वंशधरीने कमानुसार इस प्रकारसे यवन होकर भटनेरका ज्ञासन किया था। भीरोसे छठे पुरुष रावदुलिच डर्फेइयात्लॉ जिस समय भटनेरके सिहासनपर विराजमान थे, उस समय वीकानेरके अधीदवर महाराज रायसिहने अधिकार करित्या । भटनेर वीकानेरके आधीन होगया । भीरोके वंशधरीने खानगढ फतेहावादमे जाकर निवास किया।ह्यान्खाँको मृत्युके पीछे हुसेनखाँ नामक उसके पोतेने राजा मुजनसिंहके पास फिर भटनेरको अपने अविकारमे करिलया । हसेनमुहम्मद और इमाममुहम्मदके समयतक यह देश उनके अविकारमे था, शेपमे महाराज सुरतिसहने वहादुरखाँके शासन समयमे इस भटनरको हिर अपने अधिकारमे करिल्यों है।

माधृ टाड साहवके समयन जावतारां इस देशका अधीदवर था, महाराज हैं। सूरतिसहने उनको वितािक्त किया, वीकानेरके इतिहासमें इसका वर्णन कियागया हैं। है। उसी जावतारां के सम्बन्धि महात्मा टाड साहव लिख गये हैं, जावताव्यों जो इस हैं। उसी जावतारां के सम्बन्धि महात्मा टाड साहव लिख गये हैं, जावताव्यों जो इस हैं। सम रेनी नामक स्थानमें निवास करता है, इन समय केवल पंचीम प्रामीका है। भोक्ता है। बीकानेरके रायसिहने अपनी रानिके नामसे इस रेनी नगरको यमाया था इमाममुहम्मदने इसको अपने जावकारमें नरिलया था । जावतात्माने इस समय चारी इमाममुहम्मदने इसको अपने जावकारमें नरिलया था । जावतात्माने इस समय चारी इकतो करके तीन लाख रूपया वार्षिक संग्रह करिलया था । इसके अत्याचार और अधिकारी देश बृदिश राज्यकी सीमाने स्थापित थे, इसको वहाँ चोरी करनेका माहम

<sup>(</sup>१) वर्षण टाड साह्य अवंत टीरेसे जिसते हैं सम्बन् १८५०-१८०१ ईमबी से प्रियान बीर जार्जदासमेन तीन लाब रुपये पास्त बुछ दिनके जिये दूस देशको जादियाके आफीनमें कर दिया था, परन्तु विचले वर्धमें राटोरीने फिर बरने विकासमें कर जिया ।

ANSONIONIONIONIONIONIONIONIONIONIO

<u>รั้นราหววาหลา หางาหวดาหลดาหลบาหลดาหลอาหลดาหลดาหลดาหิวดาหลดาหลดาหลดาหลด</u> न हुआ, तव उसने उत्तरांशमे चोरी करनी प्रारम्भ की। उसी कारणसे उत्तरांश जनशून्य होगया है, एक समयमे इस देशके खेतोंमे बहुतसे पश्च चरा करते थे। बीकानेरकी उत्तर मींमासे गाड नदोतकके देश अधिक उर्वर थे और इनके निकटही जलपानेका विशेष समीता था, इन विस्तारित खेतोमे वालुकामय भूधरमालाका नामतक नहीं है, यहाँ कृपिकार्यमे विशेष सुभीता था, अनेक शताब्दीं वीतनेपर कगर और हाकडा नदी सन्य गई, ऐसा विदित होता है कि इसी कारणसे यह देश जनग्रन्य होगया है और ऐसा भी लोग कहते है कि यह नदी पूर्वकालमे पश्चिमकी ओरको फलरा होकर गई थी। उस फुळराम नद्गेका चिह्न आजतक विराजमान है। फूळरा होकर वह नदी उच नामक स्थानमें सिन्धनदीके साथ मिलगई थी। नेर अर्थात मरुक्षेत्रकी वालकामय भवरा-वलीसे यह नदी घाटके अधीश्वर राव हमीरके ज्ञासनसमयमे लुप्त होगई थी; कविकी गाथाम उसकी ऐसी ही कोति है। यदि कोई अंग्रेज भ्रमण करनेको इस भारतीय मरु-क्षेत्रमे जाय तो वह अमरकोटेके निकटवर्ती चोर नामक स्थानके अत्यन्त प्राचीन सोढा-राजके वंगवराको देखेगा और यदि उस राजवंशके कवि जीविन रहे तो उस कविके मुप्तंस इस म्मरणीय इतिहासके अनेक विवरण उक्त घटना सन तारीखके हिसावसे सरलतास जाने जासकेगा, कि इस देशका उक्त प्राकृतिक और राजनैतिक पारिवर्तन किम प्रकारसे हुआ था। अत्यन्त प्राचीन कालके प्रधान २ नगरोका मूल चिह्न आज भी इस देशकी वालुकाके गर्भमे विराजमान है। उन सब चिह्नोसे सरलतासे उक्त प्रवाद प्रमाणित होता है । और उस नगरमें भटनेरकी पश्चिमी सीमामें स्थित पूर्वोक्त रंगमहल इत्यादि जो भगभेंमे रियत कक्षादि आजतक श्रेष्ठ अवस्थामे थे जो सव ऐतिहासिक घटनासे पूर्ण ये वह भी सरछतासे जाने जासकते है, भटनेरके साढे वारह कोश दक्षिण सीमान्तवर्ती दंदसर नामक स्थानके एक अत्यन्त वृद्ध निवासीने हमारे TO TO TO TO TO THE प्रदनके उत्तरमे उक्त देशकी प्राचीन अवस्थाके सम्वन्थमे कहा है, कि जब पॅवारवंशके महाराज इस समस्त देशको शासन करते थे, तव सिकन्द्ररूमीने आकर उनपर आक्र-मण कर इस देशको विव्वंश करदिया था "।

कर्नल टाड् साहव लिखगये है, कि " हमारे राज्यकी पश्चिम सीमाके अन्तमे हांसी हिसारसे उसने इस देशमें गमन किया था। उपरोक्त सम्बन्धके प्रवाद वाक्य क्ट्रांतक सत्य है उनकी परीक्षा की जा सकती है। प्राचीन प्रमारजातिके महलोके ध्वंसावरोपका अनुमान होसकता है परन्तु और भी पश्चिम शान्तके मरुक्षेत्रके सम्बन्धमे भी इस प्रकारके प्रवाद प्रचिलत हैं, इस प्रकारके ट्टेफ्टे महल अवतक विराजमान है प्रवाद मुखसे प्राचीन राजधानीका नामतक मुनाजाता है, परन्तु उसका कोई चिह्न दस समय टाप्टिगांचर नहीं हुआ। उक्त देशमें वड़ी सरलतासे जाया जासकता है, मार्गेन जातेहुए कोई कष्ट नहीं होता । यह भ्रमण करनेवालोके लिये अवस्य ही प्रोति-कारक है। इस स्थानमें जानेसे राजपूतानेके उत्तर मम्बेश्रके अनेक प्राचीन तत्व वड़ी सरलासे ज्ञात होसकते हैं। और वहाके अनेक प्रकारके प्रवाद तथा भिन्न २ जातिके अंगरु विभिन्ने मामाजिक आचार व्यवहार खोजकरनेवालोके लिये विशेष लाभकारी है।

यद्यपि इस देशमे उद्भिज्ञ और पशु अत्यन्त अल्प है, परन्तु यहांका कृषिकार्य वड़ी सरलतासे होता है, और गंगाजीके किनारेके देशोकी अपेक्षा यह देश उद्भिद है, तथा प्राणियोकी श्रेणियां भिन्नतासे देखी जाती है. कहागया है कि अफरीकाके विश्व-विदित मरुभूमिके साथ यहांके प्राकृतिक दृत्य और स्वभाव जाति द्रव्योके अनेक अशोकी तुलना यहांसे होसकती है। भट्टि, खोसा, राजड़ सराई. मांगलिया, सोडा और अनेक जातिकी श्रेणियां खोजकरनेवालोके लिये उपयुक्त है जीवतत्त्वज्ञाता मनुष्य यहांके मनुष्य समाजके आचार व्यवहार और प्रयोजनीय विवरणको संप्रह करनेके पीछे प्राम्यप्युसे तत्त्वानुसंधान करसकते है। यहां वनैले गधे और प्रत्येक श्रेणीके हरिण आदि पशु है, यहाँकी भैसे साधारण तृणका आहार करके डेढ़ महीनेतक जल नहीं पीनी, यहाँ लवणहुद है और अनेक श्रेणियोंके धान्य उत्पन्न होते है यहाँके मनुष्य विलासी नहीं है, और उनमें सभ्यताके अनेक चिह्न पायेजाते है। यहाँके वर्तमान निवासी वृक्षांकी शाखाओसे कुटी बनाते हैं। कुटीका नाम झापड़ा है। कुटीको भीतरसे मिट्टीसे लीपते है। यह क़टो अफरीका निवासियोकी क़टीकी अपेक्षा श्रेष्ठ है "।

साधू टाड् साहवने इस देशके प्राचीन नगरकी निम्निलिखित सूची प्रकाशित की है,—
आभोर, वंजारे, वंजारेका नगर रंगमहल सोदल वा सूरतगढ माचोतल,रायतीवंग, कालीवंग, कल्यानसर फूलरा मरोट तलवारा गिलवारा, वुन्नी, मानिकखर सूरसागर, मामेली, कोरीवाला कालधरानी। फूलरा और मरोटत्देश आजतक प्रसिद्ध है, पहिले अत्यन्त प्राचीन और पर्वारविशयों आदि शासनेक समयमे इसकी गणना नाकोटी मारकामे हुई थी। जैनियों प्राचीन शलाका मुखअक्षरों अिकत ताम्रफलक यहाँ बहुत मिलते हैं, मरुक्षेत्रके दुर्लभा नामक स्थानमे हमने इस प्रकारका एक ताँवेका अनुशासन पत्र पाया था। नो शताब्दीके वीत जानेपर वह देश विश्वम होगया है। फुलरादेशमे लाखाफुलानी निवास करते थे, मरुक्षेत्रके इतिहासमे पाठकगणों सम्मुख उनका नाम भली भातिसे विदित्त है। लाखाफुलानी अनहलवाराके मिद्धराय और वारके उदयादित्य एक समयके हैं "।

इतिहासवेचा टाड् माहवने भटनेरके जिम इतिहासका वर्णन किया है, परन्तु इसमे कुछ भी सदेह नहीं कि यह एक अत्यन्त प्राचीत गार्य है। टाड् महोदयने सभी प्राचीन नगरोकी तालिकानो प्रचान किया है, ममयके प्रभावसे इस समय वह सब लुम होगया है, स्थान २ पर होन्छ के पिन्न विराजनान है, टाड् साहवके उपदेशके मतसे स्थान करनेवाले यदि उन सब वि बंग हुआंही परीक्षा करनेम अभसर होंगे तो अनक प्राचीन तन्त्व प्रनाग ही सकते हैं। मर्नुत्रमे राठीरोकी शासन शासिन विस्तार होने बहुन शताब्दीके पहिले प्रभग्वेशीय राजा इम देशमें प्रवर्ण प्रवापके साथ साथ स्थान नारतवर्णको , और उनके बाहुवडने एक समय समयन नारतवर्णको , प्रतापके साथ राज्य परते थे, और उनके बाहुवडने एक समय समयन नारतवर्णको , साधू टाड् साहवने इस देशके प्राचीन नगरकी निम्नलिखित सूची प्रकाशित की है,-

प्रतापके साथ राज्य करते ये, और उनके बाहुबढने एक समय समन नारतवर्षकी

कम्पायमान कर दिया था। मेसोडोनियाके भुवन विदित वीर अिकजंडरने इस देशके अविश्वरके साथ वाहुवलकी परीक्षा की थी, आज भी उसी प्रकार जनरव सुनाई देता है तब सरलतासे स्वीकार किया जा सकता है। कि इस देशके अविश्वर सामान्य वलशाली नहीं थे। कर्नल टाड् साहवने इस वातको स्वीकार नहीं किया कि अलिकजंडर इन देशों में समरके लिये अप्ये थे, परन्तु हम कह सकते है कि जब सहस्रों लोगों यह वात प्रचलित है कि "सिकन्दररूमीने रंगमहल इत्यादिको विध्वंस किया है, तब उस प्रवादमें कैसे अविश्वास कर सकते हैं?

अलिकजंडरने भारतजयके अभिप्रायसे वीरसाजसे आकर जो वीरता दिखाई थी, उसका विस्तार इतिहासकी भिन्न पुस्तकमे पाया जाता है। उसने जो रंगमहल विध्यस किये यह किसी इतिहासमें प्रकाशित नहीं किया इसीसे कर्नल टाड् साहवने इसके सम्बन्धमे सन्देह प्रकाश किया है। परन्तु हमें विश्वास है किं अलिकजंडर भारनिवजयक लिये जिस मरुक्षेत्रमे आया था, उनमेसे प्रधान २ समरके अतिरिक्त अन्यान्य युद्धोक्षा विवारण इतिहारावेत्ताने वर्णन नहीं किया । व किट्याके जिस प्रीक्ववंशायने रंगमहलपर आक्रमण किया था, उसका भी कोई प्रमाण किसी इतिहासमे नहीं पायाजाता। इस अवस्थामें हम किस प्रकार अनुमानके द्वारा सिद्धान्त करसकते है कि अलिकजंडरने रगमहलपर आक्रमण नहीं किया ? जब कि सैकड़ों वर्षसे यह वात प्रचलित है कि सिकन्दर क्रमीने इस देशको जीतकर स्वय अपने वाहुबलसे इस दृशनकी रक्षा की थी, तब अन्य प्रमाणोंके अभावमे वह प्रवाद ही प्रहण करनेक योग्य है।

भटनर इस समय वीकानेरके अधिकारमे है। यद्यपि इस देशकी अवस्था इस समय अधिकतासे वदल गई है, परन्तु ऐसी कोई विशेष राजनैतिक घटना नहीं हुई कि जिसके धिस्तार सिहत उद्देश करनेका प्रयोजन हो, इस कारण हमने इस स्थानपर वीकानेर राज्यके इतिहासका उपसंहार किया।

वीकानेरका इतिहास समाप्त ।

' श्रीवेद्गुटेश्वर" स्टीम् प्रेस-वंबई.



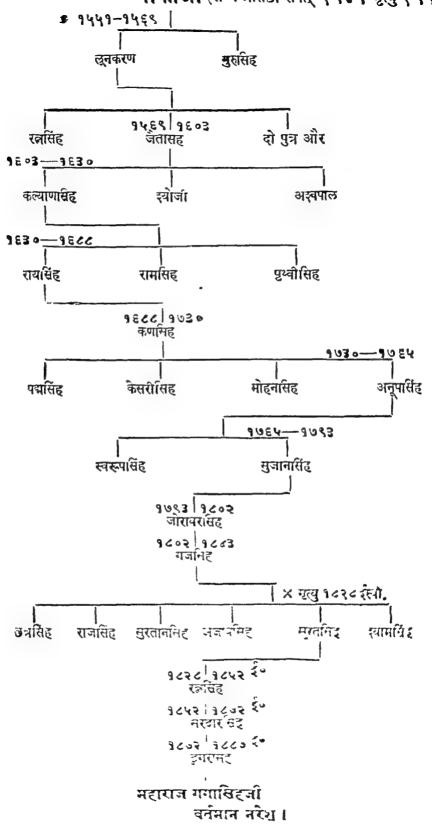

<sup>•</sup> पहल नमत राज्यानिकेल्या और दूपता प्रमुख 🗡 🗴 पहले सन् ईत्या पारम होता है।



# स्वास्थान. दूसराभागः जयसलमेरका इतिहासः

400

1 17

artar er u





### ॥ श्रीः ॥

# राजस्थानका इतिहास.

# दूसराभाग २.

# जयसलमेरका इतिहास.

## प्रथम अध्याय १.

🚛 चना-जयसलमेर राज्यके प्राचीन नाम-जयसलमेरके भाटी राजपूर्तीका यदुवंश सम्भूत 🖏 प्रमाण-भारतवर्षके अधोश्वर भरतसे इस वंशकी उत्पत्ति-प्राचीन भारती गणाकी समुद्र यात्रा-यहुवंशका आदि नगर प्रयाग, मथुरा, और द्वारका, उनका अन्तर्जातिक समर-यहुवंशके नेता मथुरा द्वारकापति श्रीकृष्णवशका विस्तार-उनके प्रपौत्र नाभ और र्यारका द्वारकासे निकाल जाकर, नाभ द्वारा मरस्थलमें राज्य स्थापन करना जाउँचा और यदुभान-नाभके परलोक जानेपर मरुक्षेत्रमे प्रतिवाहुका अभिषेक-उनके पुत्र-सुत्राहु राजा गज-उनके द्वारा गजनी स्थापन-सीरिया और खुरासानके दोनों अधीर्थााद्वारा राजा गजका आक्रान्तहोना-टोनो अबीबरोकी पराजय-राजा गजका करमीरपर आक्रमण-उनका विवाह-खुरासानके पतिका दूसरी यार आक्रमण-गणकी मृत्यु-गजनीका अधिकार-सुमार शालिबाहनका पंजायमें आगमन संवत् १२ में उनके द्वारा शालि-वाहन नगरका र्यापन-पजाव विजय-दिलीके तुंरावंतीय जयपालकी कन्याना पाणिप्रहण-फिर गजनीपर अधिकार-वालन्दका अभिषेक-उनके बहुत वंदाबर-उनकी देराविजय-बालन्दका शालिवाहन नगरमें निवास-उन के पुत्र चाकितोंको गजनी देना-चाकितोका मुमरमान यमें अयल-म्यन-खुरासानके सिद्दासनपर अभिपेक-चाहिताँसे एक सम्प्रदाय सुगरकी उपस्ति-बालन्दकी गुत्यु-अनके पुत्र भटीका राज्यानि रेक-यद्वकाके परिवर्तित भाटीवराका नामकरग-मगलरायकी राज्यप्राप्ति-उनके आता मनसर राव और पुत्रोंका गारानदीके पतर होना और लक्ष्मी जंगलपर अपि-कार-मगलरावके पुत्रोजी जातिका नाश-उनके राजपूत नामका छोप-उनके वदावराँको जानीरिया ऑर जाटकी उपाधि प्राप्ति-तन्नक जाति-तन्नद्वीलकी राजपानीका अधिकार, मंगल्यायका मर-क्षेत्रमें आगसन-मर्देत्रमें तत्कालीन जातिसमृह-मंगलरावके पुत्र मटनरावके साथ अमर्रहोटके महाराजकी कन्याका विवाह-उनके पुत्र केइर-जालेरके देवराकार्रीके साथ नित्रता-त्रजीटकी प्रतिष्ठा वेहरका अनिषेक-दाराट जातिका त्रणांटपर अधिकार-सवत १८० ने वरोह निर्माण समानि-याराह जातिके साथ नधियधन-समालोचना ।

(१४८) ॐ राजस्थान इतिहास-भाग २. ॐ

उदीप्तिहनमणिकी तीक्षण किरणे, शरद्तुके चन्द्रमाकी स्निग्य चन्द्रिका, मुखशांति

वनयान्यसे भरे भूलोकमे जिस प्रकार परिपूर्ण देह होकर महादेवकी अशेष महिमार्क

वारणा कर रही है एक समय इसी स्वर्णभूमि भारतवर्षमे उसी प्रकारसे उन चन्द्र सृथिवे

वीरज्ञतावलम्बी वश्यर क्षत्रिय नरपितयोकी वीरता, उदीपना, साहस, श्रूरता और

उन्नति ऊँचे शिखरपर पहुच गई थी। परन्तु हाय वह क्षत्रिय कुलका भारत, वह

अर्जुन, कर्ण, दुर्योधनवाला भारत, वह दिलीप, अज, राम, लक्ष्मणका भारत आज

अवनतिके नीच पड़ाहुआ है। जो चन्द्रमा और सूर्य आकाशरूपी विमानमे बैठेहु।

"क समय आनदित नेत्रोसे भारतक्षेत्रमें अपने २ वश्यरोकी वीरलीलाको देखक

भीतर ही भीतर सतोप पाते थे, हाय ! इस अनन्त श्रूप्यमे वह चन्द्रमा सूर्य विराजमान

है, इस भारतमे उनके वंश्यर आज भी राजदङ्को धारण कर रहे है, परन्तु हाय ! कैस

हिन्यमेदी विचित्र हच्च है जो सूर्य और चन्द्रवंशीयक्षात्रिय सैकड़ो वर्ष पहिले मध्याह

मूर्यकी समान जगनमे विराजमान रहते थे, वही वीरवंशधर आज अस्त हुए वीपकर्क

समान पड़े हैं। वारमोकि—चद्र्यासजी मधुर शब्दकारिणी वीणासे जिस चन्द्र सूर्यवंशक

कीर्तिगाथाको कीर्तन करगये हैं, जो गाथा आज भी इस अनन्त श्रमशानमे परिणत हु।

भारतमे पूर्व स्मृतिको जानरित करके मृतसंजीवन मंत्रके प्रचार करनेमे समर्थ है, हाय

उन्ही वो वीरवंशिके गोरवको गरिमा आज प्रवाद वाक्यसे परिणत है! जिस गौरव

गरिमाका मोता उत्ताल तरंग मालाकी समान समस्त जगन्मे व्याप्त होरहा था, हाय । उसी

विशाल गौरवगरिमाका सूर्य आज स्वाहुआ पड़ा है। अनन्त श्रमशानमे वह वीर जाति माने

आज अनन्त निद्रामे सोरहा है। केवल मनोहारिणी आशा मानो क्षीण स्वरूपसे कहरही उद्दीवितमणिकी तीक्षण किरणे, शरदतके चन्द्रमाकी स्निग्ध चन्द्रिका, मुखशांति वनवान्यसे भरे भूलोकमे जिस प्रकार परिपूर्ण देह होकर महादेवकी अशेष महिमाकी वोपणा कर रही है एक समय इसी स्वर्णभूमि भारतवर्षमे उसी प्रकारसे उन चन्द्र सूर्यके वीरत्रतावलम्बी वश्वर क्षत्रिय नरपतियोकी वीरता, उद्दीपना, साहस, श्ररता और उन्नति ऊँचे शिखरपर पहुंच गई थी। परन्तु हाय । वह क्षत्रिय कुलका भारत, वह अर्जुन, कर्ण, दुर्योधनवाला भारत, वह दिलोप, अज, राम, लक्ष्मणका भारत आज अवनतिके नीचे पडाहआ है। जो चन्द्रमा और सूर्य आकाशरूपी विमानमे बैठेहुए एक समय आनदित नेत्रांसे भारतक्षेत्रमे अपने २ वशधरोकी वीरलीलाको देखकर भीतर ही भीतर सतीप पाते थे, हाय ! इस अनन्त शून्यमे वह चन्द्रमा सूर्य विराजमान हैं, इस भारतमे उनके वंशधर आज भी राजदडको धारण कर रहे है, परन्तु हाय ! कैसा हृदयभेदी विचित्र दृश्य है। जो सूर्य और चन्द्रवंशीय क्षत्रिय सैकड़ो वर्ष पहिले मध्याह मुर्यकी समान जगनम विराजमान रहते थे, वहीं वीरवंशधर आज अस्त हुए वीपककी समान पड़ है। वारमािक-वद्व्यासजी मध्र शब्दकारिणी वीणासे जिस चन्द्र सूर्यवंशकी कीर्तिगार्थाको कीर्तन करगये हैं, जो गाथा आज भी इस अनन्त इमशानमें पारेणत हुए भारतम पूर्व स्मृतिको जागरित करके मृतसंजीवन मंत्रके प्रचार करनेम समर्थ है, हाय ! उन्हीं दें। चीरवंशोके गोरवको गरिमा आज प्रवाद वाक्यसे परिणत है ! जिस गौरव गरिमाका मोता उत्ताल तरंग मालाकी समान समस्त जगन्मे न्याप्त होरहा था, हाय । उसी विशाल गीरवगरिमाका सूर्य जाज सुखा हुआ पड़ा है। अनन्त इमशानमे बह बीर जाति माना आज अनन्त निद्रामे सोरहा है। केवल मनोहारिणी आशा मानो क्षीण स्वरूपसे कहरही है प्रवीक्षा-और क्रिया-उसीको धारण करो । विश्वविदित अत्यन्त प्राचीन दो वीर क्षत्रियवंशांके इतिहासको वर्णन करनेके

पंहिले हम इस समय और भी एक प्राचीन पवित्र वीरवंशके भूपाल कुलका इतिहास वर्णन करनेमे प्रवृत्त हुए हैं। जिस पवित्र देववशने एक समय समस्त भारतमें अपनी शासनशक्तिका विस्तार कर असीम गौरव उपार्जन किया था । जिस वशके राजा इतिहासकी गोदीमे अपने २ अकथनीय वल विकम और नीतिज्ञता देकर धर्ममूलक अगाणित कार्य कलापके विवरणको हीरेके अक्षरोमे गूथगये है वही चद्रवश इस समय हमारा अवलम्वन है । जिस पवित्र चंद्रवंशमे श्रीकृष्ण भगवानने जन्म लेकर भारतमे अनन्त छीटा की थी, जिन हरिका नाम छेकर आज भक्तवृन्द मतवाले होरहे हैं, उन्हीं हरिका वस वर्णन करनेके छिये हम आगे बढे है निद्याकी निमाई खीने जिन हरिके नामसे एक समय केवल वंगविहार उडीसा ही नहीं वरन समस्त भारतवर्षमे वेमभक्तिका अनन्त सोता वहादिया था; विश्वजननीका भ्रातृभाव विस्तार करके पापी, तापी, साधु भक्तको एक प्रमकी जजीरमे वाँवकर भक्तिमंदार प्रकुद्धित किया था. रान्छ, राव, म्लच्छ और मुसरमानको भी जिस मधुर हरिनामके गुणने जातिने परंणत रिया था, आज उन्नीसवी शताब्दीका निराकार उपासक हों, स्थाउने हारे, अनस्त आकाशमें हारे " मानकर जिस विधाजयों

विकास अस्टिक्स के सिक्स के

क्ष जयसलमरका इतिहास-अ० (. क्ष हरि नामके माहात्म्य कीर्तनमे मग्न है, विधर्मी देशीय ईसाई परिणामक एकमात्र सार धन हारे नामका उच्चारण करनेके लिये ईस शब्दके साथ जिस हारे 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 नामको मिलाकर "ईम् हरि" क न्य खडताल वजाकर कीर्तन करते है, उन्ही हरिके बगावतस राजकुलकी कथा इस समय हम वर्णन करते हे । अप्रेजी शिक्षक युवक पाठक!-तुम्ही कही " कि प्राह्म ईसाई दयानन्दी उन मोरमुकुटधारी वशीयरका नाम दुसरी प्रकारसे छेते है वा नहीं ? हम इस वातको मस्तक झुकाकर स्त्रीकार करते हैं। वाल्मीकिने जिस भाति नारदजीसे उपदेश है अपनी मुक्तिका द्वार खोछनेके छिये "मरा मरा" शब्द उचारण करके गुप्रभावने जगलमे राम नाम कीर्तन किया था, हम इस वातको कहते है कि ब्राह्म ईसाई इसी प्रकार उस भावमे क्या हारे नाम कीर्नन नहीं करते हैं उस नामके गुणसे उनके पारेणामका मार्ग स्वन्छ होता है। हरि स्वय कहमये है कि "मुझे जो जिस भावसे पुकारता है मै उसको उसी 1000 भावसे दुर्शन देता हू, उसी भावसे उसकी कामना पूर्ण करता हू "। इसीसे कहना हू कि मिख, ईसाई मुसल्मानतक दयालु हारेके नामको जिस भावने उचारण करते है हारे उसी भावसे उनकी कामनाकी पूर्ण करते हैं। 35 विजातीय भाषाके शिक्षित उन्नीसवी वोसवी शताब्दीके दुहाई दाता अभक्त 3780 हिन्दृ, मुसल्मान, इंसाई, ब्राह्म, नाम्तिक-तथा अदुतर्जाव । उन्ही हारेका नाम लेकर शरीरको कपित कर अवलाके स्वरसे कहते है कि " श्रीकृष्ण उम्पट थे, यह कभी がるがいがつがつか ईश्चरका अवतार नहीं हो सकते" । हम कहते हे कि यह तुम्हारी विजातीयनाकी आस्ति है। ज्ञान कहता है कि इस समारके प्रत्येक खी पुरुष प्रकृतिके प्रतिकृतिस्वराप है। पुरुप प्रकृति सर्वमय है। स्त्री पुरुषोके देहमे आत्मा पुरुप प्रकृतिका मगलमय है-जातिमय-पित्रमय छायामे पटा है। भी पुरुषोकी छोटी। शक्ति उस अनन्त शक्तिके साथ जिल्ल है। जो की पुरुष उस अनन्त शक्तिके साथ अपनी उस अत्यन्त होटी 'अस्तिता'' शक्तिको भिलाकर पृथ्वीमण्डलपर विराजमान करने है, वही ची और देवी है और जो मानव मानवी अपने इसीरमें भारताजी उस महान जाति के जिस्तायको अनुसब करनेमे समर्थ न होकर अपनी छोटी 'अस्तित्व 'क्रिहरा एक बार प्रवेत कर बुमार्गमें चलते हैं उसी महाशक्तिको लेकर वे मानव मान्जी ्स मसारवे वानप वानबी है । तम यदि अपनी देहमे आसाने ईश्वास अस्तित्व स्वीवार वरते हो तब तुम किस प्रकारने बह सबने हो कि ईन्द्रर सर्वन्यापी रे १ शिक्षी व्यापकता अवा इससे सीमाबद्ध नहीं होमबती, तप व्यवसामाहरी र्साफार नहीं करतेही, इसने उठ हानि नहीं है। परन्तु हान इन बादनी प्रन्ता है. ी जनान राक्तिके साथ समध्यती होटी हान्ति पविचनाठे पाने मिणका समस्यती देवना परदेती है इस दिये तुमनी स्वीकार नरना होगा कि महान शक्ति माथ शीराणकी शक्ति जीवत नीपर उनकी देवनावदसे समारक नीवन प्रसद्या है। पर यह बात वृत्ति योके विमित्त हे। हमारे सिवानन भार बेरिक मीने और या मालान र्देश है, और देनियासक साम लाग्ने नेहीने देखने होते, हरी सब लीवोंके आश्यात ्रिता नान गलाग्ने सार उन ह हारे ग्या है दुरहे

ईश्वरको न माननेवाले <sup>।</sup> नास्तिक ईश्वरके अम्तित्वको सम्पूर्णरूपसे स्वीकार नहीं 🏗 करने। जो कहने हे कि मृष्टिसे यहां तक जिसको ईश्वर कहते है वह अज्ञात और अज्ञेग है। उनके गुरुदेवने वहुत (५) हजार वर्ष पहिले भारतमे यह वात कही थी, फिर उसका खण्डन भी नहीं होगया है, भक्तको हरि कह गये है-" मै दुईं यह प्रेम भक्ति न न और पवित्रताके विना कोई मुझे नहीं पासकैगा '। जब ऐसा है तब केवल युक्तिके प्रकाशसे उस दुझेंय पटार्थको कौन जान सकैगा। प्रेम भक्ति योग साधना और पवित्र-ताके अतिरिक्त उस दुईंय हरिका दर्शन प्राप्त करना अत्यन्त कठिन है, नई सभ्यता-वाले। तुम्हारा गुरुदल उस प्रेम भक्ति योग साधन भजन पूजनसे रहित है, इसी लिये तुम्हारे जिक्षक गण केवल आवे मार्गमे जाकर अन्वकारमे त्रूमते २ फिर अपने स्थान-को छोटआते हैं। तुम भी उनका अनुकरण करते हो । तुम अहंकारसे गर्जन करके कहोगे " कि क्या मिल, कौमल, कालीइल, स्पेन्स इत्यादि विश्वविदित गाद पण्डित विख्यात वैज्ञानिक प्रशसनीय नैयायिकोको भी भ्राति हो सकती थो? " तो भक्त भी कहने हे कि यदि पण्डित होकर अभ्रान्तता म्बीकार करे तो पूर्वतन ऋषि मुनि जो एक २ गाड पण्डित थे उनका मत अभ्रान्त क्यो नहीं मानते, उन्हीं के मतके अनुसार इंश्वरका अम्तिन्व स्वीकार नहीं करते? तुम कहोगे कि " मुनि कृपि असभ्य वनवासी भार पर्पर थे, उस समयका मत इस समय नहीं चलसकता "। अच्छा तब तुम फार्लाइल प्येन्सरको समान विखायतको ईसाई समाजमे जो गाढ पण्डित डिनविशप आर्रिविशप, कार्रिनल इन्यादि विराजमान है, पश्चिमी विलायतवाले जिनकी महान् जितान मानते हे, फिर वह क्यां जिक्षित होकर भी ईसाइयोको उक्तिके मतसे मुत्रधार पुत्र ईमको ईश्वरका पुत्र और उमके भजनके अतिरिक्त निस्तारका उपाय न वताकर उसकी आराधनामें प्रवृत्त होते हे ? भक्त कहते है कि केवल पीडत होनेसे ही भक्त प्रेमिक और योगी नहीं हो जासकता, और भक्त प्रेमिक योगी विना हुए उन महा योगेइबर हरिको कोई नहीं पासकता। हमने विजित देशको जातिक जन्म छिया है। जातीय वर्म, जातीय आचार व्यवहार, जातीय व्यवस्था विवास सभी चृतभातमे पढे हुए हैं । एकमात्र बनकी लालमासे उदराक्षेक्र लिये इस समय मनुष्य इधर अम रहे है, बहुत थोड़े मनुष्य

हमने विजित देशको जातिमें जन्म लिया है। जातीय वर्म, जातीय आचार हैं। व्यवहार, जातीय व्यवधा विवान सभी जृतभातमें पड़े हुए हें। एकमात्र बनकी हैं। लालमासे उदराक्षेक लिये इस समय मनुष्य इधर अधर अम रहे है, बहुत थोड़े मनुष्य कि जिलित है ज्ञानको खोजमें लगरहे है। हमारे जातीय धर्मकी शिक्षा नुलमीकृतरामायण हैं। जोर महाभारतमें भी बहुत मिल सकती है। पर विद्यालयमें शिक्षक निकट गुरुजनों हैं। जोर महाभारतमें भी बहुत मिल सकती है। पर विद्यालयमें शिक्षक निकट गुरुजनों हैं। जिल्हा वर्मकी शिक्षा और नीतिकी शिक्षा हमको नहीं मिली। विजातीय भाषा है। जिल्हा गुणमें विजातीय धर्मका ममं हमें जहातक ज्ञात है उसके अनुसार हमको हैं। ज्ञानीय अमें उसके जानागरा एक अग भी विदिन नहीं है। हम यह भी नहीं पता- हैं। जानीय अमें उसके जानागरा एक अग भी विदिन नहीं है। हम यह भी नहीं पता- हैं। जानीय अमें उसके जानागरा एक अग भी विदिन नहीं है। हम यह भी नहीं पता- हैं। जानीय अमें उसके जानागरा एक अग भी विदिन नहीं है। हम यह भी नहीं पता- हैं। जानीय अमें उसके जानागरा एक अग भी विदिन नहीं है। हम यह भी नहीं पता- हैं। जानीय अमें उसके जानागरा युवक हो। पता करनेपर तुम उसी मुह्नमें। हैं। जानीय देसके अमृष्य जनमको वर्णन करमकते हो, ल्यूथरकी वर्म सम्कार हैं। विजातीय देसके अमृष्य जनमको वर्णन करमकते हो, ल्यूथरकी वर्म सम्कार हैं।

Restrant cettathes transmission of the strain of the strai व्याख्या कर सकांगे, भिलकोमेतके मतकी व्याख्या करोगे, परन्तु यदि तुमसे श्रीक्राणके जन्मका श्रम्न किया जाय तो तुम्हारी अन्तरात्मा सख जायगी ? श्रीकृष्णने भगवद्गीतामे क्या कहा है, उसका यदि प्रक्रन किया जाय तो तुम चारोओर अन्यकार देखोंगे?-और ईसाने पहाड़ पर बठकर किस प्रकारकी उपासना की थी, उसको पृछाजाय तो झट कहडालोगे ? तुम्हारी जन्मभूमिमे स्वजातिमे वेद, पुराण, उपप्राण, न्याय, म्मृति, दर्शन, विज्ञान इत्यादि सव कुछ है यह तुमने सुना है, पर उनको तुम श्रमसे भी जाननकी इच्छा नहीं करते कि वह सब क्या पदार्थ है उनके बीचमे क्या अनन्त महामूल्य रन्न विद्यमान है। उन रत्नोके छेनेकी तुम चेष्टा नहीं करने, उनके छनेकी न तुम्हारी उच्छा है, न यत्न है । तुम्हारी जननी जन्मन्मि इस दुष्प्राप्य अनन्त यनमे वनवती है, और तुम इस विजातीय भाषाकी जिक्षित सन्तान हो, इस श्रेणीक धनके लिये सात समुद्र पार भिन्न जातिके द्वार पर स्थित होने हो । तुम्हार घरमे धन है या नहीं है एक बार भूछकर भी इसका अनुसन्यान नहीं करने, और मार्गके भित्वारी वनकर नवीन धनमे-अत्यन्त अन्य बनमे वनी हुइ भिन्न जातिके समीप तुन प्रार्थना करते हो ? वर्मसम्बन्धके प्रवन्ध छिखनेके समय तुम्हारे पूर्वसुरू मिलकोमेन इत्यादिने अगणित मत उस प्रवन्यमे उद्भत किये है, परन्त तुरहारे पितृ पुरुष जिस धर्मके आअयसे जीवन व्यतीत करगये है, उसी धर्मके उस सनातन हिन्दधर्मके आस्त्रोसे दो शोक उद्दूत करते हुए चारी ओर अन्यकार दिखाई देता है / प्रदेस दो बात लिखते. हुए अध्यापक मौक्षमलरके कानेदसहिताके अंत्रजी अनुवादके भिन्न तुम्हारी द्यार्यनिद्विया अन्य उपाय नही है ? सेम्प्रागवत है दो और उद्वत करनेके समयमे महाचार्यका आवय देना पडता है ? तुन्दारा शास्त्र तान ही एकसाप तसकी सीमा है। आर तुम अप्रेजी जिक्षक युवक हो । तुमेंन पढ़ि प्र १ वियाचार कि ४४% ईसरीले कारने उसी महासमीके समय नक इस्टेंग्डर प्रयास २ जिवरणो मा वर्णन करे। तो तुम बीवामि प्रतीम पन नारोपके माव तुरल हर होंगे। यदि रताजाय वि अन्द्रवदाणी श्रांव २ एटवाओं तो विन्यों तो तुरतारी लेखवी ए ह्यारती विकास तो जासभी १ तुमने सिंग र रिया जाय है। सार्येक्यरी विस्तरिकार प्रथिसन मतमा बान भागा वी तुन एमनिवडने ही उटा सरावे, बढि हुनने एक जाप है। जरानीरीक गुर्शाभारणा नाम क्या था त्य उने भी तुम उसी अमय उनारीसे, आर ार्व त्यांने विद्यापे पृष्टिश्वतायाच्या राम क्या या वन प्रविद्या एवं ने प्रतिन ार्ति सरोह तेने हैं। ऐते शिक्षित शर्मन महीका ! तकि तुम्मे प्रशालिय होते तुम्होंरे । प्रितानतरा नान प्रपादि नो तुन्तरा मुखबन्द्र गानि र्यो होजान हर जब हरेनाग ाता । अनुसन अस्तान सुद्र भी रही रहा हर हिला है सम्बद्ध तुन्ह है। हुन्योंन तिताता स्थान को स्वार हो ने उनके नायपे है। क्या है १ केंग्र च्याच्या नाम बन्दोर विमन्त्रमेदन तथा गुण्डलावक अमेनेन जिलाई। विज् ા ન વેલે જાતે સત્તરા ઉત્તર હત્વના સ્ किंद्र विशिष्ट स्तरा त्व, भारत नेती पना बना देश

ででではいる。

# ' निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुक्रमुखादमृतद्रवसंयुतम् । पिवत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः ।''

हम हृद्यसे प्रत्येक स्वजातीय भ्राताका अनुरोध करते है कि वह एक वार श्रीमद्भागवत और भगवद्गीताका अन्ययन करें। जो छोग संस्कृत भाषाको नहीं जानते है तो वह उनके अनुवादको पढे तव वह अवज्य जान जायँगे कि श्रीकृष्ण कौन थे ? तभी श्रीकृष्णके सम्बन्धमे जो भ्रान्ति और अविक्वास है वह छिन्न भिन्न होजायगा, तव तुम लोग यह भली भातिमे जानजाओंगे, कि समस्त विलायतमे वर्भपुस्तक एवं मिलकोमेन म्पेन्सर इत्यादिके वर्मकी व्याख्याको एकत्र करनेपर श्रीमद्रागवत और भगवद्गीताके शतांशका एक अञ भी उपदेशका देनेवाला न होगा, जिन्होने वर्म जगतमे दृष्टिकी रक्षा की है वह मुक्तकण्ठसे इस वातको स्वीकार करेगे कि प्रत्येक वर्म ही कालकमसे अज्ञानी अनिभज्ञ और मृत्वेंकि दोपसे विकृतभाव युक्त होजाता है । और धर्मनेताओक चरित्र कालक्रमसे उपासकोको कचिके अनुसार भिन्न आकृति होजाते है, पर तत्व निकालने याले उसका तत्व जानते रहते है तो क्या हमारे शिक्षित युवक चिरकालतक हरिक प्रीत कुमस्कारापन्नभावसे हो गहै गे ? इस स्थान पर उन दयामय हरिक चरित्रोका आग्यान और हारे नामके माहात्म्यका प्रचार तथा श्रीमङ्गागवत और गीता उत्यादि प्रन्थोका न्यूल मर्मप्रकाश करना प्रसगके विरुद्ध जानकर हम अपनी इन्डांस अत्यन्त टु सके साथ विराम करते है। परन्तु हम देशके आजा भरोसा स्वरूप पुरुषोसे कहते है कि इस अनत इमशानकी समान भारतवर्षमे जिस प्रकारकी द्यक्तिकी सायनाका प्रयोजन है, मृतसजीवनमंत्रके प्रचार की शीप्र ही आवस्यकता है, इसी प्रकारमे इस मरुक्षेत्रमे हरिनामरूपी अमृतसेसीचकर प्रेमभक्तिकी छहरका प्रवछ आन्दोलन करना उचित है। इस अनैक्य समुद्रमे मग्न हुए देशमे अब हम शाक्त और बैन्णवामे विवाद नहीं चाहते हम केवल योग ही चाहते-हैं। उन संवेश्वर हारी और योगमायाकी शक्तिको एकत्र मिलाना चाहते है, पुरुष और प्रकृतिका परिणय चाहते है। केवल विजातीय शिक्षांक वलसे जातीय उन्नति कभी नहीं होसकैगी । जातीय शास्त्रकी आलोचना-जातीय धर्मकी श्रेष्टता सायनेके सिवाय उन्नतिका और उपाय नहीं है-एकता साधन ही उन्नतिका मुख्य उपाय है, हे भारतवासी । इसोसे कहते है कि तुम अपने मिलकोमेन 'सेन्सरको इस समय दर रख दो, तुम्हारे घरमे जिस अमूल्य वनका अनावर होरहा है, जिस रतनेक आश्रयसे इस भवसागरके पार सरलतासे हो मकोने उस रत्नकी ओर ऑग्व उठाकर देखो । भाई 🕛 महाशक्तिकी भैरवी ध्वनिके सगमे विश्वविजयो हरि नामकी व्विनेक सयोगका इस समय प्रयोजन है। भइया याद रक्को कि अनमे हारे नाम ही सार परार्थ है।

वेद्धिनात्रक महर्षि वेदच्यासने अपनी अमृतमयी छेरानीसे जिस पवित्र हरिवशके युन्तानको वर्णन किया है, जो हरिवश महाभारतके पोर्शिष्टमे नव प्रकारने शिना जाता है, जो हरिवंश आर्यधर्मावछम्बी आर्यमात्रके आद्रका यन है, भारतके गौरव-

स्वक्तप सम्क्रतसापांक उज्ज्ञल मणिस्वरूप उन्हीं हरिवजावतसके परिवर्ती नरपित कुलके वर्णका वर्णन करनेको हम प्रवृत्त हुए है। सर्वजीवोके आधारस्वरूप व्यामय हरिकी मानवलीला मनाविक पोछे वेकुठवाममें जानेतकका वृत्तान्त कविकुलपित वेवव्यासके हरिवज्ञमें लिन्दा गया है। इस कारण उसके परवर्ती यदुविव्योक राजाओं आसनका इतिहास इम समय वर्णन करना योग्य है। जिन आर्यसंतानोने हरिवज्ञके पर्वको पाठ किया है, जिन्होंने यदुवंशके विध्वस वृत्तान्तको पढ़ा है उनके उस यदुवज्ञकी शेष अवस्था क्या हुई, वह हम आजतक विदित नहीं है। यह वक्ष्यमाण इतिहास उनके इस कानृहलको मिटा देगा, हमारी यही आज्ञा है। जो द्यामय हरि उस भागनवर्षमें अक्षय अवर्णनीय लीला करगये है उन हरिके कानमें वज्ञधर इस समय भागतवर्षमें विराजमान है, पाठक उसको पढ़कर मलीभांतिसे जानजायगे और उससे फिर वह अत्यन्त ही आनिन्दत्त होगे जो हिर भारतवर्षमें प्रममिक्तका पूरा परिचय करगये है जिन हरिने प्राणियोकी मुक्तिका मार्ग स्वन्त कराविया है जिन्होंने मित्रताका तथा राजनीतिका ज्वान्त निदर्शन दिखादिया है जिन द्यामय भगवानने भारतवर्षको पवित्र करित्या है उन्हीं हरिके चरणकमलोका ध्यान कर हम इस समय इतिहासका आरम करते है।

### अनुवादकर्ताकृत भृमिका समाप्त.

सारवादका जो अग्र इस समय जैसलमेर नामसे विल्यात है वही जयसलमेर उक्त हारिक वंगवरोकी वर्तमान राजधानी है, जयसलमेर नाम आधुनिक है पहिले भारतीय सक्केत्रेक मध्यमे यह अग्र प्राचीन भूगोलके अनुसार मक्काल नामसे निदित या। प्राचीन जनप्रवादके मतमे उसका नाम मक है। मह या मक्का प्रावेशिक अर्थ नृथर है, रेनील सब्केत्रमे केवल यदी देश पापाणमा उर्थर है। यह जिस्स प्रकार प्राचीन हिन्दुराजयहाकी राजधानी है, उसी प्रकार उसके प्राकृतिक हुक्य, और रवासीविक अवस्थाण विकेष जानने चौरव है, इस देशके स्थानीय आचार उपयत्न, जिस स्वभाव, तुल और रवेनीका विवरण वहा विविश्व आर अवद्या जानने चौरव है, स्वेद्यासे जो आले निवास करनी है उस जानिया विवरण जार इतिहासकी अंदेश उसका निवास करनी है उस जानिया विवरण जार इतिहासकी अंदेश उसका निवास करनी है उस जानिया विवरण जार इतिहासकी अंदेश उसका निवास करनी है।

े भारी प्राव्य या जावववत्त्वी भा द्यापा है तो हि स्थमें तीन हद्वार वप पितिले समस सारतवर्षके प्राता विद्याता वे इतन समय द्वारे कि तीनेने सम्ब है हरोने बारे (ती प्रावेरके) सहाराज अवतेयों त्रमी सहाराज महुनी सन न वत्त्राते हैं जो हिसी समार प्रमुगमें देवर सुग्रीहर्ष किन मीन तर गामन करते वे

ज्यान है। तियो केस्व उसे इस समयो से हता बहा किशानित जात यहां से जनका है। तिसी पत निषय होलाय कि वे किलोत व विश्वसन हुत है। परस्तु

जिम भावसे वे वजावर्शको रक्षा करते आये है उससे प्रमाणित होता है कि वे आदिवगसम्भूत है । यदुविशयों (भाटियों) के उतिहासकी खोजकरनेसे हमारे मनमें दो एक अनुमान उदय हुए है और वे अवदय मान्य भी होसकते है। पहला यह कि वे उत्तर प्राचीन कालके उस ऐतिहासिक समयकी ओर व्यान देते हैं जब कि हिन्दू और सीथियन लंग एक ही थे तथा दोनोंने एक दूसरेसे पृथक होकर दो भिन्न राष्ट्र को सीथियन लंग एक ही थे तथा दोनोंने एक दूसरेसे पृथक होकर दो भिन्न राष्ट्र मिन्न राष्ट्र कि भाषा वोलते थे और एक ही सुन्हन् वगकी सतान ह जो किसी समय होता है कि कास्पियन समुद्रसे लेकर गंगांक किनारे तकके कि निन्न भिन्न सम्रद्रायोंके लोगें उस एक ही सुन्हन् वगकी सतान ह जो किसी समय होता से सिथियन लोगोंक मध्य साम्राज्यके अविशय अथवा विनष्ट होजांनपर वुधके पुत्र सरतने भारतवर्षमें अपनी साम्राज्य स्थापित कियाँ—(इमीको इन्डोसीथियन राज्य कहा है) उसी सार्वभें साम्य सम्रदेश कहा है) उसी सार्वभें साम्य सम्पत्व सतानोंद्रच यह भाटी इस सगय सुन्ह्यलके एक सकीण कोनेंम जासन करते है।

भारतवर्षके प्रथम उपनिवेशके सवधमे राजकुल (स्थ्यव्य चहव्य ) की दहाँका

(1) त्रंपशारंग टीकामे लिया है किप्रसिद्ध कुवरने प्राचीनम य साम्राज्य के अखित्व सम्बन्धमे इस प्रकार सन्देह किया है कि Ni Meise ni Homere ne nous parlit d'an grand empire dansla Haire A sic (Discours surles Revolutions del surrec du globe P 206 )

इजेनियेल इहता है कि जिसने मिसरका जीतकर बहुत कालतक बटा अधिकार किया था वट तागरमाहके पुत्र किसके थे, अथकारका यह मत है कि तागरमाहके पुत्रोंने उक्त मन्य साला-ज्यमे जाकर मिसरपर अविकार किया था।

( २ ) इसपर अवकारका टिप्पण है कि निम्नालिपित क्षात्रिय जाति पवित्र विधिका पाउन न करनेसे तथा बाह्यणोती सेवा न करनेसे क्रमश नीच वर्ण अर्थात् श्वास्वको माप्त हुई नह पाँटक उट्ट इविट उन्दोत्र यवन पारद पह्नव चीन किरात ओर शक कहलाई देगी मनु अध्या० ६० इलोक ४३ । ४४ वित्यनके ग्रीकलोगोका इस यवन मतका मानना भ्रातिमात्र है कारण ि नहुपके तीसरे पुत्र ययातिके पचन्न पुत्र यंवनसे उत्पन वे आइयोनिया इस गानिके होसकते ट, राक गण पुरीयाकी राजनाति है पद्धवगण प्राचीन पारित्मक वाग्वेनाति हे चीनी ( नायना ) चीन निपासी है, तोर शकगण प्रयल हिमानीमदित नवरके निवासी है त्यो अर्थात नुवर शब्द के साथ शक शब्द के शिलनेसे योशाका। शब्द की उलाति है पोटेलियन उसकी कारिसामीण्टस क्टा दे चौदाना शब्दका अपन्नश काकेशश है।

かうしょうり しんころれし かし かしられいりん

<sup>)</sup> यया नि नत्परे त'यरेपुत्र नहीं चान् दसेर भाग० हरू० र जायाय १८ अन्०। (२) ययाचिते पचित्र पुत्रता नाम यवन वही पातिनतु यतु, तुवसु, हुपु, अनु और नी राच पुत्र के भागा स्मान १ ५० १८ ( असुवादक )

अ जयसलमेरका इतिहास-अ० १. क्ष

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O आदि भूमिया अनुमान करना वृथा है। यह स्वयं सिद्ध है कि यहाँके आदि

गोडभोळ भीना आदि छोग है। वास्तवमे एक हो पूर्वपुरुवको सतान है और राजनीति विहीन होनेसे विजेताओं द्वारा इस शोचनीय दशको पहुँचाये गये हैं।

यद्यपि हमें ऐसा विश्वास है कि चट्टवश और सूर्यवशके प्रादुर्भावके पहिले

आदिम निवासी भारतवर्षमे रहते थे। परन्तु इसका कोई प्रमाण नहीं पायाजाता कि

वे चद्र और सूर्यवंशसे उत्पन्न ये, इस अत्यन्त प्राचीन हिन्दू जातिकी क्षमता और

उस क्षमताके निस्तारके सम्बन्धमे मध्यकालके पुरातत्त्ववेत्ताओंने भ्रान्त ओर सकीर्ण

मत सगठन किया है। बहुतोका यहं विचार है, कि मुसल्मानोंके भारतपर अधिकार करनेक समयम हिन्दू जातिमें जो सम्कार प्रचलित हुए हैं, अर्थान् अटक नदीके पार

या जहाज पर चढकर समुद्रमे जानेवाले हिन्दुओको निपिद्ध वतलाया गया है, यह

कुसन्कार चिरकालसे हिन्द्रसमाजमे प्रचलित है। नवीन और अभ्रान्तमत

करनकी अपक्षा प्राचीन और भ्रान्तमतका छोडना यदि अविक कठिन नहीं है तो मरछनासे ज्ञात हो सकता है । कि हिन्दुओंकी यह समुद्रयात्रा निपेधक रूडि अतीन

आधुनिक है। दृसरे हिन्दृगण स्मरणा तीतकाल पहिलेसे जल युद्धमे निपुण और वल-

सरपन्न ये और उनीके वरुसे उन्होंने अक्रीका अँग्य और पारसके उपक्रुसे आष्ट्रीलयाके

आर्चापेलागा द्वीपपजासे गैमन किया था।

がらがあがるがん

हमारा यह अनुमान अत्यन्त हास्यजनक है कि हिन्दू लोग सदासे अपने इसी उर्तमान भारत सीमाके भीतर गुजर करते आये हैं। एक प्रकारके अपृणे और कल्पना-सपन्न एतिहासिक पुस्तक पुराण और मनुसहिता आदि हिन्दुओकी प्राचीन पुस्तकांसे स्पष्ट प्रमाणित है कि पहिले आक्सस नदीसे लेकर गगातक सब देशोमे बराबर आते जाते थे। पुराणोके रूपक वर्णनसे यह भी जाना जाता है कि एशियोके मन्य साम्राज्य इस समय म्लेच्छ गिनेजाते है वहासे हिन्दुस्थानमे अनेक विद्या और ज्ञानके स्रोत यह थे। मनुजीने भी पुराणोके मतकी पुष्टि की है जिससे जानाजाता है कि अति प्राचीनकालमे शाकद्वीपसे लेकर गंगाक किनारे तक एक ही (सनातन वर्म) का प्रचार थां।

(१) टिप्पणीमें टाट साह्य लियते हैं, कि अग्निपुराणमें जो सृष्टिका विवरण है वहां सात दीपोक्षा वर्णन कियागया है, उनमें साकशिप भी एक हीप है, जाकहीपनिवासी भूपसे उपक है इसीन उनमा नाम साकेबर हे भूपके पुत्रोंका नाम उल्देट सुकुमार मानीचक कुरम उत्तर दराविक और हुन है, इन प्रत्येमने अपने र नामसे एक र खण्ट स्थापन किया, यथा सुकुमारखण्ड दत्यादि यहां है प्रमान र पर्वतों के नाम जुलद रवत ज्याम इन्ट्रक अमकीरीम और केसरी है। सांत प्रमान नदी मग मगद अरवर्णा इत्यादि है यहां के निवासी स्थापासक थे। सक्षेण तत्त्व ज्ञानके आधार पर हम विकास नरते हैं कि शाकद्वीप ही प्राचीन सिथियन देश था, और शाकेबर मनु और विलाक्ष यत्ते शाकि ज्ञातिके पुरुष ही प्रथियन लोगों के आदि पुरुष थे, उनके आदि अथिवरका नाम अरवस्त हम थे। इसरे शाकद्वीपके प्रथम नरपतिके पुत्र जुलदका नाम देखागया है तातारजातीय इतिहासक क्षेण हैं पुराण के नाजार है दिनहासमें इस प्रकारकी समानता क्यों हुई । \*

एम ब्राह्मणोके नेताको वि गुनीके गरट आकट्टीपसे चम्ब्रहीपसे लाये उसीसे काकट्टीपके नाहण चम्ब्रहीपसे परिचित हुए देखा मि० कीलबुकका एरियाटिक रिसरचेच पाचर्या सण्ड ए०(५३

<sup>—</sup>स्यानीय प्रयोमे शिरोकी वीरगाथाका कीर्तन हुआ है उससे उक्तमतके और भी विमाण पायेजाते हैं वहुत पुराने समयने भारतवर्षके साथ मिसरवालोका जो सम्बन्ध था, खोज करनेसे इसके स्वक्योंने वहुत प्रमाण पायेजाते हैं इसमे हम आशाहीन नहीं है सिंहलहीपसे मिसरके साथ भारतवर्षका प्रयम सम्बन्ध उपनियत हुआ था, लंकाविजयी रामचन्द्रके पास भी अपने पूर्वपुरुष सगरको समान बहुत नौकावल था इसमे सन्देह नहीं। मेरा बहुत दिनोसे यह विचार था कि लका ही प्राचीन द्योपियाका राज्य था, प्राचीन लेखकोंने लिखा है कि इयोपीयगण भारतवर्षके उत्पन्न है आर इयोपियांने ही मिसरमें शिक्षा और सम्यताकी बृद्धि हुई।

<sup>्</sup> टाट सम्हबकी इस युक्तिको हम पुगणसगत नहीं मानते । उन्हाने पुराणका नाम लेकर को ित है देवा पुराणोंने नहीं पायाजाता तथा नामोंमें नी बदुत गड़बट है, मार्कण्डेयपुगणमें के निर्देश पुत्र हुए उनवे यह सब पूर्वी स्थात होगड विषयतते । एने पुत्रोको सब उने हो गांच दिया।

११४ के जयसलमरका इतिहास—अ०१. कि (१४०)

श्री व्यवकार नेता श्रीक्षणाजीके निज धाम प्रधारनेके उपरान्त यहुविशयोक भारतेस विधान के प्रधान यहुविशयोक भारतेस विधान के प्रधान यहुविशयोक भारतेस विधान के प्रधान के प्रधान यहुविशयोक भारतेस विधान के प्रधान के प्र

अन्यत्र चले जानेके विपयमे जो वृत्तान्त देशीय इतिहासोमे जिस भावसे वर्णन किया है

गन्यवां से युक्त पहिला सुमेर है यह सुवर्णका उदय पर्वत है, इसके आगेका पर्वत जलधारा नाम वाला है उसपर बहुतसी ऑपिध्या है, इसके चन्द्र भी कहते है, अगला पर्वत नारद नामक है उसीये नारदपर्वत नाम दो गिरि प्रगट है, इसके आगे क्यामपर्वत है, जहां की प्रजा पूर्व कालमे ह्यामद्वकी प्राप्त हुई थी, वहीं दुदुभी नामवाला ज्यामपर्वतकी समान है उसके आगे अस्त वा रजत नामक पर्वत है, उसीको सोमक भी कहते है, इसके आगे अस्तिको समान कहते हैं उसके आगे सब औपिध्यों से युक्त स्फटिकका विश्वाज नाम पर्वत है, उसे केशव भी कहते हैं, जहांसे वायु चलते हैं। इसके आगे वर्षाका। वर्णन किया है उनके नाम यह है।एक एकके पर्वतिकी समान दो दो नाम है, उदयवर्ष वा गतभय, सुकुमार वा मिशिर, कामार वा सुखोदय, क्यामपर्वतवर्ष, वा अनीचक, वा आनन्दक, कुसुमोत्कर वा असितसोमक, मैनाक वा क्षेमक, अव वा विश्राज। सात ही नदी दो दो नामवाली है। सुकुमारी वा शिवज्ला, सुकुमारी तप सिद्दा, नन्दा वा पावनी, शिविका इन्नु वा कुटू, वेणुका वा अमृता, सुकृता वा गभित, इत्यादि—हमारा पुराणोक्त जामदीप और टाड साहवका सीदिया एक ही देश है या पुषक् है यह पाठक गण सहजम अनुमान करमकते है। अग्निपुराणमें भी शाकद्वीप के राजाका नाम भूप नहीं है, टाड् साहवने जो उपके पुत्र लिये है वे नाम भी ठीक नहीं है, केवल एकाथ नाम मिलता है।

त्राहरीप नियाभियोको म्लेटला कैसे प्राप्त हुआ उस विषयको प्रन्यकारने लिखा है कि "उन्होंने ब्राह्मणोंने अपने देशों न यसने दिया उसीसे वह म्लेच्छ होगये, " परन्तु प्रराण देखनेसे यह वात विदित नहीं होनी। हम पिटले गण्डमे इस वातको दिखा तुके हैं, कि सगरने शकादिको यहाँसे निराल दिया या वही म्लेच्छ होगये, कोल्झक साहयने जैसा अपने अन्यमे लिला है उसी मतको दाउ साहयने लिया इसीसे यह अम पटनया है। सहनो वपोकी मीमासा अनुमानंस नहीं लगाई जासरती, यह अग्रेजी सिटान्त कि सर्थ तथा चन्द्रवश मत्य एशियाकी सिवियन जातिसे उत्पत्त दे मन्य एशिया ही सबना जादि निवास स्थान है आदि यह सर्वथा आन्तिपूर्ण है। आर्थ जातीय इतिहासपुराणमे ही उस गुरतर प्रक्षकी मीमाला है। सकती है। अनुमान लगानेसे बहुन मृत्र होती है।

भूत्रश्वारते कहा है कि जो यह यदुवदा आदिस उत्पन्न है उसका कोई प्रमाण इतिहासमें नहीं पाया जाता, हम इसपर कहते है कि महाभारत हारविश्व और श्रीमद्रागवतमें इत्तोह अनेक हैं। प्रमाण है। वहा इनका वाराजाटिक वृत्तान्त है, आगे इतिहासकेनकने लिखा है कि कारिका देखने हैं। जात हाता है कि यदुवदा आणि चन्द्रविश्व है, ययुवदाी सिदियन जातिके थे, यह वात भी अनित्पूर्ण है। हा यह हम मणते हैं कि पहिले सबकी एक ही भागा थी, परन्तु सीदिया शाकड़ीप है, यह हम नहां मानते, सीदिया शाकड़ीप है, यह हम नहां मानते, सीदिया शाकड़ीप है, यह हम नहां मानते, सीदिया शाकड़ीप हो पहिले शाकद्वीप की सृष्टि हुई है, शकादिके मलेच के निवास सम्बन्ध हुन गया था, इसको हम पहिले ही लिख चुके है, जब सगर के समय उनने सम्बन्ध हुन वा चन्द्रविश्व आदिपुरण उस मलेच्छ जातिसे केंसे उत्पन्न है, चन्द्रविश्व अने के के निवास ही विदिन होता है कि शक्तातिके साथ यदुवशका कोई सम्बन्ध नहीं है, जब कि हो कि अने कार्य गुवित यहाके निवासी लिखे हे, तब मन्य णशियास उनका यहा आना श्रीनित है। उनलेक संभव अने अनीत यहाके निवासी लिखे हे, तब मन्य णशियास उनका यहा आना श्रीनित है। उनलेक संभव अने अनीत बहाके निवासी लिखे हे, तब मन्य णशियास उनका यहा आना श्रीनित है। उनलेक संभव अनीत अनीव अनीव इतिहासका चण्डन नहीं होसकता। हा यहांकी निवाली हुई

WE WE WE WE WE WE WE WE WE WAS THE WAS

इस समय सबसे पहिले उसीकी ओर ध्यान देते हैं। वहाँ लिखों है कि यदुवर्शी भारतवर्षके बाहर दिन्नभिन्न होकर चलेगये इस बातको हम प्रमाण करते हैं यद्यपि यदुवराके आदिपुरूप बुधसे श्रीकृष्णजी तक पर्चास पुरूप व्यतीत होगये, परन्तु

जातिने म्हेच्छात्वको प्राप्त हो पश्चिमी देशोतक गमन कियाहो, यह मत्य होसकता है। प्रन्यकारने हिप्ता है कि नहुपके तीनरे पुत्र ययाति ये उसके पाचवे पुत्र यवनसे यवन जातिकी उत्पात्ति हुई। पमन इस इसमें भी अस देखते हैं कारण कि पुराणमें प्रमाण हैं कि-

" यदोस्तु यादवा जातास्तुर्वसोर्यवना सुता । इत्योस्तु वे सुता भोजा अनोम्तु म्लेच्छजातय े मत्स्यपु० अ०३७

यहाँन यादव, नुवनुके यवन, हुएके भोज और अनुके रहेच्छ जाति हुई है। पिताने यहकें। शाप दिया या कि नुम्हारं वशमे चक्रवर्ता राजा न हो, मत्स्यपुराणके दशने अ यायमे हिला है कि वेनके गर्शर मर्थनेन न्हेच्छ जाति प्रगट हुई, तथा यवनपतिके निस्मन्तान होनेसे उसकी सीमें गर्यका सम्बन्ध होनेने काल्यवन उत्पन्न हुआ, उसने न्हेच्छजातिका यदा सम्रह किया। विष्णुपुराण अश ५ अ० २३ निज २ समय भारतमे किस दिस सम्प्रदायको म्हेच्छव प्राप्त हुआ यह जात इन प्रमाणीने नर्हीनिति जानी जाती है, इससे यह न्पष्ट है कि चन्द्र तथा म्र्यंप्रशी यहाके आदिस निपाली है तम नीहियान उनका आगमन प्रवहारका अनुमानिक सिदान्त है न कि प्रामाणिक

कुरुक्षेत्रमे यदुवंशियोके छापेन कुलका जो भयकर मधाम हुआ था और उसके

(1) प्रंथन्तर टिप्पणीमे लिखते हैं कि भागचतसे जानाजाता है कि बुध अपने पापोंकों नष्ट करने के निमित्त देवकार्य साधन करने तथा इलांक साथ विवाह करने को भारतवर्धमें आये थे। इलांके गर्भसे युप्रके पुरुरवा नाम पुत्र हुं सने मथुराम अपनी राजधानी प्रतिष्ठित की, पुरुके और भी छ पुत्र उत्पन्न हुए वह भारतमे यदुवशी नामसे विरयात है, यह आयु ही भारतमें आदि पुरुष थे, उनकी भाषामें आयु राज्दका अर्थ चद्र है उनकी और राजपूर्ताकी दोनी ही भाषा चन्द्र रहीगई हे पहिलेके अनेक लक्षणोंसे जानाजाता है कि भारतमें यदुवश सिदियन था, आयु राज्दका अर्थ सम्हतनापाम चन्द्र है \*

(२) इस समय इसको इलाहाबाद कहते है, यहा गगा समुनाका सगम है ब्रीक इतिहास-वैज्ञान इसको ब्राप्तिक कहा है।

(३) हर तेत्रमे यद्यशी छापन कुलोका समर नहीं हुआ, परन्तु वही कौरव पाण्डवीका युद्ध हुआ आ। पाण्डवीका समर यद्वश समर कहना श्रान्ति है। ब्रन्थकारने छापन करोडकी छापन कुल माना है यह टीक है।

( ८ ) यादवाका समर भी द्वारिकाम नहाँ किन्तु प्रभामक्षेत्रमे हुआ या [ अनु० ]

्र अथकारने तो वृथका वृत्तान्त लिया है यह भी अम्बन्ध्यस्त हैं। भागत्तके नवमस्कथमें जिल्ला पुरुष्ठ हैं। से वृथका वृत्तान्त लिया है यह भी अम्बन्ध्यस्त हैं। भागत्तके नवमस्कथमें जिल्ला पुरुष्ठ हैं। से वृथका प्रारत्तकों में स्वारत्तक पुरुष्ठ हैं। से वृथका प्रारत्तकों से सार्व्य पृत्तियामें आये थे, और यह तो मत है कि श्रीकृष्णके पीछे यह वशी प्रारत्तकों से विद्या में स्वार्व्य पृत्तियामें चेत्र से मंत्रीचीन नहीं। महाभारत और भागवत पटनेस हमारे प्रार्वक भलीभाति जानजायों कि यह वशियोंने परस्पर युट करके ही रणक्षेत्रमें शयन किया था, जिल्लामें नहीं से य पृत्तियामें नहीं गया। तथा भागजानेका के हैं कारण भी नहीं था। तथा कि वृश्वमें से वृश्वमें से पृत्तियामें नहीं गया। तथा भागजानेका के हैं कारण भी नहीं था। तथा कि वृश्वमें से पृत्तियामें चेत्र वृश्वमें से प्राप्त यह वृश्वमें से प्राप्त यह वृश्वमें से प्राप्त यह वृश्वमें से प्राप्त यह वृश्वमें से प्राप्त वृश्वमें वृश्वमें से प्राप्त के से से प्राप्त के से से प्राप्त के से प्राप्त के से प्राप्त के से

でいていれていれていれていれていれていれていれていれていれていれている。

學可能是可以

Seoft of to the office from of the office from the office from office from the

STOCKET TO THE STREET STREET STREET

5770

が治が治さがらが治

पीछे जो द्वारिकान भयंकर समर हुआ था, हिन्दू इतिहासपाठकांसे वह छिपा नहीं है ईसांसे ११०० सो वर्ष पहिले इस घटनाकी गणना की जाती है। इस वंशके छिन्नभिन्न होजानेसे बहुताने भारतवर्षको छोड़ दिया, इनमें श्रीकृष्णजीके दो पुत्र भी थे। इन देवोपम यहुवशके नेता श्रीकृष्णजीकी आठ प्रधान रानियां थी इनमेसे पहिलो और सानवी रानीके बशधर व लोग है जिन्हे अब हम हिन्दू नहीं कह सकते।

सव रानियोमं रानी मिनमणी ही प्रधान थी, उसके पुत्रोमे प्रशुष्त सबसे श्रेष्ठ थे, इन्होने विदर्भकी राजकुमारीके साथ विवाह किया, उसके गर्भमे अनिमद्धे और वज्ज दो पुत्र उत्पन्न हुए, वज्जसे भाटियोकी उत्पत्ति हुई वज्जके नाम और खेर (क्षीर) नामके दो पुत्र उत्पन्न हुए।

(३) टीकोम प्रथकारने लिखा है कि सातवा रानीका नाम जाम्बवती था, जाम्बवती के प्रो

<sup>(</sup>१) महाभारत ऑर प्रभासक्षेत्रका समर द्वापरके अन्त और कलिकी आदिमें हुआ जिसकी इस समय ७००० वर्षसे अधिक होते हैं इस वातको हम प्रथम खण्डमें लिखें चुके हैं [अनु०]

<sup>(</sup>२) इसका शोवन आने करेंगे।

पुत्रका नाम साम्ब था, यह सिन्धुनदीके दानो तीरवती देशोका अघीधर हुआ इससे सिन्धुमें की सम्बद्धा इससे सिन्धुमें की साम्बद्धात हुई, इस बनासे जादेखागणोकी उत्पत्ति हुई, मीनगढ़में जो साम्बजाति पुलिकजाउर के पुर्विद्ध पदी हुई थी यह समभव हो सकता है कि वे श्रीकृष्णके पुत्र इन्हीं साम्बसे उत्पत्त हो के जादेखा जातिक इतिहासस जानाजाता है कि उनके पूर्वपुरुष साम वा सीरियासे आगे थे, उनके क्षिण आदि वरण विदित्त नहीं या इसी कारण इन्होंने ऐसा लिया है।

<sup>(</sup>४) प्रन्यकारवो यहा अस हुआ है। जीइन्यके पुत्र प्रशुप्त और प्रपुष्त के अनिराह और पत्र लिये हैं, यहा पिता पुत्र एक कर दिये हें, बज्र जिन्हाइके आता नहीं परन पुत्र व बवाहि— प्रमुख आसीत्यवस वित्ववृद्धिसमीत्वत ।

प्रथमार लिखते हैं कि देशीय इतिहास लेखकने लिखा है कि जिस समय यादव- कि गण द्वारकाके युद्धमें विध्वस होगये और कृष्णभगवान म्वर्गको चले गये, उस समय विक्र मधुराजीसे अपने पिताको देखनेके लिये जारहे थे, परन्तु वह वीस कोश गये होगे कि मार्गमें उनको समाचार मिला कि उनके सव कुटुम्वियोका नाश होगया है तव कि उन्होंने उसी न्यानपर प्राण छोड़ दिये, और नाम राजसिंहासनपर अभिपिक्त हो स्थ्राजीमें आये और श्लीर द्वारकाको चलेगैये।

याद्वोने समस्त भारतवर्षमे अपने प्रवछ प्रतापसे गासनगक्तिका विस्तार कर जिन छत्तीस राजकुलेको निगृहात और पीड़ित किया था, इस समय वे सव बढला छनेमे प्रवृत्त हुए। अन्तमे नाभ पवित्र नगरी द्वारिका पुरीको भागगया, पीछे वह पिश्मि प्रान्तमे नमस्थलीके राज्यपर अभिषिक्त हुआ, भागवतमे यहातक इतिहास देखाजाना है। हमने भाटी जातिक परवर्ती इतिहासको मधुराके ब्राह्मण गुक्कवर्मके लिखे हुए इतिहाससे वर्णन कियाँ है। नाभक एक पुत्रका नाम प्रतिवाह था। श्लीरसे जाड़ेचा और यदुभानुका जन्म

हुआ, यटुभानु एक समय तीर्थयात्राको गये थे कुछदेवीने उनकी इच्छा जानकर उनको नीत्स जगाकर कहा कि तुमको जिम बरकी इच्छा हो मागो मै तुमको वही वर दगी, राजरुमारने कहा कि दे देवि । तुम मुझे एक राज्य दो कि मै वहाँ निवास कहाँ देवी वोली तुम इम जूथरका जामन करो, यह कहकर अन्तर्द्धान होगई। जब सबेरे यदुभानु जागे और रात्रिक स्वप्तका स्मरण कररहे थे कि उसी समय दूरसे महा कोलाहल मुनाई देने लगा, इन्होंने इथरउधर देखकर जानिलया कि इस देशके

(१) यह कथा भी हमको मृल भागवतके अनुसार विदित नहीं होती। देशीय दातिहास रूपरने विना श्रीमद्रागवतके देखे ऐसा देने लिला। मूलभागवतमे तो ऐसा है कि यदुवश व्यस होने के पीछे वज्र सथुरामे आये और अर्जुनने उनको भलीभाँति समझ। बुझाकर मथुराके राज्यपर अभिषित्त वरदिया।

राजाने पत्रतीन अवस्थाने प्राणत्याग किये हैं इस कारण राजपदरपर किसीको वैठानेके

चित्र प्रस्कारने देशीय इतिहास लेग्यक्का अविकल अनुवाद किया है तो अपर की कथामें उसका अस है अन्यथा अथकार अनुवादकका असमानना होगा, न बच्चने प्राण छोड़े न नामको हैं राज्य मिला असिहागवतरी सहवा पोथी है और सबसे ही एकसी वात है तब हम यह नहीं के बह सकते कि यह अस कैंस हुआ, पर नव वह उतिहास ही हमारा अवलम्बन है तब यहा उसीका है अनुसर प्रस्ता होगा. (अनुरु)

ें। (२) शुक्रवर्षके व्रथमें भी दाका हाती है कि वह क्रोगर्सी नागवत थी कि विसमें। नाभका 🔩 नागक दिया है (जनक)

े (३) प्रवसारने यदुनानके प्रदक्षेत्रे यदनान क्षिप्तसर मान शास्त्रका अर्थ ह्याईबान् किया है, अर्थ हरा है, अप ऐसा है तप पूर्वकालने हिन्द अवश्य बाह्नद निर्माण करना जानने थे। यह अर्थ अर्थाची नहीं, यदि जे यह विचारने कि भाजुशस्त्रका अर्थ सूर्य है तो ऐसा न लियने।

בראנים האלים האלים האלים האלים האלים האלים האלים האלים הליל היל האלים האלים האלים האלים האלים האלים האלים האלים

जान्दोलन होरहा है। ज्यर प्रधान राजमंत्रीने कहा कि मेने खप्रमे हेखा है कि श्रीकृणके एक वज्ञधर इस वीहेड़में आये है बहुतसं मनुष्य राजितलक देनेके लिये उनकी खोजमे वाहर निकले, और व यहुमान को नगरमे हे आये, अन्तु सबकी सम्मितिके अनुसार बहुमानु उस गहीपर विराजमान हुए | वह अपने बाहुबलसे एक प्रवल सामर्थ्यबाले राजा गिने गये | क्रमज उनके

व्याधरोकी संख्या बढती गई, उन्होंने जहाँ राज्य किया वह स्थान ' यदुगिरि नामसे

(०) प्रथमार टीकीम लियते हैं कि माटीप्रथमें जिस प्रकार पाहितक नेगोलका की विज्यात हुआ। श्री विज्यात हुआ। वणन लिया ह, वह इतिहास अयन्त विश्वामक योग्य है। इस समय यदि जैसलमेरके निवासी किसी महोदयसे यह प्रवन किया जाय कि यहुकाडांग यदुतिहि वा विहाड किस स्थानमें हैं, तो

इस कोई नहीं बना सकेगा, परन्तु बादशहरी स्मारक पुन्नकका जिसका अनुवाद मिन्टर आमीतिनने प्रकाश किया है उसके विना हम चटुगिरिश पता न पासकते। सन् १७१०

्री मिन्टर आमारतन प्रकाश किया ह उसके विना हम बहुत्तार । ही हुं १७ फरवरीको बाबरने मिन्युपर आक्रमण किया। वहाँ कई नित्योंके बीचमे विहट नगर ही है। यहा २५ पद्मास मी वर्ष पहिले श्रीकृत्णके वश्यमंत्र एक पर्वत है। जाफरनामा [ तैमरका इति

ा पहा आया। उसने फिर लिया है कि नहींने मातकोशपर एक पर्वत है। जाफरनामा [ तैमरका दीत है। स्थाया। उसने फिर लिया है कि नहींने मातकोशपर एक पर्वत है। जाफरनामा [ तैमरका दीत है। स्थाया। उसने फिर लिया है, स्थाया। उसने फिर लिया है, स्थाया। उसने प्रतिले हमको स्था ला हास ] और तमरी पुम्तकाम इस पवतको यहांगार लिखा है, समस पहिल हमकी इसका नाम कि हो। विदिन नहीं था, किन्तु पीठेसे विदिन हुआ कि इस प्रतिसे एक सहानुसार उपन हुए है। पुनि हो। वश्व स यहां निवास करते थे। एक सम्प्रताय यह नासन, अर नमरी जन हुए आसने कि सम्प्रताय यह नासन, अर नमरी जन हुए आसने कि सम्प्रताय यह नासन, अर

ा वश्यर पटा निवास वस्त व । एक संस्थाप बहु नासल, गर्म संस्था नामा गामा। स्था प्राप्त हो। है। जनहीं शासनसीति ॥ है। अत्यन्त प्राचीन कालमें वह हम प्रवेतके निवासियों हो दासन त्येत हैं। गैर्फ उनहीं शासनसीति ॥

ु नीलापस प्रतिशातवपः हेशोपर थी। यह स्नाना और नियन सम् विशा सामन तस्ते है। ती उन्हालुवाः प्रजास गुरु सी नहीं छ स्थते थे। जिस्स ने ने नियस नियं गये थे। विश्व मुलार प्रजाल वे बळ वरसात्र लेते हैं। स समय यनुका होत सा का बीन वह गया वा और

ग रत्या वदा वी द्वीने अप्रस्त दि । - अता द्वार जी द्वार जी द्वार जी द

"नाभक पुत्र प्रतिवाहुने मरूरथलीके राजा होकर श्रीकृष्णके चिह्नस्वरूप विश्वकर्मा कि वनाय हुए राजछत्रको शिरपर धारण किया। उनके बाहुबल नाम एक पुत्र उत्पन्न हुँ का, बाहुबलने मालबेके राजा विजयसिहकी कन्या कमलावतीके साथ विवाह किया। विजयसिहने विवाहक यौतुकमे उनको खुरासान देशके एक हजार बोड़, एकसो हाथी वहुतसे हीरे मोती बहुत सा सुवर्ण, और पाचसौ सुन्दरी दासी रथ और कितने ही सुवर्णक बने हुए पल्या दिये। प्रमारवंशकी कमलावतीने प्रधान पटरानी होकर सुवाहु नामवाला एक पुत्र उत्पन्न किया "।

" वाहुने घोड़े परसे गिरकर प्राण त्याग किये। उसके औरससे सुत्राहुने जन्म लेकर अजमेरके चाहान वजके राजा नंदकी कन्याके साथ अपना विवाह किया । उस विवाहिता न्त्रीने विप देकर सुवाहुको मारडाला "।

सवाहके रज नाम एक पुत्र उत्पन्न हुआ था। इसने वारह वर्षतक राज्य किया।

उसने मालवाक राजा वैरसीकी कन्या सौभाग्यसुन्दरीके साथ विवाह किया था, सौभाग्यसुन्दरीने गर्भावस्थामे एक स्वप्न देखा कि उसके एक हाथी उत्पन्न हुआ है। उयोगिपियोने यह स्वप्नका वृत्तान्त जानकर कहा कि रानीके महा वलवान पुत्र उत्पन्न होगा। पुत्रके उत्पन्न होते ही ज्योतिपियोकी आज्ञानुसार उसका "गज" नाम रक्खा गया। गंजेक युवा अवम्यामे पहुंचते ही प्रविदेशके राजा यदुभानुने गजके साथ अपनी कन्योक विवाहका प्रनाव किया, और क्षत्रियोकी सामाजिकरीतिके अनुसार उनेक पाम नाश्यिल नेजा। इसी समयमे यह नात भी प्रगट हुई कि म्लेन्छोने पहिले सवाहको जाकमण किया है

<sup>(</sup>१) प्र्वेकालमे प्रमार गण मन्य भारतवर्षके प्रवल वलशाली राजा थे। सुन्दर दासी और सुवर्णके प्रलग हिन्द् राजकुमारियोके विवाहके समयमे योतुकरूपसे दियेजाते थे, उनके यहाकी यह राति अखट थी।

<sup>(</sup>२) टाट् साहर्ने लिखा है कि "अबुलफजल कहता है कि ताताारियोर्क आहि पुरुप उगज्जोंने गत्सिमन और उदमीरके राजा जोगाको मारा था।

<sup>(</sup>३) इतिहासवेत्ता टाट्ट साहवने लिखा है, कि " भट्टियों के इतिहासके प्रथम अशम हो णितिहासिक तथ्यका निलान दृष्टि आता है, और यह पाया जाता है कि यदुभाट्टियों के लेपकने सीरिया और विक्टियों के और प्रथम मुसल्मानोंने भारतिविजेताओं के साथ सवर्षण होना वर्णन क्यि।

सुदाल, उनके पुत्र आर पोते गजका यह शासन सम्बन्धी वृत्तान्त कितना ही असम्पूर्ण क्यों न हो, पर गज जो खुरासानके फरीद ऑर उसके सदयोगी रूमके राजासे आफ्रान्त हुआ है, दोन अध्योजकाने इतिहासमें इसका प्रवल प्रमाण मिला है, उसने ईमाके जनमके दोसों चार पर्य पित्ले विश्विया और भारतवर्ष पर आक्रमण किया था। सीरियापित जो इस युद्धमें आया था, उनसे भारतवर्ष है राजा साफाग सेन्स(Sofba-uscnu-)के साथमधि करके करस्वरूपमें हाथा हिये थे, यह बुत्तान्त आचतक पाया जाता है, और इसीका अनुमान निश्चकी बदनावलीमे—

的方式

और वहीं समुद्रके किनारेंसे आते हैं, लुरासानका फरीदशाह चार छाख युड़सवारी

—भी वर्णन किया जा सकता है कि सोफागसनस गजनीमे यदुवंशियोंके अधीव्वर थे। सुवाह और गज नामने ब्रीक गणोने सोफागसेनस् नामकी सृष्टि की है मालवेकी राजनादिनी सुभगा सुन्दरी का पुत्र कहकर राजका साफारासेनम् कहा है इसकी मीमासा करनेका भार हमने विचार करनेवाली

- (क) यह भी सम्भव हो सकता है कि ब्रीकराजको भारतीय राजाने कर स्वरूपमें हाथी
- ( य ) कर्नल टाइ साहबेने लिखा है कि इस इनिहासके बीचमे मध्य एशियाके प्रान्तसे मुयल्मान जातिके आदिम अध्युदयके सम्बन्धमे अनेक विषयोका उहेन्व पाया जाता है, प्रेन्स साहबने खुलायन्त्अहवरी नामक ब्रन्थंस अपने उत्कृष्ट इतिहासमे उद्भुत किया है कि "हिजाजको। ग्यरात्मानके शासनका भार और अब्दुलाको सीस्तानके शासनका भार मिला। अब्दुलाको उसके स्वामी हिजाजन कावुल पर आविकार करनेकी आज्ञा दी, इस समय रितेल वा रितपेल नामका एक मनुष्य
  - ( ग ) उक्तराजाकी चनुरार्टमं पीट दिखाने ही मुस्तमानोकी मनाका दल जैसे ही गिरि सकटम पहेचा कि वंग ही उन्होंने इनका पीछा रोक्कर इनके जानेका मार्ग एकबार ही बद करिया। अब्दाला महा विपत्तिमें पटा, उसन अपने उद्घारका कोई उपाय न देखा तब सान लाख दिसम नाम मुद्रा देवर हुटकारा पाया। ७८ हिजरी साल अर्थात् ६९३ई सवीमे यह घटना हुई थी, इसके पीछे और जो घटना हुई उनसे जाना जाता ह कि मजक पिता रज इस घटनाक नता वाहिए भी छिता गया है कि-
  - '' अञ्चला और अञ्चलहरूमानने चालीम महस्य मना एक्टर मीम्यान पर चंदाई की यद्यपि कापुरुके राजाने छलका विस्तार किया वा, परन्तु इस बार मुमामानीन उपके उस चानुरी बालकी-
  - (क) हमने प्रीमारागवनेत परिले ही दर्शन दिया है कि दर्जन पुत्र, प्रतिवाट, उनके शातलेन, शातलेनके पुत्र शतलेन हुए। यदि हम यह स्विर उरले कि नहियोंके इतिहास लिएको अनमें पड़वर लिखा ट कि बच्चके पुत्र बाच नाचके प्रतिवाह, प्रतिवाहरे बाहुबल, उनके पुत्र बाह बाहुक पुन लुनाहु, लुनाहुक पुत्र रक्ष, और रक्षके पुत्र राज हुए, और ऐसा दावेल दी बीकद्गीतहासके लेपक अपनेत्वी हमारे पक्षने समर्थन उस्ते हैं। सुनेगा सुन्दरीने इटावि सोनावनेवका नाम नहीं हो समता। इसे ऐसा बोध होता है कि शावसन वा जड़सेनडों ही बीड गरीने सोफागसेनम

Monicons nistration

सेनाको साथ छिये आं गये है, और सम्पूर्ण प्रजा मारेभयके चारोओरको भागरही है। राजाने यथार्थ समाचार जाननेके छिये एक दूतको भेजा। और स्वयं आप भी शीव्रता से मेना माथ छे अनुओको हमन करनेके छिये हरियू नामक स्थानपर जा पहुँचा। उस समय अनुओके दुछने दो कोसकी दूरीपर कुज शहरमे अपने डेरे डाछे।

होनों ओरमे भयंकर युद्धकी अग्नि भड़क उठी । आक्रमणकारी यवन इस युद्धमें तीस हजार सेनाके साथ विध्वस होकर परास्त होगये । हिन्दुओकी केवल चार हजार

—िछिन्नभिन्न करिया । मुसल्मानीने काबुलके बहुतसे स्थानीको जीतिलिया और बहाकी समस्त धन सम्पत्ति ल्र्डकर सीस्तानका ले आये । इससे हिजाज अत्यन्त सन्तुष्ट हुआ । अट्टुल्रहमानने विभक्त होकर रितरेयेके साथ पड्यन्त्र किया, और वह हिजाज पर आक्रमणकर काबुलको कर देनेसे हटानेके लिये प्रवृत्त हुआ । अट्टुल्रहमानकी मृत्युके उपरान्त मुगीरा खुरासानके अधिनायक हुए, ऑर उसके पिता हल्यने जहूके पार देशमे जाकर पेनिस रोगसे प्राण त्याग किये । उस देशके शासनका भार यजीदके हाथमे पड़ा।

नुरामानकं शामनकर्त्ता मुगीरा जिस समय काबुलके हिन्दू राजाओं के विरुद्ध युद्ध करनेकी तैयार हुए, उस युद्धमे उनकी मृत्युका जो विवरण प्रकाशित हुआ है, उस घटनाके साथ जावली स्थान ( जानुलिस्तान ) के नरपति रिकके साथ साम्राज्यकी अचानक मृत्युकी सादश्यता देखीजाती है, इस समय यह मीमांसा स्थिर होती है कि मुसल्मानोंके प्रथम अध्युदयके समय हिन्दु राजा इन देशोपर सर्वत्र शामनशक्ति चलाते ये और अन्तमे बहुत शताब्दियातक फिर इन देशोकी जय करंनेकी सर्वदा चेष्टा नरते थे। इसके प्रमाणके सम्बन्धमे वायरने गजनीके विवरणमे लिखा है कि " मैने एक और इतिहासमें लिया देखा है कि जब हिन्दओं राजाने सबकतगीनपर गजनीस आक्रमण किया उस समय उसने कुएमें गोमास आदि अपवित्र वस्तुओं के डालनेकी आज्ञा दी । उसके यह कहतेही हाट मासकी वर्षा होने लगी, और जगरसे वरफ पड़ने लगा आंधी आई, इस सुजबसरमे सबुक्तगीनने शत्रकी परास्त किया।" वावरने और भी लिया है, "कि मैने गजनीमे उस कुण्के विषयमे अनेक वार पूछा, परन्तु किसी सकार भी मुझे उसका भेद न मिला (१८० पृष्ट) वावरने जब भारतवर्षको जय किया तब उसको हिन्दुओं के आचार व्यवहार सब विदिन होगये थे, उस समय वह अवस्य ही इस प्रवादेक मूल कारणको प्रगट करनेम समर्थ हुआ था, वह इस बातको भली भातिसे जानता था कि सुबुक्तगीनने केवल अपन रात्रऑको वर्मसंस्कारक कारणही जय किया था। जिस कर्षका जल हिन्दू पीते हैं उसने गोमांस आदि अपवित्र बस्तुओंके पटनेसे वह कभी उसके जलको अपने ब्यवहारमें नहीं लावेगे, यही विचार कर उसने ऐसा किया था, और इसी लिये हिन्दू युद्धमुमिसे भागगये। और ऐसे ही उपायीन विष्यात् वह गण परास्त हुए थे।"

()) उर्द तर्नुनेमें यो लिया है कि इस अरसेमें खबर आई कि समुद्रके किनारेसे म्टेच्छ, जिन्होंने पहिले सुवाह पर हमला किया था, फिर फरीदशाह खुसशानवाले ही सरदारीमें चार राज सवार ठिये हुये स्टिनेही तैयारीसे चलेजाते हैं।

(२) किया प्रानिवयने भी उक्त टीनों नगरोई नामका उछे र दियाई नहीं देता. सरविकि यम टियन है कि पुरासानमें कृतरेसाय और बालयमें पिकेर नामका नगर है। " <del>៶</del>៸៝៰៸៱៸៰៸៱៝៰៸៱៰៱៱៰៰៸៱៰៸៱៰៸៱៰៰៸៶៰៰៸៶៰៸៱៰៸៱៰៸៱៰៸៱៰៸៱៰៸៷៰

सेना युद्धमे मारी गई। फिर यवनोका दल वचीवचाई सेनाको साथ ले लड्नेको आया, नरेश्वर रजने इस समय भी पहिले ही की तरह अपने प्रवल वाहुवलसे समरसागरमे शत्रुओको परास्त करिदया, परन्तु इस समय उनका पुत्र गज पूर्व राज्यके राजा यहभानुकी पुत्री हसावतीके साथ विवाह करके स्त्रीके साथ इस रणभूमिमे आया था, नम्नाथ रजने विपक्षियोंके शस्त्रोंके आधातसे क्षतिवक्षत होकर प्राण त्याग किये। इसके ऊपरके दोनं। संत्रामामे ही खुरासानपति एकवार ही परास्त होगवा, और अन्तमे उसने पात्तित्यांके राज्यमे कुरानका प्रचार होने और मोहम्मिटियांकी व्यवस्थाके विधानको चलानेक लिये हमके राजासे सेनाको सहायता माँगी। जिस समय इस प्रकारमे यवन लोग दलवलको जुड़ाकर अपना वल प्रवल करने लगे उस समयसे ही राजा गज मत्रियोको बुढाकर इसका विचार करने छरे।

जिस देशमे यह समरानल प्रज्वलित हुई थी। उस देशमे कोई भी ऐसा बडा किला नहीं था कि जिस पर अगिणन सेनाक विषद्दें यांडे होका समाम नाय, सबकी सम्मतिसे उत्तरकी ओरबाले पर्वतंके ऊपर एक बडाभारी किला वनाया गया, राजा गजने इसकी सहायनाके लिये अपने मित्रोको बुलाया और वह अपनी कुलदेवीकी उपासना करने लगे। देवीने राजासे कहा कि हिन्दुओं के शासनकी सामर्थ्य लोप होजायगी। परन्तु देवीन राजा राजको एक किला बनवाकर उनको राजनी नाम रखनेको आज्ञा दी । जिस समय किया वनकर तैयारीपर आया उन समय राजा गजको समाचार मिला कि तम और लगमानके होनो अधीलर अपनी सेना लेकर अध्यन्त निकट आगवे हे '।

> मनीपनि नुरसानपनि, ह्य ग्रायपाय पाय । चिन्ता तरेचित्त टींग. मुनिया यद्यतिसार ॥

**ွ**င့္တေနလင္ႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္္ပံုႏိုင္္ပံုလင္ႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္္ပံုႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ေႏိုင္ भयभीत होकर कहा, हम मरजाते तो अच्छा था, जिस समय इस महान् कल्पनाजालका 🐩 चाराओर हाने छगा, तछवारकी वारसे सैकड़ो बोरोके शरीर छिन्न भिन्न होकर 🛱 गणोने महावीरता प्रकाश करके अपने यसको उन्वल करविया । प्रवल बलशाली 👸 जीवनकी आहुति दी, बीब ही ट्रिन्दुओकी सेनामे विजयका डका वजने छगा और 📆 शामन करने छगे।

्रि इस जयप्राप्तिके कारण उनकी शासनशक्ति अत्यन्त ही प्रयल होगई, उन्होंने हेर्नु कम २ म सम्पूर्ण पश्चिमी देशोको जीतकर अतमे कश्मीरके राजा कद्पैकेलिको

こうしい、こうべきがんこれできれるがんできれてきれている

<sup>ा</sup> र्नेट टाटने इस नियुक्त समयको भी आन्ति पूर्ण कहा है, इस कहसकते है कि इतिहास विचरती यह युक्ति सत्य है।

भूष्टिक अपने चरपर आनेके छियं कहला भेजा । परन्तु महाराज कर्वपंकेलिन उनकी उस

अयने घरपर आनेके छियं कहला भेजा । परन्तु महाराज कर्ड्यकेलिने उनकी उस आज्ञाको पालन नहीं किया, उन्होंने कहला भेजा कि रणभ्मिमे थिना परास्त हुए यदि सन्पूर्ण जहाड भी मेरे अपर पतित होजाय तो भी मे दूसरे राजाके यहाँ नहीं जा सकता। राजा गज यह उत्तर मुनकर अत्यन्त ही कोथित हुए और शीन्न ही वह करमीर को विजय करनेकी उन्होंने चोर युद्ध करके कर्मीरको विजय कर कर्द्यकेलिकी कन्यांक साथ विवाह किया। उस रानीके गभेमे राजा गजके शालियाहन नामका एक एत्र उत्पन्न हुआ । । जब इन राजकुमारको अदम्या चारह वर्षकी थी उन नमय यह समाचार आया कि मेलेन्छाण फिर खुरामानके युद्ध करनेके लिये चहे चले आरहे है । यह समाचार आया पाने ही राजा गज अपनी कुछेद्योंके महिरमे जाकर इकला नीन दिनतक देवीकी उपामना करना रहा, चौंये दिन देवीने महाराज गजको उर्जन दिया और कहा कि तुम्हारे हाथमे शत्रुहल अवस्य ही गजनीको छीनलेगा परन्तु समय आनेपर तुम्हारे वश्याले किर इम गजनीको अपने अधिकारमे करलेगे, पर हिन्द स्वरूपसे नही वरन्य मुमन्सान होकर । देवीने राजा गजको एक और आज्ञा ही कि अपने पुत्र शालियान नको पर्वदेशकी और हिन्दुओंमे भेज दो शालिवाहन वहा जाहर अपने नामने नई राजयानी स्थापित बरेगे । देवीने ओर भी रहा कि उसने पन्तह पुत्र उत्पन्न होंगे और इस वशका क्रमने विकार होता रहेगा। यरापि आप गजनीकी रक्षांक समय रणक्षेत्रभे उत्त वशका क्रमने विकार होता रहेगा। यरापि आप गजनीकी रक्षांक समय रणक्षेत्रभे उत्त वशका क्रमने विकार होता रहेगा। यरापि आप गजनीकी रक्षांक समय रणक्षेत्रभे र्भी उस वशका क्रमांने विस्तार होता रहेगा । बद्यपि आप गजनीकी रक्षांक समय रणक्षेत्रमें हो शबन करेगो, परन्तु परलेकिस आएको महान गीरब देनेबाला पुरस्कार श्राप्त होगा ।

-30 " महाराज राजने देवीके संयमे यह भविष्य वानी संगठर शीख्र ही अपने पुरुम्यो पीर मित्रमद्वीको व्लावर प्यानामकी वीर्वते दर्शन करनेता बताना कर अपने पुत्र वाश्वित्वाहनमें सा गम्बरों। पर्वदेशमें केल दिया

संवाद शालिवाहनतक पहुँचा, तब वह महा जोकसमुद्रमे मग्न होकर वारह दिनतक पृथ्वीपर सोये। और अन्तमे उन्होंने पजावमे आकर नद नदी और तड़ाग आदिसे पूर्ण एक देशमे सबको इकट्ठा किया और नवीन राजधानी स्थापित करनेक उपरान्त अपने नामके अनुसार उस नगरीका नाम गालिवाहनपुर रक्या। उनकी नवीन राजधानीके चारोओरके आदिमूमिहारोने आकर उनको अपना अधीश्वर स्वीकार किया। महाराज विक्रमादित्यके प्रचलित किये सबत ७२ के भादोके महीनेकी

" शालियाहनने समस्त पंजाबके देशोको एक २ करके जीतलिया । उसके औरस सं पन्द्रह पुत्र उत्पन्न हुए, और सभीको राज्यपदपर अभिपेक हुआ, उनमे तेरहके नाम इस प्रकार है—

आष्टमी रविवारके दिन शालिवाहनपुर नामक राजधानी प्रतिष्ठित हुई थी।

| १-वालमन्द । | ७-लेख ।    |
|-------------|------------|
| २-रसाव ।    | ८-जसकणे ।  |
| ३- माजित ।  | ९-नीमा ।   |
| ४-वन्।      | १०-माता ।  |
| ५-हपा।      | ११-नेपक ।  |
| ६–सुन्दर ।  | १२-तागेव । |

१३--जगव ।

इत समोने अपने वाहुवलमे एक २ स्वाधीन राज्य स्थापित कर अपनी २ शासन-शक्तिका विस्तार किया ।

देशीय इतिहासवेत्ताने फिर लिखा है, " वालन्दकं युवा होते ही विक्षीके अधीश्वर तवरवशी जयपालने अपनी कन्याके साथ वालदका विवाह करदेनेके लिये प्रचलित— रीतिके अनुसार नारियल भेज दिया, उसे वालन्दने आवर महित प्रहण किया । वालनेद

<sup>(</sup>१) कर्नल टाट साह्य अपने टीकेंमे लिखते हैं कि, गजनीसे भागे हुए शेप यदुवशी राजाके पत्नावमें इस शालिवाहनपुरके स्थापनके समय ०२ शकाव्दी अथवा १६ ईसवी निर्धारित होती है। शालिवाहनपुर पत्नावके ठीक किस स्थानमे था, उसका टम निश्चित निर्दारण नरनेका कोई उपाय भी नहीं देखते, दिन्तु ऐसा बांव होता है कि वह लाहोरके अत्यन्त निकट था।

<sup>(</sup>२) टाट साह्य अपने टीकेंमे लिपते हैं कि इतिहासबेत्ताने प्राचीन और परिवर्ती घटनाकों गोलमाल रसके एक जगह मिला दिया है। उन्होंने कहा है कि इतिहास लेगक बारा चाहिक वृत्तान्तकों दित्व नमें न दिस सके। उनका रथन है कि दिल्लीके राजाका नाम जयपाल हो सकता है, परन्तु त्यार राजवंत कारिसाओं की ओर दृष्टि करनेसे सालिवाहनके सामयिक जयपाल नामवाला कोई भी दिल्लीका राजा नहीं था। टाटका दृसरा मत यह है कि शालिवाहन गजनीसे ७२ सम्बत्म प्राचीन न अब्द उससे और भी पीछे आये थे।

1.30 Noo Noo Noo Noo Noo Noo Noo Noo Noo 1. हिल्हीपतिकी वेद्देषि साथ पाणिप्रहणके हिये वहें समारोहके साथ गये । महाराज ारणावाणा पटापा ताप पाणपरणा एवं पड़ तमाराहण ताप । महाराज हिंदी अवस्त आहरके साथ प्रहण करतेमें किसी प्रकारकी हिंदी अवस्त आहरके साथ प्रहण करतेमें किसी प्रकारकी हिंदी अवस्त आहरके साथ आहिंवाहनपुग्में आये, महाराज हिंदी कसर न की। वालन्द नवींव्याहिता वसूके साथ आहिंवाहनपुग्में अवसे अवसे विताकी सृत्युका वदला होनेक लिये तथा श्रुवहरूले गजनीं के अपने विताकी सृत्युका वदला होनेक को किस के किस के किस का अवसे विताकी सृत्युका वदला होनेक को किस के किस ा आल्याह्तन अपन ।पताका कृत्युका वद्धा छनक ।छव तथा स्वर्ड विस्तानसे सुमीजित हिं आ अधिकारमें करनेक अभिप्रायसे मेना सजायी । और शीव्र ही वीरसाजसे सुमीजित हिं होकर उन्होंने म्हेन्होंका सहार और गजनीका उद्धार करनेके हिंच अटक नहींके ि होकर उन्होंने म्लेन्लोका सहार आर गजनाका उद्घार करनन किन राम्योंमंग दर्शन हो। पार होकर शत्रुपक्षके नेता जलाल की बीस हजार सेनांक विकद्ग राम्योंमंग जयलक्ष्मीका त्रार राज्यक्षक गणा अलाल का जारा दुलार प्राप्त का जियह स्मीका हिया, इस समरमे सम्पूर्ण म्हेन्छ मारगये । महाराज जाहिवाह तमे जयह स्मीका हैं। हिया, इस समरमें सम्पूर्ण स्लेन्छ मारंगये । महाराज ज्ञाल्याहनन अपने हस्तान १९ हैं। हिया, इस समरमें सम्पूर्ण स्लेन्छ मारंगये । राजधानी गजनीको फिर अपने हस्तान १९ हैं। हिया, इस समरमें सम्पूर्ण अपने पिताकी राजधानी गजनीको हियाहन अपने यह ११ हैं। अहिरान करके गर्वके माथ अपने पहाराज ज्ञालियाहन अपने यह ११ हैं। णे आहिगन करके गर्वक माथ अपन पिताका राजधाना गजनाका । के अपने वह अपने कर्षे करके गर्वक माथ अपने पहले अन्तम नहाराज शाहिवहिन अपने वह कि करिया । कुछ समयतक गजनीम रहकर अन्तम आप अपनी राजधानी पजावकी है। जन जनका राजकाराज्या अपने अर्थेण करके आप अपनी राजधानी पजावकी ही पुत्र वालन्त्रको राज्यज्ञासनका भार अर्थण करके आप अपनी राज्यानी पजायको ही पुत्र वालन्त्रको राज्यज्ञासनका भार अर्थण करके आप समारमे रहना नहीं बड़ा था, ही छोट आये। परन्तु अब इन्हें अबिक समयतक इस समारमे के के के के कि हों। जात्र न परिष्ठ अने अन्त आया सम्बास हो सहाराज झाहित्राहनने नेतीस वर्ष और नी महीते तक "विताको मृत्युक इपरान्त वालन्त्र राज्यपर अभिषिक्त हुए। इतेक अन्य ापताका मृत्युक उपसान्त वालन्त सञ्चय जानावा द्वापत हिया शा । हिं ही भाइयोने इस समय पनायक सम्पूर्ण पर्वती होंगों स्वतंत्र राज्य स्वापित हिया शा । कर विशेष यत्नवृद्धेक गुजनीक चामे जेरिक स्थानीकी जपने अभिकारिक हरिलगा। कर विशेष यत्नपुष्टक गजनाक जान करो नहीं शा. ये दहरे ही समही साम है। हो इस समय नाठन्द्रका केंद्र भी प्रयान सभी नहीं शा. ये दहरे ही समही साम ्रा इस समय गालका कार्य थे, उत्तर मात पुत्र इत्तर गुर

"वालन्द अपने पाँत चकेतांक हाथमे गजनींके जासनका भार अपण करके हैं। जालिवाहनपुरमे छोट आया, परन्तु इस समय म्लेच्छ इतने प्रवल होगये थे और जिल्लाहनपुरमे छोट आया, परन्तु इस समय म्लेच्छ इतने प्रवल होगये थे और जिल्लाहनपुरमे छोट आया, परन्तु इस समय म्लेच्छ इतने प्रवल होगये थे और जिल्लाहनपुरमे छोट आया, परन्तु इस समय म्लेच्छ इतने प्रवल होगये थे और जिल्लाहनपुरमे छोट आया, परन्तु इस समय म्लेच्छ इतने प्रवल हेग ये थे और जिल्लाहनपुरमे छोट स्वाम अपनी सेनामे प्रक करिल्या, और कितने ही म्लेच्छोको सामन्ताके पद्पर किया कि यदि आप अपने पितांक धर्मको छोड दे तो जिल्लाहन यह प्रस्ताव उपस्थित किया कि यदि आप अपने पितांक धर्मको छोड दे तो जिल्लाहन यह प्रस्ताव उपस्थित किया कि यदि आप अपने पितांक धर्मको छोड दे तो जिल्लाहन यह प्रस्ताव उपस्थित किया कि यदि आप अपने पितांक धर्मको छोड दे तो जिल्लाहन थे उपस्थित विद्या के पितांक धर्मको छोड दे तो जिल्लाहन थे अपने विद्या थे अपने प्रत्य प्रत्य भाग न था। केवल एक परम सुन्दरी जिल्लाहन थे अपने अपने अपने अपने अधिक्षर पद पर अभिपक्त हो अद्वाह है है है है हो स्थानमे लेकर भारतप्रदेशके मार्गतक सुविम्हत राज्यके अपीक्षर हो गये। उस है चाकितोंमे ही चग्ता सुगलजातिकी उत्पत्ति हैई है है है ।

" वालन्दके तीसरे पुत्र कल्र्रावके आठ पुत्र उत्पन्न हुए, उनके वशधर कल्र्र नामसे विदित हैं । उनके नाम इस भाँति है,-

१-क्योदास ।
 २-रामदास ।
 ३-अस्सो ।
 ४-जस्सू ।
 ४-भागू " ।

इन सभीने मुसल्मान धर्मको बारण किया, इस सप्रदायकी सख्या अधिक थी, यह नदीके पिदचमी तीरपर स्थित पहाडी देशमें निवास करते थे और कालान्तरसे यही नामसे विख्यात हुएँ "।

" चौथे पत्र झंझके औरमसे सात पुत्र उत्पन्न हुए,-

(१) कर्नल टाइने लिखा है कि " प्राचीन भारतके सिदियन यदुविशयोके राजाने इसी इसीन पर मुसदमान वर्मको स्वीकार किया है, इस समाचारमे कुछ सदेह करनेकी आवश्यकता नहीं है, कि मुसदमान इतिहासवेचाओका मत है कि चाकितोंके नेता तमचीन जो चगेजसा नामसे विदिन है उसे पोत्तलिक कहा है और मुहम्मदग्वारजमके पिता तकशका भी ऐसा ही वृत्तानत िन्चा है। इनमे एकको जट वा जित जानीय और दूस्रको ताक वा तक्षक जाति लिसा है। दोनोंसे ही एशियाकी दो कथान जातिया उपन्न हुई है। '

भैट जार कार्रक में स्टाली कार्रा कार्रा के जार कार्रा

<sup>(</sup>२) यद महोदय लिखते है कि यह पिट ही कहा जा चुका है कि वालन्दके पन्द्रह नाइयोग पजार पर्वती देशों में अपना राज्य स्थापित किया, और उनके पुत्रोने सिन्युनदीके किया दानान ) में अपन राज्यका विस्तार किया। सन्दर्श अफगानजाति निय्व अर्थात् यहारी विस्तार किया। सन्दर्श अफगानजाति निय्व अर्थात् यहारी विस्तार करा कही गई है ऐसा अनुमान होता है, इसने सर्व सावारणका कीतहल बडता है। ओर—

{{r. }

हु जयसलसंरका इतिहास—अ० १. इह (४०६ हुन्यू हुन्यून्यू हुन्यू हुन्य & जयमरुमंरका इतिहास-अ० १. क्ष २७

लांक प्रसिद्ध हुआ।

" बहीकी मृत्यु होनेपर उनके पुत्र भगवराव पितांक (मिरासनपर विराजमान) क् हुण । परन्तु बह अपने पिनाकी समान सार्वेदाचि नहीं चै । इसी सम्वनं गठनी है जा। ए ्रि श्रुक्षींन अपनी अगणिन सेवा है शीप्र हाहौरपर आरम्य हिया परन्तु मनदार तियह ું મહેન્ટીયો તેનાપોપિકટ યુક્ષી તેવારી નદી કો ચૌર બવેન પૈકે મુખરો છે હુંદ પ્રાપ્ત નદી હે

\$ 5 Tho Tho Tho of the office has heen so the order of the office has the office

तीरवाल वनमे भागगये । शालिवाहनपुरके जिन स्थानोमे राजाका कुटुम्न रहता था है उन्हें शतुरलने जा घरा, परन्तु महीसुर राव वहाँसे भी भागकर लक्खा जंगलमे जा दि । लक्खी जंगलमे केवल किसानलोग ही रहते थे, इस कारण महीसुर रावने वडी है सरलतासे उन्हें पराधीनताकी शृंखलमे वाधकर वही अपना राज्य जमाय। महीसुर रावके हैं हो पुत्र उत्पन्न हुए उनमे एकका नाम अभयराव और दूसरेका नाम शारण राव था। हि वड़े अभय रावने अपने वाहुवलसे समस्त लक्खी जगलके देशोमे अपनी शासनशक्तिका हि विस्तार किया। उस समय उनके वंशकी संख्या बढ़ने लगी, और व आभोरिया भट्टी हि नामसे विदित हुए। शारण अपने भतीजेसे झगडा करके अन्य म्थानपर चलागया है और वहाँ उसके वश्थर समयानुसार छपकश्रेणीमे गिनेगये। वह मर्वसावारणमे शारण नामसे प्रसिद्ध है "।

भट्टीके ज्येष्ठ पुत्र मगलराव जो म्लेच्छोके भयसे अपने पिताकी राजधानी ज्ञालिवाहनप्रको छोडकर भाग गये थे, उनके निम्नलिखित छ. पुत्र थे-

१-मडमराव ।
 २-कलरसी ।
 ३-मृलराज ।
 १-केवल ।

जिन समय मगळ राव अपने पितांक राज्यसे भाग गण, उस समय उनके पुत्रोकी रक्षा प्रजाने स्वय गुप्तभावस की थी । तक्षक जातीय सैतीदास नामका

(१) कर्नल टाट साहव वीकानेर के इतिहास में लिखते हैं कि जाटोका वासस्थान कन्यार है। या। परन्तु जाट इस वातको स्वयं कहते हैं कि वहाँ यदुवंशी रहते थे। इस समय किसकी वातपर विश्वास किया जाय १ यहाँ देशीय इतिहामवेत्ताओंने प्रमाण दिये हैं कि शारणसे एक अणीमं जाटोकी खिट हुई है और वही यदुवंशी है। कर्नल टाट साहवने हजारो वार मन्य एशियांके जिस नामक साथ जाट जातिके नामकी साहदयता अनेक स्थानोंमें दिखोंई है कि जाटगण जट जातिय है। उन्होंने केवल यत्किंचित् नामकी साहदयता वेखकर ही इस प्रकारका विचिन्न सिद्धान्त किया ह, उन्होंने पहाँ लिखा है कि मैंने सुना था कि वियाना और भरतपुरके जाट कन्धारसे आये थे और वही यदुवंशी है, परतु यह नहीं कह सकते कि शारणके वंशांसर क्यों जाट नामसे प्रकार गये, इसके टम कह सकते है कि शारण अवस्य ही अपने वटे भाईका कोई वटा अपराध करके समाजसे अलग टुआ था, और इसी कारणमें उसके वंशावालोकी अपनित हुई।

(२) इतिहासवेत्ता टाउ महोदयने इस स्थान पर अपने टीकेम लिया है कि "इस घटना में एक जातिका उठेच पाया जाता है, और यदुविशयोंके पजायके मिहासन पर चैठनेके सम्बन्ध में परो एक अन्यन्त प्रयोजनीय वात जानने योग्य है। मैंने इतिहासमें एक स्थानपर इस के जातिका परित्र प्रतान लिया है, परन्तु उसे लियनेके पीछे मैंने टाकजातिकी प्राचीन राजधानीका के उदार किया है, को अलिक जटरके मित्र तक्षाशिलाकी राजधानीमें जो स्थान था उससे हमें अनुना किया है दि टीक उस स्थानकी भी योज कर ली है। पहिले मेंने एक जातिका विवरण के परित्रा जी कि उन नगरका नाम किया कहाना विशेषमें उत्पन्न नहीं हुआ। वहाके—

ग्रेंटिने हिन्दिन विभिन्ने स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्व

एक सूमिया था । जिसेकं प्रयेपुरुषगण, पुरातन भट्टिराजगणोकं द्वारा सामध्येहीत हैं हो असन्त होतह्यामे पंडे ये। उसने पिताका प्राचीन वहसा होने हे जामे विजय पाये हैं हो अत्यन्त होतहणाम पह य। उसन पिताका प्राचान वहला लगा इच्लास विजय पाय हरें हैं हैं पुत्र और उउ हिंच हैं। हुए स्लेच्छराजसे प्राट किया, कि मगल रावेंके कितने ही पुत्र अंद वचन के हुए स्लेच्छराजसे प्राट किया, कि मगल रावेंके कितने ही पुत्र असे वह वचन के हुए स्लेच्छराजसे प्राट किया, कि मगल रहते हैं। स्लेच्छराजने उसे संग्रेक क्या । सतीहास उस संग्रेक माथ हैं। मनुष्य इसी नगरमें एक महाजनेक घर रहते हैं। स्लेच्छराजने सम्मुख ले जाया। हैं। मनुष्य इसी नगरमें अपनी सेनाको उसे साथ मेज हिया। सतीहास उस समुख ले जाया। हैं। मनुष्य जीव हैं। अपनी सेनाको उसे साथ मेज हिया। सतीहास उस राजिक सम्मुख ले जाया। हैं। मनुष्य जीव अपनी सेनाको उसे साथ और इसको प्राहक राजिक राजिक राजिक राजिक राजिक प्राहमारको मेरे के प्राहमार के आधर महाजनेक घर गया और इसको जालियाहनके प्रत्येक राजिका। हैं। स्लेच्छराजने आधरमें कहा कहा रहते ले पहि तुम जालियाहनके भी जीता न छोड़गा। हैं। स्लेच्छराजने आधरमें कहा उसको कि तस्होर कहम्बमें एक को भी जीता न छोड़गा। ि म्लन्त्रराजन आधरम कहा ाक याद तुम आलियाहनक अत्यक राजकुमारका मर के कि मान्त्रकों भी जीता न हो डांगा। दे कि मान्त्रकों के तुन्हरिर कुटुम्बमें एककों भी जीता न हो हो ने वहां हो समुख नहीं लाओंगे तो बाद रक्कों कि तुन्हरिर कुटुम्बमें एककों समुख निवंदन हुट्ट समुख नहीं लाओंगे तो बाद रक्कों कि तुन्हरिर वितंद करके स्लेन्द्रराजांक सम्मुख निवंदन हुट्ट उस पर महा अवभीत होकर महाजन औधरमें वितंद करके स्लेन्द्रराजांक के बालक में बहां है। इस पर महा अवभीत होकर महाजन औधरमें तहीं है। जो कहें बालक उस अवस्त्र हो। इस पर महाजन कि प्राचन के किया कि "मेर्स यहाँ राजाका एक पुत्र भी तहीं हो। इस उस्तिवार के बालके अवस्त्र हो। इस उस वार हो। इस उस वार हो। इस हो। इस वार हो। इस हो। इस वार हो। इस किया कि सर यहा राजाका एक उन मा महा है। जह सूमियां मेरे क्लांस वैया हुआ इम युद्धके हैं। इह सूमियां मेरे क्लांस वैया हुआ इस युद्धके हैं। इह सूमियां मेरे क्लांस वैया हुआ इस युद्धके हैं। ि किया कि प्राप्त मूर्मियांक पुत्र है। वह भूमियां मेरे क्णास वया हुआ इल पुत्र कि वह भूमियां मेरे क्णास वया हुआ इल पुत्र नहीं रहते हैं, वह एक भूमियांक पुत्र है। वह भूमियां के उन वचनापर किचिन भी व्यान नहीं रही रहते हैं। उन महाजने उन वचनापर किचिन भी व्यान महाजने उन वचनापर किचिन भी व्यान महाजने कि उन महाजने अपने सम्मुख छोनेकी आज्ञा ही। जब महाजने हैं। समय भागाया है। महेन्छराजने अपने सम्मुख छोनेकी आज्ञा ही उपाय नहीं है, तम है। हिस्या, और जीव ही वालकीको प्राणोकी रक्षाका और किई उपाय नहीं है। उन किच्छा है। उन कि किच्छा है। वह भूमियां मेरे क्यान वचनापर किच्छा है। वह भूमियां मेरे क्यान नहीं है। वह भूमियां मेरे क्यान नहीं हो। वह भूमियां मेरे क्यान नहीं है। वह भूमियां मेरे क्यान नहीं हो। वह भूमियां मेरे क्यान नहीं है। वह भूमियां मेरे क्यान नहीं हो। वह भूमियां मेरे क्यान नहीं है। क्यान निव्य क्यान नहीं है। क्यान निव्य क् ा दिया, आर जात्र हा बालकाका अपन सम्भुष लानका आहा जा । जन पहा हो हे, तन हो हो, तो करने प्राणोकी रक्षाका और कोई उपाय नहीं हो, तन हो हो। अधिरने देखा कि राजकुमारोंके प्राणोकी रक्षा करने किये वह मेलन्छराजाकी आज्ञानुमार कार्य करने ममन हो। उनके प्राणोकी रक्षा करने किये वह मेलन्छराजाकी आज्ञानुमार कार्य करने के प्राणोकी रक्षा करने किये वह उनके प्राणाकी रक्षा करनेक लिये वह मेलन्छ्याजाकी आज्ञानुमार कार्य करनेसे मम्मत हुआ। शिव्रही यहवर्शी राजकुमार किमानेक वालकेक वेपमे म्लेन्छराजांक सम्मुरा ुणा । भाव दा वर्षणा प्राण्यकार । वर्णणा वर्णणा वर्णणा वर्णणा । कार्णणा । कार्णणा वर्णणा वर्णणा वर्णणा । वर्णणा वर्णणा वर्णणा वर्णणा । वर्णणा वर्णणा वर्णणा वर्णणा वर्णणा वर्णणा । वर्णणा वर्णणा वर्णणा वर्णणा । वर्णणा वर्णणा वर्णणा वरा ि हम प्रभारते जालियात्वेक प्रशंस जात, स्थान और स्थान प्रभारते प्रभारते हैं। उनमें क्लोरक प्रभा के कल्ला जात हैं। उनमें कल्ला जात हैं। उनमें कल्ला जात हैं। उनमें कल्ला प्रभारते प्रभारते हैं। उनमें कल्लारक प्रभारते हैं। उनमें कल्लारक प्रभारत हैं। उनमें कल्लारक है ी प्रशासन पुत्र वर्तम बेटन प्राचान सम्मुख प्राचन दिया था. या नामा जन देशो। जनसम्बद्धाः प्राची कार्यस्थाः वर्षाः वर्षा हैं। अनीवें, यहाबाटें इस दोनेंं पीणबीने विनर्गये

<u>ʹ;ͼ;Ͻ;ϒϽ϶Ͻ;ϒͽϴ;ϯϒͽϴ;ϯϒϽϴ;ϯϒϽϴ;ϯʹϽϴ;ϯϽϴ;ϯϔϴϭ;ϯϔϾϭ;ϯϔϾϴ;ϯϒϾϴϒϒϽϴ;ͰϒϽϴͿϯ</u>

समय वराहाजांति उस नदीके किनारे निवास करनी थी। उनसे पहिले वहाँ वृत गणोके वृता राजपूर्त राजा थे। पुगलदेशके प्रमार गण धातदेशके सोढा जाति लुद्रदेशके लुद्रराजपूर्तेगण निवास करते थे। मंगलरावने इन राजाओं के निकट आश्रय लिया और सोढा जातिके अधीश्वरोकी सम्मतिके अनुसार उन्होंने लुद्र वराहा और सोढा जातिके मध्यस्थ भूखण्डोपर अपना वासस्थान वनाया। जव मंगलरावकी मृत्यु होगई तव उनका पुत्र मंडमराव पिताके पद्पर विराजमान हआ?'।

मंडमराव अपने पिताके साथ शालिवाहनपुर भाग आया था। घोरेके राजाओने उसको राजा मानकर उसके अभिषेकके समय महामूल्यवान द्रव्य भेजे। अमरकोटके साढा जातिके राजाने मंडमरावके करकमलमे अपनी कन्याको अपण करनेकी इच्छासे उसके पास यह समाचार कहला भेजा। मंडमरावने तुरन्तही इस वातको स्वीकार करित्या, इम शुभ विवाहके समयमे अमरकोटको राजधानीमे वडी बूमवाम हुई। मडम रावके औरससे तीन पुत्र उत्पन्न हुए.—

१-केहर।

२-महराज।

३-गोगंली।

"कहर जिसते तेजस्वी और असीम साहसी पुरूप था । एक समय आरोरसे कई सी वाणिज द्रव्यंस भरे हुए घोडे मुळतानको जा रहे थे, उसने यह समाचार सुनेत ही अपने कितने ही योधाओंको उँटोके व्यापारियोका भेप धारण कराकर उस विणक दछने पीछे भेजा, उन्होंने वडी सीव्रतासे पश्चनदके किनारे जाकर विणकदळपर आकमणकर उनके सारे द्रव्योको छ्ट छिया, और फिर अपने म्थानको छौटआये। इस प्रकारकी छळ चातुरीके कार्यसे उसका नाम सर्वत्र विख्यान् होगया। पीछे जाछौरके

(१) वराहा जाति राजपूतोंकी एक शापा है। टाट्साहबने कहा है कि यही इस समय सुसरमान जातिमें गिने गये हैं।

(२) इस वृता राजपृत जातिका इस समय लोप होगया है।

(३) अत्यन्त प्राचीन कालसे प्रमारजाति पुगलमे निवास करती आई ह । स्मरणातीत कालसे अमरकोटके साटाराजवरा मरुक्षेत्रमे निवास करते आये हैं एलिकजटरने जो सगदाजातिका उद्घेल किया हैं ऐसा योज होता है कि वह जाती यही है।

( ४ ) लडभाका विवरण पीछे प्रकाश किया जायगा ।

( प ) स्टराजके तीन पुत्र उत्पन्न हुए। उनके नाम यह है राजपाल, लोहवा, चवर, वटे पुत्र राजपालके ऑरससे रेन्न और गेम नामके दो पुत्र उत्पन्न हुए। रेन्न्से निम्नलिखित पॉच पुनोने जन्म रिया, बोक्स, पोहर, बुब, क्लस् और जयपाल। इनके पुत्र भी एक २ सम्प्रदायके नेता हुए।

(६) यह साहब टी॰में लिखते हैं कि " मिन्युनटीके जपर उपत्यकामें इस अन्यन्त प्राचीन राज की के १८११ ईसकीमें पाकर में परम जानन्दित हुआ। अपुलकत्तलने जिस राजा श्रीपरकी कराज से भाजारका ब्लेज क्यि। है, यह बही राजधानी है।

हैं और वे इसीमें निम्नियित जार मियारतीपर पिना विचार स्थित हर सही।

कहा है कि "इस यहुवशके आदि इतिहासकी अन्यत्र विशद्रूपसे समाछोचना की गैई है इस कारण इस वंशके आदिमें इत्तिवृत्तके म्थान पर अधिक समाछोचना करनेकी आवश्यकता नहीं है। छिन्नभिन्न सत्य घटनाये और भौगोछिक प्रमाणोसे हम इस इतिहास का साधारणत. विश्वास करते हैं, अर्थान् यहुवंशी राजाओका एिश्यामें राज्य होना, और मुसल्मानोके अभ्युव्यके साथहीं साथ उनका वहाँसे भागकर फिर भारतवर्षमें आना आदिमतोकी विशेष पुष्टि करते हैं। हम प्रीक इतिहासवेत्ताओकी पुस्तकमें इस प्रकारके प्रत्यक्ष प्रमाण देखते हैं, कि ग्रीक वीर आन्टियोकस् इस देशके सोफागसेन नामक भारतिसिद्यन राजाके द्वारा मारे गये थे। इसीसे यहुवंशिओने मीरिया और विकट्याके अधीक्षरके साथ युद्ध किया था। उसीसे कल्पना करके अनुमान करना होगा कि मुवाहु और उसके पुत्र गजसे इस नाम सोफागसेनसकी उत्पत्ति हुई है। और यह सभव भी हो सकता है क्योंकि ग्रीक श्रीक इतिहासमें यह भी प्रकाशित है कि गजनोके यहुवंशी राजाओने खुरासानक राजाओके साथ युद्ध किया था।"

महात्मा टाड् महोद्य फिर लिखते है " कि सेर्स्तान और उपत्यकाके दोनों ओर आदि समयमें और एक शाखा वसती थी। सिन्द्समावश साम्बसे उत्पन्न है। और प्रीक्त गणेंने भी इस वशकों साम्ब कहा है। और इसी वंशके एक राजाने अलिकजंडर के भारतिवजयके समय विपम विन्न उपस्थित किया था, इस वशकी राजवानीका नाम माम्बक्ता कोट वा सवनगरी था, और आजतक सिन्धुके किनारे वह नगरी विराजमान ह, प्रीक गणोंने उसके नामको वदलकर मीनगढ़ नाममें उद्देख किया है।"

इतिहामवेत्ताका अन्तमं यह कहना है कि चगत्ताई गण यह बशसे उत्पन्न है, इस अनुमानका अत्यन्त प्रयोजन है। मेबारके राणा गणोके आदि पुरुप वापा रावने इसी प्रकार चित्तौरंभ अपनी राजवानी स्थापित कर, वशकी रक्षाके पीछे, मन्य भारतवर्षको छोडकर खुरासानको गमन किया था। इन प्रमाणोसे जाना जाता है कि

<sup>(</sup>१) कर्नल टाट माहवने राएल एसियाटिक सुमाइटीकी पुम्तकके तीसरे वाल्ममे यदुव शियोके इतिवृत्तकी समालोचना की है।

<sup>(</sup>२) इस अमको हमने पहिले ही प्रगट करादिया है इस कारण उसका उहुंग्य करनेकी सुठ आवश्यकता नहीं है। अन् ी

<sup>(</sup>३) र्न्नल टाट महोदयने अपने टोकेमे लिखा है ' मि॰ विलमन''को पोटालमी साहचके उगरा। पियेसे सोगदियानाके भूवृत्तमे पादु नाम मिला है और इवन हैकलके मतसे हिरात नगरको हारे नामसे कहा है।

इसके निकट मर्व वा मरस्थली देश है। पाड़ तथा हारिकुल भारतवर्षसे चलकर उक्त देश तथा मरम्थलीमें चले गये। यदि इन टर देशोंमें खोज कीजाय तो वडी सरलतासे बहुतसे शिला- लेज भात हो सकते हैं। समरक्तक तोरणहार पर जो हमीरी भाषामें वर्णवह खोदी हुई लिपि है वह क्या है १ प्रैडोंके देवमीटर और वामियाको गुइाविल तथा खोटी हुई अनुलिपि सभी अत्यन्त क्योजनीय और जानने योग्य वाने हैं "।

द्वितिय अध्याय २. इतने दूरवर्ती देशोमे हिन्दूधर्म प्रचित्त था, और मध्य भारतवर्ष तथा भारतवर्षमे गतिविधिसे वाणिज्यका व्यवसाय विलक्षणतासे चलता था। ट्रान्सकजियाना देश और पजाब देशोमे इसके तत्वकी विशेष खोज करने और पुराने स्थानोकी खोज करनेम नियुक्त होनेपर इस सबन्धमे अनेक आविष्कार पाये जा सकते हैं। शालिबाहनपुर कपिल्य नगरा, वहीरा, बहुका डाङ्गवृसी फालिया उसके सात नगर और नक्ष शिलाकी राजधानी पाई जा सकती है । खोज करनेवाले बनवासी अफ्रीकांक वटले यदि इन देशोकी खोजमे लिप्त होते तो, अनेक प्रयोजनीय ऐतिहासिक तत्व प्राप्त कर



कहा है कि ' इस यदुवशके आदि इतिहासको अन्यत्र विशद्रूपसे समालोचना की गैई है इस कारण इस वंशके आदिमे इत्तिवृत्तके म्थान पर अधिक समालोचना करनेकी आवर्यकता नहीं है। छिन्नभिन्न सत्य घटनाये और भौगोछिक प्रमाणोसे हम इस इतिहास का साधारणत विश्वास करते है, अर्थात् यदुवंशी राजाओका एशियामे राज्य होना; और मुसल्मानोके अभ्युव्यके साथही साथ उनका वहाँसे भागकर किर भारतवर्षमे आना आदिमतोकी विशेष पुष्टि करते है। हम श्रीक इतिहासवेत्ताओकी पुस्तकमे इस प्रकारके प्रत्यक्ष प्रमाण देखते हैं, कि प्रीक बीर आन्टियोकम् इस देशके सोफागसेन नामक भारतसिद्यिन राजाके द्वारा मारे गये थे। इसीसे यदुवंशिओने सीरिया और वैक्ट्रियाके अधीश्वरके साथ युद्ध किया था । उसीसे कल्पना करके अनुमान करना होगा कि सुवाहु और उसके पुत्र गजसे इस नाम सोफागसेनसकी उत्पत्ति हुई है। और यह सभव भी हो いるのではでいるでき सकता है क्योंकि प्रीक इतिहासमें यह भी प्रकाशित है कि गजनोंके यद्वशी राजाओंने लुरासानेक राजाओंके साथ युद्ध किया था।''

महात्मा टाड् महोद्य फिर लिखते है " कि सेइस्तान और उपत्यकाके दोने। ओर आदि समयमे और एक शाखा वसती थी। सिन्दसमावश साम्वसे उत्पन्न है । और ब्रीक गणाने भी इस वशको साम्ब कहा है। और इसी वंशके एक राजाने अलिकजडर के भारतविजयके समय विषम विन्न उपस्थित किया था, इस वज्ञकी राजवानीका नाम साम्बठा कोट या सवनगरी था, और आजतक सिन्धुके किनारे वह नगरी विराजमान ह, ब्रीफ गणाने उसके नामको बद्छकर मीनगढ नामसे उद्घेख किया है।"

इतिहासवेत्ताका अन्तमं यह कहना है कि चगत्ताई गण यदुवशसे उत्पन्न है, इस अनुमानका अत्यन्त प्रयोजनै है। मेवारके राणा गणोके आदि पुरुष वापा रावने इसी प्रकार चित्तारिम अपनी राजवानी म्थापित कर, वशकी रक्षाके पीछे, मध्य भारतवर्षको छोडकर खुरासानको गमन किया था। इन प्रमाणोसे जाना जाता है कि

भेर्च इभेर वर्भेर वर्भेर वर्भेर वर्भेर वर्भेर वर्भेर वर्भेर वर्भेर वर्भेर

<sup>(</sup>१) कर्नेल टाट साह्यने राण्ल एसियाटिक सुसाइटीकी पुम्तकके तीसरे वालमम यद्व शियं के इतिवृत्तकी समालोचना की है।

<sup>(</sup>२) इस अमको हमने पहिले ही प्रगट करादिया है उस कारण उसका उद्घाप करनेकी कठ आवश्यकना नहीं है। अनु०ी

<sup>(</sup>३) क्रनेल टाट् महोदयने अपने टोक्रेमे लिखा है " मि॰ विलयन 'को पोटालमी साहबके उगरा। दियंसे सागदियानांक भूवत्तमे पादु नाम मिला है और इवन हेकलके मतसे हिरात नगरको हरि नामसे कहा है।

इसके निकट मर्व वा मरुखली देश हैं। पाडु तथा हारिकुल भारतवर्षमें चलकर उक्त देश े त्या मरम्यलीमे चले गये। यदि इन टर टेशोमे सीच कीजाय तो वडी सरलतासे बहुतसे शिला-टेंग्य प्राप्त हो सकते हैं। समरक्रवके तोरणहार पर जो हमीरी भाषामें वर्णवद्द सोटी हुई लिपि है बट स्या हे <sup>9</sup> केंद्वोंके देवमंदिर और वामियाको गुहावछि तथा सोदी हुई अनुछिपि सभी अत्यन्त पयोजनीय जार जानने योग्य वाने हैं "।

# STEP TO CHE STO STOP STOP STOP STATE STOP STATE STOP STATES S があったったであったったでいるがあったできたった इतने दूरवर्ती देशोमे हिन्दूधर्म प्रचित्रत था, और मध्य भारतवर्ष तथा भारतवर्षमे 🏗 गतिविधिसे वाणिज्यका व्यवसाय विलक्षणतासे चलता था। ट्रान्सकजियाना देश और पजाब देशोमे इसके तत्वकी विशेष खोज करने और पुराने स्थानीकी खोज बरनेमे नियुक्त होनेपर इस संबन्धमे अनेक आविष्कार पाये जा सकते है। शालिबाहनपुर किपन्य नगरो, वहीरा, चहुका डाङ्मवृसी फालिया उसके सात नगर और तक्ष शिलाकी राजधानी पाई जा सकती है । खोज करनेवाले बनवासी अफ्रोक्रांके बढ़ले यदि इन देशोकी खोजमे छिप होने तो, अनेक प्रयोजनीय ऐतिहासिक तत्व प्राप्त कर मकते थे, कारण कि यही स्थान सभ्यताकी जन्मभूमि है "।

## द्वितीय अध्याय २.

"पूर्वअध्यायमे जिन २ भिन्न घटनाओका वर्णन हुआ हे उन सबमे जो जो तारीरा और सन् दी हुई है विचार करनेसे उनमे सदेह होता है परन्तु अब अन्तमे हम इस समय भट्टीजातिक इतिहासका सम्पर्णतः विश्वास करने योग्य वृत्तान्त प्रकाश करनेमे प्रवृत्त होते है। गजनीके यदुवशो राजाने युविष्टिरके २००८ वर्ष पीछे हम और खुरासानके अधीश्वरोंको परास्त किया था,। हम इस निश्चय की हुई अबिको सत्य नहीं स्वीकार करते, और ७२ वी विक्रमाटदोंमे शालिबाहनने अपने कुटुम्बियोंके साथ जाबुली स्थानसे भागकर पजाबमे निवास किया हम इसका भी विक्वास नहीं करते,। परन्तु महक्षेत्रमे यदु भट्टियोंके उपनिवेश स्थापन, और संवत ७८० (७३१ ई०) मे उनकी प्रथम शासनशक्तिके विस्तारके प्रमाणहारूप ननोट

<sup>(1)</sup> प्रादशाह दायरने लिखा है कि भारतवर्षके निवासी सिन्युनदीकी पश्चिम सीमाके वाहर स्थित समन्त भृषण्डको गुरासान कहते थे।

<sup>(</sup>२) कर्नल टाट महोदयने टीकेम लिखा है "यद्यपि ग्यारहसाँ वर्षके वीतजानेपर भट्टीगण प्रजानसे भाग गये थे, और शालिवाहनके उत्तराधिकारियोकी उक्त स्थानके त्यागनेके पीछे बर्म, भाषा इत्यादिका अदलवटल होगया था, परन्तु आजतक उक्त देशोमे भौगोलिक ऐसे अनेक प्रमाण विराजमान है कि भीट्टयोका वहा अधिकार रहना प्रमाणित होता है, जहापर शालिवाहनपुर था हम उसका अनुस्थान कर तो वहा "भट्टिकापिडि" और भट्टिकाचक इत्यादि देख सकेंगे।—और एटिकिस्टोनके मानचित्रको भी देख लेंगे।

हुए । यह सभी वीर यांचा थे, और इन्हांने चन्नराजपूर्त अधिकारी यहुतसे होती हिंदी अपना कहर शिकार वेटनेंमे रत थे, उसी समय उन्होंने अपना किया। राजप्रतेने इसी हिंदी के उपनन्त तन्न पिताके प्राथम कहर शाया उन्होंने अपना किया। राजप्रतेने इसी हिंदी के अपने वेटनेंमे रत थे, उसी समय उन्होंने अपना किया। राजप्रतेने इसी हिंदी के अपने राजप्रतेन हुए । यह सभी वीर यांचा थे, और इन्होंने चन्नराजपूर्त अधिकारी यहुतसे हिंदी के अपने राजप्रतेन इसी हिंदी के अपने राजप्रतेन के

<u>ৢ৻৻৽৻৲৽৽৻৲৽৽৻৲৽৽৻৸৽৽৸৽৽৸৽৽৸৽৽৸৽৽৸৽৽৸৽৽৸৽৽৸৽ৼ৸ৢৼ৽৸৽৽৸৽ৠ</u>

हज़र अक्ष्वारोहो वीरोको साथ छे याद्वो पर आक्रमण करनेके छिये आगे वढा। इसके वराहा राज्यमे पहुँचते ही वराहा जातिने इसके साथ सम्मित की, और समाने वहां डेरे डाल दिये। वीर श्रेष्ट तन्को असीम साहस और वलके साथ आया हुआ देखकर विजातीय गण अपने २ स्वजातियोको इक्ष्टा करके अपनी रक्षाकी तैयागे करने लगे। क्रमानुसार चार दिनतक यदुवगपित तन्ने अतुल पराक्रमके साथ अपनी रक्षा की। और पाँचवे दिन अपने रोके हुए किलेके द्वारको खोलदेनेकी आज्ञा दी। इनकी आज्ञानुसार किलेका द्वार खोल दिया गया। और वह अपने प्राणयार पुत्र वीर विजेरावके साथ नंगी तलवारे हाथमे ले म्लेच्छोके विरुद्ध सम्पूर्ण यादवोकी सेना सहित शत्रुके सम्मुख हुआ। यदुवंशी क्षत्री वीरोके प्रवल पराक्रमसे शीव ही शत्रु परास्त होगये। सबसे पहिले वराहा जाति भाग गई, और उसके पीछे अन्य म्लेच्छ गण युद्धमे भगा डाल कर चारोओरको भाग गये। रणमे जय प्राप्त कर तन्ते शत्रुओंके डेरोपर चढाई कर उनके धन रत्नोको छूट लिया। मुलतान और लगहांकी सेना जब परास्त होकर भाग गई तब बूतावानके बूता राज-पूर्ताके अधीधर जीज्ने महाराज तन्जीके पास नारियल भेजा। और यह विवाह हो जानेके पीछे तन्जीकी मुलतानके अधीधरके साथ संधि होकर मित्रता होगई।"

तन्के औरममे निम्नलिखित पाँच पुत्र उत्पन्न हुए,-

१-विजैराव ।

३-जयतुग।

२-मकुर ।

४-आलन ।

## ५-राखेचा ।

" दूसरे कुमार मुकुरके औरससे माहपाने जन्म लिया. माहपाके औरससे महोला और दिकाउ उत्पन्न हुए। इस दिकाउने अपने नामसे एक विख्यात् हद खुद्वाया था, उसीके वश्वर सुतार हुए, और आजतक वह मुकुर सुतार नामसे पुकारे जांते है।"

''तीसरे पुत्र जयतुगके रत्नसी और चोहर नामवाले दो पुत्र जत्मत्न हुए। रत्नसी बहुत प्राचीन समयके विक्वस हुए वीकमपुर नगरमे जाकर रहे। और चोहरके कोला और गिरिराज नामवाले दो पुत्र हुए, इन दोनोने कोलासर और गिरराजसर नामके दो स्वतन्त्र नगर प्रतिष्ठित किये।"

' चौंथे पुत्र आऌनके औरससे निम्निर्लाखत चार पुत्र उत्पन्न हुए।"

१-देवसी ।

३-भवानो ।

२-त्रिपाछ।

४-राकेचो ।

विकारिक सिर्वासिक सिर्वासि

<sup>( 1)</sup> सुहरके बारब पुत्रोकी गणना राजपूरोंमे नहीं हुई, उनकी गणना माताओंके वर्णा-नुसार हुई थी।

"देवसीके वशवाले रेवारी अर्थान् उष्ट्रपालक हुए, और राकेचोके उत्तराधिकारी विणक हुए, और उनकी गणना इस समय ओसवाल जातिमें हुँई।

" तन्को विजासनी देवीकी ऋपासे एक स्थान पर बहुत सा गुप्र धन मिला, उसने उसी धनसे एक बड़ा भारी किला बनाबा और उसका नाम विजनोट रक्खा, र्जार उसी किलेमे उन्होंने मंबन् ८१३ (७५७ ई० ) के माघमासकी त्रयोदशी तिथि रोहिणी नक्षत्रमे देवीकी मृति स्थापित की और वह अस्सी वर्षतक अतुल पराक्रमके

साथ राज्य करके म्बगेको चेलगेय "।

अंदर्श करना अमर देशी इतिहासलेखकने फिर लिखा है कि ' विजयरावजी सम्वत् ८७० सन् ८२४ ईस्वीमे पितांक राज्यपर विराजमान हुए थे, उन्होने राज्यसिहासनपर वठकर अपनी जातिकी प्राचीन शत्र वराह (बरहा ) जातिक साथ युद्ध करनेका प्रस्ताव किया, और शीव्र ही युद्धमे उनका पराम्त करके उनकी सारी वन सम्पत्ति ह्यटली, सवन् ८९२ में वृता जातिकी रानीके राभेने एक कुमार उत्पन्न हुआ । उसका नाम देवराज रक्खा गया । वराह जाति। और लद्वागण शत्रुमें बदला हेनेके लिये एकसाथ मिलगये और उन्होने भट्टिराज विजेरावपर आक्रमण किया । परन्तु असीम पिनाकी नगह बीरना अपन करक उनको रणशेलम प्रकाश परास्त कर भगादिया, जब बराह जांति और त्याहोने देगा कि रणभ्भिमे उनका

पराम्त करना असम्भव है, तब अन्तमे उहाने पटान्त्रके माथ विवास दिलाहर उनके

हिल्पे वराहराजके पुरोहितकी गरणमे गये । वराहगणोने इस शोचनीय अवस्थामे हिल्ये वराहराजके पुरोहितकी गरणमे गये । वराहगणोने इस शोचनीय अवस्थामे हिल्ये वराहराजके पुरोहितकी गरणमे गये । वराहगणोने इस शोचनीय अवस्थामे हिला है इस समय भयकर विपत्ति उपिस्थित है राजकुमारका भागना भी असंभव वोध होता है इस कारण उसने अपने वृद्धिवलसे देवराजके गलेमे जनेऊ डालकर आक्रमण करने विवास कहा कि " जिसको आप हृंद्ध रहे हैं वह हमारे घर नहीं आया । इसके पीले वालोसे कहा कि " जिसको आप हृंद्ध रहे हैं वह हमारे घर नहीं आया । इसके पीले वालोसे कहा कि " जिसको हम देवराजके साथ भोजन भी किया, यह देखकर है शत्रुओने विचारा कि जिसको हम देवराज विचारते थे वह मनुष्य देवराज नहीं किस प्रकारसे इसके साथमें भोजन करता ? यह विचार कर उन लोगोने पुरोहितके घरको छोड़कर अपने दलके साथ भिट्टियोकी राजधानी तनोटपर आक्रमण किया और विजिते मनुष्य किलेके भीतर थे उन सवको एक २ करके मारडाला । इस प्रकारसे कुल विनोके लिये भाटीजातिका नामतक लोप होगया । "

इम प्रकार प्राणांके भयमे भयभीत हैं। देवराज बहुत समय तक क्राहा ज्यातिके वीचमे गुप्रभावमे गहे । और अन्तमे भागनेका सुअवसर जान वहासे चलकर अपने नाना वतावनेक राज्यम चलेगये। देवराजने ननसालम जाकर वहाँ अपनी माताके चरण-कमलोका दर्शन किया, जिस समय रात्रुओंने तनोटके किलेको अपने अधिकारमे करके वहाके प्रत्येक खो पुरुपाके प्राणाका नाश किया था, उस समय देवराजकी माता अपने किसी पुरातन पुण्यकी सहायतासे प्राण छेकर शत्रुओके प्राससे निकल भागी थी, देवराजके मुखचन्द्रको देखकर दु'खिनी माताने अत्यन्त आनन्दके साथ कुवरके मस्तक पर छवण छगाकर उसे जलमे डालकर कहा "कि हे पुत्र । तुम्हारे शत्रुओंका इसी भॉति छोप होजाय "। देवराज बहुत दिनतक पराधीन अवस्थामे रहे, अन्तमे अत्यन्त कातर हो उन्होंने अपने नानासे एक ग्राम माँगा। वृतानके अधीश्वरने पहिलेही इनकी एक याम देनेके छिये कह रक्खा था, जब उनके कुटुम्बियोने देखा कि महाराज इनको याम देनेके लिये तैयार है तो वे लोग राजाको भय दिखाने लगे, और वोले कि यदि तुमने देवराजको अपने राज्यमे याम दे दिया तो अन्तमे इस राज्यका महा अनिष्ट होगा, इस कारण आप किसी भांति भी देवराजको प्राम न वीजिये, बूतापित्से अपने कुटुम्बियोके इन भयदायक वचना पर शकित हो देवराजको वहाँ याम न देकर मरुक्षेत्रमे एक अत्यन्त सामान्य भूखड दिया। देवराजने उसी पृथ्वीमे केकय नामक एक शिल्पीकी सहायतासे भटनेर नामका किला अनवाया। और फिर कुल दिनोके

भूरतिहरू होता है जिल्ला है

<sup>(1)</sup> क्वेल टाइ साह्यमें कहा है कि " मिट्टियों के नेताने हुगी बनाने के लिये जो प्रवादना की बी वह भारते के अन्यान्य प्रान्तों में विदित्त है। माटना अर्थात् विभागसे ही इसका नाम भटनर हुना। क्वेंक नामकरणका मूल भी इसी प्रकार है। यह घालकाटासे अंप्रजीमें कल-क्ला दुना है इसका असल नाम घालकाटा है"।

पीछे एक बड़ाभारी किला बनाकर अपने नामसे उसका देवगढ़ वा देवरावले नाम रक्खा । मंत्रन् ९०९ के माघ महीनेकी पॉचर्वा तारीखको सोमवारके दिने इस

पीछे एक बड़ाभारी किला बनाकर अपने नामसे उसका देवगढ़ वा देवरावले नाम श्री रक्ता। संवन् ९०९ के माघ महीनेकी पाँचर्या तारीत्रको सोमवारके दिने इस किलेकी प्रतिष्ठा की गई थी।

"जब वृताके अधीधरने यह सुना कि मेरे टीहिन्नने रहनेके लिये स्थान न वाकर किला तैयार कराया है, तब उसने कोधित हो उस किलेकी तोडनेके लिये एक विनाकर किला तैयार कराया है, तब उसने कोधित हो उस किलेकी नावी माताको देकर उसे नानाक पास भेज दिया, और जो सेनाक नेता थे उनको किला लेनेके लिये युला भेजा। वह उस सेनामेक एकसौदांस नेताओको सुनम्मतिका बहाना करके किलेके लिये युला भेजा। वह उस सेनामेक एकसौदांस नेताओको सुनम्मतिका बहाना करके किलेके की सेनामेक एक नेताओको सुनम्मतिका बहाना करके किलेके की सेनामेक एक नेताओको सुनम्मतिका बहाना करके किलेके की सेनामेक एक नेताओको लागोको किलेक वाको समय भाग गई देवदेश सेनामेक उनके प्रति व्यावचाई सेना नेताओके अभावसे उसो समय भाग गई देवदेश सेनामेक उनके प्राण बचाये थे, कुछ ही दिनोके पीछ यह योगी देवराजके सम्मुरा योगीने आकर उसके प्राण बचाये थे, कुछ ही दिनोके पीछ यह योगी देवराजके सम्मुरा योगीने आकर उसके प्राण बचाये थे, कुछ ही दिनोके पीछ यह योगी देवराजके सम्मुरा की प्रत्येक धानुको सुवर्ण कर सकता था। देवररजके पिता और कुटुम्बी लोग वगह की पायमें स्थित पायके पायमें स्थान सेनामें सेवरराज जिस घरमें रहना था उसी घरमे यह योगी अपने यत्रेक प्राच्ये सेता रावस प्रति यात्रेक पर्ये प्रत्ये प्राच्ये सेता कार्यके लिखे चला गया। उस रसके प्रदेशी एक बेटेंडा-नानांक पास भेज दिया, और जो सेनांक नेता थे उनको किला लेनेके लिये बुला

घड़ेको रखकर किसी कार्यके लिये चला गया । उस रसके पडेकी एक बंडेंग-

राजनी तलबारमें स्पर्श होनेसे सारी नाज्यार सुन्नीता होगई। यह देगाहर देवाराज

उस पड़ेको लेकांगे और उस पंजकी सहाप्रवास ही कहा है गगाउँ हिला विवास या ।

<del>χ</del>έστιτο στητο στητο

" जव देवराजने देखा कि मेरी इस समय अवनीतमे उन्नति होगई है और 🖞 क्रमशा मेरी सेनाका वल भी वर्द गया है तर्व उसने यदुवंशियोको विध्वंस करनेवाली वराह जातिको उचित फल देनेकी प्रतिज्ञा की । और उस क्षत्रिय कुलतिलक देवराजने अपनी उस प्रतिज्ञाको शीच्र ही पूर्ण भी करिलया। उन्होंने वराह जातिको इस भाँति परास्त किया कि इनके रनवासकी कुलवधुओंका बूंबट तक अपने हाथसे खोला इस प्रकार वराह जातिको उचित फल देकर वह देवरावलमे चले आये। फिर उसने शत्र लड़ाहो परं आक्रमण करने और उनको उचित दंड देनेकी प्रतिज्ञा की । इस समय लङ्गाहोके युवराज अलीपुर नामक स्थानको विवाहके लिये सेनासहित जारहे थे, यह सुअवसर पाय देवराजने सेना सहित कुमारके ऊपर धावा किया, और वातकी वातमें एक हजार लङ्गाहोको मारडाला । लङ्गाहोने देवराजसे परास्त हो उसी समयसे इनकी आयीनता

कनेल टाइ साहबने हिंद्रा सम्यान प्रकार वर्ग कार करती। लिया के साहबने लिया है हि कि " यहुमट्टीवंगिक पंजाबसे वितादित होकर भागनेक समयसे लेकर मरुक्षेत्रमें कार्तिक प्रवाद कार्तिक सम्यान अपनी सम्मितिये प्रकाश की कि " यहुमट्टीवंगिक पंजाबसे वितादित होकर भागनेक समयसे लेकर मरुक्षेत्रमें उनकी गेप राजधानिक स्थापन तकके समयके पीछे पूर्व वर्णित समयसे यहुभट्टीवंगिक अन्तर्जाति समरमें यह लक्काह जाति यहुभट्टियोकी सहायतामें नियुक्त थी तब इस जातिका आदिम विवरण और उसके शेप भाग्यके सम्बन्धमें कुछ कहना इस स्थान पर उचित जान पड़ता है। यह तो भली भाँतिसे प्रकाशित किया जा चुका है कि इस समय लक्काह गण राजपृत थे और वह वास्तविक अप्रिकुलकी चार आसाओंमें चालुक्य वा सोलङ्की जातिसे सक्य रखते थे। उनका आदि वासस्थान नोकोटदेशमें था। इससे वोध होता है कि यह आवृ शिखरमें आकर हिन्दूधमैंका अवलम्बन करनेके पिटले नौकोट देशमें रहथे थे।

सवत् ७८७ सन् (७३१ ईस्त्री) में भट्टि उपनिवंशोदलके नेताद्वारा तनोट दुर्गके निर्माणसे लेकर संवत् १५३० सन् (१४०४ ईस्त्री) तक ७४३ वर्ष सीमाक अवलम्बन करनेके पिटले नौकोट देशमें रहथे थे।

सवत् ७८७ सन् (७३० ईस्त्री) में भट्टि उपनिवंशोदलके नेताद्वारा तनोट दुर्गके निर्माणसे लेकर संवत् १५३० सन् (१४०४ ईस्त्री) तक ७४३ वर्ष सीमाक क्रिक्त स्थाय लही आई हुई इन दोनो जातियोकी विवादाप्रि एकवार ही वृद्यमई। इमके कुछ समयके पीले वावरने भारतवर्षपर आक्रमण किया, और मुलतान उसके सामराज्यका एक अश्रहपसे गिना गया। उसी समय इस जातिका अदिकार लेप होगया। तारीख फरिस्ताने इस जातिको मुलतानके राजवंशी क्रिक्ट उद्धा किया है, और इस वंशक जानने योग्य वृत्तानके राजवंशी क्रिक्ट उद्धा किया है, और इस वंशक जानने योग्य करते थे। मुसल्मान क्रिक्ट उद्धा किया है कि व्यवस्त मुक्ट तीस वर्ष पिहले राज्य करते थे। मुसल्मान क्रिक्ट निवारमें मुक्ट को प्रता प्रतिनिविक्यसे मुलतानमें भेज। शेख यूमुकने मुलतानमें उत्तर यूमुकने मुलतानमें स्वत्र ने त्राय यूमुकने मुलतानमें भेज। शेख यूमुकने मुलतानमें स्वत्र ने त्राय यूमुकने मुलतानमें सेजा। शेख यूमुकने मुलतानमें सेजा। शेख यूमुकने मुलतानमें स्वत्र ने त्राय यूमुकने मुलतानमें सेजा। शेख यूमुकने मुलतानमें सेजा प्रतिनिविक्यसे मुलतानमें सेजा। शेख यूमुकने मुलतानमें सेजा व्यवस्त मुलतानमें सेजा प्रतिनिवक्यसे मुलतानमें सेजा। शेख यूमुकने मुलतानमें सेजा यूमुकने मुलत

क्षेट्रीहरू के स्टिन्स स्टिन्स स्टिन्स स्टिन्स स्टिन्स स्टिन्स स्टिन्स स्टिन्स स

जाकर अपने उत्तम व्यवहारोंसे और पासके देशोंके राजाओंके मनको हरण करित्या। उन्ही राजाओंमे रुद्गाह जातिके अधीश्वर राय सेहरा भी एक थे। राय सेहराने मुलतान जाकर अपने उत्तम व्यवहारांस आर पार में एक थे। राथ सहरा जी एक थे। राथ सहरा जी जाकर अपने उत्तम व्यवहारांस अधिधर राथ सेहरा भी एक थे। राथ सहरा उत्ति इच्छा प्रगट शिं उन्हीं राजाओंमें एड्जाह जातिके अधीधर राथ सेहरा भी एक थे। राथ देनकी इच्छा प्रगट शिं उन्हीं राजाओंमें एड्जाह उनके करकमएमें अपनी पुत्री देनकी इच्छा प्रगट शिं जाकर शेख यूसफ उनकी वातपर की, और उनके आधीनमें रहकर कार्य करनेको भी कहा । शेख यूसुफ उनकी वातपर हो। तम्मत होगया। सेवीसे मुछतान तक उस समय यह समाचार आनेजाने छगा, और हो। सम्मत होगया। सेवीसे मुछतान तक उस समय यह समाचार आनेजाने छगा, और हो। सम्मत होगया। सेवीसे मुछतान तक उस समय यह समाचार आनेजाने छगा, और हो। सम्मत होगया। सेवीसे मुछतान तक उस समय यह समाचार आनेजाने छगा, और हो। सम्मत होगया। सेवीसे मुछतान तक उस समय यह समाचार आनेजाने छगा, और हो। सम्मत होगया। सेवीसे मुछतान तक उस समय यह समाचार आनेजाने छगा, और हो। सम्मत होगया। सेवीसे मुछतान तक उस समय यह समाचार आनेजाने छगा, और हो। सम्मत होगया। सेवीसे मुछतान तक उस समय यह समाचार आनेजाने छगा, और हो। संवीसे मुछतान तक उस समय यह समाचार आनेजाने छगा, और हो। संवीसे मुछतान तक उस समय यह समाचार आनेजाने छगा, और हो। संवीसे मुछतान तक उस समय यह समाचार आनेजाने छगा, और हो। संवीसे मुछतान तक उस समय यह समाचार आनेजाने छगा, और हो। संवीसे मुछतान तक उस समय यह समाचार आनेजाने छगा, और हो। संवीसे मुछतान तक उस समय यह समाचार आनेजाने छगा, अधि सम्मत हो। संवीसे मुछतान तक उस समय यह समाचार आनेजाने छगा, अधि सम्मत हो। स्वीसे सम्मत हो। स्वीसे सम्मत हो। स्वीसे सम्मत हो। स्वीसे सम्मत हो। सम्मत हों। राय सेहरने क्या गृसुफका इतना सम्मान किया आर क्या उत्तक ता छप जा कि है। राय सेहरने क्या गृसुफका इतना सम्मान किया आर क्या उत्त रहा। तात्पर्व यह या कि किया भाव प्रकाशित किया था इसका मतल्य छिपा न रहा। तात्पर्व यह या कि हो। उनने इसी मित्रताके वहानेसे शेख गृसुफको वदी करिल्या, और उसे दिही भेज-कनल टाइ साहबने फिर लिखा है "फरिस्ताने, राव सेहरा और इनके स्वजातीय 3/1/201/201/20 प्रितिष्टित हुआ।"

लङ्गाहगणांको अफगान कहा है, नेवी देशके निवासी नमरी जातिके थे यही नूमरी जाति अगणित जाट जातिकी एक शासा थी। और विशेष करके इन्होंने यजनवर्मिके अवलम्यनके समयसे विलोचकी उपावि धारण की है। भट्टीवराके इतिहासवेत्ताने ल्जाहीको एक म्यानमे पठान और दृसरे स्थानमे राजपूत कहा है। पठान और न्यात्व गह उस समय मुमल्मान थे। यह स्पष्ट प्रकाशित नहीं होता। एकमाश राग भी

हिंद्ध कर प्रका भेष थरे छुद्रवाकी राजधानीमे आपहुँचे। शीघ ही नगरका द्वार खोळ दिया गया। परन्तु देवराजने अपने सेवक और सेनांक साथ-नगरमे पहुँचते ही युद्ध आरम्भ करिया। छोद्रगणोंक परास्त होते ही देवराज छुद्रवा के सिहासन पर विराजमान हुए। और अन्तमं नृपभानुकी कन्याके साथ विवाह करके यादवोकी सेनांक एक दळको वहाँ छोड़ आप देवरावळको छोट आये। देवराज इस समय छुपन हजार अदवारोही और एक छाख इंटोके अधीधर हुएँ।"

"इस समय देवरावळसे यशेकणे नामका वैत्र्य धारानगरीमे जा रहा था। धारा-पित कुमानु पंचारने उसे धनवान् जानकर वर्दी करिल्या और उसका समस्त धन छीन कर अन्तमं उसे छोड़ दिया। जब यशोकणे देवरावळमे आया तव देवराजके समुख नेत्रोमे ऑम् भर विनती कर नम्रतास कहा हिए है, और मेरे पास जितना धारपारितेन विना ही कारण मुझे वन्दी कर अन्नसंत कहा हिए है, और मेरे पास जितना धारपारितेन विना ही कारण मुझे वन्दी कर नम्रतास कहा हिए है, और मेरे पास जितना धारपारितेन विना ही कारण मुझे वन्दी कर के अनेक कष्ट हिए है, और मेरे पास जितना धारपारितेन विना ही कारण मुझे वन्दी कर नम्रतास कहा हिए है और मेरे पास जितना धारपारितेन विना ही कारण मुझे वन्दी कर अव मुझे छोड़ दिया है। उन्होंने मुझे जैसा कष्ट दिया है इस आप देखिय कि मेरे गलेमेरस्तीक बॉधनेका चिह्न अवतक विव्यान है।" इसा है, पंचार राजाने जो यगोकणिक अपमान किया है सो मानो मेरा ही अपमान किया है पहा है। परन्तु एक दिनमें प्रतिक प्राचान कर कर गण । आपने अपनो अपनो अपनो प्रतिक प्राचन कर गण । आपने अपनो अपनो अपनो प्रतिक हो। परन्तु एक देवरा के सि समय यह अपने प्रतिक प्रता है। परन्तु एक सानोमें प्रतिक हिस प्रकार मुणे हिया है। परन्तु एक सानोमें प्रतिक हिस हमानो के किस प्रवास पाळन करते थे वह आपने डमे परन्तु एक सानोमें पहित है। परन्तु एक सानोमें पहित है। पर ने हमानोस हमानोस वह है कि वशाइणिक अपनानका वित्त हो। परने परने परने परने परने परने हमाने वही है कि वशाइणिक अपनानका वित्त हो। परने परने परने हमे सि हम सानोमें पहित हो। हो हमानोस वह हम दिनमें वही हमाने वही हमाने वही हमाने हमानोस कर हमाने हमाने हमाने हमान हमाने हमान हमाने हमान हमाने भेष धरे लदवाकी राजधानीमे आपहुँचे। शीघ लेकर वरका

ूर्ड हिरू करिए हेर्सिट हेरिए स्थान

जनुशासन पत्र मिला था। वह जैनभाषामें लिखा हुआ था। उससे यह जाना जाता है कि इस देशमें उस समय जैनवर्म बचलित वा।"

<sup>(</sup>२) यद माहबने इहा हे कि लिखनेवालों हे दोपसे ही यह सरया विदोपरूपमे गिनी गईहै।

राधिरिक्य राजान नर्जर के ।

जाकर उसका जय करना किसी प्रकार भी सम्भव नहीं हो सकता, किर जब प्रतिज्ञा की है कि विना धारानगरीको जीते हुए जल भी स्पर्श नहीं करूँगा ? तव क्या उपाय है? तिस पर फिर कई दिनतक विना जलपान किये हुए जीवित भी असभवहै, और जब यह प्रतिज्ञा की है तो इरिरमे प्राण रहतेहुए प्रतिज्ञाको भग नहीं कर सकते"॥ अन्तमे मन्त्रियोने यह सम्मति दी ाक धारानगरीके निवासी पवार है और वहाँका राजा भी पंचार है, आपकी सेनाम बहुतसे पंचार और प्रमार जातिकी सेना है। आप महीकी एक これである。プロスでいかのからからが बारानगरी तैयार करवाइये तळवार हाथमे छेकर आपकी सेनाके पॅवार उसकी रक्षा करे, और आप सेना महित उस क्रुत्रिम वारानगरी पर आक्रमण कर विजयी है। अपनी प्रतिज्ञाको पर्ण कीजिय। इस सम्मतिके अनुमार शीच ही कार्य आरभ होगया । देव-राजको सेनाम जिनने पॅबार थे वह सभी अपने २ हाथमे नछवारे और भाले लेकर वीर-माजमे मजकर यागनगरीकी रक्षामे नियुक्त हुए । बीरश्रेष्ट देवराजने सेना साथ छे उस-पर आक्रमण किया। दाना और भयकर समरानल प्रज्ञवलित होगई, इसी समयमे पॅबारोकी सनाने कहा.— देशि-जहाँ पंचार नहीं बार है, जहाँ धार नहीं प्चार ।

बारक विना पंत्रार नहि, नहि पत्रार विन बार ॥

इसका अर्थ यह है कि जिस स्थानपर पंचार है वह स्थान हो धार है और जिस स्थानपर वार है उसी स्थान पर पंत्रार है। पंत्रार के अतिरिक्त पर नहीं है और पार है *পুরিশংস্টা শতা*নিত্রীরতানিত্রীরতানিত্রীরতানিত্রীরতানিত্রীরতানিত্রীরতানিত্রীরতানিত্রীর

पहिलेसे ही सीमापर सेना भेज दी थी, परन्तु अतुल पराक्रमी यादवीकी सेनाने प्रलयकालीन मेचमालाकी समान उस प्रमारोकी सेनाको न जाने कहां छिन्नभिन्न करिंद्या। देवराजने अन्तमे धारानगरीपर धावा किया। धारापित वृज्ञभानु धन और प्राण तथा राज्यकी रक्षाके लिये पाँच दिनतक लड़ाई करते रहे, और अन्तमे आठसौ सेनाके साथ युद्धभूमिमे मारेगये। देवराजने अत्यन्त प्राचीन धारानगरीके किलेकी चोटोकें ऊपर अपनी विजय पताका लगाई, और फिर आप लुद्रवानगरीको लोट आये"।

"देवराजके औरससे मंद और छेणो नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए। और शेपोक्त पुत्रोके पांच पुत्र उत्पन्न हुए, वह लोग छेणोराजपृत नामसे विख्यात् है। जिस खदाल नामक देशमे देरावर स्थापित था उस देशमे देवराजने बहुतसे बड़े २ सरोवर खुदवाये तनोट नामक स्थानमे जो सरोवर खुदवाया था वह तनोटसर नामसे प्रसिद्ध है, और देवसर नामवाला एक बड़ा सरोवर अपने नामसे खुदवाया था। एक समय देवराज कुछ थोड़ेसे सेवकोको साथमे ले शिकार खेलनेको गये। ऐसे सुअवसरको पाकर छानिया जातिके बलोचोने छव्वीस अनुचरोके साथ देवराज पर आक्रमण करके उनको मारडाला। देवराजने ५२ वर्षतक अनुल पराक्रमके साथ राज्य किया।"

जरीर साग करनेपर इनके बड़े पुत्र मूंदजी '' देवराजके सिंहासन पर विराजमान हुए, उन्होंने वारह दिनतक अशोचमें रहकर पिताका श्राद्ध कार्य समाप्त किया तदनन्तर राज्याभिषेक हुआ ६८ कुओके जल और एकसी ऑर्ड भिन्न २ पवित्र वृक्षोके पत्तोसे, मूंदने स्नान किया और एक उत्तम आचरणवाळी सती स्रीने मृद्के मस्तक परसे सुगंधित द्रव्योको उतारा, मृन्देक सम्मुख पचामृत रक्खा गया, सुवर्ण, चांदी, मूंगा, मोती, राजछत्र, दूर्वा, और अनेक भांतिके सुगन्धित पुष्प, दर्पण, एक राजकुमारी कन्या, एक रथ, एक पताका, एक बेलेका वृक्ष, सात प्रकारके खरँगोश, दो मछली, एक घोड़ा, एक वैल, एक वड़ा शख,एक कमल, एक पात्रजल, चामर, वत्सतरी, नारियल हरेवर्णकी मट्टी और नैवेद्य इत्यादिसे सुसिज्जतकर रक्खी गई। शेरकी खालके ऊपर ( उस खालके ऊपर सात द्वीपोका चित्र खिचा हुआ था ) योगीभेषसे कुमार बैठाये गये उन शरीरमें विभूति लगाकर कानोंमें मुंदरे पहराये गये, उनके ऊपर सफेद चमर ढुटने लगा। वह अपने पिताके सिहासनके ऊपर विराजमान हुए, पुरोहितने आशीर्वाद दिया और सामन्त गण उपहार देने छो, मृंदने पिताके सिहासनपर वैठने ही अपने पिताके मारनेवाछेके विरुद्ध वदछा छेनेके छिये युद्धका तैयारी की। हत्या करनेवाले पहिलेसे ही

अपनी रक्षकि लिये सज रहे थे, मृदजीने उनको आक्रमण करके शतुओकी आठसौ मेनाका नाग कर उन्हें उचित फल दिया। रावलमुद्के वाल नामक एकमात्र पुत्र

<sup>ं ।)</sup> पर दूसरा इतिहास कहता है इनकी अनम्या १३० वर्षकी यी । इतिहास चारण र'मनाय रन्न

<sup>(</sup>२) उर्द तर्नुमें कागत.

उत्पन्न हुआ, जब कुमारवाछूकी अवस्था चीदह वर्षकी हुई उस समय( पातन ) पट्टनके

राजा सोछंकी जानके बद्धभसेनने उनके साथ अपनी कन्या ब्याह देनेके छिये क्ष्त्रियोकी रीतिके अनुसार, नारियल भेजा । वालृरावने पातनमे जाकर सीलङ्की

मन्धर्जा ( मृंद्जी ) के झरीर त्याग करनेपर वाछूरात्र सबन् १०३५ आवण कृष्ण द्वादकी वानिश्चरके दिन पिताके सिहासनपर वेठे । इनका भी पूर्वोक्त रीति भातिके अनुसार राज्याभिषक हुआ । वेहके औरससे निम्न लिखित पाँच पुत्र हुए ।

" एक अरव व्यवसाई एकसी योडे लिये जा रहा था. उसके घोड़ोंसे एक घोड़ा

सवसे श्रेष्ठ था, और उसका मृत्य एक छाख रूपया - रक्त्वागया था। सिन्धुनदोके पश्चिम मीमाका निवासी गाजीखा नामक पठान उस बोडेका अधीवर था। वसावीने अपने भ्राताके साथ भिलकर सेना साथम ले उस देशमे जाहर गाजीसाहे शाणी हा

सिहके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका साम सनासाय था। उसके पुत्र वहाँक

रह महोर है जा है। ए पड़िहार जाताय जगन्नायपर आक्रमण कर्नेड न्नेक स्वानके फार्सी ४ शकी जीतकर "देवराजके ओरससे मंद और छेणो नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए। और शेपोक्त पुत्रोंक पांच पुत्र उत्पन्न हुए, वह लोग छेणोराजपूत नामसे विख्यात् है। जिस खदाल नामक देशमें देरावर खापित था उस देशमें देवराजने वहुतसे वड़े २ सरीवर खुदवाये तनोट नामक स्थानमें जो सरीवर खुदवाया था वह तनोटसर नामसे प्रसिद्ध है, और देवसर नामवाला एक बड़ा सरीवर अपने नामसे खुदवाया था। एक समय देवराज कुछ थोड़ेसे सेवकोको साथमें ले शिकार खेलनेको गये। ऐसे सुअवसरको पाकर छानिया जातिक वलोचोने छव्वीस अनुचरोके साथ देवराज पर आक्रमण करके उनको मारडाला। देवराजने ५२ वैर्षतक अतुल पराक्रमके साथ राज्य किया।"

'' देवराजके शरीर साग करनेपर इनके बढ़े पुत्र मुंद्जी पिताके सिंहासन पर विराजमान हुए, उन्होंने वारह दिनतक अशोचमें रहकरे पिताका श्राद्ध कार्य समाप्त किया तद्नन्तर राज्याभिषेक हुआ ६८ कुओके जल और एकसी ऑड भिन्न २ पवित्र वृक्षोके पत्तांसे, मूंदने स्नान किया और एक उत्तम आचरणवाली सती स्त्रीने मूदके मस्तक परसे सुगंधित द्रव्योको उतारा, मून्दके सम्मुख पंचामृत रक्खा गया, सुवर्ण, चांदी, मूंगा, माती, राजछत्र, दूर्वा, और अनेक भांतिके सुगन्धित पुष्प, दर्पण, एक राजकुमारी कन्या, एक रथ, एक पताका, एक वेलेका वृक्ष, सात प्रकारके खरेगोश, दो मछली, एक घोड़ा, एक वैल, एक वड़ा शंख,एक कमल, एक पात्रजल, चामर, बत्सतरी, नारियल हरेवर्णकी मट्टी और नैवेच इत्यादिसे सुसज्जितकर रक्खी गई। शेरकी खालके ऊपर ( उस खालके ऊपर सात द्वीपोका चित्र खिचा हुआ था ) योगीभेपसे कुमार वैठाये गये उन शरीरमे विभूति लगाकर कानोंमें मुंद्रे पहराये गये, उनके ऊपर सफेद चमर हुछने छगा। वह अपने पिताक सिहासनके ऊपर विराजमान हुए, पुरोहितने आशीर्वाद दिया और सामन्त गण उपहार देने छगे; मूंदने पिताके सिहासनपर वैठते ही अपने पिताके मारनेवालेक विरुद्ध वदला लेनेके लिये युद्धका तैयारी की । हत्या करनेवाले पहिलेसे ही अवनी रक्षाके छिये सज रहे ये, मृद्जीने उनको आक्रमण करके शत्रुओकी आठसौ

मेनाका नाश कर उन्हें उचित फल दिया। रावलमृदके वाहु नामक एकमात्र पुत्र

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> पर दूसरा दितिहास कहता है इनकी अवस्था १३० वर्षकी वी । इतिहास चारण रामनाय रन्न्

<sup>(</sup>२) उद् तर्जुनमें कागज,

उत्पन्न हुआ, जब कुमारवाछूकी अवस्था चीदह वर्षकी हुई उस समय (पातन ) पृहुनके राजा सोछंकी जातके ब्रह्मसेनने उनके साथ अपनी कन्या व्याह देनेके छिये क्षित्रयोकी रीतिके अनुसार, नारियल मेजा । बाछूरावने पातनमे जाकर सोलङ्की राजकुमारीका पाणिग्रहण किया ।"

" राव मन्धर्जी (मृंद्जी) के शरीर त्याग करनेपर वाछूराव सवत् १०३५ आवण ऋष्ण द्वादशी शनिश्चरके दिन पिताके सिहासनपर वैठे । इनका भी पूर्वोक्त रीति भांतिके अनुसार राज्याभिषेक हुआ । वेछूके औरससे निम्न लिखित पाँच पुत्र हुए ।

" १-दूसाजी । २-सिह । ३-वापेराव । ४-इनवे । ५-मूलअपसा ।

" उक्त पाच पुत्रोके वशधर अनेक शाखाओंमे विभक्त हुए।"

" एक अश्व व्यवसाई एकसो घोड़े लिये जा रहा था, उसके घोड़ोमे एक घोड़ा सबसे श्रेष्ट था, और उसका मूल्य एक लाख रूपया रक्खागया था। सिन्धुनदीके पश्चिम सीमाका निवासी गाजीखां नामक पठान उस घोडेका अधीश्वर था। दूसाजीने अपने भ्राताके साथ मिलकर सेना साथमे ले उस देशमे जाकर गाजीखांके प्राणोका संहार किया, और उस घोड़ेको विजयके धनस्वरूपमे ले आया।"

सिहके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम सचाराय था। उसके पुत्र वहांके औरससे रत्न और जग्गा नामके दो कुमार उत्पन्न हुए। और वह मंडोरके अधीक्षर पिड़हार जातीय जगन्नाथपर आक्रमण करके उनके आधीनके पांचसी उदांको जीतकर है आये। उसके उत्तराधिकारीगण सिहराव राजपृत नामसे विदित्त है। "

" वापरावके दो पुत्र उत्पन्न हुए, एकका नाम पाहुर और दूसरेका नाम मांदन था पाहुरके औरससे विरम और तोलर नामवाले दो पुत्र उत्पन्न हुए । उनके अगणित वंशधर पाहु राजपृत नामसे विदित है। पाहु राजपृताने उनके निवास स्थान वीकमपुरमे जाकर जोहियोंके जितने देश उनके अधिकारमे थे उनपर और देवी टालनक अपना अधिकार करित्या। और उन्होंने पुगलमे अपनी राजधानी स्थापित करके वहाँ अगणित कुए जुदवाये। वह सभी पाहु कृप नामसे विद्यात है।"

"मारवाडके आधीन नागौर देशके निरुट साष्ट्रनामक स्थानमे विची जानिका यहराय नामवाले एक महावलवान् और असीम साहसी बीर निवास करना था । यह मनुष्य इनना साहमी था कि इसने पुगलनगरीके द्वारतक जाकर वहाँ उनका सर्वेम्य एट्कर जयतुन भाटियोका सहार किया।इन नरकरोके नेनाओके उपद्रव दूर करने और उनको उपित वह देनेकी उपरासे दसाजीने एक समय गगाजीमे स्नान करनेका वहाना कर किनेन ही साहनी बीर योथाओको अपने साथमे ले दम्युनेनाओक अधिकारी देशमें जाकर उनके नेना और उनके आधीनके नौमौ मनुष्योका एकदार ही नाश कर दिया"।

יתוכט וונטאוני אונים אונ

(१९२) कु राजध्यान झातहास-माग र. क्ष १६ राजध्यान झातहास-माग र. क्ष १६ राजध्यान झातहास-माग र. क्ष १६ राजध्यान अधिर प्रतापसिंह जिस खेडुंदेशमें रहेंन थे दूसाजी अपने तीन हैं भाइयों हो लेकर वहाँ गया, और प्रतापसिंह जित कन्याओं के साथ अपना विवाह १९ किया, उस खेड्देशमें यहुवंशियोंने मुक्त हाथसे थन खर्च किया था। कितने ही १९ हिसे के पीछे विछोचोंने खड़ाछ राज्यमें जाकर विषम अत्याचार करने प्रारम्भ कर १९ हिसे के पीछे विछोचोंने खड़ाछ राज्यमें जाकर विषम अत्याचार करने प्रारम्भ कर १९ हिसे के साथ अपना करने था सारागये, और शेष सव भाग गये, वाष्ट्रसाकों शाल्यान करनेपर उसके पुत्र हु साजीं १०० सवन्में आपाढ़के महीने यहुवंशके सिहासनपर विराजमान हुए ११ व्याजी १०० सवन्में आपाढ़के महीने से यहुवंशके सिहासनपर विराजमान हुए ११ व्याजी १०० सवन्में आपाढ़के नहीं के सुन्त होये कहा भेजा कि हम दोनों वहुत काल पहिल्ले सम्बन्धवन्यन्यनमें वंधेहुए हैं इस कारण आप हमारे राज्यमें छूट करता हुआ देखकर दूसाजीने उनके पास एक दूपके हाथ कहला मेजा कि हम दोनों वहुत काल पहिल्ले सम्बन्धवन्यन्यनमें वंधेहुए हैं इस कारण आप हमारे राज्यमें छूट अत्यान के साथ मिता साथ विद्या वाम हमारी हिसे सम्बन्धवन्यन्यनमें वंधेहुए हैं इस कारण आप हमारे राज्यों के सल्लेव वहा प्रवल पराक्रम करके हमीरको परास्त करिया। दूसाजींके जेसलवेव वहा प्रवल पराक्रम करके हमीरको परास्त करिया। दूसाजींके जेसलवेव वहा प्रवल पराक्रम करके हमीरको परास्त करिया। दूसाजींके परलोकवासी वहा प्रवल पराक्रम करके हमीरको परास्त करिया। दूसाजींके परलोकवासी परास्त हमारे साथ विद्या वाम हमारी जीता हमारी हमारे परास्त कराय वाम हमारी हमारे परास्त कराय वाम हमारी हमारे परास्त हमारे कराय हमारे साथ विद्या हिस्स सम्य कहा। विद्या वाम करते है और पार्टी सोलर तिरास करी। प्रवल्त उत्तर हमार करी हमारे साथ विद्या हिसे साथ करी। प्रवल्त उत्तर हमार करी हमारे करे अवेश्वर हुए इसाजींक और भी पुत्र इसी समय योग्य होग्ये था। इस समय जयसलकी अवस्था विराजको और साम हमारे वित्र वाम विद्या वाम होग्ये था। इस समय जयसलकी अवस्था वाम हमाजींक और मी पुत्र इसी समय योग्य होग्ये था। इस समय जयसलकी अवस्था वाम विद्या वित्र साम वित्र सा

ं वा अजयपालने विवाह किया, और दूसरी कन्यांके साथ मटीराजकुमार विजेराजने

<sup>(</sup>३) टाट् साहवने अपने टीकेंमें लिखा है कि " कमारपालचरित नामक जिस पुन्तकमें ें? अनहरुवाटा पत्तनके राजाओंके इतिहासका वर्णन है, उनेम सिद्धराजके शासनका समय सन्वत् ११५२ में १२०१ तक अर्थात् १०९४ से ११४५ ईसवी तक लिया है। Section of the content of the conten

<u>illorina Crina brina br</u>

और तोसरी कन्याका सबध चित्तारिक राणाके साथ ठहर गया । भट्टीजातिक अधीश्वर सातसो अद्वारोही सेना साथले लुद्रवासे धारानगरीको विवाह करनेके लिये गये। उस समय सीशोदिया और सोलङ्की राजा भी वहा पहुंच गये थे। भट्टीराज विवाह करनेके पीले लुद्रवाको चले आये, और महादेवजीका एक वड़ाभारी मिद्र वनवाया, और उसके सम्मुख एक वड़ा सरोवर खुदाया, उस पवार राजकन्यासे राहड नाम वेटा पेदा हुआ, इनके नेतसी और केकसी नामवाले दो पुत्र उत्पन्न हुए। "

भट्टी इतिहासवेत्ताने छिखा है कि "भोजदेव वहुत दिनोतक लुद्रवाके सिहासन-पर निश्चिन्त न वैठसके, कारण कि कुछ ही समयमे इनके चचा जयसलदेवने इनके विरुद्ध भयानक पड्यन्त्रका विस्तार किया। परन्तु भोजदेव सदा पांचसो सोलकी राजपुत वीरोसे रक्षित रहते थे इस कारण जयसल किसी प्रकार भी उनके शरीरपर हस्तक्षेप न करसके । इस समय पाटनके अधीश्वर भारतिवजयकी अभिलाषासे गजनीके शहाव-हीनके साथ युद्धेमें लिप्त थे, झहाबुद्दीन उस समय ठहानामक देशको जीतकर पाटनके अधीक्वको परास्त करनेमे लगरहा था, चतुरनीतिविशारद जयसलने देखा कि भोज-देवको सरलतासे हस्तगत करके उनके सिहासनपर वैठना कोई साधारण वात नहीं है, इस कारण बहुत चिन्ता करनेके पीछे अन्तमे उसने एक उपाय स्थिर किया। उसने अन्तमे शहाबुद्दीनके साथ मिलकर अनहल्वाडा पट्टनपर आक्रमण करनेका दृढ सङ्गल्य किया। उसने यह विचारा कि जो सेना भोजदेवके गरीरकी रक्षा करनेके छिये स्थित है, अनहलवाड़ा पट्टनपर आक्रमण करते ही विपत्तिको सम्मुख देखकर वह अवश्य ही भाग जायगी । और हमारा मनोरथ सरलतासे सिद्ध होजायगा। नीतिविद्यारद जयसलने मनहीमन यह सिद्धान्त निश्चित कर अपने प्रधान २ कुटुन्वियोंके दोसी असीम साहसी अद्यारोही सेनाके साथ पजावको गमन किया । इसी समय शहावृहीन गौरी ठट्टेको जीतकर वहाँ एक दल यमनाकी सेनाका रख सिधुदेशकी प्राचीन राजधानी अरोड नगरको जा रहा था। जयसङ यवनराजाके साथ साक्षान् करनेके छिये उमी अरोडम आये । शहावद्दीनने जयसलको आया हुआ देखकर इनका भलीभातिसे आद्र मनकार किया। जयसळने अपने मनका अभिप्राय कह सुनाया, उमपर शांत्र ही देगोंकी मित्रता होगई। शहाबुद्दीनने करीमखा नामक एक प्रधान सेनापितको कई हजार मेनांक साच जयसहकी सहायताके हिये अर्थान् भोजदेवको परान्त करने और लुद्रवाराज्यके। जयसटके हाथमें समर्पण करनेको भेज दिया । बार श्रेष्ट जयसङ्के इस प्रकार यवनेति। सेना साथ ठे छुद्रवापर आऋमण कर प्रवल युद्धकी अग्नि प्रव्वलिन कर दी । इस अद-कर युद्धमे भोजदेवके मरते ही उसकी बची बचाई सेनाने जयस दर्ग आधी-

हुद्रवाको एटकर भनसरदेशको चटागवा

नता स्वीकार करली । जयसलने लुद्रवाके निवासियोको अपनी २ यन मन्यत्ति अन्यत्र लेखानेके रिये को दिनकी अविच दी । तासरे दिन यवनसेनापति करीसार्य

*รู้เอโ*ห้อ*ร์*ห้อ*ร์*ห้อ*ร์*ห้อ*ร์*ห้อ*ร์*ห้อ*ร์*ห้อ*ร์*ห้อ*ร์*ห้อ*ร์*ห้อ*ร์*ห้อ*ร์*ห้อ*ร์*ห้อ*ร์*ห้อ*ร์*ห้อ "इस प्रकारसे वीरश्रेष्ठ जयसल्ने छुद्रवाके सिहासनपर अपना अधिकार किया। उनके अभिपेकके विरुद्धमें और कुछ कहनेका साहस नहीं होता। परन्तु जयसलने THE PRESINE THE PRESINE THE PRESINE FRESINE FRESINE FRESINE FRESINE FRESINE FRESINE FRESINE FRESINE FRESINE FRE राज्यपर वैठकर जब देखा कि लुद्रवा देश एक ऐसे स्थानमे स्थित है कि जहां शत्र-दुल वड़ी सरलतासे आकर विजयी होसकते है और ऐसे स्थानपर राजधानीकी रक्षा करना किसी प्रकार भी सभव नहीं होसकता, तव उसने अपनी रक्षाका एक स्थान निर्घारित किया। वह स्थान छुद्रवासे पाँच कोश दूर था। एक समय एक पत्थरके **ऊपर** जयसलने एक ब्राह्मणको वैठा हुआ देखा। ब्रह्मसर नामक कुडके समीप उस त्राह्मणकी कुटी थी। जयसलने उस पूजनीय त्राह्मणको प्रणाम करके अपने आनेका समाचार कहा, त्राह्मणने अभय देकर निभृत आश्रमके अत्यन्त समीप त्रिशैङ्गके शिखर पर आदिके इतिहासका वर्णन करना आरम्भ किया। त्राह्मणने कहा त्रेतायुगमे कावा काग नामका एक योगी इस कुंडके निकट वास करता था। उसी योगीके नामके अनुसार उस कुडसे निकलनेवाली तरंगिनी कागनदी नामसे विख्यात् हुई। पाण्डुकुल धुरधर अर्जुन श्रीकृष्णके साथ एक समय इस कुडकी यात्रा करनेके लिये आये थे। उस समय श्रोकृष्णने अर्जुनसे कहा कि बहुत कालके पीछे हमारे ही बजका एक मनुष्य इस त्रिकृट पर्वत पर राजवानी स्थापित करैंगा । श्रीकृष्णके यह वचन सुनते ही अर्जुनने कहा कि ''है मित्र । यदि यहाँ राजवानी वनगई तो यहाँके निवासियोको जलका अत्यन्त कष्ट होगा, कारण कि इस नदीका जल निर्मल नहीं है। यह वचन सुनते ही सर्वमय हरिने अपने चक्रसे उस पर्वतको संवर्षण किया जिससे अमृतेक समान सुन्दर स्वादिष्ट जलकी नदी वह निकली । उस नदीके पाइवैमे ही भविष्यद्वाक्य मृलक एक कविता पत्थरके ऊपर खुदी हुई थी, उक्त योगीने जयसलको वह भी पढ़ कर सुनाई,—उसका आशय नीचे लिखा जाता है।

१ " हे यदुवशावतस ! नरपति । आप इस देशमे पधारिये, और इस शिखर-क ऊपर त्रिकोण किला बनवाओ ।"

२ "छुद्रवा विव्वस होगया है और जयसलदेश इस स्थानसे पाँच कोश दूर है। जो उससे मजवृत है।"

३ ' हे यदुवंश सम्भृत । जयसल लुद्रवाको त्याग कर इस स्थानपर राजधा-नोकी प्रतिष्ठा करे।

" जिस नदीके पार्वमें उक्त ऋोक लिखे ये एकमात्र योगी ही उस स्थानको जानता था । उस योगीका नाम ईसाल था। उसने अपने स्वार्थ साधनके लिये जयसलसे इतना कहा था कि दुर्गके पश्चिम पार्श्वनें स्थित क्षेत्र मेरे नाममे ईसलक्षेत्र कहा जाय जार उसकी रक्षा रहे, उसने गणनासे जयसळको यह भी प्रगट किया, कि आप जो दुर्ग वनानेकी अभिलापा करते है वह दो वार अन्यान्य जातियोसे लूटा जायगा,

<sup>(</sup>१) उर्द् तर्नुमेम ग्रिस्टा पहाउ.

और रुधिरकी नदी बहेगी, और कुछ दिनोके लिये, आपके उत्तराधिकारी गण सर्वस्व हार जॉयगे।"

"संवत् १२१२ सन् (११५६ ईसवी) आवण कृष्णा द्वादशी रिववारके दिन जयसलमेर राजधानी प्रतिष्ठित हुई और थोड़े ही दिनोमे लुद्रवाके सव निवासी अपनी समस्त धन सम्पत्ति लेकर नवीन राजधानी जयसलमेरमे आकर निवास करने लगे। जयसलके औरससे केवल और शालिवाहन नामक दे। पुत्र उत्पन्न हुए। जयसलने अतुल पराक्रमी पाहुजातिके एक विद्वान पुरुपको अपने प्रधान मंत्री और उपदेष्टा पद्गर नियुक्त किया। मट्टी जातिके प्राचीन शत्रु चन्ना राजपूतोने फिर लोही देशपर आक्रमण किया, परन्तु उनको इसके लिये उचित फल मिला, कारण कि जयसल इस घटनांक पाँच वर्ष पीछे तक जीवित थे। उनके प्राण त्याग करनेपर उनके छोटे पुत्र शालिवाहन (द्वितीय) पिताके सिहासनपर विराजमान हुए।"

## तृतीय अध्याय ३.

नित्यसलके ज्येष्ट पुत्र केलनजीको निर्वासन दड-शालिवाहनका अभिपेक-काठी वा काथि देशके अविपतिके विरुद्ध युद्धकी यात्रा-उनकी उत्पत्तिका विवरण-बद्दीनाथके युद्धवंशी राजाकी मृत्यू होजानेपर उनके सिहासनपर बैठनेके लिये एक यद्वारी राजकुमारसे प्रार्थना करना-सालि-वाहनके उपस्थित न होनेसे उनके पुत्र बीजलदेवको सिंहासनका अधिकार देना-शालिबाहका खटाल देशोभ जाना और बह्रोचोंके साथ यद्ध करना-प्रीजलदेवका आत्मघात करके प्राण त्याग करना- केलनजीको फिर बुलाकर सिहासनपर वैदालना-उनकी संतानीसे सम्प्रदायकी सृष्टि होना-विदरखोंका फिर खटालपर आक्रमण-केलनका विजरवोपर आक्रमण और अपने पिताकी मृह्यका बद्दा लेना-केलनकी मृत्यु-चाचकदेवकी सिंहासनकी श्राप्ति-उनका चता राजपूर्ताकी भगाना-अमरकोटके सोढा राजपूर्तोको परास्त करना-राटाँरोंका मरक्षेत्रमें आना और उनका उपद्वव मचाना चाचककी मृत्यु-उनके पुत्र करणका सिहासनपर वैठना-इरणके जेष्ठ आता जैतमिहका अयसल-मेरको त्यागना-करणकी मृत्यु-लाखणसेनका सिंहासनपर वैटना-उनकी उन्मनता-उनके पुत्र पुन्य-पालका सिंहासनपर बैंटना-पुन्यपालको गद्दीसे अलग करना-उनके पोने एगंगदेवका रोट और पुगलपर अधिकार करना-पुन्यपालको निर्वासन इटके पाँछे जैनसीको दिए यलाकर सिंहासन देना-अलाउद्दीनने जिस समय मंडोरके पटिहार राज्यपर आक्रमण किया उस समय नैतसीकी मटोरराज्यका आध्य देना-जैतसीके पुत्रोद्वारा तथा और मुल्तानसे भेते हुए दिल्लीके बादशाहका भाष्य कर लटना-यवन वादशाहका जेसलमेर पर आक्रमण करना-जेतसी और उनके पुत्रीका युद्धेक लिये उद्योग करना-जयसलमेरका घेरना-यवनोंका पहिला अफ्रमा व्यर्थ करना-राक्षेत्रमें भट्टी सैन्यकी रक्षा-जैतसीकी सुत्यु-जेतसीके पुत्र रत्नासिट्के साथ आहमण्यस्परिके मेनापविके साथ विचित्र मित्रता-मूलराजको सिंहासन प्राप्ति, पिर यचनोकी राजवानी पर अविकार रातेकी चेष्टा करता-उनकी दुवारा पराजय-दुर्गमे पहुची हुई मेनाका अन्यन्त रुष्टकी प्राप्त-युद्देर विचारकी समा-जोहरभी रीति-रत्नेक मुसदमान मिनना उनके दोनों पुत्रोके प्रति उदार व्यवहार-रीपाँ आक्रमण-रावलम्लराज और रत्नेके मधान यादवीका रण नीतर्ने प्रायत्यागत-यवनाका जयसणमेर पर अधिनार परना-अयसल्लेस्सा विध्वंत होना बोर हा हा त्याव ।

यदुवंशावतंस जयसल नवीन राजाधानी जयसलमेरकी प्रतिष्ठा होजानेके पीछे वारह वर्ष तक जीवित रहकर अपने प्रवल पराक्रमके साथ राज्य करते रहे। इस वीर श्रेष्ठ जयसलके नामसे ही जयसलमेर नामकी सृष्टि हुई। जयसलमेर आजतक यदुवंशि-योंके अधिकारमें है, और उसी नामसे पुकारा जा रहा है, यह तो पहिले ही कह आये है कि पाहु जातिके कृतविद्य मनुष्यने जयसलमेरके प्रधान राजमंत्री पद्पर नियुक्त हो भट्टीराज्यमे अपनी प्रवल सामर्थ्यका विस्तार किया था। यह मन्नी इतनी सामर्थ्यवाला होगया था कि इसके मन प्रसन्न रखनेके लिये सभी अपनी २ सामर्थ्यके अनुसार चेष्ठा करते रहते थे। उसकी इच्छाके अनुसार ही राज्यशासन होता था। रावल जयसलके केलन और ज्ञालिवाहन नामवाले दो पुत्र थे, पाठकोने पहिले अध्यायमे उनका वृत्तान्त पढ़ा होगा, प्रचित नियमोके अनुसार युवराज केलन पिताके सिहासनपर बैठे-इनके . सिहासनपर वैठनेसे मत्री पाहु अत्यन्त असंतुष्ट होगये। युवराजको सिहासनसे अलग करनेपर भी उनके हृदयकी अग न बुझी, उसकी एकबार ही निर्वासित कर दिया। इन युवराज केलनको निर्वासन होने पाठकगण सरलतास समझ जायँगे कि पाहुमंत्रीम कैसी सामर्थ्य थी। केलणके निर्वासित होते ही रावल जयसलकी मृत्यु होनेके पीछे उनके छोटे कमार शालिवाहन सवकी सम्मीतसे सवत् १२२४ सन् (११६८ ईसवीमे राज्य सिहासनपर थिराजमान उए ।

यदुकुछिद्वाकर पिहले शालिवाहनके समान इस दूसरे शालिवाहनने भी शीव्र ही अपने वाहुवल और पराक्रमेस अपने नामको सर्वत्र विख्यात्त करिद्या।

जालार वा आरावछीके वीचवाछे देशों में काटी वा काठी नै। मकी एक जाति निवास करती थी। जगभान नामका एक मनुष्य उस जातिका अधीश्वर था। शालिवाहनने राजदृड धारण करनेक पीछे सबसे पहिछे उस जगभानुसे युद्ध करनेका विचार किया। काठी जातिक अधिपति उस समरमे परास्त होकर मारे गये। रावछ शालिवाहनने विजयी हो काठी जातिके समस्त बोड़े और ऊँट अपने अधिकारमें करिये और फिर वह अपनी नगरीको छोट आये। इस युद्धमे शालिवाहनके विशेष पराक्रमसे उनके यशका सूर्य अपनी पूर्णमूर्तिसे उदय हुआ, और सभी इनके वाहुवछकी प्रशसा करने छगे। शालिवाहनके तीन पुत्र उत्पन्न हुए,—

१-वीजलदेवजी।

२-वानर।

३-हसू ।

यदुवशी पहिले शालिवाहन, जिसने गजनीसे पजावमे आकर शालिवाहनपुरमे राजधानीकी प्रतिष्ठा की थी, उसीके पुत्रने वद्रीनाथेक पर्वत पर एक स्वतंत्र और

<sup>(</sup>१) नर्नल टाइ साहवने टीकेमें लिखा है " एलिकजंडरके भारतपर अधिकार करने के समयमें जिस काठी जातिने अपनी विषम वीरता प्रकाश करके उसमें विन्न किया था, यह वहीं काठी जाति है। यह उस समय मुलतानमें रहती थीं, साराष्ट्रके अन्तर्गत काठियावार राज्यकी एक लेपीके मनुष्य उत्तर स्थानमें आकर रहे थे और यदुभटिराजने उन्हींपर आक्रमण किया था।"

明治が認いだ स्वाधीन राज्य स्थापन किया । वह यदुवशी राजा पर्वत शिखर पर इतने दिनोतक अपने प्रवल प्रतापसे राज्यशासन करते आये थे। जदसटनेएके सिहासन पर जिस सतय उक्त दुमरे शालिवाहन वैठे थे उसी समय उक्त दद्शीना उक्ते यहवशी अवीशरने एब्रहीन अवस्थामे प्राण स्थागिकवे । वहाँके तंत्री और सामन्त्रीन भिरुकर यहवबाँक सिहासन पर एक यहुवजीको बैठालनेके छिये यहुवंज बुरंबर राधियाहनके पान सानन्तोको भेजकर एक यहुवनी राज्ञुमाएन । प्राप्ति । एक हारियाहने अपने म्बजानीय राजोक सिहासनको रक्षांक लिये अपने तीसरे हुमार हा मुहा पहरीनाणमे भेज दिया।परन्तु अत्यन्त दु खका विषयहै कि <mark>कुमार</mark>ने वदरीनाथमे लोते ही प्राण त्यागदिये । हररको स्त्री गर्भवती थी वह उसी अवस्थामे वद्रीनाथको जा रही थी कि गार्गमे ही उसे प्रस्वकी बेदना उपस्थित हुई। उसने पळाश बृक्षेक नीचे जाकर एक कुमार उत्पन्न किया। पराश वृक्षके नामके अनुपार ही कुमारका नाम पराश रक्या गया। वही वालक कुमार वद्रीनाथके राज्यपद पर अभिषेक्त हुआ, और उसीके नामके अनुसार उक्त राज्यका नाम भी पलासिया रक्ला गया और उसके उत्तराविकारी नगधर लोग पलाबिया साटी कहाय।

**x**sorkeerke-rhaerkaerkacrkacrkeerkaerkeerkeerkeerkaerkaerkaer

वहा मनोरागसे वीजलने अपने धार्माई पर तलवार चला दी। उसने भी इस पर तलवारका वार किया। तब अत्यन्त लिजत हो वीजलने आत्महत्या करके जीवनके दिन पूरे किये।

ज्ञालिवाहन और उनका पापी पुत्र वीजल इस संसारस विदा होगये। अत्र सर्व साधारणमे यह प्रदन उठा कि जयसलमेरके राज्यसिहासन पर किमको वेठायाजाय। वहुतसे तर्क वितर्क होनेके पीछे यह निश्चय हुआ कि शालिवाहनके वड़े भाई केलन (जो कि मंत्रीसमाजसे निर्वासित हुए थे) उनको युलाकर राज्यसिहासनपर वेठाया जाय। सभीने इस वातको मान लिया और इस समय (सन् १२०० ईम्बीमे) केलन फिर अपने पिताके राज्यमे आकर पचास वर्षकी अवस्थामे अभिपिक्त हुए। केलनके औरससे निन्नलिखित छ: पुत्र उत्पन्न हुए,—

१-चाचकदेव ।
 २-पाल्हन ।
 ३-जयचंद ।
 १-भोसराङ ।

दृसरे और तीसरे कुमारोके वशकी सख्या अगणित हुई, और वह राजपृंत वश नन्हीं नामसे विख्यात है।

इतिहाससे जाना जाता है कि इसी समय उक्त खिजरखाँने दूसरी वार पांच-हजार अश्वारोही सेना के साथ सिन्धुनदीके पारसे आकर फिर खड़ारू पर आक्रमण किया। प्रथम वार इसी खिजरखाँने रावल शालिवाहनको परास्त किया था। अब जब केलने सुना कि खिजरखाँ अपनी सेना सहित फिर खड़ाल देशपर आपहुँचा है तब उसने तुरन्त ही सात हजार यादबोकी सेना सजाकर युद्वकी तैयारी की, और रणभूमिमे जाकर उससे घोर घमसान युद्व किया, इस भयकर युद्वमे खिजरखाँने पाँचैसो सेना के साथ पीठ दिखाई। इस मांति वड़ी बीरतासे शत्रुको परास्त करके बृद्धावस्थामें केलणने उन्नीस वर्षतक राज्य किया, और अतमे इस अनित्य शरीरको त्याग कर वह सुरलोकको सिधार गये।

रावछ केळणके प्राण त्याग करनेपर इनके ज्येष्ठ पुत्र चाचकदेव संवत् १२७५ सन् १२१९ ईस्वीमे जयसळमेरके राजिसहासनपर बैठे। उन्होंने सिहासनपर बैठते ही चन्ना राजपूतोंके साथ भयंकर युद्ध किया। उस समय यदुपितने दो हजार चन्ना राजपूतोंके साथ भयंकर युद्ध किया। उस समय यदुपितने दो हजार चन्ना राजपूतोंका जीवन शेप करके उनकी चौदहसी दूध देनेवाळी गोओको अपने अधिकारमें करिलया, और चन्नाजातिको चिरकाळके ळिये उस देवसे निकाळ दिया। चन्नाराजपूत अपने प्राणोंके भयसे भयभीन हो जीव ही जोहियोंके अधिकारी देशमें जाकर रहे, विजयद्धी रावळ चाचकदेवने कुछ दिनोंके पीछे सोडाके अवीश्वर राणा अमरसीके अधिकारी देशपर आक्रमण किया। अमरमी रावळ चाचकदेवको अकारण

विक्रित जीत जीत जीत जीत जीत जीत जीत के जिल्ला के ज

<sup>(</sup>१) उर्व तर्नुप्तमे लिया है वि उनकी शौळाद जेसर और सीहाना राजपूरा कहलाते हैं।

<sup>(</sup>२) उर्द् तर्रिने १५ सी ।

<sup>(</sup>३) उर्दृतर्जुनेन रेजमी।

अपने राज्यपर आक्रमण करता हुआ देखकर अत्यन्त विस्मित हुआ, परन्तु वह उसी अपने राज्यपर आक्रमण करता हुआ देखकर अत्यन्त विस्मित हुआ, परन्तु वह उसी समय चार हजार अद्यारोही सेनाको इकट्ठा करके रणभूमिम भी आडटा। याद्वेकि प्रवल पराक्रमसे प्वारराजपूत परास्त हाकर अपनी निज राजधानी अमरकोटको भाग गये। और अन्तम अपनी एक परम सुन्दरी कन्या चाचकदेवको देकर उन्होंने इस महा विपत्तिसे छुटकारा पाया।
इसी सभयमे कान्यकुटजेक राठौर खेड़ मकभूमिम आकर बीर २ अपनी ज्ञामन-

इसी सभयमें कान्यकुटजंक राठौर खेड़ मम्भूमिम आकर वीर २ अपनी गामन-शक्तिका विस्तार करते थे। राठौर गणाने अपने वाहुवलसे चाराओर अन्याचार करने प्रारम्भ करिद्ये थे, अतएव रावल चाचकने सोढा जातिके अधीश्वरकी सेनाम अपनी सेना मिलाकर उन उदय होतेहुए राठौरांको दमन करनेका विचार किया। जशोल और वालोत्तरानामक दो देशोपर राठौरांने अपना अधिकार किया था अन्तु यहुपतिने उक्त सिन्मिलत सेनाके साथ स्वयं उस देशमें जाकर राठौरांके साथ घोर युद्ध किया। परन्तु राठौर वीर छाड़ा और उसके पुत्र टीड़ाने रावल चाचकको एक साथ राठौर राजकुमारी देकर उनकी कोधानिको शान्त किया।

रावलचाचक प्रवल पराक्रमके साथ वत्तीस वर्ष तक राज्य करके मुरलेकिको सिधारे उनके सम्मुख ही उनके इकलोते पुत्र तेजराव वयालिस वर्षकी अवस्थाम वर्मन्त रागसे प्रसित होकर इस असार ससारको छोड़ गये थे । तेजरावके जैतसी और कर्णसी नामके दो पुत्र थे, किनष्ट कर्णसीके ऊपर उनके दादा अत्यन्त प्रीति करते थे, मृत्य ग्रन्थापर शयन करके चाचकने समस्त सामन्त और कुटुम्वियोको बुलाकर सबसे कहा कि " आप इसारे इन अतिम वचनोको मानो । मेर छोटे पुत्र कर्णसीको मेरे उत्तरा- विकारी हपसे सिहासन पर अभिषक्त करों "।

रावछचाचककी मृत्युके उपरान्त उनकी अन्तिम आज्ञानुसार सामन्तमङ्कीने कर्ण-सीको जयसरुमेरके सिट्रासन पर वंड समारोहके साथ अभिषिक्त किया। छोटको राजमुकुट पारण करते हुए देखकर वडा पुत्र जैतसी अत्यन्त हु चित्र और लगित हो अपनी जन्मनृतिको छोड्कर गुजरातने जाकर वहाँके मुमन्मान अवीवारंक आवीनमे र के तमा । जिस समय रावल कर्णसी जयसलमेरके राजनिहासन पर मुशामित हुए उसी समय सुजप्तरस्या नानौरमे पांच हजार सवारीके साथ हिन्दुओं के उपर नयकर ्री उसा समय बुजप्तरसा नानारम पाच हजार सवारात्र है। अत्याचार करके उनको दु छी। कररहा था । इस है। बराहा जातिके अधी पर भगेतीदासके आधीन है। सेना भी । भगोतीदासकी एक कत्या अत्यन्त हुए अत्याचार प्ररोत उनको हु ली। कररहा था । इस समय नागीरमे पाच केशियर हत्र पाचमा अआरोही स्न सेना थी । नगौतीदासकी एक कत्या अत्यन्त नपदती सुनी जाती थी, हमचारी प्रथम मुजप्रस्ताने इसी बन्याके हपरहारण्यती प्रशमा स्य रव क्लानं इसं, पाल एक नतुष्यको भेजा । पापी रहेच्छोटी अपनी ो जी अगर भी प्रचित न जानकर भौतिदासने सप्ट उह दिया कि से यसनकी प्रपति कर्या व वि सकता। परन्तु सरैनीवास यह भी जनता या वि उत्तापरंक नाथ गढ़ परना वेशी सामर्थने वाहर है इस दिये उतने वर्षी स्मान

<sup>(</sup>१) चे बन्ता (२) उर्जुतर्जुनेने १२ नेता ।

MONTH OF THE PARTY OF THE PARTY

#CARTORSONTONT STATES TO TO CONTONION OF STATES TO STATES OF STATES OF THE STATES OF T

ठाखनलेनके पीछे उनके पुत्र पुल्यपालने जयसलमेरके राजमुकुटको अपने हिं सलक पर धारण किया, परन्तु यह इतने को यो थे, िक इनके रखे व्यवहारोसे समस्त धामन्तमडलो अप्रसन्न रहती थी इस हेतु सभीने मिलकर सम्मित करके उनको विस्तासनसे उतार दिया। और जन्मीजी जो पहिले ही निकल कर गुजरातमे हिं यवनोंकों सेनाके नेताओंके साथ जा मिले थे, सामन्ताने उन्हींको बुलाकर हिं किस पुण्यपालने जयसलमेरके राज्यसे कुछ दूर जाकर अपने रहनेके लिये एक होकर पुण्यपालने जयसलमेरके राज्यसे कुछ दूर जाकर अपने रहनेके लिये एक स्थान वनवाया। कुछी समयमे लाखनसी नामक उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। इसी लिखनात्रीके पुत्र राणिङ्गदेवजीने, खरल राजपृत जातिके एक मतुष्यके माथ परामर्थ करके पुत्र उत्पन्न हुआ। इसी लिखनात्रीके पुत्र राणिङ्गदेवजीने, खरल राजपृत जातिके एक मतुष्यके माथ परामर्थ करके पुत्र उत्पन्न हुआ। उक्त करके पुत्र उत्पन्न वातिके अधिकारीसे पुंगल देश पर अपना अधिकार करिलया। उक्त हिस्तुत्रको नेताने राजकी उपाधि धारण करस्त्रकी थी, राणिङ्गदेव उनको वदी करके पुत्र उत्पन्न हुआ। वह जैसा विपयविलामी था वसा ही वीरतामे भी विष्यान हुआ। इसी विपयविलामी था वसा ही वीरतामे भी विष्यान हुआ।

जैत्सी सवत् १३३२ १२७६ ईस्वी मे जयसलमेरके सिहासन पर अभिषिक्त हुए। उनके औरससे मृलराज और रत्नसी नाम दो पुत्र उत्पन्न हुए। ज्लराजके पुत्र देवराजने जालोरके (सोनगड़े) जातिके अधीश्वर की एक कन्याके माथ पाणित्रहण किया। जब मुहम्मद (खूनी) वादशाहने महोरके पिड़नार जातीच राणान्यसी जिके राज्य पर आक्रमण किया, तब राणात्व्यतीजीने उससे प्राप्त हो अपनी वारह उमारियोंके साथ जयसलमेरपिनका आश्रय लिया। रायलने उनकी अभव देकर वार नामक स्थानसे रहनेके लिये एक स्थान देहिया।

भी उसी नथान पर विश्राम करनेके लिये अपने डेरे डालादिये। जब रात्रि होगई और समस्त सुगल पठान निर्दित अवस्थामे हुए तव उसी समय भाटियोने उस निद्रित यवन सेनापर जाकर वावा किया, और सवको मारकर सारे रत्न और धनको लृटकर वे जय-सलमेरमे हे आये। मुगल और पठानोकी सेनामेसे दो चार मनुष्य जो किसी तरह भाग्यवश वच गये थे वादशाहके सम्मुख जाकर रोये। उन्होने भाटियोके इस अत्याचारका सारा वृत्तान्त वहा,इस परवाद्शाहने तुरन्त ही भट्टीराजकुमारोसे इसका वदला लेनेके लिये *ৼয়*৻ৼৼয়ৼৼ৸ঀড়য়৻ড়ৼয়ৼৼয়৸ড়ৼ৸ৼৼ৸ৼড়৸ড়ৼ৸ৼৼ৸ড়ৼ৸ৼৼ৸ৼড়৸ৼ सेना तैयार करनेकी आज्ञा दी । इधर यदुपति रावल जैतसीने भी जब सुना कि यवन सम्राट् जयसल्मेरपर आक्रमण करनेके लिये सेना सहित चलकर अजमेरके समीप सागर स्थानपर आ पहुँचा है, तव निश्चिन्त न रहकर उन्होंने भी प्रवल उद्योगके साथ शत्रुके करालगालसे रक्षाके लिये अपनी तैयारी की,उन्होंने किलेके भीतर बहुतसे धान्य रक्खे और किलेकी चारो ओरकी वीवारोपर पत्थरके बडेर दुकड़े सजा कर रक्खे। उसने यह निश्चय किया कि शत्रुओकी सेना जैसी ही किलेके समीप आवैगी वैसे ही उसके ऊपर पत्थरोकी वर्षा करके उसका नाग करेगे । और वृद्ध मनुष्य और क़ुदुम्वके मनुष्य तथा रनवासकी सभी खियोको मरुक्षेत्रके भीतर भेजदिया । रावल जैतसी इस प्रकारसे अपनी रक्षाकी तैयारी कर अपने दो पुत्र और पांच हजार सेनाको साथ ले किलेमे रहने लगे। और देवराज और हमीरकी एक सेनाको साथ छेकर वाहरसे यवन सेनाके मोरचे तोडनेको सन्नद्व हुए । अलाउद्दीन तो स्वयं उस समरक्षेत्रमे न आकर अजमेरकी ओरको गया और भादांके मेबोकी समान लोहेके वस्तर पहरे हुए अगणित ख़ुरासानी सेनाने जयसल-मेरको जा घेरा । जयसल्मेरके ५६ बुर्जकी रक्षाके लिये तीन हजार सात सौ योधा खंड़ हुए थे, और हो हजार सैनिक आवश्यकता होनेपर किलेपर किलेके भीतर ही सहायताके छिये तैयार थे। पहिले सप्ताहमे जब कि यवन सेना अपनी रक्षाके छिये मोरचेवदी तैयार कर रही थी कि भाटीयोकी सेनाके अह्याधातसे सात हजार यवन मारे गये परतु मीर महवृवखाँ और अलीखाँ नामके दे। यवन सेनापाते वचीवचाई सेनाको साथ लिये रणभूमिमे डटे रहे । यवनसेनाको दो वर्पतक तो जैसलमेर पर विवश होकर घरा डाले रहना पड़ा क्योंकि उनके लिये मडोरसे जो रसद आती थी उसे उक्त देवराज और हमीर खटलाट कर वरावर कर देते थे और किलेवालोको बखुवी रसद पहुँचती जाती थी, इसी प्रकार कमानुसार आठ वर्षतक दोनो ओरकी सेना युद्ध भूमिमे डटी रही। आठ वर्षके पीछे जयसलमेरपति जैतसी जी इस असार ससारसे । चलवसे उनकी दाह किया किलेमें ही कीगई।

इस प्रकार दे! व कालतक स्थाई समर रहनेसे रन्नसी और यवन सेनापित नव्वाव के महावृवखाम एक प्रकारकी मित्रता होगई और दोनो परस्पर इतने मित्र वनगये कि वे प्रितिटन अपने दिरोको छोडकर मार्गमे जा एक खेजडाके वृक्षके नीचे मिला करते थे, उन ममय उनके साथमे वहुत थोड़े सेवक रहते थे। वह प्रतिदिन उसी खेजड़ाके वृक्षके नीचे प्रनेक प्रकारकी वार्तालाप किया करते, परन्तु जिस समय युद्ध हुआ करता के उन ममय वे दोनो परम्पर अपनी विलक्षण वीरता प्रकाश करके अपनी अपनी रक्षामे

भेटे के सिंह क नियुक्त होजाते थे। इमी समय जयसलमेरके राजा जैत्सी अठारह वर्षतक राज्य करके

नियुक्त होजाते थे। इमी समय
श्री पीछे म्बर्गधामको सिधार गये।
जैत्सीजीक प्राण त्यागने पर
सन्१२९४ ई) में अनुओको से
उस समय याद्वश्रेष्ठ रत्नसी,
उक्त बृक्षेक नीचे वंठे हुए परम्प
श्री कि किलेमें किसिलये आनंद हे
थ्रा यथार्थ कारण कह मुनाया।
सित्र आपके साथ जो हमारी
स्थान पर आकर परम्परमे वात
उन्होंने कहला भेजा है कि तुम्त
नहीं हुआ है और उन्होंने मेरे उ
श्री अधिकारमें करनेकी आजा ही
अपनी सेना साथ ले किलेपर अ
नव्याय महत्व्याक एसे
वह नियमित समय पर किलेमे
ज्ञासलमें के किले पर आकम
उपस्थित हुआ। एक पक्षमे
विक्रमें साथ प्रयव करने लेगे
विक्रमें साथ प्रयव करने लेगे
विक्रमें साथ प्रयव करने लेगे जैन्सीजीके प्राण त्यागने पर उनके पुत्र मूलराज ( नृतीय ) ने संम्वत् १३५० (सन्१२५४ ई) में अत्रओको सैनासे घिर हुए किलेके भीतर ही राजतिलक प्रहण किया। उस समय याद्वश्रेष्ट रत्नसो, यवनयोद्धा नव्वाव महवूबखांके साथ नियम पूर्वक उक्त वृक्ष्के नीचे बैठे हुए परम्पर वार्तालापकररहे थे, कि उसी समय मूलराजका अभि-पेक मुलक महोत्सव आरम्भ हुआ। नव्याव महबूवखॉने विस्मित होकर रत्नसीसे पूछा कि किलेमे किसिलिये आनंद होरहा है ? उन्होंने उसी समय किलेके आनन्दका यथार्थ कारण कह मुनाया । नव्याव महबूबखॉने वह समाचार सुनकर कहा, कि मित्र । आपके साथ जो हमारी मित्रता होगई है, और इस प्रकारसे प्रतिदिन इस स्थान पर आकर परम्परमे वार्तालाप होती है इसकी खत्रर अलाउदीनको होगई है उन्होंने कहला भेजा है कि तुम्होर दोपसे ही जयसल्मेरका किला अपने अधिकारमे नहीं हुआ है और उन्होंने मेरे उपर अत्यन्त कोथित हो यथासम्भव शीब ही किलेको अधिकारमे करनेकी आजा दी है, है मित्र ! इस कारण मै कल प्रातःकालहीसे अपनी सेना साथ है किहेपर अधिकार करनेमे हगुँगा "।

नच्याव महवृवखाँके ऐसे वचन सुनकर रत्नसी किश्चित् भयभीत न हुए। वह नियमित समय पर किलेमे छोट आये।

इसरे दिन प्रभात होते ही यवनसेनापित महबूबखॉने समस्त यवनसेनाके साथ जयसलमेरके किले पर आक्रमण किया । उस आक्रमणके होते ही भयकर संवाम उपस्थित हुआ । एक पक्षमं यवनगण किलेपर अधिकार करनेके लिये प्रवल वल विक्रमें साथ प्रयत्न करने छंगे, दृसरी तरफ याद्वोक्ती सेना किलेकी रक्षा करनेमें तत्पर हुई। इस भयानक युद्धमे नी हजार यवनसेना मारी गई। तव नव्वाव महत्र्वया अपने शाणोके भयने, वची हुई मेनाको साथ छेकर मैदानसे भाग गया । परत् उसने वत्तर्सा मेना महायताके छिये इक्ट्री करके किरमे किलेको घर लिया, जब एक वर्ष तक यवनोकी सना इस प्रकारसे किलेको घेर रही और किलेकी भीतरकी सनाको भोजनके न मिलनेसे अत्यंन कष्ट पहुँचने लगा। तब जयमलसेरपिन मलराजने अपनी रेझी करना सब भातिसे असमब जानकर और शब्दे ब्युटको छेन्न कर भाग जानेमें भी अपनेको असामन्यं देखकर उन्होंने अपने ज्ञाति बांधव कुटुन्या और नरवारीको बुलाकर कहा, कि कई वर्षोंने हम अपनी राजपानीको रक्षा करते हुए आपे है, परन्तु इस समय हमारे पासकी भोजनकी सामग्री चुक गई है आर यहासे निकड जर नोजनके लानेका भी अब होई उपाय नहीं रहा ह जयोगि शतुओंने प्रत्येक द्वारोको भड़ी नांतिने देर डिया है। अब हुम पदा परना प्रचित्र है सो महाह दीनिये ? " राजाके यह वचन सुनकर मिहर और बीवमनी नामक दो मामन्तीने वहा : कि रन्त्रामरी गानियां जीहर

<u>៹៰៸៶៶៶៶៶៶៶៶៶៶៶៶៶៶៶៶៶៶៶៰៶៶៶៰៶៶៶៰៶៶៶៰៶៶៶៰៰៶៶៶៰៰៶៶៶៰៰៶៶៶៰៰៶៶៰៰៶៶៰៰៶</u>

त्रत अवलम्यन करे और हमलोग रणभूमिमे अपने २ जीवनका विल देगे। उधर जयसलमेरके किलेमे तो यादवगण यह गोष्ठों कर रहे थे इवर यवनसेनाको इस वातकी लेशमात्र भी आशा नहीं थी कि यादवोकी सेनाको भोजनके न मिलनेसे यहां कष्ट उपिथत है इस लिये व उसी समय व्याकुल हतोत्साह और निराश हो किलेका घरा छोड़कर चले गए। व समझते थे कि यादवोकी सेना वहुत दिनोतक किलेकी रक्षा करनेमें समर्थ है। इस कारण किलेको रोकना वथा है।

सम्राट्की सेनाक भागते ही यवनसेनापितक छोटे भाईको रत्नसीने जयसलमेरके किलेमे बुलाया और उसको मित्रका भ्राता जानकर उन्होंने उसका बड़ा आदर सत्कार किया। नव्याव महयूवलांके भाईने किलेमे जाते ही देला कि भोजनके अभावसे यादवोकी सेना महा कप्ट पारही है, तब वह किचित् भी विलम्ब न करके वहाँसे निकल भागा और सम्राट्की, सेनाके साथ मिला। उसने अपने भाईको किलेकी भीतरी अवस्थाका सब समाचार कहमुनाया। नव्याव महयूवलां इस ग्रुभ समाचारको पाते ही उनी समय अपनी सेनाको साथ लेकर जयसलमेरकी ओरको चला, और बड़ी जीव्रतान जाकर उसने फिर किलेको घर लिया। जब यहपति मूलराजने देला कि यवनीने पुनः किला आ घरा है तो व अल्यन्त विस्मित हुए। बहुत सी छानबीन करनेसे जाना गया कि रहासीके अपराधसे ही जयसलमेरके भाग्यमे यह कालराजि उपस्थित हुई है।

मृत्याजने अत्यन्त क्रोबित हो रत्नसीको बुलाकर बडी पटकार बजलाई और कहा,—" कि इस समय तुम्हारे दोषसे ही हमारा यह सर्वनाज्ञ उपस्थित हुआ है। तुमने पापात्मा यवनोके साथ मित्रता करके अपने पैरमे जानवृज्ञकर आप कुल्हाडी-मारी है अब इस समय क्या करना उचित है?—इस महा विपत्तिसे जयसलमेरका किस प्रकारसे उद्घार होसकता है ? रिनवासकी रानियोके सतीत्वकी रक्षा किस प्रकारसे हांगी ? यवनोने इस समय दुगुने बलके साथ किलेको विर तिया है, इस लिये हमें अपने कल्याणकी आजादृष्टि नहीं आती?।

वंड भाईके ऐसे वचन सुनकर अत्यन्त उत्तेजित हो रत्नसी शितियोचित वचन होते हो, उन्होंने कहा "हम इस समय जेसी अवस्थाम पडे है, उससे ज्वजातिकी रक्षा है। होनेका केवल एक उपाय है। पापी यवने के हस्तगत होनेकी अपेक्षा मोक्ष मार्गका अवलवन वरते से यहुविशयोका सन्मान रहेगा और यही हमारा कर्तव्य भी है। अवलवन वरते से यहुविशयोका सन्मान रहेगा और यही हमारा कर्तव्य भी है। जविक हम देखते है कि यवनोकी सैन्यसख्या अविक है, और हमारे पासका समस्त भीजन भी निवरगया है, तब जयकी आजा करनी तथा है। अस्तु यवनोकी आधीन-वाक बदले आत्मवात करके मरजाना कही अन्छा है। यदि एकवार भी यवनोकी जोने वहले आत्मवात करके मरजाना कही अन्छा है। यदि एकवार भी यवनोकी है। रोगा इस पवित्र जयस्तिक किलेम आकर अपना अविकार करलेगी तो वह है। रागर जन्याचार करनेने किसी मातिकी भी ब्रिटिन करेगी। हमारी पवित्र माध्यो है। गती बहुविश वियोक शरीर पर यवनोका हाथ लगनेने कुरमे घोर कलंक लगेगा, और विवाग सबसे पितले यही काम करेगे। इस अवन्यामे सनसे पितले रानियोको

THE REPRESENT NET REPRESENT THE THE

5%00%0

यद्विशयोकी खियाँ स्नानकर रेशमी वस्नोको पीहरे देवताओका पूजन करके हरिगुण गान करती हुई इकट्टो हुई, तदनन्तर प्रत्येक स्त्रीने आत्मीय और जातिवर्गके छोगोकी चरणवद्नाके उपरान्त जौहरत्रतका प्रारंभ किया । पर्वतको समान प्रव्वित अग्निशिखा में व राजकल ललनाये अपने २ शरीरको स्वय आहुति देने लगी । वालिकासे लेकर वृद्धातक इस भांति चौचोस हजार स्त्रियोने अग्निमे प्रवेग करके प्राण त्यागे। किसी किसीने तलवारसे ही अपने गले काट डाले। एक तो अग्निका तेज उसके ऊपर सती स्त्रियोक सतीत्वके तंजने उसको और भी भयकर करिद्या । समस्त जयसल्मेरमे उस अग्निका तेज प्रकाशमान होगया, उस समय यादवोने स्त्रियोके बहुमूल्य वस्त्र और आभूपणोको भी उसी अग्निमे डालदिया । राजमहलकी प्रत्येक वस्तु भस्मीभूत होगई । शत्रुसेनासे स्पर्श किये जानेके छिये रनवासका एक तिनकातक शेष न रक्खागया । यदुपति मूलराज आज इतने दिनोके पीछे श्रीहरिके लोप होता हुआ देखा, उस समय आय भी महा दु खित हो प्रत्येक जाति और कुटु-म्वियोके साथ स्नान करके कुछदेवताकी पूजा कर दरिद्रोको बहुतसा धन दे रणशस्या सजाने लगे, सभीने वस्तर पहने, शिरपर तुलसीकी शाखा और गलेमे शालियामकी मृतिं बाँबी, और मस्तक पर टोपै धारण कर उन्होंने एक दूसरेसे अतिम आलिगन किया । इसके पीछे वे संप्रामकी वाट देखने लगे, तीन हजार आठसौ याव्य वीरोने इस भांति पैतृक धर्म और जातीय समानको रक्षाके लिये कोधोद्वीपित मुलसे राजाके साथ जीवन त्याग किया।

रत्नसांफे चडसी और कानड़ दो पुत्र थे। इस समय चड़सीकी अवस्था वारह वर्षको थी, रन्तसीने उन दोनो कुमारोके प्राण वचानेकी अभिलाघासे शत्रुओंके नेता महवूवखांके पास यह कहला भेजा कि आपको मेरे इन दोनो कुमाराके जीवनकी रक्षा करनी होगी । मुसल्मान नेता महबूबखांने उस दृतके सम्मुख ही शपथ करके कहा कि ने अपने मित्रके दोनों पुत्रोंके जीवनकी रक्षा करूँगा । इसके पीछे महवृवखांने अपने हो विश्वासी सेवकोको रत्नसीके पास भेजदिया । रत्नसीने अपने दोना कुमारोको हृद्यसे लगा लिया, और उनके शिरपर हाथ धर कर आजीर्वाद दिया, इसके पीछे उन्होंने अपने दोनो पुत्रोको महत्रुवखाँके सवकाके साथ भगदिया । घडुसी और कानडके डेरोमे आते ही महवूवखॉने उन्हें बड़े आदर सम्मानके साव लिया, और इनके जिर पर हाथ फेर कर धीरज दें भलीभांतिसे अभय दान दिया। मत्वृवस्ताने उसी समय है। ब्राह्मणोको इन दोनो कुमारोकी सेवामे नियुक्त करीदया।

इघर सूर्यदेवके उद्य होते ही महवृवखाँकी समस्त सेना साक्षात् कालहर संहार-मृतिसे जयसङ्मेरके किलेको जीतनेके लिये आगे वड़ी। शत्रओकी सेनाको आताहुआ

<sup>(</sup>१) रणभूमिन मृत्यु होनेसे स्वर्गकी अप्तराओंके साथ विवाह होता हे-क्षित्रयवीरोका ण्मा विचार है। इसीमे वह विवाहके समयमें जिस भातिका टोप (मौर) धारण करते है, रणभूमिमें श्रा त्यागका निश्रय सकत्प कर अन्मराओंके साथ विवाद होनेकी आशामे इस समय भी उसी तरह शेष (मार) बारण हिया ।

देखकर यदुपित मूलराज उन तीन हज़ार आठसो बीर योधाओं के साथ सनर सागरमें कृद पढ़े। इस भयंकर युद्धमें वीर श्रेष्ठ रत्नसी एकसो वीस यवनोका प्राणनाश करके महानिद्रामें सो गये, धीरे श्रेष्ठ युद्ध बढता ही गया। बढुपित मूलराजने भी कईसो यवन सेना का सहार करके अतमे रणश्य्यापर शयन किया। उनके साथ सातसी यादव मारे गये, अन्तमें युद्ध शान्त होगया, विजयी यवन वीरनादसे जयसलमेरको किपत करते हुए किलेमें जा पहुँचे। यवन मेनापित महबूबसॉने मूलराज और रत्नसीकी लाशको रणभूमिसे मगाकर यदुवशियोंकी रीतिक अनुसार उनकी दाहिकया करवाई। सम्बत १३५१ (सन १२५५ ईसवाम) इस प्रकारसे यदुवश फिर विध्वस होगया, देवराज जो सेनाके साथ बाहर रहते थे, उन्होंने भी इम समय ज्वरगेगसे प्राण त्यान किये। यवनोकी सेना इस प्रकारसे यदुवशको विज्वम करके दो वर्षतक जयसलमेरके किलेमें रहीं। अन्तमें उस किलेकी दीवारे तोडकर और समस्त द्रवाजोंमें ताले लगाकर नव्याव बहाँसे चलागया। जयमलमेरका दुर्ग इस प्रकारसे बहुत समय तक शोचनीय अवस्थामें पड़ारहा। क्योंकि न तो यदुविधयोंमें उस किलेके सुधरानेकी सामर्थ्य थी न उसकी रक्षा करनेकी।

## चतुथ अध्याय ८.

वि ध्वम हुई जयमल्मेरमे महोवेके राटारॉका आगमन, और वहाँ उनका निवास-भट्टी मान्त वदाजीका राठोरोको परान्त करना-बृदाका रावलकी उपादि बारण करना-तिलोकसीका सम्राद फीरोजगाहके बांटेकी चुराना-दूसरी बार जयसलमेर पर आजमण, और फिर जाहरका अनुष्टान- दृदाका प्राण नाश-भद्दीराजके दोनी जुनारोरी स्वाबीनताकी प्राप्ति-रावळपटमीकी जयसलमरेक राज्यकी प्राप्ति और उनका वहा निवास-देवराजेक पुत्र केहर और उसके निवास भाग्यका प्रकाश-जसहदके पुत्रोहारा घटमीके प्राणनात-घट्मीकी वित्रवा रानीका केटरकी उत्तक लेना-केहरको राज्यसिहासनती प्राप्ति-विमला देवीका प्रावरित चिनापर चटना-दुमीरिक पुत्रोशे उत्तराधिकारी पदकी प्राप्ति-मेबाटके राजाका जैतसीके पाम विवाहका प्रानाव नेजना-उनके प्रस्तावका लाग-दानी आताओका प्राणनारा-सब सन्गदेवका अनुताप-केटरके अवाजा बटे पुत्र सोमका गिराबने जाना और वहा निवास दरना-दिनाई। इलाई। वदला लेनेई दिवे राणिगदेवरे पुत्रोवा सुसहसान धर्म अवल्यात करना-यदुराजका उनकी मारी अनमस्यति और राजससारसे मुक्त परना-अभारिया अहियोके साथ उनका मामिडन-केट्ट के नीमरे पुत्र केट पता दुर्भवाउ स्थानमे स्ट्ना-यदालये दहियादिक्षीको पराना करके सगाना-रहा वा गारादेशपर वेलणवा केहर नामश दुर्ग प्रनाना-अमीरखा दुरईके आधीनमें स्थित और हिया और लगाह े संगोधा अनपर आक्रमण और उननी पराण्य-चारिङ और मोर्डिको वराने करना-यचनद राज्यमे अपने राज्यका अधितार-रावल केलक्के समावराकी एक क्याके साव पाणिवर्ण-समा जातिक। विवरण-वेहणका समाराज्य पर विषेकार-सिन्डुनवीको वर्गा सीनामें करना-वेरुणकी मुपुनवाकका रज्यानिदानवकी कविन्तरेष्टने राजवानीका स्थापन-मुख्यानके

हैं कार्य क्रिक्ट के स्वर्ध कार्य क्रिक्ट के स्वर्ध के स्वर्य के स्वर्य के स्वर्य के स्वर्य के स्वर्ध के

अधीश्वर महपालको परान्न करना—असनीकोट—उसके सम्बन्बमे प्रवाट—सातलक्षेत्रके साथ विवाट— इं उसका फल-हेवनलां—राव चाचकका पीली वंगादेशपर आक्रमण—सोडरका वृत्तान्त—लगाहोका

्र उसकी गरे र्यंनिस्स सर्व पायाना गरेन प्रााणसार आक्रमण साउसके हुनारिक पाहिका । उसकी सेनाको वीनापुरसे भगाना-राव चाचककी पीडा—मुलतानके अवीधरको युद्रके लिये ! ब्रुलाना-वीनापुरमे गमन-चाचककी हत्या—कम्बोहका प्रतिहिसा टान—बरसलका दीनापुरमे फिर

्र बुळाना–ढानापुरम् गमन–चाचकका हत्या–कम्बाहका प्राताहसा टान–वरसळका टानापुरम् ।फर ' राजधानी स्थापन ठरना–किरोर स्थानमे जाना–छंगाह और बल्लोचोका आक्रान्त होना–उनको - परास्त करना–रावळ वरसीके साथ रावळ वरसळकी साक्षान–वावरका सळतानको जीतना–

परिवर्ती छ राजाओका विवरण—

पृत्वं अध्यायमे जो यदुविशयोके वशिविश्वसका विवरण किया गया है, उसके कई वर्ष पीछ महोवाके नेता मालाजीके पुत्र जगमालने जयसलमेरकी राजवानीको विश्वस अवस्थामे पड़ी हुई देख और यदुविशयोमेसे किसीको वहां न पाकर स्वय जयसलमेरपर अपना अधिकार कर वहाँ राजधानी स्थापन करनेका विचार किया। वास्तवमे यदुवशका प्राय एक वार ही लोप होगया था, इम कारण यदि राठौर सामन्त इस सुअवसरको विचार कर अनाथ महियोकी राजवानी जयसलमेरपर अपना अधिकार करके वहाँ

विचार कर अनाय भट्टियोकी राजवानी जयसल्पेरपर अपना अधिकार करके वहाँ रहनेकी इच्छासे आगे हुए तो इमके आर्ख्य क्या है, जगमाल राठौरने सातसा गाडी रसद् ओर वहत सी सेनाके तथा कुट्म्बी जनोको साथ लेकर जयसल्पेरमे प्रवेश किया।

पन्तु उसके मनकी कामना पूरी न हुई। इस समय भट्टी राजवशीय जसहडेक दो पुत्र हुना और तिलोकसीजीने जब सुना कि एक राठौर हमारेवशकी राजवानीपर अपना शिवकार करके वहा रहनेके लिये तयार हुआ है तब वे अपने बशके गारवकी रक्षांके लिये

ममस्त कुटुम्बी और मेनाको माथ ले बीब्रही जबमलमेरमे आपनुचे ' और उन्होंने चढी सवारी राठौरोपर आक्रमण किया और भयकर यह करके अन्तमे उनकी

्चढा सवारा राठारापर आक्रमण क्षित्रा आर सव हर छुद्ध क सार्रा बनमम्पति ऌटकर उनका अपने प्रगळ पराक्रमसे भगादिया ।

विजयी दृदाने इस भांनि अपने प्रवेश पराक्रम और वाहुवलसे राठारोको भगादिया और फिर अपने वशकी प्राचीन राजधानी अपने हाथमे करली प्रजावगेने भी सनुष्ट होकर उनको जयसलमेरका त्वानी स्वीकार कर राव्लकी उपावि देनेभे क्षणनावकी भी

विल्लम्ब न की। दृदाने जयसल्सेरके राज्यासिंहा पतपर वैठकर दृदे फुटे सकान और क्रिलेको किर बनवा लिया । और जयनल्सेर आज किर कई वर्षे के पीछे अपनी पहिली मूर्ति

वारण करके देखनेवालोके महको आनन्दित करने लगा।

रावल दून्नोक औरसरी पाव पुत्र उत्पन्न हुए। दृशके श्राता तित्कसी महाबीर विस्थात थे। उन्होंने अपने वाहुबलसे बल्लोच मुमलमानी, माद्वीलियो, देवराजाति और आवशिखर तथा जालोरके गोनगडोको परास्त करके अपनी बीरताकी पराकाष्ठा विचाई थी। तिलोकनी बारम्बर विजयी होनेमें इतने साहमी होगये थे कि इसने , गेना महित अजनेरमें जाकर अपने बाहुबलका परिचय दिया, दिस्तीके बादबाह फीरोज वाहेने अपने वहने वहने उत्तम स्थाडे अजनेरमें आनासागरमें स्नान कराने हैं लिये

े ने ने ने एक समय उसी बीररेन्ट निलक्षमीने निर्भग हो उन सब घोडोको छट लिया। और सिर आप त्रयसरमेरमे चला आया । अलाउद्दीनके अप्रसन्न हानेसे यहुबबा जिस

रिरमे आया और ज्येए पडमीने जो देश प्रतिग प्रान्तमे भेतवाने जिलासी मा बता

Sestanto to stantanto the stantanto the stantanto the stantanto stantanto

यदुवंशक भाग्यका आकाश मानो किर निर्मल होगया, यहसी एकमात्र अपने वाहुवल और विक्रमसे सीभाग्य लक्ष्मीकी गोदम वेठकर किर जयसलमेरके यदुवंशियोकी लुप्न हुई कीर्तिको प्रकाशमान करनेके लिये आगे वह । उनकी जाति और कुटुम्बके मनुष्य अनेक स्थानमे रहते थे, घड़सीने उन सबको बुलाया, और महेबाके अधीक्षर अपने परम मित्र जगमालके आधीनकी सामन्नमङलोकी सहायनासे शीव ही बड़ी भारी मना तैयार कर उन्होंने जयसलमेरमे जा चाराओर शान्ति म्थापन करके अपनी शासनगिकका विस्तार किया । हमीर और उनके पक्षवालोने यहसीको आया हुआ देखकर इनको यदुपतिरूपसे स्वीकार किया । परन्नु जसहडके पुत्र यडसीके सिहासन पर बठनेसे सतुष्ट न हुए।

हमारे पाठकोंने पहिले अध्यायमे बीरश्रेष्ठ देवराजके वृत्तान्तको पढिलया है। देवराजने महोरके अवीक्षर राणा रूपड़ाकी कन्याके साथ विवाह किया था। उसी राजकुमारीके गर्मसे और देवराजके औरससे केहर नामका एक पुत्र उत्पन्न हुआ था, जिस समय वादशाहको सेनाने जयसलमेरको घेर लिया था उम समय उक्त केहर आर उनको माताको महारको भेज दिया गया था। जिस समय केहरकी अवस्था वारह वर्षकी थी उस समय वह अपने नानाके यहाँ ग्वालोके साथ जगलमे जाया फरता था और ववोके साथ जगलमे खेलता हुआ फिरा करता था, एक समय केहर रोलता २ जाकर एक संपंके विलके पास लेट रहा; केहरके निद्रित होते ही उस विलमेसे सर्प निकला और केहरके मस्तक पर अपने फनसे छाया करके बैठा रहा, इसी समय उन मार्गसे एक चारण जा रहा था, उसने उस परम सुन्दर वालकके विरापर संपंके फनकी छाया देखकर उसी समय महोरपितसे समस्त वृत्तान्त जा सुनाया, राणा बीब्र ही उस स्थान पर गये और जाकर देखा कि दौहितके मस्तक पर सर्प अपने फनको फैलाये हुए बैठा है। उन्होंने जान लिया कि यह कुमारका गुमलक्षण है, यह केहार किसी समयमे सवस्थ ही राजसिहासनपर विराजमान होगा।

य्यपि रावळ घड़सी अपने प्रवळ प्रतापेक साथ राज्य करने छो परन्तु निमला द्वीके गर्भसे एक भी पुत्र न हुआ, इस कारण उनका मन अत्यन्त ही दुः ली रहता था, उन्होंने रानीको एक पुत्र गोद छेनेकी सम्मित दी। रानीने स्वामीको जाज्ञासे पुत्रको गोद छेनेकी इच्छासे राज्यमे जितने वालक यहुमिहियोंके थे उन सभीको बुलाया, परन्तु केह्रको समान दूसरा वालक रानीके मनमे न भाया। घड़सी केहरको गोद छते हि, यह समाचार पाते ही जसहड़जीके दोनो पुत्र अत्यन्त ही असतुष्ट हुण, और यह उपाय सोचने छो कि किस प्रकारसे जयसलमेर पर हमारा अविकार होजाय ऐसा पड़यन्त्र सोचने छो, इसी समय घडसीजी एक वडाभारी सरोवर खुदवा रहे थे उसको देखने ठिय वह प्रतिदिन जाया करते थे, एक दिन घडसी नियमिनस्पसे उस सरो-वरत देखने छिये जा रहे थे, इसी समयमे जसहडजीके दोनो पुत्रोने इन पर आक्रमण वर इनके जाणोका नाज किया।

<sup>(</sup>१) उर्ने गुंममें भार छिया है।

मार्चा विमलादेवीने जसहड़जीके दोनां पुत्रोके द्वारा स्वामीकी मृत्युका समाचार द्वा सुना, वह इस वानको भलीभांतिस समझ गई कि इन पापियोने राज्यके लोभसे ही मेर स्वामीके प्राणोका नाद्य किया है, अस्तु उसी समयमे रानीने केहरको जयसलमेरका अधीक्षर कहकर मनादी फिरावा ही, और उन दुराचारियोका मनोरथ सिद्ध न होने दिया। विमलादेवी अपने पितेक साथ ही क्षत्रियरीतिके अनुसार चिता पर चढ़ती, एसन्तु कई एक कारणोसे उसने कई महीनोके पीछे यह कार्य किया। उनके स्वामी जिन पुष्करणीको तैयार करा रहे थे उसका पूर्ण कराना था और वालक केहरकी रक्षाके लिये भी कुछ समयकी अपेक्षा थी। छ. महीनेके पीछे वह सरीवर बनकर कि निया । विववा रानीने अपने स्वामीके नाममे ही उस सरीवर बनकर हैं। विवाम होगया। विववा रानीने अपने स्वामीके नाममे ही उस सरीवरका नाम ही प्रश्नाक कर विमलादेवीने प्रज्वालित चितामे अपने शरीरको भन्म कर मुरलोकको प्रस्थान किया। इतिहामसे जानाजाता है कि रानी विमलादेवी चलते समय वह कर गई थी कि हमीरके पुत्र ही केहरके बनक और उत्तराविकारी है।।हमीरके दे पुत्रोमें एकका नाम जेतसी और छोटेका नाम ल्लकणे था। जैतसीकी युवा अवस्था आनेपर चित्तारके राणा कुमाने उनके निकट विवाहका कि एकका नाम जेतसी और छोटेका नाम ल्लकणे था। जैतसीकी युवा अवस्था आनेपर चित्तारके राणा कुमाने उनके निकट विवाहका कि निकल मेजा। महीराजकुमार अपने बहुतसे सेवकोको साथ ले विवाह करने हैं। सेहराज नामक प्रसिद्ध साल्यनीके नेता मिले। उस दिन वहाँ विकाम करके उसरे दिन हैं। प्रभानकल हो राजकुमार जैतसीने अपनी द्युप्यात्रा को। इसी अवसरमे पृष् पंत्री कि चारनी द्वारात्रा नाल परियोक्त वोलीके जुना हुम्यात्रा को। इसी अवसरमे वोलीके जुनाहुम माध्वी विमलादेवीने जसहङ्जीके दोना पुत्रोके द्वारा स्वामीकी मृत्युका समाचार

चिराता हुआ इनकी बाहिनी और गया, साकळाता माळा प्रतियोकी बोळीके गुमागुभ कर जाननेम विशेष विद्यान् था । उसने वाहिनी ओरको पुरा पक्षीके बोछनेका फर उस उसने छोट कर अमगलका समन्त समाचार कहमनाया। जेतसीने पर विश्वास कर राणा कुंभाके उपर अत्यन्त कृषित हो साकलाकी कन्या माहने विवाह किया, जैतसीने प्रस्तावकोके मतमे कुमछमेरमे जम्कर गणा कुभाकी कन्याका पाणिबहण न किया. इससे राणा अत्यन्त कोबित होगये, पान्तु वट छिन्ति होका जैतसीको इसका वदला देनेमे सनवे न हुए । राणा कुनाने <u>अन्त्र</u>ोत क्रोधको मनहीमे रखकर अपनी कन्याको शागरोनके विख्यात खोची राज अचळवासके करकमलमे समर्पित किया । इसके पद्मान् जैनसी पुगल देश पर अपना अविदार करने गये, और इन्होंने यहीं अपने भ्राता लनकर्ण और सालेके नाव रणभामिन जयन किया । उस समय इनके एक सो नीम रोवक मारे गये । पंगलपति बह राणिकदेवको नहीं जानते ये कि मने जयसलमेरगतिके अत्यन्त निकट नंबन्दी हो सनुष्योक्ते प्राण नाव किये है, जब यह जाना तब वे अत्यन्त टु निन हो काले रंगके बल पहर संपूर्ण भारत-वर्षके प्रत्येक तीथोंमे गये। तब इनके पापोका नाम होगया। किए ने बाको छोट आये। रावल केहरने इनको क्षमा करके धीरज दिया। केहरके औरससे निम्न लिखित आठ पत्र उत्पन्न हुए। १-नोस । उनके अगणित बद्यार सेत्रधादी नामी विदेव है। २-लस्मान ।

३-केलणजी । इन्होंने अपने बार-उसे बंडे आताके अतिहासने बीकमपुरको अपने अधिकारन कर ठिया। और नामकी इनी छिये अपने बासी अर्थान सेवडोटे अत्य निराय । अने बाह्य रहेते हो।

५-एखनरन ।

मातल । इसने अपने नाममे सान्छनेर नाजनानी जानित की ।

६-वीज्-

७-तन्त् ।

८-तेजसी।

(423) 🛱 जयसंख्मेरका इतिहास-अ० ४. 🕸 ६७ देरावल पर अपना अविकार करितया था, उस देशपर भी इन्होंने अपना अधिकार 🖔 करनेमें चुटि न की। केळणेन व्यासाके समीप अपने पिताके नामसे एक किळा वनवाया । उसी कारणसे फिर जोहिया और लङ्गाहोके साथ भट्टियोमे विवाद और विसम्बाद उपस्थित होगया। がある。 लंगाहोके नेता अमीरन्या कुराईने केलणके अपर आक्रमण किया। परन्तु केलणने क्षत्रियोकी समान साहस करके अमीरखाँको एकवार ही पराम्त करिंद्या। केलण इस समय अपने वाहुबलसे इतना विख्यान् होगया था कि उससे चाहिल मोहिल और जोहिया गण भी भय मानते थे। केलणने धीरे २ पंचनद तक अपने वाहुवलका विस्तार ई ्री किया । केलणने समाजाम सामक समावशको एक राजकुमारीके साथ विवाह किया, 引 उस समावशमें सिहासन छेनेके छिये आपसमें भयंकर विवादानल प्रज्वित होगई थी। केलणने मध्यस्थ होकर उस विवादाग्निको शान्त कर दिया । उन्होने मुजाअत प जाम नामक जिस समावशके नेताका पक्ष समर्थन किया था, वहीं मुजाअत केलणके

साथ मरोटनामक स्थानमे गया । दो वर्ष पोछे सुजाअतने अपने प्राण त्याग दिये । तव केल्णने समावशके आधीनके सम्पूर्ण देशोपर अपना अधिकार कर लिया । इमीसे सिन्धुनदी उनके राज्यकी शेप सीमारूपसे नियत हुई, केलणने ७२ वर्षकी अवस्थाम प्राण त्याग किये। केलणके स्वर्गवासी होने पर चाचकदेव उनके पदपर अभिविक्त हुए, भादियोका 🖔 अधिकार इस समय गाडानदीके किनारे तक होगया था, इसमे मुछतानके यवननेता अत्यन्त ऋद्ध होगये ये । परन्तु यवन नेता इस राज्य पर अधिकार करनेमें समर्थ न ये !

इसी कारण चाचकदेव मरोट नामक स्थानमे जा वहाँ राजधानी स्थापित करके रहने

लगे थे। कुछ दिनोके पीछे मुलतानके अधीधरने फिर यद्विशियोको विध्वस करने की इन्छासे वटी भारी तैयारी की। लज्जाह, जोहिया, खीची इत्यादि देशों के जिन २ जातियोंके साथ भट्टियोकी शत्रता चिरवालसे चली आनी थी। मन लेग मुलतानपतिके साथ जामिले । दूसरे पक्षने वीरश्रेष्ट चाचकदेव मुलतानपतिको युद्ध करतेके छिये तैयार देखकर सावधान हो सातं हजार अखारोही और चीवह हजार पैटलोकी सेना इकटी कर व्यासनदीके पास जाकर अमीम माहममे उटगंब ( दोनों ओरकी सेनाके सम्मुख होते ही घोर युद्ध उपस्थित हुआ । उम युद्धेन यपने कि नता पराम्न होकर भाग गये। बीरश्रेष्ठ चाचक शत्रुकोर्ड पडाव परसे बहुत मा सामान हट टाए और पूर्वाको कपायमान करने हुए मरोट नामक स्थानमे पाय,

परन्तु इतने ही में युद्धशी अग्नि शान्त न हुई । इसरे वर्षमें गुलतानपतिने पहिली हारका बदला होनेके हिये फिरसे बड़े जोस्दोरने छड़ाई रानी । इस सन्नामने : सातसी चीबाटीस मही और तीन हजार दुख्यानी मारे गए, मुख्यान पविके इसरी प (१) उर्वतर्जनने असरकारोरी। (२) उईतर्जनेने ६६.

the Mos motings not has how how how he

মূল

वार परास्त होते ही चाचकके राज्यकी सीमा और भी वढ़ गई। उसने असनीकोट नामक स्थानमे किलेक भीतर एक सेना अपने पुत्रकी मातह्तीमे रक्की और आप पंगलको लीट आये। इसके पीछे चाचकने दृंदीके अधीश्वर महिपाल पर आक्रमण कर उसको परास्त किया । इसके उपरान्त जयसलमेरमे आय अपने भ्राता लखमनके साथ साक्षात किया । असनीकोटके किलेके आधीनमे जितने ग्राम थे उन सवकी आमदनी जयसलमेरमे लाकर राजसभामे खर्च करदी। चाचक जिस समय जयमल-मेरसे अपनी राजधानीमे आ रहे थे उस समय वारू स्थानके जजराजने उनके साथ साक्षात् किया। यह मनुष्य बहुतसे वकरी और भेड़ोको पाला करता था। वरजाङ्ग नामक एक राठौर तस्कर पासके एक प्रामसे आकर वीच २ मे इसके भेड और वकरोको चुराकर लेजाता था।वीरश्रेष्ठ जजने यह विचारा कि चाचककी सरण लेनेसे यह तस्कर मेरे वकरे और भैसोको न चुरा सकेगा, इस हेतु उसने वड़े २ मोलके वकरे और भैसे चाकक-को भेटमे दिये । यह बीर असीम साहसी योघा था। इसने सातलमेर नामक वाणिज्यके प्रधान देशको एक भाटी सामन्तके पाससे अपने वाहुबलसे लेलिया था, बरजाङ्गका नाम सुनते ही मरुक्षेत्रके निवासी अत्यन्त भयभीत होजाते थ।राव चाचक जजको अभय देकर चले गये और कह गये कि यदि वरजाङ्ग फिर अत्याचार करके तुमको पीडित करे तो में उसको उचित फल दुंगा । कुछ दिनोके पीछे राव चाचक जजके अधिकारी देशोमे गये, और उससे साक्षान् किया। जजने फिर उनके निकट वरजांगके अत्याचारोका वृत्तान्त कहकर अभय चाही। चाचकने जंजकी विनतीसे प्रसन्न हो सातलमेरके तस्कर नेताको दमन करनेके लिये अपनी सम्पूर्ण सेना इकट्ठी करके सीता जातिके अवीश्वरके साथ सिघवंवन करित्या।नवीन मित्रने तीन हजार अद्वारोही सेनाको साथ छेकर चाचक के साथ योग दिया । सातल्मेरके राठौर तस्कर नगरके वाहर घोडोको रखकर, नगरीके सामन्त धन लेकर किस समय नगरके वाहर जाते हैं, इसको गुप्त भावसे देखते रहे, और अवसर पाकर उन नगरवासियोकी सारी धनसम्पत्ति छूट छी,यह जानकर चाचकने अपनी चतुरतासे समन्त राठीर और नगरके बड़े बड़े धनी महाजन और वैक्योंकी पकड लिया । नगरके महाजनाने अपने छटकारेके लिये बहुतसा धन देना चाहा परन्त चाचकने उनसे कहा कि यदि तुम इस स्थानको छोड़कर जयसलमेरमे जाकर निवास करो तो छट सकते हो। इस पर ३६'५ वडे २ धनवान चाचककी आज्ञा म्बीकार कर अपनी समस्त धन सम्पत्ति समेत जयसङ्गेरमे जाकर रहने छगे। वरजांगके तीन पुत्र वन्दी किये गये थे। वीरश्रेष्ट चाचकने उनमेसे मझले और छोटेकी अत्यन्त कम अवस्था देख कर उन दोनोको छोड़ दिया परन्त वडे मेराको उमके पिता वरजंगकी सचारित्रताके वदलेमे वदी कर रक्खा। चाचकने जिस सीता

जातिके अवीश्वरके साथ इस घटनाके पहिले मित्रता की थी, उसकी पोती साल-देवाँके साथ अपना विवाह किया। कन्याके पिताने विवाहके यौतुकमे चाचककी पचास बोड़े पतीम दास, चार मवारी और दोसों ऊट दिये, इन मबको लेकर वाचक मरोट नगरको आये।

<u>లాగా హారాణ్లాలు సారాగాలా సారాజాలు సారాజాలు సారాజాలు సారాజాలు సారాజాలు సారాజాలు సారాజాలు సారాజాలు సారాజాలు సార</u>

THE CHARLEST STREET

उपरोक्त घटनाके हो वर्ष पीछे वीरश्रष्ट चाचकने पीछर्दन न्यानके अधिपितिके साथ युद्ध आरम्भ किया, यह समर एक भट्टीसे एक मृल्यवान घोड़के छीन छेने पर हुआ या। चाचक पीछवगेक्वरको परास्त करके उसकी राजधानीके समस्त धनरतोंको छूटने छो, किन्तु जिस समय चाचक इस भयानक युद्धमे छड रहे थे उसी समय यहुवशके पुरान वरी छगाहोने सुभीता पाकर चाचकके दीनापुरके किछे पर आक्रमण कर वहाँकी समस्त नेनाको हुटा दिया।

इधर चाचक चिरकाल तक लडता रहा और अनेक देशोंको दमन करके उसने वहा जय पाई। इसी प्रकार उसने प्रचाव तक अपना अधिकार करिलया अन्त समय युढापेमें जब चाचक कित रोगसे पीडित हुआ और उसने जानिलया कि अब मरा अन्त समय आ पहुँचा है और रोगसे मुक्त होनेकों आज्ञा करनी वृथा है, तब उसने वहुत दिनोतक कप्ट भोगकर प्राण छोडनेके बक्ले क्षित्रचोंकी भांति प्राण त्यागनेका सकन्प किया। समरभूसिमें बबुओंके भीपण अखोंके आधातसे प्राण छोडने पर मरनेके पीछे प्राणी सुरलेंकमे जाता है यही क्षित्रयोंका परम धर्म है। इसी विश्वास पर क्षत्रिय जाति स्वर्ग सिधारनेकी इच्छासे जीवन पर्यन्त केवल तलवारकी सेवामे लगे रहते है। इसी विश्वासके बलेंस क्षत्रियोंकी मिहमा और गौरव समारमे बटी चही है। बीरशेष्ट चाचकने क्षत्रियोंके शिरोभूपण पदको प्राप्त किया था, और वह जीवनपर्यन्त क्षत्रिय-धर्मके पालन करनेमें तत्पर रहा था। अकएव उसने अपने अन्त समयको सम्मुख देख क्षत्रियोंकी भाँति इस जगनको छोड़नेकी इन्छा की तो इसमें आप्रयं ही स्वा है ?

<sup>े (</sup>१९५०) धाने दियमि जिला है कि दन्तिसमाने सर्वत विक्षी वेषसम रेपे जनको रेनी हैन पर कर्यन हममें के सम्बेजने रूप जाने हैं पह हीते ने सम्बद्धित रेने तब फेरी हैं।

<u>క్షింపోనించేస్తించి స్తానించిగిలంగించిగిలు గిలంగిలు గిలంగించిగిలు గిలంగిలు గిలంగిలు గిలంగిలు గిలంగిలు గిలంగి</u> #NO FRO TROUND THE FREE TO THE FREE TO THE FREE उनकी और किसी प्रकारकी इच्छा नहीं है, वह अन्त समयमे क्षत्रियोकी समान गति पानेकी इच्छासे ही केवल सांतसों सेनाके साथ रणक्षेत्रमे आवेगे। आप अपने चित्तको वृथा सन्देहसे चिन्तित न कोजिये और हमारे स्वामीकी मनोकामनाको पूर्ण करिये " मुछतानेक महाराजने दूतके शपथ खानेपर विश्वास करिछया और शीत्र ही प्रतिज्ञा की कि मे चाचकदेवकी मनोकामनाको पूर्ण करनेके निमित्त युद्ध करनेको तैय्यार हूँ। दृतने यह वात जाकर जाचकदेवसे कह सुनाई । वीर शिरोमणि चाचकदेवने अपनी अभिलापाको पूर्ण हुआ जान परम आनन्द्के साथ अपने जातिके वीरोको बुलाकर अपने हृद्यके भावको कह सुनाया । सेनापित और सेनाम से जिन जिन वीर पुरुषोने चाचकदेवके साथ प्रत्येक युद्धमे अपनी वीरतासे जय पाई थी, उनमेसे सातसाँ वीरोको चाचकदेवने चुन छिया। उन सातसाँ वीरोने भी अपने स्वामी की अन्तिम कामना पूर्ण करनेके लिये अपने जीवनको उत्सर्ग करनेका दृढ़ संकल्प करलिया। चाचकदेवने रणभूमिमे जानेसे पहिले अपने राज्यकी व्यवस्था करदी । मीता जातिकी रानीके गर्भसे उत्पन्न हुए गजिसह नामक पुत्रको चाचकदेवने सीतारानीके साथ ननसालमें भेज दिया। उनके सोढा जातिकी छीलावती रानीके गर्भसे वरसल, कम्बोह, भीमदेव यह तीन पुत्र हुए थे और चौहान वशकी रानी सूरजदेवीके गर्भसे रत्तू और रणवीर नामक दो पुत्र हुए थे. वीर शिरोमणि चाचकने इन पांच पुत्रोके वीचम वडे पुत्र वरसलको अपने सिहासनका उत्तराधिकारी निर्द्धारित कर खडाल (इसके प्रधान नगरका नाम देरावर) प्रदेश छोड़ कर उनको अपने समस्त अधिकारी प्रदेश दिये, और खडाल प्रदेश रणधीरको देकर दोनोके माथे पर राज्य तिलक करदिया । वरसल सत्रह हजार सेनाको लेकर अपनी राजधानी किरो~ हेरको चला गया। वीरवर चाचकने इस भांति अपना राज्य दो पुत्रोको वॉट दिया, और स्वयं अपने जीवनको सागनेके छिये उक्त सातसौ वीर पुरुषोके साथ दीनापुरके मैदानकी ओर च**छा । वहां पहुँच कर उसने सुना कि मु**छतानका<sup>ँ</sup> राजा यहाँसे दो कोशकी दूरीपर पड़ा हुआ है। इस वातके सुनते ही उसका हृदय मारे आनन्दके खिछ गया। िकर चाचकन स्नान कर पवित्र चित्तसे अस्रोका पूजन कर अपने इष्ट देवका पूजन किया, और दीन दरिद्रोको धन रत्नादि देकर इस मायामय संसारसे अपने चित्तको हटाकर परम पिता परमेश्वरके ध्यानमे लगाया ।

थोडी देरके पीछे रणका वाजा सुनाई पड़ा। दोनो ओरकी सेनाके सामने होते ही वीरश्रेष्ट चाचकने अपनी सातसौ सेनाको छेकर मुछतानके राजाकी कई हजार सेनाकं साथ वोर युद्ध किया । वरावर छड़ते रहकर युद्ध क्षेत्रमे अपने प्यारे सातसी

র্ক্তানির ক্রনির ক্রনি

<sup>(</sup>१) उर्दृतर्र्श्वमॅमे ५ सौ।

<sup>(</sup>२) किरोहर नामक स्थानका बड़ा किला राव केलणका वनवाया भावलपुरसे वाईस कोश दूर था । किन्तु आजकल इसका कोई चिद्व नहीं मिलता।

वीर पुरुषोके साथ चाचकदेवने दो घड़ी तक वीरता दिखाते हुए नहा निष्ठामे शयन किया। यह मही इतिहासके जाननेवालेने लिखा है कि उस युद्धमे उन सातसी वीरोने मुलतान की दो हजार सेनाको नष्ट किया । चाचकदेवने इस भाति सप्रामक्षेत्रमे अपने

जीवनको विसर्जन किया, और मछतानपति अपनी राजधानीको छौट गये ।

जिस समय रणधीर देरावरमे अपने पिताका श्राद्धकर रहा था उस समय मृतक वीर चाचकका दूसरा पुत्र कुमा पिताके शोकमे उन्मत होगया। अतएव उसने श्राद्धके मण्डपमे जाकर सबके सामन प्रतिज्ञाको कि, "मुळतानपितने मेरे पिताको अन्यायसे मारा हूं भे उसका बदळा उससे अवस्य ळूंगा" कुम्भा उसी समय एक नौकरको अपने साथ ठेकर मुळतानपितके डेरेमे गया। डेरेके चाराओर वाईस हाथ चौडी एक खाई थी, कुभाने रातमे घोड़े पर चढ़कर खाईको फाँद साहसके साथ बोड़ेको डेरेकी रिम्सबोसे बाँधा और आप मुळतानके राजा जैसे बम्बोको पिहना करते हैं, बैसे कपड़ेको पिहन संतरीके सामनेसे डेरेमे युस गया, उस समय मुळतानका राजा सो रहा था, कुभाने सोतेही भे उनका जिर काट छिया और वह आकर देगबरमे अपने भाईमे मिळा।

वरसल दीनापुरमे फिर अपना अधिकार स्थापन कर किरोहरमे चला गया। उसके पुराने शत्रु लगाहोने फिर हैवन्यॉकी महायतामे उस पर आक्रमण किया,परन्तु वरसलने अपने अतुल पराक्रमसे उनको परास्त कर भगा दिया, उस युद्धमे कई हजार लगाह खेन रहे। इसी समय हुसेनखॉने भी बीकमपुर पर आक्रमण किया, बरमलने उसको भी परास्तं किया।

सम्वन् १५३० सन १४७४ ई. मे बरमलने वीकमपुरकी चहारदीनारी ओर किला वनवाया ।

क्रित्र टाइने यही पर यह अध्याय समाप्त क्रिया है। भट्टि तिहासके लेक्लकों भी यहा पर कोई विशेष पटना नहीं लिखी। उसने केवल रावल केला है वरान वालों साथ पंजाबके सामन्त्रों की सीमान्त नम्बन्धी छोटी र लडाइयों का होगा लिखा है। उसके पट्नेसे जान पड़ता है उन लडायों से एक बार यदि एक पक्षवाल जीते तो दूसरी बार वह हार गये। उस पत्रारके नोरम विवरण हो हम प्रकाश करना नहीं चाहते। अन्तमें केल्लके बदाईने बट वर गारा नदी है दोनों किनारों के देशों को वॉटकर स्वतंत्रतासे निवास किया। उस पटनाके उठ नमय पीठे ही दिशी के सम्राह मुलतान वावरने लड़ाहों से मुलतानकों छोनकर अपने अधिकारमें ले वहापर मुसलमान प्रवन्धकर्त्ता नियुक्त करित्या। जनित्र टाइ लिखने है कि उसी मार्थ किरोट्सोंट दीनापुर, पूराल और सारोटके पट्टाकीयोंने यनामन्सव अपना अधिकार

यतुनहीं इतिहासकेयने पीछे जयसङ्केरके प्रयान राजवरणा हुछ मानान्य विषरण दिया है। उन्होंने बेवल रावल जिन न्वत्या, भीव, मने न्यहाम और मुक्दांसहके पदापरोजी नाभावलो लिखी है। रावण सुवार्यक्षेत्रे रामन सम्याने ही जिसलमेरही राजनिवक अवस्था वटल गई भी।

और अपना बच्जा बनाचे रखनेके छिपे हुनन्दानी दर्भको न्वीकार करिया।

<sup>(</sup> १) इर्नुनर्हर्नेने दुसेन्दो बहोच हिन्ता है

## पंचम अध्याय ५,

-00±10€±0c---

<del>ुद्</del>रियसलमेरके राज्यतक्षका उत्तराधिकारी वदलना~सुबलसिहका चवनसन्नादुद्वारा जयमलमेर का स्वामी होना-जयसङ्मरके स्वामीका यवनसञ्चाटकी आधीनताम रहना-वावरकी दिग्वि-जयंक समयमे जयसरुमेरकी सीमाकी अवस्था-सवरुसिहके स्वर्गवास होनेपर उनके पुत्र अमरसिह-का सिहासनपर बैठना-अमरसिहसे बब्लचे प्रदेशमे युद्ध होना-युद्धमे उनकी जीत होना-उनका अपनी लडकीका विवाह करनेके लिये प्रजासे द्रव्यकी प्रार्थना करना-राजपूतमंत्री रघुनाथका इस विषयम आपत्ति करनेसे मारा जाना-चन्ना राजपूतोका विद्वोही होना-वीकानेरवासी राठौरीके उपटव मचानेसे भन्नी सामन्तोस उसका सुधार होना-सीमा, सम्बन्धी विवादका कारण-भन्नीगणोकी जीत होना-आधीनताम रहनेवाले सामन्तोके बीचमे विगादके उपलक्षमे बीकानेर और जयसलमेरके स्वामियोमें अगडा होना-वीकानेरक स्वामी अगृपसिंहका कर्डक छुटानेके लिये अपने आवीन रहनेवाली सामन्त मटलीको बलान- जयसलमेरपर आफ्रमण करनेपाले राठौरोकी पराजय-रावलका प्रालपर फिर अधिकार करना-वाडमेरपतिको करद् श्रेणीसं-मुक्त करना-अमरसिहकी मृत्यु-जसवन्तका राजमिहा-सनपर वैदना-जयसलमेरका पतन-राठारोंसे पूराल बाडमेर और फलोडीका निकलजाना-टाजटके वेटांका राडारुसे गाडातक अधिकार करना-अक्षयसिंहका अभिषेक-तेजसिंहका जयसळमेरके शासनको अपने हायमे लेना-तेजिसहको फिर राज्य मिलना-उनका चालीस वर्ष राज्यशासन-भावलखाँका खटाल पर अधिकार-रावल मूलराज-स्वरूपसिंह मेहताका राजमत्रीका पद भिलना-भट्टीसामन्ते।पर उनकी यूणा होना-युवराज रायसिहद्वारा स्वरूपसिहका माराजाना-रावल मूलराज का बन्दी होना-रायसिहका मिहासनपर बैठनेमे अनिच्छा प्रगटकरना-एक राजपूत रमणीका मूल-राजको कैंद्रसे छुटाना-मृलराजको पुनः राज्य भिलना-युवराज रायसिहका निर्वासन-उनका जोध-पुरमे जाना-भट्टीसामन्तोका विद्वोह करना-दंडमे उनके सब अविकारी प्रदेश लेकर राज्यमे मिलाय जाना-और सव किलोका तुडवाना-वारह वर्षके पीछे उनको फिर भूमिका अधिकार देना-रायां नह-द्वारा एक वनियेका शिर काटा जाना-उनका जयसलमेरमे फिर आना-उनकी देवाके किलेमे भेजना-सालिमसिहका मन्नी होना-उसका चरित्र-उसका शत्रके हाथमे पटना-किन्तु जोरावरसिहकी सहा-यतासे छटना-उसकी भावज्ञसे उसके मारे जानेकी इच्छा प्रगट होना-जारावरको विप देना-महतासे उनके भाई और सीका माराजाना-देवाके किलेम आग लगना-रायसिंहका आगमे जलकर मरता-उनके पुत्रोंका मारा जाना--राजसिहको राज्य देना--मूलराजेक छोटे लटकोका वीकानेरमे भाग जाना-मॅत्रीके द्वारा चिरकालतक राज्यका प्रवंब होना-भद्दी इतिहासकी समालोचना ।

पाठकगण पहिले अन्यागम ज्ञान चुके है कि जगसरामेरके स्वामी पडसीके शेचनीय दशामें मरनेसे उनकी रांनी विमलादेवीने कहरको दत्तक पुत्र लेकर उसीको जयसलमेरका मिंहासन दिया था। किन्तु उसने जलती हुई चिनाम वेठ कर गरनेके समय यह भी कहा था कि हमीरके दोनो वेटे जैत और लनकरण कहरके पोष्य पुत्र और उत्तराविकारी होगे। अताप्त्र केहरके जयसलमेरके सिहासनपर वेठ जानेमे और उनके औरसगे आठ सतानोके उत्पन्न होनेपर भी जैन् और लनकरण दी केहरके उत्तराविकारी कहे गये। किन्तु जैन राज्य पानेके पहिले ही पूंगलको

क्षेत्रज्ञात्वरहरूका विश्ववर्गात व्यक्ति विश्ववर्गात व्यक्ति विश्ववर्गात व्यक्ति विश्ववर्गात व्यक्ति विश्ववर्गात व्यक्ति विश्ववर्गात व्यक्ति विश्ववर्गात विश्ववर्णात विश्ववर्गात विश्ववर्णात व

(५१९) क्षः जयसलमेरका इतिहास—अ० ५. ६ जीत हेनेकी इच्छासे हनकरणक साथ समरक्षेत्रमे जाकर मृत्युको प्राप्त हुआ । जैतके ७३ कोई पुत्र मरते समयतक नहीं हुआ था अतएव लनकरणके वश्वरोको ही जयसलमेरका सिहासन प्राप्त हुआ, छूनकरणके तीन पुत्र हुए,— १-हरराज। २-मालंदव। ३-कल्याणदास । ही मरचुका

ह्नकरणंक वड़े पुत्र हरराजको

सिहासनपर चेठना चाहिये था, किन्तु हरराज कहरके सामने था, अतएव हरराजके एकमात्र पुत्र भीमही जयसलमरके सिहासनपर वेठा ।

भीमके राज्यसमयका कोई भी इतिहास कर्नेल टाड् साह्यन प्रकाशित नहीं किया है। परिवर्ती इतिहासको विस्तारक साथम दिखानेकी अभिलापासे हम यहाँ लनकरणकी

यञावली प्रकाशित करते है ।



मीमके भरनेके पीछे उनका वटा नाय जयसलमेरके निहासनपर बेठा। किन्तु ना १ सिटासन पानेके बुछ ही समय पीछ बोकादेरमें एक राजकुमारी है साथ विवाद होते को गया विवाहक पीछे वह जिस दिन जयस्टमेरक उन्तर्गत क्लोनी देशने आहर दिसा उसी दिन कत्याणदासके पुत्र ननोहरदासने निहासन प्राने हे लीनमें एक ती प्रारा विष

विलाकर उसे मरवा डाला । नायुके मरजानेक महेन्द्ररहामने जयमण्येरके राजगृह्यका अपने शिरपर पारण किया। मनोहरनामने भाईने देउनो नगरन रुठ ममय नक राज विज्ञा, अन्तम अपने मरनेके सम् । अपने बेंट रामचन्द्रको निवासक पर वेटांगके लिये

इसने यहा परि स किया निन्तु हत्यारेके बहाने गाहानिशानन होई गही पानला इसमे उन्तरी आशा एरी न होस्सी । हनप्राणी सहारे बेंड स्लिनेब्हा परियोग गुझीर सचिर । और प्रोरम्बरसित अपने मीनास्य व गुरीने जबन्द्रनेस्ट निरासनपर्यटा।

शाम राज्य वटा उपनी और हार्याक्ष वा वर सन्तिस्सी वेष लेप आस्ति शहति वी इस बारव भावारण महाने सम्बल्पियों राह नहीं है दिये अर्थना ही। विशेष सीमान्य रही नवरे इस्य रोहेर होत्सी तामा समितिया।

स्वर्शित महाराज आमेरका भानजा था, वह आमेर नरंगकी आधीनताम यवनोकी हैं राजवानी पेशावरके राज्य प्रवंन्धमे एक ऊंचे दरजेपर नियुक्त था। एक समय पहाड़ी अफगानी छुटेरोने यवन सम्राट्का खजाना छुटना चाहा था परन्तु मवलिसहकी असीम विशेषासे वह न छुट सके। इस कारणसे वह सम्राट्का भी अविक यारा था। सवलिसहने अपने सहणोसे सभी नरेगोमे मान पालिया, मनोहरदासके मरनेपर यवनसम्राट्ने जोध- एके राजा वीर जसवन्तिसहको आज्ञा दी कि तुम शीन्नही रामचन्दको हटाकर सवल- हैं सिहको जयसलमेरके सिहासन पर वैठा दो। महाराज जसवन्तिसहने यह आज्ञा पाते हैं हो प्राप्त नाहरखाँके साथ एक सेना भेज कर सवलिसहको जयसलमेरके सिहासनपर वैठानेके लिये कहा, नाहरखाँने जयसलमेर जाकर राजाकी आज्ञासे सम्नाट्के आदेशको हैं पालन किया। सवलिसहने जयसलमेरके सिहासनपर वैठकर नाहरखाँको इनाममे हैं पोकर्ण देशका अधिकार चिरकालके लिये देदिया, तभीने पोकर्ण देश जयसलमेरसे हिंदिया, तभीने पोकर्ण देश जयसलमेरसे

रावल जयसल और उनके उत्तराधिकारीगण अवतक तलवारसे अपने राज्यकी बढ़ाते आते थे, अवतक राज्यका कोई अंशभी दूसरेके अविकारमे नहीं गया था। नाहरको दिया हुआ पोकर्णका अविकार ही सबसे पहिले जयसलमेर राज्यका अगभंग करनेवाला हुआ। इसके उपरान्त विस्तृत जयसल्रमेरके राज्यका अग क्रमानुसार कटता आया है। वादशाह यावरकी दिश्विजयके कुछ दिन पहिले जयसलमेर राजधानीकी सीमा उत्तरमे गाड़ा नदी तक थी,पश्चिममे मेहराण वा सिन्धुतक,पूर्व और दिलामे बीकानर और मारवाडतक थी । वीकानर और मारवाडके राठौर राजा दोसौ वर्षसे कमानुसार जयसळमेरके अधि-कारी प्रदेशोंका वहत सा अंश अपने अधिकारमे करते आते थे । रावल सवलिसहने यादवेकि सिहासनपर वैठकर वडी प्रशंसाके साथ राज्य चलाया,जव वह स्वर्ग सिधारे तव उनके पुत्र अमरसिहने वलचोके साथ युद्ध करके विजय पाई, उस युद्धक्षेत्रमे ही उसको राजतिलक मिला। अमरसिंहने पिताके सिंहासन पर वैठनेके कुछ दिन पीछे अपनी पुत्रीके ढिये सर्वसाधारण यजासे दृट्य की प्रार्थनाकी । राजपूत मन्नी रशनाथने अमरसिंहके इसकार्यमे वाया डाली, इसपर अमरसिंहने उसकी मरवा डाला। कुछ दिनोके पीछे चन्ना राजपूतोने फिर पहिलेकी तरह राज्यके उत्तर और पूर्वकी और उपद्रव और अत्याचार करना आरंभ किये, तब राबल अमरसिहने खय सेना लेजाकर उनको पराजय कर ऐसा द्वाया और अपने आवीन वनाया कि भविष्यमे उनकी सचारेत्रताका कारण अमरीमह ही हुए।

कुठ समयके उपरान्त जयसलमेरके और वाकानेरके सामन्तोंके वाचमे विवाद होनेपर दोनों देशोंक राजा रणभूमिमें आ खंड़ हुए। वाकानेरके कांवलोत राठौरगण वहुत दिनोंसे जयसलमेरकी सीमापर वहुं २ अत्याचार करते थे। जयसलमेरके आयोन वाक्मपुरके सुन्द्रदास और दलपत नामक दोनों सामन्त उन कांवोलोतोंके द्वराचरणोंसे विगड़ कर शेप कांवोलोतोंको यथार्थ रूपमें दमनकर उनके अत्याचारोंका द्वराचरणोंसे विगड़ कर शेप कांवोलोतोंको यथार्थ रूपमें दमनकर उनके अत्याचारोंका दिन्न कर केंदिन किन्न किन्न कर केंदिन किन्न किन्न कर केंदिन किन्न किन्न कर केंदिन किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न कर केंदिन किन्न किन्न कर केंदिन किन्न किन्न

कुष्टिक्ष कर होने के लिये सम्मत हुए । दलपतने कहा "आओ, हम लोग राठोरोकी हैं भूमि पर आक्रमण करके जगन्मे कीर्नि बढावे"। अतः उन दोनो सामन्तोने हिं अपनी अपनी सेना सायले बड़े साहसके साथ बीकानेर राज्यकी सीमाक अन्तमे हिं जाज्ञ नामक नगरपर आक्रमण किया, और उसको लटकर जलादिया। काथलेन हिं गण उमसे बडे लिजत हुए। फिर उन्होंने बड़े टलबलसे आकर जयसलमरकी हिं सीमापर आक्रमण कर अपना बदला लिया। इसी बातपर आपसमे बडा झगडा हिं सीमापर आक्रमण कर अपना बदला लिया। इसी बातपर आपसमे बडा झगडा हिं सोगा और अन्तमे घोर सन्नाम आरम्भ हुआ। इस सन्नाममे भटीगणोने दो मो हिं राठोरोको मारकर विजयलक्ष्मी प्राप्त की और राठोरगण हारकर भाग गये। अपनी हिं आधीनतामे रहनेबाले सामन्तोको विजयी हुआ देख रावल अमरसिहने बडा हिं आनन्द मनाया।

वीकानरेक राजा अनुपसिह इन समय दक्षिणमे दिन्छीके सम्राट्की सेनामे 🤄 नियुक्त थे, उन्होंने जब सुना कि जबसलमेरके सामन्तोंने राठौरोको परास्त करदिया 😥 है, तब उनके क्रोधका ठिकाना न रहा। उन्होंने उसी समय डेरेमेसे निकल कर अपने प्रधान मत्रीके हाथ अपनी राजधानीमे यह नदेशा कहला भेजा कि समस्त राठौर जो शख धारण करसक्ते हैं। जयसलमेरके जीतनेके लिये तैयार होजाय । कान्धलोन्गण बीब्रही वीकमपुरकी समान जयसलमेरको कर देवे नहीं तो विश्वासवाती कहावेगे। राजाकी आज्ञा पाते ही मत्रीने शीव्रतासे समन्त राठोरोभे यह ढिढोरा फिरवा दिया। तव तो सम्पूर्ण राठौर तलवारे हायमे ले जग-सलेमरपर धावा करनेके लिये एकत्रित होने लगे। अपमानित राजा अनुपासिटने राठोरोकी सहायताके लिये हिसारमे एक पटानांके मेनापतिको सेनाक साथ ना विया । इधर जयसलमेरके म्वामी रावल अमरानहने राठोरोको यद्वके लिये नियार टीन देख उसी समय समस्त भाटीसेनाका एकवित किया। अमरसिट चतुर और यद्वभे हुआ ये। उन्होंने विचारा कि उत्तेजित राठौरोको जयसउनेरकी सीमाम न जाने जाय, इस कारण वीकानेरके ही राज्यमे प्रवेश कर उनपर पाक्रमण करना अमरासिट्ने यह विचार कर बीक्रांनरके अन्तवाले नगरीपर आदमण हर उन्हें एदना आरन्भ कर दिया । अन्तेम बहुतसे राठौरोको सारकर पृगठ प्रदेशका किए अपने राज्यने मिलािटया । इसी समयेन वाडमेर और बोतडा प्रदेशेन दोनी गठोर मानग्नीको अपनी अर्थानताकी साकटमे बाधित्या । रावट अमरमिनने इन भानि वदी रुग्वीरनाँक माव जयसटमेरका राज्य करके सबन् १७५८ (सन् १७०२ ई०) में इस जगन् हो होड स्मिने वास विया। असरसिह्के आठ पुत्र हुए उनसेने केड पुत्र नाम बरावन्निन था। भाकी सात उड़कों भेसे बेबद हरीसिहबा नाम पाया जाना है। बेडे पुत्र यहाबन्तिन की एक कायाके साथ भेवाहके युवराजका विवाह हुआ। यहनहीं इतिहासके रियनेवालेने अमर्रात्रहों मर्रेत्वका ही इतिहान दिया है। इनके पीठे "क दनके मन्यते चय-सटमेर हा इतिहास दिखा है। टाइ साहबरे लामने वह मनुष्य जीवन वा । किन्न टाइने वहीं सोज और परीज़ा नरने उस इतिहासने जनहीं सदा सानहर

आधार पर जयसलमेरके इतिहासका शेप अग लिखा है। किन्तु यह इतिहासका अंश शोचनीय और हृद्यभेदी चित्रोसे अङ्कित है। इसमे श्रीकृष्णके वंगावतंस जयसलम्बर्क राजाओका पतन समाचार विशेषतासे देखा जाता है ''।

अमरसिहके मरनेके उपरान्तसे ही जयसलमेरके गौरवका सूर्य वर्षा ऋतुके वादलोसे ढक गया। जयसल और उसके उत्तराविकारी गण अपनी मुजाओंके वलसे राज्यकी सीमाको भलोगाँगे वढा गये थे और अमरसिहने भी अपने पराक्रमसे राज्यकी सीमाके वढ़ानेमें कुछ कमी नहीं की, किन्तु बड़े दु खका विषय है कि पराक्रमी अमरिसहके सुरलोक जानेके पीछे ही यादवोंके प्रधान शत्रु वीकानेरके राठौरोंने शुभ योग पाया। उन्होंने संहार मूर्तिको धारण कर जयसलमेरकी शोचनीय दशा करदी। उन्होंने पुरानी शत्रुतासे किर संशामक अग्निको प्रज्ञातिक कर बड़ी शीव्रतासे जयसलमेरके बीचवाले पुंगल, वाडमेर, फलोदी और अनेक बड़े बड़े नगर तथा गाँवोंको छीन कर बीकानेरके राज्यमे मिला लिया। इसरी ओर राठौरोकी समान शिकारपुरके एक अफ़्गान सेनापित दाऊदर्शाने भी जयसलमेरके महाराज अमरसिहके मरनेके पीछे विशेष सुभीता जान गाड़ानदीके समीपवाले जयसलमेरके अधिकारी प्रदेश जवरदस्ती छीनलिये। इस भाँति अमरसिहके मरजाने पर थोड़े ही दिनोंके बीचमें जयसलमेरके बहुतसे प्रदेश

अमरसिहके मरनेके पीछे ही उनके पुत्र जसवन्तिसह जयसलमेरके सिहासनपर विठे। माननीय टाड साहवने उनके शासनके सम्बन्धमे कुछ भी नहीं लिखा किन्तु आगे पीछेके लक्षणोको देखनेसे अनुमान होता है कि जसवन्तके शासन समयमे जयसलमेरकी अवनितके सिवाय उन्नति नहीं हुई। जसवन्तके नीचे लिखे पाँच पुत्र हुए:—

१-जगतिसह-इन्होने आत्म हत्या की।

२-ईश्वरीसिह।

अन्य जातिवालोके अधिकारमे होगये।

३-तेजिसह ।

४-सरदारसिह ।

५-सुलनानसिह् ।

आतम हत्या करनेवाले जगन्भिहके नीचे लिखे तीन पुत्र हुए:-

१-अदासिह।

いった がっかっかいがい

२-बुधसिह-इनकी वसन्तरोगसे मृत्यु हुई।

३-जोरावर्रासह ।

इतिहास बताछाना है कि जसबन्तिसहके मरगेके पीछे उनके पीते अखै-सिट्को सिटासन निछना चाहिये था। किन्तु अखैसिहको छोटा बाछक देख रूग उनके चचा तेजसिंह जबरहस्ती राज्यिसिहासनपर बैठ गये। अखैसिह और जाराबरिसह दोनों भाई अपने प्राणोके भयसे दिहीको भाग गये। इस समय मरे हुए रावछ जसबनिसहके भाई हरीसिह दिहीके सम्राट्के यहाँ राजकार्यमे नियुक्त थे

अंटर्गेर वर्गेरवर्गेरवर्गेरवर्गेरवर्गेरवर्गेर वर्गेरवर्गेरवर्गेर वर्गेरवर्गेरवर्गेर

Restrochistranteeristricitis sincornamination or the sincornamination अखासिह और उसके छोटे भाईने हरीसिहकी शरण छी। हरीसिहने अपने भाईके दोनों पोनोको इर्णमं आया देख कर प्रतिज्ञा करी कि शीव हो जयसटमेर जाकर तेजसिह्को मिहासनसे उनार दुंगा । थोड़ दिन पीछे ह्रीसिह जयसलमेरको गये । जयसङ्मेरमे इस समय ऐसी एकरीति थी कि वर्षके अन्तमें जयसङ्मेरके महाराज एक दिन घडसीसरके किनारे मत्र सामन्त, कुटुम्बी मनुष्य,सेना और समस्त प्रजाको छेकर जातेथे । पीछे उस सरावरमसे सबसे पहिले राजा अपने हाथसे एक मुट्टी रेत उठाकर फेकता था इसके उपरान्त सामन्त लोग, कुट्म्बी जन, मंत्रीगण, फिर समस्त प्रजा एक २ मुद्दी रेती निकाल कर बाहर फेकते थे। इसकी "ल्हास "कहते है। इसके द्वारा उक्त सरावर वर्षके अन्तमे साफ होकर सुधर जाता था । हरीसिहन जयसलमेरमे आकर विचारा कि तेजिसह जिस समय उक्त ल्हासमें दत्तिचत्त होगे उसी समय उस पर आक्रमण करके कार्य मिद्र करूँगा। हरीसिंहने उक्त प्रस्तावके अनुसार न्हास खेलनेके दिन तजिसह पर आक्रमण किया, किन्तु दु खका विषय है कि हरीसिहकी आजा पूरी न हो नकी, वह भर्लाभाति नजिसहको परास्त न करसेके । इस प्रवल संप्राममे कितने हीं मनुष्य मारे गये, और तेजिसह भी ऐसे यायल हुए कि इन्हीं याओं के होनेसे उनके प्राण निकल गये।

शया अदाक्षिती इस श्यामी बडे यह उद्यान स्थित नाम जो पाठीस वर्ष तक स्था विचा । पद्मि उन्होंने इसने दिन सहाउन्हों सुप्यपूर्वत चत्रपति से वी इसे कालमें समयने टाइड्यामें बेटे कायडवाने वास्त्रहेंगे आदीत प्राचीत देशवर दौर नाटी क्योंने हो सबसे अवस एट ह देश अपने जित्रामें दिया वा इस स्थार ना दिस्सा पाट वर अवसे सहायों नावापुक्ते किंगिंगा।

१७६२ ई०) में मूलराज जयसलमेरके सिहासनपर वेठे । मूलराजके तीन पुत्र हुए,-(५२४) १-रायसिंह।
२-जेतिसिंह।
२-जेतिसिंह।
३-मानिसिंह।
३-मानिसिंह।
मूलराज सिहासन पर चेठ तो गये परन्तु इनके मंत्रीके टोपसे इस मट्टी राज्यकी हैं।
मूलराज सिहासन पर चेठ तो गये परन्तु इनके मत्रीका नाम स्वरूपसिंह था, यह जातिका १ - रायास्तर । २ - जेतिसह । ३ - मानिसह । ३ - मानिसह । ३ - मानिसह । ३ - मानिसह । १ मूलराज सिहासन पर वेठ तो गये परन्तु इनके मंत्रों के रोपसे इस मट्टी राज्यका । भूलराज सिहासन पर वेठ तो गये परन्तु इनके मत्रीका नाम स्वरूपिसह या, यह जातिका । भूलराज सिहासन पर वेठ तो गये परन्तु इनके मत्रीका नाम स्वरूपिसह वड़ा इत्यों । भूलराज एकसाथ हो विगड़ गई। इनके मत्रीका नाम स्वरूपिसह वड़ा इत्यों नेतिक अवस्था एकसाथ हो विगड़ गई। इनके मत्रीका जा यह स्वरूपिसह वड़ा इत्यों नेतिक अवस्था एकसाथ हो विगड़ गई। इनके मत्रीका चर्च आते होतिसे विज्याचारी होतिसे के भाटी सामन्तोमे वडा द्वेप रखनेत्राला था, इसके स्वेच्छाचारी होतिसे जेवन जोचनीय दशा कर दी । इसके स्वेच्छाचारी राज हा नातक अवस्था एकसाय हा विगुष्ट गरा रुवक चुनाका गाम स्वरणासह यहा उत्यमी है भे वेज्य जैनधर्मका माननेवाला और महतावंशमे उत्पन्न था। यह स्वह्मसिंह वड़ा उत्यमी है हो स्वेच्छाचारी और भाटी सामन्तोमे वडा द्वेष रखनेवाला था, इसने मत्रीके पर्पर आतेही स्वेच्छाचारी और भाटी सामन्तोंसे वडा द्वेष रखनेवाला था, इसने मत्रीके पद्रपर आतेही थोडेही दिनोमे जयसलमेरकी वडी जोचनीय दशा कर दी। इसके स्वेच्छाचारी होनेसे आडहा ाटनाम जयसलमरका वडा आयनाथ दशा कर दा। रक्तम दन्ना नारा लाग हो हो। आडहा ाटनाम जयसलमरका वडा आयनाथ दशा कर दा। रक्तम दन्ना नारा लाग हो। आउन के ज्ञार अशानित और असन्तोपकी आग वल उठी और पुरानी राज- के ज्ञारित और असन्तोपकी आग वल उठी और पुरानी राज- के ज्ञारित और असन्तोपकी आग वलनेलो। िकस कारणसे के नीतिका लोप होने लगा। मानो भाटी सामन्तोके भाग्य जलनेलो। िकस कारणसे निकान के ज्ञारित कारण के ज्ञारित के जिल्हा के ज्ञारित कारण के ज्ञारित के जिल्हा के ज्ञारित कारण के ज्ञारित के ज्ञारित कारण के ज्ञारित के ज्ञारित कारण के ज्ञारित के ज्ञारि जयसल्मरक चाराजार जरामना जार जलागाना जाए जलागाना जार जलागाना जलागाना जार जलागाना जलागा घटनाका छेल दिलाई देता है। स्वरूपसिंह एक वेदयापर आशक्त था किन्तु वेदयाने उसकी ओर कुछभी ध्यान न देकर अयाफ जातिक राजपूत सर्वारिसहसे प्रेम करिलया। इसपर स्वरूपसिंह सर्रासिहका अनिष्ट करने लगा । सर्रारसिंहने दु खी होकर अतम युवराज रायिसहसे प्रार्थना की । स्वरूपिसह पहिलेहींसे युवराजकी नित्यप्रतिकी आमदनीको कम किया करते थे इससे युवराज उस पर स्वय वह खिन्न रहते थे, अब उन्होंने सर्वार-सिहकी प्रार्थना सुन मंत्रीको उसका फल देनेका सकल्प किया । अन्तमे युवराजके आगे प्रस्ताव हुआ कि स्वरूपसिंहके मारे विना राज्यमे किसी भातिसे मंगल होनेकी सम्भावना नहीं है । युवराज भी उसमें सम्मत होगये। एक समय मंत्री स्वरूपिस राजसभामे रावल मूलराजके सामने बेठेथे समस्त सामन्त सर्वार चारो और विराजन ी सम्भावना नहीं है। युवराज मा जिस्सान समस्त सामन्त सदार चारा आर जिस्सान है। युवराज मा जिस्सान वेठेथे समस्त सामन्त सदार चारा आर जिस्सान है। युवराज के सामने वेठेथे समस्त सामन्त सदार चारा आर जिस्सान तेठवार म्यान राजसभामे रावल महान के सामने सामने स्वरूपिसहके मार्ने के निमत्त तठवार म्यान है। युवराज के स्वरूपिसहके मार्ने के स्वरूपिसहके सम्योग स्वरूपिसहके स्वरूपिसहके मार्ने वाल मार्ने वाल के स्वरूपिसहके समयमे रावल के स्वरूपिसहके समयमे रावल के स्वरूपिसहके समयमे रावल के स्वरूपिसहके समयमे सामने के सामने के समयमे सामने के सामने के समयमे सामने के सामने क निकाली। स्वहपसिहने इस अकस्मान् विपत्तिको देख मारेजानेक भयसे रावल गजसे सहायता करनेके छिये प्रार्थना की किन्तु रायसिहकी तलवारने वडी जीव स्वरूपसिहके मस्तकको धडसे अलग् करिद्या । सामन्तमंडली जानती थी कि रूट सिंह रावल मूलराजसे अधिकार हेकर ही स्वेन्छाचारो हुआ था अतएव उन्होंने ं सिंह रावल मूलराजस आधकार लकर हा स्वच्ला पारा हुआ ने प्रस्ताव उत् हैं। समय सभामे वेटे हुए मूलराजके जीवनरूपी दीपकके बुझा हेनेका प्रस्ताव उत् परन्तु युवराज रायसिहने इस मर्मभेदी प्रस्तावको उसी समय तोडिदया । अपने पुत्रकी सहारमृतिं और सामन्तोकी हिसक अभिलापा देखकर अपने पुत्रकी सहारमांत और सामन्ताका हिसक जानवार है। सिंह मारे जानेक भयसे अन्त पुरमे चले गये। इधर सामन्तोने विचारा कि रावल में मारे जानेक भयसे अन्त पुरमे चले गये। इधर सामन्तोने विचारा कि रावल में मारे जानेक भयसे अन्त पुरमे चले गये। इधर सामन्तोने विचारा कि रावल में मारे जानेक भयसे अन्त पुरमे चले गये। इसरा निस्तारा नहीं हो सक्ता। विशेष कर जा कि सिंहामन पर चले रहनेसे अब हमारा निस्तारा नहीं हो सक्ता। विशेष कर जा कि सिंहामन पर चले रहनेसे अब हमारा निस्तारा नहीं हो सक्ता। विशेष कर जा कि सिंहामन पर चले रहनेसे अब हमारा निस्तारा नहीं हो सक्ता। विशेष कर जा कि सिंहामन पर चले रहनेसे अब हमारा निस्तारा नहीं हो सक्ता। विशेष कर जा कि सिंहामन पर चले रहनेसे अब हमारा निस्तारा नहीं हो सक्ता। विशेष कर जा कि सिंहामन पर चले रहनेसे अब हमारा निस्तारा नहीं हो सक्ता। विशेष कर जा कि सिंहामन पर चले रहनेसे अब हमारा निस्तारा नहीं हो सक्ता। विशेष कर जा कि सिंहामन पर चले रहनेसे अब हमारा निस्तारा नहीं हो सक्ता। विशेष कर जा कि सिंहामन पर चले रहनेसे अब हमारा निस्तारा नहीं हो सक्ता। विशेष कर जा कि सिंहामन पर चले रहनेसे अब हमारा निस्तारा नहीं हो सक्ता। विशेष कर जा कि सिंहामन पर चले रहनेसे अब हमारा निस्तारा नहीं हो सक्ता। विशेष कर जा कि सिंहामन पर चले रहनेसे अब हमारा निस्तारा न सम्मुख ही हमने उने हे भारनेका प्रस्ताव उठाया है, तय वह अवश्य ही वह हम ूर सम्मुख ही हमने उनके भारतेका प्रस्ताव उठाया है, तव वह जनस्व से कहा कि आप राज्य है। हो हो । ऐसा विचार कर सामन्तीने उसी समय रायसिहसे कहा कि आए यदि है। उद्देश । ऐसा विचार कर सामन्तीने उसी समय राजितलक किये देते हैं। और यदि हैं। पर विटिये । आज ही हम लोग आपका राजितलक किये देते हैं। たるいとういい。

राजी न होंगे तो हम आपके भाईको सिहासनपर वैठा देंगे। रायसिह ने समस्त सामन्ताको एकमत देखकर पिताको केद करा लिया। और स्वयं राज्यभार यहण करने में सम्मत होगए। थोंड़ ही दिनों उनके नामसे सब राजकाज होने लगा। किन्तु सामन्तों के बहुत कहने पर भी रायसिह सिहासनपर नहीं वैठे उसके बदले वह दूनरे आसन पर वैठा करते थे।

रावल मूलराज सिहासनच्युत होकर वन्दोदशाम तोन महीने चार दिन तक रहे, इसके पीछे उनको भाग्यस्भी प्रसन्न हुई। उनको वन्धनसे छुटानेके स्थि एक रमणीका हृद्य व्याकुछ हुआ। वह रमणी कौन है ? प्यारे पाठको ! यह रमणी पड्यत्र दुलंक नेता और रायमिह्के प्रधान उपदेशककी स्त्री है। इसका जन्म माहेचा सम्प्रवायमे हुआ था जो राठोर राजपूर्तामे सेएफ है। इसके म्वामी जयसलमेरके प्रथान सामन्त जिल्जियालीके मालिक अनुपसिंह है, ऊचे भावको हृदयमे धारण कर रमणी रगभूमिमे विचित्र अभिनय करनेको उतरी । इसके स्वामी अनुपसिहने प्रवानमंत्री होकर राजाको बद्दीमे डलबा कर राजधानीमे जो अशान्ति फैलाई है आज अपने म्वामी अनपिंहके मारे जाने पर भी यदि राज्यमें शानित होजाय और रावल मूलराज वधनसे छट जॉय तो मेरा कर्तव्य पूर्ण होजाय, आज इसने इस कामके करनेकी अपने मनमे ठान छो है। उसने विचारा है कि रायसिहने अपनी कम हिम्मनोसे पिताको वदी करके वड़ा बुरा काम किया है; अतएव दुष्ट रायसिहको भी सिहाननसे उतार देना चाहिये। राठौर रमणीने क्यो अपने पतिक मरनेसे भी मूलराजको छुटानेका उग्रोग किया इसका कोई विशेष कारण इतिहास नहीं वतलाता, तम राजभिक तो इस हा मुख्य कारण ज्ञात होता है। जो हो राठौर रमणीने उक्त सकल्प करके अपने पुत्र जोरागर-सिह्को पास बुळाकर हृदयका भाव कह सुनाया । पुत्र जोरापरसिह्ने माताकी बात मान ली, तब माताने कहा, "बत्स । इस कामके करनेमें तुन्हार विवा भी यदि कीई वाधा टाले तो तुम अपने पितांक भी मारहालंनसं न चुरना । उनके मरजाने पर में उनके शबके साथ सर्वा हो सुरहोकको चरी जाङगी , जोराप्रागित भी माताके ऐसे भयानक ओदशके पालन करनेमें राजी होगया । राठीर रमणीने इस भाति पुत्रसे प्रतिज्ञा कराकर किर अपने देवर अर्जुनामह और बार के सामन्त मेपसित्को वुटा कर इन दोनोसे मृटराजके उद्धारहे निमित्त प्रतिहा कराई।

रावत मृहराज तीन महीने चार दिनतक देदीघरने रहकर विचारन थे कि मुने अपने कुलागार पुत्रके दोपसे ही इस अवकर देदीघरने जीवनका केंग्र करना पटेगा। जनके हदयसे नारागारसे तुरुनेनी आहा एक साथ ही जानी रही थी। अनुपत्तिनंने मनी होकर जयसहमेरने जैसी प्रशसा और प्रमुख पाई थी। राजानिक जेमी जनकी आजा पातन करते थे उससे जयसहमेरने नोई यह नहीं रह मकना था कि मृहराज अथ जीते जी अथनसे तृहेंगे। पाचवे दिन उस दीर नभी राजेर राजानिक प्रनावने प्रतिज्ञाबद ओरावरसिंह, अर्जुगानिद, और नेविसह बहुन मी नेना हेकर कागागारेंगे

पुसाय और मूलगजिंग वंबनसे छुटा छाये। किन्तु रावल मूलराजिन विचारा कि कुलांगार रायसिंह अब न जाने किस बुरे अभिन्नाय वा छलके साथ जेलसे निकालता है, इस लिये उन्होंने पहिले निकलनेसे नाहीं को। अन्तमे जारावरसिंहने अपनी माताके पड्यन्त्रको वताया तब मूलराज उस राठौर रमणीको धन्यवाद देते हुए कारागारसे वाहर निकल आये और राजसिंहासन पर बेठगये।

जिस समय जोरावरसिंह, अर्जुनसिंह और मेघसिंहने रावल मूलराजका उद्वार किया था उस समय रायसिंह राजगय्या पर निद्रा देवीकी गोटमे विराजमान थे। मलराजके सिहासनपर बैठते ही नगाड़े बजनेलगे। उस नगाड़के सन्द्रसे रायसिहकी नींद जाती रही। उन्होंने उठ कर सुना कि पिताजी वयनागारसे निकलकर सिहासन पर वठगय है।उसी समय मलराजके दतने रायसिहके पास निर्वासन दंडका आजापत्र और राजपुत समाजमे प्रचलित निर्वासन दंडके चिह्न स्वरूप काले वस्त्र, काले न्यानकी तलवार. काली पगडी, काली ढाल, लाकर रायसिहकी शय्याके पांस रखकर कहा कि काला बोडा नीचे खड़ा है। रायसिहने हताश हो पिताकी आज्ञाका पालन किया। वह तुरन्त ही काले वस्त्रो-को पहिन काले घोड़ेपर सवार होकर जयसलमेरसे नाहर हुए। जो सामन्त मुलराजके विरोधी और रायसिहके पक्षपाती थे उनको भी अपने नौकरोके साथ रायसिहके साथ ही जाना पडा । रायसिहने सब सामन्तेकि साथ राजधानीसे निकल कोटराके सामने घोडा चलाया। जयसलमेरको दक्षिण सोमाके अन्तमे उक्त कोटरा नगरमे जब सब पहुँचे तब सामन्तोके प्रधानने रायसिहसे कहा 'नगरको छट छेना चाहिये'। किन्तु रायसिहने राजी न होकर कहा, "जन्मभूमि हमारी जननी स्वरूप है, जो राजपूत जन्मभूमि पर अत्याचार करैगा वह मेरा शत्रु कहा जायगा "। यह सुन कर सामन्त गणाने वहाँ छट नहीं की।

अपने किये पापका ययाथ फल पाकर रायिसह जयसलमेरको छोड़ कर जोधपुरके राजाके पास आये। जो सामन्त उनके साथ आये थे वे भी रयो कोटड़ा और वाढमेरमे रहने लो। उनको इसी भाँति रहते हुए वारह वर्ष वीते। किन्तु पिहले तीन वर्षांतक उन्होंने छिप २ कर जयसलमेरके वहुतसे गाँवोको ल्रेटकर द्रव्य संचय करिलया था। यही नहीं वरन उन्होंने जयसलमेरकी राजवानीके समीपवाले गाँव और नगर भी लूट लिये थे। उनके ऐसे अत्याचार और उपद्रवोको देख कर रावल मृलराजने उन समस्त विद्रोही सामन्तोके घरोको खुदवाकर उनके स्थानपर कुएँ वनवा दिये और उनके सव प्रदेशोको लीन कर राजधानीमें मिला लिया। सामन्तोके वारह वर्षले निर्वासित दंड भागनेके पीले रावल मृलराजने उनके अपराधोको क्षमा कर उनके देशको देदिया। सामन्तोने भी शपथ खाकर तबसे राजसेवामे कोई आपिन नहीं की।

राज्यसे निकालेहुए रायसिंहने ढाई वर्ष तक जोधपुरके राजा विजयमिंहके निवास किया। महाराज विजयसिंहने रायसिंहपर अपने पुत्रकी समान स्नेह

Sign to one of the of the sine of the contract of the office of the offi किया । किन्तु दुर्भाग्यसे रायिसहने जोवपुरमे वंड आदर और सन्कारसे रहने पर भी 🏗 अपने अधर्मी स्वभावसे एक यहा अन्याव कर डाला । सवितर्ने जोबपुरके एक विनयेसे कुछ रूपया कर्ज लिया । एक समय जब विजयमिह्के साथ रायनिह शिकार खेलने जाते थे उसी समय मार्गमे उक्त महाजनने रायिसहके थोड़ेकी लगाम पकड़ महाराज विजयसिंहकी दुहाई द रायसिहमे अपने दृब्यकी प्रार्थना को । रायसिहने अपने पिताकी दुहाई देकर वनियमें घोड़ेकी लगाम छोडनेको कहा। किन्तु बनी वनियेने एठकर कहा कि 'भूलराज की दुहाईमें क्या मान ?'' रायसिहने इतना सुनतेही क्रोधित होकर तलवारसे वनियेका शिरकाट गिराया और उसी समय जयसलमेरकी तरफ अपने घोडेकी बाग फेरी। उन्होंने जाते समय कहा कि "पराये अन्नसे पट भरनेवालेमें मोल लिये वासका भी मत्व अच्छा हैं''। रायिसहके सहमा जयसल्पेरकी राजधानीमे आजानेसे राजधानीकी समस्त प्रजा उनको देखेनके छिये आने छगी,मृछराजने अपने बड़े पुत्र रायसिहको छौट आया देखकर दृतके द्वारा पृष्ठा कि जयमलमेर्म क्यो आये है ? रायसिह्न कहला भेजा ''मे तीर्थयात्रा करने जाता हू अतण्य एक बार जन्म भूमिको देखने आया हूँ' रावल मूलराजने। अपने। कुपृत् वेटकी यह वान सात्य नहीं मानी, उन्होंने विचारा कि रायसिह अवदय ही किर कोई पड़यन्त्र रचने आया है इस कारण उन्होंने उसी समय रायनिहरे नौकरोंसे हथियार लेलिये और रायभिहको भी राजधानोमे न आने देकर देवाके किलेमे रहनेको भेज दिया। राजद्रवारोमे यह राति चिरकालमे चली आती थी कि ऊँचे दर्जिके कर्मचारी है सरने पर उसके पुत्रको ही बह पढ़ दिया जाय।यप इसी गीतिके अनुसार मृहराजने अपने पुराने सत्री स्वरूपसिहके मारे जाने पर उसके वटे सारियांमिठको नवी बनाया या। जिस समय स्वरूपीसह मारे गर्ये ये, उस समय साहिमासहकी अवस्था स्यारट गीठी बी।उस योडी ही उसरमे मालिममिहके उक्चने प्रतिमिहाकी पुनिका प्रदुर उपत्र हो लिया या, अब बोडे ही हिनोमें वह फल और फुटोसे होभावमान होकर बटा विज्ञात हुन हो गया या । क्वल टाइ लियते हैं कि राजपुतगण जैसे असीस साहम और बारवास प्रसिद्ध ह परापि सारिमसिहमे वैसा साहस और बीरता हुई। ये तथापि यह प्रयोतक मर्पकी समान अस्ता और व्यावको समान कोपनी सहाताने अन्ती उत्त्याने अधेर पिने हि सन्दर्भ विषेठे उकते मारता जा। इसना नरीर ने विदोही नवान रोमण जा वेमें ही जो र-चारमे उसका स्वनाव नरम वा । वह अधार व्यवहारमे (स्वस्त्व विवय) विव करके सर्वसाधारणको जाता और बीरज देना जा । दन्ति वात्रमं ता वत सकते प्यार बरता या विन्तु बट किसी दानदी प्रतिता स्वये उसे सभी वर्ग संगता ॥। यह प्रकाशकपमे जिनवा वरन और नगर तान पटना जा तत्यन दनगा हा हर या। साहिमांसर जैनमनाबदवी या दिननु जानिके उसके जिन्ही नानि गरी भागता ॥ । जेनियोरे पहा पन रीति है हि राविदे समय अहेरेने पेट रहना अन्तर रे किन्तु पत्ता आदिये बारोजी सरसादराये वीद्या नराया पदिन नहीं. पारण कि जीका जहातिमें क्या दिशी नाए नेकी रामकी

परापु स्थानित व परेशों ना पिरावर राजि वहाँ है। है। है जो में बिहरी

शत्रुओंसे जितने भट्टोगण मारेगये थे इकले इसके पड्यन्त्रसे थोड़े हो दिनोम उनसे अधिक भट्टियोका संहार होगया । इतिहासके जाननेवालोने लिखा है कि सालिमसिहके वालकपनमें हो इसकी विचित्र घटनासे रायसिहके साथ निकालेहुए सामन्तोने फिर अपने २ देशको रावछ मूलराजसे लेलिया । इसी समय मारवाडके महाराज विजयसिंह के स्वर्ग पधारनेपर राजा भोमसिंह मारवाडके सिहासनपर वैठे। जैसलमेरके रावल मुखराजने नवीन मारवाडेश्वर राजा भामिसहका अभिनन्दन करनेके लिये मन्नी सालिम-सिहको अपने प्रतिनिधि म्बरूपसे मारवाङ्को भेजा। सालिमसिह मारवाङमे जाकर अभिनन्दन द जिस समय जयसलमरमे आरहे थे उसी समय मार्गमे निकाले हुए साम-न्ताने उनको पकड कर केंद्र कर लिया। उन सामन्ताने उसी समय अपने सर्वस्व छिन जाने और दुड दिलानेके कारणस्वरूप मालिमसिहको प्राणटण्ड देना निश्चय किया। परतु उन्होंने जैसे ही सालिमिसहके शिर काटनेकी तलवार उठाई वैसे ही मृत्युकी समीप देख सालिमसिहने ऑस्ट्रोंमे ऑसू भरकर गिड़गिडाते हुए बचनोसे अपने जिएकी पगड़ी उतार कर जोरावरसिंहके चरणोमें धरके अपने प्राणोकी भिक्षा मांगी । शत्रु भी अपनी शरणमे आकर आश्रय पानेकी इच्छा करे तो उसको आश्रय देना और अभय करना राजपतोका स्वाभाविक धर्म है,अतएव कुटिल चक्री सालिमसिहने जिनका सर्व नाग किया था, जिनकी दुर्गतिका अंत करिया था वह आज उन्हीं के हाथोमे पड़कर उन्हीं से अपने प्यारे प्राणोकी भीख मागता है। यह देख कर सामन्तोने शीव्रही उस आश्रय पानेवाले प्राणोके भिम्वारी सालिमको छोड़ दिया । सालिमके शिर काटनेके लिये निकाली हुई तलवार फिर म्यानमें करली । किन्तु किसने इस नरिपशाच सालिमको निकट आई हुई मृत्युके हाथसे बचाया ? जिस राजपूत राठौर रमणीने एकमात्र ' समान धर्म '' कहकर मृलराजको कारागारसे छुटानेके लिये अपने प्राणपतिके प्राणनाद्य करनेमें भी सकल्प कर लिया था,उसी राठौर रमणीके सपूत वेटे,उसी मूलराज को वधनसे छटाकर राज्यपर विठानेवाले जोरावरसिंहने सालिमको अभयदान दिया । जोरावरसिंहने यद्यपि मृलराजको कारागारसे छुटाकर राज्यसिंहासनपर वैठाया था, यद्यपि रावल मलराज जोरावरसिंहके असीम ऋणसे वधेहुए थे तौ भी दुरात्मा सालिमसिहन अपनी प्रधानता दिखानेके लिये मूलराजके उस असीम उपकारी जोरावरसिहको जयसलमेरसे हटाकर निकाले हुए सामन्तोके साथ वाहर कर दिया था। उस निरपराथी जोरावरसिंहने ही पत्थरके हृद्यवाले सालिमसिंहके जीवनकी रक्षा की । साछिमसिंहके छोड़देनेसे उनको भी छुटकारा मिला । उसने निकाले हुए सामन्तोंके अधिकारके देश फिर उनको रावल मूलराजसे दिखवा दिये । सारिमासहने यद्यीप सामन्तोके देश उन्हे दिखवा दिये, परन्तु उनको राजसभामे पहि-छेरी समान स्वाधीनता नहीं मिछी। केवल जोरावरसिहको ही पहिलेकी समान समल अधिकार प्राप्त हुए।

जिस समय रायसिंह देवाके किलेमे वदी होकर रहते थे, उसी समय उनके वड़े

क्रिकेट विस्तित विस्ति

THE THE THE THE THE THE THE THE THE THE

पुत्र अभयसिंह और धींकलसिंह निकाले हुए सामन्तोंके साथ वाढमेरमें रहेते थे। रावल मेलराजने निकालेहुए सामन्तोंसे वारवार दृत भेजकर अपने पीत्रोंको अपने पास भेजनेको कहा, किन्तु सामन्तोंने किसी भातिसे निहा माना। तब रावल मूलराजने अपनी सेनाको लेजाकर वाढमेरको चारोंओरसे घरिलया।

निकाल हुए सामन्ताने छ' महीनेतक वंड पगक्रमके साथ किलेकी रक्षा करी, हैं अन्तम रसदके चुकजानसे उन्होंने आत्म समर्पण करिंद्या। किन्तु इसे नियमपर उन्होंने हैं रावल मृलराजको उनके दोना पात दिये कि रावल वे उनके प्राणरआकी अपथ के करले। जोरावरिन्हिन दोना कुमारोके जीवनकी जामिनी की तब दोना कुमार मृलराज को देविये गये। रावल मृलराजने दोना बालकोको देवाके जिस किलेम रायिमह के देविये गये। रावल मृलराजने दोना बालकोको देवाके जिस किलेम रायिमह के ल्ह थे वहाँ रहेनके लिये भेजदिया। किन्तु कुछ दिनोके पीछे ही देवाके दुर्गमे भयकर आग लिया और उस जलती हुई आगमे रायिमह और उसकी की दोनो जलगये। अभय- देवियोक किसोक्तिसहने वंड सीभाग्यमे उस आगमे छुटकारा पाया। सालिमिनहने स्वय हैं देवाने कुमारोकी रखवालीमें जोरावरिमहको करके मृलराजके राज्यज्ञासनके विज्ञ दूर करनेके लिये जयसलमेरके दृरवाल प्रदेश गमगढमें उनका भेज दिया था। अभयिमह के आग धौकलिनहके राजधानीमें वा समीपके किसी स्थान पर होनेसे सामन्त गण उनको है लिये किसी पड्यन्वको रचकर मृलराजक। सिहासनमें हटा देनेका विचार होगे.

*য়ৣ৾৾৽ঌ৻*৻৽৶৻৻৽৶৻৻৽৶৻৸ঽ৴৸ঽ৶৻৽৶৻৽৶৻৸ঽ৶৻৽৶৻৽৶৻৽৸৽৴৸৽৶৻৽৽৻ उलाडनेक लिये उस खेत्सीकी स्त्रीकी सहायता लेनेका संकल्प किया। सालिमसिहने उक्त मीको अपने घर बुलाकर, बहुतसी वाते करनेके पीछे उससे वडी चतुराईसे कहा "क्या तुम्हारी ऐसी इच्छा नहीं होसक्ती कि जिससे तुम्हारे स्वामी जोरावरसिहके पदपर जयसल्मेरके प्रधान सामन्त होजांय "। अवला खीने सालिमकी इस पडयन्त्रकी वातको समझा नहीं, तब सालिमने स्पष्ट रूपसे अपने मनका भाव मुनाकर कहा कि तुम्हारे स्वामी राजसभाके प्रधान सामन्त होसकते है । इस वडी आजासे स्त्री सालिमका कार्य करनेको तुरन्त ही राजी होगई। किन्तु सालिमने उस समय उसको यह नहीं वताया कि जोरावरिसह किस भाँतिसे मारा जाय। कई दिनके पीछे सालिमसिह ने जब न्त्रीको कामके करनेमे उत्मुक देखा तब कहा " मै अपने हाथसे प्राणवातक जहर दुंगा । तुम । उस विपयको छेकर जोरावरसिह्के भोजनमे मिछा देना । जोरावरसिह उस विपैले भोजनको खाकर निश्चयमर जॉयगे, तभी तुम्हारे स्वामीको प्रवान सामन्तका पद मिल जायगा ।" हतभागिनी रमणीने अपने स्वामीका ऐदवये वढानेकी अभिलापा सं समय पाकर वह विष जोरावरसिहको खिलादिया, जिससे वह वीर सामन्त मायामय संसारको छोड़ कर परलाकको सिधारा। कृतत्र सालिमसिहने ऐसे वीर प्रारकर अपने पैशाचिक अभिनयके सार्गको स्वच्छ जोरावरसिहको और रोत्सी जिञ्जिनियालीके प्रधान सामन्त होगये।

पापातमा सार्किमने इस भाति जयसङ्मेरके सबमे श्रेष्ट सामन्तको मारकर अतमे सत्रमृति वारण कर क्रमानुसार हत्या करना आरम्भ की । उसने इस प्रकार विपसे आर समयानुसार तळवारसे वारू और डॉगरी, आदिके सामन्तोको एक २ करके मार डाला ! खेनुसी भी अपने भाईके मारनेमं सरीक थे वा यह नहीं जाना गया ।

समयमे हो उनका भी जीवन नष्ट होगया । खेन्सीसे सालिमसिहका इस वातपर

पद् पालिया परन्त

दुरातमा

विवाद होगया कि जब सालिमसिट्ने अभयसिहको जयसलमेरके उत्तराधिकारसे एकबार ही बंचित करके मृतराजके छोटे पुत्र मानसिहके बेटे गजसिहको राज्यका न्यत्व देनेकी इच्छा की और रोत्तीने उस प्रस्तावमे किसी प्रकार सम्मति न वी तव अभयतिह और बोक्ळिसिहको विना मारे सालिमसिहने अपनी इन्छापूर्ण होनेका उसरा उपाय न देखकर मबसे पहिले खेतूसीसे इस कार्यके करनेको कहा 'कि तुम दोनो कुमारोको मारडालो' खेन्तीने इस नीच और घृणित कामके करनेरो क्रोबित होकर कहा कि, 'अपने स्वामीके वशबरोने मारनेमें में सहायता भी नहीं दे सक्ता मारना तो एक ओर रहा "। सालिमने जब खेन्सोकी यह बात सुनी तब मनमे कहा कि तुम्हे भी अब जोरावरिसटके पास भेजता हूं । कई दिनके पीछे खेत्सी अपने साले स्वरूपसिहके साथ बालोतरा देशके अन्त-

उन्होंने यद्यपि सामन्त

र्गन फुलियो नामक स्थानमे विवाहके न्योतेमे गये । सालिमसिहने उसी समय खेनुसीके मारनेका निश्चय करिलया । खेत्सी और स्वह्पिसह जब विवाहके पीछं जयसलमेरकी

१) उद्तेत हुँ में में भाई।

सीमामे विजाराय म्थानपर छोटकर आये तव साछिमसिहके गुप्तचरने उन्हें वहे आदरके माथ किलेमें लेजाकर दोनोको मार डाला।थोडी देरके पीछे शबदाह करनेको उन्हें किलेमे म निकाला। येत्मीकी खीने जब किसीके मुखसे मुना कि तुम्हारे म्वामीके मारनेका उद्योग कियागया है,तव वह म्वामीके घरपर ने आनेमें मालिमाँसहको अपना परम हित् जान उसीकेवर चळी गई, और साथ ने अपने छोटे पुत्रको भी छे गई।दुरान्मा सालिमने उस स्वीको आअय तो दिया परन्तु उसे यह नहीं यतलाया कि मेरे ही पड्यन्त्रमें तेरा न्यामी मारागया है। स्त्री इसी प्रकार सालिमक स्थानपर रहने छगी । एक नीकर आकर प्रतिदिन खोको भोजन देजाता था, चार पांच दिनके बाद उस नौकरने एक दिन स्त्रीसे आकर कहा कि तुम्हारे खामी और भाई दोनो मारेगये। इस दाहण द्योचकी दात मुन कर रमणाका जोकमपी समुद्र उन्छले छगा । थोड़ी देर पीछे उसके हृत्यमे चटला हेनेकी इच्छा प्रवल हुई। दुराचारी सालिमने उसके खामीको मारा है यहें जान-कर वह उसी समय प्रतिहिसा करनेको नैवार हुई । इतिहाससे जानाजाना है कि राक्ष्म सालिमिनहर्ने चिरशान्तिके लिये खोंकेपास एक हुरी भेजी। वास्तवेम खोंने स्वय अपनी इत्या फरळी या मालिमने ही उसकी मारा,यह इतिहाससे नही ज्ञात हुआ। रमणीने जैसे जोरावरसिंहको मारकर महा पानक किया था उसका उसको यहीपर उचिन फल मिला। नराधम सालिमांसह एक २ करके अनेक भट्टी सामन्तीको मारकर पीठे राज-वशके व्यस करनेको आंग वहा । जयसरुमेरके आंग होनेवाटे उत्तराविकारी अभय-भिंह अपने छोटे साई ५. ेन्द्रे साथ समग्रम रहेन थे। नर्गपद्मान साहिसने

महासिह काना था, हिन्दूशास्त्रके अनुसार कानेको राजसिहासनका अधिकार नहीं है, अतएव महासिहका स्वयं ही अधिकार जाता रहा, इसी छिये साछिमसिहके कराल ग्राससे उनका जीवन नष्ट नहीं हुआ।

टाडु साहव इस अध्यायमे लिखते है कि "राजवाडेमे जिस ममय मंत्रियोंक सर्वाधिकारमें अखण्ड प्रभुता प्रकाश हुई है,हम केवल उसी समयमे उन मित्रयोके खिलाँने स्वरूप राजाओको चिरकाल तक राज्य करते देखते है। क्वांटा राज्यके भूतपूर्व महाराव भी पचास वर्षसे अधिक राज्यसिहासन पर वेठे थे। और रावल मलराज भी इस जयमलमर के राजिसहासन पर ५८ वर्ष तक रहे। इनके पिता ४० चालीस वर्ष तक राज्य करगये थे। जगत्के जिस किसी राज्यके इतिहासमे पिता और पुत्रमे एक बताददो राज्य रहा-हो ऐसा लिखा है वा नहीं इस विषयमें मुझे सन्देह है । जिम जताद्वीमें यह पिता पुत्र राज्य करगेंय है उसी शताब्दीसे इस यदुवशका वोर पारेवर्तन और वड़ा पतन हुआ है। यदि हम रावल मूलराजके पितामह जसवन्तिसहके जाजन समय पर दृष्टि डाले हो। हम इस जयमलेंगरकी सोमाको वडी विस्तारवाली देखते है। उत्तरकी सामा गाडानदी-तक, (जो नदी इस राज्यको मुखतानसे अलग करती है) पश्चिममे पचनद ओर सिन्यका उपजाऊ प्रदेश इसके अन्तर्गत देखते हैं । उक्त समयके कुछ दिन पहिले इसकी और भी बढ़ा थी । इसके दक्षिणमे धातराज्य है । दक्षिणके अचलमे विराजमान स्योकाटड़ा और बाढमर देश इसके मणकिन्तु इगारम्भ की समय वह मारवाड़की राजधानीमें हैं। पूर्वसीमार्क पण और अन्यान्य, रा, आदिहें नगर आदि भी बोकानेरमे मिलगये है। इस समय जो भी स्वतंत्र हो रह सरीह है है वह भी इसी जयसलमेरकी राजधानीका. एक अश है । र संख्मेरके 🖊 🝊 पश्चिमी सीमाके बहुतसे प्रदेश अपने अधिकारमे करितये है"।

## छठवां अध्याय ६.

कुर्ने-गरेत गर्वनंमटके साथ रावल मृत्रातका सिन्य करना-सिध्यतका लियां, जाना-मृत्रातकी मृत्यु-उनके पाते गर्जासहका सिहासनपर वैठना-उनका मन्नीके हाथमे पटकर शिलोना वन-जाना-सिव्यन्ते तीसरी बारा-राजनीतिक प्रश्तावली-सािलमिसहका फिर जायन करना-सािलमिसहके अन्याचार जोर उपद्वेषका वडना-जयसलमेरके प्रवानमन्नी पटको अपने उत्तरािबनारियोको विल्येनेचा परिश्रम करना-वृद्धित दत्तसे वृद्धित गर्वनंमेण्डके पास द्रत्वास्त भेजना-पत्नीवालीका स्वत निर्यासन-जािमनस्वरूप बनियेके परिवारकी रक्षा करना-वलके साथ राज करलेना-सािमनिवर्की सन्यत्ति-बाहके माल्डेवतीका इतिहास-बीकानेरके राठारीसे उनका ध्यंस होना-विश्वास-पातकता-वृद्धित गर्वनंमेण्डसे सहायता मोगना-सहायता मिलना-उसक फल-रावल गर्जासहका उपयुर्ग जाना-रानाकी द्रन्यासे उनका विवाह होना।

शीक्षणफे स्वर्ग चल जानेपर यहुवशको जा दशा हुइ उस पाहल हा कि जानेपर यहुवशको जा दशा हुइ उस पाहल हा कि जानेपर वहुवशको जा देश है कि जाने हैं। इस समय हम फिर यहुवशको आगिकी दशा दिखानेको के ही है। सवन् १८१८ में रावल मृलराज गंवल जयसलके सिहामनपर विठे थे रेट १८१८ इंग्वीम उन्होंने इंग्टइडिया कपनीके साथ सिव करली। काटकी केसी गति हें? पवित्र यहुवशके स्वामी भगवान श्रीकृष्णके वंशवर जो अवलो स्वच्छन उनके वशमे उत्पन्न हुए, मृलराजको अनेक शताद्विवशके पिष्टे मिव स्थापन करने इतिहाससे जानाजाता है कि भारतवर्षके प्रत्येक राजपूत राजाओने वृदिश गव साथ सिव कर ली थी, उसके पीछे जयसलमेरके राजा मृलराजने सिव स्था जो क्या ? जिस दिखीमे राजपूत राजाओने इंग्ट इडियाकम्पनीके साथ सिव स्था श्री या उसी दिल्लीमे जयसलमेरके रावल मृलराजके दृतने भी मिवपत्र लिखा। मिवपत्र । माननीय अग्रेज इंग्टडाडियाकपनीके साथ जयसलमेरके मालिक श्री रावल मृलराज वहादुरका यह सिवपत्र माननीय कपनीकी ओरसे महा सिव्यालेन वियोधिकलस मेटकाक, और महाराजाविराज महा रावल मृलराज व ओरसे प्राप्त पूर्ण शक्तिके अनुसार मित्र मानियम और ठाउर दौलतिस्ट मानेते पृहिली धारा।

भाननीय अग्रेज कपनी और जयसलमेरके मालिक मण साल मलराज पृहिली धारा।

भाननीय अग्रेज कपनी और जयसलमेरके मालिक मण साल मलराज पृहिली धारा।

भाननीय अग्रेज कपनी और जयसलमेरके मालिक मण साल मलराज पृहिली धारा।

भाननीय अग्रेज कपनी और जयसलमेरके मालिक मण साल मलराज और उनके उत्तराविक्रारियोस तथा अन्य जनीवरातेन नियंद्वार्थ मित्रना, सम्यन्य, और जमान स्वार्थता रहे गी। श्रीकृष्णके स्वर्ग चेळ जानेपर यदुवशकी जो दशा हुई उसे पहिले ही अव्यायमे 🦷 लिख आचे हैं। इस समय हम फिर यहुवशकी आंगिकी दशा दिखानेको ययार हुए 🖞 · इ'' 🖟 और 🕌 है। सबन् १८१८ में रावल मृलराज गावल जयसलके सिहामनपर बिठे थे १८१८ ईम्बीमे उन्होंने ईम्टर्डिया कपनीके साथ साबि करली । कालकी केसी विचित्र 🖔 गति हैं? पवित्र यदुवशके स्वामी भगवान श्रोकृष्णके वंशवर जो अवला स्वन्छन्द् थे अव ्री उनके वशमे उत्पन्न हुण, मूलराजको अनेक शतादिक्योके पीछे मिव स्थापन करनी पडी । ्री इतिहाससे जानाजाता है कि भारतवर्षके प्रत्येक राजपूत राजाओने वृटिश गवर्नमेण्टके

इतिहाससे जानाजाता है कि भारतवर्षके प्रत्येक राजपूत राजाओने वृद्धिश गवर्नमेण्डेक हैं साथ सिव कर ली थी, उसके पीछे जयसलेमरके राजा मृटराजने सिव स्थापन की हैं तो क्या? जिस दिल्लीमें राजपूत राजाओने इंस्ट इिड्याकस्पनीके साथ सिवपत्र लिया था उसी दिल्लीमें जयसलेमरके रावल मुलराजके दूतने भी सिवपत्र लिखा।

मिनीय अंप्रेज इंस्टइिड्याकपनीके साथ जयसलेमरके मालिक शियुत महा रावल मृलराज वहादुरका यह सिवपत्र माननीय कपनीकी ओरसे महामिहमवर सिवल मृलराज वहादुरका यह सिवपत्र माननीय कपनीकी ओरसे महामिहमवर सिवल मृलराज वहादुरका यह सिवपत्र माननीय कपनीकी ओरसे महामिहमवर सिवल मृलराज वहादुरकी सिवलिस आव हेप्टिन्स के जी भारतके गवर्नर जनस्लमें प्राप्त पूर्ण अक्तिके अनुसार, किंग्चार्टम वियोक्तिकस मेटकाफ, और महाराजाविराज महा रावल मृलराज वहादुरकी अंरसे प्राप्त पूर्ण अक्तिक अनुसार मित्र मतिराम और टानुर दोल्तिसिह मानते हैं।

पिहली धारा।

पाननीय अंप्रेज कपनी और जयसलेमर मालिक मण साल मलराज बहादुर की और उनके उत्तराविकारियोंने तथा अन्य जिन्हारोंने निस्तराई मित्रता, सिन्ह सम्बन्ध और नमान स्वार्थता रहे गी।

**xeanonical anticonstant of the checke and anticons and anticonstant** 

### वॉचवी धारा।

यह पांच वाराओसे युक्त संधिपत्र मुझ चार्छसिथयोफिळम्मेटकाफ और मिश्र मितराम एव ठाकुर दोळतिसहका निर्द्धारित और हस्ताक्षर युक्त तथा दोनो ओरकी मोहरोसे भूपित है, महा मिहम गवर्नरजनरळ और महाराजाधिराज महा रावळ मूळराजवहादुरके स्वीकार होनेपर आजकी तारीखसे छ सप्ताहोके बीचमे दोनो ओरके छेने देनेका कार्य पूरा होजायगा।

विह्यों आज सन् १८१८ दिसम्बर महीनेकी १२ वी तारीखको छिखा गया है। (हस्ताक्षर) मितराम मिश्र, ठाकुर—दौछतसिह।

( हस्ताक्षर ) सी टी. मेटकाफ।

उक्त संधिपत्र लिखनेके पांछे रावल मूलराज दो वर्षनक जिये। उनकी १८२० ईसवीमे मृत्यु होगई। इस वातको पिहले ही कह आये है कि मूलराजने ५८ वर्ष तक राज्य किया था, किन्तु नाममात्रके राजा थे। सालिमसिहने और उसके पिताने ही इतने िन्नांतक अपनी इच्छानुसार जयसलमें में प्रवंध किया था। हम कहसकते है कि मूलराज केयल मंत्रिके हाथके खिलीने ही नहीं थे, वह एक तेजहींन गुरूप भी थे। जो समस्त गुण क्षत्रिय राजाओमें होने चाहिये, उनमेंसे एक भी मूलराजमें नहीं था। उनके जीते जी ही नरिप्राच मालिमसिहने उनके बक्षधरोंकी जैसी दुर्गति की। जिस भातिसे उनके वेटे और पोतांको मारा उसमें यही कहना बहुत है कि जितना साहस और तेज उम राजपृत रमणीमें था जिसने मृलराजको जेलसे छुटाया था उनमें उनना भी नहीं था। मृलराज इतिहासमें यादवकुल अवनित कारक कहें गये है।

मृत्याजिक नरनेके पीछे उनका पोता गजिसह जयसत्येमेरके सिहासनपर बैठा। पापी सात्रिमसिहने अपनी प्रभुता यदा बनाये रखनेके लिये ही गजिसहको अपना खिलौना जान मल्याजिक बेट और पोतोको मार और निकाल कर गजिसहको उत्तरा- विकारी प्रसिद्ध किया था। गजिसह भी मृत्याजिको गमान मालिमसिहके हाथके विलोने होकर जयसलमेरके सिहामनपर बैठे। जिसमे गजिसह गज्यके किसी विषयमे हम्सक्षेप न करमके, जिस्मे सामन्तो और प्रजाके माथ उनकी किसी भातिसे प्रीति न होसके, जिस्मे बह सालिमसिहके सेवक और आज्ञाकारी होकर सदा रहे। इसी उद्देशमे नीच मालिमसिहने गजिसहको बचपनसे ही लिग्गपदा लिया था। दाना मृत्याज जैसे सालि- मिसहके हदयमे ही आचरणोको देखकर मीन रहने थे, ऐसे ही यह नये राजा भी उन्हीं की समान रहने लगे। सालिमसिहने गजिसहको वालकपनसे ही सामन्त समाज ओर समस्त प्रजासे प्रलग रक्खा था,इसकारण वह किसी मन्यदायसेभी सहानुभूति नहीं प्रकाश कर सके थे। नीच मालिमने गजिसहको ऐसी द्यामे रखकर भी इतनी देखभाठकी कि निममे यह किसी कामके करनेका साहम न कर सके। गजिसहके राजिसहासनपर बैठनेसे चतुर मालिमसिहने अपने सेवकोशो उनके पास नियुक्त किया। वह सेवक राजिसहसे

सालिमसिंह की वड़ी प्रशसा किया करने, और उसके देवताके समान वताते थे। गजिसह ैं पालनापाल का वहा अशासा कथा करन, आर उसका द्वताक समान वतात थे। गाजिसह राज्यीमहासनपर वेठकर किस समय क्या वात करते हैं, उनके मनका भाव किस र मातिस दिनमें वदछता है उन वातोपर नेवक विशेष रूपसे दृष्टि रखते और समय र पर व अपने स्वामी सािटमसिहसे सब कहते थे। रावछ गजिसह उनकी रािनयों और पिरवारके मनुष्य सभी पूर्णस्पेस सािटमसिहकी द्यापर निभेर रहते थे, किन्तु दुरातमा सािटम नमय पाकर गजिस्हिपर भी निर्द्यता प्रकाश करनेमें नहीं चकता था, यदि कभी पावछ गजिसह किसी घोडेको मोछ छेना चाहते तो उनको सािटमसिहसे प्रार्थना करनी पावछ गजिसह विशेष हो है कि मार्ट कभी वह किसीको कुछ देना चाहते तो सािटमसिहसे आज्ञा छेनी पावती विशेष विशे

हैं। बी कि रावल मृतराच अंबेडोंसे स्विकरले कारण कि उसने पतिले ही विचारित्या है। बाकिस्विक्षे जातसे उसकी सक्ति और प्रसंत करते सरकी । या कि स्वीय हो जानमें उसकी शक्ति और प्रमुख क्या की जायगी।

किना सारिमनितन जब बडी खोजके साथ देखा कि वसस्य राजा अंग्रह र्ण प्रयम्पत्तेर सञ्च ती पटिश । नवर्गभेष्टके । आक्षित रही है। आर नवारे जल्याचार आर उपहर्नाने पीटित राजामें शनकोती राज्या वर्ध हुई है, इस तारण पता जनतास स्मिति क्षेत्र सञ्जोद्धारा अनेत्रोले सिन्दर सर्वाई होतेसे महा अविद्व नेत्रावनी सस्तान प्रवाहियता सेविषय साहिमांवहवे साथकरो स्वीय करने ही कसते की का 🖽 🕫 छ। एक , छिन्द ग्राप्त नेव सारिमालिका पर्वे जाव जालामा । स्रोतिम निनर्वे वाव उत्त पात्र स सी न गुसारा। दर ॥ कि सेरे क्ष्याचाराने ५ दिन *हो दर गार्कन से के कर क*राने ाप्रवारकेरता होडार दीनोवरें जान होत्र प्रेट प्रहारेंने इन्हें हे हर जाता र वेक स्ति दिसी न दिसा सम्बद्ध राज्यक रणहरू तील जारी भीरती प्राप्ति जनुस्य सरीत्रीतन के नदा के जना का। ्यारको विधाने अञ्चल परनेपर बाहर राजानेन्द्र के लेकेसे रहा प्र परेती के बीनरी प्रतास ऐसे विपनी बेटी में राजा करें का करते हमें इस कार कुल्ले ने अवसी हा मनेसे कर कर करिने ने नहीं स्वता स्वति। मार भी र दिलेक की राज र तर जन का का कर र में स्वान में हैं है हैं।

टाड् साह्वने फिर वृटिश गर्वनमेण्टकी उक्त सन्धिमम्बन्धी राजनितिक इंदर्शक सम्बन्धमे लिखा है, कि इस सिध होनेक कारण जयमलमेरका बीच ही उपकार होगा, यहा उपकार उक्त राज्यके छिये अत्यन्त प्रयोजनीय है । जयसछ-मेरका राज्य और आधी जताब्दीतक स्वाधीन द्यामे स्वतंत्र रहमका थावा नहीं यह सन्देहकी वात थी । अतएव जिस दिनसे वृटिश गवर्नमेण्टके साथ जयमलमरके म्वामीकी संवि हुई उसो दिनसे जयमलेग्की म्थिति निश्चित होर्गई। जयमलमेरकी शासनशक्ति क्रमानुसार हीन होती चली आती थी, और राज्यकी घटकर अंतमे केवल राजधानीमात्र केप रहा चाहती थी। ओर अयमलमेरके समन्त भावलपुर हो गक राज्य <del>उत्तरीय देशोसे बनगया है, दूसरी ओर सिन्धू, बाकानेर और मारवाडके तीन</del> राजा कमानुसार जयसटभेरके बहुतसे देशोको अपने आधीन करते आते थे। यह तीनो राजा जब जयसलमेरको निर्वल देखते तभी अपने राज्यको बढा छेते थे और विश्वास-घाती सालिमिमहके दूराचरणोसे ही अन्य राजाओसे विवाद होता था । केवल अन्य राज्योम कई वर्पले अराजकता फैल जानेसे जयसलमेरका राज्य नाममात्रकी न्वाबीन-तामे रहगया था और उसीसे इस राज्यका अग अधिक न्यून नहीं हो सका था। यदि वीकानर और मारवाड प्रभृति राज्योमे अराजकता न फैलजाती तो निम्मन्देह उन दिनोमे ही जयमलमेरका राज्य वहुत ही थोड़े दुकड़ेमे पृश्वीपर दिग्वाई पडता। अब बृटिश गवर्नमेण्टके साथ संधि होजानेसे मचने जानं लिया कि जो कोई जयमलमरपर आक्रमण करेगा तो जयसङमेरकी ओरसे बृटिश गवर्नमेट उम आक्रमण करनेवालेके साथ युद्धमे तत्पर होंगी । अतएव सन्वव टाउँके वेट और राठौरोने जयसलमेरपर चढ़कर राज्यसीमाम से कुछ देश जैसे पाहिले अपने राज्यमे मिला लिये थे वैसे मिलाना बदकर दिया । यदि हम समल रजवाडेमेसे इकले जयसलंगामे स्वि नहीं करते तो जयमलमेर राज्यको अपने शत्रओकी असल्य सेनाके मुखम असहाय अवम्थामे गिरना पड़ता, उसमें भी फिर अत्याचारोक्षी श्वळ अभिने जयसळमेर जलकर दृसरी मृतिमे वदेळ जाता, और भट्टी जाति वेदौनियोको समान दस्यु जानिम वद्छकर मम्क्षेत्रके रेतमे मिलजाती । स्वाबीन देशीय राज्योमे एक जयसलमेरहीने पहिले गगा और सिन्ध् नवीके किनारेवाले राज्यांके साथ वाणिज्य स्थापन किया था । किन्तु आत्मविष्यह और अञान्तिसे वह वाणिज्यका सोता एकवार ही रुक्रगया, अब चिरकालतक शान्ति और विश्वासकी विना जमाये वह वाणिज्य नहीं चल सकता । केवल वाणिज्यकी उन्नतिके लिये ही हमने जयसलमेरके साय मित्रता की है। किन्तु यदि हम भिवायको देखे, यदि हम अन्यदेशवालंका भारतपर आक्रमणकरनेका अनुभव करे तो आनेवाले अरवसे जलमार्गद्वारा समुद्रके किनारे २ मरलनासे आकर इस स्थानसे भारतको जीत सक्ते हे । इन्ही विदेशियोका भारतपर आक्रमणदूर करनेके लिये हमको जयमलमेरका अविकार बडाटी मुखदाई होगा। कारण कि हम जयसलमेरमे प्रवेश करके उत्तर मिन्धुमे जाकर महजहींमे अपनी सेनाको। वहाँ तक रजामंक है और भारतमे आनेवालोके मार्गको पहिलेसे ही भलीभाँति रोकसके है।

अवस्यानास्य स्थापनास्य नेस्ति नेस्

अत्याचार और कप्टोंको सहै, यह वोर कलङ्कका विषय है ''। महना सालिमसिहसे उन कि अत्याचार और कप्टोंको सहै, यह वोर कलङ्कका विषय है ''। महना सालिमसिहसे उन कि अत्याचारोंके वारेमे कहनेसे कुछ नहीं हुआ। वह अत्याचारोंसे दु खी मनुष्योंको झंठा कि कहकर अपने कहे हुए अपरावोंको लिपाने लगा है। वह चतुराईसे कहता है कि न्याय कि विचार और द्या प्रकाशकों में सदासे इन्ला रखता जाया हूँ। इनके पीछे उसने दुने उत्साहसे कि निरपराधियोंको दूना दंड और प्रजाका सर्वस्वहरण करना आरम्भ किया है। महावाल सिहके इस लोमहर्पण अत्याचारसे समस्त रजवोंके मनुष्य दु.खी हो रहे है। पहींवाल निम्न भारतमे वाणिज्य करते है। कि नितु महताके अत्याचारोंसे इस धनवान परिवारके प्राय: पाँच हजार मनुष्य जन्म- भूमिको छोड़कर निर्वासित द्शामें दूसरे स्थानपर वसते है। महाजन लोगोने भी जो बूरदेशोंमें जाकर थन उत्पन्न किया है वह उसको लेकर प्राणोंके भयसे जयसलेमरेमें नहीं असकते है। किन्तु उद्देश सालिमसिहने उनके परिवारोंको जामिन स्वरूपमें वांच रक्ता है जयमलमेर राज्यकी खेती एक माथ जाती रही है। जामिनके अभावसे देशी और विदेशी व्यवसाय भी उठगया है। जवरदस्ती प्रजाका वन छोनकर राज्यकर लिया जाता है ''।

कर्नल टाड्ने जिस समयकी वात लिखी है, उस समय वह रजवाडेमे विद्यमान थे, अतण्य सालिमसिहके उस अकथनीय अत्याचारों वह प्रत्यक्ष दर्शक थे। उन्होंने लिखा है, "प्रकाशमें मंत्री सालिमसिहने हो करोड़की सम्पत्ति इकट्ठी करली है। यह धन सब भारतवर्षमें फेला हुआ था, महताने केवल जवर्डस्ती विनये और महाजनों से छीन कर इसको वारहवर्षके वीचमे इकट्ठा करिलया है। यह भी प्रिराद्व है कि जयसलमेरके राजांक समस्त आभूपण जो हीरे जवाहरे वने वहुमूल्य थे, वह भी उसने अपनी चतुरतामें निकालकर दृमरे स्थानपर छिपा रक्खे है। विनये महाजन अपने कुदुम्बको जयमलमेरमें दूसरे स्थानपर छेजाने लिये प्रतिदिन वृटिश गवर्नमेण्टके पास परवानगीके लिये प्रार्थना करते है। किन्तु नरिपशाच सालिमसिहके भयसे कोई सहसा साहसपूर्वक अपने परिवारको दूसरे स्थानपर लेजानेका साहस नहीं करता। यद्यि सालिमसिह वृटिश एजेन्टके प्रस्तावसे परवाना देते हैं किन्तु मार्गमे उन जयसलमेर छोडनेवालोको मारकर लुटवा लेते है "।

टाइ साहवने फिर लिखा है कि—' वृटिश गर्वनंमण्टेक साथ राजवाडेके राजोसे निर्धारित संविपत्रका मृल उद्देश यह है कि समस्त राजपूतानेमे परम्पर तिवाद उपस्थित होजानेके समय वृटिश गर्वनंमण्ट मध्यस्थता करेगी, इस रामय जयमलमेरकी सीमाम एक विवाद उपस्थित है जिस विवादकी मीमासांक लिये वृटिश गर्वनंमण्ट प्रथम बाराका प्रयोग करेगी, हम गहांपर उस विवादका मिवस्तार ग्रुत्तान्त लिखकर जयसल्येमरके इतिहासका ममान करना चाहते है। वास्त्यदेशके मालदेवतीका भयकर विवाद उपस्थित हुआ है, और उस विवादमे दोनो राज्योमे महा सम्राम होने और

<sup>(</sup>१) उर्दे तर्नुमें २० वर्ष।

को मन्यस्य वनना ही पड़ेगा। मालंदवात जो वीकानेरियोकी विपद्दष्टिम गिरे हैं मत्री THOTHER TOTAL THE THE THE THE THE THE सालिमानिह ही उनका मुल कारण है यह बात सहजमे नहीं जानी जानकी सांढिमांसहन केवल मालेंद्वोतोंके जडसे नष्ट करनेके लिये ही उनसे कपटकी मित्रता कर अपनी इन्छा पूरी करी है। सालिमसिहने क्यो इस चतुरतासे काम किया उसका विवरण नीचे छिगा जाता है ? ।

मालेद्योत, केलन, वरसङ्ग पोहर और तजमालोत्गण गर्भा भट्टोजातिवाले है, किन्तु एकमात्र लटमार करनेसे विदेश अकुज्ञाक और पिंडारियोकी समान यह भी दन्यु 🧽 नामसे प्रसिष्ठ होगये है। पीहले कहें हुए मनुष्यगण भी रावमालेंद्वसे उत्पन्न और वास्प्रदेश के अट्टारह खण्ड गांत्रोके अधिवासी है । यह वारूप्रदेश खारीपट्टा नाम स्थानके समीप है । वीकानरके राठोरोने भट्टियोसे उक्त खारीपट्टा प्रवेश छीन छिया है। वास्तवसे भट्टीगण न्याय ०५ की दृष्टिमं उक्त राठें।रोमें विशेष रूपमं वदला लेनेके अधिकारी हे कारण कि राठें।रे। ने भट्टियोंके बहुतसे देश बाहुबलमें छीन लिये हैं। पन्नीस वर्ष पोहेल बीकानेरके उक्त गठारोने जिस समय अपनेकाँ वलवान देग्या उसी समय बाह्य आक्रमण हर नीच पशुआंके समान आचरण करनेमें कसर नहीं को । राठीरोने बाह्यदेशपर चयकर मनुष्य मक्षी राक्षमोकी समान बाचप्रदेशके उक्त मही जातीय आबाल गुरू बनिना 🏗 अत्येकको मार कर गाव और नगरोको उजाद कर नमस्त क्योको पर कराकर, गाउ और नगरके पशुओं और धनको लह लिया । जिन सहियोंने जपने मोभारगंत राटोरों हे रावस उदकारा पात्रा वह अरक्षेत्रके एक प्रान्न राष्ट्रवानी जा दिशे वे । ध्यानगार

हार हर्यम रावादन उठवा रहवा या । उसका यह उच्छा हरा हानका यह दक्त सुवाम हो उपहार हो जाहिया । वाह्रके माछदेवाँतोंने गुप्रशितिसे बृटिश गवर्नमण्टका एक उपकार ही जाछम्प्राहित आजा पूरी होनेकी सीढ़ी वन गया। जिस ही किया था, वह उपकार ही साछिमसिहकी आजा पूरी होनेकी सीढ़ी वन गया। जिस ण क्या था, वह उपकार हा सार्णनास्तरमा जागा रूप स्वाप्ता पहांचका एक है। समय पहांचकि साथ वृटिश गवनंमण्टका संप्राप्त हुआ था उस समय पहांचका रहा खरीट है। समय पहांचकि साथ वृटिश गवनंमण्टका था जिस समय वह चारसी ऊँट खरीट हीं समय परावाक साथ द्वाटरा गुवसमण्डवा सवाम हुवा था वर समय वह चारमी ऊंट खरीह कर्मचारी ऊंट खरीहने जयसलमरमें आया था जिस समय वह चारमी ऊंट खरीह के कर जयसलमरकी सीमाको छोड़ बीकानरके राज्यमें पहुँचा, उसी समय उक्त वाहप्रदेके अधिनायकने अपने दलबलसे उक्त कर्मचारी पर छापा मार ऊंट छोन लिये इस बातको हों क्या कार्य कार्य कार्य विकास कर के स्वासी के प्राप्त कर के स्वासी के स्वासी के स्वासी के स्वासी के स्वासी के साल कर के स्वासी के साल कर के स्वासी के साल के स्वासी के साल के स्वासी के साल के स्वासी के साल के ही उत्पानस वाकानरक स्वामाका मालहेबोतोको हमन करनेके लिये उत्तेजित न करनेसे वह कि कमी इतनी जीब्र सेना लेकर मालहेबोतोपर चढाई नहीं करते । सालिमसिहने यद्यपि हैं। जुनरीतिसे बीकानरके म्बामीको उत्तेजित किया कि प्राप्त सेना लेकर मालहेबोतोपर चढाई नहीं करते । सालिमसिहने यद्यपि हैं। जुनरीतिसे बीकानरके म्बामीको उत्तेजित किया कि प्राप्त सेन्य प्राप्त सेन्य से हों अप्रशासिस वाकानरक स्थामाका उत्ताजत किया, निक्य विवास के चतुराईमें महजमें ही बीकानेर कि प्रतिवाद ही करता रहा । सालिमसिंहमें विचास था कि चतुराईमें महजमें ही बीकाने कि के म्हामी मालेहबोतोकों तम करेडमें । किन्त अन्तमें उसके विपरीत फल हुआ । बीका को के म्हामी मालेहबोतोकों तम करेडमें । किन्त अन्तमें उसके विपरीत फल हुआ । बीका वारावात हो करणा रहा। साम्यापालमा विचारा था। के प्रश्नित पहलान हो बाकार हो। के स्वामी मालेहबोतोको नष्ट करेडों। किन्तु अन्तमे उसके विपरीत कल हुआ। वीका-है। नेरकी प्रवल सेनाने शिव्रही मालेहबोतोक प्रदेश नीखा और बारूमे आकर वहा एक साथ हैं। नरका प्रवल सनान शाब्र हा मालव्याताक प्रदश नात्या आर आरूम आगर वहा एक लाय । विश्व समान शाब्र हा मालव्याताक प्रदश नात्या आर आरूम अगर वहा एक लाय । विश्व समान भूमि करदी, मालव्योतोक सामन्तको मारकर प्राप्तके सभी कुँ वन्द्र करित्ये । समान भूमि करदी, मालव्येतोत्वे सामन्तको बोक्सपुरको ओर जीव्रतासे चले, और जयसल विश्व लेखा वह लोग इस प्रकारसे जीतकर अन्तमे वीक्सपुरको ओर जीव्रतासे चले, और जयसल सालिमसिह करने लोग इस प्रकारसे जीतकर अन्तमे वीक्सपुरको और जिल्ला हो। त्य सालिमसिह करने लोग स्वा भूमिपर रहनेवाली प्रजाका महा अतिष्ठ करने लोग । तय सालिमसिह भरका गुल्य मूनम्य रहनवाला अजाका महा जागष्ट करण लगा। अन सालमालह मही चैतन्य हुआ। मालेदेवोतोका नाग होते देख उसने देखा कि अब राज्यका सर्वनाश होना औतन्य हुआ। मालेदेवोतोका नाग होते देख उसने देखा कि अब राज्यका सर्वनाश होना और भीतन्य हुआ। मालेदेवोतोका नाग होते देख उसने देखा कि अब राज्यका सर्वनाश होना अपनी चतुरताको छोडकर सिवपत्रको धाराके अनुसार छोडकर सिवपत्रको धाराके अनुसार छोडकर सिवपत्रको छोडकर सिवपत्रको धाराके अनुसार छोडकर सिवपत्रको छोडकर सिवपत्रको धाराके अनुसार छोडकर सिवपत्रको छोडकर सिवपत्रक छोडकर सिवपत्रको छोडकर सिवपत्रको छोडकर सिवपत्रक छो छो छो छो छ। सिवपत्रक छो छो छो छो छो छो छ छो छ छ। सिवपत्रक छो छो छो छो छ छो छो छ छ। सिवपत्रक छो छो छ छ। सिवपत्रक छो छो छ। सिवपत आरम्भ होगया तत्र अपना चतुरताका छाडकर सावपत्रका पाराच उठरा निग्रमानुसार है। जारामे जाकर उमने सेनाकी सहायता माँगी।वृटिश गर्वभेमेण्टने सिवपत्रके निग्रमानुसार है। जारामे जाकर उमने सेनाकी सहायता माँगी।वृटिश गर्वभेमेण्टने सिवपत्रके निग्रमानुसार जरगन आगर उत्तर स्वामा सहाया। माणाहुम्बर अवस्तर स्वामा । बीकानरक स्वामी अयसलमेरपर आक्रमण करनेवालको अपनी सेना भेजकर हटा दिया । बीकानरक स्वामी अंग्रेजी सेनासे न लडकर अपनी राजधानीमें लौट आये जिम लिये वह युद्रमें प्रमुत्त हुंचे थ उसको पूण हुआ देख कर फिर समरहत्यो आगको प्रज्वित करना आवश्यक जिस समय गजिसिह जयसलेमरके सिहासन पर विराजमान थे, उस समय ी नहीं समझा '।

ि जिस समय गजिसह जयसलेमरक सिहासन पर विराजनाम का उन्हें जाले का का वा आ उन्हें साहव उसी समयम रजवाडेको सालिमसिह अपनी इन्लानुसार ही काम का ता था, टाइ साहव उसी समयमे रजवाडेको जोने तिले अनसार जयसलेमरेक राजनैतिक े सारिमांसह अपना इन्छानुसार हा काम करता था, दाइ साहव उत्ता सनपन रजनावना के लोग करता था, दाइ साहव उत्ता सनपन रजनावना के लोग है छोडकर विहायतको चेह गये। उन्होंने तीचे हिखे अनुसार जयसहमरिक घटनाओं के हो इतिहासके अग्रका उपसहार किया है "प्रवान मन्नी साहिमसिहकी घटनाओं है "प्रवान मन्नी साहिमसिहकी घटनाओं है "प्रवान मन्नी साहिमसिहकी घटनाओं है हिस्सनेक अग्रका उपसहार किया है "प्रवान मन्नी अब कोई बात नहीं कह सक्ते। है हिस्सनेक सिवाय हम जयसहमेरक गवहके सम्यन्त्यमें अब कोई बात नहीं कह सक्ते। हिरसनेक सित्राय हम जयसरुमेरक ग्वरहरे सम्बन्धमे अब कोई बात नहीं कह मक्ते। ्रिखनक सित्राय हम जयसळमरक राज्यक खन्तर्यक जोर जिनके वह भाइयोंने अपने हैं गजिसह जो इस ममग जयसळमेरके मिहासनपर बेठे हैं, और जिनके हे कि वह मजी साळिम. ्राणोंके भयसं भाग कर वीकानेरकी अरण ही है, प्रसिद्ध है कि वह मत्री माहिम-हैं प्राणोंके भयसं भाग कर वीकानेरकी अरण ही है, प्रसिद्ध है कि वह मत्री माहिम-हैं सिहंके स्वार्थसायनेक पात्र है। वह अब केवल नोडेको लेकर चपचाप निर्जन स्थानमें ्रांचाक नवस भाग कर वाकानरका जारण जा का जा विकास चुपचाप तिजेन स्थानम अह हैं रहनेमें ही प्रसन्न हैं । चतुर सालिमसिंहने विचारा कि मेवाडके राणाकी कत्याके ॥ ्रें साथ गवल गर्जामहरू विवाह होजाय तो मेग और भी सम्मान वहेगा, माथ ही 

ير

१५ श्र जयसलंगरका इतिहास—अ० ७. १३ (५४१)

हें लाम भी अधिक होगा। सालिमसिंहने यह विचार कर मेवाइके राणांके पाल विद्यास मेजा, राणांने जीव ही प्रसन्न होकर गजिजहके पास राजपतोंकी रोनिके अनुसार नारियल मेजा, गजिसहनं उसकी सादर बहण किया। मेवाउपतिने उस समय गजिसहको जैसे कन्या देनेकी अभिलापा की उसी प्रकार दूसरी कन्याको वीकानेरके स्वामीको और एक पोतिको कृण्णगढ़के: राजाको देनेका उद्योग किया महा रावल गजिसह अपनी सेना और सामन्तोंके साथ जिस समय उदयपुरमे पहुंचे, विकानेर और कृण्णगढ़के होनो राठौर स्वामी भी उसी समयमे विवाहके निमित्त वहाँ में गये। इस विवाहोत्सवपर सीजोदियोकी राजधानीमें महा महोत्सव हुआ। चार के राजवंशों इस समय किर मिस्मलन हुआ। गजिसह अपनी रानिके साथ परम सुन्यमें रहने लगे। उदयपुरकी राजकुमारीके एक पुत्र हुआ। सो रानावतजी (रानी) के उपर सवोकी भक्ति वह गई। मालिमिन्हिको बड़ा सम्मान मिला और सब प्रजाने भी आनन्द मनाया, जिससे बड़े घरानेकी जोमा प्रकार होती है, वह सहजमें ही हमारे पाठक जान सकते हैं। पीछे रानी और राजा दोनो ही सर्वसाधारण प्रजाको हो समार स्वांने लगे।

विधिक विधानसे ही छोटा द्वीप इंग्लैड आज भारतके आग्यका निर्द्वारक है। विविक विधानसे ही अंग्रेज गवर्नमेण्टके साथ सवि करके देशी राजा आनन्द भोगते हैं। इस समय देशी राजाआके राज्यमे अब किसी प्रकारकी राजनैतिक घटना नहीं होती है। अतएव टाड् साहब जो रजवाड़िके राज्योकी पूर्ण म्वाबीन और आधी न्याबीन दशाको लिख गये है, वर्तमानमें निद्धित हुए उन राजपूत राज्यके राजनेतिक 🖢 घटनाहीन समयका इतिहास वर्णन करते हुए उस प्रकार समुत्तेजक और कीर्तिमुळक दृश्य पाठकोके सामने उपस्थित नहीं करसक्ते ।

टुट सालिमितिहने जिस समय जयसलमेरके सिहासनपर महा रावल गजिसहको वटा र अपने इच्छानुसार सब काम कर छिये थे, टाइ साहव उस समयमे ही अपने त्यारे अन रजााडेको छोडकर अपनी जन्मभूमि विलायतको चलेगये । अतएव

मंत्रीका काम करने लगा। सालिमसिह जैसा कर था उसका वड़ा वेटा भी उसी भातिसे हुआ। कर्नलः म्यालिसन लिखते है, वड वेटने उक्त सोतेली माताको एक लोक उपपितक साथ (दोनोको ही) मार डाला। इस + कारणमे महा रावल गुजिसहने जो अब व्यवहारमे कुगल होगये थे उसी समय सालिमके वड़े वेटको किन्कर जेलमे भेजिट्या। इस भागित कैंद होजानेसे सालिमके वेटको ओर जो कर्मचारी थे उन्होंने महा रावल गजिसहका यह आचरण देखकर वड़ा उपद्रव मचादिया, किन्तु महा रावल गजिसहके किसी प्रकारसे उसको जेलसे नहीं छोड़ा और न उसे मंत्रीके पत्रपर वैटानेको ही राजी हुए, वरन जो अपनेसे अप्रसन्न सामन्त और कर्मचारी थे उनको वृटिश गवर्नमेण्टके पास भेज दिया, वृटिश गवर्नमेण्टने महा रावलकी आज्ञाको वहाल रक्ता। वृटिश गवर्नमेण्टके ऐसा करनेसे अप्रसन्न सामन्त गण पहिल्हींसे उपद्रवोको छोड़कर चुप होगये।

जयसलमेरके कालस्वरूप महता स्वरूपिसहके वश्वरोके हाथसे मंत्रीपदकी निकालकर इस समय व्यवहारमें दक्ष महारावल गजिसहने अपने हाथमें राज्यके जास-नका भार लिया, गजिसहके राज्यजासनके भारको लेते ही जयसलमेरमें जानित स्थापित होगई। अत्याचार पींडा और असतोपके स्थानमें ज्ञानित, न्याय विचार, और सतोप दिग्वाई देनेलगे, जयसलमेरकी सब प्रजा बहुत दिनोसे कष्ट भोग रही थी सभी श्रेणींके मनुष्य धन और प्राणांको लेकर भयभीत रहते थे, इस समय स्वयं राजा गजिसह राजदृडको अपने हाथमें लेकर पुत्र भावसे प्रजाका पालन और प्रजामें शानित स्थापन करने लगे। महारावल गजिसह केवल राज्यकी उन्नति ही नहीं करते थे बरन उन्होंने अच्छी तरहसे जान लिया था कि चिरकालसे अराजकताके कारण स्वरूपिसह और सालिमिसहके रवेच्छाचारीपनसे राज्य एकसाथ ध्वस होगया है, समस्त प्रजाका वन हर लिया गया है, प्रजाकी जातीय जीवन शिक्त क्षीण होगई है, राज्यका वल जाता रहा है, अतएव समयकी गित देखकर अंग्रेज गर्वनमेण्टके साथ मित्रभाव रखना चाहिये, और जवतक वह जिये तवतक उन्होंने मित्रताको भली भाँतिसे निभाया ।

元式元式音樂學者記述

<sup>\*</sup> This man possessed all the vices of his father. Baboo Leke Nath Ghose's Modern History of the Indian Cheefs, Rajas, Zimidais Ex. Part I. thep XIV.

<sup>+</sup> वाव ले.बनायबोपने अपने प्रम्थमे इक्त घटनाका उद्धेल नहीं विया दिन्तु उन्होंने लिया है, कि-

He murdered his step brother who was associated with him in the munistry.

उनका अर्थ यह है कि उनका जो सातेला भाई उसके साथ भंधीपद पर नियुक्त वा उसने ी उसको मार टाला

सन् १८३८-१८३९ ईमर्वामे पजाबके युद्धंम वृटिश सेनाके नियुक्त होनेसे जयसलमेरके स्वामी महा रावल गर्जासंहने ऊट आदिकोकी सहायतासे वृटिश गर्वनमेण्टका इतना उपकार किया, जिसमे उक्त गर्वनमेण्टने महा रावल गर्जासहको अपना सचा मित्र जानकर वड़ा धन्यवाद दिया।

कर्नलम्यालिसन लिखने है कि "सन्१८४४ ईस्वीम सिधुके जीतनके पीछे शाहगढ़ घडमिया और कोटरा नामक तीन किले जो बहुत दिनों पहिले जयसलमेरके राज्यसे दूसरे राजाओंने छीन लिये ये बह सब फिर जयसलमेरके स्वामीको लौटा दिये। वृटिश गवनमेण्टकी आज्ञानुसार मीरअली मुरादने यह तीनों किले महारावल गजिसहको दे दिये, किन्तु उस समय उसके सम्बन्धमें वृटिश गवन्मेण्टने महारावलको कोई सनद म नहीं दी थीं थे।

महारावल गंजसिह जिस प्रकारसे वृदिश गर्वनमेण्टके प्रियपात्र हुए थे, उसी भातिसे शासनके गुणसे प्रजांक भी हृदयपर उन्होंने अपना अधिकार करिल्या था, किन्तु येड दु एका विषय यहीं हुआ कि उन्होंने अधिक दिन राज्यके मुखको नहीं भोगा। सन् १८४६ इसवीमें महागवल गंजसिहने मायामय शरीरको छोड परलोकवास किया, व नेल टाड लियते हैं कि गंजसिहके औरससे मंत्राइको राजकुमारीन एक पुत्र उत्पन्न किया, किन्तु परिपती इतिहास लेखक लियते हैं कि गंजसिह अपुत्रावन्थामें ही परलोकवासी हुए, उनसे प्रजांक जान पड़ता है कि गंजाकी कमारीके जो पत्र हुन वा वह बालक गंगी ही मरगया था।

<del>៶</del>៸*ϘϘϒϒϘϘϒϒϘϴϒϒϽϴϒϒϽϴϒϒ*ϘϴϟͰϾϴϟͰϾϴϟͰϾϴϒͰϾϴϒͰϾϴϒͰϹϴϒͰϹϴϒͰ

मत्रिका काम करने लगा। सालिमसिह जैसा कर था उसका वड़ा वेटा भी उसी भातिसे हुआ। कर्नलः म्यालिसन लिखते है, वडे वेटेने उक्त सातेली माताको एक नौकरके साथ प्रेम करते देखकर अथवा संदेहहीस अपनी कुलटा सीतेली माताको उसके उपपितिके साथ (दोनोको ही) मार डाला। इस + कारणमे महा रावल गजिसहने जो अब व्यवहारमे कुशल होगये थे उसी समय सालिमके बड़े वेटेको कैदकर जेलमे भेजिदिया। इस भाँति कैंद्र होजानेसे सालिमके वेटेको ओर जो कर्मचारी थे उन्होंने महा रावल गजिसहका यह आचरण देखकर बड़ा उपद्रव मचादिया, किन्तु महा रावल गजिसहके किसी प्रकारसे उसको जेलसे नहीं छोडा और न उसे मंत्रीके पद्यर वैठानेको ही राजी हुए, वरन् जो अपनेसे अप्रसन्न सामन्त ओर कर्मचारी थे उनको वृटिश गर्वनंमेण्टके पास भेज दिया, वृटिश गर्वनंमेण्टने महा रावलकी आज्ञाको बहाल रक्ता। वृटिश गर्वनंमेण्टके ऐसा करनेसे अप्रसन्न सामन्त गण पहिलेहीसे उपद्रवीको छोड़कर चुप होगये।

जयसलमेरके कालस्वरूप महता स्वरूपिसहके वज्ञवरोके हाथसे मत्रीपदकी निकालकर इस समय व्यवहारमे दक्ष महारावल गजिसहने अपने हाथमे राज्यके जास-नका भार लिया, गजिसहके राज्यशासनके भारको लेते ही जयसलमेरमे जानित स्थापित होगई। अत्याचार पीडा और असतोपके स्थानमे जानित, न्याय विचार, और सतोप दिखाई देनेलंग, जयसलमेरकी सब प्रजा बहुत दिनोसे कष्ट भोग रही थी सभी श्रेणींक मनुष्य थन और प्राणोको लेकर भयभीत रहते थे, इस समय स्वयं राजा गजिसह राजदृडको अपने हाथमे लेकर पुत्र भावमे प्रजाका पालन और प्रजामे ज्ञानित स्थापन करने लगे। महारावल गजिसह केवल राज्यकी उन्नति ही नही करते थे वरन उन्होंने अच्छी तरहसे जान लिया था कि चिरकालसे अराजकताके कारण स्वरूपिसह और सालिमिसहके स्वेच्छाचारीपनसे राज्य एकसाथ ध्वस होगया है, समस्त प्रजाका वन हर लिया गया है, प्रजाकी जातीय जीवन शक्ति क्षीण होगई है, राज्यका वल जाता रहा है, अतएव समयकी गित देखकर अथेज गवर्नमेण्टके साथ मित्रभाव रखना चाहिये, और जवतक वह जिये तवतक उन्होंने मित्रताको भली भाँतिसे निभाया।

<sup>\*</sup> This man possessed all the vices of his father. Baboo Loke Nath Chose's Modern History of the Indian Cheefs, Rajas, Zimidats Ex. Part 1. chep XIV.

<sup>+</sup> वात्र लेखनावधोषने अपने प्रस्थमे उक्त घटनाका उल्लेख नहीं विया किन्तु उन्होंने लिखा है, कि—

He murdered his step brother who was associated with him in the munistry.

इनका अर्थ यह है कि उसका जो सातेला भाई उसके साथ मंत्रीदद पर नियुक्त था इसते उसकी मार शला

हिंद्या काम करने लगा। सालिमसिह जैसा कर था उसका वड़ा वेटा भी उसी हिंद्या काम करने लगा। सालिमसिह जैसा कर था उसका वड़ा वेटा भी उसी हिंद्या काम करने लगा। सालिमसिह जैसा कर था उसका वड़ा वेटा भी उसी हिंद्या काम करने लगा। सालिमसिह जैसा कर था उसका वड़ा वेटा भी उसी मातिसे हुआ। कर्नलः स्थालिसन लिखते हैं, वंडे वेटेने उक्त सोतेली माताको एक देश के उपितिके साथ (दोनोको ही) मार डाला। इस मकारणमे महा रावल के उपितिके जो अब व्यवहारमें कुंगल होगये थे उसी समय सालिमके वड़े वेटेको हैं गंजिसहने जो अब व्यवहारमें कुंगल होगये थे उसी समय सालिमके वड़े वेटेको हैं कर्मचारी थे उन्होंने महा रावल गंजिसहका यह आचरण देखकर वडा उपद्रव हैं के अमेर ने उसके जेलसे नहीं छोड़ा कि कर्मचारी थे उन्होंने महा रावल गंजिसहका यह आचरण देखकर वडा उपद्रव हैं और न उसे मंत्रीके पर्पर वैटानेको ही राजी हुए, वरन जो अपनेसे अपसन्न सामन्त हैं और कर्मचारी थे उनको वृटिंग गंविनेमण्डके पास भेज दिया, वृटिंग गंविनेमण्डने महा रावलकी आज्ञाको वहाल रक्खा। वृटिंग गंविनेमण्डके ऐसा करनेसे अपसन्न सामन्त गण हैं रावलकी आज्ञाको वहाल रक्खा। वृटिंग गंविनेमण्डके ऐसा करनेसे अपसन्न सामन्त गण हैं रावलकी आज्ञाको वहाल रक्खा। वृटिंग गंविनेमण्डके ऐसा करनेसे अपसन्न सामन्त गण हैं रावलकी आज्ञाको वहाल रक्खा। वृटिंग गंविनेमण्डके ऐसा करनेसे अपसन्न सामन्त गण हैं रावलकी आज्ञाको छोड़कर चुप होगये।

जयसलमेरके कालस्वरूप महता स्वरूपिसहके वश्यरोके हाथसे मिशापत्की निकालकर इस समय व्यवहारमें दक्ष महारावल गजिसहने अपने हाथमें राज्यके शासनका भार लिया, गजिसहके राज्यशासनके भारको लेते ही जयसलमेरमें शानित स्थापित होगई। अत्याचार पीड़ा और असतोपके स्थानमें शानित, न्याय विचार, और सतोप दिखाई देनेलगे, जयसलमेरकी सब प्रजा बहुत दिनोसे कप्ट भोग रही थी. सभी श्रेणीकं मनुष्य धन और प्राणोको लेकर भयभीत रहते थे, इस समय स्वयं राजा गजिसह राजदंडको अपने हाथमें लेकर पुत्र भावसे प्रजाका पालन और प्रजामें शानित स्थापन करने लगे। महारावल गजिसह केवल राज्यकी उन्नति ही नहीं करते थे बरन उन्होंने अच्छी तरहसे जान लिया था कि चिरकालसे अराजकताके कारण स्वरूपिसह और सालिमिसहके स्वेच्छाचारीपनसे राज्य एकसाथ ध्वस होगवा है, समस्त प्रजाका वन हर लिया गया है, प्रजाकी जातीय जीवन शक्ति क्षीण होगई है, राज्यका वल जाता रहा है, अतएव समयकी गित देखकर अंग्रेज गवर्नमेण्टके साथ मित्रभाव रखना चाहिये, और जवतक वह जिये तवतक उन्होंने मित्रताको भली भातिसे निभाया।

क्षेत्रस्ति और ग्रीत और ग्रीत ग्रीत ग्रीत ग्रीत जीत ग्रीत जीत जीत जीत है है है है है है है है है है

<sup>\*</sup> This man possessed all the vices of his father. Baboo Loke Nath Ghose's Modern History of the Indian Cheefs, Rajas, Zimidais Ex. Part I. chep XIV

<sup>+</sup> वायु लोकनाथघोषने अपने प्रन्थमे उक्त घटनाका उल्लेख नहीं दिया किन्तु उन्होंने लिया है, कि—

He murdered his step brother who was associated with him in the munistry.

इसका अर्थ यह है कि उसका जो सातेला भाई उसके साथ मंत्रीपद पर नियुक्त था उसने उसको मार डाला

*ৠঽৗ*৾৻৽*৽ৗ৻৽৽ৗ৻৽৽ৗ৻*৽৽ৗ৻৽৽ৗ৻৽৽ৗ৻৽৽য়৽৽য়৽৽য়৽৽য়৻৽৽য়৻৽৽য়

सन् १८३८-१८३९ ईसवीमे पजावके युद्धमे वृटिश सेनाके नियुक्त होनेसे जयसलमेरके स्वामी महा रावल गजसिंहने ऊट आदिकोकी सहायतासे वृटिश गवर्नमेण्टका इतना उपकार किया, जिससे उक्त गवर्नमेण्टने महा रावल गजरिंहको अपना सचा मित्र जानकर वड़ा धन्यवाद दिया।

कर्नलम्यालिसन लिखते है कि "सन्१८४४ ईस्वीमे सिधुके जीतनेके पीछे शाहगढ़ घडसिया और कोटरा नामक तीन किले जो बहुत दिनो पहिले जयसलमेरके राज्यसे दूसरे राजाओंने छीन ि छिये थे वह सब फिर जयसलमेरके स्वामीको लौटा दिये। वृटिश गवर्नमेण्टकी आज्ञानुसार मीरअली मुराद्ने यह तीनी किले महारावल गजिसहको दे दिये, किन्तु उस समय उसके सम्बन्धमे बृटिश गवन्मेंण्टने महारावलको कोई सनद्ध नहीं दी थी "।

महारावल गजसिह जिस प्रकारसे वृटिश गवर्नमेण्टके प्रियपात्र हुए थे,उसी भॉतिसे शासनके राणसे प्रजाके भी हृद्यपर उन्होंने अपना अधिकार करितया था, किन्तु वड़े दु:खका विपय यही हुआ कि उन्होंने अधिक दिन राज्यके सुखको नहीं भोगा। सन् १८४६ईसवीमे महारावल गजिसहने मायामय शरीरको छोड़ परलोकवास किया, कर्नल टाड् लिखते है कि गजसिहके औरससे मेवाडकी राजकुमारीने एक पुत्र उत्पन्न किया, किन्तु परिवर्ती इतिहास लेखक लिखते हैं कि गजिसह अपुत्रावस्थामे ही परलोकवासी हुए, इससे प्रत्मक्ष जान पड़ता है कि राणाकी कुमारीके जो पुत्र हुआ था वह वालकपनमे ही मरगया था।

महारावल गजिसहके अपुत्रावस्थामे प्राण त्यागनेसे उनकी विधवा रानीने गजिसहके भाईके वेटे रणजीतसिहको गोद् छे लिया। रणजीतसिहके सिहासनपर वैठनेसे वड़ी सावधानीके साथ राज्यशासन हुआ। इनके शासन समयमे भारतमे विख्यात सिपाही विद्रोह हुआ। रणजीतसिहने उस विद्रोहके समयमे गर्वनमेण्टकी सहायता करनेमें किसी प्रकारकी ब्राट नहीं की । सन् १८६२ ईसवीमें जिस समय भारतके देशी राजाओको भारत गर्वनमेण्टने दत्तकपुत्र (पुत्रगोद्) छेनेकी सनदे दी. महारावल रणजीतसिहको भी उसी समयमे उसी प्रकार एक सनद्पत्र प्राप्त हुआ । रणजीतसिहके शासन समयमे राजधानीमे किसी प्रकारकी विशेष राजनैतिक घटना नहीं हुई। सन् १८६४ ईसर्वाके जन महीनेमे रणजीतसिंह इस जगत्को छोड़कर परलोक सिधारे।

गजिसहकी समान रणजीतसिंह भी अपुत्रावस्थामे मनुष्यछीलाको करगये थे। अतएव रणजीतसिंहकी रानीने अपने देवर अर्थात् रणजीतसिंहके छोटे भाई वैरीशालको गोद् लिया । उस समय महारावल वैरीशाल पंद्रह वर्षके थे ।

रणजीतसिहकी रानीने इनको गोद तो लेलिया किन्तु महारावल वैरीशालने किसी प्रकार भी उस समय सिहासनपर वैठना नहीं चाहा सर्वोंके कहने सननेसे इन्होंने यह कहकर आपित्त दिखाई कि " मुझे विश्वास है कि जयसलमेरका स्वामी

**ঈ**লেমকেল্যাকেল্যাকেল্যাকেল্যাকেল্যাকেল্যাকেল্যাকেল্যাকেল্যাকেল্যাকেল্যাকেল্যাকেল্যাকেল্যাকেল্যাকেল্যাকেল্যাকেল্যাক

<sup>\*</sup> Malleson's Native states of India. Part I. Chap. XIV P. 124.

हो कर में सुखी नहीं रहसकता "। महारावल वैरीशालने क्यों ऐसा कहा, पाठक सरल-तासे उसका अनुमान कर सक्ते हैं। गजिसह और रणजीतिसह बहुत थोड़े दिनोमें ही सिहासन छोड़कर चले गये थे अतएव हमको जानपड़ता है कि हिन्दूसमाजके प्रचलित संस्कारके समान यह ही विचारा हो कि राजा होनेसे अधिक दिन नहीं जीते हैं।महारावल वैरी गालके इस प्रकार सिहासनपर न बैठनेसे सभी अप्रसन्न हुए।अंतमे बृटिश गवर्नमेण्टसे पूछतपर उसने कहा कि "इस समय इस प्रक्रनकों नहीं उठाना चाहिये कारण कि महा-रावल इस समय व्यवहारशून्य और वालक है, जब बह बड़े होंगे तब अवश्य ही उनकी बुद्धि बदल जायगी "। गवर्नमेण्टके इस प्रसावके अनुसार वह प्रक्रन कक गया और महारावल वैरिशालके पिता केसरीसिह बेटेके नामसे राज्यशासने करने लगे।

महारावल वैरीशालकी बुद्धि पलटनेम अधिक विलम्य नहीं लगा । दूसरे ही वर्षमें अर्थात् १८६५ ईसवी अक्टूबरके महीनेमें उन्होंने कहिंद्या कि "में सिहासन पर वैठनेको तैयार हूँ"। इस वातको सुन राजधानीमें महा आनन्द होने लगा। वृटिश गर्वनेमेण्टके पोलेटिकल एजेण्टने बड़े समारोहके साथ महारावल वैरीशालका राजतिलक करादिया। जयसलमेरके वर्त्तमान राजा श्रीकृष्णके वंशावतंस श्रीमन्महारावल वैरीशालकि सिहबहादुर बड़ी बुद्धिमानी और धीरजके साथ राज्यका शासन करते है। राज्यके चारांओर इस समय शान्तिमयी मूर्ति अविश्रान्तभावसे नृत्य कर रही है। स्वार्थपरायणता स्वजातिविद्रेष, असंतोष और अत्याचारोको पीडा इस समय एक साथ अटक्ट होगई है।

# आठवाँ अध्याय ८.

इद्धित भौगोलिक विवरण-परिमाण-ग्राम नगर संख्या-लवणहद्-कानोदसर-मृत्तिका-इद्धित अंश्रेणी-कृषि-शिल्पवाणिज्य-वाणिज्यद्वच्य-राजकर-भूमिकर-एवं वाणिज्य शुल्क--किसानोसे इकहा हुआ भूमिकर-धुंआकर-थाली वा आहार्य्यकर--दंडकर मंत्री सालिमसिहका जव-द्रंस्ती सम्पत्ति संग्रह-राज्यका अपव्यय--अधिवासीश्रेणी भट्टिजाति, उसकी आकृति और वेश--अफीम और ताम्रकृटसे भट्टीगणोके पूर्वका अनुराग--पालीवाल जाति--उसका इतिहास-उसकी संख्या-धनपरिमाण--कार्य-विचित्र पूजा पद्धति-पोकर्णा बाह्यण जाति--उपाधिसहया--जाटजाति--जयसलमेरके किलेकी अटारिया--आधुनिक विवरण।

टाड् साह्य जयसलमेर राज्यके राजनैतिक इतिहासके वर्णन करनेके पीछे वहाँकी भौगोलिक, प्राकृतिक, सामाजिक और अन्यान्य जानने योग्य वाते विस्तारसे लिख गये है। हम वर्तमान समयके उन समस्त विवरणोसे पहिले टाड् साहवकी युक्तिया अनुवादित करना चाहते है। इतिहासके जाननेवाले टाड् साहव लिखते है " जयसलमेरकी पृथ्वी असरल है, इसका परिमाण अनुमानसे पंद्रह हजार वर्ग मील

है। ईसके वड़े प्रदेशमे नगर, श्राम, और छोटे २ कसवोंकी संख्या दोसी पचाससे

हैं। ईसके बड़े प्रदेशमें नगर, प्राम, और छोटे २ कमवाँकी संख्या दोसी पचाससे अधिक न होगी, कोई २ अनुमान करते हैं इसकी संख्या तीनसी होगी, और कोई २ कहते हैं कि होसी होगी, पर पिछली वात सत्य जानपढ़ती हैं । १८१५ ईस्तीम कहते हैं कि होसी होगी, पर पिछली वात सत्य जानपढ़ती हैं । १८१५ ईस्तीम जयसलमेरकी ठीक जनसंख्या कितनी थी, पाठकोंक जाननेक लिये, उसकी हम आगे एक विश्वासजनक सुचीॐदेते हैं।

हाड़ साहवने लिखा है "अट् ब्रिटेनके दूसरे श्रेणोंके एक नगरमे जितने मलुष्य वसते हैं इस सूचीके अनुसार इस पन्द्रह वर्गमीलमें राज्यके मनुष्योंकी संख्या उत्तरते हैं। हम विदेश करते हैं। इस राज्यके आधी भूमिको छोड़ देनेसे हम देखते हैं कि प्रत्येक वर्गमें होंसे लंकर तीन मनुष्यतक वसते हैं "।

कर्नल टाड़ लिखते हैं कि जयसलमेरकी पृथ्वीका परिमाण पन्द्रह हजार वर्गमील हैं। कर्नल मालिको हैं। कर्नल महालिको हैं। कर्नल महालिको हैं। कर्नल स्टाई के जयसलमेरकी पृथ्वीका परिमाण पन्द्रह हजार वर्गमील हैं। कर्नल मालिको हैं। कर्नल महालिको हैं। कर्नल स्टाईक क्ष्यक्रे का जाताजाता है कि सन् १८९५ ईस्तीम लिखा १३००० और बावू लेकनाथ प्राप सन् १८०५ ईस्त्रीम ७५००० लिखते हैं। विरकालसे शानिवर्षक रहनेक पीछ भारतवर्षक अन्य र देशी प्रवेशको कीम मनुष्य संख्या वहा है, उसके साथ मिलान करनेसे जायसलमेरकी जनसंख्या न बह कर समान मानिस ही हैं, इसके साथ मिलान करनेसे जायसलमेरकी जनसंख्या न बह कर समान मानिस ही हैं, इसके साथ मिलान करनेसे जायसलमेरकी जनसंख्या न बह कर समान मानिस ही हैं, इसके साथ मिलान करनेसे जायसलमेरकी जातसंख्या न बह कर समान सावस हो हैं। लोकारसे शाहतिक अनस्थाके सम्बन्ध होतहात प्रथमिक केल र सावस हो स्वास केल हैं। जायसलमेरका अधिक भाग थल वा रोही अर्थात् उज्ज वन्य प्रदेश हैं। जोधपुरके सीमास्त हो हो वात्रार सावस हो हैं। जायसलमेरका अधिक भाग थल वा रोही अर्थात् उज्ज वन्य प्रदेश हैं। जोधपुरके सीमास्त हैं हैं। वात्रार सावस हो हो वात्रार सावस हो हैं। वात्रार सावस हो हो वात्रार सावस हैं। वात्रार सुल हो सावार हैं। वात्रार सुल हो सावार हो सावार हैं। वात्रार सुल हो सावार हो सावार हैं। वात्रार सुल हो सावार हो सावार है हैं। वात्रार साववर हैं। वात्रार स्वास हो सुल हो हो स

|                          | ************************************** | ≈≍७≈≍<br>जन संख्य | प्रकास्य<br>पाकी सृर्व | j I<br><u>GMocMocMocMocMocMocM</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| नगरोंके नाम              | खालसा और<br>सामत शासित                 | घरोकी<br>सख्या    | मनुष्य<br>संख्या       | ा १. कि ( ) १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ |
| जयसलमेर                  | राजवानी                                | 5000              | 36000                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| वीकमपुर                  | मामन्त जामिन                           | ५००               | 2000                   | और भी २४ गांव है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| रोरुरो                   | 77                                     | ३००               | 9500                   | आजकल वसनेवाली केलण भंदी जाति।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| नचना                     | ٠,                                     | 600               | 9500                   | गयोलीत् सामन्त ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| कटोरी                    | 27                                     | 300               | 3200                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| कावाह ।                  | ,•                                     | 300               | 9200                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| कोलदरः                   | "                                      | २००               | 600                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| सत्तोह                   | सामन्त शासित                           | 300               | 9200                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| जिज्जिनियार्भ            | <i>&gt;&gt;</i>                        | 300               | 9500                   | यहाके मालिक जयसलमेरके प्रवान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| देवीकोट                  | मुख्य                                  | 200               | 600                    | सामन्त ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| भाव                      | ",                                     | 200               | 600                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| वलाना                    | गामन्त जासित                           | 940               | € a o                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| सत्यासाह                 | 27                                     | 900               | 100                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| वारु                     | 27                                     | 300               | 600                    | माल देवोतगण यहाँके वसनेवाले है ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| चान                      | 72                                     | 200               | 600                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>छोहरकि</b>            | >>                                     | 940               | € 0 0                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| नानतङो                   | ,,                                     | 940               | €00                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| खाइनी<br>-               | ٠,                                     | 300               | 9200                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| जारामी<br>जारामी         | 27                                     | 946               | 300                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| विजीमारा<br>विजीमारा     | मारा                                   | 300               | 600                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| मन्त्रारी व<br>मन्त्रारी | 3, -                                   | 300               | 400                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| क्षा सार<br>सम्मातः      | 92                                     | 200               | 600                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| त्रमळवर                  | यत्यस्य ग्रासित                        | 700               | 600                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| मिगन्नम् <b>र</b>        | 22                                     | 940               | ŝ o o                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| गराजस                    |                                        | ,                 | 7                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| मव जोड २४                |                                        | <b>१२३५०</b>      | ७६४००                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| हो <i>स</i> लाव ००       | ਮੌਤ ਸ਼ਾਕ ਨੂੰ                           | In and here       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| हैं स्वीर भारती हैं      | तारा साथ देवदेर                        |                   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| याम श्रीत कार्य          | अद <b>मणर</b> ह,प्रत्यक                |                   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| तक घर है। मन             | ाम कस पचास<br>जेक्स स्टब्स             |                   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| जनसंख्या चार्य           | चक पर आर गढम<br>हिन्तानाने के          |                   | 92000                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - स्वर्का भारत           | · म्द्रतायस ह l                        |                   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                          | कुलजोड—                                |                   | 98800                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

मकानॉपर रग करते हैं।

র্মিকর্মিকর্টারিকর্মিকর্টারিকর্মিকর্টামিকর্টারিকর্মিকর্টারিকর্মিকর্টারিকর্মিকর্টারিকর্মিকর্টারিকর্টারিকর্টারিক

उपकारी है, विशेष कर वाजरा यहाँपर अधिक होता है। फसलमें वाजरा इतना होता है है कि उसमें तीन वर्षका भोजन चलता है। यहाँके निवासी केवल सिन्धुप्रदेशसे गेंह लें लें लें है। जिन स्थानोपर वाजरा होता है वहाँ पर दो तीन वार अच्छे पानी पड़जानेसे हैं किसान लोग वाजरेका वीज वोदेते है। फिर स्वय ही ग्रीव्र वह उत्पन्न होजाता है, है किसान लोग वाजरेका वीज वोदेते है। फिर स्वय ही ग्रीव्र वह उत्पन्न होजाता है, है भारतवर्षके और स्थानोकी अपेक्षा इस देशका वाजरा वड़ा अच्छा होता है जिस समय अधिक वाजरा होता है उस समय रुपयेका डेडमन विकता है। किन्तु इस होनेकी आशा करते है। यहाँ ज्वार भी होती है किन्तु वह कही कही। छोटी र श्री श्रीका आशा करते है। यहाँ ज्वार भी होती है किन्तु वह कही कही। छोटी र श्री श्रीका अगल वगलमे अनेक प्रकारके डाल, तिल और गवार नामक एक है जाते है। जयसलमेरकी राजधानीके चारो ओर जिस र स्थान पर पानी लेजानेका है सुभीता होता है वहाँ पर बहुतायतसे श्रेष्ठ गेंहू हरिद्रा और फलवाले वृक्ष उत्पन्न होते है यहाँ चावल नही होते परन्तु सिधुदेशसे लोय जाते है "।

कर्पणयन्त्रके सम्बन्धमे टाइ साहव लिख गये है कि जहांकी मट्टी कोमल होती है वहांपर खेतीके काममे सामान्य यन्त्रका व्यवहार होता है। किसान लोग दो तरहके हलोंका व्यवहार करते है; एक प्रकारके हलमे केवल एक वा दो बैल लगते है, और दूसरे प्रकारके हलोंमे ऊंट जोते जाते है "।

शिल्पके सम्बन्धमे प्रसिद्ध है कि " यहाँ कोई शिल्पका काम उत्तम नहीं होता, कपड़ाँ बुननेवाल एक प्रकारका मोटा वस्त्र बनाते है। शिल्पकार्यके उपयोगी जो रुई आदि होती है वह सभी वाहर भेजी जाती है। यहाँके प्रधान शिल्पकार्यके बीचमें जो भेड़ उत्पन्न होते है उनके रोमोसे एक प्रकारकी लोई, कम्बल, उत्तरीय, बाँघरा और नानाप्रकारकी पगड़ी बनाई जाती है। आचरी नाम खानकी काली महीके अनेक पीनेके और भोजन करनेके पात्र बनते है। यहाँके जितने अस्त्र बनते है वह अच्छे नहीं होते"।

टाड् साहव लिखते है "वाणिज्य स्थलक्ष्पसे जो जयसलमेरकी शिसद्वि सुनी जाती है। वह स्वयं जयसलमेरके भीतर वाणिज्यके विस्तारके लिये नहीं है। जयसलमेर केवल वाणिज्यकी सिध स्थलमात्र है, भारतेक पूर्वप्रान्तसे वाणिज्यके समस्त द्रव्य जयसलमेर होकर सिन्धुके उपत्यका प्रदेश ओर सिन्धुके वाहरी देशोंमें भेजे जाते है। दूसरी ओर हैदराबाद, रौड़ी भक्खर, शिकारपुर और उससे वाणिज्यके सम्पूर्ण द्रव्य इधरकी लाते है। गगाके समीपवाले प्रदेश और पंजाबसे भी समस्त वाणिज्यके

ৠ৾ড়৾য়৾৻ঽঢ়য়৾৻ঽড়৾য়ৼড়৾য়ৼড়য়ৼড়য়ৼড়য়য়ড়ড়য়ৼড়য়ৼড়য়ৼড়য়ৼড়য়ৼড়য়ৼড়য়৾৻ড়য়য়ড়ড়য়

<sup>(</sup>१) टाइ साहव टिप्पणीमे लिखते हैं कि "मैं कई जोड़े विलायतको लेगया था, वहाँ वे बड़े पसन्द किये गये। इस देशमे शीतकालमे दुशालेकी समान सब ब्यवहार करते हैं, यह देखनेमें भी बड़े सुहाबने होते हैं"।

पदार्थ जयसलमेरमे आते है। दुआव कानील, कोटा और मालवेकी अफीम, वीकानेरकी प्रसिद्ध गुड़, और जयपुरके वनेहुए लोहेके द्रव्य जयसलमेर होकर शिकारपुर और

नोचेके सिन्धुप्रदेशोमे भेजे जाते है। वहाँपरसे अफरीकासे आया हुआ हाथीदाँत, रग नारियल, औपधि और चंदनकी लकड़ी इधरको लाई जाती है। भागलपुरसे सूखे

मेवे आते है "।

राजस्व और करके सम्बन्धमे टाड् साहव लिखते है कि "जयसलमेरमे राजाकी आमद्नी पहिले चार लाख रूपयेसे अधिक थी, तिसमे एक लाख रूपयेसे अधिक भूराजस्वमे जाते थे। पैहिले एकमात्र वाणिज्य शुल्क ही इस राज्यकी निश्चित अधिक CONTROL TO CHO CHO आमदनी थी किन्तु मंत्री सालिमसिहके अत्याचारोसे और उसीसे भट्टीसामन्तोके दस्युताचरणसे साधारण वाणिज्य कम होजानेसे एक साथ ही वाणिज्य शुल्क जाता

रहा । पहिले इस वाणिज्य शुल्कसे तीन लाख रुपयेकी आमदनी थी । इस गुल्कको दान और गुल्कसमह करनेवाले दानी कहते थे। राजधानीसे जो समस्त प्रधान २ मार्ग राज्यके चारोओरको गये है उनके एक निर्द्धारिन स्थानपर यह गुल्क

संप्रह करनेवाले रहा करते है "। " भूराजस्व-भूमिमे जितना धान्य उत्पन्न होता है किसान छोग उसमेसे पांचवां

हिस्सा और कही २ पर सातवां हिस्सा राजाको देते हैं। राजा कभी भी किसानोसे

पॉचवे हिस्सेसे एक हिस्सा कम वा सात अंशमेसे एक हिस्सा कम धान्य कररूपमे नहीं होते है। जिस खेतमे जो धान्य अधिक उपजता है राजा उसीको अपने नियमा-

नुसार करमे छेते है राजाके कर्मचारी जिस समय किसानोसे अपने करस्वरूपमे धान्यको

**छेते है, पहाँवाछ त्राह्मण वा वानिये उसी समय नकद रूपया देकर उस धान्यको खरीद** 

हेते हैं, फिर वह रुपयोको राज्यके खजानेमें भेज देते है "। "धुआ-तीसरे करका नाम धुंआकर है. यही इस समय राज्यका निश्चित कर है ।

धुआ शब्दसे रधनकर जाना जाता है। इसको थाला नामसे भी पुकारते है। थाली शुट्टका अर्थ है भोजनका पात्र अतएव यह आहारकर भी अनुमित होसक्ता है। इसकी

आमदनी सालमे वीस हजार रुपए होती है। कोई भी घर इस करसे छूटा नहीं है''। दंड-इस प्रदेशमे दंडके नामसे और एक कर प्रचलित है, यह प्रजाको कप्ट-

टायक है। राजाको वनकी आवश्यकता होनेसे इस करसे उस करको पूरा किया जाता है। यह जयसलमेरमे संवत् १८३० सन् १७७४ ईसवीसे प्रचलित हुआ था है

<sup>(</sup>१) वीकानेरकी प्रसिद्ध मिसरी।

<sup>(</sup>२) टाड् साहब टिप्पणीमे लिखते हैं " सिन्युनदीके पश्चिममे विराजमान सिन्धप्रदेशके वीचमें शिकारपुर एक प्रधान वाणिज्यका स्थल है "।

<sup>(</sup>३) कर्नल टाट्ने लिखा है कि सामन्तांकी आय कितनी थी इसका में ठीक २ नहीं जान सका । साधारण रजवाडेके अन्यान्य राज्योंके राजाओंको जितने रुपये भूमिकरके देने पड़ते थे यहां सामन्तोकी आय उससे दुगनी अर्थात् दो ठाख रुपये होगी । यह लोग आवश्यकता होनेपर-सातसौ घुड्सवार राजाको दिया करते है।

उस समय यह अतिरिक्त घुँआ वा थाली करके नामसे पुकारा जाता था। महाज-नलोग जो रुपये पर सुद लेकर अपनी आजीविका करते हैं केवल उनके ऊपर तो यह कर उस समयसे लगजाता है, इसमे २७०० सो मपये सालकी आमदनी होती है। महेसरी महाजन इस करको प्रसन्नतास दिया करते हैं किन्तु ओसवाल वैक्य इस करके न देनेसे जर्वदस्ती जेलमे रहनेसे अपना कर चुका देते है किन्तु जेलसे छूटनेके पीछे सब मिलकर प्रतिज्ञा करते है कि अब आगेको कभी रावल मूलराजका मुख नहीं देखेंगे । वह लोग बहुत दिनोतक इस प्रतिज्ञाका पालन भी करते रहते है । जयसलमेरके रावल मूलराज जिस समय राजधानीके प्रधान २ मार्गीम होकर निकलते थे तव यह ओसेवाल विनये अपनी दुकानोको वद करके घरोमे जा वैठते थे । इस मॉित उन्होंने कई वर्पलो राजाका मुख नहीं देखा । ओसवाल एसो प्रतिज्ञा देखकर जयसल्मेरके रावल मूलराज अपने मनमे परिताप थे। जो राजधानीके श्रेष्ठ प्रतिष्ठित और धनी महोजन है वह मुख नहीं देखें इससे बढकर राजाको और क्या कष्ट होगा। तब मूलरावलने उन वनियोको प्रसन्न करने हे लिये सरल हृदयसे ओसवाल वनियोके प्रधान २ नेताओके घर विना ही गुलाये जाकर अपने (ज्ञारकी पगड़ी उतार उनके आगे पृथ्वीपर रख अपने अपराधोके क्षमाकी प्रार्थनी की और एक पत्र पर यह लिख कर अपने हस्ताक्षर करिदये कि वानिये यदि धुँआकर सदा दिया करे तो फिर कभी दंडकरका प्रचार नहीं होगा। धनी ओसवाल वनियोने राजाको ऐसा पछतावा और प्रतिज्ञा करते देख मूलराजके कहनेको मानलिया । मूलराजने सम्वत् १८४१ और सन् १८५२ मे रुपयेकी आवश्यकता होनेसे उक्त महाजनोसे पहिली वार तेतीस हजार और दूसरी वार चालीस हजार रुपया कर्ज लिया फिर वह कुछ कालके पोछे रीतिके अनुसार चुका दिया "।

टाड़ साहवने लिखा है " गजिसहको सिहासनपर वैठनेके दो वर्ष पीछे अवतक सालिमसिहने दंडके कर स्वरूपमे चौदह लाख रूपया इकट्ठा किया है। वर्द्धभान नामक एक वड़ा धनी और प्रतिष्ठित पुरुप था जिसके पुरुषाओका रजवाड़ेके वीचमे वड़ा सम्मान होता चला आया था, सालिमसिहने अनेक समय पर कमानुसार उसका सव धन हरिलया है "।

टाड् साहवने जिस समय जयसळमेग्का इतिहास लिखा है उस समयमे रजवाड़े का न्यय कैसा था उसकी सूची नीचे लिखी जाती है।

"वारें .. ... २०००

(१) इसको " पल्लापतारना " कहते हैं अर्थात् किसी मनुष्यसे क्षमा मॉगनेपर अपनी शिरकी पगड़ी उसके सामने रखेनसे उससे नवनेका पूर्वलक्षण पाया जाता है।

(२) कर्नल टाड् टिप्पणीमे लिखते हैं, "राजाके निज अनुचर, भृत्य, शरीर रक्षक और प्रतीदे हुए दास इसके मध्यमें आगये। यह लोग वेतनस्वरूपमे सीधा पाते हैं और नगरमें महनत मजदूरी करके उस धनसे अपने और खर्च करते हैं, इन लोगोकी संख्या १००० होगी "।

| १०७                                                                                                                                                                                           | क्ष जयसलमेरका इतिहास–अ० ८                                                                                                                                                                                                                                           | :. ঞ্চ ( ५५३)                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                         | <u> อำเงอราเงอราเงอราเงอราเงอราเงอราเงอราเงอ</u>                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                           |
| भू<br>भू<br>भू राजगार                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 80000                                                                                                                                                                                                     |
| र्ति स्वन्दी व                                                                                                                                                                                | ा वेतनभोगी सैन्यदर्छ                                                                                                                                                                                                                                                | ७५०००                                                                                                                                                                                                     |
| राजाके वि                                                                                                                                                                                     | तेजके घोड़, १० टायी,                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                           |
| ी<br>२०० उ                                                                                                                                                                                    | : और गाडी                                                                                                                                                                                                                                                           | ३५०००                                                                                                                                                                                                     |
| प्र<br>पू युडसवार                                                                                                                                                                             | _                                                                                                                                                                                                                                                                   | ६०००                                                                                                                                                                                                      |
| रानीका                                                                                                                                                                                        | व्यय .                                                                                                                                                                                                                                                              | १५०००                                                                                                                                                                                                     |
| ू<br>परिच्छद                                                                                                                                                                                  | ( तोशाखाना )                                                                                                                                                                                                                                                        | 4000                                                                                                                                                                                                      |
| ूर्ी दान                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     | ५०००                                                                                                                                                                                                      |
| ीं पाव शाल                                                                                                                                                                                    | ī                                                                                                                                                                                                                                                                   | ५०००                                                                                                                                                                                                      |
| अतिथिसे                                                                                                                                                                                       | वा निजमानी                                                                                                                                                                                                                                                          | 4000                                                                                                                                                                                                      |
| र्षु पर्वोत्सव                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                     | ५०००                                                                                                                                                                                                      |
| र्गी<br>को वापिक र                                                                                                                                                                            | प्रट, घोड़े, बेल दस्यादि खरीदना                                                                                                                                                                                                                                     | २०००                                                                                                                                                                                                      |
| गुल्कमे ही यह<br>श्री अमदनी प्रायः<br>जयसल्में<br>सब भाटी जाति<br>पर उत्तर और<br>व्यवहारमे बोल<br>मही बहुत दि<br>होकर मुसल्मान<br>हो किन्तु व<br>वीर कहकर प्र<br>समान लावण्य<br>सम्बन्ध होजात |                                                                                                                                                                                                                                                                     | है। उस वाणिज्य गुल्ककी<br>इ साहव छिखते है कि ''जो<br>रहती है, वह सब हिन्दू है<br>लिमानोंके साथ वाणिज्यके<br>उ वद्छ गई है। जो सब<br>विरकाछसे जानिसे अछग<br>सस्मानोंके साथ होगया है।<br>इस समय वीरजातिसे ही |
| ्री नाम रोजगार-म<br>श्री उठानेके लिये श्रुव<br>औद्यी समझ क<br>औद्यी समझ क<br>श्री ॥ ) आठ आनेसे<br>(२) "<br>उसका खर्च ७५                                                                       | सामन्त राजधानीमें रहकर राज्यका काम क<br>रदार है। पिहले जो सामन्त राजधानीमें आते<br>क संग्रह करनेवालोंके यहाँसे मॅगाया जाता था<br>र उठादी गई। तबसे इस नित्य व्ययके खर्चके लि<br>लेकर ७) रपये तक दिये जाते हैं। इसमे वार्षिक<br>किलेमें जो तनख्वाह पानेवाली १००० सेना | थे तव उनका प्रतिदिनका व्यय ;<br>। किन्तु यह रीति दोना ओरसे<br>ज्ये सामन्तोंकी योग्यतानुसार '<br>४००००हपया खर्च पट्टता है ।                                                                                |

(५५४) क्ष राजस्थान इतिहास—भाग २. क्ष १०८

श्रिक्टा/१०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १०६ / १० रेशम खरीद कर विदेशको भेजते है "।

जयसलमेरमे पोकर्णा नामक त्राह्मण और एक प्रकारके द्विज रहते है। इनकी संख्या दो हजार होगी। मारवाड और वीकानेरमे भी अनेक पोकर्णा ब्राह्मण है। यह लोग

खेती करते और पशुओको पाला करते है। वाणिज्यके व्यवसायको पहिले नहीं करते थे। इनके आदि विवरणके सम्बन्धमे यह कहावत प्रसिद्ध है कि यह पहिले खुदाई करते थे पीछे यह पवित्र तीर्थ पुष्कर हृद खोदने लगे तवसेत्राह्मणोंने प्रसन्न होकर इनको पोकर्णा वा पुष्कर त्राह्मण मान लिया है। यह कुदाल आकृतिवाली मूर्तिको पूजते है "।

"इस प्रदेशम जाट आदि अनेक प्रकारकी जातियाँ भी वसती है "।

इतिहास लिखनेवाले टाड् साहवने जयसलमेरके किलेके सम्वन्यमे नीचे लिखे हुए मन्तव्यको प्रकाश करते हुए जयसलमेरके इतिहासको समाप्त किया है। इस मरु-भूमिके राजाका किला एक असयुक्त ढाई सौ फीट ऊँचे शिखर पर बनाहुआ है। एक अभेद्य दीवार शृंगके ऊपर बनी है। इस किलेके चार दरवाजे है, किन्तु किलेपर तोपे बहुत कम है। राजधानी इसके उत्तरांशमे स्थापित है और चारोओर चहार दीवारोसे चिरीहुई है। तीन तोरणऔर दो गुप्त दरवाजे है। राजधानीमे धनी महजनोके अनेक मनोहर मकान बने दृष्टि आते है किन्तु अधिकांश स्थानोमे कुटी बनी हुई है। राजभवन जितना बड़ा है उतना ही सुन्दर है। यदि सामन्तोके साथ राजाका प्रेम हो तो युद्धके समय अपने ऊटपर चढ़कर लड़नेवाली सेनाके सिवाय पैदल और एक हजार घुड़सवार इकट्ठे हो सक्ते है "।

जयसलमेरका इतिहास समाप्त ।

"श्रीवेड्कटेश्वर" स्टीम् प्रेस-बंबई.



# राजस्थान. दूसराभागः जयपुरका इतिहासः

A TO THE PROPERTY OF THE PROPE



### ॥ श्रीः ॥

# राजस्थानका इतिहास.

# दूसराभाग २.

# जयपुरका इतिहासः

## प्रथम अध्याय १.

प्रृतुरुचना-जयपुरका प्राचीन नाम इंडाड तथा आमेर हैं-कछवाहा वा कछावा गणोंके हस्तगत ा ७ होनेसे वह प्रदेश कछवाहा देश कहलाया-हूंढाड़का वृत्तान्त-कछवाहे गणोंका आदि विवरण-राजा नलका नर्वर राज्यकी स्थापना करना-दूलेरायको नगरसे निकाल कर उनके द्वारा ढुंढाडुकी प्रतिष्ठा-दुलेरायके सम्बन्धमे प्रवाद वाक्य-आश्रयदाता खोगांवके सम्बन्धमें मीनाके अधीश्वरके प्रति दृष्ठेरायका दुष्ट व्यवहार-वङ्गृजर जातिके अधीश्वरकी कन्याका पाणिप्रहण-उक्त अधीश्वरके उत्तराधिकारी पदकी प्राप्ति-राज्यसीमाका विस्तार-रामगढ्मे राजधानीका स्थापन करना⊸ अजमेरकी राजकन्याके साथ उनका विवाह होना-मीनोंके साथ युद्धमे उनका प्राण त्यागना-उनके पुत्र काकिलका ढ़ंढाड्को जीतना–मेदलजीका आमेर और अन्यान्य स्थानोंपर अधिकार–हणदेवकी देश विजय-कुंतलकी देश विजय-पजानीको सिंहासनकी प्राप्ति-इस समयके अतिरिक्त आदिके निवासियोंका वृत्तान्त-मीनाजाति-पजोनीका दिल्लीके अधीश्वर पृथ्वीराजकी बहनके साथ विवाह करना-युद्धमें उनका दलविक्रम-कान्यकुव्जकी राजनिद्दनीके स्वयवरके समयमे महा युद्धमे उनका प्राण त्याग करना-मळेसीजीको सिहासनकी प्राप्ति-उनके उत्तराधिकारी गण-और पर्ध्वाराजका राजवंशको " वाराकोटारे " अर्थात् वारह सामन्तशाखामं परिणत करना-उनका हत्याकाण्ड-भारमञ्जका मुसलमान वादशाहके साथ प्रथम सम्बन्ध स्थापन-राजपूत राजाओंमें भगवान्दासका यवनसम्राट्वंशको प्रथम कन्यादान-उनकी कन्याके साथ जहाँगीरका विवाह-उस कन्याके गर्भेस खुसरोका जन्म-मानसिहको सिहासनकी प्राप्ति-उनकी सामर्थ्य प्रताप प्रभुत्व-उनकी सृत्य-रावभाव सिहजी-महाराजा मान व अाता मिरजा राजा जयसिहको सिंहासनकी प्राप्ति-अपने वंशका करंक मोचन-यचन सम्राट्की विशेष सहायता करना-पुत्रके विषप्रयोगसे प्राण त्याग-रामसिह-विशनसिह—

साधृ टाड् साहव जयपुरके इतिहासके वर्णन करनेके पहिले ही भारतीय अंग्रेजोके एक विपम भ्रमका उहेख कर गये हैं, उन्होंने लिखा है कि "भारतवर्षके अंग्रेजी राजपृतानेके राज्योके यथार्थ नामोको बद्छ कर उनके स्थानमे राजधानीके नामके अनुसार राज्यको संवोधन करते है-जैसे मारवाड़ और मेवाड राज्यके नामके स्थानमे

<sup>(</sup> १ ) पजोनीको टाट् साहवने पजाने छिखा है।

<sup>(</sup>२) मिरजा राजा जयसिंह मानसिंहका श्राता नहीं पोतेका बेटा था।

शुः अर्थे हें उत्तें उक्त दोनो राज्योके प्रधान राजधानी जोधपुर और उदयपुरके नामसे राज्योका है नामकरण किया है, जिस भूखंडको हाड़ीती नामसे कहना चाहिये उसे उन्होंने कोटा और वृंदी नामसे प्रसिद्ध किया है वह छोग आजतक हाड़ीती नामका उद्देख नहीं करते । श्रि अप्रेजोंके निकट दृढाड़ नाम तो एकवार ही गुप्त था, उन्होंने दृढाड राज्यकी राजधानीको है आमेर वा जयपुरके नामसे छिखा है।

कछावा वा कछवाहेगण जिसराज्यमे निवास करते है, इस समय सर्वसाधारणमें वहीं जयपुर नामसे विख्यात् है "। इन्हीं कारणासे भारतवर्षके प्राचीन देशों नाम एकवार ही विस्मृतिके समुद्रमें ड्व गये है । महाभारत और रामायण इत्यादिमें भारतवर्षकी सम्पूर्ण राजधानी और स्थानों के नामों का जे उहेख पाया जाता है, आज कल वे सभी निराकारण असंभव होगये है । यह तो ठीकहीं है कि राजनैतिक विद्वासमें और एक २ प्रवल परिवर्तनें मुखमें पतित होनेंसे यह इस प्रकारसे परिवर्तित हुए है, परन्तु भारतीय अप्रेज तो विना कारण अपनी इन्छासे हो कई नामों का बदल करते आये है, इससे इतिहासका महा अनिष्ट होता है । अस्तु इस समय इतिहास ही को मानना होगा ।

चौहान और राठौरोने जिस भाँति भिन्न समयमे राजस्थानकी विभिन्न आदिम जातियोको जीता तथा स्वाधीन राजाओका शासन छोप कर एक २ राज्यको स्थापन किया, उसी भॉतिसे जयपुरका राज्य भी स्थापित हुआ है । समय २ पर भिन्न आदिम निवासियों हाथसे सम्पूर्ण देशोंको छेदन कर और स्थान २ पर छोटे २ राजाओके शासनको छप्त करके इस राज्यकी सृष्टि हुई है, इस कारण राज्यमे जो भिन्न जातियोकी समष्टि विराजमान है उसका अनुमान सरलतासे होसकता है। जो सुविस्तृत राज्य इस समय जयपुर नामसे विस्यात है, उसका पहिले ढूंढाड़ नाम था। ढूंढाड एक प्राचीन स्थानका विशेष नाम है, इस कारण एकमात्र ढूंढाड़ कहनेसे ही समरत राज्य नहीं समझ सकते। टाड् साहव लिखते है कि पूर्वकालमे जो वेतर नामक स्थानके निकट ही ढुंढ नामका एक विख्यात शिखर था । उसीसे ढंढाड नामकी उत्पत्ति हुई है। उस ढ़ंढके शिखरके सम्बन्धमें चौहान जातिमे एक चरचा चली आती है वह यो है कि " चौहान जातिक विख्यात राजा अजमेरके अधीश्वर वीसलदेवने इसी शिखरपर तपस्या की थी, वह अपनी प्रनाके ऊपर अत्यन्त अत्याचार करते थे, इसीसे उनको राक्षसकी योनि मिली, वह राक्षस होकर भी पहिले ही की समान प्रजाका सहार करके उसको खाजाया करते थे पीछे वहाके मनुष्योने उसीके पोतेको उसके सम्मुख छा धरा । अपने पोतेके प्रेम भरे और कातर वचनोसे वीसलदेव वतन्य होगये । और उस चैतन्यताके आते ही उन्होने यमुनाके किनारे जाकर प्राण त्याग दिये "। राक्षसयोनिसे परिणत चौहानराजका वह ढंढ खुदवा डालना कर्तव्य है। यह हमे विश्वास है कि वही उनकी समाधिका मदिर

हैं "। इस प्रवाद और टाड् साहबकी युक्तिके सम्बन्धमें हमें केवल इतना ही कहना है कि यह प्रवाद जिस भावसे चल रहा है उसका बहुत सा अंश भिथ्या है। विद्वान्

\*GREENSCREENSCREENSCREENSCREENSCREENSCREENSCREENSCREENSCREENSCREENSCREENSCREENSCREENSCREENSCREENSCREENSCREENSCR

लोग सरलतासे समझ जॉयगे, ऐसा बोय होता है कि महाराज वीसलदेव प्रजाके ऊपर अत्याचार करते थे इसी लिये उनको राक्षसकी उपाधि दी गई थी, क्या वह निश्चय हो प्रजाको मारकर उनकेशवोको खाजाते थे, क्या ऐसा कभी सम्भव होसकत है ? अत्याचारसे प्रजाको पीडित करते २ जब वह चैतन्य हुए तव उन्होने इस ढ़ंढके शिखर पर पापोका नाग करनेके लिये तपस्या की थी और टाड् साहबकी युक्तिके मतसे यह ढूँढ शिखर वीसलट्विकी समाधिका स्थान हो यह वात असंगत नही कही जासकती।

कर्नल टाइ साहवने लिखा है कि कौशलराज्य(जिसकी राजधानी अयोध्या है)के अधीश्वर महाराज रामचन्द्रके दूसरे पुत्र कुशसे कछवाह वा कछवाहे वंशकी सृष्टि हुई है। यह जाना जाता है कि क़ुरा अथवा उनके कई पीढी पश्चात उन्हींके किसी वंशधरने पिताकी राजधानीको त्याग शोणनद्के किनोर रोहतास नामका विख्यात किला वनवाया थौं। इसके कई पीढी पीछे इस वंशके और भी एक राजा नलेन संवत् ३५१ सन् २९५ ईसवी मे इस स्थानको छोड़ पश्चिमकी ओर जाकर नरवर वा निपर्धे राजधानी स्थापित 📬, इस विख्यात राजधानीके स्थापित होनेके पहिले प्रवादमूलक इतिहासमे देखा जाता है, कि और भी कई एक स्थानोमे कसवे स्थापित हुए थे, इनमे पहिलेका नाम लाहरै था यह इस समय कछवाहा-घार नामसे प्रख्यात है,

<sup>(</sup>१) विहारमं इस समय जो रोहतास गढ है, वह राजा हरिश्चन्द्रके पुत्र रोहिताश्वका निर्माण कियाहुआ है। टाड् साहवकी उक्तिकी अपेक्षा इसे ही सत्य कहनेमें हमें विश्वास होता है।

सायु टाड् साहबकी उक्तिमे हमे कितने ही सन्देहारमक प्रश्न उपस्थित होते हैं, हमने जो पहिली संख्यामें सूर्यवंशकी कारिका प्रकाशित की उसकी पाठकोंने पढ़ा होगा कि क़शके प्रत अतिथि उनके पुत्र निषध और निषधके पुत्र राजा नल थे। अतिथि निषध और नल इन तीना पुरुपोंके वीचमे रोहिताश्व लाहौर, ग्वालियर, और नरवर वा निपध यह कई राजधानी एकसाथ कैसे स्थापित होसकती हैं ? फिर और एक वात टाड़ साहवने कही है कि नरवरका दूसरा नाम निषध है, इस कारण उसके नामसे ही राजधानीका नामकरण हुआ था। नलने जो अपनी राज-थाँनी स्थापित की थी वही नरवर नामसे विख्यात है (अनुवादक)

<sup>(</sup>२) साथ टाड् साहवने अपने टीकेमें छिखा है कि " नरचर राजधानीको एक ऐतिहासिक विवरणमें वर्णन किया है, कि राजा नलने संवत् ३५१ में नरवर राजधानीकी श्रीतष्टा की; परन्तु उस समयकी अनुशासन लिपिका देखनेसे जानाजाता है कि इसमें कैसी झगडेलू वाते लिखीहर्ड हैं, उन्हें हम नहीं जानते; परन्तु नलसे द्लेराय तक ३३ पुरुप हुए इससे उनका विशेष समयन होता है। यदि प्रत्येक प्ररूपने वा स वर्ष तक राज्य किया, यह निश्चय किया जाय, तो७२६ वर्ष हुए। दृहेराय संवत् १०२३ में निकाले गये इस कारण ७२६ को घटा देनेसे २९७ वर्ष बचे अर्थात् ५४ वर्षका अन्तर होता है । यदि हम प्रत्येकके शासनकालको २१ वर्ष तक निश्चय करें तो अति सामान्य भेद दिखाई पटता है, इस कारण राजा नलने जिस सवत् ३५१ में निपध राज-धानी स्थापित की थी। इसको हम सरलतासे ठीक करसक्ते हैं "।

<sup>(</sup>३) उर्दू तर्जुमेमें नहर ।

हिल्ल किल्ल के स्वाप्त की ?'।

इतिहासवेत्ता टाड् साहवने फिर लिखा है कि जिस वंशम कीशल राजाके राम, निषधके नल; और मारोमीके प्रिय ढोलाराव उत्पन्न हैं, वह वश आपको अवश्य ही वीरताके गौरवसे गौरवानिवत मानना होगा। भारतवर्षमे कुश्वश्यसे उत्पन्न पुरुप अपने वंश और गौरवके स्मरणके निमित्त ही वड़े समारोहके साथ प्रति वर्ष एक दिन मूर्य-देवका उत्सव किया करते थे, उसी उत्सवके समयमें मन्दिरके भीतरसे एक परन मुन्दर रथ-जो सूर्यरथ नामसे विदित था-बाहर करके उसमें आठ घोडे जोते जाते थे। राम-चन्द्रके वंशधर कच्छवपति उसी रथपर चढ़कर राजधानीमें भ्रमण करते थे।

इस समय आमेर राज्यकी उत्पत्तिके सम्बन्धमे इतिहासकोही मानना होगा. इसको तो हमारे पाठक पहिले ही जान चुके है कि रामचन्द्रके पुत्र कुशसे कच्छव वंशकी सृष्टि हुई है; कुरा वा उनके वंशधरोमेसे कोई एक मनुष्य अयो यासे कही अन्यत्रको चलागया । निषध वा नरवर राजधानीकी सृष्टि पीछे हुई है, नलैसे सोढादेवजी तक २३ पुरुषोने उस नरवरको शासन किया। यहां तक उस राजवंशके दो भेद नहीं हुए, सोढादेवके पुत्र दूलेरायसे नवराज्यकी सृष्टि हुई है. उसी समयसे वर्तमान कच्छव वा कछावावंशको स्वतंत्रता मिली है। साधू टाइ साहवने कछवाहाके प्रचलित इतिहासके विवरणको देखकर लिखा है, कि नलसे लेकर ३१ पीढी तक नरवरके अधीश्वर सोडादेवने प्राण त्याग किये तव इनके भ्राताने वलपूर्वक अपने सुकुमार भतीजेको गदीसे अलग करिद्या। दूळेरायकी माता देवरका ऐसा कठिन अत्याचार देखकर अत्यन्त ही दु खित हो चिन्ता करने लगी उसने एक महा विपत्तिको सम्मुख जानकर कंगालनीका वेष बनाया और अपने पुत्र दृष्ठेरायको एक झोलीमे वांधकर वह राजधानीसे वाहर हुई। उसने विचारा कि जब देवरने वल करके सिहासनपर अपना अधिकार कर लिया है तो वह निष्कंटक होनेके छिये अवस्य ही मेरे वालकको मारडालेगा। सोढादेवकी रानी यह विचारकर पुत्रकी प्राणरक्षाके लिये भिखारिनीका भेष धर राजधानीको छोड़ गई, वह कंगालवेषधारिनी रानी पुत्रको गठरीमे वॉधे शिरपर रखे हुए अकली कोशोतक चली गई अन्तमें खोहगांव स्थानमे ( जो जयपुर राज्यसे ढाईकोश दूर था ) पहुँची । उस समय मीना जाति उस खोहगांवमे निवास करती थी। इस विपत्ति प्रस्त अत्यन्त कातर हृदया रानीने मस्तक परसे पुत्रको उतारा, एक तो राजरानी, काहेको कभी इतना मार्ग चली होगी; तिस पर भी भूँख प्यासका कष्ट इस महा विपत्ति पड़नेसे रानी इस

समय अत्यन्त अधीर होगई, चारोओर विपत्तिकी भयंकर मृर्तिको देखकर उसका

<sup>( 🐧 )</sup> टाड् साहवने इनको सोरासिंह लिखा है ।

क जयपुरका इतिहास-अ० १. क्ष ( ५६३ क्षिण्या क्षेत्र अप्रकार अप् विशेष वता है ?"मीनाराजके इतना कहनेसे छद्मवेशी सूर्यवंशकी राजवयू उनके महलमें हुं वुलाली गई, मीनाराजा इस परिचारिकाका परिचय पाते ही उसी समयसे रानीको ये अपनी भिगती कहकर पुकारने लगे, और दूलेरायको भानजेके नातेसे उसका विशेष अपनी भिगती कहकर पुकारने लगे, और दूलेरायको भानजेके नातेसे उसका विशेष अपनी भागके साथ लालन करने लगे वालक दूलेराय भी मीनाराजके कि आश्रयसे अवस्था वढ़नेके साथ ही साथ क्षत्रियधर्म सीखने लगे। इसी समयमे दिल्लीके किया था। मभी राजा उसे कर दिया करते थे। जब दूलेरायको अवस्था चौदह वर्षको हुई तब मीनाराजने इनको दिल्लीमें कर देनेके लिये भेजा। दूलेराय दिल्लीमें पांच वर्ष तक रहे। इस समय मीनाजातिके किवके साथ इनका दिल्लीमें पांच वर्ष तक रहे। इस समय मीनाजातिके किवके साथ इनका दिल्लीमें राजधानीमें रहनेसे और तंवरराजके प्रवल प्रतापको दिल्लीमें राजधानीमें रहनेसे और तंवरराजके प्रवल प्रतापको विशेष करके यह युवा होनेके साथ ही इस वातको भी जान गये कि उनकी नस र में राजक्षिर वह रहा है, इस कारण उनके राज्यशासनकी जो इच्छा क्रमशः वलवती होती गई तो इसमें आधर्य ही क्या है।

उन्होंने अपने मनके भावको मीना कविसे कहा-और यह भी कहा कि किस प्रकारसे मेरी अभिछापा पूर्ण होसकती है ? आप ऐसा कोई उपाय बता दीजिये "। कविने उत्तर दिया, कि आप अपने आश्रयदाता मीनाराजको दमन करके उनके राज्यभारको अपने हाथमे लीजिये। दिवालीके पर्वके समयमे चिरकालसे प्रचलित रीतिके अनुसार समस्त मीना उस अमुक सरोवरमे स्नान किया करते हैं आप उसी समय अपना दल हे कर उनपर आक्रमण कीजिये, तव उनका वश नष्ट होनेसे आपको सिहासनकी प्राप्ति हो सकती है "। कविकी सम्मतिसे दृष्टेराय दिल्लीसे वहुत सी राजपृतसेना साथले दिवालांके पर्वके दिन खोहगांवमे जा पहुँचे, इस समय समस्त मीनागण सरोवरमे स्नान कररहे थे, दृष्ठेरायने उसी समय उनपर आक्रमण करके उनके शवोसे सारे सरोवरको भर दिया। परन्तु जिस मीनाकविने यह सम्मति दी थी उसके प्राण भी न वचे; दृ छेरायने अपने हाथसे ही उसको मारडाला । उसने कहा कि "जो मनुष्य अपने प्रभुके साथमे ही विश्वासवात करता है वह कदापि दूसरेका विश्वासपात्र नहीं हो सकता "। इस प्रकारसे दृष्टेरायने मीनाओके शासनका होप कर खोहगांत्रको अपने अधिकारमे करिलया । इस खोहगांत्रके अधिकारमे होनेसे ढ़ंढार, आमेर वा वर्तमान जयपुर राज्यकी उत्पत्ति हुई। जो दुछराय वाल्यावस्थामे पितांक सिहासनसे उतारे जाकर जननींके शिरपर पिताकी राजधानीसे अनाथकी समान खोहगांवमे आयेथे इस समय उन्ही दूछेरायकी भाग्यलक्ष्मी प्रसन्न होगई, दूलेरायको खोहगांवपर अधिकार करनेक पीछे अपनी राज्यसीमा विस्तार करनेकी वडी उत्कंठा हुई उस समय वर्तमान जैपुरसे १५ कोश पूर्वकी ओर वाणगगाजीके किनारे द्यासा नामक स्थानमे राजपूतीकी बडगूजर सम्प्रदाय स्वाधीनभावसे निवास करती थी। दूलेरायने अपनी सेना साथले वड़ग्जरीके किलेके समीप जाकर कहला भेजा कि तुम अपनी कन्याका विवाह हमारे साथ करदो । बङगूजरपितने यह सुनकर कहा भला " यह किस प्रकार होसकता है "? हम दोनो ही सूर्यवंशी है, अभी सौ पीढी भी नही वीती है इस कारण विवाह किसी प्रकार नहीं होसकता ? वड्गूजरपितके इस वचनको सुनकर दृष्टेरायने समझा

हम दोनो ही सूर्यंक्शी है, अभी सी पीढी भी नही वीती है इस कारण विवाह किसी प्रकार नही होसकता ? वड़गूजरपितके इस वचनको सुनकर दूछरायने समझा दिया कि सा पुरुष तो वीत गये है तव वडगूजरपितने आनिन्दत हो नव विजयी दूछरायके करकमलमे अपनी कन्याको समर्पण किया और इनके कोई पुत्र नहीं था इसीसे इनको अपने राज्यका उत्तराधिकारी भी स्वीकार किया, और इनके हाथमें अपने राज्यका मार अर्पण करनेमें किंचित् भी विलम्ब न किया। इस प्रकारसे दूलेरायकी सामर्थ्य और प्रभुता बढ़तीगई। उस सामर्थ्य बढ़नेके साथ ही साथ दूलेरायकी हृद्ध्यमें राज्यकी इच्छा भी बढ़ने लगी। माची नामक स्थानमें राव नाटू नामक एक मीनाराज निवास करता था दूलेराय उसको भी परास्त करके अपना प्रभुत्व विस्तार करनेकी अभिलापा की। प्राचीन मीनाराज अपनी रक्षा करनेके लिये समरभूमिमे उतरे करनेकी अभिलापा की। प्राचीन मीनाराज अपनी रक्षा करनेके लिये समरभूमिमें उतरे करनेकी अभिलापा की। प्राचीन मीनाराज अपनी रक्षा करनेके लिये समरभूमिमें उतरे करनेकी अभिलापा की। प्राचीन मीनाराज अपनी रक्षा करनेके लिये समरभूमिमें उतरे करनेकी अभिलापा की। प्राचीन मीनाराज अपनी रक्षा करनेके लिये समरभूमिमें उतरे करनेकी अभिलापा की। प्राचीन मीनाराज अपनी रक्षा करनेके लिये समरभूमिमें उतरे करनेकी अभिलापा की । प्राचीन मीनाराज अपनी रक्षा करनेके लिये समरभूमिमें उतरे करनेकी अभिलापा की । प्राचीन मीनाराज अपनी रक्षा करनेके लिये समरभूमिमें उतरे करनेकी अभिलापा की । प्राचीन मीनाराज अपनी रक्षा करनेके लिये समरभूमि करोरे करनेकी किंगिल करनेकी किंपिल करनेकि करनेकिक करनेकिक

अपेक्षा यह स्थान अत्यन्त सुन्दर और रमणीक है, यहां एक राजधानी म्थापन कर किलेका वनना भी यही ठीक होगा, इस कारण वह गीत्र ही खोहगांवसे अपनी राजधानी उठा लाये, और एक नवीन किला वनवाया, और अपने विश्वविद्ति पूर्वपुरुष रामचन्द्रके स्मरणके लिये उस किलेका नाम रामगढ़ रक्खा।

इसके पीछे दृष्ठेरायने अजमेरकी राजकुमारी भारोनीके साथ विवाह किया। एक समय दृष्ठेराय रानीके साथ जमवाय भाताके मन्दिरमे दर्शन करनेके लिये गये जब वहाँसे लीटे तो क्या देखते है कि इनके ही देशके ग्यारह हजार मीने इकट्ठे होकर अस्त्र शख्न लिये मार्ग रोके खडे हुए है। बीरश्रेष्ठ दृष्ठेरायने उन्हे इस प्रकारसे युद्ध करने के लिये तय्यार खडा देखकर निर्भय हो उनके साथ युद्ध किया। शत्रुओकी सेना अधिक थी इसी कारण दृष्ठेरायकी सेना विशेष विक्रम न करसकी। क्रोधित हुण सिहके समान दृष्ठेरायने अपनी तलवारसे सकड़ो योधाओके प्राण नाश किये, और अन्तम आप भी चिरकालके लिये अनन्त निद्रामे सो गये। दृष्ठेरायके मरते ही इनकी सम्पूर्ण सेना भी छिन्नीभन्न होकर भागगई, इस समय दृष्ठेरायकी रानी गर्भवती थी इस कारण वह वहाँसे वड कष्टसे भाग सकी, कछुवाहोके आदि पुरुष दृष्ठेरायकी जीवनीके सम्बन्धमे इतिहासमे यहीतक लिखा है। दृष्ठेराय एक बड़ेबीर और साहसी क्षत्री थ, इसका अनुमान सरलतासे ही होसकना है।

दूंछरायकी मृत्युके पीछे उनकी विधवा रानीस एक पुत्र उत्पन्न हुआ । उसका नाम कांकिल रक्खा गया । इसीने पिताके सिहासनपर अभिषिक्त होकर ढूंढाढ राज्यको जय किया। इनके पुत्र मेदल भी अत्यन्त वीर और पराक्रमी थ इस समय मुसावत मीनोके राज्यमे आमरके राव भत्तो निवास करते थे, उक्त राव मीना जातीय तथा समस्त मीनोकी सम्प्रदायोमे सबमे श्रेष्ट राजा थे । मेदलरावने सेना सिहत आमर राज्यमे आकर मीनोको पराजय कर आमरको अपने अधिकारमें करिल्या । मेदलरावने इस प्रकारसे पिताके राज्यको विस्तार करनेके पीछे कुछ दिनोको उपरान्त नान्दला नामक मीनोको एक वार ही अधीनताकी शृखलाम वाधकर गतार नामक देशको भी अपने अधिकारमे करिल्या ।

दृहेरायके वंशधरोका सोभाग्य सूर्य इस समय धीरे २ अपनी पूर्णमूर्तिसे उद्य हिं होने छगा। मद्छरावक स्वर्ग चछे जाने पर उनके उत्तराविकारों हणद्वने राजछत्र धारण किया। इस समय भी चारोंओरके मीनागण स्वाधीनभावसे राज्य करते थे। इणदेव भी अपने पूर्वपुरुपोकी समान पिनाके राज्यका विस्तार करनेके छिये कमानुसार मीनाछोगोंके साथ युद्धमे छिप रहते थे। हणदेवकी मृत्युक पीछे उनके पुत्र छुंतछने राजदङ धारण किया, इन्होंने अपने ही वछसे सम्पूर्ण पहाड़ियोंके ऊपर अपना शासन विस्तार किया, भूड़वाड नामक स्थानने इस समय एक चौहान राजा निवास करतेथे। कुन्तछके साथ उन चौहानपतिकी कन्याके विवाहका प्रम्ताव उपिथित हुआ, रावकुतछ अपनी समस्त सिना साथ छे भूड़वाड देशमे जानेका उद्योग करने छग, उस समय उनकी समस्त

ं क्षे.राजस्थान इतिहास-भाग. २ क्ष (५६६) मीनोकी प्रजाने पहिले भयंकर काण्डको स्मरण करा दिया कि यदि आप इस राज्यकी सीमाको उहुंचन करके जाते है तो आप राज्यका चिह्न स्वरूप नगारा और पताका यहीं रख जाइये। '' रावकुन्तलने मीनोका यह प्रस्ताव स्वीकार न किया, इस कारण जीव्र ही मीनोंके साथ भयंकर सत्राम उपस्थित होंगया। उस सत्रामें वहुतसे मीना तो मारे गए और बहुतसे परास्त होगये, इस कार्यमे रावकुन्तलका अधिकार हदतासे स्थापित होगया। कुन्तलके परलोकवासी होनेपर एक प्रवल वनुर्द्धर कल्लवाहा राजसिहासन पर विराजमान हुआ । इसका नाम पजोनीजी था । वोर्विकमी राजपूत जातिमे इसका नाम प्रशंशित होकर विस्यात है, रजवांड़के प्रसिद्ध कवि चॅटवरदाईने टिल्लोश्वर पृथ्वीराजकी गुणावलीको जिस मधुर काव्यमे वर्णन किया है उसी काव्यमे अन्त करणसे इस वीर श्रेष्ठके वीर विक्रमको भी वह किन अक्षय कवितामे वर्णन करगये है। इतिहासवेत्ता टाड इस स्थान पर लिखते है 'कि हमने रजवाडेके इस विस्तारित इतिहासके पूर्वअंशको अनेक स्थानोमे देखा है, ाक यहाँके सम्पूर्ण आदिम निवासियाने पराधीनता और दासत्वकी शृंखलांस मुक्त होनेके लिये विशेष चेष्टा की है, इस समय ढ़ंढाढ़ देशमे कछवाहोके उद्य होनेसे आदिम निवासियोकी वह चेष्टा भलीभॉतिसे प्रकाशमान हो रही है। दूढाढ़की आदिम पवित्र अमिश्र मेनाजातिके पहिले पाँच नाम थे, और उनकी पॉच शाखा विभक्त थीं, अजमेरसे लेकर यमुनाजी तक विस्तारित भूधरमाला जो 'काली खो, नामसे विख्यात थी, मीना गणोका वही आदिम वासस्थान था, उन्होंने वहाँ आमेरराज्यकी प्रतिष्ठाकी और अपनी कुलदेवी अम्वा माताके नामसे

उसका नाम आमेर रक्खा । मीनागण अम्बोद्वीको ''घाटारानी'' अर्थात् पवित्र देवी भी कहते थे। उस शिखरकी श्रेणोमे भिन्न २ मीनाओकी सम्प्रदायके आधीनमे खोहगांव माची और अन्यान्य प्रधान २ नगर भी थे। परन्तु वावर और हुमायुके समयमे और कच्छवराज भारमहके शासन समयमे भी मीना जाति अत्यन्त थी, और इसके वलविक्रमको देखकर राजपूत सदा शकित रहते थे। उन मीने की सम्प्रदायमे एक अत्यन्त प्राचीन नगरी नाहन थी, भारमहने मुगलेकी सहायतासे उस नगरको विध्वंस करिदया । एक प्राचीन ऐतिहासिक कवितामे नाहनकी मीनाजाति की सामर्थ्य इस प्रकारसे वर्णन की गई है। वावन कोट छपन द्रवाजा।

मीना मरद नाहनका राजा। वृडो राज नाहनको । जब मूसमे वाटो मागो।

इस कविताका अर्थ इस प्रकार है, कि माहनके राजा मेनाके '२२ किले और तोरणद्वार थे, जिस समय उसका आसन नाहनसे छुप्त होगया, उस समय उसने सामान्य भूसेके अञको भी कररूपसे ग्रहण किया था। याटे उक्त वर्णन अतिरिक्त रंगसे रगा जाता तो एसा बोब होता है कि जिस समय दिईकि सिहासन पर %डेर्स्च हरिस्ट हरिस **ฆ**๎อก็เจอก็เจอก็เจอก็เจก็เจดก็เจก็เจดก็จดก็จดก็จดก็จดก็จดก็จดก็จดก็จดก็จดา

प्रथम मुसल्मान वाद्शाह विराजमान हुए उस समय मीनागण अत्यन्त वलवान थे यह तो हमे निश्चय है कि दिल्लीपति पृथ्वीराजके अधीन कर देनेवाल नरपति पजोनीसे लेकर वावरके समसामयिक उस पजौनीके वशघर भारमह तक कच्छवाहे राजा अपनी अधिक सीमाकी वढ़ानेमे समर्थ न हुए भारमहने नाहनेक पचास द्वारोकी विध्वस करके उस स्थानपर मिलवाण नामका नगर वसाया । इस समय वही राजावत् सामन्तोकी वासभूमि है"।

महात्मा टाड् साहव फिर छिखते है "कि इस मीनाजातिकी भिन्न २ सम्प्र-दायोके नाम उचारण और वर्णवद्ध पदामे एक विभिन्नता विराजमान है। मेना शब्दका अर्थ असल वा "अमिश्र " श्रेणी है । इस अमिश्रित श्रेणीमे इस समय केवल ओसारा नामकी एक सम्प्रदाय दिखाई पड़ती है। अन्य पक्षमे मीना शब्दका अर्थ मिश्र है, वहीं मिश्र जाति 'वारापाल ' अर्थात् वारह सम्प्रदायोमे विभक्त हुई है, और वहीं चौहान, तूंवर यादव, पड़िहार, कछवाहे सोलंकी, साकला, गिहलोत इसादि राजपूतोंके औरससे मेना स्त्रियोंके गर्भसे उत्पन्न है । यही वर्णसंकर मीना जाति पॉच हजार दोसौं सम्प्रदायोमे विभक्त हुई। जागा, धोली, बाड़ोम नामक उनके कारिका कारोने उन सभी सम्प्रदायोकी कारिकाकी रक्षा की है। अमिश्र उसारा सम्प्रदाय इस समय दिखाई नहीं पड़ती, अन्य पक्षमे मिश्र मीना सम्प्रदाय मध्य और पाश्चिम भारतवर्षके सम्पूर्ण पर्वतो और दुर्गम देशोमे विस्तृत हुई है। यह भर्छा-भांतिसे जानाजाता है कि राजपूतगणोसे विदित इस समयकी जेट जाति और कोल, भील, मीना, गोण्ड, साईरिया, वा सार्जा जाति यहाके आदिम निवासी है। मीना जातिका धर्म, समाजिक नियम, और आचार व्यवहार एक अलग अव्यायमे वर्णन किया जायगा '१।

पजौनी जिस भाँति महान् ऊंचे वंशमे उत्पन्न हुआ था, उसी भाँति वह अत्यन्त मुन्दर और अनन्त गुणोसे भूपित था, इसीसे दिल्लीके चौहान् साम्राट् पृथ्वीराजकी भगनोके साथ उमका विवाह हुआ था। वीर पृथ्वीराजने सिहासन पर बैठते ही भारतवर्षके भिन्न प्रान्तेकि एकसौ असी राजाओंको अपने यहाँ बुलाया, इनमे राव पजोनीको ही ऊँचा आसन दिया गया था, पृथ्वीराजने जिन २ स्थानोमे युद्ध किया राव पजोनीने भी उनके साथ उन्हीं २ युद्धोमे अपने वल्लविक्रमकी पराकार्घा दिखाई, महावीर पजोनीने उन वहुतसे युद्धोमेसे दो युद्धोमे अपनी तळवारका चूडान्त था । जिस सचय शहाबुद्दीन भारतवर्षको विजय करनेके छिये आया उस समय वीर श्रेष्ठ पजानीने अपनी सेनाको चलनेकी आज्ञा टी, पजोनीने इस प्रकारके असीम साहससे सेनाको चलाया कि जिससे शहाबुद्दीन एकवार ही परास्त हो गया और उसी समय समरसे भाग गया । विजयी पजोनी उसके पोछे २ गजनी तक गये। राव पजोनीने चॅदेलोकी निवास-

ক্রমিত্রসমূত্রকর্মনিত্রসমূত্রসমূত্রসমূত্রসমূত্রসমূত্রসমূত্রসমূত্রসমূত্রসমূত্রসমূত্রসমূত্রসমূত্রসমূত্রসমূত্রসমূ

<sup>(</sup> ६ ) पजोनी या पज्जनराय पृथ्वीराजका बहनोई नहीं वरन् साला था।

restaction of the character of the street of भूमि महोवाको अधिकारमे करनेसे ही अपने वलविकमकी प्रसिद्धि की थी और वह उस समय वहाँके प्रधान शासन कर्ताके पद्पर प्रतिष्ठित हुए दिल्लीश्वर पृथ्वीराज कन्नीजपति जयचंदकी कन्या (संयोगिता ) अनद्ग मंजरीको हरण करके हे आये, उस समय दोनो राजाओमे जो भयकर युद्ध हुआ था उस युद्धमे भी पृथ्वीराजकी ओरके चौंसठ राजा नियुक्त थे, इनमे एक पजोनी भी थे, पृथ्वीराजका जयचदके साथ जिस समय पांच दिन तक निरन्तर युद्ध हुआ था, उस युद्धमें नियक्त होकर पृथ्वीराज जिस भातिसे कन्नोजकी राज नंदिनीको हे निर्विन्नतासे चंह जॉय,इसी अभिप्रायमे पजोनीने अपनी सेना सहित मार्गमे खड़े होकर रात्रुओंके साथ अकथनीय समर करते २ अपने जीवनको त्याग दिया । पजोनीके साथमे मेवारके गहिलात सामन्त भी जयचढ्के साथ यद्वमे लिप्न था, और दोनोने एक ही साथ रणशय्या पर जयन किया । कविकुल केमरी चदकवि वीरश्रेष्ट पजोनीकी वीरता विक्रम और अन्तिम युद्धके अभिनयके मम्बन्धमे अपने काव्यमे लिख गये है जिस समय गोविन्द राय मारगय उम समय शत्रु अत्यन्त हो नृत्य करने लगे, परन्तु कुछ ही समयके पीछे पजोनी उस समरके आकाशमें गर्ज कर दिखाई दिये। वह शत्रुओंके ऊपर दोनो हाथोसे शस्त्र चलाने लगे। एक साथ चारसी शत्रुवीर इनके ऊपर आ झुके,परन्तु एक मात्र केहरि, पीपा, 'बाह्' नरिमह और क्विरराय नामके वीर भ्राता पजोनीकी सहायतामे आगे वह । तलवार और भालोकी खटाखट चारो ओरसे होने लगी, रणभूमिमे सहस्रो शिर लुद्धकतेहुए दिखाई देनेलगे, मधिरकी नदी वह निकली, पजोनीने एतमोद पर आक्रमण किया, परन्तु एतमादका कटाहुआ मस्तक जैसे ही पजोनीके पैरोके नीचे गिरा कि वैसे ही खॉनोके भाँछे विषम वेगसे पजोनीके हृदयमे घुसगये, कूर्म रणक्षेत्रमे पतित हुए, खर्गमे अप्सरा पजोनीको पतिरूपसे वरण करनेके लिये आपसमे झगडा करने लगी, जो उत्तर देशकी सेना युद्धमे थी उनके शवोसे रणभूमि भरगई, मनुष्योके कटे हुए शिरोसे महादेवजीकी मुंड-माला बढ़गई; जिस समय पजोनी और गोविन्द युद्धमे मारे गये, उम समय केवल एक पहेर दिन वाकी था। अपने आत्मीय वीरोकी सहायताके लिये जजीरसे

THE FREE CALESTANCE AND FACTOR OF THE FACTOR

<sup>(</sup>१) मेवाड्से कोई भी पृथ्वीराजके साथ कन्नौजको नहीं गया।

<sup>(</sup>२) पीपा,अजानबाहु,नरसिंह,कचर पज्नरायके भाई नहीं थे अन्यान्य जातीय सामन्त थे।

<sup>(</sup>३) चंदकविके इस प्रकारके वर्णनसे ऐसा वोध होता है कि जिस समयमे दिलीपति पृथ्वीराजके साथ कान्यकुटजपति जयचदका श्रेप युद्ध हुआ था, उस समय जयचंदकी ओर एकदल यवनोंकी सेनाका भी था । परन्तु भारतवर्षके इतिहासमे इसका कोई उहेख नहीं पायाजाता, जयचंद्रके साथ पृथ्वीराजके उक्त समरके पीछे यवनोंकी सेनाने भारतमे आकर दिलीको जय किया, इसक पहिले भारतवर्षमें यवनोंकी सेना नहीं थी यही इतिहासमें देखा जाता है ।

<sup>(</sup> ४ ) जयपुरके राजा जिस भाति कच्छवा नामसे विग्व्यात थे उसी प्रकारसे कुर्मनाम भी हुआ था, कूर्म नाम क्यो हुआ, टाड् साहवने उसका कोई विशेष कारण प्रकाश नहीं किया। "पर एक स्थलमें लिखा है कि राजा कत्सवादके पिताका नाम कर्म था जिसके नामसे कछवाहे कूर्म वा कमी कहे जाते है [अनु ]

<sup>(</sup> ५ ) उर्दु तर्जुमेम १ घडी।

छटेहुए सिहकी समान वीरश्रेष्ठ पाल्हन महाक्रोधित हो रणभूमिमे आ पहुँचा। कन्नौजकी उस प्रवल सेनाने प्राणोके भयसे भयभीत हो पीठ दिखा दी। पजोनीके भ्राता पाल्हन अपने पुत्रके साथ कर्णकी समान वीरता दिखाने लगे । अंतमे युद्धभूमिमे दोनो ही अपने प्राण त्यागकर सूर्यलोकको चलेगये, सूर्यका रथ आगे वहकर इनको वड़े आदर सम्मानके साथ चढाकर लेगया "।

MENERAL AND THE REPORT OF THE METAL TO THE PROPERTY OF THE PRO कविचंद्ने फिर लिखा है कि गंगादेवीके भयसे भयभीत दोकर,चन्द्र चंचल हुआ और दिकपाल गण अपने २ स्थानोंसे चीत्कार शब्दकरने लगे। कर्त्राजर्या सेनाकी गति रुक गई, पजोनीने जैचद्देवकी ढालको खंड २ कर दिया था, उसके पुत्रन उसकी अन्तेष्टि किया कर दी। पजोनी पृथ्वीराजके ढालस्वरूप थे, उन्होने कन्नौजके वीरोको विलक्षण अस्त्राघात स्वरूप उपहार दान किया था। कवियोकी भी उस वीरताकी कहानी को वर्णन करनेकी सामर्थ्य नहीं हुई, उन्होंने अंतमे बहुतसे वीरोके किर काट डाले और अगणित वीरोके प्राण नाज किये, परन्तु महावली जन्नुगण साहस करके भी उनके सम्मुख नहीं होसके। पजोनीने उस रणभूमिमें पतित होकर कहा, "कि मनुष्यकी आयु सौवर्षकी है, जिसमे आधी तो निद्रा अवस्थामे जाती है, और इसका कुछ एक हिस्सा वालकपनमे नष्ट हो जाता है, परन्तु उस सर्वशक्तिमानने मुझे इस अस्त्रायातको सहन करनेकी शिक्षा दी है"। वह यमराजकी गोदमं बैठेहुए जिस समय यह कह रहे थे उसी समय उन्होंने देखा कि मेरा प्राणप्यारा पुत्र एक बीर पुरुपकी भाँति शत्रुओके संहारमे प्रवृत्त होरहा है। यह दृज्य देखकर अतमे उनकी आत्मा अलन्त संतुष्ट हुई। मछैसीजीके शरीरपर शत्रुओने सात तलवारोके आघात किये थे,उनका योड़ा भी रुधिरमे भीज रहा था। पजोनीका पुत्र उस रणक्षेत्रमे अतुल वल विक्रम प्रकाश कररहा था "।

चद्कविने मछैसीके गुणोकी महिमा की और उनके वछविक्रमकी वडी प्रशंसा की है। इतिहास कहना है, कि यही अपने पिता पजोनीके पदपर आमरके सिहासनपर विराजमान हुए। साधु टाङ् साह्वने जिस इतिहाससे इस विवरणको सप्रह किया है, उसमे मलैसीजीके ज्ञासन समयकी कोई विशेष वटनाका उहेख नहीं था परन्तु रजवाड़े मे प्रचलित बहुतसी इंतकथाओं व गाथाओं और काव्योमें पजोनीके उत्तराविकारीके बहुतसे कीर्ति कलाप तथा राजपृतोके धर्मपालनके विशेष उहेग्व दृष्टि आते है । एक स्थानमे ऐसा ढिखा है कि मर्छैसीने मांड नरपतिके साथ भयकर युद्ध करके रुत्राहि नामक स्थानमें विजयलक्ष्मीका आहिंगन प्राप्त किया थां।

<sup>(</sup>१) एक कान्यमे निम्नलिखित कविता वर्णवद्ध हुई है " पालन पज्नी जीती महोचा करोज लटाई माइमलैमी जीती रारख्त्राहिका राजा भगवानदास जीती मेवासी लाट राजा मानसिंह जीती खोतनफाज दुवाकि

सम्मुख उपस्थित करेगे।

मलैसीजीक पीछे निम्नलिखित ग्यारह राजा आमेरके सिहासन पर क्रमानुसार वेठे,—

१-वीजलंदवजी ।
 १-वीजलंदवजी ।
 १-राज देवजी ।
 १-कल्हणजी ।
 १-वनवीरजी ।
 १-उद्धरणजी ।

५-जोणसीजी। १०-चन्द्रसेनजी।

११-पृथ्वीराजर्जी ।

उपरोक्त ग्यारह राजाओके शासनके समयके विवरणका उल्लेख इतिहासमे नहीं हुआ है। केवल पृथ्वीराजके शासन समयमे आमेरराज्यका एक विशेष नवीन अनुष्टान हुआ। पृथ्वीराजके सन्नह पुत्र उत्पन्न हुए, इनमेसे पाँचकी तो अकालमे ही मृत्यु होगई, और वारह पुत्र स्थित रहे । पृथ्वीराजने उन वारह पुत्रोको अपने राज्यके वारह अगोका भाग करके देदिया । उसीसे आमेरका राजवंश "वाराकोटरि" अर्थात् वारह पुत्रोके परिवारोमे विभक्त होकर प्रसिद्ध हुआ है, जिस समय पृथ्वीराजने इन वारह पुत्रोको राज्यका भाग कर दिया, उस समय आमेर राज्यकी भूमि वहुत थोडी थी, इस कारण प्रत्येक राजकुमार जिस परिमित भूखंडको वंशानुक्रमसे भागता था वह भूमि अत्यन्त सामान्य थी।परन्तु उस समय आमेरराज्यकी भूमिका जितना परिमाण था इस समय उक्त वारह वंशोमेके एक २ वंशधर उतनी २ भूमिको भोग करते है। पृथ्वीराजके वारह वशधरोके इस प्रकार राजभोग करनेमें मछैसी और पृथ्वीराजके मध्यवर्ती समयमे राजपीरवारके साथ राजवंशकी किनिष्ठ शाखाओं में विवाद उपस्थित हुआ था और उसी कारणसे मूलराज्य की अपेक्षां और भी राज्यकी एक शाखा अधिक प्रवल होगई थी। यह घटना उटयकरणके शासन समयमे हुई थी, उनके पुत्र वालाजीने पिताका महल छोड़कर अमृतसर नाम नगर और छोटे २ देशोपर अपना अधिकार करितया । उस समय उनके पत्र शेखाजीने उस देशके अधीश्वर होकर अपने बाहुवलसे राज्यकी सीमाका विस्तारकर एक प्रवल वल-शाली सम्प्रदायकी सृष्टिकर शेखावाटी नामक राज्यको स्थापित किया। शेखावाटीकी भूमिका परिमाण उस समय दशहजार मील था, शेखावाटीका वृत्तान्त टाड् साहवने अन्य स्थानपर विस्तार सहित लिखा है, हम भी यथास्थान उसे अपने पाठकोंके

पृथ्वीराजके सम्बन्धमे ऐसा जाना जाता है कि उन्होंने सिधुनदीके किनारे स्थापित देवल नामक एक पवित्र तीर्थमे जाकर यश प्राप्त किया था, परन्तु शोकका विषय है कि वह अपनेही पुत्र भीमके द्वारा मारेगये। इस शोचनीय हत्याकाण्डका वृत्तांत इतिहासमे दिखाई नहीं देता। परन्तु ऐसा जाना जाता है कि उस पितृवातीको

<sup>—</sup>इसका अर्थ यह है कि पालन और पजोनीने महोवे और कन्नीजके युद्धमें जय प्राप्त की मलेंसीने स्त्राहिके समरमें माइपर अधिकार किया, राजा भगवान्दासको मवासीमे जय प्राप्त हुई, राजा मानसिंहने खतनके सेनादलको पराम्न किया था, इससे जाना जाता है कि एक समय कावुलके वाहिरी देशोंमे भी राजपूत राजाओंने जय प्राप्त की थी।

एक और मनुष्यने उचित दंड दिया। भीम जिस प्रकारसे अपने पिता पृथ्वीराजको कि मारकर महान् पापमे लिप्त हुए उन भीमके पुत्र आसकर्णने भी उसी प्रकारसे उस कि पिता पृथ्वीराजको कि पिता पृथ्वीराजको कि पिता प्रथ्वीराजको कि पिताके जीवनका नाश किया। भीम पिताके मारनेसे सवके अप्रिय होगये थे कि और सभी इनको पृणाकी दृष्टिसे देखते थे, राजवश्धराने भीमको संसारसे विदा कर- कि लिये उनके पुत्र आसकर्णसे कहा "कि आप भीमको मारकर राजवंशके कलकको कि दूर कीजिये। इसके पाँछे तीथौंकी यात्रा करके आप अपने पापोका नाश कीजिये"। कि आसकर्णने इस समितिको उचित जानकर अपने पिताके जीवनक्षी दीपकको सर्वदाके लिये कि आसकर्णने इस समितिको उचित जानकर अपने पिताके जीवनक्षी दीपकको सर्वदाके लिये कि शान्तकर दिया। आमेरराजवशके इतिहासमे इन दो महा पापियोके नाम नही लिखे गये कि हो है। इस प्रकारके कलकियोका इस ससारसे नाम लोप होजाना ठीक ही है।

दूलेरायके ममयसे लेकर पृथ्वीराजतक प्रत्येक राजा सम्पूर्ण स्वायीनभावसे राज्यशासन करते आये। दिहीके तूर्वरवंशीय पृथ्वीराज जिस समय अपने वाहुवलसे भारतके सम्राट्ट पद्पर विराजमान थे, उस समय यद्यपि रावपजोनी उनके यहाँ आवीनरूपसे नियत थे परन्तु राज्यके आभ्यन्तरिक शासनसे तूंवर राजवशपर किसी समय भी हस्ताक्षेप नहीं किया, विशेष करके पजोनीके साथ पृथ्वीराजका सांसारिक सम्बन्ध होगया था इसिलये वह दिहीमें बड़े सम्मानके साथ रहते थे, आमेरके राजाओं से भारमहने सबसे पहिले यवन शासनके निकट अपना मस्तक झुकाया, और उन्होंने ही सबसे पहिले यवनसम्राट्के साथ सम्बन्ध वधन किया, वावरने जिस समय भारतवर्षमे अपनी प्रभुताका विस्तार किया उस समय भारमहने उनकी आधीनता स्वीकार करली। इसके पीछे पठानेकि अभ्युद्यके पहिले भारमहल हुमायूके निकटसे आमेरके अधीश्वरस्वरूप "पंचहजारीमनसव " अर्थात् पांच सहस्र सेनाके नेता पद्पर नियत हुए। इतिहासमें भारमहके शासनका अन्य कोई विशेष उल्लेख दिखाई नहीं देता।

भारमहके पुत्र भगवानदासने आमेरके सिहासनपर वैठकर यवन सम्नाट्के साथ एक और भी विनष्ट सम्बन्ध स्थापित किया। सम्पूर्ण भारतवर्षमे सम्पूर्ण वीर और पिवत्र वंशीय राजपृतोमे एकमात्र भगवानदासहीने सबसे पिहले पिवत्र क्षित्रयोके रुधिरको कलकदी स्याहीसे अनुलिप्त किया, भगवानदास बादशाह अकवरके परम मित्र तथा प्रियपात्र थे। नीतिविशारद अकवरने सिहासनपर वैठकर इस वातको

<sup>(</sup>१) राजपूतों के इतिहासमें लिखा है कि आसकर्ण पिताको मारकर अपने पापको नाश करने के लिये तीर्यों को गयं, और जब वहासे छैंटे तो यवन सम्राट् (हुमायू वा वायर) ने इनको राजाकी उपाधिमें नरवरका राज्य दिया था, नरवरराज्यके वंशसे जिस आमेरराजवंशकी उत्पत्ति हुई है वह पाटकों को पहिले ही विटित होचुका है। नरवर वा आमेर इन दोनो राज्यों मेंसे किसी राज्यके राजाकी अपुत्र अवस्थाम मृत्यु होजाय तो आमेर राज्यकी मृत्यु होनेपर नरवर राजके राजकुमार-और जो नरवरराजकी मृत्यु हो तो आमेरके राजकुमार सिंहासनपर विराजमान होते है, जयपुर के राजा जयसिंहकी मृत्यु अपुत्रावस्थामें ही हुई थी, तब नरवरराजके एक राजमुमारको आमेरके सिंहासनपर वैटाया गया था।

<sup>(</sup> २ ) पृथ्वीराज तुंअरवशी नहीं थे चौहानवंशी थे।

भछाभांतिसे जानिखया था कि भारतवर्षमें यवनशासनका दृढ़ और चिरस्थाई करना ही कत्त्वय है, इस कारण प्रजाके हृदयमे अधिकार करनेके साथ ही साथ भारतके अचीन राजाओको भी अपने हस्तगत करनेके लिये उनके साथ मित्रता करनी अवस्य है । उसन यह भी समझ लिया था कि एकमात्र तलवारकी सहायतासे ही भारतपर अधिकार रखना दुराशामात्र है । भय, कठोर, शासनदंड, तलवारके वल, और इच्लासे जो सामर्थ्य, प्रभुत्व और प्रवलता प्राप्त कीजातो है वह चिर स्थायी नहीं है,और उसका फल विषमय होता है। परन्तु एक प्रसिद्ध ज्ञान्तिसंभोग, दया, और न्यायके विचारसे याक्ति पूर्वक अनेकभाषा भाषी अनेक सम्प्रदायोमे विधेहुए भारतवासियोके प्रति जो गासन किया जायगा उससे जो फल उत्पन्न होगा वह स्थायी होगा और वही यवन साम्राज्यके पक्षमे मंगलमय होगा।अकवरने यही सब सोच समझकर भगवानदासकी भांति प्रशिवत राजाके साथ मित्रता की थी। टाड् साहवने लिखा है " कि किस उपाय और किस चतुरतासे अकवरने कछवाहोके राजाको अपने हस्तगत किया था, यह मुझे चिदित नहीं, तब ऐसा जाना जाता है कि उन्होंने कच्छवपतिको उच्च गौरवकी आकांक्षा वा सम्मानकी छालसासे ही तृप्र किया था "। भगवान्दास वादशाह अकवरके इतने अनुगत होगये थे कि वह अपने महान् पवित्र वंशकी पवित्रताकी रक्षा करना भी भूछगये थे । वह भारतके राजाओं सबसे पहिले यवनसम्राट्के साथ विवाहिक सम्ब-न्य करनेमे कुछ भी लिजित न हुए । भगवानदासकी कन्याके साथ कुमारसलीमका ( जिसने पीछे जहाँगीर नाम धारण किया ) विवाह होगया उस विवाहके पर्लम्बरूपमे अभागे खसरोका जन्म हुआ था।

<sup>(</sup>१) मुसदमान इतिहासवेत्ताने लिखा है कि ९९३ हिजरी सन् (१५८६ ई०) में यह विवाह हुआ था, इस समय आमरराजके नंतामें स्वयं आमरराज भगवान्दास ६ उनके दत्तक पुत्र मानसिंह और उनके पोते यह तीनोजने सम्राट्की सेनामे अधिक सम्मान प्राप्त थे, विशेष करके मानसिंहने इस समय सबसे अधिक प्रासिद्धि प्राप्त की थी, जब बादशाहके भाई विद्रोही होगये, उस समय मानसिंहने उनके उस विद्रोहको शान्त करादिया, औरांकी अपेक्षा राजा भगवानदास + जिस समय सम्राट्वंशिय सेनानीके आधीनमें कश्मीरके युद्धमें नियुक्त थे उस समय मानसिंहने खंबरके कठिन अफगानोंको दमन किया और उनके पुत्र काबुलके राजप्रतिनिधिके पदपर नियत हुए। फरिस्ताके इतिहासमें इसका वर्णन भलीभांतिसे लिखा है [जिल्द २]

<sup>\*</sup> यहां सब जगह भगवानदासका नाम गलत लिखा गया है और मानसिंह भी उसका दत्तक नहीं था और न भगवानदासने बाहजांट सलीमको अपनी बेटी दी थी। यह साहबको सही इतिहास नहीं मिला जिससे ऐसी गलती हुई है असल बात यह है कि राजा भारमलने पहिले अकवरसे अपनी बेटीका विवाह किया। फिर उसके बेटे भगवन्तदासने शाहजादे सलीमको अपनी बेटी दी। मानसिंह भगवन्तदासका बेटा था, भगवन्तदासका भाई भगवान्दास था वह आंभरका राजा नहीं था, अकवरने उसकी बाका कलवाहाकी पदवी दी थी उसकी ओलादमे बाकावत कलवाहे लिखाणके राजा है।

<sup>+</sup> यह भी लगत है भगवानदास नहीं भगवन्तदास है क्योंिक मानसिंह जगत्सिहका वेटा नहीं राजा भगवतदासका वेटा था और जगतिसिंह तो मानसिंहका वेटा था। माधोसिंह मानसिंहका भाई था, सूरतिसह नहीं सुरसिंहभी राजा भगवतिसहका वेटा और मानसिंहका भाई था।

**%**The cheche are one or an area of a cheche are a cheche or a checke or a cheche or a checke or a che

मार्नासहके सम्बन्धमं इतिहासवेत्ता टाड् साहव छिखते है कि भगवानदासके भतीजे उत्तराधिकारी मानसिंह अकवरकी सभामे उज्वल मणिस्वरूप थे। सम्राट्के सहकारी होकर उन्होंने वहुतसे कठिन २ कार्योका भार छिया था, तथा ख़तनसे समुद्रतकके समस्त देशोको अपनी ही तलवारके वलसे यवनराज्यके अधिकारमे किया था। मानसिहने उड़ीसौको अपने अधिकारमे कर तथा आसामको जीत वहाँके राजाको यवनसम्राट्के अधीन किया था, इनके वाहुवलसे भयभीतही कावुलने भी आधीनता स्वीकार की थी वह क्रमानुसार वंगाल, विहार, दक्षिण और कांबुलके शासनकर्ता हुए। सम्राट् अकवरने राजपूत राजाओको सिहासनके साथ सम्वन्धमे वाधकर जिस वलके वढानेकी चेष्टा की थी मानसिहने अपने व्यवहारसे उसे प्रमाणित करदिया, वह निर्वित्रताका देनेवाला नहीं है उस सम्वन्धसे ही साम्राज्यके ऊपर उन राजपूतोकी अत्यन्त प्रभुता चलतीहुई दिखाई देती थी और उसी कारणसे सम्राट्के उदेश-सायनमे नित्य उपद्रव होते रहते थे। राजा मानसिह उस प्रभुतामे इतने प्रवल होगये थे, अधिक क्या कहे, सम्राट् अकवर अपनी प्रवल सामर्थ्य और प्रतिपत्तिके समयमें भी उस वेगका ह्रास करनेके छिये–पागुविक इच्छाचारी राजाओने सचर और अचरके ऊपर जिसका प्रयोग किया था, उसी-विप प्रयोग करनेमे सन्नद्ध हुए, यह तो पहिले ही कह आये है कि सम्राट्ने मानसिंह पर विष प्रयोग करके किस प्रकारसे अपना नाश किया था'। "कर्नल टाडुकी कथासे जाना जाता है कि मानसिहकी उस प्रवल प्रभुताको असहनीय जानकर सम्राट् अक्वरने अत्यन्त घृणित उपायसे अर्थात् विष प्रयोगके द्वारा मानसिहके जीवनको नाश करनेकी चेष्टा की थी, परन्तु अपने दुर्भाग्यसे उस विपको अज्ञानतासे खाकर स्वय ही प्राण हीन होगया, परन्तु अन्य किसी इतिहासमे हमे इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला । सम्राट अकवरकी विषपान करनेस मृत्य नहीं हुई, अन्यान्य इतिहासोसे तो ऐसा ही जाना जाता है"।

कनेल टाड् साहव लिखते है, कि "सम्राट् अकवरने जिस समय मृत्युकी गय्यापर शयन किया, उस समय अपने भानजे खुशरोको भारतवर्षके सिंहासनपर विठानेके

<sup>(</sup>१) टाड माहव लिखते है, कि भगवान्दासके और भी तीन श्राता ये उनमें एकका नाम सुरतसिंह, दुसरेका माधोसिंह और तीसरेका जगत्तिह था, मानसिंह इसी जगत सिहके पुत्र थे "।

<sup>(</sup>२) यवनोके इातेहास फारिश्ताने कहा है, कि मानसिंह जब उडीसाको जय करचुके तव मन्नाट् अकवरने इनको १२० हाथी उपहारमें दिये थे।

<sup>(</sup>३) फारेश्ता इस वातको स्वीकार करता है। उसने लिखा है कि जिस समय मानसिंह केवल कुमार उपाधिधारी थे, उस समय विहार हाजीपुर, और पटनेके शासनकर्ता पद्पर नियुक्त हुए और उसी वर्षमें अर्थात् १५८९ ईस्वीमे उनके वडे चचा+राजा भगवानटासकी मृत्यू होगई, और उनकी निदनिक गर्भसे जहाँगीरके औरससे खुसरोका जन्म हुआ, मानसिंहने बगालेको जीतकर व्रतापादित्यको परास्त किया, बंगालेके पाठकोसे यह बात हिपी नहीं है।

<sup>+</sup> बटे चचा नहीं राजा भगवन्तटास मानके पिता थे।

*ৗ*য়ৼয়ৼড়য়ৼড়য়ৼড়য়ৼড়য়ড়ড়য়ড়ড়য়ড়ড়য়ৼড়য়ড়ড়য়ৼ

2000

भछाभांतिसे जानिखया था कि भारतवर्षमें यवनशासनको हुदू और चिरस्थाई करना ही कर्त्तव्य है, इस कारण प्रजाके हृदयमे अधिकार करनेके साथ ही साथ भारतके शचीन राजाओंको भी अपने हस्तगत करनेके छिये उनके साथ मित्रता करनी अवस्य है। उसने यह भी समझ लिया था कि एकमात्र तलवारकी सहायतासे ही भारतपर अधिकार रखना दुराशामात्र है । भय, कठार, शासनदंड, तलवारके वल, और उच्छासे जो सामर्थ्य, प्रभुत्व और प्रवलता प्राप्त कीजाती है वह चिर स्थायी नहीं है, और उसका फल विषमय होता है। परन्तु एक प्रसिद्ध शान्तिसंभोग, दुया, और न्यायके विचारसे यक्ति पूर्वक अनेकभाषा भाषी अनेक सम्प्रदायोमे वधेहुए भारतवासियोके प्रति जो शासन किया जायगा उससे जो फल उत्पन्न होगा वह म्थायो होगा और वही यवन माम्राज्यके पक्षमे मंगळमय होगा।अकवरने यही सब सोच समझकर भगवानदासकी भांति प्रशशित राजाके साथ मित्रता की थी । टाड् साहवने छिखा है '' कि किस उपाय और किस चतुरतासे अकवरने कछवाहाके राजाको अपने हस्तगत किया था, यह मुझे विदित नहीं, तव ऐसा जाना जाता है कि उन्होंने कच्छवपतिको उच गौरवकी आकाक्षा वा सम्मानकी छालसासे ही तुम किया था "। भगवान्दास वादशाह अकवरके इतने अनुगत होगये थे कि वह अपने महान् पवित्र वंशकी पवित्रताकी रक्षा करना भी भूछगये थे। वह भारतके राजाओं सवसे पहिले यवनसम्राटके साथ विवाहिक सन्व-न्य करनेमें कुछ भी लिजित न हुए । भगवानदासकी कन्याके साथ छुमारसलीमका ( जिसने पीछे जहाँगीर नाम धारण किया ) विवाह होगया उस विवाहके फलन्वरूपमे अभागे खुसरोका जन्म हुआ था।

<sup>(</sup>१) मुसल्मान इतिहासवेत्ताने लिखा है कि ९९३ हिजरी सन् (१५८६ ई०) में यह विवाह हुआ था, इस समय आमेरराजके वंशमें स्वयं आमेरराज भगवान्द्रास + उनके द्त्तक पुत्र मानसिंह और उनके पोते यह तीनोजने सम्नाद्की सेनामे अधिक सम्मान प्राप्त थे, विशेष करके मानसिंहने इस समय सबसे अधिक प्रसिद्धि प्राप्त की थी, जब बादशाहके भाई विद्रोही होगये, उस समय मानसिंहने उनके उस विद्रोहको शान्त करादिया, औरोकी अपेक्षा राजा भगवानदास + जिस समय सम्राटवंशीय सेनानीके आधीनमं करमीरके युद्धमे नियुक्त ये उस समय मानसिहने खंबरके कठिन अफगानोंको दमन किया और उनके पुत्र काबुलके राजप्रतिनिधिके पदपर नियत हए। फरिस्ताके इतिहासमे इसका वर्णन भलीभाँतिसे लिखा है [ जिल्द २ ]

यहा सब जगह भगवानदासका नाम गलत लिखा गया है और मानसिंह भी उसका दत्तक नहीं था और न भगवानुदासने शाहजाद सलीमको अपनी बेटी ही थी। टाइ साहबको सही इतिहास नहीं मिला जिससे ऐसी गलती हुई है असल बात यह है कि राजा भारमछने पहिले अकवरसे अपनी वेटीका विवाह किया । फिर उसके वेटे भगवन्तदासने शाहजाटे सलीमको अपनी वेदी दी । मानसिंह भगवन्तदासका वेटा था, भगवन्तदासका भाई भगवान्दास था वह आनेरका राजा नहीं था, अकवरने उसकी बाका कछवाहाकी पदवी दी थी उसकी ऒलादमे वाकावत कछवाहे लिवाणके राजा है।

<sup>+</sup> यह भी लगत है भगवानदास नहीं भगवन्तदास है क्योंकि मानसिह जगत्सिहका वेटा नहीं राजा भगवतदासका वेटा था और जगतसिंह तो मानसिंहका बेटा था । माघोसिंह मानसिंहका भाई था, सूरतिसह नहीं सूरसिंहभी राजा भगवतिमहका नेटा और मानसिंहका भाई था।

Methochechechechechechechechechechechech मानिसहके सम्बन्धमे इतिहासवेत्ता टाड् साहव छिखते है कि भगवानदासके भतीजे उत्तराधिकारी मानसिंह अकवरकी सभामे उज्वल मणिस्वरूप थे । सम्राट्के सहकारी होकर उन्होंने वहुतसे कठिन २ कार्योंका भार लिया था, तथा खूतनसे समुद्रतकके समस्त देशोको अपनी ही तलवारके वलसे यवनराज्यके अधिकारमे किया था। मानसिहने उडीसोको अपने अधिकारमे कर तथा आसामको जीत वहाँके राजाको यवनसम्राट्के अधीन किया था, इनके वाह्वलसे भयभीतहा कावुलने भी आधीनता स्वीकार की थी वह कमानुसार बगाल, विहार, दक्षिण और कांबुलके शासनकर्ता हुए। सम्राट् अकवरने राजपूत राजाओको सिहासनके साथ सम्वन्धमे वांधकर जिस वलके वढानकी चेष्टा की थी मानसिहने अपने व्यवहारसे उसे प्रमाणित करिंद्या, वह निर्वित्रताका देनेवाला नहीं है उस सम्वन्धसे ही साम्राज्यके ऊपर उन राजपूतोकी अत्यन्त प्रभुता चलतीहुई दिखाई देती थी और उसी कारणसे सम्राट्के उहेश-साधनमे नित्य उपद्रव होते रहते थे। राजा मानसिह उस प्रभुतामे इतने प्रवल होगये थे, अधिक क्या कहे, सम्राट अकवर अपनी प्रवल सामर्थ्य और प्रतिपत्तिके समयम भी उस वेगका ह्रास करनेके छिये-पाशाविक इच्छाचारी राजाओने सचर और अचरके ऊपर जिसका प्रयोग किया था, उसी-विप प्रयोग करनेम सन्नद्व हुए, यह तो पहिले ही कह आये हैं कि सम्राट्ने मानसिह पर विष प्रयोग करके किस प्रकारसे अपना नाज्ञ किया था''। "कर्नल टाडुकी कथासे जाना जाता है कि मानसिहकी उस प्रवल प्रभुताको असहनीय जानकर सम्राट अकवरने अत्यन्त घृणित उपायसे अर्थात् विष प्रयोगके द्वारा मानसिंहके जीवनको नाज करनेकी चेष्टा की थी, परन्तु अपने दुर्भाग्यसे उस विपको अज्ञानतास

कनेल टाड् साहव लिखते है, कि "सम्राट् अकवरने जिस समय मृत्युकी गण्यापर गयन किया, उस समय अपने भानजे खुशरोको भारतवर्षके सिंहासनपर विठानेके

खाकर स्वय ही प्राण हीन होगया, परन्तु अन्य किसी इतिहासमे हमे इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला । सम्राट अकवरकी विषपान करनेसे मृत्यु नहीं हुई, अन्यान्य

ঈরির রিমির রামির রামির

इतिहासोसे तो ऐसा ही जाना जाता है"।

<sup>(</sup>१) टाड माहव िखते है, कि भगवान्दासके और भी तीन भ्राता ये उनमें एकका नाम स्रतसिंह, दूसरेका माधीसिंह और तीसरेका जगत्सिंह था, मानसिंह इसी जगन मिहके पुत्र थे "।

<sup>(</sup>२) यवनोके झातेहास फारेश्ताने कहा है, कि मानसिंह जब उडीसाकी जय करचुके तब मम्राट् अकबरने इनको १२० हाथी उपहारमें दिये थे।

<sup>(</sup>३) फारेश्ता इस वातको स्वांकार करता है। उसने लिखा है कि जिस समय मानसिंह केवल कुमार उपाधिधारी ये, उस समय विहार हाजीपुर, आरे पटनेके शासनकर्ता पदपर नियुक्त हुए और उसी वर्षमें अर्थात् १५८९ ईस्वीमे उनके बटे चचा+राजा भगवानदासकी मृत्यु होगई, और उनकी नंदिनीके गर्भसे जहाँगीरके ऑरससे खुसरोका जन्म हुआ, मानसिंहने बगालेको जीतकर व्रतापादित्यको परास्त किया, बंगालेके पाठकोंसे यह बात हिपी नहीं है।

<sup>🛨</sup> बटे चचा नहीं राजा भगवन्तदास मानके पिता थे।

हेतु राजा मानसिंहने पड़यत्र जालका विरतार किया था, यदि इस वातको वादशाह जानजाते तो समस्त राजनैतिक भविष्य उपद्रवोको ज्ञान्त करनेके छिये कुमार सलीमके मस्तक पर राजमुकुट अपण करनेके अभिलापी होते । परन्तु कुछ ही कालके लिये समय उक्त पड्यन्त्र स्थित रहा और राजा मानसिंह वगालके जासन पर भेज गये परन्तु उस पड्यन्त्रका विस्तार वढ़ता गया, कुमार खुसरोको चिरकालके लिये कारागारमे रक्खा और इनके सेवकोकी असन्त गोचनीय स्पसे मृत्यु होगई। राजा मानसिहकी युद्धि अत्यन्त तीक्ष्ण थी, इस कारण उन्होने उस समय प्रगटमे उस विद्रोहका वद्छा नहीं दिया, परन्तु छिपे २ भागिनेयके पक्षको समर्थन करते रहे, राजा मानसिंह बीस हजार राजपूतोको सेनाके अविनायक होनेसे प्रवल बलगाली थ, इस कारण उनको प्रकाशमे दुमन करना वाद्शाहको मामर्थ्यसे वाहर था: परन्तु देशीय इतिहाससे जाना जाता है किं सम्राट्ने दश करोड़ रूपये रिश्वत देकर मानसिहको अपने हस्तगत करिलया था । मुसल्मान इतिहासवेत्ताकी उक्तिके मतसे जाना जाता है कि राजा मानसिंहने १०२४ हिजरी (१६१५ ईस्वी) मे बङ्गालमे पाण त्याग किये, परन्तु इतिहाससे यह भी जाना जाता है कि उत्तराश्वलमे खिलजी जातिक साथ युद्ध करनेको गये थे वहां इससे दो वर्ष पहिले मारे गये थे 🐪

राजा भगवानद्रौसके स्वर्गवासी होनेपर मानसिह जयपुरके सिहासन पर बेठे। मानासिहके शासन समयमे आमेर राज्यने भारतवर्षमें अन्यान्य राज्योकी अपेक्षा अधिक प्रसिद्धि प्राप्त की, मानसिंहको सम्राट्के यहां जितना सम्मान मिलता था उतना ही यह अपने वाहुबलसे राज्यपर अधिकार करते जाते थे, और अनेक देशोसे जो धनरतन हरण कर २ के लाते थे, उससे उस लोटेसे आमेर राज्यकी क्रमशः धनसम्पत्ति भी वढ़ती जाती थी। दूलेरायके पीछे आमेर राज्य रजवाड़ेमे एक सामान्य राज्य गिना जाता था. परन्तु मानसिहके समय उसी सामान्य राज्यकी सीमा वृद्धिके साथ ही साथ भारतवर्षमे उसकी प्रसिद्धि भी वढ गई। कच्छवगण अवतक भारतवर्षमे इतने वीर नहीं गिने जाते थे, परन्तु राजा भगवानदास और मानसिहके समयसे कच्छवेकि दुछने खतनसे समुद्रतक भारतके प्रत्येक प्रान्तमे अपने अतुल पराक्रम और वाहवलसे अपनी जातिके गौरवको वढ़ा लिया था, राजा मानसिहकी सेना वादशाहकी सेनासे अधिक वलवान् और साहसी तथा वीर गिनी जाती थी । राजा मानसिह भारतवर्षमे यवनराज्यके शासनमे चिरस्मरणीय और प्रशंसनीय अभिनय करनेके पीछे स्वर्गको चलेगये. इसके पीछे उनके पुत्र रावभावसिंह आमरके राजसिंहासनपर बैठे। स्वयं यवनसम्राट्ने उनका अभिषेक करके उन्हें सम्मान सूचक "पंचहजारीमनसव" की उपाधि दी। इतिहाससे यह जानाजाता है, कि यह अत्यन्त निर्वोध और मद्यपानमें

<sup>(</sup>१) राजपूत इतिहाससे जाना जाता है कि मानसिंह १६९९ संवत् अर्थात् १६४२ ईसवीमे स्वर्ग सिधारे।

<sup>(</sup>२) भगवन्तदास।

अधिक रत थे। कई वर्ष राज्य करनेके पीछे उसी अधिक मिंदराके पीनेसे सन् १०३० हिजरीमे प्राण त्याग किये । उनके राज्यके समयम कोई विशेष घटना नहीं हुई ।

भावसिहकी मृत्युके पीछे उनके पुत्र महौसिह राजसिहासनपर वेठे, परन्तु यह भी पिताकी भी समान अत्यन्त इन्द्रियलोलुप और मिद्रापानमे आसक्त थे. इस कारण वहुत थोड़े दिनोमे ही इस संसारको छोड़गये । राजा मानिमह जैसे महावीर नीतिज्ञ और असीम साहसी थे,उनके पुत्र और पौत्र भी उसी भॉति उनके सम्पूर्ण गुणोके विपरीत हुए, आमेर राज्यकी प्रभुता और प्रताप इसीसे एकवार ही क्षीण होगई इस समय इस सुअवसरमे जोधपुरके अधाश्वरोने सम्राट्के यहाँ अपने प्रताप और प्रभुताईका विस्तार करिलया, इतिहाससे विदित होता है कि महासिहकी मृत्युके पीछे आमेरके सिहासन पर कोन वैठेगा ? यह वड़ाभारी प्रश्न उपस्थित था । विख्यात राजपूत-निद्नी जोधावाईके साथ जहांगीरका विवाह हुआ था उसे हमारे पाठक यथान्थान पढचुके होगे, उस विख्यात जोधावाईके अनुरोधसे सम्राट् जहांगीरने जगन्सिहके पोते जयसिहको आमेरका सिहासन देदिया । राजप्तोके इतिहास लेखकने कहा है कि इससे सम्राट्को प्रियतमा रानी नूरजहाँ अत्यन्त सुंतुष्ट हुई थी। उक्त देशीय इतिहासवेत्ता लिखगयहै कि आमरका सिहासन किसकी दिया जाय रिनवासमे जोधावाई वादशाहके साथ इसका निइचय करले, जयसिंह उस समय अत पुरके नीचे थे । वादशाहने उस समय अन्तःपुरके वारामदेसे निम्नस्थ जयसिहको आमेरका राजा स्वीकार कर अभिवादन पूर्वक कहा-िक '' जोधावाईको सलाम करिये, यही आपके राजपद्राप्तिका मूल है "। परन्तु रजवाडेकी चिर प्रचिलत रीतिके अनुसार राजपृत राजा कभी किसी राजपूत कुमारीको सलाम नहीं कर सकते, इस कारण वादशाहको आज्ञा होने पर भी जयसिह उस रीतिका तिरस्कार न करसके और वोले, " कि मै आपके रानिवासको अन्यिखयोको सलाम कर सकता हू परन्तु जोधावाईको किसी भाँति भी सलाम नहीं करसकता "। परन्तु जोधावाईने इससे अपना कुछ भी अपमान न समझा वरन मद्मुसकानसे कहा " इससे कुछ हानि नहीं है, मैने आपको आमेरका राज्य दिया "।

राजा मानसिहके पीछे दो अयोग्य उत्तराधिकारियोसे कच्छवजातिके गौरवकी काति अत्यन्त ही हीन-प्रभा होगई थी, राजा जयसिहने आमेरके सिहानसर्नेपर वैठकर अपने वृद्धिवल, नीतिवल और वाहुवलसे उस कलकको दूर करके कई वर्षमे आमेर राज्यके छुप हुए गौरवको फिरि प्रकाशमान कर दिया । जयसिंह मिर्जाराजाके नामसे विख्यात थे, मानसिंहने जिस प्रकार अकवरके शासन समयमें राज्यका विस्तार तथा सामर्थ्य और सम्मानको वढ़ाया था, और वहुतसे युद्धोमे जिस भाँतिसे अपनी प्रवल सामर्थ्य और वाहुबलका परिचय देकर अक्षयकीर्ति प्राप्त की थी मिर्जा राजा जयसिंहने भी उसी प्रकार दुर्दान्त औरंगजेवके शासन समयम

<sup>(</sup>१) महासिंह भावसिंह बेटे नहीं ये मानसिंहके कुंवर जगत्सिंहके बेटे थे।

<sup>%</sup> বিশ্বরামী বিশ্বরাম

*ঈভিনিত্রনিত্*নিত্নীত্নীত্নীত্রীত্রীত্রীত্রীত্রীত্রনীত্রণীত্রনিত্রীত্রনাত্রনাত্র हेतु राजा मानसिंहने पड्यंत्र जालका विस्तार किया था, यदि इस वातको वाद्ञाह 🎇 जानजाते तो समस्त राजनैतिक भविष्य उपद्रवोको ज्ञान्त करनेके लिये क्रमार सलीमके मस्तक पर राजमुकुट अपेण करनेके अभिलापी होते । परन्तु कुछ ही कालके लिये इस समय उक्त पड्यन्त्र स्थित रहा और राजा मानसिंह वगालक जासन पर भेज दिये गये परन्तु उस पड्यन्त्रका विस्तार वढ़ता गया, कुमार खुसरेको चिरकालके लिये कारागारमे रक्खा और इनके सेवकोकी अत्यन्त गोचनीय स्पसे मृत्यु होगई। राजा मानसिहकी वुद्धि अत्यन्त तीक्ष्ण थी, इस कारण उन्होने उम समय प्रगटमे उस विद्रोहका वद्ला नहीं दिया, परन्तु छिपे २ भागिनेयके पक्षको समर्थन करते रहे, राजा मानसिंह वीस हजार राजपूर्ताको सेनाके अविनायक होनेसे प्रवल बलगाली थ, इस कारण उनको प्रकाशमे दमन करना वाद्शाहकी सामर्थ्यसे वाहर था; परन्तु देशीय इतिहाससे जाना जाता है कि सम्राट्ने दश करोड़ रूपये रिश्वत देकर मानसिहको अपने हस्तगत करिलया था । मुसल्मान इतिहासवेत्ताकी उक्तिके मतसे जाना जाता है कि राजा मानसिंहने १०२४ हिजरी (१६१५ ईस्त्री) मे बङ्गालमे पाण त्याग किये, परन्तु इतिहाससे यह भी जाना जाता है कि उत्तराश्वलमे खिलजी जातिक साथ युद्ध करनेको गये थे वहां इससे दो वर्ष पहिले मारे गये थे ।

राजा भगवानदाँसके स्वर्गवासी होनेपर मानसिह जयपुरके सिहासन पर वैठे।
मानसिहके शासन समयमे आमेर राज्यने भारतवर्षमें अन्यान्य राज्योको अपेक्षा अधिक
प्रसिद्धि प्राप्त की, मानसिंहको सम्राट्ठे यहां जितना सम्मान मिलता था उतना ही
यह अपने वाहुवलसे राज्यपर अधिकार करते जाते थे, और अनेक देशोसे जो धनरत
हरण कर २ के लाते थे, उससे उस छोटेसे आमेर राज्यकी कमश्र. धनसम्पत्ति भी
वढ़ती जाती थी। दूलेरायके पीछे आमेर राज्य रजवाड़ेमे एक सामान्य राज्य गिना
जाता था. परन्तु मानसिहके समय उसी सामान्य राज्यकी सीमा बृद्धिके साथ ही साथ
भारतवर्षमे उसकी प्रसिद्धि भी वढ गई। कच्छवगण अवतक भारतवर्षमे इतने वीर
नहीं गिने जाते थे, परन्तु राजा भगवानदास और मानसिहके समयसे कच्छवोके
दलते खतनसे समुद्रतक भारतके प्रत्येक प्रान्तमे अपने अतुल पराक्रम और
वाहुवलसे अपनी जातिके गौरवको वढा लिया था, राजा मानसिहको सेना वादशाहकी
सेनासे अधिक वलवान् और साहसी तथा वीर गिनी जाती थी। राजा मानसिह
भारतवर्षमे यवनराज्यके शासनमे चिरस्मरणीय और प्रशसनीय अभिनय करनेके
पीछे स्वर्गको चलेगये. इसके पीछे उनके पुत्र रावभाविसह आमेरके राजसिहासनपर वैठे।
स्वयं यवनसम्राट्ने उनका अभिषेक करके उन्हे सम्मान सूचक "पचहजारीमनसव" की

उपाधि दी । इतिहाससे यह जानाजाता है, कि यह अत्यन्त निर्वोध और मद्यपानमे

<sup>(</sup>१) राजपूत इतिहाससे जाना जाता है कि मानसिंह १६९९ संवत् अर्थात् १६४२ ईसवीमें स्वर्ग सिधारे ।

<sup>(</sup>२) भगवन्तदास।

100/100/100 100/100/100

<u>๚๛๚๛๛๚๛๛๚๛๛๚๛๛๚๛๛๚๛๛๚๛๛๚๛๛๚๛๛๚๛๛๚๛๛๚๛๛</u>

अधिक रत थे। कई वर्ष राज्य करनेके पीछे उसी अधिक मिद्राके पीनेसे सन् १०३० हिजरीमे प्राण त्याग किये। उनके राज्यके समयमे कोई विशेष घटना नहीं हुई।

भावसिहकी मृत्युके पीछे उनके पुत्र महौसिह राजसिहासनपर वेठे, परन्त यह भी पिताकी भी समान अत्यन्त इन्द्रियछोछुप और मिद्रापानम आसक्त थे. इस कारण वहुत थोड़े दिनोमे ही इस ससारको छोड़गये । राजा मानिमह जैसे महावीर नीतिज्ञ और असीम साहसी थे, उनके पुत्र और पौत्र भी उसी भाँति उनके सम्पूर्ण गुणोके विपरीत हुए, आमेर राज्यकी प्रभुता और प्रताप इसीसे एकवार ही क्षीण होगई इस समय इस सुअवसरमे जोधपुरके अधीश्वरोने सम्राट्के यहाँ अपने प्रताप प्रभुताईका विस्तार करिलया, इतिहाससे विदित होता है कि महासिहकी मृत्युके पीछे आमेरके सिहासन पर कोन वैठेगा ? यह बड़ाभारी प्रश्न उपस्थित था । विख्यात राजपूत-निद्नो जोधावाईके साथ जहांगीरका विवाह हुआ था उसे हमारे पाठक यथान्थान पढ्चके होगे, उस विख्यात जोधावाईके अनुरोधसे सम्राट् जहांगीरने जगन्सिहके पोते जयसिहको आमेरका सिहासन देदिया । राजपृतोके लेखकने कहा है कि इससे सम्राट्को प्रियतमा <mark>रानी नूरजहा</mark>ँ अत्यन्त सुंतुष्ट हुई थी। उक्त देशीय इतिहासवेत्ता लिखगयेहै कि आमेरका सिहासन किसको दिया जाय -रिनवासमे जोधावाई वाद्शाहके साथ इसका निइचय करले, जयसिह उस समय अत पुरके नीचे थे । वादशाहने उस समय अन्तःपुरके वारामदेसे निम्नस्थ जयसिहको आमेरका राजा स्वीकार कर अभिवादन पूर्वक कहा-िक '' जोधावाईको सलाम करिये, यही आपके राजपद्प्राप्तिका मूल है " । परन्तु रजवाड़ेकी चिर प्रचित रोतिके अनुसार राजपूत राजा कभी किसी राजपूत कुमारीको सलाम नहीं कर सकते, इस कारण वादशाहकी आज्ञा होने पर भी जयसिंह उस रीतिका तिरम्कार न करसके और वोले, " कि मै आपके रानिवासको अन्यिखयोको सलाम कर सकता हू परन्तु जोधावाईको किसी भाँति भी सलाम नहीं करसकता "। परन्तु जोधावाईने इससे अपना कुछ भी अपमान न समझा वरन मदमुसकानसे कहा " इससे कुछ हानि नहीं है, मैने आपको आमरका राज्य दिया "।

राजा मानसिहके पाँछे दो अयोग्य उत्तराधिकारियोसे कच्छवजातिके गौरवकी काति अत्यन्त ही हीन-प्रभा होगई थी, राजा जयसिहने आमेरके सिहानसर्नेपर वैठकर अपने वृद्धिवल, नीतिवल और वाहुवलसे उस कलकको दूर करके कई वर्षमे आसेर राज्यके छुत्र हुए गीरवको फिरि प्रकाशमान कर दिया । जयसिह मिर्जाराजाके नामसे विख्यात थे, मानसिंहने जिस प्रकार अकवरके शासन समयमे राज्यका विस्तार तथा सामर्थ्य और सम्मानको वढ़ाया था, और वहुतसे युद्धोमे जिस भाँतिसे अपनी प्रवल सामर्थ्य और बाहुबलका परिचय देकर अक्षयकीर्ति प्राप्त की थी मिर्जा राजा जयसिहने भी उसी प्रकार दुर्दान्त औरंगजेवके शासन समयम

<sup>(</sup>१) महासिंह भावसिंह वेटे नहीं ये मानसिंहके कुंवर जगत्सिंहके वेटे ये।

यवन साम्राज्यके बहुतसे उपकार किये । औरगजेव जिन सम्रामोमे नियुक्त थे, प्रायः जयसिंहने भी उन्हीं युद्धोंमें लिप्त होकर जयल्थमीको आलिगन किया । औरंगजेबने इनकी इस वीरतासे सतुष्ट होकर उन्हें छः हजारीमनसव पुरस्कारम दिया। भारतवर्षके इतिहासमे पाठकोने औरंगजे़वके शासनकालीन इतिहासमे उन्हीं जयसिहकी वीरताकी कहानी भलीभातिसे पढी होगी। जो असीम साहसी महावीर जिवाजी महाराष्ट्रेरोंक आदि नेता थे, जिन शिवाजीके नामसे सम्राट्की सेना कपायमान होती थीं, जिन शिवाजीके साथ युद्ध करके वादशाहकी मेना वारम्वार पराम्त हुई थी, उन शिवाजीको यही आमेरपति महाराज जयसिंह वन्दी करके दिल्लीके वादशाह औरगजेबके यहां ले आये थे । जयसिंहके शिवाजीको वदी करके लोनेका वर्णन भारतके इतिहासम भलीभांतिसे लिखा हुआ है, इस कारण हमने उस विपयको यहां लिखना आवश्यक न समझा। यद्यपि राजा जयसिहने विजातीय विथमीं औरंगजेवकी आज्ञासे स्वदेशीय महावीर शिवाजीको वदी किया था तथापि उन्होने राजपुत वीरोकी समान शिवाजीके सम्मुख यह शपथ की थी कि वादशाह आपका एक वाल भी. स्पर्श नहीं कर सकैंगा, इसका साक्षी में हूं । शिवाजीने इस राजपूतकी प्रतिज्ञापर ही टड विश्वास करके अपनेको वंदी करा दिया था । परन्तु शिवाजीके आते ही औरंगजेव अत्याचार करके इनके जीवनके नाशकी चेष्टा करने लगा, तव राजपूत राजा जयसिंहने वादशाहका कुछ भी भय न करके अपनी शपथको पालन करनेके लिये शिवाजीको दिल्लीसे भगा देनेम विशेष सहायता कर राजपूत नामके गौरवकी रक्षा की । इसी कारणसे वाइशाह जय-सिहपर अप्रसन्न रहता था, यह हमारे पाठकोसे छिपा नहीं है। दिल्लीके सिहासन लेनेके समय राजकुमारोने महा विवाद उपस्थित हुआ, मिर्जा राजा जयसिहने पहिले तो सुलतान दाराकी ओरका पक्ष लिया और फिर उसके साथ विश्वासवात किया, इससे दाराके सिहासन प्राप्तिकी आशा एकवार ही जाती रही। जयसिंह वारम्वार नीति-ज्ञताके वलसे कईएक कार्योमे प्रधानता प्राप्त करके अत्यन्त गवित होगये थे, और इसी कारणसे नरराक्षस औरंगजेवने उनका आनिष्ट करनेके लिये प्रतिज्ञा की थी। देशीय इतिहासवेत्ता लिखगये हे कि मिर्जा राजा जयसिहके आधीनमे वाईस हजार अश्वारोही सेना थी, और वाईसजने प्रथम श्रेणीके संभ्रान्त करदेनेवाळे देशी जागीरदार भी उनके आधीनकी सेनामे नियत थे। जयसिहने उन महावीरोसे युक्त हो राजदरवारमे वैठकर दो हाथोमे दो गिलास लेकर एकको दिल्ली और दूसरेको सितारा कहकर एकको तो वड़ वेगसे पृथ्वीमे गिरा दिया और दूसरेको चूर्ण २ करके कहा, सितारेके पतन होनेसे दिल्लीका भाग्य मेरे दिहने हाथमे रहा, मैने विचारा है कि इसी भाति सरलतासे दिझीके भाग्यको पतन कर सकता हूँ '। पाठकगण इस उक्तिसे सरलतासे जान सकैंगे मिरजा राजा जयसिंह किस प्रकारके दुर्द्मनीय क्षत्रियतेजसे प्रकाशमान थे, उनके द्वारा ही सतारापित शिवाजीका पतन हुआ, और यदि वह विचारते तो औरंगजेवका भी पतन करसकते थे, महावीर और प्रवल प्रभुता युक्त मनुष्यके आतिरिक्त और कौन ऐसी स्पर्धा करसकता है परन्तु यह स्पर्धी 

*ౕడంగ్*గ్రాం/గ్రాం/గ్రాం/గ్రాం/గ్రాం/గ్రాం/గాం/గ్రాం/గాం/గ్రాం/గాం/గ్రాం/గాం/గాం/గ్రాం कालस्वरूप हुई, क्रम २ से वादशाह औरंगजेवके कानोतक भी यह वात पहुच गई कि राजा जयसिंह इस प्रकारसे सवके सामने कहा करता है, यद्यपि औरंगजेव प्रवल्छ पराक्रमी वादशाह था तथापि वह जयासिहके अनिष्ट साधनमे प्रत्यक्ष रूपसे कोई उपाय करनेका साहस न कर सका । दुराचारी औरगजेव अपने शासन समयमे केवल तलवार और विपकी सहायतासे भारतके प्रधान २ राजपूत वीरोके प्राण नाश करके निष्कंटक हुआ था,जिस उपायसे उसन जशवन्तसिहके जोवनका नाश किया था,उसी घृीणत उपाय से उसने जयसिंहको भी इस संसारसे विदा दी,उप्तने अन्य कोई उपाय न देखकर अंतमे राजा जयसिंहके कुदुम्बमे अपना पड्यंत्र चलाया, राजपूर्तोकी रीतिके अनुसार बंड़े राजकुमारको हो पिताका सिंहासन प्राप्त होताहै, छोटेको कदापि सिहासनकी प्राप्ति नहीं होसकती, परन्तु दुराचारी औरंगज़्बने जयसिहके छोटे पुत्र कीरतसिहको अनेक भातिके लोभ दिखाकर अपने वशमे करके कहा कि "यदि आप अपने पिता जयसिंहको मारडार्छे तो मै राजपूर्तोकी रीतिके मस्तक पर लात मारकर आपके शिरपर आमेरका राजमुकुट अर्पण करूँगा, आपके बड़े भाई रामिसह किसी प्रकार भी राजसिंहासनपर अपना अधिकार नहीं करसकते। अभागे निर्वेधि कीरतसिंहने पापातमा ओरगजेनके पृड्-यंत्रमें फॅसकर उसके मनोर्थको पूर्ण करनेमे कुछ भी विलम्ब न किया । राजपृत कुलांगार कीरतासिहने अफीमके साथ विप मिलाकर अपने जन्मदाता जयसिंहको पिलाकर उन्हें मारडाला । जयसिहने उस कुलकलंकी पुत्रके हाथसे विप पानकर प्राण त्याग दिये । पितृहस्ता कीरत सिंह अपने महापापके पुरस्कारस्वरूप राजतिलक प्राप्तिके लियं अंतमे नरिपशाच औरगजेवके सम्मुख गया, वादशाहने उसका मनोरथ पूर्ण न करके केवल कामा नामक एक देश उसे जागीरमे दे दिया ।

महावीर जयसिंहके प्राण त्याग करने पर उनके वडे पुत्र रामसिंह आमेरके सिहासनपर वैठे। जयसिंहको छ: हजारी मनसव प्राप्त हुआ था, परन्तु रामसिह " चारहजारी मनसव " प्राप्त कर आसामके निवासियोके साथ युद्ध करनेको गये। संवत् १७४६ मे रामसिंहकी मृत्यु होनेपर उनके पुत्र विशनसिंह आमेरक राजपदपर स्थित हुए, इस समय पुनर्वार आमेरका पूर्व गौरव दिन२ क्षीण होता आया था, अव वादशाहके यहाँ आमेर राजकी उस प्रकारकी प्रभुता और सम्मान नहीं था । इस कारण विशनसिंहको " तीनहजारीमनसव " मिला । परन्तु उन्होने वहुत दिनोतक राज्यसुख नहीं भोगा। "वे संवत १७५६ में वहादुरशाहक साथ कावुलको गये थे वहीं उनकी मृत्यु हुई-ु"।

## द्वितीय अध्याय २.



मुहुद्भित्वीन और मध्य समयके क्षत्रिय राजगण-पश्चिमी और प्राच्य जगत्में मावी संमिलन, हिन्दू जातिमें भविष्य आलेष्य-सवाइ जयसिंहका राज्याभिषेक-आलिमशाहके साथ उनका योगदान-सम्राटका आमेर राज्यपर खालसा करना-जयसिंहका वादशाहकी सेनाको जयपुरसे भगाना-उनका स्वभाव और चरित्र-उनको ज्योतिष विद्याकी अभिज्ञता-विद्योका तस्त पाकर गोलयोग गकेसमयतक उनका आचरण-बहुत विवाहोके विषमयफलको एक प्रमाण स्वक घटना-जयसिंहकी गुणावली-जयसिंहके अश्वमेध यज्ञ करनेकी इच्छा-उनके संग्रह किये और लिखेहुए हुप्पाप्य, और सूल्यवान् बहुतसे ऐतिहासिक और गौराणिक तथा वैज्ञानिकग्रन्थ-उनकी छत्यु।

जिसने इस विशाल इतिहासरूपी समुद्रके भीतर प्रवेश किया है, उसके नेत्रोंके सस्पुख एक विशेष चित्ताकर्षक दृश्य आता हे वीरमाता भारतभूमिकी गोडमे सर्व और चंद्रवंशी क्षत्रिय जाति ही वीरनेता रूपसे चिरस्मरणीय अभिनय करती आई है. रामायण और महाभारत इत्यादि इतिहास-मूलक महा काव्योमे हम उसी चंद्र और सर्यवंशी वीरनेताओंके अतुल वल विक्रम, अमित साहस और प्रवल प्रतापके वर्णन हैं उनकी अनुपम और अक्षय कीर्ति अद्यावधि स्थिर है। उन्होंके वंशवरोका वर्णन जा इस इतिहासके पाठकोने पढ़ा है क्या उससे यह प्रगट नहीं होता कि वे अपने ही पूर्व्य पुरुपाओं के समान यश भाजन होनेके योग्य है, यदि व भारतको स्वाधीन अवस्थाके समय अथवा वालमीक एवं व्यासजीके समयमें जन्मलेते तो वे केवल अंग्रेजीदारा लिखित रजवाडेके इतिहासमें ही नहीं, एक राजपूत जातिमें ही नहीं, वरन समस्त संसारमे प्रशंसनीय यश और गौरवके भागी होते। उनके यशरूपी सूर्यकी उज्वल किरणोसे समस्त भमण्डल जगमगा उठता । महात्मा व्यास और वाल्मीकजीकी अक्षय लेखनी उस अमृतमय काञ्यमे उनके गुणोंको संग्रह करके भारतके गलेमें अनुपम उपहार दान करती, इसमे किंचित् भी सदेह नहीं। हम महाभारत और रामायणमे जिन क्षत्रिय वीरोके प्रताप, प्रभुत्व, क्षमता, साहस, प्रतिभा, उद्घीपना और शूरवीताके स्रोते वहतेहए देखते है, जिनका कार्य कलाप वीरविकम आजतक इस अन्तःसार शून्य पतित जातिके हृदयमें भी जातीय गर्वद्र्पको उदित करदेता है, यदि उन वीरोक साथ मध्य समयके राजपूत वीरोकी वरावरी करीजाय, तो सत्यके सम्मानकी रक्षाके लिये अवस्य ही स्वीकार करना होगा कि मध्य समयके एक २ राजपुत वीर उनकी अपेक्षा भी ऊँची प्रशंसांक योग्यपात्र होगये हैं। मेवाङ, मारवाङ्-बीकानेर-जयसलमेर और जयपुरके इतिहासमे कठिन यवनशासनमें भी एवः जन राजपूत अपने वाह्वछसे, तलवारके वलसे और राजनीतिके वलसे जिस प्रकार अक्षय कीर्तिको स्थापित कर यवनसम्राट्के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करगये हैं, उसकी प्रशंसा नहीं की जासकती। यदि वह विचारते तो भारतवर्षसे यवनराज्यको छोप करसकते थे, परन्तु केवल  क जयपुरका इतिहास
श्रिक्ट प्रिक्ट प्राचित कर के वह प्रत्रक जार जार कर के वह प्रत्रक जार कर के वह प्रत्रक जार कर के वह प्रत्रक जार कर के वह महान अपनी क्ष्रक प्रताप कर तो किया था प्रस्तु वह किसी देश वहां है कि उसी का फल स्वरूप यवनराज्यका विच्या प्राचीत कर के वह ते कर के वह सात कर के जार कर के वह सात के के वह सात के के वह कर सात कर का का वह सात के के वह सात के के वह सात के के वह सात के के वह सात के के वह सात के वह स विधिकी वासनासे उनके हृदयमें ऐसी प्रेरणा नहीं हुई । जिन्होने इतिहास पर ध्यान दिया है वहीं इस वातको मानेगे कि यवन राज्यके शासनका जो प्रचड प्रताप फैला या, उसका कारण एकमात्र राजपूत राजाओका वाहुवल था। वादशाह अकवरके समबमे देशीय राजा यवन शासनकी स्थोपना दृढ़ता और गौरवसाधनके लिये एक दूसरेकी प्रति योगिता करदेनेमे लगे थे, यदि राजनीति चतुर अकवर इस प्रकारसे देशीय राजाओंको पद मर्यादा, सम्मान भूवात्ते राजवश धन पुरस्कार और अंतमे विवाहिक सम्वन्धमे वॉधकर अपना सिहासनके साथ संयुक्त न करता तो उस समयमे यवनराज्यका वह प्रवल प्रताप और किसी भी उपायसे विस्तार न पासकता । यदापि औरंगजेवने अपनी चतुरताके वलसे ही भारतवर्षमे समस्त राज्योकी अपेक्षा अपना प्रताप और अपनी प्रभुताका विस्तार किया था, परन्तु वह किसी देशीय राजाओंकी सहायता विना नहीं वह । हा उसने अपनी कूटराजनीति, चातुरी, छलकपट, भयदंड और विपकी सहायतासे देशीय राजाओको अपने हस्तगत कर तो लिया था परन्तु विचारवान् अपनी दिव्य दृष्टिसे देखते है कि उसीका फल स्वरूप यवनराज्यका विनाश साधन हुआ। उसका वह महान प्रताप और प्रभुता एक बार ही रसातलमें जाकर चूर्ण २ होगई। यदि औरगजेव भी अकवरकी समान मित्रता आत्मीयता आर्द्रता और प्रीतिके द्वारा देशीय राजाओको हस्तगत करलेता तो उसकी मृत्युके उपरान्त यवनराज्यकी ऐसी दुईशा कभी न होती। औरंगजेयकी मृत्युके पीछे वह राजपूत राजा भारतवर्षसे यवनराज्यका नामतक छप्त कर देते परन्तु इतिहासका एक महान कार्य सिद्ध होगा इसी कारण उस समय उनकी उस आशाके विरुद्ध भिन्न २ वाधा इकट्टी हुई, और उस भावी महान्कार्यके निमित्तही

राजाओंके विरुद्ध खड़े होकर उनके ऊँचे मस्तकोंको झुका दिया। वह महान कार्य क्या है ? पश्चिमी और पूर्वी परिणय ! जगन्के इतिहासकी ओर जिनकी दृष्टि गई है वही अपने ज्ञानके नेत्रोसे देखते है कि एक अलौकिक एतिहासिक घटनाके निमित्त ईश्वरने विचित्र उपाय निर्देश करिंद्या था, यह भारत-भूमि ही सृष्टिकी वाल्लीलाका क्षेत्र है, धर्मशिक्षा सभ्यता विज्ञान यह इसी भारतकी सृष्टि है यहींसे जो दूसरे देशोमे विद्या गई है इसी विद्याने उन देशोको उन्नत किया है, इसीने पश्चिमी देशोंको ऊंचा वनाकर पूर्वदेशोंको पूर्वावस्थाम रैकखा है, ज्ञानी पुरुपोका अनुमान है कि उसी पूर्व प्रकारसे सव शिक्षाएँ ज्ञान, और विज्ञान पश्चिमसे पूर्वमें आकर पुनः पूर्व्वाय देशोके उन्नतिके शिखरपर पहुचावेगी अतएव उन सब महान् ऐतिहासिक घटनाओं के संयोगका भार एक मात्र अंग्रेजां के ही ऊपर रक्खा गया है। अंग्रेज देशियोंके ऊपर चाहै कितने अत्याचार क्या न करें न्यायान्यायके उपायसे चाहै भारतके समस्त वनको हरण करसे, गवर्नमेण्ट चाँह कितनी ही खेच्छाचारी क्यों न हो परन्तु भारतभूमिम या भारतकी भिन्न २ जातियोमे जितन पश्चिमके रत्न हैं वह सभी अंग्रेज जातिकी सहायता कल्याण और अनुबह्से प्राप्त हुए हैं। पश्चिम और प्राच्यके मिलन होनेसे यह प्राचीन आर्यक्षेत्र फिर 

महाराष्ट्र जातिने अपनी तळवारकी सहायतासे यवनराज्यके विरुद्ध और सम्पूर्ण प्राचीन

२२ एक दिन ऊँचे आसनपर अविकार करेंगा । आर्यवंशघर फिर एक दिन नवीन लीलामें लीन होकर पिश्चमी शिक्षा और विज्ञानेक साथ प्रशंसित होकर ज्ञानवृद्धिके संयोगसे इस जगत्मे नवीन अभिनय कर भाग्यके पूर्व दृश्यको दिखावेगे। वह दृश्य,वह अभिनय, वह पायत्य और पाच्येक संमिलनसे जब जगत उन्नतिक ऊँचे मार्गपर जायगा तब आर्यवराधरोकी कीर्तिका गौरव आकारामे जाकर कीर्तिमान होगा। आर्यवंशघर फिर नवीन युगमे नवीन जीवनमे, नवीन जातिरूपसे संसारमें अनन्त लीलाओका अभिनय करेंगे, इसको अपने हृदय पर अंकित करनेके लिये विचारवान ही समर्थ हैं। जिनको भीतरी दृष्टि नहीं है, वह अंग्रेजी राज्यमे किसी विपयका भी परिवर्तन सुलक्षण नहीं देख सकते, वह केवल भारतके धननाग वलनाश और अंग्रेजोके चरण प्रहारसे ही देशीयोके जीवनका नाश होता हुआ देखते हैं, परन्तु जिन्होंने धीरज धरकर स्थिरभावसे अन्तर्दृष्टिसे देखा है, वहीं जान सकते हैं कि उस धननाश-बलनाश और प्राणनाशमे प्रकाण्ड पश्चिमी प्रकाशने आकर, प्रत्येक भारतवासीके नेत्रोके सम्मुख उजेला किया है, अलक्ष्यमे एक महान गन्तव्य मार्गको रेखा उनके नेत्रोको प्रकाशित किये देती है । जो प्राचीन हिन्द्जाति, जगत्को शिक्षादाता दीक्षागुरुके पद्से रहित होकर आज अन्तःसारज्ञून्य पराये मुखकी अपेक्षा करनेवाली परायों आज्ञावाली दूसरेके चरणोको सेवा करनेवाली गिनीगई है, उस जातिके मंगल और उन्नतिके लिये ही पश्चिमी और पूर्व शिक्षाका समिलन हुआ है। हिन्दूधर्म अभेद्य हिमालयकी समान अचल और अटल है, हिन्दूधर्मकी मूलमिति अक्षय पत्थरके अक्षय उपकरणसे वनी हुई है। यद्यपि आजकल चारोओर भयकर कोला-हल मच रहा है कि "हिन्दूधर्म गया, हिन्दूसमाज गई, अदलवदलके मुखमे समस्त ही हिन्दू समाज गई "। परन्तु विचारवान देखते है कि हिन्दूधर्म जानेवाला नहीं है। केवल उस पूर्व पश्चिमके सम्मिलनसे ही संसारके हितके लिये उस हिन्द्रजातिकी सामाजिक रोतिनोति, आचार व्यवहार शिक्षा, सभ्यता, ज्ञान, वुद्धि, शिल्पविज्ञान, प्रतिभा जद्वीपना यह नवीन संस्कार और नवीन भावसे नवीन युगमे उपयुक्तरूपसे भविष्यतमे संगठित होगी, इस समय केवल वही आभासमात्रसे प्रकाश पारही हैं। उस नवीन युगमे हिन्दूर्धम नहीं जायगा, हिन्दूजाति नहीं जायगी, हिन्दुओका कुउ भी नहीं जायगा, सव यही रहेगा, नवान जीवन पाकर नवीन उपकरणसे तथा नवीन रीतिसे समस्त नवीन वलसे वलवान होकर जातिको फिर ऊँचे शिखरपर पहुँचा देगे । अधिकतर धर्मको-समाजकी-तथा जातिक सस्पूर्ण दृदय विजातीय, विदृदय-विपरात और प्रार्थना रहित बोध होती है, वह सभी उपद्रवोके मुखमे पूर्ण होकर समयके उपयोगी रूपसे प्रयोजनीय रूपसे किर तैयार होगी। समयके पखर स्रोतेको रोकनेकी किसकी सामर्थ्य है ? सहस्र वलशाली राजा वा प्रवल सामर्थ्यवाली समाज कभी भी उस स्रोतेको निवारण नहीं करसकते । समय आनेपर समाज कार्यको अवस्य ही करैगी । एक देश-एक जातिको अनस्था, कभो भी चिरकालतक समान नहीं रह सकती, यह वात कौनसे इतिहास लेखकको विदित नहीं है ? जो हिन्दूजाति असंख्य उपद्रव और अनेक

ATTOM TO THE PROPERTY OF THE P

भॉतिकी पीड़ाओंको सहन करके आजतक भी भारतवर्षमें व्याप्त हो रही है,जो हिन्दूधर्म कठिन यवनसम्राट्के भयंकर आक्रमण और अत्याचारोसे किचित् भी विचित्त न हुआ, वह जाति, धर्म, फिर एकदिन अवश्य ही ससारमे शांतिमगल और संतोषकी तरंगको प्रवाहित करेगा, इसका अनुमान करना चिन्ताशील मनुष्योपर ही निर्भर है।

उस पूर्व पश्चिमके सम्मिलन साधनके लिये ही अयेजोका भारतमे आना हुआ, उस पूर्व पश्चिमके सिम्मलनके लियेही अंग्रेजोद्वारा यवनशासनका विनाश साधन हुआ और पूर्व पश्चिमका शुभ परिणय सिद्ध करनेके निभित्त सम्पूर्ण सामर्थ्य और सत्व सम्पन्न होकर भी राजपूत राजा दिल्लोके सिहासनपर वैठनेमे यत्नशील न हुए । उनमे सवाई राजा जैसिह दूसरे थे उन्होंके सम्बन्धका हतिहास इस अध्यायमे लिखा जायगा, राजपूत राजवंशमे जयपुरपति सर्वाई जयसिह सबसे ऊँचे सिहासन प्राप्तिके योग्यथे, यही महाराज इतिहासके सम्मुख महा सम्मानके पात्र हुए, प्रवादियोके मुखपर सबसे पहिले इन्हींको प्रशंसा होती थी, जिन्होंने भारतके इतिहासको पढ़ा है वे अवस्य ही इसके पूर्ण आभासको सप्रह करलेगे। इस विशाल इतिहास कल्पद्रुममे पाठकोने जिन राजाओके चरित्रोको पढा है उन सभी राजाओको केवल जातीय क्षेत्री धर्मपालन और तलवारके वलसे भारतमे चिरस्थायी कीर्तिको स्थापित करते देखा है परन्तु सवाई महाराज जय-सिहने केवल जातिधर्म और वाहुवलको प्रकाश करक भारतवर्षमें अपने नामको विख्यात नहीं किया वरन शास्त्र और उसके नामको भी भारतमे अक्षय करके रक्खा । वे ज्योतिप शास्त्रकी जन्नति साधन थे हेतु नवीन संस्कार, नवीन रीति नियत करके भारत-वर्षके चार प्रधान २ स्थानोमे नानमंदिर स्थापन कर गये है, वहीं आजतक उनकी अक्षय कीर्तिकी घोपणा कररहे है। विजित भारतके एकमात्र सवाई जयसिहसे ही ज्योतिष शास्त्रका उद्घार हुआ है। ज्योतिप शास्त्रके वत्ता उसे आजतक मुक्तकंठसे स्वीकार करते आये है । रजवाड़ेके राजपूतोकी गौरवकी कला केवल भारतमे ही विख्यात है परन्तु सवाई जयसिंहके यशका सूर्य इतना ऊंचा होगया था, कि उसने दूर २ तक अपनी किरणजालका उज्वल प्रकाश किया था, पश्चिमके ज्योतिर्वेत्तागण मुक्तकंठसे उस सवाई जयसिहकी प्रशंशा करनेको तैयार है, परन्तु शोकका विपय है कि साध् टाड् उपयुक्त प्रयोजनके होनेपर भी उपकरणावलीके अभावमे उस महापुरुपकी विस्तारित जोवनी इतिहासमे अंकित नहीं करसके, यदि वह सवाई जयसिहके जीवनकी प्रधान २ घटनाएँ और उनके द्वारा अनुष्ठान किये विपयोका भर्छी भॉतिसे वर्णन करते तो पृथक् एक वड़ा प्रन्थ वन जाता, तथापि इस इतिहासमे उन महापुरुपकी जीवनी इतनी वड़ी है कि जिसको कर्नल टाड़ साहव नहीं देसके,विशेषकरके सुविधाके अभावम हम भी यथाशक्ति चेष्टा करके उनकी जीवनीको यहाँ भली भाँतिसे प्रकाशित नहीं करसके इससे हमको अत्यन्त दु.ख है।

## भूमिका समाप्त ।

साधू टाड् महोदय छिखते है कि "पहिले जयसिंह जिस भॉति मिर्जाराजा नामसे विदित थे, दूसरे जयसिंह उसी प्रकार सर्वाई नामसे विदित थे और संवत् १७५५

ক্ষরতার ভারতে ভারতে ভারতে ভারতে ভারতে ভারতে ভারতে ভারতে জাততার ভারতে জাততার ভারতে জাততার ভারতে জাততার জাততার জ

सन् १६९९ ई० मे औरंगज़ेवके शासनके ४४ वर्ष वीतने पर अर्थात् उमकी मृत्युके छ वर्ष पहिले राजसिंहासनको प्राप्त हुए, उन्होंने दक्षिणके युद्धमें अपने वाहुवलका विशेष परिचय दिया था, और औरंगज़ेवकी मृत्युके पहिले जिस समय सिंहासन पानेकी सम्राट् कुमारोमे युद्धकी आग भड़क उठी थी, उस समय उन्होंने औरगजेबके उत्तराधिकारी रूपसे विख्यात आजिमशाहके पुत्र कुमार वेदारवरुतका पक्ष छिया था और उसी कुमारकी सहायताके लिये वे घीलपुरके युद्धमें लिप्त हुए थे । दू सका विषय है कि उस संप्राममे वेदारवरत मारा गया, शाहआलम-बहादुरशाह-दिल्लाके तस्तपर वैठा । तव आमेरका राज्य खालसा करिलया गया क्योंकि सवाई राजा जयसिंह कुमार वेदारवल्तका पक्ष अवलम्वन करके शाहआलमके विपक्षमे थे सम्नाट् शाहआलमकी तरफसे एक व्यक्ति विशेष आमेर राज्यका शासनकर्ता नियक्त होकर भेजदिया गया। परन्तु वीरश्रेष्ठ जयसिहने वादशाहका यह अन्याय देख सिहकी समान कोधित हो गर्जन करतेहुए कछवाहोकी समस्त सेनाको सजा उन्होंने नंगी तलवारे हाथमे लेकर अपने पैतृक राज्यमेसे सम्राट्की समस्त सेनाको भगाकर अपने महान् वाहुबलका परिचय दिया"। उसी समयसे जयासिहके हृद्यपर यवनसन्नाट्के वंशकी ओर विजातीय क्रोध उपस्थित हुआ और उन्होने यवनराज्यका नाश करनेके लिये मारवाडके अधीश्वर महाराज अजितसिहके साथ मित्रता करके सिव करली ।

कर्नल टाड् साहव लिखते है, कि "यह विख्यात राजपूत जयसिह चौवालीस वर्ष-तक आमरेके सिहासनपर स्थित होकर जवतव भयंकर युद्धोमे लिप्त रहे । उन सब बातोका फिर फिर वर्णन करना नीरस होगा। वह मेवाड़ और वृंदीराजके प्रवल शत्रु थे उसी मेवाड़ और वृंदीराजके वंशधरोके इतिहासके साथ उनका वहीं वीर अभिनय जडित किया गया है, इस कारण उसका पारेचय पाठकोको होही जायगा। जिस समय भारतमे दीर्घकालतक अराजकता नृत्य कररही थी उसी समयमे तेमूरके वंशधरोका सिहासन शीव्रतासे छित्रभित्र होकर पृथ्वीमे धुसनेका उपाय कररहा था । यद्यपि महाराज जयसिह उस समय प्रत्येक युद्ध और विपत्तिमे पडेहुए थे, परन्तु वीर स्वरूपसे उनका यश कभी अक्षय नहीं होसका । वरन राजपूत वीरोका साहस जैसा जलती हुई अग्निकी समान होता है उनका साहस वैसा नहीं था, परन्तु राज्यशासन और राज्यससारमें, और पड्यंत्रजालके विस्तारमे उनकी विशेष शक्ति थी''। अत्यन्त दु.खका विषय है कि हम साधु टाड् साहदकी शेप उक्तियोके समर्थन करनेमे समर्थ नही होसकते। इतिहासवेत्ता टाङ् इस विस्तारित इतिहासके प्रत्येक स्थानमे सत्य और सम्मानके रक्षा करनेकी विशेष चेष्टा करगये है, उसे हम शिर झुकाकर स्वीकार करते है, वह एक जदार हृदय देवस्वरूप और राजपूत जातिक यथार्थ मित्र थे, इस वातको राजपूत जाति भी स्वीकार करती है, परन्तु हम इतना कह सकते है कि वह यद्यपि रजवाड़ेके भिन्न २ राज्योंके इतिहासको समभावसे ! लिख गये है, परन्तु वह उनमें सबसे अधिक मेवाडके अधिश्वर और मेवाड़के निवासियोको अत्यन्त प्रिय जानते थे। मारवाड, वोकानेर, जयसलमेर जयपुर, कोटा, और वूदी राज्यके अधीश्वर और निवासियोकी अपेक्षा

स्था अपेर वहांके निवासियों के उपर उनका विशेष स्नेह प्रेम, दया और कि मित्रता थी। अमिरिनी कृष्णाकुमारीके पिता महाराणा भीमासिहके साथ उनकी प्रवल कि प्रमुक्त अमें कि निवासियों के उपर उनका विशेष स्नेह प्रेम, दया और मित्रता थी। अमिरिनी कृष्णाकुमारीके पिता महाराणा भीमासिहके साथ उनकी प्रवल कि निवासियों के जिस भावसे वर्णवद्ध करगये है उसमें कि उनके प्रेमके अनेक पार्रचय पाये जाते है। यदि सवाई जयसिहके साथ भी उनकी उसी प्रकार दया और मित्रता होती तो वह ऐसा कभी नहीं लिखसकते थे कि जयसिहकी हासमें और उन्होंके निर्माण किये इतिहासमें सवाई जयसिहके वलविक्रमको हमने जिस क्रिक्त कारसे पढ़ा है, उससे कभी ऐसा सिद्धान्त नहीं किया जासकता कि सवाई जयसिह कि राजनीतिक रंगभूमिमे विभिन्न युद्ध क्षेत्रमें जिस प्रकारका दृश्य दिखागये हैं, उससे उनकी कीर्ति कलापका समरण नहीं हांसकता। यद्यपि महाराज मानसिहकी समान वह दिग्विजयी और महान वीर नहीं थे, किन्तु वह अपने वरावरके वीरोमें एक अत्रणीय कि पुरुष गिने गये थे, यह उनके चौवालीस वर्ष तक राज्य करनेसे ही विदित है।

टाड् महोदय फिर लिखते हैं, कि " राजनीति और न्यायके सम्वन्धमें श्रीसवाई जयसिहकी जीवनी उच्च आसन पाने योग्य है। हम (अंग्रेज) ने प्रायः इन्ही राज-पूतानेके राजाओंकी कीर्ति और दक्षताके सम्बन्धमें अत्यन्त सामान्य विचार प्राट किया है, उस सबके प्रकाश होते ही वह भी प्रमाणित होगा। जयसिहने अपने नामसे जयपुर वा जयनगर नामकी नवीन राजधानी स्थापित की, वह राजधानी उनके

कर्नल टाड्ने आशा की थी कि अवस्य ही कोई न कोई अंग्रेज रोसिडेण्ट जयपुर राज्यके सिव-स्तार इतिहासको प्रणयन करेगा, परन्तु दु खका विषय है कि उनकी वह आशा आजतक पूर्ण न हुई। जयपुर राजके महान ऊंचे पद्पर वहुत दिनोंसे अनेक सम्भ्रान्त शिक्षित वंगाली नियुक्त रहे। ने चाहते तौ अनायास ही इस इतिहासको अपनी मातृभाषा वा अंग्रेजी भाषामें लिखकर इसका प्रचार करके प्राचीन इतिहासके तत्वका उद्धार करसकते थे, परन्तु दु.खका विषय है कि विशेष सुविधा होनेपर भी वह उस विषयमे आजतक हस्ताक्षेप नहीं करसके। जयपुरके वर्तमान शिक्षित महाराज यदि ऐसा विचार करते तो वह सरलतासे अपने पूर्वपुरुषोंकी कीर्तिसे भरे हुए उक्त इति-हास और पत्रोको प्रकाश कर सकते थे?

भू जारे विश्व के कि कार कि कार कि कार कि

<sup>(</sup>१) कर्नल टाड् साहव टीकेमं लिखते हैं " कि उस प्रकार पूर्णालेख्य कवितामे बहुतसे उपकरण आमरराजके महलमे विराजमान थे, उन सबमे कल्पद्धम नामका भी एक मुन्य था। उसी प्रंथमें सवाई जयसिहके प्रधान २ कार्योंका उल्लेख हैं। " एकसौ नव गुण जयसिंह " नामक प्रन्थमें कितने ही विवरण सुने हैं, और वर्णन किये हैं, सवाई जयसिंहने वरावरके सम्नाट, सम्नाट् कुमार और देशीय राजाओंके जो अगणित पत्र लिखे थे, इस समय उन सबका अनुवाद करके परिश्रमको सफल विचारा। अंग्रेज बहुत सा परिश्रम करके जिनके चरित्रोंके आचार व्यवहारोंको इतिहासमें लिख गये हैं उन सबके बदलेमे उन पत्रोंको पढ़नेसे ही उन स्वदेशियोंके आचार व्यवहार भलीभाँतिसे जाने जा सकते हैं। उनके समयके भारतवर्षके इतिहासमें एक प्रधान अर्थात् सम्नाट् फर्रक्तिस्वयरके सिहासनच्युतिके सम्बन्धमें सवाई जयसिहके हाथका एक पत्र लिखा हुआ हमारे हाथ आगया है। इसमें उन्होंने राणाको लिखा है "।

ye streethe other hack a chack a chacke of the chack a chack समयमे शिल्प और विज्ञानकी अविष्टान क्षेत्र होगई थी, और उसी नवीन नगरीने अत्यन्त प्राचीन आमर राजधानीके प्रकाशको छुप्त करदिया । दोने। राजधानी एक दूसरीसे तीन कोश दूरी पर थी, इसी कारणसे उस आमेर नगरीके साथ दुर्ग श्रेणीके योगसे नवीन राजधानी ।। परस्पर मेल होगया । समस्त भारतवर्षमे एकमात्र जयपुरकी राजधानी ही नियमितरूपमे वनो थी, और सभी राजमार्ग नियम सहित वनाये गये थे। सुना जाता है कि विद्याधर नामवाले एक बनालीने कल्पना करके राजवानी जय-पुरके शहरको बनवाया था। सवाई जयसिह जो समस्त ज्योतिर्विद्या सम्बन्धी और इतिहास सम्बन्धी आविष्कार और श्रेष्ठता साधन करगये है उन सबसे उक्त विद्याधर उनका अत्यन्त प्रसिद्ध सहयोगी था, प्रायः सभी राजपूत ज्यातिप विद्या और सामुद्रिक विद्याको भली भॉतिसे जानते थे। परन्तु जयसिंहने विज्ञानके भीतर प्रवेश किया था। वह केवल वैज्ञानिक रीतिकी शिक्षा करके ही ज्ञान्त न हुए, वरन स्वयं एक यथार्थ कार्यसाधक वैज्ञानिक थे। वह ज्यातिप विद्यामें इतने वड़गये थे कि दिल्लोके वादशाह मुहम्महशाहने इन्होंके हाथमे पर्चांगके सस्कारका भार अर्पण किया था, यह ब्रह नक्षत्र, गति विधि चंद्रमा सूर्यका उदय अस्त ब्रहण इत्यादि भली भातिसे देख लेते थे। उन्होने निरीक्षण तथा आविष्कारेक लिये अपने ज्ञानवलसे वहतसे यत्रोकी रचना की थी, और दिल्ली जयपुर उड़जैन, वारानसी मथुरा आदि शहरोमें वहत करके वडे २ मानमंदिर वनाकर उन समस्त यंत्रोको वहाँ स्थापित करवाया था तैथा उन्हा सब यंत्रों के द्वारा गणना करनेमें वे इतने पंडितहोगये थे कि वडे २ ज्योतिषी भी आश्चर्यमे होजाते थे। महाराज जयितहने उक्त समस्त यत्रोका आविष्कार करनेके पिहले, समरकन्दके राजज्योतिषी उलगवगके वनायेहुए यंत्रका व्यवहार किया था, परन्तु उन समस्त यंत्रोसे उनको ईप्सित् फल प्राप्त न हुआ । क्रमानुसार सातवर्ष तक भिन्न २ मान मंदिरोंभे परीक्षा करनेके पीछे उन्होंने स्वयं नवीन यंत्र वनाये थे। जिस समय सवाई जयसिंह इस वैज्ञानिक आलोचनामे प्रवृत्त थे, उस समय पुर्तगालसे इमानुएल नामके एक पादरी भारतवर्षमे आये थे, जयसिंहने उनसे पुर्तगालराज्यमें ज्योतिष विद्याकी उन्नतिक विषयमें जानना चहा, और अपने कितने ही विश्वासी सेवकोंको इसी लिये उस पादरीके साथ पुर्तगालके अधीश्वर इमानुएलकी राजसभाम भेजा थीं, । पुर्तगालके राजा ईमानुयेलने जयपुरपित जयसिहके पास जेवियर डिसिलवा नामके एक प्रवीन ज्योतिपोको भेजदिया । जिवयर डिसिलवाने.जयपुरमे आकर, पूर्त-

गालके डेलाहायर वनायके हुए समस्त यंत्र जयसिहको दादेये, महाराज जयसिंहने उन

<sup>(</sup>१) काशीके मानमिद्दरको हमारे अनेक पाठकोंने अवश्य ही दर्शन किया होगा, आजतक भी वह समस्त यंत्र समस्त उपकरण सहित अन्यवहार अवस्थासे उस मानमंदिरमें पतित, तथा दीवारों पर लगे हुए हैं। उन सबको देखकर बहुतसे पश्चिमी ज्योतिषियोंन जयसिंहकी बड़ी प्रशंसा की हैं।

<sup>(</sup>२) टाड् साह्य अपने टीकेमें लिखते हैं कि "पुर्तगालकी राजधानीमे लिसवनके राजमहरूमें उस सम्यन्थक कोई कागजपत्र पाये गये या नहीं इसका विचार करना कर्तव्य है ।

यन्त्रोकी परीक्षासे उनके सम्बन्धमे निम्निलिखित मन्तव्योको वर्णवद्ध किया, "यथार्थ परीक्षा करनेके पाँछे इन सब यंत्रोमे नियुक्त कोहुई गणना और सिद्धान्तों को देखकर तथा उनकी वरावरी ओर समालोचनासे यही प्रकाशित होता है कि वह आधी डिग्री कम है, इस कारण वह अत्यन्त भ्रामक है, यद्यपि अन्यान्य महोके स्थानके सम्यन्धमें उतना भ्रम नहीं है, परन्तु में देखता हूं कि इस मतमे सूर्य और चन्द्रमाके प्रहणके सम्बन्धको गणना ठोक नही हुई, ६मिनटका भेद पड़ता है"। "महाराज जयसिह तुर्की ज्योतिपोके पीतलके वनायहुए यन्त्र और तालिकाके सम्वन्धमे भी इसी प्रकारका मत प्रकाश करगये है, तथा उन्होंने अनुमान किया कि था हिपारकस और पोटेलमी भी ऐसे ही यन्त्र बनाया करते थे, और उन्होंने कहा कि डेलाहायरकी गणना केवल नीचेवाली थेगीके प्रहोके लिये अविशुद्ध हुई है। राजपूत राजा अवस्य ही उस अपने वनाये यन्त्रके छिये अपनेको गौरववान् जानेनके अधिकारी है । हमारे स्वजातीय ज्योतिपी डाक्टर डवीलड हन्टर सवाई जयसिहकी गणना और यन्त्रादिकी सत्यताके सम्बन्धमे विशेष परीक्षा करके प्रसन्न हुए थे "।

"ज्योतिष शास्त्रके सम्वन्धेमं वहुतसी चिन्ता वहुतसी गणना और बहुतसे श्रम, तथा मिताप्तिश्रमक फलस्वरूप सर्वाई महाराज जयसिंहन कितने हो नियमोकी रीति और संकेतको तालिका वनाई थी उसी रीति और सिद्धान्तोके अनुसार इस समय यह नक्षत्रोको गतिका संचार, ब्रह्णादिकी गणना और पंचांग तैयार किये गए है "।

कर्नल टाडु साहव सवाई जयासिंहके ज्योतिष शास्त्रकी दक्षताके सम्वन्धमे जिन मन्तव्योको प्रकाश करगये हैं ? उनसे क्या प्रगट होता है ? यह ता अवश्य ही संभव है कि जयसिंह भारतवर्षमे ज्योतिपशास्त्रका पुनरुद्धारकर इसको नवीन जीवन देकर एक वड़ाभारी कार्य साधन करगये है, वह ज्योतिप विद्यामे वड़े भारी पण्डित थे, यही नहीं उनका प्रकाश विरुक्षण था और उसी प्रकाशके वलसे वह इस सम्वन्धमें सत्यका आविष्कार करगये है, एकमात्र उस प्रकाशके वलसे केवल भारतवर्पमे ही नहीं वरन् विलायतमें भी उनका सम्मान हुआ था। टाड् साह्वकी उक्त उक्ति उसे भी प्रमाणित करती है। उन्होंने जब विलायतमें बड़े २ ज्योतिषियोके भ्रम दिखाये थे, तब यह तो वड़ी सरलतासे जाना जाता है कि वह ज्योतिपशास्त्रमे वहुत वढ़े चढ़े थे। और वह केवल प्राचीन ज्योतिपशास्त्रके प्रथोको संप्रह करके ही शान्त न हुए, वरन् भारतवर्षके वाहिरी देशोमे मुसल्मानोंमे तथा ईसाइयोंमे जो यथ प्रचलित थे, उन सभीको वहुतसा धन खर्च करके वडी युक्तिसे संग्रह किया था, उन्होने रेखागणितकी त्रिकोण-मिति और नेपायरकी वनाई गणितकी पुष्तकोका संस्कृतमे अनुवाद किया था। इन्होने विलायतसे भी वैज्ञानिक यंत्र और प्रथोका संग्रह किया था, सारांश यह है कि ज्योतिपशास्त्रके यंथोको केवल धन व्यय करके ही नही पाया था, वरन् राजकाजमें रहकर भी एक वड़े भारी कार्यको पालन करके उन्होंने दीर्घ कालतक अपनी मिस्तिष्क शक्तिको व्यय किया था। इस व्योतिपशासके उन्नति करनेसे वह कीर्तिस्वस्प मुक्टकी उञ्चलमणि होगय हैं।

WERE SERVERY S

**XCNOCROFROCRESTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRONISTRO** प्राचीन तथा आजकलके सभी विज्ञानी नाम्तिक कहे जाते है । वह अपने विज्ञान के बलसे ही इस अनन्त ससारके मुन्दर और प्राकृत पदार्थींको समह करके, तथा हृद्यावलीकी राष्ट्रि, प्रक्रिया-रीति कार्यकारण अवान्तर गुण इत्यादिकी ग्रवेपणा करके संसारमे नये नये सत्य तत्त्वोका प्रचार करनेसे सर्वशक्तिमान सर्वश्रेष्ट परमञ्जरके अस्तित्वको एकवार ही छोप करनेमें यत्नवान हुए है। आकाशमे अनेक रंगवाला रामवनुप निकला करता है, उसके मानम मोहनी हुइय देखते ही मन प्रफुद्धित होजाता है, और उसी महान् विश्व मोहन दृश्यसे भावुक भक्तकी भक्ति उस महापुरुपकी और दौड़ती है, परन्त विज्ञानके जाननेवाले नाक चढाकर कहते हैं, '' कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है! सूर्यकी किरण, और जलकी वर्षा इन दोनोका मिलन होनंसे रामधनुपना जन्म हुआ है, कितने ही रसायानिक पदार्थांके संयोगसे ही ऐसे मनोहर जरपात्ते हुई वतलाते है और जगत्शुद्ध मनुष्य कहते है कि यह रामधनुष नही है, वरन इसको रामचक कहना चाहिये। इसका आकार वनुपकी समान नहीं है वरन चककी समान है। यदि हम इसको आया देखते तो धनु कह सकते थे परन्तु वास्तवमे इसका आकार चक्रकी समान है "। विज्ञानियोको इस युक्तिमे प्रेम नहीं है, भिक्त नहीं है, महान् भाव नहीं है, ईश्वरके साथ कोई सम्वन्य नहीं है, केवल एकमात्र रसायनका सम्बन्ध है। भावुक भक्त जिस दृज्यको देखकर अनन्त शक्तिमानकी अनन्त शक्तियोका स्मरण करते है, विज्ञानके जाननेवाछे उस दृश्यमे केवल रसायनकी कीड़ा देखते है, इसी कारणसे उन्होंने ईश्वरकी उस अनन्त शक्तिको स्वीकार नहीं किया, पश्चिमी जगतुके टिताल इत्यादि आधुनिक विज्ञानी इस मतमे नास्तिकरूपसे संसारमे प्रसिद्ध है । टिन्तालने विज्ञानकी सहायतासे सम्पूर्ण जगन्के प्रत्येक पदार्थको अलग २ करके एक रसायन पटार्थको पाया है, अणुके ऊपर परनाणु परमाणुतककी विज्ञानके वलसे उन्होंने परीक्षा करके कहा है कि 'हमने अज्ञेय परमाणुतकको देखा, इसके अतीत यदि कुछ है तो उसको हम नही जानसक्ते । वही अतीत अज्ञेयपदार्थ यदि सृष्टिका मूल हो और यदि इसीको ईश्वरकहते हो तो कहो " यह प्रेमिक भक्तके हृदयकी उक्ति है ? अर्थात नहीं।

प्राचीन और आधुनिक विज्ञानियोने इस अनन्त विश्वको अनन्त प्रह नक्ष्रचादिकी गति-क्रिया इत्यादिकी खोजमे नियुक्त होकर कहीं भी उस सर्वशक्तिमानकी शान्तिमय मूर्तिका पता न पाया-परन्तु विज्ञान्विशारद सवाई जयिसहने उनकी समान एक ही मार्ग पर चलकर उन सम्पूर्ण प्रह नक्षत्रोमे पार्थिव पदार्थोंके दृश्यमे क्या देखा? गवेपणामे नियुक्त उनके हृद्यका तत्र किस सुरसे वजउठा है, इस अनन्त विश्वमय पुस्तकके प्रत्येक पत्रेमे उस अनन्त प्रेममयकी शान्ति शाखाका मुखकमल देखकर उनके हृद्यने किस तानको लेकर प्रेममाक्तिका गान गाया था? विज्ञानिवशारद सवाई जयिसह अपने वनायेहुए प्रन्थेक मुखवधमे लिखते है कि ''जगदीश्वरकी अनन्त महिमाकी जय हो" गाढ़विज्ञानी तत्त्वदिश्चयोकी भिन्न २ रूपसे दृष्टि शक्तियुक्त प्रतिमा उन महिश्वरके

अस्वर्गत्वन्गरेवन्गरेवन्गरेवन्गरेवन्गरेवन्गरेवन्गरेवन्गरेवन्गरेवन्गरेवन्गरेवन्गरेवन्गरेवन्गरेवन्गरेवन्गरेवन्गरे

अनन्त विश्वकी खोजमे अणुमात्र समर्थ होकर माने। उस ऊँची महिमाके कीर्तनमे अपनी

असामर्थ्यता स्वीकार करती है, और इसी प्रकार "उस महेशकी महान् शक्तिकी जय हो" जो सव ज्योतिपी है, जो अनन्त सौर जगत् और नक्षत्र जगत्के परिमाण कार्यमे नियक्त है, उनकी वह गवेपणा वह आलोचना मानो उन महान् शक्तिकी कीर्तिके वर्णनमें अपनी अयोग्यता दिखा रही है और वह ज्योतिया माने। उसी दृश्यको देखकर मोहित होना स्वीकार करते है। जिन महेश्वरकी अनन्त सामर्थ्य युक्त पुस्तकोके अनन्त आकाशके मध्यमे प्रवल २ यह मंडली केवल कई एक पत्रकी समान स्थित है और प्रभा करनेवाली तारकामडली भी असीम आकाशके ऑगनमे जिस अनन्त शक्तिमानके संसाररूपी राज्यके धनागारकी छोटी २ मुद्रास्वरूप है, उन्हीके पवित्र नामकी जयहो, और हम उन्हीं राजराजेश्वरके चरणोमे भक्तिके वश होकर प्रणाम करते है।

A R CE R AF R CE R AF R CE REAL STATES AND S भजन पूजन साधन हीन प्रेम भक्तिके आलिंगनसे रहित पश्चिमी प्राचीन और आजकलके विज्ञानी इस अनन्त विश्वकी खोजमे नियुक्त होकर कहीं भी उस मंडलमय देवादि देवके आविभीवको न देखसके, किन्तु प्रेमभक्तिकी छीलाक्षेत्र भारतभूमिमे, जगत्के प्रत्येक पदार्थमे, ईश्वरके आस्तित्वको माननेवाले भारतके एकमात्र जयसिंहने उस गवेषणामे नियक्त होकर भी केवल रसायनकी क्रीडाको उन्होंने अनन्त शक्तिकी अपार लीलाको देखा, वह पश्चिमी नास्तिक विज्ञानियोंके सम्बन्धमे क्या लिख गये है ? उन्होंने सबसे पहिले असीम साहसके निर्भय हो अपने यंथोंमे वर्णन किया है, ' कि जगदी इवरकी सर्व मंगलमय अनन्त राक्तिका पीछा करनेमे असमर्थ होकर ही हिपारकसने ( प्राचीन वैज्ञानिक ) निर्वोध कृपककी समान विरक्ति उत्पन्न की है, और जगदीइवरकी महान सामर्थ्यकी कल्पनाके संवन्धमे, पोठेलमी उल्लक स्वरूप है, वह कभी सत्यरूपी सूर्यके संमुख नही होसकता, रेखागणित की व्याख्या केवल महान् सृष्टिके असंपूर्ण आलेख्यकी कल्पित रेखामात्र है "। प्राचीन प्रधान २ वैज्ञानिकोके अनीरवरवादके विरुद्धमे जयसिंह जो यह अव्यर्थ वाण प्रयोग करगये है, क्यों नहीं उससे उनके साहसज्ञानकी ऊँची प्रशंसा की जाय ? जयपुरपतिने फिर लिखा है कि " इस अनन्त ज्ञानमयकी इस असीम विश्वसृष्टिके विमुग्धद्रीक सवाई जयसिह है। जिस दिन उनके हृद्यमे ज्ञानका संचार हुआ है उसी दिनसे आरंभ करके वह ज्ञान जितने दिनोतक निर्मेल होकर वढा था, उतने दिनो-तक केवल गणित विज्ञानकी आलोचनामे यह सब प्रकारसे नियुक्त थे, और उनका चित्त उसी कठोर समस्याके पूर्ण करनेमे लग रहा था। महान् विश्वसुष्टाकी सहायतासे उन्होंने इस विज्ञानके मूलमृत्र और रीतिको जानिलयौ ''।

<sup>(</sup>१) हमारी सम्पूर्ण इच्छा होने पर भी बहुतसे ग्रंथोंको प्राप्त कर तथा अन्य कई एक कारणोंसे हम जयसिहके बनायहुए वैज्ञानिक यंथ ओर गणनाकी शीतिको यहाँ लिखनेमें असमर्थ हैं, इस कारण हमको महा दु ख है, विलायतके वैज्ञानिक डाक्टर हन्टर एसियाटिकरिसचेंस, ५ वीं वालूम १०७ पृष्टमे महाराज जयासिंहके बनाये यंत्र, और अवलम्बित गणना प्रणालीके सम्बन्धमें एक प्रयन्थ लिख गये हैं, अग्रेजी भाषा जाननेवाले पाठक उसे पट्कर अपने संदेहोँको दूर कर सकते हैं, और उनको यह भी विदित होजायगा कि महाराज जयसिंह ज्योतिपशास्त्रके कितने पंडित थे।

**xcorkochroche**shochechechecheshochronronronrochoche

सवाई जयसिह केवल अनेक भाषाओं में लिसे हुए ज्योतिपशास्त्रके सवन्थके तथा गणित संवन्थके प्रंथोंको संप्रहकर और उनका अनुवाद सस्क्रतमें कर उनको वहुत परिश्रमसे पढ़कर उनकी आलोचनासे महान् पंडित होगये ये और अनेक स्थानों में मानमन्दिर स्थापनकर बहुतसी खोज करके ज्योतिपके यंत्रोंको बनाय गणनाकी रीतिको नियत कर भारतवर्षमें ज्योतिप विद्याकी महान् उन्नति करगये हैं, इतना ही नहीं कि वह केवल उन्नति करके ही शान्त हुए हो, वरन् वह विलायतके प्रधान २ ज्योतिपियोंको अपने यहां बुलाते और उनका बड़े आदरभावके साथ अधिक सम्मान करते थे। प्रासिद्ध ज्योतिपशास्त्रके बेत्ता बंगालियोंको विद्यायरको समान तथा अन्यान्य ज्योतिष्योंको भी अपनी राजधानीमें बुलाते और उनको बड़े आदरसे अपने यहां जागीरे देते थे। अब यह सरलतासे अनुमान किया जा सकता है कि भारतवर्षमें उन्हींके समयसे ज्योतिपविद्याकी अधिक उन्नति हुई और इसका प्रवल विस्तार हुआँ है।

कर्नल टाड् साहवने फिर लिखा है, कि " विज्ञान सम्यन्धी उक्त मानमन्दिर वनानेके अतिरिक्त जयसिहने यात्रियोंके निवास करनेके लिये अपने राज्यमें अनेक स्थानोपर बहुतसा धनखर्च करके अनेक धर्मशालाएँ वनवाई है '। हम इस वातकों कह सकते हैं, यद्यपि पूर्वतन देशीय राजा अपने २ राज्यमें अनेक स्थानोपर अतिथि—शाला और धर्मशाला बनाया करते थे, परन्तु सवाई जसिंहने उस रीतिके सम्मानकी रक्षाके लिये धर्मशाला इत्यादि नहीं बनाये। उनका हृदय उदार था, पराये दु:खकों देखकर वे दु:खी होते थे, उन्होंने संसारके हितके लिये इस त्रतका अवलन्दन किया था, उसी पराय दु:खसे दु:खी और हितसाधनके त्रतने ही उनको अनेक धर्मशाला ए इत्यादि बनानेमें वाध्य करदिया था।

कर्नल टाड् साहवने पहिले कहा है कि जयसिंहके साहसमें राजपूत वीरोकी संमान ज्वलन्त प्रकाश नहीं था, और वही टाड् फिर इस स्थानपर लिखते है, "कि जब हम विचार करते है कि जिस समय भारतवर्षमें अविश्वान्त युद्धकी अग्नि प्रज्वित होरही थी, और सम्राट्की सभामें क्रमानुसार पड्यवके जालका विस्तार होरहा था,

SORTO CAROCARDO AROCARDO AROCA

<sup>(</sup>१) डाक्टर डविलड हन्टर जिस समय भारतवर्षमें आये थे, उस समय उन्होंने जर्यासहके वनवाये हुए मानमंदिर तथा यंत्रादिकी परीक्षा करके जयसिहकी बुद्धिमानीकी विशेष मशंसाकी थी। वह जिस समय उज्जैनमें गये उस समय एक युवक पंडितके साथ उनकी वातचीत हुई। उस पंडितके पितामह महाराज जयसिंहके परमित्र थे, और उन्हें ''ज्योतिपरायकी उपाधि दो गई थी। जयसिंहने उन ज्योतिषरायको पाँच हजार रुपये सालकी जागीर भी दी थी। परन्तु दुर्भाग्य का विषय है कि अत्याचारी महाराष्ट्रोंके उपद्रवसे वह भूखंड एकवार ही विध्वंस होगया था। डाक्टर हन्टर उक्त युवकके साथ वातीलाप करके ज्योतिपशास्त्रमें जो वह महान् पंडित थे इसको मली भातिसे जानगये थे, और प्रकाशमें भी उनको ज्योतिपका महान् पंडित विख्यात करगये हैं टान्टर इन्टरके उज्जैनसे चलेजानेके कुछ काल पीछे अर्थात् सन् १०९२ ईसवीमें उक्त पंडितने प्राण त्याग किये थे।

\* अवपुरका इतिहास—अ० २. अ

( '८९)

\* उस पड्यंत्रसे यह अपनेको न वचासके, उस सयंकर उपद्रवके यीचमे रहकर भी यह कि राष्ट्रीविद्य साधानको ऐसी जति कराये हैं कि जब हम उसकी सोज करते है, कि साध्रविद्य, साध्राज्यका विष्यंस साध्रम, और यूप्रकेत्रकी समान हठात् महाराष्ट्र कि राष्ट्रीविद्य, साध्राज्यका विष्यंस साध्रम, और यूप्रकेत्रकी समान हठात् महाराष्ट्र के जातिके प्रवल उत्थानमे उन्होंने मंग्रंकर विपत्तिमें अपनी ही निर्धित्रतासे रक्षा को कि राष्ट्रीविद्य, साध्राज्यका पत्रचा वाको सामत पन सम्पत्ति और उत्रविद्य मनुष्य थे। यह वह भर्यो भाँतिसे जान गये थे कि मुगलराज्यका पत्रन शीव ही कारण कि जिस समय फहरसिवर्यक प्रणावा और उनके हाथ्य राज्य छीनतेका ध्यान रक्सा था, तथापि उन्होंने समान्य राज्योंने कर्रवसीयराज नहीं किया, कारण कि जिस समय फहरसिवर्यक प्रणावा और उनके हाथ्य राज्य छीनतेका ध्यान रक्सा था, तथापि उन्होंने समान्य राज्योंने महाराज जयसिह मी थे, जिस मानि तैमूरके अन्यान्य वाच्य राज्य छीनतेका ध्यान रक्सा था उस समय कईएक सामान्य राज्योंने कर्रवसीयराज साथ दिया प्रकार के लिय अवस्य ही प्राण तक तेरते गं । महारमा टाड्य साह्य वह वह मर्या साय प्रकार होती तो यह जयसिह इत्यादि अन्यान्य राज्य मनुष्य थे, इसम किचिन भी महित तो यह जयसिह स्थापि प्रकार सममानकी रहा की है। आमेरपित सावाई क्रवित्य में पर असाधारण मनुष्य थे, इसम किचिन भी महित हो। यद्यपि रज्वाई के हितहसमें पत्र अधिकारों होते, तो यह प्रविद्य साम गाइनिति हे देखते सममान्त्र थे, इसम किचिन भी महित ते मुगल विद्य के सहामाणिको वेश्वयरेके साय उपनेसिह नित्र समम राज्य तिकारों भी महित हो। वर्षा पर विद्या पर विद्य होते हित समय राज्य नित्र के स्था हो। हित हो। वर्षा पर विद्य होते हित हो। वर्षा पर विद्य होते हित हो। महित हो थे, उस समय उन्होंने अपने विद्य होते रहते थे, समय वह देशा पर वाक्ष प्रवत्त हो। हित हो। वर्ष पर विद्य होते हित हो। महित हो थे, उस समय उपने हित हो। हित हो।

यद्यपि सर्वाईसिंहने ज्योतिपशास्त्र और इतिहासकी उन्नतिका नत लिया था। परन्तु वह एक दिनको भी स्वजातिके स्वार्थकी रक्षा और आमेरके गौरव वडानेमें हतउद्योग नहीं हुए । उन्होंने सम्राट्के यहां अत्यन्त ऊँचापद पाकर सम्राट्के यहां जो अत्यन्त घृणित जिजियाकर चिरकालसे चला आता या उसको उठादेनका उद्योग किया, और इसमें उन्होंने सब प्रकारसे सफलता भी प्राप्त की, आमेरराज्यके निकट ही अत्यन्त वलवान् जाटोकी सम्प्रदाय क्रमानुसार मन्तक उठाकर आमेरराज्यमे कंटक स्वरूप होगई थी, उन नवीन वलवानोके दूमन करनेमे भी इन्होने अपनी विलक्षण नीतिज्ञता और चतुरता दिखाई । सन् १७३२ ईस्वीमे जिस समय जयसिंह फिर प्रधान शासनकर्तापदपर नियुक्त हुए, उस समय नवीन वळसे वळवान् हुए महाराष्ट्र सहार-सूर्ति धारणकर, दक्षिणसे निफले और अन्यान्य देशोको विजय करतेहुए यवनराज्यके विनाशका उपाय करनेलगे। उस समय जयसिंह अपनी चतुरतासे इस वातको भली भॉतिसे जानगये थे कि महाराष्ट्र जातिसे भारत साम्राज्यकी रक्षा होनी असंभव है, इस कारण वह शीघ्र ही उस समय अपने राज्यकी स्वार्थरक्षामे दृढ़ प्रतिज्ञ होगये। कर्नल टाड् साहबने लिखा है, कि " हम नहीं जानते कि जयसिहने महाराष्ट्रोके नेता वाजीरावके साथ किस कारणसे संवि की थी। जयसिहकी सामर्थ्य और सहायतासे ही वाजीराव मालवेमें सुवेदार हुए। देशीय सामयिक इतिहासवेत्ताने लिखा है कि " दोनों सद्धर्म अर्थात् एक ही धर्मके थे इसीसे उनमे ऐसी मित्रता उत्पन्न हुई, परन्तु हमारा ऐसा विचार है कि उक्त कारणके सिवाय अवस्य ही और कोई प्रवल कारण था अर्थात् जयसिहके इसी आचरणसे महाराष्ट्रोके साथ उनका विवाद न वढ़ा, वाजीराव जो मालवेकी स्वेदारीपर नियुक्त किये गये, इसमें खदेशीय स्पष्ट-तासे कहते है, कि महाराष्ट्रोके हिन्दुस्थानके मार्गको महाराज जयसिहने ही साफ कर-दिया है, परन्तु महाराज जयसिंहने उक्त आचरणोंसे महाराष्ट्रोके ऊपर जिस प्रकारकी प्रभुताका विस्तार किया था इससे उस समय उनके स्वामी यवनसम्राट्के पक्षमें वह विशेष उपकारी होगया था, कारण कि एकमात्र उसीसे महाराष्ट्रोके प्रवल प्रताप और देशपर अधिकार करनेका स्रोता कुछ दिनोके लिये थम गया था, परन्तु पीछे वहीं स्रोता सम्राट्की राजधानी दिल्लीतक गया और कई वर्ष पीछे सन् १०३९ ई०मे नादिरशाहने भारतपर आक्रमण किया। उस समय राजपूत वीरगण वुद्धिवलसे अपने स्वार्थकी और विशेष ध्यान देकर नादिरशाहके साथ सम्राट्के पक्षपाती होकर युद्धमें नहीं गये, कारण कि वह उस समय यह भली भाँतिसे जान गये थे कि एक

<sup>(</sup>१) टाड् साहव टीकेमें लिखते हें, "राजा जयसिंहने कहा है कि मैंने सन् १७२८ ईस्वीमें ज्योतिप गणनाकी रीति और यन्त्र वनत्ने कार्यको दोप किया, और इससे पहिले सातवर्ष तक इनकी खोजने तथा इनकी आलोचनामें लगा रहा "।

तलवारके वलसे अथवा कृट राजनीतिक द्वारा नादिरशाहके उस आक्रमणको दूर करना

पालन करनेम किचित् भी विलंब न किया, उसी समय प्रवान मंत्री कमल्दीनके

Fighte of the offerthe offerthe offerthe offerthe offerthe offerthe पास जाकर सब समाचार कह सुनाया कमरुद्दोनने तत्काल ही यह वृत्तान्त वादशाहस कहा । सम्राट्ने सुनकर कहा, "अच्छा जयसिहको सिंहासनसे उतारकर विजय-सिंहको आमरका राज्य देदिया जायगा, तव जो विजयसिंह पाँच करोड़ रुपये देंगे, और पाँच हजार अश्वरोही सेना आवश्यकता होनेपर मदत देगी, इसका जामिन कीन हैं?" मंत्रीने कहा 'में ही इसका जामिन रहा'। अपने प्रधानमंत्री हीकी वातपर विश्वास करके सम्राट्ने उसी समय विजयसिंहको आमेरका राज्य देनेके छिये सनद तयार करनेकी आज्ञा दी। सवाई जयसिहने खॉन दौरानखॉ नामक एक चतुर मुसल्मान अमीरसे 'पगड़ी बदल भाई'' अर्थात् भ्रातृसम्बन्ध स्थापन किया था । उक्त खाँसाहव वादशाहके यहाँ ऊचे पर्पर स्थित थे,जिस समय उन्होने गुप्तरीतिसे यह समा-चार सुना कि जयसिंहको सिहासनसे उतार कर विजयासिंहको आमेरके राजछत्रके नीचं वैठालनेकी तैयारी होरही है, तव उन्होंने कुपाराम नामक दृतको गुप्तभावस यह सब समाचार कहसुनाया, दूत कृपारामने तुरन्त ही यह समाचार जयसिहके पास भेज दिया । इस समय दिल्लीमे वादशाहकी सभामे कमरुदीनखा अपनी प्रवल सामर्थ्य विस्तार करनेके कारण बहुत ऊँचे पदपर पहुंच गया था। जयसिह कुपारामके दियेहए इस पत्रको पढ़कर अत्यन्त ही दुःखित हुए, फिर उन्होने अपने विश्वासी नाजिरको बुलाकर उसको वह पत्र दिया । नाजिरने पत्र पढ़कर कहा " जिस प्रकारका भयंकर काण्ड उपिथत है, उसमे किसी प्रकार भी तलवारकी सहायता नहीं ली जासकती, इसमें धन, वल यह सभी व्यर्थ जायगा, इसमें तो केवल राजनैतिक कौशलसे साम, दाम, दंड, भेद इत्यादिसे विजय होगी, और पड्यन्त्री विजयसिहके द्वारा ही यह पड़-यंत्र जाल छिन्नभिन्न होजायगा । नाजिरकी अनुमितसे जयसिहने अपने राज्यके प्रधान २ सामन्तोको दुला भेजा । नाथावत् संप्रदायके प्रधान नेता सामन्त मोहनसिंह बांसखोके सामन्त दीपसिंह चुभानी, सुवरम, पोताके सामन्त जारावरसिंह, नह्नका सामन्त हिमतसिह, झोलायके सामन्त कुरुलासेह, मोजावादके सामन्त भोजराज, और माओरुकि सामन्त फतेसिह इत्यादि सभी इक्हे हुए, जयसिह्ने उनके संमुख अपने ऊपर आनेवाली विपत्तिकी वार्ता सुनाकर कहा, कि "आपने मुझे आमरके राज्यपर अभिविक्त विया है, और मेरे भाई जो एकमात्र वसवाको पाकर ही संतुष्ट होंगये थे. नवाय कमरुद्दीन उनको जवरद्रस्तीसे आमेरराज्यका सिहासन देते है "। यह वचन सुनकर सभी सामन्तोने एक स्वरसे आमेरपति जयसिंहको धीरज वधातेहुए कहा, "कि आप कुछ भी चिन्ता न कार्रये " यादि आपने सरलभावसे यह स्थिर करलिया है कि वसवा देश विजयसिहको देदेंगे, तो हम प्रतिज्ञा करके कहते है, कि हम स्वयं ही इन समस्त उपद्रवोको शान्त करादेग "। जयसिहने तुरन्त ही सामन्तोके विश्वासके हिये विजयसिंहको वसवादेशका समस्त अधिकार देनके हिये दानपत्र वनवाकर उसे सामन्तोंको देदिया, और उन सवको प्रतिनिधि स्वरूपमे समस्त कार्य वरनेक लिये वहा । आमेरमें जब यह पचायत होगई तब सामन्त मडलीने अपना एक र मंत्री विजयसिहके पास भेजा और जो कुछ कहना था वह सभी 

कह दिया । विजयसिंहने सामन्तोके प्रतिनिवियोसे मिलकर स्पष्ट कह दिया मुझे अपने भाईको प्रतिज्ञा तथा उनकी वातका कुछ भी विश्वास नहीं है ''। परन्तु जो मनुष्य इनके पास आये थे उनमेसे " वाराकोटड़ी आमेरका " अर्थात् आमेर राजवशके वारह प्रधान २ शाखाओके नेताओने "सीताराम" नामका

करके जामिन वनकर कहा, "यदि जयसिह अपनी प्रतिज्ञासे हटजायगा तो हम सभी आपका पक्ष छेगे और हमी आपको आमरके सिंहासन पर वैठाल देगे ''।

" विजयसिंह वहुत समझाने वुझाने पर राजी हुए, सवाई जयसिंहने जो वसवाके समस्त अधिकारोका दानपत्र भेजा था उसको उन्होने प्रहण किया। विजयसिंह उसी सनद्को ठेकर अपने परम हितैपी कमरुदीनखांके पास गये और जाकर सारा वृत्तान्त कह सुनाया, यह सुनकर खाँसाहव सतुष्ट न हुए । खैर उन्होने खाँनदौरान

और कुपारामको आज्ञा दी, कि आप दोनोजने विजयसिंहके साथ जाइये, और इस पर ध्यान रखना कि यह वसवादेशके अवीश्वर पदपर स्थित होते है । आमेरके सामन्त विजयसिंहको राजीहुआ देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुए, और ऐसे उपाय करने लगे कि जिससे दोनो भ्राताओमे फिर सौहार्द् प्रेम स्थापित होजाय, सामन्तोके प्रस्तावके

अनुसार विजयसिंहने अपने भाईके साथ साक्षात् करनेसे नाही नहीं की, परन्तु उन्होंने कहा कि मै भाईसे मिलनेके लिये आमेरकी राजधानीमे नहीं जाऊँगा. आमेरके प्रधान सामन्तोकी इच्छा थी कि किसी न किसी तरह दोनो भ्राताओका

साक्षान् होजाय परन्तु विजयसिह किसी विशेष कारणसे चोमूम न गये और जयपुरसे पश्चिमको जो तीन कोश दूरीपर सागानेर नगरहै वहाँ जाकर डेरोमे रहने छगे। इस ओर जयसिह अपने सौतेले भाई विजयासिहके साथ मिलनेके लिये सामन्तोके

घरसे वाहर होग्हे थे कि इसी समय पूर्वोक्त नाजिरने आकर सबके सामने जयसिंहके निकट कहा, कि "महारानी माताने मुझे आपके पास भेजा है। उन्होंने कहा है कि "लाल-जीमे जो दोनो भाइयांका परस्पर मेळ और सद्भाव स्थापित होगा सो ऐसे आनन्ददायक हज्यको देखनेसे मुझे क्या विचत किया गया है ?" यह सुनकर महाराज जयासहने कहा, कि सामन्तासे पूछा जाय, "यदि वह महारानी माताके वचन माननेके लिये

राजी है तो माता वहाँ जासकती है "। सामन्तोने तुरन्त ही इसके उत्तरमे कह ''कि इसमें हमें कुछ आपित नहीं है, महारानी माता अवस्य ही जासकती है ''।

"मामन्तोकी आज्ञा पाकर नाजिरने वड़ी शीव्रतासे रानीके लिये पालकी सजानेकी आज्ञा दी। रानीकी अनुगामिनी अत पुरकी खियोके छिये तीनसी रथ सजाये गया । परन्तु पालकीके भीतर वृद्धा रानीके वदलेमें महावीर भट्टीसामन्त उनसन स्वय विराजमान हुए और श्रत्येक रथके भीतर व्यियोके वद्छे दो दो जने अत्यन्त विश्वासी

"शिल्ह्मोरा" अर्थात् शस्त्रधारी सैनिक सुसन्जित होकर वैठे । सामन्तगण तो पाहिले ही महाराजके साथ चले गये थे। वे इस तयारीका अनुभव स्वप्नमें भी न करसके,

(१) राजपूर्तोकी माता पुत्रको " स्नेह सूचक शब्द " लालजी " कहकर पुकारती है ।

अवस्थित कर्षिक अरे वृद्धिमान नाजिरकी ही सलाहसे यह तैयारी हुई थी। उप्रसेन और कि साधारण अस्वधारी वीरोक अतिरिक्त प्रजाम उस वातकी और किसीको भी स्वयर नहीं थी, जिस समय पालकी और तीनसी रथ महा धृमधामके साथ राजमार्गसे चलने लगे, उस समय रजवाड़ेकी प्रचलित रीतिके अनुसार राजाके सेवकोने पालकी के पीछे २ मुवर्णकी कि मुद्रा वर्पाई, सभीने मानो यह मिद्धान्त करिल्या कि इस पालकी में बहुतसी भीड जारही है, ओर उन्हीं सेवक मुद्रा वर्पाते हुए जारहे है, अतम राजमार्गमें बहुतसी भीड होने लगी, दीनदरिंद्र उन ल्ट्टीहुई मोहरोको लेकर महाराजका गुणानुवाद गाने लगे कि और साधारण प्रजा दोनो भ्राताओं सिमलनको सुनकर आनदके समुद्रमें ममहोगई।

''महाराज जयासिह और सामन्त गण यह तो पहिलेसे ही मॉगानेरमे आकर राजमाताकी बाट देख रहे थे, कि इसी बीचमे एक दृतने आकर कहा, कि रानी साहिवा सॉगानेरके महलमे चली गई है। यह समाचार पात ही महाराज जयसिह घोडे पर सवार हो महलकी ओर चले। रास्तेम ही जयसिहके साथ विजयसिंहका साक्षान हुआ। दोनो भ्राता परस्पर आलिगन करके मिले, और फिर स्नेह और प्रेम भरे वचन कहने लगे, जयसिहने विजयसिहको अत्यन्त हर्पित हो वसवा देशकी शासन सनद देकर कहा, " यदि विजयसिंह आमेरके सिहासन पर वैठनेकी अभिलापा करे तो मे प्रसन्न होकर उनको आमेरका राज्य दे दूंगा और मै वसवादेशमे ही जाकर राज्य करूगा " विजयसिहका हृदय जयसिहके इस प्रेम भरे वचन सुनकर विचलित होगया, और वह तुरन्त ही बोले, ' अब मेरी संपूर्ण आसा पूर्ण होगइ "। इस प्रकार दोनी राजधाता ओर सामन्तोमे कुछ कालतक वार्तालाप होनेके उपरान्त वे चलनेको हुए कि इसी समय महारानीकी ओरसे नाजिरने आकर कहा, कि यह सामन्त कुछ कालके लिये यदि यहांसे चले जाय तो महारानी माता यहां आकर अपने दोनो पुत्रोको देखगी, या आप ही महारानीके कमरेभे चिटिये ''। महाराज जयसिंहने यह सुनकर कहा. '' कि आप सामन्तोसे पृछिये यह जैसा कहैंगे वही हमारा मत है, यह सुनकर साम-न्तगण दोनो भाइयोको महारानीके आनेके छिये कहकर आप सव वहाँसे दूसरे कमेरेभ चले गये। कुछ कालके पीछे जयसिंह उठकर जिस कमरेमे महारानी थी उसीमेको जानेके लिये विजयसिंहके साथ चले । कमरेके द्वारपर एक पहरेदार खोजा खड़ा था, जयसिंहने अपनी कमरसे तलवार निकाल ली, और विचारा कि माताके निकट जानेमें शस्त्रका क्या प्रयोजन है इस छिये तलवारको पहेरदारको देदिया, विजयसिंहने भाईका अनुकरण किया, इसके पीछे नाज़िरने कमरेका द्वार खोला । विजयासिह उसके भीतर गये परन्तु माताके स्तेहालिगनके वद्छेम विराट्काय भट्टीसामन्त उपसेनके प्रवल आक्रमणमे फंसगये । उप्रसेनने उसी समय विजयसिंहके हाथ पैर वॉधकर उन्हें पालकींके भीतर डालिंद्या, पालकी जिस भावसे सॉगानेरमे आई थी उसी भावसे आमेरकी राजधानीकी ओरको चली, सभीने जाना कि वृद्धारानी महल्से एक घटेके उपरान्त जयसिहकें पास समाचार आया सिंह वदी होकर किलेमें आगये । कुछ कालके उपरान्त जयसिंह सामन्तगणोके

साथ मिले, परन्तु जयसिंहको इकला ही अख्रधारियोके साथ आताहुआ देखकर सभीने इधर उधर देखकर पृष्ठा, विजयसिंह कहाँ है ? उसी समय जयसिंहने उत्तर दिया " मेरे पेटमे है"। हम दोनो ही विशनसिहके पुत्र है उनमे मै वड़ा हूँ यदि आपकी यह इच्छा हो कि वही आमेरका राज्य करेगे तो आप मुझे मारकर मेरे पेटसे उन्हे निकालिये। केवल आपहोके लिये मै विश्वासघाती हुआ हूँ । विजयसिह अवदय ही आपके और मेरे श्वुओको आमेरमे बुलाते और उसी कारणसे आपका विनाश होजाता ''। इनके यह वचन सुनकर सभी सामन्त मंडली विस्मित होगई; परन्त अन्य कोई उपाय न देखकर सब चुपचाप उस स्थानसे चल दिये, साँगानेरके बाहर यवन सम्राट्की छ. हजार अधारोहो सेना विजयसिहके आनेकी वाट देख रही थी, त्रधानमत्री कमरुद्दोनुखाने उस सेनाको विजयसिंहकी सहायताके छिये भेजा था। विजयसिंहके आनेमे विलम्ब हुआ देखकर उस सेनाके नेताने पूछा " विजयसिंह कहाँ हे १ जयसिहने उत्तर दिया, " तुम्है इसके पूछनेका कुछ अधिकार नहीं है, तुम अपने २ स्थानको चले जाओ, नहीं तो मै तुम्हारे सभी अश्वोको छीन लूगा " सेना कुछ उपाय न देखकर छोट गई और इस प्रकारसे विजयसिंह वन्दी होगैये"।

इतिहासवेत्ता टाड् साह्य उपरोक्त घटनाओको वर्णन करके अंतमे लिखते है: कि "आमेरराज ज्योतिपाँके एकसौ नौ गुणोके आदर्श स्वरूप यही एक गुण है। ( जो न्यायमत गुणोके वद्छेमे अगुण कहा गया है ) इस सम्बन्धमे नीतिवेत्ताने किसी प्रकारके मन्तव्यको क्यो नहीं प्रकाशित किया<sup>9</sup> परन्त कोई भी नहीं मान सकता, कि विशेष चतुरताके साथ इन कार्योंको पूर्ण किया था, और ऐसे स्थानमें "चाल" अर्थात् चतुरता ही प्रवान उपाय स्वह्नप थी, और यह जयसिंह भी नाज़िरकी बुद्धिको भलीभाँतिसे जानते थे। प्रकाशमे एकमात्र नाज़िर ही इस पड्यंत्रजालके प्रधान सृष्टिकर्ता थे। विशेष करके इस प्रकारके घटना स्थलमे पड्यंत्रका विस्तार करना न्यायसंगत है, कारण कि प्रवल सामर्थ्यवान प्रधान मंत्रीकी सहायतासे विजयसिह शीवतासे अथवा विलम्बसे अपने भ्राताको सिहासनसे अलग करते। विजयसिहके भाग्यमे क्या होगा,यह नहीं जाना गया"। इस स्थानपर हमे केवल इतना ही कहना है, कि महात्मा टाड् साहवने जय सिहके "एकमी नी गुणोके" शब्दके अर्थको भट्टी भाँतिसे नहीं विचारा । एकसा ना गुणोसे युक्त सनुत्य इस संसारमे कोई उत्पन्न नही हुआ, और न उत्पन्न होसकता है, यह कल्पना करनी भी असंभव है। दूसरे पक्षमे एकसी नौ गुण कभी भिन्न नहीं होसकते। इस स्थानपर "गुण" शब्दका प्रकृत अर्थ गुणपिरचायक कार्य है । सर्वाई जयसिह जिन कई प्रधान २ गुणोसे विभूषित थे, उन गुणोके परिचायक एकसा ना प्रधान कार्योको लेकर "एकसी नी गुण जयसिहका" नामक अंथमे लिखा गया है, यदि टाड

इस अर्थको विचार कर उक्त प्रथसे कईएक घटनाओंको उद्धृत करते तो एक २ घटनाका

<sup>(</sup> १ ) टाट् साहवन अपने टीकेमें लिखा है कि " मैन इन गुणोंका आवेकल अनुवाद किया हैं। " हम भी इस बातको कहते हैं कि हमने भी इन सव अशीका अविकल अनुवाद किया है ।

(५९६) क राजस्थान इतिहास-भाग २ क विशेष विश

अधिकार किया था, कर्नल टाड् साहव इसका वर्णन नीचे करगये है। इस वर्णनमे राजपृत  र् १९७) जातिके चरित्र और विशेष करके सवाई जयसिहके चरित्र पर्णक्ष्मस्य वर्णन हिल्ले के है। उन्होंने कहा है "कि जिस समय महाराज जयसिह आमेरके सिहासन पर विराज-THE PROPRESENTATION OF THE PROPRESENTATION OF मान हुए। उस समय आमेर देवसा और वसाऊ यह तीनो परगने उनके अविकारमे थे । इन्ही तीनोके समूहका नाम आमेर राज्य था । राज्यके पश्चिम प्रान्तके देश सम्राट्के अविकारमे थे, और इनका मिलान अजमेरके साथ होगया था । जेखावाटी राज्य आमेरराज्यसे हुआ था, इस समय उस शखावाटीके राज्यका अग आमेर राज्यसे अविक वढाहुआ था। वह जेखावाटो राज्य निम्नलिखित प्रकारसे चार सीमाओं में वधा था, दक्षिणमे चातस् नामका राज दुर्ग था पश्चिममे साभरकी झील पश्चिमोत्तरमे पूर्वमे देउसा और वसाऊदेश था। कोटरिवन्द अर्थात् वारह प्रधान सामन्त वंश नमय इस परिभित्त भूमिके अधिकारी थे, उसका परिमाण अत्यन्त सामान्यथा । "देवती नामक क्षुद्र और अत्यन्त प्राचीन राज्यकी राजधानीका नाम राजोर

था। वडगूजर जातिके राजा उसका शासन करते थे। कछवाहे जिस प्रकारसे रामचन्द्र के वंशधर क़ुशसे उत्पन्न थे । वडगूजर जाति भी उसी प्रकार रामचन्द्रके वशधर लवसे उत्पन्न है। यह वड्गूजर जाति यवन सम्राट् वंशमे कन्यादान करना अत्यन्त घृणित और अपमानसूचक वात समझते थे इसिंछये यह किसी प्रकारभी सम्राट् वशको अपनी कन्या तथा वहन नहीं देते थे, उसी सूत्रसे उन्होने जातिमे तथा राजन्तोमे विशेष मान सम्मान और प्रसिद्धि प्राप्त की थी, जिस समय कछवाहे राजाने यवन सम्राट्के वंशमे कन्या देकर अपने वंशको कलिकत किया था और इस कार्यमे अर्गनेको अंतभे पद और मानसे युक्त जाना उस समय बङ्गूजर जातिने स्वजातीय क्षियोके सतीत्वकी रक्षाके लिये इन्हें जलतीहुई अग्निमें डालकर भस्मीभून कर दिया था, इससे जातीय कविने उनकी अक्षय कीर्तिकी वड़ी प्रशंसा की है। जिस समय महाराज जयसिंह सम्राट्के प्रतिनिधि म्वक्त्रसे देशपर नियुक्त थे उम समय उक्त देवती राज्यके वडगूजर जातिके अधिपति अपनी सेनाके साथ गंगाजीके निकट अनुपराहरमे सम्राट्की सेनाके आधीनमे थे, वङ्गूजरपति जिस समय उन अनुपग्रहरमे उपरोक्त कार्यमे लग रहे थे, उस समय वह अपने अनुजका देवतीके राज्यका भार निर्विन्नतासे दे सकते थे। वडग्जरपतिने एक समय वनमे ज्रुकरका शिकार करनेका विचार किया, और शीव्रतासे जानेके लिये भाजन करनेका अवीर होगय, इनकी भौजाई देवरकी इतनी व्याकुछता देखकर मुँह चढाकर बोछी, आप इतने अवीर क्यो होरहे है, एसा जाना जाता है कि आप जयसिहके साथ समर क्रकं उनके हृद्यमें भाला मारनेके लिये जारहे है "। यह वात बङ्ग्जरवीरके हृद्यने छग गई । हमारे पाठकोको स्मरण होगा, कि कठवाहे राजवशके आदिपुरुप दृछेगवन नरवरमे निकलकर इस देशमे सबसे पहिले बङ्गूजरोंके अधिकारी द्योसा नामक न्थानपर अधिकार किया था, यद्यपि स्त्रीने ताना मारकर कहा था, परन्तु बङगृजरके भ्रानान उस वातको दूसरी और लेजाकर प्रतिज्ञा करी, कि में इष्ट देवनाका नाम लेकर सौराध खाता हूँ, कि आपके हाथसे भोजन प्रहण करनेके पहिले ही नयसिंहके ৼ৾ৼৼ৽য়য়ড়ঢ়য়৾৻ড়ঢ়য়ড়ড়য়য়ড়ঢ়য়ড়ড়য়য়ড়ঢ়য়ড়ড়য়য়ড়ঢ়য়ড়ড়য়য়ড়ঢ়য়ড়ড়য় ৼ कटाहुआ शिर देखकर नेत्रोसे ऑसू वर्षाने छेंग, मोहनसिहको इस प्रकारसे रोताहुआ देखकर जयसिहको स्मरण हुआ कि इन सबमे प्रधान सामन्तने ही मुझे बदला छेनेमे वित्र किया था यह अवज्य ही राजद्रोही और विश्वामवानी है, इस लिये उन्होंने कुछ कालके पीछे मोहनसिहका तिरस्कार करतेहुए कहा, "जब मेर प्राणनाशके लिये भाला फेका गया था, तव तो किसीके नेत्रोम एक बूद भी ऑसू नही आये! यह कहकर जीव ही चोमू देशको राज्यमे मिलाकर मोहनसिंहको राज्यसे निकालदिया, मोहनसिंह इस प्रकारसे आमेरसे निकाले जाकर उदयपुरके महाराणाकी शरणम गय । और जयतिहन इस प्रकारसे वड़गूजरोके हाथसे देवती और राजोर देवापर अविकार करके उसे अपने राज्यकी सीमामे मिलालिया। वह देश इस समय माचेरी नामसे विस्यात हैं ? ?। टाड् साह्वने फिर लिखा है, " कि जयसिहके चिरित्रदोषोमे मे एक दोष यह वडा भारी था कि वह मिंद्रा पीते थे। वह किम प्रकारकी मिंद्रा पीते थे मधुसंजात मदिरा अथवा चावलकी मिंदराको पिया करते थे, आमेरके प्रवाहमूलक इतिहासमे इसको प्रकाशित नहीं किया गया। परन्तु टाडु साहवने लिग्वा है कि वदापि जयसिहके चरित्रोमे अनेक दोष थे तथापि उस समयमे अपनी जातिमे वह एक अन्यन्त ही प्रशंसनीय मनुष्य थे, उनका नाम चिरकाल तक इतिहासम रहेगा यह वात भविष्यद्वाणोकी समान है। सर्वाई जयसिहके शासनके पहिले आमेरका राजमहल जो मानसिहका बनाया हुआ थाः वह नवीन राजधानीकी वस्तीकी अपेक्षा अनेकाश श्रीहीन था। मिर्जा राजा जयिसहने उस महलमे कई एक कमरे वनवाये थे, परन्तु वह भी राजमहलके लिये उपयुक्त न थे इसीसे जयसिहने उसीसे लगाकर ऐसा एक मनोहर और श्रीमान महल वन वाया कि जिसको देखकर नेत्रोको आनंद प्राप्त हो, संवन् १७८२ सन् १७२८ ईसवी में सवाई जयसिहने जयपुर नामकी नवीन राजधानी स्थापित की, जयपुरके देशी इति-

हाससे जाना जाता है कि इस समय राजामह सवाई जयसिहके मुसाहव पद्पर नियुक्त थे, कुपाराम जयपुरके द्तस्वरूपसे दिल्लीमे थे, और वुधसिंह कुम्भानी दक्षिणमे सम्राट्के डिरोमे दृतरूपसे नियत थे, यह सभी विख्यात और ऊँची श्रेणीके थे । जवपुरके नगरका

महाराज जयसिंह राजनीति, शासननीति, और समाजनीति तथा शास्त्रके विचार मे भी महान् पडित थे । इसका प्रमाण देनेकी कुछ आवक्यकता नहीं है । रजवाडेमे कन्यांके विवाहके समयमे और श्राद्ध इत्यादिकार्यामे राजपृतोके यहाँ

वर्तमान विवरण हम पीछे यथास्थान वणन करेंगे।

<sup>(</sup>१) इतिहासवैत्ता अपने टीकेमे लिखते हैं "कि राजोर एक अत्यन्त प्राचीन देश गिना जाता था,और इस स्थानमें बटगृजर जाति बहुत पुरुषोसे वास करती आई है।चदकवि इस जाति की चीरताके सम्बन्धमें वडी प्रशंसा करगये हैं। इसने पृथ्वीराजके समय विशेष प्रसिद्धि प्राप्त की थीं"।

<sup>(</sup>२) मिर्जा राजा जयसिंहने इस स्थानपर तीन महल बनावाये थे, महाराज जयसिंहने उनकी न तोड़कर उसीके वरावरमे नया महल वनवा दिया-हिन्दूराजा प्वपुरुपोकी कीर्तिको लोप करनेकी अनिलापा नहीं करते थे, इसीसे जयीसहने प्राचीन महलोंको नहीं नुटवाया।

अंग्रीता में त्रितं निर्मात निर्मात निर्मात निर्मात निर्मात निर्मात निर्मात निर्मात निर्मात निर्माण कर्मात निर्माण कर्माल कर्मात निर्माण कर्माण कर्माल कर कर्माल कर्माल कर्माल कर्माल कर्माल कर्माल कर

टाड् साह्य छिखते है, "िक उक्त घटनाके तीन दिन पीछ सवाई जयिसहने सम्पूर्ण सामन्तोको सभामे बुलाकर सबके सामने इस वृत्तान्तको कहा" कि "अब शीघ ही देवती पर अधिकार करना कर्तव्य है, मे यह वीड़ा रखता हूँ आपमेसे जिस वीरकी अभिलापाहो वह इसे उठाकर देवतीके साथ युद्ध करनेको जाय "। आमेरके प्रधान सामन्त चौमूपति मोहनसिहने जयसिहको सावधान करके कहा कि देवतीके विरुद्ध युद्ध करना महाविपत्तिदायक है, कारण कि बङ्गूजरपति सम्राट्की सभामे माननीय मनुष्य है, विशेष करके वह अपनी सेनाको साथ लिये सम्राट्के आधीनमें है "। आमेरके प्रधान २ सामन्तोके इस वचनसे अन्यान्य सामन्त भी भयभीत होगये, और किसीने भी साहसमे भरकर उस विपत्तिजनक युद्धका वीडा न उठाया, इस प्रकारसे एक महीना बीत गया। देवतीके साथ फिर युद्ध करनेका विचार उपस्थित हुआ, परन्तु सामन्तोमेसे कोई भी अपने प्रधाननेता मोहनसिहकी सम्मति उल्लंघन करनेको सहमत न हुए। इस कार्यभे किसीको भी आगे हुआ न देखकर अंतमे डेढ़सी भूमि अधिकारियोंके अधिपति वनवीर पोता फतेहसिहने उस बोडेको उठाया,यह देखकर महाराज जयसिहने शीव्र ही फतेसिहके आधीनमे पाँच हजार अश्वारोही सेनाको इकट्टा होनेकी आज्ञा दी। फतेसिहने सेना साथ छे देवतीकी ओर जाकर सुना, कि वड़गूजर राज्यके भ्राता राजोरको छोडकर गंगोर नामक परव (मेला) पर चले गये है, कारण इन्होने उसी ओरको प्रस्थान िकिया, और वहाँ पहुँच कर एक दूतके हाथ कहला भेजा कि सावधान । वीर पोता फतेसिहका अभिवादन पहुँचे, मे निकट आ पहुचा हूं । युवक वड्गूजर इस समयमे पर्वोत्सवके उत्सवमे महामतवाले होरहे थे। दृतने आकर उसके हाथमे पत्र दिया, पत्रको पढते हो उसने आज्ञा दी कि इस दृतका बिर काट डालो, परन्तु जयपुरकी सेनाने शीब्र ही सेवको राज्यके भ्राताको वंदी करके उसके अन्य सब साथियोको खंड २ सहित वडगुजर कर दिया । राजोरकी रानी उक्त चौमूके कछवाहे सामन्तकी वहिन थी वह प्रसवकी पीड़ासे जिस समय सृतिकागारमे गई थी उसी समय फतेसिहकी सेनाने राजौरपर आक्रमण करके उसको अपने अधिकारमें करितया, प्रसववेदनासे कातर हुई राजोरकी रानीने नेत्रोमे ऑसू भरकर विजयी फतेसिहसे कहा, "भ्रातः । मेरे इस गर्भमे स्थित वालकके प्राणकी रक्षा करना ''। परन्तु इतना कहते ही अकस्मात् उसकी

स्मरण होगया कि एकमात्र मेरे ही आक्षेपके वचनोसे राजोरके भाग्यमे आज यह कालरात्रि उपस्थित हुई है, इस कारण उसने मनही मनमे कहा कि झगड़ेको बढ़ानेके ित्ये मुझे अब जीवन धारनेका क्या प्रयोजन हैं?'' रानीने उसी समय अपने सुकुमार हृद्यपर तलवार मारकर प्राण त्याग दिये। पराजित और निहत बङ्ग्जरनेताके कटे हुए मस्तकको एक कपड़े मे वॉवकर विजयी जयपुरी वीरगण जयशब्दसे पृथ्वीको

कपायमान करते अंतम जयपुरमे आ पहुँचे, जयसिंहने सभामे वैठकर अपने जीवन नारांके अभिलापी उस टढ़प्रतिज्ञ वड़गूजर राजभ्रातांके कटे मसकको लानेकी आज्ञा दी:

मत्तक सभामे छाया गया आमेरके सबमे प्रधान सामन्त मोहनसिंह अपने आत्मीयका 

करके परम सुन्दर उज्ज्वल यज्ञशाला वनवाई थो, और उस यज्ञशालाके स्तम और अपरकी लत चॉदीसे मद्वाई थी। परन्तु दु.त्वका विषय है कि जयसिहके भ्रष्ट वज्ञधर मृत जगत्सिहने उस चाँदीके पत्रको लुड़ा लिया, और जयसिहने जिन प्रथोको वड़े परिश्रम और धनव्ययसे सम्रह किया था तथा जो मंथ विज्ञानके परिचयस्वरूप थे, उन सबको दो भागोमे विभक्त कर उनका एक अग जयपुरकी एक साधारण वेद्याको देदिया।

सवाई जयसिहके सम्बन्धमे शेपमे टाइ साहवने कहा है कि संवत् १७५९ सन् १७४३ ईस्वी मे चौवालीस वर्षतक राज्य करेक अंतमे महाराज जयसिहने प्राण त्याग किये, उनकी तीन विवाहिता रानी और कितनी ही उपपितनया उनके शबके साथ सती हुई, अधिक क्या कहै उनके साथ ही साथ उनके प्रिय विज्ञानका भी लोप होगया "।

समस्त रजवाड़ेके इतिहासमे सवाई महाराज जयसिहके राज्यका अन्याय और सवकी अपेक्षा उज्ज्वलनासे प्रकाश पारहा है और यह चिरकालतक कीर्तत रहेगा भी; राजपूत राजाओं के राज्यके समयमे केवल रणभेरीकी भयकर व्विन, रणटंकार, भैरवनाद, तलवारोकी झनकार, कमानोका गगनभेदी हुँकार और वीरोकी जयव्विन ही सुनाई देती थी, परन्तु सवाई जयसिहके राज्यमे इन सबके अतिरिक्त, समाजमे शान्तिमूलक विधान लहरी, जातिके उन्नित सृचक अनुष्ठान, विज्ञानकी प्रकाशमान ज्योति, काव्यकी मधुरवाणी, इतिहासकी स्तिग्ध आभा और जातीय गौरवकी प्रचड प्रभा विराजमान थी। ऐसे राज्यकी कौन भूल सकता है?।

## तृतीय अध्याय ३.



दूसरे पुत्र माधोसिहका आमरपर राज्य करनेक लिये उद्योग करना—मेवाडके राणाका ईश्वरी सिंहके पास दृत नेजना—उसका महान् विपत्तिमें पडना—ईश्वरी सिंहका मठाराष्ट्र नेताका आश्रय लेना—आमरका सिंहासन लेकर राणाके साथ ईश्वरीसिंहका युद्ध होना—ईश्वरीसिंहकी विजय—कोटा और वूंटीकी विजयके समयमें ईश्वरीसिंहका महाराष्ट्र नेताओकी सहायता लेना—अपने भानजे माथोसिंहको आमरके सिंहासन पर वैठानेके लिये राणाकी फिर युद्धके लिये तैयारी—उनका हुलकर का आश्रय लेना—ईश्वरीसिंहका विप खाकर प्राण नारा—माधोसिंहका आमरपर अभिपेक—उदीयमान जाटजातिका विशेष विवरण—जाटा जका आमरराज्यपर सेना चलाना—आमरकी सेनाके साथ जाटोका संप्राम—माचेरीके सामन्तका पुनः स्वत्वलाम—माधोसिंहका प्राण त्याग—पृथ्वीसिंह—उनकी मृत्यु—प्रतापसिंह—माधोसिंहकी विधवा पटरानीकी फीरोजपर कृपा—माचेरीके सामन्तोकी स्वाधीनता— पुश्चियालीरामके पड्यत्रजालका विस्तार—फीरोजका प्राण नाश—पटरानीकी मृत्यु—महाराष्ट्रोंके साथ मतान्तर—प्रतापसिंहका राज्यभार ग्रहण करना—उनका तुगाक समरमें जयलाभ—पाटनके समरमें शोचनीय घटना—प्रतापसिंह राज्यभार ग्रहण करना—उनका तुगाक समरमें जयलाभ—पाटनके समरमें शोचनीय घटना—प्रतापसिंह राज्यभार ग्रहण करना—उनका तुगाक समरमें जयलाभ—पाटनके समरमें शोचनीय घटना—प्रतापसिंह राज्यभार विद्यन्य सहाराष्ट्र इत्यादिके द्वारा जयपुरपर आक्रमण—प्रतापसिंहकी मृत्यु-

धन खर्च होता था। और वहतसे इस अधिक धनके भयसे छोटी २ कन्याओको सृतिकागारमे ही मारडालते थे, और वहुतसी िश्रयां इसी लिया आत्महत्या करके प्राण त्याग देती थीं । जब महाराज जयसिंहने देखा कि इससे तो समाजका महा अनिष्ट होरहा है, तव उन्होने रजवाडेमे और समस्त राजपूत जातिमे ऐसा प्रवंध करिदया कि जिससे विवाह और श्राद्धके समयमे खर्च कम पढ़े। इस विपयमे उन्होंने वहतेरे नियम नियत करादेये, और उन नियमोंको अपने राज्यमे प्रचलित करादिया था । हमारे पाठकोने राजस्थानके प्रथम काण्डमे इसका विस्तारित विवरण पढा होगा, इसीसे हम यहाँ पर फिर उसका लिखना आवस्यक नहीं समझते । इसमें कुछ भी सदेह नहीं कि एकमात्र इस समाज सशोधक कार्यसे ही जयसिहकी कीर्तिके गौरवका सूर्य सर्वदा तीक्ष्णतासे चमकता रहेगा। टाड् साहव लिखते है, " कि इस महापुरुपने अमाज सम्बन्धी जो अनुष्ठान किये थे, उनके तत्त्वका अनुष्ठान करना अत्यन्त प्रया-जनीय है । महाराज जयसिंह भी हिन्दुओं की समान सभी जातिके ऊपर द्यावान थे। क्या त्राह्मण क्या मुसल्मान, क्या जैन सभीको समान भावसे देखते थे। जैनि-योको ज्ञानशिक्षाम श्रेष्ठ जानकर जयसिह उनके उत्पर अत्यन्त अनुप्रह करते थे। ऐसाभी प्रगट होता है कि जयिमहने जेनियोंके इतिहास और धर्मके संवन्धमे स्वय शिक्षा प्राप्त की थी। विद्याधर नामका जो मनुष्य उनके वैज्ञानिक तत्त्वकी आलोचनाम सत्रमे अप्रणी था, और उसीके प्रभाववलसे जयपुर राजधानीकी मृष्टि हुई, वह जैन धर्मावलम्बी विख्यात है। विद्याथर सुप्रसिद्ध सिद्धराज जयसिहके प्रधानमत्री और गुरूनहरवालाके विख्यात पडित टेमाचायके वशवर थे।

सवाई जयसिहने एक समय अश्वमेध यज्ञ करनेकी अनिलापा की । कर्नल टाइ जयसिहके पक्षंम इनकी इस अभिलापाकों ऊची अभिलापा वतागये है। उन्होंने लिखा है, "पाडुवशीय जन्मेजयसे लेकर कन्नीजके नेप राजा जयचँदतक जिनर ने अवश्वमेध यज्ञ किया था उन सभीका नाश होगया है, इस यज्ञका प्रकृत उद्येश यह था कि समस्त राजाओं में प्रधानता प्राप्तहों । यद्यिप महाराज जयसिह दिल्लीके वाद्याहके यहाँ प्रवल सामण्येवाले थे, यद्यिप वह यज्ञके लिये उत्सर्ग किये वोडको निर्विन्नतासे गंगांक किनारे तक स्वेच्छानुसार विचरण करा सकते थे, कोई भी राजा उनके उस वोडके पकड़िका साहस नहीं करता, परन्तु यदि उनकी वह अश्वावली मक्श्रेत्रकी और जाती तो निश्चय ही राठोर राजा उसको पकड़कर अश्वशालों सखलेते, अथवा वह अश्व चम्चलके किनारे जाता तो हाडाजानीय राजा निश्चय ही अपने जीवन और सिहामनको विपत्तिमें डालकर भी उस वोडको पकड़ते । सवाई जयसिहने वहुतसा यन सर्च

<sup>(</sup>१) टाट महोदयन अपने टीकेमे लिखा है, कि जयसिंहने बहुत परिश्रम तथा अन तर्च करके राजपूतानेके भिअर राजवर्गेक प्राचीन इतिहासको संग्रह किया था; राजवाली और राजतरिंगी नामनी प्राचीन कारिका सम्रह की थी, इसके अतिरिक्त मूळ और अनुवादित प्रथ भी उन्होंने सम्रह किये थे। यदि हम उननी त्रोज करते तो सबका पना लगमकता था, विदेशप रहे विज्ञानिक प्रथोंके प्रकाश करनेसे विज्ञानके अनेक उपकार होते "।

కింగి లంగి లంగి లెక్కాల కాగా లేగిన లేగిన లేగిన కాగే లెక్కాల లేగిన లేగిన లేగిన లేగిన తాగిన తాగిని తా नहीं दी, इस कारण उन्हीं राणाका वंश आजतक भारतवर्षमें ऊँचा न्थान पारहा है, जिस समय उक्त तीनो राजवंशोका संधिवंधन हुआ था उस समयके पहिछेमे यवन सम्राट्के वशमे कन्या देनेके समयसे मारवाड और आमरके राजवंशके साथ मेवाड़के राणावंशकी आदान प्रवानकी रीति एकवार ही दूर होगई थी । इस नवीन सविवंधनके समयसे फिर उक्त तीनो राजवंशोमे आदान प्रदानकी रीति प्रचितत होजाय इस कारण सर्वाई जयसिंहने इस समय राणाकी कुमारीका पाणिग्रहण किया था। परन्तु विवाहके पहिले ऐसे नियम किये गये कि मारवाड़पिन वा आमेरराज मेवाड़की जिस राजकुमारीका पाणियहण करे उस कुमारीके गर्भमे यदि पुत्र उत्पन्न हो या मारवाड़ वा आमरराजके औरससे अन्य किसी न्वीके गर्भसे पुत्र उत्पन्न हो, और वह पुत्र वड़ा हो तथा राणाकी कन्याका पुत्र छोटा हो तो चिरप्रचित रातिके अनुसार जो ज्येष्ठ पुत्रको ही राज्य प्राप्तिका अधिकार होना उचिन है उमे उद्यवनकर राणाकी बेटीके पुत्रको ही राज्यसिहासन दिया जायगा। और यदि राजनीदनीके गर्भसे कन्याका जन्महो तो वह कन्या कदापि यवनसम्राट्क वंशमे नही दीजायगी । सवाई जयसिह और मारवाड़राजने इम विचारमे अपनी सन्मित दी । जयसिंहने जिस राजनंदिनीके साथ पाणित्रहण किया था, उसके नर्भसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उस पुत्रका नाम माधोसिह रक्त्या गया, जयिसहने अपनी जीवित अवस्थामे ही पुत्रके मान सम्मानकी रक्षांकं लिये माथोसिहके मामा राणा समामसिहकी सम्मितिसे आमेर राज्यके आवीन टोक, रामपुरा, फागी, और मालपुरा नामके चार परगने कुमार माथोसिहको देविय । और इयर अपने दौहित्रको संप्रामसिंहने मेवाडके आधीन रामपुरा भानपुरा नामके दोनो देश देदिये । इन देशोंकी आय ८४ लाख रुपये थी। ईश्वरीसिह पिताके ज्येष्ठ पुत्र होनेके कारग राजसिहासनपर विठे, प्रथम पाँच वर्षतक किसीने भी माधोंसिहके पक्षका समर्थन न नहीं किया । पाँच वर्षमे ही राज्यशासनमे अयोग्यता दिखाकर ईश्वरसिंह सामन्तोके अग्रियपात्र होगये । इनके आचरणसे असंतुष्ट हो आमेरके सामन्तोने वहुतसे पड्यत्र किये, और इनको सिहासनसे उतारकर माधोसिहको आमेरके सिहासनपा राजतिलक करनेकी अभिलापा की। कुमार माबोसिह अवतक संतुष्ट होकर अपने पिता और मामाकी दी हुई सम्पत्तिको भोग रहे थे उन्होंने अमसे भी पितांक सिहानन श्राप्तिकी इच्छा नही की, और राणाने भी माघोसिहंके सिटासन प्राप्तिक ढिये विशेष चेष्टा नहीं की परन्तु माथोसिह और उनके मामा जगत्सिहके निकट मित्रयोके द्वारा उपरोक्त प्रस्तावके उपस्थित होते ही ईश्वरीसिहके भाग्यपतनके द्वार खुलनेकी तैयारी होने लगी। मेबाडपति राणा जगत्तिहरे आमेरपति ईश्वरीसिंहरे पास दृतके द्वारा कहला भेजा, "कि सर्वाई जयसिंह अगतिसहने आमेरपित ईश्वरीसिह के पास दृतक द्वारी कहला पाना के होनेपर भी हमारा भरते समय यह प्रतिज्ञा करगये है, कि अन्य पुत्रीके अवस्थाम वहे होनेपर भी हमारा भानजा मावासिह ही आमेरकी राजगहीपर विदेशा। इस कारण आप मावोसिंहको ि सिहासन देविजिये ' । यह ममाचार मुनते ही ईश्वरीसिहके मसकपर  notice the office the

सर्वगुणसम्पन्न महाराज जयसिहके परलोक चलेजानेपर उनके ज्येष्ठ पुत्र ईश्वरी-सिंह जयपुरके सिंहासन पर अभिपिक्त हुए । इस समयमे जयपुरका राज्य केवल रजवाड़ेमे ही नहीं वरन सारे भारतवर्षमें एक प्रवल वलशाली राज्य गिना जाता था, सर्वत्र कछवाहोकी सेनाका वीरस्वरूपसे सम्मान हो रहा था। इस समय जयपुर राज्यकी सीमा यथार्थरूपसे नियत थी । राजकोप धन रत्नोसे पारेपूर्ण था, मत्रीसमाजमे राजनीति चतुर प्राचीन सदस्य नियुक्त थे-और सेना भी संप्राम विद्यामे संपूर्णरूपसे दक्ष और चतुर थीं। ईश्वरीसिह अपने पिताके ज्येष्ठ पुत्र थे, इससे वही सिहासनपर विराजमान हुए। इनके राज्यमे कईवर्प तक कोई विशेष एतिहासिक घटना नहीं हुई । यह सन् १७४७ ईस्वीमे अपनी सेना साथ लेकर दुर्रानियोके साथ युद्ध करनेके लिये सतलजनद्विके किनारे गये। इतिहाससे जानाजाता है कि उस समरमे उन्होंने विशेष भोरुता दिखाई, और वह जिस पक्षमे नियक्त थे उसी पक्षके प्रधान सेनापति कमरुद्दीनखाँके रणक्षेत्रमे मारे जाने पर वह अपनी सेना लेकर भाग आये । यद्यपि यह जानाजाता है कि उनका वह भागना एक राजनैतिक उद्देश्य था"। परन्तु उनके भागनेसे उनकी रानी अत्यन्त ही अप्रसन्न हुई । वीरवशीय वीरपतिके कापुरुषोकी भाँति संप्रामभूमिसे भाग आनेसे ऐसी कीनसी

सर्वगुणमंडित असाधारण मनुष्य सर्वाई जयसिहके औरससे जन्म लेकर ईश्वरीसिह अपने पिताके नामकी रक्षा करनेमे उपयुक्तगुणोसे विभूपित न हुए।उन्हे यद्यपि सिहासन पर स्थितहो अपने शासनसे प्रजाको प्रसन्न करनेका अवसर मिला, परन्तु **जनका हृद्य क्षत्रियतेजसे तथा पूर्ण साहस और प्रवल राजनीतिसे परिपूर्ण नहीथा। इसी** लिये उन्होने शीव ही अपने भाग्यमे कालरात्रि वलाली।

राजपूत वीरवाला है जो स्वामीके इस आचरणसे क्रोधित न होगी?

पाठकोन मेवाडके इतिहासके तेरहवे और चौदहवे अध्यायमे पढा होगा कि जिस समय दिहीके प्रवल सम्राट्वंशके विरुद्ध मेवाड़ मारवाड़ और आमेर इन तीना राज्योके सामर्थ्यवान् तीनो राजाओने एकत्र मिलकर परस्पर दृढ स्वि की थी,उसी समयसे तीनो राजवञ्ञामे परस्पर वैवाहिक सवन्य भी स्थिर होगया था। उस संधिका यह फल हुआ कि वादशाहके उन दुर्दिनामे मारवाडपातिने जिस प्रकार गुजरातके समस्त देशोपर अधिकार करके उन्हें अपनी राजधानीमें मिलालिया, दूसरी ओर आमेरराज्यके सवाई जयासिहने भी इसी प्रकारसे आमेरके चारोओरके देशोपर अपना अविकार करित्या, और उसी समयमे उन्होंने शेखावाटीके अधीश्वरको कर देनेके छिये राजी कर छिया, यदि उस समय जाटजाति नवीन वलसे वलवान होकर अपनी उन्नति कर सकती तो उस समय आमेरराज्यकी सीमाका सामर हृदसे यमुनातक विस्तार होजाता। एक ओर तो इस सधिका फल जिस प्रकारमे मगलदायक हुआ, दूसरे पक्षमे उस वैवाहिक संवन्ध वंधनते अत्यन्त विपेता फल उत्पन्न किया । आमर और मारवाङ्का राजवंश दिल्लोंके यवन सम्राट् वंशमे कन्या देकर पवित्र आर्य रक्तको क्लंकित करता आया था। समस्त भारतवर्षमे एकमात्र मेवाड्के राणावदाने प्राणान्ततक भी यवनसम्राट्को अपनी कन्या

त्रिक्ष्य क्षेत्र क्ष

माधोसिंह क्षत्रियोचित ग्णोसे विभूपित थे। साहस, वारता, नीतिज्ञता, उच्च अभिलापा और एकामता इत्यादिके वलसे उन्होंने जीव ही सामन्त और प्रजाके प्रति असाधारण शासन करें उनके चित्तको आकर्षित करिलया । ईइवरी-सिहके शासन समयमे आमेरका राज्य जिस प्रकार कान्तिहीन होगया या. माबोसिहके सिहासन पर अभिपिक्त होते ही राज्यमे फिर उसी प्रकारसे कान्तिक प्रकाशके प्रवेलक्षण दिखाई देने छगे। यद्यपि माधोसिहको महाराष्ट्रनेता हुछकरकी सहायतासे पिताका सिहासन मिळा था, यद्यपि उन्होने राजपूतजातिकी अवज्य प्रतिपाल्य अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करनेके छिये हुछकरको चौरासी छाख रुपयेकी सम्पत्ति दी, परन्तु इस वातको वह भली भॉतिसे जानगये थे, कि महाष्ट्र जातिका विना दमन किये अथवा उसे रजवाडेसे विना निकालेहए किसी प्रकार भी हमारा मगल नही होसकता। माथा-सिहने अपनी वीरता और नीतिज्ञताका वल गीत्र ही प्रकाशित करदिया। उन्होने किसी प्रकारसे भी महाराष्ट्र नेताओको आमेर राज्यपर आक्रमण न करने दिया, कर्नल टाड़ साहव लिखते हैं कि " यदि इस समय उदीय मान जाट जातिके प्रति माधोसिह कुछ भी हस्ताक्षेप न करते, यदि उनका जीवन और कुछ कालतक स्थायी रहता तो अवदय ही वे राठौरोके साथ मिलकर महाराष्ट्रीकी शासनशक्तिको चूर्ण करसकते थे। परन्तु उनके प्रतिवासी शत्रुओने समस्त करपनाये व्यर्थ करदी। यद्यिप जाट जातिके इतिहासमे इस समय सब विदित है, परन्तु यह जाति किस प्रकार सामान्यकृपक अवस्थांस अर्द्धशताव्दीमे एक प्रवल जातिरूपसे मस्तक उठानेमे समर्थ हुई थी, उसका वर्णन करना इस स्थानपर असंगत होगा। भारतमे जितने अंग्रेज सेनापति नियुक्त थे, उनमे सर्वश्रेष्ठ वीर सेनापति अप्रेजीने अपनी फीजको रणक्षेत्रमे चलाया था; परन्तु उस जाट जातिने उस वाहिनोका उहेश निष्फल करिद्या "।

भारतवर्षमे जाट जातिकी उन्नतिके सम्बन्धमे कर्नल टाड् साहव लिखते है, कि "जाटजाति जिस प्रधान जट जातिकी जाखा थी उसका वर्णन इस पुस्तकमे अनेक स्थानोभे हुआ है। यद्यपि वह एक समय भारतवर्षमे छत्तीस राजवशोमे अन्यतरहृषसे सम्मान पाकर अतमे अवनतिके मुखमे पतित हुई थी, परन्तु उसने एक दिनको भी जातिकी स्वाधीनताकी आशाको न छोडा, जाटजातिमे

% ক্রমিক ক্রমিক

बदनासिहने पहिले ही वेर नामक स्थानमे एक किला बनाकर अपने तीसरे पुत्र प्रतापको है दे दिया, और अतमे अपने बड़े पुत्र सूर्यमहको समस्त अधिकार दे दिया "।

" पूर्वपुरुपोने जिस कल्पना जालका विम्तारकर म्वजातिकी उन्नति करनेका विचार किया था, सूर्यमह उस कल्पनाको कार्यमे परिणत करनेके लिये वलविकम साहस इलादि सभी गुणोसे विभूपित थे। सूर्यमहने पिताके पद्पर म्थित हो सबसे पहिले भरतपुर नामक म्थान (जो स्थान पीछे जाटजातिकी विस्यात राजवानीस्पसे गिना गया और आजकल भी उसी अवस्थामे है) के अविनायक अपने आत्मीय व्यमाको युद्धमे परास्त कर भरतपुर पर अपना अविकार करलिया "।

संवत् १८२० सन् १७६७ ईम्बो मे सृयमहने एसा साहस और ऊँची आभिलापा प्राप्त की, कि उसने यवन सम्राट्की राजवानी दिहीतक हे हटने का विचार किया, परन्तु उसका वह मनोर्थ पूर्ण न होसका, जिस समय यह शिकार खेलने में लग रहा था उस समय विल्लोचों के दलने आकर इसपर भयंकर आक्रमण किया, और उसके प्राणोका भी नाश किया। सूर्यमहके औरससे जवाहरिसह रतनिसह, नवलिसह, नाहरिसह और रणजीतिसह नामवाले पाँच पुत्र उत्पन्न हुए, इसके अतिरिक्त सूर्यमह एक समय शिकार खेलनेको गये थे। वहाँ मार्गमे इनको हरदेववक्य नामवाला एक सुकुमार बालक मिटा था, इन्होंने उसको भी पुत्रक्तपसे प्रहण कर पालन किया था। उक्त पाँच पुत्रोमे से पहिला और दूसरा पुत्र कुर्मीजातिको विवाहिता स्लोके गर्भसे उत्पन्न हुआ था। तीसरा पुत्र मालिनके गर्भसे उत्पन्न हुआ, और अन्यान्य दो पुत्र स्वजातीय जाटिक्रयोंके गर्भसे उत्पन्न थे।

सूर्यमहकी मृत्युके पीछे जिस समय जवाहिरसिंह पिताके पर्नपर अभिपिक्त हुए उस समयमे ही माधोसिहके शिरपर आमेरका राजमुक्ट शोभायमान हुआ । जवाहिर- सिहने सिहासनपर वेठते ही माधोसिहके साथ शत्रुता की । उस शत्रुताका पहिला उद्देश तो यह था कि जिससे माधोसिह महाराष्ट्रोको परास्त न करसके, और दूसरा उद्देश वह था, कि माधोसिह जयपुरके अधीन माचेरीके सामन्तको निकाल कर उस दिशपर अपना अधिकार करले । माचेरीके सामन्तके पक्षका समर्थन करे । सन् ११८२ हिजरीमे जवाहिरसिंह आमेरपितके निकट वारम्वार प्रार्थना करने लगे, कि कामा नामक देश उनको दियाजाय, परन्तु आमेरराज माधोसिहने उस प्रार्थना पर कुछ भी ध्यान विद्या । तव जवाहिरसिंह आमेरपितके साथ युद्ध करनेकी इच्छास अवसरकी खोज करता हुआ शीव्र ही जाटसेनाको सजाय गर्वमे भर जयपुर राज्यसे होकर पवित्र प्रार्थना अन्य राजाके राज्यमे होजाकर अन्यत्र जानेकी इच्छा करे तो पहिले उस राजा- पराजा अन्य राजाके राज्यमे होजाकर अन्यत्र जानेकी इच्छा करे तो पहिले उस राजा- को समाचार देकर उसकी अनुमति लेनेके लिये प्रार्थना करनी होती है । परन्तु जवा- हिरसिहने इस समय इस नियमकी भी रक्षा न की, उन्होंने आमेरराजके प्रति अवज्ञा प्रकाश कर विना ही आज्ञा लिये जयपुरसे पुष्करको गमन किया । जिस है

*Ͻϯ*ϒϿ*Ϭϯ*ϔϨ*Ϭϯ*ϒϿ*Ϭϯ*ϒϿ*ͼϯ*ϒϿ*ͼϯ*ϒϿ*ͼϯ*ϒϿ*ͼϯ*ϒϿ*ͼϯ*ϒϿ*ͼϯ*ϒϿ*ͼϯ*ϒϿ*ͼϯ*ϒϿ*ͼϯ*ϒ जिस वीरपुरुपने सबसे पहिले अपने जातीय कृपिकार्य (हलचलाने)को न छोडकर अपने THE THE THE THE THE THE THE THE THE को पीडित करनेवालोके विरुद्ध तलवार चलानेके लिये जाटजातिको उत्तेजित किया था, उसका नाम चूडामणि था। औरंगज़ेवके उत्तराधिकारियोको राज्यके निमित्त जातीय जनोके साथ भयंकर युद्धमे लिप्त होते और सभीको रुविरकी नदी वहाते हुए देख इस सुअवसरपर जो जाट सम्राट्के आधीनमे थून और सिनसीनी नामक ग्राममे खेती करते थे, उन्होंने उन प्रामोमे छोटे२ किलांका बनाना प्रारंभ करदिया, और वह शीव ही कजाक, अर्थात् तस्करनामसे प्रख्यात हो गये। वह इस उपाधिको धारण करनेमे किंचित् भी लिजात न हुए, कारण कि उन्होंने शीघ ही दिल्लीके सम्राट् फर्रुखिसयरके महलतक को लूटनेका साहस किया था, इस समय सैयदके दोनो भ्राता दिल्लीकी राजसभामे सबके ऊपर अपना अधिकार चलाते थे, जब उन्होंने देखा कि इस समय जाट बहुत शिर उठा रहे है तब उन्होंने इनके दुमन करनेके लिये आमेरराज सर्वाई जयसिहसे कहा, जयसिंहने उस आज्ञाको पालन करनेके लिये शीव ही सेना माथले गून और सिनसीनी को जा घरा। परन्तु अंतमे जाटोने अंग्रेजोके साथ युद्ध करके असीम साहसके साथ वीरता और पराक्रम दिखाकर किलकी रक्षा की थी, वह लोग उनके इस प्रथम उत्थानके समय उसी प्रकार भयंकर विक्रमके साथ उन छोटे २ महीकी दीवारोके किलोकी रक्षा करनेमे समर्थ हुए । आमेरराज जयसिंह क्रमानुसार एक वर्षतक उनके किलेको घरकर でできるが विशेष चेष्टा करके भी किसी प्रकार उसपर अधिकार न करमके, अतमे हताजही क्लिकेको छोड़कर चलेआये "। ''इस घटनाके कुछ काल पींछ चूड़ामाणिके छोटे भ्राता बदनिसंह जो जाटभूमिके आधे भागके अधिकारी थे, अनेक उपद्रवोके करनेसे चूडामणिके द्वारा वदी होकर कई वर्पतक उसी अवस्थामे रहे, अंतमे आमरराज जयसिहके मन्यस्थ होनेपर और कईएक भूमिहार जाटोको सम्मतिसे चूडामणिने अपने किनष्ट भाता वदनसिंहको छोड दिया। वदनसिंह छूटते ही जयपुरमे जा पहुँचा और थूनपर अधिकार करनेके लिये जयसिंहको आज्ञादी, जयसिहने तुरन्तही वद्नसिहके कहनेसे अपनी सेना साथ है जाटोकी भूमिपर जाकर धनके किलेको घरीलया। जाटपति चूडामणिने पहिलेहीकी तरह प्रवल पराक्रमके साथ छ महीन तक अपनी रक्षा की, और अतमे अपनेको हीनवल देखकर अपने पुत्र मोहनसिहको साथ छे किछेसे भाग गया। आमेरराजने इस प्रकारसे युनके किछेपर अविकार किया, ओर वदनसिंहको जाटजातिके अवीदनरह्रपसे डीगनामक स्थानपर

ं कर्नल टाइ फिर लिखते है कि वदनसिंह अने क सतान उत्पन्न हुई, इनमें हैं मर्यमल, शोभाराम, प्रतापसिंह और वोरनारायण नामके चारपुत्रोंने अपने वाहुवलसे हिंदी विशेष यश प्राप्त किया । वदनसिंहने अपने पूर्ण शासनमें दिल्लीके वादशाहके अधि- हिंदी विशेष यश प्राप्त किया । वदनसिंहने अपने पूर्ण शासनमें दिल्लीके वादशाहके अधि- हिंदी अपना अधिकार करके वहाँ अपना आधिपल जमाया; हिंदी के कितने ही देशोपर अपना अधिकार करके वहाँ अपना आधिपल जमाया; हिंदी के कितने ही देशोपर अपना अधिकार करके वहाँ अपना आधिपल जमाया; हिंदी के कितने ही देशोपर अपना अधिकार करके वहाँ अपना आधिपल जमाया; हिंदी कितने कि कितने ही देशोपर अपना अधिकार करके वहाँ अपना आधिपल जमाया;

अभिषिक्त कर यह घोषणापत्र प्रकाशित किया कि यह डींग इसी प्रकारमें अन्य कारणोसे

भविष्यत्मे विशेष प्रसिद्धि प्राप्त करेगा "।

श्री श्री । अंग्रेजसेनापित लार्ड लेकने इनके विमद्ध भरतपुर पर आक्रमण किया, इन हिं प्राप्त की । अंग्रेजसेनापित लार्ड लेकने इनके विमद्ध भरतपुर पर आक्रमण किया, इन हिं प्राप्त की । अंग्रेजसेनापित लार्ड लेकने इनके विमद्ध भरतपुर पर आक्रमण किया, इन हिं भारतके इतिहासमें इनकी प्रशंसा भलीभांतिने हुई है और अंग्रेज सेनापित भी उस हिं प्रतापको देखकर अत्यन्त आश्रयमें होगया था। रणजीतासहने सन् १८२५ ईस्वीमें अपने श्री प्राण त्याग किये। रणधीरसिंह, वलदेवसिंह, हरदेवसिंह और लक्ष्मणसिंह नामवाल रणजी- हिं तके चार पुत्र थे, इनमें रणधीरसिंह पिताके सिहासन पर विराजमान हुए। पीले रणधीरसिंह के किए प्राप्त सिहा- हिं रणधीरसिंह के किए प्राप्त सिहा- हिं रणधीरसिंह के किल होने संरक्षक होने से रणधीरके छोटे पुत्र भरतपुरके सिहा- हिं सिवप विराजमान हुए। अंग्रेजोकी सेनाने उनको भगानेके लिये फिर वंड समारोहके हिं साथ भरतपुर पर आक्रमण किया, और वहुत समय तक किलेको बेरकर अतमे हिं साथ भरतपुर पर आक्रमण किया, और वहुत समय तक किलेको बेरकर अतमे हिं साथ भरतपुर पर आक्रमण किया, और वहुत समय तक किलेको बेरकर अतमे हिं साथ भरतपुर पर आक्रमण किया, और वहुत समय तक किलेको बेरकर अतमे हिं साथ भरतपुर पर आक्रमण किया, और वहुत समय तक किलेको बेरकर अतमे हिं साथ भरतपुर पर आक्रमण किया, और वहुत समय तक किलेको बेरकर अतमे हिं साथ भरतपुर पर आक्रमण किया, और वहुत समय तक किलेको बेरकर अतमे हिं सारी धनसम्पत्तिको लूट लिया "।

अव आमेरके इतिहासका अनुसरणकरते हैं, कर्नल टाइ जाटजातिके वृत्तान्तको वर्णन कर अंतमें लिखते हैं कि " जार नेताके साथ आमेर राज्यका उक्त समर ही माचेरी देशके परिणाममे सम्पूर्ण स्वाधीनता शाप्तिका प्रत्यक्ष मृत्रकरण था, यह कई-एक वातोसे जाना जाता है। नरूका संप्रदायके प्रतापसिंह आमेरराजके अधीनमे माचेरीके सामन्त पदपर प्रतिष्टितथे, किसी बड़े अपराधसे आमेरपति माधोसिहने प्रतापसिहको निकालकर माचेरीको अपने हस्तगत करिलया था । प्रताप निकाले जाकर जाटराज जवाहिरसिहकी शरणमे गये, उन्होने इनको आश्रय देकर उनके पदोचित सम्मानकी रक्षाके लिये अपने राज्यमे थोड़ीसी जमीन देदी । माचेरीके निकालेहुए सामन्त प्रताप-सिहके कार्याध्यक्ष पद्पर ख़ुसहाछोराम नामका एक मनुष्य नियुक्त हुआ और जयपुर द्रवारमे दूतके पद्पर नद्राम नामका एक मनुष्य नियुक्त हुआ । प्रतापके निकछते ही इन दोनोने उसके साथ जाटभूमिमे आश्रय लिया । यद्यपि प्रतापिसह खुसहार्छाराम और नंदराम जाटपतिकी कृपादृष्टिसे निर्वित्र होकर भरतपुरमे रहते थे, और जाटराजकी दी हुई पृथ्वीसे अपना जीवन व्यतीत करते थे, परन्तु इनके हृदयमे उस समय भी जातीयगर्व इतना प्रकाशमान था, कि वह स्वजातिक सम्मानकी रक्षाके लिये सर्वदा उत्कंठित रहते थे, ओर स्वजातिके अपमानसे वह अपना हो अपमान जानते थे, यहाँतक कि जिस समय जाटपीत जवाहिरासिह अपनी सेना साथ लेकर आमेरसे पुष्करको जा रहे थे;उस समय उन्होंने जवाहिरासिहके इस गर्वित आचरणसे अपना अधिक अपमान माना और वह शीव्र ही जाटराजका आश्रय और भूवृत्तिकी ओर अवज्ञा प्रकाश करके फिर जातिक सम्मानकी रक्षाके लिये आमेरको चलेगय। जिस दिन आमेरकी सेनाके साथ जाटोकी सेनाका चोर युद्ध उपस्थित हुआ था, प्रतापिसह उसी दिन अपनी सेना साथ छे आमेरपतिकी ओर जाकर जाटोकी सेनाका नाश करने छगे। युद्धेम जाटराज परास्त होगया। प्रतापसिहको आमर पतिने वड़े सम्मानके साथ प्रहण किया। यद्यपि आमरपति उक्त समरके पाच चार दिन वाद तक जीवित रहे थे, परन्तु उन्होने प्रतापसिहको स्वजाति वा वात्सल्य और राज्यभक्ति देखकर उन्हे क्षमा किया, और उनका पूर्व-

समय जवाहिरसिंह पुष्कर तीर्थंपर गये चस समय उस तीर्थंमे मारवाइपति हुआ । यदापि जवाहिरसिंह जाटजातिसे उत्पन्न थे, उनके और वो भारता हुआ । यदापि जवाहिरसिंह जाटजातिसे उत्पन्न थे, तथापि सूर्यवंशिधारी मारवाइ जि हुआ । यदापि जवाहिरसिंह जाटजातिसे उत्पन्न थे, तथापि सूर्यवंशिधारी मारवाइ जी । इस समय अमोरेश्वर मार्थोसिंह स्वावस्वाभे थे, उनके और वो भारता हरसहाय और पुज्रसहाय उनकी आज्ञासे राजकार्य करते थे, जिस समय उन दोनो भारताओंने यह सुना कि जवाहिरसिंह अहंकारमे भरकर बिना हमारी आज्ञा िव्यं वैयुप्रराज्यसे अंतर गुरुसहाय उनकी आज्ञासे राजकार्य करते थे, जिस समय उन दोनो भारताओंने यह सुना कि जवाहिरसिंह अहंकारमे भरकर बिना हमारी आज्ञा विव्यं वैयुप्रराज्यसे अंतर गुरुसहाय उनकी आज्ञासे राजकार्य करते थे, जिस समय उन दोनो भारताओंने यह सुना कि जवाहिरसिंह अहंकारमे भरकर बिना हमारी उज्ञाह विव्यं है, तो दोनो भारत्योने यह समाचार मार्थोसिंहने कहा और पूंडा कि इस समय वन्या करना उचित है ? यह सुनकर मार्थोसिंहने कहा विद्वं ति तो सामन्ताण सेना मतिहत उनपर आक्रमण करके उन्हे उचित दंउ हे "। अतः तुरन्त ही मार्थोसिंह आज्ञाहारा कार्य कियागवा । जवाहिरसिंह भी बरनेवाळा मतुष्य नहीं था, वह मार्थोसिंह के प्रयार कुछ भी ध्यान न देकर वह पहिल्हीसे तरह पुष्करसे जयपुरको चला, जातिहते इस आवरणसे निमामका उपयुक्त कारण उपस्थित होग्या इस कारण आसरेक सम्पण्ण सामन्त्रो होत्र हो साथासिंह अवपर कुछ भी ध्यान न देकर वह पहिल्हीस्त तरह पुष्कर से जयपुरको चला, जातिहत्ते इस आवरणसे निमामका उपयुक्त कारण उपस्थित होग्या इस कारण आसरेक सम्पण्ण सामन्त्रो होत्र हो साथासिंह अवपर कुछ भी ध्यान न देकर वह पहिल्हीस्त तरह पुष्करसे जयपुरको चला, विवार मार्गा कारण करके वीर जवाहिरसिंह परलेक चेळातेनार उनके छोटे भारता ति स्वार कर पहिल्हा के एक गोरवामिक साथ उद्ध करनेक छोटे भारता ति परन्त करायो है, कि स्वार कर विवार साथा होता हो साथासिंह वि साथा कर सुज करायो है, कि स्वर करायो होता हो साथासिंह कहा कि हम्स मंत्रोक वर्ले अतर हम्ले हैं। वाह्यातिक एक विवार कर सुज के हारोसिंह कर सुज कारो विवार कर सुज के हारोसिंह वह सुत करायो हम्ले हें। वह सुत करायो हम्ले हें सुत करायो हम्ले हम्ले हिया परित कर सुत के प्रत विवार कर के प्राण लेकि साथा हम्ले हम्ले हम्ले हम्ले हम्ले हिया । त्रास्त हम कारण अतर सुत हम सुत हम हम सुत हम हम हम सुत हम

%er one of or the order of the

THE PREMIETALE THE PREMIETALE PROPRIETATION OF THE PROPRIETATION OF THE

राजरानी और राज्यके ऊपर पृरा आविपत्य रखता था। कमानुसार नौ वर्षतक आमेरका राज्य घृणितभावसे चला, नौ वर्षके उपरान्त आमेरपित पृथ्वीसिह घोड़ेपरसे गिरकर परलोकवासी हुण,परन्तु उस समय सर्वसाधारणके हृद्यमे इस प्रकारका प्रवलसन्देह उपरिथत हुआ कि पटरानीने अपने पुत्र प्रतापिसहको राज्यपर चठालनेकी अभिलापासेही पृथ्वी सिहको विप देकर मरवाडाला है। यद्यपि यह रानी मृत माधोसिहकी पटरानी थी, परन्तु पृथ्वीसिहकी मृत्युसे जिनके स्वार्थके सिद्ध होनेकी संभावना थी उनको अविभाविका पद्पर नियुक्त करनेसे सामान्य बुद्धिका भी अपमान किया गया था। पृथ्वीसिह यद्यपि राजकार्यको नही जानते थे, यद्यपि वह पटरानीकी जासनश्रंखलाको दृर नहीं करसके परन्तु उन्होंने उस अज्ञान अवस्थामे ही बीकानेर और कृष्णगढ़की राजकुमारियों-का पाणिग्रहण किया था। कृष्णगढ़की राजनंदिनीके गर्भसे पृथ्वीसिके औरससे मानसिंह नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ, वह शिशु मानसिह दहुत दिनोतक आमेर राजवंशके कंटकस्वरूप थे, पिताके मरजाने पर इनकी माता गुप्तभावसे इनको कृष्णगढ़ नानाके यहाँ भेज देती परन्तु उसने देखा कि यह वहाँ भी निर्विन्नतासे न रह सकेगा इस कारण इनको अपने साथ लेकर वह सिधियाके डरोमे चली गई, और उसी दिनसे यह सेधियाके ग्वालियोके द्वारा पालेगैये "।

पृथ्वीसिहके अकालमे ही स्वर्गवास होनेपर आमेरके स्ने सिहासनपर सरलतासे पटरानीके 'यारे पुत्र प्रतापसिंह बैठे । खुशहालीराम इस समय राजाकी उपाधि प्राप्तकर तथा आमेरके प्रधान अमात्य पद्पर नियुक्त थे, उन्होंने अभिपेकके समयमें भलीभांतिसे सहायता की। राजा खुसहालीराम प्रधान मत्रीपदको पाकर राज्यमें धीरे २ अपनी प्रवलताका विस्तार करता था, वह इस सुअवसरको पाकर क्रमकमसे अपने शत्रु फीरोजकी शासन शक्तिको एकवार ही लोप करनेके लिये विशेष चेष्टा करने लगा। वास्तवमे राजा खुसहालीराम अपना वह गुप्त मनोरथ पूर्ण करनेके लिये जिन २ उपायोको करता था उन्ही उपायोसे उसके पूर्वतन प्रभु माचेरीके सामन्तको सम्पूर्ण स्वाधीनताका सुअवसर उपस्थित करित्या। प्रतापसिहके अभिपेकके समयमे आमेरके समस्त सामन्त यथानियम महलमे उपस्थित थे, केवल उक्त माचेरीके सामन्त उनमें नहीं थे, ऐसा विदित होता है कि राजा खुसहालीरामने फीरोज़की सामर्थ्य लोप करनेकी इच्छासे विशेष चेष्टा करके राज्यमें विप्लव उपस्थित कर दिया था, और उसने उक्त सामन्तको गुनभावसे अनुरोध किया था, ित वह इसीसे अभिषेककी सभामें नहीं आये। दूसरे पक्षमे धनके अभावसे जिससे प्रजामे कष्ट उपस्थित हो, इस अभिप्रायसे उक्त राजमत्रीने गुनभावसे राज्यके जिमीदारोको यह अनुरोध कर भेजा, कि जिससे

<sup>(</sup>१) कर्नल टाड् साहव लिखते हैं कि "इनके भाग्यमे दो या तीन वार आमेरके सिंहासनकी माप्तिका अवसर मिला सेन्धियांक साथमे रहकर अंग्रेज रोसिडेण्टने सन् १८१२ई०की २१ वीं मार्चको इण्डिया गवर्नमेण्टको जो पत्र लिखा था उसे देखे। सन् १८२० ई०मे जयपुरके सामन्त जिस समय राजा जगत्(सिटके आचरणासे कुपित हुए थे उससमय तथा उक्तराजाकी मृत्युके समयमे मानसिंहको सिंहासन प्राप्ति होनेकी संभावना थी।

अधिकारी माचेरी देश फिर देदिया।" प्रतापसिहके इस आचरणसे वद्यपि आश्रय दाता जाठोके साथ उनका युद्ध होताहुआ देखकर किसीर ने उनको अकृतज्ञकी उपाधि दी थी, परन्तु इस वातको हम कहसकते है कि स्वजाति वात्सल्य उनके हृदयमे इतना प्रवल था कि स्वजातिके अपमानसे वह अपना ही अपमान हुआ जानते थे, तथापि जन्मभूमिके उपयुक्त पुत्रके कर्तव्य पालनके लिये उन्होंने अकृतज्ञकी धारणकरनेपर भी दु.ख न माना। प्रतापसिहका ऐसा आचरण स्वजाति वात्सल्यका उज्जल निदर्शन है।

सत्रह वर्षतक राज्य करके माधोसिह उदरामयरोगसे उपरोक्त युद्धेक चारिदन उपरान्त परलोकवासी हुए। विजातीय राजनीतिज्ञ टाडु साहव लिखते है, ''यिद् माधोसिह कुछ कालतक और जीवित रहते तो जो इस विपमय युद्धके पीछे आमेरक सिहासनपर विराजमान हुए थे और उनको अनिष्ट फल भोगने पड़े, वह यथाशक्ति उस समरके जोचनीय फलको अवस्य ही दूरकर सकते थे, परन्तु उनके पुत्रकी शैशव अवस्था थी इस हेतु राजमे राजाके न होनेसे उनके उस मृत्यू समयसे कछवाहे राज्यके जासनकी सामर्थ्य एकवार ही क्षीण होनेलगी । उन्होंने कई नगर वनाये थे, इनमेसे सबसे श्रेष्ठ रजवाड़ेमे वाणिज्यका प्रधान स्थान रणयंभोरके प्रसिद्ध किलेके निकट अपने नामसे माधोपुर नामका एक रमणीक नगर स्थापन किया। उन्होंने ज्योतिप विद्यामे पारदर्शी अपने स्वर्गीयपिता सर्वाई जयसिंहके गुणोमेसे एक पर भी अधिकार नहीं किया। उनके राज्यके समयमें जयपुरमे अनेक देशोसे इतने पंडित आया थे कि जिससे पवित्र वाराणसीके पंडितोका गौरव भी प्रभाहीन होगया था ''।

माधोसिहके औरससे दोनो रानियोक गर्भसे पृथ्वीसिह और प्रतापसिह नामके दो पुत्र उत्पन्न हुए । माधोसिहके स्वर्ग चले जानेपर, व्यवहारोको न जाननेवाले कुमार पृथ्वीसिह जयपुरके सिहासनपर विराजमान हुए। पृथ्वीसिहकी माता छोटी रानी और प्रतापसिहकी माता पटरानी थी । इस कारण प्रतापकी याता ही पृथ्वीसिहके अभाविकास्वरूपसे राज्य करने छर्गा । साधु टाङ् साहव लिखते है. चन्द्रावतवंशमे उत्पन्न पटरानी शमुत्वके चलानेकी अभिलापिणी तथा दृढप्रतिज्ञ स्त्री थी, परन्तु वह फीरोजनामक महावतको उपपीत पद्पर वरण करके अस्त्रन्त कलकित हुई । रानीने फीरोजको राजसभाके सदम्यपद्पर नियुक्त किया इससे समस्त सामन्त विरक्तहो राजधानी छोडकर अपने अपने अधिकारी देशोका चले गये और वहीं रहने छगे। रानी उन सामन्तोकी सहायता न छेगी यह विचार कर धनके छोभी विख्यात महाराष्ट्रीने अन्याजीके आधीनमे एक वेतनभोगी सेना नियक्त की, और उसके द्वारा राजस्वका सम्रह किया। इस समय आरतराम नामका एक मनुष्य आमेरके दीवान वा प्रधान मंत्रीपद्पर नियुक्त या और खुशहाछीराम वारा जो परिणाममे आमेरकी राजनैतिक रगभूमिमे प्रस्थान हुआ था, वह उसी मंत्री समाजम नियक्त था, यदापि यह अति उची श्रेणीमा नीति जाननेवाला था, परन्तु भीरोजके प्रमुत्व और प्रवछताने इसको भी एकवार ही सामर्थ्यहीन करिया । फीरोज

न देखकर माचेरीके अधिनायकने अपने सहयोगी खुसहाछीरामके साथ परामर्शकर दूसरा उपाय शोचा, मधुर सभापण, शीतिभरे बचन तथा सौजन्यना दिख़ाकर सबसे पिहले फीरोज़का विश्वासपात्र वनकर मित्र होनेकी चेष्टा करनेलगा, शीत्र ही उसकी वह चेष्टा मफल होगई। फीरोज़ने रावराजाको अपना परम मित्र जाननेम कुछ भी संदेह न रक्खा। रावराजाने इस प्रकारसे फीरोज़को अपने हस्तगत कर शीत्र ही विप देकर उसके प्राण लेलिये, कॉटा निकल गया, इसके उपरान्त माचेरीके अवीध्रर गवराजाने खुसहालीरामके साथ मिलकर आमरके शासनकार्यका भार लिया।

फीरोज़की मृत्युके कुछ ही समयके उपरान्त हतभागिनी पटरानीने भी अपने प्राण त्याग दिये। प्रतापिसहकी अवस्था इस समय बहुत थोड़ी थी, इस कारण वह विना दूसरो- की सहायताके राजकार्य नहीं करसकते थे। माचेरीके रावराजा और राजा खुसहालीराम यद्यपि पिहलेसे ही दोनो एक मत होकर एक कार्यको साधन कर अर्थान् अपने २ स्वार्थके लिये राजनैतिक रंगभूमिमे चातुरीजालका विस्तार करते आये थे, परन्तु देगो ही उच्चशासनकी सामर्थ्यके लालची होनेसे शीव्र ही महाविपत्तिमे पडे, खुसहाली-रामकी प्रार्थनासे शीव्र ही विख्यात योधाहमदानीखाँके आधीनमे एक सम्राट्की सेना आमेरमे आयी, क्रमसे राज्यमे भयंकर आत्मविश्रह उपस्थित होता हुआ दिखाई दिया। वादशाहकी सेनाको आमेरसे भगानेके लिये अतमे एक पश्चेन महाराष्ट्रोके साथ संधि करनेका विचार किया। एकदिन संधि होगई, दूसरे दिन दिन फिर वह संधि तोड़ दीगई। इस प्रकारसे कुछ समयतक राज्यमे महा अशानित अत्याचार और रुधिर बहुता रहा, जब प्रतापिसह समर्थ होगये तब उन्होंने राज्य अपने हाथमे लिया। महाराज प्रतापिसहने राज्यभारको अपने हाथमे लेकर समल विपत्तियों को छिन्नीमन्न करिनेशा इद प्रतिज्ञा की।

इस समय अत्याचारी महाराष्ट्रोने भारतके प्रत्येक प्रान्तमे भयकर अत्याचार करने आरंभ करिये थे, उनके इस उपद्रव और अत्याचारोसे समस्त भारतवर्ष कंपाय- प्रिमान होगया था। महाराष्ट्रोने रजवाडेके राज्योपर भी वारम्वार आक्रमण करके वहाँकी प्रसम्त थन सम्पत्ति छट छी थी, आमेरपित प्रतापसिहने सिहासन पर वैठते ही असीम साहसके साथ अपनी नीतिज्ञता दिखानी प्रारंभ की। वह इस वातको भछी जिं भांतिसे जानगये कि यह महाराष्ट्र किसी भातिसे भी पंगपाछको विव्यस नहीं कर प्रस्केगे, परन्तु किसी प्रकार आमेर राज्यका नहीं वरन् अव समस्त रजवाडेका मगछ भी नहीं है। इस समय सन् (१७८७ ईसवी) में मारवाडके सिहासन पर महाराज विजयसिह विराजमानथे, प्रतापसिहने मारवाडराजके पास एक दृतके हाथ पत्र छिखकर भेज दिया—" यह भयंकर अत्याचारी महाराष्ट्र हमारे प्रति शत्रुस्वरूप अत्यन्त हृदय- भेदी अत्याचारोसे हमे पीडित कर रहे हे इस कारण उनको दमन करना हमारा परम कर्त्तव्य है, और उन शत्रुऑको दमन करनेके छिये सभी राजपृत राजा, मिलकर युद्धमें कि कर्त्तव्य है, और उन शत्रुऑको दमन करनेके छिये सभी राजपृत राजा, मिलकर युद्धमें कि कर्तव्य है, और उन शत्रुऑको दमन करनेक छिये सभी राजपृत राजा, मिलकर युद्धमें कि कर्तव्य है, और उन शत्रुऑको दमन करनेक छिये सभी राजपृत राजा, मिलकर युद्धमें कि कर्तव्य है, और उन शत्रुऑको दमन करनेक छिये सभी राजपृत राजा, मिलकर युद्धमें कि कर्तव्य है, और उन शत्रु ऑक्र क्रिकेट कि छिये सभी राजपृत राजा, मिलकर युद्धमें कि कर्तव्य है, और उन शत्रु ऑक्र है करने छिये सभी राजपृत राजा, मिलकर युद्धमें क्र कर्तव्य है।

इस समय जाटोके नेता पद्पर नवलिसह थे। मिलीहुई सेनाने जाटोपर प्रवलवेगसे

सेना साथ लेकर आ रहा है यह समाचार सुनते ही महाराज विजयसिंहने आमेरपित प्रतापसिहसे सेनाकी सहायता पानेके लिये दूतके द्वारा कहला भेजा, बीर श्रेष्ठ प्रताप-सिहने तुरन्त ही अपनी सेनाका महाराष्ट्रांका दमन करनेके लिये मारवाड़को भेज दिया, परन्तु दुःखका विषय है कि मारवाड़ आर आमेरकी सेनाने यद्यपि मिलकर युद्ध किया, परन्तु राठोरोक्ने कवियाने इस समय आमेरकी सेनाको निन्द्नीय वताकर गीतोमे रचना की इससे आमेरकी सेना स्वजातिका अपमान जान गीव्रतासे राठौरोकी सेनासे अलग होगई। उस संगीतके कारण राठौरोके ऊपर आमेरकी सेनाका इस प्रकारसे जाति कोध उपस्थित हुआ कि वह उस समय जातिक परम शत्रु महाराष्ट्रोको दमन करना भी भूलगये, और राठौरोको विपत्तिमे डालनेके लिये तैयार हुए। इतिहाससे यह भी जाना जाता है कि आमेरका सेनापित गुप्रभावसे महाराष्ट्रीके साथ मित्रता करके दूर रहने लगा था, रठौर इस समाचारको कुछ भी नहीं जानते थे। इसके पीछे पातन नामक स्थानमे जाकर राठौरोकी सेनाने पहलेकी समान प्रवल विक्रमके साथ महाराष्ट्रीपर आक्रमण किया । कछवाहोकी सेना इनको सहायता न देकर इकली खड़ी रही । राठौर गण उस समय इस गुप्त रहस्यको जान गये थे, परन्तु वे युद्धसे विमुख न हुए, अंतमे महाराष्ट्र नेताको जयलक्ष्मीका आलिगन प्राप्त हुआ । यद्यपि इस पातनेक युद्धमे कछवाहो सेनाकी सहायताके विना राठौर परास्त होगये, परन्तु यह अवस्य ही मानना होगा कि महाराज प्रतापसिह अपनी सेनाके ऐसे व्यवहारसे दु:खी हुए थे, यदि प्रतापसिह पहिलेकी समान इस समय भी स्वयं रणक्षेत्रमे चल जाते तो आमेरकी सेना इस प्रकारके जातीय कलंकको न सहकर गौरव वढा सकती थी।

इतिहास वेत्ता टाड् साहव लिखते हैं. " कि पातनके युद्धेम पराजय और राठौरोके साथ संधि टूटनेपर सन् १७९१ ईसवीमें तुकाजी हुलकरने जयपुरपर आक्रमण करके प्रतापिसहको परास्त किया और उनसे वार्षिक कर लेना स्वीकार कराया। वह कर अंतम अमीरखाको मिला। उस समयसे प्रतापकी मृत्युके समय अर्थात् सन् १८०३ ईसवी तक जयपुर राज्य वड़ी दुदंशामे रहा, एक तरफ महाराष्ट्र दूसरी ओर फरासीसी अपने २ अधिकारके लिये परस्पर लडकर प्रजाका सत्यानाश करते रहे।

कर्नल टाड् महाराज प्रतापिसहके शासनके सम्बन्धमे लिखते हैं, " कि इनके राज्यकी प्रत्येक घटनाका विवरण वर्णन करनेमे यवनराज्यकी अंतिम अवस्थाका इतिहास फिर वर्णन करना होगा, प्रतापिसहने पश्चीस वर्षतक राज्य किया। उस समयसे
ही वह और उनका राज्य भिन्न अवस्थामे पड़ा। वह एक साहसी राजा थे उनका
दुिख्यल भी कुछ कम नहीं था, परन्तु इनके साहस और वुद्धिके विचारोंसे अगणित
ख्टिंपिय तस्कर और आभ्यन्तरिक अनैक्यताके विरुद्धमे इस सामान्य शिक्तके प्रयोग
से कभो भी सफलता प्राप्त न होसकी। माचेरी देशकी स्वाधीनता प्राप्तिमें जयपुरके
राज्यकी आमदनी वहुत घट गई थी, और प्रतापिसहके पूर्व पुरुषोने जो अगणित धन

HATELE TO THE TOTAL TOTA

उन्हें परास्त करके निश्चिन्ततासे राज्य करें । मेने स्वय रणभूमिमे जाकर महाराष्ट्रोंकों उचित दृड देनेकी अभिलापा की है, इस कारण आप यदि राठौर सेनाको हमारी सहायताके लिये भेज दे तो सरलतासे हम अपनी जातिके शत्रुदलके गर्वको एकवार ही चूर्ण करके रजवाड़ेको निष्कंटक करदे।" मारवाड़पति महाराज विजयसिहने अपने स्वजातीय भ्राताका यह त्रप पातेही शीव्रतासे उनकी सहायता करनेके लिये तैयारीकी, एक समय इससे पहिले विजयसिहने महाविपत्तिमे पड़कर महाराष्ट्रोंके नेताको अपने अधिकारका अजमेर देश देदिया था। इस समय वह प्रतापसिहको विशेष उद्योगी देखकर साहसके साथ उनकी सहायता करके महाराष्ट्रोंके हाथसे फिर अजमेरको छीननेके लिये आगे वढ़े, शीव्र ही मारवाडकी सेना सजाई गई। महावलवान राठौर सामन्त जवानदासने मारवाड़की सेनाक नेतास्वरूपसे आमेरराजके अधीनस्थ चमूदलके साथ जाकरमेल किया।

तुंगानामक स्थानमे महाराष्ट्रोके नेता सेधिया और उनके शिक्षित फरासीसी सेनापित डिवाइनने प्रवल वेगसे मारवाड़ और आमेरकी मिलीहुई सेना पर आक्रमण किया। भयकर समरानल प्रज्वलित होगई। एक ओर जिस भाँति राजपूर्तोकी सेना स्वजातिके शत्रु महाराष्ट्रोका नाश करनेके लिये प्राणपणसे युद्ध करने लगी, उसी प्रकार दूसरी ओर नवीन वलसे वलवान हुए महाराष्ट्र भी अपनी स्वभाव-सिद्ध तस्करता और लूटमारकी वृत्तिको अक्षयकरनेके लिये यथाशक्ति वरिता दिखाने लगे। वहुत देरतक युद्ध होनेके उपरान्त सेधिया परास्त होगया, और समस्त अस्त्र शस्त्र तथा द्रव्योको रणभूमिमे छोड़ प्राण लेकर भाग गया। विजयी राठौर और कछवाहोकी सेनाने आनंदित होकर उन समस्त द्रव्योको परस्परमे वाँट लिया। महाराज प्रतापिसहने स्वयं रणक्षेत्रमे सेना चलाई थी, इस कारण उनके पक्षमे यह विजय विशेष प्रशसित विचारी गई। कर्नल टाड् साहव लिखते है कि सन् १७८९ ईस्वीमे इस तुंगाके युद्धमे विजय प्राप्तकर महाराज प्रतापिसहने एक वडा उत्सव करके दीन दु खियोको २४ लाख रपये दान किये थे।

इस तुगाके समरमे विजय होनेसे आमरराज प्रतापिसहके यशका गौरव समस्त रजवाड़ेमें फैळगया, और वह अपने पूर्णप्रतापसे पिताका राज्य करने छगे, आमरेमे फिर शान्तिमती देवी नृत्य करने छगी, प्रजाने अत्याचारासे उद्घार पाकर निविन्न हो सतोपके साथ प्रतापिसहके न्यायमूळक राज्यमे फिर अपनेको उस शोचनीय अवस्थासे वद्छा हुआ देखा । परन्तु राजपृतजातिके भाग्यका चक्र एकवार ही वदछ गया था, वह शान्ति अविक दिनतक स्थिर न रहसकी यद्यपि माधोजोसेधिया तुंगाके युद्धमे परास्त होकर भाग्यया था, परन्तु कईवर्षके पीछे वह भिरसे मारवाडेको विध्वंस करनेके छिये चछा ।

प्रतापसिहकी सम्मतिसे मारवाडके राजा विजयसिंहने अपनी सेनाको तुगारके युद्धमे भेजदिया था, इस समय माधोजी सेथिया फिर वदछा छेनेके छिये बहुतसी

अंडिंग्से इस्टिंग्से इस्टिंग्से वर्गा वर्ग

<sup>(</sup>१) इस युद्धका वर्णन राजस्थानके प्रथम काटके ३२ अध्यायमें टिखा गया है।

## चतुर्थ अध्याय ४.

Section to the orthographe of the Aretick of the transport

**--∞≒♦≒∞--**

क्क्यूहराराज जगत्सिहका सिद्दासनपर वैठना-महाराष्ट्रीके अत्याचाराँसे राजपूत राज्यका निप्रह भाग-बृटिश गवर्नमेण्टके साथ महाराज जगत्सिहका प्रथम संधिका प्रम्नाव-सीववयन-अंग्रेज सेनापति लाईलेकके साथ योग देना-जगर्तासहके सीवपालन करनेपर भी अंग्रेज गवर्ननेण्ड का पूर्वसंधिका नाश करना-महाराज जगत्सिंहका दूसरा राजनैतिक अभिनय-मेवाटके राणाकी कन्या कृष्णाकुमारीके साथ विवाह करनेके लिये जगतसिंहका मेवाउको उपहार द्रव्य भेचना-मार-वाडपति मानसिहका उन समस्त द्रव्योंको लुटना-मानसिहके आचरणमे जगतसिहका क्रोध-सेन्धिया-मानसिंहके विरुद्ध जगर्तासहका युद्ध-पोकर्णके सामन्त स्वाईसिटका जगर्तासह के साथ योगदान-जयपुरमें लक्षाविक सेनाका संग्रह-मानसिंहके साथ युद्ध-मानसिंहका भागना-जगतिसहका जोधपुरकी राजधानीको लटना-जाधपुरके किलेका घेरना-अमीरताका जयपुरपर आक्रमण-जगत्सिहका रणस्थल छोड्कर कलकित होकर अपने राज्यमे भागना-महाराष्ट्राका जयपुर पर आक्रमण-चौथ प्रहण-अंग्रेज गवर्नमेण्टके साथ दूसरी वार संविका विचार-सवि करनेमे जगत्-सिंहको आपत्ति-सर्विवंधन-संधिपत्र-जगत्सिहकी जीवनीके सन्त्रन्थमें टाट साहबका मन्तव्य-जगत्सिहकी मृत्यु-मोहनसिह-मोहनसिहके अभिषेक सम्बन्धी पटयंत्रसे अयेजोरे योगदानका विपमय फल-राजसिंहासनाधिकारीका निर्णय करना-राजपुतरीतिके विना जाने शोचनीय फल-मोहनासिंहको जयपुरके सिहासन पर अभिषिक्त करनेसे राजपतरीतिका अपमान-प्रचिहन रीतिके नाशका कारण-उसके सम्बन्धमे वृटिश कर्मचारियोका आचरण-मोहर्नासहके अभिषेकमे यथार्थ सिहासनाविकारीका आपत्ति करना-नाजिरका विपत्तिमे पडना-जातीय युद्की संभावना-जगत्-सिंहकी विधवा रानीका एक पुत्र उत्पन्न करना-समस्त उपव्रवेशि शान्ति-जयसिंहका जन्म-

महाराज प्रतापसिहके स्वर्ग चले जानेपर जगत्सिह आमेरके राजसिहासन पर विराजमान हुए। इतिहासवेत्ता टाड् साहव आमेर राज्यवशके प्रत्येक राजाके राज्यका इतिहास वर्णन करगये है, परन्तु अत्यन्त शोकका विषय है कि उन्होंने महाराज जगत् सिहके राज्यको इतिहासमे वर्णन नहीं किया। उनके नेत्रोंके सम्मुख जगन्मिहका शासन अत्यन्त कलंकमय था, जगत्सिहके चरित्र घृणित विचार कर ही उन्होंने अने इतिहासमे उनका वर्णन नहीं किया। परन्तु हम उनकी इस नीतिका अनुसरण नहीं कर सकते, जब किसी राजवशके इतिहासको लिखनेक लिये बैठते है तो उसके कैसे भी आचरण क्यों न हो इतिहास लेखकको उन सबका लिखना कर्तव्य है। लेखकका किसीके प्रति उपक्षा दिखानी उचित नहीं। इसी कारणसे हमने जगत्सिहके शासन समयके चृत्तान्तको इतिहासमें लिखना किसी भाँति भी अयोग्य न समझा। कर्नल टाड् साहव महाराज जगत्सिहके शासनके सम्बन्धमें कई एक कथाए लिख गये है, उन्हें हम सबसे पिछे वर्णन करेगे। पहिले महाराज जगन्सिहके ही शासन सम्बन्धी कई एक प्रधान र घटनाओंका वर्णन करते है।

हरण किया था, महाराष्ट्र इत्यादिकांको एक २ बारमे कई २ लाख रुपये देनसे वह धन भी शीघ्र ही समाप्त होगया, महाराष्ट्रके तस्कर दलने उस समय जयपुरसे असी। लाख रुपये स्थाप किये; परन्तु आसरेक स्वानेम इतना अधिक धव था कि माधी लाख रुपये स्थाप किये; परन्तु आसरेक स्वानेम इतना अधिक धव था कि माधी लाख रुपये स्था कि माधी लाख रुपये स्था कि माधी लाख रुपये स्थाप किये; परन्तु आसरेक स्वानेम इतना अधिक धव था कि माधी लाख रुपये स्थाप किये; परन्तु ता असेक धव था कि माधी लाख रुपये स्था कि माधी लाख रुपये स्थाप किये; परन्तु ता भी महाराज प्रतापसिहते तुंगाके युद्धमे विजय पाकर आनिदव हो बौधीस लाख रुपये सर्च किये "!

पूर्वोक्त मृत्यान्त्रसे यह भलीमांति प्रमाणित होता है कि दिशोंके यवन राज्यका नांवा राजनैतिकताका अभिनय कररही थी। उस अभिनयके फलस्वर यवनराज्यकी जाक रुपये स्था ते ते होन होगई, और उसके साथही साथ प्राचीन राजपृत्राच्येक सुरु जालिक मागेको बंदकर राजपृत जातिक सीभाग्यका द्वार मी एक वार ही वंदकर हिया। इन्न समयके उपरान्त पिखारोंके दलने पिर मस्तक उठाकर राज्येम अराजकता वढानेके लिये रंगमूमिमे दर्शन दिया, परन्तु इसका अतिका कका, जाटजातिकी गतिरोप, पिडारोको जिल्ला दंत्र, राजपृते जातिको स्थान परन्ति सुरु होप सुरु अति वत्ते दंत्र, राजपृताको जातीय जीवनी शिक्ति कमी, और अतमे शुरु होप अरावरात्र हो लिये, महाराष्ट्रोके पत्त विजय आदिक मारतिक कमी, और अतमे शुरु होप अरावरात्र हो लिये, महाराष्ट्रोके पत्त वात्त वात्र होप हो के विजय पारिया आरंभ करादिया तव जयपुरकी समान छोटसे राज्यके अर्थाध्यर कमी भी उनके बगको निवारण न करसके । जातिकी अर्वक्या हो कव आतियों खुट ना पीटना आरंभ करादिया तव जयपुरकी समान छोटसे राज्यके अरावरात्र कालों में स्थान होते पत्त होता हो अरावरात्र होते पत्त होते पत्त होते पत्त होते पत्त होते हिया पत्त होते पत्त होते हो क्या पत्त होते हिया पत्त होता है सुत होता हो उत्त होता है सुत होता पत्त हिता है सुत होता हो सुत होता हो हम सुत होता होते हिया पत्त होता है हम सुत होता होता ह

xcorrocriverires in some single singl

राजिसहासनपर बैठकर देखा कि एक ओर नो जिस भांति सातसो वर्षका यवनराज्य एकवार ही छुन्न होगया, उसी भांति दूसरी ओर गवनेमेण्टका राज्य धोरे २ अपनी उन्नति कर रहा है, उन्होंने यह भी विचारा कि यद्यीप महाराष्ट्र जाति सब श्रेणीके मनुष्योंको पीड़ित करतीहुई उनकी धन मन्पित्तको छूटती हुई फिर रही है, और अनेक देशोपर अपना अविकार करके नवीन राज्यकी मृष्टि कर रही है, परन्तु वृदिशिसहने जिस प्रकार प्रवल वल्लाली रूप धारण कर भारतवर्षमें दुर्शन दिया है इममे तो वृदिशिसहके साथ सिधवन्धन करनेमें अपना कल्याण है।

टाड् साहवने इस प्रथम संविवधनका कोई उद्देख नहीं किया। हम विश्वस्त होकर उस विवरणको सप्रह करनेके लिये तैयार हुए हैं। आचिसन साहवने अपने वनायेहुए ग्रंथमे लिखा है कि "राजपृत राज्यापरस मुसल्मानोंका प्रमुख लोप होनेके पीछे महाराष्ट्रोंके प्रभुखका विस्तार हुआ। सन १८०३ ईसवीमे अग्रेजोंके साथ जयपुरके महाराजकी राजनेतिक सन्धि स्थापित हुई। उस समय जगन्सिह जयपुरके महाराज थे। महाराष्ट्रोंके साथ युद्ध उपस्थित होनेके समय गवनेमेण्टने जो साधारण राजनीति सूत्रका अवलम्बन किया, अर्थात् जिस राजनीतिके अनुसार राजपृत राजाओं को अपना मित्र ठहरा कर महाराष्ट्रोंको हिन्दुस्थानसे निकालना विचारा था उसी नीतिके अनुसार सन् १८०३ ईसवीमें जयपुरकं महाराजके साथ गवनेमेण्टका एक संधिपत्र तैयार किया गया"।

यद्यपि महाराज जगत्सिह अग्रेजोके साथ सिंध करनेके लिये राजी होगये थे परन्तु गवर्नमेण्ट इस समय भारतवर्षपर अपनी प्रभुता तथा इनकी समान प्रतापका विस्तार न करसकी थी, इस कारण जगत्सिहने अपने हस्ताक्षर न देकर केवल साथारण राजकीय मैत्रीका स्थापन सम्बन्ध करना स्वीकार किया। ईस्टइण्डिया कपनीने शीत्र ही इस प्रस्तावको स्वीकार कर लिया। इस प्रकारसे महाराज जगत्सिहके साथ सन १८०३ ई०मे वर्गनेमेण्टका निम्न लिखित संधिपत्र तैयार किया गया।

## संधिपत्र ।

माननीय अंग्रेज ईस्टइण्डियाकम्पनीके साथ राजराजेन्द्र सवाई जगत्सिह-बहादुरका मित्रता और संधिसम्बन्ध मूलक यह संधिपत्र मिहमवर मार्किस वेलेसली सेन्टपाटिक आदि महासम्भ्रान्त उपाधियोसे विभूषित महा मिहमवर वृटिश राजराजेश्वरके माननीय प्रिवीकौन्सिलर, समस्त वृटिशाधिकृत देशोके अधीश्वर गवर्नर जनरल, और भारतवर्षमे स्थित समस्त वृटिशसेनाके कप्तान जनरलका अधिकार प्राप्त संधिवंधनके लिये सम्पूर्ण सामर्थ्यवान् महामिहमवर जनरल जिराईलेक, भारतवर्षमे स्थित वृटिशसेनाके प्रधान सेनापतिका माननीय अंग्रेज ईस्टइण्डियाकम्पनीके (पक्षसे, और महाराजाधिराज राजराजेन्द्र जगत्सिह बहादुरका उनके पक्षमे उनके उत्तराधिकारी और उनके भविष्य स्थलीभिषक्तोके पक्षमें नियत किया गया।

सर्वाई महाराज जगत्सिहने सन् १८०३ ई० मे अपने मस्तक पर आमेरका राजमुद्धट धारण किया। इस समय एक आमेर ही नहीं वरन समस्त राजपूतराज्य अवनतिकी अवस्थाको पहुँच गये थे। यद्यपि दुराचारी औरगजेवके शरीर त्यागनेके

उपरान्त रजवाड़ेके समस्त राजाओंने सुअवसर पांकर अपने राज्यकी सीमा तथा जातीय

वलको वढ़ा लिया था,परन्तु यवनराज्यके पतनके साथ ही साथ महाराष्ट्रीके उदयसे राज-पृत राज्योकी वह क्षणिक सुखशांति और राजनैतिक ख्याति अवनति अवस्थामे पलट गई।

यद्यपि एक २ यवन सम्राट् पिशाच स्वरूप धारण करके समय समयपर राजपूतराज्योको विध्वस किये देते थे, परन्तु उससे राजपूतोकी जातीय शक्तिका छोप नहीं होता था, वरन एक २ यवन सम्राट्के आधीनमें रहकर आमेर मारवाड़

इत्यादिके राजपृत राजाओंने अपने जातीय गौरवके सूर्यको भलीभाँतिसे प्रकाश-मान करित्या था और इसी कारणसे उन्होंने अपने २ राज्यमे धन सम्पत्ति

सन्मान कीर्ति तथा वलके वढानेमे भी कसर न की । महाराष्ट्रीके छुटेरे दलने रजवाडेके प्रत्येक राज्यमे इस प्रकारसे लुटकी किं वहाँकी समस्त थन सम्पत्तिको

हरण करके शून्य कर दिया, इसीसे प्रजामे सुख और शांतिका लेश भी न रहा ।

वाणिज्य व्यापार सव वंद होगये, किसानोने खेती करनी छोड़ दी, इनके उपद्रवोसे रजवाड़ेके प्रत्येक राज्यकी अवस्था अत्यन्त ही शोचनीय होगई। हुछकर और सेन्धिया

यही दोनो महाराष्ट्रोके नेता थे तथा इनके आधीन अमीरखाँ इत्यादि पठान और छुटेरोके यवन गासनसे भारतके प्रत्येक प्रान्तमे अराजकता उपस्थित होगई, और यह

वरावर राजपूत जातिका विथ्वंस करनेके लिये तैयार होगये । यद्यपि तुगाके युद्धकी तरहें एक और युद्धक्षेत्रमे भिलकर राजपूतोकी सेनाने सेन्थियाकी समान लुटेरीके

नेताका सर्वनाश किया था, परन्तु यह कार्य किसी विरलेकाही है। राजपृत जातिकी

एकताके अभावमं महाराष्ट्रगण छोमहर्पण अभिनय करते है। जिस समय महाराज जगत्सिह आमेरराज्यके छत्रके नीचे शोभायमान हुए उसके वहुत दिन पहिलेसे महा-

राष्ट्रीन रजवाड़िमें भयंकर अत्याचार करने आरंभ किये थे, परन्तु इस समय उनके

अत्याचार भयकररूपसे प्रवल होगये थे, सौभाग्यका विषय है कि अंग्रेजोंकी ईस्ट इण्डियाकंपनी इस समय वगालमें अपना पूर्ण अधिकार स्थापित कर बीरे धीरे भारतके

अन्य प्रान्तोंकी और वढ़रही थी। वृटिश सिहने देखा कि महाराष्ट्रोकी गतिका विना

रोकेहुए सम्पूर्ण भारतवर्षको पाना असंभव है, इस कारण इस समय वृटिशसिहने महाराष्ट्रोके दमन करनेके छिये कृटनीतिका विस्तार करना प्रारभ किया,

गवर्नमण्ट इस वातको भछीभातिस जानगई थी कि महाराष्ट्र तस्करोक दोनी

नेताओं के भयकर अत्याचार और उपद्रवंक्षि राजपृत राजा अत्यन्त ही हानि उठाते आये है, इस कारण यदि वह राजा महाराष्ट्रीके अत्याचारोंसे रक्षा करनेके

अभिश्रायसे हमारे साथ स्थायी सांविवन्थन करछे नो हमारे राज्यके पक्षमे विशेष सुभीता होजायमा । वृटिश मवनंमेण्टने इसी अभिश्रायसे इस समय आमेरपति

महाराज जगन्सिहक साथ सधि करनेका प्रस्ताव उपस्थित किया । महाराज ज्ञगन्सिहन

ईसवीके दिसम्बर महीनेकी वारहवी तारीखको तैयार किया गया और उसी दिन उस पर हस्ताक्षर करके मोहर लगादीगई । महामहिवर सकाडेन्सिल गवर्नर जनरलके हस्ताक्षर होकर तथा मुहर लगकर उत्पर लिखीहुई मात धाराओंसे युक्त संधिपत्र महाराजके हाथमे दिया गया, महामिहमवर जनरललेकका हस्ताक्षर और मोहर लगा हुआ यह वर्तमान संधिपत्र महाराजने छोटा दिया । (हम्नाक्षर) बेलेसली।

सकाडेन्सिल गर्नार जनरल द्वारा यह सन्विपत्र सन् १८०४ कम्पनीकी मोहर, ईसवीमे जनवरीकी १५ तारीखको मान्य तथा स्वीकृत हुआ। (हम्नाक्षर ) जी. एस. वारला ।

जी॰ डडाने।

इस संधिपत्रको देखकर पाठकगण मरलतामे जानजायंगे कि वृटिश गर्वनेमेण्ट यथार्थ मित्रभावसे ही महाराज जगन्सिहको प्रवल वृटिक वासनके आधीनमे वाहरी रात्रुओके हाथसे रक्षा करनेके लिये सम्मत हुई। इस समय महाराष्ट्रगण अपने भयकर अत्याचारोसे जयपुरको क्षारखार कर रहे थे इस कारण अंग्रेज गर्वनमेण्टकी सहायतासे हो जयपुर राज्यकी रक्षा करना महाराज जगन्सिहने कल्याणकर समझा, विशेष करके यद्यपि उक्त संधिसे आनेरराजने अंग्रेजोकी आवीनता म्बीकार कर ली, उन्होंने इस संधिसत्रसे गवर्नमेण्टको एक कौडी भी करकी न दी और गवर्नमेण्टने आमेर राज्यके भीतरी शासनपर हस्ताक्षेप नहीं किया तब आपको भी अवस्य ही मानना होगा कि यह संधिपत्र गवर्नमेण्ट और महाराज जगनुसिंह इन दोनोंके छिये समान सम्मान दायक था।

यद्यिप आमेरपति महाराज जगत्सिहने अभेज कपनीके साथ सिध करली थी, और उस संविपत्रपर हस्ताक्षर भी करदिये, परन्तु अत्यन्त दु खका विषय है कि उनका वह मित्रभाव अधिक दिनतक स्थिर न रहसका । आचिसन साहव अपनी पुस्तकमे लिखते है, " कि जयपुरके महाराज सधिपत्रमे लिखेहुए अपने कर्तव्य कर्मको पालन करनेमें त्रुटि करने लगे, और लार्ड कर्नवालिसने भी देशीय राजाओंके मित्रता सम्बन्ध वंवनको एकवार ही तोड़नेका विचार किया था । उन्होने स्पष्ट प्रकाशित किया था कि जयपुर राज्यके साथके समस्त सम्बन्ध बंधन दूर किये जॉय, क्योंकि गवर्नमेण्ट जिस भावसे जयपुरके राज्यकी रक्षा करनेके लिये तैयार हुई है उस भावसे वह उक्त राज्यकी रक्षा न करसकेगी। '' यह तो लिखा किन्तु महाराज जगन्सिहने संधिवंधन स्वीकार करके भी संधिपत्रकी किसी २ धाराका पालन नहीं किया । परतु उन्होंने कौनसा अपराध किया था सो किसी इतिहाससे भी नहीं जाना जाता, हमारा ऐसा विचार है कि लाई,कार्नवालिस जिस समय भारतवर्षके गवर्नर जनरल पद्पर प्रतिष्ठित थे, उस समय उन्होंने देशीय राजाओंके सम्बन्धमे एक स्थायी मूलनीतिके अवलम्बन करनेका भी साहस नहीं फिया, ऐसा विदित होता है कि उनके मतसे देशीय राजाओं के साथ मित्रता करना गवर्नमेण्टक पक्षमे मंगलकारी नहीं था, इसी लिये उन्होंने  Accheonication of the checheonication of the checkeonication of the

प्रथम धारा-माननीय अंग्रेज ईस्टइण्डियाकम्पनी और महाराज जगत्सिह वहादुर तथा उनके भविष्य उत्तराधिकारियोमे दृढ और चिरस्थाई मित्रता तथा संधिका सम्बन्ध वधन स्थापित हुआ-

दृसरीधारा-किसी कारणसे दोना राज्योमे मित्रता होकर भी किसी ओरके शत्रु और मित्र दोनो पक्षके शत्रु और मित्ररूपसे गिनेजायगे, और दोनो राज्य ही चिरकालके **लिये इस व्यवस्थाकी ओर** ध्यान रक्खेगे।

तीसरी धारा-महाराजाधिराज इस समय जिस देशके अधिकारी है माननीय कम्पनी भी उस देशके शासनके सम्बन्धमे हस्ताक्षेप नहीं करैगी और न उनसे कर ले सकती है।

चौथी धारा-माननीय कंपनीने सम्पूर्ण हिन्दुस्तानके देशोपर अपना अधिकार करिलया है, यदि माननीय कम्पनीका कोई शत्रु उन देशोपर अधिकार करनेके पूर्वलक्षण प्रकाश करें तो महाराजाधिराज कम्पनीकी सेनाको सहायताके लिये अपने आधीनकी समस्त संनाको भेजेगे, और उस शत्रुको भगानेके लिये वह स्वयं अपनी सामर्थ्य दिखा-वेगे, तथा वह अपनी मित्रताका यथार्थ परिचय देनेमे किसी प्रकारकी कसर न करेगे।

पॉचवीधारा-जिस कारण वर्तमान संधिपत्रकी दूसरी धारोके अनुसार मित्रता स्थापित होकर-शत्रुओंके हाथसे महाराजाधिराजके अधिकारी राज्यकी रक्षाके पक्षमे माननीय कंपनी प्रतिभूखरूपसे कही जारही है, महाराजाधिराज इसे स्वीकार करते है, यदि उनके साथ अन्य किसी राजाका विवाद उपस्थित होजाय तो महाराजाविराज सवसे पहिले गर्वनमेण्टके निकट उस विवादका कारण कहै, और गर्वनमेण्ट शीतिभावसे उस झगडेके मिटादेनेकी चेष्टा करैगी । यदि विरुद्धपक्षके दोषसे किसी प्रकार उचित मीमासा न कीजाय तो महाराजाथिराज कपनोंके निकट सैनिक सहायताकी प्रार्थना करसकते है। उपरोक्त अवस्था होने पर उस सहायताकी प्रार्थना प्रहण की जायगी, और महाराजाधिराज इस वातको स्वीकार करते है, कि इस प्रकारसे सहायताका समस्त व्यय भारतवर्षके अन्यान्य राजाओसे जिस भाँति हेनेकी व्यवस्था हुई है उसी प्रकार हम लिया जाय।

छठवीधारा-महाराजाधिराज इस वातको स्वीकार करते है कि यद्यपि वह यथार्थमे अपनी सेनाके प्रमु हैं परन्तु युद्धके समयमे और सप्रामकी पूर्व तैयारीके समयमे वह अपनी सेनोंक साथ जहाँ अंग्रेज सेनाका दल नियुक्त रहैगा वह उसी अंग्रेजसेनादलके प्रधान सेनापीतंक उपदेश और उसकी सम्मतिके अनुसार कार्य करेंगे।

सातवी धारा-क्रम्पनी-गर्वनेमेण्टकी सम्मतिके विना महाराज अपने राजकार्यमे किसी अप्रेज वा फरासीसी वा यृहपके अन्य किसी निवासीको नियुक्त अथवा अन्य किसो उपायसे उसकी रक्षा नहीं कर सकैंगे।

उत्पर लिखा हुआ सात वाराओंसे युक्त सिवपत्र महामहिमत्रर जनरल जिराई लेकका अकवरावाद सुवार अधीन सराहिन्द नामक स्थानमे संवन् १८६० अर्थात् सन् १८०३

अंडेट्यां इस्ट्रेट्यां इस्ट्रेट्यां इस्ट्रेट्यां इस्ट्रेट्यां इस्ट्रेट्यां इस्ट्रेट्यां इस्ट्रेट्यां इस्ट्रेट्य

समस्त रजवाड़ा इस समय अवनितकी सीढ़ी पर पहुँच गया था, इसी कारण महाराज जगत्सिहन इस शोचनीय काण्डमे हाथ डाला और प्रथम राजपूत वीरोके योग्य शूरवीरता, तथा वलविक्रम और पीडर्ताई दिखाकर कार्य किया। यद्यपि वह इस अति ऊँचे यशके संप्रह करनेमें समर्थ भी थे, परन्तु अंतमे कलकित होगये। इन घटनाओ का वर्णन राजस्थानके दो स्थानोमे पहिले होचुका है उन दोनो घटनाओंके साथ महाराज जगत्सिहका विशेष सम्वन्ध है इसीसे महाराज जगनसिहके गासनवृत्तान्तको सक्षेपसे उहेख करना विचारा है।

जिस समय महाराज जगत्सिह आमेरके सिंहासन पर विराजमान थे उसी समय मेवाड़के सिहासन पर महाराणा भीमासिंह और मारवाडके सिहासन पर महाराणा मानसिंहजी विराजमान थे। यह तीनो राजा वरावर थे। मानसिंहके साथ उनके आधीनकी सामन्त मंडलीका मेल नहीं था।विशेष करके मारवाडके प्रधान सामन्त पाकणेके अधिपति सवाईसिहके साथ महाराज मानसिहका इस समय वार विदेव उपस्थित हुआ । सवाईसिहने अपने खाभाविक क्रोधके वशीभूतहो मानसिहको किसी न किसी उपायसे सिहासनसे रहित करके अपना मनोरथ पूर्ण किया था। उनके उस मनोरथके सफल होते ही इस समय और भी कितने ही कारण उपिक्षित होगये। मानसिहके पिहले महाराज भीमसिह मारवाड़के सिहासन पर विराजमान थे, उन भीमसिहकी रानीने इनके स्वर्गवासी होनेपर इन्होंके औरससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। सवाईसिह उस राजकुमार योकलसिह को मारवाड़के सिहासनका अधिकारी वनाकर उसीके सहारे मानसिहको विपत्तिके जालमें डालनेको तैयार हुए । नीतिचतुर सवाईसिहने विचारा कि मे इकला ही सरलतासे मानसिहको सिहासनसे भ्रष्ट नहीं करसकूगा, इस कारण उसने छिपे २ पड्यंत्र फैलाया । उन्होने विचारा कि इस समय आमेर और मारवाड़के अधीश्वरोमे यदि किसी प्रकारसे झगड़ा होजाय तो इस उपायसे धौकलसिहके सिहासन पाप्तिका मार्ग स्वच्छ होजायगा। क्रमानुसार उस कल्पनाकार्यके परिणत होते ही एक सुअवसर आपहुंचा । मेवाड़के महाराणा भीमसिहके औरससे कृष्णकुमारी नामकी एक कन्याने जन्म लिया, और कुछ समयमे उस अनुपम रूपलावण्यतासे युक्त कन्याने समस्त रजवाड़ेमे " फलनिलनी " रूपसे प्रसिद्धि प्राप्त की । उस रूपवती कृष्णकुमारीके साथ मृत मारवाड़पति भीमासिहके विवाहका प्रस्ताव पहिले ही उपस्थित हुआ था, परन्तु भीमिसहकी मृत्यु अकालमे ही होगई, इसीसे वह प्रस्ताव भी दूर होगया। कुटिल हृदय सवाईसिह उस समय उस कृष्णकुमारीके ऊपर लक्ष्य करके समस्त रजवाड़ेमे भयंकर उत्पात मचाने छगे। इन्होने प्रकाशमे तो मानसिहके साथ मित्रता की और गुप्तभावसे पड्यंत्र करके आमेरपति महाराज जगत्सिहके पास यह प्रस्ताव भेजा, "राणा भीमसिहकी कन्या अत्यन्त रूपवर्ता है इस कारण आप उसके साथ विवाह करनेके छिये राणाके निकट समाचार भेजिये सवाईसिह इस वातको भर्छा भांतिसे जानते थे कि महाराज जगत्सिह अत्यन्त इन्द्रियपरायण पुरुष है, वह कृष्ण-कुमारीके रूपलावण्यको सुनकर अवश्य ही उस रमणी-रत्नकी प्राप्तिके लिये चेष्टा

ᢟᡠᡷᠺᢆᡓᡦᠺᡫᡠᡷᠺᡠᡠᠺᡳᡠᡦᠺᡠᡠᠺᡘᡠᡠᠺᡘᡠᡠᠺᢒᡠᠮᠺᡠᡠᠺᡬᡠᡦᠺᡭᡠᡠᠺᡶᡠ

<u>Koñochtontontontopholholholholholholholholholholholholhol</u>

AND THE STANDARD OF THE STANDARD STANDA

देशीय राजाओकी स्थिर की हुई पूर्वसंधिकों भी व्यर्थ कर दिया, और इसी कारणस महाराज जगन्सिह पर सिधपत्रकी किसी धाराके उल्लंबन करनेका वृथा दोप लगा कर उक्त संधिकों भी व्यर्थ करिदया था । हमारे इस अनुमानकी सत्यता आगे आप ही मालूम होजायगी।

यद्यपि गवर्नर जनरल लाई कार्नवालिसने महाराज जगत्सिहको संधिपत्र भंगकरने-वाला वताकर उनके साथ ईस्टइण्डियाकंपनीके समस्त वंधनोको तोङ्नेकी आज्ञादी, परन्तु आचिसन साहव उक्त मन्तव्योके पीछे वर्णन करगये हैं, "कि लाई कार्नवालिसकी उक्त आज्ञा को मुननके पहिले ही महाराज जगत्सिहने हुलकरके साथ युद्ध करनेके समय लाई लेकके

का मुननक पाहल हा महाराज जगत्।सहन हुलकरक साथ युद्ध करनक समय लाड लकक साथ भलीभाँतिसे योग दिया और अपने पाहिले सम्मानको फिर प्राप्त करलिया, इसी कारणसे लाडे लेकने महाराजकी चिरकालतक सहायता करनेकी प्रतिज्ञा की । लाडिका-

कारणस लाड लक्ष्म महाराजका स्विरकालतक सहायता करनका त्रातज्ञा का । लाडका-नेनालिस इनके सम्बन्धमे जिस मूलनीतिके सूत्रको नियुक्त करगये, सर जार्जवालीने भी डसीका अवलम्बन किया, परन्तु लाडलेकके विशेष प्रतिवाद करनेपर सरजार्जवालीने

डसीका अवलम्बन किया, परन्तु लाईलेकके विशेष प्रतिवाद करनेपर सरजार्जवालींने साधारण राजनीति और सरल विश्वासकी रक्षाके लिये जयपुरराज्यके साथ सम्बन्ध वंधन दूर करदिया.. ''। हमोर पाठक इससे भलीभाँति जानगयेहोगे कि ईम्टइण्डिया

कम्पनी और महाराज जगत्सिह इन दोनोमेंसे सन्धिमंग करनेका कौन अपराधी था। महाराज जगत्सिह संघिपत्रकी किसी धाराका भी पाछन नहीं करते इसीसे छाई कार्नवाछिसने संधिवधन तोड़नेकी आज्ञा दी परन्तु जव कि उस आज्ञाके प्रचार होनेके

पिहले ही महाराज जगन्सिहने सेनापित लार्डलेकके साथ मिलकर गवर्नमेण्टके परम शत्रु हुलकरके साथ युद्ध किया, जब कि उन वृटिश सेनापितके संविमतके पूर्वसम्बन्धकी रक्षा की जाती थी तब सर जार्जबालोंका उक्त आज्ञाका प्रचार करना अवज्यही अन्याय

मूलक था इससे स्पष्ट जाना जाता है कि कम्पनीने ही प्रतिज्ञा भंगको। इस संधिके भंग होनेसे तो कम्पनीकी कुछ विशेष हानि न हुई, परन्तु अतमे जयपुर्वित महाराज

जगन्सिहका विशेष अनिष्ट हुआ।

सहाराज जगन्सिह आमेरके निहासन पर विराजमान होकर गवर्नमेण्टके साथ राजनैतिक अनुष्टानमे छगे परन्तु हुर्भाग्यका विषय है कि वृदिश गवर्नमेण्टने उनके साथ अकारण ही समस्त सम्बन्ध तोड दिये। जयपुर राज्यको किर महाराष्ट्री छुटेरोका दल भयंकर कोधाग्रिसे भस्म करने छगा। जयपुरके महाराजने संधिपत्र पर पूर्ण विश्वास करके वृदिश सेनापित जनरल लेकके साथ मिलकर हुलकरके विकद्ध शस्त्र धारण किये थे, इमी कारणसे महाराष्ट्र छुटेरोके दलने महाराज जगन्सिहका सर्वनाश करनेका सकल्प किया था।

महाराज जगत्सिंहने राजछत्र वारण कर उपरोक्त राजनैतिक अभिनयंक पीछे एक अत्यन्त शोचनीय कार्यमे हाथ डाला; आमेर राज्यका भाग्यक्ष्यो आकाश इस समय काले २ घनघोर वादलोसे ला रहा भाग आत्मवित्रह, और म्यजातिमे द्वेप होनसे

<sup>\*</sup>Aitcheson's Tremes & Vol. IV.

Menderron of the ment of the transported to छ्रप्रशताप इतवल राणा भीमसिह महाराष्ट्रोके दलके आनेका समाचार सुनने ही अत्यन्त भयभीत हुए, और जगत्सिहसे अपनी सहायताके छिये उन्होंने प्रार्थनाकी, जगत्-सिंहने सेन्धियाको युद्धकी तैयारीसे जाता हुआ देख और उसकी प्रतिज्ञाका समाचार सुनकर राणाकी सम्मतिके अनुसार एक दृतके साथमे कई हजार सेना मेवाइको भेजवी। सीसोदिया और कछवाहोकी सेनाने मिलकर महाराराष्ट्रोकी सेनाके मेवाड़मे आनेका मार्ग रोकदिया । सेन्धियाने सवसे पहिले महागणा भीमसिहके पास यह प्रस्ताव भेजा ' कि आप किसी प्रकारसे भी जगन्सिहको अपनी कन्या नहीं देमकेंगे। जयपुरकी जो सेना मेवाड़में आई है, उस सेनाको और जगन्सिहके दृतको आप भीत्र ही मेवाड़से विवा करदे। " यद्यपि महाराणा भीमसिह इस समय अलन्त हीन-वल थे परन्त उन्होंने साहसभे भरकर सेन्वियाके प्रस्तावको स्वीकार न किया, वरन इसके विरुद्ध वे कुछ ऐसा उपाय सोचने छगे कि जिससे सेन्विया मेवाडमे न आसके। परन्तु महाराष्ट्रोकी सेना अपने वाहुवलसे सीसोदिया और आमेरकी सेनाके द्वारा रोके हुए मार्गको स्वच्छ करके मेवाडमे आ पहूँची,और उसके सायही साथ काला-न्तक यमराजका समान स्वयं छुटेरोके नेता सेन्विया भी उद्यपुरकी राजवानीमे आठ हजार सेना साथ लिये हुए आ पहुँचा । महाराष्ट्रीके अत्याचार और उपद्रवोको स्मरण करके महाराणा भीमसिंह अत्यन्त भयतीत होगय, और अपनी सामर्थ्य न देखकर सेन्धियाकी सन्मतिक अनुसार ही कार्य करनेको व सम्मत होगये । सेन्धियाकी अनुमतिसे महाराणा भीमसिहने आमेरपतिके दूत और उनकी सेनाको मेवाडसे विदा करदिया । जयपुरको सेना जिस रास्तेसे आई थी उसी रास्तेसे होकर वापिस चली गई।

इस आर महाराणा जगत्सिह मानसिहके विरुद्धने युद्धका विचार कर,चतुर सवाई सिह भीमसिहक पुत्र धौकलसिहको लेकर जगन्किहके साथ आ मिले । जगत्सिहने धौकलिसको सारवाडके सिहासनेक अधिकारीरूपसे स्वीकार किया, और वे जीज ही एक लाख सेना सजाकर मारवाडको विजय करनेके लिये चले। इतिहाससे जानाजाता है; कि जयपुरका कोई राजा भी इसके पहिले एक लाख सेना लेकर युद्धके लिये नहीं गया था, इरा कारण जगत्सिहका एक लाखसे भी अविक सेनाका समह करना अन्दय ही वड़ी सामर्थ्यका हेतु था । विशेष करके जयपुरका खजाना भी अतुल घरो पूर्ण था । जगत्सिहने उसी वनके वलसे महाराष्ट्री और पठानोको भी अपने व्लंभ मिलालिया। गांगोली नामक स्थानके पहिले युद्धमे मानसिह एकवार ही परास्त होगर य, और सारवाडके सम्पूर्ण सामन्तोने सर्वाईसिहकी उत्तेजनासे मानसिहका पदा छोडकर जगत्सिहका पक्ष लिया। जगत्सिह सरलतासे विजय प्राप्त करके अपनेको गौरकान्वित जानने छगे । मानसिहके भागते ही जगत्सिहके अन्यान्य नेताओने उन हे डिरोमे जाकर वहुतसी धन और सम्पत्तिको लट लिया । मानसिंहके भागनेसे जगम्मित्र निचारा कि यह स्वयं ही अव छुप्णकुमारीके विवाहका प्रस्ताव नहीं करेंगे, परन्तु इतनेमे ही चतुर सवाईसिंहने वाधा देकर कहा, कि "मानसिंह अभीतक परास्त **ॐहर्तरे हर्तर हर** 

हुण क्ष जयपुरका इतिहास-अ० ४. क्ष ( ६२५ क्षा १०० करेगे, और वास्तवमें एसा ही हुआ, महाराज जगत्सिहने उसके मुखसे कृष्णकुमारीकी मुनदरताको मुनते ही सवाईसिहकी सम्मतिके अनुसार बहुतसा धन सर्व करके चार हजार सेनाको मेवाइमें भेजिदिया। और विवाहका प्रस्ताव लेकर एक माननीय हत भी उनके साथ भेज दिया। इस ओर सवाईसिहने जगत्सिहको उत्तेजित करके जब मुना कि आमेरसे मेवाइको उपटोफ्त इन्य भेजोगये है तब तुरन्त ही उसने मारवाइमित मानसिहकी सभामें जाकर मित्रभावसे कहा, "महाराज! मेवाडपित राणा भीमसिहकी ह्रणवती निदीनी कृष्णकुमारिके साथ मृतक महाराज भीमसिहके विवाहका प्रस्ताव उपस्थित हुआ था, इस समय जयपुरपित जगत्सिहने उनके साथ विवाह करनेके लिये उपहारका द्रव्य भेजा है। यदि जगत्सिहको कृष्णकुमारी मिलगई, तो इस संसारमें आपके कलंककी सीमा न रहेगी। मारवाइके अधीधररूपसे ही भीमसिहके साथ कृष्णकुमारिके विवाहका प्रस्ताव उपस्थित हुआ था, आप उसी मारवाइके सिहासनपर विराजमान है, इस मारवाइके सिहासनके कलंककी सीमा न रहेगी? "जगत्सिहके समान महाराज मारवाइके सिहासनके कलंककी सीमा न रहेगी? "जगत्सिहके समान महाराज मारवाइके सिहासनके कलंककी सीमा न रहेगी? "जगत्सिहके समान महाराज मारवाइके सिहासनके कलंककी सीमा न रहेगी? "जगत्सिहके समान महाराज मारवाइके सिहासनके कलंककी सीमा न रहेगी? "जगत्सिहके समान महाराज मारवाइके सिहासनके कलंककी सीमा न रहेगी? "जगत्सिहके समान महाराज मारवाइके सिहासनके कलंककी सीमा कहाने हिंगा पहींच होना काम हजार सेनाके साथमें उपहार द्वार प्रेत के साथ अप मिला, जगत्सिहके जो चार हजार सेनाके साथमें उपहार द्वार मेवाको साथ लेककी सीमा करिया हुआ। मारवाइकी सामतिहके साथ आ मिला, जगत्सिहके ही मानसिहने उनपर आक्रमण करके वह समस्त दृत्य लूट लिया, और जयपुरकी सेनाको छित्रभिन्न करके भगादिया। मारवाइपित मानसिहको जामके एवं होनेका यही पहिला सुपात हुआ। मारवाइपित मानसिहको जामके एवं होनेका यही पहिला सुपात हुआ। मारवाइपित मानसिहको हुसको अपना अधिक अपमान जाना, और मानसिहको इसका उत्तर थे। इस समय न एक भारी विवर्ध मारवाई हुतमा यन पहिला के सिव्याकी वालपर कुळ मानसिहके साथ जाम्सविहक साथ वालपर हुतमा यन सिव्याकी वालपर कुळ मानसिहके साथ अपना सुरको सुतमे हुतमा यन सिव्याकी वालपर कुळ मानसिहको मानसिहको वालपर हुतमा वालपर हुतमा वालपर हुतमा सुतम

हैं सेन्वियाकी वातपर कुठ भी व्यान नहीं दिया, इससे सेन्दियाने बोबित हो प्रतिज्ञा की कि में ऐसा उपाय अवस्य ही कर्रगा कि जिससे ऋणाङ्गमारीका विवाह जगन्सिहके साय न हो । वास्तवमे सेन्धियाने ऐसाही किया भी उसने भवाड्पर आक्रमण करनेके लियं एक महाराष्ट्रेसनाको उद्यपुरवी ओर भेज दिया ।

कमानुसार महाराष्ट्रों और पठानोंके द्वारा मताये गये । हुलकरकी मेनाने वारम्वार आमेर राज्यपर आक्रमण करके बहुतमें दृशोपर अपना अविकार करिलया, हुर्दान्त अमीरखाँ हुलकरके नामसे बहुतसे दृशोपर अधिकार करके चौथम्बस्प उन समस्त देशोकी आमद्नीको स्वय भोगता था । सारांश यह है कि पिछले कई वर्षांतक आमेर-राज्यंकी अत्यन्त ही शोचनीय दृशा होगई थी ।

gon to on to on the one of the official to office the office the office of the office

महाराज जगत्सिहके जीवनके शेपमे राजनितिक अनुष्टानसे वृटिश गवनिमेण्टके साथ फिर सविवन्वन स्थापित हुआ सो हमारे पाठकोको पहिले ही जात होचका है कि सन् १८०३ ईसवीमे लार्ड वेलेसली महाराज जगनसिंहके साथ मित्रता स्थापित करके संधिवन्धनमे नियुक्त हुए, और महाराज जगनासहने उस सधिपत्रके मतसे वृटिशसेना पति लार्ड लेकके साथ मिलकर महाराष्ट्रोंके नेता हुलकरके साथ यद्व भी किया पर लार्ड कारनवालिस और उनके स्थलाभिपिक्तने अन्यान्य स्थप्ते उस मित्रताकी शृह्मलाकी छिन्न करिदया । वृटिश गवर्नमेण्टकी इस प्रतिज्ञाभंगसे जयपुरपित जगन्सिह अत्यन्त हीनबल होनेसे अत्यन्त दुःखित विस्मित और परितापित हुए होंगे यह सहजमे ही अनुमान होसकता है। आचिसनसाहवने अपनी वनाईहुई पुस्तकमे लिखा है, " िक इस मित्रता और सांविवंधनका भग करना कर्तव्य कर्म हुआ था या नहीं, होम, गर्मनेमेण्ट ( विलायतकी कोर्ट आफडाइरेक्टर्स ) ने इसको विशेष सन्देह युक्त बताकर इसका विचार किया था, इस कारण सन्१८१३ ईसवीमे होम गवर्नमेण्टने उ यह आज्ञा प्रचार की कि जब अवसर आवैगा तब किर जयपुरराज्यको अप्रेजी रक्षाके आधीनमे प्रहण किया जायगा । इस समय नैपालके साथ युद्ध उपस्थित है पर जिस समय पिडारियोंको दमन करके उनके साथ राजनैतिक वंदोवस्त किया जाय तवतक इस मामलेको मुलतवी रक्खा है। सन् १८१७ ई०मे फिर जव संधिका प्रस्ताव उपस्थित हुआ तव यह प्रकाश किया गया कि जयपुर राज्यका नवीन सिध करनेभें इस समय आग्रह नहीं है, परन्तु इसके पीछे जिस समय जैपुरराज्यने अपने स्वार्थको रक्षाके लिये संधि करना विशेष प्रयोजनीय जाना कि सम्पूर्ण निकटवर्ती राजा संधिवंधन करचुके है, इधर जयपुरराज्यके आधीन छोटे छोटे राजसमृह स्वतत्रभावसे गवर्नमेण्टके साथ संधिवंधन करचुके है। तब अन्तमे जयपुर पति सन् १८१८ ई० मे दूसरी अप्रैलको सधि निर्धारण करनेपर वाध्य हुए ।

इस संधिवंधनके सम्बन्धमे कर्नल टाड् साहव अन्य स्थानोमे लिखते है, कि
" भारतवंपकी वृटिश गर्ननेमेण्ट, राजपूतानेक जिन राजाओको आश्रय देना चाहती
है इनमे जयपुरराज्यने सबसे पीछे उनका आश्रय लिया है। इस रीतिके अवलम्बन
करनेसे सर्वदाक लिये शान्तिनाशक शत्रुओको भगादिया जासकता है, गर्वनेमेण्टके
प्रस्तावकी उस धारामे जयपुरराजने अपनी सम्मित देनेमे किचित् भी विलम्ब
नहीं किया। जवतक भारतवर्षमे लूटनेवाली कई एक सम्प्रदाये एक २ करके
हमारे चरणोकी शरणमे न आवैगी, तवतक जयपुरके महाराज हमारे प्रस्ताव और

क्ष जयपुरका इतिहास-अ० ४. क्ष ( ६२७ ) ही हुए है, मानसिहको भलीभॉतिसे परास्त कर भेवाड़मे जाकर कष्णकुमारी । पाणिप्रहण करना आपको अत्यन्त कर्तव्य है। " जगत्सिह सवाईसिहकी तुरताके जालमे पहिलेसे ही फंसगये थे इस कारण उन्होने इस कार्यके करनेका भी । ध्रय करित्या । मानसिंह युद्धमे परास्त होकर अपनी राजधानी जोधपुरको चले गये।जयपुरके महारा-को विजयी सेनाने भीत्र ही जोधपुर राजधानी पर जाकर अपना अधिकार किया । व मानसिंह किलेके भीतर चलेगये महाराज जगनुसिंहने भी तुरन्त ही किलेको जा घेरा। ोर विजयो सेना छ: महीने तक वरावर किलेको घरे हुए गोलोकी वर्षा करती रही रन्तु किला विजय न होसका, मानसिह अतुरु पराक्रम करके अत्यन्त सामान्य सेना ाथ छे उस अभेच किलेकी रक्षा करते रहे,छ. महीनेतक निरन्तर एक लाख सेना किलेको रे पड़ी रही, इसमे जगत्सिहका वहुत यन खर्च हुआ, तौभी इनका वह पारेश्रम सफल हुआ। दुर्भाग्यवश छः महीनेके पीछे विजयी जगत्सिहका भाग्य भयकर जलद् ारुसे ढक गया । इनकी सेनामे अमीरखाँ नामका एक पठान नियुक्त था, उस ामीरस्वाने अपने अधीनकी सेनाको साथ छेकर स्वाबीनभावसे दूरदेशोमे जाकर मार-ाडके अनेक स्थानों में लटमार करके वहुतमा धन इकट्टा करिलया । इससे जगन्सिह ।त्यन्त ही अप्रसन्न हुए और उन्होने अमीरखाको दुमन करना आवइयका विचारा। जब ामीरखॉने यह समाचार सुना तव वह डेरोमे न आकर पहिलेकी समान जियर तिथर प्टने छगा । इस आचरणसे जगत्पिह और भी क़ापित हुए, ओर उसके साथ युद्ध हरनेके लिये अपनी एक सेना भेजी। अमीरखॉने ज्यो ही देखा कि महाराजकी सेना मेरे गथ यद्व करनेको आ रही है त्योही वह वहासे भाग गया। अमीरखाका भागताहुआ खिकर जयपुरकी सेना भी बहुत दूर तक उसके पीछे २ गई, और अतमे जयपुरके वाहर ानाको रखकर सेनाके नेता स्वयं जयपुरमे चेळगये। इस सुअवसरको पाकर अमीरखाने क्त जयपुरको सेनापर आक्रमण करके उसको एकवार ही परास्त करादिया, ऑर ापनी सेना सहित जयपुरंम जाकर अरक्षित राजधानीको हृटिहिया । जब जयपुर-ाति जगनसिह्ने यह सुना तो। अपने राज्यकी रक्षा करना। अवदग कर्तव्य विचारकर ात जोवपुरले चर्छ। आये। इनके जाते ही राठौरकी सेनाने इन पर आक्रमणकर समस्त ह्योको एट लिया । महाराज जगन्सिह इससे महा अपमानित और कलकित होकर अपनी राजवानीमे चले आये। इस युष्टमे महाराज जगन्सिहका याजना बहुतसा त्याली ोगया, और इसी भाति अगणित सेना भी नष्ट होगई । जगनसिहके पक्षमे यह राजनैतिक अभिनय महा अपमान दायक हुआ, इसमे कुछ भी सदेह नहीं। इस एडमें बहुतसा खजाना त्यारी होगया-बहुतमी सेना नष्ट होगई, विचारे जगन्सिह इस समय अत्यन्त हीरपड होगये, जिस राजनिवनी रूष्णरुमारीके छिये उनका इतना उद्योग, इतना बनव्यय, ओर ऐना सयकर युद्ध हुआ बा, पर अपने हुर्सी-ग्यसे वह उस छुणारुमारीको न पासके, उक्त गुउकी इच्छाके पीछे महाराज जगत्सिह

जयपुरके साथ सधिभग करना यह उसकी प्रमाणमूळक प्रथम घटना है, परन्तु हम इतने दिनों े पीछे कहते है कि जब पलासीके युद्धमे अंग्रेजी राज्य भारतवर्षमे सबसे पहिले स्थापित हुआ, तभी क्वाइवने अमीचन्द्के साथ उससे पहिले विश्वासभग किया था, यही अंग्रेजोके विश्वासपालनका पहिला चूडान्त निद्र्यन है। कम्पनीने किस कारणसे जगतासिहके साथ निन्द्नीयरूपसे संधि भगकी उसके संबन्धमे टाइ साहबने लिखा है कि वह मार्किस आफवेलेसलीकी विस्तारित और उदार राजनीति थी-जिस राजनीतिके मतसे सम्पूर्ण देशीय राजाओको भारतके छुटेरांके विकद्ध एकत्र सवन्य करनेका प्रस्ताव हुआ था, लार्ड कार्नवालिसके मनके भावने और सामरिक राजनीतिने उसे एकवार ही व्यर्थ करदिया, लार्ड कार्नवालिसने हमारे इस प्रवल विम्तारमे एकमात्र हमारी भावी दुर्दशाको ही निरक्षिण किया था। महा माननीय लेकने (क्या देशीय और क्या यूरूपीय सभी जिनके नामको सम्मानके साथ म्मरण करते है ) मध्यस्थ होकर देशीय राजाओके साथ जो मित्रता और संविवंबन किया था, यदि उस मित्रता और संधिवंधनकी रक्षा कीजाती तो वह समस्त देशीय राजा न जाने कितने कप्टसे उद्धार पाते, इसका निर्णय नहीं होसकता, कारण कि गत अर्द्ध शताब्दीमें रजवाहेका इतना अनिष्ट हुआ था कि समस्त राजाने दुराचारी महाराष्ट्रीके अत्याचारासे सन १८०३ ई० से १८१८ ईसवीतक अर्थान् प्रथम सधिभगसे दृसरे सविवधनके समयतक महान् कष्ट भोग किया था, और हमें यह भी सदेह है कि अर्द्धशताद्दीमें भी उनकी वह शोचनीय अवस्था वद्छेगी या नहीं "।

इतिहासवेत्ता टाड् साहवने लिखा है कि ''हमारे ऊपर इस विश्वासकी वृद्धिका और भी एक प्रवल कारण था, कि जब वजीरअली जयपुरराज्यकी शरणमे गया तब हमने वल करके उसको वहाँसे छीन लिया। अधिक क्या कहे यदि घोर अपराधी शत्र भी राजपूत जातिकी शरणमें जावे तो वे उस शरणागत मनुष्यकी तन मन वनसे रक्षा करते है। शरणागतको आश्रय देना राजपूत लोग किस प्रकारसे अपनी जातिका परम धर्म मानते है, हम इस इतिहासके पहिले अध्यायमे उसका वर्णन करचुके है। जयपुरके महाराज उस समय हमारे आधीन अथवा करदेनेवाले मित्रराजाओं मेसे नहीं थे, परन्तु हमने वलपूर्वक उनको शरणागतको आश्रय देनेवाले जातीयधर्मको उल्लंघनके लिये विवश किया, वह आश्रित मनुष्य नरहत्याकारी होनेसे हमारे मतमे ऋपापात्र नही होसकता, पर उस वजीरअलीको हमारे हाथमे अपीण करनेके लिये प्रार्थना करनेकी हमारों कोई क्षमता नहीं थीं "।

संधिके सम्वन्धमे अतमे टाड् साहव लिखते है, कि जयपुरराज्यको उपरोक्त कईएक आपत्तियों के अतिरिक्त और भी कितनी ही गुप्त और व्यक्तिगत आपत्ति अंग्रेजोकी संधिप्रस्तावके विरुद्धमे उठानी पड़ी थी। उसका उदाहरण देते है। एक अग्रेज रेसिडेण्ट राजद्रवारमे आया, और उसने द्रवारमे चारोओर अपनी दृष्टि रक्खी,परन्तु अपनी सामर्थ्यका विस्तार होना कठिन जाना, तव उसने मत्री समाजपर आपत्तिकी ।

क्ष जयपुरका इतिहास—अ० १. क्ष (६९९)

हमारी युक्तियोको ब्रहण नहीं करेगे । इस समय पिडारीगण एकवार ही
विदालत हुए है, पश्चवा पूनासे वदी होकर गगाजीके किनोर मेंजे गये है और भोसअवारी अवतित हुई, सेथिया भयभीत हुआ, और हुलकरने जयपुरसे नियमित करलेनेके
आतिरिक्त बहुत से देशको अर्थन अधिकारम करिल्याभेदनीपुरके युद्धसे उसके शासनकी
सामर्थ्यमे बहुत रोक टोक होनी आरम हुई है ।

यद्यि राजपुत जाति अह्मथारी है परन्तु प्राय दीर्थ स्प्रताोम अपने कार्यका
अतिरक्त बहुत रेक टोक होनी आरम हुई है ।

यद्यि राजपुत जाति अह्मथारी है परन्तु प्राय दीर्थ स्प्रताोम अपने कार्यका
अतिरक्त बहुत रोक टोक होनी आरम हुई है ।

यद्यि राजपुत जाति अह्मथारी है परन्तु प्राय दीर्थ स्प्रताोम अपने कार्यका
अद्यार करती है । हुलकरके अितिनिधि जिस अमीरखाँन जायदादस्यरूपसे अर्थान सेनाबलके व्ययस्यरूपसे जयपुर राज्यके अनेक देश अपने अधिकारमें करिलेये थे, और नियसित कर भी शहण किया था, एकमात्र उस अमीरखाँन ही इस समय जयपुरराज्यकी
समाजमें शान्तिका नाश कर भयको उत्पन्न किया था और अलक्ष्यमें उन जयपुरपति महाराजको हमारे साथ संधिवधन करनेक लिये उत्तित्व किया । अधिक क्या
बहुतिक अत्यन्त निकट माथोराजपुरा नामक स्थानपर गाले वर्षय हो और तिवअपार्थ अत्यन्त निकट माथोराजपुरा नामक स्थानपर गाले वर्षय हो और पत्रम
साथ करनेक लिये क्यो आनाकानी की थी, उसका वर्णन नांच कियाजावरा"।

"सन् १८०३ ईम्बीमें जिस समय हमने जयपुरराज्यके साथ पवित्र संधिवयन
किया था, और हमोर पद्मी जिसका होना अत्यन्त आवश्चक विचारा गया था । उस
समय इसने जिस उपायसे उस साधिवयनसे अपना उद्धार करिल्या, अथवा हमारे मित्र
वह जयपुर राज्यके हृदयोम मठीभांतिसे अकिन था । उस विभिन्न राजनितिक वटनापुणे
किया । उस समय जयपुरक महाराजने तसके समयक्ष हम्यारे मारे दृतने अपेण
किया । उस समय जयपुरक महाराजने सिक्त आपरार्थ वातकर व्या मेत्रा दृतने अपेण
किया । उस समय जयपुरक महाराजने उसके समयक्ष रत्यारे मारे हित्य हो नित्य हमा नित्य हम

इंग्रेंच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,रच्डा,

तींसरी धारा-रावाई महाराज जगन्सिह और उनके उत्तराधिकारीगण तथा हिं स्थलाभिपिक । वृटिक गवर्नमेण्टकी अनुगतरूपमें महयोगिना करें और जिन्होंने वृटिक ध्रित्ते गवर्नमेण्टकी अनुगत्यता खीकार की है वह अन्य किमी राज्य अथवा राजाके साय हिंकिसी प्रकारका सम्बन्ध नहीं कर सकेंगे।

चौथी धारा-माहाराज और उनके उत्तरानिकारी तथा स्थलाभिषिक्त गर्वनेमेण्टकी विना अनुमितके अन्य किसी राज्य अथवा राजाके माथ किसी प्रकारका सवन्य स्थापन नहीं करसकरें, परन्तु मित्र और आत्मीय राजाओं के साथ नियमित साथारण पत्र व्योहार करसकेंगे।

पांचवी धारा-महाराज वा उनके उत्तराविकारी अथवा स्थलाभिषिक्त किसी राजाके ऊपर अत्याचार अथवा आक्रमण नहीं करसकेंगे, किसी राजाके साथ दुछ झगड़ा उपस्थित होगा तो इसके विचारक लिये तथा टंडटेनेके लिये नवर्नमेण्टपर इसका भार रहेगा।

छठवी धारा-निम्नलिखित व्यवस्थाके अनुसार जयपुरराज्यके वजानुक्रमने गवर्त-सेण्टके दिल्लीके धनागारके लिये कर देना होगा-

जयपुरराज्यमे कई वर्षसे अवतक अत्याचार और छट (महाराट्रोके द्वारा) श्रवलतासे होरही थी इस कारण इस सन्धिको तारीखसे पाहेले एक वर्षका कर छोड़ दिया जायगा।

दूसरावर्ष चार लाख निप्या । तीसरा वर्ष पाच लाख चौथे वर्ष . छः लाख पांचवे वर्ष .. सात लाख छठवे वर्ष .. आठ लाख

पीछे जवतक राज्यकी आमद्नी चालीस लाख रूपयेसे अधिक न हो तवतक प्रतिवर्ष आठ लाख रूपया करस्वरूपसे देना होगा।

और जिस समय राज्यकी आमद्नी ४० लाख रुपयेसे अधिक हो उम समय नियमित आठ लाख रूपयेके अतिरिक्त वढी हुई आमद्नीके सोल्ह्वे अशका पाँचवां अंश देना होगा।

सातवी धारा-गवर्नगिण्टको आवश्यकता होनेपर जयपुरराज्यको अपनी साम-ध्यके अनुसार सेना देनी होगी।

आठवी धारा-महाराज और उनके उत्तराधिकारी तथा स्थलाभिपिक्त चिरस्थाई रीतिके अनुसार उनके अधिकारी राज्यमे और आधीनस्थोको संपूर्ण गासनकर्ता स्वरूपसे रहना होगा, और इस राज्यमे गवर्नमेण्ट अपनी फौजदारी और दीवानीको स्थापित नहीं करेगी।

ঢ়৾৸ঽঢ়য়ৢঢ়ৼয়ৼঢ়য়ৼঢ়য়ৼঢ়য়য়ঢ়ঢ়য়ড়ঢ়ড়য়ড়ঢ়য়ড়ঢ়ড়য়ড়ড়য়ড়ড়য়ড়

*รู้เอา*เจอที่เจอที่เจอที่เจอที่เจอที่เจอที่เจอที่เจอที่เจอที่เจอที่เจอที่เจอที่เจอที่เจอที่เจอที่เจ

दूसरी ओर समस्त सामन्त, जो चिरकालसे प्रचलित रोतिके अनुसार मंत्रीस्वरूपसे राजसभामे पद सम्मानको सम्भोग करते आये थे, इस समय समझ गये कि अव उन्हें उस स्वभूमिसे अपना अधिकार हटाना पड़ेगा। जिसे इतने दिनोतक छल प्रपचसे अथवा वलप्रयोग तथा नरपितकी छपासे अपने अधिकारमे भागते आये है, इस कारण उन्होंने आपत्ति उपिस्थित करनेमे त्रुटि न की। आमेरराज ओर वृद्धिश सरकार गवनरजनरलेसे साधि स्थापनके समयमे कईएक प्रधान आपत्तिये उपिस्थित हुई थी, परन्तु लाई हेप्टिसने जिस साधारण राजनीतिका अवलम्बन किया था यदि वह उस नीतिके अनुसार जय-पुरराज्यको अयेजोके आधीनमे न करते तो उनकी उस नीतिके अगकी हानि होती। इस समय जल्दो २ कितनी हो घटना हुई थी। अमीरखाको जयपुरमे उपिथित—रजवाडेकी पताकाको महाराष्ट्रीका लोप करना—और अजमेरके किलेके उपर पताकाका लगाना—अतमे गोव्रतासे अनिन्छा युक्तमाव—सन् १८१८ ईसवीको दूसरी अप्रेलको १० धाराओसे युक्त एक सियपत्रपर जयपुरके महाराजने अपनी सम्मात प्रकाश की, और उसीसे कछवाहराज अपने वशानुक्रमसे करदपद्पर नियुक्त हुए।

महाराज जगन्सिहने किस कारणसे अमेजोंके साथ फिर सांध की थी, आचिसन साहवने कर्नल टाड् साहवको उस उक्तिको भलोभातिसे प्रकाशित करिंद्या है. इस कारण हम इसके सम्बन्धमे अब कुछ अधिक कहनेकी इच्छा नहीं करते। परन्तु महाराजा जगन्सिहके पक्षेम यह दूसरी सांध पाहेले सांधपत्रकी अपेक्षा विशेष हानिकारक हुई, अधिक क्या कहै स्वय संविपत्रको पढकर हो पाठक भलीभातिसे समझ जांयों कि कम्पनीने आमेरराज्यसे पहिले एक कोडा भी करकी नहीं ली थी, परन्तु इस दूसरे सांधपत्रमे जयपुर महाराजको चिरकालके लिये कम्पनीको कर देना पड़ा, उस मिथपत्रको हम नोचे प्रकाशित करते है।

#### संधिपत्र ।

"माननोय अम्रेज ईस्टइण्डियाकम्पनी और सवाई महाराज जगन्सिह वहादुर जयपुरके अधीश्वरमे यह सिवपत्र निश्चित हुआ। महामिहमवर मार्किस आफ्हेप्टिस के जो गवर्नर जनरलके प्रतिनिवि पूर्ण सामध्य प्राप्त मिञ्चार्लसिवयोक्तिलाम मेटकाफका माननीय कम्पनोकी ओरसे और राजेन्द्र श्रोमहाराजाविराज सवाई जगन्मिह वहादुरके प्रतिनिधि पृणे सामध्य प्राप्त ठाकुर रावल वैरीसाल नाधावन् उक्त महाराजको अंग्रमे नियुक्त हुए "।

पहिलो वारा-माननीय कम्पनी और महाराज जगत्मिह उनके उत्तराविकारी-गग तथा स्वलाभिषिक्तोंमे वशानुक्रमसे यह सधिसम्बन्धववन सदा एकसा मानाजाय ओर किसी ओरके मित्र तथा शत्रु दोनो ओरके मित्र और शत्रुह्मपसे विचार जॉयगे।

दूसरी धारा-जयपुर राज्यकी रक्षा करने और उस राज्यके दात्रुओको पराम्त करनेके छिये गवर्नमण्ट तयार रहेगो।

और वीच वीचमे उसी पड्यत्रसे द्रवारमे भी तलवार और छुरीका प्रयोग किया था। वीच २ मे रावला अर्थान् राजाके अन्त पुरसे भी कलकका समाचार पहुंचा था, और उस लम्पट नपतिका रसकपृरंनाम्नी म्बीके ऊपर आसक्त होना भी एक अत्यन्त निन्द्नीय कार्य था। इन राजाके जीवनमे एक भी श्रेष्ट्रगुण दिखाई नहीं दिया, जो राजपूतीकी विशेष घृणा कापुमवकी उपाधिसे युक्त थे उनकी जीवनीको लिखकर हमारी इच्छा इतिहासको कलंकित करनेकी नहीं है। उद्यपुरकी राजनदिनी कृष्णकुमारीके सम्बन्धम उन्होंने अत्यन्त ही निन्टनीय कार्य किया था, उसका वर्णन पहिले ही होचुका है, केवल इसीके करनेसे उनके चारित्र कलकित नहीं हुए, उन्होंने कई लाख निपये भी वृथा नष्ट किय थे। जयमंदिर नामक उज्वल मन्दिरकी महामृल्य वस्तुए अत्यन्त वृणितकार्चके लिये उन्होंने वृथा नष्ट की। कालीखो नामक स्थानम मीनालोग वजानक्रमसे जयमदिरके उत्पर विश्वासीरक्षक नियुक्त थे, प्रभु जगन्।सिहको उस मदिरको विव्वज्ञ करता हुआ देखकर वे छोग अत्यंत दु.खित हुए और किसी२ ने आत्मधात करके शरीर छोड दिया। मर्बाई जयसिहके निर्माण किये अत्यन्त सुन्दर जयपुर नगरके चारोओरकी ऊँची २ दीवारोकी प्रत्येक श्रेणीके तस्कर और छुटेरे घेरे रहते थे। वाणिज्य व्यापार एकवार ही वंद होगया, अराजकता फैलगई और राजा जगनुसिहके आल्सी होनेसे तथा राजकर्मचारियोके द्वारा लुटमार होनेसे किसानोने खेती करनी भी छोड हो । एकदिन एक हरजीने राजसभाने प्रमुत्व कियाँ, दूसरे दिन एक वनियेने और इसके पीछे एक ब्राह्मणने, इस प्रकारसे प्रमुख चलाकर पर्यायक्रमसे सभी राजधानीके निकटवर्ती नाहरगढ नामके किलेम, कि जहाँ फौजदारीके अपराधी जाते है, वहाँ वे भेजे गये, करद सामन्ताने उनके प्रति तथा उनकी आज्ञाके प्रति अत्यन्त घृणा दिखाई । जगन्सिहने जो रसकपूरको लेकर वृणित कार्य किया उससे एक समय उनको सिहासनसे उतारनेके लिये एक वड़ाभारी आन्दोलन उपस्थित होगया था। उस प्रस्तावसे कार्य होनेके लिये समस्त तैयारियां होगई, आमेरराज के अर्द्धाविकारियोने उस रसकपूरको नाहरगढके किलेम भेजना चाहा पर वह प्रस्ताव भी व्यर्थ होगया । इस मुसल्मान उपपत्नोंके प्रममे महाराज जव अत्यन्त आसक्त हुए, तव उसके प्रेमसे उत्मत्त हो उन्होने अपने राज्यके आवे अंशपर अधीश्वरीह्रपसे रसक-पूरका अभिपेक किया, और वास्तवम उनका राज आधे अशपर ही था। अविक क्या कहै महाराज जयसिहने जिन अमूल्य यन्थोको संप्रह किया था उसका आधा भाग भी उसका देदिया, वह समस्त यथ विध्वंस होगये, और धन उस बार विलासनीके आधीन वाले कुटुम्बियोने वॉट लिया। राजा जगत्सिह्ने उस स्त्रीके नामसे सिका प्रचलित किया था, केवल उस ख़ीके साथ एक वार वह घोडेपर चढ़कर भ्रमण करनेके लिये

KeARTARE ARTERATE ARTERATE ARTERATE ARTERATE ARTERATE ARTERATE ARTERATE ARTERATE ARTERATERATERA

<sup>(</sup>१) टाइ साहव लिखते हैं, "कि रारजीखवास नामका एक मनुष्य जातिका दरजी था हमें ऐसा अनुमान होता है कि यह मनुष्य वालकपनसे दरजीके कार्यको करता था, परन्तु वह मनुष्य जगत्सिहके मुसाहिवोंमे प्रधान मुसाहिव था,ऐसा भी अनुमान है कि जगत्सिहने लाई लेकके पास जो कईएक द्त मेजे थे वह मनुष्य भी उनमें द्तरूपसे गया था '।

क्ष अयपुरका इतिहास—अ० १. क (६३३)

क्ष अयपुरका इतिहास—अ० १. क (६३३)

क्ष अयपुरका अविदास—अ० १. क (६३३)

क्ष अयपुरका अविदास—अ० १. क (६३३)

क्ष अयपुरका अविदास—अ० १. क (६३३)

क्ष अविदास—इस आर अस्थित वर्ष वर्ष विभय विभय क्षिय क्ष क्षायमा ।

इश्ती धारा—इस आरओसे युक्त यह सविषय मि. मार्छत वियार क्षिया क्षायमा ।

इश्ती धारा—इस आरओसे युक्त यह सविषय मि. मार्छत वियार क्षिया क्षायमा ।

इश्ती धारा—इस आरओसे युक्त यह सविषय मि. मार्छत वियार क्षिया क्षायमा ।

इश्ती धारा—इस आरओसे उक्त यह सविषय मि. मार्छत व्याह क्षायमा हाजायमा ।

इश्ती धारा—इस आर असे स्वाह क्षाय हाजायमा ।

सम् १८१८ ईस्थोकी अप्रैल महीनेकी मि.स परम्पर मित्रभाव होजायमा ।

सम् १८१८ ईस्थोकी अप्रैल महीनेकी मि.स परम्पर मित्रभाव होजायमा ।

(इस्ताल्लर) सी. टी. मटकाफ रिलेडेण्ट ।

(इस्ताल्लर) होण्डिस ।

(इस्ताल्लर) होण्डिस ।

यह सियपत्र गयनेरजनरलका तुलसीपुरेस निकट डेरामे सन १८१८ ईस्थोकी ।

१५ अप्रैलको स्वील्लत हुआ ।

(इस्तालर) जे आडम ।

यविप महाराज जगम्सिह इस दूसरी बार सिविध्यममे सम्मत होग्ये थे, परन्तु ।

इस से जयपुरराज्यानी निरकालके लिये अपने स्वाधीन जचे मस्तकको नीचा ठरित्या,और ।

इस से जयपुरराज्यानी किरकालके लिये अपने स्वाधीन जचे मस्तकको नीचा ठरित्या,और ।

इस से त्रापुरका विपार क्षायमे होनेकी सेमावना थी । महाराज जगम्सिह हे हो से से साया विपेत कर्ष महाराज जगम्सिह हो इस साया च्छात कर्ष महाराज जगम्सिह ।

इस से त्रापुरपाज्यानी किरकालके लिये अपने स्वाधीन जचे मस्तकको नीचा ठरित्या,और ।

इस से समय जयपुरराज्यानी केरित शाय असे से हो सम १८१८ ईट्रेम के क्षायम क्षायम कर्ष कर्ष महीने पीछे उन्होंन इस सायामय जरीरको छोडिया ।

यह तो हम पहिले ही उह्र आये हे कि महानमा टाइने टा सहाराज जगम्सिह है इस साया कराने नीचा कराने से हिम्साल कराने ही हमाने कर्ष मार्यम हमाम हिम्साल कराने हिम्साल कराने महाने साया कराने नीचा कराने से हिम्साल कराने ही हमाने से हमाने हमाने हिम्साल कराने हिम्साल हमाने हिम्साल कराने हमाने प्रकाश की और केवल इस सक्ष्यमें ती उन्होंने जीच र से असी बोरना दिखाई थी.

S. Anchesen's Treaties at V AIV

१ करना आक्रमणके तुल्य हुआ, और जयपुरके सरदारोको उस मेळिमळापपर अफसोस करना कि श्री पड़ा जो इस समयकी चाळाकोके ळिये वहाँके सामन्ताने उसे म्बीकार करित्या था "।

''नवीन राजाके नियुक्त होनेके सम्बन्धमे राजपतोके राज्योमे जैसी रीति प्रचित है उसको यहाँ पर छिखना भाविष्यमे राजाओको नियुक्त करनेके सबधमे विशेष लाभदायक दृष्टि आती है। वडे पुत्रको उत्तराविकारी पद्पर अभिषिक्त करनेकी रीति समस्त राजपूर्तामं प्रचलित है, ऋही दो एक म्थानीपरही इस रीतिका निपेव दिखाई पड़ता है, पर उनकी संख्या अति सामान्य है। इसके सम्बन्धमें मनुजी पूरी व्यवस्था करगये है, पर मध्यकालके राजपूत मनुकी कितनी ही व्यवस्थाओका अनुमरण नहीं करते प्रचिह्नतरीति और पूर्वदृष्टान्तके मतसे राजसिहासनके सम्बन्धमे हो अथवा और किसी अधीन सामन्तके पर्से हो बड़ा पुत्र ही जो 'पाटकुमार' राजकुमार अथवा 'कुमार ' नामसे पुकारा गया है वही उत्तराधिकारीरूपसे नियुक्त किया जायगा। और दूसरी ओर राजकुमारके अन्यान्य भ्राता अपने २ नामके पहिले केवल कुमार शब्दका प्रयोग करते है । राजदुरवारसे हा या सामन्त पदसे हो, सभीके अवस्थाके अनुसार सम्मान दिखाया जाता है। सभीके यहाँ पटगनी ' और "पाटकुमार" है। पटरानीकी सामर्थ्य और रानियोकी अपेक्षा अधिक है, राजकुमारके अज्ञान होनेपर स्वयं पटरानी समाजिक रीतिके अनुसार राजकार्य करती है, भारतर्वपमे सवसे प्राचीन राजधानी मेवाडकी पटरानी ही महाराणाके साथ सिहासन पर अभिपिक्त हुई थी। राजाने सबसे पहिले जिस रानीके साथ विवाह किया था, वही पटरानी हुई थी, और सतानके उत्पन्न होते ही उनको उक्त उपाधि प्राप्त हुई, दिनसे वह पटरानी " माजी " नामसे पुकारी गई, उन्होंने जिन समय कार्य किया था, उस समय राज्यके कईएक देशोंके सामन्त उनकी सहायता करते थे, उन सामन्तोने राजाके यहाँ कितने ही कर्मचारियोके सहित उस प्रचलित बशकी रीतिके अनुसार उस सम्मानको भोगा था "।

यदि कोई राजा पुत्रहीन अवस्थाम मरजाय तो उनका जो अत्यन्त कुटुन्वी है वि अथवा सहोदर भ्राताक न होनेपर रजवाड़ेके प्रत्येक राज्यमे जो ऐसे राजवशीय कितन ही पिरवार है, वही उसी अवस्थामे राजपद पर नियुक्त होनेकी सामर्थ्य रखते है। ही पिरवार है, वही उसी अवस्थामे राजपद पर नियुक्त होनेकी सामर्थ्य रखते है। राज्यिसहासनक प्राप्तिकी सख्या सीमावद्ध करनेके ित्ये प्रत्येक राज्यमे इस प्रकारकी हि विधि नियत हुई है, जिन प्रत्येक राज्योमे केवल कितने ही राजविशयोका परिवार उक्त विधि नियत हुई है, जिन प्रत्येक राज्योमे केवल कितने ही राजविशयोका परिवार उक्त विधि नियं अधिकारको प्राप्त हुआ है। इसरातिके अनुसार मेवाडराज्यमे केवल हि राणावत सम्प्रदायोके सबसे बड़ोने "जो बावा" की उपाधि धारण की है, केवल है वही उपरोक्त अवस्थामे सिहासन प्राप्तिक अधिकारी है। मारवाड राज्यमे जोधाव- विवाय ईडर राजविश्वे उक्त अवस्थामे मारवाड़का सिहासन प्राप्त होता था। वून्दी- राज्यमे दुर्गारेविश, कोट राज्यमे पलाइताका आपजीवश, वीकानेरराज्यके महाजन विवाय गावका मामन्तवश, और जयपुरराज्यके राजा मानिमहके विधर—जाखा राजावत कि कितने कि कि कितने कि कि कि कि कितने कि कि कितने कि कितने कि कितने कि कितने कि कि कि

OO ( ६३५ ) क्ष जयपुरका इतिहास-अ० ४. क्ष <u>ૠૢઌૺઌઌૺઌ૱ૹૺ૱ઌૺૹઌૺઌઌઌ૽૱ઌઌઌૺૹઌૺઌ૱ઌૺઌ૱ઌૺઌ૱ઌૺઌ૱ઌૺઌ૱ઌઌ૱ઌૺઌ૱ઌઌ૱</u>

गये थे, ययार्थ राजिख्योको जो समान प्राप्त होता है, उन्होने सामन्तोसे भी उस वेदयाके प्रति वेसा ही सम्मान दिखानेको कहा। परन्तु क्षत्री सामन्तोका हृदय गर्वसे PROPROPROPROPROPROPROPROPROPROPRO पूर्ण होता है वह क्या इस आज्ञाको सहन कर सकते हे ? यद्यपि भिश्र शिवनारायण नाम त्राह्मण जो दीवान और प्रधान मंत्रीपद्पर नियुक्त था, वह उस वेदयाकी कन्या कहकर पुकारता था, परन्तु दूनीके सामन्त असीम साहसी चाँदसिहने क्रोधित होकर कहा कि " रसकपूरका जहाँ जो कार्य होगा मे उसमे सहायता नहीं दूगा, उसके इस वचनको सुनकर जगत्सिह्ने उसके ऊपर २०००० रुपया जुर्माना किया, यह दृनी देशके चारवर्षकी आमदनी थी "।

'' मनुजी राजाको सिहासनसे उतरनेकी व्यवस्था करगये है और आमेरके सामन्तोको भो उसी भाँति जगन्सिहको सिहासनसे भ्रष्ट करनेका यथार्थ कारण प्राप्त हुआ था। परन्तु दुर्भाग्यसे सामन्तोकी वह करुपना प्रगट होगई। राजा जगन्सिहके कितने ही वुद्धिमान मित्रोने इनके पद सम्मानकी रक्षाके छिये अनेक भातिसे विचार

किये, उस रसकपूरके चरित्रके सम्बन्धमे कितने ही घृणित वृत्तान्त राजाने सुने, राजा जगत्सिहने सरलतासे उसपर विश्वास करिलया। उन्होंने जो रसकपूरको धनसम्पत्ति दी थी, शीच्र ही उसके छेलेनेकी आज्ञा दी, और जिस किलेमे अन्य अपरावी रक्खे

गये थे उसीमें इसको भी वदी रखनेकी आज्ञा दी। उस कारागारसे वह स्त्री निकल कर भाग गई, जगन्सिहने इस पर तीनक भी व्यान न दिया, जगन्सिहने इससे पीछे अपनी मृत्युके समयतक जयसिंहके पवित्र सिंहासनको कलंकित किया था । सन् १८१८

ईसवीकी २१ वी दिसम्बरको उन्होने प्राण त्याग किये "। "राजा जगन्सिइने पुत्रहोन अवस्थामें प्राण त्याग किये थे। इनके कोई पुत्र नही

THE THE THE THE

いるので

いとうないが

था, और अपनी जीवित अवस्थामे इन्होंने किसीको उत्तराविकारी भी नही बनाया। राजपूर्तोमे यह रीति है कि यदि राजाके कोई पुत्र न हो ते। राजाकी मृत्युके पीछे किसी वालक या युवकको दत्तकरूपसे नियुक्त कर लिया जाता है, और उस दत्तक पुत्रसे ही मृतक राजाकी दाहिकिया कराई जाती है, इस कारण महाराज जगन्सिहकी मृत्युके पीछे नरवरके भूतपूर्व एक राजाके पुत्र मोहनासह आमेरराजके अवीधररूपसे

नियुक्त हुए "। मोहनसिहको आमेरराज्यपर निर्वाचन करनेके सम्बन्धम इतिहासंबत्ता टाड साहव छिखेत है कि "२१ वी दिसम्बरको जगन्सिहन प्राणत्याग किये, परन्त चिर प्रचलित रीतिके अनुसार उनके उत्तराधिकारीको नियुक्त करनेके समय मत्रीसमाज

इस वातको भलीभातिसे जानगया कि पुराने समयकी रीतिके अनुसार अपनी पृरी सामर्थ्यका अपने देशपर चलाना और अपने आधीनीपर वैसा वर्नाव करना इस समय सर्वथा असंभव है, और इस वातका निश्चय सिंदिपत्रमें भी होगया था. हमारा काम

राजा और प्रजाका विरोध मिटाना था, परन्तु उनकी पुरानी रीति सांतिसे अभिज्ञ होनेके कारण जब हमने उत्तराधिकारीके निर्णयमे हन्नक्षेप मिया तो हमारा हस्ताक्ष्म

*ૠૢૢૢૼઌ૾૾ૼૺ૱ઌ૾ૺૺૺૼ૾ૻઌ૽૾ૡ૽૽ૡ૾ૺ૱ઌ૽ૺ૱ઌૺ*ઌ૱ઌ૽ૺ૱ઌૺઌૺ૱ઌૺઌઌૺઌૺ૱ઌઌઌઌૺઌઌઌૺ

साधु टाड्ने अतमे निर्वाचनके सम्बन्धमे कहा है " कि जयपुरकी रीतिके अनु-सार जिस बालकका अभिषेक होना निश्चित हुआ था उसके सम्बन्धमे तथा गोठके उपलक्षके मन्तव्य हम यहां प्रकाशित करना आवक्यक समझते है। इस समय जो कुछ अभिषेकके सम्बन्धमे लिखते है उससे इस विषयकी रीति नीतिका ज्ञान होनेसे भिवाय के लोगोंको सुविधा होगा।

मोहनसिह नामका जो वालक था, जगन्सिहकी मृत्युके पीछे प्रभात होने ही जयपुरके सिहासन पर अभिपिक्त हुआ। वह वालक नरवाराज्यके भृनप्रवे राजा मनोहर-सिहका पुत्र था, सेवियाने उस मनोहरिमहको िमहासनमें च्युत कर राज्यसे निकाल दिया था, यह तो हम पिहले ही कह आये है कि जयपुरराज्यवाकों आठ सो वर्ष पिहले से नरवरराज्यांशकी जाखा चली थी। परन्तु आदिराज्य नरवरके अधीश्वर पुत्रहीन अवस्थामें म्वर्गवासी होगये, इम लिये नरवरवाजी सानन्तोने आमरपितके निकट एक पुत्रकी प्रार्थना की उसपर पृथ्वीराजने अपने एक गुत्रकी नरवरके सिहासन पर अभिपिक्त होनेके लिये भेज दिया, उक्त मोहनसिहका अभिपेक आतेरके कुमारसे चौदह पीढ़ी पीछे हुआ था। हम पिहले ही कह आये हे कि मोहनसिहका यह अभिपेक प्रचलित रीतिके सपूर्णत. विपरीतथा, कारण कि आमेरके नहाराजके कोई गुत्र नहीं था, प्रचलित रीतिके सपूर्णत. विपरीतथा, कारण कि आमेरके नहाराजके कोई गुत्र नहीं था, प्रचलित रीतिके अनुसार राजा मानसिहके उत्तराधिकारी जो सर्वसाधारणमें राजावन् नामसे विख्यात् थे, उनके अयोग्य होने पर और भी कितने ही सामन्तवंश अभिपेक्त होनेकी सामर्थ्य रखते थे "।

—अनुग्रह पर निर्भय करते है, तब हमने निर्भय होकर गवर्नमेण्डके निकट अपने सन्तब्यको प्रकाश किया, परन्तु जब कि उस गवर्नमेण्टके निस्ट हमारी आशा और भय उन्छ भी नहीं है, तब हम अपने उस मन्तव्यको गुप्त नहीं रख सकते । यह देश गवर्नमेण्टके शासनका स्थायी है, और जिन राज्याने हमारा आश्रय लिया है उन सब राज्योमे सुख शांति और स्वाधीनताकी वृद्धि होती रहै, यही हमारी अभिलापा है। जिन सनुष्याने राजपून जातिकी यथार्थ अवस्या ऑर सानसिक भावको न जानकर उन राजपुताकी स्वाधीनताको और भी अधिक सकोचन करनेकी चेटा की वह अस देशके भयानक शत्र है यह भलीशातिसे शशाणित होता है औरगजेयके साथ राठोरीकी जो तीस वर्षसे वरावर शतुता चली आरही थी, इसे इतिहासमे पिटये, उन राठौरीके प्रति अत्याचार करनेनाले औरगजेवका अन वश कहाँ है ? मानचित्रके मतिहिए उठामर देखा, उसके पीछे मरक्षेत्र जार सम्मुख ही अरवळीके शिखर खेंड़े हुए हैं, इस समय कौन शत्रु उन राठोंशेक ऋपर आक्रमण करनेके लिये तैयार है। दृषित व्यवहार करनेवाले तथा विश्वासवाती नव्वावोके धनसे पलीहर्द जिंग सेनाने सरलतासे हमको जीत लिया था, उसकी अवेक्षा राजपुत जाति किस भयकर रूपसे प्रमाणित होसकती है ! देशी सेनाक प्रति यत्न करो, राजपतोको धोरज दो, पीछे जञ्जोके विरुद्धमे रेसना । महात्मा टाइ साहव निर्भय हो कर जो सार कया कहनये है, वडे दु.खका विषय है कि आज कलकी अंग्रेज राजनीति उसकी सुननेक लिये भी तैयार नहीं है, इस समय महात्मा टाड् साहवकी उपरोक्त उक्ति विशेष शिक्षा देसकती है।

क्ष जयपुरका इतिहास—अ० ४. क्ष (६३७)

सम्प्रदाय व्यवस्थाके अनुसार उक्त अवस्थामे सिंहाशन प्राप्तिके अधिकारी है। परन्तु हैं सम्प्रदाय व्यवस्थाके अनुसार उक्त अवस्थामे सिंहाशन प्राप्तिक अधिकारी है। परन्तु हैं सा राजायन्त सम्प्रदायमे जिन्होंने मानसिहके पहिले जन्म लिया है जिस तिनहोंने पीछे जन्म लिया है जनमें भी मिन्नता है, प्रथमोंक केवल राजावत्, वा समयर पर 'मानसि' होत्' नामसे, और इरोफेंक 'माधानी' नामसे पुकार जाते हैं। राजवत् संप्रदायोमे वहुने ति सं वाई, मेन विल्याय के सामन्तोका परिवार सवसे श्रेष्ट है, और उस वंशमें सवने वहंगे यही शारीरिक अथवा मानसिक किसी अंगको हानि अथवा शारीरमें किसीप्रकार का रोग न हो तो उपरोक्त अस्थाम मवही जवपुरके सिंहासमर्की प्राप्तिक अथवारो महाराज और उनके उत्तराधिकारी उनके राज्य तथा उनके आधीनके मनुष्याके उपर सव प्रकार राज्यके चलोकिती सामर्थ्य युक्त हें कर राजा रहेंगे इत्यादि और प्रत्यक्षमें अक्षेत्र गरीरिक अनुसार महाराज और उनके उत्तराधिकारी उनके राज्य तथा उनके आधीनके मनुष्याके उपर सव प्रकार राज्यके चलोकिती सामर्थ्य युक्त होक हो है विधिका त्यागा महाराज और उनके उत्तराधिकारी उनके राज्य तथा उनके आधीनके मनुष्याके उपर सव प्रकार सामर्थ्य राजके चलोकिती सामर्थ्य युक्त हो कि किसी प्रक्रकों भी अन्याय रूपसे मोमासा न होगी पर नु उससे सवसे पहिले जयपुरके राजसिहासन पर नवीन नरपतिके नियुक्त होनेके विपरित है। गर्वनेमण्टने इस प्रथम हस्ताक्षित्र समय ऐसा काण्ड उपस्थित कर विचक्त सामान्त्यों कि जिसका सामान्त्यों पहिले कभा भी अनुमान नहीं किया था, "इससे मळीभांति प्रमाणित होता है, कि जयपुरके अधिकारों हो हमारे साथ आपने भागवकी विजक्ति करनेम जानकाति की है, वह अवश्य ही स्थायस्थ से साम सायको विजक्ति करनेम स्थाय विवाद वार राजति हो हो कि जयपुरके अधिकारों है। स्थायस्थ है से से स्थाय हो साववी चाराओं हो हो अनेक्यता हो हमार्य है सम्प्रकार उपस्थ सामर्थ राजती हो हो हमार्य हमाने अवस्था आध्यवाता स्वच्या स्था हो साववी चाराओं सो हमारे करने सायकार हो सामर्य स्था सामर्य राजति हो साववी चाराओं से हमारे अनेक्यता हमारे राजति के अधिकारों हो हमारे करने हमारे साववा हो साववा राजति हो साववा हमारे सामर्य साववा हमारे सि हमारे करने हमारे साववा हमारे साववा हमारे सि हमारे करने हमारे साववा हमारे साववा हमारे साववा हमारे साववा हमारे साववा हमारे साववा स्वच्य हमार

れるこれでいれていれていれていれていれていれていれていれていれていれていれていれ

वरनेपर राजपुतानेका असवीप दूर नहीं हुआ। जब कि हम उबति द्रायादि समीकी गर्वामेण्डके-

*ৠ*ढ़॔॔॔॔॔क़ऀॼढ़ॏग़ढ़ढ़ॏॣढ़ढ़ग़ॣढ़ढ़ग़ॣढ़ढ़ग़ॗढ़ढ़ॏॗढ़ढ़ग़ॗढ़ढ़ग़ॗढ़ढ़ग़ॗढ़ढ़ग़ॗढ़ढ़ग़ॗढ़ढ़ग़ॗढ़ढ़ग़ॗढ़ढ़ॷढ़ढ़ॷढ़ढ़ॗ हसाक्षर करके मोहर लगानेकी चेष्टा की । उक्त प्रीतिनिवियोने नाजिरेक लिखेहए प्रस्तावको स्वीकार करके सावधान होकर सन्मान दिग्गाते हुए ऐसा उत्तर दिया, कि जिससे न तो मोहनसिहके अभिपेकके सवन्थमें कुछ उनकी सन्मति ही विदित हुई और न कुछ असम्प्रति ही जान पड़ी, वरन उसके मम्बन्यम परस्परम विचार करनेके लिये समय प्राप्त होगया, इससे उस समय कुछ दिनोंके लिये अभिपेक सम्बन्धी मोमांसा स्थिर न हुई । इस समय सभी अंग्रेजोकी ओर हृष्टि उठाकर देखने लगे, अप्रेजोको प्रसन्न रखना नाजिरको प्रथम चेष्टा थी इस कारण उसने शीत्र ही दिल्लीमे अंग्रेज रेसिडण्टेक पास एसा अनुरोव प्रकाश कर भेजा, कि सरकारने तुरन्त ही अपने एक विश्वासी मुन्शोको जयपुरमे भेजदिया । रेसिडेण्टका भेजा हुआ मुन्जी जगन्सिहकी सृत्युके छः दिन पीछे दिल्छीसे जयपुरमे आ पहुचा रेसिडेण्टने उक्त मुन्शीको निम्निलिखित कईएक प्रज्ञोका उत्तर संप्रह करनेके लिथे आज्ञा दी थी " नरवरराजके पुत्रको आमेरके सिहासन पर अभिपिक्त करनेका कारण क्या है? मोहनसिहके वशका विवरण, उनके वशको कारिका, सिहासनपर अधिकार पानेका उनका कोई स्वत्व है या नहीं और किसकी सम्मतिसे उनका अभिपेक हुआ है । इन ग्यारह प्रश्नोके अतिरिक्त उक्त कईएक प्रश्नामें ओर भी पृष्ठा गया कि इस अभिषेकमे रानी और सामन्तोने समित दी है या नहा ? रानी और सामन्तोके हस्ताक्षर सहित इस सम्बन्धका एक पत्र रेसिडेण्टके निकट लानेके लिये भी हक्स दिया गया था।" इतिहासवेत्ताने फिर लिखा है कि "नाजिर और रेसिडे ग्टके विद्यासी मुन्शीने उक्त प्रश्नोका इस प्रकारसे उत्तर भेजा कि, वृटिस गवर्नवेण्टने सन्तुष्ट होकर पहिली फर्रवराको माहनसिहके अभिषेकके समयमे एक अभिनद्न पत्र भेजा और इसी प्रका-रका अग्रेज गवर्नरने भी इनके पास सम्मान सूचक एक पत्र भेज दिया । द्रवारमे यह दोनो पत्र पढे गये, "फिर आज नरवरम वाजावजने लगा,वालक मोहनसिंह प्रतापके

फर्त्वरीको मोहनसिहके अभिषेकके समयमे एक अभिनद्न पत्र भेजा और इसी प्रकारका अग्रेज गर्वनरने भी इनके पास सम्मान स्चक एक पत्र भेज दिया । द्रवारमे यह दोनो पत्र पढ़े गये, "फिर आज नरवरमे वाजावजने छगा,वाछक मोहनसिह प्रतापके महछसे चछकर राजसिहासन पर विराजमान हुए" । वृदिश गर्वनमेण्टने इस प्रकारसे मोहनसिहके अभिषेकमे अपनी पूर्ण सम्मित दी, जयपुरके राजद्रवारमे जयपुरके सम्पूर्ण सामन्तोके प्रतिनिधि नाजि़रने उनसे पूछा, "कि आपके प्रभु सामन्तोकी इस सम्बन्धमे क्या सम्मिति हैं?" प्रतिनिधियोने तुरन्त ही उत्तर दिया, कि आपके इस प्रअके पृछने पर हम उत्तर देनेको प्रस्तुत है पर उन्होंने उसके साथही साथ यह भी कह दिया, "कि जोधपुरके राजाकी भिगनी जो आमेरकी पटरानी है उन्होंके मतपर हमारे प्रभु सामन्तोका मत निर्भर हुआ है"।पटरानीने यहाँतक प्रकाश्यरूपसे नाजि़र और उनके पक्षवालोके विरुद्धमे अपना मत प्रकाश किया था कि मार्च, मासके पहिले अनिपेकके सवन्धमे सर्व साधारणमे असतोपके प्रवल चित्त दृष्टि आने लगे, और झिलायके राजावत् सामन्त जो सिहासन प्राप्तिके समान अधिकारी थे, उन्होंने उस स्वत्वकी रक्षांके लिये अस्त्र धारण करनेका विचार किया, और शीव्र ही सिवाड़ और ईसरदाके दो सामन्त जो उक्त सम्प्रदायके किन्छ थे, परन्तु उस शालामे प्रवल वलशालो थे उनके साथ योगदेनेको सन्नद्ध हुए।

भित्रमङ्खीको भी राजकर्मचारीयोके पद्पर नियुक्त करगा, यही विचार कर राजकर्मचारी गणोने भी नाजिरके पक्षको समर्थ न किया।

" मोहनसिहके अभिपेकके सम्बन्धमे सामन्तोके साथ वा राजरानियोके नाय पहिले कुछ भी परामर्श न करके नाजिरने केवल अपने दायित्वके भारको प्रहण कर रवासीकी मृत्युके पीछे दूसरे दिन प्रभातकाल ही वालक मोहनसिहको सूर्यके रशपर चढाचा और जगन्सिहकी प्रेतिक्रिया करानेके लिये लेगया टाहकिया होजानेके पीछे मोहनसिहने पवित्र स्नान किये और जितने मनुष्य इकट्टे ये सभीने मोहनन्दिकी क्छवाहोका राजा स्वीकार कर उनका दृसरा नाममानसिंह रनकर सम्मान दियाया। उपरोक्त घटनाके पीछे जयपुरकी राजवानीमे जयपुरके सामन्तीमे जो प्रतिनिधिल्यमे रहते थे, नाजिरने सोहनसिहके अभिषेकमे उनकी सपूर्ण सम्मति प्रजाशकपन पर

<sup>(</sup> १ ) यवन त्यारोके अत पुरके रक्षर प्रधान कोने निर उटाते थे, सापन सामा विष जयपुर और नहीत राजाशोने यवन सम्राहोता अनुकरण करते असी अन्त पुरते रजारनी गतिर की उपादि दी वी।

<sup>(</sup>२) एट सः इवने लिए। ८, कि खागारीन सम्प्रदाय वार्ट्य वंदी ने सामन्त वदामें विनन्त भी, रा रापती वादिन आपदती २०५८०६ रपये भी । जयअपतिती महायनाके लिय उनकी ६३३ अजाराही संभा दणका वियम या । यद्यपि नेद्यसिंह इस सम्प्रदायने उद्योग सामनी क्षेणोंके पढ़ें रानुष्य थे, पर यह अवनी बुटि ऑर तेजस्विताने यलमें इस सम्प्रदायने नेता हुए थे, और राजदरपारमे इस सन्प्रदायके सुगय यन्त्रस्वरूप व ।

Mother was to an action to the offer the offer the offer of the offer

सवन्यमे यह अपनी सम्मति भी अवदय ही देगी । चतुर नाजिरने मानसिहके समीप कहला भेजा कि महाराज अपनी मृत्युके समय कह गये है कि मोहनसिंह ही आमेरके सिहासन पर अभिविक्त हो अत. उनकी अतिम इन्छाके अनुसार ही हमने मोहनसिंहको आमेरके सिहासनपर अभिषिक्त किया है। इस समय आप अपनी भगिनीसे सम्मति देनेके लिये कह दीजिये, तभी सव उपद्रवीकी गांति होसकती है। राजा मानसिंहने नाजिरके छलमें न आकर यह उत्तर भेजा कि " जयगुरके सिहासन पर अभिपिक्त होनेका किसको अविकार है, इस विपयंक पत्रपर हम या हमारी भगिनीके हस्ताक्षर होनेको कुछ आवश्यकता नहीं है इन प्रश्नोकी मीमांसाका भार चिर प्रचलित रीतिक अनुसार वारह श्रेष्ट सामन्तोक वशवरोपर निर्भर है, वह यदि मोहनसिहके सम्बन्धमें अपनी सम्मति देकर उस स्वीकारपत्र पर अपने तो आवश्यकता होनेपर हमारी भगिनी भी अपने हस्ताक्षर करदे करसकती है "।

राजा मानसिहके उक्त उत्तरसे नाज़िरको चाराओर अंधकार दिखाई पड्ने लगा । उसने समझा था कि गवर्नमेण्टके उसकी चतुरतासे भ्रातिरूपी कुएँमे गिरते ही और गवर्नमेण्टके द्वारा भेजेहुए मुन्शीको उसके पक्षको भिळभॉतिसे समर्थन करते ही निर्विन्नतासे मोहनसिहको आमेरके सिहासन पर वैठाल सकेंगे। पर अब उसमे भी कठिनाई दीखी, तब बहुतसी चिन्ता करनेके उपरान्त उसने और भी एक पड्यंत्र जालका विस्तार किया। उसने विचारा जव कि गवर्नमेण्टने मोहनसिहको आमेरके अधीश्वरक्रपसे स्वीकार करित्या है तव यदि कोई सामर्थ्यवान् राजपूत राजा मोहन-सिहके पक्षमे लाया जाय तो आमेरकी सामन्तमंडली और पटरानीकी की हुई समस्त आपत्तियां दूर होसकैगी। उसने इस प्रकारकी चिन्ता करके मेवाडके राणाकी पोतीके साथ मोहनसिहके विवाहका प्रस्ताव एक दृतके हाथ उदयपुरमे मेजा । महाराणाने इस विवाहके प्रस्तावको सरलस्वभावसे स्वीकार करलिया; और राणाके जो प्रवल सामर्थ्यवान् प्रतिनिधि दिल्लीमे रहते थे वह भी इस प्रस्तावमे सम्मत होगये। परन्त राणाके यहाँके और कितने ही सामर्थ्यवान मनुष्य इस प्रस्तावके विरुद्ध खंडे हुए । अतएव राणाको हताश होकर इस प्रस्तावमे अपनी असम्मति प्रकाश करनी पड़ी, कर्नल टाडू साह्य लिखते है कि फिर यह सम्मति ठहरी कि राजा अपना विवाह जैपुर-राजकी वहनसे करले कि जिसकी सगाईकी रीति वारह वर्ष पहिले हो चुको थी और उसमे बहुतसा रूपया खर्च हुआ और दिया गया था, और उस समय राणाकी इच्छा जयपुर नगरमे जानेके लिये अनेक आपत्ति दिखाकर रोक दीगई थी। किसी हिन्दू जातिके महाराजको प्रतिष्ठासे छेनेके छिये समस्त आमेरके सामन्त अपने शासित देशोको छोड़कर परस्पर मानी गई और वनाई गई रीतोके अनुसार वहाँ आवे कि जिसकी प्रसन्नताके स्वत्व स्वय ही संप्रह किये गये है, और जिन रीतोको यह विवाह भर्तीभाँतिसे दृढ़ कर देगा। यद्यपि नाजिरने दृढतासे इस श्रंथिको बाँधा था परन्तु न जाने परमेश्वरने मोहनसिंह और नाजिरके भाग्यमे क्या लिखा था कि एक ही उपायसे

(६४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(१४१)

(

<u>ୢ୶ୗ୵</u>୶୶ୗ୵୶୶ୗ୵୶ୡୗ୵ୡୡୗ୵ୡୡୗ୵ୡ୵ୗ୵୶୵ୗ୵୶ୡୗ୵୶ୡୗ୵ୡୡ୵ୗ୵୶ୡ୵ୗ୵୶ୡ୵ୗ୵୶ୡ୷୵ୡୡୄ୵

ही साथ मोहनसिंह सिंहासनसे उतार दिये गये, और जिस अवस्थामें वह पहिले थे उसीमें पहुँच गये। इस घटनासे एक समय रजवाड़िम महा आनंद होगया, जहाँ भयंकर युद्धकी तैयारी होरही थी वह एकवार ही गांत होगई। इस घटनासे जो सबने मीमांसा की थी वह सभीके पक्षमें मंगलकारी थी। इन नवीन राजकुमारके जन्म वृत्तान्तके साथ साधु टाड् साहवने जयपुरके इतिहासको समाप्त किया है हम भी जयपुर राज्यकी सृष्टिसे यहाँतक साधु टाड्का अनुसरण करते हुए आये, इन नवीन राजकुमारक शासनसे जयपुरके वर्तमान अधीश्वरके अभिषेक तकका इतिहास हमने स्वाधीनभावसे संग्रह यिया है, पाठक उसको अगले अध्यायमें भलीमांतिसे पढ़ सकैंगे।

# पंचम अध्याय ५.

नियोग—सामन्तोका अन्याय करके अधिकृत खास भूमिको ग्रहण करना—सामन्तोका प्रतिज्ञा पत्र—विश्वासीरूपसे राजकार्य संभारनेके लिये मुसहीगणोका प्रतिज्ञापत्र—आमेर राज्यमे फिर अशान्तिका आविभीव—मिटियानी रानीके कृपापात्र झ्ताराम—वैरीसालको पदच्युत करके ज्ञतारामका मंत्रीपद प्रहण करना—झ्तारामका प्रवल्पताप प्रभुत्व—उनके द्वारा राज्यमे फिर अराजकता अत्याचार और उत्पीड़न प्रारंभ होना—मिटियानीरानीका प्राण त्याग—जयपुरके आध्यन्तारिक शासन पर गृटिश गवर्नमेण्टके हस्ताक्षेपकी चेष्टा—महाराज जयसिहका प्राण त्याग—उनकी अकालमृत्युके सम्बन्धमे संदेह—झ्तारामका जयसिहके विपत्रयोगका समाचार प्रचार करना—जयसिहकी जीवनी—जयपुरके आध्यन्तारिक शासन पर गवर्नमेण्टका हस्ताक्षेप—गवर्नर जनरलके एजण्टका जयपुरमे आगमन-वैरीसालको फिर मंत्रित्व पदकी प्राप्ति—उनके द्वारा शासनविभागकी नवीन व्यवस्था—झ्तारामका पद्यंत्रजालका विस्तार—अंग्रेज एजेण्टके प्राण नाशकी चेष्टा—उनके सहायकका प्राण नाश—हत्याकारियोंका पकड़ाजाना—उनको प्राण दंड—झ्ताराम और उनके साथियोका यावज्जीवन चुनारके किलेमें वदी होना—

इतिहासवेत्ता कर्नल टाड् साहव जयपुरराज्यके वृत्तान्तको इतिहासमे जिस रूपसे वर्णन करगये है, हमने उन सभीको पूर्वाध्यायतक प्रकाश किया है, इस समय टाड्के लिखेहुए इतिहासके आगे शेप समय तकके अंशको लिखनेके लिये अप्रसर हुए है ।

हमार पाठक गण महाराज जगत्सिहकी मृत्यु, मोहनसिहका अभिपेक, जयसिह का जन्म, और मोहनसिहके सिंहासनच्युतिके वृत्तान्तको पहलेही पढ़चुके है। जयसिहके जन्मलेनेसे जयपुर राज्यकी राजनैतिक अवस्था फिर वदल गई, राजसिहासन पर जो उपद्रव मचा था, नाजिरके पड़यत्रसे राज्यमे जो भयंकर जातीय समरके पूर्व लक्षण दिखाई दिये थे, राजावत सामन्तोंने असंतुष्ट होकर सिहासन प्राप्तिके लिये घोर विवाद करके युद्रकी तैयारी की थी, गवर्नमेण्टने भी नाजिरके चक्रमे फंसकर शोचनीय

THE THE THE THE THE THE THE THE

IN THE SITE OF THE

がいいいいというできるから

दोनोके भाग्यका चक्र पटला लागया । अचानक यह समाचार सुन पडा कि जगत्-सिंहकी भीटयानी रानी गर्भवती है ।

*ૺૹ૽ૼૹ૽ૺ૾ૺ૱ૻઌ૾૱ૼઌ૾૱ૼઌ૾ૺ૱ઌૺઌ૱ઌૺ૱ઌઌૺ૱ઌ૽ઌ૱ઌ૽ઌ૱ઌ૽*ઌ૱ઌ૽ૺ૱૱ઌ૾૱ઌઌ૱ઌૺ૱૱

महाराज जगनसिंहने सन्१८१८ ईस्वोके२१ दिसम्बरमे प्राण त्याग कियेथे परन्तु सन् १८१९ ईस्वोकी २४ मार्चको यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि भटियानी रानीको आठ महीनेका गर्भ है, इतने दिनोतक इस समाचारके छिपे रहनेसे सभीको आर्ख्य हुआ । परन्तु कई महीनेतक यह समाचार किसीने भी नाजिरसे न कहा यह नहीं विदित हुआ। गर्भके समाचारको प्रकाशित होते ही इसका निर्णय करनेके लियं कि, क्या रानी निश्चय ही गर्भवती है अप्रैलको तीन वडी दिन चढ़े मृतक महाराज जगत्सिहकी सोलह विधवा रानी और आमेर राज्यके प्रधान २ सामन्तोकी भार्याये सब मिलकर भटियानी रानीके महलोमे गई, और दूसरी ओर राज्यके समस्त सानन्त " जनानी ड्योड़ी " अर्थान् अतःपुरके तोरणमे लगे हुए कमरेमे जाकर उस रानीमण्डलीके निर्णयके फलको बाट देखने लगे, तीन पहरसे भी अधिक दिन चढ़ तक उन सिनयोने विशेष परीक्षा करनेके पीछे स्थिर किया कि भटियानी रानी निश्चय ही गर्भवती है इसमे कुछ भी संदेह नहीं। सामन्त इस समाचारको पाकर अत्यन्त सतुष्ट हुए, और सम्मति करनेके पाँछे वहापर एक लिखाहुआ पत्र हस्ताक्षर कराने के लियं भेज दिया, " यदि रानी के पुत्र उत्पन्न होगा , तौ हम उसको अपना प्रमु स्वीकार करेंगे, अन्य किसीके भी पक्षको प्रहणन करेंगे। " नाजिरके निकट शीव्र हो वह प्रतिज्ञापत्र भेजा गया, उन्होंने एकपत्र पर हस्ताक्षर करके शीव ही उसे टिल्छीमे वृदिश एजण्टके पास भेज दिया, ओर उनको इस प्रकारका अनुरोध किया, कि विशेष परामर्श करके राठौर रानीकी आज्ञास नाजिरको पृथक कर दिया जाय । नाजिर भटियानी रानीके गर्भके समाचारको सुनकर अत्यन्त भवभीत हुआ, यदांपि वह इस समाचारसे निराश भी होगया था परन्तु अतमे एक और भी उपाय करे विना न रहा। उसने समस्त सामन्त मण्डलीसं इस गर्भके एक न्वीकारपत्र पर हन्ताक्षर करानेकी चेष्टा की कि मृतक महाराज जगन्सिंहकी आज्ञासे ही मोहनसिहको राज-सिहासन पर अभिविक्त किया गया है, परन्तु नाजिरके इस वचनको निष्या जानकर किसी सामन्तने उस पर हस्ताक्षर नहीं किये, इस कारण नाजिएकी वह अन्तिम चेष्टा भी व्यर्थ होगई।

राजरानीके गर्भका समाचार समस्त राज्यमे फैलगया, जो मप्रदाय सिहासन छेनेके छिये तैयार हुई थी वह सभी जान होगई। इस प्रकारमे जगन्सिहकी मृत्युके चार महीने और चार दिन पीछे २६ अप्रैलको प्रभात होते हो भिटयानी रानीके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। राजकुमारने जन्म दिया है यह समाचार सुनते ही सामन्त मंडली महा आनिदित हुई, राजधानीमे भाति जातिके उत्सव होने लगे.मोहनसिह और नाजिनके उत्पर मानो भयदर बन्न दृट पड़ा। टाड् साहब लिखने हे कि मामन्तोने अत्यन्त आनिदित होकर नवलुनारको कलवाहोंके जवी प्ररूपने न्दीकार किया, और उसके साथ

(er/Nog/kec/keg/kag/kag/kag/kag/keg/ वाघसिह चतुर्भुजोत कृष्णासिह। चेतरामसाहं। वहादुरासिंह राजावत । मंगलिसह खभानी । कायमसिह वहभद्रोत। वॉगखो । **छक्ष्मणसिह** झुजनूवाछा । सवाईसिह कल्याणान्। उदयसिह खांगारोत । राय ज्वाला नाथ। राजा अभयसिह क्षेत्री। दीवान अमर चंद्र। राव चतुर्भूज । वारहट स्वरूपसिह । मानसिह खांगारोत्। कृमावत मोहरवाला। वैरीशाल थुकारोत । दीवान नन्दीराम। स्वरूपसिह वनवीरपोता। राय अमरचद् पहीवाल। वल्झी श्रीनारायण । सिगी मन्नालाल । भारतसिंह चाम्पावत । वालमसिह राणावन्। रामलाल वाभाई। अमानसिह पचानोत। श्रात्सिह चपावत। आडतराम बदगी । शार्वलिसह नरूका। रावलवैरीशालं "। कृपाराम बकायानवीस । कृपाराम साह।

सामन्तमंडली और मुसिदयोने सन् १८१९ ई० की १२वी तारी खको उस प्रतिज्ञा पत्रपर हस्ताक्षर किये. राय ज्वालानाथ और दीवान अमरचंदने एक पत्र जरनल अकृटर

लोनीके पास भेज दिया।

मुसद्दी अर्थात् राज्यके कर्मचारी जिसमे विश्वासेक साथ अपना २ कार्य साधन किया करे, और किसी प्रकार भी धूंस प्रहण करके शान्तिको भग न करे। इसी लिये उनसे भी उसी दिन राजमिहपी माताने एक प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करािळये। वह प्रतिज्ञापत्र निचे प्रकाशित हुआ है।

#### मतिज्ञापत्र ।

सम्पूर्ण मुसिंदियोंके पक्षसे श्री श्रीमती वाई साहिवाको विंदित किया जाता है कि महाराज श्री सवाई जयसिह बहादुर जबतक राजकाजके व्यवहारोमे समर्थ न होगे, तब-तक दरवारका जो कारवार हमारे हाथमे अर्पित हुआ है उस समस्त कार्यसाधनके समयमे और समय २ पर जो समस्त आज्ञाए प्राप्त हो, उन सम्पूर्ण आज्ञाओके पालन करनेमे हम सव निम्नलिखित व्यवस्थाके अनुसार कार्य करेंगे।

प्रथम-हम विश्वासके साथ अपने २ कार्य करेंगे, और किसीसे भी घूस महण नहीं करेंगे।

<sup>\*</sup> Aitchisons Treaties Vol. IV.

राजनैतिक काण्डके झमेलेमे पड़ रही थी वह जयासहके जन्म लेते ही एकवार ही शान्ति होगई। जयसिहकी माता भिटयानी रानी थी, इन्होने अपने पुत्रके नामसे राज्यशासन करना प्रारंभ करित्या, परन्तु गर्वनमेण्टने जयपुरके सुशासन, शान्ति, मंगल, न्याय-विचारसाधन और वालक महाराजकी स्वार्थ रक्षाके अभिप्रायसे रावल वैरीसाल नामक एक बुद्धिमान मनुष्यको जयपुरके मंत्रीपद्पर नियुक्त करित्या। रावल वैरीसाल उस ऊँचे पदको पाकर अपने सुकुमार प्रभुकी स्वार्थरक्षाके साथ राज्यके मंगल साधनके निमित्त भिटयानी रानीके राज्यशासनकी सहायता करनेमे प्रवृत्त हुए।

जयपुरराज्यके पतन समयमे मृतक महाराज जगत्सिहकी अंतिमद्शामे आमेरके प्रवल वलशाली सामन्तोने छल कपट और अपनी चतुरता तथा वाहुबलसे राज्यकी खास भूमिको अपने अधिकारमे करितया था, गवर्नमेण्टकी आज्ञासे महाराज जगत्-सिहने उस समस्त भूमिको फिर अपने अधिकारमे करितया । आचिसन साहवने लिखा है, कि "सिधवंधनके समाप्त होनेके पीछे सबसे पहिले महाराजने यह आज्ञा दी थी कि आमेरके सामन्तोने अन्याय करके जिस पृथ्वीको अपने अधिकारमे करिलया है उस सवको लौटा लिया जाय, और उद्धत सामन्तोको उनके पूर्व नियत किये हुए अधीन पर्पर नियुक्त करना ठीक होगा। सर डेविड अकटरलोनीकी मध्यस्थतासे उद्य-पुरके सामन्तोंके साथ महाराणाका जिस प्रकारका चुक्तिपत्र नियुक्त हुआ था, आमेरमे भी उसी प्रकारका चुक्तिपत्र नियतहुआ, सामन्ताने अन्याय करके जिस पृथ्वीको अपने अधिकारमे करिलया था, वह सभी सामन्तासे छीन कर महाराजको फिर दे दी गई और सामन्त गण न्यायद्वारा चिरकालसे जिस अधिकारको भोगते आये थे, गर्वर्नमेण्टने उसी प्रकारका उनको प्रति भू प्रदान किया "। यद्यपि सामन्तमण्डली अप्रेजोके साथ सिवके इस प्रथम फलको देखकर मनहीं मन भलीभॉतिस असतुष्ट हुई थी परन्तु उन्होंने अन्यान्यरूपसे राजाकी खास भूमिपर अपना अविकार किया या, इसीसे प्रकाशमे कुछ कहनेका साहस न करसके।

महाराज जयसिंहकी नावालिंग अवस्थाके समयमे जिससे आमेरके सामन्त फिर किसी प्रकारसे खास भूमिपर अपना अधिकार न करसके, इस लिये वृटिश गवर्न-मेण्टके प्रस्तावके अनुसार भटियानी रानीने सब सामन्तों एक प्रतिज्ञापत्र पर हम्ताक्षर करालिये। उस प्रतिज्ञापत्रको हम नीचे प्रकाश करते हैं।

### प्रतिज्ञापत्र ।

"समस्त ठाकुर (सामन्त) और मुसिद्दियोकी ओरसे शीमती महारानी वाइ साहिवाको विदित किया जाता है कि जब नक महाराज जयिमहर्जा राजकार्यमें समर्थ न होजांय तब तक हममेसे कोई भी अपने व्यवहारके ठिये व्याष्टिसा पृथ्वींके किसी अंशको भी अपने अधिकारमें नहीं करसकेगा और हमलोग मभी विद्यासके साथ अपने २ कर्तव्यको पालन करेगे।

( हस्ताक्षर ) रावल वरीशाल ।

SINGERING SINGER

परन्तु झ्तारामने विधवारानीके हृद्यपर अधिकारके साथ ही साथ उस पद्पर भी किथकार करित्या । अ्तारामने थीरे २ राज्यमे अपने प्रभुत्वका विस्तार करित्या और अपनी स्वतन्त्रताका एक जेप प्रदर्शन दिखा दिया, राजदरवार और राजाके यहाँ सम्पूर्ण ऊँचे पदोपर उनके अनुगत मनुष्य नियुक्त हुए +" । अ्तारामने उस प्रवल सामर्थ्यको विस्तार करिक न्वय ही राज्यमे स्वेच्छाचारिताका एक जेप प्रदर्शन दिखाया था, यही नहीं किन्तु इसीकी समान इसके अनुगत नियुक्त हुए राजकर्मचारियोने भी राज्यके प्रत्येक प्रान्तमे अत्याचार और उपत्रवोके मारे भयकर अग्नि प्रज्वित् करदी । गर्वनमेण्ट सिधपत्रके अनुसार जो कर लेनेकी अधिकारी थी अ्तारामके शासनसे वहकर भो बहुत कम रहगया । सन् १८३३ ईसवीतक अतारामने इस भातिसे आमेर राज्यपर शासन करके एकाधिपत्यके साथ राज्यकी अवस्था अत्यन्त ही सोचनीय कर दी । इसके पीछे इसी सवत्मे भीटियानी रानीने भी प्राण त्याग किये । रानीकी मृत्युसे झ्तारामके प्रतापपर भयकर वज्रपात हुआ ।

जबतक भिटयानी रानी जीवित रहीं तवतक वृटिश गवर्नमेण्टके सिधपत्रके सम्मानकी रक्षा करती रही, और इसी कारणसे गवर्नमेण्टका कर सालेक साल दिया जाता रहा, इससे कोई विन्न भी उपस्थित नहीं हुआ । परन्तु सन् १८३३ ईस्वीमें महारानीके मरते ही गवर्नमेण्ट भिन्नमूर्तिसे जयपुरको रङ्गभूमिमें आ पहुँची । कर्नल स्यालिसनने अपने इतिहासमें लिखा है, "कि जिस प्रकारसे गवर्नमेण्टके स्वार्थकी रक्षा और नियमित करमे वाधा न पड़े उस अभिप्रायसे जयपुरकी राजधानीमें निवास करने और राज्यके भीतरी शासन पर हस्ताक्षेपके लिये सरकारने एक अपने कर्मचारीकों नियुक्त कर उसके हाथमें संपूर्ण सामर्थका देना अपना मुख्य कर्तव्य विचारा"। आचिसन साहवने अपने प्रथमें इस प्रकारका मत प्रकाश किया है कि इसको कौन नहीं स्वीकार करेगा कि वृटिश सरकारने अपने न्वार्थसाधनके लिये जयपुरके आभ्यन्तरिक शासन पर हस्ताक्षेप करके संविपत्रका अपमान किया। गवर्नमेण्ट जव पहिलेसे ही प्रतिज्ञामें वद्ध हुई थी कि वह किसी प्रकारसे भी जयपुरके आभ्यन्तरिक शासन पर हस्ताक्षेप न करेगी तव केवल प्राप्य करको अदा करनेके लिये उस प्रतिज्ञाका भग करना क्या न्याय संगत है ?

जो कुछ भी हो कर्नल म्यालिसनने लिखा है सन् १८३४-३५ ईस्वीमे शिखावाटीमे शान्ति स्थापनके लिये वृटिश गवर्नमेण्टने इस समय एक अप्रेजी सेना भेजी उस समय उस समरके व्यय चुकानेके लिये सांभरके लवण हृद्पर जयपुरराज्यका जो अंश था, गवर्नभेण्टने अपनी सेनासे उस अंशपर अपना अधिकार करिल्या। जिस समय शेखावाटीमे समर होनेकी मीमांसा हुई थी उस समय महाराज जयसिंहने जयपुरमे ऐसी अवस्थासे प्राण त्याग किये कि जिससे एक प्रकारका प्रवल सन्देह उपस्थित होता था, राजमत्री झूताराम और राजमहलकी एक परिचारिका

<sup>+</sup> Malleson's Native states of India. Chap II

दुसरा-प्रत्येक फसलके समयमे मुख्तारके द्वारा हम प्रत्येक राजद्रवारमें एक २ हिसाव भेजेगे।

तीमरा-अत्याचारो अपराधीके अतिरिक्त हम और किसीको दानका दंड नहीं देंगे। चोथा-राज्यशासन सवन्धी कार्यमे हम आपसमे किसीके साथ भी प्रकाश्य वा अप्रकारय विवाद नहीं करेंगे।

(हस्ताक्षर) राव ज्वालानाथ।

मुन्शी द्याचॅद्। दोवान अमरचंद। सोजीलाल ।

कृपाराम ।

जेतरामसाह।

लग्रमन । मदनचंद् ।

भीहराज नारायण।

राय अमृतराम । रूपचंद दरोगा ।

कृपा कप्र ।

चतुर्भुज।

दीवान नोनिधराय।

सिगी मन्नालाल।

घासीराम ।

आड्तराम । श्रीनारायण वर्ह्या ।

संपत्राम ।

जोवनराम ।

रामलाल धाभाई।

ज्ञानचंद् ।

देवराम दरोगा। मन्शी श्रीलाल ।

रावल वैरीगाल।

THE THE THE PRESENTATION OF THE PRESENTATION OF THE PROPERTY O उपरोक्त दोनो प्रतिज्ञापत्रोने प्रकाशित करदिया है कि जगन्सिहकी पीछे आमेर राज्यमे ज्ञान्ति और न्याय-विचार प्रवर्त्तनके छिये सबसे पहिछे यथोचित आयोजन और अनुष्टानमें कोई भी त्रिट नहीं हुई, परन्तु अत्यन्त दु:खका विषय है कि वहुत थोटे दिनोमे ही आमेरराज्यकी अवस्था अत्यन्त ज्ञाचनीय होगई, यग्रपि भटियानी रानी अपने पुत्रके नामसे राज्यशासन करती थी परन्तु वह राजपून वियोकी समान साहस प्रतिज्ञा ज्ञान और बुद्धिकं वढ़ले उनकी समान वढ़वती न होकर जितने दिने।तक जीवित रही उतने दिनोमं आमेरराज द्यारसार होगया । मुखशांति और नगउनय विचार आमेरसे एकवार ही छांप होनये । आचिसन माहवने छिपा है, ' कि रानीकी मृत्यु अर्थान् सन १८३३ ईसवीतक जयप्र राज्य अराजकता और अदि-चारका क्षेत्रस्वरूप होगया था"। कर्नेट म्याटिसनने टिग्ना है कि "जिन्न राजाके े नावालिंग अवस्थाके समयमे जवपरराज्य अराजकता और उपद्रवेका तो नाने। क्षेत्रस्वरूप होगया था 🧦 ।

"साराज्ञ यह है कि भटियानों रानी अच्छे चारित्रवाली न थी। झनाराम नामके एक मनुष्येने अपने काँश्रहमें रानीको पासकर आमेरराज्येन अशान्तिकी अग्नि प्रज्वलित कर दी थी । गवर्नमेण्टने वैरोसालको दीवानके पदपर नियुक्त किया था,

<sup>\*</sup> Atcheson - Fre tes Vel IV,

शीव्र ही पकड़े गये, प्रधान मंत्री वेरीसालने उन्हें प्राणदंडकी आज्ञा दी, झ्वाराम और उसके पड्यंत्री चुनारके किलेमें जन्मभरके लिये वंदी होकर रेहे। झ्वारामको प्राण दंडकी आज्ञा दी जाती तभी उसकी उसकी करनीका उचित फल मिलता।

## छठा अध्याय ६.

क्किहाराज रामसिंहका जयपुरके सिंहासन पर अभिषेक-जयपुरके आज्यन्तरिक शासनपर बृटिश गवर्नमेण्टका हस्ताक्षेप-वृटिश पोलिटिकल एजण्टका महाराज रामसिहका अविभावक पद ब्रहण करना–शासन समाज स्थापन–नवीन शासनसे जयपुरमें शान्ति और मगलसाधन–महाराज रामसिंहका शिक्षालाभ-महाराज रामसिंहकी वयः प्राप्ति-उनका राज्याभिषेक-बृटिश गवर्नमेण्टका महाराजके हाथमें राज्यभार अर्पण-महाराजका पूर्वानुष्टित शासनप्रणालीकी रक्षा करना-सन् १८५० ईसवीमें सिपाही विद्रोहके समय महाराज रामसिहका अंग्रेजी गवर्नमेण्टकी सहायता करना-विद्रोहकी शान्तिके पीछे अंग्रेजी गवर्नमेण्टका पुरस्कार स्वरूप महाराजको के टकाशिम नागक देशका स्वत्व देना-अंग्रेजी 'गवर्नमेण्टका महाराजको दत्तकपुत्रके ग्रहण करनेकी सामर्थ्य देना-महाराज रामसिहका अपने राज्यमें मंगलमूलक नानाप्रकारके अनुष्टान करना-प्रजासा वारणके स्वास्थ बढानेके लिये समाज स्थापन तथा बहुतसे अनुष्ठान-राजधानीमें नये २ राजमार्ग बनाना-राजधानीमे यंत्रके द्वारा पानीका लाना-नगरमें सुधार-चित्रशाला-शिटपशाला, नगरनिवास-नाटयशाला-दातव्य-रोगीनिवास-और चिकित्सालय इत्यादिकी प्रतिष्ठा-वाणिज्यकार्यकी सुविचाके लिये राज्यके अनेक स्थानोमे वेड् २ राजमार्गोका बनवाया जाना-कृपिकार्यके सुलभ करतेको अनेक देशोमे खाल खुदवाना-राज्यमे रेलका विस्तार-शिक्षाके प्रचारके जपर नहाराज्ञी पर्णहरि और बहुतसा रुपया खर्च करके अंग्रेजी कालिज, संस्कृत विद्यालय, सावारण विद्यालय और सी-शिक्षाके विस्तारके लिये वालिका विचालयकी अतिष्ठा-शिक्षितवंगालियोका जयपुरके राजकार्यभे नियोग-सन् १८६८ ईसवीमे जयपुरके दुभिक्षके समय महाराजका अजाको सहायता देना-ओर आध्यन्तरीगण, शस्य वाणिज्य शुटक ग्रहणसे रहित-वृटिश गवर्नमेण्टका महाराजकी सनमान वृद्धि के लिये दे। तोपोकी सलामी वढ़ाना-अंग्रेज गवर्नर जनरल और राजप्रतिनिधियोका कीन्सिल नामक समाजके सभ्य पद्पर महाराजको दुवारा नियोग करना-अपनी सदुणावलीसे महाराजका वृटिश गवर्नमेण्टके हृदय पर अधिकार-बडौदा गायकवाड़ मत्हाररावके विचारके समय वृधिश गवर्नमेण्टका महाराज रामसिहको दूसरे विचार पदपर नियुक्त करना-भारतके भावी सन्नाट् प्रिन्स आफ वेटसकी अध्यर्थनांक लिये महाराज रामसिहका कलकत्तेमे जाना-कलकत्तेके महलमे महाराज के साथ भावी सम्राट्का साक्षात्-भावीसम्राट्का प्रतिसाक्षात् दान-भावीसम्राट्की अक्यर्थनाके **लिये महाराज रामसिहका जयपुरमें नानाविधके अनुष्ठान-भावी सम्राट्का जयपुरमें जाना-महाराज** रामसिंहका वड़े समारोहके साथ उनको ग्रहण करना-भावीसन्नाट्का वड़े आडम्बरके साथ जयपुरकी राजधानीमे जाना-भावी सम्नाट्का शिकारके लिये जाना-न्यात्रीका शिकार-जयपुरकी राजधानीका आलोकदान-भावीसम्राटके सम्मानके लिये महाराजका दीवानवाम नामक सभागृहमे दरवार

Malleson's Native states of India Chap 1I

र्वेदर्गिक विस्ति व

*พี่เริ่*ห้อ*ธ์ห*้อ*ธ์*ห้อ*ธ์*ห้อ*ธ์*ห้อ*ธ์*ห้อ*ธ์*ห้อ*ธ์*ห้อ*ธ์*ห้อ*ธ์*ห้อ*ธ์*ห้อ*ธ์*ห้อ*ธ์*ห้อ*ธ์*ห้อ*ธ์*ห้อ

वड़ारणके पड्यंत्रसे महाराजकी अकाल मत्यु उपिक्षित हुई थी"। आचिसन साहवने अपने वनाये हुए प्रथमे लिखा है "िक युवक महाराज जयसिहने सन् १८३५ ईस्वामे वर्तमान महाराज रामिसहको दो वर्षका छोड़ कर प्राण त्याग किये। उस समयका ऐसा विचार किया जाता है िक भीटियानी रानींके समय जो झूताराम राज्यमे असीम सामर्थ्य विस्तार कर रहा था, और गवर्नमेण्टके मनोनीत मंत्री रावल वैरीशालको पदसे उतार कर स्वयं उस पद्पर विराजमान हुआ था उसी मनुष्यने विष देकर राजाको मार डाला"। वायू लोकनाथ घोपने अपने बनाये हुए प्रथमे लिखा है, िक "सन्१८३५ ई०म महाराज जयसिहने सत्रह वर्षको अवस्थामे प्राण त्याग किये,यह भी विचारमे आता है िक झ्ताराम की आज्ञासे महाराजको विष दिया गया था"। \*

अत्यन्त ही दु.खका विषय है कि महाराज जयिसह यौवनकी सीमापर पैर धरते ही, नारकी झ्तारामके हाथसे मारेगये, अधिक क्या, महाराज जयिसहकी राज्यशासनका भार प्राप्त नहीं 'हुआ ' झ्ताराम ही सर्वमय कर्ता खरूपसे राज्यको छारखार करता था, झ्तारामने किसिल्ये महराज यजिसहके नवीन जीवनका नाश किया, इस वातका विचार पाठक स्वयं करसकते है। थोड़े ही दिनो पीछे महाराज जय-सिह समस्त व्यवहारोको जानकर स्वयं राज्यको प्रहण करते, इसी फारणसे नराधम झ्तारामने विचारा कि इनके समर्थ होते ही भेरा प्रताप लोप होजायगा, और इस पापीके प्राणनाशकी भी सम्पूर्ण सभावना थी,इसीलिये पिशाचवुद्धि झ्तारामने महाराज के जीवनका नाश करके निर्विन्नतासे अपने पूर्व प्रतापको इच्छानुसार अग्वड रखनेकी प्रतिज्ञा कि थी। इसीसे उस दुष्टात्माने यह पिशाची कार्य किया, परन्तु उस पापात्माने अपनी करनीका फल भी तुरन्त ही भोगिलिया।

भटियानी रानीकी मृत्युके पीछे यद्यपि वृटिश गवर्नमेण्ट जयपुरके आम्यन्तारिक शासन पर हस्ताक्षेप करके आगे वही थी; परन्तु इस समयतक सम्पूर्णम्पसे हस्ताक्षेप नहीं किया था। महाराज जयसिहकी अकालमृत्यु होते ही गर्वनमेण्टने जयपुरमे प्रवेश किया। आचिसन साहवने लिखा है, कि " महाराजकी मृत्युके पीछे गर्वनर जनरलके एजण्टने महाराजकी मृत्युका कारण अनुसन्धान करने तथा राज्यके शामनिवनागके सम्कार करने और शिशुकुमारके अविभावक पदको प्रहण करानेके लिये जयपुरमे गमन किया" गर्वनर जनरलके एजण्ट कर्नल अलबीसने जयपुरमे जानर शिश्र हो अनारामको परसे उतार कर रावल वैरीशालको फिर मश्री पदपर नियुक्त करिया, और वह राज्यके चारोओर शांति स्थापनका उद्योग करने लगे। कर्नल स्थालमने लिन्या है कि ' उन्होंने जिस समय प्रवल विविकी व्यवस्था करनी प्रारम की, उसी समय अनारामने एक पहुचन्त्र जालका विस्तार किया, उसने एजण्ट कर्नल अलबीसके प्राणनाशकी चेष्टा की, और उनके सहकारी मि० व्लेक उन पड़्यित्रयोके द्वारा मारे गये। परन्तु हत्याकारी

विकारिक मिक्कि के मिक्कि के मिक्कि के मिक्कि मिक्कि मिक्कि मिकि मिक्कि मिक्कि मिक्कि मिक्कि मिक्कि मिक्कि मिक्कि

<sup>\*</sup> Malleson's Native states of India Chip II

वास्तवेम ऐसा नहीं था वृदिश पोलिटिकेल एजण्ट ही जयपुरके सर्वमय कर्ताधर्ता थे और पाँच सद्दय अपनी आज्ञाके अनुसार कार्य करने पर सम्मत िक्ये गये थे। पोलिटिकल एजण्टने वड़ी खोज करके जयपुरकी अराजकता दूर की और ग्रांति स्थापित होनेसे अनेक मंगलमय कार्य होनेलगे। इस वातको हम स्वीकार करते हैं कि वह नियुक्त हुई शासन समाज शीब्र ही जयपुरके चारोओर ग्रान्ति स्थापन करनेमे प्रवृत्त हुई। आचिसन साहव लिखते है, कि "सेनाकी संख्या एकवार ही वटा दीगई थी, राजकार्यके प्रत्येक विभागमे संस्कार हुआ। सतीदाह, कीत-दासव्यवसाय और शिशुक्तन्याके प्राणनाश आदि भी दूर होगये थे। देखा जाय तो राज्यकी जैसी आमदनी थी, गवर्नमेण्टका पहिला कर उससे भी अधिक होगया, इसी कारणसे सन् १८४२ ईस्त्रीमे गवर्नमेण्टने अपने पिछले करमेसे ४६ लाख रुपया एकवार ही छोड़ दिया और ४ लाख रुपया वार्षिक देना नियत हुआ "।

महाराज रामिसह जवतक अज्ञान रहे तवतक जयपुरराज्य इस भाति वृटिश पोलिटिकलएजण्ट और मंत्रीसमाजकी सहायतासे शासित होता रहा । जो दीर्घकालसे आमेरराज्यमे अराजकता और उपद्रवोका सोता वरावर चला आता था इस समय वह एकबार ही दूर होगया । महाराज रामिसह जिससे वीरोकी समान शिक्षा प्राप्त करे, इस लिये यथासमय उपयुक्त अनुष्ठान किया गया । पण्डित शिवधन महाराज शिक्षकके पद्पर नियुक्त होकर महाराजकी शिक्षांक विषयमं विशेष परिश्रम करते थे । संस्कृत और उर्दू भाषाकी समान महाराजने अंग्रेजी भाषामे भी शिक्षा प्राप्तकी ।

सन् १८५७ ईस्वीमे महाराजने सर्वगुण सम्पन्न होकर सम्पूर्ण राज्य शासनका भार गवर्नमेण्टसे अपने हाथमे ले लिया। 'परन्तु महाराजकी अवस्था उस समय बहुत थोड़ी थी, इसी कारणसे राज्यशासनके अनेक विषयोमे पोलिटिकल एजण्टकी सम्मित लेकर कार्य करते थे। उसी पोलिटिकल एजण्टकी सम्मितिसे स्वभावसे आलसी और अधिक खर्चाल्व प्रधानमंत्री रावल वैरीसालको पदसे अलग कर सम्पूर्ण कार्योमे कुशल और विशेष सावधान भाता लल्लमनिसहको उनके पदपर नियुक्त किया और उस समय महाराजके पूर्वशिक्षक पण्डित शिवधन राजस्विवभागके सर्वाध्यक्ष पदपर नियुक्त हुए"।

महाराज रामसिहने पूर्णसामर्थ्यके प्राप्त होनेपर भी स्वयं चिर प्रचिलत इच्छानुसार शासनरीतिके सम्मानकी रक्षा नहीं की। वह भलीभाँति शिक्षित होगये थे, इस
कारण सुशासनकी ओर स्वभावसे ही उनकी विशेष दृष्टि थी। इस कारण उनके अप्राप्त
व्यवहारके समयमे राज्यशासनके लिये जिस कौन्सिलकी सृष्टि हुई थी उन्होंने आजीवन
उसी कौन्सिल नामक मंत्रीसमाजकी रक्षा की, वह मंत्रीसमाजके द्वारा ही राज्यशासन
करते थे। समस्त देशीय राजाओमे एकमात्र इस जयपुरमे ही मंत्रीसमाजके द्वारा
शासनकी रीति प्रचलित थी। यह रीति सव प्रकारसे ठीक थी। समय २ पर इसी
रीतिने राज्यके वहे २ उपकार किये। उनका अनुमान सरलतासे होसकता है।

जयपुरपित महाराज रामिसह जिस वर्षमे पूर्णशासनकी सामर्थ्यको प्राप्त हुये थे उसी वर्षमे भारतवर्षके अंग्रेजी राज्यको जड़मे भयंकर वज्रपात हुआ । इस वर्षमे

<u>รู้เราหอดหือดหือดหือดหือดหือดหือดห้อดห้อดห้อดห้อดห้อดห้อดหลาย</u>

करना-राजभोज-वरकृता-चद्गमहरूमे नृत्यगीतानुष्टान-महाराजको भावी सम्राट्का वहुमृत्य उपहार देना-अग्निकीड़ा-भावीसम्राट्का आमेर देखना-भावी सम्नाट्के स्मरणार्थ चिह्न वनानेके लिये " अल-वर्टहाल " नामक साधारण आवासकी भित्ति बनाना-महाराज रामसिहकी अभ्यर्थनासे भावी-सम्रार्को महा आनद प्रकाश-भावी सम्रार्का जयपुरसे जाना-सन् १८०० ईसवीकी पहिली जनवरीमें वृद्धिश रानीकी दिल्लीमे " भारतकी राजराजेश्वरी " उपाधि धारणके उपलक्षमे महाराजका दिर्छीमं जाना-राजप्रतिनिधि लार्ड लिटनका महाराजको सम्मान सहित ग्रहण करना-पताका दान-भारतकी राजराजेश्वरीकी उपाधि बारणके छिये स्मारक पदक देना-महाराज रामसिहके सम्मान वड़ानेके लिये सलामी की इक्कीस तोपें नियत करना-" कौन्सिलर आफ दी एम्प्रेस" नामकी उपावि देना-महाराज रामसिहका स्वर्गवास।

THE FREE PLEASE THE PRESENT STATES THE FREE PRESENT STATES TO STATES THE FREE PRESENT STATES THE FREE PROPERTY OF THE PROPERTY महाराज जयसिहने सत्रह वर्षकी अवस्थामे प्राण त्याग किये थे इस कारण उस सभय उनके पुत्र रामसिंह अत्यन्त ही अल्प अवस्थाके थे। रामसिंहने सन् १८३३ इस्बीमे जन्म लिया था, अतः वे अपने पिताकी अकालमृत्युके समय दो वर्षकी अवस्थामे आमेरके सिहासन पर विराजमान हुए। इस समय जयपुर राज्यकी जीवन-शक्ति एकवार ही क्षीण होगई थी। सामन्तोका पहिला प्रताप जाता रहा था। कल-वाहोकी जातिमे पुनः दीर्घस्थाई अराजकता फैलगई थी। अशान्ति असाचार उत्पीडन और लुटमारके होनेसे तथा विजातियोंके आक्रमणसे इस समय जयपुर निपट निर्जीव होगया था। सुअवसर और सुयोगको पाकर वृदिश गवनेमेण्टने इतने दिनोके पीछे जयपुर राज्यमे अपनी प्रचंड शासनशक्तिका प्रयोग किया। आचिसन साहव हिरा गये है, "कि जयपुरराज्यमे दीर्घस्थायी अराजकताके कारण गवर्नमेण्टका बहुत कर रहगया था, और राज्यकी आमदनी भी एकवार ही न्यून होगई थी, इसी कारणसे गवनीमेण्टने फिर आभ्यन्तरी शासनमे हस्ताक्षेप करना कर्तेच्य विचारा ''। हम कट सकते हे कि आमेरके सामन्तामे यदि एक भी पहिलेकी समान साहसी वलवान और राजभक्त, होता तो कभी भी वृटिश गवर्नमेण्ट इस कार्यसायनके छिये अर्थात् अपने वाकी करको चुकानेके छिये वालक महाराजके अविभाविक पदको प्रहण राज्यमे अपनी शासनशक्तिको न चलाती । राजपृतरीतिके अनुसार वालक महाराजिक अविभावक पर्को राज्यके सभान्त उच्छेणोके सामन्त हो पासकते थ, उस पर्मे विजातीय विवर्मी राजाओं के प्रतिनिधि कभी स्थित नहीं होसकते थे, क्या जयपुर राज्य इस समय एकवार ही वल्रहीन होगया था, राजल्र्झी क्या अन्तर्द्धान होगई थी ? इमी छिये एक विजातीय शक्तिने आकर हिन्दू महाराजके अविभावक पदको अयाचित होकर प्रहण किया। फर्नेल स्वालिसनने लिखा है कि ' शिश्महागान रामिसह वृटिश पोलिटिकल एजण्टके आवीनमे रक्त्वे गये, इस पोलीटिक्ल एनण्टके तत्त्वावधानसे एक प्रतिनिधि शासन समाज न्यापित हुआ. पाँच प्रधान मामन्त उस समाजके सदस्य हुए, और समल प्रयोजनीय भागे विषय उनके द्वारा नियन किये मन्तव्योसे ही गृहीत होने छो ? । कर्नछ न्याछिमनकी उक्तिमे ऐसा बाब हाता है कि माना वह पाँच सामन्त ही जयपुर राज्यता शासन करने थे, परन्तु

जिस प्रकारकी मिडीनिसंपैलिटी है उन्हींका आदर्श मिडीनिपंपैलिटी अर्थान् स्वास्थ्यरक्षा और सौष्ट्रवबर्द्धन समाजकी प्रतिष्ठा करके सब अंशोमे योग्यपात्रोको सदस्य पद्पर नियुक्त किया। परन्तु अप्रेजोकी मिडीनिसंपेलिटीने जिस प्रकारसे प्रजासे धन लेकर प्रजाक स्वास्थ्यकी रक्षाके लिये अनुष्ठान किये है, महाराजकी राजधानीकी मिडीनिस-पेलिटीने उस प्रकार प्रजासे धन न लेकर सर्वमाधारणके लिये अपने खजानेसे कई लाल रुपया खर्च करके बहुतसे आवद्यकीय कार्य किये, और आजतक भी उमी प्रकारसे वरावर होते चले आते है।

यद्यपि जयपुर नगरके राजमार्ग पहिछी अवस्थामे वैज्ञानिकरीतिसे वनाये गये थे, परन्तु महाराज रामसिहके ज्ञासनके समयमे वह बहुत वढ गये थे, और इस समय सुन्दर शीको धारण कियेटुए है, राजवानीकी समान राज्यके अनेक स्थानोमे प्रधान २ नवीन राजमार्ग वनकर प्रजाका अञेष उपकार कर रहे है। बड़े २ राजमार्गोंके अतिरिक्त नियमितरूपसे राजमार्गमे जलसेक जलबहणके स्थान स्वच्छ वने हुए है, जलकी निकासीके लिये वड़ी २ नालियां वनी हुई है। नगर निवासियोको जिससे सरलतासे अच्छा पानी मिलसके ऐसा सुभीता भी करदिया गया है । आजतक अनेक उच्चश्रेणीके देशीय राजाओके राज्यमे गैसकी रोशनी नहीं है, परन्त महाराज रामसिहके वहुतसे परिश्रम और अविक धन खर्चसे जयपुरकी राजवानी सूर्यकी कांतिकी समान प्रकाशमान होकर नगरीकी सुन्द्रताको वढारही है। यद्यपि प्राचीन प्रंथोमे हमने देशीय राजाओकी राजधानी तथा राजउचानके आस्तित्वकी जाना है, परन्तु प्रजाओंके सावारण स्वास्थ्य वढ़ानेके लिये वैज्ञानिक रीतिसे साधारण उद्या-नोके वनानेकी कथाको कही भी नहीं पढ़ा, परन्तु वृद्धिमान् महाराज रामसिहने अंग्रेजी राजधानीके आदर्शके अनुसार रामनिवास नामक अखत सुन्दर उचान वनाकर जयपरकी राजधानीके निवासियोका विशेष उपकार किया। साराश यह है कि सर्व साधारणकी स्वास्थ्य वृद्धिके अथवा राजधानीकी सुन्द्रताके छिये उन्नीसवी गताव्दीमे महाराज रामसिहने बहुतसा रुपया खर्च करके प्रजाके हितके लिये अनेक उपकार किये। राजधानीकी सुन्दरताको बढानेके लिये और खास्थ्यकर अनुष्टानोके अतिरिक्त शिक्षा और सभ्यताके विषयमे भी अनेक अनुष्ठान किये। चित्रशाला शिल्पशाला, शैनहाल वा नगर निवास, नाट्यशाला, दातव्य, रोगीनिवास, विकित्सालय इत्यादि भी वनवाये-इस कार्यसे महाराज रामसिहके कल्याणसे प्राचीन जयपुर भलीभाँतिसे नवीन जीवन पाकर नवीनभावसे नवीव मूर्तिसे देशीय अन्यान्य राज्योकी राजधानियोको तिरस्कारके साथ ही साथ मानो महाराजकी शिक्षा, रुचि, ज्ञान-और वुद्धिकी ऊँचे स्वरसे वडाई कर रहा है।

महाराज रामिसह केवल राजधानीकी उन्नति करके ही शान्त न हुए थे। समस्त राज्यकी प्रत्येक श्रेणीकी प्रजाओके मंगलकी ओर उनका पूर्ण ध्यान रहता था, इसी कारण उन्होने राजधानीकी समान अपने राज्यमें सर्वत्र ही वाणिज्यकार्यकी

अर्थात् सन् १८५७ ईसवोमे भयंकर सिपाही विद्रोहानल प्रज्वलित होकर अंग्रेजी शासनके विलोपका पूर्णभास प्रकाश करने लगा। महाराज रामसिहने उस महा कप्टम यथार्थ मित्रकी समान गवर्नमेण्टकी भलीभांतिसे सहायता की, इन्होने धनकी सहा-यतासे तथा सेनाकी सहायतासे विपन्न अंग्रेजोको आश्रयदानके साथ अपनी सेनाको अमेजी पक्षमे नियुक्त कर यथार्थ मित्रकी समान अपना कर्त्तव्य पालन किया, आचिसन साहव छिखते हैं, कि " सिपाही विद्रोहके समयमे महाराज रामसिहने गवर्नमेण्टके विशेष उपकार किये, और उसी कारणसे इनको पुरस्कारमें कोटकासिम परगना मिला, परन्तु उन्होने इसको इस शर्तपर लिया कि यह देश जवतक गवर्नमेण्टके आधीनमे था तवतक गवर्नसेण्टने जो उक्त देशका राजस्व नियत किया था आगे उसी भी नियमसे चलना होगा। और उसे दत्तकपुत्रके लेनेकी भी सामर्थ्य होगी "।

राज्यकी यथार्थ मंगलकामना उनके हृदयमे भलीभांतिसे दृढ होगई, महाराज यथार्थ हिन्दुधर्मके अनुसार चिरप्रचित पैतृक कौन्सिल और सामाजिक रीतिके परिपोपक हुए, उन्होने एकमात्र शिक्षाके वलसे ही सम्भ्रान्त अप्रेज जाति और अंप्रेजी गवर्न-मेण्टके आदर्शके अनुकरणसे अपने राज्यकी अवस्थाको अन्यरूपसे वदलनेका यस्न किया । जयपुरकी राजधानी यद्यपि पहिलेसे ही उत्तम प्रकारसे वनी थी परन्तु राम-सिहने अंग्रेजी आदर्शसे उस राजवानीकी सुन्दरता और भी वढ़ानेके लिये जितना अधिक रूपया खर्च किया था, इससे उनका प्रवलपरिश्रम समझा गया। वृटिश आर देशीय भारतवर्षमे जयपुरकी राजधानी ही इस समय सुन्दरतामे परम प्रसिद्ध हुई है,

पवित्र रुचि और उदारचरित्र महाराज रामसिहकी अवस्था वृद्धिके साथ ही साथ

जयपुर नगरीके देखनेवाले इसकी सुन्द्रताको देखकर ऊँचे स्वरसे उसकी प्रशंसा करते है, महाराज रामसिह ही उसका एक मूलकारण थे, यह इतिहास मुक्तकंठसे कहरहा है, महाराज रामसिंहने इस जयपुर नगरीको भारतवर्षकी राजवानी कलकत्ते

नगरीकी समान सर्वगुण संपन्न करिद्या था।

यश्वि अत्यन्त प्राचीन कालमे राजाओने प्रजाकी साधारण स्वाम्ध्यरक्षाकी और विशेष ध्यान दिया था, और प्रजांक स्वास्थ्यके ही लिये विशेष अनुप्रान किये थे, ऐसे वहुतसे प्रमाण पाये जाते है, परन्तु मन्यसमयके देशीय राजाओसे इस प्रकारके किसी अनुष्टानका प्रमाण नहीं पाया जाता । जलकप्टको दूर करनेके लिये यदापि उन राजाओने बड़े २ तालाव और कुएँ खुद्वा दिये थे, और चलनेके सुभीतेके लिये राज्यमे वहे २ लम्बे चौड़े मार्ग वनवा दिये थे, रास्तेके दोनो ओर वृक्ष लगवादिये थे. परन्तु इसके अतिरिक्त और कोई भी ऐसा स्वास्थ्यकर अनुष्टान नहीं किया। महाराज

रामसिहने उन्नीसवीं शताब्दीमे प्रजाके सावारण स्वारध्यकी ओर विशेष हिष्ट करके वैज्ञानिकरीतिसे वर्तमान समयके अनेक उपयोगी अनुष्टानेक छिये, अंग्रेजी राज्ञवानीन

<sup>(</sup>१) पाठकोने गवर्नमेण्टके दिये इस दत्तक प्रत्यानी धमतापत्रको सारपाड मेवाड इत्यादिके इतिहानानें पटा होगा।

वृद्धिक साथ ही साथ इनकी विद्या वुद्धि वलकी भी वृद्धि हुई, तव शीव ही वृदिश पोलिटिकलएजण्टने महाराजके हाथमें संपूर्ण शासनका भार अपण किया।

आजकल अनेक विद्वान् वगाली अनेक स्यासतोमे अधिकार पाकर देशीय राजाओका मंगलसाधन करते है परन्तु हम इस वातको मुक्तकठसे स्वीकार करते है कि जयपुर राज्यके शिक्षित वंगाछियोने जिस प्रकारसे ऊँचे पद्पर नियुक्त होकर राजकार्य किया अन्य किसी देशीयराज्यके शिक्षित वंगाळी उस प्रकारसे आजतक प्रवलताका विस्तार न करसके। कलकत्तेके विख्यात् वावू रामकमलसेनके पुत्र वावू हरमोहनसेन जयपुरराज्यमे अत्यन्त आदर सम्मानेष्ठ साथ पर्यारेथे । हरमोहनवावके वंशयर इस समय उस जयपुर राज्यके अनेक पदोपर नियुक्त होकर वंगाछी जातिकी दक्षता ओर योग्यताका चूड़ान्त परिचय देरहे हैं। महाराज रामिसह केवल सेनवगकी ही और नहीं वरन शिक्षित वंगाली मात्रसे ही संतुष्ट हुए थे, इसी लिये अनेक वगाली ब्राह्मण तथा कायस्य भी महाराजके आश्रयसे राज्यके भिन्न २ उच्चपटोपर प्रतिष्ठित हए। इन शिक्षित वंगालियोके कार्यसे महाराज रामसिह इतने सतुष्ट हुए कि राज्यके एक र विभागके कर्त्तुत्वभारको उनके हाथमे अर्पण करके उन्हे मंत्रीसमाजमे आसन दिया। गुप्तमंत्रीपद्पर भी महाराजने एक विद्वान् वगालीको नियुक्त किया, उच्च वंशोद्भव कृत-विद्य बाबू संसारचन्द्रसेनने महाराज रामसिहके गोपनीय मंत्री पद्पर नियुक्त होकर महाराजकी मृत्युके समयतक बड़ी चतुरतासे कार्य करके जयपुरराज्यके कल्याणकी कामना की, इससे इनके ऊपर वर्तमान महाराज अत्यन्त प्रसन्न हुए, और वडे आदर-भावके साथ बाबू संसारचंद्रसेनको अपने गुप्तमंत्रीपद्पर नियुक्त किया। और वाबू मति-ळाळको गप्तसहकारी प्राइवेट सेकेटरी पद्पर नियक्त किया ।

सन् १८६८ ईसवीमे रजवाड़ेम भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा, उस समय महाराज राम-सिंह प्रजाके कप्टको दूर करनेके लिये स्वयं अपने यहाँसे बहुतसा धन देते थे, और उन्होंने प्रजासे कर छेना एकवार ही छोड़ दिया और प्रजाके भोजनके सभीतेके छिये वहुतसा सुभीता कर दिया । इससे महाराजका वहुत धन उठगया इस विपम दुभिक्षके समयमें महाराजको अधिक धन उठाता हुआ देखकर गवर्नमेण्ट अत्यन्त सतुष्ट हुई, और महाराजके सम्मान बढ़ानेके निभित्त दो सलामी तोपोकी बढ़ादी गई। जयपुरके महाराजके सम्मान स्वरूप सत्रह तोपोकी सलामी अमेजीराज्यमे जानेके समय होती थी, परन्तु गवर्नमेण्टने व्यवस्थाकी कि महाराज रामसिह जवतक जीवित रहेगे तवतक उन्नीस तोपोकी सलामी हुआ करेगी।

देशीय राजाओंमे महाराज रामसिह यथार्थरीतिसे राज्यशासन कर प्रजाके हितके लिये उन्तीसवी शताद्दीके उच आदेशसे वैज्ञानिक रीतिसे राज्यसंस्कार और सुशासनकी व्यवस्थाके विषयमे सफल मनोरथ हुए। उनकी योग्यता देखकर गवर्नमेण्ट अत्यन्त ही संतुष्ट हुई । भारतवर्षके अंग्रेजी राजप्रतिनिधि और गवर्नर जनरल वहादुरने कौन्सिलके अवैतानक माननीय सभ्यपद्पर उनको नियुक्त किया। उस कौन्सिलमे

CHOCK OF THE CANADA

सुविधा और मार्गम सुगमतासे जानेके लिये अगणित धन खर्च करके अनेक राजमार्ग वनवा दिये, तथा किसानोके सुभीतेके छिये भी बहुतसा धन खर्च करके अनेक स्थानोमे सरोवर खुद्वा दिये थे। इसके अतिरिक्त उन्नीसवी शताव्दीमे वाणिज्यकार्यमे प्रधान सुविधासाधक रेलवेको अपने राज्यमे विस्तार करिया. इन कामोमे स्वयं महाराजने अपने ही खजानेसे रूपया लगाया था, आजतक प्रत्येक वर्ष उसी प्रकारसे वहतसा धन खर्च होता है, इसका अनुमान हमारे विचारवान् पाठक म्वय कर सकेंगे।

THE THE PRESENT THE PRESENT THE TREST TO THE THE THE THE THE THE THE THE THE वुद्धिमान महाराज रामसिह राज्यभारको प्रहण करके इस वातको भलीभाँतिसे जानगये थे कि इस संसारमे एकमात्र शिक्षासे ही अनेक जातियो और राज्योकी उन्नति हुई है। जितनी शिक्षा वढ़ती जायगी उतनी ही राज्यकी उन्नति होती जायगी, और उन्नतिसे ही मंगल होगा, यही उनका विचार दृढ़तासे था,। सवाई महाराज जयसिंह यद्यपि एक उच्च अंगके शिक्षित मनुष्यथे, यद्यपि उन्होंने शास्त्रकी चर्चा और शिक्षाके विस्तारके लिये शिक्षित पण्डितमंडलीके सम्मानको वढ़ानेके लिये वहुतसा रूपया खर्च किया था. परन्तु हम इस वातको मुक्तकंठसे स्वीकार करते है कि उन्होने अपने राज्यमे विस्वजननी शिक्षाके विस्तारका संकल्प नहीं किया था। महाराज रामसिहने उच्च शिक्षाके वलसे राज्यमे उस विश्वजननी शिक्षाका विस्तार करनेके लिये बहुतसा धन खर्च किया था, उन्होने राजवानी जयपुरमे संस्कृत विद्यालयके अतिरिक्त उर्दू विद्यालय और अंग्रेजी शिक्षाके लिये कालिज तक भी वनवा दिये थे। केवल इतना करके ही वह संतुष्ट नहीं हुए उन्होंने शिल्प शिक्षाके लिये भी एक स्वतंत्र विद्यालय वनवाया था । जयपुरका शिल्पकार्य भारतवर्षमे सबसे उत्तम गिनाजाता है, शिल्पविद्यार्थी फिर वैज्ञानिक रीतिके अनुसार नवीन शिक्षा पाकर उन प्रशंसित शिल्पकी अधिक श्रेष्ठतासाथन कर रहे है। महाराज रामिनह प्रधान सहायक थे, अतएव राजधानीमे एक एक करके अनेक कन्या पाठशालाए भी पनवाई। इन सब कालिज और विद्यालयोंसे आज अमृतमय फल निकल रहा है। किसी समयमे यह अनेक विद्यालय जयपुरकी वडी श्रीतप्राको वडावेगे।

見が見る思いいの यद्यपि महाराज मानसिंह अपने हृद्यमे विचार करते ही पूर्वपत्रपोकी समान राज्यकी पूर्णसामर्थ्यको अपने हाथमे छेकर पहिलेकी समान स्वेच्छाचारकी रीतिम सम्मानकी रक्षा कर सकते थे, परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया, प्रजाके कन्याणिक छिये शासन विभागकी प्राचीन रीतिको भी वद्छ दिया, उनकी अज्ञान अवन्थांभ जिस समय मत्रीसमाजके द्वारा राज्यशासन होता था, इन्होंने अपने हायमे राज्यभारको लेकर भी उसी रीतिको प्रचलित रक्या । विशेष करके खयं सव विभागो पर दृष्टि रायनेका अवसर उनरो नहीं मिलता था, इसीसे राज्यके एक ? विनाग पर जनत्राना जिक्षित मनुष्योको नियुक्त करके उन २ विभागोके कर्त्तृत्वभारको उन्हींको मीप दिया । यह तो प्रथम ही कह आये है कि महाराज रामसिंहने जिस समय राज्यभारकी अपने हाथम लिया उस समय उनकी अवस्था बहुत थोडी थी, अंग्रेज पोलिटिक्ल एजण्टेक माथ उन्होंने अनेक विषयोमे राज्यकार्यके संबन्धकी सलाह की थी । परन्तु अवस्थाकी

अस्पताल " न्यापन कर आर्लमेओको एक वातुको वनी हुई मूर्ति राजधानीमें स्थापित की । प्रिन्सआकवेल्सने जिस समय भारतवर्षमें आगमन किया था इस समय राजप्रतिनिधि पद्पर लाई नार्थत्रुक विराजमान थे, लाई नार्थत्रुकके साथ महाराजको विशेष मित्रता होगई थी, इस कारण भावी सम्राट्के आनेके पहिले ही उन्होंने महाराज रामसिहको कलकत्तेमें बुलानेके लिये निमत्रण भेजा था।

वृटिश गवर्नमेण्टके परम भक्त महाराज रामसिंह वहादुर ठीक समय पर सेवको सहित कलकत्तेमे आये । राजप्रतिनिधि लाईनार्थत्रुकने बड़े आद्र सम्मानके साथ महाराजको राजमहलमं लेजाकर विशेष संतोष प्रकाश किया, और महाराज राजधानीके जिस स्थानमे रहे थे राजप्रतिनिधि वहाँ नित्यप्रति जाकर रोज साक्षान कर आते थे। सन् १८१५ ईस्वी । २३ दिसम्बरको भारतके भावी सन्नाट् प्रिन्स आफवेल्स बहादुर कलकत्तेमे आये। उस दिन उनको वड़े आदरमानके साथ यहण करनेके लिये प्रिन्सपेस् घाटपर एक वड़ो भारी सभा हुई। उस सभामे बुलाये हुए देशीय राजा भी आये। अधिक क्या महाराज रामसिंह वहादुरने वहाँ ठीक समय पर जाकर युवराजके सम्मानके कार्यमे योगदान किया । राजप्रतिनिधि लार्ड नार्थत्रुकने अन्यान्य राजाओकी समान महाराज रामसिहका उस स्थानपर युवराजके निकट विशेष परिचय दिया । दृसरे दिन २४ दिसम्बरको १० वजेके समय आमेरपति महाराज रामसिह युवराजके साथ साक्षात करनेके लिये गवर्नमेण्ट हाउसमे गये। जैसे ही यह गवर्नभेण्ट हाउसकी प्रवान सीढ़ी पर चढ़े थे कि वैसे ही युवराजके पारेपद मेजर अण्डार्सने मेजर सारटारियस और दो एडिकागोने आगे वढ़कर महाराजको वड़े आदरसम्मानके साथ प्रहण किया। महाराजके सीढींपर चढ़ते ही दोनो ओरकी स्थित सेनाने सम्मान सूचक सलामी ली, और उसी समय किलेपरसे तीपै छूटी। भावीसम्राट् सिहासनपरसे उतर कर कईएक पग आगे चलकर स्वयं उनको हाथ पकड कर लेगये आर अपने पासके सिहासन पर उन्हें बैठाला । परस्पर कुशलप्रश्न होनेके उपरान्त वहुतसी वातचीत होती रही, और सवसे पीछे प्रचिहत रीतिके अनुसार अतर लगाकर ताम्वल दिया गया, महाराजने पहिले सम्मानके साथ विदा ग्रहण की । भावी सम्राट् २९ दिसम्बरको महाराजके साथ साक्षात् करनेके लिये गये, महाराजने भी उसी प्रकार वहे आवर मानके साथ उनको ग्रहण किया । भावी सम्राट्ने कई दिननक नगरमे रहकर समस्त उत्सव देखे । महाराजके साथ निम्नलिखित सम्भ्रान्त राजपुरूप और सामन्त कलकत्तेमे गये थे, ठाकुर किशोरीसिंह, ठाकुर करनिसह, ठाकुर जुझारसिंह, राव राजा समामसिंह, दुर्जनलालसिंह, जोरावरसिंह, प्रतापसिंह, और करमसिंह । महाराज रामसिंह कलकत्तेके उत्सव समाप्त होजानेके पीछे अपनी राजवानीको आये।

भारतके भावी सम्राट् प्रिन्स आफ्रनेल्स वहादुरको वड़े आदर मानके साथ जय-पुरमे महण करनेके लिये महाराज रामसिह वहादुरने बहुतसा धन खर्च करके अनेक भातिके अनुष्टान किये। ४ फर्नरीको प्रिन्सआफ्रनेल्स वहादुर जयपुरमे गये। "प्रिन्स

%ভাগতে ভাগত ভাগত ভাগতে ভাগত

(६५७

हिन्द्राप्त इतिहास—अ० ६. छ (६५७

हिन्द्राप्त व्याप्त हिन्द्राप्त हिन्द्र हिन्द्राप्त हिन्द्र हिन्द् Her Mechache of the offer the offer

और प्यारे नित्रके स्मरणके निमित्त चित् स्थापनके छिये राजधानी जयपुरमे ''मेओ 

अनुसार इस प्रकारके भावसे और कही भी सम्मानित नहीं हुए थे। इस समय राज-मार्गमें लाखों मनुष्योंकी आनंद्ध्वनिसे आकाश पूर्ण होगया था, इस प्रकारसे इस पवित्र आनन्द और सम्मानको युवराजने और कहीं भी नहीं देखा। जयपुरके महाराजने इस सम्मानमें युवराजको इतना मोहित किया था श्रीमती महारानी भी उस सम्मानके विषयको मुनकर बहुत ही आनन्दित हुई। शिवपोल गेटसे निम्नलिखित प्रकारसे यात्रा आरंभ हुई,—

अश्वारोही जमादार एकदलदेशीय पदाति अश्वारोही नगर कोतवाल वृहत् राजपताकाधारी दो हाथी एक दल प्रासाद्रस्थक सन्य ऊंटोपर चढे गोलन्दाज दर राजपताकाधारी घुडसवार अश्वारोही नगाडेवाले अश्वाराही ताजीमी सरदारोके पुत्रगण खास चौकीके कर्मचारीगण राजकर्मचारीगण वाजोका दल महाराजके अधारोही नगाडावाद्यकदल राजपताकाधारीगण । वर्छाधारीद्छ । हलकारे। आसा सोटा आदि राजचित वारीगण

तल्रवारकी कीडा करनेवाले नागे महाराजके खवास महाराज रामसिंह और विन्स आफवेल्स हाथीपर चढ़े डाल्यारी दो सामन्त अधागेही खास चौकीके दो कर्मचारी चार श्रेणियोमे विभक्त हम्त्यारोही युवराजके सहचर अंग्रेजी कर्मचारी देशीय सामन्त

अग्रेजी सेन्यद्छ हाथीपर चढ़े वाद्यक्रगण अश्वारोही नायव कोतवाछ

युवराजके छ्राण्पोल गेटके पार होते ही समस्त सेना और अनुचर अग्रेजी रेसिडेण्टीकी ओरको चले। युवराज भी उस समय महाराजके साथ सजे हुए हाथीपर चढ़े हुए रेसिडेण्टीकी ओरको चले। युवराजके वहाँ पहुँचते ही महाराजको पेदल सेनाने सम्मान दिखाया और तोप ध्विन की गई। युवराजको रेसिडेण्टीमे पहुँचाकर महाराज अपने स्थानको लोट आये, और छुल कालके पेण्ले युवराजके साथ साक्षात् करनेके लिये गये। इस सम्मानके समयमे जयपुरकी समस्त सेना राजगार्गमे खड़ी हुई थी। सव आठसो सजे हुए हाथियोपर युवराजके सहचर और आमरके सामन्त सवार थे अन्यान्य और भी बहुतसे हाथी थे।

युवराजके आने के समय इस समय पोलिटिकल एजण्ट वेनन साहवने वहुतसा धन खर्च करके स्थानको सजाया था । वेनन साहवने युवराजके रहनेके स्थानको

TREARSANTANTATION OF THE TREARCH TO THE TREARCH TO THE TREARCH TO THE आफवेल्स वहादुरके सम्मानके लिये महाराजने वहत पहिलेसे अनेक तैयारियाँ की थीं '' युवराज जिससे संतुष्ट हो. जिससे उनके मानकी रक्षा हो इसमे महाराजने किसी प्रकारकी बुटि नहीं की । वे जिस प्रकारसे वहुतसा धन खर्च करते थे उसी प्रकारसे उनका सम्मान भी होता था। क्योंकि युवराज यहाँ कल चार वजे आवेंगे इससे उनके आनेके पहिले समस्त नगर आनन्दसे परिपूर्ण होगया; सम्पूर्ण प्रजा और सेना तथा जयपरके सभी जिमीदारोने आनन्दोन्मत्त हो परम रमणीय हुज्य प्रकाश किया। जयपुरके महाराजने हिन्दूराजकी समान हिन्दू भावसे ही युवराजकी अभ्यर्थना की थी। आर्यपताका, आर्यवाद्य, आर्यसैन्य, आर्यआनन्द ध्वानि, आर्यपूजा, सभी काम आर्यरीतिके अनुसार हुए थे। यह दृश्य देखकर हृद्य अविक संतुष्ट होता था। जिस समय यवराजकी रेल जयपुरनगरसे ८२ मील दूर थी, उसी समय जयपुरकी राजपताका उठी और इनके सम्मानके लिये तापे छटा। जब रेल द्योसा स्टेशन पर पहुची तो किलापरसे तापोकी ध्वनि हुई। जयपुरके महाराज पहिलेसे ही अपने राजमंत्री और प्रधान २ सरदारोके साथ जयपुरके स्टेशन पर युवराजको सम्मान सहित छेनेके छिये उपस्थित थे,स्टेशन वडी सुन्द्रता से सजाया गया था । पताकावली, पत्र पुष्पमाला और राजिचह इत्यादिसे स्टेशनकी शोभा और भी अधिक गई थी। एक ओर तो पैदलसेना स्टेशन पर युवराजको मान दिखानेके लिये खडी हुई थी और वीचर में मधुर ध्वनिसे वाजा वजताजाता था।रेलके स्टेशनसे हैकर जिवपोह तक मार्गके दोनो ओर घुडसवार खडे हुए जान्तिकी रक्षा कर रहे थे, शिवपोल गेटसे जयपुरकी राजधानीके कृष्णपोल गेट तक मार्गके दोनो ओर राजपेदल और नागापैदलोका दल खडाहुआथा।समस्त जागीरदार सजधजकर घोडोपर चढे हुए युवराजका मान दिखानेके लिये बाट देख रहे थे । शिवपोल फाटकके मनगुख हा यवराजके लिये सजाहुआ हाथी खड़ा था "। यवराजके स्टेशन पर आते ही जो सेना युवराजको आदर सम्मानके माथ लेनेके लिये खड़ी हुई थी उसने मान्य दिखाकर तोपव्यनि की । इसके पीछे युवराज स्टेशनमे चलकर सजेहए वोडोकी गाडी पर सवारही शिवपील गेट तक गये । उस समय अप्रेजी अश्वारोही दुछ उनके पोछे २ चछा और कितनी ही घडमवारी सेना उनके आगे २ चढ़ी। मार्गमे जिमीवार सरदार, और जागीरवारीने विजीय रीतिके अनुसार युवराजका आद्र सम्मान किया । युवराज शिवपोल गर्टन जापर महाराजके साथ उस सुन्दर सजेहण हाथी पर बेठे। युवराजके प्रत्येक नेवक और कर्मचारियोने हाथीपर चढे हुए यवराजिक पीछे २ गमन किया । अन्नेज दाहिनी ओरकी यांडे हुए. देशी वॉई ओरको खंडे हुए इसके पीछे वीचने हाथी चला। यवराजके शिवपील गेटमे चलते ही फिर तोपोकी व्वति हुई। मार्गमे जयपुरके प्रयान व नेणीके हा गोनि वटा

समान प्रत्येक द्वीकरो मोहित करता था। युवसन भारतप्रीमे आपर आर्यसीतिने इस्ति रिक्ट र विक्रिकेट १०३२ विकास से प्रतिकारिक करता काला करता

और शस बजाकर युवराजकी आरती ही। युवराजके आगे २ मेगा अवत्य पित्छ अमस्य पताकायारी, आसायारी, और वल्छम छिपे हुए जारहे थे, अगणित देशीय कीडा करनेवाछे आनदके मारे तृत्य करने आगे २ पछे। यह हृद्य युवराजकी

" युवराज कल पाँच फर्वरीको व्यात्रीका शिकार करके रेसिडेण्टके साथ जयपुरमे आये। मारे आनंदके जयपुर नगर प्रफुल्खित होगया, चारोओर ऊँचे २ पर्वतींकी जोभा और भी अधिक वढ़ रही थी । राजप्रासाद और राजमार्ग अत्यन्त रमणीक होरहा था। जयपुर नगर देखनेमे चित्रपटकी समान था, इस पर छाखो दीपकोके प्रज्वछित होनेसे उसकी और भी शोभा वढ गई थी, इसका अनुमान सरलतासे होसकता है। रेसिडेण्टीसे राजमहल ३ मील था । संपूर्ण मार्गोम पताका लगी हुई थी, प्रकाशमान दीपकासे वाजारको शोभा और भी अधिक वढ गई थी, वन, नगर. बड़े २ आवास और राज-कार्यालयके प्रकाशमान होनेसे सभीके नेत्र मोहित होगये थे। युवराज इस परम प्रभामय हरयको देखकर अत्यन्त ही संतुष्ट हुए और महाराजको आनद् प्रकाश करके दिखाया। उस समय भारतवर्षमे वास्तवमे अन्यान्य देशीय राजाओके राज्यकी अपेक्षा जयपुरका प्रकाश अत्यन्त ही चमत्कृत हुआ था, महाराजने रुपया खर्च करनेमे किसी प्रकारकी कसर नहीं की थीं । दीपकोका प्रकाश भी उमी प्रकार मनोगत हुआ। महाराजकी इच्छा थीं कि युवराज जवतक यहाँ रहे तवतक गैसकी गैशनी हो, परन्तु रेल और कम्पनीके दोपसे गैसका समान इकट्टा न होसका, महाराज इस मनोरथकं पूर्ण न होनेसे अत्यन्त दु:खित हुए थे । हमारा ऐसा अनुमान होता है कि एक महीनेमे जयपुरने गसकी रोशनी होसकती थी "।

"कल रात्रिके सात वजेके समय दीवान आम नामक वड़े सभागृहमे एक द्रवार हुआ, यह गृह अत्यन्त साफ और सुन्दर २ वस्तुओसे सजा हुआ था । इसकी सुन्दरताको देखकर दर्शकोका मन मोहित होता था । इस घरमे १२ सौ कुरसियां सजाई गई थी। युवराज और महाराजके वैठनेके लिये दो रत्नजीवृत आसन उनके बीचमे विराजमान थे। सन्ध्या होनेसे कुछ पहिले युवराज सभागृहमे आये। उस समय जयपुरके समस्त सामन्त जागीरदार, और प्रधान २ राजकर्मचारियोने वहाँ आसन महण किए। उस दरवारमे कितने ही सम्भ्रान्न अप्रेज और देशीय मनुष्योने युवराजको अपना परिचय देनेके उपरान्त पाँछे जोधपुरके महाराजके दोनो भ्राता महाराजा प्रतापसिह और महाराजा किशोरसिह इन दोनोको युवराजने भारतभ्रमणके स्मारकका पदक पुरस्कारमे दिया। जयपुरके प्रधान २ सामन्तोने युवराजको नजरमे कितने ही रुपये दिये, परन्तु युवगजने उनको स्पर्श करके सबको छोटा दिये। द्रवार समाप्त होजानेके पीछे जयपुरके महाराजने जयपुरके कितने ही शिल्प द्रव्य उपहारमे दिये । युवराजने उन समस्त द्रव्योको देखकर अत्यन्त संतोष प्रकाश किया । इसके पीछे युवराज और एक सा सम्भ्रान्त अंग्रेज राजभाजमे विराजमान हुए, भोजन समाप्त होनेके पछि युवराज अन्य कमरमें गये । महाराज रामसिहने उस कमरेमे जाकर हिन्दुस्तानी भाषामे महरानी विकटोरियाके प्रति युवराजके प्रति और अप्रेज गवर्नमेण्टके

ૐᠮᢆᡓᡩᡮᡓᡠᡯᢙ᠘ᢅᢞ᠘ᡷᢥ᠘ᢖᡮᡄᡠᡯᡓᡠᡯᠸᡠᡯᠧᡠᡮᠧᡠᡯᡠᡠᡯᠧᡠᢜᠯᡉᠪᡮ

भू अर्था का प्राप्त का प्राप्त का स्वाप्त क

" कल प्रभात होते ही समस्त नगरमे यह समाचार फेल गया कि युवराज शिकार खेलनेको जायग । इस लिये जो उनको देखनेके लिये महलके समुख खडे हुए थे, वह लोग निराश होकर अपने स्थानको लौट आये । युवराज प्रात काल ही भोजन करके लाई आइलेसफोर्ड, लाई क्यारिटन, लाई आलफ्रेड, पेजेट, मेजर, बेडफोर्ड जोधपुरके राजा प्रतापसिंह और किशोरासिंह नाम दोनों भ्राता महाराज रामसिंहके साथ शिकार खेलनेको गय, सभी मिजिकावाग नामक स्थानपर गय, वहाँ जाकर भोजन किया। भोजन करनेके उपरान्त सभी वनमे गये। नगरसे छः मील दूरीपर झालाना नामक वनमे जिकार खेलना त्रारंभ हुआ। यवराज किशोरसिंह और अन्य एक सहचरके साथ ऊँचे स्थानपर घोड़ेपर चढकर गये, और महाराज मेजर त्रेडफोर्ड, प्रतापसिंह और शिकारियों के साथ नीचेसे व्याचको भगाने छंगे। कुछ ही समयके उपरान्त एक वड़ी लम्बी चौड़ी आकरवाली व्याब्रीने आकर दुर्शन दिया। वह अपने भागनका उद्योग करही रही थी कि महाराज और प्रतापसिहने उसपर चाटकी। कुछ कालके पीछे वह होरनी युवराजसे ४० हाथ दूर रहगई कि, युवराजने उसपर गोली चलाई। वह गोली उसके वॉये कवेमे लगी गोली खाकर शरनी जैसे ही भागनेको टुई कि वैसे ही युवराजने फिर एक गोली मारी, वह गोली उमकी पृष्ठमें लगी। गोली लगते ही शेरनी शान्त होगई, और यवराजकी तीसरी गोली खानेमे पहिले ही अवकी वार वह होरनी दौड़कर छिप गई । चोट छगनेके द्रतक न जासकी, एक पत्यरेक उत्पर जाकर वैटगई प्रनापितहने उसको टटने २ युवराजको आकर समाचार दिया, युवराजने वहाँ जाकर कहा, यह शेरनी मरगई मुनका यवराजने किर है, परन्तु प्रतापसिहने कहा कि अभी मरी नहीं है, यह एक गोली मारी, वह गोली भी खाली गई, युवराजने फिर और एक गोली मारी, तव व्याचीने इस जेप आधातसे प्राण छोडे । इसके पीछे प्रनापसिंह और यवराजने हाथीपरसे उतर कर व्यान्नीक पास जाकर देन्ना, कि अब उसका जीवन नही रहा है, अतमे व्यान्नीको हाथी पर छाद कर रेनिडेण्टीको छेजानेकी युवराजने भारतवर्षमे आकर यह प्रथम ही व्यात्रीका शिकार इससे वह अत्यन्त ही प्रमन्न हुए थे। यह बोरनी द्वनेन जन्यन्त युवराजके रेसिडेण्टीमे आते ही महाराज रामसिट् समन्त परिपदिष्ठे

अवस्था अ

सन् १८७७ ईसवीकी पहिली जनवरीके घटत्रिटन और आयरलैण्ड की जियाजी महारानी विक्टोरियाने भारतवर्षमे राजराजेश्वरीको उपावि धारणकी।भारतवर्षकी प्राचीन राजवानी दिहीमे इसके उत्सवमे राजसूच समिति की गई। यहापर भारनवर्पके प्रत्येक प्रान्तके राजाओकी तरह आमेरके महाराज रामिसह भी निमन्नित होकर अपने परिषद् और अनुचरोके साथ सेना सहित वहाँ गये, इनके पहुँचने ही बड़े सम्मानसे राजप्रति-निधिने इनको यहण किया।सन्१८७६ ईसवीके२६ दिसम्बरको महाराज रामसिह बहादुर अंग्रेज राजप्रीतिनिधि लाईलिटन वहादुरके साथ साक्षान् करनेके लिये उनके स्थानपर गये । प्रधान मार्गपर सबसे पहिले अंग्रेजी अश्वारोही कर्मचारियोने महाराजका विशेष सम्मानके साथ अभिवादन किया । इसके पछि राजप्रतिनिधिके निवासस्थान पहुँचते ही उस स्थान पर खड़ी हुई अयेजीसेनाने अख दिखाकर उनका सम्मान किया। सवारी परसं उत्तर कर राजप्रतिनिधि वैदेशिक सेकेटरी परतटन साहवने आगे जाकर आदरमानके साथ ग्रहण कर परम रमणीक चन्द्र किरणोमे गोभित सजे हुए अभ्यर्थनाके स्थानमे राजप्रतिनिधि लाईलिटनके पास महाराजको उपस्थित किया, राजप्रतिनिधिने आनंदितहो सिहासनसे उतरकर कईएक पग आगे जा महाराजको वडे आदरसे लेजाकर दिहिनी ओरके रत्नसिहासनपर वैठाला और पीछे स्वय सिहासनपर वैठे। इसके पीछे वहुत देरतक वार्ता होती रही, महाराज रामसिहने अपने राज्यमे जो हितकारी िन्य थे, उन सवका उद्घेख किया । गवर्नमेण्टने रामसिहकी भक्ति प्रीति और अनुरक्ति देखकर उनकी विशेष सहायता करनी स्वीकार की, और महाराजके गुणोकी प्रशसा करने लगे । इसके पीछे दो हाईलैएडके सेनिकोने एक राजसूर्य पताका लाकर राजप्रतिनिधिके सामने रक्खी । इस पताकाके एक ओर "विक्टोरिया केसरीहन्द "

और दूसरी ओर जयपुरके राज वंशका चिह्न अकित था। पताकाके ऊपर एक ओर

Acopposition of the strong of

प्रति भक्तिं आनुरक्ति और सम्मान प्रकाशक एक वक्तृता दी। अंग्रेजी भाषाका अनुवाद और छपा हुआ पत्र अथेजोके हाथमे दिया गया, वक्तताके समाप्त होजाने पर महारानी विक्टोरियाके स्वास्थ्यके निमित्त और युवराजके प्रस्तावसे महाराज रामसिहके स्वास्थ्यके उद्देशसे सुरा पीगई, इसके पोछे महाराजने युवराजको उपहारमे बहुतसे द्रव्य दिये। वडी कीमती एक सुन्दर तळवार, आसे, वडी २ छुरी अतरदान इत्यादि वहुमूल्य द्रव्य दिखाकर युवराजका विशेष सम्मान किया, यह देखकर युवराजने अत्यत आनट प्रकाश किया। महाराजने १४ हजार रुपयेके

" इसके पीछे युवराज, महाराजके साथ चंद्रमहल नामक नृत्यवादिकांम देशीय नॉचनेवालंका नृत्य देखनेके लिये गये। नॉचनेवाले वेशकीमती पोशाके पहिरेहण सुन्दर छविसे सभागृहको प्रकाशमान कर रहे थे। युवराज इस नृत्यको देखकर अत्यन संतुष्ट

जनेक देशीय राजाओं के कार्यने सम्मान मात्र किया था, और उन देशीय राजाओंने

करनेकी सूचना हुई। राजपूतानेके राजाओं के प्रतिनिधिस्वरूपसे "उद्यपुर और जयपुरके दो अधिपितयोंने उठकर कहा कि, महामान्याके भारतमे राजराजेश्वरीकी उपाधि धारण करने पर राजपूतानेके सिमिछित राजाओंने राजभिक्तके साथ जो अभिवादन किया है, यह समाचार महारानीको प्रगट करनेके छिये भीत्रनासे भेजा जाय, राजाओंकी यही प्रार्थना है "।

उक्त उपाधिके उपलक्षमे भारतकी राजराजेश्वरीकी ओरसे "केंन्सिलर आकरी एम्प्रेस" नामक एक अणीकी नवीन उपाधि नियत हुई। उस उपाधिकी सृष्टिका कारण राजप्रतिनिधिकी निम्नलिखित उक्तिसे प्रकाशित होता है,—"सम्मिलित राज्यकी महा-मान्यारानी भारतकी राजराजेश्वरीने समय २ पर प्रयोजनके अनुसार आवश्यकीय कार्योंसे भारतवर्षके राजा ओर सरदारोकी गुभमंत्रणा बहण करके और उससे प्रधान-राज अंग्रेजी गर्वनमेण्टके साथ उनका सम्मानस्चक सम्मिलनसावन, और उस उपायसे साम्राज्यके साधारण मगलकी सुविधा स्थापनके लिये भारतवर्षके प्रधानमित्रयो द्वारा हमे निम्नलिखित राजा और गर्वनमेण्टके उपितन कर्मचारियोको कींन्सिलर-आफर्दी एस्प्रेस, (भारतकी राजराजेश्वरीके मत्री) की उपाधि देनेकी सामर्थ्य दी है। और इससे हम उनके नाम और उनके पक्षमे उस महा सम्मानित उपाधिको देते हैं "। समस्त भारतवर्षमे जो आठ देशीय राजा उक्त महा सम्मानस्चक उपाधिको प्राप्त हुए है, इनमे जयपुरपित महाराज रामिसह भी एक है। इस प्रकारसे महाराजा रामिसह विकटोरिया राजसिमितिमे सम्मान पाकर ठीक समय पर अपनी राजधानीको लाट आये।

अत्यन्त दु:खका विषय है कि बहुत थोडे समयके पीछे ही अर्थान् सन १८८० ईसवीके सितम्बर महीनेमे सर्वमनरंजन महाराज रामसिह वहादुरने प्राण त्याग किये। महाराज रामसिहकी जीवनीके सम्बन्धमे हमे अविक कहनेकी आवश्यकता नही उप-संहारमे केवल इतना ही कह सकते है कि समस्त देशी राजाओं मे महाराज रामितिह सबसे अविक बुद्धिमान् थे, इनको प्रकृति उदार थी, यह उन्नतिभिय, कुसंस्कारहीन और प्रजारजन पुरुप थे । जयपुरराज्यकी जिस प्रकारसे अवनित होगई थी, इनके राज्यमे जयपुरने उसी प्रकारसे सबसे ऊँचे पद्पर अधिकार प्राप्त किया था। इनके राज्यमे अत्याचार अशान्ति अराजकता इत्यादि सभी उपद्रव शांत होगये थे, जैसे २ प्रजाके हितकारी कार्य महाराज रामसिहने किये थे पाच देशीय प्रवान २ राज्योमे आजतक वह कार्य नहीं हुए। उन सम्पूर्ण हितकारी कार्योंके अतिरिक्त देशीय राजा आजतक भी इस वातको स्वीकार नहीं करते कि वृद्धिमान् महाराज रामसिह पवित्र रुचि और सभ्यताके सम्मानकी रक्षाके छिये उन २ कार्योंको कर गये है। उन सपूर्ण कार्योंसे राज्यमे जो भावी महान् मगलका वीज वीया गया, और कही इतिहासमे अंकुरित और पल्लवित होकर मोहन सुखमाका अमृतमय फल उत्पन्न करते है, इसका अनुमान सरलतासे होसकता है। महाराज रामिसहजी और भी जीवित रहत तो उनसे जयपुरके राज्यकी और भी अधिक श्रीवृद्धि और उन्नति होती, इसमे किचित् भी संदेह

महाराज रामसिहका नाम और दूसरी ओर "विक्टोरिया एम्प्रेस, १ जनवरी सन् १८७७ " छिखा हुआ था। राजप्रतिनिधि महाराज रामसिहका हाथ पकड़ कर सिहासनसे उतरकर पताकाके सम्मुख गये, और महाराजसे बोछे।

<u>฿๊เราห้อดห้อดห้อดห้างดีห้างห้างห้างที่ห้องห้างที่ห้างห้างดีห้างห้างจห้างดีห้างดีห้างดีห้างดีห้างผู้ห้อง</u>ผู้

" महामान्या भारत राजराजेश्वरीके उपाधिधारणके स्मरणमे उनके उपहार स्वरूप आपके परिवारिक चिह्नसे अंकित यह पताका महिमवरको दी जाती है "।

" महामान्याका विक्वास है कि इगलैण्डिक राजिसहासनके साथ आपके सभ्रान्त राजवशका जो विशेष घनिष्ठ सवन्ध है, केवल यही नहीं वरन प्रधान राजक्षमता (अंग्रेज गर्वनमेण्ट) जो आपके वशकी उन्नति स्थापित्व और प्रवलताकी इच्छा करती है, इसको आप भुलाकर कभी इस पताकाको त्यागन करना उचित न समझेगे"।

राजप्रतिनिधिने महाराज रामसिहके हाथमं उस पताकाको दिया, महाराजने मस्तक झुकाकर सम्मान सिहत उसे प्रहण किया।

पताका देनेका कार्य समाप्त होगया, भारतके राजराजेक्बरीकी उपाधि धारणके समरणार्थ एक सोनेका पद्क भी राजप्रतिनिधिने महाराजके गलेमे डाला उस पद्कके एक ओर भारतेक्बरीका आनन और नाम तथा १ जनवरी, सन १८७७ ईसवी यह खुटा हुआ था, और दूसरी ओर अवेजीभाषामं " एम्प्रेम आफडिएड्या " और हिन्दी उर्द् भाषामे " कैसरहिन्द " खुदा हुआ था। राजप्रतिनिधिने उक्त पद्क देनेके समय कहा:—

महारानी और भारतकी राजराजेश्वरीकी आज्ञानुसार भेने आज इत परकसे आपको भूपित किया। यह पटक जिस ग्रंभ दिनमें अकित हुआ है उसके स्मरणके लिये आप इसको चिरकालतक वारण करें। और आपके वर्गमें यह पुरुषानुक्रमिक अलकारमपसे रक्खा जाय "।

पताका और पदक देनेके पीछे राजप्रतिनिधिने महाराजको मुस्ति हिया 'इसके पीछे आपके सम्मान मृचक दक्षीस तापाकी सहामी हुआ करेगी।" जयपुरके महाराजकी अग्रेज गवनेमण्डेक साथ सधि करके सम्मानमृचक सबह तीपाकी सहामी हुआ करती थी। महाराज रामिसहने अपने न्याप सिहत राज्यशासनके गुणसे पिहले ही उन्नीस तापाकी सहामी प्राप्त करणी थी, इस समय दक्षीन तोप नियत हुई। यहाराज रामिसह राजप्रतिनिधिक द्वारा सम्मानित होकर उस दिन इस स्थानको त्याग कर आनदित हो अपने स्थानको छोट आये, उनके आते और जाते समय नियमितहपमे तापोकी सहामी हुई।

वृत्ये दित (२१ दिसवरको ) अपरान्देक समयम राजप्रतिनिधि लाई लिटन बताहरने महाराजक स्थान पर जासर उनमें साक्षात दिया । महाराज रामिन्देन बंह जावर मानके साथ राजप्रतिनिधिको प्रहण करके अपने लेख गुणाका विशेष परिचय दिया ।

सन् १८७७ ईनवीकी पहिली जनवरीको मन्याको समय उन महान विकरोगिया समितिम लाई लिटन द्वारा बृटिश रानीमें 'मारनकी राजराजे वर्ग 'की उपावि वारण hand the treetesting the treetest of the treet सिहासन पर विराजमान होकर राज्य करने छो। महाराज माघोसिंह जिस समय आमेरके राजछत्रके नीचे विराजमान हुए उस समय उनकी अवस्था उन्नीस वर्षकी थी। जयपुरके रेसिडेण्ट मिम्टर जे०पी० स्टेटन सन्१८८३ ईमवीकी पहिली मईको, जयपुरके सन् १८८२-८३ईसवीके वासनके वृत्तान्तमे लिखते है"कि जिम समय महाराज राज्यपर नियुक्त नहीं थे उस समय इन्होंने कोई उपयक्त शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, इमी कारणसे दो वर्पतक जयपर राज्य रेसिडेण्टकी सम्मतिसे एक कौन्मिल वा मंत्रीसमाजके द्वारा शासित हुआ, और युवक महाराज कम २ से शासनकी शिक्षा पाने लगे माधोसिहने अग्राप्त व्यवहार अवस्थामे अपने हाथमे राज्यभार लिया था गवर्नमेण्टने अपनी अवलीम्वत नीतिके मतसे महाराजके हाथमे प्रथम शासनकी सामर्थ्य न जयपरराज्य वहत दिनोसे जिस मंत्री समाजके द्वारा शासित होता आया या रिसिडेण्टने शीव्रतासे उसी समाजके हाथमे वासनका भार अर्पण किया। वाम्तवमे महाराज माधो-सिंह पहिले एक साधारण प्रदेशके सामन्त थे। यह किमी दिन आमेरके सिहामनपर विराजमान होगे ऐसा किसीको भी अनुमान नही था,इस कारण उन्हें राज्यशासनके उप-युक्त कोई विशेष शिक्षा नहीं दी गई थी।यद्यपि वह उन्नीस वर्षकी अवन्थाने राज्यपर रिथत हुए परन्तु उस समय उनके पक्षेम पूर्णशासनकी सामर्थ्यका चलाना असंभव था, जवतक महाराज माधोसिह अज्ञान अवस्थामे रहे तवतक रेसिडेण्टकी सम्मितिसे मत्रीसमाज राज्यशासन करता था, और महाराजने इस सुअवसरमें राज्यशासनकी प्रयोजनीय शिक्षा प्राप्त करली।

महाराज माथासिह वहादुरने आमरेक राज्यपद पर प्रतिष्ठित होनेक पीछे कृष्णगढ़ और काठियावाडके अन्तर्गत द्राङ्गादडाके राजाकी दो कन्याओं के साथ पाणिप्रहण किया, इस विवाहमें महाराजके २२७४५७ रूपये खर्च हुए, यद्यपि वहु विवाहसे विपमय कर चिरकाल तक उत्पन्न होताहे, परन्तु अत्यन्त ही दुःखका विपय है कि देशीय राजा मुशिक्षा प्राप्त करके भी उस अनिष्ट मूलक रीतिको आज तक पूर्ण सम्मानसे रक्षा करते आये है। भारतवर्षके देशीय राजा स्मरणातीत कालसे वहु विवाहके अभिलाधी है, उन्होंने इस वहु विवाहके विपमय रलको प्रत्यक्ष करनेमे किसी प्रकारसे अनादर प्रकाश नहीं किया था, जवतक देशीय राजा मलीभातिसे ऊची शिक्षाको न पासके, तद तक वीचमे वहु विवाहसे शान्त होजायगे, हम ऐसी आशा नहीं कर सकते।

महाराज माधासिंह सन् १८८१ इसवीमे वर्म्यई कलकत्ते और गयाजीको गये। अपने राज्यमे लौटनेके पीछे उन्होंने जयपुर राज्यमे एक उन्नतिका परिचायक कार्य किया सन् १८८१ इसवी, २३ अगस्तको जयपुरमे एक इकानामिक और इण्डिप्ट्रियल मिजिजयम नामक शिल्पकी द्रव्य शाला प्रतिष्ठित की महाराज और वहुतसे प्रतिष्ठित मनुष्येकि सामने कर्नल वालटरने इसकी प्रतिष्ठा की। इसके देखनेके लिये बहुतसे दर्शक गये थे। टाक्टर

<sup>\*</sup>Report of the Political Administrations of the Rajputana states for 1882-188Z.

श्रुण्या विकास सहाराज रामिसहके नामसे चिरकालक हीरेके कि निकाल के प्रतिहास महाराज रामिसहके नामसे चिरकालक हीरेके कि नवान विकास महाराज रामिसहके नामसे चिरकालक हीरेके कि नवान विकास महाराज रामिसहको अपना कि नवान विल्ञाप्तिका मूल, जयपुरराज्यका यथार्थ उद्धारकर्त्ता स्वीकार करते कि नवान विल्ञाप्तिका मूल, जयपुरराज्यका यथार्थ उद्धारकर्त्ता स्वीकार करते कि ने केवल राजस्थापनमे ही नहीं वरन समस्त भारतवर्षके प्रत्येक देशीय राजिसहासनोपर कि महाराज रामिसहकी समान राजा विराजमान होते तो भारतवर्षके दुविन शीय ही हि सहाराज रामिसहकी समान राजा विराजमान होते तो भारतवर्षके दुविन शीय ही रामिसहकी अकालमृत्युसे जयपुरकी समस्त प्रजा गर्भार शोकसागरमे निमन्न होकर हि सामसहकी अकालमृत्युसे जयपुरकी समस्त प्रजा गर्भार शोकसागरमे निमन्न होकर हि गर्वनमेण्टने भी तथा स्वजातीय और विजातीय मित्रमंडलीने भी महान शोक प्रकाश किया था। सर्वगुणमिडत महाराज रामिसहके शोक और वियोगको एसा कौन मनुत्य है जो भूल सकता हो ?।

## सातवां अध्याय ७.

दून्हाराज माधोसिहका आमरके सिहासन पर अभिषिक्त होना-उनकी अज्ञान अवस्थामे वृदिश रेसिटेण्टका जयपुरके शासनभारको ग्रहण करना-शासन समाजका नियोग-कृण्णगढ और द्रागाददाकी दो राजकुमारियोके साथ महाराजका विवाह-महाराज माधोसिहका वस्त्रई और कलकक्तेका जाना-महाराजका जयपुरमे शिल्पशालाकी ग्रितिष्टा करना-महाराजका अभिषेक-गृदिश गर्वनमण्टका महाराजके हाथमे राज्यभारअपण-महाराजका जयपुरमे शित्य और प्रदर्शनीका अनुष्टान-प्रदर्शनीका उदेश-प्रदर्शनीकी श्रितिष्टा-महाराजका अभिषेक-प्रदर्शनीकी सफलता-जयपुरमे श्रष्ट शासनकी रीति-मंत्रीसमाज वा कौन्सिल-कौन्सिलकी सामर्थ-राजदरवारमे नानापदे। पर सामन्त्रों का नियोग-कौन्सिलके सक्त्यगणोके नाम-कौन्सिलके सक्त्यगणोका नियमित वेतन दानकी व्ययस्था का चलाना-सामन्त्रोंके साथ सम्बन्ध-शेखावादीके सामन्त्रोंका असर्त्रोप-असर्त्रोपना कारण-असत्रोप निवारण-वृद्धिश गवर्नमेण्टके साथ महाराजका अकृतिम सद्भाव-प्रतिवासी राजाजीते साथ महाराजका मेत्रीभाव-महाराज माधोसिहके सम्बन्धमे वृद्धिश पोलिटिक्ल एनण्टका मन्त्रय-उपसहार--

महाराज रामसिहने पुत्रहीन अवस्थाने प्राण त्याग किये, परन्तु मृत्युके अध्यापर शयन करने समय गर्वामेण्टने उनको उत्तकपुत्रके छिनेकी सामर्थ की, उसी सानर्थमे उन्होंने इकट्टे हुए सामन्त और कर्मचारियोके सम्मुख अपने छुटुम्बी ईशरदाके युवक सामन्त टाकुर कायमसिहको अपने उत्तराधिकारी पद्पर नियुक्त किया । महाराज रामसिहकी मृत्युके पीछे उनकी इन्छासे उनकी रानी और मामन्दोंने उक्त सामन्तरों नियुक्त करनेकी सम्मित दी, पोलिटिक्ट एजण्टके प्रसावसे गर्वामेण्टने भी अपनी पूर्ण सम्मित वी। टाकुर कायमसिहने चिर प्रचित्त रीतिके अनुसार अपने पहिले नामको वदलकर माथासिह नाम रक्ता। और सन्१८८०ई मदीके सिनम्बर महीनेने वह आमेरके

% राजस्थान इतिहास-भाग २. ॐ ११२

<a href="#">११२</a>
<a href="#">१९२</a>
<a href="#">१९२</a>
<a href="#">१९२</a>
<a href="#">१९२</a>
<a href="#">१५२</a>
<a href="#">१०००</a>
<a href=" प्रदर्शनीके उदेशके सम्बन्धमे जयपुरके रेसिडेण्ट लिखते है कि प्रदर्शनीका यह उदेश है कि राजपूताना और जो देश इससे छगे हुइ है उन सब देशोमे शिल्पका प्रचार हो जाय"।

" इस राज्य ( जयपुर ) में और इसकी सीमामें म्थित देशोमें कौन २ से द्रव्य उत्पन्न होते है, अथवा जिल्पियोके द्वारा बनाये जाते है, उनके सम्बन्यमे अभिज्ञता प्राप्त हो तथा उन सम्पूर्ण द्रव्योको उत्पादन करनेवाले, निर्माण करनेवाले और क्रियताओको एकत्र करके उसके सम्बन्धमे सर्व साधारणकी शिक्षाविधान और अभिज्ञता प्रदान ही इस प्रदर्शनीका उद्देश है "।

''जयपुरके इकानामिक और इडणीट्रयल मिडज़ियममे जो जो द्रव्य संकलित हुए थे, इन सवके अतिरिक्त जिन २ का संग्रह नहीं किया था, इस प्रदर्शनीसे उन सवका संग्रह करना इसका उदेश है "।

जयपुरके रेसीडेण्ट चिकित्सक डाक्टर हेण्डलीने सबसे पहिले इस गुभ प्रसाव को महाराजके निकट उपस्थित किया था । महदाशय महाराजने इस प्रसावको उत्तम जानकर जीव्र ही इस कार्यको पूर्ण परिणत करनेकी आज्ञा दी, और इस प्रदर्जनीमे जितना रुपया लगा था वह सभी राजाके खजानेसे दिया गया । कई वर्ष हर ''अलवर्ट हाल '' नामक प्रिन्स आफवेल्सके स्मरणके लिये जो वडा मनोहर स्थान बनाया गया था, उसी स्थानमे प्रदर्शनी होना निश्चय हुआ, जयपुरके एक जिक्चृटिव इजोनियर मेजर जेकवने वहुत थोड़े समयमे उसके निर्माणका कार्य किया था, उन्होंने प्रदर्शनीकी प्रतिष्ठाके योग्य कर दिया।

रेसीडेण्ट लिखते है, " कि जो प्रस्ताव किया गया उसक अनुसार सब द्रव्य इकट्टे किये गये, क्रमानुसार दश सहस्र पदार्थांका संप्रह किया गया। गवर्नर जनरलके राजप-तानेमे स्थित एजेण्ट कर्नल बाडफोर्ड और महामान्य महाराजके द्वारा सन्१८८३ईसबी की १ जनवरीको प्रदर्शनी खोली गई । और दूसरी मार्चको वद हुई, उन दोने। महीनोमे ८५४ अम्रेज और सब २३६९५४ दर्शक प्रदर्शनी देखनेके लिये गये थे, और बहुतसे रुपयोकी चीजे खरीदी भी गई थी "।

''प्रद्रीनीके समस्त द्रव्योके गुणागुण और उत्कृष्टापकृष्टताकी परीक्षा और योग्यपात्रको पुरस्कार देनेके लिये बवई, लाहौर कलकत्ता और इलाहावाद इत्यादि स्थानोसे मि०ियिफिथस् और मि०िकपिल इत्यादि न्यायवेत्ता निरपेक्ष शिक्षित पुरुष जूरर अर्थात् परीक्षकस्वरूपसे आये थे । दोसौसे अविक जनोको पुरस्कार दिया गया । इस प्रदर्शनीमे जिस प्रकारसे महाराजने रूपया खर्च किया था उसी प्रकारसे वह पुरस्कार भी उनके द्वारा दियागया"।

राजपृतानेमें स्थित वृटिश एजण्टने इस प्रदर्शनीके सम्वन्धमें सन् १८८३ ईसवीकी २१ अगस्तको लिखा है "कि पहली जनवरीको मै जयपुरमे गया, उस समय शिल्पकी

%ভিনিত্ত ক্রিত ভানিত ভানিত

हिडली इसके आवैतिनक सम्पादकथे।महाराज माघोसिहेन इस हितकारी कार्यमे वहुतसा रुपया खर्च किया, इस मिडिजियमकी प्रतिष्टासे विशेष उपकार हुआ था।

सन् १८८२ इसवीके सितवर महीनेमे वर्तमान महाराज माधोसिह वहादुरने वाईस वर्पको अवस्थामे पर्दापण किया,इस कारण राजपुत रोतिके अनुसार इस वर्षमे ही यह सम्पूर्ण राज काजको जानगये, महाराज इतने दिनो तक राजकार्यमे अशिक्षित रहे इसीसे गवर्न-मेण्टने उनके हाथमे राज्यके पूर्ण शासनका भार नहीं दिया था, परन्तु इस समय वह सर्व गुण सम्पन्न होगये, तब गवर्नमेण्टने शीब्र ही वडी ब्रमधामके साथ सितम्बर मासकी ६ तारीखको महाराज माधोसिहको आमेरके राज्यपर अभिषिक्त किया, और उनके हाथमे समस्त राज्यका भार अर्पण किया"।

すれていていていているので、かっているがながなられていいでいる。そうできないでいているこれであれていているできないできないできないできない。 इस अभिपेकके उत्सवके समयम कितना वूमधाम हुई थी इसका अनुमान हमारे पाठक सरलतासे करसँकेंगे, यद्यपि महाराज माधोसिह पूर्ण ज्ञासनके भारको प्राप्त हांगये थे, परन्तु राज्यके प्रधान २ वड़े कार्योम अब भी पोलिटिकल एजण्टकी सम्मति लेकर कार्यकरते थे। महाराजकी अवस्था अव भी वहुत थोडी है, अव कई वर्षके पीछे सर्वगुणसम्पन्न होगये है, और इसमें भी कुछ सदेह नहीं कि इस समय वह समस्त राजकार्योमे निपुण होगये है । जयपुरके रेसिडेण्ट मिस्टर जे० पी० स्टेटन जयपुरके सन् ८२।८३ ईस्वीके शासन विवरणमे लिखते है कि "गत ६ सितवरको महाराज माधोसिह इकीस वर्षकी अवस्थामे राज्यकी सपूर्ण जासनसामर्थ्यको प्राप्त हुए थे, परन्तु उस समय आवज्यकता होनेपर यह व्यवस्था ठहरी कि जवतक महाराज सपूर्ण अभिज्ञता प्राप्त न करले तवतक वह सब विषयोमे रेसिडेण्टके साथ परामर्श करके राजकार्य करें। और उनके अग्राप्त व्यवहारके समय मत्रीसमाजके द्वारा जिन कार्यांकी व्यवस्था नियत हुई है, उक्त रेसिडेण्टकी सम्मतिके अतिरिक्त वह उसके सवन्यमे कुछ भी अदलवदल नहीं करसकेंगे

राज्यके अनेक विषय और सायारण हितकारी अनुष्टानके विषय जयपुरराज्यमे जो भारतवर्षके अन्यान्य देशीयराज्योको पोछे रसकर अन्नसर हुए है, पर्वमाबारण मनुष्य इसको मुक्तकठसे स्वीकार करेगे। बुद्धिमान महाराज रामानिटने जिस प्रकारमे वहतसा धन खर्च करके राज्यमे अनेक हितकारी और मगढदायक कार्य किये थे, अत्यन्त सतोपका विषय है कि नवीन युवक महाराज मायोजिह नी उसी प्रकार वहतसा वन खर्च करके उन मगउडायक कार्यांके नरनेके दिये अगरार हम्। मन् १८८३ ईस्बीके जनवरी महीनेमें जयपुरने एक जन्तपूर्व अनुहान हुआ । ऐसा अनुष्टान आजतक किसी देशी राज्यमे नहीं हुआ या । वह अनुष्टान शिल्य प्रदर्शनीका स्थापन था । शिल्य प्रदर्शनीके द्वारा बारिया किल्प द्वाबादिक जो उपचार होनेकी समावना है। उसे जिल्लित मनुष्यमात्र न्यीकार अरेगे ।

a Report of the Political Albertage of Rapputini 24 State- to 1532-1553

sectioch schools of the offerthe offert

प्रचित रही है। महाराजके सभापितविक आधीनमें यह कौनिसल अर्थात् शासन समाज सभारूपसे अनेक शुभकार्य कर रही है। महाराज जिस ममय राजधानीमें स्वयं उपिध्यत होते थे, उस समय भी शासन कार्य नियमितरूपसे होता था, और किसी भारी विषयमें महाराज जिस प्रकार कौनिसलके परामर्थ और सहायताका प्रहण करना उचित जानते है कौनिसल भी उसी प्रकारस उन २ विषयों उनके मतकी अपेक्षा करती और संमित प्रहण करती है"।

उक्त मन्तव्य केवल कोन्मिलके सवन्यमें ही प्रयोग नहीं होता, किन्तु कौन्सिल के अधीनमें जो २ विभाग है उन सबके कार्य सुन्दर रीतिसे होते हैं"।

"यद्यपि उपरोक्त प्रकारसे कौन्मिलको मृष्टि सदसे पहिले असपूर्णतासे कार्यमे परिणत हुई, परन्तु यह रोति इस राज्यमे वहुत दिनोसे प्रचिलन है। अहं अताद्दीके पहिले सत महाराज रामिसहके अप्राप्त द्यवहारके समय इसकी मृष्टि हुईथी और इस समय यह पूर्ण अवयवोसे परिणत हुई है। उक्त महाराजकी मृत्युके पोले यह कौन्सिल वास्तवमे यथार्थ रीतिसे स्वाधीनताके भावकार्यमे समर्थ हुई है। प्रत्येक विभागसे उपयुक्त सख्यावाले सदस्य नियुक्त है"।

"महाराजके अप्राप्त अवस्थामे रेसिडेण्टके अधीनमे कौन्सिल जिस प्रकारसे राजकार्य करती थी, इस समय महाराजके अधीनमे भी उसी प्रकारसे कार्य करती है। कौन्सिलके अधिवेव विद्यानके नियमित समय नियुक्त है, और उसी समयके अनुसार कार्य होता है ''।

"इस राज्यमें और भी दो एक ग्रुभ अनुष्ठान हुए है। यहाँके अनेक विभागों कार्यमें राज्यके मैनेजरके पद्पर, वकील पद्पर, अन्यान्य कार्योंने सामन्तोकों और उनके छुंदुवियोंको नियुक्त किया गया है।अन्यान्य देशीय राज्योंके सामन्त इस प्रकारके पदोपर नियुक्त होनेसे घृणा करते हैं और राजा भी उनको विश्वास पूर्वक नियुक्त नहीं करते, इसी कारण अन्यान्य राज्योंने राजकर्मचारी नामकी एक श्रेणी प्रवलहों कर अपने क्न आगमन की चेष्टामें नियुक्त रहती है, प्रभुके कल्याणकी ओर दृष्टि नहीं रखती"।

देशीय राजाओके छिद्र देखनेवाले रेसिडेण्ट जब जयपुरकी शासन रीतिके संबन्धमे इस प्रकारका सतोपदायक मन्तव्य प्रकाश करते है। तब पाठक अवद्य ही सरलतासे इसका अनुमान कर सकते है कि जयपुरके शासनकी रीति वर्तमान समयमे अवद्य ही प्रोतिदायक है, और महाराज माबोसिह बहादुर उस उदारनीतिके किस प्रकारसे दृढ परिपोपक है।

जयपुरकी कौनिसल वा शासन समाज तीन प्रवान भागोमे विभक्त है। १ राजस्व विभाग, २ शासन विभाग ३ समर वैदेशिक और अन्यान्य विभाग। महाराज राम-सिंहकी मृत्युके पीछे सन् १८८० ईसवीमे निम्नलिखित विभागोपे नीचे लिखे हुए सदस्य नियुक्त हुए।

राजस्व विभाग- १-डिगोके ठाकुर प्रतापीसह

- २–ठाकुर शम्भूसिह
- ३-वावू यदुनाथसेन

ভিন্নীতির্নীতির্নীতির্নীতির্নীতির্নীতির্নীতির্নীতির্নীতির্নীতির্নীতির্নীতির্নীতির্নীতির্নীতির্নীতির্নীতির্নীতি

प्रदर्शनी भलीभाँतिसे खुली थी। इसको भलीभाँतिसे सफल करनेके लिये धनखर्च करने और परिश्रम करनेमे किसी प्रकारकी त्रुटि नहीं कीगई, प्रदर्शनीमें जो बहुतसे दर्शक आये थे, और जितनी बस्तुये विकी थी ऐसी राजपूताने भरकी किसी प्रदर्शनीमें भी बस्तुओं की विक्री नहीं देखीं गई, यही एक प्रकार अनुष्ठानकी उपकारिताका प्रत्यक्ष प्रमाण है।

Rokon Concerted to a strain of the official to a strain of the office of

पाठकमंडली ! अप्रेजी राजपुरुपोके उक्त मन्तव्योको भलीभाँतिसे जानगई होगी कि जयपुरकी इस प्रथम शिल्पप्रदर्शनीने किस प्रकारका शुभ फल उत्पन्न किया था । हम आगा करते है कि महाराज माधोसिह वहादुरने राज्यभारको प्रहण करके प्रथम इस शुभ अनुष्टानमे अपना हस्ताक्षेप प्रारम किया था, उन्होंने जन्मभर इस प्रकारसे आग्रह, उत्साह, और धन खर्च करके इस प्रकारके वहुनसे हितकारी अनुष्टानांसे राज्यके और प्रजाके अनेक हितकारी कार्य किये।

यद्यपि महाराज माधोसिह वहादुरको राज्यकी पूर्ण सामर्ण्य प्राप्त होगई थी, यिद् यह विचारते तो अपने हाथमे समस्त राज्यभार छेकर पूर्वप्रचिछत रीतिके अनुसार जयपुरमे फिर व्यक्तिगत यथेच्छाचारसे शासनकी रीतिको प्रचछित कर सकते थे, परन्तु अत्यन्त सतोपका विपय है कि गत कई वर्षोंमे जिस प्रकारके छक्षण प्रकाशित हुए थे उससे महाराज माधोसिहने उस व्यक्तिगत यथेच्छाचारके शासनकी रीतिका अनुसरण न करके महाराज रामसिहके द्वारा चर्छाई हुई शासन प्रणाछीके पूर्ण सम्मानकी रक्षाकी। इसका अनुमान हम निसंदेह कर सकते है, कि भारतवर्षके संपूर्ण देशीय राज्योमे व्यक्तिगत यथेच्छाचारके शासनकी रीति प्रचछित है—केवछ एकमात्र महाराज रामिराह वहादुरने, प्रजा साधारणके कल्याणका विधान और राज्यकी उन्नतिसायनके िये मत्रीसमाजकी सृष्टि करके उसके हाथमे प्रत्येक विभागके पूर्ण शासनका भार अपण किया था, इस रीतिसे जो मुशासन और न्याय विचार अधिकतामे सृचिन होता है यह कहना वाहुल्यमात्र है, महाराज माधोमिहने भी इस समय उस शासनरीतिका अवछम्वन करके अपनी पिवत्र किय और प्रजानुरागिताका विशेष परिचय दिया।

जयपुरनी वर्तमानरीतिक सेवन्यमे रेसिडेण्ट मिन्टर ते० पी० स्टेटन मन १८८३ ईम्बीकी १० मईको दिसते है, कि अन्यान्य मामान्य राज्योत्ती अर्था जयपुरनी द्यासनरीति अत्यन्त सुन्दरक्षसे अनुष्टित हुई है। यह कहा जानज्या है, नरपितनी इन्डासे अथवा किसी राजकमेचारीके प्रावत्यमे यदि दिसी विषयती भीमामा होनेनी सनावना न हो तो वर्तमान जयपुरनी जासनरीति अन्यन्त अन्यनमयमे उसे नियीरित कर सकती है। और देशीयराजाओमे जैसे एक जनके हायसे जासनकी सामर्थ है, इस स्थान पर वैसा नहीं है।

" महाराजके अन्नाम ब्यवहार अवस्थान स्वनावमे ती इस प्रमारके शासनकी ब्यवस्था थी, और महाराजनी अन्य अवस्था तथा अनिस्ताके शारणसे यह गीति रुष्ट्रिप्टर्ने प्रस्तु अस्यन्त दु खका विषय है कि आमेरके सामन्तोमे बहुतसे अस्पबुद्धिवालेने हैं अस्ति विच २ मे प्रायः एक अत्यन्त अप्रयोजनीय घटना उपस्थित की थी ।

"जयपुरमे स्थित रेसिडेण्टके मतसे जाना जाता है कि जयपुरकी सीमाके अन्तमे पुलिसका वंदोवस्त और व्यवस्था प्रयोजनके अनुसार न होनेके कारण कमानुसार पंजावसे उचित अनुयोग उपस्थित होता था। इसीलिये जयपुरके राजदरवारमे उक्त सीमामे स्थित सामन्तोको इसके सम्बन्धमे यह दृढ आज्ञा दो गई कि उनकी इस आज्ञाका देना वास्तवमे अत्यन्त हो प्रयोजनीय था, पर दुर्भाग्यवश उस आज्ञापत्रकी भाषा कुछ कठोर होगई इस कारण शेखावाटीके सामन्तगण, और दूसरे सामन्तगणोंने समझा कि जिन छोटेर विषयोमे बहुतकालसे हमारी क्षमता चली आती है, अब महाराज हमारी सामर्थ्य लोप करनेमे प्रवृत्त हुए हैं। इससे भयानक घटना उपस्थित हुई, और उसी घटनासे उक्त सामन्त राज्यके अन्यान्य सामर्थ्यशाली सामन्तोने एकसाथ मिलकर एक प्रवल प्रतिवाद उपस्थित किया "।

"सन् १८८३ ई०के गत जनवरी महीनेमे जिस समय गर्वननर जनरलके एजण्ट यहाँ आये थे उस समय महाराजने उन सामन्तोको जयपुरमे बुलाया और निष्कपटभावसे सव विषयोको प्रकाश करके कहसुनाया, विशेष करके वीरज देकर सामन्तोको सावधान करिंद्या जिससे यह झगड़ा शीव्र ही मिटजाय, परन्तु एक समय इस ज्ञगडेसे भयकर अनिष्ट होनेके लक्षण दिखाई देते थे\* "।

गवर्नर जनरलके राजपूतानेमें स्थित एजण्टलेफ्टिनेण्ट कर्नल इ. आर त्राडफोर्डने इसके संबन्धमे लिखा है, " कि हमारे उपिश्यितिके समयमे शेखावाटी के सामन्त जयपुरमे आये, तथा दरवार और उनके मध्यमे किसी २ विषयमे जो झगडा उत्पन्न हुआ था, उससे दोनों में ही चिरकालतक झगड़ा रहनेकी संभावना थी, अत्यन्त सतोपका विषय है कि दोनों ओरका अमंगल करनेहारा झगड़ा दूर होगया"।

महाराज माधोसिह जितनी द्या सामन्तांके ऊपर करते है उतने ही वह उनके राज्यकी वढ़ती करते है, अधिक क्या कहे, जवतक सामन्त भलीभाँतिसे शिक्षा प्राप्त न कर सके तवतक संपूर्ण मंगल और शान्तिकी आशा नहीं है। सामन्तांके पुत्रोंको विद्यांकी शिक्षांक लिये यद्यपि राजधानी जयपुरमे उपयुक्त विद्यालय स्थापित है, और अनेक दिनोंसे वड़ी २ तैयारियाँ होरही है परन्तु जिससे सामन्तोंके कुमार विद्या पढनेमें भलीभाँतिसे मन लगावे, उस विपयमें भी महाराजका विशेष व्यान है और कुमारोंको उत्साहित करना उनका एकान्त कर्तव्य है, राज्यकी प्रजा जितनी शिक्षित और वुद्धिमान होगी उतना ही राज्यका मंगल होगा।

इस वातको अवश्य ही स्वीकार करना होगा कि भारतके देशीय राजाओं के मंगलके निमित्त जगदीश्वरने गवर्नमेण्टके हाथमे भारतके भाग्यका भार अपण किया है।

<sup>\*</sup> Report of the political Administration of the Rajputana state or 1882-1883.

SEGNOUNTS IN CANTOTHE OFFICE AND THE OFFICE AND THE OFFICE AND CANTOTHE OFFICE AND CAN

शासन विभाग- १-वगरूके ठाकुर सामन्तिसह।

- २-ठाकुर समन्दरकरन ।

– ३–मीरकुरवानअली ।

समर् वैदेशिक- १-चौमुके ठाकुर गोविन्द्सिह।

एव- २-पुरोहित रामप्रसाद ।

अन्यान्यविभाग- ३-वायू कान्तिचद्रमुखोपाध्वाय ।

उपरोक्त सदस्योमे पुरोहित रामप्रसादने सन् १८८३ ईसवीकी १३ वी अगस्तको प्राण त्याग किये, और सन् १८८२ ईसवीमे वावू यदुनाथसेन और ठाकुर समन्दरकरन ने पेन्सन छेकर पद त्याग किया, उक्त तीनो मनुष्योके पदोपर तीन नवीन सभ्य नियुक्त हुए है।

रेसीडेण्टकं मन्तव्यसे जाना जाता है कि महाराजने जिस समय स्वजातीय तीन सामन्तोंको सदस्य पद्पर नियुक्त किया, उस समय यह सभी मूल्यवान जागीरोंको भोगतेथ, परन्तु यह काैन्सिलके सदस्य पद्पर नियुक्त होकर राजकार्य करेगे, इससे परिश्रमके स्वरूपमे महाराजके निकटसे स्थाई वृक्तिकी प्रार्थना की, परन्तु स्थाई वृक्तिका देना असम्भव विचार कर, सन् १८८३ ईसवीमे काैन्सिलके प्रत्येक सभ्योंको नियमित वेतन मिलनेकी रोति प्रचलितहुई।

इस वृहत् इतिहासके अनेक स्थानोमे पाठकोने पढ़ा होगा कि जिस राज्यमे सामन्तोके साथ अधिपतिका मनान्तर विवाद और झगडा होता है वह राज्य नष्ट हो जाता है। सामन्त ज्ञासित देशमे, सामन्त ही नरपीतके प्रवान बल और उपाय स्वह्म है। सामन्तोके प्रति नरपतिका सद्भाव, और उनकी विरप्रचलितरीतिकी समान सगत स्वत्वरक्षा, और सन्मान प्रदर्शन जैसा अवस्य कर्तव्य है, सामन्तोके पक्षमे भी उसी प्रकारसे अञ्चित्रम राजभक्ति दिखानेके साथ अवीदवर प्रमुकी आज्ञापालन करना उचित है। दोनोमे व्यतिक्रम होनेसे वीर तेज राजपून सामन्त और राजाम महा असंतोपदायक कार्य उपस्थित होता है।रजवाडेके राजपृत राज्योम प्रथममे ही मामग्तोक शासनकी रीति प्रचित है, इस कारण सैकडी वर्षीसे नामन्त ही समन्त राजनीतिक स्वत्वाविकारको भोगते आते है। उन सम्पूर्ण राजनैतिक स्वत्वोपर किसी प्रकारका हस्ताक्षेप होनेसे राज्यमे अनेक विपत्तियाँ आई हुई दृष्टि आनी है, इस कारण राजपृत राजाओंके पक्षम जिस भाँतिसे सामन्तीके उस समन्त राजनीतिक स्वत्यको अक्षत रखकर राज्यशासन करना कर्तव्य विचारा गया है, सामन्तेक पक्षमे भी उनी प्रकारसे अपनी निर्दिष्ट की हुई राजनैतिक सामर्थ्यती सीमाना उद्धवन करना उचित नहीं है। महाराज रामसिंहके शासनके समयसे आमेरके सामन्त्रामे किसी प्रकारना असतोप वा अशाति आजतक दृष्टि नहीं हुई । वर्तमान समयके महाराज मायोसिहने भी सामन्तोके उपर विशेष वया करके राज्यके अनेक भागोंमे मम्त्रान्त विश्वासी मामन्तीकी नियुक्त कर परोक्षमे उनके हाथमे राज्यके जनक विषयों के शासनका भाग जपर्श दिया

శ్రీంగ్లాల్లోన్లు కాట్లాలు కాట్లా కాట్లా కాట్లా కాట్లాలు కాట

ったこうだい

प्रकारसे द्राष्ट्र रखते रहे तथा प्रत्येक विभागकी कार्यकारिता संपादनेक िये उन्होंने जिस प्रकारका आग्रह प्रकाश किया है, यदि कमानुसार उसी प्रकारसे आग्रह प्रकाश करते रहे तो यह सरखतासे अनुमान िकया जा सकता है कि अधिक उन्नतिशील अन्यान देशीयराज्योंके साथ जयपुर सबसे अग्रणीय होजायगा।" वृदिश रेसिडेण्टका यह मन्तव्य वर्तमान महाराजके संपूर्ण गुणोका परिचायक है। महाराज माथोसिंहके शासनसे जयपुरमें जो भविष्यमें उन्नतिकी संभावना है उससे मगलकी निसदेह आशा की जा सकती है, इसको हम मुक्तकठसे स्वीकार कर सकते है, कि महाराज माथोसिंह दीर्घजीवन प्राप्त कर जयपुरके सिहासनको उज्वलतासे प्रकाशमान और गौरवान्वित करेगे, भविष्यमें इतिहास लेखक उनके शासनवृत्तान्तको उज्वलतासे चित्रित करनेम समर्थ हो, जगविध्यसे हमारी यही प्रार्थना है।

# आठवाँ अध्याय ८.

चुर्यपुरकी चारे। सीमाएं और भूपरिमाण-अविवासी जनोकी संत्या-जाति विभाग-सीमाजाट-ब्राह्मण, कछवाहे, राजपूत-जयपुरकी मृत्तिका-कृपि उद्मिज-राजस्य-अन्य जातिकी
वनाई आमरेक अधिकारी सबह प्रदेशोंकी सूची-प्राचीन राजकरकी सूची-वर्तमान राजकरवाणिज्य-लवणिभाग-पूर्त्तकार्यका विभाग-शिल्प-रेलवे-टेलीग्राफ-स्वास्थ्यविभाग-चिकित्सा
विभाग-शान्तिरक्षाका विभाग, विशेष शान्तिरक्षा विभाग-जयपुरका कालिज-चादपोलिवद्यालय-राजपूतविद्यालय-संस्कृतकालिज-प्रथम शिक्षाविद्यालय-सहायताकारी विद्यालय-मेओकालिज-स्वीशिक्षा-समरविभाग- सामन्तोंकी प्राचीन और आगुनिक सूची-जयपुरके कुछेक वडे
और प्राचीन ऐतिहासिक स्थान।

इतिहास जाननेवाले टाड् साहवने जयपुर राज्यके भौगोलिक और भीतरी अन्यान्य विवरण एक स्वतंत्र अध्यायमे लिखे है। हम उन सब विवरणोको वर्तमान समयके क्रुल जाननेयोग्य समाचारोके साथ इस समय पाठकोको विदित कराते है।

कर्नल टाड् साहव सबसे पहिले लिखते है "हम कल्लवाहे जातिकी सृष्टि और विस्तारका विवरण लिखते है। अवत्रय ही यहां ऐसे कितने मनुष्य विद्यमान होगे जो आठसों वर्षोंमे पन्द्रह हजार वर्गमील पृथ्वीपर विस्तृत प्रत्येक कल्लवाहे वराके इतिहास जानेको और चालीस हजार कल्लवाहोंके नंगी तलवार हाथेम लेकर अपनी जन्मभूमि अर्थ राज्यकी रक्षाके लिये खड़े होनेके वृत्तान्तकों न जानना चाहते है। "जन्मभूमि " यह शब्द इन्द्रजालके मंत्रकी समान राजपृतोंके हृद्यमे अपने प्रकाशसे प्रवल पराक्रम ज्वापत्र कर देता है। राजपृत भ्रमसे भी अपनी स्त्रीका नाम मुखसे नहीं निकालते और जन्मभूमिके नामको सम्मानके साथ किसीके न लेनेसे उसी समय तलवारे खिच जातो है। इस सबन्धके अनेक ज्ञातव्य विषय इस इतिहासके अनेक स्थानोंमे प्रकाशित

भॉतिसे मन लगाया और उन्हें पहिले सन्पूर्ण विषयोमे अभिज्ञता आप करनेता कोई सुअवसर नहीं मिला, वर्तमान समयमे शीव्रतासे उन सपृशे विषयोमे अभिजना प्राप्त करके वह विशेष आग्रहअन्वित हुए। जयपुरका भविष्य भंगउ तिम प्रकारमे मृप्वित होगा. उस संवन्यमे मन्तव्य प्रकाश जरता वर्तमान समयमे अमामयिक है, पानत महाराज इस समय अपने राज्यके ज्ञासन सबन्धने जिस प्रनारमे दृष्टि रागने है, यदि उमी

<sup>\*</sup> Report of the political Administration of the R putan states for the 1852-83

(६७८) क्ष राजस्थान इतिहास-भाग २. क्ष १२०

हिस्प्राच्याप्रकार (१२०) क्ष राजस्थान इतिहास-भाग २. क्ष १२०

हिस्प्राच्याप्रकार (१२०) क्ष राजस्थान इतिहास-भाग २. क्ष १२०

हिस्प्राच्याप्रकार (१२०) क्ष राजस्थान इतिहास-भाग २. क्ष १२०

हिस्प्राच्या थोड़ी है, परन्तु यहांक आदि निवासी मीनाजातिक अतिरिक्त और अन्यान्य प्रतिक वातिक अयद्या राजपूत जातिकी संख्या अविक है । निप्रतिवित्त कई एक जातिक ययान नाम लिखे गये है, पाठक उसके अनुसार इनकी सन्याका अनुमान कर सकते है ।

१-मीना । १-नेक्य ।

१-मीना । १-नेक्य ।

१-माना । १-नेक्य ।

१-मान १ ।

१-माना । १-नेक्य ।

१-माना जाति करता उचित समझा है । मीनागण आमेर राज्यमे स्व राजनैतिक स्वत्वाधिकार और अनुम्रह भोग करते है ।

१-माना जाति वहुवायतसे निवास करते है ।

१-माना जाता है । मीना जो स्वत्वाधिकार और अनुम्रह भाग ।

१-माना जाता है । मीना जो स्वत्वाधिकार वहुक्य ।

१-माना अपनी इनको जीत कर इनार अधिकारका विस्ता नही किया था, किन्तु मीना गणोने अपनी इनको जीत कर इनार करि सम्यह है ।

१-माना भागति वहुक्य पर अभिमिक । उठाई है ।

१-माना भागति वहुक्य पर अभिमिक । उठाई है ।

१-माना भागति वहुक्य पर अभिमिक । उठाई है ।

१-माना भागति वहुक्य पर अभिमिक । वहुक्य पर अभिमिक करावादे ।

१-माना भागति वहुक्य पर अभिमिक । वहुक्य पर वहुक्य वहुक्य ।

१-माना भागति वहुक्य समय यह मीनागण जाजिय समस्त चिहुक्य हे । वहुक्य हे । वहुक्य पर वहुक्य समय वहुक्य समय वहुक्य समय यह मानागण जाजिय समस्त चिहुक्य हे । जानरहो ।

१-माना भागति वहुक्य समय यह मीनागण जाजिय समस्त चिहुक्य सम्या परन्तु परिणास करिय ।

१-माना भागति वहिक्य सम्य वहुक्य समय वहुक्य समय । वहु

ᢤᡠᢆᢜᡳᡠᢜᡳᡠᢜᡳᡠᡠᢜᠧᡠᢜᡳᡠᡠᢜᢐᡠᢜᢐᡠᢜᢐᡠᢜᢐᡠᢜᡠᡠᢜᡠᡠᢜᡠᡠᢜᡠᡠᢜᡠ

हुए है, किन्तु अनिभन्न परंदेशी ( विदेशीय ) वड़े साहसके साथ कहते है कि कि साम कहते है कि जो विदेशी राजपृताको देशहितैपिता पर सदेह करते है उन्होंने साम कहते है कि जो विदेशी राजपृताको देशहितैपिता पर सदेह करते है उन्होंने साम कहते है कि जो विदेशी राजपृताको देशहितैपिता पर सदेह करते है उन्होंने साम कहते है कि जो विदेशी राजपृताको देशहितैपिता पर सदेह करते है उन्होंने साम मिल को साम कहते है कि जो विदेशी राजपृताको देशहितैपिता पर सदेह करते है उन्होंने साम सिमाएं और भूमिका नाप ।

दाइ साहव फिर आमेर राज्यकी सीमाफे सम्यन्यमे लिखते है। आमेर और पश्चिममे मारवाइकी सीमाफे अन्तमे सीमाफे सम्यन्यमे लिखते है। आमेर और पश्चिममे मारवाइकी सीमाफे अन्तमे सीमाफे साम का साम मील चौहा जार पश्चिममे मारवाइकी सीमाफे अन्तमे सीमाफे स्वाम मिल कमा वीम मील चौहा जार तमरति है। इस अनुमान करसके है कि खास आमेर राज्यकी पृथ्वी नापमे नी इजार पाचसी वर्गमील है, और उसके अधीनमे शेखावाटीकी पृथ्वीका नाप पांच हजार पास वर्गमील है, और उसके अधीनमे शेखावाटीकी पृथ्वीका नाप पांच हजार पास वर्गमील है, और उसके अधीनमे शेखावाटीकी पृथ्वीका नाप पांच हजार पास वर्ग मिल है, समस्त पृथ्वीका नाप चौहह हजार नौति मिल है। आमिरकी है। किन्तु वायू लोकनाथ योपने अपने वनाये प्रथित है। अपने मिल देश मिल रेप कमा मिल के ।

अभिरराज्यकी मिन्न २ जातिक अभिरित्र वर्गमे लिल है इमका अनुमान करना है। अभिरर्क प्रथित मिल प्रथम परंप वर्ग के सिल में सिल है। अभिरर्क प्रथम मील से १८० और उसके प्रथम मील से १८० अपने मिल प्रथम मिल नियास में प्रथम के स्वाम मिल के सिल प्रथम मिल प्रथम मिल परंप के सिल मिल परंप है। के सिल प्रथम मिल प्रथम मिल परंप के सिल मिल परंप के सिल परंप के सिल मिल परंप के सिल मिल परंप के सिल परंप के सिल मिल परंप के सिल परंप के सिल मिल परंप के सिल मिल परंप का सिल मिल परंप के परंप के सिल परंप के सिल मिल मिल मिल मिल परंप के सिल मिल परंप के सिल मिल परंप के सिल

में और म्यालिसन साहवेन सन १८७४ ईसस्वीमें आमेरकी ननुष्य नत्या १९००००० वताई है ओर वावृ होकनाय घोपने उनके पछि १९९५००० मनुष्य मन्या छिखी है। चिरकाछसे रहने वाछो शान्तिके सुत्रमं आमेरराज्यकी मनुष्य मन्या क्रमानुमार वढी है यह सहजमे ही जाना जाता है।

## जातिविभाग ।

कर्नल टाइ साह्वने लिखा है कि " उक्त निवामियोमे निम्न चातिकी सम्प्रदाय और उसकी सख्याका निर्णय करना अत्यन्त बाटिन है. यदापि इसकी हम विज्ञासिक साथ कह सकते है कि यथार्थ राजपूर्तों में संस्या अन्यान्य जातिकी ममष्टिनी अपेक्षा

हैं हैमन्तिक धान्यमे ज्वारकी अपेक्षा वाजरा अविक होता है, और वसन्ती बान्यमे हैं गेहूंकी अपेक्षा जो अधिक उत्पन्न होते हैं। हिन्दुन्धानमे सर्वत्र जिस प्रकार अन्यान्य होते हैं। हिन्दुन्धानमे सर्वत्र जिस प्रकार अन्यान्य होते हैं, शहर कारण जन सर्वके संवन्धमे विज्ञदरूपसे वर्णन करनेका प्रयोजन नहीं है। पहिले हैं इस कारण जन सर्वके संवन्धमे विज्ञदरूपसे वर्णन करनेका प्रयोजन नहीं है। पहिले हैं इस वहुत होती थी परन्तु कर्डणक कारणोसे विज्ञेप करके अविक लगानसे किसानोको हिं। पहिले हैं होगई है, पहिले ईखकी स्वेती पर की बोबेश) चार कपयेमे लेकर छ. कपये तक कर नियत हैं होगई है, पहिले ईखकी स्वेती पर की बोबेश) चार कपयेमे लेकर छ. कपये तक कर नियत हैं होगई है, पहिले ईखकी स्वेती पर की बोबेश) चार कपयेमे लेकर छ. कपये तक कर नियत हैं होगई है, पहिले ईखकी स्वेती पर की बोबेश) चार कपयेमे लेकर छ कपये तक कर नियत हैं होगई है, पहिले ईखकी स्वेती पर की बोबेश होनी है, और भारतवर्षके नील उन्यादि वर्ण हों सी यहाँ यथेष्ट उत्पन्न होते हैं, रजवाड़ेके अन्य स्थानोमे जिस प्रकारके हलका व्यवहार हैं होता है, यहाँके हल भी उसी प्रकारके होते हैं।

अर्द्ध शतादिशके पहिले आमेरराज्यके राजम्बके सबन्यमे इतिहासवेत्ता टाइ साहव लिखते हे, कि "इस देवादे राजम्बका अवस्था चिरकालसे समान नहीं रहीं है, कभी बढ़ जाती और कभी घट जाती थी, इस कारण राजम्बका ठीक हिसाब करना अत्यन्त कप्टसाध्य है, हमें अतीत और वर्तमान कालके राजम्बके संबन्यके कितने ही हिसाबके पत्र मिले थे। राजदरवारकी जिन वडी पुस्तकोपर राज्यके प्रत्येक जिलेका नाम विवरण, राजस्व, नागरिक कर वाणिष्य गुल्क और अन्यान्य नाना प्रकार की आमदनीका युत्तान्त लिखा हुआ था। परतु वह सब हिसाब पाठकोके पक्षमे मुख दायक न होगा, इस लिये हमने उसे प्रकाशित नहीं किया। इडाइ अर्थात् जयपुर राज्यका खास राजस्व, सामतोकी अधिकारी भूमिका राजस्वकर, वाणिष्य गुल्क इत्यादिकी सब आमदनी एक करोड रुपयेकी थी परतु जिस समय एक करोड़ रुपयेकी आमदनी सब मिलाकर होती थी, उस समय कठिन महाराष्ट्रो और माचेडोके नरुका सामंतोने आमेरराज्यके सबह समृद्धिवान बाम और नगर आमेरसे छीन लिये थे. इसी कारणसे राज्यकी आमदनी बहुत घट गई थी।

आमेरके जो सत्रह प्रदेश महाराष्ट्रो तथा अन्य मनुष्याने छोन छिये थे, कर्नछ टाड् साहवने नीचे उनकी सूची प्रकाश की है।

> १ कामा ) जनरळ पीरनने अपने प्रमु सिधियाके लिये यह तीन देश आमेर २ खोरी } से छीन लिये थे, पीछे जाटोने इस पर इजारा किया था और ३ पहाड़ी े उन जाटोने तीनो देशोपर अपना अधिकार करलिया।

४ कान्ति

५ उकरोद

६ पुन्दापुन

७ गाजीका थाना

८ रामपुरा ( खिरदा ) ... . माचेड़ीके रावके अविकारमे

हैं जाट-"जाटोकी संख्या मीनाओकी समान है, इनके अधिकारी देशोकी संख्या कि भी प्रायः समान है, और सम्पूर्ण किसानोमे यही सबसे अविक श्रमशाली है "।

त्राह्मण-"त्राह्मण जाति अध्यापना, और पवित्र धर्मकार्यमे भी अनेक लगे हुए है। सम्पूर्ण रजवाडेमे आमेरके धर्मकार्यमे लिप्त त्राह्मणोको सल्या अविक है,परन्तु इससे हम ऐसा अनुमान नहीं करसकते कि आमेरके राजा सबसे अधिक वार्मिक है, वरन् इसके विपरीत सिद्धान्त है "।

"कछवाहे वा कछवाह राजपूत जातिके संवन्यने इतिहासवेत्ता लिखते है कि यदि आवश्यक हो, यदि जातीय समरमें कछवाहे सामन्त-वृन्दके हृदय पर स्वजातिकी हितेपिता प्रकाशित होजाय तो रणक्षेत्रमे वह एक पिताके वशीय, तीस हजार आत्मीय राजपतोको इकट्टा कर सकते थे, इस समय ऐसा अनुमान होसकता है कि उस तीस हजारम नम्बका सप्रदाय और शेखावाटी सामन्तोको भी लिया जायगा, यदापि कछवाहे गणोने सर्वजनिय पजोनी, राजा मान और भिरजाराजा इत्यादिकी समान राजाओके अधीनमं अन्यान्य जातिकी सदृश वीरता प्रकाश करके अपनी प्रशसाकी सप्रह किया था, परन्तु वर्तमान समयके राठौर जैसे साहसी और विक्रमी विख्यात है, वह उस प्रकारसे विख्यात नही हुए । सुगल वाद्शाहके साथ विशेष चनिष्ठ सवन्व और उन यनना के कदाचारका अनुसरण करनेसे उनकी अवनति हुई तो थी, परन्तु महाराष्ट्रोके द्वारा उनकी सबसे अधिक अवनाति हुई ''। "कछवाहे राजपूत जातिके सम्बन्धमे साधु टाड् साहवने ऊपर जो मन्तव्य प्रकाश किया है, उनके पहिले अशको हम समर्थन नहीं कर सकते । मुगलसम्राटके साथ घनिष्ठताके कारणसे कलवाहोका पतन नहीं हुआ, वरन उन्नति हुई, महाराज मानसिंह, भिरजाराजा जयसिंह, और मवाई जयसिंह मुगलसम्राट्के अधीनमे अपनी सेनाका नियुक्त करके समस्त भारतवर्षमे कछवाहीकी सेनाके अतुलनीय वलविकमका चृहान्त प्रमाण दिखा गये हैं, जवतक बारम्यार दीर्घकालतक कठिन महाराष्ट्रीके दस्यदलने कल्याहोकी जातीय जीवनशक्तिकी गर्छे। दारुण आघात न किया, और उससे कछवाहोशी जातिपूर्व बीरत्व और बलविकम तथा साहससे हीन न हुई, तवतक हमारा वही न्यायमगन अनुमान है । अर्द्ध-शताब्दोंके पहिले कर्नल टाड् कलवाहे जातिके सम्बन्धमे जो मन्तव्य प्रकाश कर गय है, इस समय हम उसकी अपेक्षा सतोपदायक मन्तव्य प्रकाशित करनेम अमगर्थ है। कळवाहोकी जाति विधाताकी गतिसे इस समय मानो अनन्तनिद्रामे मग्न है । राजपुत जातिका वलविक्रम साहस और शुरता मानो उनके हृदयमें चिरकालमे निद्रित होरही है। जगदीक्षर जाने किस समय वह निद्रित सहणावली कल्ल्याहजानिको पिर भारतके नवीन प्रशसनीय अभिनयसे उत्कृष्ट करेगी ।

मृत्तिका, कृषि, उद्भिज-क्रनेल टाइ साहव जयपुर राज्यके कृषिकार्यके संबन्धम लियते है कि दुढाड राज्यमें मद प्रशास्त्री मृत्तिका पाईजाती है, तथा मरीफ वा हमिन्तिक एव रवी वा वसन्ती शन्य दोनी प्रसंखे ही समान अशोम उपनिता है।

れているこれできる

での気がらいから、そう、その、その、その、そのことがら、その、そのかが

| 1 401                                  | भूग राजाना स्रावहारा ना                                                                           | 4 (4 40          |                 | 7 -        |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------|
| Sec. No                                | <del>ͻʹ</del> ϳ៓៓៓៸៓៶៰៸៲៓៓៸ឨ៰៓៸៲៓៶៴៰៸៲៓៶៴៰៸៲៓៶៴៰៸៲៓៶៴៰៸៲៓៶៰៸៰៸៰៸៰៸៰៸៰៸៰៰៸៰៰៸៰៰៸៰៰៸៰៰៸៰៰៸៰៰៸៰៰៸៰៰៸ | JAS SAS          | Mes Mes         | 添高流        |
|                                        | त्राद्यणोको दी हुई उदक वा त्रद्योत्तर भूमिकी<br>डान ओर मोपा अर्थान् राज्यके भीतरी                 | आमदनी<br>वाणिज्य | १६०००००         | "          |
|                                        | शुल्क एवं क्विपिशुल्क<br>राजधानी जयपुरकी कचहरी (नागरिक शुल्क                                      |                  | १९००००          | "          |
| 0)\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | इत्यादि )                                                                                         | • जुस्मामा       | २१५०००          | ",         |
|                                        | टकसाल<br>हुडी भाड़ा, वीमा इत्यादि                                                                 | •                | 60000<br>60000  | • 7        |
| ()                                     | कुंडा नाड़ा, जाना इत्यार्ण<br>फौजवारी (समस्त आमेरकेवार्षिक जुरमानेकी :                            | <br>आमदनी )      | १२०००           | "          |
| ()<br>()                               | फौजदारी, जयपुरराजधानीके जुरमानेकी आमव                                                             |                  | ८०००            | "          |
| 1                                      | विद्त अर्थात् काछाविर ( सामान्य २ जुरमानोक                                                        | ी आमदनी )        |                 | "          |
|                                        | सन्जीमंडी अर्थात् वाजारोकी आमदनी                                                                  | कुल जोड          | ३०००<br>७७८३००० | ः<br>रुपमा |
|                                        | शेखावाटी देशकी आमदनी                                                                              | . अल जा इ        | ३५०००           |            |
| 7                                      | राजावत् ओर जयपुरके अन्यान्य सामन्तावे                                                             | हे निकटेकी       |                 |            |
|                                        | आमदनी<br>हाड़ोतीके सामन्तो की आमदनी                                                               | •                | 3,000<br>2,000  | .,         |
| 7775775                                | शेखावाटीकी आमदनीका जोड़                                                                           | •                | 800000          | 31         |
| Şį.                                    | सब नि                                                                                             | <br>।लाकर .      | ८१८३०००         | रुपया      |

ऊपर लिखीहुई तालिका प्रकाशके साथ साधु टाड् साह्य इस प्रकारसे अपना मन्तव्य प्रकाश करते हैं, कि 'जगन्सिह जिस समय सिहासनपर विराजमान हुए, उस समय राज्यकी आमदनी अस्सी लाख रुपयेसे अधिक थीं, उसकी आधीं खालसा अर्थात् राजाके निज अधिकारी देशोंकी आमदनी थीं, रजवाडेके अन्यान्य समस्त राजाओंकी अपनी आमदनीसे यह प्राय. दुगनी थीं । गर्वनेमेण्टके साथ जब सिंध हुई उस समय इनकी निज आमदनी ४० लाख रुपयेमेसे वार्षिक आठ लाख रुपया करस्वरूप अमेजी गर्वनमेण्टको देना स्वीकार हुआ था और ४० लाख रुपयेसे जितनी अधिक होती जाय उसके सोलहवे अशका पांचवा अस अतिरिक्त करदेना निश्चय हुआ ।

यह तो हम पिहले ही कह आये है कि इतिहासवेत्ता कर्नल टाड् आर्द्ध शताव्दीके अधिकाल पिहले जयपुरकी आमदनीके संवन्यमे उक्त मन्तव्य और तालिकाको प्रकाश कर गये है पर उक्त समयके पीले जयपुरकी अवस्था अवश्य ही वदल गई। सन् १८६४ ईसवीमे आचिसन साहव लिखते हैं, " जागीर और धर्मसंवन्धी दानसूत्रसे राज्यकी आमदनो बहुतायतसे घटगई है, राजाको सव ३६०००० रुपयामात्र प्राप्त होते है।

<sup>(</sup>१) वरवारा खीरनी सावर ईशरदा इत्यादि ।

<sup>্</sup>বী ক্রিডিনি বিজ্ঞান শীং হল্মনত্ত্ব। পুর্বেটিশিক টাইটিনি টাইটিনি টাইটিনি নিটিনি নি

```
१० रान्नाई
        ११ पूर्वानाई
         १२ मोजपुर वरसाना
                               डिवाइनने लेकर मुरतजाखाँ भड़ेचको दिये तथा
         १३ कानोड वा कानौदै
                               लाई लेकने इसमे अपनी समाति दी ।
         १४ नारनोल
         १५ कोट पूतली सन् १८०३-४ ईस्वीके समरमे महाराष्ट्राके निकटसे लार्ड लेकने
    छीन कर खेतरीके अभयसिहको देदिया।
                  🚽 राजा माधोसिहने हुऌकरको यह दोनो देश देदिये । लार्ड
         १६ टोक
                    ्रहष्टिगुसने अमीरत्वाको इन देशोका अविपति किया ।
         कर्नल टाड़ साहव फिर लिखते है कि " यह अवज्य ही म्मरण करना उचित है,
    कि बहुत थोडे समय पहिले वह देश हुढाड़राज्येके प्रवान अशस्वरूप थे और इनमे
    अविकाश यवन सम्राट्के अधिकारमे थे, आमेरके राजा यवनसम्राट्के प्रतिनिविस्वरूपसे
    उक्त देशोको जायदाद अर्थान् सेनादलके वेतनके हिसावसे भोगते थे। अर्द्धशताव्दी
    पहिले राजा पृथ्वीसिहके शासन समयमे आमेरराज और उसके अवीनम्थ करव
   सामन्तोकी सब आमद्नी ११ लाख रूपये थी, और राजा प्रतापसिहके जासनके जेप
    वर्षमे अर्थात् सवत् १८५८ सन् १८०२ ईम्बीमे आमदनीका हिसाव १९ लाख नपया या,
    ऐसा अनुमान होता है ।
         सवत् १८५८ मे जिस समय महाराज जगत्मित सिहासनगर विराजमान तुम
    साधु टाड् साह्वने उस समयकी आमद्नीकी निम्नलिवित मची प्रकाश की है --
          ' खालसा वा खास भूमिकी आमद्नी ।
         राजाके निज तन्वावयानसे रक्षित वा ।
          जमावदी
         देवदी ताल्डुका, (राजअन्त पुरके खर्चके छिये नियुक्त )
          शागिर्व पेशा (राजद्रवारेक सेवके के छिपे नियन की
            हई देशोकी आमदनी )
          राजमत्री और दीवान आदि कर्मचारियोकी अदिकारी नृमिकी
            आमदनी ...
          सिटह्पोप नामक अख्वारी सेनाकी जागीरोकी आमदनी
          द्सदल पैदल और अवारोही सेनाकी जागीगोकी जानदुनी
          यास आमदनी
          जयपुरके सामन्तोके द्वारा ज्ञानित देशोकी आमदनी
                                                                         - :
         (१) आंभरके बारह प्रधान सामन्तिमे जन्यतर जमर्रामहत्तामारीत इन देशी है जभी अर्थ ।
```

जिस प्रकार राजाकी इच्छानुसार ही किमी कार्यमे व्ययहोती थी, वा न्यल विशेषमे रुपया अपव्यय होता था, वर्तमान समयमे ऐसा नहीं हुआ । मृतमहाराज रामिसहके शासन समयसे राज्यकी आमदनी श्रेष्ठ और हितकारी खर्च होती है। वर्तमान महाराज माधोसिंह भी महाराज रामसिहका अनुकरण करके अनेक कार्य करते है।

वाणिज्य-सन् १८८१।८२ ईस्वीमे आमद्नीके घटनेका दूसरा कारण यह था, कि महाराज माधोसिहने अपने राज्यमें वाणिज्य कार्यकी वृद्धिके लिये सव प्रकारके द्रव्यापर जो आभ्यन्तरिक वाणिज्य गुल्क वरावर लिया जाता था, अकीमके सिवाय उन्होंने और समस्त वाणिच्य शुल्कको एकवार ही माफ करदिया। इससे शुल्कके हिसावसे राजस्व यद्यपि घट तो गया परन्तु अन्तमे वाणिज्य वृद्धिके साथ २ आमदनीकी वृद्धिकी संभावना है। अन्यान्य वाणिज्य द्रव्योका आभ्यन्तरिक शुल्क जिस प्रकारसे एकवार ही माफ किया गया, उसी प्रकारसे अफीमके ऊपर वाणिज्य जलककी बृद्धि की गई। शासन रिपोर्टसे जाना जाता है कि " गत वारह महीनेके वाणिज्य शहक की आमदनी ७३१०९५ रुपये हुई। पहिले वर्षमे ७२६५४२ रुपया आया था। इससे जाना जाता है कि वाणिज्यकी कमराः श्रीवृद्धि होती जाती है "।

रेल इत्यादिके विस्तारसे वाणिज्यकी उन्नति की और भी सम्भावना है, इसका कहना वाहुल्यमात्र है।

लवणविभाग-सांभर हद् अविकांश जयपुर अवीश्वरके अविकारमे है । बृटिश गवर्नमेण्टने महाराजके साथ एक नवीन सधिपत्र नियुक्त करके महाराजको वार्षिक कई लाख रुपया देना स्वीकार करके उक्त लवणहृदको ठेकेमे लेलिया है, महाराज उक्त सिंघपत्रके मतसे अपने राज्यके किसी स्थानमे भी छवण नही वना सकते, इस सांधिपत्रसे और वृटिश गवर्नमेण्टको सांभरहद देनेसे महाराजको लाभके वदलेम कितनी हानि हुई है इसका अनुमान करना असम्भव है। और हम इसका अनुमान सरलतासे कर सकते है कि इससे गवर्नमेण्टको ही अधिक लाभ हुआ है।

पूर्त्तकार्य विभाग । जयपुरके पूर्तकार्यविभागका नाम एक स्वतन्न विभाग है । राजपूतानंके सन् १८८२-८३ ईसवींके शासन विवरणसे जाना जाता है कि उक्त वर्षमे पूर्त्तकार्य विभागमे महाराजने ८ लाख रुपयेसे अधिक खर्च किया, इसके अतिरिक्त इमारतके विभागमे उक्त वर्षमे९६८४२रुपया खच हुआ था। इस विभागके हाथमे प्रासाट इत्यादिका बनाना राजमार्गका बनाना या सुवारना खाल खनन, जयपुरकी राजवानीमें जलकी कलका विस्तार, यासा लोकन साधारण उद्यानकी रक्षा और वनकी रक्षाका भार अर्पण हुआ है।

सन् १८८२-८३ ईस्वीमे एकमात्र सरोवरादिके, खुद्वानेमे इस विभागमे २३८६२४ रुपया खर्च हुआ था । इस विभागमे उक्त वर्षसे सब १४०१५६ रुपया सर्च हुआ है । सन् १८६८ ईस्वीसे उक्त वर्प तक खाल खननकार्यमे महाराजका सव १४८०७९४ रुपया खर्च हुआ था । सन् १८७१-७२ ईस्वीसे १८७१।

**%**ভাগতে শৈত বিশ্বত শৈত

सांभर हदका अधिकांश मी जयपुर नरेशके अधिकारमे है, उस हृद्से जो लवण उत्पन्न होता ह उससे राज्यको ४०००० रुपयेकी आमदनी होती है "

कर्नल म्यालिमनने जयपुरपितकी समस्त आमदनी ३६ लाख रुपया लिखी है, और गवनमेण्टके सिधपत्रके मतसे वार्षिक आठ लाख रुपयेके वदले चार लाख रुपया कर निश्चय किया गया है। यह पाठकोने इतिहासमे पढ़ा होगा। यह अत्यन्त संतीप का विपय है कि दीर्घस्थाई शान्ति और सुशासनके गुणसे जयपुरके महाराजकी आमदनी वर्तमान समयमे ४० लाख रुपयेस भी अधिक होती है। सन् १८८१-१८८२ ईसवीके शासन विवरणसे प्रकाशित होता है कि "सन् १८८०-८१ ईसवीकी आमदनी ५२४२१७६ रुपये और खर्च ५५८६९३० रुपया हुआ, ऐसा अनुमान किया जाता है, परन्तु ठीक आमदनी ५५०११६२ रुपया और खर्च ४९८५८६६ रुपये हुए इसमे ५१५२९६ रुपयेकी वचत हुई, प्रधान २ आमदनीके निम्नलिखित कईण्क उल्लेख किये जाते है भूराजस्व (वतनके परिवर्तनमे प्रदत्त भूमिकी

| आमद्नी .                |          | • • •        |         | २७३४२४८   | मपया         |
|-------------------------|----------|--------------|---------|-----------|--------------|
| लवणकी आमद्नी            | •••      | • •          | •       | ७१३६६०    | 17           |
| वाणिज्यकी आमद्नी        | •••      |              |         | ७१२९८९    | 17           |
| सामन्तोसे जो करहिया     | जाता है  | • • •        |         | ५१२४९६    | 12           |
| व्ययमे                  | निम्नलि  | वित कईएक     | प्रधान- |           | **           |
| पृर्तकार्य विभाग        | • • •    | • •          |         | ४४९९०९    | रुपया        |
| सैन्यद्ल .              | ••••     | • • •        |         | ८०५३७७    | "            |
| शासन विभागका व्यय       | • • •    | • • •        | ***     | ३४९२७९    | <b>7</b> 3 · |
| शिक्षा विभाग            | • • •    | •••          |         | ४८३११     | 17           |
| विशेष दातव्य और धर्म    | सम्बन्धी | वृत्ति इत्या | दि      | २२६४६०    | ,,           |
| राजदरवारमे विवाहका      | यय       | • • •        | •       | २२७४५७    | 17           |
| वृटिश गवर्नमेण्टको देयव | हर.      | •••          | •       | 800000+   | 11           |
| दसरे वर्षमे अर्थात सन   |          | ८२ ईस्वीकी   | आमदनीके | सम्बन्धंस |              |

वृत्तर वषम अथात् सन् १८८१-८२ इस्वाका आमर्नाक सम्बन्धम (१पाटक वृत्तान्तसे जाना जाता है, कि इस वर्षमे कुछ ४९५८७६३ रूपया आमर्क्ती और ४८८५९५ रूपया खर्च हुआ। इस कारण ७२७६४ रूपया बचा। सन ८०-८१ ई० की अपेक्षा सन् ८१-८२ ईस्वीमे राजस्वकी अवस्था अच्छी नहीं रही। माराज यह कि राज्यकी आमर्नी किसी देशमे किसी समय भी समान नहीं थी। अनेक कारणोसे राज्यकी आमर्नी घटती बढ़ती रहती थी, पाठक अवस्य ही इस बानको स्वीकार करेंगे कि महाराज जगन्सिहके शासनेक समयमे अथवा उसके पहिले राज्यकी समन्त आमर्नी

<sup>»</sup> Report of Rajputan i

<sup>+</sup> Report of the Political Administration of the Rajpatana states for 1882-1883

जयपुरकी राजधानीके चारोओर वड़ी २ दीवारे वनी हुई है, मुद्दं फूकनेके छिये नगरसे वाहर भेजे जाते है। इस कारण उस नगरके द्वारसे मृत्युकी ताछिका प्रहण करनेका विशेष सुभीता हुआ है।

चिकित्सा विभाग—अंग्रेजी चिकित्साकी रीति तथा औपविके व्यवहार करनेम राजपूत जाित वहुत दिनोसे वीतराग थी। परन्तु समयके गुणसे उनमेसे बहुतसे आजकल अंग्रेजी शिक्षोंक पक्षपाती हुए है। राज्यके नि'सहाय द्रिर्द्रोंके प्राणोंकी रक्षा तथा रोगिनवारणके लिये महाराजने प्रत्येक वर्षमे बहुतमा बन खर्च किया है। वृटिश रेसिडेण्टके चिकित्सक डाक्टर हेण्डली महाराजके चिकित्सा विभागम अध्यक्ष पद्पर नियुक्त है, भारतवर्षके भूतपृर्व मृतकराज्यके प्रतिनिधि अर्ल मेओ, जयपुरके मृतमहाराज रामसिहके परम मित्र थे। लार्ड मेओकी मृत्युसे उनके न्मरण चिह्न न्थापन करनेके लिये महाराजने बहुतसा कपया खर्च करके एक ' मेओहास्पिटल '' और चिकित्सालय स्थापित किया था। इसके अतिरिक्त कारागारमे और भी एक अस्पताल है, तथा सब मिलाकर २२ और चिकित्सालय है।

सन् १८८२।८३ ईस्वीमे समस्त अस्पताल और चिकित्सालयोमे मिलाकर १२२६९ रोगियोकी चिकित्सा हुई, पूर्व वर्षकी अपेक्षा इस वर्षकी सख्या १४९५५ अविक रही । संख्याके वड़नेका कारण यह था कि उक्तवर्षमे दो नवीन विभागी चिकित्सालय स्थापित हुए थे। और एक प्राचीन चिकित्सालय दुवारा स्थापित हुआ था, और प्रजा अमेजी चिकित्साको विशेष पक्षपांतिनी हुई है।

अन्यान्य अनुष्ठानोकी समान जयपुरमे चेचकका टीका देनेकी रीति भी प्रचित हुई है। सन् १८८२।८३ ईस्वीमे सब ३०९९६ मनुष्योकी टीका दिया गया था, पूर्व-वर्षकी अपेक्षा इस वर्षमे ११४८५ मनुष्योको अधिक टीका छगाया गया।

शांतिरक्षा विभाग ।—जिस राज्यमे सब प्रकारसे शान्ति विराजमान होती है, उस राज्यमे प्रजाकी उन्नित सरलतासे होती है और उसीसे राज्यके मंगल स्चित होते हैं। अशांति, अत्याचार, उत्पीड़न, अराजकता जिस प्रकारसे राज्यको विध्वस करने-वाले हैं, उसी प्रकारसे प्रजाके प्राणधनकी रक्षा, और वाणिज्य कृपिके व्याघात निवारणसे शान्ति होकर राज्यकी उन्नतिके द्वार स्वतः हो खुलजाते है। जयपुर महाराजकी प्रार्थनासे पंजाबके लेफिटनेण्ट गर्वनर एकप्रा असिस्टेण्ट कमिश्नरने महाराजिकशन नामक एक योग्यपात्रको जयपुरमे शांति रक्षांके विभाग पर अध्यक्ष करके भेजा।

उन्होंने उस पदको ग्रहण करके आमेरम शान्ति स्थापित की थी । शान्ति रक्षा विभागकी अवस्था इस समय सतोषदायक है।

अंट्रेंगैरवेटीर वर्गर वर्गरवेनीर वर्गर वर्गर

<sup>\*</sup> Report of Political Administration of the Rajputana states for the 1882-1883

८२ ईस्वीतक सत्र ४४०१२३ रुपयेकी आमदनी हुई, इस खाल खननसे कृपिकार्यकी है उन्नतिके साथ महाराजकी आमदनीके वढनेकी और भी अधिक सभावना है।

शिल्प-जयपुरके शिल्प द्रव्य समस्त भारतवर्षमे प्रसिद्ध है। दीर्घस्थाई शान्तिके कारण एव मृत और वर्तमान दोनो महाराजोके व्यय उत्साह, और अनुष्ठानसे उस प्राचीन शिल्पको उन्नति क्रमण होती गई, जयपुरके स्वतन्न विद्यालयमे १८८२। ८३ म एक शिल्पणालाको भी प्रतिष्ठा हुई थो। शिल्पविद्यालयमे सन् १८८२। ८३ ईस्वीमे १०३ विद्यार्थियोने शिक्षा प्राप्त की थी। इस विद्यालयमे उपयुक्त शिक्षकोके द्वारा अनेक प्रकारके शिल्पोको शिक्षा दीजाती है। जिससे स्वराज्यमे शिल्पकी विशेष उन्नति हो,

वसके प्रति वर्तमान महाराजको विशेष दृष्टि है। सन्१८८२-८३ मे जयपुरके महाराजने वहुतसा रूपया खर्च करके शिल्प प्रदर्शनीका अनुष्टान किया था, यह उनके शिल्प प्रेमका प्रमाण आजतक विद्यमान है।

रेलवे-राजपृताना स्टेट रेलवेका जयपुरराज्यमे १०५ मीलतक विस्तार हुआ है। राज्यमे सब मिलाकर २२ स्टेशन है। जयपुरका स्टेशन वड़ा बना हुआ है, इस रेलके विस्तारसे जयपुरके राज्यमे अनेक प्रकारके असीम उपकार हुए है।

टेलियाफ-जयपुर राज्यके समस्त रेलके स्टेशनोके अतिारक्त राजधानीमे भी एक टेलियाफ आफिस है।

स्वास्थ्य और पोष्ट विभाग-जयपुरराज्यमे वृटिश गवर्नमेण्टके अधीन२०पोष्ट आफिस है, इसके सिवाय राज्यके अधीनमे पृथक् पोस्ट आफिस हे, उनका कार्य भली प्रकारसे चलता है प्रजा साधारणकी स्वास्थ्य रक्षाके प्रति महाराजका विशेष ध्यान है। राज्यानी जयपुरमे एक मिडनिसिपैलिटी है, सम्पूर्ण वातोंमे छुशल पुरुष इस मिडनिसिपैलिटी के सभापित पटपर नियुक्त है। राजधानीके स्वास्थ्यकी रक्षा,सौष्ट्रव वर्धन, गैमकी रोशनी, राजपथ-पार्रकार सस्कार इत्यादि समस्त कार्य मुन्द्रतास चलते है। मिडनिसि-पेलिटीके तत्त्वावधानसे जयपुरकी राजयानीका स्वास्थ्य दिन २ यटता जाता है। कई वर्षीसे केवल राजधानी जयपुरके निदासियोकी सर्या सव १२५२८५ जन थी

सबकी सख्या मिलाकर ३८३९ हुई। इस वर्षने ११४० पुरुष ११४४ ची और १४०० शिशु सब ३५९१ मनुष्य मरे, निम्नलिखित तालिकाके पडनेन जाना जाना है कि निष्ट-निस्पैलिटीके द्वारा नगरमे किस प्रवारसे स्वास्थ्यकी बृद्धि हुई।

सन १८८२।८३ ईसवीमे राजवानीमें २०८५ पुत्र और१८१४ कन्याण जन्मी । अतण्य

|                         | जन्म | मृत्यु        |
|-------------------------|------|---------------|
| " १८७५-८० ईसवो <b>ः</b> |      | ६६६६ सनु प्र। |
| ८०।८१ '                 | २३११ | 4३५० )        |
| ٥٦ ١ ١ ٢٥ ١             | ३८३८ | 3445 "        |

<sup>»</sup> Reject of the political Administration for 1852-a.

परन्तु यह शिक्षा जाति विशेषकी और सम्पूर्ण जगत्की उन्नतिका कारण है। शिक्षांके 🏋

विस्तारके साथ ही साथ मानवमंडलीको यथार्थ मनुष्यत्व प्राप्तिकी सुविधा प्राप्त हुई 🮉 अपनी प्रजामे विद्याका प्रचार करना आवदयक विचारा या, और उसीसे जयपुर राज्य 🎠 पहिलेकी अपेक्षा दृढतासे प्रवल होकर राजपृतजातिकी नवीन मूर्ति नमारमे उपन्थित 矣 पाकर समय पर जन्मभूमिके बहुतसे उपकार करसकेगी। इसी कारणसे उन्होंने हि जयपुरमे अंग्रेजी पढ़नेके लिये बहुतसे कालिज बनवा दिये । सन् १८८२-८३ ईसवी 🔀

(६८८) क्ष राजस्थान इतिहास—भाग २. क्ष १३०

हिन्दु वह शिक्षा जाति विशेषकी और सम्पूर्ण जगत्की उन्नतिका कारण है। जिक्षाक विस्तारके साथ ही साथ मानवर्मउळीको यथार्थ मनुग्यत्व प्राप्तिकी सुविवा प्राप्त हुई है। जयपुरके गृतमहाराज रामसिह वहादुरने जिक्षाके गृभफळका अनुसंवान करके अपनी प्रजामे विशाका प्रचार करना आवश्यक विचारा या, और उसीसे जयपुर राज्य में सर्वत्र शिक्षाक विस्तारका वीज बोया गया था, और थोडेसे ही समयमे उस अमृत्य शिक्षाक विश्वाक अग्रनाय कर उन्होंने अपने राज्यमे उत्पन्न होता हुआ देखा । देशीय राज्योम तिकाना शिक्षाका विस्तार हुआ है उत्पाद मानविकी जीवनी जिन्ने पहिलेको अपेक्षा हृदतासे प्रचल होत्कर राजपुतजातिकी नवीन मृति समारसे उपियत कर हो। विचारवान मनुग्य इसका अनुमान सरलतासे करनेमें समर्थहोंगे। मृन महाराज रामसिहने केवळ सस्कृत अपेकी हिन्दी उर्दू उत्पादि भाषाओको शिक्षाक विस्तार लिये यह ति विश्वाको प्रमुत्त वर्ष बहुतसा धन सर्च किया था, यही नहीं, यरन वे इसको मळीभीतिसे जानते वे वे कि अयेजी भाषाकी शिक्षाक अपने राज्यमे प्रचार होनेसे प्रजा विद्यायति शिक्षाको पाकर समय पर जन्मभूमिने बहुतसे उपकार करसकेगो। इसी कारणसे उन्होंने जयपुरसे अपेजी पदनेके लिये बहुतसे कालिज नवा दिये। सन् १८८२–८३ ईसवी की शासनप्रणालीके देखनेसे हमने जयपुरके शिक्षा विभागको निम्नलिखित सिक्षाको सिक्षाको कि शासनप्रणालीके देखनेसे हमने जयपुरके शिक्षा विभागको निम्नलिखित सिक्षाको सिक्षाको कालिज है। सन् १८४४ ईसवीमें यह कालिज स्वापित हुआ था। यह कलकत्ते विद्याको सिक्षाको कि सिक्षा है। इस कालिज तीन भाग है, प्रथम अपेजी भाग-इसर सिक्षत और दिन्दीभाग, तीसरा फारसी और उर्दू विभाग। सन् १८८२। ८३ ईसवीमें सिक्षत और दिन्दीभाग, तीसरा फारसी और उर्दू विभाग। सन् १८८२। ८३ ईसवीमें सिक्तत विद्याको कि सिक्षा भी हो जाती है। कालिजके सब भागोमें समस्त विवाधियोमें लोन अशोभेकी शिक्षा में जाती है। कालिजके सब भागोमें समस्त विद्याधियोमें लोन अशोभेकी शिक्षा में ताती है। कालिजके सन भागोमें समस्त विवाधियोमें लोन अशोभेकी शिक्षत करते है। कालिजके सक वर्षत होती करते है। कालिजके के सब भागोमें साम विवाधियोमें की निक्तत हो उपकृत के शिक्षत विवाधियोमें प्रति कालिक विज्ञत कालिक विज्ञत कालिक विवधिवाण्यम प्रथम प्र संस्कृत और हिन्दीभाग, तीसरा फारसी और उर्दू विभाग । सन् १८८२ । ८३ ईसवीमे र्

states for the 1892-1883

श्री के अप करने कारागारके अप कार्या कार्या

'' शिशुकन्याकी हत्या-रजवाडेने वहुत समयस शिशुक्रन्यारी इत्यारी रीति प्रच-हित भी । योग्यपात्रके न निलनेसे तथा विवाहमे अधिक बनके न्वर्च होनेसे असमधै पुरुष कन्याके जन्म छेते ही उसकी सारडाछते व । इस समय वह रीति भी दूर होगई है। मिस्टर ष्ट्राटनने लिखा है कि गत वर्षसे शिशु कन्याकी हत्या आजनक नहीं हुई "।

शिक्षारा विभाग-जो जाति जिनकी निर्धित होती है उसकी उन्नित भी उनकी े ही होती जाती है। यही नहीं कि यह शिक्षा रेज्वल मनुप्योंके मगउठे ही लिये हो.

जयपुरके शिक्षाविभागकी व्यवस्था रजवाड़ेके सम्पूर्ण राज्योको अपेक्षा सबसे श्रेष्ठ और वर्तमान समयके लिये उपयोगी है। इसको सभी मुक्त कठसे स्वीकार करते है। हमें एसी आशा है कि वर्तमान महाराजके शासनसे शिक्षाभागको क्रमण उन्नात होतो रहेगी।

समरविभाग-इतिहासवेत्ता टाड् साहव िखते हैं कि स्मिन्१८०३ई स्वीमें आमेरराजने तरह हजार विदेशीय सेना अपने अधीमें रक्खी थीं, इनमें तोपखाने सिहत दश कंपनी पैदल चार हजार नगासेना एकदल अलिगोल नामक सेनिक प्रहरी और सातसी अधारोही सेना थीं। इस सेनाके अतिरिक्त सामन्त प्रायः चार हजार शिक्षित अधारोही सेनाकी सरवराही करते थे, यह संख्या राज्यरक्षाके पक्षमें यथेष्ट थीं, परन्तु किसी विजाति पर आक्रमण उपस्थित होनेपर कल्लवाहोकी जातिमें वीस हजार सेना इकही होसकी है" आचिसन साहव सन्१८६४ ईसवीमें लिखते हैं कि जयपुरकी रणकुशल सेनामें गोलन्दाज ४५२ पदाती ४६००, अधारोही ५१४२ और नागा ४०५६ थे रूं"।

वर्तमान सेनाकी संख्या ७६८ गोलन्दाज, २०५०० पैदल, ३५३० अश्वारोही ४०९६ नागा और ७८ तोपखाने है। समरविभागमे इस समय प्रत्येक वर्षमे औसत ८०१००० रुपये खर्च होते है।

गवर्नमेण्टके प्रतापसे इस समय भारतवर्षके चारोओर शान्तिमतोदेवी नृत्य करती है; कोई विदेशी शत्रु आमेर पर आक्रमण करनेके लिये उपस्थित नहीं हुआ, इस कारण जयपुरकी सेना बहुत दिनोसे कार्यहीन भावसे रहती थी, कोई जीरजाति क्यों न हो जहाँ बहुत समय तक सेनाने आलस्य भावसे समय व्यतीत किया, कि उसकी सामर्थं नष्ट होजाती है, इसका अनुमान सरलतासे होसकता है। सेनादल जितना समर क्षेत्रमे

<sup>\*</sup> Report of the Political Administration for the Rajputana states 1882-1883

#GATCATCATCATCAT CATORLEADORS AND ATTENTION OF THE CATORIE

हैं. चॉद्पोल विद्यालय—जयपुर राजधानीके अन्तर्गत चॉद्पोल नामक स्थानपर उक्त कालिजके अधीनमे एक शाखा पाठशाला है। यह शाखा सन् १८८२ ईसवीमे म्थापित हुई थी। उक्त वर्षमे उक्त विद्यालयके पुरुष हिन्दू और पाँच मुसल्मान सब ५४ विद्यार्थी

पढा करते थे। इस विद्यालयमे हिन्दी, उर्दूकी शिशा दी जाती है इस विद्यालयका उक्त वर्षमे २८९॥) खर्च हुआ था।

राजपूत विद्यालय-राज्यके सामन्त इत्यादि उच्च राजप्तोके पुत्रोको विद्या प्राप्तिके लिये राजधानीमे सन् १८६२ ईसवी मे एक विद्यालय स्थापित हुआ है। सन्१८८२।८३ ईसवीमे उस विद्यालयमे ३५ विद्यार्थी पढ़ते थे। उसमे ३१ हिन्दू और चार मुसल्मान थे उक्त वर्षमे औसत प्रतिदिन १५ विद्यार्थी पढ़ने आते थे। इस विद्यालयमे भी तीन दरजे है। उक्त वर्षमे इस विद्यालयमे कुल ४४३२॥) रुपये खर्च हुए।

सम्कृत कालिज-सन् १८४४ ईसवीमे राजधानीके वीच यह सस्कृत कालिज स्थापित हुआ है । इस कालिजमे सस्कृतके अतिरिक्त हिन्दी भाषा भी सिखाई जाती है । सन् १८८२।८३ ईसवीमे इस कालिजके छात्रोकी सख्या २६१ थी, पहिले वर्षमे छात्र सख्या २१२ थी। औसत प्रतिदिन उपस्थित १०० विद्यार्थी, उक्त वर्षमे कुल ७५१६) रूपया व्यय हुआ ।

प्रथम शिक्षा विद्यालय-राजधानीके अतिरिक्त मुकिस्सल राज्यकीय प्रथम शिक्षांके विद्यालयोकी सख्या सन् १८८२।८३ ईसवीमे ४६ थी। इसमे २६ मे उर्दू, और २० मे हिन्दी की शिक्षा दोजाती है। विद्यार्थियोकी संख्या कुल १०६५ है।

साहाय्य कृतिवद्यालय-राजधानी जयपुर और राज्यके अन्यान्य प्रवेशोमें सन् १८८२।८३ ईस्वोमे राज्यसे सहायता पानेवाले विद्यालयोकी सन्या ४१० थी। इसमे ३०३ हिन्दी और १०७ में उर्दू की शिक्षा वीजाती है, उक्त वर्षमे विद्यार्थियो भी सख्या ८२२० थी।

मेओकालिज-देशीय राजकुमार और सामन्त कुमारेकि लिये अजमेरिक में ओ-कालिज स्थापित है। उस कालिजमें जयपुरके बारह राजकुमार और मामन्तिकी पढाईका खर्चा स्वय महाराज ही देते है।

स्वीशिक्षा—बुद्धिमान मृत महाराज रामसिह खीशिक्षाके विशेष येमी ये, उस कारण उन्होंने अपने राज्यमें स्वी शिक्षाका प्रचार होनेके छिप विशेष यन किया था, और इस विषयमें वह सफल मनोरंध भी हुए ये। सन १८८२।८३ ईम्बीस राजवानी , जयपुर और उपनगरमें १० और अन्यत्र तीन सब मिलाकर १३ रन्या पाटशालाए थी, कन्याओंको हिन्दी उर्दू नापाकी शिक्षा और परिवारिक्त शिष्य शिक्षा भी दी जानी थी कन्याओंकी सण्या ७६२। औसत उपन्थितिकी सण्या १४७, उक्त नमन्त विद्यालकोंने उक्त वर्षमें कुळ ६१५० रुपया सर्च हुआ था।

शिक्षा ही मनुष्यमा भनुष्यत्व प्राप्तिक मार्ग पर चरावेनी है। एएर्य राज्येन मायार न टोकशिक्षा भटीभाँतिसे प्रचटित थी, इसरा सोई प्रमाण गर्हा पायानाना । इस कारण

| सम्प्रदायोंके नाम.                                                                                                                                                                       | प्रत्येक सम्प्रदायके अवीन<br>सामन्तीकी सख्या | सव मिलाकर<br>आमदर्ना. | मेली हुई<br>अग्वाराई<br>मेना |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                          |                                              | रु०                   | मनुष्य                       |
| चतुर्भुजोत                                                                                                                                                                               | Ę                                            | 53600                 | 0,5                          |
| कल्याणोत                                                                                                                                                                                 | 9 e                                          | २४५१९६                | 822                          |
|                                                                                                                                                                                          | 90                                           | २२०८००                | 348                          |
| नायावत                                                                                                                                                                                   | २                                            | १३०८५०                | 300                          |
| वलभद्रोत                                                                                                                                                                                 | २२                                           | ४०२८०६                | 5 63                         |
| खागारीत                                                                                                                                                                                  | -                                            | -                     | _                            |
| + १२ सुलतानोत                                                                                                                                                                            | 3                                            | 2 / 300               | 86                           |
| पचानोत                                                                                                                                                                                   | 93                                           | 950200                | २७३                          |
| गोगावत                                                                                                                                                                                   | 3                                            | २२७८७                 | 30                           |
| <b>क्रमानी</b>                                                                                                                                                                           | E                                            | ४०७३८                 | € 4                          |
| कुभावत                                                                                                                                                                                   | ą                                            | ४९५००                 | ૭૩                           |
| शिववरनपोता                                                                                                                                                                               | 7 7                                          | <b>२</b> ६५७५         | 66                           |
| वनवीरपोता                                                                                                                                                                                | १६                                           | १९८१३७                | 3 < 3                        |
| राजावत                                                                                                                                                                                   | É                                            | ९१०६९                 | रइ                           |
| +४   नरुका                                                                                                                                                                               | 8                                            | ३४६००                 | 63                           |
| <sup>+</sup> ° }   वाकावत<br>  पूर्णमरुोत                                                                                                                                                | 9                                            | 90000                 | 30                           |
| भार्टा                                                                                                                                                                                   |                                              | १०४०३९                | 200                          |
| चौहान                                                                                                                                                                                    | X                                            | २०७००                 | 5                            |
|                                                                                                                                                                                          | 8                                            | ३२०००                 | ,                            |
| वडगूजर                                                                                                                                                                                   | ٤                                            | 9,8000                | ì                            |
| च दावत                                                                                                                                                                                   | 9                                            | ४५००                  |                              |
| * १० सीकरवार                                                                                                                                                                             | 3                                            | १५३००                 | 3                            |
| गूजर                                                                                                                                                                                     | ₹                                            | र ९११०५               | 1 .                          |
| रागड                                                                                                                                                                                     | ę                                            | 920000                |                              |
| खेतडी                                                                                                                                                                                    | 8                                            | 397000                | ६०                           |
| त्राह्मण                                                                                                                                                                                 | 97                                           | 98980                 | २ २ ८                        |
| मुसल्मान                                                                                                                                                                                 | 3                                            |                       |                              |
| गूजर<br>रागड<br>खेतडी<br>ब्राह्मण<br>मुसत्मान<br>(१) प्रथम वारह प्रधान र<br>(२) यद्यीप यह चार र<br>अधिकारमे नहीं थी यह वारह वि<br>(३) टाड् साहय लिखते हैं<br>हैं, हम कहसकते हैं कि इस सम | नामन्तोकी सम्प्रदाय ।                        |                       | स्राज्यस                     |
| (२) यद्यीप यह चार र                                                                                                                                                                      | पम्प्रदाय कछवाह, जातका                       | था परन्तु उन वारह     | Charlet.                     |
| (२) यधाप पह जार<br>अधिकारमे नहीं थी यह वारह विं<br>(३) टाड् साहव लिखते हैं                                                                                                               | ०० —— के। उन्हार अंह                         | क जाति आर पणग ए       |                              |

- ( ९ ) प्रथम वारह प्रधान सामन्तोकी सम्प्रदाय ।
- (२) यद्यीप यह चार सम्प्रदाय कछवाहे, जातिकी थी परन्तु उन वारह सम्प्रदाओं के
- अधिकारमे नहीं थी यह वारह विदेशीय सामन्त है। इनमें अनेक जाति और वर्णन है। (३) टाड् माहव लिखते हैं कि उक्त सम्प्रदायोंमे इस समय अवश्य ही अदलवदल होगई

उपस्थित रहेगा उतना ही उसका उत्साह, वल और विक्रम बढ़ेगा । यवन राज्यमें जयपुरकों सेना तथा मानसिंह और भिरजा राजा जयसिंहके अधीनकी सेना भारत की सम्पूर्ण सेनाओंमे वीर और योधा गिनी जाती थी? इसी जयपुरकी सेनाने एक समय वंगालको विजय किया था,देशीय राजोको सेनाको इस समय किसी प्रकारका कार्य नहीं है पर उसमे वल उत्साह ज्योका त्यां वना रहे इस प्रकारका उससे कार्य लेना उचित है।

सामन्त श्रेणी—जयपुरपित पृथ्वीराजने अपने वारह पुत्रोको वारह प्रधान सामन्त पद्पर वरण किया था साधु टाड् उन वारह पुत्रोके नाम और उनके उस समयके सामन्तोके नाम इत्यादि निम्निटिखित प्रकारसे वर्णन वद्धकर गये है।

| ि पृत्वीगजके                                                                                                                                                                                                  | पारवारिक                                                                                                                                                               | अधिकारी                                                                                                        | वर्तमान सामन्तो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | आमदनी                                                                                                                                 | मृत्य  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ु पुत्र                                                                                                                                                                                                       | नाम                                                                                                                                                                    | देरोकि नाम                                                                                                     | के नाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | मृत्या |
| चतुर्भुज<br>चतुर्भुज<br>नाध्<br>वलभड़<br>जगमाल उनके<br>पुत्र जगार<br>सुरतान<br>पचायन<br>गोगा<br>प्राथम<br>पुरता<br>पुरतान<br>पचायन<br>सुरता<br>पुरतान<br>पचायन<br>सुरता<br>पुरतान<br>पचायन<br>सुरता<br>पुरतान | चतुर्भुजीत<br>कल्यानीत<br>ना ग्रावत<br>वलभटोत<br>स्वागारीत<br>सुल्तानीत<br>प्रचानीत<br>प्रचानीत<br>स्वानीत<br>स्वानी<br>स्वानी<br>स्वानी<br>स्वानी<br>स्वानी<br>स्वानी | पवार, वनम<br>लाटवाडा<br>चोम्<br>अचरोल<br>टोउरा<br>चादसर<br>सम्द्रग<br>द्वा<br>भागमी<br>साहर<br>निविद्य<br>देवा | वाघिसह<br>गंगासिह<br>किमनागह<br>कायमिह<br>पृथ्यपासिह<br>पृथ्यपासिह<br>गंप्यादिसह<br>गंप्यादिसह<br>गंप्यादिसह<br>गंप्यादिसह<br>गंप्यादिसह<br>गंप्यादिसह<br>गंप्यादिसह<br>गंप्यादिसह<br>गंप्यादिसह<br>गंप्यादिसह<br>गंप्यादिसह<br>गंप्यादिसह<br>गंप्यादिसह<br>गंप्यादिसह<br>गंप्यादिसह<br>गंप्यादिसह<br>गंप्यादिसह<br>गंप्यादिसह<br>गंप्यादिसह<br>गंप्यादिसह<br>गंप्यादिसह<br>गंप्यादिसह<br>गंप्यादिसह<br>गंप्यादिसह<br>गंप्यादिसह<br>गंप्यादिसह<br>गंप्यादिसह<br>गंप्यादिसह<br>गंप्यादिसह<br>गंप्यादिसह<br>गंप्यादिसह<br>गंप्यादिसह<br>गंप्यादिसह<br>गंप्यादिसह<br>गंप्यादिसह<br>गंप्यादिसह<br>गंप्यादिसह<br>गंप्यादिसह<br>गंप्यादिसह<br>गंप्यादिसह<br>गंप्यादिसह<br>गंप्यादिसह<br>गंप्यादिसह<br>गंप्यादिसह<br>गंप्यादिसह<br>गंप्यादिसह<br>गंप्यादिसह<br>गंप्यादिसह<br>गंप्यादिसह<br>गंप्यादिसह<br>गंप्यादिसह<br>गंप्यादिसह<br>गंप्यादिसह<br>गंप्यादिसह<br>गंप्यादिसह<br>गंप्यादिसह<br>गंप्यादिसह<br>गंप्यादिसह<br>गंप्यादिसहित्सह<br>गंप्यादिसह<br>गंप्यादिसहित्सह<br>गंप्यादिसह<br>गंप्यादिसहित्सह<br>गंप्यादिसहित्सह<br>गंप्यादिसहित्सह<br>गंप्यादिसहित्सहित्सहित्सहित्सहित्सहित्सहित्सहित | 16000<br>54000<br>714000<br>76600<br>0<br>10000<br>0<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000 | 1.4    |

इतिहासवेत्ता टाइ माहव पृथ्वीराजने द्वारा वनाई हुई उम । वागकोटगे प्रयान वारह सामन्त वसनी तािटना प्रनाश करके उनने उम समय आमेर गायमे ितने सामन्त थे, और उनने एक र सम्प्रदायके अभीनमें कितने मामन्त थे, उन मबदो गिरान्य फितनी आभवनी होतो थी; और उननी राज मरदारमें कितनी प्रशासितों मेना युद्धके समय सहायता देती थी, उसनी एक नािटिका प्रनाश कर गये हैं। तम उमनो गाये अविकास प्रनाश करते है।

The transfer of the transfer o

" आमानेर-यह लालसोठसे तीन कोस पूर्वकी ओर स्थित है, यह नगरी अत्यन्त प्राचीन है। यह पहिले एक चौहान राजाकी राजधानी थी।

मानगढ़-यह थोलाईसे पांच कोस दूर है इसके दुर्गके ऊपर वना हुआ एक प्राचीन नगरका ब्वश म्तृप है, यह कल्लवाहोके अभ्युद्यके पहेल दृढाड़के आदिम राजाने बनाया था।

अमरगढ़-खुशालगढसे तीनकोस दर है, यह नाग विश्योंके द्वारा वनाया गया था।

वरोट-माचेरीके अन्तर्गत वर्स्तासे तीन कोस है, प्रवाद यह है कि पाण्डवोके द्वारा वनाया गया है।

पाटन और गनीपुर-यह दोनो टिल्लीके प्राचीन तृअर राजाओके द्वारा वनाये गये थे ।

खेरार व खण्डार-रनथॅभौरके निकट है।

ओट गिर-चम्बलके तीरवर्त्ती है।

आमेर वा आम्बेकेश्वर-प्राचीन आमेर राजधानीमे यहां देवादि देव महादेवकें नाममे एक कुण्ड विशेष हैं, कुण्डके वीचमे एक शिवालेंग है । कुण्डका जल लिगकें आधे अंगतक ढका हुआ है। ऐसा मत प्रचलित है कि, जिस दिन कुण्डके जलसे सब लिग ढक जायगा उसी दिन जयपुर राज्यका पतन होगा। इस स्थानपर अनेक शिलालेख भी हैं\*।

\* सूचना-मूल पुस्तकमें आमेरके वर्णनके केवल ८ अध्याय हैं। प्रथम चार अध्यायोंमें वशानुक्रमसे जैयपूर राज्यका इतिहास वर्णन करके तीन अध्यायोमे शेखावाटीके इतिहासका वर्णन हैं तत्पश्चात् पुन. एक अध्यायमें जयपूरके भूगोलका वर्णन एवं उपसंहार है.

परंतु ध्यान रहै कि यह भाषा अनुवाद वंगला भाषासे हुआ है और वंगाली लेखकने केवल जय पुरके इतिहासको आठ अध्यायोंमें बढ़ाया है और जैपुरके दोखावाटीके इतिहासको समाप्त करके पुनः जयपुरके इतिहासका परिशिष्ट लिखा है। इस प्रकारसे कुल आठ अध्यायोंको वंगाली आलोचक महादायने १४ अध्यायोंमें खतम किया है परन्तु दोखावाटीके इतिहासमें अध्यायोंकी गणना पुनः एकसे आरम्भ होती है। इससे पाठकोंको अम होना संभव है। अतः केवल अम निवारणके लिये यहांपर बिहाबित वातोका ध्यान रहना आवदयक है।

NOON CONTONIO NO CHOOMO CONTONIO CONTON

しょうじょくこうじょく プレッショ しょくごしょくし

आचिसन साहव सन् १८६४ ईसवीमे अपने प्रन्थमे जयपुर राज्यके सामन्तोकी के श्रेणीकी निम्निष्ठिखित तालिका प्रकाश करगये है, हमने टाड् साहवके लिखे हुए और आचिसन साहवकी प्रकाशित सामन्त श्रेणीकी तालिकाको प्रकाशित किया, अधिक किया कहे वर्तमान समयमे इस सामन्त श्रेणीकी अवस्थाका परिवर्तन होगया है।

| सम्प्रदाय       | अधिकारी<br>देशाके नाम | प्रधान सामन्तो<br>की आमदनी<br>रू० | वशोके उपव-<br>शकी संख्या | स्तव<br>आमद्नी | रू०      |
|-----------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|----------|
| पूर्णमहोत्      | नोमेडा                | १००००                             | 3                        | 30000          |          |
| भीमपोता         | लुप्त                 | 9                                 | ٥                        | 2000           |          |
| नाथावत्         | चूरन                  | 20000                             | १०                       | २४७००          |          |
| पचायेनोत्       | साभर                  | १७७००                             | 3                        | 9              | ने.      |
| सुलतानात्       | स्रत                  | २२०००                             | o                        | १३००००         | सामन्त   |
| खागारोत्        | डिग्गी                | 4000                              | २२                       | 3              |          |
| राजावत          | चदलाई                 | २००००                             | २६                       | २४५०००         | प्रथान   |
| प्रतापनी        | विलुप्त               | •                                 | o                        | १०००००         | वारह     |
| बलभद्रोत        | आचराल                 | <b>३८८५</b> ०                     | ર્                       | १६७२००         | ज        |
| सूरदास          | विलुप्त               | ာ                                 | ສ                        | 23060          |          |
| वाल्यानात       | कालवार                | २५०००                             | ?<                       | 350.08         | सं       |
| चतुर्भुजोत      | वगरः                  | ४००००                             | Ę.                       | 30,400         | ı        |
| गोगानत          | द्नी                  | 90000                             | 23                       | <b>३६५७५</b>   | राजवश    |
| <b>बुम्भानी</b> | भानुक                 | 29025                             | Ş                        | 30000          | )        |
| कुम्भावत        | महार                  | <sup>३</sup> ४ <sup>१</sup> १,३८  | Ş                        | 34200          | शन्यान्य |
| सुवर्णपोता      | नीनधार                | 80000                             | 3                        | -              | 170      |
| वनवीरपोता       | वादको                 | १९००० ।                           | ३                        | 3              |          |
| नस्का           | इनियाग                | 20000 1                           | 5                        |                |          |
| वाकावत          | <b>लग</b> न           | 54000 1                           | *                        | 6              |          |

इतिहासवेत्ता टाइ साह्बने निम्नटिखित सन्त्याको प्रमाग करके नथपुर गाउँक इतिहासना उपसहार किया है, आमेरराव्यके जिनेन ही ज्यान प्राचीन नगरो है नाम प्रशासित परेके हम इतिहासना उपसहार करने है, खोल करकेने इन मान प्रगणिके सम्बन्धने अनेक प्राचीन प्रमाण मिठ सकेते है।

े भोरा देवशार्मे कौरोश प्रदेश और न्यित मेरियत ? " मद्रग्यत नामक एक पीतान राजनि इसरो बनाया था।

" आमानेर-यह लालसोठसे तीन कोस पूर्वकी ओर स्थित है, यह नगरी अत्यन्त प्राचीन है। यह पहिले एक चौहान राजाकी राजधानी थी।

मानगढ़-यह थोलाईसे पांच कोस दूर है इसके दुर्गके ऊपर वना हुआ एक प्राचीन नगरका विश्व म्तृप है, यह कछवाहोके अभ्युद्यके पहेल दृढाड़के आदिम राजाने बनाया था।

अमरगढ़-खुशालगढसे तीनकोस दर है, यह नाग विश्वोके द्वारा वनाया गया था।

वरोट-माचेरीके अन्तर्गत वर्स्तासे तीन कोस है, प्रवाद यह है कि पाण्डवोके द्वारा वनाया गया है।

पाटन और गनीपुर-यह दोनो दिल्लोके प्राचीन तुंअर राजाओके द्वारा वनाये गये थे।

खेरार व खण्डार-रनथॅभीरके निकट है।

ओट गिर-चम्बलके तीरवर्त्ती है।

आमेर वा आम्बेकेश्वर-प्राचीन आमेर राजधानीमे यहां देवादि देव महादेवके नाममे एक कुण्ड विशेष है, कुण्डके वीचमे एक शिवाहिंग है। कुण्डका जल लिगके आधे अंगतक ढका हुआ है। ऐसा मत प्रचलित है कि, जिस दिन कुण्डके जलसे सब लिग ढक जायगा उसी दिन जयपुर राज्यका पतन होगा। इस स्थानपर अनेक शिलालेख भी है\*।

<sup>\*</sup> सूचना-मूल पुस्तकमें आमेरके वर्णनके केवल ८ अध्याय हैं। प्रथम चार अध्यायोंमें वशानुक्रमसे जैयपूर राज्यका इतिहास वर्णन करके तीन अध्यायोमें शेखावादीके इतिहासका वर्णन हैं तत्पश्चात् पुन. एक अध्यायमें जयपूरके मुगोलका वर्णन एवं उपसंहार है.

परंतु ध्यान रहै कि यह भाषा अनुवाद वंगला भाषासे हुआ है और वंगाली लेखकने केवल जयपुरके इतिहासको आठ अध्यायोंमें बढ़ाया है और जैपूरके दोखावाटीके इतिहासको समाप्त करके पुनः जयपुरके इतिहासका परिशिष्ट लिखा है। इस प्रकारसे कुल आठ अध्यायोंको वंगाली आलोचक महादायेन १४ अध्यायोंमें खतम किया है परन्तु दोखावाटीके इतिहासमें अध्यायोंको गणना पुन एकसे आरम्भ होती है। इससे पाठकोको अम होना संभव है। अतः केवल अम निवारणके लिये यहांपर अक्षिक्ति वातोका ध्यान रहना आवश्यक है।

11111

ì

are in each annual and and and and and and the state of t शीकर ( शेखावाटी.)

#GNOGNOGNICONICONICONICONICANICATION CONTRACTION इस शेखावाटी सामन्त सम्प्रदायकी उत्पत्तिके सम्दन्यमे टाइ साहव लिखते 🖟 हे, "आमेरके राजा उदयकरणके तीसरे पुत्र वालोजी संवन् १४४५ सन २३८९ ईम्बीमे

आमेरके सिहासन पर अभिपिक्त हुए, यह सामन्त उन्हीं के बदाधर है। बालोजीके समयमे आमेरके समाजकी जैसी राजनौतिक अवस्था थी यदि उसकी ओर हम देखते है तो जाना जाता है कि वर्तमानके समस्त भूखंड शेखाबादीके सामस्तोकी सम्प्रदायके

अधिकारभे थे। वह चौहान और नवरराजवशीय सामन्त इस देशको त्वड २ भे विभक्त करके शासन करते थे, तभी वह कठिन मुसल्मानोंके अन्याचार और पीडनसे शीन ही

समय २ पर वइयता स्वीकार करनेको बाध्य होते थे।

पालन करते थे "।

इस समय शेखावत नामकी जो सामन्त मम्प्रदाय विशेषक्षये प्रीसद्ध है, वास्तवमे वालोजी उन अगणित वशघरांके आदि पुरुष थे । वालोजीके पातेको अमृतसर नामक देशका अधिकार प्राप्त हुआ, परन्तु उन्होने अपने बाह्बळमे उक्त देशपर अधिकार किया था, या और किसी उपायसे प्राप्त किया हो यह नहीं जाना जाता। उनके तीन पुत्र उत्पन्न हुए-(१) मोकलजी, (२) खेमराजजी (३) खारद् । मोकलजी अपने <u> पिताके पदपर अमृतसरके अवीश्वर हुए। दूमरे पुत्र खेमराजजीके बंशवर वालापीता</u> नामसे विदित थे । इनमे एक आमेरके वाराफोटरी अर्थान वाहर सामन्तोंके अन्यतर है । खारदके औरससे नुमन नामका एक पुत्र उत्पन्न हुआ उसके उत्तराधिकारी कूमावत् नामसे विदित थे, परन्तु इस समय उनकी सख्या प्राय. छोप होगई थी।

धर्मप्रचारक फकीरके आशीर्वादसे मोकलके एक पुत्र उत्पन्न हुआ; उस फकीरके सम्मानके लिये पुत्रका नाम सेखाजी रक्खा गया। राजपूतानेका एक प्रधान अञ जो वर्तमान समयमे सेखावत् नामसे विदित है, इस भूखंडमे अगणित सामन्त वंशधरोके आदिपुरुप यह सेखाजी थे । उस मुसल्मान धर्मप्रचारक फकीरका नाम सेख बुरहान था। उसकी दुरगाह अचरोलसे तीन कोस और मोकलके स्थानसे सातकोस दूरीपर वनी हुई है। वह दरगाह इस समय भी विराजमान होरही है। यह घटना तैमुरके भारतजयके थोड़े ही कालके पीछे हुई थी। इस कारण यह भी सभव होसकता है, कि उक्तं सेल बुरहान एक परमधार्मिक धर्मप्रचारक हो, वह वीर तेजस्वी राजपूत जातिको अपने धर्ममें दीक्षित करनेके लिये इस वेशमे रहते थे, इस वातको वह भली मॉितसे जान गये थे, यद्यीप वह अपने उद्देशको पूर्ण अर्थान् राजपूतजातिमे मुसल्मान धर्मका प्रचार करके सफल मनारथ नहीं होसकते थे। परन्तु अतिथि और शरणागत पालक राजपूत गण अवस्य ही उनके प्राणोकी रक्षा करके उनका प्रति-

"मोकलने दीर्घकालतक पुत्रहीन अवस्थासे समय व्यतीत किया, एक मुसलमान

शेख बुरहान भ्रमण करनेके लिये वाहर जाकर एक समय अमृतसरकी सीमाके ्एक विस्तारित प्रान्तमे पहुँच गये । दैवयोगसे मोक्छजी भी उस स्थान पर 

# शेखाबादीका इतिहास.

ङ्कोटुलावत् सम्प्रदायकी सृष्टिका आदि विवरण—आमेरराज्यके उदयकरणेक तीसरे पत्र वालजीसे उक्त सम्प्रदायकी उत्पत्ति—मोकलजी-मुसल्मान धर्भप्रचारक शेख वुरहान-उनके गासीबीदसे मोकलजीको पुत्र लाभ-पुत्रको शेखाजी नामका प्रदान-शेखाजी द्वारा राज्यका विस्तार-रायमहा-सजा, रायसाल, उसकी वीरताका प्रकाश करना-सम्राट् अक्रवरका शासनकी सनद देना-खन्डेला और उदयपर लाभ-उनकी वीरता और चारित्र-गिरिधरजी-उनकी हत्याका विवरण-द्वारकादास-क्षिडके साथ उनका विचित्र समर-पाँ जिहानलोदीके साथ समरमे उनका प्राणनाश-वर्रसहदेव-बहा-दुरसिह्-औरगजेवका खन्डेळाके देवमधिरका विज्वस करनेकी आज्ञा देना-पहादुरका राजधानी छोड कर भाग जाना-देवमदिरकी रक्षाके लिये सुजनसिहकी प्रतिज्ञा-यवनमनाके साथ या-मदिरका विध्वंस करना-सन्नाटकी सेनाका सन्टेलार,उयपर अधिकार करना-देसरीलिह और फते-सिह दोनं। श्राताओका यन्टेलाराज्यार विभाग करना-प्रतिभित्का प्राणनारा-दिहाकि सनार हे विरुद्ध केसरीसिहकी अवाध्यता प्रकाश-सन्नाद्शी सेनाके मध्य केनरीसिदका गुड-उनका प्राणनारा यदनसेनाका उनके पत्र उद्यसिहको वदी वरना-उद्यसिहता वंदीभावस अजमेरने रहना-राण्डेला पर फिर अविकार-उदयसिहका मुक्तिकाभ और खण्डेलाकी आसि-मनोहरपतिके पिर्ट उपयोगह का समर-पटयन्त्र-आमेरपति जयभिहका एन्डेलाको घेरना-उदयनिट्को भागना-उनके पुत सर्वाईसिहका खण्डेला प्राप्त करना-सपाईसिहका आनेरस्ट्यकी अपीनता स्वीकार करना-सण्डेला विभाग करना, सवाईसिहका प्राण त्याग ।

इतिहासवेत्ता कर्नेल टाड् साहव मृल जयपुरराज्यके राजनितिक उतिहासको वर्णन करनेके पीछे उस मृलराज्यसे उत्पन्न हुई होसावाटी नामक एक स्वतंत्र सामान्तिके अविकारो देशके इतिहासको वर्णन कर गये है । इतिहासवेनाने लिया है, हम शैखावत सामन्त सम्प्रदायके इतिहासको वर्णन परनेके लिये आंग वटं हा यह मध्य-दाय आमेरकी बहुतमी सामन्त श्रेणीसे सृष्ट हुई वी ओर ऐसी दिननी ही पटनाओं और समयके गुणसे यह मामन्तोकी सम्प्रदाय इस सन्। ५वळ नाम-पेरो मध्य रही है। इसका मृलराज जयपुरके समान है। यनि इस राम्यनायंग कियी दिसी हुई शासनमूखक व्यवस्थाका प्रचार नहीं हुआ, स्थाई गातनितः मनिमरित आसनती सभा नहीं है, न इसफा फोई प्रवान नेता निमुक्त है । परन्तु नामन्त मायारणकी स्वार्थरक्षांके छिये सभी एकताके मूत्रने वेय रहे है। नानी उमरा दिसीने भी ुं प्रकारका विचार नहीं किया. इस सम्मिछित सम्पदायन मोर्ड निविष्ट राजनीति नहीं है, कारण कि जिस समय सागरंग सामन अथवा जिली मामनके विशेष न्वार्यनांश है लिये कोई उद्योग हुआ उस समय होसाबाटीके समन्त सामन्तीन उद्यव्योग इकट्टे होत्र किस प्रकारके उपाय अवस्मान करके जन्यागरे निमन एक मनने जार्थ किया वार्र

MESANCONNO SANCE M

अमृतसर और उसके निकटवर्त्ता देश आमेरराज्यके अधिकारम थे, परन्तु उक्त शेख-वुरहानकी द्रगाह आजतक स्वाधीनभावसे रक्षित है, और उमपर राजसामर्थ्यका प्रयोग नहीं किया जाता। जो कोई उनकी श्रग्णागत जाता है, राजा उनको वलपूर्वक नहीं पकड़ सकता। द्रगाहके निकट ताला नामक नगरमे उक्त शेखके सीसे अविक वशधर वसते है और वे जमीजोतका लगान नहीं देते।

शेखाजी पिताकी मृत्युके पीछे पितृपद पर विराजमान हुए, और अपने वाहुन बलसे प्रतिवासियोके निकटसे तीनसी साठग्वंड प्रामाको उन्होंने अपने अधिकारमें करिया। शेखाजीके वाहुवल और प्रतापका समाचार शीन्न ही आमेरराज्यके अधिक्षरें सुना। तुरन्त ही आमेरको सेनाने उनपर आक्रमण किया, पर उन्होंने चूनी पठानोकी सहायतासे अपने अधिक्षर प्रभु आमेर राज्यकी सेनाको भगा दिया। इस समय इस देशके प्रत्येक सामन्त आमेरपातिको अपना अधिक्षर मानते थे. इस देशमें जो घोडेका बचा उत्पन्न होता था, वह कर स्वरूपमें आमेरराजको दिया जाता था, परन्तु शेखाजीने अपने वाहुवल और प्रवलप्रतापसे आमेरराज्यके अधीन तानीगढोंको एकचार हो छीन लिया, और सम्पूर्ण स्वाधीनताको संग्रह कर लिया। इस कारण जिस आपेर राज्यसे यह शेखाचाटी का राज्य वना था, इसी समयसे उस मूलराज्यके साथ परस्परमें सन्पूर्णतः विछिन्नभाव स्थापित हुआ। आमेरपित सर्वाई जयसिहके समयतक दीर्घकालसे शेखाचाटीके सामन्त इस प्रकारसे स्वाधीनताके अमृतमय फलको भोगते रहे। पीछे सर्वाई जयसिहने दिल्लीके सम्राट्के अधीनमें ऊँचे पद्पर नियुक्त होकर सम्राट्की सेनाकी सहायतासे इस शेखानवाटीके स्वाधीन सामन्तोपर आक्रमण करके उन्हे युद्धमें परान्त किया। ओर इनको

शेखावाटीके आदि नेता शेखाजीने दीर्घकाल तक प्रवल प्रभुता विस्तार करके अपने प्राण त्याग किये। उनके पुत्र रायमह पिताके पद्पर स्थित हुए रायमहके शासन और वलविक्रमका इतिहासमें कोई लेख दिखाई नहीं दिया। रायमहके पीछे स्जा अमृतसरके सिहासनपर विराजमान हुए। उनके तीन पुत्र उत्पन्न हुए (१) न्नकरण (२) रायसाल और (३) गोपाल। वडापुत्र अमृतसर और उसके अवीनके ३६० प्रामोका अविश्वर हुआ, और रायसाल, लाम्बी नामक देशपर और गोपाल झाडली नाम देशके सामन्त पद्पर स्थित हुए। दूसरे भ्राता रायसालसे एक घटनोंक कारण शेखानी वाटीके सोभाग्यका सूर्य शीव्रतासे उदित हुआ।

आमेर राज्यके अधीन सामन्त पद्पर स्थापित कर रीतिके अनुसार उनसे कर छिया।

शेखावाटीके नेता नृतकरणका देवीदास नामका एक विनया मत्री था, वह वडा ही नेजस्वी और चतुर पुरुप था, एक समय देवीदासने अपने प्रभुके साथ तर्क करते

光ができれるが、またではできれているべいが、これできれてきれるもれなられたもれていれている

<sup>(</sup>१) वर्नल टाइ साह्यने टीकेमे लिखा है कि "इस रीतिका पाठ करके पाठकोंको स्मरण होसकेगा कि प्राचीन फरिसराज्यमे इस प्रकारकी रीति प्रचलित थी, दूरके शासनकर्ता इस प्रकारसे घोटोंके वचेको करमें भेजते थे । हेरोडाटसने कहा है कि एक आरमेनियाने करस्वरूपमें वर्पदिनमें विस हजार घोड़े भेजे थे "।

उपस्थित थे, शेखबुरहान मांकलजीके समीप जाकर अभिवादन करके वोले, क्या आप हमको कुछ भिक्षा देगे ? " मोकलजीने नम्रतापूर्वक कहा, कि " आप जो इच्छा करेगे वहीं मिलेगा। " शेखनुरहानने केवल थोड़ेसे दूधकी इच्छाकी। सेखावत् सामन्तोको दृढ विश्वास था कि शेम्बवुरहान उक्त प्रार्थनोक पोछे एक असभव कार्य दिखावेगे इस कारण एक दो दूधवालों भैस कि जिनका दूध कुछ ही समय पहिले दुहागया था, शेखजोके समीप लेआये। शेववुरहानने कुछही समयेक उपरान्त उन दुग्धहीन मैसोके थनोमेसे नदीकी समान प्रवल स्रोतेसे दुग्धको दुहल्या । इस आश्चर्यजनित कार्यको देखकर वृद्ध मोकलजीके मनमे दृढ विश्वास होगया कि यह मुसल्मान ककीर अवज्य ही दैवगक्ति सम्पन्न है, यह अवस्य ही इस प्रकारसे दैवगक्तिका कार्य दिन्यानेम समर्थ है। उन्होंने कुछहो कालके पीछे उस फकीरसे आशिबीट माँगा कि मेरे एक पुत्र उत्पन्न हो । वास्तवमे मोकलजीकी यह अभिलापा पृर्ण होगई, यथा समयमे उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और बुरहानकी आज्ञासे उस पुत्रका नाम बुरहानकी जातिके नामके अनुसार "शेखा" रक्खा गया । वरहानने और भी आज्ञादी कि " यह वालक मानो आजीवन भुसल्मान वालकोके व्यवहारयोग्य वद्वी नामक माला वारण करेगा । जिस समय मालाके खोलकर रखनेका प्रयोजन होगा उस समय वह पीरकी दरगाहके किसी ऊँचे रयानपर रखनी होगी और इम वालकको नीले वर्णका जामा और टोपी पहराई जायगी । किसी समय शुकरका मास वा अन्य कोई मास जिसमे उसका रुधिर रहै, वालकको आहार न कराया जायगा । शेयव्रहानने मांकलसे यह कहा कि शेखावन वसमे जिस समय कोई पुत्र उत्पन्न होगा, उस समय एक बार्रेग्स विछ दीजायगी । कुरानके कलमेका पाठ किया जायगा, और उस वकरेक रिएमे वाळकको स्नान कराया जायगा "। यद्यपि इस बातको चारसो वर्ष बीत गरे परन्त मोकलजीने शेखबुरहानसे उक्त नियमपालन करनेके लिये जो प्रतिज्ञा की बी पट । सबस मानी जाती है। मोकलजोके अगणित बजबर दशहजार मीलकी नुमिन नियास हरने है, वह होग आजतक धर्मविश्वासके साथ उस आज्ञाका पालन करने आने है। प्याप चिरवाछस प्रचिछत हुई रातिके अनुसार प्रत्येक राजपत प्रत्येक वपसे एमदिन सहस्सा शिकार करके उसके भागको खाते हैं ऐसी विधि प्रचित्त है, परनतु के नामान कि निर्मा समय भी वराहका शिकार नहीं किया। यद्यपि समयके नेगने केचायन बद्धीपहराना, उसे दरगाहमे रखनेनी यथा इस समय प्रवट नही है परनतु जाततर भी प्रत्येक शिखावतका वालक जनम लेते ही दो पर्यंतर नोले रगके कृती दोषी पहिरा रगना है। शेखावतोने उक्त शेखबुरहानके सम्भानके छिये और एक प्रवल चित्रको आ ततक सम्भान सहित रक्षाकी है,अर्थान् देवावतकी जानीय हरिद्रा दर्शरी पताबारे चारीओर नीटा भीना लगाया जाता है। देखावतों में ऐसा प्रवण मन्तव्य पचलित है, कि दे प्राप्तन चोह हरस्थान पर निवास करनेसं अथवा अन्य किसी तारणसे मेजरी द्रगाहमे अपने २ बाउर्हा है गढ़ेमेकी बढ़ीकी रक्षा नहीं करमके, नहीं तो वह दिसी मनय भी मीभाग्यवान नहीं होसकेंगे, राजपुराजातिकी प्रतिज्ञापालनका एक चुडान्य निर्दर्शन यह है कि यहाँप उन्ह

अधिकारमे उपस्थित थे। उन्होंने रायसालको देखकर ईपीवश हो तिरम्कार करते हुए कहा, कि मेरी विना आज्ञाके तुम इस स्थानपर क्यों आये ? परन्तु नृनकरणके इस तिरस्कारसे रायसालकी कोई हानि नहीं हुई। प्रधानसेनापितने बीर श्रेष्ठ रायसालको सम्राट् अकवरके निकट पारेचित करादिया, और उसके वलविक्रमकी ऊँची प्रशंसा की । वादशाह अकवर सदैव गुणियोको उचित पुरस्कार दिया करता था। उसने शीव्र ही रायसालको " रायसाल दरवारी " की उपावि दी, और अपनी कृपाके विशेष चिह्न स्वरूप उस समय चन्द्रेल राजपतोके अविकार भुक्त द्वासी और कासली नामके दो देशोका अधिकार उसको दिया। रायसालका अपने ही भाग्यसं उन्नति पानेका प्रथम स्त्रपात हुआ। उसने सम्राट्के दिये हुए नवीन देशोपर अपना अधिकार किया था कि इतनेमें सम्राट् अकवरका वुलावा आनेसे उसे वहां फिर जाना पड़ा, इस समय भटनेरके विरुद्ध सम्राट्की सेना जारही थी। सम्राट् अकवरने रायसालको महावलवान् पुरुष जानकर उसको उस सेनाके साथ भेज दिया । युद्धक्षेत्रमे फिर इनके विशेष वल विक्रम प्रकाशसे सम्राट अकवर भी संतुष्ट हुए, और इसकी खाण्डेला तथा उदयपुर नामक दो देशोकी सनद दी। यह दोनो देश उस समय निरवाण राजपृतोके अविकारमे थे, परन्तु उन राजपृताने यवन-सम्राटकी अधीनता स्वीकार न की थी और क्रमानुसार अत्याचार उत्पोडन और ल्रटमारमें लिप्त थे।

वीर श्रेष्ठ रायसालने देखा कि सम्राट्ने उनको जिन देशोके अधिकारका स्वत्व दिया है उन दोनों देशों परसे राजपूतोंको भगानेकी किसीकी सामध्ये नहीं है, इस कारण वह कौशलजालका विस्तार करने लगे। रायसालने भटनेरके यद्धमे जानेके पहिले खण्डेलाके अधीक्षरकी एक कन्यांक साथ पाणिप्रहण किया था। विवाहके समय कन्याके पिताने जो दहेज दिया था उह अत्यन्त सामान्य था, इनके योग्य न था इसीसे इसने दहेजको वढ़ानेके लिये कहा; निरवाण राजपूतने धीरज धरनेमे असमर्थ होकर कहा, कि " हमारे पास अब कुछ नहीं है, केवल यह शिखर प्रस्तुत है, यदि इच्छा हो तो छे लीजिय "। यह बात उस समय रायसालके हृदयमें चुभ गई थी, इस समय रायसाल उपयुक्त समरमे जाकर सेनासहित राण्डेलाकी ओर चला । वह इस वातको भली भॉतिसे जानता था कि आवश्यकता होने पर अपनी सेना इस विपयमे सहायता करेगी। रायसालको सेना सहित आताहुआ सुनकर जव खण्डेलाके अधीश्वरने अपनी रक्षाका कोई उपाय न देखा तब वह भयभीत हो नगर छोड़कर भाग गया। नगरिनवासियोने भ्रमके वहा हो। रायसाएकी अधीनत। स्वीकार की, इसी समयसे यह खाण्डेलादेश शेखावाटीका एक प्रधान नगर मानागया । रायसालके उत्तराविकारी रायसालीत् नामसे पुकारे जाकर शेखावाटीके समस्त दक्षिण देशमे निवास करते थे। परिणाममे सृष्ट्र और एक वंशकी शाखासे उत्पन्न सिद्धानी नामकी सम्प्रदाय उत्तर अंशमे निवास करती थी। रायसालने खण्डेला पर अधिकार करनेके वहुत

**ऋहीं रहेर हैं । इस्ते हर्ड हैं हैं हैं** 

#STOPY CAROTES TO STOPY CONTONION OF THE PROPERTY OF THE PROPE हुए कहा "िक पिताकी सम्पत्ति पर अधिकार प्राप्त करनेकी अपेक्षा अपने ही वल और पराक्रमसे सौभाग्यका उपार्जन मनुष्यका कर्त्तव्य है, यही जगदीश्वरका अनुप्रह है। न्नकरणने इसका विना ही समर्थन किये दृढतापूर्वक प्रतिवाद करके उत्तर दिया कि आपकी यह युक्ति कदापि न्यायसंगत नहीं है, वरन् अव आप हमारे भ्राता रायसालके समीप लाम्बीमे जाकर इस युक्तिकी सत्यताकी परीक्षा कीजिये। ननकरणने सरलभावसे उसको पद्से उतार दिया, परन्तु देवीदासने किसी प्रकार भी अपने मन्तव्यको न वदला, और शीव ही वह अमृतसरको छोड़कर अपनी धनसम्पत्ति और क़ुदुंबको साथ ले लांबीमे आपहुँचा। यद्यपि रायसालने उनको मलीमाति आदर सत्कारके साथ ब्रहण किया परन्तु देवीदास तुरन्त ही इस वातको जानगया कि रायसालकी आमदनी बहुत थोड़ी है इस कारण यहाँ रहनेसे खर्च बहुत बढ जायगा, फिर जिस मन्तव्यको प्रकाश करनेके छिये पदसे अछग हुआ हू उस मन्तव्यकी परीक्षा करनेका यहाँ कोई विशेष उपाय नहीं है, अतएव उसने स्पष्ट शब्दोमें कहा कि में दिल्छीमे यवनसम्राद्के दुरवारमे जानेकी आभिलापा करता हूँ। वरन इसने रायसालको भी अपने साथ वहाँ लेजाकर दुरवारमे अपने भाग्यकी परीक्षा करनेका परामर्श दिया।रायसाल एक ऊँची अभिलापाका वोर पुरुष था यह केवल अपनी सामर्थ्यके वलसे वीस सवारीके। साथ छे दिझीको गया। इस समय अफगानियोके आक्रमणको रोकनेके छिये सम्राट्के अधीनकी एक सेना सज रही थी। ऐसी घटना प्राय हुआ ही करती है। रायसाल मना करनेपर भी अपने उन वीस सवारोके साथ रणक्षेत्र पर गया, और इस भयकर युद्धमे उसने असीम वलविक्रम प्रकाश करके वादशाही सेनाके प्रवान सेनापित है सम्मुख रणक्षेत्रमे शत्रुपक्षके एक नेताका मस्तक काटकर विशेष प्रमिद्धि प्राप्तकी । उस दिन उसी नेताके मारेजानेसे युद्धमे विजय श्राप्त हुई थी । रायमाल कीन है, और कहाँ रहता है। यवनसेनापति इसको कुछ भी नहीं जानता था युद्ध समाप्त टोनेके पीठे सेनापति उस अपरिचित बीरकी स्रोज करने लगा, परन्तु किमी विशेष कारणस रायसालने स्वजातीय सेनाका सग त्याग दिया, यह पिहलेमे ही अन्य स्थान रहने छगे, इस कारण यवनसेनापतिको इसका कुछ पता न मिछा। परन्तु उन्होंने रायसालकी खोज कुछ विशेषतासे नहीं की। उसीसे देवीदासकी दक्तिकी मन्यताकी परीक्षा सरलतासे न होसकी । तब प्रवान सेनापितने शीब ही वह मनाचार प्रचारिन किया कि सेनाकी प्रत्येक श्रेणीके सेनापित जो रणश्चेत्रमे उपस्थित य सबको जिया हा " नामक प्रमोदसभामे आना होगा और वह उस स्थानपर प्रवानसेनापितके प्रितगरमान दिखावे । शीघ्र ही जियाफत नामक प्रमोदसमिति स्थापित हुई, प्रत्येक जातिके प्रत्येक श्रेणीके प्रधानर सेनापति एकएक करके प्रधानसेनापतिके सम्मुख आ उपीम्यत हुए, जीर उनको मान दिखाने छंगे,रायसाल भी उक्त घोषणापत्रके अनुसार वहाँ गए इनके मन्सुय होते ही प्रधान सेनापितने तुरन्त ही उनको पहिचान छिया कि इसी असीम नाहमी वीरके छिये इतनी खोज रही थी। शीव ही उसका नाम और उसके वशता रूनानत पृठा गया । अमृतसरके महाराज नृतकरण भी अपनीमेनाके माथ इमी स्थानपर यवनमेनाक

れつられしまれるとかして かこれ しょうしんしこ かしい

AGNO CARONO TO CARONO STORES CONTROLLONO CONTROLLONO STORES CONTROLLON

विशेष स्टमार करनी प्रारंभ की । यवनसम्राट्ने वीरवंशीय खण्डेलापीत गिरधरजीकी सव अंशोभें योग्यजानकर उस दम्युद्छके नेताके जीवित पकड़ छोने वा मारनेका भार उन्हींके अर्पण किया । गिरंघर उस कार्यके पूर्ण करनेम समर्थ भी हुए । गिरधर उक्त आज्ञाको मान विचारने छंग कि यदि एक वडी सेना साथमे छेकर उस तस्करदलके पकड़नेके लिये वाहर होगे तो व अवक्य हो भयभीत ही पहाड़की कन्दराओमे छिप जॉयगे और कमी भी सरछतासे हाथ नही आवेगे इस कारण उन्होंने असीम साहसके साथ निर्भय हो अत्यन्त मामान्य सेना साथ छे प्रत्येक पर्वत पर भ्रमण करनेके पोछे तस्करोके नेताको एक म्थानमे पाकर उसपर आक्रमण किया। आक्रमण करते ही समर उपस्थित होगया, उस समरमे असीम वलविक्रम प्रकाश करके गिरधरने दुस्युडलको परास्त करके उनके नेताका जीवन समाप्त करादिया । वादशाहने इससे अत्यन्त ही सतुष्ट हो उनको राजाकी उपाधि दी । अत्यन्त दु:खका विपय है कि गिरवर बहुत दिनोतक इस ससारमे जीवित न रहसके । वह एक समय यमुनाजांमें स्नान कर रहे थे, इसी समयमें सम्राट्की सभाके एक उच्च पदाविकारी दुर्श्वारत्र मुसल्मानने अत्यन्त गोचनीय रूपसे उनके प्राणनाश किये । नीचे उसका वर्णन किया गया है ।

एक समय खण्डेलाराज गिरिधरजीका एक अनुचर दिल्लीके एक लुहारकी दुकानमें बैठा हुआ अपने स्वामोकी तळवार वनवा रहा था। उस समय रास्तेमे एक मुसल्मान जारहा था । उसने इस राजपूतको अकेला खडा हुआ देखकर कोई असभ्य मनुष्य समझा और उसे चिढ़ानेकी इच्छासे उसने छुहारकी दुकान पर जाकर उस राजपूतको व्यंग वचन कहना और विद्रप करना प्रारंभ किया । राजपूतने अपनी मार्-भाषामे धीरभावसे उत्तर दिया । इसपर मुसल्मानने एक जलता हुआ अगार उस राजपूतकी वडी पगडीके ऊपर डालदिया। राजपूत इससे भी कुछ कुपित न हुआ मुसल्मान आनन्दित होकर हसने लगा । परन्तु कुछ ही समयके पोछे पगडीमे आग जलने लगी । तब तुरन्त ही उस राजपूतने अपनी सानधरी हुई तलबारसे मुसल्मानके दो दुकड़े करिदये। वह मुसल्मान वाद्शाहकी सभाके एक प्रतिष्ठित अमीरका सेवक था। उक्त अमीर खण्डेलाराजके एक सेवकसे अपने सेवकके प्राणनाशकी वार्ता सुनकर अत्यन्त ही क्रोधित हुआ । वह अपने अनुचरोके साथ खण्डेलाके राजाके निवासस्थानपर गया खण्डेलाराज गिरिधर उस समय वहां नहीं थे। वह उस समय इकले ही अस्नहीन अव-स्थामे यमुनामे स्नान कर रहे थे। अन्तमे उक्त अमीरने यमुनाके किनारे जाकर कायर पुरुपोकी तरह उस अस्त्रहीन वीर खण्डेलाराज गिरधरकी हत्या की।

राण्डेलाराज गिरिधरने कई एक पुत्र लोड़े थे, इनमे वड़े पुत्र द्वारकादास पिताके सिहासन पर विराजमान हुए। परन्तु उनको सिहासन पर वैठनके कुछ ही दिन पीछे एक भयानक पड्यंत्रजालमें फॅसना पड़ा । शेखावत् सम्प्रदायकी प्रधान शाखाके आदि पुरुप नूनकरणके एक वंशधर थे. जो उस समय मनोहरपुरके अधीववर पद्पर प्रतिष्ठित

दिन पीछे उदयपरको अपने अधिकारमे करितया । उदयपुर पहिले निरवाण राजपूर्ताके 😘

SCONTONNO MONTONO CONTONNO CON

दिन पीछे उदयपुरको अपने अधिकार हैं। अधीनमें कसुवी नामसे प्रख्यात थाँ। रायसाछ अपने यथार्थ अन्तर नहाराणा प्रानपित्के साथ युद्ध कर अफगानियों के विकद्धमें विक्षेके सम्राष्ट्र साथ भी वहाँ भेजा था। रायसाछने वहुतमा पुरस्कार पाया था। इस रायसाछने किस समय प्राणत्याग धिकारित्व छाभकी अपना अपना धिकारित्व छाभकी अपना अपना है। ही आवज्यक है, और वही जगडीश्व कर दिग्वाया। वीरश्रेष्ट रायसाछने अपने शान्ति स्थापन करके प्राण त्याग कि उन्होंने सात भागोंमें विभक्त कर अपने अगणित परिवार और सप्रदायोंकी ग्रु अगणित परिवार और सप्रदायोंकी ग्रु अनुसार भोजानी, सिद्धानी, छाड़ग्यान रायमाछके निम्निक्षित सात रायमाछके निम्निक्ष सात रायमाछके निम्निक्ष सात रायमाछके निम्निक्ष स्व रायसाल अपने ययार्थ अवीश्वर आमेरराज मानसिंहके साथ मेवाडेक नहाराणा प्रानपसित्के साथ युद्ध करनेको गये थे । काबुलके अधीन कोहिस्थानके अफगानियोंके विकट्से दिहोंके सम्राट्ने जो सेना भेजी थी, रायसालको उस सेनाके 🥳 साथ भी वहाँ भेजा था। रायसालने प्रत्येक युद्धमे वडी वीरता दिखाकर वाद्शाहस वहतमा पुरस्कार पाया था । इस विपयका हमें कोई समाचार नहीं मिला कि रायसालने किस समय प्राणत्याग किये। देवीदासने जो कहा था कि पिनांक उत्तरा-धिकारित्व लामकी अपेक्षा अपनी प्रतिभाके बलसे अपना सौभाग्य उपार्जन करना ही आवज्यक है, और वही जगदीश्वरका प्रधान अनुप्रह है सो रायसालने सम्प्रणेक्यसे

वीरशेष्ट रायसालने अपने सुशासनसे अपने अविकारी देशोमे सम्पूर्णक्रपरी शान्ति स्थापन करके प्राण त्याग किये, वह जिस सुविस्तृत देशपर शासन करते थे उसे उन्होंने सात भागोमे विभक्त कर अपने सातो पुत्रोको देदिया । उन मात पुत्रोमे अगणित परिवार और सप्रदायोकी सृष्टि हुई, और वह पैतिक आदि परुप के नाम के अनुसार भोजानी, सिद्धानी, लाङ्ग्यानी, ताजग्यानी, परश्रामपोता, हररामपोता, नामसे रजवाडोमे सर्वत्र शेखावत् स्वातिसे विदित हुए।

रायमालके निम्नलिखित सात पुत्रोको निम्नलिगित यह सात देश गिले बे-१-गिरिधर गण्डला और रेगामा ।

२-लाउग्यान

वाचीग्यापाम ।

३-भाजराज

उदयप्र । हामली और ८५ मान ।

१-तिरमलगाव

विवार्ट ।

५-परश्राम ६-हररामजी

नुन्दरी ।

५-ताजयान

11 00/

कोई देश भाग वही हजा ।

च्येष्ठ पुत्र निरवरजीको जिस प्रकार क्रिनोक स्पेक्समी देखाका । प्रकार क्रिया तुजा चा, उन्होंने उसी प्रशासने जिलाकी समान सहस द्याचीरता जोग जाए विकासी प्रवाशित कर किरोके प्रवासद्याहरे हारा - खारेट हे सका भी। इस समय भारतके यदन सामान्यमे वही गडवड होग्ही औ पट्टी देशोपर तेन जानिक प्याची तस्कर लेगोंके अपनविधी गामन नीके

<sup>(</sup>४) विस्थान सम्बद्धान चें इन चिनि एक राज्य किरोब ने कहा विस्था संस्थान त इस देवने बज अधिकत्य विस्तार किया जा, जोर उन कमुरी का इस समय उद्यान न सने भारित है, बटा कारी राज्य में भी । इस इस्य समें टी रिल वर्ष के सारत संग्रास समस्या चातीय भरतकी सीत ने के विचे इस्टेटी है ने।

आज्ञा दी कि शिव्र ही खाजिहानके जीवित वा मृत गरीरको छाकर हाजिर करो। इस आज्ञाको सुनकर द्वारकादास महा विपत्तिम पड़। उन्होंने खाजिहानसे कहला भेजा कि हमारे उपर यह अत्यन्त वृणित कार्यके मावनका भार अपित हुआ है अतएव क्या तो आपही आत्मसमपण कीजिय नहीं तो आप भाग जाइये परन्तु उस विग्ने काद्रको भांति भागनेकी अपेक्षा मित्रके हाथसे मरना ही श्रेष्ट समझा। फरिजेसे यह खांजिहानकी जीवनी और वीरता मृत्यक कार्य कौतृहत्यका पूर्ण विवरण वर्णन पाया जाता है अधिक क्या कहें उसी कारणमें उक्त श्रेखावन्के नेताकी वीरताका वर्णन भी उसमें सम्बद्ध हुआ है। दोनो बीर मन्नाम क्षेत्रमे जाकर एक दूसरेकी तलवारसे मारेगये।

द्वारकादासके पुत्र वीरसिंह देव अपने पिनाक पर्पर विराजमानहुए, वीरसिंहदेव सेना सिंहत यवनसम्राट्की आज्ञासे उनकी मेनाके साथ दक्षिण देशकी विजयमे नियुक्त थे। और उन्होंने अपने वलविक्रमके वलसे वादशाहको सिंतुष्ट कर परनाला देशके शासनकर्ता पद्पर प्राप हो प्रवलप्रतापके साथ उस देशपर अपना राज्य स्थापित किया। खण्डेलाके इतिहास लेखक लिखते हैं कि वीरसिंहदेव, उनके अधीदवर प्रभु आमेरपितके अधीनमें न रहकर स्वयं स्वाधीनभावसे कार्य करते थे। परन्तु कर्नल टाड़ साहव लिखते हैं कि मिरजा राजा जयसिंह इस समय राजपूत राजाओं में सम्राट्की सभामे सबसे अधिक सम्मानित और प्रसिद्ध तथा सेनानीह्नपसे प्रवल सामर्थ्यवान थे और वीरसिंह उनके अधीनमें आज्ञा पालन करते थे।

वरिसिहदेवके निम्नलिखित सात पुत्र उत्पन्न हुए, (१) वहादुरसिह, (२) अमरसिह (३) इयामासिह,(४) जगदेव (५) भूपालसिह (६) मोकरीसिह (७) पेमसिह। वीरसिंहने जीवित अवस्थामे वहादुरसिंहको युवराज पद्पर अभिपिक्त किया, और अन्यान्य पुत्रोंको राज्यका एक २ देश जागीरमे दिया। राजा वीरसिहदेव, वदादुर-सिहको अपनी राजधानीमे रखकर अपनी सेना सहित सम्राट्की सेनाके साथ दक्षिणको गये, उन्होंने वहाँ जाते ही यह समाचार पाया कि उनके उयेठ पुत्र वहादुरिसहदेव स्वय राजाकी उपाधि धारण करके राज्यशासन कर रहे है । वीरिसह यह समाचार सुनकर पुत्रके आचरणसे अत्यन्त ही क्रोवित हुए। और चार सवारोको साथ लेकर दक्षिणके डेरोसे अपने राज्यकी ओरको चले आये। राजा वीर-सिहदेवने खण्डेलासे दो कोशकी दूरीपर एक प्राममे जाकर एक जाटकी खीके यहाँ डेरा लिया और उससे भोजन तैयार करनेके लिये कहा, और यह भी कहा कि हमारे घोड़ोको सावधानीसे रखना, कही चोर आदि न लेजॉय। यह वचन सुनकर जाटकी स्रोने कहा, कि क्या "वहादुरसिंह यहाँके राजा नहीं है? तुम राजमार्गमें सुवर्णकी सुद्रा फेक आओ फोई भी उनकी नहीं छू सकता "। पुत्रके ऐसे युक्तिसंगत राज्यकी प्रशंसा सुनकर वृद्ध वीरसिहदेव इतने प्रसन्न हुए कि वह जिस छद्मवेशसे आये थे उसीसे अपने डेरोको छोट गये। वीरसिहदेवने दक्षिण देशमे ही प्राण त्याग किये।  がらいいしかいいいこれられているしかいい こうしい いいいいいいい これらいいいい थे; उन्होंने जाति शत्रुनाको चारेतार्थ करनेके छिये द्वारकादासको उस महाविपत्तिमे डालनेको गुप्तभावसे चेष्टा की। दिल्लाके वादशाह इस समय शिकार करके एक सिहको पकड़ छोय । उन्होंने पचिलत रीतिके अनुसार एक समय उस सिहके साथ वारोसे युद्ध करनेका समाचार प्रकाशित किया गया, उक्त प्रचारके प्रकाश होतेही उद्धिश्वित मनोहरपुरपतिने सम्राट्के यहाँ जाकर कहा " हमारे जातिक रायसालोन द्वारकादास जा विख्यान वार नाहरासहके भिष्य हे वहां इस पशुराजसिहके साथ युद्ध करनेके योग्यपात्र है "। वादशाहने यह बात मुनकर द्वारकादासको ु सिहके साथ युद्रकरनेकी आज्ञादी । द्वारकादास इसवातको भलीभातिसे जान गेय थे कि मनोहरपुरपतिनेही उनके प्राणनाग्रके छिये इस प्रचयत्रजालका विस्तार किया है, परन्तु वे इससे कुछ भी विचिछत वा भयभीत न हुए, वरन शीब्र ही उस आज्ञाके पालन करनेमें सम्मन हुए। रगमूमि मनुष्यांसे भरगई। द्वारकावान नान पूजाकर एक पीतलके पात्रमें पूजाकी समस्त सामयो अर्थात् फुल नेवेद्य लेकर रगम्भिमे जापहुँचे और उस भयानक सिंह पशुराजके सन्मुख हुए । मनोहरपुरपति विचार रहे थे कि द्वारकादास जिस समय निरस्त्र होकर उन्मत्तको समान प्रननको सामग्री लेकर महावली सिहके निकट जारहे है, तब तो इनकी मृत्यु अत्यन्त ही निकट होगी। इस रगभूमिमे साधारण दर्शकोके अतिरिक्त स्वय वादशाह भी आये ये और जारका दासको उस भावने वैठा हुआ देखकर अन्यन्त भिरिमत हुए । परन्तु दारका गर्मन सिहके सम्मुख जाकर सबसे परिले सिहके मस्तकपर चन्द्रन हा दाका छगा हर उसे ह गेलमें माला टाली और आप आसन पर बैठ कर पूजा करने लगे, सिंह बीरभा सि ु आगे जा द्वारकादासके मुखकमलको अपनी जीनसे चाटने लगे । प्रस्कासस यथार्थ भक्तकी समान जन्नी अन्तरित द्यक्ति निर्माण अस्तरास ोहा रण । कुछ ती समयेन पीठे दारकादास समाहती भात से पराने चटा भाषा । विट विविध भी कोबित न हुआ, और न इसने इनकर आक्रमा रस्पेती चेष्टा की । या देखका प्रत्येत्रवर्शक अगाप विस्मानक समुद्रने निसन्न हुए । प्रतन्तवन्न हर्नावचारा कि अरकाशन अपच्य हो वेबीमवसे बठपान है, इस कारण उन्हें ने इनहा असे सिरः ४४८८ कहा, कि " आपकी जो दर्जा है। सो मत्या, से वही तुम्हारी दर्जा परी कि ॥ । " द्वारकावासने केवल इतना ही जहां कि सने इस विजनित असे नामन्य के च उत्र पाया है, आप ऐसी विपत्तिके सुपने अब और हिमी सन्परा स इ उता अस आपने मेरी एकमात्र वही शार्वना ह ै।

然るができができができができができができができができがさらがこうがっちゃってきができれ समान महाक्रोवित हा उसी समय यह प्रतिज्ञा की "िक मै अवज्य ही प्राणपणसे खण्डेलाके समस्त मंदिरोकी रक्षा कहूँगा, यदि ऐसा नकहूँ तो अपना जीवन दे दुँगा "। जिस समय खण्डेलामे वाद्शाहकी सेनाने प्रवेश किया उस समय सुजानसिंह मारवाडकी सीमामे विवाह करनेके छिर्रे गयेथे, अतण्य वह शीव्र ही नवविवाहिता वयूके साथ अपने स्थानको छोट आये और उसको अपनी माताके समीप रखकर दोनोसे अन्तिम विदाले खण्डेलाकी ओर चले । इसी समय उनके समस्त कुटुम्बकेलाग भी आकर उनकी खण्डेलामे जानेके लिये मना करने छगे, और बोले कि जब बाद्बाहकी सेना खण्डेलाके मदिरोको तोडनेक लिये आई है नव खण्डेलाके राजा वहातुरसिहही इसको रोकनका उपाय करेगे, आपको इस कार्यमे हम्ताक्षेप करनेका कोई प्रयोजन नहीं है"। इसपर क्रोबिताचित्त सुजानासिहने उत्तर दिया था. कि क्या मे रायसाऌके वग्रवरॉमे नहीं हूं, यवन ठाकुरजोंके मंदिरोंको तोडडार और में उनको निवारण न करसक झगड़ेके मिटानेका उपाय न करूँ। भला यह कैसे होमकता है ? राजपृत क्या कभी इस आक्रमणको सहन कर सकते है ? " इस कार्यमे मुजानसिंहको दृढप्रतिज्ञ दुखकर उनके क़ुदुम्बियोमेसे ६० वीर और भी उनकी सहायता करनेके छिये चले। और उसी अल्पसेनाके साथ सुजानिसहने खण्डेलामें प्रवेश किया, । यवनसेनापित वहादुरखाने यह नहीं विचारा था कि हमारे साथ छड़नेके छिये यह इस प्रकारसे आजायंगे इस कारण यह समाचार सुनकर वह अत्यन्त ही आश्चर्यमे हुआ। वह भछी भॉतिसे जानगया कि जब राजपूत बीर किसी कार्यमे टढप्रतिज्ञ हो जाते है तब वे महा भयंकर कार्य करडालते है, इस कारणसे अथवा यह स्मरण करके कि अत्यन्त सामान्य संख्यक राजपूत उसी प्रवल सेनाके विरुद्ध समर करके जीवन देनेके लिये आये है उसने द्याके वश हो सुजानसिहके दो वुद्धिमान अनुचरोको अपने डेरोमे सलाह करनेके लिये वुला भेजा,तद्नुसार इधरसे दो सम्भ्रान्त राजपूत वहादुरखाँके डेरोमे जा पहुँचे,वहादुर खाने उनसे कहा " यद्यपि वादशाहने खण्डेलाके देव मन्दिरोके तोडनेकी आज्ञा दी है परन्तु यदि आप नियमितरूपसे हमारी अवीनता स्वीकार करके मन्दिरोके समस्त सुवर्णके कलशोको हमे दैदेगे तो हम प्रसन्न होकर मन्दिरोको नही तोडेंगे । यह सुनकर राजपूत बीरोने वहादुरखाँसे अपनी सामर्थ्यके अनुसार वहुतसा वन देकर उक्त कार्य रोकनका अनुरोव किया, पर वहादुरखांने किसी भांति भी इस वातको स्वोकार नही फिया। वह वारम्बार कहने लगा " कि आपको कलशे ही तोड़ कर देने होंगे " इस वचनको सुनकर उक्त दोनो राजपूतोमेसे एक भी वीर धीरज धारण करनेको समर्थन हुआ, वह सिहकी समान गर्जने लगा " कलश उतार लेगे ! " उसके इतना कहते ही उसी समय उसने एक मिट्टीके पिंडका कलश वनाकर सम्मुख स्थापित कर क्रोधित सिंहकी समान लाल २ नेत्र करके कहा, " कलश तोड लागे ? अच्छा, मे कहता हूँ यदि तुममेसे किसोकी भी सामध्ये है तो इस मट्टीके कलशको ही पहिले तोडकर देखळो १ '' उस राजपूतके ऐसे कोच भेर वचन सुनकर शत्रु वहादुरलॉ भी मनही मनमे राजपुत जातिक साहसको धन्यवाद देने लगा । परन्तु वह कलश तोड़ लेनेकी प्रतिज्ञासे **%**র্কীকর্তনীকর্তনীকর্তনীকর্তনীকর্তনীকর্তনীকর্তনীকর্তনীকর্তনীকর্তনীকর্তনীকর্তনীকর্তনীকর্তনীকর্তনীকর্তনীকর্তনীকর

पिताकी मृत्युक पीछे वहादुरसिंह पिताके पर्पर नियमितरूपसे अभिपिक्त हुए । इस समय दिल्लीके सम्राट् औरंगजेव न्यय सेनासिंहत दक्षिणके युद्धमे लिप्त थे । वहादुर-सिंह भी अपनी सेनाके साथ दक्षिणात्यमे जाकर वाद्शाहकी सेनाके साथ जामिले । परन्तु वहादुरखाँ नामक एक प्रतिष्ठित मुसल्मान ने वहादुरसिंहका योर अपमान किया था, गोड़ा मुसल्मानको वाद्शाहके निकटसे उस अपमान करनेका कोई फल न मिला इससे तेजस्वी राजपृत वहादुर अपने डेर त्यागकर चले आये । इसी कारणसे मनसवदार सरदारोंकी तालिकास इनका नाम काट दिया गया । इन कठिन समरमे नरिपशाच औरगजेवने प्रत्येक हिन्दू प्रजास जिजियाकर सप्तह करके राज्यके समस्त हिन्दूमात्रको एकवार ही समभूभि करनेकी आज्ञां ही ।

शेखावाटीके अवीश्वर राजा बहादुरसिहके साथ जिस यवनसेनापति बहादुरखाँकी शत्रुता होगई थी, दुराचारी औरंगजेदने उसी बहादुरसाँको खण्डेलासे जिजियाकर समह करने और खण्डेलादेगेक समस्त देवमहिरोको तुड़वानेके लिये भेजा।
बहादुरखाँके सम्राह्की सेनाक साथ खण्डेलाक सम्मुख पहुँचते ही खण्डेलाराज
बहादुरसिह कापुरुपोकी तरह अपनी राजवानी छोडकर भाग गये। सन्नाह्को भयकर
सेनाक साथ जयकी आशा न देखकर बद्योप वह भाग गये परन्तु जब जातीय वर्म
जातीय विश्रह विश्वस करनेके लिये विजातीय विश्वमी इक्ट्रे हुए थे तम यथार्थ राजपूत
बीरोकी समान उनके लिये तो रणभूमिमे बवाशक्ति वल प्रकाश करके जीवनका
बिलदान करना ही उचित था।सम्नाहकी सेना वरणेखा राजपानी हे से कोशपर निविधासे
आगई,समस्त शेष्यावत् देशमे यह समाचार भेलगपा हि बहादुर्गमह राणेखामे भागगये।
उसी समय यवन खण्डेलामे विश्वर मचाकर समुनी महिरोको विश्वम हरते लगे। इस
समय रायसालके दुसरे पुत्र भोजराजके बक्षार मुनाविष्ट चापोछी प्रदेशके जिश्वाता
पदपर शिविष्ठत है। सुजनिसहने इस समाचारको मुनते ही यथार्थ राजपून विशे की

<sup>(</sup>१) पापात्मा जारगंजियनी इस अलाको किस प्रकारने प्रयुक्त अहरे सार उनका नार के ने पालन किया जा उसके प्रत्यक्ष उलाहरणस्वस्य प्रलोक नार के रामाने के जा जिन देशान्य एता मुन्त महिरोने हुँदे एउँदे से उद्देश जोर पाउत्त स्वित्या जालता है हिन्देश ने पित के देश के क्या दुना से तक देने ये जो सार्वित से किया है हिन के दे के से के का जी सार्वित के जाता का पार्वित किया गया हो। तर्वित के हुँ है है है है है के दे के महिरों से की जाता का पार्वित किया गया हो। तर्वित के हुँ है है है है है है है के दे का जी सार्वित के से की जी सार्वित के से की सार्वित के से की से की सार्वित के से की सार्वित के से की से

थे। राजा वहादुरसिहके तीन पुत्र थे। केसरीसिह, फतेसिह और उद्यीतह। वहादुरसिहकी मृत्युके पीछे कसरीसिह पिताके सिहासन पर अभिपिक्त हुए, और जिस प्रकारसे इनके वापदादे खण्डेळाको शासन करते य अर्थात् वे जिस मातिसे सेनाके साथ दिल्लीके वादशाहकी सेनाके अधीनमें रहकर स्वाधीनभावसे खण्डेलाको जासन करनये है उसी भावसे शासन करनेके अभिप्रायसे कसरीसिंहने अपने समस्त अनुचर और सेना को इकट्टा करके फतेसिहके साहित वादशाहके डेरोमे जाकर सब प्रकारसे अधीनता स्वीकार कर वादशाहकी आज्ञामे रहनेकी अभिलापा की । खण्डेला वहादुरसिहके पतनके साथ ही साथ रायसालकी ज्येष्ट जाखासे उत्पन्न मने।हरपुरके अवीश्वरने सन्नाट्के यहाँसे नष्ट हुई सामर्थ्यका फिर उद्धार करिंद्या था। इस समय जब केसरीसिंह फिर सम्राट्के डेरोमे आकर अपने वशकी पूर्ण कीर्तिको संग्रह करनेके अभिलापी हुए, तद **षक्त सनोहरपुरपीतके हृद्यमं ईर्पाग्नि प्रज्वलित होगई कि जिससे केसरीसिह** राजसभामे और स्वत्व प्राप्त न करसके । और वह एमे पड्यत्रोका विम्तार करने छगे कि उन्होंने फतेहसिहको कलाकौशलसे हस्तगत करके कहा ''आप भी तो वहादूरसिहके पुत्र हैं. खण्डेला देशपर आपका भी तो हक है इकले केसरीसिह ही क्यो राज्यसुख भोगे ? आप केसरीसिहसे राज्यका आधा हिस्सा वॅटालीजिये " । अज्ञानी फतेसिहने मनोहर-पुरपतिके उक्त वचनोंसे उत्तेजित और ऊँची अभिलापासे प्रदीप्त होकर भाईके साथ झगड़ा करना प्रारम किया । खण्डेलाराज्यके दीवानने इन दोनी भाताओंमे विवादकी अप्नि प्रज्वित होते देखकर स्थिर किया, कि इससे तो सर्वनाश होनेकी सभा-वना है, इस कारण उसने शीव ही खण्डेलाकी राजधानीमे जाकर सभस्त वृत्तान्त सुनाकर दोने। भाइयोकी रक्षाके छिये और खंडेछाके कह्याण साधनके निमित्त दोनो पुत्रोको राज्य वॉट देनका अनुरोध किया। राजमातान उस प्रस्तावमे अपनी सम्मति प्रकाशित की और केसरीसिह और फतेसिंहने शीव्र ही अपना २ भाग लेना स्वीकार किया तव खंडेला देशकी समल जनसंख्या भूमिको पांच हिस्सोम विभाजित कर दो भाग फतेसिहको और राजा केसरीसिह को तीन भाग दिये गए । इसी प्रकारसे राजधानी नगरके भी भाग करके विभा-जित किये गये। इसी समयसे दोनो भाताओमेरो परस्पर वेम तो एक वार ही दूर होगया वरन वे एक दूसरेकी सूरतसे घृणा करने छगे। राजा केसरीसिंह राजा खंडेळाको त्याग कर कवटा नामक स्थानमे रहने छगे। वह जब कभी२ राजधानी खण्डेळामें आते तव फतेश्विह वहाँसे चले जाते थे। दोनो ध्राताओमं इस प्रकारसे भयंकर विद्वेप चला जाता था । मगोहरपुरपति इस समय शैलावन् सम्प्रदायके संपूर्ण रूपसे नेता वनगये । इस प्रकारसे कुछ दिन व्यतीत होगये, राजा कैसरीसिंहसे उक्त दीवानने गुप्रभावसे प्रस्ताव किया कि फतेसिहको मारकर मनोहरपुरपतिकी प्रवलताको

दूर करना अवज्य कर्तन्य है परन्तु राजा केसरीसिह इस वातपर सम्मत हुए, चतुर

हम जिस समयको बात लिख रहे है उस समय तक खण्डेलाने नहीं था । उच शिन्यर पर स्थित खण्डेय्रोक राजप्रासाद और उक्त वियह मृत्यमिद्रिको ू वीचोंबीच जो एक भोहरा था,उसी मार्गके मध्यस्थानमे एक यद्या तोरण (फाटक) था। मुजानसिहने अपनी किननी ही सेना उस तोरगमे रखी और आप स्वय कुटुम्बियोके साथ इस मंदिरकी रक्षापर नियुक्त हुए । यद्योप वह इस वातको जानते ये कि मुमनमानो की सेनाकी नत्या अधिक है, उनमे परास्त होनेकी संपूर्ण नभावना है, तथापि वह यथार्थ राजपून बीरोकी समान अपने धर्मकी रक्षांके छिये अटलभायमे शतुओके आने ही गाट हैं देखने लगे, थोडेही समयेक उपरान्त पापान्मा औरगजेवकी सेनाने आगे यह कर तोरणहारकी रक्षा पर मन्नह राजपृतोके जगर गोलियोकी वर्गा करनी आरमकी। उसके उत्तरमे राजपृतसेनाने भी महापराक्रमसे आक्रमण किया। और बबद्खका सहार करते? अतमे उन समीके प्राणीका नाज होगया। तब विजयी सुमन्मानोका दल मादिरके रक्षक ुः राजपृत्तिपर आक्रमण करनेके लिये आगे वडा, यह देग्पेन ही सुजानभित्के अनुचार राजपून मिंदरमें स्थित प्रतिमाको प्रणाम कर नगी तलवार हाथमें है कालान्तक कालकी समान अत्रअकि सम्मान आहेट। वे शत्र मेनाका नाग करते२ अंतर्भे आए भी नाग हो 🎎 प्राप्त होने छो। सबसे पाँछे बीरेश्रेष्ट सजानसिंह रगभूमिने सर्वद्रोह छिये निदिन रण। रणिवजयी यवनोने तुरन्तही मिद्रोको तोउकांड कर मितियोको चुणे २ करणाला । े जहां मंदिर ये वहां मसजिदे वनवादी । और उस मसजिस्की गीपारे की लागे उस <sub>इत</sub> पापीने म्िवयोके दुकटे नरवा दिये । क्नेल टार्ट लियते ८ कि ऐसा। एक भी प्रसिद्ध नगर नहीं है कि जिसने पापतना औरगोपने मरियो है तो पोर्ह ें हिये अपनी मेना न सेजो हो, और इन महिरोधी रक्ष दर्गते इस प्रतरेन सामानीत अपने जीवनका बिहरान न किया हो "। यनननेनायवि वसहरूपाने पर्रेट्य है। विवहर पहाँ एक वल बादमारी सेनाना छोड़ दिया। परन्तु नामेटर के गणा । एदर्गन के जवीतम जो समल प्राचीन राजरमीचारी नियत ये वित्र के तथा राजनी है। व्यवस शासन जोर राजस्वभागके कानीपर अपने अधीनने रहता ।

साने हुए नापर बहाहुरान्द्र समीवरीके एक न्याने विभाग करने ये हु हु हिस पिछे बहाके विद्याननी महायत्रासे उन्हें ने बहाहुराय से उन्हें देशकों स्थायत्री का हुए पात्र और बाणित्य हु उन्हों हुए पात्र में से नित्त के कि प्राप्त से और बाणित्य हु उन्हों के समीवरी माने के नित्त के कि बील बाल बहाहुरानि है अनि बाल के कि नित्त के कि नित्त के कि नित्त के नित

<sup>( + 1025 - 2 - 2 - 5 - 5 - 1)</sup> 

इस समय युद्धभूगिमे चाराओरसे राजा केसरीसिहकी जयव्विन होरही थी परन्तु उन्होने म्वजातिके उक्त अमत् व्यवहारको देखकर अत्यन्त विपादपूर्ण हृद्यसे कहा, "हापाप । यदि जो इस समय फतेसिंह जीवित होते तो वे कभी भी इस प्रकारसे मुझे पीठ न दिखाते, यद्यपि उपरोक्त दोनां सामन्त केसरीसिह को छोड़कर चले गये परन्तु वे इससे कुछ भी विचालित नहीं हुए । यथार्थमे रायसालोत्ने वीरकी समान रणक्षेत्रमे अपने भाग्यका परीक्षा करनेके छिये उन्होंने हृद्वप्रतिज्ञा की । इस समय दोनोर् ओरकी सेना प्रवल पराक्रमके साथ अपनी २ वीरता दिखारही थी । उसी समय उन्होंने युद्धमे विषम वीरता प्रकाश करते हुए अपने छोटे भाई उद्यसिहको वृहाया और उनको युद्धक्षेत्र छोड़कर अपनी रक्षा करनेके छिये अनुरोध किया । इस प्रकार राजपूत वीरोके.पक्षमे अपमानकारी आज्ञा पालन करनेमे उदयसिंहने सर्वथा सम्मति प्रकाशकी । परन्तु ज़ब राजा केसरीसिंहने कहा कि ''मैने अपने बशके मस्तकपर कछकका र्टीका देनेके लिये सेना सिहत युद्धमेसे भागनेके लिये नहीं कहा में स्वयं रणक्षेत्रमे रहूँगा, तुम इस स्थानसे चले जाओ । यदि तुम भी मारे जाओगे,तो हमारा वश एकवार हो नष्ट होजायगा। राजा केसरीसिहके यह वचन सुनकर दूसरे सामन्त भी उद्यसिंहको रणक्षेत्र त्यागनेका अनुरोध करने लगे, उन्होंने केसरीसिहको भी समरभूमिसे भागनेका आश्रह किया, परन्तु राजा केसरीसिह्ने कहा "नही अब हम जीवित रहनेकी इच्छा नही करते, मेरे मस्तकपर दो महापापोके कलककी रेखा खचित होचुकी है। मैने अपने भाईके प्राणनाश किये है, और विवाहके समय वीकानेरके चारणकविको विवाहका उपहार नहीं दिया। इसी कारण उसने मुझे शाप दिया था। इन दोनो कलंकोके ऊपर कायर पुरुपोकी समान भागनका तीसरा कलंक अब संचय करना नहीं चाहता. यह कह कर राजा केसरीसिहने फिर भी उदयसिहसे वही अनुरोध किया।तव उदयसिह इच्छा न होने पर भी भाईकी आज्ञानुसार रणभूमिसे चले गये।

जिससे खण्डेलाका राज्य शतुओं हाथमें न जाय। जिससे खण्डेला दे जपर शेखावत् वंशका शासन प्रचलित रहें। उस महायुद्धमें स्थित राजा केसरीसिहने इसी लिये प्रचलित रीतिके अनुसार "मेदिनी माताको " रुधिर मास, और मट्टीके पिड देनेका संकल्प किया। उन्होंने शीव ही अपने शरीरमेंसे एक मांसका टुकड़ा काट डाला, किन्तु उस कटेहुए टुकड़ेसे प्रयोजनके अनुसार रुधिर न निकला। तब उन्होंने अपने दूसरे अगको काटकर उसमेंसे निकलेहुए रुधिरसे अपना संकल्प पूर्ण किया। किविशेष्ठ मंत्र पढ़ने लगे, पिडदान समाप्त होगया, किविने कहा कि मेदिभीमाताने दान लिया है, आपके पीछे सात पुरुष खण्डेला पर राज्य करेंगे।

महाराज केसरीसिह पृथ्वीमाताके निमित्त इस प्रकारसे रुधिर मांस और मट्टीका पिडदान करके संहारमूर्ति धारण कर नंगी तलवार हाथमे ले युद्ध सागरमे कूद पड़े। मनोहरपुर और दांताकी सामन्त सेनाने विश्वासघातकता करके पीठ दिखाई और केसरी सिंहकी सेनाका वल भी अत्यन्त श्लीण होगया था, परन्तु उन्होने फिर भी अतुल पराक्रमके

की। फतेसिहको इस बातका स्वप्नमें भी ध्यान नथा कि मेरे प्राणनागिक लिये यह पड्यंत्र होरहा है। वह भाईके साथ प्रेम वढ़ानेकी इच्छासे कावटमें आये और उसी समय तलबार मारकर उनके प्राण लेलिये गये। परन्तु इस हत्या करनेके मूलकारण दीवानजीने भी अपनी करनीका फल तुरन्त ही पालिया, उसने जो तलबार फते-सिहजी पर चलाई थी वहीं तलबार दीवानजीके भी गलेमे जाकर लगी, जिससे वह तुरन्त ही इस ससारसे विदा होगये।

तुरन्त ही इस ससारसे विदा होगये।

राजा केसरीसिहने महापाप करके अपने भाईके प्राणोका नाम कर उसकी सम्पूर्ण सम्पत्ति और देशोको अपने अधिकारमें करिल्या और दिल्लीके वादशाहके उपर प्रवचना भक्ति दिखाकर केसरीसिहने इस प्रकारसे अपना मनोर्थ पूर्ण किया। इस प्रकारसे सपूर्ण खंडलाराज्यका पूर्ण स्वत्व प्राप्त करके रेवासो स्थानका कर जो अजमरे के खजानेमें और खण्डलादेशका कर नारनोलके खजानेमें दियाजाता था उसे भी इस समय वंद करित्या। इस समय सैयद अव्दुल्ला दिल्लीके वादशाहके यहाँ प्रधानमंत्रीपदपर अभिपिक्त था, वह केसरीसिहकी ऐसी अराजभक्ति देखकर अत्यन्त ही कोथित हुआ, और उन्हें इसका बदला देनेके लिये उसने खंडलाहेशपर एक सेना भेजदी। परन्तु राजा केसरीसिहने इस समय अपनी सामर्थ्यको इतना फेलाहियाथा कि जिससे होरावित् ही समस्त सम्प्रदायोंमें उनका अधिकार फिर प्रवल होगयाथा, मम्राट्की सेना के आनेका समस्त सम्प्रदायोंमें उनका अधिकार फिर प्रवल होगयाथा, मम्राट्की सेना के आनेका समस्त सम्प्रदायोंमें उनका अधिकार फिर प्रवल होगयाथा, मम्राट्की सेना के आनेका समस्त सम्प्रदायोंमें उनका अधिकार फिर प्रवल होगयाथा, मम्राट्की सेना के आनेका समस्त उत्ताय के उस बुलाव पर जातीय स्वत्य और नम्मान की रक्षोंक लिये प्रत्यक रायमालोन् इकट्टें होने लगे। अधिक क्या किसरीसिट निग राम्न मनोहरणा के सामन्त भी अपने धारी प्रके क्रियाल क्रियाल क्रियाल के सेना के क्रियाल क्र

आक्रमण करनेके लिये आता हुआ देखकर अपने वाभाईके हाथम सेनाका भार अर्पण कर उसीको युद्ध करनेके लिये भेजा। परन्तु वह तो मुकाविला होनेके पहिले ही अपने प्राण छेक्र भाग गया,इस कारण विजयी उदयसिंहने सरछतासे मनोहरपुरको जा घरा। जव मनोहरपुरपतिने शत्रुओंस अपनेको घरा हुआ देखा नव वह अपने उद्घारका उपाय गोचने छगे, और पड्यत्र करने छगे । कासछीके सामन्तः दीपसिंहने सेनासिंहत उद्यसिहके अधीनमे मनोहरपुरको चेर लिया था। अस्तु मनोहरपुरपतिने दो विश्वासी सामन्तोके हाथ एक पत्र छिखाकर दीपीसहको जनाया कि "उद्य सिंह केवल मनी-हरपुरपर ही अधिकार करके ज्ञान्त न होगे यह हम भछी भाँतिसे विश्वास होगया है, वह मनोहरपुर पर अधिकार करनेके पीछे आपके अधिकारी देश कासलीकी भी जीत छेगे, यह आप निश्चय जानिये। " दीपसिंह इस पत्रको पाकर इस पर संपूर्णतः विश्वास कर दूसरे दिन प्रभात होते ही जिस समय मनोहरपुर पर अधिकार करनेके लिये रणभेरी वजने लगी, उसी समय उस सामतने अपनी सेनासहित डेरीको छोड़ दिया, और वह अपने देशकी ओरको चला गया। उदयसिह इस पड्यत्रको कुछ भी नहीं समझे, इस कारण दीपसिहकों उस भावसे भागता हुआ देख तथा उसी कारणसे मनोहरपुर पर अधिकार करके अपना वद्छा छेनेमे सफलता न देखकर वह मारे क्रोधके उन्मत्त होगये, और शीव्रतासे सेना सहित दीपसिंहके पीछे चले। दीपसिह भलीभांतिसे जानगय कि यह किसी प्रकारसे भी उद्यसिहके आक्रमणको निवारण नहीं करसकैंगे, इस कारण वह कासलीको छोड़कर जयपुरके महाराजका आश्रय छेनेके छिये भागगये। यद्यपि उद्यसिह्ने कासलीपर अपना अधिकार करिलया। परन्त मनोहरपुरपितने उक्त पड्यंत्रजालके विस्तारसे शत्रुओके हाथसे उद्धार पाया, महावीर जयसिंह इस समय आमेरके सिहासनपर विराजमान थे, उन्होंने शरणागत दीपसिहको अभय देकर कहा कि " यदि आप शपथ करके हमारी अधीनता स्वीकार कर हमको कर देनेमें सम्मत हो सामन्तोकी श्रेणीम नियुक्त हो तो मे उदयसिहसे कासळी देशको छीनकर आपको देवूगा, और उदयसिहको इसका उचित दंड दूगा।" दीपसिहने इन धीरजदायक वचनो पर विश्वास करके शीव ही आमेरराजके अधीनता-स्वीकार पत्रपर हस्ताक्षर करिद्ये, और जयपुरेश्वरको वार्षिक चार हजार रुपया कर देना भी स्वीकार करित्या।

इस प्रकारसे शेखावत्के सामन्तोकी सम्प्रदायक उत्पर बहुत दिनोके पीछे जयपुरपितके आधिपत्य विस्तारका फिर सूत्रपात हुआ, हमारे पाठकोको यह तो मलीमॉितसे स्मरण होगा कि जिस समय शेखावत्के सामन्तोकी संख्या बहुत सामान्य थी, और उनकी सेनाकी संख्या कई सो थी, उस समय प्राचीन रीितके अनुसार अमृतसरसे घोडोके बच्चे करस्वरूप देनेमे शेखावत्के नेता असम्मत हुए थे, और इसी कारणसे आमेरपितके साथ प्रवल समर उपिश्वित हुआ था। उसीके फल्टस्वरूपमे शेखावत् पितने आमेरराज्यकी अधीनताकी शृंखला मंगकर सव प्रकारसे स्वाचीनताको समह कर लिया था। पर आज इतने दिनोके पीछे उस शेखावत

ॐनीरिंग्सेरिंग्सेरिंग्सेरिंग्सेरिंग्सेरिंग्सेरिंग्सेरिंग्सेरिंग्सेरिंग्सेरिंग्सेरिंग्सेरिंग्सेरिंग्सेरिंग्सेरि

25 ...

साथ सप्राम किया। अतने यवनसेनाने विजय प्राप्त को और वीरश्रेष्ठ केसरीसिह जन्म-भूमिके निमित्त रणशैयापर अनत निद्राम सोगये। उदयसिह पहिलेसे ही राडेलाको चल गये थे। पर विजयी वादशाहकी सेनाने खडेला जीतकर उदयपिहको बदी कर लिया। ग्वडेलादेश वादशाहके अधिकारमे होगया, उदयसिंह वदीभावसे तीन वर्षतक अजमेरके किलेमे रहे । तीन वर्षके पीछे उदयपुर और कासलोके शेखावन दो सामन्तोने सम्राट्की सेनाको विध्वस कर किर खंडेलाको स्वाधीनता देनेको अभिलापा की । किन्तु अजमेरके किलेमें केद राजा उदयसिंह परविपत्ति आपडनेकी आशकासे उन्होंने गुप्रभावसे एक दत को उदयसिहके पास भेजकर कहला भेजा, कि 'हमने खंडलापर फिर अधिकार करनेका उद्योग किया है । पीछे अजमेरमे स्थित बादशाहके प्रतिनिधि आपको भी इसमे सिम्मिछित समझेरो, इस कारण आप अपनी निर्देशिता दिखानेके छिये उक्त राजाके प्रतिनिधिसे कह दीजिये जिससे कि हम खंडेळापर अधिकार न करले ! जब आप उनसे ऐसा कहदेगे तब वह कभी नहीं विचारेंगे कि आपहींके लिये। हमने खंडेलाको विजय करनेका उद्योग किया है तथा आप भी इसमे बरीक है। " वह दृत उदयसिहमे ऐसा कहकर होट आया, उसी समय उद्यपुर और कासहोके दोनी सामन्तीने अपनी प्रवह सेनाके साथ हठातृ खंडेलापर आक्रमण कर वहाँसे दिल्लीके वादगाहकी सेनाके। परास्त करके ओर उसके सेनापति देवनाथको मारदाला । उदयसिहने उक्त दोनो सामन्तोके उपदेशसे पहिले ही अजमेरके यवनराजप्रतिनिधिको यह समाचार भगट हर दिया था, इस कारण राजप्रतिनिधिने उक्त दोनी सामन्तीका रादेला पर अधिकार कर है समस्त सेनाके विनाशका समाचार सुना तो उसने विचारा कि अब किस प्रकारमे किर उसपर अपना अविकार होसकता है, इमील्पे उमने उज्यसित है गाव गलात हो। उदयसितने कहा कि "यदि आप मुझको फैर्स हो देर तो में राहेलदिश हो हिर ॥ शाह है अविकारमें करा सकता हु उनके यह वचन सुन्ध्य राजप्रतिनिविने कहा ' कि म जाप के छोड़ सकता ह परन्तु आप अपनी प्रतिज्ञानी। पायन करेने इसका क्या पनाण है?'' तर युवक उनयसितने कहा ' मेरे वधु तथा कुटुन्यी जोई भी गती है, केयल एक वटा नाता है, मेरी साक्षीस्परूपमे आप उनको बड़ी रख सकते हैं 🐪 बालको एड जीनट ली माता अपने पुत्रकी साक्षीस्वरूप हो बदीदराभे रहने लगी । जनने दर्गान्तने दम प्रकारसे अपनी प्रतिहाको पुरण किया कि जिनसे राज तिनिये दर्दी सर्ल विजासको देखकर अत्यन्त प्रतन्न हजा ि इद्यालहर्ने इस राजप्रीनविज्यो प्रशास वज भी दिया इससे राजप्रतिनिधिने अस्तन्त ही अस्त हो इर छहेडा देश हा , इत्र हो अपेण किया ।

उद्यक्ति इस प्रशासने विताके नष्टतु रायाचा दिस उद्दार करके स्मारे अधि विश्ववन पर विराजनाय तुण, और सबसे अधि जाता ने विश्ववन स्मार्थिया और अपुनरेको केवा ते इत्हा करके द्वेष । सर्वे त्यापके निक्को विश्ववन कर्ताने दी क्षेट्रेट्या व का तुन्या का इसको स्मार्थ करके जाको अधित दक्ष विवेद विवे अरोने कोन्न ती प्रभा नेया ती सुद्विती सर्वे त्यापुन निके दक्ष्यी नहीं । ने काम पर Mortio of the offer the offer the offer the offer the offer the इकट्टा करके उस उदयगढ़को जा घरा । उदयासिह अपने नामसे बनाये हुए, उम उदयगढमे एक महीने तक रहे। पर जव उन्होंने देखा कि भोजनकी समस्त सामग्री समाप्त होगई है, भूखोंके मारे सेनाके प्राण नाजकी संभावना है तव वह उसी समय किलेको छोडकर मारवाडके अन्तर्गत नाम्ह नामक स्थानको चले गये। उदयसिहके पत्र सवाईसिहने पिताको भागा हुआ देखकर विजयी जयसिहके चरणोमे आत्मसमर्पण करके किलेकी ताली उनके हाथमे दे कुपाकी प्रार्थनाकी । महाराज जयिनहने उसकी वड़े आद्रसाहित प्रहण कर क्षमािकया, और उसकी आमेरकी अवीनता स्वीकार करने के लिये कहा । कासलाक अधीश्वरकी समान मनाईसिंह आमेरराजकी वश्यताक स्वीकार पत्रपर अपने हस्ताक्षर करके वार्षिक एक छाख रुपया कर देनेके छिये सम्मत हुए। समय पर उक्त करमे से पद्रह हजार रुपया बटावा गया और फिर खंडेलापति आमेरराजको ६४ हजार मपया प्रत्येक वर्षमे कर स्वरूपसे देने लगे । पाँछे जव आमेरराजका प्रताप अत्यन्त हीन होगया और मरहठ तथा पठानोंके तस्करदृछने चारोओर अत्याचार करने आरंभ करित्ये। तब जयपरपति खडेलासे नियमित करके संप्रह करनेमे असमर्थ होगये, ओर उस समय करका परिमाण भी पहिलेकी समान नहीं रहा । यद्यपि आमेरराज जयसिहने सवाइसिहकी अभय देकर उनको खंडेलाके शासनका अधिकार और शेखावन् सम्प्रदायके नेताकी उपाधि दी थी, परन्तु उन्होने गंगाजीके किनारे कासलीके अवीश्वरके सम्मुख जो प्रतिज्ञा की थी कि फतेसिहके पुत्रको खंडेलाका पूर्व अधिकार दिया जायगा, उसको स्मरण करके इस समय उस प्रतिज्ञाके पाछन करनेमें भी शान्त न हुए । फतेसिह जिस खंडेलाराजके दो अंशोको भोगते थे उनके पुत्र धीरसिहको वही अश दिये गये। इस प्रकारसे सवाईसिहके दोनो जाति भ्राता खंडेलाका अधिकार पाकर अपने अधीश्वर प्रमु जयसिहके अधीनमे सेना सहित चले गये। सवाईसिहके खडेलाके छोड़ते ही इस सुअव-सरको पाकर उदयसिहने लाडखानी नामक स्वजातीय एक दल मदस्वभाव राजपूर्ताकी सहायताको लेकर हठात् उदयपुर पर आक्रमण कर उसे अपने अधिकारमे करिलया । पुत्र सवाईसिंहने पिताका यह आचरण जयपुरकें महाराजको कह सुनाया, जयपुरपति महाराजने शीत्र ही सवाईसिहके साथ सेनाको खंडेळामे भेजकर उदयसिहको भगा देनेकी आज्ञा दी। सवाईसिहने तुरन्त ही महाराजकी आज्ञानुसार जयपुरकी सेनाके साथ उदयगढ़पर आक्रमण कर वहाँसे अपने पिताको भगा दिया । सवाईसिहके उद्यगढ़को घेरनेमे उद्यसिहने पहिले ही से विशेष वाधा दी थी और अंतमे फिर पहिलेकी समान नारूदेशको भाग गये । उन्होने अपने जीवनके शेप अंशको उस नारूदेशमे ही व्यतीत किया और पुत्र सर्वाईसिहने उनके खर्चके लिये प्रतिदिन पॉच रुपया नियत करदिया था, परंतु सर्वाईसिहने पिताकी मृत्युके पहिले ही इस संसारकी छोड़िद्या । सवाईसिंहके तीन पुत्र उत्पन्न हुए, बड़ा वृन्दावन, विचला शंभु और छोटा कुराल था। वडा पुत्र खंडेलाके राजपद् पर प्रतिष्ठित हुआ, मध्यम रानौली देश पर और छोटा पिपरौली देशपर स्थित हुआ ।

भूक्षा में प्रिक्त के प्रकार के प्र देशमे फिर आमेरराजवशके आधिपत्यका विग्नार आरंभ हुआ। जब कासलीके सामन्त दीपसिहने इस प्रकारसे वस्यता स्वीकार करके कर देनेमे अपनी सम्माति प्रकाश की, तव कई दिनोके पीछे आमरराज जयसिंह सूर्वब्रहणके समय गंगाजी पर म्नान करनेके िख्ये गये । उस समय दीपसिंह भी उनके साथ गये । जवासहने गगाजीके निकट जा म्नानकर बाद्यण और दीन दुरिष्टियोको धन देनेके लिये उचत हो एक सेवकसे पूछा, " आज कौन दान छेनेके छिये उपिथत है ?" कसाछीके सामन्त दीपिसहने यह बचन मुनकर महाराज जयसिंहके सम्मुख अपने ॲगरखेका दामन फैलाकर कता. "में आपकी कृपाका प्रार्थी हूँ "। महाराज जयांमहने हुंमकर कहा, " इस वानको बाह्यण, संन्यासी और दारेद्रो लेसकते हैं। आप क्या चाहते हैं ? ' दीपिमहने उसी समय कि "आपकी कृपासे फतेसिहन्दे पुत्रको खडेला देशके वह अग जिनपर इनके पिताका अधिकार था मिलजाय, आपमे मेरी एकमात्र यही प्रार्थना है "। महाराज जयसिंहने गंगाजीके किनारे खड़े होकर प्रतिज्ञा की कि में आपकी इस प्रार्थनाको पूर्ण करूँगा । सन् १७१६ ईसवीमे यह घटना हुई थी, इस समय जाटजाति नवीन परुसे

वलवान् होकर मस्तक ऊँचा कर रही थी, और आमेरपति महाराज जयसिह इस मगय दिल्छीके वादशाहके यहाँ प्रतिनिधिम्बरूपसे अगणित सेनादलके ऊपर सेनापितभागमे नियुक्त थे। और समस्त नीची श्रेणियों के राजा उनके अधीनमें रहते वे। करीली भदानर, शिवपुर और अन्यान्य देशों के तीसरी जेणी के राजाओं ने रादेश के राजा व हासित भी उस श्रिल्पूं क्ष्मूं क्ष्मूं क्ष्मूं क्ष्मूं करके अति अति अदित कर वह विचार कर वह श्री करना हुई, उसीसे उन्होंने अपना उद्घार कर विचार कर वह श्री करना हुई, उसीसे उन्होंने अपना उद्घार कर विचार वह विचार कर वह श्री करने क्ष्मूं करके अति आत्म समर्थण करना ही कर्त्तव्य समझा। उस समय इनके क्ष्मूं साभाग्यसे ही एक विचित्र घटना हुई, उसीसे उन्होंने अपना उद्घार कर लिया। यही

नहीं, वरन अपने पिताके अधिकारकों भी फिरसे प्राप्त करित्या। आमेरराज माधवसिहने वृन्दावनदासके अधीनमे जो पांच सहस्र सेना भेजी थी, उसके वेतन देनेका भार वृन्दावनके ही ऊपर रक्खा गया था, परन्तु वृन्दावनके पूर्व पुरुष खजानेकी रक्षा भलीभांतिसे न करसके थे, उसी प्रकार वृन्दावनने भी शीव ही उस सेनाका वतन देनेके लिये अन्य उपायका अवलम्बन किया। वृन्दावनने सर्व साधारण प्रजामे और देवालयोसे दंड लेना आरंभ कर दिया। उसने अन्याय करके ब्राह्मणोके निकटसे कर ब्रहण किया था, इससे वे महा क्रोधित होकर वृत्दावनको विकार देने छो, परन्त वृत्दावनने कुछ भी ध्यान नहीं दिया, कारण कि इस समय तो किसी उपायसे हो वनका सम्रह करना ही उसने आवश्यक समझा, इयर त्राह्मणोने वृन्दावनदासका अपमान किया और उसके कहनेपर भी कुछ नहीं सुना, तथा उसको वलपूर्वक कर प्रहण करते हुए देखकर वे लोग शीव्र ही रजवाड़ेमें वहत समयसे प्रचलित रीतिके अनुसार आत्मघात करके वृन्दावनको ब्रह्महत्यारूपी महापापका भागी करनेके छिये उदात हुए । उनके दलके दल वृन्दावनके सम्मुख जाकर अपने २ शरीर पर अस्तावात करके अपने प्राणोका बलिदान करने लगे। इस ब्रह्महत्याके कारणसे वृन्दावनदास अपनी जातिसे पतित होगये । इधर परम हिन्दू आमेरराज माधवसिंहने, वृन्दावनको वलपूर्वक बाह्मणोसे दंड हेते हुए देखकर और इसीसे बाह्मणोको आत्मघात करते हुए देखकर अपनेको भी अव्रत्यक्ष भावसे उस ब्रह्महत्या पापके अंशका भागी जानकर शीव ही, उस भेजीहई सेनाको आमेरमे बुला भेजा, और दंडित ब्राह्मणोको अपनी राजधानीमे बुलाकर उनको वीस हजार रुपये दिये। इस प्रकार वृन्दावनदासके अन्यायकार्यसे सेना वलहीन होगई, और घोर विपत्तिमे पड़े हुये इन्द्रसिह सहसा श्रेष्ठ उपायको प्राप्तकर अपने समस्त सेवको को फिर इकट्टा करके आमेरपतिका अनुमह संमह करनेके लिये वाहर हुए। इसी समय माचिडीके राव आमेरराजके विपैले नेत्रोमे पतित होनेसे,खुशालीराम वोहरा आमेरराजकी ओरसे समस्त सेना छेकर माचेड़ीके रावपर आक्रमण करनेके छिये जारहे थे, इन्द्रसिह आयाचित होकर समस्त सेनाके साथ उस आमेरकी सेनाको लेकर माचेड़ीके रावके साथ युद्ध करनेके लिये चले । माचेड़ीके रावने देखा कि इस समय अपनी रक्षा करना असंभव है तव उसने तुरन्त ही जाटोके अधीक्वरके निकट जाकर उसकी शरण ली। उक्त माचेड़ी पर वहुत समय तक इन्द्रसिहने इस प्रकारस अपने वलविक्रमके द्वारा आमेर राजका उपकार किया, इससे आमेरपित इनके उपर परम प्रसन्न हुए, इस समय इन्द्रसिहने भेटमें आमेरपतिको पचास हजार रुपये भी दिये। तब आमेरराजने नियमित पट्टा देकर

फिर उनको खंडेलाराज्यमे पिताका अंश देदिया।

いたいからいれていたいから

がいったいだったがあり

## द्वितीय अध्याय २.



ह्या न्दावनदाय-इनका आंगरपीत माधवीयहर्का सहायता करना-आर मा वर्वासहका वृन्दावन-८ वासको सम्पूर्ण खटलाका राज्य देना-बुन्दावनदासके साथ इन्द्रमिहका युद्ध-बुन्दावनका प्रजा ओर ब्राह्मणोमे इटस्बरूप कर हेना-उसके उपलक्षमे ब्राह्मणोका आस्मनाग-मा विस्तिका पहिली आज्ञाका उल्लंघन करना-प्राञ्चणोको यन देना-इन्इसिहको फिर पिताके अधिकारका प्राप्त होना-गरेलाके दोनो राजाओंसे झगटा-किर समर-नजफ अलीखी पर आजमण-पापोके नाग होने के लिये वृन्टावनका बाह्मणोको भवृत्ति देना−उनके पुत्र गोविन्ददास पर आपत्ति–वृन्दावनका एंडेला राज्यका आविकार पुत्रके हाथमे देना-गोविन्दासहका हत्याकाण्ड-नरिमहको पिताके पदकी प्राप्ति-शेषाबाटी देशपर महाराष्ट्रोका अत्याबार-महाराष्ट्रोके द्वारा खेडला पर प्राक्रमण करनेका उद्योग-स्विका प्रमाव-गहाराष्ट्रीके हारा खडेलाके दो सामन्त्रीकी हत्या-प्रतिहिसा देनेके लिये इन्द्र-मिहका उद्योग-इन्द्रसिहका प्राण त्याग-प्रतापमिह-महाराष्ट्राको रुर देना-नरसिह और प्रतापित् का खंडला पर शायन-सीकरके मामन्तोकी प्रवलताका विनार-मीकरके मामन्तोके दमनके लिये नन्दराम हलदियाका सेना माहित आगमन-सीक्ररपतिक साथ विचित्र उपापमे सारे स्थापन-प्रतापसिहका समस्त खंडेला पर अधिकार प्राप्त करना-रावल इन्द्रसिह-चौमुके सामन्तको पर्स-म्मान प्राप्त होना-प्रतापका समस्त स्वेटलापर अधिकार करने ही चेष्टा करना-सुद्र-नर्शयह हा किर ्षेतृक स्वस्य प्राप्त करना-जातीय स्वाजीनताकी स्वाके लिये रोगाजाठीके समस्त आराजरीका एक साय मिलना-नन्दराम इल्दियाको प्रथम अलग करना-राजाराम-बेलावादीके अधिवरोक साय जामरराजको स्वि-जामरराजका स्विभग-सामन्त्रोहा एके ब्रह्मे अपने श्रविकारी देशाकी ं ब्रहण वरना-नरसिहकी जामेरराजको वर देनेने जसस्मति-जामरराजन गोजका राज्यपर अधिकार वरना-क्रोशल्हारा नरतिहवो वडी वरने डमे आंतरके दारताएके स्वता ।

(७१६) 

किलेमे रहे, और अंतमें प्रवल वलशाली शत्रुओं कराल प्राससे अपनी रक्षा करना असं-भव विचार कर वह शीव्र ही किलेको छोड़कर पागसोली स्थानको चले गये। वृन्दावनदासने फिर वहाँ जाकर इन्द्रसिंह पर आक्रमण किया, उन्होंने कुछ कालतक अपनी रक्षा करके अंतमें आत्म समर्पण करना ही कर्नच्य समझा। उस समय इनके साभाग्यसे ही एक विाचित्र घटना हुई, उसीसे उन्होंने अपना उद्घार कर लिया। यही

नहीं, वरन अपने पिताके अधिकारकों भी फिरसे प्राप्त करिलया।

आमेरराज माधवसिहने वृन्दावनदासके अधीनमें जो पांच सहस्र सेना भेजी थी, उसके वेतन देनेका भार वृन्दावनके ही ऊपर रक्खा गया था, परन्तु वृन्दावनके पूर्व पुरुष खजानेकी रक्षा भलीभांतिसे न करसके थे, उसी प्रकार वृन्दावनने भी बीब ही उस सेनाका वतन देनेके छिये अन्य उपायका अवलम्बन किया। वृन्दावनने सर्व साधारण प्रजामे और देवालयोसे दंड लेना आरंभ कर दिया। उसने अन्याय करके बाह्यणोके निकटसे कर ब्रहण किया था, इससे वे महा कोधित होकर वृत्दावनको धिकार देने छगे, परन्तु वृत्दावनने कुछ भी ध्यान नहीं दिया, कारण कि इस समय तो किसी उपायसे हो वनका सप्रह करना ही उसने आवश्यक समझा, इयर त्राह्मणोने वृन्दावनदासका अपमान किया और उसके कहनेपर भी कुछ नहीं सुना, तथा उसको वलपूर्वक कर प्रहण करते हुए देखकर वे लोग शीघ्र ही रजवाड़ेमें वहुत समयसे प्रचलित रीतिके अनुसार आत्मघात करके वृन्दावनको ब्रह्महत्यारूपी महापापका भागी करनेके छिये उद्यत हुए । उनके दलके दल वृन्दावनके सम्मुख जाकर अपने २ शरीर पर अस्तावात करके अपने प्राणोका बलिदान करने लगे। इस ब्रह्महत्याके कारणसे वृन्दावनदास अपनी जातिसे पतित होगये । इधर परम हिन्दू आमेरराज माधवसिहने, वृन्दावनको वलपूर्वक बाह्मणोसे दंड छेते हुए देखकर और इसीसे ब्राह्मणोको आत्मघात करते हुए देखकर अपनेको भी अप्रत्यक्ष भावसे उस ब्रह्महत्या पापके अंशका भागी जानकर शीव्र ही, उस भेजीहुई सेनाको आमेरमें बुला भेजा, और दंडित ब्राह्मणोको अपनी राजधानीमे बुलाकर उनको वीस हजार रुपये दिये। इस प्रकार वृन्दावनदासके अन्यायकार्यसे सेना वलहीन होगई, और वोर विपत्तिमे पड़े हुये इन्द्रसिह सहसा श्रेष्ठ उपायको प्राप्तकर अपने समस्त सेवकों को फिर इकट्टा करके आमेरपितका अनुग्रह संग्रह करनेके लिये वाहर हुए। इसी समय माचिडीके राव आमेरराजके विपैले नेत्रोमे पतित होनेसे,खुशालीराम वोहरा आमेरराजकी ओरसे समस्त सेना छेकर माचेडीके रावपर आक्रमण करनेके छिये जारहे थे, इन्द्रसिंह आयाचित होकर समस्त सेनाक साथ उस आमेरकी सेनाको लेकर माचेड़ीके रावके साथ युद्ध करनेके ल्रिये चल्रे । माचेड़ीके रावने देखा कि इस समय अपनी रक्षा करना असंभव है तब उसने तुरन्त ही जाटोके अधीक्वरके निकट जाकर उसकी शरण ली। उक्त माचेड़ी पर बहुत समय तक इन्द्रसिहने इस प्रकारस अपने वलविक्रमके द्वारा आमेर राजका उपकार किया, इससे आमेरपति इनके ऊपर परम प्रसन्न हुए,इस समय इन्द्रसिहने

भेटमें आमेरपतिको पचास हजार रूपये भी दिये। तव आमेरराजने नियमित पट्टा देकर

% ভিনিইটের কিটের কিটির কিটির কিট

फिर उनको खंडेलाराज्यमे पिताका अंश देदिया।

प्रमुख्य अपने स्वामाद्यां इतिहास—अ० २. १८ (७१७ विकास करने क्षा करने स्वामा आमरराजसे राज्यका सनद मिल गई, परन्तु वृन्दावनदासंक साथ उनकी वरावर दात्रता चली आती थी। सण्डेलाक दोनो राजाओं अपने २ किलोको भलीभाँति संनासं पृणे करके आत्मविष्महंक समुद्रको वरावर मथन करने त्रृटि न की। इस परस्वरंक झगड़ने धीरे धीरे ऐसी भयंकर मूर्ति वारण की, कि ऐसा द्रोह आजतक किसी जातिमें भी नहीं हुआ था। पिताक साथ पुत्र, चचाके साथ आतुप्रत्रेन सांसारिक सम्बन्ध वयनको भूलकर उस झगड़ेने मुसमें युद्धकी अप्रि प्रज्ञालित करनी।

वृन्दावनदास जिस प्रकारसे सेनोक बलसे वीरता और वलविकमसे बल्यान होगये थे, इन्द्रसिहंन भी उसी प्रकार प्रजाक ऊपर असीम प्रेम और भक्ति दिखाकर अपना पक्ष प्रवल करिल्या था। इन्द्रसिहं एक समय अपनी सेना साथ लेकर वृन्दावनदासंक उद्ध्याद नासक किलेपर अविकार करनेक लिये चल, उनके विपक्ष वृन्दावनेक छोटे पुत्र रचुनाथसिहंने आकर उस समय अपने जन्मज्ञता विपक्ष वृन्दावनेक छोटे पुत्र रचुनाथसिहंने आकर उस समय अपने जन्मज्ञता अपने उक्त पुत्र रचुनाथको उच्चार नामक देशका अधिकार किया था, परन्तु रचुनाथने पिताकी असम्मतिसे और भी तीन देशोंको अपने अधिकारमें करिल्या था। र्युनाथन पिताकी असम्मतिसे और भी तीन देशोको अपने अधिकारमे करिल्या था।

然の小さられてあれてられてられていれていれていれていれていれているかにいいいいれてあれてあれてい और हीनवल दिल्लीके वाद्याहकी सेनाका सेनापीत नजफळलीखाँ एकवार ही 🕏

एक २ देशकी भूभिका अधिकार देकर अपने पापनाश करनेमे प्रवृत्त हुए । उनको इस 🖞

श्री हीनवछ दिछीके वाद्माहकी सेनाका सेनापित नजफुळीखाँ फक्ष्मार ही श्री श्री सहायताके छिये तरार थे। महाचका विम्तार करनेके लिये वाद्माहको सेनाके साथ अपने प्रभुत्तका विम्तार करनेके लिये वाद्माहको सेनाके साथ श्री श्री श्री सहायताके छिये तरार थे। वहीं उसको काचायतिम ज्ञाये थे, उन्तेन प्रमुक्त हुगके अधी-सहायताके छिये तरार थे। वहीं उसको काचायतिम ज्ञाये थे, उन्तेन प्रमुक्त हुगके अधी-सहायताके छिये तरार थे। वहीं उसको काचायतिम ज्ञाये थे, उन्तेन प्रमुक्त हुगके अधी-सहायताके छिये तरार थे। वहीं उसको काचायतिम ज्ञाय थे, उन्तेन प्रमुक्त हुगके अधी-सहायताके छिये तरार शारी कर प्रधान कर प्रथ सेने करायाति सिद्धानी सहायात्म अधीश्रा उस वजनसेनापितके निर्धारित दुग्डस प्रशास हुग्डो के नवछसिह खेनाचे। तव नजुफुळीखाँन उनको वहीं करियाति। वाच नजुफुळीखाँन उनको वहीं करियाते। वाच नजुफुळीखाँन उनको वहीं करियाते। वाच नजुफुळीखाँन उनको वहीं करियाते। वेच नजुफुळीखाँन उनको वहीं करियाते। वेच नक्षारेखें खेंडळाराज्यमें आत्माविमह हुर होनेके पीछे वनके छोभी ज्ञावातिको हेन प्रसास होनेके पीछे वनके छोभी ज्ञावातिको हेन प्रसास होनेके पीछे वनके छोभी ज्ञावातिको हेन प्रसास होनेके पीछे वनके छोभी ज्ञावातिको प्रसास होनेके निर्मेश साथ प्रसास होनेक पाय हुई। प्रसास होनेके पाय प्रसास होनेके पीछे वनके छोभी ज्ञावातिको हुन्य पायोके नाशके नाशके श्री प्रमास होनेके पीछे वनके छोभी ज्ञावातिको प्रसास होनेके पाय हुन्य वाच हुन्य हुन्य

१५९ १६ शेलावादीका इतिहास—अ० २. १८ (७१७)

वयि इन्द्रसिहको अपने स्वामी आमेरराजसे राज्यकी सनद मिछ गई, परन्तु वृत्वावनदासके साथ उनकी वरावर शत्रुवा चळी आती थी। खण्डळाके दोनों राजाओं अपने २ किछोको मळीभीति सेनास पूर्ण करके आस्तिवाहके समुद्रको वरावर मथन करनेम शुटि न की। इस परस्पके झगड़ने धीरे धीरे ऐसी मयंकर मूर्ति धारण की, कि ऐसा होह आजतक किसी जातिम भी नहीं हुआ था। पिताके साथ पुत्र, चचाके आग्ने प्रज्ञाद सोसीरिक सम्बन्ध वयनको मूळकर उस झगड़ेके मुखमे युद्धको अग्ने प्रज्ञाद सोसीरिक सम्बन्ध वयनको मूळकर उस झगड़ेके मुखमे युद्धको अग्ने प्रज्ञाद करनी।

वृत्त्वावनदास जिस मकारसे सेनाके बळसे वीरता और वळविकमसे वळवान होगये थे, इन्द्रसिहने भी उसी प्रकार प्रजाके अपर असीम प्रेम और भिक्त स्वाध युद्ध व्यव्ववक्त करी ।

वृत्त्वावनदास जिस मकारसे सेनाके बळसे वीरता और वळविकमसे वळवान होगये थे, इन्द्रसिहने भी उसी प्रकार प्रजाके अपर असीम प्रेम और भिक्त खन्दावनहास जिस मकारसे हेव्य चळ, उनके विषक्ष युन्दावनहेक छोटे पुत्र खुनाथिसिह आकर उपना था। प्रव्यावनहास तिथा था। युन्दावनहेक छोटे पुत्र खुनाथिसिहने आकर उस समय अपनी जनमहाता थितके साथ युद्ध करके छिये इन्द्रसिहका साथ दिया था, परन्तु चुनाथको इन्द्रसिहको असमातिसे और भी तीन देशको अपने अधिकार करनेको द्वया था। इन्द्रसिहके साथ मेळ किया था। युन्दावनहे से छोप पर अम्रमा वस प्रवच्य हो तथ रचनाथेन इन्द्रसिहके साथ मेळ किया था। युन्दावनहेस सेना साथ छोड़ कर उनके भीनेज रानोळिके सामन्त्र प्रवच्य हो तथ रचनाथेन सेना सिहत इनका मागे रोका। जिससे किसी ओरको चुन्द्रसिक साथ छो कर उनके भीनेज रानोळिके सामन्त्र प्रवच्य हो किस समय खण्डळा नगरके हिस्से खले करनेथ यो। मागेन इन्द्रसिह और खुनाधने सेना सिहत इनका मागे रोका। जिससे किसी ओरको वारको युन्द्रसिक स्वर्य प्रवच्य हो किस समय खण्डळा नगरके हिस्से स्वर्य प्रवच्य होर सो मागेन नाहर सितन होनो पर उनके छिये व्यवणहपर अभिकार करनेके छिये विद्य चेप छो थी। क्रमातुमार किन होनो पर सुन्द्रसिक खार प्रवच्य होना सहसे सुन्द्रसिह जिस करार यो। युन्द्रसिक वार पुट्ध होता रहा, उस युद्ध में पितापुत, पित्त होनो प्रवच्त होनो पर अधिकार रोनो होनो पर अधिकार रोनो होनो सुन्द्रयन्त पर सितन होनो होनो सुन्द्रयन पर आक्तिक सामे रोनो होनो होनो होनो सुन्द्रयन पर अधिकार रोनो होनो होनो होनो सुन्द्रयन स्वर्य सुन्द्रसिह सुन

<sup>(</sup> १ ) उर्दृतर्ह्य भतींचे ।

श्री और हीनवल दिल्लीके वाद्याहकी सेनाका सेनापित नजफकुलीलाँ एकवार ही हैं। अंतिम बलके साथ अपने प्रमुत्वका विम्तार करनेके लिये वाद्याहकी सेनाके साथ श्री अंतिम बलके साथ अपने प्रमुत्वका विम्तार करनेके लिये वाद्याहकी सेनाके साथ श्री श्री अंखावाटी राज्यमे आपर्हुचा। माचेड़ीके विशासहन्ता राव उस यत्तनसेनापितकी विशेष हैं। सहायताके लिये तत्पर थे। वहीं उसको श्रीवावाटीमें लाये थे, उनने प्रत्येक देशके अवी- श्री थरके उपर अनेक भांतिके अत्याचार कर वलप्रविक दंड सप्रह करना प्रारंभ कर श्री विद्या। नवलगढ़के नवलिसह स्थेनडीके वाधिसह, वसाउक सूर्य्यमल इत्यादि सिद्धानी श्री असमर्थ होगये। तव नज़फकुलीखाँने उनको वंदी करलिया। श्रीयमे श्रीवावाटीके श्री असमर्थ होगये। तव नज़फकुलीखाँने उनको वंदी करलिया। श्रीयमे श्रीवावाटीके विद्या, इसके पीछे एक सामन्तोंको मुक्ति प्राप्त हुई।

इस प्रकारसे खंडेलाराज्यमे आत्मविष्ठह दृर होनेके पीछे वनके लोभी हाहाण दिन प्रतिदिन वृन्दावनदासको जातिवय इत्यादि महापातकांका भय दिखाकर उन उन पापोके नाशके लिये प्रायश्चित्त और भूसम्पत्ति दान करनेके लिये उत्तीजत करने लगे। वृन्दावनदास और उपाय न देख हाहाणोकी जापसे प्रायः प्रतिदिन उनको राज्यके एक २ देशकी भूभिका अधिकार देकर अपने पापनाश करनेमे प्रवृत्त हुए। उनको इस प्रकारसे अपने भविष्य वंशधरोका न्वत्व लोप करते हुए देखकर उनके वड़े छुमार गोविन्ददास महाविरक्त हो उनके इस कार्यमे प्रवल प्रतिवाद किये विना न रहमके। वृन्दावनदासने अन्तमे अपने वड़े पुत्र गोविन्दने करकमलमे खडेलाराज्य देकर केवल अपने प्रतिपालन करनेके लिये पाच नगरोका भूम्वत्व और खडेलाराज्यका कुछ कर नियुक्त कर सिहासन छोड़ दिया।

यद्यपि पिताके वर्तमान समयमे ही गोविन्द्रसिंह खडेलाके राज्यसिंहासन पर अभिपिक्त हुए थे, परन्तु उनको वहुत समय तक रायसाछोन् गणोंके अबीश्वर पदका सम्मान भोग करनेका सौभाग्य प्राप्त न हुआ। वह जिस सालमे सिहासन पर अभिापिक्त हुए उस वर्षमे वर्षके न होनेसे राज्यमे प्रयोजनके अनुसार धान्य उत्पन्न न हुए इसीसे प्रजामें चारोओर हाहाकार मचगया, और प्रजा छुटकारा पानेके छिये प्रार्थना करने छगी। नारोछी देशके अवीन सामन्तने खण्डेछा-राज्यके गोविन्दसिंहको इस समय यह सलाह दी कि आप एकवार राज्यमे घूमकर, खुद अपनी ऑखोसे खेतीकी अवस्था देख आचे फिर आप इमपर विचार कर सकते है, कि इस समय प्रजासे कर छेना ठोक है या नहीं। गोविन्द्सिह अपने पिताकी अपेक्षा अधिक कुसंस्कारहीन थे, इस कारण ब्राह्मणोने उनको पूम मासकी अमावस्या तिथिमं भ्रमण करनेके छिये वाहर जानेका निपेध किया, और कहा कि आपके जानेके छिये आज अच्छा दिन नहीं है, आज जानेसे अमगल होनेकी सभावना है, परन्तु गोविन्द-भिट्ने उनकी वात पर किचित् भी व्यान न दिया और खेतीकी अवस्था देखनेके िंये वह उसी दिन च**ले। काजरोली स्थानका निवासी एक सेवक गोवि**न्दसिंहके  #chrunku nhunhunhunkun hong menghen me साथ गया था । गोविन्द्रसिंहने उस सेवकके पास कितने ही वहुमूल्य द्रव्य रख दिये थे । उस सेवक्रने अपनी असाववानीसे उन सब दृश्योको खोदिया । परन्तु अवीश्वर गोविन्द्सिहने इन समस्त मुख्यवान् द्रव्याके खोजानेसे उसका तिरस्कार किया, सेनकने अपनी निर्दोषिताके पहुतसे प्रमाण दिखाय, परनत राजा गोविन्द्सिहने किमो प्रकार भी सेवककी वातका विश्वास न किया । रवामीको इस प्रकारसे अत्यन्त कोबी देखकर ओर अतमे अपनेको किसी भारी दंड मिलनेकी सभावना विचार कर उस नेवकने रात्रिके समय अपने स्वामी गोविन्दासिहके प्राण लेलिये । गोविन्यसिहके औरमरो पाँच पुत्र उत्पन्न हुए (१) नरसिंह, (२) गृयमह (इन्हें दोदिया देश मिला था)(३) वाघसिह (४) ज्वानसिह और (५) रग-जीत (इनसे प्रत्येक वशका ही विम्तार हुआ था)। पिताकी जोचनीय मृत्युके पीछे नरसिह खडेलाके सिहासन पर विराजमान

हुए। परम्परमे प्रवल आत्मवित्रहको अग्नि प्रव्वलित होनेसे और निकटवर्ती राज्योमे अनैक्यताके वह जानेस शेखावाटीके सम्मिलित अवीधरोने अपने २ अविकारी देशोकी सीमाको वढा लिया, और उनको प्रजाकी सख्या भी क्रमशः वढ गई। अतुल वलशाली मुगल्सम्राट्के वराधर इस समय केवल नाममात्रके वादशाह थे, अन्य पक्षमे होसावाटीके निकटवर्ता उपरितन प्रमु आमेरराज इस समय उनसे किचित् कर, सम्मान और समय २ पर सेनाकी सहायता मिलनेसे अत्यन्त सतुष्ट हुए थे, उन्होंने सेखावत् नेताओं की जातीय स्वाधीनताके ऊपर इस समय हस्ताक्षेप करना उचित न समझा। परन्तु दुर्भाग्यसे इस समय और एक शतुद्छने आकर दर्शन दिया। वह शत्रुद्छ समयर्मा-वलम्बी होनेपर भी अत्याचारी मुसल्मानोकी अपेक्षा अविक उत्पीड़क और विव्यस-कारी था। वह शत्रुदल नवीन वलसे उदीप्त महाराष्ट्रीका दस्युदल था।

जब महाराष्ट्रीके नेताके अधीनमें म्थित फरासीसी सेनापति डिवाइनने मेरताके युद्धभे विजय प्राप्त की, तथ उनके अधीनस्थ काठन महाराष्ट्रीवरुने पगपालकी समान कई दुरोम विभक्त होकर शेखाबाटीमे जाकर खटमार करनी प्रारम की, और अनम व प्रत्येक द्वेछ स्थमन्त और उनके पुत्रोको बढ़ी करके लेजाने लगे । इन्हीं कारणीमे उम े नरपातक सर्वस्य ऌटनेवाले गताराष्ट्रीके तस्करदलके तायमे छटकारा पानके लिये बीज ्रिही उन बद्दों हुए सामन्ताने अपना सर्वस्व वेचकर उनको यन देना स्वीकार किया, ओर किसी २ सामन्तको धन देनेभे असमर्थ होनेके कारण बदीभावसे हो रहना पड़ा। पीछे उनकी रखवाछीमे विशेष कष्ट होना हुआ जान नर तम्करेकि नलने अनुमें उनको भी छोड दिया ।

महाराष्ट्रीके तस्करकटका एक दिनके अत्या पारका बृत्तान्त पटनेसे पाठक सरलतासे दसका अनुसान कर सकते है कि इन दुराचारियों के द्वारा केरावादी देशने केसा नयकर हैं: होमहर्षण दाण्ड उपस्थित हुआ होता । सरताने युद्धके पोछे महाराष्ट्र दहने जायावाहीम जाकर सबसे पहिंछ विवाद पर बारमण किया विवादिक सम्पूर्ण निवासी तस्कर हरूकी

संहारमूर्ति देख उसके हाथसे किसी प्रकार भी उद्घारका उपाय न देखकर अपनी २ धन सम्पत्ति लेकर प्राणोंके भयसे आसपासके प्रधान २ नगरोंसे प्रागने लगे। केवल असी राजपूत बीर जातीय गौरवकी रक्षांक लिय विवार्डके किलेके भीतर जाकर तस्करोंके दलकी राह देखने लगे। महाराष्ट्र तम्कर दलने वलवान होकर विवार्डके किलेपर अधिकार करित्या, परन्तु उन असी राजपूतोंमेंस एक भी न भागा। तथा वरावर शत्रुओंके साथ युद्ध करते २ अंतमे वे सब मृत्यु अच्यापर अवन किए। वह तन्करोंका दल इस स्थानसे चलकर पीछे खण्डेलाकी ओरको बढ़ा। और जाने २ भागमें भी अत्याचार और उपद्रवोंके करनेमें उसने कसर न की।

महाराष्ट्र तस्कर-दलने खण्डेलासं दो कोस दूर होदीगाग नामक न्थानमे जाकर वहाँ अपने डेरे डालिद्ये। और खण्डेलाके दोनो अधीक्षर नर्रासह और इन्द्रिसहसे दंड स्वरूप वीस हजार रुपया माँग भेजा । महाराष्ट्रोके दूतने इन्द्रिसहके पास जाकर अपने नेताका संदेश कहा कि आपको दंडमे बीस हजार रुपया देना होगा । तब नरिसह और इन्द्रिसहकी ओरसे दो बुद्धिमान सामन्त शित्र ही उम पण्डितके साथ शबुओं डेरोमे गये, और दंड देनेके निमित्त सिव करनेके लिये तैयार हुए। उन दोनो सामन्तोंके नाम नवलिसह और दलेलास्हर थे।

"उक्त दोनों सामन्त दो राज कर्मचारियोकों भी साथम छाये थे और वह इस खिये कि जब तक करका अपेक्षित रूपया महाराष्ट्र नेताके पास न पहुँचजाय तवतक वे दोनों वहां साक्षीस्वरूपसे रहें । अतएव सामन्तोने महाराष्ट्रनेतासे सब प्रकारकी बाते तय करके उक्त कर्मचारियोको वहीं छोड़कर रूपया लेनेके छिये क्लिक्को वापिस जाना चाहा । परन्तु महाराष्ट्रनेताने इसमें अपनी असम्मति प्रकाश करके कहा कि आपको स्वयं साक्षीस्वरूपसे यहां रहना होगा '' इस वचनसे अपना अपगान हुआ जानकर एक सामन्तने कहा कि यह कभी नहीं होसकता । इसके पीछे वह अपने सेवकसे हुक्का लेकर तमालू पीने लगा । यह देखकर एक असभ्य दिशा महाराष्ट्रने वलपूर्वक उक्त सामन्तके हाथसे हुक्का छीन कर फेकदिया । इस व्यवहारसे उस सामन्तने अपना विशेष अपमान जाना इसके पीछे जैसे ही वह अपनी कमरसे तलवार निकालकर इसका शिर काटनेके लिये उद्यत हुआ कि वैसे ही महाराष्ट्र नेतान दलेलिहके मस्तकको लक्ष करके पिस्तील दाग दिया । जो सेवक दलेलिहके साथमे व यह देखकर अत्यन्त कोधित हुण, तथा बदला देनेके लिये तैयार हुए पर बलवान तस्करदलने एक २ करके सबके प्राणोका नाश करिदया।

खंडेलाके एक अंशके अधीधर इन्द्रसिंह संधिके परामर्पका फल जाननेके लिये स्वयं उत्कंठित चित्तसे कितने ही सेवकोंके साथ शत्रुओंके डेरोकी ओरको जारहे थे।

<sup>(</sup>१) महाराष्ट्र दस्युटलके मंत्री तथा द्तपद्पर केवल ब्राह्मण नियुक्त होते थे । कर्नल टाउ साहवने लिखा है कि यह श्रेणी जिस प्रकारसे चतुर है उसी प्रकारसे प्रयोजन होनेपर असीम साहस भी दिखाती है । टौत्यकार्यमें ब्राह्मण गण ही सबसे चतुर होते थे, विख्यात् पश्चिमी गीतिज्ञ मेकिया वेलीने भी इनसे हारमान ली थी।

2% 5/ 10 5/ 10 5/ 10 5/ 10 5/ 10 5/ 10 5/ 10 5/ 10 5/ 10 5/ 10 5/ 10 5/ 10 5/ 10 5/ 10 5/ 10 5/ 10 5/ 10 5/ 10 ড়ৗ৻ড়ড়ৗ৻ৼড়৸ঽড়৸ঽড়৸ঽড়৸ঽড়৸ঽড়৸ঽঢ়৸ৼড়৸ৼড়৸ঽড়৸ঽড়৸ঽড়৸ঽড়৸ঽড়৸ঽড়৸ঽড়৸ঽড়৸ঽড়৸ঽড়৸ঽড়৸ৼড়৸ৼড়৸ उन्होंने डरोंके समीप जाते ही सुना कि दस्युद्छने हमारे कुटुम्बियोकी हत्या की है। इन्द्रसिहके सेवकोने उनको उसी समय खडेलामे लौटजानेकी सम्मति दी, परन्तु इन्द्र-सिहने कहा, " नहीं ऐसा कभी नहीं होसकता। जब कि हमार क़ुद्रिन्योकी हत्याकी गई है तब उस हत्याका वदला दिये विना अपमानित होकर में खडेलामे जानेकी अपेक्षा इस स्थान पर प्राण त्याग करना कल्याणकर समझता हूँ " इन्द्रसिहने वीरपुरुपकी समान यह वचन कहकर उसी समय घोड़ेपरसे उतर कर उसे छोड़ दिया, इनके सेवक भी उसी समय इनकी आज्ञासे घोडोपरसे उतर पड़े। सभीने नगी तलवारे हाथमे लेकर अनुओं के डेरोमे प्रवेश किया। और विषमवेगसे वद्ला हेनेके लिये उन्होंने महाराष्ट्रीपर आक्रमण किया। बड़े २ वृद्धिमान् महाराष्ट्र उस समय डेरोके भीतर थे, इस कारण साधारण थोडेसे सेवकोके साथ इन्द्रसिह विपमवीरता प्रकाश करके पीछे स्वय मारेगये । सवको मृतक हुआ देख दस्युदलने विचारा कि दलेलसिहके अपमानसे ही यह कार्य हुआ है और वह दुलेलसिंह भलीभाँतिसे घायल होकर भी जीवित है। इस कारण वह लोग इनको उसी अवस्थामे डेरोके भीतर लगये।

मुगलपठानोके स्थलाधिकारी, मुगलपठानोके समस्त असदृणोके अधिकारी सभ्यता और भद्रतासे अशिक्षित महाराष्ट्र दस्युद्छने इस प्रकारसे सर्वेस पहिले शेखावाटीका वियोगान्त अभिनय आरभ किया । परन्तु नरिपशाच महाराष्ट्रीके पक्षमे वह सामान्य भूखंड शेखावाटी अभिनयका उपयुक्त पूर्णक्षेत्र नहीं विचारा गया। उन्होंने एक समय सम्पूर्ण भारतवर्षमे, सतलजसे समुद्रतक प्रत्येक देश, प्रत्येक नगर-और प्रत्येक प्रामोपर इस प्रकारसे आक्रमण कर रक्तपात और लोनहर्पण काण्डद्वारा अपनी पेशाचिक वृत्तिका पूर्ण परिचय दिया था।

जिस समय राव इन्द्रसिह महाराष्ट्रीके डेरोमे मारे गये, उस समय उनके पुत्र प्रतापिसहने अपनी माताके साथ खण्डेलासे पाँच कोस दूर शिखर पर स्थित शिकराई नामक अभेद किलेमे नित्रास किया। प्रतापिसह उस समय राजकार्यको। कुछ भी नहीं जानंत थे, इस कारण महाराष्ट्र दस्युक्छके हायसे नगर और अल्पवयस्क कुमारके जीवनकी रक्षांके लिये, प्रवान २ मनुष्योने शीव्र ही समन्त यान्यके गाहोकी खोलकर उनमेका समस्त अन्न और सम्पूर्ण वन सम्पत्ति वच डाला और इम प्रकारसे धन सम्रह करके महाराष्ट्रोकी अभिलापाको पूर्ण किया। इस प्रकारने तस्करोका दल खंडेलासे धनसमह करके पोछे सहारमूर्ति वारण कर मिद्वाना मम्पदायके जविकारी देशोपर आ पहुचा। उन्होने सबसे पहिले उद्यपुर पर आजमण कर बहाँकी समन्त 🞘 धन सम्पत्तिको छट उसपर अपना अधिकार कर छिया । उन्होने पीछे नगरकी समन्त र्धं दीवारोको तोड़कर अतुल वन प्राप्तिको आशामे दीवारोके नीचे खोद्कर क्रमानुमार चार दिनतक अत्याचारका स्रोता वहाया । और उदयपुरको एकवार ही विध्यस कर उत्तर प्रदेशके सिहाना झुझुन् और खेतरी आदिके सामन्तीके देशीकी छटनेके 🗓 लिये गमन किया ।

महाराष्ट्रोके तस्करदलके चले जानेक पांछे प्रतापासिह और नरसिह खंडलामे आकर राज्य करने लगे, परन्तु अत्यन्त दुःखका विषय है कि वह प्रवाक्त संपात वेगको सहन न करसके। तब उनके अधीक्षर आमेरराजने उनसे असमयमे कर लेना चाहा। प्रताप-सिहने अपने राज्यमे जितना अन्न उत्पन्न हुआ था उसका चतुर्थाद्य देकर आमेरपितको संतुष्ट किया, परन्तु नरसिहने पूर्व पुरुपोकी समान उद्धत स्वभावके वर्शाभूत हो आमेर-पितको छुछ भी न दिया। उन्होंने कहा कि इस प्रकारके कर देनेसे हमको सामान्य

भूमिया जमीदारके पद्पर स्थित होना होगा "। इस समय रोखावत वंशकी एक दूरवर्ती गाखामे उत्पन्न हुए एक सामन्तने अपने वाहुवल और विक्रमके साथ आशातीतरूपसे अपना मस्तक उठाया था। उसका नाम देवीसिंह था । वह कासळीके राव तिरमहका वंशवर था । और उसके अधिकारी देशका नाम सीकर था । देवीसिहने शेखावतपति खडेलाराजके अधीन सामन्त होकर भी अपने वाहुबलसे धीरे २ लोहागढ़ खोह इत्यादि पञ्चीस नगर और फिलोपर अपना अधिकार करिलया । जिस समय उनके अधीश्वर प्रभु नरासिह आमेरराजके कोधमे पतित हुए उस समय वह उपयुक्त सुअवसर जानकर रिवासो देशपर अधिकार करनेके लिये उद्यत हुए। परन्तु इस समय उनके प्राण वियोग होनेसे उनका वह मनोरथ अपूर्ण ही रहगया। देवीसिहके आजतक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ, इस कारण उन्होने मृत्युके पाहेले साहप्राके सामन्तके पुत्र लक्ष्मणसिंहको दत्तकरूपसे यहण करके उसको अपने उत्तराविकारी पद्पर नियुक्त किया था । परन्तु देवीसिहके शेखावाटीके दुर्वल सामन्तोके प्रति वल प्रकाश करके बाम नगरोको अपने अधिकारमे करलेनेके आचरणसे आमेर-राजने महा क्रोधित हो अपने मंत्री दौलतरामके भ्राता नद्राम देवीसिह पर आक्रमण करके राज्य कर संप्रह करनेकी आज्ञा दी । जिससे उसने शीव्र हो लक्ष्मणसिहपर आक्रमण करके उनको अधीन वनालिया महाराजकी उक्त आज्ञाके प्रचार होते ही सीकरपति देवीसिहने समस्त स्वजातीय सामन्तोको निकालकर उनके अधिकारी देशोपर वलपूर्वक अपना अधिकार करलिया था। वह सब जयपुरके महाराजकी कृपासे फिर अपने २ देशों पानेकी इच्छासे दलके दल सेना सिहत उक्त कर सम्रह करनेवाले नदराम हलदियाके डेरोमे आने लगे। खण्डेलाके अधीश्वर स्वयं अपनी सेना सिंहत जाकर उस पक्षके साथ मिले। तिरमहके वंशके अन्यान्य शाखाके अर्थात् कासली विलारा इत्यादिके पट्टावत् भी शीव्र ही इनके साथ आ मिले। तथा जिससे सिद्धानीकी सम्प्रदाय किसी समय भी रायशालीत् पर उपद्रव वा आत्मवित्रह करनेमे किसी प्रकार भी हस्ताक्षेप न करसके इससे वह भी इस समय आनन्दित होकर अपने २ दियेहुए करको छेकर सेना सहित जयपुरके सेनापतिके डेरोमे आनेलगे । सारांश यह कि सीकरपति देवीसिहने इस समय शेखावाटीके समस्त अधीश्वरोके ऊपर मस्तक उठाया था, इसीसे शेखावाटीके प्रत्येक अधीश्वर

जनके दत्तकपुत्रके विरुद्ध एक मनुष्यकी समान सेना सहित खड़े हुए। परन्तु सीकरपति देवीसिह सामान्य मनुष्य नहीं थे। जनमे चतुरता और नीतिज्ञता तथा

श्रुक्त विद्याला क्षेत्र विद्याल कर र. क्ष (७२१)

अर्था उन्होंने इरोफे समीप जाते ही सुना कि दस्युदले हमारे क्षुटुन्वियोकी हत्या की है । क्षेत्र विद्याल के दे हमारे क्षुटुन्वयोकी हत्या की है । क्षेत्र विद्याल के स्थान कर विद्याल के स्थान कर विद्याल के स्थान ही सहते कहा, ''नहीं ऐसा कभी नहीं होसकता । जब कि हमारे कुटुन्वयोकी हत्याकी कर विद्याल विद्याल कर विद्याल कर विद्याल कर विद्याल कर विद्याल व

🗓 लिये गमन किया ।

**%**౿౺౽ౚఀ౺౽ౚఀ౺౽ౚఀ౺౽ౚఀ౺౽ౚఀ౺ఴఀ౽౺ఴఀ౽౺ఴఀౚఀ౺౽౿౺౿ౚ౺ఴఀ౻

कर राण्डेला राज्यके सम्पूर्ण अधीरवर होनेके लिये इस समय अपनी सामर्थ्यके अनुसार विशेष चेष्टा करने लगे। उन्होंने जयपुरके सेनापित उक्त नंदरामके निकट यह प्रस्ताव किया "िक जितनी आमदनी खण्डेलाकी है उसका सब कर में अकेला दूंगा, सब देशका अधिकार मुझे दिला दिया जाय। जिस समय महाराज आज्ञा देगे तभी में सेना सिहत उनकी आज्ञाको पालन करनेके लिये हाजिर हूंगा, और मेरे अभिषेकके समय जयपुरपितको बहुतसा धन भेटमे दिया जायगा "। नदराम प्रतापिसहकी प्रार्थनाके मतसे उनको समस्त खण्डेलाराज्यके अधीरवर पद्पर वरण कर नथा ज्ञासनकी सनद देनेमे शीव्र ही सम्मत हुए।

नन्दरामके डेरोमे नाथावत् सम्प्रदायके नेता सामोदके सामन्त रावल इन्द्रसिह निवास करते थे। उन्होंने नरसिहका सर्वनाश होताहुआ देखकर उनकी ओर हो उनको अभय देनेके लिये खंडेलासे अपने शिविरमे आनेके लिये बुला भेजा।

रावल इन्द्रिसहके वुलानेसे नरसिहके आते ही इन्द्रिसहने उनसे समस्त समाचार कह दिया कि " आपके प्रतियोगी प्रतापिसहको समस्त खंडेलादेशका अधिकार देनेके लिये सनद्पत्र तैयार हुआ है। आप शीव्र ही पिताके अधिकारसे रहित होजॉयगे, इस कारण यदि आप इस समय भो आमेरराजकी आज्ञाके पालन करनेमे सम्मत होगे तो भी हम आपके अधिकारकी रक्षांके लिये विशेष यत्न और उपाय कर सकैंगे"। परन्तु नरसिंह किसी प्रकारसे भी उस प्रस्तावके अनुसार आमेरराजको कर देनेम सम्मत न हुए, इसिलये इन्द्रसिहने शीत्र ही नरसिहके जीवनकी रक्षाके लिये उनको उसी समय डरोको छोड़कर खडेलासे भागनेकी सम्मति दी । उन्होने कहा, कि " आपके यहाँ रहनेसे मैने जो आपका पक्ष समर्थन करनेके छिये चेष्टा की थी वह प्रगट होजायगी, इस कारण इसमे हमपर अधिक विपत्ति आनेकी सभावना है। यदि आप इसमे सम्मत होजाते तो इस विपत्तिकी आशा न थी " उसी दिन रात्रिके समय इन्द्रसिहने अपने ६० अनुचरोके साथ अत्यन्त गुप्तभावसे नरसिहको डेरोमेसे नवलगढ़मे भेज दिया और नरसिंहने दूसरे दिन प्रभात होते ही अपने किले गोविन्दगढ़मे निर्विन्नतासे प्रवेश किया। परन्तु इन्द्रसिहने जो विचार किया था वही हुआ, उनकी उस सावधानीके अवलम्बनका कोई फल न देख पड़ा । कारण कि उन्होंने नरसिहको डेरोमेसे नवलगढ़में भेजा था इससे नन्दरामने उनके अपर कोधित होकर उन्हे राजकोपका भय दिखाया । परन्तु वीरतेजस्वी राजपृत इन्द्रसिहने कहा, कि " मैने राजपूतोंका कर्तव्य कार्य किया है, तथा उसका फल भोगनेके लिये में कुछ भी भयभीत नहीं हूँ "। अत्यन्त दु:खका विषय है कि इन्द्रसिह वास्तवमे ही आमेर-पतिके क्रोधमे पतित हुए।

नाथावत् सम्प्रदायमे सामोत और चौमू इन दोनो देशोके दो सामन्त सबमे प्रधान थे, प्रथम शाखावाले सामोतके सामन्त सबसे अधिक सम्मानित थे, तथा रावल की उपाधि धारण करके नीचे पद्पर स्थित अगणित सामन्तोके ऊपर अपना अधिकार

ইনিকৈ ক্রিকের ক্রিকের

श्रुव्याविक इतिहास—अ० २. १८ (७२३)

श्रुव्याव्याविक इतिहास—अ० २. १८ (७२३)

श्रुव्याव्याविक विद्याम व्याव्याविक विद्याम व्याव्याविक विद्याम विद अधीनके कई एक देशोंको ऌटकर यहांसे वहुतसा धन छेगये थे,इस कारण छदमणसिहकी ओरके मनुष्योने शीघ्र ही बहुतसे रुपये खर्च करके बहुत थोडे समयमे ही दश हजार सेना सजाली ओर वे सीकरकी रक्षा करनेमें नियुक्त हुए। इस ओर पूर्व गुप्त प्रस्तावके मतसे नन्दराम सम्मिछित सेनाद्छके साथ सीकरको चरकर यथार्थ युद्धके बद्छे केवल वाहरी समर कोंशल दिखाकर युद्ध करने लगे। कई दिनतक इस प्रकारसे कृत्रिम युद्ध और सीकरपर अधिकारकी चेष्टा दिखानेके पीले नन्दरामने जयपुरम अपने भ्राता राजमंत्रीके पास इस मर्मका एक पत्र भेजा कि "सीकरको विजय करना किसी भांति भी सरलकार्य नहीं है और सीकरपति लक्ष्मणसिंह वदयता स्वीकार करके दंडस्वरूपमे दो लाख रुपये देनेके लिये तैयार हुए है, हमारी सम्मानिमे उस धनको लेकर सीकरको छोड देना उचित है। ' नेदरामने उक्तपत्रके उत्तरकी प्रतीक्षा न करके आमेरराजके निमित्त ढक्ष्मणसिह्के पाससे दो छाख रूपया और अपने छिये रिधतमे एक लाख रूपया लेकर सीकरको लोड् दिया । इस प्रकारमे सीकरपति लक्ष्मण सिह निर्वित्रतासे अविकारी देशोंको भोगने छगे। विशेष करके इस समय राण्डेलाके दोनो अधीदवर नरसिंह और प्रतापसिंहमे विसम्वाद्की अग्नि प्रज्वादित होनेसे नदरामके स्वार्यसाधनमे विशेष सुभीता होने लगा ।

राण्डेटाके अन्यतर अवीदवर नरसिंह पहिलेसे ही आमेर राजकी आज्ञाके अनुसार कर दान करनेमें असम्मत होनेसे उनकी जीवानलमें पनिन होचुके वे, इस कारण राडेलांके अन्य अर्घादवर प्रवापसिंह इस सुअवसरमं पिताके विवाद विसम्यादको एकवार ही निर्वाणके साथ नरासिहको चिरवालके लिये वण्डेलाके अधिकारसे गहित

**x**chooke checke checke checke checke checke checke checke checke है। जो कुछ भी हो प्रतापसिंह उस तोरणको एकसर करके राजधानी खण्डेलांक शासनका वंदोवस्त कर रेवासो पर अधिकार करनेके छिये गये । अपने वाहुवछसे रेवासो जीत कर प्रतापसिंहने नन्दराम हलदियाके अधीनकी कितनी ही सेनाक साथ उस गोविदगढ़ नामक किलेको भी जा घरा जिसमे नरसिह रहते थे। गोविन्दगढ़से दो कोस और रानोलीसे चारकोस दूरीपर गोरानामक म्थानपर डेरे डाले, रानोलीके जो सामन्त इस समय तक अपने उपरितन प्रभु अधीदवर हतभाग्य नरसिहका पक्ष समर्थन करते थे उन्होंने अपने मंत्रीको हलदियांक पास भेजकर यह समाचार कहला भेजा कि आमेरराजको जो कर नरसिहके पाससे मिलता है हम उस सबको देनेके लिये तैयार है और यदि नदराम नरसिहको उनका पहला अधिकार अर्थात् खंडेलाके राजपद पर प्रतिष्ठित कर देंगे तो उनको यथेष्ट पुरस्कार दिया जायगा। इस प्रस्तावसे नंदरामने बहुतसे धनकी आशासे फिर कौशलजालका विस्तार किया। उसने थोड़ी सी सेनाके साथ खंडेलामे जाकर कहला भेजा कि "गोविन्दगढसे नरसिहकी सेना रात्रिक समय वाहर होकर हमारी सेनापर आक्रमण करें तो पर हम लोग सेना सहित परास्त होकर शीत्र ही वहाँसे भाग जायगे । ऐसा करनेसे प्रतापसिंह कुछ भी नहीं जान सकैंगे और कार्य सिद्ध होजायगा। " नन्दरामके उक्त गुप्त शस्तावसे सूर्यमल्ल और वाघिसह नामक नरिसहके दो भ्राता गोविन्दगढ़से डेडसो अस्त्रधारी सेना साथ लेकर रात्रिके समय वाहर हुए। और उन्होंने हलादियाकी सेनापर वनावटी आक्रमण किया जिससे वह परास्त होकर उसी समय भाग गये और उस सुअवसरमे उक्त विजयो सेनाने खंडेला पर अधिकार करलिया। इस घटनासे प्रताप-सिंह अत्यन्त ही क्रोधित हुए, और जिससे उक्त अधिकार व्यर्थ होजाय इस कारण वहतसी सेनाको एक प्रवेश मार्गपर रखनेको आज्ञा दी । परन्तु नरसिहकी सेनाने पहिले ही उस स्थानपर अधिकार करिलया था, इस कारण प्रतापिसहको वह कामना होगई। नरसिहके ओरकी वहुतसी सेनाके दलके दल आकर खंडेलामे प्रवेश करने लगे, प्रतापसिहने दूसरा कोई उपाय न देखकर शत्रुओको पानीकी त्रास देनेके लिये कुओंको वंद करनेकी आज्ञा दी। इसी कारण वश नरसिहको सेनाक साथ प्रतापकी सेनाका एक प्रवल युद्ध उपस्थित हुआ, और दोनो पक्षकी वहुतसी सेना घायल हुई । रोपमे नन्दराम हलदियाने दोनो पक्षमे आमेरराजकी पचरंगी पताका उड़ाकर युद्ध रोक दिया। और नन्दरामके प्रस्तावसे शेपमे दोनो पक्षमे एक संधि नियत हुई । उस संधिके मतसे प्रतापसिहका रेवासो देश पर अधिकार हुआ और नरसिहको खंडेला राज्यके समस्त पैतृक अधिकार प्राप्त हुए।

यद्यपि उक्त संधिके अनुसार खंडेलादेशमे शान्ति म्थापित होगई, परन्तु दोनों वशोका झगड़ा एकवार ही समाप्त नहीं हुआ। बीच २ मे बहुधा दोनों पक्ष एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे। गंगोर नामक पर्वोत्सवके समयमे एक बार वड़ा झगड़ा हुआ। अन्तमे और एक घटनाके उपलक्षमे समस्त शेखावाटीके सामन्तोकी संप्रदाय सन्नद्व होगई। रानोलीके सामन्त प्रतापिसहके अधीनमे स्थित एक सामन्तके वदी

**%**ခ်ေနီဝဲက်ေခံနီဝဲခ်နီဝဲခ်နီဝဲခဲ့နီဝဲခဲ့နီဝဲခဲ့နီဝဲခဲ့နီဝဲခဲ့နီဝဲခဲ့နီဝဲခဲ့နီဝဲခဲ့နီဝဲခဲ့နီဝဲခဲ့နီဝဲခဲ့နီဝဲခဲ့နီ चलाते थे। परन्तु चौमूके सामन्त वहुत दिनोसे सामोतके सामन्तोंके उक्त पद सम्मान और सामर्थ्यकी हिसा प्रकाशके साथ स्वय उक्त पद और सम्मानकी प्राप्तिके लिये वीच २ मे झगडा करते थे, अधिक क्या इसी कारणसे रक्तपार्त,भी हुआ था। सामोतके सामन्त इन्द्रसिंह जभी उपरोक्त प्रकारसे आमेर राजके कोधमे पातित हुए तभी शभ अवसर पाकर चौमूके सामन्त शीव ही जयपुरकी राजसभामे आये, और नाथावत सम्प्रदायके सबसे श्रेष्ट सामन्त पर और उपाधि धारण करनेके लिये आमेरके महाराजको वहतसे रुपये भेटमे देनेके लिये तैयार हुए। आमेरके महाराज चौमुके सामन्तकी प्रार्थनापर जीव्र ही उनकी अभिलापा पूर्ण करनेके लिये सम्मत हुए । नन्दरामके समीप सामोतके सामन्त इन्द्रसिंह इस समय भी निवास करते थे। इन्द्रसिंहको शीव ही आमेरराजके निकटसे इस मर्मकी एक आज्ञा हुई कि आपने जो अपराध किया है उस अपराधके दंडमे सामोत देशको आमेरराजने अपने अधिकारमं करलिया, इस निमित्त आप शीव्र ही सामोतसे अलग होजाय। सामोतके सामन्त इन्द्रसिहने राजाकी उक्त आज्ञाको पाते ही उसमे किचित्मात्र भी आनाकानी न की, वरन् यथार्थ राजभक्तकी समान उस आज्ञापत्रको मस्तक पर धारण करके शीत्र ही उन्होने सामोतको गमन किया। वहाँ इनकी जो कुछ भी धनसम्पत्ति थी उस सबको लेकर वह कुट्रबंके साथ चिरकालके लिये सामोतको त्याग कर निर्वासित अवस्थासे मारवाड राज्यके आश्रयमे चलेगये । कुछ समयके उपरान्त सामोतके उसी अधीश्वरकी स्त्रीको आमेरराजकी सभासे पिपली नामक एक त्रामका अधिकार मिला । इन्द्रसिंह वार्द्धक्यदशामे अपनी मृत्युको अत्यन्त निकट देखकर अन्तमे अपनी जन्ममामिमे तथा न्यजातिमे प्राण त्याग करनेके लिये उस प्राममे चले आये । इन्द्रसिहकी इस राजभक्तिसे जानागया कि यह अत्यन्त ही प्रशासनीय पुरुष है अधिक क्या कहे इन्ट्रीमह न्यभावसे ैं ही असीमसाहसी और वीर थे, यदि वह विचार करते तो अवस्य ही वहन मी सेना सप्रह करके आमेरराजके उक्त अन्याय मुखक आचरणांके विकद्व खंडे होकर अपंत पिताके राज्यखंडकी रक्षा कर सकते थे, परन्त उन्होंने केवल राजभक्तिक भावमे स्वार्ध त्याग किया था।

इस समय खण्डेटाकी ओर दृष्टि डाटनी होगी। खण्डेटापित नरसिंह आमेर-पितके विपेटे नेत्रोमे पडे, आमेरके सेनापित नन्दराम ह्टिवयाने प्रण्डेटाके अन्यान्य अशोके अधीदवर प्रतापिसहको जब खण्डेटा प्रहेशके अधिकारकी सनद दी तब प्रतापिसह अत्यन्त पसन्न होकर अपनी समस्त सेना साथ टेटर खण्डेटामे आये। उन्होंने खण्डेटापर अधिकार करके सबसे पिहेटे उस तोरणको तोडकर एकसर करनेकी आज्ञा दी, जिसे नरसिंहने नगर रक्षाके टिये टुर्गन्यस्पसे बनवाया था और इसीके उपरसे प्रतापके पिताके मह्टोपर गोले वर्षाते थे। उस नोरणके उपर गणेदवदी एक मृनि थी। गणेदवता सिद्धिदाता और सबमंगट विधानानप्रमे पृते के चूर्ण होगई। यह बात प्रतापके पक्षमे अबद्य ही भावी अमगट अनुमान किया जासकता ※まれてきどのいといいといいようようようようようまであるこれである。 शीव ही प्रत्येक सिद्धानीके सामन्त अपने २ अनुचरोके साथ नियत हुए समय पर उस उदयपुर स्थानपर आ पहुँचे । केवल खडेलाके उक्त अवीश्वर दोनी प्रताप और नरिसहदासके अतिरिक्त रायशालोतोके प्रत्येक अधीश्वर भी उम जातीय महा समितिमें आ पहुँचे । नरसिंह और प्रतापिसहमें परस्परमें जो झगडा चिरकालसे चला आता था, इसी कारणसे उनका अधिक अविश्वास होगया था, लोग किसी प्रकारसे भी उस सीमतिमे शामिल होनेका माहस न करमके । ठीक उस जातीय समितिमे सवकी सम्मतिके मतमे कार्य किया गया । समम्त जेखावाटी देशके सामन्तोमे जो कुछ भीतरी झगडा था, उसे चिरकालके लिये सभीने छोडाँदेया । अंतमे यदि किसी अधीक्षरके साथ अन्य अधीक्षरका झगडा उपस्थित होजाय तो वर्तमान समयमें जिस प्रकार आमेरराजको उम विवादके मोमासा प्रदूपर नियुक्त किया जाता है उस प्रकारसे अब नहीं किया जायगा। वरन विवादकी मीमासाके छिये, वा जिस किसी प्रकारसे जातीय स्वार्थकी रक्षांके लिये इस उद्यपुरने जातीय सभाद्वारा हो उचित अनुष्ठान होगा। उस सभामे उम विवादका विचार किया जायगा, आमेरराज वलपूर्वक हमारे जातीय स्वार्थमे हस्ताक्ष्म करेगे तो आवश्यकतानुसार प्रत्येक सामन्तकी सेना इकड़ी होकर आमेरराजके विरुद्ध खडी होगी ।

शेखावाटीके समस्त अवीश्वरोको इस प्रकारसे एक मनुष्यकी समान खड़ा हुआ तथा दृढ़प्रतिज्ञ देखकर जयपुरपित महाराज अत्यन्त भयभीत हुए। नन्दराम हलादेयाके ही अत्याचार और उपद्रवासे शेखावाटीके सामन्त इस प्रकारसे खड़े हुए है यह जानकर जयपुरेश्वरने शीव्र ही नन्दरामको पदसे रिहत कर रोड़ाराम नामक एक मनुष्यको उस पद्पर नियुक्त किया, और उनको सेनासिहत शेखावाटोमे भेजा। और नन्दराम हलिद्याको बन्दी करके जयपुरेम भेजनेकी आज्ञा भी दी। नद्राम हलिद्या जयपुरपितिकी इस आज्ञाका समाचार पाकर पिहलेसे ही भाग गया। उसने जान लिया कि पकड़े जाने पर अवश्य जयपुरके कारागारमे वन्दी किया जाऊना। जयपुर राजने, उक्त नंदराम और उनके भाता जो आमेरके प्रधान राजमंत्री पदपर नियुक्त होकर नन्दरामके अत्याचार और उपद्रवाँमें सहायता करते थे उनके भी समस्त अधिकारी देशोकी वनसम्पत्तिको राजदरवारके अधिकारमे करिलया।

उपद्रव दुर होगये । शेखावाटीके उत्तर देशके सिद्धानी नामक सेखावत संप्रदायके सामन्त और रायशालोतोके उक्त प्रकारसे अविश्रान्त जातीय विवादसे विपैला फल उत्पन्न हुआ, और उसी कारणसे शेखावाटी देशपर आमेरराजके अधिकारका विस्तार क्रमशः होता गया । आमेरपतिके कर जगाहक नन्दराम हलदियाको छल वल चतुरता और कौशलसे अनेक देशोको अपने हस्तगत करके शेखावतोकी स्वाधीनतापर हस्ताक्षेप करते हुए देखकर वे महा असतोप प्रकाश करने छगे। इस समयके पूर्वतक यह सामन्त वा छोटे २ देशोके राजा जयपुरपतिकी संपूर्ण वश्यता स्वीकार करके भी उनको किसी प्रकारका कर नहीं देते थे, केवल किसी सामन्तके प्राण त्याग करनेपर उसके उत्तराधिकारीके अभिपेकके समय आमेरराजको अपनेमे सबसे श्रेष्ट सामर्थ्यवाला आत्मीय जानकर दिये जाते थे । परन्तु इस समय आमेरराजकी रुपये भटमे अन्तमे इकट्ठा होगया, और कव सीमाके कमानुसार समय उनकी स्वाधीनताके हरण करनेको उद्यत होगा यह विचार कर सिद्धानी गणोने अपने स्वार्थकी रक्षा करना एकान्त कर्तव्य विचार लिया । नंदराम हलदियाने इससे पहिले नवलगढ़के सामन्तोंके अधीनमें स्थित तुई नगरको घर लिया, और रानोली देशपर प्रतापसिंहका अधिकार करनेके लिये उनको भी वंदी किया गया। इसी कारणसे समस्त सिद्धानी सामन्त महाकोधित होगये। यद्यपि वह लोग इतने दिनोसे राय-शालोत्गणोपर आत्मविवाद विसम्वाद्से हस्ताक्षेप न करके निरपेक्षभावसे निवास करते चले आये थे। परन्तु उन्होंने देखा कि इस समय निरपेक्षभावसे रहना सर्वथा असंभव है। इस कारण वह लोग सम्पूर्ण रोखावाटी देशके प्रत्येक सम्प्रदायके भीतरी झगडेको एकवार ही दूर करके सव एक वाणी और एक मतहो शेखावाटीकी जातीय स्वाधीनता और चिर अधिकारकी रक्षा करनेके लिये आग्रहके साथ आगे वढे । पूर्वकालमे उद्यपुर नामक जिस स्थानपर समस्त शेखावतके सामन्त किसी जातीय प्रदनकी मीमासा वा खार्थ रक्षाके लिये इकट्ठे होते थे, उसी उद्यपुरम सम्पूर्ण सेखावतो के नेता और सामन्तोके एकत्रित होते ही यह घोषणापत्र प्रचारित हुआ । जिससे किसीके मनमें भी किसी प्रकारका सेदेह उपस्थित न हो जिससे कोई भी किसी प्रकारका पड्यत्र न चलासके, जिससे उक्त जातिकी समितिके मुत्रमें कोई भी किसी प्रकारका अनिष्ट वा किसी प्रकारके पहिले झगडेको स्मरण करके उसका वदला देनेके लिये समर्थ न हो, इस लिये पहिलेसे ही ऐसा प्रस्ताव नियत किया गया कि जातिकी प्राचीन और पवित्र रोतिके अनुसार एकत्रित हुए समस्त अवीधराको सरहविश्वास प्रकाश करनेके लिये " ल्नवाव " अर्वान् नमकमे हाथ डालकर परस्परमे मदाव प्रकाश करनेके लिये सागध यानी होगी।

डेरोमे चले गये।

उक्त समयमे ही आमेरपितने खंडेलाके राजा नरसिहदासके निकट वाकी कर अदा करनेके लिये एक दूत भेजा, परंतु नरसिंहने उस दूतको मारपीट करके भगा दिया । वह दृत आमेरराजके मंत्रीके कुटुम्बका था, वह उक्त रोतिसे अपमानित और

विताड़ित हुआ, तव वह जयपुरपित महाराजके निकट जाकर नेत्रोमे जल भरकर उनके चरणोमे अपनी पगड़ी रख यह वचन वोला, "नरसिहदासने मेरा वोर अपमान किया है"। आमेरके महाराजने समस्त वृत्तान्त जानकर शीत्र ही यह आज्ञा दी कि खण्डेलाराज्य

आमेर राज्यके अधिकारमे रहै,और नरसिहको वदी करके शीत्र ही जयपूरमे लाया जाय।

तुरन्त ही आशाराम नामक एक सेनापति सेना साथेम लेकर अधिकार करनेके लिये भेजा गया । नर्रासह गोविन्द्गढ़मे जाकर अधीदवर आमेरपतिके प्रति उपेक्षा दिखाने लगे । आज्ञारामके खण्डेलामें जाते ही नरसिह और प्रतापिसह दोनोको एक साथ एक ही समयमे पकड़नेके लिये पड्यत्र जालका विस्तार करने लगा। नरसिंह तो गोविन्दगढ़में ही रहते थे, परन्तु प्रतापसिंह अपनी किसी विपत्तिकी सम्भावना न विचारकर जयपुरकी सेनाके साथ खण्डेलामे ही निवास करते थे। प्रतापसिह विचार रहे थे कि नरसिहके अपराधसे केवल उर्म्हीके हिस्सेके खण्डेलापर जयपुरराज्यका अधिकार होजानेकी सम्भावना है। इधर आशारामने प्रतापिसहको किसी प्रकारका भय न दिखाकर केवल नरसिहको पकड़नेके लिये सबसे पहिले कौशलजाल विस्तारा। आशारामने मनोहरपुरपति नरसिहसे कहला भेजा कि उन्हे किसी प्रकारका कोई भी शारीरिक अनिष्ट नहीं होसकैंगा। राजपूत प्रतिज्ञा और सौगंधके ऊपर चिरकालसे ही विशेप विश्वास स्थापन करते आये है । शरीरमे प्राण रहते हुए कोई भी अपनी प्रतिज्ञाकी भंग नहीं करसकता, यही राजपूतजातिका स्वाभाविक धर्म है, मनोहरपुरपति आशा-रामके उपदेशसे ही उसके वचनोमे वंध गये, और उनके ऊपर सम्पूर्ण विश्वास स्थापित कर वह गोविन्दगढ़से वाहर हुए; और खण्डेलामे पहुँच गये। आशारामने उनको आदर-सिहत महण करके वाकी करके सम्बन्धमे सिन्धका प्रस्ताव उपस्थित किया । संधिपत्र तैयार होने छगा । नरसिहके डेरोको छोड़ते ही आशाराम भी सेना सहित वहाँसे कितनी दूर चलागया । चतुर आशारामने इस प्रकारसे नरसिहको असावधान और गाफिल कर दिया और फिर तीसरे दिन लौट कर मध्यरात्रिके समय उनके घरको घरकर उनको उसी समय डेरोमे जानेकी आज्ञा दो । नरसिंह आशारामकी इस चातुरीजालसे अत्यन्त

नरसिहको हस्तगत करके उसने प्रतापको बुलाया और वह निर्भय होकर उसके डेरोमे चले आये । प्रताप विचार रहे थे कि अवकी बार वह अवस्य ही समस्त खंडेला देशके अधीक्षर होगे, परन्तु चतुर आशारामने उनको घोर विपत्तिमे डालनेकी तैयारी की है, इसका उन्हें स्वप्नमें भी ध्यान नहीं था। दूसरे दिन प्रताप और नरसिंह जिस समय র্নন্তির ক্রিটের ক্রিট

कोधित हो आत्महत्या करनेके लिये उद्यत हुए पर आज्ञारामने उनका वह उद्योग व्यर्थ करिंद्या । तव नरिसह शीव ही कितने विश्वासी राजपृतोके साथ आशारामके

सहायता करनेमे सम्मत न हुए, और अपने स्वार्थकी रक्षाके लियं सबसे पहिले पदोप-

सांधिपत्र ।
पिहली धारा-नन्दराम हलदियाने जो वलपूर्वक तुई और ग्वाला इत्यादि नगरो हिं
धिकार करिल्या है, वे नगर पूर्व अधिकारियोको लोटा देने होगे ।

सहायता करतेमे सम्मत न हुए, और अपने सार्थकी रक्षाके छिय सबसे पहिले पदीपकुक सिंध करते, और आमेरपितिक साथ भिष्य राजनीतिक सम्बन्ध निर्धारित करनेके

छिये अप्रसर हुए ।

सांविपत्र ।

पिहली धारा—नन्दराम हलिंदियाने जो वल्लपूर्वक तुई और ग्वान्य इत्यादि नगरों
पर अधिकार करलिया है, वे नगर पूर्व अधिकारियों के छोटा देने होगे ।

दूसरी धारा—शेखावतीकी सम्प्रदाय इन्छानुसार पहिलेसे ही जो कर देती
आई है, आमेरराजको इसके अतिरिक्त और कर प्रहुण करनेकी नामध्यों
म होगी । शेखावाटीके सामन्त अपने २ म्बीकार किये करको आमेरकी राजधानीमे
स्वय भेजते रहेगे ।

तीसरी धारा—जिस किसी कारणसे क्यों न हो आमेरराजकी सेना किसी समय
भी शेखावाटीमे प्रवेश न करसकेगी, कारण कि उसी सेनावलकी उपस्थितिक कारण
खण्डेलाके युद्धमे हुथा रक्तपात हुआ है ।

वीधी धारा—उक्त सम्मिलित अधीश्वररगण आमेरपितिकी सहायताके लिये एक सेना
भेजीने, परन्तु बह सेना जवतक आमेरराजके कार्यमे नियुक्त रहेगी उतने दिनोतक उसका
खर्चा आमेरके महाराजको देना होगा ।

उक्त नवीन राजसेनापितिकी मध्यस्थतामे उक्त सिवपत्र आमेरराज और शेखावतोकी
मश्रदायमे नियुक्त हुआ, उक्त सिमिलित सामन्तनगणोंने सेनाकी सहायताके लिये व्ययम्बरूप
स्वामोको सम्मान दिखाया । जयपुरपतिने उनके समानको उसी समय स्वीकार भी
सिवा, और जिससे नन्दराम तथा उनकी सेनाका वल और गेयावानो तुम्का
और जिससे जनकर पहिले उन गावोका उद्धार दिखा, जिन्ह नन्दरामने तुम्का
अपने अधिकारमे कर रक्ता था । परन्तु मामन्तगण जीव ही जानगल कि यथाप
साथिक मतसे उनके स्वाधिको स्थाम प्रमुत नहीं हुए । उन्होंने देन्या कि उन लोगोने
नन्दरामकी सेनाको भगा दिया है, परन्तु उस समय रिजारमकी गेना निध्यताने तुम्का
साथिक मतसे उनके स्वाधिको स्थाम । रोस्तु समयाय वर्त उन्हों हुई थी यह
महा हु खिल हुई—और जीव ही उन्होंने एसम्ब त्यस्व पर्त उन्हों हुई थी यह
साथिक मतसे उनके स्वाधिको स्थाम स्वाद सम्बदाय वर्त उन्हों हुई थी यह
सहाय सिनाको भगा दिया है, परन्तु उस समय रिजार वर अन्यायिहीक निज साथि सिनाको भगा दिया है, परन्तु उस समय रिजारमात्र ने निज सिथायत्र विवार है।
साथि सरनेका सरक्य किया । रोहायामरी सेनाका वल अन्यायिहीके निज साथायिको सामन्तारी सम्बदायने तहायन हिल्य नन्दायाने हिल्य नामायिको है।
साथायान करके रोहायामरी सेनाको युर करविया । और उन सब प्राप तथा तथा सायावे हैं स्वी अपन स्वीके स्वी स्वी अपन हिला साथायिको सामन्त पूर्व आदि अधिसारियोके हायमे अर्पण किया।

<u>৺</u>

उक्त समयमे ही आमेरपितने खंडेलाके राजा नरिसहदासके निकट वाकी कर अदा करनेके लिये एक दूत भेजा, परंतु नरिसहने उस दूतको मारपीट करके भगा दिया । वह दूत आमेरराजके मंत्रीके कुटुम्बका था, वह उक्त रोतिसे अपमानित और विताड़ित हुआ, तब वह जयपुरपित महाराजके निकट जाकर नेत्रोमे जल भरकर उनके चरणोमे अपनी पगड़ी रख यह वचन वोला, "नरिसहदासने मेरा बोर अपमान िकया है"। आमेरके महाराजने समस्त वृत्तान्त जानकर जीव्र ही यह आज्ञा दी कि खण्डेलाराज्य आमेर राज्यके अधिकारमे रहे,और नरिसहको बदी करके जीव्र ही जयपुरमे लाया जाय।

तुरन्त ही आशाराम नामक एक सेनापति सेना साथम लेकर खण्डेलापर अधिकार करनेके लिये भेजा गया। नरसिंह गोविन्दगढ्मे जाकर अधीरवर आमेरपतिके प्रति उपेक्षा दिखाने लगे । आशारामके खण्डेलामें जाते ही नरसिंह और प्रतापसिंह दोनोको एक साथ एक ही समयमे पकडनेके लिये पड्यत्र जालका विस्तार करने लगा। नरसिंह तो गोविन्दगढ़में ही रहते थे, परन्तु प्रतापसिंह अपनी किसी विपत्तिकी सम्भावना न विचारकर जयपुरकी सेनाके साथ खण्डेलामे ही निवास करते थे। प्रतापसिह विचार रहे थे कि नरसिहके अपराधसे केवल उन्हींके हिस्सेके खण्डेलापर जयपुरराज्यका अधिकार होजानेकी सम्भावना है। इधर आशारामने प्रतापसिहको किसी प्रकारका भय न दिखाकर केवल नरसिहको पकडनेके लिये सबसे पहिले कौशलजाल विस्तारा। आशारामने मनोहरपुरपति नरसिहसे कहला भेजा कि उन्हे किसी प्रकारका कोई भी <mark>शारीरिक अनिष्ट नहीं होसकैंगा। राजपूत प्रतिज्ञा और सौगंधकें ऊपर चिरकालसे ही</mark> विशेष विश्वास स्थापन करते आये है । शरीरमे प्राण रहते हुए कोई भी अपनी प्रतिज्ञाकी भंग नहीं करसकता, यही राजपृतजातिका स्वाभाविक धर्म है, मनोहरपुरपति आशा-रामके उपदेशसे ही उसके वचनोमे वंध गये, और उनके ऊपर सम्पूर्ण विश्वास स्थापित कर वह गोविन्दगढ़से वाहर हुए, और खण्डेलामे पहुँच गये। आशारामने उनको आदर-सहित ग्रहण करके वाकी करके सम्बन्धमे सन्धिका प्रस्ताव उपस्थित किया । संधिपत्र तैयार होने लगा । नरिसहके डेरोको छोडते ही आशाराम भी सेना सहित वहाँसे कितनी दूर चलागया । चतुर आशारामने इस प्रकारसे नरसिहको असावधान और गाफिल कर दिया और फिर तीसरे दिन छौट कर मध्यरात्रिके समय उनके घरको घरकर उनको उसी समय डेरोमे जानेकी आज्ञा दी । नरसिंह आज्ञारामकी इस चातुरीजालसे अत्यन्त क्रोधित हो आत्महत्या करनेके लिये उद्यत हुए पर आज्ञारामने उनका वह उद्योग व्यर्थ करिंद्या । तय नरिसह शीच्र ही कितने विश्वासी राजपृतोके साथ आशारामके डेरोमे चले गये।

नरिसहको हस्तगत करके उसने प्रतापको वुलाया और वह निर्भय होकर उसके कि डिंग के स्मिन्न के आये। प्रताप विचार रहे थे कि अवकी वार वह अवश्य ही समस्त खंडेला कि टिंग देश अधिश्वर होगे, परन्तु चतुर आशारामने उनको घोर विपत्तिमे डालनेकी तैयारी की कि है, इसका उन्हें स्वप्रमे भी ध्यान नहीं था। दूसरे दिन प्रताप और नरिसंह जिस समय हि हि इसका उन्हें स्वप्रमे भी ध्यान नहीं था। दूसरे दिन प्रताप और नरिसंह जिस समय हि हि इसका उन्हें स्वप्रमे भी ध्यान नहीं था। दूसरे दिन प्रताप और नरिसंह जिस समय हि हि इसका उन्हें स्वप्रमे भी ध्यान नहीं था। दूसरे दिन प्रताप और नरिसंह जिस समय हि हि इसका उन्हें स्वप्रमे भी ध्यान नहीं था। दूसरे दिन प्रताप और नरिसंह जिस समय हि इसका उन्हें स्वप्रमे भी ध्यान नहीं था। दूसरे दिन प्रताप और नरिसंह जिस समय हि इसका उन्हें स्वप्रमे भी ध्यान नहीं था। दूसरे दिन प्रताप और वह निर्भय हो समस्त खंडेला कि डिंग कि उन्हें स्वप्रमें के स्वप्रमें स्वप्रमें के स्वप्रमें के स्वप्रमें के स्वप्रमें के स्वप्रमें स्वप्रमें स्वप्रमें स्वप्रमें स्वप्रमें स्वप्रमें स्वप्रमें समस्त स्वप्रमें स्व

अस्तृहीन होकर भोजन कर रहे थे, उसी समयमे आशारामकी आज्ञासे एक सेनाद्छने दोनोको एकवार ही वदी करिल्या। घोर अपराधियोकी समान जजीरोसे वाँधकर वंद और एक सवारीमे चढाकर पांचसी पहरेवालोकी सेनाके साथ उनको जयपुरमे भेज दिया। जयपुरमे पहुँचते ही दोनां राजाके कारागारमे वदी होगये, इस प्रकारसे दोनोंके वंदी होजाने पर जयपुरके महाराज और उनके मत्री अत्यन्त ही प्रसन्न हुए। और आशारामको धन्यवाद देने लगे । आशारामने राजाकी आज्ञासे शीव ही समस्त खंडेलांद्र पर आमेरराजका सास अधिकार करके शान्ति रक्षांके लिये वहाँ पाँचसौ सिपाही रख दिये। वह सब नीची श्रेणीके सामन्त खडेलाके दोनो राजोके अधीनमे थे, आज्ञारामने उनको पूर्व पद्पर नियुक्त रख कर उनको रीतिके अनुसार कर देनेम सम्मत करिल्या, और उसने उनसे ऐसी प्रतिज्ञा भी कराली कि वह कभी किसी प्रकारसे भी शान्ति भंग अथवा किसी प्रकारका उपद्रव नहीं करेंगे। इस प्रकारसे खंडलाराज्य फिर अवनतिकी अवस्थाम पतित होकर पराधीन होगया।

### तीसरा अध्याय ३.

अक्ता मेरपतिके विरद्धमे वावसिहका अध्युत्थान-वावसिहके साथ जार्ज थामसका योगदान-भयंकर युद्ध-वाविसहका खंडलाके किलेमे जाना-हनुमतीसहका उनकी सेना और अनुज लक्ष्मणसिहके प्राण नाश करना-वाधिसहका फिर खंडेलाके किलेको जीतना-आमेरराजद्वारा एक बाह्मणको खण्डेलारेशमें जमाउंदीके लिये भेजना-उक्त बाह्मणका आपमानित होना-संब्रामसिंह का अभ्युत्यान-गायाँका लूटना-उनकी मृत्यु-जोधपुरके विरुद्धमे आमरराज्यके साथ राजानाटीके सामन्तोका मिलन-आमेरराजके साथ रापावतींका नवीन सधियंधन-नरसिंह और प्रतापसिहका हृटना-मारवाट्के युद्धमे नरसिहकी मृत्यु-अभयसिहकी पितृपदकी प्राप्ति-आमेरराजकी विश्वायः घातकता-हनुमन्तका गोविन्दगढ और खडेला इत्यादि पर अधिकार करना-सुशालीरामको मुक्ति-लाभ और जयपुरसे मंत्रीपदकी प्राप्ति-खंटेलाके करट सामन्ताँको नवीन शासनकी सनद मिलना-अनय तथा प्रतापसिहको पिताके अधिकारकी प्राप्ति-मोहम्मदशाहके विरद्ध शेलावादीके सामानी का सेनासहित गमन-आत्मविवाद-सीकरके सामन्त लक्ष्मणसिद्दा खदेखापर आजमण-इनमत-सिहकी वीरताका प्रकाश करना-उनकी मृत्यु-ल्द्मणसिहका खेटलापर अधिकार-परेटलोक दोनी अधीखरोका चिरकालके लिये पैतक अधिकारसे वचित होना-उनका निकाला जाना-राजमधीके साय लक्ष्मणसिष्ट्या विवाद-विवादया फल-सिद्धानियोंका इतिहास-लाट्यांनी लोग-रात्यायांटी का राजस्व-

दीनाराम बोहरा इस समय सन् १७९८-९९ ईम्बी मे जयपुरके प्रयानमंत्री पद्पर नियुक्त ये । आशारामको खंडेला विजय करते हुए देखकर वह शीच ही राजधानी छोड़कर सिदानीके सामन्तोके पामसे कर छेनेके छिये होसावादीको चछ । दोनाराम

% STO STORE उदयपुरमे आशारामकी सेनाके साथ मिलकर सिद्धानी सामन्तोंके अधिकारी देशीके वीचमें परश्रामपुर नामक नगरमे सेनाको छेगये। वहा जाकर इन्होंने सम्पूर्ण सामन्ताके पास आज्ञापत्र भेजकर शीव्र ही अपने २ देय करकी उपिम्थित करनेके छिये कहा। इतना ही करके वह शान्त न हुए, जिससे शीघ्र ही कर अदा होजाय इस हेतु प्रत्येक देशमे एक २ अश्वारोही दल भी भेजदिया। इस सेना भेजनेका नाम थोस था। इसका मूल उदेश यहां था कि अश्वारोही सेनाका दल सामन्तोके यहा जाकर उनसे सरकारी कर मांगे। सामन्त जितने दिनोतक कर देनेमे विलम्ब करेंगे सेना उतने दिनोतक प्रतिदिन निर्द्धारित धन उनके निकटसे दंडमे हेती रहेगी। यदि सामन्त कर देनेम राजी न हो तो उनके साथ युद्धका विचार किया जायगा। जब जयपुरके राजमंत्री उक्त अपमान कारक उपायसे कर छेनेके छिये उद्यत हुए, तय समस्त सिद्धानी सामन्तीने अत्यन्त कोधित हो शीव्र ही मिलकर एक पत्र पर हस्ताक्षर करके उनके पास भेज दिया । उन्होंने उस पत्रमे लिख भेजा, कि दीनाराम यदि एक मुहर्तका भी विलम्ब न करके उस भेजो हुई सेनाको बुलाकर म्वय सेना सहित अञ्चनमे न चलाजायगा तो उसे विलक्षण फल मिलैगा; वह यदि इंझनुमें चलागया तो सामन्तोके देय हुए करका जो दश हजार रुपया इकट्ठा हुआ है वह शीव ही मिलजायगा। समस्त शेखावाटीके नेताओने एक मत होकर उक्त पत्रको लिखा। परन्त खण्डेलाक प्रकार भी उसमे राजाके भ्राता वाघसिंह किसी सम्मत देशके समस्त अधीश्वरोने एक साथ मिलकर थोड़े ही दिनोके राजके जिस प्रकारसे उपकार किये थे, नंदरामकी प्रवलता विनाश करनेके लिये आमेरकी सेनाकी जिस प्रकार सहायता की थी, तिस पर भी आमेरपितक विपरीत पुरस्कार देनेसे वाघसिह आमेरपितके ऊपर अत्यन्त कोधित हुए थे । आमेरराजेक साथ शेखावतोकी पहिले जो संधि होगई थी, उसकी एक धारामे यह भी उल्लेख था कि शेखावत जितने दिनोतक कर देते रहेगे उतने दिनोतक आमेरराज किसी प्रकार भी शेखावत् देशपर सेना नहीं भेज सकेंगे, ऐसा प्रवध सदा रहेगा । साराग यह है कि संधिकी उस धाराको भंग करके आमेरकी सेनान जव शेखावत् देशमे प्रवेश किया तब वाघसिह अपने वाहुवलसे उसी समय जन्मभूमिकी रक्षके लिय कृतसंकल्प हुए। वार्घासहके उक्त मन्तव्यके प्रकाश होते ही खेतरीके पांचसौ राजपूत आकर उनके साथ मिले । वाघसिहने उस सेनादलके साथ सीकरके अर्थाधरके निकटसे सिहाना और फतेपुरका दंडस्वरूप धनसंग्रह करके इस समयके सुशिसद्ध जार्ज थामस नामक यूरूपीय सेनापतिको अपने पक्षमे नियुक्त करिलया । जार्जथामस स्वय इस समय इस विवादमान राजपूत जातिके किसी एक पक्षमे नियक्त होकर धन उपार्जनके लिये व्यय होरहे थे। जार्ज थामसने अपनी शिक्षित सामान्य संख्यक सेनाके साथ वाचसिहके साथ मिलकर शीव ही आमेरकी सेनाके साथ युद्धका प्रस्ताव किया । यद्यपि इस समय जयपुरराजकी समस्त वेतन भोगी सेना और उनके अधीनके सामन्तोकी सेना एकसाथ मिलनेसे उनकी संख्या वाचसिह और थामसकी सेनाकी संख्याकी अपेक्षा अधिक होगई थी।परन्तु র্নীতের্নীতে করিতে করি

अस्त्रधारी सेनाके साथ खंडेलामे जाकर दुर्गकी वीवारोंको उल्लंबन करके किलेमे प्रवेश कर सावधानीसे समस्त सेना और लक्ष्मणसिंहकी हत्या करके किलेको जीत लिया । वाघसिह इस समयमे रानोछीमे निवास कररहे थे । उन्होने हनुमन्तिमहको अपने अनुज लक्ष्मणसिहकी हत्या और खडेला पर अधिकार करते हुए मुनकर शीव्रतासे खडेलामे जाकर उसको घेर लिया । वाचसिंह वाहरसे ही अस्त्र चलाने लगे और हनुमन्तिसहने किलेके भीतरसे गोला वर्षाना प्रारभ किया । परन्तु हनुमन्तिसहने वहुत थोड़ी अवस्थावाले लक्ष्मणकी हत्या की थी इससे नगरिनवासी उस हत्याकांडसे उनके ऊपर अत्यन्त कोधित हुए थे। इस कारण वे इस समय आग्रहके साथ वाचिसहकी सहायता करने छगे। अधिक क्या कहै, स्त्रियातक किलेको जीतनेके लिये सेनाकी विशेष सहायता करने लगीं । वाघसिंह प्रवल विक्रमके साथ किलेको जीतनेके लिये प्रवृत्त हुए। हनुमंतको सेनाने अपने प्रभुपर भयकर विपत्ति देखकर प्राण पणसे युद्ध किया। परन्तु जयको आशा न देखकर अंतमें उन्होंने प्रचिछत रीतिके अनुसार सिधका प्रस्ताव सूचक स्वेत पताका दिखा कर किलेका द्रवाजा खोल दिया । वाघिसह सानन्द किलेमें पैठ गये। वहां जाकर उन्होंने चाहा कि अपने सुकुमार भाईकी हत्या करने-वाले ह्नुमंतिसहसे उचित्त वदला ले किन्तु वह पहिले ही किलेसे निकल भागा था। इस छिये वायसिहकी वह प्रतिहिसक अभिलापा मनकी मनमे ही रह गई। उधर दीनाराम जयपुरके राजमंत्रीपद्से उतार दिये गये । और मानजीदास उस

पद्पर नियुक्त हुए। रोड़ाराम पूर्व कथित युद्धमे पराजित और कलकित,नहीं हुए थे। इससे वह इस समयतक शेखावाटी देशके करसमहिक पद्पर नियुक्त थे। उन्होंने खडेलादेशके एक त्राह्मणो वार्षिक वीस हजार रुपयेकी जमावन्दी पर नियुक्त किया था । उक्त त्राह्मणने प्रथम वर्षमे विलक्षण लाभ दिखाया। इसासे उसे फिर दो वर्षका ठेका दिया गया । इस समय जयपुरराजकी सिलह्पोश सेना उक्त त्राह्मणके अधीनमे नियुक्त थी । वह त्राह्मण उक्त सेनाकी सहायतासे खंडेलाके जो समस्त सामन्त अवतक स्वाधीनभावसे रहते थे; उनके पाससे भी वलपूर्वक करसंग्रह करनेमे प्रवृत्त हुआ। जो लोग कर देनेमे असम्मत हुए उसने सेना सहित उनपर आक्रमण करके उनके कितने ही किलोपर अधिकार कर लिया। यद्यपि जयपुरपितने नरसिंह और प्रतापिसहको वदी करके समस्त खंडेलाराज्य पर अधिकार करलिया था, परन्तु प्रताप और नरसिहकी खास अधिकारी भूमिके अतिरिक्त अन्य सम्पूर्ण देशोके सामन्तोके साथ संधिवंधन करके उनसे नियमित कर लेते आये थे। इस समय उक्त ब्राह्मणने उन सामन्तो पर भी आक्रमण करके उनके ऊपर इस प्रकारके अत्याचार करने प्रारंभ किये।खडेलाके रायसल वशोद्भव समस्त सामन्त महाक्रोधित हुए, और वदला देनेके लिये संहारमूर्तिसे सेनासहित सुसिज्जत हुए। उन्होंने नरसिंह और प्रतापसिंहके निकटसे यह समाचार पाया कि जयपुरके महाराजके निकटसे उनको कारागारसे मुक्त होनेकी अव कोई आशा नहीं है, इस कारण सामन्त और भी उत्तेजित हुए। राजपूत जाति समस्त आशाओं के छ्रप होते ही जिस प्रकार महाकोधित हो भयंकर काण्ड उपिश्वित कर देती है, इस समय वह लोग उसी 

हैं। देशका कर सप्रहकर भूमिके सम्बन्धमे नवीन विधिकी व्यवस्था करनेमे समर्थ हुए थे। देशका कर सम्रह्कर मूमिक सम्बन्धम नवान विधिक्त व्यवस्था करनम ममय हुए ये। इससे उनको हस्तगत कर रखनेके छिये शासकने खडेछाके किछेम रहनेकी आज्ञा दी थी। वाधिसह बहुत योडी सी सेनाके साथ खडेछाके महछमे निवास करते थे। इस समय जयपुरके सेनापितने वाधिसहको एक खजातीय सेनाइछके साथ मेठ करनेकी आज्ञा दी, वाधिसह अपने अनुज छक्ष्मणसिहको अय्यन्त लेहके साथ गरेडछामे रायकर श्री आप जयपुरके सेनापितके साथ मिछे।

राडेछाके दूसरे शासक राज्यवदी प्रतापितहके पुत्र हनुसन्तिमहने जब सना कि

खंडेलाके दूसरे शासक राज्यवदी प्रतापित्रके पुत्र हनुसन्तिसहने जब सुना कि े वाघसिह राजाको सेनाइछके साथ मिछ गये हैं तव उन्होंने शुन सुप्रवसर जानकर . संडलाके किलेको जीवनेका विचार किया। रात्रि होगई थी, हतुमनने कितनी ही

जयपुरकी राजधानीमे जाकर जयपुरपतिके साथ साक्षात् करनेकी सम्मति प्रगट की । कई दिनोमे वीर तजम्बी संप्रामसिंहन अपनी विजयी सेनाकै साथ जयपुर नगरमे प्रवेश 🧲 किया। नगरमे जाते ही अनेक सम्प्रदायोंके लोग इकट्ठे होकर उनके ऊपर तीक्ष्ण दृष्टि डालने लगे । विशेष करके वेतनभोगी सिक्खोने देखा कि सप्रामसिहने उनमेसे किसीके घोड़े और किसीके ऊंट इत्यादि छीन छिये थे, उन्होंने उन सबको छेकर राजधानीमे प्रवेश किया है। परन्तु संप्रामिसहने इस प्रकार वलविक्रमके साथ गर्वित हो राजधानीमे प्रवेश किया कि, उक्त सेना वा अन्य सर्व साधारण संप्रामसिंहकी सेना अपने २ वोडे ऊट वा अस्र देख कर भो प्रार्थना करने वा उनका दावा करनेका साहस न करसके।

ই, প্রত্যুগর্ভার বিষ্ণার্থ কর্মার কর राजमंत्री मानजीवासने मनही मन स्थिर किया था कि सप्रामसिहके राजवानीमे प्रवेश करते ही किसी न किसी उपायसे उनकी वदी करके कॉटेकी उखाड़ दिया और मत्रीके अनुरोधसे ही जयपुरपतिने शपथ की थी, कि वह समाम-सिहके शरीरपर हस्ताक्षेप नहीं करेंगे । परन्तु मानजीदासने जयपुरके महाराजकी प्रितिज्ञा मंग करनेसे महाकलंक लगेगा यह जानकर भी सप्रामको वदी करनेके लिये उद्योग किया । श्यामिसह जो राजाके वचनोपर विश्वास करके सप्रामासिहके निकट वचनवद्ध हुए थे उन्होंने मंत्रोंके उस गुप्त अभिप्रायको जानकर तुरत ही सप्रामासिहसे समस्त समाचार कहिंदया । ४८घटेके पीछे जयपुरके महाराजने समाचार पाया कि सप्रामासिह जयपुरको छोडकर तंवरावाटीको चलेगये और तवर और लाड्खानी भी उनके साथ मिल गए है। संप्रामिसह इस समय एक हजार अश्वारोही सेनाके नेता हुए थे।

संग्रामिसहने अपनी सेनाका वल वढ़ाकर असीम साहसके साथ जयपुरपतिके खास अधिकारी देशोमे जाकर शीव ही वाम और नगरोको लूटना प्रारंभ कर दिया । वह सबसे पहिले दंडस्वरूपमे एक २ नगर और श्राम निवासियोके निकटसे कर मांगनेके लिये द्रत भेजने लगा । जो लोग उसकी प्रार्थनाको पूर्ण करने लगे उनके ऊपर तो किसी प्रकारका अत्याचार नहीं किया । परन्तु जो कर देनेमे राजी नहीं हुए उनके प्रधान २ नेताओंको वंदी करके लेजाने लगा, रापेम करके पाते ही उनको छोड़नेमे भी उसने किन्चित् भी विलम्ब न किया। परन्तु जिन्होने किसी प्रकारसे भी कर नहीं दिया उनके प्राप्त और नगरोको **ऌट कर समस्त धन रत्न ऊँटोपर लद्**वाकर वह लेजाने लगा। संप्रामसिहने इस प्रकारसे जयपुरराजके खास पृथ्वीके अधिक म्थानोको छ्टकर अतमे जयपुरकी दूसरी रानीके अधिकारी माधोपुर नगरको जा वेरा। वहाँ भयकर युद्धके समय अचानक एक गोलो समामसिहके मस्तकमे आकर लगी,और इसी आघातसे उन्होने प्राण त्याग दिये। उनकाँ शव शीव्र ही रानोलीमे लाकर भस्म किया गया । संवामके मारेजाने पर उनका पुत्र पिताकी मृत्युका बद्छा छेनेके छिये पिताकी समान महा तेजस्वी हो चारो ओर अत्याचार करके लूटमार करने लगा। अंतमे जयपुरपतिने उसके साथ संधि करके पिताका अधिकारों देश सूजावास उसको देदिया, और उक्त खूटनेवालोका दल भंग कर दिया।

श्रुष्ट अर्था विद्यास हित्तास—अ० २. १८ (७३९)

श्रुष्ट अर्था विद्यास होता हित्तास—अ० २. १८ (७३९)

श्रुष्ट अर्था विद्यास होता हित्ता करने साथ वदला लेने लिये अप्रसर हुए । उन्होंने सबसे पहिले महा वेगसे उस ब्राह्मणके अधिकारी खंडेला नगर पर अप्रसम हुए । उन्होंने सबसे पहिले महा वेगसे उस ब्राह्मणके अधिकारी खंडेला नगर पर आक्रमण किया । और वहाँ भयकर युद्धानल प्रज्ञित कर दी । ब्राह्मणको ओर सात सहस्र दाहूपन्थीसेना थी, तथापि सिम्मिलत सामन्तोंने उस सेनाको विद्यंस कर आल्रमण करके अंतमे गगनभेदी जयशब्दसे शेखावाटीको कंपायमान करके जयपुर राज्यमे जाकर प्राप्त और अनेक नमरोको लुट लिया। अधिक या जयपुरकी महाराणि सास अधिकारी देशोंमे जाकर वे उनको विद्यंस करने लेये । इससे जयपुरके महाराणि सास अधिकारी देशोंमे जाकर वे उनको विद्यंस करने लेये । इससे जयपुरके महाराणि मेजी, तोनो औरसे महा मंत्रमा उपस्थित हुआ। अंतमे सामन्तोंकी सम्प्रदाय अस्यन्त शोधित हुए, और उनको दमन करनेके लिये उन्होंने किर एक नवीन सेना सेनी, तोनो औरसे महा मंत्रमा उपस्थित हुआ। अंतमे सामन्तोंकी सम्प्रदाय अस्यन्त शोधित हुए, और उनको दमन करनेके लिये उन्होंने किर एक नवीन सेना पतिके साथ सिध स्थापन कर वश्यता स्वीकार कर ली । परन्तु रायसालकी किष्ट पतिके साथ सिध स्थापन कर वश्यता स्वीकार कर ली । परन्तु रायसालकी किष्ट विद्येक जाति आता सुजावासके सामन्त संग्रामिह मारवाइमे और वायसिह और सूर्यसिह विकानेरमें चले गये, वहाके दोनो राजाओंन उनको अभय देकर उनके भरण पोपणके विद्येकर जयपुरको विद्यंस करनेके लिय चरे। । वित्त अर्थित सुप्तासिह जाति है। वे कुल समयतक वहाँ इस प्रकारसे रहे, और फिर प्रवल्ल विद्यंस करनेक लिय चरे। । वीरश्रेष्ठ सम्प्रसासिह उस निवासित सामन्तों सुरकर विद्यंस करने लगे । विद्यंभित करते हुत हित हित जाते हित हित है। विद्यंभायमे राज्यकी सेनाका विनास करती थी, उन्हीं २ किल्रोंचों लुटकर विद्यंस करने लगे । वित्त सुप्तासित स्थापित करते २ अन्तमे जयपुरकी राज्यानिके वहुत ही निकट लोह नारसे जाते हित हित हित हित हो। विद्यं लायो निवासित स्थापित करते २ अन्तमे जयपुरकी राज्यानिक हित विद्यं लायो निवासित सुप्तासित हित हो। विद्यं सुप्तासे कार्यं हित हो। विद्यं सुप्तासे निवासित सुप्तासे हित हो। विद्यं सुप्तासे निवासित सुप्तासे हित हो। विद्यं सुप्तासे हित हो। विद्यं सुप्तासे सुप्तासे हित सुप्तासे हित हो। विद्यं सुप् Monto the office the o

नाश वताकर सहायताके लिये प्रार्थना करने लगे । इस समाचारमे जयपुरके महाराज भयभीत हो शीत्र ही विद्रोही-नेता संशामितके टिये अप्रसर हुए । विसाआदेशके सिद्धानी सामन्त द्यामसिंहने जयपुरके महाराजके प्रतिनिधिस्वरूपसे समामसिह्के पास जाकर सविका प्रम्ताव उपस्थित किया; और भविष्य जयपुरेध्यरमा कोई अनिष्ट न करनेके छिये उन्होंने राजपूत रीतिके अनुसार सत्रामसिह्को वचन बद्ध ररिष्या । संवामसिह्ने उक्त वचनोपर विश्वास कर अन्तम

**ᡏᠰ**ᢒ*ᡦᠰᢒᡦᠰᢒᡦᢥ*ᢒᡒᢆᢥᢒᡒᢥᢒᠪᢥᢒᠪᢥᢒᠪᢥᢒᡒᢥᢒᡒᢥᢒᡒᢥᢒᡒᢥᢒᡒᢥᢒᡒᢥᢒᡒᢥᢒᡒᢥᢒᡒᢥᢒᡒᢥᢒᡒᢥᢒᡒᢥ

दत्तकपुत्रखरूपसे गोद छेलिया। इसके पीछे मत्र लोग राजधानी जयपुरमे आ गये। और वहांसे एक लाखसे भी अधिक सेना मंहारमूर्ति वारणकर मारवाडको जीतनेके लिये रवाना हुई।

सम्मिलित सेनादल खण्डेलासे दशकोश दूर खट्दू स्थानने पहुँचा वहाँ वीकानरके महाराज तथा अन्यान्य योगदेनेवालोंके आनेकी वाट देखने लगे। इसी समयमे शेखावाटीके सम्मिलित नेताओने आमेरके महाराजसे यह प्रार्थना की कि यथार्थ स्वामी दोनो अधीश्वर नर्रासह और प्रतापसिहको छोड़ दिया जाय । सम्मिछित अन्य ख्यातनामा वीरोकी समान उन प्रसिद्ध वीर दोनो नेताओके अवीनमे हम रह नेको इच्छा करते है "। परन्तु सम्मिलित शेखावतोके नेताओकी उक्त प्रार्थनाको अस्वीकार करनेसे महा सकट उपस्थित होनेकी सम्भावना थी, इस कारण आमेरपितने जीव ही उनके मनोरथको पूर्ण करदिया। बहुत दिनोतक बदीभावमे रहकर नरसिह और अताप-सिंह मुक्ति प्राप्त करके अपनी सेनाके साथ आकर मिले। खण्डेलाके भूतपूर्व अधीश्वर वृन्दावनदास जो इतने दिनोतक कई श्रामोका अधिकार पाकर इकले रहते थे। इस जातीय युद्धको उपस्थित देखकर वृद्धावस्थामे वह भी तलवार हाथमे लेकर आमेरकी सेनादलके साथ योग देनेको सन्नद्ध हुए। महाराज जगन्सिह इस समय इतने अधिक सख्यक ''शेखाजी'' के वंशवरोसे युक्त हुए कि किसी समय भी कोई आमेरपति इस प्रकारके बहु संख्यक रायसालोत सिद्धानी, भोजानी, लाडखानीको एकत्र करके अपने अधीन मे रखनेको समर्थ न हुए थे । शेखावतोके सिव अधीश्वर शीव्र ही जगत्सिहके साथ मारवाड्मे जानेके लिये तैयार हुए । कृष्णकुमारीके लिये जगत्सिहके साथ मारवाड़पति मानसिहका जो युद्ध हुआ था, उसका वर्णन पाठकोने मारवाड और जयपुरके इतिहासमे भलीभाँतिसे पाठ किया होगा। इस कारण अब यहाँ दुवारा ज्ह्रेख करनेका प्रयोजन नहीं है। हम यहाँ केवल इतना कह सकते है कि इस युद्धमे शेखावतोकी सेनाने जैसी वीरता प्रकाश की थी, जगत्सिहके भागजानेसे अन्तम उसी प्रकारका कलक भी संचित किया। अत्यन्त दु<sup>.</sup>खका विषय है कि उस युद्धमे खण्डेलाराज नरसिंह और वृद्ध वृन्दावनदास दोनोने ही प्राण त्याग किये।

नरसिहकी मृत्युके पीछे उनके पुत्र अभयसिह पिताके पद्दपर स्थित हुए, और उन्होंने खण्डेलाकी सेना पर अपना अधिकार किया। अन्तमे महाराज जगत्सिह मारवाड छोड़कर अपने राज्यकी ओरको चले आये। वह भी शेखावतोकी सेना लेकर खण्डेलामे लौट आये। परन्तु महाराज जगत्सिह इस समय पहिली संधिको भंग करके अभयि सिहको खण्डेलाका राज्य देनेमे असम्मत हुए, तव अभयसिहने दु सित चित्तसे माचेड़ी के राजा वख्तावरसिहके यहां आश्रय लिया। परन्तु वख्तावरसिहने उनके ऊपर जैसा अप्रिय व्यवहार किया अभयसिहने उससे अपना अधिक अपमान जानकर एक सप्ताहके पीछे माचेड़ीको छोड़ दिया। इस समय दिवसा स्थानमे महाराष्ट्रोके नेता वापु सेन्धिया निवास करते थे, खण्डेलाके दूसरे अधीक्षर प्रतापिसह अपने पुत्रके साथ उनके निकट

( ৩३७ )

जिस समय यह घटना हुई थी उस समय आमेरके सिहासन पर महाराज जगत्सिहजो विराजमान थे, तथा रायचंद आमेरके प्रधान मंत्री पटपर नियुक्त थे। इस समय रजवाड़ेम फूलनिलनी कृष्णाकुमारोके जन्मलेनेसे समस्त राजस्थानमे महा युद्धानल प्रज्वलित होगया था। उसी युद्धके होनेसे गेखावाटीके अधीश्वरोकी पूर्व शोचनीय अवस्था इस समय और भी वढ़ गई थी। इसी समय पोकरणके सामन्त सवाईसिहने मारवाड़पति भीमसिहके पुत्र घोकलिसहको अपने साथ लेकर जयपुरके महाराजका आश्रय लिया था। प्रधान मंत्री रायचंदने यथासाध्य इस वातकी चेष्टा की कि जिसमे जगत्सिह कृष्णकुमारीका पाणिप्रहण करनेमे समर्थ होजाँय। उसने अपने प्रमुकी सेनाको वढ़ानेके लिये शोग्र ही इस समय शेखावाटीके असतुष्ट सामन्त्रोको अपने हस्तगत करनेका यत्न किया। मत्रोवर रायचंदने सबसे पहिले अपने माईके पुत्र कृपारामको शेखावाटीके अधीश्वरोके निकट भेजा। कृपारामने वहाँ जाकर शेखावाटीके अधीश्वरो मे कृष्णासिहको अपने प्रतिनिधि पदपर नियुक्त किया, और उन्हींके अधीनमे सब शेखान वत् सेनासहित उदयपुरके मार्गमे इकट्ठे होने लगे।

इस गुभ सुअवसर पर आमेरराजको विशेष छपासे अपनी पूर्वस्वाधीनता प्राप्त करनेमें समर्थ होकर उक्त सामन्त वर्ग अपने सर्वश्रेष्ठ नेता खंडलापित नरसिह और प्रतापिसहका वही अवस्थासे उद्धार करनेकी विशेष चेष्ठा करने लगे। महाराज जगत्- सिहने अपने स्वार्थसाधनके लिये शीन्न हो शेखावाटोंके सिम्मिलित अधीक्षरेकों कामनाको पूर्ण करित्या। छपारामने तुरन्त ही आमेरपित महाराज जगत्सिहकी ओर से सिव करली। सिवयंत्रके नियुक्त होते ही खंडला राज्यके सिम्मिलित अधीक्षर नर्सिह और प्रतापिसहको मुक्ति दक्तर उनका वह राज्य उन्होंको लीटा दियागया। उसी समय इस प्रकारकी सिध भी होगई कि जवतक दूसरे शेखावतोंके नेता आमेरपितकों कर देते रहेंगे, तवतक आमेरराज किसो प्रकार भी उक्त देशके भीतरी शासन पर हस्ताक्षेप नहीं कर सकेगे। छपाराम और छप्णिसहने जयपुरको राजवानोंमें जाकर महाराज जगत्सिहके सम्गुरा वह सिवयंत्र रक्ता; महाराजने तुरन्त ही उमपर हस्ताक्षर कर दिये, उक्त सिवयंत्र पर हमाक्षर होते हो शेखावाटोंके नेता दश हचार मेना इकटी करके आमेरपितके अवीनमें युद्ध करनेक लिये तैयार हुए। महाराजने यह भी स्वीनार करके आमेरपितके अवीनमें युद्ध करनेक लिये तैयार हुए। महाराजने यह भी स्वीनार सिया कि जितने दिनोतक व लोग रणक्षेत्रमें रहेंगे उनने दिनोतक महाराज हो उनने स्वयं देते रहेंगे।

पोकरणेक सामन्त सवाईसिह बौक्छसिहको छेकर पहिले ही रोनकी नामक स्थानमें आ गये थे। इस समय रोखावन नेनाओंके साथ मिववन्यन समाप्त होगया तब पोकरणेक सामन्तके आनुष्य स्थामिह चापावन छ्यारामेंक माथ रोजविभे जाकर वहासे धोकछसिहको छे उन सिम्मिछिन होसावनोके हेरोने आये। आनेरके मृत्यूवे महाराज प्रतापिस्की कन्या महाराजी आनन्दकुन री और मारवाहपिन नोमिनहकी गनी महारानी आनन्दकुनारीने अपने सेवकोंके साथ उन्हीं हैरोन जाकर याक हीमहको अपने

हुनुमंतिसहने शीव्र ही उन पाँचयामोको पाकर किलेको छोड दिया। विरुयात् खुशहाळीराम वोहरा इस समयकी अर्द्धशताब्दीके पहिलेसे आमेरराज-दरवारमे विलक्षण प्रताप और प्रमुत्वको चलाना आया था, राजा प्रतापसिहने उसको अत्यन्त दुर्धारत्र जानकर जन्मभरतक कारागारमे रखनेकी आज्ञा ही, और उसके वृज्ञके किसी बोहराके परिवारमसे किसी मनुष्यको भी राजमंत्री पर्पर नियुक्त नहीं किये जाने की इच्छाकी । हम जिस समयका वृत्तान्त लिखते हैं खुशहालीराम उस समय कारा-गारमे वृद्धावस्था विता रहे थे इस समय सौभाग्यवश महाराजने इनको फिर छोड़ दिया, और वह राजमंत्री पद्पर फिर रिथत हुए । गेखावाटीके अधीश्वरोकी सम्प्रदायने कितने ही प्रतिनिधियोको उनके पास भेज कर प्रार्थना की कि "आप कृपा करके हमारे पिताके अधिकारी देशोको हमे फिर देदीजिये । " सौभाग्य बलसे ख़ुशहालोरामने सामन्तोकी प्रार्थनाको पूर्ण करनेके लिये आमेरके महाराजके निकट यह प्रस्ताव उपस्थित किया कि " सामन्त ही राज्यके प्रधान वल है, उनके संतुष्ट रहनेसे ही राज्य का मगल है। यद्यपि शेखावाटीके सामन्त वहुत समयसे अवाध्यता प्रकाश करके राज्य में अनेक प्रकारके उपद्रव करते थे, परन्तु जब कभी जाति साधारणका अधिकार छेनेके लिये कोई झगड़ा होता है तभी वह महाराजकी वश्यता स्वीकार करके अपना पक्ष समर्थन करनेके लिये सेनाकी सहायता करनेमे भी त्रुटि नहीं करते। मारवाड विजयके समय शेखावाटीके सामन्तोने दश हजार सेनाके साथ आमेरकी सेनामे मिलकर महाराज के अनेक उपकार किये थे। विशेष करके शेखावाटीके सामन्तोके साथ महाराजका सद्भाव न होनेसे किसी कुअवसर पर कठिन महाराष्ट्रोका आमेरराज्यमे आकर अत्यन्त हृद्य विदारक जघन्य उपद्रव करनेकी आशका है, इस कारण हमारे मतसे इन सामन्तो को सब प्रकारसे सतुष्ट करके उनको अपने हस्तगत रखना ही उत्तम बात है "। खुशहालीराम वोहराके उक्त वचनोको सुनकर आमेरके महाराजने कहा कि '' आप जो अच्छा समझै सो करे"। राजाकी आज्ञा पाकर खुशहालीरामने शीघ्र ही शेखावन् सामन्तोके साथ एक नवीन संधिपत्र नियुक्त किया । उस सिधपत्रके मतसे यह निश्चय हुआ कि रायसालोत्गण वार्षिक६० हजार रुपया करमे दिया करे और इस समय भेटमे ४० हजार रूपया दे। इसपर सब सामन्त सम्मत होगये, और खडेला नगर तथा उनके अधीनके देशोके अधीश्वरोको फिर नवीन ज्ञासनकी सनद दीगई। इस प्रकारसे निकाले हुए खंडेलाके दोनो अधीश्वर अभयसिंह और प्रतापिंसह फिर अपने पिताके अधि-

क्ष शलावादाका शतहास—अव २ ह्म (७२९)

रिक्ट प्रिक्ट प्रिक प्रिक्ट प्रिक्ट प्रिक्ट प्रिक्ट प्रिक्ट प्रिक्ट प्रिक्ट प्रिक प्रिक प्रिक्ट प्रिक प्रिक्ट प्रिक प्रिक प्रिक प्रिक्ट प्रिक्ट प्रिक प्रिक प्रिक प्रिक प्रिक प्र हन्मतकी जयव्यनिसे गोविद्गढ़ कपायमान होगया। कई सप्ताहके हनुमतने दो हजार मेना इकट्टी करके आमेरेक महाराजके साथ सब प्रकारमे सामना करनेका साहस किया। उन्होंने खडेला और निकटवर्ता अन्यान्य स्थानोको एक करके अपने हस्तगत कर लिया । जयपुरके महाराजकी जो सेना किलेमे रहती थी वह विजयी हनुमतके आनेका समाचार पाकर प्राणीके भयसे चारी ओरको भागने छगी। खुशियाली नाम एक दुरोगा प्रसिद्ध पड्यत्रकारी इस समय खडेला पर जासन करनेके छिये आमेरपतिक द्वारा नियुक्त हुआ था। उसने प्राणाक भयसे भयभीत हो आमेरन जाकर जयपुरके महाराजके सम्मुख अपनी पराजयका वृत्तान्त कह सुनाया। ययिप वह दरोगा खण्डेलोक किलेमे एकसौ सेना रखनेके लिये आमरपितक निकटसे वेतन लेता था, परन्तु वह तीस मनुष्योकी रक्षामे रत्वकर बचेहए समस्त धनको अपने अधिकारमे करता था। विजयी हनुमत्रसिंहने इसी कारणसे सरलतासे विजय प्राप्त की थी।

हनुमत्तिसहने अपने वाहुवलसे ही राण्डेलाको विजय कर लिया है, खुशहाली दरोगाके मुखसे यह ममाचार मुनकर आमेरके महाराज अत्यन्त ही कांबित हुए। और खण्डेला पर फिर अधिकार करनेके लिये रतनचंद नामक एक मेनापतिक अवीनमे दे। देख पेटल सेना और एक देल गोलन्दाज न्युगहाली देगेगाफे माथ मेज । महाराजने ्यह आज्ञा भी सुना दी थी कि यदि खण्डेलको नुशहाली न जीत सके ना उसकी उचित दड दिवा जायगा । खुशहाली इस समय नवीन सेनाके यलमे यलवान होकर मारे गर्वके आगे वटा है यह सुनते ही महाबीर हनुमन्तिसहने प्रतिज्ञा की कि म अपने जीतेजी शत्रुसेनाको नगरमेन यसने दृगा,और अपनी सजी हुई मेनाक साय वह खुशहाली े के आनेकी बाट देखने छगा। इसी अवसरमे खुसहाछीकी सेनाका दछ सम्मुख आया, हे ' हनुमन्तिसिंहके अधीनकी सम्पूर्ण मेनाने प्रवल विक्रमके साथ युद्ध करने २ खुशहालीकी ं सेनाको भगादिया । अतम जिस समय हनुमत सन्पूर्ण क्षमे विजय पानेके छिगे उत्पत हुए, टीक उसी समयमे उन्होंने दुर्भाग्यसे वायउदी शीत्र ही अपनी सेनाको न्यडेखाके हैं किहेंने नेज दिया। गुराहाहीराम दरोगांव सेनामहित क्लिको वर डिया और पायल

हुए भीर हतुमतने दुसरी बार शत्रुओकी सेनापर आत्रमण करके सिटहपोस सेनाके ३०

Some of chechechechechechechechecheche शीव्र ही गोगावतोके नेता प्रधान राय चॅद्सिइके पास गये। और उनको समन्त वृत्तान्त सुनाकर उनसे सहायता मांगी । चॉद्सिंहने उनको पैतृक सम्पत्तिपर फिर अधिकार ৾য়য়৾৽ৼয়৾৽ৼয়৾৽ৼয়ৼঀয়য়ড়য়য়ড়ৼয়ৼৼয়ৼৼয়৸ড়ৼয়ৼৼয়৸ড়ৼয়ৼড়৸ড়ৼয়ড়ৼয়ৼৼয়৸ড়ৼয়ৼড়য়ৼৼয়৸ড়ৼয়ৼৼয়ৼঢ়য়ৼৼয়ৼঢ় करनेके लिये कितनी ही वर्मावृत्तिसेनाको उनके साथ भेजा। शेखावन् किसी प्रकारसे भी उनकी सम्पत्ति देनेमे राजी नहीं हुए, और अपना दल प्रवल करिल्या । इस समा-चारसे चांदिसहने भी महा क्रोधित होकर उन वालकोका पक्ष समर्थन करनेके लिये अपनी सेनाकी सख्याको वढा छिया। इस प्रकारसे शेखावन् और गोगावतोमे परम्पर युद्ध होनेकी सभावना होगई। शेखावाटीके दो अधीश्वरोन समस्त शेखावन् सामन्तोकी सेना लेकर विवाद स्थानमे आकर दुर्शन दिया। चांदसिहके साथ उस वालकका विशेष सम्बन्ध था,दृसरे यह चॉद्सिह उस समस्त सम्मिछित सेनाके ऊपर अव्यक्ष्ह्रपसे भेजे गये थे, इस कारण उन्होंने अपने सम्मानकी रक्षाके लिये किलेको चरनेवाली सेनामसे बहुतसी सेनाको विवाद स्थल पर भेज दिया । तुरन्त ही आमेरके सम्पूर्ण सामन्ताके अधीनमे स्थित सेनाने आत्मित्रमह उपस्थित करके महा समरानल प्रज्वलित करटी। केवल सीकरके सामन्त ही इस विवारसे दूर रहे। अतमे अगडा अधिक वट गया। तव खाङ्गारोत् सम्प्रदायके नेताने मध्यस्थ होकर कहा, कि जिससे दोनो ओरका सम्नान वना रहे ऐसा कार्य करना उचित है। यदापि खडेलापतिने गोगावतोकी सन्पत्ति लुटली, और वह उसे अपने राज्यमे लेगये हैं, पर वे समस्त सपित्तको प्रधान सेनापितके पास फिर भेजदे इससे दोनो ओरका सन्मान रह जायगा। शेखावत इसमे उसी समय सम्मत होगये। यद्यपि यह झगड़ा भिट गया, परन्तु चादसिह सतुष्ट न हुए। जो हो सिमिलित सेनाद्लमे उक्त प्रकारसे आत्मीवयह जात हुआ, इसीसे भीमगढका अवरोध छोड़ दिया गया, सामन्त अपने २ देशको चले गये। सीकरके सामन्त लक्ष्मणिसह जो इस झगडेमे सामिल नहीं हुए थे, जेखावाटीके टोने। अवीश्वरोको असरल मार्गसे खंडेलोक नगरकी ओरको जाता हुआ देखकर अच्छा सुअवसर जान शीत्रतासे अपनी सेनाको सीकरमे ले जाकर फिर इस समय खडेलाके अधीश्वर पटको पानेके लिये आगे बड़े। इन्होने सबसे पहिले सीसोह नामक स्थानको घर लिया, और अनेक प्रकारकी चतुराई तथा छलवलसे उस पर अपना अधिकार करालिया। जिन पठानोंके विरुद्ध सीकरपति कितने दिनोंके पहिले युद्धमे नियुक्त थे, अन्तमे उसी पठानको दो लाख रुपया देनेकी प्रतिज्ञा कर उससे सहायता पानेके लिये उन्होने कहला भेजा। मन्नू और महतावखाँ दो पठान सेनापित उस धन पानेके लिये शीव हो सेना सिहत सीकरपतिके साथ गये। सीकरपति लक्ष्मणसिंह खडेलापर अधिकार करनेके लिये उद्यत हुए है. यह समाचार वीर श्रेष्ठ हुनुमन्तिसहने पिहले ही सुन लिया था। इस लिये उन्होंने इस भारी विपत्तिमे अभयसिंह और प्रतापसिंहके स्वार्थकी रक्षांके लिये पठान सेनापति महतावर्खाको ५० हजार रुपये देनेको कहा कि वह किसी प्रकारसे भी खंडेलापतिके साथ युद्ध न करे, और न खंडेलामे जाय। परन्तु दुराचारी महतावखाँ न उस प्रतिज्ञाको भंग करके शीच ही अधिक वन पानेके लिये लक्ष्मणसिंहके साथ मेल करनेमें कसर न की।

और शेखावन देशकी सीमाम स्थित किलेपर अधिकार किये हुए थी वह किसी प्रकारसे भी अभयसिह और प्रतापसिहको उक्त हेश देनेके लिये राजी न हुई । वीरश्रेष्ठ हनुमतीसहेन विचारा कि ऐसा बोध होता है कि नुप्रहालोराम बोहरा ने चतुरतासे चालीस हजार कपया भटम सप्रह करके इस समय वोखा देनेके लिये गुप्रभावसे इस प्रकारकी आजा ही है। तब हनुमन्तसिहने विशेष चिन्ता करनेके पाँछे खण्डेलाके दोनो अधीडवरोके निकट यह प्रस्ताव किया कि "आप हमको कितनी सेना देगे? में जिस उपायसे भी होगा, उसी उपायसे खण्डेलाको अपने हस्तात करल्या"। अभयसिह और प्रतापसिहके अधीनमें इस समय पाँच सी अक्षधारी में वक्त थे, हनुमन्तसिह उनमेंसे वीस बीर तेजस्त्री मनुष्वोंको चुनकर उदयगढ़के द्वारपर जा पहुँचा। उसने अपनेको लिपाकर किले अन्यक्षने उसको वीम अन्वधारियोंके साथ किलेमें जाने दिया, पश्चान् वीस अन्वधारी उनके पीछे और आये । उन्होंने भी किलेमें अन्वधारी उनके पीछे दिन किलेके अन्यक्षने उसको वीम अन्वधारियोंके साथ किलेमें जाने दिया, पश्चान् वीस अन्वधारी उनके पीछे अगर और प्रतापसिहके अन्य अन्वधारी उनके पीछे हुर्गाध्यक्ष नागोंके निकट अपना परिचय इकर आमरके अधीक्षर और राजमत्रीके हिस्स सिलंद सिलंद सिलंद के पाँगे हुर्गाध्यक्ष नागोंके निकट अपना परिचय इकर आमरके अधीक्षर और राजमत्रीके हिस्स सिलंद सिलंद निकट अपना परिचय इकर आमरके अधीक्षर और राजमत्रीके हिस्स सिलंद निकट आपना परिचय इकर आमरके अधीक्षर और राजमत्रीके हिस्स सिलंद निकट आपना परिचय इकर आमरके अधीक्षर और राजमत्रीके हिस्स सिलंद निकट अपना परिचय इकर आमरके अधीक्षर और राजमत्रीके हिस्स सिलंद निकट जाओंगे तो इसी तलवान अंगर इट्टातिक्र देखकर नागागण शीव ही वीर अधिक भयसे किलेको छोड़ कर भाग गये। अभय और प्रतापन बहत दिनोके पीछे फिर और शेखावन् देशको सीमाम स्थित किलोपर अधिकार किये हुए थी वह किसी प्राणोके भयसे किलेको छोड कर भाग गये । अभय और प्रतापने वहत दिनोके पीछे फिर अपने पिताके विध्वस हुए देश पर अधिकार किया । जिस हुनुमन्तसिहके वल धिकम और साहस तथा शुरुवीरताके वलसे अभयीसह और प्रतापित्तको इस प्रकारमे पैपुक अविकार प्राप्त हुआ, वह दोना ही उन हुनुमन्निमहरू प्रम्नावक मनमे प्राचीन अवनाका छोडकर सरल स्वभावसे रहने टगे।

अभयसिह और प्रतापिनहयो पेतृक राज्य निखनेक ब्रह्मी काल पीछे विरुपान पठान दम्युनेता अमीरखॉ बालान्तक कालकी समान आमेरराज्यमे आया। महाराज जगत्सिहने उसको उसन करनेके छिये अपनी मन्त्र्य सेनाके माथ अथीन सापन्ने ही सेनाको एक साथ मिलालिया । पूर्वसिथके मनमं इस समय स्वहंलापति समय और प्रतापकी होताने भी उक्त सेनाव्छके माथ मेळ वर लिया। अमीराबा के प्रथान सेनापित मोहम्मदशाह्यांके विराद्वमे शीव ही वह मिनसिलन मेनादल दनीके मामना राय चाद्धिहके अधीनमे वीरद्षेसे अवसर हुआ । बोनगटमे मोहन्मदशह रहता था ' सेनाने उस किलेको घेर लिया । अनमे किलेको जीननेकी सम्पर्न सनावना होगई ं पर एक सामान्य कारणमें ही राजवत मेनावे मब प्रवान उद्देश व्यर्थ होगये।

रोगावन्सेनाके एकदलने इस समय टोकके अधीनमें स्थित एक नगरकी जीन कर एट दिया। इसीने एक गांगावत सन्त्रवायका निवासी निवत हुआ। वित्रवी शेखावलोर्ना सेनाने उसनी नारी वन नम्पत्ति उट ली । उन मारे हुए सनुत्योके

जानेके लिये अनुरोध किया, परन्तु वीर विक्रमी हनुमन्तने कहा, " जब कि खडेला चिरकालके लिये शत्रुओं के हाथमें पड़ गया है, तब अब किलेके भीतर जानेका प्रयोजन क्या है ? " उन्होंने शीच ही अपनी सेनाको राजपनम्बभाव सुरुभ तेजस्विताके साथ उद्दीपित करके कहा, " क्या तो आप शत्रश्रोका संहार करिये, और नहीं तो आओ अपने जीवनका विखदान करें। ' उसी मुहूर्चमें मेनासिहत हनुमन्ति सहने नगी तलवीर हाथभे छेकर बड़े वेगसे शत्रुओपर धावा किया और उन्हें परास्त कर दिया। और बाहिरी किलेको पुनः अपने हम्तगत कर लिया। पर भागीहुई अञ्चसेना फिर सहसा आर्गई और प्रभातकालसे लेकर सन्यातक दोनोंसे घोर युद्ध होता रहा। हनुमन्तिसह ने अंतिम वलके साथ फिर प्रचंडवेगसे शत्रुदलके ब्यूह्को भेदकर मब सेनाको भगा दिया । असीम साहसी हनुमन्तिसहेन इस समय शत्रुद्धको भागा हुआ देखकर उनका पीछा किया, किन्तु खेद है कि उनके तापखानेके सम्मुख तक पहुँचते ही अचानक एक नीलेके आघातसे उसी क्षण उनके प्राणपखेरू पयान कर गये। हनुमन्तकी मृत्यु होते ही उसी समय शत्रुओकी जय होगई। परन्तु नेताकी मृत्युसे उस अवसद्ध सेनाद्छने शीत्र ही वाहिरी किलेको छोड़कर भीतरके किलेका आश्रय जा लिया। उक्त समरमे पॉचसो पठानी की सेना और सीकरपतिके अधीनकी सेनाके सिवाय हनुमन्तके अवीन मे अधिक सेना नहीं थी, दूसरे दिन प्रभात होते ही हनुमन्तका शव सस्कार करने और वायल मनुष्योको अन्य स्थानपर भेजनेके लिये किलेमे स्थित सेनादलने लक्ष्मणसिंहसे कुछ कालके लिये समरको स्थित रखनेकी प्रार्थनाकी , लक्ष्मणने उसमे अपनी सम्मति प्रकाश की, और उसी अवसरमे अभय और प्रतापिसहके साथ संधिका प्रस्ताव उपस्थित किया गया। परन्तु अभय और प्रतापसिहने अवज्ञाके साथ उस प्रस्तावको अस्वीकार किया । हनुमतके मारेजानेका समाचार पाते ही उद्यपुरके अधीश्वर जो पहिलेसे ही अभय और प्रताप-सिहका पक्ष समर्थन करते थे, उन्होंने फिर कितनी ही सेनाके साथ सामशीको किलेम भेज दिया। खेतडीके सामन्त इस समय उपस्थित होते तो वह अवज्य ही सहायता करते, परन्तु वह इस समय जयपुरभे थे। यद्यपि उन्होंने अपने पुत्रसे कह दिया था कि विसाऊ देशके सामन्तकी सम्मतिसे कार्य करना परन्तु विसाऊ देशके सामन्तने लक्ष्मणसिहसे घूंस लेने और अंतमे खंडेलाराज्यके कितने ही अंश पानेकी आशासे लक्ष्मणसिंहका ही पक्ष समर्थन किया था। इसी कारणसे खेतड़ीके सामन्तपुत्रोने अपने पितांक कहनेके अनुसार अभय और प्रतापसिहकी सहायता नहीं की। अभय और प्रतापिसहके अधीनकी सेना कही भी सहायताके न मिलनेसे वीर स्वभाव राजपृतोकी समान केवल साधारण वाजराकी रोटी खा करके पाँच सप्ताहतक किलेकी रक्षा करती रही । अतमे आहारके अभावसे सेनाके प्राण नाशकी संभावना होगई। तव सव कोई आत्मसमर्पण करनेके चिन्ता करने छगे । इसी समयमे अवरोधकारी छक्ष्मणसिंहने प्रस्ताव अभय और प्रतापिसहको यामोका अधिकार देनेके दश आत्मसमर्पण कर दिया। प्रतापंसिहने तो है, इसी पर किलेमे की सेनाने

श्रेंगीर गैरिंगेर मेरिनेर मिरिनेर नेरिनेर निर्देश मिरिनेर निर्देश मिरिनेर निर्देश मिरिनेर निर्देश हैं

श्रिक्षण हम्मार्ट प्राव्ह प्राविद्या शाहर वर्ण क्रिक्षण हम्मार्ट प्रविद्या वर्ण क्रिक्षण हम्मार्ट प्रविद्या हम्मार्ट प्रविद्या हम्मार्ट प्रविद्या हम्मार्ट प्रविद्या हम्मार्ट प्रविद्या हम्मार्ट हम्मार्ट प्रविद्या हम्मार्ट हम्मार 

पतन आमेरराजकी इच्छासे ही हुआ ।

बीरश्रेष्ठ हनुमन्तिसह कोटेके क्रिके आकर बीव्रतासे क्रिकेंक वाहरकी दोवारोकी वनाकर कई सा सेनाके साथ प्रवल बलशाली लक्ष्मणसिहरी बाट देखने लगे। लक्षमण-सिहने पठानों शो सेनाकी सहायतासे खडेडापर अधिकार करने के पीछे कोटेकी भी जा पेरा; हनुमन्तिसहने किलेमे न जाकर उस वाहिरी क्लिमे रहकर क्रमानुसार नीन महीनेत्रक शत्रुओकी आशाको व्यर्ध किया । अंतम तीन महीनेके पीठे शत्रुओने अनुष्ठ-विक्रमके साथ उस बाहिरी किछेपर आक्रमण किया। सभीने इनुमन्दकी मृछिक्छेम

#GNO CAROTE SACTO CAROTE CAROT

शिवनरायणको राजाके समीप इस प्रकारसे कलंकित किया कि अंतम उसी कारणसे उन्होने आत्महत्या करली । त्राह्मणने पीछे असीम साहसके साथ पड्यत्रके वलसे जेपमें आमेरके मंत्रीपट पर अधिकार करितया । लक्ष्मणसिंह जिस समय आमेरकी राज-सभामे आये तव इन्होंने अपनी वुद्धिमानीसे वहाँ अपनी प्रभुताईका विस्तार किया, वह त्राह्मण उस समय मंत्रीपद्पर प्रतिष्ठित था। उस चतुर त्राह्मणने लक्ष्मणको इस प्रकारसे अपना प्रमुख बढ़ाते देख कर अपनी सामर्थ्य और अधिकारके छोप होनेकी आशंका की और जीव्र ही उसने लक्ष्मणको किसी न किसी उपायसे राजकोपमे डालने की चेष्टा की । त्राह्मणने यह स्थिर कर लिया कि कुछ ऐसा उपाय करना उचित है, कि जिससे लक्ष्मण राजाके विरुद्धमे खड़ा होजाय, उसने लक्ष्मणसिंहके नवीन अधिकार भुक्त खंडेल्प्रदेशपर आक्रमण करनेके लिये गुप्तभावसे आज्ञा द्रा । सिद्वानी राजपुत गणोने फिर अपने पूर्व अविकार प्राप्तिकी संभावना विचार कर शीव्र ही उक्त त्राह्मण राजमत्रीके अधिकारमे स्थित जयपुरकी सेनाके साथ मिल कर खडेलापर किया। ब्राह्मण मंत्री अपने उस आक्रमणकार्यमे नैतृत्व करने लगा परन्त चतुर लक्ष्मणसिहने इस समय इस प्रकारके राजनैतिक उपायका अवलम्बन किया कि जिससे ब्राह्मण सफलमनोर्थ न होसका लक्ष्मणसिंह खंडेलाकी रक्षाके लिये म्वयं वहाँ न जाकर जयपुरमे ही रहने लगे। परन्तु उन्होंने अत्यन्त गुपभावसे पठान नेता जमशेद्खाके पास वहुन्सा धन भेजा जमशेदने शात्र ही सेना सिहत जाकर ब्राह्मणमत्रीके डेरोपर अविकार करके और उसको महाभय दिखाकर उसकी सारी धन सम्पत्ति छूट छी । मत्रीने अकस्मात् आई हुई विपत्ति देखकर शीत्र ही अवरोधको त्याग महाक्रोधित हो राजधानी जयपुरकी ओरको कूच किया। ऋद हुए मंत्रीने राजधानीमे जाकर अपने शत्रु लक्ष्मणसिंहको पकड़नेके लिये पीछा किया लक्ष्मण सिंह शीव ही प्राणेकि भयसे केवल पॉचसी अश्वारोही साथ लेकर राजधानी छोड़कर शीवतासे भाग गये। राजमंत्रीने कुछ दूरतक पीछा किया। अतमे मत्रीने राजधानीम जाकर लक्ष्मणसिंह और उनके पक्षके समस्त सामन्तोको धन सम्पत्ति पर अपना अविकार करिलया। इतिहाससे जाना जाता है कि उक्त त्राह्मण मंत्री जमशेदके आक्रमणके भयसे डेरोको छोड़कर भाग गया, और सम्मिलित सिद्धानी सामन्त अभयसिहको नेता पद्पर वरण करके उसने किर अन्तिम वलके साथ खंडेलापर आक्रमण किया, परन्तु अंतमे परास्त होकर भागगया । इस प्रकारसे अभयसिहकी रोप आशा एक वारही दूर होगई।

इतिहासवेत्ता टाड् साहवने लक्ष्मणसिंहके पूर्व पुरुपोके विषयमे वर्णन किया है। वह लिखते है कि "यह स्मरण होसकता है कि शेखाजीके पुत्रोमे सबसे बड़े राजा रायसलके सात पुत्र उत्पन्न हुए थे। इनमें चौथे पुत्री तिरमल थे, रावकी उपाधि पाकर उन्होंने कासली देश और ८४ श्रामोका अधिकार श्राप्त किया। तिरमलेकं पुत्र हरीसिंहने अपने बाहुवलसे फतेपुरेक कायमखानियोके पाससे वीलाड़ा नामक स्थान और उसके अधीनके १२५ श्रामोपर अधिकार करिलया।

श्री आमोका लेना स्वांकार फिया, पर अभयसिह अपने वश्गीरवको स्मरण करके पैतिक के लिल साथ उन पाँच प्रामोके लेनेम राजी न हुए । यश्रीप प्रतापसिहने पांच प्रामोके लेनेम राजी न हुए । यश्रीप प्रतापसिहने पांच प्रामोके लेलें राजी न हुए । यश्रीप प्रतापसिहने पांच प्रामोके लेलें साथ उन पाँच प्रामोके लेलें राजी न हुए । यश्रीप प्रतापसिहने पांच प्रामोके लेलें साथ उन पांच प्रामोके लेलें ते लिल समय लण्डलांके शेप जेलावन तोने अधीश्वर अभय और प्रतापसिह झुनु नामक स्थानमें अल्यन्त वीनभावस थे । उम समय मिद्धानीके सामन्तोने सभीने चंद्रा नम्ब्रह किया, और उस महाविपत्तिमें उनको वह प्रतिदिन पाँच रुपया दिया करने थे ।

सन् १८१४ ईसर्वामें जिम नमय आमेरके राजमश्री पद्यर मिश्र विश्वनारायण विराजमान थे, उस समय अकगान लोगोने अभीरलाँ महाराष्ट्रनेताकी ओरसे जयपुरपतिके पासंस दृद्धेम नी लाख रुपया माँगा । आमेरके राजमश्री पद्यर मिश्र विश्वनारायण पासंस दृद्धेम नी लाख रुपया माँगा । आमेरके राजमश्री खजाना इम नमय एकवार ही राली होगया था । राजमंत्रीने अन्य कोई उपाय न देखकर अतमे सीकरके सामन्त लक्ष्मणसिहकी ओर दृष्टि डाली । लक्ष्मणसिहने जयपुरपतिके मतको प्रहण न करके लिलें भलीमांतिमें चेष्टा की थी । उसने महत्व दिनोतक शामनकी सनद नमह लक्ष्मणसिहके पास यह प्रलाव भेजा कि यदि वह स्वय पाँच लाग्य रुपया विश्व रुपया हिए लिलें करनेके लिलें भलीमांतिमें चेष्टा की थी । इसने महत्व दिनोतक शामनकी सनद नमह लिलें शिलें भलीमांतिमें चेष्टा की थी । इसने मान्तोके पासंसे चार लाग्य रुपया हिल्लें स्वर्ध मिलाकी सहायताके लिलें सिद्धानीके सामन्तोके पासंसे चार लाग्य रुपया हिलें रुपया करनेका राजी होगये । इस समय अमीरर्था राजीलीमें निवास करके आमेर्सालों देद तो उनको राजीहों शामनसिन दिवास करता था । लक्ष्मणसिन वहाँ जाकर उसके हाथमें नी लाख रुपया हिल्लें वहाँ निजदी सहायानेके वहाँ निजदी सहायानेन भी लक्ष्मणसिन वहाँ जाकर खण्डलाच पहा देदया । लक्ष्मणसिन पहार होने मान्ति सहायानेन मिलाक वहां निवास करता या । लक्ष्मणसिन वहां निवास करता था । लक्ष्मणसिन वहां निवास हों निवास करता था । लक्ष्मणसिन वहां निवास करता वहां निवास वहां निवास करता था । लक्ष्मणसिन वहां निवास ह

वहाँ जाकर खण्डेलाका एक वर्षना राजम्ब उन्होंने अग्रिम दीदया, नयपुरपति महाराज जगत्सिहने उनका दियाहुआ राजस्य वाधिक ४० हजार राया नियुक्त कर उर्दह खिळत अर्थान् ( मिरोपा ) पोशाक और आन्वार देवर, उनकी अपने हार्यमे अभियिक करिया । इस प्रकारसे रायसङ्के शेप बराधर अभय अगि वितापका ५तक अधिकार सर्वदाके लिये लाप हो गया, राण्डलादेश शेखावनांकी एक नीची आसाने उसन्न हुए टर्भणके अधिकारमे होगया।

पाठकोको नमरण होगा कि एक बाद्ययने खंडला देशको जयपुरपतिके पानने जमावदीमें हे हिया था। उसने प्रजानी पीडिन नरने और निनट के देशों के सामनीपर आक्रमण करके अन्यन्त हु स दिया या । इस समय उस बादारने अपमानित होस्य अपने भाग्यके उटारके छिपे विशेष चेष्टा रूगेक अपने पीएक राजमनी मिश्र शिवनाग-े पणेके पास जाकर आश्रप दिया । जनम चाहुगे और पड्यन्नवालका विस्तार करके

#5/to algo en garage in the chief to the chief to chief the chief to all the chief the खडेळाके राजवशका वर्णन करके इतिहासवेत्ताने अंतमे शेखावाटीकी और एक प्रवलशाखा सिद्धानियोका संक्षिप्त वृत्तान्त यहाँपर वर्णन किया है । उन्होने छिखा है, कि " रायसालके तीसरे पुत्र भोजराजसे सिद्धानियोकी उत्पत्ति हुई है। रायसालने जिस समय सातपुत्रोमे अपने राज्यको विभक्त करदिया था उस समय भोजराजको उदयपुर नगर और उनके अधीनके देश मिलगये थे। भोजराजके वशवरी की संख्या अधिक थी, समयपर वह भोजानी नामसे विदित हुए, परन्तु किस कारणसे यह प्रकाशित नहीं हुआ कि वह उद्यपुर अत्यन्त पूर्वकालसे शेखावतोका प्रधान सिमिति स्थानरूपसे प्रसिद्ध होगया था। इसी उदयपुंरमे अनेक समयपर शेखावन् नेताओं ने इकट्टे होकर जातिकी एकता की थी "।

भोजराजकी कई पीढ़ियोंके पीछे जगराम उनके वंशवर उद्यपुरकी गहीपर वैठे थे। उनके छ पुत्रोमे सबसे बंडेका नाम साधु था। यह दशहरेके पर्वोत्सवके समय किसी कारणसे पिताके साथ झगड़ा करके पिताके राज्यको छोड़ कर अन्य स्थान पर सौभाग्य उपार्जन करनके छिये चला गया। इस समय सिद्वानी समस्त भूखडोपर निवास करते थे । यह देश फ्तेपुर ( प्राचीन नान इसका झुझुनू था ) नामक देशके अफगाँन जातीय कायमखानी सम्प्रदाय नव्यावके आधीनमे था । वह नव्याव दिल्लीके सम्राट्के अधीनमे कर देकर शासन करते थे । साधु घरसे निकलकर उक्त नव्वावके पास गया । तव नव्वावने इनको अत्यन्त आदरके साथ महण करके अपने घरमे रक्खा । साबु अपने वाहुवल और वुद्धि वलसे शीन्न ही इस प्रकारसे नव्वावका विश्वासभाजन और प्रिवपात्र होगवा कि जिससे नव्यावने इसको फतेपुरके समस्त कार्यांका भार अर्पण करदिया । विषयमे दो विवरण प्रकाशित हुए है और दोनो ही विश्वास योग्य है। एकसे जाना जाता है कि नव्यायके कोई पुत्र नहीं था, इसी कारणसे उन्होंने साधुको दत्तक स्वरूपसे प्रहण करके उसको उक्त झुंझनूदेश और उसके अधीनके ८४ प्राम देदिये । दूसरा यह कि नन्नावकी मृत्युके पीछे साधुका ही अधिकार हुआ था। इसके सम्बन्धम एक प्रवाद प्रचलित है, उससे जाना जाता है कि साधुने उक्त नव्यावके अधिकारी देशोपर अपना अधिकार भली भॉतिसे करके एक समय वृद्ध नव्वावसे कहा कि आपने मुझे जो शासनका भार अर्पण किया है उसको मे अपने हाथेन रखनेकी इच्छा आपके निवासके लिये मैने जो अमुक ग्राम नियुक्त कर रक्खे है आप उनमें जाकर

अपने पदोचित वृत्तिको भोग करते रहे । नव्वावने देखा कि साधृने जिस भॉतिसे अपने अधिकारोको फैला लिया है इससे इस समय राज्यमे किसी प्रकार भी अपने पक्षका सम्रह करके साधुके विरुद्धमे खड़ेहोनेका कोई उपाय नहीं है।

<sup>(</sup>१) उदयपुरका प्राचीन नाम काइस है, और इसके अर्धानमें चार भागोंमे विभक्त ४५ गोव हैं।

<sup>(</sup>२) कायमखानी अफगान नहीं है चौहान जातिके मुसल्मान राजपूत है।

**%**57/\$75/\$757/\$7/\$7/\$7/\$75/\$75/\$75/\$75/\$7/\$7/\$7/\$7 और क़ुछहा समयके पीछे रेवासोके और भी २५ ग्रामापर वलपूर्वक अधिकार करित्या । हारिसहके पुत्र स्योसिह कायमखानियोके प्रधान स्थान उक्त फतेपुरको जीत कर वहाँ निवास करते थे। रयोसिहके पुत्र चाँदसिह सीकरनगरके स्थापनकर्ता थे। उन चॉदासिहकं वशोत्पन्न देवीसिहने अपने अत्यन्त कुटुम्बी साहपुराके ठाकुरके पुत्र उक्त लक्ष्मणको दत्तकपुत्ररूपसे ग्रहण किया था। लक्ष्मणसिहने जिस समय सीकर पर अधिकार किया उस समय सीकरकी अवस्था वहुत अन्छी थी । लक्ष्मणिसहन अपने वृद्धिवलसे देशकी अवस्थाको और भी सुधारालिया था। लक्ष्मणने खण्डेलापर अधि-कार करनेके पहिले ही अपने अधीनमें स्थित प्रत्येक करद सामन्तको हीन वल करने के लिये उनके प्रत्येक अधिकारी देशोंके किलोको विध्वंस करिया । अधिक क्या कहें, उसने अपनी पितृभूमि साहपुराके दुर्ग और वीलाड़ा भटौती और पामलीके किलोको भी गिराकर सम करादिया । लक्ष्मणसिंह इस प्रकार प्रचंड प्रतापसे गासन करते थे कि उक्त साहपुराके ठाकुर उनके जन्मदाता पिता भी अत्यन्त दुःखित होकर अपने अधिकारी देशोको छोडकर जोधपुरको चले गये, और वही आश्रयमे रहेन लगे।

साधु टाड साहवने लिखा है, "लक्ष्मणसिहके अधिकारी देश इस समय एकत्र सम्बन्ध और उन्नत अवस्थामे थे। याम और नगरोकी सख्या पद्रहसी थी, और उनसे वार्षिक आठ लाख रूपयेकी आमदनी होती थी। लक्ष्मणने अपने नामकी अक्षय करने के लिये ''लक्ष्मणगढ़ नामका एक किला वनवाया तथा अन्यान्य अनेक स्थानोको दुर्गबद्ध किया । अधिकारी देशोंकी रक्षांके लिये उन्होंने अलीगोल नामके बन्दुकवारी आठदल सेनाकी सृष्टि की थी । प्रत्येक दलमे एक २ वल गोलन्वाज ये । इसके अतिरिक्त उनके अधीनमें एक हजार शिक्षित अश्वारोही सेना थी। उसमे पांचमी वेतनभोगी और पाचसी भूवृत्ति पानेवाले ये । त्रक्षमणीसह जिम प्रकार प्रयत्न बलगाली थे, यदि जयपुरपति अम्रेज गवर्नमेण्टके सविवयनके कारण उनकी लटने ही रीतिको दूर न करते तो छन्मणसिंहने जिन पठानोके दृश्यदृष्टकी महायतामे । यदंशापर अधिकार किया था उन्हींकी सहायतासे यह समस्त बेग्गाबादी पर अपना अधिकार कर सकते च "।

अर्द्धशताद्योके बहुतकाल पहिले कर्नल टाइ माहबने खडेलांद्रशका जो। इतिहास वर्णन किया है अत्यन्त दु सका विषय है कि हम अनेक नाग्गोंने इससे आंग उसकी यहापर नहीं छिख सकते उन्होंने इतना ही छिखा है।

<sup>(</sup>१) वर्नल टाट साहबने टीकेंमें लिया है कि सबत १८३२ सन् (१८०६ ईस्थी) में सबसे अने शियर नर्वात् किसी शाचीन किरोके जाने होरेने देव हुए शिवारक प्रपार पह रूद्मणाट दनाया गया पा, यह नगर भी अपपुरकी समान क्षेष्ठ री तिसेबनाया गया या "।

<sup>(</sup>२) टाट साहबने कहा है कि खोकर राजपूनोंसे खंडला नामकी प्रतानि हुई है बदेला नगरमे ४ हजार पर है, जौर उनके अधीनके प्रामाधी सतया ८० है.

ि 'साधुने अपने वहे पुत्रको जिस भाँति कितने ही देश दिये थे, उसी प्रकारसे हिं कितिए शाखाके छिये सिहाना, झुझुन् और सूर्यगढ़ (प्राचीन उहे छा) आदि कई एक देश हिं विये । खेतड़ीके अभयसिहने उक्तसिहाना और उसके अधीनके १२५ प्रामीको अपने हिं अधिकारमे कर छिया था। परन्तु उन कीनष्ट शाखाके वंशधरोकी संख्या क्रमशः हिं विन २ वढती गई थी, और अन्य देश तथा शाम भी क्रम २ से खण्ड २ में हिं विन २ वढती गई थी, और अन्य देश तथा शाम भी क्रम २ से खण्ड २ में हिं विभक्त होते गये "।

'सिकिंग्के सामन्त लक्ष्मणिसहने जिस प्रकार अपने वाहुवलेस अनेक भाँतिके असत् उपायोसे रायसालोन् पर अपनी प्रधानता तथा प्रभुताका विम्तार कर लिया, उक्त अभयसिहने भी उसी प्रकारसे अपने वाहुवलेसे वा घृणित उपायोमे सिद्धानियोमे उसी प्रकार मस्तक उठाया। सीकरके सामन्तने केवल खण्डेलाकी श्रेष्ट शाखाको एकवार ही लिप्त करिया, परन्तु खेतडीके सामन्त अभयसिहने केवल साधुकी श्रेष्ट शाखाको ही नहीं वरन साधुकी कनिष्ट शाखाका भी सर्वनाश करनेमे कसर न की। शेरिसहके वंशधर किस प्रकार सुलतानोदेशके अधिकारसे उतार दिये गये उस लोमहर्पण वृत्तान्त को पढ़नेसे पाठक सरलतासे जान सकेंगे कि उस भूमिपर अधिकार करनेके लिये साजपनीने कहांतक कोचनीय काण्ड उपस्थित किये थे ए।

वंशधर किस प्रकार सुल्तानोदेशके अधिकारसे उतार दिये गये ? उस लोमहर्पण वृत्तानत को पढ़नेसे पाठक सरलतासे जान सकेंगे कि उस भूमिपर अधिकार करनेके लिये राजपूतोने कहांतक शोचनीय काण्ड उपस्थित किये थे ?'।

'वीरश्रेष्ठ साधुके सबसे छोटे पुत्र पहाडसिहके औरससे भूपाल नामका एक पुत्र उत्पन्न हुआ। भूपालसिहके लुहारूकी विजयके समय निहत होनेसे पहाड़िसहने अपने भ्राताके पुत्र खेतडीके सामन्त वाधिसिहके सबसे छोटे पुत्रको दत्तकरूपसे प्रहण किया। पहाड़िसहकी मृत्युके पोछे दत्तक पुत्रने मुल्तानोके सामन्त पदको प्रहण किया। परन्तु उसकी अवस्था उस समय बहुत थोड़ी थी, इसे वह शीच हो पिताके पर जाकर निवास करनेलगा। परन्तु दुराचारी वाचिसहने वारह वर्षके पीछे प्राण त्याग किये। जिस समय उसका शबदाह करनेके लिये वाहर किया गया उस समयमे हैं। भी उसके समस्त कुटुन्वियोने उससे अद्यन्त घृणा की थी ?'।

इतिहासवेत्ता टाड् साहव रायसालात् और सिद्धानियाके पूर्वोक्त विवरणको वर्णन करके अतम लाडखानियाके सम्बन्धमे लिखते है कि " लाडखानी शब्दका अनुवाद प्रियतम प्रभु है" परन्तु लाड्खानीगण राजपूतानमे विख्यात् दस्युरूपसे विदित थे, इस नामका अप्रयोग किया गया है । लाड़ला शब्दका प्रयोग सर्वसाधारणमे वालकोपर स्त्रेह प्रकाशके लिये किया जाता है। रायसलके उक्त पुत्रके झा नामके साथ लॉशब्दका

<sup>(</sup>१) वाघिसहिन अपने देटेको मारकर सुलतानोंको खेतर्ड़ीमें मिलालिया। इसका फल भी उसको ही इस पापकमेंक अनुसार ही मिला। प्रत्येक कुटुम्बीने उससे घृणाकी उसके मुहॅपर थूका उसके शिरपर हैं। एल डाली यहां तक कि वह इस लायक नहीं रहा कि किसीको अपना मुहे दिखावे। उसकी छीने भी उसका मुहे देखना छोट़ दिया। तब उसने अपने बेटे अभयसिहके नामसे जो विद्यमान है राज करना शुरू किया इसके पीछे वाघिसह वारह वित्तक जीता रहा मगर कभी खेतडीके किलेमें अपने

#6/Resitation ᡠᡀᢛᢛᡊᢆᢒ᠊ᠵᢊᢆ᠍ᡦᢝᡠᠫᢆᡯᡠᡦᡯ᠖ᡦᡮ᠖ᡦᡮ᠖ᡦᡮᢐᡦᡮᢐᡦᡮᢐᡦᡮᢐᡦᢜᢌᢒᢜᡠᢒᢜᡠᠫᡯᡠᠫᡯᡠᡦᡯᡠᡦᢜᡠᡦᢜᡠᡦᢜᡠᢒᢥᡠᢒᢥᡠ यह विचार कर नव्वावने शीव्र ही झुझुनूसे फतेपुरमे जाकर वहाँके निवासी अपने कुट्रियोके अधीनके शासनकर्ताका आश्रय लिया। वह कुट्रम्बी शीव ही साधुको झझनुसे भगानेके छिये अपनी सेनाको सजाने छगा । साधने उस विपत्तिमे अतमे अपने पितासे सहायता मॉगी। यद्यपि पिता इसके ऊपर अत्यन्त कुपित हुए थे, परन्तु उन्होने पुत्रकी सहायता करना स्थिर किया । उत्यपुरपति जगरामका और एक पुत्र इस समय मिरजा राजा जयसिहकं अधीनमे सेना सिहत रहता था। जगरामेन **उस पुत्रको लिख भेजा कि वह तुरन्त ही आमेरके महाराजसे सहायताके लिये** अपने साथ सेना हेकर साधुके साथ जामिले । वह पत्र उन आमेरके महाराजके अनुत्रहसे कितनी ही शिक्षित सम्रार्ट्का सेना और तोपखानेको साथ छेकर साधुके पास पहुँच गया । साधुने अपने भाईको आताहुआ देख शीव्र ही फतेपुरतक अपना अधिकार करके झुझुन्को अपने अधीनमे करिलया। साधुने इस प्रकारसे कायमखानी नव्वावको दूरकर अपने दूशके समान मूल्य विशिष्ट उक्त फतेपुर और उसके अधीनके समस्त देश उक्तभ्राताको देकर दोनोने ही पूर्व प्रस्ताव के अनुसार आमरके महाराजको अपना प्रभु स्वीकार किया। और अपने वश्यरोमे प्रत्येकके अभिपेकके समयमे भटमे कर देना स्वीकार किया। वीरश्रेष्ट साधुने कुछ काल के पीछे और एक सम्प्रवायके अधिकारी सिहाना देशकी अपने बाहबलसे अधिकारभे करिलया । इस देशके अवीनमे १२५ प्राम थे । साधुने इसके पीछे गीड राजपृत्तीके अधीनमें स्थित ८४ श्रामोमें वचेहुये सुल्तानो नामक श्रामपर अधिकार करिल्या। अन्तमे साधूने दिल्लीके अत्यन्त प्राचीन सम्राट् तृअरवशमे उत्पन्न हुये रोतडीके अधिपतिके अधीनमें स्थित सम्पूर्ण प्रामी को अपने हस्तगत कर लिया, इस प्रकारमें साधके अधीनम सहस्र से अधिक त्राम और नगर होगये। मृत्युके कुछ काल पहिले साधुने उन समना देशोको अपने पाँचो पुत्रोमे वाँट दिया । पुत्रोके नाम इस प्रकरर ये (१) जोरावरमिट, (२) किशनसिंह (३) नवलिसह, (४) केमरीसिंह और (५) पहाडिसिंह। इनके वंशधर साधुके नामके अनुसार ही सिद्भानी नामसे विदिन हुए "।

साधुके वह पुत्र जारावरसिहको पैतृक अहाके अतिरिक्त मनमे वह चाकिहा नामक नगर और उसके अधीनके वारह ब्राम तथा सर्वोच मत्रमृत्रक चित्रस्वादप हस्ती और अनेक सवारी आदि प्राप्त हुई। परन्तु समयपर सायुके मध्यमपुत्र किशनामिकके यशयर ने जोरावरके वशपरोको पैतृक अधिकारसे रहित करके उनके समन्त देशोको अपने अविकारमे करिल्या । ज्येष्ट शाखा जोरावरके वंशवर इस समय केवल सामान्य चोकेडी देशके अधिकारको भोग करते थे। यदापि किशनमिनके बदाया एकमात्र चोंकेडीके अधीधर थे तथापि वह अपने वदा और पटमर्याटाने सबसे अष्ट गिने जाने था

" साधुके अन्य चार पत्रोके वशदरोमे निक्रिंगित्वत निद्वानी मन्प्रदायोने सबसे त्रेष्ट सामर्ट्यवान गिने गये—

१ देवटीके अनयसिंह। २ विसाओं के स्वामित् ।

<sup>३</sup> नवडगटक तानमित् ।

( १ ) मनोहरपुरके अधीश्वरके जयपुरपतिके विरुद्धमं उत्तेजित होनेसे महाराज जगत्सिहने उनके प्राणोको नाश करके उनके अधीनमे स्थित समस्त देशोपर अपना अधिकार करलिया था, और शेरतावादीको अन्यान्य सामन्तोमें विभाग करिंदया था।

ランジューイン アンシン・ライン・ライン・ライン・ライン・ライン

शुर्व क्ष शेखावाटीका इतिहास—अ० २. क्ष (७५१)

शुर्व प्रकार प्रिक्त प्रकार विद्यास विद्

ग्रेतडीके अभयसिहको लाईछेनकी की हई कोटएनलीकी आमद्नी सहित वसाओंके स्यामसिह और उनके आता रणजीतिमह जिन्होंने उनकी हत्या की भी उनकी ४००० आमदनीके महिन नवलगढके ज्ञानसिंह महावाके ५० प्रामी सिंहत... मेदसरके लक्ष्मणसिंह साप्के बंड पुत्र जोगावरिमहके २५ प्रदीत्रोके अधिकारी नाइन और उससे लगी हुई सुनियी आमदनी **उउपपुरवारी** 

पढ़कर मुखसे उसकी व्याख्या करके अर्थ करते जाते थे, और वह उसी समय उन सवको हैं अवेजी भाषामें लिख लेते थे। यद्यपि यित ज्ञानचंद्र वह भारी पण्डित थे तथापि शीव्रतासे विवास्त्र करते के किसी स्थानको भी नहीं छोड़ा हो अथवा कर्नल टाइ साहवने भाषान्तर करनेके किसी स्थानको भी नहीं छोड़ा हो अथवा कर्नल टाइ साहवने भाषान्तर करनेके किसी स्थान विशेषका नाम वा किसी किविताका कोई अग्र अमसे विपरीत किसी निल्ला हो यह असम्भव नहीं होसकता। मुनियोको भी भ्रम होजाता है, सारांश किसी ने लिखा हो यह असम्भव नहीं होसकता। मुनियोको भी भ्रम होजाता है, सारांश हो सह कि जती ज्ञानचंद्र वा कर्नल टाइ साहवको भ्रम न हुआ हो यह कदापि सम्भव नहीं होसकता। जयवंशके कर्ताको भ्रम न हुआ हो यह भी असम्भव नहीं है पर वह संस्कृतके हो एक विख्यात पंडित थे। उन्होंने म्वयं राजमहलके अनेक प्रंथोको देखकर जयपुर-

जिस २ स्थान पर दोनों मत और घटनाओंकी एकता नहीं है हम अत्यन्त संक्षेपसे उन कई एक घटनाओके उल्लेख करनेकी अभिलापा करते है। जयपुरके इतिहासके प्रथम अध्यायको पाठक पढ़कर भली भाँतिसे जान सकेंगे कि टाड् साहबने लिखाहै कि'राजा नलसे ३३ पुरुष पोछे नरवरके महाराज सूरसिहके प्राण त्याग करने पर उनके भ्राताने वलपूर्वक सिहासन पर विराजमान होकर कुमार भाईके पुत्र दूलेरायको अधिकारसे रहित करिद्या " इत्यादि जयवंशकाव्यमे अन्य प्रकारका वर्णन देखा जाता है, कविने जो िछखा है उसका सारा मर्म यह है कि निपथदेशके अन्तर्गत बेरली राजधानीमे ईशिसह राज्य करते थे । ईशसिहके औरससे सोढदेव नामका एक पुत्र उत्पन्न हुआ । सोढदेवने युवा होकर अपने पिताकी आज्ञासे गुर्जर देशके अधीन योवानामक राज्यपर आक्रमण किया। प्रवल युद्धेक समयमे उक्त राज्यको जीतकर उसने वहाँ अपनी आधिपत्यताका विस्तार कर अपने पिताको वहाँ जानेके लिये कहा, पिता ईशसिह अपने कुटुम्बसिहत नवजीत राज्यमें जाकर वहाँ निवास करने लगे। सोढिसिह कुछ समयके पीछे पूर्वाभ्वलके माचीके महाराजके साथ युद्ध करनेके लिये चले। माचीके राजा और उनके अधीनमे स्थित छोटे २ राजाओके साथ सोढदेवका भयंकर युद्ध हुआ । सारेदिन सप्राम होनेके पीछे रात्रिक समय जब कुछदेवी प्रसन्न हुई तब देवीने साढदेवको प्रत्यक्ष दर्शन देकर अभय दी। दूसरे दिन प्रभात होते ही फिर प्रवल युद्ध हुआ, देवीके वरसे सोडदेवने विपक्षी माचीपतिके तथा अन्य राजाओं के जीवनको नांश कर जय प्राप्त की । माची नगरमे सोढदेवने देवीका एक मंदिर वनाया। माचीदेशके जीतनेके पीछे सोढ़देवने खोह नामकं देशको जीतकर वहाँ अपना अधिकार किया । पिता ईशसिहकी

**अं**डीर्रेड हेरिस्ट हेरिस हेर

<sup>(</sup>१) कर्नल टाड् साहबने सुरसिंह लिखा है। अंग्रेजी भाषामें " ढ " वर्ण नहीं है, इस कारण अंग्रेजीमे लिखतेके समयमें उन्होंने (R) (र) शब्दको ही प्रयोग किया हो।

<sup>(</sup>२) पाठकोंको जयपुर इतिहाससे विदित हुआ होगा कि सोढदेवके पुत्र दूलेरायने आश्रय-दाता मीनाके अधीश्वरकी हत्या करके खोहगाँवपर आधिकार किया। परतु जयवंशकार कहते हैं कि सोढदेवने खोह देशको जय किया था। खोह शब्दकी दूसरी विभक्तिसे खोह हुआ। ऐसा जाना जाता है कि कविने ज्ञानचद्रके मुखसे खोह शब्दको सुनकर भूलसे खोहगांव लिख दिया है।

#### श्रीः ।

## जयपुरके इतिहासका परिशिष्ट ।

इत्यपुरके इतिहासका भाषान्तर और इसके मुद्रित होनेके पीछे हमे जयपुरके द्रवारके एक उच्च मनुष्यकी कृषासे "जयवश" नामका एक महाकाव्य मिला, यह सीताराम नामक एक कार्वके द्वारा सस्कृत भाषाम रचागया है। इस काव्यम कुशावह वा कछवाहे राजवशके आदि पुरुष सोढदेवसे तासरे जयासिहके शासनतकश मृतान्त प्रवाहित धाराकी समान वर्णन किया गया है। हमने आदिसे अततक पढ़कर देखा कि कितने हैं। शानोपर इतिहासवेत्ता कर्नल टाड् साहवके लिखेहुए शतहासके साथ उक्त काव्यके मतका भेद और असमजस विराजमान है। इस वातको अवश्य हो स्वांकार करना होगा कि कर्नल टाड्ने अर्द्ध शताव्दीके अधिक कालके पहिले कछवाहों के द्वारा लिखे हुए अत्यन्त प्राचीन अनेक प्रंथोको देखकर जयपुरके इतिहासको वर्णन किया है। और "जयवश"के प्रणेता कविश्रेष्ठ सीतारामने जयपुरके महाराजके तीसरे जयसिहकी आज्ञासे सम्वन् १९४२ मे उक्त प्रथको वर्णन किया है। कविने भी अवश्य ही जयपुरके महाराजके महलमे स्थित प्राचीन श्रथ और राजकीय कागजपत्रोको देशकर अपने प्रथोको निर्माण किया है, यह भी मानना होगा, इस कारण इस प्रकारके स्थलेपर दोनोमे जिस २ स्थानपर मतभेट विराजमान है उस स्थानपर किसका वर्णन अभ्रान्त है इसका निसन्देह निर्णय करना कोई सहज वात नहीं है।

कनेल टाड् साह्यने यथाँय इतिहासयेत्ताकी समान निरंपश्चभायसे जयपुरके राजनेतिक इतिहासका वृत्तान्त वर्णन किया है, परन्तु "जयपंश्के प्रणेतान मोटरे से जयसिहके शासनतकका वृत्तान्त वर्णन करके निरंपश्चभायमे ममन्त अशोको प्रकाशित नहीं किया । उनका काव्य भारतवर्षके प्राचीन कविष्ठुणकाव्यकी समान करपनासे जडित और उची प्रममासे पार्पणी है। अगेक प्रयोग्जनीय ज्ञातव्य राजनेतिक विषयोगो उसमे एकचार ही छोड दिया है। जयपुर राजवशके साथ दिहीके सम्राद वशकी जो विशेष आत्मीयता और प्रतिष्ठ मन्यन स्थापित हुआ था, जयपुरके महाराजको जिस सम्राद्वंशकी अभीनता मोकार करनी पडी भी इस काव्यमे उसका कोई उहीस नहीं हुआ है। इस काव्यमे दिया है, उन समको इस काव्यमे स्थान नहीं मिछा। पर हम ऐसा भी निश्चप नहीं हर सकते कि पह सम काव्यमे स्थान नहीं मिछा। पर हम ऐसा भी निश्चप नहीं हर सकते कि पह सम काव्यमे परिपूर्ण है। तब दोनोने जिन व पिपनोक्ष उदेश हिया है उनी व स्थानप साम्यानीक साथ हमें दिसी एक पत्र आप अपव्यम हरना ही होगा।

वर्षत टाइ साह्य सरहतभाषांचे विद्वान नहीं ये। इन्होंने अपने अयोगे अनेक स्थानीपर इस पावरों नवीबार विद्या है। उनके सुर पति जानचंद्र शाचीन अयोकी

(७५६) क्ष राजस्थान इतिहास-भाग २. क्ष टाड् साहवने मलेसीके पांछे जिन ग्यारह राजाओंकी नामावली प्रकाश की है, उसके साथ जयवंशके प्रणेताके प्रथमे मलेसीके परिवर्ता जो १० नाम लिखे है, हमने कमानुसार उनकी नामावलीको प्रकाशित किया है,-टाड् साहवकी लिखी। जयवगके प्रणेताकी लिखी हुई।

(१) बीजल (१) बीजर। (२) राजदेव .. (२) राजदेव। (३) कल्याण (३) कीलन। (४) कुन्तल .. (४) क्रातिलंक । (५) ज्वानसिह ...(५) जुनसो। (६) उद्यकरण (६) उद्यकरण (७) नरसिह (७) नृसिंह । (८) वनवीर (९) उद्धारण .. (८) उद्धरण । (१०) चन्द्रसेन (९) चन्द्रसेन।

(११) पृथ्वीराज .. (१०) पृथ्वीराज। उपरोक्त दोनो तालिकाओमें किस प्रकारका भेद पड़ा है, यह तो सरलतासे ही जानाजासकता है। टाड्ने जिन ११ जनोके नाम लिखे है कविने दशहोके नाम लिखे है। कविने वनवीरके नामको आजतक प्रदान नहीं किया । उसने अपने यंथमे स्पष्ट लिखा है कि नृसिहके औरससे उद्धरणका जन्म हुआ परन्तु हम कभी यह अनुमान नहीं करसकते कि कर्नल टाड् साहवने इच्छानुसार ही नृसिहके पुत्रको

वनवीर लिख दिया हो, उन्होंने जिस प्रंथेक आश्रयसे इस तालिकाको प्रकाश किया है उस यंथमे अवस्य ही वनवीर नाम होगा।

जयवंशके प्रणेताने पृथ्वीराजके एकमात्र पुत्र भारमहका वर्णन किया है। टाङ् साहवने पृथ्वीराजके सत्रह पुत्रोकी कथा लिखी है, परन्तु उक्त कविने उसको नही न्निखा। पृथ्वीराजके भारमल्लके अतिरिक्त और भी पुत्र थे, उनके अनेक प्रमाण विराजमान है। पृथ्वीराजने आमेरराज्यको वारह अंशोमे विभाग करके उन वारह पुत्रोको देदिया, इसको सभी जानते है, और उसीके अनुसार आमेर "वाराकोटार " अर्थात बारह प्रधान सामन्तोकी सम्प्रदायमे विभक्त है। हमे ऐसा वोध होता है कि जयवशकारने इस ऐतिहासिक तत्थ्यको इच्छानुसारही छोड़ दिया था।

कर्नल टाड् साहबने लिखा है कि पृथ्वीराजके दूसरे पुत्र भीमने अपने पिता पृथ्वी-राजके प्राण नाश किये। जयवंशकारने इसको नहीं लिखा । उन्होंने पृथ्वीराजकी स्वाभाविक मृत्युका उल्लेख किया है, हमें ऐसा विदित होता है कि कविने राजवंशके फलंकको गुप्त रखनेके लिये ही उक्त दु: खदाई घटनाका उल्लेख नहीं किया।

राजवंशके प्रणेताने छिखा है कि भारमहके पुत्र भगवत्दास थें टाड् साहवने इनके नामको भगवान्दास लिखा है " परन्तु साधु टाड् साहवने भगवान्दासके साथ

呼ばればない。

3.

: 30 . .

आज्ञासे सोढ देवने उस नवजीत खोहदेशमें निवास किया। क्रुडिही समयके पोछे उनके पिता ईशिसहने इस ससारसे विदा छी, तब सोढदेव सबन् १०२३ में पिताके राज्यपर अभिषिक्त होकर प्रवछ प्रतापके साथ राज्य करने छगे।

इम समय देखा जाता है कि इतिहासवेत्ता टाइ साहवने सोटिसिहके शासनका कोई उहेख नहीं किया, केवल उन्होंने उनके पुत्रके द्वारा खोहको जयका उहेख किया, परन्तु जयवशकार कहते है कि सोटिसिहने न्वय खोहको जय किया, हमें ऐसा अनुमान होता है कि यती ज्ञानचद्रके अनुवादके दोपसे ही टाइ साहवने इस प्रकार लिखा है, अथवा टाइ साहवने जिस प्रथसे सहायता ली थी उसीमे इस मतका वर्णन होगा।

कर्नल टाइ साहवने सोढदेवके पुत्र दूलेरामके सम्बन्धम जो कुछ लिला है जय
बगकारने उसका समर्थन नहीं किया। पहिली वात यह है कि टाइ साहवने सोढदेव

के पुत्रका नाम "दूलेराय लिला है, परन्तु कविने उनका नाम दुर्लम लिला है दुर्लम कि वादलेमें दुर्ले होना कभी संभव नहीं होसकता, तब टाइ साहवने अनेक स्थानों में वि नामोंका अदलवदल किया है, जयवशकारने लिला है कि सोढदेवके प्राण त्याग करने कि पर उनके पुत्र दुर्लमसिह पिताके राज्यपर विराजमान हुए। दुर्लम अतुल विक्रम है साथ राज्यशासन करते थे, टाइ साहवने जिम दूलेरायकी विपत्तिका विवरण और उनके कि साथ राज्यशासन करते थे, टाइ साहवने जिम दूलेरायकी विपत्तिका विवरण और उनके कि हो है कि "दुर्लेम मिनाके अधीश्वरका आश्रय ब्रह्म करना तथा मीनापितिके प्राणनाशका कि है कि "दुर्लेरायकी मृत्युके पीछे उनकी विधवा रानीके एक पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम कि काकिल रक्ता गया। ' परन्तु जयवशके प्रणेताने लिखा है, कि "दुर्लेमिटके औरम कि काकिल नामवाल पुत्र उत्पन्न हुआ। जय काकिल स्थाना हुआ नव राजा दुर्लम- विस्तिक उसको भाडारेजको जीतनेके लिये मेजा। उमार काकिलने अपना प्राल मेनाकी सिहायतासे माडारेजको जीतनेके लिये मेजा। उमार काकिलने अपना प्राल मेनाकी कि सहायतासे माडारेजको परास्त करके वहा अपने पिताके अधिकारका विम्तार कर कि किर पिताकी राजपानीमें टीट आये। इस स्थान पर दोनोके मनका नेन किर दिए जिलाकी राजपानीमें टीट आये। इस स्थान पर दोनोके मनका नेन किर दिए जीतिक आता है। किस ओरकी बात टीक है इसका नियार करना होई मगल बात नहीं है।

इतिहासवेत्ता टाइ साहवने लिखा है, कि उन्होंने नाकिरका अमनश हो (ककाल लिखा है ) पुत्र माईवल अथवा मादल पिताके सिहासन पर विराजनान हुआ, इसके पीठे उनके पुत्र हनने राजसिहासनको आप किया । जयवशकाव्यमे माईवल वा मादल नामका आजनक कोई उल्लेख नहीं है। क्विये काफिरका पुत्र हनके रिजा है।

साधु टाड् साहब छित्रते है कि हन्देवके पुत्र कुण्डकरो पीछे गाम प्राप्त हुना, जयमगढ़े प्रणताने दिखा है कि हन्देवके पुत्र ज्ञानंदव थे। यहापर निर्माद देग्याजाता है ।

्र सहामान्य टाड महोदयेन डिखा है कि चीटे पजन वा पतन रुठवाहीरे हैं निहाननपर विराजनान हुए। रिविने इस लग्नको 'दियो है। उस हमकी द्रों पजवन हात हुआ है। यहाँ भी अस है। (७५८) क्ष राजस्थान इतिहास—भाग २. क्ष २०००

हिल्लुप्रकार क्षित्र के साथ दक्षिणके युद्धमे गमन किया। रणभूमिमे रामसिह गतुओं आवातसे हिं वायळ हुए, कुण्णसिहने आयात करनेवाळेकी ओरको महाक्रोधित हो अन्त्रोकी वर्ष हिल की। इसी कारणसे शतुओं आवातसे कुण्णसिह रणभूमिमे मारे गये। उन्हीं कुण्णसिह के। इसी कारणसे शतुओं आवातसे कुण्णसिह रणभूमिमे मारे गये। उन्हीं कुण्णसिह के। इसी कारणसे शतुओं आवातसे कुण्णसिह रणभूमिमे मारे गये। उन्हीं कुण्णसिह के। विष्णुसिह हे। रामसिहके प्राण त्याग करने पर उनके पोते उक्त विष्णुसिह है। सामसिहके प्राण त्याग करने पर उनके पोते उक्त विष्णुसिह है। वाइ साहचने लिखा है कि जयसिह अक्ष्मेय यह करनेके लिखे गये थे, परन्तु कि सीतारामने लिखा है कि जयसिह अक्ष्मेय यह करनेके लिखे गये थे, परन्तु किया था। इसके उपलक्षमे महाराजने बहुतसा ममरे विषया करके आत्महत्या की, परन्तु किया था। इसके उपलक्षमे महाराजने बहुतसा मयसे विषया करके आत्महत्या की, परन्तु किया था। इसके उपलक्षमे महाराजने बहुतसा विषय करने आत्महत्या की, परन्तु किया लिखा है कि ईश्वरीसिहने मल्लारी हिन करने आत्महत्या की, परन्तु किया था, इसी कारणसे उसने ईश्वरीसिहने गोरवकी रक्षाके लिखे उक्त विवरणको प्रकाशित नहीं किया था, इसी कारणसे उसने ईश्वरीसिहने गोरवकी रक्षाके लिखे उक्त विवरणको प्रकाशित नहीं किया था, इसी कारणसे उसने ईश्वरीसिहने गोरवकी रक्षाके लिखे उक्त विवरणको प्रकाशित नहीं किया था, इसी कारणसे उसने ईश्वरीसिहने गोरवकी रक्षाके लिखे उक्त विवरणको प्रकाशित नहीं किया था, इसी कारणसे उसने इंग्लिया कारण विवर्ण के विवर्ण के सिहासन विराजमान हुए, यह दोनो प्रवोग किया है। अयेशी गवने क्षाक्षित है। अयेशी गवने उक्त विवरणको प्रकाशित है। स्वयं करके इरीर त्याग दिया, तब प्रतापसिह राज हुए, प्रतापसिह हो पुत्र जागतिसहके पुत्र जागतिसहके विषयमे किये हुआ है किये अक्ष उत्तर हिल्ला है। अयेशी गवने कुण की सिहास के पुत्र जागतिसहके पुत्र जागतिसहके विषय है। अयेशी यवने जागतिसहके पुत्र जागतिसहको विषय है। किया है। अयेशी यवने जागतिसहके पुत्र जागतिसहके विषय किया है। किया है। किया है। कारणके पुत्र हिल्ला है। किया है। कारणके पुत्र हिल्ला है। किया है। कारणके पुत्र हिल्ला है। कारणके पुत्र हिल्ला

तीसरे जयसिके पुत्र रामिसह और उनके दत्तक पुत्र वर्तमान महाराज माधोसिह है।

जयपुरका इतिहास समाप्त ।

दिल्लीके वादशाह अकवरकी मित्रताके विषयमे जो उल्लेख किया है, उस विषयमें जयवशकार तो एकवार ही मीन रहे। कविने भूलसे भी किसी स्थानमें एक पांक्तिमें भी यह नहीं लिखा कि यवन वादशाहके साथ जयपुरके महाराजकी मित्रता थीं, या आत्मीयता वा करदका कोई सम्बन्ध था। भगवानदासकी कन्याके साथ कुमारसलीमके विवाहका वृत्तान्त केवल कर्नल टाइ साहवने ही नहीं वरन अन्यान्य इतिहास लेखकोंने भी लिखा है, परन्तु कविने उनका कोई उहेल नहीं किया।

"इतिहासवेत्ता टाइ साहवने लिखा है कि भगवान्दासके चचाके पुत्र और उत्तरा धिकारी मानिसह थे"। "परन्तु जयवंशकारने लिखा है कि मानिसहने भगवान्दासके औरससे जन्म लिखा। यहांपर केवल टाइ साहवका ही भ्रम विदित होता है। टाइ साहवने लिखा है, कि भगवान्दासके अन्य तीन श्राता थे, उनके नाम स्रतिसह, माथोसिह और जगन्सिहके पुत्रे थे।" किवने लिखा है, कि मानिसहके औरससे कनकावती रानिके गर्भसे जगन्सिहका जन्म हुआ।" हमें ऐसा वोध होता है कि टाइ साहवने भ्रमसे ही जगन्सिहको मानिसहका पुत्र न लिखकर मानिसहको जगन्सिहका पुत्र लिख दिया था। जगन्सिह मानिसहके पुत्र थे उसका वृत्तान्त अनेक स्थानों में पाया जाता है।

जयवश प्रणेताने लिखा है, "कि राजा भगवत्दासने अपने पुत्र मानसिह और पीत्र जगत्सिह के साथ भारतवर्ष के अने के देशों के युद्ध में जयप्राप्त की। मानसिह की समान जगत्सिह एक महायलवान धनुर्द्धारी थे। वह पिता के साथ अने क स्थानीपर जय द्विपाप करके विशेष यशस्वी हुए। परन्तु अकाल में ही वह ससार में विद्या होगये, भगवत्दास और मानसिह महान् शोक सागर में निमन्न हुए, कुउ दिनों के पीछे मानसिह गुर्जर देश को जीतने के लिये गये, राजा भगवानदास उस समय सनार छोड़ गये। इसके पीछे भानसिह आमेरके सिहासन पर विराजमान हुए और अपने पीते (जानितिह के पुत्र) महत्सिह के साथ अनेक देशों को जीतने के लिये गये। हुआ प्यान महत्सिह की मृत्यु अकाल में होगई, इस प्रवल शोक से घोड़े दिनों के पीछे ही गानसिह में भी अपने पाण त्याग किये। " टाइ साहवकी अपेका कविकी यह उक्ति सदताने पूर्ण जिदिन होनी है।

अतमे टाइ साह्यने छिसा है, कि जगन्मिहके पान नयमिह आमेरके गिहामगपर विराजमान हुए। कविने भी इस बातरो माना है, उनके पुत्र गर्मामह आमेरके गान-छत्रके नीचे शोभायमान हुए, यह दोनो प्रयोसे प्रसाशित होता है। टाइ माहबने छिन्या है कि "रामसिहकी मृत्युके पीछे उनके पुत्र विश्वन वा विष्णुमिह आमेरके गिहामगपर प्रतिष्ठित हुए।" परन्तु जयवशासारने छिखा है कि गम्भिहके पुत्र हुए। मिह थे। उनका वर्ण काला था, इसीसे उनसा नाम कुल्यमिह रस्त्या गया। रामिहने अपने पुत्र

<sup>(</sup> ५ ) अयपुरके द्विहासकी टिप्पणी ६ अन्यायकी देखे ।

<sup>(</sup>२) यह साट्यने लिया है कि मटानिट्डे पुत्र च व निर्देश, परतु रुविने नार्यानहरू नाम का उहेच नहीं किया।



# राजस्थान.

वृँदीराज्यका इतिहास.





ning in interior in interior in the interior i

H H Malia to Paja S i P. gl. b. S i lh P ii bi<br/>iu  $G \subset I \backslash E \backslash K \backslash C \supset I$ 

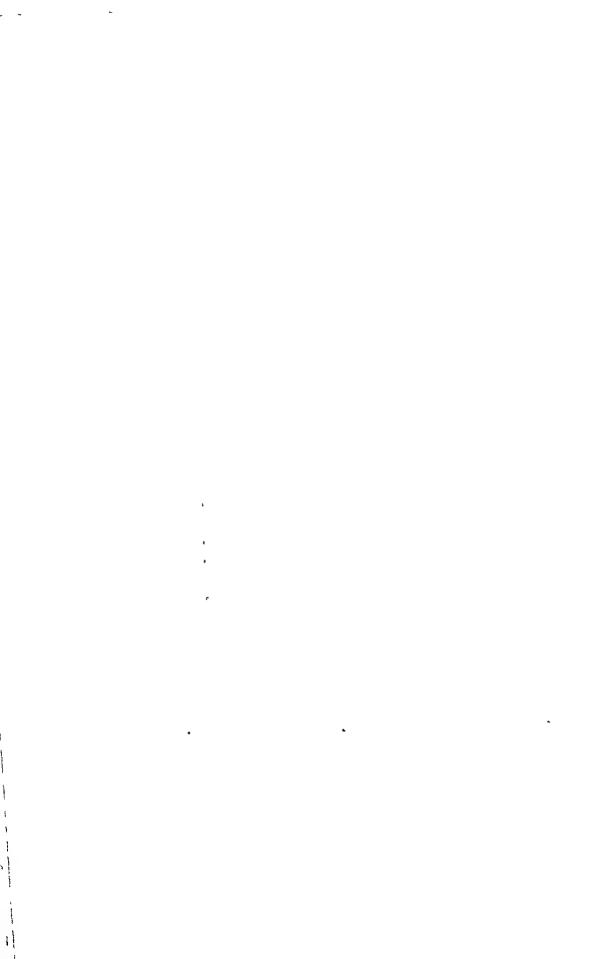



 H. H. Mulmao Paja Su P. gl. b., Sugh Pub. bus  $G_{\mathbb{C}} \subset I / L / K / C > I$  of B. of





उत्पत्तिके सम्बन्धमे जो कुछ वर्णन किया है, उसकी सत्यताके सम्बन्धमे वर्तमान समयमे सदेह उपस्थित होनेपर भी यहाँपर उसका वर्णन करना हमने अत्यन्त आवञ्यक ममझा है। चद कवि छिख गये है कि "वीर तेजस्वी क्षत्री राजा अनाचार युक्तहो परग्रुरामके कोधमे निमन्न हुए। परग्रुरामने इकीस वार पृथ्वीको क्षत्रिय हीन किया, उस समय बहुतसे क्षत्रियोने अपने जीवनकी रक्षाके छिये अपनेको क्षत्री न बताकर उसके बद्छेमे किव जातिका परिचय दिया था, और बहुताने खियोका खहूप धारण कर परग्रुरामके हाथसे छुटकारा पाया। इस प्रकारसे बहुतसे क्षत्रियोने अपने प्राणोकी रक्षा की। परग्रुरामने समस्त राज्य ब्राह्मणोको ज्ञासन करनेके छिये अपण किया। नर्मदानदीके किनारे माहेश्वर नगरके हहय जातिके राजा सहस्रार्जुनने परग्रुरामके पिताका संहार करके शेप युद्ध उपस्थित किया था।

"त्राह्मणोके प्रधान अस्त्रोमे केवल अभिशाप और आशीर्वाद ही सबसे प्रधान । राज्यपालन शान्तिरक्षा, और दुष्टोको दमन करनेम किसीकी भी सामर्थ्य न थी, इसी कारणसे राज्यमे शीव्र ही अंराजकता विराजमान होगई। अशान्तिरूपी भयकर अग्नि प्रज्वलित होगई । राज्यमे सर्वत्र मुर्खता और अधार्मिकता फैल गई, पवित्र धर्मग्रन्थोको मनुष्य पापमार्गसे दलन करने लगे, और तस्कर असर चोर तथा दानव मनुष्योके ऊपर घोर अत्याचार करने लेगे। आयुध-गुरु महर्षि विश्वामित्रने उस अशान्ति और अत्याचाराको देखकर दुःखित हो, मनही मन विचार किया कि फिर क्षत्रियोकी सृष्टि करना कर्तव्य है। आव शिखरके जिस स्थान पर मुनि निवास करते थे और तप योग यज्ञ तथा योगके साधनसे जिस शिखरको पवित्र किया थाः महर्षि विश्वामित्रने उस स्थानमे जाकर क्षत्रियोकी सृष्टिके लिये यज्ञ करनेका विचार किया । पीछे समस्त ऋषि मुनि क्षीरोद समुद्रके जाकर सृष्टिकर्ताकी आराधनामे नियुक्त हुए। सृष्टिकर्ताने उनको फिर वीर क्षित्रय जातिकी सृष्टि करनेकी आज्ञा दी । ऋषि मुनि उस आज्ञाको पाते ही इन्द्र, ब्रह्मा रुद्र, विष्णु और अन्यान्य देवताओके साथ आवृ शिखरपर आये । शीत्र ही यज्ञ प्रारम्भ होंगया । पवित्र गंगाजीके जलसे यज्ञकुंडको पवित्र कर यज्ञकार्य होनेके पीछे देवताओने आपसमे सलाह की । देवराज इन्द्रने नवीन दूवसे एक पुतली वनाकर उसकी प्राणप्रतिष्ठा कर उसे उस प्रज्वित यज्ञकुंडमे डाल दिया । इसके पीछे संजीवन मत्रका पाठ करते ही उस कुंडमेसे दिहने हाथमे गदा धारण किये एक वीर पुरुष " मारमार " शब्द करता हुआ बाहर निकला। उस बीर पुरुषका नाम प्रमार रक्ला गया, और देवताओने उसको आवू धार, तथा उज्जयिनी देश शासन करनेके छिये दिये" ।

<sup>(</sup>१) कर्नल टाउ साहवने इस स्थानपर लिया । कि विचटने जिन चोर और तस्कर जातियां का उद्देश किया है, यह उत्तर पश्चिमाचलकी भारतकी सीदिवन जाति होगी। यह त्राह्मणोके उपर किसी प्रकारकी द्या नहीं करती थी"। परन्तु हमारा ऐसा अनुमान है कि कविने इस स्थानपर भारतवर्षको वन्यमीना इत्यादि जातियों पर ही लक्ष्य किया है। वेता युगमे परशुरामके समयमें भारतमे सीदियन" जाति थी, इसका प्रमाण शास्त्रमें नहीं पाया जाता।

# राजस्थानका इतिहास.

## दूसराभाग २.

## वूँदीराज्यका इतिहासः

#### प्रथम अध्याय १.

्रालकुटा और कोकनदेशकी प्राप्ति-अजमरकी प्रतिष्ठा-अजयपाल-माणिकराय-प्रथम वार यवनोंका आक्रमण-अजमरपर अधिकार-सभरके लवणहुटकी उत्पत्तिका विवरण-माणिकराय-प्रथम वार यवनोंका आक्रमण-अजमरपर अधिकार-सभरके लवणहुटकी उत्पत्तिका विवरण-माणिक-रायका वंश-चौहानोंका राजपुतानेमें प्रवेश-मुसल्नानोंक रेसाथ युद्ध-अजमेरका वीलनेद्रप-गोगाकी वीरता-मैटीका चौहान-महमूद्रका उभयकी हत्या करना-उनके अधीन राजाओंका सेना सिहत इक्ट्रे होना-उनका समय िश्वय करना-टाटा जातिकी उत्पत्ति-अनुराजका आमर देशको प्राप्त करना-उनका राज्य नाश-अस्थिपालका आमरदेशको प्राप्त करना-राजहमीर-राज्य-दिनका आसर पर अधिकार-वहाँ निवास-उनके प्रत्र कोटहनना प्रार देशपर अधिकार ररना-राजविक्ष किलेका वन्त्रान-विविधाय राजदेश-प्रविधा वारा-उनका स्थनालपर अधिकार ररना-अवविद्य किलेका वन्त्रान-विविधाय राजदेश-प्रविधा राज्यानीको स्थापना।

राजस्थानके जो अस हाडौती नामम प्रमिद्ध ह, उन अशोन दी गाम स्थापित है, एकका नाम वृद्धी और दूसरेका नाम तोटा है। वृद्धी तोटा परित्र एक ही। गाम था, तीनसी वर्षसे इसके दो भाग हो गये है। चन्द्र करी हन होने। गामों के बीचने बहती है इस कारण इस तरिवर्नाने दोनों राज्याना नीमा नियत नग दी है। हादा वशीय राजपूत इस देशके निवासी है, उन्हीं नामके अनुसार इस देशका नाम हादीनी हुआ है। इसी हाडौती देशने, वृद्धीरायके इतिहासको दिखनेना हम असे बहे है।

चौहान राजप्तोती चौदीम दाखाओंने पह हाडा नामही शापा ही अह गिनी गई है। पाजनेरके पानी पर साणिकरापके पृत्र अनुराज इस शापादिक पानिपुरप है। साणिकरापने सम्बन् ७४४ सन ६८४ है ने सदसे रिके संग्राहित गामाओं है साथ नारतने निजयती इस्टासे सुनाइसानों है साथ सहातु है दिया ना

द्विद्यसदेगार पर्यंत हाह राज्यमे चीत्रम जातिही ह्यानिके सम्प्रसंस निर्यात प्राप्ति परद्या राय दिया है अवद्यापित असी अद्युष्टमयी देखानि अदिकृत्यही

इसके पीछे कवि छिखते है कि "समस्त दैखोंके निहन होते ही जयध्वीनसे आकाशमंडल कम्पायमान होने लगा। स्वर्गसे देवता फूलोकी वर्षा करने लगे; और उस जयप्राप्तिसे महा सतुष्ट होकर देवता अपनी २ सवारी पर चढ़ कर रणभूमिमे जा विजयी वीरोको धन्यवाद देने छगे "।

चौहानोके प्रधान कविचंद वरदाईका शेप कहना यह है कि " छत्तीसकुछी क्षत्रियोमे अग्निकुल सबसे श्रेष्ठ है, रोप सभी क्षियोके गर्भसे उत्पन्न है, ब्राह्मणोके द्वारा सृष्टि हुए चौहानोमे गोत्रोचार यथा सामवेद सोमवश माध्यदिनी शाखा, वत्स गोत्र, पंच प्रवर जनेऊ, चन्द्रभागा नदी, भृगु निशान, अम्बिकाभवानी, बालनपुत्र, कालभैरव आवू अवलेश्वर महादेव चतुर्भुज चौहानै "।

''इतिहासवेत्ता टाड् साहवने चंदकविके महाकाव्यसे उक्त अशको उद्भत करके कहा है, कि जिस समय भारतवर्षमें सर्वत्र व्याप्त धर्म-द्रोहियोको दमन करनेक लिये भारतकी वीर जातिकी पुनः सृष्टिकी अभिलाषासे आवूके शिखर पर देवताओकी महा सिमति हुई, उस समय हिन्दूजातिका दूसरा युग होगया था, इसके सम्बन्धमे हम किसी प्रकारका तर्क करनेकी इच्छा नहीं करते। इतिहासका अनुसरण करनेके पिहले यहाँ पर इसकी खोज करनी होगी कि त्राह्मणोके पक्षको समर्थन करनेके लिये इस नवीन जातिकी सृष्टि हुई, और हिन्दूसमाजमे यहण की गई, यह ेवीर किस जातिके थे। या तो वह लोग अवस्य ही यहाँके आदिम पतित नियासी होगे और ब्राह्मणोने उनको फिर हिन्दूजातिमे ब्रहण किया होगा, या वह लोग विदेशी होगे और ब्राह्मणोने उनको वलवान् देखकर अपने धर्ममे दीक्षित करिलया होगा। यदि यहाँकी आदिम पतित जाति और विदेशियोकी आकृतिकी तुलना कीजाय तो इस प्रश्नका विचार सरलतासे हो सकता है। यहाँके आदिम पतित निवासी काले शरीरके होते है, खर्व और श्री हीन होते है, अन्य पश्चम अग्निकुली क्षत्री प्राचीन राजाओकी समान सवल, सुन्दर और वीर मूर्तियुक्त थे। अतीव पूर्वकालमे सिदियोमे जिस प्रकार वीररसका स्रोत वहता था, अभिकुल सम्भूत क्षत्रियोके हृदय भी उसी रसमे प्रवल है "। कर्नल टाड् साहव उक्त मन्तव्यको प्रकाश करनेके साथ ही साथ यह सिद्धान्त कर गये है कि जव परशुरामने क्षत्रियोको विध्वंस कर दिया तब कुछ दिनोके छिये बाह्मणोने राज्य किया था, परन्तु वह छोग अत्यन्त दुर्वछ थे । इस कारण भारतवर्षके सिद्यिने

आसापूर कहैं मो नामं, पुज्जै पुत्र पौत्र धन धामं कुलह गोन मुझ थप्पै नाम, अप्पो ऋदि अचल्लह ताम

किन्तु चाहुआणोंका सही शिखासुत्र इस प्रकारसे है:-वत्सगोत्र सामवेद-कौथमीशाया-गोलिमस्त्र,-आत्रवान, यामदाति, च्यवन, भागव और्व, पाचप्रवर,-आशापूरा कुलदेवी-श्री कृष्ण क्लदेवता-चंद्रभागा नदी,-स्पृरपक्षी,-वामशिखा,वाम पाद-ध्वजरक्षक गरुउ, और आयुव खा ।

<sup>(</sup>१) कविचंदने रासोमें एकमात्र गोत्रके मिवाय वेद प्रवर आदि किसीका वर्णन नही किया है रासोंमे केवल इतना ही लिखा है।

''इसके पीछे सभी मिलकर पितामह त्रह्याजीसे अपने अगसे एक क्षत्रियकी सृष्टि करनेकी प्रार्थना करने लगे । तव पद्मासन ब्रह्माजीने सभीके अनुरोधसे दुर्वीकी एक पुतली वनाकर अग्निकडमे डाली। पतली कुडमे डालते ही उसमेसे एक वीर पुरुष निकला। इसके एक हाथमे खड़ और दूसरे हाथमे वेद शोभायमान थे। उसका नाम चालुक वा सोलकी रक्खा गया । अनलपुर पत्तनदेशका उसको राज्य मिला "।

'' देवादिदेव रुद्रने उसके पीछे और भी एक वीर पुरुपकी सृष्टि की । देवादिदेव महादेवने दूर्वाद्छकी वनीहुई पुतलीको पवित्र गगाजलमे स्नान कराकर यज्ञकुडमे डाल दिया, और आप मत्र पढने लगे, मंत्रके पढ़ते ही धनुप वाण हाथमे लिये कृष्णवर्ण भयकर मूर्तिका एक वीर पुरुष सम्मुख आया । असुरोके साथ युद्ध करनेको जानेके समय उस वीर पुरुपका पद्स्थल न हुआ इसीसे उसका नाम प्रतिहार रक्खा गया, उसको देवतारूपसे नगर तोरणकी रक्षाका भार मिला, और मरुख्लांके नी देज उसको दिये गये "।

"सवसे पीछे विष्णु भगवानने चौथे वीरको उत्पन्न किया, विष्णु भगवानके दुर्वाद्रुकी वनीहुई पुतलीको अग्निकुण्डमे मत्र उच्चारण करडालते ही उनके अवयव स्वरूप चार हाथ युक्त अस्रधारी एक वीर पुरुपने जन्म लिया । चार हाथ होनेसे उसका नाम चतुर्भुज चौहान हुआ । समस्त देवताओने आशीर्वाद देकर उसको महकावती नगरीका राज्य दिया। इस समय जो स्थान गढामंडला नामसे विख्यात है द्वापरयुगमे वह महकावती नामसे प्रसिद्ध था "।

चंदकवि इसके पीछे लिखते है कि " जिस समय यज्ञकार्य समाप्त हो रहा उस समय असुर और दानव उसकी दढ दृष्टिसे देख रहे थे, उनके दो नेता अग्निकुडके वहत धोरे खड़े हुए थे, परन्तु यज्ञकार्यके समाप्त होते ही क्षत्रियोकी सृष्टिका कार्य भी समाप्त होगया । वह चारो वीरक्ष्त्री उन दानव और असुरोके साथ गृद्ध करनेके खिये भेजे गये। दोनो ओरसे भयंकर समरानल प्रज्वलित हो गई, परन्तु जैसे २ वह क्षत्रिय वीर अखाघातसे असुरोको, मारत जाते थे वैसे २ उन मृतकोके रुधिरसे फिर नवीन असुर जन्म छेकर युद्ध करते जाते थे। इस प्रकार किसी भाँति भी वानवोकी सेनाकी घटती नहीं हुई। अंतमे उस नवीन सृष्टिके चारो वीरोकी कुळदेवी अनुचरोके साथ रणक्षेत्रमे जाकर उन निहत असरोका रक्तपान करने लगी। इस कारणसे उस कविरसे उत्पन्न होनेवाले असुरोंकी संख्या एकवार ही समाप्त होगई "।

उन चारो देवियोके नाम इस भाति चद्कविके प्रन्थमे लिखे गये है,— चौहानोकी कुछदेवी आशा पूरा । पडिहारोकी कुछदेवी गाजनमाता । सोलिङ्कियोकी कुलदेवी र्ग्वीवजमाता । प्रमारोकी कुछदेवी सिचियायमाता ।

स्थित समस्त देशोमे चौहानोका आदि राज्य था। राजवश्यरेकी संख्या प्रवल होनेसे कमशः समस्त द्वीपोमे माण्डू आसेर गोलकुंडा और कोकन तक तथा उत्तरमे गगाजीके किनारे तक उनके राज्यकी सीमा फेल रही थी। किवेश्रेष्ठ चद्चौहानोके राज्यके सम्बन्धेम लिख गये है कि "राजधानी मेहकावतीके ५२ किलोमे चौहानराजके अनुकूल गप्य सुनाई जाती थी। चौहानोने अपने वाहुवलसे ठट्टा, लाहीर, मुलतान, पेशावर आदि देशोपर अधिकार कर अतमे भारतके शिखर तक अपना अधिकार कर लिया था। विधमी असुर चौहानराजके भयसे भाग गये थे। दिल्ली और काबुलमे चौहानराजका शासन स्थापित था, तथा उनकी जय विघोषित होती थी। चौहानराजने ही नेपालका राज्य माल्हनको प्रदान किया था। देवताओसे वर और आशीर्वाक्की पाकर चौहानराजक राज्य माल्हनको प्रदान किया था। देवताओसे वर और आशीर्वाक्की पाकर चौहानराज राज्य माल्हनको प्रदान किया था। देवताओसे वर और आशीर्वाक्की पाकर चौहानराज राज्य माल्हनको प्रदान किया था। देवताओसे वर और आशीर्वाकि पाकर चौहानराज राज्य भारतानी मेहकावतीको लोट आर्य। " और माल्हनको साथ न लाये।

कर्नल टाड् साहव लिखते है, कि यह तो पहिलं ही जाना गया है कि गढ़मडलाका प्राचीन नाम मेहकावती था। उस मेहकावतीके राजा वहुत कालसे "पाल" उपाधियारी थे। ऐसा विख्यात् है कि वह लोग पशुओंका पालन करते थे इसीसे इनको यह उपाधि दी गई थी। अहीर-लोगोंने एक समय समस्त मध्य भारतपर अधिकार किया था। व परिणाममें केवल एकमात्र "अहीरवाड़ा" अपना चिह्न छोड़ गये है। यह अहीरशब्द पाल शब्दके अन्य अर्थका वोधक है, और यह अहीरजाति उक्त जातिकी एक शाखामात्र है। पाल अथवा पालियोंके द्वारा जो समस्त प्राचीन नगर प्रतिष्टित हुए थे, उनमे भेलसा, भोजपुर, दाप, भूपाल, आइरण, गार्सपुर यह कितने ही प्रधान है

(१) कर्नल टाइ साहव अपने टीकामे लिखते हैं कि मुसलमान इतिहासवेत्ताने इस घटनाकी सत्यताको स्वीकार किया है। संवत् ७४६ में मुसलमान जिस समय प्रथम भारतवर्ष पर अधिकार करनेको आये थे उस समय लाहौर और अजमेरके हिन्दू राजा इसी चौहानजातिके थे। वह अपने प्रवल पराक्रमके साथ यवनोंके विरुद्ध युद्ध करनेको सबद्ध हुए थे। यह हम निस्संदेह जानते हैं कि उस समय अजमेर चौहानोकी प्रधान राजधानी थी "।

(२) टाड् साहव लिखते हैं, कि "मारुहन चौहानोकी एक शाखा है। अलिकजेंडरके भारतपर आक्रमण करनेके समय समुद्रके किनारे मछारी नामके जिस राजाने उसपर आक्रमण किया था, ऐसा वोध होता है कि वास्तवमें वहीं मारुहन होंगे। इस शाखाका इस समय लोप होगया है। पांच शताब्दी पहिले इसके प्रस्ति वकों कोई नहीं जानता था। हाड़ा जातीय बूदीके एक अधीश्वरने एक मारुहन खीका पाणिप्रहण किया। परन्तु अन्तमें एक चतुर भारने प्राचीन प्रन्थसे प्रमाणित किया कि उक्त मारुहन खी उसकी स्वगोत्रिया थी। तम बूदीके महाराजने उस खीको खाग दिया था।

(३) टाड् महोदयने अपने टीकेमें लिखा है कि कितने ही नगर, निशेष करके दीय कि भोजपुर और भेलसामें बहुनसे प्राचीन स्पृति चिह्न निराजमान थे, वीस वर्षके पहिले कि मिल्र क्षेत्र और भेलसामें बहुनसे प्राचीन स्पृति चिह्न निराजमान थे, वीस वर्षके पहिले कि हिंदी है। निराजमान कि विद्या भारी एक सिव देखा। यह तीस फुट कचा था, इसके कपर एक मनुष्यकी मूर्ति विराजमान कि विशेष मिल्र देखा। यह तीस फुट कचा था, इसके कपर एक मनुष्यकी मूर्ति विराजमान कि विशेष मिल्र विशेष मुर्ति विराजमान कि विशेष मिल्र विशेष मिल्र विशेष मुर्ति विराजमान कि विशेष मिल्र मिल्र विशेष मिल्र विशेष

ब्राह्मणोके ऊपर घोर अत्याचार किये थे । ब्राह्मणोने उस महा विपत्तिमे पड़कर भारतिसिदियोके एक दलको हिन्दूधर्ममे दीक्षित कर उनको राज्यशासनका भार दिया, और वही चौहान पड़िहार, सोहंकी और प्रमार नामसे गिने गैये।

इस समय इतिहासका ही अनुसरण करना होगा । चौहान पडिहार सोलंकी और प्रमार इन चारो अग्निकुल राजवशोमें चौहानोने सबसे अविक विस्तारित राज्य पाया था । प्रमार राजवंशका आधिपत्य सर्वत्र फैलरहा था, यह प्रवाद वाक्य आजतक विख्यात् है, परन्तु चौहानोका आधिपत्य जैसा अधिक था वह कठिनाईसे जाना जा सकता है, क्योंकि जिस समय प्रमारवंशियोंकी गौरव गरिमा मध्याह्नकालके सूर्यकी समान भारतके प्रत्येक प्रान्तमे विभासित होरही थी, उस समय चौहानीके गौरवका सूर्य वारेर अस्ताचलकी ओरको चलने लगा था।

चौहानोके जातीय इतिहासमे देखा जाता है कि एक समय उन्होने सबके अपर अतुल सामर्थ्य और प्रभुत्वका विस्तार किया था, परन्तु वह अधिक कालतक स्थाई नहीं रहा । मैहकावतीसे माहेश्वरीपुरी तक नर्मदाके दोनो किनारोके उत्तर और दक्षिणमे

<sup>(</sup>१) हम इस बातको कह सकते हैं कि कर्नल टाड् साहवने अममें पड़कर यह सिद्धान्त किया है। जब कि वर्तमान किलयुगमे हिन्दूधमकी शोचनीय दुर्दशा होनेपर भी कोई विधर्मी विजातीय हिन्दूधर्मको ग्रहण कर हिन्दूसमाजमे युक्त होनेके लिये समर्थ नहीं हुआ, तब अत्यन्त प्राचीन समयम हिन्दुधर्म परमपवित्र रूपसे प्रवलताके साथ भारतवर्षमे फैलरहा था, उस समय विश्वामित्र आदि ऋपि अथवा ब्राह्मणोने भारतवर्षके बहिस्थित भारतसिदियोको अपने धर्ममे दीक्षित कर उनके हाथमें राज्यभार अर्पण किया हो यह कभी संभव नहीं होसकता । कहीं किसी जातिके किसी मनुष्यने जगतुके किसी धर्ममे प्रवेशका अधिकार प्राप्त किया हो परन्तु हिन्दुधर्ममें विजातीय किसी मनुष्यको भी प्रवेश करनेका अधिकार नही है। यदि कहो मुसरमान इत्यादि विजातीय मनुष्योंने वैष्णवधर्म स्वीकार किया था । परन्तु वह वैष्णवधर्मावलम्बी कोई मुसरमान भी हिन्दू समाजमें भुक्त नहीं होसका था । इस कारण भारतसे वितादित हुए विजातियोंको ब्राह्मणोंने हिन्दुओंके धर्ममें दीक्षित कर लिया होगा, यह कभी सम्भव नही होसकता । और दूसरी वात यह है कि चंदकविने जिन चार नवीन क्षत्रियश्रेणीकी उत्पत्तिका विपय वर्णन किया है यदि हम उसको सब प्रकारसे कविकी कटपना भी माने तो भी यह ठीक ही है कि पितामह ब्रह्माजीने प्रथम सृष्टिके समय ब्राह्मण-क्षात्रिय वैश्य और शृद्की सृष्टि करनेके पीछे परिणाम में फिर किसी जातिको सृष्टि की हो, हमनें इस प्रकारका उटलेख किसी शास्त्रमें नहीं पाया। हमें अनुमानसे भी यही विदित होता है कि परशुराम किसी प्रकारसे भी एक ही समय प्रत्येक क्षत्रियको सहार करनेमं समर्थ नहीं हुए थे। यद्यपि उन्होंने वरावर युद्धोमें अनेक क्षत्रियोंका प्राण नाश किया था, तथापि भारतके प्रत्येक प्रान्तोंमें अनेक क्षत्रिय राजा उस समय जीवित ये इसका भी प्रमाण है, उस अशसे भारतके असध्य जगळी जातियोंने ब्राह्मणोंके ऊपर घोर अत्याचार कर हिन्दूधर्मको विशेष हानि पहुँचाई हो और त्राह्मणोंने जीवित वचे हुए क्षत्रियांके वश्वधरांमें वार प्रधान वरिको नवीन यज्ञमें दीक्षित कर चार देशोंका राज्यभार दिया हो तो इसमे क्या आश्चर्य है अथवा मन्त्रवरुते भी चार वीरोंको उत्पन्न होना तो हिन्द्रशास्त्रके अनुसार असभव नहीं हैं"।

Kon Cay 2 4 2 4 2 5 A 2 5 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2 6 A 2

यह समर सम्बन्धा प्रवाद बालककी उक्तिकी समान जाना जाता है, परन्तु दूसरी प्रकृत सत्यताके द्वारा यह घटना प्रमाणित हुई है। खलीफा उमरने ठीक उसी समय सिन्धु-देशमे एक सेना भेजी थी। उस सेनादलके नेता अतुलआस प्राचीन राजधानी आलोरपर अधिकार करनेके समय मारे गये, ऐसा जाना जाता है कि उस सेना दलने खजातीय धर्म प्रचारकके उक्त अपमानसे महा क्रोधित और धर्मके नामसे उत्तेजित होकर महस्त्रेजमें जाकर अपमानकारी राजपूतोंपर आक्रमण किया था "।

जिस कारण वा जिस उपायसे अजमेरके अधिकारी दुर्लभराय मारे गये, और अजमेर छीना गया, वह घटना चौहानोके हृद्य पट पर भलीभाँतिसे अंकित होगई। चौहान उक्त समरके स्मृति-चिह्न स्वरूप दुर्लभरायके मृतक पुत्र ठाठको आजतक देवता की समान पूजा करते है। अधिक क्या कहे छौठ अपने पैरमे जिन चूंचहओको पहिने हुए था चौहान उन्हींकी देवालंकाररूपसे पूजा करते है, और उन्हीं ठाठके सम्मानके छिये वह अपने २ वालकोके पैरोमे और चूंचरू नहीं पहिनाते।

कविश्रेष्ठ चंदैकवि लिख गये है कि " चौहान जातीय दुर्लभरायके उत्तराधि-कारी छौठदेव, शिवकी इच्छानुसार ज्येष्ठ मासकी वारहवी तिथि सोमवारके दिन स्वर्गवासी हुए "।

इतिहासवेत्ता टाड् साहवने फिर लिखा है कि चौहानोकी लिया आजतक जिन लौठदेवकी पूजा करती है उन्हीं लौठदेवके चाचा माणिकराय यवनोके अजमेर पर अविकार करनेसे, सम्वत् ७४१ में स्वर्गवासी हुए थे । माणिकराय उपन विपत्तिमें पड़कर देवीके वरसे निर्भय होगये, राजपूत काविने यहाँपर इस प्रकार वर्णन किया है, कि माणिकराय निर्देशी शत्रुओंके हाथसे प्राणरक्षा करनेके लिये भाग गये। उस समय शाकम्भरी देवीने द्शन देकर माणिकरायसे कहा कि है वत्स । मेने तुमको यहाँपर दर्शन दिया, तुम इस स्थानपर अपना राज्य स्थापन करों, आज तुम घोड़े पर सवार होकर जितनी द्रतक जासकोंगे उतनी ही द्रतक तुम्हारे राज्यकी सीर्मोंका विस्तार

%ভারীর ভারতের ভার

<sup>(</sup>१) पृथ्वीराज रासोमे इस वातका कहीं भी कोई जिक्र नहीं आया। कहीं अन्यत्र किवचदने इस विषयमें कुछ लिखा हो तो कह नहीं सकते। मीर रोशन अलीके कारण मुसल्मान और चौहानोंके युद्धके विषयमें मीरा समय नामसे एक पद्य पुन्तक और भी है जिसे महा किवचदवरदाई कृत पृथ्वीराजरासोका एक अश कहा जाता है क्योंकि उसमें इस घटनाका होना पृथ्वीराजके समयमें वर्णन किया गया है परन्तु यह किसी अन्य किवकी कपोल करपना मालम होती है क्योंकि कन्नौज तमयमें उसी घटनाको पृथ्वीरात्रके परिषतिके समयमें होना वतलाया गया है।

<sup>(</sup>२) राजपृत कविकी निञ्चालिखित कवितासे प्रमाणित होता है कि माणिकराय वास्तवमें सवत् ७४१ में सामरको गये थे।

<sup>(</sup>३) व्दीराज्यवशावलींमें लिखा है कि देवींने यह वरदान दिया था कि घोड़ेपर चढ़कर नुम जितनी पृथ्वीका परिक्रमा कर आवोगे वह सब चादीकी होजायगी परन्तु दुर्भाग्यवश—

"अजयपाल नामक मेहकावतीके एक राजवशघरने अजमेर राज्य स्थापन कर वहाँ तारागढ़ नामवाला एक अभेद्य किला वनाया । प्राचीन राजाओमे अजयपालका नाम आजतक भलीभाँतिसे प्रसिद्ध है, वह राजा चऋवर्ती अर्थात् बहुत राजाओंके अधीश्वर थे, यह भी उसी सूत्रसे जाना जाता है, वह किस समय राज्यशासन करते थे, उसका निरुचय करना कठिन है।

''पालीभापामे लिखे हुए तॉवेके अनुशासनपत्रोमे और पत्थरके स्तमोपर खुदी हुई अनुलिपियां पाई जातीहै परन्तु वह भाषा जवतक हमारे हस्तगत न हो तवतक उक्त समयका निश्चय करना कोई साधारण बात नहीं है। मैहकावतीसे कुमार पृथ्वी पहाड़ अजमेरमे आये यद्यपि यह निश्चय नहीं कहा जा सकता कि वह किस कारणसे आये थे परन्त ऐसा जाना जाता है कि राजाके पुत्र नहीं था इसीसे वह पृथ्वीपहाड़ अजमेरमे आये थे। उनकी एकमात्र स्त्रीके गर्भसे (इस समय इस जातिमे अनेक विवाह प्रचिछत नहीं थे) चौवीस पुत्र उत्पन्न हुए, उनमेसे एकके वशधर माणिकराय। संवत् ७४१सन् ६८५ ई० मे अजमेर और सांभरके अधीश्वर हुए ''।

कर्नल टाड् साहबने इसके पीछे लिखा है, कि माणिकरायके समयसे चौहान जाति के इतिहासने घोर अंधकारसे मुक्ति प्राप्त की। इसी समय संवत् ७४१ हिजरी सन् ६३ मे सवसे पहिले मुसल्मानोने राजपूतानेमे सेना सहित प्रवेश किया था। अजमेरके सिहा-सन पर इस समय दुर्छभ वा दूछेराय विराजमान थे। यवनोके साथ युद्ध करके अजमेर-पति दुर्छभ मारेगये । इनका इकलौता सात वर्षकी अवस्थाका पुत्र किलेकी छत्तपर खेल रहा था, वह भी शत्रुओं अधातसे अकालने ही मृत्युको प्राप्त हुआ । दुर्लभराय ने रोशनअली एक मुसल्मान धर्मप्रचारकके प्रति घोर अत्याचार किये थे, इसीसे यवनो ने सिन्धुदेशसे अजमेरमे जाकर यह युद्ध उपिथत किया और इसी कारणसे मुसल्मानी म यह धर्मयुद्ध कहकर विदित हुआ है। ऐसा भी प्रसिद्ध है कि उक्त रोशनअलीके अंगुठेको काटा गया था, वह अंगुठा देकर मकेको चला गया, और राजपूत पौत्तलियो के विरुद्धमें इस अत्याचारका वद्छा चाहा, शीव ही यवनोकी सेना अश्वव्यवसाईह्रपसे भेप वदलकर अजमेरमे आई।उसने दुर्लभराय और उनके पुत्रोका प्राण नाज कर गढवीटली और महलो पर अधिकार कर लिया। " कर्नल टाड् साहवने कहा है कि " यद्यपि

<sup>—</sup>उसी समय मिस्टर कोलचुकके पास हमने उसकी प्रतिमूर्तिको भेज दिया परन्त इस समय हमारे पास उसकी कोई अनुलिपि नहीं है "।

<sup>(</sup>१) कर्नल टाट् साहवने ,टीकामें लिखा है कि "यह स्थान अन्यरूपसे अन्यमेर अर्थात् अजेयशियर और अजयगढ़ अर्थात् अजेय दुर्ग नामसे विदित हुआ है । परन्तु ऐसा विख्यात् है कि राजप्तानेके प्रवेशके द्वारस्वरूप इस स्थान पर युवक चौहान-राज अञ्जयपाल निवास करते ये इसीसे इसका नाम अजमेर हुआ।" परन्तु देशियांका यह विचार है कि पुराणोक्त विख्यात् राजा अजमेरसे इसका नाम अजमीट हुआ ओर इस समय उसीका अपभ्रंश अजमेर हुआ है।

नामक स्थानमे जाकर निवास किया, परन्तु समयके फेरसे वह देश कोटेकी हाड़ां सम्प्र-दायके हस्तगत होगया, और एक सम्प्रदायने नारोलमे निवास किया, परन्तु उनका चौहान नाम कभी भी परिवर्तित नहीं हुआ।

टाड् साहद लिखते है कि इस वशके वहुतसे वीर पुरुप मरुक्षेत्रके अनेक स्थानों में फैल गये थे। अनेक स्थानों में उन्होंने अपने २ वाहुवलसे देशों पर अधिकार करने के साथही साथ स्वाधीनता सभोग की थीं, और वहुतसे अपनी अपेक्षा वलवान स्वजातियों के अधीनके देशों को शासन करने में नियुक्त हुए । उनका इतिहास विशेष प्रयोजनीय होनेपर भी यहाँ उसका प्रकाश करना अप्रसिगक विचारा गया है । जागा प्रन्थम माणिकरायसे वीसलेद व तक ग्यारह राजाओं के नाम लिखे हैं। उन ग्यारहों में से हर्पराजके विषयका उन्हें करने का इस स्थानपर विशेष प्रयोजन है, कारण कि उक्त जागा प्रन्थमें तथा हमीररासा प्रथमें हर्पराजके विशेष वल विक्रमकी कहानी उचीं प्रशंसाके साथ वर्णन की गई है। बीरश्रेष्ठ हर्पराजको बिशेष अरवलों के शिखरसे आयूके शिखर तक तथा पूर्वमें चम्बल तक विस्तारित था। उन्होंने सम्बन् ८१२से८२७ तक हिजरी १३८से १५३ तक राज्यशासन किया। यह रणभूमिमें शतुओंका संहार करके " अरिमर्इनकी उपाधि प्राप्त कर अन्तमें रणभूमिमें ही मारे गये। तवारीख फरिस्तामें लिखा है कि सन् १४३ हिजिरीमें मुसल्मानोकी सख्या अधिकतासे वढ़ गई थी। उन्होंने पर्वते परसे उत्तकर किरमान, पेशावर और और भी आसपासके सभी देशोपर अपना अधिकार करिल्या। अजमेरके राजाके खवंशीय लाहौरके राजाने उक्त अफगानों के विरुद्धमें करिल्या। अजमेरके राजाके खवंशीय लाहौरके राजाने उक्त अफगानों के विरुद्धमें करिल्या। अजमेरके राजाके खवंशीय लाहौरके राजाने उक्त अफगानों के विरुद्धमें

सवत् दश सौ उनचालीस, वारङ्खोता पाटन । दानचौहान अगावी, मेवाडदानी दण्डभारे ॥ तिसवार राव लक्ष्मण थण्नी, जो आरमें सो कारे ।

इसका अर्थ यह है कि संबत् १०३९ में पारन नगरके दोप तोरनद्वारमे चौहानराजने वाणिज्य शुक्क सम्रह किया और मेवाडपितसे भी उन्होंने कर ग्रहण किया। उनके मनमें जो अभि-लापा होती उसको पूर्ण करनेमें वह समर्थ होते।

सुन्युकतगीन और उसके पुत्र महमूदने लक्ष्मणके शासनकालमे नाडोलको भाक्रमण करके उसे लूटा और किलेको विध्वस कर दिया, किन्तु समय पर नाडोलराजने फिर अपने लुस प्रतापको संग्रह कर लिया। तेरहवीं शतान्दीमें इस वंशकी वहुतसी सेना अलाउद्दीनके साथ समर करके नष्ट हुँदे थी, शहाबुद्दीन जिस समय भारत जय करता था, उस समय नाडोलगित भी कर देकर उसके अधीन हुए।

<sup>(</sup>१) कर्नल टाड् साहवने टांकामें लिखा है, कि नाडोल एक समय अत्यन्त समृद्धिशाली देश था, स्थानीय इतिहास और उक्त देशकी तावेकी अनुशासन पत्रावलीसे इसका प्रमाण मिला है। आठवीं शताव्दीमें उक्त राजयकी प्रतिष्ठाके समयसे वारहवी शताव्दितक उस देशके पतन समयके मध्यमें वहाके मिहासन पर संवत् १०३९ सन् ९८३ ईसवी मे राव लाखनसी विराजमान थे, उन्होंने नहरवालाके अवीश्वरके साथ घोर विक्रम प्रकाश करके युद्व किया । निश्नलिखित कविता उस भावकी प्रकाश करती है।

होगा, परन्तु जवतक तुम यहाँ न छौट आओ तवतक घोड़ेपर चढ़कर जानेके समय कि क्यो पाँछा किर कर न देखता "। "भाणिकरायने अपने घोड़ेको अिक चढ़शाळी कि कीर वह तु रूर तक जानेके समय देखकर देशकी आज्ञास्तार श्लीमतासे अमण करना है जीर चढ़त रूर तक जानेके समें देखकर देशकी आज्ञास्तार श्लीमतासे अमण करना है प्राप्तम किया। उछढ़ी दूर चटनेके पीछे वह देशकी आज्ञास्ता भूल गये, जैसे ही उन्होंने हो। पोछे किरकर देखा कि वैसे ही इनको महा आध्यें हुआ कि समस्त परे से उक्तर होगाया है। प्रावाहसार उक्तर होगाया कि विसे ही इनको महा आध्यें हुआ कि समस्त परे से उक्तर होगाया है। प्रावाहसार उक्त हदयका ताम आकम्भरी हृद रक्ता, और उस हुदके निकट ही एक आज्ञासुसार उक्त हदयका ताम आकम्भरी हृद रक्ता, और उस हुदके निकट ही एक आज्ञासुसार उक्त हदयका ताम आकम्भरी हृद रक्ता, और उस हुदके निकट ही एक आज्ञासुसार जिनको हम उत्तर देशके पौहानोके आप्तिपुरुष मानते है। प्रतिमाका आज्ञासुसार जिनको हम उत्तर देशके पौहानोके आपिपुरुष मानते है। प्रतिमाका ज्ञाक्तर देशके पौहानोके आपिपुरुष मानते है। प्रतिमाका उत्तर होती पिछ को है, अधिक क्या कहे सिन्धुतक एक र सम्प्रदायका विस्तार होत्या है । सीची सम्प्रदायके सुदुद्रवर्ती होआय नामक क्या कहे सिन्धुतक एक र सम्प्रदायका विस्तार होत्या है हो जो हम समस्ता मानते है। अधिकार प्रतिमा अधिकार प्रतिस्ता होत्या है। सिन्धुतक एक र सम्प्रदायका विस्तार होत्यात होत्यान तामक सिन्धुतक एक र सम्प्रदायका विक्तार होत्यात है। अधिकार प्रतिस्त है है। सीची सम्प्रदायके बहुद्रवर्ती होआय नामक होता चल्तको होता परिता, मुरेचा, धनित प्रतिस्त हुई है। सीची सम्प्रदाय वेह होता कार वास किया हुई सार प्रतिस्त हुई है। सीची सम्प्रदाय वेह होता कार वास किया हुई सार प्रतिस्त होता परिता हो स्वामक पर अधिकार करिया । मायळोको नागौरके चारो ओरके देश मिछ भरोरका अधिकार करिया होता हो सम्प्रति हो स्वामक पर अधिकार करिया हो सार होता हो सम्प्रति का स्वाम पर अधिकार करिया हो सार होता हो सम्प्रति हो से सार प्रतिस्त है हो सार विदा है हो चार विदा हो सार विदा है हो सार विदा हो सार विदा है हो सार विदा हो

<u>(copposition) to coposition in a copposition of the copposition of th</u>

वीरने महा वीरता प्रकाश करके अपने नामको अक्षय किया था । टाडु साहवने छिखा है कि विख्यात् चौहान राजा वाचाके गोगा नामवाला एक पुत्र था । उस राजा गोगाने सतळजसे हारियानेतकके विस्तारित देशोके समस्त " जांगळ देश " को शासन किया । सतळजके किनारे महळावा " गोगाकी मैडी " नामकी उसकी राज-थानी थी । वीरश्रेष्ट गोगाने सुलतान महमूदके करालग्रासंसे अपनी राजधानीकी रक्षाके िष्ये भयंकर युद्धसागरम निमग्न हो अतुल्रनीय वीरता प्रकाश करके पीछे अपने ४५ पुत्र और ६० भतीजोंके साथ उस युद्धमे प्राण त्यागन किये। रविवार नौमी तिथिम गोगाने इस चिरस्मरणीय छीछाको समाप्त किया था, समस्त राजस्थानकी छत्तीस राजपूत संप्रदाय उस तिथिको परम पवित्र जानकर गोगाके समाधिमदिरमे इकट्टे होते है, विशेष करके मरुक्षेत्रके निवासियोने गोगाको सबसे अविक भक्तिके साथ सारण किया है। मरुस्थलीमे " गोगाका थल " आजतक विराजमान है। गोगाके " जवा-दिया '' नामका रणाश्व था, इसीसे राजपूत अपने २ पराकान्त समरके घोड़ोको आजतक ' जवादिया ' नामसे पुकौरते है ।

साधु टाड् साहवने ऐसा अनुमान किया है, ''कि यह सम्भव होसकता है कि महमूदके शेप भारतको जयकरनेके समय उक्त युद्ध हुआ हो, उस समय महमूद सुलतान वरावर मुद्धेत्रमे होकर अपनी सेनाको लेगवा होगा । महमुद्के अजमेर पर आक्रमण करते ही चौहानराज उस स्थानको छोडकर भाग गये, यवनोकी सेनाने अजमेर और उसके आसपासके सभी देशोको छूट कर विध्वंस करिद्या । परन्तु राजपूतराजने प्रवल पराक्रमके साथ गढ्वीठली नामक किलेकी रक्षाकी । उसीसे महमूद परास्त और घायल होकर अन्य चौहानराजके अधिकारी नाडोलको भाग गया, परन्तु भागनेके समय महमूदने नाडौलको लूटकर समभूमि कर नहरवाला

<sup>(</sup>१) कर्नल टाड् साहव अपने टीकान लिखते हैं कि राजपूत इतिहासलेखकने कहा है कि गोगाके पहिले एक भी पुत्र नहीं था इस लिये वह अत्यन्त दु खित होकर समय व्यतीत करते थे। एक समय उनकी कुलदेवीने प्रसन्न होकर गोगाको दो जब प्रदान किये, गोगाने उनमेसे एक जब अपनी रानीको और दूसरा अपनी घोड़ीको दिया, उस जवके खानेसे युक्त घोड़ीने एक बछेड़ा दिया । जव सानेसे उत्पन्न होनेके कारण गोगाने उस बछेडेका नाम " जवादिया " रक्ता । उदयपुरके राणाने मंयकारको ( कर्नल टाड्को ) काठियावारका एक रणास्व उपहारमे दिया था, उसका नाम भी जवा-दिया था । यद्यपि वह घोड़ा देखनेमें विलकुल सीधा सादा था, परन्तु सवारी होने पर वह अपनी यचंड शक्तिको भली भाँतिसे यकाश करना जानता था । इस समय शिक्षित अस्व दिखाई नहीं देते । टाड् महोदय उस जवादिया और मृगराज नाम एक अधको अपने देशमे लेजानेके लिये उदयपुरसे समुद्रके किनारे तक लेआये, परन्तु समुद्रकी यात्राके समय बोर जनिष्ट होनेकी आशकासे उन्होंने मृगराजको एक मित्रको उपहारमें भेज दिया, और जवादियाको छ सों मील मार्गकी दूसरीसे उदयपुरके राणाके पास यह कहकर भेजा कि दशहरा अर्थात् विजयादशमी तिथिको जो रणोत्सव होता है उस उत्सवम इस जवादियाकी सबसे पहिले पूजा कीजाय । यह में ( ब्रन्थकार ) आशा करता हूं राणांदे उनकी इस आज्ञाको पालन किया होगा ।

११ क्ष वृँदीराज्यका इतिहास-अ० १. क्ष (७०१)
अयने आताको युद्ध करनेके छिये भेजा, जस राजआताके साथ कानुछकी विज्ञा की गीरी जातिने उसके साथ सिष्कर युद्ध किया, पर पीछ जनका मुसस्सान धर्म संकार करना एक । इतिहासचेका छिखते है कि पाँच महीनेके वीचम सात युद्ध हुए । इसीसे राजपुताण एकवार ही परास्त होंकर भाग गये । परन्तु शीतकाछके व्यवीत होते ही राजपुत फिर नवीन सेनाएके साथ पेशावरके मध्यस्थानोंमे आपनुंचे । किर मुसस्मानाको माना कर कोहिस्थान तक अधिकार करछेते, और किसी समय मुसस्मान नवीन सेनाएक प्रजारित होगई । उस युद्धमे कभी तो राजपुत विजयी होकर मुसस्मानाको भागा कर कोहिस्थान तक अधिकार करछेते, और किसी समय मुसस्मान नवीन सेनाका समृद कर वाणोंके आयतसे जनको किर भगा देते थे "।

इतिहासवेता टाइ साहव छिलते है कि "अजमेरके अधीध्यर स्वयं उन हरवार्ती हैं विद्वास के पुत्र के साम प्राप्त कर के पहिले हुई। ति हुई। ति हुई। ति हुई। सिस्थान विज्ञान हुई। साम मुसस्मानतीको प्राप्त कर वारा हुई। विद्वास के सुस्तानमान सुस्त कर स्वास होने साम सुस्त मानाको हो लगा ति होने थे । उजानवेवन नासिकहीन नामक मुसस्मानतेताको युद्ध परास कर कर जसके वारह सी अवश वर्ष्यके छीन छित, इसीसे उन्हें "सुरुतानमाह" अर्थान राजाको घेटी करनेवाछेकी उपाधि प्राप्त हुई। विद्धात सहसूरके थिता सुनुक्तानिक हो नाम नासिकर होने था, अळमानिके पन्द्रह वर्ष तक शासनके समयमे सुनुक्तानिक हो नाम नासिकर होने था, अळमानिके पन्द्रह वर्ष तक शासनके समयमे सुनुक्तानिक सामुत्ता सारत पर अधिकार करनेके छिये आया ।

इसके सिवाय और कोई वृत्तान्त नहीं है, यही उन्होंने कहा है अजमेरपित वीसल्टेनके सम्त मुस्त कहा है, यही उन्होंने कहा विज्ञानिक मत्तक अनुसार हो बीसल्टेनके शासन समयमे केवळ मुसस्तानोंके साथ संप्राप्त हुआ, अञ्चलता हो है, वहा हिन्दी कहा विज्ञानिक मत्तक अनुसार हो विद्य है कि उनको "धर्म जानकी कारिकानोंकी वर्ती वहने हिल्दी के अधिकरवेक है सास समय सुस्तान पर वाह है परास्त कर अजमेरसे भगाकर अनुस्त विज्ञानिक साम समयन होता है। विज्ञानिक है सहन कर अजमेरसे भगाकर अनुस्त विज्ञानिक महानको एकसाथ है परास्त कर अजमेरसे भगाकर अनुस्त विज्ञानिक विज्ञानिक वाह है परास्त कर अजमेरसे भगाकर अनुस्त विज्ञानिक विज्ञानिक वाह है परास्त कर अजमेरसे भगाकर अनुस्त विज्ञानिक वाह है परास्त कर अजमेरसे भगाकर अनुस्त विज्ञानिक विज्ञानिक विज्ञानिक विज्ञानिक विज्ञा

उपस्थित हुए। ट्रोनपुरके मोयल (४) ने अर्थाश्वरके पास करको भेज कर उपस्थित हुँ वामनीके कारण क्षमा मॉग भेजी। वालोच राज (५) ने हाथ जोड़कर दर्जन दिया। क्षेत्र वामनीके अर्थाश्वर (६) सिन्धुको छोड़कर वहाँ आये। पीछे भटनर (७) से कर, क्षेत्र अर्थे रहा (८) और मुलतान (९) से नालवनी उपस्थित हुए। देरावरके भूमिया कि भट्टीगण (१०) वीसलदेवकी आज्ञा पाते ही इकट्टे होगये। मालनवासक दो जाटव कि भट्टीगण (१०) वीसलदेवकी आज्ञा पाते ही इकट्टे होगये। मालनवासक दो जाटव कि भट्टिंगण (१०) योग देनेमे शान्त न हुए। मरगण वीसलदेवके चरणोकी पूजा करते कि हुए आये (१५) इसके पीछे जयतके अर्थानमे तास्वतपुरकी सेना उपस्थित हुई (१६) कि निरवाण (१७) होडे (१८) चंदेला (१९) एव दाहिमाके अर्थाश्वरोके (२०) साथ कि उदय प्रमार आदि राजालोग (२१) घोडो पर चढ़चढ़ कर जीव्रतासे आ पहुचे। कि जाल्मके ३२३ पृष्ठमे प्रकाश होचुका है।

- (१) टाड् साहवने ऐसा अनुमान किया है कि यह त्वर राज अवश्य ही टिट्लीके त्वर सम्राह्के अधीनके कोई राजा होगे। (२) मेवातके मेवजातिका विषय सर्वत्र विष्यात है, इस जातिने पीछे मुसल्मानी धर्म
- ग्रहण किया था।
- (३) गौडजाति विशेष प्रसिद्ध थी, और चौहानेक करद राजाओमे महावीर गिनी जाती थी। (४) मोयलोका विषय भलीमॉतिसे कहा गया है।
- (५) टाड् माहवने कहा है कि इस वल्लोचजातिने पीछे मुसरमान धर्म प्रहण किया है।
- (६) वामनी देशका अन्यत्र वा सनवासा नाम कहा गया है, इसका मूल नाम त्राह्मणवाद, वा देवल था। उसी स्थानपर ठट्टा नगर स्थापित है।
- (७) जयसलमेरके इतिहासको देखो।
- (.८-९ ) उक्तदेशके सोढा समा और सोमरा इत्यादि जातिके जपर चौहान अधिकार नरते थे,
  - ( १० ) इसका विषय यथास्थान पर पहिले ही वर्णन हो चुका है।
- ( ११ ) मलनवास वहाँ था टाड् साहय इसकी नहीं जान सके।
- (१२-१३-१४) पाउकोको इसका वर्णन यथास्थान विदित हो चुका है।
  - ( १५) भेरगण आडावलाके शिखर पर निवास करते थे।
  - (१६) इस स्थानका वर्तमान नाम टोटा है, यह टोकके निकट स्थापित है, इस स्थान पर अनेक प्राचीन कीतिस्तभ विराजमान है।
  - ( १७ ) देखावाटींके इतिहाससे जाना जाता है कि निरवाण अजमेरके महाराजाओं के कर देते थे।
- (१८-१९) डोड एव चन्देल जाति प्रसिद्ध है । चन्देलोने एक समय पर पृथ्वीराजके साथ युद्ध किया था। पृथ्वीराजने उनसे महोवा और कालिजर तथा समन्त युन्देलखंड छीनकर अपना अधिकार करलिया था।
  - (२०) दाहिया वियानाके अधीधरका नाम है। वह धरणोधर नामसे भी पुकारे जाते थे।

*ঢ়৾*য়৾ঢ়৾য়ঢ়ঢ়য়ঢ়ঢ়য়ৼঢ়য়ৼঢ়য়ড়ঢ়য়ড়ঢ়য়ড়

( २१ ) उदय।दिःयने समस्त भारतवर्षमें विशेष प्रसिद्धि प्राप्त की थी ।

đ

31

प्राणोक भयसे मुरुक्षेत्रके पश्चिम ओर होकर समुद्रकी उपत्त्यकाकी ओरको भागा।

दिल्लोपति पृथ्वीराजके सर्व प्रवान कवि चंदवरदाईने अपन विख्यात् रासाकाव्यम राजा वीसलदेवकी वीरताकी कथाको भली भोतिसे वर्णन किया है।—

कविचन्दने वीसलदेवका शासन समय सम्वत् ९२१ में लिखा है परन्तु महात्मा टाइ साहव उसे भ्रान्त कहते है।

वीसल्देव उस समयके हिन्दू राजाओं के सर्वप्रधान नेतारूपसे माने जाते थे कविचन्दने छिखा है, कि ''वीसछदेवको हिन्दू जातिके नेता जानकर यवन छुटेरे महमृद्के साथ युद्ध करनेके लिये आये राजाओने उनके अर्थानमे सेना सहित गमन किया था । उस समय राजाओं में एकमात्र अनहलवाड़ेके चालुक्य राजाके अतिरिक्त और सभी राजा उस जातीय महासामितिमं गये थे, अनहरूवाड़िके अधिपति वीसरू-देवके अर्धानमे कौन २ राजा सेना सिहत आये थे, सो कविचन्दके छिखे हुए काव्यमे भलीभॉतिसे इसका वर्णन हुआ है।

कविकुल केसरीचंद्वरदाईने लिखा है कि ''जयतके हाथमे वीसलदेवने अज-मेरकी रक्षाका भार अर्पण करके कहा कि ''मैने आपको विश्वास पालनके ऊपर) निर्भर किया । अनहस्रवाडेका राजा चास्तुक्य भागकर कहां जायगा?'' वीसस्रेट्वने यह कहकर अपनी सेनाके साथ अजमेरनगरीको छोड़िद्या और वीसलतालै नामक सरोवरके किनारे जाकर वहाँ डेरे स्थापन कर अनुमत और ऋणिराजाओको सेना सहित शीव्र इकट्ठे होनेके लिये भेजा। मोहनसी मण्डोरके पिडहारने सेनादलके साथ आकर उनके चरणोकी वदनाकी । इसके पीछे वीरोके अलकारस्वरूप गहिलोर्त एवं तुवारके ( १ ) साथ पावासरके, एवं मेवातके अधीश्वरके मेवके (२) साथ गौडजातिके राम (३

<sup>(</sup>१) यद्यपि वीसलदेवने सहस्र वर्ष पोहले यह बहुत बड़ा सरोवर तैयार करवाया था, परन्तु आजतक यह वीसलताल नामसे विष्यात् है। वादशाह जहाँगीरने इस " वीस ताल " के किनारे एक वटाभारी मकान वनवाया या, ओर इगलैंडराज प्रथम जेमसेरु भेजेहुए टतको उन्होंने इसी महलमें प्रहण किया था।

<sup>(</sup>२) इससे जाना जाता है कि पांडिहारजाति अजमेरके चोहान अवीधराँके अवीनमे यी।

<sup>(</sup>३) चंदकविने चीतोटके महाराजको " वीरेन्द्रांका अलंकार " कहकर उटलेख किया है। यह गहिलोत जाति चीतोडराज अजमेरपतिके समीप मित्ररूपसे सेना सहित यवनांके विरद्धमें आये थे । क्रनेल टाट साहव लिखते हैं कि वीसलदेवके साथ चीतौटके महाराज तेजसिहका जिस प्रकारसे मित्रता मृत्रक समिलन हुआ है, वारहवीं शताब्दीमे उसी प्रकार वीसलदेवके वंशाधर दिल्लीके महाराज पृथ्वीराजके साथ तेजसिटके पात्र समरसिंटका समिलन हुआ या, तथा दोनी महाराजोंने उसी प्रकार सेना सहित अनहळवाटेके अधीरवरके विरद्ध यद्ध किया या। कर्नळ टाट् साहव लिखते हैं कि उक्त तेजसिंह संवत् १९२० (सन् १०१३ई०) में चीतोडके राजसिंहासन पर विराजमान हुए, वे वीसछ्डेवके साथ मिलकर यवनोंके साथ युद्धमें मारे गये। कविचंदकी क्त सूचीमें उदयादित्यके नामका उल्लेख पाया जाता है। कर्नछ टाइ साहबने उक्त तॉबेके-

**ल्खनंसी** 

अकवाले नामोकी टि॰आगके पेजमे देखो

.

१५ १६ वृँदीराज्यका इतिहास-अ० १. १३ (७७५)

व्यक्षित भारतवर्षके रोग चौहान राजा पृथ्वीराजकी सभामे "राजकित" थे । उनके रचेहुए प्रसिद्ध काल्यमे पृथ्विराजके गुण भलीभाँतिसे परिपूर्ण है । किवचदेन पृथ्वीराजके पुत्र पुत्रसे नामावली और कारिकाको प्रकास करिने चल सूर्विको समाव पिहले संग्रह किया था । अत्यन्त प्राचीनकालके कियावेके प्रत्योते कियावे है । उनके रचेहुए प्रसिद्ध कंक श्रेणोंके जिन इतिहासीको उद्धुत किया है, वह सब राजपूर्तानेके प्राचीनकालके राजाओंके वक्षकों सुचीक निर्णय करनेमे विशेष सुभीता देनेवाले है । अन्तर टाज सो किया है । सहात्मा टाइ साहवने इसके पीछे माणिकरायसे चौहान समाट प्रथ्वीराजतकके जिन प्रधान र राजाओंके नाम लिखे है, उनमे सबसे अधिक तेजस्त्री वोर सीसल्देवके समयका निर्णय करना इस स्थानपर विशेष प्रयोजनीय हुआ है । उन्होंने सबसे पिहले आनलसे लेकर लास्योजनीय हुआ है । उन्होंने सबसे पिहले आनलसे लेकर लास्योजनीय हुआ है । उन्होंने सबसे पिहले आनलसे लेकर लास्योजनीय हुआ है । उन्होंने सबसे पिहले आनलसे लेकर लास्योजनीय हुआ है । उन्होंने सबसे पिहले आनलसे लेकर लास्योजनीय हुआ है कि वीसल्देवके समयका निर्णय करना इस स्थानपर विशेष प्रयोजनीय हुआ है कि वीसल्देवने वीसल्देवके सामायका समय ९२१ लिखा है परन्तु टाइ साहवने इसके जनकी भूक कहकर इस स्थानपर अमरणों किया गार कर सित्त किया है । उन्होंने अमरणों किया है । वन्होंने अमरणों किया है । वन्होंने अमरणों स्थान करने है वह निर्णाम वेथा है हि वीसल्देवके साम्यन रावहिले किया है । उन्होंने कहा कि "दिल्लीके कारोन निर्णाम प्रयोग किया है हमने समसे पिहले उन्होंने प्रवालिक किया है । वन्होंने कहा कि "दिल्लीके कारोन निर्णाम प्रयोग किया है । उन्होंने कहा कि "दिल्लीके कारोन निर्णाम प्रयोग किया है । उन्होंने कहा कि "दिल्लीके कारोन निर्णाम प्रयोग किया है । उन्होंने कहा कि विद्धाल्येक वा नाम खुरा हुआ है , यह समस्याम जी तिहल कहा कहा दिल्लीके कारो है । उन्होंने कहा कि "दिल्लीके कारों निर्चास है । उन्होंने कहा कि "दिल्लीके कारों निर्णाम है । उन्होंने कहा कि "दिल्लीके कारों निर्वास है । उन्होंने कहा कि विद्धाल निर्वस है । उन्होंने कहा कि विद्धाल निर्णस है । उन्होंने कहा कि विद्धाल निर्णस है । उन्होंने कहा कि विद्धाल निर्णस है । उन्होंने विद्धाल निर्णस है । उन्होंने विद्धाल निर्णस है । उन्होंने विद्धाल निर्स है । उन्हों

"मै जिस प्रकारका अनुमान करता हूँ कि यही प्रथम किवता वीसल्देवके सम्वन्धमे लिखी गई है, और वीसल्देवने सम्वन् २१२० सन् १०६४ ई०मे किवचढके द्वारा लिखेहुए मतसे यवनोको भगानेके लिये वहुतसे वीरोको इकट्ठा किया था, और उसी घटनाके स्मरणके लिये उक्त स्तंभ स्थापित हुआ है "।

वीसलदेवके अधीन जो राजा सेनासिहत इकट्टे हुए थे किवचरके प्रन्थों उनकी नामावला प्रकाश की गई है, उनमेसे चार राजाओं के समयका निर्णय हुआ है, पर हम प्रत्यक्षरूपसे एक ही नामके समयको यथार्थ निर्णय कर सकते हैं, और तीन नाम समयके निश्चय करने के पक्षमे अप्रत्यक्षतामे सहायता करते हैं। पिहले राजा भोजके पुत्र धारनगरके अधीक्षर प्रमार उदयादित्य थे। मेने बहुतसे ताम्रानुशासने लिपियों से प्रमाणितिकया है कि उद्या दित्य ११०० सवत ११४० के मध्यमे थे, इस कारण उदयादित्य जिस समय वीसलदेवके साथ सेना सिहत आये थे वह उसके शासनके समय थे। और भी दो अप्रत्यक्ष अथवा प्रवल प्रमाण है—

प्रथम ' देरावरके भूमियाभट्टी लोग आये ' ऐसा लिखा है। कविचद्की उक्तिसे ही यह प्रमाण सिद्ध हुआ। तथा भाटियोकी वर्तमान राजधानी जयसलमेरका उल्लेख भी दृष्टि गत हुआ है।

द्वियाय-यमुना और गंगाजीके मन्यवर्ती अन्तरवेदसे कछवाहे आये, ऐसा लिखा गया है। कारण कि नरवरसे कछवाहोने आमेरमे जो राजधानी स्थापन की थी वह इस समय प्रसिद्ध नहीं हुई थीं।

तीसरा प्रमाण-मेवाड़की खुदीहुई अनुशासनालिपि। उन अनुशासन पत्रोमे अिकत हुई है, समरसिहके पितामह तेजसिह वीसलदेवके मित्र थे। ऐसा जाना जाता है कि वीसलदेव ६४ वर्षतक जीवित रहे। यदि ऐसा अनुमान कियाजाय कि उक्त सवत ११२० उनके शासनका मध्य समय था, तो यह स्थिर किया जाता है कि वह सवत् १०८८ से सवत् ११५२ तक अर्थात् १०३२ ई० से १०५६ ई० तक जीवित थे, किन्तु जब यह प्रकाश हो चुका है कि वीसलदेवके पिता धर्मगज वा बीर वीलनदेव, हमीर रासायन्थमे इनका नाम मालनदेव लिखा है, महमृदके शेप आक्रमणके समय अजमेरकी रक्षामे मारे गये, तब अवश्य ही वीसलदेवके जन्मका समय (उक्त

<sup>(</sup>१) उ। इसाह्यने वीसलदेव और विशालदेव दोनों ही नाम लिपे हैं।

श्रुण क्षेत्रविद्यासका इतिहास-अ० १. क्ष (७०७)

श्रुण प्राच्या प्राप्त साहाय फिर लिखते हैं कि " उक्त कीर्तिस्तंभके गात्रमं के कि कि मिसले में मिसले के पहिले और अतमे एक प्रकारका सन् और तारीख लिखी गई है, विद्यालय सवत् १२२० यदि अनुलिए गुढ़ है तो विसलंदके साथ इसका कि संसंग नहीं। केवल इतना ही ससमें है कि विशालने विद्यालय विद्यालय सवत् १२२० में हिस्सी है कि विशालने सवत् १२२० में हिस्सी हो शासि किया, और सवन् १२४९ में मारे गये। हुसरी कविताकों ओर टेक्केस हम कि शासि किया, और सवन् १२४० के वहलें में स्वन १२४० पढ़ना न्याय सिद्ध है, और अवश्य ही इस स्मृतिस्तंभके गात्रमें प्रथम जो समय अफित हुआ है, उसको प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त में मुद्ध से से स्मृतिस्तंभके गात्रमें प्रथम जो समय अफित हुआ है, उसको प्राप्त के प्रयास मिस ही वीसलंदके आर्यावेस यवनोंको भगाया था, संस्कृत भापामे एक रो उसी समय ही वीसलंदके आर्यावेस यवनोंको भगाया था, संस्कृत भापामे एक रो उसी समय ही वीसलंदके नामके उहेल्ये हैं एसा गाया वा, संस्कृत भापामे एक रो विद्यालय एकसे हैं, इसी लिय सरलतासे भूल होनेकी सभावना है। वरन्तु अन्य प्रथम विद्याल हमाया एकसे हैं। वर्ष प्रथम विद्याल हमाया एकसे हो हिस्स सामका है?। वर्ष पुर्वोराजके सम्याक में भार में अरेर भी छरराजाओंके नाम लिखे हैं। वर्ष पुर्वे पुरुणोत वीसलंदके नामके उहेल्यके हि एसा वोच होता है कि वह पृथ्वीराजके सरणका सत्ममात्र है?। वर्ष पुर्वे पुरुणोत वीसलंदके नामके उहेल्यके सम्यन्यमे लिखा है, कि "इसमें पुरुणोत वीसलंदके नामके उहेल्यके सम्यन्यमे लिखा है, कि "इसमें पासे के आया एवं हो हिस्सी हैं। वर्ष पुरुणोत वीसलंदके नामके उहेल्यके सम्यन्यमे लिखा है, कि "इसमें पासे के अपले पुरुणोत वीसलंदके नामके उहेल्यके साम था। चाहुआण कुले आदि पुरुणोत वीसलंदकी। इसके पुरुणोत वीसलंदके नामके उहेल्यके साम है पुरुणोत वीसलंदकी। इसके पुरुणोत वीसलंदकी। वर्ष पुरुणोत वीसलंदकी विद्य आपलंदकी के सम्यन्यमें लिखा है, कि "इसारी समझमें पुरुणोत वीसलंदकी विद्य अनमेस्की रासामें अध्य वा पुरुणोत विद्य सामके अध्य के समझमें पुरुणोत विद्य अनमेस्की रासामें का भार पुरुण है हो ता वीसालंदिक सामका साम पुरुण है हो ता वीसलंदकी मुल्यकी पुरुणोत है एकसमान है एवं पुरुणोत है सुला हो के सामका पुरुणोत है एकसमान है है हो ताच वीसलंदकी सामका पुरुणोत है एकसमान है है है ताच वीपलंदिक सामक

अपभ्रश मात्र है। 

<u>૱ૺૹ૽ૻૹ૽૽ૹ૽૽ૡ૽ૹૺૡ૽ૹૢૺઌઌૺૹૺૡ૱ૢૺૺૡઌૺૹૺઌઌૺૹઌઌ૽ઌઌ૽ઌઌ૽ઌઌ૽ઌ૱ઌઌઌૹ૱</u> प्रतीक्षा न करके वीरपुरुपोकी समान असीम साहससे आगे वढ़ सेना सहित उन पर आक्रमण किया। भयंकर समरानल प्रज्वालित हो गयी, उस घोर युद्धमे शृत्रपक्षके नेता अस्थिपाल अस्रोके आधातसे धायल हुए, तुरन्त ही अञ्जोकी सेना प्राणीके भयसे भागने लगी यह क्षत विक्षत देह उस शत्रुओकी सेनादलके पीछे २ चले । परन्तु वहत दूर चलनेके पीछे मार्गमे ही अचेतन होकर गिर गये। इस ओर मुरावाई भी आश्रय पानेके लिये इकली असिकी ओरको चली, अतमे थिकत होकर मार्गमे ही संज्ञा हीन ( क्षुया तृष्णासे कातर और जीवनकी आशासे विचत ) होकर एक वृक्षकी जड़के नीचे गिर गई। उस समय सूरावाई अपनी मृत्युको अत्यन्त समीप देख रही थी । जिस समय वह अश्वत्थ वृक्षकी जडमे गिरी थी, उसी समय उस वृक्षके दो खड होगये और उसमेसे चौहानोकी कुलदेवी आशा पूरामाताने वाहर निकल कर उसको दर्शन दिया। देवीका देशीन पाते ही सूरावाई विचलित हृदयसे नेत्रोमे जलभर कर देवीके चरणीमें हृदयको भेदन करनेवाली अपनी विपत्तिको वर्णन करने लगी। कजलीवनके वनवासी वर्वरोके हाथसे राजधानी गोलकुडाकी रक्षाके लिये किस प्रकारसे उसके पिता और वारह श्राता युद्धमे मारेगये और किस प्रकारसे वह इक्ली भाग कर आई, उसने एक २ करके सभी वातोको निवेदन किया। तव देवीने उसको अभय देकर कहा, "ह वत्से । अब तुम्हे कुछ भय नहीं है, तुम्हारे स्वजातीय एक चौहान वीरने उस शत्रुपक्षके नेताको अपने हाथसे मार डाला है, और वह वहुत ही समीप स्थित है। " यह कह कर देवी उस सूरावाईको अपने साथ छे, घायछ हुए अस्थिपाछ जिस स्थान पर अचेत अवस्थामे पडे थे वहां लेगई, देवोके वरसे उनका शरीर ज्योंका त्यो होगया और फिर वल पाकर चैतन्य हो अस्थिपाल अन्तमे चौहानोके विख्यात पैतृक अभेदा किले आमेरगढको चले गैये। इस स्थान पर कर्नल टाड् साहव लिखते है कि 'हाडा जातिके आदि पुरुप

अस्थिपालको सम्वत् १०८१ १०२५ ई० में असिका किला मिला था। अब जाना जाता है कि सुलतान महमूद भारतपर शेप आक्रमण करनेके लिये मुलतान होकर मरुक्षेत्रको मध्यमे, लोड़ अजमेरमे, हिजिरी ४१७, सन् १०२२ ईसबीमे आया था, तब हम अवश्य ही इस वातको स्थिर कर सकते है कि अस्थिपालके पिता अनुराजने गजनीके महमूदके साथ युद्ध करके अपने जीवन और असि नगरको खोदिया था। इसी

समयमे मुसल्मान विजेता महमूदने अजमेरको भी विध्वंस किया।

(१) टाइ साह्य अपने टीकेंमें छिखते हैं कि "इस प्रकारकी गप्प प्रचित है कि सूरावाईने अस्थिपालके छिन्नभिन्न हाथ पैर यथास्थान जोड़े और देवीने अभिमानित जल छिड़क कर अस्थिपालको प्राणदान दिया । उक्त प्रकारसे सय हाड़ोके एकत्र होनेसे अस्थिपालको जीवन प्राप्त हुआ, इसीसे उनके वंशाधरोंको हाड़ाकी उपाधि प्राप्त हुई। परन्तु इसीकी अपेक्षा यह भी संभव होसकता है कि उन्होंने असिराज्यको खोदिया था इसीसे हारा नाम प्राप्त हुआ हो।"

ᡷ᠙ᡠᢆᠮᠺᢏᡠᠮᡬᢈᢐᠤᢥᢈᢐᡠᢥᡳᡠᡦᢥᡳᡠᡦᢥᡳᡠᡦᢥᡳᡠᡦᢥᡳᡠᡦᢥᢏᡠᠪᢥᢏᡠᠪᢥᢏᡠᠪᢥᢏ

<sup>(</sup>२) हाडा जातिके कविने अपने ग्रन्थमें उक्त वटनाका समय संवत् ९८१ लिखा है, परन्तु टार् साहवने कहा है कि वह भल है।

१९ क्ष वृंदीराज्यका इतिहास-अ० १. क्ष (७०९)

उत्तर प्रकार प्रकार

कविचंदकी उक्ति है कि " इसके पीछे हाड़ाराव हमीर अपने अनुज गमीरके साथ रण तुरंगिनीपर चड़कर अपने अधीश्वर पृथ्वीराजके सम्मुख जाकर वोले, "जंगैलेश! हम जयचदकी सेनाको विध्वंग करनेमे प्रवृत्त हुए है, आप निर्विन्नतासे चिल्ये। नौका जिस प्रकारसे सागरके वक्षस्थलको विद्लित करती हुई चलती है उसी प्रकारसे हमारे रणतुरंगोके खुरोसे युद्धक्षेत्र कर्षित होगा "।

कविकी पिछली उक्तिसे जाना जाता है कि " जयचरके अधीनमे इकट्ठे हुए महा बली राजाओं में जो काशीराज सेनासिहत उपिस्थित थे, उक्त दोनों वीर आताओंने उनपर आक्रमण किया। वीर श्रेष्ठ हमीरने वीरगर्वसे आगे बढ़कर इस प्रकार सिहनाद किया कि कैलाशके शिखर पर भगवती दुर्गाजीका सिहासन तक उच्चस्वरसे कपायमान हो गया।" किकचंद लिखते है कि उन दोनो वीर आताओंने अतुल बल विक्रम प्रकाश करनेके पीछे उस समरभूमिमे प्राण त्याग किये।

हमीरके कालकर्ण नामक एक पुत्र था। शहावृद्दीनने जिस समय करगरोके युद्धमें भारतकी स्वाधीनताको हरण किया उस समय वह बीर श्रेष्ठ कालकर्ण पृथ्वीराजके अधीनमें उनके विपक्षमें नियुक्त होगये थे। कालकर्णके पुत्रका नाम महामुख्य था। उनके औरससे राववाचाने जन्म श्रहण किया। उनके पुत्रका नाम रावचंद था।

कठिन यवनअलाउद्दोनने चौहान जातिक समस्त स्वाधीन राजाओक गासनको लुन कर दिया, उन्होंमे यह रावचद भी एक थे। आसेरगढ़का किला अत्यन्त अभेच गिना जाता था, इसीसे अलाउद्दोनने वलपूर्वक उस किलेको फतह कर रावचदको वश सिहत निहत किया। केवल रावचंद्के ढाई वर्षकी अवस्थाका रैनसी नामका एक पुत्र था। वह वालक चीतौड़पति महाराणाका भानजा था इस कारण अलाउद्दीनके किलेको जीतनेके पीले वह वालक चीतौड़के महाराणांक निकट भेज दिया गया। रैनसी मामांक यहाँ जाकर सव व्यवहारोको जान गये, एक समय इन्होंने अपनी सेना सिहत जाकर भेसरोड़ नामक देशके विध्वंस हुए किले पर आक्रमण करके वहाँके दूगानामक भील नेताको वहाँसे भगा दिया।

यह भेसरोड़ पहिले मेवाड़ के अवीनम था, अलाउदीनने चित्तौड़पर आक्रमण करनेके समय इस देशको विध्वस कर दिया था, और उक्त दूगाने सुविवा पाकर उस स्थान पर अपना अविकार कर लिया।

रैनसी वा रैनैसिहके औरससे कुछन और कनकछ नामके दो पुत्र उत्पन्न हुए। वड़ा पुत्र कोल्हण दुरारोगसे प्रसित होकर गगाजीके किनारे केदारनाथकी तीर्थयात्रा करनेको गया, इससे उसे शीच्र ही आरोग्यता प्राप्त हुई, केदारनाथका वहुत दिनोका मांग था, परन्तु यह न तो पाछकी की सवारी पर चढ़ कर गये और न घोड़े पर ही गये, यह देवादिदेव केदारनाथ, जिससे अिक प्रसन्न हो इससे किसी सवारी पर

<sup>(</sup>१) पृथ्वीराज्की एक उपाधि जगलेशकी भी थी।

<sup>(</sup>२) वशभास्करमं रतनसिंह छिपा है।

*ॷ॑ढ़ऻ*ढ़ॿड़ऻऀढ़ॿ॔ग़ॕढ़ॿ॔ग़ॕढ़ॿग़ॕढ़क़ॏढ़क़ॏढ़क़ॏढ़ॿग़ऀढ़ॹऀॹॿग़ऀढ़ॿग़ढ़ॿग़ऀॿॿग़ॣॿॹॏॣॿॿॢ

हिन्दू कविने इसको "कजलीवनका असुर" कहकर अपने काव्यमे लिखा है। यद्यपि कर्नल टाड् साहवने इस मन्तव्यको प्रकाशित किया है, परन्तु मुसल्मान इतिहासवेत्ताने भ्रमसे भी इसका उहेख नहीं किया कि सुलतान महमूद सेना लकर किस समय दक्षिणमें आया था, और किस समय उसने गोलकुंडेको जय किया था। परन्तु कवि गोविन्द-रामने जो कजलीवनकी वर्वरजातिका उहेख किया है, सुलतान महमूद उसी कजली-वनका वर्वरनेता था, यह विश्वास सरलतासे नहीं हो सकता । यद्यपि यदुवंशीय राजा गजसे गजनीकी मृष्टि हुई है, परन्तु महमूदके दक्षिणात्यमे जानेपर मुसलमान छेखको-मेसे कोई न कोई अवस्य ही उसका उहेल करता । हमारा ऐसा विचार है कि दक्षिणके किसी पर्वतीदेशका कजलीवन नाम हो। वह कजलीवन कहां था, इसका निर्णय करना सामर्थ्यसे वाहर है। टाड् साहवने इस स्थान पर और भी एक मन्तव्य प्रकाशित किया है कि ''उत्तर और दक्षिण देशके जो समस्त राजपून राज्य ये, उन्हीं राजवशयरोने वहाँके आदिम निवासियोके साथ भिलकर नृतन मिश्र महाराष्ट्र जातिको जन्म दान किया, महाष्ट्राने राजपूताका समान नीरविक्रमी होकर भी जादव तुबर पवार इत्यादि प्राचीन राजपूतवंशके नामकी रक्षा न करके जिस देशमे जन्म प्रहण किया

अस्थिपालके औरससे चन्द्रकरण नामका एक पुत्र उत्पन्न हुआ । चंदकरणके पुत्रका नाम छोकपाछ था। छोकपाछके दो पुत्र हुए, एकका नाम हमीर और दृसरेका गंभीर था। यह दोनो महापुरुप थे। दिल्लोपति पृथ्वीराजके शासनसमयमे यह उनके अधीनमें थे उस समय इन्होंने अनेक युद्धोंमें महावीरता प्रकाश की थी। दिलीपति पृथ्वीराजके अधीनमे जो १०८ करद राजा थे, इन दोनो वीर आताओने उन सबोमेसे विशेप प्रसिद्धि प्राप्त की थी। इससे हमें ऐसा अनुमान होता है कि असिदेश यद्यपि दिहाँके वाद्शाहके सब प्रकारसे अधीनमे न था तथापि चौहानवशीय असिदेशके अधी-श्वर उनका अधिक सम्मान करते थे।

**उसी देशके नामसे वह निमा**ळकर,फाळिकया और पाटनकर इत्यादि नामसे पारिचित <u>ह</u>ये ।

चौहानवंशके शिरोमणि राज। पृथ्वीराज जिस समय कान्यकुटजपति जयचद्के साथ घार संयाम कर उनकी कन्या अनगमंजरी ( सयोगिताको ) वलपूर्वक हरण करके हे आये थे, चन्दकविने अपने प्रन्थमे उसका विवरण भहीभांतिसे वर्णन किया है, उन्होंने उसमे बोर श्रेष्ठ हमीर और गंभीरके वल विक्रमकी ऊँची प्रशंसा करनेमें त्रुटि नहीं की है।

ৼ৾৻ড়৸ৼড়৾৸ৼড়৸ৼড়৸ৼড়৸ৼড়৸ৼড়৸ৼড়৸ৼড়৸ৼড়৸ৼড়৸ৼড়৸ৼড়৸

<sup>(</sup>१) कर्नल टाड् साहव छिखते हैं, " कि कजलीवनका अर्थ हस्तीका जगल है। राजपून कहते हैं कि निजनीका प्रकृत नाम गजनी है, और वह यदुवंशीय राजा गजके द्वारा स्थापित हुई। हमने रायलएसियाटिक सुसाइटीको एक प्राचीन हिन्दू भुवृत्तान्त प्रदान किया है, उस भवृत्तान्तसे गगाजीके तीरवर्ती समस्त पहाटी देश ' कजलीवन ' वा गजलीव ' नामसे लिखे गये हैं । उसका अर्थ हाथीका जगल है। अनुलफ़जल लिखते हैं वजार अचल पर गजलीगढ़ नामका एक देश है वहाँ सुलतानी यादी और योसुफुजई जाति निवास करती है "।

को शिरपर धारण कर अपने ज्येष्ठ पुत्रको ववावदाके सिहासन पर अभिपिक्त कर छोटे पत्र समरसीके साथ दिलीको गये। हाड़ाजातीय कविने लिखाँहै कि राव देवा बहुत दिनतक विह्नीमे रहे, अन्तमे जव रावदेवाके घोड़ा लेनेकी दिह्नीपतिकी प्रवल इच्छा हुई और राव देवाने किसी प्रकार भी उसको देना न चाहा और अपने देशको जानेकी तैयारी की। उस घोड़ेका वृत्तान्त इस प्रकार है कि सम्राट्के मन्दोराका एक अश्व था, " वह नदीके पार होजाता परन्तु उसके परमे एक वूद जल भी नहीं लगता था, रावदेवाने सम्राट्के प्रधान अज्ञवपालको रिश्वत देकर बेशीभूत किया, और पठारदेशकी एक अश्वनीके गर्भसे उक्त अश्वद्वारा एक वछेड़ा उत्पन्न कराया । वह अश्वका वचा धीरे २ वढ़कर पूरा घोडा होगया । वादशाहने उस घोड़ेको छेनेके छिये अत्यन्त अभिलापा प्रगट की । राबदेवाने वादशाहकी अभिलापाको जानकर धोरे २ दिल्लीसे अपने परिवार और परिपदोक्ती एक २ करके सभीको गुप्तभावसे विदा दी, और अन्तमे आप तलवार हाथमे ले उसी श्रेष्ट घोड़े पर चढ़कर वादशाहके महलके सम्मुख पहुँचे । वादशाह उस समय वरामदेमे विराजमान थे। रावदेवाने नीचेसे ही उस घोड़े पर चढ़े रहकर वादशाहको अभिवादन करके कहा, "जहाँपनाँह । यह शेष अभिवादन जानिये । मेरा यह निवेदन हैं–िक आप राजपूतोंसे तीन वस्तुओकी इच्छा न करे, प्रथम उनका अश्व 'दुसरा उनकी स्त्री' और तीसरी उनकी तलवार ।'' यह कहते ही रावदेवाने वडी शीवतासे अद्वको चलाया, और शीव ही निर्वित्रतासे वह पठारमे आपहुँचे।

रावदेवा वंवावदा देशका समस्त अविकार अपने वहे पुत्र हरराजको पहिले ही देगये थे, इस कारण उन्होंने वहाँ न जाकर, वुंदानाल नामक जिस स्थान पर उनके पूर्व पुरुषोने कठिन रोगसे आरोग्यता प्राप्त की थी उसी स्थानपर आपहुँचे । इस देशमे मीना और उसाराजाति उनके अधीश्वर जेताके अधीनमे निवास करती थी। उस समय उस देशमे एक भी रीतिके अनुसार नगर नहीं था, केवल उपत्यकों वाहरी सीमाके अन्तर चारा ओर पापाण प्रकार और तोरणसे युक्तथा, एवं उसके मध्यवर्ती किसी स्थानमे इच्छानुसार मीनागणोने कुटी वनाई थी उसीमें आप निवास करते थे। यहाँके निवासी चितौड़के विध्वंस होनेके पहिले महाराणाकी अनुगत्यता स्वीकार कर उनके अधीनमे वास करते थे; परन्तु इस समय राणाकी सामध्ये घट गईथी इसीसे रामगढके खीचीजातिके अधी-श्वर राव गांगा इस देशमे जाकर अपने वाहुवलसे प्रत्येक निवासियोके निकटसे वलपूर्वक कर छेते थे। रावगांगाके उत्पीडन और अत्याचारोसे अपनी रक्षा और बुदादेशकी रक्षांके लिये उसारा और मीना जाति शीघ्र ही रावगागाके साथ इस प्रकार सविवंधनमे आवद्ध होर्गई कि वह प्रति दो महीनेके बीचमे पूर्णिमाके दिन युदाकी सीमाके वाहर करस्वरूप चौथ दिया करते थे। उन्होंने इस संधिके मतसे अनेक दिनतक चौथ दी। अतमे रावदेवा उक्त समयमे वहाँ पहुँच गये, सब वात जानकर उन्होने मीना और उसारा-

<sup>(</sup>१) " यल " और " नाल " शब्दका अर्थ उपत्यका है । नाल शब्दमे गिरि-संकरको समझना।

*ᢑᢒᢥᡳᢆᠣᢒᢥᡳᢆᠣᢒᢥᡳᢆᢀᠪᢥᡳᢆᢀᠪᢢᡳᢒᢒᢢᡳᡠᢒᢥᡳᢆᢑᠫᢥᡳᢒᡬᡳᡳᡳᡠᢢᡳᢒᢢᡳᢒᢢᡳ*ᢆᢛᡒᢥᡒ*ᠪᢢ*ᢆᡒᡒ

न चढ़ कर केवल साष्टांन दंडवत करते हुए राजधानी भेसरोडसे केदारनाथके मंदिरतक गये। इस वातको तो सभी जानते हैं कि यह तीर्थयात्रा महा कठिन है। इसो रीतिसे छः महीने तक वरावर चलनेके पीछे वह वूंदीके समीपमे आपहुँचे। उस स्थान पर एक पर्वतके शिखरसे निकली हुई वाणगंगा नदीमे जाकर इन्होंने स्नान किया, और स्नान करते ही समझ गये कि मे आरोग्य होगया। उस स्थान पर ही देवादिदेव केदारनाथने उनको आज्ञा दी कि हे वत्स में तुम्हारी भक्तिसे अत्यन्त प्रसन्न हुआ हूं तुम अब सब भातिसे अयोग्य हो गये हो। आजसे तुम पठार देशके अधीश्वर हुए "। उक्त समस्त पठारदेश पहिले चित्तौडके राणाके अधिकारमे था, परन्तु दुराचारी अलाउदीनने उस विख्यात किलेको छूट कर वहाँके अगणित गेहिलोतोको निहत कर इस देशसे राणाकी प्रभुता घटादी, यहाँके आदिम निवासी मेरगणोने इस सुअवसरमे अपने इस आदिम पर्वतके स्थान पर अपना अधिकार करिलया।

यह प्रसिद्ध है कि पूर्वकालमे प्रमारजातिके राजा हूँन इस पठारदेशके अधिपति थे, और मैनाल नामक स्थानमे उनकी राजधानी थी। उक्त मैनाल नामक स्थानमे उस प्राचीन हूंणाराजाके अनेक स्मृति चिह्न विराजमान है। ऐसा प्रगट है कि आठवी शताब्दीमें जिस समय चीतौंड़ पहिले पहिले आंकात हुआ था उस समय हूनपति अंगतसीने अपनी सेनाके साथ इन महाराणाकी सहायता की थी और ऐसा कहा जाता है कि विख्यात वारौलीका मिंदर इन्ही हंस राजका वनवाया हुआ है।

कोल्हनके पुत्र राव वांगाने उस पुराने मैनालपर अधिकार करिलया उन्होंने पठारके पिश्चमकी ओर एक शिखर पर वंवावदा किला वनाया, पूर्वमे भैसरोड़ पिश्चममे ववावदा और मैनाल यह सब पठार देश हाडाजातिके अधिकारमे होगये, इसके पीछे मांडलगढ़ विजोलिया वेगू रत्नगढ़ और चौराइतगढ़ इत्यादि पर अधिकार करनेसे राज्यकी सीमा क्रमश: वढ़गई।

राव वांगाके वारह पुत्र हुए उन सभीने पठार देशका विस्तार करके अपने वंशको वढ़ाया, राव देवा राव वांगाके पीछे राजसिंहासन पर विराजमान हुए। राव देवाके हर-राज हथेजी और समरसी यह तीन पुत्र हुए।

हाड़ानरेशोने उक्त प्रकारसे अपने अविकारको स्थापन कर प्रसिद्धि प्राप्त की । तय दिल्लीके वादशाहका ध्यान इनकी ओर गया । सिकन्द्रलीदी इस समय दिल्लाके सिहासन पर स्थित थे। उन्होने हाडा नरेशको दिल्लीमे युळाया। रावदेवा दिल्लीश्वरकी आज्ञा

<sup>(</sup>१) मध्य भारतवर्षका नाम पटार था, कवि लिखते हैं कि कोटहणको जो देश मिले थे उनके दश अशोंमेका एक अश उन्होंने अगुजको देदिया था।

<sup>(</sup>२) हरराजके बारह पुत्र जनमे, हाबुके बीरताका वर्णन टाट् माहपके दूसरे असण वृत्तान्तमें प्रकाशित होगा यह हाबु सबमें बटा था। वंबाचदाका अधिकार इसे ही मिछा था।

<sup>(</sup>३) ये गटत टिखा टे वर्षोकि सिरंदरलादी तो देवायतजीके समय मे२०० वरम आसर पीछे हुवा हे और उस समय देवायतजीकी ओटादम राव नारायणदास बद्दीके राजा थे।

**‰**ూలంగాలగాలాగాలాగా సాద్యాగాలాగాలు కార్యాలు కార్యాలు కార్యాలు కార్యాలు కార్యాలు కార్యాలు కార్యాలు కార్యాలు కార్యాలు

KS EKS EKS EKS EKS EKS EKS EKS EKSEKS EKSEKS EKSEKS EKSEKS EKSEKS EKSEKS EKSEKS

## द्वितीय अध्याय २.

द्वान्यवेवाका वृदीमें राजधानीकी प्रतिष्ठा करना-उसारा जातिकी हत्या-रावदेवाका राज्यत्याग-समरसीका अभिषेक-चम्बलके पूर्वाञ्चलतक उनके शासनका विस्तार-कोटिया
भीलपर आक्रमण और उसका माराजाना-कोटेकी उत्पत्तिका वृत्तान्त-नापानीका अभिषेकटेडाझेसेलिकीराजके साथ विवाद नापाजीका हत्याकाण्ट-हामाका अभिषेक-पठारदेशमें चीतौड़पति राणाका अपने अधिकारके विम्नारनेकी चेष्टा करना-हामाका राणाकी सम्पूर्ण अधीनता स्वीक्रस्
करनेमे असम्मिति-हामाका राणापर आक्रमण-राणाकी प्रतिज्ञा-प्रतिज्ञापालनमें विचित्र प्रवाद वर्रासेहवैरीसाल रावभाडा दुर्भिक्ष-इनके सम्बन्धमें प्रवाद-वद्के भाडाके दोनो भाइयोका समर और
अमरका चूदीपर अधिकार-नारायणदासका यवनधर्माक्रान्त चाचाके साथ समर और अमरकी
हत्या-नारायणदासका वृदीपर अधिकार-उनके चित्रोंके सम्बन्धमें अगड़ा-नारायणदासका
चीतौड़कं राणाकी सहायता करना-नारायणदासकी विजय-राणा रायमलकी भतीजीके साथ
नारायणदासका विवाह-उनकी मृत्यु-राव सूर्यमल-राणा रत्नसिहकी भगिनीके साथ उनका
विवाह-मृगया-राणा रत्नसिहका सूर्यमलके प्राणनाश करना-सूर्यमलकी प्रतिहिसादान-राव
सुरतान-उनको सिहासनसे उतारना-राव अर्जुनका अभिषेक-उनकी प्रशसनीमृत्यु-ब्रदीके सिहासनपर राव सुरजनका अधिरोहण-

"रावदेवाने सम्वत्१३९८, सन् १३४२ई० मे मीनादिकोंसे बुदीनामक उपत्यका लेकर वहाँ व्दीनामक राजधानीकी प्रतिष्ठाकी । इसी समयसे समस्त देश हाडोती नामसे विख्यात हुआ हाडाजातिके राजकिव लिखगये है कि इसी समय रावदेवाकी हाडाजातीय प्रजाकी अपेक्षा मीना प्रजाकी संख्या वहुत अधिक थी यद्यपि मीनागण रावदेवाको अपना अधीश्वर मानते थे, परन्तु उनके राजकी सामर्थ्यको घटानेका यत्न होरहा था। दूसरी ओर मीनाजातिके नेताने रावदेवाकी एक कन्याके साथ विवाह करनेके लिये वड़े साहसके साथ उनके समीप यह प्रस्ताव उपस्थित किया। असभ्यनीच जाति मीनानेताको यह अनुचित प्रस्ताव उपस्थित करते हुए देखकर राव देवाने महाकोधित हो मीनोंको उचित दंख देनेका विचार किया। इसी कारणसे मीनोंके साथ उनका विवाद होगया। रावदेवाके अधीनमे इस समय जो बहुत सी हाड़ाजातीय सेना थी, उसकी अपेक्षा निवासी मीनोंको संख्या अधिक होनेसे रावदेवाने शीप्र ही वंवावदासे हाड़ाजातिको और टोड़ासे सोलंकीजातिको बुलाकर ओसाराजाति और मीनोंको एकवार ही विध्वंसकर दिया। प्राय: सभी मीना इस कारण मारेगये "।

दिकोको रावगांगाके उत्पीड़नसे उद्धार और कर देनेसे रहित करनेकी प्रतिज्ञा की। रावदेवाको वीर पुरुष जानकर उसारा और मीनागण उनके अपर विशेष विश्वास स्थापन कर उनके द्वारा रावगांगाके हाथसे अपने उद्धार प्राप्तिके छिये प्रतीक्षा करने छगे।

यथासमयमे रावगांगा सेनासहित वुंदी देशकी सीमामे पहिलेकी समान कर प्रहण करनेके लिये पहुँचे। ठीक समय पर करको आयाहुआ न देखकर वह अत्यन्त विस्मित हुए अन्तमे उन्होंने दूरसे सेनासहित रावदेवाको उस श्रेष्ट बोड़ेपर आताहुआ देखकर पृछा, ''कौन आरहा है?'' कुछही समयमे उत्तर आया ''पठारके महाराज आरहे है ''। राव गांगा जिस अश्वके ऊपर सवार थे वह अस्व भी राव देवाके उक्त अश्वकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट नहीं था, कवि लिखते है कि रामगढ़के निकटवर्ती पार्वती नदीके किनोरे खीचीराज रावगांगाकी एक घोडी एक समय विचरण कर रही थी, इसी अवसरमें पहाडी नदीके गर्भसे एक घोड़ेने आकर उस घोडीको गर्भाधान कराया, उसीसे उस अइवका जन्म हुआ, रावगांगा उसी घोडेपर चढ़कर गये थे। वह घोड़ा जैसा अद्भत सामर्थ्यवान् था वैसां ही सुशिक्षित भी था। राव गांगा उस वोड़े पर चढ़कर महावेगसे पठारपति राव देवाकी ओरको चले।

शीव्र ही दोनों ओर भयकर युद्धानल प्रज्विलत होगई। उस युद्धमे पठारपित रावदेवाकी विजय होनेसे राव गाँगा युद्धभूमि छोड़ कर भाग गये। पठारपति राव गांगाके अश्वके बल और उसके गुणको परीक्षाके लिये उसके पीछेर गये। राव गांगाने उपत्यका को छोडकर शीव्र ही चम्बल नदीमे प्रवेश किया। रावदेवा असन्त विस्मित होकर चारा ओरको देखने लगे, कुछही समयमे राव गागा चम्वल नदीके पार होगये है। यह देखकर रावदेवाने अत्यन्त विस्मित होकर कहा, " राजपूत तुम धन्य हो । आपका नाम क्या है ? " तुरन्त ही उत्तर आया " गांगारखींची " राव हेवाने कहा " हमारा नाम देवाहाडा है, हम दोनो जातिके भ्राता है, हममे परस्पर कभी शत्रुता नहीं होस-कती, यह चम्वल नदी हम दोनोंके राज्यकी सीमा है "।

कर्नल टाड् साहव लिखंत है " कि सवन् १३९८ (सन् १३४२ ई०) म मीना और उसारादिकोके अधीक्षर जैतने रावदेवाको अपना अवीक्षर राजा स्वीकार किया। रावदेवाने उस वंदानाल नामक देशके मध्यस्थलमे वृत्दी नामके एक नगरकी प्रतिष्ठा की, और अंतमे वही हाडाजातिकी राजवानीके नामसे परिणत हुई। पूर्वोक्त घटनासे यस्पि चम्बरु नदी उस समय इसकी पूर्वसीमारूपमें निश्चित हुई थी, परन्तु शीझ ही वीचमे हाडाजातिने वलिकमसे उस मीमाको लायकर चम्बलके उस पारके बहुत देश व्देशिके अवीनमें कर छिये। कुउरी कालके पीछे हाडाजातिका वलविक्रम दिलोके वाद-शाहने सुना, वादशाहके सेनापतिके साथ मिलकर हाडाजातिने अपना अविकार यहाँतक फैला दिया, और वादशाहसे इतनी भूमि शाप्तकी कि वृदीराज्यकी सीमाका विस्तार माछवेतक होगया। यही विम्तृत समस्त देश पीछे हाडवनी हाडोती नामसे विल्यात हुआहै।

समरसीके स्वर्ग चेले जानेपर नापाजी वृदीके राजसिहासन पर विराजमान हुए। राजपतकविने अपने प्रथमे नापाजीकी वीरताकी कथा बहुतसी वर्णनकी है। नापाजीने टोडा देशके सोलंकी अधीश्वरकी एक कन्याके साथ विवाह किया। वह सोलकी राज अन्हलवाडाके अत्यन्त प्राचीन राजाओंके वज्ञवर थे। एक समय नापाजी टांडा राज्यमे

—करवाया । यद्यपि वह इस समय किशोर सागर नामसे पुकारा जाता है परन्तु यह सभीको विदित है कि वह किसके द्वारा बनाया गया है। धीरसिंहके पुत्र खंबल खबलके पुत्र भोनगरी थे, भोनंगसीने कोटाराज्यको खोकर फिर उसपर निम्नलिखित उपायोसे अधिकार कर लिया। धाकर और केसरला नामके दो पठानाने कांटेपर आक्रमण किया, भोनंगसी इस समय अफीम अधिकतासे सेवन करता था और मिटरा भी पीता था इसीसे उसे उन्माट होगया, इस कारण उसको वृद्धीसे निकाल दिया, उसकी छी अपने स्वामीकी समस्त सेनाके साथ केतन देशको चली गई । उस केतनदेशके निकट ३६० ग्राम हाडाजातिके अधिकारमे थे । भोनगसी निर्वामित अवस्थामें कुछ दिन रहकर कमानुसार चैतन्यता प्राप्त होने पर अधिक नशा सेवन करनेमे अत्यन्त द खित हुए; अंतमे उन्होंने कहा कि अब हम अफीम और मिद्राका पान नहीं करेंग और में इसी समय केतनमें स्थित अपनी स्त्री, तथा अपने कुट स्वीजनोंके साथ मिलनेकी इन्छा करता हैं। भोनंगकी स्त्री अपने स्वामीके ज्ञान प्राप्ति होने और उनका आगमन सनकर अत्यन्त प्रसन्न हुई । बुद्धिमती राजपूतस्त्रीने उस समय एक विचित्र उपायसे कोटाराजधानी पर अविकार करनेका विचार कर अपने स्वामीको उस कार्यमं लिप्त होनेकी सलाह दी । सेनावलके द्वारा पठानोके हाथसं कोटेपर अधिकार करते ही जड़से नष्ट होना होगा, यह निश्चय जानकर भोनंगकी रानीने केवल साहस और चतुरतासे अपने मनोरथको सिद्ध करनेका निचार किया। वसन्तऋतुमे फालानोत्सवके समीप आते ही जिस उत्सवके कछ दिनके राजपूत समाजमे सामाजिक रीति भीति एकवार ही दूर हो जाती है, जिस उत्सवमे खी पुरुप सभी स्वाधीनभावसे स्वेच्छाचारका एक शेप प्रदर्शन किया करते है । अइललिता की श्रद्धांस उस उत्सवके उपलक्षम भोनंगकी रानीने केतनकी समस्त राजपूत युवितयोको अपने यहां वला भेजा कि " हम सभी कोटेके पठानोके साथ होली खेलेगी "। अन्य पक्षमें भोनंगरानीने पटानोसे भी कहला भेजाः कि वह समस्त राजपतोकी खियोंके साथ मिलकर होलीकीडा करें पठानोंने कोटेकी भूतपूर्व रानीके इस आमत्रणसे अल्पन्त प्रसन्न होकर किचित् भी विलम्य न करके उस आमंत्रणको स्वीकार कर लिया। इधर भोनंगकी रानीने अत्यन्त गुप्तभावसे तीनसौ अत्यन्त सुन्दर हाडाजातिके अटप अवस्थावाले युवकोको खीवेशरो सजाकर बृद्धाधात्रीके साथ भेज दिया। ठीक समय पर वह तीनसो छन्नवेशीयुवक अवीर हाथमे लेकर ताली बजाते हुए होली रोलनेक लिये आगे वह । जिस समय वह छन्नवेशी युवक कोटेमे जाकर पठानोंके मुख आर शरीर पर अवीर छिटकने लगे, उस समय बुद्धाधात्रीने भोनगको लेकर पठाननेता केसरखाँके निकट उपस्थित किया। छन्नवेशी भोनगने प्राननेताके निकट आते ही अपने हाथमेंके अवीर पात्रको उनके मस्तक पर देमारा । उसी ससय पूर्वसंकतके अनुसार वह तीनसौ हाडायुवक घाघरेमेसे तलबार निकाल कर पठानोका सहार करने लगे। कडही समयके पीछे पठाननेता और उनके अधीनके समस्त पठान यमराजके यहाँ पहुंच गये और भानगने कोटेपर अधिकार करालिया। पठाननेता केसरखॉने नगरमें जो मसजित चनवाई थी आजतक वह विद्यमान है। भोनगर्जी मृत्युके पीछे इगरसी कोटेके अधीक्षर हुए। वृदी अधीक्षा राव सूर्यमटलने उनको शासनकी सामर्थ्यसे राईत कर कोटेको बुद्धीराज्यके अन्तर्गत कर लिया।

৸৾ঢ়ঢ়৸ঢ়ঢ়৸ঢ়ঢ়৸ঢ়ঢ়৸ঢ়ঢ়৸ঢ়ঢ়৸ঢ়ঢ়৸ঢ়ঢ়৸ঢ়ঢ়৸ঢ়ঢ়৸ঢ়ঢ়৸ঢ়

विञेप भेट नहीं पाया जाना तव केवल इतना अनुमान होसकता है कि मीनोंके वंशको विध्वस करके राव देवाका हृद्य अत्यन्त व्यथित हुआ था, और इसी कारणसे उनको फिर राज्य करनेकी अभिलापा नहीं हुई" पुत्रको राज्यपर अभिपिक्त करनेपर राजपृत राजा फिर उस राजधानींमें नहीं रहते । कारण कि उस समय वृद्ध राजाको राज्यज्ञासनकी कोई सामर्थ्य नहीं रहती है । पुत्र ही प्रकृत राज्यम्पसे समस्त ज्ञासन शक्तिका प्रयोग करता है । ऐसी अवस्थामे वृद्धराजा ज्ञासन ज्ञक्तिका त्याग कर राजधानीमे प्रजारूपसे रहना न्याय संगत नहीं समझता प्राचीन रीतिके अनुसार राव देवा वूँदी छोड़कर वहाँसे पाँच कोशकी दूरीपर अमरशृन नामक एक ब्राममे रहने छगे फिर वह कभी बूँदी वा बवावदामे नहीं गये। राजपूत जातिमें इस प्रकारकी रीति प्रचिलत है कि राजा युद्ध होने पर पुत्रको राज्यमार देकर राजधानीसे चले जाते है क्षत्रियोंमे जिस भाँति पारह दिनतक दिनोके पोछे उस गासनगक्तिसे रहित वृद्ध अशौच रहता है, उन्ही वारह राजाकी एक प्रतिमा निर्माण कर रीतिके अनुसार उसकी दाह किया कीजाती थी। रावदेवांक छोटे पुत्र समरसीके हाथमे वृदीका राज्यभार अर्पण किया गया, वृंदी और ववावदा यह दोना देश स्वतंत्र दोना राजाओके द्वारा शासित होते थे।

समरसीके तीन पुत्र उत्पन्न हुए ज्येष्टनापाजी,यह त्रूदीके सिहासन पर विराजमान हुए, ( २ हरपाल ) यह जजावर गांवको प्राप्त कर वहीं रहने लगे, और इनके अग-णित बदाधर हरपालपोता नामसे पुकारे गये, तीसरे जैतसिह इन्होंने सबसे पहिले चम्वलके वाहर हाडाजातिके प्रताप और प्रभुत्वका विस्तार कर्दिया । कवि लिखते है "कि जैतसिहने एक समय अस्रधारी अनुचरोके साथ केतृन देशके तुंबर अबीश्वरके साथ साञ्चात् करनेके छिये, आनेके समय मार्गमे नदीके पार्श्वमे स्थित गिरिसकटवासी भीलेंके अधिकारी देश पर सहसा आक्रमण किया और उनकी परास्त कर दिया। हाङ्गजातीकी सेनाके महा विक्रमके सम्मुख बहुतसे भीलोका जीवन नष्ट होगया। उक्त गिरिसकट प्रवेशके मार्गमे वाहर एक किला था, जैतसिहने उसी स्थानपर भीलेकि नेताके प्राण सहार किये। उनके स्मरणके अर्थ उन्होने इस स्थान पर रणदेव भैरवके उद्देशसे एक विराटकाय पत्थरका हाथी स्थापन किया । वह हाथी कोटा-राजधानींके किलेके चार झौपरा नामक स्थानके निकट स्थापित है। कोटिया नामक एक श्रेणीके भीलसे कोटा नामकी उत्पत्ति हुई है।

র্ভিক্রম্বর্ভারতের তেরিত ভারতের ভিন্ততের তির্ভিভারতের ভারতের ভারতের বির্ভিভারতের ভারতের ভারতের ভারতের ভারতের ভারত

<sup>(</sup>१) इतिहासवेत्ता टाड साहव अपनी टीकामें लिखते हैं कि " जैतासिह और उनके वराधरगणोके कई एक पुरुषोंने जब उन्ह क्लिओर आसपासके देशपर अधिकार करिलया या । पचम पुरुष भोनगसीके शासन समयमें पृदीके राव मुर्यमटलने उसपर अधिकार किया । जैतसिहके सुरजन नामका एक भौरस पुत्र उत्पन्न हुआ । उसने भीलोंके आदि वामस्थान उत्तः देशका नाम कोटा रक्खा, और चारो ओर उसके दीवार वनवादी । सुरजनके पुत्र धीरदेवने वड़े २ वारह सरोवर खुदवाये, और नगस्के पूर्व प्रान्तमें वांध ववनसे एक वड़ाभारी हद तैयार-

*జ్రం*గ్రాంగా ంగాంగాలు ఉన్నాయి. మాట్లా కార్యాలు కార్యాల प्राण नाश किया है वह शीघ ही राजपुतरीतिक अनुसार स्वामीके मृतक शरीरको लेकर चितापर चढ़नेके लिये तैयार हुई । परन्तु उन्होंने जिस वारवशमे जन्म लियाथा, उसी वीरवंशके उपतेजके वलसे इस महाशोकके समयमें भी वह अपने भ्राताको महावीर कहकर उसकी ऊँची प्रशंसा करने लगी। उनके भागाने तलवारके आवातसे नापानीके शरीरमे सहस्रो वाव करिदये थे। सोलंकी रानी उस प्रत्येक स्थलको नापाजीका मुख जानकर उस प्रत्येक मुखमे जिससे ताम्बूछ देसके इस निमित्त देवतोसे प्रार्थना करने लगी । सोलंकनी जिस समय पतिके शवके साथ चितापर चढ़नेके लिये सज रहीं थी उसी समय उक्त सामन्तने आकर हत्याकारी जो टोड़ा राजकुमारका कंचन सहित कटाहुआ हाथ कपड़ेमेसे निकाल कर उनके हाथमे अपण किया । सोलकनी ककनको देखते ही तुरन्त पहचान गई कि यह उसके भाईका हाथ है । इससे वह कुछ शोफित न हुई. और चितापर चढनेके पहिले कलमद्वात लेकर अपने भ्राताको इस मर्मका एक पत्र लिखा कि आपके हाथ कटजानेसे आपके वशमे महाकलंक लगा है। आप जिस भांतिसे हो इस कलंकको, दूर करनेका उद्योग करिये । नहीं तो आपके वंशधरोका सभी एक हाथवाले सोलंकीके वंशधर फहकर उपहास करेंगे। कवि लिखते है टोडा राजक्रमारने अपनी सती भगिनीके उक्त मंत्रको पढकर उस कलकको दर करना असंभव जान शीव्र ही थंभपर अपना मस्तक वड़ वेगसे दे मारा उसीसे उनका मस्तक चूर्ण २ होगया । और वह इस संसारसे विदा हो गये ।

नापाजीके तीन पुत्र उत्पन्न हुए (१) हामाजी, (२) नौरंग, वा नवरग और (३) थर संवन् १४४० में हामाजी पिताके सिहासनपर विराजमान हुए। नवरगके वंशधर नवरग पोता और थरके उत्तराधिकारी थरु हाड़ा नामसे विदित हुए।

यह तो हम पिहले ही कह आये है कि रावदेवाने जिस समय वूँदी राज्यकी शितष्ठा की उसके पिहले उन्होंने पटार देश और वंवावदाका किला वड़े पुत्र हरराजकों दे दिया था। हरराजके वडे पुत्र हाल्हाडा पिताके वियोगके पीछे पठारके अधीधर हुए परन्तु हाल्ह्के साथ चीतौडके महाराणाका विवाद उपिथत हुआ, महाराणाने उक्त पटार देशको वलपूर्वक अपने अधिकारमे कर ववावदाके किलेको एकसा करिया। इस प्रकार स्वतंत्र स्वाधीन पटार राज्य एकवार ही लुप्त होगया।

अलाउदीनके द्वारा चीतोड़ विध्वंस होकर राणाके प्रवल प्रतापके लुत होनेके पीछे राणाओने वहुत समय तक हीनवीर्य होकर चीतोड़का शासन किया था । चीतोड़के अधीनके सामन्त और छोटे २ राजाओने राणाके इस दु:खमय समयमे मस्तक उठाकर स्वाधीताको समह कर पिताके देशोपर अधिकार कर लिया। कुछही दिनोके पीछे चीतोडके महाराजका वलविक्रम पहिलेकी समान वढ़गया, वह सबसे पहिले उक्त सामन्त और

だっぱってんだっぱっぱんっぱんっぱん

<sup>(</sup>१) उर्नू तर्ज़िमें यों लिखा है कि वे यह प्रार्थना करतीं थीं कि जितने जखमके मुह उसके भिर्देने पार्तिके दारीरमें बना दिये हैं उतने ही हाथ उसके होजावे तो एक एक हाथसे एक एक मुहमें पान देखे ।

いる。

श्रावणमासको तृतीया तिथि राजपूतोमे कजलीतीज नामसे विदित है । इस दिन प्रत्येक राजपूत निश्चय ही अपनी २ स्त्रियोके निकट विहार करनेके लिये जाते है। हमारे देशमे जिस भांति पष्टीदेवी परम आराव्य है, उक्त कजळीतीजको राजपूत जनक जननी उसी प्रकार पष्टीदेवीकी पूजा करती है। वृंदीराज नापाजीने चिर प्रचलित रीतिके अनुसार उस तिथिमे अपने अधीनमे स्थित समस्त सामन्तोको अपने अपने देशमे स्त्रियोके पास जानेकी अज्ञा दी, और उनको विदा किया। इस कारण उसी दिन वृदीराजधानी एकवार ही सामन्तोसे शून्य होगई, इस शुभ मुअवसरको पाकर उक्त सोलकी रानीके भ्राता टोडा राजकुमार अपने कितने ही विश्वासी अस्वधारियोके साथ रात्रिके समय अत्यन्त गुप्तभावसे वृद्गिकी राजधानीमें आये और महलके भीतर जा अपनी तीक्ष्ण तळवारसे नापाजीके बरीरको म्बडखंड करके उनके जीवनको समाप्त कर बुँदीसे भाग गये । उस दिन जितने सामन्त बँदीराज्यसे बिदा हुए थे उनमेसे एक सामन्तर्की स्त्री अत्यन्त पीडित थी, इस कारण उम सामन्तने ऐमी अवस्थामे स्त्रीको देशमे छेजाना रचित न जाना और वह यूँदी नगरक वाहर राजमार्गमे बेठकर अफीम सेवन कर रहा था। इसी समयमे टोडाके राजकुमार नापाजीका जीवन समाप्र कर अपने सेवकोके साथ उस मार्गसे हमते २ जारहे ये और जिस भातिसे उनका प्राण हरण किया था, उसकी सब वार्तालाप करने जाते थे। वृदीके उक्त सामन्तने उसी समय इस वृत्तान्नके सनते ही अपनी कमरसे तखवार निकाल कर नापाजीके जीवन हननकारी टोडाके राजकुमारके ऊपर बार किया । राजकुमारका एक हाथ तलबारके आयातसे कटकर राजमार्गमे गिरपड्। सोलकी राजकुमारके नेवकोंने राजकुमारको ेलकर उसी समय वडी शीव्रतासे धोडा चलाया । मामन्त राजकुमारके ककणमहित कटेहुए हायको छ अपने दुपट्टेमें वाधकर उसी समय वृद्यिकी राजवानीमे आये।

सामन्तने वृदीमे आकर देखा कि मर्व नाग होगया है नापाजी मारे गये है, तथा राजमहलमें हाहाकार मचरहा है। मोलकी रानी जिमके भ्रानाने उसके खामीका

अवस्तितं वात्रवास्तितं जित्ववास्तितं वित्रवासी वित्रवासी

अपनेको विराहुआ देखकर प्राणीके भयसे चीती हुको सामन्त मारे गये। हामाजी हुई विजय प्राप्तकर महा आनंदितहो चूटीकी राज्यानीको छोट आये।

इसके पोछे कविने लिखाहै कि हिन्दू कुलीतलक महाराणा उस अति सामान्य सेनासे परास्त और अपमानित होकर राजधानीमे आ वृटीराजसे बद्छा देनेके छिये महा कोधसे उन्मत्त चित्त हो सेनाका समह करने छगे, और यह प्रतिज्ञा की कि जवतक मे उनको न जीत रहगा तवतक अन्न जरु नहीं यहण कर्ह्ना राजपून महा-राजने एकवार जो प्रतिज्ञा की है प्राण रहते हुए वह प्रतिज्ञा किसी प्रकार भी अपूर्ण नहीं होगी । चीतौडके महाराज विना वृदीको जय किये हुए अस्रजल नहीं करेगे ऐसी प्रतिज्ञा की है, यह सुनते ही मंत्री समाज और नामन्त अत्यन्त उत्कंठित हुए। उनकी उत्कंठाका कारण यह था कि वूंदी राजधानी चीतौड़से ३० तीस कोश दूर है, और महा पराक्रमी हाडाजाति प्राणपणसे वृंदीकी रक्षामें नियुक्त है । कारण सरलतासे बूदीको जय करना असंभव है, इसलिये राजाकी प्रतिज्ञा पालन करना भी अत्यन्त दुष्कर है। इसी निमित्त मंत्री और सामन्त महाराजको ऐमी कठिन प्रतिज्ञा पालन करनेके लिये वारम्वार निषेव करने लगे, परन्तु चीतौड़के राजाने जब इस प्रकारकी प्रतिज्ञा की है तब अब किसी प्रकारसे भी वह प्रतिज्ञा रहित नहीं होसकते विना प्रतिज्ञाका पालन किये महाराज किसी भाँति अन्नजरुको प्रहण नहीं करैगे। अंतमे कुटुम्बियोने एक विचित्र उपायसे चीतोड्के महाराजको उस कठोर शितज्ञाके पाशसे मुक्त करिलया। मित्रयोंने महाराजके समीप प्रस्ताव किया कि चीतौडमे हम एक कृत्रिम वूदी दुर्ग वनाये देते है आप सेनासहित उस किलेपर अधिकार कर अपनी प्रतिज्ञाको पूर्ण कर लीजिये । सामन्तोकी सम्मतिसे महाराज जीव ही सम्मत हुए। शीञ्र ही चीतौड़मे कृत्रिम वृदी दुर्ग तैयार होगया सचे वृदीके किलेमें जितने अरा तथा वह जिस नामसे पुकारा जाता था तथा जो स्थान जिस भावसे स्थित थे जिल्पीद्छने अविकल ठीक ज्योका त्यो किला वना कर तैयार करिदया । चीतौडके महाराजके यहाँ पाथर हाड़ा पठार हाड़ाजातिकी सेनाका एक दल था कुभावैरसी उस दलके प्रधान नेता थे। वैरसी शिकार खेल कर छोट रहेथे कि मार्गमे उस ऋतिम किलेको वनता हुआ देखकर कोतृह्छके वज्ञीभूतहो उसके निकट गये वैरसीने मुना कि इस कृत्रिम वृँदीके विना जय किये हुए महाराणा अन्न जल महण नहीं करेगे। यह सुनते ही वैरसीके हृदयमे जातीय गौरवकी कामना उदय हुई, उन्होने कहा कि वृद्विके किलेके रुत्रिम होनंसे भी हम इसकी महाराणाके हाथसे रक्षा करेंगे।

किलेका वनना समाप्त होगया, राणांके पास समाचार भेजा गया। राणा सेना लेकर उस कृत्रिम क्लियर अधिकार करके अपनी प्रतिज्ञाको पूर्ण करनेके लिये आगे

चीतींडके महाराणाने जीव ही अपनी मेना और सामन्तीके माथ वृदीको जय-करनेके लिय वाहर जाकर वृदीने कई कोश दूर निमोरिया नामक स्थानम अपने डिर डाले। महाराणाके आगमनकी वार्ता सुनकर हामाजीने शीव ही स्वजातीय पॉचसी वल-वान् सेनाको मुसज्जित किया। नेता हामाजीके अवीनके वोग छाछनर्णके वस्त्र धारण

Statication of the character of the char

हैं। पुत्र उत्पन्न हुए। (१) राव मांडा, (२) राव सांडा, (३) अखैराज, (४) राव ऊथो, (५) श्रु राव चूडा (६) समर्रासह और (७) अमर्रासह। टाड् साहव छिखते है कि पहिले पाच हैं। वीरोसे पांच वशेकी शाखाओका विस्तार हुआ। परन्तु समर और अमरिसहने हिन्दू धर्मको छोड कर यवन धर्मको अवलम्बन किया था।

राव भांड दान वीरता और चतुराईके वलसे समन्त रजवाड़ेमे अपना नाम अक्षय करगये है। उनकी समान नि.स्वार्थ दाता इस समय रजवाड़ेमें दूसरा नहीं था। संवत् १४४२, सन् १४८६ ई० मे जिस समय समस्त राजस्थानमें दुर्भिक्षकी अग्नि प्रवलतासे प्रव्वलित होकर अगणित जीवोका प्राण संहार करती थी, राव भांडाने उस समय मुक्तहाथसे अन्न और धन दान करके अपनी अक्षय कीर्तिको उज्ज्वल किया था। कविने लिखा है, किं उस समस्त भारतवर्षव्यापी दुर्भिक्ष होनेके एक वर्ष पहिले वृदीराज रावभांडा स्वप्न देखकर जान गये थ, अर्थान् उन्होने स्वप्रभे महाकाल पडा हुआ देखा था । उन्हें।ने स्वप्रभे देखा कि अत्यन्त काले वर्णके भैसे पर सवार हुआ काल आकर उनके सम्मुल उपस्थित हुआ। रावभाडाने कालको स्वप्नमे देखकर उसी समय डाल तलवार लेकर कालपर आक्रमण किया। कालने कहा, "धन्य भांडा! मैं काल हूँ मेरे शरीरमे तुम्हारी तलवारका आचात नहीं छोगा सृष्टि भरमे एकमात्र तुम्हींने साहसमे भरकर मुझपर आक्रमण किया है । इस समय मै जो कहता हूँ उसे अवण करो । मैं सम्वत् १५४२ मे द्र्शन द्रा, समस्त भारतवर्ष मरुभूमि होजायगा, तुम पहिलेसे ही वन धान्यका संप्रह करना प्रारंभ करना और जब दुर्भिक्ष पडेगा उस समय उस धान्यके द्वारा सवकी सहायता करना, कभी तुम्हारा धान्य समाप्त नही होगा। " यह कहकर काल उसी समय अन्तर्ध्यान होगया । राव भांडाने कालकी इस आज्ञापालन करनेम शीव्रतासे यत्न किया । उन्होंने आसपासके प्रत्येक राज्योसे वहुतसा धान्य समइ कर लिया । इस प्रकार एक वर्ष वीतगया । फिर इसी प्रकारसे दूसरा वर्ष व्यतीत हुआ, परन्तु इस वर्षमे वर्षा न हुई इससे शीव्र ही समस्त भारतवर्षमे महा दुर्भिक्षने आकर दर्शन दिया। रात्र भांडा पहिला संग्रह किया हुआ धान्य जो गेहूँ, चावल इत्यादि नाज वरावर अनाहारी प्रजाको दान फरने छगे। अन्तमे भारतवर्षके दूरवर्ती देशके राजाओने राव भांडाके निकटसे वान्यकी सहायता मॉगी। राव भांडाने उनकी वह कामना पूर्ण करनेमे किचिन् विलम्ब नहीं किया। यद्यपि उसमहा दुर्भिक्षके समयमे भारतके अगणित देशोके वहुतसे मनुष्योने प्राण त्याग किये परन्तु वृदी राज्यके सव श्रेणीके मनुष्य े राज्यकी सहायतासे दुर्भिक्षके प्रवलकोपसे अपनी रक्षा करनेमे समर्थ हुए । राव भाडाके समरणके अर्थ आजतक " छगरका गृह्यरा " नामसे त्रृंदीमे दीन दुं खियोको धान्य वितरण किया जाता है।

े यद्यपि राव भाडा परम द्याशील और परोपकारी पुण्यवान राजा थे, परन्तु कि विवाताने उनके भाग्यमे अन्तसमयमे अत्यन्त दुःख भोगना लिखा था। राव भांडाके कि विवाताने उनके भाग्यमे अन्तसमयमे अत्यन्त दुःख भोगना लिखा था। राव भांडाके कि विवास के कि विवास कि विवास के कि विव

<u>ၟႜႜႜၣႜ႞ၟၟၹၟႜ႞ၟၹၟၯၟၹၟႜ႞ၹၟႜ႞ၹၟႜ႞ၹၜၟ႞ၹၟႜ႞ၹၟႜ႞ၹၜၟႄၣ႞ၹၜၟၣ႞ၹၟၣ႞ၹၟၣ႞ၹၟႃ႞ၹၟ႞႞ၹၟ႞႞ၹၟ႞႞ၹၟ႞ၟၹ</u>

वहे । महाराणाने आज्ञा दी थी कि किलेमे सभी सिसोादिया सेना रहकर खाली वंदूको का फेर करे, और वह वल प्रकाश करके किलेकी रक्षा करनेमे नियुक्त रहे । परन्तु जैसे ही महाराणा किलेके समीप गये कि वैसे ही उस शब्दके बदलेमे सन् सन् शब्द करती हुई यथार्थ गोली किलेके भीतरसे निकल कर राणाकी सेनावलके ऊपर गिरने लगी। राणाने इस आश्चर्यदायक घटनाकी खोज करनेके लिये किलेके भीतर एक दूतको भेजा। वैरसीने उस मट्टीके वनेहुए किलेके द्वारपर दूतके आते ही उससे कहा " कि तुम राणासे जाकर कह दो कि हाड़ाजातिके इस कृत्रिम किलेको भी सरलतासे जय करके हाडाजातिके मस्तक पर कलंकका टीका नहीं देसकते । " हाडाजातिके नेता वैरसीने महाराणाके प्रति सम्मान दिखा कर शीत्र ही उस छोटे किलेके द्वारपर अपनी पगड़ी विद्याकर किलेपर अधिकार करनेके लिये बुला भेजा। शीव ही प्रवल समर उप-स्थित होगया। जातिके सम्मानकी रक्षा करनेके लिये वैरसी और उनके अवीनकी सेनाने घोर पराक्रमके साथ युद्ध करके अन्तमं सभीने उस अगणित सिसोदिया सेनाद्लके द्वारा आक्रान्तहो अपनी जातिके गौरवकी रक्षाके लिये जीवन त्याग किया।

कविने लिखा है कि हिन्दूपति राणाने उक्त प्रकारसे कृतिम वूँदीका जय करनेके पीछे फिर यथार्थ बूदीपर अधिकार कर हामाजीको दुड देने वा पठारसे हाडाजातिको दूर करनेकी अभिलापा नहीं की, कारण कि उन्होंने यह निश्चय जान लिया था कि हाड़ाजाति अत्यन्त वलशाली और असीम साहसी है इससे यह विपत्ति आनेपर भली भॉतिसे सहायता करेंगी, इसीसे हाड़ाजातिको असतुष्ट न किया। वरन हामाजी जहांतक वश्यता स्वीकार करनेको सम्मत हुए उसीसे महाराणाने भलीभातिसे तृप होना अपना कर्तव्य जाना ।

वीरश्रेष्ठ हामाजी सोछह वर्षतक वृद्गिके सिहासन पर वैठकर स्वर्गको चेछ गये । हामाजिक दो पुत्र उत्पन्न हुए नरिसह और लाला । लालाको खुटकड नामवाला देश मिला, लालाके नोवर्भ और जैता नामवाले दो पुत्र उत्पन्न हुए, उनके अगणित वदाधर नोवर्मपोता और जैतावत् नामसे विख्यात हुये। हामाके वडे पुत्र वरासहने वृदीके राजछत्रके नींचे पद्रह वर्षतक वैठकर राज्य किया । उनके तीन कुमार उत्पन्न हुए वरीमाल जवद और तीसरे नीमा। जबदसे तीन शाखाओंकी उत्पत्ति हुई, और नीमाक वशवर नीमावन नामसे विख्यात हुए। वीरासिहके वडे पुत्र विरोसालने एकादि क्रममे पचास वर्षतक राज्य करके पीछे सवन् १५२६ भे प्राण त्याग किये । उनके औरससे निन्नतिगिवत

<sup>(</sup>१) इति रासवेत्ता टाड साहब इस स्थान पर छिराते है कि ऋषिके एक बादबहाना इतिहास इस घटनासे बहुत मिलता जुलता है। "क्रासमे बाइसटी बलुगन" स्थान 💡 उसे मटीरड क्हते हैं। जब कि फ्रामिस ६ को राजधानीको लीटनका आसा हुई तो उसने सटरिट 'का सर्व नाश वरनेकी प्रतिज्ञानी, परन्तु सोनाम्य वश उसका पैरिसमें आजाना ही यटे आनन्द्रनी यात थी; अतएप उस समय इसके मित्रयोंने उसे ऐसी ही। सलाह की थी जैसी कि गणांक मित्रयोंने राणाको दी।

Kentent chestrentente chechechechtentententente

अनुचर गण पहिले इशारेसे नारायणदासके बुलाते ही नगी तलबारे लिये हुए नगरमे 🔑 आये और उन्होंने वहीं सीवनसे सम्हेंन

्रेडिकी स्टिकी स्टिकी

उन्होंने वह परवरका दुकड़ा देखा था।

सैन्यकी सहायतासे पठानोको भगानेसे राणाके अवीनके सिसोदिया वीरसामन्त प्रगट रूपसे उनकी वीरताकी ऊँची प्रशंसा करने छगे। जीत्र ही महछमे नारायण दासके सम्मानके लिये एक वडी भारी सभा हुई । उस समाम मेवाडके सभी सामन्तोने त्रृदीके महारावके प्रति सम्मान दिखाया, जिन महावीरकी सहायताम चीतीड़की रक्षा हुई उन वीरको देखनेके छिये राणांक रानिवासकी स्त्रिया परदेके भीतरसे उनकी उस विराट्मृर्तिको देखने छगी । यद्यपि नारायणदास अकीमके। अत्यन्त सेवन करते थे, और अफीम सेवन करनेमे अविक प्रसिद्ध होगये थे, यद्यीप **डनकी मूर्ति यथार्थ भोमकी समान थी, परन्तु राणाके भाईको कन्याने उन महावीरको** पतिरूपसे वरण करनेके छिये सिखयोके सामने अपनी अभिलापाको प्रकाशित किया। दूसरे दिन यह समाचार राणाके कानमे भी पहुँचा । वीरश्रेष्ठ नारायणदासेक द्वारा जिस प्रकारके उपकार हुए है, उनकी छतज्ञता प्रकाश करनेके लिये अपनी भतीजीका उनके करकमलमे अर्पण कर उनका सम्मान बढ़ाना अवस्य कर्त्तव्य है, राणाने यह सिद्धान्त करिलया । इवर वृद्धि महाराज नारायणदासने भी महाराणांक वशसे कन्या लेनेमे अधिक सम्मान जानकर शीत्र ही उस विवाहमे अपनी सम्मति दी, वडी धूमधामके साथ विवाह होगया । नवीन विवाहिता वहके साथ प्रीरश्रेष्ट नारायणदास गौरवके साथ वृद्गिको छौट आये । ऐसा भी प्रसिद्ध है कि वोरश्रेष्ठ नारायण दास दिनपर दिन अधिक अफीम सेवन करते थे, और इसी कारणसे नशेकी तरंगमे एक समय उन्होंने रात्रिको मेबाड़की राजकुमारीके अगको विक्षत करके उसके अनुपम सौन्दर्यको नष्ट करिदया था । जब दूसरे दिन प्रात काल उन्हें चैतन्यता हुई तो देखा कि मेवाड़की राजकुमारी कुछ भी दु:खित नहीं हुई है, और उसने मेरा कुछ भी तिरस्कार नहीं किया है, तब उन्होंने स्वय अपनेको धिकार दिया, और जिस पात्रमे अफीम थी उस पात्रकी स्रोके हाथमे देकर कहा अव मै कभी इस प्रकारसे अविक अफीम सेवन करके ऐसा कुकर्म नहीं करूंगा । इस प्रकारसे वीर तेजस्वी नारायणदासने अपने पिताके राज्यको अधिक बढ़ा छिया था, और शांति स्थापन कर वत्तीस वर्षतक उस राज्यको शासन करके आप स्वर्गको चले गये।

नारायणदासके स्वर्ग चलेजाने पर उनके एकमात्र पुत्र सूर्य्यमल सवत् १५९० सन् १५३० ईसवीमे वूदिके सिहासन पर विराजमान हुए, किव कर्णीदानने इस वातको मलीभाँतिसे लिखा है कि सूर्यमल भी अपने पिताकी समान हढ़ वलिष्ठ और असीमसाहसी पुरुप थे, किव लिखते है कि रामचन्द्र और पृथ्वीराजकी जिस भाँति जानुतक लवी मुजा थी सूर्यमलकी भी दोनो मुजाए उसी प्रकारसे महावीरोकी समान जानुतक लैम्बी थी।

सूर्यमल राजलत्रके नीचे शोभायमान हुए, मेवाडके राणाके वराके साथ फिर एक वैवाहिक सम्बन्ध वधन स्थापित हुआ। राव सूर्यमलने सूजावाई नामकी अपनी एक भगिनीको चीतौड़के महाराज राणा रत्नसिहके करकमलमे अपण किया, और राणा

%ভাগতে ক্ষাইভাগতে ক্যাইভাগতে ক্ষাইভাগতে ক্ষাইভাগতে ক্ষাইভাগতে ক্ষাইভাগতে ক্ষাইভাগত

<sup>(</sup>१) इस प्रकार लगी भुजाओवाले पुरुपकी आजानुबाह कहते हैं।

हुँ वृंदीराज्यका इतिहास—अ० २. ॐ (७९७)

हुँ अफीम सेवन कर नेत्रोको मृंग कर सोरहे थे, और मिलस्वर्यो आ आ कर उनके हुँ मुस्तेम पुरासही थी। इसी अवसरमे एक तेळीकी स्त्री छुएँसे जल भरनेके लिये उसी हुई। उसने नारायणदासको देखकर एक सेवकसे पूछा हुई। उसने नारायणदासको देखकर एक सेवकसे पूछा हुई। उसने नारायणदासको नारायणदासकी उस सहायताके लिये वहाँ जारहे है। " इस पर उस रमणीने नारायणदासकी उस सहायताके लिये वहाँ जारहे है। " इस पर उस रमणीने नारायणदासकी उस सहायताके लिये वहाँ जारहे है। " इस पर उस रमणीने नारायणदासकी उस सहायताके लिये वहाँ जारहे है। " इस पर उस रमणीने नारायणदासकी उस सहायताके लिये वहाँ जारहे है। " कि इस नवेखोरको सहायता माँगी हैं जोर किसीकी सहायता न मिली जो कि इस नवेखोरको सहायता माँगी हैं जार क्यांके सेवन करनेवाले हैं है। " उजवाड़ेमें इस प्रकारका प्रवाद प्रचलित है, कि अफीमके सेवन करनेवाले में वहाँ जल्दी सुन लेते है। वास्तवमे उस स्त्रीकी उक्त उक्तरेन हुँ उत्तरी सुन लेते है। वास्तवमे उस स्त्रीकी उक्त उक्तरेन हुँ उत्तरी सुन लेते है। वास्तवमे उस स्त्रीकी उक्त उक्तरेन हुँ गण तव वहां जल्दी सुन लेते है। वास्तवमे उस स्त्रीकी उक्त वहां तारायणदासको भयकर मूर्तिको देखकर भयभीत हो क्षमा मांगनेके लिये उद्या कर सुन लेते है। वास्तवमे एछा "कि तुम क्या कहरही हो।" तव वह नारायणदासको भयकर मूर्तिको देखकर भयभीत हो क्षमा मांगनेके लिये उद्या कर रोने औरसे पकडकर थोड़े वळकारको छुँ तथा पहरा दिया, वह अवयन्त कठिन लोहेका दंड वोनो ओरसे परस्परमे मिलकर पर सामान पहरा दिया, वह अवयन्त कठिन लोहेका दंड वोनो ओरसे परस्परमे मिलकर हैं कि कर राणांकी सहायता करके न लीट आहे वाह हो गो ओरसे परस्परमे मिलकर हैं उत्तरे एक मांगने एक नारायणदासके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं था।

जो हो, पठातमणोन इस समय सेनासहित चीतोड़को चारोओरसे इस प्रकार के तथा हो था कि वाह हो हो गो नार राणांको सहायता कर वह महार कर रोन र राजानेको सेनापिके डेरोम प्रवान एक निक्त पहायोगित हो डेरोम प्रवेन सामायणहास है। विवा उत्तरेन परायोगित हो हो गो नार सारायणहास और उनके अवीतिक हासेको उस ममय सनरी सायोगित हो विया राजानेको सेनापिके डेरोम प्रवेन सायोगित हो उत्तरेन उस समय सनरी सायोगित हो। विवा वारायणहास और उनके अवीतिक हासेको उस समय सनरी सायोगित हो। विवा नारायणहास और उनके अवीतिक हासेको उस समय सनरी सायोगित हो। विवा नारायणहास और उ

लेगी। वीर नारायणदास और उनके अधीनके हाडादलने उस मनप मनकी मायमे पटानोबा सहार करनेमे कसर न की । पाठानोनं चीतौडके विरते ही नागना प्रारम कर िदया, वृद्धीके राजमे नगारे वजने छंगे,चीतौडके राजा रायमहने दूसरे दिन प्रात.काल ही चीतोडके किलेकी दीवण्र परसे देखा कि समस्त पठान भाग रहे हैं, और राव नारायण दास सेना सिंहत आ पहुँचे है । महाराणा रायमछने महा आनिवृत होकर उसी समय ै चीतौडने वाहर जा नारायणदासको बडे आदरभावके माय घहण कर जयजयकार है। करने हुए चीतौडमे प्रवेश किया । पृंदीके अधीश्वर नारायणदासके केवल पाँचमी हाडा

हिंद्र अपमानके लिये ही रानी सृजावाई और राव सृर्यमलने इस प्रकारसे व्यग किया है। यह हिंद्र अनुभवकर वह प्रतिहिसाका वदला लेनेके लिय उत्तिजत हुए। परन्तु राजपूतजातिक पक्षमे हिंद्र अतिथिके प्रति अभद्र आचरण वा उसका जीवन नाश करना महाकलंककारी जानकर हिंद्र राणाने उस समय उनसे वदला नहीं लिया। कुछहीं दिनके पीछे इस रहस्यसे ही हिंद्र सुजावाई अकालमे इस लोकको छोडकर परलोकवासिनी हुई, और राव सूर्यमल हिंद्र भी मारे गये। और इसी काण्डकी प्रतिक्रियाम्बरूपमे राणा रत्निसहने स्वयं भी हिंद्र प्राण त्याग किये।

राव सूर्यमल चीतौडसे विदा होकर वूँ विका जानेके लिये तैयार हुए तब राणा रत्निसहने सूर्यमलसे कहा कि " आगामी वसन्तऋतुमे फाल्गुनोत्सवके समयमे हम वूँ दोके वनमे शिकार खेलनेके लिये आवेगे।" राव सूर्यमलने यह सुनकर आनंद प्रकाश कर राणाको निमंत्रण भेजा। कुछ दिनके पीछे काल्गुनोत्सवके आनेपर राणा रत्निसह अपनी सेना और सामन्तोके साथ पठारके मार्गमे वूँ दीकी ओरको चले। चम्चल नदीके पश्चिम किनारे नान्द्रता नामक स्थानके गहनवनमे मृगयाकी जायगी पिहले यह निश्चय होगया था। उस वनमे अगणित पठा थे सिहसे लेकर सामान्य खरगोश तक रहेते थे। राणाके वहाँ पहुँचते ही बूदीके अधीश्वर राव मूर्यमल भी सेनासित उनसे आमिले। तुरन्त ही दोनो महाराज सेनासिहत मृगया करनेके लिये वाहर चले। सबसे पिहले सेनादल दो भागोमे विभक्त होकर आगे २ भयंकर नादसे चीत्कार करते हुए जंगलमे जाने लगे। उनके उस भयकर स्वरसे तथा ताड़नासे सिह व्याद्र, भाल्द अनेक जातिके मृग, नीलगाय, गृगाल, खरगोश, और छोटे २ वनके कुत्ते शीघ्र ही व्याकुल होकर चारों ओरको भागने लगे।राजपृतवीर उस भयंकर हिस्रकजन्तुओ से युक्त गहन वनमे जाकर मह। आनंदित हुए।

उसी सवन वनमे कापुरुप राणा रत्नसिहने अपनी पहिछी प्रतिहिसाको सफछ करनेकी चेष्टा की । दोनोके अधीनकी सेना दो भागोमे विभक्त होकर वनके दोनो ओरसे पशुओको भगाने छगी। और दोनो राजा वनके अन्य प्रान्तमे इस प्रकारके स्थानमे घोड़े पर खडेहुए कि भागेहुए सभी पशु उनके सम्मुखसे निकछे। उस समय दोनो राजाआंके साथ केवछ दो दो चार २ सेवक थे; पाठकगणोको स्मरण होगा कि वृंदीके रावके कानमे तिनका देनेसे उन्होंने गवाड़के पूर्विज्ञके एक सामन्तकी हत्या की थी और उस सामन्त पुत्रने बदला छेनेके छिये मनहीं मनमे दृढ की प्रतिज्ञा थी। इस चटनास्थलमे राणा रत्नसिह साथ वह सामन्त पुत्र भी उपस्थित था। राणा रत्नसिह उस सामन्तपुत्रको बुलाकर बोले कि "समय आगया है वराहका शिकार कारेये"। इस खुरही समयके पीले उस सामन्त पुत्रने धनुप खेवकर तीत्र वेगसे राव सूर्यमलकी खोरको एक वाण छोडा,परन्तु तीक्ष्ण दृष्टि राव सूर्यमलने उसकी ओरसे वाण आता हुआ देखकर उस वाणको अपने धनुपसे वाण छोडकर व्यर्थ करिद्या। उन्होंने उस समय भी यह नहीं विचारा कि वदला छेनेके छिये राणा और उक्त सामन्त पुत्रने समय भी यह नहीं विचारा कि वदला छेनेके छिये राणा और उक्त सामन्त पुत्रने

ीर्जार जीर की र के हिंद हो है के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के

रत्नसिंह भी अपनी वहिनको राव सूर्यमलके करकमलमे अर्पण किया । इस दोनों ओरके विवाह होनेसे मेवाड़के महाराजके साथ वृद्गिराजकी दृढ आत्मीयता स्थापित होगई । परन्तु अत्यन्त दु.खका विषय है कि यह आत्मीयता अन्तमे महा ज्ञातामे पारेणत हुई । कीच लिखते है कि रात्र सूर्यमल अपने पिता नारायणदासकी समान अत्यन्त अफीमची थे। एक समय राव सूर्यमल चीतौडकी राजधानीमे जाकर राजसभामे अधिक अफीम सेवन करनेसे नेत्रोंको मूदे हुए वेठे थे। कि इसी समयमे मेवाइके पूर्वदेशके एक सामन्तने नुर्यमलको सोया हुआ जान कर हॅसीसे इनके कानमे एक तिनका कर दिया। तुरन्त ही सूर्य्यमलने अपने दोनो नेत्र खोले और क्रोधित हुए सिहकी समान अपनी तलवारके एक उठकर आधातसे उस सामन्तके जिरके दो खड कर दिये । उस मृतक सामन्तके पुत्रके हृद्यम वद्षा हेनेकी अग्नि प्रवह्मतासे भड़क उठी । परन्तु सूर्यमहर्के अत्यन्त वह्माही वीर और महाराणाका परम आत्मीय जानकर उस समय उसने किसी भाति भी वदला छेनेका साहस न किया,परन्तु उसी समयमे उसके मनही मनसे प्रतिहिंसाकी अग्नि प्रवछ होने छगी। मृतकमामन्तके पुत्रने सबसे पहिले मूर्यमलके प्रति महाराणा रत्नसिहके विजातीय कोपको उत्तेजित करनेके लिये चेष्टाकी। उसने राणा रत्नसिहसे कहा कि "सूर्यमल कंवल अपनी भीगनी सूजावाईके साथ साक्षान् करनेकी इच्छासे आपके रनिवासमे नहीं गये हैं, उनके हृद्यके भीतर अवज्य ही अन्य कोई दुरिभसंधि है।" पिछली एक घटनासे राणाके हृद्यमे वह कथा प्रवलक्ष्यसे अंकित होगई।

मुन्द्री मृजावाईने अपने स्वामी और भ्राताको परितोपम्पसे भोजन करानेके छिये स्वय अनेक भातिके व्यंजन बनाकर दोनोको भोजन करनेके छिये रनिवासमे बुला भेजा। राणा रत्नसिंह, और मुर्घ्यमल रनिवासमे भोजन करनेके लिये गये, सुजाबाई दोनोको भोजन परासकर स्वयं व्यं जन करनेके छिये वैठी।राजपृतानेमें नारी कुछम सभीने जिस वशमे जन्म लिया है वह पतिके वशकी अपेक्षा उस पिनाके वशके गौरव और सम्मानकी रक्षा करना मुख्य जानती है। पिताके कुछकी यदि कोई निन्दा करने छो। नौ वह उसको कवापि सहन नही करसकती । इसीसे पहिलेसे ही राजवाड़ोंसे अनेक अतिष्ठ होते आये है। जब राणा और राव दोनो भोजन करचुके तब सुजाबाईने व्यग वचनसे कहा, कि "हमार श्राताने सिहके समान भोजन किया है, परन्ते मेरे म्वामीने तो मानों वालकको समान अन्न और व्यजन छेकर खेल किया है" । जैसे ही राणाने यह वचन सने कि वैसे ही वह अपने मनमें अत्यन्त क्रोधित हुए । उन्होंने समझा कि माना उनके

<sup>(</sup>१) यह बात असंगत मालम होती है। पीहले तो जय कि मणारायमलकी भतीजी नारायगदासको न्याही गई वी तत्र नारायणदासकी पुत्री सृजावाईका व्याह राणा रत्नसीके साव होना अनुचित है फिर हिन्दुशास्त्रका राजपूनरीतिक अनुसार यह तो और भी अयोग्य सर्वध है कि राणा रत्नसी भी अपनी वहिन सुर्खमलको ब्याह दें । इसमें कवियों ती कुछ गटन अवस्य है और विदेशी होनेके कारण टाट् साहब इस बातको समझ नहीं सके।

Mento street to नाश् कर अपना वद्ला लिया है। यह सुनते ही बीर माताका हृद्य उसी समय हि

राव अर्जुन वूँद्विके सिहासन पर अभिषिक्त होकर नियम सहित राज्य पालन करने छो। हाड़ाजातिके पूर्ववर्ती राजाओंकी समान राव अर्जुन भी महावछशाछी और असीमसाहसी वीर पुरुष थे। राजपृतीमे एक समय कैसा महानुभाव विराजमान था। यदि भारतवासियोमे किसी कुटुम्बेक साथ अन्य परिवारकी श्रृता होगई, तव ्या। यांदे भारतवासियाम किसा कुटुम्बक साथ अन्य पारवारका शत्रुता हागई, तथ हिंदि हम वंशानुकामसे उस शत्रुताको पोषण कर एक दूसरेका आंतर करतेमें किसी प्रकारको हिंदि हम वंशानुकामसे उस शत्रुताको पोषण कर एक दूसरेका आंतर व्यूद्धीके महाराज राव हिंदि हम वंशानुकामसे उस शत्रुताको पोषण रत्निस्ह और व्यूद्धीके आर रत्निस्ह हो गत्रिक महाराणा रत्निस्ह और व्यूद्धीके और रत्निस्ह हो गत्रिक हो साराणा प्रवाद अर्जुत और रत्निस्ह हो गत्रुताको महाराणा परिष्य के वर्षावसे हो एक दूसरेके द्वारा मारेगये। राव अर्जुत और प्रजातिक श्रिक्त स्थावके सूत्रमें वंध गये। गुजरातके हिंदि एक दूसरेके द्वारा मारेगये। स्थावके सूत्रमें वंध गये। गुजरातके हिंदि एक दूसरेके होरा मारेगये। स्थावके सूत्रमें वंध गये। गुजरातके हिंदि एक व्यूद्धीक स्थावके सूत्रमें वंध गये। गुजरातको हो सूर्यमें व्यूद्धीक स्थावके सूत्रमें वंध गये। गुजरातको सूर्यमें व्यूद्धीक स्थावको सूत्रमें व्यूद्धीक स्थावको स्थावक वहादुरशाहने जिस समय चीतींड़को घर लियाथा, उस समय जिस हाड़ाजातिक अधीधर  पड्यंत्र करके इस वाणको छोड़ा है। परन्तु प्रथम वाणको व्यर्थ हुआ देखकर राणाके पड्यत्र करक इस वाणका छाड़ा है। परन्तु प्रथम वाणका व्यथ हुआ द्सकर राणाक प्राथम प्राथम है। प्राप्ति (धात्री) पुत्रने स्र्यमलकी ओर दूसरा वाण छोड़ा,तव तो सूर्यमल चैतन्य होगये, और उन्होने समझा कि हमारा प्राण नाश करनेके लिये इस पड्यंत्र जालका विस्तार हुआ है। राव सूर्यमलके उस दूसरे वाणको व्यर्थ न करते २ कापुक्ष राणा रत्नासिहने प्रेडिको शीव्रतासे आगे वढ़ा वड़ीके अधाधर राव सूर्यमलको खांडेके आधातसे प्रश्वीपर गिरा दिया। मलीमॉतिसे घायल होकर राव सूर्यमलने पृथ्वीपरसे उठ अपने घावो पर पट्टी वॉधो, वदला मलीमॉतिसे लेलिया है यह विचार कर रागा उसी समय उस स्थानको छोड़नेके लिये उद्यत हुए, राव सूर्यमल उसी अवस्थाम सिहकी समान शब्द से वोले "भागते क्यो हो। निरुचय जानले कि अब मेवाड़का पतन वहुत किया, प्रवीक्त सामन्त्रपूर्व उसके पीले २ जाकर कहा " अभी कार्य सम्पर्णतासे शेव 🖫 दिया, पूर्वोक्त सामन्तपुत्रने उनके पीछे २ जाकर कहा " अभी कार्य सम्पूर्णतासे दोप नहीं हुआ है, राव सूर्यमळ अभी जीवित है। तुरन्त ही कायर पुरुपोकी समान राणा रित्तिसहने वोड़ेपरसे गिरेहुए सूर्यमलको ओरको अपना वोड़ा चलाया। राणाने सम्मुख आकर जैसे ही किर सूर्यमलके प्राण नाश करने के लिये दूसरी वार खड़ उठाया कि वसे ही शिक्त हिए सिंहकी समान घायल सूर्यमलने अन्तिम बलके साथ उठकर ही राणाके पिछले भागको पकड़ कर बढ़ी शीव्रतासे उनको घोड़े परसे पृथ्वीपर गिरा है। दिया, बहुत देरतक दोनो वीरोकी कुली होती रही किर कुछही समयके पीछे राणाके विक्षत पर बैठकर वीर तेजस्वी सूर्यमलने एक हाथसे तो राणाका गला पकड़ा और विक्षत अपनी कमरमसे तलवार निकाली, देखों, कैसा बड़ला लिया कि छछही समयके वीचमे वायलहुए राव सूर्यमलने हत्याकी अभिलापा करनेवाले राणा रतन है। सिंहके हदयमे अपनी उस तिक्ष्म धारवाली तलवारको वृंस दिया। राणाका प्राणपक्षी तुरन्त दी उड़गया। यदापि बीर सूर्यमलकी प्रतिहिमा सफल होगई थी, परन्तु उन्होंने उसी समय राजुके मृतक शरीरके अपर गिरकर प्राण त्याग कर दिये।

कावि लिखते है कि 'शोव्र ही यह हदयभेड़ी शोचनीय संवाद वृजी नगरके रिनिटी वासमे जा पहुंचा। वीरकेष्ठ राव सूर्यमलकी माता पुत्रके मृतक होगई थी, परन्तु उन्होंने हो वासमे जा पहुंचा। वीरकेष्ठ राव सूर्यमलकी माता पुत्रके मृतक होगई गिरा सुनकर ही वासमे जा पहुंचा। वीरकेष्ठ राव सूर्यमलकी माता पुत्रके मृतक होनेका समाचार मुनकर ही वीरागनाओकी समान वोली, 'क्या सूर्य हतहोगया है। क्या वह इकला ही गुनक हुआ है। है। हि किसी शबुके प्राण लेकर वह इस ससारसे विवा हुआ होगा। ।'' रानी-रत्निसहेन वोड़ेपरसे गिरेहुए सूर्यमलकी ओरको अपना वोड़ा चलाया। राणाने सम्मुख

हैं, है, अवस्य ही किसी शहुके प्राण छेकर वह इस ससारसे विदा हुआ होगा ।" रानी-े जिस समय वीरमाताकी समान यह वचन कहने छगी थी, इस समय असीम माहस्त्रेट जिस नमय वीरमाताकी समान यह वचन नहने लगी थी, इम समय अमीम मातृनेह उद्वेटित होगया, और उसने दोनों स्तनेति दृव निरुष्ठ कर प्रवटवेगते पृथ्वीको

हैं। जिस समय वारमाताका
हैं। उद्घेष्टित होगया, जैर प्रावित करने छना ''। दें। रानी केवल पुत्रके हैं। सहार न करसमा यह हैं। मनमे अस्पत ह सिन दें। जाकर बृद्धारानीसे मह रानी केवल पुत्रके मारे जानेका समाचार सुनकर अवीर होगई थी और पुत्र बात्रका सहार न करसरा यह विचारकर स्वामीवशको कटकित होता हुआ देखकर अपने मनमें अखन्त हु सिन हुई थी, परन्तु उसी समयमे एक मनुष्यने रनियासमे जाकर वृद्धारानीसे यह दिया कि राव सूर्यभलने अपने दाबु राणा रतनसिंहक प्राण ৣঽঢ়৾৾য়ৼড়৾৸ড়ড়ৗয়৾ঽ**৾৸৽ড়৸**ৼড়৸ৼঢ়৾৸ৼড়৸ৼড়৸ৼড়৸ৼড়৸ৼড়৸ৼড়৸ৼড়৸ৼড়৸ৼড়৸ৼড়৸ৼ৾

होकर रणयभारके किलेपर अविकार करिलया । यह रणयंभोरका किला और उसके

किल्ले एक वुर्जको रक्षामे नियुक्त होनेके समय शत्रुओको गोलीसे भस्मीभूत होगई हैं थी, मेवाड़के इतिहासमे उसका वर्णन होचुका है। यह राव अर्जुनही वह असीम हिल्ले एक वुर्जको रक्षामे नियुक्त थे, उस समय वहादुरशाहने वुर्जके नीचेके हिल्ले पक्ष वुर्जको रक्षामे नियुक्त थे, उस समय वहादुरशाहने वुर्जके नीचेके हिल्ले भागमे सुरग लगवाई, और उनके भीतर वास्त्द भरकर आग लगादी । राव अर्जुनने सम्मुख विपत्तिको आया हुआ देखकर कही न जाकर नगी तलवार हाथमे ले वही हिल्ले प्राण त्याग दिये। हाडा कविन वीरश्रेष्ठ अर्जुनकी वीरताकी अत्यन्त ही प्रशंसा की है। हिल्ले कविन सी उस वीरकी कीर्तिको कीर्तन करनेमे बुटि नहीं की है। हिल्ले कवि लिखते हैं,—

सार किया बहुजार । धर परवत आड़ी सिला ॥ ते काटी तलवार । अधिपतिया हाडा अर्जी ॥

इसका अर्थ यह है कि अर्जुनने उस सुरगसे निकलीहुई अनलरागिमे एक पत्थर को रख उस पर बैठकर तलवार निकाली, समस्त जगन्मे उनका वह स्वर्गारोहण, अत्यन्त आश्चर्यके साथ देखा।

अर्जुनके चार पुत्र उत्पन्न हुए, इनमे सबसे बडे सुरजन संबन् १५९८, सन् १५५५ ई० मे पिताके सिहानन पर विराजमान हुए।

## तीसरा अध्याय ३.

**--∞¥◇≒∞---**

इम्मृत्व सुरजनको रणयभौरके क्लिकी प्राप्ति-प्राद्शाह अकवरका उक्त किलेको चेरना-विचित्र उपायसे अस्वरका उक्त किलेको प्रवेश-राव सुरजनका वादशाहको उम्म किलेका हेना-राप्त सुरजनका अकवरकी अनुगत्यता खोकार करना-सिधवयन-अकवरका सुरजनको राव राजाकी उपाधि देना-गोटवानाको जय करनेके लिये सुरजनका जाना-त्रयशासि-वादशाहका सम्मान प्रदान-राव भोजका अभिषेक-अञ्बरका गुजरातको जय करना-हाटाराज नोजका मूरन और अहन्मदनगरको जीतनेके समय महार्वारता प्रकाश करना-भोजका अपनान-राव रतन-मन्नाट जहाँगीरके

<sup>(</sup>१) सोर राज्यका अर्थ " बास्टर " है।

<sup>(</sup>२) कविने उन्द्रके सुभीतेके लिये अर्जुन + शब्दको अज यह पर लिखा है।

<sup>\*</sup> अर्जुनके द्तिर पुत्रका नाम रामसिह था, इनके वंदावर राग हाटानामने विष्यात थे। चौथे पुत्रका नाम अर्देशज था, इनके वंदाके अर्देशज पीना नामसे विष्यात है छोटे कुमारका नाम कादल था उनके वदाज जसाहाटा नामकी नम्प्रदायस विष्यात है।

वश्यता स्वीकार करते ही महा ऊँचा सम्मान प्राप्त होगा। आपको ५२ देशोंके शासन कर्ताका पद दिया जायगा, आप उन सवदेशोकी समस्त आमदनीको उपभाग करेंगे, वादशाह उस आमदनी और खर्चका कोई हिसाव आपसे नहीं छेगे, परन्तु नियमित

रूपसे आपको समस्त सेनाके साथ वादशाहकी आज्ञापालन करनी होगी। इसके अतिरिक्त आप और जो कुछ न्यायसंगत प्रार्थना करेगे, वादशाह उसको पूर्ण करनेके लिये तैयार

है " वास्तवमे राजा मानसिहने वादशाहकी ओरसे जो अनेक प्रकारके लोभ दिखाये उनको अवस्य ही ऊंचा कहना होगा। जीच्च ही उस स्थानपर संविपत्र लिखना प्रारम

हुआ। वाद्शाह अकवरने उस संधिपत्रपर हस्ताक्षर कर दिये। उस संविपत्रका सारामर्म नीचे लिखा गया है, पाठक इसको पढ़कर भली भांतिसे जान जांयगे कि राव मुर्जनने

किस प्रकारके उपायसे जातीय स्वाधीनता और अपने स्वत्वकी रक्षी की थी। संधिपत्रकी पहिली धारा—िक वूंदोंके राजा किसी समय भी दिल्लीके साम्राट् वैंशको कन्या नहीं देंगे।

दूसरी धारा-जिजियाकर नहीं दिया जायगा।

तीसरी धारा-वृंदीके महाराजको वादशाह कभी भी अटकके वाहर युद्ध करनेके छिये न भेज सकैंगे।

चौथी धारा-नौरोजा पर्वके उपलक्षमे दिल्लीके वादशाहके महलमे जो मीना वाजार नामकी सामिति है, और उस समितिमे जो राजपूत राजा तथा सामन्तोकी अत पुरवा-

सिनी स्त्रियोको भेजनेकी विधि है, वृंदीके अधीश्वर, और उनके अधीनके सामन्तीकी अंतःपुरवासिनी स्त्रियोको उस मीनावाजारमे नहीं बुलाया जायगा ।

पाचवी धारा-वृन्दीके महाराज दीवान आधमे हाथियारोसे सजे हुए जासकेंगे। छटवी धारा-उनके पवित्र देवस्थापर कोई व्याघात न किया जायगा।

सातवी धारा-वृंदीके अधीश्वर और उनके अधीनके सामन्त किसी समय सेनाके साथ किसी हिन्दूराजाके अधीनमे नियुक्त नहीं होसकेंगे।

आठवी धारा-सम्राट्के अधीनस्य राजाओकी अधारोही सेनावलके अधीपर जो वादशाहका चिह्न अंकित किया जाता है वृंदीके अधारोहियोके अधीपर उस प्रकारका चिह्न नहीं दिया जायगा।

नौवी धारा–जब वृंदीके महाराज दिल्छीमे जॉयगे तो दिर्हीके राजमार्गसे तथा महरुके छारु दुरवाजे तक ननाड़े बजनेके साथ २ जासकैंगे।

दशवी धारा-वृदीके महाराज जिस समय वादशाहके सम्मुख जॉयगे उस समय वह बुटने झुकाकर सम्मान नहीं दिखावेगे।

उपरोक्त संधिपत्रके तैयार होजाने पर वादशाह अकवरने राव सुरजनको पुरस्कारस्वरूपमे हिन्दुओके पवित्र तीर्थक्षेत्र काशीधाममे एक महल वनानेकी आज्ञा

% हैं कि एक स्टूलिस के एक स्टूलिस के एक स्टूलिस के स्टूलिस के स्टूलिस के स्टूलिस के स्टूलिस के स्टूलिस के स्टूलिस

<sup>(</sup>१) कर्नल टाङ् साहवने वृंदीके रावराजाके द्वारा लिखेहुए जिस इतिहासकी पाया था। उन्होंने उसीका अविकल अनुवाद इस स्थानपर किया है, पिछले समस्त अंश रावराजाके द्वारा लिये हुए हैं।

हर्षाया कार्या कार्या

राजा मानसितने राव सुरजनसे वहा कि आप चीनीहपनि राणाकी अवीनना होड़कर रणवंसीरके विरुक्ते बादबाहके नरकमुख्य अर्थण की निये। आपको बादबाहकी

<sup>(</sup>६) प्रलिट चेडकविके एक बरायरने उक्त हमीरकी बीरता प्रकाशक एक महाकान्य लिया ंदे, यह जाव्य हमीररामा नाममे विदिन है।

<sup>(</sup>२) हाटा जातिके कविने इस जानवर जानविहरो कलियुगरी प्रतिज्ञतिस्यम वर्णन िया है, बह लियत है कि सान सही यवन माण्डकी अनुगायता मीकार की थी, और उनके माथ वैवाहित सर्वन्य प्रवत्होनेसेराजन्तोरे पवित्र सरित्र जोरसामाजित आचार व्यवहार प्रवल गर्ये ग

धन प्राण छेकर सभी शकितभावसे रहते थे, परन्तु राव सुरजनके ज्ञासन गुणसे वह चोर तस्करोका भय एकवार ही दूर होगया और चारोओर म्थायी जान्ति स्थापित होगई। राव सुरजनने वाराणसी नगरमे और विशेष करके वाराणमीके जिस म्थानमे वह रहते थे, उस स्थानमे अत्यन्त रमणीय महल और मर्वमावाग्णका उपयोगी ८४ भिन्न स्थान वना दिये, तथा गंगाजीके किनारे स्नान करनेके लिये २० घाट वनवाये। इससे उनका बहुत धन खर्च हुआ अविक क्या कहे, गव मुरजन अपने शामनगुणसे सभीके प्रियपात्र होगये। उन्होंने उसी वाराणमी वाममे प्राण द्याग किये उनके तीन पुत्र उत्पन्न हुए (१) राव भोज, (२) दृदा, सन्नाट् अकवर इनको लकडखा नामसे पुकारा करते थे, और (३) रायमल । रायमलको पलायना नगर, और उसके अवी-नके देश प्राप्त हुए और किसी समयमे उनके अधीनमे कोटा राज्य होगया।

(८०८) क्ष राजस्थान इतिहास-भाग २. क्ष

हिल्लुप्रकार क्षेत्र अर्था क्ष्य पूर्वोक्त समयमे वाद्शाह अकवर दिल्लीसे राजधानी उठाकर आगरेमे लेगवे। अकवरने आगरेको विस्तारित और शोभायमान करके अपने नामके अनुसार उसका नाम अकवरावाद रक्खा । अकवरावादमे जानेके पीछे वादशाह अकवरने गुजरातको जीतनेका विचार किया, और वहां वहतसी सेना भेजी। पीछे म्वयं कितनी ही निवी-चित ऊंटपर चढ़ीहुई सेनाके साथ वहाँ गये। महक्षेत्रके राजपून राजगण जिस प्रकारकी रोतिसे एक २ ऊंटकी पीठ पर दो २ आसन स्थापन कर, दो २ जनेकि साथ सेनाको वैठाल कर लेजाते है, अकवर उसी रीतिसे पांचसी सेना प्रधानत राजपूतसेनाको भी ऊटोंपर चढ़ाकर लेगये, और उसी सेनादलके नेतापद्पर रावभोज और उनके धाता दृटा नियुक्त होकर गये। वादशाहकी प्रधान सेनाने पहिले आगे वढकर मूरतको घर लिया था।परन्तु वाद्शाह भी उक्त सेनाके साथ शीव्रतासे वहां जाकर प्रवानसेनाके साथ मिल गये । क्रमानुसार अयकर युद्ध उपस्थित होगया । उस युद्धमे रात भोजने असीम साहस करके शत्रुओं के प्रधाननेताओं का मस्तक काटलिया। वाद्गाहने सरलतासे जयलक्ष्मीका आलिगन पाकर संतुष्ट हो राव भोजसे पृद्धा कि ' आप क्या पुरस्कार चाहते है ° " राव भोजने कहा, कि ' प्रतिवर्षमे वर्षा कतुके आनेपर म जिससे अपनी राजधानी वृद्येमे जाकर वर्षाऋतुको वहाँ व्यतीत करसकूँ ऐसी आज्ञा चाहता हूँ। " वाद्याह

इतिहाससे जाना जाता है कि महावली अक्षवरने एक २ करेक अनेक राज्य जीते, और अपने अविपत्यका विस्तार नरताथा साम्राज्यकी जिक्को बढानके पहिलेसे जिस २ स्थानपर युद्ध उपरिथन किया, उसी २ युद्धमे राजपृतराजाओंने नियुक्त टोकर अपने वल विकयको प्रकाश करनेके साथही साथ अपने गौरवकी गारेमाको वटा . छिया।उनमे चृदीके महाराज राव भोजने भी वहुनसे युद्धोमे अतुलनीय निक्रम प्रकाश कर वडा ऊचा पद् पाकर सम्मान प्राप्त किया था । अहमद्नगरके प्रसिद्ध युद्धमे चादावेगमने मातसौ अद्यधारिणी वियोंके साथ वाद्गाहकी अगणित सेनाद्छके विरुद्धमे भर्छी भातिसे वीरता प्रकाश कर और उस युद्धमे जीवन दानकर भारतके इतिहासमे अपनी

भावसे रहने छो। पहिले इस देशने चार और डॉक्जोंका भयानकस्पसे प्राद्भीय था,

<sup>(</sup>१) शाहजादा सलीम इस लडाईमें नहीं था। उस समय उसकी अवस्था केंग्रल उ वर्षकी धी।

अकवर यह वचन मुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुए, और राव भोजको साथ छेकर अपने शिलाको छोट आये । वादशाह अकवरकी मृत्युके पीछे राव भोजने अपनी राज-यानी वूंदीमे जाकर कुछ काछतक वहाँ रहनेक पीछे प्राण त्याग किये । राव राजा भोजके तीन पुत्र उत्पन्न हुए (१) राव रतन (२) हिरदेव नारायणे और (३) केशवदासें।

अकवरकी मृत्युके पीछे जहाँगीर मुगछ राजछत्रके नीचे शोभायमान हुए। वह अपने पुत्र परवेजको दक्षिणके शासन कर्ता पद्पर नियुक्त कर वुरहानपुरमे शासनकी सनद देकर उत्तरकी ओरको चछे आये। परन्तु जहाँगीरके दूसरे पुत्र छुमार खुर्रमने भ्रातांक सौभाग्यसे वैरभावंक वश हो पड्यत्रजालका विस्तार करके उनके प्राण नाश करनेमे किचिन्मात्र भी त्रुटी न की। कुमार खुर्रम अपने सौतेले भाईका प्राण सहार कर अपने जन्मदाता सम्राट् जहाँगीरको सिहासनसे रहित करके खयं भारतके साम्राज्यका भार प्रहण करनेके लिये तैयार हुए। कुमार खुर्रम राजपृत राजनंदिनीके गर्भसे उत्पन्न थे। इस कारण उन पिनृद्रोहीकी सहायतांके लिये वाईस राजपृत राजा भिलकर जहांगीरको सिहासनसे उतारनेके निमित्त उनके अधीनमे सेनासहित दक्षेट्ठ हुए। परन्तु एकमात्र बूदीके अधीक्षर राव रतनने उस दु:खके समयमे वादशाह जहांगीरके पक्षका अवलम्बन कर राजभिक्तकी पराकाष्ट्रा दिखाई थी।इसके सम्बन्धमे हाड़ा किवने लिखा है।

" सरवर फूटा जल वहा, अव क्या करो यतन्न ? जाता घर जहाँगीरका, राखा राव रतन्न "।

इसका अर्थ यह है कि सरावरका जल उबलकर प्रवल तरंगोसे बहरहा है, इस समय अब क्या यत्न करना होगा ? जहाँगीरका शासन लुप्त होगया था, राव रतनने उसकी रक्षा की है।

वूदीराज रतनसिंहने माधनसिंह तथा हरिसिंह नामक दोनो पुत्रोके साथ सेनासिंहत जहाँगीरके उस महादुःस्समयमे वुरहानपुरमे जाकर पितृद्रोही खुर्रम और उनके अधीनके राजपृत राजाओं साथ प्रवल स्थाम करके उनको एकवार ही परास्त करिंद्रया। वूँदीके इतिहाससे जाना जाता है कि सवत् रहिंद्रभ सन् १५७९ई०में कार्तिक शुक्त मंगलवारके दिन यह स्मरणीय संयाम हुआ था, और उसी रणक्षेत्रमे राव रतनेक उक्त दोनो पुत्र भयंकररूपसे घायल हुए। वुरहानपुरके युद्धभे राव रतन और उनके दोनों पुत्रोने घोर वीरता प्रकाश की थी और वादशाहके अनुकूल विजय प्राप्त की।

র্মতের্নাইলের ক্রিটের ক্রিটের

<sup>(</sup>१) हिरदेवनारायणको वादशाहसे कोटेराज्यके शासनकी सनद मिली थी इन्होने १५ वर्षतक उसे शासन किया ।

<sup>(</sup>२) इन्हें चाम्बलके किनारे ढीपरी नगर और उसके अधीनमें २७ ग्रामीका अधिकार मिला।

<sup>(</sup>३) वर्ट्तर्ज्मेमें सवत् १६८१सन् १६२५ लिखा है और येही सही है क्योंकि स. १६३५ मे तो अक्वरवादसाह था, जहांगीर सम्बत् १२६२ में बादशाह हुआ था।

が、これでいるでんでいるでんできるでんでいるでんでいるでんでいるでんでいる अक्ष्य कीर्तिका परिचय दिया है। उस अहमदनगरको जीतनेके लिये बादशाहने राव भोजको प्रधान सेनापित पद्पर नियुक्त करके भेजा । वीरश्रेष्ट भोजने असीम साहसके साथ अहमद्नगरके किलेकी दीवारको लांघकर सेनासहित उसमे प्रवेश कर किलेको जीत लिया। बाद्बाह अकवरने इससे महा सतुष्ट होकर राव भोजके पदसम्मान वढ़ानेमें और उनकी पुरस्कार देनेमें कुछ भी विलम्ब न किया । विशेष करके अहमद नगरके युद्धमे राव भोजने अतुलनीय वीरता प्रकाश करके जिस किलेके तुर्जपर आक्रमणकर अधिकार कर लिया था, वादशाह अकवरने मोजके सम्मानके लिये उसी स्थानपर एक नवीन वृजीवनाकर उसका "भोज वृजी" नाम रक्ला। हम इतिहासमे देखते है कि वूँदिने राव राजाभोजने सम्यक् प्रकारसे वादशाह

अकबरके अनेक उपकार किये थे। और इसी कारणसे वह उनके अत्यन्त प्रियपात्र होगये थे। तोभी वह एक समय बादशाहके भयकर कोपमे गिरे। जब अकबरकी राजपूत रानी जोधवाईकी मृत्यु होगई तब वादशाहने समस्त राजपुरूप और देशीय राजाओंको उस रानीके अञ्चीच बहुण तथा उसके गोकचिह्न धारण करनेकी आज्ञा दी। वादगाह अकवरने राजपूत राजाओकी समान मुसल्मान और अमीर इत्या-दियोको भी आज्ञा ही कि तुम सभीको मृत रानीके सम्मानके रिप्ये डाडी मुड्यानी होगी। जिससे सभी बादबाहकी इस आज्ञाको पालन करे, इसलिये बाहबाहकी हजामत करनेवाला नाई वादशाहकी आज्ञासे उक्त मनुष्योंकी हजामत करनेमें नियुक्त हुआ। राजाका नाई अतम बादुशाहुकी राजधानीमे स्थित वृदीराजके बहुाँ जाकर बादुशाह की आज्ञापालन करनेके लिये उद्यत हुआ। राजाके सेवकोने उस नाईको मारकर भगा दिया । रावभोजके शत्रुओने भीत्र ही यह समाचार बादशाहतक पहुँचा दिया । राव भोजके विरुद्धमें यह अनुतयोग उपियन किया कि 'राव भोजन केवल नाईको सारगर ही बान्ति नहीं पाई है बरन उन्होंने मृतक महारानीकों भी अनेक प्रकारके कटु प्रचन कहे है '' शोकसे आतुर हुए अक्रवरने वट समाचार सुनते ती । समय राव नेजिंक समल गुणतानीती जूलतर तुरन्त ही जाजा दी कि 'रात नीजिकी वॉबर बलपर्वक उनकी डाटी मृछोको मुडवा है। '' बादबार्की इन आहाकी सुनते ही राव भाज और उनकी मेना कोबित हुए सिहकी समान उन्मत्त है। हर शीव ही ततवार निकाटकर भयकर काण्ड उपस्थितके पूर्वत्वक्षण प्रकाश नरने छो, परन्त पाइगाहने उक्त आज्ञा देनेके पीछे जब समझा कि हमने अत्यन्त अत्यायकी आज्ञा दी है तम पह तमप्र बीजनाने हाथी पर चटकर राज नेकिन पर गोर । परि बादबाह इन सन्य न जाने नो निद्य भी हाहाराज नोज भीर उनके रिश्कित नहीं पहाडेने, उसने एठ भी सदेह नहीं। बाहरार हाशीपरसे उत्तरका राप भोजके विक्रमती नहीं नोतिने प्रश्ना करके उनके की की की रावनीजने न्यपं वाददाहरे सम्मुख पानर विशेष विचारते पाय पता, कि । प्रथते ें स्वरोविषितोरे नामसे से क्षमा प्रार्थना करता है। में प्रायस्त निवास है, रानीके सम्मानके दिवे औरकर्भ हरानेक योग्यपाल भी न

पुत्रशोकको सहन किया।

(८१४) क्ष राजस्थान इतिहास—माग २. क्ष प्राप्त १६५२ ई० मे प्रयु यु यु के पीछे कलवर्णका पतन हुआ, और श्रृ शास्त असीम सहसके साथ किलेकी दीवारको लोकर उसको जीत लिया । वामूनीनामक स्थानके किलेको जीतनेके पीछे दक्षिणमें पूर्णस्पे शांति विराजमान होगई । वृंदिक राजमहलमे स्थित प्रंथके देखेनसे जाना जाता है कि "जिस समय दिक्षणमें यह सब घटनाएँ हुई उसी समय यह जनरव हुआ कि सम्राट् शाहजहां ने प्राण त्याग किये है । विशेष करके वादशाहके वरावर वीस दिनतक समामे न विद्याल होग होने समय राजधानीमें रहते थे । उनके अन्य प्राताओंने जब वह समाचार सुना तव वह सिहासन पानेके लिये वह आप्रहेक साथ राजधानीकी अंतरको गये । जिस समय शुजाने वंगदेशसे यात्र की, उह स समय औरराजेवने मी दक्षिणको छोड़नेके लिये वैद्यार होकर मुरादको सुनासहित योग देनेके लिये के अनुरोध किया । औरराजेवने सुराइसे वह कहला भेजा कि "में एक उदासीन विद्याणी हैं सिहासन वा संसारके किसी भी सुलकी मुझे लालता मुख्य उद्देश है । दारा एक नास्तिक है, में उदासीन हूँ, इस कारण वादशाह शाहजहांके पृत्रोमें एकमात्र आपही सब अंशोमें योगयपात्र है । आपहीको राजसिहासन पर वैद्या होने लिये है । विद्या हो की उप करना है । अपहीको राजसिहासन पर वैद्या होने लिये हम विद्या एक नास्तिक है, में उदासीन हूँ, इस कारण वादशाह शाहजहांके पृत्रोमें एकमात्र आपही सब अंशोमें योगयपात्र है । आपहीको राजसिहासन पर वैद्या हमात्र विद्या हि हि है के लिये हम विद्या हम विद्या हमात्र हो हमात्र हमा

इतिहासवेत्ताओने भी अविकल इसी भावकी लिखा है।

युवराज गोपोनायके वारह पुत्र उत्पन्न हुए थे। राव रतनेन उन सबको एक २ देश दिया, वह राज्यके प्रधान सामन्त श्रेणीमे गिने गये। उन वारहमेसे गोपीनाथके सबसे बड़े पुत्र छत्रशालको बूँदीका राजासिहासन प्राप्त हुआ, और वे नीचे लिखे हुए चार देगोके अधीश्वर हुए:-

१-इन्द्रसिह- इन्होंने इन्द्रगढको स्थापन किया-२-वेरीशाल- इन्होंने वलवान और फिलोटी नामक दो नगरोको स्थापन किया, और करवर तथा पिपलोदा दो देश भी इनको मिले ।

३-मोखिमसिह्- इनको आतरदा प्राम प्राप्त हुआ। ४-महासिह्- इनको थानाँ प्राप्त प्राप्त हुआ।

गोपीतायके अन्य कईएक पुत्रोका वश छोप होगया है, यहां पर उनके नामोका उद्देख करना निष्प्रयोजन है।

राव रतनके स्वर्ग जानेपर गोपीनाथके वंड पुत्र बावृज्ञाल ( छत्रसाल ) पिताके सिहासन पर विराजमान हुए । वाद्शाह जाहजहांने स्वय वूँद्विण राजवानीमें जाकर श्रव्यालका अभिपंक किया और उनका सम्मान वढ़ानेके लिये उन्हें दिल्ली राजवानीके प्रधान शासनकर्ता पद्पर नियुक्त किया । शाहजहांने जितने दिनातक राज्य किया था, राव श्रव्याल उतने दिनोतक उक्त पद्पर नियुक्त रहे । वाद्शाह शाहजहांने जिस समय अपने विस्तारित भारतसाम्राज्यको चार भागोमे विभक्त कर अपने चारपुत्रो हारा औरगजेव सुजाय और मुरादको चार भागोके राजप्रतिनिधि पत्रपर नियुक्त करके भेजा, उम समय राव श्रव्याल औरगजेवकी एक प्रधान सेनाके मेनापित पद्पर नियुक्त होकर दक्षिणको गये । औरगजेवने दक्षिण प्रान्तके भिन्न २ प्रान्तोमें प्रवल समरानल प्रव्यत्वित करके कई किलेको घर लिया तथा उन्हें आक्रमण कर अपने अधिकारमें कर लिया । विशेष करके दोलतावाद और वीदर नामक किलेपर अधिकार करनेके नमय हाटाराज श्रव्यालने अतुल वल विक्रम प्रकाश कर अपने वाहुवलका वृद्धान्त वल दिन्या दिया । वीर वेष्ठ श्रृश्वालने म्वय सेनासिहत वीदरके क्लिपर आक्रमण कर तथा उसको जीत श्रव्यक्त समस्त सेनाको नलवारसे नाग करके यमराजके यहाँ भेज दिया । गम्बन् १७०० ,

<sup>(</sup>१) इन्द्रगट बलवन ऑर आन्तदा यह तीन प्रधान देश केटिके वारिमिनिट्ने अपने पटयत्रमें वृतीसे छीन लिये थे।

<sup>(</sup>२) उद्तेतर्जुनेने 'यानवा' लिखा है।

<sup>(</sup>३) टाट साहब अपनी टीमामें लियते हैं कि "यह बाना प्राप्त पहिले युनानर नामसे विदित या। गोपीनायके वारट पुत्रोंमें जेनल बानाके अभीवर आजतक पृत्रीके अवीवर्सा अनुगल्यता स्वीमार नरते आये थे, महासिहके नदा पर महाराज निम्मानिह इस समय इसी बानाके अधीधर है, यदि नह जीवित होते तो हम कह सकते हैं कि इस समारमें उनकी समान सम्माननिय साहसी और सरलिन राजपूत दृसरा नहीं या, नह अपने अभीवरिक अस्पना प्रियमान और हमारे सचे मित्र थे, इनका सिहके साथ युद्धका नृत्तान हमारे अमण नृत्तानमें पाया जायगा।

*९७९%*ৢ৽৽৵৽৽৸৽৽৵৽৻৸৽৽৸৽৽৸৽৽৸৽৽৸৽৽৸৽৽৸৽৽৸৽৽৸৽৽৸৽৽৸৽৽ समरानल प्रज्वलित कंर दो । प्राच्य जगन्की चिर प्रचलित रीति यह थी कि युद्धके समय दोनो ओरके राजा वा प्रवान सेनापति रथ वा हाथीपर चडकर जव युद्धभूमिमे जाते थे तव सेनाद्छ उस राजा अथवा सेनापतिको जवतक युद्धसे जाता हुआ न देखते तवतक प्राणोकी वाजी छगाकर दुगने उत्साहके साथ युद्ध करते रहते थे । उसी रीतिके अनुसार दारा एक हायी भयकर रणभूमिमे जाने छगा । यदि वह और कुछ समयतक साहसमे उसी भावसे वहाँ विराजमान रहता तो अवक्य ही शाहजहाँ वादगाहको बृद्धावस्थाम कुलांगार पुत्र औरंगजेबके द्वारा बन्दी होकर राज्यसे च्युत होना नहीं पडना, दाराके हठात् रणभामसे जाते ही उसकी समस्त सेना संप्रामको छोडकर चारा ओरको भागने लगी। बीर तेजस्वी शत्रुशालने भीर कापुरूप दाराको भागता हुआ और उसी कारणसे उसकी सेनाको भी भागता हुआ देखकर अपने अधीनके सामन्त और सेनासे गर्वपूर्ण यह वचन कहे "िक जो कोई युद्धभूमिसे भागेगा वह नरकको जायगा। में वाद्ञाहके अधीन हूं, मैने युद्धभूमिमे चरण रक्ता है, यह चरण मेरा अटल है, क्या तो इस समय विजय ही होगी, और नहीं तो प्राण त्याग दूंगा "। इन प्रकाशमान वचनोसे सामन्त और सेनाको उत्साहित करके,शत्रशाल अपने हाथीपर चढकर अपने आर्ट्स जिस समय सेनाको शत्रुपक्षकी ओरको चलारहे थे, उसी समय शत्रुओकी ओरसे एक जलता हुआ गोला आकर उनके हाथीके ऊपर गिरा । हाथीने पायल होनेसे उन्मत्त हो रण-क्षेत्रको छोडकर भागना प्रारम करिंद्या, परन्तु महावीर शत्रुशाल तुरन्त ही उस भागते हुए हाथीकी पीठ परसे छछांग मारकर कूट पडे, और वोडे पर चढ़ कर अपनी समस्त सेनाको चक्राकारमे मिलाकर जयस्वरसे रणभूभिको कन्पायमान कर कुमार मुरादके साथ संप्राम करनेके छिये उसकी ओरको चले। राव शतुगाल मुरादके अत्यन्त निकट जाकर अपने विपम भालेसे मुरादके वाहुवलकी परीक्षाके लिये जिस समय उद्यत उसी समय शत्रुओकी ओरसे एक गोली आकर उनके समस्तकमे लगी। राव शत्रुवालने उसी गोछीके आधातसे अपने जीवनकी ठीला समाप्त की । राव गत्रुशालके छोटे पुत्र भारतसिह उस रणभूमिमे उपस्थित थे। पिताके मरनेसे वह महा क्रोयसे उन्मत्त हुए और केशरीकी समान मुरादके साथ प्रवल संप्राम करने लगे, शत्रशालके भ्राता मोखमिसहने अपने दोनो पत्र और उदयसिंह नामके भतीजे सहित संहारमूर्ति धारण कर युद्ध करना प्रारम किया, प्रवल युद्धके पीछे वहुतसे श्रुओका सहार करके भारतिसह और उक्त कई जने राव शत्रुशालकी समान युद्धभूमिमे प्राणवान दे नूर्यलोकको चले गये । कर्नल टाड् साहव कहते है कि "उन्जैनी और वोलपुर इन दे।

সাটক্যীকেল্যীকেল্যীকেল্যীকেল্যীকেল্যীকেল্যীকেল্যীকেল্যীকেল্যীকেল্যীকেল্যীকেল্যীকেল্যীকেল্যীকেল্যীকেল্যীকেল্যীক

<sup>(</sup> १ ) राजपूत वीर किसी युद्धमें जयका सदह होनेपर, अथवा किसी प्रकारसे भी हो रात्रुसे जय प्राप्त करना अथवा शत्रुका सहार करना कर्त्तव्य है ऐसी प्रतिज्ञा करने पर उक्त प्रकारका वर वरा धारण कर युद्धमें प्रवेश किया करते है। और युद्धभूमिमें मरते ही सूर्यलोककोया अप्सराओं शी समाम होजायम, इसी विश्वाससे वह उक्त वर वेशका व्यवहार करते हैं।

THE TREET OF THE FREE ALTERNOONS FIRE THE TREET OF THE TREET THE TREET OF THE TREET आज्ञाको अग्राह्य करके अपनी वची वचाई सेना और जो राजा गाहजहाँके पक्षावलम्बी थे, उनको एकत्र दुलबद्ध करके वीर तेजसे डेरोको छोडुकर नर्मदाकी ओरको गमन किया । यद्यपि औरगजेवकी सेना उनके पीछे २ गई परन्तु किसी प्रकारसे भी उन असीम साहसी और महावली राजपूर्ताको आक्रमण करनेका साहस प्राप्त न हुआ । इस समय प्रवलवर्षाके उपस्थित होनेसे नर्मदा नदीने भयकरी मूर्ति वारण की थी। राव बाबुशाल उस नर्मदा नदीके किनारे के कितने ही देशों के सोली राजाओकी सहायतासे उसे भयकर तरगोसे समायुक्त नर्भदानदीके पार होगये। नव भी औरगजेवने निराश होकर अबुशालका पीछा करनेमे बुटि न की । राव श्तुशाल निर्वित्रतासे अपनी राजधानी वृद्धि चलेआये । राव शत्रुशालने अपनी राजधानीमे कई दिन तक रह कर राज्यके अनेक विषयोंकी प्रयोजनीय व्यवस्था कर दिल्लीको ओरको सेनासहित गमन किया । वृद्ध वाद्वाहके पुत्रोको कुलागारकी समान उनकी जीवितदशासे ही राजसिहासन यहण करनेकी इच्छासे वादशाहके करसे राज दुड छीनने और उनके जीवनमे हस्ताक्षेप करनेको अग्रसर हुआ देखकर राव शत्रुगालने उस वृद्ध वाद्शाहको विपत्तिमे सहायता करनेके लिये दिल्लोको गमन किया।

" टाड् साह्य लिखते है, कि पितृद्रोही पापात्मा पिशाच औरगजेव छलना, चातुरी और पड़यंत्रजालका विस्तार कर फतेहावादमे जा पहुँचा । मारवाडके महाराज जसवन्तसिह वहादुरने सेनाद्छके साथ उस फ्तेहावादमे भयंकर समरानल प्रज्वालित कर दी। परन्तु कृट पड्यंत्रजालका विम्तार कर औरगजेवने सरलतासे उस युद्धमे जयलक्ष्मीका आलिगन प्राप्त कर भारतके सिहासन पर चढनेका मार्ग साफ करलिया। राव शत्रशालको हमने उस युद्धमे वादशाहके पक्षमे नियुक्त होता नही देखा, बादशाह अकवरके साथ वृदीके अधीश्वर राव सुरजनका जो पहिला सविवंदन हुआ था, उस सिधवंधनके अनुसार वह वा उनके भविषय उत्तराधिकारी किसी हिन्दूराजाके अधीनमे किसी रणभूमिमे गमन नहीं करेगे ऐसा नियम था। बोध होता है कि उस मधिके मतसे राव शत्रशाल महाराज मानसिंहके अधीनमे फतेहाबादके रणक्षेत्रमे न गये । परन्तु वृद्येके राजवशीत्पन्न कोटेके अधीश्वर अपने चार श्राताओं के माथ सेनामहित उस फतं-हावाडके सम्राभमे वाडशाहकी ओरसे नियुक्त होकर आये थे विषमवीरना प्रकाश करनेके पीछे चारो ब्राताओने उस समाममे अपना प्राण देकर राजभक्तिकी पराकाष्ट्रा दिखाई।

ट्राचारो औरगजेवने पिताके निहासन पर अधिकार करनेके पहिले अपने बहे भ्राता दारांक साथ वाँछपुरमे फिर युद्धिया । उस वींटपुरके युद्धमे वृद्दीके अवीक्षर राव राजा शतुशालने कुकुमवर्णके नेप और विवाहके समयका जिस प्रकार पहरावा राज पृतजातिमे व्यवहार किया जाता है, उसी प्रकार पहरावा बारणकर क्या तो नंगी त्तरवार हाथमें हेनी होगी नहीं तो जीवन त्याग दिया जायगा, यह हद्यतिज्ञा करके बीरदर्षसे दाराके समल सेनादछने मवसे आगे जाउर औरगजेबके साथ भयकर

कपटी औरंगजेवने हाड़ाजातिके वीर विक्रमका विशेष परिचय पाकर हाडा राजको अपने हस्तगत करनेके लिये प्रकाशमें हाडाजातिकी बीरतासे सतीप प्रकाश हैं करतेहुए उनको सब प्रकारसे क्षमाकर अपनी राजवानीमें आनेक लिये बुला हैं अंजा । राव भावसिंह, पहिले किसी प्रकारसे भी कुचकी औरगजेवकी वातपर हैं कि विश्वास करके दिली जानेके लिये सम्मत न हुए, परन्तु वादशाहने वारम्यार प्रतिज्ञा है पूर्ण प्रयू भेजकर "सुझसे आपका कोई अनिए नहीं होगा हम वादकी? अपन्य की हुनी पूर्ण पत्र भेजकर "मुझसे आपका कोई अनिष्ट नहीं होगा इस वातकी" शप्य ही इसी ्री पूर्ण पत्र भजकर "मुझस आपका काइ आनष्ट नहीं हागा इस वातकी" शपथ की इसी हैं। कारणसे बीरतेजस्वा राव भावसिंह अन्तमे सेनासिंहत दिल्लीको गये। वादशाह औरगजेव ने राव भावसिहको वड़े आद्रभावके साथ प्रहण कर कुमार नोशिज्ञमके अवीनमें हैं। उनको ओरगावादके प्रवान शासनकर्ता पद्पर नियुक्त करिद्या । हाडाजातिके इतिहाससे जाना जाता है कि राव भावसिहने औरगावादके महा

उनका आरगावादके प्रवान शासनकर्ता पद्पर नियुक्त करिदया ।

हाडाजातिके इतिहाससे जाना जाता है कि राव भावसिहने आरगावादके रहा
उत्ते पद्पर प्रतिष्ठित होकरस्वजातीय राजपूनोकी औछडा एव द्तियाके वुन्देश सेनाव्रुके
हों साथ बहुतसे युद्धोमे अतुल्मीय बलविक्रन प्रकाश किया था । वाकानेरके राजा करणे
हों साथ बहुतसे युद्धोमे अतुल्मीय बलविक्रन प्रकाश किया था । वाकानेरके राजा करणे
हाणनाश करनेके लिये इस म्थान पर जो पड्यत्रजालका विन्तार हुआ था, राव भावसिहने ही अपने असीम माहससे उस पड्यत्रजालको नष्ट दर बीठानेरके नहाराजके
जावनकी रक्षाकी । राव भावसिहने औरगावादमे सर्वतावारणके हितकारी बहुतसे
सहल बनवाये । उक्त इतिहासके पढ़नेसे जाना जाता है, कि उन्होंने अपने साहस,
वीरता दया, और अपने पवित्र स्वभावके बलसे औरगावादकी सव जातियोके हृदयपर
इस प्रकारका अधिकार करिख्या था कि इनके उपरपूर्ण विश्वास और भक्तिके बढसे
ही बहुतसे असाध्य रोगियोने इनके द्वारा पूर्ण आरोग्यता प्राप्त की थी । सम्बन् १७३८,
सन् १६८२ ई० मे राव भावसिहने इसी औरगावादकी प्राण त्याग किये ।

राव भावसिहके कोई पुत्र नहीं था । इस कारण उनके भ्राता सीमसिहके पुत्र
अधिकार प्राप्त हुआ था । उन्ही भीमसिहके पुत्र किशनसिह थे । दुराचारी औरगजेवने
स्थलाभिषक्त राव अनिकद्धसिहको राजसम्मान दिखानेक लिये अभिषेकके समय
मूत्यवान् ही उपहार और अपना एक अति उत्तम हाथी सजाकर उनके पास भेजा
राव अनिकद्धसिहने दूर्दीके सिहासन पर अभिषेकके कुळही समय पीछे दिल्हीमे
जाकर वादशाहके प्रति सम्मान दिखाया, कुछ दिन पीछे वादशाह औरगजेवने है
जाकर वादशाहके प्रति सम्मान दिखाया, कुछ दिन पीछे वादशाह औरगजेवने है
अधिनासिहत दक्षिणमे युद्ध करनेके लिये गमन किया, तो राव अनिकहित्स है
भी सेनासिहत दक्षिणमे युद्ध करनेके लिये गमन किया, तो राव अनिकहित्स है
अधुपक्षकी सेनाने, वादशाह औरगजेवके सहत्की वेगमे निज्य उद्धमे एक समय शत्रुपक्षकी सेनाने, वादशाह औरंगजेवके महलकी वेगमे जिन डेरोमे निवास करती यी, उन डेरोपर आक्रमण दिया तव राव अनिरुद्धासिहने विषम वीरता प्रकाश करके उन रात्रुओको विताडित कर राजरानियोका उद्धार किया। इससे औरंगजेवने उनके श्रीत अत्यन्त सतुष्ट होकर उनसे पृछा, "कि आप क्या पुरस्कार चाहते हैं ?"  स्थानोके सप्राममे वारह राजपूत राजवशीय और हाड़ा सम्प्रदायके प्रत्येक नेताने. प अपना जीवन त्याग कर राजभक्तिकी पराकाष्टा दिखाई थी, हमने ऐसा हिपानत और कही नहीं पाया ? "।

वृदीके इतिहासमे पीछे वर्णन किया गया है कि राव शत्रुगाल समस्त जीवनमे ५२ युद्धं करके असीमसाहसका चृडान्त निदर्शन और विश्वासकी अक्षय कीर्ति स्थापन करगये है। राव शत्रुगालने वृद्धि राजमहलका विस्तार कर " छत्रमहल " नामका एक अश निर्माण किया था, पाटन नामक स्थानमे " केशवराय भगवान् " का एक रमणीक मिद्र उन्हीं के व्ययसे वना है। सवत् १७१५ में राव शत्रुशालने प्राण त्याग किये। राव शत्रशालके औरससे चार पुत्र उत्पन्न हुए,-(१) राव भाविसह, (२) मीमसिह, (३) भगवन्तिसह, (४) और भारतिसह । भीमसिहको गुगौर नामक देशका अधिकार प्राप्त हुआ, भगवन्तसिह मउनामक स्थानके अधिकारी हुए, भारतिसह घोलपुरके युद्धमे मारे गये, इसका वर्णन पहिले ही करचुके है। राव शत्रात्रालकी मृत्यके पीछ वृदीका राजमुकुट उनके यह पुत्र राव भावसिहके मस्तक पर शोभायमान हुआ "।

かんてんさてんさかんこんこうれっかん かんかん かんかんてん かっかん かんずん かんじんし हिन्दुजातिके परम शत्र औरगजेवने दिल्लीके सिहासन पर विराजमान होकर वृॅदीश्वर राव शत्रुशालके प्रति उसका जो कुछ कोप क्रोध और शत्रुता थी उसे उनके पुत्र रांव भावसिंहके प्रति प्रयोग करनेमें कसर न की। शिवपुरदेशके राजा आत्मारामको वुलाकर औरगजेवने उनको आज्ञा दी कि " उद्धत स्वभाव और सदा असन्तुष्ट हाडा जातिको भलीभातिसे दह देकर वृद्दीराज्यको रणधम्भोरके अवीनमे स्वापित करो। वदीको जय और हाडाजातिको दंड देने ही दक्षिणमें जानेके समय वृदी राज्यमें प्रवेश करके इस जय प्राप्तिसे आपको सम्वन्धित करूगा । '' राजा आत्मारामने बाटबाहकी आज्ञानुसार जीत्र ही बारह हजार शिक्षितसेनांक साथ हाडोती देशमे जाकर तळवार तथा अग्निकी सहायतासे चारांओर अत्याचार कर देशका सर्वम्व विन्यम करना प्रारम करिया। जैसे ही राजा आत्मारामने वृद्धोक सबमे प्रधान सामन्तक अभीन दुन्द्रगटके म बन स्थित साते।छीनगरको घरा कि वेसे ही हाडाजातिन चुपचाप दछ वायकर गोठा न्यानमें राजा आत्मारामके अवीनमें स्थित उस वारह हजार शिक्षित सेनाके साथ भा-कर युद्ध करना प्रारम किया, उस युद्धमे राजा आत्मागम एकवार ही परान्त होता प्राणोके भयसे भाग गये । विजयो हाडासेनाने उस नागेहण राजा आसारास आर वावशाहकी संनापर फिर आक्रमण करके समला युद्धके द्रव्य तथा वावशाहकी विद्या-हमक पताका जिंद छीन छी। हाडाजातिनै इससे भी सनुष्ट न होकर हनभाग्य भाजा आत्मारामने अत्याचारोका बक्टा हेनेके हिये उसके शिवपुरको जा येग । परास्त और ्री अपसानित राजा आत्माराम कलक्षण भार शिरपर लेकर बादबाह औरनजेको निकट ाये और जाकर हाडाजातिका वलविकम तथा अपने उद्धन स्वभावका नवीन परिचय दिया । औरगजेदने राजा आत्मारामने अत्यन्ते पृशा शराश जी। और इनरा इतित 🛂 निरस्तार निया।

でである。

छिये तैयार हुआ। इसने अपने बढ़े भाईको रणभूमिम राजमुक्ट छेकर भाग्यकी परिक्षांक लिये घोलपुरमे वुला मेजा। जो हिन्द्राजा वहादुरगाहकी ओर थे उन सभी राजाओको बुलाकर राजनीतिक व्यवस्थाको सुनादिया । उन आयेहुए राजाओमे बूँदीके राव बुधासिह भी थे। उस समय बुधसिहकी अवस्था बहुत थे। डी. परन्तु उस समय यह अपने अनज जोधसिहकी मृत्यसे अत्यन्त शोकितै थे।जोधसिहकी मृत्युका समाचार पाते ही वाद्शाह वहाट्रशाह आलमने व्यसिहको अपनी राजवानी वंदीमें जाकर श्राद्ध करनेकी आजा दी, राव वधसिहने कहा, ' वादशाहकी गैसी अवन्थाके समय मुझे वंदीमे जाना किसी प्रकार भी उचित नहीं है, बीउपुरके रणक्षेत्रमे-कि जहाँ बहुतसे युद्धोंमें अनेक बीरोने अपना वलविकम प्रकाश करके प्रसिद्धि प्राप्त की थी, जिस रणभूमिम मेरे पूर्वपुरुप शब्-शालने जीवन त्याग किया था, उसी पवित्र रणभूमिमे जाकर वाद्शाहकी विजय प्राप्तिके लिये में अस्त्र धारण करके अपने पूर्वपुरुपोकी कीर्तिकी रक्षा कहूंगा, इस समय मे अपना यही कर्तव्य समझता हूँ।" " शाह आलम सेनाके साथ लाहोरसे और आजिम अपने पुत्र वेटारवक्तके साथ

युद्ध करनेके लिये आगे वह । दोनो ओरकी सेना जीज ही वौलपुरके समीप जाजी नामक त्थानमे सम्मुख हुई, तत्काल भयकर युद्धकी आग भडक उठी, भारतवर्षके इतिहासमे इस प्रकारका लामहर्षण वारयुद्ध और कभी नहीं हुआ था। यदि केवल एकभात्र वादशाहके कुमार ही सिहासनप्राप्तिके लिये मुसल्मानोकी सेनाकी सहायताले
रणभूमिम उपस्थित होते तो ऐसे युद्धका अंतिम फल जैसा होना उचित था वसा ही
होजाता, अर्थान् प्रवल युद्धके पीछे एक ओरकी सेनाका दल विश्वासवातकताका कार्य
करके युद्धको विध्वंश करदेता, परन्तु इस युद्धमें ऐसा नहीं हुआ। राजपूताने के प्रत्यक
राजा ही अपनी २ सेनाके साथ शाहआलम और आजिम इन दोनोके सिहासन प्राप्तिमें एक
एककी सहायता करके परस्पर स्वजातीय सेनादलके साथ युद्ध करनेमें नियुक्त हुए। होनो
मुसल्मानोको सिहासन पानेकी आज्ञाको पूर्ण करनेके लिये राजपूत राजाओने आपसमे ही
युद्ध करके अपना नाश करनेमें कुछ भी कसर न की। दितिया और कोटा राज्यके दोनो
राजा दीर्घकालतक छुमार आजिमके अर्थानमें दक्षिणके युद्धमें नियुक्त थे। कुमार आजिम
उनके ऊपर विशेष संतुष्ट रहते थे, इस कारण उक्त दोनों राजाओने वादशाह औरगोजवकी अन्तिम इच्छाकी ओर दृष्टि न रखकर अन्यायके साथ छोटे कुमारको
सिहासनपर वैठालनेके लिये आजिमके पक्षका अवलम्बन किया। वूर्वाके महाराजके
साथ दितयाके अर्थाधारकी विशेष मित्रता थी, और दोनोने ही दक्षिणके युद्धमें विशेष
विरात प्रकाश करके प्रशसा प्राप्त की थी, परन्तु इस समयदितयाके महाराज अपने प्रारे
मित्र अनिकद्धके पुत्र वुधासहके विकद्धमें खड़े होते हुए कुछ भी लिजित न हुए। कोटेने इतिहासमे इस प्रकारका लोमहर्षण घोरयद्ध और कभी नहीं हुआ था। यदि केवल एक-मात्र वादशाहके कमार ही सिहासनप्राप्तिके छिये मुसल्यानोकी सेनाकी सहायताले एककी सहायता करके परस्पर स्वजातीय सेनादलके साथ युद्ध करनेमे नियुक्त हुए। वोनी र्र

<sup>(</sup>१) जोधसिंहकी मृत्युका वृत्तान्त कर्नल टाड् साहवके दूसरी वारके अमण पृत्तान्तमे वर्णन किया जायगा ।

<sup>(</sup>२) मित्रके पुत्रके सम्मुख शस वारण करनेमे लजा कैसी? राजपूत जिस पदाका जय-रिका रस्ते हैं उसके लिये समें पिता पुत्र भी एक दुसरेके सम्मुख शस्त्र धारण करते हैं आली-

वीरश्रेष्ठ अनिरुद्धने कहा, "मे अन्य कोई पुरस्कार नहीं चाहता, मे इस समय आपके पीछे चलनेताली सेनादलेक अधिनायक परपर नियुक्त हुआ हूँ, आप उनके वदलेमें मुझे सबके आगे सेनादलके नेताका पर दीजिये। औरगजेवने तुरन्त ही उस वीरकी वह प्रार्थना पूर्ण की। वादशाह औरगजेव वीजापुरके जीतनेमें नियुक्त हुए, राव अनिरुद्धने उस समय भी अनुलनीय वलिकन प्रकाल कर यह जातसके साथ वादशाहकों सनुष्ट किया था।

तूँदांके इतिहासमें फिर लिया गया है कि व्राक्ते प्रधान सामन्त दुर्जनिसिहके साथ विवाद होंनेस राव अनिस्ट्रिसह विपत्तिक मुखेम पड़े। विवादके पीठे दुर्जनिसिहने जीव्रतासे दक्षिणके हेरोको छोड अपने अविकारी देशमें आकर स्वजातीय सेनाको सजाकर वृंदीकी राजधानीमें आय वलमन्तिसहके मस्तक पर वृंदीका राजधानीमें आय वलमन्तिसहके मस्तक पर वृंदीका राजधानिक विल्व दिया। वादशाह औरगजेवने यह समाचार पाकर जीव्र ही राव अनिष्ठित हिंदी अर्थानमें एक जिक्षित सेनाको भेजकर दुर्जनिसहको भगाने और उनके अविकारी देशोंको वृंदीराजके अविकारमें करनेके लिये भेजा। अनिकद्व-सिहने सेनासिहत वृंदीमें आकर दुर्जनिसहको उचित दढ़ दे तथा बलवन्तको सिहासनसे भ्रष्ट करके उनके अधिकारी देशोंको राज्यके अविकारमें करिल्या, इसके पीछे राव अनिकद्वसिहने राज्यशासनकी सुज्यवस्था की। वादशाहके पुत्र जार-आलम भारतसाम्राज्यके उत्तरिभागके जासन्तर्भान्यमें नियुक्त होकर लाहोरको गये। राव अनिकद्वसिह वहाँ जान्नि स्थापन करनेके लिये गये। आमेरके महाराज निष्णुनिह भी उसी कार्यके लिये वहाँ मेजे गये थे। राव अनिकद्वसिहने वहाँ कुठ कार निपास करके पीछे प्राण त्याग किये।

उक्त इतिहास छेप्रकृते छिन्ना है कि '' सब अनिकद्भातने पुत्रामित और जीवनिह नामबाछ वो पुत्र छोड़े, बंड पुत्र बुविमह के, इन्ही के पिताका पात्र नितानन
प्राप्त हुआ । पावचाह औरगंजब बुविमह के अनिषेक होने के कुछ ही जिन पीछे
औरगाबाद नामक जिस स्थानमें रहते थे, बहाँ पोरम्पमें पीड़िन हुण, पर्णापक कि
इस रोगसे इनके जीवनमें भी सन्देह हुआ। इनकी मृत्युकी मनभावना जानकर राज्यके
सभी सामन्त राजपुरुप तथा अमीर इसराओंने बाद्याहमें विशेष आप्रहांक गाथ कहा
कि आपके मिहासन पर उत्तराविकारी स्वरूपसे कीन बेटेगा, उसको आप हमी माम्य
नियत कर वीजिये। मृत्युके मुखमें पडेडुए बाद्याह औरगजेवने कहा, कि किमके
मम्तक पर राजमुख्य होभायमान होगा, यह जगबीद्धारी इन्छा है। से जगबीद्धारकी
इन्छानुसार ही इन्छा करता है कि मेरा पुत्र बहादुरगह आउम मेरे निहाननका
उत्तराधिकारी हो, परन्तु मुझे एमा अनुमान होता है कि जुमार आतिम भी अपने
शस्त्रवरुसे भारतके सिहासन पर बेटनेजी चेष्टा करेगा । बास्त्रवर्म बाद्याहने जी

CERROTATO A CONTO EN COMECHACON CONTO A CONTO A CONTO AND CONTO AN

यात कही थी अन्तमे वही हुआ। आजिन बाह दक्षिणी मेराटक्की महाप्रताने अपंत वर्षको प्रवर्ण जानकर सिहासन रहेनेके रिये अपने वहे आनुकि माथ मामना क्रांनेके

भारतमका विवाह होगा। परन्तु जाजीके युद्धमे वुधसिहके अतुरुवल प्रकाश करनेसे 🧗  <u>หู้ใช้ที่งวงให้จอที่งวงให้จอที่งอที่งวดที่งวที่งอที่งอที่งอที่งวที่งวที่งอที่งอดที่งอดที่ง</u> महाराज रामसिहने एक गुप्तकार्यके वशीभूत होकर शाहआलमके विरुद्ध आजिमके पक्षका अवलम्बन किया । वृद्गिके महाराजने चिरकालसे हाडाजातिके सबमे प्रधान नेतारूपसे वाद्ञाहकी सभा तथा सभी स्थानोमे सबसे ऊँचा सम्मान प्राप्त किया था। उसी कारणसे कोटेके महाराजके हृदयम भयकर विद्वेपने आश्रय लिया था। कोटेके महाराज रामिसहने हाडाजातिके जिरस्थानीय पदको प्राप्त करने तथा सम्मानपानेकी आजासे ही आजिमका साथ दिया। बुधिसह गाह आलमके पक्षमे नियुक्त थे, इस कारण आजिमकी विजय होते ही वुधसिहको दंड दिया जायगा, और उनको अपना प्रार्थित फल मिल जायगा, इसी कारणसे उनके हृद्यमे अनेक शकाएँ उद्य होती थी । वास्तवम प्राप्तिके पहिले ही, आजिमने कोटेके महाराज रामसिहको हाड़ाजातिका शिरमीर कर उनको पद और सम्मान दिया था। युद्ध होनेके पहिले कोटेके महाराज रामसिहने वुधसिह्के निकट इस मर्मका एक पत्र लिखा कि जिससे वह शाहआलमका छोड़कर आजिमकी ओर आ मिलै, उस पत्रको पाते ही राव बुवसिहने अत्यन्त कोवित होकर यह उत्तर दिया, कि '' हमारे पूर्वपुरुषोने रणक्षेत्रमे असीम वीरता प्रकाश करके प्राण त्याग किये है, उसी युद्धमूमिम मे अपने न्यायके अनुसार वादशाह शाह आसमका पक्ष छोड़कर अपने वशम कलकका टीका लगाना नही चाहता। इसीसे जाजीके रणक्षेत्रमे दोनो वादशाह कुमारेकी समान राजपूत राजाओने भी एक २ के पक्षका आश्रय है भविष्यमे अपने भाग्यकी उन्नति करनेके हिये नगी तलवारे हाथमे ले महासम्रामकी अग्निको प्रव्वलित कर दिया "। '' राव बुधसिहने रणभूमिमे वाद्शाह झाहअगलमके द्वारा एक प्रवान सेनांक

"राव वुधिसहने रणभूमिमे वादशाह शाहभारतमे द्वारा एक प्रवान सेनांक नेता पद्पर नियुक्त हो इस प्रकारका अनुस्तीय साहस और श्रुंबीरता प्रकाश की कि उसींसे वादशाह वहादुरशाह आसम रणमे विजय पाय श्रुओंसे श्रुय होकर भारतके राज्यिसहासन पर शोभायमान हुए। दोनों ओरकी राजपृत सेनाओंने इस युद्धमे विशेष आधातोंको सहन किया। कोटेक हाडाजितिक अविराज रामिष्ट और वुदेवरोंके अविपति वितयांक दसीप यह दोनों ही उस रणभूमिमे आजिमके न्यार्थकी रक्षांक कारण मोरेगये। आजिम और वेदारवक्त इन दोनोंने भी मृत्युक साथ ही साथ सिहासनकी आशाको छोड दिया "।

" जाजाँके युडमे हाडावीर वृवसिहने विशेष वीरना प्रकाश की बी, इमी कारणसे बावशाह बहादुर शाह आढमने उनको राव राजाकी उपावि दी, और उनको अपना परमित्र वनाढिया। बादशाह जितने दिनोनक जीविन रहे उनने दिनोनक उनकी वह मित्रता अचंछ रही। बादशीह वहादुरशाहकी मृत्युके पीछे सिहासन छेनेके छिये राज्यमे किर हळचळ पडगई। उसी कारणसे औरगजेबके सभी पोते मारे गये। पीछे फर्क्सिसियरके दिल्छीके सिहासन पर बठने ही बाराके

<sup>—</sup>चक्र महारायने आखोचना अच्छी की पर खेद है कि उन्होंने किर भी राजपूत बार्तिक वर्म और स्वनावक मर्मको न जाना।

राजाओंके ऊपर अपनी प्रवल सामर्थ्यका विस्तार कर उनको अपने अधीनम करनेकी अभिलापा की, विशेष करके दिलीका सिहासन लेनेसे इस समय मुगल सम्राट् वर्शेम आत्म विश्रह उपस्थित होनेके कारण महाराज जयसिहने इस मुअवसरमें अपनी वहुत दिनोकी इस अभिलापाको पूर्ण करनेका विचार किया। शीव ही वाटशाह फर्रुखिसयरके सिहासनसे रिहत होते ही महाराज जयसिंहने अपने उस आजयकी सफल करनेका यथार्थ अवसर जानकर दिझीसे अपने राज्यमें आकर करना प्रारंभ किया "।

इस समय आमेरराज्यका भूमिका परिमाण वहुत थोड़ा था, सबसे पहिले महा-राज जयसिहने अपने राज्यकी सीमाके जितने भी देश थे उन सबकी अपने अधिकारमें करनेका विचार किया। और दूसरी ओर जिन छोटे २ राजाओंकी सेना सुगळवादगाहकी आज्ञानुसार महाराज जयसिहके अधीनमे नियुक्त थी, जयसिहने उनको अपने अधीन पदपर वरण कर लिया।

पूर्व वर्णित युद्धमे आमेरराजकी सीमामे लालसोडके पचवाना चौहान, गोरा, नीमराणा इत्यादि अनेक अनधीन सामन्त थे। वह जयपुरके महाराजको न तो कर देते थे और न उनके अवीनमे कोई कार्य करते थे, परन्तु आवश्यकतानुसार उस प्रत्येक सम्प्र-दायमे अपनी २ सेनाके साथ आमेरके अधीनमे मिलकर रणभूमिमें जाते थे, परन्तु सेखायाटीके सामन्त उस प्रकारसे सेनाके साथ आमेरके महाराजके साथ नहीं मिलते थे। राजौरके वडगुजर और वियानाके जादौ इत्यादि प्राचीनकालके सामन्त गण भी पहिलेकी समान स्वाधीनभावसे रहते थे, परन्तु मुगलोके शासनके पतन समयमे उन्होंने शत्रुओं के कराल प्राससे रक्षा करनेमें अपनेकों असमर्थ जानकर अन्तमे अपने २ उन प्राचीन स्वाधीन देशोको आमेर राजके अधीनमे स्वीकार कर उनकी आज्ञा पालन और आवश्यकतानुसार सेनाकी सहायता करना स्वीकार किया था। यद्यपि महाराजने उक्त अधीश्वरोको अपने हस्तगत करिलया था, परन्तु उन्होने उसी प्रकार सरलतासे वृदीके महाराजको हस्तगत कर अपनी अनिभज्ञताका परिचय दिया । विना रुधिर वहाये वृँटीके महाराज राव व्रधसिहको अपने अधीनताकी जंजीरमे वांधना कठिन जानकर महाराज जयसिंह वुधसिंहको सिहासनसे उतारकर उनके पद्पर अपने अभिलापित मनुष्यको अभिपिक्त करनेमे प्रवृत्त हए।

जिस समय महाराज वुधिंसह अपने साले जयसिहकी राजधानी आमेरमे उनकी आतिध्यता स्वीकार करते थे, उस समय जयसिंह गुप्त पड्यन्नजालका विस्तार करके वुधासिहके सर्वनाश करनेकी चेष्टा कररहे थे। सबसे पहिले जय-सिहने वुधसिहके निकट यह प्रस्ताव किया, " कि आप जो आमेरराज्यमे निवास करते रहे, तो मे प्रतिदिन आपको तथा आपके सेवकोंके छिये पांचसी रूपया देता रहूँगा। " वुधिसहके चचा जयतिसह जो आगरेके चौकमे सैयदोंकी सेनाके साथ सप्राममे मारे गये थे, और जिन्होंने अपना जीवन देकर बुधसिंहके प्राणीकी रक्षा की थी, उनके में क्रिक्ट से के Mericor To shoom of the shoot o बादगाह शाहआलम अपने मित्र वुविसहसे अत्यन्त हैं। संतुष्ट हुए, और अपने साथ उस सुन्दरी राजकुमारीका विवाह न करके वुधिसहेके साथ उसका विवाह करनेके लिय कहा। जयसिंहने जीव ही वादशाहकी आज्ञानुसार व्यसिंहके साथ अपनी वहिनका विवाह करदिया। दुर्भाग्यसे जयसिंहकी भगिनीके कोई पुत्र नहीं हुआ। पहिले वुधिसहने मेवाडके सेलिह प्रधान सामन्तोमे वेगूके काला मेवकी एक कन्यांके साथ विवाह किया था। उस रानीके गर्भसे वुवसिहके टो सन्तान उत्पन्न हुई थी उन छोटे २ सीतेले लड़कोको देखकर जयसिहकी भगिनीके ईपांकी आग भड़क उठी। वुवसिहके परदेश चले जाने पर जयसिहकी उस भगिनीने अपनेको गर्भवती कहकर प्रकाशित किया। और एक छोटेसे लड़केको गुप्तभावसे लेकर, मेरे गर्भसे यह कुमार जन्मा है, यह सबमे प्रगट कर दिया। जब राव व्यसिह अपनी राजवानीमे आये तव तुरन्त ही उनको वह पुत्र खिलानेक लिये दिया। दुवसिंह यह समन्त वृत्तान्त जान गये, और रानीके इस आचरणसे महा क्रोवित हए। अपने उन होनो पुत्रोक इससे अतिष्ट होनेकी संभावना विचार कर उन्होने यह समस्त समाचार जयसिहको लिख भेजा । महाराज जयसिह यह समाचार सुनकर महा फ्रोचित हो अपनी सौतेली वहिनका तिरम्कार करने लगे । परन्तु उनकी वहिन उनके इस तिरम्कारसे कुछ भी लिजात न हुई, बरन उसने समझा कि स्वामी महाराज व्यसिह और भ्राता जयसिहने मेरे सतीत्वमे सन्देह किया है अथवा इसने छल करके दूसरेके पुत्रको अपना पुत्र बनाया है उनको यह हुद विश्वास होगया है, यह अनुमान करके वह उसी समय अपने भाई जयसिंहकी कमरसे तलवार निकाल कर उन्हींका सहार करनेके लियं तैयार हुई। तब जयसिंहन तुरन्त ही वहाँसे भागकर अपने प्राणोको वचाया "।

वृंदीके इतिहासंभ आगे लिखा है कि वृंदासह तथा उक्त मागिता है हारा अपमानित होकर आनेरके महाराज जयसिहने राव वृंदासहों वृंदीके सिहामनसं उतारनेके लिये हुछ प्रतिज्ञा की । जयसिहने सबने पहिले वृंदीके प्रदान सामन्त इन्द्रगढके अवी दर देवसिहों वृंदीके सिहामन पर अनिधिक्त करनेका प्रानाय उपस्थित किया । इसमे राजभक्त देवसिहने सब प्रतारमे अपनी अमन्मति प्रगष्ट की। पीछे जयसिहने करवरके सामन्त सालिमसिहनों वृंदीका राजपद देवा चाहा, उन्होंने उसके प्रहण करनेसे कुछ भी असम्मति प्रगष्ट न की। साजिमिनह वृंदीके राव व्यसिहके अवीन सामन्त नथा तारागडके जासनक्त्र प्रदूर विक्रक थे।

वर्गेष्ठ टाइ साह्य विस्रोत है, जि महाराज जयिन अपने यहिनोई न्दीराज राय बु गिस्ट्रों सिटाननसे उतारतेके विये नेपार हुए ये, पर उनजा और भी एक चिर अभिवापित राजनेतिक पड्यचना अशमात्र था, इस मार्प्य महाराण जयिन्ह गुगर-पादशाहके प्रतिनिधिन्यत्त्रमें माल्या अजमेर और आगरेके आपनजनी पद्पर नियुक्त ये । जन्होंने उस महान् इसे पद्पर स्थित होकर आम पामके नियासी अन्यान्य <u>ႜၟၟ႞ၹၟႃႝႋၹၟၨ႞ၹၜၟၨ႞ၹၜၟႃၨ႞ၹ႞ၟၹၟၮၟၹၯၟၟၹၯၟ႞ၹၜၟ႞႞ၹၜၟ႞ၹၜၟ႞ၹၜၟ႞ၹၜၟ႞ၹၜၟ႞ၹၟၣ႞ၹၟ႞ၹၟၣ႞ၹၟ</u>

समय निर्भय हो चम्वलनदीको अपने राज्यकी सीमाम निर्देश करके उक्त नदीके पूर्व तीरवर्ती वूंदी राज्यके खास अधिकारी देशके पृथ्वीके भागोको शीव्रतासे कोटेके राज्यके अधिकारमे करिलया "।

राव बुधिसहको इस प्रकारसे चारोओरसे शत्रुओने घर छिया, यह महाविपत्तिके समुद्रमे मग्न होकर राजपृत जातिके स्वाभाविक पराक्रमके साथ अपने पिताकी राजधानी पर फिर अधिकार करनेके छिये वारम्वार चेष्टा करने छो। अधिक क्या, इसी कारणमे वारम्वार युद्ध हुआ और उन युद्धोंमे वहुतसी हाड़ा सेना मारी गई। परन्तु अभागे युद्धिका किसी प्रकार भी मनारथ सिद्ध न हुआ। अन्तमे मनके दु खको मनहींमे रखकर सुसरालमे ही निवास करनेके पीछे उन्होंने प्राण त्याग दिये। राव युविसहने दो पुत्र छोड़े, बड़ेका नाम उमेवसिह और छोटेका नाम दीपसिह था।

राव वुधिसहके परलोक जाने के पीछे उनके दोनो कुमार भी महाविपत्तिके मुलमे पड़े। उनके वंशके शत्र आमरके महाराज जयिसहकी आज्ञानुमार मेवाड के महाराणाने वेगूदेशको अपने अधिकारमे करके उमेदिसह और दीपिसहको मामाक यहांसे निकाल दिया। निःसहाय आश्रयहीन विपत्तिमे पड़ेहुए राजकुमार दोनो वालक उमेदिसह और दीपिसह एकमात्र साहसमे भरकर निर्भयहो अपने पिताके कितनेही वीश्वासी सेवकाको लेकर पुचैल नामक गहने देशको चले गये। कुछ दिनोक्ते उपरान्त कोटेके महाराज भीमिसहके प्राण त्याग करते ही राजा दुर्जनशाल कोटेके सिहासन पर अभिपिक्त हुए। अनाथ उमेदिसह और दीपिसहने उस विपत्तिमे पड़कर कही भी सहायताकी आशा न जान अन्तमे अपनी जातिके उक्त दुर्जनशालके निकट अपनी वह शोचनीय अवस्था सुनाकर उनसे सहायताकी प्रार्थना की। कोटेके महाराज दुर्जनशाल अत्यन्त उदार और द्याल हृदय थे उन्होंने जातिके वैरभावको भूलकर उमेदिसह और दीपिसहका उद्धार किया, वरन वह इतना करके भी शान्त न हुए जिससे इनको फिर बूर्टीका राज्य मिलजाय, इसमे भी उनकी सहायता करनेमे तत्पर हुए,।

## चतुर्थ अध्याय ४.

सेद्सिंहका जवपुरकी सेनाको परास्त करना-टबलाना नामक स्थानमे युद्द-उमेटकी पराजय और भागना-उनके घोडेकी मृत्यु-चम्बलके व्यसस्त्यमे उमेदका आश्रय लेना-उमेदका वृदीको जय करना-किर वृदीसे उमेदका भागना-उनकी विमाताका उमेदके साथ साक्षात् होना-उक्त विमाताका हुळ उससे सहायता मागना-हुळ करका उमेदको वृदीके सिहासन पर आनियक्त परनेकी प्रतिज्ञा करना-युद्धके लिये तैयार होना-जयपुरके महाराजका उनेदको वृदीका महाराज क्टनर स्वीकार उरना-उमेदको वृदीके राज्यकी प्राप्ति होना-मटाराष्ट्रीका अत्याचार करना-इन्द्रगढ के अकृतज्ञ सामन्तोका प्राण नाश-उमेदका राज्य त्याग करना-अजितसिहका अभिपेक-पितामह

विकार वर्गेर वर्गेर

<u>ၛၟၹႃႜႜႜႜ႞ၹၨႜ႞ၟႄၹၨႜ႞ၟၜၹၟႜ႞ၹၯၟ႞ၹၣၟ႞ၹၣၟ႞ၹၯၟႄ႞ၟၹၯၟၟၹၯၟၟၜၹၟႃ႞ၟၹၟၛၟၜၹၟႃၛၟၹ</u> **ᡠ**ᡯᠯᡠᡏᡯᡠᡏᡯᡠᠵᡯᡠᠵᡯᡠᠵᡯᡠᡏᡯᡠᡏᡯᡠᡷᡯᡠᠫᡯᡠᢒᡯᡠᠫᡯᡠᠫᡯᡠᠫᡯᡠᠫᡯᡠᠫᡯᡠᠫᡯᡠᠫᡯᡠᠫᢜᡠ समय वृधिसहके साथ जेपुरमे निवास करते थे। जयसिहने जो यह प्रस्ताव उपस्थित किया, उसका गुप्त उद्देश क्या था इसको वह भलीभाँतिसे समझ गये । उन्होंने जीव्र ही इस भावका एक पत्र वृदीको भेजा, कि वेगूवाली रानी ( बुधसिहने वेगुके जिस सामन्तकी कन्योंक साथ विवाहे किया था ) शीघ्र ही अपने पुत्रोंके साथ अपने पितांक यहांको चलो जाय । कुछ दिनोंके पीछे उन्होंने वुधिसहेक समस्त अनुचराको अत्यन्त गप्रभावसे जैपुरके बाहर इकट्टा करके ब्याभहकी समस्त विपत्तियोका समाचार कह सुनाया। राव राजा व्यसिह जयिमहकी विश्वासघातकता और मारनेकी चेष्टा जानकर शोध ही तीनसौ हाडा सेनाको साथ है जैपुरक बाहर हुए। यद्यपि उनके साथ उस समय केवल तीनसों सीनिक थ तथापि उस वीरके हृत्यमे इस समय इस प्रकारकी प्रवल आजा विराजमान थी कि इस तीनसी सेनाकी महायतासे हीं मैं इस महाविपत्तिसे अपना उद्धार करसकृगा । राव राजा व्धिसहने उन तीनसौ अनुचरोके साथ अपनो राजधानी वृदीकी ओरको यात्रा प्रारभ परन्तु उनके पचोला स्थानमं जाते ही आमेरराज जयसिहकी पूर्व आज्ञानुसार जैयपुरके सामन्ताने मेनासहित राव राजा वधिसह पर वह तीनसौ सैनिक शीत्र ही शत्रुओकी सेनाके द्वाग घेर लिये गये। गत उस विपत्तिसे कुछ भी भयभीत न हुए । उस चहुत थोडी सेनाके साथ उन्होने युद्ध करना प्रारंभ किया। उन राजपतोने युद्धमे अपनी २ वीरताकी पराकाष्ट्रा दिखानेमे किसी भांतिकी कसर न की, परन्तु राव राजा व्यसिह असीम साहसी केवल तीनमी हाडासेना साय लेकर इस प्रकार महा पराक्रमके साथ युद्ध करने लगे । जैपरके सेवाड और भावर इत्यादि स्थानोके पाँच सामन्त और उनके अर्थानकी नीची श्रेणीके वहतसे सरवार मारे गये। आजनक उन मामताके समाधिमविर उस म्यानमे विराजमान होकर वुधसिहकी प्रतिहिसाकी माश्ची देरहे है। परन्तु उपरोक्त युद्धेम राव उत्त चचा भी मारे गये। इस समय वयसिहकी सेनाकी साया वस्त इससे वह उस थोडीसी सेनाकी सहायतासे शत्रुओकी मेनामेमे निकल जासके, इसीसे वह निविन्नतासे पहाडी राग्तेमे चले गये । जयमिहने इस प्रकारमे वुविमहको भगाकर कारडके मामन्त व्हेल्लिहके माव अपनी द्रव्याका विवाह उनको वृद्धांके सिहासनपर अनिषिक्त कर दिया । ''इमका वर्णन तो पहिले ही करचेक है कि कोटागजवगके माय वशकी पोर शत्रता होगई थी। यद्यपि दोनो राजवशोका जन्म एक ही जलने था। और वृद्दीका राजवंश श्रेष्ठ तथा कोटेका राजवंश छोटा था, यद्दीप दोनो राजाशाकी

दिसका वणन ता पहिल ही करचुक है कि वाटागाजवंगक साथ वेदाक गा-वहाकी पोर शत्रुता होगई थी। यद्यपि दोनो राजवंगिता जनम एक ही मुलने हुआ पा और वृद्येका राजवंग श्रेष्ठ तथा कोटेका राजवंग छोटा था, यद्यपि दोनो राजाआकी बाडियोमे एक्ही रिवर बहना था, परन्तु जािने वरभावके आरण एक दूसरेका विनाश करनेमे विशेष तत्पर थाराव वृद्यमिहको महािवानि यन्त देनकर कोटेके महागाज भीमित्त इस समय अत्यन्त आनिन्द्रत हो मारवाहके अधीर्थर महागाज अजिनित्तह और दिलीके बाद्शाहके दोनो नेयद मित्रयोके साथ हट् मित्रता करके उनकी महायनांम भरवार, हाडोती इत्यादि देशोमे अपनी प्रशानना विस्तार करनेमे लगे। उन्होंने इस *ૹૢઌ*૾૾ૢ૾૾૱ૺઌ૱૱ઌ૱૱ઌૣ૱૱ઌૢ૱૱ઌ૱૱ઌૢ૱૱ઌ૱૱ઌૢ૱૱ઌૢ૽૱૱૽ૢ૽૱૱ઌૣ૱૱ઌ૱૱ भूमिमे जानेके लिये विशेष आग्रह प्रकाश करने लगे। बीर बालक उमेर्ट्सिहने उस मीना सेनाकी सहायतासे महा पराक्रमके साथ अग्रसर विचोरीनामक स्थानमे गतु-ओंके साथ समरानल प्रज्वालित कर दी। मीनाजाति अपने प्रवल पराक्रमसे बाबुओंके ऊपर जाकर जिस समय उनके डेरोको लृटने लगी उस समय उमेटमिह नगी तलवार हाथमें लेकर हाड़ासेनाकी सहायतासे जयपुरकी सेनाटलपर आक्रमण करके उसका संहार करने छगे। उस समय अगणित अत्रुओकी सेना मारी गई। उमेदमिहने रण डके और राजपताका पर अधिकार कर लिया। अंतमे जयपुरका मेनाव्छ उस वालक वीरसे परास्त होकर अपने प्राणोके भयसे भाग गया।

जैपुरके महाराजने उस वीर वालक उमेदासिहकी वीरताका ममाचार मुनकर तथा अपनी सेनाकी पराजय सुनकर उमेद्सिहको एकवार ही परास्त करनेके लिये नारायणदास खतरीके अधीनमे फिर अठारह हजार सेनाको भेजा। विचोरीनामक स्थानके युद्धमे जय प्राप्त करके उमेद्सिह भविष्य आशाको अलक्ष्यमे देखने लगे। जिस हाडाजातिके सामन्त वीरोने अवतक सहायता नहीं की थी उमेद्सिहकी जयप्राप्तिसे वहीं इस समय महा आनंदित होकर दलके दल उनके साथ आकर मिलने लगे। उमेद-सिह इस समय पिताके सिहासनको पानेके लिये इतने उत्तेजित हुए थे कि उन्होंने उस महा युद्धमे प्राणतक भी उत्सर्ग कर देनेकी प्रतिज्ञा की थी। इस समय जयपुरके महा-राजकी भेजीहुई अठारह हजार सेना डवलाना नामक स्थानमे आकर इकटी हुई। युद्धकरनेके पहिले उमेद्सिह कुलदेवी आशापूरा माताके मंदिरमे गये और भलीभातिसे पूजा तथा प्रार्थना करके छैट आये, परन्तु मंदिरसे छौटते समय यह प्रतिज्ञा की कि क्या तो वूँदी पर ही अपना अधिकार होगा और नहीं तो में रणभूमिमें अपने प्राण खो द्गा।

असीमसाहसी हाडा दलने भी उमेदकी समान प्रतिज्ञा की कि क्या तो विजय ही होगी नहीं तो युद्धक्षेत्रमे प्राण त्याग करेगे। दिल्लीके वादशाह जहाँगीरने वृदीके अधी'धर राव रतनको जो राजपताका दी थी, उमेदसिह इस समयके युद्धमे उस पताकाको लेआये थे, हाडा सेनादल वूंदीकी उस प्राचीन राजपताकाके अवीनमें जीत्र ही इकट्टा हुआ, सिम्मिलित हाडादलने संहारमूर्तिसे डवलाना सीमाको लाघते ही देखा कि प्रवल शतुओकी सेना उनको आक्रमण करनेके लिये आगे आरही है। वीरश्रेष्ठ उमेद-सिह रात्रुओकी सेनाको अधिक देखकर कुछ भी भयभीत न हुए, वरन अपनी सेनाको चक्राकारसे सजाकर भाला हाथमे लेकर शत्रुओके व्यूहको भेदनेके लिये आगे वढे । शीत्र ही दोनो सेनाओका परस्पर मुकावला होगया । परन्तु हाडादलने इस प्रकार असीम साहसके साथ अपना अतिम वल प्रकाश करके शत्रुओके व्यूहपर आक्रमण किया कि वह प्रवल शत्रुओकी सेना दढ दल वॉधकर भी इस समय छिन्न भिन्न होगई, परन्तु कुछही कालके पीछे शत्रुओकी सेनाने फिर एक दल बॉधा, और उमेद-सिंह्फे जानेके मार्गमे भयकर गोले वर्पाने छगी, परन्तु उमेदने उन गोलोकी वर्पापर

র্ভির্কের রুমির রুমির

उस टोहारीनाभग त्यानेक भीनालानि उक्त पहाडी देशक आदिमानिपूर्ण थे, यूर्णाप हाहाजातिने उनकी साजीवना हरण सरकी भी नभाभितन कीनार हैने आउपना है आपक स्ताम पर पहनते उपनार निये के नवाबे उनके नाथ बुड़ांसे भी तये प्राचारत उसेश्वीन वी विका वीरता और सारवारी है जहार तथा उनती शीचनीय हुईशा है पर राज वीना जातिया तरम की इक्ती पोर्टो जिस गया। पास हजार बहुप वर्ग मीना हमेर्डानहरू। पक्ष समर्थन पर उनकी राजावार परेकेन निमित्त इनहें तोतर उनेविनाके प्रधीनमें युद्ध-

भहा दु:खित हो उमेदसिह इन्द्रगढ़मे आये। यह उत्तरात करिने ---के अविकारमे था । इन्द्रगढ़पति उमेटके पिताक आज्ञावाहकं अवीन सामन्त थे, इन्होंने राजभक्तिके मस्तक पर कुठाराचात करके विश्वामहत्तान्वम्यमे आमेरके महाराजकी अवीनता स्वीकार की थी । उमेदसिंह इनके पास गये, इन्द्रगढ़के प्रहाराजका सम्मान दिखाना तो दूर रहा वरन उन्होंने अत्यन्त नगधमकी समान उमेद्सिहकी प्रार्थनानुसार उनको एक घोडा भी नहीं दिया, वरन उनको जोज ही इन्द्रगढ छोडदेनेके छिये कहा। उमेदसिह इन्द्रगढ़के अविपतिके इस व्यवहारसे अत्यन्त हु चित और क्रोवित हो मनका कोध सनहीं से रखकर इन्द्रगढ़ में जलतकको भी यहण न करने करवान देशकी ओर हो चले गये । उस देशके अधीश्वर इन्द्रगढ़के महाराजकी समान अराजभक्त विश्वामहन्ता नहीं थे। वह उमेदासिहके आनेका समाचार सुनते ही वड़ी प्रसन्नतासे आगे वड उनको वड़े सम्मानके साथ प्रहण करके अपने यहा लिवा लाये, और एक घोड़ा दकर वह अपनी सामर्थ्यके अनुसार उनकी सहायता करनेके छिये भी तच्चार हुए । उमेदिसहने उस समय देखा कि इस समय गीत्र ही जयपुरकी सेनाके माथ यद करना असंभव है तो जितने विश्वासी हाडाजातीय वीर इनके पास थे उन सबको यह कहकर विदा दी कि ''इस समय अपने२ स्थानको जाओ फिर सुअवसर आनेपर आपकी सहायता प्रहण करूगा। " उमेद्सिह इस प्रकारसे सबको विदा करके चम्बलके किनोर रामपुरा नामक स्थानके प्राचीन विध्वस्त महलमे जाकर रहने लगे।

परन्तु वीरतेजस्वी उमेदिसहको उस भावसे अधिक दिनतक रहना नही हुआ। कोटेके महाराज उदार हृदय दुर्जनशालने कि जिन्होंने अपने प्रवळ पराक्रमसे आमेरके महाराज ईश्वरीसिह और उनके सहयोगी महाराष्ट्रनेता आपाजी सेधियाके कराल्याससे कोटेराज्यकी रक्षा तथा अतमे ईश्वरीसिह और आपासिवियाको परास्त कर भगादिया था इस समय उन्होंने सवसे अधिक उमेदिसहकी नहाचता की । इवर हाड़ा-वतिके एक ऊची श्रेणीके कीनने उस वालक उमेद्रिहका पराक्रम और लाहस देखकर अत्यन्त मोहित हो जिससे वीरशेष्ठ उमेद्सिहको उनके पिताका सिहासन मिळजाय इसमे विशेष यत्न किया। राजपूतकविके हाथमे केवल लेखनी ही शोभा नही थी वरन तलवार भी भलीभाँतिसे उसके करकमलमे जोभायमान होती थी। लेखनीकी समान तलवारके चलानेमे भी राजपूत कवियोको अभ्यास था । वह राजपूतकिव एक ओर तो छेखनीके वलसे इस प्रकार हृद्यको उत्तेजित करनेवाली वीर गाथावलीभे उमेदकी चीरताका अभिनयरूपी काव्य बनाकर हाडाजातिको उत्तेजित करने लगे, और दृसरी ओर वह उसी प्रकारसे स्वय अपनी तळवारके वळमे उमेद्के सौभाग्यके सूर्यको उदित करनेके लिये आप्रहके साथ कार्य क्षेत्रमे चले। उन कविकी प्रार्थना पर कोटेके महाराज दुर्जनशालने शीघ्र ही अपनी सेनाको उन कविश्रेष्ठके अधीनमे वूदीको जीतनेके लिये भेजा। वीरतेजस्वी उमेदसिहने फिर अपने भाग्यकी परीक्षा करनेके छिये अपने कुटम्बी जनोके साथ कोटेकी सेनाका योग देकर नवीन अवस्थामे संहार-मृर्तिसे शतुओका पीछा किया।

भें तेरित हिस्ति हिस

% भृद्गराज्यका इतिहास-अ० ४. क्ष (८२९) शृ<u>ष्ट्रिक्ष्यका स्वतिहास-अ० ४. क्ष</u> (८२९) शृ हाडासेनाने केवल तलवारसे ही शत्रुओंकी सेनाका संहार किया । परन्तु हाडादलने जितनी बार जयपुरकी सेनापर आक्रमण किया, उतनी ही बार उसकी अधिक हानि हुई । प्रथम आक्रमणमे उमेद्सिहके मामा पृथ्वीसिह मारे गये । इसके पीछे मोटराके महाराज मर्जादिसद् नामक हाडाजाातिके अधीश्वरके जिस समय जयपुरके सेनापति नारायणहास खतरीके मस्तकको काटनेके लिये चक्रमे भेजा था, उन्होंने भी उसी समय रणभूमिमे जाकर शयन किया । सारनके मामन्त प्रागसिंह तथा अन्यान्य नीची हेणी के बीर भी धीरे २ प्राण त्याग करने छगे। अपने प्रवान २ वीरोके मारे जाने पर भी वह अल्पवयस बालक बीर उमेर्सिह कुछ भी भयभीत न हए। वरन अपना अतुल वल विक्रम प्रकाश करते हुए शत्रुओका सहार करने लगे। परन्तु अतमे अपने दुर्माग्यमे उभेदिभहुका घोडा गोलोके आचातसे घोरहपसे घायल हुआ, उसकी देहने रुविनकी धारा वहने लगी। वृँहोके इतिहासलेखकने लिगा है कि यापि उमेहिनह तथा उनकी सेनाने घोरक्षपसे बलेविकम प्रकाश किया था परेन्तु अन्तमे शब्कोकी सेनाके अधिक होनेसे शीव ही इनकी पराजय होगई । बीर सामन्ताने उमेरको शत्रशंके मुख्यमे पडाहुआ देखकर कहा, कि "यदि आपका प्राण रहेगा तो किसी न किसी समय अवज्य ही वृदी पर अपना अधिकार होजायगा, और यदि अपने ही इस रणम्मिमे अपने प्राणोका विखदान किया तो सभी आञाण छोप होजायगी, इस लिये आप यह करना छोड दीजिये। इतिहासरेखकने लिखा है कि वरिश्रेष्ट उमेद्सिहने महाबोकित और ट्रिगित

होकर बीब ही यह मुमिको छोड दिया। उमेहिसह हताब होकर अपनी बनीबनाई सेनाको साथ छकर सवाछी नामक घाटी मार्गसे आये, इन्द्रगटको बहुत पास जानकर उस वायल हुई घोडीको विश्राम करानेके लिये जाप उसपरसे उनर पटें। परन्तु जैसे ही इन्होंने उसका साज खोला कि वैसे ही उसने प्राण त्याग दिये । बीरकेष्ट उने मितका हृद्य शोकरे आधानमे चलायमान हुआ। विचार उमेद उम ये.टी. किरतार हिन्त मदस करने छो। इस पोडीया नाम तुला था, पास्त्रमें वह योडी अभिष्ठ गरमागढ़े योग्य भी। यह घोडी ईरान देश ही भी, दिलाके बादशाहने देनेदके पिता तुमांनह ते वह घोडी उपतारमें दी भी भोर बुबिनिहने उस पर चटनर बहुनसे पृद्धोंसे भिगय शाम धी "। फिर जो उस घोडीका बोक हाडायत उनेविमहने इस अवारंग दिया ती इसरे कुठ आश्चर्य नहीं ? कर्नेल टाइ साहब दियते हैं कि वृंबीके सिहासगरी प्राप्त गर सबसे पतिहे इस पोडारी एक सुन्दर स्वरंगी स्वि बगना वर वृंदीनी राजवानीके चौकमे स्थापित की । प्रत्येत हाडाजातिके पीर्य, है। र्मातेमा महान डॅचा सन्मान निया या"।

<sup>।</sup> ६ ) वर्षर दे इ.स.हवने अपने दीकाने दिना है ति ંને દ્રવ રી મૃતિયો *દેપાસ જાનો* तरान तिया या । यदि न राष्ट्राजाति । विकास इस्ता तो स्वाप्तो इस्तये मुद्रके प्रस्तवे समय ने तातराति ती तमा न भी दर मी के बार्ने माना पहराना

ୢୄ୷ ଽ୶ଌ୵ୖୄ୕୷ଵ୕୕୵୷୕୕ଌ୕ୣ୷୕୕୕୕୕୕୕୷୕୕୕୷୕ଌ୕୷୕ଌ୕୷୕ଊ୕୷୕ଊ୕୷୕ଊ୕୷୕ଡ଼୷୕ଡ଼୷୷୕ଡ଼୷୕ ୵ जयसिहकी भगिनी निवास करती थी । उक्त कछवाही रानीने अपने दोपसे अपने

जाकर उनको परास्त करिये । परन्तु वास्तवमे महाराष्ट्रोके सेनाकी सख्या सामान्य कि नहीं थी उन टोनो आताओंने केवल ईश्वरीसिहको विपत्तिमे डालनेके लिये ही उनसे कि रात्रुओकी सेना-सख्याको सामान्य वताया था । विचारे ईश्वरीसिह उक्त दोनो 

<u>ૢૺઽ૱૾ૢ૽</u>ૡ૱૽ૢ૽ઌ૾૽૱૽ૢઌ૱૽ૢઌ૱૽ૢઌ૱૽ઌ૱૽ઌ૱ૢઌ૱૽ઌ૱ઌઌ૱ઌ૱૱ઌ૱૱ઌ૱૱ઌ૱૱ૢૺ૱૱ૢૺઌ૱ૹૢૺ निरन्तर घोरयुद्ध होनेके कारण वूँदीके नगरकी दीवारे एक प्रकारसे विध्वंस होगई थी । विश्वासघाती अराजभक्त द्लेलिसह जिनको जयसिहने वृद्गिके सिहासन पर अभिपिक्त किया था, वह उमेद्सिहके आनेका समाचार सुनकर नगरकी रक्षा करनेके लिये वाहर हुए तो ये परन्तु किसी प्रकारके भी सफल मनारथ न हुए, वीरश्रेष्ठ उमेदिनहने वडी सरततासे नगर पर अविकार करिलया । अतमे दलेलिंगह अपनी रक्षा करनेके छिये वृदीके प्रधान किले तारागटमे चलेगये । उमेदसिहने तारागढके घेरनेमे किचित् भी विलय नहीं किया, जिरा बीरयाविके कल्याणसे उमेद्सिहने इस भाग्यकी परीक्षा की थी अत्यन्त ही दु.खका निपय है कि जिस समय सेनादर तारागढपर अविकार करनेके छिये उचत हुआ, उस समय उक्त कविश्रेष्ट अपने जातिके एक विश्वासघाती मनुष्यके द्वारा नारेगये । उनकी मृत्यका समाचार गुप्त रक्ला गया, इनके शिरके ऊपर एक मफेट चादर उढाटी जिससे कोई जान न संक । अन्तमे उमद्विह घोर पराक्रमके साथ किलेपर अधिकार करनेके लिये तत्पर हुए, व्लेलसिंह महा भयभीत होकर किलेका छोडकर भागाये और उमेवसिंह क्रिलेके जीतनेके पीछे पिताके सिहासन पर विराजमान हए। दल्लेसिंहने भागकर जीव्रतासे जयपुर्भ जा ईश्वरीसिंहको अपनी पराजयका समाचार सुनाया । जयपुरके महाराज उस समाचारको सुनकर अत्यन्त कोवित हुए, और शीब ही विख्यात वीरश्रेष्ठ सत्री केशवदासके साथ एक सेनाको किर वृंदीपर अविकार करनेके लिये भेजा। उमेद्सिहने उस विध्वस हुए नगरकी दीवारी तथा क्रिलेकी मरम्मत करानेका अवसर न पाकर जामेरकी सेनाके आनेका समाचार पाकर महायुद्ध आरभ किया । यदापि उमेद्सिह बंडे कप्टने वृंदोको जयकर पिताक सिठासनपर विराजमान 😷 ये परन्तु वह समयके न मिलने पर उचिन नेयारी न करसके, इमी कारण सरळतासे आमेरकी शिक्षित सेनाने उस यहने जय शाव की। यनिप आमेरकी राजपताका फिर वृन्दीके किलेके शिखरपर दही परन्तु आमेरके महाराजकी औरसे

उनेविन्ह फिर दुर्भाग्यन्ती अगाव ममुद्रके जरम निमन हुए। इन्होंने िलांक कि सिहासन पर अविकार करनेके छिये मारवाद और नेवादके महाराजमें महायता मार्गी। परन्तु किसीने भी इनको महायता न दी, जिन वि अभी सेवकोंने देस समय तक उमेविन्दका साव नहीं छोडा था उमेविन्ह उन्हींका दूल वावकर निरन्तर मिति वृँदीके सिहासन पर अन्यायने विदेहुए मनुष्यका अनिष्ठ मावन करने होंगे। प्रामीको टावते हुए अनमें अपने जिनाके राज्यमें जा पहुँचे। जिस कि माय्य यह उस कार्यने द्वादिन हो विनोदियानामक नामने आये। दमी प्रामी इनके पिता तथा इनकी सन्दर्भ विक्तियोंको पहुँचाने वाली सौतेली माता

जब दलेलसिंहको फिर वृदीने सिटासन पर बैटानेका अस्ताब उपस्थित हुआ, तब दलेलसिंह पहिले कलको सारण करके निर्माणनामा सन्तर बेटनेके लिये किसी

प्रकार भी राजी न हुए।

्रें क्री इन्से स्टूली स

भ्राताओकी वातपर विश्वास करके आमेरके अधीनमें वगरू नामक स्थानतक गये तत्र जाना कि हम धोखेमे आगये है, हरसहाय और गुरुसहायके प्रति उन्हें जो विश्वास होगया था, उसके उचित फलको निकदवर्ती हाडाजातिक एक कविने इस स्थानपर लिखा है,-

> मत्री मोटो मारियो, खतरी केशोदास । जवहीं छोड़ी ईश्ररी, राज करनकी आस ॥

इसका अर्थ यह है कि ईश्वरीसिहने जिस दिन मत्री केशवदासका प्राण नाश किया उसी दिनम उन्होंने राज करनेकी सपूर्ण आशा छोड दी थी।

ईश्वरीसिह बहुत थोडी सेना छेकर युद्ध करनेके छिये गये थे. इस कारण शत्रु पिसुकी सेनाकी सख्या अधिक देखकर उनके साथ युद्धकरना असमव जान आमेरराजने उक्त वगरूदेशके सामन्तके अधिकारी किलेका आश्रय लिया । महाराष्ट्रनेता मस्हारराव हुछकरने श्राञ्च ही वगरूके किलेको जा घेरा, ईश्वरीसिह दशदिन तक किलेम रहे, अन्तम अपनी रक्षा असभव जानकर शत्रुके साथ सधि करनेको राजी हुए मल्हाररावके प्रस्तावके अनुसार ईश्वरीसिंहने अपनी और भविष्यके उत्तराविकारियोकी ओरसे वृंदीराज्य पर अपना सब प्रकारसे अधिकार छोड़कर वृंदीके संपूर्ण अधिकार उसेद्सिहको देदिये। उन्होंने केवल उसी त्याग स्वीकारपत्रको देकर छटकारा पाया वरन उस स्थानपर उन्होंने उमेदसिंहको वृद्कित महाराज भी स्वीकार किया। हुलकर उक्त त्याग स्वीकारपत्र और कोटेकी सेनावलके साथ शीव हो उमेवको साथ लेकर वृंद्धि आ पहुँचे । जो विश्वासवाती वृंद्धीके सिहासन पर विराजगान था उस मनुष्यको भगानेमे किचिन्मात्रका भी विख्य नही किया । यो दे ही दिनो हे 気が高いるで पीछे वृंदीकी राजधानीमे वडी वृम्यामके साथ उमेदानहका अभिषेक िया गया इस अभिपंकके समयम रावराजा उमेदसिहने समाचार पाया कि उनके अत्र आमेरके महाराज ईश्वरीसिट्ने भहा अपमानके कारण आत्नजूणासे विषयान कर श्राण

इस प्रकारसे सबन् १८७५, सन् १७१९ ईनवी में उमेदिनह क्रमानुनार चौटह वर्षतक वन वन पर्वत २ पर अनण कर अनेक कष्टोको महन करनेके पीछे पिनाके सिहासन पर विराजमान हुए। मल्हारगव हुछकर, जिसने वृत्रसिक्की वित्रपा गर्नाकी प्रार्थनासे उमेरासिहके इस सौभाग्यहकी मुर्चको चनराया, उसने दसके पास्कारमे उने-विसहसे चन्द्रप्तवीके किनारेवाले पाटन देश और उसके अधीनके सामन्त बासीता माना, इनेद्रालहने तुरन्त ही रातिके अनुसार दानपत्र डिप्यस यह प्राप्त उनकी है दिया।

त्याग किये है।

<sup>(</sup>१) दर्नेज टाट् साह्यने टीकाने लिया है कि सन् १८१० ईसरीन अप्रती गर्नन गरने महागया से थर देत हैनर किर नदीने महाराज ( इनेडिने पोत्र ) का देविन, नदीन महाराज दसमें जयान सन्द्र नुषु । अर्थेष दाद बादरने बंदे यहन के रावीर परिवास करा। यह दार्थ दिया था।

पापके प्रायश्चित्त

गिनीजानेके ियं प्रज्विश्व वितानलं प्राण त्याग करती थी "उस राजपूत स्नीके सतीत्वम हिं तंपारोपकी अपेक्षा महापापका विषय और क्या होसकता है ? देवसिंहने जब सबके वितानलं सम्मुख सभामे कहा कि उमेदासिहकी भिग्नी वास्तवमे वुधिसहकी ओरस—जात कन्या कितने राजा है जो अपने अधीनके सामन्तोको अपनी माताके सतीत्व पर कलंक लगाते हुए देखकर चुप रह सकते है। उमेदिसहने जो उसे प्रतिहिसा दान की लगाते हुए देखकर चुप रह सकते है। उमेदिसहने जो उसे प्रतिहिसा दान की लगाते हुए देखकर चुप रह सकते है। उमेदिसहने जो उसे प्रतिहिसा दान की लगाते हुए देखकर चुप रह सकते है। उमेदिसहने जो उसे प्रतिहिसा दान की लगाते हुए देखकर चुप रह सकते है। उमेदिसहने जो उसे प्रतिहिसा दान की लगाते हुण वित्र कारण उनके पुत्र और पोतेके प्राणोका नाग करना उचित नहीं हुआ। परन्तु उक्त कारण उनके पुत्र और पोतेके प्राणोका नाग करना उचित नहीं हुआ। परन्तु उक्त कारणसे उमेदिसहने अंतमे जिस मार्गका अवलम्बन किया उसीसे उनके समस्त है परनेतु उक्त कारणसे उमेदिसहने अंतमे जिस मार्गका अवलम्बन किया उसीसे उनके समस्त की परनेतु उक्त कारणसे उमेदिसहने अंतमे जिस मार्गका अवलम्बन किया उसीसे उनके समस्त की परनेतु उक्त कारणसे उमेदिसहने अंतमे जिस मार्गका कर उनके चित्रोको ससारमे कि प्राणोका कर उनके चित्रोको ससारमे कि प्रकाशित करिया।

तेजस्वी उमेद्सिह उस पंद्रहवर्णतक राज्यके अविश्रान्त संघटित नानाप्रकारसे राजनैतिक उपद्रवोको निवारण तथा सुशासनमे लिप्त रहकर वर्षोको लॉयने लगे । परन्तु वह राजनैतिक विद्वव वह शासनके गोलयोग, उस विभिन्न विश्वाटमे उमेद्सिहके हृद्यमें वह एक घटना, उस देवसिहके प्राण नाश करनेका विचार दिन २ जागरित रहकर उनके हृद्यको वेथने लगा। यद्यपि सभीने उस घटनाको विस्मृतिक जालमे डाल दिया था, यद्यपि किसीने भी उस घटनाके विरुद्धमें किसी प्रकारका असंतोष प्रकाश नहीं किया, यद्यपि उमेद्सिह जानते थे कि दुराचारी देवसिहने जो अपराध किया था उससे उनको प्राणदंड देना ठीक ही हुआ था, परन्तु तौभी उनका उदार और साहस

एक एक करके अनन्तकालके समुद्रमे पंद्रहवर्परूपी उपद्रवकी धारा वही। वीर

पूर्ण हृद्य उस हत्याकांडके लिये अत्यन्त व्यथित होता था। उन्होंने अपनेको उस हत्याकाण्डके सम्बन्धमे महा अपराधी जानकर उस पापनाशके लिये पेद्रह वर्षके पीछे इच्छानुसार पायेहुए पिताके राज्यको छोड़नेकी अभिलापा की। उमेदिसहने सिहासन छोड़कर तीर्थयात्राके लिये भारतवर्षके प्रत्येक तीर्थोंमे जाकर जीवनके

शेप कईएक वर्षाको केवल धर्माचरण और अनुतापसे उक्त करनेका संकल्प किया।

संवत् १८२७ सन् १७७१ ई० मे उमेद्सिहका राजनैतिक अस्तित्व छप्त होगया। राजपूत राज्यकी चिर्प्यचित्रत रीतिके अनुसार शिव्र ही समस्त अनुष्ठान होने छगे। उमेद्सिहके पुत्र अजितिसहने अपने पिताकी एक मूर्ति वनाकर जिस नियमसे चितामे दाह किया जाता है उसी नियमसे उस मूर्तिको अग्निपर रखकर प्रव्वित चितानछमे भस्म कर दिया, और पिताके वियोगमे जिस प्रकार अशौचकी व्यवस्था है उसी प्रकार अशौचको वहण किया। राजाके अंतपुरमें हाहाकार मचगया, सभी जगह रोनेका शब्द सुनाई आने छगा। नियतहुए अशौचकालके वीतने पर अजितिसहने क्षोरकर्मके पीछे पिताकी

उससे वदला नहीं लिया, इसीको स्मरण करके वह मनुष्य अपने मनहीं मनमे उमेदकी ओर घृणा करता था। वह इतना करके ही शान्त न हुआ, वरन किस प्रकारसे उमेद-सिहका अनिष्ट सायन कहूँ इसी चिन्ताम नित्य लिप्त रहता था । इतिहाससे जाना जाता है कि उमेदसिंहने सिंहासन पर बेठनेके आठ वर्ष पीछे जयपुरके महाराज मायोसिंहके साय अपनी भागिनीके विवाहका सम्बन्ध स्थिर करनेके छिये अपनी जातीय रीतिके अनु-सार नारियल भेजा । माधोसिहने राजसभामे अपने सामन्त और कुट्टीन्वयोके साथ वडे सम्मानसे उस नारियलको बहुण किया । देवयोगसे उस समय उक्त इन्द्रगढपति देवसिंह आमेरमे जा पहुँचे । आमेरराज माधोसिहने उनसे पृष्ठा कि व्रुधसिहकी कन्या किस प्रकारकी सुन्द्री है और उसके गुणोकी प्रशसा किस प्रकार है? " नीच वृद्धि देविसहने जचित सुअवसर पाकर उमेद्सिहके अनिष्ट साधनकी इच्छासे ऐसा घृणित अनुतपूर्ण उत्तर हिया कि वह केवल एकमात्र उनकी समान कायर पुरुषोंके पक्षमे ही जोभा पाता है। देविसहने कहा कि वह कन्या वधिसहके औरससे उत्पन्न नहीं हुई है। जो राजपूत राजा विवाहका प्रस्ताव स्वीकार कर फिर इस नारियलको कन्याके पक्षवालोके पास करकर भेज दे तो राजपूतोके लिये इससे अधिक अपमान दूसरा नहीं है। माधोसिहने देव-सिहके निथ्या वचनोपर विश्वास करके वृदीमें नारियल फिरवाभेजा, उस समय उमेद्सिहके हृदयमें केसा वाण लगा था, उसका अनुमान सरलतासे होसकता है, परन्त अलान्त सतोपका विषय है कि मारवाडके अधीश्वर महाराज विजयसिंहने शीत्र ही उमेरीसह है। उस भगिनीका विवाह करके देवसिहकी उक्तिको असत्य कर दिया।

कर्नल टाइ साहव लिखते हैं, कि "सवन् १८१३, सन् १७५७ ई०में उमेर्टसिंह करवरके समीप विजयमेनी माताके मिटरमें पूजा करने के लिये गये। यह स्थान इन्द्रगढ़के समीप था इस कारण उमेर्टसिंहने आकर इन्द्रगढ़पित देविसहकों पुनोसिंहत इक्ट्रें हुए सामन्तासे मिलनेकी आज्ञा दी। औरों के निपेच करनेपर भी देविसहने इमेर्ट्सी आज्ञानुसार अपने पुत्र और पोतेके साथ उपन्थित होनेमें किचिन्मात्रका भी विलम्ब नहीं किया। वहा उन्होंने प्रत्येकका महार करके देविसहके बशकों लोप करितया, इनके चिताके धुएमें जिससे आकाश क्लिकन न हो इस कारण उमेर्टिमहकी आज्ञामें इनके शब नदीमें डाल दिये गये। इनेर्टिसहने इन्द्रगट देविसहके भाईकों दे दिया।

हैं इतिहासवेत्ता टाइ साहवने उक्त पटनाकों ही उमर्जनको चरित्रोमे महाकलक दे वताकर वर्णन किया है। परन्तु जब हम विचार करने हैं कि प्रतिहिमा दान बीर तेजस्वी राजपृत जातिका स्वाभाविक वर्ष है, विना प्रतिहिमा दान किये वह है कायर पुरुष समझे जाते हैं तब उमेडिसहका यह प्रतिहिमा दान महा कलकदाबक क्रि समझा जाना।

"देवसिह्ने प्रथमसे ही उमेदके साथ जैसा व्यवहार किया मसारमे इनकी समान सामर्थ्यवान् राजा बहुन कम पाये जॉयने कि जो उमेदरी ममान आठ वर्ष तक प्रतिहिसा देनेमे शान्त रहसके। दूसरी बात यह है कि जो राजपुत स्त्री मती नामसे <del>႓ၟၜၣ႞႞ၜၜ႗႞႞ၜၜ႗ႜ႞ၜၜ႗႞႞ၜၜ႗႞႞ၜၜ႗႞႞ၜၜ</del>ၣ႞႞ၜၜ႗႞ၜၜ႗႞ၜၜ႗႞ၜၜ႗႞ၜၜ႗႞ၛၜၯၛၜၯၛၜၯၛၜ

वड़ीभारी ढाल, वन्द्क एक भाला, एक तलवार एक छोटी तलवार और उस समयेक उपयोगी एक वड़ी भारी छुरी, और छोटी २ युद्धके उपयोगी पूर्ण खळीते वाह्द पूर्ण वड़े श्रग रण कुठार, वर्छा, कटारी, तीक्ष्णधारवाले लोहेके चक्र, धनु और वाण तृणसे अपने शरीरको शोभायमान किया। उस समय ऐसा देखा गया कि सत्तर वर्षकी अवस्थावाले वीर उमेदसिहने इन वड़े २ भारी अस्रोकां ढालमे रखकर खेल करतेहुए उसको एक हाथसे उठा लिया हो, यही नहीं वरन वह कितनी ही देरतक उसको अपने

वड़ीभारी ढाल, वन्तृ वड़ीभारी ढाल, वन्तृ वड़ीभारी ढाल, वन्तृ वड़ीभारी ढाल, वन्तृ वड़े श्रा रण कुठार, अपने शरीरको शोभ अवस्थावाले वीर के वीर तीर्थयार्थ वीर तीर्थयार्थ वीर तीर्थयार्थ वीर तीर्थयार्थ तो उत्तरमे गंगोत्तरी तथा उड़ीसासे भा विन्तुओं ही तीर्थम वीर किया वहीं वह अपने पेतृ वहीं अमिनंदन किया थे अमिनंदन किया अमिनंदन किया अमिनंद का ना तथा अमिनंद के शाम कार्य करते जा वर्णवद्ध करके रख अम्रान्त जा वर्णवद्ध करके रख अम्रान्त जा क्षिमान दिखाया। अमिनंद का ता किया पालन करती असमान दिखाया। अमिनंद के तीर्थम जात के त्व के तीर्थम जात करती उसको देवाताक है त्व के तीर्थम जात के त्व के तीर्थम जात करती के ता नामक चोरों के का ना नामक चोरों के का ना नामक चोरों के का ना नामक चोरों के वा नामक चोरों के वा नामक चोरों के वा नामक चोरों के या वा नामक चोरों के या वा नामक चोरों के या नामक चोरों के या वा नामक चोरों के या नामक चारों के या नामक चोरों के या नामक चारों के या ना वीर तीर्थयात्री उमेदसिंह वहुत थोड़े विश्वासी सेवक साथ छेकर कई वर्षतक तो उत्तरमे गंगोत्तरी स्थान, दक्षिणमे सेतुवधरामेश्वर और अराकानमे गरम सीताकड तथा उड़ीसासे भारतकी शेष सीमा द्वारकातक घूमते रहे। यही नहीं कि वह केवल हिन्दुओं के ही तीर्थमे गयेहो वरन प्राकृतिक सौन्दर्य पूर्ण प्रत्येक प्रसिद्ध न्यान और पंडितोके रहनेके स्थानमे भी वह गये। बीच २ मे एक २ देशमे भ्रमण करनेके पीछे वह अपने पैतृक राज्यकी सीमामे आ पहुँचे, उस समय उनके स्वजातीय नहीं वरन प्रत्येक राजा, तथा रजवाड़ेके प्रत्येक राजपूतीने उनकी बड़े सम्मानके साथ अभिनंदन किया था। वीर तीर्थयात्री उमेदसिंह भ्रमण करतेहुए जिस राजाके राज्यमे जाते, वही राजा इनके आनेसे अपनेको पुण्यवान् मानता था, और उमेदके आनेसे ही राजमहलको पवित्र मानता था। इस समय ससार और राज्यसे विरागी हुए उमेद्सिहको रजवाड़ेके सभी मनुष्य भविष्यन्वका देवताकी समान जानते थे, तथा उमेदके ज्ञान शिक्षा और अभिज्ञताको अतुलनीय जानकर सभी उनके उपदेशके अनुसार कार्य करते थे। उमेद्सिह जिसको जिस विषयमे उपदेश करतेथे वह प्राणपणसे उसको अभ्रान्त जानकर पाछन करता था । उमेदके प्रत्येक उपदेशके वचनोको सभी वर्णवद्ध करके रखते थे। उमेद्सिहकी जीवित अवस्थामे उनके साथ हाडाजाति ह प्रत्येक राजपृतने जिस प्रकारका ऊँचा सम्मान दिखाया और उनकी देवताकी समान भावसे पूजा की उनके वियोगमें भी हाड़ाजातिने उसी प्रकारसे उनके प्रति महान् ऊँचा सम्मान दिखाया। उमेदसिह जिस समय जो वात कहते थे हाड़ाजाति उसको धर्मविधानकी समान पालन करती थी, और उनके स्मृति चिहस्वरूपमे हाड़ाजातिने जो कुछ पाया था उसको देवाताके द्रव्यस्वरूपसे भक्तिसहित रखती आई थी। उमेदसिह सबसे पीछे भारतवर्षकी सीमाके वाहरे मकरानके तीरवर्ती हिङ्गलाजनामक स्थानमे गये, और अग्नि-देवके तीर्थमे जाकर फिर द्वारकाको गये, जब यह वहाँसे छौट रहे थे तब रास्तेमे एक कावा नामक चोरोकं दलने इनको घर लिया । परन्तु वीरश्रेष्ठ उमेद्सिहने उन चोरोके दलके साथ अपना वाहुवल दिखाकर उनके। एकवार ही परास्त करके चोरोके सरदारको वंदीकर लिया, चोरोंके सरदारने अपनेको छुटानेके लिये सागंधकी कि मे आजसे कभी भी द्वारकाके यात्रियोपर आक्रमण नहीं करूँगा।

यद्यपि वीर वेशधारी उमेदसिंहने उपरोक्त प्रकारसे दीर्घकालतक तीर्थीमे भ्रमण करके पुण्यके साथही साथ ज्ञानको भी संचय किया था, यद्यपि उन्होंने अपने मनमे इस भूर क्रीस्ट के स्टिक्स के क्रिक्ट के स्टिक्स के स्टिक्स के स्टिक्स के सिंह के सिंह के सिंह के सिंह के सिंह के श्राद्धिकया समाप्त की । सारांश यह है कि यथार्थ मृत्युके होनेसे जैसा कार्य किया जाता है, वह सभी कियागया, श्राद्धके होजानेके पीछे अजितसिह वड़ी धूमधामके साथ वृद्विके सिहासनपर अभिषिक्त हुए।

だけだけだいだ げるけんけんけんけんけんけん げんけんしんしんしんしんしんしんしんしん उमेदिसह राज्यभारको छोडकर एकमात्र श्रीजी। (वह जितने दिनोतक जीवित रहे उतने दिनोतक श्रीजी नामसे पुकार गये) उपावि धारण कर उक्त अनुष्टानके पहिले ही बुंदीकी राजधानीको छोडकर, पठारके आदिम प्रधान अधीश्वरने जिस तीर्थमे ब्रिचि-त्रहृपसे आरोग्यता प्राप्त की थी, उसी केदारनाथ तीर्थमे जाकर वहा वास करने हुगे। उन्होंने राज्य छोडनेके समय विचारा था कि एकमात्र योगीभेपसे तीर्थींमे भ्रमण करने और इप्टदेवताके व्यानसे सब प्रकारसे ज्ञान्ति प्राप्त होगी, और जो हमने हत्या करके पापसप्रह किया है उस अपराधसे भी छटकारा मिल जायगा । उमेद्सिहने बीर राजपत वेशके। त्याग कर तीर्थयात्रीका वेश धारण किया था, यह जिस महान् ऊचे वशमें जन्म छेकर महा ऊचे पर्पर प्रतिष्ठित थे उस वशका गौरव और परोचित महा ऊचा मानसिक भाव उनके हृद्यसे दूर नहीं हुआ । उन्होंने धर्मकी खोजमें भारतके जिस २ प्रान्तके जिस २ तीर्थमे सन्यासी योगी, यति ब्रह्मचारी इत्यादि पवित्रचेता साधुओके साथ मिल कर शास्त्रकथा और धर्मोपदेश सुने थे, उन्हीं र साधु भक्तवृन्दों के सम्मुख यह परम विज्ञानी पूर्वचेता साध और महात्मारूपसे माने गये और उन्होंने इनका महान सम्मान किया था । उमेदसिंहने स्वदेशी और विदेशी राज्यके इतिहासकी पढ़ा था कि "राज एश्वर्य और आइम्बर सम्मान केवल आत्माक विनासका कारण म्बह्नप है। जो राजा सुअवसरमे ऐश्वर्य आडम्बरका छोड़कर देवाराधना और पुण्य मचय करनेमे नियुक्त होते है वही यर्थाय सुखी है "। बुद्धिमानी और सामाजिकरीतिके वशीमूत हो कर उमेद्सिह भर्छीभाँतिसे जानगये ये कि केवल श्रीकृष्णजीके मिद्रमे वा गगाजी है विनारे रहनेकी अपेक्षा समस्त भारतपर्पमे अमण करके भगपानकी अनस्त महिमा और सृष्टिका चुडान्त निद्र्शनके साथ ज्ञानका सचय करना श्रेष्ट है, इस कारण जातीयशास पुराण और महा काव्यांमें भारतके जिन पुण्यतीर्थ और पथित स्थाना वा वर्णन पढ़ा या उन्होंने उन सबको अपने नेत्रीसे देखनेका हट सकत्य किया। परन्तु उमेदसिह्दा जतीत जीवन केवल वीर रसके सोतेमें ही आजतक तीयपात्री नवा था, इसी भारतके कारण बह त्रवरो महण सम्पूर्णरूपसे सन्यासीवेश करके वाहर नहीं गरे। वह उस तीर्थयानी वेशसे ही बीरोकी समान अह्यों के आनूपणोसे मुसज्जित होतर बाहर गये थे। उस समार नीर्थ-करनेवांट मनुष्योंको नार्गमे अनेक प्रकारके वित्र होते थे । अस टेकर अपने वाह्यछसे उन विहोशों दूर करके अपने मनोग्यशे मिद्र करना कर्नस्य विचारा । तीं औं अनग उरते है नम्य अनेस्प्रहारसे शारीरिक करना अविक पुण्यदायक विचारा । दीर्ववात्रामे उमेदहिंदने जो बडे २ शब बारण नियं वे, दो राजपृतवीर उन अवों नो बंदे नपूने बारण उर सकते वे ।

इन्होंने सबसे पहिले जबाबानको रोकनेने ठिये गई पूर्व जनगरेने शरीरदाश उसके पीछे

%GNOGNOTONOGNOGNOGNOGNOGNOGNOGNOGNOGNOGNOGN अपमानकारक वचनोम राव अजितसे कहा कि " वील्रह्टा राणाको लौटा देना होगा, और यदि ऐसा न करोगे तो मे एक सिन्धी सेनाको भेजकर आपको बंदी कहूंगा।" मत्रीने अजितसे यह भी कहा कि भैने राणाकी आज्ञानुसार तुमसे समस्त समाचार कहा है, राव अजितने मेवाइके मत्रीके उन अपमानकारक वचनोंको सनकर उसके इंसं व्यवहारसे मनही मनमे समस्त रात्रिमे घोर कोघ संचय किया था। दूसरे दिन उक्त मुगयाका कार्य समाप्त होते ही राणान अजितको विदा किया कि इसी अवसरमें अचा-नक अजितके मनमे राणाके मंत्रीका वह अपमान याद आया, यद्यपि वह राणासे विदा होकर कुछ दूरतक चले गये थे, परन्तु हमे राणा बंदी करेंगे यह विचार कर वह फिर राणाके सम्मुख गये। अजितको फिर आयाहुआ देख कर राणा किसी प्रकार भी स्थिर न रहसके उन्होंने हंसते हुए फिर अजितको विदा कर दिया । दोनोने फिर परस्पर में साक्षात किया। अजित उस समय भी क्या कर इसका कुछ भी स्थिर न करके राणाके द्यालु व्यवहारसे मोहित हो फिर राणाके सम्मुखसे चले आये, परन्तु अजित के फिर क़ुछ दर आते ही उनके हृदयमे प्रतिहिसाकी अग्नि भयंकररूपसे प्रज्वित हो गई। अजितने उसी समय तीक्ष्ण भालेको हाथमें लेकर बड़े बेगसे बलपूर्वक राणाके ऊपर भाला चलाया। उस भालेने राणाको देहको भेरकर उनके घोडेको भी जा भेटा, दारुणरूपसे घायल हुए राणा जिस अजितको अपना परमप्यारा मित्र जानते ये उसको प्राणधाती देखकर केवल इतना ही कहकर प्राण त्याग किये, 'ओह हाडा<sup>।</sup> क्या किया?" घायलहुए राणाके घोडे परसे गिरते ही इन्द्रगढ़के सामन्तने तलवारके आघातसे राणाका जीवन एकवार ही समाप्त कर दिया। हाडाराज अजित इस कार्यसे अपना महान् गौरव जानकर मेवाङ्के महाराजकी " छत्रझांगी " अर्थात् गोलाकार मोरकी पृछके चक्रम सुवर्णके सूर्पाङ्कित राजिचहोको छेकर अपनी राजधानी व्रदीमें चले आये । वह मेवाड़के राजचिह्न वृदीके महलमे रक्खे गये । उमेदसिहने जो देवसिंहके प्राण नाश करनेके लिये राज्यसुलको छोड़कर सन्यासीकी अनेक देशोमें भ्रमण कर अपने पापोका नाश किया था उन्होने जब यह समाचार सुना कि हमारे पुत्र अजितने मेवाड़के महाराजके प्राण नाग किये है तव उनके हृदयमे प्रवल आवेग उललेने लगा। उन्होने अपने वंशमे फिर महापाप संचय होताहुआ देखकर अत्यन्त दुःख प्रकाश किया, उन्होने उसी समय यह प्रतिज्ञा की कि अव जनमभर पुत्रका मुख नहीं देखूंगा। वृंदींक जातीय इतिहासमे लिखा जा चुका है कि कृष्णगढ़ेंक राजाओकी दो कन्याओंके साथ राणा और वूदीराज अजितका विवाह हुआ था, इसीसे दोनो दृद्सांसारिक सम्वन्य वन्धनमे वधरहे थे, वूदीराज अजितसे उनका कुछ अमंगल होगा राणाके हृदयमे यह विचार भूलसे भी उदय नहीं हुआ। परन्तु राणाकी स्त्रीने अपने स्वामीको यह कहकर पीहलेसे ही सावधान करिंद्या कि जिससे वह किसी

शकारसे भी अजितके ऊपर विश्वास न करें। कई पीढ़ी पहिले मेवाड़ और वूँदी दोनो राज्यके राजा जो परस्परमें आक्रमण करके इस मृगयाक्षेत्रमे मारेगये थे, उस वृत्तान्तके 

ক্রীউক্টরিউক্টরিউক্টরিউক্টরিউক্টরিউক্টরিউক্টরিউক্টরিউক্টরিউক্টরিউক্টরিউক্টরিউক্টরিউক্টরিউক্টরিউক্টরিউক্টরিউক্ট वातका निश्चय कर राजिसहासनको त्याग किया था कि हम अव कभी राजिसहासनको प्रहण नहीं करेंगे । परन्तु एक वियोगान्त घटनासे वह उस तीर्थभ्रमणसे कुछ कालेक लिये वंचित हुए। वह घटना यह थी कि उनके इकलौते पुत्र रावराजा अजितसिहकी मृत्य होगई, तव उमेद्सिह अपने अज्ञानी पोतेको शिक्षा देने और प्रतिनिधिरूपसे राज्य चलानेको वाध्य हुए। हमने जो शोचनीय वियोगान्त घटनाकी वात कही वह मेवाड और हाडाजातिके इतिहासमें लिखी गई है। और वहुत शताब्दीके पहिले बम्बाबदाकी सती रानीने प्रज्वित चिताकी अग्निमे प्राण त्याग करनेके समय जो निपेध वाक्य कहे थे वह इस प्रकार थे कि " यदि राव और राणा कभी भी वसन्ती उत्सव ( अंहरके ) होनेके पहिले परस्परमे एकसाथ मिलैंगे तो अवस्य ही दोनोकी मृत्यु होगी। " उपराक्त घटना उस सती साब्बीकी उक्तिका सामर्थन करती है। वह घटना अवस्य पढ़नेके योग्य है। वीलहुठा नामक ग्राममे एक मीनाओकी सम्प्रदाय रहती भी और वहाँ आमके वृक्षोमे वहतसे उत्तम आम लगते थे,वही इस झगडेका मूलकारण हुए बूदीके महाराज अजितासिहने उस विल्ह्ठा नामक प्रामको अपने राज्यभुक्त जानकर अथवा राज्यमे भुक्त करनेके लिये उसके चारोओर किला वनवा दिया । मेवाड़के बहुतसे सामन्तोके भडकानेसे एक चोरोका दल उस प्रामपर आक्रमण करनेके लिये तथ्यार हुआ। अजितसिहने उनको भय दिखानेके छिये उस किलेमे एक सेना रख दी। राणाने यह समाचार पाकर महाकोथित हो। अपन समस्त सामन्त और वेतनभोगी सैन्धवी सेनाकेसाय उक्त विवादकेस्थानम जाकर बुंदीके महाराज अजितसिहको अपने डेरोमे वहाभेजा । अजितने आते ही अपने व्यवहार और मधुरवचनोसे तथा सचरित्रता और उदारतासे राणाको ऐसा मोहित किया हि राणा विलालाइताकी वातको एकवार ही भूलगये। सन्मुख ही वसन्तकाल उपस्थित था, मधुर फाल्गुणके महीनेमे राजपूत वीर गौरीदेवीके आशयसे वराहका विकार करने व । युवक हाटाराज अजितन राणाके निकटसे सद्य व्यवहार पाकर उसके वक्लेम राणा है। यह कहकर वला भेजा कि वृद्धिक रक्षित राजवनमें जो उत्मय होगा उसमें आप अवद्य ही आवै। राणाने उसी समय उस अमत्रणको स्वीकार किया । भीमोदियो है अवीधर राणा प्रचलितरीतिके अनुसार दूसरे दिन सामन्तीका हुर वर्णके विश्वम सजावर वृंदीके अवीनमें स्थित नन्द्रता नामक पहाडी द्वामे आमञ्जकी करनेके लिये जा पहुँचे। इस समय उमेरतिह वररीनायसे ठौटेहुए आरहे ये, जब उन्होंने यह मुना कि राणांके साथ उनके पुत्र अजिनिसिहंने त्रारके निकार वरनेता विचार तिया है, इन्होंने तुरन्त ही पुत्रके पास एक मनुष्य भेजकर उस मनी चीकी जीन की स्माण कराकर राणांके माथ निछनेको मना करा नेजा । अजिनिस्हिने उसके उत्तरसे बहुता भेजा कि इस समय में कायर पुरुषोत्री समान आचरण रंभी नहीं करनकता। कमानुसार

निधित उत्मनके दिन प्रभावर भगवानने पूर्वजी औरको द्वीन दिया । राणा युवक राव अजितके साथ मित्रनावको प्रकाश दर एक्साथ जिक्तर केटनेके दिवे चले। परंत इसके पिटिछेदिन वीसरे पहरके समयमे मेबाइके राजमबीने राय अजितके मनसुख नाकर अत्यन्त

सुशासन स्थापन होजानेक पीछे उमेदसिंह फिर तीर्थ करनेके लिये चले गये। एकर समयमे

परमर नियुक्त करके यह वता दिया कि किस रीतिले राज्यशासन होना चाहिय ।

यहासन स्थापन होजानेके पीछे उमेर्न्सिह फिर तीर्थ करनेके िये चले गये। एकर समयमे

उन्होंने वरावर चार वर्षतक बूँदीमे न जाकर अनेक तीर्थांमे भ्रमण करना प्रारंभ किया। अंतमे उनका शरीर शृहताके आनेसे अत्यन्त श्लीण होगया, मृत्युके कई वर्ष पहिले यह केदारताथ तीर्थमे निवास करनेको वाध्य हुए ।

अत्यन्त ही दुःस्का विषय है कि उक्त घटनाके कई वर्ष पीछे उमेर्न्सिह जिस समय अत्यन्त श्ली होन्या, प्रत्युके कई वर्ष पिछे वह केदारताथ तीर्थमे निवास करनेको वाध्य हुए ।

अत्यन्त हु होकर संसारसे जानेकी बाट रेक्तरहे थे, उस समयमे उनके पीते विश्वासाया जानकर उनके साथ अत्यन्त ही हारोचनीय व्यवहार किया उमेर्न्सिह जी विश्वासाय जी जानकर उनके साथ अत्यन्त हो दो शोचनीय व्यवहार किया उमेर्न्सिह पीछेही विश्वासाह युवा अवस्थापर पहुँचे तब उस समय राज्यके कितने ही दुर्धारत लोमी मूर्व सामन्त और राजकमीयारियोने उमेर्क विकद्धमे पहुँचे जालका विस्तार किया । वह मलीमीनिसे जानकारे थे कि जमेर्क विकद्धमे पहुँचे जालको विस्तार किया । वह मलीमीनिसे जानकारे थे कि जमेर्क विकद्धमे पहुँचे विश्वासात कीरा हित्र नहीं हो स्वन्नसिह साम नारायको अतुसार चेलो, तब हमारा मनोरथ किसी प्रकार सिद्ध नहीं होसकेगा, इस कारण वह सभी इकट्ट होकर उमेर्की और जिससे विश्वासिह कीर विश्वास और जमसे विश्वसिह विश्वसास और अभिक उपत्र होजाय विश्वसिह जिससे होये हो विश्वसाम विश्वसिह से साथ पृण्व व्यवहार करने छो । नवयुवक विश्वसिह के अपने एक सेवकके हाथ दाहासे यह कहा मेजा " कि आप यूर्तिको छोड़कर वाराणसीमे जाकर रहिये " । जो सेवक उस पत्रको लेक्य गाग वह । विश्वसिह ने अपने एक सेवकके हाथ दाहासे यह कहा मेजा " कि आप यूर्तिहों छोड़कर वाराणसीमे जाकर रहिये " । जो सेवक उस पत्रको लेकर गाग था उसने एवे इस्तिहिको नोय शहर जानेमे तथा नही रक्सी जागागी " । परन्तु उमेर्नसिहको नेव वहन समय कक तीर्योंमे अमण किया था इसी कारणसि सर्वसाधारण मजुत्य इनके साथ प्रवास होती अपना र राजधानी समयान के साथ लाके लिये हिया हुए । उमेर्सके युवा अवस्थाकी वीरताने र राजधानी समयानके साथ कानेके लिये तथा हुए । उमेर्सके युवा अवस्थाकी वीरताने र राजधानी समयानके साथ आनेके लिये कानेके लिये क्रावाह हिए । उमेर्सके सम्मान स्वाय प्रवास सम्यान करते शिय उपनित्रके आनेरराज्य करने साथ विश्वसिह के सम्यानके साथ पराच विश्वनिसहने उनको राज्यका लोभी और विश्वासघाती जानकर उनके साथ अत्यन्त हैं हा शाचनाय व्यवहार किया उमदासहक पाछहा विश्वनासह युवा अवस्थापर पहुच हुँ तब उस समय राज्यके कितने ही दुर्खारत छोभी मूर्ख सामन्त और राजकर्मचारियोने हैं तव हमारा मनोरथ किसी प्रकार सिद्ध नहीं होसकेगा, इस कारण वह सना रण्ठ प्रविच्छान होजाय विश्वनिसह के उमेदकी और जिससे विश्वनिसहको अविश्वास और अभक्ति उत्पन्न होजाय विश्वनिसह के जिससे उमेदको वूँदिसे निकालदे। वह यही उपाय करने लगे। नवयुवक विश्वनिसह के ऐसे वुद्धिमान वा शिक्षित नहीं थे वह उन पापियोंके वचनोपर विश्वास करके अपने पितामह उमेदिसहके साथ घृणित व्यवहार करनेके लिये आगे वह । 100 प्रविच्छान करनेके लिये अगे वह । 100 प्रविच्छान कर रजवाड़ेंके प्रायः राभी राजा वड़े आग्रहके साथ डमेदिसहको अपनी र राजधानीमें सिस्मानके साथ ठानेके छिये तैयार हुए। डमेदके युवा अवस्थाकी वीरताने चुढ़ापेके

. इनको महण किया । उमेदसिहके साथ विश्वनिसहने जो कुट्यवहार किया था उससे %वित्रीत्वेद्धतित्वेद्धतित्वेद्धतित्वेद्धतित्वेद्धतित्वेद्धतित्वेद्धतित्वेद्धतित्वेद्धतित्वेद्धतित्वेद्धतित्वेद स्थानित्वेद्धतित्वेद्धतित्वेद्धतित्वेद्धतित्वेद्धतित्वेद्धतित्वेद्धतित्वेद्धतित्वेद्धतित्वेद्धतित्वेद्धतित्वेद <u> Acorto orivo orivo</u> हमारे पाठक पहिले ही पढ्चुके है परन्तु इस घटनाके होचुकने पर दोना राजवंशोमे प्राचीन शत्रताका एकवार ही छोप होगया था। जिस दिन अजितसिहने राणाके प्राणनाश किये, उसके पहिले दिन मेवाड़के राजमंत्रीने एक भोजदान किया था। उस भोजसभामे दोनो राजा और उनके सामन्ताने उपस्थित होकर अकपट मित्रताके साथ परस्परमे साक्षात किया था । परन्तु इतिहाससे जानाजाता है कि मेवाडके सामन्त अपने अत्याचारी अधीश्वर राणांके ऊपर अत्यन्त क्रोबित हुए थे । सिखानेसे ही यह शोचनीय वियोगान्त अभिनय हुआ था, ेएसे वहतसे प्रमाण विराजमान हैं । मेवाडके राजमंत्रीने भी अजितको महाभय दिखाकर अपमान करनेवाले बहुतसे कटु बचन कहे थे, इसका वर्णन भी पहिले होचुका है। जिस समय अजितसिहने भारेके आघातसे राणाका प्राण नाज किया एकमात्र नीचे पदवाले अनुचरके अतिरिक्त मेवाडके किसी सामन्तने भी राणाके प्राणोकी रक्षा करनेके लिये चेष्टा नहीं की थी, मेवाड़के सामन्ताने राणाके जीवनकी रक्षा न की न अजितको पकडा, और राणाके घायल होते ही सभी अपने २ प्राणीक भयसे राणाके मृतक शरीरको छोडकर अपने२ डेरोमे भाग गय। इससे यह जाना जाता है कि राणांक प्राणनाशके सम्बन्धमे मेवाडके सामन्तोकी भी गुप्रभावसे सम्मति थी। राणाके मृतक होते ही केवल राणाकी एकमात्र उपपत्नी राणाकी उर्द्ध देहिक किया करनेके छिये उस समय वहाँ विद्यमान थी। वह बहुतसा यन खर्च करके चिता सजानेकी आज्ञादे स्वय राणाके शवके साथ भरम होनेके लिये स्वर्गमार्गमे जानेको तैयार हुई। प्रव्वत्नित चिताकी अग्निमे राणाका भव आलिगन करके उम खींगे यह गाप दिया कि "अजितसिहने यदि अपने स्वार्धसाधन करनेके लिये पड्यत्र कर हे राणा हा प्राण नाश किया है तौ उस ट्रा करनेवालेको दो महीनेके भीतर उचिन फल मिल जायगा, और यदि प्राचीन वशसे परस्परमे चली आई हुई शत्रुताका बदला लेने है लिये यह हाये िषया है तो मेरा जाप उसको नहीं छगेगा"। वृद्धि हाजाजातीय दिवसमेरलाने छिता।

हे कि " उस खीके इस प्रकार शाप देते ही उसके वचनको ममर्थन करनेके लिये उमके पासके वृक्षकी सहसा एक शासा ट्रकर पृथ्वीपर निर पत्नी, तथा गणा आर मतीकी चितामसमस विलोईता सकेद वर्णका होगया "। हाडाकविने लिखा है कि सती खीके शापके अनुसार दो गर्हीनेके ही उमकी

हाडाकावन । एखा हा क सता स्वाक शायक अनुसार वा महानन हा प्रमक्त भविष्यद्वाणी पूर्ण होगई, वृदीराज अजितके शरीरमे आपसे आप मामके दुकटे र होकर गिरने छो, इस शकारमे महान् कष्टको नोगकर सबने पृणाके बोग्यहा उन्होंने अतमे शण त्याग किये।

अजितिसहरे एकमात्र पुत्र विश्वनित्तह इस नमय अज्ञान बालक थे। उमेर्गनरको अन्तने राज्यमे सुशासन स्वापनकरनेको बा-यहोना पडा। उमेर्गनहने वृदीकी राज्यानीमें विरक्तालके खिब विदा यहणकी थी। मणान बह है कि उन्होंने राज्यानीमें विना गये ही दुरही रहकर एक बुदिमान बामाई अर्थान् बात्री पुत्रीको राज्यक प्रयान नक्व वियायक

<sup>(</sup>१) विता मूमिका नाम ।

चढ़कर उमेद्सिह वृदीके महलमं चले गये। और उसी रात्रिमे महावीर महाज्ञानी महापुण्यवान् पवित्र चित्त उमेदसिंहका शरीर वृद्धिके राजमहलमे छूट गया । सम्बन् १८६० (सन् १८०४ ईसवी) में उमेद्सिहके जीवनका सूर्य सर्वदाके छिये अस होगया। वृदीराजके भाग्यका आकाश घनयोर भेघजालसे ढक गया । उमेदसिहने तेरह वर्षकी अवस्थाके समयम जिस दिन प्रव्वित उत्साहसे सामान्य संर्यक अनुचराके साथ 🖞 अतुलनीय वलविक्रम प्रकाश करके पिताके हरेहुए राज्यको उद्घार करनेके लिये पाटन और गेनोलीको अपने अधिकारमे किया, उस समयसे वह साठ वर्ष तक इस ससारमे रहे थे। उमेद्सिहकी समान वीर नीतिज्ञ और साधु राजा इस संसारमे बहुत थोडे

(८४४) क्ष राजस्थान इतिहास-भाग २. क्ष्र इकर उमेदिसह वृंदीके महाया एक गये। और उसी रात्रिम महावीर मह महापुण्यवान पित्रत चित्र से सहायुण्यवान पित्रत चित्र से सहायुण्यवान पित्रत चित्र से सहायुण्यवान पित्रत चित्र से सम्पासहके जीवनका मूर्य सर्वदाके छिये असा हे वृंदीराजिक माग्यका आकाश चनवार भेघजालसे टक गया। अम्दासहके तरह अवस्थाके समयम जिस दिन श्रुच्चिल उसालसे सामाग्य संरयक अनुवरांके अनुजरांके अनुजरांके अपने अधिकारमें किया, उस समयसे वह साठ वर्ष तक इस स् रहे थे। जेमदिसहकी समान वीर नितिक और साथु राजा इस संसारमें शृत उत्तर हुए है, इस वातको हम मुक्तकठसे स्वीकार करने हैं। जिस समय में एक वल अमेजी सेनाका मॉनसनेक अधीनमें इस देशों प्रसास राजपूर्वणातिक और विशेष उस समयमें वह साइ विद्या सामयमें एक वल अमेजी सेनाका मॉनसनेक अधीनमें इस देशों पहिले अस समयमें एक वल अमेजी सेनाका मॉनसनेक अधीनमें इस देशों पहिले श्रुप्त करनेके लिये गया था, परन्तु उस समयमें यह उमेदिसह जीवित नहीं, अथवा जनहींकी परामार्कि अनुसार यह कार्य हुआ या या नहीं इस समयमें मही, करनेके लिये गया था, परन्तु उस समयमें यह उमेदिसह जीवित नहीं, अथवा जनहींकी परामार्कि अनुसार यह कार्य हुआ या या नहीं इस समयमें नहीं, करनेके लिये गया था, परन्तु उस समयमें यह उमेदिसह जीवित नहीं, अथवा जनहींकी परामार्कि अनुसार यह कार्य हुआ का या नहीं इस समयमें नहीं, करनेके लिये गया था, परन्तु उस समयमें यह उमेदिसह जीवित नहीं, अथवा जनहींकी परामार्कि अनुसार यह कार्य हुआ कि सामय है। सामयमें नहीं, करनेके लिये गया था, परन्तु उस समयमें अपने सामय है। सामयमें नहीं, करनेके लिये गया था, परन्तु कार्य कार्य हुआ कार्य वा नहीं है। सामयमें नहीं, तरन जनहींने अपनी मिवप्य विपत्त और जी उस समयमें है। सामयमें नहीं, वरन जनहींने अपनी सिवप्य विपत्त और जी सामयमें सामयमें है। सामयमें है। इतन होंग सामयमें सामयमें है। इतन होंग सामयमें सामयमें होंग परन्तु अपनी उस समयमी होंग हिला सामयमें महाराज हमारी सहायता के सोथ मार्य मार हुए है, इस वातका हम मुक्तकठस स्वाकार करन है। जिस समय उमेदिसह इस संसारसे विदा होगये उस समयके हाड़ाजातिके हैं इतिहासको एक घटना पूर्ण युग कहना होगा । कर्नल टाड् साहव लिखते है कि ''इसी समयमे एक दल अंग्रेजी सेनाका मॉनसनके अधीनमे इस देशमे पहिले गया था, समस्त राजपूतजातिके और विशेष करके वूँदीके प्रधान शत्रु हुलकरको परास्त और निर्मूल करनेके लिये गया था, परन्तु उस समयमे युद्ध उमेदांसिह जीवित थे या नहीं, अथवा उन्हींकी परामर्शके अनुसार यह कार्य हुआ था या नहीं इस वातको हम नहीं कह सकते । परन्तु हमने वूँदीके छिये कुछ किया या नहीं वूँदीराजने भी ो हैं सेनाकी सहायता करनेमे कसर नहीं की थीं । जिस समय हमारी सेना जयकी इच्छासे उत्साहित होकर वृटिश पताकाको उड़ातीहुई आगे वढ रही थी, उसी समयमे नहीं, वरन जिस समय हमारी सेना पाणोंके भयसे भागनेकी वाव्य हुई उस समय वूदीके महाराजने केवल हमारी सेनाको अपने राज्यमे होकर जानेकी आज्ञा दी हो, इतना ही नहीं, वरन उन्होंने अपनी भविष्य विपत्ति और अनिष्टकी संभावना जानकर यथाशक्ति हमारी सेनाको सहायता दी थी। वास्तवमे वृदीके 🖔 महाराज हमारी सहायता करनेक कारण ही महाराष्ट्रनेता हुळकरसे आक्रान्त है हो घोर विपत्तिमे पड़े थे, परन्तु अपनी उस समयकीर्ट सकीर्ण राजनीतिक कारण हमको उसका कुछ भी पता न मिला, और न उसकी ओर कुछ व्यान दिया "। कर्नल टाड् साह्वने लिखा है कि कर्नल मानसन जिस समय हुलकरके आक्रमण 💱 करनेसे प्राणोंके भयसे सेना सिहत भागे उस समय उमेद्सिहने उनकी और उस भागीहुई सेनाकी सहायता की थी या नहीं। यह उन्हें ज्ञात नहीं हुआ। परन्तु हमने 🎋 आचिसन साहवके प्रन्थमें इसके सम्बन्धमे जो कुछ वर्णन हुआ है इस स्थानपर उसका अनुवाद करते है पाठक उसको पढ़कर उसके यथार्थ मर्मको जानसकेंगे। आचिसन साहवने ढिखा है कि "वृदीमे पहिले जिस राजाके साथ वृदिश गवर्नमेण्टका 🖔 प्रथम सवन्य स्थापित हुआ उसका नाम उमेद्सिह है। सन् १८०४ ईस्वीमें कर्नल 💥 मानसनके अधीनकी सेना जिस समय हुलकरसे परास्त होकर भागी थी, उस समय उमेदसिह्ने अपनी सामर्थ्यके अनुसार हमारी सहायताकी, और इसी कारणसे हुलकर 👸 उनके अपर महाक्रोवित हुआ था। उन्होंने पचास वर्षसे अविक समय तक राज्यशासन 🥳

उमेदसिह्ने अपने अवोध पोतेक द्वारा इस प्रकारसे अपमानित होकर आमेर-राज्यमं जानेक समय कोटेक प्रसिद्ध नीतिज्ञ राजमत्री जालिमसिह्ने मध्यस्थ स्वरूपसे कार्यक्षेत्रमे दर्शन दिया । उसने वृदीमे जाकर विश्वनसिह्ने जो उमेदसिह्से अपने स्वार्थनाजका भय किया था उसको उनकी भूल वताकर खडन किया । जालिमसिह्की उक्तिसे विश्वनसिह् सब प्रकारसे समझ गये कि स्वार्थपरायण अवोध सामन्त और राजपुरुपोके कहनेसे उन्होंने अपने पितामहकी ओर अविश्वास कर उनका तिरस्कार करके महा कलंक सचय किया है। जालिमसिहके प्रस्तावके अनुसार उन्होंने अपने दावाके चरणोमे क्षमा प्रार्थना की । जालिमसिहने विश्वनसिहको अनुतापित और क्षमा प्रार्थना करते हुए देखकर शीव ही वृद्ध उमेदसिहको आमेरसे वृद्धानेके लिये लालजी पडितको भेजा।

उदार हृदय उमेद्सिह स्नेहाधार पोतेके समस्त अपराधाको विस्मृतिक जलमे डालकर तुरन्त ही वृंदीमे चले आये । शीव्र ही परस्पर दोनोका मिलन देगिया। उस मिछनसे जैसे दृश्य देखनेकी संभावना हुई थी। वैसा ही टुआ सभीका उक्त उठा, सभीके नेत्रोंने झर २ ऑसुओकी वारा वहने लगी । प्राणप्यारे पीत विशनसिहको आख्रिगन करके वृद्ध उमेद्मिहने सञ्चलनेत्रोंने उसके हायमें गलपार देकर कहा कि '' यह तलवार लो, में तुम्हारा अनिष्ट करनेवाला नहीं हैं, यदि तुमकी विश्वास है कि तुरहारा अञ्चभ चिन्तक हैं तो दुन अपने हाथमें इसी। नलपारमें पृद्धेत निर्वाणीन्मुख जीवनको समाप्त कर दो, हुसे बूबा क्लकित न करना। " विश्वनिसह अचे स्वरंसे रोते २ वेत्रोमे जलनरकर पिनामहंक चरणोकी पकटका क्षमा प्रार्थना करने हुने । उमेदिसहने क्षमा करनेमें हिचित्मात्रका भी निलम्ब ग किया. राजमहरूमे रहनेके विके प्रार्थना विश्वनित्रं वारम्वार उनसे युवीके डमेविसेह इसमे निसी प्रकार भी राजी नहीं हुए । इस प्रकारने नितासह सहाय स्थापिन होगया. पड्रपत्रियोक पापनी यह देखनर मध्यस्य जातिमसिह जन्मन ही असन्न हुए। उक्त बरमारे ्वर्षतक उमेदासिंह जीवित रहें, उनदी मृत्युदा समय सम्मुख जाने ही विदानिवहने विनय पूर्वक उनके चरणोमें यह शार्वना की कि 'जाप वंद्यें के महरून चलिये। उनी स्थानपर आपने पूर्वपुरुषोत्री शाया विछी हुई है उसी पर रायन दरहे आप न्वर्शरी जॉब उमेरीसहेन रोहके वशीन्त होतर विद्यानिस्दी प्राधनाही पूर्व हिया,

*ৠৢ৾৻*৽৸ঽ৽৸ঽ৽৸ঽ৽৸ঽ৽৸ঽ৸ঽ৽৸ঽ৽৸ঽ৽৸ঽ৽৸ঽ৽৸ঽ৽৸৽৽৸ जब आजा देगे तभी उस आज्ञाको पालन करनेके लिये में अपना मस्तक देंद्गा। यह वार्त अर्थज्ञून्य कृतज्ञाताकी प्रकाश करनेवाली उक्ति नहीं थी, वास्तवमे यदि हम उनके विश्वासकी परीक्षा छेते तो निसन्देह वह और उनके अनुगत सामन्त सभी हमारी आज्ञा पालन करनेके लिये अपने प्राण देदेते। यद्यपि वृद्धिक महाराजके उत्पर बहुतसे उपकारोंकी वर्षाकी गई थी; यद्यपि उनके छिये वृद्येके महाराजने गर्भार कृतज्ञता प्रकाश की थी, तथापि उनमेसे एक विषयका भी सुविचार नहीं किया गया। कोटेके वृद्ध राजमंत्री जालिमसिहने राजा विश्वनसिहके पहिले अपनेको अप्रजी सरकारके क्रीतदास नामसे पारीचित इन्द्रगढ़ वलवान आनरदा और खातोली वृद्कि प्रधान २ सामन्त शासित देशोको कोटाराज्यके अधीनमे करनेका विचार किया।

वास्तवमे जालिमसिहके वृद्गिके अधीनवाले उक्त देशोको अधिकारमे करनेसे राव राजा विश्वनासिह अत्यन्त ही संतापित हुए। कर्नल टाड्ड साहनने इसके सम्बन्धेम लिखा है कि ''गवर्नमेण्टने जालिमसिहके करकमलमे उक्त कई देशोको अपण करनेकी जो व्यवस्था की, इससे साहसी और सरलचित्त राव राजा विश्वनासिहने अत्यन्त व्यथित होकर निष्कपट भावसे कहा कि "इस व्यवस्थाके द्वारा हमको पक्षहीन किया गया"। वास्तवमें ही यह व्यवस्था ठीक नहीं हुई, न्यायिवचार और राजनैतिक मगलसाधन करनेके लिये इस व्यवस्थाका परिवर्तन करना श्रेष्ठ था । गवर्नमेण्टके पक्षमे उक्त अनुगत छोटे राज्यके प्राप्त उक्त देशोको छोटा देना ही उचित है "।

जन आज्ञ वार्त अर्थः जन कि विश्व कार्त अर्थः जन कि विश्व कार्त के लिये वास्तवमें ही वास्तवमें ही जा व्यवस्था कार्त के लिये वास्तवमें हो जा वास्तवमें हो जा वास्तवमें हो हो हो जा वास्तवमें हो हो हो जा वास्तवमें हो हो जा वास्तवमें हो हो जा वास्तवमें हो हो जा वास्तवमें हो हो है जा वास्तवमें हो हो जा वास्तवमें हो है जा वास्तव आचिसन साहवने अपने प्रंथमे इसके सम्बन्धमे जो कुछ लिखा है, हम यहाँ पर उसका प्रकाश करना उचित जानते हैं; उन्होंने छिखा है, कि " वूदीराज्य जिस स्थानमे स्थापित था उससे सन् १८१७ ईस्वीके युद्धमे पिडारोके पलायन् निवारणके लिये वह वृद्रिराज्य विशेष अयोजनीय स्थान विचारा गया है, और यथेष्ट उपकारी दृष्टि आता है, वृद्धि महाराव राजा विश्वनिसहने सबसे पहिले वृद्धि गवर्नमेण्टके साथ मित्रता की और सन् १८१८ ईस्वीकी १० द्रमी फर्वरीको दोनोका संधिवधन हुआ। यद्यपि वूँदीके महाराजकी सेना-संख्या अधिक नहीं थी परन्तु इन्होने अतः करणसे उक्त समरके समयमे वृटिश गवर्नमेण्टकी सहायता की थी । महाराष्ट्राने वृंदीके महाराजको जो अत्यन्त ही शोचनीय दशामे डाला था वृटिश गवर्नमेण्टके साथ संधिवंधन होते ही गवर्नमेण्टने वूदीराजको उस शोचनीय दशासे उद्घार कर दिया। " कर्नळ टाड् साह्वकी समान आचिसन साह्वने भी जिस भावसे मुक्तकठसे वृदीराज विशनसिहके द्वारा वृटिशसिहकी सहायता करनी स्वीकार की थी, उससे अवदय ही स्वीकार करना होगा कि वूदीराज सव प्रकारसे गवर्नमेण्टके अनुप्रहका

वृटिश गवर्नमेण्टके साथ वूँदीके महाराज महाराव राजा विशनसिंहका जो सिववधन हुआ था हमने इस स्थानपर उस सिववित्रको प्रकाशित किया है। उदार-

ががいる。

<u>ၜႄ႞ႋၹႋ႞ၹႄႋ႞ၹႄ႞႞ၹႄ႞႞ၹၹ႞႞ၹၣ႞႞ၹၣ႞ၹၹၟ႞ၹၹၟ႞ၹၜၣ႞ၹၜၟ႞ၹၜၣ႞ၹၜၟ႞ၹ</u>ၟၹ करनेक पीछे सन् १८०४ ईस्वीम प्राण त्याग किये। " 🔑 आचिसन साहवकी उपरोक्त उक्तिसे यह भलीभाँति प्रमाणित होता है कि उमेदासहने वृटिश गवर्नमेण्टकी उस महा विपत्तिके समयमे यथेष्ट सहायता की थी । परन्तु अत्यन्त विषय है कि वृद्धि महाराज जो अयेजोकी सहायता करनेके लिये गर्ये इसी कारणसे उस समय महाराष्ट्र नेता हुछकर और सेन्धियाक महाकोपमें पतित हुए, जिस समय महाराष्ट्राने वृदीराज्यमं जाकर सर्वस्व ॡटकर राज्यके समल करोको अपने हल-गत किया था, जिस समय वूंदीके किलेकी चोटीपर माहाराष्ट्रोकी पताका उडीथी, और वृद्धिक महाराजको उन्होंने अत्यन्त हीन द्ञामे डाला था, वृटिश गर्वनेमण्टने उस समय वृद्कि महाराज विजनसिहकी सहायता करनेके छिये एक पग भी नहीं वडाया।

कर्नल टाइ साहव लिखते है, कि " इतना ही कहना वहुत होगा कि सन् १८१० ईसवीमे जिस समय अत्याचार और उपद्रवेको दूरकरनेके छिये समस्त राजपृत जातिको सेनासिह्त अंग्रजोने मिलनेको बुलाया था । उस समय सबसे पिहले वृजीके महाराजने ही आगे वढकर हमोर साथ मित्रताकी डोरी वाबी थी। एसा होना भी उनके पक्षेम **ラハさかれるかれるがれるがれるうれるうれる** उचित ही था, कारण कि इस समय महाराष्ट्रांकी विजयपाताका वृदीकी राजपताकांक साथ मिलकर किलकी चोटी पर उड़ रही थी, तथा दूसरी ओर वृंदीके महाराज प्रजासे इस समय जितना कर छेनेके अधिकारी थे, वह उनकी आत्मरक्षाके किसी प्रकार भी उपयुक्त नहीं था । सन् १८०४ ईसवीमे जिस समय बुँदीके महाराजने यथाशक्ति तमारी सहायताकी, इस समय महाराष्ट्रांने उस सहायता देनवाले बदीके महाराजपर आक्रमण किया। पर हमने वृद्धि महाराजकी कुछ भी महायता न की उसीमे वृद्धि अवीलारकी यह शोचनीय दुर्गति हुई थी। सन् १८११ ईसवीके युद्धके समयमे वंशके मताराज सप प्रकारसे हमारी आज्ञा और इच्छानुसार कार्य करते थे, वंदीके मटामान और उनके अधीनके सभी अखबारी वीर हमारी आज्ञाको पाछन करते व और जिम समा ओरसे हमने विजय की उसके पीछे शान्ति स्वापित होते ही हम राव राजा विश्वमानित को नहीं भूछे। महाराष्ट्र नेता हुछकरने वृदीराज्यके जिन देशोंको बळपूरी ह अपने जी 📲 कारमें करिया जा, जो देश प्राय जावी ज्ञताद्वींमें अधिकतर उनके हम्मान रंटिंग, हमने उसी हुटकरको युद्धमे जीतकर उन सब देशोंको अपने हम्नगन तर दिया, और वह समस्त देश एकवार ही वृजीके महाराज विकासितको विजि । और भी महाराष्ट्रदलके जन्यतर नेता सेन्द्रियाने बङ्क्येर हो देश प्रशीने छीत लि । पे, हमने मध्यस्य होकर वह खब देश भी वंदीके महाराजको दिर दिख्या दिथे, परन्तु इन सब देशों ने लिये वृद्धि महाराजने हमारे द्वारा वाधिक निर्द्धानि दिवेदा रपयं जो पिछ्छे दश वर्षात्री जामद्वीके ये, नेनियाती दिये

महाराज विश्वमिंस्जीने पवित्र हृद्यसे असीम हृतवाना प्रसास दी । उन्होंस भेने एक भार ही जो प्रतिहा जी है वह प्रतिहा किसी समय भी भग गरी होगी।

Antoles als Treated Wol IV

यह संधिपत्र महामान्यवर गर्वनर जनरलके आदेशसे कानपुरके निकट डेरोमें आज १८१८ ईसर्वीकी मार्च महीनेकी पहिली तारीखको स्वीकार किया गया।

> गवर्नर जनरलकी मोहर

हस्ताक्षर हेरिपूग्स "।

#### प्रथम सुची ।

संधिपत्रकी चौथी धाराके अनुसार जो देश वृटिश गर्वनमेण्टने राव राजा विशन-सिहजीको दिये थे उनकी सूची इस प्रकार है ।

परगना वामणगाव

,, लाखेरी।

,, कारवरका अद्वीश

,, वरोबनका अर्द्वाश

पाटणका अर्द्वाश

वूद्दीका चौथ अर्थात् राजस्वके चार अंशीमेका एक अश।

# दूसरी सूची।

महाराज सोन्धिया अवतक वूँदीके राज्यसे जो राजस्व और कर लेते है, वूँदीके संधिपत्रकी पांचवीं धाराके अनुसार इसके पीछे वह सव वूँदीके महाराज वृटिश गवर्न मेण्टको देंगे उसकी सूची इस प्रकार है,—

दिल्लीके सिकेका ... .. .. ८०००० रुपया परगने पाटनके तीन अंशोमेका दो अंश राजस्व .. ४०००० "

परगना उर्सिळा।

ए. समेदी।

ऐ. करवरका अद्धीश।

ए वहंचनके तीन अंशोमेका एक अंश ।

वृंदी और अन्यान्य स्थानोका चौथ . . . ४०००० रुपया )

राजाकी मोहर

जेम्स टाड् वोह्रा तुलाराम । "

उदार हृद्य कर्नल टाइ साहवने अंग्रेजी गवर्नमेण्टकी ओरसे वूदीके महाराज राजा विश्वनसिंहके साथ उस संधिपत्रको तैयार कर लिया, उन्होने अपने आप इसके

हृद्य कर्नल टाड् साहवने ( उस समय कप्तान थे ) अप्रेजोकी ओरसे यह संधिपत्र तैयार कराया ।

### संधिपत्र ।

महामिहमवर मार्किस अफ हेप्टिस के० जी० गर्वनर जनरल वहादुरकी दी हुई सम्पूर्ण सामर्थ्यके अनुसारमे कप्तान जेमसटाइ माननीय अग्रेजी कम्पनीकी ओरसे और वृंदीके महाराजकी दी हुई पूर्ण सामर्थ्यके अनुसार उक्त राजाकी ओरसे वोहरे तुलारामेक द्वारा माननीय अग्रेज ईस्टइण्डियाकम्पनी और वृंदीके राजा महाराव राजा विश्वनिसहकी सिध हुई।

प्रथम धारा-एक ओर वृटिश नवर्नमेण्ट और दूसरी ओर वृदीके महाराजा और उनके उत्तराधिकारी और स्थलाभिषिक्तोमे चिरम्थाई मित्रता समस्वार्थता और आत्मी-यता विराजमान कीजाय।

दूसरी धारा−वृटिझ गवर्नमेण्ट बूँढीके राजांके अधीनमे स्थित समस्त राज्यको शत्रु-ओक द्वारा आक्रमणसे रक्षा करनेका भार छेगी ।

तीसरी धारा-वृद्धि महाराजाने चिरकालके लिये वृदिश गवर्नमेण्टकी प्रभुता न्वीकार की है, और वृदिश गवर्नमेण्टकी चिरकालके लिये सहकारिता मानी है, वृदिश गवर्नमेण्टकी अनुमतिके अतिरिक्त वृद्धिके अधीश्चरका और किसीके साथ किसी प्रकारका सिव्यान नहीं होगा। यदि देवान् अन्य किसी राजाके साथ विवाद अथवा मनान्तर उपित्रत होगा तो उसकी मन्यस्थताका भार अथवा दुउ देनका भार वृदिस गर्नमेण्टपर होना राजा अपने राज्यके मय प्रकारसे अधीश्चर रहेगे, और उक्त गज्यमे वृदिश गर्नमेण्ट के जासनकी सामर्थ्यका विस्तार नहीं होसकेगा।

र्यायी धारा-राजा, महाराज हुळकरको जो कर देने आये है, महाराज टुळकरने वृटिश गवर्नमेण्टको उस करके छेनेका अधिकार एकवार ही देविया है।वृटिश गयनेमेण्टने अपनी इच्छानुसार राजा और उनके उत्तराधिकारियोको उम करके देनेमे लुटकारादिया महाराज हुळकरने वृद्गिरायके जिन देशोको अपने अधिकारने किया था, उनमे मिळहुण प्रथम सृचीके अनुसार उन सब देशोको बृटिश गवर्ननेण्टने वृद्गिके महाराजको देविया।

पाचनी पारा-नृद्धिके राजा इतने दिनोतक महाराज मेनियाको जो कर और राजस्य िदेते आये है उन सबके साथ दूसरी सृचीके अनुसार वह कर और राजस्य बृदिस गणनी भेण्डको देनेके छिये, बृद्धिके महाराज स्वीकार करते हैं।

उठवी वारा-वृद्धिः गवर्नमेण्डके अनुरोधमे वृद्कि महागात अपनी मामर्गके अनुसार वृद्धिः गवर्नमेण्डको सेनाद्वारा सहायना दरेगे।

सातवीं धारा-यह सान वाराओ युक्त सिवन्त्र वृत्रीमे निर्द्धारिन हुआ और उप्रान जैमस टाइ और वोहरा तुरारामके हम्नाक्षरसिंहन न्या मोहराहिन होतर महामान्यवर गवर्नर जनरत और वृद्धि महाराव गाना आजनी नारीन्यमे लेक्स एक महीनिक्के वीचने इसरो निर्द्धारिन करके परस्परमे परिवर्तन करलेगे। हैं। होकर प्राण त्याग किये । इस भयकर रोगके नामसे हृढ़ वळी और असीम साहसी

होकर प्राण त्याग किये । इस भयकर रोगके नामसे दृढ़ वही और असीम साहसी
मनुष्य भी किम्पत और भयभीत होजाते हैं, यह बहुत द्यांत्र मनुष्यको हीनवीय
करदेता है इसी रोगसे आकान्त होकर विश्वनसिहने परखोक यात्रा की, और अपनी
खींसे सती होनेका निपेच कर अपने अजानयाळकपुत्रके अभिभावक पट्टपर वृदिश
गर्वनमेण्टको प्रातिनिधि करनळ टाइको नियुक्त किया विश्वनसिहने युवावस्थामे ही प्राण
त्याग न किये, उन्होंने सत्रह वर्षतक राज्य किया । सन १८२१ ईमवी १४ जाँळाईको
इनका स्पर्गवास हुआ ।

कर्नळ टाइ साह्वने निम्न ळिसित मन्तव्य प्रकाशके साथ महाराय राजा
विश्वनासिहके हासन इतिहासका उपसहार किया है, दो चार वातोसे विश्वनसिहक
यरित्रोक्ती समालेचना होसकती है, वह एक अकपटिचित्त और अशोमे यथार्थ राजपूर्तोकी समालेचना होसकती है, वह एक अकपटिचित्त और अशोमे यथार्थ राजपूर्तोकी समालेचना होसकती है, वह एक अकपटिचित्त और अशोमे यथार्थ राजपूर्तोकी समालेचना होसकती है, वह एक अकपटिचित्त और अशोमे यथार्थ राजपूर्तोकी समालेचना होसकती है, वह एक अकपटिचित्त और अशोमे यथार्थ राजपूर्तोकी समालेचना होसकती है, वह एक अकपटिचित्त और अशोमे यथार्थ राजपूर्तोकी समालेचना होसकती है, वह एक अकपटिचित्त और अशोमे यथार्थ राजपूर्तोकी समालेचना होसकती है, वह एक अकपटिचित्त और अशोमे यथार्थ राजपूर्तोकी समालेचना होसकती है, वह एक अकपटिचित्त और अशोमे यार्थ थी । उत्तर समालेच शिक्त करानेच था । तिस समय
महाराष्ट्रोतेची पर उनके राज्यका समस्त राजस्त प्रसाक अपना सालको आति समाणिक करानिया कि उनके राज्यका समस्त राजस्त प्रसाक अपने स्थान करके अपने चित्रको सालको साल चार्यके प्रताक करने अपने विश्वक स्थानको नहीं
छोड़ने थे । वह प्रधानता पद्यराजसिहको ही अपने शिकारका उपयुक्त पात्र जानते थे,
अपने हाथसे सहस्रो सिहोका शिकार किया था, इसके अतिरिक्त अगोणति
हिस्स व्याशोको भी अपने बछेके आचानते मारा । इस वीर अपने संकटापत्र तथा
आनन्ददायक सुगवामे छित्र रहनेक कारण इनका एक पर दृ राया था उसीसे
चिरकाळक वह छाड़ रहने आरे छोटे दिखाई पडते थे। जस समय बळविकम और
श्रार शाह आलमके छिये रणक्रेज आचानते मारा । इस ह्ययको देखकर सरळवासे
जान्तदायक सुगवामे छित्र रहनेक कारण इनका एक पर सहा सेकटापत्र स्वाक्त है
भी हिमार करने मस्तकके उपर माळा चुगवाम करते थे, उस समय बढ़ागीर और शाह आलमके छिये रणक्रेज साल्यति साल्य रखते थे, उस समय वहांगीर और शाह आलमके छिये रण

FREENTS FREENTS

igencence since incorrection of content of the since incorrection in the since in the since incorrection in the since incorrection in the since in t

सम्बन्धमें अपने प्रथमें एक स्थानमें छिखा है कि सन् १८१८ ईसवीके फर्वरी मासमें वृद्गिके साथ सिधववन समाप्त करके प्रत्यकारने (टाइ साहवने) अत्यन्त आनद् अनुभव किया "।

आचिसन साहवने उक्त सधिवयनके सम्वन्यम अपने प्रन्थम छिखा है कि "ब्रॅडांके महारावराजाने इतने दिनातक हुछकरको जो कर दिया था,तथा हुछकरने वृद्रिराज्यके जिन देशोको अपने अधिकारमे कर छिया था, सन्१८१८ ई॰के संधिपत्रके अनुसार महाराजको उस कर देनेसे छटकारा मिला, और हुलकरके अधिकारी समस्त देश भी महाराजको छीटा दिये गये। इयर महाराज इतने दिनोसे सेवियाको जो कर देते ये वह कर वृटिश गवर्नमेण्टके देनेको राजो हुए।वह स्य करका ८०००० रुपया निश्चय किया गया । इसमे सेन्धिया पाटन देशके जो तीन अशोमेंसे हा अशोके अधिकारी थे, उन हेशों के कारण उन रूपयोमेसे आधे रूपये निजित हुए,अथवा पाटन देशके बचेबचाये तीन अशोमेसे जो एक अग हलकरके अविकारमे था वह मविषत्रको चौथी धाराके अनुसार वृद्योक महाराजको हौटा दिया। वृटिश गवर्नमेण्टकी एसा इच्छा थी कि सेन्धिया और हुछकरने वलपूर्वक वदोके जिन समस्त देशोपर अधिकार करितया था वह सभी महाराजको छौटा दिये जॉय ओर संधियाने पाटन देशके तीन अशोमेके जो दो अश वलपूर्वक अपने अधिकारमे कर लिये है वह गर्वनमेण्टकी धारणाके अनुसार मुचीमें सिन्नवेशित किये जायं। उस समय गवर्नमेण्ट नहीं जानती थी हि नाना फडनवीस जिल समय व्यवहारोको नही जानते थे, उस समय अन्य जिल मन्एयने बृन्दोंके मिहासन पर अधिकार किया था, उसको भगाकर बृन्दीके यथार्थ अवीधार ( उमेदसिह ) को वृन्दीके सिहामन पर वैठाल दिया । वृद्योके महाराजन समन्त पाटन देश पेश्वयाको देदिया, और पेशवाने उस पाटन देशके तीन अशांगमें जे सेवियाको और बचेहुए अंश हुएकरको देदिये। अनमे यह यथार्थ वितरण प्रसाशित होगया, और पाटन देशेक तीन अशोके दो अशोका कारण नी ४०००० हपया कर ठहरा या वह वृद्धीके महाराजने कनी नहीं लिया गया। पाटनदेशके जो अंश हुलकरके अधिकारमें थे, उनके उस अधिकारका नाम होगया, और अधिक गर्यानेण्डके द्वारा उन्हें वाधिक ३०००० रुपया कर निष्ठना निश्चय होगया "।

इतिहासले एक टाइ साहवने लिया है कि वन्हों गायरा रायाण करने के लिये हमने जिस आयहें के साथ यत्न किया है वह मन्द्री सरह होगया। जार गाय जिस प्रकार किसी न किसी वारण हो उपित्र रहे गायने ने खर के बित्र कर के हिंदी है। परन्तु वृशी के सहाराजने जन्म हिमी गायके साथ किसी प्रकार ना उपद्रव न करके चुनचाप उपयुक्त उपनित्री और दोडर अपनी मार्थी गाया सुप्र भोग किया था। याव राजा विद्यानिह हिर अपनी दुपहुई न्वाभी नतारी श्राप्ति है। वेश नुप्र समयक पाँठ वेश नी किया था। याव राजा विद्यानिह हिर अपनी दुपहुई न्वाभी नतारी श्राप्ति है। वेश नुप्र समयक पाँठ ही निपासिह ने पाउरामार्थन (. ! ) गोषा गोगम पार्वर

सन् १८२१ ईसवी अगस्त मासमे ग्यारह वर्षकी अवस्थामे पिताके सिहासन पर अभिपिक हैं हुए। छोटे महाराज गोपालसिह राव राजा रामसिहकी अपेक्षा कई महीने छोटे थे। राव राजा रामसिहकी अपेक्षा कई महीने छोटे थे। राव राजा रामसिहकी अपेक्षा कई महीने छोटे थे। राव राजा रामसिह अपने पिताकी समान मृगयामे रत रहते थे, अविक क्या कहें इस छोटी अवस्थामें ही इन्होंने सबसे पिहले वनेले वराहका शिकार किया, उसके लिये उनके सामन्तोंने सहा प्रसन्नता प्रकाश करके उनको नेजरे दी थीं। इसके पिहले यह छोटीसी तलवार है लेकर वकरे और भेडोका वध करते थे। इनकी माता कृष्णगढ़की राजकुमारो थी, यह जिस भांति बुद्धिमान और मुलक्षणा थी उसी प्रकारसे पुत्रके मंगलकी कामना करती रहती है थी। यह विशेष आशा होती है कि जिस गवर्नमेण्टने इस वृंदीराज्यका गोचनीय दशामे उद्धार किया था उसी गवर्नमेण्टके आश्रयमे यह वृंदीराज्य पूर्वकालकी समान शीवृद्धियुक्त होगा। इस शुद्ध अंतःकरणसे हाड़ाजातिके मंगल और उन्नतिकी कामना करते है थे।

KOOKOOKOOKOOKOOKOOKOOKOOKOOKOOKOO

## पंचम अध्याय ५.

कुलुहाराव राजा रामसिह-कर्नेल टाड् साहबका महारावके आविभावक पदको बहण करना-राज्यके सुशासनकी व्यवस्था करना-मंत्री कृष्णराम-रानीके साथ महाराजके अन्यान्य व्यवहारोको निवारण करनेके लिये जोधपुरसे सामन्तोका आना-कृष्णरामकी शोचनीय मुत्यु-खंडसमर-हत्याकारियोका प्राण नाश करना-जोधपुरके महाराजके साथ समरकी सूचना करना-वृद्धिश गवर्नभेण्टकी मध्यस्थतासे उसका निवारण करना-मद्वाराव राजा रामसिहका अपने हाथमे राज्यभार प्रहण करना-पाटनदेशके सम्बन्धमें नवीन व्यवस्था-सन् १८५७ ईसवीमे सिपाही विद्रोहके समय महाराव राजा रामसिहका बृटिश गर्वनमेण्टकी सहायता करनेम असम्मति देना-वृटिश गवर्नमेण्टके साथ महाराव राजा रामसिहका राजनैतिक सम्यन्ध छेदन होना-फिर सद्भाव स्थापन-वृदिश गवर्नमेण्टका महारावको दत्तक पुत्र ग्रहण करनेकी अनुमती देना-दिल्लीके दरबारमे महाराव राजा रामसिंहका जाना-प्रथम शिणीके भारत नक्षत्र और भारतेश्वरीके भारत साम्राज्यमन्नी की उपाधि प्राप्त करना-सलामीकी तोपोंकी संख्या वृद्धि-वृद्दीका शासन समाज-प्रजाके जलकष्टको निवारण करनेके लिये अनुष्टान करना-बूद्धिके राजकुमारोंका विवाह-विवाहमे व्यय-यौतुक-राजकुमारोंके शिक्षाकी अवस्था-महाराव राजा रामसिहक चौथे पुत्रका जन्म-ब्दीराज्यकी आमदनी और खर्चेकी सूची--शासनीवभागकी उन्नति-शान्तिरक्षाका विभाग-वाणिज्य शुक्रसंस्कार-यूदी-राजका प्रजाकी शिक्षाकी व्यवस्था करना ।

<sup>(</sup>१) विश्वनसिंहने मृत्युके समय कर्नल टाड् साहवको अपने पुत्रके अविभावक पद्पर नियुक्त किया। कर्नल टाड् साहव जितने दिन रजवाडेमें थे उतने दिनींतक इन्होंने अपने कर्त्तव्यको सतोपसे पालन किया। साबु टाड् साहवने राव राजा रामसिहको भतीजा कह कर पुकारा था, और इसी प्रकारसे चचा भर्ताजेका सम्बन्ध स्थापित किया। साबु टाड् साहवने राव राजा रामसिहको भतीजा कहकर पुकारा तथा इसी प्रकारसे सेह दिखानेमें भी कसर न की। उक्त प्रथम मृगया—

साधु टाइ साहवने वहापर महाराव राजा विज्ञनिसहजों के चरित्रके सम्बन्धमें एक हिंदी प्रवाद कथा लिखी है कि राजां यहाँ एक म्वतंत्र धन संप्रहका भंडार था । वृद्दी के हिंदी किसी कार्यमें अवहेला कर जाते तो राजा चाँह उस अवहेला के कारणकी साधारण हिंदी पृष्ठपाछ करते पर यदि भंडारभें सो मुद्रा न पडती तो मंत्रीकों इन्द्रजितका भय दिखाकर हिंदी अपमानित कियाजाता । यह इन्द्रजिन किसी नेवताकी मूर्त नहीं थी बरन एक वेडे हिंदी आकारके काष्ट्रकी पाद्वानकी समान था, भंडारके स्थानमें एक लोहेकी कीलके ऊपर हिंदी यह इन्द्रजित टेंगा रहता था, अन्य राजांके वहाँ आनेपर उस स्थानमें राजवंड रक्ता हिंदी जाता था, विश्वनिसहने मंत्रीको इरानेके लिये ही यह राव छोडा था, यह प्रवाद हिंदी कहाँतक सन्य है हम सरलतासे इसका विश्वास नहीं कर सकते, राजमत्रीके लिये हिंदी पादुका प्रहारके भयकी अपेक्षा और अपमान क्या होसकता है।

सावू टाइ साहवने फिर लिखा है कि दूमरे राजपूत राज्योंकी समान विशेप कर वृदी राज्यके राजपुरुषोकी संख्या भी वहुन मामान्य है। नीचे लिखे चार पुरुषोके हाथमें ज्ञासनकी सामर्थ्य रहती है (१) दीवान वा मुमहिव, (२) फीजदार वा किलेटार, (३) वन्गी. (४) रिमाले वा हिमाव विभागित तन्य विवेचक । दिल्लीके वादशाहके साथ जो वृदीके महाराजांका मंमिलन हुआ था, जैसे जयपुर नरेशने वादशाहके दरवारकी समान अपने यहाँ कितने ही नियम चलाये ये उसी प्रकार नहीं नरेशने भी अपने यहाँ बैसे ही नियम चलाये। प्रधान मंत्री दीवान वा मुसाठिय के नामसे पुकारे जाते थे, उनके हाथमे ही राज्यका समन बासन, और राजयनका भार था। फीजवार वा किलेबार बुंबीके किलेका अध्यक्ष था, इस प्रवर कोई और राजपूर नियुक्त नहीं होता, वृंबीके राजाका कोई हड सम्बन्धी वा बाई भाई इस प्रवर नियुक्त होता है, वह राजमेना, वननभोगी सेना और नामन्नंकी मैन्य मगरका मेनापित होना है, बएशी साधारणत सब विभागोंकी जाच करता है हिमाब देखता है, रिमाले और राजदरबारेक हिसाबदी जाच दरता है। मृतराजा विद्यानित अवंग बनागारके हेबळ जमा न करके उस बनसे व्यापार करते थे, उस याशियमे नितनी भागदुनी होती राजा उसका अग्र महण करते। यदापि मत्री उसका हिनाव करके मकट पीछ पन्दर रुपयेकी बटती दिखाने थे, पर बालबने तीन न्यंये नैहड़ा आनदनी होती थी, इस वाणिष्यकी आमद्नीसे सेना तथा राजअनुचरोको बेन्नके हिसाबने अन्न तथा दुनरे पढावे मिटते थे। राजा स्वय इस वाणिज्येक असनागी थे उस जारण मंत्रीने जिस परार्थका 🤸 जो मृत्य निश्चय करिद्या वह चाहै टीफ न हो पर वही निश्चित गहता, यदि सेना या सेवक उस पर विनयस्य देते ते। राजांठे स्वयं अग नागी होते हे हारण उसहा रोई फड़ नहीं होता और इसीने नती नव पत्रके प्रियमत न हे नके।

पर्नेड टाट सहबंबे निम्निटिनित रिक्ति दृरीगालेंड दिनितासरा उपसरार हिया " विरानिसिट दो पुत्र ठोड गये, दलमे सन्ते बडे गव गता गर्मान्ड ये, यह Section of the official solution of the official solution of the order हिसाय किताय रक्खा, और राजस्वका एक रुपया तक वसूल कर कोशागारमे दे दिया । उन्होंने राजस्वके हिसावसे तीन लाखसे पाँच लाख रूपया बढ़ा दिया, उनके शासनमे खर्च करके दो लाख रूपया वचता था. उन्होंने राजकार्यके प्रत्येक विभागकी अवस्था सतोपदायक कर दी, और वह सेनाको नियमसहित बराबर वेतन देते गये "।

अत्यन्त दु सका विशय है कि वह सर्व गुणसम्पन्न मंत्री ऋणाराम अधिक दिनतक वृदीराज्यका कल्याण न करसके । उनके ज्ञासन भारको प्रहण करनेके साढे छः वर्ष पीछ एक घोर घटनाके होनेसे वह अत्यन्त शोचनीयक्रपसे मारे गये, उनके वियोगसे समस्त राज्यको जो कष्ट हुआ उसका लिखना

*ᠳ*ᠰᠳᡒᠰᠳ᠕ᠳ᠕ᠳ᠕ᠳ᠙ᠳᠰᠳ᠙᠘ᠳᠰᠳ᠙᠘ᠳᠰᠳᠰᠳᠰᠳᠰᠳᠰᠳᠰᠳᠰᠳᠰᠳᠰᡓ᠘ शक्तिसे बाहर है। कर्नल म्यालिसनने खिखा है कि ''महाराव रामसिहका कोई नौ वर्प राजसिहासन पर बैठे हुए होगे कि इसी वीचमे एक ऐसी घटना हुई कि यदि वृदिश गवर्नमेण्ट मध्यस्थ होकर अपनी शक्तिका प्रयोग न करती तो बूदीके साथ जोधपुर राज्यका युद्ध उपस्थित होजाता । राव (रामसिंहने ) जोधपुरकी राजनीदनीके साथ विवाह किया था, वीचमे ऐसा जाना जाता है कि उन्होंने उस स्त्रीके साथ अत्यन्त निठ्र व्यवहार किया था, जिससे वह जोधपुरकी राजकुमारीके साथ इस प्रकारके व्यवहार न करसके,उसका उत्तम प्रवंध करनेके लिये सन् १८३० के पहिले महीनेमे जोधपुरसे बहुतसे सामन्त सेवकोको साथ टेकर बूंदीकी राजधानीके पास आ पहुँचे । उनके आनेके तीसरे दिन उन आयेहुए जोधपुरियोमेसे एक सामन्तके द्वारा अत्यन्त वुद्धिमान निष्कलंक चरित्र व्दर्शके राजमंत्री कृष्णराम मारेगये, यवक राव रामसिहने इससे महा क्रोधित होकर हत्या करनेवालोको उचित दंडदेनेका दृढरूपसे विचार किया । जोधपुरके जो मनुष्य किलेके भीतर वंदी-भावसे रहते थे उस स्थान पर कमानुसार गोलोकी वर्षाहोने लगी, और जिससे उनको पानी न मिलसके ऐसे उपाय भी किये गये। उस जोधपुरकी सेनाके दो नेता और जिन मनुष्योके कुपरामर्शसे हत्याकाण्ड हुआ था, वह लोग भागनेके समय पकडे गये। रावराजाकी आज्ञानुसार उनको प्राणदंडकी आज्ञा दीगई। अतमे नीचे पद्पर स्थित मनुष्योंके ऋमसे आत्म समर्पण करते ही उनको वृदीराज्यकी सीमासे निकाल दिया गया । छः दिनमें जोधपुरके एक सामन्त बभूतिसहैं जिसने वूँदीके मत्रीको मारडाला था वह भी युद्धमे मारागया । उस वभूतिसहके और दो निताओके प्राण नष्ट होते ही

बूँदीके अधीश्वरने अपने मंत्री श्रेष्ठके प्राणनाशका उचित वदला होगया, यह मानलिया । " उपरोक्त कारणसं ही जोधपुरके साथ युद्ध होनेकी सम्पूर्णतः सभावना थी, परन्तु गवर्नमेण्टने वहाँ अपने एजेण्टको भेजकर युद्धमे असम्मति प्रकाश कर सरलतासे शान्ति स्थापित की । " आचिसन साहवने लिखा है कि " महाराज रामसिहके सुदीर्घ अप्राप्त व्यवहारके समयमे वृटिश गवर्नमेण्टको एक साथ ही अविकतर वृंदीराज्यके आभ्यन्तरी शासनके विषयमे हस्ताक्षेप करना पड़ा था ''।

**%न्त्रित्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्णात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर** 

<sup>(</sup>१) गॉव वाजोली मारवाडके मेडतिया ऐठोड था।

हैं। महात्मा टाड् साहवने जहाँतक वृंदीराज्यके इतिहासको अपने प्रथम सप्रह हैं। किया था, उसको चौथे अध्यायतकमे ।छिखकर इस नमय उसके पिछछे समयके हैं। इतिहासको हम विश्वासी प्रमाणोसे सकलन करके पाठकोको आदरप्रवक वडे सम्मानके हैं। साथ उपहार देनेके छिये अप्रसर होते है।

जो महाराव रामीसह जी० सी० एस० आई० सी० आई० ई० वहादुर उम समय वृदीके सिहासनको उज्ज्वल कर रहे है वह अपने पिता महाराव विजनसिहकी मृत्युके समय केवल ग्यारह वर्षके थे । महाराव विजनसिंह वहादुरने उटारहृदय महर्रआशय कर्नल टाडु साहबका अपने अप्राप्त व्यवहार कुमारके शिक्षातत्त्वविधायक और उनके आविभावक पदपर नियुक्त किया था, उनकी मृत्येक समय कर्नेल टाइ साह्य मेवाडकी राजधानी उदयपुरको गये थे। वह महाराव विवानसिंहकी मृत्युका समाचार पाकर और विश्वनसिंहकी विधवा रानीके बुलानेका पत्र पात ही शीव्रतासे वृदीराज्यकी औरको चले गये। कर्नल टाइ साह्यने वृदीमे जाकर विधवा रानीके साथ भाई वहिनका सम्बन्ध स्थापन करके वालक रामिसहकी शिक्षा और तन्यावधानका भार और वृदीराज्यमे सुवासन स्थापनका भार अपने हायमे छिया । राजपुराजातिके परम मित्र कर्नल टाड् साहवने अपनी न्वाभाविक द्याके वज होकर विववा रानीको वहिन कहकर रामसिहको अपना भानजा मान। मृतक महाराज रामसिहकी अतिम आज्ञा पालन करनेमें किचिनमात्र भी विलम्ब न किया। इन्होंने जीव ही अपने भानजे महाराव रामसिहके मंगलकी इन्छासे वृदीकी राजवानीमें सपत्र मुशासन स्थापन । करनेके लिये अन्छा प्रवन्ध करदिया और कुछ समय तक आपने स्वय तृदींमें रहकर सब विषयोपर व्यान दिया। और उन सब विषयो है। हिनर सिदानन हरनेम किचित्मात्रका भी बिलम्ब न किया । कर्नल टाउ माहब चयत ह भारतप्रामे एँड तवतक वरावर महाराव रामसिह्या कल्याण सावन करते रहे। और यह अपने देशम जाकर भी अपने भानजे महाराव रामसिंहके जन्याणकारी विचारोग लंग रहे।

महाराव विद्यानसिंहके स्वर्ग चेळ जानेके पीछे उन आशय, विद्रान पुद्रिमान कुण्णराम नामके एक मनुष्य वृँद्रीके प्रथान मन्नी पद्रपर नियुक्त हुए। त्यानक करतर हैं टाड् साहव रजवाडेके वृद्धित एजेण्ट पद्रपर नियुक्त थे कुण्णराम उनने दिगीतक हैं उनके परामर्शके अनुसार समन्त भारी प्रश्नीकी मीनाना कर लेते थे। मा र टाड साहवें अपने देशको जाते ही मन्नी अष्ट कुण्णरामने अपनी चतुराद और गीनिज्ञाकी वृद्धि वाटक महाराव रामसिंहना स्वार्थ सार्यन किया करने स्थालसन अपने कुछ ने प्रथम दिश्व जाते हैं प्रथम हिन्दुकी प्रथम क्षान करने देशकी समन्त दानी करने हुए राम वासनकता पद्रपर नियुक्त थे उस समय वृद्धी राज्यका समन्त दानी करने सुद्धा दिश्व एक उन्होंने नियमपूर्वक

<sup>(</sup>६) इसरा विवस्य कर्नेल यह माहक्षेत्र कुमर अमा पुलक्तां देवा ।

secrite crite crite crite crite street in corrective crite c

ŦŊĠŦŇĠŦŇĠŦŇĠŦŇĠŦŇĠŦŇĠŦŇĠŦŇĠŦŇĠŦŇĠŹŇĠŎŶĠĠŶĬĠŦŇĠŦŇĠŹŇĠŦŇĠŦŇĠŦŇĠŦŇĠŎĸĠŎĸĠŎĸ उपाधि धारण की, महाराव रामसिह वहादुरने उस द्रवारमे आमित्रत होकर वहां जाकर राजप्रतिनिधि लार्ड लिटनके द्वारा अन्यान्य राजाओकी समान स्वय सम्मान ग्रहण किया । अन्यान्य भूपाछोकी समान महारावको उक्त उपावि वारण करनेकी स्मारक पताका और स्मारक पदक भी मिला था, महाराव रामसिहके साथ गवर्नमेण्ट की जो इस समय महा मित्रता हुई है उसका दूसरा प्रमाण यह है कि वृटिश गर्वनमेण्ट ने " प्रान्डकमान्डारस्टारआफ इण्डिया "नामकी जो ऊँची श्रणीकी भारत नक्षत्र उपाधिकी सृष्टि करके देशीय राजाओको उस उपाधिका पदक दिया था, वृदीपित महाराव रामिसह वहादुरको भी गवर्नमेण्टने उक्त दरवारमे उस प्रथम शेणीके भारत नक्षत्रकी उपाधि और कौन्सिलरआफिंद एम्प्रेस, नामक भारतेश्वरीके मंत्री नामकी नवीन उपाधिके भूपणसे विभूपित किया, और महारावका सम्मान बढ़ाकर तोपोकी सलामी की संख्या भी वढ़ा दी थी। महारावको इस समय वृटिश शाशित देशमे जाने आनेके छिये सन्नह तोपोकी सलामी होती थी। युद्ध महाराव रामसिंहके साथ गर्वनमेण्टका यह प्रीति पूर्ण सम्बन्ध अवश्य ही आनंददायक हुआ ।

आजकल भारतवर्षके प्रत्येक देशीय राज्यमे गवर्नमेण्टके प्रतिनिधि रेसिडेण्टकी उपाधि धारण करनेवाले अमेज निवास करते है । वृटिश शासनकी अनुसार वह रेसिडेण्ट ही इस समय देशीय राज्योके यथार्थ शासनकर्ता रूपसे विदित है। राजालोग स्वाधीन होकर भी उन्हींके अवीन है और उन रेसिडेण्टोके उनकी स्वाधीनता बहुतायतसे घट गई है, वह रेसिडण्ट प्रत्येक वर्षमे देशीय राजाओका एक शासन विवरण तय्यार कर गवर्नर जनरलके एजेण्टके पास भेजते है। एजेण्ट एक २ विस्तारित देशके राजाओं के ऊपर राजनैतिक कर्मचारी होते है। वह उन समाचारोको पाकर उसमे अपना मन्तव्य मिलाकर राजप्रतिनिधिके यहाँ उसको भेजते है । भारतवर्षकी मवर्नमेण्टके विदेशिकमत्री उसे पुस्तकाकार छपाकर सर्वसाधारणमे उसका प्रचार करदेते हैं । राजपूतानेके पोलिटिकेल एजेण्टने सन् १८८१ ८२ ईस्वीभे वृदीके इतिहासमे जो कुछ छिखा है उसकी समाछोचना सन् १८८३ ईस्वीकी १८ मईके इण्डियन भिरर नामक अंग्रेजी दैनिकपत्रमे निम्नलिखित प्रकारसे प्रकाशित हुई थी।

गतवर्ष वृंदीके महाराव राजा अत्यन्त रोगी होगये थे, अविक पीडाके होनेसे महाराव राजाने राज्यका समिधक शासनभार कामदार पडित गगासहायके हाथमे सौंप दिया था । महारावने राज्य शासन करनेक छिये एक मंत्रीसमाज तय्यार किया । उसमे छः सदस्य नियुक्त थे। उक्त पंडितजी उस ममाजके सभापति हुए। एक पुरुप समरविभागमे, एक मनुष्य साधारण विभागमे, एक एजेन्सीविभागमे एक शान्तिरक्षा विभागमे और एक अपीछी मुकदमोके विभागमे नियुक्त 🖁 हुआ । महाराव राजानें अपने राज्यकी प्रजाके जलकप्टको दूर करनेके लिये यथेष्ट तय्यारी की और महारानीने भी हिन्दूस्त्रियोकी समान प्रजाको जल देनेके लिये एक

मत्री श्रेष्ट कृष्णरामके वियोग होनेके कुछही दिन पीछे महाराव रामसिहने अपने हाथमे वृंदीका राज्य छिया, और आजतक वरावर उसको गासन करते रहे "।

आचिसन साहवके यथमे लिखा है कि "गवर्नमेण्टकी रक्खीहुई सेनाका खर्चा देनेके छिय सन् १८४४ ईसवीमे महाराज सेन्धियाने पाटनदेशके तीन अशोमेसे यह जिन

अंशोंके अधिकारी थे वह अंश गवर्नमेण्टको देदिये, उसी कारणसे वृदीके महाराजने उक्त देशके अशोकी प्राप्तिके छिये प्रश्न उपस्थित किया । सिंधया उक्त देशके अधिकार देनेके

**छिये राजी न हुआ, परन्तु सन १८४७ ईसवीमे** ग्वाछियरके महाराज सेन्वियाकी सम्मतिके अनुसार जो नवीन सिंध की हुई उसके अनुसार वृद्कि महाराजने ग्वालियरके

महाराजको वार्षिक ८०००० रुपया कर देना स्वीकार किया था, इसी कारणसे उक्त

देश चिरकालके लिये बृद्कि महाराजका समझा गया, सन् १८६० ईसवीमे सेन्वियाके साथ जो सधि हुई थी उसीके अनुसार पाटनदेशका राजस्य भी गवर्नभेण्टको मिलता था।

इस प्रकार वृद्धीके महाराजने उस पाटन देशको गवर्नमेण्टके अधीनमे भोग किया था, वृँदीके महाराज सन् १८१८ ईसवीकी सधिके अनुसार वृँदी और अन्यान्य देशका

चीथस्वरूप गवर्नभेण्टको जो वार्षिक ४०००० रूपया करका देते थे, उक्त देशके कारण उसके सिवाय और भी ८०००० रूपया करम्बरूपमे दिया करते थे।

इस वातको हमारे पाठक पहिले ही जान चुके है कि भारतापैके देशीय राजा-ओमें वृद्धि महाराज उमेद्सिहने सबसे पहिले गवर्नमेण्टकी मित्रभावसे महायता की

थी और सन् १८१८ ईसवीमे महाराव विश्वनिसहने गवर्नमेण्टके साथ स्विवधन कर हे

भित्रभावका चुडान्त परिचय दिया था। परन्तु अत्यन्त ही ह सका निषय है कि मन १८५७ ईसवीमें जिस समय भारतवर्षके प्रत्येक प्रान्तसे बिट्टोहकी आग भड़क उठी थी

उस समय विपत्तिका समुद्र अपनी तरगमालाको विन्तार करता हुआ भारतमे अवेशी राज्यको छुनकरनेके लिथे तैय्यार हुआ, उस महानिपत्तिके समयमे तृतीके महागान सम-

सिह बहादुरने सन्१८१८ई०के साधिपत्रके अनुसार गर्वनमेण्टको सेनाकी महायता नही दी। जो राजवश गवर्नमेण्टका परम मित्ररूपमे शिवद्व या, महागाप गमामिह्न उमी ह

वंशधर होकर उस वशके गौरवकी रक्षा न की । इसमें गर्वनमेण्ट अत्यन्त ह पित हुई, और तुरन्त ही गवर्नमेण्टने कोधित होकर वंदीके महाराजके माथ मगरन सम्बन्ध तीड

दिये। परन्तु सतोपना विषय है कि वदीके भहाराजको इस भावन अभिक दिननक

बृटिश गवर्नमेण्टका अप्रियपात्र होकर न रहना पटा। मन १८६० ईमधीमे किए पृत्रीके अधीधर महाराव रामसितके साथ गवनैमेण्टरा राजनेतिक मन्दन्य म्यापित हुआ और

उसी समयमे वर्तमान समवत्र महारावके साथ गवर्नभेण्डनी पूर्व प्रीति रही है। यद्यपि वर्तमान समयके महाराव रानसिंह वहाटरने मिपाहियों है विद्राहके मन्य गवर्नमेण्टकी सहायता नहीं की ची.परन्तु विद्रोह वासनाके पीटे ब्रिटिश गर्यानेमेण्टने अन्य

राजाओकी समान महारावको बदाबुद्धमसे दत्तकरूपने पत्र प्रश्न करनेकी मनद थी। सन् १८५५ ईमबीबी पहिली जनवरीको मेट ब्रिटेन और आउँलवर्का अधि-

ु राज्ञी विक्टोरियाने। दिवीने। प्रशास्य कराव, दरवारने के नारवर्धी राज्याते/प्रगिदी

अभिनंदन किया उसने वह अत्यन्त प्रसन्न हुए, परन्तु उस समय मारवाड़के महाराज हिंदी अस्तर्थ थे, इसीसे उन्होंने असुख माना। ठींक ५८ वर्ष वीते कि महाराव रामिसह वहा- इर्रेन चौदह वर्षकी अवस्थामे जोधपुरमे जाकर अपनी मृत पहली रानी जोधपुरके मृत हैं महाराज मानसिहकी कन्यासे विवाह किया था, उसी रानीके गर्भसे कुमार भीमिसिहने जन्म लिया, परन्तु अत्यन्त दुःखका विषय है कि सन् १८६८ ईसवीमे कुमार भीम- हिंदी सिहकी मृत्यु अकालमे होगई, सारा वूंदीका राज्य शोकके समुद्रमे द्वराया था। महा- राव राजाके जोधपुरमे जाते ही उसी समयमे महाराजको "द्वारका नाथ" नामक हैं वागके महल्मे उतारा गया। महाराव राजाने कृष्णगढके राजाके साथ इस समय साक्षात् किया। विवाह होजानेके पीछे वह ११ फर्वरीको जोधपुर छोड़कर कुटुम्बसिहत अजमेरको चलेगाये और वहाँ राजपूतानेके स्थित गवर्नर जनरल एजेण्ट कर्नल ब्राइन साक्षात् किसा साक्षात् कर पुष्कर तीर्थका दर्शन करनेके पीछे पहिली मार्चको अपनी राजधानी बूंद्रीमे चले आये"।

" इसे विवाहमे और आनेजानेमे वृदीके महाराजिता ढाई छाख रुपया खर्च हुआ था, और विवाहके यौतुकमे अनेक प्रकारके द्रव्य और अश्वादि सब मिलाकर डेढ़ छाख रुपया भिला था "।

राजकुमारोकी शिक्षाके सम्बन्धमे उक्त विज्ञित प्रकाशित हुई है कि " महामान्य महाराव राजा रामसिहके तीनो कुमारोकी अवस्था कमसे इस समय साढ़े तेरह वर्ष ग्यारह वर्ष और नौ वर्षकी है। प्राचीन कालकी हिन्दुरीतिके अनुसार बड़े यत्नसे राजकुमारोको शिक्षा दीगई है, ऐसी आशा की जाती है कि वड़े राजकुमार इस समय संस्कृत विद्यामें इतने विद्वान् होगय है कि इसके दो वर्षके पीछे उन्होंने संस्कृतको समाप्त कर उर्दूभाषा का पढ़ना प्रारंभ किया। परन्तु इसी अवसरमें उनको राजकार्यके शासनकी शिक्षा करनी पड़ी है। तीनो राजकुमारोने शारीरिक व्यायाम और युद्धकी शिक्षा भी प्राप्त की है, एक समय हमने महारावके साथ साक्षात् करनेके लिये महलमें जाकर देखा कि महाराव स्वयं महलके एक कमरेमे वैठे हुए पिस्तौल चलानेकी शिक्षा राजकुमारोको देरहे है। मध्यम और तीसरे राजकुमारोके कारण इतिहासभे वृंदीराज्यकी प्रचलित रीतिके अनुसार वार्षिक २०००० हजार रुपयेकी आमदनीकी भूमि नियत करदी है, और उन दो जनोके लिये जा दो महल बनाये जानेका विचार हुआ था उनमेंसे एक तो वनकर तैयार होगया है और दृसरेके बनानेकी समस्त सामग्री तैय्यार धरी है "।

" गत जोलाई मासकी चौथी तारीखको महाराव राजा रामसिहके और एक पुत्रने जन्मै लिया, इनका नाम रघुवरसिह रक्खा गया।" यह महाराजके चौथे पुत्र है।

वृदीराज्यके वर्तमान आयव्ययके सम्बन्धमे अम्रेज पोलिटिकल एजेन्टने लिखा है कि '' महारावने जो राज्यके आय व्ययकी सूची हमें दी है। प्रकाशमे तो यह संवत्

हीं (१) यह भी गलत लिखा है चौथा पुत्र कोई नहीं हुआ रघुवीरसिंह नाम बड़े पुत्रका है कि भी भित्रभी शादी जोधपुरमें हुई थी वहीं अब बूँदीके रावराजा हैं। भी भी किस्सी शादी जोधपुरमें हुई थी वहीं अब बूँदीके रावराजा हैं। भी किस्सी को किस्सी के किससे किससे के किससे के किससे के किससे किससे के किससे के किससे के किससे के किससे किससे के किससे के किससे क

हिं स्थापित किया, उसमे १२०विद्यार्थि पहले हैं। परन्तु हमें ऐसा विश्वास है कि महाराज हैं। स्थापित किया, उसमे १२०विद्यार्थि पहले हैं। परन्तु हमें ऐसा विश्वास है कि महाराज हैं। स्थापित किया, उसमे १२०विद्यार्थि पहले हैं। परन्तु हमें ऐसा विश्वास है कि महाराजने हैं। सस्कृत शिक्षाका प्रचार करनेके छिये बहुत यत्न किया है, इस कारण इस प्रकारके राजा है। हमारे अधिक सम्मान योग्य है।

वृटिश पोलिटिकल एजेण्टने सन्१८८३ ईसवीकी ३ तीसरी मईको बृदीके शासन सम्बन्धी विवरणमे जिस मन्तव्यको राजपूतानेके गवर्नर जनरलके एजेण्टके पास मेजा था। और जो भारतवर्षीय गर्वनमेण्टके द्वारा सन १८८२-८३ ईसवीभे रजवाड़ेकी शासन वृत्तान्त पुस्तकमे प्रकाशित हुआ है, हमने उन सबके अशोका भाषान्तर किया है पाठक इसको पढकर वृद्गिराज्यके वर्तमान शासनका आयव्यय और शिक्षा उन्नतिकी विशेष अवस्थाको जान सकैंगे।

एंजण्टने लिखा है, कि "हम बंड आनंद्र सिह्त कहते है कि महामान्य महाराव राजाने विशेष स्वस्थता प्राप्त की है। मारवाडकी राजवशीय तीन नियोके साथ महा-राव राजाके तीनो पुत्रोका विवाह करनेके लिये गत वर्षमे अधिक तैयारी करनेमे मन लगाया गया, गत वर्षके विज्ञापनमें लिखा गया है कि यह विवाहका कार्य शीतकालमें

होगा। यह निश्चय हो गया है। महामान्य महाराव अपने पुत्रोंसे इतना खेड करते हैं है कि दिसम्बर महीनेके पहिले जब मैंने उनमें साक्षान् किया तथ यह जाना गया कि

विशेष बृहाबस्या और अस्वस्य शरीर होकर भी यह स्वय पुण्करजीतक पुत्रों हे साय जाकर वहाँ उनके लिये अपेक्षा करते रहे और जी ह्यास्या वहाँ रहेने ही स्थिर ही

उस व्यवस्थासे उनके दें। उद्देश सिद्ध हुए ।

प्रथम पुत्रका साथ बहुत थोडे समयंग विन्छित्र हातायगा, उसंग तिविस्थानमें हैं जाकर कुटुस्बके सगलकी इत्हामें देवताकी पत्ता भी कर सकते । परन्तु मार्याटके कि सहाराजके हटकप्रमें वारस्वार अनुरोध करने कर महाराजका प्राण्डित वहां कुन महाराजके हिल्ला साम कि वहां कुन के साथ कार हैं कुटुस्वसिंहत छठे। जनवरीको वृंदी छोडकर २५ तनवरीको जीवपुर पहुँचे, पिछ र दें। विनोम बंड उत्सबके साथ विवाहकार्थ किया गया। महाराबके बंड पुनेक साथ मार- के बाडपितकी एक भिगीनीका और सन्यम तथा निन्दे पुत्रेम मार्याटक महाराजकी दें। वृंदी भतीजियोका विवाह हुआ, इसके अतिरिक्त महाराय राजा रामिनको असंग मृत्युत्र के सीमिनको पुत्रेक साथ महाराज बन्दासिककी पीतिका विवाह किया। मार्याटक के महाराजने जिल्लाको जिल्लाको कि सुनार बंड आहरभावके साथ महाराव राजा रामिनका मन्दाईना और वृंदी महाराजने जिल्लाको जिल्लाको सिन्दार मन्दाईना और वृंदी महाराजने जिल्लाको जिल्लाको सिन्दार मन्दाईना और वृंदी सिन्दार सिन्द

a Report of the protectal Arman and a track Ray, on a state to the 1882-81

<sup>(</sup>६) पह रति विश्व एसन दिखी गई है नयों के न की सीम निष्के कई नशा या और न महाराजा दरतिनहरी पेती यो, न केईऐसा विश्व तम्म हुना गा।

AGTREOTREOTREOTREOTREOTREOTREOTRESTRESTRESTRESTRESTRESTRESTRESTRESTRE

ক্রিটের ক্রিটের

१९३८ ( जो गत १ पहिली जीलाईको समाप्त हुआ है ) की अभ्रान्त अनुमान की हुई सूची है यथार्थ आयव्ययकी सूची और भी कई एक महीने वीतने पर तैयार होगी । महाराव राजाके पुत्रोके विवाहमें बहुतसा धन खर्च हुआ है, महारावने ऐसा अनुरोध प्रकाशित किया है कि गवर्नमेण्टको जो नियमित वार्षिक कर दिया जाता है वह रुक गया है। उन्होंने उस करको कईवार करके दो तीन वर्षके भीतर ही विना सुद चुकानेको कहा है। उनका यह प्रस्ताव विचारेक अवीनमे प्रहण किया गया है। " सम्बत् १९३८ अर्थात् ( १८८२-१८८३ ईसवीमे ) वृदीराज्यके आयव्ययकी सूची नीचे दीगइ है। आमद्नी। मूराजम्ब और अनेक छोटी २ तहसीहोकी आमदनी कापरंत और अन्यान्य देशोके जागीरवारोके समीपसे आया हुआ कर 27000 जेला, विहा, अर्थान् वाणिज्य शुस्क, वन विभाग, उद्यान, कोटपाला, टकसाल इत्यादिकी आमद्नी नाना प्रकारकी छोटी २ आमद्नी ६२८००० मपगा खर्च ।

| महाराव राजका स्वकीय और कुटुम्बका वर्च .               | ४५०५० हपया ।         |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| पुण्य वा दातव्य व्यय                                  | 55050 <sup>1</sup> ; |
| सेनाद्रस्मा सर्चा                                     | 66000 11             |
| राजकर्मचारी और—                                       |                      |
| परिवारिक बुटुम्बियोके तौकरोका वेतन                    | 57000 "              |
| रय-घोडे साना तथा राज्यके-                             |                      |
| अन्यान्य कार्पाख्योगा व्यय                            | J2000 '              |
| हवाला और तहसील सर्च                                   | 44000 "              |
| और भी अनेक प्रवास्त्रा खर्च                           | \$6000 "             |
| अंग्रेज गवर्नमेण्टको देवकर-तथा पृतेकार्य विभाग विचास- |                      |
| लयमे पुरस्कारादि देना इन्यादि                         | 826000 11            |
| पुटकर                                                 | :6000 "              |
|                                                       | 446000 "             |

सब जोड

# राजस्थान.

दूसराभागः

कोटाराज्यका इतिहास.





### (१) माथोतिह, १५४५ १० रमाना १८ ११ त्वान १८६ (१) मुक्काविह, १८१ १० रमाना १८८ १० व्यान १८८ (१) प्रशासीति १८१ १८८ (१) प्रशासीति १८८ सेमा १८८ १८८ १८८ १८८ १८८ १८८

*ᠳ*ᡘᠳᡒᡘᠳᢝᡉᡘᢐᡉᡘᢐᡉᡘᢐᡉᡘᢐᡉᡘᢐᡉᡘᢐᡉᢝᠳᢝᡉᢝᡉᡘᢐᡉᡘᢐᡉᡘᢐᡠᡘᢐᡠᡘᢐᢦᢝᢦᢝᢦᢝᢦᢊᡂᢊᢛᢦᢝᢦᡘᢛᢦᢝᢦᢝ

*৻৽৹৻৸৽৽৻৸৽৽৸৽৽৸৽৽৸৽৽৸৽৽৸৽৽৸৽৽৸৽৽৸৽৽৸৽৽৸*৽৽

गांवोसे पूर्ण कोटाराज्य पुरस्कारमे देदिया। पहिले यह कोटाराज्य वृद्गिराज्यके प्रधान सामन्तोके अधीनमे था और उसका राजकर दो लाख कपये मिलते थे। माधोसिहने वादशाहसे ''राजा " की उपावि प्राप्त की और वह उक्त कोटेराज्यका स्वाधीनभावसे शासन करने लगे।

वृंदीराज्यके इतिहासमे पाठक पढ्चके है कि अमिश्र आदिम कोटिया भीलका सवसे पहिले इस प्रदेश पर अधिकार था। उन प्रथम निवासी भीलोके हाथका जलतक राजपुत नहीं छते थे। जिस समय कोटे पर अविकार किया गया उस समय उम प्रदेशके स्थान २ मे केवल कटी ही थी। कोटाके राजा कोटेस पाँच कोश दक्षिणमे इकेलगढ नामक बडे पुराने किलमे रहते थे। किन्तु जिस समय माथासिंहने दिहीके वादशाहसे कोटाप्रदेशकी शासनसनद् प्राप्तकी उस समय कोटाराज्यकी सीमा चारो ओरसे बढाई गई । उस समय कोटेके दक्षिणमे गागरीन और वाटौली प्रदेश था । खीची जातीयगण उस प्रदेशके स्वामी थे । प्रवीय सीमाम गोडजातिके अवीनमे मांगरोल और राठौड़ राजपतोके स्वामीके अधिकारमे नाहरगढ था । नाहरगढके अधिपति राजपुत होनेपर भी वह अपने अधिकारी प्रदेशकी रक्षा करनेके लिये मुसल्मानी धर्मका अवलम्बन कर नव्वावकी उपाधिसे भूषित थे। उत्तरमे कोटेकी सीमा चम्बल नदीके किनारे किनारे सुलतानपुरतक थी, चंवल नदीके पारेम नाशता नामक एक स्वतंत्र छोटा राज्य विराजमान था। इस चारोओरकी सीमामे वंवे प्रदेशके वीचमे ३६० नगर और गॉव ये और वहत सी नदियोंके द्वारा वर्ध्वाकी शक्ति भी वडी थी।

कोटेके राजा माधोसिहने वाद्शा विस्ता विस्तान होकर थोड़े हो दिनोम कोटेकी राज्यसीमा बहुत बढ़ाली। माधोसिहंके मरनेके समय मालवा और हाडोतीकी सीमातक उनकी शासनशक्तिका विस्तार था। माधोसिह सवत् १६८० मे पांच योग्य पुत्रोको छोड़ परलोक सिधार। उनके चार पुत्र कोटाराज्यके चार प्रधान सामन्त पदोपर नियुक्त थे। बूदीके प्रधान हाड़ा शाखाके साथ उक्त माधोसिहके उत्तराधिकारी गणोकी पृथक्ता दिखानेके लिये दोनो राजवंशोके आदि पुरुपोके नामसे दोनो वश प्रसिद्ध होते है। माधोसिहके वंशधरगण माधानी नामसे परिचित है।

माधोसिहके पाच पुत्रोके नाम।

- १ मुकुन्दसिह, कोटेके अधीश्वर हुए।
- २ मोहनसिंह, इन्होंने पलायता प्रदेशको प्राप्त किया ।
- ३ जुझारसिह इन्होने कोटडा आर उसके पीछे रामगढ़ रेलावन प्राप्त किया।
- ४ कनीराम, इन्होंने कोयलाप्रदेशको प्राप्त किया । इसके सिवाय दिलीके वाद-शाहसे स्वतंत्र शासनपत्र प्राप्त देह और जोरा प्रदेश प्राप्त किया ।
- ५ किशोरसिह इन्होने सांगोप्रदेश प्राप्त किए।

माधोसिहके मरनेके पोछे उनके वड़े बेटे मुकुन्दिसहके मस्तक पर राज्यमुकुट शोभित हुआ । इतिहास कहता है कि जिस सीमाके अन्तमे स्थित पहाड़ी मार्ग

्रें केरिकेटर्मिकेटर्मिकेटर्मिकेटर्मिकेटर्मिकेटर्मिकेटर्मिकेटर्मिकेटर्मिकेटर्मिकेटर्मिकेटर्मिकेटर्मिकेटर्मिकेटर्

#### ॥ श्रीः ॥

# राजस्थानका इतिहास.

## दूसराभाग २.

## कोटाराज्यका इतिहास.



#### प्रथम अध्याय १.

द्वित्तें कोटाराज्यका भिन्न होना-कोटिया भील-भील जाति-कोटेके प्रथम राजा माधोसिहकोटाराज्यमें सामन्त मंडलीका रूणित होना-माधानी-राजा मुक्न्द्र-रणभूमिमे चाराभाइयोका सन्नाट्के लिये प्राण देना-जगत्। -प्रेमिसह-जनका सिहासनसे उतरना-किशोरिसहअरकाटमे उनका मारा जाना-रामिसह-जाजव उनकी मृत्यु-भीलोका अविपति चक्रसेन-जमटवश भीमिसिह-भीमिसिहका निजामुलमुल्कपर आक्रमण-भीमिसिहका माराजाना-मीमकी सचित्र समालोचना-बूटीके राजाके साथ उनकी शत्रुता-राव अर्जुनका सिहासन पर बैटकर कु मियोसे कलहस्यामीसहका माराजाना-महाराव अर्जुनशाल-महाराष्ट्रोंका प्रथम अभ्युटय-कोटेपर आक्रमणहिम्मतिसह झालासे केटेकी रक्षा-जालमिसहका जन्म-महाराष्ट्रोंको कर देना-दुर्जनशालका माराजाना-उनके चरित्रका समालोचना-उनकी शिकार-उनकी रानियोकी शिकार-हिम्मतिसहका व्याव्र
की शिकार-महाराव अजित-राव छत्रशाल-जयपुरके राजा माधोसिहका कोटेपर आक्रमण-भटवांट्रका समर-जालिमिसिह झाला-हाटाजातिका जय पाना-आमेरकी सेनाका भागना-कोटेका स्वावीन
होना-छत्रशालका माराजाना।

कोटेका हाड़ा राजवश वूंढीराज वश्धरोकी छोटी शाखा है, अतएव कोटेकी हाडा जातिका पहिला इतिहास वूंदी राज्यके इतिहासके साथ मिला हुआ है। वादशाह शाहजहाँ जिस समय भारतवर्षके सिहासन पर वैठा था उस समयमे वुरहानपुरके समरमे वृंदिके राव राजा रत्निसहके वृंसरे पुत्र माधोसिहने अपने त्रवल पराक्रमसे वादशाहकी ओरसे जयप्राप्त की, तब वादशाह शाहजहाँने असत्र होकर उक्त कोटा प्रदेश और उसके अधीनवाले सब गांव नगर उनको देदिये। उसी समयमे माधोसिह पिताके वृंदीराज्यको छोडकर स्वाधोनभावसे कोटेराज्यका शासन करने लगे। तबसे कोटा और वृंदी दो पृथक् २ राज्य गिने गये। हाडाजातिके इतिहासमे लिखा है कि माधोसिहका जन्म सम्बन् १६२१ सन् १५६५ ई० मे हुआ था, चौद्द वर्षकी अवस्थामे माधोसिहने वुरहानपुरकी लडाईमे अपने माहस और पराक्रममे ऐसी विजय पाई कि जिससे असत्र हो वादशाह शाहजहाँने उनको नीतमी साठ नगर और

<u>୵୭୕୵୲୵୭୕ଟ୵୳୵୭୕୵୲୵୭୕୵୵୲୵ଌ୕୵୵୲୵ଌ୕୵୵୲୵ଌ୕୵୵୲୵ଌ୕୵୵୲୵</u>ଌ୕୵୵୵

कौशास्त्रमे प्रतिष्टा और सम्मान पाया । किन्तु दुर्भाग्यसे किशोरसिंहकी समान सिंह विक्रमी वीरोसे किस भाँति आचरण करना चाहिये उसको वादशाहके कुमार नहीं जान सके अतएव अन्तमे वड़ा शोचनीय दृश्य उपस्थित हुआ ।

राजा मुकुन्दिसह रणक्षेत्रमे मारेगये । उनके पुत्र जगन्तिह कोटेके राज-सिहासन पर वैठे और दिल्लोंके वादगाहकी अधीनतामे हो हजार सेनांक "मनसबदार" अर्थात् सेनापतिके पद्पर नियुक्त हुए । सवत् १७२६ तक जगत्सिह दक्षिणके समरमें नियुक्त थे। उक्त संवत्मे ही वह अपुत्रावस्थामे स्वर्गवामी हुए, तव माधोसिंहके चौथे पुत्रकनीराम जिन्होने कोइला प्रदेशका अधिकार पाया था, उन्हींके पुत्र पेमसिह कोटाके राजसिहासन पर शोभित हुए। किन्तु छः महीने भी उन्होंने राज्यकार्यकी नहीं चलाया था कि इतनेहीं में पेमसिंह अपने निन्दनीय कार्यसे प्रजाकी दृष्टिमे घृणित हुए । पंचायत समाजने उनको सिहासनसे उतार कर फिर पिताके प्रदेश कोइलाम भेज दिया। उनके वंशधर अभीलो उसी प्रदेशमे विराजमान हैं। माथोसिहके पंचम पुत्र किशोरसिंह जो रणक्षेत्रमें बड़े घायल होकर दैवयोगसे वच गये थे, सामन्त समाजने उन्होंको कोटाके राजसिंहासन पर वैठाया । जिस समय औरंगजेवने दिल्लीके सिहासन पर अधिकार करिलया, उसी समय कोटेके राजा किशोरिसह औरंगजेनकी सेनाके साथ अपनी सेना लेकर दाक्षिणात्यमे मरहटोको दमन करनेके लिये नियक्त हए । मरहटोके साथ युद्धमें उनके वलकी और साहसकी सभीने मुक्तकंठसे प्रशंसा की थी। अन्तमे संवत् १७४२ मे अरकाटगढ किलेके अधिकारके समय किशोरसिंह मारेगये। किशोर सिंह हाडाजातिक आदर्श वीर पुरुपस्वरूप थे, कहा गया है कि अनेक समरोंमे उनके शरीरमे पचास घावोके चिह्न अङ्गित होगये थे। वह मरते समय वीन पुत्रोको छोड गये। (१) विश्वनसिंह, (२) रामसिंह, (३) हरनाथसिंह, ।

राजपूतोकी रीतिके अनुसार वड़े पुत्र विश्वनिसहको कोटेका राज्यसिहासन प्राप्त होना चाहिये था किन्तु किशोरसिह जिस समय दक्षिणात्यमे सेना लेकर गये थे उस समय विश्वनिसहको पीछेसे आनेको कहा था, परन्तु विश्वनिसहने उनकी आज्ञा नहीं मानी, वह न गये तब किशोरसिंहने कोधित होकर उनको भविष्यमे राज्य पानेसे हटा दिया। विश्वनिसहने उत्तराधिकारीके अधिकारसे हीन होकर केवल आणता नामक स्थानको पाया। विश्वनिसहके औरससे पृथ्वीसिहने जन्म लिया। वहीं पीछे आणता प्रदेशके सामन्त हुए। उनके पुत्रका नाम अजीत हुआ, अजीतिसहक तीन पुत्र हुए (१) छत्र साल, (२) गुमानिसह (३) राजसिंह।

किशोरिसहके दूसरे पुत्र रामिसहने अपने पिताके साथ दाक्षिणात्यमे जाकर मरहठों के प्रत्येक युद्धमे लिप्त रहकर अपने पिताकी समान प्रशंसा पाई थी। पिताके मरजाने पर वही पिताके पद सम्मानको प्राप्त हुए। औरंगजेवके मरने पर जिस समय दिख़ीके सिहासन के लिये उसके उत्तराधिकारियों झगडा हुआ उस समय कोटेके स्वामी रामिसहने बड़े शाहजादे मोआजिमके विरुद्ध दाक्षिणात्यके राजप्रतिनिधि कुमार आजिमका पक्ष अवलम्बन

हाड़ोतीसे मालवेको अलग करताहै वही इन मुकुन्दिसहने एक घाटा बनाया और इन्होंके नामानुसार इसका नाम " मुकुन्दिद्री " वा " मुकुन्दिद्वार " हुआ है । इसी मार्गसे सन् १८०४ ईसवीमें त्रिगेडियर मानसूनकी आज्ञाकारी वृटिश सेना रणमेस मुँह छिपाकर प्राणोके भयसे भागी थी कोटेके जातीय इतिहासमे मुकुन्दिसहकी कीर्तिकी प्रशसा पाई जाती है। उन्होंने अपने राज्यके अनेक स्थानोपर अनेक अभेद्य किले और सर्वसाधारणके उपकारी तालाव बनवाये है। आणता नामक स्थानकी मनोहर दीवारे आरे " पेट्टा "

उन्होंने बनवाई है । राजा मुकुन्दिसह अपने पिताके समान ही प्रवल पराक्रमी और असाधारण साहसी थे । राजवाड़ेकी राजपूत जाति पहिलेसे ही दिल्लीके मुसल्मान वादशाहोके वीच न्यायसे सिहासनके अधिकारियोंके अधिकारके लिये जिस भांति अनेक वार सेनाके साथ जीवन-दान करके राजभक्तिकी पराकाष्टाको दिखा गई है मुकुन्दर्सिंह भी उसी भॉति इतिहासमे पूर्वजोकी समान राजभक्तिकी प्रज्वलित ज्योति दिखा गये है । जिस समयमे पापात्मा औरंगजेवने अपने जन्म देनेवाले पिताको कैद किया और राज्यसिहासनसे हटानेके लिये पिशाचकी मृति धारण कर सेनाके साथ आगे बढ़कर अपने पड्यन्त्रके जालको फैलाया, उस समय प्रोय: प्रत्येक राजपूत राजाओने अपनी २ सेनाके साथ बुड्ढे वादशाह शाह-जहांके अधिकारकी रक्षा करनेके लिये तलवार पकड़ी थी। उनमें राठौर जाति,वृदी और कोटेकी हाडा जाति सबमे आगे हुई थी । कोटेके स्वामी माधोसिंहके पुत्रोने बादशाह शाहजहांको उस महाविपत्तिके समयमे विलक्षणतासे म्मरण किया, कि अव वादशाह शाहजहांके पक्षको लेना चाहिये, केवल राजभक्तिसे ही नही वरन वादशाह शाहजहांके अनुप्रहरें ही पिता माधेसिहने कोटेका राज्य म्वाधीनभावसे पाया है। अतएव माधोसिहके पांचों पुत्र वादशाह शाहजहांके सिहासनक रेक्षाके छिये जीवन देनेमे विमुख नहीं हैं। संवत् १७१४ मे उज्जयनीके समीपवाले प्रदेशमे नरापिशाच औरगजेवके साथ राजपूत गणोने वादशाह शाहजहाकी सेनामे मिलकर भीषण समरकी आगको प्रज्वालित करिंदया। उस संप्राममे औरगजेवने जय पाई, और उस स्थानका नाम फतेहावाद रक्खा गया । इतिहास वतलाता है कि राजपूत वीरगण यातो समरमे जय प्राप्त करेगे; नहीं तो अपना जीवन देगे,परन्तु किसो भाँति कोई राजपूत युद्धसे भागेगा नहीं,ऐसी प्रतिज्ञा करके युद्ध-क्षेत्रमे जाते समय प्रत्येक राजपूतने अपने शिरपर निवाह समयका मौर वारण कर वरके भेपसे गमन किया, माबोसिहके उक्त पांची पुत्र उसी प्रकार अपने शिरपर मीर वरकर नंगी तलवारे हायमे ले सेनासहित युद्धक्षेत्रमें उतरे । किन्तु चतुरं में श्रेष्ट राठीर सेना-पातिके दोपसे उक्त पाँचो भाई यद्यपि समरमे जय न पासके किन्तु रणक्षेत्रमं जीवन विसर्जन करके उन्होंने असीम वीरताके साथ अपने प्रणको रक्या । युद्धके अन्तम सबसे छोटे किशोरिभिह्नो उर असरभूमिसे छोटना पडा, यद्यपि उनके समस्त शरीरमें य या किन्तु विशेष यत्नसे चिकित्मा होनेपर जीवित हए। इन फिशोरसिंहने ही अन्तमे दक्षिणके समरमें विशेष पर बीजापरकी

अधिकारमें करने समय राजपृतोके वीच सबसे वडकर वीरना प्रकाश

हाड़ोती राज्यकी दाहनी सीमाम विराजमान कुछ एक गिरिसकट प्रेद्शापर, अमिश्र आदिम भीछोने अपनी पेतृक सम्पत्ति खरूप मानकर, अपना अविकार प्राप्त करिया। उन सव देशोंके वीचम मनोहर थाना अव भी कोटराज्यके शेप दक्षिण सीमा स्वरूप है, उसमे भीछोंने अपनी राजधानी वनाई, और भीछोंके राजा चक्रसेन वहाँपर रहकर राज चळाते थे। भीछोंके राजाके अधिकारमे पाँचसी युड़सवार और आठसी धनुप्यारी सेना थी, मेवाड़से छेकर शेप सीमातक सभी स्थानोंके भीछ उनको अपना स्वामी मानते थे। यह आदिम अविवासी भीछ वारके राजा भोजके समयसे कोटेके राजा भीमसिहके समय तक राजनैतिक विद्ववासे अपनी जातीय स्वाधीनताकी रक्षा करते आये थे, किन्तु कोटेके राजा भीमसिहने उनके अविकारी देशोपर चढाई कर भीछवंशको व्यक्षकर उनके सव देशोंको अपने काँछेराज्यमे मिछाछिया। नरसिहगढ़ पाटनकों भी छेछिया। राजा भीमसिह यदि और कुछ दिन जीवित रहते तो कोटे राज्यकी सीमा पर्वत माछाके वाहर तक निःसटेह वढ़ा छेते। अनारसी डिग पड़ावा और चंद्रावतोंके अधिकारी प्रदेश भी कोटाराज्यमे मिछाये, किन्तु भीमसिहके परछोकवासी होनेपर वह सव प्रदेश कोटाराज्यसे निकछ गये।

कोटेके इतिहाससे जाना जाता है कि प्रसिद्ध कुळीचखाँ जिसने पीछे इतिहासमे निजामुळमुल्क नामसे प्रगट होकर दक्षिणमे स्वाधीनभावसे हैदरावाद राज्य स्थापन किया । 🎉 उसने दिल्लीके वादशाहकी अधीनता न मान जिस समय अपनी सेनाके वलसे वादशाहके विरुद्धमे खड़े हो स्वाधीनभावसे दिहीके अधिकारी देशोको ऌटकर पळायन किया उम 🖔 समय दिझीके वाद्शाहने अपने प्रतिनिधि स्वरूपमे आमेरके राजा जयसिंह, कोटके 🤾 राजा भीमसिंह और नरवरके राजा गजसिंहको यह आज्ञा दी कि तुम सब भागेहुए कुलीचखाँको केंद्र करके लाओ। उक्त निजामुलमुल्कके साथ भीमसिहने आपसमे पगडी वद्रुकर भाईका सम्बन्ध स्थापित किया था, कुळीचखॉने जयसिहसे पूर्वोक्त वात सुन- 🎉 कर भीमसिहको भित्रभावसे एक पत्र लिखा दिया कि मेने वादशाहका किसी प्रकारसे धन रत्नादि नही लूटा है, अतएव मेरे विरुद्धमे जो सब अन्याय और अपवाद्की वाते उठ रही है आप उन सबको मिथ्या जानो, यहीं मेरा अनुरोध है, जयसिंह एक पड्यन्त्री है, वह हमारे नाश करनेकी निरन्तर चेष्टा करते है। इस लिये आपसे अनुरोध करता हूं कि आप उनकी वातका विश्वास न करना, और मेरी दक्षिण यात्रामे रोक टोक नहीं करना। निजामुलमुल्कका यह पत्र पाकर हाड़ा राज भीमसिहने यह उत्तर 沒 लिख भेजा कि " स्वामीकी आज्ञाका पालन और मित्रताकी रक्षाके वीचमे एक रेखा है वह मै जानता हूँ, आपके मार्ग रोकनेको मुझे आज्ञा मिली है और उसीसे मै इतनी 🖔 दूर सेना लेकर आया हूँ, इसको वादशाहकी आज्ञा जाना, आपके साथ हमको अवस्य 🖞 युद्ध करना होगा और कल प्रात.काल मे आपपर आक्रमण करूँगा "।

<u>෭෭෨෦෭෧෮෦෦෭෩෦෭෧෦෦෭෧෦෦෭෧෦෦෭෧෦෦෭෧෦෦ඁ෧෧෦෦ඁ෧෮෦෦ඁ෭෧෦෦ඁ෧෧෦෦෧෧෦෦෧෧෦෦෧෧෦෦෧෧෦෦෧෧෫ඁ</u> किया और संवत्१७६४मे जाजव नामक स्थानके समरमे इन्होने प्राण गवाये। उक्त समरमे वूँदाँके राजाने कुमार मोआजिमके पक्षको लिया था, पाठकगण वूँदीके इतिहासमें उसको पढ़ चुके है। उस समय उसी युद्धमे रामसिंहने अपनी ज्ञातिवाले वूँदीके राजाके साथ युद्ध किया। रामसिहके हृद्यमे ऐसी प्रवल कामना उदय हुई थी कि वृदीके राजाको परास्त करनेमे प्रतिष्ठा पाई और उसीसे उन्होने वूंदिके राजाके अनिष्ट साधनमे त्रुटि नहीं की, किन्तु दुर्भाग्यसे जाजव नामक म्थानंक समरमे ही गोलोके आघातसे वह मारे गये। रामसिहके मरनेके उपरान्त भीमसिह कोटेके राजा हुए। हाड़ाजातिके इतिहासमे हिखा है कि भीमसिहके शासन समयसे ही कोटाराज्य धन, सम्मान, सामर्थ्य और प्रभुतामे भारतवर्षके प्रथम श्रेणीके राज्यकी योग्यताको प्राप्त होगया था । अभीतक कोटा तीसरी श्रेणीके राज्योमे गिना जाता था। किन्तु चतुर बुद्धिमान् भीमसिहके अभ्यदयके साथ ही साथ कोटा राज्यकी भी उन्नति होगई । वादशाह वहादुरशाहके मरने पर फर्रुखसियरके दिझीके सिहासन पर वैठते हुए जिस समय दोनों सय्यद् भाई प्रवल शक्तिसे भारतका शासन करते थे, कोटेके राजा भीमसिहने उन दोनी सय्यदोंके पक्षका अवलम्बन किया और उनकी ही नीतिका पालन करतेहुए अपनी उन्नतिके द्रवाजेको खोल लिया । माधोसिहके समयसे कोटेके राजा तीसरी श्रेणीके राजाओं में दिल्लीके बाद्जाहके अधीनमे दो हजार सेनाके मनसबदार होते आये थे । किन्तु उक्त दोनो सय्यद् भीमसिह पर ऐसे प्रसन्न हुए कि उन्होने भीमसिहको भारतवर्षके प्रथम श्रेणीके राजाओको प्राप्त सम्मान सूचक " पाँच हजारी " अर्थात् पाँच हजार सेनाके मन्सवदारका पद देदिया । हाडाजातिकी श्रेष्ट शाखांस उत्पन्न वृदीके राजा वादशाह फर्रखिसयरेक पक्षका अवलम्बन करके उक्त अलाचारी दोनो लड़कोकी सर्वसहारिणी नीतिके विरुद्धमे खड़े हुए, अतएव छोटी शाखामे उत्पन्न कोटेके राजा भीमसिह उक्त दोनों मन्त्रियोके पक्षको लेकर जाजवके समरमे दोनो राजवंशोके वीच शत्रुताकी आगमे जलने लगे। वृदीके इतिहासमे पाठक भलीभाँतिमे पढ़ चुके है कि कोटेके राजा भीमसिहने किस प्रकार कायरपुरुपोकी समान घृणित उपायसे वृँद्धि राजा वृधसिह्का जीवनरुपी दीपक वुझानेकी चेष्टा की थी। राजा भीमसिहने उक्त सन्यद मत्री और आमेरके राजा जयसिंहसे मिलकर सभी निन्दित कामोमें सलाह दी थी, अतएव जयसिंहने जिम समय वूँदीके राजा व्यक्तिका सर्वनाश किया उस समयमे भीमसिहने उनकी नव प्रकारसे सहायना की, इसका भी वृत्तान्त पाठक पढ चुके है । दोनो सरवदो के त्रियपात्र होकर भीमस्हिन उनके अनुप्रहसे पीइयममे कोटेसे और पूर्वमे अहीरवाडेसे पठारकी समस्त पृथ्वीका सनद्गत्र पाछिया। उस वंड़ भूयण्डके वीचमे खीचा जातिकी और वृंदी राज्यकी बहुतमी भूमि थी। उन्होंने उक्त उपायमें हाडीती प्रदेशके बीच सबमें श्रेष्ठ गांगरानका किला प्राप्त किया; और जलाउदीनके आक्रमणके विरुद्धमें बड़े साहस और बलसे उस किलेकी रक्षा कर उसकी कीर्तिको बटा छिया। मङ, मेहाना, शेरगढ, बारां, माङ्गरील और बडोहा आदि चम्बरुकं पूर्ववारे किले भी अपने अविकारमे करिये।

OF THE PROPERTY OF THE PROPERT दोनोके एकवंशमे उत्पन्न होनेपर भी वृदीके राजा बुधिसहके साथ कोटेके राजा रामासिहकी जो लड़ाई हुई सो घौलपुरके रणक्षेत्रमे हाड़ा जातीय दोनो राजाओने एक दूसरे पर आक्रमण करके जातिकी विद्वेपताको चारेतार्थ करदिया। कोटेके राजा भीमसिंह ने समय पाकर वूँदीके राजाका सर्वनाश करनेमे त्रुटि नहीं की थी । राजा भीमसिहने 🏌 वादशाह फर्रुखसियकी ओरसे राजा बुधसिहके मारनेके लिये जो कायरपुरुपोकी समान उनपर आक्रमण किया था पाठकमंडली उसको पहिलेही जानचुकी है। उसी लड़ाईके कारण हाड़ाजातिकी श्रेष्ठ शाखासे उत्पन्न वूँदीका राजवंश नियन होकर महाविपत्तिमे पडा। राजा भीमसिहने दोना सय्यदाकी सहायतासे वलवान होकर अपने कुटुम्बा वुव-सिंहको मारनेमें कोई ब्रुटि नहीं की थीं, आमेरके राजा जयसिहसे जिस समय व्यसिह सिहासनच्युत और विताड़ित हुए, ऐसे शुभ योगको पाकर राजा भीमसिहने वृदीपर आक्रमण किया,और वहाँ पर छिपे हुए राजचिह्न,वूँद्रीराज्यका नगाड़ा और प्राचीन समयका सचित प्रासिद्ध रण शंख प्रभृति ॡटकर कोटेराज्यमे छेआये । वादशाह जहांगीरने वृदीके राजा रत्नसिंहको जो पीछी राजपताका दी थी, जिस पताकाक मूलदेशमे हाडासेनाके अनेक वार समरमे वह पराक्रम प्रकाशके चित्र अकित थे, भीमसिहने उस राजपताका 🙋 तकको वृद्धि राजमहलोमेसे लाकर अपने यहाँ उसका व्यवहार किया। वृद्धिके इतिहासमे लिखा है कि कोटेसे वूँदीराज्यके उक्त समस्त राजचिह्न फिर प्राप्त करनेके लिये वूँदीके राजाने वारंबार चेष्टा की किन्तु किसी प्रकारसे भी वह नहीं पासके, बूदीके राजाने कोटेके प्रधान दरवाजे और किलेमे प्रवेश होनेवाले दरवाजेकी भी ताली वनवा कर पहरेदारकी लालच देकर गुप्तभावसे उन चीजोके लानेकी चेष्टा की, किन्तु प्रकाश हो जानेसे उनकी 👸 चेष्टा निष्फल हुई। कर्नल टाड्ने लिखा है कि "उस समयसे आज तक प्रति दिन सायंकालके उपरान्त कोटेका नगर द्वार वंद होजाता है और यहाँ तक कि खय कोटेके राजा यदि संन्याके उपरान्त आना चाहै तो उनके लिये भी दरवाजा नहीं खुलता । इसके सम्बन्धम कोटाके हाड़ा जातीय कीवने लिखा है कि एक दिन कोटेके राजा दुर्जनशाल युद्धमे परास्त होकर थोडेसे सेवकोके साथ आवीरातके समय नगरके द्रवाजे पर आये और द्वाररक्षक पहरेदारसे वोले कि द्रवाजा खोलो, परन्तु पहिले उन्होंने ही आज्ञा दे रक्खी थी कि किसी प्रकारसे भी किसीको रात्रिके समयमे द्रवाजा नहीं खोलना, अतएव पहरेवालेने उनकी आज्ञाका पालन किया, तव राजा दुर्जनशालने स्वय द्रवाजेपर आकर अपना परिचय दे पहरेदारसे द्वार खोलनेका कहा उस समय पहरेदारने समझा कि कोई दूसरा राजा आकर द्वार खुलाना चाहता है, अतएव पहरेदारने द्वारके भीतरसे कहा कि राजाको इस रात्रिके समय दूसरे स्थान पर रहना चाहिये, यह सुनकर राजाने फिर कहा तब पहरेदारने वन्दूक दिखाकर कहा चले जाओ, हम नहीं खोलेंगे, यदि आप नहीं मानेंगे तव हमें विवश हो गोली चलानी पडेगी । दुर्जनशालने अपनी प्रथमकी आज्ञाके अनुसार पहरेदारको वन्दूक चलानेमें उगत देखकर द्रवाजेसे हटकर दूसरे स्थानपर जाय शेप रात्रि विराई। दूसरे दिन प्रातःकाल दरवाजा खोला गया, जो पहरेदार रात्रिमे द्वार रक्षक था वह 

अद्भार क्षेत्र क्षेत्र अपनी रक्षांके लिये युद्ध करनेको तैयार हुआ। निजामने सिध-नदी हि अरेर कोशलमे अपनी रक्षांके लिये युद्ध करनेको तैयार हुआ। निजामने सिध-नदी हि प्रदेशके कुरवाई भौरासा नामक नगरके समीपवाले गिरिसंकटके मार्गमे अपना डेरा हि डाला। यि इस समय कुलीचलाँ पर आक्रमण किया जाय तो उसी एक पहाड़ी हि मार्गसे होकर जाना होगा नहीं तो राजपूत लोग ईटकर चले जायगे। और पता नहीं हि लगेगा वह अवस्थ ही इसी मार्गसे आवेगे, इस वातको निश्चय जान निजामने उस हि लगेगा वह अवस्थ ही इसी मार्गसे आवेगे, इस वातको निश्चय जान निजामने उस हि गिरिसंकटके सामने तोपे लगाकर उन्हे वृक्षोंको लताओसे ऐसी तरह लिपा दिया हि कि सम्मुलसे कोई तोपोका अनुमान भी न करमके और भीतग्से नोपका हि गोला मीधा चलाजाय।

दूसरे दिन प्रात.कालही वीरवर भीमसिह अपने अधिकारकी नव मेनाका कच्छवाही सेनादलके साथ मिलाकर अफीमखानेके पीछे निजाम पर आक्रमण करनेके लिये एक वल बॉवकर भालको हाथमे ले बाहर निकले। वह निजामकी मेनाके साथ भिडने ही बाले थे, यदि और कुछ आगे वढ़ जाते तो राजपूतोका नाम भी न रहता। राजपूतोको अपनी सेनाके पास आतेहुए देख निजामने तोपोमे बत्ती लगवा दी, गोलोकी ऐसी बृष्टि हुई कि उसके द्वारा हाथी सिहत राजा भीमसिंह और राजा गजिसह दोनो टी मारे गये। दोनोंके मारेजानेसे सब पेइल और घुडसवार इधर उपर भाग निकले। कुलीचलॉने इस मॉति जय पाकर दक्षिणकी ओर कूच किया, और निसन्देह स्वावीन भावसे जादर हदराबाद्भे राजकार्य करने लगा। हदराबाद आजतक कुलीचलॉके बराधरोंके शासनेसे चला आता है।

इतिहासमें लिखा है कि उस समयमें कोटेकी हाडाजातिपर दो विपत्तिया पडी; एक तो राजा भीमसिहका मरना दुमरे कोटेके राजवंशियोके पृत्य विप्रह यूजनाथका अन्तर्धान होना। प्रत्येक राजपुत राजा ही सदासे प्रत्येक समरक्षेत्रम इप्टदेवकी मुर्ति लेजात है, यह मृति तर्कसमे रक्षित रहती है । युद्धके आदिमे सामान्य दरजेके सैनिक तक उसी देववियहके नामसे जय-वनि राजासे हेकर करके शत्रपर आक्रमण करते है । कोटेराजवशके उक्त वृजनायजीकी मूर्ति म्वर्ण निर्भित और छोटे आकारकी थी और उस नियह (मृति) ने अनेक युद्धोमे जय हाभ और असर्य मनुष्योका विनाश देखा था। कोटारान्यकी मेनाने ' जयवज-ना मं " की इस शब्दमें चारों दिशाओं में गुजारकर शब्दकी सेनापर आवसण किया था परन्तु उस समय वृजनाय जाने कहाँ अहदय होगये उनका कुछ पता नहीं चला। इतिहासमे लिया है बहुत समय तक खोजनेके पीछे उस मृतिकी समान और एक मृति प्राप्त हुई उनको नहा समारोहंक साथ कोटेकी राजधानीमे छोय । कोटावामियोन वह मृति पाकर वही वृसी मनाई । जोहो भीमिमह १५ वर्ष तक राज्य करके सवत १७०६ में (सन् १७२० इमवीमें ) उक्तरीतिसे मारेगये । किन्तु उन १४ वर्षीमें भीमसिंहने जिस रीतिमें राज्यके कार्यको चलाया उमीसे उसकी जबन्या बदली थी,पह निश्चय उनकी वीरता और राजनीतित्तना मानी गई।

कविने अपने यन्थमे लिखा है कि इयामसिहके मरनेपर दुर्जनगाल भ्रातृ वियोगके शोकमें मग्नहो रोताहुआ हाहाकार करने लगा। में बुरे मुहूर्तमे अनुचित आशाके वश होकर सिहासनके लिये भाईके साथ युद्धकर उसकी मृत्युका कारण हुआ, ऐसा हृद्यसे अनुताप करने लगा। जिस समय कोटेराज्यमे यह दुर्वटना हुई इसी समय कोटेके राज्यमे एक और हानि हुई। दिल्लोके वाद्शाहने जो भीमसिंह पर प्रसन्न होकर पुरस्कारस्वरूपमे रामपुरा, भानपुरा, और कलापति नामक तीन वनगाली प्रदेश वहाँके आदिम राजाओंसे छीन कर दिये थे सो कोटेमे आपसकी लडाईके समय उन २ प्रदेशोंके स्वामियोने अपने २ देशोको अपने राज्यमे मिला लिया ।

उन २ प्रदेशोंके स्वामियोने अपने २ देशाका अपन राज्यन गाउँ दुर्जनशाल संवत् १७८० (सन् १७२४ इसवी) ने कोठेके राजा हुए । इस हूँ त तैमूरवंशके शेष सम्राट् मोहम्मदशाह दिल्लीके सिहासन पर विराजमान थे । दुर्जनं हिं ते उन्होंने सम्मानके साथ दिल्लीमें बुलाया और लिखत दी । दुर्जनशालकी प्रार्थनासे हिं समयमे तैमूरवंशके शेष सम्राट् मोहम्मद्शाह दिल्लीके सिहासन पर विराजमान थे। दुर्जनं शालको उन्होने सम्मानके साथ दिल्लोमे वुलाया और लिखत दी । दुर्जनशालकी प्रार्थनासे वादशाह मोहम्मदशाहने उस आज्ञाका प्रचार किया कि हाडा जाति यमनाके तीर २ जिन २ स्थानो पर वसती है उन स्थानो पर गोहत्या न होने पावे । हुकनशाल अपनी जातिके इतिहासकी अनेक घटनाओंके समयमे राजसिहासन पर विराजमान ये। उन्हींके शासन समयमे सबसे पहिले वाजीरावने अपनी मरहटोकी सेनाके साथ उत्तर भारतवर्ष पर अधिकार करनेके लिये चढ़ाई की। उस स्मरणीय घटनाके समयमे वं ीरावने हाङ्गीती देशकी पूर्वीय सीमाके अन्तभे तारज पास नामक पर्वती मार्गमें जाते समय नाहर-गढ़के किलेको जीतकर दुर्जनिसहको देदिया । उक्त किला और उसके अधिकारी प्रदेश एक यवनके पास थे। संवत् १७७५ ( सन् १७३९ ईसवी ) मे यही प्रथम मरहठोके साथ हाड़ा जातिका पहिला सम्मिलन हुआ। हाड़ाराज दुर्जनशालने उक्त किलेको पाकर उसके बद्छेमे पेशवा बाजीरावकी सहायताके लिये तथा उनके पक्षमे उस समय विशेष प्रयोजनीय सामरिक द्रव्यावली और सेनाके लिये भोज उपहारस्वरूपमे दिया। महाराष्ट्रपति वाजीरावके साथ दुर्जनशालकी वह जो मित्रता हुई, दु खका विपय है कि कई वर्षके पीछे वह मित्रता महाराष्ट्रपतिने एक साथ विस्मृतिके जलमे वहा दी।

वृंदीराज्यके इतिहासम पाठक पढ्चुके है कि आमेरके राजा जयसिंह दिझीके वादशाहके प्रतिनिधिस्वरूपसे असीम शासनशक्तिको पाकर अपने राज्यकी सोमा वढाने और शासनशक्तिको प्रवल करनेके लिये वूदी आदि नरेशोको राज्यसे हीन वल वना-कर सामन्त पद्पर नियुक्त करनेका विचार करने छगे। उनके उत्तराधिकारियोने भी उसी ऊची आशाके वज्ञ होकर वृदीके राजा वुधसिंहको सिहासन च्युत करके निकाल दिया । वुधिसहने वृद्धावस्थामे राज्यके शोकम अपने प्राण छोड़ दिये । किन्तु आमेर-नरेशने अन्तमें महाराष्ट्रोके दलसे परास्त होकर अपनेको धिकारकी अग्निमें जलाकर

The hother hother hother hother hother has he shother has he

<sup>(</sup>१) कर्नल टाड्ने टिप्पणीमें लिखा है कि "इस वर्षम जिस समय वाजीराव हाड़ोती मदेनाम होते हुए हिन्दुस्तान पर अधिकार करनेको आये उस समय हिम्मतसिह झाला कोटाराज्यके फोजदार थे। इस वर्षम दिविसिह और अगले वर्षम जालिमसिहका जनम हुआ "।

हिल्पूर्य क्षित्र क्ष्मिक क्ष

हाडा इतिहासके जाननेवालेका लेख है कि राजा भीमसिहके समस्त शरीरमे शस्रो के आघातके चिह्न थे, उनके शरीरको देख मनुष्य कुरूपीकहेगे इस कारण वह किसीके सामने अपने शरीरपरसे वस्त्रोको नहीं उतारते थे। कुरवाईके युद्धक्षेत्रमे जिस समय कुळीचलॉक गोलेसे घायल हुए थे केवल उसी समयमे उनके शरीरमे ु शस्त्रोके चिह्न देख एक नौकरने उनसे पृछा, तो भीमसिहने उस अवस्थामे उसको उत्तर दिया " जो हाड़ाजातिके शासनके लिये जन्मा है,और जो पैतृक राज्यकी रक्षा करनेके अभिलापी है उनको इसी प्रकारसे अस्त्रशस्त्रों चिह्न धारण करने पड़ेंगे । कोटेक राजाओं राजा भीमसिहने सबसे पहिले दिल्लीके बादशाहसे बहु सम्मान सूचक " पश्चहजारी मनसवदार" अर्थान् पाँच हजार सेनाफे नायकके पदको धारण किया । उसी प्रकार उन्होंने सबसे पहिले " महाराव " की उपाधि पाई । उक्त उपाधि यद्यपि दिझीके वाद्शाहने उनको नहीं दी थी किन्तु राजपूत जातिके मुकुटमिंग हिन्दुकुछपति मेवाडके महाराणाने दी थी। और दिझीके सम्राट्ने भी उस पदवीको स्वीकार किया था। वृंदिके गोपीनाथके वंशवाले हाड़ै।तीके प्रधान सामन्तोमे गिने जाते थे, उनके सम्मान सूचक " आपजी " शब्दका व्योहार होता था, किन्तु जिस समयमे इन्द्रशाल उद्यपुरमे गये उस समय उनको महाराणाकी ओरसे अपने भाइयोमे सम्मानके छिये " महाराज " की पदवी व्यवहारभे छानेकी आज्ञा हुई। उस समयसे उक्त सम्मान सूचक आपजी गटद केवल कोटेके दूसरी श्रेणीके मानानी सामन्तीक सन्मानके अर्थ व्यवहारमे चला आता है। राजा भीमसिह अपने तीन पुत्रोको छोड़ परलोक सिथारे, उनके पुत्रोके नाम इस भाँति है (१) अर्जुनिसह (२) ज्यामसिह (३) दुर्जनज्ञाल।

महाराव अर्जुनिमहका विवाह कोटाराज्यके भविष्यमे होनेवाले मत्री जालमसिंद झालाके पूर्वपुरुष माधोसिहकी वहिनके साथ हुआ। किन्तु अर्जुनिसिह चार वर्षतक कोटेका राज्य करके नि मन्तान अवस्थामे ही परलोक सिधारे। अर्जुनिसिहके मरनेके पीले कोटेके राजिनहासनके लिये स्थामिस्ह और दुर्जनशाल दोनो भाइयोमे युद्धक्षी आग्नि प्रज्वलित हुई। उस जातीय विवादमे कोटेकी सामन्त मंडली भी दोनो पक्षकी ओर होनेने महा दुर्खी हुई। उदयपुरके रणक्षेत्रमे दोनो राजभाइयोन अपने २ पक्षकी सेना और सामन्तोके साथ आपसमे राजिसहासनके लिये मियरकी नदी बहादी। भयानक युद्धके पीले स्थामिसहके मारे जानेसे लड़ाई शांत हुई। हाड़ा जातीय

%GNTENTE PROPRETIVE PR असीम साहससे उस किलेकी रक्षा की, इतिहासमे लिखा है कि वलभद्रपुरा रामपुरा और शिवपुर प्रभृतिके सामन्तोको अपने दलमे मिलाकर हाड़ाजातिके विरोधमे खड़े हुए थे । सवत् १८१० मे चौहानवंशसे उत्पन्न हाड़ा और खीची यह दोनो जाति उस समररूपी अग्निम जलने लगी । वृदीके राजा महावीर उमेदिसहने इस समय कोटेके राजा दुर्जनशालके पक्षमे वडी वीरता प्रकाशकी । एकमात्र उमेद्सिंहकी ही वीरतासे कोटकी राजपताकाका उस रणक्षेत्रमे विपक्षी खीची गणोके हाथसे उद्घार हुआ । उससे तीन वर्ष पाँछे दुर्जनशालकी प्राणवायु 🤅 पंचभूतमे लय होगई। कर्नल टाड्ने लिखा है कि वह एक साहसी राजा थे, और जिन गुणोकी राजपूतोमे आवस्यकता होती है वह सभी गुणमे विराजमान थे। अमायिकता उदारता और साहस आदि किसीकी भी उनमे कमी नहीं थी। वह शिकार बड़े चावसे खेलते थे, अधिक करके शेर और वावकी ज़िकार उनकी 'यारी लगती थी । उनके राज्यके प्रत्येक प्रान्तमे शिकार खेलनेके लिये सिंह व्याचादि भयानक जानवरोसे वन परिपूर्ण रहता, और उन सभी वनोमे जिकार खेलनेका न्थापन पड़ाव, बना हुआ था। जिस समय दुर्जनशाल शिकार खेलनेको निकलते थे इतिहाम कहता है कि उस समय वह अपनी रानियोको भी साथमे हे जाते थे । वह राजपृत वीराज्ञनाए भी उत्तम रीतिसे वन्दूक चलानेकी शिक्षा पाये हुए रहती थी। शिकार खेलनेके मञ्चपर सबसे ऊपरके दरजे पर गोली भरीहुई वन्दूक हाथमे लेकर वह बैठती थीं। जिस समय शिकार खेलनेवाले वनमे से सिह व्यात्रादिकोको घरकर उस मंचपर लाते तभी वह वीराङ्गना वन्द्ककी गोलीसे इस सिंह व्यात्रादिका वध करती थीं। कोटेके इतिहासमे लिखा है कि एक दिन जिकार खेलते समय फौजदार हिम्मतिसंह झाला शिकार खेलनेके मचके नीचे पृथ्वीपर खंडे थे, उसी समय एक 🧐 व्यात्र सेनादलसे और शिकारी लोगोसे महा क्रोधित होकर मुह फैलाये वहाँ आकर खड़ा हुआ, किन्तु राजा दुर्जनशालने तव भी उसको गोलीसे मारनेकी आज्ञा नहीं ेई दी, किसीने विना राजाकी आज्ञा उसके मारनेका साहस भी नहीं किया। अवसर 😥 पाकर विकट आकारवाले वाघने वडी तेजीसे हिम्मतसिहपर आक्रमण उन्होंने ढालसे अपनी रक्षा की और तुरन्त ही तड़प कर वायके समीप जाय अपनी तलवारसे उसके मस्तकके दो खण्ड कर दिये। ऐसे असीम साहस और वीरताको देख दुर्जनशाल और सामन्त मण्डलीने हिम्मतिसहकी बड़ी प्रशसा की ।

कन्याके साथ विवाह किया था। दुर्भाग्यसे अपने कोई पुत्र न होताहुआ देख हताश 🤾 होकर मरनेके तीन वर्ष पहिले वह रानीसे बोले कि "देखो भगवानकी इच्छासे जो 💆 मेरा औरसजात कोई पुत्र कोटेके सिहासन पर नहीं वैठेगा, तो इस समय एक पुत्रको 🏠 गोद हेना चाहिये। " पाठकोको स्मरण होगा कि कोटेके भूतपूर्व राजा महाराव राम-

दुर्जनशालने अपुत्रकावस्थामे प्राण त्यागे । उन्होने मेवाड्के राणाकी एक

जातमहत्या की । यह भी पाठकों समरण होगा । उस आमेर नरेशने व्रथमिहको वृदी हैं से निकाल कर अपने एक सामन्तको वृदीके सिहासन पर बैठाया था और उसे कर कि वेति कहा । उसी समय वह विजय पानके गर्वसे कोटाराज्यमें अधिकार वढानेके लिये कि आगे वढे । इस समय दुर्जनशाल कोटेके सिहासन पर बैठे थे । संवत् १८०० में आमेर हिं नरेश ईश्वरीसिहने कोटेको जीतनेकी इच्छासे तीन महाराष्ट्र वीर नेता और जाटपित कि नरेश ईश्वरीसिहने कोटेको जीतनेकी इच्छासे तीन महाराष्ट्र वीर नेता और जाटपित कि नरेश ईश्वरीसिहने कोटेको जीतनेकी इच्छासे तीन महाराष्ट्र वीर अधिकार करनेकी कि तथ्यारी की । कोटडी नामक स्थानमें महा समरके पीछे जयपुरेक राजाने सेनाके साथ कि कोटेकी राजधानी घर ले । कमानुसार तीन महीने तक राजधानी घरी रहने पर उसके कि जीतनेके लिये अनेक उपायोको अवलम्बन करनेपर भी वीरश्रेष्ट दुर्जनशालने उनकी जितनेके लिये अनेक उपायोको अवलम्बन करनेपर भी वीरश्रेष्ट दुर्जनशालने उनकी जितनेके लिये अनेक उपायोको अवलम्बन करनेपर भी वीरश्रेष्ट दुर्जनशालने उनकी जितनेके लिये अनेक उपायोको अवलम्बन करनेपर भी वीरश्रेष्ट दुर्जनशालने उनकी जितनेके लिये अनेक उपायोको अवलम्बन करनेपर भी वीरश्रेष्ट दुर्जनशालने उनकी जितनेके लिये अनेक उपायोको अवलम्बन करनेपर भी वीरश्रेष्ट दुर्जनशालने उनकी जितनेके लिये अनेक उपायोको अवलम्बन करनेपर भी वीरश्रेष्ट दुर्जनशालने उनकी जितनेके लिये अनेक उपायोको अवलम्बन करनेपर भी वीरश्रेष्ट दुर्जनशालने उनकी जितनेके लिये अनेक उपायोको अवलम्बन करनेपर भी वीरश्रेष्ट दुर्जनशालने उनकी जितनेके लिये अनेक उपायोको अवलम्बन करनेपर भी वीरश्रेष्ट दुर्जनशालने उनकी कि समय महाराष्ट्र होरे नेता जयआपा सेथियाका एक हाथ गेलेसे उड़ गया ।

श्री शतुहरुने जिम समय कोटको घरा था उस समय झाला जातिके राजपृत्त हिम्मतिसह जो कोटके फोजदार अर्थान् प्रधान सेनापितके पद्पर नियुक्त थे, उन्होंने अपनी वीरता और युद्धकौंशस्स कोटके राजा दुर्जनशासके साथ न्वानिभक्तिकी पराकाष्टा दिखाई। उनके ही परामर्शसे और मध्यम्थ होनेसे दुर्जनशासको वाजीरावसे नाहरगढका किला मिला था। संवन् १७९५ मे १८०० के वीचमे पृत्रोक्त दोने। घटनाओके समय जालिमसिहका जन्म हुआ। जालिमसिहने इतनी कीर्ति प्राप्त की कि उनके साथ कोटे राज्यके इतिहासका इतना प्रनिष्ट मम्बन्ध हुआ कि कर्नस टाइने कोटाराज्यके इतिहासमे उनकी बड़ी प्रशसा की है।

जयपुरनरेश ईश्वरीसिहके कोटेके जीतनेम समर्थ होकर छाटात समय वीर तजस्वी टुर्जनशास्त्रने पेतृक स्टूड्डिकी श्रम्भतको विस्मृतकर युधिसहके पुत्र उमेद्-सिहको उसके पेतृकराज्य वृंदीके सिहासन पर वठानेक स्थि वडी महायता की। महाराष्ट्रनेता हुस्करकी सहायताके विना ईश्वरीसिहको परास्त करके वृंदीके अधिकारको न पात देख टुर्जनशास्त्रने उमेदको हुस्करका आश्रय स्त्रेनेकी नस्त्रह दो। सवत् १८०५ सन् १७४९ मे जिस समय उमेदिसहने हुस्करकी सहायतामे वृंदीका राज्यिसहासन पाया तव पाटणप्रभृति प्रदेश महाराष्ट्रनेता हुस्करको दिये, उम मगय उन्ही हुस्करने कोटेके राजा दुर्जनशास्त्रमें कर स्त्रेना आरम्भ करिया। उमेदिनहका उपकार करनेको गये हुए दुर्जनशास्त्रम्य बस्त्रास्त्री हुस्करको कर देनेके

द्वी परिश्रेष्ट हुर्जनशालने अपनी मुजाओंके बलमें अनेक प्रदेशीको जीतकर कोटाराज्येन मिला लिया, स्वीचीजानिके अधिकारी पृत्वयोद नामक प्रदेशको भी दि उन्होंने अपने राज्येन मिला लिया या । गृगोर नामक विलेको जीत कर हाडाजातिक दि साथ स्वीची जातिया भयानक युद्ध आरम्भ हुआ । गृगोरोष स्वामी बल्सहने

आमेरके राजा माधोसिह संवन् १८१७ सन् १७६१ ई० म अपनी सपूर्ण सेनाको सजाकर हाडाजातिपर अधिकार करनेके छिये उद्यत हुए। इस समय अव-दालीके आक्रमणसे महाराष्ट्र वीर एक साथ तजहीन और उत्साहरहित होगये थ, अतएव कछवाहे और हाड़ाजाति निर्भय होकर जातीयसंग्रामके छिये प्रवछ वछके साथ आगे वढी । माधोसिहने हाड़ीनी प्रदेशपर सेनासहित चढनेके छिये यात्रा करनेके समय सबसे पहिले उनियारा प्रदेश पर आक्रमण और अधिकार कर उसे अपने राज्यमें मिलालिया। उसके पीछे उन्होंने लाखेरी प्रदेशमे जाकर हतवल मरहटोंको भगाकर उसको भी अपने राज्यमे करिलया । इस भाँति विजय पाकर हृदयम प्रसन्न हो पार और चम्वल नदीके वीचमे पालीवाटपर उतरे । मुलतानपुरके हाड़ा जातिके सामन्त पर उक्त नदीके प्रदेशकी शत्रुओसे रक्षा करनेका भार समर्पित किन्तु माधोसिहने शीव्रतासे उन पर आक्रमण कर अपना अधिकार कर लिया। सुछतानपुरके रक्षकने वड़ी वीरतासे किलेसे वाहर निकल कर अपने कुटुनिवयोके सहित प्रबल समररूपी अग्निमे जल जीवनरूपी आहुतिको दे पराजयके कलंकसे छटकारा पाया । जिस समय सुलतानपुरके स्वामी युद्धक्षेत्रमे गिरे उस समय उन्होंने अपने दोनों हाथोसे पृथ्वीको पकडा, विजेताओमेसे कोई २ इसका देखकर हॅसे किन्तु विचारवानोका कथन है कि राजपृत मरते समय भी जन्म सूमिका आलिङ्गन करते है।

फिर जय प्राप्त करके महा दर्षित और उत्साहित होकर विजयी कछवाहादल कोटाराज्यके वीच माधोसिहकी जय शब्दसे आकाशको गुजारता आगे अन्तमे भटवाडे नामक स्थानमे जाकर देखा कि एक वशमे उत्पन्न पाँच हजार हाडा जातीयसेना उनकी गति रोकनेके लिये संहारमूर्तिको धारे खडी हुई है। कोटाराज्यकी सेनाकी संख्या माधोसिहकी सेन-संख्यासे यदापि कमती थी, परन्तु वह वीरपुरुप राजपूत राजपूतजातिकी परम प्रिय स्वाधीनता की और जन्मभूमिकी रक्षा करनेके िलये जीवन उत्सर्ग करनेको ही खड़े हुए थे । सबसे पहिले कछवाहेराजकी अगणित युडसवारसेनाने हाड़ाजातिकी सेना पर आक्रमण किया । कोटाराज्यकी युड़सवारसेना अवक्य कमती थी कछवाही सेनाके सम्पूर्ण घोड़े पहिलेसे ही थके हुए थे, तिस पर भी उन्होंने समरमे निश्चय जीतेगे यह विचार कर विना विश्राम लिये ही आक्रमण किया । थोड़ी संख्यावाळी हाड़ासेनाने उनके उस प्रवल अनायास ही सहिलया और किसी भॉति भी अपने व्यूहको भग नहीं होने दिया । तुरन्त ही माधोसिहने रणभूमिमे नई सेना खड़ीकी । तव युड़सवारोके साथ पैदल भिड़जानेसे रणक्षेत्रमे रक्तकी नदी वह निकली । ठीक इसी समयम कोटेके फौजदार जालिमसिहने चतुराईसे राजनैतिक जाल फैलाया इस समय जालिमसिहकी अवस्था इक्तीस वर्षकी थी, हिम्मतसिहने उनको पोष्य पुत्रके रूपसे यहण किया था, अतएव जालिमसिह इस समय हिम्मतिसहके पद्पर विराजमान हो कोटेके फौजदार हो रणक्षेत्रमे उपस्थित हुए थे। जिस समय कमानुसार युद्ध प्रवल होगया, उस समय

भारताता के कितार विशेष के से कितार के से कितार के कितार के

कोटेके राजसिहासनसे च्युत होकर केवल चम्बलके किनारेवाले आणता नामक प्रदेशमे शासन करते थ । जिस समय दुर्जनशालने दत्तक पुत्रके लेनेकी इच्छा प्रकट की, उस समयम उक्त आणता प्रदेशमे उपरोक्त विशनसिंहके पौत्र वृद्ध अजीतसिंह विद्यमान थे । अजीतसिहके तीन पुत्र थे। उनमे सबसे बडे छत्रशालको दुर्जनशालने दत्तक स्वरूपमे लेकर महारानीकी गोद्मे वेठा दिया। इतिहासमे लिखा है कि यद्यपि दुर्जनशालने छत्रगाल को अपने पुत्र और भविष्यमे उत्तराधिकारी स्वरूपसे राज्यमे प्रकाशित करदिया, यद्यपि सामन्तमंडली और समस्त प्रजाने छत्रशालको भविष्यमे अपने राजा स्वरूपसे मानिल्या किन्तु दुर्जनशालके मरनेपर कौजदार हिम्मतिसह झालाने अपनी प्रवलशक्तिसे उस व्यवस्थाको व्यर्थ कर दिया, उस समय आणताके वृद्ध राजा अजीतसिह जीते थे । हिम्मतिमह उनके पक्षको लेकर सबके सामने बोले कि "पुत्रको राजसिहासन पर तिलक हो और पिता अधीन प्रजाक समान आज्ञा पालन करे, यह कभी नहीं हो सकता है। यह प्रकृतिके विपरीत वात है। " जो कुछ हो झाला हिम्मतसिह अपने किसी गुप्र स्वार्यसायनमें हो अथवा छत्रज्ञालके प्राप्त व्यवहारकी अवस्थामे राज्यकी कोई होनहार नैतिक अनिष्टकी आशकासे हो, उन्होंने उन अजीतसिहको ही राजसिहासन पर वैठा-लनेका उद्योग किया । किसीने उनकी वातके विपरीत खंडे होकर कुछ न कहा । उन्होंने उन वृद्ध अजीतसिंहको कोटेके राजसिंहासन पर शोभित कर दिया। ढाई वर्ष तक राज्यको चलाकर अजीतसिह स्वर्गको सिधारे। उनके तीन प्रत्रोके नाम यह है (१) छत्रशाल (२) गुमानसिह (३) राजसिहैं।

अजीतिसिहके म्वर्गपथारने पर सबसे बढे पुत्र छत्रशासको कोटेका राजिसहासन मिला । विल्यान हिम्मतिसिह झाला इसके प्रथम ही मरचुके थे, अतएत फौजदारके पद-पर उनके भनीजे जालिमासिह नियुक्त हुए ।

हैं। इनी मनय अपने सौतेले भाई ईश्वरीसिह्नी आत्महत्या करके मायोमिह जैयपुरके सिहासन पर वेठे । किन्तु ईश्वरीसिहने ऊंची आशाके अनुसार हाड़ा जानिपर प्रताप और अधिकार एवं वृंदी और कोटा राज्यको जय करनेके लिये जो विद्या की यो उसका फल यह हुआ कि क्वय युद्धमें परास्त और अपमानित होकर उनको आत्महत्या करनी पड़ी, इसको देशकर भी माधोमिहके नेत्र नहीं खुले हैं। वह फिर कोटाराज्यपर अधिकार करनेक लिये तैयार हुए । राजपृत राजपृतोके साथ युद्ध, तथा एक ओरसे दुमरे पर अधिकार करने और दृमरी ओरसे अपनी रक्षा करनेक लिये तैयार हुए । माधोमिह बोले कि आमेरनरेश जिस समय दिश्वेक यादेशके लिये तैयार हुए । माधोमिह बोले कि आमेरनरेश जिस समय दिश्वेक यादेशके हिये तैयार हुए । माधोमिह बोले कि आमेरनरेश जिस समय दिश्वेक यादेशके हिये तैयार हुए । माधोमिह बोले कि आमेरनरेश जिस समय दिश्वेक राजाओं हमारी स्वावीनना माननी होगी । किन्तु हाड़ा जातिने इम वातमें हुणा दिग्गई और जातीय स्वावीननाओं रक्षाके लिये दुने उत्साहके साथ आपसमें याह्यल दिग्योनके लिये उन्होंने वही शीव्रतामें तैयारी की।

ि जातीय स्वाधीनता और जन्मभूमिकी रक्षांके लियं हाड़ाजातिने भटवाड़ेके रणक्षेत्र हिं में जिस असीम वीरतासे जय प्राप्त की प्रतिवर्षमें उसके स्मरणार्थ एक सामरिक हैं महोत्सव होता है, हाड़ाजाति एकत्रित होकर एक कृत्रिम आमरेका किला वनाय जय है जिय करके उस किलेपर अधिकार करके उसको ध्वंस करती है " । उपरोक्त लडाईके हिं पीछे छत्रशाल वहुन दिन नहीं जिये। उनके कोई पुत्र न होनेसे उनके भाई कोटेके हिं राजसिंहासन पर वैठे।

## द्वितीय अध्याय २.

उनका सम्मान पाना-झालांक्काके फौजदारपदको वंश परम्परासे पाना-जालिमसिहक पद-उनका सम्मान पाना-झालांक्काके फौजदारपदको वंश परम्परासे पाना-जालिमसिहके अन्यायसे प्रभुता करने पर महाराव गुमानसिंहको असंतोप होना-जालिमसिहका पदसे च्युत करना-महारावका जालिमसिंहकी सब सम्पत्तिका हरलेना-जालिमसिंहका कोटेको छोड़देना-मेबाड़में जाना-राणाकी अधीनतामे रहना-राणासे उनको " राजराणा " उपाधि और भूसंपत्ति मिलना-मरहटोंके विरोधमें युद्ध-रणभूमिमें जालिमसिंहका घायल होकर वंदी होना-उनका फिर कोटेमें आना-मरहटोंको कोटेराज्यपर आक्रमण करनेकी चेष्टा-चुकायनीका युद्ध-प्रशंसनीय वीरताका प्रकाश-जालिमसिंहपर फिर गुमानसिंहका दयाल होना-जालिमसिंहके द्वारा महारावकी ओरसे मरहटोंके साथ संधि करना-जालिमसिंहका मनोरथ सफल होना-मृत्युशय्यामें पड़ेहुए गुमानसिंहका जालिम सिंहके द्वारा अपने पुत्र उमेदसिंहके लिये राज्यसिंहासन देनेको कहना-महाराव गुमानसिंहकी मृत्यु-उमेदसिंहका राज्यतिलक होना-टीका दोड़कैलवाड़े पर अधिकार-जालिमसिंहके विरोधमें पड्यंत्र-पड्यन्त्रभेद-हाड़ाजातिके सामन्तोंका निकालना-मोसेनके सामन्तका पड्यन्त्र-पड्यन्त्र, भेद-बहादुरसिहकी मृत्यु-राजभाइयांका कारागार भोगना-जालिमसिंहके विरोधमें बहुतसे पड्यन्त्र-वीराङ्गनाओंका वीरभेपसे जालिमसिंहके मारनेकी चेष्टा करना-जालिमसिंहका उद्घार पाना-जालिमसिंहकी सावधानता।

संवत् १८२२ सन् १७६६ ईसवीमे गुमानिसह पिताके सिहासनपर वैठे। गुमानि सिहके मस्तक पर जिस समय कोटेका राजछत्र शोभित हुआ, उस समय वह पूर्ण युवक वृद्धे साहसी और वृद्धिमान थे। इसी समयमे दक्षिणके महाराष्ट्रदछने पङ्गपाछकी समानि राजपृतानेमे आकर राजपृतजातिके जो सर्वनाश करनेका उद्योग किया था, गुमानिसह उनके उस आक्रमणसे अपने राज्यकी रक्षा करनेमे सब मॉित समर्थ थे, किन्तु दुर्भाग्यका विपय है कि थोड़े ही दिनतक राज्यका सुख भोगने पर उनको एकवाछकके हाथमें राज्यका भार दे देना पड़ा। गुमानिसहकी उस शासनप्रणाछीको वर्णन करनेके प्रथम हम और चिरस्मरणीय महानीतिज्ञ मनुष्यको उपित्थित करना चाहते है। यह राजपृत नीति शास्त्रके जाननेवाछोमे प्रधान जािसिसहकी जीवनी ही कोटेक भविष्य इतिहासका

%ंग्रीत्वर्गस्वर्गस्वर्गस्वर्गस्वर्गस्वर्गस्वर्गस्वर्गस्वर्गस्वर्गस्वर्गस्वर्गस्वर्गस्वर्गस्वर्गस्वर्गस्वर्गस्

१ वीरश्रेष्ठ जालिमसिंह घोड़ेसे उत्तर पैदल ही अपनी सेनाके साथ असीम साहस और वीरश्रेष्ठ जालिमसिंह घोड़ेसे उत्तर पैदल ही अपनी सेनाके साथ असीम साहस और वीरताके साथ शत्रुओपर आक्रमण करने लगे। जालिमसिंहका जिस वुद्धिमानीके विकास कारण जीवन प्रसिद्ध हुआ था, इन्होंने सबमे पिहले महा सकटके समय उसी चतुराई को दिखाया।

महाराष्ट्रनेता मल्हारराव हुलकर इस समय उक्त रणक्षेत्रके समीप ही थे, किन्तु पानीपतके समरके पीछे वह ऐसे वल्हीन होगये थे कि किसी प्रकारसे दोनो ओरमे किसीकी ओर भी नहीं होसके थे। जिस समय मायोसिहकी सब प्रकारसे जीत होनेकी सम्भावना हुई उसी समय चतुर जालिमसिहने अपने घोड़े पर चढ़, वडी शीव्रतासे हुलकरके डरोमे जाय यह प्रार्थना को कि आप यदि युद्ध करनेको राजी नहीं है तो एकवार अपनी सेनाको लकर इस सुयोग पर माधोसिहके डेरोको लट लीजिये। हुलकरने यह वात वड़े प्रमसे मानली। इंरोपर आक्रमण होते ही कळवाही सेनाका दल मार भयके रणभूमिको छोड़

भाग निकला। हाडाजातीय कविने लिखा है कि " हाड़ाजातिकी सेनाने अपनी नगी तलवारको शत्रुओं के मधरमे स्नान कराकर संवामम्पी तीर्थकी कियाको समाप्त किया। माचेड़ी ईशरदा, वातका, वारोल, अचरोल प्रभृति जयपुरके अधिकारी प्रदेशोंके

समस्त सामन्त उस पांच हजार हाड़ाजातीय सेनासे परास्त होकर भाग गये। वृंदीकी सेनाका दल कोटेकी सेनाके साथ मिलनेको आया था किन्तु इस समय तक उसने, आमेर नरेशने जो वृंदीके प्रदेशोको जीत लिया था,उनका उद्घार नहीं करने पाया था। जो हो उक्त सम्राममें कल्लवाही जातिकी पंचरगी पताका कोटेकी सेनाके हाथमें आगई कोटेके कविने उक्त हाडाजातिकी सेनाकी जीतमें और जालिमासहकी वीरता मुद्धक

कविता मालाके गृथनेम विलम्ब नहीं किया। हाड़ाजाति आजतक गौरवके माथ उस कविताका गान करती है। कवितामें एक स्थान पर लिया है,

" जङ्गभटवाडारोजीत । नारोजालिमझाला ।

रङ्ग एक रङ्ग चढा । रङ्ग पॅचरगका ।

इसका अर्थ यह है कि भटवाड़ाके युद्धमें जालिमसिहका मानाग्यरूपी मितारा उदय हुआ। उस रणक्षेत्रमें ( रङ्ग ) एक रमा रहा, पंचरग पनाकाको दाव दिया, अर्थान् आमेरकी राजपताका रुथिरसे रंग गई।

उक्त भटवाडेकी लडाईसे ही आमेरनरेशकी प्रभुता जाती रही । इतने दिनोंसे बादशाहके प्रतिनिधि स्वरूपमें कल्लबाहें नरेश जिस प्रभुताको पाये चले आये थे, इस समय वह प्रभुता एकसाथ जाती रही। इस लडाईके पीछे जाजतक आमेर नरेशों में हाडाजातिके जपर अपना अधिकार करनेशा साहस नहीं हुआ कर्नल टाइने लिखा है

हिष्पणींसे छिखा है कि "यह विचित्रता है कि जिस वर्षमें नादिर. दाहने भारत पर खानमण किया, जालिमासिह उसी वर्षमें जन्मे और जनदालीने जारमणके समय उन्होंने राजनीतिक रमभुमिसे मनम प्रवेश किया । श्री श्री जान वड़े आदरसे प्रहण किया और पीछे मित्रता ही नहीं जोड़ी वरन अपने हिं पुत्र अर्जुनके साथ माधोसिहकी भिग्निका विवाह करके उन्हें अपना सम्बन्धी वना हिं लिया। थोंड़ ही दिन पीछे कोटाराज्यके भीमसिहने माधोसिहके रहनेके लिये नाणता हिं प्रदेश देविया और उन्हें कोटेकी समस्त सेनाका प्रधान सेनापित बनाया एवं कोटानरेश हिं प्रदेश देविया और उन्हें कोटेकी समस्त सेनाका प्रधान सेनापित बनाया एवं कोटानरेश हिं प्रतिस किलेके महलोमें रहते थे, उसी किलेक अध्यक्ष पद्पर उनकी सुशोभित किया। हिं माधोसिहने कोटाराज्यमें बड़ी शक्ति और सम्मान पाया, उनके मरनेपर मदनसिह हिं नामक उनके पुत्रने अपने पिताके पर अनुसार कोटेके फोजदारका पर पाया। उनके हिं दो पुत्र हुए (१) हिम्मतसिह और (२) पृथ्वीसिह। हम यहाँ भावसिहके हिं वंशकी कारिका लिखते है।

शिव—सिंह [सं०१७९५में जन्म हुआ] जालिमसिंह [जन्म सवत् १७५६]

माथो—सिंह |

(२) नाना लौल [आयु २१ वर्ष]

राजपूतोके राज्योमे प्रधानमन्त्री, दीवान, प्रधानसेनापित आदिके प्रत्येक पदको उनकी सन्तान कमानुसार पाती है, अतएव मदनिसहके मरनेपर हिम्मतिसह झाला कोटाराज्यके फीजदार हुए। हिम्मतिसह जैसे महावीर नीतिमे छुशल और शिक्तसम्पन्न मनुष्य थे पाठकोको वह पहिले ही ज्ञात हो चुका है। जिस समय जयपुरके राजाने महाराष्ट्र दलके साथ मिलकर कोटेपर आक्रमण किया, उस समय इन्हीं हिम्मतिसहने अपनी वीरताको दिखाकर कोटेके किलेकी रक्षा की, किन्तु च्यरों ओरसे विषमविपत्ति-योंको देख इन्होंने पहिले ही मरहटोसे संधिकरके उनको कर देना स्वीकार करिया। महाराज दुर्जनशालके मरनेके पीछे इन्हीं हिम्मतिसहने अपनी शक्तिसे अजीतिसहको कोटेके सिंहासनपर वैठा दिया। हिम्मतिसहके कोई पुत्र नहीं था, इस कारण उन्होंने अपने भतीजे जालिमसिहको गोद लेलिया था। हिम्मतिसहके परलोक सिवारने पर

<sup>(</sup>१) यह वर्तमान झालावाड राज्यके प्रथम राजा हुए।

<u>ใช้อร์ห็จจร์ห้จอร์ห้จอร์ห้จอร์ห้จอร์หิจอร์หิจอร์ห้จอร์ห้จอร์ห้จอร์ห้จอร์ห้จอร์ห้จอร์ห้จอร์ห้จอรู้ห้ออรู้ห</u>ือ<u>อ</u>ัหู स्वरूप है; जालिमसिहको लेकर ही कोटा है, और कोटेके इतिहासके प्रत्येक पंत्रेम हरएक राजनैतिक घटनाके साथ ही नहीं वरन आधी शताब्दीतक समस्त राजपूतानेके इतिहासके साथ जालिमसिहका पवित्र नाम मिला है। " माननीय टाड्ने लिखा है कि " जालिमसिंह भारतेक जिस स्थान पर रहे वह उस स्थानकी श्रेष्टनीतिको जानते

थे, उनकी उस नीतिकी प्रतिभाके प्रकाशके छिये वह सीमा वद्ध प्रदेश कभी योग्य नहीं था, सुभीता और अवसर पानेसे वह किसी एक महादेशकी महान् जातिका शासन नि:सन्देह कर सक्ते थे। " वास्तवमे कर्नल टाड्का यह कथन आगेके इतिहासको

विलक्षणतासे प्रमाणित करता है।

तक वैसी ही वनी रही।

जालिमसिह झालाजातिक राजपूत थे। संवत् १७९६ सन १७४० ईसवीमे भारतवर्षकी एक चिरस्मरणीय घटनाके समय जव विजयी नादिरशाहने अपनी प्रवलसेना दलके साथ भारतमे आकर दिल्लीके सिहासन पर बैठे हुए तैमूरके शेष-वंशधरोके शासनके विरोधमें अन्तिम युद्ध किया था, उस समयमे जालिमसिहका जन्म हुआ । यद्यपि उस समय तैमृरके वंशधरोकी शासनशक्ति प्रवल प्रतापसे वढनी असम्भव थी, यद्यपि दुरात्मा औरंगजेवके कठोर शासनकी नीतिसे यवन वादशाहीकी जड़ उखाड़नेका वीज वोया जाचुका था; किन्तु इस समयमे नादिरशाहके भारतपर अधिकार करनेके लिये न आने पर दिल्लीके वादशाहकी शासनशक्ति और भी कुछ दिनतक प्रवल रहसक्ती थी । नादिरशाह जिस समय भारत विजय करनेको आया, उस समयमे महम्मद्शाह दिल्लीके सिहासन पर और महावीर दुर्जनशाल कोटेके राज सिहासन पर बैठे हुए थे। जालिमसिहके जन्म लेनेके समयसे क्रमा अनुसार पाँच राजा कोटेका राज्य करके परलोक सिधार, और छठवे राजाके सिंहासनपर वैठने तक जालिमसिंह जीवितये। उक्त राजाओंके वीचमे एक महाराव किशोरसिंहने अवश्य ५० वर्ष तक राज्य किया था । यद्यपि जालिमसिह एक नेत्रसे हीन थे किन्तु भटवाडेके रणक्षेत्रमे उन्होंने सबसे पिहें जेसी असीम नीतिञ्चता और वीरता दिखाई थी उनकी राजनैतिक दृष्टि चिरुहाल

जालिमसिह्के पूर्व पुरुष सौराष्ट्र देशके अन्तर्गत झाला प्रदेशके वीच हलवट् नामक स्थानके सामान्य शक्तिवाले सामन्त थे। भावसिंह नामक उस परिवारके छोटे पुत्रेन कुउ विश्वासी सेवकोंके साथ अपने सौभाग्यकी परीक्षा करनेके लिये पिताकी अभिकी छोड विदेश यात्राकी । इस समम औरगजेवके वशवरामे दिल्लोके सिहासन पानक छिये तडाईकी आग प्रव्वित होरही थी, उस समय अनेक स्थानोंसे अनेक बीर आ अकर दोनों ही की ओर हो हो कर अपने भाग्यकी परीक्षा दरनेमें छो हुए व भावसिंहने भी उनने से एकका पक्ष लिया। जिस समय महाराज भीमसिंह कोटेके सिहासन पर पैठे हुए दोनो सय्यद मित्रयोको सहायतासे बडे पराक्रमसे शक्तिको बढा रते पे, उस समय उक्त नावसिंह के पुत्र माधोत्सिंह कोटेंमें आये। यदापि उस समय

माधां सिहके साथ केवल पंचीस युडसबार थे, किन्तु महाराज भीमसिंह उनके माननीय

जिस समय झाला सामन्तोने मेवाड़के महाराणाकी सभामे उक्त प्रकारसे अपने 🐒 प्रवल प्रतापको बढाया था उस समय कोटेके पदसे गिरे हुए फौजदार युवक जालिम- 💯 सिह अपने सौभाग्यकी परीक्षाके लिये मेवाडुमे आये। जालिमसिहकी प्रवलवीरताकी सूचना पहिले ही महाराणा अडसी पाचुके थे। इस कारण जालिमसिहके आते ही महा-राणाने उनको सम्मानपूर्वक प्रहण किया । साहस, नीतिज्ञता, वीरता और प्रतिमासे जालिमासिह शीव ही महाराणाके थ्रियपात्र और विश्वासभाजन हो गये । महाराणा झाला सामन्तोके खिलीने वन रहे थे, किन्तु किसी प्रकारसे वह उनके हाथसे अपना उद्घार न पाते देख मनही मनमें विपम वेदनाका अनुभव भी करते रहते थे। इस समय युवक जालिमसिहको पाकर उनको भलीभांतिसे योग्यपात्र जान महाराणाने उनके हाथम अपने उद्घारका भार दिया, जालिमसिहने अपनी चतुरता साहस, नीतिज्ञता और वीरता से शीव्र ही सामन्तो पर आक्रमण कर महाराणा अड़सीको उस विपत्तिके मुखसे निकाल दिया । झाला सामन्तोने उस युद्धमे अपने प्राण त्याग दिये। महाराणाने जालि-मसिहकी सहायतासे पूर्ण स्वाधीतता पाली, और अवीन सामन्तीके अन्यायकी अपनी प्रभुतासे दूर करके सन्तोषित हो जालिमसिहको "राजराणा" की उपाधि और मेवाडुके दक्षिणसीमावाला चित्र खाड़िया नामक प्रदेश पुरस्कारस्वरूपमे दिया । उस समयसे जालिमसिह मेवाडुके दूसरी श्रेणोके सामन्त हुए। यद्यपि झाला सामन्तोके मरजानेसे महाराणा अनेक प्रकारसे निष्कंटक होगये थे किन्तु उनके प्रधान शत्रु जो वंशधर सिहा-सनके अभिलापी थे वह कुछ सामन्तोंके साथ उनको वध करनेके लिये यत्न करते थे। उन्होंने इस समय पूर्वकी समान विद्रोह उपस्थित कर शेपमे मरहठोकी सहायतासे सिंहासनपर अधिकार करनेका उद्योग किया। जालिमसिहकी सम्मतिसे महाराणाने शीच ही एकदल प्रवल सेनाका एकत्रित कर उन्हीं मिलेहुए विद्रोही और मरहठोके साथ शात्र हो एकदल प्रवल सेनाका एकत्रित कर उन्हों भिलेहुए विद्रोही और मरहठोंके साथ 🖔 समरह्मपी अग्निको प्रव्वलित कर दिया, उस समरका हाल पाठकोंको विदितें ही है। जिस 🖟 समय जय लाभकी सम्पूर्ण आशा हुई उसी समय दुर्भाग्यसे शत्रुओं के जीतजानेसे जालिम घायळ होकर मरहठोके द्वारा केंद्र होगये । सुविख्यात महाराष्ट्र सेनानी अम्वाजी इगलियाके पिता त्र्यंवकरावने जालिमसिहको कैंद कर लिया। अन्तम दोनोने परस्पर 🖔 भित्रता करली और उस मित्रतासे अन्तमे जालिमकी राजनैतिक अनेक उपकार हुए।

उपरोक्त संप्राममे पराजय पानेसे महाराणा अड़सी और सम्पूर्ण मेवाड़राज्य विजेता-वीरता दिखाकर आत्मसमर्पण करनेकी मनमे ठानी। अन्तमे सन्धिके होजानेसे वह गोलयोग जाता रहा । घायल जालिमसिहने आरोग्यता प्राप्त कर विशेष विचार करके यह निश्चय किया कि छुप्रप्रताप हीनवल महाराणाके अधीनमे रहकर भाग्योदयकी

<sup>(</sup>१) उर्दूतरजुमेमे जनेरखेटा-

<sup>(</sup>२) मेवाट्के इतिहासमे अट्सीकी शासनप्रणाली देखी।

हिल्क क्षिप्त के स्वाप्त के स्वाप्त है कि उक्त घटनाके थोडे ही दिन पाँछे जालिमासहका है

प्रस्तिपक्ष विषय ह कि उक्त घटनाक याड हा दिन पछि जालिमासहका प्रकाशित यशहरी सूर्य हठसे घोर वादलोसे छिप गया ।

गुमानसिहके राजासिहासन पर वैठनेके कुछ दिन पीछे जालिमासिह कुछ अधिक शिक्त और प्रभुता दिखानेके कारण उनकी आलोमे खटके। महाराज गुमानसिह उमीसे जालिमासिह पर इतने कुद्ध हुए कि नान्दता प्रदेश जो महाराज भीमसिहने जालिमासिहके प्रिपतामह माधोसिहको दिया था, वह उनसे प्रदेश छीन लिया। उक्त नान्दता प्रदेश चम्चल नदीके किनारे है, और अब भी वह झाला परिवारके अधीन है। उस समय कोटका राजवंश वूर्तके अथीन सामन्तासे शासित देशके रूपमे गिना जाता था। महाराज गुमानसिहने उक्त फोज़दारका पद और नान्दता प्रदेश जालिमासिहके मामा विवार गुमानसिहने उक्त फोज़दारका पद और नान्दता प्रदेश जालिमासिहके मामा विवार गुमानसिहने उक्त फोज़दारका पद और नान्दता प्रदेश जालिमासिहके मामा

अपने स्वामी गुमानसिंहके अधीनमें फिर अपना पूर्वपद और नान्द्ता प्रदेश जाता देख जालिमसिंहने अपने उस अपमान स्थान कोटाराज्यको छोड अन्यत्र भाग्योदयकी कामना की । वह किस मार्गका अनुसरण करे, अधिक दिनतक विचार करना नहीं पडा। आमेरराज्यमें उनका प्रवेश द्वार भटवाड़ा की लड़ाईसे पहिले ही वंद होगया था, दृसरे मारवाडराज्य उनको स्वय उपयुक्त नहीं जान पड़ा । इस समय जालिमसिहके जाति और वर्णका एक प्रधाननेता मेवाडके राजा महाराणाकी सभामे विराजमान था। मेवाडके सामन्त दोदलोंने वटकर एक दल महाराना अडसी और दूसरा दृष्ठ एक अन्य मनुष्यके सिहासनकी अभिलापासे पक्षको लेकर अडमीको सिहासन पर नहीं बैठने देता था। मेवाड़के पहली श्रेणीके सोलह मामन्तोके वीचभें जालिम सहके एक स्वजातीय देलवाडाके झाला सामन्तने अडमीके पश्को लेकर उनको मेवाड़के सिहासन पर विठा दिया। अड़सीने उन सामन्वोकी सहायतासे पिताके सिहासनको पाय उन सामन्तोके अताप और प्रवलशक्तिके विरोधमें कुछ वावा नहीं दी । झाला सामन्ताने राणांके ऊपर इतना प्रनाव डाललिया कि उन्हेंनि वतनभागी विजातीय सेनाके ढलको राणाकी द्याररक्षाके न्यिय नियक्त किया दूसरी ओरसे जो सत्र शक्तिसम्पन्न मनुष्य थे वे भी उनरी ओरसे नीतिको समर्व न करते थे। झाला सामन्त राणाके मतको न लेकर अवनी ही इन्छानुसार उन मव

मनुष्योको जागीरे देते थ, सो राणाने अपनी खास सूनि आर जो मामन्त अपने विरोबी ये वा अपने विपरीत करनेवाले ये उनके अधिकारी धदेशीको लीन

कर अपने राज्यमे मिला लिया। इस कारण राज्यकी आनदनी बहुन वट और कोई साहससे उन झाला सामन्तीकी उस इच्छोके विरोयमे किसी भा

ापित भी नहीं करसका।

<sup>(</sup>१) उर्दूतरहमंने वालादत्।

**xeeTheeTheeTheeTheeThesTheoTheeTheeTheoTheoThe**TheeTheeThee

कृदे तव निश्चय ही उनके जीवनकी आज्ञा नहीं थी, किन्तु किलेकी हाडासेनाने अपने नायकको ऐसी वीरता दिखाते देख फिर विलय नहीं किया । हाडासेना उस समय किलेका दुरवाजा ग्वोल प्रवलसागरक तरगोकी समान महा वेगसे शत्रसेनाके संहार करनेको प्रवृत्त हुई। किन्तु शत्रुसेनाके अधिक और प्रवल होनेसे शीत्र ही हाडा सेनाने प्रशंसनीय वीरताकी दिखाय अपने जीवनको विसर्जन किया. किन्त हाडसेनाने विना शत्रसेनाको संहार किये अपने जीवनको नही छोड़ा। जो हो, मरहटोंने अन्तमे विजय **ळक्ष्मीको पाकर कोटाराज्यकी सीमामे अत्याचार करते पीड़ा देते और ऌट**ने हुए सुकेत नामक किलेको घर लिया। कोटानरेश गुमानसिंहने उक्त सम्बादको पाकर सकेत किलेके रक्षकको लिख भेजा कि " सेनाके साथ अपनी रक्षा करनी चाहिये। मातृभूमि की रक्षाके लियं वीरता प्रकाश करते हुए जीवन विमर्जन करना ही श्रेष्ट है; वुकायनी के समरमे हाडाजातिकी सेनाने विलक्षणम्यसे वीरता दिखाई है, कोटेकी रक्षा करन ही परम धर्म और प्रयोजनीय है। " राजाकी इस आज्ञासे किलेके रक्षकने कोटाराज-धानीमे जानेके लिये आधीरातके समय गुप्तरीतिसे समस्त सेनाके साथ किलेनेसे निकल कर यात्रा की । किन्तु दुर्घटनासे हो वा पड्यन्त्रसे हो जिस मार्गसे यह सब चले उस मार्थके दोनो ओर सुखे तिनकोमे आग वल रही थी तिस पर महाराष्ट्र सेनाने जागकर उन पर आक्रमग किया। अगणित शत्रुसेनाको भेटकरते हुए जो बहुतसी हाडासेना गई उसका कहना वाहुल्यमात्र है। राजा गुमानसिंहके इस महाविपत्तिके समय जालिमसिंह अपने नष्ट भाग्यके उद्धारके लिये गुमानसिहके पास विना वुलाये ही पहुँचे । जालिमसिहने जाकर इस समय गुमानसिंहको निश्चय करादिया कि इकले जालिमसिहके ही भुजवलसे और राज-नीतिसे भटवाड़ेकी लड़ाईमे हाड़ाजातिकी सेनाने जय पाई थी और उनकी ही राजनीति के द्वारा कोटाराज्य आमेरनरेशकी अधीनताकी सांकलसे चिरकालके लिये वचा था। एवं जो हुळकर मल्हारराव आजदिन कोटेपर अपना अधिकार करनेके लिये वीररूपसे आगे वढ़े है उन्ही हुळकरकी सहायतासे वह कोटराज्यकी रक्षा कर चुके है। राजा गुमान-सिंहने समझ लिया कि इस विपत्तिरूपी सागरसे उद्घार पानेका उपाय एक जालिमसिंह

आगे वह है उन्हीं हुछकरकी सहायतासे वह कोटराज्यकी रक्षा कर चुके हैं। राजा गुमानसिंहने समझ छिया कि इस विपत्तिरूपी सागरसे उद्घार पानेका उपाय एक जािछमिसिह
ही महाहस्वरूप है । अतएव उन्होंने जािछमिसिहके सब अपराधाको क्षमा कर उन्होंके
हाथमें परस्पर सिन्ध स्थापन करानेका भार अपण करके उन्हें मरहठेकि डेरोमें भेजा।
चतुरतोति शास्त्रेक जाननेवालोंमें श्रेष्ठ जािलमिसिहने शीच ही मल्हाररावके पास
सिन्धका प्रस्ताव उपस्थित कर संतोप जनक फलको प्राप्त करिलया अर्थात् कोटानरेश
गुमानसिहके छः छाख रुपये देने पर हुछकर मल्हार राव अपनी सेना सिहत लीट जॉयग।
इस संधिको होता हुआ देख जािलमिसिहके द्वारा कोटकी रक्षा हुई, यह जान गुमानिसहने प्रसन्न होकर उनके जो अधिकारी प्रदेश छीन लिये थे वह शीच ही उनको दे दिये।
और वाङ्कड़ोतके सामन्त सांध स्थापन करनेमें असमर्थ हुए थे, इस कारण उनको परसे
हटा कर जािलमिसिहको ही उनके पैतृक कोटाके फीजदारका पद देदिया, किन्तु जािलमिसिहने जिस समय अपने पैतृक पदको पाया उससे कुछकाल पीछे कोटानरेश गुमान-

これにはあるという。これでは、それには、これできれてきれてきれてきれてきれてきれている。

इच्छा नहीं करनी चाहिये, अतएव वह उदयपुरमे अधिक दिन न रहकर अपने भावी हैं साभाग्य सहचर पण्डित लालाजीवलालके साथ फिर कोटेमे आये। वुकाचनीकी लड़ाईमे हिन होगये थे। किन्तु और भी एक लड़ाईमे समस्तरूपसे जीतनेको समर्थ होकर वह कि महा द्पेके माथ कोटेपर अधिकार करनेके लिये आगे वहें। विपत्तिको जीव्र अपर कि आते देख कोटानंरश गुमानसिहने अपने पक्षको निर्वल जान कर हुलकरसे सन्धिकर कि विपत्तिकपी समुद्रसे पार होनेका एक यही उपाय निश्चय किया। राजा गुमानसिहने कि जीव्र हो विपत्तिकपी समुद्रसे पार होनेका एक यही उपाय निश्चय किया। राजा गुमानसिहने कि विपत्तिकपी समुद्रसे पार होनेका एक यही उपाय निश्चय किया। राजा गुमानसिहने कि विपत्तिकपी समुद्रसे पार होनेका एक यही उपाय निश्चय किया। राजा गुमानसिहने कि विपत्तिकपी समुद्रसे पार होनेका एक यही उपाय निश्चय किया। राजा गुमानसिहने कि विपत्तिकपी समुद्रसे होनेस आने और आगे होने वाली घटनाके सम्बन्धि हिन्दास हुन्द्रस विवास हुन्द्रस

जालिमसिहके कोटेमे आने और आगे होने वाली घटनाके सम्बन्धमे इतिहास कहता है कि नीतिके जाननेवाले जालिमसिहने जिस समय देखा कि कोटाराज्यके भाग्यरूपी आकाशमे घनचार राजनीतिक वादल छाये हुए हैं। इस कारण कोटेके क्षेत्रमें राजनीतिक आभिनयका वास्तवमे समय उपस्थित है, जालिमसिह अपनी नीति वीरता और साहसमें कोटेके उस दुर्दिनको हटावेगे इसी आशासे वह कोटे राज्यमे आये है।

जालिमसिह यद्यपि कोटेमे आता गये किन्तु महाराज राजा गुमानसिंह उस समयतक जालिमसिहसे इतने कुद्ध थे कि वह जालिमसिहके अपराध क्षमा कर राजसभामे आनेक लिये राजी नहीं हुए। उन्होंने, भाग्यसे एकबार किसी भाँति से हो, गुमानसिहसे मिलनेकी मनमे ठान ली। सीभाग्यसे इसी अवसर पर यह पटना हुई कि जिस कारणसे कोटानरेश गुमानसिहने क्षमा ही नहीं किया वरन उनको अपने अधीनमें नियुक्त करलिया।

दल समय महाराष्ट्रदलने कोटाराज्यकी दक्षिणसीमामे आकर वुकायनी प्रदेशके किलेको पेरिलया। सामन्त हाड़ा सम्प्रदायके नेता मायोसिंह चारमी असीम माहमी हाडा सेनोक साथ उस किलेकी रक्षा करनेमे नियुक्त थे। मरहटोने किलेको वेर कर उसे जय करनेकी वारम्वार चेष्टा की परन्तु किसी भाँतिसे भी वह किलेकी दीवारको लाय कर भीतर नहीं जासके। किलेको तोड़नेके लिये जिन २ वन्तुओकी आवश्यकता होती है मरहटोके पास इस समय वह कुछ भी नहीं थी। तब एक यंडे हाथीके द्वारा किलेकी दीवारको तांड महरटोने किलेको ध्वस कर अपना अधिकार करलिया। विकासनी किलेक दरवाजेको तोड़नेक लिये महरटोने अन्तमे यही उपाय किया। हाडासेना नायक मायोसिहने जब देखा कि अब किलेको रक्षा करना असंभव है, ऑर शीप्र ही हाथीके विषम आधातसे दरवाजा हट जायगा तब वह अमानुपिक और शीप्र ही हाथीके विषम आधातसे दरवाजा हट जायगा तब वह अमानुपिक अपने मन्तकी टक्स लगाकर फाटक तेडिने छगा। उस समय मायोसिह नगी तलवार छिपर किलेपरसे हाथीकी पीठपर कुद पड़े और तुरन्त ही सीलवानको मार गिराया। यो है हाथीक दुकड र कर डाउं। मायोसिह इक्टे जिस समय शबुओमे किले परसे

ि अखैराक्ष्य हो परितापका विषय है कि अखैरामसे राज्यकी उन्नित होने पर भी वह है गुमानसिहके मरनेके उपरान्त थोड़े ही दिनोंमें अन्यायसे मारेगये । जालिमसिहकी हि सलाहसे अखैराम मारे गये वा नहीं इसका निश्चय नहीं हुआ। इन अखैरामके हि मरनेके उपरान्त जालिमसिह कोटाराज्यके सामिरक और जासन विभागमें सबके हि अपर अधिकार करनेको जब उद्यत हुए तब उनके विरोधी बहुत ही कम थे। किन्तु हि तब भी जालिमसिंह विषम विपत्तियोको विना दूर किये अपनी अभिलापको पूर्ण हि नहीं करसके।

जालिमसिहने गुमानसिहके मरनेके पीछे ही अपनेकी राजप्रतिनिधिरूपसे प्रकाशित किया, और समर तथा शासनविभागके सब अधिकारोको स्वाधीन करनेको बह उद्यत होगये । इसपर जो सामन्त जालिमसिंहके विरोधी थे, वह वोले कि स्वर्गवासी गमानसिंहने जालिमसिहके हाथमे इतने अधिकार नहीं दिये हैं उन सामन्तामे महाराज स्वरूपसिह और वाङ्कडोतके सामन्त भी थे । पाठकोको स्मरण होगा कि इन वाङ्कडोतके सामन्तको पदच्चत करके जालिमको कौजदारका पद मिला था। इन दोनों मनुष्योको छोड़ राजा उमेदसिंहके धाभाई जशकर्ण भी जालिमसिंहके विपक्षमे थे। जशकर्ण चतुर और नीतिके जाननेवाले थे। वह वालक महाराजके समीप रहते थे और उसी कामके लिये नियक्त थे। जो सब मनुष्य जालिमसिहके विरोधी हुए उनको उस धाभाईकी सहायतासे अपने मनारथके पूर्ण होनेमे विशेष सफलता प्राप्त हुई । जालिमसिहने अविभावक पद पाकर पूर्णशक्तिसे कार्य चलाना आरंभ किया, तो वह सबसे पहिले उक्त विरोधियों मुखमे पतित हुए। किन्त विपक्षि-योके षड्यन्त्र विना बढ़े ही जालिमिसहने अपनी चतुराई और कूटराजनीतिके वलसे उस षड्यन्त्रको छिन्न भिन्न करिद्या । धार्भाई जशकर्णके द्वारा ही महाराज स्वरूप-सिह मारेगय: वाङ्कडोतके सामन्त अपने प्राण बचाकर भाग गये और वाकी हत्या करनेवालोको धामाई अपने साथ लेगये । जालिमसिहने इस भाँति शीव्रतासे इस अभिनयको कर डाला कि उसको देख राज्यके चाराओरके मनुष्य डर गये। जालिमसिहने कांटेसे ही कॉटेको उखाड़ डाला। महाराज स्वरूपसिह धामाई पोकर्ण और वाङ्कड़ोतके सामन्त यह तीनो ही जालिमसिहके प्रधान शत्रु थे । जालिमसिहने सवसे पहिले धामाईको हस्तगत कर उन्हींसे अपने उद्देशको पूरा कराया और पीछेसे उसे भी निकाल देनेपर सभी विस्मित हुए और जालिमसिहके असीम साहस और चतुराईको देख महा व्याकुलहो अन्य शत्रुगण अपने महा अनिष्टकी सम्भावना कर डर गये।

 हिल्लू हो हो या परन्तु इस चिन्ता हुई कि इस समय अपने पुत्रों का परन्त ही यह है। विचार कि दो वार जालिमसिहको यह चिन्ता हुई कि इस समय अपने पुत्रों का भार किसके हिल्ल हो विचार कि दो वार जालिमसिहको हाथसे कोटाराज्यकी रक्षा हुई है इस कारण गुमान है। विचारा कि दो वार जालिमसिहके हाथसे कोटाराज्यकी रक्षा हुई है इस कारण गुमान है। सिहने उनको एक विश्वासी और योग्यपात्र जान अपने सत्र सामन्ताको बुलाय दशवर्षके हिल्ल हुमार उमेदसिहको जालिमसिहकी गोदमे वैठा दिया। और सबके सम्मुख जालिम- हिल्ल ही अपने पुत्रके अविभावक पद्पर नियुक्त कर दिया।

कुमार उमेद्सिह्को जालिमसिह्की गोद्मे वैठा दिया। और सबके सम्मुख जालिम-सिह्को ही अपने पुत्रके अविभावक पद्पर नियुक्त कर दिया। राजा गुमानके मरनेसे संवत् १८२७, सन् १७७१ ईसवी में उमेद्सिह कोटेके राजसिह्सिन पर वेठे। सदासे राजपृत जातिम यह रीति चली आती है कि कोई नवीन राजा यदि राज्यसिह्सिनपर वेठे तो उसको शीघ्र ही दिग्विजयके लिये जाना पड़ता है और वह समरमे जय पाकर अभिषेककी क्रियाको समाप्त करता है। उसी पुरानी रीतिके अनु-नार उमेद्सिह्ने राजतिलकके पीछे अपनी सेनादलके साथ नरवर राजवशीय केलवाड़ेके म्वामीके साथ युद्ध करके उक्त प्रदेशको कोटाराज्यमे मिला लिया। जालिमसिह्ने उम-दिसहके अविभावक रूपमे जो सबसे पिह्ले यह प्रशसनीय काम किया, उसके आगेक शासनमें इसी भांति उनकी ऊची प्रतिभाका पूर्ण परिचय पाया जाता है। जालिमसिह् अप्राप्त व्यवहार कोटाराज्यके अविभावक पदको प्रहण करनेके छुठ समय पीछे भयानक विपत्तिके जालमें पड़ गये। जालिमसिह एक ऊचे दरजेके कृट राजनीतिके जाननेवाले थे, उसी कुटनीतिके वलसे उन्होंने अपनी प्रयल-

विश्वासी मित्र स्वरूपमे गिने जाने पर भी कोटेके सपूर्ण सामन्तीके त्रियपात्र नहीं थे । उनका अभ्युद्य और प्रताप प्रतिपत्ति अनेक सामन्त एव राजपुरूपोके नित्रोंसे खटकता था। इस कारण जालिमसिंह महाराजके अविभावक पदको पाकर जिस भाति धीरे २ सबके उपर अपने प्रतापको फेडानेमे प्रयुत्त हुए इसी प्रकारसे सामन्त समाज उनकी उस शक्ति और प्रतिपत्ति संचयके विरोधेम अनेक विन्न और वादाओंको टाल शत्रुता करने लगे। जालिमसिंह जो पहिले केटिके कोजवार थे। वह केवल सामरिक शक्ति मृदक पद् था उस पदसे यशि जालिमसिंह किलेक महलेके अध्यक्ष थे और उसमें डमेड्सिंह रहा करते थे, विन्तु कुछ दिन पीछे जालिम-

शक्तिको जीवनपर्यन्त वनाये रक्या । जालिमसिंह मृत महाराज गुमानसिंहके वडे

सिह्के साथ दीवानी विभाग अर्थान् राज्यके शासन विभागके मन्त्री समाजके साथ उनका किसी २ विषयमे एक ही वार्य हो जाता था, परन्तु ऐसा होने पर भी जालिमसिहको प्रचलित व्यवस्थाके अनुसार किसी प्रकारमे भी शासन विभागमे रस्तिश्चप वा वाधा डाउनका अधिकार नहीं था । दीवानी विभागमे राय अवस्था नामक एक सनुष्य सब भौतिसे योग्य और उत्ते दुरजेकी शासननीतिको जाननवाला

नियुक्त था। अतएव जालिमसिंह जिम समय फौजदारके पर्पर नियत हुए, उम समयमें भी अर्दराम प्रधानमन्त्री थे। इतिहासमें लिखा है कि बीर अर्द्धरामके सुपरामरीसे और सुशासनके गुणासे कोटारायके वडी धमता; प्रताप, शान्ति और उन्नति पार्ड ।

ि जालिमसिहने कोटेराज्यके सर्वमय कर्त्तापद पर अधिकार कर सबसे पहिले इस हैं जालिमसिहने कोटेराज्यके सर्वमय कर्त्तापद पर अधिकार कर सबसे पहिले इस हैं प्रकारसे असीम साहस कर कूटनीति और चातुरी जालका विस्तार कर शबुओं के दि चकको भेदन कर अपनी प्रबलताका विस्तार कर लिया, परन्तु उनके इस राजनेतिक हैं अभिनयसे कोटेकी उद्धत सामन्त समाज किसी प्रकार भी नम्न नहीं हुई वरन यह सब हैं उपद्रव जालिमसिहके ही है यह जान कर वह सर्वदा गंकित भावसे रहने लो। परन्तु ही शीव ही किर उनके मनका भाव यदल गया।

जालिमसिहके विरुद्धमे जो दूसरी वार पड्यन्त्रजालका विस्तार हुआ वह पहिलेकी अपेक्षा अत्यन्त प्रवल और दुर्भेद्य था । आधून देशके सामन्त देवसिहने उस षड्यंत्रीदलके प्रधाननेतापदको ग्रहण किया । वह सामन्त छ. हैजार रुपयकी आमदनीवाले देशके अधीश्वर थे। देवसिंह जालिमसिंहकी सामर्थ्यको देख कर उनके विरुद्धमें शीघ्र ही शत्रु होकर खंडे हुए। इन्होंने अपना बहुतसा रुपया खर्च करके किलेको भलीभाँतिसे सजाया था जो कि समस्त सामन्त जालिमसिहके ऊपर महा विरक्त हुए थे, वह शीघ्र ही आकर देवासहके साथ मिले । चतुर जालिमसिंहने सव सामन्तोको एक स्थानपर खडा देखकर जाना कि केवल राजको सेनासे उनको परास्त करना सहज वात नहीं है, अतएव दूसरे उपायसे इस विपत्तिको हटाना चाहिये। इस समय दिल्लोंके बादशाहका प्रभाव लोप हो जोनसे चारो ओर अशान्ति फैली हुई थीं। मरहठेकि दल अपने अभ्युद्यके साथ ही साथ फरासीसी पठानजातिका एक वीर एक सेनाका वल लेकर राज्यके किसी प्रदेश पर आक्रमण कर सर्वस्व छ्रटलेते और कभी किसी दो राज्योमें झगड़ा होनेसे एकके पक्षको छेकर द्रव्यसंप्रह करछेते थे । मौसेज नामक एक श्रेणीके एक मनुष्य नेताको जालिमसिहने वुलाकर उसको आयुनके किलेपर अधिकार करनेके लिये और विद्रोही सामन्तीके दमन करनेकी नियुक्त किया । मोसेजने द्रव्यके लोभसे शीघ्र ही आथूनके किलेको घेर लिया । वहाँके सामन्त गणीने किलेमेसे निकलकर शत्रुओपर आक्रमण किया, परन्तु जय लाभ नहीं करसके। इसी प्रकारसे कई महीने तक मोसेजके प्रवल पराक्रमसे किलेके घिरे रहनेके कारण किलेमे जितना भोजनका सामान था वह सब चुकगया तब सब सामन्त भिलकर प्राण वचानेके लिये चेष्टा करने लगे। जालिमासहकी सम्मतिसे मोसे-जने धिरेहुए सामन्तोकी प्रार्थनासे उनको किल्पेमेसे सुखपूर्वक वाहर निकलजाने दिया। उन सामन्तोने हताश होकर अपनी सेनांक साथ कोटा राज्यको छोड़ दूसरे राज्यमें प्रवेश किया। इस भांति चतुर जालिमसिहने इस दृसरे पड्यन्त्रको भी छिन्नीभन्न करिदया। कोटेके सव सामन्तोके चलेजाने पर जालिमसिंहने उनके अधिकारी प्रदेशोको कोटे-राज्यमे मिला लिया । विरोधियोंके प्रधान नेता देवसिंहने विदेशमे जाकर दुःलसे प्राण छोड़ दिये । देवसिहके पुत्रने कई वर्षोंके पीछे विदेशसे आकर अन्तमे जालिमसिहसे अपनेको निरपराधी वता आश्रय पानेकी प्रार्थना करी, तव जालिमसिंहने उसपर द्या

<sup>(</sup>१) उर्दू तर्जुमेम ६० हजार।

ができるできる

स्वरूपसिहको मारडालनेके अपराधमे वड़ा कोध प्रकाश किया और उसी अपराधमे उसके। कैदकर अन्तमे हाडोतींसे एक साथ ही निकाल दिया । जालिमासहने इस भाति अपने मनका भाव प्रगट किया कि जिससे यह जाना गया कि वह 'इस हत्याकाण्डम सिम्मिलित नहीं थे, यही नहीं वरन उनकी सलाह भी नहीं थी, किन्तु पापकर्म किसी त्रकारसे भी छिप नहीं सक्ता अतएव शीव्र ही यथार्थ वात प्रकाशित होगई । जशकर्णने निकल कर अपमानके होनेसे जयपुरमे प्राण त्यागे । अन्तमे प्रगट हुआ जालिमसिहने ही वाभाईसे कहा था कि महाराज स्वरूपसिह राजिसहासन पर अपना अधिकार किया चाहते है इसीसे वह विरोध करते है और अप्राप्त व्यवहार उमेद्सिहके मारडालनेका उनका मुख्य उदेश है । धाभाईने इसकी विशेष करके जालिमासहकी उसी वातको सत्य मान महाराज स्वरूपसिहको अभिलापी जान उनका वध कर डाला। इस विपयमे कुछ भी हो जालिमसिहने जिस नियतसे वह वियोगान्त अभिनय किया शीव्र उनका वह उद्देश पूरा हुआ । हत्याकाण्डके पीछे ही कोटेके जो सामन्त जालिमसिहके विरोधी थे उन सबने विरोधको छोडिदया उसी समय कोटेके वहतसे सामन्त और धनियोने अपने प्राणभयसे जन्मभूमि एव अपने २ अधिकारी प्रदेशोको छोड़ कर दूसरे राज्योमे जाकर वास किया। जालिम-सिंहने उन सामन्तोंके भाग जानेमें कोई वाधा नहीं दी, वरन भागनेके समय यह कह-गये कि इसका दंड हम जालिमसिहको अवश्य देगे। वह भागेहए सामन्त जयपुर और जोधपुरमे जाकर वहाँके अधीश्वरोका आश्रय होने हुगे, और जाकर उन्होंने रज-वांडेके अन्य राजाओंसे मिलकर जालिमासहके अन्याय और अत्याचारोको रोकनेके लिये तथा जालिमसिहकी सामर्थ्यको रोकनेके लिये विशेष चेष्टाकी, परन्तु उसी समयम महा-राष्ट्रीके दुलेन रजवाडेके समस्त राज्योमे जाकर जिस प्रकारके उपद्रव करने प्रारंभ किय ये, उससे कोई राजा किसी प्रकार भी अपनी इच्छानुसार जालिमसिंहके विरुद्धमें जानेके छिये तैयार न हुए। इधर चतुर जालिमसिहने सुअवसर पाकर जयपुर और जोयपुर इत्यादि जिन राजाओं के यहाँ जाकर केटिके सामन्ताने आश्रय लिया था उनसे ऋहला भेजा कि यह सामन्त कोटेराज्यके विपक्षी विद्रोही है इस कारण विद्रोहियोको आश्रय देना किसी प्रकार उचित नहीं है। ऐसा होते ही वह भागेहुए सामन्त सब निराझ हो गये। किसी २ सामन्तने तो विदेशभे जाकर अत्यन्त दु खितही प्राण त्याग कर दिये और किसी २ ने विदेशी राजाओं के आश्रयमे रहकर उनके अन्नसे जीवन वारण करने की अंपक्षा अपने देशमे चला आना अच्छा माना । तव उन्होंने जालिमसिहसे कहला भेजा कि हम छोगोको जन्मभूमिमे आनेका अधिकार दीजिये। जालिमसिहने उनकी श्रार्थनाको पूर्ण करनेमे असम्मति प्रगट न की, परन्तु उनके कोटे राज्यम आते ही अपने अधीयर और जन्ममूमिके छोडनेसे उनकी गणना विद्रोहियोंने की गई, जिस समय सामन्त भाग गये चे उस समय उनके समल अधिकारी देश जालिमसिंहने अपने अधि-कारमे करिलये ये, इसीसे इस समय उनको वह समल देश नहीं दिये, और द्याके वशीभृत हो। उनके जीवन। धारण करने के छिये मामण्य भूखंड दिये गये। इस प्रकारसे

सम्बन्धमे छिखा था। पड्यन्त्री गणोका विचार था कि जिस समय जालिमसिह द्रवारमे वैठे हो उसी समय सबके सामने यह हत्याकाण्ड हो। कहाजाता है कि जिस समय जालिमसिह द्रवारमे वेठे थे उसी समय उन्होंने पड्यन्त्र रचनेवालों गुप्तमेदको पाकर क्षणमात्रमे ही अपनी रक्षांके छिये उपाय कर िया। जो पहरेदार उनके गरीरके रक्षक थे उन सबोंको हटाकर उन्होंने ''पायेगा'' नामक प्रवल पराक्रमी अश्वारोही सेनाको बुलाकर अपनी रक्षांके लिये नियुक्त किया। अतण्व हत्याकी अभिलापासे पड्यन्त्र रचनेवालोंने जिस समय द्रवारपर आक्रमण किया उसी समय वह द्रवारभे शक्तथारी बुड़सवार-सेना देखकर हताझ होगये। तव बुड़सवारोंने जीन्न ही उनपर आक्रमण किया, और वह भाग निकले, तिसपर भी बहुतोंको पकड़ लिया और बहुत भाग गये। पड्यन्त्रके नेता बहादुरसिहने भागकर चम्चल नदींके किनारे पाटननामक स्थानके वीच हाझ-जातिके कुलदेव केशवरायके मंदिरमे शरण ली। उन्होंने विचारा कि पुरानी रीतिके अनुसार जब केशवरायके मंदिरमे आश्रयलेता हूं तब जालिमसिह कभी बूदीराजके वीच इस मंदिरमे वलपूर्वक आकर मुझे नहीं पकड़िगा। किन्तु उनकी वह आशा शीन्न ही आन्तिके रूपमे बदल गई। उग्र प्रतापी जालिमने सरलतासे मंदिरकी पवित्र प्रथाको ही आन्तिके रूपमे बदल गई। उग्र प्रतापी जालिमने सरलतासे मंदिरकी पवित्र प्रथाको नष्ट कर उसमेसे बहादुरसिहको पकड़वाकर मरवाडाला।

इतिहाससे जाना जाता ह कि जालिमसिहके अनुकूल पक्षको लेनेवालोका कथन है कि जालिमसिहने अपनी रक्षा वा अपने स्वार्थके लिये वहादुरसिहको नहीं मारा,उनके हाथमे जो गुरुभार अर्पित था उस गुरुभारको पालन करने अर्थात् कोटाके महाराव उमेदिसहके स्वार्थऔर जीवनकी रक्षाके लिये ही उन्होने इस कठोर व्यवहारको किया था। पड्यन्त्र करने-वाळोका यह आशय था कि हत्याकाण्डका अभिनय करके महाराव उमेर्डसिहको सिहासनसे हटाकर महाराजके एक छोटे भाईको कोटेके राजसिहासन पर वैठा दे। यह वात कहाँलो सत्य है, इसका विशेप प्रमाण नहीं मिलता । किन्तु जालिमसिहने जैसे कठोर शासनके दंडको चलाकर सामन्ताके हृद्यको चूर्ण किया था और महाराव उमेद्सिहको जैसे अपना खिलौना बनाया था उससे यह वात सत्य कही जासक्ती है । इस समय कोटाके राजपरिवारके वीच महाराव उमेदसिहके चचा राजसिंह, और दोनो भाई गोवर्द्धन 🖁 सिह एवं गोपालसिह जीते थे। आथूनेके सामन्त गण जिस समय महा पड्यन्त्रके जालको फैला कर जालिमसिहके विरोधमे खड़े हुए थे, उसी समय गोवर्द्धन और गोपालसिंह सिहासन पानेकी इच्छासे उस पड्यन्त्रमें लिप्त थे, इस वातके प्रकाश होनेसे जालिमसिहने तुरन्त ही उन दोनो भाइयोको भी केद करितया। वडे गोवर्द्धन दशवर्पतक कैदमे रहकर परलोक सिघारे, और छोटे गोपाल भी बहुत दिनोतक कैद्मे रहकर परलोकवासी हुए। महारावके चचा राजसिंह वृद्ध होकर वहुत दिनोतक जीते रहे किन्तु राजनैतिक किसी पड्यन्त्रमे,किसी गोलयोगमेयुक्त नहीं होते थे, इसीसे जालिमसिह उनकी ओर नेत्र उठाकर नहीं देख सक्ते थे। राजिसह नगरके वीच देव मन्दिरकी श्रेणीके वाहर कभी नहीं जाते थे।

THE CANCERNOE AND CANCERNOE AN

**χ**εσγινος/Νοσγινος/Νοσγινος/Νοσγινος/Νοσγινος/Νοσγινος/Νοσγινος/Νοσγινος/

प्रकाश कर उसको पैतृक सब प्रदेश तो नहीं दिये परन्तु वार्धिक पन्द्रह हजार रुपयेकी आमदनी वाला नामोलिया प्रदेश देदिया। बीचके और नीचे दरजेके जो सामन्त विद्रोही हुए थे, जालिमिसहने उनके प्रति क्षमा प्रकाश की। और कोटे राज्यमे उन्हें पुन: वसनेकी आज्ञा तो दो, परन्तु उनकी शिक्त इतनी घटा दी कि जिसमे वह फिर किसी प्रकारका अनिष्ट न करसके, इन दोनो घटनाओंसे जान पड़ता है कि जालिम-सिंह केसे चतुर और राजनीतिके जाननेवाले थे, और किस प्रकारसे उन्होंने कोटे राज्यमे अपना आवंड प्रवाप फैलाया था।

उपरोक्त प्रकारसे उभरे हुए शत्रुद्रलेक विरोधमें समर और उनके पड्यन्त्रके भेद्न करनेमे एव अपनी शक्तिक फेलानेमें जालिमसिहका अधिक समय लगा। जालिमसिहने मेवाड़के महाराणाके वशकी दरवाली एक शाखाकी कन्यासे विवाह किया था। उस कन्याके गर्भसे जालिमसिहके पुत्र एवं उत्तराधिकारी माधोसिह उत्पन्न हुए। जालिमसिहने कोटके शासन करते समय चाराओरकी विपत्तियासे विरे रहनेपर भी मेवाड़ के दुःसमयमे दृष्टि रखते हुए मेवाड़की मगलकामनाका सदा व्यान रकता था। सवत् १८४७ सन् (१७९१ ई०)मे जिस उद्देशसे जालिमसिहने कोटकी अपक्षा मेवाड़के स्वार्थ साधन और उन्नतिका विशेष त्रत किया था, वह पाठक मेवाड़के इतिहासमे पढ़ चुके है। जालिमसिहने अपने राजनैतिक स्वार्थके लिये कोटकी सना सामन्त और राजभण्डारकी जिस मेवाडके लिये वृथा नियुक्त करके कोटके अलक्षमे अनिष्ट साधन किया, पाठक उसको भी पढचुके है। सम्बन् १८४७ से १८५६ तक जालिमसिहने जो राजनैतिक अभिनय किया वह मेवाड़के उक्त इतिहासमे लिया जाचुका है, इस कारण हम यहाँपर उसको फिर लिखना उचित नहीं समझत।

सदत् १८५६ में कोटेके सामन्तगणोने जालिमसिह के उस जासन और स्वेच्छा चारकें। न सहकर किर उनके मारनेके लिये पड़यन्त्र किया । जालिमसिह के जीवन-रूपी दीपक वुझानेके लिये अनेक समय पर गुप्रशांतिने बहुवसी चेष्ठाएँ हुई, किन्तु जालिमसिह के सदा सतर्क रहनेके कारण मारनेवालोकी आजा किसी समय भी पृरी न हुई। सवन् १८२३ में आजृतके सामन्त जालिमसिह के विरोधों हुए, अन्तमें उनकी देशने निकाल देनेके पीछे फिर २० वर्षतक किसीने जालिमसिह के मारनेकी चेष्ठा नहीं की। बीस वर्षके पीछे सवन् १८५६ में दस सहस्रकी आयुवाले मोसेन देशके सामन्त वहातुर्रासह ने जालिमसिह के विरोधों पड़ पत्र स्वापन कोटेके जिन सामन्तोंको सब सम्पत्ति छीनी गई थी अब वह सब सामन्त बहातुर्रामह के साथ मिल गये। उन्होंने बेड गुप्तभावसे पड़यन्त्रकों चलाया, कि जिससे उसकी प्रतनकों भी कोई स्पर्श न करमके, जिस दिन उन्होंने अपने उस पड़यन्त्रके कार्यको पूरा करनेका संकल्प किया, उस दिन दोपहरके समय केवल जालिमिह को उमकी रायर मिल गई। पड़यन्त्र रचनेवाले किसर को मारेने, अति गुप्तभावसे उनके नामोदी एक मुची बनाली। उमने सपरियार जालिमसिहको, उनके मित्र और उपदेश पण्डित लालाजीकों मारलालनेके

नीतिज्ञता और विलक्षणताके साथ राज्यके सव विभागोमे दृष्टि रखते थे, इसीसे

नीतिज्ञता और विलक्षणतोक साथ राज्यके सव विभागोमें दृष्टि रखते थे, इसीसे चारोंओर अत्याचार, उपद्रव, राजनैतिक गोलयोग, पड्यन्त्र और वंड २ युद्ध होनेपर भी उन्होंने आधी सदीतक अपने प्रवल प्रतापसे और अतुल ब्राक्ति राजकार्यको चलाया। " कर्नल टाइकी यह युक्ति सत्य पण इतिहासको प्रमाणित करती है।

तीसरा अध्याय ३.

हिंदी स्वां के कल्याणके लिथे जालिमसिहसे कोटेका स्वार्थ नादा होना-जालिमसिहके अत्याचार जालिमसिहको राजमहलाको छोट राज्यमे चूमना-चल्लावासमें रहना-नवीन व्रिक्षित सेनाको तैयार करना-सेनाके दलको विलायती अस्त देना, और विक्षा देना-कोटेकी राजपणलीका संस्कार-पटेलकी रीति-करलेनेकी रीतिको वदलना-पटेलको पुन पद मिलना-पटेल समिति- उनके शासनकी शक्ति-बोहारागण-नृतनपटेलोसे किसानीको कष्ट पहुँचना-पटेलोको केंद्र करके उनको अर्थ दंढ देना एवं पदसे हटाकर पटेलको रीतिको तेल देना।

हम कोटाराज्यके जिस समयके इतिहासको वर्णन करते है वास्तवमे महाराज राणा जालिमसिह ही उस समय कोटेके स्वामो थे, और महाराव उमेदसिह उनके सेलके

राणा जालिमसिह ही उस समय कोटेके खामों थे, और महाराव उमेदसिह उनके खेलके खिलौनेस्वरूप सिहासन पर विराजमान थे। जालिमासिहके राजनैतिक अभिनयका कुछ विवरण हम पहिले अध्यायमे लिख आये है, उन्हें ने शासनकर्ता एवं विधानकर्त्ताके रूपसे किस प्रकार अभिनय किया अब उसका ही वर्णन करते है। जालिमसिहने कोटाराज्यके ऊपर अपनी महान राजनैतिक ऊंची अभिलापाको पूर्ण करनेके लिये कोटाराज्यकी धन-सम्पति और सेनाकी शान्ति सभीको नष्ट किया। सवत् १८२१ मे जिस समय मेवाङके महाराणाके साथ जालिमिसहकी वातचीत हुई उसी समयसे सवत् १८५६ तक राज-राणा जालिमसिहने कोटाराज्यपर जिस भाँति अपना प्रताप फैला रक्खा था, मेवाड-राज्यके ऊपर भी उसी प्रकारसे अपना प्रवल प्रताप और अधिकार वढानेके लिये वह दढ चेष्टा करते थे। उन्होंने उस महान् नैतिक आशाको पूरा करनेके लिये कोटाराज्यका सर्वनाश कर किसानोंको खरीदे हुए दासकी समान करडाला । सवत् १८४० मे अत्या-चार और पीड़ा भयद्वर रूपसे बढ़गई, सब कुछ लेकर भी किसाने।पर जालिमसिहने उनकी आमदनीके ऊपर जो कर वांध रक्खा था उसके देनेमें स्वभावसे ही किसान असमर्थ थे। तिस पर जालिमसिहके नौकर जब कर वसूल करनेजाते और किसाना में न पाते तो उनके हल, गऊ आदि उस करके नामसे ले आते थे, इस कारण किसान लोग एक साथ अपने जीवनकी आशा छोड़ चुके थे। बहुतसे किसान  कर्नल टाड् लिखते है कि " जालिमसिहकी शक्तिको हटाने और उनके

जीवनको नष्ट करनेक छिये अनेक प्रकारके उपाय उनके विरोधियोने किये। सव मिलाकर अठारह वार उनके मारनेके लिथे पड्यन्त्र रचे गये, किन्तु प्रत्येक वारमे जालिमसिंहके बुद्धिवलने विरोवियोके उंद्देशको व्यर्थ कर दिया । कहा जाता है

कि प्रकाशमें और गुप्तरीतिसे वलसे, विपसे और अस्त्र शस्त्र आदिसे उनके मारनेके उपाय रचे गये । किन्तु राजमहरोमे राजपृतोकी स्त्रियोने जो जारिमासहके वथ करनेकी अभि-

लापा की थी, वह पड्यन्त्र वड़ा भयानक था। जालिमसिहके रूप सौन्दर्ग्यपर मोहित राजमहलेम रहनेवाली एक रमणी यदि अपनी चतुराईसे सहायता न करती तो जालि-

सिह अपनी रक्षा उस समय नहीं करसते थे। एक समय की वात है, छोटे राजकुमारकी

माताने जालिमसिहको राजमहलमे बुलाया । जालिमसिह राजमाताके बुलानेसे उनके

महलके समीपवाले घरमे पहुँचे, इस समय वहुतसी राजप्त रमणीगणोने नगीतलवार लिये अनेक अस्त्र रास्त्रोसे सर्जीहुई अवस्थांम जालिमसिंह पर आक्रमण किया। और

शीत्र ही जालिमसिहको वॉधकर केंद्र कर लिया । राजपुत रमणी केसी वीर नारी है

अस्र चलानेमे कैसी चतुर है, कैसे साहस और वलशालिनी है जालिमसिह इसको भर्छाभाँति जानते थे। अतएव उन शख्यधारिणी महाशक्तियांसे जालिमसिह व्य गये,

और उन्होंने जाना कि अब किसी भॉतिसे भी यहाँसे छटकारा नहीं मिल सक्ता

सौभाग्यसे जालिमसिंहको एक साथ न मारा और जालिमसिंहसे उनके प्रयान २ जीवनचरित्रोको पूछने लगी । उनकी यही इच्छा थी कि जालिमको प्रश्लोके उत्तर देते

समय अचानक मार्डोङगी । वीरवाङागण जालिमसे एक२ करके पृछती थी, इसी समय

प्रधानरानीकी अत्यन्त वल्ह्यालिनी प्रधानदासीने महाकालभैरवीकी मुर्त्तिसे आकर

जालिमसिहको अनेक तिरस्कार और कट्वचनांसे धिकार कर वलके साथ उन सब वरिनारियोको क्रमसे निकाल दिया। जालिमसिहने उस महा विपत्तिसे उद्वार पाया

और जाना कि प्रधानवासी यदि इस चतुराईसे मेरी सहायता न करती तो अवस्य ही

आज प्राण त्यागने पड़ते ।

'' इतिहास जाननेवाले टाड़ साहवने लिखा है कि जालिमसिहके विरोयमें जिसे क्रमानुसार पड्यन्त्र रचे गये उसमे शत्रुओको विफउमनोरथ कर मनुष्य होता तो निध्यय ही उन्मत्त होकर प्रत्येक रात्रुसे बदला लेखा, किन्तु जालिम-

सिहने कभी किसीके साथ अपने बदुला हिनेकी इच्छा नहीं की । यद्यपि वह रात्रिके समय एक वडे मिद्रमे शयन करते ये परन्तु कभी। अश्योजनीय भयजाउमे नहीं कैसे ।

अपनेको वह सभी प्रकारसे छोटा मानते य एव सरख्तासे इम वातको जान छेते य कि

कीन उनका स्वार्ध नष्ट करनेकी इच्छा रखता है, अनुष्व वह पहिले ही सावयान है। जाते ये। उनके अधिकारने पुलिस अर्थान् झान्तिरक्षा विनाग इतना चतुर या

कि अनेक स्थानोमें वैसी पुटिस नहीं थी। वह कर्म्मचारियोको उचित तनरवाह देते और काम करनेवाडोको वडा पुरस्तार देवे थे। वह अवने सव विभागीके ऋपर पड़ी दृष्टि रखते थे। किसी पर भी वह पूर्व विधास वहीं उरते थे। वह अपनी चतुरता,

दो प्रधान उद्देश थे-पिहला तो कोटेकी राजस्वरीतिका संस्कार साधन, दूसरा महाराप्रोका दल कोटेराज्येक जिस प्रान्तम जाकर पढ़िंगा उसी प्रान्तमे जाना।
यद्यपि हमारा यह विश्वास था कि वृद्धिमान जालिमसिहने उन दोनो उहें जों के वगवर्ती होकर महलको छोड़नेका आग्रह किया था, परन्तु कोटेक जातीय इतिहाससे
जाना जाता है कि एक समय रात्रिम महलके ऊपर वैठकर एक (पेचक) उल्लेन विकटस्वरसे चीतंकार किया था, जालिमसिहने राजधानीं के समस्न गणक और ज्योतिपियों को
वुलाकर पृछा, उन्होंने गणना करके कहा कि "इस महलमे निवास करना
अब किसी प्रकार भी उचित नहीं, अब इसमे निवास करने से आपके भविष्यतमे
अमंगल और अनिष्ट होनेकी पृरी संभावना है।" जालिमसिहने ज्योतिपियों के उम उपदेशसे महलको छोड़ दिया, हाड़ाजातिके इतिहास लेखककी यही उक्ति है, परन्तु हमारा
यह विश्वास नहीं है कि जालिमसिहने महलके ऊपर कुलक्षण युक्त पेचकके चीत्कार
करनेसे ही महलको छोड़िद्या था।

गणकाचार्यांने महलकी अपवित्रताके विषयमे एक वाक्य प्रकाशित किया था इससे राजराणा जालिमसिह शीवं ही महलको छोड़कर अनुचरोको साथले कोटेराज्यमे भ्रमण करने और इतने दिनोके पीछे उस राज्यमे अपनी राजनैतिक ऊंची अभिलापाको वांव रखनेमें प्रवृत्त हुए । जालिमसिह भ्रमण करनेके समय भलीभातिसे जानगये, और उन्होंने स्वयं अपने नेत्रोंसे देख लिया अपने स्वार्थसाधनके लिये मेवाडके निमित्त जो कुछ अनुष्टान किया था उससे कोटेराज्यका किस प्रकारका अनिष्ट साधन हुआ और प्रजा किस प्रकारकी शोचनीयद्शामे पड़ी है, वह और भी जानगये कि उनकी कठोर राजनीतिके दोषसे कोटेराज्यके तीन अंशोमेसे एक एक अशकी वरावर किसान एकवार ही सर्वस्वांत हो गये है. तथा और भी दो अश एकवार ही भरोसाहीन और घोररूपसे असंतुष्ट हुए हैं। इस समय कोटेके राजस्त्रकी अवस्था भी जैसी शोचनीय होगई है उससे भी उनकी अपने पूर्वानुष्टित नीतिके कुफलका मलीमांतिसे परिचय मिलगया ! इस समय वैस्य और महाजन समाजम उसकी प्रतिपत्ति कुछ भी नहीं थीं, कोई वैदय वा महाजन उनकी वात अथवा उनके हस्ताक्षरकी हुँडीपर विश्वास नहीं करता था। इतने दिन कोटेकी 🌋 सर्वसाधारण प्रजा किसी विषय पर कुछ भी अभियोग उपस्थित करती थी कारण यही था कि वह उसपर कुछ भी ध्यान नहीं देते थे, जिस उपायसे हो धनका संप्रह करनाही उनका मुख्य उद्देश था,इस कारणवह किसीकी कुछ सुनते नथे,प्रजाके अतिरिक्त कर देनेमे असमर्थ होते ही यह उनका सर्वस्व छीन छेते थे। परन्तु शीव्र ही प्रकाशित होगया कि कठोर और अन्याय राजनीतिकी प्रवलतरंगके निवारण न करने पर समयपर राज्यकी विपत्तिके समयमे प्रजासे सहायता प्राप्त करना अत्यन्त कठिन होगया है, इस कारण ऊंची प्रतिभाशाली जालिमसिंह शीच्रही उस प्रवल राजनैतिक रोगका प्रतिकार सायन करनेके लिये अनेक प्रकारकी औषधियोका अविष्कार करनेमे प्रवृत्त हुए। वह सवसे पहिले गागरीलके अभेदा किलेक निकट एक स्थायी देरा स्थापन करके वहाँ रहने लगे, किसी महलमे न रहकर उन्होंने केवल उसी डेरेके ऊपर एक सामान्य शामियाना :

भेटिजीतं जोरे जोरे जोरे जोरे के लिए हो से लिए हो से

भूखों मरने छो, कोई २ भागाये किन्तु उस समय रजवाहें के चारें और विप-त्तियों का सोता वहने में वह किसका आश्रय छे ? राजराणा जालिमसिहने उन किसानों के जो पिताके क्षेत्र थे, उनको और हछ इत्यादि खेती करने की सामग्री और वेल आदि पशुओं को छीन लिया था, इससे वहुतसे किसान दूसरा लगाय न देखकर कुछ सामान्य वेतन लेकर दासस्वरूपसे अपने पासके पहिले ही खेतों में उन हल आदिसे खेती करने में सम्मत हुए! कोटेके प्रायः सभी किसानों के भाग्यमें इस प्रकारका शोचनीय ज्यापार हुआ, इस कारण राजराणा जालिमसिहने महाराव राजा उमेदिसहकी ओरसे कोटेराज्यके समस्त कृपि क्षेत्रों के अधिश्वर होकर जो पृथ्वी अवतक परित्यक्त भावस पड़ी थी उस सबमें कृपिकार्य करना प्रारम करिदया और आप म्वय कृपकपित पदपर प्रतिष्ठित हुए।

यदापि जालिमसिह मेवाडराज्य पर आधिपत्य विस्तार करनेके लिये वरावर कई वर्षने चेष्ठा करते आये थे, और उसी उहेशको पूर्ण करनेमे उन्होंने कोटेका सर्वनाज्ञ किया था, परन्तु अतमे एक भयकर घटनाके होनेसे उनकी उस ऊची अभिलापाकी जड़में भयकर आधात लगा। महाराष्ट्र नेता इगिल्या परिवारके साथ जालिमसिहकी अधिक मित्रता थी। उसी इगिल्याके वशधर वालाराव मेवाड़के महाराणाके द्वारा वदी होकर उद्यपुरके कारागारमे रक्खे गये, जालिमसिह उन्हों झालारावका उद्वार करनेके लिये गये, उसीसे महाराणाका कोप इनके ऊपर हुआ इस कारणसे उन्होंने महाराणाको अपने हस्तगत करके मेवाडमें अपनी प्रचलता विस्तार करनेके अपने हत्यस्पी वगीचेमें जिस आशाके वृक्षको यत्नस्पी जल सींचकर बढ़ायाथा,वह एकवारही चिरकालके लिये जड़से उखड़ गया।तवतो जालिमसिहको चेनन्यता हुई,वह यह समझ गये कि अपने,स्वार्थन्ताथन करनेके लिये काल्पनिक धान्त आशाको पूर्ण करनेक लिये उन्होंने अन्याय और अकारणसे कोटेकी प्रजा और बोटेक अधीधरका सर्वनाश किया है। चतुर राजनीतिज्ञ जालिमसिह सावधान हो पूर्वोक्त हानिको पूर्ण करने हे लिये शिन्न हो निनीन अनुष्ठान करनेमे प्रवृत्त हुए।

भवन १८५६ में मोमेनके सामन्तेक द्वारा पड्यन्त्र जालका विलार होनेके पृवेनक जालिमसिहने किंद्रेक महल्मे निवास किया था परन्तु सवन १८६० सन (१८०३-४ ई०) में उन्होंने झाला रावको छोडकर नेवाडसे लेटने ही उस महल्मे निवास न कर अन्यत्र पास करनेकी इच्छा की। उस समय विट्या सेनाने सिमालित महाराष्ट्र देलके विक्रम और प्रतापकी जडने विषम आधात किया और महाराष्ट्रेके अविक्रारी बहुतसे वेशोंको छीन लिया, तब महाराष्ट्र शीच ही दल मग करके भारतविषके अनेक शान्तोंने जावर एटमार और अनेक शत्रारेक अन्याचार करने छो। जालिमिन अपना तीक्याहारिके वरसे समझ गये कि महाराष्ट्रेके इस प्रकारके अन्याचारक समयमे राजधानीके महत्रोंने न रहतर जिस स्थान पर उनके द्वारा आक्रमण होनेकी संभायना है उनके हो निवट रहना इस समय उचिन है। उनके उस महत्रके छोड़नेने

THOCKSCHOCKSCHOCKSCHOCKSCHOCKSCHOCKSCHOCKSCHOCKSCHOCKSCHOCKSCHOCKSCHOCKSCHOCKSCHOCKSCHOCKSCHOCKSCHOCKSCHOCKSCH

जानकर कोटेराज्यके समस्त देशके पटेलांको अपने यहाँ वुला भेजा।पटेलांके आते ही उन्होंने प्रत्येक पटेलको उनके अर्धानमें कितनी भूमि हैं ? कितने किसान कर आदि देते हैं ? किस प्रकारके उपायसे कर लिया जाता है, और उनकी निजकी अवस्था केसी है ? आमरनी कितनी है ? संगत कहाँतक है? इसको लिखकर सरलतासे जानलिया कि समस्त राज्यमे कितने किसान और कितने कृषिक्षेत्र हैं, और कितना राजस्व संप्रह होता है, जालिम-सिंह समस्त ज्ञातच्य विवरणको सप्रह करके देशमे भ्रमण करनेके लिये वाहर हुए। भ्रमणकरनेके समयमे प्रत्येक ग्राम चकवन्दी अर्थात् भूमिका पीरमाण निर्द्वारण करके उस भूमिमें किस २ नदिसे खेती होती है, और किस २ भूमिकी खेती वर्पाके उपर निर्भर करती है, किस २ भूमिमे खेती सरखतासे होती है, किस २ भूमिमे खेती कठिनतासे होती है, और कौन २ भूमि पहाड़ी है तथा किस २ भूमिम पशु आदि चराये जाते है उसको वह स्वतन्त्र २ रूपसे विभक्त करने लगे। उन्होंने पिछले कई वर्षांका हिसाब देखकर भूमिकी सब आमदनी कितनी होती थी उसका अनुमानसे एक २ का हिसाब कर दिया । उसके पीछे पूर्वप्रचित रीतिके अनुसार और राजस्वके वरलेमे प्रजासे धान्यादि उत्पन्न अनाज नहीं लिया जायगा सभीको उसके वरलेमे नगदरपया देना होगा यह निर्धारण किया।

नीतिविशारद जालिमसिंहने इस प्रकारसे समस्त भूमिका कर नियत करके अन्तमें कर संप्राहक पटेलगणोंको परिश्रम स्वरूपसे प्रत्येक पटेलके अधीनमे जितने वीधे जमीन होगी पटेलको उस जमीनके प्रत्येक वीधेके ऊपर डेढ़ आना कर देना होगा इस प्रकारका नियम निश्चय करिंद्या, परन्तु पटेलोको यह भी विदित कर दिया कि उनसे अपनी अधिकारी भूमिका साधारण प्रजाके कर देनेकी अपेक्षा बहुत कम कर लिया गया है। तब जो कोई पटेल प्रजासे प्राप्त उस डेढ़ आनेके अतिरक्त और कुळ प्रहण करेगा तो उसके अधिकारकी भूमि राजा अपने अधिकारमे कर लेगा। इस नवीन व्यवस्था के अनुसार किसी पटेलको वार्षिक ५ रुपये १५ रु० सहस्र मुद्रा कर संग्रह करनेके पारिश्रम स्वरूपसे मिलेगी। यह जाना जाता है कि पहिले पटेलोने फिर अपने २ पद्पर आभिपक्त होनेके लिये विशेष चेष्टा की और एक एक जनने जालिमसिंहको नज्रमे दश २ वीस २ इस प्रकार करके पचास हज़ार रुपया दिए, इस उपायसे जालिमसिंहने नजरानामे दश लाख रुपया पाया और उसको अपने शून्यराजभण्डारमे मिला लिया।

एक प्रकारसे नवीन व्यवस्थाको देखकर किसानलोग आशा करने लगे, शें और इतने दिनोके पीछे समझा कि उनके सुखका सूर्य उदय होगया, कारण कि जो कर दिया जाता था उसके बढ़नेसे यह जान गये कि पटेलोके अत्याचार उत्पीडन हैं और अन्याय कर दानके हाथसे अब एकवार ही छुटकारा मिलेगा । मुरन्तु उनकी उस आशाके साथ ही साथ और एक भयंकर कारण दिखाई दिया । जालिक सिहने यह आज्ञा प्रचाद हर दी, कि पहिले जिस भाति किसी २ जमीन पर वर्षाके न होनेसे हि प्रायः और किसी नैसर्गिक कारणसे एसलके न होनेसे उसका कर घटाया जाता है जिन्मी जिन्

**Σ**ΩΘΥΝΟΟΥΝΦΘΥΝΟΘΥΝΟΘΥΝΟΘΥΝΟΘΥΝΟΘΥΝΦΘΥΝΦΘΥΝΦΘΥΝΦΘΥΝΦΘΥΝΟΘΥΝΦ

33

वना लिया । इनको इस भांति सामान्य भावसे रहता हुआ देखकर अन्यान्य सम्भ्रान्त सामन्त और राजपुरुप भी उसी भावसे रहने लगे। उन्हीं सामान्य डेरोमे समस्त राज-कार्य भी होने लगे।

चतुर जालिमिसहने जिस स्थानपर डेरे स्थापन किये थे वह स्थान भी उनके राज-नीतिक उदेश साधनके लिये सम्पूर्ण रूपसे उपयुक्त था। दक्षिणा चलसे कोटेराज्यमे जानेके लिये जो दो प्रधानमार्ग है उन स्थानोके वह ठीक बीचमे था, और दूसरी ओर कोटेके अधीनके जिन देशोमे कठिन भील जाति वास करती थी वह स्थान भी निकटही थे, शेरगढ और गागरौल नामक दो प्रवल किलोके कुछही दूर होनेसे उनको अपनी रक्षा करनेका विशेष सुभीता होगया था । जालिमसिहने अपनी समस्त वनसम्पत्ति और सामरिक उपकरण जैपोक्त किलेमे रख लिये और अपनी सामर्थ्यके अनुसार दोनो किलोको अभेद्य करनेमें भी कसर नहीं की। इन्होंने शीघ्र ही एक नवीन सेनाकी सृष्टि करके अप्रेजी रीतिके अनुसार उनको शिक्षादान और अखदान करके एक एक सेनादलको एक एक जन " कप्तान की उपाधिकारी सैनिक पुरुषोके अधीनमें रक्खा । अन्य पक्षमे " राज-पल्टन " नामक राजकीय सेनाको भी उन्होने इस प्रकारसे शिक्षा दी कि उसने अनेक युद्धोमं विशेष वीरता और असीम साहस प्रकाश किया । जालिमसिहने सेनादलको इस भावसे शिक्षित और मजाकर रक्खा कि वह दल आज्ञा पाते ही एक मुहूर्त्तमे जिस प्रान्तमे शत्र आते उसी प्रान्तमे जाकर युद्ध उपस्थित करसकता था, इस भावसे सेना तैयार रहती थी। राजधानीमे राजमहरोके भीतर रहनेमे इसके सम्बन्धभे अधिक विलम्ब होनेकी जो सभावना थी, इस म्थान पर वह सब विलम्बके कारण भी दूर होगये।

जालिमसिहफो अपने जीवनके इस समयतक राजनैतिक पड़यम्त्ररूपी समुद्रकी श्रवल तरगोंमे निमित्तित होनेसे भूमिकी अवम्थाफे सम्बन्धमे और राजस्वके सम्बन्धमे कोई विशेष अभिज्ञता प्राप्त करनेका अवसर नहीं मिला था। वह अवतक चिरकालमे प्रचित्रतरीतिके अनुमार राजस्वके वद्हेमे क्षेत्रोत्पन्न द्रव्य निर्द्वारित परिमाणके अनुमार ब्रह्ण करते आये थे । परन्तु वह इस समय भर्छी भातिसे जानगरं कि यह रीति सभी अलोमें असुविधा जनक थी, एक ओर इस रीतिसे राजम्ब समह करनेवालाने जिम प्रकार प्रजाके उत्पर अत्याचार और उपद्रव किये थे, अधिकतासे द्रव्यको प्रहण करके अपने उदरको पूरण किया या, दुसरी ओर फिसी २ प्रजाने भी इसी फाएगरे राज प्राप्य राजम्बदानके समयमे भी बचना की थी, इसी रातिको राजाके पक्षमे मन्पूर्ण अहितरारी जान कर उसे केवल कर समह करनेवाले पटेलोंके उद्गर पूर्णका उपायस्वरूप देखकर वह भीत्र ही उम प्रजाकी अनिष्ट मुख्क नथा राजकी खुति मुख्करीतिको एकवार ही दूरकरतेमे प्रवृत्त हए ।

राजमत्री जाटिमसिहने सदने पहिछे बटाई अर्थान् राजम्ब कर और शुनके बद्रेस क्षेत्रमे उत्पन्न हुण द्रव्य बहणका समस्त तथ्य,एव विवरण संबह द्विया और दिस उपायसे पटेलीन प्रजाके उपर अन्याचार करके अपना पेट नराहेनी, उनकी धन्यन्त गुप्रभावसे

विनये हैं, वहीं दीन दुःखीं किसान और प्रजाको समय समय रुपया कर्ज देकर उनकी सहायता करते हैं, पटेछोने अनेक चिन्ता करनेके पीछे उन्हीं महाजनोसे कार्य-कराना प्रारम्भ किया।

रजवाडेके वोहरोके सम्बन्धम महात्मा टाड् साहवने लिखा है कि "वोहरागण किसानोके कृपिकार्यको समाधान करनेके लिये जिस किसी प्रयोजनीय द्रव्य अर्थात् गों कर्पण यन्त्र वीज आदि देते थे, और जवतक धान्य न उत्पन्न हों और वह न कटे तबतक सहायतादेते रहते थे। परन्तु इस प्रकारसे सहायता करनेके पिहले किसानोके साथ वोहरोका यह नियम निश्चय होता था कि वान्यके उत्पन्न होंते ही वोहराने जो छुछ धनकी सहायता की है उसको सूद सिहत रुपया मिलेगा। इन्हों वोहरोसे किसानोको विशेष सहायता की है उसको सूद सिहत रुपया मिलेगा। इन्हों वोहरोसे किसानोको विशेष सहायता मिलती थी इसका अनुमान सरलतासे हो सकता है। विशेष करके बोहरागण किसी समय भी अपने प्राप्त धनके अतिरक्ति ग्रहण वा किसानोके प्रति किसी प्रकारका उपद्रव नहीं करते थे, और किसान भी वोहरोंको असतुष्टके लिये चेष्टा नहीं करते थे, कारण कि वोहरा इस वातको भलेभीतिसे जानते थे कि अत्याचार और उत्पिड़न करनेसे कोई किसान भी किर उनसे सहायता नहीं लेगा, और इस बातको किसान भी जानते थे कि एक वोहराको ठकानेसे किर और कोई वोहरा उनकी सहायता नहीं करेगा, इस कारण दोनो ही साववानीके साथ कार्य करते थे, अविक क्या कहीं एक २ ग्रामका बोहरा सदा एक २ किसानको सहायता देता आया था, किसान भी ग्रामके बोहरोंको छोड़कर अन्य किसी ग्रामके बोहरोंका आश्रय नहीं लेता था"।

राजराणा जालिमसिहके कोटाराज्यसे पूर्वरीतिके अनुसार किसानासे कर स्वरूप उत्पन्न हुए धान्यका अंश प्रहण करने की रीति एक वार ही दूर करके उसके वद्लेमं नगद् रूपया महण करनेकी रीति प्रचित करनेके पूर्वतक किसान उसी उपायसे खेतीका कार्य करते थे। नवीन नियोजित पटैलोने इस समय देखा कि एकमात्र नियमित कर प्रहण करनेके अतिरिक्त अन्य किसी उपायसे कुछ धन किसानोसे प्रहण करने पर प्रधान मंत्री जालिमसिंह सर्वनाश साधन करेगे, इस कारण वह सब लोग पड्यब करके उक्त बोहरींका नाश करके आप स्वय महाजनोका कार्य करनेके **लिये तैयार हुए** । प्रकाइय रूपसे वोहरोके कार्यमे बाधा देनेसे राजराणा जालिमसिह महाक्रोधित होगे यह जानकर उन्होंने एक मध्यवर्ती उपायका अवलम्बन किया। क्षेत्रम धान्यके पकजाने पर जिस समय किसानोने घान्यको काटनेके लिये पटैलोके समीप अनुमतिकी प्रार्थना करनी आरंभ की उसी समय पटैलोंने कहा, "पहिली पहल राजाका कर पीछे धान्य काटना । " दीन किसान धान्य काटकर विना वेचेहुए कहाँसे रुपया दे ? इस कारण वह महा विपत्तिमे पड़े और उन्होंने जाकर वोहरोका आश्रय लिया। परन्तु चतुर पटैलोने वोहरोसे जतादिया कि " जिन किसानो पर राजाका प्राप्त कर वाकी है तवतक वह किसानोको किसी प्रकार भी ऋण न देसकेगे। '' वोहरागणने पटेलोके इस निपंध वचनोसे भयभीत होकर किसानोको आगे ऋणदान नहीं किया, ૠ૽ૼ૽૽ૼઌ૾ૺ૱ૼઌ૾ૺ૱ઌ૾ૺ૱૱ઌ૱૱ઌ૱૱ઌ૱૱ઌ૱૱ઌ૱૱ઌ૽૽૱૱ઌ૽ૺ૱૱ઌ૽ૺ૱

था, इस समय वह नहीं होगा, और जिस जमीनको किसानोने अवाद नहीं किया है पटेल उस जमीनको अन्य मनुष्यको नवीन व्यवस्थाके अनुसार खेती करनेके लिये देदे, यदि कोई उस जमीनको न ले तो वह जमीन जालिमसिहकी खास जमीन रूपसे परिणत होगी और दूसरी ओर जालिमसिहने राजस्वके लेने न लेनेका समस्त भार एकमात्र पटेलेक ऊपर ही अपण किया।

इतने समय तक परें छ छोग किसानों के अपर इच्छानुसार व्यवहार करते, और केवल वापिक वा त्रिवापिक परें लवल नामसे कर देते थे, इस समय जालिमसिहने उस करको दूर करने की आज्ञा देतो, यिद परें छ प्रजाक अपर किसी प्रकारके अत्याचार न करके कर देने हां तो राजदरवारसे उनको आश्रय देकर सम्मानित किया जायगा। इस प्रकारसे परें छ छोग आम समारोह के प्रतिनिधि और प्रजाक रक्षक हपने राजकीय कर्मचारी हपने गिनेग्य । इन परें छोको संनुष्ट कर के राज्य के अभ्यन्तरिक उत्कर्ममाधन में उनको उत्साहित करना जालिमसिहका आभ्यान्तरिक उद्देश था, इस कारण इस नवीन व्यवस्थासे उस उद्देशके पूर्ण होने के विशेष छक्षण प्रकाशित होने छो। जालिमसिहने नव नियोजित परें छोको सम्मानम्ब हपमे सुवर्णके कगन और पगड़ी देकर सबको यथास्थान पर भेज दिया।

इतिहाससे जाना जाता है कि जालिमसिहने उन वहुतसे पटेलोमेंने चार बुद्धि-मान चतुर पटेलोको एक समितिके सदस्य पद्पर नियुक्त करके अपने यहाँ रक्ता था। सबसे पहिले वह चारो पटेल एकमात्र राजकीय विषयक कार्योमें नियुक्त हुए, शित्र ही शान्तिरक्षा अर्थात् पुलिन विभागके कार्य भी उनके हाथमें सोपे गये, सबसे पीछे जालिमसिह राज्यके भीतरी विषयमें भी उनका परामर्श लेकर कार्य करते थ। प्राम समाहार, नगर समृह और राजधानीके पचासे जिन विषयोकी मीमामा होती थी जो सब विचार निष्पन्न होते थे, उन सबके पुनर्विचार होनेका भार तक उन्नी मिमितिके हाथमें अर्पण किया गया।

इस प्रकारसे कुउही समयम उस सिमिनिका राजन्य, निचार, और शान्तिरक्षा तीन विभागीपर अधिकार होगया। कर्नेट टाइ् साह्यने दिखा है कि "समन्त जगन्मे जालि-मिसहोक शान्तिरक्षा विभागकी समान अन्य किसी राज्यमे शान्तिरक्षाका निभाग किसी समय भी नहीं था, केटिराज्यमे सभी जगह गुत्रचरित्र नपी जालका विनारित था, और उस जालके बाहर कोई नहीं भाग सकता था।

यथार्थ पक्षमे उक्त नयि। योजित पर्टेटे. ने मर्थ मायारण प्रलाहे स्थानीयप्रम् होतर निर्में मायारण प्रलाहे स्थानीयप्रम् होतर निर्में मायारण प्रतिरों जान दिया हि प्रजाहे उपर अर्थ दृढ़ वा यट हुई है प्रजासे जो कुछ होने ये वह सरस्ताने प्रशासित होजायगा निर्दे प्रजाहे उपर उत्पीदन है के कर इस हाएण पह अर्थ पिशाची पर्टेस्पण अन्य उपायसे अपने उद्दे पूर्ण करने है दिये उपात हुए, और निपारने स्था कि इस उपायके परने ने उनके अत्याचार और उपद्रव ज्ञानन निर्दे होने और पार्य सिद्ध होनायगा । रजवाडों में बोहरानामक एक श्रेणीके

# चतुर्थ अध्याय ४.

क्रिंश कृषिक्षेत्र-उरपन्न धान्यका परिमाण-मूल्य-खिलहान-सुभिक्ष और दुभिक्ष-समयके धान्यका मृल्य-जालिमसिहका एक वर्षके वीचमे एक करोड़ रुपयेका धान्य वेचना-रवानगी धान्यके जपर शुल्क स्थापन-शुल्क संग्राहक-उम शुट्कके प्रचार होनेसे अत्याचार और उपद्ववींका होना-कोटेराज्यकी सब आमदर्ना-जालिमसिहका अफीमका एक चेटिया व्यवसाय-विधवा विवाहके जपर कर स्थापन-संन्यासियोंके जपर कर स्थापन-समार्जनीके जपर करका प्रचार करना-जालिमसिह और कवि-जालिमसिहके शासनमें कोटेकी अवस्थाकी समालेचना।

जालिमसिहके आभ्यन्तरी शासनकी रीतिको उनके एक चोटिया कृषि व्यवसायको वर्तमान अध्यायमे वर्णन किया है । एक मात्र एक चेटिया कृपि कार्यसे जालिम सिहने समस्त प्रसिद्धि प्राप्त की । जिस समय जालिमसिहने कृपिकार्य करके कोटेके क्षेत्रोकी अवस्थाको बद्छ छिया उस समय किसी पर्यटन करनेवालेने कोटे राज्यमे जाकर सर्वत्र क्यामल शस्य पूर्ण क्षेत्रोको देखकर विचारते कि कोटेकी प्रजाकी अवस्था अवस्य ही प्रीतिपूर्ण है । परन्तु किसी कारणसे ही कोटेके कृपि विभागके इस प्रकारके रूपका रूपान्तर हुआ, तथा उस कृषिकार्यका प्रधान फलभोगी कीन था इसका यथार्थ तथ्य जानेनसे अवश्यही उसके मनका भाव वदल जाता। सबसे पहिले जालिमसिहने मेवाङ्का मंगल साधन किया और मेवाङ्में अपनी प्रवलता विस्तार करके कोटेका सर्वनाश किया, इसीसे उन्होने कोटेके किसानोके ऊपर अल्याचार और उपद्रव करके उनके ऊपर कर स्थापन करके किसानोके रुधिरको सुखा दिया था, इसीसे किसानोंके क़लका नाज्ञ होगया, कृषिक्षेत्र सब वेजुते वोये छोड़ दिये गये और अन्तमे समस्त प्रजाने दूसरे देशोमे जाकर आश्रय लिया। जालिमसिहने जब देखा कि प्रजाका नाश करनेके छिये उन्होंने भयानक अमंगल किये है, जब यह जान लिया कि उनकी अवलिम्वत अर्थशोषक नीतिने राजभंडारक भविष्यका अनिष्ट किया है तव उन्होंने करस्वरूप जो किसानोंके हुछ और अन्यान्य कर्षणके यंत्र तथा किसानोकी पैतृक भूमि पर अधिकार करलिया था, उस समस्त उपकरणसे आप स्वयं उन क्षेत्रोमे कर्पण करनेके लिये प्रवृत्त हुए, उसीसे कोटेराज्यका कृपिकार्य इतना अधिकतासे साधित हुआ कि पहिलेकी समान किसी समय भी दिखाई नहीं आया, जालिमसिहने कोंटेराज्यके प्रत्येक प्रान्तकी जिस किसी भूमिमे खेती होना संभव था उसी प्रत्येक भूमिमे ही अधिक क्या गहनवनको भी कृपिक्षेत्र कर दिया, और जिस पथरींले देशमें हळ चळाना असम्भव था उस कठोर पहाड़ी भूमिमे भी कुदालके द्वारा खेती करना त्रारंभ करदिया, इस कारण बहुत थोड़े समयमे समस्त कोटाराज्यमे बहुतायतसे वान्य उत्पन्न हुए थे।

इंदेर्के इंग्रेज्द्रिक इंग्रेज्द्र इंग्रेज्य इंग्र इंग्रेज्य इंग्रेज्य इंग्रेज्द्र इंग्रेज्द्र इंग्रेज्द्र इंग्रेज

इस कारण किसान अन्य उपाय न देखकर अंतम उन पटेलोकी शरणागत हुए, किसानोने अपने २ उत्पन्नहुए धान्यके कितने ही अंश पटेलोक समीप बंधकर रक्खे। पटेलोका उदेश भी यही था, वह अपनी २ इच्छानुसार उत्पन्न हुए धान्यका मूल्य निर्णय करके उनको राज्य प्राप्य कर मिलगया है इसकी रसीद देने लगे। दूसरी ओर किसानोने पटेलोक प्रस्तावके अनुसार इस मर्मके एक पत्रमे हस्ताक्षर करिदये, कि "राजप्राप्य कर देनेक लिये यथेच्छ दृत्य न होनेसे और उस अर्थके अन्यत्र सम्रह करनेका कुछ सुभीता न होनेसे में अपनी इच्छानुसार धान्यका उपयुक्त मूल्य निश्चय करके धान्यके कितने अंश अमुक पटेलके सभीप रहन रख कर कपया लेता हूँ"।

किसाने।सं इस प्रकारके भावसे छिखवा छेनेका कारण यह है जालिमसिह् उक्त पत्रको देखकर समझ लेगे कि किसानोने अपनी २ इच्छानुसार परें छोकी महायता ब्रहणकी है, पटे छोने अपनी इच्छानुसार किसी प्रकारका अन्याचार वावल प्रयोग नहीं किया है ? इस भांति पटेल उक्त उपायसे बोहरोके कार्यका नाश करके वहतता धान्य प्रतिवर्षमे संचय करने लगे । राजवाडुं।मे कोटाराज्य ही धान्यका प्रधान स्थान गिना गया है, पटेल उस समस्त धान्यको वैचकर बहुतसा धन उपार्जन करने लगे। इधर किसानोकी अवस्था दिन २ शोचनीय होने लगी। यद्यपि थोडे ही समयम पटेलोका यह अत्याचार सवाद राजराणा जालिमसिहके कान तक पहुंचा, तथापि चतुर पर्टेलोने यथासमय पर्याप्त करको सबह करके राजभड़ारको पूर्ण करिया, और बहतसे खेतोको जप्त करके जालिमसिहके अधिकारम करा दिया; जालिममिहने पहिले इन अत्याचार और उपद्रवांकी ओर ध्यान न दिया था। सवत् १८६७ ( मन् १८११ ई० ) तक इस भाँति कार्य चलता रहा । इसके पीछे सहसा विना मेघके वन्न पानकी समान जालिमसिहने कोटेराज्यके प्रत्येक पटेलको वदी करनेको आला दी और प्रत्येक पटेल वदी होकर इनके समीप आये । जितन पटैलोने इतने दिनोतक अमन् उपायमे वलपूर्वक प्रजाका सर्वनाश करनेके माथ बहुतसा यन उपार्जन किया या उम सबको जालिमिहने सजानेम भिला लिया । विचार होजानेके पीछे बहुत रूपमा जुर्माना किया गया । केवल एक्सात्र पटेंछने अपना उपाजित सात लाख रुपया अन्यराज्यम सेज दिया। इस एक मनुष्यंक दृष्टान्तसे ही हमारे पाठक इतना अनुमान कर सकते हैं, कि पटेलाने इनने दिनोमे किस भावसे किमानोका सर्वनाग किया दा ।

जािंसितिहने नवीन अचिटित पटैंटरीतिने अनिष्ट नारक कर उत्पन्न होता हुआ देलकर किर कोटे राज्यने पूर्वकाटनी अचिटितगीतिना अवटन्यन किया, और उसके साथ हीसा वह अपने ऋषिकार्य करनेने एते। उस बाहुन्य जनक कृषिकार्यमे उनकी निजकी जो बहुतसी आसदनी हुई भी उसना वर्गन निठछे अ-यायन किया गया है। <del>χ</del>ίστη το στη το στ

करके उस क्षेत्रपर अपना अधिकार कर िखा तव उन किसानोको पैतृक अधिकारको खोकर कीतदासकी समान जालिम सिंहके अधीनमे रहकर उन क्षेत्रोंमे कृपिकार्य करके सामान्य परिश्रमिक बान्य मिलने लगा, तव हम इस उन्नतिको कभी मंगलकारक नहीं कह संकते।

समस्त राजस्थानमें जो स्वेद्शानुराग और भूमिके ऊपर विशेष अनुरक्ति चिरकालसे अत्यन्त प्रवल थी। इसीसे किसानोने कीत दासस्वरूपसे पैतृक भूमिमें खेती करना स्वीकार किया, परन्तु अन्यत्र जाकर सुख भोग करनेकी इच्छा नहीं की। जालिमसिहने अत्याचार और उपद्रव करने प्रारंभ कर दिये, समस्त प्रजा अनेक कष्ट जानकर यद्यपि अन्य देशको चली गई थी परन्तु इस समय राजस्थानके चारोओर महाराष्ट्रोंके अत्याचार और उपद्रवोका स्रोता अत्यन्त प्रवल होगया कहीं भी उनको आश्रय प्रहण करनेकी आशा नहीं रही, इस कारण बहुतोने जालिमसिहके उपद्रवोको सहन करके स्वदेशमें ही अपनी पैतृक क्षेत्रमें कीतदासस्वरूपसे कृपिकार्य करने आरंभ किये थे। और महाराष्ट्रों इत्यादिके उपद्रवसे अन्य निकटके स्थानोमें बहुतसे किसान जो प्राणोंके भयसे भाग गये थे, वे किर कोटेमें आकर जालिमसिहके अधीनमें नियुक्तहों कृषिकार्य करने लगे।

इतिहास लेखक टाइ साहवने अपने नेत्रोसे जालिमसिहके कृषिकार्यको देखकर जो वृत्तान्त लिखा है हमने इस स्थान पर उसीको प्रहण किया है। वह लिखते है, िक "कोटके कृषिक्षेत्रकी मट्टी निम्न मालवेकी मट्टीकी समान उर्घर और कठोर है, एक-मात्र हलसे उस क्षेत्रकी पीठको विदीर्ण करना वड़ा कप्ट साध्य है, इस कारण जालिमसिहने कोकनदेशमे प्रचलितरीतिके अनुसार दो हलोको एक साथ व्यवहार किया था। उनके बैल आदि पशु प्रथम श्रेणीकी समान श्रेष्ट और उनके हलकी समान तोप चलाने में समान उपयुक्त थे। उन्होंने पासके बाजारोसे प्रधानतः अपने राज्यमेसे इन सब पशुओंको मोल लिया था,और उनके प्रियस्थान झालरापाटन पर जो वार्षिक मेला होता है उसमेसे अनेक पशु खरीदे थे। मारवाड़ और अन्यान्य स्थानोके मक्क्षेत्रके स्थानोम जो सब बल श्रेष्ट जातिके माने जाते थे जालिमसिहने उनको भी मोल लेकर छपि-

ᢠᡠᡯᠣᢅᢛᡬᡳᡠᢛᡯᡠᢛᡯᠳᢛᢛᡯᢐᢛᡯᢐᢛᡯᢐᢛᡯᡠᢛᡯᢐᢛᡮᡳᡠᡯᢐᡠᡯᢐᡠᡯᢐᡉᡮᡠ

<sup>(</sup>१) वृंदीराज्यमें किसानोका भूस्वत्व अविनाशी था। किसी कारणसे भी राजा वा अन्य कोई मनुष्य भी किसानोके उस अविकारको नाश न करसके। किसानलोग अपनी २ इच्छानुसार अपने २ क्षेत्रको गिरवी रख सकते अथवा वेच सकते थे। ऐसा भी सुना जाता है कि पूर्वकालमे वृँद्विके एक अधीश्वरेन समस्त भूस्वत्वको वेचकर एकमात्र कर ग्रहण करके अपने स्वत्वकी रक्षा की थी उसीसे भूमिके जपर किसानोंका अविनाशी अधिकार उत्पन्न हुआ। यदि वृँद्विमें कोई किसान नियन्त्रित कर देनेमे असमर्थ होता तो राजा उस भूमिपर अपना अधिकार नहीं कर सकता था, किसान दृसरको वह भूमि देदेता था। यदि कोई किसान किसी अपराधसे निकाल दिया जाता तो भी भूमिके जपर उसका जो अधिकार था वह विनष्ट नहीं होता, और दूसरा उस पर अधिकार कर देता था।

संवत् १८४०, सन् १७८४ ई०म जालिमसिहके निजके तीन वा चार सी हल हैं थे, परन्तु कई वर्षांसे उनकी संख्या आठसी थी, जालिमसिहने जिस समय प्रचलित हैं रितिको रिहत करके नवीन पटेलोकी रीतिको चलाकर उत्पन्न हुए उन्येक वदलेम निजके तीन का चार सी हल हिंदी साम प्रचलित हैं तगर रुपया राजस्व म्वरूपसे यहण करना आरंभ किया, उस ममय उक्त हलेकी सख्या हैं एक हजार छ. सी थी, और कनल टाइ साहवने लिखा है कि सन् १८२१ ईसवीम जालिमसिहके निजके व्यक्तिगत सम्पत्ति स्वरूप क्षेत्रीमे चार हजार हल चलते थे हैं और उनमे सोलह हजार वेल नियुक्त थे। इससे हमारे पाठक समझ सकते हैं कि जिलके उक्त सख्यक हल और वैलोके आतिरिक्त कोटेके अधीश्वरोके निजके और रिजिंग राजवगके निकट आत्मीयोकी स्वतंत्रताके सब मिलाकर एक हजार हल और चार हजार हिंदी राजवगके निकट आत्मीयोकी स्वतंत्रताके सब मिलाकर एक हजार हल और चार हजार है विल क्षिपकार्यमें नियक्त थे।

राजराणाजालिमसिहने जिस रजवाड़ेमे यश प्राप्त किया वह केवल एकमात्र विस्तारित कृषिकार्यके कारण ही इनने यशम्बी हुए थे, और उन्होंने इसी उपायसे कृपिक्षेत्रसे वहुतसा धन उपार्जन किया था, जिस समय रजवाड़ेमें प्रधान २ राज्य महाराष्ट्रीके अभ्यद्य और उत्पीडनसे एकवार ही उन्नतिके ऊँचे शिखरसे अवनतिके अगाय जल्मे गिरे थे, उस समय एकमात्र जालिमसिहके कल्याणसे ही यह अवज्य मंभव था कि कोटाराज्य उस व्वंसताके हाथसे अवदय छुटकारा पाछता परन्तु जालिमसिह्के प्रवछ-गासनसे यदापि कोटेमे वनधान्यकी रक्षा भली भारतिने हुई थी परन्त उसके अवीव कठोर शासनसे राज्यके सम्ब्रान्त सामन्तासे दीन किसानतक सभी उत्पीटिन होकर उनके उपर अत्यन्त विरक्त होगये ये, और उनके शासनके विनाशकी कामना स्वभावसे ही सब श्रेणीके मनुष्योके हृद्यमे प्रवल होगई। वीर विकक्षा दाडासामन्ताकी अधिकारी भृतिका अपने अधिकारमे कर कठोर ज्ञासन और रक्तशोषक करहूप रविरक्ते यहण करनेस भिसानं।की श्रेणीने अन्य उपाय न देखकर सर्दखान्त हो अपने पतुक रूपि क्षेत्रीको होट दिया, और उन पर जालिमसिहने अपना अधिकार करके न्वय ऋषिकार्यका विन्तार किया था, जो किसान चिरकालंस चिर प्रचलित रीति नियम और विवान है जनुमार पैतृक भूमिपर अधिकार और उसमे खेती करते आये थे, जिन धेतोमे हपक कुळका अविनाशी अधिकार या वह समन्त किसान उन सब क्षेत्रोक कारण जालिमनिटके विवान नेक अनुसार महान् उचा कर देनेसे असमर्थ थे, जालिमसिट्ने वह प्राचीन रीति, नियम और विभाग भग करके इच्छानुसार उस मन भूनिपर अभिकार जरित्या ।

इतिहाससे जाना जाता है कि वह जिस क्षेत्रको अन्यन्त उपजार नानते वे अर्थिण छट वट और चतुरतासे उसके प्रधार्थ अधिकारों अधिकार के प्रधार को विकास के किसानी को किसानी के किसानी की किसानी की पर्याप को के किसानी की महकी सामिक प्रधान की प्रधान की प्रधान की किसानी की महकी सामिक की किसानी के प्रधान की किसानी की अन्यापन नाज करके अधिकार के जिसानी के प्रवाद अधिनाकी स्वत्यको अन्यापन नाज

ऊपर धान्य रखकर उसके ऊपर भूसा रखकर चारोओर वन्द् कर दिया जाता है। उसके ऊपर एक इश्च चौंडी मद्दीका ल्हेसन देकर उसको मट्टी और गोवरसे छीपकर वह खत्ता ऐसा दृढ़ हो जाता है कि प्रवल वर्षा भी धान्यका कुछ अनिष्ट नहीं कर सकती; और कई वर्ष तक रखने पर भी धान्यका कुछ अनिष्ट नहीं होता। जालिम-सिहने प्रायः इस प्रकारसे राज्यके अनेक स्थानोमे ५० लाख मनका अनल्प वान्य संचित रक्खा रहता है, और जिस वर्षमे अन्न अधिक उत्पन्न नहीं होता उस वर्षमे आवश्यकतानुसार यह सब धान्य वाहर किये जाते है, उस समय एक २ मानी परिमित मुल्य ४०, रुपया था और द्वार्भक्षके समयमें वह ६० रुपयेको वचा जाता है। यह सव खत्ते उस समय स्वर्णखानकी तुल्य गिने जाते थे। जालिमसिह प्रायः प्रत्येक वर्षमे ६० लाख मन धान्य वेचा करते थे। संवत् १८६०, सन् १८०४ ई० मे जिस समय हुल-कर भरतपुरराज्यमें आया और सर्वस्व छुन्ठनकारी महाराष्ट्रदल रजवाड़ेके प्रत्येक प्रान्तमे विस्तीर्ण होगया, और उसीसे समर और दुर्भिक्षने एकसाथ मिलकर रजवाड़ेको विध्वंस किया था, उस समय एकमात्र कोटेराज्यके ही उत्पन्न हुए अन्नसे समस्त रजवाड़ो और उक्तदुलने जीवनधारण किया था, उस समय धान्यका मुल्य मानी प्रति ५५ रुपये था, जालिमसिंहने धान्यको वेचकर एक करोड रुपया प्राप्त किया ''।

राजराणा जालिमसिहने कोटराज्यमे जो अनेक प्रकारके वड़े २ कर प्रचलित करके प्रजाका रुधिर मुखा दिया था, उसके सम्बन्धमे कर्नल टाइ साहवने अपने इति-हासमे लिखा है, कि " एकमात्र जमाके कागद पत्रोको देखनेस जाना जाता है कि कोटेराज्यमे राजाको करस्वरूपमे जो समस्त उत्पन्न हुआ द्रव्य मिलता है, उसका परि-माण केवल २५ लाख रुपया है। जालिमसिहने कहा है कि एकमात्र किसानोको उन्होंने अपने व्यक्तिगत सम्पत्तिस्वरूपसे जो सब जमीन देदी थी उससे उनको उक्त परिमित रुपया मिलता था"।

भ्या मिलता था "।

"संवत् १८६५ में जालिमसिहने कोटेराज्यसे जितने धान्य रवाना होते थे, उसके ऊपर एक नवीन कर प्रचलित किया, प्रत्येक मानी धान्यके ऊपर डेंद्र रुपया है कर नियत हुआ । इसी करसे अत्याचार और उपद्रव अत्यन्त प्रवल होगये। धिपहिले पहल यह शस्योत्पादनकारियोंके ऊपर ही स्थापित हुआ था, परन्तु अप्रत्यक्षमे यह मोल लेनेवालोंके ऊपर भी जाकर पड़ा । शुल्क संव्राहकोंके प्रधान अध्यक्षने इस करके प्रचलित होनेसे महा संतुष्ट हो जालिमसिहको यह परामर्श दी कि किसान और केता दोनोंके ऊपर ही यह कर स्थापित करना कर्चव्य है, तथा जालिम सिंहने शीच्र ही उस प्रस्तावके अनुसार कार्य करना प्रारंभ किया । इससे एक साथ ही दश लाख रुपयेकी प्राप्ति हुई। उस नवीन करके प्रचलित होनेसे एक अनाजके अपर अनेक स्थानोंमे तीन चार पाँच वार तक कर लिया जाता था और तव वह केतांके घर लाया जाता था। यद्यपि कोटेराज्यमे अधिकतासे धान्य उत्पन्न होता था तथापि इस करकी अधिकतासे ही प्रजा वहे कप्टसे अपना समय व्यतीत करती थी, कोटेराज्यके

११००००० रुपया।

हिल्पुरुक्पुरुक्पुरुक्पुरुक्पुरुक्पुरुक्पुरुक्पुरुक्पुरुक्पुरुक्पुरुक्पुरुक्पुरुक्पुरुक्पुरुक्पुरुक्पुरुक्पुरुक्पुरुक्पुरुक्पुरुक्पुरुक्पुरुक्पुरुक्पुरुक्पुरुक्पुरुक्पुरुक्पुरुक्पुरुक्पुरुक्कुप्रुक्कुप्रुक्कुप्रुक्कुप्रुक्कुप्रुक्कुप्रुक्कुप्रुक्कुप्रुक्कुप्रुक्कुप्रुक्कुप्रुक्कुप्रुक्कुप्रुक्कुप्रुक्कुप्रुक्कुप्रुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्कुप्रुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्कुप्रुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक्क्पुरुक

पीछे टाइ महोदय लिखते है कि " प्रत्येक वर्षमे दो वार करके खेती होती थी। प्रत्येक हलसे एक सी वीघेकी भूमिमें खेती होती थी, इस कारण ४००० हलोसे प्रत्येक वारमे ४००००० वीघा खेती होनेपर प्रतिवर्ष दो वारमे ८००००० वीघा जमीन अर्थात् अंग्रेजी प्राय: ३००००० एकड जमीन जोती जाती थी, जिस जमीनमे प्रत्येक वीघेके प्रति सातसे दशमन तक गेह और पाँचसे सातमन तक वाजरा उत्पन्न न हो तो उस

प्रांत सातस देशमन तक गहू आर पाचस सातमन तक वाजरा उत्पन्न ने हो तो उस , जमीनकी मट्टी अच्छी नहीं मानी जाती । इस कारण अत्यन्त कम करनेसे यदि हम प्रत्येक वीघे प्रति चारमन गहूके उत्पन्न होनेका हिसाव करे तो इसका दुगना हिसाव करनेपर भी अतिरिक्त नहीं होगा''। तव ३२००००० मन गेहूँ और वाजरा उत्पन्न होना

यह ठीक होगा। इसका मूल्य उस समय कितनाथा उसका निश्चय करना होगा जिस वर्षमें अधिकतासे धान्य उत्पन्न हुआ है उस वर्षमें एकं मानी गेहूका मूल्य वारह रुपया होता है।

अन्य वर्षमे १८ रुपया करके एक २ मानी वेची जाती है, यदि हम गढ़मे सभी समयमे धान्यका मृत्य १२ रुपया करते तो इससे वार्षिक ३२ लाख रुपयेकी आमदनी होती है "।

कर्नल टाइ साहव कहते है कि कृपिकार्यमे जालिमसिंहका निम्न लिखित खर्चा होता था,-

गौ आदि पशुओका आहार, किसानोका वेतन क्षेत्रकी

सफाई हर्ल्जादिके संस्कारमे व्यय ... ४००००० ह्रपया । बीजके रारीदनेमे .. ... ५ ६००००० " गौ आदिके अव्यय हार्यहोनेपर नवीन गौ आदिके

मोल होनेम •••• ... ... ८०००० "

फुटकर खर्च... ... ... २०००० <sup>"</sup>

बुरह

उत्पर हिखी हुई मृचीसे जाना जाता है कि कृषिकार्यसे जाहिमामित्को जितनी आमदनी होती थी, खर्चा उसका सब निला कर उसके कुछ नीन अझोंमेका एक अझ भी दिखाई नहीं पड़ता।

हमारे देशमे जिस प्रकार राविहान ( खने ) में बान्यादिकी रक्षा होती है केटिमें भी उसी प्रकारसे धान्यादिके रक्षा करने ही रीति प्रचिति है, परन्तु वहाँ हा वन्ता अन्य प्रकारसे बनता है। कर्ने टाइ साहब हिखने हैं कि प्रधानत उन्हीं और मूची मूभिक उपर रात्ता अनेक आकारसे बनाया जाना है। वष्टनी के नीचे के नागमें एक प्रकारसे पास पत्ते वहा जहां कर किर इसके पीछे मूमा हमाया जाता है, तब इसके

<sup>(</sup>१) राजपूतांनेमें ५३ सेरका ५ मन, ६२ उपह मनकी एक्सानी १०० मानीका एक मनासा होता है।

व्यक्तिक स्टाइन स्टाइन

<u> 5/ΝΡΟΝΤΕΙΝΡΕΊΝΟ 6/ΝΡΕΊΝΟ 6/ΝΡΕΊΝΟ 6/ΝΡΕΊΝΟ 6/ΝΡΕΊΝΟ 6/ΝΡΕΊΝΟ 6/ΝΡΕΊΝΟ 6/ΝΡΕΊΝΟ 6/ΝΡΕΙΝ</u>ΕΙΝ सामन्त उनके अधीनके मनुष्य वा किसान किसीको भी कर देनेसे छुटकारा नहीं मिला था प्रवान जुल्क संप्राहकोने अपनी २ इच्छानुसार प्रत्येकके ऊपर ही वह कर नियत कर दिया, और उस करके नियमके विरुद्धमें किसीकी कुछ भी आपित्तको न सुना । जिस समय वृटिश गवर्नमेण्टके साथ कोटेराज्यके मैत्री वन्धनकी सृचना हुई थी उसी समय उस करके प्रहण करनेसे अत्याचार और उपद्रव अत्यन्त प्रवल होगये थे, उन कर समाहकोने जालिमसिहकी आज्ञा उल्लघन करके लोगोका इतना उत्पीड़ित किया था कि जालिमसिह यदि किसी समय भी कहते कि " एक लाख रूपया चाहिये" कर समाहक उसी समय कहते जो आज्ञा और तुरन्त ही उसे समह कर देते । कर संमाहक उक्त आज्ञाको पाते ही उसी समय वाकी करकी एक मृची वनाकर शीत्र ही क्या मित्र क्या शत्र, क्या राजकर्म चारी, क्या महाजन, क्या वैद्य, क्या व्यवसायी क्या किसान, प्रत्येकके समीपही एक आज्ञापत्र भेज देते थे। कोई भी उस आज्ञाके विमद्रेभ आपत्ति नहीं करता था, कारण कि आपत्ति करनेपर यही नहीं कि वह प्राह्म नहीं होता वरन उनका विशेष अनिष्ट होता था। किसीको भी उम करके ैदनेसे छटकारा नहीं मिलता था, अधिक क्या कहै जारिमिसहके प्राचीन मित्र पंडित वेसारने उस सुचीके अनुसार एक समयमे २५ लाख रुपया, एक विश्वासी सामन्तके अधीनवाले एक मनुष्यने पाँच हजार रुपया, उनके विदेशिक मन्त्रीने पांच हजार रुपया और नगरके महाजनोमेसे बहुताने प्रत्येकको चार पाच और दश लाख रूपया दिया था, इसी करके प्राहण करनेसे इस प्रकारके उपद्रव और अत्याचार प्रवल होगये, प्रत्येक मनुष्य ही जालिम सिहके ऊपर इतने विरक्त हुए कि जिससे जालिमसिहके शासनके लोप होनेकी संभावना होगई, कारण कि सर्वसाधारण प्रजाके असतीप प्रकाश करते ही कोटे हे महाराज अत्यन्त विरक्त होकर जालिमसिहके अवीनमे अपनी रक्षा न करके म्वाधीनता उपार्जन करनेके लिये च्याकुल होगये "। र्तिहास वेत्ता टाइ सार्वने टिखा है कि " जिस समय अवेन गर्वर्गेण्टके माव

रितहास बेता टाइ सात्वते टिखा है कि " जिस समय अमेन गर्वतमेण्टके माय रजवाडेका राजनितिक सम्बन्ध वयन उपस्थित हुआ या उस समय गर्वतमेण्टके मृत्या-सन्भी नीतिके उद्देशके अनुसार जब मन प्रचटिन हुआ तब क्या प्रजा त्या शासक सभीको अमेज गर्वनेमण्टने समान दृष्टिमे देखा या उस समय बुद्धिमान् जालिमसिह मलीभातिस समझ गये कि अब प्रजाक उत्तर अन्याचार न करके प्रजाकी अवस्थाको मुबा-रना कर्त्तव्य है, यदि ऐसा न किया जायगा तो अमेज गर्वनेमण्ट विरक्त होजायगी इस कारण उन्होंने उस रक्तशोपक करको एकबार ही घटाकर दिसान विकेता और मिताओं के उत्तर अचित कर देनेजी व्यवस्था कर्र्या, परन्तु तब भी उन्तर करने पाँच लाग रमये समह होते थे "।

' इस प्रनार जालिमजिह्नी नटीर रीतिने देवोसे सबसे पहर लाग नपवा रिया जाता या । इसके अतिरिक्त उसके बुदुन्दी नवलन और डेंग्टेगायटे क्षेत्रोने और भी पोप जास रपयेकी आगदनी होती यी, और उर्लाने उनके परका गर्चा चरता या'।

प्रत्येक अनुष्टान करते और प्रत्येक कम विधानको याद्य करके चलते परन्तु ते कि भी उन्होंने ब्राह्मण इत्यादि उच्चवर्णके प्रति राजनैतिक व्यापारमे कभी भी द्या प्रकाश कि नहीं की। जो कोई मनुष्य ब्राह्मणहों अथवा अन्य वर्णका मनुष्य हो राजाके विरुद्धमें यदि अपराध करें तो किसी प्रकारसे भी उसको छुटकारा नहीं मिलसकता था, एव वह विद्यास्य व्यवसायमें नियुक्त होता तो ब्राह्मण वताकर उसके उपर सर्वसाधारणकी समान शुल्क स्थापनसे क्षमा नहीं होता था "।

इतिहासवेत्ता टाइ साहवने निम्न लिखित मन्तव्य प्रकाशके माथ वर्तमान अध्याय है का उपसंहार किया है, "राजप्रतिनिधि जालिमसिंहके कोटे राज्यके आभ्यन्तरिक शासन की व्यवस्था ही इसका संक्षिप्त चित्र थी। जिस समय जालिमसिंहको कोटेके शासनका भार मिला था, उस समय कोटेराज्यकी सीमा पूर्वप्रान्तसे केलवाड़े तक विस्तारित थी, परन्तु उन्होंने पीछे उसी सीमाको पहाड़ी उपत्यका तक विस्तर्णि कर लिया, और कोटेमे मिला लिया था। उन्होंने राज्यभार पाते ही देखा कि राज्यका खजाना शून्य है और राज्यपर ३२ लाख रुपया ऋण है दूसरी ओर उन्होंने देखा कि विदेशिक के आक्रमणसे राजरक्षाके पक्षमें केवल कितने ही दूटे हुए किले और सामन्तोंके अधीनने हे बेकाबू बीर सेना है। तब बहुतसा रुपया लगाकर दूटे हुए किले और सामन्तोंके अधीनने हैं स्थानमे वीस हजार सेना संग्रह करके उसको शिक्षित किया था; और १०० तोष है संग्रह की थी। इसके अतिरिक्त सामन्तोंके अधीनमे बहुतसी सेना थी। इसके अतिरिक्त सामन्तोंके अधीनमे बहुतसी सेना थी।

यद्यपि जालिमसिह हाड़ाजातिमे एक विख्यात पुरुप है, परन्तु जैसा अत्र कोटेमें पदा होता है जो उनकी आराजीमें है उससे कोई सुरत उत्तमताकी दृष्टि नहीं आती हैं और न सेना ही वैसी सजधजकी गिनी जाती है, कारण कि उनके हृद्यके भावं हैं विकार उत्पन्न होगया है। हिस्सेवालोको भाग नहीं मिलता है। जवतक यथायोग्य विभाग उन भागवालोंको न दियाजायगा तवतक जो यह सब प्रवन्य दृष्टि गोचर होता है यह सब ऐसे मूलपर नियत हुआ है कि जिससे आगेके विशेषमें विपत्तिकी आशंका है।

और उनके रिक्षत वनसे काछ संब्रह होता था उसको सर्वसाधारण प्रजाके ईधनके लिये वेचा जाता था "। 

साधू टाड् साहवने जालिमसिहके द्वारा स्थापित अन्यान्य करके सम्बन्धमे लिखा हे कि " जालिमसिहने इस भावसे कर स्थापन किया था कि किसी विपयमे भी कोई छुटकारा नहीं पासकता था, जो कोई विधवा पुर्नावेवाह करेगी उसको कर देना होगा। जो संन्यासी भिक्षा वृत्तिसे जीवन व्यतीत करते है जालिमसिहने उनको भी अपने कर लेनेमे न छोड़ा। गिरि कन्दरमे अथवा जिस २ स्थानमे सन्यासी वास करते थे, जालि-मसिहके मनुष्य प्रत्येक वर्षमे वहाँ जाकर उनसे यह पूछा करते कि भिक्षावृत्ति करनेसे तुम्हे कितना धन प्राप्त हुआ है, उसका यथार्थ पता छगाकर उस पर कर स्थापित कर आते । एक वर्ष तक संन्यासियोके ऊपर कर प्रचलित रहा, अतम मित्रोके कहने सुनने से जालिमासहने उस करको उठा दिया, जालिमसिहने " झाड्वराके " अर्थान् सम्मा-

जीनीक अपर भी कर स्थापित करनेमें लाज न मानी थी। कोटेके भाटोने जालिमसिह के ऊपर व्यङ्ग व्यञ्जक अनेक गीत वनाये, जालिमसिहके पुत्र माधीसिहने अंतमे इस घणित करको उठा दिया "।

रजवाड़ेके प्रत्येक राजा, प्रत्येक सामन्त अधिक क्या प्रत्येक श्रेणीके प्रत्येक मनुष्य ही भाट चारण और कवियोंका विशेष सम्मान करते थे। और विवाह श्राद्व इत्यादिके समयमे उनको यथाशक्ति धन देते थे। वे उस धनको पाकर मनमोहनी कविता बनाकर दाताका यश गान करते थे, वह सब गीत बशानुक्रमसे रजवांडके अनेक स्थानामें गाय जाते थे। टाड़ साह्यने कहा कि जालिमसिंह भाट चारण या कवि श्रेणीके प्रियपात्र नहीं थे । कवि भी जालिमसिहकी प्रशसा कीर्तन नहीं करते थे । टाउ साहयने एक उदारण विया है " कि एक दिन एक प्रसिद्ध कविने जालिमसिंह के मामने प्रश्ना व्याक गीत गाया । परन्तु जालिमसिहने उसमे सन्तोष न प्रकाश करके आवह है माथ कहा कि यिखेंग केवल मिन्या वर्णन करते हैं, यदि सत्य वर्णन करते तो में जानन्द्रके साथ उसको सननेकी इन्हा करता । " किवने यह सुनकर उसी समय उत्तर दिया कि "वाजारैमे सत्यका आदर बहुत थे।डा है, मे कितनी ही सत्य विवरण पूर्ण कविना जानता हूँ, उसको भी सुनाता हूँ। " कविने अन्तमे जालिमसिंहरे ममीप अभय और क्षमाकी प्रार्थना करके जालिमसिहंक चरित्रोंके सम्बन्धमे इस प्रकार सच प्रश विषमय तृतिका चित्रित कविताकी आवृत्तिकी, कि जालिमास्ट्रेन इससे महाकोदित हो उस कविके समस्त पैतृक भूसम्प्रदायको जप्त कर हिया, और उसी दिनमें किसी कीवको भिर अपने यहां न आने दिया "।

राजम्यानके राजा और शामनकर्तागण हिन्दुयर्नके अनुसार त्राह्मण इत्यादि उचवर्णके प्रति अधिक दया दिसाना और ब्राह्मणके विसी अपरादने होनेपर इसरे। अनेक परिमाणसे बहुत पोटा इड साह्य हिस्ते हैं, " ययपि जाहिमसिंह हिन्दुयमीनुमोदिन प्रत्येक

प्रत्येक अनुष्ठान करते और प्रत्येक कम विधानको प्राह्म करके चलते परन्तु तो भी उन्होने ब्राह्मण इत्यादि उच्चवर्णके प्रति राजनीतिक व्यापारमे कभी भी द्या प्रकाश नहीं की । जो कोई मनुष्य ब्राह्मणहों अथवा अन्य वर्णका मनुष्य हो राजाके विरुद्धमें यदि अपराध करें तो किसी प्रकारसे भी उसको छुटकारा नहीं मिलसकता था, एव वह ब्राह्मण श्वित्रय वाणिज्य व्यवसायमे नियुक्त होता तो ब्राह्मण वताकर उसके अपर सर्वसाधारणकी समान शुल्क स्थापनसे श्वमा नहीं होता था "।

इतिहासवेत्ता टाइ साहवने निम्न लिखित मन्तव्य प्रकाशके साथ वर्तमान अध्याय का उपसंहार किया है, "राजप्रतिनिधि जालिमसिंहके कोटे राज्यके आभ्यन्तरिक शासन की व्यवस्था ही इसका सिक्षप्त चित्र थी। जिस समय जालिमसिंहको कोटेके शासनका भार मिला था, उस समय कोटेराज्यकी सीमा पूर्वपान्तसे केलवाड़े तक विम्तारित थी, परन्तु उन्होंने पीछे उसी सीमाको पहाड़ी उपत्यका तक विस्तीण कर लिया, और जो दुर्ग श्रेणी उस सीमान्तसे रिक्षित थी उसको महाराष्ट्रोके बलसे उद्घार करके कोटेमे मिला लिया था। उन्होंने राज्यभार पाते ही देखा कि राज्यका खजाना शून्य है और राज्यपर ३२ लाख रुपया ऋण है दूसरी ओर उन्होंने देखा कि विदेशिक आक्रमणसे राजरक्षाके पक्षमें केवल कितने ही दूटे हुए किले और सामन्तोक अधीनमें वेकावू बीर सेना है। तब बहुतसा रुपया लगाकर दूटे हुए किलोंका किरसे संस्कार करके कितनी ही तोपोसे उसको सजादिया। उन्होंने चार हजार अधारोही सेनाके अधीनमें वीस हजार सेना समह करके उसको शिक्षित किया था; और १०० तोपे संग्रह की थी। इसके अतिरिक्त सामन्तोके अधीनमें बहुतसी सेना थी "।

यद्यपि जालिमसिंह हाडाजातिमे एक विख्यात पुरुप है, परन्तु जैसा अन्न कोटेमें पदा होता है जो उनकी आराजीमें है उससे कोई सूरत उत्तमताकी दृष्टि नहीं आती और न सेना ही वैसी सजधजकी गिनी जाती है, कारण कि उनके हृद्यके भावं विकार उत्पन्न होगया है। हिस्सेवालेको भाग नहीं मिलता है। जवतक यथायोग्य विभाग उन भागवालोंको न दियाजायगा तवतक जो यह सब प्रवन्ध दृष्टि गोचर हाता है यह सब ऐसे मूलपर नियत हुआ है कि जिससे आगेके विशेषमें विपत्तिकी आशंका है।

#### <u>కంగిశంగినంగినానిగినంగినంసిగాంగినంగినంగినంగినంగినంగినంగినంగినంసిగాంగి</u>

### पंचम अध्याय ५.

द्वित्र विससिहकी राजनितिक प्रणाली-उनकी वैदेशिक राजनीति-रजवांडमें उनकी प्रयलना-अंग्रज गर्वनमेण्टकं साथ उनका पहिला सम्प्रन्थ-मानमनका भागना-कोयेलांकं सामन्तों की सहावीरता दिखाना-उनका प्राण त्यागना-जालिमसिहका अंगरेज गर्वनमेण्टकी सहायता करना-हुलकरका क्रोब-हुलकरका कंष्टिमें आना-राजधानीपर आक्रमणका उद्योग-जालिमसिहकं साथ हुल-करकी मुलाकात है।ना-दोनोंमें सिन्य है।ना-जालिमसिहका विदेशीय राजाओकी सभामे दृत नियुक्त करना-अमीरवा और पिण्डार नेताओके माथ जालिमसिहका सद्भाव-जालिमसिहकी गुप्तराजनीति-महाराव राजा उमदिसहका चरित्र-महारावके माथ जालिमसिहका आवरण-पटान दलेलला-झालरा-पाटन नगरका न्थापन-महरावका।

इतिहासका जाननेवाले टाइने कहा कि जालिमिसह वड़े चतुर और नरम राजनीतिक जाननेवाले थे। यदि जालिमिसह विलायतमे पदा होते तो अपनी राजनैतिक कार्यावलीसे अक्षय कीर्ति पाते। वास्तवमे टाइ साहवकी यह कहावत ठीक है क्योंकि टाइ साहव जालिमिसहकी राजनैतिक ऐतिहासिक घटनाओंको लिख गये है। वह इतिहास दो हिस्सोंमे वटा हुआ है पिहला वेदेशिक और दूसरा आभ्यन्तरिक। राजनीतिक सुभीतेक लिये ही टाइ साहवने जालिमिसहके राजनैतिक अभिनयको दो भागोंमे बॉटा है।

जालिमसिह्मी शासन-प्रणाली प्राय भेदनीति पर स्थिर थी, वह अपने अयीनस्थ दरवारियो या राज कर्मचारियोको इस वातका अवसर नहीं देते थे कि वे एक दूमरेंस मिलकर किसी प्रकार शक्तिसपन्न होसके। जालिमसिह इस तरहेंसे स्वय प्रत्ये क कर्मचारी पर अपनी टी प्रमुख रस्ते थे और इसीसे उनमे यह सामध्ये थी कि यापन अनुगत लोगोको अपने पश्मे रस्ते और लक्ष्टी है वक्ष पद्र नचाने थे।

कोटागच्य भारतके ठीक हृद्य स्थानने स्थापित है। रहे वर्षने जवतक हम कोटेके चाराकोर राज्यमे अत्याचार उत्पीडन, विद्रोह, राजकिका नाग एव प्रजा-शिक्तका पिष्ठप होता था। यद्यपि उन सब देशोदी समान इन रोटगच्यकी यन-सम्पत्तिसे आकृष्ट होकर महाराष्ट्र एव पिडार इत्यादि एटनेवाले व्यवसायी अत्याचांग दलोते कोटेके एटनेका उद्योग किया। परन्तु जालिमिस्हिने अपने विगोधित उन्नेत्र ने इस प्रकार गासनवड चलाया कि उन्होंने उसीसे अर्देशनाव्दीतक सबसे भय उत्पन्न परनेवाली उन मरएटोकी उस आहानो वर्ष परिद्या। इस सारण उस अर्द्र-शताब्दीने कोटेराव्यने कोई डॉक्ट् चोर एटनेवाला सहमके साथ अवेश न रहमचा। परापि दीर्पनाच्या अवतक राजपूर्वानेन समस्त राज्योमे राजनेतिक विद्यन, राजनेतिक परिचर्तन, सेना पिगारा, जमानुसार शासनशिक्तका होया, द्वांभक्ष महामारी और

नैतिक वल श्रयके साथ शोचनीयकाण्ड उपस्थित हुए और रजवाड़ा विध्वंस हुआ परन्तु उस दीर्घकालमे ही एकमात्र जालिमसिहने पचीस वर्षकी अवस्थामे प्रायः नहते हैं वर्षकी अवस्थातक अपनी विज्ञता वीरता, उद्यम और विवेचना शक्तिसे अपने हाथमे समर्पित हुई राज्यनीकाको उस भयंकर विपद संकुल घोर राजनैतिक तरंगावर्त्तमें जरा भी न डगमगाने दिया।

सायू टाड् महोद्य िखते हैं "कि रजवाड़ेमें ऐसा कोई भी राजा नहीं था, अधिक क्या छटेरोमें भी इस प्रकारका नेता नहीं था जिसने कि किसीन किसी प्रकारसे जािलेमिसिहके परामर्शके अनुसार और मन्तव्यके अनुसार कार्य न किया हो। प्रत्येके राजाकी सभामे उनका एक २ दून रहता था। जहाँ उनके किसी प्रकारके न्यार्थ साधन हों संभावना होती उसी स्थानपर वह किसी न किसी प्रकारसे उस न्यार्थको सिद्ध करलेते। दुर्वल शून्य सम्मानकी अभिलापा करनेवाला जो कोई मनुष्य भी होता उसको यह तुरन्त ही अपने पक्षमे मिलालेते, इन्होंने राजािसहासन पर वैठेहुए मनुष्यसे लेकर पिडारी- दुर्वल नेतातक सभीके साथ पिता, चचा वा श्राताका कोई न कोई सम्बन्ध वंधन है आवद्ध कर लिया था। सारांश यह है कि अपने राजनैतिक उद्देशको साधन करनेके दिले उन्होंने अनेक उपाय किये थे "।

इतिहाससे जाना जाता है कि यद्यपि जालिमसिंह एक कूर स्वभाव अत्यन्त कोधी और अहंकारी थे, परन्तु एक २ समयमे कार्यगतिसे इन्होने यथेष्ट अवनत भाव भी प्रकाश किया था। वह जहाँ देखते कि विनीतभावके विना प्रकाश हए कार्यके उद्धार होनेका उपाय नहीं है उसी स्थान पर अपनी पद्मर्यादा और सामर्थ्यके विस्तारित होनेसे वह उसमे विनीतभाव प्रकाश करते । और क्या कहे सामान्य पिडारी इत्यादिके नेताके निकट भी समय २ पर वह अत्यन्त विनीतभावसे पत्र छिखकर नम्रताके साथ वातचीत 🐇 करके कार्य करलेते। और यह जहाँ देखते कि यहाँ युद्ध होनेके अतिरिक्त इस विवादके 🖗 विचार होनेका उपाय नहीं है, उस संस्थान पर जो वीर अथवा जो कोई सामर्थ्यवान 🖔 राजा होता उसीके साथ युद्ध करनेको आगे वढ़ते थे। रजवाड़ेके चारोओर जव अशान्ति 🤻 और समर इत्यादि होते रहते थे उस समय यह कोटेराज्यके शासन करनेमे नियुक्त 🗵 हुए, इस कारण उनको उस समय अन्यान्य विवाद मान राजाओके साथ शीव्र ही राज-नैतिक चातुरीमूलक व्यवहार करना होता था। सन् १८०६ एवं १८०७ इसवीमें जिस समय जोधपुरके साथ समरानल प्रज्वलित हुई उस समय तीन अन्य राजाओने इनसे 🖞 सहायता मांगी, इसी कारण तीनोको संतुष्ट करना एकवार ही असम्भव होगया । इन्हेंनि तीनोके पास दूत भेजकर तीनो जनोकी ओरसे विवादकी मीमांसा होनेकी चेष्टा की, और 🕺 किसीको भी किसी प्रकारसे सेनाकी सहायता न दी, यह सामान्य नीतिज्ञताकी परिचय नहीं है।

जालिमसिहके विदेशिक राजनीतिके इतिहासके संग्रहको सब भांति निष्कल हैं जानकर साधु टाड्ने उससे एकवार ही ज्ञान्त हो, सन् १८०३। ४ ईसवीमे वृटिश है

## पंचम अध्याय ५.

जिए लिमसिहकी राजनितिक प्रणाली-उनकी वैदेशिक राजनीति-रजवाट्रेमें उनकी प्रवलना-अंग्रज तवर्नमेण्टके साथ उनका पहिला सम्बन्ध-मानसनका भागना-कीयेलाके सामन्तों की महावीरता दिग्याना-उनका प्राण त्यागना-जालिमसिहमा अगरेज गवर्नमेण्टकी सहायता करना-

हुलकरका क्रोय-हुलकरका कंटिमे आना-राजधानीपर आक्रमणका उद्योग-जालिमसिंहके साथ हुल करकी मुलाकात है।ना-देनोंमे सन्यि है।ना-जालिमसिंहका विदेशीय राजाओकी सभामे दृत नियुक्त

करना-अमीराया और पिण्डार नेताओं के याथ जालिमार्महका सद्भाव-जालिमार्महकी गुप्तराजनीति-महाराव राजा उनेदाँमहका चरित्र-महारावकेयाथ जालिमार्सहका आचरण-पटान दलेलखाँ-झालरा-

पाटन नगरका स्थापन-सहरावर्या ।

पंदर नजाते व ।

नीतिक जानेनवाल थे। यदि जालिमसिह विलायतमे पदा होते तो अपनी राजनैतिक कार्यावलीसे अक्षय कीर्ति पाते। वास्तवमे टाड् साहवकी यह कहावत ठीक है क्योंकि टाइ साहव जालिमसिहकी राजनैतिक एतिहासिक घटनाओंको लिख गये है। वह इति-

इतिहासको जाननेवाले टाइने कहा कि जालिमिसह वड़े चतुर और परम राज-

हास दो हिम्सोमे वटा हुआ है पहिला विदेशिक और दूसरा आभ्यन्तरिक । राजनीतिके सुभीतेके लिये ही टाइ साहवने जालिमसिंहके राजनीतिक अभिनयको दो भागोमे बॉटा है।

जालिमसिह्नी शासन-प्रणाली प्राय भेदनीति पर स्थिरथी, वह अपने अवीनस्य दरवारियो या राज कर्मचारियोको इस वातका अवसर नहीं देने वे कि ते एक दूसरेंसे मिलकर किसी प्रकार शक्तिसपन्न होसके। जालिमसिह इस तरहेंसे स्वय प्रत्ये ह कर्मचारो पर अपनी ही प्रमुख रखते वे और इसीसे उनमें यह साम ये थी कि यावन अनुगत लोगोको अपने पद्में रखते और एक ही के थड़

कोटाराज्य भारतके टीक हृद्य स्थानने स्थापित है। इड वर्षने चयतक इस कोटेके चाराओर राज्यमे अत्याचार उत्पीडन, विद्रोह, राजरक्तिका नाग एव प्रजा-शक्तिका पिष्टव होता था। यद्यपि उन सब देशोजी समान इस जेटिराज्यकी यन-सम्पत्तिसे आर्ष्ट होकर महाराष्ट्र एव विडार इत्यादि हृटनेवाडे व्यवसार्थ अञ्चासी

द्होंने गोरेंने एरनेना उद्योग किया। परन्तु जिल्लिसहिने अपने विगोधित उन्न तेजने इस अकार गासन्दर चलाया कि उन्होंने उसीसे अर्द्रगताब्दीटर सबसे नय उत्पन्न परनेपाली उन मरहरोगी उस आगानी व्यापे करिया। इस नामा उस अर्द्ध-

शतायीने नोटेराणाने कोई टॉक् चोर एटनेवाला साहक साथ अवेश न करमका। यहावि वीवेबाएते अववक राजपुतानेक समल रायोने राजनेतिक विद्युन, राजनीविक परिचर्तन, नेना विवास, जमानुसार हासनहित्का छोप, दुनिस महामारी और

नैतिक वल क्षयके साथ शोचनीयकाण्ड उपस्थित हुए और रजवाड़ा विध्वंस हुआ परन्तु उस दीर्घकालमे ही एकमात्र जालिमसिहने पचीस वर्षकी अवस्थाने प्राय. नव्ये वर्षकी अवस्थातक अपनी विज्ञता वीरता, उद्यम और विवेचना शक्तिसे अपने हाथमे सिर्मापत हुई राज्यनीकाको उस भयंकर विपद संकुल घोर राजनैतिक तरंगावर्त्तमं जरा कि भी न डगमगाने दिया।

साधू टाड् महोद्य लिखते हे "कि रजवाड़ेमें ऐसा कोई भी राजा नहीं था, अधिक क्या लुटेरोमें भी इस प्रकारका नेता नहीं था जिसने कि किसीन किसी प्रकारसे जालिमसिंहके परामर्शके अनुसार और मन्तव्यके अनुसार कार्य न किया हो। प्रत्येक राजाकी सभामें उनका एक २ दूत रहता था। जहाँ उनके किसी प्रकारके न्वार्थ साधन की संभावना होती उसी स्थानपर वह किसी न किसी प्रकारसे उस स्वार्थकों सिद्ध करलेते। दुर्बल शून्य सम्मानकी अभिलापा करनेवाला जो कोई मनुष्य भी होता उसको यह तुरन्त ही अपने पक्षमें मिलालेते, इन्होंने राजिसहासन पर वैठेहुए मनुष्यसे लेकर पिडारी- दलके नेतातक सभीके साथ पिता, चचा वा श्राताका कोई न कोई सम्वन्ध वधन आवद्ध कर लिया था। सारांश यह है कि अपने राजनैतिक उद्देशकों साधन करनेके लिये इन्होंने अनेक उपाय किये थे "।

इतिहाससे जाना जाता है कि यद्यपि जालिमसिंह एक क्रूर स्वभाव अत्यन्त कोधी और अहंकारी थे, परन्तु एक २ समयमे कार्यगतिसे इन्होने यथेष्ट अवनत भाव भी  ${\tilde \mathbb{Q}}$ प्रकाश किया था। वह जहाँ देखते कि विनीतभावके विना प्रकाश हुए कार्यके उदार है होनेका उपाय नहीं है उसी स्थान पर अपनी पदमर्यादा और सामर्थ्यके विस्तारित होनेसे वह उसमे विनीतभाव प्रकाश करते । और क्या कहै सामान्य पिडारी इत्यादिके नेताके निकट भी समय २ पर वह अत्यन्त विनीतभावसे पत्र छिखकर नम्रताके साथ वातचीत 🐇 करके कार्य करलेते। और यह जहाँ देखते कि यहाँ युद्ध होनेके अतिरिक्त इस विवादके विचार होनेका उपाय नहीं है, उस संस्थान पर जो वीर अथवा जो कोई सामर्थ्यवान राजा होता उसीके साथ युद्ध करनेको आगे वढ़ते थे। रजवाड़ेके चारोओर जब अशान्ति और समर इत्यादि होते रहते थे उस समय यह कोटेराज्यके शासन करनेमे नियुक्त 💆 हुए, इस कारण उनको उस समय अन्यान्य विवाद मान राजाओके साथ शीव्र ही राज-नैतिक चातुरीमूलक व्यवहार करना होता था। सन् १८०६ एवं १८०७ इसवीमे जिस समय जोधपुरके साथ समरानल प्रज्वलित हुई उस समय तीन अन्य राजाओने इनसे सहायता मांगी, इसी कारण तीनोको संतुष्ट करना एकवार ही असम्भव होगया । इन्हेंनि तीनोके पास दृत भेजकर तोनो जनोकी ओरसे विवादकी मीमांसा होनेकी चेष्टा की, और किसीको भी किसी प्रकारसे सेनाकी सहायता न दी, यह सामान्य नीतिज्ञताका परिचय नहीं है।

जालिमसिहके विदेशिक राजनीतिके इतिहासके संग्रहको सब भांति निष्फल जानकर साधु टाड्ने उससे एकबार ही ज्ञान्त हो, सन् १८०३। ४ ईसवीमे वृटिश

गवर्नमेण्टेक साथ उनको जो पहिला साक्षात् सम्बन्ध स्थापित हुआ था उसीको वर्णन किया है । इतिहासवेत्ता टाड् साहव लिखते है कि "हुलकरको आक्रमण करनेके लिये जिस समय जनरल मानसन एक वृटिश सेनादलको साथ लेकर मध्य भारतवर्षकी ओरको गये, उस समय जालिमसिंह अंग्रेजोकी सामर्थ्यको अजय जानकर उस सेनांक कोटेराज्यमे आते ही इन्होने उस सेनादलके आहार्य सरवराह और अनुचरोको संप्रह करनेमे कुछ भी विलम्ब नहीं किया । परन्तु जिस समय वह बृटिश सेनादल दुर्भाग्य वश समरमे परान्त होकर भाग गया, उस समय बृटिश सेनापति जनरल मानसनने पूर्वमतंत्र कोटराज्यमे होकर जानेके लिये प्रार्थनाकी, जालिमसिहने निम्नलिखित उक्तिसे एकवार ही असम्मति प्रकाश की । उन्होंने कहा कि " हमारे शान्ति पूर्णराज्यमे गांति संभोगकारी प्रजाम आप अपनी छिन्नभिन्न सेनाको छात्रेगे तो अराजकता होजायगी । आप अपनी सेनाको हमारे राज्यकी सीमामे ठहराइये मे सब रसद संप्रह कर दगा और मेरी जितनी सेना है सब सेनाको लेकर आपको आपके बबुदलमेसे लेजाऊँगा और आपका शत्रदल यदि मेरे ऊपर आक्रमण करेगा तो मे इकला हो उस आक्रमणको सहल्या। ' मानसनने जालिमसिहके कथानुसार कार्य नहीं किया वह वृन्दी और जयपुरराज्यंम होकर चेल गये, किन्तु अन्तमे उस समस्त सेनामे एकमात्र इकले वचकर जनरह हेकके पास गये, और अपनी शोचनीय पराजयका समाचार कहा अपमानित निगृहीत, पराजित और पलायित जनरल मानसनने अपने उपारेतन निकट उस घोर कलकटायक पराजयका समाचार देनेके समय, अपने अपरायकी थोडा करनेके लिये अन्य मनुष्योको भी उसी अपराधसे अपराधी और उस भागनेका कारण म्वरूप वताकर घोषणाकी। यह कुछ आश्चर्यकी पात नहीं है। जनरल मानसनने जालिमित्रके विरुद्धमें दृढ़ अनुयोग उपस्थित करके उनके शिरपर भारी कलक लगानिकी चेष्टा करके कटा कि जालिमसिंहने शत्रुद्रलेक साथ पड़पत्र करके हमारे भागनेके समयेम कुछ भी महायता न की <sup>१</sup> टु खका विषय है कि वृटिश कर्तृपक्ष गणने दीर्घकालनक मानसनकी इस उक्तिको सत्यमात्र माना था । परन्तु जाडिमसिह नो मन्पर्ण निर्दापी ये, उन्होंने जनरल मानसनकी पाण रक्षांके लिये विदेश चेष्टा ही जाज्ञानुसार मुकुन्द्राकी घाटोसे के वेटा के सामन्त छापन महाराष्ट्र दछकी गतिको रांकनेके टिये जाकर सेनासिहत मारेगये, उनका प्रत्यक्ष उदाहरण विराजमान है ''।

वराजमान ह ? ।

मापु टाइ साहबने पीछे लिखा है कि " जनरल मानसनरे नागनेकी मुनिया है लिये जो हाटा सेनाने महाराष्ट्रहके साथ युद्ध किया, कोयेखा है मामन्तरे अतिरिक्त अन्य अनेक सेनाने भी उस समरने निहन होकर बल्दी अर्थन् प्रयान मेनानायक उन युद्धने विवक्षी महाराष्ट्रीके द्वारा बनी होगये, जालिमसिह है अभीनकी उम मेनाने पृटिश गमनेमेण्टनी उक्त प्रकारने सहायना की थी, इसीसे महाराष्ट्रनेता हुलकरने उस वससीये निकटने द्वा लाख रपयेना एक सन दिखहर बन्द्यांको मुक्ति देवर बट्टी कि शीम ही दन लाख रपयेना एक सन दिखहर बन्द्रीयो नुक्ति देवर बट्टी कि शीम ही दन लाख रपयो न देनेसे समस्त कोटे देवको तहनार और तोशोंके मुक्ति विध्वस परद्वा, पर्वाचन बन्द्रीने जाहिमसिह है समीप जाहर जन

उक्त दश लाख रुपयेक खतका उल्लेख किया तब उन्होंने उमको सामनेसे हटाकर कहा, "कि तुम जो दश लाख रुपयेका खत लिखकर दे आये हो, उसके हम देनदार नहीं है।" जालिमसिहने उसके पीछे वखशीको फिर हुलकरके समीप भेजनेके लिये कहा वह जिस प्रकारसे करसके उस प्रकारसे वखशीके पाससे दश लाख रुपया लेकर उनको छोड़े दे। हुलकर जालिमसिहके उस व्यवहारसे उस समय केवल भय दिखाकर ही शान्त न हुआ वरन, पीछे सुभीता होनेपर कोटेराज्यमे जाकर उसने राजधानीके वहुत पास ही डेरे डालदिये"।

वीर तेजस्वी जालिमसिह हुलकरको उपस्थित देखकर कुछ भी भयभीत न हए, उन्होने नगरकी दीवारोंके ऊपर समस्त तोषें सजाकर सेनाको सजानेकी आज्ञा दी। उन तोपोंकी श्रेणीके इस भावसे सजते ही गोलोकी वर्षा होनी आरभ होगई, नगरके वाहर स्थित समतलक्षेत्रके समस्त आवास ही एकवार समभूमि होजाते। उधर जालिम-सिहकी गुप्त आज्ञाके अनुसार पहाड़ी भी हलकरके डेरोके पिछले भागपर आक्रमण करने और समस्त द्रव्य लुटने तथा रसद् प्राप्तिमे व्याचात देनेके लिये तैयार हुए । हुउकरने डेरोको स्थापित करके वखर्गाके द्वारा हस्ताक्षर युक्त उस दश लाख रुपयेके खतको फिर 🕏 जालिमसिहके पास भेजदिया, जालिमसिहने शीव ही उस खतके लेखानुसार रुपया देनेमे असम्मति प्रगट की । तब समरका होना अनिर्वाय विचारा गया, उस समय दानो ओरके मंत्रियोने यत्नवान होकर परस्परमे साक्षात् करनेके लिये प्रस्ताव उपस्थित किया। परन्तु 🕺 जालिमसिंह महाराष्ट्र नेता हुलकरका सब प्रकारसे अविश्वास करते थे,इस कारण उन्होंने कहला भेजा कि अपनी अभिलापित व्यवस्थाक अतिरिक्त अन्य प्रकारसे वह साक्षात् करनेके लिये तैयार नहीं है। जालिमसिहकी वह मनोगत व्यवस्था अत्यन्त विचित्र थी। उन्होंने कहला भेजा कि युद्ध वा सिंध सम्वधी प्रस्ताव चम्वलनदीके ऊपर नौकाके वक्षमें उपस्थित करने होंगे, हलकर इसीमें सम्मत हुए'। जालिमध्मत उक्त उदेशसे दो नौका सजाकर प्रत्येक खानेमेर०अस्वधारी सैनिक रखकर आप स्वयं एक छोटी नौकामे चढकर चम्बलनदीके मध्यस्थलम् जा पहुँचे । हलकर भी शीव ही अपनी कितनी शरीर रकक्ष सेनाके साथ नदीके किनारे आकर एक नौका पर चढकर उस नदीके मध्यस्थानमे जालिम सिहके समीप जा पहुँचा । शीन्नतासे नदीके ऊपर सुन्दर गलीचा विद्याया गया, वह दोनो अद्भत पुरुष जिनमे केवल एक ऑख थी असीम सामर्थ्यवान राजनीतिज्ञ शान्ति स्थापन करनेके छिये प्रस्तावका आन्दोलन करने लगे। हुलकरने जालिमसिहको 'काका' और जालिमने हुळकरको ' भ्रातृपुत्र' कहकर पुकारा। परन्तु दोनोके पक्षमे तरीस्थ सेनाका दल इस प्रकारके भावसे तैयार था कि जो कोई एक ओरसे विश्वासवातकताका

व्यान व्याप्त व्याप्त व्यापत व्याप

<sup>(</sup>१) कर्नल टाउ साहव अपने टीकेमें लिखते हैं कि इस अभागे वखशीने अपमानसे अत्यन्त दु.खी होकर विपपान करके आत्महत्याकी ऐसा अनुमान होता है।

<sup>(</sup>२) टाड् साहवने यहाँ जालिमासिंहको अंधा और हुलकरको एकाक्ष समझ कर दोनोंमें एक ऑस्रवाला कहा है।

**;**ͺͼϾ៸៶ϒϾϾ៸ϒϾϾ/ϒϾϾ/ϒϹϾ៸ϒϽϾ<u>៸ϒϾϾ៸ϔϾϽ/</u>ϒϾ<u>Ͼ/ϔϹϾ៸ϔϾϾ/</u>ΛϽ*Ξ*/ϔϹϾ/ϔϹϾ/ϔϾ<mark>ͼ</mark>/ϔϾ϶ गवर्नमेण्टेक साथ उनको जो पहिला साक्षात् सम्बन्ध स्थापित हुआ था उसीको वर्णन किया है। इतिहासवेत्ता टाड् साहव लिखते है कि "हुलकरको आक्रमण करनेके लिये जिस समय जनरल मानसन एक वृदिश सेनादलको साथ लेकर मध्य भारतवर्षकी ओरको गये, उस समय जालिमसिंह अत्रेजोकी सामर्थ्यको अजय जानकर उस सेनांक कोटेराज्यमे आते ही इन्होंने उस सेनादलके आहार्य सरवराह और अनुचराको संप्रह करनेमे कुछ भी विलम्ब नहीं किया। परन्तु जिस समय वह बृटिश सेनादल दुर्भाग्य वज्ञ समरमे परान्त होकर भाग गया, उस समय वृटिश सेनापति जनरल मानसनने पर्वमतंत्र कांटराव्यमे होकर जानेके लिये प्रार्थनाकी, जालिमसिहने निम्नलिखित उक्तिसे एकवार ही असम्मति प्रकाश की। उन्होंने कहा कि "हमारे शान्ति पूर्णराज्येम शांति सभोगकारी प्रजाम आप अपनी छिन्नभिन्न सेनाको छावेगे तो अराजकता उपस्थित होजायगी । आप अपनी सेनाको हमारे राज्यकी सीमाम ठहराइये में सब रसद समह दर दंगा और मेरी जितनी सेना है सब सेनाको रेकर आपको आपके शबुदलमेसे लेजाऊँगा और आपका शत्रदल यदि मेरे ऊपर आक्रमण करेगा तो मे इकला हो उस आक्रमणको सहलूंगा। ' मानसने जालिमसिहके कथानुसार कार्य नहीं किया वह वृन्दी और जयपुरराज्यंम होकर चल गये, किन्तु अन्तमे उस समस्त सेनामे एकमात्र इकले वचकर जनरल लेकक पास गये, और अपनी शोचनीय पराजयका समाचार कहा । अपमानित निगृहीत, पराजित और पछायित जनरछ मानसनने अपने उपारेतन प्रभुके निकट उस घोर कलकदायक पराजयका समाचार देनेके समय, अपने अपरानको थोडा करनेके छिये अन्य मनुष्योको भी उसी अपराधसे अपराधी और उस भागनेका कारण म्वरूप वताकर घोषणाकी। यह कुछ आध्वर्यकी वात नहीं है। जनरल मानसनने जालिमसिहके विकद्वमे हृढ अनुयोग उपस्थित करके उनके शिरपर भारी कलक लगांनकी चेष्टा करके करा कि जालिमसिहने शत्रुदलके साथ पडुपत्र करके हमारे भागनेके समयम कुछ भी सहायता न की ? हु खका विषय है कि वृदिश कर्नृवक्ष गणने दीर्घकालनक मानसनकी इस उक्तिको सत्यमात्र माना था । परन्तु जालिमसिह नौ सम्प्रण निर्देशि थे, उन्होंने जनरल मानसनकी पाण रक्षांके लिये विदेश चेष्टा री जाजानुसार मुकुन्द्राकी घाटोसे के वेटाके सामन्त छत्तन महाराष्ट्र दुछकी गतिको रांकनेके लिये जाकर सेनासहित मारेगये, उनका प्रत्यक् विराजमान है "।

माधु टाइ माहबने पीछे लिखा है कि " जनरल मानसनरे भागनेकी मुविबारे लिये जो हाटा रोनाने महाराष्ट्रहको साथ दुद्ध किया, नोयेदाके मानन्तरे अतिरिक्त अन्य अनेक सेनाने भी उस समरमे निहन होकर बखरी अर्थान् प्रशान मेनानापक उस युउने विवश्ची महाराष्ट्रोके द्वारा बनी होग्ये, जादिमानिहरे अवीनकी उस मेनाने पृटिश गर्यनंगण्टकी उक्त प्रकारमे सहायना की थी, इसीमे महाराष्ट्रनेवा हुल्करने उस प्रश्तीके निकटसे दृश टाख रूपयेना एक जन दिखर बखनीको मुक्ति देशर वहां कि दीय हो देश टाख रूपया न देनेसे समस्त होटे देशहो तटवार आर तोषोक हुलसे विध्यस बरहुम, पर जित बखनीन जादिस है समीय जादर जन

मुक्तिके लिये केवल बहुतसे रुपये देकर ही ज्ञान्त नहीं हुए थे, वरन करीमखाँके भविष्यम हैं सक्तिके लिये केवल बहुतसे रुपये देकर ही ज्ञान्त नहीं हुए थे, वरन करीमखाँके भविष्यम हि अविवेचकताने प्रकाश पाया परन्तु उसीसे सेन्धियाने जो यथेच्छाचार किये थे उसका फल उसने पाया।

शरणाग्तका प्रतिपालन करना राजपृत जातिका परम धर्म है। अधिक क्या शत्रुके भी शरण आनेपर राजपृत जाति तन मन धनसे उसको आश्रय देकर उसकी रक्षा करती 🖞 थी। अन्यान्य राज्योके प्रधान २ सामन्त अथवा माननीय मनुष्य भी विपत्तिमे हि पड़कर कोटेमे आय जालिमसिहके शरणागत होकर आश्रय लेते थे। जालिमसिह पड़कर काटम आय जालिमासहक शरणागत हाकर जाल्य छत या जालिमातह हि कि सि प्रकारसे भी आश्रय देकर शान्त नहीं होते थे। इतिहाससे जाना जाता है कि सि जालिमासिह अपनी सामर्थ्यसे भी परे गरणागतका प्रतिपालन कर उसको आश्रय देते थे। मारवाड़ ओर मेवाड़के बहुतसे सामन्त उसी राज्यके राजकोटमे पड़कर जालिमकी हि शरणागत हुए, जालिमासिहने उनको इस प्रकारसे भूगृत्ति डानकी कि वह सामन्त अपने २ देशमें जितनी भूगृत्तिको भोग करते थे वह उसको अपेक्षा समधिक थी। जिस जातिमे शरणागतका प्रतिपालन करना तथा आश्रय देना महान् धर्म और हि पुण्यदायक विचारा जाता था, उस जातिमे जालिमसिहके इस व्यवहारसे वह जितने अधिक प्रशंसित होगे इसका अनुमान सरलतासे होसकता है । यही नहीं था कि जालिमसिंह उन शरणागतोको केवल अभय देकर ही ग्रहण करते हो वरन वह कारणसे वह रजवाड़ेंके सर्वसाधारण मनुष्योमे " मध्यस्थ " और " शान्ति स्थापक " की नामसे विख्यात हुए थे। सद उपदेशके वहामे के कर कि अनुवर्ती होनेसे हो जालिमसिहने उस मध्यस्थताको करके विशेष यश प्राप्त किया था। इतिहाससे जाना जाता है कि जालिमसिह कहते है, "कि सभी मनुष्य वृद्ध जािळमिसहके समीप विपत्तिमे पडकर गये, उनका यह विचार था कि जािळमिसह इस सामान्य भूखंड कोटेसे सरलतापूर्वक सवकी पालना करनेमे समर्थ है।

सान्य भूखंड काटस सरलतापूर्वक संवका पालना करनम समय ह ।

इस समय जालिमसिहके आभ्यन्तरीय राजनीतिके सम्बन्धमे कुछ कहना है। जालिमसिंहके आभ्यन्तरिक शासनकी नीतिको यथास्थानमे वर्णन किया है। जालिमसिंहके आभ्यन्तरिक शासनकी नीतिको यथास्थानमे वर्णन किया है। जालिमसिंहके आभ्यन्तरिक शासनकी पढ़कर हमारे पाठक अनेक प्रकारसे उनकी आभ्यन्तरीय हैं। राजनीतिका परिचय पाचुके है। हम यहाँतक जालिमसिंहके दीर्घ शासनके इतिहासको हैं वर्णन करते आये है, उसमे एकवार भी कोटेके अधिराज महाराव उमेदासिंहके नामका है उहुंख करनेका अवसर प्राप्त नहीं हुआ। इसका प्रवान कारण यह था कि यदापि महाराव राजा उमेदसिंह कोटेके सिहासनपर विराजमान थे, परन्तु मूलतः जालिमसिंह सर्वमय हैं कर्तास्वरूपसे अतीत दीवकालतक कोटेको शासन करते आये थे। कहा गया है कि राजा उमेदसिंह कोटेके नाममात्रके अवीश्वर थे वह जालिमसिंहके खिलौने या साक्षी गोपालखरूप 🥻 य-और चतुर चृड़ामाण जालिमसिहही कोटेके अधीश्वर थे। जालिमसिहकी आभ्यन्तरी 🐇  अहुट्यू हुट्यू हूट्यू हूट्यू

इतिहासवेना टाड साहव लिखते है कि जालिमसिहका समस्त समय कोटेके शासन कार्यमे व्यतीत होता था, उनको प्रतिवासी राजाओके राज्यकी ओर दृष्टि रखनेका अवसर नहीं मिलता था, यह सरलतासे अनुमान किया जासकता है, परन्तु उन्होंने कोटेराज्येके प्रत्यक्ष स्वार्थ साधनके लिये हलकर ओर सेन्यियांके अधिकारी देश जो कोटेकी दक्षिण सीमांक साथ छगे। हुए थे उन देशोंमें ऋषिकार्यमें विशेष प्रतियोगिता दिखाई थी जालिमसिहने सेन्धियासे पाँच महल नामक देश, और हुलक्र के निकटसे डिग पिडावा इत्यादि चारजिले जमामे प्रहण किये । जिस समय बृटिश गवर्नमेण्टने हुलकर और सेन्धियाके साथ युद्धमे जय प्राप्त की उस समय वृटिश गवर्नमेण्टने उक्त देशको एकवार ही कोटेके अधीश्वरको देदिया । जालिमसिह उक्त दोना जन नहाराष्ट्र नेताओके साथ सद्भाव स्थापन और स्वार्थ सम्बन्ध स्थापन करके ही शान्त न हुए , बरन उन दोनो महाराष्ट्र नेताओं के विश्वासी मित्रयों के प्रति गुत्रभावमे तीवण द्याष्ट्र रसने के लिये उन्होंने एक दृत नियुक्त करादिया था। उस दृतने मित्रयोके प्रत्येक कार्यको गुप्तभावसे देखकर जालिमसिहसे कह दिया। इथर जालिमसिहने भी कितने डी प्रथम श्रेणी ह नातिज्ञ महाराष्ट्र पटितांको अपने यहाँ नियुक्त कर रक्ता था, और उनके द्वारा ही महाराष्ट्र जातिके जिस किसी राजनैतिक अनुष्टानको वह जान सकते थे। जो जेमा मनुष्य हाता जालिमसिह उसके साथ उसी प्रकारका व्यवहार करते थे। बिएयात अमी-रखाके साथ जालिमसिहने विशेष सङ्गावस्थापिन करके उनको अपने हनागत कर रहता। या । लुटेरा अभीरता भी आवश्यकतानुसार जालिमिन्हे पामने मनर्दे उपकरण हेहेता या । विशेष करके अभीरखाके रहेनके हिये जाडिमिन्हने शेरगट नामक हिला देदिया था, अमीरपाँ सन्तुष्ट चित्त होकर जालिमसिहका शुभ सायन वरता या, नालिम सिह समझ गये पे कि अमीरसाँको विना हस्तगत दिये उनने विकेश अनिष्ट होने ही समावना भी, इस कारण उन्होंने उसको हम्नगत किया था, लाटिमिन्हके हम्नगत हथा मन्त्य कोटराज्यका बुछ भी अनिष्ट नहीं करसका।

पिटारी नामक छुटेरोजा वह भी चतुर काहिक्षिक्षण और विशेष सद्भाव प्रता-रित करता था। प्रयान २ पिडारे नेताओं अपित सक्तान दिखानेने ये कोटेराज्यहा गुड भी अनिष्टासाधन नहीं तरते थे। पिडारिये के अनेक नेता काहिक्षिक्त नृति पातर कोटेने नियास करते थे, इन विडारियोजे साथ काहिक्षिक्त परानक मद्भाव स्थापित तुआ था,किसन्१८०० ईसवीमें जिस समय सेतियाने विषयान विडारी नेता करीमसाँ के वदी करोक स्थाहियरेक विहेकी रहा की, उस समय काहिक्षित् उस करीमसाँ की

**>** अपनी इच्छानुसार नहीं देते थे। मंत्री जालिमसिंह जो कुछ लिख देते थे वही दिवा 🖔 ाजाला हुई अत्रस्थाम है जिल्ला हुई अत्रस्थाम है जिल्ला हुई अत्रस्थाम है जिल्ला हुई अत्रस्थाम है जिल्ला का मागता तो महाराव उमेद्सिंहही उसको है जिल्ला थ उमेद्सिंह उसको नहीं वढ़ा सकते थे। इथर जालिमसिंहका पुत्र अपनी भूब- हि तिका बढ़ानेके लिये प्रार्थना करता तो महाराव उमेद्सिंहके विशेष अनुरोध न करनेपर जालिमसिंह उसे नहीं देसकते थे। बुद्धिमान जालिमसिंह सभी विषयोम महाराव दका मत यहांतक प्रहण करते कि वह अपने निजका का उमेद्सिंहके वारम्बार अनुरोध प्रकार अपनी आमन्त्री जाता था। रजवाडे वा अन्य किसी स्थानका कोई उच सामन्त निकाली हुई अवस्थाम अपनी आमदनीको बढ़ाते थे । यदि परदेशसे कोटेकी राजधानीमे व्यापारीगण वेच- 🕏 नेके छिये घोडे छाते तो जालिमसिह सबसे पहिले सर्वोत्तम घोडेको खरीद कर महाराजा और उनके पुत्रको देदेते । चिरप्रचित रीतिके अनुसार राजयकीय समस्त कागज पत्र पुस्तक मोहर और सव प्रकारके राजचिह्न महलके भीतर महारावके निजके 😤 सेवकोकी सावधानीमे रक्खे जाते थे, परन्तु जालिमसिहकी अनुमतिके विना कोई 🤶 भी उसे त्रियोग वा व्यवहार नहीं करसकता था। एक दिन महाराव उमेदासिहके पुत्र 😤 कुमारीकशोरसिंह जालिमसिंहके एकमात्र पुत्र माधोसिहके साथ एक क्षेत्रमें जिस समय अपने २ घोड़ोंको शिक्षा देरहे थे उस समय किशोरसिंहके प्रति माघोसिंहने 沒 अनाद्र दिखाया, जालिमसिहने दंडस्वरूपमे अपने पैतृक देश नाणतामे नाधोसिंहकी 🕺 भेज दिया । जालिमासहके इस व्यवहारसे अवस्य ही उनके सुविचार और राजभक्तिने 🎋 प्रकाश पाया । महाराव उमेद्सिहके वारम्वार अनुरोध करने पर उन्होने पुत्रको क्षमा नहीं किया।

जालिमसिंहने महाराव उमेदासिंहके साथ प्रकाशमे जिस राजभक्तिको प्रकट किया 🖟 था उसके सम्बन्धमे बहुतसे प्रवाद प्रचलित है। एक समय जालिमसिंह महलमें बेठे हुए राजकीय देवमंदिरमे पूजा कररहे थे। इसी समयमे महाराव उमेदसिहके पुत्र वहाँ गये। वह यह नहीं जानते थे कि जालिमसिंह वहाँ पूजा कररहे है। उस समय शीतकाल था मंदिरकी जमीन कुछ एक भीग रही थी। जालिमसिह जिस रजाईको कंघेके ऊपर रक्खे हुए पूजा कररहे थे उसी रजाईको पृथ्वीपर आसनकी जगह उन्होने विछा दिया, और राजकुमारको उस पर वैठकर पूजा करनेके लिये कहा । जब पूजा समाप्त होगई तव राजकुमार चल्ले गये जालिमसिंहका जो सेवक उस स्थान पर था उसने विचारा कि जव राजकुमार इस रजाईके ऊपर वैठ गये है तो हमारे स्वामी इसकी अपने व्यवहारमे नही छावेगे । इस कारण वह उस रजाईको निकम्मी जानकर एक कोनेमें फेक देनेके छिये उद्यत हुआ, परन्तु जालिमसिंहने उसके मनके भावकी जानकर उसी समय उस रजाईको उसके हाथसे लेलिया, और अपने शरीरपर डालकर " राजकुमारके चरणोसे यह पवित्र होगई " भक्तिके साथ यह बात कही । इसका सरलतासे अनुमान होसकता है कि अल्पन्त सामर्थ्यवान् मनुष्य यदि ऐसा आचरण

राजनीतिका उद्देख करते हुए यहाँपर किर महाराव राजा उमेदसिहको उपस्थित करनेकी आवस्यकता होती है। पाठक गण । महाराव राजा गुमानिसहने मृत्युके समय अप्राप्त व्यवहार उमेदिसह

को कोटेके पिहासन पर वठाल कर जालिमसिहको उनके अविभावक स्वरूपसे स्थापित किया था, हम जिस समयके इतिहासको इस समय छिखते है वह इसके परवर्ती अद्भगताव्दीके अधिक कालको कथा है। इस दीर्घकालके पीछे भी हम उसी महाराव राजा उमेरको उस अप्राप्त व्यवहारकी समान उन जालिमसिहके रक्षणावेक्षणपर नियत देखते है। जिस दिन मृत्युराय्यापर शायित गुमानसिहने जालिमसिहकी गोदीमे उमेदको स्थापन कर उनको उमेदका अविभावक पद दान किया । उसी दिनसे चतुर चुडामणि जालिमसिंह उमदकी ओर जैंसा व्यवहार करते आये थे, और उमेदसिंहके चरित्रोंकी प्रकृति जैसी थी उसमे वह एक दिनके छिये भी जािंगसिहके उस प्रभत्वको छप करनेके अभिलापी नहीं हुए। साराज यह है कि जालिमीसह जैसी प्रकृतिके मनुष्य ये उसी उच क्षमता और स्वाधीनताके साथ राज्यशासन करनेके अभिलापी थे। उमेद-सिंह भी उनके ठीक उसी प्रकार मनोगत पात्र हुए थे। यद्यपि जालिमसिंह राजकीय प्रत्येक विषय पर महाराव उमेदसिहका मत प्रहण करते और उनमे परामर्श करते ये । परन्तु ऐसा होनेपर भी जालिमसिंह अपनी इन्छानुसार ही समस्न कार्य करते ये, साधु टाइ साहब लिखने है कि महाराव उमेद्सिंह एक ऊँची श्रेणी हे चिन्ताशील सनुष्य और राजपुत स्वभाव सुलभ अनेक गुणोसे विमुपित थे। इनकी शिकार खेलनेका अविक शौक वा और बेष्ट घोडेपर चउकर वहक चलागेमं अन्तरी सामर्थ्य रखंत ये । जारियमिहंन इनके प्रति यहात्रक आविपयका विस्तार किया यहातक अपने हस्तगत किया कि वह राभी भी जालिमभिंह है अधिम अपने उद्वार करनेके अभिलापी हए ये या नहीं इतना सदेह है। तालिमांभद जिसी प्रकारसे भी किसी विषयमें महाराव उमेर्डासहों। उपर कभी बार प्रकाश नहीं करते ये, इधर उमेरीमहको भी जितनी अदम्या बटती जानी यी उनने ही बह वाम ह अनुशीलनमें लिप्त होते जाते थे, इस कारण उन्होंने कटोर राजनार्वसे छुटकोरकी अधिक पेष्टा की । पुद्धिमान महाराव उमेरसिंह इस वातरों भारीभातिने जान गये कि सन्तरी स्या श्रीनसावसे राज्यशासन करतेने ऐसा विशेष प्रयोजन नहीं है, इस द्वारण उन्होंने शीप्र ही उस आशानो छोड दिया । उनेदानह जिनता ही राज्यशानतमे वैराग्य दिन्तते ये रतना ही जाटिमसिहरी अनुगत्यता न्वोसार सरते जाते ये, जाडिमसिहरी अमना

पुद्धिनान जातिनीसह पदाराव उनेवनिहर्दे नाथ देना व्यवसार काने थे उनके सम्बन्धने इतिहासने जावा जाता है कि यदि दिन्दी निक्रसान्यने होई राज्यन होटेन पटा गाँव तो समसे पट्डि इसको मन्त्राव इनेर्जनहरू समीच लाग पटना था। इन व्यवस्थित व्यवस्थित देवर बहिते बनर पना या, परन्त वह उत्तर विदेशित

त्या प्रतापका अधिपत्य उत्तरी ही अधियानांस बटनागया

### छठवां अध्याय ६.

**৴**৻৻৻৴৽৻৸৽৻৸৽৻৸৽৻৸৽৻৸৽৻৸৽৻৸৽৽৸৽৽৸৽৽৸৽৽৸৽৽৸



हुद्भेद्धेराज्यकी नवीन राजनैतिक अवस्थाका परिवर्तन-वृटिश गवर्नमेण्टके साथ कोटेराज्यकी संधिका सूत्रपात-संधि स्थापनमें जालिमसिहका अभिमत-पिंडारियोको दमन करनेके लिये संधिका प्रस्ताव-संधिवंधन-संधिपत्र-महाराष्ट्रनेता कोटेराज्यसे जो कर लेते थे. अंग्रजी गवर्न-मेण्टका वह ग्रहण करना-करकी सूची-पिडारियोका युद्ध-उस युद्धमें जालिमसिंहका सहायता करना-उसके पुरस्कारमें कोटेराज्यको बृटिश गवर्नमेण्टका कईएक देश देना-जालिमसिहके वशान-क्रमसे कोटेके शासनकर्ता पदपर नियोगपत्रमे गवर्नमेण्टकी सम्मति देना और उसपर हसाक्षर करना-उसके सम्बन्धके नियोगपत्र-गवर्नमेण्टके द्वारा कोटेराजको प्रदत्त देशकी राजसनट-दानपत्र-कोटाराज्यके महाराव राजा उमेदसिह-कोटाराज्यका परिवार-किशोरसिह-विश्वनसिह-पृथ्वीसिह-राजकुमारोंके स्वभाव और चरित्र-जालिमसिंहके हो पुत्र माधोसिंह और गोवर्धनहास-दोनोंके स्वभाव और चरित्र-श्रातृविच्छेद-पिताकी,सामर्थ्य घटानेके लिये गोवर्धनदासकी चेष्टा करना-किशोर-सिंहके साथ पृथ्वीसिंह और गोवर्धनदासका मिलन-पड्यंत्र-माधोसिहको फौजदारपदकी प्राप्ति-महाराव उमेदसिंहकी मृत्यु-कर्नल टाडुका कोटेमे आगमन-कर्नल टाडुका राजदरवारमें पड्यंत्रका समाचार पाना-जालिमसिंहको भयंकर पीड़ा होना-आरोग्यप्राप्ति-कर्नेल टाड्के द्वारा जालिमसिहको पड्यंत्रका सम्वाद ज्ञात होना-राजनैतिक विश्राट-कर्नल टाड्का राजनैतिक आचरण-जालिमसिहकी सामर्थ्यको लोप करनेके लिये प्रकाशरूपसे चेष्टा करना-काटेके राजा किशोरसिहको कर्नल टाड और जालिमसिंहके प्रस्तावक अनुसार सेनाके द्वारा महलमे बंदकरना-किशोरसिंहका महलको छोड़कर बाहर जाना-कर्नल टाडुका महाराव किशोरसिंहको फिर महलमं लाना-गोवर्धनदासको कोटेसे निक-लवाना-कर्नल टाड्के उद्योगसे महाराव किशोरसिंहके साथ जालिमसिंहका फिर संमिलन-महाराव किशोरसिंहका अभिषेक-जालिमसिंहका कोटेसे दंड नामक करको रहित करना ।

इस समय हम कोटेराज्यके इतिहासका एक नवीन अध्याय अंकित करनेके लिये आगे बढ़े है। यवन शासनके पीछे मरहठे पिडारो इत्यादि अत्याचारी छुटेरे भारतवर्षके शांति—नाशकों प्रवळ प्रतापके समय चतुर नीतिज्ञ जालिमसिंह कोटेराज्यकी किस भावसे रक्षा करते आये है, पिहले अध्यायमें उसका वर्णन भलीभांतिसे किया गया है। जिस समय सामान्य वाणीकीवेशी ईस्टइण्डियाकम्पनीने जगदीश्वरकी छुपासे समल भारतमें अपने प्रवल प्रभुत्वका विस्तार कर शासनशक्तिको दृढ़ कर लिया, और देशीय राजाओंकी अवस्थामें अन्तर उपस्थित करिद्या इस समय हम उसी समयके इतिहासको वर्णन करनेमें प्रवृत्त हुए है। जिस कार्यसे रजवाड़ोंके राजा एक समय प्रवलप्रतापसे राज्यशासन कर अक्ष्यकीर्ति संचय करमये है, जिन राजपूत राजाओंने अपनेय वीरता, असीम साहस अनुपम शूर वीरता और प्रवल पराक्रम प्रकाश करके अफगानिस्थानतकको जीत लिया था, जिन राजपुतराजाओंने एक समय एक २ पराक्रमी यवन वादशाहकी शासनशक्तिको विचलित किया था, जिन राजपुतराजाओंकी सहायतासे अकवर, शाह शासनशक्तिको विचलित किया था, जिन राजपुतराजाओंकी सहायतासे अकवर, शाह शासनशक्तिको विचलित किया था, जिन राजपुतराजाओंकी सहायतासे अकवर, शाह शाह औरंगजेव इत्यादि वादशाहोंने भारतके प्रत्येक प्रान्तमे अपनी शासनशक्तिको फैला

ᡮᢆᡄᢆᡯᡳᢆᡓᡦᢆᡯᡳᡓᡦᡯᡳᡓᡦᡯᡳᡓᡦᡯᠽᡓᡯᡓᡦᡯᡓᡦᡯᡓᡦᡯᡓᡦᡯᡓᡦᡯᡓᡦᡯᡓᡦᡯᡓᡦᡯᡓᡦᡯ

करें तो अत्यन्त विचित्रता है। जालिमीसहने जिस प्रकार विनय और नम्नता प्रकाश करके अपने प्रवल आधिपत्यका विस्तार किया, ऐसा अन्यत्र हिष्टिमं नहीं आता । सारांश यह

है कि चतुरता और नीतिज्ञता ही इसका मृछ है।

जािंटमिसह जैसे परम ज्ञानी विख्यात थे अपने यहाँ सेवक और कर्मचािरयों के रखनें भी उसी प्रकारसे विशेष प्राज्ञता दिखाते थे । उनमे इस प्रकारकी एक शिक्त थी जिससे उन्होंने अपने कर्मचारी और सेवकों को अपने वशीभूत कर रक्खा था । और वह कर्मचारी और सेवकों के उपर विशेष द्या प्रकाश करते थे, और उनके साथ मित्रता होजानेसे केंई भी इनका किसी प्रकारका अनिष्ट नहीं कर सकता था, यद्यपि जािंटम उन कर्मचारी और सेवकों के प्रति प्रयाजनीय समस्त अभावको प्रण कर देते थे, और न्यायके साथ उनको प्रत्येक विषयम सीमावद्ध न्वाधीनता देते थे । परन्तु उनको किसी प्रकार भी स्वेच्छाचारी नहीं होने देते थे । वह उन कर्म-

चारियोंको उनके आत्मीय स्वजनोंके प्रतिपाछन करनेके समस्त अनुष्ठान करनेते थे, पर्वोत्सवमे, विवाहमे जन्म और मृत्युके समयमे मुक्तहाथसे उनको रुपया देते थे, परन्तु कभी भी उनको इच्छानुसार वछसे वा अन्यायसे धन उपार्जन

नहीं करने देते थे । इतिहाससे जाना जाता है कि पठान और महाराष्ट्र पीडत ही उनके यहां सबसे अविक विश्वासी कमचारी थे । उन्होंने पठानोको सामरिक पद्पर नियुक्त किया और मरहठोको राजनैतिक कार्यपर नियुक्त किया। यह अपन

म्यजातीय मनुष्यको किनी कार्यमे नियुक्त नहीं करते थे । उनके शासनके शेष समयमे एक मात्र शक्तावन् सम्प्रदायके विशनसिंह कोटेकी फीजदारी पद्पर नियुक्त थे । देखेळखाँ और महरावयो नामक दो मनुष्य जालिमके अन्यन्त विज्ञामी कमिपारी और

मित्र थे। कोटेका विराट किला आगरेके क्लिके अतिरिक्त भारतवर्षमें जिसकी वरावर दूसरा नहीं है वहीं किला दलेलयाने बनवाया था। इसी दलेलगाने आरमपाटन नामका

अत्यन्त रमणीक नगर वनवाया । कोटेक अन्यान्य समन्त कियोका भी सन्कार इसी क्लेख्याने करवाया या, जालिमसिह क्लेख्याको इनना प्यार करने ये वह कहा करने ये

कि ''दरेरखाकी मृत्युके पहिले मानो हमारी मृत्यु होजापनी '। महराबन्या होटेके पदल

देख नेता थे। उन्होंने अपनी सुशिक्षांसे उस<sup>े</sup> सेताको अत्यन्त *ही गा* निपुत कर दिया था। कर्नेट टाव साहब टिस्तेत है कि वह सेताक्ट शब्देक सामने बीसरीज अर्थान बीस दिनमा बेतन पाता था, और दो वर्षके केप होनेपर बाकी सब बेतन

निट जाता या '।

<sup>(</sup>१) पर्नत् वा साध्येन इस स्थानवर द्योक्ने दिन्दा दे कि इस र वर्ष के उत्ती कि ता वृद्ध सेनावद इस सिनावद वर्ष दिन्दा, वस सेनावचने कह तिनमें द्वविष्ठी को दुण दुल परे अधिक सी सनस दे दोवर अधिक स्वति स्वति साधिक प्रविद्ध के विद्या का विकास कर सेनावद के स्वति साधिक प्रविद्ध के दिवस सेनावद से साथिक दिनावद के स्वति सिनावद से साथिक दिनावद के साथिक दिनावद के साथिक दिनावद के साथिक दिनावद के सिनावद के साथिक दिनावद के साथिक दिनावद के साथिक दिनावद के साथिक दिनावद के सिनावद के साथिक दिनावद के सिनावद के साथिक दिनावद के साथिक दिनावद के सिनावद के साथिक दिनावद के सिनावद के सिनाव

"उस संधि वंधनके सम्बन्धमें आचिसन साहवने अपने वंथमें लिखा है, कि सन् हिं १८१० ईसवीमें पिडारियोका नाश करनेके लिये जिन समस्त राजपृत राजाओने वृटिश के गवर्नमेण्टकी सहयोगिता की थी। जालिमसिहके द्वारा सन् १८१७ ईसवीके दिसम्बर मिसमे कोटेके अधिश्वरके साथ एक संधिवंधन तैयार हुआ। उस संधिमे वृटिश गवर्नमेण्टने हिं वाहरी शत्रुओके आक्रमणसे कोटे की रक्षाका भार प्रहण किया, कोटेसे मरहठोको जो कर पहिले मिला करता था अब वह कर वृटिश गवर्नमेण्टको मिला करेगा। यह नियत किया गया। सेथियाको कोटेसे जो करांश मिलता था वृटिश गवर्नमेण्टने उसके सम्बन्धमे हिं उसके साथ खतंत्र व्यवस्था की, और महाराव आवश्यकतानुसार अवेजगवर्नमेण्टको सेनाकी सहायता देगे, यह भी निश्चय हुआ "। अ

हमने आचिसन साहवके यन्थसे इस संधिपत्रको नीचे प्रकाशित किया है.।

### संधिपत्र ।

पहली धारा-एक ओर वृटिश गवर्नमेण्ट और दूसरी ओर महाराव उमेदसिहवहादुर और उनके उत्तराधिकारी तथा स्थलाभिशिक्तोमे चिरस्थाई मित्रता संधि सम्बन्ध और समस्वार्थ विराजमान किया जायगा।

दूसरी धारा-इस सधिपत्रमे हस्ताक्षर करनेवालोके शत्रु मित्र एक दूसरेके शत्रु-मित्ररूपसे गिने जांयगे।

तीसरी धारा-वृटिश गवर्नमेण्ट कोटाराज्य और उनके अधीनके देशोसे अपने अधीनमें रक्षण वे क्षणका भार ब्रहण करनेके लिये तैयार हुई है।

चौथी धारा-महाराव और उनके उत्तराधिकारी तथा स्थलाभिषिक्त चिरकालतक वृटिश गवर्नमेण्टकी प्रभुता खीकार करैंगे और इससे पहिले कोटाराज्यका जो अन्य सब राज्यों से साथ सम्बन्धवन्धन था वह सब राजा अथवा राज्य इसके पीछे कोई सम्बन्ध नहीं रख सकेंगे।

पांचवी धारा-वृटिश गवर्नमेण्टकी सम्मतिके अतिरिक्त महाराव और उनके उत्त-राधिकारीगण तथा स्थलाभिषिक्तगण अन्य किसी राजा वा राज्यके साथ किसी प्रकारका संधिवंधन स्थापन नहीं करसकेंगे। परन्तु वह अपने मित्र और कुटुम्बी राजाओं साथ सांसारिक पत्रव्योहार करसकेंगे।

छठवीं वारा-महाराव और उनके उत्तराधिकारीगण तथा स्थलाभिषिक्तगण किसी राज्यपर अत्याचार वा आक्रमण नहीं करसकेंगे, और यदि दैवात् किसीके साथ छल झगड़ा उपस्थित होजाय तो वह झगड़ा चाहै महारावकी ओरसे हो चाहै अन्य किसी राजाकी ओरसे उस विवादकी मध्यस्थताका भार बृटिश गवर्नमेण्टको ही रहेगा।

सातवी धारा-कोटेराज्यसे इतने दिनोतक जो कर महाराष्ट्र राजाओको अर्थात पेरावा, सेंविया, हुलकर और पवारो देते थे,इसके पीछे चिरकालके लिये वह समस्त कर दिहीमें वृटिश गवर्नमेण्टके उसके साथ लगी हुई सूचीके अनुसार देने होगे।

Attchisonr's Treaties

दिया था, जिन राजपूत राजाओंसे यवन वादशाह मनहीं मनमें अधिक भयकरते थे,जिन राजपूतराजाओंके प्रचंड वाहुवलसे भारतवर्षकी अन्य सभी जातियां थर २ कांपती थी वहीं राजपूतराजा वहीं राजपूतजाति, विना युद्ध और विना रुधिर वहाये तथा विना आपित्त किये किस प्रकारसे वृटिश गर्वनमेण्टकी आज्ञा पालनके लिये तैयार हुए, हमारे वृद्धिमान् पाठक कर्नल टाड् साहवकी उक्तिको पढ़ कर इसका अनुमान सरलतासे करसकेंगे ।

कनेल टाइ साहव लिखते हैं, कि "सन्१८१७ ईसवीमें जब कि भारतवर्षके गर्बनर जनरल मार्किस आफ हिष्टिगसने पिडारियों के साथ युद्ध करनेकी घोषणा की उस समय घोषणापत्रमें लिखा था कि, पिडारी लुटेर द्रयुटलके नेता तथा लूटमारकी प्रथा चलानेवालंका यह उद्य हुआ है, यह प्रकाश किया जाता है कि कोई भी इस युद्धेक समयमें निर्पेक्षभावसे नहीं रह सकेगा" और यह भी घोषणा किया गया कि भारतवर्षक समस्त देशीय राज्योंके सर्वसाधारणकी मगल कामनादे लिये जब उन लुटेरे पिडारियों के नाश करनेकी आवज्यकता हुई है, तब जो कोई अंप्रेजोंको सहायता न देगा उसे अप्रेजोंका शत्रु समझा जायगा। राजपृत्रु राजा हमारी समान शांति और मुशासन स्थापन करनेके विशेष अभिलापी थे, इस कारण उनको हमारे साथ रक्षण, पीडन संवि स्थापन करनेके लिये इस प्रकारसे बुलाया गया। और इस संविवधनसे वह चिरकालके लिये लुटनेवाल तस्करों के हाथके लुटकारा पाराकेगे यह भी उनको सूचना दीगई, और इसी उपकारके वदलेमें व हमारी शासनशक्तिकी अधीनता स्वीकार करे, और हम उनके राज्यकी रक्षाका भार प्रहण करते हैं, इस कारणमें उनको राज्यकी आमदनीके कितने ही अंश कर स्वस्पने देने होंगे,यह भी कहा गया"।

कर्नल टाड् साह्वकी उक्त उक्ति भलीभाँति प्रसास स्टर्स है कि राजपूत राजाओंकी अवस्था शोचनीय होगई थी, इसीसे राजपूत जातिका वह जगति। जात साहस, श्रूता बीरता पराक्षम एकबार ही छुप्त होगया था। उन्हीं राजपूती के मिहामती पर राजपूत राजाकी चीरता पर दोष लगानवाल बैठे थे। गवर्ननेण्टने बिना युद्ध किये इसीसे उन सबको बडी सरलतासे अपनी अधीनताने बाँच दिया। राजा प्रताप-महाराज जसवन्त महाराज जयसिंह इत्यादिकी समान चिरत्मरचीच राजपूत राजा यदि ज्या समय जीवित होते तो पिडारियों के भयसे ऐसी अधीनताको न सीकार दाने।

सरकारके वुटानेसे राजपृत राजाओंने एक एक करके बृटिश गर्यानेश्ट के साथ सिवधनने आवाद होकर करद पदनो महण निया। राजन्यनके अन्य राज्यके दिवहासने पाठक उसको पटचुके हैं। उक्त आवाहन पत्रको पाकर जाठिमसिहने किम प्रकारका व्यवहार किया, उसके सम्बन्धने कर्नड टाइ साहब छितने हैं कि 'मृद्रम टिए आिमसिह शीम ही समझ गये थे कि वृटिश गवर्ननेश्ट उम मन्यावको पृणे करनेने यथेए उपहार दिखाँचगी, और उस मन्यावके पृणे करनेने मन्यान भी अधिक प्राप्त होगा। उसके अगुमार उनके इतने मनसे एहिए अने में गवर्ननेश्ट माथ सिद्य प्राप्त होगा। उसके अगुमार उनके इतने मनसे एहिए अने मी गवर्ननेश्ट माथ मिटगये। यथन स्थापित पर छिया। शीम ही समस्त रजवाडे भी वृटिश गवर्ननेश्ट माथ मिटगये।

| ९२२ <i>)</i><br>०५४७० |                         | <u>িশিক্তা</u>                |                    | •              | <b>-भाग २.</b><br>ऽऽऽबर्ऽऽऽव | •                | Vaa\Vaa                | 3<br>V.Coo.V.C |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|------------------------------|------------------|------------------------|----------------|
|                       |                         |                               |                    |                |                              |                  |                        |                |
|                       |                         | ष्ट्रोंको इससे                |                    |                |                              |                  | - •                    |                |
| •                     | (१) को                  | टा, (२)                       | ७ काटडि            | यो और (        | ३) शाहा                      | वाद इन           | तीन परगन               | ोके लिये       |
| स्वतत्र               | करदेना ह                | ्राता था।                     | क्रों<br>स्कोर     | टेका कर        |                              |                  |                        |                |
|                       | ज्ञान गरा               | •                             | વમા                | <b>-</b> का कर | 1                            |                  | 20000                  |                |
|                       | नगद सुद्रा<br>द्रव्यादि |                               | •••                | • • •          |                              |                  | २०००००<br>२००००        |                |
|                       | X-4114                  | • •                           | • • •              | • •            | •••                          |                  |                        |                |
|                       | ब्रह्मांके वि           | सावसे घट                      | 1257 TTTT          |                |                              | •                | 00000                  | "              |
|                       |                         |                               | कर मूल्य           |                |                              | _                | २००००                  | 57             |
|                       | नगद बच                  |                               |                    |                |                              | _                | ८०००० र                | पया ।          |
|                       |                         | अस्सी हज।                     |                    |                |                              |                  |                        |                |
|                       | रुपयव                   | हे कारण प्रति                 | तसकड़ा ८           | र रुपया व      | <b>ट्टक</b> ाहसाव            | स घटत            | २२४००                  | रुपया ।        |
|                       | शेष वचा                 |                               |                    |                |                              | 1                | २५७६००                 | रुपया।         |
|                       |                         | सत्तावनह                      |                    |                | ानसाही र                     | पया, व           | दिल्लीका द             | ो छाख          |
| चौवार                 |                         | ्सातसौ ्                      |                    |                |                              |                  |                        |                |
|                       |                         | क्त रुपया नि                  |                    | प्रकारसे ।     | वेभक्त होत                   | ा था ।           |                        |                |
|                       |                         | न्धयाका अं                    | श।                 |                |                              |                  |                        |                |
|                       | नगद्                    | • • •                         | • • •              | • • •          | • • •                        | • •              | 00000                  | रुपया।         |
|                       | द्रव्य                  | •••                           | • • •              | • • •          | •••                          | •••              | ३८५००                  | "              |
|                       |                         |                               |                    |                |                              | जोड़             | ११५५००                 | 77             |
|                       | द्रव्यके हि             | सावसे रुप                     | ये करनेम           | कमी            |                              | • • •            | 0000                   | "              |
|                       | नगद्                    | ••••                          | ****               | • • • •        | • • •                        |                  | २०७८००                 | ,,,            |
|                       | एक लाख                  | सात हजा                       | रऔर अ              | ाठसौ उ         | तयनी चांदो                   | <u>ड़</u> ी      |                        |                |
|                       | एव इ                    | न्दौरी रुपय                   | ।। उक्त र          | हपया आर        | उ रुपया सै                   | कड़े             |                        |                |
|                       | बट्टे प                 | र बना                         |                    | • • •          | 4 4 4 4                      | •••              | ८६२४                   | "              |
|                       |                         |                               |                    | वाकी           | ं गुमानसाई                   | ो रुपया          | : ९९१७६                | रुपया ।        |
|                       | , इल                    | हरका श्राप्त                  | कर उक्त १          | कारसे सेर्ा    | हेधयाकी स                    | मान था           | 1                      |                |
|                       | 30                      |                               | 11 4 40 40         | पँवारका        |                              |                  |                        |                |
|                       | नगद्                    |                               |                    | 14170          |                              |                  | ४६०००                  | "              |
|                       | द्रव्य                  | •••                           | ****               | •••            | •••                          | ••••             | २३०००                  | "              |
|                       |                         |                               | ••••               |                |                              | _                | ६९०००                  |                |
|                       |                         |                               | <del>= 112</del> 5 | ਸ਼ੀ            |                              |                  | ४६००                   | 7)<br>7)       |
|                       | दहराहिक                 | ावसे उत्तरा                   | CIMINI "           | 1-6            |                              |                  |                        | <b>—</b> "     |
|                       |                         | विसे रुपया                    | वनानस ट            |                |                              |                  | E 100-                 |                |
| ·<br>·                | नगद्                    | • •                           | •••                | •••            | ***                          | ••••<br>इन्हों । | ६८४००<br>५१५२          | "              |
|                       | नगद्                    | विसे रूपया<br><br>ड्रा आठ रूप | •••                | •••            |                              |                  | ६८४००<br>५१५२<br>५९२४८ |                |

<u>ఢింగ్స్ ంగ్స్ రాగ్గ్రంగ్స్ రాగ్గ్ సార్జ్ స్టార</u>్గ్ స్టార్ట్

आठवी धारा-अन्य कोई राजा कोटेराज्यसे और किसी प्रकारके करका दावा , नहीं करसंकेगा, और यदि अन्य कोई राजा उस प्रकारके करके लिये दावा करेगा तो वृटिश गवर्नमेण्ट उस दावीको उत्तर देगी ऐसा निश्चय होचुका है।

नववीं घारा-वृटिश गवर्नमेण्टेक अनुरोधकं अनुसार कोटेको यथाशक्ति सेनाकी सहायता करनी होगी।

दृशवीं धारा-महाराव, उनके उत्तराधिकारी और खलाभिषिक्तगण उनके राज्यमे पूर्ण शासक क्षमता युक्त अधीश्वररूपसे रहेंगे, और वृटिश गवर्नमेण्ट अपनी जीवानी और फीजवारीकी शासनशक्ति केटिराज्यपर नहीं फैला संकंगी।

एक ओर मिष्टर चार्लम थियोक्तिलास मेटकाफ और दूमरी ओर महाराज शिववानसिंह, साह जीवनराम, और लाला फुलचंदके हम्नाक्षर महित यह मोहराकित हुआ। और यह महामहिमवर गवर्नर जनरल, और महाराव उमदीनह और उनके शासनकती राजराणा जालिमसिंहके म्दीकार करने पर आजकी तारीरास एक महीनेमें लिया जायगा।

ग्यारहवी धारा-ग्यारह धाराओंसे युक्त यह मधिपत्र दिलीमे लिग्वा गया और

दिही २६ दिसम्बर सन् १८१७

(हमाञ्चर) सी. टी. मटकाफ। रेमिटेण्ट।

महाराज शिवदानसिट ।

महाराजा ।यन्त्रापातह । क्लब्द !

राजगाजा जंगदीन पहाल्य ।

राजराणा जाडिमसिंह।

( हस्ताक्ष्म ) हिष्टिगम् ।

सन् १८१८ ईसवीकी २६ जनवरीको उचरनक्तर स्थानके देगेने महामान्ययर गपर्नर जनस्टसे यह सधिपत्र स्वीकृत हुआ।

> (हस्ताक्षर) वेश्वासम्म । ववतेर वतरहरू में देहरी ।

उपर दिखा हुआ स्विपत्र प्रताशित नगता है कि सन १८१८ इनवीकी २६ वी अनवरीसे कोटेराज्यने जनेइसिहके बगानुजनसे जितेत गत्र विषय प्रयानित स्वाप्तार परिता, और इसने दिनसे जो नहाराष्ट्रक बद्धमुर्वक उनके गायपर अन्याचार और उपर्या परिता या और उससे पर छेता या, इतने दिने से उसकी शाकित हैंगई मित्रिया हुएवर प्रवार और पेश्चा यही चार प्रयान नेता शहरायमें जो कर प्रवार करते से प्राथमां उस परिवा परिवा प्रयान विता शहरायमें हैंने के निये त्यार होगा। निर्मा गण पोटेराज्यसे निता बर देने ये तम कि जिस सम्बन्धि प्रमान करते हैं। सूची भीचे प्रमान परिवार परिते हैं।

*(७७/*१७*७/*१७*७/*१७*७/*१७*७/*१७*९*/१७८/१७७/१७७/१७७८/१७७८/१७०८/१७७ छठवीं और सातवीं कोटरि इन्द्रगढ और खातोलीका कर १३७९८ रुपया. ५ सैकड़ा हिसावसे वट्टा

> गुमानसाही १३१०८ "

६९०

संधिया और हुलकर उक्त रुपया वरावर दो अंगोम विभाग करलेते थे। शाहवाद देशका कर।

पेशवाको उक्त परगनेसे ठीक कितना रूपया कर मिलता था इसका निश्चय नहीं जाना जाता परन्तु ऐसा अनुमान है कि वे २५००० रूपये छेते थे, उसका आया अंश नगद् और अपराद्धीश द्रव्य लिया जाता था।

( हस्ताक्षर ) सी० टी० मेटकाफ ।

राव राजा उमेदासिह।

राजराणा जालिमसिंह।

महाराज शिवदानसिह ।

फुलचँद् ।

ऊपर लिखेहुए संधिपत्रको पढ़कर पाठक भलीभाँतिसे जानगये होगे कि सन् १८१८ ईसवीके रोष भागमे रजवाड़ेके अन्यान्य राज्योकी समान कोटेके भाग्यका चक्र भी वदल गया था।

मरहठे, पठान और पिडारियोकी अधीनताकी जंजीरको तोड़कर जालिमसिह वृटिश गवर्नमेण्टके अधीन हुए । यद्यापे सरकारने देशीय राजाओको मरहठे और पिडारियोके हाथसे उद्घार कर लिया था परन्तु इतिहास इसको प्रमाणित करता है कि गवर्नमेण्टने केवल अपनी सेनाके द्वारा ही नहीं वरन अपनी राजनीतिके वलसे देशीय राजाओकी सेनाकी सहायता लेकर पिडारियोंका नाश करके अपना प्रताप प्रवल करलिया था जो राजपृत राजा गवर्नमेण्टके साथ संधि करके उनकी अधीनताके पाशमे वधगये, और चिरकालतक उनकी अधीनतामे रहना स्वीकार किया; उनकी अवस्था शोचनीय होने पर भी वह यदि एकता अवलम्बन करके महाराष्ट्र और पिडारियोपर आक्रमण करते तो सरलतासे महाराष्ट्र और पिडायोका प्रताप और प्रमुत्व छप्न करसकते थे, पर इनके लिये एकता होना असम्भव था। जैसे भी हो इस समय इतिहासका ही अनुसरण करना होगा।

कर्नल टाड्साहवने उक्त संधिवधनका उहेख करके लिखा है; कि इस समय अवसर पाकर समस्त भारतवर्ष हाथमे अस्र लेकर उठा। दो लाख मनुष्य एक उद्देशसे एक साय मिलकर भारतवर्षसे लुटेरे अत्याचारी और पीड़ित करनेवालोकी रीतिको जड़से उखा-ड़ेनेके लिये धावमान हुए । हाड़ौती देशकी सीमामे ही सबसे पहिले पीहल समर होनेकी सम्भावना थी, इस हेतु जालिमसिहके समीप एक अंग्रेज एजेण्टका भेजना अत्यन्त आवश्यक हुआ, कोटेके राज्यसे सेना सामन्त और रसद आदि जहाँतक मिल

| सा                           | तोकोटड़ियोका                            | द्य कर।                 |          |           |            |
|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|----------|-----------|------------|
| नगद्                         |                                         | •                       | वृदीका   | २२१५८     | रुपया      |
| घटी सेकड़ा ५ के हिसा         | वसे                                     | • • •                   | •••      | ११०८      | "          |
|                              |                                         |                         |          | २१०५०     | -<br>रुपया |
|                              |                                         | गमा                     | नसाही    | २११०५०    | 33         |
|                              |                                         | _                       |          | १९९९७॥०   |            |
|                              | विशेष विवर                              |                         |          | • • • • • |            |
| प्रथम कोटरि                  | 1771                                    | •                       |          |           |            |
| अतरदाका कर                   |                                         |                         | <u> </u> | ोका ३८००  | रुफ्या     |
| घटी ( ५ संकड़ा हि० )         | , ,                                     | • • •                   | 4        | 890       | 33         |
|                              |                                         | • • •                   | •••      |           | - ,,       |
| वाकी गुमानसाही रूपय          |                                         |                         |          | ३६१०      | ,,         |
| उक्त भपया निम्न लिखि         | त दा वरावर अ                            | शाम विभन्त              | ह हाता थ |           |            |
| संनिधयाका अंश                | • • • •                                 |                         | • •      | १८०५      |            |
| हुलकरका अश                   | ***                                     | • • •                   | ~ •      | १८०५      | - ''       |
|                              |                                         |                         |          | ३६१०      | ,1         |
| दृसरी कोटरि                  |                                         |                         |          |           |            |
| वलवानका कर                   | •                                       | ****                    | . બૂંર્વ | ीका १०००  | रुपया      |
| वटी                          | •••                                     | •                       | • ••     | ५०        | ,,         |
| गुसानसाही                    |                                         | - 4 4 4                 | - 4      | 9,40      | ,,         |
| उपरांक्त रूपया निम्निर्हा    | र<br>रेवत तीन भागा                      | में विभक्त <sub>ा</sub> | ोता या,  |           |            |
| सेन्धियाका अंश               |                                         |                         |          | 800       | हपया       |
| हुलकरका अश                   | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | • •                     | 444      | 800       | 33         |
| प्यारका अश.                  | ***                                     | •                       | 400      | 24.5      | 1          |
|                              |                                         |                         | V        |           | . 1        |
| १ - ६ - च्या महत्यानी स्टीमा | <u>^</u>                                |                         |          | ५५०       | ,,         |
| ३,४, एव पाचवी कोटा           |                                         |                         | <u> </u> | 21.6.     |            |
| करपर गता और पीपला            |                                         | •                       | ब्दिश    |           | रपया       |
| पटी ५ सैकडा हिसावसे          | ł                                       | • •                     | ***      | १५८       | · ')       |
| गुगानसादी रुपया              |                                         |                         |          | ३३८२      | ,          |
| उक्त मपया निम्नस्टिरित       | । अंशोने विभक्त                         | होदा प्र                |          |           | •          |
| सेन्धियाचा अश                | • • • •                                 | ***                     | • • •    | . १५२० १  | रपना.      |
| गुरुकरना अहा                 | ••                                      |                         |          | १५२०      | 23         |
| वैवास्ता वत्त .              | •                                       | •••                     |          | 3 27      | •          |
|                              |                                         |                         |          | 3062      |            |

छठवीं और सातवी कोटरि इन्द्रगढ़ और खातोलीका कर १३७९८ रुपया.

५ सैकड़ा हिसावसे वट्टा

गुमानसाही १३१०८ सेविया और हुलकर उक्त रूपया वरावर दो अंग्रोमे विभाग करलेते थे।

शाहवाद देशका कर।

पेशवाको उक्त परगनेसे ठीक कितना रुपया कर मिलता था इसका निश्चय नहीं जाना जाता परन्तु ऐसा अनुमान है कि वे २५००० रूपये छेते थे, उसका आया अंश नगद् और अपरार्द्धाश द्रव्य लिया जाता था ।

> ( हस्ताक्षर ) सी० टी० मेटकाक । राव राजा उमेदासिह।

> > राजराणा जालिमसिंह। महाराज शिवदानसिंह।

फुलचॅद् ।

ऊपर लिखेहुए संधिपत्रको पढ़कर पाठक भलीभाँतिसे जानगय होगे कि सन् १८१८ ईसवीके शेष भागमे रजवाडेके अन्यान्य राज्योकी समान कोटेके भाग्यका चक्र भी वदल गया था ।

मरहठे, पठान और पिडारियोकी अधीनताकी जंजीरको तोडकर जालिमसिंह वृटिश गवर्नमेण्टके अधीन हुए । यद्यापे सरकारने देशीय राजाओको मरहठे और पिंडारियोके हाथसे उद्धार कर लिया था परन्तु इतिहास इसको प्रमाणित करता है कि गवर्नमेण्टने केवल अपनी सेनाके द्वारा ही नहीं वरन अपनी राजनीतिके वलसे देशीय राजाओकी सेनाकी सहायता लेकर पिडारियोंका नाश करके अपना प्रताप प्रवल करलिया

था जो राजपूत राजा गवर्नमेण्टके साथ संधि करके उनकी अधीनताके पाशमे वधगये, और चिरकालतक उनकी अधीनताम रहना स्वीकार किया; उनकी अवस्था शोचनीय

होने पर भी वह यदि एकता अवलम्बन करके महाराष्ट्र और पिडारियोपर आक्रमण करते तो सरलतासे महाराष्ट्र और पिडायोका प्रताप और प्रमुत्व छप्त करसकते थे, पर इनके लिये एकता होना असम्भव था। जैसे भी हो इस समय इतिहासका ही अनुसरण करना होगा।

कर्नल टाड्साहवने उक्त संविवधनका उद्घेख करके लिखा है; कि इस समय अवसर पाकर समस्त भारतवर्ष हाथमे अस्र लेकर उठा। दो लाख मनुष्य एक उद्देशसे एक साथ मिलकर शारतवर्षसे छुटेरे अत्याचारी और पीडित करनेवालोकी रीतिको जड़से उखा-इनेके छिये धावमान हुए । हाड़ौती देशकी सीमामे ही सबसे पहिले पहिल समर होनेकी सम्भावना थी, इस हेतु जालिमसिहके समीप एक अंग्रेज एजेण्टका भेजना जत्यन्त आवश्यक हुआ, कोटेके राज्यसे सेना सामन्त और रसद आदि जहाँतक मिल

पूर्ण करदिया ।

<u>%ទេវាសិទទវាសិទទវាសិទទវាសិទទវាសិទទវាសិទទវាសិទទវាសិទទវាសិទទវាសិទទវាសិទទវាសិទទវាសិទទវាសិទ</u> सके उसको संग्रह करके शत्रुके साथ उन सक्का प्रयोग कर शत्रुओको कोटे वा उसके आसपासके देशोस भगानेके छिये उक्त एजेण्ट तैयार हुआ, कोटेसे उक्त एजेण्टको इतनी सहायता मिली कि उसने जालिमसिहके डेरोमे पहुँचते ही पांच दिनमे कोटेराज्यके प्रत्येक घाट वा प्रधान २ मार्गके मुखपर सेनाके डेरे स्थापित किये, इसी समयम जनरल सर जान मालकम नर्मदाके पार होकर दक्षिणसे वहुत थोड़ी सेनाले अगणित शत्रुओसे घिर-कर भी उत्तरकी ओरको जारहे थे, कोटेसे पांच सा पैदल अश्वाराही और चार तोपं उक्त जनरलकी सहायताके लिये गई थी, वृटिश भारतके शासन इतिहासमे इस उज्वल और घटनापूर्ण समयमे जब गगाजीके किनारसे समुद्रतकके विस्तारित देश रणमद्से उन्मत्त होगयं थे, उस समय एकमात्र जालिमसिहके डेरोमे ही समर चलानेका प्रधान केन्द्रस्थल होगया, उस समय जालिमसिहने अप्रेज गर्वनमेण्टकी यथाशक्ति सहायता करनेमें कसर नहीं कि। सेनासे घोडोसे और रसदऑदिके द्वारा उन्होंने उस समय पिडारियोका नाग करनेके छिये सब प्रकारसे सरकारकी सहायता की '।

THE THE THE THE THE THE THE THE इतिहाससे जाना जाता है कि यद्यपि जालिमसिहने प्रतापशाली वृटिश गवर्न-मण्टके साथ कोटेका भाग्य विजडित किया था परन्तु उनके अधीनमे जो मरहठे मत्री और कर्मचारी नियुक्त थे उन सभीने एक मुखसे अप्रेज गर्वनेमेण्टके साथ मित्रताकं न करनेका अनुरोध किया। परन्तु जालिमसिंह भलीभातिसे जानगये थे हि अम्रेजोकी शासनशक्ति क्रमशः जिस भावसे प्रवल होगई है उसमे अम्रेज गानीमेण्टके साथ मित्रता किये विना अन्तम अनिष्ट होनेकी सम्भावना है । उसी लिये अपनी तीक्ष्णवद्धिसे भारतवर्षकी राजनैतिक अवस्वा परिवर्तने। नुसर देशकरही उन्होने पि अन

िरियोका नाश करनेमें सम्पूर्ण सहायता की । पिड़ारियोका नाश करने हे पीछे गानि-मेण्टने जिन देशोंपर अपना अधिकार करिया था उनने हुउकरके अधिकारी चार देश जो जालिमसिंहने हुलकरसे जमामे छिपे थे, उन चारी देशीका राजम्यत्य

जालिमसिहको गर्यनमेण्टने देविया । परन्तु नीतिज्ञ जालिमसिहने अपने पुरस्कार स्वरूप उन चारा देशोको िसी प्रसारसे भी न टेक्स अपने प्रम् केटापित महाराप राजा डोमदलिहके नाक्से उनको देनेके छिपे कहा । गवर्नकेण्टने जारिमांमहके इस विद्वासी व्यवहारको देखकर अत्यन्त सतुष्ट हो हीज ही उनही हामनाहो

सन् १८२७ ईसवीके २६ डिसन्यरको गवनकेष्टके साथ जिस सन्य था स्वित्यं समाप्त होगया । इस समय ज हिमसिन्छे महिन्य पक्षने एउर्वनेस्टने

<sup>(</sup>६) नहां मा याद्र साहब ही अनेबोके एवेट्ट होक्स केंट्रेमें नेब एवं वे, बह इस रव महर े अपने र्रापेने वि यते हैकि पूस इतिहासके रोप व इस समय से नैयपानी सन में द्विन्द हेन्द्रिक पर्यय नियुक्त ये, टाउ लिख्निने उनको सक्तना क हिम्मिन्दके निक्ट नेका । यह ( राउ १८१० ईलवीकी १२ वीं ववस्वतको स्व विचर हो इंदर त्या त तीलको केटेले अगर करा हिला के पूर्वमें रेज्या नामच स्थानमें आखिन विद्ये देरों में नाये

किसी प्रकारका भी हस्ताक्षेप नहीं किया, ऐसी विधि, वा संधिम ऐसी कोई धारा नहीं रक्खी गई। परन्तु जालिमसिंहके द्वारा गर्वनेमेण्टने विशेष सहायता पाकर सन् १८१८

रक्खा गई। परन्तु जालिमासहक द्वारा गवनमण्टन विश्वय सहायता पाकर सन् १८१। ईसवीकी २६ फरवरीको उक्त संधिपत्रमें निम्नीलेखित धाराको और भो नियक्त किया।

"संिव वंधनमें आवद्ध होकर दोनों पक्ष इस वातकों स्वीकार करते है कि कोटेराजके अधीश्वर महाराव उमेद्सिहके परलोक जानेके पीछे कोटाराज्य उनके वडे पुत्र और उत्तराधिकारी महाराज किञोरिसहके वर्तमानमें और अवर्तमानमें उनके वज-धर उत्तराधिकमसे चिरकालतक उस राज्यकों भोगते रहेगे, और कोटेराज्यकी समस्त विभागकी शासन सामर्थ्य राजराणा जालिमिसहके ही हाथमें रहेगी, और उनके पर-लोक जानेके पीछे उनके बड़े पुत्र कुमार माधोसिह और उनके पीछे उनके वजधर

दिल्ली, २० फरवरी सन् १८१८ ई०

उत्तराधिकारी क्रमसे उक्त शासन सामर्थ्यको पार्वेगे ।

(हस्ताक्षर) सी टी. मेटकाफ। महाराव राजा उमेदिसह वहादुर।

राजराणा जालिमसिह । महाराज शिवदानसिह ।

फूलचंद् ।

गोविन्द्राम्।

मन्तव्य—यह अतिरिक्त धारा महामहिमवर गवर्नर जनरलंस न्स१८१८ईसवीकी १ मार्चको लखनऊमे स्वीकृत हुई।

( हस्ताक्षर ) जे. आडाम.

गवर्नर जनरलके सेकेटरी.

इस अतिरिक्त धाराने जितनी अधिकतासे कोटेराजका महान अनिष्ट किया, पाठकगण उसको यथास्थान पढेंगे।

पिंहारियों के नाश करने के सम्बन्धमें विशेष सहायता करने से गर्वने मेण्ट जालिम-सिंहकों चार परगनोका राजस्वत्व एक बार ही देने के लिये तय्यार हुई थी, उसे हमारे पाठक पहिले ही पढ चुके हैं।

परन्तु जालिमसिंहके स्वयं उस पुरस्कारको महण करनेम असम्मत होनेसे उनकी कामनाके अनुसार कोटेराज उमेदसिंहको वह पुरस्कार दिया गया, हमने यहांपर उसकी सनद प्रकाश की है।

#### सनद् ।

" जिस कारणसे गर्वनेमेण्ट और को टेके अधीश्वर महाराव उमेदसिंहमे मित्रता स्थापित हुई है, और उक्त महारावने अंग्रेज गर्वनेमेण्टसे जो विशेष सहयोगिता की है वह सर्वसाथारणमे विशेषरूपसे विदित है। उस मित्रताके चिह्न स्वरूप महामहिमवर मार्किस आव हेप्टिंगस सकोन्सिल गर्वनर जनरल वहादुरने कतान टाड्के द्वारा निम्नलिखित

<sup>\*</sup> Aitchison's treaties Vo IV.

सके उसको संग्रह करके शत्रुके साथ उन सबका प्रयोग कर शत्रुओको कोटे वा उसके आसपासके देशोसे भगानेके लिये उक्त एजेण्ट तैयार हुआ, कोटेसे उक्त एजेण्टको इतनी सहायता मिली कि उसने जालिमसिहके ड़ेरोमे पहुँचते ही पांच दिनमें कोटेराज्यके प्रत्येक घाट वा प्रधान २ मार्गके मुखपर सेनाके डेरे स्थापित किये, इसी समयमे जनरल सर जान मालकम नर्मदाके पार होकर दक्षिणसे वहुत थोड़ी सेनाले अगणित शत्रुओसे घिर-कर भी उत्तरकी ओरको जारहे थे, कोटेसे पांच सौ पैदल अधारोही और चार तोपै उक्त जनरलकी सहायताके लिये गई थी, वृटिश भारतके शासन इतिहासमे इस उज्वल और घटनापूर्ण समयमे जब गंगाजीके किनारेसे समुद्रतकके विस्तारित देश रणमदसे उन्मत्त होगये थे, उस समय एकमात्र जालिमसिहके डेरोमे ही समर चलानेका प्रधान केन्द्रस्थल होगया, उस समय जालिमसिहने अंग्रेज गर्वनमेण्टकी यथाराक्ति सहायता करनेमे कसर नही कि। सेनासे घोडोसे और रसदर्आदिके द्वारा उन्होने उस समय पिडारियोका नाश करनेके छिये सब प्रकारसे सरकारकी सहायता की"।

इतिहाससे जाना जाता है कि यद्यपि जालिमसिहने प्रतापशाली वृटिश गवर्न-मेण्टके साथ कोटेका भाग्य विजड़ित किया था परन्तु उनके अधीनमे जो मरहठे मंत्री और कर्मचारी नियुक्त थे उन सभीने एक मुखसे अंग्रेज गर्वनेमेण्टके साथ मित्रताके न करनेका अनुरोध किया । परन्तु जालिमसिह भलीभांतिसे जानगये थे कि अंग्रेजोकी शासनशक्ति क्रमशः जिस भावसे प्रवल होगई है उससे अंग्रेज गवर्नमेण्टके साथ मित्रता किये विना अन्तमे अनिष्ट होनेकी सम्भावना है । इसी लिये अपनी तीक्ष्णवृद्धिसे भारतवर्पकी राजनैतिक अवस्था परिवर्तनोन्मुख देखकरही उन्होंने पिडा-रियोका नाश करनेमे सम्पूर्ण सहायता की । पिंडारियोका नाश करनेके पीछे गवर्न-मेण्टने जिन देशोंपर अपना अधिकार करालिया था उनमे हुलकरके अधिकारी चार देश जो जालिमसिहने हुलकरसे जमामे लिये थे, उन चारो देशोका जालिमसिहको गवर्नमेण्टने देदिया । परन्तु नीतिज्ञ जालिमसिंहने अपने पुरम्कार स्वरूप उन चारो देशोको किसी प्रकारसे भी न लेकर अपने प्रभु केाटापित महाराव राजा उमेद्सिहके नामसे उनको देनेके छिये कहा । गवर्नमेण्टने जालिमसिहके इस विद्वासी व्यवहारको देखकर अत्यन्त सतुष्ट हो शीच ही उनकी कामनाको पूर्ण करदिया ।

सन् १८२७ ईसवीकं २६ दिसम्वरको गवर्नमेण्टके साथ जिस समय कोटेराज का सधिवधन समाप्त होगया। उस समय जालिमसिहके मत्रित्व पक्षमें गवनमेण्टने

<sup>(</sup>१) महात्मा टाडु साहव ही अप्रेजीके एजेण्ड होकर कोटेमें भेज गये थे, वह इस स्थानपर अपने टीकेमें लिखते हैं कि "इस इतिहासके लेखक उस समय सेन्यियाकी सभामें प्रिस्पण्ट रेसिडेण्ट पदपर नियुक्त थे, लार्ड हेप्टिग्सने उनको राजराणा जालिमासँहके निकट नेजा । वह ( टाइ ) सन १८५० ईसवीकी १२ वीं नवस्वरको ग्वालियर छोटकर २३ तारीखको कोटेसे वारह कोश दक्षिणके पूर्वमे रेउता नामक स्थानमें जालिमसिहके देशोंमें गये "।

मृद् और नम्र थे, यदापि उन्होंने वाल्यावस्थासे ही उत्तम जिक्षा पाकर मनुष्य समाज से प्रथक हो सरलतासे खजातीय धर्म कर्म पद्धतिके सम्बन्धमे अद्वितीय ज्ञान प्राप्त किया परन्तु मनुष्य समाजके सम्बन्धमे वैसी अभिज्ञता प्राप्त करनेमे समर्थ न हुए। वह अपने एक महोच पैतृक वीरवंशके इतिहासके एक गाढ पंडित थे, और जातीय गीरव और जातीय महोच्चमाव उनके हृद्यमें इस प्रकारसे भर रहा था कि वह सरस्तासे अपने वंशके पूर्व गीरवको स्मरण कर गर्व कर सकते थे, परन्तु वह स्वभावसे ही नम्र-तादि गुणो और शिक्षासे विभूषित हो अपने धीरस्वभाव पिताकी समान ज्ञान्त बुद्धि होगये थे, इस कारण उन्होंने गीरवगरिमाकी सामर्थ्य और प्रभुत्वकी ओर व्यान न देकर कोटा राजको जालिमसिहके द्वारा शासित होनेमे कोई आपित्त न की।

दूसरे राजकुमार विश्वनिसह किञोरिसहकी अपेक्षा तीन वर्ष छोटे थे, और वह भी वडे भाईकी समान नम्र प्रकृति विद्वान् और सीवेथे। वह भी जालिमसिहकी भॉति सरल और श्रद्धाल थे पर तीसरे राजकुमार पृथ्वीसिह जिनकी तीस वर्षकी अवस्था से कम थी, वह वीर तेजा हाड़ाजातिक आदर्शस्वरूप और राजपूतस्वभान सुलभ शस्त्र भक्त थे।

महाराव उमेदसिहके तीनो कुमारोमे एकमात्र पृथ्वीसिह ही जालिमसिहको राज्य का सर्वमय कर्ता हती देख कर और पिता उमेद्सिंहको क्रीडनस्वरूपसे जालिमसिंह की आज्ञापालनमें नित्य तत्पर देखकर मन ही मनमें महा असंतुष्ट हुए, और वह अपने नेत्रोमे उनको तुच्छ देखने लगे। इस लिये उन्होने जालिमसिंहके हाथसे अपना और अपने वंशका उद्धारसाधन करने वा उनके लिये जीवनतक देनेका संकल्प किया। तीनो राजकुमार परस्पर परम शोभाकी शृंखलामे वैंधकर प्रीति और स्नेहसे अपना समय व्यतीत करते थे । परन्तु दूसरे राजकुमार विश्वनिसह जालिमसिह के पुत्र और उत्तराधिन कारियोंके प्रति अधिक सद्व्यवहार करते थे, वहुतोंके मनमे इस प्रकारके सदेह उपस्थित होते थे कि इनमे अवस्य ही कोई भीतरी भेद है। प्रत्येक राजकुमारको वार्षिक पश्चीस हजार रुपये आमदनीवाली भूमिका अधिकार मिला था, वह अपने २ कर्मचारियोकी उन देशोमें सावधानीसे रखत थे।

राजराणा जालिमसिंहके दो पुत्र थे । माधोसिंह और गोवर्धनदास । वड़े माधो-सिह उनकी विवाहिता स्त्रीके गर्भसे उत्पन्न हुए थे और गोवर्धनदास एक जार स्रीसे थे। परन्तु गोवर्धनदाससे जालिमसिह अधिक स्नेह करते थे, और उन्होंने अपने भविष्य उत्तराधिकारी माघोसिंहकी समान उनको भी अधिक सामर्थ्य दी थी। हम जिस समयका वृत्तान्त छिखते हैं उस समय माधोसिंहकी अवस्था ४६ वर्षकी 🖔 थी । माधोसिंहकी मूर्तिको देखकर उनकी प्रतापशाली कहनेका वोध नहीं होता था वरन् आलसी और गर्वित कहना ठीक होता था । विशेष करके महाराव उमेदसिंह 🖔 माधोसिंहको वालकपनसे ही अधिक श्रेष्ठ जानते थे, और माधोसिंहकी प्रत्येक प्रार्थना 🖔 माधोसिंहको वालकपनसे ही अधिक श्रेष्ठ जानते ये, और माधोसिंहकी प्रत्येक विना वावा दिये पूर्ण करते थे, इसीसे उनके चरित्र इस प्रकारके हुए, विशेष करके 👯  परगनोका राजस्वत्व ऊपर लिखे हुए महारावको दिया है और उसके साथ सन् १८१८ ईसवी २६ दिसम्बरको दिल्लीमे जो सिधवंधन होगया है उसीके अनुसार महारावके समीपसे शाहावाद परगनाका जो कर मिलता है उस करके देनेसे उनको छुटकारा मिलगया है, वह और उनके उत्तराधिकारी तथा स्थलाभिपिक्त गण उसे वंशानुक्रमसे भोग करे।

इसके पीछे महाराव उक्त स्थानोके प्रभूस्वरूपसे अपनेको विचारेगे, और द्यालु-ताके व्यवहारसे वहांकी प्रजाके अनुराग भाजन होकर उनको अपने शासनके अधीनमे रक्खेंगे। अन्य कोई भी उसमे हस्ताक्षेप नहीं करसकेगा।

परगना डींग ।
,, पचपाड ।
,, अहवार ।
,, गगरा ।

सन् १८१९ ईसवीकी २५ वीं सितम्बरको सकौन्सिल गर्बनर जनरलके द्वारा हस्ताक्षर सिहत और मोहरांकित हुआ "।

यद्यपि गवर्नमेण्टके साथ मित्रता होनेके पहिले राजराणा जालिमसिह कोटेराजकी समस्त राजशिक्तको अपने हाथमे रखकर एकाधिपत्य करते आये थे, परन्तु ऐसा होने-पर भी महाराव उमेदसिह वहादुर अपनेको जालिमसिका खिलौना नही जानते थे, परन्तु वृदिश गवर्नमेण्टके साथ सिधवंधन समाप्त होनेपर जिस दिन महाराज उमेदसिहको कोटेका नाममात्रका अधीश्वर और जालिमसिह तथा उनके वशवरोका कोटेकी समस्त शासनशाक्त युक्त अधीश्वर कहकर स्वीकार करिलया उसी दिनसे महाराव उमेदसिह मानो प्रकृत कोड़ामे विघोपित हुए, युद्ध महाराव उमेदसिहने यद्यपि उसी कारणसे किसी प्रकारका उपद्रव वा आपित्त उपिश्वत नहीं की, तथा अपना तिरस्कार जानकर किसी प्रकारसे भी असंतोष प्रकाश नहीं किया, और अपने भिवष्यके उत्तराधिकारियोपर महा अनिप्रकारक वीज घोताहुआ देखकर किसी प्रकारका प्रतिवाद भी नहीं किया, परन्तु अन्तमे उसी सूत्रसे कोटेराज्यमे महा विश्वाट उपिश्वत हुआ।

<del>৻</del>ਫ਼*ਫ਼*ᢊᡕਫ਼*ਫ਼*ᢊਫ਼*ਫ਼*ᢊਫ਼*ਫ਼*ᢊਫ਼ਫ਼ਲ਼ਫ਼ਫ਼ਲ਼ਫ਼ਫ਼ਲ਼ਫ਼ਫ਼ਲ਼ਫ਼ਫ਼ਲ਼ਫ਼ਲ਼

अंकुरित हुआ था वह इस समय प्रकाशित होगया,और इसींसे अत्यन्त शोचनीय राजने-तिक घटना हुई। महाराव उमेदिसह जिस समय इस संसारसे विदा हुए उस समय राजराणा जालिमसिंह गागरीनके डरामे थे, इन्होंने मृत्युका समाचार पाते ही जिससे महारावकी प्रेतिकिय। यथारीतिसे होजाय और युवराज किशोरिसह कोटेके राजपद्पर अभिषिक्त हो, उनकी सुक्यतस्था करनेके लिये शीव ही राजधनीको कूच किया।

कर्नेल टाड् साह्य लिखते हैं कि " जिस समय पोलिटिकल एजेण्ट (कर्नेल टाड्) मेवाड्से मारवाडमे गर्ये थे उस समय उन्होंने उक्त मृत्यसम्वाद पाकर इस सम्यन्यमे क्या करना कर्तव्य है इसकी जाननेके लिये गर्वनमेण्टके निकट एक प्रार्थना पत्र भेजा। इसी अवसरमे इन्होने कई दिनतक उदयपुरमें विश्राम कर कोटेके राजपरिवारकी आभ्यन्तरिक अवस्या और राजकुमारोके मनही मनमे जो गुन राजनैतिक उदेश वद्ळ गये थे, और जिस उद्देशको अनिष्टकारक विचारा ा, उसका विशेष तत्त्व जाननेके लिये वह कोटेकी राजवानीको गये। टाड् महोत्यने कोटेम जाकर देखा कि वृद्ध जालिमसिंह उस समय तक महलंक निवास सुखको छोडकर राजवानीसे आध कोश दूरीपर अपने विश्वासी सेवकोके साथ डेरोमे जारहे है, उनके पुत्र और ह उत्तराधिकारी माधोसिह रात्रिक समय अपने महलमे रहते है। उन्होंने और भी देखा कि कोटेके नवीन महाराव और उनके दोनो छोटे भ्राता पहिलेकी समान किलेके 🖔 महलमे निवास करते है, और गोवर्धनदास तथा पृथ्वीसिह नवीन अधीश्वरको अपनी 🥳 इच्छानुसार सलाह देकर अपने हस्तगत कर रहे है, और कुमार विश्वनसिहको उस चक्रसे वाहर कर दिया है। यदि भहाराव उमेदसिंहके प्राण त्याग करनेसे पहिले जालिमसिंहके देंानी पुत्रोंने बहुत दिनोसे ठनाटुआ झगड़ा प्रकाशित हो नाता और उससे महलमे ही दोनोके साथ समर होना जमन था, परन्तु जालिमिसह उस समय तक उस झगड़ेको अशमात्र भी न जानसके।

<sup>(</sup>१) सन् १८१९ ईसवीकी २१ वी नवम्बरको राजराणा जालिमसिंहने जिस पत्रमे अपने स्वामीकी मृत्युका समाचार कर्नेल टाड् साहवको भेजा था उसी पत्रका अनुवाद इस स्थानपर दिया गया है।

<sup>&</sup>quot;रविवारके दिन अपराद मामितक महाराद उनेदिनहुका स्वास्थ्य सवप्रकारसे उत्तम था। सर्याम्तकी एक घडीके पीठे वह शिवजनाथजीके दर्शन करनेके लिये गये। महाराव भी मृतिक ममीप छ वार साष्टाग प्रणाम कर के सातनी वार जैस प्रणाम करनेके लिये चले कि वैसे ही मृद्धित होकर अवेन होगये, उस अनन्थान उनके। महलमें लाकर बय्यापर लिया दिया। उस समय यथाशक्ति चिकित्सा करने। भी कसर न की गई परन्तु सभी चेष्टाई विकल होगई; रावि दे। घड़ी जानेपर महाराव स्वगेवासी दृष्।

शतुको भी एमा महाशोक प्राप्त न हो, परन्तु भगपानकी इच्छाके निरुद्रमे प्रथा होसाता है १ आप हमारे बंदु है, जार सहाराच िन राजकुनाराको छोड़ गये है उनका सम्मान और भंगल भार आपके हाथमे अपित है, मृत महाराचके चंदे पुत्र महाराच किशोर्स है सिंहासनपर अभिष्कि हुए हैं। भित्रकी अवगतिका कारण प्रकाश किया "।

थोड़ी अवस्थामे ही माधोसिह शामनशक्तिको प्राप्त होकर अर्थात् जिस जालिमसिह मेवाडसे चलकर महलको छोड़ कोटेराज्यमे भ्रमण करनेके लिये गये उस समय माधोसिहको कोटेका फौजदार पद दिया गया था, इससे वह अधिक गवित होगये । उनके उस फीजदार पर्पर नियक्त होते ही समस्त सेनाके वेतन आदि देनेका भार उनके हाथमे सीपागया । उसी कारणसे बहुतसा धन उन्होने अपने हाथमे रक्खा, परन्तु राज्यके अन्यान्य कर्मचारियोके ऊपर जैसी दृष्टि थी माधोसिहके ऊपर वैसी दृष्टि नहीं थी। कोई भी साहस करके माधोसिहके विकद्ध कुछ कह नहीं सकता था। इधर माधोसिहने वहुतसा धन अपने गत देख उस साधारण धनका जिस भाँति अपन्यय किया उस कारणसे ऊपर वहुतोको संदेह हुआ। इन्होने उस धनसे अत्यन्त सुन्दर रमणीक वगीचा वनवाया, उत्तम घोड़े मोल लिये, जलविहार करनेके लिये सजीहुई वनवाई, राजकुमार यह देखकर अपनी उन सव विषयोमे हीनता मानते थे। उधर माघोसिह भी जैसे महा मूल्यवान वस्त्रोका व्यवहार करते थे, महाराव उमेदसिह भी उस प्रकारके वस्त नहीं पहरते थे। ऐसा जानाजाताहै कि माधोसिहके पिता जालिम-सिह अपने पुत्रको इस प्रकार विलासी और अधिक खर्चालू देखकर नित्य उपदेश देते थे परन्तु उनके इस उपदेशका कुछ फल नही हुआ।

उस समय गोवर्द्धनदासकी अवस्था सत्ताईस वर्षकी होगई थी । गोवर्द्धनदास एक चतुर, साहसी, वुद्धिमान् और चंचल पुरुप थे। माधोसिंह राजपरिवारके साथ जैसा असद्भवहार करते थे उसी भाति गोवर्द्धनदास राजपरिवारके प्रति भक्ति प्रीति और स्नेहपूर्ण व्यवहार करते थे, उसीसे गोवर्द्धदासके साथ राजकुमारोकी विशेष मित्रता होगई । विशेष करके वीरतेजस्वी पृथ्वीसिंहके चरित्रोके साथ गोवर्द्धन-दासके चरित्रोकी ऐक्यता होनेसे दोनोमें विशेष मित्रता उत्पन्न हुई, गोवर्द्धनदास जालिमसिहकी यूद्र अवस्थाके पुत्र थे, इस कारण जालिमसिंह स्वभावसे ही माथो-सिट्की अपेक्षा गांवर्द्धनदाससे अधिक स्नेह करते ये । इसी कारणसे उन्होने गोवर्द्धनदासको " प्रधान " पद्पर नियुक्त किया और गोवर्द्धनदास राज्यके छीप विभागके कर्ता हुए । गोवर्द्धनदासके उस पद्पर प्रतिष्ठित होते ही राज्यका समिवक धन उनके हाथने प्राप्त हुआ। अविक क्या कहै माधोसिह और गोवर्द्धनदासमे परस्पर कुछ भी मद्राव नहीं था। वरन व सदा परस्परभे शत्रुता और झगडा करते रहने थे। कर्नछ टाड साहय छिराते है कि जालिमसिहने चतुर और राजनीतिज्ञ होकर भी दोनी पुत्रीकी रीतिके अनुमार शिज़ा न दी इसीरी अतमे उन हो बहुत हु ख उठाना पडा था।

हमने जपर जिस समयके राजपरिवार और जालिमसिहके परिवारका वृत्तान्त वर्णन किया है, उस समय अर्थान् सन् १८१७ ईसवीके नवस्वर मासम कोटेके अवीधर महाराव उमेदिसह वहादुरने प्राण त्याग किये । उनके खर्ग चले जानेके पहिलेसे राजपरिवारमें अति गुत्रभावसे जो राजनैतिक पड्यत्रका बीज बोया जाकर

(१३२) क्ष राजस्थान इतिहास-भाग २. क्ष Section in or in the contraction of the contraction in the contraction of the contraction उमेटसिहके आपित्त करने पर क्या वृटिश गवर्नमेण्ट फिर भी वलपूर्वक जालिमसिहको 🤾

ীতকাতকাৰকাৰকাৰকাৰকাৰকাৰকাৰকাৰকাৰকাৰকাৰকাৰকাৰ

हु९ क्षेत्राराज्यका इतिहास—अ० ६. क्ष (९३१)

जिस समय महाराव जमेदसिंद परलेकवासी हुए उसके कुछही दिनो पीछे

जालिमसिंह भयकर रोगसे पीड़ित हुए। राजदरवारमें जो जालिमसिंहकी शासनशक्ति हिंग पीछे

को छुम कर महाराव किशोरसिंहके हाथमें राज्यका समस्त भार अर्पण करनेके लिये

गुम्हरपसे तैयारियाँ कर रहे थे, वह लोग जालिमसिंहकी उस कठोर पीड़ासे मनहीं मन

अर्था अर्थन्त प्रसन्न हुए, और अपनी आशाको सरलतासे पूर्ण हुआ जानकर बहुत प्रसन्न हुई होरहे थे, परन्तु कुछ दिनके पीछे जालिमसिंहने सम्पूर्ण आरोग्यता प्राप्त की। तब हिंग होरहे थे, परन्तु कुछ दिनके पीछे जालिमसिंहने सम्पूर्ण आरोग्यता प्राप्त की। तब किश्ति थे। परन्तु कुछ दिनके पीछे जालिमसिंहने सम्पूर्ण आरोग्यता प्राप्त की। तब किश्ति थे। परन्तु कुछ दिनके पीछे जालिमसिंहने सम्पूर्ण आरोग्यता प्राप्त की। तब किश्ति किश्ति किश्ति किश्ति किश्ति किश्ति अर्थनी अभिज्ञिपित कार्य सिद्धिके समस्त अनुग्रान तैयार कर लिये। उनकी नह किश्ति अर्थनी अभिज्ञिपित कार्य सिद्धिके समस्त अनुग्रान तैयार कर लिये। उनकी नह किश्ति अर्थनी विद्यात होने पर भी गुद्ध जालिमसिंह कर्ता कर्ति करार है और महाराव किशोरसिंहकी असिलापा है कि भगनानकी इच्छानुसार आपकी किश्ति करार है और महाराव किशोरसिंहकी असिलापा है कि भगनानकी इच्छानुसार आपकी हिस्स साठ वर्षतक अपने कठिन प्रतापसे कोटेको शासन कर अनुल्सामध्यवान् होकर रहे थे, परन्तु इस समय उनके उस प्रताप और उस सामध्यकी जड़मे विपम आघात है लगना आरोभ हुआ। वृद्धिश पात्र किशोरक सिंहकी शासनकर्ता पर्वर नियम आघात है विश्वार शासनकर्ता पर्वर नियम आघात है लगना आरोभ हुआ। वृद्धिश पात्र नियम अपित कर सिंह थे। परन्तु इस समय उनके उस प्रताप जालिमसिंहकी वंशानुक्रमसे कोटेके असका विपमय फल इस समयसे प्रार्भ होने लगा। गर्वनेण्टने उस नवीन संधि ही अर्थन विपाय करांकि सिंहकी वंशानुक्रमसे स्वमय कर्तापद भोग करनेकी सिंहकी वंशानुक्रमसे सिंहकी वंशानुक्रमसे सिंहकी वंशानुक्रमसे सि धारापर हस्ताक्षर कर जालिमसिहको वंशानुक्रमसे सर्वमय कर्तापद भोग करनेकी सामर्थ्य दान की । यह फिस प्रकार अविवेकता और फैसी अविचारिता दिखाई गई ।

इसी समयसे यह प्रमाणित होने लगा । " कर्नेल टाड् सार्वने जालिमसिह्को वंदानुक्रममे कोटेके सर्वमय शासनकर्ता पददान सम्बन्धी अतिरिक्त स्विपत्रको हद्वासे समर्थन किया है। उनके मतम गवर्नमेण्टकी ओरसे यह कर्त्तव्य कर्म हुआ है, उन्होंने इस कार्यसे केवल इतना ही कारण दिखाया कि पिटारियोंके युद्धेने समयमे जालिमसिंहने बृटिश गर्वनेमेण्टके अनेक उपकार किये थे, इस कारण उन कार्योके पुरस्कारमे उक्त बंशानुक्रमसे उपनोग्य पद देना अन्याय कारक नहीं है। अत्यन्त टु खका विषय है कि हम कर्नेल टाइ साहबके इस मतको पोपण नहीं करसकते । हम पृत्रते हैं कि भिन्न स्वावीन राज्य के राजमंत्री वा प्रधान ज्ञासन कर्तीपदको एक मनुष्यको बशानुक्रमसे भोग करनेके दिये सनद् देनकी क्या बृटिश

गवर्नमेण्टको सामर्थ्य धी? कभी नही । महाराव उमेदसिंह चिंद उस समय अपने भविष्य उत्तराविकारियोके मंगलकी ओर दृष्टि रन्यके यदि वह यथार्थ राजपूर्वाकी समान वीर तेजस्वी और नीतित होते तो क्या गर्वनेमेण्ट जारिमसिंहको उक्त अधिकार देसकती थी?

5/06/136/186/136/136/136/136/136/136/186/186/186/186/186/186

ओरको चले गये।

परन्तु महाराव किशोरिसहने टाड् साहवको उस उक्तिकी ओर इस समय तक ध्यान नहीं दिया । कर्नेल टाड्ने जालिमसिंहके प्रति महाराव किशोरसिंहको उस भावसे टढ़ हैं। प्रतिज्ञ होते देखकर, अंतमे स्थिर किया कि पृथ्वीसिंह और गोवर्द्धनदासकी परामर्शके अनुसार महारावने यह राजनैतिक विश्वाट् उपिस्थित किया है, उन दोनोको अन्य स्थानपर विना भेजेहुए किसी प्रकार भी ज्ञान्त प्रकृति महाराव किजारिसहको हस्तगत नहीं कर सकते, इस कारण उन्होंने पहिले उस उद्देशको सिद्ध करनेका यत्न किया।

FROM THE FRO फर्नल टाङ् और जालिमसिहने उस अत्यन्त निन्टनीय और अप्रयोजनीय उद्देशको है साधन करनेके लिये सबसे पहिले स्थिर किया। जिस किलेमे पृथ्वीसिह और गीवर्छ-नदास महाराव किशोरिसहके साथ रहते है, उस किलेकी दीवारको लांवकर दोनोको वंदी कराजाय । परन्तु वह उसी समय समझ गये कि ऐसा करनेसे महा गडवड होगी, और अन्तमे युद्ध होनेसे महाराव किशोरसिंह तक मारे जायंगे, इस कारण उन्होंने इस प्रस्तावको छोडकर अन्तमें यही निश्चय किया कि सेनासे किलेकी दीवा-रोफ़ो चारोओरसे घर रक्खो और जिससे किलंमे भोजनकी सामग्री न पहुँच संके ेें ऐसा उपाय करो ऐसा होनेसे जब भोजनके अभावसे महा कप्ट होगा तव महाराव <sup>है</sup> किशोरिसह अवश्य ही आत्मसमर्पण करेगे । वास्तवमे कर्नेछ टाडु और जाछिमसिह-की उक्त परामर्शके अनुसार शीव्र ही वह उपाय किया गया । कोटेके न्यायसगत अधीश्वर किशोरसिंह वृटिश गवर्नमेण्टकी राजनीतिके मानकी रक्षाके लिये अपनी राजधानीमे अपने महलमे अपनी ही सेनाके द्वारा परिवेष्टित हुए। वृटिश राजनीतिकी कैसी विचित्र महिमा है। परन्तु कर्नल टाड़ और जालिमासहकी आशा पूर्ण न हुई, भोजनके अभावसे आत्मसमर्पण न करके महाराव किशोरसिंह प्रजाके ऊपर विश्वास स्थापित कर अपने पैतृक राज्यकी पूर्ण शासन सामर्थ्यको प्राप्त करनेकी आशासे पाँच सौ अश्वारोही हाडासेनाके साथ अपने कुलदेवताको तूणमे रखकर विजयपताका उड़ाय रणवाजेके शब्दसे चारा दिशाओको कंपायमान करतेहुए साहसमे भरकर किछेसे वाहर हुए। जिस सेनाने कर्नेल टाड् और जालिमसिहकी आज्ञासे किलेको घर रक्साथा उसने किसी प्रकारकी भी वाधा न देकर भयभीत हो मार्ग छोड़ दिया, और महाराव िकशोरसिंह विना वाधा दिये किलेको छोड़कर उस पाँच सौ सेनाके साथ दक्षिणकी

कर्नल टाड् साहवने अपने परवर्ता घटनाके सम्बन्धमे लिखा है " कि महाराग 🖟 किशोरसिहके वाहर जानेकी वार्ता सुनते ही एजण्टने शीव्रतासे जालिमसिहके डेरोमे जाकर देखा कि महा गोलमाल उपस्थित हो रहा है, तव उन्होंने वृद्ध जालिम-सिहसे पृष्टा कि राज्यमें अशान्तिके विस्तारको रोकनेके लिये तुमने उपायका अवलम्बन किया है अथवा क्या करनेकी इच्छा करते हो ? इस समय जािलमसिहने जैसा व्यवहार किया वह अत्यन्त ही कप्टदायक था । सत्य हो वा काल्पनिक हो सन्देहसे चलायमान जालिमसिहके मुरासे एजेण्टने इस समय कृतिम  श्रुक कोटाराज्यका इतिहास—अ० ६. १८ (९२३)

श्रुक्त कोटाराज्यका इतिहास—अ० ६. १८ (९२३)

इस समय यथार्थ घटनाका ही अनुसरण करना ठीक होगा, राजकुमार पृथ्वीसिह है जीर मंत्रीपुत्र गोवर्द्धनदास दोनो ही क्षत्रिय स्वभाव मुक्त वीरता वळ विक्रममें वळवान दोनो ही साहसी और दोनों हो राजनीति विद्यामें पर्वती थे। उन्होंने नवीन महाराज के कांग्रेरिसहको मळीभोतिसे समझा दिया कि वृद्ध जाळिमसिहने अन्यायमे राजनीतिक है सार्थानताको समृह करके राज्यके वयार्थ अधीधर परको प्रवृत्त कियारा पर हस्ता- व्राच्यान से सार्वाचित के स्वयोगताको समृह करके राज्यके वयार्थ अधीधर परको प्रवृत्त कियारा पर हस्ता- व्राच्या वृद्ध गवनीभण्डको सहयोगिता कर एक अतिरिक्त संधिनारा पर हस्ता- वृद्ध अधीय अधीय कर एक अतिरिक्त संधिनारा पर हस्ता- वृद्ध अधीय अधीय कर एक अतिरिक्त संधिनारा पर हस्ता- वृद्ध । अग्रेज गवर्नमण्डको चयार्थ अधीय करके हह्य पर इस भावनो अधिक तरके ह्या समझा दिया, और उसी कारणसे मळीभोतिसे उनके हह्य पर इस भावनो अधिक तरके स्वयार्थ के साम्रा हिया । मृहस्तिधिपत्रके अनुसार राजराणा जाळिमसिह किसी प्रवृत्त भा कोनेतिस हो। साम्रा शासनकर्ता पर ब्रह्मात्रकर्म सहाराव कोनेतिस हिना साम्रा शासनकर्ता पर ब्रह्मात्रकर्म सहाराव कोनेतिस हिना साम्रा शासनकर्ता पर ब्रह्मात्रकर्म सहाराव और उनके उत्तराविक्त सारि पात्रकर्म करने कहा कि इस धारामें छिख रहा है कि " महाराव और उनके उत्तराविक्त सारि पात्रकर्म करने पात्रकर्म सहाराव और उनके वहे स्वकराति कारी मिल्ल अपने प्रवृत्त अपने प्रवृत्त और उनके वहे स्वकराति कारी मिल्ल आर्थ मिल्ल अपने प्रवृत्त और उनके वहे स्वकराति विद्य आर्थ मिल्ल अपने प्रवृत्त के स्वत्त कारी मिल्ल आर्थ मिल्ल कारी सार्य प्रवृत्त और उनके वहे हिन्त धारा स्वत्त कारी हिन्त सार्य प्रवृत्त कारी हिन्त सार्य प्रवृत्त कारी हिन्त सार्य प्रवृत्त सार्य सार्य प्रवृत्त सार्य प्रवृत्त सार्य प्रवृत्त सार्य सार्य प्रवृत्त सार्य प्र

शासनकर्ता नहीं है। " यह सरखतासे जाना जासकता है कि कर्नेख टाइने केवल अपने प्रमु वृटिश गवर्नमेण्टकी अवलिक्त नीतिका पश्च समर्थन करनेके लिये कहा था।

वाध्य है,परन्तु आपके पद सम्मान और सुखस्वच्छन्दताकी ओर हम सम्पूर्ण दृष्टि रखते है, । एजेण्टके यह वचन सुनकर महारावका जिस समय इधर उधर कर रहे थे, उस समय एजेण्टने ऊँचे खरसे "महारावका बोड़ा हे आओ" यह कहकर महाराव किगोर-सिहकी बाहु पकड़ी और दोनो सभाके कमरेसे बाहर हुए। महाराव किशोरसिहने कुछ भी आपत्ति नहीं की । अंतमे उन्होंने घोडोकी पीठ पर चढकर एजेण्टसे केवल इतना कहा, कि " मै आपकी ही मित्रताके ऊपर सब प्रकारसे निर्भर हूँ, । महाराबके भ्राता पृथ्वीसिहने भी उस समय अपने मनके भावको प्रकाशित किया था, परन्तु सामन्त मंडली मौन रही, गोवर्द्धनदास और उनके दो एक राजपरिपटाने उस समय जो एक वात कही एजेण्टने उसपर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। एजेण्ट (टाइ) अपने परिपदोसे युक्त होकर महाराव किशोरसिहके साथ घोडे पर चढ़कर चले। सभी चुपचाप थे, कोई कुछ न वोल सका, इस प्रकारसे उन सबने किलेमे प्रवेश किया। एजेण्टने महाराव किशोरसिहको राजसिहासन पर वैठाकर पृवं प्रतिज्ञाकी पुनरावृत्ति करके कहा कि " वर्तमान संकटावस्थामे महाराव विशेष सुविचारके साथ कार्य करें, उन्होंने और भी महारावसे कह दिया कि "महारावके भ्राता पृथ्वीसिह और गोवर्धनदास दोनो ही महारावके पाससे अलग रहेगे । गोवर्द्धनदासको हाड़ौतीसे एक वारही वाहर करना होगा। इसी निश्चयके अनुसार जून मासमे गोवर्द्धनदास राज्यविद्रोहके अपराधमे दोषी ठहराकर निर्वासितरूपसे दिझीमे रख दिये गये। और सपरिवार उसके भरण पोषणका प्रवध स्यासतसे कर दिया गया। उसी समयसे महाराव किशोरसिह और राजराणा जालिमसिहमे फिर पूर्ववत् सद्भाव स्थापित होगया।

" महाराव किशोरसिंह और राजराणा जालिमसिंहमें फिर सङ्गव स्थापन कर-नेके छिये महामहोत्सवकी तैयारी की गई । उसके उपलक्षमे सर्वसाधारण प्रजा स्वत प्रवृत्त होकर महा आनन्द ब्विन करती थी । महलमे गन्तव्य मार्गसे सव दलके दल इकट्ठे होकर जालिमसिह और उनके पुत्रको अभिवादन करते थे। जालिमसिह इस समिलन स्थानमे पितृ स्थानीय रूपसे गये, और राजकुमार अपराधी सन्तानकी समान क्षमा मांगनेके छिये अप्रसर हुए। उन्होने आगे बढ़कर जालिमसिंहकी जानु आछिगन करने हे छिये चेष्टा की, जालिमसिहने उस सन्मान प्रदर्शनको रहित करनेमे वृथा चेष्टा की । और उस प्रकार नम्रभावसे अपने अधीश्वरके प्रति सम्मान दिखानेमें कसर न की । पीछे परस्परके प्रति विश्वास विज्ञापन और सङ्गाव प्रकाशक वार्तालाप होने लगी।

एकमात्र कर्नेल टाड्के राजनैतिक कौशल यत्न और उद्योगसे महाराव राजा 🖔 किशोरसिंह, पृथ्वीसिंह और गोवर्द्धनदासके न्यायसंगत उद्योगके व्यर्थ होजानेपर निरीह स्वभाव महाराव किशोरसिह फिर साक्षी गोपाछस्वरूपसे राजसिहासन पर विराजमान होनेके छिये तैयार हुए। वीर तेजस्वी गोवर्द्धनदासके निकाले जाने पर कर्नल टाड्ने जािंदमिसहके साथ महाराव किशोरिसहका सद्भाव स्थापित करा दिया, ऐश्वर्य आडम्बर  न होकर असामयिक राजभक्तिको प्रकाश करनेवाली उक्तिको श्रवण किया। जालिम सिहने कहा, में महारावके अधीनमें रहकर राजकर्म करूँगा, नायद्वारेके मंदिरमे जाकर जीवनके शेप दिनोको व्यतीन करूँगा, तथापि अपने प्रमुका विश्वासहन्ता होकर कलंकका टीका नहीं लगाऊँगा। " एजेण्टने जालिमसिहके यह वचन सुन कर विचारा कि इससे हमारे राजनैतिक उदेशमें कोई विन्न नहीं होगा, इस कारण उन्हाने वडे आप्रहके साथ कहा कि " आपका उद्देश साधनके विरुद्धमे इस राज्यमे कोई वाधा नही है''। परन्तु उपस्थित राजनैतिक विभ्राटके समय दो भावसे कार्य करने पर महा अनिष्ट होनेकी संभावना है, यह उन्होंने जालिमसिहसे कह दिया। महाराव किशोरसिहके साथ जो पांच सो अञ्चारोही सेना गई थी, वह जिससे राज्यमे सर्वत्र विस्तार कर महा विभ्राट् उपस्थित न कर सके, इसके छिये जालिमसिहसे विदा छेकर घोड़े पर सवार हो टाडु साहव महाराव किशोरसिहका पीछा करनेके छिये वाहर चले । इन्होने राजधानीसे तीन कोश दक्षिणमें ' रगवाडी '' नामक श्रामके महलमे जाकर देखा कि महारावके अनुचर अंगर सवार श्रेणीदलके दलमे विभक्त होकर वागकी दीवारके वाहरको जारहे हैं, और महाराव किशोरसिंह, अपनी सामन्तमंडली और उपदेष्टा महरुमे भितायतुमे क्या करना कर्त्तव्य हे इसके सम्बन्धमे परामर्शकर रहे है यथारीतिसे पहिलेसे समाचार देनेका अब समय नही था, इस कारण वह शीव ही सभास्थानमे जा पहुँचे। उस सम्भावित विवादमे मान्य दिखा कर अभिवादन की रीतिको भंग नहीं किया; यद्यपि वहुत थोडी देर सम्मानके साथ वार्तालाप टाड़ साहवने वडे आबहसे महाराव किशोरसिह और सामन्तों हो बुलाकर उपन्यित अवस्थाको समझा दिया। उन्होने सामन्तोसे कहा कि "आपने जिस पक्षका अवतम्बन किया है, उससे आप प्रकाशमे गवर्नमेण्टके शत हुए है. और इससे जापके अवीक्षरका कोई मगल नहीं होगा वरन इमने आपके विन्यस होनेकी सभावना है, । सामन्तोने शीति और सतोपके वर्छमे यह अत्यन्त कष्ट्रहायक तिरस्कार पाया और एजेण्टेन गोवर्द्धनदासकी ओर आगे वटकर कहा कि '' आप ही अपने पितांके विधासहन्ता शत्रु है, और आपसे महारावका किसी प्रकारका अमगल प्राप्त नहीं होगा, आपने देवल स्वार्ध सिद्ध करनेके लिये इस विश्वाहको उपस्थित किया है, इस कारण इसके फड़में आपको यथेष्ट दह मिलेगा । तुरन्त हो गोवर्द्धनदासने अपनी तलवार निकाल कर हायमे लेली, परन्तु एक हसने हुए उनकी ओर अबहा दिखाकर गोबर्द्धनगसके गबित उत्तरकी ओर कुछ मी ध्यान न देशर महाराव किशोरसिट्के सभीप आगे वटार उनसे नहा कि "महा-राव इस समय भी समय है । इस समय भी विशेष करके भविष्यतकी चिन्ता करनेता समय है आप जिस मार्गपर अवसर हुए हे वह किसी प्रकार भी संगठकारक में प्रतिज्ञा करता हूँ कि न्यायसगन आर आपके पदोचित जिस किसी प्रार्थनाको पूर्व कर दंगा, परन्तु केवल जालिमसिहरी सामर्थको लोप नहीं करसकता, कारण कि सर्वसाधारणके विश्वासकी रक्षांके छिये हम उनकी उस शासनसामर्थको अक्षत रखनेसँ

'' सत्यकी जय अवस्य ही होगी। यद्यपि कर्नल टाड् साह्वने प्रवल वृटिश शक्तिकी सहायतासे कोटके न्यायमत अधीश्वर महाराव किशोरसिहकी सामर्थ्यको होप कर जालिमसिहको वंशानुक्रमसे राजशक्ति दी, परन्तु भविष्यत्मे उस अन्याय और असत्यकी पराजय भली भातिसे होगई।

कर्नल टाड् साहव लिखते हैं, कि " उपरोक्त साक्षात् शेप होनेके समय राजराणा जालिमसिहने अपने राजनैतिक जीवनके शेप अभिनय स्वरूप दो उपयुक्त कार्य किये, **उन कार्यों से उनके अधीश्वर प्रभु और कोटेकी प्रजाके प्रति उनकी विलक्षण स**जनताने प्रकाश पाया । अपनी मृत्युके पीछे अपने प्राचीन विश्वासी सेवकांके लिये उन्होंने एक प्रतिभू पत्र तैयार करके महाराव किशोरसिंह, पुत्र माघोसिंह और एजेण्टसे यह कह-कर उनकी हस्ताक्षर करनेका अनुरोध किया कि " यदि हमारे उत्तराधिकारी प्राचीन कर्मचारियोंको कार्यमे नियुक्त करनेभे असम्मत हो तो उनको सम्पूर्ण स्वाधीनता देनी होगी, और उसके अतीत किसी कार्यके लिये भी उनसे जवाबदेही नहीं ली जायगी, न्द् और वह अपनी उच्छानुसार निवास कर संक्रेगे। " महाराव और माबोसिहने उम पत्रपर हस्ताक्षर करके जालिमसिहकी अभिलापाके अनुसार वृटिश एजेण्टने भी उस पत्रके मतसे जिससे भविष्यतमे कार्य हो उसके प्रतिभू स्वरूप हो स्वय उस पर हम्ताक्षर करादिया "।

जालिमसिहके और शेप कार्योंके सम्बन्धमें कर्नल टाड् साहबने लिखा है, 'कोटे राज्यमें जालिमसिहने जिस अत्यन्त कष्टदायक दंड नामक करका प्रचार किया था उस करकी एक वार ही दूर कर दिया। " इस रक्त शोपक करके रहित होनेसे जालिम-सिह एक और जैसे कोटेकी सर्व साधारण प्रजासे वृद्धावस्थाम प्रशंसाको प्राप्त हुए, उधर गवर्नमेण्ट भी उसी प्रकारसे इस कार्य द्वारा जालिमसिहरो अत्यन्त संतुष्ट हुई। जालिम-सिहने अपनी कीर्तिकी रक्षाके छिये " दंडकर " रहितके समरण करनेके अर्थ कोटे-राज्यके प्रत्येक प्रधान २ नगरभे पत्थरका स्नंभ स्थापित करके उसपर कर रहित की आज्ञा लिखवादी ।

और राजसम्मान दिखाकर किशोरसिहको जालिमसिहन हस्तगत करनेका उद्योग किया। सत्यप्रिय साधुटाड्ने एकमात्र वृटिश राजनीतिके मानकी रक्षाके लिये कोटेके क्षेत्रमे यह THE PRESENT THE PROPRESENT THE PROPRESENT THE THE THE THE THE THE THE विचित्र अभिनय किया । उन्होने आत्मविवेक वुद्धिका अपमान करके कृट राजनैतिक कींगल जालका विस्तार कर महाराव किशोरसिहकी संमान स्वत्व स्वाधीनता और क्षम-ताको लोप कर जालिमसिहका पक्ष समर्थन किया। जो हो कर्नल टाड्ने किशोरसिह और जालिमसिहमे सद्भाव स्थापित कराके प्रकाशरूपसे महाराव राजा किशोरसिहके राज्याभिषेककी तैयारी की । सन् १८२० ईसवी अगस्त मासकी सत्रह तारीखको वड़ी धूमधामके साथ वह अभिपेक कार्य किया गया। राजपुरोहितने सवसे पहिले महाराव किशोरसिंहके मस्तक पर राजतिलक दिया, राजटीका देते ही कर्नल टाड् साहवने सबसे आंगे वढकर राजाके मस्तक पर राजातिलक देकर महाराज किशोरसिंहको अनेक भांतिके हीरोका अलंकार पहरा कर उनकी कमरमे राजदंडस्वरूपसे तलवार बांध दी। महारावने भेटमे गवर्नमेण्टको एकसौ सुवर्णकी मोहर उपहारमे दी । इस समय भारतवर्पके गवर्नर जनरलके नामसे कर्नल टाड्ने राजराणा जालिमसिहको महामूल्यवान राजवेक खिलत दिया । जालिमसिहने उस वेशको पाकर उपयुक्त उक्तिसे कृतज्ञता प्रकाशके साथ नजरमे गवर्नमेण्टको पचीस सुवर्णकी मोहरे और भी दान की ।

समय उस उद्देशको सिद्ध कर लिया। पहिले प्रस्तावके अनुसार माधोसिहने आगे बढ़कर कोटेके फीजदाररूपसे महाराव किशोरसिंहके मस्तक पर राजतिल देकर कमरमे तलवार वाय दी, और नजर दी; प्रचलित रीतिके अनुसार महारावने उस भेटको ळीटा कर माधोसिहको खिलत देनेके साथ उनको वशानुक्रमसे कोटेके फीज़दारी पद्की सनद् दान की। इस सनद्के लिये ही इतनी तैयारी और उद्योग था। उद्योग इतने दिनोमे सफल हुआ। कर्नल टाड़ साहवने लिखा है " कि सर्वम जा सद्राव पुन म्यापनका सृत्रपात हुआ, उसको वढानेके स्रिये एजेण्ट ( टाड् ) उक्त अभिषेकके उत्सवके पीछे और एक महीने तक कीटे राज्यमे रहे। उन्होंने इस समय महारावको समझा दिया कि वह जैसी अवस्थामे पडे है उसीके अनुसार कार्य करना सव प्रकारसे कर्त्तव्य है, और उधर उन्होंने माधोसिहको समझा दिया, कि पवित्र संविपत्रसे उनके ऊपर जो भारी दायित्व अपित हुआ है वह जिसमे दुर्व्यवहार और निर्वृद्धिता वा असावधानतासे उस सविको भग न करै । कोटेको छोडनेके पहिले सितम्बरको एजेण्टने फिर सबको एक समितिमे इकट्टा किया, और उसीमे सबने अद्यक्तिम सद्भाव स्थापित किया । जालिमितिह महाराव और माथोसिह परम्परमे अतीत घटनांके लिये परस्पर एक दूसरे क्षमा करके भविष्यत्मे मित्रभावमे रहे ऐसी प्रतिज्ञा की "।

इस प्रकाइय अभिपेकके उत्सव अनुष्ठानका एक गुप्त उद्देश था। कर्नेल टाड्ने इस

<sup>(</sup>१) कर्नल टाट् साह्यने अपने दूसरी यारके अमणवृत्तान्नमें इस अभिपेक्के उत्सवकी वर्णन किला है। वह अमणवृत्तान्तमे देखो ।

यद्यपि हम भलीभाँतिसे जान गये है, कि कर्नल टाड् अपने उपरितन प्रभू भारतवर्षके गवर्नर जनरलकी आज्ञासे अंग्रेज गवर्नमेण्टकी राजनीतिकी आज्ञापालन करनेके लिये यह शोचनीय अभिनय करनेके लिये वाध्य हुए,तथापि हमारा ऐसा विचार है कि वह स्वय जिस कार्यमे मध्यस्थ थे और स्वयं ही जिस कार्यके एक प्रधान नेता थे वह चाहते तो

अवश्य ही उस शोचनीय अभिनयको अन्य प्रकारसे रहित कर सकते थे। महाराव राजा उमेदसिहके साथ वृटिश गवर्नमेण्टका संधिवंधन जिस समय हुआ था, उस समय राजराणा जालिमसिंहने कोटेके सर्वमय प्रभू म्बरूपसे असीम सामर्थ्य चलाई थी, इसको कौन नहीं मानेगा ? परन्तु तव उन जालिमसिहको कोटेमे सर्वमय प्रभू स्वरूपसे वंशानुक्रमसे रहनेका अविकार देनेमे वृटिश गवर्नमण्ट किसी प्रकार भी सामर्थ्यवान् न हुई, इस वातको कीन नहीं मानैगा ? जालिमसिंहने पिडारियोके युद्धेक समयेम और उससे पहिले अंग्रेज गर्वनेमेण्टकी सम्पृणह्रपसे सहायता की थी, परन्तु कोटेके प्रकृति राजशक्ति सम्पन्न उमेदसिहको वंशानुक्रमसे साक्षी गोपाल स्वरूपमे रखकर उनकी वंशानुक्रमसे समस्त गासनशक्तिको हरण कर जालिमसिहको उस शासनशक्तिका देना कौन राजनीतिक संगत था ? कौन वर्मशास्त्र संगत था ? कौन सभ्यता-विधि संगत था ? जालिमसिह तो महाराव उमेदसिहके वेतनभोगी भूत्यमात्र थे, उन्होने जो सेनाकी सहायता, रसदकी सहायता और जो आर्थिक सहायता की थी, वह सभी उमेदिसहकी थी, जालिमसिहकी निजकी कुछ भी नहीं थी, इस अवस्थामे उन जालिमसिहको वृटिश गर्वनमेण्टने पुरस्कार स्वरूपमे किस प्रकार यथार्थ नरपतिकी शक्तिको हरण करके उनको उसे वंशानुक्रमसे भोग करनेके छिये दिया था? किसी राज्यके इतिहासमे हमने ऐसी घटनाका दूसरा प्रमाण नहीं पाया। एक राज्यके प्रधान मंत्रीद्वारा अन्य राजाको उपकार प्राप्त हुआ है इसीसे क्या उस अन्य अन्य नरपतिके न्यायके वक्षस्थल पर, धर्मकी छातीपर, सत्यके वक्षस्थल पर पदाचात करके उस प्रधानमंत्रीको एक राज्यकी शासन सामर्थ्य वंशानुक्रमसे उपभोग करनेके छिये दी जा सकती है, जालिमसिहके द्वारा कोटेराज्यके वहुतसे उपकार हुए थे यह उन्होने वेतनभोगी कर्मचारी स्वरूपसे अपने कर्त्तव्यको पालन किया था, उसके लिये वह कोटेकी शासनशक्तिको वंशानुक्रमसे भाग करनेके अधिकारी नही होसके, गवर्नमेण्टन न्याय न करके वलपूर्वक महाराव उमेद्सिहको अत्यन्त निरीह और नम्र देखकर जालि-मसिहको वंशानुक्रमसे कोटेका प्रकृत अधीश्वरपद प्रदान किया,इसको कौन नहीं मानेगा। यदि एकमात्र जालिमसिहको ही जन्मभर तक उक्त शासनशक्ति चलानेकी सामर्थ्य देते तो इतनी हानि नहीं होती, वशानुक्रमसे उस शासनशक्तिका देना किस प्रकार युक्ति सगत होसकता था ? जालिमसिंह वुद्धिमान् नीतिज्ञ और शासनकार्यमे सुद्क्ष थे, इससे उनके उत्तराधिकारी भी इनकी समान होगे यह गवर्नमेण्टने किस प्रकार स्थिर किया है। था ? और जालिमसिंहकी समान उनके उत्तराधिकारी भी केवल शासनशक्तिको पाकर है। संतुष्ट होंगे, कोटेके यथार्थ अधीश्वरकी कभी भी आनिष्ट कामना नहीं करेंगे, यह किस है। प्रकारसे विचार हुआ था ? राजनीतिज्ञ कर्नल टाड् साहवने अवदय ही जालिमसिंहकी

ইনিকের ক্রিকের ক্রিকের

## ्री भू भूतिरोजनीर व्यक्तिक्रीय क्षेत्र क्षेत्र

क्रुक्त जनैतिक विशार्म कर्नल टाउका व्यवहार-बृटिश गर्वनमण्टका जालिमसिहका पक्ष सम-र्थन—गोवर्धनदासको निर्वासन दंड—मालवादेशमे गोवर्धनकी उपस्थिति—कोटेमे किर राज-नैतिक महा विश्रार्–महाराव किशोरसिंहके साथ सेनाका योगदान–जालिमसिंहका महलके ऊपर गोले वर्पाना-महाराच किशोरिसहका क्लिको छोडकर वाहर जाना-महारावका बूंदीमें जाना-राजभाता विरानसिहका जालिमसिहके साथ योगदान-गोवर्धनदासका महारावके साथ योगदेनेकी चेष्टा करना-उसका व्यर्थ होना-महारावका वृदीको छोड़ना-महारावके प्रति हाडाजातिका महानु-भृति प्रकाश करना-महारावका वृन्दावनमे आगमन-गोवर्धनदास और ब्रुटिश गवर्नमेण्टके अपीन में स्थित राजपुरुपोका पड्यय-महारावका सेना सिहत कोटेकी ओरको जाना-महारावका घोषणा-पत्र प्रचार करके हाडाजातिको अपने पक्षमें योग देनेके लिये बुलाना-महारावका बृटिश गवर्नमेण्ट के निकट अपना प्रस्ताव भेजना-जालिमसिहका आचरण-महारावके विरुद्ध जालिमसिहकी सेनाके साथ बृटिश सेनाका अन्नसर होना-सम्मिछित सेनाका महाराव पर आक्रमण करना-महारावकी सनाका जालिमसिहके व्यूहको भेदन करना-अंग्रेजी सेनाका उस कार्यम वाधा देना-अंग्रेजोंके विरदा समर करनेकी अनिच्छासे महारावका सेनासहित रणक्षत्र त्याग करना-अंग्रेजी सेनाका फिर महाराव की सेना पर आक्रमण करना-महारावकी सेनाका उस आक्रमणको व्यर्थ करना-महारावका सेना-सहित प्रस्थान-अंप्रजी सेनाका महारावके पैदलदलका नाश करना-हुमार पृथ्वीसिंहकी मृत्य-दे। वीराका वीरता दिखाना-कर्नेल टाट्का महारावके साथ संयुक्त सामन्तोके साथ क्षामा प्रदर्शन मूलक वापणापत्रका प्रचार करना-सामन्तींका अपने २ स्थानको चले जाना-समरका फल-अनुसं-गिक घटनावली-महारावके साथ फिर सविवयनकी चेष्टा करना-नृतन सधिपन्न-महारानके लिये निर्दारित वृत्तिकी सुची-कर्नल टाड्की व्यवस्था-व्यवस्थापत्र-महारावके कीटेमें आनेके समय व्यावातमूलक घटना-महारावका फिर अपने राज्यमे चलेजाना-विशुनसिंहका राजवानीम दसरे स्यानको भेजना-जालिमसिंहके साथ महाराव किशोरसिंहका संमिलन-माधासिटके साथ महाराव की प्रीति स्थापन-जालिमसिष्टकी मृत्यु-उनकी जीवनीकी समालोचना ।

कर्नल टाइकी समान राजपूत वान्यव अयेज यहाँतक भारतमे कोई भी नहीं आया। यह पाठकोको मुक्तकठसे स्वीकार करना होगा। राजपूतजातिके प्रति सायु टाइका यहाँतक अनुराग, प्रीति और स्नेह था कि उन्होंने मत्यके सम्मानकी रक्षाके लिये समय २ पर एकमात्र उस अनुराग, प्रीति और स्नेहसे पिरचालित होकर अपने प्रभू गर्वनेमेण्टके द्वारा अनुष्टित राजपूत जातिके अपकारमूलक कार्यका प्रतिवाद, निन्दा और कटोर समालोचना करनेमे भी कसर न की। देशियोंक पक्षका अवलन्दान करनेसे किसी अयेज कर्मचारीको भी आजतक उस भावसे मत्यके सन्मानकी एका करनेका साहस नहीं देगा। हम प्रत्येक पगपर इस इतिहाममे यथान्यान कर्नल टाइ साहयके साधु व्यवहार, उदार आचरण और निरपेक्ष न्याय विचार और श्रेष्ठ अनुष्टानकी मुक्त कठसे कर्मा प्रशंसा करने आये हैं। परन्तु अत्यन्त दुःस्वित हद्यमे वर्तमान प्रयन्थमं उनके एकमात्र राजनितक अभिनयका विषमय एल देखकर हम यहां दुःसी हुए है।

' ईसवीमे मालवादेशमे जानेकी आज्ञा देकर अत्यन्त अज्ञानताका कार्य किया गया । गोव- 🖁 र्द्धनदासके उस नगरमे पहुंचते पहुंचते सब प्रकारसे आंतिके बद्छेमे कोंटराज्यमे 🗓 <u>ŦÑŦŦÑŦĠÑŦŦÑŦŦÑŦŦÑŦŦÑŦŦŇŦŦŇŦŢŇŦŢŇŦŢŇŦŦŇŦŦŇŦŦŇŦŦŇŦŢĬŦŦĬŎŦĬŎŦĬŎŦ</u> उत्तेजनाके उक्षण प्रकाशित होगये। कोटे और वृदीराज्यमे पड्यंत्रमुखक पत्रादिके <sup>।</sup> प्रकाशित न होते २ जााछिमसिहके श्राचीन विश्वासी वीरोमे विद्रोह और उत्तजना दिखाई दी । सैफअछी नामक तीस वर्षके पुरातन सेनानायक जो "राजपलटन" अर्थात् नरपतिके खास सेनादलके नेता थे, और जो विश्वासी वीरता और दुश्चताके लिये विशेष विख्यात थे ऐसा जाना जाता है कि पहिले उन्होंने अपने नाममात्रके अधीश्वर ( किशोरसिंह ) का पक्ष अवलम्बन किया था। पहिले इस सम्बादको मिध्या 🙎 अनुमान किया गया, परन्तु ज्ञानी जालिमसिहने इसमे विश्वास न करके वह असंतुष्ट : सेनादल जिससे महलमे स्थित महारावके साथ न मिलसके, इस कारण दोनोंके मध्य-खलमें एक सेनाको रक्का । शित्र ही महाराव जलमार्गसे जाकर सैकअली और उनके हैं अधीनमें रिथत कितनी ही सेनाको महलमें ले आये, इस समाचारके प्रचारित होते हैं ही एक नेत्र हीन जालिमसिहने तामयानपर चढ़कर अपनी सेनाके साथ सैकअलीकी हैं शेष सेनापर आक्रमण किया, और दो वड़ी २ तोपोको ऊचे स्थानपर इस भागसे हैं रखकर गोलोका चलाना प्रारंभ किया कि उससे एकमात्र राजधानी ही नहीं वरन है चम्बल नदीके दोनो किनारोके देश और मकानोके ऊपर गोलोकी वर्षा होने लगी। इस कि गोलोकी वर्षासे महाराव, उनके भ्राता पृथ्वीसिह और उनके अनुचर नौकापर 🐉 चढ़ कर नदीके पार हो वृँदीको चले गये । इस ओर वचीवचाई सेनाने अस्र छोड़ कर 🖔 चढ़ कर नदाक पार हा बृदाका चल गय । इस आर वचावचाइ सनान अस्र छोड़ कर हैं आत्मसमर्पण किया। प्रवल उद्योगके साथ इस अनुष्ठानको करके जालिमसिंहने महा हैं रावके द्वारा अपने प्रभुत्वके नाशकी चेष्टा व्यर्थ करदी, और हाडाजातिका राजिसहासन शून्य होगया। उस युद्धके समय विश्वनिसहेन दोनो श्राताओसे अलग होकर जालिम- हि सिहके साथ मेल किया, जालिमसिहने इस समय विश्वनिसहेक साथ गुप्तभावसे जैसा हि सम्मान करते हुए व्यवहार किया उसी प्रकारका मन्तव्य प्रकाश किया, वह सरलतासे जाना जाता है "।

कर्नल टाड् साहवकी उक्त उक्तिमे पाठक भलीभांतिसे जान गये होगे कि चतुर हैं। णि जालिमसिंह कैसे पुरुष थे,और उन्होंने विश्वासवातीके समान कैसा कार्य किया चूड़ामणि जालिमसिंह कैसे पुरुष थे,और उन्होंने विश्वासवातीके समान कैसा कार्य किया चूड़ामणि जालिमसिंह केस पुरुष थ, आर उन्हाम विवास समान कार्या है । । जो किशोरसिंह न्यायके अनुसार धर्मके मतसे जालिमसिंहके अधीश्वर ये जालिमसिंहने हैं। । जो किशोरसिंह न्यायके अनुसार धर्मके स्वत्में के स्वतंत्र स्वत उन्हीं अधीश्वर किशोरासिहके विरुद्धमें " तोपै चलानेभे एक मुदुर्त्तमात्रका भी विलम्ब नहीं किया। जिस कोटेराज्यमे मृचीके अयभागमात्र भूमिमे जालिमसिहका न्यायके अनुसार कोई भी अधिकार नहीं था, जिस कोटेराज्यके अधीश्वरकी करुणाद्यासे जालिमसिहने कोटेमे प्रवेशका अधिकार प्राप्त कर फौजदार पदको प्राप्त किया, जिस 🖔 कोटेराज्यसे जालिमसिह एक समय सर्वस्वान्त होगये थे, जिस कोटेराज्यके अधीश्वरते फिर उनको क्षमाकर उनको यहण किया और अपने पुत्रका अभिभावक पदका प्रदान किया था, वहीं जालिमसिंह उन नरपितके पोतेके विरुद्धमें तोपे चलाकर अपने स्वार्थ सावन करनेके लिये अप्रसर हुए। यह क्या विचित्र राजनीति नहीं कही जायगी, यह 🧗 ইনিক ক্রমিক ক্রমিক

उक्त अधिकार देनेके समय यह विचार छिया था। परन्तु उन्होंने ऐसा विचार करके भी न्यायसगत कार्य नहीं किया । वरन वृदिश गवर्नमेण्टके उस विचारहीन अनुष्ठानेक कार्यको परिणत करनेके लिये अपनी समस्त शक्तियोको प्रयोग कर इतिहासमे अपनी एकमात्र पक्षपातकी रेखाको अकित किया है।

जालिमसिहको अन्यायरूपसे कोटेकी शासनशक्तिको वंशानुक्रमसे उपभोग कर-नेका अधिकार देकर जो विपैला फल फला था वंशानुक्रमसे उसीसे कोटेकी शोचनीय अवस्था हुई । वह हमारे पाठकोको परवर्ती इतिहाससे विदित होसकैंगा । उस शोचनीय अभिनयके लिये हम इतने दु खित नहीं है, परन्तु इसी एकमात्र अनुष्ठानसे अंतमे कोटाराज दो भागोमे विभक्त होजायगा, कोटेके मूलराजकी शक्ति एकवार ही हीन होजायगी, जालिमसिंहके उत्तराधिकारी कोटेके प्रायः आधे अशके अधीश्वर होगे । वृटिश गवर्नमेण्टकी राजनीतिको फलस्वरूप हाडावती देशके सामान्य झालापरिवार भी महान ऊँचे राजपद पर प्रीतिष्टित होंगे यह कौन जानता था ।

पूर्व अत्यायमे वर्णन कर आये है कि वृटिश पोलिटिकल एजेण्ट कर्नल टाड्ने मन्यवर्ती होकर वृटिश गवर्नमेण्टकी प्रतिज्ञाकी रक्षाके लिये महाराव किशोरसिंहको सम्मत कराकर उनको साक्षी गोपालस्वरूपसे कोटेके सिहासन पर वैठाल कर जालिम-सिहको कोटेके हता कर्ता पद्पर दृढरूपसे नियुक्त कर दोनोमे श्रीति स्थापन करके कोटेराज्यको छोड़ दिया। कर्नल टाड् साहवने विचारा था कि वृटिश गवर्नमेण्टने इस कार्यको जव न्यायमूलक कहकर उसे प्रवल रखनेमे यत्न करना चाहा है तव महाराव किशोरिसह भी अवश्य ही उस कार्यको न्यायमूळक विचार कर अपने समस्त स्वार्थिते नष्ट होनेपर भी जालिमसिहके साथ चिरकाल तक सद्भावसे रहेंगे, परन्तु शीव ही उनका वह अनुमान व्यर्थ होगया। शीव्र ही फिर किशोरसिंहके न्यायंसंगत र्स्वार्यके साथ जालिमसिट्के अन्यायमूलक स्वार्यका भयकर संवर्षण हुआ ।

जालिमसिहके पुत्र गोवर्द्धनदासको समस्त पड्डयन्त्रका मुल और उसके द्वारा परिचालित होकर महाराव किञोरिसहको जालिमसिंहकी शक्ति छोप करनेके लिये उचत जानकर कर्नेळ टाड़ और जालिमसिहने उस गोवर्द्धनदासको कोटेराज्यसे एक वारही निकास दिया । गोवर्डनवासने राजनैतिक वदीस्वरूपने दिल्ली और इसाहाबाद इन दोनो नगरोमेले दिल्लीमे रहनेकी इन्छा की इसकारण उसकी प्रार्थनाके अनुनार उसकी दिल्होंने ही वदीभावसे रक्खा गया। कर्नेह टाड़ साहवने हिल्ला है ' कि दिशीने वह अपने कुटुम्बसहित रहे थे, और उनका भरण पोषण करनेके छिपे अचिन वृत्ति नियत करदी गई थी, वह जिस स्थान पर रहे वहाँ उनके भ्रमण और ब्यायाम करते के लिये विस्तारित स्थान दिया गदा । और उस स्थानपर अंग्रेजोते उनकी और हुप्रि रयनेके छिये कितनी ही अञ्चारोही मेनाका नियुक्त रक्ता था"।

इसके पीछे कर्नेल टाइ माहवने लिखा है कि " जावुआके महाराजकी एक जारज कन्याके साथ विवाह करनेके छिये निकालेहुए गोवर्द्धनदासको सन

गोवर्द्धनदासने दिहींमे आकर आत्मसमर्पण किया था, कारण कि जीव्र ही महाराव किशोरिसह वॅटीको छोडकर बन्दावनकी ओरको तीर्थयात्रा करनेके 5/156/156/15 आगा की थी कि हमकी और उस समय ऐसी अपने पेतक त्रजनाथजीके मंदिरमे अवस्य शांति और संतोष प्राप्त होगा, इसीसे उन्होंने जीवनके शेप समयको धर्मकी आछोचनाम व्यतीत करनेकी अभिलाषा की थी । वह जितने दिनोतक वृदीमें रहे ये उतने दिनोतक सर्व साधारणमें किसी प्रकारके राजनैतिक उपरव होनेकी सम्भावनाका अनुमान नही था। कोटेसे वृटी बहुत पास थी, इस कारण सबने विचारा कि महाराव क्रोधके वश यद्यपि वृदीमे गये है पर फिर शीव ही छीट आवेंगे। परन्तु महाराव किशोरसिहके वृदीको छोडकर उत्तरकी ओरको जाते ही सरलतासे प्रकाशित होगया कि वृदीसे ने सही वह अन्य देशसे अपने स्वार्थसायनके हिये सम्पर्णरूपसे सहायता पाँछेगे। रजवाडोके प्रत्येक राजा प्रत्येक प्रधान २ सामन्तने महारावको उस विपत्तिक समयमे सहानुभृति प्रकाश करनेवाला पत्र लिखकर ह धीरज दिया था, और वह जिस जिम राज्यमे होकर गये ये उसी अधीश्वरने महाराव किशोरसिहको कोटेके अवीश्वर रूपसे ब्रहण करके उनके व्रति यथेष्ट्र सम्मान दिखाया था, " केवल जो भरतपुरराज्य राज्यके अत्यन्त समीप था. उस राज्यके अधीश्वरने ऐसा ऊंचा सम्मान नहीं दिखाया। विख्यात भरतपरके अधीश्वरने कितने ही प्रतिनिधियोको महाराव किशोरसिटके समीप भेजकर क्षमा प्रार्थना की, उन्होने कहा कि वह अत्यन्त वृद्व और दृष्टिशकि 🦂 हीन होनेसे महारावके निकट स्वयं नहीं आसके है । जाट जमीदारने सौभाग्यवरूसे ऊंचा पढ पाया है, इस कारण उनके निकट जिस प्रकारका सम्मान प्रकाश उचित था जाटपतिको उसे न करते देखकर महाराव किशोरसिंहने अवज्ञाके साथ उनके प्रतिनिधिको विदा देकर उपहार द्रव्य फेर दिये । महारावके इस गर्वित आचरणके कारण जाटपतिने शीव्र ही महारावको भरतपुर राज्यकी सीमा छोड़नेकी आज्ञा दी। महाराव किशोरसिंहने कुछ समय तक वृन्दावनधाममे "त्रजकुजमे" निवास किया। उस समय भछीभांतिसे प्रकाशित होने लगा कि जयदेवकी मधुर पदावलीने महारावके हृदयमे सामन्य राजमुकुटकी असारताको प्रतिपादित किया है और राधाकृष्णकी विचित्र छीछाके स्थानमें वीर कविचंदकी उत्तेजक वीरगाथा और चौहानकुलकी वीरताकी कहानी और गौरवगरिमा स्मृति महारावके हृदयसे एकवार ही निकल रही है, इस कारण महारावन इस समय इच्छानुसार ठहरनेकी इच्छा प्रगट की । सर्व साधारणके पहिले अनुनानेक मतमे महाराव शीव्र हो अपने जीवनकी अतीत और वर्त्तमान अवस्थाको समग्राग्ये, उन्होंने अपनेको विदेश भूभिमे केवल धनके लोभियोके द्वारा विरा हुआ देला। परन्तु महाराव अप्रैल मासमे वृन्दावनसे कोटेको जानेके लिये फिर तैयार हुए। जनको शैतानस्वरूप गोवर्द्धनदासने स्थिर कर दिया कि महाराव यहां इस भावसे नहीं रहसकेंगे। गोवर्द्धनदासके प्रति तीक्ष्ण दृष्टि रखी गई थी यह सत्य है, पर उन्होने अप-राधीकी समान कारागारमे वद होकर भी महोचपदपर श्थित देशीय कर्मचारियोद्वारा महारावके समीप अत्यन्त गुप्तरीतिसे पत्रव्यवहार किया था। यह वात पीछे प्रकाश हुई"। 

でではいる

元のでいるができる

THE STATE OF THE

*ৠড়ঀ৾৻৻৽ড়ঀ৾৻৽ড়ঀ৾৻৽ড়ঀ৾৻ড়ড়ঀ৻ড়ড়ঀ৻ড়ড়ঀ৻ড়ড়ঀ৻ড়ড়ঀ৻ড়ড়ঀ৻ড়ড়ঀ*৻ড়ড় वात क्या अत्यन्त अन्याय अत्यन्त अधर्ममूलक नहीं समझी जायगी। जालिमसिहने जो आचरण किया वह सरकारके वलपर हो किया। जालिमसिंह किशोरसिंहको कोटेसे निकाल करही शान्त न हुए, वरन उन्होंने महारावके भ्राता विशनसिहको कि जिन्होंने राजसिहासन प्राप्तिकी इच्छासे जालिमसिहका पक्ष अवलम्बन किया था, धर्मके मस्तक पर पदाचात करके वृटिश एजेण्ट करनल टाड् महोदयके सम्मुख उन विशनसिहको कोटेके अधीश्वरपद्पर अभिपेक करनेक लिये प्रसाव किया। परन्तु साधु टाड् साहवने किसी प्रकारसे भी जालिमसिहके उस घृणित प्रस्तावमे अपनी सम्मति नहीं दी। कर्नल टाङ्के विपयमे अवस्य ही यह प्रशंसाकी वात कहनी होगी। परन्तु महाराव किशोरसिंहने अपने पेतृक अधिकारको प्राप्त करनेके लिये यह दूसरी वार उद्योग किया। यद्यपि जालिमसिहका पक्ष समर्थन करने हे लिये इससे पीछे कर्नल टाड्ने जो राजनैतिक अभिनय किया उस अनुष्ठानसे जालिमसिङ्का मत अन्याय क्षमताके **ळोभसे विश्वासहन्ता हो सकता था, परन्तु उदार हृदय स**त्यप्रिय टाड्के पक्षमे यह

कभी शोभा नहीं देता। महाराव किशोरसिह वृटिश गवर्नमेण्टके हस्ताक्षर सहित पहिले सविपत्रके मतसे कोटेकी सम्पूर्ण शासनशक्ति सम्पन्न राजशक्तिको पानेके लिये बीर तेजा हाडा-जातिके समीप प्रतिवासी राजाओसे सहायता हेनेको गये। इसके पीछे जालिम-सिहके परामर्शके अनुसार कर्नल टाड् और गवर्नमेण्टने उस महागजके विरुद्धमे जैसा अनुष्टान किया उसके सम्बन्धमे कुछ कहनेके पहिले कर्नल टाड्ने अपने हाथसे इतिहासमे जो नर्णन किया है हम इस स्थानपर सबसे पहिले उसको प्रकाश करना उचित जानते है। कर्नेट टाड् साहव हिस्त्रेत है कि '' उपस्थित उपद्रवोके निवारणके पक्षमे एकमाज सधिकी वारासे कार्य परिणत कर सर्व साधारणने हट्ह्पसे ज्ञानि रखनेका उपाय था। वृदीके अधीक्षरके निकृट यह कहकर पत्र छिखा गया कि भागेहुए किशोर-सिहको अतिथि स्वरूपसे ब्रहण कर उनके साथ कुटुन्वियोकी समान व्यवहार करनेका कुछ निपेय नहीं है, परन्तु यदि जालिमसिहके विरुद्धमे किशोरिमह समर करनेके अभिप्रायसे सेना इकट्टी करे तो वृँदीराजको उसके छिये सम्पूर्ण दायी होना होगा, उस रामय नीमच नामक स्थानपर ेजो वटिशसेनाद्छ रहतो या उस सेनादछके अप्रेज सेनापतिको यह आज्ञा दीगई, कि जावआ और वृदीराज्यके मध्यस्य मार्गित एक रोना म्यापित करो। गोवर्द्धनदास महाराव किशोरसिहके माय मिलनकी चेष्टा करे तो पह दल गोवर्द्धनदासको मृत वा जीवित अवस्थामे वंदीकर छ। उमको पकड्नेके लिये जो उत्तम अनुष्टान किया गया, गोवर्द्धनदासने शिरिनक्टसे गुप्त पत्यद्वारा भागकर उम

अनुष्टानको व्यर्भ करिंद्या । किन्तु वृंदोराजको उस समय भयभीत और इयर उयर करतेहुए देग्यकर वह वरावर भारवाड राज्यमे भाग गये । तिन्तु भारवाड्यति गावर्द्धन-टानको किसी प्रकार भी अध्धय देनेमें सम्मत न हुए, तब वह शीप्र ही दिर्हींने

ञानेको वाध्य हुए, गोवर्द्धनदास दिल्छोने गये तब उनको हट्टपने बेदीनायस रमया गया । परन्तु ऐसा जाना जाता है कि पहिले

(१४६) क्ष राजस्थान इविहास—माग २. क्ष

की राजनीतिने उसे प्राह्म नहीं किया। महाराज्ये जो सचिपत्रकी धारा भेजी थी वह आगे िट्यी है। 😤 

है कि रजपाड़िके प्रत्येक मनुष्यने जन कि दिशोरसिंहको न्यायक जानकर उनका पश्च अवलम्बन किया या तव गवर्गभेण्टने

Section the offerte of the offertion to offer the offertion the state of the offertion " जालिमसिहको उनकी विश्वासी सेनाके ऊपर भी निर्भर नहीं किया जाता, उन्होने 🐇 " जालिमसिह्का उनका विश्वासा समाक जनर ना नाम कर है। उनका शासनकार्य हैं स्वयं ही कहा है कि सेनाके उपर उनका सम्पूर्ण विश्वास नहीं है। उनका शासनकार्य हैं। किस प्रकार कठोरताके साथ होता था इस समय उसकी विलक्षण साक्षी मिली है। जिस जालिमसिहने म्बदेशी और विदेशी प्रत्येक सेनाका अपने हाथसे पालन किया है था, उसी सेनाद्छके प्रत्येक पुरुष उनके विरुद्धमें न्यायके अनुसार अधिकारियोका पक्ष क्षेत्र अवलम्बन करनेके लिये तैयार होते देखा । इस राजनैतिक उपद्रवोके समयमे सभोको उन्होंने यहांतक अविश्वासका आविर्भाव दिखाया, कि उन्होंने विपत्तिसे मुक्त होकर हैं कहा "कि मेरे शरीर पर पिहरे हुए वस्नातकमे मानो पड्यव्रकी गंव आगई है"। है जालिमसिह चारोओर उस अविश्वासताको देखकर विरक्त हुए, और सहज ही इंची सामर्थ्य प्राप्तिकी आशाको छोडनेके लिये उद्यत होते, तो उससे हैं वृटिश गवर्गमेण्ट भी अत्यन्त कष्टदायक विपत्ति यस्त अवस्थासे उद्घार पानेमें समर्थ- होती। जालिमसिहके समीप इस राजनैतिक कटोर प्रथिको छेद्न करनेके लिये यथेष्ट 🖔 सुअवसर दिये थे, और इशारोंसे यह विदित किया था कि यदि वह विचारेगे तो इस हुँ मंथिको काट सकेंगे, नहीं तो तलवारसे अवस्य ही यह राजनैतिक विश्राट् मंथिछेरन की जायगी। परन्तु सभी चेष्टाएँ निष्कल होगई, जालिमसिहने संविपत्रके मतसे कार्य करने और स्वयं शासनकी सामर्थ्यको जिस प्रकारसे प्रहण करनेकी प्रतिज्ञा की, जालिमासिहके नाममात्रके प्रभु महाराव किशोरसिह भी उसी प्रकारकी भित्ति पर खड़े हुए, और अंग्रेज गवर्नमेण्टके साथ निर्द्धारित पूर्व संविपन्न की एक छिपिको एजेण्टके निकट भेजकर पूछा कि वह सन्विपत्र स्वीकार होगा या नहीं ? जालिम 🕺 सिहको वंशानुक्रमसे शासनशक्तिको देनेके लिये जो अतिरिक्त संधिधारा नियुक्त हुई थी वहीं धारा यदि मूळसंधिपत्रमे नियुक्त कीजाती तो यह समस्त उपद्रव सरलतासे दूर 🖔 होसकते थे। ऐसा होनेसे संधिपत्रका मूल मर्म और अर्थ कभी भी दो भावोसे प्रहण 😤 नहीं किये जाते, और गवर्नमेण्टने अविचारका कार्य किया है इसकी कोई विवेचना 🔀 नहीं कर सकता। वास्तवमें कोई भी उस विश्वासघातके दोपसे कलकित नहीं होते कारण कि जिन्होंने आदि संधिपत्र पर हस्ताक्षर किये है अतिरिक्त सधिपत्र पर भी 🖟 जन्हींके हस्ताक्षर थे। एक राज्यमे एक मनुष्यको नाममात्रके राजा और दूसरेकी समस्त शासनशक्तियुक्त राजा कह कर हमने जिस बातको स्वीकार किया है, उसके वदलेमे जालिमसिहके द्वारा उपकृत होकर हमारे उस उपकारके लिये किसी प्रकारका पुरस्कार देना उत्तम नही होसकता, इस विवादसे यह प्रश्न उपस्थित हुआ है। वंड 🖟 सोभाग्यकी वात है कि नाममात्रके अधीश्वर (किशोरसिह) ने इस समय जिस प्रश्नको उपस्थित किया है वह गवर्नमेण्टके प्रस्तावमे सम्पूर्ण विपरोत दिखाई पड़ा और वह आरि और अतिरिक्त सविपत्रके मठ उद्देशके मतसे काम करनेमे प्रायः प्रकृत पक्षमे असन्मत हुए । महाराव किशोरसिंहने प्रसाव किया कि उनके स्वजातीय तीन हवार शरीर रक्षक उनके पास नियत रहे, और वह अपनी इच्छानुसार सामन्तीकी जागोरे देगे, और सेनादलके नेता पद्पर स्वयं नियुक्त रहेगे। यह सब प्रस्ताव 

२—नानाजी जालिमसिहके उत्पर हमें सम्पूर्ण विश्वास है। वह महाराज उमेदसिह

के अधीनमें जिस भावसे कार्य करते थे, हमारे अधीनमें भी उसी भावसे कार्य करेंगे

कि अधीनमें जिस भावसे कार्य करते थे, हमारे अधीनमें भी उसी भावसे कार्य करेंगे

कि अधीनमें जिस भावसे कार्य करते थे, हमारे अधीनमें भी उसी भावसे कार्य करेंगे

कि अधीनमें जिस भावसे कार्य करते थे, हमारे अधीनमें भी उसी भावसे कार्य करेंगे

किहर सदेह और संशय उपस्थित हुआ है, हम किसी समय भी एक मत नहीं हो सकते,

कि इस कारण मेने उनको एक जागीर दी है वह वहाँ रहेंगे। उनके पुत्र वाप्पालाल मेरे

कि कर रहेंगे, और अन्यान्य मत्री जिस प्रकार राजाके समीप रहकर राजकार्य करेंगे

कि इसी उसी प्रकार मेरे निकट काम काज करेंगे। में उनका प्रभू हूँ और वह मेरे भृत्य कि

कि वह भी उसी प्रकार मेरे निकट काम काज करेंगे। में उनका प्रभू हूँ और वह मेरे भृत्य कि

कि वह मां उसी प्रकार मेरे निकट काम काज करेंगे। में उनका प्रभू हूँ और वह मेरे भृत्य कि

कि वह मां उसी प्रकार मेरे निकट काम काज करेंगे। में उनका प्रभू हूँ और वह मेरे भृत्य कि

कि वह मां उसी प्रकार मेरे निकट काम काज करेंगे। में उनका प्रभू हूँ और वह मेरे भृत्य कि

कि वह मां उसी प्रकार मेरे निकट काम काज करेंगे। तो यही वंशानुकम उसी भावसे

कि वहना रहेगा।

३-अव्रेज गवर्नमेण्ट अथवा अन्यान्य राजाओके समीप जो पत्रादि भेजने होगे वह हमारी सम्मति और उपदेशके अनुसार हिखने होगे।

४-अर्रेज गवर्नमेण्ट हमारे और उनके जीवनके लिये अवज्य ही प्रतिभू रहेगै।

५-पृथ्वीसिहको मेने एक जागीर दी है और वह वहाँ निवास करेगे, उनक साथ और मेरे अन्य भ्राता विशनसिंहके साथ जो मनुष्य नियुक्त रहेगे में उनको मनोनीत करदूँगा, इसके अतिरिक्त मेरे खजाति और कुटुम्वियोको उनकी पढ मर्यादाके अनुसार जागीरदान की जायगी, और चिर प्रचित्त प्राचीन रीतिके अनुसार वह मेरे समीप रहेगे।

६-मरे शरीर रक्षक खास तीन हजार सेनाके साथ वाष्पालाल (जालिमके पाते) मेरे ममीप उपस्थित रहेगे।

७-राज्यका समस्त राजस्व प्रथमत साथारण कापागारम जमा करना होगा, इसके पीछे वहासे समस्त खर्चा किया जायगा।

८-समस्त किलेटार अर्थात् दुर्ग रक्षक मेरे द्वारा नियुक्त होगे और सारी सेना मेरी आज्ञामे रहेगी। वह राजकर्मचारियोको उनकी आज्ञा पालनके लिये अनुमति देते रहेगे परन्तु उसमे मेरे उपेंग्य और सम्मतिका प्रयोजन होगा।

मै इन वाराओंका प्रस्ताव करता हूँ, और इसी राजनीतिका अनुयायी हू। आमीज पचमी सवत् १८७८ सन् १८२२ ई०।

महाराव किंगोरसिंहने सरकारंक निकट जो ऊपर लिखा हुआ प्रस्ताव भेजा , या कोई सावारण पुरुष भी इसको अनुचित नहीं कह मकता, परन्तु उनका प्रस्ताव , सरकारने स्वीकार नहीं किया एक महीना इस प्रस्तावकी प्रतिज्ञाके बीच गया, परन्तु वृदिश सरकारने एकमात्र जालिमसिंहके स्वार्थकी रक्षामें दृष्टि देकर मंत्रीके प्रस्तावक , अनुसार शोचनीय राजनेतिक दृश्य आरम कर दिया । उदारिचत्त संचित्रिय दाइ नाह्यने भी अपने प्रमुक्ती आज्ञानुसार उस कार्यने सब प्रकारमें योगदान करनेमें किंसर न भी। कर्नल टाइने अपनी परिवर्ती घटनाका जो बृत्तान्त वर्णन किया है, हम । यहाँ पर उसीको प्रकाश करना उचित जानते हैं । क्रनेष्ठ टाइ साह्य लिसते हैं, कि

उन्होंने प्रकाश किया कि उनको सेनादलके ऊपर विश्वास नहीं है, सेनादल समरके समयमे अवद्य हमारे विरुद्ध अस्त चलावेगी। इससे हम उससे कहे देते हैं हैं कि हम उस विपत्तिको सहन करनेके छिये तैयार हैं। उसने और भी कहा कि हमको वंशानुक्रमसे जो अधिकार भोगनेक लिये दिया गया है, उस अधिकारकी किसी प्रकारसे हैं रक्षा करनी ही होगी इससे उसकी रक्षण पीड़न दोनों प्रकारके कार्योंमें योगदान करना होगा कि जिससे किशोरसिहके प्रति राजभक्ति प्रकाशके साथ शाँतिक सहित अपनी सामर्थ्यकी रक्षा प्राप्त रहै। चतुर जालिमसिंहने उस समय कहा कि हम 😤 गवर्नमेण्टेक साथ मित्रता होनेसे जो कुछ सहायताकी आशा करते है, हमारी उस गासन सामर्थ्यको अक्षत रखनेके लिये सहायता करनी होगी । एजण्ट ( टाड् ) ने शेप 👸 मुहर्त्त तक आशा की थी कि जालिमसिह जो सब मनुष्योके रक्षकस्वरूप है वे उनको रणके मुखमे डालनेसे जगत्मे कलंक, और तिरस्कारको सचय और सद्धर्मके नाशसे अपमानका सचय न करेगे, परन्तु वह पृष्टपद होकर अपनी शक्तिकी खर्वता साधन करनेके लिये अमसर हुए, उनके कमशः इधर उधर करनेसे और मनसे एकभाव तथा प्रकारयमे अन्यभाव प्रकाश करनेसे उसमे केवल विपत्तिहीकी वृद्धि होती थी इस कारण ऐजेण्टकी वह आशा शीत्र ही छुप्त होगई, यद्यीप उस समय जालिमसिहके भीतर हीं भीतर विषम संशय विराजमान था परन्तु राज्यशक्तिकी इच्छासे अंतमे उन्होंने 🎖 सभीको दूर कर दिया "। कर्नल टाड् साहवकी उक्त उक्तिसे भलीभांति जाना जाता 🗧 है कि केवल जालिमसिहको संतुष्ट करनेके लिये इसके पीछे यह शोचनीय राजनैतिक 🧳 अभिनय प्रारंभ हुआ । कर्नल टाड् यदि इस समय सत्येक सम्मानकी रश्नाके लिये 🖔 जालिमसिहको समझाकर महाराज किशोरसिहके पश्चका अवलम्बन करते तो जालिम- 🤾 सिंह कभी सुअवसर पाकर संधिकी धाराका उहेख करके वृटिश गवर्नमेण्टको उसके पालन करनेके लिये उन्हें अन्यायके युद्धमें लिप्त नहीं करसते थे। इतिहासलेखकने फिर लिखा है कि "जालिमसिह और उनकी सेना आगे और 🗍 अंग्रेजसेना उनकी सेनादलके पीछे होकर युद्धके सिम्मलनका प्रस्ताव उपस्थित किया गया और जिससे दोनो सेना एकभावसे कार्य करसके उसके छिथे जालिमासिहके अनुरोधसे अंग्रेजी सेनापतिको उनकी सेनादलपर नियुक्त किया गया । अक्टूबर मासकी १ तारीखको सेनादल आक्रमण करनेके लिये अप्रसर हुआ । जालिमसिहकी सेनाम , ८ दलपैदल ३२ नापे और चौदह रिसाले प्रवल अधारोही सेनाके थे, उस

सेनादलमे पाँच दल पैदल, १४ तोपै और दश दल अधारोही दल सबसे आगे 🕺 चळां। और वाकी समस्त सेनाके साथ जालिमसिह उसके पीछे हजार हाथ दूरी पर चलने लगे, वृटिश सेनामे दो दल पैदल और छः दल अश्वारोही और एक दल अश्ववाहित (गोलन्दाज ) महारावकी सेनादलके निकटवर्ती होकर जालिमसिहके

<sup>(</sup>१) पाच रजमट देशी पदाति दलके मालिक लफटिनेण्ट मि० मिलन थे और उन साहसी वीरसं जैसे कार्यकी आशा थी वैसा ही उन्होंने किया।

রীর ঠানি ভারতি ভারতি

<u>%ေñर्न्तार कार्रे कर्तार करिय के रिवर्ग कार्रिक प्रतिक शिक्त कार्रिक के रिवर्ग रिवर्ग रिवर्ग रिवर्ग रिवर्ग रिव</u> मित्रतामूलक सधिके प्रत्येक मोलिक नियमके विपरीत हुए, और अन्य जालिमसिहके उत्तराधिकारियोंके राज्यकी शासनगक्तिकी प्राप्ति की आशा

उनकी द्याके ऊपर निर्भर रहेगी"। शीव्र ही रणभेरी वाजा वजा !--वृटिश गवर्नमेण्टने जालिमसिहके द्वारा उप-कार पाकर उस उपकारका पुरस्कार देनेके छिये भारतवर्षके एक प्राचीन उच राजपूत राजदरवारकी शासनंशक्तिको लोप करके वह गक्ति जालिमसिहको देनेकी इच्छा की और महारावके विरुद्धमे शीघ्र ही सेनाको चलाया । महाराव किशोरासिहके पितामह महाराव गुमानसिहके द्वारा प्रतिपालित आश्रयप्राप्त अनुप्रहीत जालिमसिह भी अपनी राजभक्तिका चुडान्त परिचय देनेके छिये सेनासहित महाराव किशोरिसहके साथ युद्ध करनेके लिये चले। कर्नल टाड् साहवने लिखा है कि "हतवृद्धि महाराव किञार-सिहको क्रुचकी और कुमत्रणदाताओं के हाथसे उद्धार करनेके लिये, एव प्रतिदिन उनकी पताकांके नीचे जो समुत्तेजित राजपूत वृन्द इकट्टे होते थे, उनके हाथसे उनका उद्धार करनेके लिये उनकी समस्त चेष्टाए व्यर्थ और निराग करनेके जो अमेजी सेना रा दुल सधिको प्रवल रखनेके लिये वुलाया गया था, वह जालिमसिहकी सेनाक साथ मिलकर आगे वढने लगा । सेनाव्ल कालीसिन्धुनामक स्थानमे इकट्टा हुआ, म्यान दोनो रणोन्मत्त सेनादलके मध्यवती था। सेनादलके वहा पर्चित ही कई दिन-तक वरावर घोर वर्षा होनेसे जलके द्वारा समस्त स्थान द्वावित होगये, सेनाको उस नदीके पार होना असम्भव था, इस कारण कई दिनका विलम्ब होनेसे महारावको उपस्थित सर्वनाहासे उद्घार करनेके लिये भित्रता और सुमंत्रणसे, यथेष्ट सुभाता भिलनेका अवसर भिला भी परन्तु वह सभी व्यर्थ होगया। सामने घोर विपत्तिको देखा पर निराद्यांके साथ उस विपत्तिके आगमकी प्रार्थना करने छंगे, और उन्होंने वृदिश गवर्नमेण्टेक सम्मुख अत्यन्त अनुगत्य घोषणा करके गवर्नमेण्टेक प्रतिनिधिकी मित्रता और श्रेष्ट उपदेशके ऊपर अपना पूर्ण विश्वास न्यापित किया, परन्तु प्रत्येक प्रतिवादके समय वह यह उत्तर देते जाते ये कि सम्मानग्रन्य जीवनका प्रयोजन है ? शासनगक्ति हीन राज्यका क्या फल है ? क्या तो मृत्यु ही होजाय और

इसके पीछे कर्नल टाड् साहवने लिखा है, कि जालिमसिंहरे आचरण इस समय महारावके आचरणोकी अपेक्षा बुळ अस्य विरक्तिके नहीं थे, कारण कि एक और तो वह प्रगटमे यद्यपि महारावेक प्रति राजभक्ति प्रकाश करते थे, और अपने सफेद वालोपर कलक लगानेकी उनकी अभिलापा नहीं थी, परन्तु आत्मन्यार्थ

या पूर्णतया. पेतुक राजशक्ति मिल जाय ''।

नाधन करनेके लिये मिवपत्रके वारा स्वरूप को भी अपने सामने रक्तवा था, उन्होंने आशा की कि सिंपप्रकी बारा पालन करनेके लिये उनको स्वयं किसी विशेष दायि-त्यका सार प्रहण करके कोई प्रवट तयारी नहीं करनी होगी।

प्रवारसे दायित्व पितीन होनेची चेष्टा दिसी प्रतार भी सहन नहीं हो सरनी।

<del>৴</del>৻৻৽৴৸ঽ৽৸ঽ৽৸ঽ৽৸ঽ৽৸৽৴৸৽৽৸৽৽৸৽৽৸৽৽৸৽৴৸৽৴৸৽৽৸৽৽৸৽৽৸৽৽৸৽৽

भगाकर जालिमसिह स्वयं जिस स्थान पर सेनाद्लके साथ ठहरे थे वहाँ आपहुँचती। परन्तु अप्रेजी सेनादलके आनेसे उनकी वह चेष्टा व्यर्थ होगई, और अंग्रेजी सेनादलके साथ समर करना असम्भव जानकर वह शीव ही भागनेके छिये तैयार हुई। और महाराय किशोरसिंह स्वजातीय चारसी अश्वारोही वीरोके साथ नदीके पार होकर आधकोश दूर उस ऊँची भूमिपर स्थित हुए। इस ओर उस युद्धमें उनकी पैदल सेनादल भंग करके चारोओरको फेल गई, बटिश सेनादल शीव्रतासे नदीके पार होगवा, और पैदल सेनाने जिस समय महारावकी सेनादलके दहिनी ओरके भागनेका मार्ग घेरा था उस समय अन्य और दो सेनाद्छोने महाराव पर आक्रमण किया । इस समय भी महाराव वृदिशसेना पर आक्रमण नहीं करेंगे यह स्थिर कर इस महा विपत्तिके समयम भी वह अपनी पूर्व प्रतिज्ञाको हुट रखनके छिये खड़े रहे, और बृटिश सेनादल है जीव्रतासे प्रवल वेगसे आक्रमण करनेके लिये आगे वढ रहा है यह देखकर भी 🏖 महारावकी सेनाके दलने भागने वा आत्म समर्पणके कुछ भी चिह्न न दिखाये, और 🕏 सव इकट्ठे होकर अचल पर्वतकी समान खड़े रहे । एक वृटिश सेनापित प्रत्येक सेनाको 🌣 चलाकर आक्रमण करनेके लिये आगे बढ़ने लगा, उन सेनापति ओर बाटेश सेनाद्लने , भारतके अनेक स्थानोके युद्धोमे शत्रु पक्षको नित्य वृटिशके आक्रमणसे भागता हुआ देखा था, परन्तु राजपूत नहीं भागे वरन पिडारी ही भाग गये थे। राजपूत अभेद्य विराट पर्वतकी समान खंडे रहे, और हमारी सेना उस हाडासेनाद्छपर आक्रमण करनेके लिये जाकर प्रत्येक संघातसे पीछेको हटगई, और दोनो साहसी 🕏 अंग्रेज सेनानायक उसी कारणसे रणभूमिम मारे गये। उसी सेनादलेक साहसी हैं प्रधान अप्रेज सेनापित संघातके समयमे अत्यन्त आश्चर्य रूपसे जीवनकी रक्षा करनेमें समर्थ हुए । शत्रुपक्षके एक वीरके भयंकर अखके आघातसे जिम समय उन प्रधान सेनापतिका शिरलाण भेद कर दूसरी बार अल्लका आवात करनेके लिये उदात हुए, उसी समय प्रधान सेनापतिके एक परिषद्ने पिस्तौलके आधातसे उन आक्रमणकारियोंका प्राण विनाश कर दिया । एक मुहूर्त्तके वीचम ही यह कार्य हुआ था, महाराव किशोरिसहने विचारा था कि वृटिश सेनाके विरुद्धेन अस्र नहीं चलावैंगे, उन्होंने उसी विचारसे केवल वृटिश सेनादलके आक्रमणको व्यर्थ करके 🥳 संतोप चित्तसे रणक्षेत्रसे धीरतापूर्वक अपनी सेनाको चलाया। परन्तु बहुत थोड़ी देरके पीछे बुडसवारी गोलन्दाज दलने फिर महारावकी सेनाके सप्तीप जाकर उनकी (१) टाउ साहवने अपने टीकेम लिखा है कि " जालिमसिहकी सेनाके दो भाव प्रकाशित

<sup>(</sup>१) टाड साहवने अपने टीकेंमे लिखा है कि " जालिमसिहकी सेनाके दो भाव प्रकाशित य, या तो समर करेंगी या भाग जायगी, इस चिन्तासे इधर उधर करते हुए देखकर जिममें बह भाग न सके उसके लिये टाड् साहब स्वयं जालिमकी वाहनीके सबसे पीछे खड़े थे । मेजरकेंनीडिके इस समय अग्रसर होते ही महारावकी सेनाका वह आक्रमण व्यर्थ होगया "।

<sup>(</sup>२) यह लफटिनेण्ट द्वार्फ और रीड ४ चौथे अश्वारोही दलके नेता थे।

<sup>(</sup>३) मेजर लफटिनेण्ट करनल जे. रिज सी वी.

<u>รู้รับที่จบที่เจดที่จอที่จอที่จอที่เจที่เจที่จอหีจอหีเจที่เจทีเจทีเจที่จอที่จอที่จอที่จอที่จอที่จอ</u> दक्षिण ओर जाने लगा । सेनादल सबसे पहिले एक विस्तारित क्षेत्रमे जाकर शेपमें एक छोटी नदीके किनारे ऊँची भूमिपर जा पहुँचा। महाराव किशोरसिहकी सेनाका दल नदोके दूसरे पारसे कुछ दूर एक ऊँचीसी भूमिपर इकट्ठा हुआ था। शत्रुओकी सेनाके आनेसे महारावने नदीके पारसे अपने डेरोको पूर्वमतसे रक्षित रखकर अपनी सेनाको नदीके इस पार लाकर इकट्टा किया था। "राज पलटन " नामक सेनाको उसके नेता सैंफअली कि जिसने अपने प्राचीन प्रभू जालिमसिहको छोड़कर महारावके साथ योग किया था, उसकी सेनाको वॉईओर रखकर महाराव किशोरसिह स्वय सामन्तोंके साथ पाँचसी हाडा अधारोही छेन्तर दक्षिण भागको गये, और मध्यभागमे समरमे अग्निक्षित अस्त्रधारी राजपूत रक्खे गये । युद्ध वा भागनेका विन्दुमात्र भी चिह्न न दिखाकर अमेजी सेना और जालिमसिहकी सेना शत्रुओसे चारसा हाथके समीप अपने २ डेरोसे निकलकर स्थित हुई । इस समय एजेण्टने कुछही समय पाकर हतवुद्धि महाराव और उनके अनुरक्त अनुचरोको सम्मुख विपत्तिसे उद्घार करनेके छिये अन्तिम चेष्टा करनेकी कामनासे वृटिश सेनापातिको अनुरोध किया कि समस्त मेनादलको विश्राम करनेकी आज्ञा दीजाय । एजेण्टने टोनी ओरकी सेनाके मध्यस्थान तक जाकर पहिले जिस संधिका प्रस्ताव किया था। उसी प्रकारके प्रस्तावसे सवको क्षमा करेगे, यह मत प्रकाशित किया और महाराव फिशोर सिहको फिर राजधानीमे लेजाकर उनको पिताके सिहासन पर अभिपिक्त करेगे यह भी कह दिया । परन्तु महाराव अपने नेत्रोंके सम्मुख केवल भावी सर्व नाशको देख रहे थे, तथापि उन्होंने अपने पहिले जो सधिका प्रस्ताव किया था उसकी एक धाराको भी त्यागन करना नहीं चाहा, वह अपने प्रस्तावीको ऊपर ही अधिक हठ करने लगे, और तीन हजार खजातीय हाडा राजपूतीके साथ यदि कोटेम प्रवेश करसके तो वह कोटेमे चलेगे नहीं तो नहीं जायंगे, यह वात प्रगट करदी। मुवि-चारके ढिये उनको आधे घटेका समय देने पर पीछे दोनो ओरकी सेना युद्धके छिये आगे वढ़ने लगी । महारावकी निर्वाचित सेना दृहिनी ओरको इकट्टी होकर जालिम-सिहके आगे जानेके मार्गमे खड़ी हुई, दूसरी ओर बृटिश सेनाद्छ उनका दूछ भग करनेके लिये उसी भावसे उस और इकट्टा हुआ "। " पूर्वोक्त आधे पंटेका समय वीतने पर और महारावके अन्यायकी आकाक्षाकी कुछ भी निवृत्ति न होनेसे पूर्व प्रस्तावके मतसे सफेत करते ही जालिमसिंहके अवीनकी सेनाने अख चलाकर तोपोके द्वारा गोलोकी वर्षा करनी प्रारंभ करती, और उसके पीछे अधारोही सेनाका दल आक्रमण करनेके लिये आगे वडा । फतेहावाद और वैल-पुरके विख्यात समरमे हाड़ाजातीय सेनाने जैसी विपम वीरता दिखा कर यश सप्रह किया था, महारावकी सेनाद्छने उसी प्रकारके वह विक्रमसे जारिमानिहकी सेना पर प्रवह वेगसे आक्रमण किया, और उसी कारणसे कितनी ही हाडासेना तोपोके मुखमे पडी,

परन्तु उस समय यदि तीन दृष्ट बृटिश सेनाके जागे बहुकर महारावकी उस सेनापर आक्रमण न करते तो अवस्य ही महारावकी वह सेना जालिमके वाम भागकी सेनाकी

(848) **Menterne chechecheche in an an enterne in an eine an earle an earle an e** छिये निश्चिन्त करदिया। " यद्यपि हम इस वातको मानते है कि किसी अंग्रेजो 😤 सैनिकने पृथ्वीसिहका प्राणनाश नहीं किया तथापि टाइकी उक्तिसे अवस्य ही अनुमान 💆 कर सकते है कि जालिमसिंहकी ओरके किसी विश्वासहन्ताने ही इस वीरके जीवनका नाश करके जालिमका स्वार्थ साधन किया था, इस हत्याकारीकी समान जालिमसिह भी अपने प्रभू भाईका प्राणनाश करके उस पापके भागी हुए थे, इसमे किञ्चित्मात्र भी संदेह नहीं है। सत्य और न्यायकी जय अवस्य होगी। पाशविक वलके द्वारा चाहै कितना ही धर्मके वक्षस्थल पर न्यायकी छातीपर पदाचात क्या न हो, कितना ही न्यायको और हुई धर्मको पाप पदसे विद्खित क्यो न किया जाय, परन्तु समय पर उस धर्म और न्याय की जय अवस्य ही होगी। लोभो विश्वासहन्ता जालिमसिह चिर दिनसे जिस प्रमुके अन्नसे प्रतिपाछित हुए थे, उन ही प्रभुवशीय और प्रभुस्थानीय किशोरसिहके साथ उन्होने यह संप्राम उपस्थित कर दिया, परन्तु टाडुकी उक्तिसे जाना जाता है कि यदि विकान्त बृटिश गवर्नमेण्ट न्याय और धर्मकी परवाह न करके जालिमके अन्याय पक्ष को समर्थन करनेके लिये सेनाके द्वारा सहायता न करती तो इस समरक्षेत्रमे भाला जालिमसिहको स्ववंश सहित विध्वंस होकर धर्मके समीप उचित दंड मिलता, इसमे कुछ भी संदेह नहीं। परन्तु हम यह भी कहते है कि महावलशाली वृटिश वाहनी जो जालिमसिहका पक्ष समर्थन करनेके लिये गई थी इसीसे उस प्रकार केवल ' चारसौ हाड़ाजातीय सेनाके द्वारा परास्त होकर पीछा दिखा गई यह घटना जिस प्रकार उस सेनाको कळंककारक हुई उसी प्रकारसे किशोरसिहको न्यायसंगत काम-नाका समर्थन करती है। और एक वात हम वड़े दुःखके साथ कहते है कि इसमे 🎖 संलिप्त होकर कर्नल टाड् साहवने जो अभिनय किया कि जिससे जालिमसिहकी सेना न भाग जाय उस अभिप्रायसे उसके समीप रहकर अत्यन्त ही अन्याय पक्षका समर्थन किया। उन्होंने जो वारम्वार कहा था कि दोनो पक्षमे संधिवंधन स्थापन करनेके छिये यथाशक्ति चेष्टा की गई, हम इस वातको कह सकते है कि वह भी निर्मल थी। उन्होंने महारावके प्रस्तावोमेसे एक वातको भी नहीं सुना । जव जालिमकी प्रार्थनाके अनुसार वृटिश गवर्नमेण्टकी ओरसे अतिरिक्त संधिकी धाराको प्रवल रखनेकी चेष्टा की थी, तव हम किस प्रकारसे मानले कि वास्तवमें ही उन्होंने प्रकृत मध्यस्थकी समान दोनो ओरके स्वार्थकी ओर दृष्टि रक्खी थी। इसी लिये हम कह सकते है कि राजपृत-

अभिनय ही अनुचित कार्य है "। इस समम पिछली घटनाका ही अनुसरण करते हैं। कर्नल टाड् लिखते है कि महाराव किशोरसिहने एकमात्र घनघोर मकईसे परिपूर्ण क्षेत्रमे आश्रय लेकर इस विपत्तिके हाथसे छुटकारा पाया। वह मकईके वृक्ष इतने वने और वड़े थे कि उनमें महारावका 🖔 हाथीतक नहीं दिखाई देता था। पांच मील तक यह खेती। खेत वरावर चले गये थे। महाराव भैरवेद्गीरवेद्गीरवेद्गीरवेद्गीरवेद्गीरवेद्गीरवेद्गीरवेद्गीरवेद्गीरवेद्गीरवेद्गीरवेद्गीरवेद्गीरवेद्गीरवेद्गीरवेद्गी

जातिके अकृत्रिम वांवव कर्नल टाड्के जीवनमे यह जालिमसिंहके सम्वन्यका एकमात्र

सेनाके ऊपर गोलांकी वर्षा प्रारंभ कर दी, महारावकी सेना शीव्रतांसे चलने लगी, और कुछही समयके पीछे नतन वृदिश सेनादल फिर आक्रमण करनेके लिये तैयार हुआ कि महारावकी सेना मकांक दीर्घाकार शस्यपूर्ण क्षेत्रमे जाकर अदृ होगई।

कर्नल टाड्ड साह्यकी लेखनीने इसके पीछे निम्नलिखित हृद्यभेदी घटनाको वर्णन किया है। महाराव किञोरासिहके किनष्ट भ्राता पृथ्वीसिहने हाडाजानिके स्वभाव मिद्र वल विकमकी उत्तेजनासे उत्तेजित होकर और अब जीवित द्रशामे हाडौतीके डिरोमे निवास नहीं कर संकेगे यह जान कर उस मातृभूमिमे जीवन त्याग करनेका विचार

किया। पृथ्वीसिह केवल पश्चीस जन सेनाके साथ मृत्युके मुखमे निश्चित पतित होनेके लिये किर होट कर बटिश सेनापर आक्रमण करनेको चले। बृटिशसेना जिस समय आगे वड रही थी उस समय एक बाजरेके खेतमे पृथ्वीसिहको घायल अवस्थामें पड़े हुए देखा ।

उनको एक नरयानमे म्थापन कर अश्वारोही सेनादलके कितने ही सैनिकोंके द्वारा डरोमे भेज दिया। वृदिश डेरोमे लेजाकर इनकी भलीभातिसे शुश्रुपा की गई परन्तु उनकी रक्षा किसी प्रकार भी न होसकी, उन्होंने दूसरे दिन प्राण त्याग दिये । उस अतिम यमयमे उन्होंने यथार्थ बीरकी समान आचरण किया, और उन्होंने अपने भाग्येक ही ऊपर

समस्त दोप रक्खा, अपने जीवनके लिये एकवार भी आगाको प्रकाश नहीं किया और डेरोके समीप एक वृक्ष देखकर कहा कि हमारी प्रेतात्मा इस वृक्षका आश्रय पाकर अपने पैतृक राज्य

को देखकरही सतुष्ट रहेगी। एक सैनिकने उनकी तलवार और अगृठी लेली, किन्तु उनकी छुरी, मोतियोकी ताला और अन्यान्य मुल्यवान् अलकार उन्होंने एजेण्टके हापमे सीप

दिये, और उनके हाथमें ही पृथ्वीसिंहने अपने पुत्रकी रक्षाका भार दिया, एकमात्र उन्हीं पृथ्वीसिहके पुत्र कोटेराजसिहासनके क्षमता शुन्य नाममात्रका नरपति पद पानेके

भावी अविकारी वे "।

वीर तेजस्वी पृथ्वीसिहकी मृत्युके सम्बन्धम महात्मा टाइ साहव छित्रते है कि " अंग्रजी सेनाके किसी सैनिकके हायसे पृथ्वीमिहके वह सवातिक अन्नका आवान नहीं लगा, किन्तु भालोकी वर्षाके द्वारा ही वह आयात लगा या, और पीछेमें इस भावसे वहे वेगस लगाया गया या कि जिससे पृथ्वीसिंहकी पीठ वस्वयुख्यव्यन्त विद्रिणं होगया या । पृथ्वीनिहने यहा कि किसी अत्रने प्रतिहिसा

सफल करनेके ही लिये यह अतिम आधात लगाया था, कारण कि उन्होंने कहा कि वर्छा तमारे शरीरको भेदकर इस भावसे चलाया गया है और वह वर्छात मारे शरीर न इस प्रकार प्रमाया गया है कि जिससे हमारे जीवनकी कोई प्राजा नहीं है।

यद्यि जालिमिहकी सेनाने अप्रेजी सेनाके साथ मिलकर महारावकी सेनाद्लका [ पीटा किया था, परन्तु उन जालिमकी सेनाइलमे एक भी महारावकी सेनाके ; जानेशा साहस न करसरता या, इसी कारणमे अनुमान किया जाता है कि जिसी

पि प्रामहन्ता मनुष्यने महारावकी सेनाके माथ मिलकर पृथ्वीसिहको उस भावन सापानिक असापात कर जाटिमसिट्के पुत्र और उनके उत्तराविकारियोंका आगेके

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

(१५५)

( श्री समर्थ हुए। हमारी गोलिय भी उनके चारा ओरसे विस्तीण होकर गिरने लगी, उनके के असे कि समर्थ हुए। हमारी गोलिय भी उनके चारा ओरसे विस्तीण होकर गिरने लगी कि मने के असकी, इन होनो वीरोमे एक मनुष्य वंदूकको कि मने विरोध कि अरिसे वह स्पर्श तक भी न करसकी, इन होनो वीरोमे एक मनुष्य वंदूकको कि वीरोमे कि होनो वीरोमे उन होनो वीरोमे वह स्पर्श तक भी न करसकी, इन होनो वीरोमे हमारी होनो तोपोसे उन होनो कि जा और अन्यर्थ निशानेसे लोड उनके थीरे होकर निकल गये। वह होनो कि लगा और अन्यर्थ निशानेसे की महस्मान गोले उनके थीरे होकर के का कि कि महस्मान के अस्ति ज्या आर अञ्चर्थ । तशानसं छाडन छगा । अन्तम हमारां दाना तापासं उन होनां विराक्त हिंदी साधू टाड् साहवने इस स्थान पर लिखा है कि हाडोतीके समस्त सामन्त और

श्री श्री विश्व व  कोंटेराज्यके वाहरी भागमे भाग गये है उनका पीछा न करना ही उचित है कारण कि एकमात्र कोटेमे ही उनका जाना विपत्तिकारक गिना गया था। महारावकी पैदल और अन्य देशको सेनादल भग करके चारोओरको भाग गई, और हमारी अश्वारोही सेनाके द्वारा उनमेसे वहुतसे मारेगये "।

れるちれるうれるうれるうれるうれるうれるうれるうれるうれるかれるうれるうれるうれるうれるうれるうれるうれるうれるうれる कर्नल टाइ साहवने इस वातको स्वय ही स्वीकार किया हे कि महाराव किशोरसिहने पहिलेसे ही वृटिश सेनाके विरुद्धमे अस्त्र नहीं चलाया था, वह ऐसा विचारते ये और अंततक अपनी उस प्रतिज्ञाको पालन भी किया था। इस कारण हम सरलतासे अनुमान कर सकते है कि केवल चारसी हाड़ा सेनाने वृटिश गोलन्टाज, पैदल अस्वारोहियोंको जब प्रथम सघातमे ही विताड़ित कर दिया था, तब उनके वीर विक्रमसे रणभूमिम उस वाहनीके विरुद्धमे राजपूत स्वभाव सुलभ तेजसे समर करने पर वृदिश वाहनीके भाग्यमे अवस्य ही शोचनीय घटना होसकती थी। महातमा टाड् साहवने इस स्थानपर महारावकी वीरताके सम्वन्धमे लिखा है कि "महाराव और उनके स्वजातियोकी धीरता और निर्भाकता और वीरता देखकर इनके शत्रुआंकी ओरके बीरोने भी ऊँची प्रशसा की थी, और उस दिन महारावके विपक्षमे जो सब सेना नियुक्त हुई थी उनमेसे वहुत थोडी सेनाने जाना था कि महाराव और उनके अधीनकी सेना किस प्रकार नैतिक वलसे वलवान हुई थी। उस नैतिक वलने किस प्रकारसे उनको अभेद्य जंजीरमे वॉध रक्खा था।

प्रकाश की है, उन्होंने लिखा है कि "हाड़ा जातिक इतिहासमें जो समस्त वल विक्रम की कहानी वर्णन की गई है, और एकमात्र जो वल विक्रम ही हाडाजातिकी पैतृक सम्पत्ति इस समय गिना गया था, महाराव किशोरसिह और उनके स्वजातियाने इस समय पूर्वप्रपोके मतसे उस प्रकार वल विकमको प्रकाश किया, परन्तु इस समरम दो राजपृतोने राजभक्तिकी जो पराकाष्टा दिखाई, हम इस स्थान पर उसका उहेत्व किये विना नहीं रहसकते। वह राजभिक्त शीस और रोमके प्राचीन वीरोकी वीरताकी

कर्नल टाड़ साहबने इस स्थानपर दो राजभक्त वीरोकी विचित्र वीरताकी कहानी

कहानीकी अपेक्षा हीन नहीं है। जिस स्थान पर उक्त युद्ध हुआ था उस स्थानका भीगी-छिक विवरण इसके पहिले प्रगट होचुका है। वह स्थान समतलक्षेत्र है परन्तु होपंस जिस स्थानमें नदीके किनारे वह स्थान रोप हुआ है वह स्थान सकीर्थ और नदीके

पारस्य भूमि और कमरा, ऊँचा होकर भूधराकार दृष्टि आता है। जाविनसिंहकी सेना उस सकीर्ण स्थानसे होकर जिस समय जारही थी उस समय नदीके परपारवर्ती ऋची भूमिसे अचानक कितनी ही गोलिया आकर उनके उपर गिरीं, विना अनुमतिके समस्त सेना अचानक उन गोलियांके शब्दसे चलनेसे हककर खडी होगई, और देखा कि दो

मतुष्य उस ऊँची भूमिके ऊपर बद्क हायमे छिये हुए गोछी चला रहे हैं। सभी दो मिनटतक चुपचाप विस्मय चित्त होकर खड़े रहे हिर सेनाको आगे वटनेके लिये आज्ञा

दी परन्तु उस आज्ञाके न देते २ अप्रवनी सेनाके कई जने उस गोलीके आधानसे धायल

उनके समस्त गुत कागज पत्र अपने हस्तगत करिलये । उन कागज पत्रोंके पढ़नेसे जाना जाता है, कि ऐसे प्रवल पड्यन्त्र जालका विस्तार कर ऐसी शठता मूलक तैयारी की थी, उसी कारणसे महाराव और उनके समन्त साहसी वीरोनें उनकी ऊंची आकांक्षा को पूर्ण करनेमे सहायताके लिये जाकर पूर्ण हानि उठाई और वह प्रत्येक ही कठोर दंडके उपयोगी हुएँ "।

साधू टाड् साहब भछी भांतिसे जान गये थे कि एकमात्र सधिकी धाराको प्रवल रखनेके छिये यह जो राजनैतिक अभिनय किया गया है यह अत्यन्त ही अन्याय मूलक और शोचनीय है। टाड् माहवने इस म्थान पर लिखा है, कि " इस विगट-रूपसे वर्णित हुई घटनाओं में प्रथकार (टाड़) ने शोचनीय कर्तव्यको पालन किया वह हाड़ा जातिके अतीत इतिहासको जानते थे, ओर विभिन्न घटनाओके प्रकृत मूलकी अवस्थाको जानते थे, उनके उस कर्तव्य पालनके समय एक और जैसे उस अभिन्नताके वलसे सहायता प्राप्त थी, दूसरी ओर उसी कारणसे उसको वित्रत होना हुआ था। वास्तवमें उस अभिज्ञताका न होना ही अच्छा था- केवल मूल संविपत्रकी धाराका मर्म जानकर दृढ्तापूर्वक उस धारासे कार्य परिणत करनेमे दृढ् यत्नवान् होने पर 🐇 कोई उपद्रव नहीं होता । किसी पक्षके प्रति सहानुभूति वा न्याय विचार करना सर्व-साधारणकी राजनीतिका उद्देश नहीं था, इस कारण यहाँपर अवस्थान अभिज्ञताके द्वारा अनेक उपकार देखे जाते थे । परन्तु कठोर कर्तव्य पालनमे हड आज्ञाके प्रति दृष्टि रखकर भी उन्होंने विचार किया कि वृदिशके प्रभुत्वकी रक्षांके छिये जिससे 🖔 अत्याचार और उपद्रव किसी प्रकार न हो, और हाड़ाजातिकी जो कुछ भी जातीय स्वाधीनता है, वृटिश राजनीति वा वृटिश गवर्नमेण्टके भयसे जालिमसिंह उस खाधीन ताके भारपर हस्ताक्षेप नहीं करसके और वह स्वाधीनता भी जिससे नष्ट न हो। उन्होंने इसीसे उक्त समरके कुछ दिन पीछे अपने ऊपर समस्त दायित्वका भार छेकर समस्त सामन्ताके उत्पर क्षमा दिखाकर उनको अपने २ स्थाना पर जानेके लिये घोपणपत्रका प्रचार किया । उन्होने जालिमसिहसे कहा कि सामन्तोके ऊपर यह तो साधारण क्षमा दिखाई है, यदि किसी प्रकारसे उस क्षमांके दिखानेमें कसर होगी तो गवर्नमेण्ट अत्यन्त असन्तुष्ट होगी। सामन्तमंडली इस घोपणापत्रको पाकर शीव्रतापूर्वक अपनेर स्थानोंको लौट आई। इस प्रकार सब ओर उस क्षमाका प्रचार पर संतोषदायक फल उत्पन्न किया गया तथा सर्व साधारणमे जो उस घोर विभ्राट्से महा सकटके कारण तथा राजनैतिक संघर्षणसे जो घात्र पहुंचा था इस क्षमाको दिखानेसे घोषणात्व अव्यर्थ औषधीने उस घावको सब प्रकारसे भरदिया । टाडु साहव जिस कठोर कार्यसाधनमे वाध्य हुए ये इसके मन्य भी अनेक स्थानोमे वह अभिनदित हुए

जिल्लाहर्वे हिन्द्र के स्वतंत्र के स्व

<sup>(</sup>१) कर्नल टाट् साहवने लिखा है कि " दिल्लोंके जो देशीय धन रक्षक इस पर्यन्त्रमें िस थे, वडी खोज करने के पीठे उनको पदसे रहित किया गया। और गवर्नमेण्टके प्रधान कार्य स्थानके फारसी भाषाके सेकेटरीमुनशोंके भाग्यमे भी वह दंड प्राप्त हुआ था।

うれっちれる うれっちれる

いるいというな

ᠵᢆᡮᡕᢄᢜᡳᠵᢆᡥᡳᢛᡥᡳᢛᢥᡕᠦᢆᡥᡳᢌᡥᡳᢌᡳᡥᡳᢌᡥᡳᢐᡥᡳᢐᡥᡳᢐᢆᡥᡳᢐᢆᡥᡳᢌ

रूपसे वंशानुक्रमसे शासनकी सामर्थ्य देनेके छिये महाराव किशोरसिंहके साथ युद्ध किया । राजनीतिकी केसी विचित्र महिमा है ''।

टाड् साहव लिखते है कि-" महाराव किशोरिसह पर्वती नदीके किनारे जाकर

सन्तरणस उस नदीके पार होगय, उनके घोड़ने नदीके पार जाते ही पहिछी गोलीके

आयातसे प्राण त्याग दिये। " (इससे समझा जाता है कि महाराव किशोरसिंहका जीवन नाश करनेके छिये सेनाने गोछी चछाई थी। उधर इन महारावने यह प्रतिज्ञा

की थी कि मैं अप्रेजी सेनाके विरुद्धमें तलवार नहीं चलाऊगा, इसी लिये यह रणभूमिसे चले आये ) टाइ फिर लिखते हैं कि " प्रायः तीन सी अश्वारोही सेनाके साथ महाराव

िन्न होरिसह वडोदाको चले गये, हमारी प्रतिहिसा देनेका और कोई प्रयोजन नहीं था, उमी कारणसे जिन सब साहसी वीरोने राजभक्ति प्रकाश कर समधर्म पालन करनेके

ि छिये अपनी वासभूमि अपना आवास और अपने परिवार तकको त्याग कर महारावेक पक्षका अवलम्बन किया था ।

हमने अपने प्रवल शत्रु महाराष्ट्रोंकी समान उन हाड़ावीरोंके पीछे धावमान हो कर उनका विनाश करना कर्त्तेच्य न जाना, यह वात सत्य है कि वह रणभूमिमे हमारे सम्मुख हुए थे, परन्तु आक्रमणके लिये नहीं वरन अपनी रक्षांके लिये सम्मुख हुए थे, और उनका वह कार्य अवश्य ही सम्पूर्ण नीतिसंगत है। " कर्नल टाइका यह मन्तव्य अवश्य ही प्रीतिशयक है। अन्य अग्रेजके होनेसे उन सामन्तोंके विनाशमे कुछ भी विलम्य नहीं होता।

कोटेराज्यके न्यायसगत अधीश्वर महाराव किशोरिसहको भगाकर कर्नल टाड् साहव लिखते है कि " मृलसिधपत्रके विरुद्धमे इतने दिनोसे जो अन्यायरूपसे उत्तेजना प्रकाश की गई थी, उसने एकवार ही दूर होकर ऊँची आकांक्षाको विध्वशकर दिया। इस विद्रोहके प्रधान पड्यन्त्री दोमे से एक पृथ्वीसिह मारे गये, और दूसरे गोवर्द्धनदास निकाल दिये गये। उथर जालिमिसहका शिक्षित नियमित नेनामे जिन्होंने जालिमिसहका पक्ष त्याग कर महारावका पक्ष अवलम्बन कियां था, उनको इम प्रकार दृड मिला कि जिससे जालिमके अधीनमे स्थित वचीहुई सेनाके पक्षमे उस प्रकारसे जालिमिसहका पक्ष स्थागनेकी कामना अवद्य ही विलुत्र होगई। उस दिनके युद्धमे उम प्रकारकी पराजय होगी, सामन्तोने पहिले इस प्रकारका अनुमान नहीं किया था, इमी कारण उन्होंने

्रसिंग, रामिन्याचे नार्वे इसे निवासी अनुमान निवासी आंग इसी सारित अन्ता होनेपर इसके लिये पहिले कोई तैयारी नहीं कर स्क्वी थीं। इस ममय हमारी आज्ञा होनेपर समन्त रजवाडेंमे उनको कहीं भी आश्रय नहीं मिलना, परन्तु उनकी समन्त यनसम्पत्ति टीन कर उन सबका नाम करना हमने कर्तव्य नहीं जाना, कारण कि हम जानते हैं

कि उन्होंने अनेक कारणोसे महारावका साथ दिया था, इन सब कारणोको निवारण करना उनकी सामर्थिसे वाहर था। महारोवके डेरोने अरक्षितभावसे रहनेके कारण हमने

<sup>(</sup>१) वर्षक टाट साह्यने टीक्से लिया है कि १ कियो ही प्रधान २ सामन्तोंने कृते छैं। द्वारा जालिसिक्टके पावसे की पत्र लिये वे इससे करते ने कहा है कि महासबके विधासी समीते उपनेत व जबुसार कहीने सहारावसी जालानुसार योगजान किया था । ।

माताक समीपसे उनके। एक पत्र मिला। सामन्त जननीन उस पत्रपर उनके। आशी-वीद लिलकर पूर्व भित्रताको स्मरण कराकर उनसे यह प्रार्थना की थी कि हमारे पुत्रने अपने सम्मानकी रक्षाके लिये महारावका साथ दिया था, हमारी सन्तानकी रक्षा करनी होगी। प्रथकारने बड़े सन्तोपके साथ सामन्त माताके निकट उस पत्रका उत्तर भेजा। पत्रवाहकके तुम्हारे पास न पहुँचने २ आपका पुत्र आपके पास पहुँच जायगा। स्मरण होगा, कि जालिमसिहको जब मबसे पहिले कोटेके जासनकर्ताका पद मिला था उस समय आधृनके जो सामन्त जालिमसिहके प्रधान शत्रुह्मपसे उनके विरुद्धमें खडे हुए, यह बमोलियाके सामन्त उनके ही उत्तराधिकारी थे "।

कर्नल टाड़ साहव लिखते है कि " महाराव किशोरसिह इसके पीछे मेवाडके अन्तर्गत नाथद्वारेमें गये, इससे प्रमाणित होता है कि ऊँची आकांक्षाके स्थानपर एकमात्र धर्म भाव ही अधिकार कर सकता है। जो मनुष्य अपने घृणित उद्देशको साधन करने के लिये क़सम्मति देकर महारावके भाग्यको विध्वश करनेके लिये उद्यत हुए थे, इस समय वह उनको छोड़कर चले गये, महारावके नेत्रोसे आवरणके उतरते ही उन्होंने देखा, कि यह कैसी अवस्थामे पड़ कर किस भावसे जीवन व्यतीत कर रहे है । मूल संविपत्र और अतिरिक्त धाराके विरुद्धमे जो सव आपत्ति और उपद्रव होरहे थे, थोडे ही समयमे उन सभीको महारावने छोड दिया। उस समय जालिमसिहकी सम्मतिके अनुसार महारावके निकट एकपत्र भेजा गया, और कैसी व्यवस्थाके करनेसे वह फिर कोटेराज्यमे आसकेंगे वह भी उस पत्रमे लिख दिया गया। उस व्यवस्थामे महारावकी सम्मतिसे उत्तर भेजने पर, एजेण्टने मूल संधिपत्रको तैयार कर दिया, उस संधिपत्रभ केवल महा-राव और जालिमसिंहका प्रकृतपद निर्द्धारित हुआ हो यही नहीं-वरन भविष्यन्मे जिससे किसी प्रकारका संघर्षण न हो उसके छिये केवल नाममात्रके राजाके उपाधिधारी महारावके साथ जालिमसिहकी क्षमता और सत्वाविकार निर्देश करिद्या गया था। मूल प्रवान उद्देश महारावके पदकी मर्यादा शांति और आत्मरक्षाकी उपयुक्त व्यवस्था करना था, सो उसका अत्यन्त उदारभावसे निश्चय किया गया था। महारावके पिता वा कोटेके भूतपूर्व किसी राजाको वृत्ति प्राप्त नहीं हुई पर उनको वृत्ति देनी होगी । समस्त राजपूर जातिके प्रकृत शिरम्थानीय मेवाड़के महाराणाके दरवारमे जो व्यय नियत हुआ है, महा-रावके लिये भी इसी प्रकारका व्यय नियत किया जायगा "।

( महात्मा टाड्ने अपने इतिहासमे महाराव किशोरसिंहके इस शेप स्वाधीनता विनाशक संधिपत्रको प्रकाशित नहीं किया है, हमने आचिसन साहबके प्रनथसे समूह करके उसको यहांपर प्रकाशित किया है )।

## सन्धिपत्र ।

"मे महाराव किशोरसिंह—गत दो वर्षतक विशेषतः सम्प्रति जो समस्त काड उपियत हुआ है, उस सबका फल विशेषहपसे अनुसधान कर और उस प्रकारके आच-रणसे अत्यन्त कुफल फला है, उसीसे वृटिश गवर्नमेण्ट असन्तुष्ट हुई है कोटे राज्यका

ᡝᢆᢑᡯᢆᢐᡖᡯᢐᡖᡯᢐᡖᡯᢐᡖᡯᢐᡖᡯᢐᡖᡯᢐᡖᡯᢐᡖᡯᢐᡖᡯᢐᡖᢜᢐᡖᠮᡳᡠᡦᢆᠩᢌᠳᡳ

थे उसके सम्बन्धमे उन्होंने राजपूतोके चरित्रोको प्रकाश करनेवाली एक घटनाका इस स्थानपर उहेख किया है। सन् १८०७ ईसवीमे जिस समय प्रंथकार (टाड् साहवने) राजनैतिक कार्यमे सबसे पहिले प्रवेश किया था उस समय वह इकले ही इस कोटे-राज्यके अनेक स्थानोमे भ्रमण करनेके लिये वाहर जाकर हाड़ौतांके भ्रयूत्त और इतिहासको संप्रह करनेमे प्रवृत्त हुए। वह (टाड्) राहतगढसे सेधियाके डेरोको छोड़ अत्यन्त सामान्य अनुचराको साथले चन्देरीके गहन वनसे युक्त देशमे होते हुए समान पश्चिमकी ओरको आगे वढकर वतवा और चम्वल नदीके मध्यवर्ती समस्त नदियोके उत्पत्ति स्थानको ढूढते हुए गये । वारा नामक स्थान इन्होंने अपने डेरे डाल दिये। हाड़ौती देशसे साढ़े आठकोश दूर कालीसिन्धु नामक नदीके किनारे जाकर अपने सेवकोकी इन्छानुसार विश्राम करके आनेके छिये कहा, और आप जीव्रतासे घोडेपर सवार होकर छोटने छगे। वह वमोछिया नामक नगरसे होकर जिस समय जा रहे थे, उस समय एक मनुष्याके दुछने वड़ी शीव्रतासे वाहर होकर उनको पकडा। उन्होंने कहा कि आपको अधीज्वरके निकट अवज्य ही जाना होगा । यद्यपि उस समय वह अत्यन्त क्वान्त होगये थे, तथापि उस समय उनके उन वाक्योंकी रक्षा न करनेसे अत्यन्त ही अविवेचकताका कार्य होगा । इससे टाइ साह्य उनके वाक्यकी रक्षा करनेमे सम्मत होकर वगीचेमे गये । उग वगीचेके मध्यम्थलमे एक सवन पहन समाकीर्ण वृक्षेकी छायासे ढकेहए स्थानमे एक उचे मचानको देखा । उस मचानके अपर मनोहर गहीचे पर वमोलियाके अधीश्वर परिपद्तिक साथ बैठे य । उन्होंने (टाटु) को वड़े सम्मानके साथ बहुण किया । सबसे पहिले बंबकारने बूद ( जतके) खोलतेकी चेष्टा की, परन्तु उस समय वह अत्यन्त द्वान्त थे इससे उनकी वह चेष्टा सफल न हुई, इससे पीछे उनके सम्मुख खाद्यादि रम्खा गया, और उनके टाय मुँह बोनेके लिये एक ब्राह्मण जल ले आया । यद्मिप वह उस समय राजपूत जातिके आम्यतरिक आचार व्यवहारको भरी भाँतिसे नहीं जानने थे, यह उमके पाउनमें वीतरागी थे, तथापि एक घडी तक वहाँ वंड आनन्द्से निवास किया, और उस समय वार्तालाप होनेमे एक वार भी विश्राम नहीं मिला । बीब ही वह स्थान मनुष्यों में भर गया, और अनेक मुन्दरी ऋष्णनयना रमणी निर्भय होकर मुन्कुराती हुई उनकी ओरदो देखने टगी, टाइ साहब यह देखकर अत्यन्त विश्मित हुए, कारण कि न्दी जातिकी सामाजिक अवस्थाके सम्बन्धमे दुष्ट भी नहीं जानते थे। वी पोडी उगडी होगई भी । बसोलियाके अवीन्दरने उसे देखा और जिस समय टाड् साह्य जानेके छिये तैयार हुए उस समय उन्होंने देखा कि उनके छिये एक उत्तम ्रं पोटा सजासजाया तैयार खडा है, परन्तु उन्होंने उस वांडको बहण नहीं किया । श्रंपकारने अपने डेरोमे आकर कितनेक ही छोटे ? द्रव्य सम्मानसे उपहार स्वरूपने उन सामन्तिके पास भेते । इस घटनाके चौदह वर्ष पीछे भागरोछमे जिस दिन महा-भू । राव किशोरिक्टके विराउमे पुंच हुआ या उसके दूसरे दिन वसोलियाके सामनोदी

किशोरसिहको इस प्रकारकी उपाधि देनेमें अग्रसर हुए थे वह इस समय भ्रान्त थे। महाराव यदि अपना पैतृक अधिकार और स्वाधीनता प्राप्तिके लिये वीर पुरुपोकी समान खड़े न होते तौ हम उनको यथार्थ कापुरुप कह सकते थे। वह गर्वनमेण्टको जालिमसिंहका सब प्रकारसे पृष्टपोपण करतेहुए देखकर जिस जातीय 🕏 अभ्युत्थानको उपस्थित करके वह समरसागरमे कृदे थे, उसके लिये वह अवस्य ही प्रशंसांक पात्र हुए। कौन कह सकता है कि प्रवल वलगाली वृटिगसिहको जालिमसिह 🖰 का पक्ष समर्थन करते हुए देखकर और भावी कछ क्या होगा, महारावने इसका अनुमान न किया था, तब युद्धका न करना ही उचित था। हम कह सकते हैं कि महा-राव यद्यपि जानते थे कि गवर्नमेण्ट विपुल विकमजाली है तथापि उन्होने नही विचारा था कि जगन्मे सर्व प्रधान वृटिश गवर्नमेण्ट वास्तवमे ही उस भावसे न्यायके मन्तक पर धर्मके मस्तक पर राजनीतिके मस्तक पर पदाघात करके जालिमका पक्ष समर्थन, करनेके लिये उनके विरुद्धमें सेनाको चलाविगी । उन्होने विचारा था कि समस्त हाडा-जाित तथा जालिमसिहके क़द्रम्बी तकको जालिमके विरुद्धमे खडे होते देख बृटिश गवर्नमेण्ट अवस्य ही अपना कार्य अनुचित जानकर हमारे पक्षकी समर्थन करेगी। पर यह न हुआ वृटिश गवर्नमेण्टके साथ उनकी कोई शत्रुना नही थी, इसी लिये मांगरोलके समरमे वृदिश सेनादल उनको आक्रमण करनेके लिये धावमान हुआ, पर उन्होंने केवल अपनी रक्षाके लिये ही उस वृटिशसेनाके आघातको व्यर्थ करके रणक्षेत्र है को छोड़ दिया। उक्त संधिपत्रसे भछीभाँति प्रमाणित होता है कि महारावने अत्यन्त अनिच्छासे उस संधिपत्र पर हस्ताक्षर किये थे, उन्होने उपस्थित अवस्थाको समझ कर वृटिश एजेण्टको अत्यन्त ही अविचार करते हुए देखकर भविष्यत्भे अपना उद्देश साधनेष्ठे 🐇 लिये किसी उपायको न जानकर उस संधिपत्रपर हस्ताक्षर करिद्ये। परन्तु वृद्धिः सरकारने एक राज्यमें एक नाममात्रके राजा और एक जनेको शासनशक्तिशाली राजाको उपाधिसे हीन अधीश्वर नियुक्त रखकर अत्यन्त अविचारका कार्य किया, संधिक ऊपर संधि करके स्वपक्षके उस अनुचित कार्यको चिर दिनतक प्रवल रखनेके लिये जो चेष्टा की, समय पर वह सब प्रकारसे व्यर्थ होगई, और उस अज्ञानताका चुडान्त प्रमाण प्रकाशित होगया।

इस प्रकार महाराव किशोरसिंहको फिर शासनक्षमता हीन नरपति पद्पर प्रति ष्टित करके उनके लिये जो अर्थ नियत हुआ था कर्नल टाड्ने उसे प्रकाशित नहीं किया, इतिहासके अंगको पूरण करनेके लिये हम उन सृचियोको आचिसन साहबके प्रथसे रेकर यहाँ लिखते है।

## पहिली संख्याकी सूची।

महाराव किशोरसिंहको उनके दरवार और कार्यकारक वर्गोंके लिये निम्नलिखित द्यत्ति सन् १८२२ की ८ वीं जनवरीसे आरंभ करके प्रत्येक महीनेमे समय पर कोटेंके शासनकर्ताके द्वारा मिलेगी।

अमगल हुआ है और हमारे निजकी सुखशातिमें आघात लगा है। इसकी भलीभांतिसे जानकर मेने आजकी तारीखसे निम्नलिखित धाराओसे यक्त सिधपत्र पर हस्ताक्षर किये और उसको मोहरांकित करिद्या । इस सिधपत्रके मतसे मे भविष्यत्मे सव कार्य करूंगा । मेरी मानिसक श्रेष्ट इच्छाके श्रीनाथजी साक्षी रहेंगे । यदि मै भविष्यत्मे इस सिधपत्रको किसी धाराको भगकरूँ तो मै वृटिश गवर्नमेण्टके निकटसे भविष्यत्मे किसी प्रकारका अनुब्रह नहीं पासकूँगा।

पहिली वारा- वृटिश गवर्नमेण्ट जिस प्रकारकी आज्ञा देगी मै आनंदित होकर उस नवका पालन करूँगा और मेरे भविष्यन्मे सुख शान्ति खच्छन्दता तथा सासारिक विपयके सम्बन्धमे आपकी ( टाड़ ) मृब्यस्थतामे जो निर्द्वारित होगा, मै उसके विरुद्वमे

किसी प्रकारकी आपत्ति नहीं करूँगा। दुसरी वारा-मेरे पिता राजा उमेद्सिहकी जीवित दशामे नानाजी जीलिमीसह

जिस प्रकार राज्यके समस्त राज्यकार्यको निर्वाह करते आये है, दिझीके सविपत्रके मतसे हमारे नामसे तथा हमारी ओरसे आर हमारे उत्तराधिकारीकी ओरसे नानाजी जालिम-सिह और उनके उत्तराविकारियोको उसी प्रकारसे शासनका भार प्राप्त होगा, अर्थात्

राज्यशासन, राजस्व, सेनाव्छ, दुर्गसमृह, कर्मचारी नियोग, कर्मचारियोके पद्च्युतिकी सामर्थ्य उन्हींके हायमे रहेगी, सभा विषयोमे उनकी सामर्थ्य चूडान्तरूपसे गिनी

जायगी, उसके सम्बन्धने हम हस्ताक्षेप नहीं करेगे ।

कुपरामर्श देनेवाले चले गये हे, वा आपकी आज्ञानुसार भेने उनको निकाल दिया है। गोवर्द्धनदास सैफअर्री, महाराज वलवन्तसिंह, काजी मिरजामोहम्मद् अली, सेखहवीव और अन्यान्य व्यक्तिगण, जिनकी कुपरामर्शसे मे चला था। मे उनके साथ भविष्यतमे अव किशो प्रकार सम्बन्ध वा उनके साथ पत्रव्यवहार नहीं करूगा।

तीसरी धारा-शाति भग करनेवालोको उचित दृ प्राप्त होगा । मेरे सभी

चाँथी वारा-हमारे शरीरकी रक्षाके लिये जो सेना नियन होगी, उसके अतिरिक्त हम किसी समयमें भी अतिरिक्त सेनाके रखनेकी चेष्टा नहीं करेगे। जो मनुष्य जासनकर्तीके विपक्षी वा अन्य सब मनुष्य उन सब मनुष्योंके साथ किसी प्रशारका सन्बन्य रक्तेगे, मै अपने दग्वारमे उनको नहीं आने द्वा ।

नायद्वारा, २२-नवस्वर, सन् १८२१ ईसवी "। ( हस्ताक्षर ) महाराव किशोर्गनह

जो महाराव किशोरिसर प्रकृत राजपूत वीरकी समान जालिम निरुक्त विरुद्धने स्पेड हुए वे । पनुक द्वासन स्वत्वकी स्वाबोनना पानेक छिपे सनरेन अवनीर्ण हुए वे उन्ही महाराज किर्णारिनहरों इस समय सिधववनने वया हुआ देखरर और उनहीं गवर्वमेण्डके जीतहास स्यह्यके बन्यता स्वीकार करते हष् देखकर उनको कायर पुरुष विचार। था । परन्तु हम नह सनते हैं कि जो

जा क्रमता जार सारणानकारण करने ज्या करें, इसके छिये उनसे हसाक्षर कराछिये। विस्काल तक उसी नियमके अनुमार कार्य करें, इसके छिये उनसे हसाक्षर कराछिये। ायरकाल तक उता । गयमक जनुनार काय कर, रूपका एव जात वराव्यर करालि । हमते उसे भी विशेष प्रयोजनीय जात- । उस पत्रको इतिहासमें प्रकाशित नहीं किया है। हमते उसे भी विशेष प्रयोजनीय जात-॥ पहिली धारा-कोटेकी राजधानी और उनके निकट प्रासाट विशाम स्थान और कर आचिसन साहवके प्रथस इस स्थानपर प्रकाशित किया है। उद्यात समृह् यथा राजधानोंके मध्यस्थ महल, उमेदगजस्थ महल, राजधं जापुरा उद्यान समृह यथा राजवानाक नव्यस्य महल, उनद्गजस्य महल, रावाड़ा जापुरा मुकुन्दरा त्रजराजजी नामक उद्यान, गोपालिनिवास, और त्रजीवलास नामक उद्यान उडान्प्रा नजराजजा जानन ज्याना जार नजानाया जार नजानाया आहादात वा हुई महारावके अधिकारमें रहेंगे, महाराव उन सर्वक सम्बन्धमें जो केहि निवासन्तर करेंगे, शासनकर्ता उन पर किसी प्रकारका हस्ताक्षेप नहीं कर सकेंगे। राजधानीके मध्यस्य राजमहलके जिन अशोके कितने ही हम्ये राजराणा जािलम राजधानाक मध्यस्य राजमहरूक ।जान जसाक ।करान हा वह मुलमहरूसे पूर्य । सहके परिवार और सेवकोंके निवास करनेके लिये नियत हैं, वह मुलमहरूसे प्रकृत सिंह भारवार आर सवकाक निवास करनक लिय नियत हैं। वह मूलमहल्स पृथक के कर हिये गये हैं, नव्यवजे किलेंसे खेतर द्वार तक जो गली गई हैं उन होनों मांगींसे कर हिये गये हैं, नव्यवजे किलेंसे खेतर द्वार तक जो गली गई हैं। सीमा चिह्न सहप होरही है। उस सीमाके बाहर कोई पक्ष भी नहीं जा सकेगा। वाना । पक लक्ष्म हारक व । उस सामान पादर कार पद मा गरा जा समना। के अविक क्ष्म आस्ति हमें और उससे हमेंहुए खानोंकी रक्षांके हिये ५० जनोंसे आर्थिक क्ष्म आस्तिकर्ता उक्त हम्ये दूसरी धारा। प्रथम संख्यक तालिकांक मतसे महाराव और उन्हें परिजनोंक भरण पोषणके हिये बार्षिक कोटाशाही एक छाख चोसठ हजार आठसी सत्तर प्रपता महाजनको स्थिर कर देगे, उनको उक्त प्रतिमासका रूपया मध्य समयमे मिलेगा,

महाजनका स्थिर कर द्वा, उनका उक्त आवमासका रूपया मध्य समयम मिलाा, नर् हिंदी उनकी हिंदी उनकी हिंदी उसकी स्थान हिंदी हिंदी उनकी हिंदी उसकी हैंदी हैंदी उसकी हैंदी हैंदी उसकी हैंदी हैंदी हैंदी उसकी हैंदी ह प्रथम सल्याकी सूचीका जो निर्देश किया गया है वह महारावके अत. पुरका व्यय प्रथम सत्याका सूचाका जा ानदश किया गया ह वह महारावक अत. पुरका व्यय ह है, राजदरवारके सेवकादिका वेतन और प्रासाद रक्षक सेनाके वेतनक सम्बन्धमें महाराव एक अनुलिपि वृटिश गवर्नमेण्टके निकट भेजनी होगी। अपनी इच्छानुसार समस्त व्यय करेंगे। 

| १०१                                                        | 🕸 कोटाराज्यका इतिहास-अ० ७. क्ष                                                 |                              |                                    |                                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <u>ที่เอท็จจำเจอที่จอที่จอที่จอที่จอที่จอที่จอที่จอที่</u> |                                                                                |                              |                                    |                                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |
|                                                            |                                                                                |                              |                                    |                                             |       | वार्धिक ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |
| <u> </u>                                                   | श्रीत्रजराजजीकी                                                                | सेवामे                       | •••                                | •••                                         | •••   | ४८०० रूपया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [ ]                                      |
|                                                            | महारावका दान                                                                   |                              | •••                                | •                                           | ••••  | २२००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | "                                        |
| 3                                                          | रसोई १५) रोज                                                                   |                              |                                    | ••••                                        | •••   | ५४००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | "                                        |
| Ř. S                                                       | राजमहलका व्य                                                                   |                              | • • •                              | ••                                          | •••   | ९३ <b>०</b> ६॥–॥।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | • •                                      |
| 4                                                          | रानियोके अलक                                                                   |                              |                                    | • •                                         | • • • | १२०००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |
| £ .                                                        | महाराव और म                                                                    |                              | ी पौगाक                            | वेश और                                      | दा-   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |
| (a)                                                        | नव्य वस्त्रक्रय                                                                |                              | •••                                | •                                           | •••   | १८०००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 37                                       |
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S                      | हाथखर्च वा गुप्त                                                               | <u>ञ्</u> यय                 | • •                                | •••                                         | • •   | २४०००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 77                                       |
|                                                            | राजसेवकादिका                                                                   |                              | •                                  | •••                                         | •••   | १२०००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 73                                       |
| ji S                                                       | तंबला                                                                          | •••                          | ****                               | • • •                                       | •••   | इ७९६॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 33                                       |
| 70                                                         | फीलखाना (हस्त                                                                  | तेशाला )                     | ••••                               |                                             |       | ३२७६॥-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | "                                        |
| ??                                                         | रवगाडी, नरवा                                                                   | *                            |                                    |                                             | •     | १४०३।।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 37                                       |
| ू १२                                                       | पाल्कीके कहार                                                                  | •••                          | • • •                              | •••                                         | •••   | १२३९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | "                                        |
| Λ.<br>)•                                                   |                                                                                |                              | _                                  |                                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,,                                       |
|                                                            | 3                                                                              | गसादर्क्ष                    | ह सेनाका                           | व्यय ।                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |
| ी<br>े १३-                                                 | -१०० अश्वारोही                                                                 | ( प्रत्येकक                  | ते २५) हि                          | सावसे                                       | •••   | ३०००० मपर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ग ।                                      |
| ी पेदर                                                     | ह २०० ( सृबेदार                                                                |                              | -                                  |                                             | तावसे |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |
| २ इ                                                        | मादारको मासिः                                                                  |                              |                                    |                                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |
|                                                            | पदातिको ७ के हि                                                                | <b>सावम</b>                  | •••                                | •••                                         | •••   | १७५८०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17                                       |
| ર્ી ૧૪                                                     | ऊट ५                                                                           |                              | • ••                               | •••                                         | • • • | ३१७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17                                       |
| ીં રૂપ                                                     | सांडनी ४                                                                       | • • •                        |                                    |                                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,,                                       |
| n .                                                        |                                                                                |                              | • •                                | • • •                                       | ****  | 경우의 를 III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | "                                        |
| १६                                                         | ईवनकी स्कर्डा                                                                  |                              | • • •                              | •••                                         | 4444  | 355 <u>= III</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |
|                                                            | इंबनकी लक्डा<br>घास                                                            | • ••                         | • • •                              | • • •                                       | ••••  | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | "                                        |
|                                                            | घास                                                                            | ·<br>त्ती काली               | <br>সাহি                           | •••                                         |       | এই c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | );<br>);<br>);                           |
|                                                            | •                                                                              | ·<br>त्ती काली               | <br><br>આદિ                        | •••                                         | •     | 570<br>640                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 77<br>77<br>77                           |
|                                                            | घास<br>रोसनाई तेल व<br>रंग                                                     |                              | <br><br>आदि                        | •••                                         | •     | 490<br>640<br>8600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 77<br>77<br>77<br>71                     |
|                                                            | यास<br>रोसनाई तेल व<br>रंग<br>इमारत सन्दार<br>पोटा गाय बैट                     | ं<br>डॅटकी ए                 | सीददारीके                          | <br>                                        | •     | 390<br>640<br>8600<br>900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | )) )) )) )) )) )) )) )) )) ) ) ) ) ) )   |
|                                                            | यास<br>रोसनाई तेल व<br>रंग<br>इमारत सन्दार<br>पोटा गाय बैट                     | ं<br>डॅटकी ए                 | सीददारीके                          | ःः<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • |       | 590<br>540<br>8500<br>900<br>9000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ); ); ); ); ); ); ); ); ); ); ); ); ); ) |
|                                                            | घास<br>रोसनाई तेल व<br>रंग<br>इमारत नन्मार                                     | ्<br>इंटर्श ए<br>बोन् पद्मीग | शीददारीके<br>छीचे दिसा             | <br>                                        |       | 390<br>340<br>8300<br>9000<br>8000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ;;<br>;;<br>;;<br>;;<br>;;               |
|                                                            | घास<br>रोसनाई तेळ व<br>रंग<br>इमारत सन्दार<br>घोटा गाय वैठ<br>परागरंगना अ      | ्<br>इंटर्श ए<br>बोन् पद्मीग | शीददारीके<br>छीचे दिसा             | <br>च्याने<br>स्पेस                         |       | 390<br>240<br>240<br>900<br>900<br>9000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ); ); ); ); ); ); ); ); ); ); ); ); ); ) |
|                                                            | घास रोसनाई तेल व रंग इमारत निद्यार पोटा गाय विट<br>परागरेगना अ<br>चिक्तिसालय अ | ्<br>इंटर्श ए<br>बोन् पद्मीग | शीददारीके<br>छीचे दिसा             | ः                                           |       | \$\partial \partial \part | ;;<br>;;<br>;;<br>;;<br>;;               |
|                                                            | घास रोसनाई तेल व रंग इमारत सन्दार पोटा गाय वैल<br>परागरेगना ज<br>चिक्तिसालय अ  | ्<br>इंटर्श ए<br>बोन् पद्मीग | सीददारीके<br>छीचे डिसाव<br>रीददारी | ः<br>•<br>•<br>वास्ते<br>गेरा               | ••••  | \$\partial \partial \part | ); ); ); ); ); ); ); ); ); ); ); ); ); ) |

अथवा इसके पाछे जो कोई ऋण करेगे उस ऋणके चुकानेको खजानेसे किमी भाँति भी रुपया नहीं दिया जायगा।

( हस्ताक्षर ) माथोसिह । फाल्गुन सम्वत् १८७६।७ वी फर्वरीसन् १८२२ ई० '' जो छिखा गया है उसमे कुछ भी व्यतिक्रम नहीं होगा, ''।

भविष्यत्मे जिससे अव किसी प्रकारका उपद्रव न हो इसके छिये टाइ साहवने यह व्यवस्था कर दी थी। परन्तु दुःखका विषय है कि उन्होंने एक ऊँची श्रेणीके राजनीतिज्ञ होकर भी इस स्थान पर परिणामकी चिन्ता नहीं की। एक राज्यमे एक नाममात्रका राजा, और एक पूर्ण शासन शक्ति युक्त व्यक्ति वंशानुक्रमसे व्यवस्था न करें।

यह व्यवस्था कभी भी चिर दिनतक नहीं चल सकती, इस वातका टाड् साहवने विचार नहीं फिया। कर्नल टाड् साहव लिखते हैं कि "संधिकी पूर्व व्यवस्था सतोपदायक

होने पर भी जिस संधिपत्रकी धाराको भंग करके उनकी उससे अधिक दुर्दशा हुई है उस संधिपत्रकी रक्षाके लिये जिसमें हडतासे मन लगाया जाय उसके मगल और सुख गांति

के लिये उसी प्रकार विशेष मन लगाना होगा। कुपरामर्श पाये हुए महारावके हृद्यमे उस विश्वासका प्रवल करना आवज्यक होगया है, उन्होने पहिले जो व्यवहार किया उसके अनेक कारणोमे यह एक कारण दिखाया कि उन्होने अपने जीवनके भयसे ही यह किया

था, वास्तवमे यही उनके भयका कारण था, और इसी छिये उनके उस भयके दूर करने और मगछ साधन करनेके छिये चेष्टा की गई है। अधिक क्या कहे, जिस दिन उन्होंने

समस्त पूर्व भीति और अविश्वासको दूर कर नाथद्वारेको छोड़ कर कोटेमे जानेका उद्योग किया उस दिन उनको फिर सिंहासन पर अभिषिक्त करनेकी इतनी चेष्टा और व्यवस्था की गई थी, उस चेष्टाको व्यर्थ करनेके छिये एक भयानक पड्यंत्र प्रकाशित हुआ। एक

दुरचरित्र लॅगड़ेने अपनेको महारावके भ्राता विश्वनिसहके नामसे परिचय दिया' और प्रकाशित किया था कि जालिमसिंहके पुत्रकी आज्ञासे मुझको लॅगडा किया गया है "।

वह टुराचारी महारावके वासस्थानके एक कोश निकट तक जानेका साहसी हुआ था, विश्वन सिहकी आकृतिके साथ उसकी आकृतिका अत्यन्त सामान्य साहश्य था इसीसे उसकी चातुरी सरलतासे प्रकाशित होगयी और इसकी वह प्रतारणा

शीव्रतासे जानी गई, परन्तु जिस उदेशसे वह मनुष्य इस कार्यको करता था उसके सफल होनेमे कुछ विलम्ब नहीं हुआ। महाराव माथो।सिहके द्वारा अपने प्राणनाशके भयसे भयभीत होगये। अन्तमे बड़े कप्टसे उनका वह भय दूर कियागया। उदयपुरके महाराणाने

महाराव किशोरसिहकी भगिनीके साथ विवाह किया था जिससे किशोरसिहको फिर अपना सिहासन मिळजाय इसके छिये उन्होंने विशेष यत्र किया। उन्होंने उक्त समाचारको

पाकर समस्त चेष्टा और यव व्यर्थ होता हुआ देखकर शीन्न ही उस प्रतारकको पक इवाकर उदयपुर राजधानीमे मंगवा लिया उस प्रतारकके उस व्यवहारसे सर्वत्र

\* Attchison's Treaties Yol IV.

interfice Acordio Acor

igenconservative तीसरी धारा-राजग्रहमे विवाह और जन्म इत्यादि उत्सवके समयमे जो कुछ व्यय आवज्यक है, शासन कर्ताके द्वारा वह प्राचीनरीतिके अनुसार राजपहोचित प्र रूपसे दिया जायगा। चिद्र महारावके कोई उत्तराविकारी जन्म छेगा तो अवस्थान-यार्थी और प्राचीन रीतिके अनुसार भरण पोपणके लिये और भी अतिरिक्त गृति चौथी वारा-द्जहरां, जन्माष्टमी इत्यादि मावरण उत्मवोक समयम महाराव और उनके परिवारको अवतक जिस भावसे सम्मान मिलता है उसी भावसे सम्मान मिलेगा, कर्तृत्व करेग, और दान पुण्य इत्यादि जो समस्त व्ययजनक कार्य नासारिक गिने जाते हैं उन सबेक ऊपर भी महाराब कर्तृत्व करेंगे और समस्त राज-चिह्न इतन दिनोतक जिम भावने रहते आये हैं इसके पीछे भी उसी भावसे रक्वे जॉयगे। पॉचवी धारा-जिस नमय महाराव वायु संवन करनेके छिये वाहर जॉयगे उस समय पूर्विशी समान राजाचिह्न मभी उनके साथ भेजे जॉयगे, और राज्यका एक सेनाइल भी उनके साथ जायगा। छठवी धारा-प्रथम सम्यक मृचीके अनुसार १०० अजवारोही एव २०० पेवल जो इनके शरीर रक्षक और प्रामाद रक्षकरूपमे निर्दिष्ट हुए है वह सम्पूर्ण रूपसे महारावके अधीनमें रहेंगे। अन्य कोई भी उनके उत्पर किसी प्रकारका कर्नृत्य नहीं कर सकेगा। इक्त सेनादलके और राजदरवार्ग्ड अन्य किसी प्रकारके भृत्य या परिपद जो तालिकाके निर्दिष्ट अर्थम प्रनिपालिन और रितन होंगे नहाराव उनके एकमात्र प्रभूम्बरूपसे रहेगे। सात्वी वारा-पृथ्वीसिहके पुत्र नानालालजी और उनके हुटुन्वके तथा उनके पिताकं और छुटुन्वियोकं भरण पापणेक हिये वार्षिक १८००० न्ययेकी जी जुनि नियत हुई है, महारावरी हित्त जिस समय जिस नियममे दीजाती और म्बीहत होती है, वह भी उसी समय उसी नियमसे दी जायगी और स्वीकार की जायगी। उनके प्रथम विवाहके समयमे छोटेके शासनकर्ता उनके पढ़के उपयोगी समस्त हमय प्रहान केंगी। आठवी वारा-कोटेके वासनकर्ता जो समस्त निपानी और सुमहीका पहले रिहत करेंगे वा जो अपनी इच्छानुसार पर त्यान करेंगे, महारात्र उनको अवीनने नियुक्त अंत्रा नाज्य नहीं इसके । इसरी और कोटेक वासनकर्ती उनी प्रकारमें महारायक निकाल हुए उन त्रणीं इ किसी मनुष्यको अपने अधीनमें निमुक्त वा आत्रय नहीं देसदेने। नौभी वारा-गवर्वर जनसङ्ग एजेण्डकी औरने एक विद्यामी मनुष्य नित्य महा-रायो सनीप ताजिर रहेगा जीर इसेन द्वारा पत्रादि नेजरर इचीपन्यन चेट्रना । वस्त्री पारा-विउटे उपद्रवीके समय महारावने जिस असारता क्या दिया है

*ৠৢৢৢ৽*৻৸ঽ*৽*৻৸ঽ৽৸ঽ৽৸ঽ৽৸ঽ৽৸ঽ৽৸ঽ৽৸ঽ৽৸ঽ৽৸ঽ৽৸৽৽৸৽৽৸৽৽৸ ध्यान रखनेके छिये एक अभिभावकको नियुक्त किया । इस पुनः संमिछन और 🏌 सख्यता स्थापनसे वृद्ध जालिमसिंह सन्तुष्ट हुए। अथवा इस प्रकारका संतोप प्रकाश 💯 करनेवाला भाव प्रकाशित किया। जालिमसिहके आचरणसे जो नैतिक कलंक लगा था उसके लिये वह मनहीं मनभे अत्यन्त दु. खित हुए और उन्होंने उसीके लिये

(९६८)

क्ष राजस्थान इतिहास—भाग २. क्ष

क्षित्र प्रकार प्रकार करिया । इस पुनः संमि
सस्यता स्थापनसे युद्ध जालिमसिंह सन्तुप्त हुए । अथवा इस प्रकारका संते
करनेवाला भाव प्रकाशित किया । जालिमसिंह के आचरणसे जो नितक कर
या उसके लिये वह मनहीं मनभे अत्यन्त दु.सित हुए और उन्होंने उर
साथोसिंहको बुलाकर कहा, "वुम्हारे पापसे हमें दृड भोगाना होगा "।

साथ टाड्ड साहवने इस स्थानपर लिखा है "कि ६० वर्ष पिहेले मट्ट्ट
के क्षेत्रमें जिन जालिमसिंहका प्रवल अभ्युद्ध हुआ, उसी रणक्षेत्रक निकट
जालिमसिंहने अपने जीवनका यह शेष राजनीतिक अभिनय किया, यह अत्यन्त
व्यट्मा हुई । जालिमसिंहके मनभे अपने उस अभ्युद्धके दिनकी यदमाको र
इस शेष समरणीय घटनाका विषय विचारनेसे किसे दो भिन्न भावोका उद्धर
इस शेष समरणीय घटनाका विषय विचारनेसे किसे दो भिन्न भावोका उद्धर
इस शेष समरणीय घटनाका विषय विचारनेसे किसे दो भिन्न भावोका उद्धर
इस शेष समरणीय घटनाका विषय विचारनेसे किसे दो भिन्न भावोका उद्धर
इस शेष समरणीय घटनाका विषय विचारनेसे किसे दो भिन्न भावोका उद्धर
इस शेष समरणीय घटनाका विषय विचारनेसे किसे दो भिन्न भावोका उद्धर
इस श्री किस तल्वारसे जालिमसिंहने उसी राजके पीतके उपर अपनी तल्वार
टाड्ड साहवने उस भावसे उन वातोंको क्यो न कहा, हम कह सकते है वि
विच्छा तल्वार चलाकर जालिमसिंहने जो अन्याय किया इतिहाससे चि
विच्छा तल्वार चलाकर जालिमसिंहने जो अन्याय किया इतिहाससे चि
विच्छा तल्वार चलाकर जालिमसिंहने जो अन्याय किया इतिहाससे चि
विच्छा तल्वार होने लिखा है कि "इस शोचनीय समापिके कुछही समर
जालिमसिंह अपने निर्दिष्ट छावनीमे आकर राज्येक चारोओर जो अशानित,
हुई । टाड् साहवने लिखा है कि "इस शोचनीय समापिके कुछही समर
जालिमसिंह अपने निर्दिष्ट छावनीमे आकर राज्येक चारोओर जो अशानित,
हुई । उद्ध साहवने लिखे गये । वह शीघ ही प्रायंनीय शोतिकी समर
विच्या पराचाके लिखे विच्या हो प्रायंनीय शोतिकी समर
विच्या पराचाके विच्या हमाजिको जीवनीकी समालोचना व
विच्या वा वर्णना करनेको इतिहाससे तैवार होते तो हम उसको किर
विच्या पराचान वर्णा करनेको इतिहाससे तैवार होते तो हम उसको किर
विच्या वर्णा वर्णना करनेको इतिहाससे तैवार होते तो हम उसको किर
विच्या वर्णा वर्णना करनेको इतिहाससे तैवार होते तो हम उसको किर
विच्या वर्णना वर्णना हम सकते हिन्य स्था विच्या हो ऐसा नही हुआ। उनके हम्यक्य साधू टाड़ साहवने इस स्थानपर छिखा है " कि ६० वर्ष पहिले भटवाडेके रण-क्षेत्रमे जिन जालिमसिहका प्रवल अभ्युद्य हुआ, उसी रणक्षेत्रके निकट मांगरोलमे जालिमसिह्ने अपने जीवनका यह शेप राजनैतिक अभिनय किया, यह असन्त विचित्र घटना हुई । जालिमसिहके मनमे अपने उस अभ्युद्यके दिनकी घटनाको स्मरण कर इस शेप स्मरणीय घटनाका विषय विचारनेसे कसे दो भिन्न भावोका उद्य हुआ था। अपनी जिस तलवारसे जालिमसिहने आमेरराजकी अधीनताकी जंजीरको काटकर कोटेका उद्धार किया था, उसी कोटेराज्यके अधीश्वरने उनकी पुरस्कारमे राज्यका सबसे श्रेष्ठ पद प्रदान किया,जालिमसिहने उसी राजाके पोतेके ऊपर अपनी तलबार चलाई।" श्रेष्ठ पद प्रदान किया,जालिमासहन उत्ता राजान स्वात है कि सुसभ्य हूँ टाड् साहवने उस भावसे उन वातोंको क्यों न कहा, हम कह सकते है कि सुसभ्य हूँ वृटिशगर्वनेमेण्ट यदि जालिमसिहका पक्ष समर्थन न करती तो जालिमसिह कभी भी महाराव किशोरासिहके विरुद्धमे खडे नहीं हो सकते थे। महाराव किशोरासिंहके विरुद्धमे तलवार चलाकर जालिमसिहने जो अन्याय किया इतिहासमे चिरकालतक

यह अत्यन्त शोचनीय राजनैतिक अभिनय होनेके पीछे फिर शांति स्थापित हुई। टाड् साहवने लिखा है कि ''इस शोचनीय समाप्तिके कुछही समयके पीछे जालिमसिह अपने निर्दिष्ट छावनीमे आकर राज्यके चारोओर जो अशान्ति, उपद्रव, और ज्ञासन विश्वंखल। उपस्थित हुई थी उसके दूर करनेके लिये फिर एक बार राज्यमे भ्रमण करनेके लिये गये। वह शीघ्र ही प्रार्थनीय शांतिकी शृखदा स्थापित करनेमें समर्थ हुये और जो राजनैतिक विभ्राट् समाजको एक वार ही विध्वस करने और राज्यमे रक्तकी नदी वहानेके छिये उद्यत हुआ या शीन्न ही उसके चिह्न दूर हो

कर्नेल टाड् साहवने पीछे जालिमसिंहकी जीवनीकी समालोचना करते हुए निम्नलिखित मन्तन्य प्रकाशित किये है "यदि इस असाधारण मनुष्यके चरित्रकी समालोचना वा वर्णना करनेको इतिहासमे तैयार होते तो हम उसको किस दृष्टिसे देखते ? हमने उसके जीवनके जिन कार्योंको अकित किया है उससे बहुतोंका , कौतृह्छ निवृत्त हो सकता है परन्तु अपने चरित्रोंके समस्त चित्रोंको अकित करनेका उन्होंने कुछ सुभीता दिया हो ऐसा नहीं हुआ। उनके हृद्यका गुप्तभाव एकमात्र सर्वान्तरयामी जगदीश्वरके अतिरिक्त और किसीको भी ज्ञात नहीं था। कोई मनुष्य किसी समय राजस्थानमे इनकी समान विश्वासपात्र नहीं ही য়৾ঢ়য়৾ড়ঢ়য়ড়ঢ়য়ড়ঢ়য়ড়ঢ়য়ড়ঢ়য়ড়ঢ়য়ড়ঢ়য়ড়ঢ়য়ড়ঢ়য়ড়ঢ়য়ড়ঢ়য়ড়ঢ়ড়য়ঢ়ঢ়য়ড়ঢ়ড়য়ড়ঢ়য়ড় महा उत्तेजना दृष्टि आई। किसलिये उस मनुष्यने ऐसा कार्य किया था, किसी

प्रकार भी वह प्रकाशित न हुआ, इस पड्यत्रका मूल क्या था, वह चिर दिनके लिये गुप्त रक्या गया, और शीव्र ही उसका प्राण-दंड दिया गया। उसके सम्बन्धमे

्री दुर्भाग्यका एकमात्र कारण बताकर अनुयोग किया या, उन्हीं सावेगित्की अयोगित हैं। ऋषमें आदितान किया । इसी समय महारावकी साव स्वरूपन और एक सर्वाक्षेत्र रूपसे आदिगन किया । इसी समय महारावकी सुख खच्छन्द और पद मयीदाके प्रति और किसीको क्षमता चढानेना उठ अविनार नहीं था। जिसमे महारापको

किसी विषय पर रुउ भी कष्ट न हो, जबबा किसी प्रसारकी बृटि न ही इस निमित्त

दमन कर सकते थे, और अंग्रेज एशियावासी जो किसीके गुणको स्वीकार नहीं करते उन्हीं अंग्रेजोके निकटसे उन्होने प्रशंसा संग्रह की थी। उन्होने स्वजातीय सामाजिक और धर्म विषयोको भलीभाँतिसे पालन किया था, इसीसे अपने समाजने माननीय वे परन्तु विचित्रता यह है कि उन्होंने जिन विधानोको भग किया उनका ऐसे अलक्ष्यों है भंग किया था कि वहुत थोंडे छोगोंने उनको जान पाया । एक ओर दाता दूसरी ओर कृपण एक ओर अत्याचारकारी और दृसरी ओर आश्रयदाता रूपसे वह खड़े रहते थे। एक हाथसे यह सुवर्णके अलंकार दान करते, और दूसरे हाथसे संन्यासियोंके भिक्षा 🖣 लब्ध धनका दशमा अंश प्रहण करने थे, इधर वह कोटेके प्राचीन सामन्त वगको हैं निकालकर उनके सर्वस्व पर अधिकार कर छेते दूसरी ओर यदि परदेशी कोई है सामन्त आश्रयकी प्रार्थना करता तो उसको वहे आद्र भावके साथ प्रहण करके उसे

दूसरी अंर कवियोकी सत्यता पूर्ण गीतावलीके द्वारा निन्दित हुए थे, इसीसे उन्होंने करके दंड दिया उसकी अपेक्षा प्राणदंड अच्छा था। तापित छोहेका गोला उनके हाथमे अर्पण किया गया, पर सर्वसाधारण जानते थे कि डॉकन ऐसे द्रव्यका व्यवहार करती थी कि जिससे वह छोहेका गोला उनके हाथका दग्ध नहीं कर सकता था है द्भवजाय तो निर्दोप गिनी जाती थी अर्थात् उनको डाॅकन नहीं कहा जाता था, और 💆 जिसको डॉकन बताया जाता तो उनकी परीक्षांके छिये चनौके थेलेसे मुख बॉधा है जाता, यदि उनका दवास न रुका तो उन्हे डॉकन गिना जाता। उधर सर्वे साधारण मनुष्य उनके नेत्रोमे सूर्खीमर्चपीस करडालते यदि उससे उनके नेत्रोमेसे जल न मनुष्य उनक नत्राम सूखा।मचपास करडालत याद उसस उनक नत्रामस जल है निकलता तो उनको डॉकनैक्पसे दड मिलता, और ऐसा जाना जाता है कि यह है

सका । जालिमसिह अपने राजनैतिक जीवनकी उपासे, उस राजनैतिक जीवनके विनाश तक अस्ती वर्षसे भी अधिक काल तक नित्य कहा करते थे कि हमारे हृदयकी कथा हमारे मनके भावके बल हमीं जानते है। उनके चरित्रोमे एकमात्र यही गुण उनके नाना विपदोसे युक्त जीवनमे उनके चरित्रोकी मौछिकता प्रमाणित कर रहे है। मुख विलासके आवेगसे, सफलता वा सहानुभूतिके उद्योगसे अत्यन्त कठोर स्वभावके मनुष्य भी वीचर मे अपने हृदयकी वात प्रकाशित कर देते है परन्तु जालिमसिह ऐसा नहीं करते थे और हठात् मनके उहाससे, आनन्दसे, शोकसे आज्ञा व प्रतिहिसाके समयमे भी जालिमसिह के मनकी वात वाहर नहीं होती थी। यदि उनकी कोई कल्पना निश्चय सिद्ध होगी तो भी उसकी प्रवल धारना करते थे । यद्यपि वह अत्यन्त ही उप्रभाव युक्त थे' परन्तु उन्होने अपने स्वाभाविक दोपको सरलतासे वद कर रक्का था, वह धीरचित्तसे अपने कल्पनाके फलकी प्रतीक्षा करते थे, अधिक क्या कहें उन्होंने युवा अवस्थामे भी अपने जीवनको निजाधीन कर रक्खा था, उन्होंने पहिलेसे ही जिश्ला और सावधानतासे अनेक पड़यन्त्र जालोसे अपने जीवनकी रक्षा की थी और उनकी विपत्तिकी राशि जिस भाँति कमशः वढ़ गई थी, उन्होने उसी भाँति कार्यमे सफलता प्राप्त की।ऐसा कौन सा कार्य था, ऐसा कोई भी अवनत भावको प्रकाश करनेवाला कार्य नहीं या जिसे वह करनेके लिये कातर होते, वह वाहरी सरलता जो प्रकाञित करते उससे नम्र भावका ही प्रकाश होता था और आवश्यकतानुसार वह उस चातुरीसे सहाय छेते उधर वह अपने स्वजातीय धर्म-विधानके प्रत्येक अगको पालन करते थे। वह जिस किसी विपयम जपय करते मनुष्य उस विषयमे सदेह नही कर सकतेथे उनकी गभीरता उनके मन्तव्य और विचार बहुतायतसे वढे हुए थे और सुशीलताके द्वारा वे मरलतासे अपने अवीनके कर्मचारियोका सम्मान सप्रह कर सकते थे, और वह तोषा मोडक कार्यम भर्छा मातिसे निषुण थे, इस कारण वह जिस प्रकारकी चतुरतासे तोपामोद करते इम्से उनके उपरवाले मनुष्य मोहित होजांत साराश यह है कि उन्होंने गुप्त कितनी ही बातोसे मनके भावको इस मॉित प्रकाशित किया कि वातचीतके समयमे भी श्रोता उनको बन्यवाद देते थे। सुमन्तव्य पुरस्कारके समहके विषयमे इन्होंने विरोप चेष्टा की भी और उसको अत्यन्त प्रयोजनीय जानते थे। उपरोक्त घटनाके पूर्व समयतक उन्होंने अपने आचार उन्पीडन और प्रतिहिमा मुलक कार्यके अपर चातुरीजालका आवरण फेटा दिया था। जिम समय उन्होंने हाडा मामन्तीके अधिकारी देशीपर अधिकार किया, उस समय उन्होंने मभी पृश्वीकी यान्यस परिपूर्ण कर दिया, अनेकता और परिअवना फड़ क्या होता है, इसके द्वारा प्रकाश कर अपनी प्रशासाको सग्रह किया । जिस समय उन्होंने राजगन्धि तर पर अधिकार किया उस समय उन्होंने राजगौरवरेक सूर्यके कमनीय महत्रको प्रकास कर उसकी सुन्दर-नारों भनाश करिंद्या, जिस प्रकार उन्होंने अपने गौरवको प्राप्त निया था, इस प्रकार उनके पूर्व पुरुषोको कभी प्राप्त नहीं हुआ, उनके अधिक कार्यमें ही प्रमाणित हआहि कि सनुष्य चरित्र और उनके छक्षण जानके महतन्यने उननी चृहान्त यद्वि उत्पन्न हुई थी, यह धूर्व महाराष्ट्रियोगो धोग्या देसवाने थे, बीर नेजन्बी राजपुनीको ज्ञान्त और

युद्ध कर रहे थे, महाबीर उमेदसिंहको हठात् उस स्थान पर आयाहुआ देख कर वह र ক্ষিত্ৰীত ক্ষিত্ৰ ক্ষিত্ৰ

दुर्भाग्य वशसे मनुष्योके द्वारा ऐसी डॉकनोकी उपाधि पाई भी। " अबुलकजलने इसको जिगरखोर लिखा है कि सुबहके समय यह वालकोका कलेजा चाटती है।

" जिस समय तक जालिमसिहकी अवस्था ८५ वर्षकी होगई थी उस समय भी वह यह नहीं जानते थे कि आछस्य किसको कहते है, वह इस वातको जानते थे कि राजपूतोको सिहासनकी नित्य अपने घोडेके पीछे रक्षा करनी होती है । जिस समय उनकी दृष्टिज्ञिक्त एकवार ही लग्न होगई, तब वह एक साथ अंधे होगये और घोडे पर चढकर शिकार करनेमे असमर्थ होगये, तब वह पाछकी पर सवार होकर मृगया करनेका जाते और उनके पीछे कई हजार सेना जाती। शिकारके समयमे वह अपने अधीनके सामन्तोकी लज्जा और भय सबको दूर कर देते थे, और उस आनन्दके समयमे वह वहुतसी वाते किया करते थे। उस शिकारके समयमे अनुचरोके परस्परमे सम्भाषणके समय मनकी कथाको सुना करते, और जिस राजपृत जातिके पक्षमे मृगया एक प्रधान आनददायक व्यापार गिना गया था, और जिस मृगयाके अतिरिक्त उनका जीवन विपाद-मय होता है, यह उसी मृगयाका अनुष्ठान करके उन राजपुतोकी शीति सप्रह करनेमे समर्थ होते। मृगया करनेके पीछे वह उस सघन वनमे सैकड़ा सेवकोके साथ वैठते थे, और मृगयाके समयकी अनेक घटनाओका वर्णन कर हास्य परिहाससे सबको करते थे, इस मृगयाके समयमे ऊँटोपर वहुतसी मेदा, घी, चीनी, तरकारी और अन्यान्य अनेक प्रकारके द्रव्य इस स्थानमे लाये जाते थे, और उन सबका भोजन वनाकर परमानन्द्से भोजन करते थे, उस उत्सव और आनन्द्रमें भी जालिमिसिट अपने राजकार्यके अनेक विषयोका आन्दोलन-वाणिज्य नीति-विदेशिक नीतिका आलोचना और कृषिविभाग, शांति रक्षाविभाग और समरविभाग इत्यादि अनेक कार्य इस स्थान पर करते और हमारे एल्फ्रेड्याफ्रेकके एसटीलीयमुकी समान जिस समय मृगयाका प्रवल उत्साह उद्वेलित होता था, जिस समम चाराओर वाणांके ऋपर वाणाकी प्रवल वर्षा होती थी, उस समय किसी एक पीपलके नीचे बैठ कर जालिमिन्ह विचार कार्य करके अपराधीको दृह देते थे । इसी तरह मारा दिन मृगयामे त्यतीन होता या पुराणका पाठ वा वर्मसम्बन्धी गीन भी होते व । पर वह मब नार्य दर-नका अवसर पाते ये किसी समय भी किसी विषयमे शीव्रता नहीं परते ये, उनकी दृष्टि शक्ति एकवार हो दर होगई भी वह उस समय अपने हाथसे अपना नान नही लिख सकते ये, उस समय उन्होंने अपने हस्ताक्षरके अनुनय अपने नामरे यक्षा सुद वा छिये थे। वह एक विद्यासी मनुष्यके निकट रहते थे, और वह जिस समय प्राज्य देते तो वह किसी पत्रमे अस्ति वर देते ये । परन्त उत्तरी एक इन्द्रियरे एक साथ नष्ट रोनेसे उनकी इससे अधिक और कोई हानि नहीं हुई, और कोई भी उनके दिसी प्रकारका पीरपा नहीं देसका, जारण कि जिस समय वह अन्ये होगपे नव उनकी किसी प्रनारका हुझाला वा कपडा भले बुरेकी परीक्षकि लिये दिया जाता, तो वह हायसे देख नर ही इसे अन्ता बगा बना देने ये "।

**ৠ৾৻৽৻**৻৽৻৸৽৻৸৽ৼ৸৽৽৸৽৽৸৽৽৸৽৽৸৽৽৸৽৽৸৽৽৸৽৽৸৽৽

### अप्टम अध्याय ८.

क्रियोसिहको कोटेके पूर्ण क्षमता युक्त शासनकर्ना पदकी शासि—उनके सम्बन्धम महाराव किशोरिसिहका सुन्यवहार—महाराव किशोरिसिहकी मृत्यु—महाराव रामसिहको मिहानन की प्राप्ति—माधोसिहकी मृत्यु—उनके पुत्र मदनसिहका कोटेकी शासन क्षमताका ग्रहण करना—महाराव रामसिहके साथ मदनसिहका मनान्नर—मदनसिहके व्यवहारम कोटेकी सर्नमाधारण प्रना का महाकोध—उनको निकालनेके लिये जातीय अभ्युत्थानका उत्रोग—ग्रुटिश गवर्नमेण्टका कोटेरात्यके स्वत्रह परगनोंको छीनकर झालावाड़ नामक नवीन राज्यकी नृष्टि करके उसे मदनसिहको देना—महाराव रामसिहकी उसमे अनिच्छासे सम्मति देना—नवीन संथिपत्र—सत्रह परगनोंकी सूची—ग्रुटिश गवर्नमेण्टका व्यवहार—कोटेके महाराजके साथ बृटिशके अधीनमे सेनाकी रक्षा और उसके व्यय देनेने लिये बृटिश गवर्नमेण्टका प्रवल आदेश—अत्यन्त आनिच्छासे महाराव रामसिहका उस व्यय देनेने सम्मति देना—सन् १८५७ ईसवीके सिपाही विद्रोहके समय उस नवीन मृष्टिसनादलका अभ्युत्थान—पोलिटीकल एजेण्ट और उनके दोनो पुत्रोका प्राण नाश—महारावके प्रति अग्रेज गवर्नमेण्टका अस्त तोष प्रकाश करना—कंग्रेज राजप्रतिनिधिका महारावको वंशानुक्रमसे पोष्य पुत्रके ग्रहण करनेकी समद देना—महाराव रामसिहकी मृत्यु—उनकी रानियोंका ग्रव्वित्त चितामे प्राण त्यागकी वेष्टा करना—महाराव रामसिहकी मृत्यु—उनकी रानियोंका ग्रव्वित्त चितामे प्राण त्यागकी वेष्टा करना—पोलिटिकल एजेण्टका इस विषयमे व्याघात देना—महाराव छत्रशालसिहका आभिषेक-साम न्तोंके जरर शासनभार डालना—बृटिश गवर्नमेण्टका काटेके शासन भारको ग्रहण करना—

महात्मा टाड् साहवने अपने विस्तारित यन्थमे कोटेराज्यके जिस समय तर्के हैं इतिहासको प्रकाशित किया है हमने पहिले अध्यायमे उसका वर्णन किया है, इस सम्मा इतिहासके अंगको सम्पूर्ण करनेके लिये हम परिवर्ती समयके इतिहासको समह करतेमें हैं प्रश्चत हुए है।

जिस जालिमसिहको वृटिश गवर्नमेण्टने कोटेके प्रकृत अविश्वरहृपमे स्वीकार किया । जिस जालिमसिहके स्वार्थसाधनके लिये सवकुछ किया उन्ही जालिमसिहने सन् १८२२ ईसवीकी २५ वी जूनको प्राण त्याग किया । महाराव किशोरसिहने पिहलेहीसे वचन देदिया था । उन्होंने माधोसिहको पितृपद्पानेके विरुद्धमें किसी प्रकारका उपद्रव व वाधा उपस्थित न की, यद्यपि माधोसिह पितृपद पानेके लिये सम्पूर्ण अयोग्य थे, तथापि महाराव किशोरसिहने इस समय किसी प्रकारकी आपित उपस्थित न की । आचिसन साहवने अपने प्रन्थमें लिखा है कि " जालिमसिहने सन् १८२४ ईसवीमें प्राण त्याग किये, और उनके पुत्र माधोसिह उस पत्रपर विराजमान हुए । माधोसिह उस पद्की अयोग्यतामें मलीमांतिसे विख्यात होगये थे, तथापि उन्होने संविपत्रके अनुसार विना किसी वाधाके शासनभारको प्राप्त किया । कर्नल म्यालिसनने इसके सम्बन्धमें अपने प्रन्थमें मन्तव्य प्रकाश किया है, " यह मनुष्य ( मायोसिह ) शासनकर्तृत्व पद्के अयोग्य है, यह भलीभाँतिसे विख्यात है। स्मनुष्य ( मायोसिह ) शासनकर्तृत्व पद्के अयोग्य है, यह भलीभाँतिसे विख्यात है।

র্নি টেনির ভিনির্ভারিক রিক্তির ভিনির্ভারিক রিক্তির ভিনির্ভারিক রিক্তির ভিনিত্ত বিশ্বভারিক বিশ্বভারিক বিশ্বভারিক

<sup>\*</sup> Aitchison's Treatics VolV.

*প্রত্যা*হতা নিত্র নিত্ मावोसिहकी उत्तेजनाके अनुरोधसे जालिमसिंहने अपने वशानुक्रमसे फोज्दार वा कोटेको समस्त राजशक्तिको अपने हाथमे प्रहण करनेकी दृढ प्रतिज्ञा की, और उसीसे कोंटराज्यका सर्वनाश हुआ । इस स्थान पर उसके पुनर्वार उहेख करनेकी आव इयकता नहीं है, माधासिहकी मृत्युके साथही साथ कोटेकी सुख गातिका विपम कंटक उखड जायगा । पाठकगण एसा विचार न करे, माधोसिंहकी मृत्युके पीछे वृटिश गर्निमेण्टके सीवपत्रके अनुसार उनके पुत्र मदनसिंह राजराणाकी उपाधिको पाकर पिताके पदपर प्रतिष्ठित हुए । जालिमसिंह और माथोसिंह यद्यपि कोटेराज्यकी है केवल राजशक्तिको हो हरण करके संतुष्ट हुए थे, परन्तु मदनसिंहके शासन समयमे कोटेराज्यके चिरस्थाई महा अनिष्ट हुए, किन्तु एक ओर उस सर्वनागके होनेसे कोटेके अधीश्वर चिरकालके लिये उस हानिकारक सविपत्रके हाथसे अपना उद्घार करनेमे समर्थ 🖔 हुए। कर्नल स्यालिसनने लिखा है,कि "इस प्रधानमंत्री और महाराव (रामसिह) में किसी 矣 . समय भी सद्भाव नहीं था, एव सन् १८३४ ईसवीमें दोनोके वीचमे ऐसा विवाद प्रवल होगया कि प्रधान मत्री पदके सम्बयम फिर नवीन व्यवस्था करना कर्तव्य होगया।" आचि-सन साहवने अपने यन्थमे लिखा है कि सन् १८३४ ईसवीमे रामसिह और उनके मत्री 餐 माधोसिहके पुत्र और उत्तराधिकारी मदनसिहमे फिर िह्नुएट उपस्थित हुआ। मत्री को निकालनेके लिये सर्वसाधारण प्रजाके अभ्युत्थान होगाव छत्र विपत्ति होनेकी सभा-वना होगई, और इसी कारणसे कोटेके अधीश्वरकी सम्मसन भारकुंसार कोटेराज्यको हो र खण्डोमे विभक्त करके जालिमसिहके उत्तराविकारियोक। भरण पोषण करनेके लिये है ज्ञालावाड नामक एक स्वतंत्र नृतन राज्यकी सृष्टि करना उचित विचारा गया। वापिक वारह लाख रुपयेकी आमद्नीवाले सत्रह परगने मद्नीसहको दिने जॉयगे। इस नवीन र् वन्दोवस्तके अनुसार कोटेराज्यके साथ फिर नवीन संविवंधन हुआ "।

एक राज्यमे एकभाव राजा और एक समस्त शासन शक्ति युक्त मनुष्य वशानुक्रम स नहीं रह सकता, अग्रेज गवर्नमेण्टने इसको भलीभातिसे जान कर भी कोटेके शास नकर्ताका पद बशानुक्रमसे उपभोग करनेको दिया इस कारणसे विषमय फल उत्पन्न होता है हुआ देख कर भी गवर्नमेण्टने अपनी समस्त शक्तियोको प्रयोग करके अब तक उसवात को सिद्ध रक्खा, परन्तु इतने दिनोके पीछे सरकारने कार्यद्वारा स्वीकार किया कि जालिमसिहको वशानुकपसे शासनशक्ति देकर भूलका कार्य किया है। उसके लिये इम न् समय गवर्नमेण्टने फिर एक नवीन कार्य किया। कोटेराज्यके सत्रह परगनोको छीन कर जालिमके उत्तराविकारी सब अंशोभ अयोग्य सर्व सावारणके अप्रिय मदनसिंहको देकर नवीन झालावाड़ राजके सिहासन पर उनको वैठाल दिया । जालिमसिहने गवर्न-मेण्टके बहुतसे उपकार किये थे इस कारण वह उनके समीप कृतज्ञताके ऋणमे वैवी थी कोटेराजसे यह परगने लेकर उस कृतज्ञताका ऋण चुकाया गया।

जब कि शरीरके किसी अंगमे पान होजाय और उसकी चिकित्सा करनी कठिन होजाय, और उससे समस्त शरीरके नाग होनेकी सम्भावना होजाय,तव गरीरकी रंजीतिकीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्णीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्णीत्वर्गीत्वर्गीत्वर्णीत्वर्णीत्वर्णीत्वर्णीत्वर्णीत्वर्णीत्वर्णीत्वर्णीत्वर्णीत्वर्णीत्वर्णीत्वर्णीत्वर्णीत्वर्णीत्वर्णीत्वर्णीत्वर्णीत्वर्णित्वर्णित्वर्णीत्वर्णित्वर्णीत्वर्णित्वर्णित्वर्णित्वर्णित्वर्णित्वर्णित्वर्णित्वर्णित्वर्णित्वर्णित्वर्णित्वर्णित्वर्णित्वर्णित्वर्णित्वर्णित्वर्णित्वर्णित्वर्णित्वर्णित्वर्णित्वर्णित्वर्णित्वर्णित्वर्णित्वर्णित्वर्णित्वर्णित्वर्णित्वर्णित्वर्णित्वर्णित्वर्णित्वर्णित्वर्णित्वर्णित्वर्णित्वर्णित्वर्णित्वर्णित्वर्णित्वर्णित्वर्णित्वर्णित्वर्णित्वर्णित्वर्णित्वर्णित्वर्णित्वर्णित्वर्णित्वर्णित्वर्णित्वर्णित्वर्णित्वर्यत्वर्णित्वर्यत्वर्णितित्वर्णितिष्वर्णितिष्यत्वर्णितिष्यत्वर्णितिष्यत्वर्णितिष्यत्वर्यत्

परन्तु सन्धिकी धारा अवज्य ही पाछन करनी होगी, इसी कारणसे उनको उस पद पानेम किसीने कुछ वाधा नहीं दी +" किसी राज्यके किसी एक मनुष्यको वशानुक्रमसे मित्रत्व वा शासन कर्नृत्वका भार देना अत्यन्त अविचारका कर्म है इस व्यवस्थासे जैसा चुरा फल होता है यह जान कर भी किस प्रकारसे जालिमसिहको वशानुक्रमसे

शासनकर्नाका भार दिया था, हम इस विचारको भी स्थिर नहीं कर सकते । इस समय देखा जाता है कि माधोसिह शासनकार्यके लिये सम्पूर्ण अयोग्य ऋषसे सर्वसायारणके निकट परिचित थे, तथापि उनके हाथमे कोटेका शासनभार

अर्पण किया गया । माधोसिहके सब प्रकारसे अयोग्य होने पर भी वह जानते थे कि बृटिश गवर्नमेण्टने जब सिववधनमे आबद्ध होकर उनके। और उनके भविष्यन् बग्यरोको सदा उन पद्पर स्थित

करनेका विचार किया है तब अब भय क्या है ? इस कारण माधोसिहने निर्भय होकर अपनी इच्छा-शासनके द्वारा अपनी अयोग्यताका चृड़ान्त परिचय देकर राज्यके अनिष्टसाधन भ कसर न की । बुटिशगर्वनमेण्ट भी उस स्वेच्छाचारसे कोटे राज्यका अनिष्ट होता

हुआ देन्य मीनभाव किये रही । सिवपत्रमें माबोसिहका पक्ष समर्थन करने के छिये वृटिश सरकार वचनबद्ध थी। इस् क'रण किसी बातके भी कहनेकी सामर्थ्य उसकी नहीं थी।

महाराव किशोर नेक उत्था कि वृदिश गुवर्नमेण्टने माथामिहको सब प्रकारसे अयोग्य देख कर भी जाप मिथति की है, एव कोई भी प्रतिविद्यान करनेम िख्ये तैयार नहीं है, और किसी प्रकारका अनुयोग उपस्थित करनेसे किर सथिका उद्देख करके भय प्राप्त होगा। तब मीन रहनाही कर्तव्य जाना, इस कारण वह द्वयं की व्वालाको हृदयमें ही महन करते थे, परन्तु उनको अब अथिक दिनतक अपने पत्तक राज्यकी ऐसी दुईशा नहीं देखनी पड़ी, महाराव किशोरिसहने सन १८२८ईसवीम प्राणत्याग किये। उनकी जीवनीके सम्बन्धमें हम अथिक कुठ कहनेकी उन्हा नहीं करते। वह जैसे विद्वान धीर और नम्र थे, उनी प्रकार प्रवल प्राप्त मशाली वृदिश सरकारके भक्त थे। जालिमिमहका इद पक्ष समर्थन करने पर भी उन्होंने उसके विकद्वमे सेनासहित खेड होकर अपने साहसका चुडान्त परिचय दिया था, और

राजनीतिज्ञताका भी अल्प परिचय नहीं दिया । कोटेपति महाराय किरोरिसिंहने अपुत्रायन्यामे प्राण त्यांग हिन्ने ये. इस कारण े कुमार पृथ्वीसिंहके एकमात्र पुत्र नानाव्यळ रामिनके नामसे पुकार जाकर कोटेके सिंहासन पर अभिविक्त हुए ।

सामयिक अवस्थाको विचार कर अप्रेज गर्वनेमेण्टके साथ दिर मित्रवयनम आवद्ध हो

महाराव रामसिहके अभिषेक कार्य होनेके बुउही दिन पीछे राजराया मार्थासिहने प्राण त्याग किये । माधीसिह जैसे विढामी अयोग्य और अवदारी थे उमी प्रकार उनकी स्वेन्डाचारितांक कारण केंट्रेके बनुतमे अनिष्ठ हुए थे । एकमात्र

<sup>+</sup> Maleson - Native states.

さいしょうしょう かいかん しょうしゅうじゅうしゅうしゅうしゅうしょう かいしょうしゅう しょうしょく かいしょうしょう

(९७८)

श्र राजस्थान इतिहास-भाग २. क्ष ११६

०-यदि उस सेनादळकी सृष्टि हुई तो उस सेनादळका ज्यय महाराव और उनके हिं

जनराधिकारी स्थळाभिपिक्त गर्वामेण्टको जो कर देते है उसके साथ प्रति छ: मासके हिं

भीतर सरकारको देगे। और किस समयसे प्रथम अर्थ दान आरंभ होगा। बृद्धिय भावनीमेण्ट उसे स्थिर करदेगी।

८-यह भी स्पष्टस्पेस प्रकाशित रहै कि सन् १८१७ ईसवीकी २६ वा हिस्स्म्यरमे बृद्धिय गर्वामेण्टिके साथ महाराव उमेद्सिंह बहादुरका दिद्धीमे जो सिंधिपत्र नियत हुआ है. वर्तमान संधिपत्रके द्वारा उस स्थिपत्रकी जिन २ धारा- अभेसे कोई संश्रव नहीं रहा है वह र धाराएँ प्रवळ रहेगी।

९-वृद्धिश गर्वामेण्ट और कोटेके महाराव रामसिहमे इस संथिपत्रकी उप- रिकेट एकेण्ट लेकिट कहान जान ळाढळो, एव राजपूनानेमें स्थित गर्वाम जनरळ हे एकेण्ट लेकिट केण क्ष्म सहित मोहर छगादी गई, और आजकी तारीलासे दो महीनेमें महा मिहमवर गर्वामे जनरळ द्वारा प्रत्यित होगा।

(इस्ताक्षर) जे. लाडळो।

कोटा, १० था अप्रैल, सन् १८३८ ईसवी।

अफिसिएटिंग पोलिटिकळ एकेण्ट।

अफिसिएटिंग पोलिटिकल एजेण्ट ।

महाराव रामसिंहकी मोहर.

एन, अलबीस। गवर्नर जनरलके एजेण्ट।

#### सुची ।

राजराणा सदनसिंह उनके उत्तराधिकारी और स्थलाभिषिक्तोंके कारण संधि पत्रके मतसे झाळावाढ नामक जो नवीन स्वतंत्र राज्यकी सृष्टि होगी, उसके छिये निम्निळिखित परगने निर्धारित हुए।

<sup>ॅर्रा</sup> के रिटिस के सिटिस के सिटिस के सिटिस के सिटिस के सिटिस के सिटिस के रिटिस के रिटिस के रिटिस के रिटिस के रि

१-चॉईहाट

२-सकेत

३-चोमहला

पचपाड

अवहोर

डिग

गगराड

४-झालरा पाटन,

५-रमचवा

६-कोटडाभट्टा

७-सुरेरा।

<u>, εσήνο ογίνο σγίνο σγίνο σγίνε σχίνε σχίνε σχίνε</u>

रक्षांक लियं उस अंगको कटवा देना ही उचित है। महाराव रामसिहने जालिमके वगधरोंके द्वारा कोटेरूपी कमलको भीतर ही भीतर अतःसार शून्य होते हुए देखकर शीन्न ही वृदिश गवर्नमण्टके प्रस्तावके अनुसार अपने पेतृक राज्यके वह सत्रह परगने छोड़ दिये। शीन्न हो सुसभ्य न्यायपरायण सरकारकी कृतज्ञताके ऋण चुकानेमें सहायताके लिये उस त्यागको स्वीकार किया। परन्तु उसके उपलक्षमे नवीन सिध वंधनके समय महाराव रामसिहके मस्तक पर और एक भारी भार अपण किया गया।

## वृटिश गवर्नमेण्ट और महाराव रामसिंहमें संस्थापित संधिपत्र ।

१ दिझीकं सिधपत्रकी अतिरिक्त धारास राजराणा जालिमसिह उनके उत्तराधि-कारी और स्थलाभिषिक्तोको कोटेराज्यकी जो शासनशक्ति दीगई है, राजराणा मदन-सिहने उसी शासनशक्तिको छोड़कर महाराव रामसिहकी उक्त अतिरिक्त धाराके रहित पक्षम सम्मति दी है।

२-वृदिश गवर्नभेण्टकी सलाहसे महाराव सूचीके अनुसार समस्त परगने राजराणा मदनसिंह उनके उत्तराविकारी और स्थलाभिषिक्त गणको प्रदान करनेभें सम्मत हुए हैं।

३-इस सृचीके अनुसार इन परगनोके पृथक् करनेको हस्तान्तर करनेकी व्यवस्थामे जो धन व्यय होगा उसको महाराव और उनके उत्तराधिकारी गण तथा स्थलाभिषिक्त गण पुरा करेगे।

४-राजधानी कोटेसे अभीतक जो कर दिया जाता या, महाराव अपने उत्तराधिकारी गणोके साथ तथा स्थलाभिषिक्तोंके साथ सम्मत हुए है, कि उस करमें में
वार्षिक ८०००० रूपये छोड़ कर शेष सब कर सरकारको हम देगे, बृद्धिंग गर्वाभिण्ट
उक्त ८०००० रूपये करस्वरूपसे राजराणा मदनसिंह तथा उनके उत्तराधिकारियामें
लेनेसे सम्मत है। राजराणाने सवत् १८९५ के पिहले उक्त कर देना। प्रथम आरम्भ
किया। सवत् १८९४ के प्रथम वर्षके कारण वर्तमान देय कर १३२३६० रूपये कोटा
राज्यसे दिये जाते थे।

५-महाराव अपनी ओरसे ऑर उत्तराविकारी तथा स्वरानिपिक्ताकी ओरमें कहते हैं कि एक वह नवीन सेनाका राजना होगा और वृद्धिश गवर्निष्ट चिद्द कर्त-व्यको विचार करेगी तो वह सेनावह एक वृद्धिश सेनाविक अभीनमें रिक्षत होगा—इस स्वान पर इसको स्पष्टहपसे प्रकाशित करना उचित है कि इस प्रकार सेनाकी रक्षा होनेसे महाराव ओर उनके उत्तराविकारी ववा स्वद्यामिपिको के कोटेराज्यमें आस्वाविक शासनगक्तिने चहारीके पदाने कि इस प्रकार में आस्वाविकार शासनगक्तिने चहाने पदाने कि स्वाविकार हमादिष नहीं होगा।

६-इस सेनाइएका व्यय निकी समय भी वार्षिक तीन छात्र रुपयेसे अधिक मही होना ।

かんらかいいかん ちとうちょうしんいかん いなんのかん いんけんというなんりというという かいだい

८-यह भी स्पप्टरूपसे प्रकाशित रहे कि सन् १८१७ ईसवीकी २६ वी दिसम्बरमे वृटिश गवर्नमेण्टके साथ महाराव उमेदिसह वहादुरका दिल्लीमे जो संधिपत्र नियत हुआ है. वर्तमान संधिपत्रके द्वारा उस सिवपत्रकी जिन २ धाराओं कोई संश्रव नहीं रहा है वह २ धाराएँ प्रवछ रहेगी।

९-वृटिश गवर्नमेण्ट और कोटेके महाराव रामसिहमें इस संविपत्रकी उप- हैं रोक्त धाराओका निर्णय होने पर इसमें एक ओर तो अफिसिणटिंग पोलिटिकल हैं एजेण्ट कप्तान जान लाडलों, एवं राजपृतानेमें स्थित गवर्नर जनरल एजेण्ट लेफिट- हैं नेण्ट एल आलवीसके हस्ताक्षर और मोहर लगा कर महाराव रामसिह में हैं हस्ताक्षर सिहत मोहर लगादी गई; और आजकी तारीखसे दो महीनेमें महा मिहमवर हैं गवर्नर जनरल द्वारा प्रत्यित होगा।

( हस्ताक्षर ) जे लाडलो । कोटा, १० थी अप्रैल, सन् १८३८ ईसवी । अफिसिएटिंग पोलिटिकल एजेण्ट ।

महाराव रामसिंहकी मोहर. एन अछवीस। गवर्नर जनरछके एजेण्ट।

## सूची।

राजराणा मदनसिंह उनके उत्तराधिकारी और स्थलाभिधिक्तोंके कारण सिंध-पत्रके मतसे झालावाढ नामक जो नवीन स्वतंत्र राज्यकी स्वृष्टि होगी, उसके लिये निम्नलिखित परगने निर्धारित हुए।

৾৻ৼঢ়ৢ৻ৼঢ়৻ৼঢ়৻ৼঢ়৻ৼঢ়৻ৼঢ়৻ৼঢ়৻ৼঢ়৻ড়ঢ়৻ড়ঢ়৻ড়ঢ়য়ড়ঢ়৻ৼঢ়৻ৼঢ়ঢ়৻ড়ঢ়ঢ়৻ৼঢ়

१–चॉईहाट

२-सकेत

३-चोमहला

पचपाड़ अवहोर

डिग

गंगराड

४-झालरा पाटन,

५-रमचवा

६-कोटड्ग्भट्टा

७-सुरेरा ।

क्ष काटाराज्यका इतिहास-अ० ८. क्ष 2021 <u>ϓϿϾϒϒϿϾϒϒϽϬ៸ϒϽϾͿϒϾϾͿϔϹϹͿϒϿϬϒϒϽϬͿϔϿϾͿϒϽϾͿϒϿϾͿϒϹϿ</u> ८-रखाई। ९-मनोहर थाना। १०-फूलवडोद ११-चाच्रणी। १२-कंक्रस्ती । १३-छीपावडाद् । १४-जेरगढ्के कुछ अग पूर्वमे । १५-परवन. । १६-निवाजके पूर्वांग । १७-गाहाबाद् । यह प्रकाशित रहे कि नरपतिसिंह झालाबाड़ राज्यसे महाराबके राज्यमे उठ अविगा और उनकी सगल मृति राजराणाको प्राप्त रहेगी। कोटा, १० अप्रैल सन् १८३८ ईसवी । जे लाइला । जिससिण्टिंग पोलिटिकल एजेण्ट । एन अलबीस गवनर जनरलके एजेण्ट । राजराणा नद्निस्ट्ही मोहर। विदेशी विधर्मी यवन सम्राट् शाहजराने जिस कोटे राज्यकी मृष्टि करके टाइन राजपूत मायोसिहको दिया छ। सुसभ्य वृटिश गर्यनेमेण्टने अपनी जुनज्ञनाका एकानेके लिये उसी राज्यको है। राडोने विनक्त कर दिया-जालिमागटके अगोग्य उत्तराविकारीने वार्षिक बारह छाम एउँदेश भामदनीसा स्वतंत्र नेभीन गान्य पाया. और कोटके यथार्च अविकारीको विवल वह वाधिक वारह लाख रपया नटी परन सर-कारके अधीनके रक्षणांवस्ण है। छिपे लेना हो रखकर वाधिक नीन लाच हतया और देना पड़ा । इससे वापिक पन्द्रह टाख हरया चिरवालके लिये कोटेपितना चन्ना गया । वृदिश गवर्नमेण्टके साथ कोटेके महाराज उमेद्सिहका जब प्रथम मधिवयन हुआ आ,तर एक प्रकारने सेनाके व्यय दानका कोई उबेल नहीं था, परन्तु इस समय मुखन-सर पायर उक्त सेनाकी मुधिके विषयने वहारावको सन्तत कर दिया गया । सेनाइका व्यय महाराव देगे, परन्तु पह महारावशी आहा पाठन नहीं करेगी। अनेत सेनापितिके अधीनने अप्रेज गवर्ननेण्डकी से एर् नसे ग्रेमी । यदिष महारावने इस ग्रीत सिविके समयमे वार्षित ८०००० हरवा वर देवेसे तुडण्य वावा, परन्तु उप न्यान परवारिक वीन टाख रचया विशेष देवेदी हैंगार हुए। यह सब रामनिह भडीभावित जान गये थे सि विचार करावेले अव एउ व दोषा विशेष चेट ले एकचित् शेष अशंबे भी हा**वि** इस कारण वह इन प्रवेट १.३वी जाहा बाटन इसके पेतृक सामके नामकी रक्षा

८-रखाई ।

९-मनोहर थाना । १०-फूलवड़ोद

११-चाचुरणी।

१२-कंकुरनी ।

१३-छीपावडोद् ।

१४-शेरगढ़के कुछ अग पूर्वमे ।

१५-परवन. ।

१६-निवाजके पुर्वाश ।

१७-गाहाबाद् ।

यह प्रकाशित रहे कि नरपितिसिह झालावाड़ राज्यसे महारावके राज्यमे उठ आवेगा और उनकी समस्त भूमि राजराणाको प्राप्त रहेगी।

> कोटा, १० अप्रैल सन् १८३८ ईसवी । जे. लाडला ।

> > अफिसिएटिंग पोलिटिकल एजेण्ट । एन अलबीस गवर्नर जनरलके एजेण्ट ।

राजराणा मद्निसहकी मोहर।

विदेशी विधर्मी यवन सम्राट् बाह्जहाँने जिस कोटे राज्यकी सृष्टि करके हाड़ा राजपूत माधोसिंहको दिया था, सुसभ्य वृटिश गवर्नमेण्टने अपनी कृतज्ञताका ऋण पुकानेके लिये उसी राज्यको है। खंडोभे विभक्त कर दिया-जालिमसिहके अयोग्य उत्तराधिकारीने वार्षिक वारह छ।ख रुपयेकी आमदनीका स्वतंत्र नयीन राज्य पाया, और कोटेके यथार्थ अधिकारीको केवल वह वार्षिक वारह लाख रुपया नहीं वरन सर-कारके अधीनमें रक्षणावेक्षणके लिये सेनाको रखकर वार्षिक तीन लाग हपया और देना पड़ा । इससे वार्षिक पन्द्रह लाख रुपया चिरकालके लिये कोटेपतिका चला गया ।

वृटिश गर्वनमेण्टके साथ कोटेके महाराज उमेद्सिहका जब प्रथम संविबंधन हुआ पा,तव उक्त प्रकारसे सेनाके व्यय दानका कोई उद्धेख नहीं था, परन्तु इस समग्र मुभव-सर पाकर उक्त सेनाकी मृष्टिके विषयमे महारावको सम्मत कर छिया गया । सेनाद्छका च्यय महाराव देगे, परन्तु वह सहारावकी आज्ञा पाछन नहीं करेगी। अंश्रेज सेनापतिके अधीनमे अप्रेज गवर्नमेण्टकी सेनारूपसे रहेगी। यद्यपि महारावने इस नवीत सधिके समयभे वार्षिक ८०००० रुपया कर देनेसे छुटकारा पाया, परन्तु उस स्थान पर वार्षिक तीन छाख रुपया विशेष देनेको तैयार हुए। महाराव रामसिंह भर्छाभातिसे जान गये थ कि विचार करानेने अप हुछ न होगा विशेष चेष्टासे कदाचिन् रोप अशने भी हानि इस कारण वह उस प्रवल पक्षकी आहा पालन करके पैतृक राज्यके नामकी रक्षा

## नवम अध्याय ९.

**%**ENTERNISENTE ENTERNISENTE ENTERNISENTE ENTERNISENTE ENTERNISENTE

ह्यु हुटेके वर्तमान शासनकी शीति-शासन समिति-आयन्ययकी व्यवस्था-आयन्ययकी सूची-राजऋण-राजसमृद्धिके सम्बन्धमे नवीन वन्दोवम्न-विचार विभाग-फीजदारी अपराधकी सूची-उसके सम्बन्धमे पीलिटिकल पुंजण्टका मन्तव्य-कारागारविभाग-शिक्षाविभाग ।

कोटाराज्य इस समय गर्वनमेण्टकी सावधानीसे अयेजी राति और अंग्रजी व्यव-स्थाके अनुसार अग्रेजीभावसे शासित होता है, कोटेराज्यके हर्ता कर्ता विधाता असीम हैं सामर्थ्यशाली इस समय अंग्रेज पोलिटिकल एजेण्ट है। महाराव छत्रशालिसह इस समय अप्राप्त व्यवहार है, इसी कारण वह राज्यशासनके किसी विषयकों भी अपनी हैं इच्छानुसार पूर्ण सामर्थ्यसे नहीं चलाते है। महाराव सामर्थ्यको पाकर अवश्य ही पूर्ण हैं स्वाधीनता प्राप्त करेगे। अवश्य ही आभ्यन्तरिक शासनकार्यमें उस समय अप्रेज पोलि-टिकल एजेण्ट फिर हस्ताक्षेप नहीं करेगे।

हम अवदय ही इस वातको मानते है कि वर्तमान समयमे अन्नेजोके अवीनमें हैं कोटेराज्यने शासित होकर अनेक विषयोमें वहुतसे उपकार प्राप्त किये हैं। विचार विभाग हैं राजस्व-विभाग शांतिरक्षा-विभाग स्वास्थ्यविभाग इत्यादि इस समय सम्पूर्णह्पसे हैं यथायोग्य व्यक्तियोके तत्त्वावाधानसे उत्तम रीतिसे परिचाछित होते हैं।

कोटाराज्य प्रधानतः एक कौन्सिल वा सिमितिके द्वारा शासित होता है। कई जन हुं है। अंग्रेज पोलिटिकल एजेण्ट उसी सिमितिके सभापित है, उन्होंकी परा- पर्मा और सम्मितिके अनुसार कौन्सिलके सभ्य गण कार्य निर्वाह करते है। राजपृतानेके सम्म १८८२। १८८३ ईसवीके शासनिवज्ञापनमे राजपृतानेमे स्थित गवर्नर जनरलके एजेण्ट लफिटनेण्ट कर्नल त्राङ्फोर्डने लिखा है कि "इस राज्यका शासनकार्य पूर्व कार्यके समान लेफ्टिनेण्ट कर्नल सी. ए. वेलीके सभापितत्व पर एक कौन्सल द्वारा शासित होता है के " । उक्त विज्ञापनमे पोलिटिकल एजेण्टने स्वयं लिखा है कि "कौन्सलके सभ्यगणिके सम्बथमे किसी प्रकारका परिवतन्ते नहीं हुआ है, सभ्यगण अपने कार्यको संतोपके साथ पूरा करते हैं, और राज्यके शासन सम्बन्धमे परामर्श दाता है स्वरूपसे हमारी यथेष्ट सहायता करते हैं+"।

राज्यकी आयटययकी व्यवस्थाके जानते ही उस राज्यकी आभ्यन्तरिक अवस्या है मर्छीभातिसे जानी जा सकती है। राजराणा जालिमसिहके शासनसमयमे केटिराज्यकी

<sup>\*</sup> The report of the Political Administration of the Rajputana states 1882-83.

<sup>+</sup> The report of the Political Administration of the Rajputana states 1882-83.

वहाँतक महारावकी मृत्युका समाचार रिनवासमे मत जाने दो। रानियां चार घंटे तक महारावकी मृत्युका समाचार न जान सकीं। इसके पीछे एक रानीने कहला भेजा कि में स्वामीके साथ चितामे जलूंगी और उन्होंने यहाँतक वल प्रकाश किया कि उस बंद द्रवाजेको भी तोड़ डाला, परन्तु उनको किसी प्रकारसे भी राजमहलसे वाहर न होने दिया। दूसरे दिन प्रभात होते ही निर्विन्नतासे महारावका मृतक कार्य किया गया। समयकी कैसी विचित्र महिमा है, एक समय जो राजपूत रानियां स्वामीका अनुगमन कर अपने सतीत्वकी पराकाष्टा दिखाती थीं, भारतके नौरवकी रक्षा करती थीं, आज उस सती कुलकी स्वर्गीय आशाकी जड़मे दारुण कुठाराघात लगा।

महाराव रामसिहकी मृत्युके पीछे उनके पुत्र भोमसिह छत्रसालिसह नामसे कोटेके सिहासन पर अभिपिक्त होकर आजतक उस सिहासनकी शोभाको उज्ज्वल कर रहे है। महाराव छत्रसालिसह सिहासन आरूढ़ होनेके समयमे वहुत थोड़ी उमरके थे। वृटिश गवर्नमेण्टने महाराव रामसिहसे असंतुष्ट होकर सन् १८५७ ईसवीके पीछे उनकी जो तोपोकी सलामी घटा दीथी इन नवीन महारावके सिहासनपर आरूढ़ होनेके समय किर संतुष्ट हो पहिलेकी समान सत्रह तोपे नियत करहीं।

महाराव छत्रशालिस अप्राप्त व्यवहार थे, इससे महाराव रामिसहकी मृत्युके पीछे राज्यका शासनभार प्रथमकी समान कई एक उच्च सामन्त और राजकर्मचारियों के ऊपर पड़ा, परन्तु अंग्रेज इतिहासवेत्ताने लिखा है कि उनके शासनमें राज्यमें अनेक शोचनीय घटनाएँ उपस्थित हुई। राज्यकी आमदनीका घटना, ऋणवृद्धि इत्यादि होनेसे अन्तमे वृदिश गवनेमेण्टको राज्यके आभ्यन्तिरक शासनकार्यमें हस्तक्षेप करना पड़ा। कोटाराज्य उस समय तक वृदिश गवनेमेण्टकी सावधानतासे शासित होता रहा। सन् १८७४ई > में जयपुर राज्यके भूतपूर्व प्रधानमंत्री नवाव सर मुहम्मद फ़ेज़अलीखाँ के. सी, एस. आई. कोटेके प्रधानमन्त्री और सर्वशक्ति सम्पन्न कर्ता पद्पर नियुक्त हुए। उन्होने स्भी विषयोमे गवर्नर जनरलके एजण्टके मन और परामर्शके अनुसार कार्य किया।

अंग्रज गर्वनमेण्टकी सावधानीसे कोटेके आभ्यन्तरिक शासनमें विशेष परिवर्तन होगया है। सभी विभागोंमे अच्छे वंदोवस्त और न्याय विचारकी सुव्यवस्था कीगई है। वर्तमान महाराव छत्रशालीसह वहादुर इस समय केवल वार्षिक १५००० रूपया पाते है। उनको शीन्न ही राजकाज जानने पर अपने राज्यके सम्पूर्ण शासनका भार मिल जायगा।

| विनिमय एवं सूद                | २०९२७॥=)५पा.                                 | २०००          |
|-------------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| विविध प्रकार                  | ४६०९२॥=)८पा.                                 | ५०००          |
| जोड़ साधारण आमदनी             | २४९७१६६॥ )५ पा.                              | २५२७१७७       |
| अति                           | रिक्त आमदनी ।                                |               |
| सन् १८७९ ईसवीकी पहिली         |                                              |               |
| अगस्तसे सन् १८८२ ईसवी         |                                              |               |
| ३१ जौलाई तक लवणका             |                                              |               |
| शुल्क रहित करके उसके बदले-    |                                              |               |
| में वृटिश गवर्नमेण्टके निकटसे |                                              |               |
| क्षति पूर्ण शांत्रि-          | 86000                                        |               |
| २० वर्षके कारण जागीरदारि      | योंको                                        |               |
| माफ करके उक्त गवर्गमेण्टके    |                                              |               |
| से क्षति पूर्ण प्राप्ति—      | १५९०५                                        |               |
| सन् १८८१ ईसवीकी पहिली         |                                              |               |
| स्तका जेर                     | ४४४८०७-) ७ पा.                               | <b>६३</b> ९०' |
| सव मिलाकर आमदनी               | २९४१९७३॥=)                                   | २५९१०८        |
|                               | ( व्यय )                                     |               |
| प्रकृत                        | 1                                            | अनुमानिन      |
| <b>-</b> ۶>                   | ८२ ईसवी                                      | ८२-८          |
| वृटिश गवर्नमेण्टको देय कर     | ३८४७२०                                       | ३८४७२         |
| जयपुरके महाराजको देयकर        | १४३९७॥—)                                     | १४३९७॥।-      |
| महारावकी निज वृत्ति और        |                                              |               |
| रानवासका व्यय                 | १५७००                                        | १५७००         |
| पोलिटिकल एजेन्सी              | ३०२२२॥=)५ पा.                                | ३०५९१         |
| अश्वशाला                      | ३३१६८) २ पा.                                 | 399001-       |
| हस्तीशाला                     | १७३८९=) १ पा                                 | १४९७जा        |
| गोशाला                        | ७६६०॥=) ३ पा.                                | ९८९३।         |
| उपूरााला                      | ९०१२                                         | १०३६०         |
| <b>फ्रोसखाना</b>              | <b>६६७८</b> ।—                               | ५२७(          |
| खड़, घास, काष्ट               | ६१४॥।=)३ पा                                  | ७८७॥          |
| अन्यान्य विभाग                | ६४५५॥) ३ पा.                                 | ८०२८          |
| कौन्सिलके-सभ्यगणींका वेतन     | । १८०४८<br><del>কির্ক্তমিকর্কীকর্</del> টীকর | १८०४८         |

|                         | ह हमोर पाठकोको यथास्थानमे ई                                                                                                                     | ~                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                         | मे विभक्त हुआ, इस कारण वार्षि                                                                                                                   |                         |
|                         | गई, इस समय वृटिश सरकारकी                                                                                                                        |                         |
| ग्रामदनी और खर्चा किस ! | प्रकारसे होगया है सो परवर्ती सूची                                                                                                               | मे उसे प्रकाशित करते है |
| फ्र                     | टिराज्यके आयव्ययकी सूची ।                                                                                                                       |                         |
|                         | संवत् १९३८।                                                                                                                                     |                         |
|                         | (आमदनी)                                                                                                                                         |                         |
|                         | प्रकृत आमद्नी                                                                                                                                   | आनुमानिक आमदनी          |
|                         | सन् १८८१-८२ ई०                                                                                                                                  | सन् ८२-८३ ई०            |
|                         | रु०                                                                                                                                             | रु०                     |
| भूराजस्वचालित           | १७७३२१७॥–११पा                                                                                                                                   | ० १८५०००                |
| वकाया                   | ५१४७८॥=११पा                                                                                                                                     |                         |
| लवणका शुल्क वृटिः       |                                                                                                                                                 |                         |
| के समीपसं प्राप्त क्षति |                                                                                                                                                 | १६०००                   |
| कोटाराज्य जागीरदार      |                                                                                                                                                 | ३१७५                    |
| छूट                     | ६१५५३॥।)                                                                                                                                        | ९०००                    |
| कानूनगो                 | ९५४०॥-) ७ पा.                                                                                                                                   |                         |
| <b>उद्यानि</b> वभाग     | ४२९०। ≘)५ पा.                                                                                                                                   |                         |
|                         | (वनिविभाग)                                                                                                                                      |                         |
| तृण                     | ८६५३॥ ≘)९ पा.                                                                                                                                   | ६०००                    |
| काष्ट                   | १४४४१ ≡ ) ८ पा.                                                                                                                                 | १३०००                   |
| कर                      | ५६४८०।=)                                                                                                                                        | ६००००                   |
| तल्याना                 | ३३५८६४॥ <u>च</u> )५पा.                                                                                                                          | २७५०००                  |
| आवकारी                  | १२६२८।=)                                                                                                                                        | १२०००                   |
| टकशाल                   | ३३५८६४॥ <u>=</u> )५पा.<br>१२६२८। = )<br>१३०५।=)५ पा<br>१२१४५॥) ३ पा<br>७२३≈) १०पा.<br>२०६४९।)<br>३४६१॥ = )६पा.<br>४४५६४॥।~)९पा.<br>१९२२।) ७ पा. | ३०००                    |
| जुरमाना                 | १२१४५॥) ३ पा                                                                                                                                    | १५०००                   |
| र्भास                   | ७२३=) १०पा.                                                                                                                                     | 2000                    |
| स्टाम्प                 | २०६४५।)                                                                                                                                         | २००००                   |
| तकावी                   | ३७६॥ ≘)६पा.                                                                                                                                     | १०००                    |
| नानाविध                 | 884£8111–)ેઠેવા.                                                                                                                                | १०००                    |
| वार्तावह विनाग          | ४१९१-) ९ पा.                                                                                                                                    | ५००                     |
| काराविभाग               | १९३३॥।)८पा.                                                                                                                                     | 1400                    |
| वतन वचा हिसाव           | १८९२२।) ७ पा.                                                                                                                                   | १५००                    |

२०वर्षके कारण लवणके माप रहित करनेमें जागीरदारोकी क्षति पूर्ण-ऋणशोध ३३५११८) ७ पा.

कुल च्यय

सन् १८८१ ईसवी

३१ जुलाई तक

ऋल

५४५३०५।=)६पा. 398899911=)

३३९६६६६३)६ पा.

१५९०५)

२०६६६०७।-)

पुलिस विभाग १३४०५॥) १पा. थानासमृह १४७४७॥= प्टाम्प विभाग ५४३।=)शप.

कार्यालयका विभाग

दुर्ग रक्षक सेनादळ

नियमित अश्वारोहीद्छ

अनियमित अधारोहीद्छ

गोलन्दाज दल

नियमित पेदल

वृत्ति

अनियमित पैद्छ

पूर्वकार्य विभाग

काराविभाग

**उद्यानविभाग** 

बन्दोबस्ती विभाग

(समरविभाग)

11:003 ६०२६६।-)९ पा. ३०८१६।) ६ पा

७३८९४॥।=)९पा. 33089三 6585311= १३६५१७) १ पा.

३३०२२

१४५६५॥)१ पा

**UR481**=

४९०२९

40041-

५६७४॥।=

२९९१९६ १५२२४॥ といいじニ ३९५२८॥

१३५२७।)

१०५२८

८१६०

६१८५९॥

२९१८९॥

७५४२०

३१०५६

इए०६७

वह वड़ी सावधानी और न्यायसे कोटेके सामन्तों के अभियोगकी कोमांसा करते है। वह कोटेकी अपील अदालतके जजका काम भी करते है "।

## कोटा राज्यके फौज़दारी अपराधांकी सूची।

| कोटा राज्यके फौज़दारी अपराधोंकी सूची।                                                      |      |     |      |            |     |           |      |          |     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|------------|-----|-----------|------|----------|-----|--|
| सन् १८८२-८३ ईसवी                                                                           |      |     |      |            |     |           |      |          |     |  |
| अपराध संख्या अभियोग पकड़े दृड मुक्ति हरणकी हुई सं-<br>उपस्थित गये दृड मुक्ति हरणकी हुई सं- |      |     |      |            |     |           |      |          |     |  |
| हत्याकांड                                                                                  | ₹    | 3   | Ę    | ٩          | ٠,  | •••       | पशु. | रुगये.   | पर् |  |
| हत्याचेष्टा                                                                                | ક    | ર   | ર    | 9          | ર્  | •••       | રૂપ  | ર૧૫)     | 9   |  |
| अन्यभांति                                                                                  | २७   | 6   | २१   | ્          | ૧૩  | १५३१=)।   | 9    | ૧૭૨ા૫–)ા | 3   |  |
| 'पशुचोरी                                                                                   | ૭૬   | ५२  | १०२  | <b>૭</b> ફ | २६  | •••       | ૪૭૪  | •        | ₹₹' |  |
| अंन्य विधचोरी                                                                              | २६२  | १५२ | ३०४  | १८२        | १२३ | २१७५८ा≣)॥ | 0    | ३९५०॥≦)॥ | 9   |  |
| आत्म हत्या                                                                                 | ૪૭   | २६  | ૪૭   | 33         | 9 द | •••       |      | •••      |     |  |
| विष प्रयोग                                                                                 | ч    | પ્  | પ    | ३          | २   |           |      | •••      |     |  |
| विशेष आघात                                                                                 | 90   | 99  | 93   | ९          | ક   | •••       |      |          |     |  |
| -मनुप्य विक्रय                                                                             | 2    | 7   | Ę    | પ          | 9   | •••       |      |          | ••• |  |
| मनुप्य चोरी                                                                                | २८   | २१  | ५२   | ३०         | २२  | કતડ)      |      |          | ••  |  |
| ञ्जूण हत्या                                                                                | (Ge  | પ્  | 93   | 8          | v   | •••       |      | •        |     |  |
| शिशुकन्या हत्या                                                                            | 9    | 9   | ٩    | 3          | 9   | •••       |      | •••      |     |  |
| जेलसे भागना                                                                                | ષ    | 8   | ч    | ۱ بر       | 0   |           |      | ••       |     |  |
| चोरीका माल लेना                                                                            | 3.8  | 6   | 9    | 8          | ų   |           |      | 동२I一)II  | • • |  |
| घरमे आग लगाना                                                                              | ર    | ર   | 3    | 2          | 3   |           |      | •••      | 90  |  |
| अन्य अपराध                                                                                 | ६२४  | ३११ | ५२७  | ३८४        | १४३ | १०२४।     | 3 ၁  | રવ્ડા)   |     |  |
| डकेती                                                                                      | U    | 3   | 9    | 9          | 0   | २४९०।)।   |      |          |     |  |
|                                                                                            | ११३१ | द१३ | 3335 | ७४५        | ३७१ | २७२५९।=   | ५४२  | २६६९।=)। | ₹3  |  |

भेर देशीत है। से देशीत है। से स्वारत है के स्व

जिस दिनसे वृदिश गर्वनेमेण्टने कोटेराजधानीके दो भाग कर झालावाड़की राजधानी वनाई है, जिस दिनसे कोटेराजके वार्षिक पन्द्रह लाख रुपये आमदनीमेसे पट

गये। उसी दिनसे कोटेके राजा महाराव रामिसहजी अपने पैतृक पदके सम्मानकी रक्षा

करनेसे ऋणी होगये। उनकी मृत्युके पीछे सामन्त मंडलीने जिस समय कोटेके शासन

क्षा भारको लेकर राज्य चलाया उस समयमे भी ऋण बढता गया। वर्तमान समयमे वह

अस्म शायः दिया जाचुका है, यह बड़े संतोषकी वात है। पोलिटिकल एजेण्टने लिखा

सन् १८८० और १८८१ ईसवीमे ऋण देनेवालको असल और सूदके हिसावसे

सन् १८८० और १८८१ ईसवीमे ऋण देनेवालको असल और सूदके हिसावसे

हो होगा उसमे ऋणके हिसावमे चार लाख रुपये दिये जाँयगे। अतएव राज्यका ऋण

हो नुकनेमे और प्रायः तीन लाख रुपये वाकी रेहैंगे। राज्यको ऋणसे मुक्त करके अवश्य

राज्यकी आमदनी वढ़ानेमे वर्तमान शासकोकी दृष्टि हो रही है। राज्यकी भूमिका नाप मानचित्र वनाकर उसके द्वारा पृथ्वीपर कर वढाया जाता है, पोलिटिकल एजेण्ट लेफिटनेण्ट कर्नल वेली साहव उक्त विपयके सम्वन्धमे लिखते है, कि इस विपयका यथो-चित उत्कर्प साधित होता है, यह मैं खुशीके साथ सूचित करता हूँ; दश निजामत वा परगनोका नवीन राजकर निर्द्वारित हो चुका है, एवं उनमें नी परगनोसे नवीन राजकर वसूल होता है, दूसरे दो निजामत् वा परगनोका राजकर निर्द्वारित करनेका कामचल रहा है उसके समाप्त होनेपर और ३ परगनोका नतन कर निर्द्वारित करनेका कामचल रहा है उसके समाप्त होनेपर और ३ परगनोका नतन कर निर्द्वारित करना शेप रहेगा। उपरोक्त नी परगनोके नूतन वन्दोवस्तसे वार्षिक ६४१६०) रुपयेका राजकर अर्थात था। रुपये संकडा वढाया हुआ आता है। '' पंडित शिवयक्स इस वन्दोवस्ती विभागके अन्यक्ष है, उनके निरीक्षणमे पोलिटिकल एजेण्टको वड़ा सतोप है, इस नये वन्दोवस्ती विभागके वययेक सम्वम्धमे पोलिटिकल एजेण्टको खड़ा सतोप है, इस नये वन्दोवस्ती विभागके उपयोक सम्वम्धमे पोलिटिकल एजेण्टको खड़ा सतोप है, इस नये वन्दोवस्ती विभागके उपयोक सम्वम्धमे पोलिटिकल एजेण्टको लिखा है, कि पत मार्चके अर्थार तक इस वन्दोवस्ती कार्यमे कुल ३२७४१५) रुपये खर्च हुए है इसमेसे जरीकके कार्यमे ९३४८८) रुपये उठे है, जरीकका काम समाप्त होगया है ''।

समस्त प्रजांक साथ न्यायका विचार हो इस वातपर वडा व्यान रक्त्या गया है संयद जाफर हुसेन कोटके सबसे प्रधान विचारपित है। उनके सन्यन्थमे पोलिटिकल एजेण्टने लिखा है, "पिहली रिपोर्टमें मेने सैय्यद जाफर हुसेनेक सन्यन्थमे जो मन्तव्य प्रकाश किया था वर्तमान रिपोर्टमें भी उसी प्रकार संनोपके साथ प्रीति जनक मन्तव्य प्रकट करता हूँ।

 $<sup>\</sup>lambda$  The Report of the political Administration of the Rajput invistates 1882—83-

<sup>(</sup>१) वर्तमान अध्यायमे उद्भृत समस्त अदा सन् १८८२-८३ ईसवी हे राजपूनाने सी सासन रिपोर्टसे लिये हैं।

प्रदेशोंके रहनेवाले मनुष्य शिक्षा विषयमे जितना मन लगाते हैं वैसा कोटेके रहनेवाले मन लगा कर नहीं पढ़ते।

" कोंटेराज्यके बीच एक प्रधान नगर वारनमे एक नया विद्यालय खुळा है और साधारण मनुष्योके छिये उसी भांति जिलास्कूल वनाये जारहे है "।

"कोटेके विद्यालयके विद्यार्थी और शिक्षकोकी सख्या नांचे लिखी जाती है"। अंगरजो फारसी हिन्दी सन्कृत विभाग विभाग विभाग विभाग विद्यार्थी ३८ १५२ २६ २०२ 826 शिक्षक

कोटेके पोलिटिकेल एजेटकी यह वात यद्यपि हम मानते है कि कोटेके रहनेगले ' मनुष्योका विद्योपार्जनमे वड़ा अनुराग नहीं है तो भी हम कहसकते है कि वर्तमान शासन समिति राज्यके भिन्न विभागके छिये जैसा व्यय निर्देश करती है, उसके, साब , मिलान फरनेसे जान पड़ता है शिक्षा विभागका व्यय वहुत ही कम है। जातिकी उन्निति शिक्षा पर ही निर्भर है। उस स्थाई यथार्थ उन्नतिका साधन करना यदि वर्तमान शासन-सीमतिका वाम्तवमे उदेश हो तो शिक्षा विभागका व्यय शीच ही वढ़ा देना चाहिये।

कोटेराज्यका पारेमाण पाँच हजार वर्ग मील है, अविवासियोकी सख्या कुउ का पॉच लाख है। सेनामे ४६०० पैदल, ७७०० घुड़सवार और ११९ तोपे है। सम्प्री सेना आजकल महारावके तत्त्वावधानमे है।

(कोटेराज्यका इतिहास समाप्त

"श्रीवेड्डटेश्वर" रटीम् प्रेस-वंबई.

लेफटिनेण्ट कर्नल वेलीने लिखा है, सन् " १८८२। ८३ ईसवीमे जो अपराध हुए हे उन सवर्का संख्या ११३१ है, अतएव पहिले वर्षके सव अपराधोकी संख्या २००७

के साथ मिलाई जाय तो इस सालको कुछ अधिक जान पडतो है। विशेष कर पशु और सामान्य चोरीके अपराध अधिक हुए है। पहिले वर्षाकी अपेक्षा इस वर्षमे अनाज

कम हुआ, इसीसे ऐसा हुवा, कारण छुटेरोके दलने उक्त दशामे अधिक अपराध किये, इस राज्यकी सीमाके अन्तमे जैसे घोर भयानक और वडे जंगल है उसमे ऐसे अपराधीका एक साथ दूर करना कठिन है "।

गत वर्षमे डकैती हुई। पहिले वर्षमे नौ डाके पड़े, यदि इसके कई वर्ष पहिलेके डाकोकी सख्याके साथ तुलना की जाय तो यह फल अवस्य ही संतोप जनक होगा, कारण कि पूर्व वर्षांमे हिसावसे ५० से भी अविक डॉके पड़े है "।

''८ डॉकोमेसे ५ तो सामान्य है कारण कि उनमे अति सामान्य मूल्यकी सम्पत्ति नप्र हुई है "।

हम इस वातको मुक्तकठसे कहते है कि कोटेराज्यकी डकेतीके दमन करनेमे पुलिसने वड़ी प्रशंसाका काम किया है। पहिले धनवान, प्रजा शंकित रहती थी अव पुलिसके कठोर जासनसे सव प्रजा निर्भय रहती है।

वर्तमान शासन समितिके तत्त्वावधानमे अन्य विभागोकी समान कोटेके जेल खानेकी अवस्था वहत सुधर गई है। पोलिटिकल एजेण्टने लिखा है, " नया जेलखाना

वड़ा सन्तोपदायक वना है और आगरेके सेटलजेलके तत्त्वावधायकसे जो एक दारोगा प्राप्त हुआ है उसके द्वारा जेलखानेके समस्त कार्य वड़ी उत्तमताके साथ चलते है। केदियोका म्वास्थ्य अच्छा रहता है।

सन् १८८१ ईसवीमे इस नये जेलमे कैदियोके आने पर उनका स्वास्थ्य जो अच्छा हुआ है वह नीचे लियों सूचीसे जाना जासकता है।

१००० पर मृत्यु संख्या । सन् ७९-८० ईसवी 93 ८०-८१ .... ६२ २९-९६ ८१-८२ ८२-८३ .... प्रतिदिन जेलमे असितसे निम्न लिखित केदी व दण्ड प्राप्त केदी-228

विचाराधीन 3 शिक्षा विभाग सम्बन्धमे उक्त रिपोर्टमे छिखा है कि वावृ यदुनाध घोपके प्रवयसे

कोटेक विद्यालयने कमश उन्नति पाई है। प्रतिदिन औसत्तर १६ विद्यार्थी उपस्थित होते हैं पहिले वर्षीसे इनकी संख्या वदी है, इससे राज्यसे मिले हुए गवर्नमेण्टके अविकारी

| ware of | - | • |  |  |  |
|---------|---|---|--|--|--|
|         |   |   |  |  |  |
|         |   |   |  |  |  |
|         |   |   |  |  |  |
|         |   |   |  |  |  |
|         |   |   |  |  |  |
|         |   |   |  |  |  |
|         |   |   |  |  |  |
|         |   |   |  |  |  |
|         |   |   |  |  |  |
|         |   |   |  |  |  |
|         |   |   |  |  |  |
|         |   |   |  |  |  |
|         |   |   |  |  |  |
|         |   |   |  |  |  |
|         |   |   |  |  |  |
|         |   |   |  |  |  |
|         |   |   |  |  |  |
|         |   |   |  |  |  |
|         |   |   |  |  |  |
|         |   |   |  |  |  |
|         |   |   |  |  |  |
|         |   |   |  |  |  |
|         |   |   |  |  |  |
|         |   |   |  |  |  |
|         |   |   |  |  |  |
|         |   |   |  |  |  |
|         |   |   |  |  |  |

# राजस्थान.

<u>Perenderakan karak</u> Bangan bangan bangan

THE STANDARD BEARD BEARD

दूसरा भाग.

कर्नल टाडका भ्रमणवृत्तान्त.

ZERERE

T.

医医室

関係の関係

を発展を

そのでの対例

## ॥ श्रीः॥ राजस्थानका इतिहास.

दूसराभाग २.

## कर्नल राडका भ्रमणकृतान्त ।



### प्रथम अध्याय ३.

कुर्यपुरसे यात्रा-खरोदाका सर-मानदेश्वरका प्राचीन मंदिर-भारतीयार-वहाँके जैनमदिर-रेतरोदा-मेवाडके आत्म विद्रोह सम्बन्धकी कहानी-संग्रामसिहकी चीरता-उनका खैरोदा लाभ-सम्राममं दत्तकपुत्र जयसिह-विलायतमें राजनैतिक संधियंधनके समय देनों ओर धीरता प्रकाश करना-खरोदाके कृषिवाणिज्यका विवरण-हिन्ता-धर्मके आश्रयसे यहुत विस्तारित पृथ्वीका देना-देवताके निमित्त अर्पित पृथ्वीमे हिन्ता और दृदियाका स्थापन-राजा मान्धाता-उनके सम्य-न्यी प्रवाद-अक्षेमय यज्ञ-उनके द्वारा ऋषियोंको माइनाद देश मिलना-महाराष्ट्रोके विरद्धमें राजसिह की पीरना प्रकाश करना-मेवाटके राज्यकी सीमा-मसचन-कर्नल टाड साहबके ट्वयकी कथा-

कर्नल टाड् साहवने राजस्थानके समस्त इतिहासको वर्णन करनेके पीछे खयं अपने भ्रमण वृत्तान्तको भी वर्णन किया है, और उसी भ्रमण वृत्तान्तकी समाप्तिके साथ यह बड़ाभारी इतिहास भी समाप्त किया गया है। द्यालु पाठकगण धीरे २ हमारा अनुसरण करके इस समय इस विशाल इतिहासके शिखरकी अतिम चृड़ापर पहुच गये है। इस अतिम स्थानमे हमारा अतिम अनुरोध यही है कि पाठकगण किन्तिन् धर्य धारण करके इतिहासक्षी कल्पवृक्षके शिखरपर पहुँच कर अमृतमय सनोपक्षी फलको प्राप्त करनेमे समर्थ होगे और उसके सायहीसाय हमारा भी परि-श्रम सफल होगा, और पाठक भी अपने समयको सफल हुआ जानेगे—हमारा यही आन्तरिक अनुमान है।

राजस्थानके प्रथम काडमे कर्नल टाड साह्यने तथा मारवाडमें जाकर वहाँसे लोटकर रजवाड़ेके अनेक देशोकी प्राकृतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक और शासन सम्मन्धी वहानी पाठकोको विदित कराई थीं। इतिहासवेना कर्ने टाइ माह्य उक्त अपण समाप्त करनेक पीछे सन् १८२० ईसवीकी २९ जनवरी तक उद्यपुरकी राजधानीमे रहकर विशेष राजनीतिक घटनाओं के होनेसे वृंदी और कोटेराव्यको चले गये। वृंदी और कोटा इन दोनो राज्योंके राजनीतिक विषयोंके देखनेका भार गर्वनमेण्टने

अर्थे के स्वार्थ के स्वरंग स्व

न्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन्त्रीत्वन

*ৠ৾৽৽*য়৾৻৽৽য়৾৻৽৽য়৾৻৽৽য়৾৻৽৽য়৾৻৽৽য়৾৻৽৽য়৽৽য়৽৽য়৽৽য়৽৽য়৾৻৽৽য়৾৻৽৽য়৽৽য়৾৻৽৽য়৾৻৽৽য়৾৻৽ यह देश था । इस देशको विशेष आय मूलक जानकर और विशेष प्रयोजनीय स्थानमें स्थापित होनेके कारण इस देशको किसी सामन्तके हाथमे विश्वास पूर्वक अर्पण करना उचित न विचार कर अब यह महाराणाके ही अधीनेम है। परन्तु लावाके सामन्तने ४

मईके सिंघपत्रमे : वहत्ती आपित्तयों के पीछे हस्ताक्षर करके यह खैरोदाका किला जो उनके क़दुन्वियोके रक्तपातसे उनके हस्तगत होगया था वह महाराणाको अत्यन्त अनिच्छासे लौटा दिया। र्वेरोदाके इतिहासमे मेवाड़के आत्मविवादका उत्कृष्ट चित्र अंकित जाता है। उस आत्मविवाद्में मेवाड्की श्रेष्ठ सम्प्रदायके शक्तावत् संप्रामिसह और चन्द्रा-

वत् भैरोसिहकी ओरके वहतसे वीर मारेगये। सन् १७३३ईसवीमे संप्रामसिह जिस समय अल्प वयस्क युवक थे उनके पिता इयोगदुके रावतलालजी उस समय जीवित थे, उस समय उन्होंने अपने अधीश्वर राणाके अधिकारसे खैरोदाको छीन लिया और क्रमानुसार ६ वर्ष तक अपने शासनके अधीनमे रक्खा । सन् १७४० ईसवीमे देवगढ़ अपने नेता सालृंबरके आमोत कोरावर, इत्यादि शत्रुपक्षकी सम्प्रदाय सामन्त सामन्तोके अधीनमे जाकर महाराणाके दीपरा मंत्रीके साथ शक्तावन्को उक्त खैरोदासे भगानेके छिये इकट्ठे हुए। शक्तावत् नेताने चार महीनेतक उन आक-मणकारियोंके हाथसे किलेकी रक्षा कर अन्तमे एक समय किलेकी चोटीपर एक सिंध प्रार्थनाकी सुचना देनेवाली सफेद पताका उड़ा दी, इस प्रकारसे वह किलेको समर्पण करनेके लिये तैयार हुए। वह अपने सेवक और कुटुम्ब तथा धन सम्पत्तिको लेकर शक्तावतोकी राजधानी भीदर नामक स्थानको चले गये। शत्र उनका कुछ भी अनिष्ट न करसके, अवरोधकारियोंके उक्त प्रस्तावमें सम्मत होते ही द्योगढके उत्तराधिकारी सम्रामिस भीदरमे जा पहुँचे । इन्होंने वहाँ जाकर अपने शत्रुओका नाश करने के लिये सहारमूर्तिसे चारोओर महा उपद्रव और अत्याचार करने प्रारम्भ करदिये। उसके सम्बन्धमे मेवाड्मे बहुतसे प्रवाद और गल्प आजतक प्रचलित हैं। इन्होने एक समय गुरलीनामक स्थानमे जाकर वहाके समस्त पशु और निवासियोको वन्दी करालिया। कोरावरके सामन्तके पुत्र जालिमसिह उक्त स्थानके निवासियोंकी सहायताके लिये गये। परन्तु संयामभे भयकर भालोके आधातसे उनके प्राण नष्ट होगए । उनकी इम मृत्यका वद्छा छेनेके छिये उस देशके प्रत्येक चाँदावत साळ्वरके मामन्ताकी पताकाके नीचे इकट्टे होनेलगे। महाराणाने खय उन चन्दावनोके पक्षका अवलम्बन कर अपनी वेतनभोगी सेन्धवीसेनाको शीघ्र ही भेजा और उसने तुरन्त ही भींद्रको जा वरा । जिस समय भीदरपर आक्रमण किया था, उस समय कोरावरके सामन्त अर्जन सिहने अपने पुत्रनाशका वदला छेनेके लिये अचानक वहाँसे इयौगटम जाकर वहाँ आयेकार कर किलेमें रहनेवाले प्रत्येक खी पुरुषना प्राण नाहा किया। खैरोट्टा कई वर्षतक महाराणाके सास अधीनमे या, अन्तमें उन्होंने परिणासको न विचार कर झगडेका मूल

कारणस्वरूप वह किला भदेसरके चंदावत सामन्त सरदारसिहको देदिया ।

<sup>(</sup>१) प्रथम काण्डमं यथास्थान प्रकाशित होचुका है।

(९९८) क्ष राजस्थान इतिहास-भाग २. क्ष संवत् १७४६ मे चंदावत् सरदार महाराणाके विरुद्धमे विद्रोही होनेसे उनकी कोपदृष्टिमे पड़कर पग २ पर अपमानित हुए । उनके चिरश्र्यु शक्तावन् उस अवसरमे रक्खी थी उसके निकालनेके लिये इकट्ठे हुए । कोरावरके सामन्त अर्जुनसिंह, उस समय कोरावरके दो अधीन सामन्त सीकरवाल गोमान और राणावत् भीमजीका प्राण नाग सेनाके नायकके मरते ही सेना छत्रभंग होकर भाग गई। संप्रामसिह शत्रुओके विरुद्ध 🖟

TROTATOTATE AT THE TROTATE AT THE PROTATE AT THE PR

すれておいていてすれてすれてすれてすれてすれてすれていれてすれてすれていれていってれて

स्टार्ड प्राप्त करनेका कार्य सरलतासे होजाय, इस प्रस्तावसे मीमासाका भार राणा और हिंदी प्रकार कार्य के साम्य विवाद वा प्रतिनिधियोके हाथमें सौपा गया। उन प्रतिनिधियोभेसे कि सी प्रकार का विकाद कार्य हो जान के महाराणा और ग्राह्म करने हिंदी हो हिंदी हिंदी है अन्य किसी प्रकारका विकाद अस समय महाराणा और विवाद के समीप किसी प्रकारका विकाद कार्य समय कोई कार्य भी विवाद के सिमान करने हिंदी है अन्य किसी प्रकारका विकाद मान दिखाई नहीं देता था। उक्त खेरोदाके किले किसी कार कार्य सरलतासे होजाय, इस प्रस्तावसे मीमासाका भार राणा और रावतके पक्षके कामदार वा प्रतिनिधियोके हाथमें सौपा गया। उन प्रतिनिधियोभेसे किसी प्रकारका विकाद ज्ञापक व असंतोपदायक आचरण दृष्टि नहीं आया, वरन सरलता किसी प्रकारका विकाद ज्ञापक व असंतोपदायक आचरण दृष्टि नहीं आया, वरन सरलता किसी प्रकारको विवाद वाल नहीं जानते, परन्तु शीत प्रधान देशके मनुष्य उसे वैसा प्रार्णितमें समयको विवाद वाल विसम्वाद की मीमांसाके समय एशियावासी अविक कि धीरता प्रकाश करके अपनी मर्यादाकी रक्षा करनेमें खुव शिक्षित है।

कैरोटांदेश मेवाडकी प्रथम श्रेणीके खालिसा विभागका एक पट्टा वा उपाविभाग है। छोटे २ ब्रामाके आतिरिक्त इसमे १४ शहर भी है इन सबके उप विभागका वार्षिक १४५०० रुपया राजकर है, एकमात्र खेरोटाका वार्षिक राजस्व ३५०० रुपया है।

यहाँकी भूमि साधारणत. तीन श्रेणियोमे विभक्त है (१) पेविल भूमि, क्रूपोदकंस इसका कृपिकार्य होता है, (२) गुरसाभूमि, इसमे भी जल सींचा जाता है (३) मार वा मालभूमि, इसमे खेती वर्षाके जलके विना नहीं होती। यहाँ केवल दो ऋतुओ म धान्य उत्पन्न होते है। पहिले उनाल्च, अर्थान् त्रीप्म कालीन धान्य, दूसरे शीयाल्च वा शीतकाछीन धान्य । प्राचीन हिन्दुशासनकी समान महाराणा यहाँका भी कर स्वरूपमे उस उत्पन्न हुए धान्यमेसे अपना भाग हेते है । श्रीष्मकालमे गेह, जो, चना उत्पन्न होते है । साँ सा मन करके रीति अनुसार उसका भाग कर खिल्हानमे जमा होता है पीछे उसे २५ मनसे चार भागोमे विभक्त हिया जाता है, उन चारो भागोमेसे प्रथम शामके समस्त मनुष्योको जो मिलता है वह उनसे मनके उत्पर एक २ सेर करके रुते है। (१) पटेल वा प्रामाध्यक्ष (२) पटवारी वा हिसावरक्षक (३) माना वा प्रहरी (४) वुलाई वा सम्वाद वाहक एवं साधारणत. पशु पालके, (५) काछी सुन-धर (६) लुहार वा कर्मकार (७) हुमकार ( हुम्हार) (८) रजक (बोबी) (५) चमार और (१०) नाई इन दूश मनुष्योको मन पीछे एक सैरके हिमायमे प्रत्येकको २॥ मन करके वान्य मिलता है, तब मृल चार अंशोमेंका एक अश उठ जाता है। शेष तीन अशोमेका एक अंश ( २५ मन ) राजमे जरखरूपसे छिया जाता है । बाकी दो भागोभेसे युवराजके नामना दो मन दिया जाता है, और दोप समस्त यान्य

<sup>(</sup>१) जो मनुष्य समल यामके पशुजोको चराता है, तया विससे पशु खेतका अनिष्ट न करें यह उस विषयमें दृष्टि रखता है।

<u>*রে* শিক্তর্যার রুপার র</u> किसानको मिलता है, उक्त यामके दश मनुष्योको जो धान्य मिलता है अल्पकालसे उसके ऊपर भी हस्ताक्षेप किया गया है, प्रत्येक मनके ऊपर तीनसेर काट लिया जाता है। युवराजके नामका एकसेर राणाके प्रधान अश्वपालके नामका एक सेर, एव मोदी अर्थात च इास्यरक्षा विभागके अन्यक्षके नामका एक सेर छिया जाता है। वह समस्त धान्यही राजाके यहां भुक्त होता है। इसके पहिले जैसा चार अंशोमेका एक अंश राजाको मिलता था, इस समय उसके वद्छेमे दश अंशोमेका तीन अंश मिलता है, परन्तु धान्य कटनेके पहिले प्रामके मनुष्य और एक बार धान्य है जाते हैं, जो धान्य बोते हैं वह भी हो तीन सेर लेते है।

· शीयाॡ वा शीतकालमे मकाई, ज्वार, और वाजरा उत्पन्न होता है उसके विभाग का कार्य निम्निलिखित प्रकारसे किया जाता है। प्रति सीमन पर ४० मन राजाज कॅरस्वरूप रखकर उक्त बामके दश मनुष्योको मनपर एक २ सेर देकरवाकी जो वचता है वह सब किसानको मिलता है।

गन्नी, रुई, नील, अफीम, तमाखु, तिल इत्यादिकी खेती भी यहां होती है, इस परंसे नियमित रुपया करस्वरूपमे लिया जाता है। प्रति वीवेके ऊपर दो रुपयेसे दश रुपयेतक कर लिया जाता है।

हिन्ता-३१ जनवरी । जिस माल शब्दसे इस देशका नाम मालवा हुआ है। 🖔 उसी माल नामक श्रेष्ठ कर्षण की हुई भूमिके उत्परसे होते हुए तीन कोश लांचकर हम आगये। हम सूर्य भगवानके उद्य होनेसे वहुत पहिले घोडे पर सवार हो वाहर हुए,

वह प्रभात कालीन पवन जैसी शीतल थी वैसी ही आनन्द्दायक थी इस समय 🍃 किसान खेतमे गेहूँ, जौ, चने इत्यादि नवीन क्यामल शस्यको देखकर हसते हुए विचार रहे थे कि अवकी वार भगवानने द्यालु होकर खेती बहुत अच्छी की है; अब इसका कोई कुछ अनिष्ट नहीं करसकेगा । त्रामकी कुटियां सव नवीनतासे छागई थी । नवीन दीवारे इत्यादि निकले हुए त्रामवासियोके फिर आगमनका परिचय देरही थी। उससे हमारे अभिनन्दनके साथ हमारे कल्याणकी कामना तथा हर्ष और विषादित नेत्रोसे देख रही है । खैरोदाके उपविभागके अधीन हम अमरपुरा नामक छोटे प्राममे गये । हमारी वाई ओरको मानियास नामक शहर दिखाई पड़ा । एक सम्प्रदायने त्राह्मणके अनुशासनप्तरे

ᢥᢆᢙᢆᢊᢆᢌᡠᢥᡳᡠᢆᢜᡳᡠᢜᡳᡠᢆᡖᡯᢐᡠᡯᢐᡠᡯᡓᡠᡯᡓᡠᡯᡓᡠᡯᡓᡠᢜᡓᡠᢜᡳᡠᢆᠮᡳᠯ

<sup>(</sup>१) इस प्रान्तमें गन्नेकी खेती बड़ी अनिश्चित है और इससे किसानोको लाभके बदले हा<sup>ति</sup> होती है। अन्वल तो इसकी फसल पूरे सालभरमे तैयार होती है यानी जिस जमीनमें अफीम या साधारण अनाजकी दो फसलकी पैदावार होजाती है वहाँ गन्नेकी केवल एक फसल तैयार होती है दूसरे सरकारी मालगुजारीके ठेकेदारोंके ऊपरी लागान और जमीजोतके महसूलके कारण गब्नेकी खेतीमें किसानको सदा हानि उठाना पडती है। यानी एक बीघा पर लगान जमीन निंदाई गुडाई 🕺 वीज, वैल और किसानकी खवाई, खुराक, गन्तेकी कटाई आदिका कुल खर्च २३८ ह० होता है 💯 तो प्रति वीघा ज्यादासे ज्यादा २० मन गुड तैयार होनेपर फी रूपया १० सेरके हिसाबसे कुठ २००) की आमदनी होती है।

<u>៶ͽͼ៸ʹϻͽͼ៸ʹϧͽͼ៸ʹϻͽϭ៸ʹϻͻͼ៸ʹϻͼϲʹϻͽͼ៸ʹϻͽͼ៸ʹϻͽͼ៸ʹϻͽͼ៸ʹϻͽͼ៸ʹϻͽͼ៸ʹϻͽͼ៸ͺϒͽͼ៸ͺϒ϶ͼ៸ͺϯͺ϶϶;</u>ͺ KENTERS IN INTERSTATIONS IN THE PROPRESENTERS INTERSTATIONS INTERSTATIONS INTERSTATIONS से रहते थे । यदि जयसिहका कोई सेवक किलेके वाहर जाकर महाराणाकी ओरके मनुष्यके साथ साक्षात् करता तो जयसिहकी सेना अवस्य ही उसकी हत्या करदेती। यद्यपि हमारे विचारसे जयजिह उस समय महाराणा और वृटिश गवर्नमेण्टके समीप विद्रोही रूपसे गिने जाते थे परन्तु उस समय कोई कार्य भी विद्रोहकी सूचना करने वाला नहीं हुआ तथा राणा और रावत दयालु अधीक्वर एव राजभक्त सामन्त भावसे रहते थे, अन्य किसी प्रकारका विरुद्धभाव दिखाई नहीं देता था। उक्त खैरोदाके किले-को हस्तगत करनेका कार्य सरलतासे होजाय, इस प्रस्तावसे मीमांसाका भार राणा और रावतके पक्षके कामदार वा प्रतिनिधियोके हाथमे सौपा गया। उन प्रतिनिधियोमेसे किसी प्रकारका विरुद्ध ज्ञापक व असतोपदायक आचरण दृष्टि नहीं आया, वरन सरलता से मीमांसा होनेकी आशा दृष्टि पड़ी थी। एशियाके निवासी सूचना और उसकी परिणतिमे समयको विवादवाला नहीं जानते, परन्तु शीत प्रधान देशके मनुष्य उसे वैसा जानते है। किसी प्रकारके विवाद विसम्वादकी मीमांसाके समय एशियावासी अधिक धीरता प्रकाश करके अपनी मर्यादाकी रक्षा करनेमे खुब शिक्षित है। कैरोदादेश मेवाड़की प्रथम श्रेणीके खालिसा विभागका एक पट्टा वा उपाविभाग है। छोटे २ त्रामाके अतिरिक्त इसमे १४ शहर भी है इन सवके उप विभागका वार्षिक १४५०० रुपया राजकर है, एकमात्र खैरोदाका वार्षिक राजस्व ३५०० रुपया है। यहाँकी भूमि साधारणतः तीन श्रेणियोमे विभक्त है (१) पेविल भूमि, कूपोद्कंस इसका कृपिकार्य होता है, (२) गुरसाभूमि, इसमे भी जल सीचा जाता है (३) मार वा मालभूमि, इसमे खेती वर्णके जलके विना नहीं होती। यहाँ केवल दो ऋतुओ म धान्य उत्पन्न होते है। पहिले उनालु, अर्थात् श्रीप्म कालीन धान्य, दूसरे शीयालू वा शीतकालीन धान्य । प्राचीन हिन्दू शासनकी समान महाराणा यहाँका भी कर स्वरूपमे उस उत्पन्न हुए धान्यमेसे अपना भाग छेते है । श्रीष्मकालमे गेहू, जौ, चना उत्पन्न होते है। सा सा मन करके रीति अनुसार उसका भाग कर खिल्हानमे जमा होता है पीछे उसे २५ मनसे चार भागोमे विभक्त किया जाता है, उन चारो भागोमेंसे प्रथम प्रामके समस्त मनुष्योको जो भिलता है वह उनसे मनके ऊपर एक २ सेर करके हेते हैं।(१) पटेल वा त्रामाध्यक्ष (२) पटवारी वा हिसावरक्षक (३) साना वा प्रहरी (४) वुलाई वा सम्वाद वाहक एवं साधारणतः पशु पालकै, (५) काछी सूत्र-धर (६) छहार वा कर्मकार (७) कुंभकार (कुम्हार) (८) रजक (धोवी) (९) चमार और (१०) नाई इन दश मनुष्योको मन पीछे एक सेरके हिसावसे प्रत्येकको २।। मन करके वान्य मिलता है, तब मूल चार अंशोमेंका एक अश उठ जाता है। शेप तीन अंशोंमेका एक अंश ( २५ मन ) राजमे करस्वरूपसे लिया जाता है । वाकी दो भागोमेसे युवराजके नामका दो मन दिया जाता है, और शेप समस्त धान्य

<sup>(</sup>१) जो मनुष्य समन्न ग्रामके पशुओंको चराता है, तथा जिससे पशु रेततका अनिष्ट न करें वह उस विषयमें दृष्टि रखता है।

(१००२) क्ष राजस्थान इतिहास—भाग २. क्ष

<sup>৸ঽঢ়৸</sup>ৼড়৸ঽড়৸ড়ড়৸ড়ড়৸ড়ড়৸ড়ড়৸ড়ড়৸ড়ড়৸ড়ড়৸ড়ড়৸ড়ড়৸ড়

ही शासामें प्रमाणित करते हैं। धारराज्यके व्यवस्थापकका नाम साबुसींग प्रमार था

ยเ พื*่อที่งอดที่งอดที่งอดที่งอดที่งอดที่งอดที่งอดที่งอดที่งอดที่งอดที่งอดที่งอดที่งอดที่งอดที่งอดที่งอดที่*จอสี่

अनुसार उस नगर पर अधिकार किया है। यह स्थान मेवाड़के राणावशके " पूर्व पुरुपोके न्यायदान सोण्डताका " उत्तम रूपसे प्रमाण देता है। राणाके अधिकारकी पांच हजार

वीघा श्रेष्ठभूमि समाजके अकर्मियोको वंशानुक्रमसे भोगनेके लिये दी है। यद्यपि ऐसा जाना

जाता है कि त्रेतायुगमे राजा मान्धांताने पवित्र उपनिवेशमे त्राह्मणोको स्थापन किया

था, एवं उस सम्प्रदायमें केवल २५ परिवार विराजमान है, परन्तु वह क़ुदुम्व आजतक उस भूमिम कृपिकार्य नहीं करता, वह खाली पड़ी है, परन्तु वह सब भूमि जप्त नहीं

होसकती ऐसा करनेसे साठ हजार वर्ष नरकमे रहना होगा, यह वास्तवमे सुखकी वात

हासकता एसा करनस साठ हजार वप नरकम रहना हागा, यह वास्तवन सुसका जात नहीं है, और जो मनुष्य इस पर विश्वास करते है उनके जीसे यह वात हटानी वड़ी

कठिन है, देवोत्तर भूमिग्रहणके महापापसे मुक्तिलाम करना राजपूत आत्माक पक्षमे वड़ी ही कप्टदायक वात है ?

परन्तु मे देखकर अत्यन्त आनिन्दत हुआ कि शक्तावत् सम्प्रदायके कई परिवारोने अपने वंशकी वृद्धि होनेसे स्थानके न मिल्लेसे विदेशमे वास करनेके लिय जानेके वदले में उक्त नरक वाससे भयभीत न होकर उक्त देवोत्तर भूमिके ऊपर हिन्ता और दृंदिया नगर स्थापन किये हैं ।

"प्रत्येक सम्प्रदायके प्रत्येक प्रकारके स्वार्थ रक्षा करनेके अभिलाणी होकर मैने यह प्रसाव किया कि यदि महाराणा ब्राह्मण परिवारके प्रयोजनके अनुसार भूमि इनके अर्थानमे रखकर शेप सब भूमिको राज्यके अधिकारमे कर लेते तो उसका जो कुछ पाप है अथवा भविष्य दंडके भारको में अपने शिरपर ब्रहण करनेको तैयार हूँ। मैने प्रस्ताव किया कि उत्कृष्ट एक हजार बीवा भूमि उन ब्राह्मणोंको दीजाय; उनको केवल गी आदि पशु देकर ही काम न चल सकेगा वरन उनको खेती करनेके लिये प्राचीन कृपोंके समस्त संस्कार और नवीन कुएँ भी खुदबा देने होगे। इस समय एक ज्योतिपीजी राणाकी सभामे बैठे थे और वह कुछ वैद्यक भी जानते थे, ब्राह्मण वक्षमे इनका जन्म हुआ था इसी कारण उन्होंने मानियार कारके स्वजातीय ब्राह्मणोंके

कर्नल टाड् साहवने इसके पीछे लिखा है, कि राजा मान्धाता जिनका नाम इस देशमें अक्षय वर्तमान है वह प्रमार जातीय और मध्य भारतवर्षके राजा थे। धार और उज्जयनी उनका राजधानी थी। यद्यपि किसी समयमें कोई मनुत्य उनको नहीं

स्वार्थ की रक्षामे दृढ़ सहायता की परन्तु मानियारके त्राह्मण उक्त भूमिके दानके कारण

प्राचीन ताम्रेके अनुशासन पत्रको उपीस्थित न करसके"।

जान सके थे परन्तु प्रवाद्से सवने उनको विक्रमादित्यका पूर्ववर्ती कहा है। विक्रमा-

<sup>(</sup>१) राजा मान्धाता युवनाश्वके पुत्र थे। यह त्रेतायुगंके आरभमं हुए, इनका दूसरा नाम त्रसदस्यु भी या। इनको छवणासुरने मारा.

<sup>(</sup>२) विजातीय टाट् साहबने इसमें आनन्द प्रकाश किया तो या, परन्तु यथार्थ हिन्दू इससे व्यथित हुए थे। जिन शक्तावतोंने देवोत्तर भूमिको अपने अधिकारमें करिलया था उन्होंने कभी क्षत्रीधर्मका पालन नहीं किया, इससे वह अवस्य ही ब्राह्मणस्व हरणके अपराधी हैं।

चार अंशोंके तीन अंश पैदल और एक अंश अश्वारोही था। पैदल सेना रात्रिके समय मशाल वांलकर एक दल वांवकर चली और अश्वारोहीदल दोनो ओर उसकी रक्षा करता 🖞 हुआ चलता था। खुशियालसिंह सबसे आगे नेता वनकर सेनाको ले चले। जो मनुष्य 🖔 दलमंग करके चलेगा उसे विना पूछे वंदृक्से उड़ा दिया जायगा, इस आज्ञाका प्रचार किया गया । असीम साहसी वह पांचसी राजपूतोकी सेना दृश हजार महाराष्ट्रीके कराल प्रांससे स्वजातीय राजसिंहका उद्घार करनेके लिये चली। उसके इस प्रकारसे हैं कुछही दर बढ़ने पर प्रवासकों करनेके के ले कुछही दूर बढ़ने पर महाराष्ट्रोके अश्वारोही दुलने पंगपालकी समान आकर चारोओरसे कुछही दूर बढ़न पर महाराष्ट्राक अवाराहा ५०० ना स्वाराहा है। घर लिया। परन्तु वह सामान्य राजपृतोंकी सेना कुछ भी भयभीत न हुई, और भींदर 🖔 तथा हिन्ताके वीचसे विस्तारित क्षेत्रमें जाकर हिन्ताके नगर द्वारपर जापहुँची।जब महा-राष्ट्रोंने देखा कि राजपृत हमारे श्राससे निकले जाते है तब उन्होंने " वर्छी दे " शब्दसे प्रान्तको कम्पायमान किया। उस शब्दसे शीब्र ही बारह फुट लम्बे सैकड़ी बर्छ शक्तावर्तिके 💆 ऊपर पड़ने छगे। खुशियालसिंह अपनी सेनाको वहाँ खड़ा करके अपने अश्वारोही और है पैदलदलोके पीछे आये। महाराष्ट्रदलके समीप आते ही राजपृत अश्वारोही दलने इस प्रकारसे उसपर आक्रमण किया कि जिससे महाराष्ट्रोका दल स्तंभित होकर भग हो र्थ गया। इस अवसरमे राजपृत अश्वारोही फिर अपने पूर्वस्थानमे आकर वन्दूकोमें गोली के भरकर महाराष्ट्रोंके आनेकी प्रतिक्षा करने लगे। इसी अवसरमे पेदल दल हिन्ता के किलेके द्वारपर जा पहुँचा, इसके आते ही सादरीके सामन्त वड़ी प्रसन्नतासे मिले। अपना मनोरथ सफल हुआ जान विजयी हो महाराज खुशियालसिहने स्थिर किया कि शत्रुओके द्वारा वंदी होकर हिन्ताके किलेमे रहना और अन्तमे आहारके अभावसे 👸 शत्रुआक द्वारा वदा हाकर हिन्ताच एक्टम रहे । समल है आत्मसमर्पण करनेकी अपेक्षा शत्रुके व्यूहको भेदकर चल्ले जाना उचित है। समल है राजपूतोने महाराजके इस मन्तव्यको समर्थ न किया और तद्नुसार वह छोग तुरन ही सामान्य हानि उठाकर भींदरमे आ पहुँचे । यह वीरताकी कहानी समस्त रजवा-ड़िमे प्रसिद्ध है। और शक्तिसहके उत्तराधिकारी अगणित वीरोमे भी यह अतुल<sup>नीय</sup> गौरवजनक वार्ता कहकर प्रसिद्ध हुए थी। शक्तिसहके वंशवरोमे महाराज खुशियाल-सिहकी वीरता और उनकी योग्यता प्रशंसनीय थी "।

" मोरवन वा मोरौ--३१ जनवरीके शेष दिन हम मेवाड़की शेष सीमार्क अन्तमे आपहुँचे, मेवाड़की वह उत्क्रप्ट उपजाऊ भूमि दूसरेक अधिकारमे थी, तथा नीच बुद्धि महाराष्ट्र और निष्ठुर पठानोंका राजपृत सामन्तोंके स्वत्वपर अधिकार देखकर मै असन्त ही शोकित हुआ। राजवाड़ेके पूर्ववीरोकी अपेक्षा इस समयके 🤾 वीरोको अयोग्य देखकर अत्यन्त हताश और विरक्त होनेपर भी मुझे उनके पूर्वपुर-पोकी ओर श्रद्धा उत्पन्न हुई, यद्यपि वर्तमान वंशधर पूर्व पुरुषोक्ती अपेक्षा अयोग्य थे, परन्तु सम्पूर्णतः असार और अयोग्य नहीं थे उदयपुरके राणाकी सभामे वर्तमान हैं वंशधरोमे कोई एक शिथिल खभाव कोई २ कदाचारी पड्यंत्री थे और सब सभी उद्योग रहित थे—इस विचारसे अचेतनताके कारण मेरा स्वास्थ्य भलीभांतिसे नष्ट है होगया । में मेवाड़के राज्यको अपनी जन्मभूमिस्वरूप जानता हूँ, और <sup>इसी</sup> 🖁  यात्रांके सप्तय हम वामोनियो नामक त्राममे गय । उस त्राममे एक परम रमणीक सरोवर है उसके चारोओर पत्थरकी दीवारोकी कतार छग रही है। उस अधीनमे चार हजार वीघे जमीन है। पहिले यह राणाके खास अधिकारमे थी। परन्तु महाराष्ट्रोके आक्रमण तथा राणाकी सामर्थ्य घटनेके समय यह दूसरोके अधि-कारमे चली गई और यह स्थान अत्याचार और उपद्रवीके होनेसे जनशून्य होगया था, इसकी ओर देखातक नहीं जाता था। इस समय यह मोती पाशवान नामकी राणाकी एक श्रिया उपपत्नीके अधिकारमे हैं। मोतीने कहा है कि वह उसके पास गिरमी रक्खा गया है । परन्तु कौन आईन मत वंधक दानका अधिकारी है जो उसको

वह नही दिखा सकती। यह हिन्तादेश आत्मविद्रोहके समय एक विख्यात स्थान था। यह स्थान इस समय अधीनस्थ शक्तावत् सामन्तोके अधिकारमे है । संवत् १८१२ मे जिस समय 'सत्वा ' नामक महाराष्ट्रनेता दृश हजार महाराष्ट्रोकी सेना लेकर मेवाड़पर अधिकार करनेके लिये आये थे। उस समय इस हिन्तादलके वीरश्रेष्ठ राजसिंहने महावीरता त्रकाश की थी । राजसिंह झाला जातीय एवं सादरीके सामन्त थे । राजपूतानेके राजा-ओमे शिरोमणि राजा प्रतापसिहकी जिन राजपृत वीरोने पहिले रक्षा की थी राजसिंह उन्हींके वंशधर है। राजसिंह जिस समय राजधानीसे सादरी देशको जानेके **लिये इस हिन्तामे आये थे उस समय उन्होंने सुना कि शत्रु महाराष्ट्रोका दल डेढ़ कोश** दूर सानाई नामक स्थानमे आगया है । शत्रुद्छके आनेका समाचार पाकर उनके किसी पारिपट्ने कहा कि सोजामार्गसे साद्रीमे जातेहुए महाराष्ट्रोके साथ साक्षात् होनेकी सम्भावना है, इस कारण कुछेक वृमकर भीदरने जाना उचित है। परन्तु राणा राजिसहने कुछ भी विपत्तिकी आशंका न करके वरावर पहिलेकी समान यात्रा की।उनके कुछही दूर पहुँचने पर महाराष्ट्रोने प्रवल आक्रमण करके राजसिहके उन अल्पसंख्यक अश्वारोहियोकी लूटनेका उचित पात्रे जान लिया। उनके दुछने वडी शीव्रतासे उनको पकड कर उनके समस्त वस्त्राभूपण उतार कर उनका धन छीन छिया आर उन्हे घोड़ो परसे उतरनेकी आज्ञा दी। इस प्रकारसे महाराष्ट्रोके हाथमे आत्मसमर्पण वा समस्त द्रव्य देनेकी अपेक्षा मृत्युका होना श्रेष्ट है, बीर तेजस्वी राजसिंहने यह निश्चय करके अपनी केवल तीनसौ सेनाले उस दश हजार महाराष्ट्रसेनाके साथ युद्ध करना शारम्भ कर दिया। राजसिंह और उनकी सेनाने घोर पराक्रम करके शत्रुदछके साथ सप्राम करते हुए शत्रुओके व्यूहको भेद डाला । राजसिंह अकथनीय वीरता प्रकाश करके शत्रुओसे छुटकारा पाय अपनी वचीवचाई सेनाको साथ छेकर हिन्ताके किलेमे आ पहुँचे । भीदरके सामन्त खुशियाल-सिहके साथ राजसिहका वैवाहिक सम्बन्य वंधन और मित्रता थी, वह इस समाचारको पाते ही राजपृत जातिके स्वभावके अनुसार वलविक्रमसे उत्तेजित हो शीव ही एक विश्वासी सेनाको संग्रह करके अपने वन्धुराजसिंहका उद्घार करनेके छिये वाहर हुए । उस सेनाकी सख्या केवल पांच सी थी, और वह सभी शक्तावत् सम्प्रदायके राजपूत् थे । सेनादलके

Section in or the content of the con बुद्धिमान् थे । गुण और न्याय एक पक्षमें, एवं निर्वृद्धिता और शक्ति अन्य ओर दीख- 🧩 ती थी । कर्तव्य कमें अवज्य हो पालन करना होगा । बृद्ध ठाकुर तख्तिसहकी प्रार्थना 🖔 निष्फल नहीं हुई । वृद्ध सामन्तने अपनी तलवार पर हाथ रखकर कहा, "सम धर्म और यह तळवार यहाँ तक हमारे खत्वकी रक्षा करती हुई आई है. परन्तु इस समय यह वालकके स्वार्थके लिये महाराणा और आपके हाथमे अर्थित है। परन्तु राणाकी सभामे 🖞 धनसे विचार मोल लिया जाता है,तथा राजाकी कृपापर स्वत्व निर्भर होते हैं"। राणांन 💆 यद्यपि सार्ख्वरके सामन्तके मतमे ही अपनी सम्मित दी परन्तु अंतमे इसकी मीमासाका 🖔 भार हमारे ही हाथमे अर्पण किया गया। दोनो पक्षको अपने समक्ष उपस्थित कर उनके सम्मुख उनकी उक्तिके अनुसार उनका एक वंश वृक्ष तैयार किया।वरोतसिह वहुत दूरवर्ती शाखासे उत्पन्न है जिससे राणा किसी सम्प्रदायके चक्रमे न पड़ उसी प्रकार यह सुविचार है किया। इस कारण उन्होंने तीन वर्ष पहिले अर्जुनिसहको जो शासनसनद् दी थी 🐉 उसीको मानकर अर्जुनकी कमरमे तलवार वॉवकर अभिषेक कर दिया। यह खत किया । इस कारण उन्होंने तीन वर्ष पहिले अर्जुनसिहको जो शासनसनद् दी थी सम्बन्धीय झगड़ा अर्जुनके पक्षमे विशेष हितकारी हुआ। उनके पितामह तस्तीसह सीमापर स्थित जिहाज पुरके किलेकी रक्षाके लिये नियुक्तसेनादलके नेता स्वरूपसे भेजे 🤾 गये थे, उन्होंने उस कार्यको वड़ी चतुरताके साथ पूर्ण किया। उस समय उनके पोते 🖔 अर्जुनसिह भी उनके साथ गये थे। तस्तिसिंह प्रायः वीच २ मे अपने अविकारी देशीमें 🖔 आया करते, अर्जुनसिह भी सेनापितका कार्य करते, यह दोनो ही जने चीतौडमे ई मेरे साथ साक्षात् करनेके लिये आये। अर्जुनसिंह जब दो वर्षतक अपने पिताके 🖔 वासस्थानमे नहीं गये तब उन दो ही वधेंभे इन्होने विशेष उन्नति प्राप्त की थी, और ई जिस सम्प्रदायमे उन्होंने जन्म छिया था उनके द्वारा अंतमे उस सम्प्रदायका जैसा सम्मान रहेगा उसके पूर्ण छक्षण भी उन्होंने प्रकाशित किये थे। मेने उनसे अनेक प्रश्न करके पूछा "आपने अमल (अफीम) का सेवन किया है क्या ?" उन्होंने उसी समय उस प्रश्नका उत्तर दिया, आपने जिसका निषेध किया था और जिसकी हमने प्रतिज्ञा की थी, उस प्रतिज्ञाके भंग होते ही अवस्य हमारा साभाग्य नष्ट होगा।

कर्नल टाड् साहवने वर्तमान अध्यायके उपसंहारमे लिखा है कि, प्रामर्श समस्त पंचायत आधे घटतक इस बड़ेभारी वटवृक्षके नीचे वैठी हुई मेरे आनेकी वाट देख रही थी। मेरे जाते ही उसने सरल सत्य भाषामे कहा, " खुश हैं कंपनी साहबके प्रतापसे " मे जिस प्रकार हजार वर्षतक जीवित रहूँ, ऐसी इच्छा भी प्रकाश की। इस स्थानको मे उपन्यास कहसकता हूँ। मेने वड़ी धीरतासे रात्रितक उस पञ्चायतमे वैठकर हृदयको भेदन करनेवाले उपजाऊ क्षेत्रसमूहका वृत्तांत, वननाश, और निकालेहुओका आगमन, और पार्वत्य भीलोके द्वारा उपद्रव मचानेका समस्त वृत्तान्त सुना था।

सम्बन्धमे केवल यही कहनेके लिये तैयार हुआ हूँ।

Mewar with all faults, I love thee still.

मेवाड़ <sup>!</sup> तुममे हजार दोप होनेपर भी मे तुम्हें स्नेह करता हू ।

एक मेवाड़का ही नहीं वरन समस्त राजपृतानेके वर्तमान सामन्त सम्प्रदायकामें भली भांतिसे ऋणी हूँ, और यह आशा करता हूँ कि होनेवाले उदीपमान वशधर जन्म-भूमिकी रक्षामें तीक्ष्ण दृष्टि रक्खकर अफीम, और महुआके सेवनके वदलेमें उद्योगी हो।

और पानदोपकी और अनाशक्ति दिखावै । वृथा गप्प, गीत वाजेके वदलेमे युद्धकी शिक्षाका अभ्यास करे। मेने इस प्रकारसे कई प्रकारकी अनिष्ट मूलकरीतिका नाश,अफीम

सेवन और मद्यान दोप इत्यादिके निवारण करनेकी चेष्टा की । राजसिहासनके भावी

अधिकारोसे तथा एक चरख परिमाण भूमि भी जिनकी है, जिनको भविष्यत्मे अधिकार पानेकी आशा है. उनतकसे यह प्रतिज्ञा कराली है। वह कभी भी इस अनिष्टकारी अफीमका सेवन न करेगे। उनमेसे किसीने तो उस प्रतिज्ञाको भंग किया, परन्तु बहुतोने विशेष

कर्के जिनके अप्राप्त व्यवहारके समयमे हमोर द्वारा उनके स्वार्थ और सम्पत्तिकी रक्षा

हुई है। अर्थात् वुसाइयोफे युवक सामन्त अर्जुनसिंह और चंदावत् सम्प्रदायके संगावतः श्रेणीके सामन्तोने अवश्य ही उस प्रतिज्ञाकी रक्षा की। अर्जुनासिहके पितामह वल्तसिहने

इनके पिता पहिले मरगये थे) महाराष्ट्रोके द्वारा वारम्वार विशेष रूपसे आकान्त होने

पर भी अपने किले और महलकी उनके करालग्राससे रक्षा की थी, परन्तु उन्हींकी सम्प्रदायके नेता साल्वरके सामन्त भीमसिंह किसी कारणसे उनके ऊपर क्रोवित

हुए, उन्होंने समस्त देशोपर अधिकार कर, संवत् १८४६ मे वुसाइयोकी एक छोटी शाखाके एक मनुष्यको दे दिया । परन्तु उद्यमशील तस्तसिंह फिर अपने हरण किये

हुए स्वत्व पर अधिकार करके मेवाड़मे आत्मविद्रोह और विदेशीय शत्रुओंके आक्रमण समाप्तिके पीछे सन्१८१८ ईसवींमे, जिस समय वृदिश गवर्नमेण्टके साथ मेवाड़का सम्बन्ध

वंधन स्थापित हुआ था उस समय तक उसी स्वत्वकी रक्षा करते रहे। उस संथिवंधनके होजानेके पीछे जिस समय मेवाड़के सामन्त मिलकर महाराणाकी ओर सम्मान दिखाने

के छिये गये। वीर तेजस्वी तस्तिसिंह भी उस समय वहाँ गये थे। सेनाकी दृशा और प्राचीन शत्रुताके छिये साख्वरके सामन्त वरोद्सिंहको जो तस्तिसिंहके पद्पर प्रतिष्ठित

्रिया था उनकी वह आशा पूर्ण नहीं हुई, मेवाड़के सबमे प्रधान सामन्त साळ्वर

के सामन्तने हमारे साथ मित्रता करके अपने आज्ञाकारी सेवक वरोतसिंह (वर्तसिंह) के स्वार्थकी रक्षा के छिये चिष्टा करके, वृद्ध तस्तिसिंहने जिस प्रकार अपने पीते अर्जुनकी

हमारे पास निर्यमितरूपसे भेजा था, उन्होंने भी इसी प्रकारसे वरातिसहको हमारे पास भेजा था। उस समय अर्जुन और वरातिसह इन दोनोंकी अवस्था वरावर थी। वरात

ि सिंह देखनेमें श्रीमान् और वलत्रान् ये-अर्जुनसिंह दुर्वल और कृष्ण वर्ण थे परन्तु

৻৽*ভা*৲৽৶৲৽৶৸৽৶৸৽৶৸৽৶৸৽৶৸৽৶৸৽৶৸৽৶৸৽৶৸৽৶৸৽

आकर्षण करने वाला वचन कहा, 'हिन्ता देश हमारा वापोता है,अर्थात् हमारे पिताकी भूमि है, ऐसी अवस्थामे इन प्रश्नोकी मीमांसा करनी कोई सरल वात नहीं थी। विशेष करके अन्य पक्षमे व्यवस्थापत्र की प्रधान धारामे लिखा है कि संवत् १८२२, सन्१७६६ ईसवी में मेवाड़के आत्मविद्रोहके समयसे राणाके अधिकारी जितने किले जितने देश, सामन्तोंने अनेक उपायांसे अपने अधिकारमे किये थे वह सभी पूर्ण प्रहण पूर्वक राणाको छोटा देने होगे। शान्ति स्थापन करनेके छिये जो अनुष्ठान विचारा गया था विशेष सावधानी और धीरताके साथ उस अनुष्टानका करना कर्तव्य विचारा गया। जक्तावत स्वदेश हितैपिताके वश होकर आदिसे अंततक विशेष धीरताके साथ उस व्यवस्थापके अनुसार प्रत्येक प्रयोजनीय किले और देश राणाको छोटानेम सहायता करते हैं; इसीसे अन्तमें यह व्यवस्था की गई थी। उक्त हिन्ता देश एक वर्षतक राणाके खास अधिकारमें 🖰 रहै और फिर उसे जोरावरिसहको देनिया जाय; परन्तु हिन्ताके साथ जो दूदिया देश तथा उससे लगी हुई वारह सौ एकड़ परिमित भूमि है वह प्राचीन स्चीके अनुसार एक स्वतंत्र विभिन्न देश कहाकर प्रमाणित होगई, उसे हिन्तासे पृथक करितया जायगा। सामन्त जोरावरसिहने दश हजार रुपया मेंटमें राणाको दिया, राणान उनके अभिषेक स्वरूपमे कमरमे तलवार वॉधकर उनके पिताकी भूमि उन्हे देदी। तव शक्तावतीन सर्व साधारणके सम्मुख महा आनन्द प्रकाश किया। पाठ्य पुस्तकमें हिन्ताका मूल्य सात हजार रुपया निरुचय हुआ था। हिन्तांदेशकी र्

राणाको वह सेना सहायता करनेके लिये भेजते थे, परन्तु इस देशकी आमर्तिके विट्ठां पटजानेसे सामन्तिको उसके बदलेम पाँच अश्वारोही और आठ पैदल सेना रखनेका अवसर आया। हिन्ताके वर्तमान सामन्त कून नामक देशके सामन्तके पुत्र थे। हिन्ता के भूतपूर्व सामन्तने इनको गोद लेलिया था। राजपूतरीतिके अनुसार दत्तक पुत्र कभी भी अपने जन्मदाता पिताकी सम्पत्तिको नहीं पासकता। परन्तु यह उस रीतिके प्रवल स्वत्वपर भी कून और हिन्ता दोनो देशके सामन्त पदपर प्रतिष्ठित थे। इस देशके सामन्त पदपर प्रतिष्ठित थे। इस तीसरी श्रेणीके सामन्तक्ष्पसे गिने गये, और इसी कारण यह प्रतिदिन राणाके सम्मुत जाकर उनकी आज्ञाका पालन करते थे। हिन्ताके सामन्त होनेसे यह स्वदेशमे अथ्या विदेशमे केवल सेनाकी सहायता करते थे। सामन्तिको प्रतिदिन राणाके यहाँ जाना होता था, हिन्तादेशके देय सेनादलके नैतृत्वका भार मानसिह नामवाले शक्तावन सम्प्रदायके एक नीची श्रेणीके सामन्त पर आया, और वनैले भील जिससे मालवाकी सम्प्रदायके एक नीची श्रेणीके सामन्त पर आया, और वनैले भील जिससे मालवाकी सीमाके अन्तमे अत्याचार और उपद्रव न करसके इसके लिये उन्होंने वहाके लीटे

सादिरके थानेको भेज दिया । परन्तु मानसिहने अपने कर्तव्यकार्यको भलीभाति है साधन नहीं किया। तय राणाने मेरे द्वारा कहला भेजा, कि यदि तुमने इसके वीठे हैं अपने कर्तव्य पालनमें विलम्ब किया तो उस देशको फिर राणा अपने अविकारमें कर है लेने। मुझे जिस कर्तव्यका भार मिला है उससे मैं इस स्थानके बहुतसे शोचनीय वृत्तान है

भेरेती स्वास्तित हिस्स है

आमद्नीसे सामन्त चौद्ह अक्वारोही और चौद्ह पैद्छ सेना रखकर आवक्यकतानुसार

## द्वितीय अध्याय २.

दिन्यान्ताके सामन्त-राणांक खास अधिकारसे हिन्ताको छीन कर उसके सम्बन्धम राजनैतिक वाधा-शक्तावत् मानसिह-उनका इतिहास,-नथाराके छाछजी-रावत दूदिया (दूदिया) वशका आदि विवरण-मेवाड़के राणा जगत्सिंह-चन्द्रभानु राजसिंह-और सरदारसिह-सरदारसिह को तीन दिनके छिये राणाकी पदमासि-अन्तमें छावादेशका पद प्राप्त होना-द्दिया देशका पतन- मानसिहकी प्रार्थना-सीमामें भीछोंके द्वारा हत्याकाण्ड-उसका फछ ।

कर्नल टाड् साहयने पश्चायतमे वैठकर वातचीत होनेके पीछे उसके फलके सम्वन्धमे लिखा है, "कि रात्रि अधिक होनेपर भी मै अपने कई दर्शकोंको अपने पाठकोंके सम्मुख परिचित करनेको अभिलाघा करता हूँ। हिन्ता देशके सामन्त जो छप्पन नामक शिखरके ऊपर अपने पिताकी वासभूमि कृन नामक स्थानमे इस समय रहते थे, उन्होंने स्वय न आकर अपने भ्राता और कर्मचारियोको मेरा आभिनत्दन और अभिवादन प्रकाश करनेके लिये भेज दिया, अथवा आप स्वय आकर हिन्तामे मेरी अभ्यर्थना न कर सके थे इसमे उनको दुःख प्रकाश करनेके लिये भेज दिया। हिन्ता हमारा ही देश है, उन्होंने यह कहला भेजा। वास्तवमे यह वात केवल प्रचलित सीजन्यता की प्रकाश करनेवाली नहीं थी। संवत् १८२४ मे मेवाड़मे आस्मिव्यहके उपस्थित होते ही शक्तावतोंने इस हिन्तापर अधिकार करलिया था। सन् १८१८ ईसवीके मई महीनेकी चौथी तारीखको साधारण व्यवस्थापत्रके अनुसार इस हिन्ता देशको शक्तावतोंके हाथसे राणाके अधिकारमे करनेका प्रस्ताव किया। यद्यपि हिन्ताके सामन्तोंने भलीभांतिसे प्रमाणित करिया कि उन्होंने पिछली अर्धशताव्दीतक हिन्तादेशपर अधिकार किया है, तथापि जिस मूल व्यवस्थासे इस समय कार्य किया उस मूल व्यवस्थाको विना भङ्ग किये हुए साम-

न्तोका हिन्तादेशका अविकार देना असंभव है।

हिन्ताके सम्बन्धका प्रस्ताव वड़े आप्रहके साथ उठा था। शक्तावत् सप्रदायके नेता भींदरके सामन्त जोरावरसिंह अन्य दश अच्छी आमदनीवाले नगरोंके अविकारको छोडनेसे वह इतने हु. खित नहीं हुए थे कि जितने दु खित प्राचीन विवाद विसम्बादके चिह्न स्वरूप इन देशोंके प्रहण करनेके प्रस्तावसे हुए थे। अविक क्या कहें उनके सहोदर भ्राता फतेसिहके द्वारा जो बहुतसे उपजाऊगाव स्वजातीय वीरोंके रक्तपात होनेसे उनके हस्तगत हुए थे उन देशोंको राणापर छोटा देनेसे भी वह ऐसे दु. खित नहीं हुए जैसे इस हिन्ताके विपयमे दु. खी हुए। उक्त प्रस्तावके आन्दोलनके समयमे भींदरके सामन्तने कहा, "हिन्ता देश भींदरके प्रदेशका द्वार है"। उनके भ्राताने कता, "बहुत समयसे इस पर शक्तावतोंका अधिकार है"। फिर एक मनुष्यने व्रहा, "राणावत्ने अन्याय करके इस पर अविकार किया है,। भींदरके सामन्तने हृदयको

৺ভিক্রমিকর্ত্যানিকর্ত্যানিকর্ত্যানিকর্ত্যানিকর্ত্যানিকর্ত্যানিকর্ত্যানিকর্ত্যানিকর্ত্যানিকর্ত্যানিকর্ত্যানিকর্

क्ष राजस्थान इतिहास-भाग २. क्ष (2006) *৻৽ढ़*៸៶៸*৽ढ़*៸៶៸*৽ढ़*៸ऻ৻৽ढ़៸ऻ৻৽ढ़៸ऻ৻৽ढ़៸ऻ৻৽ढ़៸ऻ৻৽ढ़៸ऻ৻৽ढ़៸ऻ৻৽ढ़៸৻৽ढ़៸৸৽*ढ़*៸৸৽ आकर्षण करने वाला वचन कहा, ''हिन्ता देश हमारा वापोता है,अर्थात् हमारे पिताव भूमि है, ऐसी अवस्थामे इन प्रदनोकी मीमांसा करनी कोई सरल वात नहीं थी। विशे करके अन्य पक्षमे व्यवस्थापत्र की प्रधान घारामे छिखा है कि संवत् १८२२, सन्१७६ ईसवी में मेवाड़के आत्मविद्रोहके समयसे राणाके अधिकारी जितने किले जितने देव सामन्ताने अनेक उपायांसे अपने अधिकारमे किये थे वह सभी पूर्ण ब्रहण पूर्व राणाको छौटा देने होगे। शान्ति स्थापन करनेके छिये जो अनुप्रान विचारा गया श विशेष सावधानी और धीरताके साथ उस अनुष्ठानका करना कर्तव्य विचारा गया। जक्ताव स्वदेश हितैषिताके वश होकर आदिसे अंततक विशेष धीरताके साथ उस व्यवस्थापन अनुसार प्रत्येक प्रयोजनीय किले और देश राणाको लौटानेम सहायता करते है, इसी अन्तमें यह व्यवस्था की गई थी। उक्त हिन्ता देश एक वर्षतक राणाके खास अधिकार रहै और फिर उसे जारावरसिहको देदिया जाय; परन्तु हिन्ताके साथ जो दूदिया दे तथा उससे छगी हुई वारह सौ एकड़ परिमित भूमि है वह प्राचीन सूचीके अनुसार ए स्वतंत्र विभिन्न देश कहाकर प्रमाणित होगई, उसे हिन्तासे पृथक करितया जायगा सामन्त जोरावरसिहने दृश हजार रुपया मेंटमें राणाको दिया, राणान उनके अभिषे स्वरूपमे कमरमे तलवार वॉधकर उनके पिताकी भूमि उन्हे देदी। तव शक्तावतोने स साधारणके सम्मुख महा आनन्द प्रकाश किया ।

पाठ्य पुस्तकमे हिन्ताका मूल्य सात हजार रुपया निरुचय हुआ था। हिन्तादेशकी आमद्नीसे सामन्त चौद्ह अक्वारोही और चौद्ह पैद्छ सेना रखकर आवक्यकतानुसा राणाको वह सेना सहायता करनेके लिये भेजते थे, परन्तु इस देशकी आमदनी घटजानेसे सामन्तोको उसके वद्लेमे पाँच अक्वारोही और आठ पैदल सेना रखनेक अवसर आया । हिन्ताके वर्तमान सामन्त कून नामक देशके सामन्तके पुत्र थे । हिन्त के भूतपूर्व सामन्तने इनको गोद् लेलिया था । राजपूतरीतिके अनुसार दत्तक पुः कभी भी अपने जन्मदाता पिताकी सम्पत्तिको नही पासकता । परन्तु यह उस रीतिन प्रबल स्वत्वपर भी कून और हिन्ता दोनो देशों सामन्त पद्पर प्रतिष्ठित थे । इर देशके सामन्त पद्पर प्रतिष्ठित होनेसे कून देशके सामन्त स्वरूपसे यह गोल नामक तीसरी श्रेणीके सामन्तरूपसे गिने गये, और इसी कारण यह प्रतिदिन राणाके सम्मुख जाकर उनकी आज्ञाका पालन करते थे। हिन्ताके सामन्त होनेसे यह खदेशमे अथव

सादिरके थानेको भेज दिया । परन्तु मानसिहने अपने कर्तव्यकार्यको भलीभातिहे साधन नहीं किया। तब राणाने मेरे द्वारा कहला भेजा, कि यदि तुमने इसके पीटे अपने कर्तव्य पालनमे विलम्ब किया तो उस देशको फिर राणा अपने अधिकारभे कर छेंगे। मुझे जिस कर्तव्यका भार मिला है उससे में इस स्थानके वहुतसे शोचनीय वृत्तान्त

विदेशमें केवल सेनाकी सहायता करते थे। सामन्तोको प्रतिदिन राणाके यहाँ जान होता था, हिन्तादेशके देय सेनादलके नैतृत्वका भार मानसिंह नामवाले शक्तावत सम्प्रदायके एक नीची श्रेणीके सामन्त पर आया, और वनैले भील जिससे मालवाकी सीमाके अन्तमे अत्याचार और उपद्रव न करसके इसके लिये उन्होंने वहांके छोटे

শীর্ভনীতের শীর্তনীতের শীর্ভনীতের শীর্ভনীতের শীর্ভনীতের শীর্ভনীতের শীর্ভনীতের শীর্ভনীতের শীর্ভনীতের শীর্ভনীতের শী

जान गया हूँ। यह मानसिह किस कारणसे अपना कर्तव्य न पालसके,यह भी विदित है। वह विवरण मेवाडके सामन्त शासनकी रीतिसे उस सामन्त श्रेणीकी सृष्टिका शोचनीय

फल प्रकाश करता है।

मानसिंह शक्तावन् लावाके सामन्त परिवारकी छोटी शाखामें उत्पन्न थे। कोरावरके सामन्तोंके साथ जिस समय भयंकर शत्रुता हुई, तथा कोरावरके सामन्तोंने उसी है
कारणसे श्योगढ़के किलेमें जाकर लालजी रावन तथा अन्य समस्त परिवारकी हत्या
करके प्रतिहिसा सफल की। उस हत्याकांडसे जिन कई वालकोंके प्राण वचे थे उन्हींमेसे एक मानसिंह भी है। मानसिंहके खत्वका निर्णय तथा दावाके स्थिर करनेमें हमको है
और भी पूर्ववर्ती समयकी अर्थात् जिस समय लालजी रावन नथारादेशके सामन्त थे
उस समय तककी वान कहनी होगी। किसी अपराधके कारणसे हो अथवा राणाकी है
सभाके पड़्यन्त्रसे हो, उक्त नथारादेश राणाने लालजीसे लेकर प्रतिद्वदी चांदावन सम्प्र-

दायके एक नेताको देदिया था। लालजी भीदरके सामन्त वंशके प्रथम उपवंशीय थे,इसीसे उन्होंने अपने कुटुम्वको पालन करनेके लिये भूवृत्ति पाई थी। यह नथाराके अधिकारसे

अलग होते ही डूगरपुरके सामन्तके निकट गये। वहांके अधीश्वर रावलने लालजीको दो राज्योके मध्यस्थ सीमान्तमे दुर्गम द्योगढ देश देदिया। इस प्रकारसे लालजी शत्रुओके

द्वारा निकाले जाकर अन्यत्र चले गये । उन्होने राजभक्तिके मन्तकपर पदाघात करके अपने पुत्रोके साथ वरविटया अर्थात् दस्युकी समान मेवाड़ राज्यमे जाकर अत्याचार करने प्रारम्भ करिंदेये । वह अपनी सम्प्रदायके नेता भीदरके सामन्तको अपना

प्रमु जानकर उनके साथ जा मिले और उनके प्रतिद्वांदियोंके अधिकारी देशोंमे जाकर सारी धन सम्पत्तिको छूटते थे। पीछे जिस समय उनके प्रतिद्वदी राणाकी सभामें प्रताप प्रतिपत्तिसे होन हो गये, एव उसी कारणसे जिस समय शक्तावत् सम्प्रदायने

राणाके प्रियपात्र होकर सामर्थ्य प्राप्त की तो, लालजी उसी समय फिर अपनी सन्त्रदा-यके नेताके साथ मिलकर राजसिहासनकी रक्षाके लिये गये। उन्होंने इस प्रकारसे एक

समय अराजभक्त और अन्य समयमें राजभक्तरूपसे अपना समय व्यतीत किया था, शेपमे ज्योगढक हत्या काडमे कोरावरके सामन्तने उन्हें मारडाला।

छाछजीके वड़े पुत्र समामैसिहने अपने भतीजे जयसिंह और नाहरसिंहके साथ इयोगढमे न जाकर प्रतिहिसा दानार्थी कोरावरके सामन्तोके हाथसे प्राण रक्षा पाई थी।

परन्त कोरावरके सामन्तने इयोगढ़मे जाकर संत्रामके वृद्ध पिता, माता, भ्राता और उनके पुत्रोंका संहार किया । संप्रामसिंहको समय पर क्योगढका किला निल गया । पिताकी शत्रुताको भी वह नहीं भूले थे । खेरोदाकी रक्षाके लिये वीरता प्रकाश करके लावांके किलेकी दीवारकों लांच एवं उसपर अधिकार कर वह संवाममें नियुक्त हुए थे, उनके भतीजे नाहरसिंह आदि सभी जने उनके साथ गये थे । संवाम-सिंहने लावाके किले पर अधिकार करिलया, राणाने केवल उनको क्षमा ही नहीं किया वरन उन्होंने संप्रामके शत्रुओकी अपेक्षा अपनी सभामे इनको विशेष पद सम्मान दिया था।

शक्तावत् संप्रामसिहने दूदिया संप्रामसिहके निकटसे लावाके किलेपर अधिकार कर लिया । दूदिया प्राचीन राजपूत जाति थे, परन्तु अन्यान्य राजपूत श्रेणीकी समान सर्व साधारणमें परिचित नहीं थे । हम इस समय जिस समयकी एक लिखित घटनाको वर्णन करनेके लिये आगे वहें हैं, केवल उसी समयसे कुछ कालके लिये यह द्दिया जाति यश गौरवसे प्रभावशाली हुई थी । इस दूदियावंशके अकस्मान् अभ्युद्य होनेसे मेवाड़के कविने परम रमणीक गाथा तैयार करके अपने इतिहासमे अंकित की है । चन्द्रभान नामक एक मनुष्यके नाहरमृग अर्थात् व्यात्र पर्वतकी उपत्यकामे कई बीवे जमीन थी। चन्द्रभानु केवल दोही बैल हैकर उस जमीनमे खेती करते थे। उस क्षेत्र और दोनो वैलोके अतिरिक्त और कुछ सम्पत्ति नहीं थी। चद्रभानुके उस खेतके समीप ही राणाका रक्षित वन था। राणा उस वनमे व्यात्रादिका शिकार करनेके छिये जाया करते थे। एक समय हैमन्तिक शस्यकी खेती करके दृदिया चन्द्रभानु समस्त दिनके पीछे दोना वेल लेकर जिस समय अपने घरकी ओरको आरहे थे, उस समय वनमेस एक मतुष्यके बुलानेका शब्द उनके कानमे सुनाई पड़ा । दूदिया चन्द्रभानु उत्तर देकर जिस ओरसे वह स्वर आया था उसी शब्दकी सीघपर गये और जाकर देखा कि एक अप-रिचित उच मनुष्य वहा खड़ा हुआ है और उसका घोड़ा बहुत परिश्रम करनेके कारण जर्दा २ श्वांस छ रहा है। उस अपरिचित मनुष्यने दूदियासे पूछा, " तुम कौन जाति हो ? ' चन्द्रभानुने गर्वसिंहत उत्तर दिया " राजपूत है " तब अपरिचित मनुष्यने विनयपूर्वक कहा 'में बड़ा प्यासा हूं ' मुझे थोड़ासा पीनेके लिये जल लादो । अति-थिका सत्कार करना राजपृत जातिका परम थर्म है, इस कारण उस दीन हीन् किसान राजपूतने शीत्र ही एक पात्र जलका लाकर उस पुरुपके सामने रख दिया, और अपने मलीन वस्त्रमेसे दो रोटी मकाकी और चनेकी दाल और कुछ घी लाकर उनके हाथमे शुद्ध अन्तः कारणसे अर्पण किया। उदार मनुष्यने कुछ घृणा न करके आनन्द प्रकाश करते हुए उसे छे लिया। दूदिया अतिथिसेवा करनेके पीछे उस अपरिचित मनुष्यको अभिवादन कर वहासे जानेका उपाय करने लगा, कि इतनेमे ही मे एक अश्वारोहीदल तीक्षणगतिसे अपनी ओरको आताहुआ देखकर खंडा होगया। अश्वारोही आकर सभी उस अपरिचित मनुष्यके निकट महा सम्मान दिखाने लगे, यह देखकर चन्द्रभानुने अपने मनमें विचारा कि यह मेरा अतिथि कोई साधारण मनुष्य नहीं है।

क्ष कर्नल टाइका भ्रमण वृत्तान्त-अ० २. 🕸 १५ xsomoone choone on to one of the state that he had the जान गया हूँ। यह मानसिंह किस कारणसे अपना कर्तव्य न पालसके,यह भी विदित्र है। वह विवरण मेवाड्के सामन्त शामनकी रातिसे उस सामन्त श्रेणीकी मृष्टिका बोदनीय फल प्रकाश करता है। मानसिंह शक्तावत् छावाके सामन्त परिवारकी छोटी शाखामे उत्पन्न थे। कान-वरके सामन्तोके साथ जिस समय भयकर शत्रुता हुई, तथा कोरावरके सामन्तोने उसी कारणसे इयोगडके किलेमे जाकर लालजी रावत तथा अन्य समन्त परिवारकी करके प्रतिहिसा सफल की। उस हत्याकांडसे जिन कई वालकोके प्राण वचे थे उन्हों मेने

एक मानसित भी है। मानसिहके खत्वका निर्णय तथा दावाके न्थिर करनेने उनकी और भी पूर्ववर्ती समयकी अर्थात् जिस समय छाछजी रावत नयारादेशके सामन्ते । उस समय तककी वात कहनी होगी। किसी अपराधक कारणमे हो। अथवा रागाकी सभाके पड्यन्त्रसे हो, उक्त नयारादंश राणाने लालजीसे लेकर प्रतिद्वदी चादावत् सन्त्र-दायके एक नेताको देदिया था। लालजी भीवरके सामन्त वशके प्रथम उपवशीय थे,उसीसे उन्होंने अपने कुटुम्बको पालन करनेके लिये मुबृत्ति पाई थी। यह नथाराके अधिकारसे अलग होते ही डुंगरपुरके सामन्तके निकट गये। वहाके अवीश्वर रावलने लालजी हो दो राज्योके मध्यस्य सीमान्तमे दुर्गम ज्योगढ़ देश देदिया । इस प्रकारने लालजी जन्ने औके

द्वारा निकाले जाकर अन्यत्र चले गये । उन्होंने राजभक्तिके मन्तकपर पराधात करके अपने पुत्रोंके साथ वरवटिया अर्थात् दस्युकी समान मेवाड राज्यमे जाकर अनाचार करने प्रारम्भ करादिये । वह अपनी सम्प्रदायके नेता भीदरके सामन्तको अपना प्रभु जानकर उनके साथ जा मिले और उनके प्रतिद्वादियोंके अधिकारी देशोंमे जाकर सारी वन सम्पत्तिको लटते थे। पीछे जिस समय उनके प्रतिद्वदी राणाकी प्रताप प्रतिपत्तिसे हीन हो गये, एव उसी कारणसे जिस समय शक्तावन सम्प्रदायन

राणाके प्रियपात्र होकर सामर्थ्य प्राप्त की तो, छाछजी उसी समय फिर अपनी सन्प्रदा-यके नेताके साथ मिलकर राजसिहासनकी रक्षाके लिये गये । उन्होंने इस प्रकारसे एक

समय अराजभक्त और अन्य समयमे राजभक्तहपसे अपना समय व्यतीत किया था. रोपमे रयोगढ़के हत्या काडमे कोरावरके सामन्तने उन्हे मारडाला। ळाळजीके वड़े पुत्र संप्रामंसिहने अपने भतीजे जयसिंह और नाहरसिंहके साव क्योगडमे न जाकर प्रतिहिसा दानार्थी कोरावरके सामन्तोके हाथसे प्राण रक्षा पाई थी।

(१) इसका वृत्तान्त राजस्थानके प्रथम काण्डमें वर्णन किया गया है।

(२) ठालजीकी वंशावली यथा—लालजी संयामसिह शिवासिट सुरतानासिह इनके पुत्र क्योंगट **जयमिह** नाहरसिंह के हत्याकांडम मारे गय मानसिह

तथा अन्य सभी मनुष्य हॅसने लगे। निम्नलिखित घटना उस हासपरिहासका कितना आभास प्रकाश करती है।

एक समय वात २ मे यह वात आई कि सरदारसिंह जब कुंडमे नीचे उतरे तब उन्होंने अपनी पगडीको नहीं खोला, इस कारण सभीने अनुमान किया कि अवस्य ही सरदारसिहके शिरपर वाल नहीं है। यह वात सत्य है या नहीं इसके। जानतेके लिये एकें दिन महाराणा राजिसहने सरदारासिंहके समीप यह प्रस्ताव किया किं आओ हम तुम दोनो जने जलमे मह युद्ध करे। शिव्र ही राणाके प्रस्तावके अनुसार जलकीड़ा प्रारम्भ हुई, सरदारासेहके शिरपरकी पगडी खुळकर जळमे गिरपड़ी, केश हीन शिर देखकर सभी लोग एक साथ हँस पड़े। परन्तु वह इस हंसीसे अपने मनमें कुछेक कोधित हुए । राणाने हॅसते हुए पूछाकि "आपके शिरपरके वाल क्या हुए" सरदारसिंहने धोरेसे उत्तर दिया कि पूर्व जन्ममें मैं महा राणाका चेला था और आप योगी थे। बद्रीनाथके शिखर पर जिस समय आप तपस्या करते थे उस समय यज्ञ कुण्डके छिये छकडी शिरपर रखकर मै छाया करता था पूर्व जन्ममे उस काष्ट्रभारके शिरपर रखनेके कारणसे ही मेरे वाल सव लयको प्राप्त हो गये। सरदारसिंह हे इस उत्तरसे महा राणा कुछ एक कोधित हुए और विचारने छगे कि सरदारसिंहने स्वाबीनता छेकर अद-मानसूचक उत्तर दिया है। इस कारण उन्होंने शीव ही कहा, कि "या तो सरदार इस बातका प्रमाण दे और नहीं तो इनको दंड मिलैगा "। युवक सामन्त सरदारसिंहने इसके उत्तरमे काहा, "कोआारिओं में मिर्म जो देवता है वहीं मेरे इस उत्तरकी सत्यता श्रमाणित करदेगे "। सामान्तने देवताको शाक्षी वनाया महाराणाने फिर कोई वात नहीं कही, इस कारण उन्होंने प्रमाण लानेके लिये सामन्त सरदारसिहको विदा किया।

को आरियोदेशके अन्तर्गत गोपालपुर वाममे वागरावत नामकी एक सम्प्रदाय रहती थो। उनके जातिय देवताका एक मंदिर उस ग्राममे था। देवताका मुख व्यानकी समान था । सामन्त सरदारसिंहने उसी देवताके समीप जाकर आराधना की, इससे देवताने प्रसन्न होकर उनके हाथमे एक फूल दे देववाणी द्वारा आज्ञा दी "कि तुम इस फूलको लेकर महाराणाके हाथभे दो यही तुम्हारे वाक्यका प्रमाण देगा <sup>११</sup>। सामन्तने देवताकी आज्ञानुसार वह फूछ छेकर महाराणाके हाथमे दिया राणाने देवताके दिये हुए उस फूछको छेकर तथा और मनुष्योके मुखसे उस फूल देनेका वृत्तान्त जान कर फिर कोई सन्देह नहीं किया। सरदारसिंह पूर्व जन्ममे उनके चेले थे, इस वातका विश्वास राणाको भली भातिसे होगया, उन्होंने प्रसन्न होकर सरदारिसहको पुरस्कार देनेकी अभिलाषासे उनसे कहा, "आप क्या पुरस्कार चाहते है " १ सामंतन कोआरियोदेशसे लगाहुआ लावादेश और उसके समीपकी भूमि माँगी।

राणा उस समय तक वालक थे, उनकी माता ही उस समय उनके नामसे राज्य-शासन करती थी इस कारण वचनवद्ध होकर उस ऋणको चुकानेके लियेशीत्र ही माता

ॲटिंगेरेट के तिर हिम्मेर हिम्मेर

वास्तवमे वह अतिथि और कोई नहीं था, वह स्वय नेवांड़श्वर महाराणा जगन्-सिह बहादुर थे। वह उस दिन शिकारसे महा आनिन्दित हो इसके नाहर मगरा नामक शिलर पर महा सकटमे पड़े थे, और अन्तमे दृदिया किसानके समीप आये थे। पीछे जिस समय दृदिया चन्द्रभानुने महाराणाके समीप अपना परिचय दिया, चन्द्रभानु उस समय कुछ भी विस्मित वा आनिन्दित नही हुआ। उस समय चन्द्रभातुसे जो प्रश्न किया जाता था, राजपूत म्वभाव मुटम गर्भसहित उन सव प्रइतोका उत्तर वह गौरवके साथ देता जाता था, वास्तवमे राजपृत जानिमे चाहे केसी ही दीनदशा क्यों न हो परन्तु जातीय गीरव सभीके हृदयम सरलभावसे पूर्ण रहता है। महाराणा उस निरीह किसानके आचरणऔर सरल वचनों से अत्यन्त प्रसन्न हुए, और शीव्रतासे एक घोड़ेको छानेके छिये आज्ञा दी । घोड़ेके आते ही उन्होंने दूंदि-या चन्द्रभानुसे कहा कि, यहाँसे पाँच कोश दूर तक हमारी राजधानीमे तुमको चलना होगा । किसान वेपधारी चन्द्रभानु शीत्र ही घोड़े पर चढ़ गये, वह मनुष्य घोड़ेपर चढ-नेभ कैसा दक्ष था यह भी विदित होने लगा, दूसरे दिन दृदिया चन्द्रभानु महाराणाकी सभामे आये । महाराणाने अपनी एक वडी कीमती पोशाक उनको राजप्रसाद स्वरूपमं दी। वास्तवेम राणाकी व्यवहार की हुई पोशाकका मिलना अत्यन्त सीभाग्य और बड़े सम्मानका चिह्न माना जाताहै। इसके पीछे महाराणाने कोआरियो नामक देश और उसके छगेहुए समस्त भूखड वशानुक्रमसे भोगनेके छिये चन्द्रभानुको दिये "। कर्नल टाइ साहव फिर लिखते हैं कि " चंद्रभानु और उसके हितकारी प्रभु महाराणा जगन्।सिहने एकही समयमें प्राण त्याग किये । राणा राजसिह मेबाडके राजसिहासन पर विराजमानहुए, चंद्रभानुके पुत्र सरदारसिह कोआरिओके सामन्त भावसे उनके समीप नित्य जाकर उनकी आज्ञाका पालन करते थे। दोनो ही की अवस्था छोटी थी इसी कारणसे दोनोंमे अधिक प्रीति होगई थी । वह अल्प अवस्थाके महाराणा राजसिंह अपनी वरावरके सामन्तको साथले राजधानीसे एक कोश दूर सुहेलियाकी वाड़ी नामक एक अत्यन्त रमणीक वगीचेम गये, और वहाँ

कुंडमें स्नान कर विशेष आनिन्दित होरहे थे। उसी वनविहारके समयमे राणाने सव प्रकारसे सामन्तको स्वाधीनता दी, सभी परस्परमें मस्त होकर आमोद प्रमोद कर रहे थे। अल्पवयस दृद्या सरदारसिंहके कोई शारीरिक कुलक्षण था उसे देखकर राणा

ÄSTROGROGATORIO ATTATORIO ATTATORIO ATTATORIO ATTATORIO ATTATORIO ATTATORIO ATTATORIO ATTATORIO ATTATORIO ATTA

(१) कर्नल टाट्र साहव अपनी टिप्पणीमं लिखते हैं कि " जिस समय में इन देशोंके सम्ब-

न्यम अज्ञानी या, जिस समय में इकला किसी अपरिचित स्थानमें जाता उस समय किसानसे रास्ता पुछनेकी अभिलापा होती, मेरे विना कुछ पूछे पाछे किसान उत्तर दे देता "में राजपूत हुं" इससे में अत्यन्त आनन्दित होतातो और उसके प्रति सम्मान दिखाता तव वह वारम्यार उसी शब्द का प्रयोग करते । उसका यथार्थ अर्थ यह है " कि मे राज वंशीय हूं "। वास्तवमे उन मनुष्योंके किसान होनेपर भी उनके कार्य की रीति अन्य जातियोंकी अपेक्षा विभिन्न थी और उनका व्यवहार सम्मान सृचक था।

इनकी मृत्युके साथही साथ उनके वशके गौरवकी कीर्ति भी छुप्त होगई थी। शक्तावन संप्रामसिहने उन सरदारसिहके पुत्र संप्रामसिहको निकाल कर लावापर अधिकार कर-लिया, सरदारसिंहके पुत्रने अनाश्रय होकर अति दीनद्शामे प्राण त्याग किये. भानुके प्रपीत्र, सरदारके पोते एवं संप्रामके पुत्र इस समय मेवाङ्के वर्तमान युवराज जवानसिंहके समीप रहकर मासिक वृत्ति पाकर जीवन व्यतीत करते हैं, उनके पास अपनी निजकी भूमि कुछ भी नहीं है "।

SANTERNET PROPRENTATION OF THE PROPRENT OF THE PROPRE T इतिहासवेत्ता फिर लिखते है, कि ''शक्तावत् सरदारसिहको महाराणाके यहासे उक्त लावादेशका वार्षिक २४ हजार रुपया राजस्वकरका स्थिर कर रींतिअनुसार शासन सनद मिली। और कोआरिओदेश फिर राणाके अधिकारमे होगया। लावादेशके दीर्घ हट्के जलसे कई कोसतक खेती करनेका विशेष सुभीता था, इसी छिये उस एक ही कारणसे यह स्थान मेवाड्मे दूसरी श्रेणीका देश गिना जाता है । संप्रामसिहकी समस्त संतान इयोगढके शोचनीच हत्याकांडमे मारी गई थी, उनकी मृत्युके पीछे उनके मन्यम श्राता द्योसिहके पुत्र जयसिहने लावाके सामन्त पद्को प्राप्त किया । संप्रामसिह जितने दिन तक जीवित थे, उतने दिनोतक उनके लिये किसी प्रकारकी सम्पत्तिका भाग नहीं मिला। सभी एक अन्नसे समय व्यतीत करते थे। संयामिसहके छोटे भ्राता सुरतानासिहके पुत्र नाहरसिह, (मान-सिंहके पिता ) जिन्होंने संत्रामसिहके साथ प्रथम अनेक वीराभिनय किये थे अपने वाहबलसे वनवल देश पर अधिकार करलिया। इसीकारणसे उस विपयमे विभाग करनेका कोई प्रयोजन नहीं हुआ परन्तु वनवलदेश पहिलेराणाके खास अधिकारमे था इसींसे सन् १८१८ ईसवीमें वह फिर खालसा होगया, नाहरके पुत्र मानसिहने जीत्र ही अनन्य उपाय होकर लावाके राणा जयसिहसे यह वचन कह कर लावाके अशकी प्रार्थना की कि लावादेश जब कि सभीके वाहुबलसे प्राप्त हुआ है, तब में भी उसका अंशले सकता हूँ तिसपर फिर मैं संयामिंसहके छोटे भ्राताका पुत्र हूँ, इस कारण मेरा अधिकार अवदय ही सामाजिक रीतिके अनुसार प्रवल है। मानसिहकी इस प्रार्थना पर पहिले जयसिहने कुछ भी व्यान नहीं दिया । परन्तु अन्तमे सामाजिक रीतिके अनुसार इन्होने वार्षिक पाँचसौ रुपयेकी आमदनीवाले जैतपुरका अधिकार नाहरसिंहके पुत्र मानसिंहको दे दिया । मानसिहने जबतक अपने अधीदवर लावाके सामन्तको आज्ञा पालन की तवतक लावाके ऊपर उनका स्वत्वाधिकार किसी प्रकार भी लोप न होसका। एकमात्र अपने कर्त्तव्य पाछनमे ढील होनेसे उनके उस स्वत्वके लोप होनेकी सम्भा वनाथी । जयसिंहने मानसिंहको जो सनद दी थी वह सनद पत्र उक्त उक्तिका समर्थन करती है। सनद्पत्रमें जैसे " महाराव श्री जयसिंह वचन बद्ध होकर कहते हैं धर्मको साक्षी देते है"।

इस समय भतीजे मानसिंह मेने तुम्हे इच्छानुसार जैतपुरा नामक त्राम और उसके आधीनकी समस्त भूमि दान की। तुम्हारे वंशघर सुपुत्र हो अथवा कुपुत्र हो, इसे वह भोग करेगे, मेरे इस दानकार्यम चतुर्भुजा देवी साक्षी है । तुम मेरे भतीजे हो

*พื่อ*ก็เวอก็เจอก็เจอก็เวอก็เวอก็เวอก็เวอก็เวอก็เวลก็เวลก็เวลก็เวลก็เวลก็เวลา के समीप जाकर उन्होने समस्त वृत्तान्त कहिंद्या, दुर्भाग्यवश छावादेश उस समय महाराणीकी खास भूमि स्वरूप था। यद्यपि महाराणीने सरदारीतहकी उस प्वेजन्मकी

वातपर तथा देवताक दिये हुए पुष्पपर कुछ भी अविश्वास नहीं किया, तथापि पुत्रसे कहा कि दृदिया सरदारिसह हमारी खास मूमिको न छेकर और किसी भूभिको छस-कते हे तुम्हारी इच्छा हो तो समस्त मेवाडराज्य उनको द दिया जाय "। माताके

यह वचन सुनकर महाराणाने असतुष्ट होकर उसो समय कहा "अच्छा ! मेने उनको मेवाड़

राज्य दिया"। राजाकी प्रतिज्ञा कभी भंग न होगी, उन्होंने जीव ही सरदारिसहको बुलाकर कहा मने तीन दिनके लिये समस्त मेवाडका राज्य आपको दिया, उन तीन

दिनमें आपकी जो इच्छा हो सो कारिये। मेरा सिलहस्याना, अन्त्रागार, मेरा खजाना, मेरी अरवशाला, मेरा सिहासन, और मंत्री यह तीन दिनके लिये सभी, आपकी इच्छाके अधीन हए।

तीन दिनके लिये राणाके पद्पर अभिषिक्त हो कर असीम सामर्थ्य प्राप्त सरदारसिंहने समस्त द्रव्य और सम्पत्ति अपने अपने देश कीआरिओको भेज दी। उन

तीन दिनोमे सरदारसिंह यथार्थ राणीकी समान शून्यसिहासनके एक ओर बैठ कर समस्त सामन्तांसे व्याप्त होकर सभाका कार्य करते थे। तीसरे दिन राणाकी मानाने लावादेश

के शासनकी सनद अपने पुत्रके सभीप भेज दी । चौथे दिन दृदिया सरदारामेहने राज-शक्तिको फिर राणाके हाथमे देदिया ।

कोआरिओके परम सीभाग्यवान् सामन्त सरदारसिंहने इस प्रकारसे वन प्राप्त

किया । इसमें नौ लाख रूपया खर्च करके इन्होंने अपने नवीन अधिकारी देश लावामे एक किला वनाया और उसमे एक वड़ाभारी महल भी उपवन। कि देमें एक परम रमणीक कृत्रिम हृद बनाया और एक लाख रूपया खर्च करके किलेम एक उपवन

वनाया । इन्होने जो उत्क्रप्ट महल वनाया था उसमेके दुर्पणागार इत्यादिकी प्रशसनीयरूपसे कीति छारही है। परन्तु अन्तमे एक दिन बारूर गुदासमे

जानेसे आधा किला विध्वंस होगया था। यद्यपि बहुतसा वन खर्च करके फिर किछेकी मरम्भत कराई गई, परन्तु महाराष्ट्रनेता हुछकरने तोपोस उसकी अधिक शोभाको नष्ट करदिया । छावाके महल समस्त मेवाड़मे आजतक एक श्रेष्ठ महल गिने जाते ह "।

" जगन्मदिरके आदर्शसे उद्यपुरकी राजधानोंभे हदके किनोर जो महल श्रेणी वनी हुई है, सरदारसिहको उसमेसे एक महलमें वास करनेकी सनद् मिली । इस समय उस महलमें आमायतके सामन्त रहते थे परन्तु वह आजतक दूदियाका महल कहलाता है, इस समय उस महलके कमरेमे चिमगादृड़ और उल्लू निवास करते

है, और उसमे वटका वृक्ष कमरेको भेदकर निकला है । लावामे महल वनानेके पोले सरदारसिंह वीसवर्पतक जीवित रहे । उन्होंने अपने एकमात्र पुत्रको छोड़कर संवत् १८३८, सन्१७८२ई०मे प्राणत्याग किये। उन्होने युवा अवस्थामे जिस प्रकारका सम्मान

प्राप्त किया था रोप जीवनमें भी उनका वैसा हो सम्मान और पद अक्षत था। परन्तु  (१०१६)

क राजस्थान इतिहास-भाग २. क्ष भक्ति है, इसी कारणसे मे चुपचाप सव कुछ सहन कररहा हूँ । आप मुझे जैतपुराके प्रहण करनेकी आज्ञा दीजिये यदि मे आज ही उसकी अपने अधिकारमे न करलूं तो में नाहर (सहका पुत्र नहीं । इसी हाथसे जैतपुराका जो छोटा किला वनाया था । उस किलेमें मेरे स्त्री पुत्रांको आश्रय मिला था, इस समय उन्होंने हमारी उस पितृभूमिसे निकलकर अन्यत्र आश्रय लिया है। वनवलके वद्लेमे मुझे जो भूमि दी है वह वनपूर्ण पतित देश है उस भूमिसे यदि मे एक रुपयेकी भी आमदनी की इच्छा कहूँ तो उस भूमिमे मुझे पहिले रुपया खर्चना होगा। एकमात्र जैतपुरासे मने उस भूमिको उत्कर्प साधनके लिये, धन संप्रह करनेके लिये आशा की थी, उसी आजासे मेंने उक्त देशके कारण पट्टा द्वारा लिखित ढाई हजार रुपया दिया, और जवतक उस पतितभूमिसे आमदनी न हो तबतक मै जैतपुराकी आमदनीसे परिवारका पाछन करूंगा ऐसी आशा की थी । जव जैतपुरा हमारे हाथसे छीन छिया गया तव मेरे ऋणदाता महाजनोने ऋण चुकानेके लिये मुझपर आक्रमण किया, और मेरे पास जितने मूल्यवान् द्रव्य थे वह सव और मेरी स्त्रीके समस्त आभूषण तक और जिस घोड़ेपर चढकर गंगापुरमे मे आपके साथ साक्षात् करनेके लिये गया था, उस घोड़े तकको वेचकर अपना ऋण चुका दिया। मैने इस शोचनीय अवस्थाको पृथ्वीनाथ महाराणाके निकट निवेदन किया, उन्हो ने सब वृत्तान्त सुनकर मेरे अनुकूल सम्मति दी। मेरे पाससे पट्टेके कारण पॉच हजार रुपया मांगा मैने कहा मेरी आशा सफल होगी, इस प्रकार वचन वद्ध होकर मै वह भी

बीकानेरीजीके नामसे वह वचन दिया था, परन्तु लावाके सामन्त पर जितनी धन सम्पत्ति थी, जैतपुराके सामन्त पर उतनी नहीं थी, इस कारण लावाके सामन्तने एक हजार रुपया देकर उनकी प्रार्थनाको पूर्ण किया। इसी कारण अन्तः करणके दुः खित होनेसे में सीमान्तकी रक्षा उस प्रकार न कर सका। उसी सूत्रसे पठानोने उत्तेजित होकर सालाइराह नामक स्थानके खेतमे मेरा जो कुछ धान्य उत्पन्न हुआ था, उस सवको हरिलया, और वन्येरा भेरावी नामक प्रामको भी अधिकारमे करिलया है । मेरी यह अवस्था है; यदि मैने अन्यायसे मांगा है, यदि रीतिके विरुद्ध कोई प्रार्थना की है तो आपके विचारमे जो दंड हो उसे दीजिये"। यह वचन कहकर ठाकुर मानसिंहने क्षे अपने मनकी वात समाप्त की । मानसिंह केवल अपनी जातिके नहीं-यह मनुष्यसमा-जमे ऊंचे आदर्शके मनुष्य थे, इन्होने जो प्रार्थना की वह अकाट्य थी। जो लोग उनकी भापा नहीं जानते, वह भी उनके उस समयके मानसिक भाव और आमहको देखकर अवदय ही विचिछित हुए थे। परन्तु मे सहसां कोई प्रतिज्ञा करके ही शान्त न हुआ-वरन जिससे मै राणाके समीप उनका पक्ष समर्थन करनेके लिये सरलतासे समर्थ हूँ, उसके लिये मैने उनसे कहा कि " आप शीघतासे सीमान्तमे अपने कार्य स्थानमे जाइये, और

Neginesinesinesinesinesinesi इस समय जिस स्थान पर मै तुमको जो कुछ आज्ञा दृंगा तुम्हे उसको पालन करना होगा, यदि तुम उसे नहीं करोंगे तो उसका फल तुम्हें भोगना होगा"। ' मानसिंह अपने कर्तव्य पालनमें असमर्थ होगये थे इससे हो अथवा अन्य किसी कारणसे हो, जयसिहने फिर जैतपुरादेश अपने अविकारमे करितया । मार्नासहने मीत्रयो के द्वारा उसे प्राप्त करनेकी विशेष चेष्टा की परन्तु सफलता न हुई। अन्तमे उन्होने मेरे समीप आकर इस विपयमे सुविचार करनेकी प्रार्थना की। खेरोदादेश व लावाके अवीश्वर जयसिहके समीपसे लेकर राणाके अधिकारमे किया गया था, इससे जयसिहकी आधी आमद्नी घट गई थी, ऐसा अनुमान किया जाता है, इसी कारणसे जयसिहके सामान्य अपराध पर जैतपुराको अपने अधिकारमे करितया। सन् १८२० ईसवीमे मै जब मेवाड़ में गया उस समय उन्होंने पत्र द्वारा मुझे विदित किया कि ''जयसिहने मुझे जैतपुरा 1000 TO छीटा देने की आज्ञा दी है"। मे इसका उत्तर चाहता हूँ एकमात्र राणा ही इम विषयम विचार कर सकते है। मेरे ऐसा कहनेपर वह फिर राणाकी सभामे गये। परन्तु वहाँ जाकर सफलमनोरथ न होसके, अन्तमें उन्होंने फिर मेरा ही अनुसरण किया । मान-सिंहने फिर मेरे वचनानुसार सादरीकी सीमान्तमे सेनादलके नेतृत्व पदकी प्राप्त किया THE THE CHECKET WE CHECKE THE CHECKET THE THE THE THE THE था, परन्तु उन्होंने विशेष मन लगाकर अपने कर्तव्यको पालन नही किया, इसीसे मेने उनको उस प्रकार आयहके साथ यहण नहीं किया । उसी कारणसे वह आत्मसर्मपण करतेके लिये और भी आग्रह युक्त होगये और कहा कि वह प्रवल व्यक्ति गत कारणसे मीमांसाके अतमे अपने कर्तव्य पालनमे समर्थ नहीं हुए । पत्तीस वर्षके अवस्थावाले विरको समान दोर्घाकार विछिष्ट साह्स श्रकृति और स्वाधीनताकी तेजपूर्ण मृतियुक्त मानसिंह अपने सनद्पत्रको पढनेके छिये मेरे हाथमे देकर बोले- में लावा के अधीरवर के निकट जिस वाध्यताकी जंजीरमे वंघ रहा हूँ यदि उसको तोड़डाऌं तो यह अवस्य ही जैतपुराका त्रहण करनेमे न्यायसहित समर्थ होगे, वनवल देशको मेरे हाथसे छीननेके लिये जयसिंहके इशारेके अनुसार मेरी सेनाकी संख्या उनकी वरावर कीगई है, इस कारण जैत पुराको प्रतिग्रहण करनेकी उनको क्या सामर्थ्य है ? जिस समय संप्रामसिहने प्राणत्याग किये थे, उस समय छावा हमारे ही इस्तगत था यदि मेरी इच्छा होती तौ मे छावाको सर्छता से अपने आधीनमें रख सकता था, उस समय मेरे हाथसे लावा लेने की किसको सामर्थ्य थीं? जयसिंहके आधीनके सामन्ताने कभी नहीं देखा था। वह जयसिंहके वद्लेम मुझको अवीश्वर माननेक लिये तैयार होजाते । यद्यपि इस समय तक वलपूर्वक मेरे अधिकारको लोप नहीं करसकते थे, तथापि उस समयमे ही उनको लावाका अधीरवर मान उनके स्वत्वका अधिकार मान्य करके चला, जब आमाइतके ठाकुरने राजधानीमे जानेके समय ळावाकी सीमाम नगाड़ा वजाया, तव क्या मै सेनादळको इकट्टा कर आमाइतके सामन्ती द्वारा अपने अधीक्ष्वर जयसिंहका अपमान जानकर उस ठाकुरको उसका फल नहीं देता? मेरा मस्तक जर्यासहके हाथसे लावांक किलेकी दीवारके ऊपर स्थापित है। यदि लावांके सामन्तके ऊपर राणाके ऊपर और आपके ऊपर हमारी भक्तिन होती तो वह कभी वल पूर्वक जैतपुराको अपने अधिकारमे नहीं कर सकते ये केवल आपके ऊपर मेरी प्रवल  मूल्य और जो तुम्हारी धन सम्पत्ति नष्ट हुई है उसका दुगुना मूल्य तथा इसकी खोज करनेमे जितना रुपया तुम्हारा खर्च हुआ है उससे दुगुना में तुम्हे देता हूँ। शोकित और दुःखित पिताने कहा, " तुम जीवित अवस्थामे मेरे पुत्रको देसकते हो ? में न्याय विचारसे प्रतिहिसा चाहता हूँ, रुपया नहीं चाहता। मुझे अब धन देकर जीवन धारण करनेका क्या प्रयोजन है "?

कर्नल टाड् साहव फिर लिखते है, " कि किसी भाँति भी वीरजके वचनोसे उन राठौर राजपूतका शोक दूर नहीं हुआ। उन्होंने यही प्रतिज्ञा करी कि प्राणवातीका प्राण लेकर ही मेरा मन गांत होगा, उस विषयमे आशा देकर उनको मानसिहके हाथमे सौप कर कहा कि यदि हत्या करनेवालेको आप वंदी करसके तो आपका मनोर्थ भी इसी कारणसे पूर्ण होगा । इस वचनको सुनकर राठौर राजपृतने कितनी वार वीरज प्राप्त कर मुझसे विदा ली। वह मेरे डेरोको छोड़कर अपने घरको जाने नहीं पाये थे कि इतनेहींमे यह समाचार आया कि उस शोचनीय हत्याकाण्डके प्रधाननेता कालाकोटके सामन्तको उस कर्मका सबके दंडदाता भगवानने दंड दिया है। कालाकोटके सामन्तने उस हृद्यभेदी शोकसे विचलित होकर उक्तकर्मकर्ताकी भलीभाँतिसे भर्त्सना कर वह जिस २ महापापका भागी है, उसे २ स्वीकार करनेको कहा। परन्तु उस मनुष्यने प्रतिज्ञा करके कहा, कि " भगवानका नाम लेकर कहता हूँ । कि मै अपराधी नहीं हूँ अन्तमे वह देवताके मंदिरमे जाकर शपथ करनेके लिये तैयार हुआ। उसकी वात पर सम्मत होकर उसकी सामन्तने देवताके मंदिरमे शपथ करानेके लिये भेजा। वह पापी घोड़ेपर चढ़कर देव मंदिरके सामने पहुँचा ही था, कि वैसे ही उसकी मृत्यु होगई। उसकी अचानक मृत्यु को देखकर सभी कहने लगे कि देवताने स्वयं ही इससे बदला लेलिया। इस समय उस हत्याकाण्डमें और भी जितने सहायक थे, उन सबको पकड़ कर उक्त राठौर राज-पूतको संतोपके कारण जिससे कोई फिर आगेको ऐसा कार्य न करसकै इससे जनको उस वीलिओके गिरिसंकटमार्गमे फॉसी पर लटका दिया। इससे मे अत्यन्त आनन्दित हुआ "।

## तृतीय अध्याय ३.

क्रिट्रेट्ट्रियन-उस देशकी जनश्र्न्यता-महाराष्ट्रोंके द्वारा अत्याचार और उत्पीडन-महाराष्ट्रोंके प्रति अन्याय-दया प्रकाश-मोरवनका प्राचीन इतिहास-खोदित लिपि-जैन मदिर-व्याव्य का एक वालक पर आक्रमण-देवताके मदिरके सम्बन्धका प्रवाद-प्रयोजनीय खोदित लिपि-चारण रमिणयोंके द्वारा कर्नल टाड्की अक्ष्यर्थना-उस अक्ष्यर्थनाके सम्बन्धकी प्राचीन रीति-मेवाडमे चार-णोंके आगमनका इतिहास-सती वाक्य।

क्ष कनेल टाङ्का भ्रमण वृत्तान्त-अ० २. 🕸 आपके न होनेसे वहाँ जो एक गोचनीय हत्याकांड होगया है, आप नेताको अचित दंड देकर राणांके कृपापात्र होनेकी चेष्टा करिये । मेने उनको पिस्तोल उपहारमे देकर विदा ग्रहण की । सीमान्तकी उस शोचनीय हत्याकांडके सम्बन्धमे इतिहासलेखकने लिखा है, ''छोटी साद्रीकी सीमान्तमे–जैसे सेनाद्छके साथ मानसिह सीमान्त रक्षामे नियुक्त थे–उस सीमान्तमे गभीरवन जगल पृर्ण एक पहाड़ी देश है, आधेम मीना और भीलगण वास करते है, उस पहाडी देशसे छगेटुए कितने ही देशोंमे बहुतसी नीची प्रेणीके सामन्त वास करते है, जिससे भील और मीना अत्याचार व किसी प्रकारके उत्पात न करसके, उन सामन्तो पर इस प्रकारका भार सोपा गया है। परन्तु हम जिस समयकी वात कहते है, उस समय वह मामन्त भीछोको दमन न करके वरन उनके आसपासके देशोमे चोरी और छ्टमार कार्यसे उत्साहित करके उस छ्टीहुई वनसम्पत्तिमेका एक अग आप छेते थे। उन उत्साहदाताओं में कालाकोटाके सामन्तोके चरके प्रधान कर्ता एक प्रधान नेता थे। चम्पान नामक वनकी ओर गिरिसकटके ऊपर विलोई नाम एक खंडभूमिमे एक राठौर राजपृत निवास करते थे। उन्होंने कई वीये पर्वती भूमि कई कुएँ खुद्वाये और उनमे उसी भूमिमें खेती करते थे। राजपृत राठौरने घोर श्रमसे उस कठोर भूमिमे नाज उत्पन्न कर उससे अपनी स्त्री और उस भूमिके एकमात्र उत्तराविकारी अपने पुत्रके निभित्त अन्न सस्यापन किया था। एक दिन वह राजपूत ऋषिकार्य करनेके पीछे अपने घरकी ओरको जारहे थे कि इसी समयम खींके रोनेका शब्द उनको सुनाई पडा, खोने नेत्रोमे जलभर कर अपने स्वामीसे कहा कि वनैले भीलोने आकर तुम्हारी क़टीको लुटलिया । सारे पशुओको लेकर एकमात्र पुत्र और उस पुत्रके सहचर एकमात्र युवक योगीको भी वांबकर छ गये है। राठौर राज-पूनने महा शोकित हो विना कुछ कहे सुने वन्द्कमें गोली भरी। और वंद्क लेकर आप कालाकोटकी ओरका गये। अत्यन्त दुः लका विषय है कि राठौरराज जिस समय काला-कोट त्राममे गय उसी समय उस त्रामके प्रवेश मार्गपर अपने प्राण धन पुत्र और उस योगीका शिर सून्य देह उनके पैरोके नीचे आया । उन्होने वहुत खोज करके जाना कि कालकोटके सामन्तोके अनुगत भीलोने यह कार्य किया है। भील तस्कर जिस समय उस पुत्र और योगीको प्राओके साथ यहां छाये उस समय उस पुत्रने कालाकोटेके कर्माध्यक्षको देखकर कातरस्वरसे कहा, " मामा मेरी रक्षा करो, मेरे प्राणके वद्छेमे जितना रूपया तुम चाहोगे वावा मेरे उतना ही तुम्है देगे। '' वास्तवमें राठौर राजपूतके निकटसे रूपया छेनेके छिये ही पुत्रको बांधकर छाये थे। परन्तु जब समाचार फैछ गया कि यह पाखंडी कर्माध्यक्षही इस कांडका मूल है,तव अपनी रक्षाके लिये उस पुत्र और योगीके प्राण नाश किये गए । राठौर राजपूत यह समाचार पाते ही उस नर वातीकी खोज करनेके लिये कालाकोटेमे गये। उस शोकसे संतापित हुए पिताको देखकर उस पातकीने कहा, में इस हत्याकांडको कुठ नहीं जानता । अन्तमे राठीरके दु:खमे शोक प्रकाश करके उसने कहा कि तुम्हारे जितने पशु चोरी गये है उनका चौगुणा  (१०२०) क्ष राजस्थान इतिहास—माग २. क्ष २६

देखा, यह जानवर वहुत खुवसूरत होता है।

 कर्नल टाङ्का भ्रमण वृत्तान्त─अ० २. ॐ *ভিত্যীকতা* মিত্র <u>শিত্র শিত্র শিত্</u> कर्नल टाड् साहबने पहिली फरवरी शनिवारको मेरियन वा मरवन नामक स्थानम जाकर लिखा है कि " लावाके विवाद विसम्बाद और उसके सम्बन्धकी घटनावलीको, वर्णन करनेके उपलक्ष्यमे गत दिनको मानसिंहने मेरे सभी समयको बहुण किया था। इस स्थानके आसपासक जो कितने ही देश राणांक खास अविकारमे छिन गर्ने थ उस विपयम विशेष खोज करनेके लिये मुझे इस स्थानपर विश्राम करना पड़ा । मोरवन वा मरवन पहिले एक समृद्धिशाली नगर था, तथा यह जिलेम एक प्रधान उपविभाग रूपसे गिना जाताथा । इसका वापिक राजस्व सात हजार रुपया था। यह नगर रमणीक ऊचे शिखर पर स्थापित है और इसके पश्चिम ओर जो एक बडा भारी कृत्रिम होद है, वह देखनेमे अत्यन्त मुन्दर है। और उसके दोनों ओर किनारा पर वड़े २ इमलीके गृक्ष लगरहे है। यहाँकी भूमि भी उपजाऊ है, विशेष करके खेतीके लिये जलका भी वडा सुभीता है, परन्तु हाय । इस समय खेती करनेके लिये यहां मनुष्य नहीं है । नगर सभी ओरसे विव्वस होकर मनुष्योसे हीन होरहा है। जिन वर्वर पठानोने इस रमणीक नगरको विध्वंस किया है, उन्हींके हाथमे किर यह देश जायगा। मेरे मनहीं मनमे महा दुःख हुआ। युद्धके समय व्यय वा दडस्वरूपसे जिन सब देशोंको राणाके निकटसे गिरवी स्वरूप शत्रुओंने अपने हाथमे रक्खा था यह मोरवन देश भी उन्हींमेंसे एक है। अन्यान्य भूमिक साथ यह भी महाराष्ट्रीके अधीनभे हो गया था। और धनके लोभी महाराष्ट्र सेवकोने इस देशपर अपनी इच्छानुसार अत्याचार किये थे। यह अत्यन्त शोचनीय विषय है। अपने परम शत्रु महाराष्ट्री की ओर हमने अन्यायसे उदारता दिखाई, नहीं तो यह सभी देश न्यायके अनुसार मृल अधिकारियोको लौटा देने होते, विशेष करके उन्होने भी हमोर न्याय अत्याचर और चोरी लुटके रोकनेमे विशेष सहायता की । यदि महाराष्ट्रीको मध्य भारतवर्षसे एकवार ही निकाल दिया जाता तो न्यायविचार सुराजनीति और सहृद्यता भलीभाँतिसे प्रकाश पाजाती । जव मैने इस छिनेहुए देशके साथ उद्यिमान उन्नतिके चिह्न युक्त राजपृत देशकी वरावरी करी तव मैने मनहीं मनमे इस कारणसे आनन्दका अनुभव किया था कि अत्याचारी अधि-कारी छोग इन सब देशोसे कुछ भी लाभ न उठा सकेंगे, इन बडे खेतोमे वास और वृक्षोके सिवाय कुछ न होगा"। इतिहासवेत्ता मोरवन देशके प्राचीन इतिहासके सम्बन्धमे लिखते है कि

इतिहासवेत्ता मोरवन देशके प्राचीन इतिहासके सम्बन्धमे लिखते है कि में मोरवनदेश प्राचीन ऐतिहासिक देश गिना जाता था। मोरी जातिसे इसका नाम मोरि- वन हुआ है। मोरीजाति चित्तीरको जीतनेके पिहले इस स्थानमें शासनकार्य करती थी, विवास प्रासाद नामबाला एक प्राचीन टूटा फूटा किला इस समय तक विराजमान है वित्तीर नगर म्थापन करनेके पहेले उस किलेम मोरी जाति वास करती थी; ऐसा प्रका- विश्वात है कि चित्राइधार राज्यका विश्वात है कि चित्राइधार राज्यका विश्वान करदे खहुप मोरवन और उससे लगे हुए देशका शासन करते थे। चित्राइकी विकास करते किलेक किल

*প্রতি*শিত*নিত নিত নিত নিত নিত নিত নিত* নিতনিত নিত নিত নিত নিত নেত নেত নেত নেত নেত ন TANTER TRANSPORT OF THE PROPERTY OF THE PROPER मानवदेव (देवजननी ) ने स्वयं उस जैनके सम्मुख जाकर कहा कि इस मंदिरमें में वास करनेकी इच्छा करती हूँ । जैन यद्यपि हिन्दूधर्मका विरोधी था परन्तु माताकी इस इच्छाको अपूर्ण न करसका, जैनने कहा कि मैं कभी आपकी मूर्तिके सामने अपने हाथसे किसी पशुका बिलदान नहीं कहंगा देवीके मंदिरमें निवास होनेके समाचारको सुनकर संतुष्ट हो कहा कि " तुम चित्तीड़के सीनगड़ेके पास जाओ, वहीं विल्हानादि कार्यको निर्वाह करेगे। जैनदेवीकी आज्ञानुसार वह सोनगड़ेके निकट गये और पीछे उस मंदि-रके निकट पार्श्वनाथका एक मंदिर वनवादिया । मेरे वृद्ध वन्धुने माताजीके मंदिरमें एक अत्यन्त प्रयोजनीय ऐतिहासिक तत्थ्यका अविष्कार किया। उन्होने एक प्राचीन खोदीहुई लिपिको पढ़ा उसकी जो अनुलिपि लाये थे उससे सौलङ्की राजवंशके समयके निर्द्धारणके सम्बन्धका प्रमाण पाया जाता था**। मु**ज्ञे पीछे चित्तीडुसे एक खुदा हुआ पत्र मिला उसके साथ इस पत्रका समय सम्पूर्णतः एक हो गया। उन दोना पत्रोसे भलीभांति जाना जाता है कि सौलङ्की राजाने एक समयमें वास्तवमे ही गिहलोतकी राजधानीको अपने अधिकारमे करालिया था । पालोदसे जो खुदाहुआ पत्र मिला था उसमे केवल यही छिखा हुआ देखा कि कुमारपाल संवत् १२०७ में पूसके महीनेमे पालोद माताजीके मिद्रिम पूजा करनेके छिये आये । परन्तु शीशोदियोने अपनी जातिके गौरवकी रक्षाके िलये कहा था, सद्राजने जिस समय कुमारपालको निकाल दिया था, उस समय कुमार पालने चित्तौंडुमे आकर आश्रय लिया, और दिल्लीके चौहानपृथ्वीराजके वहनोई राणा समरसिंह जो चित्तौड़के अधीश्वर थे अन्तमे उनके अधीनमे मन्त्रीके पदपर नियक्त हुए। छठीफर्वरी मार्गमे व्यतीत हुई ।

भ्रमणाकारी कर्नल टाड् साहव ७ वी फर्वरीको निकुपनामक स्थानसे चलकर ८ तारीखको मुरलानामक स्थानमे आये । वह लिखते है, "कि मुरला एक श्रेष्ठ प्रामहै, यहाँ कूचौलिया जातिके चारण लोग निवास करते है। यद्यपि वह लोग भाटवंशके है परन्तु इस समय वह वाणिज्य द्रव्य रक्षकके कार्यसे अपना निर्वाह करते है। यह चारण इस देशमें सभी श्रेणी और सब वर्णांके समीप पूजनीय है, और सभीकी भक्तिके पात्र है, इसी कारण-से कोई भी इनके प्रति फिसी प्रकारका हस्ताक्षेप नहीं कर सकता, और इसी कारणसे वह निष्कर भूमि सम्भोग और निर्भय हो चोरोसे भरे हुए मार्गमे वाणिज्य द्रव्य भेजते है । चोर डाकू भी इनके रक्षित किये हुए द्रव्योको मार्गमे नहीं छूटते । यह समस्त राज-पूतानेमे एकमात्र स्वाधीन होकर वाणिज्य करते है, कारण कि राजा भी इनसे वाणिज्य पर कर नहीं छेता है। यह चारण सम्प्रदाय हमारी जिस प्रकारसे अभ्यर्थना करती है उससे हम अत्यन्त आनन्दित हुए। उन्होंने नगरसे दलवद्ध होकर आगे वड़ हमारा अधिक सत्कार किया । सबसे आगे ग्रामके वाजा वजानेवाले मनुष्योका एक दल वाजा वजाता हुआ चला । इसके पाँछे सुन्दरो चारणी क्षियाँ धीरे २ समीप आकर अंगके उत्त-रीय समान्दोलनसे हावभाव कटाक्ष करती हुई धीरे २ नृत्य करती थी। अन्तमे मुझ मुरलाकी उन क्षियोने वंदी कर लिया, तव वह शान्त हुई। यह दृश्य जैसा नवीन था उसी प्रकारसे चित्तको हरनेवाला था । वीरवपु चारणोने सुन्दर वस्न पहर कर शिरपर पगड़ी  २ फर्वरी-फिर कर्नलटाड् साह्य लिखते है कि "आज शत.काल ही हमारे वापिक

समस्त विलायती द्रव्य आये । हम भोजन करनेके पीछे एक बोतल वरांडी पान करने व

कि इसी समयमे त्रामकी ओरसे एक भयकर चीत्कार बद्द सुनाई आवा, जिसको सुनकर हम विचित होगये । हम उसी मुहूर्तमे खड़े होगये, और जिस स्थानसे चिहानेका

शब्द आरहा था उसके सम्बन्धमे खोज करने छंगे, कि इसी समयमे दो हछकारे और

एक वालक शिरपर दूधका बड़ा लियेहुए मेरे सामने आये, उन्होने मेरी वह उन्कठा दूर की । प्रतिदिन दृव सप्रह करनेके लिये वह कई कोग दूरतक प्राममे जाने थे। वह

वहाँसे छीटते समय हमारे डेरोके समीप आये, दोनो हलकारे कुछ आगे बढ़गये थे, और

ASTASTASTASTASTASTAS

वालक पीछे था। उस वालकने सहसा ऊंचे स्वरसे कहा " मामा मुझे छोड दो, म

तुम्हारा भानजा हूँ, मामा छोड़ दो, मामा छोड़ दो। " यह कहताहुआ चिहा

था। उन दोनो हलकारोने समझा कि यह वालक पागल है। विशेष करके उस समय उन दोनो जनोने अधे होकर वालकसे शीत्रही आनेके लिये कहा। परन्तु वालक पहिलेकी

समान क्रमानुसार भयकर चीत्कार करता था, तव उन्होने दौड़ कर जाकर देखा कि एक वडाभारी व्यात्र वालकके ॲगरखेको पकड रहा है। तव इन दोनो हलकारोने

शीब्र ही एक लोहेसे मढ़ीहुई लकडीसे उस व्यात्रको मारा उसके भयकर चीत्कार शब्दसे सारे प्रामवासी मनुष्य अस्त्र शस्त्र हाथमे लेकर वहाँ आगये। उनके चिह्नानेमे मेरी निद्रा

भी भंग होगई।

मोरवन और मुगरवार नामक स्थानक मध्यस्थ काले पहाड़ नामक शिरार पर वह प्राचीन व्यात्र वास करता था । इस प्रदेशमें यह वहुत समयसे रहता था, और वह किसानोके पशुओका नाश करता था, परन्तु अभीतक इसको कोई भी न मार सका था ।

दो दिन पहिले वह व्यात्र मोरवनके एक तेलीके वैलको मारकर भाग आया था। व्या-त्रको कभी कोई वद्क वा किसी प्रकारके अस्त्रसे नहीं मारता था, सभी उस पर द्या-

भाव रखते थे, और ऐसा जाना जाता है कि वह कभी किसी मनुष्य पर आक्रमण भी नहीं करता था, और यदि करता भी तौ " मामा मुझे छोड़ दो " इतना कहते ही वह उसको छोड़ देता था, वह वालक यह जानता था इसीसे उसने 'मामा, कहकर इस

प्रकारकी प्रार्थना की थी। परन्तु अज्ञान हलकारोने विचारा कि वास्तवमे ही इस वालकको मामाने पकड लिया है, और इसीलिये वह पहिले उसकी सहायताके लिये न गये ''।

३ री फर्नरी-आज छुहरा वहुत था हमारे साथी साहवकी तवियत खराव थी, इससे हम यहीं रहे। ४ फर्वरी-हमारे वन्तु पालोदसे लौट आये । मैने उनको वहांके देवसंदिरसेले एक

खादित स्तंभकी लिपिको लानके लिये भेजा या उन्होंने आकर जो कुछ नीचे छिखते है।

वह मंदिर पहिलेएक धनवान जैनका बनाया हुआ था। जेनोने उस मंदिरमे अपने इष्टदेवताकी मूर्ति स्थापन करनेकी आभिछापा प्रगट की, परन्तु मदिरके तैयार होते ही

ᢤᢅᡠᠵᢆᡮᠣᡠᡮᠣᡠᡮᠣᡠᡮᠣᡠᡯᠣᡠᡯᠣᡠᡯᡠᡠᡯᡠᡠᡯᡠᡠᡯᡠᡠᡮᡠᡠᡮᡠᡠᡮᡠᡠᡮᡠᡠᡮᡠᡠ

गुवरेसके मिद्रके उपासकोकी समान जाना जाता है, इसको देखकर हिन्दुओं के चारो वणौंमेसे किसी एक वर्णके कहनेका वोध नहीं होता, वह छोग किस कारणसे और किस प्रकारसे मेवाड्मे आये और यहाँ आकर निवास किया था, इस स्थान पर में उनके विस्तारसिहत इतिहासको प्रकाशित करनेकी अभिलापा करता हूँ। मेवाङ्के इतिहासमे ख्यात नामा-राणा हमीरके एक हाथके एक स्थान पर कुप्टरोगका चिह्न था, वह उस रोगसे आरोग्यता प्राप्त करनेके लिये मेकराणाके किनारे हिगलाज तीर्थमे गये। यह कच्छभुजदेशकी सीमामं जाकर टांड़ेमे चारणोके वासस्थानके निकट जैसे ही घोड़े परसे उत्तर कि वैसे ही एक चारणी युवती रसोई करनेसे उठकर आगे वढ़ राणाके घोड़ेकी रक्षाकार्यमे नियुक्त हुई। युवतीको अयाचित होकर उस भावसे अपनी सहायता करते हुए देखकर राणा हमीरने उसे वन्यवाद देकर कहा, आपने जो रसोई वनाई है, मेरे सेवक इसका पाकर भलीभांतिसे तृप्त होगे। युवतीने उसी समय कहा, मैने जो रसोई तैयार की है उसके देनेके लिये तइयार हूं। यह सुनकर राणाने कहा, हम लोगोमेसे सभी भूखे है, इस सामान्य अन्नसे किसीको भी शान्ति नहीं होगी। युवतीने उसी समय कहा कि "हिगलाजोके आशीर्वादसे सवकी क्षया निवृत्त होजायगी" यह कहकर राणा और उनके सेवकोको बैठाल कर उसने मलीमांतिसे सवको भोजन कराया, सभी भोजन कर तृप्त होगये। वहुत ही पास युवतीने जो एक छोटासा कुँवा खुद्वाया था उसका जल पीते ही सभीकी तृष्णा दूर होगई । इससे सर्वसाधारणको विश्वास हुआ कि हिगलाज तीर्थकी अधिष्ठात्री देवीने ही इस चारणी रमणी द्वारा राणा हमीरके ऊपर द्या प्रकाश की है। वास्तवमे राणा हमीरने उस तीर्थके जलमे स्नान कर शीव ही आरोग्यता प्राप्तकी। आरोग्य प्राप्तिके पीछे राणा हमीर उक्त चारणी स्रीके पिता माता और कुटुन्वियोको साथ छेकर मेवाड़मे आये। और उन चारणोके रहनेके छिये यह मुरलादेश देदिया। चारणाके पाससे किसी समयभी वाणिज्य पर महसूल नहीं लिया जाय यह आज्ञा भी देदी । चारणास्त्रीने राणा हमीरको इस प्रकारसे भोज दिया था, इसीसे उनके स्मृति चिह्न स्वरूपसे व्यवस्था कीगई है कि जो कोई राणा मुरलामे आवैगा इतिहासवेत्ता टाड् साहव फिर लिखते है कि " इस मुरलादेशमे इस समय कृपिकारिका कुछ भी चिह्न दिखाई नहीं पड़ता तथापि वह लोग कैसे सुख स्वच्छन्दतासे

जीवन व्यतीत करते है, इसको देखकर महान् आश्चर्य होता है। जितनी २ चारणोके वंशकी वृद्धि होतीहै उतनी २ उस कच्छेद्शकी शचिंहत रीतिके अनुसार खड२मे चार-णोंकं परिवारमें भी विभक्त होती है। अन्तमें उसीसे एक समय चारणोंमें उसके छेनेमें महा झगड़ा उपस्थित हुआ, उंसीसे आपसमे विद्रोह दिखाई दिया। उस जातीय युद्धमे वहुतसे चारण मारे गये; जनकी स्त्रियं प्रव्वित चितामे चढ़कर जिससे आंगेको फिर ऐसा समर उपस्थित न हो इसलिये यह निपेध वाक्य कह गई कि इस मुरलामे कोई भी खेती न करे। उसी समयसे सती खियोके निपंध वाक्यके अनुसार मुरलामे आजतक खेती  वॉध और उसमे माला लटका कर द्शेन दिया था। नायक वा नेता गणोके गलेने मुदर्ग के अलंकार थे और उनमें पृथ्वीश्वरकी मूर्ति अकित थी, उनकी वह वीर गमीर मूर्ति स्त्रियोंका दृश्य प्रकाश करती थी। सभी स्त्रिय पाटल वर्णका घावरा और जुरता पहर रही थीं, उनके वह श्रेष्टवाल वन कृष्ण जलिंघ जालकी समान थे, अंगम रमणीय आम्-पण थे, हाथमे चूड़ी अतुलनीय शोभाको प्रकाश कर रही थी । संसारके अनेक चित्रका-रोके पास इस चित्रकी समान योग्य चित्र दृसरा नहीं था। स्त्रियोकी मण्डली जिस भाति अपने हावभाव कटाक्ष फेकती थी- जिस मॉति मधुरमावसे अगको चलाती हुई अभ्यर्थ ना करती थी, उससे भलीभाँति विदित होता है कि वह उस अभ्यर्थनाकी ओरंस कुछ पुरस्कारकी आशा करती हैं।

ASTANTATION OF ANTINOTING ANTINOTING THE TRACKS THE TREET OF THE TREET "अपराहके समय नायक मेरे डेरॉमे फिर आये-उनके आते ही में जानगया कि मेने सुन्द्री स्त्रियोके द्वारा वदी होकर उनके हाथसे जो उद्घार पाया है उस उद्घारका मृल्य किस प्रकार है, पिछले पांच सौ वर्ष पहिले मेवाडसे कोई राणा मुरलामे गये थे, इन चाराणि-योकी सम्प्रदायने उनको इसी प्रकारसे वंदी किया था, और जनतक राणाने उन सुनद्री चारण कामिनियोको भोजन न दिया, तवतक उन्होंने वंदीद्शासे किसी प्रकार भी छट-कारा नहीं पाया । जिस जजीरने उनकी वदी किया-वह जजीर जैसी अमृतमय है वंदीको भी उसी प्रकारसे उस अवस्थामे अधिक दिनतक रहना नही होता। चारणि-योके प्रधान नेताने मुझसे कहा कि, मै राणाका प्रतिनिधि स्वरूप होकर यहाँ आया हूं में उन चारण स्त्रियांके द्वारा वदी होनेके समय महा विपत्तिमें पडा था। उसने और भी कहा कि म इस चिरप्रचलित रहस्यको किस भावसे प्रहण करू, क्रोवित होगी या प्रसन्न होगी, यह स्थिर न करसका, इसी समय स्त्रियोंने मुझे छोड दिया। उसी कारणसे उनको भोज्य भी न मिलसका। परन्तु मैने उन नायकसे कहा कि प्राचीन रीतिकी रक्षा करके मे अत्यन्त प्रसन्न हुआ हूँ, और तुरन्त ही मैने उस चारण कामिनियांके समीप प्रत्यभिनन्द्न वचनोके साथ भोजके लिये रुपये भेज दिये। प्रधाननेता एवं अन्यान्य नायकोने अपने पुत्रोको लेकर वहुत समय तक मेरे साथमे प्राचीन कालके अनेक विप-योकी वातचीत की थी "।

कर्नल टाड् साहव चारणोके सम्बन्धमे फिर लिखते है कि " इस छोटी चारण सम्प्रदायके आदिपुरुष राणा हमीरके शासनकालके प्रथम समयमे उनके साथ गुजरातसे यहाँ आये थे। यद्यिव उस समयसे अवतक पाँच सौ वर्ष व्यतीत हुए है, तथापि चारण गुणोने अपनी जातिका कोई लक्षण रीति अधिक क्या आचार व्यवहार और पहरावेमे भी किसी प्रकारका अद्छ वद्छ नहीं किया। वह इस समय जिस जातिमे वास करते है, उस जातिका उनका किसी विषयके साथ कुछ भी सादृश्य दिखाई नहीं पड़ा । वास्तवमे वह सभी भारतवासियासे विपरीत दिखाई पड़े, यद्यपि उन्होंने हिन्दुओं में ऊंचा सामा-जिक पद प्राप्त किया था, तथापि पारस राजवासियोके साथ उनकी सदृश्यता विराज-

मान है । उन पारसवासियोका मेल चाल-ढाल, पहरावा ऊंची पगड़ीको देखकर  ही आरावली शिखरकी अपेक्षा उसकी ऊचाई घटती जाती थी, इसको दसरी श्रेणीका शिखर वा ऊंची समतल भूमिके कहनेका अनुमान होता या। यद्यपि यह पश्चिमकी भूष्टासे चारसी फुटसे अधिक ऊँचे नहीं थे, तथापि इसके ऊपरके भाग पर खड़े होनेसे नैतिक, राजनैतिक और प्रकृतिके सम्मुख ऐसा रमणीय दृश्य दिखाई देता था कि मेने पहिले कभी ऐसा हृदयको हरण करनेवाला दृज्य नहीं देखा। इस स्थान पर खंडे होते ही मेवाड़के इतिहासकी समस्त प्रधान रगभूमि मनके सम्मुख दिखाई पड़ती है। हमारे दक्षिणभागमे समस्त हिन्दू जातिके गौरवका स्थान चित्तौड़ विराजमान है। पश्चिमकी ओर आफाराको भेदन करनेवाले पहाड़ खड़े होकर नवीन राजवानी उदय-पुर और उसके वीरोकी रक्षा कररही है, और इस स्थान परके हम जिस स्थान पर खडे हुए है, उसके चरणोके नीचे जावदा, जीरण, नीमच, निम्बेड़ा, खेरी और रत्नगढ़ इत्यादि देशोंको देखा जो पठान और महाराष्ट्रोंके द्वारा छीने जाकर उनके हस्तगत होगये हैं. इस रमणीक देशके निमित्त यथार्थ राजपूतके समान चित्तवालेके हृदयमे किस प्रकारके भावका उद्य होसकता है-किस प्रकारकी आकांक्षाका उदय होगा सो पाठक स्वय जान सकते हैं। मै तो अंग्रेजी सत्तर मील एक प्रान्तसे दूसरे प्रान्तमे घूमता आया हूं। वह परम सुन्दर प्रदेश कहाता है। मृदुल नादिनी बहुतसी निदियां पहाड़ोके शिखर पर नृत्य करती हुई चारो ओरको वह रही है, चाराओर प्राचीन सीधावलीसे व्याप्त होकर प्राम और नगरकी सुन्दरताको प्रकाश कर रही है। एक समय यह समस्त प्राम और नगर मनुष्योसे परिपूर्ण थे, परन्तु हाय । इस समय वह मनुष्योसे शून्य हो रहे है । परन्तु किसी २ स्थान पर मानो फिर भी शक्ति और समृद्धिके पूर्व लक्षण दिखाई पड़ते है। इस ऊचे स्थान पर खंडे होकर मुझे एक विशेष प्रयोजनीय कल्पनाका आन्दोलन हुआ था। मेबाड्की प्राचीन राजधानी उदयपुर तक एक विस्तारित नहर खुदवानेका प्रस्ताव मेरे मनमे उदय हुआ, उस नहरै खुदवानेके कामसे मेवाड़के समस्त क्षेत्रोमे दश गुणा अधिक धान्य उत्पन्न होगा और यह दुर्भिक्षकी रीति सर्वदाके लिये दूर होजायगी । मुझे ऐसा विचार हुआ । परन्तु इस अभिप्रायके सिद्ध होनेका उपाय क्या है ? धन कहाँ है ? उस धनके अभावसे हमारी इस प्रकार अनेक आशांए मनकी मनमे ही छीन होगई है। परन्तु

हमारा इस समय भी यही विचार है कि यदि यह नहर खुदाई जायगी तो राणा जो

केवल अपना देय करदेते हैं वह वचैगा यही नहीं वरन वह अपनी प्रजाके अपर विशेष (१) कर्नल टाड् साहव सर्वदाके लिये राजस्थानको छोड़कर अपने देशमे आये और आकर इतिहासको प्रकाश करनेके समय इस स्थानपर अपने टीकेमें लिखते है, "इस समय में अपनी स्मारक पुस्तकको देख कर इस इतिहासको लिखता हूँ मैं इस समय भी ( इतिहासका छपना समाप्त होनेपर ) कई वर्षके लिये इस सुखदाई उपत्यकायमें जाकर इस नहरके खुदवाने का समस्त दाइत्व भार ग्रहण करनेके लिये तैयार हूं। यद्यपि में मेवाडमे एक दिनके लिये भी स्वस्थ नहीं था, तथापि में जानेके लिये तैयार हूं " राजपूर्तोंके वांधव टाडू साहयकी उदारता कैसी अद्वितीय है। 

नहीं होती है, कही कोई क्षेत्रको कर्पण नहीं करता। जिस सती दाहकी रीति इस समय इस ससारसे दूरहोचलो है उन सतियांके निपेध वाक्यको ओर चारणाकी आजतक किस प्रकारसे भक्ति विराजमान है ? चारणामे सती नामकी शपथ अर्थात् ' महा सीतयोकी

आन, शपथ सबसे आविक श्रेष्ट है। राजकीय सनद्पत्रमे बह शपय वाक्य अधिकतासे अयक्त होता है" I

यहाँसे सात मील निम्बेरा है, यहाँसे रानी खेड़ेमे गये यह अहर बहुत बड़ा है, यहाँकी रानीने बहुत रूपया खर्च करके यह शहर बनवाया था, तथा मदिर बाबेली बनवाये थे, वहीं होगोने भगीके सरावनकी शिकायत की कि उसने एक सुअर मारकर वावडी में डाल दिया जिससे लोग उसका पानी नहीं पीते और उनको दूर जाना पडता है, यह

काम एक भगीने अपने कर्ज देनेवालेको दिक करनेको किया था, और वह भीदरको चला गया, उसको यह सजा मिली थी कि काला मुंह करा गथेपर चढाय जीतयेका हार उसके गलेमे डाला गया और उस वावडोका जल निकाल कर उसमे गंगाजल डाल कर और

ब्रह्मभोज कराकर उसको गुद्ध किया गया; हमने रानीखेड़ेको देखा हमारे पास छोग नकाशीके कामकी चीजे लाये, पीछे वहाँके एक रईस खान साहवसं मुलाकात हुई, वह हमको अपने स्थान पर ले गया और खातिरदारीके साथ हम उससे विदा हुए, जामको

वह अपने डेरोमे आए और हमसे अपनी इच्छाये प्रगट की जिसका उत्तर हमने यथोचित दिया।

निम्बेरा वडा शहर है, इसकी दीवारें वडी हुड़ है, यहाँका व्यापार अच्छा है, यहाँकी आमद्नी तीनलाख रुपया है।

## चतुर्थ अध्याय ४.

तिन्तृहरार देश-पाठारके शिरोभागसे रमणीय दृश्य दर्शन-नहर खुदवानेका प्रस्ताव करना-शुक-देवका मंदिर-दैत्यका हाङ-वीरझम्प-अफीमकी खेती-वावर अकवर और जहॉगीरका विदेशमे भारतमें विविधनकारके फल फूल और वृक्षाका लाना-अफीमकी खेतीकी रीति-अफीमसे राजवाडेका अनिष्ट साधन-बृटिश गवर्नमेण्टका अफीमका एक चोटेया व्यवसाय-एक चेटियाका विपमय फल ।

भ्रमणकारी कर्नल टाड् साहव फर्वरी महीनेकी १३ वी तारीखको कनेरी नामक स्थानमे जाकर छिखते है कि " आज मेवाड़राज्यका एक नवीन दृइय मेरे नेत्रोके सामने आया । कई कोश जानेके पीछे में मवाडके पूर्व सीमानेके स्वाभाविक दुर्ग प्राकारस्वरूप मध्य भारतके पाठार नामक स्थानमे पहुँचा। जितना में पाठारके सम्मुख जाता था, उतनी

<u>స్టర్గొత్తగాతంగాతంగాతగాతంగాతనాగాలంగాలంగాలంగాలంగాలు గారాగాలు గారాగాలు గారా</u>

द्या करेगे, प्रजाके मंगल साधन करनेके लिये विजय चेष्टा करना हमारा प्रजान कर्तव्य है "।

'' यह पाठार नामक सम उच देशका शीर्यस्थल उपजाऊ और सजल मट्टोंस पूर्ण

है, यहाँ आम, महुआ, और नीम बहुतायतसे उत्पन्न होते है, इस ऊचे विस्तारित देश के अनेक स्थानोम धर्मसम्बन्धीय बहुतसे प्राचीन म्मृति चिह्न विराजमान है। जहाँ

कही स्वाभाविक झरने उपत्यका पर दृष्टि आते है, उसी म्यान पर महादेवका लिग

स्थापित देखा जाता है, मे जिस ऊचे पर्वत पर चढा था उसके एक कोश दूरीपर

अधकारमय पहाडो मार्गमे शुकदेवका आश्रम है, मे इस मार्गको नही जानता था, तिस पर मेरे साथेम चार परिश्रम करनेवाला त्राह्मण रामगोविन्द भी उस समय नहीं

इसी कारणसे मे शुकदेवके आश्रमको न देखसका । परन्तु मैने और २ मनुष्योसे

आश्रमके सभी जानने योग्य विषय पृष्ठ छिये । शुकदेवका आश्रम जिस भाँति

मानव शून्य और निराला है, उसी प्रकार अनेक मांतिके पुष्पासे शोभायमान है, पहाडोके शिखरोसे निकली हुई अनेक तरंगिनी आश्रमकी ओर वह रही है। उस पहाड़के शिखर

पर जुकदेवजीकी मूर्ति स्थापित है, उस नदीकी एक ओर "दैत्यका हाड " नामवाला एक ऊंचा अंग है। यात्री किसी एक विषयका विचारकर अथवा पारलौकिक पण्यका

विचार कर उस ऊचे देत्यके हाडपरसे नीचे नदीमे कृदते है । उसको बीर कृदना कहते है

यद्यिप उस परसे कृदकर सभीकी मृत्यु होजाती है परन्तु कोई २ वच भी जाता है। अधिकतर बहुतसी खियोने पुत्रकी इच्छासे इस प्रकार नदीमे गिरकर प्राण त्याग किय है। एक मनुष्येन मुझसे कहा कि एक स्त्रीने गपथ की थी कि यदि मेरे पुत्र हुआ तो

उसको गोदीमें छेकर मे नदीमे गिरूंगी । ईश्वरकी इच्छासे उसके पुत्र होगया तय वह

पुत्रसिंहत उस नदीमे गिरगई थी। आश्चर्यकी वात है कि दोनोहीके प्राण वच गये। एक तेली कृदा था वह भी वच गया, इसी प्रान्तमे ओकार नाथका मंदिर है।

कर्नल टाड् साह्य फिर लिखते है कि " ६०वर्ष वीते है कि चम्यल तक यह समस्त पाठार देश मेवाडराज्यके अन्तर्गत था, परन्तु इस समय कुनेड्रोके अतिरिक्त और सभी

अंश सिवियांके हस्तगत होगये है। वाईस गामोभ कनेरी एक प्रधान नगर है, सौभाग्य वश वह किसी कारणसे फिर राणाके हस्तगत हो गया है। परन्तु वड़े कप्टसे महाराष्ट्रीके कराल प्रासंसे इसका उद्धार हुआ है।पहिले इसको अधिकारमे करके शेपमे स्वत्वके लेनेका

विचार किया गया । हम इस प्रकारसे समस्त पाठारदेशको प्राप्त करते तो अच्छा होता परन्तु दुर्भाग्य वग उन समस्त अशोको वृद्ध जालिमसिंहके मित्र और शान्तिप्रिय छाला

जीवेळाळने जमा कर छिया है। मै फिर कहता हूँ कि सेन्वियाने इन समस्त देशोको केवल युद्ध व्ययके प्रतिभूस्वरूपमे राणासे अपने अधिकारमे करलिया था, यद्यपि वह

सामरिक व्यय वारम्वार चुका दिया था तव भी सेन्धियाने इस देशको नहीं छोड़ा। सुभीता मिलने पर चम्बलके समस्त पश्चिमांसके पाठार प्रदेश फिर मेवाड़ के महाराजको

देदिये जायंगे "।

संसारमे बुरे व्यवहारोंमे वर्ती जाती है, तीन सौ वर्पके पिहले यह संमारमें नशेके लिये नहीं व्यवहार होती थी, हिन्दुस्थानके किसी प्राचीन वीर इतिहास, वा, काव्यके वीचमें इस अफीमका कोई छेख नहीं मिलता। आमंत्रित गणाको पीहले "मनीआ का 'याला '' नामक पान पात्र दियाजाता था, किन्तु उसमे अमल पानी वा अफीम नहीं दी जाती थी, मनौआ वा मनोहर प्याला अथवा पीनेके पात्रमें पहिले फुलका अर्क वा पुष्पका मधु ही पोनेको दिया जाता था, आजकल उसके स्थानपर अफीम दीजाती है। वर्तमान समयके अनुसार अफीम शुद्ध करनेकी रीतिके पहिले पोस्तकी डंडीके द्वारा जलके योगसे पीते थे। सभी लोग उसको तिजारी कह कर पुकारते थे-राजपूतानेके दूरदेशोमे अत्र भी मनुष्य छसंस्कार वशसे वर्तमान रीतिको न जानकर उक्त प्राचीनरीतिसे अफीम खाते है। अफीमकी खेतीके सम्बन्धम कर्नल टाड् लिखते है, " पहिले चम्बल और सिपाके बीचवाले भूखंडमे दोना नदीके उत्पत्ति स्थानसे मिछनेके स्थानतक जो प्रदेश दुआव नामसे पुकारा जाता है, वहाँ अफी-मकी खेती होती थी। यद्यपि पुरानी कहावतसे हम मन्य भारतके उक्त स्थानको अफीम का आदि क्षेत्र कह सक्ते है किन्तु अवतो केवल वही नही वरन समस्त मालवे और राजपूतानके अनेक स्थानीपर विशेष कर मेवाड़ और हाड़ोती प्रदेशके बहुतसे भागमे अफीमकी खेती होती है। कुम्भी, जाट, विनये और ब्राह्मण यह सभी अफीमकी खेती करते हैं। परन्तु कुम्भियोसे और सब छोग इसमे हार जाते है, कारण कुम्भी ही पहिले पहिलके अफीमकी खेती करनेवाले है, इसीसे वह अफीमकी खेतीकी रीतिको भली भांतिसे जानते हैं अतएव वह अन्य अफीमकी खेती करनेवालोसे अफीमके बृक्षसे पांच अंशका एक अंश अधिक अजीम निकालते हैं "।

यह एक आश्चर्यका विषय है कि जैसे २ रजवाड़ेमे सुख और शांति दूर होती जाती थी, वसे २ अफीमकी खेती भी वढ़ती जाती थी। युद्ध और महामारी और दुर्भिक्ष ने जितना अपना प्रताप फैलाकर रजवाडेको जनजून्य कर दिया, इस सर्वनाशक अफीमकी खेतीसे भी उतना ही उत्कर्प साधन हुआ था । मुगळशासनके सूर्यास्त होनेके पीछे जिस प्रकार महाराष्ट्रीने भारतवर्षमें अपना वल विस्तार करके राजपूतानेको विध्वंस करित्या था, उसी प्रकार किसान छोग धोरे २ अन्य खेतिके वद्छेभे केवल गेहूँ, जी, और चनेकी खेती करनेमे प्रवृत्त हुए ये; अन्तमे जव मरहठे पठान और पिडारियोंके अत्याचार इतने वढ़ गये कि किसानोंने सव खेतीको छोड़कर केवल अपने कुटुम्बको पालने योग्य गेहूँ आदिककी खेती की, और सब प्रकारकी खेती छोड़ कर एकमात्र अफीमकी खेतीमें मन लगाया। अफीमकी खेती बहुत थोडी भूमिमे होजायगी, और महाराष्ट्रोके अत्याचार और उपद्रवास इसकी रक्षा मलीभांतिसे कर सकैंगे, जब लूटने-वाले पठान इसको ॡटनेके लिये आवेगे, तब इसके बदलेमें कुछ थोड़ासा रूपया देदिया जायगा, परंतु गेहूँ इत्यादिकी खेती करनेमे उसकी रक्षाके लिये वहुतसे मनुष्योका प्रयो-जन है और जब महाराष्ट्रीकी अश्वारोही सेनाका दल एक साथ ही खेतमे आ जायगा, तब समस्त वान्यके नष्ट होनेकी सम्भावना होगी, इसीसे किसानोने एकमात्र अफीमकी

क्ष कर्नेल टाड्का भ्रमण वृत्तान्त--अ० ४. 🏶 वलवान हुए थे। और इसीसे जिस समय वह प्रतिज्ञाके द्वारा हिमानी मंडित काकेशनने हिन्दुस्थानके समतलक्षेत्रमे आये, उस समय हजरत तैमृरके वंशधर वावरेन अपनी डायरी (देनिक पुस्तक ) में भारतवर्षका कोई दृश्य अथवा कोई घटना उनके नेत्रोंक सम्मुख नवीन वीध होती तो उसीको वह अपने हाथसे छिख छेते थे, किसी छिल्वेनको वह नहीं भूलेथे। उन्होंने मध्य एशियासे इस सुवर्णभूमि भारत वर्षके समस्त विपयोको भलीभांतिसे देखकर अपनी निरन्तर छेखनी चलाई थी। पृथ्वीके जिस किमी राजाने अपने हाथसे किसी प्रन्थको निर्माण किया है तो उसमे वावरका वह आत्मभ्रमण वृत्तान्तरूप साहित्य ही संसारमे अत्यन्त प्रशंसनीय है। इसमे कुछ सदेह नहीं कि प्राणीके सम्बन्धसे हो अथवा उद्भिज सम्बन्धसे हो जो उनके नेत्रोके सम्मुख नवीन जचता था, उसके सम्बन्ध तकको वह इस पुस्तकमे वर्णन कर गये है । वाबरेन जिस प्रकार वह भ्रमण वृत्तान्त और व्याख्या लिखी है, उस प्रकारसे किसी देशकी किसी पुस्तकमें भी वह सरलभाव और थोड़ेसे स्थानमें प्रयोजनीय समस्त विपर्योकी रचना वृसरी पुस्तकमे नहीं देखी गई, विशेष करके उन्होने जिस देशके वृत्तान्तकी वर्णन किया ठीक वैसा ही लिखा। उस समय लेखको अतिराजित करके वर्णन करना एक चिर प्रचिह्नतरीतिरूपसे गिना जाता था । पर उसने वैसा न किया । वावरने जिस २ समय युद्ध किया उसी समयमे उनके जीवन और भविष्य उन्नतिके वक्षस्थल आघात हुआ, और जिस २ युद्धमे उन्होने भारतर्वपके सिंहासन पर अधिकार पाया था उन सभी युद्धोका वृत्तान्त उसमे वर्णन किया गया है "। वादशाह वावरके गुणोके वंशको कीर्तन करनेके पीछे टाड साहब लिखते है कि ''अकबर वाबरके वताये हुए मार्ग पर चले थे, तथा फारिस और तातारदेशके किसान और उद्यानपाछकोको भारतमे छाकर उनके द्वारा फारिस और तातारदेशके पिश्ता, अफताख वादाम, इत्यादि अनेक प्रकारके स्वादिष्ठ फल उत्पन्न किये थे वह सब फल रजवाडेमें आजतक नहीं थे। वादशाह जहाँगीरके द्वारा छिखीहुई आत्मजीवनीको पढ़नेसे जाना गया है कि उनके शासन समयम भारतवर्षमे तमाख व ताम्रकट आया था परन्तु सब-से पिहले पोस्तकी खेती किसके द्वारा भारतवर्षमे प्रथम आरंभ हुई और इससे फिर अफीम वनकर तैयार हुई इसका हमने कही भी कुछ वर्णन नहीं पायौ । इसका औपध

रूपमे व्यवहार वताकर कीतनी ही प्राचीनता प्रकाशित कीजाय, किन्तु थोड़े दिनोसे ( १ ) बहुतसे लोग कहते हैं कि अफीम, बाबर, अकबर व जहाँगीर सम्नाटोंके द्वारा भारत-

कहते हैं; ( ४ ) करव्वर्ण-यह मलसारक है, और इसको " सारण " कहते हैं।

वर्षमें लाई गई, से। यह उनका भूल है, प्राचीन समयम भारतम अफीमकी रोती होती थी, आयुर्वेद के मतसे इसका औपिय स्वरूपमें व्यवहार होता था, संस्कृतभापामे इसकी " अफेनम् ''! खसखस रसम् '' "निफेणम्" और "अद्दिफेणकम्" कहते हैं, इसका गुण राजनिधन्दु नामक प्राचीन पुस्तकमें लिखा है, " सन्निपात नाशित्वं " ग्रुक, वल, मेह कारित्वज्ञ। " यह अफीम चार प्रकारकी होती है, जैसे शुधेत वर्ण ? अन्नजीर्णता कारक इसको जारण कहते हैं (२) कृष्णवर्ण-यह मृत्यु कारक है, और इसको स्मारण कहते हैं (३) पीतवर्ण। यह वय स्तंभन कारक है, इसको " वारण "

प्यांड्यांक । गरंत हा किसान । फर वृक्षका जड़म जल दत ह । जल दनक पाँछ हैं सभी फूलोकी वची वचाई पखाड़िये गिर पड़ती हैं, तथा फूलके नीचेका बीजावार कमारा: शीव्रतासे वढ़जाता है । थोड़े ही समयमे उन सन फुलोके गिर्तानों पर उस वीजावार के गात्र पर एक प्रकारका सफेद चूर्ण दिखाई देता है, किसान उसको वेखकर जान जाते हैं कि अब शीव्र ही पाइतकी डंडीको भेदन करना होगा । "

उस डंडीको तीन भागोमे विभक्त करते हैं । एक भागमे तो उस प्रकारसे बीजके आधारका गात्र वेधन किया जाता है । जिस अससे छंदन करते हैं वह छोटा त्रिमुखा और शलाकाकी समान होता है । जिससे वह अस भलीभाँतिसे बीजाधारमे प्रवेश न कर खंदी की तीन साम करते हैं । जिससे वह अस भलीभाँतिसे बीजाधारमे प्रवेश न कर खंदी सके और जिससे सार रस बीजाधारमें न रहने पावै, इस कारण वह वड़ी सावधानीसे उस मेदनकार्यको समान करते हैं । बीजाधारके नीचेसे ऊपरके भागतकको जब चार खंदी है तब दूधकी समान रस निकल कर बीजाधारके उपर जमता जाता है । कमानु आले हैं । कार कार प्रवेश हुशों तेन बार करके उपरोक्त प्रकारसे भित्न कार्य करते हैं । प्रात:काल ही उस रसको छुरीसे उस बीजाधर परसे छुटाते हैं । चौथे दिन प्रत्येक बीजाधार पर फिर एक बार पूर्व प्रकरणके अनुसार भेदन कार्य करते हैं । प्रात:काल ही उस रसको छुरीसे उस बीजाधर परसे छुटाते हैं । चौथे दिन प्रत्येक बीजाधार पर फिर एक बार पूर्व प्रकरणके अनुसार मेदन जाता, इस लिये प्रतिदिन प्रात:काल ही मसीनाके तेल्के वर्तनमे भिगोकर रखते हैं । जी प्रात:काल ही मसीनाके तेल्के वर्तनमे भिगोकर रखते हैं । जी जाता, इस लिये प्रतिदिन प्रात:काल ही पशुओंके परोसे उन सब बीजाधारोंको द्वाया असे महीमें रख कर उसके उपर छुओं छुओं के परोसे उन सब बीजाधारोंको दवाया जाता है । किसान उस बीजोको जो जाता है, तब उसमेंसे सब बीज बाहर निकल आता है । किसान उस बीजोको अंश जल डाउने हैं, कारण कि पशुओंके उस विपेली वस्तुके खानेसे वोर अनिष्ट होनेकी अंश जल डाउने हैं, कारण कि पशुओंके उस विपेली वस्तुके खानेसे वोर अनिष्ट होनेकी जो हिसाव किया है कि एक मन बीजसे दो सर अफीमका रस तैयार होता है, जे जो हिसाव किया है कि एक मन बीजसे दो सर अफीमका रस तैयार होता है, जे जो हिसाव किया है कि एक मन बीजसे दो सर अफीमका रस तैयार होता है, जे जो हिसाव किया है कि एक मन बीजसे दो सर अफीमका रस तैयार होता है, जिल्लाका अन्य विपेल जिले के उत्ति होते हैं अप कारण होता है, जि

कनल टाइका अमण धुतान्त ornechoencenteenconconconconconto conconto conconto conconto conconto conconto conconto conconto conconto conco खेतीको ही महाराष्ट्रोके उपद्रवके समयमे उपयोगी जाना था। मेवाङ्की सर्वनायारण प्रजा पर जितने अत्याचार आरम्भ हुए थे आश्चर्यका विषय है कि मालवेम उस प्रकारसे अफीमको अधिक खेती होती थी। सवत् १८४० सन (१७८४ ईसवी) में अत्याचार और उपद्रवोके आरम होतेसे प्रजाने अन्यत्र भागना प्रारम्भ किया, संवत् १८५७ सन् १८०० ई० मे प्राणभयसे अन्य देशमे भागनेवाले मनुष्योकी सख्या अत्यन्त वडगई एव कमसे सवत् १८७४ सन् १८१८ ई० मे सारा देश एकवार हो जनगृस्य होगया । जितनी अफीम तैयार होनी थी उनना ही उसका व्यवहार भी वढता जाता था। विशेष करके विदेशमें भी इस अफीमशी खानगी वहतायतसे वह गई "। 'भागनेवां मनुष्याने चम्वलके किनारे मन्दतीर खाचरोदा नील और अन्यान्य निम्न मालेबदेशमें गमन किया। उन्होंने वहाँ जाकर आपासाहव और उनके पिताके आश्रयमे शान्ति सहित निवास किया, आपा साहवने उस उपजाऊ मालवेमे स्वय जाकर खेती की थी। आपा साहबने पहिले जो सब कृपादि ख़दवा कर समस्त क्षेत्रका उत्कर्प साधन और उन सब कृपादिसे कृपि कार्य किया था; नवीन किसानोको उन सब क्षेत्रोमे खेती न करने दी थी तब इन्होने उनकी रुपया दिया, और जिस भूमि पर उपजाऊ न होनेके कारण उसमे किसान खेती नहीं करते थे नहीं सब भूमि उनकी खेती करनेके लिये दी । उन्होंने उसी धनसे कुएँ खुदवा कर खेती करनी प्रारम्भ करदी । इन उपनिवेशी किसानोने गहू जो इत्यादिकी खेतीको एकवार ही छोड़कर केवल मकईकी खेती की थी, और उसी खेतमे अफीम और गन्नेकी खेती आरम्भ करनी करदी "। किस प्रकारसे अफीमकी खेती होती है उसके सम्बन्धमें साधू टाड् साहव छिखते है ' खेतमे मर्ज्इ तथा सनकी खेतीके होचुकने पर उसकी जड़े उखाड़ कर पहिले जलादी जाती हैं। और पीछे सब खेतमे जल देकर उसको मली भातिसे सीचते तव उसमे हल चलाया जाता है। गोवरके खादको बहुत दिन पहिले तैयार कर रखते है। वर्षाऋतुमे एक वडा भारी गड्डा खोदकर उसमें गोवरको रखते हैं, और वीच १ में वाँससे उस गोवरके छछड़ोको मिछा देते हैं। जब उस गोवरका रस वनजाता है तब उसको खेतमे देते है, जिन किसानोके गाँ नहीं होती और जो गोवर मोछ छेनेको समर्थ नहीं होते वह खाद देनेके छिये पञ्चपालकोक साथ वंदोवस्त करके एक २ दल वकरी भेड़ोका रात्रिके समय खेतमे वांध रखते है। इसी कारण नियमित आहारसे पशुपालकोको पैसा देते है। वह पशु खेतमें जो मल त्याम करते है उसीका खादरूपसे व्यवहार होता है। छ सात वार हल और मोया दिया जाता है। जिसस जल सुभीतेके साथ जासके इस लिये कुछेक ऊँचा करके मट्टीकी खाद दीजाती है। पीछे उसमे वीज वोकर जल देते है। उक्त जलदानके सातवे दिन पीछे या ग्यारहवें दिन वीज अंकुरित होता है, और पश्चीस दिनमें नये २ पत्ते निकल कर शोभायमान होजाते है, और जव सूखी हुई देखते तभी उसमे किर जल देते हैं। 

"T' is Greece but living Greece no more"

इसको श्रीस कहते हैं-किन्तु जीवित श्रीस अब नहीं है, हम भी उन्हींके समान रजवाड़ेके मम्बन्धमें कह सकते है कि यह रजवाड़ा कहा जाता है, परन्तु यह जीवित रजवाड़ा नहीं है।

अफीमके सेवनसे युवा अवस्थामे हो मन और वृद्धिको स्फुरणशक्तिकी हानि होती है— शरीर आलसी और असाहसी होजाता है, में अपनी वृद्धिके अनुमार जो इस विषयमें कहता हूँ उसको अपनी व्यक्तिके अनुसार पूर्व कहीहुई वातको काममें लोनेकी चेष्टा भी करता हूँ । मैंने मिहासन पर विराजमान राणासे लेकर सामान्य दरजेके मनुष्य तकसे इस वातकी शपथ कराली है कि वह कभी भी अपनी प्यारी सतानको इस प्राणनाश करनेवाली अफीमका सेवन न करावे। किन्तु केवल शपथ करा लेनेसे ही क्या होगा जब तक कि वह अभीमकी खेतीका करना न छोड़ेगे।

यदि किसान लोग इस जमीनमें इस खेतीके वदल अन्न गेहूं आदिकी खेती करें तो इसमें वड़ा लाभ हो।

## पंचम अध्याय ५.

भूति श्वर-रत्नाढ़ खेरी-चारणोका उपनिवेश-छोटा अतवा-इंगरसिंह-शिवसिंह-कालामेव-उमेदपुरा-वहाँके सामन्त-सिङ्गोली-भवानीका मदिर-राणा मुक्ककी स्मारक लिपि-हाबाजातिका प्रवाद वाक्य-आलुहाड़ा ।

महात्मा टाड् साहवने १४ फर्वरीको धारेश्वर नामक स्थानम जाकर लिखा है कि " कुनेरोसे धारेश्वरतक डेढ़ कोशका रास्ता कमानुसार नीचेको आया है, उस डेढ़ कोशके रास्तेमे आधे स्थानकी मट्टी उपजाऊ है, और आधे स्थानमे पत्थरोके वड़े २ टुकडे पाये जाते हैं। धारेश्वर ग्राम एक अत्यन्त सुन्दर रमणीक स्थानमे वसा हुआ है, सामने ही निर्मल जलवाली नदी वहरही है, इसके दाहिनी ओर ऊचे २ वृक्षोंका शोभा-यमान वन है। कितने ही कलवाहे राजपूत यहांकी पृथ्वींके अधिकारी है। परन्तु वह करस्वरूपसे वहुतसा रुपया कुनेरोके अधिश्वरको देते है। सूर्योद्यके होते ही हम वहुतसी छोटी २ कुटियोसे पूर्ण ग्रामको लाव कर आये, देखा कि वहुत सी हरिणियां हमारी ओरको देखती हुई वीरे २ जारही है, वह मार्ग इतना पथरीला है कि उस पर वोड़ेपर सनार होकर हरिणियोंको शिकार करना असम्भव है "।

ऋँकौरेन्टिकीरन्डिकार्टिकार्राट्यार्टिकार्टिकार्टिकार्टिकार्टिकार्टिकार्टिकार्टिकार्टिकार्टिकार्टिकार्टिकार्टिकार

क्ष कनेल टाइका भ्रमण यृत्तान्त-अ० ४. क्ष 39

विवाद कर सकता था "।

कह सकता था कि में उन सबका राजा हूं जो मेरी दृष्टिके नीचे है ) यदि सफल होनेकी संभावना होती तो इस देशमे उसका कैसा अविकार है उसके सम्बन्धमें में

कर्नल टाङ् साहव चार कोश दूर छोटे अतवा नामक न्थानमे जाकर लिखते है, ''कि यहांका किला पर्वतकी जड़में बना हुआ है, और भलीभांतिसे उत्तम रीतिसे वना हुआ दिखाई आता है। किलेके जिस और सरलतामे जाया जाता है, उसी ओर फिर नवीन गठन हुआ है। राज्यकी साधारण शातिके भग होनेके समय इसका गठन कार्य स्थापित था। परन्तु वास्तवमं यदि दो तोपासे इस किलेके ऊपर कमानुसार गोलोकी वर्षा की जाती तो यह संदह होता है कि २४ घटे तक इस किलेकी रक्षा होसकती है या नहीं, कारण कि किलेके बहुत घोरे ही शिखरके ऊपरी भागसे किलेके

वीचका हिस्सा सव दीखता था। हम पथ प्रदर्शकसे पूछते हे कि यह किला किसी समय शत्रुओंसे घिरा था, या नहीं, उसने कहा कि नहीं, यह किला तो कुमार है जवतक कोई किला शत्रुओसे न घरा जाय तवतक वह किला कारा रहता है। " हमने शिखरके ऊपरी भागपर खड़े होकर प्रकृतिका परम रमणीय दृश्य देखा ।

"उस क्रिलेसे दो कांश दूर पर हम और एक ऊंचे शिखर पर स्थापित अमरो नामक प्राममे गये, वहांसे वांई ओरका तारागढ़ देखा । उस किलेमे एक प्राचीन

ख़ुदी हुई लिपि है यह जानकर एक पण्डितको उस लिपिके लानेके लिये भेजा । आधे कोशसे चलकर हमने और भी कुछ एक ऊंचे शिखरको देखा, और सुना कि उस

शिखरसे क्रमशः पठारकी सीमा चम्बलके किनारे तक समाप्त हुई है "।

" छोटा अतवा देश भी वेगूके मेघावत सम्प्रदायके अधिकारमे था, अधीश्वरका नाम डूँगरसिंह है। यह भी मेरे साथ यहाँ आकर मिले। यही कुछ काल पहिले पाठारमे सर्व प्रधान दस्युरूपसे गिने जाते थे। उन्होने अत्यन्त तस्करता करनेके छिंग यद्यपि इस समय कुछ गर्न नहीं किया, परन्तु उस कामसे मनुष्य उन पर घृणा करेगे यह भी नहीं विचारा । यद्यपि वह उस देशके एक प्रान्तसे दूसरे प्रान्ततक सवोपर छापा मार ल्र्टते रहते थे, परन्तु विशेष कर मरहठो पर ही अधिक अत्याचार और उपद्रव करते थे। उनके पूर्व पुरुष ' कालामेघ ' कहला कर प्रसिद्ध हुए थे। इन्होने भी उसी भाति कीर्ति पाई । इनके नामसे आजलो इस प्रदेशके मनुष्य कॉपते हे—"डूगरसिंह आया " इस शब्दसे सभी व्याकुछ हो अपने धन और प्राणोकी रक्षाके छिये उद्योग करते है । मरहठोके साथ इन डूंगरसिहके विवादका विशेष कारण था, मरहठोने ही उनके पितासे नादोला और उक्त चौरासी गांव छीन लिए थे। और सेन्धियाने उनके पहाड़ी देश अपने हस्तगत करियये थे, इसी प्रकारसे अन्तमे हुलकरके हस्तगत हुए। परन्तु डूंगरसिहके पिताने हुळकरको ऐसा भड़का दिया कि उसने अपने नौकरोंके साथ मिलकर प्रजापर घोर अत्याचार करने प्रारभ करिंदेये। अंतमे हुलकरने उनको चारोंत्रामोका अधिकार वंशानुक्रमसे देदिया। वीस वर्षके 

४१ **หลากอากอากอากอากอากอากอากอากอากอากอากอาก**อากอากอากอากอาก रत्नगढ १५ फर्वरी-रत्नगढ खेरी, यहासे साढ़े आठ कोशदूर है। वारश्वरसे एठ

कोश दूर कुनेरोकी सीमाका अन्त हुआ और खैरीके चौरासी ८४ प्रामाकी सीमा आरम्भ हुई है, यहासे खेरी तक मार्ग क्रमानुसार धीरे २ ऊँचा होगया है, परन्तु उसकी ऊचाई मेवाडके आभ्यन्तरिक समतल क्षेत्रमं एकसौ फुट ऊची नही होगी । मार्गके चाराओर जंगल है, और पत्थरोंके दुकडे उसमें विराजमान है, परन्तु स्थान २ पर मार्गके आस-पास काले रगकी श्रेष्ठ मही पाई जाती है। हम वरावर घोरश्वर " नाला " नामक एक छोटी नदीके किनारे होकर गये, वह नदी एक ऊचे शिखर परसे बड़े तीक्ष्ण वेगसे नीचेको गिरकर अद्भुत दृज्य दिखा रही है, िकतने ही छोटेर यामोम होते हुए हम अन्तम चारणोके एक उपनिवेशमे जा पहुँचे। वहाँ मुरलाके रहनेवाले कितने ही वन्धुओके साथ हमारा साक्षात् हुआ। जो चारण वंदी करनेके स्वत्वसे स्वत्ववान थे, वह लोग उसकी नहीं भूले केवल यहांकी चारण स्त्रियोमें सभीको वृद्धा कहकर उनके द्वारा उस प्रकार संगीत करते हुए वह हमको वदी न करसके-इसीसे वह उतने प्रसन्न नहीं हुए। मै यहाँकी वृद्धाचारण स्त्रियोके कलशेमे पाँच रुपये भोजन करने के लिये देकर इस स्थानसे चला आया खेरीके किमासदार शिखर परके रहनेवाले अपने किलेमेसे दोसी अञ्चारोही और पैदल सेना लेकर हमारा सत्कार करनेके लिये आगे वढे, वह युद्वलाल-जीवेलालके कुटुम्बी थे, वह जैसे बुद्धिमान् थे उसी प्रकार भद्र मनुष्य थे। हमारे सव डेरे नगरके पास ही पड़े हुए थे। वह पंडित मुझे वड़े आदर सत्कारसे वहाँ लेगये। हमारे परम मित्र लालजीने तथा उनके अधीश्वर प्रभुने सेथियाके प्रतिनिधि स्वरूपसे (जिन सेन्धियाके डेरोमे हम वारह वर्षतक रहे थे ) अभ्यर्थना करके विदा छी । और जानेके समय वह मुझे किछेमे आनेके छिये कह गये, परन्तु उस किछेमे प्राचीन कोई वस्तु देखने でいるできている योग्य नहीं थी, और इनका निमन्त्रण स्वीकार करनेसे इनके अधीश्वर मनहीं मनमे विरक्त होगे, इस कारण मैने उस निमन्त्रणको खोकार नहीं किया "। '' रत्नगढ खेरीके चौरासी ग्राम है सवत्१८२८ सन् १७७२ईसवीमे युद्धके खर्चे के पल्टेम मायोजीने सेन्धियाको यह देश दिया था, संवत् १८३२ तक उनके राजस्व की रीतिके अनुसार हिसाव किताव रम्खा गया । इसके पीछे वह देश सेन्वियाके जामाता वरजी तापको देदिया, इसी कारणसे वह मेवाड़से सर्वदाके लिये छीना गया है मेवाडके सोल्ह सर्वप्रयान सामन्तोमेसे वेगूके सामन्तको विश्वासघातकताके कारण यह देश राणाके अविकारसे निकल गया । यह स्थान उक्त वेगूके सामन्तके अधिकारी देश से छगाहुआ था, सामन्तने राजभक्तिकी जड़मे पदाघात करके इसको अपने अधिकारमे कर लिया, राणाने सेधियाके उक्त सामन्तको निकाल कर चौरासी पर अधिकार करनेके छिये सहायता करनेको कहा । महाराष्ट्रनेता सेन्धियाने उस सुअवसरमे केवछ चौरासी पर ही नहीं वरन वेग् देशतकको अपने अधिकारमे करिछया । और अन्तमे वेगूके सामन्तसे वहुतसा वन महण किया, और सामरिक व्यय करनेके छिये वेगू देशके ४०

त्राम गिरोरूपसे अपने हाथमे कर लिये । इस स्थानसे प्राकृतिक दृश्य अत्यन्त रमणीक दिखाई देता है । पडितजीने ऊँचे शिखर परसे खड़े होकर नीचेको खेरी तक देखा (वह  हुई है । अधिक क्या कहे उमेरपुरा नामक जिस प्रामंम स्थानीय सामन्तके चचा रहते हैं, उनके रहनेका स्थान भी सर्वसाधारणकी समान है । जिस कुटीमें विलायक ही न दिरिष्ठ किसान तक भी नहीं रह सकते । अत्यन्त दीनराज और शोचनीय अवस्था होने पर भी स्थानीय सामन्त अपने अवीधर प्रभू वेगू सामन्तके सहित बुटिल एजेण्डकी और सम्मान दिखानेक लिये अपने पुत्र में तुगू सामन्तके सहित बुटिल एजेण्डकी और सम्मान दिखानेक लिये अपने पुत्र में तुगू सामन्तके सहित बुटिल एजेण्डकी और सम्मान दिखानेक लिये अपने पुत्र में तुगू सामन्तके सहित बुटिल एजेण्डकी और सम्मान दिखानेक लिये अपने पुत्र मंत्री और प्रमुद्ध कुटिल एजेण्डकी और सम्मान दिखानेक लिये अपने पुत्र मंत्री के अपने पुत्र सुनियों साथ आये, इतनी शोचनीय अवस्था क्यों थी वह यही कि ऊंचे वंगमें जन्म था, और वंगका ऊंचा भाव किसी प्रकार भी छुत्र नहीं होसकता, यह बात कोन्द्रपुरावाल पृद्ध सामन्त भी उसी बेशसे वर्छी हाथमें लकर एक बलवान वोहे पर सवार होकर आये थे । वंगके साथ पैदल आये, वे सव पाठारफी नलेली हारिणयोंकी समान सदा प्रसन्न चित्र भी उनके साथ पैदल आये, वे सव पाठारफी नलेली हारिणयोंकी समान सदा प्रसन्न चित्र भी अपने साथ पैदल आये, वे सव पाठारफी नलेली हारिणयोंकी समान सदा प्रसन्न चित्र असे अपने स्वार उनका विव्या किसी विद्या किसी विद्या किसी विद्या किसी साथ अपये, तव मेने सानन्त और असे प्रकृत पुत्र लेला होने थी के साथ पैदल आये, वे सह होरिएल होने में महा असन होकर मुमसे विद्या अहण की । वीचौरसे जो मागे मेवाइके मेदानसे पाठारको जाता है उसका यह काला- मेय वेगूवाला अधीधर है ।

"सिक्षीलों जैसा स्थान है अथवा यह जिस भावसे स्थापित हुआ है, इस्से इसको एक अच्छा नियाय किसी हो सिएल हो सी महा प्रसन्न है। हुस्त स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के देशके साथ वेगलेली किसी हो। वात्र है । यहांके अधीधर पीडत है। सुसानके प्रमावसे इस देशके चार अधीधर अधाकताने हिया था। वारके वीचौदीलों मेया एक कोशका है। उत्तर पिछल हो। है से एक लुईी हुई परयर पर लिपिको देशा, उसमें मेवाइके अधीध्यरका निज्ञिलकित हो। मेन एक लुईी हुई परयर पर लिपिको देशा, उसमें मेवाइके अधीध्यरका निज्ञिलकित हो। है मेन एक लुईी है, संबन रुशण्य, सन्त हिता हो। ससमें मेवाइके अधीध्यरका निज्ञिलकित है। मेन एक लुईी हुई परयर पर लिपिको है। सुसाम कालोक संदिर हुटा फूटा देशा है असे मेल हुल लुई हुई परयर पर लिपिको मे हुई है। अधिक क्या कहै उमेदपुरा नामक जिस ग्राममे स्थानीय सामन्तके चचा रहते है, उनके रहनेका स्थान भी सर्वसाथारणकी समान है। जिस कुटीमें विलायतके दी न दरिद्री किसान तक भी नहीं रह सकते । अत्यन्त दीनदृशा और शोचनीय अवस्था होने पर भी स्थानीय सामन्त अपने अवीश्वर प्रभू वेगू सामन्तके सहित बृटिश एजेण्टकी ओर सम्मान दिखानेके लिये अपने पुत्र भतीजे और पन्द्रह कुदुन्वियोके साथ आये, इतनी शोचनीय अवस्था क्यों थी वह यही कि ऊंचे वंगमें जन्म था, और वंशका ऊंचा भाव किसी प्रकार भी छुप नहीं होसकता, यह बात उमेदपुराबाल पहाडी सामन्तोके द्वारा विलक्षणरूपसे प्रमाणित हुई है । राजपूत मृगयाके समयमे जिस प्रकार शब्जरंगका अंगरसा और उसी रंगकी पगड़ी वॉवते थे, उमेरपुराके सामन्त भी उसी वेशसे वर्छी हाथमे छेकर एक वलवान बोड़े पर सवार होकर आये थे । घोडे मा पहरावा भी उनके प्रभुकी समान आडम्बर जून्य था। उन सामन्तके नौकर भी उनके साथ पैद्छ आये, वे सब पाठारकी बनैली हरिणियोकी समान सदा प्रसन्न चित्त

**ঞ্চ कर्नल टाङ्का भ्रमण वृत्तान्त–अ० ५.** ঞ্চ ( १०३७) 83 **%েশিতলীতে শৈতলীতে শৈতলীত লিখত শৈতলীত লিখত শৈত শৈত লাখিত লিখিত লি** वीतने पर वह चारोत्राम फिर छोन लिये गए तव वह अस्त्र शस्त्र धारण कर अपने पुत्र डूंगर सिहको लेकर सुसज्जित हुए। यह अपने कुटुम्बकी निर्विन्नतासे रक्षा करनेके लिये महापुराके राजाके समीप जाकर नंगी तलवार हाथमे लिये शत्रुओसे वदला लेनेको प्रवृत्त हुए। पिता क्योसिह, पुत्र हुंगरसिह, और भी अनेक बीर तेजस्वी राजपूत संहारमूर्ति वारण कर वदला देनेके लिये प्रत्येक प्रामको छटते हुए अतमे मालवेके भीतर जा युसे । और वहाँकी समस्त धन सम्पत्तिका छ्टकर अपनी पार्वत्य वासस्थली छोटे अतवाम ले आये। परन्तु इयोसिह घोर शत्रुओसे घिर रहे थे। उनके शत्रु उनको विपत्तिमे रखनेकी सर्वदा चेष्टा करते थे। एक दिन इयोसिह अपने पुत्रसाहित बहुतसे श्रेष्ठ बेल लिये अपने ग्राम-को जा रहे थे, कि इसी अवसरमे महाराष्ट्र नेता भाउसिंहने गुप्तभावसे रक्खी हुई एक अश्वारोही सेनादलके साथ अचानक आकर इन पर आक्रमण किया। पिता पुत्र दोनो ही उत्तम घोड़ो पर सवार थे, इस कारण शत्रुसेनाकी सख्या अविक देखकर वडी शीव्रतासे घोडा चलाकर मडलगढ नामक ग्रामकी ओरको चले। उस महाराष्ट्री युड्सवारी सेनाने भी उनका पीछा किया । परन्तु पिता पुत्र दोनोने ही एक नालेके भीतरको घोडे चला दिये, िपता क्योसिंहका घोड़ा जलमे डूवगया। इस कारण वह महाविपत्तिमे पड़े, वारवार जलमेसे उछलते कृद्ते थे कि इसी अवसरमे एक महाराष्ट्रने एक वड़ा तीक्ष्ण भाला इनकी कमरमे मारा, जिसके लगते ही इनका प्राणपक्षी उड़गया। युवक ड़ंगर-सिंह अपने पिताकी अपेक्षा सौभाग्यशाळी थे इस कारण वह शत्रुओका तिरस्कार करतेहए सबके देखते देखते नालेके पार होगये। महाराष्ट्राको उस प्रकारसे नालेके पार होनेका साहस न हुआ । अन्तमे डूंगरिसहने नालेसे अपने पिताकी ल्हाशको निकालकर एक कपड़ेमे वांधकर घोड़े पर रख लिया, और आधी रातके समयमे वहांसे चल कर अपनी पितृभूमि नदोवाईमे आकर उन्होने पिताके शवका सत्कार किया । यद्यपि मरहठोने वीर तेजस्वी शिवसिहके प्राणनाश किये थे परन्तु उससे अशान्तिकी कुछ भी घटती न हुई, वरन डूंगरसिहके हृद्यमे प्रतिहिसाके प्रज्विलत होते ही वह अज्ञान्ति और भी वढ़ गई, अप्रेज गवर्नमेण्टके इस शांति स्थापनके पूर्व कालतक डूंगरसिह्ने उसी प्रकारसे घोर अत्याचार मरहठो और प्रजापर किये। इंगरसिंहसे टाइ साहवने कहा कि नादोवाईके प्रधान कर्मचारी गणोके साथ आप अनेक प्रकारके कठोर उपद्रव करते है, तव उन्होंने वड़ी सरलतासे उत्तर दिया कि जैसे होगा वैसे हमे अन्त तो संप्रह करना होहीगा ? महाराष्ट्रगण हमारी पितृभूमि पर अधिकार किये है, इसी कारण उन्होंने चोरी करनी प्रारंभ की है। मैने महाराष्ट्रोसे कुछ थोड़ी सी भूमि लेकर फिर इंगरसिहको देदी "। साढ़े चार कोश दूर सिङ्गोली नामक म्थानमे १७फर्वरीको जाकर कर्नल टाड् साहव ने लिखा है "िक यह आंतरी नामक जिलेका एक उपविभागका पट्टेका प्रधान नगर है। इसके चाराओर पर्वत शोभायमान है। भामूनी नदी इस देशमे बहती है। यहाँकी भूमि उपजाऊ है इस कारण अनेक प्रकारका धान्य यहाँ उत्पन्न होता है। पाठार प्रामकी कुटियोकी दीवारे मट्टीकी वनी हुई वड़ी ऊँची है, और उनकी छत्ते फूससे छाई 

भूष्टितारा स्थापन स

<u>พื่อที่เอยทิงอภิเจอทิงอทิงอภิเจอทิงอภิเจอทิงอภิเจอทิงอภิเจอทิงอภิเจอทิงอภิเจอทิง</u> THE THE THE THE THE THE THE " इस पाठार देशमे हाड़ाजातिके वल विक्रम तथा शासनके सम्बन्धमे बहुतसे प्राचीन वाक्य आजतक सुनाई देते है। बहुत पहिले हाड़ाजातिने इस पहाड़ी देशेम निवास करके इस राज्यकी रक्षा करनेके लिये स्थान २ पर घारह किले बनाये थे, उन सब किलोके टूटे फूटे अस आजतक दिखाई देते है। यद्यिप हाडाजातिके " पाठारके अधीश्वर " नामसे पुकारे जाते थे तथापि मेवाड़के राजाको अपना प्रभू जान कर वे उनकी आज्ञाका पालन करते थे, उन वारह किलोमेसे रत्नगढ़ नामका किला एक वार भी विध्वंस नहीं हुआ, पाठारके दिलवार गढ़ नामक किलेका ट्टा फूटा अश इस समय तक भी दिखाई पडता है। उमी किलेको लेनेके लिये एक समय वेगूके मेघावत् सम्प्रदायके साथ ग्वालियरके शक्तावताका भयकर विवाद और युद्ध हुआ था। परा नगर वा पारोछी नामका किला उस स्थानसे कुठही दूर है। इन किलोमे वमोदाका किला सव-से अविक प्रसिद्ध है, वह पश्चिमकी सीमामे स्थापित है, उस किलेके ऊपरसे मेवाड़के समस्त समतल देश दीखते है । यदापि कईसाँ वर्ष पहिलेसे हाडा जाति इस पाठार देशसे भाग गई थी, किन्तु तो भी वमादाके आलृहाद्याका नाम आजतक यहाँ विख्यात है, और जो वनके भील पशुओकी समान केवल जगलके वनके फल मुलादिका आहार करके समय व्यतीत करते थे। उनमे भी आलृहाड़ाका नाम भली भांतिस विदित है। हमारी यह इच्छा है कि अन्य मार्गसे होकर आनेके समय पाठारके आख् हाडाका वासस्थान देखें इसी कारणसे मेने आलुहाडाके वलविकमकी एकमात्र कहानी इस स्थानपर वर्णन की है। " एक समय आल्हाडा मृगयासे लौट कर आरहे थे कि इसी अवसर पर मार्गमे एक चारण इनको मिला और उसने इनको आशीर्वाद दिया । परन्तु उस आशीर्वादके वद्छेमे चारणने कहा कि " आपके शिरपर जो पगड़ी वंध रही है वह मुझे दोजिये और कुछ मुझे नहीं चाहिये "। आलूहाडा उसके यह वचन सुन कर महा आश्चर्यमें हुए परन्तु कविके क्रोधित होनेसे पाठारमे बड़ी निन्दा होगी, इस भयसे उन्होने उसी समय अपने मस्तकसे पगड़ी खोल कर चारणको देदी। चारणने वड़ी शीव्रतासे उसे अपने शिरपर वॉधकर आशीर्वाट् दिया कि " आप हजार वर्ष तक जीवित रहै " यह आशीर्वाट देकर विदा हुआ । चारण शीत्र ही मरुदेशकी राजधानी मंडोरमें आया । मंडोरपतिके निकट आकर चारणने राठीर जातिकी जय उचारण कर वॉये हाथसे उस पगड़ीकी उतार अपनी वगलमे रखकर दहने हाथसे मंडोरपतिको आशीर्वाद दिया । चारणको इस प्रकार अनियमित रूपसे दहने हाथसे अभिवादन करते हुए देखकर मंडोरपातिने कारण पृछा, यह क्या?चारणने कहा, ' आल्हाडाकी पगडी संसारमें किसीके निकट नहीं झुक सकती मेवाड़के पहाड़ी देशके एक अत्यन्त सामान्य अपरिचित सामन्तके प्रति चारणको ऐसा सम्मान दिखाते हुए देख कर मरुदेशके प्रभुने अत्यन्त क्रोधित होकर चारणके हाथसे वह पगडी छेकर सभाके कमरेसे वाहर डाल्दी। आछ्हाड़ाने चारणको जो पगड़ी दी थीं वह वात वह एक वारही भूलगये थे। वह एक समय विश्रामके लिये सुखभोग रहे थे कि इसी समयमे सुने मस्तक तथा उस कमरेमेसे पगड़ीको छेकर वह चारण उनके पास आकर खड़ा होगया। और वीरश्रेष्ट आळ्हाड़ाके निकट जाकर मंडोरके राठौर अवीश्वरने  (१०४२) क्ष राजस्थान इतिहास—भाग २. क्ष विकास वित

80 कि आलूहाड़ा इस तकारके कपट वेपसे आ रहे हैं। आलूहाड़ा रात्रिके समय राजवानीमे आये, और विश्राम करके तरुण अरुणोद्यके साथही साथ नगाड़ा वजाकर सेनाके। रणसाजसे सजाय वाररूपसे वाहर हुए, नगाड़ेके वजते ही सोते हुए मंडोरपातिकी निद्रा भग हुई, वह महा क्रोधसे उन्मत्त होकर परिपदोसे वोले " किस हतभाग्यने साहस करके मडोरमे नगाड़ा वजाया है ? '' उत्तर मिला "वमोदाके आलूहाड़ा है ''। राजा मारूकी माता (चौहान स्त्री ) ने आलूहाड़ाकी कपट वेपसे आता हुआ देख कर अपने पुत्रसे पूछा, " वत्स ! तुमने जो प्रतिज्ञा की थी कि आलृहाड़ा मडोरके जिस प्रामसे होकर आवेगे बही प्राम ब्राह्माणोको दान करदूँगा, इस समय किस प्रका-रसे उस प्रतिज्ञाका पालन करोंगे ? आलूहाडा कपटवेप धारण कर न जाने किस मार्गसे होकर आये है और कौन २ सा माम इनके रास्तेमे पडा है, यह तो कुछ भी नहीं जाना जाता ? " मंडोरपितने उस प्रतिज्ञामे वाधा हुई देखकर अन्तमे स्थिर किया कि अन्य उपायसे प्रतिज्ञा पालन की जायगी, उन्होंने कहा कि यद्यपि शत्रु आलूहाड़ा पॉचसी सेना साथमे छेकर आये है तथापि मै बहुतसी सेना छेकर उनके साथ युद्धे न कहूँगा। मंडोरपतिने शीच ही प्रस्ताव करके आलूहाड़ाके समीप कहला भेजा कि दोनो ओरकी वरावर सेना तलवार लेकर युद्ध करेगी । आलूहाड़ाने शत्रुके इस दयालुताके व्यवहारसे महा आनिन्दत हो मंडारपितको धन्यवाद देकर अपनी सेनासे कहा कि " हमलोग जय प्राप्त कर संकेने । अव पॉचसौ राठौरोकी सेनाका संहार करके अपना वदला लेस-केंगे <sup>।</sup> " शीव्र ही पॉचसौ राठौरोकी सेना पॉचसी हाड़ासेनाके साथ तळवार छेकर युद्ध करनेके लिये रणवेपसे सुसज्जित होकर मंडोरपतिके सम्मुख आई । इधर इयोजी राठीर सैफ हायमे हे पांचसा सेनाके साथ तैयार हुए। उस सहस्र सेना हे तैयार होनेपर दोनो ओरके दोनां प्रधान नेता जैमे ही युद्ध आरम्भ करनेके छिये घोड़ा वढ़ानेके छिये अपसर हुए कि वैसे ही अचानक कहींसे वड़ी शीव्रतासे घोड़ा चलता हुआ एक युवक उस स्थान पर आ पहुँचा। उस युवकको सभी विस्मित होकर देखने छगे, तव उस वीर युवकने राठार नेताके साथ युद्ध करनेकी प्रार्थना की। उस युवककी वह प्रार्थना दोनो ओरके नेताओकी अवनतिका कारण थी। परन्तु कुछही समयमे आल्हाङ्गने युवककी देखकर कहा, हाय । न मारने योग्य युवक ! तुम क्या हाड़ावंशको छोप करनेके छिये यहाँ आये हो ? युवकने उसी समय उत्ता दिया, "काका ! जव आप विपात्तमे पड़े है उस विपत्तिमे यदि में आपे ह निकट उपन्थित न हो सकता तो वज छोप हो सकता वा "। पाठक । यह वहीं युवक वमोदाके सामन्त आळूहाड़ाके भती ने है। युवककी सगर्व वीरो-चित वाणी सुनकर तया उन को गाउ। हाथमे छिये युद्धके छिये तैयार देखकर बीर राठीर नेताके अधरापर हसीका विखाई दी। हाड़ा युवक भी उसीकी समान हसते हुए युद्धके लिये आने बढ़े । रेडेड्री समयम युवककी तलवारके आधातसे राठीर नेताने प्राण त्याग किया, शीव हा किर एक राठार योधाने हत वीरके स्थानमे आकर युवकके साय सम्राम करना प्रारमः। कमदिया, पहिले वीरकी समान इस दूसरे राठीरके भी युवक की तिक्ष्ण तलवारस दो दु। हे होगये किर एक और राठीर युद्ध करनेके लिये तैयार हुआ  स्थान स्यान स्थान स्यान स्थान स्यान स्थान पीछे राठौर सामन्तोको इस देशका आधिपत्य प्राप्त हुआ । मरुक्षेत्रके छवणहरके 🎉 उस विवाहके कुछ दिन पाँछे जयसरुमेरके अधीश्वर, राजपूत जातिके शिरमार मेवाडकी

भें विश्वविद्यात्ता है । यह ते विद्यात्ता विद्यात्त्र विद्यात्ता व

🕸 कर्ने ठ टाड्का भ्रमण वृत्तान्त-अ० ६. 🕸 గిత్తాగిన్*లోన్ లేగ్ రాగ్గాత్స్*న్ క్రా षष्ट अध्याय ६.

िर्मास्त्रीरगड-रचुनायतिः -भिसरोर दुर्गप्रासाद-भिसरोर नामकी उत्पत्तिका विवरण-मेहोवके युवक सामन्त-जयसक्रमेरके महाराजके विरुद्धमें उनका युद्धके लिये जाना-जयसलमेर के महाराजका मुडच्छेदन-उक्त युवक सामन्तस्त्रीकी शोचनीय आत्महत्या-उक्त सामन्तका निर्वासन

/टड-भिसरोरदेशके प्रमार सप्तन्त-प्रमार सामन्तवंश्वका शासनलोप-नाथजीकी हत्या करना<del>-</del>

लालसिंह चान्टावत्को भिसरोरको प्राप्ति-देशकी तवाही-सन्तरा-उत्सव होली-कोटा-उसका वर्णन। क्तल टाड् साहव १९ फर्वरीको भिसरोरगढ़ नामक स्थानमें जो डूगरमऊसे १०

मील चार फरलांग था, जाकर लिखते है. कि " में डूगरमऊसे तीन कोंग दूरीपर एक मुसलमान साधूक समाधि मांदिरके समीप गया। जीवित अवस्थामे ही उस साधुने

समावि ही थी। वह समाधि मंदिर ऊचे स्थान पर वना हुआ था; उस स्थान परसे चारो ओर प्रकृतिका परमित्रय दृश्य दिखाई पड़ता था। उस समाधि मंदिरके पास ही एक

कुड है इस कुड़के चारे ओर अनेक सुन्दर २ वृक्ष विराजमान है। वहां प्रतिसप्ताहमे एक

दिन मेला हुआ करता है। वहां हिन्दू मुसलमान सभी जातिके मनुष्य आने है। फिर हम भामृनी नदीका शब्द सुनते अगे बढ़े और अम्बार संगपर पहुँचे और मीना जाति

करारकी रहनेवालेक स्थान पर गये, उनका एक प्रसिद्ध पुरुष यहां मारा गया था, प्रत्येक पथिक यहा एक पत्थर रखता है और हमने भी वहां एक पत्थर रखदिया।

मेवाड़के सोल्ह प्रधान सामन्तोम रघुनाथसिंह भी एक है। यही भिसरोरके सामन्त है, इन्होंने यहां राजपृतानेमे बहुत समयसे प्रचित्रत रावतकी उपाधि पाई थी । भिसरोर देश नेवाडमे श्रेष्ठ देश गिना जाता है । इसका वार्षिक भूराजस्य एक

लाख रुपया है। चन्त्रल, मालवा, हाड़ावती और मेवाडके वाणिज्यका कार्य भी सभी ्री इस देशमें होता है । वैक्य लोग इस भिसरोरसे ही होकर आते जाते है । हैं इसी कारणसे वाणिज्य महमलकी यहाँ विकेष आपन्य के कि

बंड ऊचे शिरार पर स्थापित है, वह स्थान जैसा रमणीक है युद्धके समय उसी प्रकार क्ष्मेच भी है। भिसरोरकी सृष्टिके सम्बन्धमे एक प्रवाद वाक्य आजतक प्रचलित है, यह भी सन्भव होसकता है कि विक्रमाजीतकी दूसरी शताब्दीमें इसकी सृष्टि हुई हो, और कोई २ ऐसा भी कहते है कि विक्रमाजीतके राजत्वके पहिले इसकी सृष्टि हुई

थी, इस भिसरोरकी सृष्टि-सम्बन्धीय प्रवाद वचनोसे यह प्रमाणित होता है कि यहाँके चारण वा काँ। जिस मासि विना महसूछके वाणिज्यका आमदरपत कर सकते है, उस समय भा - १ उसी प्रकारसे करते थे। भिंसरोरदेशकी सृष्टि किसी वळवान राजासे नहीं हुई । भिरियाशाह नामक एक वणिक और रोरा नामका एक चारण दोनो ही मिल-

कर वाणिच्य कार्य करते थे। वह वाणिच्य द्रव्योसे शकटोंको भरकर जिस समय इस देशमें होकर जाते उस समय पहाड़ी छोग चोर डकैत जिससे इसको न ऌट सके 

सामन्तके वड़े पुत्रको चिथाना जिसमे वर्तमान जाटो देश सयुक्त था दिया गया। ''प्रमारोके पीछे कृष्णावत् सम्प्रदायके एक चन्द्रावत् लालजो जो सालवरके सामन्तक छोटे पुत्र थे वही भिंसरोरके अधीश्वर हुए । छालजीको अपने प्यारे मित्र नाथजी जो राणाके चचा थे उनका ही प्राण नाश करके भिसरोर मिला था । मेवाडक अवीश्वर महाराणा संत्रामासिहके अनेक पुत्रोमेंसे महाराज नाथजी भी एक पुत्र है। मेवाड़के राणा जगत्सिहके भाई थे। जगत्सिहकी मृत्युके उपरान्त उनके पुत्र राजसिहको संदेह करके मनुष्योने जारज कहा था, इससे छाछजी मेवाडके सिहासन पर अधिकार करनेके छिये तैयार हुए, परन्तु राजसिहकी मृत्यु होनेसे नाथजोकी आशा व्यर्थ होगई।राजसिहके छोटे पुत्रने मेवाड्के सिहासनकी प्रार्थना की । उनके चचा ( अरसी ) अरीसिहने कैसा राज-नैतिक षड्यंत्र जाल विस्तार करके मेवाडमे भयंकर आत्मवित्रह उपस्थित कर दिया था, उसका वर्णन भेवाड़के इतिहासमे भलीभातिसे किया गया है। (आरसी) अरिसिंहने सिहा-सन पर अधिकार करके अपने चचा नाथजी पर सदेह प्रगट किया था। नाथजी उनके शत्रु है, तथा उन्होंने ही मेवाड़के राणा पदको बहण करनेके लिये गुप्तरीतिसे उद्योग किया है। यह विचार कर अरिसिह नाथजीकी कामनाको व्यर्थ करनेके लिये तैयार हुए। नाथजीने जिस दिन सुना कि अरिसिहने मेरे ऊपर सदेह किया है वह उसी दिन सिहासनकी आशा छोड़कर वागोर नामक देशमे जा एकान्तमे वास करने लगे, और शास्त्रका विचार कर प्रियकार्य कविता रूपी मालाको गूथने लगे। नायजीका वह धर्म-भाव, वैराग्यभाव तथा उदारभाव ही उनके विध्वंसका कारण होगया। नाथजी घोर रात्रिके समय एक मात्र अपने सेवकको साथले महीका कलश ले सरोवरमेसे जल लाकर उस जलसे अपने कुलदेवता जगन्नाथजीकी पुजा करते थे। शीव ही राणा अरिसिहके निकट परिषदोने कहा कि नाथजी कठोर धर्मानुष्टान करके देवताको प्रसन्न कर रहे है, इससे मेवाड़का सिंहासन अवस्य ही उनको मिल जायगा । अरिसिह यह सुनते ही महा भयभीत हुए और एक दिन उसकी सत्यताकी परीक्षा करनेके लिये वेश वदलकर एक विश्वासी सामन्तको साथले वागोरके उक्त देवमंदिरकी सीढियोपर आकर अपेक्षा करने लगे । शीव्र ही नाथजी कलश हाथमे लिये हुए पूजा करनेके लिये वहाँ आये, अरिसिहने अपनेको प्रगट करके कहा " इतनी धर्ममे बुद्धि और इतनी पवित्रता क्यो है ? चाचा ! यदि आप सिहासनकी इच्छा करते है तो इस सिंहासनको प्रहण कीजिये"। नाथजीने शीत्रतासे उत्तर दिया, ' तुम मुझे पुत्रकी समान हो, मै देवताकी पूजा केवल तुम्हारे कल्याणके लिये करता हूँ। " यद्यपि इस सरल उत्तरसे राणाके मनके समस्त संदेह दूर होगये, परन्तु सामन्तोके भडकानेसे इन्होने अंतमे अपने चचा नाथजीके प्राण नाश करनेका संकल्प किया। नाथजीका प्राण नाश करना सरल वात न जानकर अरिसिंहने दूसरा उपाय निश्चय किया । पूर्वोक्त लालजीके साथ महाराज नाथजीकी विशेष मित्रता थी।

ของใน อาโกล हमलोग चले जॉयगे "। सेवकने इनकी आज्ञाको पालन किया। सामन्तकी खीने महादु: खित हो कर कहा, में नृत्य देखनेके लिये नहीं गई थी, मेरी एक सेविका गई थी, मे इस प्रकारसे तिरस्कार करनेके योग्य नहीं हूँ, पर ठाक़रका विश्वाम नहीं हुआ, तब रानीने दु खके मारे अत्यन्त ही न्याकुल हो भिसरोरकी दीवार परसे चम्चल नदीसे गिरकर प्राण त्याग दिया, वह स्थान आजतक रानीगता नामसे विख्यात है। किसी प्रकारसे यह समाचार चित्तीरके महाराज तक पहुँच गया, उन्हों ने छानवीन करके कि राठीर सामन्तने विना कारणसे रानीके चरित्रोपर अपवाद लगाया था, इसीसे मेरी भतीजीने आत्महत्याकी है, इसके दंडमे राठीर सामन्तको मेवा-ड़से सर्वदाके लिये निकाल दिया। परन्तु राठौर सामन्तने अपने वल विक्रमसे राणाके पहिले अनेक उपकार किये थे, अन्तमे उस कठोर दंडके वदलेमे उसको भिसरोरके अधिकारसे रहित करके उक्त स्थानके निकटवर्ती पाठार देशके मन्यस्थ नीमरी नामका वीस प्रामवाला एक छोटा देश देदिया। उसी राठीर युवकके वंशधर विजयसिंहने आज यहाँ आकर मेरे साथ साक्षात् किया "। " उक्त राठौर सामन्तके पीछे एक सामन्तको भिसरोर देशका अधिकार मिला। परन्तु प्रमार वंशीय सामन्तने कवतक भिसरोरदेशको शासन किया, इसका कोई विशेष वृत्तन्त नहीं जाना जाता, परन्तु अंतमे प्रमार सामन्त किस कारणसे मारेगये, और भिसरोर देश प्रमारवंशके हाथसे निकल गया, घटना जातीय चरित्रका और एक निद्र्न ।देखाती है । अन्तमे भिंसरोरके प्रमार सामन्तने अपने प्रतिवासी वेग्र सामन्तकी एक कन्याके साथ विवाह किया । उस सानन्तने स्त्री सिंहत कइ वर्षतक परम सुखसे जीवन व्यतीत किया था, अन्तमे एक दिन दोनो पचीसी कीड़ामें मतवाले थे; सामन्तने उस क्रीड़ाके समयमे विवाद करते २ अपनी स्त्रीके वंशकी निन्दा की, राजपूत स्त्री उससे अत्यन्त क्रोधित हुई, और दूसरे दिन अपने पिताके निकट उसने समस्त समाचार छिख कर भेज दिया । वेगूके सामन्तने अपनी पुत्रीका पत्र पाते हीं सेनाको वुलाया और अपने जमाईका वह आचरण सबको सुना दिया, इसका वद्ला छनेके लिये सभी तैयार होगये। शीन्न ही वेगूके सामन्तने उस सेनाद्लको साथले, अंतरीदेशके वनमे होते हुए भिसरोर देशसे कुछ दूर पर आकर अपनी उस सेनाको दो दलोमें विभक्त किया। वेगूके सामन्त भामूनी नदीपर होकर गये और उनके पुत्र सोजाके मार्गसे भिसरोरकी ओरको गये । परन्तु वेगूके सामन्त भिसरोरमे पहुँचने भी न पाये थे कि उनके पुत्रने भिसरोर पर आक्रमण करके रणभूमि में अपने वहनोईका मस्तक काट डाला । अन्तमें मेघावत् सामन्त नन्दिनीने अपने

कुछही दूर अपने डेरे डाले थे "। कर्नल टाड् साहव फिर लिखते है कि "वेगूसामन्तके उक्त छोटे कुमार अपने वहनोईका प्राण नाज्ञ कर पिताके सम्मानकी रक्षाम समर्थ हुए। वेगूके युद्ध सामन्त

पतिके मृतक अवको गोद्मे छे भामूनी और चम्बल नदीके संगममे चिता प्रव्वलित करके अपना प्राण त्याग किया। उसके स्मरणके चिह्न जो स्थापित हुए थे मैंने उनसे

मोंजे तितागढ़ पट्टनमे दिया, जो इस वचनको स्थित रक्खेंगे वह इसका फल पॉयगे वह वचन यह है।

जिस्सा जिस्सा जिय हो भूमि तिस्सा तिस्सा नयो फलंग ।

संवत् १३०२ में यह रीति प्रचलित थी और यह प्रमारधारका जागीरदार था आगे गतेश्वर महादेवके मंदिरको देखनेके लिये हमने वहाँ अपने गुरुको भेजा।

२० जनवरी—मुकाम दानी, २० मील इसके रास्तेमे जंगल और साख्के पेड़ बहुत है। हम एक नालेको पार कर चले यह नदी गिरनेका उत्तम ट्रिय है। दानी बूदीकी रयासतमें है यहां पत्थरकी एक चारनकी वर्च्छा हाथमे लिये भयंकर मूर्ति देखी जो कभी उस स्थानमे मारा गया था, हमारे साथीने कहा पहिले कोई इस मार्गसे नहीं जाता आता था। परन्तु अब यह मार्ग स्वच्छ होगया है।

मुकाम करीपुर—२१ फरवरी, साढ़े नो मील इसका पहाड़ी रस्ता वड़ा कठिन है हम इसमें होकर गये, फिर सन्तरा नगर देखा, इसमें कई खोदित लिपि मिला । एक संवत् १४२२की देवलाने जो भूभि बाह्यणोको दी थी, एक संवत् १४४६ आपाढ़ वड़ी पड़वाको प्रमार ऊदां और कोलाके भूमिदानकी लिपि थी, तीसरी संवत् १४६६ आपाढ़ वदी पड़वा संतराके चावड़ाका दानपत्र था, एक पत्थर पर संवत् १३७० में आपाढ़ सुदी पड़वाका लिखा है कि वादशाह अलाउदीनने तीन हजार हाथी देश लाख सवार जंगी रथ असंख्य प्यादोको लेकर सांभर मालवा कर नाटक कनौड़ा झालौर जैसलमेर देवगढ़ तैलंग चंदपुरी आदिको जय किया, संतरामें एक वड़ा टढ़ किला है।

२२ फरवरी-कोटासे ११ मील किनारा चम्वल-यहांसे मार्गमे वड़ा कोहरा पडा जंगलमें भीलोके देवताका मंदिर है यहां प्रार्थनाके चीर चढ़ाये जाते है, होलीका त्यौ-हार इस वर्ष अच्छा नहीं रहा, एक वल्ली पर धासका बोझा बांध कर उस पर झंडा लगाते हैं और उत्सव मनाते हैं, कोटेकी आकृति मनोहारिणी है। दृढ़ दीवार चुरजो सिहत चारों ओर है। किलेके भीतरका शहर इससे अलग है। नदीके दोनों ओर वहांके निवासी अपने काम धन्देमें लगे रहते हैं।

दोनोने ही देवताके मदिरमे जाकर देवताके सम्मुख मित्रता स्थापित की थी। एक दूसरेके प्रति दोनोको दृढ़ विश्वास था। अरिसिह उस लालसिहके द्वाराही नाथजीके जीवनको नाज करनेके लिये उद्यत हुए । एक दिन नाथजी मध्यरात्रिके समय देवमदिरमे पूजा करनेके लिये वैठे थे, इसी समयमे नाथजीक मित्र उक्त लालजीने मंदिरके द्वारे आकर नाथजीको वुलाया । इस समय इस प्रकारसे नाथजीको किसी मनुष्यने वुलानेका साहस नहीं किया था नाथजीने मित्र लालजीका स्वर पहचान कर उसी समय कहा, "क्यो भाई लालजी? आओ, इतनी रात्रिमे क्या विचार कर आये हो ? '' परन्तु हाय । नाथजीने यह वात कह कर जैसे ही देवताको प्रणाम करनेके अभिप्रायसे मस्तक झुकाया कि वसे ही परम मित्र लालजीकी तीक्ष्ण तलवारने नाथजीके शिरके दो दुकड़े करिद्ये ? नाथजीके रुधिर से महादेवजीके विमहने स्नान किया । लालजी उस मित्रताका चूडान्त निद्रीन करके राणा अरिसिंहके परम भियपात्र होगये । राणा अरिसिंहने लालजीके उस कार्यसे संतुष्ट होकर उनको भिसरोरदेश दिया और उनको भेवाङ्के सोलह प्रधान सामन्तोमे प्रहण किया। मेवाड्मे वहुत दिनोसे सोलह जने प्रधानरूपसे गिने जाते थे, इसके अतिरिक्त होनेका नियम नहीं है। अरिसिहने वंशीदेशसे शक्तावत् सामन्तको उस प्रधान श्रेणीसे

सम्प्रदायिक शत्रुताकी अग्नि प्रज्वलित होगई इस अग्निने मेवाड्को छार खार करिद्या। परन्तु महापापी दुष्ट लालजीने अंतमे कुष्टरोगसे महा व्याकुल हो अपार कष्ट भोगा था पीछे इनका पुत्र मानसिंह भिसरोरकी गद्दीपर वैठा, यह एक युद्धमे मरहटोका वंदी हुआ । पर उसको नाच देखनेके समय एक राजपूत आहत अवस्थामे अपनी कमर पर वर लाया और दूसरा पुरुष उस म्थान पर सोगया जव यह अपने स्थानमे पहुँच गया तोपै सर हुई तब मरहटोंको सुधि आई। इसकी छतरी चम्बल भामनी और खालके

च्युत करके लालजीको उस श्रेणीमे भुक्त कर लिया । परन्तु नाथजीके इस हत्याकाण्डसे मेवाड्मे भयंकर समरानल प्रज्वलित होगई, चन्द्रावत् और शक्तावतोमे फिर प्राचीन

संगममे अङ्गत वनी है। मानसिहके पीछे रघुनाथसिंह गदीपर वैठे, पर इन पर वहुत आक्रमण हुए इससे

इनको भिसरोर छोड़कर भागना पड़ा। जव महाराज वा रईसोकी सालगिरह होती तो हम भी उसमे शामिल होते थे और वहाँका नाच गाना देखते सुनते थे। एक दिन नाथजीके अधिकारी महाराजा ज्योदानसिंहके यहाँ इस उत्सव पर वेंठे थे रीतिके अनुसार जो आता उसका नाम लिखा जाता था पर इस वात पर हमको वड़ा आश्चर्य हुआ कि जब चोवदारने ऊंचे खरसे कहा कि महाराज सलामत रावत रघुनाथसिह-जीका मुजरा छीजो । हमको वड़ा आश्चर्य हुआ कि जिसके दादाने जिस वंशके प्रसिद्ध पुरुपकी जानली उसके पोतेको यह मुजरा कैसा, पर पीछे समझमे आया कि यह न्यायकी वात है जिससे ऐसा हुआ और यही एक मनुष्यका दयाभाव है, आगे भिस-रोरमे हमने क्र्रमूर्ति अलाउदीनकी चढ़ाईके चिह्नखोज किये, पर हमे कुल न मिले

केवल दा पत्थर और मिले जिन पर संवत् ११७९ खुदा था अक्षर जैन सम्प्रदायके थे और दृसरेमें लिखा था पर्वदयो रात्रिमें महाराणा नवरायसिंह देवने रामेश्वरके नाम

*প্রতা* নৈত দীত তানিত তানিত তানিত তানিত দীত তানিত দীত তানিত তানিত তানিত তানিত তানিত তানিত তানিত তানিত তানিত তানিত

पीठसे उतर कर परस्परमे आल्गिन किया और २ सामन्तोको भी मैने उसी प्रकारसे आलिगन किया, इसके पीछे महाराजने मुझसे कहा, कि " यह आपहीका राज्य है इतने दिनोके पीछे आप यहाँ आये।" यह कह कर सम्बर्द्धना करनेके पीछे विदा लेकर आगे वदे। मैं अपने डेरोको चला आया "।

वृदीके महलेके सम्बन्धमे टाइ साहबने लिखा है, कि " समस्त भारतवर्षके महलोमे बृत्दीके राजमहल सबसे अधिक श्रेष्ठ है। महलोके निर्माणकार्यके अतिरिक्त जिस स्थान पर यह बना है उस स्थानके योगसे इसकी शोभाने और भी बृद्धि पाई है। यद्यपि वृदीके भिन्न २ समयोमे अनेक राजा इस महलके अंगको बढ़ागये हैं, परन्तु एक ही रीति और एक ही भावसे बने होनेके कारण इसकी शोभाकी बृद्धि कमती नहीं हुई। छत्रमहलका अश राजा छत्रशालका बनाया हुआ है वह जैसा विस्तारित है उसी प्रकारसे सुन्दर भी है।"

एक सप्ताह तक रहनेके पीछे वून्दीको छोड़कर २६ वी सितम्बरको मेज नदीके किनारे आकर टाड् साहबने छिखा है कि "आज मैंन आतिथेय मित्रं राव राजासे विदाल्छी। मैंने डेरोको छोड़ते ही देखा कि थानोंके महाराज एक अश्वारोही सेनाके साथ मेरी वाट देख रहे है। मुझे सीमातक पहुँचानेके छिये वह सजकर आये थे।" सतूर नामक स्थानमे जाकर छिखा है कि "हाड़ा जातिके इतिहासमें सतूर देश एक पीवत्र देश गिना जाता है। यह स्थान हाड़ा जातिकी कुछदेवी आशापूर्णाका अभिष्ठान क्षेत्र है। हाड़ा जातिने सतूर देशका अत्यन्त प्राचीन और पिवत्र कह कर उद्धेख किया है। यहाँ के प्रधान मंदिरमे भवानीकी एक मूर्ति है। उस मंदिरके समीप बहुतसे योगी और संन्यासी निवास करते है।

२७ सितम्बर मुकाम थानोमें रहे, यहाँके महाराज सावन्तसिहसे भेट हुई।

२८ सितम्बरके सुबहको जहाजपुरके लिये रवाना हुए, यहाँ मीना रहते है हाड़ा-जाति विशेषरूपसे निवास करती है यह मेवाड़का द्वार कहलाता है। दूसरा नाम इसका जिला चौरासी है, इसमें चौरासी शहर है, तीन सौ साठ मौजे है वास्तवमें सौ शहरसे विशेष इसमें न होगे यहाँके निवासी बीर है, जालिमसिह इसका परिचय पाचुके है रानाके इसमें दो तालाव बूद लुहारी है। हमारी मुलाकातको यहाँ सोभाराम आया। अब हमारा यह इरादा है कि हम कुछ दिन यहाँ निवास कर शरीरको स्वस्थ करे।

ই কিইটি কিইটি

<u>ห็อร์ใเวอร์ใเจอร์ใเจอร์ใเจอร์ใเจอร์ใเจอร์ใเจอร์ใเจอร์ใเจอร์ใเจอร์ใเจอร์ใเจอร์ใเจอร์ใเจอร์ใเจอร์ใเจอร์</u>

# सप्तम अध्याय ७.

क्रिटे राज्यमे महामारी-नन्दता-वृदीमें जाना-वृदीका राजमहल-सीतुरका कर्नल टाड् साहव की मृत्युके मुखसे उद्धार पाना-संगलगट्की अपत्तिका वृत्तान्त ।

इतिहास लेखक टाइ साहवने छः महीने तक कोटेराज्यमे रहनेके पीछे,सन्१८२१ ईसवीकी १० सितम्बरको लिखा है कि "हमार कोटेम रहनेके शेप चार महीनेम केवल हैजा महामारी और प्रवल ज्वरने भयकर विक्रम प्रकाश किया। कोटेम ऐसी भयकर महामारी कभी पहिले हुई थी या नहीं, यहांके मनुष्योको इसका स्मरण नहीं है हम इन दिनों इधर उधर कई स्थानोंमे घूमते फिरे पर वीमारीने हमारा पीछा न छोड़ा। हमको वीमारीने बहुत सताया पीछे हम जालिमासिहके पास गये और उनसे रुखसत हुए, रास्तेमे जिस हाथीपर सवार थे वह वहुत विगड़ा पर परमात्माने छपा की "। कोटेको छोड़ कुनारो नामक स्थानमे आकर लिखा है कि "राजराणा जालिमसिहके आत्मीय राजा गुलावसिंहके अधिकारमे कुनारो नामका देश होगया है, जिसमे हम आये है। यह स्थान अत्यन्त रमणीक है, ऊंचे २ महलोकी शोभाको देखनेसे नेत्रोको अपार आनन्द प्राप्त होता है "।

जालिमसिहके पिताके वासस्थान नन्दता नामक स्थानमें आकर टाड् साहवने लिखा है कि राजपूत सामन्तोक रहनेके स्थानमें नन्दता एक अत्यन्त ही श्रेष्ठ आदर्शका स्थान है। मे एक तोरणमें होकर नन्दतामें गया। उस तोरणके ऊपर नौवत वज रही थी। तोरण (फाटक) से उतरकर चारोओर स्थूलकाय स्तंमोसे शोभायमान एक विस्तारित कमरेमें गया, वहाँ सरदारोंको इकट्ठा हुआ देखा, इसके पीछे महलसे अलग मनौहर सभामंदिरमें गया, वहाँ चारोओर तोपै और वंदूकोका शब्द होरहा था। अभिवादन और प्रत्याभिनन्दन करनेके पीछे मेने आसनको प्रहण किया, दो सारंगी वजाने-वालोने आकर पंजावी टप्पा गीत गाना प्रारम्भ किया "।

११ सितम्बरको तेरामे गये, १२ सितम्बरको नौगांव देखा. ।

*৻৽ঢ়৻*৾৻৽*ঢ়৻*৾৻৽*ঢ়৻*৾৻৽ঢ়৻৾৻৽ঢ়৻৾৻৽ঢ়৻৾৻৽ঢ়৻৾৻৽ঢ়৻৾৻৽ঢ়

पहाड़िसंह हमसे साक्षात् करनेको आया। वीमारीके कारण में उसके दुक्ह दुर्गको देखने न जासका, उसका मार्ग वड़ा पेचदार है, इस मार्गमे अनियमित पर्वतोकी जोभायमान पंक्तियां है, मझे पहाडसिहने सलामी दी। यहांके भिमया प्रशंसाके योग्य है।

पंक्तियां हे, मुझे पहाड़सिहने सलामी दी। यहांके भूमिया प्रशंसांके योग्य है। यह कचोरा शहर छः हजार रुपये वापिककी आयका है। पहिले यह वड़ा शहर होगा, हमने इस मुल्कको मरहटोके अधिकारसे वचा दिया है। मुकाम ट्रॉमीनो ९ अक्टूबर-कचौरामे हम इस समय तक जाड़ा बुखारके कारण ठहरे रहे नौ अक्टूबरको दमीनोमे आये यहाँ एक सप्ताह ठहर कर पन्ट्रह तारीखको मानपुरामें आये। यह बनास नदीके किनारे है, यहाँके सब प्रतिष्ठित पुरुप हमसे मिलने आये। में सबसे मिला परन्तु तबियत आज भी खराव थी। यहाँसे तीन कोश मंडलगढ़ है, १७ तारीखको यहाँसे चलकर शहरसे आधकोश पर ड़ेरेडाले, यहाँके हाकिम मुझसे मिलने आये और आज विजयाद्शमी है, वीमारीके कारण हमारा निमन्त्रण भी व्यर्थ गया, नौ दिनसे भोजन नहीं किया है कप्तान वाह आज मेरे पास आगये, मेरे सभी साथी अलील थे। आज मैने पसली पर जोक लगाई थी, मंडलगढ़को वालनोतके एक सामन्तने वनवाया था '' सौलङ्की वा चालुक्य जातिसे उत्पन्न वालनोत नामक सम्प्रदायके एक सामन्तने इस मंडलगढ़की पुनः प्रतिष्ठा की । उसी सौछङ्की वा चाछुक्य वंशसे अनहलवाड़ेसे राजवंशकी उत्पत्ति है। वह राजवंश दशसे चौदह शताब्दी तक पश्चिम भारतवर्षके समुद्रके किनारे वाले देशको अपने प्रबल्ज प्रतापके साथ शासन करते रहे । बुनास नदीके किनारे वाले देशको अपने प्रबल प्रतापके साथ शासन करते रहे । वुनास नदीके किनारे टंकथोदा नामक स्थानके राजवंशसे वालनोतसम्प्रदायने उत्पन्न होकर अपनेको तक्षक वंशीय कहकर परिचय दिया। यद्यपि इस प्रवाद वाक्यसे जाना जाता है कि थोदासे सौंखङ्की जाति वारह शताब्दीके धर्मयुद्धके समय पाटन देशको छोड़ कर अन्यत्र चली गई, परन्तु यह भलीभांतिसे जाना जाता है कि वालनोतकी सम्प्रदाय इससे पहिले गई थी । पंजावके अन्तर्गत छोकोत् नामक देश उनके आदि सुख समृद्धि प्राप्तिका स्थान कहा जाता था। मंडलगढ़के वालनात सम्प्रदायके आदि पुरुषोने सबसे पहिले लालपुरा नामक एक अत्यन्त प्राचीन देश पर अधिकार किया । उस आदि वीरके अधीनमे एक भील सेवक था। एक समय उस भीलने वनैले शूकरोके उत्पात निवारण करनेके लिये ईखरके पहरेमे नियुक्त होकर देखा कि एक वनैला शूकर एक पत्थरके दुकड़ेके सहार सोरहा है। भीलके हाथमें जो वाण फलवाला था वह तेज वारवाला नहीं था, इस कारण उस पर धार धरनेके लिये उसको पत्थर पर घिसा, धिसते ही वह समस्त दोहमय वाणकी फलक सुवर्णकी होगई । भील सेवकने तुरन्त ही अपने प्रभुके पास जाकर समस्त वृत्तान्त कह दिया, प्रभुने उसी समय वड़ी शीवतासे सेवकके साथ उस स्थान पर जाकर देखा कि वह पत्थर उसी प्रकार रक्खा है, और शूकर भी उसी भावसे सो रहा है। प्रभुके पत्थरके दुकड़े लेनेके लिये उपाय करते ही शूकरकी निद्रा भग होगई, वह जागते ही तुरन्त आग गया, प्रभुने उस पत्थरको लेकर उस पत्थरके गुणसे वहुतसा सुवर्ण तैयार किया, और वहुतसा रूपया खर्च करके एक नवीन राजधानी

\* FARTER FARTER

#### अपृम अध्याय ८.

हुड् साहव पर रोगका आक्रमण-मगलगढ़-करार किला-अमीरगड-मानपुरा-मंगलगड़में जाना-उसका ऐतिहासिक वृत्तान्त-स्थान वजेठा-इमीरगड़-सोनवार-पार्थनाथका मंदिर-रामोली नहर-अगरा-मरताकी कंचाई-समाप्ति अमण दसरेकी ।

करराभोली नहर-अगरा-मरताकी ऊंचाई-समाप्ति श्रमण दृसरेकी । पहली अक्टूबर वरको जिहाजपुर नामक स्थानमे जाकर साधू टाड् साहवने लिखा है "कल दिन हमारे प्राण निकलना ही चाहते थे कि डकन और केरी साहव वोडिन अवस्थामे गय्यापर लेटे थे हमारे सम्बन्धी कप्तान वाह मेरे साथ भोजन करनेके लिये बैठे थे किन्तु ज्वर और क्रान्तिके होनेसे मुझे विलकुल भूंख नहीं थी, इस कारण में कुछ भी न खा सका। मेने उसमेसे केवल मकईकी रोटीके दो एक प्रास कि मेरे बरोरमे मानो भयंकर आन्दोलन होने लगा। मुझे ऐसा वोध हुआ कि भेरा मस्तक धीरे २ भयानकरूपसे पीडि़त होरहा है, मानो समस्त माथेमे सृजन भरी आरही है। मेरी जिह्ना और होठ सूख कर काठकी समान होगये। यद्यपि मेने कुछ भी भय नहीं माना और इससे मेरी चैतन्यता कुछ भी छोप नहीं हुई, तथापि इतना स्मरण हुआ कि कई वर्ष पहिले इस प्रकारसे मैने एक वार मृत्युके मुखसे रक्षापाई थी कप्तान वाहको अपने पाससे जानेके छिये कहा, परन्तु वह जाने भी न पाये थे कि इसी अवसरमे मेरा कठ सुख गया। मैने विचारा कि मेरी मृत्यु अव निकट आगई, मै उसी समय उठा और तम्बुके खंभोंको पकड़ कर खड़ा होगया । शीत्र ही मेरे उक्त मित्र चिकित्सकको छे आय, मैनें उनसे कहा कि मुझे आप विरक्त न कारिये। मै स्थिर होनेकी इच्छा करता हूँ परन्तु उन्होंने मेरी वात पर कुछ भी ध्यान न दिया, और कुछ औपधी मेरे मुखमें डाली । मैने तुरन्त ही भयंकर उल्टी करदो । फिर तुरन्त ही शय्याका आश्रय लेकर अचेत होगया । कोई दो घटे रात्रि जानेके समय नींद टूटी तो देखा कि मेरे सारे शरीरमे पसीना आरहा है, किन्तु पीड़ाका फिर कोई चिह्न दिखाई नहीं पड़ा। इसका विचार और निर्णय करना कठिन होगया कि ऐसा क्यो हुआ ? चिकित्सकने अनुमान किया कि किसीने मुझे विप खिलाया था, परन्तु मैने इस वात पर विश्वास नहीं किया, यदि मैने विप खाया था तो अवदय ही उस ११ रोटी में विष था यह स्थिर होता ती इस अवस्थामे शीव्र ही पाचकको विदा दी जाती, मेरे मेवाड्मे आनेके समयसे अवतक चार वार मेरी यह दशा हुई । मुकाम खजूरी ता० २ अक्टूबरको मुझे ज्वरने वहुत पोड़ित किया था इस कारण पालकीमे सवार होकर मै चला। मीना अपना सत्व मिलनेसे प्रसन्न होगये थे, उनके अफसर हमारे पास मिलने आये हमने उनको सुर्ख पगड़ी और ह्माल पुरस्कारमे दिये, हम घाटीके मार्गसे खज़रीमे पहुँचे, यहाँ त्राह्मणोको धर्मार्थ दी हुई बहुत सी जागीर है।

हैं। 3 अक्वरको मुकाम कचारा-इसका मार्ग दुस्तर है इसके आधे मार्गमे अमर- हैं। गढ़का किला है, यहाँके रावत दलेलसिंह जहाजगढ़में कारगुजारी करते है. उनका साथी हैं। जिल्हा किला है, यहाँके रावत दलेलसिंह जहाजगढ़में कारगुजारी करते है. उनका साथी हैं। जिल्हा किला है किला है

*৻ਫ਼*୵෦৲৽*ढ़*୵៲៶৽*ढ़*୵៲៶৽*ढ़*୵៲៶৽*ਫ਼*୵៲៶৽*ਫ਼*៸៶៶৽*ਫ਼*៸៶៶৽*ਫ਼*៸៶៶৽*ਫ਼*៸៶

अमरसिहके वंशधर जो शाहजहाँकी सहायतामे औरंगजेवके द्वारा नियत हुए थे उस समय उनका नित्यका स्वत्व जाता रहा उनके पुरुपाओकी छतरी यहां वनी है।

२१ तारीख अम्बाह-दूरी सांढे छ मील यहां कई एक खोदित लिपिकी नक्ली हमते मंगाई वहुधा लोग हमारी भेटको आये. पर ज्वर जाडेने हमको तंग कर दिया है हमारी डायरी वावू महेश रखता है और उसकी चतुराई पर हमको विश्वास है।

हमीरगढ़ १२ तारीख-यह शहर वीरमदेवके अवीन है जो रानावत सम्प्रदायका है। तथा घीरजसिंहका पुत्र है जो संवत् १८४३ के समय साल्वारके सामन्तोका सन्मति दाता था, उसको यह मिला था, इस समयका अधिकारी कुछ जनूनी है और जो कि उसने एक दुरजीकी अपनी सेवासे पृथक् नहीं किया इसीसे ७००० रुपयेकी आयवाले दो शहर उससे छीन लिये गये, इसमे८०० घर सकी जातिके है। छीट दुपट्टे यहाके विख्यात है, एक उमदा तालाव है उसमे बहुत सी वतके हैं उनको कोई नहीं मारता सियाड़े ववूले उसमे वहुत होते है।

२३ तारीख मुकाम सियानो दूरी आठ मील तीन फरलाग-हम अब बीच मेबा-ड़मे है, यहाँ मैदान ही नजर आते है, यहाँ वड़ा कौतुहल दिखाई देता है, यहाँ एक मीराज जानवर वड़ा सुन्दर होता है, यहाँके लोग हमारी भेटके लिये आये, हमने पूछा तुम इतरनी दूर अपने स्थानसे आये. उत्तर जब आप यहाँ पहिले आते थे तो सारे शह-रमे २०० घर भी आवाद न थे. अववारह सी घर आवाद है।राना हमारा राजा है आप हमार परमेश्वरके वरावर है व्यापार उन्नति पर है, हमसे महाराजा विवाहके समय कर भी वसूल नहीं करते है. हम वहुत प्रसन्न है जो आपने हमारे साथ सल्क किया है, उसके सामने पाँच कोश क्या पांचसों कोश भी कोई वम्तु नहीं है। मैने उनको उपदेश किया और वे प्रसन्नतासे विदा हुए, उनके चले जाने पर वावा सगरौतवाला और ठाकुर रावरदोवाला हमसे वातचीत करते रहे इस ठाकुरके पुत्रको हमने अजमेरके किलेसे छुटाया था, वह वहुत देर तक वातचीत करके विदा हुए।

रस्मी २३ अक्टूबर रास्ता साढ़े १३ मील-हम फरके रास्तेसे चले, इस कारण हमें १५ मील जाना पड़ा, मार्गमे मरोली स्थान देखा यह जंगलमे वसा हुआ है। पहिले यहां वीस वर थे और अब सत्तर घर हैं यह रस्मी बहुत सुन्दर स्थान है इसको राजा चंद्से निर्मित मानते है, पर यह विदित नहीं कि यह चन्द्र कीनसे है, यहाँके लोगोने एक तल् । लगाई है उसका विषय यह है कि मुहरा व्यापारी महाजन नकाश और रस्नाकी सब पचायत नियत करती है कि तहसीछदारने पाकरके ज्यापार पर और अन्न पर अधिकतर महसूल लगा दिया, इससे उन्होने यह स्थान छोड़ दिया। पर जो कि रयासतके अहलकारने इस प्रकारकी कसम खाई कि आगेसे वह ऐसा न करेंगे तब उसको फिर लाकर आबाद किया और ईश्वरकी साक्षी की, इससे हम सवने यह तस्ती लगाई कि यादगार रहै। मिती आपाद वदी तीज संवत् १८१९।

निर्माण की और उस भीलके नामके अनुसार ही उसका नाम मंडलगढ रकता। परन्तु एक अत्याचारके होजानेसे वह अन्तमे चिरकालके लिये मंडलगढसे रहित होगये। मंडलगढकी प्रजामे एक योगी प्रजा थी, उस योगीके एक अत्यन्त जीन्न चलनेवाला घोड़ा था, अधिक क्या कहे वह घोड़ा मृगकी समान महावेगसे जाता था। मडलगढके महाराजने उस योगीसे वह घोड़ा वलपूर्वक छोन लिया, योगीने उसके नाम पर राजाके यहाँ अभियोग उपस्थित किया। राजाने एक सेनाको भेज कर उस वालनोतके सामन्तको मडलगढ़से निकाल दिया। उस सामन्तके उत्तराधिकारी आज तक जावान और वाकरोढ़ नामक स्थानमे नीची श्रेणीके सामान्य भूमियारूपसे निवास करते हैं; परन्तु तीभी वह अपनी प्राचीन पैतृक "राव" की उपाधिका व्यवहार करते हैं "।

्वाद्छींसं हमको दो खोदित छिपियां मिछी, जिनमे सोछं द्वी वंशका कीर्तन था, उसमे राजा भीम तथा उनके पुत्र वर्ण अनहळवारका वर्णन है उससे कई वर्ग निर्गत हुए है, उसमे अर्जुनसे दो वर्ण वेश्य और शूरोंके प्रगट होनेका भी वर्णन है, उससे वेघळवाळ महाजन जिन्होंने जनमत स्वीकार किया था उत्पन्न हुए तथा गूजर सून्ती कतोरे व सुनार कोंकन भीछ आग्न पनोरा और मङ्ग मैदानशान्त कोटाके हुए, वघेळवाळा महाजनोंकी साढ़े वारह जातिमेंसे है, पर यह सब राजापूतोंसे उत्पन्न है।

संवत्१७५५ में निर्देशी औरंगजेवने मंडेलगढ़को पिसानगढ़के रईस दूदाजी राठीर को देदिया, उसने इस इलाकेको अपने भाइयोंमें विभक्त कर दिया और भूमियां भाइयों पर काम चलानेको कुल कर नियत किया । पर रानाने उस पर अधिकार किया और प्रत्येक पाँचसाँ रुपये पर एक सवार और एक पैदल की वेतन नियत की और बहुत थोड़ा रुपया अपना अधिकार जतानेको रक्खा, रानावत् कनावत और शक्तावताँ पर जिन्हों ने इस पर स्वत्व किये थे, वादशाहके नियमकी समान उनसे भेट चाही, जिनके पास एक प्राप्त था उनसे एक वर्षका जिनके पास एकसे अधिक ग्राप्त थे उनसे तीन वर्षमे कर लिया जाता था, अमरगढ२५०० रुपये पर, अमलदा१५०० और तिन्तरो१३०० सो पर झंजराल १४०० सी पर नियत हुआ और जो कुल नहीं देते थे घटनाके समय उनको सहायता देनेका नियम था। इसी समय दूसरे राजसिंहके समयमें उमेदिसह गाहपुरा वालेको पाँचवे हिस्सेका मंडलगढ़का इलाका ३२५० वार्षिक ५०० भेट नायव और २०० रुपये भेट चौधरी पर मिला, संवत् १८४३तक इनके वंशवालोके पास यह इलाका रहा, पीले सोमजी दीवानने सहायता प्राप्त होनेसे उनको चन्दावतीके साथ युद्ध करनेसे

देदिया, और दृगामऊ तथा पुरावा दें। जागीर पृथक् नियत की और ४०० अइवारोही समय पर उनसे छेनेका नियम किया, पर अव इसमे वहुत परिवर्तन होगया है रईसऐसे

निर्धन होगये कि अव एक घोडा भी नहीं देसकते।

### नवम अध्याय ९.



वृद्धितंछ टाड् साहवकी अपने देशमे जानेकी इच्छा—स्वदेशमें जानेको रोक कर दूँदीराज्यमें जाना-बूँदीके महाराजका प्राण त्याग करना—उनका कर्नल टाड् साहवको अपने पुत्रके अवि-भावक पद पर नियुक्त करना—हैजा—पौहाना—भीलवाड़ा—जहाजपुर—कर्नल टाड्का बूँटीमें आना— राजपरिवारके साथ साक्षात् करना—राजपरिवारके साथ आत्मीयता ।

निरन्तर घोर परिश्रम करने तथा-रजवाडेकी राजनैतिक-आर्थिक एव नैतिक **उन्नति साधन करनेकी निरन्तर चिन्ताके करनेसे सन् १८२१ ईसवीमे कर्नल टा**ड साहव का स्वास्थ एकवार ही भंग होगया। इस समय उनकी वीरता एकवार ही दूर होगई। इस समय उन्होंने चिकित्सकके परामर्शके अनुसार अपनी प्राणरक्षाके लिये "प्यारी जन्म-भूमिमे जानेकी अभिलाषा प्रगट की । परन्तु रजवाड़ेकी और २ राजपृत जातिकी ओर **उनकी कैसी माया और अकृत्रिम स्नेह उत्पन्न हुआ था, कि वह अपने शरीरकी ओर** तथा अपने जीवनकी ओर ध्यान न देकर केवल राजस्थानकी शान्ति और राजपूत जातिके मंगलसाधनमे लिप्त हुए। देशदेशोमें जाकर किसी न किसी एक घटनाने उनको वॉघ रक्खा । रजवाड़ेके समस्त राजवंश और सामन्त वंशोके साथ उनका भाई मामा, और चाचा इत्यादिका सम्वन्ध स्थापित हुआ था, इसी कारण वह किसी प्रकार भी माया ममताको छोड़ कठोर हृद्य साधारण अंग्रेजकी समान राजस्थानको न छोड सके। सन् १८२१ ईसवीके जौलाई मासमे उन्होंने उदयपुरमे जाकर लिखा है कि वर्धाऋतुके समाप्त होने पर अपने देशमे जानेका निश्चय किया था। परन्तु डकन साहवकी भविष्य वाणी कि तुम अभी स्वदेश न जा सकोगे पूरी हुई कि उसी समय बूँदीके महाराजकी अचानक मृत्यु होगई, इस लिये उनके वह मनकी आशा मनहींमे लोप हांगई, वह छिखते है कि " कई दिन वीतने पर मुझे वृदीका समाचार मिला कि मेरे प्यारे मित्र वृद्गिके महाराजने प्राण त्याग किये है, और अपनी मृत्युके समय मुझे अपने शिशुपुत्रके अविभावक पद्पर नियुक्त करके उस पुत्र और वूँदीराज्यके मंगल साधनका भार मेरे ऊपर अर्पण कर गये है। " उदार हृदय राजपूत बांधव टाड् अपने राजपृत भित्रकी मृत्युसे कातर हृदय होकर उनकी उस अतिम आज्ञाको पालन करनेके लिये दु:खित होकर शीघ ही वूँदीकी ओरको चले।

इस समय यहाँ महामारी हैजा फूट निकला था, बड़े २ यत्न किये जाते थे हमने देवा कि यंत्रशास्त्री मन्त्र पढ़ते और हवन करते थे शहरसे वाहर दक्षिणकी ओर गगाजल टपकाया जाता था लोग व्याकुल थे ऐसे समय हमने अपनी यात्रा वर्षामें ही आरम्भ की।

स्थान पोहोना, २५ जौलाई-यह वड़े दु:खका दिन था, हम उदयपुरसे वर्षा-कालमे चले थे, मेहता और वादलीके वीच मार्गमे हमने देखा कि हमारा हाथी मरा

KEARTER CAROCATE AND CAROCATE A

जसैमू तारीख २४ फेरसे मार्ग चौद्ह मील सीघे रास्तेसे वारह मील-पहिले यह विख्यात नगर था, पानी घोरे है पहिले यहां कुछ भी आवादी न थी अब यहाँ अन्सी घार आवाद हे हमारा गमन मसका न्हाय स्थान दरीवेंमे हुआ पर यहाँकी सब लिपियां

पानीं सूवी हुई है।

मुकाम शनिवार तारीख २५ सीधा रास्ता छोनींस साढ़े वारह मीछ हम फेरके

मार्गसे इस छिये गये कि वह स्थान देखें कि जहाँ रावल समरसी चित्तीड़वाले और

भोला मीम अनहलवाडेसे युद्ध हुआ था इस मैदानमे ढाका बहुत है, इसका वर्णन

लोगोंने कवितामे किया है।

उसने लिखा है कि युद्ध करेराक्षेत्रमे हुआ था और सोलंकी पराजित होकर नदी पार होगये यहां जहां बनास और बेरसका संगम है वहां एक महा-देवजीका मिदर है।

करेरा यहाँ एक मिंदर तेतीस अवतार जैनियोका है यहाँ कई छिपिया है कोई संवत् ११०० कोई १३०० और कोई १३५० का वना हुआ इसको प्रगट करती हैं पुजारी यहाँके निर्धन है पर मंदिर वहुत सुन्दर है स्तम्भोपर जैन सम्प्रदायोंने अक्षर

खुदे है शिखर तीस २० फुट ऊचे है, चालीस फुट ऊचे शिखरमें पार्श्वनाथकी मूर्ति है दूसरे स्थानोमें उनके शिष्योकी मूर्तिये हैं। २० वर्ष हुए कि पहिले यहाँके मैदानोमें ज्वारकी खेती होती थी कि उसमे हाथीं भी समाजाय। मार्ग सर्वथा छुन है हमारी

पालकी कठिनाईसे चली यहाँ पहिले छः सौ ६०० घर थे, अव ६० घर हे यहाँकी विवास पानीके साथ हमको धन्यवाद देने आई, रसमीसे करारा तक सात

मीलका मार्ग वडा कटीला है वहांसे सुन्वार तक नौ मील है। सुन्वार एक मेवाड़के वंशयरके अधिकारमे है महाराज दोलतिसह कमलमेरवालेके अधिकारमे है, यहाँ एक किला भी है, यहाँ संवत् १८२६ मे तमाल्का व्यापार वंद होगया था। मादली

्रि २६ तारीख साढ़े सात माल पहिले यह सात हजार रुपये वार्षिक की आमदनी वाला वड़ा शहर था अव उसमे सात सो भी नहीं वैठते। इसमे अव ८० अस्सी घर है अव यहाँ खेती होती है प्रवन्धकर्ता उत्तम नहीं है यहाँ वाईजी अर्थात् इस समयकी राज-माताने एक सुन्दर संगमरमरका स्थान वनवाया है, संवत् १७३७ की जैनधर्मकी

सोदित एक लिपि है।

नूस और महता, २७ तारीख चीद्ह मील-आज वड़ी कमजोरी है इस जगलमे

नाहर पाये जाते है, हमारे राजाके घोड़ेने जो हमारे साथ था समझ लिया कि अब हमारी

यात्रा पृर्ति पर है इसी स्थान पर हरत दानाने मार्गने जादूकी माल ग्यारह सी वर्ष

हुए शिशोदियाके मारी थी। एक वडा श्रूकर हमारे मार्गसे निकल गया, हम आराम चाहते थे यहाँके मनुष्य हमारी अगौनीको आये उनके आगे नगाड़े वजते थे, स्त्रियाँ, अपना लोटा लिये हुए आई। हमें धन्यवाद दिया, हमने उनके लोटोमे एक एक रुपया डाल दिया और विश्राम स्थान पर आये हमारा मिस्तरी वड़ा कमजोर होगया है, उसकी अस्थिमात्र शेप है।

রী ১৮৮৮ টাই ভার্মিক ভার্মিক

### दशम अध्याय १०.

मुङ्गुज्याभिषेक-राजञ्राताओकी योग्यता-राजमाताका समाचार-वलवन्नराव-राज्यका प्रवन्व करना-रानीसे साक्षात्-वृद्दीकी आय-कोटमें गमन-रावता-

कर्नल टाड् साहवने ५ पांचर्या अगस्तको लिखा है, "कि मुझे वृद्दीम आया हुआ सुन कर राजमाताने नवीन महाराजका राजितिलक देने वा अभिपेक कार्य करने का निश्चय किया, और श्रावणमासकी तृतीयाको महापर्वको निकट जान उसके दूसरे दिन अभिपेक होनेका निश्चय किया। राजमाताने मेरे समीप एक लेखकके द्वारा यह कहला भेजा कि तृतीया तिथिको जो जातीय पर्व होता है, उस दिन मुझे नवीन महाराजके साथ राजयात्रा करनी होगी। राजमाताने मेरे समीप यह भी कहला भेजा कि रजनाड़ेमे ऐसी रीति प्रचलित है कि वृद्दोंके राजाकी मृत्यु होनेपर उनके कुटुम्बी तथा सम्बन्धी वा प्रतिवासी वारह दिन अशोचके पीछे नवीन महाराजको अशोच चिह्न छोड़ कर शुद्ध होनेके लिये आग्रह करते है। उनके बचनानुसार भेने शिव्र ही महाराजके लिये रंगेहुए कपड़े और पगड़ी तथा हीरोंके लगे हुए शिरपेच मोल लेकर राजमहलमें भेज दिए। उन्होंने अशोच चिह्नस्वरूप सफेद वसको त्याग कर इन रंगेहुए बस्नोंको धारण किया। मेरे उस अनुरोधके अनुसार वारह दिनके पीछे नवीन शिशु महाराज मेरे दियेहुए कपड़ोंको पहर कर शुद्धहों वाहर हुए, मै उनके साथ वृद्दीके प्राचीन महलमें गया। उसी स्थान पर समस्त किया कमें हुए थे "।

" दूसरे दिन महाराजका अभिपेक किया गया—राजमहल नामक महलमे जहां वृंदीके राजाको अभिपेक होता है मे वही गया। मै जिस रास्तेसे गया, उसी रास्तेसे सुन्दर बस्वधारी अगणित प्रजा इकट्टी होकर मेरा अभिनन्दन करती थी महलके सारनेके भागमे इसी भांति अगणित राजपूतोने चारोओर इकट्टे "जयजय" स्वरसे महा जानन्द प्रकाश किया, महलके भीतर जिस स्थान पर महाराज अभिपेक यज्ञमे नियुक्त थे वहां भी बहुतसे सामन्तादि इकट्टे हुए थे। मै वहाँ जा पहुँचा और उन सामन्तोसे बातचीत करने लगा, उसके पासहीके एक कमरेमे पूजा और हवन होरहा था पूजाके समाप्त होते ही आज्ञानुसार मैने नवीनमहाराजको उस यज्ञ स्थानसे बुलाकर दूसरे कमरेमे एक आसन पर बैठाया, उस स्थान पर फिर पूजादि हुई, महाराजने अपने पुरोहितके माथे पर टीका लगाया। उक्त कार्यके समाप्त होजाने पर सबकी आज्ञानुसार मे प्रसन्न हो सभास्थानके एक ऊचे मञ्चान पर स्थित राजसिंहासनकी ओरको महाराजको लगया। मचान ऊंचा था, इस कारण मुकुमार महाराज उसके ऊपर चढनेमे समर्थ न हुए, मैने उनको उसके ऊपर चढा दिया। इसके पीछे पुरोहितने चदन लगाया, मैने मध्यमा उगली से नवीन महाराजके मस्तकपर तिकल दिया। इसके पीछे उनकी कमरमे तलवार वॉथकर अपनी गवर्नमेण्टके नामसे महाराजको अभिनन्दन कर, जिससे सभी सुन सके

র্নতির্দির ভরিত্রভারির ভরিত্রভারির ভরিত্রভারির ভরিত্রভারির ভরিত্রভারির ভরিত্রভারিত ভরিত্রভারিত ভরিত্রভারিত ভরি

पडा है, इस दिन वडी ठंढ़ो हवा थी जिससे वड़ा कप्ट हुआ। हमारी इच्छा भीलवाड़ा देखनेकी थी इससे उसी मार्गसे चले।

२६ जौलाई भोलवाडा-दो दिनसे इन्द्रदेवने कृपा की है धूप निकलती है. यहाँके पुरुप और स्निया, कलशोम जल लेकर हमारी अगोनीको आये, यह लोग हम शहरम

लगये वाजार सजाया गया था। हम उसे देखकर छोट आये, भोजन किया फिर छोग हमारे पास आये, हमने इतर इलायची देकर उनको विदा किया, थोडे ही दिनसे यहाँ

मडी जुडी है और तीन हजार घरोमेसे वारह सी घर व्यापारी जनेकि है। सव म्थानाकी वस्तु यहां मिलती है। यदि कोई कुप्रवन्ध न हुआ तो इसकी वड़ी उन्नति होगी, २८

तारीखको भो लोगोने हमको वही रक्खा २९ तारीखको वहुत थोडा असवाव लेकर यहाँसे चले मार्ग सब विगड़ गये थे, पानी वर्ष रहा था साथी लोग गिर २ पड़ते थे इस

प्रकार जहाजपुर जाकर पहुँचे।

कर्नल टाड् साह्व विना विश्राम किये वरावर चलते ही गये और ३० तारीख THE THE TRETTE THE THE THE THE THE को वूदीमे पहुँच गये। उन्होंने लिखा है कि "मै जिस पथिकके वेपसे वूदीमें गया उसी वेपसे शोकसे संतापित हुए राजपारवारको धीरज देनेके छिये सबसे पहिले राज-महलमे गया और वहां जाकर सबको धीरज दिया । मैने महलमे जाकर नवीन महाराज

और उनके अनुज गोपालसिंहको परिपद मंडलीसे व्याप्त देखा। जाते समय दोनो ओर ज्ञोकसे संतापित होकर भी मेरे प्रति सम्मान दिखानेके लिये आग्रह करते

सेवकोको देखा "।

" मृतक महाराजके वियोगसे मेरे हृद्यमे जो अपार शोक उपस्थित हुआ था मैने उसे प्रकाश करके कहा, और साथमे यह भी विदित किया कि भारतवर्षके गवर्नर जनरल वहादुर भी महाराजके वियोगसे दुःखित हुए है और नवीन महाराज जवतक राजकार्यमे समर्थ न होगे, गर्वनर जनरल वहादुर तवतक उनके पिताकी जगह होकर उनके कल्या-णकी कामना करेगे। राजकार्यमे अज्ञान नवीन महाराजने धीर और गंभीरभावसे उत्तर दिया कि मेरे पिता मुझे आपकी गोदमे वैठाल गये है, उन्होंने मेरे मंगलका भार आप-के हाथमे दिया है "। मै भी इसी प्रकारसे धीरज दे सामन्तों के साथ वार्तालाप करने के पीछे अपने ठहरनेके लिये जो मकान महलसे कुउही दूर पर था वहाँ गया। मैने बैठ कर देखा कि मुझे जिन २ प्रयोजनीय वस्तुओकी आवदयकता थी वह सभी वस्तुये तैयार रक्खी हैं, और भेने विना पोशाक उतारे ही देखा कि मेरे छिये मोजनकी सभी सामग्री तैयार रक्खी है। राजमाताने वह भोजन भेज दिया था, और मेरे प्रति सम्मान दिखानेके लिये एक त्राह्मणके हाथ महरुसे यह सब सामान भेजा था, उसके आगे २ एक त्राह्मण गंगाजल छिड़कता हुआ आया था। पाँछे किसीकी दृष्टि न लगै, अथवा कुछ अगुभ न हो यह काम इसीलिये किया गया था ''।

िट्रि<u>ं क्ष्रिक्ष्य क्ष्रिक्ष क्ष्र क्ष्रिक्ष क्ष्रिक्ष क्ष्रिक्ष क्ष्र क्ष्रिक्ष क्ष्रिक्ष क्ष्रिक</u>

हम अगस्त तक रयासत वृदीमें रहे, जब चलने लगे तब यही उपदेश दिया कि हम आप सब लोगोंको इस रयासतका प्रबन्ध कर्त्ता नियत करते है, यदि हम प्रतिवर्ष हिसाब माँगे तो आप इस पर आश्चर्य न करे और भूराको भी समझाया कि वह आगे से उन्नातिका मांग स्वीकार करे जिसको उसने साथियो सहित स्वीकार किया।

सफरमे हमारे पास उनके ममाचार आंत रहे, तथा देवनागरी और फारसीम महाराज वालकका लिखा पत्र भी हमारे पास आता रहा। जब हम वही थे तभी वालक महाराज डेरेके सामने अपनी चातुरी दिखाते हुए बोड़े फेरते थे, एक समय महारानीने हमको धन्यवाद दिया कि आज वालक महाराजने ज्ञूकरका शिकार किया है। इस रीतिपर वड़ा दान पुण्य किया गया। यह वह समय था कि जवतक जंगली ज्ञूकर न मारा जाय तब तक वीरोसे प्रतिष्ठा नहीं मिलती थी।

हम जहां कही रहते पुरानी खोदित छिपियोकी खोज करते ये, बूदीके राजपुरुषोको इसमे वड़ा आश्चर्य होता था।

वृंदिकी खालिस आमदनी तीन लाखसे विशेष नहीं थी, अब थोडे ही समयमें पाँच लाखसे विशेष होगी और खालसे इलाकोको सिवाय ८०००० हजार रुपये वार्षिक जो सरकार अनेजको दिया जाता है जो पहिले सेधियाके अविकारमे था, जो उसने सन् १८१८ ई० के नियम पत्रके अनुसार छोड़ दिया था उसके सिवाय महाराजके पास सातसी सवार सजातीय, कौज किलेदारीके सिहत तथा गोलन्दाज वारह तोप और २७०० पैदल तनस्वाहदार थे तथा किलेदारी और प्रान्तोकी सेना इससे प्रथक् थी जिनकी आमदनी उनके खर्चको पूर्ण थी।

१९ नवम्बर स्थान रोहता—चौदह अगस्तको हम कोटेको चले । बूदीकी प्रजा तथा हम भी उस समयके ज्वर जाड़ेसे पीड़ित होगये थे । सन् १८१७ और १८ मे हमने इसी स्थान पर शत्रुओके साथ संप्रामको सेना सर्जाई थी और यह युद्ध पिंडारोके साथ हुआ था, और उनकी छ्टका जो रुपया आया उससे लार्ड हैसास्टिंगसके नामसे पुल बनानेका विचार हुआ था उसमे प्रति देशका अस्वाव था। अनेक प्रकारसे४००० पशु थे और हमारी इच्लानुसार एक पुल १५ महरावका कोटेके पूर्वकी ओर बनाया गया, यह एक सहस्र फुट लम्बा था एक वीर सिपाही जिसने उस युद्धमे महा सहायता की थी तथा दूसरे साहबोकी मानो यह स्मृति चिह्न है।

जो कि हम हाड़ीतीके मुख्य मार्गके समीप थे, उस समय राजरानाने कहा कि वह हमको यह स्थान दिखाता है जहाँ वड़ा शिकार होता है । जहाँ पर्वतोंकी श्रेणी वरावर चली जाती है, वहीं स्थान इसके लिये निश्चित हुआ । जो हाड़ौतीको मालवेमें पृथक् करता है, तीसरे पहरको हम शिकारको चले । शिकारियोंके शब्दसे जंगलके जीव जन्तु हरिण आदि कूदते फांदते चलने और भागने लगे । लाल दागदार वारहिसगे

न्तर्वे विकास स्वास्त्र विकास स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के सि

ऐसे ऊंचे श्वरसे कहा कि वृटिश गवर्नमेण्ट सदाके लिये वूदी राज्य और राजदरवारके मंगलकी कामना करेगी। मेरे इस वचन पर सुन्दर वस्त्रधारी हजारो मनुष्य महा आनन्द प्रकाश करने लंग, और उसी समयमे तारागढ़के किलेसे तोपे छूटनेका शब्द हुआ। इसके पीछे मैने महाराजके शिरपर पगड़ोंमे हीरोका शिरपेच, गलेमें मोतियोकी माला, हीरेजड़े खंडुए देकर राजपूर्तामे प्रचलित रीतिके अनुसार इकीस दुशाले, तथा वड़े कीमती मूल्यवान् अनेक प्रकारके वस्त्रादि उपहारमे दिये। चाँदीके आभूपणोसे सजा हुआ एक हाथी और दो काले घोडे भी लाकर उपहारमे दिये गये । उपहार दानकार्यके -समाप्त होजाने पर मे अपने नवीन महाराजके पिताके मित्र और उनके अभिभावकस्त्र-रूपसे उनका अभिनन्दन और मंगल कामना करके महाराजसे कुछ दूर जाकर खड़ा हुआ, उस समय राजांक प्रधान २ सामन्त उपहार देकर अभिनन्दन करने लगे, इस समय राजभाता गोपालसिंहने आकर मुझसे कहा कि आपके अतिरिक्त मेरा और कोई अभिभाविक नहीं है "। समस्त सामन्त भी एक २ करके महाराजको अभिनंदन कर मेरे पास आये, और मेरे पास आकर मेरे इस अभिपेक कार्यमे मिले और इस कार्यको स्वय करके आनन्द प्रकाश करते हुए वृटिश गवर्नमेण्टके प्रतिनिधि स्वरूपसे उन्होने मुझे नजरे दी। पीछे में महाराज और सामन्तोको अभिवादन कर वहाँसे चला आया। नवीन महाराज इसके पीछे सेना और सामन्तोको साथ लेकर नगरम घूमते हुए सीतर की भवानीके मदिरमे पूजा करनेके लिये गये "। दसरे दिन राजमाताका समाचार हमारे पास आया। हमने उनके कहनेके अनुसार सव प्रवन्य कर दिया । उनको वलवन्तिसहकी ओरसे कुछ शंका थी, एक समय वारह वर्ष हुए कि इसने आक्रमण किया था। रानी साहिवा अपने दीवान भूरा शंभूनाथसे भी राजी न थीं, इसमे वड़े धर्ममे विश्वासी गोविन्द्राम वकील, तथा धामाई किलेदार तारा-गढ तथा चन्द्रभान नायक यह जो वड़े ईमानदार थे भूराके ऊंपर दृष्टि रखनेके लिये नियत हुए । मैने सव प्रवन्य करके आज्ञा दी कि जो रुपाय आमदनीका हो वह सब महलके खजानेमे रक्ला जाय, और ऊपर लिखे पुरुषोको रसीद तथा हिसावका उत्तर दाता किया, और वलवन्तिसहको भी विदा करनेका प्रवन्य किया। इसी समय श्रावणी पृणिमा पर राखीका त्योहार आया। रानी साहिवाने मुझे भाई मान कर अपने गुरूके हाथ मेरे पास राखी भेजी, इस सम्बन्धसे ग्यारह वर्षके कुमार मेरे भानजे हुए, तब मैने दीवानकी मारफत कुछ प्रवस्थ विषयक वातचीतकी इच्छा की, और

इसी समय श्रावणी पूर्णिमा पर राखीका त्योहार आया। रानी साहिवाने मुझे भाई मान कर अपने गुरूके हाथ मेरे पास राखी मेजी, इस सम्बन्धसे ग्यारह वर्षके कुमार मेरे मान कर अपने गुरूके हाथ मेरे पास राखी मेजी, इस सम्बन्धसे ग्यारह वर्षके कुमार मेरे मान कर अपने गुरूके हाथ मेरे पास राखी मेजी, इस सम्बन्धसे ग्यारह वर्षके कुमार मेरे मान कर अपने गुरूके हाथ मार कई घटे तक वातचीतकी इच्छा की, और विश्वासी सवकों के साथ महलमें गया। कई घटे तक वातचीत हुई, रानी साहिवा एक पर कि वोचमे थीं उनकी वातचीतसे राज्यप्रवन्ध विपयक उनकी बड़ी योग्यता प्रतीत हुई, हि वोचमे थीं उनकी वातचीतसे राज्यप्रवन्ध विपयक उनकी बड़ी योग्यता प्रतीत हुई, हि वोचमे थीं उनकी वातचीतसे राज्यप्रवन्ध विपयक उनकी बड़ी योग्यता प्रतीत हुई, हि वोचमे थीं उनकी वातचीतसे राज्यप्रवन्ध विपयक उनकी बड़ी योग्यता प्रतीत हुई, हि वोचमे थीं उनकी वातचीतसे राज्यप्रवन्ध विपयक उनकी बड़ी योग्यता प्रतीत हुई, हि वोचमे थीं उनकी वातचीतसे राज्यप्रवन्ध विपयक उनकी बड़ी योग्यता प्रतीत हुई, हि वोचमे थीं उनकी वातचीतसे राज्यप्रवन्ध विपयक उनकी बड़ी योग्यता प्रतीत हुई, हि वोचमे थीं उनकी वातचीतसे राज्यप्रवन्ध विपयक उनकी बड़ी योग्यता प्रतीत हुई, हि वोचमे थीं उनकी समझा दिया कि तुम पुथक लिखा पढ़ी न करना, और हर किसोसे अपने मन विवाय के वातचीत हुई, की विपयक रहेगी। किर रानीने एक सहे-विवाय के वातचीत हुई, की विपयक रहेगी। किर रानीने एक सहे-विवाय के वातचीत हुई, की विपयक रहेगी। किर रानीने एक सहे-विवायक रानीने एक सहे-विवायक रहेगी। किर रानीने एक सहे-विवायक रानीने किर रानीने पित्र रानीने पित्र

वह क्षुयासे व्याकुल थे। वड़ी शीव्रतासे उन्होंने एक मासका दुकडा मुखमे ड़ाला 👸 उसमे एक वनैला डॉस कहींसे प्राविष्ट होगया। उस डॉसने मांसके साथ राणाके 💯 उद्रमे जाकर भयकर वेद्ना उत्पन्न की । राणाकी आज्ञासे वैद्य आये उत्तसे सव समाचार कहा गया, वैद्यने राणांके प्राणांकी रक्षा करनेके लिये एक उपाय स्थिर किया, और राणाके सेवकसे गुप्तभावसे कहा कि एक गौके कानका थोड़ा मॉस काट कर लाओ, सेवकने उस आज्ञाको पालन किया, वैद्येन उस मॉसको एक कपड़ेमे वॉध कर उसे वड़े डोरेमे वॉघ राणाको गलेमे डालनेके लिये कहा । राणाने इसी प्रकार कार्य किया, वह उद्रमेका डॉस इस गोमॉससे वंच गया, वैद्येन डोरेको खेच कर वाहर किया, राणाके प्राणोकी रक्षा हुई। राणाने महा संतुष्ट होकर वैद्यको यथेष्ट पुरस्कार दिया परन्तु किस उपायसे वैद्यने हमारे प्राणोकी रक्षाकी इसकी वह वारंवार पृछने छगे, तव वैद्य ने समस्त वृत्तान्त कह दिया । राणाने जब सुना कि मेरे उदरमे गोमांस डाला था तब कहा कि यहतो महा पाप किया है- इसका में प्रायिश्चत्त अवस्य ही कहूँगा। अज्ञानतासे गोमॉस खाया था इस महापापका दंड निश्चय हुआ कि महाराणाको जलता हुआ शीशा निगलना होगा। शीव्र हो प्रज्वालित शीशा तैयार हुआ महाराणाने निभर्य होकर उसको पी लिया। उससे कुछभी छेश न हुआ, उसी दिनसे वह राजपृत राजवशधर आहारियोंके वद्लेमे शिशोदिया नामसे पुकारे जाते है। यह प्रवाद वाक्य सर्वदा सत्य है 🏂 प्राचीन योगीको ऐसा दृढ़ विश्वास था। योगीके साथ इस प्रकार वातीलाप करते २ मे आगे वढ़ा, दूरसे ही वृक्षोसे विरी हुई वारीलीके विख्यात मंदिरका शिखर मुझे दिखाई पड़ा । वह दृश्य नेत्रोंको आनन्द देनेवाला था । मे एक छोटीसी नदीके किनारे होकर उस मंदिरकी ओरको गया। मै जैसे ही उस पवित्र मिद्रिके समीप पहुँचा कि वैसे उस मंदिरकी ओरको गया । म जस हा उस पापन नार्क कररहे हैं, वह वृक्ष अत्यन्त ही देखा कि बड़े २ आमके वृक्ष मानो आकाशको भेदन कररहे हैं, वह वृक्ष अत्यन्त ही प्राचीन थे। मे शीव्र ही घोडेपरसे उतरकर मंदिरके आंगनमे आया। उस वड़े लम्बे चौड़े मंदिरकी शोभाका वर्णन करना सम्पूर्ण असम्भव था । एकमात्र चित्रकार ही इसमे चित्र लिखनेकी सामर्थ्य रखते थे, शिलियोने इसमे अपनी शिल्पशक्तिका चूडान्त हिंदिखा दिया था, इसको देखकर पिटले मेरे मनमें इस बातका उदय हुआ कि प्राचीन हिं हिन्दुओं में मंदिरोमे यह शिल्पकार्य जैसा रमणीय है, उसी प्रकार अतुलनीय भी है । खभोकी पिक्तिके उपर और नीचेका भाग एवं उत्त सभी मानो एक २ हिं आदर्शमंदिरके स्वरूप थे सबसे उपर सुवर्णका कलश हमारी दृष्टिको आकर्षण हिं करता था । प्रत्येक खभ और शीर्ष भागके वर्णन करनेम एक वडी पुस्तक कर इसमे चित्र टिखनेकी सामर्थ्य रखते थ, शिल्पियोने इसमे अपनी शिल्पशक्तिका चूडान्त हिन्दुओं मंदिरोंमे यह शिल्पकार्य जैसा रमणीय है, उसी प्रकार अतुलनीय भी और शीर्ष भागके वर्णन करनेमे एक वडी पुस्तक तयार हो जायगी; यद्यपि यह मंदिर बहुत पुराना था, तथापि आजतक इसका चमत्कार कि भलीभांतिसे विराजमान है। इसकी दीर्घस्थाइताके दो कारण जाने जाते है। पिहला कि प्रत्येक पत्थर बढ़े पत्थरसे खोदकर बनाया गया है, इस कारण वह जैसा कठिन है उसी कि प्रकार उसका शिल्पकार्य भी अत्यन्त अमसाध्य है। और दूसारा मंदिर पिसे हुए पत्थरसे कि रंगा हुआ था, इस कारण बहुत समयकी वर्षाके होनेसे उसका रंग किसी र स्थानका कि दूर होगया था-और उसके सब अंश श्रेष्ठ अवस्थामें है "। क्ष कर्नल टाङ्का भ्रमण वृत्तान्त-अ० ११. **%** 

जंगली सुअर भागते दीखने लगे। जानवरोका भयसे भागना एक अट्टुत दृख्य दिखाता

था, इस दिन हमारे डेरोपर हरिण मार कर छाये गये थे। कहा जाता है कि रियासतका शिकारमे दो छाख्रियया खर्च होता है। २५ सवारी

२०० हॉकनेवाले और ५०० शिकारी समय पर कामके लिये रक्खे जाते हैं, पर विशेष च्यय शिकारके उपरान्त भोजमे होता है । छोगोको इनाम बाँटा जाता है, यह काम

राजरानाने हाड़ा जातिके प्रसन्न करनेको किया था पर तौ भी इतने समय तक राजकाज करने तथा कठोर व्यवहार करनेवाले परसे विरक्तता किसीकी न देखी गई।

जवतक महाराव मेवाड्से छोट कर आवे तवतक हम माछवेमें दौरा करेगे, जहाँ भितराकम जंगलंम चम्वल गिरती है।

# एकादश अध्याय ११.

क्तु-कन्दरामें जाना-चम्बलका दृश्य-वंजारोक लगानेके चिह्न-जोगियोके स्थान-टाट् साहबका ুড় জানাকা शिष्य होना–शिशोदियाका वृत्तान्त–योगियोंके सरटारका वर्णन–वरौली

और उसके मंदिरोंका वर्णन ।

वूदीके नवीन महाराजका अभिषेक होजाने पर वहां कुछ दिन रहकर शांति स्थापन और सुशासनकी व्यवस्था करके महात्मा टाड् साहव वृदीसे चले गये, उन्होने मुकन्दराके

पास जाकर लिखा है " मे वहुत सवेरे प्रसिद्ध मुकन्द्रा नामक पहाड़ी मार्गसे होकर आया और दूरसे ही मालवेके अत्यन्त रमणीक समतलक्षेत्रको देखा। मैं पीछे वाई ओरका जाकर जो पर्वत हाड़ावतीको मालवेसे विच्छित्र करते है उनकी एक ओर होकर गया। मेरे पर्वतोंपरसे उतरते ही नवीन सूर्य कमनीय मूर्तिसे उदय हुए । वहाँ एक

स्थान पहला भीलोके राजाके कर ग्रहणका है जिसको वंजारोने चिह्न स्वरूप मान लिया है देखा में क्रमशः नीचे उतर कर भिसरोरके सामन्तके स्थापित अतीत नामक स्थानके झलका नामक मंदिरमे गया। उस मंदिरके सामने जटाजूटघारी विभूति लगाये हुए

अनेक संन्यासी दिखाई पडे; उन सन्यासियोमेके प्रधान नेताकी अवस्था ६० वर्षकी होगी, उन्होंने आगे वढ़कर मुझे आशीर्वाद दिया । सबसे पहिले उन्होंने मेरे मस्तक पर विभूतिका टीका लगाया, और मुझको अपना चेला वना लिया । मैने उपयुक्त संमान

दिखानेके साथही साथ उस टीकेको महण किया । यह वृद्ध संन्यासी प्राचीन विवाद तथा इतिहासको बहुत कुछ जानते थे। उन्होंने आदिसे देवता दैत्योके युद्धकी कथा कहते सव रामायणकी कथा कही। मेवाड़के राजपृतोका नाम शिशोदिया क्यो हुआ, इसके

सम्बन्धमे उन्होंने एक विचित्र कहानी कही। उन्होंने कहा कि इस पहाड़ी वनके देशम एक समय चित्तौड़के महाराणा मृगया करनेके पीछे भोजन करने वैठे उस समय STATE ANTERNATION OF A THE STATE STATE AND THE STATE AND THE STATE OF A THE STATE

मंदिरके वाहर दाहिनी ओर एक गुम्मठमें महादेवजीकी मूर्ति है, उसके गलेमें मुडोकी माला तथा सात हाथोमें सात ही प्रकारके अन्व है। उनके जिरपर नृकपाल युक्त सर्प विजड़ित मुकुट है, उसके वाई ओर एक योगिनी मियर पान कर रही है और उनके दाई ओर नीचेके आसन पर मृत्युकी मूर्ति है उसका गरीर जीर्ण शीर्ण है।

पश्चिमकी ओर महादेवजीकी और एक प्रकारकी मूर्ति है, वह मूर्ति जैसी वीर और सुन्दर है उसी प्रकार रमणीक है पार्वतीका विवाह करनेके लिये जिस संमतिसे गये थे यह वहीं मूर्ति है। महादेवकी मूर्ति जैसी भयंकर है उसी मॉित मनुष्येक मुंडोकी मालामें शोभायमान है, उसके पास ही मृत्यु मुख़में पड़ी हुई दो मनुष्य मृति है, वह मूर्ति दोनो अविकल समंकित हुई है "।

उत्तरमे एक मूर्ति है जो काल और उसके साथियोंकी है, देहाती उसको भूका माता कहते है, वह बुद्धा और खोपिड़ियोंका हार पिहरे है, दो मनुष्य उसके साथ है, जो देढ़ी आकृतिके है। मृतक होनेसे उनकी ऑखे वंद हैं मुखकष्ट पाये हुए सा प्रतीत होता है। और एक मांसाहारी पशु उनके समीप आरहा है।

मंदिरका सभामंडप कई फुट आगे तक है, दोनों ओर चौकोन स्तम्भे वने हुए है, इन स्तम्भोमें स्त्री पुरुषोकी बहुत सी मूर्तिय है। महरावें बड़ी अद्भुत है। मूर्ति स्त्र हाथमें लिये ऐसी वनी है कि ऊपर पैवस्त होगई है, यहाँ एक हाथीकी मूर्ति है। हम कह सकते है कि हमने ऐसी मूर्ति कहीं नहीं देखी.

इसकी छत वड़ी मनोहर है हमारे घासीने उसका मानचित्र िखा है, पवित्र स्थान पर देवताकी मूर्ति है जिसको यहाँ वाले रोरी व रोली कहते है; दूसरा नाम इनका वालनाथ है, पंढे इनकी स्तुति ऋोकोसे करते है, यहाँ एक पत्थर चम्चलके रगड़से गोल होगया है, इसीके समीप मंदिर है। एक महापुरुषने इनके समीप पार्वतीकी मूर्ति बना कर स्थापित की है पर देवताको यह स्वीकार न हुआ उसको बड़े कप्ट पड़े उसकी भाषी मरी पुत्र मरा और उसका दिवाला होगया।

इस मंदिरके समीप वीस गजपर एक और स्थान सिगार चोरी है। इसका यह चालीस फुट मुरन्ता है। वड़े २ स्तम्भी पर स्थापित है सब औरसे खुला है उसमें भी बहुत मूर्तियाँ है। सहनमें बारह फुटका एक चौतरा है यहाँ राजा हूनका विवाह एक राजपृत की पुत्रीसे हुआ था उसीकी यादगारमें यह बना है।

मंदिरके वीचमे एक स्थान नंदेश्वरका वना हुआ है, एक पुरुष ईश्वरकी प्रार्थना करता है, महादेवजीके समीप छोटे २ मंदिरोमें महादेवजी तथा अन्य देवताओंकी मूर्तिया है हैं; उत्तरकी ओर गणेशजी तथा दूसरे देवताओंकी हैं, परन्तु यवनोंने इन मूर्तियोंको भग कि कर दिया है; आगे दो स्तम्भ है एक खड़ा है दूसरा गिरा है जायद नारायणके पालनेके निमित्त हो, यहाँ एक जलपानक लिये वावली वनी है, यहाँसे चलकर हम एक खंड पर पहुँचे, यह खंड साठ फुट लम्बा चौड़ा है इसमे पानी लवालव भरा रहता कि इसके समीप एक मंदिर जलके देवताका है। खंडके निकट जो मंदिर है उनमें भी

<u>พืชที่เจอที่เจอที่เจอที่เจอที่เจอที่เจอที่เจอที่เจอที่เจอที่เจอที่เจอที่เจอที่เจอที่เจอที่เจอที่เจอ</u> "वारोलीके इस महान् मंदिरमे महादेवजी विराजमान हैं। केवल एक ही स्थानमे 🦷 नहीं, वरन मंदिरेक अनेक स्थानोमे शिवलिंग विराजमान है। लगभग पाँच सौ हाथकी

चौकोर भूमिमे यह मंदिर बना हुआ है, इसके चारोओर पत्थरकी दीवार है। उन

दीवारोके वाहर वड़े २ वृक्ष है, और छोटे २ मदिर विराजते है। मंदिरके आगनम जाते ही सबसे पहिले एक स्तम्भ मुझे दिखाई पड़ा, एक सर्प उस स्तम्भको पकड़ रहा

था । जानेका द्वार अवस्य ही असन्त रमणीक था परन्तु वह इस समय नष्ट होगया है,

कारण कि उसके कुछेक अंश इस समय भी विद्यमान थे, जो देखनेसे अत्यन्त ही चम-त्कारिक बोध होते थे। मिद्रमे प्रधान विग्रह महादेवजी पार्वती और उनके अनुचरके थे।

महादेवजी एक कमलके ऊपर खड़े हुए है, और एक सर्प मालाकी समान उनके गलेमे

पड़ा हुआ शोभा पारहा है, उनके दांये हाथमे डमरू और वांये हाथमे मनुष्योकी खोपड़ी

है। दु खका विपय है कि मुसलमानोने उनके दोनो हाथ खंडित् कर दिये है, मुसल-मानोने जो इस मूर्तिको सब नहीं तोड़ा इससे जाना जाता है कि वह पापाण हृदय यवन

भी इस मिद्र और विम्रहके शिल्पकौशलको देख कर मोहित होगये थ । पार्वतीजीकी मृति शिवजीके वाई ओर स्थापित है वह एक कूर्मके ऊपर खड़ी हुई है, मिद्रमे और भी

वहुत सी मूर्तिये है। ज्ञानके ऊपर एक प्रकारके सिहकी मूर्ति दिखाई देती है, उसका नाम प्रास है। अन्यान्य मूर्तियोंमेसे वहुत सी दूटफूट गई थीं। एक स्थान पर एक योगी

वीणा वजा रहा है, और दो हिरनिये ऊपरको कान उठाये धीरभावसे मानो वीणाकी झॅकारको सुनरही है, इस भावसे वह ख़ुदी हुई थी "।

" प्रधान मंदिरके वहत ही पास और एक छोटा मंदिर विराजमान है। उसमे चतुर्भुजा देवीकी प्रतिमूर्ति स्थापित है, परन्तु मुसलमानोने उसके भी दोना हाथ तोड़ दिये, भील उनकी दो भुजा रूपसे पुजा करते है। भीलही इस मूर्तिके परम भक्त है।

" प्रधान मंदिरकी वाई ओरको ३० फुट ऊंचे एक मंदिरमे अष्टमाता अर्थात् अष्टभुजा देवीकी मूर्ति है। परन्तु मुसल्मानीने देवीके सात हाथ एकवार ही तोड़ दिये हैं, केवल जिस हाथमे उनके ढाल थी उसीको नहीं तोड़ा है। अन्य पक्षमे देवीके मस्तक को एकवार ही चूर्ण करिदया है। वह मूर्ति महादेवकी छातीपर खडी हुई है, परन्तु

महादेवजीकी मृर्तिका ट्टा हुआ मस्तक दूरसे ही दृष्टि आता है। योगिनी और आस-राओकी मृतिया पर यवनोने हस्ताक्षेप नहीं किया है। दहिनी ओर त्रिमूर्तिका मंदिर है,

इसमे एक मृतिमें त्रह्मा, विष्णु और महादेव इन तीनों देवताओका मस्तक लगा है, महादेवजीके अतिरिक्त त्रह्मा और विष्णुजीका मस्तक भी यवनोने भग करडाला है, इन तीनो मृतियोंपर जो वड़ा एक मुकुट था वह आज तक विराजमान है, और उसका

Mothoriothonionionionio शिल्प कार्ये अत्यन्त मनोहर और प्रशंसनीय है। ऐसा चमत्कार ओर शिल्पकार्य अव नहीं होसकता "।

" हमने पीछे प्रधान मंदिरमे जाकर देखा कि यह ५८ फुट ऊंचा है इस मंदिर के वाहरी भागमे तथा भीतरी भागमे सर्वत्र देवी देवताओंकी मूर्तियां खुदी हुई थी

<u>৻ঌਫ਼៸৸ঌਫ਼៸৸ঌਫ਼៸৸ঌਫ਼៸৸ঌਫ਼៸৸ঽਫ਼៸৸ঽਫ਼៸৸ঽਫ਼៸৸ঽਫ਼៸৸ঽ৽៸৸ঽ৽៸৸ঽ৽៸৸ঽ৽៸৸ঽ</u>

भानुपुरा ६ दिसम्बर ८ मोल-यह स्थान बहुत रमणीक है। दो मील जगलमे चलकर घाटी द्वारा भानुपुराके समीप पहुँचे। यहाँ एक घाट पर एक दुर्गके चिह्न पाये क्षेत्र जाते हैं, जिसको इन्दौरगढ़ कहते है यह किला चन्द्रावतोंके अधिकारके समयका होगा कि यहाँ कोई खोदित लिपि न मिली पर अब भी यहाँ कुछ वसीकतके चिह्न पाये जाते है। इसकी हमको प्रसन्नता है।

भानुपुराके समीप हम एक नदीके पार हुए जो अलवा कहलाती है और एक घाटीसे निकलती है।यहाँ भी जसवन्त राव हुलकरकी एक छवरी है। यहाँ उसने सरकार अंग्रेजसे युद्धकी तैयारी की थी, इसमे टढ़ताके सिवाय कोई शिल्प नहीं है इसमे इस निर्भय हुलकरकी मूर्ति वैठी हुई वनी है एक स्थान वहाँ गुम्मजदार वर्मशाला सा है जहाँ जसवन्त रावका शव रक्खा गया था।

वहाँकी छतरीसे सीधी दूर पर एक और छतरी उसकी वहिनकी है जो जसवन्त रावके मरनेके वहुत दिन पीछे मरी थी, इसके द्रवाजे पर काली नामक एक तोप रक्खी है,एक और थोड़े दिनोके वने मकानमे जसवन्त रावके निमित्त निरन्तर पूजा होती है। एक मूर्ति श्वेत वस्त्र धारण किये यहां खड़ी है, उसके पीछे दीवार पर जसवन्त रावका चित्र हैं जो अपने विख्यात मीह घोड़े पर सवार है । एक पुरुष उसपर चंवर करता है दोनों ओर दो सेवक खंडे है और ब्राह्मण कुछ पढ़ें रहे है।

हमने यहांके अधिपतिका घोड़ा देखा तो छूते ही उसने कनौती दवाई, यह महु-आरंगका क्रम्मैत है और अपने स्वामीकी समान महाराष्ट्र देशका रहनेवाला है, इसके शरीरकी गढ़न बहुत सुन्दर थी सब चौदह विलस्त था, चेहरा नमृनेके अनुसार था असी लखेत, कान छोटे नोकदार, आंखे वड़ी उभरी हुई और थूथना इतना छोटा था कि चाहके प्यालेमे पानी पीसकता था। हमने कहा कि इसीके अनुसार इसकी पोशाक होनी चाहिये जिसको उसके स्वामीने स्वीकार कर लिया।

भानुपुरेमे ५००० घर है प्रवन्ध नरम है दीवान हुलकरका काम करते है। यहांके वड़े व्यापारी आदि सब अपने स्वामीके साथ हमारी मुलाकातको आये और ऐसी योग्य-तासे मिले कि मेवाड़के निवासी इससे अधिक योग्यता नहीं दिखा सकते, पुरानी रसम रीति सब होती है और यहांका अधिपति सामध्यवान है।

स्थान गरोट सात दिसम्बर फासला १३ मील-अव हम ठोकर खानेके मार्गसे मालवेमे आये इससे प्रसन्नता हुई गराटमे वारह सौ घर हैं। यहाँ पुरानो कोई वस्तु नहीं है, पर वीच मार्गमें मीलीका किला हमारी पुस्तकके लिये कुछ सामान दे सकता है, जिसके दृटे फूटे खड सातल पातल नामक राजाका कुछ पता देते है, यह राजा पांड्वोके समयका था यहांके मैदानमें अत्री हरे स्याह प्रकाशमान कितने ही प्रकारक पापाण दृष्टि गोचर होते है। पर पहाड़ कहीं नहीं है थोड़ा भी खोदनेसे पाषाण खंड निकल आते है।

कर्नल टाड् साह्वने आठ ८ वीं दिसम्वरको धूम्रार नामक स्थानमे परम रमणीक गुहा और मंदिरोको देखकर लिखा है कि इस देशकी उपजाऊ और श्रेष्ट मट्टीको देखकर मुझे मेवाड़का स्मरण होआया ।

अद्भृत शिल्प है, एक मंदिरमे पानीमे तैरती हुई नारायणकी मूर्ति देग्वी शेपनगार पर शयन करते है वह सहस्र फनोसे उन पर छाया किये है, चरनोमं लक्ष्मी

वैठी है, मत्स्य और नराकार पुरुष नारायणका सिहासन उठाये हुए है। उनके वीचम एक घोड़ा खड़ा है उसके समीप सिंह है, पलंग वना हुआ है। ऊपरके भागभे देवताओं के

चित्र है। एक स्थान पर नरिसहजीका चित्र है तथा और भी बहुत सी मूर्तियां है। नारायणकी मूर्ति शयन किये हुए है। एक हाथ शिरके नीचे है अख चक्र गदा

पद्म लिये है। यह शंख दक्षिणावर्त कहाता है उनकी नाभिसे एक कमल निकला है और उस पर ब्रह्मार्जा बैठे हुये है। लक्ष्मीजी चरण दाव ररी है,यह सब बन्तुए बड़ी शिल्प-चातरी प्रगट करनेवाली है । शेपनागके वीच शरीरसे सोती हुई मार्त यह वडी अद्भत

श्रुत शिल्प है, एक मंदिरमे पानीमे ते श्रुत शिल्प है, एक मंदिरमे पानीमे ते श्रेपनगार पर शयन करते है वह सहस्र विज्ञ है। एक घोड़ा खड़ा है उसके समीप सिह है चित्र है। एक घ्यान पर नरसिहजीका नित्र हो। एक घोड़ा खड़ा है उसके समीप सिह है चित्र है। एक घ्यान पर नरसिहजीका नित्र हो। एक घोड़ा खड़ा है। यह शंख दक्षिणावर्त कह और उस पर न्नावार्जा चेठे हुये है। छहमें चातुरी प्रगट करनेवाली है। शेपनागके हैं, और शेपजी ती असली सर्प ही विज्ञ है अपर श्राम है जिस परंग पर तीन फुट ऊचा है, और वह मूर्ति मुक हुसरे स्थानमे छेजानेकी हुई।

कुंडके आसपास १२ मिहर है, कि कारीगर छः महीने परिश्रम करे तो कुछ वरोलिके नामकरणका कोई इति नामसे विख्यात है उनका इससे सम्वन्य यूनानी वादशाह सल्कसने फीज भारत है कि सात आठ सौ वर्ष पहिले वह यहाँ जो वहाँ वल नगरीसे आया था, दूसरा शिक्षेश्वर महादेवकी प्रार्थनाके पांच इले कारण कि इसका व्यय राजपूताने भरने यहाँ पत्थरकी दो छतरी वनी हुई नदी और याटीके वीचका भाग है जिस पर पश्चिमकी ओर आवाद है, और यह है, और शेपजी तो असली सर्प ही विदित होते है, उनके शरीरके दाग तथा दरयायी घोड़े अद्भत है, नारायण जिस पलंग पर सोते है वह आठ फुट लम्वा और दो फुट चौडा तीन फुट जचा है, और वह मूर्ति मुकुटसे चरणोतक चार फुट है, हमारी इच्छा इनको

कुंडके आसपास १२ मदिर है, यहाँ एक स्नी पुरुपकी मूर्ति अद्भुत है। यदि कुछ कारीगर छः महीने परिश्रम करै तो कुछ खाका इस वरौलीके अद्भत शिल्पका खैच सकते ।

वरौलीके नामकरणका कोई इतिहास नहीं मिलता, पर राजा हनजो अंगदसीके

नामसे विख्यात है उनका इससे सम्बन्ध पाया जाता है। ऐसा विदित होता है कि जब यूनानी वाद्शाह सलुकसने फौज भारतमे उज्जैनको भेजी थी उनके आनेसे विदित होता है कि कमलमेरका मंदिर उन्होंने वनाया हो, हमको दो खोदित लिपियोसे पता लगता है कि सात आठ सौ वर्प पहिले वह यहाँ आये थे, उसमे एक नाम वलनसीके पुत्रका है

जो वहाँ वल नगरीसे आया था, दूसरा जैन भाषाम उसकी तिथि संवत् ९८१ इसमे सिद्धेश्वर महादेवकी प्रार्थनाके पांच इल्लोक है, हमारे गुरू अपना व्याकरण उद्यपुर छोड़

आये ये इससे वह इनका पूरा अर्थ नहीं करसके। यह एक समयकी आमदनीसे नहीं वना कारण कि इसका व्यय राजपूताने भरके एक सालकी आय होगी।

यहाँ पत्थरकी दो छतरी बनी हुई है, वरौछी उस भागभ बसा हुआ है,जो चम्बछ-नदी और वाटीके वीचका भाग है जिसमे सदेहात भिसरोरके समीप तीन मीलकी दूरी पर पश्चिमकी ओर आवाद है, और यह वडा विचित्र स्थान है।

### द्वादश अध्याय १२.

च्चित्रम्बरुका पूर्णित जल-रमणीय प्रकृतिका हृदय-जलप्रपात-विहारसृमि-उसका रमणीय दृश्य-नावाळि--बृमारकी गुहावळी-गुहाश्रेणीका वर्णन-विग्रह समृहका वर्णन-जैनविग्र**ह** चिद्ध-भीमका बाजार-जसवन्तराव हुरुकरकी छतरी-ताकाजीका कुंड :

ঢ়৾৾৻ৼঢ়৸ৼঢ়ঢ়৸ৼঢ়ড়৸ড়ঢ়৸ৼঢ়৸ড়ঢ়৸ড়ড়৸ড়ড়৸ড়ড়৸ড়ড়৸ড়ড়৸ড়ড়৸ড়ড়৸ড়ড়৸ড়ড়৸ড়ড়

द्वारके ऊपर द्वारपाल देवताकी मूर्ति है दक्षिणमे गणदेवकी मूर्ति है, उनके निकट वाखेबी सरस्वतीकी प्रतिमा विराजमान है, वाईओर कालभैरव और गौरा भरवकी मूर्ति है। उससे कुछ ही दूर पंच महोवेदीकी मूर्तिका मंदिर है। प्रत्येक मूर्तिका म्यतंत्र वाहन दिखाया गया है। वेल, मनुष्य, हाथी, भेसा, और मोर यह पाँच प्रकारके वाहन भी खुदे हुए है"।

प्रधान मंदिरके पीछे तीन छोटे २ मंदिर और हैं, उनके वीचके मिट्रिम अनन्त शय्यापर शयन किये हुए नारायणकी मूर्ति, और चरणोके धोरे छक्ष्मीजीकी मृर्ति हैं"। छक्ष्मीजीकी मूर्तिके धोरे दो विकट काय देस मानो परस्परमे आक्रमण कररहे है। नारा-यणके चारोओर छोटे २ देवताओकी मूर्ति कोई वंशी कोई वीणा और कोई मृदंग वजा रही है, इन वाजोकी ध्वनिसे मानो अनन्त आनन्दसे अनन्त फल विस्तार कर रहे है। छोटे २ मंदिर भी प्रधान मंदिरोंकी समान वड़े २ पत्थरोंके दुकड़ोको खोद कर वनाये गये है, परन्तु उनमे विम्नह सिंहमर्मरके पत्थर पर खुदे हुए है, मंदिरके ऊपर महादेवजी की मूर्ति विराजमान होरही है "।

"मे पर्वतकी सीढ़ियों परको होना हुआ दक्षिण ओरसे वाहर हुआ। वह स्थान खुला हुआ था, और वहांसे चम्बल बहुत दूर थी, तथापि उसका तथा मन्दसोर और सुन्द्वाराके देशका रमणीय दृश्य देखा। वहासे सीढियोपरसे उतर कर में वाई ओरकी गुफामें गया, उस गुफाका तलछत केवल स्तंभोसे उका हुआ था। यह स्तंभ जैन आकारसे वने हुए थे। आश्चर्यका विषय है कि इन मंदिरोंके एक अंशमें जिस भांति शिव और विष्णुजीकी मूर्ति विराजमान थी, इसी प्रकार और अंशोमें भी दक्षिणांशोमें जैनियों विषय चिह्न विराजमान थे। इनके पास ही गुफामे जैन व बहुत सी वौद्धोंकी मूर्ति थी—कोई खड़ी थी, कोई वैठी थी, परन्तु इसकी दक्षिण ओर महाभारतमें विख्यात पांचो पांडवोंके स्मृति चिह्न पाये जाते थे। एक दश फुटकी लम्बी मूर्ति यहाँ निद्रित अवस्थामे थी, ऐसा सुना जाता है कि यह मूर्ति महावीर भीमके पुत्रकी है और इसकी यह अवस्था केवल एक ही घटेकी बताते है, इसके अतिरिक्त पाँचो पांडवोंकी मूर्तियां दिखाई आई जो मनुष्य उन पांचो पाँडवोंके सेवकभावसे रहते थे वह उनकी मूर्तियां दिखाई आई जो मनुष्य उन पांचो पाँडवोंके सेवकभावसे रहते थे वह उनकी मूर्तियां दिखाई कि वनवासके समय पाँडव यहाँ ही आकर रहे थे"।

"सौभाग्यसे मेरे साथमे जैन गुरू थे, उन्होंने कहा कि यह पंचमूर्ति जैनियोंके पंच तीर्थकरोकी है। ऋपभदेव प्रथम, सन्तनाथ पोड़रा नेमनाथ वाईसमे, पार्श्वनाथ, तेईसमे, महावीर और चौवीसमे यह पंचजैन देवताकी पंचमूर्ति है, यह पंच पांडवोकी मूर्ति नहीं है। चन्द्र प्रभुकी मर्ति भी वहाँ दिखाई दी। सभी मूर्ति दश ग्यारह फुट ऊची थीं "। वास्तवसे यह पच जैन देवताकी मूर्तिया है वा पांच पांडवोकी मूर्ति है, इस स्थान पर इसका विचार करना हमें असंभव होगया।

७५ क्र फेनल टाड्सा प्रस्त हैतात वर्ष कर्प कर्प हैं के तथा वन्यपादप हैं हमारा प्रधान छक्ष्य धूम्नारकी गृहाके निकट जानेका था। में ढाके तथा वन्यपादप हैं पूर्ण एक पापाणमय देशमें होताहुआ अन्तमें धूम्नार पर्वत पर जा पहुँचा । मेने

देखा कि पर्वतके मूलमे उत्तरको ओर एक सुन्दर सरोवरके किनारे मेरे डेरे लेगे हुए है। परन्तु उस समय रमणीय दृश्यको देखकर नेत्रोको तृप्ति मही होती थी और अपार कौत्-

परन्तु उस समय रमणीय दृश्यको देखकर नेत्रीको तृप्ति मही होता था आर अपार कात्-हुळ उत्पन्न होता था, भेने भोजनके छिये न वैठकर पहिले गृहा देखनेके छिये कहा ''।

"धूम्रार पर्वतकी वेष्टनी प्राय' डेड कोश थी, इसका उत्तरांश चौड़ा क्रम २ से श्रृप्ता परको ऊंचा होगया था। इसकी ऊंचाई एक सौ चाळीस फुट थी। सबसे

अर्थे परका अचा हागया था। इसका अपाइ एक सा पालास कुट या। समस अचा शिखर ऋजुभावसे ३० फुट अंचा और उसके अपरका भाग समतल था। उस

समतल क्षेत्रमे वहुतसे वट वृक्ष विराजमान थे, इसके दक्षिण ओर घोडोके खुराकी आकृतिके समान, तथा ऊपरके भागके चाराओर स्वाभाविक अभेद दीवारे वनी हुई

थीं । प्राय. दीवारोमें सर्वत्रहीं गुहा वनी हुई थीं, मैने गिनती करके देखा कि गुहाओंकी संत्या एक सी दश है । इन गुहाओंके प्रधान मंदिरोका प्रवेश द्वारस्वरूप था, अथवा

यहाँ प्राचीन सन्यासी लोग निवास करते थे। दीवारोभे छेद होरहे थे परन्तु दीवारे लोहेकी समान कठिन और चिकनी थीं, यहाँ पर प्राचीन वस्तीके चिक्न भी पाये जाते है,

परन्तु वह किस समयके है यह नहीं जाना जाता, यहां जो एक फुट चौड़ा प्राचीन दीवारी का कुछ टूटा हुआ हिस्सा देखा। यह एक वड़े पत्थरके दुकड़ेकी समान था, पत्थर पत्थर

पर जोड़ा नहीं गया है, इस कारण मेरा यह विचार हुआ कि यहाँ संसारियोकी वस्ती नहीं थी, केवल योगी और सन्यासी ही निवास करते थे ''।

" मै शिखरके उत्परके अंश पर चढ़ा, चारोओर भ्रमण करनेके पीछे एक

अंशमें जानेका मार्ग देखा। वह नीचेसे ऊपरतक कटा हुआ और खुला था। वह मार्ग दोसी हाथ चौड़ा और चार सी हाथ लम्बा था मै उसके एक चौकोने स्थानमें आया।

इसकी ऊँचाई प्राय ३५फुट थी। यह एक वड़ी भारी गुफा है। यह गुफा पत्थरकी खोद कर वनाई गई है। इसके मध्य स्थान पर एक वड़ा पत्थरकाट कर उससे एक मंदिर वनवाया

है और उसमे चतुर्भुजाकी मूर्ति विराजमान है, गुहाके उत्तर पश्चिममे खुदी हुई सीढियां दिखाई दी। वह सीढ़ी पर्वतके शिखर तक छगी हुई थी। उस शिखर देशपर यद्यपि मट्टी नहीं है तथापि मेंने वहाँ वहुतसे प्राचीन पीपछ और वट तथा इमलीके वृक्ष देखे "।

" उक्त मंदिर साधारण मंदिरकी आकृति युक्त चाड़ा-मडप है। इस मिदर-की गठन रीति जैसी सरछ है वैसी ही मजवूत भी है, स्तम्भोकी श्रेणी नकासीके काम-का चमत्कार दिखाती थी, अनेक प्रकारकी सुन्दर प्रति मूर्तियां भी खुदी हुई है। एक बड़े भारी पत्थरके दुकड़ेको खोद कर यह मिदर बनाया गया है, इसका स्मरण करनेसे इस

मंदिरकी प्रशसा नहीं की जासकती ''।

'' एक वेदीके ऊपर चार हाथकी वरावर विष्णुजीकी मृर्ति विराजमान है।
विष्णुके पिहरे हुए वस्त्र सभी पीछे रंगके है। इस कारण इस मृर्तिका दूसरा नाम पाँडु-

दिक्खनसे त्यृकन साहव पर आक्रमण किया। पर त्यृकन साहवने उसको पराजित किया, पर साहबके पावमे उन्हीं के सिपाही द्वारा चोट आई, एक पुरुप जो उस युद्धम सिमालित था उसने हमको वह वृक्ष दिखाया जिसके नीचे साहव तिरे थे।

कोटेकी सेना कोइलाके सामन्तके अधीन थी। अमरसिह पर ज्यो हीं आज्ञा पहुँची वह तैयार हुआ । पीपली प्रामके सम्मुख वह अपने वोड़ेसे उतरा और जीनपोजके ऊपर बैठ गया और उसके चारोओर एक सहस्र सिपाही थे, उसने अमजारके मार्गसे आक्रमण करना चाहा पर उसकी सेना साहस हीन होगई थी, तथापि उन्होने अतुओंके शवोसे नदीको भर दिया। पछि एक गोली अमरसिहके माथ और एक छातीम लगी जिससे वह भूमि पर गिरा परन्तु तत्काल उठकर एक कोल्क् सहारे खड़ा होगया । और सेनाको साहस वंधाया पर वह शत्रुकी ओर तलवार उठाकर गिर गया और मरगया, साहे चार

सौ सैनिक उसके साथ मारे गये और कोइलाका भावी अविकारी सामन्त पलेटिया भी

मारा गया,और कोटेकी सेनाका वखशी वन्दी हुआ जिसको दशलाखका तमस्सुक छिखनेसे छुटकारा मिला जिसका वर्णन पीछे हो चुका है।

यहाँ एक सादी छतरी बनी है। जहाँ यह हाड़ा बीर मारा गया था। एक चौतरा 🚡 यहाँ बना है इसको जुझार कहते है, इस पर घोड़े सहित उस सवारका चित्र है, हमको कोटेके नायव पर यहाँ उसकी वे परवाईसे कोध आया कि उसने कोई टढ़ स्मारक यहाँ नहीं बनवाया था, पर वह ऐसा क्यों करता कारण कि वह हाड़ा जातिका तो है ही 🛱

नहीं बल्कि ऐसा करनेसे तो उसे इपी होती। तथापि यह कची छतरी भी एक प्रतिष्ठा की वस्तु है, जो टढ छतरियोंको प्राप्त नहीं है, ल्यूकन साहवकी छतरी ऐसी भी नहीं है, वह जो मारेगये वह छतरी वननेका कुछ स्वत्व रखते थे वा नहीं, यह भी थिदित नहीं

քEENETNEENETNEENETNEKKINGNENETNEKKENETNEKKENETNEKKENETNEKKENETNEKKENETNEKKENETNETNEKKEN वह जो मारेगये वह छतरी वननेका कुछ स्वत्व रखते थे वा नहीं, यह भी थिदित नहीं हैं हुआ परन्तु रहने वाले उस पीपलीके वृक्षको जहाँ साहव गिरे थे स्यूकनका जुझार कहते हैं । यही स्मृति है और छतरीकी मरम्मत करते रहते हैं । इतने मनुष्योका वध कराकर अयेजी कमानियरने मुकन्द्राघाट पर अधिकार किया और शत्रुसे भेट न हुई । यदि साहव पांच कम्पनी पैदल छोड जाते और थरमोपलीको चले जाते तो नामवरी रहती-कारण कि वह स्थान ऐसा है कि उसके चारे। ओर भ्रमणमे एक सप्ताह लग जाता है और पैदलके सिवाय वहाँ किसीकी गुजर नहीं है पर कमानियर साहवको अपनी सेनापर विश्वास नथा हम कहते है यदि ऐसा था तो उन्होने सेनाकी अफसरी क्यो की थी। पर ऐसा नहीं था प्रत्येक सिपाही युद्धके छिये तैयार था जव कमांडरने पाच कम्पनी युनासके घाट पर छोड़ी तव उन्होंने कैसा काम किया जब-तक उनके पास युद्धका थोडा सामान भी रहा वरावर लड़ते रहे और शतुको हरादिया। एक समय सेंधियाकी फौजके एक जिमानखो रुहेलेने हमसे कहा कि मैने जनै: २ एक स्थान वनाया जहासे एक अग्रेजको पिस्तौलसे मारा । उसने यह भी कहा कि मरहठे पैदल कभी आक्रमण नहीं करते। जसवन्त राव दीवानेकी समान अपने हाथ भूमिपर देमारता था । और अपने अश्वारोहियोमेसे वीरोको पुकारता था अन्तमे

%ंडेंसे इंटेस्ट्रेडिंग इंटेस्ट्रेडिंग इंटेस्ट्रेडिंग इंटेस्ट्रेडिंग इंटेस्ट्रेडिंग इंटेस्ट्रेडिंग इंटेस्ट्रेडिंग

(१०७१) क्ष कर्नल टाड्का भ्रमण वृत्तान्त-अ० १३. क्ष

*য়ড়৾৸৾৽৸৽৸৽৸৽৽৸৽৽৸৽৽৸৽৽৸৽৽৸৽৽৸৽৽৸৽৽৸*৾৽৽৸৽৽৸৻৽৽৸৻৽৽৸৻৽৽৸ৼ৽৽৸৽৽ है। इस गुफाकी लम्बाई सौ १०० फुट है और८० फुट चौड़ाई है। गुफाका प्रवान कमरा

भीमके अस्त्रागार नामसे पुकारा जाता था, एक वाहरकी कोठरीके रास्तेसे इसमे जाना

होता है, वह कोठरी २० फुटकी है, अस्नागारकी गुफाके भीतर एक घर है। वह घर ३०

फुट लम्बा और १५ फुट चौड़ा है, उस कमरेके चाराओर धर्मशाला वनी हुई है। तीर्थ-

यात्री लोग यहां आकर ठहरते है। यद्यपि यह भी भीमके नामसे विख्यात है, परन्त अन्यान्य लक्षणोसे जैनियोकी जानी जाती है। अस्त्रागारके पास ही राजलोक नामका

एक कमरा है, यह पहाड़ आदिनाथके नामसे विख्यात है। इससे यह भी विश्वास होता है यहां आदिनाथकी पुता होती होगी, एक स्थानमे पार्श्वनाथकी भी दो मूर्तिया है।

" और भी दक्षिण वा दक्षिणपश्चिममे गुफा और कमरे है, उन कमरोके चारो ओर योगियोंके ठहरनेके लिये घर बने हुए है। यहाँ एक बहुत बड़ा बृक्ष है, यहाँ भी

एक वहुत वड़ी मृति है. धूत्रारकी गुफाओका विस्तार सहित वर्णन करनेकी अव छेखनीमें सामर्थ्य न

रही। यद्यपि यह इलोरा, कारलि, वा सालसेटीके प्रसिद्ध प्राचीन गुकाओकी समान श्रेष्ट नहीं, परन्तु इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि यह उन सबकी अपेक्षा अखन्त प्राचीन है। भैंने इन गुकाओके चारोओर खोज की परन्तु कहीं भी किसी प्रकारकी खुदी हुई लिपि वा अनुशासनपत्रको न पाया। यह गुफा दर्शन करनेके योग्य ही थी, इनको देखकर अनेक प्रकारका कौनृहुछ उत्पन्न होता था, और इनमे वहुतसे अद्भुत पदार्थ है "।

# त्रयोदश अध्याय १३.

टुन्तु इरापादन-कर्नल टाट्की अभ्यर्थना-झालरापादन नगर-मंदिरोकी श्रेणी-झालरापादनकी उत्पत्ति–झालरापाटनकी सृष्टिके समम्बधका विवरण–स्वायस्व शासन–कर्नल टाङ् साहबके

साथ नगरके सब श्रेणीके प्रतिनिवियोका साक्षात्-प्राचीन नगरी चन्द्रावतीका वृत्तान्त-उसकेस स्वन्ध का प्रवाद वानय-प्राचीन मंदिर श्रेणी-कर्नल टाड्का देवताओंकी मूर्तियोंको संप्रह करना-

स्थान पंच पहाड़-१ ०दिसम्वरको हम गिरोटसे चलकर इस मुकाम पर आये। गिरोटसे मानसन साहवका आगमन हुआ था, यह एक ऐतिहासिक म्थान है । जब हुलकर प्रताप गढ़मे था और उसने अंप्रेजी फीजका आगमन सुना तव वह अपनी सेनासहित मन्द-सोरको गया और चम्वलके पार होकर गिरोटकी तरफ चला, जो वहाँसे पचास मीलके

लगभग दूर था, मानसन साहवको इसकी कुछ खबर न थी वह उस समय चन्द्रवासाको जाते थे, पर ज्योही उन्होंने हुलकरका समाचार सुना कि उन्होंने मुकन्द्रा घाटीकी

जाकर रोका और ल्यूकन साह्यको कोटेकी हाड़ा फौजके साथ वही छोड़ा । हुलकरके १००००सहस्र अदवारोही चार गोछे वॉधकर चले यह खान वंगशके अधीन थे और इन्होने 

क्ष राजस्थान इतिहास-माग् २. क्ष न राजमार्गांने भिन्नप्रान्तसे वाहर होकर परस्परमे अतिक्रम किया है । सबसे प्रधान ो दक्षिणसे उत्तरकी ओरको गया है। में इसी मार्गसे वड़े वाजार होता हुआ गया तमे जो रास्ता दोनो रास्तोसे परस्परमे अतिक्रम करके गया है। उस संगम स्थानम पहुँचा । उस संगम स्थानमे सम मन्यस्थलमे नव्वे फुट ऊँचा एक मंदिर था । उसमे र्भुजा देवीकी मूर्ति विराजमान थी । पापाण मय चूड़ा-मंडप इत्यादि मेरी दृष्टिको र्हेण करता था यद्यपि यह सव भॉतिसे तैयार तो होगया था । किन्तु श्वतही रंगसे हुआ था, मैने इसे आज कलका जान कर विचारा कि इसमें कोई प्राचीन ऐतिहासिक । नहीं पाया जायगा, इससे उसके देखनेकी इच्छा न करके सीघा चला आया इस नसे उत्तरकी ओर तोरणद्वार तक मार्गके दोनो ओर एकभावसे वने हुए सौंघ और ज्यकी श्रेणी दिखाई दी। यह मार्ग आय कोश था, इसकी शेप सीमामे जालिम-द्वारा प्रतिष्ठित द्वारकानाथका मंदिर स्थापित है, यह मृति प्राचीन नगरके टुटे स्थान निके समयमे निकली थी और यह कोटेके जालिमसिहके पास भेजी गई। उन्होंने हा नाम गोपालजी रखकर इस रमणीक और विस्तारित सरीवरके किनोर उसे रमे स्थापन किया "। उत्तरांशमे जैनियोके सोलह देवताओके निवासका रमणीक मंदिर है, वह मानो समय भी असम्पूर्ण अवस्थामे है अंतमे मै जानगया कि यह बहुत पुराना है, और एक सौ आठ जैनमंदिर थे, उन्हींमेका एक यह भी है । प्राचीन नगरमे इन ते। आठ मंदिरोमे वरावर एक साथ घंटा घाड़ियाल वजते थे । इसी कारणसे हा नाम झालरा पाटन अर्थात् घण्टेका सहर हुआ है झालरा पाटन अर्थात् विशीय जालिमसिहके नामसे इस नगरका नाम हुआ है, इसीसे यह प्रचलित य सत्य नहीं है, मै कई मुहूर्तके लिये प्रधान मिजेट्रेंट साहव मनीरामके घर नगरीकी जो कुछ सुन्द्रता देखी उसीके लिये उनके समीप संतोप प्रकाश कर ारे शासनसे नगरकी अधिकतासे श्रीवृद्धि होगी, यह आशा प्रकाश कर उनके समीप गदा मॉगी साह मनीरामके घरके ठीक सामने एक स्तंभ देखा, और झालरा के निवासियोको जो खयं शासनत्त्र प्राप्त हुआ था उस स्तंभ पर उसका विस्तार-त वर्णन खुदा हुआ देखा। उस सरल विवरण पूर्ण सत्वदानकी रीतिको पढ़कर आती थी ''। " कोटेके राजमंत्री जालिमसिहने राष्ट्रविष्ठव और अराजकताके समयमे सुअवसर र पार्श्ववर्ती अनेक देशोके धनवान निवासियोको इस स्थानमे इस नगरमे वाणिज्य ामे वास करनेके लिये वुलाया, उन्होंने उनकी सुखशांतिके लिये जो प्रतिज्ञा की, प्रतिज्ञाको पूर्ण करनेके लिये उक्त स्वत्वको दान करके, उस स्तंभके ऊपर उसे खोद

ा, जिस्से यह किसी समय भी नष्ट न होसके इस कारण वह उनके चित्तपर दृढ़ता-भछीभांतिसे अंकित होगया। उस स्वायत्वदानके साधही साथ नगरके चारोओर रें वनवाकर एक माननीय और सुयोग्य सेनापितके अधोनमें एक सेनाको भी उस

उसके त्वारोके राथसे सकलेर साहव और उनके साथी मारे गये। हम इससे यह उपदेश होते है कि ऐसे पुरुपको किसी प्रकार अफसरी न देनी चाहिये । जो अपने सिपाहिया पर विश्वास न करता हो।

पंचपहाड एक आवाद शहर है, इसमे चार जिले है, जिनको हमने युद्धमे हुरुकर्म लेकर नायवको दिया है। यद्यपि अभी उनमे ५०००० रुपयेकी आय -नहीं होती, पर उनमें इस्से दूनी आय होसकती है इस शहरमें २००० घर है। वाजार चौटा है जिसमें च्यापारी महोजन रहते है । यहाँके आदमी हमारी भेटको आये यहाँ हाह पत्थर भी बहुत है।

कुनवारा ११ दिसम्बर-उत्तर पूर्व १३ मील हमारा गमन वहुत अच्छे मार्गसे हुआ यहाँ ज्वार गेह बहुत होते है। यद्यपि युद्धके स्थानोमें खेती विशेषतः कम होती है पर गेहकी खेती विशेष होनेसे कुनवारा यथानाम तथा गुण होगया है। यहांसे चार मील आंतला त्राम होकर हम चल। हम उस मुकाम पर पहुँचे जो उज्जैनसे सीधा हिन्द्रस्थानिक टारको जाता है- यहासे सोनेल वड़ा शहर है, तीन मील हमारे दहनी ओर है।

महात्मा टाड् साहवने १२ वी दिसम्वरको दश मील चलकर झालरापाटनमे जाकर लिखा है, 'कि मे चन्द्रभागा नदीके पार होकर गया, इस नदीकी उत्पत्तिका स्थान यहाँसे दो कोश दूर है। उसके पास ही रेलीत्यो नामक पर्वत विराजमान है। पहिले उस पर्वती देशमे एक सम्प्रदाय भीलोकी वास करती थी और एक समय यहाँसे चार हजार भील मालवेमे जाकर वहाँके वीचके देशोंकी समस्त धन सम्पत्ति छूट लाये थे । कोटेके प्रधान मन्त्री जालिमसिंहने ही उस भील सम्प्रदायका क्याथा ''।

झालरापाटन नगर कोटेके प्रधान मन्त्री जालिमसिह्ने वसाया था। मै नगरके आधकोश धोरे पहुँचा उसके पूर्वदेशकी समान नगरके प्रधान विचारक, पंचायत समाज समस्त प्रधान २ धनवान् निवासियोने आगे बढ़कर मुझे बड़े आद्र सम्मानके साथ प्रहण किया। समस्त भारतवर्षके वीचमे केवल इसी नगरमे इस समय मिउनिसिपलके स्वायत्व शासनकी रीति प्रचिलत देखी । यहाँके निवासियोने ही म्वयं आत्मशासन विविको प्रणयन करके स्वाधीनताके साथ स्वायत्वशासन कार्य किया था । भारतवर्षमे सवसे अविक यथेच्छाचारी शासन कर्ता जालिमसिहके समीपसे इन्होने स्वायत्व शासनकी स्वाधीनता पाई थी, यह अवस्य ही आश्चर्यकी वात है, कि जालिमसिंहने राज-नैतिक अभिप्रायके सफल होनेकी आगासे इनको यह स्वाधीनता दी थी।

में उपीस्थत सभी मनुष्योके साथ अभिवादन कर तीसरे पहरके समय सबके सहित अपने डेरोंमे आया, मेने इस युक्तिसे विदा छी कि सभी मेरे साथ वातचीत करके संतुष्ट हुए,उसने विदा होकर नगरमे आया। जानेके समय किले परसे तोप छूटनेका शब्द हुआ । यह नगर चौकोर है चारोओर वड़ी २ दीवारे और उनके ऊपर तोपोकी कतार सज रही है। नगरका भी तरीभाव सरल और सहजभावसे गठा हुआ है। दो 

अध्यक्षित्र के प्रति स्थान तक मध्यस्थके सभी देशोमे वाणिज्य कार्य होता है । इन्दीरसे इस

"हम आधुनिक नगर ज्ञालरापाटनके सम्वन्धमे बहुत कुछ कह आये हें । इस समय झालरापाटन वा घंटाशहरके सम्बन्धमे जो चन्द्रावती नामसे प्रासिद्ध है और जिस नगरमे होकर चन्द्रभागा नदी वही है उस प्राचीन चंद्रावतीके सम्वन्थमे इस समयम कुछ कहनेकी इच्छा करता हूँ। ऐसा मुना जाता है कि राजा हूनने इस चन्द्रावती नगरकी प्रतिष्ठा की थी। और यह भी विख्यात है कि माछवेके प्रमार वंशीय राजा चन्द्र सेनकी एक कन्या चन्द्रावती तीर्थयात्रा करनेको गई थी, यात्राके समय उसके इसी स्थानपर एक कन्या जत्पन्न हुई, उन्होंने ही इस नगरकी प्रतिष्ठाकी है। और ऐसा भी सुननेमे आया है, प्राचीन निकृष्ट और जातिका एक जस्सू छकड़हारा जिस समय वनसे छकड़ी काटकर छा रहा था । उस समय रास्तेमे पारस (पत्थरके) ऊपर उसकी कुरहाड़ी गिरपड़ी,गिरते ही वह सुवर्णकी होगई। उस मनुष्यने स्वर्णराशिकी सहायतासे इस चद्रावती नगरकी प्रतिष्ठा की । और जस्सू ओरका तलाव नामका एक वड़ा सरोवर ख़ुद्वा दिया । वही इस चद्रा-वती नगरीका प्रतिष्ठाता हुआ, कोई कहते हैं कि वनवासके समय पांच पांडवोमेसे भीमने इसकी प्रतिष्ठा की, एक दैत्यने इसमे विन्न किया, भीमने उसे वाणसे मारा, वह भागा जहाँ बाण लगा वहाँसे चन्द्रभागा निकली। हमारा यह विचार है कि मालवेके राजा उदयादित्यके उस प्रवाद वाक्यको उस लकडहारेमे परिणत कर दिया है, यही नहीं कि उसी राजाके नामकी ख़ुदी हुई लिपि यहाँ दिखाई देती है। मन्य भारतवर्षके प्रत्येक प्रधान२ नगरोमे ही उनके नामकी ख़ुदी हुई लिपियां पाई जाती है। विक्रमाजीतके संवन्से १३ सौ वर्ष तक इस वशने घोर पराक्रमके साथ इस देशमे राज्य किया था "।

" नदीके दोनोओर बहुतसे प्राचीन मंदिर दूटे फूटे पडे हैं। नदीके किनारे तक वरावर घाट और सीढियाँ बनी हुई है वहाँ बहुतसे देव देवी देत्य और दानवोकी बहुत सी मूर्ति पड़ी हुई है, इनमें बहुतसे िलग मट्टीकी बेदीके ऊपर स्थित है। और सबलकार अलस गोस्वामी उस बेदीके नीचे बैठ कर धूपमें अपने शरीरकों सुखा रहे। मैंने विचारा कि यदि उन मूर्तियोकों में उदयपुर भेज दूं तो अच्छा होगा, यह विचार कर मैंने अनन्त-शय्या शाइत नारायण, एक, पार्वती एक त्रिमूर्ति तथा और भी बहुत सी मूर्तियोकों गाड़ीमें रखकर उदयपुरकों भेज दिया। वह सब एक वट वृक्षकी जडमें पड़ी थी। उसी स्थान पर गणेशजीकी एक बड़ी सुन्दर मूर्ति पड़ी हुई थी किन्तु में उस मूर्तिकों किसी प्रकार भी न उठा सका। तब गोस्वामी मुसकाये "।

" चंद्रावतिके एक सौ अट्टासी देवमंदिर प्रायः सभी विध्वंस होगये है। केवल दो तीन मदिर आज तक उत्तम अवस्थामे है वह प्राचीन कालके सौन्दर्यकी पराकाष्ठा दिखा रहे है। मदिरोका शिल्पकार्य अत्यन्त रमणीक है"।

" और सागरके बांघके निकट जैनपासकोके निसिया नामक वहुतसे समाधि चिह्न विराजमान है। एकमे छिखा है कि ३ माघ संवत् १०६६ इस दिन आचार्य

XITATORTORNOTATION TO A TOTAL TO A TOTAL TO A TOTAL TO A TOTAL TOT

अल्ला अल्ला अल्ला कुएँका खुदवाना प्राचीन हरोंका वांघ वांघन, और अपने किया। उसने कुएँका खुदवाना प्राचीन हरोंका वांघ वांघन, और अपने किया। उसने कुएँका खुदवाना प्राचीन हरोंका वांघ वांघन, और अपने किया। उसने यहां से यहांके सब जाति और सब वणांके प्राचीन देवालयोंका संस्कार करा दिया। अभि जीर जिससे सभी जने यहाँ स्थाईरूपसे निवास कर सके इस लिये आवासादिके वना- कि निक्तित्त प्रत्येकके खर्चेका आधा खर्चा अपने यहाँसे अियम देदिया। इस प्रकारसे किया वहां निवास कराकर उन्होंने स्थाई शासनका भार तथा आभ्यन्तरी शातिरक्षाका किया। विचारादि कार्य

पंचायत समाजने उस शासनके भारको पाकर कार्य किया। विचारादि कार्य करके यहाँ के निवासियोसे जो कुछ भी दंडमे धन मिलता है, उसको और किसी कार्यमे खर्च न करके केवल द्वारकानाथजीकी सेवामे लगाना होता है "। "यहाँ पर यह भी अवद्य कहना होगा कि यहां के प्रधान मिलिप्टेंट मनीरामने खयं

वैष्णव होकर यहाँके वैष्णवोंका विचारकार्य जिस भांति निर्वाह किया था। उसी भांति यहाँके ओसवाल जातीय जैन धर्मावलम्बी निवासियोंके विचारकार्यको करनेके लिये गुमानीराम एक जैन मजिष्ट्रेट नियुक्त है। यद्यपि दोनो जने पृथक् २ रूपसे विचारकार्य करते है परन्तु आवश्यकता होनेपर किसी असाधारण प्रभकी मीमांसाके लिये दोनो पंचोको इकट्ठा होना होता है, दोनो जने अत्यन्त प्रीतिके साथ कार्य करते है, और दोनो जनोने ही अपने अपने पुत्रोके नामसे उपनगर स्थापन किये है। जातीय प्रधान सभाके सभ्यगण वडी चतुरतासे सर्वसाधारण प्रजाके द्वारा बुलाये जाते है। पिछले वीशवर्षमे इस नगरीमे छः हजार उत्तम घर वने थे, और कुछ कम पचीस हजार निवासी रहते थे, इस देशके सब ही पट्टे वंशगत थे, इस कारण साह मनीराम और गुमानीरामके न होनेपर उनके पुत्र ही मजिष्ट्रेटका कार्य करते है। परन्तु यदि वह पुत्र इनकी समान दक्ष और न्याय विचारक न होते, तो स्वायत्व शासन नाममात्रको रहजाता। जालिमसिंहके पक्षसे केवल सेनापति और वाणिज्य शुल्क संग्राहकने यहाँ निवास किया है "।

"तगरके सभी श्रेणीके मनुष्य और प्रतिनिधियोने मेरे डेरोमे आकर मुझसे साक्षात किया। पिहले वैद्य, पीछे वैष्णव सम्प्रदायके पंडा एकर करके सभीने अपनार पिरचय दिया। इसके पीछे उसी रीतिसे ओसवाल वाणिक मंडलीने अपना पिरचय दिया। मैने सभीको अपनेर पदानुसार वैठनेके लिये कहा इसके पीछे व्यवसाइयोके प्रतिनिधिने आकर मुझे भेट दी। उसके पीछे शिल्पकार स्वर्णकार, कॉस्थकार, हलवाई और अन्तमे लीरकार इत्यादि नगरकी सभी सम्प्रदायके प्रतिनिधियोने आकर परिचय दिया। प्राचीन मंडलमें पाटलियोके प्रतिनिधि भी आये। साह मनीरामने स्वयं बाहर खड़े होकर शान्तिकर रक्षा और उनके सहयोगी गुमानीरामने परिचय देनेका कार्य किया। स्वर्णकार सम्प्रदायके प्रतिनिधिने अपनी सम्प्रदायके नामसे एक रमणीय चाँदीका पात्र उपहारमे दिया। उसका शिल्पकार्य अत्यन्त चमत्कारक था। प्रतिनिधि जिस प्रकार परिचय कमसे आये थे, उसी भांति पर्याक्रमसे विदा होकर वाहर जा राजमार्गमे मूरि भूरि, जयका इंका वजाते हुए और पताका उडाते

हुए नगरको गये"।

लेलिया था, नदीको गो रुधिरसे अपवित्र कर दिया था, हम पर्वतके मार्गसे फिर चले  श्रीमन्यदेवके चेले श्रीमन्तदेवने इस ससारको छोड़ा। पिछली समाधिकी ११८० संवत् लिखी है तथा वह देवेन्द्र आचार्यकी समाधि है। इस प्रकारसे अनेक समाधियोंके स्तभ देखे परन्तु उनभे कोई ऐतिहासिक ज्ञातव्य विवरण नहीं पाया। " ऊपरकी समाधिके पास एक सन्दूक वना हुआ है,वह ऐसा है जैसे कोई पुस्तक देखता है, एक पुस्तक और एक धोती आचार्यके सम्मुख धरी है जैन छतिरयोका ऐसा ही चिह्न होता है एक और कुमार दैवकी छतरी है इन्होने १२८९में इस असार संसारको त्याग किया था। हमारा घासी दो मदिरोका मानचित्र छेरहा है,इनमेके एक मंदिरमे अवतक सिगार चोरा विद्यमान है, इनमे वह शिल्प है जो यूरुप निवासी भी तैयार नहीं कर मकते ग्रत्येकमे एक सादा मिद्र है जो वीस फुट लम्बा चौड़ा है, उसके आगे सभा मिद्र है जिसे जगमोहन कहते है स्तंभो पर सबमे नकासी है, द्वार भी प्रशंसाके योग्य है उसका शिल्प भी एक मुख्य प्रकारका है उसके (गिलवर्ग) वहुत ही श्रेष्ठ है, हमको दुःख है यूरूपवालोने इस पूरे शिल्पका कोई खाका तैयार नहीं किया, नहीं वह इसमें और योग्यता प्रगट कर सकते और इस भवाना भूमिका यह नाम वद्छ देते। जव तक हमारा चित्रकार चित्र लेता रहा हमने पण्डितोको और भी खोजके लिये भेजा यहाँ सहस्रो मूर्तियां है कितनी मूर्तियें दीवारोमें लगा दी गई है पर उनकी खोज निरर्थक नहीं हुई. सबसे पुरानी खोदित लिपि संवत् ७४८ सन् ६९२ई० की है जिसमे राजा दुर्गा अगलका नाम है। यह वेल वृंटेदार अक्षरोमे लिखी है, उसमे वह नियम जो पाड़ अर्जुन-के सम्बन्धमें है लिखा है कि यहाँ उसने एक वाराहको मारा जहाँ उसका था वहां एक आकृति प्रगट हुई। कारण कि यह वाराह एक वरोदा दैल था। उस आकृ-तिका वंश खेतरी कहा है या कृष्णवंश खेतरी उसी वंशमे था। जिसके पुत्रतक एक था किस्से उसकी उपमा दे जिसे समस्त भूमंडलका फल प्राप्त था। उसने अपने सब शबुओ पर विजय पाई थीं । इसका एक पुत्र क्यांक नामवाला था। यह पृथ्वीको उठानेवाले देवता की समानथा । वुद्धिमानीमे महादेवकी समान उसके नामसे शत्रुओंके वालक छिप जाते थे। वह वृद्धका अवतार विदित होता था। और जैसे चन्द्रमासे सागर वढ़ता है इस प्रकार उससे हमारी वुद्धि बढ़ती है जव उसकी दृष्टि हमारी योग्यता पर पड़ती है। उसकी दृष्टिमे अमृत है चैत्रसे चैत्र तक वर्षभर उसके यहाँ हवन होता रहता है। इन्द्र उसके यहाँ छुपादृष्टि रखता है उसकी सरछता ससारमे छा गई है। इसके शत्रुओंके चढ़नेके हाथियोंके दॉतोमे जो प्रकाश था वह जाता रहा और जो आगे वढ़नेको हाथ था वह स्तंभित हो जाता था । भूमिमे कोई स्थान ऐसा न था जहाँ उसकी आज्ञाका प्रचार न हो इस प्रकारके श्री क्याक जी थे। जब वह दूसरोके नगरोमे जाते तौ रात्रुओकी स्त्रियोके मनोसे प्रसन्नता दूर होजाती थी, उसकी संव इच्छा ए पूर्ण हो । संवत् ७४८ जेष्ठ शुद्री पूर्णमासीको यह छिपि इस मंदिरमे वनेरा चाट गणेश्वर मडलवालेने जो हरगुप्तका पुत्र है लगाई और यह लेख महाराज दुर्गा अंगल राजाके निमित्त हुई, उनको हमारा प्रणाम पहुँचै । ऐसा कोई मस्तक नहीं जो देवता गुरू और

स्त्रीके सामने नहीं झुकता यह लिपि ओलिक शिल्पकारने खोदी है। 

मुकन्दरामें रहनेवाली दूसरी जातियोके प्रति-

भेरिके स्थापन स्थापन

हि कर्नल टाइका भ्रमण वृत्तान्त-अ० १३. क्ष (१०७९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१००९)

(१०

कई स्थानामे चूमनेके पीछे महात्मा टाड् साहव कई दिनतक कोटेमे रहकर अन्तमे हैं उदयपुर राजधानीकी ओर गये । रास्तेमे चूंद्रीमे होकर गये । देखा कि यहाँका जासन- है कार्य मलीभाँतिसे होरहा है। फिर माईनाल नामक प्रसिद्ध स्थानके दुर्जन करनेके लिये पाठार है देशको गये । इसमे होते हुए दश मील उत्तरको विजीली नामक स्थानमे पहुँचे। विजीली है मेवाड़का एक प्रधान देश है। प्रमार जाति रावकी उपावि धारण करनेवाले एक सामन्त है विजीलीके अधीक्षर है। यह सामन्त वंश पूर्वकालमे वियानाके ममीप जगेनर देशके अधीक्षर थे। पीछे अमरसिंहके जासनसमयमे प्रायः देशो वर्ष वीतने पर इस है सामन्त वंशने कुटुम्च सहित मोल लिये हुए सेवकोके साथ यहाँ आकर निवास किया। देश राव राणाने अशोककी एक कन्याके साथ विवाह किया था। उन्होंने ही उन राव है अशोकको वार्षिक पाँच लाख रुपयेकी आमदनीवाले इस विजीलीदेशका समन्त है अधिकार देदिया था"।

विजीलीया विजयावाली—ध्वंसस्तूपके ऊपर संस्थापित है, यहाँकी अगिणत प्राचीन खोदीहुई लिपिमे इस देशके प्राचीन दो नाम, अहिचपुर या मोरकरो यह खुदेहुए दिखाई दिये; उन दोनों नामोंमें पहलेके वदलेमे दूसरा ही यहाँका प्रकृत प्राचीन नाम जानाजाता है। मेवाड़के इस प्राचीन सीमान्त देशके साथ चौहानोके अनेक प्राचीन प्रवाद इतिहासमे लिखे हुए है, इन देशोंके पिहले अजमेर राजवंशके अधीनमे था, ऐसा अनुमान करनेके अनेक कारण भी विद्यमान है, कारण कि उस राजवंशके वीश-लदेव, सोमेश्वर पृथ्वीराज इत्यादि नामकी वहुतसी लिपियां यहाँ विराजमान है। मोरक्रिये अरन्राज तथा उनके पुत्र विहरराज और कुन्तपालकी वीरता प्रकाश करनेवाले वहुतसे स्मृति चिह्न वहाँ विराजमान है। यह दिल्ली और अजमेरके वादशाह पृथ्वीराजके समकालीन थे। "

एक खोदित लिपिमे चीतौड़का ऐसा युद्ध लिखा ह कि इसके द्वारा यह अन्तर करना किन होजाता है कि यह गिहलोत वश वा चौहानोंका युद्ध है, इसकी आरम प्रणाली शाकन्भरी मातासे है, जो वंश साकमदुर्ग और पर्वतकी अधिष्ठात्री देवी है, उसमें वरसगोत्र चौहानका वर्णन करके, श्रीमत् वाप्पा राजाविन्या त्रिवेनी या वापा राजा विन्ध्याचलका वर्णन किया है—जो राणा मेवाड़के वंशका प्रतिष्ठाता था परन्तु उसके आगे जो नामावली है वह उसके वंशसे नहीं मिल सकती इससे हम विचार कहते है कि उस समय चौहान और परमार चित्तौरके अधीन थे. विशेष इस पर लिखना हम उचित नहीं समझते केवल इतना लिखना ही उचित जानते है कि यह वर्णन कुन्तपाल चनेड़ा अरन्राजका है जिसने जावलापुरको जीतकर नष्ट श्रष्ट किया था, जिसके युद्धका वर्णन देहलीद्वारके वल्लभी द्वारपर खुदा हुआ है। इसके वड़े भाईका पुत्र पृथ्वीराज था, उसने देर सुवर्णका एकत्र करके उसको दान किया और मोरकरोमे पार्श्वनाथका मंदिर वनवाया, और सम्वत्सवारमे जो उसे राजाई योग्यता प्राप्त हुई इस्से उसका नाम सवत्स वार विख्यात् हुआ। उसके समरणार्थ यह मंदिर वनाया गया और रवाके किनारेका रेवाना प्राप्त इसके व्ययके निामित्त निर्धारण किया गया। संवत् १२२६।

FAREFARE FAREFARE FAREFARE FAREFARE FAREFARE FAREFARE FAREFARE FAREFARE FAREFARE FAREFAREFAREFAREFAREFAREFAREF

इस समय विश्वास रक्खो महाजनी व्यापार वटाई ऋणका छेना तथा खेती करें। और अच्छी दशासे रहो। कारण कि सभी दंड सरकारने क्षमा कर दिये अपराधके अनुसार दंड दिया जायगा. सव कार्यकर्ता विश्वासी रहेंगे, पटेळ पटवारी रात्रिको पहरा देनेवाछे चौकीदार मुसदी सुसेवाका पुरस्कार पावेगे, अपराधी होनेपर दंड पावेगे, व्योपारियोको सताने वा उनसे रिखत छेनेकी कार्यवाही न होगी इसके माननेके निमित्त उस वस्तुकी शप्य है, जो हिन्दू मुसल्मानोमे पवित्र समझी जाती है यह आज्ञा महाराजके शीमुखकी है। और नानाजी जालिमसिह और उनके पुत्र मायोसिहकी साक्षी है।

मिती १० आसौज दिन चंद्रवार संवत् १८७७।

कुछ दिन रहकर हम कोटेको पचपहाड़ और आनन्द्पुरके मार्गसे आये, यह

दोनो वडे नगर उक्त नदीके किनारे पर वसे है । माधोसिंह छ. तोपोके साथ दो मीलतक हमारे साथ आया और हमोर पुराने वागके स्थान तक हमारे साथ रहा । यह शहरसे पूर्वकी ओर है हमने यहाँ हैजेके दूर होनेकी कुछ विधि निकाली । हमने मुरगावी और हिरनोका शिकार यहाँ किया। कभी हम नायवके चीतासे शिकार करते थे। एक बार हम अखिलगढ़के किलेके समीप जिकारको गये, यह दक्खिनकी ओर छ. मील है। यहाँके पर्वत तीनसौ फुट ऊचे है यहाँ हम लकाड़ियोका वेड़ा वनाकर उतरे नायवके शिकारियोके चिह्नानेसे एक वृद्ध रीछ निकला, कप्तानसाहब और डाक्टर साहवने इस पर गोली चलाई मगर दोनो गोली खाली गई, वह रीछ कोधकर मेरे ऊपर टूट पड़ा, जब कद्मका फासला रहा तव मैंने उस पर गोली चलाई, जो उसके आगेके हाथमे लगी जिससे वह गिर पड़ा और फिर उठ कर खड़ा हुआ और मुँह खोछ कर मेरी ओरको अपटा, हमारे एक साथीने उसके एक सांग मारी और हमें वचा लिया। गोली और सांग खाकर वह एक गुकामे भाग गया, फिर हम जेप दिनतक अखिलगढमे रहे, यहाँ वहुत पत्थर हैं अनुमान होता है कि यह भीछोका किला होगा यहाँ एक स्थान जापुर महा-देवका है, एक पानीका नाला है जो चम्बलमे गिरता है यहाँ चम्बलके किनारे ६०० फुटसे अधिक ऊंचे है, जैसे कोटेसे भिसरारतकके स्थान प्रशंसाके योग्य है भारतमे ऐसे स्थान वहत कम है।

हमने खोदित लिपियोकी यहाँ बहुत खोज की परन्तु वे ऐसे अक्षरोंमे मिली जिन को अब कोई नहीं पढ सकता। राजा जितकी एक लिपिका वर्णन प्रथम खंडमे लिखा है।

### चतुदेश अध्याय १४.

**~∞≒⊘≒∞**—

्रिट्विट्रजोलीका वृत्तान्त—माई नाल वा महानाल—खुदीहुई लिपि—हाडावशके विवरण पूर्ण खुदीहुई लिपि—वामोदा—आलृहाड़ाका विध्वस्त किला और महल—अधेरी कुटी—एक प्रवाद कहानी।

ইর্মিক ক্রমিক কর্মিক ক্রমিক ক্রমিক

<sup>(</sup> १) कोई गयापुर कोई जैपुर महादेव भी कहते हैं।

विजौलीके साम्न्तकी आय अब बहुत न्यून होगइ है। यदि उसकी जागीरको संभाला जाय तो ५०००० रुपया वार्षिक आय हो सकती है पर बह कर नहीं सकते। जब तक बह उसके चारोओर बड़ी मूर्तियोंको जीवित न करसके । उसकी बेटी राजा अम-

तक वह उसके चाराओर वड़ी मूर्तियोको जीवित न करसकें । उसकी वेटी राजा अमरासे व्याही गई थी । उसके खामीकी जब मृत्यु हुई तो उसकी अवस्था मत्रह वर्षकी थी । परन्तु हजार समझानेसे भी वह सती होगई, हमने बहुत सी युक्ति उसके पास

कहाई, और कहा हम उसके इलाकेको विशेष करांद्रो पर उसने एक न माना और अपने स्वामीके पाप मिटानेमे हढ़ रही । हम वहाँ दो तीन दिन रहकर शिलालेखोकी

खोजमें फिर चले।

माईनाल २१ वी फरवरी-महानल शब्द के विगड़ेनसे इस स्थानका नाम माई-नाल हुआ है। पाठारके पश्चिम प्रान्तमे चारसी फुट गहरे एक खातका नाम महानल है इस घाटीमे प्रवेश करना मृत्युके वरावर है। उसी महानलके किनारे प्राचीन महिर

और हर्म्य देखे गये। मंदिर और महलके एक अगमे दिहीपति पृथ्वीराज और अन्य प्रान्तोंमे पृथ्वीराजके भग्नीपति चित्तीरके राणा समरसीका नाम खुदा हुआ है, समर

सिहने पृथा वाईका विवाह किया था। कविचंदने उनके वलविक्रमकी कहानीको अपने महाकाव्यमे भली भाँतिसे विनारण किया है''।

उस स्थान पर जो वड़ा कुरे। है वहाँ दोनों वंश आकर भारतके विषयकी वात ' चीत करते थे, और अपने वालवचोके सहित आनन्दसे रहते थे। यदि चन्द्रकवी धरका ,

यह कहना सत्य हो कि यदि महाराजा पृथ्वीराज समरसी महाराणाके साथ यहाँ सम्मति करते तो यवनोके हाथमे किसी प्रकार भी भारतका शासन न जाता, पर पृथ्वी

राजकी वेपरवाई वीरता और सरगरमीने सबको डुवा दिया, और उस युद्धमें समरसी तथा पृथ्वीराज दोनों ही निहत हुए, यह बग्गरके किनोरका दोर युद्ध था, कवीश्वरने इसको प्रलय कहा है, वास्तवमे भारतकी स्वाबीनताका यह प्रलय ही था, अब भी यह

स्थान भयंकर है। प्रत्येक वस्तु यहाँकी उस वातको दिखाती थी, यहाँके वृक्ष भी मानो उस समयके वीरो अधिकारियोका शोक करते हुए दृष्टिगोचर होते थे।

हमने वहुतसी खोदी हुई लिपियां देखी, उनमें खुदी हुई हाड़ाजातिके वशकी कहानीके वहुतसे तत्थ्य पाये जाते है, हमने इस स्थान पर केवल एक लिपिका अवि कल अनुवाद प्रकाश किया है।

कुछदेवी आशा पूर्णाकी कृपासे इस वशके वहुतसे चौहान राजाओने अपने प्रवछ प्रतापसे पृथ्वीको शासन कर रणभूभिम जय प्राप्त की थी, जिनके वंशम मौरधन हुए, जिसने युद्धमे पूरी जय पाई। उसी वंशके हाड़ाजातीय कोछनकौ यश चंद्रमाकी समान निर्मेछ था। उनसे जैयपाछ उत्पन्न हुए, उन्होंने पूर्व जनमके सुकृतिके फड़से इस

<sup>(</sup>१) यही रैनसिके पुत्र थे, और यही केदारनाथ तीर्थमें १३५३ सवत्मे गये थे, हाड़ा-जातिके इतिहासमें इसका वर्णन भलीभाँतिसे किया गया है।

<sup>(</sup>२) इसीको यगातानसे इतिहासमे वंगू कहा है, यह कोलनका पुत्र था जिसने माइ-नालको लिया था।

इससे विदित होता है कि चौहानोने वलपूर्वक तौर वंशसे देहली लेली थी और हमे यह भी सावित होता है कि जो विख्यात कविचंदने लिखा है कि-जो लिपिस्थान असि ( हांसी ) और दिहींके स्तम्भोपर है वह इसींके समयमे खोदी गई है परन्तु जब वहभी

द्वारकी ओर जो तिलोनोकी पुरातन राजधानी सीराष्ट्रमे थी, विचार किया जायते। अद्भुत वात विदित होती है, और उस समयकी वह दशा विदित होती है कि जव

पृथ्वीराजने अपने पिता सौमेश्वरके वधका वद्ला लिया जो राजा सौराष्ट्र और गुज-रातके युद्धमे मारा गया था, कुन्तपालने इस अवसरको अच्छा जाना और दिल्लीकी

जीतमे अपना आग प्राप्त करके उसने गुजरातकी जीत भोलाभीमसे की।

हम यहाँ यह भी कहते है कि पुरातन मोरकरो नाम विजौलीका था और दूसरे यह कि वहाँ राजा चौहान जैनमतावलम्बी था, चन्द्कविके कथनमे यह कोई मुख्य वात न थी, कारण कि उसके लेखसे यह वात प्रगट होती है कि उसने अपने पुत्र सारंग-

देवको इस कारण अजमेरसे पृथक् कर दिया कि उसने बुद्धमत म्वीकार किया था । ''यहाँकी खोदी हुई लिपिमे चित्तौरके राजवंशका शासन और वीरताका विवरण

खुदा हुआ पाया गया। विजौलीका प्राचीन नाम जिसे मोरकुरा कहते है उसकी खोदीहुई लिपिको पढ़कर हमने जाना कि मोरकुरो वर्तमान विजौलीसे आधकोश पूर्वमे स्थापित था, वह इस समय एक वार ही विध्वंस होगया है। नौचौकी नामक प्राचीन महलका एक अश था, यहाँ पार्श्वनाथेक पाँच मंदिर थे, और तेरह जैन देवाताओं के जैनमंदिर दृटे फटे अवतक भी विद्यमान है। महल और मंदिरोके वनानेकी रीति और कार कार्य अत्यन्त ही रमणीक है। मंदािकनी नामकी एक छोटी नदी इसके वीचमं होकर निकली है। पार्श्वनाथके मंदिरके पास एक शाचीन कुंड और दो वड़े २ जलाशय

विजौली, वर्तमान महलोके प्राचीन विध्वस्त मंदिरकी श्रेणीके उपकरणसे वनी हुई है। उन मिद्रोके छिंग इस समय उखड़े हुए एक साथ पड़े है। हमने अनेक स्थानीमे मृर्तियोको इसी प्रकारसे पड़ेहुए देखा, इससे यह भलीभांतिसे जाना जाता है कि हिन्दू

है। नगरके पास ही महादेवजीके तीन मदिर है और "।

इन मृतियोकी देवताओं मे गिनती नहीं करते है, वह इन्हे केवल देवताका चिह्न स्वरूप जानते है। छिगकी पवित्रताके दृर होने पर फिर उसे सामान्य पत्थरकी समान मानते है। मेने इस नगरके चाराओर बहुतसे टूटे फूटे चिह्न देखे "।

स्थान दरौंली जो चार मील दिक्खनकी ओर है वहाँ एक शिलालेख संवत् ९०० का है, पर वह कुछ कामका नहीं है और तिलसवा जो उससे भी दो मील दिक्खनको

है, वहाँ चार मिदर एक कुड एक और तोरन है, पर वहाँ कोई शिलालेख नहीं है। जारौंटी वहाँसे सात कोश है। उसमें सात मंदिर है। सब टूटे पड़े है और भी टूटे फूटे किलेके चिह्न पाये जाते है । यहाँ और भी टूटे फूटे मन्दिर है जिनको वहाँवाले अला-

उदीन ख़्नी और औरंगज़ेनकी करतृत कहते हैं, यहाँवाछे पहिछे वादशाहको ख़ुनी और दृसरेको कालयवन नामसे पुकारते है।

वेगू–माईनाल वा महालमे भ्रमण करनेके पीछे साधु टाड् साहवने वेग् नामक स्थानमे जाकर लिखा है कि मैं पाठारके शिखर पर अत्यन्त ही प्रभातकालमे गया। परन्तु रास्तेम वहुतसे वृक्षोके होनेसे हम दोना ओरके समतलक्षेत्रको न देख सके, अन्तमें जिस स्थान पर आॡ्रहाड़ाका किला स्थापित था, वहाँ जा पहुचे । परन्तु वामीदाका किला विलक्कल टूट गया था वरन वहाँकी जमीन भी एकसार होगई थी। महावीर

आख़्हाड़ाका यह किला और महल किस प्रकारकी आकृतिका वना हुआ या । मैंने उसको विध्वंस अवस्थामे भी अनुमान कर लिया था यहाँ शिवजी, हनुमान, और धर्म-

(१०८६) क्ष राजस्थान इतिहास—भाग २. क्ष्र

विद्रु-पाईनाए वा महालमे भ्रमण करनेके पीछे साधु टाइ साहवाने
स्थानमे जाकर लिखा है कि में पाठारके शिखर पर अत्यन्त ही भ्रमावक
परन्तु रास्तेम वहुतसे छुश्लोक होनेसे हम दोनो ओरके समतलक्षेत्रको न देख
जिस स्थान पर आलुहाड़ाका किला स्थापित था, वहाँ जा पहुचे । परन्तु
किला विलकुल टूट गया था वरन वहाँको जमीन भी एकसार होगई थे
आलुहाड़ाका यह किला और महल किस प्रकारको आकुतिका बना हुअ
उसको विष्यंस अवस्थाम भी अनुमान कर लिया था यहाँ जिवजी, हन्मान
राजके तीन मिंदर है "।

अथियारी कोठरी—नामक एक गुप्त अंधकारमय कमरा है। ऐसा सुनकि आलुहाड़ांक इस अभेच किलेको किसने विष्यंस किया था इसकी विक्यस्तीजेको इसीमे वह कर गये थे। भूभर पार्थमे योगिनीमाताकी एक वडी
है। आलुहाड़ांके इस अभेच किलेको किसने विष्यंस किया था इसकी विक्ययहाँ एक जोगनी माताकी मूर्ति है। यह इस समय वेगू सामन्तके अवीतक
भूतिक है। हमने यहाँ आलुहाड़ांके सम्बन्धका एक और बुत्तान्त जाना, पार
स्थान पर वह उपहारमें देते हैं।

वामौदांके किलेके चौबीस किलोमेसे एक किलेमे आलुहाड़ां और स्थान पर वह उपहारमें देते हैं।

वामौदांके किलेके चौबीस किलोमेसे एक किलेमे आलुहाड़ां और स्थान पर वह उपहारमें देते हैं।

वामौदांके किलेके चौबीस किलोमेसे एक किलेमे आलुहाड़ां और स्थान पर वह उपहारमें देते हैं।

वामौदांके किलेके चौबीस किलोमेसे एक किलेमे आलुहाड़ां और स्थान पर वह उपहारमें देते हैं।

वामौदांके किलेके चौबीस किलोमेसे एक किलेमे आलुहाड़ां और स्थान पर वह उपहारमें देते हैं।

वामौदांके किलेके चौबीस किलोमेसे एक किलेमे आलुहाड़ां और स्थान पर वह उपहारमें होते हैं।

वामौदांके किलेके चौबीस किलोमेसे एक किलेमे आतुहाड़ां और स्थान पर वह उपहारमें होते हैं।

वामौदांके किलेके चौबीस किलोमेसे एक किलेमे अनुसरा स्थान पर वह परिवेक अनुसरा र कन्याके नामका नारियलको होत्य हें होते हुए आरहे थे। इसी सम कन्याके नामला नारियलको हात्य हें यह देशा। उत्तिको लिलेके लिये उपने उप वित्तिको आजुहातुसार एक किलेके साथ विवाह करनेके लिये जानो हुए।

वित्तिको आजुहातुसार एक किलेके साथ विवाह करनेके लिये वामौदामें व उत्तिको अनुहातुसार एक किलेके साथ विवाह करनेके लिये वामौदामें व उत्तिको आजुहातुसार एक किलेके साथ विवाह करनेके लिये वामौदामें व उत्तिको आजुहातुसार परित्ति रागिसे कि सम्बन्धिस विवाह करनेके लिये उपने विवाह परि अंधियारी कोठरी-नामक एक गुप्त अंधकारमय कमरा है। ऐसा सुना जाता है कि आॡहाड़ा जिस समय मंडारपितके साथ युद्ध करनेके लिये गये थे उस समय अपने भतीजेको इसीमे वद कर गये थे। भूधर पार्श्वमे योगिनीमाताकी एक वडी भारी मूर्ति है। आलुहाड़ाके इस अभेद्य किलेको किसने विष्वंस किया था इसकी विशेष खोज करने पर भी इसका पता न चला। शायद मेवाड़के महाराणाने ही उसको विव्यस किया हो। यहाँ एक जोगनी माताकी मूर्ति है। यह इस समय वेगू सामन्तके अवीनके देशके अन्त-र्भुक्त है। हमने यहाँ आॡहाड़ाके सम्बन्धका एक और वृत्तान्त जाना, पाठकोको इस

वामौदाके किलेके चौवीस किलोमेसे एक किलेमे आलुहाड़ा और उसी जातिके ळाळजी एक पुरुष निवास करते थे। उनके एक कन्या थी। ळाळजीने चित्तीरके राणाके साथ उस कन्यांके विवाहका प्रस्ताव उपस्थित कर राजपूत रीतिके अनुसार राणांके समीप कन्याके नामका नारियल भेजा। परन्तु राणा उस प्रस्तावमे किसी प्रकार भी सम्मत न हुए, उन्होने नारियलको लौटा दिया। लालजीके पुरोहित जो उस नारियलको लेकर गये थे वह आंतरी देशसे होते हुए आरहे थे । इसी समयमे राणाके वड़े पुत्रको मृगयासे लौटकंर आते हुए देखा । उससे पुरोहितने सव वृत्तान्त कहा

युवराज पुरोहितके मुखसे समस्त वृत्तान्त जानकर लालजीके सम्मानकी रक्षाके लिये खयं उस नारियलको प्रहण कर विवाह करनेके लिये राजो हुए। उन्होने पुरे हितको विदा करके कहा कि मे शीघ्र ही विवाहके लिये आता हूँ। कुछ दिनके पीछे

चीत्तौड़के युवराज अपने अनुचरोसहित राणासे साक्षात् करनेके ित्रये उपस्थित हुए । और पिताकी आज्ञानुसार एक कविकेसाथ विवाह करनेके लिये वामौदामे गये ।

उक्त कविका नाम भीमसेन था, यह वाराणसी निवासी थे। इस समय मेवाड़के समस्त कवि मेवाड़से निकाल दिये गये थे। भीमसेन कच्छभुज देशमे जानेके समय राणांके पास भी गये। मेवाड़के कवियोंके निकालनेके सम्बन्धमें यह कारण जाना गया है कि मेवाड़के एक प्राचीन सरोवर वनानेके सम्बन्धमे एक परम रमणीय नेत्रोको आनंद देनेवाला एक विग्रह आविष्कृत हुआ । यद्यपि वह मूर्ति अत्यन्त चमत्कारिक थी, परन्तु हाथका भंगीभाव अत्यन्त विचित्र था; एक हाथ उत्परको और एक नीचेको और

राजवंशमे जन्म लेकर परमसुख शान्ति प्राप्तकी । उनकी प्रजाने ईश्वरके समीप उनके अमर होनेकी प्रौर्थना की उनके पुत्र देवराज महादाता थे और मनुष्य समाजकी सुख

*বভিদ্যেত বা*গ্রভ*া*গরভাগরভাগেত ভাগেত ভাগ

अमर होनेकी प्रौर्थना की उनके पुत्र देवराज महादाता थे और मनुष्य समाजकी सुख शांतिका दृद्धि करना ही उनका एकमात्र अभिप्राय था । उनके पुत्र हररौज देखनेमें प्रव्वित अग्निकी समान तीत्र तेजस्वी थे, और उन्होने अपने वाहुवलसे भूमीश्वरोको

परास्त कर यश और अतुल धन प्राप्त किया था "। "उनसे वामोदाका अधिराज वंश उत्पन्न हुआ। देवराजसे ऋतुपाल उत्पन्न हुए

उन्होंने अपने वाहुवलसे विद्रोहियोको परास्त कर किपलमुनिने जिस भांति सगरकी संतानको भस्मीभूत किया था, इन्होने भी उसी प्रकारसे उनको परास्त किया।

इनके पुत्र कहहन हुए। उनके पुत्र कुंतल धर्मराजकी समान थे, उनके छोटे

भ्राताका नाम देहा था। कुंतलकी रानी राजल देवीके गर्भसे चन्द्रमाकी समान महादेव नामका एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और रणभूमिम सुमेरकी समान अटल और दानमें इन्द्रके

कल्पपादपकी समान था। उन्होंने अरातियोंके राधिरसे रणभूमिमे घोड़ोंके खुरोसे उठी

हुई धूछिको कर्दमाक्त करिदया था। इन्होंने रणभूमिम् अपनी लम्बी मुजामे तीक्षण

तल्वार विपक्ष नेता उमीशाहके मस्तक पर उठाकर भेदपाटके अधिपतिके प्राणोकी रक्षा की, चंद्रमा जिस भांति राहुके कराल याससे उद्धार पाता है केथियाका इसी प्रकार

उद्धार कियाँ वैल जिस प्रकार अपने पैरोसे नाजको पीसता है महादेवजीने भी उसी

प्रकारसे अपने पैरोसे शत्रुओकी सेनाको विध्वस करिदया और समुद्र मध्नेकी समान महादेवने इस समरके मधनेमें विजयरत्नको संप्रह कर कैथियाके अधिपातिको प्रदान

किया। समस्त पृथ्वीमे उनके यशकी ध्वाने गुंजार उठी थी। उनके पुत्रका नाम दुर्जन था उसने अना उपनाम जीवराज रक्खा। युवतसाल और क्रंभकर्ण नाम उसके दो भाई थे।

इस महा अग्निमे भूमीश्वर महादेवने यह मंदिर निर्माण किया, और उसको भली भातिसे सजाकर इस खोदीहुई लिपिको सम्बद्ध किया । महादेवका यह महादेव स्थापित है, गंगा और सुमेरु जवतक है तवतक यह स्थिर रहे, और चीतौड़के निवासी

त्राह्मण वनेश्वरके द्वारा इसकी प्रतिष्ठा हुई थी "। अनल नन्द इन्द्र च

''शिल्पविद्यामे सुशिक्षित वीरववल शिलीने वैशाख मासकी सप्तमी तिथिको यह मिट्ट वनाया।

ŦŖĠŦŖĠŦŖĠŦŖĠŦŖĠŦĸĠŦĸĠŦĸĠŦĸĠŦĸĠŦĸĠŦĸĠŦĸĠŦĸĠŦĸĠŦĸĠŦĸĠ

<sup>(</sup>१) यह देव वगृके पुत्र हैं, संवत् १३९८ वृदीमें थे।

<sup>(</sup>२) हरराज देवराजके वड़े पुत्र थे, और उन्होंने वामौदामें वास किया जिसे उसके पिताने दिया था जो पीछे वूँदीमें लगा। टाड् साहव कहते हैं कि हरराजके वारह पुत्रोमेंसे बड़ा पुत्र आलू-हाड़ा हुआ यह वामौदाका अधिपति हुआ।

<sup>(</sup>३) कर्नल टाट् साहवने कहा है कि ऐसा वोध होता है कि यह उमीशाह पठान वादशाह हुमायू होगे। महानलके हाटा अवीधर महादेवके साथ युद्धके समयमे मेवाड़के राणाके किसी प्रधान सेनापतिने इस कैंथियासिंहका उद्धार किया था "। (४) सन् ११३९.

किए। " और इस अवसरमें वह यह नियम करगई कि राना और राव किसी प्रकार भी अहेरके स्थानमे वसन्त ऋतुमे कभी एकत्र न हो। नहीं तो उसका परिणाम वय होगा हमने ऐसी दो घटना हाड़ाजातिके इतिहासमे छिखी है, और चौथा पद पूर्ण करनेको मुकलका वर्णन किया है, जो कम्भूने कहा है।

> हाम् गु, कल माचा, लाला खतयारान । सोजा रतन सहारया, आमल अरसी रान ।

इस दोहेको पाठ करके आलूहाड़ाके वशवर कुछ अपने हृदयके दु खाता आवेग न्यून करते होंगे, जो दु:ख वमादाके उजाड़ और उसके चौविस किलोके निकल जानेसे होता होगा जिनमे अब एकमे भी हाडाका नाम हेनेबाला नहीं है।

हाड़ाजातिकी इस वातको हम उन चिट्टियोसे प्रमाणित कर सकते है जो पिछले अक्टूबरमें हमारे पास आई थीं, जब घटीरानीकी आज्ञाके अनुसार एक समूह उनके मदिर पर उपस्थित हुआ कि जो उनकी आज्ञा हो वह काम किया जाय।

वॅूदी १८ अक्टूबर सन् १८२०का विज्ञापन-समाचार पत्रद्वारा सव रईसोके पास आज्ञापत्रका प्रचार किया गया कि दशहरे पर सत्र रईस और जिमीदार राजधानीमे उपस्थित हो उनके आनेपर वर्रके ठाकुर जसजीने कहा कि वमौदाकी भयानीने मुझे एक आज्ञा दी है कि रानीकी भूमिमे आगेको खेती न करो और अपने घोडे पशु आदि वेचकर उस द्रव्यके ६४ भेडे और३२वकरे खरीद कर माताजीके विलक्षे निमित्त भेज दो। ऐसा करनेसे वामोदा दूसरी वार हमारे अधिकारमे आजायगा, यह समाचार फेलते ही व्र्दी कोटेके बहुतसे पुरुष वहाँ उपस्थित हुए। ठाकुरवरने २०० मनुष्योका भोजन श्रीमाताजीके प्रसादरूपमे तैयार कराया था पर वहाँ ५०० मनुष्य आगये पर माताजीका यह प्रभाव हुआ कि उन्होंने भली प्रकार भोजन किया और फिर भी वच रहा लोगोको विश्वास होगया कि माताजोकी आज्ञा ठोक थी।

यह वृत्तान्त हमको वूँदाँसे मिला परन्तु नीचेकी वटनाका वर्णन हमारे सचे मित्र वालगोविन्दने मुझसे कहा, जो उस घटनाके समय वहाँ विद्यमान था । कार्तिकके पहले दिन माईनालमें कुछ दिन हुए एक वड़ा वलिदान हुआ, जोगनीमाताके निमित्त इकतीस भेड़े और ५३ वकरोकी वालि हुई पर तीन हाडा वीरोने दो वकरो पर वहे वेगसे अपनी तलवार मारी, तथापि उनका वालवॉका न हुआ, यह देखकर सबको वड़ा आइचर्य हुआ। वह वकरे यथेच्छ चरनेको छोड़ दिये गये और लोग उनको अमर कहने लगे।

वालगोविन्द्के इस कथन पर किसीने तर्क न की । ज्ञानजी उसके साथ था वात सत्य थी, पर इन पाँचसो एकत्र हुए हाड़ा राजपूतोके विपयमें यह विचार हुआ कि यह भवानीके वाक्य पर उपस्थित हुए और विश्वास कर रहे है, हमने राजाको इसकी सूचना भेजो कि वह यह प्रगट करदे कि हमने वैसा ही किया है इससे यह प्रगट है कि उन वीरोके हृद्य पर यह वात शीन्न ही कैसी प्रभाव डालनेवाली थी।

तीसरा सम्मुख द्रीकोकी ओरको फैल रहा था। यह तीनो हाथ तीनो ओरको फैले हुए देखकर सभी विस्मित हुए, ऐसी मूर्ति पहिले कभी नहीं देखी थी, इस भॉति तीन ओर को हाथ फैलानेका अर्थ क्या है, इसकी कोई भी स्थिर न करसका, राजाकी आज्ञासे देशके जितने कवि, चारण, भाट, और वेदके जाननेवाले त्राह्मण पंडित थे सभी बुलाये गये, और उनसे इसका कारण वतानेके लिये कहा गया । परन्तु किसीने भी संतोप-दायक उत्तर नहीं दिया। अन्तमे उक्त झारिजाके किय भीमसेनने आकर इसकी मीमांसा करदी । उन्होंने कहा कि ऊपरको जो हाथ फैछा हुआ उंगछी दिखा रहा है, उसका अर्थ यह है कि ऊपर अर्थात् खर्गमे एकमात्र इन्द्र है और नीचेको इस भावसे हाथ फैलाकर उगली दिखा रहा है, इसका यह अर्थ है कि नीचे पातालके अधीश्वरको वता रहा है, और सम्मुख राणाकी ओरको जो हाथ फैल रहा है, इसका अर्थ यह है कि इस संसारमे एकमात्र राणा ही ससारके अधीश्वर है। भीमसेनकी इस व्याख्यासे राणा हमीर अत्यन्त ही प्रसन्न हुआ, और उनको अपने प्रधान कवि पद्पर वरण किया। उस भीमसेनकी ही आज्ञासे निकाले हुए कवि मेवाड़मे वुलाये गये। परन्तु भीमसेन राणाके अतिरिक्त और किसीसे किसी प्रकारका दान नहीं छेते थे। वह कवि श्रेष्ठ भीम-सेन चीतौड़के युवराजके साथ विवाहसभामे गये । उनके जाने पर लालजीके किलेमे महा महोत्सवका अनुष्ठान हुआ । अनेक दुशोसे कविलोग आकर लालजीका जय-गान करते थे। प्रचलित रीतिके अनुसार लालजीने कवियोको बड़े २ मूल्यवान् द्रव्य उपहारमें दिये, लालजीने भीमसेनको एक श्रेष्ठ घोड़ा मूल्यवान् पोशांक वस्त्र और एक तोड़ा रुपयोका उपहारमे दिया । परन्तु भीमसेन किसी प्रकार भी **छेनेको राजी न हुए, अन्तमे विशेष लोभके** त्यागने पर इतना वोले कि इन उपहार द्रव्योको यहाँ रख जाओ । उन उपहारके द्रव्योको छेनेके कुछही समय पीछे उन्होंने अपने मनको सकडो बार विकार दिया, और तुरन्त ही अपनी तळवार निकाल कर प्राणवात किया। चीत्तौड़के प्रधान कवि मारे गये है, शीत्र ही यह शब्द चारोंओर गुंजार उठा । इस समय युवराज विवाहके स्थानमे वैठे थे, और वर कन्याकी गाँठ वंधनेका उपाय होरहा था । युवराज उस कविकी आत्महत्याका समाचार सुनते ही आसनसे उठ खड़े हुए, और प्रतिहिंसा देनेके िलये तैयार हुए । युवराजको इस प्रकार से विवाहका आसन छोड़ते हुए देखकर कन्याके पिता अत्यन्त दुःखित हुए । अन्तमे युवराज विवाह करनेमे असम्मत हा वामीदाके वाहर चले गये। कुछही समयके पीछे उन्होंने सेना और सम्मन्तोंके साथ आकर वामीदा पर आक्रमण किया और वह अपना वद्छा छेकर चछे गये। अन्तमें फाल्गुण मासमे अहेरके समय कन्याके थिता छाछजी। जातीय रीतिके अनुसार शुकरका शिकार करनेके लिये गये, उस समय चीतौडके युवराजने आकर दछसिहत उन पर आक्रमण किया। दोनो जने परस्परमें भाले हाथमें लेकर भिडे भार्लोके आचातसे दोनोंहीके पाण गये। वामौदामे दोनोकी चिता सजी गई। एकमें युव-राजका और दूसरीमें लालजीका शव स्थापित होकर चिता प्रज्वलित हुई, युवराजके साथ लालजीकी वह कुमारी कन्या और लालजीके साथ उनकी स्त्रीने प्राण त्याग  हागया, और में हाथी परसे गिरकर अचेत हो सेतु पर पड़ा रहा । जो लोग उस समय ᢝᡠᢪᡳᡠᢪᡳᡠᢪᡳᡠᢪᡳᡠᢪᡳᡠᢪᡳᡠᢪᡳᡠᢪᡳᡠᢝ**ᢛᡳᢛᢝᢛᢝᢛᢝᢛᢝᢛᡀᡂᠺ**ᢛᢛᡘᡂᢊᡂᢊᡂᢝᢛᢊᡂᡳᡠᢛᢊᡂᠬᡂᠬᡂ वहाँ उपस्थित थे, उन्होंने तुरन्त ही मेरी भलीभाँतिसे सेवा की अन्तम मुझे एक पालकींम चढ़ाकर मेरे डेरोमे लगये। यद्यपि मेरे शरीरके अनेक स्थानोम चाट लगी थी तथापि मेने शीघ्र ही आरोग्यता प्राप्त की । मैंने अपने सोभाग्यवलसे ही इस विपत्तिसे उद्घार पाया। यदि एक इञ्च भी उस जगहसे वचकर गिरता तौ अवज्य ही खाईके द्भव जाता। शिघ्र ही वेगूके सामन्त रावतजी और उनके कुटुम्बी भाई वन्धुओने डेरोमें आकर उस दुर्घटनाके कारण विशेष शोक प्रकाश किया । बड़े कप्टसे रेंने उनको अपने डेरोंमेसे भेजा । मै जब इस घटनाके दो तीन दिन पीछे फिर उसी अभिप्रायसे साम-न्तको भूमिका अधिकार देनेके लिये गया, तव देखकर महान् आश्चर्य हुआ, काला मेघने वह जो रमणीक तोरण निर्माण किया था, वह टूट कर एक सार होगया है। में उसी टूटे हुए मार्गसे किलेके भीतरी महलमे गया, एक विस्तारित स्थान पर सामन्तोको पारिपदोसे धिरे हुए देखा । रावतजीने आगे वढ कर किलेके महलकी चावी मेरे हाथमे दी। भैने उसके अधीश्वर प्रमुके नामसे फिर उन्होंके हाथमे देदी। समस्त तोरणके विध्वं स होजाने पर मैने शोक प्रकाश किया, और कहा कि मेरी ही दुर्वृद्धिसे यह दुर्वटना हुई थी, इस कारण तोरणका दूटना अच्छा नहीं हुआ । सामंतने उत्तर दिया कि आप हमारे जीवन दाता है, इस कारण जिस तोरणसे आपके प्राण नाशकी सम्भावना हुई थी हम छोग किसी प्रकार भी उस तोरणको नहीं रखसक्ते"।

"सामन्तोकी जो भू सम्पात्त उनको दी नई थी, यह सम्पत्ति सामिरिक व्ययके कारण सेन्धियाके निकट गिरमी थी। रावतने सेन्धियासे इस मर्मका पत्र लिखालिया था कि उक्त युद्धमेका जितना खर्चा है वह रुपया सव देकर फिर अपनी सम्पत्ति छेछेगे जिस समय इस अंचलमे वृटिश गर्वनमेण्टके मध्यस्थ होनेसे फिर शान्ति स्थापित हुई उस समय उक्त सामन्तने वह खत उपस्थित करके सव हिसाव किताव करिंद्या, सेन्धियाको जो मिलता था रावतने उससे दुगना धन उसको दिया था। सामन्तने वृटिश एजेण्टके द्वारा सेन्धियासे उक्त सम्पत्तिको पानेके लिये फिर प्रार्थना की । इसीसे अनेक पत्रोंके द्वारा लिखा पढ़ी हुई। परन्तु कुछ भी फल न देख कर एक दिन रायतजीने अपनी सेनासहित आक्रमण करके महाराष्ट्रीको भगा दिया, और महाराष्ट्रीने जो एक छोटा किला बनाया था उस पर अधिकार करलिया । रावतजीने अपने वलसे इस पर आधिकार किया था, इसीसे यह अपराधी हुए, इस कारण उनको दंड देना उचित जानकर उक्तवेगूदेश राणाने अपने अधिकारमे करिलया था। वेगूके किलेपर राणाकी पताका उड़ा दीगई । राणाके इस प्रकारसे दंड देने पर वेगुके सामन्तने किसी प्रकार भी असंतोष प्रगट न किया वरन सव प्रकारसे राणाकी आज्ञा पालन की, परन्तु राणाका यह अभिप्राय नहीं था कि वास्तवमे वेग्देश सदाके खिये राज्यके अधिकारमे रहे। केवल सामन्तने राणाकी विना आज्ञा लिये महा-राष्ट्रोको भगाया । नाममात्रका उस देशपर राणाका अधिकार था। अंतमें मैने दानेके निरुद्धमे निशेष प्रमाण उपस्थित किये, सिन्धियाने

XGTROGREGATE GREGATE G

हम यहाँसे फिर आगेको चले हम वमौदाकी दीवारे देखना चाहते थे। हम कि पर्वतके नीचे फेरके मार्गसे चले और जोगिनी माताके ऊपर भी एक दृष्टि डालो और विवार हमसे मिलनेको आया, पर अवतक वह उस श्रेष्ठ कार्यवाहीसे अजान था जो उसके निमित्त होनेवाली थी, अर्थात् उसको उस आधे देशसे कुछ अधिक देश प्राप्त होगा, जो सन् १७९१ ई० मरहेठ सेधियाके अधिकारमे था।

## पंचदश अध्याय १५.

विह्ना - कर्नल टाड् साहवका हाथीपरसे निरकर चोट खाना - वेगूके सामन्तकी सहानुभूतिके चिह्न - महाराष्ट्रोको वेगूसे निकालनेका वृत्तान्त - वेगूदेशको राणाके अधिकारमे करना - सामन्तोंको वेगूदेशको पुन प्रदान - चीत्तौड़ - अक्वरका द्वीप - चित्तोर नगरका वर्णन - नगर अमण - वाघ रावत सम्प्रदायकी सृष्टिका विवरण - खुदी हुई लिपि - उद्यपुरसे लौटना - कर्नल टाड्का स्वदेशमें जाना - उपसंहार।

उपसंहार । कर्नल टाड् साहवने२६ वीं फरवरीको लिखा है कि "तीन वर्षसे वेगूके सामन्त जो भूस्वत्वसे रहित हुए थे। उनको फिर उस विस्तारित देशका अधिकार देनके लिये दो दिनसे मैं उस घटनाके उपयोगी वड़ी धूमधामके साथ वेगूके किलेकी ओरको गया । मेरे जानेका समाचार जानकर कालामेवके वंशधर अनेक देशोसे आ आकर इकट्ठे हुए। वेगूके प्राचीन किलेके चाराओर वड़ी २ खाई है, एक काठका पुल महलमे आने जानेके लिये वना हुआ है। उस सतुके सामने एक तोरण है, मेरे सैनिक और एक सम्बाद वाहक हाथीकी पीठपर चढ़कर वृदिश पताकाको स्थापित कर उस तोरणके नोचेसे पुछके पार होगए। मैने भी इसी प्रकार हाथी पर चढ़कर तोरणमे जानेकी इच्छा करी, परन्तु महावतने भलीभॉतिसे निपेध करके कहा कि तोरणके भीतर होंदे समेत हाथी नहीं जासकता कारण कि तोरण छोटा है, इस प्रकार जानेमे तोरणमे उसका ठसका लगेगा। परन्तु मैने उसकी वातपर कुछ भी ध्यान न दिया। और उसको चलनेके लिये आज्ञा दी और कहा कि यदि तुम हायी पर न वैठसको तो उतर आओ । काठके पुलका कठे।र शब्द और दोनो ओर गहरी खाइयोंको देखकर हाथी भयभीत हो महावेगसे पार होनके छिये ऐसा दांडा कि वह किसी प्रकार भी सावधानतासे तोरणके पार न होसका। महावत विशेष चेष्टा करके भी किसी प्रकार उसको स्थिर न करसका। तोरणके पास जाते ही मैने देखा कि अब रक्षा नहीं है, तोरणके भयंकर आघातसे हौदेके चूर्ण होनेकी भछीभाँतिसे सम्भावना थी। इस कारण भैने उछछकर तोरणको दोनो हाथोंसे पकड़ा। परन्तु तुरन्त ही हाथमेंसे

तोरणके छटते ही मै हाँदेसे वाहर आकर गिर पड़ा,हाथी महा भयभीत होकर तोरणके पार

Electrocrive crive विध्वंस्त दृश्योको देखकर अपनी सामर्थ्यानुसार कितने ही विवरणोको विदित करनेम प्रयुत्त हुआ । खुमानरासा यन्थेमं चीतीङ्के सम्वन्थमं छिखा है कि विख्यात दुर्गम और अभेद्य चौरासी किलोमे लत्रकोटका किला सबमे प्रधान है, समतल क्षेत्रसे जो भूयर उठा है, उस भूधरके ऊपर यह छत्रकोटका किला वना है, वह मानो पृथ्वीके मस्तक पर तिलक स्वरूप विराजमान होरहा है। कोई ज्ञानु भी उस किले पर अधिकार कर-नेको समर्थ नहीं हुआ, और इस दुर्गके अधीन सामन्त मंडला भयके नामतकको नहीं जानती थी। इसके ऊपरसे गंगा अपनी तरगै दिखाती वहती हुई चली है । और इस पहाड़परका मार्ग इस प्रकारसे वना हुआ है कि यद्यपि कोई इसमे जानेके छिये समर्थ हो सके, परन्तु यहाँसे वाहर होनेकी कुछ आशा नहीं है । एक वर्ज पत्थरके ऊपर बना हुआ है, और उस वर्जमे रहनेवाली सेना रात्रिम सोते हुए शत्रुओसे भय नहीं मानती इसके धान्यागार धान्यसे पूर्ण है, और जल कुण्ड फुआरे और कुएँ निर्मल जलसे भरे पुरे हैं। स्वयं महाराज रामचन्द्रजी इस स्थानमे १२ वर्ष तक रहेथे. नगरमें ८४ वाजार, वालिका-ओंके लिये बहुतसे विद्यालय, और प्रत्येक प्रकारकी शास्त्रीय विद्याके लिये पाठशाला और अठारह प्रकारके शिल्पविद्यामें निपुण शिल्पकार यहाँ रहते है। '' छत्तीस प्रकारकी राजपत जाति यहाँ निवास करती है, सेना अश्वारोही असंख्य है।

"खुमानरासा अर्थात् रावत खुमानका उपाख्यान नामक प्रन्थ ९ नौमी शताब्दीमे लिखा गया था और मेरा विश्वास है कि कविने चीत्तौड़का वर्णन कल्पनासे नहीं किया है सव सत्य छिखा है कारण कि चीतौंड़के विध्वंस होनेके पाहेले भारतवर्धकी कोई राज-धानी ही उसके समान नही थी, पठारकी समान चीत्तौड़की राजधानी पहाड़ पर स्थित है, पहाड़ श्रेणी चीत्तौड़से डेढ़ कोश तक चली गई है। चीतौड़के और पाठारके वीचमें उर्वरके ऊपर विजेपुरा, गुआलियर, और वेग्के कुछ अंश विराजमान है, उनके वीच २ में कुंज कानन वृक्ष समूह है, किन्तु वह प्रदेश चिरकालकी अराजकतासे इस समय वनकी समान होगये हैं। चितौड़के ऊपरीभागका अंश लम्बाईमे तीन मील दो फर्लाग और चौड़ाईमे चोविस सौ हाथ है। जिस पर्वत पर चीतौड स्थापित है उस पर्वनके नोचेका व्यास चार कोश है। उसके नीचेसे ऊपर तक घने २ पेड़ और झाडिये है तिनमे न्याच्न, हरिन, सुअर ही नहीं किन्तु सिंह भी आजले। रहते है । तुगाइति नामक चीतौड़के नीचेका भाग दक्षिणके अंशमें स्थापित है और वहा विजयसंभ चतरज्ञ मोरी राणा रायमहका महल, राणा मुकुलका विराज मंदिर गहिलोतके शतचूडा विशिष्ट दुर्ग और जयमङ्का सौध प्रभृति रमणीय स्मृति चिह्न समूह स्थापित है, चीतौड़से पृथक् एक स्थान ४०० सौ फुट उत्तरको है, इसके चारोओर दीवारे है, शत्रुको इसीसे लाभ हुआ था। माधोजी सेधियाने इसी पर अपना तोपखाना स्थापित किया था इसी स्थानसे अलाउद्दीन तातारीने आक्रमण किया था, लोग कहते है यह चोत्तौडी टीला वहीं है जिसके लिये प्रत्येक टोकरी मट्टीपर एक पैसेसे लेकर एक मोहरतक दी गई थी इसके निर्माणमे वारह वर्ष छगे होंगे "।

क्ष कर्नल टाड्का भ्रमण वृत्तान्त-अ० १५. क्ष SO कागज पत्र और खतोका उद्घेख किया, और अपने दावेको प्रवल करना चाहा, परन्तु उन कागज पत्रोको उपस्थित करनेमे वह समर्थ न हुए। अन्तमे कई महीनोके " विध्वस्त प्राचीन चीतौडुको देखकर मेरे मनमे जो समस्त भाव उदित होने लगे, पाठकोंको उन सत्रको विदित कराकर विरक्त करना नहीं चाहता, मे इस समय उन  वड़ी २ सीध श्रेणी जैसी ऊंची है, तथा उसी भॉति उन्नत है । यह प्राचीन विध्वस उपकरणसे वनाया गया है। भडार शब्दका अर्थ धनागार है।

इस कारण इसके नामसे ही इसका परिचय पाया जाता है, किन्तु ऐसा जाना जाता है कि जिन वनवीरका वर्णन इस इतिहासमे किया है वह यही निवास करते थे। उत्तर पूर्वकी ओर एक छोटा सा मिट्र है, उसका चित्र कार्य असन्त रमणीक है उसका नाम सिगारचोरा है ''।

" उक्त स्थानसे हम राणाके महलकी ओरको गये, यद्यपि यह जाना जाता है कि राणा रायमहने उक्त महलको बनाया था परन्तु इसके गठनकी रीति इसकी अपेक्षा अत्यन्त प्राचीन महलोकी समान थो । इसका गठन सरल आकृति पर विस्तारित है। केवल वुजें। में महान कारीगरी है, और महलमें कोई विशेष कारीगरी नहीं है। सस-ल्मानोंके आनेके पहिले राजपूतोंके महल किस रीतिसे वनते थे, इसकी देखकर यह भलीभॉतिसे जाना जाता था। महलके चारोंओर प्राङ्गणभूमि है। उस प्राङ्गणभूमिकी एक ओर देवजीका मंदिर है। राणा सांगाको उसी मृतिकी कृपासे चाराओरसे जय-लक्ष्मीका आलिगन प्राप्त हुआ था। इन अपरिचित मूर्तियोके ग्यारह कुउ वा महावि-द्याओं में एकके नामसे विदित थे। विख्यात वीर भोज जिनके पिता एक चौहान और माता गूजरी जातिकी थी, और जिसके मिलनेसे वगरावत सम्प्रदायकी सृष्टि हुई थी, ऐसा जाना जाता है कि वहीं भोजदेव शक्ति युक्त होकर इस विमहरूपसे प्रतिष्ठित है इन देवताके सम्बन्धमे एक प्रवाद प्रचलित है। उक्त देव शक्तियुक्त वगरावत वीर जिस समय प्राचीन श्र्वताका वद्ला देनेके लिये रणविजय नामक स्थानके परहारियोके विरुद्धमे गये थे, उस समय उनके चीतौड़के समीप आते ही चीतौड़पति राणासांगाने उनके आनेका समाचार पाया तव उनको दैवशक्ति युक्त जानकर भक्ति और श्रद्धाके साथ बड़े सम्मानसे उनकी पूजा की । देवजीने राणाकी भक्तिसे प्रसन्न होकर राणाको एक देव पदार्थ ( तवीज ) दिया, उस देवपदार्थके ही वलसे तथा देवजीकी निर्दिष्ट व्यवस्थांके मतसे राणा जितने दिन चले उतने ही दिन उन्होंने विजय प्राप्त की । देवजी ने उस दैवपदार्थ ( तवीज ) को छोटेसे कपड़ेमे रखकर राणा सागाके गलेमे वॉव दिया, और कहा कि यह किसी प्रकारसे भी पीठकी ओरको न जाने पावै। उक्त देवजीकी इस प्रकारकी देवशक्ति थी, कि वह मृतक मनुष्यको जीवित कर सक्ते थे। उस शक्तिको दिखानेके लिये उन्होंने अपने हाथमे एक मोरका पंख लेकर उस समय चित्तौरमे जो मनुष्य मरगये थे उनका शव स्पर्श करके ही उनको फिर जीवित कर दिया । राणा सांगा देवजी का वह दैव शक्तिका चूडान्त प्रमाण पाकर दिग्विजयके लिये वाहर हुए । उन्होने अनेक युद्धोमें जय प्राप्त करके अन्तमे वियानांक किलेतक पर अधिकार करालिया था, इसी समयमे पोला खानमे स्नान करते समय उनके गलेमेसे देवी पदार्थ जलमे गिर पड़ा । उसी समय यह शब्द उठा कि एक भयंकर शत्रु तुम्हारे समीप आपहुँचा है । शीशोदीया इस प्रवाद वाक्य पर इतना विद्वास स्थापन करते थे कि उक्त देवजीने उनके देवताओं मे

अस्ति क्षेत्र कारों ओरसे अपर चटना होता है. चढते समय जो ट्रांचे विचान विचान पर्टे के उनमे सवसे पहले द्वारको "फ़ुटाद्वार" और चौथे द्वारको "हनुमान् पोल" कहते हे । यह हनुमान पोल चोतौड़के इतिहासका एक चिरस्मरणीय स्थान है यही पर प्रसिद्ध वीर जयमह और फत्ता महावीरता दिखाकर परलोक सिधारे थे । जयमहके स्मरणार्थ यहाँ पर एक छोटासा स्मारक चिह्न विराजमान है, और एक पत्थरके घोड़ेपर वीर वेपी भाला हाथमे लिये जयमहकी मूर्ति स्थापित है। कहा जाता है कि मेवाड़के देवता स्वरूप माननीय वीर शिरोमणि राखोदीकी यादगारीमे यह वनाई गई है। यहाँस फिर तीन वेष्टनी उतर कर हम रायपोल नामक वड़े दरवाजे पर गये । इस स्थानसे विख्यात 'दरीखाना' वा वारहद्वारी जिस सभाप्रहमे प्रधान २ उत्सवीके समयमे चीतौड़के राणा इकट्ठे होते थे उसी स्थान पर गये । वह सभागृह ही चीत्तौड़की प्रतिभा, राणा अरसीको विदित करती थी कि उनके गौरवका सूर्य अस्त होता चला है। रामपोलके एक कमरेमे हमने खोदी हुई लिपिको देखा। सालूंबरके विख्यात् सामन्त भीमसिहनें इस खोदी हुई लिपिकी प्रतिष्ठा की थी, कारण कि उनका ही नाम नीचे लगा हुआ है। भीमसिह एक समयमें चीतौडके राजमुकटको अपने शिर पर धारण करनेके लिये उद्यत होकर विद्रोही होगये थे, मेवाडके इतिहासमे उसका वर्णन भर्छाभातिसे होचुका है। भीमासिंहने जिस वंशमे जन्म लिया था, उस वंशके आदिपुरुषोने भीमके जन्म लेनेके कई सौ वर्ष पहिले एक समय इस राजमुकुटको प्रकृत राजभक्तकी समान छोड़ दिया था । साल्वंबरके सामन्त उक्त भीम जिस समय राजभक्त थे, ऐसा जाना जाता है कि उसी समय उन्होंने इस खोदी हुई लिपिको स्थापन किया । इस खोदी हुई लिपिमे लिखा था " नगर निवासियोको वल पूर्वक किसी श्रमसाव्य कार्यमे नियुक्त नहीं किया जायगा, और नगर निवासियोसे दंडस्तरूप कर नहीं छिया जायगा । दूसरे गोइन्दा नामक स्थानके एक सूत्रधरने अपने व्ययसे रामपोछके नवीनद्वारको तैयार कर दिया, वहाँ एक मूर्ति गाय और शूकरकी विद्यमान है, उसके। जो एक खंड भूमि दी गई थी इस खोदी हुई की लिपिमे उसका भी उहेख है "। 'भै उस स्थानसे दक्षिणकी ओरको कुछ दूर गया वहाँ एक अत्यन्त प्राचीन मिंदर देखा । उस मंदिरका तोपखाना चोराके समीप स्थापित था और वहाँ तुछसी भवानीका मिंदर है। वह तोपखाना चोरानामक स्थानमे पहिले तोपोकी श्रेणीसे सजा रहता था। इस समय वहाँपर चीतौड़के छ्टनेके चिह्न स्वरूप कई एक प्राचीन तोपे पड़ी हुई हैं। इसके पीछे राणाके प्रधान पुरोहितका एक वड़ा और सुन्दर घर दिखाई दिया । इसके पीछे मुसानिवा अश्व शालाव्यक्ष और राजदरवारके अन्यान्य विभागोके प्रधान २ कर्मकर्त्ताओं के घर है परन्तु सवमें पहला जे। मनोहर महल चित्तको आकर्षण

करता है उसका नाम नोछखा भंडार है। यह एक छोटा दुर्ग खरूप है। इसकी दीवारें 

कलममे सामर्थ्य नहीं है। इसके अपर हिन्दुओं के समस्त देवी देवताओं की मृत्ति खुदी हुई है । इसका सबसे ऊचा वल अर्थान् नौसल्यक तल साढ़े सबह फुट चोंड़ा है, अनेक भांतिके पापाणोसे यह वना हुआ है वहाँ अगाणित स्तम्भ श्रेगीके ऊपर गुम्बज स्थापित है। इनमें कन्हैयाजीका रासमंडल अंकित है, चारोंओर गोपिया वाजे हायम िंचेहुए नृत्य कररही है. मध्यस्थलमे रावाकुण विराजमान हैं उस कमरे**मे चित्तोड़**के राणाका वंश विवरण पत्थर पर खुदा हुआ है । किन्तु दुरात्मा यवनोने उन सवको विध्वंस कर दिया है। केवल निम्नलिखित दो स्टोक आजतक पूर्व अवस्थामें हैं।

१७२ ऋोकार्थ-गुर्ज्ञर खंड तथा मालवादेशके अवीश्वरने अपार समुद्रजी समान विस्तारित सेनाके साथ पृथ्वीको कंपायमान करके मेरपति पर आक्रमण किया । कुम्भाने जगत्को उज्वल किया उसके अशेप यज्ञका वर्णन कहां तक किया जाय ? उन्होंने अपनी विपक्षी सेनामें व्यावस्वरूपसे अथवा शुष्क गहन वनमे अग्निस्वरूपसे गमन किया था।

१८३ श्रोकार्थ-जब तक सूर्व भगवान् इस संसारमे अपनी किरणजालका विस्तार करेगे तवतक राणा कुंभका यश फैला रहेगा। जब तक उत्तरमें हिमालय पहाड़ ऊंचे भावसे खड़ा रहेगा। जब तक वारिधि मालाकी समान मेदिनीके गलेको पकडे रहेगा तबतक कुंभका यश अक्षय रहैगा । उनके शासन समयके अनेक घटनाओं से पूर्ण इतिहास और उनके गौरकी गरिमा सर्वदा अक्षयभावसे विराजमान रहेगो। एक हजार पाँचसौ सात संवत्में राणा कुंभने कहा चीत्तौडके ललाट पर मुकुटरूप यह स्तम्भ निर्माण किया। उदय हुए सूर्यको उज्बल किरणोकी समान यह तोरण चीतौड़के नवीन वरकी समान उठा था"।

संवत "१५१५ मे ब्रह्माके मंदिरकी प्रतिष्टा हुई और वर्तमान वर्षके माय मास पुष्य नश्चत्र दशनी तिथि बृहस्पीतवारको अक्षय छत्र कोटेमे यह कुंभाका कीर्तिस्तंभ निर्माण हुआ। अब इस स्तंभकी तुलना नहीं होसकती इस स्तंभको धारण करके चौतौड़ आज मेरुका उपहास कररहा है। अब इस छत्र कोटकी उपमा कहां है ?-इसके शिख-रसे झरने निकल कर अविकल शब्द करते हुए वहरहे है। चारोंओर देवता और देवि-योकी मूर्तियां विराजमान है। चारोंओर उज्वल कुञ्जवन और भारे गुंजार करते हुए प्रेमसे क्रीड़ा कररहे हैं। इस अभेदा अचल किलेको महाइन्द्रने अपने हाथसे बनाया था।

उक्त शोकाकी संख्या १८३ थी परन्तु और भी कितने ही श्लोक इस स्थान पर छिखे हुए थे। इनका अनुमान सरलवासे होसकता है"।

कर्नल टाड् साहव लिखते है कि इस ऊंचे स्थानसे जो टर्य देखा जाता है वह अत्यन्त मनोहर है। मालविके समतलक्षेत्र तक यहाँसे दृष्टि पहुँचती है। कई वर्षके वीतने पर इस स्तंभके सबसे ऊंचे बुर्ज पर वज्रपात हुआ था और उसीसे बहुतसे बुर्ज टूट गये थे, परन्तु सर्वसाधारणमे यह स्मरण स्तंभ आजतक अक्षतभावसे खड़ा हुआ है। केवल जिस स्थान पर वज्रपात हुआ था उस स्थान पर कई एक पीपलके वृक्ष जम गये है, ऐसा जाना जाता है कि स्मरण स्तंभके बनानेमें नौ लाख रुपया खर्च हुआ था। राणा कुंभाने जो अगणित सींधंमीद्र निर्माण किये थे उन्हींमें का एक यह भी है।

หลังโรง การ อาเรอ การ स्थान पाया, और यद्यपि उनकी अवस्था अत्यन्त ही शोचनीय होगई थी परन्तु, तो भी FREAK FREAKTANTATIONSTREAKTANTATIONSTREAKTANTATIONSTREAKTANTATIONSTREAKTANTATIONSTREAKTANTA वह देवजीकी उस मूर्तिके सम्मुख दिन रात दीपक प्रज्वित करते रहते थे, देवजीकी मूर्ति अश्वारोही वीरकी समान गठित थी। हाथमे वर्छी और घोड़ा नीले वर्णका था। आजतक भी सत्र उनकी पूजा करते है । सत्रका मन्तव्य संग्रह करनेक लिये मैने तीन रुपय वावरके उपयुक्त प्रतिद्वदी महावीर सांगाके नामसे उक्तदेवजीकी प्रतिमाके

सामने अर्पण किये "। राणा रायमहके महरूको छोड़ कर मै दो वड़े मंदिरोमे गया। उन दोनों मंदिरोमेसे एकमे वृजराज श्रीकृष्णजीकी मूर्ति स्थापित थी । उसे राणाकी विख्यात् रानी मीरावाईने वनवाया था और उसमे इयामनाथकी मूर्ति स्थापित थी । मीरावाईको कविता करनेकी भी शक्ति थी। इसका वर्णन इतिहासमे होचुका है । उन्होने जयदेवकी विख्यात् गीतगोविन्दकी टीका तैयार की थी ऐसा जाना जाता है। मीरावाईकी कृष्ण-भक्ति इतनी प्रवल थी कि वह कृष्णके प्रेमसे व्याकुल हो इस मंदिरमे नृत्य करती थी; और मीरावाईकी मृत्युके सम्बन्धमे जाना जाता है कि एक समय मीरावाई प्रेममे व्याकुल होकर नृत्य कररही थी कि इसी समयमे राधानाथने मूर्तिमेसे प्रगट हो कर कहा। "मीरा आओ । हृद्यसे लगो। श्रीकृष्णने जैसेही मीराको आलिगन किया कि

''परन्तु यह दोनो मंदिर अत्यन्त प्राचीनकालके कितने ही दूटे मंदिरोंकी समान वने हुए है। चीतौड़से तीन कोश उत्तरकी ओर एक स्मरणातीतकालैके निगर नगरका ध्वंस स्तृत्र पड़ा है। वहाँके दूटे हुए मंदिरोकी सामग्री लाकर यह बनाये गये है। उक्त दोनो मदिरोके समीप एक वडाभारी जलाधार विराजमान है। प्रत्येककी लम्बाई एक सौ पचीस फुट है विस्तार पचास फुट है और गहराई पचास फुट है । ऐसा जाना जाता है कि मेवाड़की राजनिद्निके साथ गागरोनके खीची वंशीय अचलका जब विवाह हुआ तब राणाने इन दोनोको खुद्वाकर आमंत्रित हुओके छिये एकमे वी और एकमे तेछ भरवा दियाथा "।

मीराकी मानवी छीला भी उसके साथ ही साथ समाप्त होगई "।

" हम पीछे कीर्त्तिस्तंभके समीप पहुँचे, राणा कुंभाने मालवा और गुजरातकी समस्त सेनाको पराजय करके उस विजयके चिह्न स्वरूप यह स्मरण स्तंभ स्थापित किया थां। समस्त भारतवर्षमे एकमात्र दिलीकी कुतव मीनारके साथ इसकी तुलना हो सकती है परन्तु यह उसकी अपेक्षा ऊंचा है तथापि इसका शिल्पकार्य वैसा उत्तम नहीं है। यह स्तम एकसौ वाईस फुट ऊंचा है। और इसके मूळदेशके प्रत्येक खंडका परिमाण ३५ फट है। शिर देशका गुम्बज साढे सत्रह फ़ट है। यह ४२ फ़ट वेदीके ऊपर स्थापित है। यह नैतिल युक्त है और प्रत्येकके नीचे ही द्वार और झरोखे विराजमान है।

चाराओर स्तंभीसे युक्त वरामदोकी श्रेणी बनी हुई है । इनकी सुन्दरताके लिखनेकी

<sup>(</sup>१) हमारी समझमें यह वहीं तक्षक नगर है जिसकी हम खोजमें थे और जिसके छिये हरवर्ट साहवने यह लिखा है कि चीतौड़ टकसेल पोरस ( पवार ) का था ।

Notation and Association and A

कुंभाने मालवेके राजाको युद्धमें परास्त करके वंदीभावसे इसी स्थानमे लाकर रक्खा था उसी स्थानसे लगाहुआ रामपुराके राववंशियोका महल विराजमान है "।

"और भो दक्षिणकी ओर प्राचीन चीतौड़के प्राचीन प्वार अवीश्वर चतरज्ञ मोरीकी पुष्करणी और महल विराजमान है। यह स्थान विशेष ऐतिहासिक विवरणोंसे भरा हुआ है। पुष्करणीका भीतरी भाग भिन्न र अंशोम विभक्त है। चीतौड़के किलेके दक्षिण वुर्जके चारसी हाथ समीप जाकर भे इस स्थानसे चीतौड़की प्राचीन सामन्त श्रेणी अर्थात् सिरोही, वृन्दी सन्तल्या वारा इत्यादिके अवीश्वरेकी महल श्रेणीके भीतरको होताहुआ चौगान नामक स्थानमे जा पहुँचा। यह स्थान सामारक जत्मवा का क्षेत्र है। आजतक भी दशहरके पहिले चौतौड़में संख्या वद्धसेना प्राचीन रीतिके अनुसार वहाँ सामिरक जत्मव करती है। उक्त स्थानके समीप ही एक वड़ा जलाशय विराजमान है। यह एक सी तीस फुट लम्बा है, चौड़ाईमे ६५ फुट है, और इसकी गिहराई ४७ फुट है। इसके चारेओर रमणीक अत्यन्त सुन्दरतासे खुरेहुए आभ्यन्तरी भाग जलसे पूर्ण है"।

इसके और भी ऊपर प्रायः सम मध्यस्थानमे एक चमत्कार चौकोना स्मरण संभ विराजमान है। यह ऊंचा साढ़े ७५ फुट है। इसका मूळदेशका व्यास ३० फुट है। शिरका व्यास १५ फुट है। और उसके गात्रपर जैनियोको मूर्तियां खुदी हुई है। यह स्मरण स्तंभ अत्यन्त प्राचीन है। इसके मूळदेशभे मेने जो खोदी हुई लिपि देखी उनसे जाना गया कि यह पिहले जैनगुरू आदिनाथके नामसे उत्सर्ग की गई थी, उक्त मूळदेशके नीचे इस भाति खुदा हुआ है।

'श्रीआदिनाथ और चौवीस जैनेश्वर । पुंडरीक । गणेश । सूर्य और नवग्रह । अनुग्रह करके तुम रक्षा करो । संवत्९'५२,सन्८९६ ई०मे वैशाखगुक्टा पृणिमा गुरुवार'' ।

कोकरेश्वर महादेवके अत्यन्त प्राचीन मंदिरके समीप मैने निम्नलिखित लिपि पाई,— " संवत् ८११। माघ शुदी पंचमी वृहस्पतिवार को । सन् ७५५ ई. राजा कोकरेश्वरने इस मदिरकी प्रतिष्ठा करी और यह जलाशय खुदवाया"।

"यहाँ अनेक जैनियोकी खुदी हुई लिपियाँ है, परन्तु टूट फूट जानेके कारण में उनमेसे किसी विशेष प्रयोजनीय लिपिको अपने दुर्भाग्यसे न निकालसका। शान्ति (सन्त) नाथके मंदिरपर निम्नलिखित खोदी हुई लिपि देखी।

संवत् १५०५, सन् १४४९ ईसवी शीमहाराणा मुकुलके पुत्र कुंभाके धनाध्यक्ष साह कोला, उनके पुत्र वदरीरत और स्त्री शीविलनदेवीने शांतिनाथका यह मंदिर प्रति-िष्ठत किया, और खरताके सामन्त कलकालत राजपुरा और उसके गोत्री राजशी जिन चन्द्रसूरिजीने यह लेख लिखा था"।

"पूर्वेकी ओर मध्यांशमें सूर्यपोल नामक तोरणके समीप चांदावत् सम्प्रदायके नेता सहीदासका समाधि मंदिर विराजमान है । सम्राट् वहादुरशाहने जिस समय

शिक्षणका मीदर और कूर्मसागर नामका एक वड़ा सरोवर है, तथा महादेवका मंदिर श्री और कृतिम निर्झर राणा कुमाके द्वारा वना था। राणा कुमाने कमलमेरे नामक विगट- श्री काय किला और उसमेके महलको वनाया था। उस कमलमेरके किलेम वह शासन कार्य करतेथे, ऐसा जाना जाता है कि महम्मद वेगने जिस समय कमलमेर पर श्री आक्रमण करके इस पर अधिकार किया था उस समय उसको उस किलेमेसे गुजरातकी राजकुमारीका कई लाखके मोलका हीरोका एक हार मिला था, और उसने चालीस हिला समर मनुष्योको यहाँ वदी कर लिया था।

''उक्त कीर्तिस्तंभके निकट ही ब्रह्माका एक वड़ा मंदिर है, राणा छुंभाने अपने पिता राणा मुकुछके स्मरणके छिये इस मिद्रिकी प्रतिष्ठा की है। और यह उन्हीं नामसे विदित है, यह राजा वड़ा ईश्वरभक्त था। इस मंदिरके समीप विख्यात चारवाग नामक स्थान है। वहाँ वाष्पासे उदयपुर राजधानीकी प्रतिष्ठाता तक शीशोदीय वंशके प्रत्येक राणाका समाधि मंदिर है। उस मंदिरमे केवछ भस्म राशि रक्खी हुई है उस समावि मंदिरके भीतरी भागोमे वहुतसे ऐतिहासिक तथ्य विजड़ित हुए है। हम अपने छलको भी यहाँसे संक्षेप करते है कि हमारे इतिहास वतानेवांछने संसारसे विदा की ''।

"उस सनमान समाधिक्षेत्रमे होकर मे पर्वतके एक निर्जन स्थानमे गया। भूधरका वह स्थान स्वभावसे ही विदीर्ण होगया है और उसके एक अंशसे 'गोमुख ' नामका स्वामाविक झरना एक वटवृक्षके नीचे होकर निकला है। पर्वतके उस गुहाकी एक ओर एक गुप्त सुरग पर्वतके भोतरीभागमे चली गई है, उसकी रानी भीदर कहते है। उसी सुरगमे होकर वरावर भीतरी भागमेको कई एक कमरे चले गये है। वादशाह अला-उदीनने जिस समय चित्तौड़पर अधिकार करके लूट की थी उस समय इस स्थान पर जौहर वृत्तका अनुष्ठान किया गया था। भुवन मोहिनी पिद्मानी और चीत्तौड़की अन्यान्य राजरानी और राजनन्दिनयोने इसी स्थान पर प्रज्वित अग्निने प्राणत्याग करके अपने सतीत्वकी रक्षा कर पापात्मा अलाउदीनकी पाप कामनाको व्यर्थ किया था, उसी

"मैने और भी ऊपर चढ़ कर जयमल और पत्राके नामके मंदिर देखे। वहां कालकादेवीके मंदिरकी प्राचीन अर्थात् चीत्तौडके गहिलोत वंशके आधिपत्य विस्तारित होनेके कईसी वर्ष पहिले प्राचीन मोरिराजवंशके शासन समयमे प्रतिष्ठा हुई थी। मैने वहाँ निम्नलिखित खोदी लिपिये देखीं।

समयसे यह गुप्त सुरंग वंद करदी गई "।

"सम्वत् १५०४ साव सुदी पंचमी रैवती नक्षत्रमे पत्थर खोदकरलिपि अंकितकी कालू. कैमर शिल्पीने तथा और अन्य छत्तीस जनोंने (यहाँ पर उनके नाम वर्णन किये हैं कालकादेवीके मीदरसे लगे हुए विस्तारित कुंड वनाये "।

"उक्त स्थानसे में चन्द्रावत् सम्प्रदायके आदिपुरुप चंडके समाधि मंदिरकी ओर गया । वहांसे कुछही दूर भीमसिंह और पिद्मिनीका महल विराजमान है उसके पीछे एक स्थानके चारोओर पत्थरकी दीवार दिखाई दी । ऐसा जानाजाता है कि राणा

नारंगी, अनेक जातिके नीवू इत्यादि वृक्षोमे कलिये खिली हुई देखीं । श्रेष्ठ फल, अनार ' केला, इत्यादि फलवान वृक्ष भी फलके भारसे झुके हुए देखे, यह सब फलवान् वृक्ष छखनऊ आगरा और कानपूरसे आये थे। किन्तु प्रवानतः श्रेष्ठफळवाले वृक्षोके वीजमें ग्वालियरसे लाया था, मेंने ग्वालियरके समस्त वृक्षोको अपने हायसे लगाया था। सन् १८१७ ईसवीमे जिस समय मेने ग्वालियरको छोड़ा उस समय में वहांसे कितनही फलोके बीज ले आया था, और उन सबको भेने उदयपुरके रंग प्यारी नामक भवनसे लगेहुए वागमें वोया था। यह जैसे स्वादिष्ट और मीठे थे ऐसे फल मेंने और कभी नहीं देखे । उन सब वृक्षोंके बीजको भेने फिर इस मेरताके बागमे बोबा, और इस समय देखता हूं कि, उन सबम फिर मधुर २ फड छग रहे हैं। शाक सबजी भी बिशेष वृद्धिको प्राप्त होगई है । उद्यसागरसे में जलिवहार करनेके लिये एक छोटी नहरको भी यहाँ लाया । कितनेही दिनों तक मेंने आनिन्दत होकर नाव पर चढ़कर यहाँपर भ्रमण किया, और किनारे पर वैठकर मत्स्य वारण किया। परन्तु हाय ? सभी कुछ वृथा था, अभागा कारसाहर्व महीके गर्भमे विलीन होगया है, उन इकन रोगसे पीड़ित स्वास्थ हीन अवस्थामें केप आफ गुड़ होपमें जानेके छिये तैयार हुए है। वह जिस वस्त साहबको कोटेमे छोड़ आये ये उन्होंने उनकी रुन्ना अवस्थाका समाचार मुझे पत्रमे लिखा था और मै जो कुछ था अब वह नहीं हूं । मुझमे अस्थिमात्र शेष है । मेरे स्वास्थभंगको देखकर चिकित्सकने मुझे खदेशमे जानेके छिये परामर्शदी है । राणा मेरे जानेकी वार्तासे अत्यन्त दु:खित हुए है।उन्होंने मुझे केवल तीन वर्षके लिय स्वदेश जानेकी विदा दी है और उनकी भीगनी चादजी वाईने कहा था कि जिससे भे अवकी वार देशसे विवाह कर अपनी स्त्रीको छे आऊं तो, वह अपने अन्तःकरणसे मेरे स्त्रीसे त्रेम करेगी "।

"भैने उद्यपुरसे चुपचाप जानकी अभिलाषा की थी। परन्तु राजपूतोकी रीतिके अनुसार स्वास्थमंग अवश्य ही अवनत होता है। इस कारण में उद्यपुरकी ओरको गया राणा भीमसिह युवराज ज्वानसिंह और समस्त शीशोदीया सामन्तोने आगे वढ़ वड़े आनन्दसे मुझे प्रहण किया। "आप मेरे घर आये है, केवल इन्ही कितने ही सरल हृद्यहारी प्रीतिपूर्ण वचनोसे राणाने मुझे प्रहण किया। परन्तु वह उसी समय इधर उधर देखकर मेरे सहायक वाह साहव और डाक्टर केरीसाहवको न देख कर अत्यन्त दुःखित हुए, और अन्तमे उन्होंने मुझे जो वाजराज नामका अश्व उपहारमे दिया था उस योड़ेके विना देखे हुए अत्यन्त विस्मित हुए। और जब सुना कि वह घोड़े कोटेमे मृतक होकर समाधिमेधरा गया है तब कह उठे। हाय। (वड़ा सोचपन भला मनुष्यचा) वड़ा सोच है वह तो अत्यन्त मला मनुष्य था। मे जब तक सूर्यपोलके समीप पहुँचा नव तक उसी वाजराजके गुणोके सम्बन्धमे बहुत सी वातचीत होती रही।

"वास्तवमें वाजराजका जैसा नाम था उसके गुण भी उसी प्रकार थे । वह सर्व साधारणको इतना प्यारा था कि उसकी मृत्युसे सभीने शोक प्रकाश किया था। इस देशमे अपने प्रभुकी समान वह भी सर्वत्र विदित था। उसकी मृत्युके समय मेरी समस्त

KOOKOOKOOKOOKOOKOOKOOKO

चीतौड़ पर आक्रमण किया था उस समय उक्त सहीदासने उस सूर्येपोलके समीप जाकर भयंकर वरिता प्रकाश करनेके पीछे शत्रुके हाथसे उसी स्थान पर प्राण त्याग किये थे ''।

"उत्तर पश्चिमके अंशमे एक किला है, और उसमे महल विराजमान है, उसकी

दीवारें और ऊचाईको देखनेसे यह बोध होता है कि यह वहुत प्राचीन कालका वना हुआ है। ऐसा जाना जाता कि मोरी राजवंश और चीतौड़के प्रथम राणा इसी महलेम रहते थे। कोई पुरुष एक पग भी ऐसे स्थानमे नहीं रख सकता जहाँ कोई न कोई वस्तु

पराने समयको उसके पैरके नीचे न आवै "।

इस स्थान पर चोतौड़का वर्णन समाप्त करते है। परन्तु इसकी समाप्तिके पहिले मेंने एकमी साठ वर्षकी अवस्थावाले एक फकीरको देखा। उसका उल्लेख विना किये हुए नहीं रह सकता। यहाँके बहुत र पुराने मनुष्य कहते हैं कि यह फकीर यहाँके मिद्रिसे चिरकालसे निवास करता है। यहाँके एक नव्वे वर्षसे अधिक अवस्थावाले सूत्रधरने कहा है कि "वालकपनसे भैने इनको इसी प्रकारसे वृद्ध देखा है। जब इन अत्यन्त वृद्ध महात्मा निकट मैने अपना पारचय दिया, उस समय वह एक नगरवासीके

साथ चौसर खेल रहे थे। उन्होंने एक मुहूर्तके लिये मेरी ओरको देखकर 'यह मनुष्य क्या चाहता है ?'' कह कर फिर क्रीड़ामे मन लगाया । क्रीड़ाके समाप्त होनेपर मैने उनको भेटमे रुपये दिये । वह उनको लेकर अपने समीप खड़े हुए मनुष्यको दे वड़ेवेगसे

उस ट्रटेहुए मंदिरकी ओरको चले गये। एक मनुष्यने उनको एक बहुत विदया दुशाला दिया था, शीव्रतासे चलनेके कारण उनका वह दुशाला जमीन पर गिरता

हुआ जा रहा था । परन्तु उन्होंने उस दुशालाको वही छोड़ा और आप वहाँसे चल दिये । इनका ऐसा स्वभाव देखकर कोई भी इनके साथ किसी प्रकारका अत्याचार

नहीं करता था । इनकों जब भोजनकी इच्छा होती तब तुरन्त ही भोजन करनेका उपाय करते थे । मैं एक मात्र एक मुहूर्तके लिये उनकी पूर्वस्मृतिको जागरित करनेमें समर्थ दुआ था । इस समय उन्होंने एक गान अर्टी नामेंग और पंजानके सम्बद्ध

समर्थ हुआ था । उस समय उन्होंने एकमात्र अदीनावेग और पंजाबके सम्वन्धमें कुछ एक वात कही थी । ऐसा जाना जाता है कि वह पंजाबके रहनेवाले थे मुझे उनकी

अवस्था सत्तर वर्षकी विदित होती थी "। कर्नल टाड् साहव प्राचीन चितौड़ंको देखनेके पीछेट मी मार्च सन् १८२२ ई०

को उद्यपुरमे आये, महाराणा भीमसिंहने उनको वड़े आद्रमावके साथ प्रहण किया। करनट टाइ साहवने उद्यपुरमे जाकर छिखा है कि " मै फिर हिन्दूपतिकी इस राजधानीमे आया। जवतक मै अपनी जनमभूमिको नहीं जाऊगा। तवतक किसी उपद्रवके वहासे भी इस स्थानको नहीं छोड़गा। मेरे छिये इस समय विश्राम करना आवश्यक है, कारण कि मेरे जीवनके गत पिछछे पन्द्रह वर्ष कठोर परिश्रम करनेमें व्यतीन हुए है (जिसका छुछ एक अंश इतिहासमें वर्णन किया गया है। मेने कई दिन तक मैरतामें विश्राम किया, और देखा कि मेरे घर वननेका कार्य प्रायः समाप्त हो

चुका है, और वर्गीचा रमणीय शोभा की प्रकाश कर रहा है। आहु, सव संतरे, हि क्रिश्विजित्तिक क्रिश्विज्ञ क्रिश्वेष्ट क्रिश्विज्ञ क्रिश्विज्ञ क्रिश्वेष्ट क्र श्वरसे प्रार्थना करे ''।

NOTATION TO MENTE MENTE MENTE MENTE MENTE MENTE MENTE MENTE PROTOTO PROTOTO PROTOTO PROTOTO PROTOTO PROTOTO PRE

और पाठक मंडलीकी सहायतासे खड़े होनेको समर्थ होते हैं । इस अन्तिम विदाके समय हमारा हृद्य आवेग पूर्ण है अतएव क्या कहे? क्या प्रार्थना करे?जो महोद्य इस वड़े इतिहासके सम्पादक हैं, आओ आज हम अपने पाठकोसमेत साधुचरित्र राज-पूर्तोके भाई उदार हृद्य कर्नल टाइकी आत्माके मंगलके लिये सर्व मंगलमय परमे-

परिर्वतनशील समयका प्रभाव कैसा विचित्र है। मनुष्यके हृद्यका वह प्रभाव वह उमंग वह तरंग वह चाव यह समय एकवार ही शान्त करदेता है। इस वडे विस्ता-रित यन्थके पाठमात्रसे पाठक समझ जायगे कि यह देश क्या था और क्या होगया, इस देशके निवासी क्या थे क्या होगये । विदेशी टाड् साहव जैसे उदार हृदय भारतके प्रेमी अव कहां है। **भारतमहिलाओके साथ भ्रा**तृभावका सम्बन्ध जोड़नेवाले अंब्रेज अव कहां है वह भरापूरा देश कैसे दुरिद्र होगया किस प्रकारसे इसके। रोग शोकने प्रास लिया, समय तुमने ही सब कुछ किया और तुम ही सब कुठ करोगे हाय! काल जिस विख्यात नाम वलदेवप्रसाद्मिश्रने वड़े उत्साहसे इस महान् प्रन्थके अनुवादमें लेखनी **उठाई थी, जो रजवाड़ेसे किसी प्रकार उपकार न पाकर भी र**जवाड़ेके छिये प्राण देते थे जिन्होने कई प्रकारके इतिहास लिखकर देवनागरीके भंडारको ऐतिहासिक प्रन्थावलीसे पूर्ण करनेकी इच्छा की थी जो देवनागरीके प्रचारके तथा शुभाचिन्तकोके लिये निरन्तर धन्यवाद करते थे तथा जिनकी सरल ओजस्विनी लेखनी बहुत कुछ कर दिखानेमे समर्थ हुई थी। काल तुमने उनको अकालमें ही ग्रास करालिया। तुम वड़े निर्देशी हो। तुमको कचे पक्षे फलोका विचार नहीं है अथवा तुम वालस्वभाव हो जैसे वालक कचे फलोको

<sup>—</sup>महीने पीछे कप्तान वाह इंगलैण्डको आये, उस समय उनका स्वास्थ बहुत विगद्गया था। हम दोनों जन मिलकर छंदनमें, विलिजयममें और फ्रांसमे एक जगह रहे, किंतु उस समय वात २ में राजपूतानेकी वात चलती भी। जब वह फिर भारतमें लौट कर आये और मेजर हुए तब १० वीं घुडसवार पलटनके नेता वनकर जिस समय मथुरासे मज जाने लगे उस समय में जिस प्रदेशम वहुत दिनो रहा था वहाँके निवासी दूनीके सामन्तने इनको भोज दिया था। यद्यपि उस समय वह हृष्ट पुष्ट थे तोभी मेरे वह जाति भाई बड़े दु खमे पड़े। उनके साथ जो घुडसवार थे वह भी भोजमें सिमलित हुए । वह पर्वत पर चढ़ते समय घोड़ेसे गिर गये और इतनी चोट आई कि उसके िष्ये डाक्टरी चिकित्साका प्रयोजन हुआ। उस चिकित्सासे वह इतने आरोग्य हुए कि दो दिनके पीठे उन्हें डोलीमें बैठनेकी शक्ति हुई । किन्तु जब वह जानेके लिये डोलीमें बैठे तब मित्रोने डोलीके परदेको उठाकर उनसे वात कानी चाही तो जाना गया कि उनकी प्राणवायु पंचत्वमें लय होगई। उस समय उनका शव मेवाड्में दफनाया गया और उनके साथी सवारोंने अपने पाससे उनकी कवर पर एक स्मृति चिह्न बनवा दिया। वह हमारे परिश्रमका अन्तिम फल है, इनसे वीस वर्ष हमारी भित्रता रही। क्या कहें । वह इस अंथकी समाप्तिकी नहीं देखसके। ८ मार्च सन् १८३२ ई.।

सिपाही सेना ओर कर्मचारियोने जो दु.ख प्रकाश किया था वह हृद्य विदारक था।

वाजराजके समाधिस्थानम सबने इकट्ठे होकर रुद्न किया था और जव अदवको कप-डेमे लपेट कर समाधिने स्थित करके उसके ऊपर मट्टीडाली थी। उस समय उसके

सहीसने उसको समाधिपर शोक प्रकाश करते हुए महा रुद्न किया था। मेने उसकी

यादगारीके लिये उसके वाल काटकर रखिलये थे। ऐसा श्रेष्ट घोड़ा मेने कभी नहीं देखा था। कुछ दिन पीछे मैने देखा कि कोटेके राजमन्त्री जालिमसिहने उसकी समाधिके

ऊपर २० कुट विस्तारित और चार फुट ऊंची एक पापाण वेदी तथा उसके

ऊपर एक वड़ा पत्थरका दुकड़ा रखकर वाज राजकी मृर्तिको स्थापित किया था, नायवने हमसे कहा था कि इस घोड़ेकी योग्यताको में जानता हूँ, इससे मे

इसका ऐसा समाधि मदिर वनवाऊंगा कि उसके स्वामीको वैसा ध्यान भी न होगा, कोटेके रईस ही घोड़ोके विषयमे सबसे अधिक अभिमानी थे, पॉडुके समयसे

देववांगो वृंदी वालेके समय तक घोड़ोके विपयमे वहुत युद्ध हुए है और हाड़ा जातिके एक वीरने छोधी वादशाहसे कहा था, हम और विशेष कुछ नहीं राजपृतोसे तीन वस्तु मत मॉगना, उसका घोड़ा स्त्रो, और उसकी तलवार ।

उदारचारेत्र राजपृत वाँधव महात्मा टाड् साहब निम्नलिखित कई एक छिखकर हृद्यसे इस रजवाडे़के विस्तारित इतिहासका उपसंहार कर गये है । " वहुत थोडे दिनोक्ते पीछे हम राजधानीको छोड कर कोटेराजकी भगिनी कि जिनके दिये हुए जुगत मैने भ्रातृ चिह्न स्वरूपसे अपने पास रख छोड़े है, उन हाड़ा रानीके स्थानम जॉयगे, राजपूतजाविके समस्त सामयिक सामाजिक आचार व्यवहार, उनकी सहान-भूति और वहांके सब मनुष्योका मेरे साथ द्या और नम्नतासे व्योहार करनेके कारण यह राजवाड़ा हमारा जन्मस्थान सदृश सुखद हो गया है अब मै उस भूमिसे विदा

मांगता हूँ, किन्तु यह विदा अन्तिम विदा है वा नहीं इसको परमात्मा जाने । मै जहां भी जाऊं, मै जवतक जीता रहूंगा तवतक मेरे हृद्यसे इस उद्यपुरकी स्मृतिका होप

होना तो दूर रहा वरन किसी समय भी कम नहीं हो सकेंगी।

(१) टाड् साहव अपने वड़े प्रन्थकी टिप्पणीमें लिख गये हैं " यह विचिन्न बात है कि जिस महीनेकी जिस तारीखर्मे यह अमणका कार्य समाप्त हुआ, इस बड़े प्रन्थकी जिसके सम्पादन करनेसे मुझे यथेष्ट आनन्द और सन्तोप प्राप्त हुआ उसी महीनेकी उस तारीखमे अन्तिम लेखनी उठाई गई अर्थात् सन् १८२२ ईसवीकी आठवीं मार्चको में अमग समाप्त करके उदयपुरमें गया,

और सन् १८३२ ईसवीकी ८ मी मार्चको अपने इस अमण वृत्तान्तको समाप्त करता हूं । मार्चमास में ही मरी पुस्तक छपी तथा मार्च मासमे ही मेरी इस पुस्तकका सर्व साधारणमें प्रचार हुआ (क) मेरा जन्म भी मार्च महीनेमें हुआ था, मार्च मासमे ही इग्लैंण्डसे भारतवर्षकी ओर गया, अंतमें

भारतका दर्शन कर सिहलका उपकुल दर्शन मार्च मासमे ही हुआ । परन्तु यह निरतर घृमनेवाला संसारचक्र कैंसा परिवर्तन करता है जिस हाथसे इस प्रंथके चित्र तैयार हुए हैं वह इस समय मृतक है! मुझे यह दृ विश्वास है कि समयके अनुग्रहसे उन हिंदुओंके शिल्प स्मृति चिह्न भाजतक भी

विराजमान हैं, उन सबके साथ है। साथ उनकी कीर्ति अक्षय रहेगी । मेरे भारतवर्षके छोड़नेके छ.-

#### चिट्टी.

चिट्ठी अम्बरवाले जैसिहकी ओरसे राना संप्रामिसह मेवाड़ाधिपतिके पास ईडरके विषयमे ।

### श्रीरामजी।

श्रीसीतारामजी ।

जब मै द्रवार उदयपुरमे था, आपने हुक्म दिया था कि मेवाड़ मेरा वर है और ईडर स्थान मेवाड़का द्वार है उसके प्राप्त करनेके निमित्त कावूमें रहना चाहिये उस समयसे मे काव्रमे था। आपके नायव मैयारामने फिर उसके विषयमें छिखा है और दुलपतरायने चिट्टी मुझको पढ़कर मुनाई सुनकर भैंने वातचीत इस विपयमे महाराजा अभयसिंहके साथ की और वह आपके सवप्रवन्य विषयोके साथ अनुकूलता करके उस परगनेको आपकी भेटकरते है और उनका छेख इस विषयमें भलीभांति प्रमाण होता है।

महाराजा अभयसिंहकी प्रार्थना यह है कि आप ऐसा प्रवन्य करे कि अनन्दासिंह जो इस समय अधिकारी है जीवित न रहें कारण कि विना उसके मरे तुम्हारा अधिकार उचित न होगा और यह आपके अधिकारमें है और मेरी इच्छा भी यह है कि आप स्वयं वहाँ जाय। और यदि आपके समीप उसकी आवश्यकता न हो तो वहाँ भाई निगो-को आज्ञाहो और उसकी आज्ञामें यथोचित सेना रक्खी जाय और सव मार्ग रोककर आप उसका वध कर सिद्धान्त यह है कि वह जीवित भाग न जाय इसका ध्यान अवस्य रहै इति । आषाढ़ वदि ७ संवत् १७८४ ।

#### विवरण 1

यह पक्ति हांसियेपर है मेरा मुजरा पहुंचे जब दीवानके पास उपस्थित था तो उसने आज्ञा दी थी कि ईंडर और स्थान चैं।थन मेवाड़के द्वार है और उनका लेना अवस्य है मैने इसको मनमे रक्ला और दीवानजीके सौभाग्यसे यह काम पूर्ण होगया।

परगता ईंडर महाराज अभेसिंहकी जागीरमें है और वह श्रीमान्की भेट करते है यदि वह किसी औरको दिया जाय तो इसका ध्यान रहे कि मनसददार अधिकार न पावे । ८ संवत् १७८४ ।

इसके पीछे टाट् साहवने जो चार पांच संधिपत्र छिखे हे वह हमने उन उन राज्योके यथास्थानमे लिख दिये हैं इस कारण उनका दूसरी वार लिखना उचित नहीं है।

"श्रीवेड्डटेश्वर"स्टीम् प्रेस-यंबईः

THE GREEK CERTS GREEK GREEK

१०९ विशेपरूपसे तोड़ते है वैसे ही तुम नव्य अवस्थावाले प्राणियोका संहार करते हो। इसीमे तुमको स्वाद है। विदित होता है कि तुम जगत्का रोना देखकर हसते हो। विगाड़मे तुमको रस आता है। यदि यह समग्र ग्रन्थ इस महानुभाव पुरुषकी छेखनीसे निर्गत होता तो पाठक और भी प्रसन्न होते, पर हारे इच्छामे किसकी सामर्थ्य है जो कुछ कहसके दूसरा खण्ड आधा भी न होने पाया कि अपने आपने इप्टमित्रोको भ्राता माताको और जिनका लालन पालन करते थे उन सवोको सदाके लिये शोकित छोड़ कर संसारसे विदा ली और इसका भार मुझ जैसे हिन्दीके मर्भके अभिज्ञके हाथमे सौप गये। उनके मनमे यही रहा कि कव इस प्रनथको सुद्रित हुआ देखू पर वह न होने दिया, उस उमंगको मनमे ही छीन कर आप संसारसे विदा हुए हमारा वस क्या है हम आपकी इस छेखनीसे निकली हुई वाणीको आपका समझेंगे । हम तो आपके लिये यावज्ञीवन इसी प्रकारके वाक्य कहैंगे पर हम आपकी इस दोहावलीके साथ इस महान् श्रन्थकी पूर्ति करते है। दोहा-सुमारे राम लछमन सिया, मारुतसुत हनुमान । कियो पूर्ण गुभ ग्रन्थ यह, हिन्दीराजस्थान ॥ १ ॥ जैन्स टाड कृत प्रन्थका, हिन्दीमे अनुवाद । कियो यथामति शोधकर, द्विज वलदेव प्रसाद् ॥ २ ॥ पढिह सुनिह कारे प्रेम जो, पुरुपनके इतिहास। देशभक्ति, आचारमे, प्रगट करहि उल्लास ॥३॥ निज पुरुपनकी रीतिको, प्रहग करो सब कोय । उनके शिष्टाचारसो, भारत उन्नत होय ॥ ४ ॥ अति उदार गुणिजन विदित, विश्व विदित गुणखान । हिन्दी उद्घारक विमल, चित्त भक्त भगवान ॥ ५ ॥ वेकटेश यन्त्राधिपति, खेमराज सुखरास । तिन हित हिन्दीमे कियो, यह अद्भुत इतिहास ॥ ६ ॥ छाप २ कर प्रन्थ वहु, कीनो जग उपकार । कवि कोविद नित करत है, जिनकी जय २ कार ॥ ७ ॥ जगद्धिर तिनपर सदां, करै कृपा भरपूर। द्विज वलदेवप्रसादकहि, रोग शोक हा दूर ॥ ८॥ संवत रार ऋतु अंक विधु, मार्गशीर्पशशिवार । पृनोतिाथे पुरण कियो, त्रंथ सुमंगळ सार ॥ ९ ॥ वसत रामगंगा निकट, नगर मुरादावाद । भजन करत हरिको जहां, द्विज ब्वालापरसाद् ॥ १०॥ हरिको भजन न त्यागिये, भजिये सीताराम। यही सार सव जगतेम, दायक अभिमत काम ॥ ११॥ सम्पूर्ण.

ক্রিটামিকর মিকর নিক্রিটামিকর মিকর নিক্রিটামিকর নিক্রিটামিকর নিক্রিটামিকর নিক্রিটামিকর নিক্রিটামিকর নিক্রিটামিকর স্থানিক ক্রিমিকর নিক্রিটামিকর নিক্রিটামিকর নিক্রিটামিকর নিক্রিটামিকর নিক্রিটামিকর নিক্রিটামিকর নিক্রিটামিকর নি



# राजस्थान.

PART NAMES

दूसरा भाग

मरुभूमिका वर्णन.

भागमे संमिलित करादिया जाता। यह वृत्तान्त ऐतिहासिक दृष्टिसे अप्रसंगिक होनेपर भी इतना सुन्दर है कि विस्तारपुर्वक वर्णन करना अधिक श्रेयस्कर होगा। मे यहां पर यह अवश्य कहूंगा कि जो नतीजा या परिणाम मेंने स्वयं निरीक्षण या अनुभव कर-नेके वाद परन्तु, विशेष कर उपरोक्त लिखित मार्गसे निकाले हैं उनकी पुष्टि या (सम-र्थन ) महाशय एलफिन्सटोन ( ${
m Elphinstone}$ ) ने राजदृत वनकर उत्तरीय मरुभूमिमें होकर काबुलको जातेहुए अपने मार्गका जो सुन्दर वर्णन किया है उसके द्वारा होती है और यह वर्णन मेरे पूर्वविचारोंको सन्तोपजनक दृढ़ता प्रदान करता है। इस जगह यह कहना अनुचित न होगा कि आगेके वर्णनमे हमको कहीं को दुवारा लिखना पड़ेगा क्योंकि हम वीकानेरके इतिहासका वर्णन करते हुए इस मरुभूमिकी अनेक विशेष २ वातोका उहेख करचुके हैं। क्योंकि इस स्थिति मरूभुमिमे होनेके कारण उनका उहेख करना जरूरी था। प्रकृतिदेवीने स्वयं अपने हाथोसे भारतके इस महान् सीमाओंको नियत किया है। और हमारा केवल इतना ही काम है कि हम सीमा स्थित रेखा पर ठीक ठीक चले जॉय जिसमें हमारी वात लोगोके ध्यानमें ठीक २ आजावे, इस कारण हम मरुस्थली पदका पुनः पदच्छेद करनेका वाध्य है-इसका मूल अर्थ है "मृत्युकादेश " यह शब्द यौगिक है और संस्कृत धातु 'मृ" मरना और "स्थली" "सुष्कभूमि" के योगसे बना है और अन्तिम पद "स्थली" इन देशोकी वोलीमें विगडते २ " थल "मे परिणत होगया है-थल अनउपजाऊ भूमिको भी कहते है प्रत्येक थल किसीन किसी नामसे प्रसिद्ध है। उदाहरणार्थ कांबुलकाथल ' गोगाका थल और खेती करनेके योग्य भूमि इन थलोकी अपेक्षा संख्या और आकारमे इतनी न्यून है कि प्राचीन रोमन अलंकारके एवजमे जिसमे अफ्रीकाको चीताकी खालसे उपमा दी गयी है, मै भारतकी मरुभूमिको व्याव्यचमेसे उपमा देना अधिक संयुक्तिक समझता हूँ। जिस न्याघकी लम्बी २ काली धारियां विस्तीर्ण रेतके प्रतीत होती है। और केवल न्यूनतर रेतके मैदानकी सतहपर इन रेतके कटिवन्धों के समान असंख्यक आवाद नगर और गांव तितर वितर या छिटके हुए स्थित है। मरुस्थलीके उत्तरमे गरहकी सीमाको छूताहुआ एक समतल मैदान है। दिक्खनमे महान् नमकका दलदल 'रिन ' और कोलीवरी है, पूर्वमे अरवली, और पश्चिममे सिन्धकी घाटी विराजमान है। अन्तिम दो सीमाएँ वहुत प्रसिद्ध है-विशेष कर अरवली-यदि अरवली पहाड़ रेतका मार्गावरोधक न होता तो मध्य भारत कभी रेतके नीचे द्वगया होता । यद्यपि यह ऊंची और अविच्छन्न श्रेणी समुद्रसे दिलीतक चली गयी है तो भी जहां कहीं दरार या रास्ता मिल गया है ये रेतके उड़ते हुये वादल इन मार्गांसे प्रवेश कर उर्वराभूमिके मध्यमे छोटा सा 'थल' जाकर निर्माण कर देते हैं। जिस किसी को टोंकके निकट बुनासंको पार करनेका अवसर हाथ आया है जहाँ कि रेत कोशोतक लहरोके सददा प्रतीत होती है वह इस कथनको वहुत ही अच्छीतरहसे समझ सकेगे। इसकी पश्चिमी सीमा सिन्धकी घाटीमे यात्रा या प्रवास करनेका जिस अंग्रेज यात्रीको

#### ॥ श्रीः ॥

## राजस्थानका इतिहास.

## दूसराभाग २.

मरुमुमिका कर्णनः

#### प्रथम अध्याय १.

मिला है। मंडोर मरस्थलीकी प्राचीन राजधानी है और हिसारका पुराना किला इसके

मुझको स्वयं कभी मरुभूमिके मध्यमें मंडोरसे आगे प्रवेश करनेका मौका नहीं

TO THE MENT OF THE PROPERTY OF ईशान कोणमे, और आवू नहरवाला और भुज दक्षिणमें है। सविस्तार वर्णन करनेके पहिले यह आवश्यक है कि में अपनी ढिठाई, अयोग्यता या अक्षमताके लिये क्षमा मांग लू और में प्रार्थना करता हूं कि पाठकोंको यह बात ध्यानमें रखना चाहिये कि मेरी अनुसन्धान करनेवाली मंडलियोने प्रत्येक दिशामें भ्रमण किया है और उनकी यात्रासंबन्धी दैनिक वृत्तान्त पुस्तके उनकी शुद्धता या यथार्थताकी पुष्टिमे अकाट्य प्रमाणोसे भरी पड़ी है। और वे मेरे पास भटनेरसे अमरकोट और आवूसे अरोरे तकके प्रत्येक थलके निवासियोको भी लाये हैं। मै चाहता हूँ कि लोग मेरे यथार्थभावको समझले इसलिये में इस कार्यका सिर्फ ढॉचा ही समझता हूँ और आशा करता हूँ कि

प्रमाणाभावके कारण इस विषयभ यद्यपि असम्भावनीय अशुद्धियां होगी तौभी मे इस कार्यको प्रकाशित करनेमे नही हिचकता हूँ न पशोपेश करता हूँ क्योंकि मुझे इस वातसे परम संतोप है कि विस्ताररूपसे यथार्थ ज्ञान संपादन करनेवालोंका मे मार्ग द्रष्टा वनूंगा।

इस कार्यको देखकर भविष्यतमे नवीन २ खोज करनेको छोग उत्साहित हो; परन्त

इतनी भूमिका वांवनेके वाद हमको सविस्तार वृत्तान्त लिखना चाहिये। और यदि उपरोक्त कथित कारण न होते तो यह वृत्तान्त इस पुस्तकके भूगोल संबन्धी

<sup>(</sup>१) इन मार्गिको वर्णन करनेवाली पुस्तकें, मध्य और पश्चिमी भारतके मार्गेको वर्णन करनेवाली पुस्तकोंके सहित ग्यारह भागींमें विभाजित हैं जिनसे इन देशोंकी मार्ग निरूपण पुस्तकें तेयार की जा सकती हैं। मेरा विचार था कि इन पुस्तकोंकी सहायतासे एक वड़ा और दोप रहित नकशा तैयार करू, परन्तु मेरी अस्वास्थ्यता इस काममें वाधक होती है। ये पुस्तकें अव कम्पनीके दुष्तरों में रखदी गयी हैं और यदि बुद्धिमत्तांस काम लिया जींय तो भारतके विशाल नक्सोंकी न्यूनताको पूर्ण करनेम इनका उपयोग होसकेगा।

कनाड़ (मेरे नकशेका कनीड़) तककी दूरी अंग्रेजी राज्यमे करीव सी मीलके है और इसके वर्णन करनेकी कुछ आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इतना कहना काफी है कि यह देश रेतीला होनेपर भी खेतीके योग्य है । कनौड़ पहुँचने पर हमने पहिछेपहिछ मरुभूमिका नमूना देखा जिसके देखनेके छिये हम बड़े ही उत्सुक और व्यय ये । कनौड़से तीन मील पाहिले ही हमको रेतकी पटाडियां टिप्रिगोचर हुई जो पहिले तो झाड़ियांसे आच्छादित थीं परन्तु पीछेसे धसकती रेतकी नम्न या पुष्प पत्र विहीन राशिकी राशि समुद्रके लहरोके समान उठती हुई दिखलाई पड़ी । जिनकी सतह पर वायुने वर्फके ढेरके समान चिह्न वना दिये थे इन पहाड़ियोमें होकर सड़कें भी वनी हुई थीं जो जानवरोके चलनेसे पुरुता होगई थीं, परन्तु मार्गसे हटते ही हमारे घोड़े युटनोंतक रेतमें धस जाते थे। यह पहिला दृश्य था। और राजपृत सिंगाना, झुंझन् होते हुए चुरू पहुँचा जब कि वे वीकानेरमे युसे । शेखावाटीके वारेमें जिसको उसने छोड़ दिया था मि० एलफि-स्टोन लिखते है कि इसकी पश्चिमी सीमा और वहाबुलपुरके वीचवाला दोसी असी मील लम्बे मैदानसे मुकाबिला करते हुए भी यदि यह महमूमिम शामिल किया जाय तो अपनी पद्वीको खोताहुआ मालूम पड़ता है क्योंकि इस मैदानके अन्तिम सी मीलम मनुष्यके द्रीन भी नहीं होते है।न जीवनाधार जल है और न हराभरा वृक्ष नेत्रको आनन्द देनेके लिये मिलता है। शेखावाटीसे पृगुलतक हमारा मार्ग पहाड़ियो ओर धसकती और भारी रेतकी घाटियोमें होकर था। य पहाड़ियां ठीक २ उन पहाड़ियोंकी मानिन्द थीं जिनको वाजेवक्त हवा समुद्रके किनारे वनाती है। परन्तु इनकी (मैदानवालोकी) ऊंचाई अत्यन्त अधिक है जो वीस फुटसे छेकर सौ फुटतक थी छोग कहते है कि इनके स्थान और आकारमे वायुद्वारा परिवर्तन भी हुआ करता है।और गर्भोके दिनोमें इन पहाड़ियों में होकर चलना कठिनहैं,या यह पहाड़ी मार्ग, उड़तेहुए रेतके वादलोके कारण अधिक भया-नक होजाता है,परन्तु शीतऋतुमे जब मैने उनको देखा था तब वेबहुत कुछ अंशोमे अचल प्रतीत होती थी। क्योंकि फोक ववूल और वटके वृक्षोंके अलावाँ उनके उपर घास भी उगी हुई थी । जिसके कारण दूरसे उनपर हारैत चहर सी पड़ी हुई मालूम पड़ती थी । ऐसे भयानक रेतके पहाड़ियोंके बीचमे कभीर गाँव दिखलाई पड़जाता है, नाजकी छोटी राशिके समान, नीची दिवाले और गोपुच्छाकार छतवाले घास फूसके कुछ झोपडोकी यदि गांवका नाम दिया जासके"। तोपर भी महाशय एलिफिन्स्टोन द्वारा जो यथार्थ और आडम्बर शून्य वर्णन करनेके लिये प्रसिद्ध है उन्हींका लिखा हुआ मरुभूमिके उत्तरी भागका यह वर्णने आगे पाठकोको यथार्थ विचार वाँघनेमे अधिक सहायता देगा। (१) मि. एलफेन्स्टोन लिखता है " हम कभी भी लम्बी; सफर नहीं करते थे । अधिकसे

<sup>(</sup>१) मि. एलफेन्स्टोन लिखता है " हम कभी भी लम्बी; सफर नहीं करते थे। अधिकसे अधिक छवीस भील और कमसे कम पन्द्रह मील हम लोग चलाकरते थे,परन्तु मार्गके चलनेसे जो अधिक छवीस भील और कमसे कम पन्द्रह मील हम लोग चलाकरते थे,परन्तु मार्गके चलनेसे जो अधिक छवीस भीलूम पड़ती थी उसका और दूरीका कुछ सम्बन्ध हो नहीं होता था। हमारी श्रेणी पूर्ण या कतार दो भील लम्बी होती थी जब कि हम बहुत ही मिलकर चलते थे। रेतकी पहाड़ियाँको विवास काने अभिनायसे हमको मार्गमें बहुत धूमकर जाना पड़ता था या चकर काटना पड़ता था।—

विषयमे अपने मुखसे निकाले थे। मरुभूमिको छोड़कर संसारका कोई भी पदार्थ समुद्रके स्थान पर सिन्धुको रखते है जहाँसे कि हैदरावादसे ओचतक इसके किनारे २ उत्तरकी तरफ यात्रा करनेवालेको जहाँतक उसकी दृष्टि पहुंचेगी पूर्वकी तरफ रेतके दुर्गके दुर्ग दिखलाई पड़ेगे जिनकी उँचाई प्रायः नदीकी सतहसे दो सौ फीटतक है। तव उसके हृद्यमे यह कल्पना उत्पन्न होगी कि वह द्रार या छिद्र जिसमें रमणीक द्रारी सुशोभित है काकेशस पहाड़के संपूर्ण सघन तुपारपुंजके एकाएक पिघलजानेसे उत्पन्न हुई होगी जिसके एकत्र भूत पानीने मरुस्थलीकी अविच्छित्रतामें अन्तर डाल दिया है नहीं तो वह अरचोसियाके मरुभूभियोसे संमिलित होगया होता । हम यहाँ पर मरुभूमिके विषयमे भूगोल सम्बन्धी वंश परम्परानुगत कथनका दोहराते है अर्थात प्राचीन समयमे प्रमर वंशके राजा इस देशपर शासन करते थे और इस वातकी पुष्टि भट्ट कविकी कविता करती है जिसमे उसने नौ दुर्गोंके नामोंका उहेख किया है और ये दुर्ग वड़ी सुन्द्रता और वृद्धिमानींसे माकके स्थानोपर निर्माण किये जानेके कारण इस देशके ऊपर आधिपत्यताको दृढ़ करते है। पुंगलका किला उत्तरमे है। मंडोर समस्त मारुके मध्यम, आवू खेराळू और परकर दक्षिणमे चोटन अमरकोट अरोर और छुद्रावा पश्चिममे हैं, और जिसके हाथमे ये नौ दुर्ग है मरुभूमिके ऊपर उसके आधिपत्यमे कोई भी हस्ता-क्षेप नहीं कर सकता है। इस कथाकी प्राचीनता समस्त अर्वाचीन नगरोंके-भाइयोकी वर्त्तमान राजधानीका नामोचारतक नहीं किया गया है-नामोको उड़ादेनेसे कायम रक्खी गयी है। यद्यपि छुद्रवा और अरोर नामके नगर प्राचीनकालसे खंडहर या भन्न द्शाका अनुभव कर रहे हैं, तौभी इनके नाम उन्हीं लोगोको विदित है जो कभी २ मरुभूमिकी सेर करते है और चोटन खेराछै इत्यदिका नाम निशान भी नकशेमे न पाया जाता यदि वह वंश परम्परानुगत भट्टकविका छन्द हमको खोज करनेके लिये न उभाड़ता। हमारा अभिश्राय देशके श्राकृतिक विभागांका अथवा एतदेश निवासियोकृत विभागोका जैसा कि पूर्व कह आये है। जिनको वे ' थल ' कहते हैं। वर्णन करनेका है। और इनका सविस्तर वर्णन करनेके वाद हम इस देशकी भिन्न श्रुतियों और उन प्रसिद्ध नगरोका वर्णन करेगे-जो अवतक वर्त्तमान है या नाश होगये है। इसके बाद जैसलमेरसे अन्य स्थानोंको जानेवाली या जैसलमेरको आनेवाली खास २ रास्तोका वर्णन करके इस छेखको समाप्त करेगे। समस्त वीकानेर और अरवलीके उत्तरमे रिथत रेखावाटीका वह भाग इस मरुभूमिमे शामिल है। यदि पाठक कनोड़ (Kanorh)नगरको जो अप्रेजी राज्यके सीमाके अन्तर्गत है नकशेमें देखे तो वह मालूम करेंगे कि मि०एलिंग स्टोनके कथनानुसार मम्भूमिका प्रारम्भ या श्रीगणेश यहांसे ही होता है। दिखीसे

<sup>(</sup>१) यह चोटनसे १५ मील उत्तरमें हैं।

<sup>(</sup>२) उन्होंने १३ अकट्वर सन् १८०८ की दिल्लीसे कुच किया था. 

अल्डिपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुंग्रहपुं

"यदि सीभाग्यवश दूसरे दिन उनको नवीन आहार या अनास्तादित झरना मिल जाय तौ वे अपने प्रह या दिनदशा अच्छी समझे और उसको भोग विलासकी सामग्री ख्याल करेंगे।"

या वे रावड़ी-यह भोजन उनके नूमिदी भाइयोके हीसकौस (hon-kon) भोजनके सहश है— पकाते हुए देखे जाँय या अपने छोटे उर्वराभूमिके वाह ' से प्यास बुझाते हुए हाष्ट्र पड़ेगे जिनको (भूमिकी) व अपने अधिकारमे हदतापूर्वक रखते हैं जवतक वह हरा भरा रहे या पशुओंके चरानेके योग्य वना रहे या जवतक कोई दूसरा ही प्रवल गिरोड़ आकर उनको अधिकार रहित न करदे।

इमको यहाँपर इस वातका विचार करनेके लिये ठहरना चाहिये या व्यान-पूर्वक विचार करना चाहिये कि भारतके मरुभूमिके ' वाह, वावा या वह ' मे कहीं यूनानियोंके 'ओसिस '-'एछवह ,(Elwah)का अपभ्रंश-या एछोह(Flloah)जैसा कि वल जोनीने (लिवियन मरुभूमिके वृत्तान्तमे जव कि वह अम्मन (Ammin) का मन्दिर तलाश कर रहा था ) लिखा है-का पता न लगजाय। असल्य शब्दोमेसे जो पानींके लिये इन शुष्कदेशों में व्यवहृत किये जाते है उदाहरणार्थ 'पार, रार तिरदे वाह बावा, वह अनेक शब्द खासकर झरने या तालके लिये ही व्यवहारमे आते है। जब कि अन्तिम शब्द वाह यद्यपि प्रायः उसी अर्थमें इस्तेमाल किया जाता है तौ भी अधिकतर वहते हुए पानी या नदीके लिये वहाँके लोग बोलते है या कहते है "एलवह (Elwah) सर्वरूपसे पानीके लिये ही व्यवहृत होता है। 'दे 'शब्द सामान्यरातिसे तालके लिये इस्तेमाल किया जाता है। परन्तु प्रायः वड़ी २ निद्या गरमींके ऋतुमें वह जानेपर महान् अचल राशि जलको छोड़ जाती है उसको हमेशा 'दे 'कहकर पुकारते है । राजपूतानामे ऐसे ताल रखनेवाली अनेक निदयाँ है, इनमेसे एक तालका नाम 'हाथीदे, है जो इस वातको प्रकट करता है कि इसमे हाथी बुड़ाऊ तक पानी है । अय जलके लिये सामान्यरूपसे प्रचलित शब्द वाह में 'दे' की जोड़नेसे 'वादी 'वन जायगा, अरवके छोग बहतेहुए पानी या नदीको वादी शब्द इस्तेमाल करते है और साधारणतः आधुनिक यात्रियोके द्वारा अफ्रीकामे रहने योग्य स्थानके लिये व्यवहृत किया जाता है यदि यूनानियोने 'वादी 'शब्द किसी हस्त लिखित प्रतिसे लिया तव तो स्थान विषपर्यका कारण सुगमतापुर्वक वतलाया जासकेगा 'वादी ' उर्दुमें इस तरह लिखी जावेगी और एक नुक्ताके लगानसे वाजा आसानीसे 'ओसेस

<sup>(</sup>१) जब में इस शब्दकी न्युत्पत्ति अनुमानसे लिख रहा था, में नहीं जानता था कि किसी दि दूसरेने भी इस शब्दपर कुछ लिखा था। मुझे पीछेसे मालूम पड़ा है कि स्वर्गवासी एम लें गिल्सने हि अवीं शब्दरागसे ओसिस यूनानियोंने इसको कई ताहसे लिखा है जैसे Luasis, Iasis, huasis, कि ब्रिश्विकी के किस के

क्ष सहभूमिका वर्णन—अ० १. क्ष (११११)

इतना भी कथन करनेके अनन्तर और इस देशकी बाह्याकृति देखकर जो छुछ हैं

इतना भी कथन करनेके अनन्तर और इस देशकी बाह्याकृति देखकर जो छुछ हैं

इतना भी कथन करनेके अनन्तर और इस देशकी बाह्याकृति देखकर जो छुछ है

इतना भी कथन करनेके अनन्तर और इस देशकी बाह्याकृति मित्र २ धळीका और इस में उपस्थित यत्र तत्र उर्वराभूमिका विशेषक्षसे वर्णन करते हैं। मेरे विचारमे हैं

होगा, जो मंडोरको महस्थळीको राजधानी वनाते है, क्योंिक समस्त महस्मीके मध्योम हैं

होनेके कारण और उसके चित्र या ठक्षण और स्थानको विवेचन करते हुए जैसळमेरको हैं

होता वेड २ थळोसे आखुत है, जिनमेसे छुळ चाळीस मीळ चोडे हैं। जहां कि मनुष्य और उसके खाद्य पदाध्येठ दर्शन तक दुर्छम है। हम जैसळमेरसे मारवाज़ जायोग और उसके खाद्य पदाध्येठ दर्शन तक दुर्छम है। हम जैसळमेरसे मारवाज़ जायोग और उसके खाद्य पदाध्येठ दर्शन तक दुर्छम है। हम जैसळमेरसे मारवाज़ जायोग और उसके खाद्य पदाध्येठ दर्शन तक दुर्छम है। हम जैसळमेरसे मारवाज़ जायोग और उसके खाद्य पदाध्येठ दर्शन तक दुर्छम है। हम जैसळमेरसे मारवाज़ जायोग और उसके खाद्य पदाध्येठ स्थान छेजायोग जो रानाको चर्णन करने हम दाकर और उसके राजधाने अधीन है। अवाचीन राजपुतानेको राजधीन विचार हतेहुए पुत्र और सिखुनदो गत घाटोको किपियमात्र वर्णन करतेहुए इस ळेखको समाप्त करेगे।

"जिसाई (जैसळमेर) की पहाड़ीसे इथर उपर छिटकेहुए प्रत्येक नगर या गांवको चर्चात हम सिल्पो हिए कोई दर्शक विद्याद्य कोचत करते हुए प्रत्येक नगर या गांवको चर्चात हम सिल्पो हिए कोई दर्शक हैरावाद से ओचतक इस नदीके संपूर्ण प्रवाह हो होगी। इस समस्त प्रदेशके विद्याद से ओचतक इस नदीके संपूर्ण प्रवाह हो होगी। इस समस्त प्रदेशके विद्याद हो कोची का स्थापार किए स्थापार विद्याद से विद्याद से सोलिय प्रवाह के स्थापार करन्त हो हो या सावित हुए या अन्न है व्याद से वोचों का स्थापार है है जित्न हिए से सीलिय प्रवाह हो हो या समहुको देश; वह या तो कारवाके छुटके या सावे है हो या सावे है हो या सावे है है जो है सावे है हो या सावे है हो तह सावे है है या सोति है विद्याद सावे है है या सोति है विद्याद है है या है या तह सावे है है या सोति है है विद्याद है है या सावे है है विद्याद है है विद्याद सावे है है विद्याद है है विद्याद सावे है है विद्याद सावे है है विद्याद है है विद्याद सावे है है विद्याद है है क्ष मरुभूमिका वर्णन-अ० १. क्ष ( ११११) 4 

<sup>(</sup>१) जिस पहाड़ी पर जैसलमेर स्थित हैं उसे त्रिकृट कहते हैं। 

सगर कहते है पार किया था) मतानुसार जैसलमेर और रोरोवेसरके द्रिमयानमे नाशको प्राप्त होती है। यदि यह वात सत्य प्रमाणित होजाय तो हम तुरन्त कह सकेंगे कि कगर नदीने डूराकी एक शाखसे मिलकर सांगराको अपना नाम दिया-यानी सागरा नदी कगरमे मिलगयी और आगे चलकर कगर नामसे प्रसिद्ध हुई। छोटी छोटी निदयोंका यही हाल होता है-जो (सांगरा) छ्नीसे मिलकर सिन्धु नदीके डेल्टाके नदीके मुखपर त्रिभुजाकार भूमिकी डेल्टा कहते है पूर्वीय शाखाको बढ़ाती हैं दूसरी ओर शायद सबसे बढ़कर वर्णन करने योग्य वात मरुभूमिमें लूनी या खारी नदी है जो अपनी अनेको सहायक नदियोके साथ अर्वली पर्वतके झीलों या झरनासे निकलती है। मारवाड़में लूनी नदी उर्वराभूमि और मरुभूमिकी सीमा है-लूनी नदी मारवाड़के मरुभूमि ओर उर्वरा भूमिको विभक्त करती है-और जैसे ही इस देशको छोड़कर चौहानोके थलकी तरफ बढ़ती है यह चौहान समाजको विभाजित करती है और सीमान्थित भूगोल संवन्धी रेखा बनाती है,—और स्वयं इस थलकी भोगोलिक सीमा वनती है। पूर्वीय भाग शिव वाहका राज्य कहलाता है, और पश्चिमी हिस्सा पारकर हम आगे चलकर फिर चौहानोके देशका वर्णन करेंगे जिसके दक्षिणकी तरफ मरुभूमिके अद्भुत २ चिह्न या आकार पाये जाते है । इस पुस्तकके आरम्भमे भौगो-लिक वृत्तान्तके वर्णनमे 'रन 'या 'रिन ' के वारेमें किंचिन्मात्र चर्चा होचुकी है । यह विस्तीर्ण नमकका दछदछ जो चौडाईमे डेढ्सो मीछसे अधिक है, खासकर छ्नी नदीके द्वारा निर्माण किया गया है। जो लोमन झोल वनानेवाली ल्नी नदीके सहश आंगके निकास पर फिर अपना वहीं नाम धारण करती है, और नारायणका मन्दिर इसके मुखपर, जहां यह समुद्रसे संगम करती है, वना हुआ है और ब्रह्माका मन्दिर इसके उद्गमस्थान पुष्करमे है, इस कारण इसके दोनो ही उद्गम और संगम स्थान पवित्र चिह्नोसे विभूषित है। 'रन 'या 'रिन ' 'अरण्य' शब्दका अपभ्रंश है, और कीचड़स संतप्त मरुभूमिकी अपेक्षा गर्मीकी ऋतुमें इस संसारमे कोई भी वस्तु अधिकतर भयानक संतप्त मरुभूमिकी अपेक्षा गर्मीकी ऋतुमें इस संसारमे कोई भी वस्तु अधिकतर भयानक हैं या निर्जन नहीं है, और इस अनोखे स्थानमें खर (गदहा) या जंगली गदहा निवास करते हैं जिसका एकान्त प्रेम श्रेष्ठ कवियोकी अमर कविताके द्वारा लोगोके दिलमें अवतक जीवित है। यह विस्तीर्ण नमककी कोठी आधुनिक कालकी रिचत या रचना है। नहीं है, क्योंिक यूनानियोंके, लेखोंमें हमको इसका पता मिलता है जिनकी दृष्टिसे यह नहीं है, क्योंकि यूनानियोंके, लेखोंमें हमको इसका पता मिलता है जिनकी दृष्टिसे यह उस समय भी न वचसका और हमारे (अंग्रेजोके) 'रन 'या 'रिन' शब्दकी अपेक्षा यूनानियोका ' एरीनोस , मूलशब्द 'अरण्य' से अधिकतर घनिष्ठ साहत्रयता रखता है। यद्यपि विशेष करके यह दलदल नमकके लिये ल्वीका ऋणी है, जिसका और उसकी सहायक निदयांका प्रवाह मार्ग ( bed ) नमककी तहोसे परिपूर्ण है तौ भी सिन्धनदीके 🧩 वाड़से नमक इसमे प्रचुर परिमाणसे मिलता है, और अपने अथाह पानीके लिये शायद हैं। यह महान् नदी सिन्धुकी ऋणी होने। सिन्धु और नाइल नदीकी घाटियोके वीचमें हैं। एक और भौतिक साटश्यता है। जिसको नेपोलियनने एक वार ही प्रकृतिका साधारण 

Q 

रूपान्तर होसकेगी दुहरानेकी जोखिम उठालेने पर भी हमको यहांपर इस रेतके समुद्रको पृथकत्व प्रदान करनेवाले कुछ महान् चिह्नोका वर्णन करना चाहिये और 'रो '

और थलका अन्तर जिनसे पाठकोको यात्रा वर्णन या वृत्तान्तमे वारंवार काम पड़ेगा वतलाकर हम तुरन्त ही मध्यमे कूद पड़ेगे । हम पूर्वमे ही किसी स्थानपर कगर नदीके छय या सूख जानेकी वंशपरम्परागत वार्ताका उल्लेख कर आये है जिसमे हमने यह कहा है कि उत्तरी मरुभूमिके तहसनहस भी कारण है । इस घटनाका वर्णनात्मक छंद या मिसरा मुझे याद होनेका एक नहीं आता, और न सोड़ा नरेश हमीरका ही, जिनके राज्यकालमे यह चनत्कारिक घटना हुई है, कुछ वृत्तान्त मिलता है । इस प्राचीन वंशपरंपरागत कविताकी उपयोगिताकी तरफ भेने अनेक वार पाठकोका ध्यान आकर्षित किया है। और सौभाग्यकी वात है कि उसका एक नवीन उदाहरण पाठकोको भेट करता हूँ क्योकि भट्टीके इतिहासमे पार-स्परिक वैवाहिक सम्बन्धी घटनाका जो उल्लेख किया गया है उसमे हमीरका नाम पाया जाता है। हमीरका समकालीन जैसलमेरका दूसौज था जो संवत् १०१० या सन् १०४४ ई. म राजसिहासन पर वैठा था,इस लिये जिन हमीरका ऊपर उल्लेख होचुका है उनका ठीक २ काल निर्णय करनेमे कुछ संशय नहीं है। कगर नदी-जो सेवल्दकसे निकल कर हांसी हिसारमे वहती है-एक समय भटनेरकी दीवालोके नीचे वहती थी, और वहांके लोग अब भी उसके प्रवाहमार्गमें क्रुंआ खोदते हैं । भटनेरके वाद कगर नदी रगमहल वुहर, फूलरा, और खदलके समतल मैदानोमे होकर वहती हुई किसीके मता-नुसार ओचके नीचे, परन्तु अववरकरके ( जिसको मैने सन् १२०९ ई. मे नवीन स्था-नोको खोजनेको भेजा था और उसने शाहगढके निकट नदीके सखे प्रवाह मार्गके जिसको —की व्यत्पत्ति वतलाई। डाक्टर वेट अत्यन्त रोचक व्युत्पत्तियोंकी सूचिमें ( पृशियाटिक जनरल मई सन्१८१३ देखो ) (वार्रु) से वतलाते हैं और विस शब्द (वस ) धातु (रहना ) से बना है । विस Nasi और euasi करीव एकसी साद्यता रखते हैं। मेरे देहत सर डवल असलेने करीव २ का वहीं अर्थ मुझे वतलाया जैसा कि रिचर्डसनके द्वारा प्रकाशित कानसनकी पुस्तकमें मिलता है-घाटी, महसूमि, नदाका प्रवाहमार्ग-नदी; wadey at-kalus वादी-अल-कवीर-वडीनदी विगड़कर ग्वाडसक्यृवरमें परिणत होगया है, यह उदाहरण डिहरवोहरमें दिया गया है ( Seeadi Gehennem ) और कामसनने भी, जो दिया है जो जिसने यूरोपकी समस्त भाषाओ में ( अंग्रेज़ी शब्द पानाक ालय ) water वाटरका पता लगाया है-The sason wolter, the greek hudor the iskindsicude, the Salvanic wool ( इस लिये वोदर या ओदरके अर्थ नदी ) इन सब उपरोक्त शब्दोंकी ब्युत्पत्ति वह नदी या संस्कृत वहसे होसकती है, और यदि टाक्टर टबरयू यात्रा वर्णन या७९ Hinerary का ३४१ सफाको देखेगा तो उनकी बड़ा ही आश्चर्य होगा कि ( बस ) bas शब्द उनकी ब्युत्पत्तिको इट्ता प्रदान करता है-( बस ) शब्द निवास करके योग्य स्थानके लिये व्यवहत होता है। (वस्ती) शब्द जो प्राय उस वर्णनमें आया है

लिये अपरिहार्य हैं।

( वसना )से बना है, ( वासी ) रहनेवाला वस स्थान शायद वह शब्दस निकले हैं जो ओसिसके

XOTATOR TORTOTATOR TORTOTATOR TORTOTATOR TORTOTATOR TORTOTATOR

नायक बलदेव या वलनाथ जो देवता समझ कर पूजे जाते हैं-उनकी ले गया था।

्रिट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्रिश्वट्यू

न्यापार कहा है। मेरा संकेत मौरिस झी़लके जन्मकी तरफ है। यह काम मनुष्यकी शक्तिके वाहर है।

क्योंकि पाठकोंको थल और रो शब्देंसि प्रायः सामना करना पड़ेगा इस लिये इनके अन्तरको जानना उनके लिये नितान्त आवश्यक है। थल शुद्ध और ऊसर मैदानकों कहते है। और रो उस मरुभूमिके लिये व्यवहृत होता है जिसमे स्वाभाविक तृणादिक

उत्पन्न होते हो; वास्तमे मरुभूभिका जंगल ।

लूनीका थल-यह थल नदीके दोनो किनारो परके देशको सिमालित करता है जिसमे झालोर और उसके अधीन राज्य स्थित है। यद्यि नदीके दक्षिण तरफका देश इसमे नहीं शामिल किया जा सकता है तो भी इसका इससे इतना धनिष्ठ सम्बन्ध है कि हम अपने हाथमे आयाहुआ इसके वर्णन करनेका अवसर न खोवेंगे।

झालौर-यह प्रदेश मारवाड़के उत्तम भागोमेसे एक भाग है। सुकी और खारी निद्यां जो झालौरको सोवाचीसे प्रथक् करती है। अनेक छोटी २ निद्यां के सिहत अवेली और आवू पहाड़ोसे निकलकर इन प्रदेशोंमे होकर वहती हुई इनके तीनसौ साठ नगरों और गांवोकी उपजाऊ शिक्तको बढ़ाती है। जिनसे मारवाड़को कुछ अंश राजस्वका मिलता है। झालौर उस भौगोलिक पदके अनुसार जो प्रायः उद्धत किया गया है मरुके नौ दुगोंमेसे एक दुर्ग था। जब कि मरुखलीमें प्रमारवंशका अधिपत्य था। झालौर कव प्रमारेसे छीन गया था इस वातका पता लगानेके लिये हमारे पास

कोई साधन नहीं है। परन्तु यह वहुत दिनोतक चौहानोके अधिकारमे वना रहा। और जो प्रसिद्ध युद्ध चौहानोने अपनी राजधानीके रक्षार्थ अलाउद्दोनके साथ सन् १३०१ ई. में किया था उसका वर्णन फरिस्ता और उनके भाटोंके प्रन्थोमें पाया जाता है। चौहान

वशकी यह शाखा मिहनी नामसे प्रसिद्ध थी। और यहाँ तथा हाड़ीतीके इतिहासमें इस का उहेख फिर किया जायगा। इसमें चौहान राज्यका वह हिस्सा शामिल था जो हथ

राजके नामसे विख्यात था जिसकी राजधानी जूनाचोठन थी, और अजमेरसे परकर तक छ्नीके किनारेके देशोमे इस वंशका राज्य था, और जिससे यह माछूम पड़ेगा कि चौहानोने अपने अग्निकुळोत्पन्न प्रमार भाइयोका नाश करके खारी नदीके किनारे

किनारे परकरतकका देश अपने अधीन कर छिया था।

प्रदान करदिया है।

<sup>(</sup>१) नीलनटीकी घाटीकी अधिकसे अधिक चौड़ाई चार योजन है और कमसे कम एक योजन (Lague) है वस सिन्धकी घाटीका तंगसे तंगभाग नील नदीके वहेस बढ़े भागके वरावर है। अकेले मिश्रमे ही अस्सी लाख जन संख्या कही जाती है; तव सिन्धमें कितनी होसकती है। किसानांकी हालत जैसा कि वानारेम लिखा है राजपूतानाके किसानोंके हालतके अनुरूप है, गांव किसी न किसीकी जागीर है जिनको राजाने प्रसन्नतापूर्वक उनको देदिया है; किसान अपने स्वामीको लगान अदा करते हैं और भूमिपर उनका अधिकार सदा चला जाता है। और संसारमें कैसी ही राज्यक्रान्ति या उलट पलट क्यों न हो परन्तु इनके हक या स्वत्वका वाल भी नहीं वाका होता है। यह स्वत्व अप भी है। यूसफने छीन लिया था परन्तु सिसोस्ट्रिसने उनको पुनः

इस मनुष्य गणनाकी सत्यता प्रमाणित हो चुकी थी छूनी और सुकर्राके वीचका देश सेवांची कहलाता है और जिस पर्वतश्रेणी पर झालीर स्थित है उसी श्रेणीके एक शिखरपर सिवाना नामका एक हुगे बना हुआ है जो इस प्रदेशकी राजधानी है। इस देशका विशेष रूपसे वर्णन करनेकी कुछ आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसकी प्राञ्चतिकदशा वैसी हो है जैसी कि अभी वर्णित होचकी है। प्राचीन कालमे यह नागौरके सिहत मारवाड़के युवराजकी जागीर थी; परन्तु धीकलिसहको गदी देनेके वाद राज्यमे शामिल करली गयी है। वास्तवमें मारका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है फरिस्ता अलाउदीनके प्रतिकूल सिवानाके बचावका वर्णन अपनी पुस्तकमे करती है।

माचोल और मोरसेन दो राजा लूनीके अन्दर झालैरिक आश्रित है मीनाऑकी लूट और उपद्रवसे वचानेके लिये माचोलकी आग्रेय सीमापर एक दुर्ग स्थित है। मोर-सेन झालौरिक पश्चिमी शिरेपर है और इसमे एक दुर्ग और पांचसौ घरोका नगर है।

भीनमल और सांचार दक्षिणकी तरफ दो प्रसिद्ध उपभाग है। दोनो मिलकर करीब शेष सूचेके समान आकारमे है। प्रत्येक उपभागमे आठ गाँव है। कच्छ और गुजरातको जानेवाले राजमार्ग पर ये नगर होनेके सववसे अति प्राचीन कालसे व्यापा-रके लिये प्रसिद्धहै। भीनमलमे पन्द्रहसी घर कहे जाते है और सांचोरमे करीब आधे के बड़े २ धनी महाजन यहां रहा करते थे। परन्तु भीतर बाहर दोनो ओरसे अरक्षित रहनेके कारण या भीतरी और बाहरी अशान्तिसे इन शहरोंको बहुत कुछ धका लगा है। जिनमेले पहिला अपने वाजारके धनके कारण "माल" नामसे प्रसिद्ध है।

वहां वाराहका मन्दिर है ( श्रूकरावतार ) जिसमे श्रूकरकी मूर्ति पत्थरम खोदकर वनाई गयी है। सांचोर दूसरी ही बातके लिये प्रसिद्ध है, क्योंकि यह सांचोरा नामक ब्राह्मणोका जन्मस्थान है। जो इन देशोंके अत्यन्त प्रसिद्ध मन्दिरोंके पुरोहित नियत किय जाते है। उदाहरणार्थ, द्वारका, मथुरा, पुष्कर इत्यादि सांचोर सतीपुराका अपभ्रंश है और बहुत प्राचीन वतलाया जाता है।

भद्राजून-संक्षिप्त वर्णन झालौरकी प्रसिद्ध जागीर तथा उसके अधीन राज्यका आवश्यकीय है। भद्राजून पांचसौ घरोका शहर (तीन चतुर्थाश मीनाओके हे) पहा- ड़ियोके झुडके वीचमे वसता है और इसमे एक किला भी है। सरदार जोवाजातिका है, उसकी जागीर झालौरकी गोड़वारमे पालीसे मिलती है यानी उसकी जागीर झालौर से पालीतक चलीगयी है।

22 दूसरे प्रकारकी झाड़ियो या छोटे २ वृक्षोंके सिवाय क़िसी किस्मकी लकड़ी इसमे नहीं पायी जाती है। झालौरका उत्तम दुर्ग मारवाङ्की दक्षिणी सीमाकी रक्षा करताहुआ उस श्रेणीके सिरे पर अपना मस्तक उन्नत कियेहुये खड़ा है जो उत्तरकी तरफ सिवानातक चली गयी है। यह तीनसीसे चारसी फीटतक ऊंचा है और वाल और वुर्ज जिनपर तोपे चढ़ी हुई है इसके अधिक सुदृढ वना रही है । इसमे चार फाटक है, शहरकी तरफवाला फाटक ' सूरजपोल ' के नामसे प्रसिद्ध है, और वायव्य कोणका फाटक ' वालपोल ' कहलाता है जहां जैनियोंके धर्म गुरु परसनाथका मन्दिर विद्यमान है। किलेके अन्दर वहुतसे कुएं और दो वड़ी २ वावांड़ियां है, और उत्तरकी तरफ पहाड़ी निदयोको वांधकर छोटीसी झील वनायी गयी है, परन्तु छै महीनेसे अधिक कभी भी इसका पानी नहीं चलता है। नगर जिसमे तीन हजार और सत्रह मकान है किलेके उत्तर और पूर्वकी तरफ वसता है, और सुकरी नदी करीव एक मील इससे पूर्वमे वहती है। इस नगरके चारा तरफ दीवाल खिची हुई है और एक दुर्ग है जिसपर इसके रक्षाके लिये तोपे चढ़ी हुई है, और नगरमे भिन्न २ जातियोके मनुष्य निवास करते है, परन्तु यह आर्श्वयकी वात है कि इस रंग विरंगी आवादीमे सिर्फ राजपूतेकि पांचही वंश या घर पायेजाते है निम्नलिखित मनुष्य गणना सन् १८१३ ई॰ में मेरी एक मंडलीके द्वाराकी गई थी। नाम जाति. मकानोकी संख्या. माली 380 तेली या धाची १०० कुम्हार ठठेरा धोवी २० सौदागर ११५६ मुसल्मान ९३६ खटिक २० नाई १६ कुछाछ जुलाह रेशमके जुलाह जैन पुरोहित त्राह्मण १०० गृजर राजपृत

भोजक

|          | मीना    | ***       | ••• | **** | ••• | ६० |  |
|----------|---------|-----------|-----|------|-----|----|--|
| 1        | भील     | • • •     | ••• | •••  | ••• | १५ |  |
| ্যা      |         | छे या हलव | ाई  | •••  | ••• | 6  |  |
| <b>≥</b> | छुहार औ | र वढ़ई    | ••• | •••  | ••• | १४ |  |
|          | मनिहार  | ****      |     | •••  | ••• | 8  |  |

इस मनुष्य गणनाकी सत्यता प्रमाणित हो चुकी थी छूनी और सुकरीके वीचका देश सेवांची कहलाता है और जिस पर्वतश्रेणी पर झालौर स्थित है उसी श्रेणीके एक शिखरपर सिवाना नामका एक हुर्ग बना हुआ है जो इस प्रदेशकी राजधानी है। इस देशका विशेष रूपसे वर्णन करनेकी कुछ आवश्यकता नहीं है क्ये। कि इसकी प्राकृतिकदशा वैसी ही है जैसी कि अभी वर्णित होचुकी है। प्राचीन कालमे यह नागौरके सिहत मार-वाड़के युवराजकी जागीर थी; परन्तु धीकलिसहको गही देनेके वाद राज्यमे शामिल करली गयी है। वास्तवमें मारुका कोई भी उत्तराविकारी नहीं है फरिस्ता अलाउदीनके प्रतिकृल सिवानाके वचावका वर्णन अपनी पुस्तकमे करती है।

माचोल और मोरसेन दो राजा लूनीके अन्दर झालैरके आश्रित है मीनाओंकी लूट और उपद्रवसे वचानेके लिये माचोलकी आग्रेय सीमापर एक दुर्ग स्थित है। मोर-सेन झालौरके पश्चिमी शिरेपर है और इसमे एक दुर्ग और पांचसी वरोका नगर है।

भीनमल और सांचार दक्षिणकी तरफ दो प्रसिद्ध उपभाग है। दोनी मिलकर करीब शेष सूनेके समान आकारमे है। प्रत्येक उपभागमें आठ गाँव है। कच्छ और गुजरातको जानेवाले राजमार्ग पर य नगर होनेके सबबसे अति प्राचीन कालसे व्यापारके लिये प्रसिद्ध है। भीनमलमे पन्द्रहसौ घर कहे जाते है और सांचोरमे करीब आधे के बढ़े २ धनी महाजन यहां रहा करते थे। परन्तु भीतर बाहर दोनों ओरसे अरक्षित रहनेके कारण या भीतरी और बाहरी अशान्तिसे इन शहरोंको बहुत कुछ धका लगा है। जिनमेले पहिला अपने बाजारके धनके कारण "माल" नामसे प्रसिद्ध है।

वहां वाराहका मन्दिर है ( शूकरावतार ) जिसमे शूकरकी मूर्ति पत्थरमे खोदकर वनाई गयी है। सांचोर दूसरी ही वातके लिये प्रसिद्ध है, क्योंकि यह सांचोरा नामक ब्राह्मणोंका जन्मस्थान है। जो इन देशोंके अत्यन्त प्रसिद्ध मन्दिरोंके पुरोहित नियत किये जाते है। उदाहरणार्थ, द्वारका, मथुरा, पुष्कर इत्यादि सांचोर सतीपुराका अपभंश है और वहुत प्राचीन वतलाया जाता है।

भद्राजून—संक्षिप्त वर्णन झालौरकी प्रसिद्ध जागीर तथा उसके अधीन राज्यका है आवश्यकीय है। भद्राजून पांचसौ घरोका शहर (तीन चतुर्थाश मीनाओं हे) पहा- विश्वाक झुंडके वीचमे वसता है और इसमे एक किला भी है। सरदार जोधाजातिका है दें, उसकी जागीर झालौरकी गोड़वारमे पालीसे मिलती है यानी उसकी जागीर झालौर है। से पालीतक चलीगयी है।

<u>iothocthosthocthocthocthocthoc</u> मेहवा-ळूनीके दोनों किनारोंपर प्रसिद्ध प्रदेश है और पिहलेपीहल राठौरोंने जिन देशोंपर अधिकार प्राप्त किया था उनमेसे एक है। वास्तवमें यह सेवाचीमें है जिसको वह आवश्यकता पड़नेपर कर दियाकरता है। सेवाक अलावा मेहवाके सरदारको रावल की पदवी है और वह प्राय: जेसोल नगरमे रहा करता है। सूरतसिह वर्तमान नेरश हैं। इनका समधी सूरजमल भी रावल पदवीसे विभूपित है और जैसोलसे वाइस मील दक्षिणमे लूनीके किनारे पर सिद्रीका किला और जागीर उसके अधिकारमे है। इनमे आपसमे कलह चला आता है, वे वरावरीके हकका दावा करते है और इसका परिणाम यह है कि दोनोमेंसे कोई भी राज्यकी राजधानी मेहवामें नहीं रहसकता है दोनो ही डाकृके कर्मको अप्रतिष्ठा जनक नहीं समझते थे जब कि यह वृत्तान्त सन् १८१३ ई. म लिखा गया था। परन्तु आशा की जाती है कि उन्होंने इस कार्यके खतरेका ( यदि गलती या चूकको नहीं ) जान छिया है तो खारी नदीके किनारेके उपजाऊ प्रदेशोंकी जीतेंगे जिनमें प्रचुर परिमाणमें गेहूँ ज्वार और वाजरा पदा होता है। भलोत्रा तिलवारा इस देशके भूगोलमे दो प्रसिद्ध नाम है और इनमे एक वार्षिक मेळा छगता है जो राजपूतानाम उतना ही प्रसिद्ध है जितना कि जरमनीमे छेपसिकका मेला है। यद्यपि यह मेला भलो-त्रांके नामसे प्रसिद्ध है तौभी यह मेला कई मील दक्षिण लूनीके एक टापूके निकट भी नगरा और उसके राजाओको 'सम्बा' मे परिणत कर दिया । इस वर्णनसे मालुम पड़ता ह कि सोढ़ाओंने अरोर वेखरके या सिन्धके ऊपरीभागमे शासन किया और सम्माओंने नीचेवाले भागमे जव कि सिकन्दर इन देशोमे होकर गया था। झारियोंमे और सौराष्ट्रमें नी नगरके जामोने सुम्माओसे उत्पन्न होनेका स्वत्व पेश किया है, और इसी कारण कहींपर अवुलफजल 'सिंथ-तुम्मावंशका ' लिखता है, परन्तु मुसल्मानोसे मिलजानेके कारण और हिन्दुओके द्वारा धर्मवहिष्छत होनेपर उन्होंने सम्मा-यदुकुलमें उत्पन्न होनेके वातको छिपानेकी इच्छा की और जमशेद्के वंशज अपनेको कहते हुए उन्होने सम्मा उपाधिको त्यागकर जामकी पदवी धारण की । हम इस वातको यहां मानलेते है कि सोदा जातिके नरेश महान् और राज्यके उस भागपर अधिकार किये हुए थे, जिसकी राजधानी अरोर या वेखरका द्वीप था जब कि सिकन्दर सिन्धु नदीके मुखकी तरफ गया था, यह सम्भव है कि वह सेना-जिसको अवुलफजल ईरानी लिखता है-जिसन अरोर पर इमला किया, और सेहरीके राजाको मारडाला, अपालोडोटस था मीननदेरके अधीनतामे यूनानी और वकटिरियाकी सेना थी; जिसने (Appithdttu) सेहरोस नरेशसे प्रतिपाछित देशसे छेकर सोरो या सौराष्ट्र देशतक यात्रा की जहां कि यूनानी (१) प्राचीन हिन्दू इतिहासमें िख्या है कि अग्निकुलके चारवंशोंने यदुवंशको सर्वत्रसे वाहर निकाल दिया है। दो उत्तम मुसटमान इतिहासज्ञोंके लेखोंमें इनके आपसके कलह होनेका प्रमाण मिलता हैं, जिन्होंने प्राचीन ऐतिहासिक पुस्तकाँको देखकर जिनमेंसे कुछ हमको प्राप्त हुई हैं, वे छेख छिखे थे। यह स्मरण रखना चाहिये कि सोडा, ओमुर सुमुरा प्रमर वंशके थे ( ब्रामीण पतार ) जब कि सुम्मा यदुवंशोत्पत्र थे। इनकी उत्पत्तिके लिये जैसलमेरका इतिहास देखे। ।

इतिहासलेखकके अनुसार जब कि उसने दूसरी शर्तांच्दीमे लिखा था । उनकी कीर्ति STATES ANTERNOON TO ANTERNOON T मुद्राये (Medal) वर्तमान थीं । विस्तारपूर्वक उपरोक्त वर्णित इतिहास हमको सचा और संशयातीत प्रमाण देता है कि दहीर और उसका पुत्र रायसा, जो कासिमके अधीनताम पीहले मुसलमानी सेनाके शिकार वने थे, उसी वंशमें उत्पन्न हुए थे जिस वंशकी शोभाको राजा सहरोसने वढ़ाया था, और भट्टी इतिहास इस सत्यताको प्रमाणित करता है कि इस समय-रेगिस्तानमे उनके वसनेके समय-सोडा जाति अधीश्वर थी और स्थानो और नामोंसे घनिष्ठ साटक्यता होनेके कारण जो परिणाम हमने निकाला है उसमे सन्देह करनेको स्थान नहीं है कि पौरवंशको सोडा जाति उस समय उत्तरी सिन्धमे शासन कररही थी जब कि सिकन्दर, नदीमुखेनेवे समुद्रमाविसन्, और भाग्य चक्रके उलटपुलट होतेहुए भी वह अवतक अधिकारके लिये अपने प्राचीन यहुवशी सम्मासे छड़ते हुए अपने प्राचीन राज्यके कुछ भागपर अपना अधिकार कायम रखसकी है। हम पाठकोको इस भागका कुछ हाल वतलावेगे और जिस अलौकिक संलग्नशोलता या दढ़ताके प्रतापसे ये लोग विदेशी शत्रुओको-चाहे यूनानी, मुसलमान या वैक्टरियाके क्योन हो-तुच्छ समझते हुए और प्राकृतिक हु.सोको-अकाले महामारी, भूकंप इत्यादिके दु:खोको-सहते हुए दो हजार दोसों वरपतक जीवित रह सक्ते है। जिन्होने इस देशपर समय २ पर प्रचंड प्रलय मचा दिया है और आखिरकार इस देशको उजाड़ दिया है, उसकी हम अत्यन्त प्रशंसा किये विना न रहेगे। क्योंकि लोग परंपरासे कथन करते आते है कि मिश्र देशके रेगिस्तानके सदृश यह रेगिस्तान सिन्ध और यमना नदियोंकी घाटीकी तरफ विस्तारमे उत्तरोत्तर उन्नति करता चला जाता है (१) बड़े ही सौभाग्यसे इन मुदाओमेंसे एक सिका मेननदेर और तीन अपोलोडोटस इस ग्रन्थ कर्ताके हाथ लगे । जिनके कि अस्तित्वमे इसके पूर्व सन्देह था । अपोलोडोंटसके तीन मुद्रा-ओमेंसे एक सुरपुरीके खंडहरमें जो मेन् और ऐरियनके सूरसेनीकी राजधानी थी, मिला; दूसरा सिका प्राचीन अवन्ती या उज्जैनमे मिला जिसका सम्राट् जिस्टनके कथनानुसार अगस्टसके पत्र-व्यवहार रखता था; और तीसरा आगराके निकट हिन्दू सिथिया और वैकटियांके सिक्रोंसे भरा हुआ घडेके साथ मिला, जो ( घडा ) एक अधिकतर प्राचीन नगरके स्थानको खोदते हुये कई वरस हुए निकाला गया था। यह संभव है जैसा कि पूर्वमें लिखनुका हूँ कि यह स्थान अग्र शामेश्वरकी राजधानी है। जो ऐरियनके कथनानुसार उत्तरी भारतका सबसे बडकर शक्तिशाली सन्नाट् था, और पोरस या पुरुके मृत्युके अनन्तर सिकन्दरके आगे बढ़नेको रोकनेके लिये तैयार था। हमको आशा

ᢞᡠᠮᡯᢆᡠᠮᡯᡠᡦᡯᡠᡦᡯᡠᡦᡯᡠᡦᡯᡠᡦᡯᡠᡦᡯᡠᡦᡯᡠᡦᡯᡠᡦᡯᡠᡦᡯᡠᡦᢜᡠᢆᠮᢜᡠᢆᡭᡕ

करना चाहिये कि पंजाबके इतिहासमें कुछ भूतकालकी वार्तोका दर्शन होजाय या पता लगजाय । इन सुद्राओंके वर्णनके लिये रायल एसियाटिक सोसायटीकी पुस्तके देखो भाग प्रथम पे. ३१३.

<sup>(</sup>२) कप्तान पाटिजर (जो अब कर्नल है) ने " मुजमूद गरिदाल "नामक फारसी पुस्तकसे जो वाक्य अपनी पुस्तकमें बढ़त किया है, जो पुस्तक उन्होंने सिन्ध और विलोचिस्तानके वर्णनमें लिखी है, उसमे वह प्राचीन सिन्धकी राजधानी ' उलौर ' लिखता है और ' सहीर " वंशके नाश होनेका भी उल्लेख करता है, जिनके पुरखे दो सहस्र वरस तक 'सिन्धमें राज्य करते रहे।

?consolisinship was the checke of the checke of the checked? मेहवा-ळूनीके दोनों किनारोपर प्रसिद्ध प्रदेश है और पिहलेपीहल राठौरोंने जिन देशोंपर अधिकार प्राप्त किया था उनमेसे एक है। वास्तवमें यह सेवाचीमें है जिसको वह आवश्यकता पड़नेपर कर दियाकरता है। सेवाक अलावा मेहवाके सरदारको रावल की पद्वी है और वह प्राय: जेसोल नगरमे रहा करता है। सूरतसिंह वर्तमान नेरश है। इनका समधी सूरजमल भी रावल पदवीसे विभूपित है और जैसोलसे वाइस मील दक्षिणमें लूनीके किनारे पर सिद्रीका किला और जागीर उसके अधिकारमें हैं। इनमे आपसमें कलह चला आता है, वे वरावरीके हकका दावा करते हैं और इसका परिणाम यह है कि दोनोंमेसे कोई भी राज्यकी राजधानी मेहवाम नहीं रहसकता है दोनो ही डाकूके कर्मको अप्रतिष्ठा जनक नहीं समझते थे जब कि यह वृत्तान्त सन् १८१३ ई. म लिखा गया था। परन्तु आशा की जाती है कि उन्होंने इस कार्यके खतरेका ( यदि गलती या चूकको नहीं ) जान िख्या है तो खारी नदीके किनारेके उपजाऊ प्रदेशोंकी जोतेंगे जिनमें प्रचुर परिमाणमें गेहूँ ज्वार और बाजरा पदा होता है। भलोत्रा तिलवारा इस देशके भूगोलमे दो प्रसिद्ध नाम हैं और इनमे एक वार्षिक मेला लगता है जो राजपूतानाम उतना ही प्रसिद्ध है जितना कि जरमनीमें छेपसिकका मेला है। यद्यपि यह मेला भलो-त्राके नामसे प्रसिद्ध है तौभी यह मेला कई मील दक्षिण लूनीके एक टापूके निकट भी नगरा और उसके राजाओको 'सम्वा' मे परिणत कर दिया । इस वर्णनसे मालुम पड़ता ह कि सोढ़ाओने अरोर वेखरके या सिन्धके ऊपरीभागमे शासन किया और सम्माओंने नींचेंबाले भागमे जब कि सिकन्द्र इन देशोमे होक्र गया था। झारियोंमें और सौराष्ट्रमें नौ नगरके जामोने सुन्माओसे उत्पन्न होनेका स्वत्व पेश किया है, और इसी कारण कहींपर अवुलफजल 'सिंध-तुम्मावंशका ' लिखता है, परन्तु मुसल्मानोसे मिलजानेके कारण और हिन्दुओके द्वारा धर्मवहिष्क्रत होनेपर उन्होंने सम्मा-यदुकुलमें उत्पन्न होनेके वातको छिपानेकी इच्छा की और जमशेदके वंशज अपनेको कहते हुए उन्होंने सम्मा उपाधिको त्यागकर जामकी पद्वी धारण की । हम इस वातको यहां मानछेते हैं कि सोढा जातिके नरेश महान् और राज्यके उस भागपर अधिकार किये हुए थे, जिसकी राजधानी अरोर या वेखरका द्वीप था जव कि सिकन्दर सिन्धु नदीके मुखकी तरफ गया था, यह सम्भव है कि वह सेना-जिसको अवुलफजल ईरानी लिखता है-जिसने अरोर पर हमला किया, और सेहरीके राजाको मारडाला, अपालोडोटस था मीननेंद्रके अर्थानतामे यूनानी और वकटिरियाकी सेना थीं; जिसने (Appithdttn) सेहरोस नरेशसे प्रतिपालित देशसे लेकर सोरो या सौराष्ट्र देशतक यात्रा की जहां कि यूनानी (१) प्राचीन हिन्दू इतिहासमें लिखा है कि अग्निकुलके चारवंशोंने यदुवंशको सर्वत्रसे वाहर निकाल दिया है। दो उत्तम मुसटमान इतिहासज्ञोंके लेखोंमें इनके आपसके कलह होनेका प्रमाण मिलता हैं, जिन्होंने प्राचीन ऐतिहासिक पुस्तकोंको देखकर जिनमेंसे कुछ हमको प्राप्त हुई हैं, वे लेख छिखे थे। यह स्मरण रखना चाहिये कि सोटा, ओम्रुर सुमुरा प्रमर वंशके थे ( प्रामीण पतार ) जब कि सुम्मा यदुवंशोत्पन्न थे। इनकी उत्पत्तिके लिये जैसलमेरका इतिहास देखे। ।

अभयपुर नगरमे तालपुरी जाति (वलोचकी शाखा है) का सरदार रहता था, जिसका नाम गोरम था और उसके विजूर और सुबदान नामक दो पुत्र थे।

सरफराजने गोरमकी छड़कीका पाणियहण करना चाहा, परन्तु इस प्रस्तावके अस्वीकृत होने पर सरफराजने गोरम वंशका समूल नाश कर दिया, केवल एकमात्र विज्-रखाँ वच रहा जिसने अपनी जातिको वदला लेनेके लिये उकसाया और अत्याचारीको उतारकर स्वयं हेदरावादकी गद्दीपर विराजमान हुआ। कुलोर लोग इघर उघर भाग गये, परन्त विज्ञर जिसका स्वभाव उप और कोधी था अमरकोटके अधिकारके वारंमे राठीरी से छड़ पड़ा छोग कहते हैं कि केवछ उसने मारवाड़से करछेना न चाहा परन्तु राठौर नरेशकी कन्यासे विवाह करना चाहा और इस वातके समर्थनमे यह नजीर पेश की कि विजयके पितामह अजीतने फेरोगरको अपनी कन्या दी थी। इस उपमेदकारक वातसे जलकर राठौरोंने धरणीधरसे पांच कोश पर उगरानामक स्थान पर विज्ञरके प्रति-कूल तलवार उठाई आर इस युद्धमें चलोचसेना राठौरोके द्वारा पूर्णत्वसे पराजित हुई, परन्त विजयसिंहने इस विजयसे संतप्ट न होकर अपने दिलमे चुभनेवाले कांटोंको उखाइ डालनेको पक्का निश्चय करिलया । भट्टी और चन्द्रावतने सहायता देना स्वीकार किया, और उनके वंशजोंकी जागीरे मिलजाने पर वे दूतके भेषमे इस खतरनाक कार्यको पूर्ण करनेके छिये चर्छोद्ये। जब व विजूरके सामने पेश किये गये उसने अभिमान-पूर्वेक पूछा कि राजाने उसकी वातका ध्यानपूर्वेक विचार किया तत्र चन्द्रावतने विजय-सिंहका पत्र उसके हाथमें देदिया जैसे ही विजूरने शीव्रतापूर्वक अपनी दृष्टि उसपर दौड़ाई और ' डोलाका उल्लेख नहीं है ' यह शब्दके निकलनेकी देर थी कि चन्द्रावतका कटार उसकी छातीभें प्रवेश कर गया। ' यह डोलाके एवजभें ' उसने कहा और यह करके एवजमे उसके दूसरे साथीने दूसरा प्रहार करते समय कहा ।

विज्र गतप्राण होकर गद्दीपर गिर पड़ा और हत्यारे जो भागना असम्भव जानते थे चारों तरफ घूम कर कटार चलाने लगे, उनके शरीरके दुकड़े २ होनेके पहिले पन्दावत्तने पचीस और भट्टीने पांच मनुष्योको मार गिराया। विज्रका भतीजा और सोव हानका पुत्र फतेहअली गद्दीके लिये चुनागया और कुलोरका प्राचीनवंश भुज और राजपुतानेमें भागगया। जब कि उनका प्रतिनिधि कन्दहारको चला गया। शाहने उसको पचीस हजार सेनाका अधिपति वनाया, जिसकी मददसे उसने फिर सिन्य देशको विजय किया और ऐसे २ निर्दयताके काम किये जिनका उल्लेख इतिहासमें नहीं है। फतेहअली जो भुजको भाग गया था, उसने अपने साथियोको फिर एकत्र करके शाहको फौजपर आक्रमण किया, जिसको उतने हराकर शिका- एएके उस तरफ तक कतल करतहुए उसका पीछा किया। और वह शिकारपुरको अधिकारमे कर विजय शंख वजाता हुआ है दराबादको लौट आया। निर्देश और पराजित छलारा किर एक बार शाहके सम्मुख गया। परन्तु शाहने अपनी फौजको अत्यन्त अगमानकारक हारपर कोधित हो कर उसको अपने सम्मुखने भगा

अंबर्गारवर्गारवर्गारवर्गारवर्गारवर्गारवर्गारवर्गारवर्गारवर्गारवर्गारवर्गारवर्गारवर्गारवर्गारवर्गारवर्गार

**ス**スシランヤトᢀᠪ/トトᢀᠪ/トᢉᢀᠪ/ト∖ᢀᠪ/ト∖ᢀᠪ/ト∖ᢀᠪ/ト∖ᢀᠪ/ト∖᠗ᠪ/ト∖᠗ᠪ/ト∖᠗ᠪ/ト∖᠗ᠪ/ト\ अमरकोट-यह ओमुरोका किला, कुल वर्ष पहिले सोडा राजकी राजधानी थी और THE AND THE THE THE THE यह राज दो शताद्दी व्यतीत हुई सिन्धकी घाटीमे और लूनीके पूर्वमें फैला हुआ था, परन्तु मारवाड़के राठौरोने और सिन्धके वर्त्तमान राजवंशने मिलकर सोडाओके महान् राज्यको इतना कम किया कि सोडाओं हाथमें केवल एकमात्र नियमित भूमि रहगयी, और सेहरीसके वंशजोको अमरकोटसे ( मारुके नवदुगोंमेसे अन्तिम दुर्ग ) निकाल वाहर किया जो अरोर राजधानीसे कइमीरसे समुद्रपर्यन्त विस्तीर्ण राज्यपर शासन करते थे । दु: खके साथ लिखना पड़ता है कि अमरकोट अपने प्राचीन महत्त्वको खो वैठा, और सोडा नरेशोके वभवकालमे पांच हजार मकानोंके वजाय अव अमरकोटमे सिर्फ दोसी पचास मकान है जिनको झोपड़ा कहना अधिक संयुक्तिक होगा । प्राचीन दुर्ग नगरके वायव्यकोणमे है। यह ईटका वना हुआ है और वुर्ज जो संख्यामे अठारह है पत्थरके निर्माण किये गये है। नगरके भोतर एक किला या सुदृढ़ और सुरक्षित महल वना हुआ है । दुर्गसे उत्तरकी तरफ पुरानी नहर है जिसमें पानीसालके कुछ महीनोतक वना रहता है। जत्र राजामानने अमरकोटको जीता तव उसने समाचार हेने देनेके छिये कई गांव वहाँपर वसाये । जवतक तालपुरियोंको किसी प्रकारका भय या खटका अपने कन्दहारके सम्राट्से वना रहा तवतक उन्होंने राठौर राजाको प्रसन्न रखना अपने छिये हितकारी समझा, परन्तु मारवाड्के सदृश जव कन्द्हारमे आपसमे ही युद्ध ठन गया तव एकसे भय न रहनेके कारण दूसरेको प्रसन्न रखनेकी इच्छाको अर्द्धचन्द्र मिला, और अभाग्य वहा अमरकोट सिन्धके कुलारो और राठौरोके राज्यके वीचमें पड़ गया और प्रत्येक इस सीमास्थित स्थानको अपने राज्यकी उचित सीमा समझकर उसका अधिकार प्राप्त करनेके लिये लड़ने लगा । हम इन प्रतिद्वंदियोंके आपसमे कलहका वर्णन करेंगे जिसने अन्तमे से।डानरेशका सत्यानाश किया, जिससे चोहे कुछ सिद्धहे। वर्त्तमान राजवंशका इतिहास-जिससे हम पूर्णतया परिचित नहीं है जाननेमें सहायता मिछे। जव विजयसिंह मारवाङ्का शासन करता था, सिन्ध राज्यकी वागडोर मोहन्तर महमूद कुलोरेक हाथमे थी । परन्तु कन्द्हारी सेनासे निकाले जाने पर वह जैसलमेरको भाग गया जहां कि वह इस असार ससारके झगडोसे सदाके लिये छूट गया। ज्येष्ठ पुत्र उन्तरखां अपने आताओं सिहत वहादुरखां कैरानीकी शरणमे प्राप्त हुआ, जब कि वेज्या पुत्र गुलामशाह हैदरावादकी मसनद पर वैठनेमे कृतकार्य हुआ । दाऊदपुत्रके राजाने उन्तरखांका पक्ष लिया और राज्यापहारोको निकालनेके लिये तैयारी करने लगा । वहादुरखां, सवजुलखां, अलीमुराद महमृदखां कायमखां, अलीखाने-कैरानी सरदारॉने उन्तरखाके साथ हेदराबाद पर चढाई की, गुलामशाह इन लोगोसे युद्रके लिये निकला ' और ''ओवरा'' स्थान पर भाइयोमे घनघार युद्ध हुआ जिसमे उन्तरखां, पराजित हुआ करीय २ समस्त केरानी सरदार इस छड़ाईमे काम आये और उन्तरखां गुलामशाहके हाथ पड़ा जिसने उसको हैदरावादसे सात कोश दक्षिणमे गुजके कोटमे-सिन्धनदीमे एकद्वीप है-जीवनभरके छिये केंद्र किया। गुलामशाहने "मसनद्" अपने पुत्र सरफराज को दे डाली, जिसकी मृत्युके वाद अन्दुलनवी तहत पर वैठा । शिवदादपुरसे सातकोश

### द्वितीय अध्याय २.

 $\leftrightarrow \rightarrow$ 

चौहानराज-चौहानराज राजपृतानेके सुदृर कोनेमे स्थित हैं और प्रथम वारही इसके अस्तित्वका उहेख किया गया है। क्योंकि महत्त्व और सुन्द्रताका नाम किसी दूसरे ही चीजको माप (Standard) मानकर किया जाता है इसीछये इस दृष्टिसे विचार करनेपर चौहानराज रेगिस्तानके छोटे २ राज्योंके मुकाविलेमें साम्राज्य प्रतीत होगा । चौहानराजके उत्तर और पूर्वमे मारवाड़ राज्यकी भूमि है जिसका वर्णन हम अभी करचुके हे। इसके आग्नेय कोणमें कोलीवारा ( Koliwaira ) है, दक्षिणम 'रिन' या ' नमककी झील ' है और वात ( Dhat ) का रेगिस्तान पश्चिमी सीमा पर है । चौहान राज्य दो प्रसिद्ध राज्योमें विभक्त है, पूर्वीयराज्य ' वीरवाह ' ( Vu Bah ) नामसे विख्यात है और पश्चिमी राज्य छूनीके पार होनेके कारण ' परेकर '( parkur ) नाम धारण किये हुए है। और दोनो ही नगर ( Nuggur ) और राजवानी पृथक्त्व सूचना करनेके लिये सरनगर (Sir-Nuggar) के नामसे पारेचित है-परकरकी पद्त्रीस विभूषित है। यह प्रसिद्ध रेनल Rennel का नगर-परकर Negar Parkre है जिसको साहसी और उद्योगी विटिक्नटन Whitemston नामक अंग्रेजने उस समय देखा था। जव कि इन देशोसे हमारे सम्बन्धका सूत्रपात ही हुआ था। इस रेगिस्तानके चौहानोको अपने राज्यके प्राचीनपनका तथा उच्चक्रळभें जन्म लेनेका गर्व है। पिछली वातको प्रमा-णित करनेके लिये मानिकराव अजमेरके वीसलदेव और दिल्लोके अन्तिम हिन्दू सम्राट् महाराज पृथ्वीराजको अपना पूर्वपुरुप वतलाते हैं, परन्तु पिहले नामाको कल्पना और भट्ट कवियोके कविताके हवाले कर हम निर्भयतापूर्वक कहनेका साहस करते हैं कि वे सोड़ा Sodas और प्रमारजातिके दूसरी शाखाओसे पीछे हुए थे, जो इस देशेंमें जब कि

न्पर नया ही प्रकाश डाला है। मेरी यह इच्छा है कि इस अपारीचित और अप्रसिद्ध प्रदेशको अगुसन्धान करनेका भार एक ऐसे पुरुषको सीपा जाय जो सब तरहसे इस कामको करनेके लिये
सुयोग्य हो। इस महभूमिमे जैसलमेरसे ओचतक यात्रा करनेकी इच्छा बहुत दिनोंतक मेरे मनमे
बनी रही, और फिर आजसे जलमानसे मनसुराको जाते हुए रास्तेमें अरोर, सेहवान, सम्मा नगरी
और वामुनवासीको देखू। सन् १८२० मे सिन्धसे युद्ध छिड़नेको आशंकासे मेरे मनोरथके सफल
होनेके लक्षण दिखाई पड़ने लगे, और मैने महभूमिमे होकर सेना लेजानेक मार्गका नक्शा खींचकर लाट हेस्टिंगके पास भेज दिया था; परन्तु उस समय उनको ज्ञानित रखना ही अभीष्ट था।
अपर सिन्धके गवर्नर भीर सोहरावसे भी मेरा उस समय पत्र व्यवहार चल रहा था और इसमें
सन्देह नहीं है कि वह मेरे विचारोसे सहमत होजाता।

(१) परके अर्थ 'पार' है और करयासरल्नी या खारी नदीका समानार्थक है। लूनीके अलावा राजपृतानेम हमने अनेक पारी नदिया देखी हैं। समुद्र (लूनापानी) या (खारापानी) के नामसे प्रसिद्ध है परन्तु यह नाम अब (कालापनी) में रूपान्तरित होगया है जो किसी तरहसे निर्थक नहीं है।

FROM TO THE CARTESTAND OF THE CARDESTAND OF THE PROPERTY OF THE CARDESTAND OF THE PROPERTY OF

छग गया है।

पोकरनेमें निवास करने लगा जहाँ कि उसको इस नश्चर शरीरसे सम्बन्ध त्यागना पड़ा । पोकरननेरेशने अपनेको उसका उत्तराधिकारी वनाया और सिन्धके निर्वासित राजाके

असंख्य धन भंडारको पाकर पोकरननरेश मारवाड्मे अगुआ वननेको समध हुए निती

सिट राजाकी स्वर्रइ नगैरके उत्तरकी तरफ वनी हुई है।

नरेशोंके भाग्यपर सिन्धवालेका क्या प्रभाव पड़ा सिर्फ इस वातको दिखलानेके अभि-प्रायसे यहाँपर इसका उद्देख किया गया है। विजूरने, जो विजयसिंहके दूतोंके हाथसे मारा गया था सोड़ा नरेशको अमरकोटसे निकाल दिया था, और अमरकोटका अधि-

यह कथा जो वास्तवमें मारवाड़ या सिन्धके इतिहाससे सम्वन्ध रखती ह सोडा

कार मिलनेपर सिन्धवालोंको तुरन्त ही भट्टियों और राठौरोंसे लड़नेको विवश होना पड़ा। विजूरके मोरजाने पर और सिन्धीसेनाके हार खानेपर अमरकोटकी गद्दी पर सोडानरेशको फिर विजयसिहने वैठाया। परन्तु वह वहुत दिनोतक अमर-

कोटको अपने अधिकारमे न रखसका क्योकि कन्दहारी सेनाके आक्रमण करनेपर इस द्रिट्र देशके निवासियोको अफगानाने कतल किया और लूटा और अमरकोट पर हमला

करके उसको छीन लिया। जब फतेहअली कन्दहारी सेनाके सम्मुख हुआ और राठीरोकी मददसे उसको पराजित करनेमे समर्थ होनेपर उसने इस मददके बदलेमें अमरकोट राठीरोके अधिकारमें देदिया जिसकी दीवालपर राठीरोका झडा

पहराता रहा जब तक कि सिन्धवालोने आपसकी लड़ाईसे फायदा उठाकर उनको नहीं भगा दिया। यदि राजा मान अपने सरदारीकी शुभेच्छासे लाभ उठाना जानते होते तो

इस दूरिस्थित स्थानको छेनेके छिये और कुछ असंतुष्ट मनुष्योसे पिंड छुड़ानेके छिये उन उपायोंको काममे न छाना पडता जिनके कारण उनके नामपर कलंकका धटत्रा

(१) नगरके उत्तरकी तरफ फतेहअलीके बाद उसका माई वर्तमान नरेश गुलामअली मसनद पर बैटा और फिर उसके पुत्र कुरेमअलीने मसनद की रौनक बखशी! डा. बनकी "सिन्ध दरवारके प्रतिगमन करनेका वृत्तान्त" नामक पुन्तक के द्वारा इस वर्गनकी सत्यता प्रमाणित होती है। यह पुस्तक बटी ही रोचक और उत्तम है और इस नोट या दिण्णीके लिखनेके ऐन बक्तपर यह पुस्तक मेरे हाथ लगी है। बीज्रस्या, सिन्धके कलोरा शासकोंका मंत्री था और जिसकी करताके

पट पुरतक मर हाथ लगा है। वाज्यस्ता, सिन्धक कलारा शासकाका मंत्रा था जार । जसका क्रांताक कारण आखिरकार सिन्धका राज्य मंत्रीके कुहमके हाथ लगा या कुटुम्बमें चला गया। इस बातका मुद्दिक्लेस विश्वास होसकता है कि राजा जिजवामिंह गुप्त हत्यारॉको क्लोराके लिये मुहैया करे जो इनके बड़ी ही सुगमतासे सिन्धमे पा सकता था, तौभी जिस अगमान कारक बापके मुँहसे

जा इनका बड़ा हो सुगमतीस सिन्धम पा सकता था, ताभा जिस जरमान कारक वापके मुँहसे निकालन पर विज्यको प्राणसे हाथ बोना पड़े वह संभव है कि उसके मालिकसे कही गयी हो यद्मिष वह उपको इसके लिये कुछ प्रायक्षित न करना पड़ा। यह बड़े दु सकी बात है कि टा. बने अप्रीरके साथ रहतन (जिसका वृत्तान्त मुझको बीस बरस पहिले मिल चुका था) तक नहीं गया।

उा दर्नके नाई टफरेंट वर्नने वड़ी ही योग्यता पूर्वक "रिन" ( खारी झील ) का वृत्तान्त और नक्ता चित्रित किया है जिसने भारतके इस सुन्दर और महत्व पूर्ण भागके सुगील और इतिहास-

র্য ১১৯৯ চিন্ট্রকের ক্রিট্রের্ট্রকের ক্রিট্রের্ট্রকের ক্রিট্রের্ট্রকের ক্রিট্রের্ট্রের্ট্রের্ট্রের্ট্রের্ট্রের্ট্রের हिट्ट पृथ्य पृथ्य पृथ्य पृथ्य पृथ्य पृथ्य पृथ्य पृथ्य पृथ्य प्राप्त विश्व है । जिसमेंसे एक तृतीयांग एक एक लक्ष रुपया जीयपुरको करके रूपमें और सा भी विना युद्ध ने नहीं दियाजाता है जिसको लेने लिये जीयपुर को स्का किसी प्रकारका भी स्वत्व नहीं पहुँचता है । देशके उन भागोमें जो लूनीके द्वारा सीचे जाते है । अच्छे अन्तकी पैदाबार होती है । और यद्यपि गर्माके ऋतुमें नदी सूख जाती है तो भी उमके प्रवाहमार्गमें bed कुँए खोदकर प्रचुर परिमाणमें मीठा पानी प्राप्त हो सकता है परन्तु लेग कहते हैं कि यद्यपि नदीका प्रवाह वन्द होजाता है तोभी रेत- मेसे छन २ कर filter उन पृथक् तालोंमें मन्द २ गतिसे वहती हुई बार दिखलाई पड़ती है। ऐसा ही चमत्कारिक दृश्ये कोहरी नदीके प्रवाहमें bed ( ग्वालियरके जिलामें कई मीलके पूर्णतया सूखोभूमिके वाद हमारे नेत्रगोचर हुआ है। ( पानीके उस हिस्सेमें जो कुछ दूर चलकर पड़ा है)।

नगर या सर नगर परकरकी राजधानी है और १५०० वरोंकी वस्ती है जिसमेसे सन्१८१४ई में आये आवाद थे। नगरके नैऋत्यकोणमें एक छोटासा पहाडीपर किला है

सन्१८१४ई.मे आधे आवाद थे। नगरके नैऋ यकोणमें एक छोटासा पहाड़ीपर किला है जिसकी ऊँचाई २९ फीट कही जाती है। कुए और वावड़ियाँ अनिगतती है। नगरसे सात कोश दिश्वणमें नदी छूनी नामसे प्रसिद्ध है। जिससे हम यह परिणाम निकाल कि इसका प्रवाह मार्ग (bed) अवश्य ही रिनके बीचमेंसे होगा। परकरनेरेश अपने वीरवहके स्वामीके समान रानापदवीसे अलंकत है। यद्यपि हम इस वातसे अपरिचित है कि उनका आपसमें क्या सम्बन्ध है तो भी परकरनरेश बोरवह नरेशके प्रति अपने कर्त्तव्यके लिये विख्यात है। दोने। ही हथ राजावंश जात है जिनकी राजधानी जुना चोटन थी। वंकिंसर सरनगरसे दूसरे नंबरका है। यह कुछ काल पूर्वरेगिस्तानके लिहा-जसे बड़ा और समृद्धिशाली नगर था। परन्तु सन्१८१४ई. मे इसमे सिर्फ ३६० मका-

नोकी वस्तो है। नगर नरेशका पुत्र यहां रहता है जो अपने पिताके समान राना पदवी से विभूषित है। हम यहांपर छोटे २ नगरोका उहेख नहीं करेगे क्योंकि यात्रा वर्णनमें वे किर मिलेगे। थरड़ लूनीके चौहानोका दूसरा भाग है, जिसकी राजधानी शिवसे कुछ ही कोश

थरड़ लूनोक चाहानाका दूसरा भाग है, जिसका रिजधाना शिवस कुछ है। काश पर थरड़ नामसे प्रसिद्ध है और जो परकरके सदृश नाममात्रके लिये शिव—वह की अधीन है। इस वर्णनके साथही हम वीरवहके विषयको समाप्त करते है जिसमें हम

फिर दुहराते है अवश्यही अनेक अशुद्धियां होगो । चौहानराजका मुख या आकृति-क्योकि "यात्रा वर्णनमे देशकी हालातका

सिवस्तर वर्णन आवेगा। इसिलये यहाँपर उसका सुक्षमवर्णन व्यर्थ होगा। वहीं ऊसर पहाड़ी जैसा कि हम कह आये है, चोटनसे जैसलमेर तक फैली हुई है। वंक

सिरके दो कोश पश्चिममें पायी जाती है और यहाँसे नगरतक पृथक् २ पिंडमे चली (१) मेरे एक अमण वचान्त प्रस्तकमें लिखा है कि लगीकी एक शाखा चीर-वहकी

<sup>(</sup>१) मेरे एक अमण वृत्तान्त पुस्तकमें लिखा है कि ल्नीकी एक शाखा वीर-वहकी राजधानी शिवके निकट वहती है जहा यह चारसौ वारह कदम चौडी है में समझता हूँ कि

क्ष मरुभूमिका वर्णन-अ० २. क्ष 

सिकन्दरने सिन्धु नदीके मुखकी तरफ गमन किया था। शासन कररहे थे! यह सम्भव है कि माली या मालिनीने, जिनको सिकन्दरने पंजावके कोनेसे निकाल दिया था सोड़ा-ओसे खेरकी भूमि छीनली हो । अस्तु इतना निस्तन्देह ठीक है, कि आठवीं शताद्दीसे लेकर तेरहवीं शताब्दी तक चौहानराज अजमेरसे सिन्यकी सीमातक फैला हुआ था। जिसकी राजधानियां, अजमेर, नादौल, झालोर, सिरोही, और जुना चोटन थी। और यद्यपि प्रत्येकका इतिहास इनको स्वाधीन वतलाता है तौ भी वे किसी न किसी प्रकारकी अजमेरकी अधीनता स्वीकार किये हुए थी। इस वातको प्रमाणित करनेके लिये हमारे पास ऐतिहासिक लेख मौजूद है। गजनीके जगद्विजयी महमूदके समयसे अलाउदीन द्वितीय सिकन्द्रके समयतक इनमेंसे प्रत्येक मुसलमानी इतिहासमे प्रसिद्ध रहचुकी थी। अपने वारहवे हमलेमे मुलतानसे अजमेरको जाता हुआ (फरिश्ता कहता है कि जिसका किला महमूद शत्रुओं के हाथमे छोड़नेको विवश हुआ था ) महमूद नादौलके THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH पाससे गुजरा और उसको लूटा, और रेगिस्तानके निवासी महमूद्के जुना-चाटनमे आग-मनको, वंशपरंपरानुगत कथाके द्वारा जीवित रखसके है और वे उन सुरंगोंको वताते है जिनके द्वारा वहांका पहाडी किला उड़ायागया था। इस वातको जाननेके लिये हमारे पास कोई साधन नहीं है कि यह घटना उसके आगमन और नहरबहके नाशके वाद हुई थी या जब कि वह यात्रा कररहा था परन्तु जब हम इस वातका स्मरण करते है कि अपनी अन्तिम चढ़ाईमे उसने सिन्धमे होकर छैटनेका प्रयत्न किया था, और इस रेगिस्तानमे अपनी सम्पूर्ण सेनासहित वह नाश होनेके निकट ही था कि तव हमको इस वातको ख्याल करनेकी जगह मिलजाती है कि उसके जुनाचोटनके नाश करनेके दृढ़ निश्चयने उसको इस खतरेमें डालदिया था। क्योंकि 'काफिरो को नाज्ञ करने या उनका मुसलमान वनानेके सर्वव्यापक उद्देशके अलावा संभव है कि नहरबहके निर्वासित राजे खेरधरके रेतके पहाड़ियोके वीचमे वसनेवाले चौहानोके शरणमे प्राप्त हुये हो और इस तरहसे उसके हाथमे पढ़े हो । यद्यपि नाममात्रको एक राज्य है तौ भी ' परकर ' नरेश वीरवाहकी वड़ी गदीकी किसी प्रकारकी अधीनता नहीं करता है। दोनों ही रानाकी प्राचीन हिन्दू पदवीसे विभूपित है और छोग कहा करते है कि वीरल इनका पुरतेनी गुण है-यानी इनके घरानेमें सदासे वीरपुरूप उत्पन्न होते चले आये हे-क्योंकि वीरता और चौहान समानार्थिक शब्द है। इस राजके थलकी वर्गमीलमे लम्बाई चौड़ाई या आवादी जो निरन्तर घटा वढ़ा करती है, वतानेकी कोई आवश्यकता नहीं है, परन्तु हम प्रसिद्ध नगरोका संक्षिप्त वर्णन करेगे जिससे हमके। मरुखिकी मनुष्य संख्या कृतनेमे सहायता पहुंचेगी। हमपहिले भागका वर्णन आरम्भ करते है। चौहानराजमें प्रसिद्ध २ नगर शिव, वह धरणीधर वंकसर थराड़ हितीगाव और चीतल है। राना नारायण राव ओसरा ओसरीसे शिव और वह में रहता है। दोनी हो वड़े नगर हैं और इनके चारातरफ ववृल या दूसरे किसके कांटेदार वृक्षाका परकोटा सिंचा हुआ है जो इन देशोंमें 'काठकाकोट ' कहलाता है और शत्रुओंके आक्रमणको रोकनेके छिये भदीभाति दढ़ हैं । इस रेतीछे देशसे नारायण रावकी आमदनी 

**८० राजस्थान इतिहास-भाग २. ८** (११२८) इन्होंने अपने नैतिक गुण या स्वभावमें अच्छी उन्नति करछी है । क्योंकि यद्यपि इनके पड़ोसी झाड़ियोमें वालहत्या भयानकपनसे अचिलत है तो भी वे (चौहान) इस अस्वाभाविक वार्तासे (वालहत्या) पूर्णतया अपरिचित हैं। भोजन करनेम इनको किसी प्रकारका विचार नहीं है, व चौका नहीं छगाते है और इनके रसोइयाँ नाई होते है । उच्छिष्ट भोजन बांयकर रखदिया जाता है जो द्वारा भोजन करनेके समय उपयोगमे आता है। कोली और भील-कोली इस देशमे बहुतायतसे पाये जाते है और मानव जातियोमें अत्यन्त अधोगतिको प्राप्त हुई जातिसे इनकी तुल्ला की जा सकती है। यद्यपि वे हिन्दुओं के सत्र देवोंका और विशेषकर ' माताकी पुजा करते है तो भी व किसी प्रकारकी कानूनका-मानवीय या ईश्वरीय-गौरव या प्रतिष्ठा इनके हृदयमें नहीं वास करती है अर्थात् वे वृणाकी दृष्टिसे देखते हे और वनके पशुओंसे किसी वातमे वढ़कर नहीं है। इनको किसी प्रकारकी वस्तु खानेसे कुछ परहेज नहीं है, गाय, भैस, ऊंट, हिरन,सुअर इनके खाद्यपदार्थीमेसे है और वे नुदी खानेतकमे कुछ वराई नहीं समझते है। दुसरी अवम या नीच जातियोके समान वे राजपूतवंशराज होनेका दम्भ दिखलाते हैं और चोहान कोली,राठौरकोली, पुरिहारकोली इत्यादि नामोसे अपना पारेचय देते है जो केवल उनके प्राचीन कोली वंशमे अगासीय-

रीतिसे उत्पन्न होनेकी वार्त्ताको पुष्टि करती है करीव २ सम्पूर्ण भारतमें कपड़ा विनने वाले कोली जातिके है और यद्यपि वे अपनी असलियतको झुलाहा नाम धारण करके जो मुसलमान कपड़ा बुननेवालाको हिन्दुकोलीसे प्रथक् करता है,छिपानेका यत्र करते है। भील लोगोमे कोलियोंकी सब वुराइयां मौजूद है और शायद मानवीय दृष्टिसे विचार करने पर एक दुनें नीचे गिरे हुए है,क्योंकि वे सर्व प्रकारके कीड़े छोमड़ी,सियार चूहे, सांपोकी

क्योंके मुर्गा माता या देवीको जिसको वे पूजते है चढाया जाता है-वायकाट कर दिया है तौभी उनकी नैतिक अवनित अन्तिम सीमातक पहुंच गयी है। कोल और भील आप-समें वैवाहिक सम्बन्ध नहीं करते है। और न एक दूसरेके साथ भोजन करेगे-सिर्फ यही उनका जातिवस्थन है, तीर और कमान इनके शख है और वे कभी २ तलवार वॉबते हैं पर वन्दक कभी नहीं।

खाकर जीवन व्यतीत करते हैं,और यद्यपि उन्हें।ने भोजनकी सूचीमेंसे ऊंट और मुर्गिका-

पिथिल इस देशमे किसानीका काम करते है और वानियोंके समान प्रतिष्ठित जाति है। वे गाय वैल, भेंड, इत्यादिका झुंडका झुण्ड रखते हैं और खेतीका काम करते हैं। और लोग कहते है कि इनकी संख्या कोलिया या भोलोके समान है। हन्दुस्थानके दुर्मी मालवा और दक्षिणके कोलम्बी और पिथिल तुल्यार्थवाचक है । इस देशमें और भी जातियां रहती हैं जैसे रेवारी ऊंटके पालनेवाले जिनका वर्णन रेगिस्तानके संपूर्ण जातियोके साथ होगा ।

घात और ओमुरसुमरा-अव हम राजपूतानेको छोड़कर सिन्थके रेगिस्तानका या उस भूमिका वर्णन करेंगे जो पश्चिममें राजपूतानेकी सीमासे सिन्धु नदीकी घाटीतक  भू विशेष करों है। और यद्यपि वोरवहमें अनेक थल है तो भी शिवसे १७ कोश विशेषकर रांधू

पुरकी तरफ एक सपाट मैदान है। लूनोके पार थल ऊँचे टीवों में उठता गया है और वास्तवमें चोटनसे वंकसर तक सपूर्ण देश ऊसर है और ऊंची? रेतकी पहाड़ियोंसे पारपूर्ण है। और प्राय: रेतसे ढकीहुई टूटी फूटी ऊंची भूभि दूरतक चली गयी है।

पानी—पेदावार—सम्पूर्ण चौहानराजमें या कमसे कम उस भागमें जहां आवादी अच्छी है पानी सतहसे औसत दर्जेकी गहराई पर मिलजाता है । कुंओकी गहराई १० से २० पुरुसी है या पेसठके एकसी तीस फीट और जो धातके कुओकी गहराई के मुकाबिलेमें जो कभी २७०० फीट तक होती है किसी गिन्तीमें नहीं है। लूनोंके किनोर गेहूं, तिल, मूंग, मौथ अनेक प्रकारकी दाले, वाजरा वहाँके लोगोंकी आवश्यकता दूर करनेके लिये काफी पारेमाणमें पेदा होते है, परन्तु इस सम्पूर्ण देशमें लूट ही खास रोजगार है जिसमें चौहान राजा और नीचकोली चालाकी और फुर्तीम एक दूसरेकी स्पर्धा करते है। जहाँ कही भूमि खेती करनेके अयोग्य समझो गयी है वहाँ खासकर ऊटोंके लिये अच्छी जगह चरनेको निकल आती है जो (ऊट) अनेक प्रकारकी कांटे-दार झाडियां खाकर जीवन निर्वाह करते है, भेड वकरियां अधिक संख्यामे पायी जाती

है और वैल और घोड़े—सुन्दर और अच्छी जातिके तिलवाराके मेलेमे विकने आते है ।
तिवासी—यह नितान्त आवश्यक है कि हम सिकन्दरके शत्रु मिल के वंशजोंको या वीरवर पृथ्वीराजके वंशजोंको चोरोकी समाज कहकर वर्णन करे। ये लोग जोर हानियां राजके अभावमे उठाये या जो अत्याचार उनको जोधपुरवालोंके हाथसे सहने पड़ते थे, जो उनपर अपना प्रमुत्व और लूटनेका हक वतलाते थे, उनका वदला लेनेके लिये सर्व साधारणको लूटनेके गरजसे सिन्य गुजरात और मारवाड़ तक धावा करते थे। चौहान-राजमे सर्व प्रकारको जातियां पायी जाती हैं, परन्तु सबसे शिक्शालिनी जातियां सहरी, खोसा कोली और भील है जिनके नाम डॉक् शट्टके समानार्थकवाची है। चौहान यहांके अधीक्षर होनेपर भी प्रत्येक गांवमे अल्प संख्यामे पाये जाते है, परन्तु कोली भील और पिथिलकी संख्याएँ अधिक है पिथिल नीच जातिके होनेपर भी, केवल उद्योग द्वारा इस देशमें अपना जीवन निर्वाह करते है। खेतीके अलावा वे गोदका व्यापार करते है जिसको वे प्रचुर परिमाणमे भिन्न वृक्षोसे जिनका नाम पहिले वतला चुके है एकत्र करते है। चौहान लोग दृसरी प्राचीन राजपूत जातियों सहश द्विजत्वसूचक चिह्न जनेऊको नहीं धारण करते है और जिन लोगोंको त्राह्मणोकी संगीतने लोहके जजीरसे जकड रक्खा है उन लोगोंके आचार विचारको वे (चौहान) पालन करनेके लिये पूर्णतया वाध्य नहीं उन लोगोंके आचार विचारको वे (चौहान) पालन करनेके लिये पूर्णतया वाध्य नहीं उन लोगोंके आचार विचारको वे (चौहान) पालन करनेके लिये पूर्णतया वाध्य नहीं

है। परन्तु सस्कार सम्बन्धी शिथिछताको सुधारनेके छिये पुरविया चौहानोकी अपेक्षा

<sup>(</sup>१) पुरमा मरभूमिके नापनेका माप है। यदि आँसत दर्जेका ऊचा आदमी शिरके ऊपर हैं। हाथोंको सीधा उठाकर खटा हो ते अंगुलियोंकी नोंकसे लेकर पदपर्यन्तकी ऊंचाई पुरुसा कह-

चोरगांवका स्वामी है तौभी हमको भारतवर्षपर सिकन्द्रकी चढ़ाईके समय उसका स्थानीय निवास और नाम वतलाना चाहिये। धात (Dhat) जिसकी राजधानी अमरकोट है महस्थलोट आयोगेसे एक असर भारते प्राचीतकारों प्राप्तिक कराने स्थानीय

है, मरुस्थलोंके भागोमेसे एक भाग था जो प्राचीनकालसे प्रमारोके अवीन चला आता था। इस देशकी पेंतीस जातियोमेंसे अग्निकुल वंशकी जातियोमें सोडा ओमुह और

सुमुरों अधिक संख्यामें पाई जाती थी, और पिछले दोनो नामोके मिलनेके कारण उत्तरी थलका प्रसिद्ध नाम ओमुरसुमरा पड़गया है—और अवतक वह इसी नामसे विख्यात है—

यद्यपि कई शतान्दी पूर्व इसका अधिकार उन्होंके हाथमे था। अरोर जिसके आविष्कारका अभी उहेख होचुका है सिन्धुनदीके पार वेखरसे

छः मील पूर्व नकशेमें विराजमान है, और यह ओमुर-सुमरानामक देशमें वर्तमान था ओमुरसुमरा सम्भव है किसी समय अविक व्यापक शब्द हो, जब कि सुमराजाति के छत्तीस राजाओंका वंश पांचसों वर्ष व्यतीत हुए इन देशोंपर राज्य करता था। जनकी शक्ति या प्रभुत्व नष्ट होनेपर और उनके प्राचीन प्रतिस्पर्धी सिन्धा तुम्भा राजाओंको दुवारा राज्य मिलने पर और कालचकके फेरसे इनके भट्टियोंके द्वारा पराजित होनेपर इस देशका नाम भट्टियोह प्रसिद्ध हुआ, परन्तु प्राचीन और प्रमाणिक नाम ओमुरसुमरा अवतक वना है और गड़रियोंके छोटे र गॉव—ओमुरा और सुमराभे—रेतकी पहाड़ियोंके वीचभे अब भी स्थित है। उनके बड़े भाई सोहाओंका वर्णन करने के वाद उनका उहेख किया जायगा। इन संपूर्ण देशों में, मध्य और पश्चिमी राजपूताने के मट्टियों चावड़ाओं, सोलंकियों गिहलौतों और राठारोंकी विस्तियों या उपनिवेशोंका चिह्न पाते है, और जहाँ कहीं हम जाते है और कोई भी नवीन राजधानी स्थापित की जाती है तो वह हमेशा प्रमर राज्यमें ही आकर पड़ती है। पृथ्वीत्याना प्रमरकी यह वाक्य राजपूत संसारको लागू करनेसे में दुहराता हूँ, मुदिकलसे अतिशयोक्ति पूर्ण होगी।

अरोर या अलोर जैसा कि अवुलक्जलने लिखा है, और प्रसिद्ध भूगोलनेत्ता इवनहैकलने "महलमे मुलतानकी स्पर्धा या होड़ करता हुआ" वर्णन किया है, "मारके नौ भागो" मेसे एक भाग था । और प्रमर जातिके क्षत्री, जिनकी अनेक प्रसिद्ध शाखाओं एक सोढ़ा शाखा थी—इस पर शासन करते थे। वेखर या मानसूराका द्वीप (सलीका अलमुनसूरके लिपटनेण्टने ऐसा नामकरण किया) अरोरसे कुठ मीळ पश्चिमकी तरफ स्थित है और सोदगीकी राजधानी ख्यालकी जाती है जब कि सिकन्दर सिन्धु नदीके मुखकी तरफ गया था,। और यदि हम नामकी साहश्यताको इस देशके प्राचीन इतिहास सिद्ध राज्यके साथ मिलावे तो हमपर यह आक्षेप नहीं हो सकता है

᠈ᠱᠪᢆᡮᢛᡦᢥᡳᢆᢛᡦᢥᡳᢛᡦᡮᡳᢛᡦᡮᡳᢛᡦᡮᢐᢛᡮᢐᢛᡯᢐᢛᡯᢐᢛᡯᢐᢛᡯᡳᢛᡦᡮᢛᡦᢥᡳᢛᠪᢥᡳᢛᠪᢥᡕᢛ

<sup>(</sup>१) जातियोकी सुची और प्रमरांका वृत्तान्त देखो भाग प्रथम ।

<sup>(</sup>२) फरिश्ता अव्युख फजल।

और उत्तरमे दाउद्पोतरासे 'रिन, के किनारे बुलारी तक फैली हुई है। यह भूमि करीव दों सो वोस मील लम्बी है और अधिकसे अधिक इसकी चौड़ाई अस्सी मील है। यह सारा देशका देश थलरूपमें विद्यमान है और इस थलमे वहुत कम गाँव पाये जाते है, यद्यिप गड़रियोंके अनेक छोटे २ गांव इधर उधर दृष्टिगोचर होते हैं तौभी क्षणस्थायी होनेके कारण नकशेमे स्थान नहीं पासकते है । जहां कि पानी सुगमतासे साल भरतक भिल सकता है वहाँपर इनमेंसे कुछ पुरप और 'वसर'का कुछ न कुछ नाम रख छिया जाता है, परन्तु इनकी यदि अधिक संख्या गिनाई जाय तो पाठकोको भ्रम होजायगा । कारण कि रेगिस्तानके घास पातके समान इनका जीवन भी क्षणभगुर है। यह संपूर्ण देश रेगिस्तान है जिसमे पचास मीलतक पानीका एक बूंद भी नहीं मिलता है, और विना वड़ी सावधानीके इसका पार करना असम्भव है । रेतकी पहाड़ियाँ छोटे २ पहाड़ोमे परिणत होगयी है । और कुएँ इतने गहरे है कि वड़े काफिलेके अनेक मनुष्य इस असारसंसारसे कूच करजाय पेस्तर कि उन सबकी तृपा शान्त होसके । इनमेसे कुछ कुंबोकी गहराई वतलादेनेसे पाठकोंको इस वातका अनुमान होजायगा कि मरुदेशमेंसे यात्रा करना कितना संकट-मय है। इनकी गहराई ग्यारहसे पचहत्तर पुरुसातक या सत्तरसे पांचसौ फीट तक है। जयसिह देसिरका तक एक कुंऑ पचास पुरुसा गहरा है, धोतकी वस्तीका साठ, गिरपका साठ, हमीर देवराका सत्तर, और जिञ्जिनियालीका पचहत्तरसे अस्सी पुरुसातक गहरा है। इतिहासवेत्ता फरिवता भगेहुए सम्राट् हुमायूं और उसके नमकहलाल साथियोका इनमेसे एक कुएँपरकी दुर्गतिका कैसा हृद्यविदारी चित्र खीचता है। जिस देशेंम होकर वे भागे जाते थे वह अपार रेतका समुद्र है, मुगल पानीके मारे अतीव कप्ट-मय दशाका अनुभव करते थे, कुछ प्यासके मोर पागल होगये, कुछ संज्ञाविहीन होकर भूतलपर शयन करने लगे। लगातार तीन दिन पानीके दुर्शन तक न हुए चौथे दिन उनकी एक कुओं मिला जो इतना गहरा था कि वैल हॉकनेवालेको ढोल वजाकर इस वातकी सूचना दीजाती थी कि डोल मनकेपास आगया, परन्तु हुमायूँके अभागे साथी पानी पानक लिये इतने उत्मुक होरहे थे कि ज्योही पहिले पहिल डोलकी सूरत दिखलाई पड़ी और पेस्तर कि वह जमीन पर रक्खा जाय वहुतेरे डोलपर टूटपड़े और इस तरहसे कुँएमे गिरपड़े। दूसरे दिन उनको एक छोटा नाला मिला और ऊंट जिन्होंने कई दिनसे पानी चक्खा भी नहीं था, पानी पीनेके छिये छोड़ दिये गये, परन्तु अधिक पानी पीनेके कारण उनमेसे कुछ मरगये । हुमायूँ अपूर्व आपदाओको भोगता हुआ अपने कुछ साथियो समेत आखिरकार अमरकोट पहुँचा । राजाने जो रानाकी पदवीसे सुशो-भित है, हुमायृंके इस दु:खपर दया की और अपनी तरफसे कोई वात न उठा रक्खी जो हुमायूंकी वेदनाको शांत करसके या उसको इस दु खमे दिखासा दसके। हम अव उस देशमें ह जहाँ हुमायूंने इन आपदाओको भोगा था। और उस देशकी प्रसिद्ध राजधानी अमरकोटमें अकवरने जन्म प्रहण किया, जिससे वड़कर अवतक अंटर्सिवर्टर्सिवर्टर्सिवर्टर्सिवर्टर्सिवर्टर्सिवर्टर्सिवर्टर्सिवर्टर्सिवर्टर्सिवर्टर्सिवर्टर्सिवर्टर्सिवर्टर्सिवर्टर्सिवर्टर्सिवर्टर्सिवर्टर्सिवर्टर्सिवर्टर्सिवर्टर्सिवर्टर्सिवर्टर्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्सिवर्स्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर्स्सिवर्स्सिवर्ट्सिवर्ट्सिवर भेजा, जिसने हिन्दुराजा दहीरको मारकर विजय यात । अनन्तर अनसेरीका वश इस देशपर शासन करता रहा फिर सुमराके वंशकी ध्वजा फहराई, और अन्तमें सीमा वंशके हाथमें इस राज्यकी शासन डोर गयी, जिन्होंने अपनेको जमशेदका वंशज समझ कर जामैकी उपावि वारण की । फरिश्ता भी इसी प्रकारका वर्णन करता है 'महमृदकािममके मृत्युके अनन्तर, एक जातिने जो अनसरिके वंशमे होनेका दावा करती है, सिन्यमे राज्य स्थापनिकया, इसके वाद जमीदाराने राज्यको अपने अधिकारमे किया और पांचसौ वर्षतक म्वतंत्रतापूर्वक शासन किया । सुमराओने सुमना नामके वंशका राज्य उलटदिया । जिनका सरदार जामैकी पदवी धारण करता था, । यूनानी और ईरानी छेखकोके अगुद्ध छेखके कारण इन जातियोंके साद्ययताको प्रस्थापित करनेकी कठिनताका उदाहरण करिस्ताके दुसरे भागमे इसी वंशके वर्णनमें पाया जाता है। फरिश्ता इस वशको सोमुना और अब्बुल फजल सुमा कहता है। "साहनाकी जाति अप्रसिद्ध कुल्रेत्यन मालूम पड़ती है और सिन्ध-देशमें वेखर और तत्ताके वीचकी भूमिपर प्रथमतः निवास करती थी और जमशेदके वंशज होनेकी वात वताती है । इस जातिके निवासस्थानका पता ठीक २ लिखनेके कारण हम उसकी अक्षरकी अशुद्धी क्षमा करते है, सोमुना सेहना या सीमा हिखे जानेपर भी यह महान् यदुवंशकी सुम्मा या सम्मा जाति है, जिसकी राजधानी सुम्माका कोट या सुम्मा नगरो था जिसको यूनानी छेखकोके निकट छगता है जिसमे महिनाथका मन्दिर वना हुआ है जैसा कि पहिले कह आये है; राठौरोंके अत्र कुल रक्षक देव है। महने। घरानेके दूसरे संवन्धीकी जागीर तिलवारा है, और भलोत्रा, जिसपर राज्यका अविकार होना चाहिये, मारवाड़के प्रसिद्ध सरदार अह्वाके पास पूर्वकालमे वतौर जागीरके थी और शायद अब भी हो। परन्तु भलोत्रा और सिन्द्री दूसरे ही बातके लिये प्रसिद्ध है। क्यों कि दुनेरकी रियासतके सहित ये दोनो दुर्गादासको जागीरेथी जो मरुके इतिहासमे सबसे वड़कर विख्यात पुरुष है और जिसके वंशज अब भी सिन्द्रीपर अधिकार रखते है। महबोके जागीरकी वार्षिक आयपचास हजार रुपया कृती जाती है जिसमें यह सब प्रदेश शामिल है। पटैल ( या सरदार ) अपने आश्रित जनोके साथ कभी २ दरवारमे उपस्थित होते है परन्तु विपत्ति समय या कठिन प्रसंगके सिवाय वे राज्यकी सेवा करनेके लिये वाध्य नहीं है वे विशेषकर सीमाकी रक्षाके लिये बुलाये जाते है जिस कारण व सीमेश्वर नामसे पुकारे जाते है या प्रसिद्ध है। इन्दुवती-यह प्रदेश, इन्दुजातिके राजपूतोके

<sup>—</sup>उत्तम हस्तिलिखित प्रतियोंके नाश होजानेसे पूर्वीय साहित्यकी जो हानि हुई है उसकी पूर्ति कठिनतासे होसकती है ये प्रतियां अनेक वर्षोंके परिश्रमसे कर्नल त्रिग्सने एकत्रित की थी और उनका अभित्राय प्राचीन मुसल्मानोंके कारगुजारीका साधारण इतिहास लिखनेका था।

<sup>(</sup>१) वह पिछले वशके सन्नह राजाओं के नामकी सुची देता है । ग्लैंडविनका आईन अकबरीका अनुवाद भाग सफा १२२.

<sup>(</sup>२) देखो बिग्सका फारेइता साग ४ सफा ४११-४२२

कि हमने केवल जातपर विश्वास करके सोदगी और सोड़ा एकही है ऐसा कहनेका

साहस किया है। सोड़ा राजे रेगिस्तानके वैतृक शासक थे जब कि भट्टी उत्तरसे निकल-

कर यहां चले आये थे, परन्तु इतिहास इस वातका उल्लेख तक नहीं करता है कि भट्टियों

से सोढाओंने अरोर और लोडोखॉको छोन लिया या नहीं। यह सम्भव है कि सोढा

शाखाके समकालीन या सम्पद होनेके वजाय ओमुर और सुमरा उनके मात्र हो । यह आवश्यक है कि प्राचीन सिन्ध और इन जातियोंके संक्षिप्त

वर्णन करनेमे हम फरिस्ता और अन्युफजलका अनुसरण करे। अन्युलफजल कहता है-''प्राचीनकालमें सहरीस नामका राजा अलोर राजधानीमें राज्य करता था और

इसके राज्यका विस्तार उत्तरमे कदमीर पश्चिममे मेहरान और दक्षिणमें समुद्रपर्यन्त था। ईरानी सेनाने इस राज्यपर आक्रमण किया। राजा युद्धमे खेतरहा और ईरानी फौज प्रत्येक वस्तुको लूटनेके वाद स्वदेशको छीटगयी । रायसीही राजपुत्र रायसा या

(सोढ़ा) राजसिंहासनपर विराजमान हुआ। यह वंश वालीदके खलीफाके समय तक

राज्य करता रहा । जव कि इराकके गवर्नर हिजौजने सन् ७१७ ई. में महमुदकासिमको

( १ ) में पाठकोंको विश्वास दिलाता हूँ कि भैं नाममात्रकी साहस्यता पर कोई अनुमान या परिणाम नहीं निकालता हूँ जबतक कि स्थानोंसे पूरा २ पता न लगजाय, क्योंकि हमने अन्यत्र इस वातका उहुक किया है कि प्रसिद्ध राजा पुरुषो पोरसको उत्पन्न करनेका गौरव पंजावके यहु-विद्यायोंको है, यद्यपि पौर साधारण प्रमर शब्द इसी तरह उचारण किया जाता है-और पोरसम अधिक सान्निध्यता है।

(२) कर्नल विगस अपने अनुवादमें इसको हुलीसा (Hullysa) लिखते हैं, और उसी स्थान पर इस वातको छिखते हैं कि "प्राचीन मुसल्मान छेखकोने हिन्दू नामोको इतना तोड़मरोड़कर िल्ला है कि वे प्राय पहिचान भी नहीं पड़ते हैं, या हम ' हुली ' में जो सा शब्द संभिलित किया गया है-हली सेहटियोंका पुत्र था-असकी हम कदाचित् उसकी जाति-सोटाकी पदवी स्याल करें। अब्दुलफजलका रायसाही या रायसाके अर्थ ( राजा सा ) या सोढोंका राजा है। उसी वंशमें वहीर उत्पन्न हुआ था जिसकी राजधानी ८० हिजरीमें ( अब्बुलफजल कहता है ) अलीर या देविल थी, और जिसमें इतिहासवेत्ता भगोल सम्बन्धी गलती करता है, अलीर या अरोर जपर सिन्धकी राजधानी है और दोवेल ( गुद्ध देवल-मन्दिर- ) या तत्ता नीचले सिन्धकी राजधानी है । संभव हैं कि दोनों ही दहीरके अधिकारमें थीं । हम मेवाड़के इतिहासमें प्रकट करचुके हैं कि मुसलमानोंके प्रथम आक्रमणसे मेवाडकी रक्षा करनेवालोंमें एक विदेशी राजा दहीर भी था। और हमने यह अनुमान किया था कि यह हमला सिन्ध प्रदेशको जीतनेके बाद महम्मदकासिमने अवश्य ही किया होगा। वापा चित्तौरका अविपती, राजा मानमोरीका भांजा था इसलिये कासिमके विरुद्ध चीतौरकी रक्षार्थ शख उटानेमें दहीरके निर्वासित पुत्रके दो हेत थे। भोरी और भौर सोटा प्रनार वंशकी शासाएं है (देखो भाग प्रथम स्वीपत्र ) यह महत्वकी वात है कि हम पाठकोंका ध्यान उस कथनकी तरफ र्याचें जो जाबुलिस्तानके हिन्दू राजाओं के वीचमें खोरासानके हिन्नूज ( जिसने कातिमनो सिन्धपर मेजा था ) के हलचल मचीन पर अन्यत्र कहीं पर किया जानुका है, वास्तवमे दुउ प्रमाण नहीं है परन्तु इससे केवल यह महत्वकी वात सिद्ध होती है कि महम्मदके आनेके पहिले राजदूतोंका राज्य चाराँतरफ दूर २ तक फैला हुआ था।—

राजभक्त दुर्गादासकी जागीरे थीं। अव देशद्रोही सलीमके अधिकारमें है। पोकर्नसे तीन कोश उत्तरकी तरफ रामदेवरा नामक गाँव है-रामदेवका मदिर होनेके कारण गाँवका नाम रामदेवरा पड़गया है जहां भादोंके महीनेमे मेला लगता है जिसमें चारो तरफका अदमी आता है । कराचीवन्दर यहाँ मुखतान शिकारपुर और कच्छके व्यापारी यहां पर भिन्न २ देशोकी वस्तुओका विनिमय करते हैं । वोड़े ऊँट वेल यहां अधिक संख्यामे पाले जाते हैं। परन्तु सन् १८१३ ई.के अकाल अराजकता राजा मानके गद्दीपर वैठनेके समयसे चली आई हुई और राठीरो और भटियोकी असीम कलहने इस अभिलपित न्यापारको बन्द करादिया है जिसके कारण कभी २ मरुभूमिके मध्यमे आनन्द और कर्मण्यताका दृश्य दिखलाई पड़ताथा। खावरका थल यह (थल) जो जैसलमेर और वरमेरके वीचमे स्थित है और गिरोपके पास धातके महभूमिसे जाकर संखन्न होता है, मारवाडके सुदूरकोणमे स्थित है । मनुष्य संख्या कम होनेपर भी अनेक विस्तीर्ण-स्थान है जो इस मृत्यु (यमालय ) भे नगर पदवी धारण करनेके योग्य है। इनमेंसे शिव और कोटरा बहुत बड़े हैं और उन पहाड़ियांकी चोटिया पर स्थित ह जो भुजसे जैसलमेरतक पायी जाती है। शिवमे तीनसी घर हैं और कोटरामे पांचसी ये दोने। नगर राठौर सरदारेके हाथमे है जो जोधपुरके राजाकी नाममात्रकी अयीनता स्वीकार करते है। कुठ काल पूर्व अन्हलवाड़ा पत्तन और इस देशके वीचमे व्यापार होता था, परन्तु सेहरीसे डॉक्कुओने इतने काफिलाओको लुटा कि आखिरकार यह व्यापार वन्दही होगया। इस स्थलमें असंख्य भेड़े और भैंसोके चरनेके लिये हरित भूमि मौजूद है। मिलनाथका थळ या वरमेर-पूर्वकालमें इस संपूर्ण देशमें मिल या मालिनी जाति निवास करती थी, जिनको यद्यपि कुछ लोग राठौर वशका वतलाते है तौभी निसन्देह ये चीहान है और उसी वंश या कुलके है जिस कुलको जुनाचोटनके स्वामीने उजागर किया है। पिछले अकालके पड़नेके पिहले वरमेर वारहसी घरोकी वस्ती कूती गयी थी, जिसमे सब जातियोके मनुष्य निवास करते थे, और चौर्थाइ आवादी सांचोर ब्राह्मणोकी थी। वरमेर उसी पहाड़ी पर स्थित है जिसपर शिव-कोटरा वसते है और यह पहाड़ी यहाँ पर दोसौसे तीनसी फीटतक ऊंची है। शिवसे वरमेरतक एक वड़ा समतल मैदान चलागया है जिसमे कहीं २ पर नीचे रेतके 'रीते 'पाये जाते है जो

अच्छो ऋतुभे खानेके लिये काफी अन्न पैदा करते है। पद्मसिइ वर्रमेर सरदार उसी वंशकी शोभाको वढ़ाते है जिस वशमें शिवकोटरा और जैसोल नरेशोने जन्म प्रहण किया है, वे सब जैसोल नरेशके वंशज है. और पद्मिसहके जागीरमे चौतीस गांव है। पूर्वकालम (दानी) anul यहाँ यात्रियोस कर वसूल करनेको नियत किया गया था; परन्तु सेहरीसकी ॡटने इस पदको वेतन युक्त या विना कामका कर दिया है, और वरमेर सरदार जो कुछ वसूल कर पाते हैं उसको स्वयं ही लेलेते है वे भट्टिगोसे, जिनसे यह प्रदेश जीता गया था सलाह करना अपने अधिपतिकी अपेश्वा अधिक उपयोगी समझते है, जिसके अधिकारियोसे व प्रायः युद्ध करते है विशेष कर जब हिन्दकी

%ভাসকৈ বিশ্বভাগতে বিশ্বভাগতে বিশ্বভাগতে কৰি ভাগতে ক্ষেত্ৰত কৰি বিশ্বভাগতে কৰি বিশ্বভাগতে বিশ্বভাগত বিশ্বভাগত ব

ATT TO THE PROPERTY OF THE PRO

वसनेके कारण, जो पुरिहारोकी प्रसिद्ध शाखा है, (मंडोरके प्राचीन राजे थे) इन्दुवती कहलाता है। और यह मंलोत्रासे उत्तरकी ओर और जोधपुरकी राजधानीसे

पश्चिमकी तरफ, फैला हुआ है। और गोगाका थल इसको उत्तरकी तरफसे घेरे हुए है। इन्द्रवर्तीका थल करीव २ तीस कोशकी परिधिम है।

गोगाद्वका थल-गोगाका थल जो चौहानोंके वीररसपूर्ण इतिहासमे प्रसिद्ध है।

इन्दुवर्तीके ठीक उत्तरमे है, और एक ही वर्णन दोनोके लिये लागू होसकता है। इस प्रदेशमे रेतके टीले बहुत ही ऊंचे है। आवादी बहुत ही कम है, चन्द गांव पाये जाते हैं,

प्रदेशमें रेतके टीले वहुत ही ऊंचे है। आवादी वहुत ही कम है, चन्द गांव पाये जाते हैं, पानी सतहसे वहुत दूर पर है और वड़े २ जंगलोंसे परिपूर्ण है। "इस रो के" प्रसिद्ध

नगर थोव Thobe फूलसुन्द और वामिसर है। यहांके लोग "टंको" में वरसाती पानी एकत्र करते है जिसको वे वड़ी ही किफायतक साथ खर्च करते है और अकसर पानीके सड़जानेसे उन्हें रतौन्धकी वीमारी उत्पन्न होजाती है।

तिर्द्धरोका थल गोगादेव आर जैसलमेरकी वर्त्तमान सीमाके वीचमे स्थित हे और पूर्वकालमे यह जैसलमेर राज्यके अधिकारमे था । पोकर्न न सिर्फ तीर्द्धरोका, वरश्च मरु

स्थलोंके दो प्रसिद्ध राजाधानियोंके वीचमे स्थित संपूर्ण मरुभूमिकी राजधानी है। इस थलका दक्षिणी हिस्सा उस भागसे भिन्न नहीं है जिसका वर्णन अभी होचुका

है परन्तु उत्तरी हिस्सेमे और अधिकतर कोकर्न नगरके चारोंतरफ सोलहसे वीस मील तक, नीची असंयुक्त ढीली चट्टानोंकी श्रेणियां पायी जाती है। और यह

उसी श्रेणीका हिस्सा है जिस पर भट्टियोकी राजधानी वनी हुई है और इन चट्टानोकी श्रेणियोके कारण इस भूमिका नाम मेरै या चट्टानी या चन्द्रानी या चन्द्रान

युक्त पड़गया है। 'तीर्र्हरो' 'तीर' शब्दसे निकला है। जिसका अर्थ गीलापन झरनेकी अद्विता या झरना है जो इससे 'रो' निकलते है।

पोकर्न नगर जिसमें सलीमसिंह निवास करते हैं (जिनके वंशका हम सिवस्तर वर्णन मारवाड़के इतिहासमें कर आये हैं) दो हजार घरोकी वस्ती है और पत्थरकी दीवालसे चारो तरफसे पिरवेष्टित है, और किलेपर पूर्वकी तरफ कितनी ही तोपे चढी हुई है। नगरसे पिश्चिमकी तरफ इस देशके लोगोकी केवल वरसातहीं वहते हुए पानीका

आश्चर्य जनक वा अद्भुत दृश्य दिखलाई पड़ता है, क्यों कि रेत शीच ही इस पानीकों सोखलेती है। कुछ लोग कहते हैं कि यह पानी कनोड़के "सर" से आता है कुछ पहाड़के झरनो या चदमोंसे आता हुआ वतलाते है, कुछ भी क्यों न हो, पर वहांके निवासी

झरना या चरमास आता हुआ वतलात हु, कुछ भी क्यों न हो, पर वहांके निवासी उसके प्रवाह मार्गमे कुण्डा सोदकर सुस्वादु और प्रचुर परिमाणमे जलको प्राप्त करते है पोकर्नका सरदार चौवीस गॉवोंके अलावा, लृनी और वान्दी निद्योके वीचमे स्थित

(१) यहाके निवासी कहा करते हैं कि इस रोगकी उत्पत्ति एक छोटेसे तागेके समान कीटेके द्वारा होती है, जो घोटेके आंखमें भी होजाता है, मैंने घोटेके आखमें इसको बड़े ही वेगसे फिरसे देखा है। यहांके लोग उसको छेदकर कीचरके साथ या आंसू के साथ निकाल देते हैं।

भूमिका स्वामी है जिसकी कीमत करीव २ छक्ष रुपयेकी है। दूनरा और मंजिल जो

भेट जारे के त्री के जारे के त्री के कारे के त्री के त्री के जारे के त्री के त

जो उस पर्वत श्रेणीके दूसरे शिरेपर स्थित है जिस पर जुना और चोटन विद्यमान है एक अद्भुत पूजनीय स्थान है जहां श्रावण अदी तीजको यहांके निवासी एकत्र होते हैं। रक्षक सन्द अलनदेवके नामसे प्रसिद्ध हैं, जिनके द्वारा या प्रभावसे महिनी एक महान् विजय प्राप्त करनेको समर्थे हुए थे। अलनेदेव पर्वतके शिखर पर एक श्रेणीमे बोड़ेके मुखकी

आकारवाली कुछ पीतलकी मूर्तियाँ रक्खी हुई है जिनकी पूजा की जाती है इन मूर्तियों से चाहे भविष्यतमें यह वात सिद्ध होजाय कि महिनीके मध्य एशियाकी अश्ववंशकी

एक शाखा-पूर्वेपुरुप सिद्यिनथे, परन्तु इस समय अनुमान या अटकलके शिवाय इस वातके समर्थनमें कोई ऐनिहासिक आधार नहीं है । नागर-गुरु-वरमेर और नागर

गुरुके बीचमे लूनी नदी पर एक अपार अविच्छित्र थल या विशेष करके 'रो' रियत है, जिसमें खैर केजरी करील केप फोकके घने जंगल हैं, जिसके गाद और वरसे दक्षिणी जिलेंकि कोली और भील लाभ उठाते हैं। नागर और गुरु लूनीके किनारे दो बड़े २

नगर है सो वह चौहानराजकी सीमापर स्थित है, और पूर्वकालमें दोनो इसके भाग थे । इस स्थानपर हम मारवाड़ के पश्चिमी थलौका वर्णन समाप्त करते हैं एक तो अकृति

ने स्वयं ही मारवाङ्को ऊसर या धनवान्य विहीन रचा है, तिसपर संवत् १८६८के जिसको तीन वर्ध व्यतीत हो चुके हैं-भयंकर दुभिक्षने जिसने संपूर्ण देशोमें हाहाकार मचादिया था, मारवाङ्की दुर्वस्थाको अन्तिम सीमातक पहुँचादिया था । गत तीस वसोंसे पूर्वोक्त वर्णित अव्यवस्थाका राजधानीमें अधिकार होनेके कारण ये दूरिस्थत देश

मरुभूमिकी जातियों अथवा वहांके छुटेरे स्वाभियोंके पूर्णतया हाथमे है और वे चाहे जो कुछ करे इसके लिये कुछ भी अवरोध नहीं है।

जव हम इस वातका विचार करते है तव हमारे आश्चर्यका वारापार नहीं रहता है कि मनुष्य कैसे ऐसे देशमे अपने प्राणोकी रक्षा कर सकता है, जिसमें चन्द नमककी झीछोंके, और ऊँटोंके छिये सुन्दर चरागाहोंके सिवाय ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिससे उसके मालिक कुछ लाभ उठासके। ये चरागाह विशेपकर दक्षिणी प्रदेशोमे है जहांके

ऊंटोसे बढ़कर ऊंची जातिका ऊंट मरुभूभिमे नहीं पैदा होता है।

( १ ) अब सन् १८१४ हैं। मैं इन प्रदेशोंसे मेरी खोजकरनेवाली मंडलियोंमेसे एकके लौटनेके वाद ही में उस दिनके अमण वृत्तान्तकी पुस्तकोसे लिखरहा हूं । मेरी मंडली अपने साथ धातके निवासियोको लायी थी जो अपनी सीधी बोलीमें कहा करते थे कि मरुभुमिका नाप उनके हस्तामलक है, क्योंकि वे तीस वर्षतक कासिदका काम करनेमें नियत किये गये थे। वादकी उनमेंसे दो अपने कुंदुम्बकी देशसे जाकर लेआये थे और पांच वरससे अधिक मेरे आश्रय या सेवाम

वने रहे, । वे नमकहलाल लायक और ईमानदार थे और भेरा वताया हुआ डाककी जमादारीका काम वड़ी ही योग्यतासे संपादन करते थे, और यह काम मेरे सुर्पुद बहुत दिनतक रहा जव कि शिन्दे (सेन्धिया ) के दरवारम नियत था, और किसी समय जब कि काम अधिक था

भारतके भयानक और अपरिचित प्रदेशोंने होकर गंगाके किनारेसे बंबई तक पत्र भेजने पड़ते थे । परन्तु ऐसे सोजके कामोंने जिन आद्मियोको मैंने सिखाया था, उनकी सहायतासे मुझको ऐसी

कोई आपत्ति नहीं निली जिसको में पार न करसका।

র্নীতির্নীতির্নীতির্নীতির্নীতির্নীতির্নীতির্নীতির্নীতির্নীতির্নীতির্নীতির্নীতির্নীতির্নীতির্নীতির্নীতির্নীতির

हैं। साँग उनपर होती है। ऐसे अवसरों पर वे मरुभूमिके सेहरीसोंसे मदद लेना घृणास्पद हैं। नहीं समझते हैं। इस संपूर्ण देशमें लोग अच्छी जातिके ऊंट पालते हैं जिनकी भारतके

संपूर्ण वाजारों अधिक माग रहती है।

रोरधूर-इन राज्यों के इतिहासमें अनेक वार खेरका उद्धेख किया गया है। राठोरोंने
पहिले पहिल गोहिला जातिकों निकाल कर इस दूरिश्यत कोणमें अपने रहनेका निवासस्थान
वनाया था। गोहिल जाति इस स्थानको परित्याग करके खम्मातकी या आखातकी नरफ चली
गयी थी। और अब गोगा और भावनगरके स्वामी है। और इंटोपर काफिलाको लूटनेके
वजाय हिन्दमहासागरमें अति गाहित दासोका व्यापार करते हुए उन्होंने सोफलाके स्वर्णतट
तक यात्रा की। यह जानना कठिन है कि वे खेरकी भूमिको किस अक्षांश रेखापर नियत
करते थे, जो गोहिलोंके समयमें लूनीके निकटतक चली गयी थी। और न यह आवश्यक
है जरा २ सी नुक्ताचीनीमें हम उलझे रहे क्योंकि वर्णन करनेके अभिप्रायसे
ही हमने उन नामोका व्यवहार किया है। बहुत सम्भव है कि वह संपूर्ण देश इसमें
शामिल हो, जिसमें वादके मिहनी या चौहान जाति निवास करती थी। जिन्होंने जुनाचोटनकी नीव डाली थी; इसिलये हम इसको खेरधूरमें संमिलित करेगे। राजधानी
खेरल मारके नवदुगीमें एक दुर्ग था, जब कि प्रमार उसके अवीश्वर थे। आज वह
हास हों०े २ गांवसा रहनया है, जिसभे चालीस घरसे अधिक नहीं है, और चारों
तरफसे 'इयामरंगकी' पहाडियोंसे परिवेष्टित है जो मजसे आनेवाली श्रेणीका एक भाग

तरफसे 'श्यामरंगकी' पहाड़ियोंसे परिवेष्टित है जो भुजसे आनेवाली श्रेणीका एक भाग है। जुनाचोटन या प्राचीन चोटन संयुक्त नाम होनेपर भी, पृथक् २ दो स्थान है. और लोग उनको अति प्राचीन और हप्प राज्यकी राजधानियां वतलाते है। वंश परंपरा गत-वाली इस विपयमे जुप है कि हथराज क्या था। हम केवल इतना ही जानते है कि उसके राजे चौहान थे। उन नगरोंके प्राचीन चिह्नके देखनसे मालूम पड़ता है कि किसी समय ये वड़े २ नगर होगे, और विशेषकर जुना प्राचीन चारों तरफसे

पहाड़ियोंसे परिवेष्टित होनेके कारण इसमें भीतर वसनेके छिये पूर्वकी तरफ सिर्फ एक

छिद्र या मार्ग है, जिसके मुखपर एक छोटा सा किला भग्नावस्थामे अब भी विद्यमान है। इसी प्रकार प्रवतके गिखर पर दो और किलोके चिह्नमात्र दिखलाई पड़ते है।

भग्नावशेष मिद्र । वन्द वावड़ी प्राचीनकाछमे इस नगरकी विस्तीर्णताकी साक्षी देती है। जिसमे वारह सहस्र मकान वतछाये जाते हैं। अब इस स्थानपर दोसीसे अविक झोपड़े नहीं हैं जब कि चोटन अब केवछ छोटासागांवमात्र रहगया है। घोरिमनमे

<sup>(</sup>१) वहुत समव है कि जिस वृक्षको खेर अरे वर (मिन) कहते हे उस वृक्षकी मरुमृनि में विपुलता होने के कारण इसका यह नाम पड़ा है। यह ' दिरलू ' भी कहलाता है, परन्तु ' देराल ' देरना हमान अधिक उपयुक्त नाम है इन प्रदेशोमें यह जड़ी वड़ी ही लाभदायक है। इसके शिमुडनेपाले दिलको तिसकी शासल लिपराम Librarian से मिलती है। वे भोजनके वाममें लाते हैं। इसका गोद व्यापारके लिथे एक किया जाता है, जंड उसकी शासाओं को लाते हैं है और उसकी लकड़ी झोपडे बनानेके काममें लायी जाती हैं।

*ਫ਼ਫ਼*៸៶៶៓*ຉਫ਼*៸៶៶៓*ຉਫ਼៶៶*៶៓*ຉਫ਼*៸៶៶៓*៵ਫ਼*៸៶៶៓*៵ਫ਼*៸៶៶៓៵*៰*៸៶៶៓៰*៰៸៶*៶៰*៰៸៶៶*៰៰៸៶៶៰៰៸៶៶៰៰៸៶៶៰

करते हुए फिर सोढाओकी रीतिका वर्णन करदेगे । जातियां-भिन्न २ जातियां ही मरुभूमि और सिन्धकी घाटीमे रहनेवाली नवीन खोज करनेवालाके लिये वडी भारी सामग्री उपिथत करदेगी और संभव है कि इस खोजमे कुछ महत्त्वपूर्ण और ऐति-हासिक वातोका पता लगजाय अनुसंघान कत्ती उन जातियोकी वंशावलीमे जिन्होने इसलाम धर्मको स्वीकार करलिया था, उन नामोंकी पता लगावेगा जो एक समय इतिहासमे प्रसिद्ध ये परन्तु अब नवीन वर्मरूपी चाद्रसे दके हुए है और संभव है कि वह उन नामोकी मदद्से उनकी ऐतिहासिक उत्पत्तिको हुट निकाल । अनुसंधानकर्त्ता सोढा कहीं और मालिनी जातिको पावेगा जो इतिहास, स्थान और नाममात्रकी साटस्यताके कारण इस वातका अनुमान करनेका वहुत जगह देती है कि सोदगी, काठी और मालिनींके वंशज है जिनके पूर्वपुरुयोने सिन्धु नदीके मुखकी तरफ जाते हुए सिकन्दरका सामना किया था, गेटी या यूतीके टिड्डी टलके अँलावा जिनमेसे वहुतेरोने वहौचकी साधारण पद्वीको बारण करछिया है या प्राचीन खास-इसरी पदवी नहीं है-नूमरी पदवीको अवतक बचाये हुए है, जब कि दूसरोने प्राचीन ' जहित ' नामको अवतक जीवित रख छोड़ा है। हमारे पास जोहिया और दाहिया वंशके विशेप चिह्न मीजूद है जिनके वारेभे जैसलमरके इतिहासने और अन्यत्र स्थान पर भी बहुत कुछ कहा जाचुका है, जो गेटी जित और हूनके सिहत प्राचीन भारतकी ''छत्तीस राजपूत वश'' मे शामिल है ये वाराह और लोहानाके सहित कौरवका प्रसिद्ध नाम, भारतमे कृष्णके शत्रुको अवतक जीवित रखते हुये धारण करते है। वाराह और लोहाना जो कई शताब्दी पहिले अगणित दलसे पजावमे आये थे,अव "यमालय" मे केवल अल्पसंख्यामे दिखलाई पड़ैगे । सेहरी-हमारे पश्चिमी मरुभूमिका वडा छटेरा मनुष्य समाजका रात्रुके छूट और आद उसकी आदतीके विपयमे वहुत कुछ कहा जा सकेगा। परन्तु हम पहिले पहिल उन जातियोका वर्णन करेगे जिनमे कुछ भी हिन्दूपन शेप है और वाद करके उनकी विशिष्टताओंका कथन किया जायगा। भद्दी राठोर, जोघा, चौहान, मालिनी, कौरव, जोहा, सुलतान् , लोहाना, अरोरा, खुमरा सिन्दिल मैसुरी, वैष्णवी जाखर शैगया अशैग पुनिदा।

मुसलमानोमें सिर्फ दो जातियां कुछोरा और सेहरी है जिनकी उत्पत्तिमे कुछ संदेह है, और दूसरी जातियां जिनके नाम हम गिनावेगे न्याद है अर्थात् राजपृत या हिन्दुओकी दूसरी जातियां थी जिन्होंने स्वधर्मको त्यागक्तर किसी कारणवश इसलाम धर्मका स्वीकार किया था, जूत, राजूर, ओग्रुरा, सुमरा, मेर मोर या मोहर वलौच, लुम रिया, यालूका, सुमैचा, मगुलिया, वागियया, दाहिया, जोहिया, कैरो, मगुरिया, ओहुर, वेरोवी वाबुरी, ताबुरी, चरेन्दी, खोसा, सुदानी लोहाना। इन जातियोकी आदतोका वयान करनेके पहिले हम न्यादंकी एक विशिष्टताको कहना चाहते है जिन्होंने अपने

<sup>(</sup>१) न्याद नवीन शब्द है और ख्याल करता हू कि याद (प्रथम) और नौं (नवीन) के सयोगसे बना है।

র্বিক্রনির্ভারিত রুমিরভারিত রুমিরভারিত রুমিরভারিত রুমিরভারিত ভারিত রুমিরভারিত রুমিরভারিত রুমিরভারিত বিশ্ববিদ্য

क्ष सरुमूमिका वर्णन-अ० २. क्ष ( ११३७ ) 32 चोर-क्योंकि अमरकोट सोढाओसे छीन लिया गया है इस लिये निर्वासित राजा जो अब भी रानाकी उपाधि धारण करता है अपनी प्राचीन राजधानीसे पन्द्रह मील ईशान कोणकी तरफ चोर नगरमें निवास करता है । जिस वंशके पूर्वपुरुपोने सिकन्दर, मेननदेर (Menander) और कासिमका सामना किया,और भारतवर्षके सिहासनाच्युत शरणागत प्राप्त हुए, हुमायूकी रक्षाकी, आज उन्हें का वशज विवाहमें मिले हुए धनसे या देहेजसे अपनी प्राण रक्षा करता है, या अपने मरुभूमिस्थित राज्यके चन्द्रभूमिके दुकड़ोकी उपजसे जीवन निर्वाह करता है। जिनकी सिन्धके राजाओने अपनी ओरसे उनको दे रक्खा है। उसके आठ भाई है जो जीविका प्राप्त करनेको कुछ भी उद्योग नहीं करते है और ये इन राज्यों के कोपकी न्यूनताको पूर्ण करनेवाली लूटसे अपनी उद्रपालना करते है। सोढा और झारीजा, हिन्दू मुसलमानोको जोड़नेवाली जंजीर है, क्योंकि हम जितना ही पश्चिमकी तरक बढ़ते है उतनी ही अधिक शिथिलता या ढिलाई राजपूरों के आचार विचारमे दृष्टि आती है। तौभी एकमात्र स्थानकी अपेक्षा कोई दूसरा ही अधिक-तर प्रवल कारण है जिसने उनके हृदयमे जातीय अधिकारोसे हीन करानेवाली भाव-नाको उत्पन्न किया है जिसके कारणं सोढा और सिन्वी परस्पर वैवाहिक सम्बन्धके वन्धनमें पढ़ते हैं क्षुवा ही एकमात्र कारण है, और कोई पुरुष इस वातसे इन्कार नहीं कर सकता है कि मनुजीको आज्ञाओकी अपेक्षा उसका प्रभाव अधिक वलशाली है। प्रत्येक तीसरे वर्ष दुर्भिक्ष पडता है, ओर जिनके पास उससे छड़नेका सन्मान नहीं होता है वे अपने पड़ोसियोकी शरणमे प्राप्त होते है। और विशेष कर सिन्ध्रकी घाटियोमे भाग

प्रत्येक तीसरे वर्ष दुर्भिक्ष पडता है, ओर जिनके पास उससे छड़नेका सन्मान नहीं होता है व अपने पड़ोसियोकी शरणमें प्राप्त होते हैं। और विशेष कर सिन्धुकी वाटियोमें भाग जाते हैं। परयुपकारमें व अपने प्राण वचानेवाछोको अपनी कन्याका हाथ पकड़ा देते हैं, परन्तु व अपनी प्राचीन रीति अब भी इस दृढताके साथ पाछन करते हैं कि विवाहिता खीको फिर अपने घरमें नहीं आने देते हैं, या प्रहण नहीं करते हैं। अपनी कन्याएँ मीरगुड़ामअछी मीर सोहराव, और दादरसरदार खोसाको देकर सोढाओं के वर्तमान राना दृसरों के छिये उदाहरण स्वरूप वनचुके हैं, इस छिये जैसछमेर वह परकरके राजे—रानाके भाई—यदापि सोढा राजकुमारीका पाणिप्रहण करना स्वीकार करछेगे (क्योंकि उनको उसकी छोहकी पवित्रतापर विश्वास है) तो भी वदछेमें अपनी कन्या रानाको नहीं देगे कि समब है उसकी मंतान वछीचकी अन्तःपुरकी शोभाको वढ़ावें। परन्तु मारवाड़ के राठार न अपनी कन्या धातको देगे और न उसकी कन्या छों। इस देशकी सियां अपनी सुन्दरताके छिये प्रसिद्ध होनेके कारण व्यापार—त्रवाहिक व्यापारकी वस्तु समझी जाती है और यह कहाजाता है कि (धितयानी) की सुन्दरताकी चर्चा, यदि सिन्धीके कानोतक पहुँचती है तो वह उसके पिताके पास उतना अन्न भेज देता है जितना वह उसके वदछेमें छेना स्वीकार करता है, और सौदा पटजाता है।

हम यहाँ पर सोढा जातिकी रीति व्यवहार या दूसरी ही वैशिष्टचवातोका अधिक वर्णन न करेगे यद्यपि हम इस छेखके अन्तमे इस देशकी जातियोका सामान्य वर्णन वर्णिन करेगे वर्णिन करेंगे हिल्ल पुरुष पुरुष

उनके वास करनेका कोई नियत त्थान नहीं है, परन्तु अफ़्ने भेड़ोंके चृन्दकों साथ लेकर इधर उधर फिरा करते हे और जहांपर पानीका सुपास या गोरुओंकों चरानेके लिये हारतभूमि मिलजाती है, वहांपर वे डरा जमादेते हैं, और यहांपर थोड़े दिनोंके लिये वे 'पीलू' (Peten) की सजीव-वृक्षमें लगी हुई-गाखाओंको मिलाकर झोपड़े निर्माण करलेते हैं, जिनकी चोटोकी पत्तियोंको ढांक देते हे और अन्दर मट्टीका पलस्तर लगादेते हैं और इस चतुरताके साथ वे इसको बनाते है कि वाहरसे देखने पर कुछ चिह्नतक नहीं दिखलाई पडता है तौभी चूमते हुए सेहरीसे बनमें बने हुए इन सुरक्षित स्थानोंकी हमेशा खोजमें रहते हैं जिसमें गड़िरयेका स्वल्प अन्न रक्षा रहता है जो उनके चारों तरफ छोटे र दुकड़ोंसे उत्पन्न हुआ है। जो अपने निरन्तर घूमनेवाले भाइयोंके बीचमें खासकर परिश्रमणशीलताके लिये प्रसिद्ध है अथवा परि-

घूमनवाल भाइयोक वाचम खासकर पारश्रमणशालताक ।लय प्रासद्ध ह अयवा पार-भ्रमणता इनके ही बांट पड़ी है उन कौरवेकी चचल प्रकृतिका कारण शाप मेरे वातीने कहा है जो उनकी प्राचीनकालमे मिला था।

ऊंट गाय भेस और वकरियोको पालते है जिनको वे चारुन और दूसरे व्यापारियोके हाथ वेच देते है। वह वड़ी ही शान्तिप्रिय जाति है, और अपने समस्त राजपूत भाइयोके समान अफीमके नरोमें जो समस्त नौतिक और शारीरिक रोगोकी दूर करनेवाली एक मात्र औपध है मनके लड़्डू बांवा करते है जिसमें वे समस्त मरुभूमिको अपनी इच्छामात्र ही बनाकर जनपूर्ण कर सकते है। महल धोते या धोती कोखोंके समान अल्पसंख्यामें धातमें निवास करती है। इनका स्वभाव कौरवोसे मिलता है, और पूर्णरीतिसे गडारियें जोवन व्यतीत करते हुए कुछ भूमिको जोतलेते है जिसमें अन्नका पैदा होना मेध-राजकी छुपापर अवलिम्बत है। वे अन्न और जीवनकी आवश्यक वस्तुओंके बदलेंमें धीको देते है। रावरी और छांछ मरुभूमिका उत्तम मोजन है वाजरा ज्वार और केजरी का दो सेर आटा कई सेर छांछमें मिलाकर आंच पर रख कर किंचिन्मात्र गरम करिली जाता है और यह भोजन एक बड़े खान्दानके लिये काफी होगा।

भारतवर्षके मैदानोकी अपेक्षा यहांकी गांए वहुत वड़ी होती है और प्रतिदिन हैं आठसेरसे लेकर दश सेरतक दूध देती है। चार गाओसे उत्पन्न हुए घोकी विक्रीसे एक

XEATER TO A TO THE TREE AS THE

33 पुराने धर्मका त्याग करते समय उस धर्मके स्विश्रेष्ठ नैतिकगुण और सहनशीलताका भी वायकाट किया और जिस मुसलमानी धर्मको उन्होंने स्वीकार किया था उसका तासुत्र उनकी नसोमे द्विगुणितरूपसे फैलगया । इस नैतिक रूपान्तरका कारण क्यें। ? मुसलमानी धर्मका स्वाभाविक गुण है या स्वधम लाग करनेका परिणाम बुद्धि भ्रष्टता है क्यों कि इस संसारमें उस राजपूतकी अपेक्षा जिसेन इस्लाम धर्मको स्वीकार किया है, कोई भी ख़ृंखार या असहनशील नहीं मिलेगा। सिन्ध प्रदेश और मरुभूमिमें हम एकही जातियोंको एकही नाम धारण किये पाते है परन्तु इनमेसे एक हिन्दू है और दूसरी मुसलमान पहिली अपने प्राचीन रीति व्यवहार पालन करती है, जब कि THE THE THE THE THE THE THE THE THE दुसरी असहनज्ञील कायर और अतिथि द्वेपी है। यह संभव है कि मालदोत लाड़खानी, मुर्रा या तातुरिये शैतानके सन्तानोके हाथोसे कमसे कम जान शायद कुछ मालका भाग वच जाय, परन्तु खोसा सेहरी या भट्टियोके हाथसे छुटनेकी आशा मृगतृष्णावत है। ये इतने अज्ञान और कूर होते हैं कि यदि मुसाफिर दैवयोगसे रस्ता या रस्ता झब्दका उज्ञारण करे तो वह वड़ा ही भाग्यवान होगा यदि इन पशुओं हाथोंसे लाठीसे पीटकर जीता जागता वच जाय, जो ( सेहरी ) इन शब्दोमें रसुछ शब्दकी साहश्यता पात है, वह पहिले (रस्साके लिये किलवर या रूनडोरी और पिछलेके लिये द्वारा या उनै " शब्दको व्यवहृत करे। जिन्होने पार्क, देनहम, और इयटत-जो अनुसन्धानके इतिहा-सभे हमेशा अमर रहेगे) के हृद्यको उभाड़नेवाले उनके साहसिक कमाँको पढा है व इस वातको जानकर आश्चर्यके समुद्रमे इव जायंगे कि किस तरह पूर्णतया सारिवक, द्यायुक्त अतिथिसेवी हविपी इन गुणोमे राजपूतके समान है जो ला अल्लाह इल्लिलाह महमूद रसूछ अहाके उचारण करते हुए वन्य-पशुकी वृत्ति स्वीकार करलेते है जब कि मध्य एशियाके देशोंमे बुद्धका अहिंसा परमोधर्मका सिद्धान्तके प्रचलित होनेसे तातरजा-तियोके वीचमें आश्चर्य जनक तबदीली हुई है। हम काफी तौरसे भट्टियो, राठौरों चौहानो और उनके वंशज मालिनी और सोढा-ओका वर्णन करचुके है, परन्तु सोढा जातिकी कुछ विशिष्टताओका वर्णन शेप रहगया है। सोढा-सोढा जो अयतक हिन्दूनाम धारण करते है, प्राचीन आचार विचारको यहाँतक परित्याग किया है कि वह उसी वर्तनमे पानी पीछेगा जिससे मुसल्मानने पिया हैं और मुसहमाने हुकेसे तमाख पींढेगा केवळ उस निगालीको निकाळ कर अलग रख देगा जो मुहसे लगाई जाती है । निर्वनताके कारण सोढाका जगर्शासद्ध साहस छोप होगया है तौभी चोरी करनेमें फ़ुर्नीहेपनके छिये वह अब भी विख्यात है और यह सहरीस और खोसाके

समृह्में शामिल होता है जो दाऊर पोतरासे गुजरान तकका धावा लगाते है सोड़ा विशेषकर तलवार और डाल वावते है और उनकी कमरवन्द्रसे एक लम्बा छुरा

<sup>(</sup>६) सार्गके लिये ' टुगरा ' राजपुतानामें अधिक श्रचलित सब्द हैं, परन्तु में ' किलवर ' ुं या स्नडोरी शब्दमे पारीचित नहीं हू जो (रसांके) लिय व्यवहृत हुआ है।

हाथका वना हुआ सरायमें भोजन करहेगे। वे विना किसी भेदाभेदके विचारके हर एकके वर्तन व्यवहृत करते है जो केवल थोड़े रेत और पानीसे साफ किये जाते हैं। व मुर्देको जलाते नहीं है परन्तु देहरीके निकट पृथ्वीमें गाड़ देते हे, और सिमयाईवाले या धनी छोटासा चवृतरा वनादेते है जिसपर शिवकी प्रतिमा और जलका भराहुआ कलग रखदेते है। इस देशमे कोली और लोहानोको छोड़कर सब जातियां जनेऊको पहिनती है जिसको हिन्दुस्तानमे केवल द्विजातिमात्र धारण करती है। इस गथा की मूल उत्पत्ति यहांके गवर्नरोसे है जिन्होंने उत्तम और अयन्त निकृष्ट काम करनेवालोंके पहिचानके लिये यह प्रथा जारी की थी। रेवारी-समस्त हिन्दुस्तानमें लोग इस शब्दसे परिचित है और यह शब्द ऊंटोका पालन पोपण करनेवालोके लिये व्यवहृत होता है परन्तु हिन्दुस्तानमे इस कामको करने वाले सदासे मुसलमान होते है। मरुभूमिमे यह एक अलग जाति है और हिन्दू है जिनका एकमात्र व्यवसाय ऊंटोका पालना या उनका चुराना है। इस पिछले काममे वे असा-मान्य दक्षता या फुर्ती दिखलाते है। और वे भट्टियोके साथ दाऊदपोतरा तक ऊंटोके चरानेके छिये धावा मारते है। जब उनको उटोका चरता हुआ वृन्द मिछता है तब सबसे बढ़कर पराक्रमी और अनुभवी अपना भाला उस ऊंटके मारता है जिसके पास वह पहिले पहिल पंहचता है और ऊटके ख़ुनमें कपड़ेकों भिगोकर वह भालेके नोकपर रखकर दूसरे ऊंटके नाकके पास छेजाता है और फिर उल्टे पाव वड़ी शीव्रगतिसे भागता है और अपने नायकके उदाहरण और ख़नके हुगन्यसे छुभाया हुआ समस्त ऊंटोका वृन्द इसके पीछे जाता है। जाखूर, शियाध, पुनिया संपूर्ण नाम जीतवंशके है और इनमेसे कुछ लोगोने उप-विभागों में वटे हुए होने पर भी प्राचीन व्यवहार और धर्मको नही छोड़ा है परन्तु अवि-कांश भागने इसलामधर्मको स्वीकार कर लिया है और जातीय नामको अवतक जीवित वनाये हुए है। ये लोग जिनको पहिले गिना चुके हे सीवे और मेहनती है और मरुभूमि और घाटींमे पाये जाते है। उनको छोड़कर कुछ तितरिवतर प्राचीन घराने पाये जाते है जैसे सुलतौन और खमरा जिनके इतिहासिक वृत्तान्त हमको विदित नहीं है, जोहिया सिन्दिल इत्यादि अनेक है जिनकी उत्पत्तिका उद्घेख मरुस्थलीके इतिहासमे होचुका है । अव हम हिन्दू जातियोंके साधारण वृत्तान्तको छोड़देंगे जो( हिन्दु )समस्त सिन्ध-देशमें मुसलमानोके इच्छानुकूलचलते है जो अपनी असहन शीलताके लिये, जैसा कि पहिले कहच्के प्रसिद्ध है। (१) अब्युलफजल विजौरके सुवेका वर्णन करते हुए जिसमे यूसफजाई रहा करते थे, लिखता है कि "सुलतान जाति जो अपनेको सुलतान सिकन्दर जुलकरनैनकी लड़कीके वंशज कहते है, मिर्जा उलववेगके समयमें कायुलसे आयी और इस देशपर अपना अधिकार जमाया''। मि॰ एल फिण्स्टोनने सिकंदरके वंशजोंका पता लगानेको व्यर्थ ही कोशिश की ।

घरका या कुटुंत्रका जिसमे दश आदमी हो अच्छी तरहसे जीवन निर्वाह होसकेगा और हर गायोकी कीमत दश रुपयेमे पन्द्रह रुपये तक दृधके परिमाणके अनुसार होती है ।

हर गायोकी कीमत दश रुपयमे पन्द्रह रुपये तक दूधक परिमाणक अनुसार होता है।
यह रावरी जो अफीकाके होसकीपके सहश होती है प्रायः उटके दूधसे बनायी जाती

है जिसमेस घी नहीं निकाला जासकता है और जो तुरन्त ही अलग रखने पर सजीव देरसा होजाता है। सिन्धकी घाटीसे सूखी मलली ऊंटों या घोडो पर लदकर आती है और

पूर्वमे वरमेरतककी समस्त जातियां इसको खरीदती है। सूखी मछली दो टुकराकी एकसेर मिलती है घातियों के प्रत्येक गाव या पुरमे दश झोपड़े होते है यह कौरवों के झोपड़ांक

समान होता है और थोड़े दिनके छिये निर्माण किया जाता है। छोहाना यह जाति धात और तालपुरामे अधिक सख्यामे पाया जाती है। पीहले

वे ( लेहिना ) राजपूत कहलाते थे परन्तु व्यापार करनेके कारण वैदय जातिमे परिणत होगये है। वे लेखक और दुकानदार होते है और किसी किस्मका रोजगार करनेमें जिससे उदरपालन होसके उनको एतराज़ नहीं है और 'वुभुक्षितः कि न करोति पापं'

उक्तिके अनुसार वे विही और गायको छोड़कर प्रत्येक वस्तु भोजनीय समझते है ।

अरोरा-यह जाति छोहाना जातिक समान हरपेशा जैसे व्यापार, खेती, करनेको तैयार है, और मेहनती चालाक, और अक्रमन्द होनेके सववसे सिन्धराज्यमे नीचे पदा-पर नियत किये गये है। मितव्ययी अरोरा और इन्हींके समान अनेक जातियोकी क्षुधा शान्त करनेके िक्ये ठंढे पानीमे मिलाहुआ थोड़ासा आटा काफी है। हम इस वातसे अपिरिचत है कि अरोरमे रहनेके कारण इस जातिका नाम अरोरा पड़गया है। भाटिया जानिने अश्वारोही काम छोड़कर वैदयवृत्ति स्वीकार करली है और इस विनिमयसे उनको वहुत ही लाभ हुआ है।

इनका स्वभाव अरोराके सहश है और कर्मण्यता और संपत्तिमे अरोरासे उतरकर इनका ही नंवर है। शिकारपुर, हेदरावाद, सूरत और जैपुरमे अरोरा और भाटियोके व्यापार करनेके लिये कोठियां वनी हुई है।

त्राह्मण-मरुभूमि और सिन्धिक त्राह्मण वैष्णव धर्मका छलन करते है। ये त्राह्मण मनुकी आज्ञाएँ वहाँतक ही शिरोधार्य करते है जहाँतक इस मरुभूमिमे वे कप्टप्रद न हो। यहां वे (त्राह्मण) स्वतः ही कानून या स्मृति है। वे जनेऊको पहिनते है परन्तु यहां पर यह वर्भसंवन्धी कृत्य करानेवाला या पुरे।हितीका चिह्न नहीं समझा जाता है। क्योंकि व्यर्थ कालक्षेप करनेवाले मनुष्यकी यहां कुछ प्रतिष्टा नहीं है। वे खेती करते है

और अनेक आवश्यक वस्तुओंको वचा हुआ वो देकर वद्छेमे खरीद्ते है। वे धातमे वहुतायतसे पाये जाते है अकेछे सोढा रानाका निवास स्थान चोर ही वैष्णवसंप्रदायके सीदार है और अमरकोट धारना और मित्तीमे इनके कई घर हैं। वे मछछी नहीं खाते है और न हुद्दा पीते है, परन्तु माछी या नाईका वनाया हुआ भोजन करछेगे, वे चौका

नहीं छगाते है अविक सभ्य देशमें अपिरहार्य है या जिसके विना काम चलही नहीं सकता है। वास्तवमें सिन्य देशमें रहनेवाली हिन्दुओकी सब जातियां भटियारिनके

ओमुर और सुमरा प्रमरवंशके है और अब खासकर मुसल्मानी धर्मके पैरोकार हैं यद्यपि जैसलमेर और ओमुरसुमराके थलमे अल्पसख्यामे पाये जाते हैं । इनका वर्णन हम काफीतौर पर करचुके है ।

कुलोरा और तालपुरी सिन्धदेशमे प्रसिद्ध जातियां है। सिन्धदेशके पिछले शासन-कर्त्ता कुलोरा जातिके थे और वर्त्तमान शासन कर्त्ता तालपुरी जातिके हैं,और यद्यपि एकने ईरानके अव्यशैदसे अपनी उत्पत्ति कहनेका साहस किया है और दूसरेने पगम्बर महम्यूदसाहिबसे पदा होनेका दावा पेश किया है तौभी यह कहाजाता है कि दोनो ही बलीचके समान है जो विशेपरूपसे जीतवंशके कहेजाते हैं।

तालपुरियोकी आवादी लोहरी सिन्यकी आवादीकी चतुर्थांश है और वे हैट्रावादके राज्यको लोहरीसिन्यकी अयथार्थ नाप रखते हैं । वे थलमे नहीं पाये जाते है।

नुमरी लुमरी या लुका-यह वलाच वंशका महान् उपविभाग है और अबुलफजलके कथनानुसार कुलमानीसे उतरकर है और रणक्षेत्रम तीनसा सवार और सात हजार पैदल उपस्थित करनेकी सामर्थ्य रखते है। लेड़िवन और रेनल साहिवाने नुमरीका नोमुदी करिया है नुमरी या लुमरी जो लुका भी कहलाते है—लुका शब्द लोमड़ीके लिये विशेष प्रसिद्ध है, जीतवंशके है। जातीय शब्द वलाचकी जिसको वे थारण करते है क्या व्युत्पत्ति है, भविष्यतमे इन विषयोका अनुसन्धान करनेवाला चाहे इसका पता लगावे कि यह नाम उन्होंने वल्लिस्तानसे लिया या उसको दिया।

जीहूत जूत या जित अत्यन्त प्राचीन जाति, जो समस्त राजपूत जातियोकी एकत्रित संख्यासे अधिक है। अब भी समस्त सिन्ध देशभे समुद्रसे दाऊदपूतरातक अपने प्राचीन नामको बचाय हुये है। परन्तु थलमें यह नहीं पायी जाती है। इनकी आदते अपने पड़ोसियोकी आदतीसे कुछ ही भिन्न है। सबसे पहिले इसलाम धर्म स्यीकार करने वालोमेसे वे एक है।

मैर या मेर-हमको यह कदािप आशा न थी कि सिन्यकी घाटीमे मेरा या पहाङ्गिजाित मिलेगी; परन्तु मेर शब्द काफी तोरसे इस वातको प्रमाणित करता है कि वे भट्टी वंशके है।

मोहर या मोर-भट्टी वंशके कहे जाते है।

जताबुरी वोरीया ही एकमात्र भूतकी प्रसिद्ध पदवीको धारण करते है और शैतानके पुत्र की प्रवलतर उपाधि भी इनके ही वाटमे पड़ी है। इनकी उत्पात्त संदेहजनक है परन्तु इनकी गिन्ती वातुरी खेनगर और समस्त राजपूतानामे फैले हुये दूसरे चौर-वृत्ति करनेवालों में है जो तुम्हारे शत्रुका शिर या उसकी पगड़ी लोदेंगे। वे दाऊदपोतरा विजनौत, नोक नवकोट और ओदुरके थलों में पाये जाते है। व अपने ऊंटोको किराये पर चलाते है और कारवाँ की रक्षा करनेके लिये भी नियुक्त किये जाते है।

जोहिया, दिह्या, मंगुलियोने पूर्वकालमे राजपृत होनेपर भी अत्र इसलाम धर्मकी स्वीकार करिलया है। और घाटी या मरुभूमिमे अल्पसंख्यामे पाये जाते है। वैरीवी-

प्रसिद्ध है कि हिंदुओंका नम्वर हमेशा दूसरा है कुँआपर हिन्दूको मुसलमानके पानी भरलेने तक धेर्य पूर्वक ठहरना चाहिये या भोजन बनाते समय यदि कोई मुसलमान आगको मांगे तो उसी समय उसको देना चाहिये नहीं तो हिन्द्के शिरपर चमरछत्रकी वरसा होगी।

सेहरी; कोस चन्दो सुदानी मरुभूमिको मुसलमानजातियोमे सेहरीकी प्रथम गण ना है और कहा जाता है कि जड़में यह हिन्दू है और प्राचीन अरोराके वंशके कुलजात कहेजाते हे परन्तु इनकी उत्पत्ति चाहे सेहरीसे पार्टिजरने साहिर छिखा है वंशमें हो या अरवी शब्द सहरा मरुभूमि जिसके वह हुआ है इसकी व्यत्पत्ति हो कुछ वड़े महत्वकी वात नहीं है।

ROTATION TO THE PROTECTION OF कोसा या खोसा सेहरोकी शाखा है और इनकी आदते भी वैसी ही है । इन्होने अपने लुटके तरीकेको अव नियमबद्ध करिदया है और कौरी एक किस्मका कर जो रक्षार्थ डाक्कुओं के आद्मियों को दिया जाता है-नामक कर नियत किया है जिसमे हल पीछे एक रूपया और पांच धडी अन्न लिया जाता है और यह कर गांवके गडरियो तकसे वसल किया जाता है। इनके वृन्दके लोग विशेषकर ऊंट पर चढा करते है यद्यपि इनमेसे कुछ घोड़े पर होते है सेल या साँग तलवार और ढाल इनके शख है परन्त वन्दक किसीके ही पास होती है। वे लुटलेके लिये चारी तरफ सी कोस और जोधपुर और दाऊदपराके राज्योमे भी चले जाते थे।

परन्तु राजपृतके संग युद्ध करना वे वरादेते है जो ( राजपूत ) सेहरिके वारेमे कहता है कि युद्धके नकारा वजातेहा सहरी रणभूमिम अवश्यही शयन करेगा। मरुभूमिके दक्षिणी भागमे वे खासकर रहते है, और नवकोट भित्तीके निकट वुलेरीतक इनमेसे वहुतरे उदयपुर जोधपुर और शिवग्रहके राज्यमे नौकरी करलेते थे परन्तु वे कायर और नमकहराम है।

सोडांवशसे जिन्होने इस्लामधर्मको स्वीकार कर लिया था सुमाचा उनमेसे एक है, और दोनो ही थल और घाटीमे अधिक सख्यामें पाये जाते है जहाँ उनके बहुतसे गाव है । उनकी आदते धातियोंसे मिलती है परन्तु उनमेंसे बहुतेरे सेहरीकी संगति करते है और अपने भाइयोको लूटा करते थे। व अपने शिरके वाल नहीं मुडवाते है इस लिये मनुप्यकी अपेक्षा वे अधिकतर पशु दिखलाई पड़ते हैं। वे किसी जानवरको रोगसे नहीं मरने देते है परन्तु जब उसके आरोग्य होनेको कोई आजा नहीं रहती है तब वे उसको मारडाळते है इनकी खियां वड़ी कर्कशा होती हैं और अपने मुखको झॉपती नहीं है। राजूर-वेवे कुछके कहेजाते है और भट्टी केवछ मरुभूमि या जैसछमरकी सीमाओंतक जैसे रामगडकेला, जारियाला इत्यादि तक-और जैसलमेर और ऊपरी सिन्यके वीचवाळे थलतक अपना गमनागमन करते हैं। वे खेती करते हैं, भेड़ चराते हैं र्धार चोरी करते है और जिन छोगोने इसलाम धर्मको स्वीकार किया है उनमे सबसे निकृष्ट समझे जाते है।

รั้งอีรห้ออีรห้ออีรห้ออีรห้ออีรห้ออีรห้ออีรห้ออีรห้ออีรห้ออีรห้ออีรห้ออีรห้ออีรห้ออีรห้อ

नहीं जाना सका, । तीस वरसे वीते कन्द्रहारी सेनाने दाऊद्पोतरापर आक्रमण किया और देरावलको घरकर अपने अधिकारमें करलिया, और भावलखांको वीकमपुरके भाइयोसे रक्षा मांगनेके लिये विवश किया ।

एक सिधपत्र लिखागया जिसके द्वारा देरावल उसको लौटादिया गया और भाव-लखॉने फिर एकवार अवदाली गाहकी अधीनता स्वीकार करली और अपने पुत्र मुवा-रकखांको रूपया वटानके लिये वतौर जामिनके भेजनेपर बाही सेना चली गयी। मुवारक तीन वरस तक कावुलमे रहा और आखिरकार फिर स्वतंत्र किया गया और भावलपुत्रखांकी उपाधिसे विभूपित हुआ, राज्य पानेके उद्योगमे देखकर भावलखांने अपने पुत्रको कैंदकर किंजरके किलेमें डाल दिया जहा वह भावलखाके मृत्यु उसी हालतमे पड़ा रहा भावलखांकी मृत्युके कुछ पहिले दाऊद्पोतराके सरदाराने-बुद्धि-पर खैदानी ओजगढ़वाला तिररोहके खुदावक्स गुरहीके इरितयारखा और ओचके हाजीखां-मुवारकखांको किजरके किलेसे निकाला और भावलखाका मृत्युसंवाद उनके। मुरारमें मिला जब कि वे वहाँ पहुँचे । वह राजधानीतक वरावर चला आया परन्तु नासिरखांने आलमखां गुरग या कावलीच पुत्र अपने पिछले अपराधोकी सजासे डरकर उसको छल्ले मरवा दिया और वर्तमान नरेश अपने भाईको सादिकलां मसनदपर वैठादिया जिसने तुरन्त ही मुवारिकके पुत्रोको अपने छोटे भाई समेत देरावलके किलेमे बन्द करिद्या। व भाग गये और उन्होंने राजपृतो और पुरिवयोकी सेना एकत्रकर देरावलको हस्तगत करालिया, परन्तु स्तिदिक किलेकी दीवालपर चढ़ गया प्रविञाओने कुछ रक्षा न की और उसके दोनों भाई और एक भतीजाइस युद्धमे काम आये। दूसरा भतीजा दीवाल पर चढगया परन्तु पासके सरदारने उसको पकड कर सादिकके हवाले कर दिया जिसने उनको मरवा डाला और यह अनुमान किया जाता है कि यह सब उपाय सादिरखाने रचे थे ताकि उनके खुन करनेका वहाना हाथ छगे। सादिकखांने जिस नसीरखांकी मद्दसे गदीको पाया था उसको ही मरवाडाला जव कि उसकी ताकत रैयतकी है सियतसे ज्यादा वढ़ गयी थी । खैरानी सरदार हमेशा ही कुछनकुछ पड्यन्त्र अपने स्वामीके विरुद्ध रचा करते है, जिसका एक उदाहरण वीकानेरके इतिहासमे दिया गया है जब कि तीरारोह और भोजगढ जप्त करिलये गये थे और उनके सरदार किंजरके किलेमे दाऊद्पुतराका राजकारागार-कैदकर भेज दिये गये थे गुरही अब भी हाजीखांके पुत्र अवदुल्लाके अधिकारमे है, परन्तु इसमें कोई भी राज्य संलग्न नहीं है। सादिक महम्मद्खांमें अपने पिताके समान कोई गुण नहीं है जिसको मारवाड़के विजयसिंह अपना भाई कहा करते थे। दाऊद्योतराके सरदार आपसमे ही लडा करते है, और भट्टीलोग जिनसे अब भी छ्टनेके ऐवजमे वे कर वसूल किया करते है, इनको बड़ी ही घृणासे देखते है।

<sup>(</sup>१) यह समारक टिप्पणी सन् १८११ या १८१२ में लिखी गेंयी थी।

वैरीवी-वलीचकी एक शाखा,खैरोवी, जनमी, ओदुर वाधी नामकी अनेक जातियाँ पायी जाती है जिनके पूवपुरुप प्रमर और शांकला राजपूत थे । परन्तु संख्यामे अल्प या अप्रसिद्ध होनेके कारण हमको इनके वर्णन करनेकी कुछ जरूरत नहीं है। दाऊदपोतरा-यह छोटासा राज्य, यद्यपि हिन्दूधर्मकी सीमासे वाहर है, तौभी मुद्रिकलंस मरुस्थलीकी सीमाके अन्तर्गत है और जिसकी रचना जैसलमेरके भट्टी राज्यका कुछ अंश काटकर आधुनिक समयमे हुई है। उस वंशके विपयमे हम कुछ नहीं जानते है जिसने इसकी नीव डाली, और हम सिर्फ इसी वातका वर्णन करेगे जिसका उल्लेखतक मि. एलफिन्स्टोनने नहीं किया है–जिनका इस राज्यके अधिपती और राजधानी भावलपुरका रोचक वृत्तान्त पाठकोंके पढ़नेके योग्य है जब वह कावुलको जातेहुए यहांपर ठहरे थे। दाऊद्खाँ दाऊद्पोतराकी नीव डालनेवाला सिन्धुनदीके पश्चिममे शिकारपुरका निवासी था जहाँ उसने प्रजाकी हैसियतसे कई गुना अधिक शक्ति संपादन की उसके स्वामी कन्द्रहारके सम्राट्ने अपनी सेना इसको दमन करनेको भेजी । शाही फौजका सामना करनेमे नाकाविल होनेकी वजहसे उसने अपनी जन्मभूमिका परित्याग किया, और अपने घर गृहस्थी और जंगम संपत्तिको लेकर सिन्धुनदीके इस तरफकी मरुभूमिमे चला आया । शाही फौज वरावर पीछा करती हुई सूतीअल्लाह स्थानपर उसके निकट आ पहुँची। दाऊद्के लिये दो वातोमेसे एकको किये विना छुटकारा न था कि यातो वह स्वयं अपनेको शत्रुओके अधीन करदे या अपने घरवालोंको मारडाले जो उसके पलायन या वचावमे वडी भारी वाधा डालते थे उसने राजपूतोके समान व्यवहार किया और अपने दुइमने सि छोहा छिया जो इस साहसिक कर्मसे भयभीत या वैर्यच्युत होकर और दाऊद पर आक्रमण उचित न समझकर भागगये। दाऊदलॉ अपने साथियो समेत सिन्धके समतल मैदानमे या 'कची' भे वसगया और धीरे २ उसने अपने राज्यकी सीमा थल तक वढायी । दाऊद्के वाद् मुवारकखां मसनद्पर वैठा, फिर उसका भतीजा भावुलखां सिहासनासीन हुआ जिसका वेटा सादिक महम्मद्खां भावल-पुर या दाऊद्पोतराका वर्तमान अविपती है। दाऊद्पोतरा की उपावि दोनोहींके लिये देश और उसके स्वामी-छागू है। मुवारकखांने ही भट्टियोसे खादल जिला छोन लिया था, जिसका जिक्र जैसलमेरके इतिहासमे कईवार होचुका था, और जिसकी राजधानी देरावल है जिसकी नींव आठवी शतान्दीमें रावल देवराजने डाली थी, और यहांपर दाऊद्के वंशजोने अपनां निवासस्थान नियत किया था। उस समय देरावलमे भट्टि-योकी एक शाखा रहती थी जिसने अतिप्राचीन समयमें मूळवृक्ष्से अपना सम्बन्ध तोडडाला था। इसके सरदारको रावलकी पदवी है और उसके वंशज अपने देशनिकालेके

"दाउद पुत्रकी राजधानी भावछखाँने गरहके दक्षिणी किनारेकी तरफ वसायी और कि उसका नाम अपने नामपर रक्खा, उस स्थानपर प्राचीन भट्टी नगर था जिसका नाम में हिन्दी के किन्दी किन्दी के किन्दी किन्दी के किन्दी किन्दी किन्दी के किन्दी के किन्दी किन्

वाद गुरियालामे जो वीकानेरके अधीन है, पांच रूपया दैनिक वेतनपर जो उनके

जीतनेवारोने नियत किया है रहते हैं।

प्राणको नहीं छोड़ता है। द्वाके लिये यही समय अति छामदायक है, कुशल नार वैद्य बुलवाया जाता है जो कीड़ेका शिर पकड़ कर उसको सूईके चारो तरक लपेट देता है. इस प्रकारसे निश्चित समय पर सूईको गति प्रदान कर दूटनेके खोकके विना जहांतक होसकता है उसको सूईके चारों तरक लपेटता जाता है। वह मनुष्य बड़ा ही अभागा

होसकता है उसको सूईके चारों तरफ छपेटता जाता है। वह मनुष्य बड़ा ही अभागा है जिसका तागा दूटजाता है। जब वह जबरके नीदमें छात मारकर सजीब तागाकी है जिसका है तब दशगुणा सूजन जछन पककर पीव निकछने छगता है। यदि धेर्य

ताड़ डालता ह तब दशगुणा सूजन जलन पककर पीच निकलने लगता है। यदि धैर्य और होशियारीसे उसके खीचलेनेम समर्थ हुये तो रोगी आरोग्य होजाता है।

जब कि उनका पैतृक शासकरहता है, मेरा मांस कीड़ोंसे पीरपूर्ण है मेरी खाल दूट गई है और घुणा करनेके योग्य है में लेटा हुआ कहा करता हूँ कि कब रात समाम होगी और मै उट्गा ? तब मै इस बातकी कल्पना कहं कि वह अबश्य ही नारुसे आकानत हुआ है जिससे बढ़कर कोई रोग मनुष्यके लिये बंदणांपूर्ण नहीं है।

भारतकी तरह यहाँ पर भी वजा और वयप्राप्त मनुष्योक रोग विद्यमान हैं। इनमेसे शीतला या तिजारीका अधिक प्रकोष है। शीतलाका सामोपचार वे उनता ही करते हैं कि रोगीको शीतला माताके उपर छोड़ देते हैं; और दूसरे रोगोके प्रताकारार्थ वे सुकोड़नेवाली द्वा देते हैं जिसका एक अंग अनार (यदि मिलसका) के छिलकेका काढ़ा है। अमीर दूसरे देशोके अनुसार नीमहकीमके पहे पड़ते हैं जो वात संवन्धी विष देकर जिनके असरसे वे स्वयं ही अज्ञात है उनको कातिल वीमारियोका शिकार वनाते है। इन वुखारोके प्रभावसे अकसर तिली वढ़जाया करती है और जिसकी द्वा उनके पास एकमात्र गर्म लोहेसे दग्य करना है।

दुर्मिक्ष इन देशोका महान् प्राकृतिक रोग है। इन देशोमें अत्यन्त प्राचीन कालसे एक कल्पित कहानी प्रसिद्ध चली आती है जिसमे यह कहा गया है कि भूखा माताके आगमनसे अकाल पड़ता है। एक अकाल ग्यारहवीं शताव्हीमे पड़ा था और वारह वरस तक रहा था, जिसका उत्कृष्ट प्रमाण कई राज्योंके वंश परंपरागत वातोमे विद्यमान है। भूलसे इस अकालका संवन्ध लाखा फूलनीके नामसे जोड़ दिया गया है, जो शिवजी राठौरका पहिला जिसते कन्नौजको त्याग किया था—शत्रु था और जिसने मरुभूमिके इस Rabm Hood राविनहडको संवत् १२६८ या सन् १२१२ ई० में मारडाला था। करीव २ एक शताव्ही पहिले हमीरके समयमे कगरनदीका छम होजाना अवस्यही इस

<sup>(</sup>१) मेरे दोस्त डाक्टर जोसफ डंकन) जब म उदयपुरमं पोछिटिकल ऐजंट था तव यह ि रेसिडिन्सीमें एक पदपर सुजोमित थे) पर 'नारू 'ने भयंकररूपसे आक्रमण किया। यह Auch हि उठाम में निकला और इसके निकालने के उद्योगमें इसके हूट जाने के कारण उन सब दुराइयों का लि सामना मेरे दोस्तकों करना पड़ा जिनकों में वर्णन करचुका हूं जिससे वह लंगड़े होगये, और हि स्वास्थ्य विगढ़ जाने के कारण वह उसके पुन. प्राप्त करने के लिये उनकों केटाके जाने के लिये वाध्य हि होना पड़ा, जहाँ कि मैंने अठारह महीनवाद स्वेदेशको जाते हुए देखा था, परतु तव भी पूर्णतया हि उनका लंगड़ापन नहीं गया था।

वतलाता है।

रोग-अनेक प्रकारके रोगोसे जिनसे यहा के निवासी स्वास्थ्य और उदरभर
भोजन न मिलनेके कारण या सड़ा हुआ स्वास्थ्यको हानिकारक जल पीनेके कारण
पीड़ित रहते हैं रतौन्ध' नारू और वेरीकोसने इस देशको अपना घरही वना लिया
है। रतौन्ध और वेरीकोस विशेष कर दीन दुखियाको सताती है, और जिनको वेवशीमें वहुत दौड धूप करनी पड़ती है जब कि रेतमें धसे हुए आगेको निकालनेके लिये
अत्यावश्यक अमके कारण जिससे उनके रगापर वड़ा ही जोर पड़ता है, उनके अंग
अकसर टूट जाते है। तौभी अभ्यासका वल ऐसा होता है कि मेरे अधीन घातके
निवासी जो मरण पर्यन्त (कासिद) का काम सिन्धुनदी और राजपूतानेके नगरोके
वीचमें करते रहते थे। इस वातकी शिकायत किया करते थे कि हिन्दुस्तानके मैदानकी
कठोर भूमि उनको अधिकतर थका डालती है विनस्वत कि उनके देशकी
रेतकी पहाड़ियां।

परन्तु मैने कभी भी धातीकी इस वातका विश्वास नहीं किया,वावजूद कि उसके भोलेपन या सिधाईके, यद्यपि यह उनकी गर्वोक्ति थी, उसकी फूळी हुई नसे जिनकी उपमा पिड्डी पर वन्धी हुई पटोसे दीजासकती थी। यदि उसके कथनको झुठा नहीं करती थीं कमसे कम इतना तौ भी सावित करती थी कि मरुभूमिमे पैद्छ चलनेका ही यह फल उसको भोगना पडता था । राजकुमारसे किसान पर्यन्त कोई भी इस नारुरोगसे नही छटा है, और वह मनुष्य वड़ा ही सौभाग्यवान है जिसको यह रोग एकही वार हुआ है यह रोग केवल मरुम्मि और पश्चिमी राजपुताना और मध्यस्थित राज्योमे नहीं होता है, परन्तु अर्वछा पर्वतके उसपार इस रोगसे आक्रान्त इतने मनुष्य है कि आपसमे मिछने पर " तुम्हारा नारु कैसा है " यह उनका कुशल प्रश्न पूछनेका साधारण वाक्य होरहा है। यह सामान्यता पर और जोड़ोके चमड़ेमे होता है और इसकी वेदना सहन करनेकी सामर्थ्यके वाहर है। यहांके निवासी इस वातमें संमत नहीं है कि यह रोग रेत या पानाके अन्तिस्थित अति क्षुद्र जन्तुके द्वारा उत्पन्न होता है या सूक्ष्मातिसूक्ष्म अणु-ओके जिनमे सर्जावता या चैतन्यता ( Vital preiciple ) गुप्ररूपसे वास करती है। शरीरमे छिद्रोके द्वारा घुस जानेपर होता है। खालके नीचे और उससे चिपटे हुये स्थान पर पहिले पहिल यह रोग एक दाग उत्पन्न करता है जो धीरे २ वढ़कर और फूलकर आखिरका तनाम शरीरमे जलन और स्जन पैदा करदेता है। कीडा तब चलने लगता है और जब यह कुछ अंशमे इसके छुटकारेके छिये आवश्यकीय सजीवता प्राप्त करता है तव इसकी गति रुक्ती ही नहीं है और रात दिन अभागे रोगीको काटा करता है, जो पतले चमडेके कटने पर अपने शत्रुके थिरकी प्रतिदिन देखनेकी एकमात्र आशासे ही

रक्खा है जो उसको शायदं आखेटमे मारे परन्तु उसका मांस नहीं खाते है, पर मरुमू-मिमे उसकी खाल और मांस दोनो ही वड़े काममे आती है। यहां ज्यात्र लोमडी शृगाल और सिंह भी पाये जाते है पालतू पशुओं में बोड़ा बैल, गाय, भेड, वकरी, गद्हाकी कुछ कमी नहीं है और गद्हा यहाँ हल जोतनेमें भी व्यवहृत किया जाता है।

वकरी और भेड-भेड़ और वकरियोंके वृन्दके वृन्द मरुभूभिमें असंख्य संख्यामें 🧲 चरते हुए दिखाई पड़ते हैं। लोग कहते है कि वकरी कार्तिकसे चैत तक विना पानीके जिन्दा रहसकती है जो विलकुल असभव या गप है, यद्यपि यह प्रसिद्ध है कि वे छ हम्तेतक र्ीं जव कि घासकी विषुलता होती है पानीको छोड़ सकती है। दाऊदपातरा और भट्टीपोहके थलोकी वकरियाँ और मेड़े गर्मीके प्रारम्भमे सिन्धके समतल मेदानमे चली जाती है । गड़िरये अपने वृन्दोके समान पानीकी जगह छांछ पीकर रहते है जिसमेसे मक्खन निकाल लिया जाता है और जिसका वी वनाकर अन्न या दूसरी आवश्यक वस्तुओं के 🤻 वद्लेमे वेच देते है। उटोके चरानेवाले उनका दूध पीकर एक मात्र जीवनकी रक्षा करते है और जंगली फलोके सिवाय उनको कभी रोटी तक मवस्सर नही होती है।

वृक्ष और फल-हम अनेक अवसरोपर करली या खैरका उहेल करचुके है, ' खैजरी ' के छुछकेको सुखाकर आटा वनाया जाता है जिसको सायी कहते है, झछ जिसमें गड़ारये अपने झोपड़े बनाते है जेठ और वैशाखभे उनको फल पदान करते है पिछ् भोजनके काममे आता है, 'ववृर 'से एक प्रकारका गोद मिछता है जो दवामे हि काम आता है, वेरमे भी सुस्वादु फल लगते है, ऊट इन सबको भक्षण करते है और ये सब अत्यन्त विपुछतासे पाये जाते है और वहुत ही छाभदायक है, ' जवासके ' स्वच्छ रसका गोद बनाया जाता है जो द्वामे काम आता है, फोककी शाखोसे वे अपने कुऍ ढांकते है, 'सजी' का पौधा वे राखके लिये जलाते है। इनमेसे प्रथम और अन्निमका साविस्तर वर्णन अत्यावदयक है।

करील या खैर हिन्दुस्तान और मरुभूभिमे प्रसिद्ध है, हिन्दुस्तानके लोग उसका है अचार डालते है परन्तु यहां यह भोजनकी उत्तम सामग्री ख्याल करके इकट्ठा किया जाता है। इसकी झाड़ीकी उंचाई दश फीटसे पन्द्रह फीटतक है और इसके चारातरफ खुब फैलती है इसकी निरन्तर हरित शाखाएँ पत्र विहीन होती है जिनमें लालरंगका फूल निकलता है, और फल काले करेट एक किस्मका फलके समान होता है। जब इकट्टा करके उसको चौवीस घंटेतक पानीभे भिगोते है, यह पानी फेक दिया जाता है, और इसके

वाद दो वार फिर उपरोक्त किया कीजाती है तब उसके प्राणान्तक गुण दूर होजाते है, वे फिर उवाले जाते है और नमकके साथ खाये जाते है अथवा अमीर आदमी इनको घींमें तैयार कर रोटीके साथ खाते है। अनेक घरोमे यह बीस २ मनतक मिलता है।

सर्ज्ञा एक छोटासा पीधा है और खासकर उत्तरी मरुभूमिमे पेदा होता है, परन्तु जैसलमेरके उन प्रदेशोमें जो खदल कहलाते है। और अब दाऊदपीतराके अधीन है विपुलतासे पाया जाता है। पूगलसे देरावलतक और फिर यहाँसे मुरीदकोट इरितयारखाँकी 🥷

XFRTTREFATEREFATEREFATEREFATEREFATEREFATEREFATEREFATEREFATEREFATEREFATEREFATEREFATEREFATEREFATEREFATEREFATEREF

४३ % of the checken of the checken of the checken of the checken of the offer of the checken of the दुर्मिक्षका कारण रहा होगा। उनकी गणनानुसार हर तीसरे साल कुछ न कुछ अकालका कोप सहना पड़ता है और सन् १८१२का अकाल तीन या चार वरस तक रहा और जिसके अधिकारकी सीमा भारतके मध्य रियासतो तक पहुंच गयी थी जहांसे गरीवोके यूथके यूथ अपने देशको छोडकर गंगाके मैदानेम चल्ले गये थे और उन्होने अपने प्यारे वज्ञाको और अपने स्वतंत्रताको मुद्दीभर अन्नके छिये वेचा था। फसल, पशु और वृक्ष-ऊंट " मरुभूमिका जलयान " का वर्णन प्रथम ही करना आवर्यक है। यहां इसके विना काम नहीं चलसकता है-मरुभूमिवासियोंके यह अप-रिहार्य वस्तु है, वह हलमे जाता जाता है, कुआसे पानी खीचता है। अपने स्वामीके लिये मरुम्मिके रास्तेमे पीनेको लिये मशकोमे पानी लेजाता है और कई दिनतक यह विना पानीके रह सकता है। उपरोक्त गुण, उसके पैरकी वनावट, जो भूमिके अनुसार सिकुड़ने और फैलनेका गुण रखती है, और उसका सख्त मुह जिसमें वह अपनी जीभसे वावूल खैर और जवासकी शाखाये रखलेता है जिनमे सूईके समान नुकीले सख्त और लम्बे कॉटे लगे होते है, सब इस बातकी साक्षी देते है कि ईश्वरने इसके उत्पन्न करनेमें मनुष्यो पर वड़ी ही कृपा और उपकार किया है। यह बड़े ही आश्चर्यकी वात है कि अरवी पैतृक शासक जो भिन्न २ पशुओकी-पालतू और जंगली-आदतोंका ठीक२ वर्णन करता है और जो स्वयं तीन सहस्र ऊटोका प्रभु था । ऊंटके इन गुणोका कुछ भी उहेख न करे, यथार्थ हल चलानेमें गेड़ेकी अनउपयोगिताका वर्णन करते हुए वह पर्या-यसे इस वातको कवूल करता है कि इस काममे वैलके अलावा दूसरोका भी उपयोग हो सकता है। मैदानक उंटोकी अपेक्षा मरुभूमिके ऊट अधिक उत्तम होते है और धात और वरमरेके थलोके ऊंट समस्त संसारमे प्रथम गिने जाते है। जैसलमेर और वीकानरके राजाओके पास लड़ाईके लिये सीखे हुए युद्धेक योग्य ऊंटोंकी पलटन है। जैसलमेरकी सेनाम दो सौ ऊंट है जिनमेसे अस्सी महाराजके है, वाकी सरदारोके वीचमे वटे हुए है, परन्तु भेने इस वातके पूछनेका कभी विचार नहीं किया कि और राज्योके सर्वा-रोसे यहां के ऊट सवार क्या निस्वत रखते है या किस परिमाणमे है हर ऊंटपर दो मनुष्य वैठते है एकका मुहँ ऊटके मुखकी तरफ और दूसरेका पूछकी तरफ, और सेनाके पीछे हटनेके समय व वड़े ही कामके होते है, परन्तु जब वे शत्रुके असन्त निकट आजाते है वे ऊटोंको युटनोके वल वैठाते है, उसकी टांगे वॉध देते है और पीछे जाकर ऊंटके शरीरका ही मोर्चा वनाते है छातितक ऊंचा भूमि मोर्चेका काम देती है और ऊंटकी काठीपर अपनी वन्दृक रखते है। मरुभूमिकी हर किस्मकी झाड़ी या वृक्ष ऊंट अपने खानेके काममे लाता है। ( खर ) गद्हा, गोरखर या जंगली गद्हा मरुभूमिका निवासी है परन्तु धातके

निकट दाक्षिणी हिस्सामे, और वरमेरसे वकसिर और वुछारी तक महान् रन या नम-ककी मरुभूमिके उत्तरी किनारे २ फैले हुए घने 'रो'मे वहुतायतसे पाया जाता है। नीलगाय सिंह इत्यादि-हिरन और नीलगायकी उत्तम किस्में मरुभूमिके अनेक

भागोभें पायी जाती हैं और यद्यपि मैदानमे रहनेवाले राजपूतींने उसकी अदृण्डता मान

खरवूजा-वडा खरवूजा चिपरा, और वामन, गोवर ३ यहां पर वहुतायतसे होता है।

(तोमाता) जिसका हिन्दुस्तानी नाम मुझे माल्म नहीं है, इन प्रदेशोमेका निवासी है और भारतके दूसरे भागोमे भी यह पाया जाता है। हम इस वातको लिख-कर इस लेखका समाप्त करते हैं कि इनके-वृक्षो झाड़िया या अन्नके-वृक्षिविद्या सम्बन्धी नामोको इस पुस्तकके स्चीपत्रमे देदेवेगे।

# यात्राक्तान्त ।

**--->**CK\$-C<---

जैसलमेरसे सिन्धु नदीके दक्षिण तटपर सिवाना और हैदराबाद तक और हैदराबादसे अमरकोट होते हुए जैसलमेरको लौट आया कुलदूरी (पाचकोश) – इस गांबमे पाली-वाल ब्राह्मण रहते है, दो सी घर कुल गुजियाकी बस्ती (२ कोश) – साठघर खास कर ब्राह्मण कुएं।

खावा ३ कोश-तीनसो घर, खासकर ब्राह्मण एक छोटासा दुर्ग चारवुर्जवाळा नीची पहाडी पर स्थित है जिसमे जैसलमेरकी सेना रहती है।

कुनोही (५कोश) और सुम (५ कोश) - कुनोही और सुमसे करीव एक मीलकी दरी पर एक स्थानपर चार या पाच झोपड़ोवाले गावेका वृन्द है जो सुम नामसे

प्रिस है। इसकी रक्षाके लिये एक वुर्ज है जिसमे जैसलमेरकी सेना रहती है कई छुएँ है जिनको यहाँवाले 'वैरिया ' कहते है। यहांके निवासी खासकर भिन्न २ जातिके सिन्धी हे जो अपने भेड़ोके झुडोको चराते है और देव चन्द्रेश्वरसे 'खारा ' लाते है जो वतौर दावनके रंग पक्षा करनेके काममे लाया जाता है। सुम और मूलनोहके वीचोवीच जैसलमेर और सिन्धकी सीमा पड़ती है।

मूलनोहै-२४ कोश दश झोपड़ेका गांव है, निवासी विशेषकर सिन्धी ऊंची २ रेतकी पहाड़ियोके मध्यमे स्थित है । सुमासे आधामार्ग १२ कोश पारी पारी से रेतकी

(१) मूळनोहसे सिवानाको दे। मार्ग गये है। धाती पानी मिलनेके कारण दूरकी रास्ते गया ।

दूसरी सुकरुन्द होकर है जैसा कि नीचे लिखा है।

पैरी ५ कोश.

वादशाहकी वस्ती ... ६ '' सुकरुन्द ... ३ कोश.
ओदानी ... ५ '' नृह्ला ... २ ''

मित्राओ ... १० '' मुकरुन्द .. ४ ''

मीरकाखोल ६ ', काकाकी चस्ती ६ ',

सुपुरी . ... ५ ', सिन्ध १० ',

कुम्बरका नाला . ९ ', सिवाना २ ',

अपर ( जपरी ) सिन्धसे लावर ( नोचे ) सिन्धको सड़क गई है । जिल्हा १९७४ सिन्डिं भिन्डिं भ गढी होते हुए, खेरपुर तक एक विस्तीर्ण थल है, जिसमे अनेक नीचे सख्त और समतल प्रदेश पाये जाते है जो यहाँ 'चित्रम्ँ ' नामसे प्रसिद्ध है जिनकी रचना वरसातके वाद जो पानी एकत्र होता है उसके द्वारा हुई है और इन्ही स्थानाम सज्जीका पोधा उत्पन्न होता है।नमक जो (subcarbonate of soda) है, जलेहुए पौधेकी राखके नींचे लिखी हुई रीतिसे प्राप्त होता है। गड्ढे खोदकर पीधेको उनमे भरदेते है फिर आगलगा देनेपर एक किस्मका द्रव पदार्थ निकलता है जो तलीमे वैठ जाता है। जलते समय वे डेरको लम्बे वांसोसे चलाते है या उसपर रेत डालते है जब वड़ी ही शीव्रता पूर्वक जलता होता है। जब पोधेके गुण निकल जाते है, गड्ढा रेतसे भरकर तीन दिन तक ठंडा होनेके लिये छोड़ देते है; सज्जी फिर निकाली जाती है और किसी दूसरे उपायसे इसमेका मैल दूर कर देते हैं। स्वच्छ सज्जी रुपयेको एक सेर विकती है, और अखच्छ रुपयेकी चालीस सेरसे भी अधिक मिलती है । राजपूत और मुसल्मान दोनो ही इस व्यवसायको करते है। और एक पैसा रुपया कर अपने अधीश्वरको देते है। चारूं और मारवाड़ नगरों के रहनेवाल इसको खरीदकर भिन्न २ वाजारों भे लेजाते है जहाँसे यह समस्त भारतभे भेज दीजाती है। सिन्धदेशमे इसका वडा ही व्यापार होता है और समस्त काफिले इसको वेखर तत्तार और कच्छमे लेजाते है। सज्जोके गुण पाकक्रिया जानने से छिपे नहीं है और सख्त पानीमे थोडी सी सज्जी मिलाकर दालमे डालनेसे उसको हलका वनादेती है, तमाख़ वेचनेवाला अपने व्यापारमे इसका प्रचुर परिमाणमे उपयोग करता है, क्योंकि यह कहाजाता है कि इसमे फिर तमालुके पौधेके गये हुए गुणोको वापिस लानेकी शक्ति विद्यमान है।

अनेक प्रकारके घास यहा पाये जाते है परन्तु गृक्षाविद्या सम्बन्धी चित्रके विना इनके वर्णनमें कुछ रोचकता न होगी। यहां वड़ी २ घास कुश नामक पैदा होती है और इसीके नाम पर रामके प्रथम पुत्रका नाम कुश रक्खा गया था और उसके वंशज कुशवाह या कछवाह कहलाते है। यह प्राय. आठ फीट ऊँची होती है, अंकुरद्शामें इसको पग्न चरते है और जब कुछ पीढ होजाती है तब झोपड़े छोनेके काममें आती है जब कि उसके जड़की रेसेकी जुलाहे कूची बनाते हैं जो उनके व्यवसायके लिये अपिरहार्थ वस्तु है। सरकंडा वामृत वबू और अनेक प्रकारके दूसरे घास यहां पर पाये जाते हैं जिनमेंने गोकरा पापरी और भूकत कपड़ोंमें चिपटनेके कारणसे यात्रीको बहुत ही कष्ट पहुचाते है।

भेंडिंगीर हैंगीर हैंगीर हैंगीर हैगीर है

<sup>(</sup>१) चित्रम् नाम यहाके समतल और नठोर भृमिवाली प्रदेशोंके लिये व्यवहृत होता है (मि॰ एलाफिस्टान लिखता है कि यह प्रदेश घोटेके स्मकं शब्दसे गृज उठते हैं) पर मृल अर्थ इसका 'चित्र' तसवीर हैं, और चित्रम् नाम पड़नेका कारण यह है कि सदा सविकाल 'मृगजलका चित्र दृष्टिगोचर होता है। यहाँ की भूमि जवाखारसे पार्रपूर्ण हानेपर कहांतक इस दृश्यका यदि यह दृसकी मृल उत्पादक नहीं है उद्यति प्रदान करती है, और इसका उल्लेख हम उत्तरी भारतके भित्र २ भागोंके मृगतृष्णाका वर्णन करते हुए करचुके हैं।

```
8 राजस्थान इतिहास-भाग २. 8°
इन गावाम गडरिये सुमेचा, राजूर और
                                                              दूसरे लोग निवास करते है जो अपने पशुआको
                                          कोश
     राजूरकी वस्ती २
                                                               लेकर एक स्थानसे दूसरे स्थानको चलेजाते हैं जब
      सुमैचाका
                          दा
                                              55
                                                               कि हरित भूमि उनकी आश्रय देनेके लिये असमर्थ
       राजूरका
                                                               होजाती है। इस स्थानमें उनकी आवश्यकताको
                                               "
                            "
                                               11
                                                                पूरा करनेके लिये विदानीकी प्रचुरता है।
                            "
              "
                                                27
                             71
               ,1
                ओधनिया-७ कोश वारह झोपड़े, राजृरकादो और इसके वीचमे पानीका नाम
               23
                 नहाह-( ५कोश ) (थल ) या मरुमूमिका डाल्पन नालेके एक मील पूर्वकी
     निशान नहीं है।
      ओर समाप्त होजाता है, और लोग कहते है कि यह वही नाला है जो रोरीवेखरके उपर
       डूराके निकट इन्दूरसे निकलता है, रोरीवेखरसे यह सोहराव और खैरपुरके पूर्वमे वहता
        हुआ निकलता है और जिजर होते हुए वैरसीकाहरको चलाजाता है जहाँसे अमरकोट
         और चीरके लिये इसमेसे नहर काटी जाती है।
                     मित्रा ४ कोश साठ घरका गाव है, जिसमे वलीच रहते है हैद्रावाद्का थाना
          यहाँ है कहीं २ पर नीची रेतकी पहाड़ियाँ है।
                       मीरकाकू-६कोश दश २ झोपड़ेके तीन गाव पृथक् २ हे जिनमे अरोरा रहे है ।
            शिवपुरी ३ कोश एकसौ वीस घर है, निवासी अरोरा, नैऋत्यकोणमे छः बुर्जवाला एक
             छोटासा किला है जिसमें हैद्रावादकी सेना रहती है।
                          कुमैरका नाला-६ कोश, यह नाला काकुरकी वस्ती और मुकसन्के वीचसे निक-
               लकर पूर्वकी तरफ वहता है संभव है कि यह प्राचीन नहरका प्रवाहमार्ग हो जिसके
                            मुकरुन्द-२कोश एकसौ घर, एक तृतीयांश हिन्दू, खेतीके योग्य भूमि, असंख्य
                जाल संपूर्ण देशमे फैले हुए थे।
                 अनपेल्छितनाले, झौ और खैजटोके जंगलसे हर तरफ परिपूर्ण है। नालोके किनारे पर
                  रूई, नील, चावल, गेहूं जी, चना, इत्यादि पैदा होते है जूतू-२कोश साठ घर सुकरुन्द
                                काजीका सहर-४ कोश, चारसी घर दो नाले एक दूसरेको काटते है। मखैरी
                   और जूतूके वीचमे एक नाला है।
                     ४ कोश, साठ घर एक नाला मखैरो और जूतूके वीचमे है। काकुरकी वस्ती -६ कोश
                     साठ घर अर्वमार्गमे प्राचीन किलाके खंडहर तीन नहरे या नाले एक दूसरेको काटते है
                     गांव सिन्धुसे चार मील एक पुस्ता या वांव पर वसता है। जिसका पानी वर्षा ऋतुमे
                       गांवके भीतर आजाता है। पुर -१ कोश उतारा या घाट।
                  भूष्टिक्षेत्राच्यात्रिक्षेत्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्य
```

पहाड़ियो पर्वत श्रेणियों और कभी २ मैदानमे होकर है। (यहां पर्वत श्रेणी ' कहलाती है) आगेके तीन कोशमें केवल रेत और पर्वतकी श्रोणियां पड़ती है, और शेप नों कोशमें लगातार एक ऊंचा टीला चलागया है। इस चीवीस कोशकी यात्रामें न कोई कुँआ पड़ता है और न वर्षाऋतुके सिवाय पानीका एक वून्द भी दिखलाई पड़ता है, जब कि पानी पुराने तालावों या वावड़ीमें एकत्र होता है । यहाँ नदीको तावा कहते है, जो अर्द्ध मार्गपर स्थित है जहां कि प्राचीन कालमे एक नगर वसता था। लोग कहते है कि सिन्धको इन देशोके मुसलमान द्वारा विजय किये जानेके पहिले घाटी और महभूमि पर प्रमर और सोलंकी जातिके राजपूतीका अधिकार था। प्राचीन ताल और मन्दिरोंके भन्नावशेप यद्यपि रेतकी राशिसे वहुत कुछ दव गये है। तौ भी वे इस वातकी साक्षीभूत है कि समस्त 'थल ' किसी समय आवाद—चाहे अधिक या कुम था। वंशपरंपरा गत वार्तासे विदित होता है कि वारहवी सदीमे लाखा फुलनीके समयमे वारह वरसका अकाल पडा था। जिसने इस देशको उजाड़ दिया और अकाल मृंत्युसे वचेहुए प्राणी सिन्धके समतल मैदान या कूर्ची को भाग गये। इस मरुभूमिमे अनेक खेतीके योग्य स्थान हैं जिसके आगे पशुओं के चरानेवाले चाहे सोढा राजूर या सुमैचा क्यो न हो -वह वह रर,रिर मेंसे किसीको लगादेते है। उपरोक्त शब्द मरुभूमिमे पानीके लिये व्यवहृत होते हैं। य सव दश २ झोपड़ेकि गांव हैं जिनमे राजूरा मारे पलरी निवास करते जो इस थलमे खेती करते है या गाय ऊंट राजूरकी वस्ती र भैस वकरियोके झुंडको चराते है। इन गावोमे अनेक ताल राजूरका गांव है । राजूरकी वस्तीका ताल'महादेवका दें' कहलाता हे । देवचन्देश्वर महादेव (२कोश) सोढा राजाओके राज्यकालमे यहांपर एक नगर था और महादेवका मन्दिर सुरजकुंडके किनारे पर निर्माण किया गया था जिसके खंडहर अव भी विद्यमान है। मुसलमानाने मन्दिरको तोड़ डाला और तालका नाम वदलकर 'दीन-वाह ' रख दिया। यह छोटासा कुंड ईटोका वना है और खजूर और अनारके वृक्ष उसके तटकी शोभाको वढाते है, और मुझ-सिन्धसे आया हुआ-यहांपर रहता है जिसको सव मुसलमान भेट देते है। इस स्थानके चाराओर वारह कोश तक असंख्य ताल ही ताल चलेगये है जहां कि राजूर अपने पशुओको चराते है और खेती करते हैं। इनके झोपड़े गोपुच्छाकार होते हैं और इनकी चोटीपर खभे बांब दिये जाते हैं जिनकी वास और पत्तियोसे आच्छादित करते है। और प्रायः ऊटके वाछोका वड़ा कम्मल खभापर फैलादेने है।

चिन्दकाकी वस्ती-(२ कोश) गांवमें चन्दी जातिके मुसलमान रहते है । ये यात्रियोके दान पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं।

# सेवानसे हैदराबाद ।

<u>{@G/K&G/K&G/K&G/K&G/K&G/K@G/K@G/K@G/K@G/K@G/K@G/K@G/K@G/K@</u>

जूटकी वस्ती (२ कोश) यहांके लोग जीत या जूतका उचारण जीहूत करते है यह गांव सिन्धुनदीसे आध मीलकी दूरीपर तीस जोपडों

निकट हो पहाड़ी है। इधर उधर अमण करते हुए उसके मुखसे केवल " हाय पिगला! हाय पिगला " के सिवाय कुछ नहीं निकलता था । आखिरकार राजाने सेवानको अपना निवासस्थान नियत किया; यद्यपि वे उस स्थानको वतलाते हैं जिसको मुसल्मान भरतरीका आमरास कहते हैं तीभी किला अधिकतर प्राचीन है। भरतरीका मन्दिर नगरके दक्षिणमें है। इस मन्दिरमे मुसटमानीन लालपोर शाहाजका शव दफन किया है और वे कहते हैं कि इन्हींकी छुपासे हमलेगा ( सुसल्मान ) सिन्धको विजय करनेमे सफलीभृत हुए। इस सन्तके स्मारक मन्टिरके मन्यमें चारो तरफ लक्न ड़ियोंसे विरा हुआ बना है और छोग कहते हैं कि यह सन्त हिन्दू धर्मको मानता था । यह बडा ही आश्चर्य जनक दृश्य है कि दोनों ही हिन्दू और मुसल्मान एक ही स्थानमें पूजा करते हैं, और यद्यपि हिन्दू पीरके स्मारकके पास नहीं जाने पाते है ताथी देशना ही तासमे रनसे हुए सालिगराम की वहीं मूर्तिका पूजन करते हैं। वास्तवमें यह वात अखन्त अद्भत है कि इस और वातके। प्रमाणित करती है कि यहाँके छोग तलवारके जोरसे मुसल्मान बनाये गये थे, वह मुसल्मान जो पहिल हिन्द था प्रायः बड़ा ही आप्रही और असहनशील होता है । भेरे नमफहलाल और बुद्धिमान दतोने— मदारीलाल और घातीने मुझको सेवानके किलेके खंडहरकी एक इंट लाकर दी। इसकी लंबाई चौडाई और मुटाई एकघन थी,असन्त अच्छी तरहसे पकी हुई थी और वजाने पर घंटाके समान वजती थीं । वे मेरे पास कुछ जले हुए गेहूँ लाये थे जो विलकुल सावित थे परन्तु (कार्वन ) मे परिणत होगये थे। वंशपरंपरागत कथन प्रमाणित करता है कि वे वहाँ हजारो वरससे पड़े है । इसमें वहत ही कम सन्देह है कि यह स्थान सिकन्दरके शत्रु मुख-सेवानके अधिकारमे था। निसन्देह युना-नियोंने सिन्धुके मुखकी तरफ जाते हुए अपने मार्गमे उतने ही अत्याचार किये थे जितने कि पिछले समयमें महमूद गजनवीनने और जौ कुछ वे अपने नावोतक न लेजासके उसको उन्होंने फूक दिया। सिक्लोंके गुरु नानकका वाड़ा नदी और किलेके मध्यमे है। सेवानमे हिन्दू और मुसलमानोकी आवादी बराबर है,हिन्दुऑमें जैसलमेरसे आई हुई ब्यापारकरनेवाली मैसुरी जाति अधिकतासे पायी जाती है और कई पीड़ियोसे यहां रहती है। पोकरन(१)जातिके यहां अनेक ब्राह्मण सुनार और दूसरे प्रकारके कारीगर रहते हैं। मुसल्मानोमे सैयदोंकी संख्या ज्यादे हैं।हिन्दू अमीर है। रुई, नील, और धान जो अधिक परिमाणमें सेवानके समीपमे होते हैं, रहा और कराचीवन्दरके वन्दर गाहोकी वडी (२)नावोंमें जिनको सुसल मान खेते हैं भेजा जाता है। सेवानका हाकिम हैदरावादसे भेजा जाता है। पर्वतोंकी श्रेणी जो रहासे फैलती है सिन्धुनदीके समानान्तर रेखामे सेवानसे तीन मीलके करीव पहुँचकर वायन्य कोणकी तरफ मुडती है। इन सब पहाडियोंमे मेकरानके किनारे हिंग-लाज माता (३) के मन्दिरतक छुमरी या नुमरी जाति निवास करती है जो यद्यपि अपनेको वलौच कहते जीतवंशके हैं।

( १ ) जैसलमेका इतिहास देखो ।

(२) यह प्रसिद्ध मन्दिर रहासे कराची वन्दर होते हुए नौ दिनकी रास्ता पर है और समुद्र तटसे करीव ९ मील है असंख्य हिन्दयात्री इसके दर्शगार्थ जाते हैं।

(३) ये रेनल (Rennel) के नोमुदीं हैं।

सिन्धुनदी--१ कोश नावपर वैठकर उस तरफ उतर कर सेवानमे पहुँचे । सेवानै १, 💡 दक्षिण किनारेपर वारहसौ घरका एक नगर जो हैदरावादके अधीन है ।

(१) नदीसे कुठ दूरपर एक ऊंचे टीलेपर सेवानका नगर वसा हुआ है और खासकर दक्षिणमें कई कुंज हैं। मकान मटीके बने हुए प्राय॰ तीन मंजिल ऊचे है और छतको साधनेके लिये सभोंका उपयोग किया गया है । नगरके उत्तरकी ओर एक प्राचीन और विस्तीर्ण दुर्गके खंडहर विद्यमान हें और जिसके सातवुर्ज अब भी दृष्टि गोचर होते हैं; सध्यभागमें राजमहलके चिह्न दिखलाई पड़ते हैं। जो अब भी भरतरीका महल कहलाता है, लोग कहते हैं कि उज्जैनसे अपन भाई विक्रमादित्यसे निकाले जाने पर यहाँ भरतरी राज्य करते थे । यद्यपि कई शताब्दी वीत गई जब कि इन देशोंमे हिन्दुओंका राज्य था तौ भी वशपरपरा गत वाकी अब भी वच रही है। वे कहते है कि गंधर्वसेनका उपेष्ठ पुत्र भरतरी अपनी खीमें इतना अनुरक्त था कि उसका मन राज्यकार्यमें नहीं लगता था। विक्रमने अपने भाईकी राज्यकार्यमें प्रमादता देखकर उसकी बहुत समझाया। ज्योंही यह बात रानीके कर्मगोचर हुई उसने निक्रमको देश निकालेका दंड दिलवानेका हरु किया। करु दिनोंके बाद एक प्रसिद्ध योगीने राजसभामें आकर राजाको 'अमरफल' प्रदान किया जिसके। उसने शंकरकी कठिन तरस्या करके प्राप्त किया था। राजाने वह फल रानीकी टे दिया, रानीने अपने जार महावतको दिया, उसने निज वेश्याको दिया; वश्या गहरे इनाम पानेकी आशासि उसे राजाके पास लेगयी।राजा मनहीमन अपनी रानीके कुलटापन पर क्रोधित होकर रंगमहल को गये और रानीसे फल मागा। उत्तर भिला " वह खोगया है "। राजाक दिखाने पर रानी मौर कायलीके भाग गयी, और अपने महलके नीचे क़र्कर उसने आत्महत्या काली। राजा अपनी दुसरी रानी पिंगलासे मन बहलाने लगा और थोड़े ही दिनोंमें उसके रूपके वशीभूत होगया। परन्तु पिछले अनुभवके कारण उसकी रानी पर सन्देह बना रहता था। एक दिन राजा शिकार खेटने गया। वनमें उसके एक शिकारीने एक हिरन मारा । हिरनी उस स्थान पर आई जहाँ कि हिरन पटा हुआ था, और कुछ कालतक पतिका ध्यान कर उमके शरीर पर शिरकर प्राणको वाहर निकाल दिया । सापने उसी शिकारीका काटयाया जिसके सीते ही सीते प्राग परोरू उडगये । उसकी खी उसको तलाश करती हुई वहाँ आयी और पहिले तो उसने अरने पतिको सोता समझा, परन्तु जर उसको यथार्थ वात मालुन हुई तव उसने बनकी लकडियोंको एकत्र कर चिता वनाई और अपने पतिका दाव उसपर रक्ता; कुछ देर परिक्रमा करनेके बाद चितामें आग लगाकर पतिके साथ भरम होगयी! राजाने इन वार्तीको देखकर घर पहुंचकर पिंगलासे कहा कि शिकारी की सीसे वट्कर ससारमें कोई स्वी सती नहीं है। रानीने कहा शिकारीकी सी दु खके मोर सती होगयी कि प्रेमसे, ऑर यदि प्रेम होता तम चिता वनानेकी कुछ आवश्यकता न होती। कुछ दिनोंके वाद राजा फिर शिकार खेळने गया और रानीकी वात याद करक उसने हिरनकी मार अपना वस उसके खूनमें रगकर अपने विश्वासी नौकरके हाय रानीके पास मेज दिया और आज्ञा दी कि रानीसे कहना कि राजा सिहके शिकार करनेमें मारा गया । पिंगला इस वार्ताको सुनकर न रोयी न योली पर भूभिमे पडकर सूर्यको दटवत कर उसने प्राणको छोड़ दिया ।

चिता बनायी गयी, और रानीका शव नगरके बाहर जलाया जा रहा था जब कि राजा शिकार खेलकर लैंदा। स्मशानभूमिम जाकर जब राजाने अपने कपटका यह फल देखा तब उसने राजमी बख फेंक कर फकीरी बख धारण किया और विक्रमको उज्जैनका राज्य देकर बनमें चला गया।

सांगराका नाला है, जिसके वारेमे लोग कहते है कि हाला और सुकरुन्दके वीचमें सिन्धुनदीसे निकला है और जंडलिके पाससे गुजरता है।

मीरवह ५ कोश चालीस घर, वह, टंडा, गोट, पुरवा, गाव शब्दके लिये समानार्थक है।

सुनारियो-७ कोश चालीस घर।

दिनगानो-४ कोश सिन्धके समन्छ प्रदेशकी सोमा यह गांव है। उत्तरकी तरफ पांच और छः मीलकी दूरीपर रेतकी पहाड़ियां है। दिनगानोके नीचे एक छोटीसी नदी बहती है।

कोरसानो ७ कोश सौधर । कोरसानोके पूर्व हो कोशकी दूरी पर एक प्राचीन नगरके खंडहर दृष्टिगोचर होते हैं । ईटके मकानात कुआँ और बावड़ी अवतक विद्यमान

है। उत्तरकी तरफ दो या तीन कोश पर रेतकी पहाड़ियाँ है। अमरकोट ८ कोश हैदरावादसे अमरकोटतक एक विस्तीर्ण मैदान चलागया है जो मरुभूमिकी रेतके पहाड़ियोंके शिरे पर नीची भूमिपर वनाया गया है। इस समस्त देशम

जिसका रकवा कचा चौवालिस कोश है और सुनारियोतककी भूमि अत्यन्त उत्कृष्ट है और सिन्धुनदीके नहरों द्वारा साम्यकतया सींची जाती है। गांवोके चारो तरफ खूब खेती होती है और यहांकी भूमि स्वभावतः उपजाऊ होनेपर भी विशेषकर वबूल निरन्तर हरित झल

और झो के जंगलसे परिपूर्ण है। सुनारेयोसे अमरकोटतक लगातार एक जंगल चला गया

है जिसमे खेती करनेके योग्य कुछ भूमिके दुकड़े है जहाँकी खेती दैवाधीन है । यहांकी भूमि इतनी अच्छी नहीं है जितनी कि प्रथम मांगकी है।

कत्तार-४ कोश अमरकोटके पूर्वमे एक मीलकी दूरीसे रेतकी पहाड़ियां प्रारम्भ होती है जिनकी उँचाई डेढ़सी फीटसे दोसी फीटतक है। कुछ झोपड़े सुमैचा जातिके है जो यहां अपने पशु चराते है, दो कुए है।

धोतकी वस्ती-४ कोश कुछ झोपड़े, एक कुऑ, धोते सोडा और सिन्धी यहाँ खेती करते है और पशु चराते है।

धारना-८ कोश सौ घरकी वस्ती है जिसमे पोकरन त्राह्मण और विनया रहते हैं जो गडिरियोसे घी खरीदकर भुज और घाटीको भेजते है। यह व्यापारकी मडी है, पूर्वके कारवां यहाँ अपनी वस्तुओं वदलें में घी लेलेते है जो यहां पर ' रो ं में भेड़ोकी बहुतायतके सवबसे बहुत ही सस्ता है।

खैरॡका पर तीनकोश, इस समस्त प्रदेशमे तितर विवर अनेक गाँव और ताल 'पर 'है।

लनेलो १३ कोश सोंघर, पानी, खारी. खैरलूसे पानी ऊंटोपर आता है।

भोजका पर ३ कोश झोपडे खेतीके योग्य भूमिभू ६ कोश, झोपड़े । हाँ अंडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगीलेडिंगिलेडिंगिलेडिंगिलेडिंगिलेडिंगिलेडिंगिलेडिंगिलेडिंगिलेडिंगिलेडिंगिलेडिंगिलेडिंगिलेडिंगिलेडिंगिलेडिंगिलेडिंगिलेडिंगिलेडिंगिलेडिंगिलेटिंगिलेडिंगिलेडिंगिलेडिंगिलेडिंगिलेट

सुमैचाकी वस्ती ( २ 🧍 कोश ) छोटासा गांव।

ल्खी (२ र् कोश) साठ घर नदीसे डेढ़कोश पर गांवसे उत्तरकी तरफ़-तहर-तट धान्यसे परिपूर्ण दो मील पश्चिमकी तरफ पहाड़ियोमे एक स्थान पर महादेव पावितीका मन्दिर है, जहांपर अनेक ताल है जिनमेंसे तीन गर्भेपानीके है।

उमरी-९ कोश नदीसे आधमीलकी दूरीपर पचीस घर है; एक कोश पश्चिम नीची पहाडियां है।

सूमरी-३ कोश नदींके पहाड़ियोपर पचास घर, डेंढ़ कोश पश्चिम ।

सिन्दू-४ कोश नदीसे दोसी गजपर एक वजार है; गांवम दोसी घर है. डेड

मजेन्द्-४ केशा नदी तटपरं दोसों पचास घर, व्यापार अधिक दो कोश पश्चिमकी तरफ पहाड़ियां।

ओमुरकी वस्ती-३ कोश नदीके निकट थोड़ेसे झोपड़े।

सैद्यकी वस्ती ३ कोश।

शिकारपुर-४ कोश नदी तटपर पूर्वकी तरफ पार उत्तर। हेदरावाद ३ कोश सिन्धुनदीसे डेढ कोश हेदरावादसे नूसूरपुर नौ कोश शिवदादपुर ग्यारह कोश शिवपुरी

सत्रह कोश रोरीवेरूर छः कोश कुळ जोड़ ततालसि कोश ।

हैद्रावाद्से अमरकोट होते हुए जैसलमेरतक सिन्धुखांकी वस्ती ३ कोश, फुलेती नदीका पश्चिमीतट ताजपुर ३ कोश, वड़ानगर हैद्रावादके ईशान कोणभे कुतरेल २ के कोश एकसो वर।

न्सुरपुर १ 🖁 कोश ताजपुरके पूर्वमे वड़ा शहर है।

की प्राचीन रीति चछी आती है।

अलिपरका टुंडा-४ कोश नूसूरपुरके अग्निकोणमे अलियरखांने, जो खर्गवासी गुलाम अलीका भाई था एक विस्तीर्ण नगर वनवाया था। नगरके दो कोश उत्तरमे

(१) मार्गके अनेक संकट और आपित्तओंको पार करके इन तालों में सान करनेके लिये असल्य दूसरे हिन्दू यात्री आते हैं। इनमेंसे दो गर्म हैं और सूर्य हुंड और चन्द्रकुंड कहलाते है और एक प्रकारके विशिष्ट गुजोसे सपन्न है। इन कुडेंकि पिवत्र जलमें सान कर अक्षय पुण्य प्राप्त करने के पूर्व यात्री अपने समस्त जीवनमें इसने जो कुछ पुण्य वा पाप किया है उसको पुरोहितके कानमें कह देता है, जो महादेवके सामने मन्यस्थ वनकर उसको मोक्ष देनेकी सामन्य रखता है। लोग कहते हैं कि यदि पापी विना अपनी पाप कहानी कहे कुंटमें कद पड़े तो निकलनेपर उसका

(२) महमदशाह और नादिरशाहके बीचमें जो संबि हुई थी उसके अनुसार ' संकरा ' नारत और ईरानकी मीमा नियत किया गया था, और इसी सबबसे सिन्थकी घाडीका समस्त जपजा माग उमके अधिशार में चला गया था जो सिंधुनदीके पूर्वमें था। लोग कहते हैं कि वह पट सकरा ' हे परत दूसरे बहते हैं वह रोरीबेदारके कपर दूससे निकलता है।

देवग्रेरवलग्रेस्ट वर्गग्रेस्ट वर्गग्रेस्ट वर्गग्रेस्ट वर्गग्रेस्ट वर्गग्रेस्ट वर्गग्रेस्ट वर्गग्रेस्ट वर्गग्रेस

लमस्त शरीर फोटोसे आच्छादित दिखाई पट्ना है। रामचन्द्रके समयसे हिन्दुओंमे पापकहानी कहने

वृधम्। ८ स्रोध । जिर्गेङ्रिक्तिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट

वैरसीका रार १६ कोश कुँए।

शीप्रो-३ कोश

मीतका घर ७ कोश अमरकोट २० कोशकी दृरीपर

जेन्दीला--८कोश

ऊलियरका टंडा-(१०) कोश सांकरा नाला

जैसलमेरसे शाहगढ़ होते हुए मीर सोहरावसे खैरपुरतक

अना सागर २ कोश

चन्दा १ कोश

पानीका तर ३ कोश तर या "तिर" या ताल

पानीकी कुचरी ७ कोश कोई गांव नहीं।

कोरियाहो ४ कोश

शाहगढ़ २० कोशै तमाम मार्गमें 'रो' शाहगढ़ सीमा है। छः वुर्जवाला एक छोटासा दुर्ग इसमें है और ऊपरी सिन्धके शासकका यह स्थान है

गुरसेह ६ कोश

गुरहर २८ कोश संपूर्ण मार्गमे 'रो' या मरुभूमि, पानीका एक वुन्द भी नहीं । गुरहरसे दो रास्ताएँ फूटती है एक खैरपुरको दूसरी रानीपुरको ।

वलै(चकी वस्ती ५ कोश सुमैचाकी वस्ती ५ कोश वलोचा और सुमैचाके गाव है।

नहा २ कोश यहाँ वही नदी है जो दूरा और प्राचीन नगर अलोरमें होकर वहती है यह नदी मरुमूमिकी सीमा है। खैरपुर १८ कोश ऊपरी सिन्धका शासक और हैदरावाद के राजाका माई यहाँ रहता है। वारह वुर्जींका उसने एक पत्थरका किला निर्माण किया है, जिसका नाम नवकोट है। नालासे खैरपुरतक १८ कोशकी दूरीने एक समन्तल प्रदेश है और यहाँकी घाटीकी चौड़ाई १८ कोश है। निम्न लिखित नगर अत्यन्त महान् है।

<sup>(</sup>१) शेख अब्दुल वरकत शाहगढ़से कोरियालाकी दूरी सिर्फ नौ कोश वतलाता है और कोरियालासे ५ कोश पश्चिमको और (कगर) नदीके ज्ञुष्क मार्गको पारकरेनकी अत्यन्त महत्व पूर्ण वातका उल्लेख करता है। पानी प्रचुर परिमाणमें उसका प्रवाहमार्ग खोदने पर मिलता है। असास्य विरा मिलते हैं जहाँ कि गडेरिये अपने पशुओंको लेजाते हैं।

(११५९) क्ष यात्रावृत्तान्त-अ० २. क्ष प३ गरिरी १० कोश-तीनसौ घरका छोटासा नगर है जो शोभासिंह सोढाके अधिकारमे हे । इसके अधीन कई गांव है। घाट और जैसलमेरके राज्योकी यह सीमा है। घाट पूर्णतया सिन्ध देशमे संमिछित करदियाँ गया है। यात्रियोसे कर वसूल करनेके लिये यहाँ पर एक ' धानी ' रहता है। हरसानी १० कोश तीनसौ घर, निवासी खासकर भट्टी । यह भट्टी जातिके राजपूतके अधिकारमे है जो मारवाड़को कर देता है। जिनजिनियाली १० कोश तीनसौ घर-यह जैसलमेरके प्रधान सरदारकी जागीर है इसका नाम कैतसी भट्टी है। यह नगर जैसलमेरकी सीमा पर है। एक छोटासा भट्टीका दुर्ग है और अनेक ताल है जिनमें नौ महीनेतक पानी बना रहता है, और रेतकी पहाड़ियोंकी घाटियोमे खूव खेती होती है। जिनजिनियालीके उत्तरमे करीव है कोश पर चारुतका एक गांव है। गजसिंहकी वस्ती २ कोश पैतीस मकान । पानीकी कमी चारुनगांवसे ऊंटोपर लाया जाता है। हमीर देवरा-५ कोश दो सौ घर । करीव १ मील उत्तरकी ओर कई ताल है और गांवका पानी खारी होनेके कारण इन तालोसे पानी ऊंटोपर आता है। जैसलमेरकी पर्वत श्रेणीकी यहांपर इतिश्री होजाती है। चैलक ५ कोश अस्सी घर, ऋऍ, चैलक पहाडी पर है। भोपा ७ कोश चालीस घर, कुऑ, छोटासा ताल है। भाऊ २ कोश दो सा घर, पश्चिमकी ओर ताल, छोटे २ कुएँ है। जैसलमेर ५ कोश-इस चकारदार मार्गसे अमरकोटसे जैसलमेर साढे पचासी कोश है। जिनजिनियार्छासे छवीस कोश, गिरपसे सात मील वासे वारह और अमरकोटसे

पचीस, सव मिलाकर पक्षा सत्तर कोश है ऊंटोका कारवां चारिदनमे इस मार्गको आक्र-मण कर सकता है और कासिद रात दिन चलते हुए साढ़े तीन दिनमे पार करते है। अन्तिम पचीस कोशका मार्ग पूर्णतया मरुभूमिमे होकर है, हैदरावादसे अमरकोटतक

चौवालिस कचे कोशकी दूरी उपरोक्त कोशमे समिलित करने पर उसका जोड़ १२९ - १ फोश होता है। विलक्षल सीधा मार्गकी दूरी १०५ पक्का कोश कृती गयी है। जो सर्पा

कार मार्गके वजा करनेपर भी करीव करीव १९५ अगरेजी मीलके होती है। इस मार्गका

जोड ८५ कि कोश। वैसनी होते हुए जैसलमेरसे हैदराबाद।

कुछदार ५ कोश।

खावा ५ कोश । लाखागज ३० कोश तमाम मार्ग मरुभूमिमें होकर, न गांव न पानी ।

(१) इस सरदारक मारजानेके वृत्तान्तको जानके लिये जसलमेरका इतिहास देखो।

रोरी ४ कोश | सिन्धु नदीके वाँए किनारेवाली पर्वत श्रेणी पर है। नदीको वेखर है ,, } पार कर वेखरको गये नदीका पाट करीव एक मील है। वेखर सेखर है ,, ो द्वीप है सेखरको जानेवाली सिन्धुकी दूसरी शाखा एक मीलसे अधिक है। यह परिवेष्टित

पर्वत "साईछेक्स" का है जिसका नमूना मेरे पास है।

प्राचीन दुर्ग मनसूरके खंडहर यहां विद्यमान है इसका नाम मनसूर कखिलां अलमलसूरके यादगारमे रक्खा गया है जिसके लिफ्टनेण्टने अपने विजयके वाद इसको सिन्धकी राजधानी बनाया था।

सिकन्दरके सोदगीकी राजधानीके नामसे यह अधिक प्रसिद्ध है । बहुत संभव है कि सोदगी सोढाका अपभ्रंश है और सोढाजाति प्राचीन कालसे शासन करती चली आती है और जिसके अधिकारमें कुछ दिन हुए अमरकोट था।

नोट-कासिद जैसलमेरसे रोरी वेखरतक पत्रोको ४ ई दिनमे लेजाते है, यह दुरी एकसी वारह कोशकी है।

वेखरसे शिकारपुर तक.

छ्की या छकीसर १२ कोश

सिन्धुनला ३ ई कोश

शिकारपुर 🕏 कुळजोड़ १६ कोश

वेखरसे छधाना २८ कांश

शिकारपुरसे छुधाना २० कोश

जैसलमेरसे दैरअलीखेरपुर.

कोरिवालो १८ कोश

खारों-२० कोश संपूर्ण मार्ग मरुभूमिमय । जैसलमेर और जो अपर सिन्यकी सीमा दोहद है और भट्टीका छोटासा दुर्ग है जिसमे उपरोक्त दोनो राज्योकी सेना रहती है। विसे झोपड़े और एक कुंआ। सुतियाला२० कोश-तमोम रास्तेमे 'रो' छः कुँए, कर वसूल करनेके लिये डड, खैरपुर दैरअली २० कोश (रो) और निरन्तर हारित् लावो और झलके पत्ते जंगल सुतियालासे खैरपुरतक। कुल जोड़ ७८कोश।

# खैरपुर ( दैरअली ) से हैदरावाद

मीरपुर ८.कोश सिन्धुसे चार कोश।

मतैलो ५ कोश सिन्धुसे चार कोश।

गोतकी ७ कोश सिन्धुसे दो कोश।

रोरीवेखर २० कोश, इस समस्त प्रदेशमें असंख्य गांव, सीचनेके लिये अनेक निद्या और थोड़े कालके लिये निर्माण किये हुये गांव है।

CONSORS OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE OFFICE OF THE PROPERTY OF THE P

<u>ไรทึ่งอทึ่งอัห็งอีห็งอีห็งอีห็จอีห็จอีห็จอีห็จอีหิจอีหิจอีหิจอีหิจอีหิจอีหิจอีหิจ</u>

स्वरपुरसे लुधाना-सिन्धुसे वीस कोस पश्चिममे है और हैदरावादके राजाके पुत्र कर्रमअलीके अधिकारमे है ।

खैरपुरसे छुखी- वीस कोश है। खैरपरसे शिकारपुर-२० कोश है

### गुरहरसे रानीपुर ।

फरारो १० कोश पचास घरका गांव, निवासी सिन्धी और कुरार चारोतरफ कई गांव, और मीरसोहरावकी तरफसे यहांपर 'धानी 'रहता है, इस मार्गसे ऊटके 'कतार 'बहुत निकलते है। दूराका नाला फरारोके पूर्वमे दो कोश पर बहता है, फरारो

मरुभूमिके सिरेपर ह तकुरकी श्रेणी फरारोके पांच कोश पश्चिमसे आरंभ होकर रोरी-वखर–जो (फरारोसे सोलह कोशकी दूरीपर है) तक चली गई है। फरारोसे सिन्धु तककी घाटीकी दूरी १८ कोश है।

रानीपुरै १८ कोश।

#### जैसलमेरसे रोरीवेखर ।

कोरियाली १८ कोश पिछला मार्ग देखो ।

वन्दो ४ कोश उन्दुरजातिके मुसल्मान यहां रहते है।

गटरू १६ कोश जैसलमेर ओर ऊपर (सिन्धकी) सीमा एक छोटेसे किलेमें भीर सोहरावकी सेना रहती है,दो कुऍ एक आदर,सुमैचा और उन्दुरके तीस झोपड़ोका गांव है, 'टीवा ' भारी या ऊंचे ।

गोदत ३२ कोश गड़रियोके तीस झोपड़े एक छोटा भट्टीका किला समस्त प्रदेश मरुभूमिमय पानी नहीं ।

संकराम या संगराम १६ कोश आधी दूरीमे रेतकी पहाड़ियां शेपमे ज्वारके छकड़ियों के वने असंख्य झोपड़े है जो थोड़े दिनोंके छिये वनाछिये जाते है कई निद्यां।

नालासंत्रा के कोश, यह नाला शेरविखाके उत्तरमे ढाईकोश पर है यह नाला सिन्धमें डूरासे आता है, खेती वहुत रेतकी पहाड़ियोंके शिरे तिरगाती के कोश, वड़ा नगर महाजन वनिया वसते ह जो यहाँ कितर कहलाते हैं और सुमैचा।

पर्वतकी निम्न श्रेणी तखरसे ४ कोश-यह छोटी पथरीछी श्रेणी उत्तरसे दक्षिणको चर्छी गई है, नवकोट इन श्रेणियोके पदमे स्थित हैं वे फरारोके उस पार भी चली गयी है जो रोरीवेसरसे १६कोश दूर है। गोमृत, नव कोटसे ६ कोश पर है।

( ६ ) उपरी सिन्धसे नीचे सिन्धको जानेवाले मार्गपर अनेक नगर हैं।

११६४ ) **% राजस्थान इतिहास-भाग २. क्ष** इष्तयारसे अहमरपुर १८ कोश खांपुर ५ कोश सुल्तानपुर जैसलमेरसे शिवकोटरा खेरऌ चोटन, नगर परकर भित्तीतक और-जैसलमेरको लोटना । द्वला ३ कोश तीस घर पोकरन बाह्मण अकुली २ कोश चौहानोके तीसघर कुएँ और छोटे २ ताल चोर ५ कोश साठ घर मिश्रित जातियां देवकोट २ कोश दोसी घरका छोटासा नगर जैसलमेरके अधीन जागीर या खालसा छोटासे दुर्गमें सेना पालीवालाका खोदा हुआ एकताल है जिसमे पानी अविक वरसातके वाद सालभरतक वना रहता है। सनगुर ६ कोश यह रास्ता चीचावाली राहसे पूर्वमे और भलोत्राके लिये सवसे सीधा मार्ग है और प्रायः यात्री इसी राहसे जाते है परन्तु मार्गके गाँव उजाड़ है वीसर२कोश चालीस घर-ताल विजुराव दो कोश है। मेडी सीमा २ 🤰 कोश ढाई सौ घर। साहिबखां सेहरी सौ सवारोके सहित यहाँ रहता है, यह नगर खालसा है और जैसलमेरका अन्तिम नगर है मंडीवाली इस मार्गपरके समस्त स्थाने।से जैसलमेर वाली पहाडी निकट है। गुंगा ४ 🕺 कोश जोधपुरका थाना। शिव २ कोश तीनसौ घरका वड़ा नगर है; परन्तु अनेक अकालसे उजाड़ होगये हैं। जिलाका प्रधान जोधपुरकी तरफसे हाकिम यहां रहता है। यात्रियोसे कर उगाहता है और सेहरियोकी लुटसे देशकी रक्षा करता है। कोत्तोरा ३ कोश पांचसौ घरका नगर, जिसमेसे दोसी आवाद है। वायव्य कीणमे एक पहाड़ी पर दुर्ग है। राठौर सरदार यहां रहता है। शिवकोणिरका जिला जोधपुरके राठौरोंने जैसलमेरके भट्टियोसे छीन लिया था। वीसलाड़ ६ कोश प्राचीनकालमे वड़ा स्थानथा, अव केवल पचास घर, दक्षिण या पश्चिमके कोणमें पहाड़ी पर जो करीब दोसी फीट ऊची है, एक किला है, यह पहाड़ी

जैसलमेरवाली पहाड़ीसे संयुक्त होती है परन्तु प्रायः रेतके टीलोसे आच्छादित है।

खेरल ७ कोश खेरदपुरकी राजधानी, महस्थलीके प्राचीन भागोमेसे एक ।

वीसलाड़के दो कोश दक्षिणमें।

चोटन १० कोश प्राचीन नगर खंडहर दशामे अस्सीके करीव घर जिसमें सेहरी रहते है।

वांकासर ११ कोश पूर्वकालमें वड़ा नगर था अव सिर्फ तीन साै साठ घर है। भीलकी वस्ती ५ कोश

प्रत्येकमे कुछ झोपड़े चौहानका पुरा ६ कोश

क्ष यात्रावृत्तान्त-अ० २. क्ष 40 खेरपुर कोश सोहरावका सिन्धुसे छः कोश गोम्त इस मार्गमें कोशकी लम्बाई दो कोश रानीपुर गुरहरसं रानीपुरकी रास्ता देखो । पक्षे और डेढ़ कोश कचेके जोड़के अर्ध भागके वरावर है। पौने दो मीलमेसे उसीका दशवा हिगार भाग घटा देनेसे चक्कर वगैरः के कारण मिरनपर हुलियानो कोशका परिमाण निकल आवेगा । कजरो सिन्धके देशोंमे यही कोशका परिमाण या नोशियारा नाप व्यवहृत किया जाय ) भोरा शाहपुरा दौलतपुरा ३-सिन्धुपुर । यहांसे मदारी सिन्धु उतरकर सेवानको गया भीरप्र आर फिर भीरपुरको हौट आया । जोड १४५ कोश हाजीका गोट कोश करीव दो भीलका होता है, और सुकरुन्द ११ इसमेसे इसका दृशवा भाग चकर त्रगैरे: के लिये भी हाला निकाल दिया जाय। खुरदा मुतारी हेदरावाद जैसलमेरते इतियारखांकी गढी। इन गांवोमे पालीवाले त्राह्मण रहते है और त्रिमसए इस प्रदेशमे कुंडल या खादल कहलाते है, जिसकी मोरदेसर कटोरी जो जैसलमेरके उत्तरमं आठकोश पर है, करीव गोगदिव कायमसर ५ चारुसि गांवोंकी राजधानी है। (जिन नगरोंके नामके आगे ' सर ' लगा है उनमे ताल अवस्य है )। नोरकी गढ़ी२५ कोश यह समस्त प्रदेश मरुभूमिमय । नोरका दुर्ग ईटका वना है। और ट्राऊद्पेतिराके अधिकारमें है जिसने जैसलमेरके भट्टियोंसे छीन लिया था । करीव चार्टीस होपडेके और खेवी कम। यहांपर ऊंटोंके कारवासे कर लियाजाता है प्रत्येक ऊंटपर छदेहुए घीके छिये दो रुपये और चार शकरके छिये और आठआना हर ऊंटके

**ल्यि और अन्नसे लंदे हुए विल्के ल्यि पांच आना** । मुरीदकोट २४ कोश 'रो' या मरुभूमि । इससे चार कोशकी दृरीपर रामगढ़ है। इस्तियारकी गढ़ी-१५कोश 'रो' अन्तिम चारकोश छोड़ कर यहाँसे रेतकी पहाडि-

योका टाल्पन सिन्धुकी घाटीतक चला गया है इस मार्गका जोड़ ७९ कोश है।  ( ११६६ ) क्ष राजस्थान इतिहास-भाग २. क्ष *(ਫ਼ਫ਼*៸**৾**ᠰᢀ*ਫ਼*៸ᡮᢀ*ਫ਼*៸ᡮᢀ*ਫ਼*៸ᡮᢀ*ਫ਼*៸ᡮᢀ*ਫ਼*៸ᡮᢀ*ਫ਼*៸ᡮᢀ*ਫ਼*៸ᡯᢀ*ਫ਼*៸ᡯᢀ*ਫ਼*៸ᡯᢀ*ਫ਼*៸ᡯᢀ केवल पन्द्रह आवाद शेपके निवासी १८१३ के अकालमे सिन्धको भागगये। चारून विस्तीणी थल आरम्भ होता है। सांगुरका ताल 🕏 कोश प्राय: पानी तालम आठ महीने रहता है और कभी २ साल भरतक। वीज्रा १ कोश ) इनके वीचम जैसलमेर और जोवपुरकी सीमा है। वीज्राम खोरैल ४ कोश र एकसौ वीस पालीवालोके वर हैं दोनो स्थानमे कुएँ और ताल हैं राजरेल १ कोश-सत्तर घर अकालके समयसे उजाड पडे हैं। गोगा ४ कोश-बीस झोपड़ेका गांव छोटे कुएँ और ताल यहाँपर पहाडी और थल आपसमे मिलते हैं। शिव २ कोश ,जिलाकी राजधानी नीमलाह ४ कोश, चालीस घर ऊजड़ भदको २ कोश, चारसौ घर, ऊजड क्रपसरी ३ कोश, तीस झोपडे ऊजड, कुंए । जुलेपा ३ कोश, वीस झोपडे ऊजड़ नगर गुरु २० कोश छूनी नदीके पश्चिमी किनारे पर यह बड़ा नगर स्थित है और इसमे चारसौसे पांचसौ तक मकान है, परन्तु बहुतेरे अकालके कारण उजड़ गये है जिसने इस देशका कटीवट सत्यानाश करडाला है । सन् १८१३ मे यहांके निवासी गंगानदीतक भाग गये थे जहां कि उन्होंने अपने इसीर और अपने वचेकि जान वचानेके लिये वेच दिया था । वस्मेर छः कोश वारहसौ घरका नगर। गुरु २ कोश-ळूनीके पश्चिम तरफ सातसी घर चौहान जातिके सरदारका पदवी राना है। वत्तो ३ कोश-नदीके पश्चिम तरफ पुत्तरनो १कोश ) नदीके पश्चिम तरफ गादलो १कोश रूनाश ३ कोश नदीके पूर्व तरफ चारुनी २ कोश सत्तर घर पूर्व तरफ चीतलवानो २ कोश-तीनसा घरका नगर नदीके पूर्वमे चौहाने सरदान रानाकी पदवीवालेके अधिकारमे है । सांचीर सातकाश दक्षिणमे है । रुतोरो २ कोश नदीके पूर्वमे, ऊजड़ होतीगांव २ कोश-नदीके दक्षिणमे फुउमुदेश्वरमहादेवका मन्दिर घुतो २ कोश ) उत्तरमें पश्चिमकी तरफ थल बड़ाभारी है पूर्वमें मैदान दोनो ताप्पी २ कोश 📝 तरफ खूत्र खेती होतो है। लालपुरा २ कोश पश्चिममे सूरपुरा १ कोश-नदीको पारकीया 

नगर ३ कोश-यह वड़ा नगर परकरकी राजधानी है। इसमे डेढ़ हजार घर, कुल

आधे आवाद । कायमखाँ सेहरीकी वस्ती १८ कोश थलमे तीस पर, कुएँ जिनमे सतहसे नीचे

पानी, पूर्वमे तीन कोश पर सिन्ध और चौहानराजकी सीमा।

धोतकापुरा १५ कोद्य गाँव, राजपूत भील और सेहरी।

भट्टीका ३ कोश-धातमे छःसी घरका नगर है या अमरकोटका भाग है जो हैदरा-वादके अधीन है; उस राजाका सम्बन्धी जिसको नव्वावका खिताव है यहाँ रहता है, न्यापारकी मंडी और यहाँपर कारवांसे कर लिया जाता है। दक्षिण पश्चिमके कोणमे

एक मुदृढ़ महल है। जब काबुलका शाह सिन्ध देशपर हमला करता था तब हैदराबादका राजा अपने कुटुम्ब और अमृल्य वस्तुओके सहित यहाँ भाग आता था। यहांकी रेतकी पहाड़ियाँ बहुत ऊची और भयानक है।

चैलसर १० कोश-चारसी घर, निवासी सेहरी ब्राह्मण विजुरेन और विनया, व्यापारके लिये उत्तम स्थान ।

सुमैचाकी वस्ती १० कोश चैनसिरसे थल।

नूरअली पानीका तिर ८ कोश-साठ घर, निवासी चारून सुलतान् राजपृत और कोरिया, थलमे पानिकी विपुलता है ।

रोह ५ कोश वारह गाँव-जो यहाँ वस कहलाते हैं कई कोश तक तितर वितर चल गये है, निवासी सोटा सेहरी, कोरिया, त्राह्मण वा वनिया, सुतार, और

जिस गावमे जो जाति रहती है उसीके नामसे वह गाव प्रसिद्ध है।

दायली ७ कोश-एकसी घर धानी यहांपर रहते है। गुरिरो १०कोश-इसका वर्णन अमरकोटसे जैसलमेरवाले मार्गम हो चुका है। रेदनो

११ कोश चालीस घर पानी बांधकर झील बनायी गयी है। नमककी झील या आगर।

कोत्तोरा ९ कोश

शिव ३ कोश-नगरसे शिवकोत्तोरातक लगातार ऊंची २ रेतकी पहाड़ियां चली गयी है, तितर वितर गांव, अनेक स्थानोंपर हरित भूमिकी विपुछता है। जहां भेड़ वकरी भैस और ऊटके वृन्दकेवृन्द चर सकते है, ' थल ' नवकोस और वुलवारके दक्षिणतक फैटा हुआ है, और पिहिटेसे करीव दश कोश और दूसरेसे दो कोश नवकीटके बाई

तरफ तालपराके समतल मेदान है। जैसटमेरसे जिनकोत्तोरा, नरमेर नगर गुरू और ज्ञिननाह धूनो ५ कोश-पाछी-

वाछोके दोसों घर ताल कुएँ पहाड़ी दोसो तीनसी फीटतक ऊंची है, पहाड़ियोंके वीचमें सेती होती है।

र्जीचा ७ कोरा-छोटासा गांव जाबकोरा सिरोह पहाड़ी नीचा थल खेती जुसोरन २ कोश पाछीवाछोंके तीस घर आध कोश दाहिनीतरफ कीछा ओदा १ कोश पालीबाल और जैनराजपृतोके पचास वर, कुएँ और ताल सांगुर २ कोश साठ धर

भोजक ३ कोश एक कोश वाई तरफ पर वासुकीको जानेवाली सीवी रास्ता है जो चन्दनसे सात कोश है। वासुकीका तलाव ५ कोश एकसी घर, पालीवाल बाह्मण। मोकलैत १ के कोश वारह कोग, पोकरन ब्राह्मण। जैसलमेर ४ कोश पोकरनसे ओधनिआंतकका मार्ग नीचा पहाड़ीके ऊपर होकर है वहांसे लहतीतक शस्यपूर्ण मैदान है, पहाड़ी वाई तरफ है। एक छोटासा थल सोदाकुरके पास मिलता है, और फिर चन्द्नतक वरावर मैदान चलागया है। चन्दनसे वासुंकीतकका मार्ग एक नीची पहाड़ीको पार करके जाता है, और यह पहाड़ी ऊंची होती हुई जैसलमेरतक चलीगयी है। कहीं २ पर खेती भी होती है। वीकानेरसे इंख्त्यारकी गढीतक सिन्धुतट पर नादकी वस्ती ४ कोश गुजनैर ५ कोश रेतीलेमेंदान, इन सब गावोम पानी । गिराजसरसे जो जैसलमेरकी सीमाहै रेतकी पहाड़िया प्रारम होती है ग्र ५ कोश आर वीकमपुरतक चलीजाती है। बोतनोक ५ कोश गिराजसर ८ कोश नरराये ४ कोश विकमपुर ८ कोश ) विकमपुरसे मोहनगढतकका मार्ग मरुभूमिमय और इसमे मोहनगढ़ ९ कोश / अनेक जगल और रेतकी पहाड़ियां है। नातचना १६ कोश इस प्रदेशभरमे रेतकी पहाड़ियां है। नारराई ९ कोश ब्राह्मण याम । नाहरकी गढ़ी २४ कोश मरुभूमि या 'रो' सिन्धुकी सीमा स्थित सेना रहती है। गढ़ी हादजीखांके अधिकारमे है। मरीदकोट २४ कोश 'रो ' ऊंची रेतकी पहाड़ियां। गढ़ी इंख्तियारखांकी १८ कोश इसका सबसे उत्तम भाग घाटीके समतल मैदानमे होकर है। गढ़ी सिन्धु तटपर जोड १४७ कोंश २२० - भील, कोश करीव २ डेड मीलके वरावर हो।

# राजस्थान इतिहासका दूसराभाग

समाप्त हुआ ।

पुस्तक मिलनेका ठिकाना-खेमराज श्रीकृष्णदास,

"श्रीवेद्धटेश्वर" छापाखाना, खेतवाडी-नम्बई.

सनलोती २ कोश नदीके पूर्वमे अस्सी घर मोतेरू २ कोश पूर्वमे रानाका सम्बन्धी रहता है। नरके ४ कोश नदोके दक्षिणमे मील और सोनीगुरी काटो ४ कोश सेहरी पितलने। २ कोश वड़ी गांव, कोली पिथिल धरनीधर ३ कोश सात या आठसौ घर करीव २ ऊजड़ शिववादके अधिकारमे वाह ४ कोश वीरवाहके चौहान राजा राना नारायणरावकी राजधानी । लूना ५ कोश एकसो घर शिव ७ कोश चौहान सरदारका निवास स्थान । छ्नी नदीपर स्थित भलोत्रासे पोकरन ओर जैसलमेरतक । पचभद्र ३ कोश भलोत्राका मेला माघकी एकाद्शीको होता है-द्श दिन तक रहता है। भलोत्राके सेवाची नामक स्थानमें चारसौसे पांचसौ घर है पहाड़ी झालौर और सिवानोंसे जाकर मिछती है। पंचभद्रमे दोसों घर है और अकालके समयसे सव ऊजाड़ पड़े ह। यहांपर एक अग्गर था नमककी झील है जिससे राज्यको वहुत आमदनी होती है। गोप्ती २ कोश चालीस घर ऊजाड़ इसके उत्तरमे एक कोश परसे वड़ा थल आरंभ होता है। पतोदे ४ कोश व्यापारकी वड़ी मंडी, चारसौ घर, रुई विपुलतासे होती है। सिवी ४ कोश दोसौ घर, करीव करीव ऊजाड़। सिरुरो १ कोश साठघर। पतोदेतकका प्रदेश सेवांची कहलाता है, वहांसे इन्दु-वतीका प्रारंभ होता है और इसका नाम इन्दु जातिके नामपर रखागया है। पहिलेमें सत्तर घर, दुसरेम चारसी, तीसरेम साठ। ३ कोश ी सोलकीतुला ४ कोश रसमस्त प्रदेशमें रतकी पहाड़ियाँ। इस प्रदेशका नाम तुलैचा ५ कोश है और यहांके राठौर तुलैचा राठौर कहलाते है। जित पोगली या जाटजातिके अनेक मनुष्य यहां पर खेती करते हैं। पोगुछीमे चारुन रहते है। वाकुरी ५ कोश सौ घर, निवासी चारण । घोँडसर ४ कोश साठघर, निवासी पार्टीवास्त्राह्मण। पोकरन ४ कोश वार्झ्यांसे पोकरनका जिला आरंभ होता है, समतल भूमि यद्यपि रेतीली, पहाड़ियाँ नहीं । ओधनिओ ६ कोश पचास घर, दक्षिणकी तरफ ताछ। लहुता ७ कोश तीनसी घर, पालीवाल त्राह्मण ।

सोदाकुर २ कोश

मिछता है।

सोदाङ्करमे वीस घर और चन्द्रनमे पचास पाछीवाल,

४ कोश र चन्द्रनमें मुखा नाला, इसके प्रवाहमार्गमें खोद्नेपर पानी

देशकारी है जिल्ला है के स्वर्थ के स्वर्थ

